

OF



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO

by
Office of the High
Commissioner for India,
Ottawa





Inhabharala

श्रीहरि:

श्रीमन्महर्षि वेद्व्यासप्रणीत

महाभारत Mahabhara

(तृतीय खण्ड) ४२८. 3

[ उद्योगपर्व और भीष्मपर्व ]

( सचित्र, सरल हिंदी-अनुवादसहित )

vol 3 of 6



भाग हैस, जीरस्वपुर

अनुवादक-

पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय 'राम'

ο συναιών συνα

मुद्रक तथा प्रकाशक हनुमानप्रसाद पोद्दार गीताप्रेस, गोरखपुर

> PK 3631 A22G6 V.3

इस खण्डका मूल्य १२॥) साढ़े बारह रुपया पूरा महाभारत सटीक (छः जिल्दोंमें ) मूल्य ६५)



999217\_

विषय

पृष्ठ-संख्या

विषय

**9**ष्ठ-संख्या

| ( सेनोद्योगपर्व )                                      | १८-इन्द्रका स्वर्गमें जाकर अपने राज्यका पालन             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १-गाजा विगारकी सभामें भगवान श्रीकरणका                  | करनाः शस्यका युधिष्ठिरको आश्वासन देना                    |
| भाषण                                                   | और उनसे विदा हेकर दुर्योधनके यहाँ जाना २०८२              |
| र-बलरामजीका भाषण २०४२                                  | १९-युधिष्ठिर और दुर्योधनके यहाँ सहायताके लिये            |
| ३-सात्यिकके बीरोचित उद्गार " २०४३                      | आयी हुई सेनाओंका संक्षिप्त विवरण " २०८३                  |
| ४-राजा द्रुपदकी सम्मति २०४५                            | ( संजययानपर्व )                                          |
| ५-भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकागमनः विराटे और             | २०-द्रुपदके पुरोहितका कौरवसभामें भाषण " २०८६             |
| द्रुपद्के संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे           | २१-भीष्मके द्वारा द्रुपदके पुरोहितकी बातका               |
| युद्धके लिये आगमन २०४७                                 | समर्थन करते हुए अर्जुनकी प्रशंसा करनाः                   |
| ६-द्रुपदका पुरोहितको दौत्यकर्मके लिये अनुमति           | इसके विरुद्ध कर्णके आक्षेपपूर्ण वचन तथा                  |
| देना तथा पुरोहितका हस्तिनापुरको प्रस्थान " २०४८        | धृतराष्ट्रद्वारा भीष्मकी वातका समर्थन करते               |
| ७-श्रीकृष्णका दुर्योधन तथा अर्जुन दोनोंको              | हुए दूतको सम्मानित करके विदा करना २०८७                   |
| सहायता देना " २०५०                                     | २२-धृतराष्ट्रका संजयसे पाण्डवोंके प्रभाव-प्रतिभाका       |
| ८-शल्यका दुर्योधनके सत्कारसे प्रसन्न हो उसे वर         | वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पाण्डवोंके                 |
| देना और युधिष्ठिरसे मिलकर उन्हें                       | पास भेजना २०८९                                           |
| आश्वासन देना २०५३                                      | २३-एंजयका युधिष्ठिरसे मिलकर उनकी कुशल                    |
| ९-इन्द्रके द्वारा त्रिशिराका वधः वृत्रासुरकी उत्पत्तिः | पूछना एवं युधिष्ठिरका संजयसे कौरवपक्षका                  |
|                                                        |                                                          |
| उसके साथ इन्द्रका युद्ध तथा देवताओंकी<br>पराजय         | कुशल-समाचार पूछते हुए उससे सारगर्भित<br>प्रश्न करना २०९४ |
| १०-इन्द्रसहित देवताओंका भगवान् विष्णुकी शरणमें         | २४-संजयका युधिष्ठिरको उनके प्रश्नोंका उत्तर देते         |
| जाना और इन्द्रका उनके आज्ञानुसार वृत्रासुरसे           | हुए उन्हें राजा धृतराष्ट्रका संदेश सुनानेकी              |
| संधि करके अवसर पाकर उसे मारना एवं                      | प्रतिज्ञा करना " २०९७                                    |
| ब्रह्महत्याके भयसे जलमें छिपना " २०६२                  | २५-संजयका युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रका संदेश सुनाना          |
| ११-देवताओं तथा ऋषियोंके अनुरोधसे राजा                  | एवं अपनी ओरसे भी शान्तिके लिये प्रार्थना                 |
| नहुषका इन्द्रके पदपर अभिषिक्त होना एवं                 | - करना २०९८                                              |
| काम-भोगमें आसक्त होना और चिन्तामें पड़ी                | २६-युधिष्ठिरका संजयको इन्द्रप्रस्य लौटानेसे ही           |
| हुई इन्द्राणीको बृहस्पतिका आश्वासन २०६६                | शान्ति होना सम्भव बतलाना " २१००                          |
| १२-देवता-नहुष-संवादः बृहस्पतिके द्वारा इन्द्राणीकी     | २७-संजयका युधिष्ठिरको युद्धमें दोषकी सम्भावना            |
| रक्षा तथा इन्द्राणीका नहुषके पास कुछ                   | बतलाकर उन्हें युद्धसे उपरत करनेका प्रयत                  |
| समयकी अवधि माँगनेके लिये जाना २०६८                     | करना २१० :<br>२८-संजयको युधिष्ठिरका उत्तर २१० :          |
| १३-नहुषका इन्द्राणीको कुछ कालकी अवधि देनाः             | २९-संजयकी बातोंका प्रत्युत्तर देते हुए श्रीकृष्णका       |
| इन्द्रका ब्रह्महत्यासे उद्धार तथा शचीद्वारा            | उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना २१०८                  |
| रात्रिदेवीकी उपासना " २०७१                             | ३०-संजयकी विदाई तथा युधिष्टिरका संदेश २११५               |
| १४-उपश्रुति देवीकी सहायतासे इन्द्राणीकी इन्द्रसे       | ३१-युधिष्ठिरका मुख्य-मुख्य कुरुवंशियोंके प्रति           |
| भेंट २०७३                                              | संदेश १९२०                                               |
| १५-इन्द्रकी आज्ञासे इन्द्राणीके अनुरोधपर नहुषका        | ३२-अर्जुनद्वारा कौरवोंके लिये संदेश देनाः                |
| ऋषियोंको अपना बाहन बनाना तथा                           | संजयका हस्तिनापुर जा धृतराष्ट्रसे मिलकर                  |
| बृहस्पति और अभिका संवाद " २०७४                         | उन्हें युधिष्ठिरका कुशल-समाचार कहकर                      |
| १६ - बृहस्पतिद्वारा अग्नि और इन्द्रका स्तवन तथा        | धृतराष्ट्रके कार्यकी निन्दा करना " २१२                   |
| बृहस्पति एवं लोकपालींकी इन्द्रसे बातचीत * * २०७७       | ( प्रजागरपर्व )                                          |
| १७-अग्रस्यजीका इन्द्रसे नहुषके पतनका वृत्तानत          | ३३-धृतराष्ट्र-विदुर-संवाद " २१२१                         |
| बताना २०८०                                             | ३४-धृतराष्ट्रके प्रति विदुरजीके नीतियुक्त वचन *** २१३६   |

| ३५-विदुरके द्वारा केशिनीके लिये सुधन्वाके साथ                                                     | ५६-संजयद्वारा अर्जुनके ध्वज एवं अश्वींका तथा                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विरोचनके विवादका वर्णन करते हुए                                                                   | युधिष्ठिर आदिके घोड़ोंका वर्णन " २२२७                                                                    |
| धृतराष्ट्रको धर्मीपदेश *** २१४२                                                                   | ५७-संजयद्वारा पाण्डवोंकी युद्धविषयक तैयारीका                                                             |
| ३६-दत्तात्रेय और साध्य देवताओंके संवादका                                                          | वर्णनः धृतराष्ट्रका विलापः दुर्योधनद्वारा                                                                |
| उल्लेख करके महाकुलीन लोगोंका लक्षण                                                                | अपनी प्रबल्ताका प्रतिपादनः धृतराष्ट्रका                                                                  |
| वतलाते हुए विदुरका धृतराष्ट्रको समझाना *** २१४८                                                   | उसपर अविश्वास तथा संजयद्वारा धृष्ट्युम्नकी                                                               |
| ३७-धृतराष्ट्रके प्रति विदुरजीका हितोपदेश *** २१५४                                                 | शक्ति एवं संदेशका कथन " २२२९                                                                             |
| ३८-विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश *** २१६०                                                             | ५८-धृतराष्ट्रका दुर्योधनको संधिके लिये                                                                   |
| ३९-धृतराष्ट्रके प्रति विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश २१६३                                              | समझानाः दुर्योधनका अहंकारपूर्वक पाण्डवीं-                                                                |
| ४०-धर्मकी महत्ताका प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि                                                     | से युद्ध करनेका ही निश्चय तथा धृतराष्ट्रका                                                               |
| चारों वणोंके धर्मका संक्षिप्त वर्णन " २१६९                                                        | अन्य योद्धाओंको युद्धसे भय दिखाना २२३३                                                                   |
| (सनत्सुजातपर्व)                                                                                   | ५९-संजयका धृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें श्रीकृष्ण                                                          |
| ४१-विदुरजीके द्वारा स्मरण करनेपर आये हुए                                                          |                                                                                                          |
| सनत्सुजात ऋषिसे धृतराष्ट्रको उपदेश देनेके                                                         | और अर्जुनके अन्तः पुरमें कहे हुए संदेश<br>सुनाना २२३६<br>६०-धृतराष्ट्रके द्वारा कौरव-पाण्डवींकी शक्तिका  |
| लिये उनकी प्रार्थना २१७२                                                                          | ६०-धृतराष्ट्रके द्वारा कौरव-पाण्डर्वीकी शक्तिका                                                          |
|                                                                                                   | तुलनात्मक वर्णन २२३८<br>६१-दुर्योधनद्वारा आत्मप्रशंसा २२४०                                               |
| ४२-सनत्सुजातजीके द्वारा भृतराष्ट्रके विविध प्रश्नी-<br>का उत्तर ११७३                              |                                                                                                          |
| ४३-ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौनः तपः त्यागः अप्रमाद                                                  | ६२-कर्ण्की आत्मप्रशंसाः भीष्मके द्वारा उसपर                                                              |
| एवं दम आदिके लक्षण तथा मदादि दोषींका                                                              | आक्षेपः कर्णका सभा त्यागकर् जाना और                                                                      |
| एवं दम आदिके लक्षण तथा मदादि दोषींका<br>निरूपण " २१७८<br>४४-ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण " २१८३ | भाष्मका उसके प्रति पुनः आक्षेपयुक्त वचन                                                                  |
| ४५-गुण-दोवींके लक्षणींका वर्णन और ब्रह्मविद्याका                                                  | भीष्मका उसके प्रति पुनः आक्षेपयुक्त वचन<br>कहना " २२४२<br>६३-दुर्योधनद्वारा अपने पक्षकी प्रवल्ताका वर्णन |
| प्रतिपादन                                                                                         | करना और विदुरका दमकी महिमा बताना २२४४                                                                    |
| प्रातपादन<br>४६-परमात्माके स्वरूपका वर्णन और योगीजनोंके                                           | ६४-विदुरका कौटुम्बिक कल्रहसे हानि बताते हुए                                                              |
| द्वारा उनके साक्षात्कारका प्रतिपादन " २१८८                                                        | भृतराष्ट्रको संधिकी सलाह देना " २२४६                                                                     |
| द्वारा उनक साजात्कारका प्राप्तापन <b>१९</b> ८८<br>( <b>यानसंधिपर्व</b> )                          | ६५-धृतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना *** २२४८                                                               |
| ४७-पाण्डवोंके यहाँसे लौटे हुए संजयका कौरव-                                                        | ६६-संजयका धृतराष्ट्रको अर्जुनका संदेश सुनाना २२५०                                                        |
| सभामें आगमन " २१९३                                                                                | ६७- धृतराष्ट्रके पास व्यास और गान्धारीका                                                                 |
| ४८-संजयका कौरवसभामें अर्जुनका संदेश सुनाना २१९४                                                   | आगमन तथा व्यासजीका संजयको श्रीकृष्ण                                                                      |
| ४९-भीष्मका दुर्योधनको संधिके लिये समझाते                                                          | और अर्जुनके सम्बन्धमें कुछ कहनेका आदेश २२५१                                                              |
| हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा बताना                                                             | ६८-संजयका धृतराष्ट्रको भगवान् श्रीकृष्णकी                                                                |
| एवं कर्णपर आक्षेप करना, कर्णकी आत्म-                                                              | महिमा बतलाना २२५२                                                                                        |
| प्रशंसाः भीष्मके द्वारा उसका पुनः उपहास                                                           | ६९-संजयका धृतराष्ट्रको श्रीकृष्ण-प्राप्ति एवं                                                            |
|                                                                                                   | तत्त्वज्ञानका साधन बताना " २२५३                                                                          |
| एवं द्रोणाचार्यद्वारा भीष्मजीके कथनका<br>अनुमोदन ··· २२०६                                         | ७०-भगवान श्रीकणके विभिन्न नामोंकी                                                                        |
| ५०-संजयद्वारा युधिष्ठिरके प्रधान सहायकोंका वर्णन २२१०                                             | ७०-भगवान श्रीकृष्णके विभिन्न नामोंकी<br>व्युत्पत्तियोंका कथन २२५५                                        |
| ५१-भीमसेनके पराक्रमसे डरे हुए धृतराष्ट्रका विलाप २२१४                                             | ७१-धृतराष्ट्रके द्वारा भगवद्-गुणगान " २२५७                                                               |
| ५२-धृतराष्ट्रद्वारा अर्जुनसे प्राप्त होनेवाले भयका                                                | (भगवद्यानपर्व)                                                                                           |
| वर्णन २२१८                                                                                        | ७२-युधिष्ठिरका श्रीकृष्णसे अपना अभिप्राय                                                                 |
| ५३-कौरवसभामें धृतराष्ट्रका युद्धसे भय दिखाकर                                                      | निवेदन करनाः श्रीकृष्णका शान्तिद्त वनकर                                                                  |
| शान्तिके लिये प्रस्ताव करना " २२२०<br>५४—संजयका धृतराष्ट्रको उनके दोष बताते हुए                   | कौरवसभामें जानेके लिये उद्यत होना और                                                                     |
| दुर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना " २२२१                                                           | इस विषयमें उन दोनोंका वार्तालाप " २२५८                                                                   |
| 30.1                                                                                              | ७३-श्रीकृष्णका युधिष्ठरको युद्धके लिये                                                                   |
| ं जन्म और पाण्डबोंके अपकर्षका वर्णत *** २२२३                                                      |                                                                                                          |

| ७४-भीमसेनका शान्तिविषयक प्रस्ताव : २२६८                                                 | ९५-कौरवसभामें श्रीकृष्णका प्रभावशाली भाषण २३१९                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ७५-श्रीकृष्णका भीमसेनको उत्तेजित करना " २२७०                                            | ९६-परशुरामजीका दम्भोद्भवकी कथाद्वारा नर-                            |
| ७६-भीमसेनका उत्तर २२७२                                                                  | नारायणस्वरूप अर्जुन और श्रीकृष्णका                                  |
| ७७-श्रीकृष्णका भीमसेनको आश्वासन देना " २२७३                                             | . महत्त्व वर्णन करना २३२३                                           |
| ७८-अर्जुनका कथन "" २२७५                                                                 | ९७-कण्व मुनिका दुर्योधनको संधिके लिये समझाते                        |
| ७९-श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तर देना " २२७६                                               | हुए मातलिका उपाख्यान आरम्भ करना " २३२७                              |
| ८० - नकुलका निवेदन " २२७८                                                               | ९८-मातिलका अपनी पुत्रीके लिये वर खोजनेके                            |
| ८१-युद्धके लिये सहदेव तथा सात्यिककी सम्मति                                              | निमित्त नारदजीके साथ वरुणलोकमें भ्रमण                               |
| और संमस्त योद्धाओंका समर्थन " २२७९                                                      | करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएँ देखना २३२९                         |
| ८२-द्रौपदीका श्रीकृष्णसे अपना दुःख सुनाना                                               | ९९-नारदजीके द्वारा पाताल्लोकका प्रदर्शन *** २३३१                    |
| और श्रीकृष्णका उसे आस्वासन देना "" २२८०                                                 | १००-हिरण्यपुरका दिग्दर्शन और वर्णन " २३३२                           |
|                                                                                         | १०१-गुडलोक तथा गुरुडकी संतानीका वर्णन : २३३४                        |
| ८३-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरको प्रस्थानः युधिष्ठिर-                                        | १०२-सुरिभ और उसकी संतानोंके साथ रसातलके                             |
| का माता कुन्ती एवं कौरवींके लिये संदेश तथा                                              | सुखका वर्णन "" २३३५                                                 |
| श्रीकृष्णको मार्गमें दिव्य महर्षियोंका दर्शन २२८३                                       | १०३-नागलोकके नागोंका वर्णन और मातलिका                               |
| ८४-मार्गके ग्रुभाग्रुभ शकुनोंका वर्णन तथा                                               | नागकुमार सुमुखके साथ अपनी कन्याको                                   |
| मार्गमें लोगोंद्वारा सत्कार पाते हुए श्रीकृष्ण-                                         | ब्याइनेका निश्चय " २३३६                                             |
| का वृकस्थल पहुँचकर वहाँ विश्राम करना २२८९                                               | १०४-नारदजीका नागराज आर्यकके सम्मुख सुमुखके                          |
| ८५-दुर्योधनका धृतराष्ट्र आदिकी अनुमतिसे                                                 |                                                                     |
| श्रीकृष्णके स्वागत-सत्कारके लिये मार्गमें                                               | साथ मातलिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव                                |
| ्र विश्राम-स्थान बनवाना "" २२९१                                                         | एवं मातलिका नारदजीः सुमुख एवं आर्यक-                                |
| ८६-धृतराष्ट्रका भगवान् श्रीकृष्णकी अगवानी<br>करके उन्हें भेंट देने एवं दुःशासनके महलमें | के साथ इन्द्रके पास आकर उनके द्वारा                                 |
| ठहरानेका विचार प्रकट करना *** २२९३                                                      | सुमुखको दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुमुख-                            |
| ८७-विदुरका धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णकी आशाका                                               | गुणकेशी-विवाह " २३३८                                                |
| पालन करनेके लिये समझाना ' २२९४                                                          | १०५-भगवान् विष्णुके द्वारा गरुडका गर्वभञ्जन                         |
| ८८-दुर्योधनका श्रीकृष्णके विषयमें अपने विचार                                            | तथा दुर्योधनद्वारा कण्वमुनिके उपदेशकी २३४०                          |
| कहना एवं उसकी कुमन्त्रणासे कुपित हो                                                     | १०६—नारदजीका दुर्योधनको समझाते हुए                                  |
| भीष्मजीका सभासे उठ जाना " २२९५                                                          | धर्मराजके द्वारा विश्वामित्रजीकी परीक्षा तथा                        |
| ८९-श्रीकृष्णका स्वागतः धृतराष्ट्र तथा विदुरके<br>घरोपर उनका आतिथ्य : २२९७               | गालवके विश्वामित्रसे गुरुदक्षिणा माँगनेके                           |
| घरोपर उनका आतिथ्य २२९७                                                                  | लिये हठका वर्णन २३४३                                                |
| ९०-श्रीकृष्णका कुन्तीके समीप जाना एवं                                                   | १०७-गालवकी चिन्ता और गरुड़का आकर उन्हें                             |
| युधिष्ठिरका कुदाल-समाचार पूछकर अपने                                                     | आश्वासन देना २३४५                                                   |
| दुःर्खोका स्मरण करके विलाप करती हुई                                                     | १०८-गरुइका गालवसे पूर्व दिशाका वर्णन करना २३४६                      |
| कुन्तीको आश्वासन देना " २३००<br><u>९१-श्रीकृष्णका दुर्योधनके घर जाना एवं उसके</u>       | १०९-दक्षिण दिशाका वर्णन                                             |
| निमन्त्रणको अस्वीकार करके विदुरजीके                                                     | ११०-पश्चिम दिशाका वर्णन " २३४९                                      |
| घरपर भोजन करना " २३०७                                                                   | १११-उत्तर दिशाका वर्णन                                              |
| ९२-विदुरजीका धृतराष्ट्रपुत्रोंकी दुर्भावना बताकर                                        | _११२-गरुइकी पीठपर बैठकर पूर्व दिशाकी ओर                             |
| श्रीकृष्णको उनके कौरवसभामें जानेका                                                      | जाते हुए गालवका उनके वेगसे व्याकुल होना २३५३                        |
| अनौचित्य बतलाना " २३१०<br>९३-श्रीऋष्णका कौरव-पाण्डवोंमें संधिस्थापनके                   | ११३-ऋषभ पर्वतके शिखरपर महर्षि गालव और                               |
| ९३-श्राकृष्णका कौरव-पाण्डवीमे संधिस्थापनके                                              | गरुड़की तपस्विनी शाण्डिलीसे भेंट बया                                |
| प्रयत्नका औचित्य बताना " २३१२                                                           | गरुड़ और गाल्यका गुरुदक्षिणा चुकानेके                               |
| ९४-दुर्योधन एवं शकुनिके द्वारा बुलाये जानेपर                                            | विषयमें परस्पर विचार " २३५४<br>११४गरुड और गाल्यका राजा ययातिके यहाँ |
| ्रमगवान् श्रीकृष्णका रथपर बैठकर प्रस्थान<br>एवं कौर्वसभामें प्रवेश और स्वागतके          | र १४-गर्ड आर गाल्यका राजा ययातक यहा                                 |
| पश्चात् आसनग्रहण "" २३१४                                                                | जाकर गुरुको देनेके लिये स्यामकर्ण घोड़ोंकी                          |

| ११५-राजा ययातिका गालवको अपनी कन्या देना          |        | १३०-दुर्योधनके घडयन्त्रका सात्यिकद्वारा भंडा•                                                |      |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| और गालवका उसे लेकर अयोध्या-नरेशके                |        | फोड़, श्रीकृष्णकी सिंहगर्जना तथा धृतराष्ट्र                                                  |      |
| यहाँ जाना •••                                    | २३५८   | और विदुरका दुर्योधनको पुनः समझाना                                                            |      |
| ११६-हर्यश्वका दो सौ स्यामकर्ण घोड़े देकर ययाति-  |        | १३१-भगवान् श्रीकृष्णका विश्वरूप दर्शन कराकर                                                  |      |
| कन्याके गर्मसे वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न         |        | कौरवसभासे प्रस्थान<br>१३२-श्रीकृष्णके पूछनेपर कुन्तीका उन्हें पाण्डवींसे                     | २३९३ |
| करना और गालवका इस कन्याके साथ                    |        | १३२-श्रीकृष्णके पूछनेपर कुन्तीका उन्हे पाण्डवीस                                              |      |
| वहाँसे प्रस्थान                                  | २३५९   | कहनेके लिये संदेश देना                                                                       |      |
| ११७-दिवोदासका ययातिकन्या माधवीके गर्भसे          |        | १३३-कुन्तीके द्वारा विदुलोपाख्यानका आरम्भः                                                   |      |
| प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न करना                 | 2368   | विदुलाका रणभूमिसे भागकर आये हुए                                                              |      |
| ११८-उद्यीनरका ययातिकन्या माधवीके गर्भसे          |        | अपने पुत्रको कड़ी फटकार देकर पुनः                                                            |      |
| शिवि नामक पुत्र उत्पन्न करनाः गालवका             |        | युद्धके लिये उत्साहित करना                                                                   | २३९८ |
| उस कन्याको साथ छेकर जाना और मार्गमें             |        | १३४-विदुलाका अपने पुत्रको युद्धके लिये                                                       | 2409 |
| गरुड़का दर्शन करना ***                           |        | उत्साहित करना<br>१३५-विदुला और उसके पुत्रका संवाद—विदुलाके                                   | 4806 |
| ११९-गालवका छः सौ घोड़ोंके साथ माधवीको            | 1441   | द्वारा कार्यमें सफलता प्राप्त करने तथा                                                       |      |
| विश्वामित्रजीकी सेवामें देना और उनके द्वारा      |        | श्रमुबशीकरणके उपायोंका निर्देश                                                               | PYOY |
| उसके गर्भंसे अष्टक नामक पुत्रकी उत्पत्ति         |        | १३६-विदुलाके उपदेशमे उसके पुत्रका युद्धके                                                    |      |
|                                                  |        | लिये उद्यत होना उत्तरा उत्तर दुवना चुलन                                                      |      |
| होनेके बाद उस कन्याको ययातिके यहाँ               |        | १३७-कुन्तीका पाण्डवोंके लिये संदेश देना और                                                   | 4800 |
| लौटा देना<br>१२०-माधवीका बनमें जाकर तप करना तथा  | २३६४   | श्रीकणका जनमे विदा लेकर जपण्लव्य                                                             |      |
|                                                  |        | श्रीकृष्णका उनसे विदा लेकर उपग्लब्य<br>नगरमें जाना<br>१३८-भीष्म और द्रोणका दुर्योधनको समझाना | 2809 |
| ययातिका स्वर्गमें जाकर मुखभोगके पश्चात्          |        | १३८-भीष्म और द्रोणका दुर्योधनको समझाना                                                       | 5888 |
| मोहवश तेजोहीन होना ""                            | २३६५   | १३९-भीष्मसे वार्तालाप आरम्भ करके द्रोणाचार्यका                                               |      |
| १२१-ययातिका स्वर्गलोकसे पतन और उनके              |        | दुर्योधनको पुनः संधिके लिये समझाना ***                                                       | २४१३ |
| दौहित्रीं, पुत्री तथा गालव मुनिका उन्हें         |        | १४०-भगवान् श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षमें                                                  |      |
| पुनः स्वर्गलोकमें पहुँचानेके लिये अपना-          | -      | आ जानेके लिये समझाना                                                                         | २४१५ |
| अपना पुण्य देनेके लिये उद्यत होना                | २३६७   | १४१-कर्णका दुर्योधनके पक्षमें रहनेके निश्चित                                                 |      |
| १२२-सत्सङ्ग एवं दौहित्रोंके पुण्यदानसे ययातिका   |        | विचारका प्रतिपादन करते हुए समरयक्रके                                                         |      |
| पुनः स्वर्गारोहण                                 | २३६९   | रूपकका वर्णन करना                                                                            |      |
| १२३—स्वर्गलोकमें ययातिका स्वागतः ययातिके         |        | १४२-भगवान् श्रीकृष्णका कर्णसे पाण्डवपक्षकी                                                   |      |
| पूछनेपर ब्रह्माजीका अभिमानको ही पतनका            |        | निश्चित विजयका प्रतिपादन                                                                     |      |
| कारण बताना तथा नारदजीका दर्योधनको                |        | १४३-कर्णके द्वारा पाण्डवींकी विजय और कौरवींकी                                                |      |
| समझाना ***                                       | २३७०   | पराजय सूचित करनेवाले लक्षणों एवं अपने                                                        |      |
| १२४-धृतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान् श्रीकृष्णका     |        | स्वप्नका वर्णन                                                                               | २४२१ |
| दुर्योधनको समझाना                                | 2362   | १४४-विदुरकी बात सुनकर युद्धके भावी दुष्परि-                                                  |      |
| १२५-भीष्मः द्रोणः विदुर और धृतराष्ट्रका          |        | णामसे व्यथित हुई कुन्तीका बहुत सोच-                                                          |      |
| **                                               | २३७७   | विचारके बाद कर्णके पास जाना                                                                  | २४२५ |
|                                                  | -      | १४५-कुन्तीका कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताकर                                                   |      |
| १२६-भीष्म और द्रोणका दुर्योधनको पुनः समझाना      | 4505   | उससे पाण्डवपक्षमें मिल जानेका अनुरोध                                                         | २४२७ |
| १२७-श्रीकृष्णको दुर्योधनका उत्तर, उसका पाण्डवों- | 19मामि | १४६-कर्णका कुन्तीको उत्तर तथा अर्जुनको छोड़कर                                                |      |
| को राज्य न देनेका निश्चय                         | २३८०   | शेष चारों पाण्डवींको न मारनेकी प्रतिशा ***                                                   | २४२८ |
| १२८-श्रीकृष्णका दुर्योधनको फटकारना और उसे        |        | १४७-युधिष्ठिरके पूछनेपर श्रीकृष्णका कौरव-सभामें                                              |      |
| कुपित होकर सभासे जाते देख उसे कैद                |        | व्यक्त किये हुए भीष्मजीके वचन सुनाना                                                         | २४३० |
| करनेकी सलाह देना                                 | २१८२   | १४८-द्रोणाचार्यः बिदुर तथा गान्धारीके युक्तियुक्त                                            |      |
| १२९-धृतराष्ट्रका, गान्धारीको बुलाना, और उसका     |        | एवं महत्त्वपूर्ण वचनोंका भगवान् श्रीकृष्णके                                                  |      |
| दुर्योधनको समझाना ***                            | २३८५   | द्वारा कथन                                                                                   | २४३३ |

| १४९-दुर्योधनके प्रति धृतराष्ट्रके युक्तिसंगत वचन-                                 | १६४-पाण्डवसेनाका युद्धके मैदानमें जाना और                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| पाण्डवोंको आधा राज्य देनेके लिये आदेश *** २४३६                                    | धृष्टज्ञुम्नके द्वारा योद्धाओंकी अपने-अपने योग्य                                |
| १५०-श्रीकृष्णका कौरवींके प्रति साम दान और                                         | विपक्षियोंके साथ युद्ध करनेके लिये नियुक्ति २४७८                                |
| भेदनीतिके प्रयोगकी असफळता बताकर                                                   | ( रथातिरथसंख्यानपर्व )                                                          |
| दण्डके प्रयोगपर जोर देना " २४३८                                                   | १६५-दुर्योधनके पूछनेपर भीष्मका कौरवपक्षके .                                     |
| ( सैन्यनिर्याणपर्व )                                                              | रिययों और अतिरिथयोंका परिचय देना " २४७९                                         |
| १५१-पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव तथा                                              | १६६-कौरवपक्षके रथियोंका परिचय " २४८१                                            |
| पाण्डवसेनाका कुरुक्षेत्रमें प्रवेश ••• २४३९                                       | १६७-कौरवपक्षके रथीं, महारथी और                                                  |
| १५२-कुम्क्षेत्रमें पाण्डवसेनाका पड़ाव तथा                                         | अतिरथियोंका वर्णन २४८३                                                          |
| शिविर-निर्माण २४४४                                                                | १६८-कौरवपक्षके रिथयों और अतिरिथयोंका                                            |
| १५३-दुर्योधनका सेनाको मुसजित होने और                                              | वर्णनः कर्ण और भीष्मका रोषपूर्वक                                                |
| शिविर निर्माण करनेके छिये आज्ञा देना                                              | संवाद तथा दुर्वोधनद्वारा उसका निवारण *** २४८५                                   |
| तथा सैनिकोंकी रणयात्राके लिये तैयारी २४४५                                         | १६९-पाण्डवपक्षके रथी आदिका एवं उनकी                                             |
| १५४-युधिष्ठिरका भगवान् श्रीकृष्णसे अपने                                           | महिमाका वर्णन *** २४८८                                                          |
| समयोचित कर्तव्यके विषयमें पूछनाः                                                  | १७०-पाण्डवपक्षके रिधयों और महारिधयोंका                                          |
| भगवान्का युद्धको ही कर्तव्य वताना तथा इस                                          | वर्णन तथा विराट और द्रुपदकी प्रशंसा *** २४८९                                    |
| विषयमें युधिष्ठिरका संताप और अर्जुनद्वारा                                         | १७१-पाण्डवपक्षके रथी, महारथी एवं अतिरथी                                         |
| श्रीकृष्णके वचनोंका समर्थन " २४४७                                                 | आदिका वर्णन ••• २४९०                                                            |
| १५५-दुर्योधनके द्वारा सेनाओंका विभाजन और                                          | १७२-भीष्मका पाण्डवपक्षके अतिर्थी वीरोंका                                        |
| पृथक्-पृथक् अक्षौहिणियोंके सेनापतियोंका                                           | वर्णन करते हुए शिलण्डी और पाण्डवोंका                                            |
| अभिषेक ••• २४४९                                                                   | वध न करनेका कथन . " २४९२                                                        |
| १५६-दुर्योधनके द्वारा भीष्मजीका प्रधान-सेनापतिके                                  | ( अम्बोपाख्यानपर्व )                                                            |
| पदपर अभिषेक और कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर                                             | १७३-अम्बोपाल्यानका आरम्भ-भीष्मजीके द्वारा                                       |
| शिविर-निर्माण २४५१                                                                | काशिराजकी कन्याओंका अपहरण " २४९३                                                |
| १५७-युधिष्ठिरके द्वारा अपने सेनापतियोंका                                          | १७४-अम्बाका शाल्वराजके प्रति अनुराग प्रकट                                       |
| अभिषेकः यदुवंशियोंसहित वलरामजीका                                                  | करके उनके पास जानेके लिये भीष्मसे                                               |
| आगमन तथा पाण्डवोंसे विदा लेकर                                                     |                                                                                 |
| उनका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान *** २४५४                                         | आज्ञा माँनना २४९५<br>१७५-अम्बाका शाल्वके यहाँ जाना और उससे                      |
| १५८-६क्मीका सहायता देनेके लिये आना; परंतु<br>पाण्डव और कौरव दोनों पक्षोंके द्वारा | परित्यक्त होकर तापसोंके आश्रममें आनाः                                           |
|                                                                                   | वहाँ शैखावत्य और अम्बाका संवाद " २४९५                                           |
| कोरा उत्तर पाकर लौट जाना · · · २४५६<br>१५९-धृतराष्ट्र और संजयका संवाद · · · २४५९  | १७६-तापसोंके आश्रममें राजिष होत्रवाहन और                                        |
|                                                                                   | अकृतत्रणका आगमन तथा उनसे अम्बाकी                                                |
| ( उल्क्कद्भतागमनपर्च )<br>१६०-दुर्योधनका उल्क्कको दूत बनाकर पाण्डवोंके            | वातचीत २४९८                                                                     |
| पास भेजना और उनसे कहनेके लिये संदेश देना २४६०                                     | १७७-अकृतत्रण और परशुरामजीकी अम्बासे                                             |
| १६१-पाण्डवोंके शिविरमें पहुँचकर उल्कका भरी                                        | बातचीत २५०२                                                                     |
| सभामें दुर्योधनका संदेश सुनाना " २४६८                                             | १७८-अम्बा और परशुरामजीका संवादः                                                 |
| १६२-पाण्डवपक्षकी ओरसे दुर्योधनको उसके                                             | अङ्गतत्रणकी सलाहः परशुराम और भीष्मकी                                            |
| संदेशका उत्तर उर्व                                                                | रोषपूर्ण वातचीत तथा उन दोनोंका युद्धके                                          |
| १६३-पाँचों पाण्डवों, विराट, द्रुपद, शिखण्डी                                       | हिये कुरुक्षेत्रमें उतरना " २५०४<br>१७९—संकल्पनिर्मित रथपर आरूढ़ परग्रुरामजीके  |
| और धृष्टद्युम्नका संदेश लेकर उल्क्रका लौटना                                       |                                                                                 |
| और उद्देककी बात सुनकर दुर्योधनका                                                  | साथ भीष्मका युद्ध प्रारम्भ करना २५१०<br>१८०-भीष्म और परग्रुरामका घोर युद्ध २५१२ |
|                                                                                   |                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                 |
| 4894                                                                              | १८२-भीष्म और परग्रुरामका युद्ध " २५१६                                           |

| १८३-भीष्मको अष्टवसुओंसे प्रस्वापनास्त्रकी प्राप्ति २५१८<br>१८४-भीष्म तथा परशुरामजीका एक दूसरेपर | १९०-हिरण्यवर्माके आक्रमणके भयसे घवराये हुए<br>द्रुपदका अपनी महारानीसे संकटनिवारणका |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| शक्ति और ब्रह्मास्त्रका प्रयोग २५१९                                                             | उपाय पूछना ••• २५२९                                                                |
| १८५-देवताओंके मना करनेसे भीष्मका प्रस्वापना-                                                    | १९१-द्रुपदपत्नीका उत्तर, द्रुपदके द्वारा नगररक्षाकी                                |
| स्रको प्रयोगमें न लाना तथा पितरः देवता<br>और गङ्गाके आग्रहसे भीष्म और                           | व्यवस्था और देवाराधन तथा शिखण्डिनीका                                               |
| परशुरामके युद्धकी समाप्ति " २५२०                                                                | वनमें जाकर स्थूणाकर्ण नामक यक्षसे अपने<br>दुःखनिवारणके लिये प्रार्थना करना " २५३०  |
| १८६—अम्याकी कठोर तपस्या ••• २५२३                                                                | १९२-शिखण्डीको पुरुषत्वकी प्राप्तिः द्रुपद और                                       |
| १८७-अम्बाका द्वितीय जन्ममें पुनः तप करना                                                        | हिरण्यवर्माकी प्रसन्नताः स्थूणाकर्णको कुवेरका                                      |
| और महादेवजीसे अभीष्ट वरकी प्राप्ति                                                              | शाप तथा भीष्मका शिखण्डीको न                                                        |
| तथा उसका चिताकी आगमें प्रवेश २५२५                                                               | मारनेका निश्चय २५३२                                                                |
| १८८-अम्बाका राजा द्रुपदके यहाँ कन्याके रूपमें<br>जन्मः राजा तथा रानीका उसे पुत्ररूपमें          | १९३-दुर्योधनके पूछनेपर भीष्म आदिके द्वारा<br>अपनी-अपनी शक्तिका वर्णन *** २५३७      |
| प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखण्डी रखना *** २५२६                                                    | १९४-अर्जुनके द्वारा अपनीः अपने सहायकोंकी                                           |
| १८९-शिखण्डीका विवाह तथा उसके स्त्री होनेका                                                      | तथा युधिष्ठिरकी भी शक्तिका परिचय देना २५३८                                         |
| समाचार पाकर उसके श्वशुर दशार्णराजका                                                             | १९५-कौरवसेनाका रणके लिये प्रस्थान " २५३९                                           |
| महान् कोप · · · २५२८                                                                            | १९६-पाण्डवसेनाका युद्धके लिये प्रस्थान २५४१                                        |
|                                                                                                 |                                                                                    |

## वित्र-सूची

| (रंगीन)                                    |          | १३-धृतराष्ट्रकी सभामें संजय पाण्डवींका    |        |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| १-विराटकी राजसभामें श्रीकृष्णका            |          | संदेश सुना रहे हैं                        | २२१६   |
| भाषण ••••                                  | २०३९     | १४-भीमसेनका बल बलानते हुए                 |        |
| २—संजयकी श्रीकृष्ण एवं पाण्डवोंसे मेंट     | 3086     | भृतराष्ट्रका विलाप                        | ४२१६   |
| र-द्रौपदीका श्रीकृष्णसे खुले केशोंकी       |          | १५-धृतराष्ट्रके द्वारा श्रीकृष्णका स्वागत | 5568   |
| बात याद रखनेका अनुरोध                      | २१९३     | १६-श्रीकृष्णका कौरव-सभामें प्रवेश         | २३१७   |
| ४-हस्तिनापुरके मार्गमें ऋषियोंका           |          | १७—गोमाता सुरभि                           | … २३३५ |
| आकर श्रीकृष्णसे मिलना '''                  | २२८७     | १८-भगवान् विष्णुके द्वारा गरुइका          |        |
| ५-कौरवसभामें विराट् रूप · · ·              | 5383     | गर्वनाश •••                               | २३३५   |
|                                            |          | १९-ययातिका स्वर्गारोहण ***                | २३७०   |
| (साद्रा)                                   |          | २०-दुर्योधनको गान्धारीकी फटकार            | २३८६   |
| ६-दुर्योधन और अर्जुनका श्रीकृष्णसे युद्धके |          | २१-भगवान् श्रीकृष्ण कर्णको समझा रहे हैं   | २४१५   |
| लिये सहायता माँगना ***                     | 2040     | २२-पाण्डवोंके डेरेमें वलरामजी             | २४५५   |
| ७-नहुषका स्वर्गसे पतन ***                  | 5060     | २३-पाण्डवोंकी विशाल सेना '''              | २४७८   |
| ८-आकाशचारी भगवान् सूर्यदेव                 | 5508     | २४-भीष्म-दुर्योधन-संवाद '''               | 5860   |
| ९–विदुर और धृतराष्ट्र                      | ••• २१२६ | २५-पाण्डव-सेनापति धृष्टद्युम्न ***        | 5860   |
| १०-प्रह्वादजीका न्याय ***                  | 5884     | २६-भीष्म और परशुरामके युद्धमें नारदजी-    |        |
| ११-आत्रेय मुनि और साध्यगण                  | 5884     | द्वारा बीच-बचाव                           | २५२१   |
| १२-श्रीसनत्सुजात और महाराज धृतराष्ट्र      | २१७३     | २७-(६० लाइन चित्र फरमोंमें )              |        |

**ECHIPTRIE** 

| व्याय<br>     | विषय                                          | पृष्ठ-संख्या  | अध्याय              | विषय                                                                      | पृष्ठ-संस्था    |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (             | ( जम्बूखण्डविनिर्माणपर्व )                    |               |                     | रवमहारिययोंका युद्धके लिये आगे बढ़                                        |                 |
|               | उभय पक्षके सैनिकोंकी स्थिति                   |               | तथ                  | ा उनके व्यू <b>इ</b> ) वाहन और ध्वज आदि<br>न                              | का<br>••• २७-८२ |
|               | यमोंका निर्माण                                |               |                     | न<br>रवसेनाका कोलाइल तथा भीष्म                                            |                 |
| २-वेदव्यास    | जीके द्वारा संजयको दिव्य र्हा                 | ष्टेका        | रक्ष                | कोंका वर्णन                                                               | २५८५            |
|               | ा भयसूचक उत्पातोंका वर्णन                     |               | १९-व्यू             | इनिर्माणके विषयमें युधिष्ठिर और अर्जुन                                    | की              |
|               | हे द्वारा अमङ्गलसूचक उत्पातों                 |               |                     | तचीतः अर्जुनद्वारा वज्रव्यूहकी रचन                                        |                 |
|               | क लक्षणोंका वर्णन<br>पूछनेपर संजयके द्वारा भू |               |                     | मसेनकी अध्यक्षतामें सेनाका आगे बढ़                                        |                 |
| महत्त्वका     | वर्णन "                                       | ••• २५५३      |                     | नों सेनाओंकी स्थिति तथा कौरवसेना                                          |                 |
| ५-पञ्चमहाभू   | ्र्तों तथा सुदर्शनद्वीपका सं                  | क्षिप्त       | अ ⊸क                | भियान                                                                     | १५८५<br>गट      |
| वर्णन         | •••                                           | २५५५          |                     | रना और 'श्रीकृष्णकी कृपासे ही विष                                         |                 |
|               | वर्षः पर्वतः मेरुगिरिः गङ्गा                  |               | हो                  | ती है' यह कहकर अर्जुनका उ                                                 | न्हें           |
|               | प्राकृतिका वर्णन ***                          |               |                     | ाश्वासन देना · · ·                                                        |                 |
| जांच          | हुरुः भद्राश्ववर्ष तथा माल्यवा<br>···         | न्का          |                     | धिष्ठिरकी रणयात्राः अर्जुन क्षौर भीमसेन                                   |                 |
|               | हिरण्यकः शृङ्गवान् पर्वत                      |               |                     | ग्रंसा तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे कौरवसेना                                  |                 |
| ऐरावतव        | र्षका वर्णन                                   | २५६१          | भ।<br>२३ <u>—</u> अ | रनेके लिये कहना<br>र्जुनके द्वारा दुर्गादेवीकी स्तुतिः वरप्र              | ।<br>।प्रि      |
|               | की नदियों। देशों तथा जनप                      |               |                     | र अर्जुनकृत दुर्गास्तवनके पाठकी महि                                       |                 |
|               | र भूमिका महत्त्व                              |               |                     | निकोंके हर्ष और उत्साहके विषयमें धृत                                      |                 |
|               | मिं युगोंके अनुसार मनुष्योंकी                 |               |                     | ौर संजयका संवाद                                                           |                 |
|               | गोंका निरूपण                                  |               |                     | श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रथमोऽध्यायः                                         |                 |
|               | ( <b>भूमिपर्व</b> )<br>का वर्णन               |               |                     |                                                                           |                 |
|               |                                               |               |                     | ोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरों ।<br>क्रुध्वनिका वर्णन तथा स्वजनवधके पा |                 |
|               | नौज्ज और पुष्कर आदि द्वीपोंका                 |               |                     | ह्मस्वानका वर्णन तथा स्वजनवयक पा<br>यभीत हुए अर्जुनका विषाद               |                 |
| राहुः र       | सूर्य एवं चन्द्रमाके प्रमाणका                 | वर्णन २५७०    |                     |                                                                           |                 |
|               | ( श्रीमद्भगवद्गीतापर्व )                      |               | ·                   | श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीयोऽध्यायः                                       |                 |
| १३-संजयका     | । युद्धभूमिसे लौटकर धृतर                      | ाष्ट्रको      |                     | र्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते श्                                     |                 |
|               | ो मृत्युका समाचार सुनाना                      |               |                     | गवान्के द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेच                                  |                 |
| १४-धृतराष्ट्र | का विलाप करते हुए भीष                         | <b>म</b> जीके |                     | र्वक सांख्ययोगः कर्मयोग एवं स्थितप्रश्<br>यति और महिमाका प्रतिपादन        |                 |
|               | गनेकी घटनाको विस्तारपूर्वक जा                 |               |                     |                                                                           |                 |
|               | जयसे प्रश्न करना                              |               |                     | श्रीमद्भगवद्गीतायां तृतीयोऽध्यायः                                         | t               |
|               | । युद्धके वृत्तान्तका वर्णन अ                 |               |                     | ानयोग और कर्मयोग आदि समस्त साधन                                           |                 |
|               | -दुर्योधनका दुःशासनको भी                      |               |                     | ानुसार कर्तव्य कर्म करनेकी आवश्यकत                                        | 4               |
| रक्षाके ।     | लिये समन्तित व्यवस्था करनेका व                | धाटेका ३५,७०  | 17                  | निवादन वर्त कार्यावाक्यकी महिमा ह                                         | त्रा            |

१६-दुर्योधनकी सेनाका वर्णन " २५८० कामनिरोधके उपायका वर्णन

... २६१२

| २८-( श्रीमद्भगवद्गीतायां चतुर्थोऽध्यायः )                                              | ३६-( श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वादशोऽध्यायः )                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| सगुण भगवानुके प्रभावः निष्काम कर्मयोग                                                  | साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमता-                                                |
| तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और                                                     | का निर्णय तथा भगवत्प्राप्तिके उपायका एवं                                             |
| उनकी महिमाका वर्णन करते हुए विविध                                                      | भगवत्याप्तिवाले पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन २७२७                                       |
| यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका वर्णन २६२३                                                  | ३७-( श्रीमद्भगवद्गीतायां त्रयोदशोऽध्यायः )                                           |
| २९-( श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चमोऽध्यायः )                                               | ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुषका                                      |
| सांख्ययोगः निष्काम कर्मयोगः ज्ञानयोग एवं                                               | वर्णन २७३९                                                                           |
| भक्तिसिहत ध्यानयोगका वर्णन २६३६                                                        | ३८-( श्रीमङ्गगवद्गीतायां चतुर्दशोऽध्यायः )                                           |
| ३०-( श्रीमङ्गवद्दीतायां षष्ठोऽध्यायः )                                                 |                                                                                      |
| निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए                                                   | ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्की<br>उत्पत्तिकाः सन्त्वः रजः तम—तीनों गुणोंकाः |
| आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनोनिग्रहपूर्वक                                          | भारतापिके जागका गर्व सामतीत प्रकाके                                                  |
| ध्यानयोग एवं योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन २६४५                                              | लक्षणींका वर्णन २७५२                                                                 |
| ३१-( श्रीमद्भगवद्गीतायां सप्तमोऽध्यायः )                                               |                                                                                      |
| ज्ञान-विज्ञानः भगवान्की व्यापकताः अन्य                                                 | ३९-( श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चदशोऽध्यायः )                                            |
| देवताओंकी उपासना एवं भगवान्को प्रभाव-                                                  | संसारबृक्षकाः भगवत्प्राप्तिके उपायकाः                                                |
| सहित न जाननेवालोंकी निन्दा और जानने-                                                   | जीवात्माकाः प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका                                           |
| वालोंकी महिमाका कथन " २६५८                                                             | एवं क्षरः अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्त्वका वर्णन २७६२                                  |
| ३२-( श्रीमद्भगवद्गीतायामप्रमोऽध्यायः )                                                 | ४०-( श्रीमद्भगवद्गीतायां पोडशोऽध्यायः )                                              |
| ब्रह्मः अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके                                         | फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन                                                  |
| सात प्रश्न और उनका उत्तर एवं भक्तियोग                                                  | तथा शास्त्रविपरीत आचरणोंको त्यागने और                                                |
| तथा ग्रुक्ल और कृष्ण मार्गोंका प्रतिपादन *** २६६५                                      | शास्त्रके अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा २७६९                                       |
| ३३-( श्रीमद्भगवद्गीतायां नवमोऽध्यायः )                                                 | ४१-( श्रीमङ्गगवद्गीतायां सप्तद्शोऽध्यायः )                                           |
| ज्ञानः विज्ञान और जगत्की उत्पत्तिकाः आसुरी<br>और दैवी सम्पदावालोकाः प्रभावसहित भगवान्- | श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालोंका                                        |
| को स्वरूपकाः सकाम-निष्काम उपासनाका एवं                                                 |                                                                                      |
| भगवद्-भक्तिकी महिमाका वर्णन २६७५                                                       | वर्णनः आहारः यज्ञः तप और दानके पृथक्-पृथक्                                           |
| ३४-( श्रीमद्भगवद्गीतायां दशमोऽध्यायः )                                                 | मद (वि ७) (ति अव मनामा नाटना (७०)                                                    |
|                                                                                        | ४२-( श्रीमद्भगवद्गीतायामप्टादशोऽध्यायः )                                             |
| भगवान्की विभूति और योगशक्तिका तथा<br>प्रभावसहित भक्तियोगका कथनः अर्जुनके               | त्यागकाः सांख्यसिद्धान्तकाः फलसहित वर्ण-                                             |
| पूछनेपर भगवान्द्वारा अपनी विभूतियोंका                                                  | धर्मकाः उपासनासहित ज्ञाननिष्ठाकाः भक्तिसहित                                          |
| और योगशक्तिका पुनः वर्णन " २६९१                                                        | निष्काम कर्मयोगका एवं गीताके माहात्म्यका                                             |
| १५-( श्रीमङ्गगवद्गीतायामेकादशोऽध्यायः )                                                | वर्णन २७८४                                                                           |
| विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी                                                 | ( भीष्मवधपर्व )                                                                      |
| प्रार्थनाः भगवान् और संजयद्वारा विश्वरूपका                                             | ४३-गीताका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरका भीष्मः                                           |
| वर्णनः अर्जुनद्वारा भगवान्के विश्वरूपका देखा                                           | द्रोणः कृप और शल्यसे अनुमति लेकर युद्धके                                             |
| जानाः भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवान्की                                                  | हिंचे तैयार होना · · · २८१३                                                          |
| स्तुति-प्रार्थनाः भगवान्द्वारा विश्वरूप और                                             | 1019 7111 7011                                                                       |

अनन्यभक्तिसे ही भगवान्की प्राप्तिका कथन २७०८ ४५—उभयपक्षके सैनिकोंका द्वन्द्व-युद्ध " २८२३

चतुर्भुजरूपके दर्शनकी महिमा और केवल

४४-कौरन-पाण्डवोंके प्रथम दिनके युद्धका आरम्भ २८२१

| ४६-कौरव-पाण्डवसेनाका घमासान युद्ध " २८२८          | ६५-धृतराष्ट्रसंजय-संवादके प्रसङ्गमें दुर्योधनके द्वारा |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ४७-भीष्मके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्धः            | पाण्डवोंकी विजयका कारण पूछनेपर भीष्मका                 |
| शल्यके द्वारा उत्तरकुमारका वध और                  | ब्रह्माजीके द्वारा की हुई भगवत्-स्तुतिका कथन २९०५      |
|                                                   | ६६-नारायणावतार श्रीकृष्ण एवं नरावतार                   |
| ४८- वितका महाभयंकर पराक्रम और भीष्मके             | अर्जुनकी महिमाका प्रतिपादन " २९१०                      |
| द्वारा उसका वध ''' २८३६                           | ६७—भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा *** २९१३                   |
| ४९-राङ्कका युद्धः भीष्मका प्रचण्ड पराक्रम तथा     | ६८-ब्रह्मभूतस्तोत्र तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन-           |
| प्रथम दिनके युद्धकी समाप्ति "२८४३                 | की महत्ता २९१५                                         |
| ५०-युधिष्ठिरकी चिन्ताः भगवान् श्रीकृष्णद्वारा     | ६९-कौरवोंद्वारा मकरव्यूह तथा पाण्डवोंद्वारा            |
| आश्वासनः भृष्टद्युम्नका उत्साह तथा द्वितीय        | श्येनव्यूहका निर्माण एवं पाँचवें दिनके                 |
| दिनके युद्धके लिये कौज्ञारुण व्यूहका निर्माण २८४६ | युद्धका आरम्भ " २९१६                                   |
| ५१-कौरव-सेनाकी व्यूह-रचना तथा दोनों दलोंमें       | ७०-भीष्म और भीमसेनका घमासान युद्ध " २९१८               |
| शङ्ख्यनि और सिंहनाद " २८५०                        | ७१-भीष्मः अर्जुन आदि योदाओंका घमासान युद्ध २९२०        |
| ५२-भीष्म और अर्जुनका युद्ध *** २८५२               | ७२-दोनों सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध २९२३                |
| ५३-धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्यका युद्ध *** २८५७  | ७३-विराट-भीष्मः, अश्वत्थामा-अर्जुनः, दुर्योधन-         |
| ५४-भीमसेनका कलिंगों और निषादोंसे युद्धः           | भीमसेन तथा अभिमन्यु और लक्ष्मणके                       |
| भीमसेनके द्वारा शकदेवः भानुमान् और                | द्रन्द्रयुद्ध २९२५                                     |
| केंतुमान्का वध तथा उनके बहुत-से                   | ७४-सात्यिक और भूरिश्रवाका युद्धः भूरिश्रवाद्वारा       |
| सैनिकोंका संहार २८५९                              | सात्यिकके दस पुत्रोंका वधः अर्जुनका पराक्रम            |
| ५५-अभिमन्यु और अर्जुनका पराक्रम तथा दूसरे         | तथा पाँचवें दिनके युद्धका उपसंहार २९२८                 |
|                                                   | ७५-छठे दिनके युद्धका आरम्भः पाण्डव तथा                 |
| दिनके युद्धकी समाप्ति २८६७                        | कौरवसेनाका क्रमशः मकरव्यूह एवं क्रौञ्चव्यूह            |
| ५६-तीसरे दिन कौरव-पाण्डवोंकी ब्यूह-रचना           | वनाकर युद्धमें प्रवृत्त होना " २९३१                    |
| तथा युद्धका आरम्भ २८७०                            | ७६-धृतराष्ट्रकी चिन्ता २९३३                            |
| ५७-उभयपक्षकी सेनाओंका घमासान युद्ध " २८७१         | ७७-भीमसेनः धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्यका पराक्रम २९३५ |
| ५८-पाण्डव-वीरोंका पराक्रमः कौरव-सेनामें भगदङ्     | ७८-उभय पक्षकी सेनाओंका संकुलयुद्ध " २९४०               |
| तथा दुर्योधन और भीष्मका संवाद " २८७४              | ७९-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी पराजयः अभिमन्यु          |
| ५९-भीष्मका पराक्रमः श्रीकृष्णका भीष्मको           | और द्रौपदीपुत्रोंका धृतराष्ट्रपुत्रोंके साथ            |
| मारनेके लिये उद्यत होनाः अर्जुनकी प्रतिज्ञा       | युद्ध तथा छठे दिनके युद्धकी समाप्ति *** २९४३           |
| और उनके द्वारा कौरवसेनाकी पराजय,                  | ८०-भीष्मद्वारा दुर्योधनको आश्वासन तथा सातवें           |
| तृतीय दिवसके युद्धकी समाप्ति " २८७७               | दिनके युद्धके लिये कौरवसेनाका प्रस्थान *** २९४७        |
| ६०-चौथे दिन-दोनों सेनाओंका व्यूहनिर्माण           | ८१-सातवें दिनके युद्धमें कौरव-पाण्डव-सेनाओंका          |
| तथा भीष्म और अर्जुनका द्वैरथ-युद्ध २८८८           | मण्डल और वज्रव्यूह वनाकर भीषण संघर्ष २९४९              |
| ६१-अभिमन्युका पराक्रम और धृष्टग्रुम्नद्वारा       | ८२-श्रीकृष्ण और अर्जुनसे डरकर कौरव-सेनामें             |
| शलके पुत्रका वध                                   | भगदङ्, द्रोणाचार्य और विराटका युद्ध, विराट-            |
| ६२-धृष्टद्युम्न और शल्य आदि दोनों पक्षके वीरोंका  | पुत्र राङ्क्षका वधः शिखण्डी और अश्वत्थामाका            |
| युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार २८९३     | युद्धः सात्यिकिके द्वारा अलम्बुषकी पराजयः              |
| ६३-युद्ध स्थलमें प्रचण्ड पराक्रमकारी भीमसेनका     | धृष्टद्युम्नके द्वारा दुर्योधनकी हार तथा भीमसेन        |
|                                                   |                                                        |
| भीष्मके साथ युद्ध तथा सात्यिक और                  | और इतवर्माका युद्ध २९५२                                |
| भूरिश्रवाकी मुठभेड़ २८९७                          | ८३-इरावान्के द्वारा विन्द और अनुविन्दकी पराजय,         |
| ६४-भीमसेन और घटोत्कचका पराक्रमः कौरवींकी          | भगदत्तसे घटोत्कचका हारना तथा मद्रराजपर                 |
| पराजय तथा चौथे दिनके युद्धकी समाप्ति " २९००       | नकुल और सहदेवकी विजय " २९५६                            |

| ८४-युधिष्ठिरसे राजा श्रुतायुका पराजित होनाः      | ९७-दुर्योधनका अपने मन्त्रियोंसे सलाह करके भीष्म-  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| युद्धमें चेकितान और कृपाचार्यका मूर्छित होनाः    | से पाण्डवोंको मारने अथवा कर्णको युद्धके लिये      |
| भूरिश्रवासे धृष्टकेतुका और अभिमन्युसे चित्रसेन   | आज्ञा देनेका अनुरोध करना ३००७                     |
| आदिका पराजित होना एछं सुशर्मा आदिसे              | ९८-भीष्मका दुर्योधनको अर्जुनका पराक्रम बताना      |
| अर्जुनका युद्धारम्भ · · · २९६०                   | और भयंकर युद्धके लिये प्रतिशा करना तथा            |
| ८५-अर्जुनका पराक्रमः पाण्डवोंका भीष्मपर          | प्रातःकाल दुर्योधनके द्वारा भीष्मकी रक्षाकी       |
| आक्रमणः युधिष्ठिरका शिखण्डीको उपालम्भ            | व्यवस्था *** ३००९                                 |
| और भीमका पुरुषार्थ " २९६४                        | ९९-नर्वे दिनके युद्धके लिये उभयपश्चकी सेनाओं-     |
| ८६-भीष्म और युधिष्ठिरका युद्धः धृष्टयुम्न और     | की न्यूहरचना और उनके घमासान युद्धका               |
| सात्यिकिके साथ विन्द और अनुविन्दका               | आरम्भ तथा विनाशसूचक उत्पातींका वर्णन २०१३         |
| संग्रामः द्रोण आदिका पराक्रम और सातर्वे          | १००-द्रौपदीके पाँचों पुत्रों और अभिमन्युका राक्षस |
| दिनके युद्धकी समाप्ति २९६८                       | अलम्बुषके साथ घोर युद्ध एवं अभिमन्युके            |
| ८७-आठवें दिन व्यूह्बद्ध कौरव-पाण्डव-सेनाओंकी     | द्वारा नष्ट होती हुई कौरवसेनाका युद्धभूमिसे       |
| रणयात्रा और उनका परस्पर घमासान युद्ध २९७२        | पलायन ३०१५                                        |
| ८८-भीष्मका पराक्रमः भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके | १०१-अभिमन्युके द्वारा अलम्बुपकी पराजयः            |
| आठ पुत्रोंका वध तथा दुर्योधन और भीष्मकी          | अर्जुनके साथ भीष्मका तथा कृपाचार्यः               |
| युद्धविषयक बातचीत २९७४                           | अश्वत्थामा और द्रोणाचार्यके साथ सात्यिकका         |
| ८९-कौरव-पाण्डव-सेनाका धमासान युद्र और            | युद्ध ३०१८                                        |
| भयानक जनसंहार २९७७                               | १०२-द्रोणाचार्य और सुशर्माके साथ अर्जुनका         |
| ९०-इरावान्के द्वारा शकुनिके भाइयोंका तथा राक्षस  | युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार ३०२२     |
| अलम्बुषके द्वारा इरावान्का वध " २९८०             | १०३-उभय पक्षकी सेनाओंका धमासान युद्ध और           |
| ९१-घटोत्कच और दुर्योधनका भयानक युद्धः २९८५       | रक्तमयी रणनदीका वर्णन ३०२४                        |
| ९२-घटोत्कचका दुर्योधन एवं द्रोण आदि प्रमुख       | १०४-अर्जुनके द्वारा त्रिगर्तोंकी पराजय, कौरव-     |
| वीरोंके साथ भयंकर युद्ध " २९८७                   | पाण्डव सैनिकोंका घोर युद्धः अभिमन्युसे            |
| ९३-घटोत्कचकी रक्षाके लिये आये हुए भीम आदि        | चित्रसेनकी, द्रोणसे द्रुपदकी और भीमसेनसे          |
| शूरवीरोंके साथ कौरवोंका युद्ध और उनका            | बाह्रीककी पराजय तथा सात्यिक और भीष्म-             |
| पलायन २९९०                                       | का युद्ध                                          |
| ९४-दुर्योधन और भीमसेनका एवं अश्वत्थामा और        | १०५-दुर्योधनका दुःशासनको भीष्मकी रक्षाके          |
| राजा नीलका युद्ध तथा घटोत्कचकी मायासे            | लिये आदेश, युधिष्ठिर और नकुल-सहदेवके              |
| मोहित होकर कौरवसेनाका पलायन २९९३                 | द्वारा शकुनिकी घुड़सवार-सेनाकी पराजय              |
| ९५-दुर्योधनके अनुरोध और भीष्मजीकी आज्ञासे        | तथा शल्यके साथ उन सबका युद्ध ''' ३०३०             |
| भगदत्तका घटोत्कचः भीमसेन और पाण्डव-              | १०६-भीष्मके द्वारा पराजित पाण्डवसेनाका पलायन      |
| सेनाके साथ घोर युद्ध २९९६                        | और भीष्मको मारनेके लिये उद्यत हुए                 |
| ९६-इरावान्के वधसे अर्जुनका दुःखपूर्ण उद्गारः     |                                                   |
| भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके नौ पुत्रोंका वधः    | श्रीकृष्णको अर्जुनका रोकना " ३०३२                 |
| अभिमन्यु और अम्बष्ठका युद्धः युद्धकी             | १०७ नवें दिनके युद्धकी समाप्तिः रातमें पाण्डवोंकी |
| भयानक स्थितिका वर्णन तथा आठवें दिनके             | गुप्त मन्त्रणा तथा श्रीकृष्णसिंहत पाण्डवींका      |
| युद्धका उपसंदार ''' ३००१                         | भीष्मसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना ३०३६           |

| १०८-दसर्वे दिन उभयपक्षकी सेनाका रणके लिये      | ११६-कौरव-पाण्डव-महारथियोंके द्वन्द्वयुद्धका वर्णन |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| प्रस्थान तथा भीष्म और शिखण्डीका समागम          | तथा भीष्मका पराक्रम ३०६९                          |
| एवं अर्जुनका शिखण्डीको भीष्मका वध              | ११७-उभय पक्षकी सेनाओंका युद्धः दुःशासनका          |
| करनेके लिये उत्साहित करना 💛 ३०                 | ४५ पराक्रम तथा अर्जुनके द्वारा भीष्मका            |
| १०९-भीष्म और दुर्योधनका संवाद तथा भीष्मके      | मूर्च्छित होना ३०७४                               |
| द्वारा लाखों सैनिकोंका संहार · " ३०            | ४९ ११८-भीष्मका अद्भुत पराक्रम करते हुए पाण्डव-    |
| ११०-अर्जुनके प्रोत्साहनसे शिखण्डीका भीष्मपर    | सेनाका भीषण संहार ३०७८                            |
| आक्रमण और दोनों सेनाओंके प्रमुख वीरोंका        | ११९-कौरवपक्षके प्रमुख महारिथयों द्वारा मुरक्षित   |
| परस्पर युद्ध तथा दुःशासनका अर्जुनके साथ        | होनेपर भी अर्जुनका भीष्मको रथसे गिरानाः           |
| घोर युद्ध ••• ३०                               | ५१ शरशय्यापर स्थित भीष्मके समीप हंसरूप-           |
| १११-कौरव-पाण्डवपक्षके प्रमुख महारथियोंके       | धारी ऋषियोंका आगमन एवं उनके कथन-                  |
| इन्द् युद्धका वर्णन ३०                         | ५४ से भीष्मका उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते हुए       |
| ११२-द्रोणाचार्यका अश्वत्थामाको अग्रुभ शकुनोंकी | प्राण धारण करना ३०८२                              |
| सूचना देते हुए उसे भीष्मकी रक्षाके लिये        | १२०-भीष्मजीकी महत्ता तथा अर्जुनके द्वारा भीष्म-   |
| भृष्टद्युम्नसे युद्ध करनेका आदेश देना ३०४      | ५८ को तिकया देना एवं उभय पक्षकी सेनाओं-           |
| ११३-कौरवपक्षके दस प्रमुख महारथियोंके साथ       | का अपने शिविरमें जाना और श्रीकृष्ण-               |
| अकेले घोर युद्ध करते हुए भीमसेनका              | ′ युधिष्ठिर-संवाद                                 |
| अद्भुत पराक्रम · · · ३०१                       |                                                   |
| ११४-कौरवपक्षके प्रमुख महारिययोंके साथ युद्धमें | प्यास बुझाना तथा भीष्मजीका अर्जुनकी               |
| भीमसेन और अर्जुनका अद्भुत पुरुषार्थ · · · ३०१  |                                                   |
| ११५-भीष्मके आदेशसे युधिष्टिरका उनपर आक्रमण     | समझाना ३०९३                                       |
| तथा कौरव-पाण्डव-सैनिकोंका भीषण युद्ध ३०१       |                                                   |
|                                                |                                                   |

## चित्र-सूची

| (तिरंगा)                        |       |      | १०-भक्तोंके द्वारा प्रेमसे दिये हुए पन्न, पुष्प, प | त्ल <sub>ः</sub> |      |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|------------------|------|
| १-संजयको दिव्य दृष्टि ***       | • • • | २५४६ | जल आदिको भगवान् प्रत्यक्ष प्रकट हो                 | कर               |      |
| २-द्रोणाचार्यके प्रति दुर्योधन- |       |      | ग्रहण करते हैं ***                                 | • • •            | २६८६ |
| का सैन्य प्रदर्शन               |       | २५९७ |                                                    | • • •            | २६८९ |
| ३-देवताओं और मनुष्योंको         |       |      |                                                    | • • •            | २६८९ |
| प्रजापतिकी शिक्षा               |       | २६१४ | १३-भगवान्की प्रह्लाद आदि तीन                       |                  |      |
| ४-सूर्यके प्रति नारायणका उपदेश  |       | २६२३ |                                                    |                  | ४००५ |
|                                 |       |      | १४-भगवान् विष्णु                                   | • • •            | २७२४ |
| र-जनदाराता                      |       | २६४० | १५-भगवान् श्रीकृष्ण और                             |                  |      |
| ६-सबमें भगवद्-दर्शन             |       | २६५३ | अर्जुनके साथ विजय,                                 |                  |      |
| ७-अर्थार्थी भक्त ध्रुव          |       | २६६१ | विभूतिः नीति और भी ""                              |                  | २८१२ |
| ८—आर्तभक्त द्रौपदी              |       | २६६२ | १६-भीष्मपितामहपर भगवान् श्रीकृष्ण-                 |                  |      |
| ९-ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म         | • • • | २६६८ |                                                    | •••              | २८१३ |

| १७-भीष्म और अर्जुनका युद्ध           | 5660     | २६-श्रीकृष्ण एवं भाइयोंसहित युधिष्ठिर- |      |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------------|------|
| १८-भीष्मपितामहकी सेवामें             |          | का भीष्मको प्रणाम करके उनसे            |      |
| श्रीकृष्णसहित पाण्डव ***             | *** ३०१३ | युद्धके लिये आज्ञा माँगना              | २८१५ |
|                                      |          | २७-भीमसेन और भीष्मका युद्ध             | 5650 |
| ( सादा )                             |          | २८-अभिमन्युका युद्ध-कौशल               | 2976 |
| १९-शरणागत अर्जुन                     | २६०१     | २९-भीमसेनके वाणसे मूर्च्छित दुर्योधन   | 5888 |
| २०-पञ्च महायज्ञ                      | २६१५     | ३०-अर्जुनका ब्यूहबद्ध कौरव-सेनाकी      |      |
| २१-अर्जुनके प्रति भगवान्का विराट्रूप |          | ओर श्रीकृष्णका ध्यान आकृष्ट करना       | २९५१ |
| प्रदर्शन                             | २७१२     | ३१-आकाशमें स्थित हुए घटोत्कचकी         |      |
| २२-भगवान्के द्वारा भक्तका            |          | गर्जना और दुर्योधनके साथ उसका युद्ध    | 7998 |
| संसारसागरसे उद्धार                   | २७२९     | ३२-भीष्मजीका शिखण्डीसे युद्ध           |      |
| २३—चार अवस्था                        |          | न करनेकी इच्छा प्रकट करना ***          | ३०४८ |
|                                      | ••• २७४२ | ३३-अर्जुनका बाणद्वारा पृथ्वीसे जल      |      |
| २४—संसार-बृक्ष …                     | ः २७६२   | प्रकट करके भीष्मजीको पिलाना            | ३०९५ |
| २५—मोइ-नाश                           | 5588     | ३४-(२० लाइन चित्र फरमॉमें )            |      |







विराटकी राजसभामें श्रीकृष्णका भाषण

श्रीपरमात्मने नमः

## श्रीमहाभारतम्

# उद्योगपर्व

(सेनोद्योगपर्व)

### प्रथमोऽध्यायः

राजा विराटकी सभामें भगवान् श्रीकृष्णका भाषण

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्रतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णं (उनके नित्य सखा) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुनः (उनकी लीला प्रकट करनेवाली) भगवती सरस्वती और (उन लीलाओंका संकलन करनेवाले) महर्षि वेद्व्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) का पाठ करना चाहिये।

वैश्रम्पायन उवाच

कृत्वा विवाहं तु कुरुप्रवीरा-स्तदाभिमन्योमुदिताः खपक्षाः। विश्रम्य रात्राद्यपसि प्रतीताः सभां विराटस्य ततोऽभिजग्मुः॥ १॥



वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस समय अभिमन्युका विवाह करके कुरुवीर पाण्डव तथा उनके अपने पक्षके लोग (यादव-पाञ्चाल आदि ) अत्यन्त आनन्दित हुए । रात्रिमें विश्राम करके वे प्रातःकाल जगे और (नित्यकर्म करके ) विराटकी सभामें उपस्थित हुए ॥ १॥

सभा तु सा मत्स्यपतेः समृद्धा मणिप्रवेकोत्तमरत्नित्रा न्यस्तासना माल्यवती सुगन्धा

तामभ्ययुस्ते नरराजवृद्धाः ॥ २ ॥

मत्स्यदेशके अधिपति विराटकी वह सभा अत्यन्त समृद्धि-शालिनी थी । उसमें मिणियों (मोती-मूँगे आदि) की खिड़कियाँ और झालरें लगी थीं। उसके फर्श और दीवारोंमें उत्तम-उत्तम रन्नों (हीरे-पन्ने आदि) की पच्चीकारी की गयी थी। इन सबके कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस सभाभवनमें यथायोग्य स्थानोंपर आसन लगे हुए थे, जगह-जगह मालाएँ लटक रही थीं और सब ओर सुगन्ध फैल रही थी। वे श्रेष्ट नरपतिगण उसीसभामें एकत्र हुए ॥२॥

> अधासनान्याविशतां पुरस्ता-दुभौ विराटद्वुपदौ नरेन्द्रौ। वृद्धौ च मान्यौ पृथिवीपतीनां

पित्रा समं रामजनाईनौ च ॥ ३ ॥ वहाँ सबसे पहले राजा विराट और दुग्द आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि वे दोनों समस्त भूपितयोंमें वृद्ध और माननीय थे। तत्पश्चात् अपने पिता वसुदेवके साथ बलराम और श्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण किये॥ ३॥

पाञ्चालराजस्य समीपतस्तु शिनिप्रवीरः सहरौहिणेयः। मत्स्यस्य राज्ञस्तु सुसंनिकृष्टो

जनाईनइचैव युधिष्ठिरश्च ॥ ४ ॥
पाञ्चालराज द्रुपदके पास शिनिवंशके श्रेष्ठ वीर सात्यिक
तथा रोहिणीनन्दन बलरामजी बैठे थे और मत्स्यराज विराटके
अत्यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे ॥ ४ ॥

सुताश्च सर्वे द्रुपदस्य राज्ञो भीमार्जुनी माद्रवतीसुती च। प्रद्युम्नसाम्बी च युधि प्रवीरी विराटपुत्रेश्च सहाभिमन्युः॥ ५॥ सर्वे च शूराः पितृभिः समाना वंश्वेण रूपेण बलेन चैव। उपाविशन द्रौपदेयाः कुमाराः

सुवर्णि चत्रेषु वरासनेषु ॥ ६ ॥
राजा द्रुपदके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
युद्धवीर प्रद्युम्न और साम्ब, विराटके पुत्रोंसहित अभिमन्यु
तथा द्रौपदीके सभी पुत्र सुवर्णजटित सुन्दर सिंहासनोंपर
आसपास ही बैठे थे। द्रौपदीके पाँचों पुत्र पराक्रम, सौन्दर्थ
और बलमें अपने पिता पाण्डवोंके ही समान थे। वे सबके
सब शूरवीर थे॥ ५-६॥

तथोपविष्टेषु महारथेषु । विराजमानाभरणाम्बरेषु । रराज सा राजवती समृद्धा यहैरिव चौर्विमलैहपेता॥ ७॥

इस प्रकार चमकीले आभूपणों तथा सुन्दर बस्त्रींसे विभूषित उन समस्त महारिथयोंके बैठ जानेपर राजाओंसे भरी हुई वह समृद्धिशालिनी सभा ऐमी शोभा पा रही थी; मानो उज्ज्वल ग्रह नक्षत्रोंसे भरा आकाश जगमगा रहा हो।।७॥

> ततः कथास्ते समवाययुक्ताः कृत्वा विचित्राः पुरुषप्रवीराः । तस्थुर्मुहुर्ते परिचिन्तयन्तः कृष्णं नृपास्ते समुदीक्षमाणाः ॥ ८ ॥

तदनन्तर उन श्र्यीर पुरुषोंने समाजमें जैसी बातचीत करनी उचित है, वैसी ही विविध प्रकारकी विचित्र बातें कीं। फिर वे सब नरेश भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए दो घड़ीतक कुछ सोचते हुए चुप बैठे रहे॥ ८॥

कथान्तमासाद्य च माधवेन
संघट्टिताः पाण्डवकार्यहेतोः।
ते राजिंग्नहाः सहिता हाश्र्ण्वन्
वाक्यं महार्थं सुमहोदयं च॥९॥
भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवीके कार्यके छिये ही उन श्रेष्ठ
राजाओंको संगठित किया था। जब उन सब छोगींकी बात-चीत बंद हो गयी। तब वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश एक

श्रीकृष्ण उवाच

साथ श्रीकृष्णके सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फल देनेवाले वचन

सुनने लगे॥ ९॥

सर्वेभेवद्भिविदितं यथायं युधिष्ठिरः सौवठेनाक्षवत्याम्। जितो निक्तयापहृतं च राज्यं वनप्रवासे समयः कृतरच॥१०॥

श्रीकृष्णने भाषण देना प्रारम्भ किया—उपस्थित सुदृद्गण! आप सब लोगोंको यह मालूम ही है कि सुबलपुत्र शकुनिने चूतसभामें किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर-को परास्त किया और इनका राज्य छीन लिया है। उस जूएमें यह शर्त रख दी गयी थी कि जो हारे, वह बारह वर्षोतक बनवास और एक वर्षतक अज्ञातवास करे।। १०॥

शक्तैविजेतुं तरसा महीं च सत्ये स्थितैः सत्यरथैर्यथावत्। पाण्डोः सुतैस्तद् वतमुत्रक्षं वर्षाणि पट्सा च चीर्णमृडयैः॥ ११॥

पाण्डव सदा सत्यपर आरुढ़ रहते हैं। सत्य ही इनका रथ ( आश्रय ) है। इनमें वेगपूर्वक समस्त भूमण्डलको जीत लेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराग्रगण्य पाण्डुकुमारोंने सत्यका खयाल करके तेरह वर्षोतक वनवास और अज्ञातवासके उस कठोर बतका धैर्यपूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप बड़ा ही उग्र है। ११॥

त्रयोदसङ्जैव सुदुस्तरोऽयः महायमानैभीवतां समीपे। क्लेशानसद्यान् विविधान् सहद्भि-र्महात्मभिश्चापि वने निविष्टम् ॥ १२॥

इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु इन महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर भाँति-भाँतिके असह्य क्लेश सहते हुए यह वर्ष विताया है, इसके अतिरिक्त बारह वर्षोंतक ये वनमें भी रह चुके हैं॥

> एतैः परप्रेष्यिनयोगयुक्तै-रिच्छिद्भिराष्तं खकुलेन राज्यम्। एवंगते धर्मसुतस्य राज्ञो दुर्योधनस्यापि च यद्धितं स्यात्॥ १३॥

> तिश्चन्तयभ्वं कुरुपुङ्गवानां धर्म्यं च युक्तं च यशस्करं च। अधर्मयुक्तं न च कामयेत राज्यं सुराणामि धर्मराजः ॥ १४॥

अपनी कुलपरम्परासे प्राप्त हुए राज्यकी अभिलापासे ही इन वीरोंने अवतक अज्ञातावस्थामें दूसरोंकी सेवामें संलग्न रहकर तेरहवाँ वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिस्थितिमें जिस उपायसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधनका भी हित हो, उसका आपलोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग हुँ निकालें, जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरोंके लिये धर्मानुकूल, न्यायोचित तथा यशकी वृद्धि करनेवाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर यदि

धर्मके विरुद्ध देवताओंका भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे छैना नहीं चाहेंगे ॥ १३-१४ ॥

धर्मार्थयुक्तं तु महीपतित्वं ग्रामेऽपि कस्मिश्चिद्यं बुभूषेत्। पित्र्यं हि राज्यं विदितं नृपाणां विश्वापक्षयः धृतराष्ट्रपुत्रेः॥ १५॥

किसी छोटेसे गाँवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके अनुकूल प्राप्त होता हो, तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर सकते हैं। आप सभी नरेशोंको यह विदित ही है कि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डवोंके पैतृक राज्यका किस प्रकार अपहरण किया है॥१५॥

मिथ्योपचारेण यथा हानेन कुच्छूं महन् प्राप्तमसहारूपम्। न चापि पार्थो विजितो रंगे तैः खतेजसा धृतराष्ट्रस्य पुत्रैः॥ १६॥

कौरवींके इसं मिथ्या व्यवहार तथा छल-कपटके कारण पाण्डवींको कितना महान् और असहा कष्ट मोगना पड़ा है, यह भी आपलोगींसे छिपा नहीं है। धृतराष्ट्रके उन पुत्रोंने अपने वल और पराक्रमसे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको किसी युद्धमें पराजित नहीं किया था ( छलसे ही इनका राज्य छीना)॥ १६॥

तथापि राजा सहितः सुहद्भिरभीण्सतेऽनामयमेव तेषाम्।
यत् तु स्वयं पाण्डुसुतैर्विजित्य
समाहृतं भूमिपतीन् प्रपीड्य ॥ १७ ॥
तत् प्रार्थयन्ते पुरुषप्रवीराः
कुन्तीसुता माद्रवतीसुतौ च।
बालास्त्वमे तैर्विविधेरुपायैः

सम्प्रार्थिता हन्तुमित्रसंघैः॥ १८॥ राज्यं जिहीर्षद्भिरसङ्गिरुमैः सर्वे च तद् वोविदितं यथावत्।

तथापि सुदृदोंसहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई ही चाहते हैं। पाण्डवोंने दूसरे-दूसरे राजाओं को युद्धमें जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी को कुन्ती और माद्रीके ये वीर पुत्र माँग रहे हैं। जब पाण्डव बालक थे— अपना हित-अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे उन उग्र प्रकृतिके दुष्ट शत्रुओंने संवबद्ध होकर भाँति-भाँतिके पड्यन्त्रोंद्वारा इन्हें मार डालनेकी पूरी चेष्टा की थी; ये सब बातें आपलोग अच्छी तरह जानते होंगे।

तेषां च लोभं प्रसमीक्ष्य वृद्धं धर्मज्ञतां चापि युधिष्टिरस्य ॥ १९ ॥ सम्बन्धितां चापि समीक्ष्य तेषां मितं कुरुध्वं सहिताः पृथक च । इमें च सत्येऽभिरताः सदैवं तं पालियत्वा समयं यथावत्॥ २०॥

अतः सभी सभासद् कौरवोंके बढ़े हुए लोंभकों, युधिष्ठिरकी धर्मज्ञताको तथा इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धको देखेते हुए अलग-अलग तथा एक रायसे भी कुछ निश्चय करें। ये पाण्डवगण सदा ही सत्यपरायण होनेके कारण पहले की हुई प्रतिज्ञाका यथावत् पालन करके हमारे सामने उपस्थित हैं॥ १९-२०॥

अतोऽन्यथा तैरुपचर्यमाणा हन्युः समेतान् धृतराष्ट्रपुत्रान् । तैर्विप्रकारं च निशम्य कार्ये सुद्देजनास्तान् परिवारयेयुः ॥ २१ ॥

यदि अब भी धृतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ विपरीत क्यवहार ही करते रहेंगे—-इनका राज्य नहीं लौटायेंगे, तो पाण्डव उन सबको मार डालेंगे। कौरवलोग पाण्डवोंके कार्यमें विध्न डाल रहे हैं और उनकी बुराईपर ही तुले हुए हैं; यह बात निश्चितरूपमे जान लेनेपर मुहुदों और सम्बन्धियोंको उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवोंको (इस प्रकार अत्याचार करनेसे) रोकें॥ २१॥

युद्धेन बाधेयुरिमांस्तथैव तैर्बाध्यमाना युधि तांश्च हन्युः। तथापि नेमेऽल्पतया समर्था-स्तेपां जयायेति भवेनमतं वः॥ २२॥

यदि धृतराष्ट्रके पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पाण्डवींको सतायेंगे, तो उनके वाध्य करनेपर ये भी डटकर युद्धमें उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिरायेंगे। सम्भव है, आपलोग यह सोचते हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनेके कारण उनपर विजय पानेमें समर्थ नहीं हैं॥ २२॥

समेत्य सर्वे सहिताः सुहद्भि-स्तेषां विनाशाय यतेयुरेव। दुर्योधनस्यापि मतं यथाव-

नन झायते कि नु करिष्यतीति ॥ २३ ॥
तथापि ये सब लोग अपने हितैपी सुद्धदोंके साथ मिलकर
रात्रुओंके विनाशके लिये प्रयत्न तो करेंगे ही। (अतः इन्हें
आपलोग दुर्वल न समझें) युद्धका भी निश्चय कैसे किया
जाय; क्योंकि, दुर्योधनके भी मतका अभी ठीक-ठीक पता
नहीं है कि वह क्या करेगा ! ॥ २३ ॥

अज्ञायमाने च मते परस्य

कि स्यात् समारभ्यतमं मतं वः।
तस्मादितो गच्छतु धर्मशीलः

ग्रुचिः कुळीनः पुरुषोऽप्रमत्तः॥ २४॥
शत्रुपक्षका विचार जाने विना आपलोग कोई ऐसा

निश्चयं कैसे कर सकते हैं ? जिसे अवश्य ही कार्यरूपमें परिणंत किया जी सके। अंतः मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील, पवित्रातमा, कुलीन और सावधान पुरुप दूर्त वनकर वहाँ जाय॥ २४॥

दुतः समर्थः प्रशमाय तेपां राज्यार्धदानाय युधिष्टिरस्य।

वह दूत ऐसा होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोपको शान्त करनेमें समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिरको इनका आधा राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके ॥ २४५ ॥

क्षिति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने प्रथमोऽभ्यायः॥ १॥

इसं प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें ( हुपदके ) पुरोहितकी यात्राविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

#### निराम्य वाक्यं तु जनार्दनस्य धर्मार्थयुक्तं मधुरं समं च ॥ २५ ॥ समाद्दे वाक्यमंथाय्रजोऽस्य सम्पूज्य वाक्यं तदतीव राजन् ॥ २६ ॥

राजन्! भगवान् श्रीकृष्णका धर्म और अर्थसे युक्तः मधुर एवं उभयपक्षके लिये समानरूपसे हितकर बचन सुनकर उनके बड़े भाई वलरामजीने उस भाषणकी भूरि-भूरि प्रदांसा करके अपना वक्तव्य आरम्भ किया ॥ २५-२६॥

# द्वितीयोऽध्यायः

#### बलरामजीका भाषण

घलदेव उवाच

श्रुतं भवद्भिगंदपूर्वजस्य वाक्यं यथा धर्मवदर्थवच । अजातरात्रोध्य हितं हितं च दुर्योधनस्यापि तथैव राज्ञः ॥ १ ॥

बलदेवजी बोले—सन्जनो ! गदायज श्रीकृष्णने जो कुछ धर्मानुकूल तथा अर्थशास्त्रसम्मत सम्भाषण किया है, उसे आप सब लोगोंने सुना है। इसीमें अजातशत्रु युधिष्ठिर-का भी हित है तथा ऐसा करनेसे ही राजा दुवींधनकी भलाई है॥ १॥

अर्धे हि राज्यस्य विख्ड्य वीसः कुन्तीसुतास्तस्य कृते यतन्ते । प्रदाय चार्धे धृतराष्ट्रपुत्रः सुखी सहासाभिरतीव मोदेतु ॥ २ ॥

वीर कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधेके लिये हो प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन भी पाण्डवींको आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा॥ २॥

लब्बा हि राज्यं पुरुषप्रवीराः सम्यक्प्रवृत्तेषु परेषु चैव। धुवं प्रशान्ताः सुखमाविशेयु-स्तेषां प्रशान्तिश्च हितं प्रजानाम् ॥ ३॥

पुरुषोंमें श्रेष्ठ वीर पाण्डव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्षकी ओरसे अच्छा वर्ताव होनेपर अवश्य ही शान्त (लड़ाई-झगड़ेसे दूर) रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इससे कौरवोंको शान्ति मिलेगी और प्रजावर्गका भी हित होगा।।

> दुर्योधनस्यापि मतं च वेत्तुं वतुं च वाक्यानि युधिष्ठिरस्य।

त्रियं च में स्याद्यदित्तत्र कश्चिद् बजेच्छमार्थे कुरुपण्डवानाम्॥ ॥॥

विद दुर्योधनका भी विचार जाननेके लिये, युधिष्ठिरके संदेशको उसके कानोंतक पहुँचानेके लिये तथा कौरव-पाण्डवों-में शान्ति स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो यह मेरे लिये बड़ी प्रसन्नताकी बात होगी॥ ४॥

स भोष्ममामन्त्र्य कुरुप्रवीरं
वैवित्रवीर्यं च महानुभावम् ।
द्रोणं सपुत्रं विदुरं रूपं च
गान्धारराजं च सस्तपुत्रम् ॥ ५ ॥
सर्वे च येऽन्ये धृतराष्ट्रपुत्रा
वलप्रधाना निगमप्रधानाः ।
स्थिताश्च धर्मेषु तथा सकेषु
लोकप्रवीराः श्चतकालवृद्धाः ॥ ६ ॥
पतेषु सर्वेषु समागतेषु
पौरेषु वृद्धेषु च संगतेषु ।
व्रवीत वाक्यं प्रणिपातयुक्तं

कन्तीस्तर्यार्थकरं यथा स्यात्॥ ७॥

वह दूत वहाँ जाकर कुरुवंशके श्रेष्ठ वीर मीच्म, महानु-भाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कुपाचार्य, शकुनि, कर्ण तथा दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र, जो शक्तिशाली, वेदश, स्वधमंनिष्ठ, लोकप्रसिद्ध वीर, विद्यादृद्ध और वयोदृद्ध हैं, उन सबकोआमन्त्रित करे और इन सबके आ जाने एवं नागरिकों तथा बड़े-बूढ़ोंके सम्मिलित होनेपर वह दूत विनयपूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे, जिससे सुधिष्ठिरके प्रयोजनकी सिद्धि हो ॥५-७॥

> सर्वाखवस्थासु च ते न कोण्या क्रस्तो हि सोऽयों वलमाश्रितैस्तैः।

वियाभ्युपेतस्य युधिष्टिरस्य द्यते प्रसक्तस्य हतं च राज्यम् ॥ ८ ॥

किसी भी दशामें कौरवोंको उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहियें, क्योंकि उन्होंने वलवान् होकर ही पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया है। ( युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोप नहीं हैं, क्योंकि ) ये जूएको प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गये थे। तभी इनके राज्यका अपहरण हुआ है।। ८॥

निवार्यमाणश्च कुरुप्रवीरः
सर्वेः सुद्दक्तिर्द्ययमप्यतज्ञः।
स दीव्यमानः प्रतिदीव्य चैनं
गान्धारराजस्य सुतं मताक्षम्॥९॥
हित्वा हि कर्णं च सुयोधनं च
समाह्वयद् देवितुमाजमीदः।
दुरोदरास्तत्र सहस्रशोऽन्ये
युधिष्टिरो यान् विषहेत जेतुम्॥१०॥
उत्सुज्य तान् सौबलमेव चायं
समाह्वयत् तेन जितोऽक्षवत्याम्।

अजमीदवंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जूएका खेल नहीं जानते थे। इसीलिये समस्त सुदृदोंने इन्हें मंना किया था, (परंतु इन्होंने किसीकी बात नहीं मानी।) दूसरी ओर गान्धारराजका पुत्र शकुनि जूएके खेलमें निपुण था। यह जानते हुए भी ये उसीके साथ बारंबार खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधनको छोड़कर शकुनिको ही अपने साथ जूआ खेलनेके लिये ललकारा था। उस सभामें दूसरे भी हजारों जुआरी मौजूद थे, जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे। परंतु उन सकको छोड़कर इन्होंने सुवलपुत्रको ही बुलाया। इसीलिये उस जूएमें इनकी हार हुई॥ ९-१० ई ॥

स दीव्यमानः प्रतिदेवनेन अक्षेषु नित्यं तु पराङ्मखेषु ॥ ११ ॥ संरम्भमाणो विजितः प्रसद्य तत्रापराधः शकुनेन कश्चित् ।

जन ये खेलने लगे और प्रतिपक्षीकी ओरसे फेंके हुए पासे जन नरानर इनके प्रतिकृल पड़ने लगे, तन ये और भी रोपावेशमें आकर खेलने लगे। इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रक्खा और अपनेको हराया, इसमें शकुनिका कोई अपराध नहीं है।। ११६॥

तसात् प्रणम्यैव वचो व्रवीतु वैचित्रवीर्ये वहुसामयुक्तम् ॥ १२॥ तथा हि शक्यो धृतराष्ट्रपुत्रः खार्थे नियोकुं पुरुषेण तेन।

इसिलये जो दूत यहाँसे भेजा जाय वह धृतराष्ट्रको प्रणाम करके अत्यन्त विनयके साथ सामनीतियुक्त क्चन कहे। ऐसा करनेसे ही धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको वह पुरुष अपने प्रयोजनकी सिद्धिमें लगा सकता है। १२ है।

अयुद्धमाकाङ्कृत कौरवाणां साम्नेव दुर्योधनमाह्मयध्वम् ॥ १३ ॥ साम्ना जितोऽर्थोऽर्थकरो भवेत युद्धेऽनयो भविता नेह सोऽर्थः॥ १४ ॥

कौरव-पाण्डवों में परस्पर युद्ध हो, ऐसी आकाङ्क्षा न करो—ऐसा कोई कदम न उटाओ। सिन्ध या समझौतेकी भावनासे ही दुर्योधनको आमन्त्रित करो। मेल-मिलापसे समझा-बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, वही परिणाममें हितकारी होता है। युद्धमें तो दोनों पक्षकी ओरसे अन्याय अर्थात् अनीतिका ही वर्ताव किया जाता है और अन्यायसे इस जगत्में किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो सकती॥ १३-१४॥

वैशम्यायन उवाच

एवं ब्रुवत्येव मधुप्रवारे शिनिप्रवीरः सहस्रोत्पपात । तच्चापि वाक्यं परिनिन्द्य तस्य समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १५ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! मधुवंशके प्रमुख वीर वलदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनिवंशके श्रेष्ठ श्रूरमा सात्यिक सहसा उछलकर खड़े हो गये। उन्होंने कुपित होकर बलभद्रजीके भाषणकी कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि बलदेववानये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें बलदेववाक्यविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥

## तृतीयोऽध्यायः

सात्यिकके वीरोचित उद्गार

सात्यिकरुवाच

याददाः पुरुषस्यात्मा ताददां सम्प्रभाषते।

यथारूपोऽन्तरात्मा ते तथारूपं प्रभाषसे ॥ १ ॥ सात्यिकिने कहा—बहरामजी ! मनुष्यका जैसा

हृदय होता है, वैसी ही वात उसके मुखसे निकलती है। आपका भी जैसा अन्तःकरण है, वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं॥ १॥

सन्ति वै पुरुवाः शूराः सन्ति कापुरुवास्तथा। उभावेतौ दढौ पक्षौ दश्येते पुरुवान् प्रति॥ २॥

संसारमें ग्रूर-बीर पुरुष भी हैं और कापुरुष (कायर) भी। पुरुषोंमें ये दोनों पक्ष निश्चितरूपसे देखे जाते हैं॥२॥

पकस्मिन्नेच जायेते कुले क्लोबमहावलौ। फलाफलवती शाखे यथैकस्मिन् वनस्पतौ॥ ३॥

जैसे एक ही वृक्षमें कोई शाखा फलवती होती है और कोई फलहीन। इसी प्रकार एक ही कुलमें दो प्रकारकी संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक और दूसरी महान् बलशाली॥ ३॥



#### नाभ्यस्यामि ते वाक्यं ब्रुवतो लाङ्गलध्वज । ये तु श्टण्वन्ति ते वाक्यं तानस्यामि माधव ॥ ४ ॥

अपनी ध्वजामें हलका चिह्न धारण करनेवाले मधुकुल-रतन ! आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें मैं दोष नहीं निकाल रहा हूँ, जो लोग आपकी बातें चुप-चाप सुन रहे हैं, उन्हीं-को मैं दोषी मानता हूँ ॥ ४॥

कथं हि धर्मराजस्य दोषमल्पमि ब्रुवन्। लभते परिषन्मध्ये व्याहर्तुमकुतोभयः॥ ५॥ भला, कोई भी मनुष्य भरी सभामें निर्भय होकर धर्म- राज युधिष्ठिरपर थोड़ा-सा भी दोषारोपण करे, तो वह कैसे बोलनेका अवसर पा सकता है ? ॥ ५ ॥

समाह्य महात्मानं जितवन्तोऽक्षकोविदाः। अनक्षज्ञं यथाश्रद्धं तेषु धर्मजयः कुतः॥ ६॥

महात्मा युधिष्ठिर जूआ खेलना नहीं जानते थे, तो भी जूएके खेलमें निपुण धूतोंने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विस्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है । यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है ? ॥ ६ ॥

यदि कुन्तीसुतं गेहे कीडन्तं भ्रातृभिः सह।
अभिगम्य जयेयुस्ते तत् तेषां धर्मतो भवेत्।
समाहृय तु राजानं क्षत्रधर्मरतं सदा॥ ७॥
निकृत्या जितवन्तस्ते किं नु तेषां परं शुभम्।

कथं प्रणियते चायमिह कृत्वा पणं परम् ॥ ८॥

यदि भाइयों सिहत कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जूआ खेळते होते और ये कीरब वहाँ जाकर उन्हें हरा देते, तो वह उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिरको बुलाकर छल और कपटसे उन्हें पराजित किया है। क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है १ ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवासविषयक प्रतिज्ञा तो पर्ण ही

वनवासाद् विमुक्तस्तु प्राप्तः पैतामहं पद्म्। यद्ययं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठिरः॥ ९॥ पवमप्ययमत्यन्तं परान् नार्हति याचितुम्।

कर चुके हैं। अब किस लिये उनके आगे मस्तक सकायें-

क्यों प्रणाम अथवा विनय करें ? ॥ ७-८ ॥

वनवासके बन्धनसे मुक्त होकर अब ये अबने बाप-दार्दोके राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं। यदि युधिष्ठिर अन्यायसे भी अपना धनः अवना राज्य छेनेकी इच्छा करें, तो भी अत्यन्त दीन बनकर शत्रुओंके सामने हाथ फैलाने या भीख माँगनेके योग्य नहीं हैं॥ ९६॥

कथं च धर्मयुकास्ते न च राज्यं जिहीर्यवः॥ १०॥ निवृत्तवासान्कौन्तेयान् य आहुर्विदिताइति।

कुन्तीके पुत्र वनवासकी अविध पूरी करके जब छीटे हैं, तब कौरव यह कहने छगे हैं कि हमने तो इन्हें समय पूर्ण होनेसे पहले ही पहचान छिया है। ऐसी दशामें यह कैसे कहा जाय कि कौरव धर्ममें तत्पर हैं और पाण्डवोंके राज्यका अपहरण नहीं करना चाहते हैं ॥ १० है॥

अनुनीता हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च ॥ ११ ॥ न व्यवस्यन्ति पाण्डूनां प्रदातुं पैतृकं वसु ।

वे भीष्म, द्रोण और विदुरके बहुत अनुनय-विनय करनेपर भी पांण्डवोंको उनका पैतृक धन वापस देनेका ] निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं ॥ ११६ ॥ अहं तु ताञ्चितिर्वाणैरनुनीय रणे वलात् ॥ १२ ॥ पादयोः पातियिष्यामि कौन्तेयस्य महातमनः ।

में तो रणभूमिमें पैने वाणोंसे उन्हें वलपूर्वक मनाकर महात्मा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके चरणोंमें गिरा दूँगा ॥१२५॥ अथ ते न व्यवस्यन्ति प्रणिपाताय धीमतः ॥ १३॥ गमिष्यन्ति सहामात्या यमस्य सदनं प्रति।

यदि वे परम बुद्धिमान् युधिष्ठिरके चरणोंमें गिरनेका निश्चय नहीं करेंगे, तो अपने मन्त्रियोंसिंहत उन्हें यमलोककी यात्रा करनी पड़ेगी॥ १३ ॥

न हि ते युयुधानस्य संरब्धस्य युयुत्सतः॥१४॥ वेगं समर्थाः संसोद्धं वज्रस्येव महीधराः।

जैसे बड़े-बड़े पर्वत भी वज्रका वेग सहन करनेमें समर्थ नहीं हैं, उसी प्रकार युद्धकी इच्छा रखनेवाले और क्रोधमें भरे हुए मुझ सात्यिकिके प्रहार-वेगको सहन करनेकी सामर्थ्य उनमेंसे किसीमें भी नहीं है ॥ १४ ई ॥

को हि गाण्डीवधन्वानं कश्च चकायुधं युधि ॥ १५ ॥ मां चापि विषहेत् कुद्धं कश्च भीमं दुरासदम्। यमौ च दढधन्वानौ यमकालोपमद्यती। विराददुपदौ वीरौ यमकालोपमद्यती ॥ १६ ॥ को जिजीविषुरासादेद् धृष्टद्युम्नं च पार्षतम्।

कौरवदलमें ऐसा कौन है, जो जीवनकी इच्छा रखते हुए भी युद्धभूमिमें गाण्डीवधन्वा अर्जुन, चक्रधारी भगवान् श्रीकृष्ण, कोधमें भरे हुए मुझ सात्यिक, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, यम और कालके समान तेजस्वी दृद्ध धनुर्धर नकुल-सहदेव, यम और कालको भी अपने तेजसे तिरस्कृत करनेवाले वीरवर विराट और दुपदका तथा दुपदकुमार धृष्टगुम्नका भी सामना कर सकता है ? ॥ १५-१६६ ॥ पञ्चेतान् पाण्डवंयांस्तु द्वौपद्याः कीर्तिवर्धनान् ॥१७॥ समप्रमाणान् पाण्डूनां समवीर्यान् मदोत्कटान् । सौभद्रं च महेष्वासमभरैरपि दुःसहम् ॥ १८॥ गदप्रद्युम्नसाम्बांश्च कालसूर्यानलोपमान् ।

द्रौपदीकी कीर्ति वढ़ानेवाले ये पाँचों पाण्डवकुमार अपने पिताके समान ही डील-डौलवाले, वैसे ही पराक्रमी तथा उन्हींके समान रणोन्मत्त सूरवीर हैं। महान् धनुर्धर सुभद्राकुमार अभिमन्युका वेग तो देवताओंके लिये भी दुःसह है। गद, प्रद्युग्न और साम्य—ये काल, सूर्य और अग्निके समान अजेय हैं—इन सबका सामना कौन कर सकता है १॥ १७-१८ है॥

ते वयं धृतराष्ट्रस्य पुत्रं शकुनिना सह ॥ १९ ॥ कर्ण चैव निहत्याजावभिषेक्ष्याम पाण्डवम्।

हमलोग शकुनिसहित धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको तथा कर्णको भी युद्धमें मारकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका राज्याभि-षेक करेंगे॥ १९ ॥

नाधर्मो विद्यते कश्चिच्छत्रून् हत्वाऽऽततायिनः॥ २०॥ अधर्म्यमयशस्यं च शात्रवाणां प्रयाचनम्।

आततायी दात्रुओंका वध करनेमें कोई पाप नहीं है। रात्रुओंके सामने याचना करना ही अधर्म और अपयराकी बात है॥ २०५॥

हृद्गतस्तस्य यः कामस्तं कुरुध्वमतिन्द्रताः॥ २१॥ निसुष्टं धृतराष्ट्रेण राज्यं प्राप्नोतु पाण्डवः।

अद्य पाण्डुसुतो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः ॥ २२ ॥ निहता वा रणे सर्वे स्वप्सन्ति वसुधातले ॥ २३ ॥

अतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके मनमें जो अभिलाषा है, उसीकी आपलोग आलस्य छोड़कर सिद्धि करें। धृतराष्ट्र राज्य लौटा दें और पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर उसे ग्रहण करें। अब पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको राज्य मिल जाना चाहिये, अन्यथा समस्त कौरव युद्धमें मारे जाकर रणभूमिमें सदाके लिये सो जायँगे॥ २१-२३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि सास्यिककोधवानये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें सात्यिकका कोधपूर्ण व चनसम्बन्दी तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः

#### राजा द्वपदकी सम्मति

द्रुपद उवाच

पवमेतन्महाबाहो भविष्यति न संशयः।
न हि दुर्योधनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति॥१॥
अनुवत्स्यीति तं चापि धृतराष्ट्रः सुतिष्रयः।
भीष्मद्रोणौ च कार्पण्यान्मौ रूर्याद् राधेयसौ बलौ॥२॥

(सात्यिकिकी वात सुनकर) द्रुपद ने कहा-महाबाहो! तुम्हारा कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही होगा; क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्रके प्रति आसक्त रहनेवाले धृतराष्ट्र भी उसीका अनुसरण करेंगे! भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश तथा कर्ण और शकुनि मूर्खतावश दुर्योधनका साथ देंगे ॥ १-२ ॥ बलदेवस्य वाक्यं तु मम झाने न युज्यते । पतद्धि पुरुषेणाग्रे कार्यं सुनयमिञ्छता ॥ ३ ॥ न तु वाच्यो मृदुवचो धार्तराष्ट्रः कथंचन । न हि मार्दवसाध्योऽसौ पापबुद्धिमैतो मम ॥ ४ ॥

बलदेवजीका कथन मेरी समझमें ठीक नहीं जान पड़ता। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, वही सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सबसे पहले करना चाहिये। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे मधुर अथवा नम्रतापूर्ण बचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। मेरा ऐसा मत है कि वह पापपूर्ण विचार रखनेवाला है, अतः मृदु व्यवहारसे बद्यमें आनेवाला नहीं है॥ ३-४॥

गर्दभे मार्द्वं कुर्याद् गोषु तीक्ष्णं समाचरेत्। मृदु दुर्योधने वाक्यं यो त्र्यात् पापचेतसि ॥ ५ ॥

जो पापात्मा दुर्योधनके प्रति मृदु वचन बोलेगा, वह मानो गदहेके प्रति कोमलतापूर्ण व्यवहार करेगा और गार्यो-के प्रति कठोर वर्ताव ॥ ५॥

मृदुं वै मन्यते पापो भाषमाणमशक्तिकम्। जितमर्थे विजानीयादबुधो मार्दवे सति॥ ६॥

पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलनेवालेको शक्ति-हीन समझता है और कोमलताका वर्ताव करनेपर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धनपर विजय पा ली ॥ ६॥

एतच्चैय करिष्यामो यत्नश्च क्रियतामिह । प्रस्थापयाम मित्रेभ्यो बलान्युद्योजयन्तु नः ॥ ७ ॥

(इम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं; ) इसीको सम्पन्न करेंगे और इसीके लिये यहाँ प्रयत्न किया जाना चाहिये। इमें अपने मित्रोंके पास यह संदेश भेजना चाहिये कि वे इमारे लिये सैन्य-संग्रहका उद्योग करें।। ७॥

शत्यसा घृष्टकेतोश्च जयत्सेनस्य वा विभो । केकयानां च सर्वेषां दूता गच्छन्तु शीद्यगाः ॥ ८ ॥

भगवन् !हमारे शीव्रगामी दूत शत्य, धृष्टकेतु, जयत्सेन और समस्त केकयराजकुमारोंके पास जायँ ॥ ८॥

स च दुर्योधनो नूनं प्रेवियन्यति सर्वशः। पूर्वाभिपन्नाः सन्तरच भजन्ते पूर्वचोदनम्॥ ९॥

निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसीके द्वारा पहले सहायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं। तब प्रथम निमन्त्रण देनेवालेकी ही सहायता करते हैं।

तत् त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वमेव प्रचोदने। महद्धि कार्यं वोढव्यमिति मे वर्तते मितः॥ १०॥

अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमन्त्रण

पहुँच जाय; इसके लिये शीघता करो । मैं समझता हूँ, हम सब लोगोंको महान् कार्यका भार वहन करना है ॥ १०॥

शल्यस्य प्रेष्यतां शीव्रं ये च तस्यानुगा नृपाः। भगद्त्ताय रात्रे च पूर्वसागरवासिने॥११॥

राजा शल्य तथा उनके अनुगामी नरेशोंके पास शीघ दूत भेजे जायँ। पूर्व समुद्रके तटवर्ती राजा भगदत्तके पास भी दूत भेजना चाहिये॥ ११॥

अमितौजसे तथोत्राय हार्दिक्यायान्धकाय च। दीर्घप्रकाय शूराय रोचमानाय वा विभो ॥ १२॥

भगवन् ! इसी प्रकार अमितौजा, उग्र, हार्दिक्य (कृतवर्मा), अन्धक, दीर्घप्रज्ञ तथा शूरवीर रोचमानके पास भी दूर्तोंको भेजना आवश्यक है।। १२॥ आनीयतां बृहत्तश्च सेनाविन्दुरच पार्थिवः। सेनजित् प्रतिविन्ध्यद्च चित्रवर्मा सुवास्तुकः॥ १३॥ वाह्नीको मुञ्जकेशाइच चैद्याधिपतिरेव च। सुपार्श्वश्च स्वाहश्च पौरवश्च महारथः॥ १४॥ शकानां पह्नवानां च दरदानां च ये चृषाः। सुरारिश्च नदीजद्य कर्णवेष्ट्रच पार्थिवः॥ १५॥ नीलर्च वीरधमी च भूमिपालर्च वीर्यवान्। दुर्जयो दन्तवकत्रदच रुक्मी च जनमेजयः ॥ १६॥ आषाढो वायुवेगरच पूर्वपाली च पार्थिवः। भृतितेजा देवकइच एकलब्यः सहात्मजैः॥१७॥ कारूपकाइच राजानः क्षेमधृतिंइच वीर्यवान्। काम्बोजा ऋषिका ये च पश्चिमान्यकारच ये॥ १८॥ जयत्सेनइच काइयइच तथा पञ्चनदा नृपाः। काथपुत्रस्य दुर्घर्षः पार्वतीयास्य ये नृपाः ॥ १९ ॥ जानकिश्च सुरामी च मणिमान् योतिमत्सकः। पांद्यराष्ट्राधिपश्चैव धृष्टकेतुद्दच वीर्यवान् ॥ २० ॥ तुण्डरच दण्डधाररच वृहत्सेनरच वीर्यवान्। अपराजितो निवाद्इच श्रेणिमान् वसुमानपि ॥ २१ ॥ वृहद्वलो महौजादच वाहुः परपुरञ्जयः। समुद्रसेनो राजा च सह पुत्रेण वीर्यवान् ॥ २२ ॥ उद्भवः क्षेमकर्चैव वाटधानर्च पार्थिवः। श्रुतायुश्च दढायुरच शाल्वपुत्ररच वीर्यवान् ॥ २३ ॥ कुमारइच कलिङ्गानामीश्वरो युद्धदुर्मदः। एतेषां प्रेष्यतां शीव्रमेतद्धि मम रोचते ॥ २४॥

बृहन्तको भी बुलाया जाय । राजा सेनाविन्दु, सेनजित्, प्रतिविन्ध्य, चित्रवर्मा, सुवास्तुक, बाह्यीक, मुझकेश, चैद्यराज सुपार्श्व, सुवाहु, महारथी पौरव, शकनरेश, पह्वयराज तथा दरददेशके नरेश भी निमन्त्रित किये जाने चाहिये। सुरारि, नदीज, भूपाल कर्णवेष्ट, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी भूमिपाल, दुर्जय दन्तवक्त्र, स्वमी, जनमेजय, आपाद, वायुवेग, राजा

पूर्वपाली, भूरितेजा, देवक, पुत्रोंसहित एकल्ल्य, करूप-देशके बहुत-से नरेश, पराक्रमी क्षेमधूर्ति, काम्बोजनरेश, ऋषिकदेशके राजा, पश्चिम द्वीपवासी नरेश, जयत्सेन, कार्य, पञ्चनद प्रदेशके राजा, दुर्धप क्राथपुत्र, पर्वतीय नरेश, राजा जनकके पुत्र, सुशर्मा, मणिमान्, योतिमत्सक, पांशुराज्यके अधिपति, पराक्रमी धृष्टकेतु, दुण्ड, दण्डधार, वीर्यशाली बृहत्सेन, अपराजित, निधादराज, श्रेणिमान्, वसुमान्, बृहद्वल, महौजा, शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले वाहु, पुत्रसहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्भव, क्षेमक, राजा वाटधान, श्रुतायु, हटायु, पराक्रमी शाल्वपुत्र, कुमार तथा युद्धदुर्मद कलिङ्गराज—इन सबके पास शीध ही रण-निमन्त्रण भेजा जाय; मुझे यही ठीक जान पड़ता है ॥ १३—२४॥

अयं च ब्राह्मणो विद्वान् मम राजन् पुरोहितः। प्रेष्यतां धृतराष्ट्राय वाक्यमस्मै प्रदीयताम्॥ २५॥

मत्स्यराज ! ये मेरे पुरोहित विद्वान् ब्राह्मण हैं, इन्हें धृतराष्ट्रके पात भेजिये और वहाँके लिये उचित संदेश दीजिये ॥ २५ ॥

यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शान्तनवो चृपः। धृतराष्ट्रो यथा वाच्यो द्रोणश्च रथिनां वरः॥ २६॥

दुर्योधनसे क्या कहना है ? शान्तनुनन्दन भीध्मजीचे किस प्रकार बातचीत करनी है ? धृतराष्ट्रको क्या संदेश देना है ? तथा रिथयोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे किस प्रकार बार्तीलाप करना है ? यह सब उन्हें समझा दीजिये ॥ २६॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्नेणि सेनोद्योगपर्नणि द्रुपद्वाक्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें द्रुपदवाक्यविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥

### पश्चमोऽध्यायः

भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकागमन, विराट और द्वपदके संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धके लिये आगमन

वासुदेव उवाच

उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे। अर्थसिद्धिकरं राज्ञः पाण्डवस्यामितीजसः॥ १॥

(तत्पश्चात् भगवान्) श्रीऋष्णने कहा —सभासदो ! सोमकवंशके धुरंधर वीर महाराज दुपदने जो वात कही है, वह उन्हींके योग्य है। इसीसे अभिततेजस्वी पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरके अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो सकती है॥ १॥

पतच पूर्वं कार्यं नः सुनीतमभिकाङ्क्षताम् । अन्यथा द्याचरन् कर्म पुरुषः स्यात् सुवालिशः॥ २ ॥

हमलोग सुनीतिकी इच्छा स्थानेवाले हैं; अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये। जो अवसरके विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य अत्यन्त मूर्ख माना जाता है।। २।। किंतु सम्बन्धकं तुल्यमस्माकं कुरुपाण्डुणु।

कि तु सम्बन्धक तुल्यमस्माक कुरुपाण्डुषु। यथेष्टं वर्तमानेषु पाण्डवेषु च तेषु च॥ ३॥

परंतु हमलोगोंका कौरवों और पाण्डवोंसे एक सा सम्बन्ध है। पाण्डव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा-योग्य अनुकूल वर्ताव करते हैं॥ ३॥

ते विवाहार्थमानीता वयं सर्वे तथा भवान् । कृते विवाहे मुदिता गमिष्यामो गृहान् प्रति ॥ ४ ॥

इस समय हम और आप स्व लोग विवाहोत्सवमें निमन्त्रित होकर आये हैं। विवाहकार्य सम्पन्न हो गया; अतः अव हम प्रसन्नतापूर्वंक अपने-अपने वरोंको लौट जायँगे ॥ ४॥

भवान वृद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च। शिष्यवत् ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः॥ ५॥

आप समस्त राजाओंमें अवस्था तथा शास्त्रज्ञान दोनों ही दृष्टियोंसे सबकी अपेक्षा बड़े हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम सब लोग आपके शिष्यके समान हैं॥ ५॥

भवन्तं धृतराष्ट्रश्च सततं बहु मन्यते। आचार्ययोः सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ ६॥ राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विशेष आदर देते हैं,

आचार्य द्रोण और क्रय दोनोंके आप सखा हैं ॥ ६ ॥ स भवान् प्रेषयत्वद्य पाण्डवार्थकरं वचः । सर्वेषां निश्चितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद् भवान् ॥ ७ ॥

अतः आप ही आज पाण्डवोंकी कार्यसिद्धिके अनुकूल संदेश भेजिये। आप जो भी संदेश भेजेंगे, वह हम सब लोगों-का निश्चित मत होगा॥ ७॥

यदि तावच्छमं कुर्यान्न्यायेन कुरुपुङ्गवः। न भवेत् कुरुपाण्डूनां सौभात्रेण महान् क्षयः॥ ८॥

यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्यायके अनुसार शान्ति स्वीकार करेगा, तो कौरव और पाण्डवोंमें परस्पर बन्धुजनोचित सौहार्दवश महान् संहार न होगा ॥ ८॥ अथ दर्पान्वितो मोहान्न कुर्याद् धृतराष्ट्रजः। अन्येषां प्रेवियत्वा च पश्चाद्सान् समाह्रये॥ ५॥

यदि धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन मोहवश घमंडमें आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे, तो आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमन्त्रण भेजकर सबके बाद हमलोगोंको आमन्त्रित कीजियेगा ॥ ९॥

ततो दुर्योधनो मन्दः सहामात्यः सवान्धवः । निष्टामापत्स्यते मृढः कुद्धे गाण्डीवधन्वनि ॥ १० ॥

फिर तो गाण्डीवधन्वा अर्जुनके कुषित होनेपर मन्द-बुद्धि मूढ दुर्योधन अपने मन्त्रियों और वन्धुजनोंके साथ सर्वथा नष्ट हो जायगा ॥ १० ॥

वैशम्पायन उवाच

ततः सत्कृत्य वार्ष्णेयं विराटः पृथिवीपतिः। गृहान् प्रस्थापयामास सगणं सहवान्धवम् ॥११॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर राजा विराटने सेवकचन्द तथा बान्धवींसहित वृष्णिकुल-नन्दन भगवान् श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हें द्वारका जानेके लिये विदा किया ॥ ११॥

द्वारकां तु गते कृष्णे युधिष्ठिरपुरोगमाः। चकुः सांत्रामिकं सर्वं विराटश्च महीपतिः॥ १२॥

श्रीकृष्णके द्वारका चले जानेपर युधिष्ठिर आदि पाण्डव तथा राजा विराट युद्धकी सारी तैयारियाँ करने लगे ॥ १२ ॥ ततः सम्प्रेषयामास विराटः सह धान्धवैः। सर्वेषां भूमिपालानां द्वपदश्च महीपतिः॥ १३॥

वन्धुओं सिंहत राजा विराट तथा महाराज द्रुपदने मिल-कर सब राजाओं के पास युद्धका निमन्त्रण भेजा ॥ १३॥ वचनात् कुरुसिंहानां मत्स्यपाञ्चालयोश्च ते । समाजग्मुर्महीपालाः सम्प्रहृष्टा महावलाः ॥ १४ ॥

कुरुकुलके सिंह पाण्डवः मत्स्यनरेश विराट तथा पाञ्चालराज दुपदके संदेशसे (दूर-दूरके) महाबली नरेश बड़े हर्ष और उत्साहमें भरकर वहाँ आने लगे॥ १४॥

तच्छुत्वा पाण्डुपुत्राणां समागच्छन्महद् वलम् । धृतराष्ट्रसुताश्चापि समानिन्युर्महीपतीन् ॥ १५॥

पाण्डवोंके यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही है; यह मुनकर धृतराष्ट्रके पुत्रोंने भी भूमिपालोंको बुलाना आरम्भ कर दिया ॥ १५॥

समाकुला मही राजन् कुरुपाण्डवकारणात्। तदा समभवत् कृत्स्ना सम्प्रयाणे महीक्षिताम्॥ १६॥ संकुला च तदा भूमिश्चतुरङ्गवलान्विता।

राजन् ! इस प्रकार कौरवीं तथा पाण्डवोंके उद्देश्यसे दूर-दूरके नरेश अपनी सेना लेकर प्रस्थान करने लगे । इनकी चतुरिक्कणी सेनासे सारी पृथ्वी व्याप्त हुई सी जान पड़ने लगी ॥ १६६ ॥

वलानि तेषां वीराणामागच्छन्ति ततस्ततः ॥ १७॥ चालयन्तीच गां देवीं सपर्वतवनामिमाम् ।

चारों ओरसे उन वीरोंके जो सैनिक आ रहे थे, वे पर्वतों और वनोंसिहत इस सारी पृथ्वीको प्रकम्पित-सी कर रहे थे॥ १७६ ॥

ततः प्रशावयोवृद्धं पाञ्चाल्यः खपुरोहितम् । कुरुभ्यः प्रेपयामास युधिष्टिरमते स्थितः॥ १८॥

तदनन्तर पाञ्चालनरेशने युधिष्टिरकी सम्मतिके अनुसार बुद्धि और अवस्थामें भी बढ़े-चढ़े अपने पुरोहितको कौरवीं-के पास भेजा ॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने पञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें पुरोहित-प्रस्थानविषयक पौचवौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

### षष्ठोऽध्यायः

द्वपदका पुरोहितको दौत्यकर्मके लिये अनुमति देना तथा पुरोहितका हस्तिनापुरको प्रस्थान

द्रुपद उवाच

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेष्विप द्विजातयः॥ १॥

राजा द्रुपदने (पुरोहितसे) कहा—पुरोहितजी! समस्त भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। प्राणधारियोंमें भी बुद्धि-जीवी श्रेष्ठ हैं। बुद्धिजीवी प्राणियोंमें भी मनुष्य और मनुष्यों- में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ १ ॥ द्विजेषु चैद्याः श्रेयांसी वैद्येषु कृतबुद्धयः । कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः ॥ २ ॥

ब्राह्मणोंमें विद्वान्, विद्वानोंमें सिद्धान्तके जानकार, सिद्धान्तके ज्ञाताओंमें भी तदनुसार आचरण करनेवाले पुरुष तथा उनमें भी ब्रह्मवेक्ता श्रेष्ट हैं ॥ २॥



स भवान् कृतबुद्धीनां प्रधान इति मे मितः। कुलेन च विशिष्टोऽसि वयसा च श्रुतेन च॥३॥

मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धान्तवेत्ताओं में प्रमुख हैं। आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही, अवस्था तथा शास्त्र-ज्ञानमें भी आप बहे-चहे हैं॥ ३॥

प्रजया सहरारच।सि शुक्रेणाङ्गिरसेन च। विदितं चापि ते सर्वे यथावृत्तः सकौरवः॥ ४॥

आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और वृहस्पतिके समान है। दुर्योधनका आचार-विचार जैसा है, वह सब भी आपको ज्ञात ही है॥ ४॥

पाण्डवरच यथावृत्तः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। धृतराष्ट्रस्य विदिते बश्चिताः पाण्डवाः परैः॥ ५ ॥

कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका आचार विचार भी आपलोगोंसे छिपा नहीं है। धृतराष्ट्रकी जानकारीमें शत्रुओंने पाण्डवोंको ठगा है॥ ५॥

विदुरेणानुनीतोऽपि पुत्रमेवानुवर्तते। शकुनिर्वुद्धिपूर्वे हि कुन्तीपुत्रं समाह्मयत्॥ ६॥ अनक्षत्रं मताक्षः सन् क्षत्रवृत्ते स्थितं श्रविम्।

विदुरजीके अनुनय-विनय करनेपर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रका ही अनुसरण करते हैं। शकुनिने स्वयं जूएके खेलमें प्रवीण होकर यह जानते हुए भी कि युधिष्ठिर जूएके खिलाड़ी नहीं हैं। वे क्षत्रियधर्मपर चलनेवाले शुद्धारमा पुरुष हैं। उन्हें समझ-बूझकर जूएके लिये बुलाया ॥ ६५ ॥ ते तथा वञ्चियत्वा तु धर्मराजं युधिष्ठिरम् ॥ ७ ॥ न कस्याञ्चिद्वस्थायां राज्यं दास्यन्ति वै स्वयम् ।

उन सबने मिलकर धर्मराज युधिष्टिरको ठगा है। अब वे किसी भी अवस्थामें स्वयं राज्य नहीं लौटावेंगे॥ ७६॥ भवांस्तु धर्मसंयुक्तं धृतराष्ट्रं ब्रुवन् वचः॥ ८॥ मनांसि तस्य योधानां ध्रुवमावर्तियण्यति।

परंतु आप राजा धृतराष्ट्रते धर्मयुक्त वार्ते कहकर उनके योद्धाओंका मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे ॥ ८३ ॥ विदुरश्वापि तद् वाक्यं साधयिष्यति तावकम् ॥९॥ भीष्मद्रोणकृपादीनां भेदं संजनयिष्यति ।

विदुरजी भी वहाँ आपके वचनोंका समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य आदिमें भेद उत्पन्न कर देंगे ॥ ९३॥

अमात्येषु च भिन्तेषु योधेषु विमुखेषु च ॥ १०॥ पुनरेकत्रकरणं तेषां कर्म भविष्यति।

जय मन्त्रियोंमें फूट पड़ जायगी और योद्धा भी विमुख होकर चल देंगे। तय उनका (प्रधान) कार्य होगा—पुनः नृतन सेनाका संग्रह और संगठन ॥ १०३॥

एतिस्मन्नन्तरे पार्थाः सुखमेकात्रवुद्धयः ॥ ११ ॥ सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्।

इसी बीचमें एकाग्रचित्तवाले कुन्तीकुमार अनायास ही सेनाका संगठन और द्रव्यका संग्रह कर लेंगे॥ ११६॥ विद्यमानेषु च स्वेषु लग्न्यमाने तथा त्विय ॥ १२॥ न तथा ते करिष्यन्ति सेनाकर्मन संशयः।

जब वहाँ हमारे स्वजन उपस्थित रहेंगे और आप भी वहाँ रहकर लौटनेमें विलम्ब करते रहेंगे, तब निःसंदेह वे सैन्य-संग्रहका कार्य उतने अच्छे ढंगसे नहीं कर सकेंगे॥ १२६॥ एतत् प्रयोजनं चात्र प्राधान्येनोपलभ्यते॥ १३॥ संगत्या धृतराष्ट्रहच कुर्याद् धर्म्यं वचस्तव।

वहाँ आपके जानेका यही प्रयोजन प्रधानरूपसे दिखायी देता है। यह भी सम्भव है कि आपकी संगतिसे धृतराष्ट्रका मन बदल जाय और वे आपकी धर्मानुकूल बात स्वीकार कर लें॥ स भवान् धर्मयुक्तइच धर्म्य तेषु समाचरन् ॥ १४॥ छपालुषु परिक्वेशान् पाण्डवीयान् प्रकीर्तयन्। वृद्धेषु कुलधर्म च ब्रुवन् पूर्वेरनुष्टितम् ॥ १५॥ विभेतस्यति मनांस्येषामिति मे नात्र संशयः।

आप धर्मपरायण तो हैं ही, वहाँ धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए कौरवकुलमें जो कृपाल वृद्ध पुरुष हैं, उनके समक्ष पूर्वपुरुषोंद्वारा आचरित कुलधर्मका प्रतिपादन एवं पाण्डवोंके क्लेशोंका वर्णन कीजियेगा । इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधनकी ओरसे फोइ लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है ॥ १४-१५ है ॥ न च तेभ्यो भयं तेऽिस्त ब्राह्मणो हासि वेदवित् ॥ दूतकर्मणि युक्तश्च स्थविरश्च विशेषतः।

आपको उनसे कोई भय नहीं है; क्योंकि आप वेदवेता ब्राह्मण हैं। विशेषतः दूतकर्ममें नियुक्त और वृद्ध हैं॥ १६५ै॥ स भवान पुष्ययोगेन मुहूर्तेन जयेन च। कौरवेयान प्रयात्वाशु कौन्तेयस्यार्थसिद्धये॥ १७॥

अतः आप् पुष्य नक्षत्रसे युक्त जय नामक मुहूर्तमें कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके कार्यकी सिद्धिके लिये कौरवोंके पास शीव जाइये॥

वैशम्पायन उवाच

तथानुशिष्टः प्रययौ द्रुपदेन महात्मना।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने पश्चीऽध्यायः ॥ ६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वक अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें पुरोहितप्रस्थानविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

### सप्तमोऽध्यायः

#### श्रीकृष्णका दुर्योधन तथा अर्जुन दोनोंको सहायता देना

वैशम्पायन उवाच

पुरोहितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागसाह्रयम्। दूतान् प्रस्थापयामासुः पार्थिवेभ्यस्ततस्ततः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जयमेजय ! पुरोहितको हिस्तिनापुर भेजकर पाण्डवलोग यत्र-तत्र राजाओंके यहाँ अपने दतोंको भेजने लगे ॥ १॥

प्रस्थाप्य दूतानन्यत्र द्वारकां पुरुषर्पभः। स्वयं जगाम कौरव्यः कुन्तीपुत्रो धनंजयः॥ २॥

अन्य सब खानोंमें दूत भेजकर कुरुकुलनन्दन कुन्तीपुत्र नरश्रेष्ठ धनंजय स्वयं द्वारकापुरीको गये॥ २ गते द्वारवतीं कृष्णे वलदेवे च माधवे। सह वृष्ण्यनधकैः सर्वेभीजैश्च शतशस्तदा॥ ३॥ सर्वमागमयामास पाण्डवानां विचेष्टितम्। धृतराष्ट्रातमजो राजा गृहैः प्रणिहितैश्चरैः॥ ४॥

जब मधुकुलनन्दन श्रीकृष्ण और बलभद्र सैकड़ों वृष्णि, अन्धक और भोजवंशी यादवोंको साथ ले द्वारकापुरीकी ओर चले थे, तभी धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधनने अपने नियुक्त किये हुए गुप्तचरोंसे पाण्डवोंकी सारी चेष्टाओंका पता लगा लिया था।। ३-४।।

स श्रुत्वा माधवं यान्तं सद्द्वैरनिलोपमः। बलेन नातिमहता द्वारकामभ्ययात् पुरीम् ॥ ५ ॥

जब उसने सुना कि श्रीकृष्ण विराटनगरसे द्वारकाको जा रहे हैं, तब वह वायुके समान वेगवान् उत्तम अर्थो तथा एक छोटी-सी सेनाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चल दिया ॥ ५॥ तमेव दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्द्न। आनर्तनगरीं रम्यां जगामाशु धनंजयः॥६॥

पुरोधा वृत्तसम्पन्नो नगरं नागसाह्वयम् ॥ १८॥

राजा द्रुपदके द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर सदाचार

पाण्डवानां हितार्थाय कौरवान् प्रति जग्मिवान् ॥१९॥

थे। वे पाण्डवोंके हितके लिये शिप्योंके साथ कौरवींकी

वे विद्वान् तथा नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्रके विशेषश

सम्पन्न पुरोहितने हस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥ १८ ॥

शिप्यैः परिवृतोविद्वान् नीतिशास्त्रार्थकोविदः।

( राजधानीकी ) ओर गये थे ॥ १९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! महामना

कुन्तीकुमार पाण्डुनन्दन अर्जुनने भी उसी दिन शीवता-पूर्वक रमणीय द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६ ॥ तौ यात्वा पुरुषव्यात्रो द्वारकां कुरुनन्दनौ । सुप्तं दहशतुः रुष्णं शयानं चाभिजग्मतुः ॥ ७ ॥

कु इवंशका आनन्द बढ़ानेवाले उन दोनों नरवीरीने दारकामें पहुँचकर देखा। श्रीकृष्ण शयन वर रहे हैं। तब वे दोनों सोये हुए श्रीकृष्णके पास गये॥ ७॥ ततः शयाने गोदिन्दे प्रविवेश सुयोधनः। उच्छीर्पतश्च कृष्णस्य निषसाद वरासने॥ ८॥

श्रीकृष्णके शयनकालमें पहले दुर्योधनने उनके भवनमें प्रवेश किया और उनके सिरहानेकी ओर रक्खे हुए एक श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठ गया ॥ ८॥

ततः किरीटी तस्यानुप्रविवेश महामनाः। परचाच्चैव स रुष्णस्य प्रह्मोऽतिष्ठत् रुताञ्जलिः॥ ९॥

तत्पश्चात् महामना किरीटधारी अर्जुनने श्रीकृष्णके दायनागरमें प्रवेश किया। वे वड़ी नम्रतासे हाथ जोड़े हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खड़े रहे॥ ९॥ प्रतिवुद्धः स वार्ष्णेयो ददर्शाय किरीटिनम्। स तयोः खागतं कृत्वा यथावत् प्रतिपूज्य तौ॥ १०॥ तदागमनजं हेतुं पप्रच्छ मधुसुदनः।

जागनेपर वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्णने पहले अर्जुनको ही देखा । मधुसूदनने उन दोनोंका यथायोग्य आदर-सत्कार

ततो दुर्योधनः कृष्णमुवाच प्रहसन्निव ॥ ११ ॥



दुयोधन और अज्ञनका श्रीकृष्णसे युद्धके लिये सहायता माँगना



करके उनसे उनके आगमनका कारण पूछा। तब दुर्योधनने भगवान् श्रीकृष्णसे हँसते हुए से कहा—॥ १०-११ ॥ विग्रहेऽस्मिन् भवान् साह्यं मम दातुमिहाईति । समं हि भवतः सख्यं मम नैवार्जुनेऽपि च ॥ १२ ॥ तथा सम्बन्धकं तुल्यमसाकं त्विय माधव । अहं चाभिगतः पूर्वं त्वामच मधुस्दन ॥ १३ ॥ पूर्वं चाभिगतं सन्तो भजन्ते पूर्वसारिणः। त्वं च श्रेष्ठतमो लोके सतामच जनार्दन। सततं सम्मतश्चेव सद्वृत्तमनुपालय ॥ १४ ॥

भाधव ! (पाण्डवोंके साथ हमारा) जो युद्ध होनेवाला है, उसमें आप मुझे सहायता दें। आपकी मेरे तथा अर्जुनके साथ एक-सी मित्रता है एवं हमलोगोंका आपके साथ सम्बन्ध भी समान ही है और मधुसूदन! आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ। पूर्वपुरुषोंके सदाचारका अनुसरण करने-वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आये हुए प्रार्थींकी ही सहायता करते हैं। जनार्दन! आप इस समय संसारके सत्पुरुषोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपको सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। अतः आप सत्पुरुषोंके ही आचारका पालन करें? १२-१४॥

कृष्ण उवाच

भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संशयः। हण्सतु प्रथमं राजन् मया पार्थो धनंजयः॥ १५॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन्! इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आये हैं। परंतु मैंने पहले कुन्तीनन्दन अर्जुनको ही देखा है॥ १५॥



तव पूर्वाभिगमनात् पूर्वं चाप्यस्य दर्शनात्। साहाच्यमुभयोरेच करिष्यामि सुयोधन॥१६॥

सुयोधन ! आप पहले आये हैं और अर्जुनको मैंने पहले देखा है; इसल्ये मैं दोनोंकी ही सहायता करूँगा ॥ १६॥

प्रवारणं तु वालानां पूर्वं कार्यमिति श्रुतिः। तस्मात् प्रवारणं पूर्वमर्हः पार्थो धनंजयः॥ १७॥

शास्त्रकी आज्ञा है कि पहले वालकोंको ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहियें। अतः अवस्थामें छोटे होनेके कारण पहले कुन्तीपुत्र अर्जुन ही अपनी अभीष्टवस्तु पानेके अधिकारीहैं॥

मत्संहननतुल्यानां गोपानामर्बुदं महत्। नारायणा इति ख्याताः सर्वे संग्रामयोधिनः॥ १८॥

मेरे पास दस करोड़ गोपींकी विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे-जैसे ही बलिष्ठ शरीरवाले हैं। उन सबकी 'नारायण' संज्ञा है। वे सभी युद्धमें डटकर लोहा लेनेवाले हैं॥ १८॥

ते वा युधि दुराधर्षा भवन्त्वेकस्य सैनिकाः। अयुध्यमानः संग्रामे न्यस्तशस्त्रोऽहमेकतः॥ १९॥

एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्धके लिये उद्यत रहेंगे और दूसरी ओरसे अकेला में रहूँगा; परंतु में न तो युद्ध करूँगा और न कोई शस्त्र ही धारण करूँगा ॥ १९॥

आभ्यामन्यतरं पार्थ यत् ते हृद्यतरं मतम्। तद् वृणीतां भवानम्रे प्रवार्यस्त्वं हि धर्मतः॥ २०॥

अर्जुन ! इन दोनोंमेंसे कोई एक वस्तु, जो तुम्हारे मनको अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो; क्योंकि धर्मके अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुननेका अधिकार है ॥

वैशम्भयन उवाच

पवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनंजयः। अयुष्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम्॥ २१॥ नारायणममित्रष्नं कामाज्ञातमजं नृषु। सर्वक्षत्रस्य पुरतो देवदानवयोरिष॥ २२॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार धनंजयने संग्रामभूमिमें युद्ध न करने-वाले उन भगवान् श्रीकृष्णको ही (अपना सहायक ) चुना, जो साक्षात् शत्रुहन्ता नारायण हैं और अजन्मा होते हुए भी स्वेच्छासे देवता, दानव तथा समस्त क्षत्रियोंके सम्मुख मनुष्योंमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ २१-२२॥

दुर्योधनस्तु तत् सैन्यं सर्वमावरयत् तदा। सहस्राणां सहस्रं तु योधानां प्राप्य भारत ॥ २३ ॥ कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा सम्प्राप परमां मुद्म्। दुर्योधनस्तु तत् सैन्यं सर्वमादाय पार्थिवः ॥ २४ ॥ ततोऽभ्ययाद् भीमवलो रौहिणेयं महावलः। सर्वे चागमने हेतुं स तस्मै संन्यवेदयत्। प्रत्युवाच ततः शौरिर्धार्तराष्ट्रमिदं वचः॥ २५॥

जनमेजय ! तय दुर्योधनने वह सारी सेना माँग ली, जो अनेक सहस्र सैनिकोंकी सहस्रों टोलियोंमें संगठित थी। उन योद्धाओंको पाकर और श्रीकृष्णको ठगा. गया समझकर राजा दुर्योधनको वही प्रसन्नता हुई। उसका वल भयंकर था। वह सारी सेना लेकर महावली रोहिणीनन्दन वलरामजी-के पास गया और उसने उन्हें अपने आनेका सारा कारण बताया। तब श्रूरवंशी वलरामजीने धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको इस प्रकार उत्तर दिया॥ २३-२५॥

बलदेव उवाच

विदितं ते नरव्याघ्र सर्वे भवितुमहीति। यन्मयोक्तं विराटस्य पुरा वैवाहिके तदा॥ २६॥

वलदेवजी बोले—पुरुविह ! पहले राजा विराटके यहाँ विवाहोत्सवके अवसरपर मैंने जो कुछ कहा था। वह सब तुम्हें मालूम हो गया होगा ॥ २६॥

निगृह्योको हपीकेशस्त्वदर्थे कुरुनन्दन।
मया सम्बन्धकं तुरुपमिति राजन् पुनः पुनः ॥ २७॥
न च तद् वाष्यमुक्तं वै केशवं प्रत्यपद्यत।
न चाहमुत्सहे कृष्णं विना स्थातुमपि क्षणम् ॥ २८॥

कुरनन्दन ! तुम्हारे लिये मैंने श्रीकृष्णको वाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षोंका समानरूपसे सम्बन्ध है । राजन् ! मैंने वह बात वार-वार दुहरायी, परंतु श्रीकृष्णको जैवी नहीं और मैं श्रीकृष्णको छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता ॥ २७-२८ ॥

नाहं सहायः पार्थस्य नापि दुर्योधनस्य वै। इति मे निश्चिता बुद्धिवांसुदेवमवेक्ष्य ह ॥ २९ ॥

अतः मैं श्रीकृष्णकी ओर देखकर मन-ही-मन इस निश्चय-पर पहुँचा हूँ कि मैं न तो अर्जुनकी सहायता करूँगा और न दुर्गोधनकी ही ॥ २९ ॥

जातोऽसि भारते वंशे सर्वपार्थिवपूजिते। गच्छ युध्यस्व धर्मेण क्षात्रेण पुरुषर्वभ॥३०॥

पुरुषरत्न ! तुम समस्त राजाओंद्वारा सम्मानित भरत-वंशमें उत्पन्न हुए हो । जाओः क्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्ध करो ॥ ३०॥

वैशम्पायन उवाच

इत्येवमुक्तस्तु तदा परिष्वज्य हलायुधम्। कृष्णं चापहृतं झात्वा युद्धानमेने जितं जयम्॥ ३१॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! वलमद्रजीके ऐसा कहनेपर दुर्योधनने उन्हें हृदयसे लगाया और श्रीकृष्ण- को ठगा गया जानकर युद्धसे अपनी निश्चित विजय समझ ली॥ ३१॥

सोऽभ्ययात् कृतवर्माणं धृतराष्ट्रसुतो नृपः। कृतवर्मा ददौ तस्य सेनामझौहिणीं तदा॥ ३२॥

तदनन्तर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्माके पास गया । कृतवर्माने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी ॥ ३२ ॥

स तेन सर्वसैन्येन भीमेन कुरुनन्दनः। वृतः परिययौ हृष्टः सुहृदः सम्प्रहर्षयन्॥ ३३॥

उस सारी भयंकर सेनाके द्वारा घिरा हुआ कुरुनन्दन दुर्योधन अपने सुदृदोंका दर्प बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नताके साथ हिस्तिनापुरको लौट गया ॥ ३३॥

ततः पीताम्बरधरो जगत्स्रष्टा जनार्दनः। गते दुर्योधने ऋषाः किरीटिनमधात्रवीत्। अयुध्यमानः कां वुद्धिमास्थायाहं वृतस्त्वया॥ ३४॥

दुर्योधनके चले जानेपर पीताम्बरधारी जगस्त्रष्टा जनार्दन श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—प्पार्थ! मैं तो युद्ध करूँगा नहीं; फिर तुमने क्या सोच-समझकर मुझे चुना है ?'॥ ३४॥

अर्जुन उवाच

भवान् समर्थस्तान् सर्वान् निहन्तुं नात्र संशयः। निहन्तुमहमप्येकः समर्थः पुरुपर्वभ॥ ३५॥

अर्जुन बोळे—भगवन् ! आप अकेले ही उन सबको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम! ( आपकी ही कुपासे ) मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हूँ ॥ ३५॥

भवांस्तु कीर्तिमाँ छोके तद् यशस्त्वां गमिष्यति । यशसां चाहमप्यर्थी तसादिस मया वृतः ॥ ३६ ॥

परंतु आप संसारमें यशस्वी हैं। आप जहाँ भी रहेंगे, वह यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यशकी इच्छा है ही; इसीलिये मैंने आपका वरण किया है॥ ३६॥

सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मानसं सदा। चिररात्रेप्सितं कामं तद् भवान् कर्तुमईति॥ ३७॥

मेरे मनमं बहुत दिनोंसे यह अभिलापा थी कि आपको अपना सारिय बनाऊँ —अपने जीवनरथकी बागडोर आपके हाथोंमें सौंप दूँ। मेरी इस चिरकालिक अभिलापाको आप पूर्ण करें॥ ३७॥

वासुदेव उवाच

उपपन्नमिदं पार्थ यत् स्पर्धसि मया सह। सारथ्यं ते करिष्यामि कामः सम्पद्यतां तव ॥ ३८॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पार्थ! उम जो ( शत्रुऔं- पर विजय पानेमें ) मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, यह तुम्हारे लिये ठीक ही है । मैं तुम्हारा सारथ्य करूँगा । तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो ॥ ३८॥

वैशस्थायन उवाच एवं प्रमुदितः पार्थः ऋष्णेन सहितस्तदा । वृतो दशार्हप्रवरैः पुनरायाद् युधिष्टिरम् ॥ ३९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार (अपनी इच्छा पूर्ण होनेसे ) प्रसन्न हुए अर्जुन श्रीकृष्णके सहित मुख्य-मुख्य दशाईवंशी यादवोंसे घिरे हुए पुनः युधिष्ठिरके पास आये ॥ ३९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि कृष्णसारव्यस्वीकारे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत हेनोद्योगपर्वमें श्रीकृष्णका सारध्य स्वीकारविषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

# अष्टमोऽध्यायः

## शल्यका दुर्योधनके सत्कारसे प्रसन्न हो उसे वर देना और युधिष्टिरसे मिलकर उन्हें आश्वासन देना

वैशम्पायन उवाच

शाल्यः श्रुत्वा तु दूतानां सैन्येन महता वृतः। अभ्ययात् पाण्डवान् राजन् सह पुत्रेर्महारथैः॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवोंके दूतोंके मुखसे उनका संदेश सुनकर राजा शब्य अपने महारथी पुत्रोंके साथ विशाल सेनासे विरकर पाण्डवोंके पास चले ॥१॥

तस्य सेनानिवेशोऽभृदृध्यर्धमिव योजनम्। तथा हि विपुलां सेनां विभातिं स नरर्पभः॥ २॥

नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेनाका भरण-पोषण करते थे कि उसका पड़ाव पड़नेपर आधी योजन भूमि धिर जाती थी ॥ २ ॥

अक्षौहिणीयती राजन् महावीर्यपराक्रमः। विचित्रकवचाः शूरा विचित्रध्वजकार्मुकाः॥ ३॥ विचित्राभरणाः सर्वे विचित्रस्थवाहनाः। विचित्रस्रम्थराः सर्वे विचित्राम्बरभूषणाः॥ ४॥ खदेशवेषाभरणा वीराः शतसहस्रशः। तस्य सेनाप्रणेतारो वभुष्टः क्षत्रियर्षभाः॥ ५॥

राजन् ! महान् बलवान् और पराक्रमी शस्य अक्षौहिणी सेनाके स्वामी थे । सैकड़ों और हजारों वीर क्षत्रियशिरोमणि उनकी विशाल वाहिनीका संचालन करनेवाले सेनापित थे। वे सब-के-सब शौर्य-सम्पन्न, अद्भुत कवच धारण करनेवाले तथा विचित्र ध्वज एवं धनुपसे सुशोभित थे। उन सबके अङ्गोमें विचित्र आमूषण शोभा दे रहे थे। सभीके रथ और बाहन विचित्र थे। सबके गलेमें विचित्र मालाएँ सुशोभित थीं। सबके बन्न और अलङ्कार अद्भुत दिखायी देते थे। उन सबने अपने-अपने देशकी वेष-भूषा धारण कर रक्खी थी।

व्यथयन्तिव भूतानि कम्पयन्तिव मेदिनीम्। रानैर्विश्रामयन् सेनां स ययौ येन पाण्डवः॥ ६॥

राजा शब्य समस्त प्राणियोंको व्यथित और पृथ्वीको

किम्पत-से करते हुए अपनी सेनाको धीरे-धीरे विभिन्न खार्नी-पर टहराकर विश्राम देते हुए उस मार्गपर चले, जिससे पाण्डु-नन्दन युधिष्ठिरके पास शीव्र पहुँच सकते थे ॥ ६ ॥ ततो दुर्योधनः श्रत्वा महात्मानं महारथम्।

ततो दुर्योधनः श्रुत्वा महात्मानं महारथम्। उपायान्तमभिद्रुत्य स्वयमानर्च भारत॥ ७॥

भरतनन्दन ! उन्हीं दिनों दुर्योधनने महारथी एवं महामना राजा शल्यका आगमन सुनकर स्वयं आगे बढ़कर (मार्गमें ही) उनका सेवा-सत्कार प्रारम्भ कर दिया ॥ ७॥

कारयामास पूजार्थं तस्य दुर्योधनः सभाः। रमणीयेषु देशेषु रत्नचित्राः स्वलंकताः॥८॥

दुर्योधनने राजा शल्यके स्वागत-सत्कारके लिये रमणीय प्रदेशोंमें बहुत से सभाभवन तैयार कराये जिनकी दीवारोंमें रत्न जड़े हुए थे। उन भवनोंको सब प्रकारसे सजाया गया था॥ ८॥

हिारिपभिर्विविधैरचैव कीडास्तत्र प्रयोजिताः। तत्र बस्राणि मास्यानि भक्ष्यं पेयं च सत्कृतम्॥ ९॥

नाना प्रकारके शिल्पियोंने उनमें अनेकानेक कीडा-विहारके स्थान बनाये थे। वहाँ भाँति-भाँतिके वस्त्र, मालाएँ, खाने-पीनेके सामान तथा संस्कारकी अन्यान्य वस्तुएँ रक्खी गयी थीं॥ ९॥

कृपाश्च विविधाकारा मनोहर्षविवर्धनाः। वाष्यश्च विविधाकारा औदकानि गृहाणि च ॥ १०॥

अनेक प्रकारके कुएँ तथा भाँति-भाँतिकी बावड़ियाँ बनायी गयी थीं, जो हृदयके हर्षको बढ़ा रही थीं। बहुत-से ऐसे गृह बने थे, जिनमें जलकी विशेष सुविधा सुलभकी गयी थी॥१०॥

स ताः सभाः समासाद्य पूज्यमानो यथामरः । दुर्योधनस्य सचिवैर्देशे देशे समन्ततः ॥ ११॥

सब ओर विभिन्न स्थानोंमें बने हुए उन समाभवनोंमें पहुँचकर राजा शस्य दुर्योधनके मन्त्रियोंद्वारा देवताओंकी भाँति पूजित होते थे॥ ११॥ आजगाम सभामन्यां देवावसथवर्चसम्। स तत्र विषयेर्युक्तः कल्याणैरतिमानुषैः॥१२॥

इस तरह (यात्रा करते हुए) शत्य किसी दूसरे सभाभवनमें गये, जो देवमन्दिरोंके समान प्रकाशित होता था। वहाँ उन्हें अलोकिक कल्याणमय भोग प्राप्त हुए॥ १२॥

मेनेऽभ्यधिकमात्मानमवमेने पुरंदरम्। पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान् प्रहृष्टः क्षत्रियर्पभः॥ १३॥

उस समय उन ध्रतियशिरोमणि नरेशने अपने-आपको सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा । उन्हें देवराज इन्द्र भी अपनेसे तुन्छ प्रतीत हुए । उस समय अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने सेवकींसे पूछा—॥ १३॥

युघिष्ठिरस्य पुरुषाः केऽत्र चकुः सभा इमाः। आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेयार्हा हि मे मताः ॥ १४ ॥

'युधिष्ठिरके किन आदिमयोंने ये सभाभवन बनाये हैं। उन सबको बुलाओ । मैं उन्हें पुरस्कार देनेके योग्य मानता हूँ ॥ १४॥

प्रसादमेषां दास्यामि कुन्तीपुत्रोऽनुमन्यताम्। दुर्योधनाय तत् सर्वे कथयन्ति सा विस्मिताः॥ १५॥

भी इन सबको अपनी प्रसन्नताके फलस्वरूप कुछ पुरस्कार दूँगा, कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको भी मेरे इस व्यवहारका अनुमोदन करना चाहिये। यह सुनकर सब सेवकोंने विस्मित हो दुर्योधनसे वे सारी बातें वतार्यो॥ १५॥

सम्प्रहृष्टो यदा शल्यो दिदितसुरपि जीवितम्। गुढो दुर्योधनस्तत्र दर्शयामास मातुलम्॥१६॥

जब हर्षमें भरे हुए राजा शस्य (अपने प्रति किये गये उपकारके बदले)प्राणतक देनेको तैयार हो गये, तब गुप्तरूपसे बही छिपा हुआ दुर्योधन मामा शस्यके सामने गया॥ १६॥

तं रघ्वा मदराजश्च ज्ञात्वा यत्नं च तस्य तम् । परिष्वज्यात्रवीत् प्रीत इष्टोऽर्थो गृह्यतामिति ॥ १७ ॥

उसे देखकर तथा उसीने यह सारी तैयारी की है, यह जानकर मद्रराजने प्रसन्नतापूर्वक दुर्योधनको दृदयसे लगा लिया और कहा—'तुम अपनी अभीष्ट वस्तु मुझसे माँग लो'॥ १७॥

दुर्योधन उवाच

सत्यवाग् भव कल्याण वरो वै मम दीयताम्। सर्वसेनाप्रणेता वै भवान् भवितुमहीति॥ १८॥

दुर्योधनने कहा-कल्याणखरूप महानुभाव ! आपकी बात सत्य हो । आप मुझे अवश्य वर दीजिये । मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सम्पूर्ण सेनाके अधिनायक हो जायँ ॥१८॥

( यथैव पाण्डवास्तुभ्यं तथैव भवते हाहम् । अनुमान्यं च पास्यं च भक्तं च भज मां विभी ॥ आपके लिये जैसे पाण्डव हैं, वैसा ही में हूँ । प्रभो ! मैं आपका भक्त होनेके कारण आपके द्वारा समाहत और पालित होने योग्य हूँ । अतः मुझे अपनाइये ॥

शल्य उवाच

एवमेतन्महाराज यथा वद्सि पार्थिव। एवं द्दामि ते प्रीत एवमेतद् भविष्यति॥)

श्राल्यने कहा—महाराज ! तुम्हारा कहना ठीक है । भूपाल ! तुम जैसा कहते हो। वैसा ही वर तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक देता हूँ। यह ऐसा ही होगा—मैं तुम्हारी सेनाका अधिनायक वनूँगा ॥

वैशम्पायन उवाच

कृतमित्यत्रवीच्छल्यः किमन्यत् कियतामिति । कृतमित्येव गान्धारिः प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ १९ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उस समय शस्यने दुर्योधनसे कहा—'तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर ली । अब और कौन-सा कार्य करूँ ?' यह सुनकर गान्धारीनन्दन दुर्योधनने वार-वार यही कहा कि मेरा तो सब काम आपने पूरा कर दिया ॥ १९ ॥

शल्य उवाच

गच्छ दुर्योधन पुरं स्वक्रमेव नर्पभ । अहं गमिष्ये द्रष्टुं चै युधिष्ठिरमरिंद्मम् ॥ २०॥ शल्य बोल्ले—नरश्रेष्ठ दुर्योधन ! अवतुम अपने नगर-को जाओ । मैं शतुदमन युधिष्ठरसे मिलने जाऊँगा ॥२०॥



दृष्ट्वा युधिष्ठिरं राजन् क्षिप्रमेष्ये नराधिप। अवस्यं चापि दृष्टस्यः पाण्डवः पुरुपर्यभः॥ २१॥

नरेश्वर ! मैं युधिष्ठिरसे मिलकर शीघ ही लौट आऊँगा । पाण्डुपुत्र नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरसे मिलना भी अत्यन्त आवश्यक है ॥ २१॥

## दुर्योधन उवाच

क्षित्रमागम्यतां राजन् पाण्डवं वीक्ष्य पार्थिव । त्वय्यधीनाः सा राजेन्द्र वरदानं सारस्व नः ॥ २२ ॥

दुर्योधनने कहा—राजन् ! पृथ्वीपते ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरसे मिलकर आप शीव चले आइये । राजेन्द्र ! हम आपके ही अधीन हैं । आपने हमें जो करदान दिया है, उसे याद रिलयेगा ॥ २२ ॥

#### शत्य उवाच

क्षित्रमेष्यामि भद्रं ते गच्छख खपुरं नृप । परिष्वज्य तथान्योन्यं शल्यदुर्योधनावुभौ ॥ २३ ॥

शत्य योले--नरेश्वर ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम अपने नगरको जाओ । मैं शीघ आऊँगा ।

ऐसा कहकर राजा शल्य तथा दुर्योधन दोनों एक दूसरेसे गले मिलकर विदा हुए ॥ २३ ॥

स तथा शल्यमामन्त्रय पुनरायात् खकं पुरम्। शल्यो जगाम कौन्तेयानाख्यातुं कर्म तस्य तत्॥ २४॥

इस प्रकार शल्यमे आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगरको लौट आया और शल्य कुन्तीकुमारोंसे दुर्योधनकी वह करत्त सुनानेके लिये युधिष्ठिरके पास गये॥ २४॥

उपष्ठव्यं स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविश्य च । पाण्डवानथतान् सर्वान् शल्यस्तत्र ददर्शे ह ॥ २५॥

विराटनगरके उपप्टन्य नामक प्रदेशमें जाकर वे पाण्डवोंकी छावनीमें पहुँचे और वहीं उन सब पाण्डवोंसे मिले ॥ २५ ॥

समेत्य च महावाहुः शल्यः पाण्डुसुतैस्तदा। पाद्यमध्ये च गां चैव प्रत्यमृह्णाद यथाविधि॥ २६॥

पाण्डुपुत्रोंसे मिलकर महाबाहु शल्यने उनके द्वारा विधिपूर्वक दिये हुए पाद्यः अर्ध्य और गौको ग्रहण किया॥ २६॥

ततः कुश्रालपूर्वे हि मद्रराजोऽरिस्द्रनः। प्रीत्यापरमयायुक्तःसमान्त्रिष्यद्युधिष्ठिरम्॥२७॥ तथा भीमार्जुनौ हृष्टौ सन्नीयौ च यमावुभौ।

तत्पश्चात् रात्रुपुदन मद्रराज शल्यने कुशल-पश्नके अनन्तर बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा युधिष्ठिरको हुदयसे हुगाया। इसी प्रकार उन्होंने हुपमें भरे हुए दोनों भाई भीमसेन

और अर्जुनको तथा अपनी वहिनके दोनों जुड़वे पुत्रों— नकुल-सहदेवको भी गले लगाया ॥ २७ है ॥.

( द्रौपर्श च सुभद्रा च अभिमन्युरच भारत । समेत्य च महाबाहुं शल्यं पाण्डुसुतस्तदा ॥ कृताञ्जलिरदीनात्मा धर्मात्मा शल्यमञ्जीत् ।

भारत ! तदनन्तर द्रौपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्युने महाबाहु शब्यके पास आकर उन्हें प्रणाम किया । उस समय उदारचेता धर्मात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने दोनों हाथ जोड़कर शब्यसे कहा ॥

## युधिष्ठिर उवाच

खागतं तेऽस्तु वै राजन्नेतदासनमास्यताम् ॥
युधिष्ठिर बोले--राजन् ! आपका स्वागत है । इस
आसनपर विराजिये ॥

### वैशम्पायन उवाच

ततो न्यवीद्च्छत्यश्च काञ्चने परमासने। कुशलंपाण्डवोऽपृच्छच्छत्यंसर्वसुखावहम्॥ सतः परिवृतः सर्वैः पाण्डवैर्धर्मचारिभिः।) आसने चोपविष्टस्तु शत्यः पार्थमुवाच ह॥ २८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! तत्र राजा शाल्य मुवर्णके श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान हुए । उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने सबको मुख देनेवाले शल्यसे कुशल-समाचार पूछा । उन समस्त धर्मात्मा पाण्डवींसे घिरकर आसनपर वैठे हुए राजा शल्य कुन्तीकुमार युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले—॥ २८॥

कुशलं राजशार्दूल कचित् ते कुरुनन्दन। अरण्यवासाद् दिष्टवासि विमुक्तो जयतां वर ॥ २९॥

'नृपतिश्रेष्ठ कुरुनन्दन ! तुम कुशलसे तो हो न ! विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम वनवासके कप्टसे छुटकारा पा गये ॥ २९ ॥

सुदुष्करं कृतं राजन् निर्जने वसता त्वया। भ्रातभिः सह राजेन्द्र कृष्णया चानया सह ॥ ३०॥

'राजन् ! तुमने अपने भाइयों यथा इस द्रुपदकुमारी कृष्णाके साथ निर्जन वनमें निशास करके अत्यन्त दुष्कर कार्य किया है ॥ ३०॥

अज्ञातवासं घोरं च बसता दुष्करं कृतम्। दुःखमेव कुतः सौस्यं अष्टराज्यस्य भारत॥ ३१॥

भारत ! भयंकर अज्ञातवास करके तो तुमलोगोंने और भी दुष्कर कार्य सम्पन्न किया है। जो अपने राज्यसे विज्ञत हो गया हो, उसे तो कष्ट ही उठाना पड़ता है, सुख़ कहाँसे मिल सकता है ? ॥ ३१॥ दुःखस्यैतस्य महतो धार्तराष्ट्रकृतस्य वै। अवाष्स्यसि सुखं राजन् हत्वा रात्रृन् परंतप ॥ ३२॥ 'शत्रओंको संताप देनेवाले नरेश! दुर्योधनके दिये हुए

इस महान् दुःखके अन्तमं अव तुम शत्रुओंको मारकर सुखके

भागी होओगे ॥ ३२ ॥

विदितं ते महाराज लोकतन्त्रं नराधिप। तस्माएलोभकृतं किंचित् तव तात न विद्यते ॥ ३३॥

भ्महाराज ! नरेश्वर ! तुम्हें लोकतन्त्रका सम्यक् ज्ञान है। तात ! इसीलिये तुममें लोभजनित कोई भी बर्ताव नहीं है॥ ३३॥

राजवींणां पुराणानां मार्गमन्विच्छ भारत। दाने तपिस सत्ये च भव तात युधिष्टिर॥३४॥

'भारत ! प्राचीन राजिवींके मार्गका अनुसरण करो । तात युधिष्ठिर ! तुम सदा दान, तपस्या और सत्यमें ही संलग्न रहो ॥ ३४ ॥

क्षमा दमश्च सत्यं च अहिंसा च युधिष्ठिर। अद्भुतश्च पुनर्लोकस्त्वयि राजन् प्रतिष्ठितः॥३५॥

पाजा युधिष्ठिर ! क्षमाः इन्द्रियसंयमः सत्यः अहिंसा
 तथा अद्भृत लोक—ये सन्न तुममें प्रतिष्ठित हैं ॥ ३५ ॥

मृदुर्वदान्यो ब्रह्मण्यो दाता धर्मपरायणः। धर्मास्ते विदिताराजन् वहवो लोकसाक्षिकाः॥ ३६॥

'महाराज ! तुम कोमल, उदार, ब्राह्मणभक्त, दानी तथा धर्मपरायण हो । संसार जिनका साक्षी है, ऐसे बहुत-से धर्म तुम्हें ज्ञात हैं ॥ ३६ ॥

सर्वे जगदिदं तात विदितं ते परंतप। दिष्टचा कुच्छूमिदं राजन् पारितं भरतर्षभ ॥ ३७ ॥

'तात ! परंतप ! तुम्हें इस सम्पूर्ण जगत्का तत्त्व शात है । भरतश्रेष्ठ नरेश ! तुम इस महान् संकटसे पार हो गये। यह बड़े सौभाग्यकी दात है ॥ ३७ ॥

दिष्ट्यापश्यामि राजेन्द्र धर्मात्मानं सहानुगम्। निस्तीर्णं दुष्करं राजंस्त्वां धर्मनिचयं प्रभो॥ ३८॥

'राजेन्द्र ! तुम धर्मात्मा एवं धर्मकी निधि हो । राजन् ! तुमने भाइयोंसहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूरी कर छी है और इन अवस्थामें मैं तुम्हें देख रहा हूँ; यह मेरा अहो-भाग्य है' ॥ ३८॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततोऽस्याकथयद् राजा दुर्योधनसमागमम्। तच शुश्रुषितं सर्वे वरदानं च भारत॥३९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भारत! तदनन्तर राजा शब्यने दुर्योधनके मिलने सेवा-शुश्रूषा करने और उसे अपने बरदान देनेकी सारी बातें कह सुनायों ॥ ३९॥

#### युधिष्टिर उवाच

सुकृतं ते कृतं राजन् प्रहृष्टेनान्तरात्मना। दुर्योधनस्य यद् वीर त्वया वाचा प्रतिश्रुतम् ॥ ४० ॥

युधिष्ठिर बोले--वीर महाराज ! आपने प्रसन्नचित्त होकर जो दुर्योधनको उसकी सहायताका वचन दे दिया, वह अच्छा ही किया ॥ ४० ॥

एकं त्विच्छामि भद्रं ते कियमाणं महीपते। राजन्नकर्तव्यमिप कर्तुमहीस सत्तम॥ ४१॥ मम त्ववेक्षया वीर श्रृणु विज्ञापयामि ते। भवानिह च सारथ्ये वासुदेवसमो युधि॥ ४२॥

परंतु पृथ्वीपते ! आपका कल्याण हो । मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ । साधु- शिरोमणे ! वह न करने योग्य होनेपर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवस्य करना चाहिये । वीरवर ! सुनिये; मैं वह कार्य आपको बता रहा हूँ । महाराज ! आप इस भ्तल- पर संग्राममं सार्थिका काम करनेके लिये वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णके समानं माने गये हैं ॥ ४१-४२ ॥

कर्णार्जुनाभ्यां सम्प्राप्ते द्वैरथे राजसत्तम। कर्णस्य भवता कार्यं सारथ्यं नात्र संदायः॥ ४३॥

नृपशिरोमणे ! जब कर्ण और अर्जुनके द्वैरथयुद्धका अवसर प्राप्त होगाः उस समय आपको ही कर्णके सारिथका काम करना पहेगाः; इसमें तिनकभी संशय नहीं है ॥ ४३॥

तत्र पाल्योऽर्जुनो राजन् यदि मिवयिमच्छिस । तेजोवधश्च ते कार्यः सौतेरसम्जयावदः॥ ४४॥ अकर्तव्यमिष होतत् कर्तुमईसि मानुलः।

राजन् ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्धमें आपको अर्जुनकी रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्णका उत्साह भ**ज्ज करते** रहें। वहीं कर्णसे हमें विजय दिलानेवाला होगा। मामाजी! मेरेलिये यह न करनेयोग्य कार्य भी करें।। ४४ ई ।।

#### शत्य उवाच

श्रुणु पाण्डव ते भद्रं यद् व्रवीपि महात्मनः। तेजोवधनिमित्तं मां सृतपुत्रस्य सङ्गमे॥ ४५॥ अहं तस्य भविष्यामि संव्रामे सारथिर्धुवम्। वासुदेवेन हि समं नित्यं मां स हि मन्यते॥ ४६॥

शात्य बोले—पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो ! युद्धमें महामना सूत्रपुत्र कर्णके तेज और उत्साहको नष्ट करनेके लिये तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो, वह ठीक है । यह निश्चय है कि मैं उस युद्धमें उसका सारिथ होऊँगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारिथकर्ममें भगवान् श्रीकृष्णके समान समझता है।। ४५-४६॥

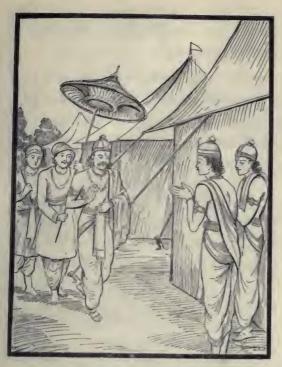

तस्याहं कुरुशार्दूळ प्रतीपमहितं वचः। ध्रुवं संकथिष्यामि योद्धकामस्य संयुगे॥ ४७॥ यथा स हतद्र्षश्च हततेजाश्च पाण्डव। भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ ४८॥

कुरुश्रेष्ठ ! जब कर्ण रणभूमिमें अर्जुनके साथ युद्धकी इच्छा करेगा, उस समय मैं अवस्य ही उसके प्रतिकृल अहितकर वचन बोलूँगा, जिससे उमका अभिमान और तेज नष्ट हो जायगा और वह युद्धमें सुखपूर्वक मारा जा सकेगा। पाण्डुनन्दन ! मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ।४७-४८।

एवमेतत् करिष्यामि यथा तात त्वमात्थ माम्।

यचान्यद्पि शक्ष्यामि तत् करिष्यामि ते प्रियम् ॥४९॥

तात ! तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो, यह अवस्य पूर्ण करूँगा, इसके सिवा और भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा, तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवस्य करूँगा ।। ४९ ॥

यच्च दुःखं त्वया प्राप्तं द्यूते वै कृष्णया सह।
परुवाणि च वाक्यानि स्तपुत्रकृतानि वै॥ ५०॥
जटासुरात् परिक्लेशः कीचकाच्च महाद्युते।
द्रौपद्याधिगतं सर्वं दमयन्त्या यथाशुभम्॥ ५१॥
सर्वं दुःखिमदं वीर सुखोदकं भविष्यति।
नात्र मन्युस्त्वया कार्यो विधिहं वलवत्तरः॥ ५२॥

महातेजस्वी वीरवर युधिष्ठिर ! तुमने यूतसभामें द्रीयदीके साथ जो दुःख उठाया है, स्तपुत्र कर्णने तुम्हें जो कठोर वातें सुनायी हैं तथा पूर्वकालमें दमयन्तीने जैसे अग्रुभ (दुःख) भोगा था, उसीप्रकार द्रीपदीने जटासुर तथा कीचकसे जो महान् क्लेश प्राप्त किया है, यह सभी दुःख भविष्यमें तुम्हारे लिये सुखके रूपमें परिवर्तित हो जायगा। इसके लिये तुम्हें खेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि विधाताका विधान अति प्रयल होता है ५०-५२॥

दुःखानि हि महात्मानः प्राप्तुवन्ति युधिष्ठिर । देवैरपि हि दुःखानि प्राप्तानि जगर्तापते ॥ ५३॥

युधिष्ठिर ! महात्मा पुरुष भी समय समयपर दुःख पाते हैं । पृथ्वीपते ! देवताओंने भी बहुत दुःख उठाये हैं ॥ ५३ ॥

इन्द्रेण श्रूयते राजन् सभार्येण महात्मना। अनुभूतं महद् दुःखं देवराजेन भारत॥ ५४॥

भरतवंशी नरेश ! सुना जाता है कि पत्नीसहित महा-मना देवराज इन्द्रने भी महान् दुःख भोगा है ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि शल्यवाक्ये अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें शल्यवाक्यविषयक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८॥

## नवमोऽध्यायः

इन्द्रके द्वारा त्रिशिराका वध, वृत्रासुरकी उत्पत्ति, उसके साथ इन्द्रका युद्ध तथा देवताओंकी पराजय

युधिष्ठिर उवाच

कथिमन्द्रेण राजेन्द्र सभार्येण महात्मना। दुःखं प्राप्तं परं घोरमेतदिच्छामि वेदितुम्॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—राजेन्द्र ! पत्नीसिहत महामना इन्द्रने कैसे अत्यन्त भयंकर दुःख प्राप्त किया था ? यह मैं जानना चाहता हूँ ॥ १॥

शल्य उवाच

श्रुण राजन् पुरावृत्तमितिहासं पुरातनम्।

सुभार्येण यथा प्राप्तं दुःखिमन्द्रेण भारत॥ २॥

शत्य ने कहा — भरतवंशी नरेश ! यह पूर्वकालमें पटित पुरातन इतिहास है । पत्नीसहित इन्द्रने जिस प्रकार महान् दुःख प्राप्त किया था, वह बताता हूँ, सुनो ॥ २ ॥

त्वष्टा प्रजापतिर्ह्यासीद् देवश्रेष्टो महातपाः। स पुत्रं वै त्रिशिरसमिन्द्रद्रोहात् किलास्जत्॥ ३॥

त्वष्टा नामसे प्रसिद्ध एक प्रजापित थे, जो देवताओं में

श्रेष्ठ और महान् तपस्वी माने जाते थे। कहते हैं, उन्होंने इन्द्रके प्रति दोहबुद्धि हो जानेके कारण ही एक तीन सिर-वाला पुत्र उत्पन्न किया॥ ३॥

ऐन्द्रं स प्रार्थयत् स्थानं विश्वस्तो महायुतिः । तैस्त्रिभिर्वदनैष्ठाँरैः सूर्येन्द्रज्वलनोपमैः ॥ ४ ॥

उस महातेजस्वी बालकका नाम था विश्वरूप। वह सूर्यः चन्द्रमा तथा अग्निके समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन तीनों मुखोंद्वारा इन्द्रका स्थान पानेकी प्रार्थना करता या ॥४॥

वेदानेकेन सोऽधीते सुरामेकेन चापिवत्। एकेन च दिशः सर्वाः पिवन्निय निरीक्षते॥ ५॥

वह अपने एक मुखसे वेदोंका स्वाध्याय करता, दूसरेसे सुरा पीता और तीसरेसे सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर इस प्रकार देखता था, मानो उन्हें पी जायगा ॥ ५॥

स तपसी मृदुर्शन्तो धर्मे तपसि चोद्यतः। तपस्तस्य महत् तीत्रं सुदुश्चरमरिद्म॥६॥

शत्रुदमन ! त्यष्टाका वह पुत्र कोमल स्वभाववाला, तपस्वीः जितेन्द्रिय तथा धर्म और तपस्याके लिये सदा उद्यत रहनेवाला था । उसका बड़ा भारी तीत्र तप दूसरोंके लिये अत्यन्त दुष्कर था ॥ ६ ॥

तस्य दृष्ट्वा तपोवीर्यं सत्यं चामिततेजसः। विषाद्मगमच्छक इन्द्रोऽयं मा भवेदिति॥ ७॥

उस अमिततेजस्वी वालकका तपीवल तथा सस्य देख-कर इन्द्रको यड़ा दु:ख हुआ । वे सोचने लगें, 'कहीं यह इन्द्र नहों जाय ॥ ७ ॥

कथं सज्जेच्च भोगेषु न च तप्येन्महत् तपः। विवर्धमानस्त्रिशिराः सर्वे हि भुवनं स्रसेत्॥ ८॥

'क्या उपाय किया जायः जिससे यह भोगोंमें आसक्त हो जाय और भारी तपस्यामें प्रवृत्त न हो; क्योंकि यह वृद्धिको प्राप्त हुआ त्रिशिरा तीनों लोकोंको अपना प्राप्त बना लेगा'।८।

इति संचिन्तय बहुधा बुद्धिमान् भरतर्षभ । आज्ञापयत् सोऽप्सरसस्त्वष्ट्रपुत्रप्रलोभने ॥ ९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! इस तरह बहुत सोच-विचार करके बुद्धि मान् इन्द्रने त्वष्टाके पुत्रको छुभानेके लिये अप्सराओंको आज्ञा दी— ॥ ९॥

यथा स सज्जेत् त्रिशिराः कामभोगेषु वै भृशम्। क्षिप्रं कुरुत गच्छध्वं प्रलोभयत मा चिरम् ॥ १०॥ 'अप्सराओ ! जिस प्रकार त्रिशिरा कामभोगोंमें अत्यन्त आसक्त हो जाय, शीघ वैसा ही यत्न करो । जाओ, उसे छुभाओ, विलम्ब न करो ॥ १०॥

श्रृङ्गारवेषाः सुश्रोण्यो हारैर्युक्ता मनोहरैः। हावभावसमायुक्ताः सर्वाः सौन्दर्यशोभिताः॥११॥ प्रलोभयत भद्रं वः शमयध्वं भयं मम। अस्त्रस्थं ह्यात्मनाऽऽत्मानं लक्षयामि वराङ्गनाः। भयं तभ्मे महाघोरं क्षिप्रं नाशयताबलाः॥१२॥

'सुन्दरियो ! तुम सव शृङ्गारकं अनुरूप वेष धारण करके मनोहर हार्नेसे विभृषित, हाव-भावसे संयुक्त तथा सौन्दर्यसे मुशोभित हो विश्वरूपको छुभाओ । तुम्हारा कर्याण हो, भेरे भयको शान्त करो । वराङ्गनाओ ! में अपने आपको अस्वस्थवित्त देख रहा हूँ, अतः अबलाओ ! तुम मेरे इस अस्यन्त घोर भयका शीघ निवारण करों' ॥ ११-१२॥

अप्सरस ऊचुः

तथा यत्नं करिष्यामः शक्त तस्य प्रलोभने । यथा नावाप्स्यसि भयं तस्माद् बलनिषूद्न ॥ १३॥

अप्सराएँ वोर्सी—शक ! वलनिष्दन ! इमलोग विश्वरूपको लुभानेके लिये ऐसा यस्त करेंगीः जिससे उनकी ओरसे आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा ॥ १३॥

निर्दहन्निय चक्षुभ्यां योऽसावास्ते तपोनिधिः। तं प्रलोभयितुं देव गच्छामः सहिता वयम् ॥ १४॥ यतिष्यामो वरो कर्तुं व्यपनेतुं च ते भयम्।

देव ! जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रोंसे सबको दग्ध करते हुए-से विराज रहे हैं, उन्हें प्रलोभनमें डालनेके लिये हम सब अप्सराएँ एक साथ जा रही हैं। वहाँ उन्हें वशमें करने तथा आपके भयको दूर हटानेके लिये हम पूर्ण प्रयत्न करेंगी ॥ १४६ ॥

शत्य उवाच

इन्द्रेण तास्त्वनुक्षाता जग्मुस्त्रिशिरसोऽन्तिकम्। तत्र ता विविधेभाविलोभयन्त्यो वराङ्गनाः॥१५॥ तित्यं संदर्शयामासुस्तथेवाङ्गेषु सौष्ठवम्। नाभ्यगच्छत् प्रहर्षे ताः स पश्यन् सुमहातपाः॥१६॥ इन्द्रियाणि वशे कृत्वा पूर्वसागरसंनिभः।

शत्य वोले—राजन् ! इन्द्रकी आज्ञा पाकर वे सब अप्सराएँ त्रिशिराके समीप गर्यो । वहाँ उन



सुन्दरियोंने भाँ ते-भाँतिके हाव-भावों द्वारा उन्हें छभानेका प्रयत्न किया तथा प्रतिदिन विश्वरूपको अपने अङ्गोंके सौन्दर्यका दर्शन कराया । तथापि वे महातपखी महर्षि उन सबको देखते हुए हर्ष आदि विकारोंको नहीं प्राप्त हुए; अपितु वे हिन्द्रयोंको वशमें करके पूर्वसागरके समान शान्तभावसे वैठे रहे ॥ १५-१६ ॥

तास्तु यत्नं परं कृत्वा पुनः शक्रमुपस्थिताः ॥ १७ ॥ कृताञ्जलिपुदाः सर्वा देवराजमथान्नुवन् । न स शक्यः सुदुर्धवी धैर्याचालियतुं प्रभो ॥ १८ ॥ यत् ते कार्यं महाभाग क्रियतां तदनन्तरम् ।

वे सब अप्सराएँ (त्रिशिराको विचलित करनेका) पूरा प्रयत्न करके पुनः देवराज इन्द्रकी सेवामें उपस्थित हुईं और हाथ जोड़कर बोलीं—'प्रभो! वे त्रिशिरा बड़े दुर्धर्ष तपस्वीहें, उन्हें धैर्यसे विचलित नहीं किया जा सकता। महामाग! अय आपको जो कुछ करना हो, उसे कीजिये'॥ १७–१८६ ॥ सम्पूज्याप्सरसः शक्तो विस्तृज्य च महामतिः॥ १९॥ चिन्तयामास तस्यैच वधोषायं युधिष्टिर।

युधिष्ठिर ! तब परम बुद्धिमान् इन्द्रने अप्सराओंका आदर-सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और वे त्रिशिराके वधका उपाय सोचने लगे ॥ १९६॥

स तूष्णीं चिन्तयन् वीरो देवराजः प्रतापवान् ॥२०॥ वितिश्चितमतिर्धामान् वधे त्रिशिरसोऽभवत्।

प्रताभी वीर बुद्धिमान् देवराज इन्द्र चुपचाप सोचते हुए त्रिशिराके वधके विषयमें एक निश्चयपर पहुँच गये॥ २०६ ॥

वज्रमस्य क्षिपाम्यद्य स क्षित्रं न भविष्यति ॥ २१ ॥ रात्रः प्रवृद्धो नोपेक्ष्यो दुर्बळोऽपि वळीयसा ।

( उन्होंने सोचा—) आज मैं त्रिशिरापर वज्रका प्रहार करूँगा, जिससे वह तस्काल नष्ट हो जायगा। वलवान् पुरुषको दुर्वल होनेपर भी बढ़ते हुए अपने शत्रुकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये'॥ २१ई॥

शास्त्रबुद्ध्या विनिश्चित्य कृत्वा बुद्धं वधे दृढाम्।२२। अथ वैश्वानरिनमं घोरकृषं भयावहम्। मुमोच वज्रं संकुद्धः शक्तिश्वशिरसं प्रति ॥ २३ ॥ स पपात हतस्तेन वज्रेण दृढमाहृतः। पर्वतस्येव शिखरं प्रणुन्नं मेदिनीतळे॥ २४ ॥

शास्त्रयुक्त बुद्धिसे त्रिशिराके वधका दृढ़ निश्चय करके कोधमें भरे हुए इन्द्रने अग्निके समान तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वजको त्रिशिराकी ओर चला दिया। उस वजकी गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मरकर पृथ्वीपर गिर पड़े, मानो वजके आधातसे टूटा हुआ पर्वतका शिखर भूतलपर पड़ा हो॥ २२–२४॥

तं तु वज्रहतं दृष्टा शयानमचलोपमम्। न शर्म लेभे देवेन्द्रो दीपितस्तस्य तेजसा॥२५॥

त्रिशिराको वज्रके प्रहारसे प्राणसून्य होकर पर्वतकी भाँति पृथ्वीपर पड़ा देखकर भी देवराज इन्द्रको शान्ति नहीं मिली। वे उनके तेजसे संतप्त हो रहे थे॥ २५॥

हतोऽपि दीप्ततेजाः स जीवन्निच हि दृश्यते । घातितस्य शिरांस्याजौ जीवन्तीबाद्धतानि वै ॥ २६ ॥

क्योंकि वे मारे जानेपर भी अपने तेजसे उद्दीत होकर जीवित से दिखायी देते थे। युद्धमें मारे हुए त्रिशिराके तीनों सिर जीते-जागते-से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे॥ २६॥ ततोऽतिभीतगात्रस्त शक आस्ते विचारयन्।

तताऽतिभातगात्रस्तु शक आस्ते विचारयन्। अथाजगाम परशुं स्कन्धेनादाय वर्धकिः॥ २७॥

इससे अत्यन्त भयभीत हो इन्द्र भारी सोच-विचारमें पड़ गये। इसी समय एक बढ़ई कंघेपर कुल्हाड़ी लिये उधर आ निकला॥ २७॥

तद्रण्यं महाराज यत्रास्तेऽसौ निपातितः। स भीतस्तत्र तक्षाणं घटमानं राचीपतिः॥ २८॥ अपर्यद्ववीचैनं सत्वरं पाकशासनः। क्षित्रं छिन्धि शिरांस्यस्य कुरुष्व वचनं मम॥ २९॥

महाराज ! वह बढ़ई उसी वनमें आया, जहाँ त्रिश्चिरा-को मार गिराया गया था। डरे हुए शचीपति इन्द्रने वहाँ अपना काम करते हुए बढ़ईको देखा। देखते ही पाकशासन इन्द्रने तुरंत उससे कहा—'बढ़ई ! तू शीघ्र इस शवके तीनों मस्तकोंके टुकड़े-टुकड़े कर दे। मेरी इस आज्ञाका पालन कर'।। २८-२९॥

#### तक्षोवाच

महास्कन्धो भृशं होष परशुर्न भविष्यति । कर्तुं चाहं न शक्ष्यामि कर्म सङ्गिर्विगर्हितम् ॥ ३०॥

वढ़ ईने कहा-इसके कंधे तो बड़े भारी और विशाल हैं। मेरी यह कुल्हाड़ी इसपर काम नहीं देगी और इस प्रकार किसी प्राणीकी इत्या करना तो साधु पुरुषों-द्वारा निन्दित पापकर्म है, अतः मैं इसे नहीं कर सकूँगा॥ ३०॥

#### इन्द्र उवाच

मा भैस्त्वं शीद्यमेतद् वै कुरुष्व वचनं मम । मत्त्रसादाद्धि ते शस्त्रं वज्रकरुपं भविष्यति ॥ ३१ ॥

इन्द्रने कहा-वर्द्ध ! तू भय न कर । शीघ्र मेरी इस आज्ञाका पालन कर । मेरे प्रषादसे तेरी यह कुल्हाड़ी वज्रके समान हो जायगी ॥ ३१॥

### तक्षोवाच

कं भवन्तमहं विद्यां घोरकर्माणमद्य वै। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्त्वेन कथयस्व मे॥ ३२॥

बढ़ ईने पूछा-आज इस प्रकार भयानक कर्म करने-वाले आप कीन हैं, यह मैं कैसे समझूँ ? मैं आपका परिचय सुनना चाहता हूँ । यह यथार्थरूपसे बताइये ॥ ३२॥

#### इन्द्र उवाच

अहमिन्द्रो देवराजस्तक्षन् विदितमस्तु ते। कुरुष्वैतद् यथोक्तं मे तक्षन् मात्र विचारय॥ ३३॥

इन्द्रने कहा-वर्द्ध ! तुझे मालूम होना चाहिये कि में देवराज इन्द्र हूँ । मैंने जो कुछ कहा है, उसे शीघ पूरा कर । इस विषयमें कुछ विचार न कर ॥ ३३॥

### तक्षोवाच

कूरेण नापत्रपसे कथं शकेह कर्मणा।
ऋषिपुत्रमिमं हत्वा ब्रह्महत्य।भयं न ते॥ ३४॥
बढ़ईने कहा—देवराज! इस क्रूर कर्मसे आपको यहाँ

वढ़ इन कहा— दवराज ! इस क्रूर कमस आपका यहा लजा कैसे नहीं आती है ? इस ऋषिकुमारकी हत्या करनेसे जी ब्रह्महत्याका पाप लगेगा। क्या उसका भय आपको नहीं है ? ॥ ३४॥

#### शक उवाच

पञ्चाद् धर्मे चरिष्यामि पावनार्थं सुदुश्चरम् । द्यात्रुरेव महावोर्यो वज्रण निहतो मया ॥ ३५ ॥

इन्द्रने कहा—यह मेरा महान् शक्तिशाली शत्रु था। जिसे मैंने वज्रसे मार डाला है। इसके बाद ब्रह्महत्यासे अपनी

गुद्धि करनेके लिये मैं किसी ऐसे धर्मका अनुष्ठान करूँगा, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुष्कर हो ॥ ३५ ॥ अद्यापि चाहमुद्धिग्नस्तक्षत्रसाद् विभेमि वै । क्षिप्रं छिन्धि शिरांसित्वं करिष्येऽनुग्रहं तव ॥ ३६ ॥

बद्ई ! यद्यपि यह मारा गया है, तो भी अभीनक मुझे इसका भय बना हुआ है। तृ शीघ इसके मस्तकोंके टुकड़े-टुकड़े कर दे। मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूँगा ॥॥३६॥ शिरः पशोस्ते दास्यन्ति भागं यहेषु मानवाः। एप तेऽनुग्रहस्तक्षन् क्षियं कुरु मम प्रियम्॥३०॥

मनुष्य हिंसाप्रधान तामस यज्ञोंमें पद्यका सिर तेरे भागके रूपमें देंगे। बढ़ई! यह तेरे ऊपर मेरा अनुप्रह है। अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर ॥ ३७॥

#### शत्य उवाच

पतच्छुत्वा तुत्रशास महेन्द्रवचनात् तदा। शिरांस्यथ त्रिशिग्सः कुठारेणाच्छिनत् तदा॥ ३८॥

दात्य कहते हैं-राजन् ! यह सुनकर बढ़ईने उस समय महेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार कुठारसे त्रिशिराके तीनों सिरोंके

दुकड़े-दुकड़े कर दिये ॥ ३८ ॥ निकृत्तेषु ततस्तेषु निष्कामन्नण्डजास्त्वथ । कविञ्जलास्तित्तिराश्च कलविङ्काश्च सर्वशः ॥ ३९ ॥

कट जानेपर उनके अंदरसे तीन प्रकारके पक्षी बाहर

निकले, कपिञ्चल, तीतर और गौरैये ॥ ३९ ॥ येन वेदानधीते सा पिवते सोममेव च । तसाद्वकत्राद्वितिइचेहः क्षिप्रंतस्य कपिञ्जलाः।४०।

जिस मुखसे वे वेदोंका पाठ करते तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघतापूर्वक किपज्जल पक्षी बाहर निकले थे॥ ४०॥

येन सर्वा दिशो राजन् पिवन्निय निरीक्षते । तस्माद् वक्त्राद् विनिद्येरुस्तित्तिरास्तस्य पाण्डवाधरे।

युधिष्ठिर ! जिसके द्वारा वे सम्पूर्ण दिशाओंको इस प्रकार देखते थे, मानो पी जायँगे, उस मुखसे तीतर पक्षी निकले ॥ ४१॥

यत् सुरापं तु तस्यासीद् वक्त्रं त्रिशिरसस्तद्।। कलविङ्काः समुत्पेतुः इयेनाश्च भरतर्षभ्॥ ४२॥

भरतश्रेष्ठ ! त्रिशिराका जो मुख सुरापान करनेवाला था उससे गौरैये तथा बाज नामक पक्षी प्रकट हुए ॥ ४२ ॥

ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वरो मघवानथ। जगाम त्रिदिवं दृष्टस्तक्षापि खगुहान् ययौ ॥ ४३॥

उन तीनों सिरोंके कट जानेपर इन्द्रकी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी। वे प्रतन्न होकर स्वर्गको लौट गये तथा बढ़ई भी अपने घर चला गया ॥ ४३॥ (तक्षापि खगृहं गत्वा नैव शंसित कस्यचित्। अथैनं नाभिजानित वर्षमेकं तथागतम्॥ अथ संवत्सरे पूर्णे भूताः पशुपतेः प्रभो। समाकोशन्त मधवान् नः प्रभुक्रेह्महा इति॥ तत इन्द्रो वतं घोरमाचरत् पाकशासनः। तपसा च स संयुक्तः सह देवैर्मेछ्द्रणेः॥ समुद्रेषु पृथिव्यां च वनस्पतिषु स्त्रीषु च। विभव्य बहाहत्यां च तान् वरेरप्यथोजयत्॥ वरदस्तु वरं दत्त्वा पृथिव्ये सागराय च। वनस्पतिभ्यः स्त्रीभ्यश्च बहाहत्यां नुनोद ताम्॥ ततस्तु शुद्धो भगवान् देवैलंकेश्च पूजितः। इन्द्रस्थानमुपातिष्ठत् पूज्यमानो महर्षिभः॥)

उस यद्रंने भी अपने घर जाकर किसीसे कुछ नहीं कहा। तदनन्तर इन्द्रने ऐसा काम किया है, यह एक वर्षतक किसीको माद्रम नहीं हुआ। युधिष्ठिर ! वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान् पशुपतिके भृतगण यह इल्ला मचाने लगे कि हमारे स्वामी इन्द्र ब्रह्महत्यारे हैं। तव पाकशासन इन्द्रने ब्रह्महत्यासे मुक्ति पानेके लिये किठन व्रतका आचरण किया। वे देवताओं तथा मस्द्रणोंके साथ तपस्यामें संलग्न हो गये। उन्होंने समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष तथा स्त्रीसमुदायको अपनी ब्रह्महत्या वाँटकर उन सबको अभीष्ट वरदान दिया। इस प्रकार वरदायक इन्द्रने पृथ्वी, समुद्र, वनस्पति तथा स्त्रियोंको वर देकर उस ब्रह्महत्याको दूर किया। तद्दनन्तर शुद्ध होकर भगवान् इन्द्र देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियोंसे पूजित होते हुए अपने इन्द्रपदपर आसीन हुए।।

मेने कृतार्थमात्मानं हत्वा रात्रुं सुरारिहा। त्वष्टा प्रजापितः श्रुत्वा राक्रेणाथ हतं सुतम्॥ ४४॥ कोधसंरकनयन ६दं वचनमत्रवीत्।

दैत्योंका संहार करनेवाले इन्द्रने शत्रुको मारकर अपने आपको छतार्थं माना। इधर त्वष्टा प्रजापतिने जब यह सुना कि इन्द्रने मेरे पुत्रको मार डाला है, तब उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गर्या और वे इस प्रकार वोले॥ ४४६॥

### त्वष्टोवाच

तप्यमानं तयो नित्यं क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्। विनापराधेन यतः पुत्रं हिंसितवान् मम ॥ ४५॥

त्वष्टाने कहा— मेरा पुत्र सदा धमाशील, संयमी और जितेन्द्रिय रहकर तपस्यामें लगा हुआ था, तो भी इन्द्रने विना किसी अपराधके उसकी इत्या की है ॥ ४५ ॥

तस्माच्छकविनाशाय वृत्रमुत्पादयाम्यहम्। लोकाः पश्यन्तु मे वीर्यं तपसश्च वलं महत्॥ ४६॥

अतः मैं भी देवेन्द्रके विनाशके लिये वृत्रासुरको उत्पन्न

करूँगा। आज संसारके लोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्या-का महान वल देखें ॥ ४६॥

स च पश्यतु देवेन्द्रो दुरात्मा पापचेतनः। उपस्पृदय ततः कुद्धस्तपस्ती सुमहायशाः॥ ४७॥ अग्नौ हुत्वा समुत्पाद्य घोरं वृत्रमुवाच ह। इन्द्रशत्रो विवर्धस्य प्रभावात् तपसो मम॥ ४८॥

साथ ही वह पापात्मा और दुरात्मा देवेन्द्र भी मेरा महान् तपोवल देख ले । ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए तपस्वी एवं महायशस्वी त्वष्टाने आचमन करके अग्निमें आहुति दे घोर रूपवाले वृत्रासुरको उत्पन्न करके उससे कहा—'इन्द्र-



शत्रो ! त् मेरी तपस्याके प्रभावते खूब वढ़ जा' ॥ ४७-४८ ॥ स्रोऽवर्धत दिवं स्तब्ध्वा सूर्यवैश्वानरोपमः । किं करोमीति चोवाच कालसूर्य इवोदितः ॥ ४९ ॥

उनके इतना कहते ही सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी वृत्रासुर सारे आकाशको आकान्त करके बहुत बड़ा हो गया। वह ऐसा जान पड़ता था। मानो प्रलयकालका सूर्य उदित हुआ हो। उसने पूछा—'पिताजी! मैं क्या करूँ १' ॥४९॥

शकं जहीति चाप्युको जगाम त्रिदिवं ततः। ततो युद्धं समभवद् वृत्रवासवयोर्महत्॥ ५०॥

तब त्यष्टाने कहा-'इन्द्रको मार डालो।' उनके ऐसा कहनेपर वृत्रासुर स्वर्गलोकमें गया। तदनन्तर वृत्रासुर तथा इन्द्रमें बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया॥ ५०॥

संकुद्धयोर्महाघोरं प्रसक्तं कुरुसत्तम । ततो जग्राह देवेन्द्रं वृत्रो वीरः शतक्रतुम् ॥ ५१ ॥ अपावृत्याक्षिपद् वक्त्रे शक्तं कोपसमन्वितः। यस्ते वृत्रेण शक्तेतु सम्भ्रान्तास्त्रिद्वेदवराः॥ ५२॥

कुष्श्रेष्ठ ! वे दोनों कोषमें भरे हुए थे । उनमें अत्यन्त घोर संग्राम होने लगा । तदनन्तर कुपित हुए वीर वृत्रासुरने शतकतु इन्द्रको पकड़ लिया और मुँह बाकर उन्हें उसके भीतर डाल लिया । वृत्रासुरके द्वारा इन्द्रके प्रस लिये जानेपर सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवता घत्ररा गये ॥ ५१-५२ ॥

अस्जंस्ते महासत्त्वा जुम्भिकां वृत्रनाशिनीम्। विज्ञम्भमाणस्य ततो वृत्रस्यास्याद्पावृतात्॥ ५३॥ स्वान्यक्कान्यभिसंक्षिप्य निष्कान्तो वळनाशनः। ततः प्रभृति लोकस्य जुम्भिका प्राणसंश्रिता॥ ५४॥

तव उन महासन्वशाली देवताओं ने जँभाईकी सृष्टिकी, जो वृत्रासुरका नाश करनेवाली थी। जँभाई लेते समय जब वृत्रासुरने अपना मुख फैलाया, तब बलनाशक इन्द्र अपने अङ्गोंको समेटकर बाहर निकल आये। तभीसे सब लोगोंके प्राणोंमें जुम्माशक्तिका निवास हो गया॥ ५३-५४॥ जहसुश्च सुराः सर्वे शक्तं हृष्ट्वा विनिःसृतम्। ततः प्रववृते युद्धं वृत्रवासवयोः पुनः॥ ५५॥

इन्द्रको उसके मुखसे निकला हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तदनन्तर वृत्रासुर तथा इन्द्रमें पुनः युद्ध होने लगा॥ ५५॥

संरब्धयोस्तदा घोरं सुचिरं भरतर्षभ । यदा व्यवर्धत रणे वृत्रो वलसमन्वितः ॥ ५६ ॥ त्वष्टुस्तेजोवलाविद्धस्तदा शको न्यवर्तत । निवृत्ते च तदा देवा विपादमगमन् परम् ॥ ५७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! क्रोधमें भरे हुए उन दोनों वीरोंका वह भयानक संग्राम बहुत देरतक चलता रहा । वृत्रासुर त्वष्टाके तेज और बलसे व्यात हो जब युद्धमें अधिक बलग्राली हो बढ़ने लगा, तब इन्द्र युद्धसे विमुख हो गये । इन्द्रके विमुख होनेपर सब देवताओंको बड़ा दुःख हुआ ॥ ५६-५७ ॥

समेत्य सह शक्तेण त्वण्डुस्तेजोविमोहिताः। आमन्त्रयन्त ते सर्वे मुनिभिः सह भारत॥ ५८॥ किं कार्यमिति वै राजन् विचिन्त्य भयमोहिताः। जग्मुः सर्वे महात्मानं मनोभिर्विण्णुमञ्ययम्। उपविष्टा मन्द्रराध्ये सर्वे वृत्रवधेण्सवः॥ ५९॥

भारत ! त्वष्टाके तेजसे मोहित हुए सब देवता देवराज इन्द्र तथा ऋषियोंसे मिलकर सलाह करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिये ! राजन् ! भयसे मोहित हुए सब देवता बहुत देरतक सोच-विचार करके मन-ही-मन अविनाशी परमात्मा भगवान् विष्णुकी शरणमें गये और वे चृत्रासुरके वधकी इच्छासे मन्दराचलके शिखरपर ध्यानस्य होकर बैठ गये !! ५८-५९ !!

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्रविजये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमे इन्द्रविषयक नौर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ६ इस्रोक मिलाकर ऋल ६५ इस्रोक हैं )

# दशमोऽध्यायः

इन्द्रसहित देवतांओंका भगवान् विष्णुकी शरणमें जाना और इन्द्रका उनके आज्ञानुसार वृत्रासुरसे संधि करके अवसर पाकर उसे मारना एवं ब्रह्महत्याके भयसे जलमें छिपना

इन्द्र उवाच

सर्वं व्याप्तमिदं देवा वृत्रेण जगद्व्ययम्। न हास्य सदशं किंचित् प्रतिघाताय यद् भवेत्॥ १॥

इन्द्र बोले—देवताओ ! वृत्रासुरने इस सम्पूर्ण जगत्को आक्रान्त कर लिया है । इसके योग्य कोई ऐसा अस्त्र-शस्त्र नहीं है, जो इसका विनाश कर सके ॥ १॥

समर्थो हाभवं पूर्वमसमर्थोऽस्मि साम्प्रतम्। कथं तु कार्यं भद्रं वो दुर्धर्षः स हि मे मनः॥ २॥

पहले मैं सब प्रकारसे सामर्थ्यशाली था; किंतु इस समय असमर्थ हो गया हूँ । आपलोगोंका कल्याण हो । बताइये, कैसे क्या काम करना चाहिये ? मुझे तो वृत्रासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है ॥ २॥ तेजस्वी च महात्मा च युद्धे चामितविकमः। यसेत् त्रिभुवनं सर्वे सदेवासुरमानुषम्॥ ३॥

यह तेजस्वी और महाकाय है । युद्धमें उसके बल-पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है । वह चाहे तो देवता, अमुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको अपना ग्रास बना सकता है ॥ ३ ॥

तसाद् विनिश्चयिममं श्रुणुध्यं त्रिदिवीकसः। विष्णोः क्षयमुपागम्य समेत्य च महातमना। तेन सम्मन्त्र्य वेत्स्यामो वधोपायं दुरात्मनः॥ ४॥

अतः देवताओं ! इस विषयमें मेरे इस निश्चयको सुनो । इमलोग भगवान् विष्णुके धाममें चलें और उन परमात्मासे मिलकर उन्हींसे सलाह करके उस दुरात्माके वधका उपाय जानें ॥ ४ ॥ शल्य उवाच

एवमुक्ते मघवता देवाः सर्विगणास्तदा। शरण्यं शरणं देवं जग्मुर्विष्णुं महावलम् ॥ ५ ॥

शरुय बोळे—राजन् ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर ऋषियें-सिंहत सम्पूर्ण देवता सबके शरणदाता अत्यन्त बलशाली भगवान् विष्णुकी शरणमें गये ॥ ५ ॥

अचुश्च सर्वे देवेशं विष्णुं वृत्रभयार्दिताः। त्रयो लोकास्त्वया कान्तास्त्रिभिविकमणैः पुरा॥ ६ ॥

वे सबके सब बृत्रासुरके भयसे पीड़ित थे। उन्होंने देवेश्वर भगवान् विष्णुसे इस प्रकार कहा—'प्रभो ! आपने पूर्वकालमें अपने तीन डगोंद्वारा सम्पूर्ण त्रिलोकीको माप लिया था ॥६॥



अमृतं चाहृतं विष्णो दैत्याश्च निहता रणे। विक्रं वद्ध्वा महादैत्यं राक्रो देवाधिपः कृतः॥ ७॥

ंविष्णो ! आपने ही (मोहिनी अवतार धारण करके) दैत्यों के हाथसे अमृत छीना एवं युद्धमें उन सबका संहार किया तथा महादैत्य बलिको वाँधकर इन्द्रको देवताओं का राजा बनाया।। ७॥

त्वं प्रभुः सर्वदेवानां त्वया सर्वमिदं ततम्। त्वं हि देवो महादेव सर्वलोकनमस्कृतः॥ ८॥

'आप ही सम्पूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आपसे ही यह समस्त चराचर जगत् व्याप्त है। महादेव! आप ही अखिल-विश्ववन्दित देवता हैं॥ ८॥ गतिभेव त्वं देवानां सेन्द्राणाममरोत्तम। जगद् व्याप्तमिदं सर्वं वृत्रेणासुरसूदन॥ ९॥

सुरश्रेष्ठ ! आप इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हों । असुरस्दन ! वृत्रासुरने इस सम्पूर्ण जगत्को आक्रान्त कर लिया है ॥ ९॥

विष्णुरुवाच

अवस्यं करणीयं मे भवतां हितमुत्तमम्। तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथासौ न भविष्यति ॥ १०॥

भगवान विष्णु बोले—देवताओ ! मुझे तुमलोगोंका उत्तम हित अवस्य करना है। अतः तुम सबको एक उपाय वताऊँगा, जिससे वृत्रामुरका अन्त होगा ॥ १०॥

गच्छध्वं सर्विगन्धर्वा यत्रासौ विश्वरूपधृक् । साम तस्य प्रयुञ्जध्वं तत एनं विजेष्यथ ॥ ११ ॥

तुमलोग ऋषियों और गन्धवोंके साथ वहीं जाओ, जहाँ विश्वरूपधारी वृत्रासुर विद्यमान है। तुमलोग उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे॥ ११॥

भविष्यति जयो देवाः शकस्य मम तेजसा। अदृइयश्च प्रवेक्ष्यामि वज्जे हास्यायुधोत्तमे॥ १२॥

देवताओ ! मेरे तेजसे इन्द्रकी विजय होगी । मैं इनके उत्तम आयुध वज्रमें अदृश्यभावसे प्रवेश करूँगा ॥ १२ ॥

गच्छध्वमृषिभिः सार्धं गन्धर्वेश्च सुरोत्तमाः। वृत्रस्य सह राक्रेण सर्निध कुरुत मा चिरम्॥ १३॥

देवेश्वरगण ! तुमलोग ऋषियों तथा गन्धवोंके साथ जाओ और इन्द्रके साथ वृत्रासुरकी संधि कराओ । इसमें विलम्ब न करो ॥ १३॥

शल्य उवाच

एवमुके तु देवेन ऋषयस्त्रिद्शास्तथा। ययुः समेत्य सहिताः शक्रं कृत्वा पुरःसरम्॥ १४॥

शत्य कहते हैं — राजन् ! भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेन्द्रको आगे करके बृत्रासुरके पास गये ॥ १४॥

समीपमेत्य च यदा सर्व एव महौजसः। तं तेजसा प्रज्विलतं प्रतपन्तं दिशो दश ॥ १५॥ प्रसन्तिमिव लोकांस्त्रीन सूर्याचन्द्रमसौ यथा। दहशुस्ते ततो वृत्रं शकेण सह देवताः॥ १६॥

समस्त महावली देवता जब वृत्रासुरकें समीप आये, तत्र वह अपने तेजसे प्रज्वलित होकर दसों दिशाओंको तपा रहा था, मानो सूर्य और चन्द्रमा अपना प्रकाश विखेर रहे हों। इन्द्रके साथ सम्पूर्ण देवताओंने वृत्रासुरको देखा। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो तीनों लोकोंको अपना ग्रास बना लेगा। ऋषयोऽथ ततोऽभ्येत्य वृत्रमृचुः वियं वचः । व्याप्तं जगदिदं सर्वे तेजसा तव दुर्जय ॥ १७॥

उस समय वृत्रासुरके पास आकर ऋषियोंने उससे यह प्रिय वचन कहा—'दुर्जय वीर! तुम्हारे तेजसे यह सारा जगत् व्याप्त हो रहा है ॥ १७ ॥

न च राक्रोपि निर्जेतुं वासवं बिलनां वर।
युध्यतोश्चापि वां कालो व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८॥
विलवानींमें श्रेष्ठ वृत्र ! इतनेपर भी तुम इन्द्रको जीत

नहीं सकते । तुम दोनींको युद्ध करते बहुत समय बीत गया है ॥ १८ ॥

पीड्यन्ते च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानुषाः। सख्यं भवतु ते वृत्र शक्रेण सह नित्यदा ॥ १९ ॥

'देवता, असुर तथा मनुष्यीं तहित सारी प्रजा इस युद्ध से पीड़ित हो रही है। अतः वृत्रासुर ! हम चाहते हैं कि इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके लिये मैत्री हो जाय ॥ १९॥

अवाष्यिसि सुखं त्वं च शकलोकांश्च शाश्वतान् । श्चिषवाक्यं निशम्याथ वृत्रः स तु महावलः ॥ २० ॥ उवाच तानृषीन् सर्वान् प्रणम्य शिरसासुरः । सर्वे यूयं महाभागा गन्धर्वाश्चैव सर्वशः ॥ २१ ॥ यद् बूथ तच्छुतं सर्वे ममापि श्रुणुतानद्याः । संधिः कथं वै भविता सम शकस्य चोभयोः । तेजसोर्हि द्वयोर्देवाः सख्यं वै भविता कथम् ॥ २२ ॥

'इससे तुम्हें सुख मिलेगा और इन्द्रके सनातन लोकींपर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा।' ऋषियोंकी यह बात सुनकर महावली वृत्रासुरने उन सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'महाभाग देवताओ! महर्पियो तथा गन्धवों! आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं, वह सब मैंने सुन लिया। निष्पाप देवगण! अब मेरी भी बात आपलोग सुनें। मुझमें और इन्द्रमें संघि कैसे होगी? दो तेजस्वी पुरुषोंमें मैत्रीका सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित होगा?'॥ २०--२२॥

मुष्य उत्तुः

सकृत् सतां संगतं हिष्सित्रव्यं ततः परं भिवता भव्यमेव। नातिकामेत् सत्पुरुषेण संगतं तस्मात् सतां संगतं हिष्सितव्यम् ॥ २३॥

न्मृषि बोले--एक बार साधु पुरुषोंकी संगतिकी अभिलाषा अवस्य रखनी चाहिये। साधु पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त होनेपर उससे परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषोंके सङ्गकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। अतः संतोंका सङ्गमिलनेकी अवस्य इच्छा करे॥ २३॥

दढं सतां संगतं चापि नित्यं त्र्याचार्थं हार्थकुच्छ्रेषु वीरः। महार्थवत् सत्पुरुषेण संगतं तस्मात् सन्तं न जिघांसेत धीरः॥ २४॥

सजनोंका सङ्ग सुदृढ़ एवं चिरस्थायी होता है। धीर संत-महात्मा संकटके समय हितकर कर्तव्यका ही उपदेश देते हैं। साधु पुरुषोंका सङ्ग महान् अभीष्ट वस्तुओंका साधक होता है। अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि बह मजनोंको नष्ट करनेकी इच्छा न करे॥ २४॥

इन्द्रः सतां सम्मतश्च निवासश्च महान्मनाम्। सत्यवादी द्यनिन्दाश्च धर्मवित् सुक्ष्मनिश्चयः॥ २५॥

इन्द्र सरपुरुषोंके सम्माननीय हैं। महात्मा पुरुषोंके आश्रय हैं। वे सत्यवादी, अनिन्दनीय, धर्मज्ञ तथा स्क्ष्म बुद्धिवाले हैं॥

तेन ते सह शकेण संघिर्भवतु नित्यदा। एवं विश्वासमागच्छमातेऽभूद्वुद्धिरन्यथा॥ २६॥

ऐसे इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके लिये संघि हो जाय। इस प्रकार तुम उनका विश्वास प्राप्त करो। तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिये॥ २६॥

शल्य उवाच

महर्पिवचनं श्रुत्वा तानुवाच महाद्युतिः। अवद्यं भगवन्तो मे माननीयास्तपिखनः॥२७॥

शाल्य कहते हैं —राजन् ! महर्पियोंकी यह बात सुनकर महातेजस्वी वृत्रने उनसे कहा— भगवन् ! आप-जैसे तपन्वी महातमा अवस्य ही मेरे लिये सम्माननीय हैं ॥ २७॥

व्रवीमि यदहं देवास्तत् सर्वे कियते यदि । ततः सर्वे करिष्यामि यदूचुर्मो द्विजर्पभाः॥ २८॥

'देवताओ ! मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ, वह सब यदि आपलोग स्वीकार कर लें, तो इन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियोंने मुझे जो आदेश दिये हैं, उन सबका मैं अवश्य पालन करूँगा॥

न शुष्केण न चार्ह्रेण नारमना न च दारुणा। न शस्त्रेण न चास्त्रेण न दिवा न तथा निश्चि॥ २९॥ वध्यो भवेयं विप्रेन्द्राः शकस्य सह दैवतैः। एवं मे रोचते सन्धिः शकेण सह नित्यदा॥ ३०॥

विप्रवरो ! मैं देवताओं सहित इन्द्रके द्वारा न सूखी वस्तुके, न गीळी वस्तुके, न पत्थरसे, न लकड़ी हे; न द्यस्रके, न अस्त्रसे, न दिनमें और न रातमें ही मारा जाऊँ। इस द्यार्तपर देवेन्द्रके साथ सदाके लिये मेरी संधि हो, तो मैं उसे पसंद करता हूँ'॥ २९-३०॥

वाढमित्येव ऋषयस्तमूचुर्भरतर्षभ । पवंदृत्ते तु संधाने चुत्रः प्रमुदितोऽभवत् ॥ ३१ ॥ भरतश्रेष्ठ ! तत्र ऋषियोंने उससे 'बहुत अच्छा' कहा । इस प्रकार संधि हो जानेपर वृत्रासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥

युक्तः सदाभवचापि शको हर्षसमन्वितः। चुत्रस्य वधसंयुक्तानुपायानन्वचिन्तयत्॥ ३२॥

इन्द्र भी हर्षमें भरकर सदा उष्ठसे मिलने लगे, परंतु वे वृत्रके वधसम्बन्धी उपायोंको ही सोचते रहतेथे॥ ३२॥

छिद्रान्वेषी समुद्विग्नः सदा वसित देवराट् । स कदाचित् समुद्रान्ते समपश्यन्महासुरम् ॥ ३३ ॥

वृत्रासुरके छिद्रकी ( उसे मारनेके अवसरकी) खोज करते हुए देवराज इन्द्र सदा उद्विग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्रके तटपर उस महान् असुरको देखा॥ ३३॥

संध्याकाल उपावृत्ते मुहूर्ते चातिदारुणे।
ततः संचिन्त्य भगवान् वरदानं महात्मनः॥ ३४॥
संध्येयं वर्तते रोद्रा न रात्रिदिवसं न च।
वृत्रश्चावश्यवध्योऽयं मम सर्वहरो रिपुः॥ ३५॥
यदि वृत्रं न हन्म्यच वञ्चियत्वा महासुरम्।
महावलं महाकायं न मे श्रेयो भविष्यति॥ ३६॥

उस समय अत्यन्त दारुण संध्याकालका मुहूर्त उपस्थित या। भगवान् इन्द्रने परमात्मा श्रीविष्णुके वरदानका विचार करके सोचा—'यह भयंकर संध्या उपस्थित है, इस समय न रात है, न दिन है, अतः अभी इस वृत्रामुरका अवस्य वध कर देना चाहिये; क्योंकि यह मेरा सर्वस्व हर लेनेवाला शत्रु है। यदि इस महावली, महाकाय और महान् असुर वृत्रको धोखा देकर मैं अभी नहीं मार डालता हुँ, तो मेरा भला न होगा'॥ ३४–३६॥

एवं संचिन्तयःनेव शको विष्णुमनुसारन्। अथ फेनं तदापश्यत् समुद्रे पर्वतोपमम्॥ ३७॥

इस प्रकार सोचते हुए ही इन्द्र भगवान् विष्णुका वार-वार स्मरण करने छगे । इसी समय उनकी दृष्टि समुद्रमें उठते हुए पर्वताकार फेनपर पड़ी ॥ ३७॥

नायं शुष्को न चाद्रोंऽयं न च रास्त्रमिदं तथा। पनं क्षेप्सामि वृत्रस्य क्षणादेव नशिष्यति ॥ ३८॥

उसे देखकर इन्द्रने मन-ही-मन यह विचार किया कि यह न सूखा है न आर्द्र, न अस्त्र है न शस्त्र, अतः इसीको वृत्रासुरपर छोडूँगा, जिससे वह क्षणभरमें नष्ट हो जायगा ॥ ३८॥

सवज्रमथ फेनं तं क्षिप्रं वृत्रे निसृष्टवान् । प्रविश्य फेनं तं विष्णुरथ वृत्रं व्यनाशयत् ॥ ३९ ॥

यह सोचकर इन्द्रने तुरंत ही वृत्रासुरपर वज्रसिहत

फेनका प्रहार किया । उस समय भगवान् विष्णुने उस



फेनमें प्रवेश करके बृत्रासुरको नष्ट कर दिया ॥ ३९ ॥ निहते तु ततो वृत्रे दिशो वितिमिराऽभवन् । प्रववौ च शिवो वायुः प्रजाश्च जहपुस्तथा ॥ ४० ॥

वृत्रासुरके मारे जानेपर सम्पूर्ण दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया, शीतल सुखद वायु चलने लगी और सम्पूर्ण प्रजामें हर्ष छ। गया ॥ ४०॥

ततो देवाः सगन्धर्वा यक्षरक्षोमहोरगाः । ऋषयश्च महेन्द्रं तमस्तुवन् विविधेः स्तवैः ॥ ४१ ॥

तदनन्तर देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा ऋषि भाँति-भाँतिके स्तोत्रोंद्वारा महेन्द्रकी स्तुति करने छगे ॥ ४१ ॥

नमस्कृतः सर्वभूतैः सर्वभूतान्यसान्त्वयत् । हत्वा रात्रुं प्रहृष्टात्मा वासवः सह दैवतैः ॥ ४२ ॥

शत्रुको मारकर देवताओंसहित इन्द्रका हृदय हर्षसे भर गया । समस्त प्राणियोंने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने उन सबको सान्त्वना दी ॥ ४२ ॥

विष्णुं त्रिभुवनश्रेष्ठं पूजयामास धर्मवित्।
ततो हते महावीर्यं चृत्रे देवभयंकरे ॥ ४३ ॥
अनृतेनाभिभूतोऽभूच्छकः परमदुर्मनाः।
त्रैशीर्षयाभिभूतश्च स पूर्वं ब्रह्महत्यया ॥ ४४ ॥

तत्पश्चात् धर्मज्ञ देवराजने तीनों लोकोंके श्रेष्ठ आराध्य-देव भगवान् विष्णुका पूजन किया । इस प्रकार देवताओं-

म० १. ११. १०--

को भय देनेवाले महापराक्रमी वृत्रासुरके मारे जानेपर विश्वास-धातरूपी असरयसे अभिभूत होकर इन्द्र मन-ही मन बहुत दुखी हो गये । त्रिशिराके वधसे उत्पन्न हुई ब्रह्महत्याने तो उन्हें पहलेसे ही घेर रक्खा था ॥ ४३-४४ ॥ सो उन्तमाश्चित्य लोकानां नष्टसंझो विचेतनः। न प्राज्ञायत देवेन्द्रस्त्वभिभूतः स्वकलमपैः॥ ४५ ॥

वे सम्पूर्ण लोकोंकी अन्तिम सीमापर जाकर येसुध और अचेत होकर रहने लगे । वहाँ अपने ही पापेंसे पीड़ित हुए देवेन्द्रका किसीको पता न चला ॥ ४५ ॥ प्रतिच्छन्नोऽवसचाप्सु चेष्टमान इवोरगः। ततः प्रणष्टे देवेन्द्रे ब्रह्महत्याभयार्दिते ॥ ४६ ॥ भूमिः प्रध्वस्तसंकाशा निर्वृक्षा ग्रुष्ककानना। विच्छिन्नस्नोतसो नद्यः सरांस्यनुद्दकानि च ॥ ४७ ॥

वे जलमें विचरनेवाले सर्पकी भाँति पानीमें ही छिपकर रहने लगे । ब्रह्महत्याके भयसे पीड़ित होकर जब देवराज इन्द्र अदृश्य हो गये, तब यह पृथ्वी नष्ट सी हो गयी। यहाँ- के वृक्ष उजड़ गये, जंगल सूल गये, निदयोंका स्रोत छिन्न-भिन्न हो गया और सरीवरोंका जल सूल गया ॥४६-४७॥ संक्षोभञ्चापि सत्त्वानामनावृष्टिकृतोऽभवत्।

देवाश्चापि भृदां त्रस्तास्तथा सर्वे महर्पयः॥ ४८॥ सब जीवोंमें अनावृष्टिके कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया। देवता तथा सम्पूर्ण महर्षि भी अत्यन्त भयभीत हो गये॥ ४८॥

अराजकं जगत् सर्वमिभभूतमुषद्रवः। ततो भीताऽभवन् देवाःको नो राजा भवेदिति॥ ४९॥ दिवि देवर्षयश्चापि देवराजविनाकृताः। न सा कश्चन देवानां राज्ये वै कुरुतं मतिम्॥ ५०॥

सम्पूर्ण जगत्में अराजकताके कारण भारी उपद्रव होने लगे। स्वर्गमें देवराज इन्द्रके न होनेसे देवता तथा देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे—'अब हमारा राजा कौन होगा ?' देवताओं मेंसे कोई भी स्वर्गका राजा वननेका विचार नहीं करता था॥ ४९-५०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगवर्षीं सेनोद्योगपर्वीण बृत्रवधे इन्द्रविजयो नाम दशमोऽध्याय:॥ १०॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें वृत्रवधके प्रसंगमें इन्द्रविजयविषयक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१० ॥

# एकादशोऽध्यायः

देवताओं तथा ऋषियोंके अनुरोधसे राजा नहुषका इन्द्रके पदपर अभिषिक्त होना एवं काम-भोगमें आसक्त होना और चिन्तामें पड़ी हुई इन्द्राणीको बृहस्पतिका आश्वासन

शल्य उवाच

न्न्यवयोऽथान्नुवन् सर्वे देवाश्च त्रिदिवेश्वराः। अयं वैनहुषः श्रीमान् देवराज्येऽभिषिच्यताम्॥ १॥ तेजस्वी च यशस्वी च धार्मिकश्चैव नित्यदा।

शाल्य कहते हैं — युधिष्ठिर ! इस प्रकार (स्वर्ग-में अराजकता हो जानेपर) ऋषियों, सम्पूर्ण देवताओं एवं देवेश्वरोंने परस्पर मिलकर कहा—'ये जो श्रीमान् नहुष हैं, इन्हींको देवराजके पदपर अभिषिक्त किया जाय; क्योंकि ये तेजस्वी, यशस्वी तथा नित्य-निरन्तर धर्ममें तत्पर रहने-वाले हैं' ॥ १ दे ॥

ते गत्वा त्वब्रुवन् सर्वे राजा नो भव पार्थिव ॥ २ ॥ स तानुवाच नहुषो देवानृषिगणांस्तथा । पितृभिःसहितान् राजन् परीष्सन् हितमात्मनः॥ ३ ॥

ऐसा निश्चय करके वे सब लोग राजा नहुषके पास जाकर बोछे— 'पृथिवीपते! आप हमारे राजा होइये'-राजन्! तब नहुषने पितरोंसहित उन देवताओं तथा ऋषियोंसे अपने हितकी इच्छासे कहा—॥ २-३॥



दुर्वलोऽहं न मे शक्तिर्भवतां परिपालने। बलवाञ्जायते राजा बलं शक्ते हि नित्यदा॥ ४॥

'मैं तो दुर्बल हूँ, मुझमें आपलोगोंकी रक्षा करनेकी शक्ति नहीं है। बलवान् पुरुष ही राजा होता है। इन्द्रमें ही बलकी नित्य सत्ता है'॥ ४॥

तमन्नुवन् पुनः सर्वे देवा ऋषिपुरोगमाः।
असाकं तपसा युक्तः पाहि राज्यं त्रिविष्ट्रमे ॥ ५ ॥
परस्परभयं घोरमसाकं हि न संदायः।
अभिषच्यस राजेन्द्र भव राजा त्रिविष्ट्रमे ॥ ६ ॥

यह सुनकर सम्पूर्ण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे बोले—'राजेन्द्र! आप हमारी तपस्यासे संयुक्त हो स्वर्गके राज्यका पालन कीजिये। हमलोगोंमें प्रत्येकको एक-दूसरेसे घोर भय वना रहता है, इसमें संशय नहीं है। अतः आप अपना अभिषेक कराइये और स्वर्गके राजा होइये॥ ५-६॥

देवदानवयक्षाणामृषीणां रक्षसां तथा। पितृगन्धर्वभूतानां चक्षुर्विपयवर्तिनाम्॥७॥ तेज आदास्यसे परयन् वलवांरच भविष्यसि। धर्मे पुरस्कृत्य सदा सर्वलोकाधिपो भव॥८॥

'देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, गन्धर्व और भूत—जो भी आपके नेत्रोंके सामने आ जायँगे, उन्हें देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे और बलवान् हो जायँगे, अतः सदा धर्मको सामने रखते हुए आप सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति होइये॥ ७-८॥

ब्रह्मवैं श्चापि देवांश्च गोपायस त्रिविष्टपे। अभिषिकः स राजेन्द्र ततो राजा त्रिविष्टपे॥ ९॥

'आप स्वर्गमें रहकर ब्रह्मियों तथा देवताओंका पालन कीजिये।' युधिष्ठिर! तदनन्तर राजा नहुषका स्वर्गमें इन्द्र-के पदपर अभिषेक हुआ ॥ ९॥

धर्म पुरस्कत्य तदा सर्वलोकाधियोऽभवत्। सुदुर्लभं वरं लब्बा प्राप्य राज्यं त्रिविष्टपे॥ १०॥ धर्मात्मा सततं भूत्वा कामात्मा समयद्यत।

धर्मको आगे रखकर उस समय राजा नहुष सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति हो गये। वे परम दुर्लभ वर पाकर स्वर्ग-के राज्यको इस्तगत करके निरन्तर धर्मपरायण रहते हुए भी कामभोगमें आसक्त हो गये॥ १०६ ॥

देवोद्यानेषु सर्वेषु नन्दनोपवनेषु च ॥ ११ ॥ कैलासे हिमवत्पृष्ठे मन्दरे इवेतपर्वते । सद्ये महेन्द्रे मलये समुद्रेषु सरित्सु च ॥ १२ ॥ अप्सरोभिः परिवृतो देवकन्यासमावृतः । नहुषो देवराजोऽथ कीडन् बहुविधं तदा ॥ १३ ॥

श्रुण्वन् दिव्या बहुविधाः कथाः श्रुतिमनोहराः । चादिचाणि च सर्वाणि गीतं च मधुरखनम् ॥ १४॥

देवराज नहुप सम्पूर्ण देवोद्यानोंमें, नन्दनवनके उपवनोंमें, कैलासमें, हिमालयके शिलरपर, मन्दराचल, श्वेतगिरि, सहा, महेन्द्र तथा मलयपर्वतपर एवं समुद्रों और सिरताओंमें, अप्सराओं तथा देवकन्याओंके साथ भाँति-भाँतिकी क्रीडाएँ करते थे, कानों और मनको आकर्षित करनेवाली नाना प्रकारकी दिव्य कथाएँ सुनते थे तथा सब प्रकारके वाद्यों और मधुर स्वरसे गाये जानेवाले गीतों-का आनन्द लेते थे ॥ ११-१४॥

विश्वावसुर्नारदश्च गन्धर्वाप्सरसां गणाः। ऋतवः षट् च देवेन्द्रं मूर्तिमन्त उपस्थिताः॥ १५॥

विश्वावसु, नारद, गन्धनों और अप्सराओंके समुदाय तथा छहीं ऋतुएँ शरीर धारण करके देवेन्द्रकी सेवामें उपस्थित होती थीं ॥ १५ ॥

मारुतः सुरभिर्वाति मनोज्ञः सुखशीतलः। एवं च कीडतस्तस्य नहुषस्य दुरात्मनः॥१६॥ सम्प्राप्ता दर्शनं देवी शकस्य महिषी प्रिया।

उनके लिये वायु मनोहर, मुखद, शीतल खौर सुगन्धित होकर वहते थे। इस प्रकार कीडा करते हुए दुरात्मा राजा नहुपकी दृष्टि एक दिन देवराज इन्द्रकी प्यारी महारानी शचीपर पड़ी ॥ १६ है॥

सतां संदश्य दुष्टात्माप्राह सर्वान् सभासदः ॥ १७॥ इन्द्रस्य मिहपी देवी कस्मान्मां नोपतिष्ठति। अहमिन्द्रोऽस्मि देवानां लोकानां च तथेश्वरः ॥ १८॥ आगच्छतु शची महां क्षिप्रमद्य निवेशनम्।

उन्हें देखकर दुष्टात्मा नहुषने समस्त सभासदोंसे कहा— 'इन्द्रकी महारानी राची मेरी सेवामें क्यों नहीं उपस्थित होतीं ? मैं देवताओंका इन्द्र हूँ और सम्पूर्ण लोकोंका अधीश्वर हूँ । अतः राचीदेवी आज मेरे महलमें शीष्ट्र पधारें' ॥ १७-१८ है ॥

तच्छुत्वा दुर्मना देवी वृहस्पतिमुवाच ह ॥ १९ ॥ रक्ष मां नहुषाद् ब्रह्मंस्त्वामस्मि शरणं गता। सर्वळक्षणसम्पन्नां ब्रह्मंस्त्वं मां प्रभाषसे ॥ २० ॥ देवराजस्य द्यितामत्यन्तं सुखभागिनीम्। अवैधव्येन युक्तां चाष्येकपत्नीं पतिव्रताम् ॥ २१ ॥

यह सुनकर शचीदेवी मन-ही-मन बहुत दुखी हुईं और बृहस्पतिसे बोर्टी-'ब्रह्मन्! में आपकी शरणमें आयी हूँ, आप नहुपसे मेरी रक्षा कीजिये। विश्वर! आप मुझसे कहा



करते हैं कि तुम समस्त ग्रुम लक्षणोंसे सम्पन्न, देवराज इन्द्रकी प्राणवल्लमा, अत्यन्त सुलमागिनी, सौभाग्यवती, एकपत्नी और पतित्रता हो ॥ १९-२१ ॥

उक्तवानिस मां पूर्वमृतां तां कुछ वै गिरम्। नोकपूर्वे च भगवन् वृथा ते किंचिदीश्वर ॥ २२ ॥ तसादेतद् भवेत् सत्यं त्वयोक्तं द्विजसत्तम।

भगवन् ! आपने पहले जो वैसी वार्ते कही हैं, अपनी उन वाणियोंको सत्य कीजिये । देवगुरो ! आपके मुखसे पहले कभी कोई व्यर्थ या असत्य वचन नहीं निकला है, अतः द्विजश्रेष्ठ ! आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना चाहिये' ॥ २२६ ॥

वृहस्पतिरथोवाच शकाणीं भयमोहिताम् ॥ २३ ॥ यदुकासि मया देवि सत्यं तद् भविता ध्रुवम्। द्रक्ष्यसे देवराजानिमन्द्रं शीव्रमिहागतम् ॥ २४ ॥ न भेतव्यं च नहुषात् सत्यमेतद् व्रवीमि ते। समानयिष्ये शकेण न चिराद् भवतीमहम् ॥ २५ ॥

यह सुनकर बृहस्पतिने भयसे व्याकुल हुई इन्द्राणीसे कहा—'देवि ! मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सब अवस्य सत्य होगा । तुम शीघ ही देवराज इन्द्रको यहाँ आया हुआ देखोगी । नहुषसे तुम्हें डरना नहीं चाहिये । मैं सबी बात कहता हूँ, थोड़े ही दिनोंमें तुम्हें इन्द्रसे मिला दूँगा' ॥ २३—२५ ॥

अथ शुश्राव नहुषः शकाणी शरणं गताम्। वृहस्पतेरङ्गिरसद्चुक्रोध स नृपस्तदा॥२६॥

जय राजा नहुपने सुना कि इन्द्राणी अङ्गिराके पुत्र बृहस्पतिकी दारणमें गयी है। तब वे बहुत कुपित हुए ॥ २६॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोशोगपर्वणि इन्द्राणीभये एकादशोऽध्यायः॥ ११॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत हेनोद्योगपर्वमें इन्द्राणी-भयविषयक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

# द्वादशोऽध्यायः

देवता-नहुष-संवाद, वृहस्पतिके द्वारा इन्द्राणीकी रक्षा तथा इन्द्राणीका नहुषके पास कुछ समयकी अविध माँगनेके लिये जाना

शल्य उवाच

कुद्धं तु नहुषं ह्या देवा ऋषिपुरोगमाः। अतुवन् देवराजानं नहुषं घारदर्शनम्॥१॥

शहप कहते हैं — युधिष्ठिर ! देवराज नहुपको क्रोधमें भरे हुए देख देवतालोग ऋषियोंको आगे करके उनके पास गये। उस समय उनकी दृष्टि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। देवताओं तथा ऋषियोंने कहा —।। १।।

देवराज जिह कोधं त्विय कुद्धे जगद् विभो। त्रस्तं सासुरगन्धर्वे सिकन्नरमहोरगम्॥ २॥

्देवराज ! आप कोच छोड़ें। प्रभो ! आपके कुपित होनेसे असुर, गन्धर्व, किन्नर और महानागगणींसहित सम्पूर्ण जगत् भयभीत हो उठा है ॥ २ ॥ जिह कोधिसमं साधो न कुप्यन्ति भवद्विधाः। परस्य पत्नी सा देवी प्रसीदस्य सुरेश्वर ॥ ३ ॥

'साधो ! आप इस क्रोधको त्याग दीजिये । आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंपर कोप नहीं करते हैं। अतः प्रसन्न होइये। सुरेश्वर ! राची देवी दूसरे इन्द्रकी पत्नी हैं ॥ ३॥

निवर्तय मनः पापात् परदाराभिमर्शनात्। देवराजोऽसि भद्रं ते प्रजा धर्मेण पालय॥ ४॥

'परायी स्त्रियोंका स्पर्श पापकर्म है। उससे मनको हटा लीजिये। आप देवताओंके राजा हैं। आपका कल्याण हो। आप धर्मपूर्वक प्रजाका पालन कीजिये'॥ ४॥ एवमुको न जग्राह तद्वचः काममोहितः। अथ देवानुवाचेदमिन्द्रं प्रति सुराधिपः॥ ५॥

उनके ऐसा कहनेपर भी काममोहित नहुषने उनकी बात नहीं मानी। उस समय देवेश्वर नहुषने इन्द्रके विषयमें देवताओं हे इस प्रकार कहा—॥ ५॥

अहत्या धर्षिता पूर्वमृषिपत्नी यशस्त्रिनी। जीवतो भर्तुरिन्द्रेण स वः किं न निवारितः॥ ६॥

'देवताओ ! जब इन्द्रने पूर्वकालमें यशस्त्रनी ऋषि-पत्नी अहल्याका उसके पित गौतमके जीते-जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आपलोगोंने उन्हें क्यों नहीं रोका ? ॥ ६॥

बहूनि च नृशंसानि कृतानीन्द्रेण वै पुरा। वैधर्म्याण्युपधारचैव स वः किं निवारितः॥ ७॥

'प्राचीन कालमें इन्द्रने बहुत से क्रूरतापूर्ण कर्म किये हैं। अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल कपट उनके द्वारा हुए हैं। उन्हें आपलोगोंने क्यों नहीं रोका था ?॥ ७॥

उपतिष्ठतु देवी मामेतदस्या हितं परम्। युष्माकं च सदा देवाः शिवमेवं भविष्यति ॥ ८॥

'शची देवी मेरी सेवामें उपस्थित हों। इसीमें इनका परम हित है तथा देवताओं! ऐसा होनेपर ही सदा तुम्हारा कस्याण होगा' || ८ ||

देवा उचुः

इन्द्राणीमानियध्यामी यथेच्छिसि-दिवस्पते। जीह कोधिममं वीर प्रीतो भव सुरेश्वर॥९॥

देवता बोळे—स्वर्गलोकके स्वामी वीर देवेश्वर ! आपकी जैसी इच्छा है, उसके अनुसार इमलोग इन्द्राणीको आपकी सेवामें ले आर्देगे। आप यह क्रोध छोड़िये और प्रसन्न होइये॥ ९॥

शल्य उवाच

इत्युक्त्वा तं तदा देवा ऋषिभिः सह भारत । जग्मुर्वृहस्पति वकुमिन्द्राणीं चाशुभं वचः ॥ १० ॥

शाल्य ने कहा — युधिष्ठिर ! नहुषते ऐसा कहकर उस समय सन देवता ऋषियोंके साथ इन्द्राणींसे यह अशुभ बचन कहनेके लिये बृहस्पतिजीके पास गये ॥ १०॥

जानीमः रारणं प्राप्तामिन्द्राणीं तव वेरमनि। दत्ताभयां च विषेन्द्र त्वया देवर्षिसत्तम॥ ११॥

उन्होंने कहा—'देवर्षिप्रवर ! विप्रेन्द्र ! हमें पता लगा है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी हैं और आपके ही भवनमें रह रही हैं। आपने उन्हें अभय-दान दे रक्खा है॥ ११॥

ते त्वां देवाः सगन्धर्वा ऋषयद्य महाद्युते। प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नहुषाय प्रदीयताम्॥ १२॥ 'महायुते ! अब ये देवता, गन्धर्व तथा ऋषि आपको इस बातके लिये प्रसन्न करा रहे हैं कि आप इन्द्राणीको राजा नहुषकी सेवामें अर्रण कर दीजिये ॥ १२॥

इन्द्राद् विकिष्टो नहुषो देवराजो महाद्युतिः। वृणोत्विमं वरारोहा भर्तृत्वे वरवर्णिनी॥ १३॥

'इस समय महातेजस्वी नहुष देवताओं के राजा हैं। अतः इन्द्रसे बदकर हैं। सुन्दर रूप-रंगवाली शची इन्हें अपना पति स्वीकार कर लें? ॥ १३॥

प्वमुका तु सा देवी बाष्पमुत्सुज्य सखनम् । उवाच रुद्ती दीना बृहस्पतिमिदं वचः॥ १४॥

'देवता ओंके यह बात कहनेपर शची देवी आँसू बहाती हुई फूट-फूटकर रोने लगीं और दीनभावसे बृहस्पतिजीको सम्बोधित करके इस प्रकार बोर्ली—॥ १४॥

नाहमिच्छामि नहुषं पति देवपिसत्तम। शरणागतासि ते बहुंस्त्रायसमहतो भयात्॥ १५॥

'देवर्षियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणदेव ! मैं नहुषको अपना पति बनाना नहीं चाहती; इसीलिये आपकी श्ररणमें आयी हूँ। आप इस महान् भयसे मेरी रक्षा कीजिये'॥ १५॥

बृहस्पति रुवाच

शरणागतं न त्यजेयमिन्द्राणि मम निश्चयः। धर्मश्रां सत्यशीलां च न त्यजेयमनिन्दिते॥ १६॥

वृह स्पितिने कहा = इन्द्राणी ! मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है । अनिन्दिते ! तुम धर्मज्ञ और सत्यशील हो; अतः मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा ॥ १६ ॥

नाकार्ये कर्तुमिच्छामि ब्राह्मणः सन् विशेषतः । श्रुतधर्मा सत्यशीलो जानन् धर्मानुशासनम् ॥ १७ ॥ नाहमेतत् करिष्या'म गच्छध्वं वै सुरोत्तमाः । अस्मिश्चार्थे पुरा गीतं ब्रह्मणा श्रूयतामिद्म् ॥ १८॥

विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता। मैंने धर्मकी बातें सुनी हैं और सत्यको अपने स्वभावमें उतार लिया है। शास्त्रोंमें जो धर्मका उपदेश किया है, उसे भी जानता हूँ; अतः मैं यह पापकर्म नहीं करूँगा! सुरश्रेष्ठगण! आपलोग लौट जायँ। इस विषयमें ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जो गीत गाया था, वह इस प्रकार है, सुनिये॥ १७-१८॥

न तस्य वीजं रोहित रोहकाले न तस्य वर्षे वर्षित वांकाले। भीतं प्रपन्नं प्रदर्शात शत्रवे न सत्रातारं लभते त्राणमिच्छन् ॥ १९ ॥ 'जो भयभीत होकर शरणमें आये हुए प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समयपर नहीं जमता है। उसके यहाँ ठीक समयपर वर्षा नहीं होती और वह जब कभी अपनी रक्षा चाहता है, तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है।। १९॥

मोघमन्नं विन्द्ति चाप्यचेताः स्वर्गाएलोकाद् भ्रद्यति नष्टचेष्टः । भीतं प्रपन्नं प्रद्दाति यो चै न तस्य इच्यं प्रतिगृह्वन्ति देवाः॥ २०॥

'जो भयभीत शरणागतको शतुके हाथमें सींप देता है, वह दुर्वलचित्त मानव जो अन्न ग्रहण करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोकसे नीचे गिर जाता है। इतना ही नहीं, देवता-लोग उसके दिये हुए हविष्यको स्वीकार नहीं करते हैं॥२०॥

प्रमीयते चास्य प्रजा हाकाले सदाविवासं पितरोऽस्य कुर्वते । भीतं प्रपन्नं प्रद्दाति शत्रवे सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम् ॥ २१ ॥

'उसकी संतान अकालमें ही मर जाती है। उसके पितर सदा नरकमें निवास करते हैं। जो भगभीत शरणागतको शत्रुके हाथमें दे देता है, उसपर इन्द्र आदि देवता बज्रका प्रहार करते हैं। । २१॥

एतदेवं विज्ञानन् वैन दास्यामि शचीमिमाम्। इन्द्राणीं विश्वतां लोके शकस्य महिषीं प्रियाम्॥ २२॥

इस प्रकार ब्रह्माजीके उपदेशके अनुसार शरणागतके त्यागसे होनेवाले अधर्मको में निश्चितरूपसे जानता हूँ; अतः जो सम्पूर्ण विश्वमें इन्द्रकी पत्नी तथा देवराजकी प्यारी पटरानीके रूपमें विख्यात हैं; उन्हीं इन शचीदेवीको मैं नहुषके हाथमें नहीं दूँगा ॥ २२॥

अस्या हितं भवेद् यच मम चापि हितं भवेत्। कियतांतत् सुरश्रेष्ठान हिद्यस्याम्यहं शर्चीम्॥ २३॥

श्रेष्ठ देवताओ ! जो इनके लिये हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो, वह कार्य आपलोग करें। मैं शचीको कदापि नहीं दूँगा ॥ २३॥

शल्य उवाच

अथ देवाः सगन्धर्वा गुरुमाहुरिदं वनः।
कथं सुनीतं नु भवेन्मन्त्रयस्य वृहस्पते॥ २४॥
शाल्य कहते हैं—राजन् ! तब देवताओं तथा
गन्धर्वीने गुरुसे इस प्रकार कहा—'बृहस्पते ! आप ही
सलाह दीजिये कि किस उपायका अवलम्बन करनेसे ग्रुम

परिणाम होगा ११ ॥ २४ ॥

वृहस्पतिरुवाच

नहुपं याचतां देवीर्किचित् कालान्तरं शुभा । इन्द्राणी हितमेतद्धि तथास्माकं भविष्यति ॥ २५ ॥

वृहस्पितिजीने कहा—देवगण ! ग्रुभलक्षणा शची देवी नहुपसे कुछ समयकी अविध माँगें । इसीसे इनका और इमारा भी हित होगा ॥ २५ ॥

बहुविघ्नः सुराः कालः कालः कालं नियण्यति । गर्वितो चलवांश्चापि नहुषो चरसंश्रयात् ॥ २६॥

देवताओ ! समय अनेक प्रकारके विष्नोंसे भरा होता है। इस समय नहुष आपलोगोंके वरदानके प्रभावसे बलवान् और गर्वीला हो गया है। काल ही उसे कालके गालमें पहुँचा देगा॥ २६॥

शल्य उवाच

ततस्तेन तथोके तु प्रीता देवास्तथात्रुवन् । ब्रह्मन् साध्विदमुक्तं ते हितं सर्वदिवौकसाम् ॥ २७ ॥

रात्य कहने हैं—राजन् ! उनके इस प्रकार सलाह देनेपर देवता बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोछे— 'ब्रह्मन् ! आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसीमें सम्पूर्ण देवताओंका हित है।। २७॥

एवमेतद् द्विजश्रेष्ठ देवी चेयं प्रसाद्यताम् । ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाइचाग्निपुरोगमाः । ऊचुर्वचनमञ्यष्रा लोकानां हितकाम्यया ॥ २८॥

'द्विजश्रेष्ठ ! इसी बातके लिये शचीदेवीको राजी कीजिये।' तदनन्तर अग्नि आदि सब देवता इन्द्राणीके पास जा समस्त लोकोंके हितके लिये शान्तभावसे इस प्रकार बोले॥ २८॥

देवा उचुः

त्वया जगदिदं सर्वे धृतं स्थावरजङ्गमम् । एकपत्न्यसि सत्या च गच्छस्य नहुपं प्रति ॥ २९ ॥ क्षिप्रं त्वामभिकामदच विनशिष्यति पापऋत् । नहुपो देवि शकदच सुरैश्वर्यमवाष्स्यति ॥ ३०॥

देवता बोले—देवि ! यह समस्त चरा चर जगत् तुमने ही धारण कर रक्खा है, क्योंकि तुम पतिव्रता और सत्य-परायणा हो । अतः तुम नहुपके पास चलो । देवेश्वरि ! तुम्हारी कामना करनेके कारण पापी नहुप शीष्ट्र नष्ट हो जायगा और इन्द्र पुनः अपने देवसाम्राज्यको प्राप्त कर लेंगे ॥ २९-३०॥

एवं विनिश्चयं कृत्वा इन्द्राणी कार्यसिद्धये । अभ्यगच्छत सवीडा नहुपं घोरदर्शनम् ॥ ३१ ॥ अपनी कार्य-सिद्धिके लिये ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी भयंकर दृष्टिवाले नहुषके पास बड़े संकोचके साथ गयी।।
दृष्ट्यां तां नहुषश्चापि वयोरूपसमन्विताम्।
समहृष्यत दुष्टातमा कामोपहृतचेतनः॥३२॥

नयी अवस्था और सुन्दर रूपसे सुशोभित इन्द्राणीको देखकर दुष्टातमा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ । कामभावनासे उसकी बुद्धि मारी गयी थी॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्विण सेनोद्योगपर्विण इन्द्राणीकालावधियाचने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्विक अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें इन्द्राणीकी नहुषसे समययाचनासे सम्बन्ध रखनेवाला बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

# त्रयोदशोऽध्यायः

## नहुषका इन्द्राणीको कुछ कालकी अवधि देना, इन्द्रका ब्रह्महत्यासे उद्धार तथा श्रचीद्वारा रात्रिदेवीकी उपासना

शल्य उवाच

अथ तामव्रवीद् दृष्ट्वा नहुषो देवराट् तदा। त्रयाणामिष लोकानामहिमन्द्रः शुचिस्मिते॥ १॥ भजस्य मां वरारोहे पतित्वे वरवर्णिनि।

शाल्य कहते हैं — युधिष्ठिर ! उस समय देवराज नहुषने इन्द्राणीको देखकर कहा — 'शुचिस्मिते ! मैं तीनों लोकोंका स्वामी इन्द्र हूँ । उत्तम रूप-रंगवाली सुन्दरी ! तुम मुझे अपना पित बना लो' ॥ १ है ॥ प्रवमुक्ता तु सा देवी नहुषेण पित्रता ॥ २ ॥ प्रावेपत भयोद्विग्ना प्रवाते कदली यथा । प्रणम्य सा हि ब्रह्माणं शिरसा तु कृताञ्जलिः ॥ ३ ॥ देवराजमथोवाच नहुषं घोरदर्शनम् । कालमिच्छाम्यहं लञ्जुं त्वत्तः कंचित् सुरेश्वर॥ ४ ॥

नहुषके ऐसा कहनेप्रर पतित्रता देवी राची भयसे उद्दिग्न हो तेज हवामें हिल्नेवाले केलेके वृक्षकी माँति काँपने लगीं। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया और भयंकर दृष्टिवाले देवराज नहुषसे हाथ जोड़कर कहा—'देवेश्वर! मैं आपसे कुछ समयकी अवधि लेना चाहती हूँ ॥ २–४॥ न हि विज्ञायते राक्षः किं वा प्राप्तः क वा गतः। तत्त्वमेतत् तु विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो॥ ५॥ ततोऽहं त्वामुपस्थास्ये सत्यमेतद् व्रवीमि ते। प्रमुक्तः स इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभृत्॥ ६॥

'अभी यह पता नहीं है कि देवेन्द्र किस अवस्थामें पड़े हैं ? अथवा कहाँ चले गये हैं ? प्रभो ! इसका टीक-टीक पता लगानेपर यदि कोई बात मालूम नहीं हो सकी, तो मैं आपकी सेवामें उपस्थित हो जाऊँगी । यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ !' इन्द्राणीके ऐसा कहनेपर नहुपको बड़ी प्रसन्तता हुई ॥ ५-६॥

नहुप उवाच

एवं भवतु सुश्रोणि यथा मामिह भाषसे। शात्वा चागमनं कार्ये सत्यमेतद्वुस्मरेः॥ ७॥ नदृष वोले—सुन्दरी! तुम मुझसेयहाँ जैसा कह रही हो ऐसा ही हो । इसके अनुसार पता लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिये; इस सत्यको सदा याद रखना ॥ ७ ॥ नहुषेण विस्पृष्टा च निरुचकाम ततः शुभा । बृहस्पतिनिकेतं च सा जगाम यशस्विनी ॥ ८ ॥

नहुषसे बिदा लेकर ग्रुभलक्षणा यशस्त्रिनी शची उस स्थानसे निकली और पुनः बृहस्पतिजीके भवनमें चली गयी ॥ ८॥

तस्याः संश्रुत्यच वचो देवाश्चाग्निपुरोगमाः। चिन्तयामासुरेकाग्राः शकार्थं राजसत्तम॥ ९॥

नृपश्रेष्ठ ! इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकाम्रचित्त होकर इन्द्रकी खोज करनेके लिये आपस-में विचार करने लगे ॥ ९ ॥

देवदेवेन सङ्गम्य विष्णुना प्रभविष्णुना। ऊचुरचैनं समुद्विग्ना वाक्यं वाक्यविशारदाः॥ १०॥

फिर बातचीतमें कुशल देवगण सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति-के कारणभूत देवाधिदेव भगवान् विष्णुसे मिले और भयसे उद्दिम हो उनसे इस प्रकार बोले—॥ १०॥



ब्रह्मवध्याभिभूतो वै शकः सुरगणेश्वरः। गतिश्च नस्त्वं देवेश पूर्वजो जगतः प्रभुः॥११॥

ंदेवेश्वर ! देवसमुदायके स्वामी इन्द्र ब्रह्महस्यासे अभिभूत होकर कहीं छिप गये हैं । भगवन् ! आप ही हमारे आश्रय और सम्पूर्ण जगत्के पूर्वज तथा प्रभु हैं ॥ ११ ॥

रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुःचमुपजग्मिचान् । त्वद्वीर्यनिहते चुत्रे वासवो ब्रह्महत्यया ॥ १२ ॥ चृतः सुरगणश्रेष्ठ मोक्षं तस्य विनिर्दिश ।

'आपने समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये विष्णुरूप धारण किया है। यद्यपि वृत्रासुर आपकी ही द्यक्तिसे मारा गया है तथापि इन्द्रको ब्रह्महत्याने आकान्त कर लिया है। सुरगण- श्रेष्ठ ! अब आप ही उनके उद्धारका उपाय बताइये'।।१२६॥ तेषां तद् वचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरब्रवीत्॥ १३॥ मामेव यज्ञतां शकः पावयिष्यामि विज्ञणम्। पुण्येन हयमेधेन मामिष्ट्रा पाकशासनः॥ १४॥ पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयः। स्वकर्मभिश्च नहुषो नाशं यास्यति दुर्मतिः॥ १५॥ किंचित् कालिमदं देवा मर्पयध्वमतन्द्रताः।

देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान् विष्णु बोले— 'इन्द्र यज्ञोंद्वारा केवल मेरी ही आराधना करें, इससे मैं वज्रधारी इन्द्रको पवित्र कर दूँगा। पाकशासन इन्द्र पवित्र अश्वमेध यज्ञके द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेन्द्र-पदको प्राप्त कर लॅंगे और खोटी बुद्धिवाला नहुष अपने कमोंसे ही नष्ट हो जायगा। देवताओ! तुम आलस्य छोड़कर कुछ कालतक और यह कष्ट सहन करो'।१३–१५५॥ श्वत्वा विष्णोः ग्रुभां सत्यां वाणीं तामसृतीपमाम्॥१६॥ ततः सर्वे सुरगणाः सोपाष्यायाः सहिषिभिः। यत्र शको भयोद्विग्नस्तं देशमुपचक्रमुः॥१७॥

भगवान् विष्णुकी यह शुभ, सत्य तथा अमृतके समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियोंसहित सब देवता उस स्थानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुळ हुए इन्द्र छिपकर रहते थे॥ १६-१७॥

तत्राश्वमेधः सुमहान् महेन्द्रस्य महात्मनः। चवृते पावनार्थे वे ब्रह्महत्यापहो नृप ॥ १८॥

नरेश्वर! वहाँ महात्मा महेन्द्रकी शुद्धिके लिये एक महान् अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान हुआ, जो ब्रह्महत्याको दूर करने-वाला था ॥ १८॥

विभन्य ब्रह्महत्यां तु वृक्षेषु च नदीषु च। पर्वतेषु पृथिन्यां च स्त्रीपु चैव युधिष्ठिर ॥ १९ ॥ युधिष्ठिर ! इन्द्रने वृक्षः नदीः, पर्वतः पृथ्वी और स्त्री-

समुदायमें ब्रह्मइत्याको बाँट दिया ॥ १९॥

संविभज्य च भूतेषु विस्तुष्य च सुरेश्वरः। विज्वरो धूतपाष्मा च वासवोऽभ वदात्मवान्॥ २०॥

इस प्रकार समस्त भूतोंमें ब्रह्महत्याका विभाजन करके देवेश्वर इन्द्रने उसे त्याग दिया और स्वयं मनको वशमें करके वे निष्पाप तथा निश्चिन्त हो गये॥ २०॥

अकम्पन्नहुपं स्थानाद् दृष्ट्वा वलनिपूदनः। तेजोष्नं सर्वभूतानां वरदानाच दुःसहम्॥२१॥

परंतु वल नामक दानवका नाश करनेवाले इन्द्र जब अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये स्वर्गलोकमें आये, तब उन्होंने देखा—नहुप देवताओंके वरदानसे अपनी दृष्टि-मात्रसे समस्त प्राणियोंके तेजको नष्ट करनेमें समर्थ और दुःसह हो गया है। यह देखकर वे काँप उठे॥ २१॥

ततः राचीपतिर्देवः पुनरेव व्यनस्यत । अदृरयः सर्वभूतानां कालाकाङ्की चचार ह ॥ २२ ॥

तदनन्तर दाचीपित इन्द्रदेव पुनः सवकी आँखेंसि ओझल हो गये तथा अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणियोंसे अदृश्य रहकर विचरने लगे ॥ २२॥

प्रणप्टे तु ततः शके शची शोकसमन्विता। हा शकेति तदा देवी विळळाप सुदुःखिता॥ २३॥

इन्द्रके पुनः अदृश्य हो जानेपर शची देवी शोकमें डूब गर्यी और अत्यन्त दुखी हो 'हा इन्द्र ! हा इन्द्र' कहती हुई विलाप करने लगीं ॥ २३ ॥

यदि दत्तं यदि हुतं गुरवस्तोषिता यदि। एकभर्तृत्वमेवास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मिय॥ २४॥

तत्पश्चात् वे इस प्रकार बोर्ली— ध्यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनोंको संतुष्ट रक्खा हो तथा मुझमें सत्य विद्यमान हो, तो मेरा पातित्रत्य सुरक्षित रहे। २४।

पुण्यां चेमामहं दिव्यां प्रवृत्तामुत्तरायणे। देवीं रार्त्रि नमस्यामि सिध्यतां मे मनोरथः॥ २५॥

'उत्तरायणके दिन जो यह पुण्य एवं दिन्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रिको मैं नमस्कार करती हूँ, मेरा मनोरथ सफल हो'॥ २५॥

प्रयता च निशां देवीमुपातिष्ठत तत्र सा। पतिव्रतात्वात् सत्येन सोपश्चितिमथाकरोत् ॥ २६ ॥ यत्रास्ते देवराजोऽसौ तं देशं दर्शयस्य मे। इत्याहोपश्चितिं देवीं सत्यं सत्येन हृश्यते ॥ २७ ॥

ऐसा कहकर शचीने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर रात्रि देवीकी उपासना की। पतिवता तथा सत्यपरा- यणा होनेके कारण उन्होंने उपश्रुति नामवाली रात्रिदेवीका इन्द्र हों। वह स्थान मुझे दिखाइये । सत्यका सत्यसे ही दर्शन आवाहन किया और उनसे कहा—पदेवि ! जहाँ देवराज होता है' ॥ २६-२७ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि उपश्रुतियाचने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें उपश्रुतिसे प्रार्थनाविषयक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः

## उपश्रुति देवीकी सहायतासे इन्द्राणीकी इन्द्रसे भेंट

शल्य उवाच

अथैनां रूपिणी साध्वीमुपातिष्ठदुपश्चितिः। तां वयोरूपसम्पन्नां दृष्ट्वा देवीमुपस्थिताम् ॥ १ ॥ इन्द्राणी सम्प्रहृष्टात्मा सम्पूज्यैनामथात्रवीत्। इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं का त्वं त्रृह्वि वरानने ॥ २ ॥

रात्य कहते हैं—युधिष्ठिर ! तदनन्तर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी शचीदेवीके पास आयीं। नूतन वय तथा मनोहर रूपसे सुशोभित उपश्रुति देवीको उपस्थित हुई देख इन्द्राणीका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उनका पूजन करके कहा—'सुमुखि ! मैं आपको जानना चाहती हूँ, वताइये, आप कौन हैं ?'॥ १–२॥

उपश्रातरुवाच

उपश्रुतिरहं देवि तवान्तिकमुपागता। दर्शनं चैव सम्प्राप्ता तव सत्येन भाविनि॥ ३॥

उपश्रुति बोळीं—देवि ! मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे पास आयी हूँ । भामिनि ! तुम्हारे सत्यसे प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है ॥ ३ ॥

पतित्रता च युक्ता च यमेन नियमेन च। दर्शयिष्यामि ते शकं देवं वृत्रनिषृदनम्॥ ४॥

तुम पितवता होनेके खाथ ही यम और नियमधे संयुक्त हो। अतः मैं तुम्हें हृत्रासुरनिषृदन इन्द्रदेवका दर्शन कराऊँगी ॥ ४॥

क्षिप्रमन्वेहि भद्रं ते द्रक्ष्यसे सुरसत्तमम्। ततस्तां प्रहितां देवीमिन्द्राणी सा समन्वगात्॥ ५॥

तुम्हारा कल्याण हो । तुम शीव्र मेरे पीछे-पीछे चली आओ । तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराजके दर्शन होंगे । ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहाँसे चल दीं; फिर इन्द्राणी भी उनके पीछे हो लीं ॥ ५॥

देवारण्यान्यतिकस्य पर्वतांश्च बहुंस्ततः। हिमवन्तमतिकस्य उत्तरं पार्श्वमागमत्॥६॥ समुद्रं च समासाघ बहुयोजनविस्तृतम्। आससाद महाद्वीपं नानाद्रमलतावृतम्॥७॥ देवताओं के अनेकानेक वन, बहुत-से पर्वत तथा हिमालय-को लॉंघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भागमें जा पहुंचीं। तदनन्तर अनेक योजनोंतक फैले हुए समुद्रके पास पहुँचकर उन्होंने एक महाद्वीपमें प्रवेश किया, जो नाना प्रकारके बुक्षों और लताओंसे सुशोभित था।। ६-७॥

तत्रापश्यत् सरो दिव्यं नानाशकुनिभिर्वृतम्। शतयोजनविस्तीर्णे ताबदेवायतं शुभम्॥८॥

वहाँ एकं दिन्य सरोवर दिखायी दियाः जिसमें अनेक प्रकारके जल-पक्षी निवास करते थे । वह सुन्दर सरोवर सौ योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था ॥ ८॥

तत्र दिव्यानि पद्मानि पञ्चवर्णानि भारत। षट्पदैरुपगीतानि प्रफुल्लानि सहस्रशः॥ ९॥

भारत ! उसके भीतर सहस्रों कमल खिले हुए थे, जो पाँच रंगके दिखायी देते थे । उनपर मेंडराते हुए भौरे गुनगुना रहे थे ॥ ९॥

सरसस्तस्य मध्ये तु पश्चिनी महती शुभा। गौरेणोन्नतनालेन पश्चेनं महता बृता॥ १०॥

उक्त सरोवरके मध्यभागमें एक बहुत बड़ी सुन्दर कमलिनी थी, जिसे एक ऊँची नालवाले गौर वर्णके विशाल कमलने घेर रक्खा था॥ १०॥

पद्मस्य भिन्वा नालं च विवेश सिंहता तया। विसतन्तुप्रविष्टं च तत्रापद्यच्छतक्रतुम् ॥ ११ ॥

उपश्रुति देवीने उस कमलनालको चीरकर इन्द्राणी-सिंहत उस कमलके भीतर प्रवेश किया और वहीं एक तन्तुमें घुसकर छिपे हुए शतकतु इन्द्रको देखा॥ ११॥

तं दृष्ट्वा च सुस्क्ष्मेण रूपेणावस्थितं त्रभुम्। स्क्ष्मरूपधरा देवी वभूवोपश्चतिश्च सा॥१२॥

अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे अवस्थित भगवान् इन्द्रको वहाँ देखकर देवी उपश्रुति तथा इन्द्राणीने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया ॥ १२॥

इन्द्रं तुष्टाव चेन्द्राणी विश्वतैः पूर्वकर्मभिः। स्त्यमानस्ततो देवः शचीमाह पुरन्दरः॥१३॥

म० १. ११. ११--

इन्द्राणीने पहलेके विख्यात कर्मोंका वखान करके इन्द्र-देवका स्तवन किया । अपनी स्तुति सुनकर इन्द्रदेवने शचीसे कहा-॥ १३ ॥



किमर्थमिस सम्प्राप्ता विज्ञातश्च कथं त्वहम्। ततः सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम् ॥ १४ ॥ 'देवि ! तुम किसिलिये यहाँ आयी हो और तुम्हें कैसे मेरा पता लगा है ?' तव इन्द्राणीने नहुषकी कुचेष्टाका वर्णन किया ॥ १४॥

रन्द्रत्वं त्रिषु लोकेषु प्राप्य वीर्यसमन्वितः। दर्गाविष्टश्च दुष्टात्मा मामुवाच शतकतो॥१५॥ उपतिष्ठेति सक्र्रः कालं च कृतवान् मम। यदि न त्रास्यसि विभोकरिष्यति समां वशे॥१६॥

'शतकतो! तीनों लोकोंके इन्द्रका पद पाकर नहुप बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो घमंडमें भर गया है। उस दुष्टात्माने मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवामें उपस्थित हो। उस कृर नरेशने मेरे लिये कुछ समयकी अवधि दी है। प्रभो! यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने बशमें कर लेगा॥ १५-१६॥

पतेन चाहं सम्प्राप्ता द्वृतं शक तवान्तिकम्। जिह रौद्रं महावाहो नहुवं पापनिश्चयम्॥१७॥

'महाबाहु इन्द्र ! इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक आपके निकट आयी हूँ । पापपूर्ण विचार रखनेवाले उस भयानक नहुषको आप मार डालिये ॥ १७॥

प्रकाशयात्मनाऽऽत्मानं दैत्यदानवसूदन। तेजः समाप्तुहि विभो देवराज्यं प्रशाधि च ॥ १८॥

'दैत्यदानवसूदन प्रभो ! अब आप अपने आपको प्रकाशमें लाह्ये, तेज प्राप्त कीजिये और देवताओंके राज्यका शासन अपने हाथमें लीजिये' ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्राणीन्द्रस्तवे चतुर्दशौऽध्यायः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संनोद्योगपर्वमें इन्द्राणीद्वारा इन्द्रकी स्तुतिविषयक चौदहर्वा अध्याय पूरा कुणा ॥ १४ ॥

## पञ्चदशोऽध्यायः

इन्द्रकी आज्ञासे इन्द्राणीके अनुरोधपर नहुपका ऋषियोंको अपना वाहन बनाना तथा बृहस्पति और अग्निका संवाद

शल्य उवाच

एवमुक्तः स भगवाञ्छच्या तां पुनरव्रवीत्। विक्रमस्य न कालोऽयं नहुषो वलवत्तरः॥ १॥

शाल्य कहते हैं — युधिष्ठिर ! शचीदेवीके ऐसा कहनेपर मगवान् इन्द्रने पुनः उनसे कहा— देवि ! यह पराक्रम करनेका समय नहीं है । आजकल नहुष बहुत बलवान् हो गया है ॥ १॥

विवर्धितश्च ऋषिभिर्हव्यकव्यैश्च भाविनि । नीतिमत्र विधास्यामि देवि तां कर्तुमर्हसि ॥ २ ॥

'भामिनि ! ऋषियोंने हन्य और कन्य देकर उसकी शक्तिको बहुत बढ़ा दिया है । अतः मैं यहाँ नीतिसे काम दूँगा । देवि ! तुम उसी नीतिका पालन करो ॥ २ ॥ गुह्यं चैतत् त्वया कार्यं नाख्यातव्यं गुभे कचित्। गत्वा नहुषमेकान्ते व्रवीहि च सुमध्यमे ॥ ३ ॥ ऋषियानेन दिव्येन मामुपैहि जगत्पते। एवं तव वशे प्रीता भविष्यामीति तं वद ॥ ४ ॥

'शुभे ! तुम्हें गुप्तरूपसे यह कार्य करना है । कहीं (भी इसे) प्रकट न करना । सुमध्यमे ! तुम एकान्तमें नहुषके पास जाकर कहीं। जगत्पते ! आप दिन्य ऋषियानपर वैठकर मेरे पास आइये । ऐसा होनेपर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वशमें हो जाऊँगीं ।। ३-४॥

इत्युक्ता देवराजेन पत्नी सा कमलेक्षणा। एवमस्त्वित्यथोक्त्वा तु जगाम नहुषं प्रति॥ ५॥ देवराजके इस प्रकार आदेश देनेपर उनकी कमलनयनी पत्नी शची (एवमस्तु' कहकर नहुषके पास गर्थी ॥ ५ ॥ नहुषस्तां ततो दृष्ट्वा सिसतो वाक्यमञ्ज्ञीत्। स्वागतं ते वरारोहे किं करोमि शुचिस्सिते॥ ६ ॥

उन्हें देखकर नहुष मुसकराया और इस प्रकार वोला— 'वरारोहे ! तुम्हारा खागत है । ग्रुचिस्मिते ! कहो, तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? ॥ ६ ॥

भक्तं मां भज कल्याणि किमिच्छिस मनस्विनि। तव कल्याणि यत् कार्यं तत् करिष्ये सुमध्यमे॥ ७॥

'कल्याणि ! में तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो । मनस्विनि ! तुम क्या चाहती हो १ सुमध्यमे ! तुम्हारा जो भी कार्य होगा। उसे में सिद्ध करूँगा ॥ ७ ॥

न च ब्रीडा त्वया कार्या सुश्रोणि मिय विश्वसेः। सत्येन वै शपे देवि करिष्ये वचनं तव॥ ८॥

'मुश्रोणि ! तुम्हें मुझसे लजा नहीं करनी चाहिये। मुझपर विश्वास करो। देवि ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूँगा'॥ ८॥

#### इन्द्राण्युवाच

यो मे कृतस्त्वया कालस्तमाकाङ्क्षे जगत्पते । ततस्त्वमेव भर्ता मे भविष्यसि सुराधिप ॥ ९ ॥

इन्द्राणी बोर्ली—जगत्पते ! आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है, उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ । सुरेश्वर ! फिर तो आप ही मेरे पित होंगे ॥ ९॥

कार्यं च हृदि मे यत् तद् देवराजावधारय। वक्ष्यामि यदि मे राजन् प्रियमेतत् करिष्यसि॥ १०॥ वाक्यं प्रणयसंयुक्तं ततः स्यां वशगा तव।

देवराज! मेरे हृदयमें एक कार्यकी अभिलाषा है, उसे वताती हूँ, मुनिये। राजन्! यदि आप मेरे इस प्रिय कार्यको पूर्ण कर देंगे, प्रेमपूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे तो मैं आपके अधीन हो जाऊँगी॥ १०६॥

इन्द्रस्य वाजिनो वाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा ॥११॥ इच्छाम्यहमथापूर्वे वाहनं ते सुराधिए। यन्न विष्णोर्ने रुद्रस्य नासुराणां न रक्षसाम् ॥१२॥

सुरेश्वर ! पहले जो इन्द्र थे, उनके वाहन हाथी, घोड़े तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण—अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन ऐसा होना चाहिये, जो भगवान् विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसोंके भी उपयोगमें न आया हो ॥ ११-१२॥

वहन्तु त्वां महाभागा ऋषयः संगता विभो। सर्वे शिविकया राजन्तेतिद्धि मम रोचते॥१३॥ प्रभो ! महाभाग सप्तर्षि एकत्र होकर शिविकाद्वारा आपका वहन करें । राजन् ! यही मुझे अच्छा लगता है ॥ नासुरेषु न देवेषु तुल्यो भवितुमईसि । सर्वेषां तेज आदत्से स्वेन वीर्येण दर्शनात् । न ते प्रमुखतः स्थातं कश्चिच्छक्नोति वीर्यवान्॥१४॥

आप अपने पराक्रमसे तथा दृष्टिपात करनेमात्रसे सबका तेज इर लेते हैं । देवताओं तथा असुरोंमें कोई भी आपकी समानता करनेवाला नहीं है । कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता है ॥ १४ ॥

#### शल्य उवाच

पवमुक्तस्तु नहुषः प्राहृष्यत तदा किल। उवाच वचनं चापि सुरेन्द्रस्तामनिन्दिताम् ॥१५॥

राल्य कहते हैं — युधिष्ठिर ! इन्द्राणीके ऐसा कहनेपर देवराज नहुष बड़े प्रसन्न हुए और उस सती-साध्वी देवीसे इस प्रकार बोले ॥ १५ ॥

### नहुष उवाच

अपूर्वं वाहनमिदं त्वयोक्तं वरवर्णिति। दढं मे रुचितं देवि त्वद्वशोऽस्मि वरानने॥१६॥

नहुषने कहा सुन्दरि ! तुमने तो यह अपूर्व वाहन बताया । देवि ! मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद है। सुमुखि ! मैं तुम्हारे वशमें हूँ ॥ १६॥

न हाल्पवीर्यो भवति यो वाहान् कुरुते मुनीन्। अहं तपस्वी बलवान् भूतभन्यभवत्त्रभुः॥ १७॥

जो ऋषियोंको भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुषमें थोड़ी शक्ति नहीं होती है। मैं तपत्वी, बलवान् तथा भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंका स्वामी हूँ॥ १७॥

मिय कुद्धे जगन्न स्थान्मिय सर्वे प्रतिष्ठितम्। देवदानवगन्धर्वाः किन्नरोरगराक्षसाः॥ १८॥ न मे कुद्धस्य पर्याप्ताः सर्वे लोकाः ग्रुचिस्मिते। चश्चषा यं प्रपद्यामि तस्य तेजो हराम्यम्॥ १९॥

मेरे कुिपत होनेपर यह संसार मिट जायगा। मुझपर ही सब कुछ टिका हुआ है। ग्रुचिस्मिते! यदि मैं कोधमें भर जाऊँगा तो यह देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर, नाग, राक्षस और सम्पूर्ण लोक मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी आँखसे जिसको देख लेता हूँ, उसका तेज हर लेता हूँ॥

तस्मात् ते वचनं देवि करिष्यामि न संशयः। सप्तर्षयो मां वक्ष्यन्ति सर्वे ब्रह्मर्षयस्तथा। पद्य माहात्म्ययोगं मे ऋद्वि च वरवर्णिनि ॥ २०॥

अतः देवि! मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगाः इसमें संशय नहीं है। सम्पूर्ण सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोवेंगे । वरवर्णिनि ! मेरे माहात्म्य तथा समृद्धिको तुम प्रत्यक्ष देख लो ॥ २० ॥

श्लय उवाच

एवमुक्त्वा तु तां देवीं विस्तृज्य च वराननाम्। विमाने योजयित्वा च ऋषीन् नियममास्थितान्॥२१॥ अत्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो मदवलेन च। कामवृत्तः स दुष्टात्मा वाह्यामास तानृषीन्॥ २२॥

द्वीसे ऐसा कहकर नहुषने उन्हें विदा कर दिया और यम-नियमका पालन करनेवाले बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंका अपमान करके अपनी पालकीमें जोत दिया। वह ब्राह्मणद्रोही नरेश बल पाकर उन्मत्त हो गया था। मद और बलसे गर्वित हो स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुषने उन महर्षियोंको अपना वाहन बनाया॥ २१-२२॥

नहुषेण ं विसुष्टा } च बृहस्पतिमथात्रवीत् । समयोऽल्पावदोषो मे नहुषेणेह् यः कृतः ॥ २३ ॥

उधर नहुषसे विदा लेकर इन्द्राणी बृहस्पतिके यहाँ गर्यी और इस प्रकार बोलीं—'देवगुरो ! नहुषने मेरे लिये जो समय निश्चित किया है, उसमें थोड़ा ही शेष रह गया है॥

शकं सृगय शीवं त्वं भक्तायाः कुरु मे द्याम् । बादमित्येव भगवान् बृहस्पतिरुवाच ताम् ॥ २४॥

'आप शीव्र इन्द्रका पता लगाइये। मैं आपकी भक्त हूँ । मुझपर दयाप्कीजिये।' तब भगवान् बृहस्पतिने 'बहुत अच्छा' कहकर उनसे इस प्रकार कहा—॥ २४॥

न भेतव्यं त्वया देवि नहुपाद् दुष्टचेतसः। न ह्येष स्थास्यति चिरं गत एप नराधमः॥ २५॥

'देवि ! तुम दुष्टात्मा नहुषसे डरो मत । यह नराधम अब अधिक समयतक यहाँ ठहर नहीं सकेगा । इसे गया हुआ ही समझो ॥ २५ ॥

अधर्मक्षो महर्पीणां वाहनाच ततः शुभे। इष्टिं चाहं करिष्यामि विनाशायास्य दुर्मतेः॥२६॥ शकं चाधिगमिष्यामि मा भैस्त्वं भद्रमस्तु ते।

'शुभे ! यह पापी धर्मको नहीं जानता । अतः महर्षियोंको अपना वाहन बनानेके कारण शीव्र नीचे गिरेगा । इसके सिवा मैं भी इस दुर्बुद्धि नहुषके विनाशके लिये एक यज्ञ करूँगा । साथ ही इन्द्रका भी पता लगाऊँगा । तुम डरो मत । तुम्हारा कल्याण होगा' ॥ २६ ई ॥

ततः प्रज्वात्य विधिवज्जुहाव परमं हिवः ॥ २७ ॥ बृहस्पतिर्महातेजा देवराजोपलन्धये । हुत्वाम्निसोऽन्नवीद् राजञ्छकमन्विष्यतामिति ॥२८॥ तदनन्तर महातेजस्वी बृहस्पतिने देवराजकी प्राप्तिके लिये विधिपूर्वक अग्निको प्रज्वलित करके उसमें उत्तम हिष्यकी आहुति दी। राजन् ! अग्निमें आहुति देकर उन्होंने अग्निदेवसे कहा—'आप इन्द्रदेवका पता लगाइये'।



तस्माञ्च भगवान् देवः खयमेव हुताशनः। र्स्नावेषमद्भुतं कृत्वा तत्रैवान्तरधीयत॥ २९॥

उस इवनकुण्डसे साक्षात् भगवान् अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्रविष धारण करके वहीं अन्तर्धान हो गये॥ २९॥ स दिशः प्रदिशङ्चैव पर्वतानि वनानि च। पृथिवीं चान्तरिक्षं च विचिन्त्याथमनोगतिः। निमेषान्तरमात्रेण वृहस्पतिमुपागमत्॥ ३०॥

मनके समान तीव गतिवाले अग्निदेव सम्पूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतों और वनोंमें तथा भूतल और आकाशमें भी इन्द्रकी खोज करके पलभरमें वृहस्पतिके पास लौट आये ॥

अग्निरुवाच

वृहस्पते न पर्यामि देवराजमिह कचित्। आपः रोषाः सदाचापः प्रवेष्टुं नोत्सहाम्यहम् ॥३१॥

अग्निदेव बोले—बृहस्पते ! मैं देवराजको तो इस संसारमें कहीं नहीं देख रहा हूँ, केवल जल शेष रह गया है, जहाँ उनकी खोज नहीं की है । परंतु मैं कभी भी जलमें प्रवेश करनेका साहस नहीं कर सकता ॥ ३१॥

न मे तत्र गतिर्ज्ञहान् किमन्यत् करवाणि ते। तमज्ञवीद् देवगुरुरणे विश महायुते॥ ३२॥ ब्रह्मन् ! जलमें मेरी गति नहीं है। इसके सिवा तुम्हाण दूसरा कौन कार्य मैं करूँ ? तव देवगुरुने कहा—'महाद्युते ! आप जलमें भी प्रवेश कीजिये' ॥ ३२ ॥

अग्निम्वाच

नापः प्रवेष्टं राक्ष्यामि क्षयो मेऽत्र भविष्यति । रारणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि स्वस्ति तेऽस्तु महाद्यते ॥ ३३ ॥

अग्निदेव बोले--मैं जलमें नहीं प्रवेश कर सकूँगा; क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जायगा। महातेजस्वी बृहस्पते! मैं तुम्हारी श्ररणमें आया हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । ( मुझे जलमें जानेके लिये न कहो ) ॥ ३३ ॥

अद्भृत्योऽग्निर्वस्ताः अत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्। तेषां सर्वत्रगं तेजः खासु योनिषु शास्यति ॥ ३४॥

जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय तथा पत्थरसे लोहेकी उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र काम करता है। परंतु अपने कारणभूत पदार्थोंमें आकर बुझ जाता है।। ३४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि वृहस्पत्यिनसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें वृहस्पति-अग्निसंवादविषयक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१५॥



## षोडशोऽध्यायः

## बृहस्पतिद्वारा अग्नि और इन्द्रका स्तवन तथा बृहस्पति एवं लोकपालोंकी इन्द्रसे बातचीत

**बृहस्पतिरुवाच** 

त्वमग्ने सर्वदेवानां मुखं त्वमिस हव्यवाट्। त्वमन्तः सर्वभूतानां गृढश्चरिस साक्षिवत्॥ १॥

बृहस्पति बोले--अग्निदेव! आप सम्पूर्ण देवताओं के सुख हैं। आप ही देवताओं को हविष्य पहुँचानेवाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अन्तः करणमें साक्षीकी भाँति गूढ़भावसे विचरते हैं॥ १॥

त्वामाहुरेकं कवयस्त्वामाहुस्त्रिविघं पुनः। त्वया त्यकं जगच्चेदं सद्यो नश्येद्धताशन ॥ २ ॥

विद्वान् पुरुष आपको एक बताते हैं। फिर वे ही आप-को तीन प्रकारका कहते हैं। हुताशन ! आपके त्याग देनेपर यह सम्पूर्ण जगत् तत्काल नष्ट हो जायगा ॥ २॥

कृत्वा तुभ्यं नमो विष्राः खक्रमेविजितां गतिम्। गच्छन्ति सह पत्नीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्॥ ३॥

ब्राह्मणलोग आपकी पूजा और वन्दना करके अपनी पित्नयों तथा पुत्रोंके साथ अपने कर्मोंद्वारा प्राप्त चिरस्थायी स्वर्गीय सुख लाभ करते हैं।। ३।।

त्वमेवाग्ने हृद्यवाहस्त्वमेव परमं हविः। यजन्ति सत्रैस्त्वामेव यश्रैश्च परमाध्वरे॥ ४॥

अग्ने ! आप ही हविष्यको वहन करनेवाले देवता हैं। आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक विद्वान् पुरुष वड़े-बड़े यज्ञोंमें अवान्तर सत्रों और यज्ञोंद्वारा आपकी ही आराधना करते हैं।

सृष्ट्वा लोकांस्त्रीनिमान् हन्यवाह प्राप्तेकाले पचिस पुनः समिद्धः। त्वं सर्वस्य भुवनस्य प्रस्ति-स्त्वमेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा॥ ५॥ ह्व्यवाहन ! आप ही सृष्टिके समय इन तीनों लोकोंको उत्पन्न करके प्रलयकाल आनेपर पुनः प्रच्चित हो इन सबका संहार करते हैं ! अग्ने ! आप ही सम्पूर्ण विश्वके उत्पत्तिस्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलयकालमें आधार होते हैं ॥ ५ ॥

त्वामग्ने जलदानाहुर्विद्युतश्च मनीषिणः। दहन्ति सर्वभूतानि त्वत्तो निष्क्रम्य हेतयः॥ ६॥ अग्निदेव ! मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत्

कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएँ निकलकर सम्पूर्ण भूतोंको दग्ध करती हैं॥ ६॥

त्वय्यापो निहिताः सर्वास्त्वयि सर्वमिदं जगत्। न तेऽस्त्यविदितं किंचित्त्रिषु लोकेषु पावक॥ ७ ॥

पावक ! आपमें ही सारा जल संचित है। आपमें ही यह सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है। तीनों लोकोंमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो॥ ७॥

खयोनि भजते सर्वो विशस्तापोऽविशङ्कितः। अहं त्वां वर्धयिष्यामि ब्राह्मैर्मन्त्रेः सनातनैः॥ ८॥

समस्त पदार्थ अपने-अपने कारणमें प्रवेश करते हैं। अतः आप भी निःशङ्क होकर जलमें प्रवेश कीजिये। मैं सनातन वेदमन्त्रोंद्वारा आपको वढाऊँगा॥ ८॥

पवं स्तुतो हृद्यवाट् स भगवान् कविरुत्तमः।
वृहस्पतिमथोवाच प्रीतिमान् वान्यमुत्तमम्।
दृर्शयिष्यामि ते शकं सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ ९॥

इस प्रकार स्तुति की जानेपर हिनध्य वहन करनेवाले श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान् अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पतिसे यह उत्तम वचन बोले—- ब्रह्मन् ! मैं आपको इन्द्रका दर्शन कराऊँगा, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हुँ ।। ९ ।।

शल्य उवाच

प्रविद्यापस्ततो विहाः ससमुद्राः सपत्वेताः । आससाद सरस्तच गूढो यत्र शतकतुः ॥ १०॥ राल्य कहते हैं--युधिष्ठिर ! तदनन्तर अग्निदेवने छोटे गड्ढेसे लेकर बड़े-से-बड़े समुद्रतकके जलमें प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवरमें जा पहुँचे जहाँ इन्द्र छिपे हुए थे॥ १०॥

## अथ तत्रापि पद्मानि विचिन्वन् भरतर्षभ। अपञ्यत् स तु देवेन्द्रं विसमध्यगतं स्थितम्॥ ११॥

भरतश्रेष्ठ ! उसमें भी कमलोंके भीतर खोज करते हुए अग्निदेवने एक कमलके नालेमें नैठे हुए देवेन्द्रको देखा॥

## आगत्य च ततस्तूर्णे तमाचष्ट बृहस्पतेः। अणुमात्रेण वपुषा पद्मतन्त्वाश्चितं प्रभुम्॥१२॥

वहाँसे तुरंत छौटकर अग्निदेवने बृहस्पतिको बताया कि भगवान् इन्द्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमलनाल-का आश्रय लेकर रहते हैं ॥ १२॥

## गत्वा देवर्षिगन्धर्वैः सिहतोऽथ बृहस्पतिः। पुराणैः कर्मभिर्देवं तुष्टाव बलसूदनम्॥१३॥

तब बृहस्पतिजीने देवर्षियों और गन्धवोंके साथ वहाँ जाकर वलसूदन इन्द्रके पुरातन कमोंका वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की—॥ १३॥

## महासुरो हतः शक्र नमुचिर्दारुणस्त्वया। शम्बरश्च बलक्चैव तथोभौ घोरविकमौ॥१४॥

'इन्द्र! आपने अत्यन्त भयंकर नमुचिनामक महान् असुरको मार गिराया है। शम्बर और वल दोनों भयंकर पराक्रमी दानव थे; परंतु उन्हें भी आपने मार डाला ॥१४॥

## शतकतो विवर्धस्य सर्वाञ्छश्रून् निपृद्य । उत्तिष्ठ शक सम्पर्य देवर्षीश्च समागतान् ॥ १५ ॥

'रातकतो! आप अपने तेजस्वी स्वरूपसे बढ़िये और समस्त रात्रुओंका संहार कीजिये । इन्द्रदेव! उठिये और यहाँ पधारे हुए देविषयोंका दर्शन कीजिये ॥ १५॥

## महेन्द्र दानवान् हत्वा छोकास्त्रातास्त्वेयाविभो। अपां फेनं समासाद्य विष्णुतेजोऽतिवृंहितम्। त्वया वृत्रो हतः पूर्वं देवराज जगत्पते॥१६॥

प्रभो महेन्द्र ! आपने कितने ही दानवोंका वध करके समस्त लोकोंकी रक्षा की है। जगदीश्वर देवराज ! भगवान् विष्णुके तेजसे अत्यन्त शक्तिशाली बने हुए समुद्रफेनको लेकर आपने पूर्वकालमें बृत्रासुरका वध किया ॥ १६ ॥

त्वं सर्वभूतेषु रारण्य ईड्य-स्त्वया समं विद्यते नेह भूतम् । त्वया धार्यन्ते सर्वभूतानि राक्र त्वं देवानां महिमानं चकर्य ॥ १७॥ (आप सम्पूर्ण भूतोंमें स्तवन करने योग्य और सबके रारणदाता हैं ! आपकी समानता करनेवाला जगत्में दूसरा कोई प्राणी नहीं है । राक ! आप ही सम्पूर्ण भूतोंको धारण करते हैं और आपने ही देवताओंकी महिमा बढ़ायी है ॥ १७ ॥

## पाहि सर्वोश्च लोकांश्च महेन्द्र वलमाप्तुहि। एवं संस्तूयमानश्च सोऽवर्धत रानैः रानैः॥१८॥

'महेन्द्र! आप शक्ति प्राप्त कीजिये और सम्पूर्ग लोकोंकी रक्षा कीजिये।' इस प्रकार स्तुति की जानेपर देवराज इन्द्र धीरे-धीरे बढ़ने लगे॥ १८॥

## स्वं चैव वपुरास्थाय बभूव स वलान्वितः। अव्रवीच्च गुरुं देवो बृहस्पतिमवस्थितम्॥१९॥

अपने पूर्व शरीरको प्राप्त करके वे बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो गये। तत्पश्चात् इन्द्रने वहाँ खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति-से कहा—-॥ १९॥

## किं कार्यमवशिष्टं वो हतस्त्वाष्ट्रो महासुरः। वृत्रश्च सुमहाकायो यो वै लोकाननाशयत्॥ २०॥

'ब्रह्मन् ! त्वष्टाका पुत्र विशालकाय महासुर दृत्र, जो सम्पूर्ण लोकोंका विनाश कर रहा था, मेरेद्वारा मारा गया; अव आपलोगोंका कौन-सा वचा हुआ कार्य करूँ १'।२०।

#### वृहस्पतिरुवाच

मानुषो नहुषो राजा देवर्षिगणतेजसा।
देवराज्यमनुप्राप्तः सर्वान् नो बाधते भृशम् ॥ २१ ॥
वृहस्पति बोले—देवेन्द्र ! मनुष्य-लोकका राजा
नहुष देवर्षियोंके प्रभावसे देवताओंका राज्य पा गया है,

### इन्द्र उवाच

जो हम सब लोगोंको बड़ा कष्ट दे रहा है ॥ २१ ॥

कथं च नहुषो राज्यं देवानां प्राप दुर्लभम्। तपसा केन वा युक्तः किंवीर्यो वा वृहस्वते ॥ २२ ॥ (तत् सर्वे कथयध्वं मे यथेन्द्रत्वमुपेयिवान्।)

इन्द्र बोले—वृहस्पते ! नहुपने देवताओंका दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया ? वह किस तपस्यासे संयुक्त है ? अथवा उसमें कितना वल और पराक्रम है ? उसे किस प्रकार इन्द्रपदकी प्राप्ति हुई है ? ये सारी वातें आप मच लोग मुझे बताइये ॥ २२॥

#### **बृहस्पतिरुवाच**

देवा भीताः शक्रमकामयन्त त्वया त्यक्तं महद्देन्द्रं पदं तत्। तदा देवाः पितरोऽथर्पयश्च गन्धर्वमुख्याश्च समेत्य सर्वे॥ २३॥ गत्वाब्रुवन् नहुषं तत्र शक त्वंनो राजाभवभुवनस्य गोप्ता। तानव्रवीब्रहुषो नास्ति शक्त आप्यायध्वं तपसा तेजसा माम्॥ २४॥

राक ! आपने जव उस महान् इन्द्र-पदका परित्याग कर दिया, तब देवतालोग भयभीत होकर दूसरे किसी इन्द्रकी कामना करने लगे। तब देवता, पितर, ऋषि तथा मुख्य गन्धर्व—सब मिलकर राजा नहुषके पास गये। राक ! वहाँ उन्होंने नहुषसे इस प्रकार कहा—'आप हमारे राजा होइये और सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा कीजिये।' यह सुनकर नहुषने उनसे कहा—'मुझमें इन्द्र बननेकी शक्ति नहीं है, अतः आपलोग अपने तप और तेजसे मुझे आप्यायित (पृष्ट ) कीजिये। । २३-२४॥

एवमुकैर्वधितश्चापि देवै राजाभवन्नहुषो घोरवीर्यः। त्रैलोक्ये च प्राप्य राज्यं महर्षीन् कृत्वा वाहान् याति लोकान् दुरात्मा॥२५॥

उसके ऐसा कहनेपर देवताओंने उसे तप और तेजसे बढ़ाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्वर्गका राजा बन गया। इस प्रकार त्रिलोकीका राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष महर्षियोंको अपना वाहन बनाकर सब लोकोंमें दूमता है।। २५॥

तेजोहरं दृष्टिविषं सुघोरं मा त्वं पद्येनंहुषं चै कदाचित्। देवाश्च सर्वे नहुषं भृशाती न पद्यन्ते गृढरूपाश्चरन्तः ॥ २६॥

वह देखनेमात्रसे सनका तेज हर लेता है । उसकी दृष्टिमें भयंकर विध है । वह अत्यन्त घोर स्वभावका हो गया है । तुम नहुषकी ओर कभी देखना नहीं । सन देवता भी अत्यन्त पीडित हो गूढ रूपसे विचरते रहते हैं; परंतु नहुषकी ओर कभी देखते नहीं हैं ॥ २६॥

शल्य उवाच

पवं वद्यिङ्गरसां वरिष्ठे वृहस्पतौ लोकपालः कुवेरः।

वैवखतरचैव यमः पुराणो

देवश्च सोमो वरुणश्चाजगाम ॥ २७ ॥ शत्य कहते हैं—-राजन्! अङ्गिराके पुत्रोंमें श्रेष्ठ वृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुवेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चन्द्रमा तथा वर्षण भी वहाँ आ पहुँचे ॥ २७ ॥

ते वै समागम्य महेन्द्रमूचु-र्दिष्टचा त्वाष्ट्रो निहतर्चेव वृत्रः। दिष्टया च त्वां कुरालिनमक्षतं च पर्यामो चै निहतारिं च राक्र ॥ २८ ॥

वे सब देवराज इन्द्रसे मिलकर बोले—'राक ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपने त्वष्टाके पुत्र वृत्रासुरका वध किया । हमलोग आपको रात्रुका वध करनेके पश्चात् सकुराल और अक्षत देखते हैं, यह मी बड़े आनन्दकी बात है' ॥ २८ ॥

> स तान् यथावच हि लोकपालान् समेत्य वै प्रीतमना महेन्द्रः। उवाच चैनान् प्रतिभाष्य शकः संचोद्यिष्यन्नहृषस्यान्तरेण ॥ २९॥

उन लोकपालींसे यथायोग्य मिलकर महेन्द्रको वड़ी प्रसन्तता हुई। उन्होंने उन सबको सम्बोधित करके राजा नहुषके भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न करनेके लिये प्रेरणा देते हुए कहा— ॥ २९॥

> राजा देवानां नहुषो घोररूप-स्तत्र साद्यं दीयतां मे भवद्भिः। ते चाब्रुवन् नहुषो घोररूपो दृष्टीविषस्तस्य विभीम ईश्रा॥३०॥

'इन देवताओंका राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा है। उसे स्वर्गसे हटानेके कार्यमें आपलोग मेरी सहायता करें।' यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया-'देवेश्वर! नहुष तो बड़ा भयंकर रूपवाला है। उसकी दृष्टिमें विष है। अतः हमलोग उससे डरते हैं॥ ३०॥

त्वं चेद् राजानं नहुषं पराजयेस्ततो वयं भागमहीम राक ।
इन्द्रोऽव्रवीद् भवतु भवानपां पितयंमः कुवेरश्च मयाभिषेकम् ॥ ३१ ॥
सम्प्राप्नुवन्त्वच सहैव दैवतै
रिपुं जयाम तं नहुषं घोरदृष्टिम् ।
ततः राकं ज्वलनोऽप्याह भागं
प्रयच्छ मद्यं तव साद्यं करिष्ये।
तमाह राको भविताग्ने तवापि
चेन्द्राग्न्योवें भाग पको महाकतौ ॥ ३२ ॥

'शक ! यदि आप हमारी सहायतासे राजा नहुषको पराजित करनेके लिये उद्यत हैं तो हम भी यश्चमें भाग पानेके अधिकारी हों।' इन्द्रने कहा— 'वरुणदेव! आप जलके स्वामी हों, यमराज और कुवेर भी मेरे द्वारा अपने-अपने पदपर अभिषिक्त हों। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टिवाले अपने शत्रु नहुषको परास्त करेंगे। तब अग्निने भी इन्द्रसे कहा— 'प्रभो! मुझे भी भाग दीजिये, मैं आपकी

सहायता करूँगा। तब इन्द्रने उनसे कहा- अग्निदेव ! महायज्ञमें इन्द्र और अग्निका एक सम्मिलित भाग होगा। जिसपर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। ॥ ३१-३२॥

शल्य उवाच

एवं संचिन्त्य भगवान् महेन्द्रः पाकशासनः । कुवेरं सर्वयक्षाणां धनानां च प्रभुं तथा ॥ ३३ ॥ शत्य कहते हैं --राजन् ! इस प्रकार सोच-विचारकर पाकशासन भगवान् महेन्द्रने कुवेरको सम्पूर्ण यज्ञों तथा धनका अधिपति बना दिया ॥ ३३ ॥

वैवस्ततं पितृणां च वरुणं चाप्यपां तथा। आधिपत्यं ददौ शक्रः संचित्तय गरदस्तथा॥ ३४॥

इसी प्रकार वरदायक इन्द्रने खूब सोच-समझकर वैव-स्वत यमको पितरींका तथा वश्णको जलका स्वामित्व प्रदान किया॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्रवरुणादिसंवादे पोडवारेध्यायः ॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें इन्द्रवरुणादिसंवादविषयक सांह्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है उलोक मिलाकर कुल २४ है उलोक हैं)

# सप्तदशोऽध्यायः

## त्रगहत्यजीका इन्द्रसे नहुषके पतनका वृत्तानत बताना

शल्य उवाच

अथ संचिन्तयानस्य देवराजस्य धीमतः।
नहुपस्य वधोपायं लोकपालैः सद्देवतैः॥१॥
तपस्वी तत्र भगवानगस्त्यः प्रत्यदृद्यत।
सोऽत्रवीदृच्यं देवेन्द्रं दिष्ट्या वै वर्धते भवान्॥२॥
विश्वरूपविनादोन वृत्रासुरवधेन च।
दिष्ट्याद्य नहुपो भ्रष्टो देवराज्यात् पुरंदर।
दिष्ट्या हतारि पद्यामि भवन्तं बलसूदन॥३॥

शाल्य कहते हैं—-युधिष्ठिर ! जिस समय बुद्धिमान् देवराज इन्द्र देवताओं तथा लोकपालोंके साथ बैठकर नहुषके वधका उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहाँ तपस्वी भगवान् अगस्त्य दिखायी दिये । उन्होंने देवेन्द्रकी पूजा करके कहा-'सौमाग्यकी बात है कि आप विश्वरूपके विनाश तथा बृत्रासुरके वधसे निरन्तर अभ्युद्यशील हो रहे हैं । यलसूदन पुरंदर ! यह भी सौभाग्यकी ही बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्यसे अष्ठ हो गये । बलसूदन ! सौमा-ग्यसे ही मैं आपको शतुहीन देख रहा हूँ ॥ १–३॥

इन्द्र उवाच

खागतं ते महर्षेऽस्तु प्रीतोऽहं दर्शनात् तव । पाद्यमाचमनीयं च गामर्घ्यं च प्रतीच्छ मे ॥ ४ ॥

इन्द्र बोले—महर्षे ! आपका स्वागत है, आपके दर्शनसे मुझे बड़ी प्रसन्तता मिली है, आपकी सेवामें यह पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई ये सब वस्तुएँ ग्रहण कीजिये॥ ४॥

शल्य उवाच

पूजितं चोपविष्टं तमासने मुनिसत्तमम् । पर्यपृच्छत देवेशः प्रहृष्टो ब्राह्मणर्वभम् ॥ ५ ॥ पतिदिच्छामि भगवन् कथ्यमानं द्विजोत्तम। परिश्रष्टः कथं खर्गाञ्चहुषः पापनिश्चयः॥ ६॥

शरुय कहते हैं—युधिष्ठिर ! मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसनपर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन विप्रश्चिरोमणिसे पूछा—'भगवन् ! द्विजश्चेष्ठ ! मैं आपके शब्दोंमें वह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार रखनेवाला नहुष स्वर्गसे किस प्रकार श्रष्ट हुआ है !' ॥ ५-६ ॥

अगस्त्य उवाच

श्रुण शक प्रियं वाक्यं यथा राजा दुरात्मवान् । स्वर्गाद् अष्टो दुराचारो नहुषो वलदर्पितः ॥ ७ ॥ अगस्त्यजीने कहा—इन्द्र ! बलके धमंडमें भरा

हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुप जिस प्रकार स्वर्गसे भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो ॥ ७॥

श्रमार्ताश्च वहन्तस्तं नहुषं पापकारिणम्। देवर्षयो महाभागास्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः॥८॥

महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुषका वोझ ढोते-ढोते परिश्रमसे पीड़ित हो गये थे ॥ ८॥

पप्रच्छुर्नेहुषं देव संशयं जयतां वर। य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम् ॥ ९ ॥ पते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव। नहुषो नेति तानाह तमसा मृढचेतनः॥ १०॥

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ इन्द्र ! उस समय उन महर्षियोंने नहुपसे एक संदेह पूछा—'देवेन्द्र ! गौओंके प्रोक्षणके विषयमं जो ये मन्त्र वेदमें बताये गये हैं, इन्हें आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं ।' नहुषकी बुद्धि तमोमय अज्ञानके कारण

# महाभारत 🏻 🗯



नहुषका स्वर्गसे पतन



किंकर्तव्यविमूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियोंको उत्तर देते हुए कहा—'मैं इन वेदमन्त्रोंको प्रमाण नहीं मानता'। ९-१०।

#### ऋषय उत्तुः

अधर्मे सम्प्रवृत्तस्त्वं धर्मे न प्रतिपद्यसे। प्रमाणमेतद्साकं पूर्वे प्रोक्तं महर्विभिः॥११॥/

ऋषिगण बोले — तुम अधर्ममें प्रवृत्त हो रहे हो, इस-लिये धर्मका तत्त्व नहीं समझते हो । पूर्वकालमें महर्षियोंने इन सब मन्त्रोंको हमारे लिये प्रमाणभूत बताया है ॥ ११ ॥

#### अगस्त्य उवाच

ततो विवदमानः स मुनिभिः संह वासव। 🕬 अथ मामस्पृशन्मू धिन पादेनाधर्मपीडितः ॥ १२॥

अगस्त्यज्ञी कहते हैं—इन्द्र ! तव नहुष मुनियोंके साथ विवाद करने लगा और अधर्मसे पीड़ित होकर उस पापीने मेरे मस्तकपर पैरसे प्रहार किया ॥ १२॥

तेनाभूद्धततेजाश्च निःश्रीकश्च महीपतिः । ततस्तं तमसाऽऽविग्नमवोचं भृरापीडितम् ॥ १३॥

इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया । वह राजा श्रीहीन हो गया । तव तमोगुणमें हूवकर अत्यन्त पीड़ित हुए नहुषसे मैंने इस प्रकार कहा—।। १३॥

यसात् पूर्वैः इतं राजन् ब्रह्मपिंभिरनुष्टितम्। अदुष्टं दूषयसि मे यच मूर्ध्न्यस्पृशः पदा ॥ १४ ॥ यचापित्वमृषीन् मूद ब्रह्मकल्पान् दुरासदान् ॥ १५ ॥ वाहान् कृत्वा वाहयसि तेन खगीद्धतप्रभः। ध्वंस पाप परिश्रष्टः श्लीणपुण्यो महीतले ॥ १६ ॥

'राजन् ! पूर्वकालके ब्रह्मवियोंने जिसका अनुष्ठान किया है—-जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेदमतकों जो तुम सदोष बताते हो—उसे अप्रामाणिक मानते हो, इसके सिवा तुमने जो मेरे सिरपर लात मारी है तथा पापातमा मूढ़ ! जो तुम ब्रह्माजीके समान दुर्घर्ष तेजस्वी ऋषियोंको बाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी दुल्वा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गये हो । तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है । अतः स्वर्गसे अष्ट होकर तुम पृथ्वीपर गिरो ॥ १४–१६ ॥

## दशवर्षसहस्राणि सर्परूपधरो महान्। विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वर्गमवाष्यसि ॥ १७ ॥

'वहाँ दस हजार वर्षोतक तुम महान् सर्वका रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जानेपर पुनः स्वर्ग-लोक प्राप्त कर लोगे'॥ १७॥



एवं भ्रष्टो दुरात्मा स देवराज्यादरिदम। दिष्ट्या वर्धामहे शक्र हतो ब्राह्मणकण्टकः॥ १८॥

शतुदमन शक ! इस प्रकार दुरातमा नहुष देवताओं के राज्यसे भ्रष्ट हो गया । ब्राह्मणोंका कण्टक मारा गया । सौभाग्यकी बात है कि अब इमलोगोंकी वृद्धि हो रही है ॥ १८॥

त्रिविष्टपं प्रपद्यस्य पाहि स्रोकाञ्ख्यीपते। जितेन्द्रियो जितामित्रः स्तुयमानो महर्षिभिः॥१९॥

शचीपते ! अत्र आप अपनी इन्द्रियों और शत्रुऑपर विजय पा गये हैं । महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्गलोकमें चलें और तीनों लोकोंकी रक्षा करें ॥ १९॥

#### शल्य उवाच

ततो देवा भृशं तुष्टा महर्षिगणसंवृताः। पितरइचैव यक्षाश्च भुजगा राक्षसास्तथा॥२०॥ गन्धर्वा देवकन्याश्च सर्वे चाप्सरसां गणाः। सरांसि सरितः शैलाः सागराश्च विशाम्पते॥ २१॥

शाल्य कहते हैं — युधिष्ठिर ! तदनन्तर महर्षियोंने घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, गन्धर्व, देवकन्याएँ तथा समस्त अप्सराएँ बहुत प्रसन्न हुई । सरिताएँ, सरोवर, शैल और समुद्र भी बहुत संतुष्ट हुए ॥ २०-२१ ॥ उपागम्यानुवन सर्वे दिष्ट्या वर्धस शनुहन्।

हतश्च नहुषः पापो दिष्टचागस्त्येन धीमता। दिष्टचा पापसमाचारः इतः सर्पो महीतले ॥ २२॥

वे सब लोग इन्द्रके पास आकर बोले-'शत्रुहन्!

आपका अम्युदय हो रहा है, यह सौभाग्यकी बात है। पापाचारीको पृथ्वीपर सर्प बना दिया, यह भी हमारे लिये बड़े बुद्धिमान् अगस्त्यजीने पापी नहुपको मार डाला और उस हर्ष तथा सौभाग्यकी बात है।। २२।।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्रागस्त्यसंवादे नहुषश्रंदो सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें इन्द्र और अगरत्थके संवादके प्रसङ्गमें नहुषके पतनसे सम्बन्ध

रखनेवाला सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥

## अष्टादशोऽध्यायः

इन्द्रका स्वर्धमें जाकर अपने राज्यका पालन करना, शल्यका युधिष्टिरको आश्वासन देना और उनसे विदा लेकर दुर्योधनके यहाँ जाना

शल्य उवाच

ततः शकः स्त्यमानो गन्धर्वाष्सरसां गणैः।

पेरावतं समारुद्य द्विपेन्द्रं लक्षणैर्युतम् ॥ १ ॥

पावकः सुमहातेजा महर्षिश्च वृहस्पतिः।

यमश्च वरुणद्रचैव कुवेरद्व धनेश्वरः॥ २ ॥

सर्वेदंवैः परिवृतः शको वृत्रनिष्द्रनः।

गन्धर्वेरप्सरोभिद्दव यातस्त्रिभुवनं प्रभुः॥ ३ ॥

शाल्य कहते हैं—-युधिष्ठिर ! तत्पश्चात् वृत्रासुरको मारनेवाले भगवान् इन्द्र गन्धवों और अप्सराओं के मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों सुन गजराज ऐरावतपर आरूढ़ हो महान् तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि वृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष सुनेर, सम्पूर्ण देवता, गन्धवंगण तथा अप्सराओं से घरकर स्वर्गलोकको चले। १-३।

स समेत्य महेन्द्राण्या देवराजः शतकतुः। मुदा परमया युक्तः पालयामास देवराट्॥ ४॥

सी यंशोंका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र अपनी महारानी शचीसे मिलकर अत्यन्त आनन्दित हो स्वर्गका पालन करने लगे॥४॥

ततः स भगवांस्तत्र अङ्गिराः समदृश्यत । अथर्ववेदमन्त्रेश्च देवेन्द्रं समपूजयत्॥ ५॥ तदनन्तर वहाँ भगवान् अङ्गिराने दर्शन दिया और

अथर्ववेदके मन्त्रोंसे देवेन्द्रका पूजन किया ॥ ५ ॥

ततस्तु भगवानिन्द्रः संहृष्टः समपद्यत । वरं च प्रद्दौ तस्मै अथवाङ्गिरसे तदा ॥ ६ ॥

्रहससे भगवान् इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वाङ्गिरसको यह वर दिया—॥ ६ ॥

अथर्वाङ्गरसो नाम वेदेऽस्मिन् वैभविष्यति। उदाहरणमेतद्धि यशभागं च लप्स्यसे॥ ७॥

ं ब्रह्मन् ! आप इस अथर्ववेदमें अथर्वाङ्गिरस नामसे विख्यात होंगें और आपको यज्ञभाग भी प्राप्त होगा । इस विषयमें मेरा यह वचन ही उदाहरण (प्रमाण ) होगा'। ।।

एवं सम्पूज्य भगवानथर्वाङ्गिरसं तदा। ब्यसर्जयन्महाराज देवराजः शतकतुः॥८॥

महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार देवराज भगवान् इन्द्रने उससमय अथवां ज्ञिरसकी पूजा करके उन्हें विदा कर दिया।८।

सम्पूज्य सर्वोस्त्रिद्शानृपीश्चापि तपोधनान् । इन्द्रः प्रमुदितो राजन् धर्मेणापालयत् प्रजाः ॥ ९ ॥

राजन् ! इसके बाद सम्पूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्पियोंकी पूजा करके देवराज इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो धर्म-पूर्वक प्रजाका पालन करने लगे ॥ ९ ॥

एवं दुःखमनुप्राप्तिमन्द्रेण सह आर्यया। अज्ञातदासदच कृतः रात्रूणां वधकाङ्क्रया॥ १०॥

युधिष्ठिर ! इस प्रकार पत्नीसहित इन्द्रने बारंबार दुःख उठाया और रात्रुओंके बधकी इच्छासे अज्ञातवास भी किया ॥

नात्र मन्युस्त्वया कार्यो यत् क्लिष्टोऽसि महावने। द्रौपद्या सह राजेन्द्र आतृभिश्च महात्मभिः॥११॥

राजेन्द्र ! तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रीपदीके साथ महान् वनमें रहकर जो क्लेश सहन किया है, उसके लिये तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥

एवं त्वमि राजेन्द्र राज्यं प्राप्स्यसि भारत । वृत्रं हत्वा यथा प्राप्तः शकः कौरवनन्दन् ॥ १२॥

भरतवंशी कुरुकुलनन्दन महाराज !जैसे इन्द्रने हृत्रासुरको मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था। इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे ॥ १२ ॥

दुराचारइन्न नहुषो ब्रह्मद्विट् पापचेतनः। अगस्त्यशापाभिह्नतो विनष्टः शाश्वतीःसमाः॥ १३॥

एवं तव दुरात्मानः शत्रवः शत्रुसुद्न । क्षित्रं नाशं गमिष्यन्ति कर्णदुर्योधनादयः॥ १४॥

शत्रुसूदन ! दुराचारी, ब्राह्मणद्रोही और पापात्मा नहुप जिस प्रकार अगस्त्यके शापसे प्रस्त होकर अनन्त वर्षोंके लिये नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ ही विनाशके मुखमें चले जायँगे॥१३-१४॥

ततः सागरपर्यन्तां भोक्ष्यसे मेदिनीमिमाम् । भ्रात्तभिः सहितो चीर द्रौपद्या च सहानया ॥ १५ ॥

वीर ! तत्पश्चात् तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदीके साथ समुद्रोंसे घिरे हुए इस समस्त भूमण्डलका राज्य भोगोगे॥ उपाख्यानमिदं शक्तविजयं वेदसम्मितम्। राज्ञा व्युदेष्यनीकेषु श्लोतव्यं जयमिच्छता॥ १६॥

शतुर्जीकी सेना जब मोर्चा बाँधकर खड़ी हो। उस समय विजयकी अभिलापा रखनेवाले राजाको यह 'इन्द्रविजय' नामक वेदतुरुय उपाख्यान अवस्य सुनना चाहिये॥ १६॥

तसात् संश्रावयामि त्वां विजयं जयतां वर। संस्तूयमाना वर्धन्ते महात्मानो युधिष्टिर॥ १७॥

अतः विजयी वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें यह 'इन्द्र-विजय' नामक उपाख्यान सुनाया है; क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति-प्रशंसा की जाती है, तब वे मानवकी उन्नति करते हैं ॥ १७॥

क्षत्रियाणामभावोऽयं युधिष्ठिर महात्मनाम्। दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनबलेन च ॥ १८॥

युधिष्ठिर ! दुर्योधनके अगराधि तथा भीमसेन और अर्जुनके वलसे यह महामना क्षत्रियोंके संहारका अवसर उपस्थित हो गया है ॥ १८ ॥

आख्यानमिन्द्रविजयं य इदं नियतः पठेत्। धृतपाप्मा जितस्वर्गः परत्रेह च मोदते॥१९॥

जो पुरुष नियमपरायण हो इस इन्द्रविजयनामक उपाख्यानका पाठ करता है, वह पापरहित हो स्वर्गपर विजय पाता तथा इहलोक और परलोकमें भी सुखी होता है ॥१९॥ न चारिजं भयं तस्य नापुत्रो वा भवेन्नरः। नापदं प्राप्तुयात् कांचिद् दीर्घमायुश्च विन्दति। सर्वत्र जयमाप्नोति न कदाचित् पराजयम्॥ २०॥

वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रुजनित

भय नहीं सताता, उसपर कोई आपत्ति नहीं आती, बह दीर्घायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती है ॥ २०॥

वैशम्पायन उवाच

एवमाश्वासितो राजा शल्येन भरतर्षभ । पूजयामास विधिवच्छल्यं धर्मभृतां वरः ॥ २१ ॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं — भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! शस्यके इस प्रकार आश्वासन देनेपर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ २१ ॥

श्रुत्वा तु शल्यवचनं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 💉 प्रत्युवाच महावाहुर्भद्रराजमिदं : वचः॥ २२॥)

श्चर्यकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मद्रराजसे यह बचन बोले—॥ २२॥

भवान् कर्णस्य सारथ्यं करिष्यति न संशयः। तत्र तेजोवधः कार्यः कर्णस्यार्जुनसंस्तवः॥ २३॥

'मामाजी ! जब अर्जुनके साथ कर्णका युद्ध होगा, उस समय आप कर्णका सारथ्य करेंगे, इसमें संदाय नहीं है। उस समय आप अर्जुनकी प्रशंसा करके कर्णके तेज और उत्साहका नाहा करें ( यही मेरा अनुरोध है )' ॥ २३॥

शल्य उवाच

पवमेतत् करिष्यामि यथा मां सम्प्रभाषसे। यचान्यद्पि राक्ष्यामि तत् करिष्याम्यहं तव ॥ २४॥

राज्य वोले—राजन् ! तुम जैसा कह रहे हो, ऐसा ही करूँगा और भी ( तुम्हारे हितके लिये ) जो कुछ मुझसे हो सकेगा, वह सब तुम्हारे लिये करूँगा ॥ २४॥

वैशम्पायनं उवाच

ततस्वामन्त्र्य कौन्तेयाञ्छल्यो मद्राधिपस्तदा। जगाम सवलः श्रीमान दुर्योधनमरिदम॥२५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—शत्रुदमन जनमेजय ! तदनन्तर समस्त कुन्तीकुमारोंसे विदा लेकर श्रीमान् मद्रराज शब्य अपनी सेनाके साथ दुर्योधनके यहाँ चले गये॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि शल्यगमने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गन सेनोद्योगपर्वमें शल्यगमनविषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

# एकोनविंशोऽध्यायः

युधिष्टिर और दुर्योधनके यहाँ सहायताके लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षिप्त विवरण

वैशम्यायन उवाच

युयुधानस्ततो वीरः सात्वतानां महारथः। महता चतुरङ्गेण बलेनागाद् युधिष्ठिरम्॥१॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर सात्वतवंशके महारथी वीर युयुधान (सात्यिक ) विशास्त्र चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिरके पास आये ॥ १॥

तस्य योधा महावीर्या नानादेशसमागताः। नानाप्रहरणा वीराः शोभयाञ्चित्ररे वलम् ॥ २ ॥

उनके सैनिक बड़े पराक्रमी बीर थे। विभिन्न देशींसे उनका आगमन हुआ था। वे भाँति-भाँतिके अस्त्र-शस्त्र लिये उस सेनाकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ २॥

परश्यधैर्भिन्दिपालैः शूलतोमरमुद्ररैः। परिवर्षेष्टिभः पाशैः करवालैश्च निर्मलैः॥ ३॥ खङ्गकार्मुकनिर्व्यूहैः श्रारैश्च विविधैरि । तैलधौतैः मकाशद्भिस्तद्शोभत वै वलम्॥ ४॥

फरसे, भिन्दिपाल, शूल, तोमर, मुद्गर, परिघ, यष्टि, पाश, निर्मल तलवार, खर्ड्ड, धनुषसमूह तथा भाँति-भाँतिके बाणा आदि अस्त्र:शस्त्र तेलमें धुले होनेके कारण चमचमा रहे थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी॥ ३-४॥



तस्य मेघप्रकाशस्य सौवर्णैः शोभितस्य च। बभूव रूपं सैन्यस्य मेघस्येव सविद्युतः॥ ५॥

सात्यिकिकी वह सेना (हाथियोंके समूहके कारण तथा काली वदीं पहननेसे) मेवोंके समान काली दिखायी देती थी। सैनिकोंके सुनहरे आमूषणोंसे सुशोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी, मानो विजलियोंसिहत मेघोंकी घटा छा रही हो॥ ५॥

अक्षौहिणीतु सा सेना तदा यौधिष्ठिरं बलम्। प्रविश्यान्तर्दधे राजन् सागरं कुनदी यथा॥ ६॥

१. 'खंडग' दुधारी तंडवारको कहते है ।

राजन् ! वह एक अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिरकी विशाल बाहिनीमें समाकर उसी प्रकार विलीन हो गयी, जैसे कोई छोटी नदी समुद्रमें मिल गयी हो ॥ ६॥

तथैवाक्षौहिणीं गृह्य चेदीनामृषभो वली। धृष्टकेतुरुपागच्छत् पाण्डवानमितौजसः॥ ७॥

इसी प्रकार महावली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी पाण्डवोंके पास आये ॥ ७॥

मागधश्च जयत्सेनो जारासन्धिर्महाबलः। अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य धर्मराजमुपागमत्॥८॥

मागध वीर जयत्सेन और जरासंधका महाबली पुत्र सहदेव—ये दोनों एक अक्षौहिणी सेनाके साथ धर्मराज युधिष्ठिरके पास आये थे ॥ ८॥

तथैव पाण्ड्यो राजेन्द्र सागरानूपवासिभिः। वृतो वहुविधैगेँधैर्युधिष्टिरमुपागमत्॥ ९॥

राजेन्द्र ! इसी प्रकार समुद्रतटवर्ती जलप्राय देशके निवासी अनेक प्रकारके सैनिकोंसे घिरे हुए पाण्ड्यनरेश युधिष्ठिरके पक्षमें पधारे थे ॥ ९ ॥

तस्य सैन्यमतीवासीत् तस्मिन् बलसमागमे। प्रेक्षणीयतरं राजन् सुवेषं बलवत् तदा ॥१०॥

राजन् ! उस सैन्य-समागमके समय युधिष्ठिरकी सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित तथा प्रयल सेनाः जिसकी संख्या बहुत अधिक थीः देखने ही योग्य जान पड़ती थी ॥ १०॥

द्रुपदस्याप्यभूत् सेना नानादेशसमागतैः। शोभिता पुरुषैः सूरैः पुत्रैश्चास्य महारथैः॥११॥

द्वुपदकी सेना तो वहाँ पहलेसे ही उपस्थित थी। जो विभिन्न देशोंसे आये हुए श्रूरवीर पुरुषों तथा दुपदके महारथी पुत्रोंसे सुशोभित थी॥ ११॥

तथैव राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः। पर्वतीयैर्महीपालैः सहितः पाण्डवानियात्॥ १२॥

इसी प्रकार मत्स्यनरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पाण्डवोंकी सहायताके लिये प्रस्तुत थे ॥१२॥

इतरचेतश्च पाण्डूनां समाजग्मुर्महात्मनाम् । अक्षौद्विण्यस्तु सप्तैता विविधध्वजसंकुलाः ॥ १३ ॥ युयुत्समानाः कुरुभिः पाण्डवान् समहर्षयन् ।

महात्मा पाण्डवोंके पास इधर उधरसे सात अक्षीहिणी सेनाएँ एकत्र हुई थीं, जो नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे व्यास दिखायी देती थीं। ये सब सेनाएँ कौरवोंसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर पाण्डवोंका हर्ष बढ़ाती थीं।। १२६ ॥

तथैव धार्तराष्ट्रस्य हर्षे समभिवर्धयन् ॥ १४॥

भगदत्तो महीपालः सेनामश्लौहिणीं ददौ । तस्य चीनैः किरातैश्च काञ्चनैरिव संवृतम् ॥ १५ ॥ वभौ वलमनाधृष्यं कर्णिकारवनं यथा ।

इसी प्रकार राजा भगदत्तने दुर्योधनका हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान की । सुनहरे शरीरवाले चीन और किरात देशके योद्धाओंसे भरी हुई भगदत्तकी दुर्धर्ष सेना ( खिले हुए ) कनेरके जंगल-सी जान पड़ती थी ॥ १४-१५ है ॥

तथा भूरिश्रवाः शुरः शल्यश्च कुरुनन्दन ॥ १६ ॥ दुर्योधनमुपायातावक्षौहिण्या पृथक् पृथक् ।

कुरुनन्दन! इसी प्रकार सूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा श्राल्य पृथक्-पृथक् एक-एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनके पास आये ॥ १६३॥

कृतवर्मा च हार्दिक्यो भोजान्धकुकुरैः सह ॥ १७ ॥ अक्षौहिण्यैव सेनाया दुर्योधनमुपागमत्।

हृदिकपुत्र कृतवर्मा भी भोज, अन्धक तथा कुकुरवंशी वीरोंके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनके पास आया ॥ १७ है ॥

तस्य तैः पुरुषव्याचैर्वनमालाधरैर्वलम् ॥ १८॥ अशोभत यथा मत्तेर्वनं प्रक्रांडितैर्गजैः।

उन वनमालाधारी पुरुषसिंहोंसे कृतवर्माकी सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई, जैसे क्रीडापरायण मतवाले हाथियोंसे कोई (विशाल) वन शोभा पा रहा हो ॥ १८- ॥

जयद्रथमुखाश्चान्ये सिन्धुसौवीरवासिनः ॥ १९ ॥ आजग्मः पृथिवीपालाः कम्पयन्त इवाचलान्।

जयद्रथ आदि अन्य राजा, जो सिन्धु और सौवीरदेशके निवासी थे, पर्वतोंको कँपाते हुए-से दुर्योधनके पास आये ॥ तेषामश्लौहिणी सेना बहुला विवभौ तदा ॥ २० ॥ विध्यमानो वातेन बहुरूप स्वाम्बुदः।

उनकी वह एक अक्षौहिणी विशाल सेना उस समय हवासे उड़ाये जाते हुए अनेक रूपवाले मेघके समान प्रतीत होती थी ॥ २०३॥

सुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनैश्च राकैस्तथा ॥ २१ ॥ उपाजगाम कौरव्यमश्चौहिण्या विशाम्पते । तस्य सेनासमावायः रालभानामिवावभौ ॥ २२ ॥ स च सम्प्राप्य कौरव्यं तत्रैवानतर्द्धे तदा ।

राजन् ! कम्बोजनरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकोंके साथ एक अक्षेहिणों सेना लिये दुर्योधनके पास आया । उसका सैन्य-समूह टिड्डियोंके दल-सा जान पड़ता था । वह सारा सैन्य-समुदाय कौरव-सेनामें आकर विलीन हो गया ॥ तथा माहि'मतीवासी नीलो नीलायुधैः सह ॥ २३ ॥ महीपालो महावीर्यैर्दक्षिणापथवासिनाः।

इसी प्रकार माहिष्मती पुरीके निवासी राजा नील भी दक्षिण देशके रहनेवाले श्यामवर्णके शस्त्रघारी महापराक्रमी सैनिकोंके साथ दुर्योधनके पक्षमें आये ॥ २३५ ॥

आवन्त्यौ च महीपालौ महाबलसुसंवृतौ ॥ २४ ॥ अक्षौहिण्या च कौरन्यं दुर्योधनमुपागतौ।

अवन्तीदेशके दोनों राजा विन्द और अनुविन्द भी पृथक् पृथक् एक अक्षौहिणी सेनासे घिरे हुए दुर्योधनके पास आये ॥ २४ ई ॥

केकयाश्च नरव्याद्याः सोदर्याः पञ्च पार्थिवाः ॥ २५ ॥ संहर्षयन्तः कौरव्यमक्षौहिण्या समाद्रवन् ।

केकयदेशके पुरुषिह पाँच नरेश, जो परस्पर सगे माई थे, दुर्योधनका हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षीहिणी सेनाके साथ आ पहुँचे ॥ २५३ ॥

ततस्ततस्तु सर्वेषां भूमिपानां महात्मनाम् ॥ २६ ॥ तिस्रोऽन्याः समवर्तन्त वाहिन्यो भरतर्षभ ।

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर इधर-उधरसे समस्त महामना नरेशों-की तीन अक्षीहिणी सेनाएँ और आ पहुँचीं ॥ २६३॥

एवमेकादशावृत्ताः सेना दुर्योधनस्य ताः॥ २७॥ युयुन्समानाःकौन्तेयान् नानाध्वजसमाकुलाः।

इस प्रकार दुर्योधनके पाससव मिलाकर ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र हो गर्यों जो भाँति-भाँतिकी ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित थीं और कुर्न्त कुमारोंसे युद्ध करनेका उत्साह रखती थीं ॥ २७६ ॥

न हास्तिनपुरे राजन्नवकाशोऽभवत् तदा ॥ २८॥ राज्ञां खवलमुख्यानां प्राधान्येनापि भारत।

राजन् ! दुर्योधनंकी अपनी सेनाके जो प्रधान-प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरनेके लिये इस्तिनापुरमें स्थान नहीं रह गया था ॥ २८३ ॥

ततः पञ्चनदं चैव कृत्स्नं च कुरुजाङ्गलम् ॥ २९ ॥ तथा रोहितकारण्यं मरुभूमिश्च केवला । अहिच्छत्रं कालकूटं गङ्गाकूलं च भारत ॥ ३० ॥ वारणं वाटधानं च यामुनश्चैव पर्वतः । एष देशः सुविस्तीर्णः प्रभूतधनधान्यवान् ॥ ३१ ॥

इसलिये भारत ! पञ्चनद प्रदेश, सम्पूर्ण कुरुजाङ्गल देश, रोहितकवन (रोहतक), समस्त मरुभूमि, अहिच्छन्न, कालकूट, गङ्गातट, वारण, वाटधान तथा यामुनपर्वत—यह प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न मुविस्तृत प्रदेश कौरवोंकी सेनासे भलीभाँति घर गया ॥ वभ्रव कौरवेयाणां बलेनातीव संवृतः। तत्र सैन्यं तथा युक्तं द्दर्श स पुरोहितः ॥ ३२ ॥ यः स पाञ्चालराजेन प्रेषितः कौरवान् प्रति ॥ ३३ ॥

पाञ्चालराज द्रुपदने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणको कौरवींके पास भेजा था, उन्होंने वहाँ पहुँचकर उस विशाल सेनाके जमावको देखा॥ ३२-३३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितसैन्यदर्शने एकोनविंशोऽध्यायः॥ १९॥

इस प्रकार श्रीनहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्यागपर्वमें पुरोहितके द्वारा सेन्यदर्शनविषयक उत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥

# ( संजययानपर्व )

# विंशोऽध्यायः

## द्वपदके पुरोहितका कौरवसभामें भाषण

वैशम्पायन उवाच

स च कौरव्यमासाद्य द्रुपदस्य पुरोहितः। सत्कृतो धृतराष्ट्रेण भीष्मण विदुरेण च॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! तदनन्तर दुपदके पुरोहित कौरवनरेशके पास पहुँचकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुरजीद्वारा सम्मानित हुए ॥ १ ॥ सर्वे कौशल्यमुक्तवाऽऽदौपृष्ट्वा चैवमनामयम् । सर्वसेनाप्रणेतृणां मध्ये वाक्यमुवाच ह ॥ २ ॥

उन्होंने पहले (अपने पक्षके लोगोंका) सारा कुशल-समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदिके स्वास्थ्यका समाचार पूछा, फिर सम्पूर्ण सेनानायकोंके समक्ष इस प्रकार कहा—॥ २॥ सर्वेर्भवद्भिर्विदितो राजधर्मः सनातनः। वाक्योपादानहेतोस्त वस्थामि विदिते सति॥ ३॥

अप सब लोग सनातन राजधर्मको अच्छी तरह जानते हैं। जाननेपर भी स्वयं इसलिये कुछ कह रहा हूँ कि अन्तमें कुछ आपलोगोंके मुलसे भी सुननेका अवसर मिले॥ ३॥ भूतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च सुतावेकस्य विश्वतौ। तयोः समानं द्रविणं पैतृकं नात्र संदायः॥ ४॥ भूतराष्ट्रस्य ये पुत्राः प्राप्तं तैः पैतृकं वसु। ५॥ पाण्डुप्ताः कथं नाम न प्राप्ताः पैतृकं वसु॥ ५॥

'राजा धृतराष्ट्र तथा पाण्डु दोनों एक ही पिताके सुविख्यात पुत्र हैं। पैतृक सम्पत्तिमें दोनोंका समान अधिकार है, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। धृतराष्ट्रके जो पुत्र हैं, उन्होंने तो पैतृक धन प्राप्त कर लिया, परंतु पाण्डवोंको वह पैतृक सम्पत्ति क्यों न प्राप्त हो?॥ ४-५॥

पवंगते पाण्डवेयैविंदितं वः पुरा यथा। न प्राप्तं पैतृकं द्रव्यं धृतराष्ट्रेण संवृतम्॥ ६॥

'धृतराष्ट्रने सारा धन अपने अधिकारमें कर लिया; इसलिये पाण्डुपुत्रोंको पैतृक धन नहीं मिला है, यह बात आपलोग पहलेसे ही जानते हैं ॥ ६॥ प्राणान्तिकरप्युपायैः प्रयतिद्वरनेकशः। रोपवन्तो न शकिता नेतुं वै यमसादनम्॥ ७॥

'उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र-पुत्रोंने प्राणान्तकारी उपार्योद्वारा अनेक बार पाण्डवोंको नष्ट करनेका प्रयत्न किया; परंतु इनकी आयु शेष थी, इसिलये वे इन्हें यमलोक न पहुँचा सके ॥ ७ ॥

पुनश्च वर्धितं राज्यं खबळेन महात्मभिः। छन्ननापद्दतं श्चद्रैर्घार्तराष्ट्रैः ससौबळैः॥ ८॥

'फिर महात्मा पाण्डवींने अपने बाहुबल्ले नृतन राज्यकी प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया; परंतु राकुनिसहित क्षुद्र धृतराष्ट्रपुत्रींने जूएमें छल-कपटका आश्रय ले उसका इरण कर लिया।। ८॥

तद्प्यनुमतं कर्म यथायुक्तमनेन वै। वासिताश्च महारण्ये वर्षाणीह त्रयोदश॥ ९॥

'तत्पश्चात् धृतराष्ट्रने भी उस चूतकर्मका अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया, उसके अनुसार् पाण्डव महान् वनमें तेरह वर्गीतक अनिवास करनेके लिये विवश हुए ॥ ९॥

सभायां क्लेशितैवींरैः सहभार्ये स्तथा भृशम् । 🥠 🦠 अरण्ये विविधाः क्लेशाः सम्प्राप्तास्तैः सुदारुणाः॥ १०॥

प्यत्नीसहित् वीर पाण्डवोंको कौरव-सभामें भारी क्लेश पहुँचाया गया तथा वनमें भी उन्हें नाना प्रकारके भयंकर, कष्ट भोगने पड़े ॥ १० ॥

तथा विराटनगरे योन्यन्तरगतैरिव। प्राप्तः परमसंक्रेशो यथा पापैर्महात्मिः॥ ११॥

'इतना ही नहीं, दूसरी योनिमें पड़े हुए पापियोंकी' तरह विराटनगरमें भी इन महात्माओंको महान् क्लेश सहन करना पड़ा है ॥ ११॥

# बारह वर्षका बनवास एवं एक वर्षका अज्ञातवास दोनों मिळाकर तेरह वर्ष समझने चाहिये। ते सर्वे पृष्ठतः कृत्वा तत् सर्वे पूर्विकिल्बिषम् । सामैव कुरुभिः सार्धिमच्छन्ति कुरुपुङ्गवाः ॥ १२ ॥

पहलेके किये हुए इन सब अत्याचारोंको भुलाकर वे कुरुश्रेष्ठ पाण्डव अब भी इन कौरवोंके साथ मेल-जोल ही रखना चाहते हैं ॥ १२॥

तेषां च वृत्तमाशाय वृत्तं दुर्योधनस्य च । अनुनेतुमिहार्हन्ति धार्तराष्ट्रं सुहुज्जनाः ॥ १३ ॥

'पाण्डवोंके आचार-व्यवहारको तथा दुर्योधनके बर्तावको जानकर (उभयपक्षका हित चाहनेवाले) सुहृदोंका यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधनको समझावें॥ १३॥

न हि ते विग्रहं वीराः कुर्वन्ति कुरुभिः सह। अविनारोन लोकस्य काङ्कन्ते पाण्डवाः सकम्॥ १४॥

'वीर पाण्डव कौरवोंके साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे जनसंहार किये विना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं।।१४॥ यश्चापि धार्तराष्ट्रस्य हेतुः स्याद् विग्रहं प्रति।

स च हेतुर्न मन्तव्यो बलीयांसस्तथा हि ते ॥ १५ ॥ 'दुर्योधन जिस हेतुको सामने रखकर युद्धके लिये उत्सुक है, उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिये; क्योंकि पाण्डव इन कौरवोंसे अधिक बलिष्ठ हैं ॥ १५ ॥

अक्षौहिण्यश्च सप्तेत्र धर्मपुत्रस्य संगताः । युयुत्समानाः कुरुभिः प्रतीक्षनते ऽस्य शासनम्॥ १६॥

'धर्मपुत्र युधिष्ठिरके पास सात अक्षौहिणी सेनाएँ भी एकत्र हो गयी हैं, जो कौरवोंके साथ युद्धकी अभिलाषा रखकर उनके आदेशभरकी प्रतीक्षा कर रही हैं॥ १६॥ अपरे पुरुषव्याद्याः सहस्राक्षौहिणीसमाः। सात्यिकर्भीमसेनश्च यमौ च सुमहावलौ॥१७॥

'इसके सिवा सात्यिकिः भीमसेन तथा महाबली नकुल-सहदेव आदि जो दूसरे पुरुष्टिंह बीर हैं, वे अकेले हजार अक्षीहिणी सेनाओंके समान हैं ॥ १७॥

एकाद्रशैताः पृतना एकतश्च समागताः। एकतश्च महाबाद्ववेद्वरूपी धनंजयः॥१८॥

भ्ये कौरवींकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ एक ओरसे आवें और दूसरी ओर देवल अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हों, तो वे अकेले ही इन सबके लिये पर्याप्त हैं ॥१८॥ यथा किरीटी सर्वाभ्यः सेनाभ्यो व्यतिरिच्यते।

प्रवमेव महावाहुर्वासुदेवो महाद्युतिः ॥ १९ ॥
'जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओंसे
बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महावाहु श्रीकृष्ण
भी हैं ॥ १९ ॥

वहुलत्वं च सेनानां विक्रमं च किरीटिनः। बुद्धिमत्त्वं च कृष्णस्य बुद्ध्वा युध्येत को नरः॥ २०॥

'युधिष्ठिरकी सेनाओंके बाहुत्य, किरीटधारी अर्जुनके पराक्रम तथा भगवान् श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ताको जान हेनेपर कौन मनुष्य पाण्डवोंके साथ युद्ध कर सकता है ! ॥ २०॥

ते भवन्तो यथाधर्म यथासमयमेव च । प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं मा वः कालोऽत्यगाद्यम् ॥ २१ ॥

'अतः आपलोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डवोंको उनका आधा राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दीजिये। कहीं ऐसा न हो कि यह सुन्दर अवसर आपलोगोंके हाथसे निकल जाय'॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सञ्जययानपर्वणि पुरोहितयाने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें पुरोहितकी यात्राविषयक वीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

### एकविंशोऽध्यायः

भीष्मके द्वारा द्वपदके पुरोहितकी बातका समर्थन करते हुए अर्जुनकी प्रशंसा करना, इसके विरुद्ध कर्णके आक्षेपपूर्ण वचन तथा धृतराष्ट्रद्वारा भीष्मकी बातका समर्थन करते हुए द्तको सम्मानित करके विदा करना

वैशम्पायन उवाच तस्य तद् वचनं श्रुत्वा प्रज्ञावृद्धो महाद्युतिः। सम्पूज्येनं यथाकालं भीष्मो वचनमत्रवीत् ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी कहते हें—जनमेजय ! पुरोहितकी

ें १. यहाँ अनेक रूपधारी शब्दका यह तात्पर्य है कि अर्जुन इतने नेगसे युद्ध करते थे कि ने रणभूमिमें अनेक-से दिखायी देते थे। द्रोणपर्वके ८९ वें अध्यायमें युद्धके प्रसंगमें ऐसा वर्णन भी मिलता है——

अयं पार्थः कुतः पार्थ एष पार्थ इति प्रभो । तव सैन्गेषु योधानां पार्धभूनिमवाभवत् ॥ अन्योन्यमपि चाजन्तुरात्मानमपि चापरे । पार्थभूतममन्यन्त जगत् वाहेन मोहिताः ॥

महाराज ! आपके सेनिकों को सब ओर अर्जुन-ही-अर्जुन दिखायी देते थे। वे दार-नार अर्जुन यह है, अर्जुन कहां है ? अर्जुन वह खड़ा है ? इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रममें पड़कर उनमेंसे कोई-कोई तो आपसमें और कोई अपनेपर ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय काक के वशीभृत हो वे सारे संसारको अर्जुनमय ही देखने छगे थे।

यह बात सुनकर बुद्धिमें बढ़े-चढ़े महातेजस्वी भीष्मने समय-के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा—॥ १॥

### दिष्टया कुशिलनः सर्वे सह दामोदरेण ते। दिष्टया सहायवन्तश्च दिष्टया धर्मे च ते रताः॥ २॥

'ब्रह्मन् ! सब पाण्डव भगवान् श्रीकृष्णके साथ सकुराल हैं, यह सौभाग्यकी वात है । उनके बहुतसे सहायक हैं और वे धर्ममें भी तत्वर हैं, यह और भी सौभाग्य तथा हर्षका विषय है ॥ २ ॥

#### दिष्टयाच संधिकामास्ते भ्रातरः कुरुनन्दनाः । दिष्टयान युद्धमनसः पाण्डवाः सह वान्धवैः ॥ ३ ॥

'कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले पाँचों भाई पाण्डव सन्धिकी इच्छा रखते हैं, यह सौभाग्यका विषय है। वे अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ युद्धमें मन नहीं लगा रहे हैं, यह भी सौभाग्यकी वात है॥ ३॥

### भवता सत्यमुक्तं तु सर्वमेतन्न संशयः। अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं ब्राह्मण्यादिति मे मतिः॥ ४ ॥

'आपने जितनी बार्तें कही हैं, वे सब सत्य हैं; इसमें संशय नहीं है। परंतु आपकी बार्ते बड़ी तीखी हैं। यह तीक्ष्णता ब्राह्मण-स्वभावके कारण ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है ॥ ४॥

### असंशयं क्लेशितास्ते वने चेह च पाण्डवाः । प्राप्ताश्च धर्मतः सर्वे पितुर्धनमसंशयम् ॥ ५ ॥

्नि:संदेह पाण्डवोंको वनमें और यहाँ भी कष्ट उठाना पड़ा है। उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति पानेका अधिकार प्राप्त हो चुका है; इसमें भी कोई संशय नहीं है। ५।

### किरीटी वलवान पार्थः कृतास्त्रश्च महारथः। को हि पाण्डुसुतं युद्धे विषहेत धनंजयम्॥ ६॥

कुन्तीपुत्र किरीटधारी महारथी अर्जुन वलवान् तथा अस्त्रविद्यामें निपुण हैं । कौन ऐसा वीर है, जो युद्धमें पाण्डपुत्र अर्जुनका वेग सह सके १ ॥ ६ ॥

### अपि वज्रधरः साक्षात् किमुतान्ये धनुर्भृतः। त्रयाणामपि लोकानां समर्थे इति मे मितः॥ ७॥

'साक्षात् वज्रधारी इन्द्र भी युद्धमें उनका सामना नहीं कर सकते; फिर दूसरे धनुधरींकी बात ही क्या है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोकोंका सामना करनेमें समर्थ हैं' ॥ ७॥

#### भीष्मे ब्रुवित तद् वाक्यं धृष्टमाक्षिण्य मन्युना । दुर्योधनं समालोक्य कर्णो वचनमत्रवीत् ॥ ८ ॥

भीष्मजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि कर्णने दुर्योधन-की ओर देखकर कोधसे भृष्टतापूर्वक आक्षेप करते हुए (भीष्मजीके कथनकी अवहेलना करके) यह बात कही —॥८॥



### न तत्राविदितं ब्रह्मँखोके भूतेन केनचित्। पुनरुक्तेन किं तेन भाषितेन पुनः पुनः॥ ९॥

'ब्रह्मन् ! इस लोकमें जो घटना बीत चुकी है, वह किसीको अज्ञात नहीं है, उसको दोहरानेसे या वारंबार उस-पर भाषण देनेसे क्या लाभ है ! ॥ ९ ॥

### दुर्योधनार्थे शकुनिच्रंते निर्जितवान् पुरा। समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः॥१०॥

प्पहलेकी बात है, शकुनिने दुर्योधनके लिये पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको सूत-क्रीडामें परास्त किया था और वे उस जूएकी शर्तके अनुसार बनमें गये थे ॥ १०॥

### स तं समयमाधित्य राज्यं नेच्छति पैतृकम् । वलमाधित्य मत्स्यानां पञ्चालानां च मूर्खवत्॥ ११ ॥

्युधिष्ठिर उस शर्तका पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं है । वे तो मूर्खोंकी भाँति मत्स्य और पाञ्चाल देशकी सेनाके भरोसे राज्य लेना चाहते हैं ॥ ११ ॥

#### दुर्योधनो भयाद् विद्वन् न दद्यात् पादमन्ततः । धर्मतस्तु महीं कृत्स्नां प्रद्याच्छत्रवेऽपि च ॥ १२ ॥

विद्वन् ! दुर्योधन किसीके भयसे अपने राज्यका आधा कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे; परंतु धर्मानुसार तो वे शत्रुको भी समूची पृथ्वीतक दे सकते हैं ॥ १२ ॥ यदि काङ्क्षन्ति ते राज्यं पितृपैतामहं पुनः। यथाप्रतिश्चं कालं तं चरन्तु वनमाश्चिताः॥ १३॥

यदि पाण्डव अपने वाप-दादोंका राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व-प्रतिशाके अनुसार उतने समयतक पुनः वनमें निवास करें ॥ १३॥

ततो दुर्योधनस्याङ्के वर्तन्तामकुतोभयाः । अधार्मिकीं तु मा वुद्धि मौर्ख्यात् कुर्वन्तु केवलात् ॥१४॥

तत्पश्चात् वे दुर्योधनके आश्रयमें निर्भय होकर रह सकते हैं। केवल मूर्खतावश वे अपनी बुद्धिको अधर्मपरायण न बनावें।१४। अथ ते धर्ममुत्सुज्य युद्धमिच्छन्ति पाण्डवाः।

यदि पाण्डव धर्मको त्यागकर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरोंसे मिड़नेपर मेरी बात याद करेंगे॥ १५॥

आसाद्येमान कुरुश्रेष्ठान सारिष्यन्ति वची मम ॥ १५ ॥

भीष्म उवाच

किं नु राधेय वाचा ते कर्म तत् सार्तुमईसि। एक एव यदा पार्थः पड्रथाञ्जितवान् युधि॥ १६॥

भीष्मजी बोले—राधानन्दन ! तू- जो इस प्रकार वढ़-बढ़कर बातें बनाता है, इससे क्या होगा ? तुझे पार्थका वह पराक्रम याद करना चाहिये, जब कि विराटनगरके युद्धमें उन्होंने अकेले ही सम्पूर्ण सेनासहित छः अतिरिधयोंको जीत लिया था॥ १६॥

बहुशो जीयमानस्य कर्म दृष्टं तदैव ते।
न चेदेवं करिष्यामो यद्यं ब्राह्मणोऽब्रवीत्।
ध्रुवं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांसुकान्॥ १७॥
तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था। जब कि

अनेक बार उनके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा । इन ब्राह्मणदेवताने जो कुछ कहा है, यदि इमलोग तद-नुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि युद्धमें पाण्डु-नन्दन अर्जुनके हाथसे आहत होकर हमें धूल खानी पड़ेगी ॥ १७॥

वैशम्पायन उवाच

धृतराष्ट्रस्ततो भीष्ममनुमान्य प्रसाद्य च। अवभृत्स्यं च राधेयमिदं वचनमत्रवीत्॥ १८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर धृतराष्ट्रने कर्णको डाँटकर भीष्मजीका सम्मान किया और उन्हें राजी करके इस प्रकार कहा—॥ १८॥

असाद्धितं वाष्यमिदं भीष्मः शान्तनवोऽत्रवीत्। पाण्डवानां हितं चैव सर्वस्य जगतस्तथा॥१९॥

'शान्तनुनन्दन भीष्मने हमारे लिये यह हितकर बात कही है । इसमें पाण्डवोंका तथा सम्पूर्ण जगत्का भी हित है।। १९॥

चिन्तयित्वा तु पार्थेभ्यः प्रेवयिष्यामि संजयम् । स भवान् प्रति यात्वद्य पाण्डवानेवमा चिरम् ॥ २०॥

'ब्रह्मन्! अब मैं कुछ सोच-विचारकर पाण्डवोंके पास संजयको भेजूँगा। आप पुनः पाण्डवोंके पास ही पधारें विलम्ब न करें'॥ २०॥

स तं सत्कृत्य कौरव्यः प्रेषयामास पाण्डवान् । सभामध्ये समाहृय संजयं वाक्यमव्रवीत् ॥ २१ ॥

तदनन्तर राजा धृतराष्ट्रने उन ब्राह्मणका सकार करके उन्हें पाण्डवोंके पास वापस भेजा और सभामें संजयको बुलाकर यह बात कही ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि पुरोहितयाने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें पुरोहितकी यात्राविषयक ।क्कीसवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ २१ ॥

### द्वाविंशोऽध्यायः

9¢)00=00(>0

वृतराष्ट्रका संजयसे पाण्डवोंके प्रभाव और प्रतिभाका वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पाण्डवोंके पास भेजना

घृतराष्ट्र उवाच

प्राप्तानाहुः संजय पाण्डुपुत्राजुपप्रव्ये तान् विज्ञानीहि गत्वा।
अज्ञातरात्रुं च सभाजयेथा
दिष्ट्याऽऽनह्य स्थानसुपस्थितस्त्वम् ॥ १ ॥
धृतराष्ट्रने कहा—संजय ! लोग कहते हैं कि पाण्डव
उपप्लब्य नामक स्थानमें आ गये हैं। तुम वहाँ जाकर उनका

समाचार जानो । अजातशत्रु युधिष्ठिरसे आदरपूर्वक मिलकर कहनाः सौभाग्यकी वात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य स्थानपर आ पहुँचे हैं ॥ १॥

> सर्वान् वदेः संजय खिस्तमन्तः कृच्छ्रं वासमतदहीन् निरुष्य। तेषां शान्तिर्विद्यतेऽसासु शीघ्रं मिथ्यापेतानामुपकारिणां सताम् ॥ २॥

संजय ! सब पाण्डवोंसे कहना कि हमलोग सकुशल हैं। पाण्डवलोग मिथ्यासे दूर रहनेवाले, परोपकारी तथा साधुपुरुष हैं। वे बनवासका कष्ट भोगनेयोग्य नहीं थे, तो भी उन्होंने वनवासका नियम पूरा कर लिया है। इतनेपर भी हमारे ऊपर उनका कोच शीघ ही शान्त हो गया है।। २।।

नाहं कचित् संजय पाण्डवानां

मिध्यावृत्तिं काञ्चन जात्वपर्यम्।
सर्वो श्चियं द्यातमवीर्येण लब्धां
पर्याकार्षुः पाण्डवा मह्यमेव॥३॥
संजय! मैंने कभी कहीं पाण्डवोंने थोड़ी-सी भी मिध्या
वृत्ति नहीं देखी है। पाण्डवोंने अपने पराक्रमसे प्राप्त हुई
सारी सम्पत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी॥३॥

दोवं होषां नाध्यगच्छं परीच्छन् नित्यं कंचिद् येन गर्हेय पार्थान्। धर्मार्थाभ्यां कर्म कुर्वन्ति नित्यं सुखिबे नानुरुध्यन्ति कामात्॥ ४॥

मैंने सदा हूँढ़ते रहनेपर भी कुन्तीपुत्रोंका कोई ऐसा दोष नहीं देखा है, जिससे उनकी निन्दा करूँ। वे सदा घर्म और अर्थके लिये ही कर्म करते हैं, कामनावश मानसिक प्रीति और स्त्री-पुत्रादि प्रिय वस्तुओं में नहीं फँसते हैं—काम-भोगमें आसक होकर धर्मका परित्याग नहीं करते हैं ॥ ४॥

धर्म शीतं श्चित्विषासे तथैव निद्रां तन्द्रीं कोधहर्षों प्रमादम् । धृत्या चैव प्रश्नया चाभिभूय धर्मार्थयोगात् प्रयतन्ति पार्थाः ॥ ५ ॥

पाण्डव धाम-शीतः भूख-प्यासः निद्रा-तन्द्राः कोध-हर्ष तथा प्रमादको धैर्य एवं विवेकपूर्ण बुद्धिके द्वारा जीतकर धर्म और अर्थके लिये ही प्रयक्तशील बने रहते हैं ॥ ५ ॥

> त्यजन्ति मित्रेषु धनानि काले न संवासाजीर्यति तेषु मैत्री। यथार्हमानार्थकरा हि पार्थी-स्तेषां द्वेष्टानास्त्याजमीढस्य पक्षे॥ ६॥

अन्यत्र पापाद् विषमान्मन्दवुद्धेदुर्योधनात् क्षुद्रतराच्च कर्णात् ।
(पुत्रो मह्यं मृत्युवशं जगाम
दुर्योधनः संजय रागवुद्धिः ।
भागं हर्तुं घटते मन्दवुद्धिमहात्मनां संजय दीप्ततेजसाम् ॥ )
तेषां हीमौ हीनसुखित्रयाणां
महात्मनां संजनयतो हि तेजः ॥ ७ ॥

वे समय पड़नेपर मित्रोंको उनकी सहायताके लिये धन देते हैं। दीर्घकालिक प्रवाससे भी उनकी मैत्री क्षीण नहीं होती है। कुन्तीके पुत्र सबका यथायोग्य सत्कार करनेवाले हैं। अजमीदवंशी हम कौरबोंके पक्षमें पापी, वेईमान तथा मन्द-वृद्धि दुर्योघन एवं अत्यन्त क्षुद्र स्वभाववाले कर्णको छोड़कर दूसरा कोई भी उनसे देष रखनेवाला नहीं है। संजय! मेरा पुत्र दुर्योघन कालके अधीन हो गया है; क्योंकि उसकी बुद्धि रागसे दूषित है। वह मूर्ख अत्यन्त तेजस्वी महात्मा पाण्डवोंके स्वत्वको दवा लेनेकी चेष्ठा कर रहा है। केवल दुर्योघन और कर्ण ही मुख और प्रियजनोंसे बिछुड़े हुए महामना पाण्डवोंके मनमें क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं॥ ६-७॥

उत्थानवीर्यः सुस्रमेधमानो दुर्योघनः सुकृतं मन्यते तत्। तेषां भागं यच मन्येत वालः शक्यं हर्तुं जीवतां पाण्डवानाम् ॥ ८॥

दुर्योधन आरम्भमें ही पराक्रम दिखानेवाला है। (अन्ततक उसे निभा नहीं सकताः ) क्योंकि वह सुखमें ही पलकर बड़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पाण्डवोंके जीते-जी उनका भाग हर लेना सरल समझता है। इतना ही नहीं। वह इस कुकर्मको उत्तम कर्म भी मानने लगा है। ८।।

यस्यार्जुनः पदवीं केशवश्च वृकोदरः सात्यकोऽजातशत्रोः। माद्रीपुत्री संजयाश्चापि यान्ति पुरायुद्धात्साधुतस्य प्रदानम्॥ ९॥

अर्जुन, भगवान् श्रीकृष्ण, भीमसेन, खात्यिक, नकुल, सहदेव और सम्पूर्ण सञ्जयवंशी वीर जिनके पीछे चलते हैं, उन युधिष्ठिरको युद्धके पहले ही उनका राज्यभाग दे देनेमें भलाई है ॥ ९ ॥

स होवैकः पृथिवीं सन्यसानी
गाण्डीवधन्वा प्रणुदेद् रथस्यः।
तथा जिल्णुः केशवोऽप्यप्रभृष्यो
लोकत्रयस्याधिपतिर्महान्मा ॥ १० ॥
तिष्ठेत कस्तस्य मर्त्यः पुरस्ताद्
यः सर्वछोकेषु वरेण्य एकः।
पर्जन्यघोषान् प्रवपन्छरौकान्
पतक्रसङ्घानिव शीष्ठवेगान्॥ ११ ॥

गाण्डीवधारी सन्यसाची अर्जुन रथमें बैटकर अकेले ही सारी पृथ्वीको जीत सकते हैं। इसी प्रकार विजयशील एवं दुर्घर्ष महात्मा श्रीकृष्ण भी तीनों लोकोंको जीतकर उनके अधिपति हो सकते हैं। जो समस्त लोकोंमें एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, जो मेध-गर्जनाके समान गम्भीर शब्द करनेवाले तथा टिड्डियोंके दलकी माँति तीत्र वेगसे चलनेवाले बाण-समृहोंकी वर्षा करते हैं, उन वीरवर अर्जुनके सामने कौन मनुष्य ठहरं सकता है ? ॥ १०-११॥

दिशं ह्यदीचीमपि चोत्तरान् कुरून्
गाण्डीवधन्वैकरथो जिगाय।
धनं चैषामाहरत् सन्यसाची
सेनानुगान् द्रविडांइचैव चक्रे॥१२॥

गाण्डीव धनुष धारण करके एकमात्र रथपर आरूढ़ हो सव्यसाची अर्जुनने न केवल उत्तर दिशापर विजय पायी थीं अपितु उत्तर कुरुदेशको भी जीत लिया था और उन सबकी धन-सम्पत्ति जीतकर ले आये थे। उन्होंने द्रविडोंको भी जीतकर अपनी सेनाका अनुगामी बनाया था।। १२।।

यश्चैव देवान् खाण्डवे सव्यसाची गाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान् । उपाहरत् पाण्डवो जातवेदसे यशो मानं वर्धयन् पाण्डवानाम् ॥१३॥

गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले पाण्डुपुत्र सव्यसाची अर्जुन वे ही हैं, जिन्होंने खाण्डववनमें इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवताओंपर विजय पायी थी और पाण्डवोंके यश तथा सम्मानकी वृद्धि करते हुए अग्निदेवको वह वन उपहारके रूपमें अर्पित किया था ॥

गदासृतां नास्ति समोऽत्र भीमा-द्धस्त्यारोहो नास्ति समश्च तस्य । रथेऽर्जुनादाहुरहीनमेनं वाह्वोर्बलेनायुतनागवीर्यम् ॥१४॥

गदाधारियोंमें इस भूतलपर भीमसेनके समान दूसरा कोई नहीं है और न उनके-जैसा कोई हाथीसबार ही है। रथमें वैठकर युद्ध करनेकी कलामें भी वे अर्जुनसे कम नहीं बताये जाते हैं और बाहुबलमें तो वे दस हजार हाथियोंके समान शक्ति-शाली हैं।। १४।।

सुशिक्षितः इतवैरस्तरस्वी दहेत् क्षुद्रांस्तरसा धार्तराष्ट्रान् । सदात्यमपीं न बलात् स शक्यो युद्धे जेतुं वासवेनापि साक्षात् ॥१५॥

अस्त्र-विद्यामें उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है । वे बड़े वेगशाली वीर हैं । उनके साथ मेरे पुत्रोंने वैर ठान रक्खा है और वे सदा अत्यन्त अमर्पमें भरे रहते हैं; अतः यदि युद्ध हुआ तो भीमसेन मेरे क्षुद्र स्वभाववाले पुत्रोंको वेगपूर्वक ( अपनी कोपाग्निसे ) जलाकर भस्म कर देंगे । साक्षात् इन्द्र भी उन्हें युद्धमें वलपूर्वक परास्त नहीं कर सकते ॥ १५ ॥

सुचेतसौ विलनी शीब्रहस्तौ
सुशिक्षितौ भातरौ फाल्गुनेन।
स्थेनौ यथा पक्षिप्गान् रुजन्तौ
माद्रीपुत्रौ शेपयेतां न शत्रून्॥१६॥
माद्रीनन्दन नकुल और सहदेव भी ग्रुद्धचित्त और

वलवान् हैं। अस्त्र-संचालनमें उनके हाथोंकी फ़र्ती देखने ही योग्य है। स्वयं अर्जुनने अपने उन दोनों भाइयोंको युद्धकी अच्छी शिक्षादी है। जैसे दो वाज पिक्षयोंके समुदायको (सर्वथा) नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओंसे भिड़कर उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते ॥ १६॥

पतद् बलं पूर्णमस्माकमेवं
यत् सत्यं तान् प्राप्य नास्तीति मन्ये।
तेषां मध्ये वर्तमानस्तरस्वी
धृष्टबुम्नः पाण्डवानामिहैकः ॥१७॥
सहामात्यः सोमकानां प्रवर्हः
संत्यकात्मा पाण्डवार्थे श्रुतो मे।
अजातशत्रुं प्रसहेत कोऽन्यो

येषां स स्यादम्रणीर्विष्णसिंहः ॥१८॥

यह ठीक है कि इमारी सेना सब प्रकारसे परिपूर्ण है तथापि मेरा यह विश्वास है कि यह पाण्डवोंका सामना पड़नेपर नहींके वरावर है। पाण्डवोंके पक्षमें धृष्टद्युम्न नामसे प्रसिद्ध एक बलवान् योद्धा है, जो सोमकवंशका श्रेष्ठ राजकुमार है। मैंने सुना है, उसने पाण्डवोंके लिये मिन्त्रयोंसिहत अपने शरीरको निछावर कर दिया है। जिन अजातशत्रु युधिष्ठिरके अगुआ अथवा नेता वृष्णिवंशके सिंह भगवान् श्रीकृष्ण हैं, उनका वेग दूसरा कौन सह सकता है ?॥ १७-१८॥

सहोषितश्चरितार्थो वयःस्थो मात्स्येयानामधिपो वै विराटः। स वै सपुत्रः पाण्डवार्थे च शश्वद् युधिष्ठरं भक्त इति श्रुतं मे ॥१९॥

मत्स्यदेशके राजा विराट भी अपने पुत्रोंके साथ पाण्डवों-की सहायताके लिये सदा उद्यत रहते हैं। मैंने सुना है कि वे युधिष्ठिरके बड़े भक्त हैं। कारण यह है कि अज्ञातवासके समय वे युधिष्ठिरके साथ एक वर्ष रहे हैं और दुधिष्ठिरके द्वारा उनके गोधनकी रक्षा हुई है। अवस्थामें वृद्ध होनेपर भी वे युद्धमें नौजवान-से जान पड़ते हैं। १९॥

अवरुद्धा रथिनः केकयेभ्यो महेष्वासा भ्रातरः पञ्च सन्ति । केकयेभ्यो राज्यमाकाङ्क्षमाणा युद्धार्थिनश्चानुवसन्ति पार्थान्॥२०॥

केकयदेशसे बाहर निकाले हुए पाँच भाई केकयराजकुमार महान् धनुर्धर एवं रथी वीर हैं। वे पाण्डवोंके सहयोगसे केकयदेशके राजाओं से पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसल्प्रिये उनकी ओरसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर उन्हींके साथ रह रहे हैं॥ २०॥

सर्वोश्च वीरान् पृथिवीपतीनां समागतान् पाण्डवार्थे निविद्यान् । शूरानहं भक्तिमतः श्रुणोमि त्रीत्या युक्तान् संश्रितान् धर्मराजम् ॥२१॥

मैं यह भी सुनता हूँ कि राजाओं में जितने वीर हैं, वे सव पाण्डबोंकी सहायताके लिये आकर उनकी छावनी में रहते हैं। वे सब-के-सब शौर्यसम्पन्न, युधिष्ठिरके प्रति भक्ति रखनेवाले, प्रसन्नचित्त एवं धर्मराजके आश्रित हैं॥ २१॥

गिर्याश्रया दुर्गनिवासिनश्च योधाः पृथिध्यां कुलजातिशुद्धाः । म्लेच्छाश्च नानायुधवीर्यवन्तः समागताः पाण्डवार्थे निविष्टाः ॥२२॥

पर्वतीपर रहनेवाले, दुर्गम भूमिमें निवास करनेवाले एवं समतल भूमिके निवासी योद्धा, जो कुल और जातिकी दृष्टिसे बहुत शुद्ध हैं, वे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकारके अस्वश्रास्त्र एवं बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो पाण्डवोंकी सहायताके लिये आये हैं और उनके शिविरमें निवास करते हैं ॥ २२ ॥

पाण्ड्यश्च राजा समितीन्द्रकरूपो योधप्रवीरैर्वहुभिः समेतः। समागतः पाण्डवार्थे महात्मा लोकप्रवीरोऽप्रतिवीर्यतेजाः ॥२३॥

पाण्ड्यदेशके महामना राजाः जो संसारके सुविख्यात वीरः अनुपम पराक्रम और तेजसे सम्पन्न तथा युद्धमें देवराज इन्द्रके समान हैं। पाण्डवोंकी सहायताके लिये बहुत-से प्रमुख योद्धाओंके साथ पधारे हैं॥ २३॥

अस्त्रं द्रोणादर्जुनाद् वासुदेवात् कृपाद् भीष्माद् येन वृतं श्रणोमि । यं तं कार्ष्णिप्रतिममाद्वरेकं स सात्यकिः पाण्डवार्थे निविष्टः ॥२४॥

जिसने द्रोणाचार्यः अर्जुनः श्रीकृष्णः कृपाचार्य तथा भीष्मसे भी अस्त्रविद्या सीखी है तथा जिस एकमात्र वीरको श्रीकृष्णपुत्र प्रद्युम्नके समान पराक्रमी बताया जाता है। वह सात्यिक भीः सुनता हूँ, पाण्डवोंकी सहायताके लिये आकर टिका हुआ है ॥ २४॥

उपाश्चिताइचेदिकरूपकाश्च सर्वोद्योगैर्भूमिपालाः समेताः। तेषां मध्ये सूर्यमिवातपन्तं श्चिया वृतं चेदिपर्ति ज्वलन्तम्॥२५॥ अस्तम्भनीयं युचि मन्यमानो ज्यां कर्षतां श्रेष्ठतमं पृथिज्याम्। सर्वोत्साहं क्षत्रियाणां निहत्य प्रसद्य कृष्णस्तरसा सम्ममर्द॥२६॥ ( युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें ) चेदि और करूषदेशके भृपाल सन प्रकारकी तैयारीसे संगठित होकर आये थे। उन सबके बीचमें चेदिराज शिशुपाल अपनी दिव्य शोभासे तपते हुए सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहा था। युद्धमें उसके वेगको रोकना असम्भव था। धनुषकी प्रत्यञ्चा खींचनेवाले भृमण्डलके सभी योद्धाओंमें शिशुपाल एक श्रेष्ठतम नीर था। यह सब समझकर भगवान् श्रीकृष्णने नहाँ चेदिदेशीय क्षत्रियोंके सम्पूर्ण उत्साहको नष्ट करके हठपूर्वक बड़े वेगसे शिशुपालको मार डाला॥ २५-२६॥

यशोमानौ वर्धयन् पाण्डवानां पुराभिनच्छिशुपालं समीक्ष्य । यस्य सर्वे वर्धयन्ति स्म मानं करूषराजप्रमुखा नरेन्द्राः ॥२७॥

करूपराज आदि सब नरेश जिसका सम्मान बढ़ाते थे, उस शिशुपालकी ओर दृष्टिपात करके पाण्डवोंके यश और मानकी बृद्धिके उद्देश्यसे श्रीकृष्णने उसे पहले ही मार डाला ॥

तमसद्यं केशवं तत्र मत्वा सुप्रीवयुक्तेन रथेन कृष्णम्। सम्प्राद्ववंश्चेदिपतिं विहाय

सिंहं दृष्ट्वा क्षुद्रमृगा इवान्ये ॥२८॥

सुग्रीव आदि घोड़ोंसे जुते हुए रथपर आरूढ़ होनेवाले श्रीकृष्णको असह्य मानकर चेदिराज दिश्शुपालके सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पलायन कर गये, जैसे सिंहको देखते ही जंगलके सुद्र पशु भाग जाते हैं॥ २८॥

यस्तं प्रतीपस्तरसा प्रत्युद्दीया-दाशंसमानो हैरथे वासुदेवम् । सोऽशेत ऋण्णेन हतः परासु-र्वातेनेवोन्मथितः कर्णिकारः ॥२९॥

जिसने द्वैरथ युद्धमें विजयकी आशा रखकर भगवान् श्रीकृष्णका विरोधी हो बड़े वेगसे उनपर धावा किया, वह शिशुपाल श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर प्राणशून्य हो सदाके लिये इस प्रकार घरतीपर सो गया, मानो कनेरका वृक्ष हवाके वेगसे उखड़कर घराशायी हो गया हो ॥ २९॥

पराक्रमं मे यद्वेदयन्त
तेषामर्थे संजय केशवस्य।
अनुसारंस्तस्य कर्माणि विष्णीगीवलगणे नाधिगच्छामि शान्तिम॥३०॥

संजय ! पाण्डवोंके लिये किये हुए श्रीकृष्णके उस पराक्रमका वृत्तान्त मेरे गुप्तचरोंने मुझे बताया था। गावल्गणे ! श्रीहरिके उन वीरोचित कर्मोंको बारंबार याद करके मुझे शान्ति नहीं मिल रही है ॥ ३०॥ न जातु ताञ्छत्रुरन्यः सहेत
येषां स स्याद्रश्रणीर्जृष्णिसिहः।
प्रवेषते मे हृद्यं भयेन
श्रुत्वा कृष्णावेकरथे समेतौ ॥ ३१ ॥
जिनके अग्रगामी वृष्णिसिंह भगवान् वासुदेव हैं,
उन पाण्डवोंका आक्रमण कभी भी दूसरा कोई शत्रु नहीं
सह सकता। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों एक रथपर एकत्र
हो गये हैं, यह सुनकर तो मेरा हृदय भयसे काँप उटता है॥

न चेद् गच्छेत् संगरं मन्द्बुद्धि-स्ताभ्यां लभेच्छर्म तदा सुतो मे। नो चेत् कुरून् संजय निर्देहेता-मिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां यथैव ॥ ३२ ॥ संजय! यदि मेरा मन्दबुद्धि पुत्र उन दोनोंसे युद्ध करनेके लिये न जाय, तभी वह कल्याणका भागी हो सकता है। अन्यथा वे दोनों वीर कौरवोंको उसी प्रकार भस्म कर देंगे, जैसे इन्द्र और विष्णु दैत्यसेनाका संहार कर डालते हैं॥

मतो हि मे शकसमो धनंजयः सनातनो वृष्णिवीरश्च विष्णुः। हीनिषेवस्तरस्वी धर्मारामो क्रन्तीपुत्रः पाण्डवोऽजातशत्रः ॥ ३३ ॥ निकृतो मनस्वी दुर्योधनेन नो चेत् कुद्धः प्रदहेद् धार्तराष्ट्रान्। नाहं तथा हार्जुनाद वासुदेवाद भीमाद् वाहं यमयोवी विभेमि ॥३४॥ कोधदीतस्य स्त भीततरः सदैव। मन्योरहं व्रह्मचर्येण युक्तः महातपा संकल्पोऽयं मानसस्तस्य सिद्धश्चेत् ॥ ३५॥

मुझे तो अर्जुन इन्द्रके समान प्रतीत होते हैं और वृष्णि-वीर श्रीकृष्ण सनातन विष्णु जान पड़ते हैं। कुन्तीनन्दन-पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर धर्माचरणमें ही सुख मानते हैं। वे लजाशील और बलशाली हैं। उनके मनमें किसीके प्रति कभी शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ है। नहीं तो वे मनस्वी युधिष्ठिर दुर्योधनके द्वारा छल कपटके शिकार होनेपर कोध करके मेरे सभी पुत्रों-को जलाकर भस्म कर देते। संजय! में अर्जुन, भगवान् श्रीकृष्ण, भीमसेन तथा नकुल-सहदेवसे भी उतना नहीं डरता, जितना कि कोधसे तमतमाये हुए राजा युधिष्ठिरके कोपसे। उनके रोषसे में सदा ही अत्यन्त भयभीत रहता हुँ; क्योंकि वे महान् तपस्वी और ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न हैं, इसलिये उनके मनमें जो संकल्प होगा, वह सिद्ध होकर ही रहेगा।। ३३–३५॥ तस्य कोधं संजयाहं समीक्ष्य स गच्छ शीवं प्रहितो रथेन
पश्चालराजस्य चमूनिवेशनम् ॥ ३६॥
अजातशत्रुं कुशलं स्म पृच्छेः
पुनः पुनः प्रीतियुक्तं वरेस्त्वम् ।
जनार्दनं चापि समेत्य तात
महामात्रं चीर्यचतामुदारम् ॥ ३७॥
अनामयं महचनेन पृच्छेधृतराष्ट्रः पाण्डचैः शान्तिमीष्सुः ।
न तस्य किंचिद् वचनं न कुर्यात्
कुन्तीपुत्रो वासुदेवस्य सृत ॥ ३८॥
संजय ! मैं उनके क्रोधको देखकर और उसे उचित
जानकर आज बहुत डरा हुआ हूँ । मेरेद्वारा भेजे हुए तुम



रथपर बैठकर शीघ्र ही पाञ्चालराज द्रुपदकी छावनीमें जाकर वहाँ अत्यन्त प्रेमपूर्वक अजातशत्रु युधिष्ठिरसे वार्तालाप करना और वारंबार उनका कुशल-मङ्गल पूछना। तात! तुम बलवानोंमें श्रेष्ठ महाभाग भगवान् श्रीकृष्णसे भी मिलकर मेरी ओरसे उनका कुशल-समाचार पूछना और यह वताना कि धृतराष्ट्र पाण्डवोंके साथ शान्तिपूर्ण वर्ताव चाहते हैं। सूत! कुन्तीकुमार युधिष्ठिर भगवान् श्रीकृष्णकी कोई भी बात टाल नहीं सकते।।

प्रियश्चेपामात्मसमश्च हुण्णो विद्वां इचेपां कर्मणि नित्ययुक्तः। समानीतान् पाण्डवान् संजयांश्च जनार्दनं युयुधानं विराटम् ॥ ३९ ॥ अनामयं मद्वचनेन पृच्छेः सर्वोस्तथा द्रौपदेयांश्च पञ्च। यद् यत् तत्र प्राप्तकालं परेभ्य-स्त्वं मन्येथा भारतानां हितं च। तद् भाषेथाः संजय राजमध्ये न मूच्छ्येद् यन्न च युद्धहेतुः॥ ४० ॥ क्योंकि श्रीकृष्ण इनको आत्माके समान प्रिय हैं। श्रीकृष्ण विद्वान् हैं और सदा पाण्डवोंके हितके कार्यमें लगे रहते हैं। संजय! तुम वहाँ एकत्र हुए पाण्डवों तथा सञ्जयवंशी क्षत्रियों-से और श्रीकृष्ण, सात्यिकि, राजा विराट एवं द्वौपदीके पाँचों पुत्रोंसे भी मेरी ओरसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना । इसके सिवा जैसा अवसर हो और जिसमें तुम्हें भरतवंशियोंका हित प्रतीत हो, वैसी बातें पाण्डवपक्षके छोगोंसे कहना । राजाओंके वीचमें ऐसा कोई बचन न कहना, जो उनके क्रोधको बढ़ावे तथा युद्धका कारण बने ॥ ३९-४०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि एतराष्ट्रसंदेशे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्व के अन्तर्गत संजवयानपर्वमें घृतराष्ट्रसंदेशविषयक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल ४१ इलोक हैं)

## त्रयोविंशोऽध्यायः

संजयका युधिष्टिरसे मिलकर उनकी कुशल पूछना एवं युधिष्टिरका संजयसे कौरवपक्षका कुशल-समाचार पूछते हुए उससे सारगर्भित प्रश्न करना

वैशम्पायन उवाच

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रस्य संजयः।
उपप्लब्यं ययौ द्रष्टुं पाण्डवानिमतौज्ञसः॥ १॥
वैद्याम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रकी बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पाण्डवोंसे मिलनेके
लिये उपप्लब्य गया॥ १॥

स तु राजानमासाच कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्। अभिवाच ततः पूर्वं सूतपुत्रोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ वहाँ पहले कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके पास जाकर स्तपुत्र संजयने उन्हें प्रणामिकया और उनसे बातचीत प्रारम्भ की ।२।

गावरगणिः संजयः स्तस्तुरजातशत्रुमवदत् प्रतीतः।
दिष्टया राजंस्त्वामरोगं प्रपद्ये
सहायवन्तं च महेन्द्रकरूपम् ॥ ३ ॥

गवलगणनन्दन स्तपुत्र संजयने प्रसन्न होकर अजात-शत्रु राजा युधिष्ठिरसे कहा—'राजन्! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज मैं देवराज इन्द्रके समान आपको अपने सहायकों-के साथ स्वस्थ एवं सकुशल देख ग्हा हूँ ॥ ३॥

अनामयं पृच्छित त्वाऽऽभ्विकेयो वृद्धो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। किच्चद् भीमः कुशली पाण्डवाष्ट्यो धनंजयस्तौ च माद्दीतनूजौ॥ ४॥

'तृद्ध एवं बुद्धिमान् अभिन्नकानन्दन महाराज धृतराष्ट्रने आपका कुशल-समाचार पूछा है । भीमसेन, पाण्डवप्रवर अर्जुन तथा वे दोनों माद्रीकुमार नकुल-सहदेव कुशलसे तो हैं न १ ॥४॥

कचित् कृष्णा द्रौपदी राजपुत्री सत्यवता वीरपत्नी सपुत्रा। मनस्तिनी यत्र च वाञ्छसि त्व-मिष्टान् कामान् भारत खस्तिकामः॥ ५॥ 'सत्यव्रतका पालन करनेवाली वीरपत्नी द्रुपदकुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुत्रोंसहित कुशलपूर्वक है न १ भारत ! इनके सिवा आप जिन-जिनके कल्याणकी इच्छा रखते हैं तथा जिन अभीष्ट-भोगोंको बनाये रखना चाहते हैं, वे आत्मीय जन तथा धन-वैभव-वाहन आदि भोगोपकरण सकुशल हैं न ११ ॥ ५॥

युधिष्ठिर उवाच

खागतं

संजय

गावल्गणे

प्रीयामहे ते वयं दर्शनेन।
अनामयं प्रतिजाने तघाहं
सहानुजैः कुशाली चास्मि विद्रन्॥ ६॥
युधिष्ठिर बोले—गवलगणकुमार संजय! तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। विद्रन्! में अपने भाइयोंसहित कुशलसे हूँ तथा तुम्हें अपने आरोग्यकी सूचना दे रहा हूँ ॥ ६॥

चिरादिदं कुशलं भारतस्य श्रुत्वा राज्ञः कुरुवृद्धस्य सूत्। मन्ये साक्षाद् दृष्टमहं नरेन्द्रं दृष्ट्रैव त्वां संजय प्रीतियोगात्॥ ७॥

स्त ! कुरुकुल के दृद्ध पुरुष भरतनन्दन महाराज धृत-राष्ट्रका यह कुशल-समाचार दीर्घकालके बाद सुनकर और प्रेमपूर्वक तुम्हें भी देलकर में यह अनुभव करता हूँ कि आज मुझे साक्षात् महाराज धृतराष्ट्रका ही दर्शन हुआ है। ७।

पितामहो नः स्थिवरो मनस्वी
महाप्राज्ञः सर्वधर्मोपपःनः।
स कौरव्यः कुशली तात भीष्मो
यथापूर्ववृत्तिरस्त्यस्य कचित्॥ ८॥

तात ! मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मोंके ज्ञानसे सम्पन्न हमारे बूढ़े पितामह कुरुवंशी भीष्मजी तो कुशलसे हैं न १ हमलोगोंपर उनका स्नेहभाव तो पूर्ववत् धना हुआ है न १ ॥ ८ ॥

कचिद् राजा धृतराष्ट्रः सपुत्रो वैचित्रवीर्यः कुराळी महात्मा। महाराजो बाह्निकः श्रातिपेयः

कचिद् विद्वान् कुराली स्तपुत्र॥ ९ ॥ संजय ! क्या अपने पुत्रोंसहित विचित्रवीर्यनन्दन महामना राजा धृतराष्ट्र सकुराल हैं ? प्रतीपके विद्वान् पुत्र महाराज बाह्वीक तो कुरालपूर्वक हैं न ? ॥ ९ ॥

स सोमद्त्तः कुराली तात कचिद्
भूरिश्रवाः सत्यसंधः रालश्च।
द्रोणः सपुत्रश्च कृपश्च विघो

महेष्वासाः किच्चते ऽध्यरोगाः ॥ १०॥ तात! सोमदत्तः भूरिश्रवाः सत्यप्रतिज्ञ शलः पुत्रसहित द्रोणाचार्य और विप्रश्रेष्ठ कृपाचार्य-ये महाधनुर्धर वीर स्वस्य तो हैं न १॥ १०॥

सर्वे कुरुभ्यः स्पृहयन्ति संजय धनुर्धरा ये पृथिव्यां प्रधानाः। महाप्राज्ञाः सर्वशास्त्रावदाता धनुर्भृतामुख्यतमाः पृथिव्याम् ॥ ११ ॥

संजय ! क्या पृथ्वीके ये महान् धनुर्घर, जो परम बुद्धिमान्, समस्त शास्त्रोंके ज्ञानसे उज्ज्वल तथा भूमण्डलके धनुर्धरोंमें प्रधान हैं, कौरवोंसे स्नेह-भाव रखते हैं ? ॥ ११ ॥

किंचिन्मानं तात लभन्त एते धनुर्भृतः किंचिदेतेऽप्यरोगाः। येषां राष्ट्रे निवसति दर्शनीयो महेष्वासःशीलवान् द्रोणपुत्रः॥ १२॥

तात ! जिनके राष्ट्रमें दर्शनीयः शीलवान् तथा महा-धनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता है, उन कौरवोंके वीच क्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान् आदर पाते हैं ? क्या ये कौरव भी नीरोग हैं ? ॥ १२ ॥

वैश्यापुत्रः कुशली तात कचिनमहाश्रक्षो राजपुत्रो युयुत्सुः।
कर्णोऽमात्यः कुशली तात कचित्
सुयोधनो यस्य मन्दो विधेयः॥ १३॥

तात ! क्या राजा धृतराष्ट्रकी वैश्यजातीय पत्नीके पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्सु सकुशल हैं ? संजय ! मूढ दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञाके अधीन रहता है, वह मन्त्री कर्ण भी कुशलपूर्वक है न ? ॥ १३ ॥

स्त्रियो वृद्धा भारतानां जनन्यो महानस्यो दासभायांश्च सूत। वध्वः पुत्रा भागिनेया भगिन्यो दौहित्रा वा कचिद्य्यव्यलीकाः॥ १४॥

स्त ! भरतवंशियोंकी माताएँ, वड़ी-वृदी स्त्रियाँ, रसोई वनानेवाली सेविकाएँ, दासियाँ, वहुएँ, पुत्र, भानजे, वहिनें और पुत्रियोंके पुत्र-ये सभी निष्कपटभावसे रहते हैं न ? ॥ १४ ॥

कचिद् राजा ब्राह्मणानां यथावत् प्रवर्तते पूर्ववत् तात वृत्तिम् । कचिद् दायान् मामकान् धार्तराष्ट्रो द्विजातीनां संजय नोपहन्ति ॥ १५ ॥

तात! क्या राजा दुर्योधन पहलेकी भाँति ब्राह्मणोंको जीविका देनेमें यथोचित रीतिसे तत्पर रहता है ! संजय! मैंने ब्राह्मणोंको चृत्तिके रूपमें जो गाँव आदि दिये थे, उन्हें वह छीनता तो नहीं है ! ॥ १५॥

कचिद् राजा धृतराष्ट्रः सपुत्र उपेक्षते ब्राह्मणातिकमान् वै। स्वर्गस्यं कचिन्न तथा वर्त्मभूता-मुपेक्षते तेषु सदैव वृत्तिम्॥१६॥

पुत्रोंसिहत राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणोंके प्रति किये गये अपराधोंकी उपेक्षा तो नहीं करते ? ब्राह्मणोंको जो सदा वृत्ति दी जाती है, वह स्वर्गलोकमें पहुँचनेका मार्ग है; अतः राजा उस वृत्तिकी उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते हैं ?॥ १६॥

एतज्ज्योतिश्चोत्तमं जीवलोके शुक्लं प्रजानां विहितं विधात्रा । ते चेद् दोषं न नियच्छन्ति मन्दाः कृतस्नो नाशो भविता कौरवाणाम् ॥ १७ ॥

ब्राह्मणोंको दी हुई जीविकावृत्तिकी रक्षा परलोकको प्रकाशित करनेवाली उत्तम ज्योति है और इस जीव-जगत्में वह उज्ज्वल यशका विस्तार करनेवाली है। यह नियम विधाताने ही प्रजाके हितके लिये रच रक्खा है। यदि मन्द-बुद्धि कौरव लोभवश ब्राह्मणोंकी जीविकावृत्तिके अपहरणरूप दोषको काबूमें नहीं रक्खेंगे तो कौरवकुलका सर्वथा विनाश हो जायगा॥ १७॥

किचिद् राजा धृतराष्ट्रः सपुत्रो
बुभूषते वृत्तिममात्यवर्गे।
किचिन्न भेदेन जिजीविषन्ति
सुदृदूपा दुईदैश्चैकमत्यात्॥१८॥

क्या पुत्रोंसिहत राजा धृतराष्ट्र मन्त्रिवर्गको भी जीवन-निर्वाह-के योग्य वृत्ति देनेकी इच्छा रखते हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वे भेदसे जीविका चलाना चाहते हों ( शत्रुओंने उन्हें फोड़ लिया हो और वे उन्हींके दिये हुए धनसे जीवन- निर्वाह करना चाहते हों )। वे सुहृद्के रूपमें रहते हुए भी एकमत होकर शत्रु तो नहीं वन गये हैं ?॥ १८॥

कचिन्न पापं कथयन्ति तात ते पाण्डवानां कुरवः सर्व एव ।

द्रोणः सपुत्रश्च कृपश्च वीरो नासासु पापानि वदन्ति कचित्॥ १९॥

तात संजय ! कहीं सब कौरव मिलकर पाण्डवोंके किसी दोषकी चर्चा तो नहीं करते हैं ? पुत्रसहित द्रोणा-चार्य और वीर कृपाचार्य हमलोगोंपर किन्हीं दोषोंका आरोप तो नहीं करते हैं ? ॥ १९॥

कचिद् राज्ये धृतराष्ट्रं सपुत्रं समेत्याहुः कुरवः सर्व एव। कचिद् दृष्ट्वा दस्युसङ्घान् समेतान् स्मरन्ति पार्थस्य युधां प्रणेतुः॥ २०॥

क्या कभी सब कौरव एकत्र हो पुत्रसहित धृतराष्ट्रके पास जाकर हमें राज्य देनेके विषयमें कुछ कहते हैं ? क्या राज्य-में छुटेरोंके दलोंको देखकर वे कभी संग्रामविजयी अर्जुनको भी याद करते हैं ? ॥ २०॥

मौर्वीभुजाष्रप्रहितान् सा तात दोध्यमानेन धनुर्गुणेन । गाण्डीवनुन्नान् स्तनयित्नुघोषा-नजिह्यमान् कचिद्रनुस्मरन्ति ॥ २१ ॥

संजय!प्रत्यञ्चाको बारंबार हिलाकर और कानोंतक खींच-कर अँगुलियोंके अग्रमागरे जिनका संधान किया जाता है तथा जो गाण्डीव धनुषरे छूटकर मेघकी गर्जनाके समान सन-सनाते हुए सीधे लक्ष्यतक पहुँच जाते हैं, अर्जुनके उन बाणोंको कौरवलोग बराबर याद करते हैं न ? ॥ २१ ॥

न चापर्यं कंचिदहं पृथिव्यां योधं समं वाधिकमर्जुनेन। यस्यैकपिर्निशितास्तीक्षणधाराः

सुवाससः सम्मतो हस्तवापः ॥ २२॥

मैंने इस पृथ्वीपर अर्जुनसे बढ़कर या उनके समान दूसरे किसी योद्धाको नहीं देखा है; क्योंकि जब वे एक वार अपने हाथोंसे धनुषपर शर-संधान करते हैं, तब उससे सुन्दर पंख और पैनी धारवाले इकसठ तीखे बाण प्रकट होते हैं॥ २२॥

गदापाणि भीं मसेन स्तरस्वी
प्रवेपयञ्छत्रसङ्घाननी के ।
नागः प्रभिन्न इव नड्वलेषु
चंक्रम्यते कचिदेनं स्मरन्ति ॥ २३ ॥
जैसे मसाकसे मदकी धारा वहानेवाला गजराज सरकंडों-

से भरे हुए स्थानोंमें निर्भय विचरता है, उसी प्रकार वेग-शाली वीर भीमसेन हाथमें गदा लिये रणभूमिमें शत्रुसमुदाय-को कम्पित करते हुए विचरण करते हैं। क्या कौरवलोग उन्हें भी कभी याद करते हैं?॥ २३॥

माद्रीपुत्रः सहदेवः कलिङ्गान् समागतानजयद् दन्तकूरे। वामेनास्यन् दक्षिणेनैव यो वै महावलं कचिदेनं स्मरन्ति॥ २४॥

जिसमें दाँत पीसकर अस्त्र-शस्त्र चलाये जाते हैं, उस भयंकर युद्धमें माद्रीनन्दन सहदेवने दाहिने और वायें हाथसे वाणोंकी वर्षा करके अपना सामना करनेके लिये आये हुए कलिङ्गदेशीय योद्धाओंको परास्त किया था । क्या इस महावली वीरको भी कौरव कभी याद करते हैं ?॥ २४॥

पुरा जेतुं नकुलः प्रेषितोऽयं शिवींस्त्रिगतीन् संजय पश्यतस्ते। दिशं प्रतीचीं वशमानयन्मे माद्रीसुतं कचिदेनं स्मरन्ति ॥ २५ ॥

संजय ! पहले राजसूययज्ञमें तुम्हारे सामने ही शिवि और त्रिगर्त देशके वीरोंको जीतनेके लिये इस नकुलको भेजा गया था; परंतु इसने सारी पश्चिम दिशाको जीतकर मेरे अधीन कर दिया । क्या कौरव इस वीर माद्रीकुमार-का भी स्मरण करते हैं ? ॥ २५ ॥

पराभवो द्वैतवने य आसीद् दुर्भन्त्रिते घोषयात्रागतानाम्। यत्र मन्दाञ्छत्रवद्यं प्रयाता-नमोचयद् भीमसेनो जयश्च॥ २६॥

कर्णकी खोटी सलाहके अनुसार घोषयात्रामें गये हुए घृतराष्ट्रपुत्रोंकी द्वैतवनमें जो पराजय हुई थी, उसमें व सभी मन्दबुद्धि कौरव शत्रुओंके अधीन हो गये थे। उस समय भीमसेन और अर्जुनने ही उन्हें बन्धनसे मुक्त किया था। २६।

अहं पश्चादर्जुनमभ्यरक्षं माद्गीपुत्रौ भीमसेनोऽप्यरक्षत् । गाण्डीवधन्वा शत्रुसङ्घातुदस्य स्वस्त्यागमत् कचिदेनं स्मरन्ति॥ २७॥

उस युद्धमें मैंने पीछे रहकर यज्ञके द्वारा अर्जुनकी रक्षा की थी और भीमसेनने नकुल तथा सहदेवका संरक्षण किया था। गाण्डीवधारी अर्जुनने श्रृत्रुओंके समुदायको मार गिराया था और स्वयं सकुशल लौट आये थे। क्या कौरव कभी उनकी याद करते हैं ? ॥ २७॥

न कर्मणा साधुनैकेन नूनं संजय सुखं राक्यं वे भयतीह संजय। से नहीं जीत सर्वीत्मना परिजेतुं वयं चे-स्न राक्नुमो धृतराष्ट्रस्य पुत्रम् ॥ २८ ॥ है॥ २८ ॥

संजय ! यदि हम धृतराष्ट्रपुत्र हुयोंधनको सभी उपायों-से नहीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवहारसे ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिये निश्चय ही सम्भव नहीं है ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्ठिरप्रक्ते त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें युधिष्ठिरप्रदनिवष्टक टेईसवाँ अध्याय पृग हुआ ॥ २३ ॥

## चतुर्विशोऽध्यायः

संजयका युधिष्टिरको उनके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए उन्हें राजा धृतराष्ट्रका संदेश सुनानेकी प्रतिज्ञा करना

संजय उवाच

यथाऽऽत्थ मे पाण्ड्य तत् तथैव कुरून् कुरुश्रेष्ठ जनं च पृच्छसि। अनामयास्तात मनखिनस्ते

कुरुश्रेष्ठान् पृच्छिसि पार्थ यांस्त्वम्॥ १ ॥ संजय बोला—कुरुश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन! आपने मुझसे जो कुछ कहा है, वह विल्कुल ठीक है । कौरवों तथा अन्य लोगोंके विषयमें आप जो कुछ पूछ रहे हैं, वह बताता हूँ, मुनिये। तात! कुन्तीनन्दन! आपने जिन श्रेष्ठ कुरुविश्योंके कुराल-समाचार पूछे हैं, वे सभी मनस्वी पुरुष स्वस्थ और सानन्द हैं॥ १॥

सन्त्येव वृद्धाः साधवो धार्तराष्ट्रे सन्त्येव पापाः पाण्डव तस्य विद्धि। दद्याद् रिपुभ्योऽपि हि धार्तराष्ट्रः

कुतो दायाँ ल्लोपयेद् बाह्मणानाम् ॥ २ ॥ पाण्डव ! धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधनके पास जैसे बहुत-से पापी रहते हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ साधुस्वभाववाले वृद्ध पुरुष भी रहते ही हैं । आप इस बातको सत्य समझें । दुर्योधन तो रात्रुओं को भी धन देता है, फिर वह ब्राह्मणों की जीविकाका लोप तो कर ही कैसे सकता है १ ॥ २ ॥

यद् युष्माकं वर्तते सौनधर्म्य-मद्रुग्धेषु द्रुग्धवत् तन्न साधु। मित्रधुक् स्याद् धृतराष्ट्रः सपुत्रो

युष्मान् द्विषन् साधुतृत्तानसाधुः॥ ३॥ आपलोगोंने दुर्योधनके प्रति कभी द्रोहका भाव नहीं रक्ता है, तो भी वह आपके प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है—द्रोही पुरुषोंके समान ही आचरण करता है, (दुर्योधनके लिये) यह उचित नहीं है। आप-जैसे साधुस्वभाव लोगोंसे द्वेष करनेपर तो पुर्त्रोसहित राजा धृतराष्ट्र असाधु और मित्रद्रोही ही समझे जायँगे॥ ३॥

न चानुआनाति भृशं च तप्यते शोचत्यन्तः स्थविरोऽजातशत्रो। श्रुणोति हि ब्राह्मणानां समेत्य मित्रद्रोहः पातकेभ्यो गरीयान् ॥ ४॥

अजातरात्रों ! राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंको आपसे द्वेष करनेकी आज्ञा नहीं देते; बिल्क आपके प्रति उनके द्रोहकी वात सुनकर वे मन-ही-मन अत्यन्त संतप्त होते तथा शोक किया करते हैं श्रे क्योंकि वे अपने यहाँ पधारे हुए ब्राह्मणोंसे मिलकर सदा उनसे यही सुना करते हैं कि मित्रद्रोह सब पापोंसे बढ़कर है ॥ ४॥

स्मरन्ति तुभ्यं नरदेव संयुगे युद्धे च जिल्लोश्च युधां प्रणेतुः। समुत्कृष्टे दुन्दुभिशङ्ख्याब्दे

गदापाणि भीमसेनं स्मरिन्त ॥ ५ ॥ नरदेव ! कौरवगण युद्धकी चर्चा चलनेपर आपको तथा वीराग्रणी अर्जुनको भी स्मरण करते हैं । युद्धकालमें जय दुन्दुभि और शङ्खकी ध्वनि गूँज उठती है, उस समय उन्हें गदापाणि भीमसेनकी बहुत याद आती है ॥ ५ ॥

माद्रीसुतौ चापि रणाजिमध्ये सर्वा हिशः सम्पत्नतौ स्मरन्ति।

सेनां वर्षन्तौ शरवर्षेरजस्रं

महारथी समरे दुष्प्रकर्गी॥६॥ समराङ्गणमें जिन्हें हराना तो दूरकी वात है, विचलित या कम्पित करना भी अत्यन्त कठिन है, जो शत्रुसेनापर निरन्तर वाणोंकी वर्षा करते हैं और संप्राममें सम्पूर्ण दिशाओंमें आक्रमण करते हैं, उन महारथी माद्रीकुमार नकुल-सहदेव-को भी कौरव सदा याद करते हैं ॥६॥

न त्वेच मन्ये पुरुषस्य राज-न्ननागतं श्रायते यद् भविष्यम् । त्वं चेत् तथा सर्वधर्मोपपन्नः प्राप्तः क्लेशं पाण्डच कुच्छूरूपम् । त्वमेवैतत् कुच्छ्रगतश्च भूयः समीकुर्याः प्रश्वयाजातरात्रो॥ ७॥

पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! मेरा यह विश्वास है कि मनुष्यका भविष्य जयतक वह सामने नहीं आता, किसीको ज्ञात नहीं होना; क्योंकि आप-जैसे सर्वधर्मसम्पन्न पुरुप भी अत्यन्त भयंकर क्लेशमें पड़ गये । अज्ञातशत्रो ! संकटमें पड़नेपर भी आप ही अपनी बुद्धिसे विचारकर इस झगड़े-की शान्तिके लिये पुनः कोई सरल उपाय हुँद निकालिये ॥

न कामार्थ संत्यजेयुहिं धर्म पाण्डोः सुताः सर्व पवेन्द्रकल्पाः । त्वमेवैतत् प्रश्रयाजातरात्रो समीकुर्या येन शर्माष्त्रयस्ते ॥ ८॥ धार्तराष्ट्राः पाण्डवाः सृंजयाश्च ये चाण्यन्ये संनिविष्टा नरेन्द्राः ।

पाण्डुके सभी पुत्र इन्द्रके समान पराक्रमों हैं । वे किसी भी स्वार्थके लिये कभी धर्मका त्याग नहीं करते । अतः अजात-रात्रो ! आप ही इस समस्याको हल कीजिये, जिससे धृतराष्ट्र-के सभी पुत्र, पाण्डव, संजयवंशी धन्निय तथा अन्य नरेश, जो आकर सेनाकी छावनीमें टिके हुए हैं, कल्याणके भागी हों।।

यःमात्रवीद् धृतराष्ट्रो निशाया-मजातशत्रो वचनं पिता ते॥९॥

सहामात्यः सहपुत्रश्च राजन् समेत्य तां वाचिममां निवोध ॥ १०॥

महाराज युधिष्ठिर ! आपके ताऊ धृतराष्ट्रने रातके समय मुझसे आपलोगोंके लिये जो संदेश कहा था, उसे आप मन्त्रियों और पुत्रोंसहित मेरे इन शब्दोंमें मुनिये॥ ९-१०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि संजयवाक्ये चतुर्विज्ञोऽध्यायः ॥ २४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वि अन्तर्गत संजययानपर्वमें संजयवा।यविषयक चौर्वासर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

### पत्रविंशोऽध्यायः

संजयका युधिष्टिरको धतराष्ट्रका संदेश सुनाना एवं अपनी ओरसे भी शान्तिके लिये प्रार्थना करना

युधिष्ठिर उवाच

समागताः पाण्डवाः संजयाश्च जनार्दनो युयुधानो विराटः। यत् ते वाक्यं धृतराष्ट्रानुशिष्टं गावलगणे बृह्दि तत् स्नपुत्र॥१॥ युधिष्ठिर बोले—गवलगणकुमार स्तपुत्र संजय! यहाँ पाण्डव, संजय, भगवान् श्रीकृष्ण, सात्यकि तथा राजा विराट—सव एकत्र हुए हैं। राजा धृनराष्ट्रने तुम्हारे द्वारा जो

संजय उवाच

संदेश भेजा है, उसे कहो ॥ १ ॥

अजातरात्रुं च वृकोदरं च
धनजयं माद्रवतीसुतौ च।
आमन्त्रये वासुदेवं च शौरिं
युयुधानं चेकितानं विराटम्॥२॥
पञ्चालानामधिषं चैव वृद्धं
धृष्टसुम्नं पार्षतं याञ्चसेनिम्।
सर्वे वाचं श्रृणुतेमां मदीयां
वक्ष्यामि यां भूतिमिच्छन् कुरूणाम्॥३॥
संजय बोला—में अजातरात्रु सुधिष्ठिर, भीमसेन,
अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान् श्रीकृष्ण, सात्यिक,

नेकितान, विराट, पाञ्चालदेशके बूढ़े नरेश द्वपद तथा उनके

पुत्र पृपतवंशी धृष्टयुम्नको भी आमन्त्रित करता हूँ । मैं कौरवोंकी भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी उस वाणीको आग सब लोग सुनें ॥ २-३॥



शमं राजा धृतराष्ट्रोऽभिनन्द-न्नयोजयत् त्वरमाणो रथं मे। स्रभातपुत्रखजनस्य राज्ञ-स्तद्रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु॥ ४॥

## महाभारत 🔀



संजयकी श्रीकृष्ण एवं पाण्डवोंसे भेंट



राजा धृतराष्ट्र शान्तिका आदर करते हैं (युद्ध नहीं चाहते )। उन्होंने बड़ी उतावलीके साथ मेरे लिये शीष्ट्रतापूर्वक रथ तैयार कराया और मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई, पुत्र तथा स्वजनोंसिहत राजा धृतराष्ट्रका यह शान्तिसंदेश पाण्डवोंको हिचकर प्रतीत हो और दोनों पक्षों में सन्धि स्थापित हो जाय॥॥॥

सर्वेधंमें: समुपेतास्तु पार्थाः संस्थानेन मार्दवेनार्जवेन। जाताः कुळे ह्यनुशंसा वदान्या हीनियेवाः कर्मणां निश्चयद्वाः॥ ५॥

कुन्तीके पुत्रो ! आपलोग अपने दिव्य द्यरीर, दयाछ एवं कोमल स्वभाव और सरलता आदि गुणों तथा सम्पूर्ण धर्मोंसे युक्त हैं । आपलोगोंका उत्तम कुलमें जन्म हुआ है । आपलोगोंमें कूरताका सर्वथा अभाव है । आपलोग उदार, लजाशील और कमोंके परिणामको जाननेवाले हैं ॥ ५॥

> न युज्यते कर्म युष्मासु हीनं सत्त्वं हि वस्तादशं भीमसेनाः। उद्गासते हाञ्जनविन्दुवत् त-च्छुभ्रे वस्त्रे यद्भवेत्कित्विषं वः॥ ६॥

भयंकर सैन्यसंग्रह करनेवाले पाण्डवो ! आपलोगोंमें ऐसा सत्त्वगुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म वन ही नहीं सकता । यदि आपलोगोंमें कोई दोव होता तो वह सफेद वस्त्रमें काले दागकी भाँति चमक उठता ( छिप नहीं सकता ) ॥ ६ ॥

> सर्वक्षयो दृश्यते यत्र कृत्स्नः पापोद्दयो निरयोऽभावसंस्थः। कस्तत् कुर्योज्ञातु कर्म प्रजानन् पराजयो यत्र समो जयश्च॥ ७॥

जिसमें सबका विनाश दिखायी देता है, जिससे पूर्णतः पापका उदय होता है, जो नरकका हेतु है, जिसके अन्तमें अभाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय तथा पराजय दोनों समान हैं, उस युद्ध-जैसे कृठोर कर्मके लिये कौन समझदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा ? ॥ ७॥

ते वै धन्या यैः कृतं ज्ञातिकार्यं ते वै पुत्राः सुहृदो बान्धवाश्च । उपकृष्टं जीवितं संत्यजेयु-र्यतः कुरूणां नियतो वैभवः स्थात् ॥ ८ ॥

जिन्होंने जाति और कुटुम्बके हितकर कार्योंका साधन किया है, वे धन्य हैं। वे ही पुत्र, मित्र तथा वान्धव कहलाने योग्य हैं। कौरवोंको चाहिये कि वे निन्दित जीवनका परित्याग कर दें, जिससे कौरवकुलका अभ्युदय अवस्यमभावी हो ॥ ८॥ ते चेत् कुरूननुशिष्याथ पार्था निर्णीय सर्वान् द्विपतो निगृह्य । समं वस्तज्ञीवितं मृत्युना स्याद् यज्ञीवध्वं ज्ञातिवधे न साधु ॥ ९ ॥

कुन्तीकुमारो ! यदि भापलोग समस्त कौरवोंको निश्चित रूपसे अपना शत्रु मानकर उन्हें दण्ड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे तो उस दशामें आपका जो जीवन होगा, वह आपके द्वार्ग कुटुम्बीजनोंका वध होनेके कारण अच्छा नहीं समझा जायगा। वह निन्दित जीवन तो मृत्युके समान ही होगा ॥ ९॥

को ह्येव युष्मान् सह केशवेन सचेकितानान् पार्यतवाहुगुप्तान् । ससात्यकीन् विषहेत प्रजंतुं लब्ध्वापि देवान् सचिवान् सहेन्द्रान् ॥ १०॥

भगवान् श्रीकृष्ण, चेकितान और सात्यिक आपलोगोंके सहायक हैं। आपलोग महाराज द्रुपदके वाहुबलसे सुरक्षित हैं। ऐसी दशामें इन्द्रसहित समस्त देवताओंको अपने सहायकके रूपमें पाकर भी कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो आपलोगोंको जीतनेका साहस करेगा ?॥ १०॥

को वा कुरून द्रोणभीष्माभिगुप्ता-नश्वत्थाम्ना शत्यक्रपादिभिश्च। रणे विजेतुं विपहेत राजन् राधेयगुप्तान् सह भूमिपालैः॥११॥

राजन् ! इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शब्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं सहित कर्णके द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्धमें जीतनेका साहस कौन कर सकता है ? ॥ ११ ॥

महद् वलं धार्तराष्ट्रस्य राक्षः को वै शको हन्तुमश्चीयमाणः। सोऽहं जये चैव पराजये च निःश्रेयसं नाधिगच्छामि किंचित्॥ १२॥

राजा दुर्योधनके पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गयी है। कौन ऐसा वीर है, जो स्वयं क्षीण न होकर उस सेनाका विनाश कर सके ? मैं तो इस युद्धमें किसी भी पक्षकी जय हो या पराजय, कोई कल्याणकी बात नहीं देखता हूँ॥ १२॥

कथं हि नीचा इव दौष्कुलेया निर्धमीर्थं कमें कुर्युश्च पार्थाः। सोऽहं असाद्य प्रणतो वासुदेवं पञ्चालानामधिपं चैव वृद्धम्॥ १३॥ कृताञ्जलः दारणं वः प्रपद्ये कथं स्वस्ति स्यात् कुरुसुंजयनाम्। न होवमेवं वचनं वासुदेवो धनंजयो वा जातु किंचिन्न कुर्यात्॥ १४॥

मला ! कुन्तीके पुत्र नीच कुल्में उत्पन्न हुए दूसरे अघम मनुष्योंके समान ऐसा (निन्दित ) कर्म कैसे कर सकते हैं ? जिससे न तो धर्मकी सिद्धि होनेवाली है और न अर्थकी ही । यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हैं तथा वृद्ध पाञ्चालराज दुपद भी उपस्थित हैं । मैं इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आपलेगोंकी द्यारणमें आया हूँ । आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा सुंजय-वंदाका कल्याण कैसे हो ? मुझे विश्वास है कि भगवान् श्रीकृष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थनापूर्वक कही हुई मेरी किसी भी वातको दुकरा नहीं सकते ॥ १३-१४॥ प्राणान द्वाद् याचमानः कुतोऽन्य-देतद् विद्वन् साघनार्थं व्रवीमि । एतद् राज्ञो भीष्मपुरोगमस्य मतं यद् वः शान्तिरिहोत्तमा स्यात् ॥ १५ ॥

इतना ही नहीं, मेरे माँगनेपर अर्जुन अपने प्राणतक दे सकते हैं फिर दूसरी किसी वस्तुके लिये तो कहना ही क्या है ? विद्वान् राजा बुधिष्ठिर ! मैं संधि-कार्यकी सिद्धिके लिये ही यह सब कह रहा हूँ । भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्रको भी यही अभिमत है और इसीसे आप सब लोगोंको उत्तम शान्ति प्राप्त हो सकती है ॥ १५॥

हति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि संजयवानये पश्चिवंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें संजयवानयविषयक पत्तीसर्वो अध्याय पृग हुआ ॥ २५ ॥

# पड्विंशोऽध्यायः

### युधिष्टिरका संजयको इन्द्रप्रस्य लौटानेसे ही शान्ति होना सम्भव बतलाना

युधिष्टर उवाच कां जु वाचं संजय मे श्रणोषि युद्धैषिणीं येन युद्धाद् विभेषि । अयुद्धं वै तात युद्धाद् गरीयः कस्तल्लाञ्चा जातु युद्धश्वेत सूत ॥ १ ॥

युधिष्ठिर वोले—संजय! तुमने मेरी कौन-सी ऐसी वात सुनी है, जिससे मेरी युद्धकी इच्छा व्यक्त हुई है, जिसके कारण तुम युद्धसे भयभीत हो रहे हो ? तात! युद्ध करनेकी अपेक्षा युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। सूत! युद्ध न करनेका अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्धमें प्रवृत्त होगा ? ॥ १॥

> अकुर्वतक्षेत् पुरुषस्य संजय सिद्धयोत् संकल्पो मनसायं यमिच्छेत्। न कर्म कुर्याद् विदितं ममैत-दन्यत्र गुद्धाद् बहु थल्लघीयः॥ २॥

संजय ! यदि कर्म न करनेपर पुरुषका संकल्प सिद्ध हो जाता—वह मनसे जिस-जिस वस्तुको चाहता, वह-वह उसे मिल जाती तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता, यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है । युद्ध किये विना यदि थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता हो तो उसे बहुत समझना चाहिये ॥ २ ॥

> कुतो युद्धं जातु नरोऽवगच्छेत् को देवदातो हि चृणीत युद्धम् । सुखैषिणः कर्म कुर्वन्ति पार्थो धर्मोदहीनं यच लोकस्य पथ्यम् ॥ ३ ॥

मनुष्य कभी भी किस्रिटिये युद्धका विचार करेगा ! किसे देवताओंने शाप दे रक्खा है, जो जान-वृझकर युद्धका वरण करेगा ! कुन्तीके पुत्र सुखकी इच्छा रखकर वही कर्म करते हैं, जो धर्मके विपरीत न हो तथा जिससे सब लोगोंका भला होता हो ॥ ३॥

> धर्मोदयं सुखमाशंसमानाः कृच्छ्रोपायं तत्त्वतः कर्म दुःखम् । सुखं प्रेप्सुर्विजिघांसुश्च दुःखं य इन्द्रियाणां प्रीतिरसानुगामी ॥ ४ ॥

इमलोग वही सुख चाहते हैं, जो धर्मकी प्राप्ति कराने-वाला हो । जो इन्द्रियोंको प्रिय लगनेवाले विषय-रसका अनुगामी होता है, वह सुखको पाने और दुःखको नष्ट करनेकी इच्छासे कर्म करता है; परंतु वास्तवमें उसका सारा कर्म दुःखरूप ही है; क्योंकि वह कष्टदायक उपायोंसे ही साध्य है ॥ ४॥

कामाभिष्या स्वरारीरं दुनोति
यया प्रमुक्तो न करोति दुःखम् ।
यथेष्यमानस्य समिद्धतेजसो
भूयो वलं वर्धते पावकस्य ॥ ५ ॥
कामार्थलाभेन तथैव भूयो
न तृष्यते सिपिवेचान्निरद्धः ।

विधयोंका चिन्तन अपने शरीरको पीड़ा देता है । जो विषय-चिन्तनसे सर्वथा मुक्त है, वह कभी दु:खका अनुभव नहीं करता । जैसे प्रज्वलित अग्निमें ईघन डालनेसे उसका वल बहुत अधिक वढ़ जाता है, उसी प्रकार विषयभोग और घनका लाभ होनेसे मनुष्यकी तृष्णा और अधिक वढ़ जाती है । घीसे शान्त न होनेवाली प्रज्वलित अग्निकी भाँति मानव कभी विषयभोग और घनसे तृप्त नहीं होता है ॥ ५ ई ॥

सम्पद्येमं भोगचयं महान्तं सहास्माभिर्धृतराष्ट्रस्य राज्ञः॥६॥ इमलोगोंसहित राजा धृतराष्ट्रके पास यह भोगोंकी विद्याल राशि संचित हो गयी है। परंतु देखो (इतनेपर भी

उनकी तृप्ति नहीं होती ) ॥ ६ ॥

नाश्रेयानिश्वरो विश्रहाणां नाश्रेयान् वै गीतशब्दं श्रणोति । नाश्रेयान् वै सेवते माल्यगन्धान् न चाप्यश्रेयान् नुलेपनानि ॥ ७ ॥ नाश्रेयान् वै प्रावारान् संविवस्ते कथं त्वसान् सम्प्रणुदेत् कुरुभ्यः । अत्रैव स्याद्वुधस्यैव कामः प्रायः शरीरे हृद्दयं दुनोति ॥ ८ ॥

जो पुण्यात्मा नहीं है, वह संग्रामोंमें विजयी नहीं होता । जो पुण्यात्मा नहीं है, वह अपना यशोगान नहीं सुनता । जिसने पुण्य नहीं किया है, वह मालाएँ और गन्ध नहीं धारण कर सकता । जो पुण्यात्मा नहीं है, वह चन्दन आदि अवलेपनका भी उपयोग नहीं कर सकता । जिसने पुण्य नहीं किया है, वह अच्छे कपड़े नहीं धारण करता । यदि राजा धृतराष्ट्र पुण्यवान् न होते, तो इमलोगोंको कुक्देशसे दूर कैसे कर देते ? तथापि यह भोगतृष्णा अज्ञानी दुर्योधन आदिके ही योग्य है, जो प्रायः (सभीके )शरीरोंके भीतर अन्तःकरण-को पीड़ा देती रहती है ॥ ७-८ ॥

स्वयं राजा विषमस्यः परेषु
सामस्थ्यमन्विच्छति तन्न साधु।
यथाऽऽत्मनः पस्यित वृत्तमेव
तथा परेषामिष सोऽभ्युपैतु॥ ९॥
राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो विषम-वर्तावमें छगे हुए हैं;
परंतु दूसरोंमें समतापूर्ण वर्ताव देखना चाहते हैं, यह अच्छी
बात नहीं है। वे जैसा अपना बर्ताव देखते हैं, वैसा ही
दूसरोंका भी देखें॥ ९॥

आसन्नमग्नि तु निदाधकाले गम्भीरकक्षे गहने विस्तृत्य। यथा विवृद्धं वायुवशेन शोचेत् क्षेमं मुमुक्षः शिशिरव्यपाये॥ १०॥ संजय! जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु बीतनेपर प्रीष्मऋतुकी दोपहरीमें बहुत घास-फू6से भरे हुए गहन बनमें
आग लगा दे और जब हवा चलनेसे वह आग सब ओर
फैलकर अपने निकट आ जाय, तब उसकी ज्वालासे अपने
आपको बचानेके लिये वह कुशल-क्षेमकी इच्छा रखकर बारबार शोक करने लगे, उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र साग्य ऐश्वर्य अपने अधिकारमें करके खोटी बुद्धिवाले, उद्दण्ड,
भाग्यहीन, मूर्ख और किसी अच्छे मन्त्रीकी सलाहके अनुसार
न चलनेवाले अपने पुत्र दुर्योधनका पक्ष लेकर अब किस
लिये (दीनकी भाँति) विलाप करते हैं ? ॥ १०-११ ॥

> अनाप्तवचाप्ततमस्य वाचः सुयोधनो विदुरस्यावमस्य। सुतस्य राजा धृतराष्ट्रः प्रियेषी

सम्बुध्यमानो विश्वाते ऽधर्ममेव ॥ १२ ॥ अपने पुत्र दुर्योधनका प्रिय चाह्नेवाले राजा धृतराष्ट्र अपने सबसे अधिक विश्वासपात्र विदुरजीके वचनोंको अविश्वसनीय-से समझकर उनकी अवहेलना करके जान-बूझकर अधर्मके ही पथका आश्रय ले रहे हैं ॥ १२ ॥

मेघाविनं हार्थकामं कुरूणां बहुश्रुतं वाग्मिनं शीलवन्तम्। स तं राजा धृतराष्ट्रः कुरुभ्यो न सस्सार विदुरं पुत्रकाम्यात्॥ १३॥

बुद्धिमान्, कौरवोंके अभीष्टकी सिद्धि चाहनेवाले, बहुश्रुत विद्वान्, उत्तम वक्ता तथा शीलवान् विदुग्जीका भी राजा धृतराष्ट्रने कौरवोंके हितके लिये पुत्रस्नेहकी लालसासे आदर नहीं किया ॥ १३ ॥

> मानव्रस्थासौ मानकामस्य चेपोः संरिक्ष्मिणश्चार्थधर्मातिगस्य । दुर्भाषिणो मन्युवशानुगस्य कामात्मनो दौईदैर्भावितस्य ॥ १४ ॥ अनेयसाश्चेयसो दीर्घमन्यो-र्मित्रदुद्दः संजय पापबुद्धेः। स्रुतस्य राजा धृतराष्ट्रः वियेषी प्रपश्यमानः प्राजहाद्धर्मकामौ॥ १५॥

संजय ! दूसरोंका मान मिटाकर अपना मान चाहनेवाले, ईर्ष्याल, कोषी, अर्थ और धर्मका उल्लङ्घन करनेवाले, कटुवचन बोलनेवाले, कोध और दीनताके वशवर्ती, कामात्मा (भोगासक्त), पापियों से प्रशंसित, शिक्षा देनेके अयोग्य, भाग्यहीन, अधिक कोधी, मित्रद्रोही तथा पापबुद्धि पुत्र दुर्योधनका प्रिय चाहनेवाले राजा धृतराष्ट्रने समझते हुए भी धर्म और कामका परित्याग किया है ॥ १४-१५ ॥

> तदैव मे संजय दीव्यतोऽभू-नमितः कुरूणामागतः स्यादभावः। काव्यां वाचं विदुरो भाषमाणो न विन्दते यद् धार्तराष्ट्रात् प्रशंसाम् ॥ १६॥

संजय ! जिस समय मैं ज्ञा खेलरहा था, उसी समयकी यात है, विदुरजी शुक्रनीतिके अनुसार युक्तियुक्त बचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधनकी ओरसे उन्हें प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई । तभी मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ था कि सम्भवतः कौरवोंका विनाशकाल समीप आ गया है ।। १६ ।।

श्चनुर्यदा नान्ववर्तन्त वृद्धि कृच्छ्रंकुरून् स्त तदाभ्याजगाम। यावत् प्रशामन्ववर्तन्त तस्य तावन् तेषां राष्ट्रवृद्धिर्वभूव॥१७॥

सूत ! जबतक कौरव विदुरजीकी बुद्धिके अनुसार बर्ताव करते और चलते थे, तबतक सदा उनके राष्ट्रकी वृद्धि ही होती रही । जबसे उन्होंने विदुरजीसे सलाह लेना छोड़ दिया, तभीसे उनपर विपत्ति आ पड़ी है ॥ १७ ॥

> तद्र्थंदुन्धस्य निबोध मेऽच ये मन्त्रिणो धार्तराष्ट्रस्य स्त । दुःशासनः शक्कानः स्तपुत्रो गावलगणे पदय सम्मोहमस्य ॥ १८ ॥

गवल्गणपुत्र संजय ! धनके लोभी दुर्योधनके जो-जो मन्त्री हैं, उनके नाम आज तुम मुझसे मुन लो । दुःशासन, शकुनि तथा स्तपुत्र कर्ण—ये ही उसके मन्त्री हैं । उसका मोह तो देखो ॥ १८॥

सोऽहं न पश्यामि परीक्षमाणः
कथं खित्त स्यात् कुहत्तंज्ञयानाम्।
आत्तैश्वयों धृतराष्ट्रः परेभ्यः
प्रवाजिते विदुरे दीर्घहण्णे॥ १९॥
आशांसते वै धृतराष्ट्रः सपुत्रो
महाराज्यमसपत्नं पृथिज्याम्।
तिसाञ्छमः केवलं नोपलभ्यः
सर्वं खकं मद्गते मन्यते ऽर्थम्॥ २०॥

मैं बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई ऐसा उपाय नहीं देखता, जिससे कुरु तथा संजयवंश दोनोंका कल्याण हो। धृतराष्ट्र हम शत्रुओंसे ऐश्वर्य छीनकर दूरदर्शी विदुरको देशसे निर्वासित करके अपने पुत्रोंसिहत भूमण्डलका निष्कण्टक साम्राज्य प्राप्त करनेकी आशा लगाये बैठे हैं। ऐसे लोभी नरेशके साथ केवल संधि ही बनी रहेगी, ( युद्ध आदिका

अवसर नहीं आयेगा ) यह सम्भव नहीं जान पड़ता; क्योंकि हमलोगोंके वन चले जानेपर वे हमारे सारे धनको अपना ही मानने लगे हैं ॥ १९-२०॥

यत् तत् कर्णो मन्यते पारणीयं युद्धे गृहीतायुधमर्जुनं वै। आसंश्च युद्धानि पुरा महान्ति कथं कर्णो नाभवद् द्वीप प्याम् ॥ २१॥

कर्ण जो ऐसा समझता है कि युद्धमें धनुप उटाये हुए अर्जुनको जीत लेना सहज है, वह उसकी भूल है। पहले भी तो वड़े-बड़े युद्ध हो चुके हैं। उनमें कर्ण इन कौरवोंका आश्रयदाता क्यों न हो सका ?॥ २१॥

> कर्णश्च जानाति सुयोधनश्च द्रोणश्च जानाति पितामहश्च। अन्ये च ये कुरवस्तत्र सन्ति यथार्जुनान्नास्त्यपरो धनुर्धरः॥ २२॥

अर्जुनसे बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है—इस बातको कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता है, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म जानते हैं तथा अन्य जो-जो कौरव वहाँ रहते हैं, वे सब भी जानते हैं ॥ २२॥

> जानन्त्येतत् कुरवः सर्व एव ये चाप्यन्ये भूमिपाठाः समेताः। दुर्योधने राज्यमिहाभवद् यथा अरिंदमे फाल्गुने विद्यमाने॥ २३॥

समस्त कौरव तथा वहाँ एकत्र हुए अन्य भ्पाल भी इस बातको जानते हैं कि शत्रुदमन अर्जुनके उपस्थित रहते हुए दुर्योधनने किस उपायसे पाण्डवींका राज्य प्राप्त किया ( अर्थात् उन्होंने अपनी वीरतासे नहीं, अपितु छलपूर्वक जूएके द्वारा ही हमारा राज्य लिया ) ॥ २३ ॥

> तेनानुबन्धं मन्यते धार्तराष्ट्रः दाक्यं हर्नु पाण्डवानां ममत्वम् । किरीटिना तालमात्रायुधेन तद्वेदिना संयुगं तत्र गन्वा ॥ २४॥

राज्य आदिपर जो पाण्डवोंका ममत्व है, उसे हर लेना क्या दुर्योधन सरल समझता है ? इसके लिये उसे उन किरीटधारी अर्जुनके साथ युद्धभृमिमें उतरना पड़ेगा, जो चार हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं और धनुवेंदके प्रकाण्ड विद्वान् हैं ॥ २४ ॥

> गाण्डीवविस्फारितशब्दमाजा-वश्यण्वाना धार्तराष्ट्रा ध्रियन्ते । कुद्धं न चेदीक्षते भीमसेनं सुयोधनो मन्यते सिद्धमर्थम् ॥ २५ ॥

धृतराष्ट्रके पुत्र तभीतक जीवित हैं, जयतक कि वे युद्धमें गाण्डीय धनुषका टंकारघोप नहीं सुन रहे हैं। दुर्योधन जयतक कोधमें भरे दुए भीमसेनको नहीं देख रहा है, तभी-तक अपने राज्यपातिसम्बन्धी मनोरथको सिद्ध हुआ समझे।।

इन्द्रोऽण्येतन्नोत्सहेत् तात हर्नु-मैश्वर्ये नो जीवति भीमसेने। धनंजये नकुले चैव सूत तथा वीरे सहदेवे सहिष्णौ॥ २६॥

तात संजय! जबतक भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहनशील वीर सहदेव जीवित हैं, तबतक इन्द्र भी हमारे ऐश्वर्यका अपहरण नहीं कर सकता ॥ २६ ॥

> स चेदेतां प्रतिपचेते बुद्धिं चृद्धो राजा सह पुत्रेण सूत । एवं रणे पाण्डवकोपदग्धा न नदयेयुः संजय धार्तराष्ट्राः ॥ २७ ॥

स्त ! यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके साथ यह अच्छी तरह समझ लेंगे कि पाण्डवोंको राज्य न देनेमें कुशल नहीं है तो धृतराष्ट्रके सभी पुत्र समराङ्गणमें पाण्डवोंकी क्रोधाग्निसे दग्ध होकर नष्ट होनेसे बच जायँगे ॥ २७ ॥ जानासि त्वं क्लेशमसासु वृत्तं त्वां पूजयन् संजयाहं क्षमेयम् । यचासाकं कौरवैर्भृतपूर्वं

या नो वृत्तिर्धार्तराष्ट्रे तदाऽऽसीत् ॥ २८ ॥ संजय ! हमलोगोंको कौरवोंके कारण पहले कितना क्रेश उटाना पड़ा है, यह तुम मलीमाँति जानते हो तथापि में तुम्हारा आदर करते हुए उनके सब अपरार्धोंको क्षमा कर सकता हूँ । दुर्योधन आदि कौरवोंने पहले हमारे साथ कैसा वर्ताव किया है और उस समय हमलोगोंका उनके साथ कैसा वर्ताव रहा है, यह भी तुमसे छिपा नहीं है ॥ २८ ॥

अद्यापि तत् तत्र तथैव वर्ततां द्यान्ति गमिष्यामियथा त्वमात्थ । इन्द्रप्रस्थे भवतु ममैव राज्यं सुयोधनो यच्छतु भारताग्र्यः ॥ २९ ॥

अब भी वह सब कुछ पहलेके ही समान हो सकता है। जैसा तुम कह रहे हो, उसके अनुसार में शान्ति धारण कर लूँगा। परंतु इन्द्रप्रस्थमें पूर्ववत् मेरा ही राज्य रहे और भरतवंशिशोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्टिरवाक्ये षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत ट द्योगप्रवेके अन्तर्गत संजययानपर्वमें युधिष्टिरवाक्यविषयक छव्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

### सप्तविंशोऽध्यायः

संजयका युधिष्टिरको युद्धमें दोपकी सम्भावना बतलाकर उन्हें युद्धसे उपरत करनेका प्रयत्न करना

संजय उवाच धर्मिनित्या पाण्डव ते विचेष्ठा होके श्रुता दृश्यते चापि पार्थ । महाश्रावं जीवितं चाप्यनित्यं सम्पर्यत्वं पाण्डव मा व्यनीनशः॥ १॥

संजय बोला—पाण्डनन्दन! आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्मके अनुमार ही होती है। कुन्तीकुमार! आपकी वह धर्मयुक्त चेष्टा लोकमें तो विख्यात है ही, देखनेमें भी आ रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है तथापि इससे महान् सुयशकी प्राप्ति हो सकती है। पाण्डव! आप जीवनकी उस अनित्यतापर दृष्टिपात करें और अपनी कीर्तिको नष्ट न होने दें॥ १॥

न चेद् भागं कुरवोऽन्यत्र युद्धात् प्रयच्छेरंस्तुभ्यमजातशत्रो । भैक्षचर्यामन्धकवृष्णिराज्ये श्रेयोमन्येन तु युद्धेन राज्यम् ॥ ३ ॥ अजातरात्रो ! यदि कौरव युद्ध किये विना आपको राज्यका भाग न दें, तो भी अन्धक और वृष्णिवंशी क्षत्रियोंके राज्यमें भीख माँगकर जीवन-निर्वाह कर लेना मैं आपके लिये श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता ॥

अल्पकालं जीवितं यन्मनुष्ये महास्रावं नित्यदुःखं चलं च। भूयश्च तद् यशसो नानुक्रपं

तस्मात् पापं पाण्डव मा कृथास्त्वम् ॥ ३ ॥
मनुष्यका जो यह जीवन है, वह बहुत थोड़े समयतक
रहनेवाला है। इसको क्षीण करनेवाले महान् दोष इसे प्राप्त
होते रहते हैं। यह सदा दुःखमय और चञ्चल है। अतः
पाण्डुनन्दन! आप युद्ध रूपी पाप न की जिये। वह आपके सुयशके अनुरूप नहीं है॥ ३॥

कामा मनुष्यं प्रस्तजन्त एते धर्मस्य ये विष्तमूर्वं नरेग्द्र। पूर्वं नरस्तान् मतिमान् प्रणिष्न-ह्राँ कि प्रश्लां लभतेऽनवद्याम् ॥ ४ ॥ नरेन्द्र ! जो धर्माचरणमें विष्त डालनेकी मूल कारण हैं, वे कामनाएँ प्रत्येक मनुष्योंको अपनी ओर खींचती हैं। अतः बुद्धिमान् मनुष्य पहले उन कामनाओंको नष्ट करता है, तदनन्तर जगत्में निर्मल प्रशंसाका भागी होता है ॥ ४॥

> निबन्धनी हार्थतृष्णेह् पार्थ तामिच्छतां बाध्यते धर्म एव । धर्म तु यः प्रतृणीते स बुद्धः कामे गृधनो हीयतेऽर्थानुरोचात् ॥ ५ ॥

कुन्तीनन्दन ! इस संसारमें धनकी तृष्णा ही बन्धनमें डालनेवाली है । जो धनकी तृष्णामें फँसता है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है । जो धर्मका वरण करता है, वही ज्ञानी है । भोगोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य तो धनमें आसक्त होनेके कारण धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥

धर्म कृत्वा कर्मणां तात मुख्यं महाप्रतापः सिवतेव आति। हीनो हि धर्मेण महीमपीमां लब्ध्वा नरः सीद्दित पापबुद्धः॥ ६॥

तात ! धर्मः अर्थ और काम तीनोंमें धर्मको प्रधान मानकर तदनुसार चलनेवाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य-की भाँति चमक उटता है; परंतु जो धर्मसे हीन है और जिसकी बुद्धि पापमें ही लगी हुई है, वह मनुष्य इस सारी पृथ्वीको पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है॥ ६॥

वेदोऽधीतश्चरितं ब्रह्मचर्यं यक्षेरिष्टं ब्राह्मणेभ्यश्च दत्तम्। परं स्थानं मन्यमानेन भूय आतमा दत्तो वर्षपूगं सुखेभ्यः॥ ७॥

आपने परलोकपर विश्वास करके वेदोंका अध्ययनः व्रह्मचर्यका पालन एवं यज्ञोंका अनुष्टान किया है तथा ब्राह्मणों- को दान दिया है और अनन्त वर्षोंतक वहाँके सुख भोगनेके लिये अपने-आपको भी समर्पित कर दिया है ॥ ७॥

सुखिषये सेवमानोऽतिचेलं योगाभ्यासे यो न करोति कर्म । वित्तक्षये हीनसुखोऽतिचेलं दुःखं दोते कामचेगप्रणुन्नः ॥ ८ ॥

जो मनुष्य भोग तथा प्रिय (पुत्रादि) का निरन्तर सेवन करते हुए योगाभ्यासोपयोगी कर्मका सेवन नहीं करता, वह धनका क्षय हो जानेपर सुखसे विच्चित हो कामवेगसे अत्यन्त विञ्चब्ध होकर सदा दुःखशय्यापर शयन करता रहता है।

पवं पुनर्वह्मचर्याप्रसक्तो हित्वा धर्म यः प्रकरोत्यधर्मम् । अश्रद्धत् परलोकाय मूढो हित्वा देहं तप्यते प्रेत्य मन्दः॥ ९॥ जो ब्रह्मचर्यणलनमें प्रवृत्त न हो धर्मका त्याग करके अधर्मका आचरण करता है तथा जो मूढ़ परलोकपर विश्वास नहीं रखता है, वह मन्द्रभाग्य मानव द्यरीर त्यागनेके पश्चात् परलोकमें वड़ा कष्ट पाता है।। ९॥

न कर्मणां विष्रणाशोऽस्त्यमुत्र पुण्यानां वाष्यथवा पापकानाम् । पूर्वे कर्तुर्गच्छति पुण्यपापं पश्चात् त्वेनमनुयात्येव कर्ता ॥ १० ॥

पुण्य अथवा पाप किन्हीं भी कर्मीका परलोकमें नाश नहीं होता है। पहले कर्ताके पुण्य और पाप परलोकमें जाते हैं, फिर उन्हींके पीछे-पीछे कर्ता जाता है।। १०॥

> न्यायोपेतं ब्राह्मणेभ्योऽथ दत्तं श्रद्धापृतं गन्धरसोपपन्नम् । अन्वाहार्येपृत्तमदक्षिणेषु तथारूपं कर्म विख्यायते ते ॥ ११ ॥

लोकमें आपके कर्म इस रूपमें विख्यात हैं कि आपने उत्तम दक्षिणायुक्त बृद्धिश्राद्ध आदिके अवसरोंपर ब्राह्मणोंकी न्यायोगार्जित प्रचुर धन एवं श्रद्धाषित उत्तम गन्धयुक्तः सुरवादु एवं पवित्र अन्नका दान किया है ॥११॥

> इह क्षेत्रे क्रियते पार्थ कार्यं न वै किंवित् क्रियते प्रेत्य कार्यम्। इतं त्वया पारलौक्यं च कर्म पुण्यं महत् सङ्गिरतिप्रशस्तम् ॥ १२॥

कुन्तीनन्दन ! इस शरीरके रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है। मरनेके बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आयने तो परलोकमें मुख देनेवाला महान् पुण्यकर्म किया है, जिसकी साधु पुरुषोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है॥ १२॥

> जहाति मृत्युं च जरां भयं च न श्चत्विपासे मनसोऽप्रियाणि । न कर्तव्यं विद्यते तत्र किंचि-दत्यत्र वै चेन्द्रियप्रीणनाद्धि ॥ १३॥

(पुण्यात्मा) मनुष्य (स्वर्गलोकमें जाकर) मृत्यु, बुढ़ापा तथा भय त्याग देता है। वहाँ उसे मनके प्रतिकूल भूख-प्यासका कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ता है। परलोकमें इन्द्रियोंको सुख पहुँचानेके सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है ॥।

> एवंरूपं कर्मफलं नरेन्द्र मात्रावहं हृदयस्य वियेण।

# देवयोनि भोगयोनि है, कर्मयोनि नहीं । उसमें नवीन कर्म करनेके लिये देवता बाध्य नहीं हैं । स कोधजं पाण्डव हर्षजं च लोकाबुभौ मा प्रहासीश्चिराय ॥ १४ ॥

नरेन्द्र! इस प्रकार दृदयको प्रिय लगनेवाले विषयसे कर्मफलकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। पाण्डुनन्दन! आप क्रोधजनित नरक और हर्षजनित स्वर्ग—इन दोनों लोकोंमें कभी न जायँ ( अपितु सनातन मोक्ष-सुखके लिये निष्काम कर्म अथवा ज्ञानयोगका ही साधन करें)॥ १४॥

अन्तं गत्वा कर्मणां मा प्रजह्याः सत्यं दमं चार्जवमानृशंस्यम् । अश्वमेधं राजसूयं तथेज्याः

पापस्यान्तं कर्मणो मा पुनर्गाः ॥ १५॥ इस तरह (ज्ञानाग्निके द्वारा) कर्मोको दग्ध करके सत्य, दम, आर्जन (सरलता) तथा अनुशंसता (दया) इन सद्गुणोंका कभी त्याग न करें। अश्वमेध, राजस्य और अन्य यज्ञोंको भी न छोड़ें, परंतु युद्ध-जैसे पापकर्मके निकट फिर कभी न जायँ॥ १५॥

तच्चेदेवं द्वेपरूपेण पार्थाः करिष्यध्वं कर्म पापं चिराय। निवसध्वं वर्षपूगान् वनेषु दुःखं वासं पाण्डवा धर्म एव ॥ १६ ॥

कुन्तीकुमारो ! यदि आपलोगोंको राज्यके लिये चिरस्थायी विद्रेषके रूपमें युद्धरूप पापकर्म ही करना है, तव तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत वर्षोतक दुःखमय वनवासका ही कष्ट भोगते रहें । पाण्डवो ! वह वनवास ही आपके लिये धर्मरूप होगा ॥ १६॥

अप्रवज्येमा सा हित्वाऽऽपुरस्ता-दात्माधीनं यद् वळं होतदासीत् । नित्यं च वश्याः सचिवास्तवेमे

जनार्द्नो युयुधानश्च वीरः ॥ १७ ॥ पहले ( चृतकीडाके समय ही ) हमलोग वलपूर्वक इन्हें अपने वरामें रखकर वनमें गये विना ही यहाँ रह सकते थे; क्योंकि आज जो सेना एकत्र हुई है, यह पहले भी अपने ही लोगोंके अधीन थी और ये भगवान् श्रीकृष्ण तथा वीरवर सात्यिक सदासे ही आपलोगोंके ( प्रेमके कारण ) वर्शाभूत एवं आपके सहायक रहे हैं ॥ १७ ॥

मत्स्यो राजा रुक्मरथः सपुत्रः प्रहारिभिः सह वीरैर्विराटः। राजानश्च ये विजिताः पुरस्तात् त्वामेव ते संश्रयेयुः समस्ताः॥ १८॥

प्रहार करनेमें कुशल वीर सैनिकों तथा पुत्रोंके साथ सुवर्णमय रथसे सुशोभित मत्स्यदेशके राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत-से नरेशः जिन्हें पहले आपलोगोंने युद्धमें जीता थाः वे सव-के-सव संग्राममें आपका ही पक्ष लेते ॥ १८॥

> महासहायः प्रतपन् वल्रस्थः पुरस्कृतो वासुदेवार्जुनाभ्याम्। वरान् हनिष्यन् द्विपतो रङ्गमध्ये व्यनेष्यथा धार्तराष्ट्रस्य दर्पम्॥१९॥

उस समय आप महान् सहायकोंसे सम्पन्न और वलशाली थे, आप श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके आगे-आगे चलकर रात्रुओंपर आक्रमण कर सकते थे। समराङ्गणमें अपने महान् रात्रुओंका संहार करते हुए आप दुर्योधनके घमंडको चूर-चूर कर सकते थे॥ १९॥

> वलं कस्माद् वर्धयित्वा परस्य निजान् कस्मात् कर्पयित्वा सहायान् । निरुष्य कस्मात् वर्षपूगान् वनेषु युयुत्ससे पाण्डव हीनकालम् ॥ २०॥

पाण्डुनन्दन ! फिर क्या कारण है कि आपने रात्रुकी राक्तिको बढ़नेका अवसर दिया ! किसलिये अपने सहायकोंको दुर्वल बनाया और क्यों बारह वर्षोंतक बनमें निवास किया ! फिर आज जब वह अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करनेकी इच्छा क्यों हुई है ! ।। २० ।।

> अप्राज्ञो वा पाण्डव युध्यमानो-ऽधर्मज्ञो वा भूतिमथोऽभ्युपैति । प्रज्ञावान् वा बुध्यमानोऽपि धर्म संस्तम्भाद्वा सोऽपि भूतेरपैति॥ २१॥

पाण्डुकुमार ! अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है और वुद्धिमान् अथवा धर्मज्ञ पुरुष भी दैवी वाधाके कारण पराजित होकर ऐश्वर्यसे हाथ धो वैठता है ॥ २१ ॥

> नाधर्मे ते धीयते पार्थ बुद्धि-र्न संरम्भात् कर्म चक्य पापम्। आत्थ किं तत् कारणं यस्य हेतोः प्रज्ञाविषद्धं कर्म चिकीर्वसीदम्॥ २२॥

कुन्तीनन्दन! आपकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं लगती तथा आपने कोधमें आकर भी कभी पाप कर्म नहीं किया है, तो वताइये, कौन-सा ऐसा (प्रवल) कारण है, जिसके लिये अव आप अपनी बुद्धिके विरुद्ध यह युद्ध-जैसा पापकर्म करना चाहते हैं?

> अन्याधिजं कटुकं शीर्षरोगि यशोमुषं पापफलोदयं वा। सतां पेयं यन्न पिवन्त्यसन्तो मन्युं महाराज पिव प्रशाम्य॥ २३॥

म० १. ११. १५-

महाराज ! जो विना व्याधिके ही उत्पन्न होता है, स्वादमें कडुआ है, जिसके कारण सिरमें दर्द होने लगता है, जो यशका नाशक और पापरूप फलको प्रकट करनेवाला है, जो सजन पुरुषोंके ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस क्रोधको आप पी लीजिये और शान्त हो जाइये।। २३।।

पापानुबन्धं को नु तं कामयेत क्षमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः। यत्र भीष्मः शान्तनवो हतः स्याद् यत्र द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात्॥ २४॥

जो पापकी जड़ है, उस क्रोधकी इच्छा कौन करेगा ? आपकी दृष्टिमें तो क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ बस्तु है, वे भोग नहीं, जिनके लिये शान्तनुनन्दन भीष्म तथा पुत्रसिंहत आचार्य द्रोणकी हत्या की जाय ॥ २४॥

कृपः श्राल्यः सौमद्तिर्विकणीं विविश्वतिः कर्णदुर्योधनौ च। पतान् हत्वा कीदशं तत् सुखं स्याद् यद् विनदेशास्तदनु बृहि पार्थ॥२५॥ कन्तीनन्दन! ऐसा कौनसा सख हो सकता है। जिसे आप कृपाचार्यः शल्यः भृरिश्रवाः विकर्णः विविदातिः कर्ण तथा दुर्योधन—इन सबका वध करके पाना चाहते हैं। कृपया बताइये ॥ २५॥

लब्ध्वापीमां पृथिवीं सागरान्तां जरामृत्यू नैव हि त्वं प्रजह्याः। प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राज-न्नेवंविद्वान् नैव युद्धं कुरुत्वम् ॥ २६॥

राजन् ! समुद्रपर्यन्त इस सारी पृथ्वीको पाकर भी आप जरा-मृत्यु, प्रिय-अप्रिय तथा मुख-दुःखसे पिण्ड नहीं छुड़ा सकते । आप इन सब बातोंको अच्छी तरह जानते हैं; अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें ॥ २६॥

> अमात्यानां यदि कामस्य हेतो-रेवं युक्तं कर्म चिकीर्षसि त्वम् । अपक्रामेः स्वं प्रदायैव तेषां मा गास्त्वं वै देवयानात् प्रथोऽद्य ॥ २७ ॥

यदि आप अपने मिन्त्रयोंकी इच्छासे ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं तो अपना सर्वस्य उन मिन्त्रयोंको ही देकर वानप्रस्य ग्रहण कर लीजिये; परंतु अपने कुदुम्बका वध करके देवयानमार्गसे भ्रष्ट न होइये ॥ २७ ॥

ह्नति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि संजयवाक्ये सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें संजयवाक्यविषयक सत्ताईसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

### अष्टार्विशोऽध्यायः संजयको युधिष्ठिरका उत्तर

युधिष्टिर उवाच

असंशयं संजय सत्यमेतद् धर्मो वरः कर्मणां यत्त्वमात्थ । श्चात्वा तु मां संजय गर्हयेस्त्वं यदि धर्म यद्यधर्म चरेयम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिर बोले—संजय! सब प्रकारके कमोंमें धर्म ही श्रेष्ठ है। यह जो तुमने कहा है, वह विल्कुल ठीक है। इसमें रत्तीमर भी संदेह नहीं है; परंतु मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म, इस बातको पहले अच्छी तरह जान लो; फिर मेरी निन्दा करना।। १॥

> यत्राधमों धर्मरूपाणि धत्ते धर्मः कृत्स्नो दृश्यतेऽधर्मरूपः। विभ्रद् धर्मो धर्मरूपं तथा च विद्यांसस्तं सम्ब्रपद्यन्ति बुद्धश्या॥ २॥

कहीं तो अधर्म ही धर्मका रूप धारण कर छेता है, कहीं पूर्णतया धर्म ही अधर्म दिखायी देता है तथा कहीं धर्म अपने वास्तविक स्वरूपको ही धारण किये रहता है। विद्वान् पुरुष अपनी बुद्धिसे विचार करके उसके असली रूपको देख और समझ छेते हैं॥ २॥

पवं तथैवापिद लिङ्गमेतद् धर्माधर्मी नित्यवृत्ती भजेताम्। आद्यं लिङ्गं यस्य तस्य प्रमाण-मापद्धर्मे संजय तं निबोध॥३॥

इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णोंका अपना-अपना लक्षण (लिङ्ग) ( जैसे ब्राह्मणके लिये अध्ययनाध्यापन आदि, क्षत्रियके लिये शौर्य आदि तथा वैश्यके लिये कृषि आदि ) है, वह ठीक उसी प्रकार उस-उस वर्णके लिये धर्मरूप है और वही दूसरे वर्णके लिये अधर्मरूप है । इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म

सदा मुनिश्चितरूपते रहते हैं तथापि आपित्तकालमें वे दूसरे वर्णके लक्षणको भी अपना लेते हैं। प्रथम वर्ण ब्राह्मणका जो विशेष लक्षण ( याजन और अध्यापन आदि ) है, वह उसीके लिये प्रमाणभूत है ( क्षत्रिय आदिको आपित्तकालमें भी याजन और अध्यापन आदिका आश्रय नहीं लेना चाहिये )। संजय! आपद्धमंका क्या स्वरूप है, उसे तुम ( शास्त्रके वचनोंद्वारा ) जानो ॥ ३॥

> लुप्तायां तु प्रकृतौ येन कर्म निष्पादयेत् तत् परीष्सेद् विहीनः। प्रकृतिस्थश्चापदि वर्तमान उभौ गर्ह्यौ भवतः संजयैतौ॥ ४॥

प्रकृति (जीविकाके साधन) का सर्वथा लोप हो जानेपर जिस वृत्तिका आश्रय लेनेसे (जीवनकी रक्षा एवं) सत्कर्मोंका अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुप उसे अवस्य अपनानेकी इच्छा करे। संजय! जो प्रकृतिस्थ (स्वाभाविक स्थितिमें स्थित) होकर भी आपद्धर्मका आश्रय लेता है, वह (अपनी लोभवृत्तिके कारण) निन्दनीय होता है तथा जो आपत्तिग्रस्त होनेपर भी (उस समयके अनुरूप शास्त्रोक्त साधनको अपनाकर) जीविका नहीं चलाता है, वह (जीवन और कुटुम्बकी रक्षा न करनेके कारण) गर्हणीय होता है। इस प्रकार ये दोनों तरहके लोग निन्दाके पात्र होते हैं॥ ४॥

अविनाशमिच्छतां ब्राह्मणानां प्रायश्चित्तं विहितं यद् विधात्रा । सम्पद्येथाः कर्मसु वर्तमानान् विकर्मस्थान् संजय गहेयेस्त्वम्॥ ५ ॥

स्त ! (जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ब्राह्मणोंका नाश न हो जाय, ऐसी इच्छा रखनेवाले विधाताने जो (उनके लिये अन्य वणोंकी वृत्तिसे जीविका चलाकर अन्तमें) प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है, उसपर दृष्टिपात करो। फिर यदि हम आपत्तिकालमें भी (स्वाभाविक) कमोंमें ही लगे हों और आपत्तिकाल न होनेपर भी अपने वर्गके विपरीत कमोंमें स्थित हो रहे हों तो उस दशामें हमें देखकर तुम (अवश्य) हमारी निन्दा करो॥ ५॥

मनीषिणां सत्त्वविच्छेदनाय विधीयते सत्सु वृत्तिः सदैव। अब्राह्मणाः सन्ति तु ये न वैद्याः सर्वोत्सङ्गं साधु मन्येत तेभ्यः॥ ६॥

मनीषी पुरुषोंको सत्त्व आदिके वन्धनसे मुक्त होनेके लिये सदा ही सत्पुरुषोंका आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये, यह उनके लिये शास्त्रीय विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं हैं तथा जिनकी ब्रह्मविद्यामें निष्ठा नहीं है, उन सबके लिये सबके समीप अपने धर्मके अनुसार ही जीविका चलानी चाहिये॥ ६॥

> तद्ध्वानः पितरो ये च पूर्वे पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये। यश्चैपिणो ये च हि कर्म कुर्यु-र्नान्यं ततो नास्तिकोऽस्मीति मन्ये॥ ७॥

यज्ञकी इच्छा रखनेवाले मेरे पूर्व पिता-पितामह आदि तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्गपर चलते रहे (जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है ) तथा जो कर्म करते हैं, वे भी उसी मार्गसे चलते आये हैं । मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, इसलिये उसी मार्गपर चलता हूँ; उसके सिवा दूसरे मार्गपर विश्वास नहीं रखता हूँ ॥ ७॥

> यत् किंचनेदं वित्तमस्यां पृथिव्यां यद् देवानां त्रिदशानां परं यत् । प्राजापत्यं त्रिदिवं ब्रह्मलोकं नाधर्मतः संजय कामयेयम् ॥ ८॥

संजय ! इस धरातलपर जो कुछ भी धन-वैभव विद्य-मान है, नित्य यौवनसे युक्त रहनेवाले देवताओंके वहाँ जो धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापतिका धन है तथा

धनराश है, उससे भा उत्कृष्ट जा प्रजापतिका धन है तथा जो स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोकका सम्पूर्ण वैभव है, वह सब मिल रहा हो, तो भी मैं उसे अधर्मसे लेना नहीं चाहूँगा ।८।

धर्मेश्वरः कुशलो नीतिमांश्चाः
प्युपासिता ब्राह्मणानां मनीषी।
नानाविधांश्चेव महावलांश्च
राजन्यभोजाननुशास्ति कृष्णः॥९॥
यदि ह्यहं विस्तृजन् साम गर्ह्यो
नियुष्यमानोयदि ज्ञह्यां स्वधर्मम्।
महायशाः केशवस्तद् ब्रवीतु
वासुदेवस्तूभयोरर्थकामः॥१०॥

यहाँ धर्मके स्वामी, कुशल नीतिज्ञ, ब्राह्मण-भक्त और मर्नाषी भगवान् श्रीकृष्ण वैठे हैं, जो नाना प्रकारके महान् वलशाली क्षत्रियों तथा भोजवंशियोंका शासन करते हैं। यदि मैं सामनीति अथवा संधिका परित्याग करके निन्दाका पात्र होता होऊँ या युद्धके लिये उद्यत होकर अपने धर्मका उल्लङ्घन करता होऊँ तो ये महायशस्वी वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण अपने विचार प्रकट करें; क्योंकि ये दोनों पश्चोंका हित चाइनेवाले हैं॥ ९-१०॥

शैनेयोऽयं चेद्यश्चान्धकाश्च वार्ष्णेयभोजाः कुकुराः संजयाश्च। उपासीना वासुदेवस्य बुर्द्धि निगृह्य शत्रुत् सुहृदो नन्दयन्ति ॥ ११॥ ये सात्यिक, ये चेदिदेशके लोग, ये अन्धक, वृष्णि, भोज, कुकुर तथा सुंजयवंशके क्षत्रिय इन्हीं भगवान् वासुदेवकी सलाइसे चलकर अपने शत्रुओंको वंदी बनाते और सुदृदोंको आनन्दित करते हैं॥ ११॥

बृष्ण्यन्धका ह्यत्रसेनादयो वै कृष्णप्रणीताः सर्व प्रवेन्द्रकल्पाः। मनस्विनः सत्यपरायणाश्च

महावला यादवा भोगवन्तः॥ १२॥

श्रीकृष्णकी बतायी हुई नीतिके अनुसार बर्ताव करनेसे वृष्णि और अन्धकवंशके सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इन्द्रके समान शक्तिशाली हो गये हैं तथा सभी यादव मनस्वीक सत्यपरायण महान् बलशाली और भोगसामग्रीसे सम्पन्न हुए हैं ॥ १२ ॥

काइयो वभ्रः श्रियमुत्तमां गतो लब्ध्वा कृष्णं भ्रातरमीशितारम्। यस्मै कामान् वर्षति वासुदेवो श्रीष्मात्यये मेघ इव प्रजाभ्यः॥ १३॥ (पौण्ड्रक वासुदेवके छोटे भाई) काशीनरेश वभु श्रीकृष्णको ही शासक वन्धुके रूपमें पाकर उत्तम राज्य-लक्ष्मीके अधिकारी हुए हैं। भगवान् श्रीकृष्ण वभुके लिये समस्त मनोबाञ्छित भोगोंकी वर्षा उसी प्रकार करते हैं, जैसे वर्षाकालमें मेघ प्रजाओंके लिये जलकी वृष्टि करता है। १३॥

> ईह्शोऽयं केशवस्तात विद्वान् विद्धि होनं कर्मणां निश्चयन्नम् । प्रियश्च नः साधुतमश्च रुष्णो नातिकामे वचनं केशवस्य ॥ १४ ॥

तात संजय ! तुम्हें माद्म होना चाहिये कि भगवान् श्रीकृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान् हैं। ये प्रत्येक कर्म-का अन्तिम परिणाम जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं। मैं इनकी आज्ञाका उल्लङ्खन नहीं कर सकता ॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्टिरवाक्ये अष्टाविद्योऽध्यायः ॥ २८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें युधिष्टिरव चनसम्बन्धी अट्टाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

# एकोनत्रिंशोऽध्यायः

संजयकी वातोंका प्रत्युत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना

वासुदेव उवाच
अविनाशं संजय पाण्डवानामिन्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च ।
तथा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य सूत
समाशंसे बहुपुत्रस्य वृद्धिम् ॥ १ ॥



भगवान् श्रीकृष्णने कहा—स्त संजय! मैं जिस प्रकार पाण्डवोंको विनाशसे वचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रका भी अभ्युदय चाहता हूँ ॥ १॥

कामो हि में संजय नित्यमेव नान्यद् त्र्यां तान् प्रति शाम्यतेति । राज्ञश्च हि वियमेतच्छुणोमि मन्ये चैतत् पाण्डवानां समक्षम् ॥ २॥

सूत ! मेरी भी सदा यही अभिलापा है कि दोनों पक्षों-में शान्ति वनी रहे । 'कुन्तीकुमारो ! कौरवोंसे संधि करो, उनके प्रति शान्त बने रहो,' इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पाण्डवोंके सामने नहीं कहता हूँ । राजा युधिष्ठिरके मुँहसे भी ऐसा ही प्रिय बचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसीको ठीक मानता हूँ ॥ २॥

सुदुष्करस्तत्र शमो हि नूनं
प्रदर्शितः संजय पाण्डवेन।
यस्मिन् गृद्धो धृतराष्ट्रः सपुत्रः
कस्मादेषां कलहो नावमूच्छेत्॥ ३॥

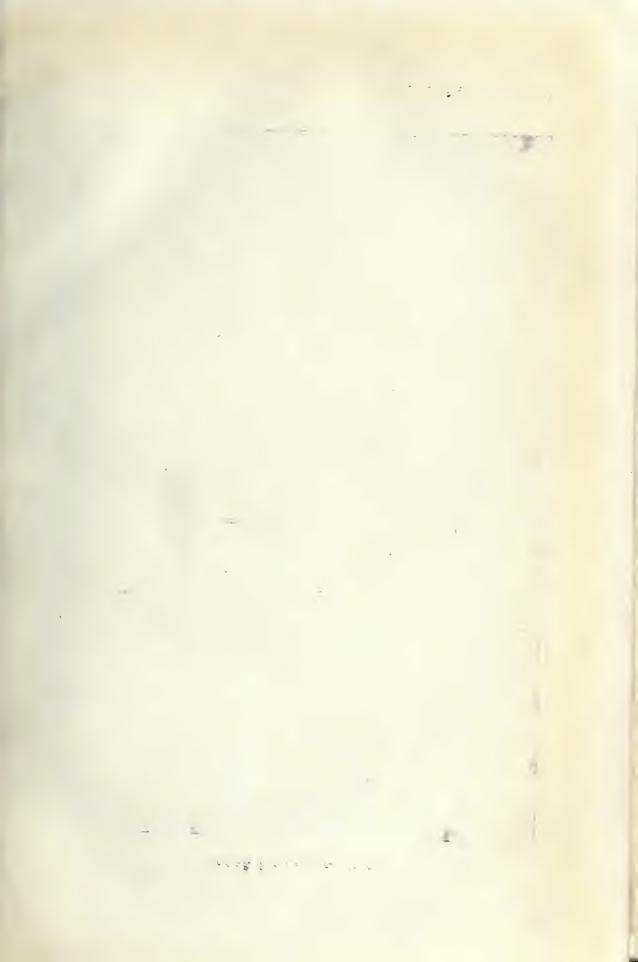

# महाभारत 🐃



आकाशचारी भगवान् सूर्यदेव

संजय ! जैसा कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने प्रकट किया है, राज्यके प्रश्नोंको छेकर दोनों पक्षोंमें शान्ति बनी रहे, यह अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है । पुत्रोंसिहत धृतराष्ट्र (इनके स्वत्वरूप) जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे छेने-की इच्छा करते हैं, उसके छिये इन कौरव-पाण्डवोंमें कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ? ॥ ३॥

न त्वं धर्म विचरं संजयेह

मत्तश्च जानासि युधिष्टिराच ।
अथो कसात् संजय पाण्डवस्य

उत्साहिनः पूरयतः स्वकर्म ॥ ४ ॥
यथाऽऽख्यातमावसतः कुदुम्वे

पुरा कसात् साधुविलोपमात्थ ।
अस्मिन विधौ वर्तमाने यथावदुचावचा मतयो ब्राह्मणानाम् ॥ ५ ॥

संजय ! तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिरसे धर्मका लोप नहीं हो सकता, तो भी जो उत्साहपूर्वक स्वधर्मका पालन करते हैं तथा शास्त्रोंमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ही कुदुम्य ( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डुकुमार युधिष्ठिरके धर्मलोपकी चर्चा या आश्रङ्का तुमने पहले किस आधारपर की है ? गृहस्थ-आश्रममें रहनेकी जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्यागके विध्यमें वेदज्ञ ब्राह्मणोंके भिन्न-भिन्न विचार हैं ॥ ४-५॥

कर्मणाऽऽहुः सिद्धिमेके परत्र हित्वा कर्म विद्यया सिद्धिमेके। नाभुआनो भक्ष्यभोन्यस्य तृष्येद् विद्वानपीह विद्वितं ब्राह्मणानाम्॥ ६॥

कोई तो ( गृहस्थाश्रममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा ही परलोकमें सिद्धि लाभ होनेकी वात वताते हैं, \*दूसरे लोग कर्मको त्यागकर ज्ञानके द्वारा ही सिद्धि (मोक्ष) का प्रति-पादन करते हैं।

विद्वान् पुरुष भी इस जगत्में भक्ष्य-मोज्य पदार्थों को भोजन किये विना तृप्त नहीं हो सकताः अतएव विद्वान् ब्राह्मणके लिये भी क्षुधानिवृत्तके लिये भोजन करनेका विधान है । ६ ।

क इस प्रकार यद्यपि गृहस्यामममें रहने और संन्यास केने-का भी शास्त्रदारा ही विधान किया गया है, तथापि अन्य भाश्रमों-में प्राप्त होनेवाले शानकी उपलब्धि तो गृहस्वाश्रममें भी हो सकती है, परंतु गृहस्थ-साध्य यशादि पुण्यकर्म आश्रमान्तरों में नहीं हो सकते; अतः सम्पूर्ण धर्मीकी सिद्धिका स्थान गृहस्थाश्रम ही है। या वै विद्याः साधयन्तीह कर्म तासां फलं विद्यते नेतरासाम् । तत्रेह वै दष्टफलं तु कर्म पीत्वोदकं शाम्यति तृष्णयाऽऽर्तः॥ ७ ॥

जो बिद्याएँ कर्मका सम्पादन करती हैं, उन्हींका फल दृष्टि-गोचर होता है, दूसरी विद्याओंका नहीं । विद्या तथा कर्ममें भी कर्मका ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है । प्याससे पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शान्त होता है ( उसे जान-कर नहीं; अतः गृहस्थाश्रममें रहकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है ) ॥ ७ ॥

> सोऽयं विधिर्विहितः कर्मणैव संवर्तते संजय तत्र कर्म। तत्र योऽन्यत् कर्मणः साधु मन्ये-न्मोघं तस्यालपितं दुर्वलस्य॥ ८॥

संजय ! ज्ञानका विधान भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः ज्ञानमें भी कर्म विद्यमान है। जो कर्मसे भिन्न कर्मोंके त्यागको श्रेष्ठ मानता है, वह दुर्वल है, उसका कथन व्यर्थ ही है ॥ ८॥

> कर्मणामी भान्ति देवाः परत्र कर्मणैवेह प्लवते मातिरिश्वा। अहोरात्रे विद्धत् कर्मणैव अतन्द्रितो नित्यमुदेति सूर्यः॥ ९॥

ये देवता कर्मसे ही स्वर्गलोकमें प्रकाशित होते हैं। बायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पूर्ण जगत्में विचरण करते हैं तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्मद्वारा ही दिन-रात-का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं॥ ९॥

मासार्चमासानथ नक्षत्रयोगा-नतन्द्रतश्चन्द्रमाश्चाभ्युपैति । अतन्द्रितो दहते जातवेदाः समिध्यमानः कर्म कुर्वन् प्रजाभ्यः ॥ १०॥

चन्द्रमा भी आलस्य त्यागकर (कर्मके द्वारा ही ) मास, पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग प्राप्त करते हैं; इसी प्रकार जात-वेदा (अग्निदेव) भी आलस्यरहित होकर प्रजाके लिये कर्म करते हुए ही प्रज्वलित होकर दाह-क्रिया सम्पन्न करते हैं। १०।

अतिन्द्रता भारिममं महान्तं बिभर्ति देवी पृथिवी बलेन । अतिन्द्रताः शीव्रमपो वहन्ति संतर्पयन्त्यः सर्वभूतानि नद्यः ॥ ११ ॥

पृथ्वीदेवी भी आलस्यग्र्न्य हो (कर्ममें तत्पर रहकर ही) वलपूर्वक विस्वके इस महान् भारको ढोती हैं। ये नदियाँ भी आलस्य छोड़कर (कर्मपरायण हो) सम्पूर्ण प्राणियोंको तृप्त करती हुई शीघतापूर्वक जल बहाया करती हैं॥ ११॥

> अतिन्द्रतो वर्षति भूरितेजाः संनादयननतिरक्षं दिशश्च। अतिन्द्रतो ब्रह्मचर्यं चचार श्रेष्ठत्वमिच्छन् वलिशद् देवतानाम्॥ १२॥

जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे तन्द्रारिहत होकर ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन किया था, वे महातेजस्वी वल-सूदन इन्द्र भी आलस्य छोड़कर (कर्मपरायण होकर ही) मेधगर्जनाद्वारा आकाश तथा दिशाओंको गुँजाते हुए समय-समयपर वर्षा करते हैं ॥ १२॥

हित्वा सुखं मनसश्च प्रियाणि
तेन दाक्रः कर्मणा श्रेष्ट्यमाप।
सत्यं धर्मे पालयन्नप्रमत्तो
दमं तितिक्षां समतां प्रियं च ॥ १३ ॥
पतानि सर्वाण्युपसेवमानः
स देवराज्यं मघवान् प्राप मुख्यम्।
वृहस्पतिर्वह्मचर्यं चचार
समाहितः संशितात्मा यथावत् ॥ १४ ॥
हित्वा सुखं प्रतिरुध्येन्द्रियाणि
तेन देवानामगमद् गौरवं सः।
तथा नस्त्राणि कर्मणामुत्र भान्ति
सद्गादित्या वसवोऽथापि विश्वे ॥ १५ ॥

इन्द्रने सुख तथा मनको प्रिय लगनेवाली वस्तुओंका त्याग करके सत्कर्मके वलसे ही देवताओंमें ऊँची स्थिति प्राप्त की । उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसंयम, सिहण्युता, समदिश्तिता तथा सबको प्रिय लगनेवाले उत्तम वर्तावका पालन किया था । इन समस्त सहुणोंका सेवन करनेके कारण ही इन्द्रको देवसम्राट्का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार बृहस्पतिजीने भी नियमपूर्वक समाहित एवं संवैतिचित्त होकर सुखका परित्याग करके समस्त इन्द्रियोंको अपने वरामें रखते हुए ब्रह्मचर्यव्यक्तका पालन किया था । इसी सत्कर्मके प्रभावसे उन्होंने देवगुरुका सम्मानित पद प्राप्त किया है । आकाराके सारे नक्षत्र सत्कर्मके ही प्रभावसे परलोकमें प्रकाशित हो रहे हैं । रहु, आदित्य, वसु तथा विश्वेदेवगण भी कर्मवलसे ही महत्त्वको प्राप्त हुए हैं ॥ १३—१५॥

यमो राजा वैश्ववणः कुवेरो गन्धर्वयक्षाप्सरसश्च सृत। ब्रह्मविद्यां ब्रह्मचर्यं क्रियां च निषेवमाणा ऋषयोऽमुत्र भान्ति ॥ १६॥ सूत ! यमराज, विश्ववाके पुत्र कुवेर, गन्धर्व, यक्ष तथा अप्सराएँ भी अपने-अपने कमों के प्रभावसे ही स्वर्गमें विराजमान हैं । ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचर्यकर्मका सेवन करने-वाले महर्षि भी कर्मवलसे ही परलोक्षमें प्रकाशमान हो रहे हैं ॥ १६ ॥

> जानन्निमं सर्वलोकस्य धर्मे विष्रेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां च। सकसात् त्वं जानतां शानवान् सन् व्यायच्छसे संजय कौरवार्थे ॥ १७ ॥

रंजय ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य तथा सम्पूर्ण लोकों-के इस सुप्रसिद्ध धर्मको जानते हो । तुम ज्ञानियोंमें भी श्रेष्ठ ज्ञानी हों। तो भी तुम कौरवोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये क्यों वाग्जाल फैला रहे हो ? ॥ १७ ॥

> आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्य तथाइवमेधे राजसूये च विद्धि। संयुज्यते धनुषा वर्मणा च हस्त्यइवाद्यै रथशस्त्रैश्च भूयः॥१८॥ ते चेदिमे कौरवाणामुपाय-मवगच्छेयुरवधेनैव पार्थाः। धर्मत्राणं पुण्यमेषां इतं स्या-दार्ये वृत्ते भीमसेनं निगृह्य॥१९॥

राजा युधिष्ठिरका वेद-शास्त्रोंके साथ खाध्यायके रूपमें सदा सम्बन्ध बना रहता है। इसी प्रकार अश्वमेध तथा राजस्य आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा लगाव है। ये धनुप और कवचसे भी संयुक्त हैं। हाथी-घोड़े आदि वाहनों, रथों और अस्त्र-शस्त्रोंकी भी इनके पास कमी नहीं है। ये कुन्तीपुत्र यदि कौरवोंका वध किये विना ही अपने राज्यकी प्राप्तिका कोई दूसरा उपाय जान लेंगे, तो भीमसेनको आग्रहपूर्वक आर्य पुरुषोंके द्वारा आचरित सद्व्यवहारमें लगाकर धर्मरक्षारूप पुण्यका ही सम्मादन करेंगे, तुम ऐसा ( भलीभाँति ) समझ लो।। १८-१९॥

ते चेत् पिच्ये कर्मणि वर्तमाना आपचेरन् दिष्टवरोन मृत्युम्। यथाराक्त्या पूरयन्तः स्वकर्म यद्ण्येपां निधनं स्यात् प्रशस्तम्॥ २०॥

पाण्डव अपने वाप-दादोंके कर्म—क्षात्रधर्म ( युद्ध आदि ) में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्यका पालन करते हुए यदि दैववश मृत्युको भी प्राप्त हो जायँ तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी ॥ २०॥

उताहो त्वं मन्यसे शाम्यमेव राज्ञा युद्धे वर्तते धर्मतन्त्रम्।

#### अयुद्धे वा वर्तते धर्मतन्त्रं तथैव ते वाचिममां श्रुणोमि ॥ २१ ॥

यदि तुमं शान्ति धारण करना ही ठीक समझते हो तो वताओं, युद्धमें प्रवृत्त होनेसे राजाओंके धर्मका ठीक-ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जानेसे १ क्षत्रिय-धर्मका विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हारी वही वात सुननेको उद्यत हूँ ॥ २१ ॥

> चातुर्वर्ण्यस्य प्रथमं संविभाग-मवेक्ष्य त्वं संजय स्वं च कर्म । निशम्याथो पाण्डवानां च कर्म प्रशंसवानिन्द् वा या मतिस्ते ॥ २२ ॥

संजय ! तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वणोंके विभाग तथा उनमेंसे प्रत्येक वर्णके अपने-अपने कर्मको देख लो । फिर पाण्डवोंके वर्तमान कर्मपर दृष्टिपात करो; तत्पश्चात् जैसा तुम्हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निन्दा करना ॥ २२ ॥

> अधीयीत ब्राह्मणो वै यजेत द्यादीयात् तीर्थमुख्यानि चैव। अध्यापयेद्याजयेचापियाज्यान् प्रतिग्रहान् वाविहितान् प्रतीच्छेत्॥ २३॥

ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान-प्रधान तीर्थोंकी यात्रा करे, शिप्योंको पढ़ावे और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा शास्त्रविहित प्रतिग्रह (दान) स्वीकार करे॥ २३॥

> ( अधीयीत क्षत्रियोऽथो यजेत द्याद् दानं न तु याचेत किंचित्। न याजयेन्नापि चाध्यापयीत एप स्मृतः क्षत्रधर्मः पुराणः ॥ )

इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्याय, यज्ञ और दान करे। किसीसे किसी भी वस्तुकी याचना न करे। वह न तो दूसरोंका यज्ञ करावे और न अध्यापनका ही कार्य करे; यही धर्मशास्त्रोंमें क्षत्रियोंका प्राचीन धर्म वताया गया है।

तथा राजन्यो रक्षणं वै प्रजानां
कृत्वा धर्मेणाप्रमत्तोऽथ दत्त्वा।
यक्षैरिष्ट्रा सर्ववेदानधीत्य
दारान् कृत्वा पुण्यकृदावसेद् गृहान्॥२४॥
स धर्मात्मा धर्ममधीत्य पुण्यं
यदिच्छया वजति ब्रह्मलोकम्।

इसके सिवा क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्य कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रममें रहे। इस प्रकार वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्यका सम्पादन करके अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्मलोकको जाता है ॥ २४३ ॥

> वैश्योऽधीत्य कृषिगोरक्षपण्यै-र्वित्तं चिन्वन् पालयन्नप्रमत्तः ॥ २५॥ प्रियं कुर्वन् ब्राह्मणक्षत्रियाणां धर्मशीलः पुण्यकृदावसेद् गृहान् ।

वैश्य अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा धनोपार्जन करते हुए सावधानीके साथ उसकी रक्षा करे। ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रियं करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा होकर वह ग्रहस्थाश्रममें निवास करे। २५ है।

> परिचर्या वन्दनं त्राह्मणानां नाधीयीत प्रतिपिद्धोऽस्य यज्ञः। नित्योत्थितो भूतयेऽतन्द्रितःस्या-

देवं स्वृतः शृद्धर्भः पुराणः ॥ २६॥

शूद्र ब्राह्मणोंकी सेवा तथा वन्दना करे, वेदोंका स्वाध्याय न करे । उसके लिये यज्ञका भी निषेध है । वह सदा उद्योगी और आलस्परहित होकर अपने कल्याणके लिये चेष्टा करे । इस प्रकार शूद्रोंका प्राचीन धर्म बताया गया है ।। २६ ॥

> पतान् राजा पालयन्नप्रमत्तो नियोजयन् सर्ववर्णान् खधर्मे। अकामात्मा समवृत्तिः प्रजासु नाधार्मिकाननुरुध्येत कामान्॥ २७॥

राजा सावधानीके साथ इन सव वर्णोंका पालन करते हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें लगावे । वह कामभोगमें आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानभावसे वर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न करे ॥२७॥

> श्रेयांस्तसाद् यदि विद्येत कश्चि-दभिज्ञातः सर्वधर्मोपपन्नः। स तं द्रष्टुमनुशिष्यात् प्रजानां न चैतद् वुध्येदिति तस्मिननसाधुः॥ २८॥

यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें कोई सर्वधर्मसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है तो वह उसीको प्रजाके गुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगवावे कि मेरे राज्यमें कोई पापकर्म करनेवाला तो नहीं है ॥ २८॥

> यदा गृध्येत् परभूतौ नृशंसो विधिप्रकोपाद् बलमाददानः। ततो राज्ञामभवद् युद्धमेतत् तत्र जात वर्म शस्त्रं धनुश्च॥ २९॥

जब कोई क्रूर मनुध्य दूसरेकी धन-सम्पत्तिमें लालच रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता है और विधाताके कोपसे (परपीडनके लिये) सेना-संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओंमें युद्धका अवसर उपस्थित होता है। इस युद्धके लिये ही कवच, अस्त्र-शस्त्र और धनुपका आविष्कार हुआ है॥ २९॥

#### इन्द्रेणैतद् दस्युवधाय कर्म उत्पादितं वर्म शस्त्रं धनुश्च ॥ ३० ॥

स्वयं देवराज इन्द्रने ऐसे छुटेरोंका वध करनेके लिये कवच, अस्त्र-शस्त्र और धनुषका आविष्कार किया है॥ ३०॥

> तत्र पुण्यं दस्युवधेन लभ्यते सोऽयं दोषः कुरुभिस्तीवरूपः। अधर्मक्षैर्धर्ममवुध्यमानैः

प्रादुर्भृतः संजय साधु तन्न ॥ ३१ ॥

( राजाओंको ) छटेरोंका वध करनेसे पुण्यकी प्राप्ति होती है। संजय! कौरवोंमें यह छटेरेपनका दोष तीवरूपसे प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्मके तो पूरे पण्डित हैं; परंतु धर्मकी वात विल्कुल नहीं जानते॥ ३१॥

> तत्र राजा धृतराष्ट्रः सपुत्रो धर्म्यंहरेत् पाण्डवानामकस्मात्। नावेक्षन्ते राजधर्मे पुराणं तद्दन्वयाः कुरवः सर्व एव ॥ ३२॥

राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके साथ मिलकर सहसा पाण्डवींके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्यका अपहरण करनेको उतारू हो गये हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हींका अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राजधर्मकी ओर नहीं देखते हैं॥३२॥

> स्तेनो हरेद् यत्र धनं हादष्टः प्रसद्य वा यत्र हरेत दृष्टः। उभौ गर्ह्यो भवतः संजयैतौ कि वै पृथक्तवं धृतराष्ट्रस्यपुत्रे॥ ३३॥

चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें वे चोर-डाक् निन्दाके ही पात्र होते हैं। संजय ! तुम्हीं कहो, धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन और उन चोर-डाक़ुओंमें क्या अन्तर है ?॥३३॥

सोऽयं लोभानमन्यते धर्ममेतं
यमिच्छति कोधवशानुगामी।
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्टस्तं नः कसादाददीरन् परे वै॥ ३४॥

दुर्योधन क्रोधके वशीभृत हो उसके अनुसार चलनेवाला है और वह लोभसे राज्यको ले लेना चाहता है। इसे वह धर्म मान रहा है; परंतु वह तो पाण्डवोंका भाग है, जो कौरवोंके यहाँ धरोहरके रूपमें रक्खा गया है। संजय! हमारे उस भागको हमसे शत्रुता रखनेवाले कौरव कैसे ले सकते हैं ? ॥ ३४ ॥

> अस्मिन् पर्दे युध्यतां नो वधोऽपि इलाच्यःपिड्यं परराज्याद् विशिष्टम्। पतान् धर्मान् कौरवाणां पुराणा-नाचक्षीथाः संजय राजमध्ये॥ ३५॥

सूत ! इस राज्यभागकी प्राप्तिके लिये युद्ध करते हुए हमलोगोंका वध हो जाय तो वह भी हमारे िये स्पृहणीय ही है । वाप-दादोंका राज्य पराये राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । संजय ! तुम राजाओंकी मण्डलीमें राजाओंके इन प्राचीन धर्मोंका कौरवोंके समक्ष वर्णन करना !! ३५ !!

> पते मदान्मृत्युवशाभिपन्नाः समानीता धार्तराष्ट्रेण मूढाः। इदं पुनः कर्म पापीय पव सभामध्ये पदय वृत्तं कुरूणाम्॥ ३६॥

दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये बुलवाया है, वे मूर्ख राजा बलके मदसे मोहित होकर मौतके फंदेमें फँस गये हैं। संजय! भरी सभामें कौरवींने जो यह अत्यन्त पापपूर्ण कर्म किया था, उनके इस दुराचारपर दृष्टि डालो।। ३६॥

> त्रियां भायां द्रौपदीं पाण्डवानां यशिखनीं शीळवृत्तोपपन्नाम् । यदुपैक्षन्त कुरवो भीष्ममुख्याः कामानुगेनोपरुद्धां व्रजन्तीम् ॥ ३७॥

पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी यशस्त्रिनी द्रौपदी जो शील और सदाचारसे सम्पन्न है, रजस्त्रला-अवस्थामें सभाके भीतर लायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरवोंने भी उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी ॥ ३७॥

> तं चेत् तदा ते सकुमारचृद्धा अवारिषयम् कुरवः समेताः। मम प्रियं धृतराष्ट्रोऽकरिष्यत् पुत्राणां च कृतमस्याभविष्यत्॥ ३८॥

यदि बालकसे लेकर बूढ़ेतक सभी कौरव उस समय दुःशासनको रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करते तथा उनके पुत्रोंका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता ॥ ३८॥

> दुःशासनः प्रातिलोभ्यान्तिनाय सभामध्ये श्वशुराणां च कृष्णाम्। सा तत्र नीता करुणं व्यपेक्ष्य नान्यं क्षतुर्नाथमवाप किंचित्॥ ३९॥

दुःशासन मर्यादाके विपरीत द्रौपदीको सभाके भीतर श्वशुरजनोंकेसमक्ष घसीट छे गया । द्रौपदीने वहाँ जाकर कातर- भावसे चारों ओर करूणदृष्टि डाली, परंतु उसने वहाँ विदुरजीके सिवा और किसीको अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ३९॥

> कार्पण्यादेव सहितास्तत्र भूपा नाशक्तुवन् प्रतिवक्तुं सभायाम्। एकः क्षत्ता धम्यमर्थं ब्रुवाणो धर्मबुद्धत्या प्रत्युवाचालपबुद्धिम्॥ ४०॥

उस समय सभामें बहुत-से भूपाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरताके कारण वे उस अन्यायका प्रतिवाद न कर सके । एकमात्र विदुर्जीने अपना धर्म समझकर मन्दबुद्धि दुर्योधनसे धर्मानुकूल वचन कहकर उसके अन्यायका विरोध किया ॥ ४०॥

अबुद्वा त्वं धर्ममेतं सभायामथेच्छसे पाण्डवस्योपदेण्डम्।
कृष्णा त्वेतत् कर्म चकार शुद्धं
सुदुष्करं तत्र सभां समेत्य॥ ४१॥
येन कृच्छात् पाण्डवानुज्जहार
तथाऽऽत्मानं नौरिव सागरौधात्।
यत्राव्रवीत् सृतपुत्रः सभायां
कृष्णां स्थितां श्वशुराणां समीपे॥ ४२॥
न ते गतिर्विद्यते याज्ञसेनि
प्रपद्य दासी धार्तराष्ट्रस्य वेशम।
पराजितास्ते पतयो न सन्ति—
पतिं चात्यं भाविनित्वं वृणीष्व॥ ४३॥

संजय! चूतसभामें जो अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर तुम पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको धर्मका उपदेश देना चाहते हो। द्रौपदीने उस दिन सभामें जाकर अत्यन्त दुष्कर और पवित्र कार्य किया कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको महान् संकटसे बचा लिया; ठीक उसी तरह, जैसे नौका समुद्रकी अगाध जलराशिमें द्रवनेसे बचा लेती है। उस सभामें कृष्णा श्रद्धारजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्णने उसे अपमानित करते हुए कहा—ध्याज्ञसेनि! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, तू दासी वनकर दुर्योधनके महलमें चली जा। पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं, अतः अब वे तेरे पति नहीं रहे। भाविनि! अब तू किसी दूसरेको अपना पति वरण कर ले'॥ ४१-४३॥

यो वीभत्सोर्हदये प्रोत आसी-दस्थिच्छिन्दन् मर्मघाती सुघोरः। कर्णाच्छरो वाङ्मयिक्तग्मतेजाः प्रतिष्ठितो हृदये फाल्गुनस्य॥ ४४॥

कर्णके मुखसे निकला हुआ वह अत्यन्त घोर कटुवचन-रूपी वाण मर्मपर चोट पहुँचानेवाला था । वह कानके रास्तेसे भीतर जाकर हाड्डियोंको छेदता हुआ अर्जुनके हृदयमें धँस गया । तीखी कसक पैदा करनेवाला वह वाग्वाण आज भी अर्जुनके हृद्रयमें गड़ा हुआ है ( और इनके कलेजेको साल रहा है) ॥ ४४॥

> कृष्णाजिनानि परिधित्समानान् दुःशासनः कदुकान्यभ्यभाषत् । एते सर्वे पण्डतिला विनष्टाः क्षयं गता नरकं दीर्घकालम् ॥ ४५॥

जिस समय पाण्डव वनमें जानेके लिये कृष्णमृगचर्म धारण करना चाहते थे, उस समय दुःशासनने उनके प्रति कितनी ही कड़वी बातें कहीं—'ये सब-के-सब हीजड़े अब नष्ट हो गये, चिरकालके लिये नरकके गर्तमें गिर गयें'॥

> गान्धारराजः शकुनिर्निकृत्या यद्व्रवीद् चूतकाले स पार्थम् । पराजितो नन्दनः किं तवास्ति कृष्णयात्वं दीव्य वै याञ्चसेन्या ॥ ४६ ॥

गान्धारराज राकुनिने चूतकीड़ाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे राठतापूर्वक यह वात कही थी कि अब तो तुम अपने छोटे भाईको भी हार गये, अब तुम्हारे पास क्या है ? इसिल्ये इस समय तुम द्रुपदनिदनी कृष्णाको दाँवपर रखकर जूआ खेलो ॥ ४६॥

> जानासि त्वं संजय सर्वमेतद् चूते वाक्यं गर्ह्यमेवं यथोक्तम् । स्वयं त्वहं प्रार्थये तत्र गन्तुं समाधातुं कार्यमेतद् विपन्नम् ॥ ४७॥

संजय ! ( कहाँतक गिनाऊँ, ) जूएके समय जितने और जैसे निन्दनीय बचन कहे गये थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं, तथापि इस विगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये में स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ ॥ ४७॥

अहापियत्वा यदि पाण्डवार्थं शमं कुरूणामपि चेच्छकेयम्। पुण्यं च मे स्याच्चरितं महोद्यं मुच्येरंश्च कुरवो मृत्युपाशात्॥ ४८॥

यदि पाण्डवोंका स्वार्थ नष्ट किये विना ही मैं कौरवोंके साथ इनकी संधि करानेमें सफल हो सका तो मेरेद्वारा यह परम पवित्र और महान् अभ्युदयका कार्य सम्पन्न हो जायगा तथा कौरव भी मौतके फंदेसे छूट जायँगे ॥ ४८॥

> अपि मे वाचं भाषमाणस्य काव्यां धर्मारामामर्थवतीमहिस्नाम् । अवेक्षेरन् धार्तराष्ट्राः समक्षं मां च प्राप्तं कुरवः पूजयेयुः॥ ४९॥

में वहाँ जाकर शुक्रनीतिके अनुसार धर्म और अर्थसे युक्त ऐसी वातें कहूँगा, जो हिंसाइत्तिको दवानेवाळी होंगी। क्या धृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन वातोंपर विचार करेंगे? क्या कौरवगण अपने सामने उपस्थित होनेपर मेरा सम्मान करेंगे?

अतोऽन्यथा रथिना फाल्गुनेन भीमेन चैवाहवदंशितेन। परासिकान् धार्तराष्ट्रांश्च विद्धि प्रदह्ममानान् कर्मणा स्वेनपापान्॥ ५०॥

संजय ! यदि ऐसा नहीं हुआ—कौरवोंने इसके विपरीत भाव दिखाया तो समझ लो कि स्थपर वैठे हुए अर्जुन और युद्धके लिये कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्रके वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्मदोपस दग्ध हो जायँगे ॥ ५० ॥

> पराजितान् पाण्डवेयांस्तु वाचो रौद्रा रूश्ना भाषते घार्तराष्ट्रः। गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो दुर्योधनं सारियता हि काळे॥ ५१॥

चूतके समय जब पाण्डव हार गये थे, तब दुर्योधनने उनके प्रति वड़ी भयानक और कड़वी वातें कही थीं; अतः सदा सावधान रहनेवाले भीमसेन युद्धके समय गदा हाथमें लेकर दुर्योधनको उन वातोंकी याद दिलायेंगे॥ ५१॥

> सुयोधनो मन्युमयो महादुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। दुःशासनः पुष्पकले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी ॥५२॥

दुर्योधन कोधमय विशाल वृक्षके समान है, कर्ण उस वृक्षका स्कन्ध, शकुनि शाला और दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल (जड़) हैं॥५२॥

> युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनोभीमसेनोऽस्यशाखाः। माद्रीपुत्रौ पुष्पफले समृद्धे मूलं त्वहं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥ ५३॥

युधिष्टिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन (उस वृक्षके) स्कन्धः भीमसेन शाखा और माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव

इसके समृद्ध फल-पुष्प हैं। मैं, वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्षके मूल (जड़) हैं॥ ५३॥

> वनं राजा धृतराष्ट्रः सपुत्रो व्याधास्ते वै संजय पाण्डुपुत्राः। सिंहाभिगुप्तं न वनं विनद्दयेत् सिंहो न नद्दयेत वनाभिगुप्तः॥ ५४॥

संजय ! पुत्रोंसिहत राजा धृतराष्ट्र एक वन हैं और पाण्डव उस वनमें निवास करनेवाले व्याव हैं। सिंहोंने रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वनमें रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट नहीं होता, उस वनका उच्छेद न करो।। ५४॥

निर्वनो वध्यते व्याद्यो निर्व्याद्यं छिद्यते वनम्। तस्माद् व्याद्यो वनं रक्षेद् वनं व्याद्यं च पाळयेत्॥ ५५॥

क्योंकि वनसे बाहर निकला हुआ व्याघ मारा जाता है और विना व्याघके बनको सब लोग आसानीसे काट लेते हैं। अनः व्याघ वनकी रक्षा करे और वन व्याघकी ॥ ५५ ॥

लताधर्मा धार्तराष्ट्राः शालाः संजय पाण्डवाः । न लता वर्धते जातु महाद्रुममनाश्रिता ॥ ५६ ॥

संजय ! धृतराष्ट्रके पुत्र लताओंके समान हैं और पाण्डव शाल-बुक्षोंके समान । कोई भी लता किसी महान् बुक्षका आश्रय लिये विना कभी नहीं बढ़ती है ( अतः पाण्डवोंका आश्रय लिये ही धृतराष्ट्रपुत्र बढ़ सकते हैं ) ॥ ५६ ॥

स्थिताः गुश्र्षितुं पार्थाः स्थिता योद्धमरिद्माः। यत् कृत्यं धृतराष्ट्रस्य तत् करोतु नराधिषः॥ ५७॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र धृतराष्ट्रकी सेवा करनेके लिये भी उद्यत हैं और युद्धके लिये भी। अब राजा धृतराष्ट्रका जो कर्तव्य हो, उसका वे पालन करें॥ ५७॥

स्थिताः रामे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः। योधाःसमर्थास्तद् विद्रन्नाचक्षीथायथातथम् ॥ ५८॥

विद्वान् रांजय ! धर्मका आचरण करनेवाले महात्मा पाण्डव शान्तिके लिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेमें भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओंको समझकर तुम राजा धृतराष्ट्रसे यथार्थ वातें कहना ॥ ५८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि कृष्णवाक्ये एकोनत्रिंशोऽध्यायः॥ २९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें श्रीकृष्णवाक्यसम्बन्धी

उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल ५९ इलोक हैं )

## त्रिंशोऽध्यायः

### संजयकी विदाई तथा युधिष्टिरका संदेश

संजय उवाच

आमन्त्रये त्वां नरदेवदेव गच्छाम्यहं पाण्डव खस्ति तेऽस्तु। कचिन्न वाचा वृज्ञिनं हि किंचि-दुचारितं मे मनसोऽभिषङ्गात्॥ १॥

संजयने कहा—नरदेवदेव पाण्डुनन्दन! आपका कल्याण हो। अब मैं आपसे विदा लेता और हस्तिनापुरको जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेगके कारण वाणीद्वारा कोई ऐसी वात कह दी हो। जिससे आपको कष्ट हुआ हो? ॥ १॥

> जनार्दनं भीमसेनार्जुनौ च माद्रीसुतौ सात्यिकं चेकितानम् । आमन्त्रय गच्छामि शिवं सुखं वः सौम्येन मां पद्दयत चक्षुवा नृपाः॥ २ ॥

भगवान श्रीकृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यिक तथा चेकितानसे भी आज्ञा लेकर में जा रहा हूँ । आपलोगोंको सुख और कल्याणकी प्राप्ति हो । राजाओ ! आप मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखें ॥ २॥

युधिष्ठिर उवाच

अनुशातः संजय खिस्त गच्छ न नः स्मरस्यितयं जातु विद्वन् । विद्मश्च त्वां ते च वयं च सर्वे

गुद्धातमानं मध्यगतं सभास्थम् ॥ ३ ॥

युधिष्टिर वोले—संजय ! में तुम्हें जानेकी अनुमति देता हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । अय तुम जाओ । विद्वन् ! तुम कभी हमलोगोंका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते हो । इसिलये कौरव तथा हमलोग सभी तुम्हें ग्रुद्धचित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं ॥ ३॥

> आप्तो दूतः संजय सुवियोऽसि कल्याणवाक् शीलवांस्तृप्तिमांश्च। न मुद्योस्त्वं संजय जातु मत्या न च कुद्धत्येहच्यमानो दुह्कैः॥ ४॥

संजय ! तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यन्त प्रिय हो । तुम्हारी वातें कल्याणकारिणी होती हैं । तुम शीलवान् और संतोष्ती हो । तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती और कदु वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो ॥ ४॥

> न मर्मगां जातु वकासि रूक्षां नोपश्चतिं कडुकां नोत मुकाम् ।

धर्मारामामर्थवतीमहिस्ताः मेतां वाचं तव जानीम सृत ॥ ५ ॥

स्त ! तुम्हारे मुखसे कभी कोई ऐसी बात नहीं निकल्ती; जो कड़वी होनेके साथ ही मर्मपर आवात करनेवाली हो । तुम नीरस और अप्रासङ्गिक बात भी नहीं बोलते । हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूल होनेके कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा हिंसाकी भावनासे रहित है ॥ ५॥

> त्वमेव नः प्रियतमोऽसि दृत इहागच्छेद् विदुरो वा द्वितीयः। अभीक्ष्णदृष्टोऽसि पुरा हि नस्त्वं धनंजयस्थात्मसमः सखासि॥ ६॥

संजय ! तुम्हीं हमारे अत्यन्त प्रिय हो । जान पड़ता है, दूसरे विदुरजी ही (दूत बनकर) यहाँ आ गये हैं । पहले भी तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो और धनंजयके तो तुम अपने आत्माके समान प्रिय सखा हो ॥ ६ ॥

इतो गन्वा संजय क्षिप्रमेव उपातिष्ठेथा ब्राह्मणान् ये तद्हीः। विद्युद्धवीर्याश्चरणोपपन्नाः कुले जाताः सर्वधर्मोपपन्नाः॥ ७॥

संजय ! यहाँसे जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मानके योग्य हैं, उन विशुद्ध शक्तिशाली, ब्रह्मचर्यपालन-पूर्वक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न, कुलीन तथा सर्वधर्मसम्पन्न ब्राह्मणोंको हमारी ओरसे प्रणाम कहना ॥ ७॥

> खाध्यायिनो ब्राह्मणा भिक्षवश्च तपिखनो ये च नित्या वनेषु। अभिवाद्या वै महत्त्वनेन वृद्धा-स्तथेतरेषां कुश्चलं वदेथाः॥ ८॥

स्वाध्यायशील ब्राह्मणों संन्यासियों तथा सदा वनमें निवास करनेवाले तपस्वी मुनियों एवं वड़े-बूढ़े लोगोंसे हमारी ओरसे प्रणाम कहना और दूसरे लोगोंसे भी कुशल-समाचार पूछना ॥ ८॥

> पुरोहितं धृतराष्ट्रस्य राज्ञ-स्तथाऽऽचार्यानृत्विजो ये च तस्य। तैश्च त्वं तात सहितैर्यथार्हे संगच्छेथाः कुशलेनैव सूत॥९॥

तात ! संजय ! राजा धृतराष्ट्रके पुरोहितः आचार्य तथा उनके ऋत्विजोंसे भी ( उनके साथ भेंट होनेपर ) तुम ( हमारी ओरसे ) कुशल-मङ्गलका समाचार पूछते हुए ही मिलना ॥ ९॥

(ततोऽव्यग्रस्तन्मनाः प्राञ्जलिश्च कुर्या नमो मद्भचनेन तेभ्यः।)

तदनन्तर शान्तभावसे उन्हींकी ओर मनकी वृत्तियोंको एकाम्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहनेसे उन सबको प्रणाम निवेदन करना ॥

> अश्रोत्रिया ये च वसन्ति वृद्धा मनस्विनः शीठवलापपन्नाः। आशंसन्तोऽसाकमनुस्मरन्तो यथाशक्ति धर्ममात्रां चरन्तः॥१०॥ स्थाघस्त मां कुशिलनं स्म तेभ्यो ह्यनामयं तात पृच्छेर्जधन्यम्।

तात ! जो अश्रोत्रिय ( सूद्र ) दृद्ध पुरुष मनस्वी तथा शील और बलसे सम्पन्न हैं एवं हस्तिनापुरमें निवास करते हैं, जो यथाशक्ति कुछ धर्मका आचरण करते हुए इमलोगोंके प्रति ग्रुभ कामना रखते हैं और वारंवार हमें याद करते हैं, उन सबसे हमलोगोंका कुशल-समाचार निवेदन करना । तरपश्चात् उनके स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ १०३ ॥

> ये जीवन्ति ब्यवहारेण राष्ट्रे पश्चंश्च ये पालयन्तो वसन्ति ॥ ११ ॥ ( कृपीवला विश्वति ये च लोकं तेषां सर्वेषां कुशलं सा पृच्छेः ) ।

जो कौरव-राज्यमें व्यापारसे जीविका चलाते हैं, पशुआंका पालन करते हुए निवास करते हैं तथा जो खेती करके सब लोगोंका भरण-पोषण करते हैं, उन सब वैश्योंका भी कुशल-समाचार पूछना ॥ ११॥

आचार्य इष्टो नयगो विधेयो वेदानभीष्सन् ब्रह्मचर्यं चचार । योऽस्त्रं चतुष्पात् पुनरेव चक्रे द्रोणः ब्रसन्नोऽभिवाद्यस्त्वयासौ ॥ १२ ॥

जिन्होंने वेदोंकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये पहले ब्रह्मचर्य-का पालन किया । तत्पश्चात् मन्त्रः उपचारः प्रयोग तथा संहार—इन चार पादोंसे युक्त अस्त्रविद्याकी शिक्षा प्राप्त कीः वे सबके प्रियः नीतिज्ञः विनयी तथा सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादनके योग्य हैं, तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना ॥ १२ ॥

> अधीतविद्यश्चरणोपपन्नो योऽस्त्रं चतुष्पात् पुनरेव चक्रे। गन्धर्वपुत्रप्रतिमं तरस्विनं तमश्वत्थामानं कुशलं स्म पृच्छेः॥ १३

जो वेदाध्ययनसम्पन्न तथा सदाचारयुक्त हैं, जिन्होंने चारों पादोंसे युक्त अस्त्रविद्याकी शिक्षा पायी है, जो गन्धर्वकुमारके समान वेगशाली वीर हैं, उन आचार्यपुत्र अद्दब्धमामाका भी कुशल-समाचार पूछना ॥ १३॥

शारद्वतस्थावसथं स्म गत्वा
महारथस्थात्मविदां वरस्य।
त्वं मामभीक्ष्णं परिकीर्तयन् वै
कुपस्य पादौ संजय पाणिना स्पृशेः॥ १४॥

संजय! तदनन्तर आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महारथी कृपाचार्य-के घर जाकर वारंवार मेरा नाम छेते हुए अपने हाथसे उनके दोनों चरणोंका स्पर्श करना ॥ १४॥

> यस्मिन्द्रौर्यमानृदांस्यं तपश्च प्रज्ञा शीळं श्रुतिसत्त्वे धृतिश्च । पादौ गृहीत्वा कुरुसत्तमस्य भीष्मस्य मां तत्र निवेदयेथाः ॥ १५ ॥

जिनमें वीरत्व, दया, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्रज्ञान, सत्त्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान हैं, उन कुरश्रेष्ठ पितामह भीष्मके दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन करना ॥ १५॥

प्रकाचक्षुर्यः प्रणेता कुरूणां बहुश्रुतो वृद्धसेवी मनीपी। तस्मै राह्ने स्थविरायाभिवाद्य आचक्षीथाः संजय मामरोगम् ॥ १६॥

संजय ! जो कौरवगणोंके नेता, अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता, वड़े-बूढ़ोंके सेवक और बुद्धिमान् हैं, उन बुद्ध नरेश प्रज्ञाचक्षु भृतराष्ट्रको मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर नीरोग और सकुशल है ॥ १६॥

> ज्येष्ठः पुत्रो धृतराष्ट्रस्य मन्दो मूर्खः शठः संजय पापशीलः। यस्यापवादः पृथिवीं याति सर्वो सुयोधनं कुशलं तात पृच्लेः॥ १७॥

तात संजय ! जो धृतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्रः मन्दबुद्धिः मूर्खः शठ और पापाचारी है तथा जिसकी निन्दा सारी पृथ्वीमें फैल रही है, उस सुयोधनसे भी मेरी ओरसे कुशल-मङ्गल पूछना ॥ १७॥

भ्राता कनीयानिप तस्य मन्द-स्तथाशीलः संजय सोऽपि शश्वत् । महेष्वासः शूरतमः कुरूणां दुःशासनः कुशलं तात वाच्यः ॥ १८॥ तात संजय ! जो दुर्योधनका छोटा भाई है तथा उसीके समान मूर्ल और सदा पापमें संलग्न रहनेवाला है, कुरुकुलके उस महाधनुर्धर एवं विख्यात वीर दुःशासनसे भी कुशल पूछकर मेरा कुशल-समाचार कहना ॥ १८॥

> यस्य कामो वर्तते नित्यमेव नान्यः शमाद् भारतानामिति स्म । स बाह्मिकानामृषभो मनीषी त्वयाभिवाद्यः संजय साधुशीलः॥ १९॥

संजय ! भरतवंशियोंमें परस्पर शान्ति वनी रहे, इसके सिवा दूसरी कोई कामना जिनके हृदयमें कभी नहीं होती है, जो वाह्वीकवंशके श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन साधु स्वभाववाले बुद्धिमान् बाह्वीकको भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना ॥

गुणैरनेकैः प्रवरैश्च युक्तो विज्ञानवान् नैव च निष्ठुरो यः। स्नेहादमर्षे सहते सदैव स सोमदक्तः पूजनीयो मतो मे ॥ २०॥

जो अनेक श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित और ज्ञानवान् हैं, जिनमें निष्ठुरताका लेशमात्र भी नहीं है, जो स्नेहवश सदा ही हमलोगोंका क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी मेरे लिये पूजनीय हैं॥ २०॥

> अर्हत्तमः कुरुषु सौमद्तिः स नो भ्राता संजय मत्सखा च। महेष्वासो रथिनामुत्तमोऽर्हः सहामात्यः कुशलं तस्य पृच्छेः॥ २१॥

संजय ! सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुलमें पूज्यतम पुरुष माने गये हैं। वे हमलोगोंके निकट सम्बन्धी और मेरे प्रिय सखा हैं। रथी वीरोंमें उनका बहुत ऊँचा स्थान है। वे महान् धनुर्घर तथा आदरणीय वीर हैं। तुम मेरी ओरसे मन्त्रियोंसहित उनका कुशल-समाचार पूछना॥ २१॥

ये चैवान्ये कुरुमुख्या युवानः
पुत्राः पौत्रा भ्रातरङ्चैव ये नः।
यं यमेषां मन्यसे येन योग्यं
तत्तत्प्रोच्यानामयं सृतवाच्याः॥ २२॥

संजय ! इनके सिवा और भी जो कुरुकुलके प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र, पौत्र और भाई लगते हैं, इनमेंसे जिस-जिसको तुम जिस व्यवहारके योग्य समझो, उससे वैसी ही बात कहकर उन सबसे बताना कि पाण्डव-लोग स्वस्थ और सानन्द हैं॥ २२॥

> ये राजानः पाण्डवायोधनाय समानीता धार्तराष्ट्रेण केचित्

वशातयः शाल्वकाः केकयाश्च तथाम्बष्टा ये त्रिगतीश्च मुख्याः ॥ २३ ॥ प्राच्योदीच्या दक्षिणात्याश्च शूरा-स्तथा प्रतीच्याः पर्वतीयाश्च सर्वे । अनुशंसाः शीलवृत्तोपपःना-स्तेषां सर्वेषां कुशलं सूत पृच्छेः ॥ २४ ॥

दुर्योधनने हम पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेके लिये जिन-जिन राजाओंको बुलाया है । वे वशाति, शाल्व, केकय, अम्बद्ध तथा त्रिगर्तदेशके प्रधान बीर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाके शौर्यसम्पन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय नरेश वहाँ उपस्थित हैं। वे लोग दयालु तथा शील और सदाचारसे सम्पन्न हैं। संजय ! तुम मेरी ओरसे उन सबका कुशल-मङ्गल पूछना ॥ २३-२४॥

> हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश्च पदातयश्चार्यसङ्घा महान्तः। आख्याय मां कुशलिनं सा नित्य-मनामयं परिपृच्छेः समग्रान् ॥ २५॥

जो हाथीसवार, रथी, घुड्सवार, पैदल तथा वड़े-वड़े सज्जनोंके समुदाय वहाँ उपस्थित हैं, उन सबसे मुझे सकु्राल वताकर उनका भी आरोग्य-समाचार पूछना ॥ २५॥

> तया राक्षो हार्थयुक्तानमात्यान् दौवारिकान् येच सेनां नयन्ति। आयव्ययं ये गणयन्ति नित्य-मर्थाश्च ये महतिश्चन्तयन्ति॥ २६॥

जो राजाके हितकर कार्योंमें लगे हुए मन्त्री, द्वारपाल, सेनानायक, आय-व्ययनिरीक्षक तथा निरन्तर वड़े-बड़े कार्यों एवं प्रश्नोंपर विचार करनेवाले हैं, उनसे भी कुशल-समाचार पूळना ॥ २६॥

बृन्दारकं कुरुमध्येष्वमूढं
महाप्रज्ञं सर्वधमोपपन्नम्।
न तस्य युद्धं रोचते वै कदाचिद्
वैद्यापुत्रं कुदालं तात पृच्छेः॥ २७॥

तात ! जो समस्त कौरवोंमें श्रेष्ठः महाबुद्धिमान् ज्ञानी तथा सब धमोंसे सम्पन्न हैं, जिसे कौरव और पाण्डवोंका युद्ध कभी अच्छा नहीं लगताः उस वैश्यापुत्र युयुत्सुका भी मेरी ओरसे कुशल-मङ्गल पूछना ॥ २७॥

> निकर्तने देवने योऽद्वितीय-दछन्नोपधः साधुदेवी मताक्षः। यो दुर्जयो देवरथेन संख्ये स चित्रसेनः कुदाळं तात वाच्यः॥ २८॥

तात ! जो धनके अपहरण और द्यूतकीड़ामें अद्वितीय है, छलको छिपाये रखकर अच्छी तरहसे जूआ खेलता है, पासे फेंकनेकी कलामें प्रवीण है तथा जो युद्धमें दिव्य रथा-रूढ़ वीरके लिये भी दुर्जय है, उस चित्रसेनसे भी कुशल-समाचार पूछना और बताना ॥ २८ ॥

> गान्धारराजः शकुनिः पर्वतीयो निकर्तने योऽद्वितीयोऽक्षदेवी। मानं कुर्वन् धार्तराष्ट्रस्य सृत मिथ्याबुद्धेः कुशछंतात पृच्छेः॥ २९॥

तात संजय ! जो ज्ञा खेलकर पराये धनका अपहरण करनेकी कलामें अपना सानी नहीं रखंता तथा दुर्योधनका सदा सम्मान करता है, उस मिथ्याबुद्धि पर्वतनिवासी गान्धारराज शक्किनिकी भी कुशल पूछना ॥ २९॥

> यः पाण्डवानेकरथेन वीरः समुत्सहत्यप्रधृष्यान् विजेतुम् । यो मुद्यतां मोहयिताद्वितीयो वैकर्तनः कुशालं तस्य पृच्छेः ॥ ३०॥

जो अद्वितीय बीर एकमात्र रथकी सहायतासे अजेय पाण्डवोंको भी जीतनेका उत्साह रखता है तथा जो मोहमें पड़े हुए धृतराष्ट्रके पुत्रोंको और भी मोहित करनेवाला है। उस वैकर्तन कर्णकी भी कुशल पूछना ॥ ३०॥

> स एव भक्तः स गुरुः स भर्ता स वै पिता स च माता सुहृच । अगाधबुद्धिर्विदुरो दीर्घदर्शी स नो मन्त्री कुशलं तं सा पृच्छेः ॥ ३१॥

अगाधबुद्धि दूरदर्शी विदुरजी हमलोगोंके प्रेमी, गुरु, पालक, पिता-माता और सुद्धद् हैं, वे ही हमारे मन्त्री भी हैं! संजय! तुम मेरी ओरसे उनकी भी कुशल पूछना ॥ ३१॥

> वृद्धाः स्त्रियो याश्च गुणोपपन्ना ज्ञायन्ते नः संजय मातरस्ताः । ताभिः सर्वाभिः सहिताभिः समेत्य स्त्रीभिर्वृद्धाभिरभिवादं वदेथाः ॥ ३२ ॥

संजय ! राजघरानेमें जो सहुणवती वृद्धा स्त्रियाँ हैं, वे सब हमारी माताएँ लगती हैं । उन सब वृद्धा स्त्रियोंसे एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना ॥ ३२॥

> कचित् पुत्रा जीवपुत्राः सुसम्यग् वर्तन्ते वो वृत्तिमनुशंसक्तपाः । इति स्रोक्त्वा संजय बृहि पश्चा-दजातरातुः कुराठी सपुत्रः ॥ ३३॥

संजय ! उन यड़ी-बूढ़ी स्त्रियोंसे इस प्रकार कहना— 'माताओ ! आपके पुत्र आपके साथ उत्तम वर्ताव करते हैं न ? उनमें क्रूरता तो नहीं आ गयी है ? उन सबके दीर्घायु पुत्र हो गये हैं न ?' इस प्रकार कहकर पीछे यह वताना कि आपका बालक अजातशत्रु युधिष्ठिर पुत्रोंसहित सकुशल है ॥ ३३॥

या नो भार्याः संजय वेत्थ तत्र
तासां सर्वासां कुशलं तात पृच्छेः ।
सुसंगुप्ताः सुरभयोऽनवद्याः
किच्चद् गृहानावसथाप्रमत्ताः ॥ ३४ ॥
किच्चद् वृत्ति श्वयुरेषु भद्राः
कल्याणीं वर्तभ्वमनृशंसरूपाम् ।
यथा च वः स्युः पतयोऽनुकृलास्तथा वृत्तिमात्मनः स्थापयभ्वम्॥ ३५ ॥

तात संजय! हस्तिनापुरमें हमारे भाइयोंकी जो स्त्रियाँ हैं, उन सबको तो तुम जानते ही हो। उन सबकी कुशल पूछना और कहना क्या तुमलोग सर्वधा सुरक्षित रहकर निर्दोष जीवन विता रही हो? तुम्हें आवश्यक सुगन्ध आदि प्रसाधन-सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं न? तुम घरमें प्रमादशूत्य होकर रहती हो न? भद्र महिलाओ! क्या तुम अपने श्वग्रुरजनोंके प्रति कूरतारहित कल्याणकारी वर्ताव करती हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे पित अनुकूल वने रहें, वैसे व्यवहार और सन्द्रावको अपने हृदयमें स्थान देती हो? ॥ ३४-३५॥

या नः स्तुषाः संजय वेत्थ तत्र प्राप्ताः कुलेभ्यश्च गुणोपपनाः । प्रजावत्यो बूहि समेत्य ताश्च युधिष्ठिरो वोऽभ्यवदत् प्रसन्नः ॥ ३६॥

संजय ! तुम वहाँ उन स्त्रियोंको भी जानते हो, जो हमारी पुत्रवधुएँ लगती हैं, जो उत्तम कुलेंसे आयी हैं तथा सर्वगुणसम्पन्न और संतानवती हैं। वहाँ जाकर उनसे कहना, 'बहुओ ! युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुमलोगोंका कुशल-समाचार पूछते थे' ॥ ३६ ॥

> कन्याः खजेथाः सदनेषु संजय अनामयं मद्वचनेन पृष्ट्वा । कल्याणाचः सन्तु पतयोऽनुकूला यूयं पतीनां भवतानुकूलाः ॥ ३७ ॥

संजय ! राजमहलमें जो छोटी-छोटी बालिकाएँ हैं। उन्हें हृदयसे लगाना और मेरी ओरसे उनका आरोग्य-समाचार पूछकर उन्हें कहना—'पुत्रियो ! तुम्हें कल्याणकारी पित प्राप्त हों और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहें । साथ ही तुम भी पितयोंके अनुकूल बनी रहों ।। ३७ ॥

अर्रुकता वस्त्रवत्यः सुगन्धा अवीभत्साः सुखिता भोगवत्यः । लघु यासां दर्शनं वाक् च लघ्वी वेशस्त्रियः कुशलं तात पृच्छेः ॥ ३८ ॥

तात संजय ! जिनका दर्शन मनोहर और वार्ते मनको विय लगनेवाली होती हैं, जो वेश-भूषासे अलङ्कृत, सुन्दर वस्त्रोंसे सुशोभित, उत्तम सुगन्ध धारण करनेवाली, घृणित व्यवहारसे रहित, सुखशालिनी और भोग-सामग्रीसे सम्पन्न हैं, उन वेश (शृङ्कार) धारण करानेवाली स्त्रियोंकी भी कुशल पूछना ॥ ३८॥

दास्यःस्युर्या ये च दासाःकुरूणां तदाश्रया बहवः कुब्जखञ्जाः। आख्याय मां कुशिलनं सा तेभ्यो-ऽप्यनामयं परिषृच्छेर्जधन्यम् ॥ ३९ ॥

कौरवोंके जो दास-दासियाँ हों तथा उनके आश्रित जो बहुतसे कुबड़े और लँगड़े मनुष्य रहते हों, उन सबसे मुझे सकुशल बताकर अन्तमें मेरी ओरसे उनकी भी कुशल पूछना ॥ ३९॥

> कचिद् वृत्ति वर्तते वै पुराणीं कचिद्भोगान् धार्तराष्ट्रोददाति । अङ्गद्दीनान् कृपणान् वामनान् वा यानानृशंस्यो धृतराष्ट्रो विभर्ति ॥ ४० ॥

( और कहना— ) क्या राजा धृतराष्ट्र दयावरा जिन अङ्ग्रहीनों, दीनों और वौने मनुष्योंका पालन करते हैं, उन्हें दुयोंधन भरण-पोषणकी सामग्री देता है ? क्या वह उनकी प्राचीन जीविका-वृत्तिका निर्वाह करता है ? ॥ ४०॥

> अन्धांश्च सर्वान् स्थविरांस्तथैव हस्त्याजीवा वहवो येऽत्र सन्ति। आख्याय मां कुरालिनं सा तेभ्यो-ऽप्यनामयं परिपृच्छेर्जघन्यम् ॥ ४१ ॥

हिस्तिनापुरमें जो बहुंत-से हाथीवान हैं तथा जो अन्धे और बूढ़े हैं, उन सबको मेरी कुशल बताकर अन्तमें मेरी ओरसे उनके भी आरोग्य आदिका समाचार पूछना ॥ ४१॥

> मा भैष्ट दुःखेन कुर्जीवितेन नूनं कृतं परलोकेषु पापम्। निगृह्य शत्रून् सुहृदोऽनुगृह्य वासोभिरन्नेन च वो भरिष्ये॥ ४२॥

साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना देना। तुम्हें जो दुःख प्राप्त होता है अथवा कुत्सित जीवन विताना पड़ता है, इसके कारण तुमलोग भयभीत न होना। निश्चय ही यह दूसरे जन्मोंमें किये हुए पापका फल प्रकट हुआ है । मैं कुछ ही दिनोंमें अपने रात्रुओंको कैंद करके हितैषी सुदृदोंपर अनुप्रह करते हुए अन्न और वस्त्रद्वारा तुमलोगोंका भरण-पोषण करूँगा ॥ ४२ ॥

> सन्त्येव मे ब्राह्मणेभ्यः कृतानि भावीन्यथो नो बत वर्तयन्ति । तान् पश्यामि युक्तरूपांस्तथैव तामेवसिर्द्धिश्रावयेथा नृपंतम्॥ ४३॥

राजा दुर्योधनसे कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणोंके लिये वार्षिक जीविका-वृत्तियाँ नियत कर रक्खी थीं, किंतु खेद है कि तुम्हारे कर्मचारीगण उन्हें ठीकसे नहीं चला रहे हैं! मैं उन ब्राह्मणोंको पुनः पूर्ववत् उन्हीं वृत्तियोंसे युक्त देखना चाहता हूँ। तुम किसी दूतके द्वारा मुझे यह समाचार सुना दो कि उन वृत्तियोंका अब यथावत्रूष्पे पालन होने लगा है।। ४३॥

ये चानाथा दुर्वलाः सर्वकाल-मात्मन्येच प्रयतन्तेऽथ मूदाः। तांश्चापि त्वं कृपणान् सर्वथैव ह्यस्मद्वाक्यात् कुशलं तात पृच्छेः॥ ४४॥

संजय ! जो अनाथा दुर्वल एवं मूर्खजन सदा अपने शरीरका पोषण करनेके लिये ही प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे कहनेसे उन दीनजनोंके पास भी जाकर सब प्रकारसे उनका कुशल-समाचार पूछना ॥ ४४॥

> ये चाप्यन्ये संश्रिता धार्तराष्ट्रान् नानादिग्भ्योऽभ्यागताः स्तुतुत्र । दृश्वा तांद्रचैवाहतश्चापि सर्वान् सम्पृच्छेथाः कुशलं चाव्ययं च ॥ ४५॥

सूतपुत्र ! इनके सिवा विभिन्न दिशाओंसे आये हुए दूसरे-दूसरे लोग धृतराष्ट्रपुत्रोंका आश्रय लेकर रहते हैं। उन सब माननीय पुरुषोंसे भी मिलकर उनकी कुशल और क्या वे जीवित बचे रहेंगे, इस सम्बन्धमें भी प्रश्न करना ॥

पवं सर्वानागताभ्यागतांश्च राज्ञो दूतान् सर्वदिग्भ्योऽभ्युपेतान् । पृष्ट्वा सर्वान् कुरालं तांश्च स्त पश्चादहं कुराली तेषु वाच्यः ॥ ४६॥

इस प्रकार वहाँ सब दिशाओंसे पथारे हुए राजदूतों तथा अन्य सब अभ्यागर्तोंसे कुशल-मङ्गल पूछकर अन्तमें उनसे मेरा कुशल-समाचार भी निवेदन करना ॥ ४६॥

> न हीहशाः सन्त्यपरे पृथिव्यां ये योधका धार्तराष्ट्रेण लब्धाः। धर्मस्तु नित्यो मम धर्म एव महावलः शत्रुनिवर्हणाय॥ ४७॥

यद्यपि दुर्योधनने जिन योद्धाओंका संग्रह किया है, वैसे वीर इस भूमण्डलमें दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास शत्रुओंका नाश करनेके लिये धर्मका ही सबसे महान् बल है ॥ ४७ ॥

इदं पुनर्वचनं धार्तराष्ट्रं सुयोधनं संजय श्रावयेथाः। यस्ते शर्रारे हृद्दयं दुनोति कामः कुरूनसपत्नोऽ जुशिष्याम्॥ ४८॥ न विद्यते युक्तिरेतस्य काचि-न्नैवंविधाः स्याम यथा प्रियं ते। ददस्य वा शक्तपुरीं ममैव युध्यस्य वा भारतमुख्य वीर ॥ ४९॥

संजय! दुर्योधनको तुम मेरी यह वात पुनः मुना देना—'तुम्हारे शरीरके भीतर मनमें जो यह अभिटापा उत्पन्न हुई है कि मैं कौरवोंका निष्कण्टक राज्य करूँ, वह तुम्हारे हृदयको पीड़ामात्र दे रही है। उसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पौरुपहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। भरतवंशके प्रमुख वीर! तुम इन्द्रप्रस्थपुरी फिर मुझे ही लौटा दो अथवा युद्ध करों'।।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्टिरसंदेशे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ इत प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें युधिष्टिरसंदेशिविषयक तीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल ५० इलोक हैं )

# एकत्रिंशोऽध्यायः

# युधिष्टिस्का मुख्य मुख्य कुरुवंशियोंके प्रति संदेश

युधिष्टिर उवाच

उत सन्तमसन्तं वा वालं वृद्धं च संजय । उताबलं वलीयांसं धाता प्रकुरुते वशे ॥ १ ॥

युधिष्ठिर बोले—संजय ! साधु-असाधु, बालक-वृद्ध तथा निर्वल एवं बलिष्ठ—सबको विधाता अपने वशमें रखता है ॥ १ ॥

उत वालाय पाण्डित्यं पण्डितायोत वालताम् । ददाति सर्वमीशानः पुरस्ताच्छुकमुचरन् ॥ २ ॥

वही सनका नियन्ता है और प्राणियोंके पूर्वजन्मके कर्मों-के अनुसार उन्हें सन प्रकारका फल देता है। नहीं मूर्खको निद्वान् और निद्वान्को मूर्ख नना देता है।। २।।

बलं जिज्ञासमानस्य आचक्षीथा यथातथम्। अथ मन्त्रं मन्त्रयित्वा याथातथ्येन हृष्टवत् ॥ ३ ॥

दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे वल और सेनाका समाचार पूछें तो तुम उन्हें सब ठीक-ठीक वता देना । जिससे वे प्रसन्न होकर आपसमें सलाह करके यथार्थरूपसे अपने कर्तव्यका निश्चय कर सकें ॥ ३॥

गावलगणे कुरून् गत्वा धृतराष्ट्रं महाबलम् । अभिवाद्योपसंगृद्य ततः पृच्छेरनामयम् ॥ ४ ॥

संजय ! तुम कुरुदेशमें जाकर मेरी ओरसे महाबली धृतराष्ट्रको प्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ लेना और उनसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ ४ ॥

ब्र्याश्चैनं त्वमासीनं कुरुभिः परिवारितम्। तवैव राजन् वीर्येण सुखं जीवन्ति पाण्डवाः॥ ५॥ तत्पश्चात् कौरबोंसे धिरकर वैठे हुए इन महाराज धृतराष्ट्रसे कहना-'राजन्! पाण्डवलोग आपकी ही सामर्थ्यसे मुखपूर्वक जीवन विता रहे हैं॥ ५॥

तव प्रसादाद् बालास्ते प्राप्ता राज्यमरिंद्म । राज्ये तान् स्थापयित्वाप्रे नोपेक्षस्य विनद्दयतः ॥ ६ ॥

'शत्रुदमन नरेश ! जब वे वालक थे, तब आपकी ही कृपासे उन्हें राज्य मिला था । पहले उन्हें राज्यपर विठाकर अब अपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिये' ॥ सर्वमप्येतदेकस्य नालं संजय कस्यचित्।

तात संहत्य जीवामो द्विपतां मा वरां गमः ॥ ७ ॥ संजय ! उन्हें यह भी वताना कि 'तात ! यह सारा राज्य किसी एकके ही लिये पर्याप्त हों, ऐसी वात नहीं है । हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर मुख्यपूर्वक जीवन-निर्वाह करें, इसके विपरीत करके आप शतुओं के वशमें न पड़ें'॥७॥

तथा भीष्मं शान्तनवं भारतानां पितामहम् । शिरसाभिवदेथास्त्वं मम नाम प्रकीर्तयन् ॥ ८ ॥ अभिवाद्य च वक्तव्यस्ततोऽसाकं पितामहः। भवता शन्तनोर्वशो निमग्नः पुनरुद्धृतः॥ ९ ॥ स त्वं कुरु तथा तात खमतेन पितामह। यथा जीवन्ति ते पौत्राः प्रीतिमन्तः परस्परम् ॥ १० ॥

इसी तरह भरतवंशियोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मजीको भी मेरा नाम लेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणामके पश्चात् हमारे उन पितामहसे इस प्रकार कहना— 'दादाजी! आपने शान्तनुके डूबते हुए बंशका पुनरुद्धार किया था। अब फिर अपनी बुद्धिसे विचार करके कोई ऐसा काम कीजिये, जिससे आपके सभी पौच परस्पर प्रेमपूर्वक जीवन विता सकें ।। ८--१० ॥

तथैव विदुरं त्र्याः कुरूणां मन्त्रधारिणम्। अयुद्धं सौम्य भाषस्य हितकामो युधिष्ठिरे ॥ ११॥

संजय ! इसी प्रकार कौरवोंके मन्त्री विदुरजीसे कहना— 'मौम्य ! आप युद्ध न होनेकी ही सलाह दें; क्योंकि आप युधिष्ठिरका हित चाहनेवाले हैं' ॥ ११ ॥

अथ दुर्योधनं त्र्या राजपुत्रममर्वणम्। मध्ये कुरूणामासीनमनुनीय पुनः पुनः॥१२॥

तदनन्तर कौरवोंकी सभामें वैठे हुए अमर्घमें भरे रहने-वाले राजकुमार दुर्योधनसे वार-वार अनुनय-विनय करके कहना—॥ १२॥

अपापां यदुपैक्षस्त्वं कृष्णामेतां सभागताम्। तद् दुःखमतितिक्षाम मा वधिष्म कुरूनिति ॥ १३॥

'तुमने द्रौपदीको विना किसी अपराधके सभामें बुलाकर जो उसका तिरस्कार किया, उस दुःखको हमलोगोंने इसलिये चुपचाप सह लिया है कि हमें कौरवोंका वध न करना पड़े ॥ १३ ॥

पवं पूर्वापरान् क्लेशानतितिक्षन्त पाण्डवाः । बलीयांसोऽपि सन्तोयत्तत्सर्वे कुरवोविद्धः॥ १४ ॥

इसी प्रकार पाण्डवोंने अत्यन्त विष्ठिष्ठ होते हुए भी जो (तुम्हारे दिये हुए) पहले और पीछेके सभी क्लेशोंको सहन किया है, उसे सब कौरब जानते हैं। १४॥

यसः प्रावाजयः सौम्य अजिनैः प्रतिवासितान् । तद् दुःखमतितिक्षाम मा विधिष्म कुरूनिति ॥ १५ ॥

सौम्य ! तुमने हमलोगोंको मृगछाला पहनाकर जो वनमें निर्वासित कर दिया, उस दुःखको भी हम इसलिये सह लेते हैं कि हमें कौरवोंका वध न करना पड़े ॥ १५॥

यद् कुन्तीं समितिकम्य कृष्णां केशेष्वधर्ययत्। दुःशासनस्तेऽनुमते तचासाभिक्षेक्षितम्॥ १६॥

तुम्हारी अनुमतिसे दुःशासनने माता कुन्तीकी उपेक्षा करके जो द्रौपदीके केश पकड़ लिये, उस अपराधकी भी हमने इसीलिये उपेक्षा कर दी है ॥ १६ ॥ अयोचितं खकं भागं लभेमहि परंतप। निवर्तय परद्रव्याद् वुद्धिं गृद्धां नरर्षभ ॥ १७॥

परंतप ! परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय ही होंगे । नरश्रेष्ठ ! तुम दूसरोंके धनसे अपनी होभयुक्त बुद्धि हटा हो ॥ १७ ॥

शान्तिरेवं भवेद् राजन् प्रीतिश्चैव प्रस्परम्। राज्यैकदेशमपि नः प्रयच्छ शममिच्छताम्॥ १८॥

राजन् ! इस प्रकार हमलोगोंमें परस्पर शान्ति एवं प्रीति वनी रह सकती है । हम शान्ति चाहते हैं; भले ही तुम हमें राज्यका एक हिस्सा ही दे दो ॥ १८॥

अविस्थलं वृकस्थलं माकर्न्दां वारणावतम्। अवसानं भवत्वत्र किंचिदेकं च पञ्चमम्॥१९॥

अविस्थल, वृकस्थल, माकन्दी, वारणावत तथा पाँचवाँ कोई भी एक गाँव दे दो । इसीपर युद्धकी समाप्ति हो जायगी।।

भ्रातृणां देहि पञ्चानां पञ्च ग्रामान् सुयोधन । शान्तिनोऽस्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः सह संजय ॥ २०॥

'सुयोधन ! हम पाँच भाइयोंको पाँच गाँव दे दो।' महाप्राज्ञ संजय ! ऐसा हो जानेपर अपने कुटुम्बीजनोंके साथ हमछोगोंकी शान्ति बनी रहेगी ॥ २०॥

श्राता भ्रातरमन्वेतु विता पुत्रेण युज्यताम् । स्रयमानाः समायान्तु पञ्चालाः कुरुभिः सह ॥ २१ ॥ अक्षतान् कुरुपाञ्चालान् पश्येयमिति कामये । सर्वे सुमनसस्तात शाम्याम भरतर्वभ ॥ २२ ॥

'भाई भाईसे मिले और पिता पुत्रसे मिले । पाञ्चालदेशीय क्षत्रिय कुरुवंशियोंके साथ मुसकराते हुए मिलें । मेरी यही कामना है कि कौरवों तथा पाञ्चालोंको अक्षतशारीर देखूँ । तात ! भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर शान्त हो जायँ, ऐसी चेष्टा करों ।। २१-२२ ॥

अलमेव रामायास्मि तथा युद्धाय संजय। धर्मार्थयोरलं चाहं मृदवे दाहणाय च॥२३॥

मंजय ! में शान्ति रखनेमें भी समर्थ हूँ और युद्ध करने-में भी । धर्म और अर्थके विषयका भी मुझे ठीक-ठीक ज्ञान है । मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्टिरसंदेशे एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें युधिष्ठिरसंदेशविषयक इकतीसवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ ३१ ॥

## द्वात्रिंशोऽध्यायः

अर्जुनद्वारा कौरवोंके लिये संदेश देना, संजयका हस्तिनापुर जा धतराष्ट्रसे मिलकर उन्हें युधिष्ठिर-का कुशल समाचार कहकर धतराष्ट्रके कार्यकी निन्दा करना

वैशम्पायन उत्राम

( धर्मराजस्य तु चचः श्रुन्वा पार्थो धनंजयः । उवाच संजयं तत्र वासुदेवस्य श्रुण्वतः ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय! धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके सुनते हुए वहाँ संजयसे इस प्रकार कहा।

अर्जुन उवाच

पितामहं शान्तनवं धृतराष्ट्रं च संजय।
द्रोणं सपुत्रं शत्यं च महाराजं च बाह्विकम् ॥
विकर्णं सोमदत्तं च शकुनि चापि सौबलम्।
विविश्तितं चित्रसेनं जयत्सेनं च संजय॥
भगदत्तं तथा चैव शूरं रणकृतां वरम्॥

ये चाप्यन्ये कुरवस्तत्र सन्ति
राजानश्चेद् भूमिपालाः समेताः।
युयुत्सवः पार्थिवाः सैन्धवाश्च
समानीता धार्तराष्ट्रेण सूत॥
यथान्यायं कुशळं वन्दनं च
समागमे महचनेन वाच्याः।
ततो ब्र्याः संजय राजमध्ये
दुर्योधनं पापकृतां प्रधानम्॥

अर्जुन वोले—संजय! शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, पुत्रसिहत द्रोणाचार्य, महाराज शत्य, वाह्नीक, विकर्ण, सोमदत्त, सुवलपुत्र शकुनि, विविंशति, चित्रसेन, जयत्सेन तथा योद्धाओं में श्रेष्ठ शूरवीर भगदत्त—इन सबसे और दूसरे भी जो कौरव वहाँ रहते हैं, युद्धकी इच्छासे जो-जो राजा वहाँ एकत्र हुए हैं तथा दुर्योधनने जिन-जिन भूमिपालों और सिंधु-देशीय वीरों को बुला रक्ला है, उन सबसे भी यथोचित रीतिसे मिलकर मेरी ओरसे कुशल और अभिवादन कहना। तत्यश्चात् राजाओंकी मण्डलीमें पापियों के सिरमौर दुर्योधनको मेरा संदेश सुना देना।

वैशम्पायन उवाच

एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयस्तं ततोऽर्थवद् धर्मवच्चैव पार्थः। उवाच वाक्यं स्वजनप्रहर्षे वित्रासनं धृतराष्ट्रात्मजानाम्॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय! इस प्रकार कुन्ती-पुत्र धनंजयने संजयको जानेकी अनुमित देकर अर्थ और धर्मसे युक्त वात कही, जो खजनोंको हुई देनेवाली तथा धृतराष्ट्रके पुत्रोंको भयभीत करनेवाली थी॥ अर्जुनेन समादिष्टस्तथेन्युक्तवा तु संजयः। पार्थानामन्त्रयामास केशवं च यशस्त्रिनम्॥)

अर्जुनके इस प्रकार आदेश देनेपर संजयने 'तथास्तु' कहकर उसे शिरोधार्य किया। तत्पश्चात् उसने अन्य कुन्ती-कुमारों तथा यशस्वी भगवान् श्रीकृष्णसे जानेकी अनुमति माँगी॥ अनुक्षातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तदा। शासनं धृतराष्ट्रस्य सर्व कृत्वा महात्मनः॥ १॥

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धृतराष्ट्रके सम्पूर्ण आदेशोंका पालन करके उस समय बहाँसे प्रस्थित हुए ॥ १ ॥

सम्प्राध्य हास्तिनपुरं शीव्रमेव प्रविश्य च। अन्तःपुरं समास्थाय द्वाःस्थं वचनमव्रवीत्॥ २॥

हिस्तिनापुर पहुँचकर उन्होंने शीव ही राजभवनमें प्रवेश किया और अन्तःपुरके निकट जाकर द्वारपालसे कहा—।। आचक्ष्व धृतराष्ट्राय द्वाःस्थ मां समुपागतम्। सकाशात् पाण्डुपुत्राणां संजयं मां चिरं कथाः॥ ३॥

'द्वारपाल ! तुम राजा धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दो और कही—'पाण्डवोंके पाससे संजय आया है।' विलम्ब न करो।। ३॥

> जागर्ति चेद्भिवदेस्त्वं हि द्वाःस्थः प्रविद्येयं विदितो भूमिपस्य । निवेद्यमत्रात्ययिकं हि मेऽस्ति द्वाःस्थोऽथश्चत्वा नृपतिं जगाम ॥ ४ ॥

'द्वारपाल! यदि महाराज जागते हों तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनकी सूचना मिल जानेपर मैं भीतर प्रवेश कलँगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है।' यह सुनकर द्वारपाल महाराजके पास गया और इस प्रकार बोला।

द्धाःस्थ उवाच

संजयोऽथ भूमिपते नमस्ते दिदक्षया द्वारमुपागतस्ते। प्राप्तो दृतः पाण्डवानां सकाशात् प्रशाधि राजन् किमयं करोतु॥ ५॥

द्वारपाळने कहा—महाराज ! आपको नमस्कार है। पाण्डबोंके पाससे लौटे हुए दूत संजय आपके दर्शनकी इच्छासे द्वारपर खड़े हैं। राजन् ! आज्ञा दीजिये , ये संजय क्या करें ?॥ ५॥

घृतराष्ट्र उवाच

आचक्ष्व मां कुशिलनं कल्पमस्मै प्रवेदयतां खागतं संजयाय। न चाहमेतस्य भवाम्यकल्पः समे कस्माद् द्वारि तिष्ठेच्च सक्तः॥ ६॥

भृतराष्ट्रने कहा—द्वारपाल ! संजयका खागत है । उसे कहो कि मैं सकुदाल हूँ, अतः इस समय उससे भेंट करनेको तैयार हूँ । उसे भीतर ले आओ । उससे मिलनेमें मुझे कभी भी अङ्चन नहीं होती । किर वह दरवाजेपर सटकर क्यों खड़ा है ! ॥ ६॥

वैशम्पायन उवाच

ततः प्रविश्यानुमते नृपस्य महद् वेश्म प्राज्ञशूरार्यगुप्तम् । सिंहासनस्थं पार्थिवमाससाद वैचित्रवीर्यं प्राञ्जलिः सूतपुत्रः ॥ ७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर स्तपुत्र संजयने बुद्धिमान्, शूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषोंसे सुरक्षित विशाल राजभवनमें प्रवेश किया और सिंहासनपर वैठे हुए विचित्रवीर्यनन्दन महाराज धृतराष्ट्रके पास जा हाथ जोड़कर कहा ॥ ७॥

संजय उवाच

संजयोऽहं भूमिपते नमस्ते प्राप्तोऽस्मि गत्वानरदेव पाण्डवान्। अभिवाद्यत्वां पाण्डुपुत्रो मनस्वी युधिष्ठिरःकुरालं चान्वपुच्छत्॥ ८॥

संजय योळा—भूपाल! आपको नमस्कार है। नरदेव! मैं संजय हूँ और पाण्डवोंके पास जाकर लौटा हूँ। उदारचित्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने आपको प्रणाम करके आपकी कुदाल पूछी है॥ ८॥

> स ते पुत्रान् पृच्छिति प्रीयमाणः किच्चत् पुत्रैः शीयसे नष्तिभिश्च। तथा सुहङ्गिः सिच्चैश्च राजन् ये चापि त्वामुपजीवन्ति तैश्च॥ ९॥

उन्होंने वड़ी प्रसन्नताके साथ आपके पुत्रोंका समाचार पूछा है। राजन् ! आप अपने पुत्रों, नातियों, सुहृदों, मन्त्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवननिर्वाह करते हैं, उन सबके साथ आनन्दपूर्वक हैं न ? ॥ ९॥ घृतराष्ट्र उवाच अभिनन्द्य त्वां तात वदामि संजय अजातरात्रुं च सुखेन पार्थम् । कचिचत् स राजा कुराली सपुत्रः

सहामात्यःसानुजःकौरवाणाम्॥ १०॥

भृतराष्ट्रने कहा—तात संजय ! मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूँ कि कुन्तीनन्दन अजातशत्रु युधिष्ठिर सुखसे हैं न ! क्या कौरवोंके राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मन्त्री तथा छोटे भाइयोंसहित सकुशल हैं ! ॥ १०॥

संजय उवाच

सहामात्यः कुशली पाण्डुपुत्रो वुभूषते यच्च तेऽग्रेऽऽत्मनोऽभूत्। निर्णिकधर्मार्थकरो मनस्वी

वहुश्रुतो हिएमाञ्छीलवांश्च ॥ ११ ॥ संजयने कहा—पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंसहित सकुराल हैं और पहले आपके सामने जो उनका राज्य और धन आदि उन्हें प्राप्त था, उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं । वे विशुद्धभावसे धर्म और अर्थका सेवन करनेवाले, मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शों और शीलवान् हैं ॥ ११ ॥

> परो धर्मात् पाण्डवस्यानृशंस्यं धर्मः परो वित्तचयान्मतोऽस्य । सुखिमये धर्महीनेऽनपार्थेऽ-

नुरुध्यते भारत तस्य युद्धिः ॥ १२ ॥ भारत ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी दृष्टिमें अन्य घमोंकी अपेक्षा दया ही परम धर्म है । वे धनसंग्रहकी अपेक्षा धर्म-पालनको ही श्रेष्ठ मानते हैं । उनकी बुद्धि धर्मविहीन एवं निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुओंका अनुसरण नहीं करती है ॥ १२ ॥

परप्रयुक्तः पुरुषो विचेष्टते सूत्रप्रोता दारुमयीव योषा। इमं दृष्ट्रा नियमं पाण्डवस्य मन्ये परं कर्म दैवं मनुष्यात्॥ १३॥

महाराज ! स्तमें वॅथी हुई कठ पुतली जिस प्रकार दूसरोंसे प्रेरित होकर ही नृत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्माकी प्रेरणासे ही प्रत्येक कार्यके लिये चेष्टा करता है। पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके इस कष्टको देखकर में यह मानने लगा हूँ कि मनुष्यके पुरुषार्थकी अपेक्षा दैव (ईश्वरीय) विधान ही बलवान है।। १३।।

इमं च दृष्ट्वा तव कर्मदोषं पापोदर्कं घोरमवर्णरूपम्। यावत् परः कामयतेऽतिवेलं तावन्नरोऽयं लभते प्रशंसाम्॥ १४॥ आपका कर्मदोष अत्यन्त भयंकर, अवर्णनीय तथा भविष्यमें पाप एवं दुः खकी प्राप्ति कराने बाला है। इसे भी देखकर में इसी निश्चयपर पहुँचा हूँ कि परमात्माका विधान ही प्रधान है। जयतक विधाता चाहता है, तभीतक यह मनुष्य सीमित समयतक ही प्रशंसा पाता है।। १४॥

> अजातरात्रस्तु विहाय पापं जीर्णो त्वचं सर्प ह्वासमर्थाम् । विरोचतेऽहार्यवृत्तेन वीरो युधिष्ठिरस्त्विय पापं विस्तृत्य ॥ १५ ॥

जैसे सर्प पुरानी केंचुलकोः जो शरीरमें टहर नहीं सकतीः उतारकर चमक उटता हैं उसी प्रकार अजातशत्रु वीर युधिष्टिर पापका परित्याग करके और उस पापको आप-पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचारसे सुशोभित हो रहे हैं ॥ १५॥

> हन्तात्मनः कर्म निबोध राजन् धर्मार्थयुक्तादार्यवृत्ताद्येतम् । उपकोशं चेह गतोऽसि राजन् भृयश्च पापं प्रसजेदमुत्र॥१६॥

महाराज ! जरा आप अपने कर्मपर तो ध्यान दीजिये । धर्म और अर्थसे युक्त जो श्रेष्ठ पुरुपोंका व्यवहार है, आपका वर्ताव उससे सर्वथा विपरीत है। राजन् ! इसीके कारण इस लोकमें आपकी निन्दा हो रही है और पुनः परलोकमें भी आपको पापमय नरकका दुःख भोगना पड़ेगा ।। १६ ॥

स त्वमर्थं संशयितं विना तै-राशंससे पुत्रवशानुगोऽस्य। अधर्मशब्दश्च महान् पृथिय्यां नेदं कर्म त्वत्समं भारताश्य॥१७॥

भरतवंशिशोमणे ! आप इस समय अपने पुत्रोंके वशमें होकर पाण्डवोंको अलग करके अकेले उनकी सारी सम्पत्ति ले लेना चाहते हैं; पहले तो इसकी सफलतामें ही संदेह है। (और यदि आप सफल हो भी जायँ तो) इस भूमण्डलमें इस अधर्मके कारण आपकी बड़ी भारी निन्दा होगी। अतः यह कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है।। १७॥

हीनप्रज्ञो दौष्कुलेयो नृशंसो दीर्घ वैरी क्षत्रविद्यासधीरः। एवंधर्मानापदः संश्रयेयु-हीनवीर्यो यश्च भवेदशिष्टः॥ १८॥

जो छोग घुद्धिहीन, नीच फुलमें उत्पन्न, क्रूर, दीर्घकाछ-लक बैरभाव यनाये रखनेबाछे, क्षत्रियोचित युद्धविद्यामें अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही खभावके लोगोंपर आपत्तियाँ आती हैं ॥ १८॥ कुले जातो बळवान् यो यशाखी बहुभुतः सुखजीबी यतात्मा। धर्माधर्मी प्रथितौ यो विभर्ति स हास्य दिएस्य वशादुपैति॥१९॥

जो कुळीन, वळवान्, यशस्वी, वहुज्ञ विद्वान्, सुखजीवी और मनको वशमें रखनेवाला है तथा जो परस्पर गुँथे हुए धर्म और अधर्मको धारण करता है, वही भाग्यवश अभीष्ट गुण-सम्पत्ति प्राप्त करता है। १९॥

> कथं हि मन्त्राध्यधरो मनीषी धर्मार्थयोरापदि सम्प्रणेता। एवं युक्तः सर्वमन्त्रैरहीनो नरो नृदांसं कर्म कुर्योदमुढः॥ २०॥

आप श्रेष्ठ मिन्त्रयोंका सेवन करनेवाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान् हैं, आपत्तिकालमें धर्म और अर्थका उचितरूपसे प्रयोग करते हैं, सब प्रकारकी अच्छी सलाहोंसे भी आप युक्त हैं। फिर आप-जैसे साधनसम्पन्न विद्वान् पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं ? ॥ २०॥

> तव ह्यमी मन्त्रविदः समेत्य समासते कर्मसु नित्ययुक्ताः। तेपामयं वलवान् निश्चयश्च कुरुक्षये नियमेनोद्दपादि॥२१॥

सदा कर्मोंमें नियुक्त किये हुए ये आपके मन्त्रवेत्ता मन्त्री कर्ण आदि एकत्र होकर बैटक किया करते हैं। इन्होंने (पाण्डवोंको राज्य न देनेका) जो प्रवल निश्चय कर लिया है, यह अवस्य ही कौरवोंके भावी विनाशका कारण बन गया है।। २१॥

> अकालिकं कुरवो नाभविष्यन् पापेन चेत् पापमजातशत्रुः। इच्छेज्ञातु त्विय पापं विसुज्य निन्दा चेयं तव लोकेऽभविष्यत्॥ २२॥

राजन् ! यदि अजातरात्रु युधिष्ठिर (आपको ही दोषी ठहराकर) आपपर ही सारे पापों (दोषों) का भार डालकर (आपकी ही भाँति) पापके बदले पाप करनेकी इच्छा कर लें तो सारे कौरव असमयमें ही नष्ट हो जायँ और संसारमें केवल आपकी निन्दा फैल जाय।। २२।।

किमन्यत्र विषयादीश्वराणां यत्र पार्थः परलोकं स्म द्रष्टुम्। अत्यकामत् स तथा सम्मतः स्थान नन संदायो नास्ति मतुष्यकारः॥ २३॥

ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो लोकपालोंके अधिकारसे बाहर हो ? तभी तो अर्जुन ( इन्द्रकील पर्वतपर लोकपालोंसे मिलकर एवं उनसे अस्त्र प्राप्त करके भू और भुवलोंकको लाँघकर) स्वर्ग-लोकको देखनेके लिये गये थे। इस प्रकार लोकपालोंद्वारा सम्मानित होनेपर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है तो निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि दैवबलके सामने मनुष्य-का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है।। २३॥

> पतान् गुणान् कर्मकृतानवेक्ष्य भावाभावौ वर्तमानावितत्यौ। बिटिर्हि राजा पारमिवन्दमानो नान्यत्कालात् कारणंतत्र मेने॥ २४॥

ये शौर्य, विद्या आदि गुण अपने पूर्वकर्मके अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियोंकी वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य हैं। यह सब सोचकर राजा वित्ने जब इसका पार नहीं पाया, तब यही निश्चय किया कि इस विषयमें काल (दैव) के सिवा और कोई कारण नहीं है॥ २४॥

चक्षुः श्रोत्रे नासिकात्वक् च जिह्या ज्ञानस्यैतान्यायतनानि जन्तोः । तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्षयान्ते तान्यव्यथो दुःखहीनः प्रणुचात्॥ २५॥

आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ समस्त प्राणियोंके रूप आदि विषयोंके ज्ञानके स्थान (कारण) हैं। तृष्णाका अन्त होनेके पश्चात् ये सदा प्रसन्न ही रहती हैं। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह व्यथा और दुःखसे रहित हो तृष्णाकी निवृत्तिके लिये उन इन्द्रियोंको अपने वशमें करे॥ २५॥

न त्वेव मन्ये पुरुषस्य कर्म संवर्तते सुप्रयुक्तं यथावत्। मातुः पितुः कर्मणाभित्रसूतः संवर्धते विधिवद् भोजनेन॥ २६॥

कहते हैं, केवल पुरुपार्थका अच्छे ढंगसे प्रयोग होनेपर भी वह उत्तम फल देनेवाला होता है, जैसे माता-पिताके प्रयत्नसे उत्पन्न हुआ पुत्र विधिपूर्वक भोजनादिद्वारा दृद्धिको प्राप्त होता है; परंतु मैं इस मान्यतापर विश्वास नहीं करता (क्योंकि इस विषयमें देव ही प्रधान है) ॥ २६॥

वियापिये सुखदुःखे च राजन्

• निन्दाप्रशंसे च भजनत एव।

परस्त्वेनं गईयतेऽपराधे

प्रशंसते साधुवृत्तं तमेव॥ २७॥

राजन् ! इस जगत्में प्रिय-अप्रिय, सुल-दुःल, निन्दा-प्रशंसा—ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते हैं । इसीलिये लोग अपराध करनेपर अपराधीकी निन्दा करते हैं और जिसका वर्ताव उत्तम होता है। उस साधु पुरुषकी ही प्रशंसा करते हैं॥ २७॥

स त्वां गर्हे भारतानां विरोधा-दन्तो नूनं भवितायं प्रजानाम् । नो चेदिदं तव कर्मापराधात् कुरून् दहेत् कृष्णवर्त्मेव कक्षम्॥ २८॥

अतः आप जो भरतवंशमें विरोध फैलाते हैं, इसके कारण में तो आपकी निन्दा करता हूँ; क्योंकि इस कौरव-पाण्डव-विरोधसे निश्चय ही समस्त प्रजाओंका विनाश होगा। यदि आप मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराधसे अर्जुन समस्त कौरववंशको उसी प्रकार दग्ध कर डार्लेंगे, जैसे आग घास-फूसके समृहको जला देती है ॥ २८॥

त्वमेवैको जातु पुत्रस्य राजन् वशं गत्वा सर्वलोके नरेन्द्र। कामात्मनः इलाघनो चूतकाले नागाः शमं पश्य विपाकमस्य ॥ २९ ॥

राजन् ! महाराज ! समस्त संसारमें एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्रकी प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर चूतकीड़ाके समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा ( राज्यका लोभ छोड़कर ) शान्त न हो सके, उसका अय यह भयंकर परिणाम अपनी आँखों देख लीजिये ॥ २९॥

अनाप्तानां संग्रहात् त्वं नरेन्द्र तथाऽऽप्तानां निग्रहाच्चैव राजन्। भूमिं स्फीतां दुर्बलत्वादनन्ता-मराक्तस्त्वं रक्षितुं कौरवेय ॥ ३०॥

नरेन्द्र ! आपने ऐसे लोगों (शकुनि-कर्णआदि) को इकडा कर लिया है, जो विश्वासके योग्य नहीं हैं तथा विश्वसनीय पुरुषों (पाण्डवों) को आपने दण्ड दिया है, अतः कुरुकुल-नन्दन ! अपनी इस (मानसिक) दुर्वलताके कारण आप अनन्त एवं समृद्धिशालिनी पृथिवीकी रक्षा करनेमें कभी समर्थ नहीं हो सकते ॥ ३०॥

> अनुज्ञातो रथवेगावधूतः श्रान्तोऽभिषद्ये शयनं नृसिंह। प्रातः श्रोतारः कुरवः सभाया-मजातशत्रोर्वेचनं समेताः ॥ ३१॥

नरश्रेष्ठ ! इस समय रथके वेगसे हिलने-डुलनेके कारण में थक गया हूँ, यदि आशा हो तो सोनेके लिये जाऊँ। प्रातः-काल जब सभी कौरव सभामें एकच होंगे, उस समय वे अजातदात्रु युधिष्ठिरके वचन सुनेंगे ॥ ३१॥ घृतराष्ट्र उवाच

अनुज्ञातोऽस्यावसर्थ प्रपद्यस्व शयनं सृतपुत्र। प्रातः श्रोतारः कुरवः सभाया-

मजातशत्रोर्वचनं त्वयोक्तम् ॥ ३२ ॥

भूतराष्ट्रने कहा-सृतपुत्र ! मैं आज्ञा देता हुँ, तुम अपने घर जाओ और शय न करो । सबेरे सब कौरव सभामें एकत्र हो तुम्हारे मुखसे अजातरात्र युधिष्ठिरके संदेशको सर्नेगे ॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजयवानपर्वणि धतराष्ट्रसंजयसंवादे द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत ट्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें घृतराष्ट्रसंजयसंवादविषयक बत्तीसर्वो अध्याय पृरा हुआ ॥ ३२ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ ई इलोक मिलाकर कुल ३९ ई रलोक हैं )

( प्रजागरपर्व )

# त्रयस्त्रिशोऽध्यायः \*

धृतराष्ट्र-विदुर-संवाद

वैशम्पायन उवाच

द्वाःस्थं प्राह महाप्राक्षो धृनराष्ट्रो महीपतिः। विदुरं द्रष्ट्रमिच्छामि तमिहानय मा चिरम् ॥ १ ॥

वैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! संजयके चले जानेपर ] महाबुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रने द्वारपालसे कहा--धम विदुरसे मिलना चाहता हूँ । उन्हें यहाँ शीव बुलालाओ ।। १।।

प्रहितो धृतराष्ट्रेण दृतः क्षत्तारमत्रवीत्। ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राञ्च दिदक्षति ॥ २ ॥

धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बोला-'महामते ! हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं।। २॥

पवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्। अव्रवीद् धृतराष्ट्राय द्वाःस्य मां प्रातवेदय ॥ ३ ॥

उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी राजमहलके पास जाकर बोले-- 'द्वारपाल ! धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे दो' ॥

द्वाःस्थ उवाच

विदुरोऽयमनुप्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात्। द्रष्ट्रमिच्छति ते पादौ किं करोतु प्रशाधि माम्॥ ४ ॥

द्वारपालने जाकर कहा-महाराज ! आपकी आज्ञा-से विदुरजी यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणोंका दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिये, उन्हें क्या कार्य बताया जाय ? ।। ४ ॥

धृतराष्ट्र उवाव

प्रवेशय महाप्राज्ञं विदुरं दीर्घदर्शिनम्। अहं हि विदुरस्यास्य नाकल्पो जातु दर्शने ॥ ५ ॥

धृतराष्ट्रने कहा-महाबुद्धिमान् दूरदर्शी विदुरको भीतर ले आओ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें कभी भी अइचन नहीं है।। ५॥

द्वाःस्थ उवाच

प्रविद्यान्तःपुरं क्षत्तर्महाराजस्य नहि ते दर्शने ऽकल्पो जातु राजाववी दि साम् ॥ ६ ॥ द्वारपाल विदुरके पास आकर बोला-विदुरजी!

आप बुद्धिमान् महाराज धृतराष्ट्रके अन्तः पुरमें प्रवेश कीजिये। महाराजने मुझसे कहा है कि मुझे विदुरने मिलनेमें कभी अड़चन नहीं है ॥ ६॥

वैशस्यायन उवाच

तनः प्रविद्य विद्रो धृतराष्ट्रनिवेशनम्। अववीत् प्राञ्जलिवीक्यं चिन्तयानं नराधिपम् ॥ ७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-- । जन् ! तदनन्तर विदुर धृतराष्ट्रके महलके भीतर जाकर चिन्तामें पड़े हुए राजासे हाथ जोड़कर बोले-॥ ७॥

विदुरोऽहं महाप्राञ्च सम्प्राप्तस्तव शासनात्। यदि किंचन कर्तव्यमग्रमिस प्रशाधि माम् ॥ ८॥

भहाप्राज्ञ ! में विदुर हूँ, आपकी आज्ञासे यहाँ आया हूँ । यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिये' ॥ ८॥

धृतराष्ट्र उवाच

संजयो विदुर प्राज्ञो गई यित्वा च मां गतः। अजातरात्रोः श्वो वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति॥ ९ ॥

धृतराष्ट्रने कहा-विदुर ! वुद्धिमान् संजय आया था, वह मुझे बुरा-भला कहकर चला गया है। कल सभामें वह अजातरात्र युधिष्ठिरके वचन सुनायेगा ॥ ९ ॥

# महाभारत 🔀



विदुर और धृतराष्ट्र



तस्याच कुरुवीरस्य न विज्ञातं वची मया। तन्मे दहति गात्राणि तदकार्यीत् प्रजागरम्॥ १०॥

आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिरकी बात न जान सका— यही मेरे अङ्गोंको जला रहा है और इसीने मुझे अवतक जगा रक्ता है ॥ १०॥

जायतो द्यमानस्य श्रेयो यद्नुपश्यसि। तद् बृहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थकुशलो हासि॥ ११॥

तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जग रहा हूँ । मेरे लिये जो कल्याणकी वात समझो, वह कहो; क्योंकि हम-लोगोंमें तुम्हीं धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो ॥ ११॥

> यतः प्राप्तः संजयः पाण्डवेभ्यो न मे यथावन्मनसः प्रशान्तिः। सर्वेन्द्रियाण्यप्रकृति गतानि कि वक्ष्यतात्येवमेऽस्यविन्ता॥१२॥

संजय जबसे पाण्डवोंके यहाँसे लौटकर आया है, तबसे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती । सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बातकी सुझे इस समय वड़ी भारी चिन्ता हो रही है। १२।

विदुर उवाच

अभियुक्तं वलवता दुर्वलं हीनसाधनम्। हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागुराः॥१३॥

विदुर जी बोले--राजन् ! जिसका बलवान्के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामाको तथा चोरको रातमें नींद नहीं आती ॥ १३॥

किचिदेतैर्महादोपैर्न स्पृष्टोऽसि नराधिप। किचिच परिवत्तेषु गृध्यन् न परितप्यसे॥१४॥

नरेन्द्र! कहीं आपका भी इन महान् दोषोंसे सम्पर्क तो नहीं हो गया है ? कहीं पराये धनके लोभसे तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं ? ॥ १४ ॥

घृतराष्ट्र उवाच

श्रोतिमच्छामि ते धर्म्य परं नैःश्रेयसं वचः। श्रास्मन् राजर्पिवंशे हि त्वमेकः प्राज्ञसम्मतः ॥ १५॥ धृतराष्ट्रने कहा—विदुर! में तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेवाले सुन्दर वचन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस राजर्षिवंश-में केवल तुम्हीं विद्वानोंके भी माननीय हो ॥ १५॥

विदुर उवाच

(राजालक्षणसम्पन्नस्मैलोक्यस्याधियो भवेत्। प्रेष्यस्ते प्रेषितइचैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः॥ विदुरजी वोले-महाराज धृतराष्ट्र ! श्रेष्ठ लक्षणोंसे



सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकोंके स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वनमें भेज दिया।। विपरीततरश्च त्वं भागधेये न सम्मतः। अर्ज्ञिषां प्रक्षयाच्चैव धर्मात्मा धर्मकोविदः॥

आप धर्मात्मा और धर्मके जानकर होते हुए भी आँखोंकी ज्योतिसे हीन होनेके कारण उन्हें पहचान न सके, इसीसे उनके अत्यन्त विपरीत हो गये और उन्हें राज्यका भाग देनेमें आपकी सम्मति नहीं हुई ॥

आनृशंस्याद्नुकोशाद् धर्मात् सत्यात् पराक्रमात्। गुरुत्वात् त्विय सम्प्रेक्य बहुन् क्लेशांस्तिांतक्षते॥

युधिष्ठिरमें क्रूरताका अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है; वे आपमें पूज्यबुद्धि रखते हैं । इन्हीं सद्गुणोंके कारण वे सोच-विचारकर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं ॥

दुर्योधने सौवले च कर्णे दुःशासने तथा। एतेप्वैश्वर्यमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छिसि॥

आप दुर्योधनः शकुनिः कर्ण तथा दुःशासन-जैसे अयोग्य व्यक्तियोपर राज्यका भार रखकर कैसे कल्याण चाहते हैं १॥ आत्मज्ञानं समारस्भित्तिक्षा धर्मनित्यता। यमर्थाननापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते॥)

अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान, उद्योग, दुःख सहनेकी शक्ति और धर्ममें स्थिरता—ये गुण जिस मनुष्यको पुरुषार्थसे च्युत नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है।

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। अनास्तिकः श्रद्दधान पतत् पण्डितस्वक्षणम् ॥ १६॥ नो अच्छे कमींका सेवन करता और बुरे कमींसे दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धाल है, उसके वे सदुण पण्डित होनेके लक्षण हैं।। १६।।

कोधो हर्षश्च दर्पश्च हीः स्तम्भो मान्यमानिता । यमर्थान्नापकर्पन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १७ ॥

कोध हर्प गर्व लजा उद्दण्डता तथा अपनेको पूज्य समझना—ये भाव जिसको पुरुपार्थसे भ्रष्ट नहीं करते वही पण्डित कहलाता है ॥ १७॥

यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितं परे। कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उत्त्यते॥ १८॥

दूसरे लोग जिसके कर्तव्यः सलाह और पहलेसे किये हुए विचारको नहीं जानतेः बल्कि काम पूरा होनेपर ही जानते हैं। वही पण्डित कहलाता है ॥ १८॥

यस्य कृत्यं न विष्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः। समृद्धिरसमृद्धिवी स वै पण्डित उच्यते॥ १९॥

सर्दी-गरमी, भय-अनुराग, सम्पत्ति अथवा दरिव्रता— ये जिसके कार्यमें विष्न नहीं डालते, वही पण्डित कहलाता है ॥ १९॥

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते। कामाद्र्यं वृणीते यः स वै पण्डित उच्यते॥ २०॥

जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है और जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता है, वही पण्डित कहलाता है ॥ २०॥

यथाराक्ति चिकीर्पन्ति यथाराक्ति च कुर्वते । न किचिद्यमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २१ ॥

विवेकपूर्ण बुद्धिवाले पुरुष शक्तिके अनुसार काम करने-की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तुको तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते ॥ २१॥

> क्षिप्रं विजानाति चिरं श्रणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्। नासम्पृष्टो ब्युपयुङ्के परार्थे तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ २२ ॥

विद्वान् पुरुष किसी विषयको देरतक सुनता है; किंतु श्लीष्ठ ही समझ लेता है, समझकर कर्तव्यबुद्धिसे पुरुषार्थमें प्रवृत्त होता है—कामनासे नहीं, बिना पूछे दूसरेके विषयमें व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव पिण्डतकी सुख्य पहचान है।। २२।।

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्। आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः॥ २३॥ पण्डितोकी-सी बुद्धि रखनेबाले मनुष्य दुर्लभ वस्तुकी कामना नहीं करते, खोषी हुई वस्तुके बिषयमें शोक करना नहीं चाहते और बिपत्तिमें पड़कर घयराते नहीं हैं ॥ २३ ॥

निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसिति कर्मणः। अवन्ध्यकालो वस्यात्मा स वै पण्डित उच्यते ॥ २४ ॥

जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्भ करता है, कार्यके बीचमें नहीं रुकता, समयको व्यर्थ नहीं जाने देता और वित्तको बरामें रखता है, वही पण्डित कहलाता है।। आर्यकर्मण रज्यन्ते भूतिकर्माण कुर्वते। हितं च नाभ्यस्यन्ति पण्डिता भरतर्पभ ॥ २५॥

भरतकुलभूषणं ! पण्डितजन श्रेष्ठ कमोंमें रुचि रखते हैं, उन्नतिके कार्य करते हैं तथा भलाई करनेवालोंमें दोप नहीं निकालते ॥ २५॥

न हृष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तृष्यते । गाङ्गो हद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६ ॥

जो अपना आदर होनेपर हर्षके मारे फूल नहीं उठता, अनादरसे संतत नहीं होता तथा गङ्गाजीके हद ( महरे गर्त ) के समान जिसके चित्तको क्षोम नहीं होता, वही पण्डित कहलाता है ॥ २६ ॥

तस्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम्। उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते॥ २७॥

जो सम्पूर्ण भौतिक पदार्थोंकी असिख्यतका ज्ञान रखने-वाला, सब कार्योंके करनेका ढंग जाननेबाला तथा मनुष्यांमें सबसे बढ़कर उपायका जानकार है, वह मनुष्य पण्डित कहलाता है ॥ २७ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् । आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ २८॥

जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंगसे वातचीत करता है, तर्कमें निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रन्थके तात्पर्यको शीष्र वता सकता है, वह पण्डित कहलाता है।। २८॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। असम्भिन्नार्यमर्यादः पण्डिताख्यां स्रभेत सः॥ २९॥

जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है और बुद्धि विद्याका तथा जो शिष्ट पुरुपोंकी मर्यादाका उल्लङ्खन नहीं करताः वहीं पण्डितकी संज्ञा पा सकता है ॥ २९॥

अश्रुतश्च समुन्नद्धो द्रिद्ध महामनाः। अर्थाश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते वुधैः॥३०॥

विना पढ़े ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी वड़े-बड़े मनोरथ करनेवाले और विना काम किये ही धन पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितलोग मूर्ख कहते हैं॥ ३०॥ खमर्थे यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति । मिथ्या चरति मित्रार्थे यश्च मृदः स उच्यते ॥ ३१ ॥

जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेके कर्तव्यका पालन करता है तथा मित्रके साथ असत् आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है ॥ ३१॥

अकामान् कामयति यः कामयानान् परित्यजेत्। वलवन्तं च यो द्वेष्टि नमाहुर्मृदचेतसम्॥ ३२॥

जो न चाहनेवालोंको चाहता है और चाहनेवालोंको त्याग देता है तथा जो अपनेसे बलवान्के साथ वैर बाँघता है, उसे मृद्ध विचारका मनुष्य कहते हैं ॥ ३२॥

अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च। कर्म चारभते दुष्टं तमाहुर्मूढचेतसम्॥३३॥

जो रात्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेप करते हुए उसे कष्ट पहुँचाता है तथा सदा बुरे कर्मोंका आरम्भ किया करता है, उसे मृद्ध चित्तवाला कहते हैं॥ ३३॥

संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते। चिरं करोति क्षिप्रार्थे स मुहो भरतर्षम ॥ ३४ ॥

भरतश्रेष्ठ! जो अपने कामोंको व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होनेवाले काममें भी देर लगाता है, वह मूढ़ है।। ३४॥

श्राद्धं पित्रभ्यो न द्दाति दैवतानि न चार्चिति । सुहन्मित्रं न लभते तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ३५॥

जो पितरोंका श्राद्ध और देवताओंका पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद् मित्र नहीं मिलता, उसे मृद चित्तवाला कहते हैं ॥ ३५ ॥

अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते। अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः॥ ३६॥

मृद् चित्तवाला अधम मनुष्य विना बुलाये ही भीतर चला आता है, विना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्व-सनीय मनुष्यपर भी विश्वास करता है ॥ ३६ ॥

परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा। यश्च कुध्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः॥ ३७॥

स्वयं दोषयुक्त वर्ताव करते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोप वताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थका क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है ॥ ३७ ॥

आत्मनो बलमशाय धर्मार्थपरिवर्जितम्। अलभ्यमिच्छन् नैष्कम्यान्मृदबुद्धिरिहोच्यते॥ ३८॥

जो अपने बलको न समझकर विना काम किये ही धर्म और अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसारमें मूढ़बुंद्धि कहलाता है।। ३८।। अशिष्यं शास्ति यो राजन् यश्च शून्यमुपार्संते । कद्यं भजते यश्च तमाहुर्मूहचेतसम् ॥ ३९॥

2 १ 2 ९

राजन् ! जो अनिधकारीको उपदेश देता और शुन्यकी उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लेता है, उसे मृद्ध चित्तवाला कहते हैं ॥ ३९॥

अर्थं महान्त्रमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा। विचरत्यसमुन्नद्धो यः स पण्डित उच्यते॥ ४०॥

जो बहुत धनः विद्या तथा ऐस्वर्यको पाकर भी उद्दण्डता-पूर्वक नहीं चलताः वह पण्डित कहलाता है ॥ ४० ॥

एकः सम्पन्नमञ्ज्ञाति वस्ते वासश्च शोभनम् । योऽसंविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः ॥ ४१ ॥

जो अपनेद्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंको बाँटे विना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा ? ॥ ४१ ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्के महाजनः। भोकारो विष्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४२॥

मनुष्य अकेला पाप कर (के धन कमा) ता है और (उस धनका) उपभोग बहुत-से लोग करते हैं। उपभोग करनेवाले तो दोषसे छूट जाते हैं। पर उसका कर्ता दोषका भागी होता है।। ४२॥

एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुर्मुको धनुष्मता। बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद् राष्ट्रं सराजकम् ॥ ४३ ॥

किसी धनुर्धर वीरके द्वारा छोड़ा हुआ वाण सम्भव है, एकको भी मारेया न मारे। परन्तु बुद्धिमान्द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजाके साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर सकती है।। ४३॥

एकया द्वे विनिश्चित्य बींश्चतुर्भिर्वशे कुरु । पञ्च जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव ॥ ४४ ॥

एक (बुद्धि) से दो (कर्तव्य और अकर्तच्य) का निश्चय करके चार (साम, दान, मेद, दण्ड) से तीन (शत्रु, मित्र तथा उदासीन) को वशमें कीजिये। पाँच (इन्द्रियों) को जीतकर छः (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रयरूप) गुणोंको जानकर तथा सात (स्त्री, जूआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठोरता और अन्यायसे धनोपार्जन) को छोड़कर सुखी हो जाइये।। ४४।।

एकं विषरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते। सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मन्त्रविष्ठवः॥ ४५॥

 यहाँ 'उपास्ते'के स्थानपर 'उपासते' यह प्रयोग आर्ष समझना चाहिये। विषका रस एक (पीनेवाले) को ही मारता है, शस्त्रसे एकका ही वध होता है; किंतु (गुप्त) मन्त्रणाका प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है।। ४५।।

## एकः खादु न भुञ्जीत एकश्चार्थान् न चिन्तयेत् । एको न गच्छेद्ध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् ॥ ४६॥

अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुत-से लोग सोये हों तो उनमें अकेला न जागता रहे॥ ४६॥

### एकमेवाद्वितीयं तद् यद् राजन् नाववुध्यसे। सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४७ ॥

राजन्! जैसे समुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्गके लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं॥ ४७॥

एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपचते। यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः॥ ४८॥

क्षमाशील पुरुपोंमें एक ही दोपका आरोप होता है, दूसरेकी तो सम्भावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्यको लोग असमर्थ समझ लेते हैं॥ ४८॥

## सोऽस्य दोषोन मन्तव्यः श्रमाहि परमं वरुम्। श्रमा गुणो ह्यराकानां राकानां भूषणं श्रमा॥ ४९॥

किंतु क्षमाशील पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा समर्थोंका भूषण है।। ४९॥

## क्षमा वशीकृतिलोंके क्षमया कि न साध्यते। शान्तिखद्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः॥ ५०॥

इस जगत्में क्षमा बशीकरणरूप है। भला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ? जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उसका दृष्ट पुरुष क्या कर लेंगे ? ॥ ५०॥

अतृणे पतितो विह्नः स्वयमेवोपशास्यित । अक्षमावान् परं दोषैरातमानं चैव योजयेत् ॥ ५१ ॥

तृणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोषका भागी बना लेता है॥ ५१॥

## एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा। विद्येका परमा तृतिरहिंसैका सुखावहा॥ ५२॥

केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देनेवाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है।। ५२।।

### (पृथिव्यां सागरान्तायां द्वाविमौ पुरुषाधमौ। गृहस्थश्च निरारम्भः सारम्भइचैव भिश्चकः॥)

समुद्रपर्यन्त इस सारी पृथ्वीमें ये दो प्रकारके अधम पुरुष हैं—अकर्मण्य गृहस्य और कर्मोंमें लगा हुआ संन्यासी।

### द्वाविमौ त्रसते भूभिः सर्वा बिलशयानिव। राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्॥ ५३॥

बिलमें रहनेवाले जीवोंको जैसे साँप खा जाता है। उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रुसे विरोध न करनेवाले राजा और परदेश सेयन न करनेवाले ब्राह्मण—इन दोनोंको खा जाती है। । ५३।।

## हे कर्मणा नरः कुर्वन्नस्मिँग्लोके विरोचते। अत्रुवन परुषं किंचिद्सतोऽनर्चयंस्तथा॥ ५४॥

जरा भी कटोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका आदर न करना—इन दो कमोंका करनेवाद्य मनुष्य इस लोकमें विशेष शोभा पाता है ॥ ५४॥

### द्वाविमौ पुरुपच्यात्र परप्रत्ययकारिणौ। स्त्रियः कामितकामिन्यो लोकः पूजितपूजकः॥ ५५॥

दूसरी स्त्रीद्वारा चाहे गये पुरुषकी कामना करनेवाली स्त्रियाँ तथा दूसरोंके द्वारा पूजित मनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष—ये दो प्रकारके लोग दूसरोंपर विस्वास करके चलनेवाले होते हैं॥ ५५॥

### द्राधिमौ कण्डकौ तीक्ष्णो शरीरपरिशोषिणौ। यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीस्वरः॥ ५६॥

जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य बस्तुकी इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी कोध करता है—ये दोनों ही अपने लिये तीक्ष्ण काँटोंके समान हैं एवं अपने दारीस्को सुखानेवाले हैं॥ ५६॥

### द्वावेव न विराजेते विपर्रातेन कर्मणा। गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवांइचैव भिक्षुकः॥ ५७॥

दो ही अपने विषरीत कर्मके कारण शोभा नहीं पाते---अकर्मण्य गृहस्य और प्रपञ्चमें लगा हुआ संन्यासी ॥ ५७॥

### द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपिर तिष्ठतः। प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्॥ ५८॥

राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दांन देनेवाला ॥ ५८॥

न्यायागतस्य द्रव्यस्य वोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ । अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपाद्मम् ॥ ५९ ॥ न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनके दो ही दुरुपयोग समझने चाहिये—अपात्रको देना और सत्पात्रको न देना ॥ ५९॥

द्वावम्भसि निवेष्टव्यौगले वद्ध्वा दढां शिलाम्। धनवन्तमदातारं द्रिद्वं चातपिखनम्॥ ६०॥

जो धनी होनेपर भी दान न दे और दिख्द होनेपर भी कष्ट सहन न कर सके—इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें मजबूत पत्थर बाँधकर पानीमें डुवा देना चाहिये॥ ६०॥

द्वाविमौ पुरुषव्यात्र सूर्यमण्डलभेदिनौ। परिवाड् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः॥ ६१॥

पुरुषश्रेष्ट ! ये दो प्रकारके पुरुष सूर्यमण्डलको भेदकर जर्ष्वगतिको प्राप्त होते हैं—योगयुक्त संन्यासी और संप्राममें शत्रुओंके सम्मुख युद्ध करके मारा गया योदा ॥ ६१ ॥

त्रयो न्याया मनुष्याणां श्रूयन्ते भरतर्षभ । कनीयान् मध्यमः श्रेष्ठ इति वेदविदो विदुः ॥ ६२ ॥

भरतश्रेष्ठ ! मनुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तमः मध्यम और अधम—ये तीन प्रकारके न्यायानुकूल उपाय सुने जाते हैं। ऐसा वेदवेत्ता विद्वान् जानते हैं॥ ६२॥

त्रिविधाः पुरुषा राजन्तुत्तमाधममध्यमाः। नियोजयेद् यथावत् तांक्षिविधेष्वेव कर्मसु ॥ ६३ ॥

राजन् ! उत्तमः मध्यम और अघम—ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके कर्मों में लगाना चाहिये ॥ ६३॥

त्रय प्वाधुना राजन् भार्यो दासस्तथा सुतः। यत् ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद् धनम्॥ ६४॥

राजन् ! तीन ही घनके अधिकारी नहीं माने जाते— स्त्री, पुत्र तथा दास । ये जो कुछ कमाते हैं, वह घन उसीका होता है, जिसके अधीन ये रहते हैं ॥ ६४॥ ७

हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनम्। सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाः श्लयावहाः॥ ६५॥

दूसरेके धनका हरण, दूसरेकी स्त्रीका संसर्ग तथा सुदृद् मित्रका परित्याग—ये तीनों ही दोष (मनुष्यके आयु, धर्म तथा कीर्तिका) क्षय करनेवाले होते हैं ॥ ६५॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः कोधस्तथा लोभस्तसादेतत् त्रयं त्यजेत्॥६६॥

काम, क्रोध और लोभ—ये आत्माका नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे हैं; अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ ६६ ॥

वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजनम् च भारत। शत्रोश्च मोक्षणं कुच्छ्रात् त्रीणि चैकंच तत्समम् ॥६७॥ भारत ! बरदान पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका जनम—ये तीन एक ओर और शतुके कप्टसे छूटना—यह एक ओर; वे तीन और यह एक वरावर ही हैं॥ ६७ ॥ भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्। त्रीनेतांइछरणं प्राप्तान् विषमेऽपि न संत्यजेत्॥ ६८ ॥

भक्तः सेवक तथा मैं आपका ही हूँ। ऐसा कहनेवाले— इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योंको मंकट पड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये॥ ६८॥

चत्वारि राज्ञा तु महावलेन वर्ज्यान्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्। अल्पप्रज्ञैः सह मन्त्रं न कुर्या-त्र दीर्घसुत्रै रभसैक्षारणैश्च ॥ ६९ ॥

थोड़ी बुद्धिवाले, दीर्घस्त्री, जल्दवाज और स्तुति करने-वाले लोगोंके साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये। ये चारों महावली राजाके लिये त्यागने योग्य वताये गये हैं। विद्वान् पुरुष ऐसे लोगोंको पहचान ले।। ६९॥

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे । वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः सदा दरिद्रोभगिनी चानपत्या ॥ ७०॥

तात ! ग्रहस्थधर्ममें स्थित आप लक्ष्मीवान्के घरमें चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—अपने कुदुम्बका बूढ़ा, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धनहीन मित्र और विना संतानकी बहिन ॥ ७०॥

चत्वार्याद्द महाराज साद्यस्कानि वृहस्पतिः। पृच्छते त्रिद्शेन्द्राय तानीमानि निबोध मे ॥ ७१॥

महाराज ! इन्द्रके पूछनेपर उनसे बृहस्पतिजीने जिन चारोंको तत्काल फल देनेवाला बताया थाः उन्हें आप मुझसे मुनिये—॥ ७१॥

देवतानां च संकल्पमनुभावं च धीमताम्। विनयं कृतविद्यानां विनाशं पापकर्मणाम्॥ ७२॥ देवताओंका संकल्पः बुद्धिमानोंका प्रभावः विद्वानोंकी

नम्रता और पापियोंका विनाश ॥ ७२॥

चत्वारि कर्माण्यभयंकराणि
भयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि ।
मानाग्निहोत्रमुत मानमौनं
मानेनाधीतमुत मानयहः ॥ ७३॥

चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों, तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं—आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज्ञका अनुष्ठान ॥ ७३॥ पञ्चाग्नयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः। पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्पभ ॥ ७४॥

भरतश्रेष्ठ ! पिताः माताः अग्निः आत्मा और गुरु— मनुष्यको इन पाँच अग्नियोंको बड़े यत्नसे मेवा करनी चाहिये॥ ७४॥

पञ्चैव पूजयँहोके यद्याः प्राप्नोति केवलम् । देवान् पितृन् मनुष्यांश्च भिक्षूनतिथिपञ्चमान् ॥ ७५॥

देवताः पितरः मनुष्यः, मंन्यासी और अतिथि—इन पाँचोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य ग्रुद्ध यदा प्राप्त करता है।। पञ्च त्वानुगिमण्यन्ति यत्र यत्र गिमण्यसि। मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः॥ ७६॥

राजन् ! आप जहाँ जहाँ जायँगे, वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा आश्रय पानेबाले—ये पाँच आपके पीले लगे रहेंगे ॥ ७६॥

पञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्यि चिछद्रं चेदेकमिन्द्रियम् । ततोऽस्य स्रवति प्रका दतेः पात्रादिवोदकम् ॥ ७७ ॥

पाँच ज्ञानेन्द्रियोंवाले पुरुषकी यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र (दोष) युक्त हो जाय तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे मशकके छेदसे पानी ॥ ७७ ॥

पड् दोपाः पुरुषेणेह हातन्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता॥ ७८॥

ऐश्वर्य या उन्नित चाइनेवाले पुरुषोंको नींदः तन्द्रा ( कॅंवना ), डरः, कोधः, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता ( जल्दी हो जानेवाले काममें अधिक देर लगानेकी आदत ) इन छः दुर्गुणोंको स्थाग देना चाहिये।। ७८॥

पडिमान् पुरुषो जह्याद् भिन्नां नावमिवार्णवे। अप्रवक्तारमाचार्यमनधीयानमृत्विजम्॥ ७९॥ अरक्षितारं राजानं भार्यो चाप्रियवादिनीम्। ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्॥ ८०॥

उपदेश न देनेवाले आचार्यः मन्त्रोञ्चारण न करनेवाले होताः रक्षा करनेमं असमर्थ राजाः कटु वचन बोल्टनेवाली स्त्रीः ग्राममें रहनेकी इच्छावाले ग्वाले तथा वनमें रहनेकी इच्छावाले नाई—इन छःको उसी भाँति छोड़ देः जैसे समुद्रकी सेर करनेवाला मनुष्य छिद्रयुक्त नावका परित्याग कर देता है ॥ ७९-८० ॥

षडेव तु गुणाः पुंसा न हातन्याः कदाचन। सत्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा धृतिः॥८१॥

मनुष्यको कभी भी सत्यः दानः कर्मण्यताः अनस्या (गुणोंमें दोष दिखानेकी प्रवृत्तिका अभाव ) क्षमा तथा धैर्य-इन छः गुणोंका त्याग नहीं करना चाहिये॥ ८१॥ अर्थागमो नित्यमरोगिता च

— प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च ।
वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विधा
पड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् ॥ ८२॥

राजन् ! धनकी प्राप्तिः नित्य नीरोग रहनाः स्त्रीका अनुकूल तथा प्रियवादिनी होनाः पुत्रका आज्ञाके अंदर रहना तथा धन पैदा करानेवाली विद्याका ज्ञान—ये छः वार्ते इस मनुष्यलोकमें मुखदायिनी होती हैं ॥ ८२॥

वण्णामात्मनि नित्यानामैश्वर्यं योऽधिगच्छति। न स पापैः कुतोऽनर्थेर्युज्यते विजितेन्द्रियः॥ ८३॥

मनमें नित्य रहनेवाले छः शत्रु—(काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मार्क्सर्थ) को जो वशमें कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पापोंसे ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होनेवाले अनथोंसे युक्त होनेकी तो बात ही क्या है !।।८ ।।।

वित्रमे पट्सु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते । चौराः प्रमत्ते जीवन्ति न्याधितेषु चिकित्सकाः ॥ ८४ ॥ प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः । राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्वेषु एण्डिताः ॥ ८५ ॥

निम्नाङ्कित छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके लोगांसे अपनी जीविका चलाते हैं, मातवेंकी उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुपसे, वैद्य रोगीसे, कामोन्मत्त स्त्रियाँ कामियों-से, पुरोहित यजमानोंसे, राजा झगड़नेवालोंने तथा विद्वान्

पडिमानि विनर्यन्ति मुहूर्तमनवेक्षणात्। गावः सेवा कृषिर्भार्यो विद्या वृष्ठसंगतिः॥ ८६॥

पुरुष मुखाँसे अपनी जीविका चलाते हैं ॥ ८४-८५ ॥

मुहूर्तभर भी देख-रेख न करनेसे गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शुट्टोंसे मेल— ये छः चीजें नष्ट हो जाती हैं॥८६॥

षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम्। आचार्यं शिक्षिताःशिष्याः इतदाराश्चमातरम्॥ ८७॥

नारीं विगतकामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम्। नावं निस्तीर्णकान्तारा आतुराश्च चिकित्सकम्॥ ८८॥

ये छ: प्रायः सदा अपने पूर्व उपकारीका सम्मान नहीं करते हैं—शिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य आचार्यकाः विवाहित वेटे माताकाः कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर पुरुष स्त्रीकाः कृतकार्य मनुष्य सहायककाः नदीकी दुर्गम धारा पार कर लेनेवाले पुरुष नावका तथा रोगी पुरुष रोग छूटनेके बाद वैद्यका ॥ ८७-८८ ॥

१. 'मुहूर्त' शब्दका अर्थ दो घड़ी होता है। एक घड़ी २४ मिनटकी मानी जाती है।

आरोग्यमानुण्यमविष्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह सम्प्रयोगः। स्वष्रत्यया वृत्तिरभीतवासः पड् जीवलोकस्य सुखानि राजन् ॥ ८९ ॥

राजन् ! नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमें न रहना, अच्छे लोगोंके साथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना—ये छः मनुष्यलोकके सुख हैं ॥ ८९ ॥

ईर्ध्यो घृणी नसंतुष्टः कोधनो नित्यशङ्कितः। परभाग्योपजीवी च षडेते नित्यदुःखिताः॥ ९०॥

ईर्प्या करनेवालाः वृणा करनेवालाः असंतोषीः क्रोधीः सदा शङ्कित रहनेवाला और दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला—ये छः सदा दुखी रहते हैं॥ ९०॥

सप्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः। प्रायशो यैविनश्यन्ति कृतमूला अपीश्वराः॥९१॥ स्त्रियोऽस्रा मृगया पानं वाक्ष्पारुष्यं च पञ्चमम्। महच दण्डपारुष्यमर्थदृष्णमेव च ॥९२॥

स्त्रीविषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, बचनकी कटोरता, अत्यन्त कटोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना—ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदात्याग देने चाहिये। इनसे इडमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं॥ ९१-९२॥

अष्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः। ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणैश्च विरुध्यते॥९३॥ ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति। रमते निन्दया चैषां प्रशंसां नाभिनन्द्ति॥९४॥ नैनान् सारति इत्येषु याचितश्चाभ्यस्यति। एतान् दोषान् नरः प्राङ्गो बुध्येद् बुद्ध्वा विसर्जयेत्।९५।

विनाशके मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न हैं-प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है, ब्राह्मणोंका धन इड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषोंको बुद्धिमान् मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे॥ ९३—९५॥

अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत। वर्तमानानि हर्यन्ते तान्येव स्वसुखान्यपि॥९६॥ समागमश्च सखिभिमेहांश्चैव धनागमः। पुत्रेण च परिष्वङ्गः संनिपातश्च मैथुने॥९७॥ समये च प्रियालापः स्वयूथ्येषु समुन्नतिः। अभिष्रेतस्य लाभश्च पूजा च जनसंसदि॥९८॥ भारत! मित्रोंसे समागमः अधिक धनकी प्राप्तिः पुत्रका आलिङ्गनः मैथुनमें संलग्न होनाः समयपर प्रिय वचन बोलनाः अपने वर्गके लोगोंमें उन्नतिः अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान—ये आठ हर्पके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लौकिक मुखके भी साधन होते हैं ॥ ९६—-९८॥

अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति
प्रश्ना च कौरुयं च दमः श्रुतं च।
पराक्रमश्चाबद्धभाषिता च
दानं यथाशक्ति स्तत्वता च ॥ ९९ ॥

बुद्धिः कुलीनताः इन्द्रियनिग्रहः शास्त्रज्ञानः पराक्रमः अधिक न वोलनाः शक्तिके अनुसार दान और कृतज्ञता—ये आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं॥ ९९॥

नवद्वारमिदं वेदम त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्। क्षेत्रशाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स परः कविः॥१००॥

जो विद्वान् पुरुष [ ऑख, कान आदि ] नौ दरवाजेवाले तीन ( स्व, रज तथा तमरूपी ) खं मोंवाले, पाँच( ज्ञानेन्द्रिय-रूप ) साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको तखसे जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥ १००॥

दश धर्मे न जानन्ति धृतराष्ट्र निवोध तान्।
मनः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः कुद्धो वुभुक्षितः ॥१०१॥
त्वरमाणश्च लुन्धश्च भीतः कामी च ते दश।
तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसन्जेत पण्डितः॥१०२॥

महाराज धृतराष्ट्र ! दस प्रकारके लोग धर्मके तत्त्वको नहीं जानते, उनके नाम सुनो । नशेमें मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, कोधी, भूखा, जल्दवाज, लोभी, भयभीत और कामी—ये दस हैं । अतः इन सब लोगोंमें विद्वान् पुरुष आसक्त न होवे ॥ १०१-१०२॥

अत्रैवोदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्। पुत्रार्थमसुरेन्द्रेण गीतं चैव सुघन्वना॥१०३॥

इसी विषयमें असुरोंके राजा प्रह्लादने सुघन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था । नीतिज्ञलोग उस पुरातन इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥ १०३॥

यः काममन्यू प्रजद्दाति राजा
पात्रे प्रतिष्ठापयते धनं च।
विशेषविच्छुतवान् क्षिप्रकारी
तं सर्वलोकः कुरुते प्रमाणम् ॥१०४॥

जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है और सुपात्र-को धन देता है, विशेष है, शास्त्रोंका ज्ञाता और कर्तव्यको शीध पूरा करनेवाला है, उस (के व्यवहार और वचनों) को सब लोग प्रमाण मानते हैं।। १०४।। जानाति विश्वासयितुं मनुष्यान् विश्वातदोषेषु द्याति दण्डम्। जानाति मात्रां च तथा क्षमां च

तं तादशं श्रीर्जुषते समग्रा ॥१०५॥ जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हींको जो दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है ॥१०५॥

सुदुर्चलं नावजानाति कंचिद्
युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वम्।
न विश्रहं रोधयते बलस्थैः
काले च यो विकमते स धीरः ॥१०६॥

जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम दिखाता है, बही धीर है ॥ १०६॥

> प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि-दुद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्तः। दुःखं च काळे सहते महात्मा धुरन्धरस्तस्य जिताः सपत्ताः॥१०७॥

जो धुरन्धर महापुरुष आपित पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है तथा समयपर दुःख सहता है, उसके दात्रु तो पराजित ही हैं ॥ १०७॥

अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापैः सर्निध परदाराभिमर्शम्। दम्भं स्तैन्यं पैशुनं मद्यपानं न सेवते यश्च सुखी सदैष ॥१०८॥

जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्त्रीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान— इन सबका सेवन नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है।।१०८॥

> न संरम्भेणारभते त्रिवर्ग-माकारितः शंसति तत्त्वमेव ।

न मित्रार्थे रोचयते विवादं नापूजितः कुप्यति चाप्यमूढः ॥१०९॥

न योऽभ्यस्यत्यनुकम्पते च न दुर्बलः प्रातिभाष्यं करोति। नात्याह किंचित् क्षमते विवादं

सर्वत्र तादग् लभते प्रशंसाम् ॥ ११०॥

जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म, अर्थ तथा कामका
आरम्भ नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है,
मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर

कुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सवपर दया करता है, असमर्थ होते हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है।।१०९-११०।।

> यो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं न पौरुपेणापि विकत्थते ऽन्यान् । न मूर्चिछतः कडुकान्याह किंचित् प्रियं सदा तं कुरुते जनो हि ॥१११॥

जो कभी उद्दण्डका-सा वेष नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी क्लाघा भी नहीं करता, कोषसे व्याकुल होनेपर भी कटुक्चन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं ॥ १११ ॥

> न वैरमुद्दीपयित प्रशान्तं न दर्पमारोहित नास्तमेति। न दुर्गतोऽस्मीति करोत्यकार्यं तमार्यशीलं परमाद्वरार्याः॥११२॥

जो शान्त हुई वैरकी आगको फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा 'मैं विपत्तिमें पड़ा हूँ' ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ॥ ११२॥

> न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षं नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः। दत्त्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुतापं स कथ्यते सत्पुरुपार्यशीलः॥११३॥

जो अपने मुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है ॥ ११३॥

देशाचारान् समयाञ्चातिधर्मान् वुभूषते यः स परावरहः। स यत्र तत्राभिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यं करोति॥११४॥

जो मनुष्य देशके व्यवहार, अवसर तथा जातियोंके धर्मोंको तत्त्वसे जानना चाहता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान् जनसमूह-पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है।। ११४॥

> दम्मं मोहं मत्सरं पापकृत्यं राजद्विष्टं पैशुनं पूगवैरम्। मत्तोन्मत्तेर्दुर्जनैक्षापि वादं यः प्रशावान् वजेयेत् सप्रधानः॥११५॥

जो बुद्धिमान् दम्भः मोहः मात्सर्यः पापकर्मः राजद्रोहः चुगळखोरीः, समृहसे वैर और मतवालेः पागल तथा दुर्जनोंसे विवाद छोड़ देता है। वह श्रेष्ठ है ॥ ११५॥

दानं होमं दैवतं मङ्गलानि प्रायश्चित्तान् विविधाँह्योक्तवादान् । एतानि यः कुरुते नैत्यकानि तस्योत्थानं देवता राधयन्ति ॥११६॥

जो दान, होम, देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार—इन नित्य किये जाने-योग्य कर्मोंको करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते हैं ॥ ११६॥

> समैविंवाहं कुरुते न हीनैः समैः सख्यं व्यवहारं कथां च। गुणैविंदिग्रष्टांश्च पुरो दधाति विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥११७॥

जो अपने बराबरवालोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं; और गुणोंमें बढ़े-चढ़े पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विद्वान्की नीति श्रेष्ठ नीति है ॥ ११७ ॥

> मितं भुङ्के संविभज्याश्चितेभ्यो मितं खिपत्यमितं कर्म कृत्वा। द्दात्यमित्रेष्विप याचितः सं-स्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्थाः॥११८॥

जो अपने आश्रित जनोंको वाँटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा माँगनेपर जो मित्र नहीं है, उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुषको सारे अनर्थ दूरसे ही छोड़ देते हैं ॥ ११८॥

> विकीर्षितं विष्रकृतं च यस्य नान्ये जनाः कर्म जानन्ति किंचित्। मन्त्रे गुप्ते सम्यगनुष्ठिते च नाल्पोऽप्यस्य च्यवते कश्चिद्र्थः॥११९॥

जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका थोड़ा भी काम विगड़ने नहीं पाता ॥११९॥ यः सर्वभूतप्रशमे निविष्टः सत्यो सृदुर्मानकुच्छुद्धभावः। अतींव स शायते शातिमध्ये महामणिजीत्य इव प्रसन्नः॥१२०॥

जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति प्रदान करनेमें तत्परः सत्यवादीः कोमलः दूसरोंको आदर देनेवाला तथा पवित्र विचारवाला होता है। वह अच्छी खानसे निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्नकी भाँति अपनी जातिबालोंमें अधिक प्रसिद्ध पाता है।। १२०॥

य आत्मनापत्रपते भृशं नरः स सर्वछोकस्य गुरुभवत्युत । अनन्ततेजाः सुमनाः समाहितः स तेजसा सूर्य इवावभासते ॥१२१॥

जो स्वयं ही अधिक लजाशील है, वह सब लोगोंमें श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनन्त तेज, ग्रुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिमें सूर्यके समान शोभा पाता है।। १२१॥

> वने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः पाण्डोः पुत्राः पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पाः । त्वयैव वाला वर्धिताः शिक्षिताश्च तवादेशं पालयन्त्याम्बिकेय ॥१२२॥

अभ्विकानन्दन! (मृगरूपधारी किंदम ऋषिकें) शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र वनमें उत्पन्न हुए, वे पाँच इन्द्रोंके समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपने ही वचपनसे पाला और शिक्षा दी हैं; वे भी आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं ॥ १२२॥

> प्रदायैषामुचितं तात राज्यं सुखी पुत्रैः सहितो मोदमानः। न देवानां नापि च मानुषाणां भविष्यसि त्वं तर्कणीयो नरेन्द्र ॥१२३॥

तात ! उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्रोंके साथ आनन्दित होते हुए सुख भोगिये । नरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप देवताओं तथा मनुष्योंकी आलोचनाके विषय नहीं रह जायँगे ॥ १२३ ॥

इति श्रीमहभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये त्रयाँक्विशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुरजीके नीतिवाक्य-

विषयक तैंतोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ श्लोक मिलाकर कुळ १२९ श्लोक हैं )

## चतुस्त्रिशोऽध्यायः

## धृतराष्ट्रके प्रति विदुरजीके नीतियुक्त वचन

धृतराष्ट्र उवाच

जात्रतो दह्यमानस्य यत् कार्यमनुपश्यसि । तद् बृहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थकुशलो ह्यसि ॥ १ ॥

धृतराष्ट्र बोले—तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जाग रहा हूँ; तुम मेरे करनेयोग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि हमलोगोंमें तुम्हीं धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो ॥ १ ॥

त्वं मां यथावद् विदुर प्रशाधि
प्रज्ञापूर्वं सर्वमजातशत्रोः।
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्त्व
थ्रेयस्करं बृहि तद् वै कुरूणाम्॥ २॥

उदारचित्त विदुर ! तुम अपनी बुद्धिसे विचारकर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो । जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर और कौरवोंके लिये कल्याणकारी समझो वह सब अवस्य बताओ ॥ २॥

पापाशङ्की पापमेवानुपश्यन्
पृच्छामि त्वां ब्याकुलेनात्मनाहम्।
कवे तन्मे बृहि सर्वं यथावनमनीपितं सर्वमजातशत्रोः॥ ३॥

विद्वत् ! मेरे मनमें अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती है, इसिलिये में सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ, अतः व्याकुल-हृद्यसे में तुमसे पूछ रहा हूँ—अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥ ३॥

विदुर उवाच

गुभं वा यदि वा पापं हेष्यं वा यदि वा प्रियम् । अपृष्टस्तस्य तद् त्रूयाद् यस्य नेच्छेत् पराभवम् ॥ ४ ॥

विदुरजीने कहा—राजन् ! मनुप्यको चाहिये कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी अच्छी अथवा बुरी, कल्याण करनेवाली या अनिष्ट करनेवाली—जो भी बात हो, बता दे ॥ ४॥

तसाद् वक्ष्यामि ते राजन् हितं यत् स्थात् कुरून् प्रति। वचः श्रेयस्करं धर्म्यं बुवतस्तन्तिवोध मे॥ ५॥

इसिलये राजन् ! जिससे समस्त कौरवींका हित हो, मैं वही वात आपसे कहूँगा । मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनें ॥ ५॥

मिथ्योपेतानि कर्माणि सिध्येयुर्यानि भारत। अनुपायप्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः कथाः॥ ६॥ भारत ! असत् उपायों ( अन्यायपूर्वक युद्ध एवं द्यूत् ) आदिका प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइये ॥ ६ ॥

तथैव योगविहितं यत् तु कर्म न सिध्यति । उपाययुक्तं मेघावी न तत्र ग्लप्येन्मनः ॥ ७ ॥

इसी प्रकार अच्छे उपायोंका उपयोग करके सावधानीके साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान् पुरुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चाहिये॥ ७॥

अनुवन्धानपेक्षेत सानुवन्धेषु कर्मसु। सम्प्रधार्यं च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्॥ ८॥

किसी प्रयोजनसे किये गये कर्मोंमें पहले प्रयोजनको समझ लेना चाहिये। खूब सोच-विचारकर काम करना चाहिये। जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना चाहिये॥८॥

अनुबन्धं च सम्प्रेक्ष्य विषाकं चैव कर्मणाम् । उत्थानमातमनश्चैव धीरः कुर्वात वा न वा ॥ ९ ॥

धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मीका प्रयोजनः परिणाम तथा अपनी उन्नितका विचार करके फिर काम आरम्भ करे या न करे।। ९॥

यः प्रमाणं न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये। कोशे जनपदे दण्डे न स राज्येऽवतिष्ठते॥१०॥

जो राजा स्थितिः लाभः हानिः खजानाः देश तथा दण्ड आदिकी मात्राको नहीं जानताः वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता।। १०॥

यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोकान्यनुपश्यति । युक्तो धर्मार्थयोक्षीने स राज्यमधिगच्छति ॥ ११ ॥

जो इनके प्रमाणोंको उपर्युक्त प्रकारसे टीक टीक जानता है तथा धर्म और अर्थके ज्ञानमें दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥

न राज्यं प्राप्तमित्येव वर्तितव्यमसाम्प्रतम्। श्रियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्॥ १२॥

'अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया'—ऐसा समझकर अनुचित वर्ताव नहीं करना चाहिये। उद्दण्डता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे सुन्दर रूपको बुढ़ापा॥१२॥

भक्ष्योत्तमप्रतिच्छन्नं मत्स्यो विडिशमायसम् । लोभाभिपाती त्रसते नाजुबन्धमवेक्षते ॥ १३ ॥

जैसे मछली बढिया खाद्य वस्तुसे ढकी हुई लोहेकी

काँटीको लोभमें पड़कर निगल जाती है, उसते होनेवाले परिणामपर विचार नहीं करती (अतएव मर जाती है)॥
यच्छक्यं प्रसितुं प्रस्यं प्रस्तं परिणमेच यत्।
हितं च परिणामे यत् तदाद्यं भूतिमिच्छता॥ १४॥

अतः अपनी उन्नित चाहनेवाले पुरुषको वही वस्तु खानी (या ग्रहण करनी) चाहिये (जो परिणाममें अनिष्टकर निहों अर्थात्) जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके खाने (या ग्रहण करने) पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो।। १४॥

वनस्पतेरपकानि फलानि प्रचिनोति यः। स नाप्नोति रसं तेभ्यो बीजं चास्य विनद्यति॥ १५॥

जो पेड़से कच्चे फलोंको तोड़ता है, वह उन फलोंसे रस तो पाता नहीं, परंतु उस वृक्षके वीजका नाश हो जाता है ॥ १५ ॥

यस्तु पक्तमुपादत्ते काले परिणतं फलम्। फलाद् रसं स लभते बीजाच्चैव फलं पुनः॥१६॥

परंतु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है, वह फलसे रस पाता है और उस वीजसे पुनः फल प्राप्त करता है।। १६॥

यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि पट्पदः। तद्वदर्थान् मनुष्येभ्य आदद्यादविद्दिसया॥ १७॥

जैसे भौरा फूलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मधुका ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनोंको कष्ट दिये विना ही उनसे धन ले॥ १७॥

पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्। मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः॥ १८॥

जैसे माली बगीचेमें एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनानेवालेकी तरह जड़से नहीं काटे॥ १८॥

किन्तु मे स्यादिदं छत्वा किन्तु मे स्याद्कुर्वतः। इति कर्माणि संचिन्त्य कुर्याद् वापुरुषोनवा॥ १९॥

इसे करनेसे मेरा क्या लाभ होगा और न करनेसे क्या हानि होगी—इस प्रकार कमोंके विषयमें भलीभाँति विचार करके फिर मनुष्य (कर्म) करे या न करे ॥ १९ ॥ अनारभ्या भवन्त्यर्थाः केचिन्नित्यं तथागताः। कृतः पुरुषकारो हि भवेद् येषु निरर्थकः॥ २०॥

कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं, जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है ॥ २०॥ प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः। न तं भर्तारमिच्छन्ति पण्ढं पतिमिच स्त्रियः॥ २१॥

जिसकी प्रसन्नताका कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसकी प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती—जैसे स्त्री नपुंसकको पति नहीं बनाना चाहती ।। २१ ॥

कांश्चिद्रथीन् नरः प्राज्ञो लघुमूलान् महाफलान्। श्निप्रमारभते कर्तुं न विघ्नयति तादशान् ॥ २२॥

जिनका मूल (साधन) छोटा और फल महान् हो। बुद्धिमान् पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता है। वैसे कामोंमें वह विच्न नहीं आने देता ॥ २२॥

ऋजु पश्यति यः सर्वे चक्षुषानुपिबन्निव । आसीनमपि तूष्णीकमनुरज्यन्ति तं प्रजाः ॥ २३ ॥

जो राजा इस प्रकार प्रेमके साथ कोमल दृष्टिसे देखता है, मानो आँखोंसे पीना चाहता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे, तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है ॥ २३॥

सुपुष्पितः स्याद्फलः फलितः स्याद् दुरारुहः। अपकः पक्तसंकाशो न तु शीर्येत कर्हिचित्॥ २४॥

राजा वृक्षकी भाँति अच्छी तरह फूलने (प्रसन्न रहने)
पर भी फलसे खाली रहे (अधिक देनेवाला न हो)। यदि
फलसे युक्त (देनेवाला) हो तो भी जिसपर चढ़ा न जा सके।
ऐसा (पहुँचके बाहर) होकर रहे। कचा (कम शक्ति-वाला) होनेपर भी पके (शक्तिसम्पन्न) की भाँति अपनेको प्रकट करे। ऐसा करनेसे वह नष्ट नहीं होता॥ २४॥

चक्षुपा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्। प्रसादयित यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीद्ति॥ २५॥

जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म—इन चारोंसे प्रजाको प्रसन्न करता है, उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती है ॥ २५॥

यसात् त्रस्यन्ति भूतानि मृगन्याधानमृगा इव । सागरान्तामपि महीं लब्ध्वा स परिहीयते ॥ २६॥

जैसे व्याधसे हरिन भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है ॥ २६ ॥ पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा। वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थितः॥ २७॥

अन्यायमें स्थित हुआ राजा वाप-दादोंका राज्य पाकर भी अपने कमोंसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादलको छिन्न-भिन्न कर देती है ॥ २७ ॥

धर्ममाचरतो राज्ञः सङ्गिश्चरितमादितः। वसुघा वसुसमपूर्णा वर्धते भूतिवर्धिनी॥ २८॥ परम्परासे सजन पुरुषोंद्वारा किये हुए धर्मका आचरण करनेवाले राजाके राज्यकी पृथ्वी धन-धान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्यको बढ़ाती है ॥ अथ संत्यजतो धर्ममधर्म चानुतिष्ठतः। प्रतिसंवेष्टते भूमिरग्नौ चर्माहितं यथा॥ २९॥

जो राजा धर्मको छोड़ता और अधर्मका अनुष्ठान करता है, उसकी राज्यभूमि आगपर रक्ले हुए चमड़ेकी भाँति संकुचित हो जाती है ॥ २९॥

#### य पव यत्नः क्रियते परराष्ट्रविमर्दंने । स पव यत्नः कर्तब्यः खराष्ट्रपरिपालने ॥ ३० ॥

दूसरे राष्ट्रोंका नाद्य करनेके लिये जिस प्रकारका प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकारकी तत्परता अपने राज्यकी रक्षाके लिये करनी चाहिये ॥ ६० ॥

### धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत्। धर्ममूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥ ३१ ॥

धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मसे ही उसकी रक्षा करे; क्योंकि धर्ममूलक राज्यलक्ष्मीको पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजाको छोड़ती है ॥ ३१ ॥ अप्युन्मत्तात् प्रलपतो वालाच परिजल्पतः । सर्वतः सारमाद्द्याद्दमभ्य इव काञ्चनम् ॥ ३२ ॥

निरर्थक बोलनेवाले पागल तथा बकवाद करनेवाले बच्चेसे भी सब ओरसे उसी भाँति सार बात ब्रह्ण करनी चाहिये जैसे पत्थरोंमेंसे सोना लिया जाता है ॥ ३२ ॥ सुव्याहृतानि सुकानि सुकृतानि ततस्ततः । संचिन्यन् धीर आसीत शिलाहारी शिलं यथा ॥ ३३ ॥

जैसे शिलोञ्छवृत्तिसे जीविका चलानेवालं अनाजका एक-एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुपको जहाँ-तहाँसे भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्क्रमोंका संब्रह करते रहना चाहिये ॥ ३३ ॥

गन्धेन गावः पदयन्ति वेदैः पदयन्ति ब्राह्मणाः । चारैः पदयन्ति राजानश्चक्षभर्यामितरे जनाः ॥ ३४ ॥

गौएँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेदोंसे, राजा गुप्तचरोंसे और अन्य साधारण लोग आँखोंसे देखा करते हैं॥ ३४॥

### भूयांसं लभते क्लेशं या गौर्भवति दुर्दुहा। अथ या सुदुहा राजन् नैव तां वितुदन्त्यि॥ ३५॥

राजन् ! जो गाय बड़ी कठिनाईसे दुहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है; किंतु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते ॥ ३५॥

यदतप्तं प्रणमित न तत् संतापयन्त्यि । यच स्वयं नतं दारु न तत् संनमयन्त्यि ॥ ३६ ॥ जो धातु विना गरम किये मुड़ जाते हैं, उन्हें आगमें नहीं तपाते । जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे कोई झुकानेका प्रयत्न नहीं करता ॥ ३६ ॥

### एतयोपमया धीरः संनमेत बळीयसे। इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बळीयसे॥ ३७॥

इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान् पुरुषको अधिक वलवान्के सामने झुक जाना चाहिये; जो अधिक वलवान्के सामने झुकता है, वह मानो इन्द्रको प्रणाम करता है।। ३७॥

पर्जन्यनाथाः पद्मवो राजानो मन्त्रिवान्धवाः। पतयो वान्धवाः स्त्रीणां ब्राह्मणा वेदवान्धवाः॥ ३८॥।

पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मन्त्री, स्त्रियों के बन्धु (रक्षक) हैं पति और ब्राह्मणों के बान्धव हैं वेद ॥ ३८॥

सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। मृजया रक्ष्यते रूपं कुछं वृत्तेन रक्ष्यते॥३९॥

सत्यसे धर्मकी रक्षा होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे (सुन्दर) रूपकी रक्षा होती है और सदाचार-से कुलकी रक्षा होती है ॥ ३९॥

मानेन रक्ष्यते धान्यमध्वान् रक्षत्यनुक्रमः। अभीक्ष्णदर्शनं गाश्च स्त्रियो रक्ष्याः कुचैलतः॥ ४०॥

भलीभाँति सँभालकर रखनेसे नाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैं, वारंवार देख-भाल करनेसे गौओंकी तथा मैले वस्त्रोंसे स्त्रियोंकी रक्षा होती है।। ४०॥

न कुळं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मितः। अन्तेष्विप हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ ४१॥

मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारमे हीन मनुष्यका केवल ऊँचा कुल मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुलमें उत्पन्न मनुष्यका भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ४१॥.

य ईर्षुः परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये। सुखसौभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः॥ ४२॥

जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मानपर डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है ॥ ४२ ॥

अकार्यकरणाट् भीतः कार्याणां च विवर्जनात् । अकाले मन्त्रभेदाच येन माचेन्न तत् पिवेत् ॥ ४३॥

न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य काममें प्रमाद करनेसे तथा कार्यसिद्धि होनेके पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा चढ़े, ऐसी मादक वस्तु नहीं पीनी चाहिये ॥ ४३॥ विद्यामदो धनमद्रस्तृतीयोऽभिजनो मदः। मदा एतेऽविद्यानामेत एव सतां दमाः॥ ४४॥

विद्याका मद, धनका मद और तीसरा ऊँचे कुलका मद है। ये घमंडी पुरुषोंके लिये तो मद हैं, परंतु ये (विद्या, धन और कुलीनता) ही सज्जन पुरुषोंके लिये दमके साधन हैं॥ ४४॥

असन्तोऽभ्यर्थिताः सङ्गिः कचित्कार्ये कदाचन। मन्यन्ते सन्तमात्मानमसन्तमपि विश्वतम् ॥ ४५ ॥

कभी किसी कार्यमें सज्जनोंद्वारा प्रार्थित होनेपर दुष्टलोगः अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सजन मानने लगते हैं॥ ४५॥

गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः। असतां च गतिः सन्तो न त्वसन्तः सतां गतिः॥ ४६॥

मनस्वी पुरुषोंको सहारा देनेवाले संत हैं; संतोंके भी सहारे संत ही हैं, दुष्टोंको भी सहारा देनेवाले संत हैं, पर दुष्टलोग संतोंको सहारा नहीं देते॥ ४६॥

जिता सभा वस्त्रवता मिष्टाशा गोमता जिता। अध्वा जितो यानवता सर्वे शीळवताजितम् ॥ ४७ ॥

अच्छे वस्त्रवाला सभाको जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता) है; जिसके पास गौ है, वह (दूध, धी, मक्सन, खोवा आदि पदार्थोंके आस्वादनसे) मीठे स्वादकी आकाङ्क्षाको जीत लेता है, स्वारीसे चलनेवाला मार्गको जीत लेता (तय कर लेता) है और शीलस्वभाववाला पुरुष सवपर विजय पा लेता है।। ४७॥

शीलं प्रधानं पुरुषे तद् यस्येह प्रणइयति। न तस्य जीवितेनार्थों न धनेन न बन्धुभिः॥ ४८॥

पुरुपमें शील ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसारमें उसका जीवन, धन और वन्धुओंसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ॥ ४८॥

आख्यानां मांसपरमं मन्यानां गोरसोत्तरम्। तैलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतर्षभ ॥ ४२ ॥

भरतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त (तामस स्वभाववाले) पुरुषोंके भोजनमें मांसकी, मध्यम श्रेणीवालोंके भोजनमें गोरसकी तथा दिखोंके भोजनमें तेलकी प्रधानता होती है ॥ ४९ ॥

सम्पन्नतरमेवाननं दरिद्रा भुञ्जते सदा। भ्रुत् सादुतां जनयति सा चाढ्येषु सुदुर्लभा॥ ५०॥

दिख्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं; क्योंकि भूख उनके भोजनमें (विशेष) स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख घनियोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है।। ५०॥ प्रायेण श्रीमतां लोके भोकुं शकिर्न विद्यते। जीर्यन्त्यपि हि काष्टानि दरिद्राणां महीपते॥ ५१॥

राजन् ! संसारमें धिनयोंको प्रायः भोजनको पचानेकी शिक्त नहीं होती। किंतु दिखोंके पेटमें काठ भी पच जाते हैं ।। ५१ ।।

अवृत्तिर्भयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद् भयम्। उत्तमानां तु मर्त्यानामवमानात् परं भयम्॥ ५२॥

अधम पुरुषोंको जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम श्रेणीके मनुष्योंको मृत्युसे भय होता है; परंतु उत्तम पुरुषोंको अपमानसे ही महान् भय होता है ॥ ५२॥

पेश्वर्यमर्पापिष्टा मदाः पानमदाद्यः। पेश्वर्यमद्मत्तो हि नापतित्वा विवुध्यते॥ ५३॥

यों तो (मादक वस्तुओंके)पीनेका नशा आदि भी नशा ही है। किंतु ऐश्वर्यका नशा तो बहुत ही बुरा है। क्योंकि ऐश्वर्यके मदसे मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए विना होशमें नहीं आता ॥ ५३ ॥ इन्द्रियैरिन्द्र्यार्थेषु वर्तमानैरिनग्रहैः। तैरयं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहेरिव ॥ ५४ ॥

वशमें न होनेके कारण विषयोंमें रमनेवाली इन्द्रियोंसे यह संसार उसी भाँति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि प्रहोंसे नक्षत्र तिरम्कृत हो जाते हैं ॥ ५४॥

यो जितः पञ्चवर्गेण सहजेनात्मक्षर्षिणा। आपद्स्तस्य वर्धन्ते शुक्कपक्ष इवोडुराट्॥ ५५॥

जो मनुष्य जीनोंको वशमें करनेवाली सहज पाँच इन्द्रियोंसे जीत लिया गया, उसकी आपत्तियाँ शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ती हैं॥ ५५॥

अविजित्य य आत्मानममात्यान् विजिगीपते । अमित्रान् वाजितामात्यःसोऽवशः परिहीयते ॥ ५६॥

इन्द्रियोंसहित मनको जीते विना ही जो मन्त्रियोंको जीतनेकी इच्छा करता है या मन्त्रियोंको अपने अधीन किये विना रात्रुको जीतना चाहता है, उस अजितेन्द्रिय पुरुषको सब लोग त्याग देते हैं ॥ ५६॥

आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण यो जयेत्। ततोऽमात्यानमित्रांश्च न मोघं विजिगीपते॥ ५७॥

जो पहले इन्द्रियोंसिहत मनको ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मन्त्रियों तथा शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। १७॥

वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु । परीक्ष्य कारिणं धीरमत्यन्तं श्रीनिषेवते ॥ ५८॥

इन्द्रियों तथा मनको जीतनेवाले अपराधियोंको दण्ड देनेवाले और जाँच-परखकर काम करनेवाले धीर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है।। ५८।। रथः शरीरं पुरुषस्य राज-न्नातमा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्याः। तैरप्रमत्तः कुशली सदश्ये-द्यान्तैः सुन्नं याति रथीवधीरः॥ ५९॥

राजन् ! मनुष्यका शरीर स्थ है, बुद्धि सारिथ है और इन्द्रियाँ इसके घोड़े हैं। इनको वशमें करके सावधान रहने-वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबूमें किये हुए घोड़ोंसे रथीकी भौति सुखपूर्वक संसारपथका अतिक्रमण करता है।। ५९।।

पतान्यनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम् । अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम् ॥ ६० ॥

रिक्षा न पाये हुए तथा कावूमें न आनेवाले घोड़े जैसे मूर्ख सारिथको मार्गमें मार गिराते हैं, वैसे ही ये इन्द्रियाँ वशमें न रहनेपर पुरुषको मार डालनेमें भी समर्थ होती हैं ॥ ६० ॥

अनर्थमर्थतः पदयन्नर्थ चैवाप्यनर्थतः। इन्द्रियैरजितैर्बोलः सुदुःसं मन्यते सुसम्॥६१॥

इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ समझकर अशानी पुरुष बहुत बड़े दुःखको भी सुख मान बैठता है ॥ ६१॥

धर्मार्थौ यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशानुगः। श्रीप्राणधनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते॥६२॥

, जो धर्म और अर्थका परित्याग करके इन्द्रियोंके वशमें हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राज, धन तथा स्त्रीसे भी हाथ धो वैठता है।। ६२।।

अर्थानामीश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः। इन्द्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्याद् भ्रश्यते हि सः॥ ६३॥

जो अधिक धनका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ ६३॥

आत्मनाऽऽत्मानमन्विच्छेन्मनोबुद्धीन्द्रियैर्यतैः। आत्मा ह्येवात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ ६४॥

मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको अपने अधीन कर अपनेते ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योंकि आत्मा ही अपना बन्धु और आत्मा ही अपना शत्रु है ॥ ६४॥

वन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनैवात्माऽऽत्मनाजितः। स पव नियतो बन्धुः स एवानियतो रिपुः॥ ६५॥

जिसने स्वयं अपने आत्माको ही जीत छिया है, उसका आत्मा ही उसका बन्धु है। वही आत्मा जीता गया होनेपर सचा बन्धु और वही न जीता हुआ होनेपर रात्रु है।। ६५॥

क्षुद्राक्षेणेव जालेन झपाविपहिताबुह्र। कामश्च राजन् कोधश्च तौ प्रज्ञानं विलुम्पतः॥ ६६॥ राजन् ! जिस प्रकार स्क्ष्म छेदवाले जालमें फँसी हुई दो बड़ी-बड़ी मछलियाँ मिलकर जालको काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध—दोनों विवेकको लुप्त कर देते हैं॥ ६६॥

समवेक्ष्येह धर्मार्थी सम्भारान योऽधिगच्छति। स वै सम्भृतसम्भारः सततं सुखमेधते॥ ६७॥

जो इस जगत्में धर्म तथा अर्थका विचार करके विजय-साधन-सामग्रीका संग्रह करता है। वही उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता. रहता है ॥ ६७ ॥

यः पञ्चाभ्यन्तराञ्छत्रृनविजित्य मनोमयान् । जिगीयति रिपुनन्यान् रिपवोऽभिभवन्ति तम् ॥ ६८ ॥

जो चित्तके विकारभूत पाँच इन्द्रियरूपी भीतरी रात्रुओं-को जीते विना ही दूसरे रात्रुओंको जीतना चाहता है, उसे रात्रु पराजित कर देते हैं॥ ६८॥

दृश्यन्ते हि महात्मानो बध्यमानाः स्वकर्मभिः। इन्द्रियाणामनीशत्वाद् राजानो राज्यविभ्रमैः॥ ६९॥

इन्द्रियोंपर अधिकार न होनेके कारण बड़े-बड़े साधु भी अपने कमोंसे तथा राजालोग राज्यके भोगविलासींसे बँघे रहते हैं॥ ६९॥

> असंत्यागात् पापद्यतामपापां-स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात्। शुष्केणार्द्रं द्द्यते मिश्रभावात् तस्मात् पापैः सह सन्धिं न कुर्यात्॥ ७०॥

पापाचारी दुष्टोंका त्याग न करके उनके साथ मिले रहनेसे निरपराध सजनोंको भी उन (पापियों) के समान ही दण्ड प्राप्त होता है, जैसे सूखी लकड़ीमें मिल जानेमें गीली भी जल जाती है; इसलिये दुष्ट पुरुषोंके साथ कभी मेल न करे॥ ७०॥

निजानुत्पततः शत्रून् पश्च पश्चप्रयोजनान् । यो मोहान्न निगृह्वाति तमापद् ग्रसते नरम् ॥ ७१ ॥

जो पाँच विषयोंकी ओर दौड़नेवाले अपने पाँच इन्द्रिय-रूपी शत्रुओंको मोहके कारण वशमें नहीं करता, उस मनुष्य-को विपत्ति यस लेती है ॥ ७१ ॥

अनस्याऽऽर्जवं श्रीचं संतोपः प्रियवादिता। दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्॥ ७२॥

गुणोंमें दोप न देखनाः सरस्ताः पवित्रताः संतोषः प्रिय वचन बोस्ताः इन्द्रियदममः सत्यभाषण तथा सरस्ता—ये गुण दुरात्मा पुरुपोंमें नहीं होते ॥ ७२॥

आत्मज्ञानमसंरम्भिस्तितिक्षा धर्मनित्यता। वाक् चैव गुप्ता दानं च नैतान्यन्त्येषु भारत॥ ७३॥ भारत ! आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचनकी रक्षा तथा दान—ये गुण अधम पुरुषोंमें नहीं होते ॥ ७३ ॥

आकोशपरिवादाभ्यां विहिसन्त्यबुधा बुधान्। वका पापमुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते॥ ७४॥

मूर्ख मनुष्य विद्वानोंको गाली और निन्दासे कष्ट पहुँचाते हैं। गाली देनेवाला पापका भागी होता है और क्षमा करने-वाला पापसे मुक्त हो जाता है।। ७४।।

हिंसा वलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्वलम् । शुश्रूषा तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम् ॥ ७५॥

दुष्ट पुरुपोंका बल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा ॥ ७५॥

वाक्संयमो हि नृपते सुदुष्करतमो मतः। अर्थवच विचित्रं च न शक्यं वहु भाषितुम्॥ ७६॥

राजन् ! वाणीका पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गमा है; परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती (इसलिये अत्यन्त दुष्कर होनेपर भी वाणीका संयम करना ही उचित है ) ॥ ७६॥

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता। सैव दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपद्यते॥ ७७॥

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कस्याण करती है; किंतु वही यदि कटु शब्दोंमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण बन जाती है ॥ ७७ ॥

रोहते सायकैविंद्धं वनं परशुना हतम्। बाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्॥ ७८॥

वाणोंसे विंघा हुआ तथा फरसेसे काटा हुआ वन भी अंदुरित हो जाता है; किंतु कटु वचन कहकर वाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता ॥ ७८ ॥

कर्णिनालीकनाराचान् निर्हरिन्त शरीरतः। वाक्शल्यस्तुननिर्हर्तुंशक्योद्वदिशयोहिसः॥७९॥

कणिं, नालीक और नाराच नामक वाणोंको शरीरसे निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचनरूपी वाण नहीं निकाला जा सकता; क्योंकि वह हृदयके भीतर घँस जाता है।। ७९।।

> वाक्सायका वदनानिष्यतन्ति यैराहतः शोचित राज्यहानि।

परस्य नामर्मस्र ते पतन्ति तान् पण्डितो नावसृजयेत् परेभ्यः॥ ८०॥

कटु वचनरूपी बाण मुखसे निकलकर दूसरोंके मर्मस्थानपर ही चोट करते हैं; उनसे आहत मनुष्य रात-दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान् पुरुष दूसरोंपर उनका प्रयोग न करे ॥८०॥

यस्मै देवाः प्रयच्छिति पुरुषाय पराभवम्। बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति ॥ ८१ ॥

देवतालोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धिको पहले ही हर लेते हैं; इससे वह नीच कर्मोंपर ही अधिक दृष्टि रखता है ॥ ८१॥

बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते। अनयो नयसंकाशो हृदयान्नापसर्पति॥८२॥

विनाशकाल उपिस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो नाती है; फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हृदयसे बाहर नहीं निकलता ॥ ८२॥

सेयं बुद्धिः परीता ते पुत्राणां भरतर्षभ । पाण्डवानां विरोधेन न चैनानवबुध्यसे ॥ ८३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि पाण्डवोंके प्रति विरोधसे व्याप्त हो गयी है; आप इन्हें पहचान नहीं रहे हैं || ८३ ||

राजा रुक्षणसम्पन्नस्कै होषयस्यापि यो भदेत्। शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु धृतराष्ट्रयुधिष्ठिरः॥ ८४॥

महाराज धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिभुवनका भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है ॥ ८४ ॥

अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते भागधेयपुरस्कृतः। तेजसा प्रक्षया चैव युक्तो धर्मार्थतत्त्ववित्॥ ८५॥

वह धर्म तथा अर्थके तत्त्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रोंसे वढ़-चढ़कर है ॥ ८५ ॥

अनुक्रोशादानृशंस्थाद् योऽसौ धर्मभृतां वरः। गौरवात् तव राजेन्द्र बहून् क्लेशांस्तितिक्षति॥ ८६ ॥

राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सीम्यभाव तथा आपके प्रति गौरव-बुद्धिके कारण बहुत कष्ट सह रहा है ॥ ८६॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये चतुस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विद्वर श्रीके नीतिवाक्यविषयक चौतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

# पञ्चत्रिंशोऽध्यायः

## विदुरके द्वारा केशिनीके लिये सुधन्वाके साथ विरोचनके विवादका वर्णन करते हुए धृतराष्ट्रको धर्मोपदेश

धृतराष्ट्र उवाच

त्रृहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थसहितं वचः। श्रुण्यतो नास्ति मे तृप्तिर्विचित्राणीह भाषसे ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने कहा — महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त वार्ते कहो । इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती । इस विषयमें तुम विलक्षण वार्ते कह रहे हो ॥ १॥

विदुर उवाच

सर्वतीथंषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् । उमे त्वेते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥ २ ॥

विदुरजी बोले—राजन् ! सब तीथोंमें स्नान और सब प्राणियोंके साथ कोमलताका बर्ताव—ये दोनों एक समान हैं; अथवा कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है ॥ २ ॥

आर्जवं प्रतिपद्यस पुत्रेषु सततं विभो। इह कीर्ति परां प्राप्य प्रेत्य सर्गमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥

विभो ! आप अपने पुत्र कौरवः पाण्डव दोनोंके साथ (समानरूपसे) कोमलताका वर्ताव कीजिये। ऐसा करनेसे इस लोकमें महान् सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात् आप स्वर्गलोकमें जायँगे॥ ३॥

यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्या लोके प्रगीयते । तावत् स पुरुषक्याद्य स्वर्गलोके महीयते ॥ ४ ॥

पुरुषश्रेष्ठ ! इस लोकमें जयतक मनुष्यकी पायन कीर्तिका गान किया जाता है। तयतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ४॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। विरोचनस्य संवादं केशिन्यर्थे सुधन्वना॥ ५॥

इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें 'केशिनी' के लिये सुधन्वाके साथविरोचनके विवादका वर्णन है ॥ ५ ॥

ख्वयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामतः। क्रुपेणाप्रतिमा राजन् विशिष्टपतिकाम्यया॥ ६॥

राजन् ! एक समयकी बात हैं। केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे स्वयंवर सभामें उपस्थित हुई ॥ ६॥

विरोचनोऽथ दैतेयस्तदा तत्राजगाम ह। प्राप्तुमिच्छंस्ततस्तत्र दैत्येन्द्रं प्राह केशिनी ॥ ७ ॥ उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे वहाँ आया। तब केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे इस प्रकार बातचीत की ॥ ७॥

#### केशिन्युवाच

र्कि ब्राह्मणाः खिच्छ्रेयांसो दितिजाः खिद् विरोचन। अथ केन सम पर्यक्कं सुधन्वा नाधिरोहति॥ ८॥

केशिनी बोली—विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्या ब्राह्मण ही मेरी शय्यापर क्यों न बैठे ? अर्थात् मैं सुधन्यासे ही विवाह क्यों न करूँ ? ॥ ८ ॥

#### विरोचन उवाच

प्राजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा वयं केशिनि सत्तमाः। अस्माकं खिल्वमे लोकाः के देवाः केद्विजातयः॥ ९ ॥

विरोचनने कहा—केशिनी ! हम प्रजापितकी श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं । यह सारा संसार हमलोगों- का ही है । हमारे सामने देवता क्या हैं ? और ब्राह्मण कौन चीज हैं ? ॥ ९ ॥

#### केशिन्युवाच

इहैवावां प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन। सुधन्वा प्रातरागन्ता पश्येयं वां समागतौ॥१०॥

केशिनी बोली-विरोचन! इसी जगह हम दोनों



प्रतीक्षा करें; कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा। फिर मैं द्वम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूँगी॥ १०॥

#### विरोचन उवाच

तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे। सुधन्वानं च मां चैव प्रातर्द्र्ष्टासि संगतौ॥११॥

विरोचन बोला—कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो। वही करूँगा । भीरु ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक साथ उपस्थित देखोगी ॥ ११॥

#### विदुर उवाच

अतीतायां च शर्वर्यामुदिते सूर्यमण्डले। अथाजगाम तं देशं सुधन्वा राजसत्तम। विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थितः॥ १२॥

विदुरजी कहते हैं—राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थानपर आया, जहाँ विरोचन केशिनीके साथ उपस्थित था ।। १२॥

सुधन्वा च समागच्छत् प्राहादि केशिनीं तथा। समागतं द्विजं दृष्ट्वा केशिनी भरतर्षभ। प्रत्युत्थायासनं तस्मै पाद्यमर्घ्यं दृदौ पुनः॥१३॥

भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्लादकुमार विरोचन और केशिनी-के पास आया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया ॥ १३॥

#### सुधन्वोवाच

अन्वालमे हिरण्मयं प्राहादे ते वरासनम्। एकत्वमुपसम्पन्नो न त्वासेऽहं त्वया सह॥ १४॥

सुधन्या बोला—प्रह्लादनन्दन ! मैं तुम्हारे इस सुवर्ण-मय सुन्दर सिंहासनको केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इसपर बैठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समान हो जायँगे ॥ १४ ॥

#### विरोचन उवाच

तवाहिते तु फलकं कूर्चं वाप्यथवा वृसी। सुधन्वन् न त्वमहोंऽसि मया सह समासनम् ॥ १५॥

विरोचनने कहा—सुधन्वन् ! तुम्हारे लिये तो पीढ़ा, चटाई या कुशका आसन उचित है; तुम मेरे साथ बराबरके आसनपर वैटने योग्य हो ही नहीं ॥ १५ ॥

#### सुघन्वोवाच

पितापुत्रो सहासीतां हो विप्रो क्षत्रियाविष । बुद्धो वैद्यो च शुद्धो च न त्वन्यावितरेतरस् ॥ १६॥ सुधन्वाने कहा—विरोचन ! पिता और पुत्र एक साथ एक आसनपर बैठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शुद्ध भी एक साथ बैठ सकते हैं; किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते ॥

पिता हि ते समासीनमुपासीतैव मामधः। वालः सुखैधितो गेहे न त्वं किंचन बुध्यसे॥ १७॥

तुम्हारे पिता प्रह्लाद नीचे बैठकर ही उच्चासनपर आसीन हुए मुझ सुधन्वाकी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घरमें सुखसे पले हो; अतः तुम्हें इन बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है।

#### विरोचन उवाच

हिरण्यं च गवादवं च यद् वित्तमसुरेषु नः। सुधन्वन् विपणे तेन प्रदनं पृच्छाव ये विदुः॥ १८॥

विरोचन बोळा—सुधन्वन् ! हम असुरोंके पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं वाजी लगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार हों, उनसे पूछें कि हम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ! ॥ १८ ॥

#### सुघन्वोवाच

हिरण्यं च गवादवं च तवैवास्तु विरोचन। प्राणयोस्तु पणं कृत्वा प्रदनं पृच्छाव ये विदुः ॥ १९॥

सुधन्वा बोळा— विरोचन ! सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाकर जो जानकार हों, उनसे पूळें ॥ १९॥

#### विरोचन उवाच

आवां कुत्र गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते। न तु देवेष्वहं स्थाता न मनुष्येषु कर्हिचित्॥ २०॥

विरोचनने कहा—अच्छाः प्राणोंकी बाजी लगानेके पश्चात् हम दोनों कहाँ चलेंगे ? मैं तो न देवताओंके पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्योंसे ही निर्णय करा सकता हूँ ॥ २०॥

#### सुधन्वोवाच

पितरं ते गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते। पुत्रस्यापि स हेतोर्हि प्रहादो नानृतं वदेत्॥ २१॥

सुधन्वा बोळा—प्राणोंकी बाजी लग जानेपर हम दोनों तुम्हारे पिताके पास चलेंगे। [ मुझे विश्वास है कि ] प्रह्लाद अपने बेटेके (जीवनके) लिये भी झूठ नहीं बोल सकते हैं॥ २१॥

#### विदुर उवाच

एवं कृतपणौ कुद्धौ तत्राभिजग्मतुस्तदा। विरोचनसुधन्वानौ प्रह्लादो यत्र तिष्ठति॥२२॥ विदुरजी कहते हैं—राजन् ! इस तरह बाजी लगाकर परस्पर कुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गये, जहाँ प्रह्लाद थे।। २२॥

प्रहाद उवाच

इमो तो सम्प्रदृश्येते याभ्यां न चरितं सह । आशीविपाविव कुद्धावेकमार्गाविहागती ॥ २३ ॥

प्रह्लाद ने ( मन-ही-मन ) कहा—जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा और विरोचन आज साँपकी तरह कुद्ध होकर एक ही राहसे आते दिखायी देते हैं॥ २३॥

कि वै सहैवं चरथो न पुरा चरथः सह। विरोचनैतत् पृच्छामिकिते सख्यं सुधन्वना ॥ २४॥

[फिर प्रकटरूपमें विरोचनसे कहा—] विरोचन! मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी है ? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो ? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे ॥ २४॥

विरोचन उवाच

न मे सुयन्वना सख्यं प्राणयोर्विपणावहे। प्रहाद तत्त्वं पृच्छामि मा प्रश्नमनृतं वदेः॥२५॥

विरोचन बोला—पिताजी ! सुधन्वाके साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। इम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाते आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ। मेरे प्रश्नका झुठा उत्तर न दीजियेगा।। २५॥

प्रहाद उवाच

,उदकं मधुपर्कं वाष्यानयन्तु सुधन्वने । ब्रह्मन्नभ्यर्चनीयोऽसि द्वेता गौः पीवरी कृता ॥ २६ ॥

प्रह्लादने कहा—सेवको ! सुधन्वाके लिये जल और मधुपर्क भी लाओ । [फिर सुधन्वाके कहा—] ब्रह्मन् ! तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हें दान करनेके लिये खूव मोटी-ताजी सफेद गौ रख रक्खी है ॥ २६॥

सुधन्वोवाच

उदकं मधुपर्क च पथिष्वेवार्पितं मम। प्रहाद त्वं तु मे तथ्यं प्रश्नं प्रनूहि पृच्छतः। किं ब्राह्मणाः स्विच्छ्रेयांस उताहो स्विद् विरोचनः॥२७॥

सुधन्या वोला—प्रह्लाद ! जल और मधुपर्क तो मुझे मार्गमें ही मिल गया है । तुम तो जो में पूछ रहा हूँ, उस प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दो—ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा विरोचन ? ॥ २७ ॥

प्रहाद उवाच

पुत्र एको मम ब्रह्मंस्त्वं च साक्षादिहास्थितः। तयोर्विवद्तोः प्रश्नं कथमस्रद्विधो वदेत्॥२४॥ प्रहाद बोले — ब्रह्मन् ! मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो; भला, तुम दोनोंके विवादमें मेरे-जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है ? ॥ २८ ॥

सुधन्वोवाच

गां प्रद्यास्त्वौरसाय यहान्यत् स्यात् वियं धनम्। द्वयोर्विवद्तोस्तथ्यं वाच्यं च मतिमंस्त्वया॥ २९॥

सुधन्या बोला—मितमन् ! तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, वह सब अपने औरस पुत्र विरोचनको दे दो; परंतु हम दोनोंके विवादमें तो तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिये ॥ २९॥

प्रहाद उवाच

अथ यो नैव प्रत्र्यात् सत्यं वा यदि वानृतम् । एतत् सुधन्वन् पृच्छामि दुर्विवका सार्कि वसेत्॥३०॥

प्रह्लाद ने कहा सुधन्वन् ! अव में तुमसे यह बात पूछता हूँ — जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे। ऐसे दुष्ट वक्ताकी क्या स्थिति होती है ! ॥ ३०॥

सुधन्वोवाच

यां रात्रिमधिविचा स्त्री यां चैत्राक्षपराजितः। यां च भाराभितप्ताङ्गो दुर्विवका स्मतां वसेत्॥ ३१॥

सुधन्वा बोळा—सौतवाली स्त्री, जूएमें हारे हुए जुआरी और भार ढोनेसे व्यथित शरीरवाले मनुष्यकी सतमें जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी भी होती है ॥ ३१॥

नगरे प्रतिरुद्धः सन् बहिद्वारे वुभुक्षितः। अमित्रान् भृयसःपद्येद् यःसाक्ष्यमनृतं वदेत्॥ ३२॥

जो झुठा निर्णय देता है, वह राजा नगरमें कैद होकर बाहरी दरवाजेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ बहुत-से शत्रुओं-को देखता है ॥ २२ ॥

पञ्च पश्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते। शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते॥ ३३॥

( अपने स्वार्थके वशीभूत हो ) पशुके लिये झूठ बोलने-से पाँच, गौके लिये झूठ बोलनेपर दस, घोड़ेके लिये असत्य-भाषण करनेपर सौ पीढ़ियोंको 'और मनुष्यके लिये झूठ बोलनेपर एक हजार पीढ़ियोंको मनुष्य नरकमें गिराता है ॥

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् । सर्वे भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदेः ॥ ३४॥

सुवर्णके लिये झूठ वोलनेवाला अपनी भूत और भविष्य सभी पीढ़ियोंको नरकमें गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्रीके लिये झूठ कहनेवाला तो अपना सर्वनारा ही कर लेता है; इसलिये द्यम भूमि या स्त्रीके लिये कभी झूठ न बोलना ॥ ३४॥



# महाभारत 🏻

# प्रह्लादजीका न्याय



आत्रेय मुनि और साध्यगण

प्रहाद उवाच

मत्तः श्रेयानङ्गरा चै सुधन्वा त्वद्विरोचन। मातास्य श्रेयसी मातुस्तसात् त्वं तेन चै जितः॥ ३५॥ श्रह्णाद्देन कहा—विरोचन! सुधन्वाके पिता अङ्गरा



मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वाके द्वारा जीते गये॥ ३५॥

विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव। सुधन्वन् पुनरिच्छामि त्वया दत्तं विरोचनम्॥ ३६॥

विरोचन ! अव सुधन्वा तुम्हारे प्राणोंका स्वामी है। सुधन्वन् ! अव यदि तुम दे दो तो मैं विरोचनको पाना चाहता हूँ॥ ३६॥

सुघन्वोवाच

यद् धर्ममवृणीधास्त्वं न कामाद्गृतं वदीः। पुनर्द्दामि ते पुत्रं तस्मात् प्रहाद दुर्रुभम् ॥ ३७॥

सुधन्या बोला—प्रह्लाद ! तुमने धर्मको ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है; इसलिये अब तुम्हारे इस दुर्लभ पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ३७॥

एव प्रहाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः। पादप्रक्षालनं कुर्यात् कुमार्याः संनिधी मम ॥ ३८॥

प्रह्लाद ! तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे दिया; किंतु अब यह कुमारी केशिनीके निकट चलकर मेरे पैर धोवे ॥ ३८॥

विदुर उवाच

तसाद् राजेन्द्र भूम्यर्थे नानृतं वक्तमईसि । मा गमः ससुतामात्यो नारां पुत्रार्थमञ्जवन् ॥ ३९॥ विदुरजी कहते हैं—इसिलये राजेन्द्र ! आप पृथ्वीके लिये झूठ न बोलें। वेटेके स्वार्थवश्च सची बात न कहकर पुत्र और मन्त्रियोंके साथ विनाशके मुखमें न जायें।। ३९ ॥ न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। यंत्र रक्षित्रिमच्छन्ति बुद्धन्या संविभजन्ति तम्॥ ४०॥

देवतालोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर किसीका पहरा नहीं देते। वे जिसकी रंक्षा करना चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते हैं॥ ४०॥

यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः। तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्धचन्ते नात्र संशयः॥ ४१॥

मनुष्य जैसे-जैसे कल्याणमें मन लगाता है, वैसे-ही-वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं—इसमें तिनक भी संदेह नहीं है ॥ ४१ ॥

नैनं छन्दांसि चृजिनात् तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम् । नीडं शकुन्ता इव जातपश्चा-इछन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ४२ ॥

कपटपूर्ण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद पापोंचे मुक्त नहीं करते; किंतु जैसे पंख निकल आनेपर चिड़ियोंके बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें उस (मायावी) को त्याग देते हैं॥ ४२॥

> मद्यपानं कलहं पूगवैरं भार्यापत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्। राजद्विष्टं स्त्रीपुंसयोर्विवादं वर्ज्यान्याहुर्यश्च पन्थाः प्रदुष्टः ॥ ४३॥

शराय पीना, कलह, समृहके साथ वैर, पित-पत्नीमें भेद पैदा करना, कुटुम्यवालोंमें भेदबुद्धि उत्पन्न करना, राजाके साथ द्वेष, स्त्री और पुरुषमें विवाद और बुरे रास्ते— ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं ॥ ४३ ॥

> सामुद्रिकं विणजं चोरपूर्वं शलाकधूर्तं च चिकित्सकं च। अरिं च मित्रं च कुशीलवं च नैतान् साक्ष्ये त्विधकुर्वीत सप्त ॥ ४४॥

हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और नर्तक—इन सातोंको कभी भी गवाह न बनावे ॥ ४४॥

मानाग्निहोत्रमुत मानमौनं मानेनाधीतमुत मानयज्ञः। एतानि चत्वार्यभयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि॥ ४५॥

आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज्ञका अनुष्ठान— ये चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठीक तरहरे सम्पादित न हों तो भय प्रदान करनेवाले होते हैं॥ अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविकयी। पर्वकारश्च सूची च मित्रश्चक् पारदारिकः॥ ४६॥ भ्रणहा गुरुतल्पी च यश्च स्थात् पानपो द्विजः। अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको चेदनिन्द्कः॥ ४७॥ स्रुवप्रप्रहणो बात्यः कीनाशश्चात्मवानपि। रक्षेत्युकश्च यो हिस्यात् सर्वे ब्रह्महानःसमाः॥ ४८॥

घरमें आग लगानेवाला, विषय देनेवाला, जारज संतानकी कमाई खानेवाला, सोमरस वेचनेवाला, रास्त्र वनानेवाला, चुगली करनेवाला, मित्रद्रोही, परस्त्रीलम्पट, गर्मकी हत्या करनेवाला, गुरुस्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर राराव पीनेवाला, अधिक तीखे स्वभाववाला, कौएकी तरह कायँ-कायँ करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा करनेवाला, ग्रामपुरोहित, ब्राह्मण, कूर तथा शक्तिमान् होते हुए भी भिरी रक्षा करों, इस प्रकार कहनेवाले शरणागतका जो वध करता है—ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारोंके समान हैं ॥ ४६-४८॥

तृणोरक्या शायते जातरूपं वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधुः। शूरो भयेष्वर्थक्रच्छ्रेषु धीरः कृच्छ्रेष्वापतसु सुहृदश्चारयश्च ॥ ४९॥

जलती हुई आगते सुवर्णकी पहचान होती है, सदाचारसे सत्पुरुपकी, व्यवहारसे श्रेष्ठ पुरुपकी, भय प्राप्त होनेपर श्रूरकी, आर्थिक कठिनाईमें घीरकी और कठिन आपत्तिमें रात्रु एवं मित्रकी परीक्षा होती है ॥ ४९ ॥

जरा रूपं हरित हि धैर्यमाशा
मृत्युः प्राणान् धर्मचर्यामस्या।
क्रोधः श्रियं शीलमनार्यसेवा
हियं कामः सर्वमेवाभिमानः॥ ५०॥

बुढ़ापा (सुन्दर) रूपकोः आशा धीरताकोः मृत्यु प्राणोंकोः अस्या ( गुणोंमें दोष देखनेका स्वभाव ) धर्माचरणकोः क्रोध लक्ष्मीकोः नीच पुरुषोंकी सेवा सत्स्वभावकोः काम लजाको और अभिमान सर्वस्वको नष्ट कर देता है ॥ ५०॥

श्रीमेंङ्गलात् प्रभवति प्रागरभ्यात् सम्प्रवर्धते । दाक्यात् तु कुरुते मूलं संयमात् प्रतितिष्ठति ॥ ५१ ॥

ग्रुम कर्मोंसे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगटभतासे वह बढ़ती है, चतुरतासे जड़ जमा लेती है और संयमसे सुरक्षित रहती है ॥ ५१॥ अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति
प्रज्ञा च कौट्यं च दमः श्रुतं च।
पराक्रमञ्चावहुभाषिता च
दानं यथाराक्ति कृतक्षता च ॥ ५२ ॥

आठ गुण पुरुपकी शोभा बढ़ाते हैं—बुद्धि, कुलीनताः दमः शास्त्रज्ञानः पराक्रमः बहुत न योलनाः यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना ॥ ५२॥

> पतान् गुणांस्तात महानुभावा-नेको गुणः संश्रयते प्रसद्य । राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं सर्वान् गुणानेय गुणो विभाति॥ ५३॥

तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण गुणां-पर हटात् अधिकार जमा लेता है । जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह एक ही गुण (राजसम्मान) सभी गुणोंसे बढ़कर शोभा पाता है ॥ ५३ ॥

> अष्टौ नृषेमानि मनुष्यलोके खर्गस्य लोकस्य निद्दर्शनानि । चत्वार्येषामन्ववेतानि सङ्गि-श्चत्वारि चैषामनुषानित सन्तः ॥ ५४ ॥

राजन् ! मनुष्यलोकमें ये आठ गुण स्वर्गलोकका दर्शन करानेवाले हैं; इनमें से चार तो संतोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं—उनमें सदा विद्यमान रहते हैं और चारका सजन पुरुष अनुसरण करते हैं ॥ ५४॥

> यहो दानमध्ययनं तपश्च चत्वार्येतान्यन्ववेतानि सद्भिः। द्मः सत्यमार्जवमानृशंस्यं चत्वार्येतान्यनुयान्ति सन्तः॥ ५५॥

यज्ञ, दान, शास्त्रोंका अध्ययन और तप—ये चार सजनोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं; और इन्द्रियनिष्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता—इन चारोंका संतलोग अनुसरण करते हैं ॥ ५५ ॥

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा घृणा। अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्ट्रविधः स्मृतः॥ ५६॥ यज्ञः अध्ययनः दानः तपः सत्यः क्षमाः दया और निर्लोभता—ये धर्मके आठ प्रकारके मार्ग बताये गये हैं॥

तत्र पूर्वचतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते। उत्तरश्च चतुर्वर्गो नामहात्मसु तिष्ठति॥५७॥

इनमेंसे पहले चारोंका तो कोई ( दम्भी पुरुष भी ) दम्भके लिये सेवन कर सकता है, परंतु अन्तिम चार तो जो महात्मा नहीं हैं, उनमें रह ही नहीं सकते ॥ ५७॥

१. यशोपबीतहीन पिताका पुत्र, उपनयन-संरकारका समय व्यतीत होनेपर भी यशोपबीतरहित, विवाहित होनेपर भी यशोपबीत- हीन — ये तीन प्रकारके 'बात्य' कहे गये हैं।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्तिधर्मम् । नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ॥ ५८॥

जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी वात न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ॥ ५८ ॥ सत्यं रूपं श्रुतं विद्या कौल्यं शीलं वलं धनम् । शौर्यं च चित्रभाष्यं च दशेमे स्वर्गयोनयः ॥ ५९ ॥

सत्य, विनयकी मुद्रा, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, श्रूरता और चमत्कारपूर्ण वात कहना—ये दस स्वर्गके हेतु हैं ॥ ५९॥

पापं कुर्वन् पापकीर्तिः पापमेवार्नुते फलम्। पुण्यं कुर्वन् पुण्यकीर्तिः पुण्यमत्यन्तमर्नुते ॥ ६० ॥

पापकीर्तिवाला निन्दित मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापके फलको ही प्राप्त करता है और पुण्य कीर्तिवाला (प्रशंसित) मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफलका ही उपभोग करता है ॥ ६० ॥

तस्मात् पापं न कुर्वीत पुरुषः शंसितव्रतः। पापं प्रज्ञां नाशयिति क्रियमाणं पुनः पुनः॥ ६१॥

इसिलये प्रशंसित व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि वारंवार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता है ॥ ६१॥

नष्टप्रक्षः पापमेव नित्यमारभते नरः। पुण्यं प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः॥ ६२॥

जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार वारंवार किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढ़ाता है।। ६२॥

वृद्धप्रक्षः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः। पुण्यं कुर्वन् पुण्यक्तीर्तिः पुण्यं स्थानं सा गच्छति। तसात् पुण्यं निषेवेत पुरुषः सुसमाहितः॥ ६३॥

जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकमां मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्यलोकको ही जाता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्यका ही सेवन करे।। ६३॥ अस्यको दन्दराको निष्ठरो वैरक्चच्छठः। सक्चच्छ्रं महदाप्नोति न चिरात् पापमाचरन्॥ ६४॥

गुणोंमें दोष देखनेवाला, मर्मपर आघात करनेवाला, निर्दयी, शनुता करनेवाला और शठ मनुष्य पापका आचरण करता हुआ शीव ही महान् कष्टको प्राप्त होता है ॥ ६४॥

अनस्युः कृतप्रक्षः शोभनाःयाचरन् सदा। न कृच्छ्रं महदाप्नोति सर्वत्र च विरोचते॥ ६५॥

दोषदृष्टिसे रहित ग्रुद्ध बुद्धिवाला पुरुष सदा ग्रुभकर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ महान् सुखको प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है ॥ ६५ ॥

प्रज्ञामेवागमयति यः प्राज्ञेभ्यः स पण्डितः। प्राज्ञो हावाप्य धर्मार्थौ शक्तोति सुखमेधितुम् ॥ ६६॥

जो बुद्धिमान् पुरुषोंसे सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वहीं पण्डित है; क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष ही धर्म और अर्थकों भातकर अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है ॥ ६६ ॥

दिवसेनैव तत् कुर्याद् येन रात्रौ सुखं वसेत्। अष्टमासेन तत् कुर्याद् येन वर्षाः सुखं वसेत्॥ ६७॥

दिनभरमें ही वह कार्य कर ले जिससे रातमें सुखसे रह सके और आठ महीनोंमें वह कार्य कर ले जिससे वर्षाके चार महीने सुखसे ब्यतीत कर सके ॥ ६७॥

पूर्वे वयसि तत् कुर्याद् येन वृद्धः सुखं वसेत्। यावज्ञीवेन तत् कुर्याद् येन प्रेत्य सुखं वसेत्॥ ६८॥

पहली अवस्थामें वह काम करे, जिससे वृद्धावस्थामें सुखपूर्वक रह सके और जीवनभर वहकार्य करे, जिससे मरनेके बाद भी (परलोकमें) सुखसे रह सके ॥ ६८ ॥

जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति भार्यो च गतयौवनाम् । शूरं विजितसंत्रामं गतपारं तपस्विनम् ॥ ६९ ॥

सजन पुरुष पच जानेपर अन्नकी, (निष्कलङ्क ) यौवन बीत जानेपर स्त्रीकी, संग्राम जीत लेनेपर श्रूरकी और संसारसागरको पार कर लेनेपर तपस्वीकी प्रशंसा करते हैं॥ ६९॥

धनेनाधर्मलन्धेन यच्छिद्रमपिधीयते। असंवृतं तद् भवति ततोऽन्यद्वदीर्यते॥ ७०॥

अधर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं; (परंतु दोष छिपानेके कारण) उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है ॥ ७०॥

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्। अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः॥ ७१॥

अपने मन और इन्द्रियोंको वरामें करनेवाले शिष्योंके शासक गुरु हैं, दुष्टोंके शासक राजा हैं और छिपे-छिपे पाप करनेवालोंके शासक स्प्रुत यमराज हैं॥ ७१॥

ऋषीणां च नदीनां च कुळानां च महात्मनाम् । प्रभवो नाधिगन्तव्यः स्त्रीणां दुश्चरितस्य च ॥ ७२ ॥ ऋषि, नदी, वंश एवं महात्माओंका तथा स्त्रियोंके दुश्चरित्रका उत्पत्तिस्थान नहीं जाना जा सकता ॥ ७२ ॥ द्विजातिपूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चार्जवी । क्षत्रियः शीलभाग् राजंश्चिरं पालयते महीम् ॥ ७३ ॥

राजन् ! ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजामें संख्या रहनेवाला, दाता, कुटुम्बीजनोंके प्रति कोमलताका वर्ताव करनेवाला और शीलवान् राजा चिरकालतक पृथ्वीका पालन करता है ॥ ७३॥

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्रयः। शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्॥ ७४॥

शूर, विद्वान् और सेवाधर्मको जाननेवाले-ये तीन प्रकारके मनुष्य पृथ्वीरूप लतासे सुवर्णरूपी पुष्पका संचय करते हैं।।

बुद्धिश्रेष्टानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत। तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ७५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुर्गितिवाक्ये पचित्रंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

भारत ! बुद्धिचे विचारकर किये हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। वाहुबलसे किये जानेवाले कर्म मध्यम श्रेणीके हैं, जङ्घासे किये जानेवाले कार्य अधम हैं और भार ढोनेका काम महान् अधम है। । ७५॥

दुर्योधनेऽथ शकुनौ मृढे दुःशासने तथा। कर्णे चैश्वर्यमाधाय कथं त्वं भृतिमिच्छसि ॥ ७६॥

राजन् ! अव आप दुर्योधन, शकुनि, मूर्ख दुःशासन तथा कर्णपर राज्यका भार रखकर उन्नित कैसे चाहते हैं !॥ सर्वेर्गुणैरुपेतास्तु पाण्डवा भरतर्पभ । पितृवत् त्विय वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत् ॥ ७७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव तो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं और आपमें पिताका-सा भाव रखकर वर्ताव करते हैं; आप भी उनगर पुत्रभाव रखकर उचित वर्ताव की जिये ॥ ७७ ॥ विदर्गितिवाक्ये पञ्जिकोऽध्याय: ॥ ३५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुः जीके नीतिवाक्यविषयक पैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

# पट्तिंशोऽध्यायः

दत्तात्रेय और साध्य देवताओंके संवादका उल्लेख करके महाकुलीन लोगोंका लक्षण बतलाते हुए विदुरका धृतराष्ट्रको समझाना

विदुर उवाच

अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । आत्रेयस्य च संवादं साध्यानां चेति नः श्रुतम् ॥ १ ॥

विदुरजी कहते हैं—राजन्! इस विषयमें लोगदत्तात्रेय और साध्यदेवताओं के संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; यह मेरा भी सुना हुआ है ॥ १ ॥ चरन्तं हंसरूपेण महर्षि संशितवतम्। साध्या देवा महाप्राइं पर्यपृच्छन्त चै पुरा ॥ २ ॥

प्राचीन कालकी बात है, उत्तम व्रतवाले महाबुद्धिमान् महर्षि दत्तात्रेयजी हंस (परमहंस) रूपसे विचर रहे थे; उस समय साध्यदेवताओंने उनसे पूछा ॥ २॥

साध्या उत्तुः
साध्या देवा वयमेते महर्षे
ह्या भवन्तं न शक्नमोऽनुमातुम्।
श्रुतेन धीरोबुद्धिमां स्वं मतो नः
काव्यां वाचं वक्तमई स्युदाराम् ॥ ३ ॥

साध्य बोले—महर्षे ! हम सब लोग साध्यदेवता हैं। केवल आपको देखकर हम आपके विषयमें कुछ अनुमान नहीं कर सकते । हमें तो आप शास्त्रज्ञानते सुक्तः भीर एवं



बुद्धिमान् जान पड़ते हैं। अतः हमलोगोंको अपनी विद्वतापूर्ण उदार नाणी सुनानेकी कृषा करें॥ ३॥

हंस उवाच

पतत् कार्यममराः संश्रुतं मे
धृतिः शमः सत्यधर्मानुतृत्तिः।
प्रित्थि विनीय हृदयस्य सर्वे
प्रियाप्रिये चातमसमं नयीत ॥ ४ ॥
परमहंसने कहा—साध्यदेवताओ ! मैंने सुना है
कि धैर्य-धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य-धर्मोका पालन ही
कर्तव्य है; इसके द्वारा पुरुषको चाहिये कि दृदयकी सारी
गाँठ खोलकरं प्रिय और अप्रियको अपने आत्माके समान
समझे ॥ ४ ॥

आकुश्यमानो नाकोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः। आकोष्टारं निर्दहति सुछतं चास्य विन्दति॥ ५॥

दूसरोंसे गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे। (गालीको) सहन करनेवालेका रोका हुआ क्रोध ही गाली देनेवालेको जला डालता है और उसके पुण्यको भी ले लेता है॥ ५॥

> नाकोशी स्यात्रावमानी परस्य मित्रद्रोही नोत नीचोपसेवी। न चाभिमानी न च हीनवृत्तो रूक्षां वाचं रुपतीं वर्जयीत॥ ६॥

दूसरोंको न तो गाली दे और न उनका अपमान करे, मित्रोंसे द्रोह तथा नीच पुरुषोंकी सेवा न करे, सदाचारसे हीन एवं अभिमानी न हो, रूखी तथा रोपभरी वाणीका परित्याग करे।। ६।।

> मर्माण्यस्थीनि हृद्यं तथासून् रूक्षा वाचो निर्दहन्तीः पुंसाम् । तसाद् वाचमुपर्ती रूक्षरूपां धर्मारामो नित्यशो वर्जयीत ॥ ७ ॥

इस जगत्में रूखी बातें मनुष्योंके मर्मस्थान, हड्डी, हुदय तथा प्राणोंको दग्ध करती रहती हैं; इसिलये धर्मानुरागी पुरुष जलानेवाली रूखी वातोंका सदाके लिये परित्याग कर दे॥ ७॥

> अहन्तुदं पहषं रूक्षवाचं वाकण्टकैविंतुदन्तं मनुष्यान् । विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां मुखे निवद्धां निर्द्यति वैवहन्तम्॥ ८॥

जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कटोर है, जो मर्मस्थानपर आधात करता और वाग्वाणोंसे मनुष्योंको पीड़ा पहुँचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह मनुष्योंमें महादरिद्र है और वह अपने मुखमें दरिद्रता अथवा मौतको बाँधे हुए दो रहा है ॥ ८॥ परइचेदेनमभिविध्येत बाणै-र्भृदां सुतीक्ष्णैरनलार्कदीतैः। स विध्यमानोऽप्यतिद्ह्यमानो विद्यात् कविः सुकृतं मे द्धाति ॥ ९ ॥

यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि और सूर्यके समान दग्ध करनेवाले अत्यन्त तीखे वाग्वाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योंको पुष्ट कर रहा है ॥ ९॥

> यदि सन्तं सेवित यद्यसन्तं तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव। वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति तथा स तेषां वशमभ्युपैति॥१०॥

जैसे वस्त्र जिस रंगमें रँगा जाय, वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सजन, असजन, तपस्वी अथवा चोर-की सेवा करता है तो वह उन्हींके वशमें हो जाता है—उसपर उन्हींका रंग चढ़ जाता है ॥ १०॥

> अतिवादं न प्रवदेन्न वाद्येत् योऽनाहतः प्रतिहन्यान्न घातयेत्। हन्तुं च यो नेच्छति पापकं वै तस्मै देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥ ११ ॥

जो स्वयं किसीके प्रति बुरी बांत नहीं कहता, दूसरोंसे भी नहीं कहलाता, विना मार खाये स्वयं न तो किसीको मारता है और न दूसरोंसे ही मरवाता है, मार खाकर भी अपराधीको जो मारना नहीं चाहता, (स्वर्गमें) देवता भी उसके आगमनकी वाट जोहते रहते हैं ॥ ११॥

> अध्याहतं व्याहताच्छ्रेय आहुः सत्यं वदेद् व्याहतं तद् हितीयम्। प्रियं वदेद् व्याहतं तत् तृतीयं धर्मे वदेद् व्याहतं तचतुर्थम्॥ १२॥

बोलनेसे न बोलना ही अच्छा बताया गया है, (यह वाणीकी प्रथम विशेषता है और यदि बोलना ही पड़े तो) सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है यानी मौनकी अपेक्षा भी अधिक लाभप्रद है। (सत्य और) प्रिय बोलना वाणीकी तीसरी विशेषता है। यदि सत्य और प्रियके साथ ही घर्म-सम्मत भी कहा जाय, तो वह वचनकी चौथी विशेषता है। (इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है)। १२।

यादशैः संनिविशते यादशांश्चोपसेवते। यादगिच्छेच भवितुं तादग् भवति पूरुषः॥ १३॥

मनुष्य जैसे लोगोंके साथ रहता है, जैसे लोगोंकी सेवा करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है।।

यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते। निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि॥१४॥ मनुष्य जिन-जिन विषयोंसे मनको हटाता जाता है, उन-उनसे उसकी मुक्ति होती जाती है; इस प्रकार यदि सब ओरसे निवृत्ति हो जाय तो उसे लेशमात्र दुःखका भी कभी अनुभव नहीं होता ॥ १४॥

> न जीयते चानुजिगीयते ऽन्यान् न वैरकृचाप्रतिघातकश्च। निन्दाप्रशंसासु समस्यभावो न शोचते हृष्यति नैव चायम्॥ १५॥

जो न तो स्वयं किसीसे जीता जाता, न दूसरोंको जीतने-की इच्छा करता है, न किसीके साथ वैर करता और न दूसरोंको चोट पहुँचाना चाहता है, जो निन्दा और प्रशंसामें समानभाव रखता है, वह हर्ष-शोकसे परे हो जाता है।। भाविभिच्छिति सर्वस्य नाभावे कुरुते मनः। सत्यवादी मृदुद्दान्तो यः स उत्तमपुरुषः॥ १६॥

जो सबका कल्याण चाहता है, किसीके अकल्याणकी बात मनमें भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है।। १६॥

नानर्थकं सान्त्वयति प्रतिश्वाय ददाति च । रन्ध्रं परस्य जानाति यः स मध्यमपूरुषः ॥ १७ ॥

जो धुठी सान्त्वना नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे ही देता है, दूसरोंके दोषोंको जानता है, वह मध्यम श्रेणीका पुरुष है।। १७॥

> दुःशासनस्तूपहतोऽभिशस्तो नावर्तते मन्युवशात् कृतघ्नः। न कस्यचिन्मित्रमधो दुरात्मा कलाइचैता अधमस्येह पुंसः॥ १८॥

जिसका शासन अत्यन्त कटोर हो, जो अनेक दोषोंसे दूषित हो, कलक्कित हो, जो कोधवश किसीकी बुराई करनेसे नहीं हटता हो, दूसरोंकी किसी हुए उपकारको नहीं मानता हो, जिसकी किसीके साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा हो—ये अधम पुरुषके भेद हैं।। १८।।

न श्रद्द्याति कल्याणं परेभ्योऽप्यात्मशङ्कितः। निराकरोति मित्राणि यो वै सोऽधमपूरुषः॥१९॥

जो अपने ही ऊपर संदेह होनेके कारण दूसरोंते भी कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता, मित्रोंको भी दूर रखता है, वह अवश्य ही अधम पुरुष है।। १९॥

उत्तमानेव सेवेत प्राप्तकाले तु मध्यमान्। अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद् भूतिमात्मनः॥ २०॥

जो अपनी ऐश्वर्यदृद्धि चाहता है, वह उत्तम पुरुषोंकी ही सेवा करे, समय आ पड़नेपर मध्यम पुरुषोंकी भी सेवा कर है, परंतु अधम पुरुषोंकी सेवा कदापि न करे ॥ २०॥ प्राप्नोति वै वित्तमसद्धेलेन नित्योत्थानात् प्रज्ञया पौरुषेण। न त्वेव सम्यग् लभते प्रशंसां न वृत्तमाप्नोति महाकुलानाम्॥२१॥

मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल्से, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्थसे धन भले ही प्राप्त कर ले; परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचारको वह पूर्णह्मपसे कदापि नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २१॥

> धृतराष्ट्र उवाच महाकुलेभ्यः स्पृह्यन्ति देवा धर्मार्थनित्याश्च बहुश्रुताश्च। पृच्छामि त्वां विदुर प्रदनमेतं भवन्ति वै कानि महाकुलानि॥ २२॥

धृतराष्ट्रने कहा — विदुर ! धर्म और अर्थके अनुष्ठानमें परायण एव बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषोंकी इच्छा करते हैं । इसल्ये मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान् ( उत्तम ) कुलीन कीन हैं ? ॥ २२ ॥

विदुर उवाच

तपो दमो ब्रह्मवित्तं वितानाः पुण्या विवाहाः सतताःनदानम् । येष्वेवैतं सप्त गुणा वसन्ति सम्यग्वृत्तास्तानि महाकुळानि ॥ २३ ॥

विदुर जी बोले—राजन्! जिनमें तपः इन्द्रियसंयमः वेदींका स्वाध्यायः यज्ञः पित्र विवाहः सदा अन्नदान और सदाचार— ये सात गुण वर्तमान हैं। उन्हें महान् (उत्तम) कुलीन कहते हैं।।

येवां हि वृत्तं व्यथते न योनि-श्चित्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम्। ते कोर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टां त्यकानृतास्तानि महाकुलानि ॥ २४ ॥

जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोपोंसे माता-पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न चित्तसे धर्मका आचरण करते हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुलकी विशेष कीर्ति चाहते हैं, वे ही महान् कुलीन हैं॥ २४॥

अनिज्यया कुविवाहैर्वेदस्योत्सादनेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च॥२५॥

यज्ञ न होनेसे, निन्दित कुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग और धर्मका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं ॥ २५ ॥

देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मसहरणेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥२६॥ देवताओंके धनका नाद्यः ब्राह्मणके धनका अपहरण और ब्राह्मणोंकी मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं ॥ २६ ॥

ब्राह्मणानां परिभवात् परिवादाच भारत। कुळान्यकुळतां यान्ति न्यासापहरणेन च॥२७॥

भारत ! ब्राह्मणोंके अनादर और निन्दासे तथा घरोहर रक्खी हुई वस्तुको छिपा लेनेसे अच्छे कुल भ्री निन्दनीय हो जाते हैं ॥ २७ ॥

कुलानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽर्थतः। कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः॥ २८॥

गौओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारसे दीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते॥ २८॥

वृत्ततस्त्वविहीनानि कुलान्यत्पधनान्यपि । कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद् यशः ॥ २९ ॥

थोड़े धनवाले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान् यश प्राप्त करते हैं ॥ २९॥

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ३०॥

सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये। धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता। किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया। उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये॥ २०॥

गोभिः पशुभिरद्वेश्च कृष्या च सुसमृद्धया । कुलानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ ३१॥

जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी-भरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर पाते ॥ ३१॥

> मा नः कुले वैरकृत् कश्चिद्रस्तु राजामात्यो मा परस्वापहारी। मित्रद्रोही नैकृतिकोऽनृती वा पूर्वाशी वा पितृदैवातिथिभ्यः॥ ३२॥

इमारे कुलमें कोई बैर करनेवाला न हो, दूसरों के घनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असल्यवादी न हो । इसी प्रकार माता-पिता, देवता एवं अतिथियोंको भोजन करानेसे पहले भोजन करने-वाला भी न हो ॥ ३२॥

यश्चनो ब्राह्मणान् हन्याद् यश्च नो ब्राह्मणान् द्विषेत्। ननः स समिति गच्छेद् यश्च नो निवंपेत्पितृन् ॥३३॥ हमलोगोंमेंसे जो ब्राह्मणोंकी हत्या करे, ब्राह्मणोंके साथ द्वेष करे तथा पितरोंको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी सभामें न प्रवेश करे। । ३३॥

तृणानि भूमिरुद्कं वाक् चतुर्थी च सूनुता। सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥ ३४॥

तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी— सजनोंके घरमें इन चार चीजोंकी कभी-कमी नहीं होती ॥३४॥

श्रद्धथा परया राजन्तुपनीतानि सन्द्रतिम्। प्रवृत्तानि महाप्राज्ञ धर्मिणां पुण्यकर्मिणाम्॥ ३५॥

महायाज्ञ राजन् ! पुण्यकर्म करनेवाले धर्मात्मा पुरुषोंके यहाँ ये ( उपर्युक्त वस्तुएँ ) वड़ी श्रद्धाके साथ सत्कारके लिये उपस्थित की जाती हैं ॥ ३५॥

स्इमोऽपि भारं नृपते स्वन्दनो वै शको बोढुं न तथान्ये महीजाः। एवं युका भारसहा भवन्ति महाकुलीनान तथान्ये मनुष्याः॥ ३६॥

नृपवर ! रथ छोटा-सा होनेपर भी भार ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े-बड़े होनेपर भी ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य बैसे नहीं होते ॥ ३६ ॥

न तिनम्त्रं यस्य कोपाद् विभेति यद् वा मित्रं शिक्कतेनोपचर्यम् । यस्मिन् मित्रे पितरीवाश्वसीत तद् वे मित्रं सङ्गतानीतराणि ॥ ३७॥

जिसके कोपसे भयर्भात होना पड़े तथा राङ्कित होकर जिसकी सेवा की जाय, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है, जिसपर पिताकी भाँति विश्वास किया जा सके; दूसरे तो साथीमात्र हैं।। ३७॥

यः कश्चिद्प्यसम्बद्धो मित्रभावेन वर्तते। स एव वन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत् परायणम्॥ ३८॥

पहलेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी जो मित्रताका बर्ताव करे, वही बन्धु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है ॥ ३८॥

चलचित्तस्य वै पुंसो वृद्धानतु०सेवतः। पारिष्ठवमतेनित्यमधुवो मित्रसंग्रहः॥ ३९॥

जिसका चित्त चञ्चल है, जो वृद्धोंकी सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमति पुरुषके लिये मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं होता ॥ ३९॥

चलचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम्। अर्थाः समभिवर्तन्ते हंसाः शुष्कं सरो यथा ॥ ४०॥ जैसे सूखे सरोवरके उत्पर ही हंस मॅंड्राकर रह जाते हैं, उसके भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चन्नल है, जो अज्ञानी और इन्द्रियोंका गुलाम है, अर्थ उसको त्याग देते हैं ॥ ४०॥

अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्यनिमित्ततः। शीलमेतद्साधूनामभ्रं पारिष्ठवं यथा॥ ४१॥

दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव मेवके समान चञ्चल होता है, वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं॥ ४१॥

सत्कृताश्च कृतार्थाश्च मित्राणां न अवन्ति ये। तान् मृतानपिकव्यादाः कृतच्नान् नोपभुञ्जते॥ ४२॥

जो मित्रोंसे सत्कार पाकर और उनकी सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतव्नोंके मरनेपर उनका मांस मांसभोजी जन्तु भी नहीं खाते ॥ ४२॥

अर्चयेदेव मित्राणि सति वासति वा धने । नानर्थयन् प्रजानाति मित्राणां सारफल्गुताम् ॥ ४३ ॥

धन हो या न हो, मित्रोंसे कुछ भी न माँगते हुए उनका सत्कार तो करे ही । मित्रोंके सार-असारकी परीक्षा न करे ॥ ४३ ॥

संतापाद् अदयते रूपं संतापाद् अदयते वलम्। संतापाद् अदयते ज्ञानं संतापाद् व्याधिमुच्छति॥४४॥

संताप ( शोक ) से रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता है ॥ ४४॥

अनवाष्यं च शोकेन शरीरं चोषतप्यते। अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मा सा शोके मनः कृथाः॥ ४५॥

अभीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो केवल शरीर संतप्त होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं । इसलिये आप मनमें शोक न करें ॥ ४५ ॥

> पुनर्नरो म्रियते जायते च पुनर्नरो हीयते वर्धते च। पुनर्नरो याचित याच्यते च पुनर्नरः शोचित शोच्यते च॥ ४६॥

मनुष्य वार वार मरता और जन्म लेता है, बार-बार क्षय और वृद्धिको प्राप्त होता है, वार-वार स्वयं दूसरेसे याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं तथा बारंबार वह दूसरोंके लिये शोक करता है और दूसरे उसके लिये शोक करते हैं ॥ ४६ ॥

> सुखं च दुःखं च भवाभवौ च लाभालाभौ\_मरणं जीवितं च।

पर्यायशः सर्वमेते स्पृशन्ति तस्माद्धीरोन च हृण्येन्न शोचेत्॥४७॥

सुख-दुःख, उत्पत्ति-विनाश, लाभ-हानि और जीवन-मरण—ये क्रमशः सवको प्राप्त होते रहते हैं। इसल्प्रिये धीर पुरुषको इनके लिये हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये॥ ४७॥

> चळानि हीमानि पडिन्द्रियाणि तेपां यद् यद् वर्धते यत्र यत्र । ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य छिद्वोदकुम्भादिव नित्यमम्भः ॥ ४८ ॥

ये छः इन्द्रियाँ बहुत ही चञ्चल हैं; इनमेंसे जो-जो इन्द्रिय जिस-जिस विषयकी ओर बढ़ती है, वहाँ-वहाँ बुद्धि उसी प्रकार श्रीण होती है, जैसे फूटे घड़ेसे पानी सदा चू जाता है।। ४८।।

धृतराप्ट्र उवाच

तनुरुद्धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया। मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति॥ ४९॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर! स्क्ष्म धर्मसे वैषे हुए, शिखासे सुशोभित होनेवाले राजा युधिष्ठिरके साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रोंका नाश कर डालेंगे।। ४९॥

नित्योद्विग्निमदं सर्वं नित्योद्विग्निमदं मनः। यत् तत् पदमनुद्विग्नं तन्मे वद महामते ॥ ५०॥

महामते ! यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्विग्न है, मेरा यह मन भी भयसे उद्विग्न है; इसिलये जो उद्वेगश्चन्य और शान्त पद ( मार्ग ) हो, वही मुझे बताओ ॥ ५०॥

विदुर उवाच

नान्यत्र विद्यातपसोनीन्यत्रेन्द्रियनित्रहात्। नान्यत्र लोभसंत्यागाच्छान्ति पद्यामि तेऽनद्य॥ ५१॥

विदुरजी बोले—पापसून्य नरेश! विद्याः तपः इन्द्रिय-निग्रह और लोभत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्ति-का उपाय मैं नहीं देखता॥ ५१॥

बुद्धया भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत्। गुरुगुश्चपया ज्ञानं शान्ति योगेन विन्दति॥ ५२॥

बुद्धिसे मनुष्य अपने भयको दूर करता है, तपस्यासे महत्पदको प्राप्त होता है, गुरु गुश्रूषासे ज्ञान और योगसे शान्ति पाता है। । ५२ ॥

अनाश्रिता दानपुण्यं चेदपुण्यमनाश्रिताः। रागद्वेषविनिर्मुका विचरन्तीह मोक्षिणः॥ ५३॥

मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं लेते, वेदके पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते; किंतु निष्काम-भावसे राग-द्रेषसे रहित हो इस लोकमें विचरते रहते हैं॥ ५३॥ स्वधीतस्य सुगुद्धस्य सुग्नतस्य च कर्मणः। तपसश्च सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते॥ ५४॥

सम्यक् अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्याके अन्तमें सुखकी वृद्धि होती है ॥५४॥

खास्तीर्णानि दायनानि प्रपन्ना न वै भिन्ना जातु निद्धां लभन्ते । न स्त्रीषु राजन् रतिमाष्नुवन्ति न मागधैः स्तूयमाना न सुतैः ॥ ५५॥

राजन् ! आपसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे विछौनेंसि युक्त पलंग पाकर भी कभी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; उन्हें स्त्रियोंके पास रहकर तथा सूत-मागधोंद्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती ॥ ५५ ॥

न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मे न वै सुखं प्राष्तुवन्तीह भिन्नाः । न वै भिन्ना गौरवं प्राष्तुवन्ति न वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ ५६॥

जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्मका आचरण नहीं करते । वे सुख भी नहीं पाते । उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा उन्हें शान्तिकी वार्ता भी नहीं सुहाती ॥ ५६॥

> न वै तेषां खदते पथ्यमुक्तं — योगक्षेमं करपते नैव तेषाम्। भिन्नानां वै मनुजेन्द्र परायणं न विद्यते किंचिद्नयद् विनाशात्॥५७॥

हितकी वात भी कही जाय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनके योगक्षेमकी भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन ! भेदभाव-वाले पुरुषोंकी विनाशके सिवा और कोई गति नहीं है ॥५७॥ सम्पन्नं गोषु सम्भाव्यं सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः। सम्भाव्यं चापलं स्त्रीषु सम्भाव्यं ज्ञातितो भयम् ॥५८॥

जैसे गौओंमें दूध, ब्राह्मणमें तप और युवती स्त्रियोंमें चञ्चलताका होना अधिक सम्भव है, उसी प्रकार अपने जाति-बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही है ॥ ५८ ॥ तन्तवः प्यायिता नित्यं तनवो बहुलाः समाः । बहुन् बहुत्वादायासान् सहन्तीत्युपमा सताम् ॥ ५९ ॥

नित्य सींचकर बढ़ायी हुई पतली लताएँ बहुत होनेके कारण बहुत वर्षोतक नाना प्रकारके झोंके सहती हैं; यही बात सत्पुरुपोंके विषयमें मी समझनी चाहिये। (वे दुर्वल होनेपर भी सामूहिक शक्तिसे बलवान् हो जाते हैं)॥ ५९॥

धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च । धृतराष्ट्रोत्मुकानीव ज्ञातयो भरतर्पभ ॥ ६०॥ भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! जलती हुई लकड़ियाँ अलग-अलग होनेपर धुआँ फॅकती हैं और एक साथ होनेपर प्रव्वलित हो उठती हैं । इसी प्रकार जातिवन्धु भी (आपसमें ) फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी रहते हैं ॥ ६०॥ ब्राह्मणेषु च ये सूराः स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च । वृन्तादिव फलं पक्वं धृतराष्ट्र पतन्ति ते ॥ ६१॥

धृतराष्ट्र! जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जातिवालों और गौओं-पर ही श्रूरता प्रकट करते हैं, वे डंटल्से पके हुए फलेंकी भाँति नीचे गिरते हैं॥ ६१॥

महानप्येकजो वृक्षो वलवान् सुप्रतिष्टितः। प्रसह्य एव वातेन सस्कन्धो मर्दितुं क्षणात्॥ ६२॥

यदि वृक्ष अकेला है तो वह वलवान्, दृद्मूल तथा बहुत वड़ा होनेपर भी एक ही क्षणमें आँघीके द्वारा वल-पूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है ॥ ६२ ॥ अथ ये सहिता वृक्षाः सङ्घराः सुप्रतिष्टिताः । ते दिशीव्रतमान् वातान् सहन्ते ऽन्योन्यसंश्रयात् ॥६३॥

किंतु जो बहुत-से वृक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपमें खड़े हैं, वे एक-दूसरेके सहारे वड़ी-से-बड़ी आँधीको भी सह सकते हैं ॥ ६३॥

एवं मनुष्यमध्येकं गुणैरिप समन्वितम्। शक्यं द्विपन्तो मन्यन्ते वायुर्द्वमिवैकजम्॥ ६४॥

इसी प्रकार समस्त गुणोंसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले होनेपर शत्रु अपनी शक्तिके अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्षको वायु ॥ ६४॥

अन्योन्यसमुष्टम्भादन्योन्यापाश्रयेण च। ज्ञातयः सम्प्रवर्धन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥

किंतु परस्पर मेल होनेसे और एकसे दूसरेको सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होते हैं, जैसे तालावमें कमल ॥ ६५॥

अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातयः शिशवः स्त्रियः। येपां चान्नानि भुञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ॥ ६६ ॥

ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत—ये अवध्य होते हैं ॥ ६६ ॥

न मनुष्ये गुणः कश्चिद् राजन् सधनतामृते । अनातुरत्वाद् भद्रं ते मृतकल्पा हि रोगिणः ॥ ६७ ॥

राजन ! आपका कल्याण हो। मनुष्यमें धन और आरोग्यको छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है। क्योंकि रोगी तो मुदेंके समान है ॥ ६७॥

> अन्याधिजं कदुकं शीर्षरोगि पापानुबन्धंपरुषंतीक्षणमुण्णम्।

सतां पेयं यन्न पिवन्त्यसन्तो मन्युं महाराज पिव प्रशाम्य ॥ ६८ ॥

महाराज ! जो विना रोगके उत्पन्नः कड़वाः सिरमें दर्द पैदा करनेवालाः पापसे सम्बद्धः कठोरः तीखा और गरम है, जो सजनोंद्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते—उस क्रोधको आप पी जाइये और ज्ञान्त होइये ॥

> रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते न वै लभनते विषयेषु तत्त्वम् । दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव न बुध्यन्ते धनभोगान् न सौख्यम्॥६९॥

रोगसे पीड़ित मनुष्य मधुर फलोंका आदर नहीं करते। विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हैं। वे न तो धनसम्पन्धी भोगोंका और न सुखका ही अनुभव करते हैं॥ ६९॥

पुरा ह्युक्तं नाकरोस्त्वं वची मे

चूते जितां द्रौपदीं प्रेक्ष्य राजन् ।

दुर्योधनं वारयेत्यक्षवत्यां

कितवत्वं पण्डिता वर्जयन्ति ॥ ७० ॥

राजन् ! पहले जूएमें द्रौपदीको जीती गयी देखकर मैंने आपसे कहा था—'आप चूतकीडामें आसक्त दुर्योधनको रोकिये, विद्वान्लोग इस प्रविद्यानके लिये मना करते हैं।' किंतु आपने मेरा कहन' नहीं माना ॥ ७०॥

> न तद् वलं यन्मृदुना विरुध्यते सूक्ष्मो धर्मस्तरसा सेवितव्यः। प्रध्वंसिनी कृरसमाहिता श्री-र्मृदुवौढा गच्छति पुत्रयौत्रान्॥ ७१॥

वह बल नहीं, जिसका मृदुल स्वभावके साथ विरोध हो; सूक्ष्म धर्मका शीघ ही सेवन करना चाहिये। क्रतापूर्वक उपार्जित लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुलतापूर्वक वढ़ायी गयी हो तो पुत्र-पौत्रोंतक स्थिर रहती है ॥ ७१॥

> धार्तराष्ट्राः पाण्डवान् पालयन्तु पाण्डोः सुतास्तव पुत्रांश्च पान्तु । एकारिमित्राः कुरवो होककार्यो जीवन्तुराजन् सुखिनः समृद्धाः ॥ ७२ ॥

राजन् ! आपके पुत्र पाण्डकोंकी रक्षा करें और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें । सभी कौरव एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र समझें । सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी मुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें ॥ ७२ ॥

मेडीभूतः कौरवाणां त्वमय त्वय्याधीनं कुहकुलमाजमीढ । पार्थान् वालान् वनवासप्रतप्तान् गोपायस्व स्वं यशस्तात रक्षन् ॥ ७३ ॥

अजमीढकुलनन्दन ! इस समय आप ही कौरवोंके आधारम्तम्भ हैं, कुक्वंश आपके ही अधीन है। तात! कुन्तीके पुत्र अभी बालक हैं और वनवाससे बहुत कष्ट पा चुके हैं; इस समय उनका पालन करके अपने यशकी रक्षा कीजिये॥ ७३॥

संधत्स्य त्वं कौरव पाण्डुपुत्रै-र्मा तेऽन्तरं रिपवः प्रार्थयन्तु । सत्ये स्थितास्ते नरदेव सर्वे दुर्योधनं स्थापय त्वं नरेन्द्र ॥ ७४ ॥

कुरुराज ! आप पाण्डवें से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं-को आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर डटे हुए हैं; अव आप अपने पुत्र दुर्योधनको रोकिये ॥ ७४ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरहितवाक्ये पट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुरजीके हितवाक्यविषयक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

## सप्तत्रिंशोऽध्यायः

धृतराष्ट्रके प्रति विदुरजीका हितोपदेश

विदुर उवाच

सप्तद्शेमान् राजेन्द्र मनुः खायम्भुगेऽव्रवीत्। वैचित्रवीर्य पुरुषानाकाशं मुष्टिभिष्नितः॥१॥ दानवेन्द्रस्य च धनुरनाम्यं नमतोऽव्रवीत्। अथो मरीचिनः पादानष्टाद्यान् गृह्वतस्तथा॥२॥ विदुरजी कहते हैं—राजेन्द्र ! विचित्रवीर्यनन्दन ! स्वायम्भुव मनुने इन सत्रइ प्रकारके पुरुपोंको आकाशपर मुक्कोंसे प्रहार करनेवाले, न झुकाये जा सकनेवाले, वर्षाकालीन इन्द्रधनुषको झुकानेकी चेष्टा करनेवाले तथा पकड़में न आनेवाली सूर्यकी किरणोंको पकड़नेका प्रयास करनेवाले

बतलाया है ( अर्थात् इनके समी उद्यमोंको निष्फल कहा है ) ॥ १-२ ॥

> यश्चाशिष्यं शास्ति वै यश्च तुष्येद यश्चातिवेलं भजते द्विपन्तम्। स्त्रियश्च यो रक्षति भद्रमर्त्ते यश्चायाच्यं याचते कत्थते च ॥ ३ ॥ प्रकरोत्यकार्य यश्चाभिजातः यश्चाबलो बलिना नित्यवैरी। अश्रद्धानाय च यो व्रवीति यश्चाकाम्यं कामयते नरेन्द्र॥ ४॥ वच्चावहासं श्वशरो मन्यते यो वध्वा वसन्तभयो मानकामः। स्ववीजं निर्वपति परक्षेत्र स्त्रियं च यः परिवदते ऽतिवेलम् ॥ ५ ॥ यश्चापि लञ्चा न सारामीति वादी दत्त्वा च यः कत्थति याच्यमानः। यश्चासतः स्तरवमुपानयीत पतान् नयन्ति निरयं पाशहस्ताः॥ ६॥

पाश दाथमें लिये यमराजके दूत इन सत्रह पुरुषोंको नरकमें ले जाते हैं, जो शासनकं अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मर्यादा-का उल्लङ्घन करके संतुष्ट होता है, शत्रुकी सेवा करता है, रक्षणके अयोग्य स्त्रीकी रक्षा करनेका प्रयत्न करता तथा उसके द्वारा अपने कल्याणका अनुभव करता है, याचना करनेके अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है, अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी सदा वलवान्से वैर रखता है, श्रद्धाहीनको उपदेश करता है, न चाहने योग्य ( शास्त्रनिषिद्ध ) वस्तुको चाहता है, श्रमुर होकर पुत्रवधूके साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधूसे एकान्तवास करके भी निर्भय होकर समाजमें अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, परस्त्रीमें अपने वीर्यका आधान करता है, मर्यादाके वाहर स्त्रीकी निन्दा करता है, किसीसे कोई वस्तु पाकर भी 'याद नहीं है', ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, माँगनेपर दान देकर उसके लिये अपनी रलाघा करता है और झूठको सही साबित करनेका प्रयास करता है ॥ ३-६॥

> यसिन् यथा वर्तते यो मनुष्य-स्तर्सिस्तथा वर्तितन्यं स धर्मः। मायाचारो मायया वर्तितन्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः॥ ७॥

जो मनुष्य अपने साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ वैसा ही वर्ताव करना चाहिये—यही नीतिधर्म है । कारका आचरण करनेवालेके साथ कपटपूर्ण वर्ताव करे और अच्छा वर्ताव करनेवालेके साथ साधुभावसे ही वर्ताव करना चाहिये॥ ७॥

जरा रूपं हरित हि धैर्यमाशा मृत्युः प्राणान् धर्मचर्यामसूया। कामो हियं वृत्तमनार्यसेवा कोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः॥ ८॥

बुढ़ापा रूपका, आशा धैर्यका, मृत्यु प्राणींका, दूसरींके गुणोंमें दोपदृष्टि धर्माचरणका, काम लजाका, नीच पुरुषोंकी सेवा सदाचारका, कोध लक्ष्मीका और अभिमान सर्वस्वका ही नाश कर देता है ॥ ८॥

घृतराष्ट्र उवाच

शतायुरुकः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा। नाप्नोत्यथ च तत् सर्वमायुः केनेह हेतुना॥ ९॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! जब सभी वेदोंमें पुरुषको सौ वर्षकी आयुवाला बताया गया है, तब वह किस कारणसे अपनी पूर्ण आयुको नहीं पाता ? ॥ ९ ॥

विदुर उवाच

अतिमानोऽतिवादश्च तथात्यागो नराधिप। क्रोधश्चात्मविधित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट्॥ १०॥ एत एवासयस्तीक्ष्णाः इन्तन्त्यायूषि देहिनाम्। एतानि मानवान् चनित न सृत्युर्भद्रमस्तु ते॥ ११॥

विदुरजी बोले—राजन् ! आपका कत्याण हो '। अत्यन्त अभिमानः अधिक बोलनाः त्यागका अभावः क्रोधः अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता और मित्रद्रोह—ये छः तीखी तलवारें देहधारियोंकी आयुको काटती हैं । ये ही मनुष्योंका वध करती हैं मृत्य नहीं ॥ १०-११॥

विश्वस्तस्यैति यो दारान् यश्चापि गुरुतल्पगः।
चृषळीपितिर्द्धिजो यश्च पानपद्येत्र भारत ॥ १२ ॥
आदेशरुद् वृत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकश्च यः।
शरणागतहा येव सर्वे ब्रह्महणः समाः।
पतैः समेत्य कर्तःयं प्रायश्चित्तमिति श्रुतिः॥ १३॥

भारत ! जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले पुरुषकी स्त्रीके साथ समागम करता है, जो गुरुस्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शुद्र स्त्रीके साथ विवाह करता है; शराव पीता है तथा जो ब्राह्मणपर आदेश चलानेवाला, ब्राह्मणोंकी जीविका नष्ट करनेवाला, ब्राह्मणोंकी सेवाकार्यके लिये इधर-उधर मेजनेवाला और शरणागतकी हिंसा करनेवाला है—ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारेके समान हैं; इनका सङ्ग हो जानेपर प्रायश्चित्त करे—यह वेदोंकी आज्ञा है ॥ १२-१३॥

गृहीतवाक्यो नयविद् वदान्यः दोपान्नभोक्ता ह्यविहिंसकश्च। नानर्थक्रत्याकुलितः कृतज्ञः सत्यो मृदुःस्वर्गमुपैति विद्वान्॥ १४॥ बड़ोंकी आज्ञा माननेवाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञहोष अन्नका भोजन करनेवाला, हिंसारहित, अनर्थपूर्ण कार्योसे दूर रहने-वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाववाला विद्वान् स्वर्गगामी होता है ॥ १४॥

सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वका श्रोता च दुर्लभः॥ १५॥

राजन् ! सदा प्रिय वचन बोलनेवाले मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते हैं; किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो। ऐसे वचनके वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं॥ १५॥

यो हि धर्म समाश्रित्य हित्वा भर्तुः वियाविये । अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान् ॥ १६॥

जो धर्मका आश्रय छेकर तथा स्वामीको प्रिय छगेगा या अप्रिय—इसका विचार छोड़कर अप्रिय होनेपर भी हितकी बात कहता है, उसीसे राजाको सची सहायता मिछती है ॥ १६॥

त्यजेत् कुलार्थे पुरुषं द्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । द्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ १७ ॥

कुलकी रक्षाके लिये एक मनुष्यका, ग्रामकी रक्षाके लिये कुलका, देशकी रक्षाके लिये गाँवका और आत्माके कल्याणके लिये सारी पृथ्वीका त्याग कर देना चाहिये।।

आपदर्थे धनं रक्षेद् दारान् रक्षेद् धनैरपि। आत्मानं सततं रक्षेद् दारैरपि धनैरपि॥१८॥

आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करें। धनके द्वारा भी स्त्रीकी रक्षा करें और स्त्री एवं धन दोनेंकि द्वारा सदा अपनी रक्षा करें ॥ १८॥

चूतमेतत् पुराकल्पे दृष्टं वैरकरं नृणाम्। तसाद् द्यतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ १९॥

पूर्वकालमें जुआ खेलना मनुष्योंमें बैर डालनेका कारण देखा गया है; अतः बुद्धिमान् मनुष्य हँसीके लिये भी जुआ न खेले। १९॥

> उक्तं मया चूतकालेऽपि राजन् नेदं युक्तं चचनं प्रातिपेय। तदौषधं पथ्यमिवातुरस्य न रोचते तव वैचित्रवीर्य॥ २०॥

प्रतीपनन्दन ! विचित्रवीर्यकुमार ! राजन् ! मैंने जूएका खेल आरम्भ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगीको जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते, उसी तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी।।

> काकैरिमांश्चित्रवहीन् मयूरान् पराजयेथाः पाण्डवान् धार्तराष्ट्रैः ।

हित्वा सिंहान् कोष्टुकान् गूहमानः प्राप्ते काले शोविता त्वं नरेन्द्र ॥ २१ ॥

नरेन्द्र ! आप कौओंके समान अपने पुत्रोंके द्वारा विचित्र पंखवाले मोरोंके सदृश पाण्डवोंको पराजित करने-का प्रयत्न कर रहे हैं; सिंहोंको छोड़कर सियारोंकी रक्षा कर रहे हैं; समय आनेपर आपको इसके लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ २१॥

> यस्तात न क्रध्यित सर्वकालं भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य। तस्मिन् भृत्या भर्तरि विश्वसन्ति

न चैनमापत्सु परित्यजन्ति ॥ २२ ॥ तात ! जो स्वामी सदा हितसाधनमें लगे रहनेवाले अपने भक्त सेवकपर कभी क्रोध नहीं करताः उसपर भृत्य-गण विश्वास करते हैं और उसे आपत्तिके समय भी नहीं छोड़ते ॥ २२ ॥

> न भृत्यानां वृत्तिसंरोधनेन राज्यं धनं संजिघृश्चेद्रपूर्वम्। त्यजन्ति होनं बिञ्चता वै विरुद्धाः

स्त्रिग्धा द्यमात्याः परिद्दीनभोगाः॥ २३॥

सेवकोंकी जीविका बंद करके दूसरोंके राज्य और धनके अपहरणका प्रयत्न नहीं करना चाहिये; क्योंकि अपनी जीविका छिन जानेसे भोगोंसे विज्ञित होकर पहलेके प्रेमी मर्न्त्रा भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजाका परित्याग कर देते हैं ॥ २३॥

कृत्यानि पूर्व परिसंख्याय सर्वा-ण्यायव्यये चानुरूपां च वृत्तिम् । संगृह्वीयादनुरूपान् सहायान्

सहायस।ध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २४ ॥ पहले कर्तव्य एवं आय-व्यय और उचित वेतन आदिका निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकीका संग्रह करे; क्योंकि कठिनसे कठिन कार्य भी सहायकीदारा साध्य होते हैं ॥ २४ ॥

अभिप्रायं यो विदित्वा तु भर्तुः सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्री। वक्ता हितानामगुरक आर्यः

शक्तिश्र आत्मेव हि सो ऽ दुकम्प्यः ॥ २५॥

जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आल्स्यरहित हो समस्त कार्योंको पूरा करता है, जो हितकी बात कहने-वाला, स्वामिभक्त, सज्जन और राजाकी राक्तिको जाननेवाला है, उसे अपने समान समझकर उसपर कृपा करनी चाहिये॥२५॥

> वाक्यं तु यो नाद्रियतेऽनुशिष्टः प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः। प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी त्याज्यः स ताहक् त्वरयैव भृत्यः॥२६॥

जो सेवक स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी वातका आदर नहीं करता, किसी काममें लगाये जानेपर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धिपर गर्व करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस भृत्यको शीघ ही त्याग देना चाहिये॥ २६॥

अस्तन्धमक्कीवमदीर्घसूत्रं सानुक्रोशं इलक्षणमहार्थमन्यैः । अरोगजातीयभुदारवाक्यं दृतं वदन्त्यष्टगुणोषपन्तम् ॥२७॥

अहंकाररिहतः कायरतासून्यः शीघ्र काम पूरा करने-वालाः दयालः शुद्धहृदयः दूसरोंके वहकावेमें न आनेवालाः नीरोग और उदार वचनवाला—इन आठ गुणोंसे युक्त मनुष्यको 'दूत' वनाने योग्य बताया गया है॥ २७॥

न विश्वासाज्ञातु परस्य गेहे गच्छेन्नरइचेतयानो विकाले । न चत्वरे निश्चितिष्ठेन्निगूढो न राजकाम्यां योषितं प्रार्थयीत ॥२८॥

सावधान मनुष्य विश्वास करके असमयमें कभी किसी दूसरेके घर न जाय, रातमें छिपकर चौराहेपर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्रीको चाहता हो, उसे प्राप्त करनेका यत्न न करे।। २८॥

न निह्नयं मन्त्रगतस्य गच्छेत् संस्रष्टमन्त्रस्य कुसङ्गतस्य। न च त्र्यान्नाश्वसिमि त्वयीति सकारणं व्यवदेशं तु कुर्यात्॥२९॥

दुष्ट महायकोंवाला राजा जब बहुत लोगोंके साथ मन्त्रणा-समितिमें बैटकर सलाह ले रहा हो, उस समय उस-की बातका खण्डन न करे; 'में तुमपर विश्वास नहीं करता' ऐसा भी न कहे, अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर बहाँसे हट जाय।। २९॥

घृणी राजा पुंश्वली राजभृत्यः
पुत्रो भ्राता विधवा बालपुत्रा।
सेनाजीवी चोद्धृतभूतिरेव
व्यवहारेषु वर्जनीयाः स्युरेते ॥३०॥

अधिक दयाल राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बचोंवाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष—इन सबके साथ लेन-देनका व्यवहार न करे ॥ ३०॥

अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च श्रुतं दमश्च । पराक्रमश्चावहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ ३१ ॥ ये आठ गुण पुरुषकी शोभा बढ़ाते हैं—बुद्धि, कुलीनता, शास्त्रज्ञान, इन्द्रियनिश्रह, पराक्रम, अधिक न बोलनेका स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता ॥ ३१॥

पतान् गुणांस्तात महानुभावा-नेको गुणः संश्रयते प्रसद्य । राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं सर्वान् गुणानेष गुणो विभर्ति ॥ ३२ ॥

तात! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण गुणोंपर हठात् अधिकार कर लेता है! राजा जिस समय किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह गुण (राजसम्मान) उपर्युक्त सभी गुणोंसे बढ़कर शोभा पाता है।

> गुणा दश स्नानशीलं भजन्ते बलं रूपं स्वरवर्णप्रशुद्धिः। स्पर्शश्च गन्धश्च विशुद्धता च श्रीः सौकुमार्यं प्रवराश्च नार्यः॥ ३३॥

नित्य स्नान करनेवाले मनुष्यको वल, रूप, मधुरस्वर उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, शोमा, सुकुमारता और सुन्दरी स्त्रियाँ—ये दस लाभ प्राप्त होते हैं॥

> गुणाश्च पण्मितभुक्तं भजन्ते आरोग्यमायुश्च बलं सुखं च । अनाविलं चास्य भवत्यपत्यं न चैनमाद्यन इति क्षिपन्ति ॥ ३४ ॥

थोड़ा भोजन करनेवालेको निम्नाङ्कित छः गुण प्राप्त होते हैं—आरोग्य, आयु, बल और मुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान उत्तम होती है तथा 'यह बहुत खानेवाला है' ऐसा कहकर लोग उसपर आक्षेप नहीं करते ॥ ३४॥

> अकर्मशीलं च महाशनं च लोकद्विष्टं वहुमायं नृशंसम्। अदेशकालश्रमनिष्टंवेप-मेतान् गृहे न प्रतिवासयेत ॥३५॥

अकर्मण्यः बहुत खानेवालेः सब लोगोंसे वैर करनेवालेः अधिक मायावीः क्रूरः देश-कालका ज्ञान न रखनेवाले और निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यको कभी अपने घरमें न ठहरने दे ॥ ३५॥

कद्रयमाकोशकमश्रुतं च वनौकसं धूर्तममान्यमानिनम्। निष्ठूरिणं कृतवैरं कृतवन-मेतान् भृशातौंऽपिन जातु याचेत्॥३६॥

बहुत दुखी होनेपर भी ऋपणः गाली बक्नेवालेः मूर्खः जंगलमें रहनेवालेः धूर्तः नीचसेवीः निर्दयीः वैर बाँधनेवाले और कृतष्नसे कभी सहायताकी याचना नहीं करनी चाहिये॥ संक्षिष्टकमीणमितिप्रमादं नित्यानृतं चारढमिककं च। विस्रष्टागं पद्मानिनं चा-

प्येतान् न संवेत नराधमान् पट् ॥३७॥ क्लेशप्रद कर्म करनेवाले, अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण क्रारनेवाले, अस्थिर भक्तिवाले, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवाले--इन छः प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न करे ॥३७॥

सहायबन्धना हार्थाः सहायाश्चार्थवन्धनाः। अन्योन्यवन्धनावेतौ विनान्योन्यं न सिद्धश्वतः ॥३८॥

. धनकी प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती है और सहायक धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों एक-दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोग विना इनकी सिद्धि नहीं होती ॥ ३८॥

> उत्पाच पुत्राननुणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तंश्योऽनुविधाय कांचित्। स्थाने कुमारीः प्रतिपाच सर्वा अरण्यतंस्थोऽथ मुनिर्वुभूपेत्॥३९॥

पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें ऋणकं भारस मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका प्रवन्ध कर दे; अपनी सभी कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर दे। तत्पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे॥ ३९॥

हितं यत् सर्वभूतानामात्मनश्च सुवावहम्। तत् कुर्यादारवरे होतन्मूलं सर्वार्थसिद्धये॥ ४०॥

जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी मुखद हो, उमे ईश्वरापणबुद्धिसे करे; सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही मूल मन्त्र है ॥ ४० ॥

वृद्धिः प्रभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च । व्यवसायश्च यस्य स्यात् तस्यावृत्तिभयं कुतः ॥ ४१ ॥

जिसमें बढ़नेकी शक्तिः प्रभावः तेजः पराक्रमः उद्योग और (अपने कर्तन्यका) निश्चय है, उसे अपनी जीविकाके नाशका भय कैसे हो सकता है १ ॥ ४१ ॥

> पश्य दोवान् पाण्डवैर्वित्रहे त्वं यत्र व्यथेयुरिष देवाः सदाकाः। पुत्रैवैरं नित्यमुद्धिग्नवासी यशःप्रणाशो द्विषतां च हर्षः॥ ४२॥

पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेमें जो दोष हैं, उनपर दृष्टि डालिये; उनसे संग्राम छिड़ जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रोंके साथ वैर, नित्य उद्देगपूर्ण जीवन, कीर्तिका नाश और शत्रुओंको भानन्द होगा।। ४२।।

भीष्मस्य कोपस्तव चैवेन्द्रकरूप द्रोणस्य राज्ञश्च युधिष्ठिरस्य । उत्साद्येरलोकमिमं प्रवृद्धः इवेतो ग्रहस्तिर्थीगवापतत् स्रे ॥४३॥

इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज ! आकाशमें तिरछा उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसारमें अशान्ति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका संहार कर सकता है ॥ ४३ ॥

तव पुत्रशतं चैव कर्णः पञ्च च पाण्डवाः। पृथिवीमनुशासेयुरखिळां सागराम्बराम्॥ ४४॥

आपके सौ पुत्र, कर्ण और पाँच पाण्डव-ये सब मिल-कर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन कर सकते हैं ॥ ४४ ॥

धार्तराष्ट्रा वनं राजन् ब्याघाः पा॰डुसुता मताः । मा वनं छिन्धि सब्याघं मा ब्याघान् नीनरान् वनात्४५

राजन् ! आपके पुत्र वनके समान हैं और पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याव हैं। आप व्याव्यांसहित समस्त वनको नष्ट न कीजिये तथा वनसे उन व्याव्यांको दूर न भगाइये ॥ ४५ ॥ न स्याद् वनमृते व्याव्यान् व्याव्या न स्युक्तिं वनम्। वनं हि रक्ष्यते व्याव्यांव्यान् रक्षति काननम् ॥४६॥

व्याघोंके विना बनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा बनके विना व्याघ नहीं रह सकते; क्योंकि व्याघ बनकी रक्षा करते हैं और बन व्याघोंकी ॥ ४६ ॥

नतथेच्छन्ति कल्याणान् परेषां वेदितुं गुणान् । यथैषां बातुमिच्छन्ति नैर्गुण्यं पापचेतसः ॥ ४७ ॥

जिसका मन पापोंमें लगा रहता है, वे लोग दूसरोंके कत्याणमय गुणोंको जाननेकी वैसी इच्छा नहीं रखते, जैसी कि उनके अवगुणोंको जाननेकी रखते हैं॥ ४७॥

अर्थिसिद्धं परामिच्छन् धर्ममेवादितश्चरेत्। न हि धर्मादपैत्यर्थः स्वर्गलोकादिवासृतम् ॥ ४८ ॥

जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये । जैसे खर्गसे अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अलग नहीं होता ॥ ४८ ॥ यस्यात्मा विरतः पापात्कल्याणे च निवेशितः । तेन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या॥ ४९ ॥

जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, उसने संसारमें जो भी प्रकृति और विकृति है—उस सबको जान लिया है ॥ ४९॥

यो धर्ममर्थं कामं च यथाकालं निषेवते। धर्मार्थकामसंयोगं सोऽमुत्रेह च विन्दति॥५०॥ जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करता है।। ५०॥

संनियच्छति यो वेगमुन्थितं कोचहर्षयोः। स थ्रियो भाजनंराजन् यदचापन्सु न मुहाति ॥ ५१ ॥

राजन्! जो क्रोध और हर्षके उठे हुए वेगको रोक ठेता है और आपित्तमें भी मोहको प्राप्त नहीं होता, वहीं राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है ॥ ५१ ॥ वळं पञ्चिवधं नित्यं पुरुपाणां निवोध मे । यत् तु वाहुबळं नाम कनिष्ठं वळमुच्यते ॥ ५२ ॥ अमात्यळाभो भद्रं ते द्वितीयं वळमुच्यते । तृतीयं धनळामं तु वळमाहुर्मनं।पिणः ॥ ५३ ॥ यत् न्वस्य सहजंराजन् पितृपैतामहं वळम् । अभिजातवळं नाम तचतुर्थं वळं स्मृतम् ॥ ५४ ॥ येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीनानि भारत ।

राजन् ! आपका कल्याण हो, मनुष्योंमें सदा पाँच प्रकारका वल होता है; उसे सुनिये । जो बाहुवल नामक प्रथम बल है, वह निकृष्ट वल कहलाता है; मन्त्रीका मिलना दूसरा बल है; मनीवीलोग धनके लाभको तीसरा वल बताते हैं; और राजन् ! जो वाप-दादोंसे प्राप्त हुआ मनुष्यका स्वामाविक बल (कुटुम्वका बल) है, वह 'अभिजात' नामक चौथा वल है । भारत ! जिससे इन सभी वलोंका संग्रह हो जाता है तथा जो सब वलोंमें श्रेष्ठ वल है, वह पाँचवाँ 'बुद्धिका बल' कहलाता है ॥ ५२—५५॥

यद वलानां वलं श्रेष्ठं तत् प्रज्ञावलमुच्यते ॥ ५५ ॥

महते योऽपकाराय नरस्य प्रभवेश्नरः। तेन वैरं समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नास्वसेत्॥ ५६॥

जो मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुषके साथ वैर ठान कर इस विश्वासपर निश्चिन्त न हो जाय कि मैं उससे दूर हूँ ( वह मेरा कुछ नहीं कर सकता)।। ५६।।

स्त्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्यायप्रभुशत्रुषु । भोगेष्वायुषि विश्वासं कः प्राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ ५७ ॥

ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा, जो स्त्री, राजा, साँप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुपर पूर्ण विश्वास कर सकता है ? ॥ ५८ ॥

> प्रज्ञाशरेणाभिहतस्य जन्तो-श्चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । न होममन्त्रा न च मङ्गलानि

नाथर्यणा नाप्यगद्याः सुसिद्धाः ॥ ५८ ॥

जिसको बुद्धिके बाणसे मारा गया है, उस जीवके लिये न कोई वैद्य है, न दवा है, न होम, न मन्त्र, न कोई माङ्गलिक कार्य, न अथवंवेदोक्त प्रयोग और न भलीभाँति सिद्ध जड़ी-वूटी ही है। १८।

सर्पश्चाग्निश्च सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत। नावज्ञेया मनुष्येण सर्वे होतेऽतितेजसः॥ ५९॥

भारत! मनुष्योंको चाहिये कि वह साँप, अग्नि, सिंह और अपने कुलमें उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्येंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं॥ ५९॥

अग्निस्तेजो महल्लोके गृहस्तिष्ठति दाह्यु। न चोपयुङ्के तद् दाह यावकोद्दीप्यते परैः॥ ६०॥

संसारमें अग्नि एक महान् तेज है, वह काठमें छिपी रहती है; किंतु जवतक दूसरे छोग उसे प्रज्वित न कर दें; तबतक वह उस काठको नहीं जलाती ॥ ६०॥

स एव खलु दारुभ्यो यदा निर्मथ्य दीप्यते । तद् दारु च वनं चान्यित्रर्देहन्याशु तेजसा ॥ ६१ ॥

वहीं अग्नि यदि काष्ठसे मथकर उद्दीत कर दी जाती है तो वह अपने तेजसे उस काष्ठको, जंगलको तथा दूसरी वस्तुओंको भी जल्दी ही जला डालती है ॥ ६१ ॥

एवमेव कुळे जाताः पावकोपमतेजसः। क्षमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽग्निरिव दोरते ॥ ६२ ॥

इसी प्रकार अपने कुलमें उत्पन्न वे अग्निके समान तेजस्वी पाण्डव क्षमामावसे युक्त और विकारशून्य हो काष्टमें छिपी अग्निकी तरह गुप्तरूपसे (अपने गुण एवं प्रभावको छिपाये हुए) स्थित हैं॥ ६२॥

लताधर्मात्वं सपुत्रः शालाः पाण्डुसुता मताः । न लता वर्धते जातु महाद्रुममनाश्रिता ॥ ६३ ॥

अपने पुत्रोंसिहत आप लताके समान हैं और पाण्डव महान् शालवृक्षके सदद्य हैं; महान् वृक्षका आश्रय लिये विना लता कभी बढ़ नहीं सकती ॥६३॥

> वनं राजंस्तव पुत्रोऽऽग्विकेय सिंहान् वने पाण्डवांस्तात विद्धि । सिंहैर्विहीनं हि वनं विनक्ष्येत् सिंहा विनक्ष्येयुक्तंते वनेन ॥ ६४ ॥

राजन्! अभ्विकानन्दन! आपके पुत्र एक वन हैं और पाण्डवोंको उसके भीतर रहनेवाले सिंह समझिये। तात! सिंहसे स्ना हो जानेपर वन नष्ट हो जाता है और वनके विना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ६४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ८ जागरपर्वणि विदुरहितवाक्ये सप्तित्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत टद्योग वर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुरजीके हितवाक्यविष्यक सैतीसवाँ अध्याय प्राहुआ ॥३७॥

# अष्टात्रिंशोऽध्यायः

### विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश

विदुर उवाच

अर्ध्वं प्राणा ह्यत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते॥ १ ॥

विदुरजी कहते हैं—राजन्! जब कोई (माननीय) वृद्ध पुरुष निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपर को उठने लगते हैं; फिर जब वह वृद्धके स्वागतमें उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है, तब प्राणोंको पुनः वास्तविक स्थितिमें प्राप्त करता है। । १।।

> पीठं दत्त्वा साधवेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ । सुखं पृष्ट्वा प्रतिवेद्यात्मसंस्थां ततो द्यादन्नमवेक्ष्य धीरः॥ २॥

धीर पुरुषको चाहिये, जब कोई साधु पुरुष अतिथिके रूपमें घरपर आवे, तब पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनन्तर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे!। २॥

यस्गोद्दकं मधुपर्कं च गां च न मन्त्रवित् प्रतिगृह्णाति गेहे। लोभाद् भयाद्दथं कार्पण्यतो वा तस्यानर्थं जीवितमाहुरार्याः॥ ३॥

वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाताके लोभ, भय या कंजूसीके कारण जल, मधुपर्क और गौको नहीं स्वीकार करता, श्लेष्ठ पुरुषोंने उस गृहस्थका जीवन व्यर्थ बताया है ॥ ३ ॥

चिकित्सकः शत्यकर्तावकीणीं
स्तेनः कूरो मद्यपो भ्रूणहा च ।
सेनाजीवी श्रुतिविकायकश्च
भुशं वियोऽप्यतिथिनौदकाहैः ॥ ४ ॥

वैद्यः चीरफाड़ करनेवाला (जर्राह), ब्रह्मचर्यसे भ्रष्टः, चोरः क्रूरः शराबीः गर्भहत्याराः सेनाजीवी और वेदविक्रेता— ये यद्यपि पैर घोनेके योग्य नहीं हैं। तथापि यदि अतिथि होकर आवें तो विशेष प्रिय यानी आदरके योग्य होते हैं॥ ४॥

> अविकयं लवणं पक्तमःनं दिध क्षीरं मधु तैलं घृतं च। तिला मांसं फलमूलानि शाकं रक्तं वासः सर्वगन्धा गुडाश्च ॥ ५॥

नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सत्र प्रकारकी गन्ध और गुड़—इतनी वस्तुएँ वेचने योग्य नहीं हैं॥ ५॥

> अरोपणो यः समलोष्टादमकाञ्चनः प्रहीणशोको गतसंधिवित्रहः। निन्दाप्रशंसोपरतः प्रियाप्रिये

> > त्यजन्नुदासीनवदेव भिश्चकः॥ ६॥

जो क्रोध न करनेवाला, लोष्ट्रे, पत्थर और सुवर्णको एक-सा समझनेवाला, शोकहीन, सन्धि-विग्रहसे रहित, निन्दा-प्रशंसासे श्र्न्य, प्रिय-अप्रियका त्याग करनेवाला तथा उदासीन है, वही भिक्षक (संन्यासी) है ॥ ६ ॥

नीवारमूळेङ्कदशाकवृत्तिः
सुसंयतात्माग्निकार्येषु चोद्यः।
वने वसन्नतिथिष्वप्रमत्तो
धुरंधरः पुण्यकृदेष तापसः॥ ७॥

जो नीबार (जंगली चावल), कन्द-मूल, इङ्कुदीफल और साग खाकर निर्वाह करता है, मनको वद्यमें रखता है, अग्निहोत्र करता है, वनमें रहकर भी अतिथिसेवामें सदा सावधान रहता है, वही पुण्यातमा तपस्वी (वानप्रस्थी) श्रेष्ठ माना गया है॥ ७॥

अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थोऽसीति नाइवसेत्। दीर्घो बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिसति हिसितः॥ ८॥

बुद्धिमान् पुरुषकी बुराई करके इस विश्वासपर निश्चिन्त न रहे कि मैं दूर हूँ । बुद्धिमान्की (बुद्धिरूप) बाँहें बड़ी लंबी होती हैं, सताया जानेपर वह उन्हीं बाँहोंसे बदला लेता है ॥ ८॥

न विद्वसेद्विद्वस्ते विद्वस्ते नातिविद्वसेत् । विद्वासाद् भयमुत्पन्नं मूळान्यपि निक्रन्तति ॥ ९ ॥

जो विश्वासका पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं; किंतु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक विश्वास न करे। विश्वाससे जो भय उत्पन्न होता है, वह मूलका भी उच्छेद कर डालता है। १।

अनीर्पुर्गुप्तदारश्च संविभागी प्रियंवदः। इलक्ष्णो मधुरवाक् स्त्रीणां न चासां वशगो भवेत्॥१०॥

मनुष्यको चाहिये कि वह ईप्यारिहतः स्त्रियोंका रक्षकः, सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवालाः प्रियवादीः स्वच्छ

१. मिट्टी और गोबरको मिलाकर कच्चे घरोंको जो लीपा-पोता जाता है, उसने बचे हुए ज्यर्थ लोंदेको 'लोष्ट' कहते हैं। तथा स्त्रियोंके निकट मीठे वचन वोलनेवाला हो। परंतु उनके वसमें कभी न हो ॥ १०॥

### पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीतयः। स्त्रियः श्रियो गृहस्योकास्तस्माद् रक्ष्या विशेषतः॥११॥

स्त्रियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं। ये अत्यन्त सौभाग्य-शालिनी, आदरके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ११ ॥

### पितुरन्तःपुरं द्यान्मातुर्द्यान्महानसम्। गोषु चात्मसमंद्यात् स्वयमेव द्वपि व्रजेत्॥ १२॥ भृत्यैर्वाणिज्यचारं च पुत्रैः सेवेत च द्विजान्।

अन्तः पुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रसोईघरका प्रवन्य माताके हाथमें दे दे, गौओंकी सेवामें अपने समान व्यक्तिको नियुक्त करे और कृषिका कार्य स्वयं ही करे । इसी प्रकार सेवकोंद्वारा वाणिष्य—व्यापार करे और पुत्रोंके द्वारा ब्राह्मणोंकी सेवा करे ॥ १२५॥

### अद्भयोऽग्निर्वहातः क्षत्रमहमनो लोहमुत्थितम्॥ १३॥ तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति।

जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे 'लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्यात होनेपर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है ॥ १३ ई ॥

### नित्यं सन्तः कुले जाताः पावकोपमतेजसः ॥ १४ ॥ श्वमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽग्निरिव होरते ।

अच्छे कुलमें उत्पन्न, अग्निकं समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकारसून्य संत पुरुष सदा काष्टमें अग्निकी मॉॅंति ज्ञान्तभावसे स्थित रहते हैं॥ १४६ ॥

### यस्य मन्त्रं न जानन्ति बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ये ॥ १५ ॥ स राजा सर्वतश्चक्षश्चिरमैदवर्यमद्तुते ।

जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके विहरङ्ग एवं अन्तरङ्ग कोई भी मनुष्य नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखनेवाला वह राजा चिरकालतक ऐश्वर्यका उपभोग करता है ॥ १५% ॥

# करिष्यन् न प्रभाषेत कतान्येच तु दर्शयेत्॥ १६॥ धर्मकामार्थकार्याण तथा मन्त्रो न भिद्यते।

धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी कार्योंको करनेसे पहले न बतावे, करके ही दिखावे । ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोंपर प्रकट नहीं होती ॥ १६३ ॥

#### गिरिपृष्ठमुपारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ॥ १७॥ अरण्ये निःशलाके वा तत्र मन्त्रोऽभिधीयते।

पर्वतकी चोटी अथवा राजमहलपर चढ़कर एकान्त स्थानमें जाकर या जंगलमें तृण आदिसे अनावृत स्थानपर मन्त्रणा करनी चाहिये॥ १७६ ॥

नासुहृत् परमं मन्त्रं भारताईति वेदितुम् ॥ १८॥

### अपण्डितो वापि सुहत् पण्डितो वाप्यनात्मवान् ।

भारत ! जो भित्र न हो, मित्र होनेपर भी पण्डित न हो, पण्डित होनेपर भी जिसका मन वशमें न हो, वह अपनी गुत मन्त्रणा जाननेके योग्य नहीं है ॥ १८३ ॥

नापरीक्ष्य महीपालः कुर्यात् सचिवमात्मनः ॥ १९ ॥ अमात्ये हार्थिलिष्सा च मन्त्ररक्षणमेव च । कृतानि सर्वकार्याणि यस्य पारिषदा विदुः ॥ २० ॥ धर्मे चार्थे च कामे च स राजा राजसत्तमः । गृढमन्त्रस्य नृपतेस्तस्य सिद्धिरसंशयम् ॥ २१ ॥

राजा अच्छी तरह परीक्षा किये विना किसीको अपना मन्त्री न बनावे; क्योंकि धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी रक्षाका भार मन्त्री-पर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और कामविषयक सभी कायोंको पूर्ण होनेके बाद ही सभासद्गण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ है। अपने मन्त्रको गुप्त रखनेवाले उस राजाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। १९-२१॥

### अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहाद्तुतिष्ठति । स तेषां विपरिभ्रंशाद् भ्रंक्यते जीविताद्पि ॥ २२ ॥

जो मोहवश बुरे (शास्त्रनिषिद्ध) कर्म करता है, वह उन कार्योंका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी हाथ घो वैठता है ॥ २२॥

### कर्मणां तु प्रशस्तानामनुष्ठानं सुखावहम्। तेषामेवाननुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम्॥२३॥

उत्तम कमोंका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, किंतु उन्हींका अनुष्ठान न किया जाय तो वह पश्चात्तापका कारण माना गया है ॥ २३ ॥

### अनधीत्य यथा वेदान् न विप्रः श्राद्धमईति । एवमश्रुतषाङ्गुण्यो न मन्त्रं श्रोतुमईति ॥ २४ ॥

े जैसे वेदोंको पढ़े विना ब्राह्मण श्राद्धकर्म करवानेका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय नामक) छः गुणोंको जाने विना कोई गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥

### स्थानवृद्धिक्षयश्चस्य पाड्गुण्यविदितात्मनः। अनवशातशीलस्य स्वाधीना पृथिवी नृप ॥ २५॥

राजन् ! जो सन्धि-विग्रह आदि छः गुणोंकी जानकारीके कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि और ह्रासको जानता है तथा जिसके स्वभावकी सब छोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजाके अधीन पृथ्वी रहती है ॥ २५॥

अमोघक्रोघहर्षस्य स्वयं कृत्यान्ववेक्षिणः। आत्मप्रत्यस्यकोशस्य वसुद्वेव वसुन्धरा॥२६॥ जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवस्यक

म॰ १. ११. २२-

कार्योंकी स्वयं देखभाल करता है और खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही होती है ॥ २६ ॥

नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः। भृत्येभ्यो विस्रजेदर्थान् नैकः सर्वहरो भवेत्॥ २७॥

भूपतिको चाहिये कि अपने 'राजा' नामसे और राजोचित 'छत्र'के धारणसे संतुष्ट रहे। सेवकींको पर्याप्त धन दे, सब अकेला ही न हड़प ले॥ २७॥

ब्राह्मणं ब्राह्मणो वेद भर्ता वेद स्त्रियं तथा। अमात्यं चृपतिर्वेद राजा राजानमेव च ॥ २८॥

ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है। स्त्रीको उसका पति जानता है। मन्त्रीको राजा जानता है और राजाको भी राजा ही जानता है।। २८॥

न शत्रुर्वरामापन्नो मोक्तन्यो वध्यतां गतः। न्यग्भृत्वा पर्युपासीत वध्यं हन्याद् बळे सति। अहताद्धि भयं तस्माजायते निवरादिव॥२९॥

वशमें आये हुए वधके योग्य शतुको कभी छोड़ना नहीं चाहिये । यदि अपना वल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय विताना चाहिये और वल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योंकि यदि शतु मारा न गया तो उससे शींत्र ही भय उपिसत होता है ॥ २९॥

दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च। नियन्तव्यः सदा कोधो बृद्धबाळातुरेषु च॥३०॥

देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगीपर होनेवाले कोधको प्रयत्नपूर्वक सदा रोकना चाहिये॥ ३०॥ निर्ध कल्ह्य प्राञ्ची वर्जयन्मदस्येवितम्।

निरर्थं कलहं प्राज्ञो वर्जयेन्मूढसेवितम्। कीर्तिं च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते॥ ३१॥

मूर्लोद्वारा सेवित निरर्थक कलहका बुद्धिमान् पुरुपको त्याग कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे लोकमें यश मिलता है और अनर्थका सामना नहीं करना पड़ता ॥ ३१॥

प्रसादो निष्फलो यस्य कोधश्चापि निरर्थकः। न तं भर्तारमिच्छन्ति पण्ढं पतिमिच स्त्रियः॥ ३२॥

ं जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है। ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक पतिको ॥ ३२॥

नं बुद्धिर्धनलाभाय न जाड्यमसमृद्धये। लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राक्षो जानाति नेतरः॥ ३३॥

बुद्धिसे धन प्राप्त होता है और मूर्खता दिरद्रताका कारण है—ऐसा कोई नियम नहीं है। संसारचक्रके वृत्तान्तको केवल विद्वान् पुरुष ही जानते हैं। दूसरेलोग नहीं ॥ ३३॥ विद्याशीलवयोवृद्धान् वुद्धिवृद्धांश्च भारत । धनाभिजातवृद्धांश्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ ३४ ॥

भारत ! 'मूर्ख मनुष्य विद्याः शीलः अवस्थाः बुद्धिः धन और कुलमें वड्डे माननीय पुरुपोंका सदा अनादर किया करता है ॥ ३४॥

अनार्यवृत्तमप्राज्ञमस्यकमघामिकम् अनर्थाः क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्टं क्रोधनं तथा ॥ ३५ ॥

जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो मूर्ख, गुणोंमं दोप देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलनेवाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ ही अनर्थ ( संकट ) टूट पड़ते हैं ॥३५॥

अविसंवादनं दानं समयस्याव्यतिकमः। आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक्ष्यणिहिता च वाक्॥३६॥

टगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन न करना और अच्छी तरह कही हुई वात—ये सब सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना लेते हैं ॥ ३६॥

अविसंवादको दक्षः कृतको मतिमानृजुः। अपि संक्षीणकोशोऽपि लभते परिवारणम्॥ ३७॥

किसीको भी घोखा न देनेवाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान् और कोमल स्वभाववाला राजा खजाना समात हो जानेपर भी सहायकोंको पा जाता है अर्थात् उसे सहायक मिल जाते हैं॥ ३७॥

धृतिः शमो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्ठुरा। मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तेताः समिधः श्रियः॥ ३८॥

धैर्यः मनोविग्रहः इन्द्रियसंयमः पवित्रताः दयाः कोमल वाणी और मित्रसे द्रोह न करना—ये सात वातें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली हैं ॥ ३८ ॥

असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः। तादङ्नराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिप॥३९॥

राजन् ! जो अपने आश्रितोंमें धनका ठीक-ठीक बँटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाववाला, कृतष्न और निर्लज है, ऐसा राजा इस लोकमें त्याग देने योग्य है ॥ ३९॥

न च रात्रौ सुखं दोते ससर्प इव वेदमनि। यः कोपयंति निर्दोपं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्॥ ४०॥

जो स्वयं दोपी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घरमें रहनेवाले मनुष्यकी भाँति रातमें सुखसे नहीं सो सकता ॥ ४०॥

येषु दुष्टेषु दोषः स्याद् योगक्षेमस्य भारत । सदा प्रसादनं तेषां देवतानामियाचरेत् ॥ ४१ ॥

भारत ! जिनके ऊपर •दोपारोपण करतेसे योग-क्षेममें बाघा आती हो, उन लोगोंको देवताकी भाँति सदा प्रसन्न रखना चाहिये ॥ ४१ ॥

येऽर्थाः स्त्रीषु समायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च । ये चानार्ये समासकाः सर्वे ते संशयं गताः ॥ ४२ ॥

जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषोंके हाथमें सौंप दिये जाते हैं, वे संदायमें पड़ जाते हैं। १४२।। यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्रानुदासिता। मज्जन्ति तेऽवदार राजन् नद्यामद्रमाप्रवा इव ॥ ४३॥

राजन्! जहाँका शासन स्त्री, जुआरी और वालकके हाथमें होता है, वहाँके लोग नदीमें पत्थरकी नावपर बैठनेवालोंकी माँति विवश होकर विपत्तिके समुद्रमें डूव जाते हैं ॥ ४३॥ प्रयोजनेषु ये सका न विशेषेषु भारत। तानहं पण्डितान् मन्ये विशेषा हि प्रसङ्गिनः॥ ४४॥

भारत ! जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें लगे रहते हैं, अधिकमें हाथ नहीं डालते, उन्हें में पिण्डत मानता हूँ; क्योंकि अधिकमें हाथ डालना संघर्षका कारण होता है ॥ ४४॥ यं प्रशंसन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः। यं प्रशंसन्ति वन्धक्यो न स जीवति मानवः॥ ४५॥

(केवल) जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसकी प्रशंसाका गान करते हैं और वेश्याएँ जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुदेंके समान है। ४५॥ हित्वा तान परमेष्वासान पाण्डवानमितौजसः।

आहितं भारतैश्वर्यं त्वथा दुर्योधने महत्॥ ४६॥

भारत ! आपने उन महान् धनुर्धर और अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवोंको छोड़कर यह महान् ऐश्वर्यका भार दुर्योधनके क ऊपर रख दिया है ॥ ४६ ॥

तं द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टं तसात् त्वमचिरादिव । पर्वे प्रध्यर्यमदसम्मूढं बर्छि छोकत्रयादिव ॥ ४७॥

इसलिये आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्यमदसे मूढ दुर्योधनको त्रिभुवनके साम्राज्यसे गिरे हुए वलिकी माँति इस राज्यसे भ्रष्ट होते देखियेगा ॥ ४७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरवाक्ये अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्व के अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुरवाक्यविषयक अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

# एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः धतराष्ट्रके प्रति विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश

धृतराष्ट्र उवाच अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे सूत्रप्रोता दारुमयीव योषा। धात्रा तु दिष्टस्य वशे कृतोऽयं तस्माद् वद्द त्वं श्रवणे धृतोऽहम् ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! यह पुरुष ऐश्वर्यकी प्राप्ति और नाशमें स्वतन्त्र नहीं है । ब्रह्माने धागेसे वँधी हुई कठ-पुतर्लीकी माँति इसे प्रारन्धके अधीन कर रक्खा है; इसल्यि तुम कहते चलो, में सुननेके लिये धैर्य धारण किये बैटा हूँ॥

विदुर उवाच

अप्राप्तकालं वचनं वृहस्पतिरिप ब्रुवन्। लभते बुद्धत्यवश्वानमवमानं च भारत॥ २॥

विदुरजी बोळे—भारत ! समयके विपरीत यदि बृहस्पित भी कुछ बोलें तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धिकी भी अवज्ञा ही होगी॥ २॥

प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः। मन्त्रमूलवलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव सः॥ ३॥

संसारमें कोई मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तथा औषधके बल्से प्रिय होता है; किंतु जो वास्तवमें प्रिय है, वह तो सदा प्रिय ही है ॥ ३॥

द्वेष्यो न साधुर्भवति न मेधावी न पण्डितः । त्रिये ग्रुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि चैव ह ॥ ४ ॥

जिससे द्वेप हो जाता है, वह न साधु, न विद्वान और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति (मित्र आदि) के तो सभी कर्म ग्रुभ ही प्रतीत होते हैं और शत्रुकेसमी कार्य पापमय ॥ ४॥

> उक्तं मया जातमात्रेऽपि राजन् दुर्योधनं त्यज पुत्रं त्वमेकम्। तस्य त्यागात् पुत्रशतस्य वृद्धि-

> > रस्यात्यागात् पुत्रशतस्य नाशः॥ ५ ॥

राजन् ! दुर्योधनके जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्रको थाप त्याग दें । इसके त्यागसे सौ पुत्रोंकी वृद्धि होगी और इसका त्याग न करनेसे सौ पुत्रोंका नाश होगा ॥ ५॥

न वृद्धिर्वहु मन्तन्या या वृद्धिः क्षयमावहेत्। क्षयोऽपिबहु मन्तन्योयः क्षयो वृद्धिमावहेत्॥ ६॥

जो वृद्धि भविष्यमें नाशका कारण वने, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये और उस क्षयका भी बहुत आदर करना चाहिये, जो आगे चलकर अम्युदयका कारण हो ॥६॥ न स क्षयो महाराज यः क्षयो वृद्धिमावहेत्। क्षयः स त्विह मन्तव्यो यं लब्ध्या बहु नारायेत् ॥ ७ ॥ महाराज ! वास्तवमें जो क्षय वृद्धिका कारण होता है, वह क्षय नहीं है; किंतु उस लामको भी क्षय ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुत-से लामोंका नारा हो जाय॥ ७॥

समृद्धा गुणतः केचिद् भवन्ति धनतोऽपरे। धनवृद्धान् गुणैर्हीनान् धृतराष्ट्र विवर्जय ॥ ८ ॥

धृतराष्ट्र ! कुछ लोग गुणसे समृद्ध होते हैं और कुछ लोग धनसे । जो धनके धनी होते हुए भी गुणोंसे हीन हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये ॥ ८॥

्रधृतराष्ट्र उवाच्

सर्वे त्वमायतीयुक्तं भाषसे प्रावसम्मतम्। न चोत्सहे सुतं त्यकुं यतो धर्मस्ततो जयः॥ ९॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! तुम जो कुछ कह रहे हो, परिणाममें हितकर है; बुद्धिमान् छोग इसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटेका त्याग नहीं कर सकता॥

विदुर उवाच

अतीवगुणसम्पन्नो न जातु विनयान्वितः। सुसूक्ष्मपि भूतानामुगमर्द्रमुपेक्षते॥१०॥

विदुरजी बोळे—राजन्! जो अधिक गुणोंसे सम्पन्न और विनयी है, वह प्राणियोंका तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता ॥ १०॥

परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च। परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः॥११॥

सदीषं दर्शनं येपां संवासे सुमहद् भयम्। अर्थादाने महान् दोषः प्रदाने च महद्भयम्॥ १२॥

जो दूसरोंकी निन्दामें ही लगे रहते हैं, दूसरोंको दुःख देने और आपसमें फूट डालनेके लिये सदा उत्साहके साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोपसे भरा (अग्रुभ) है और जिनके साथ रहनेमें भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगोंसे धन लेनेमें महान् दोष है और उन्हें देनेमें बहुत बड़ा भय है।। ११-१२॥

ये वै भेदनशीलास्तु सकामा निस्त्रपाः शठाः। ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगर्हिताः॥ १३॥

दूसरोंमें फूट डाछनेका जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लंज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखनेके अयोग्य— निन्दित माने गये हैं ॥ १३॥

युक्ताश्चान्यैर्महादोषेर्ये नरास्तान् विवर्जयेत्। निवर्तमाने सौहार्दे प्रीतिनींचे प्रणद्यति॥१४॥ या चैव फलिन्वृत्तः सौहरे चैव यत् सुखम्।

उपर्युक्त दोषोंके अतिरिक्त और भी जो महान् दोष हैं, उनसे युक्त मनुष्योंका त्याग कर देना चाहिये। सौहार्दभाव निवृत्त हो जानेपर नीच पुरुषोंका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सौहार्दसे होनेवाळे फलकी सिद्धि और सुखका भी नाश हो जाता है।। १४६।।

यतते चापवादाय यत्नमारभते क्षये॥१५॥ अहपेऽप्यपकृते मोहान्न शान्तिमधिगच्छति।

फिर वह नीच पुरुष निन्दा करनेके लिये यत्न करता है, थोड़ा भी अपराध हो जानेपर मोहनश विनाशके लिये उद्योग आरम्भ कर देता है। उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती॥

ताहदौः संगतं नीचैर्नुशंसैरकतात्मभिः॥१६॥ निशम्यनिषुणं बुद्धशा विद्वान् दृराद् विवर्जयेत्।

वैसे नीच, क्रूर तथा अजितेन्द्रिय पुरुषोंसे होनेवाले सङ्गपर अपनी बुद्धिसे पूर्ण विचार करके विद्वान् पुरुष उसे दूरसे ही त्याग दे॥ १६६ ॥

यो ज्ञातिमनुगृह्याति दरिद्रं दीनमातुरम् ॥ १७ ॥ स पुत्रपशुभिर्वृद्धि श्रेयश्चानन्त्यमद्दन्ते ।

जो अपने कुटुम्बी, दिस्ति, दीन तथा रोगीपर अनुग्रह करता है, वह पुत्र और पशुर्जीसे वृद्धिको प्राप्त होता और अनन्त कल्याणका अनुभव करता है ॥ १७३ ॥

श्रातयो वर्धनीयास्तैर्य इच्छन्त्यात्मनः शुभम् ॥ १८॥ कुळवृद्धि च राजेन्द्र तस्मात् साधु समाचर।

राजेन्द्र ! जो लोग अपने भलेकी इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जातिभाइयोंको उन्नतिशील बनाना चाहिये; इसलिये आप भलीभाँति अपने कुलकी वृद्धि करें ॥ १८६ ॥

श्रेयसायोक्ष्यते राजन् कुर्वाणो ज्ञातिसित्कयाम्॥१९॥

राजन् ! जो अपने कुटुम्बीजनोंका सत्कार करता है, वह कल्याणका भागी होता है ॥ १९॥

विगुणा हापि संरक्ष्या ज्ञातयो भरतर्षभ। कि पुनर्गुणवन्तस्ते त्वत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणः॥ २०॥

भरतश्रेष्ठ ! अपने कुटुम्बके लोग गुणहीन हों, तो भी । उनकी रक्षा करनी चाहिये । फिर जो आपके कृपाभिलापी एवं गुणवान् हैं, उनकी तो बात ही क्या है ॥ २०॥

प्रसादं कुरु वीराणां पाण्डवानां विशाम्पते । दीयन्तां ग्रामकाः केचित्तेषां वृत्त्यर्थमीइवर ॥ २१ ॥

राजन् ! आप समर्थ हैं। वीर पाण्डवोंपर ऋपा कीजिये और उनकी जीविकाके लिये कुछ गाँव दे दीजिये ॥ २१॥

पवं लोके यशः प्राप्तं भविष्यति नराधिप। बृद्धेनं हि त्वया कार्यं पुत्राणां तात शासनम्॥ २२॥ नरेश्वर ! ऐसा करनेसे आपको .इस संसारमें यश प्राप्त होगा । तात ! आप वृद्ध हैं, इसिलये आपको अपने पुत्रोंपर शासन करना चाहिये ॥ २२ ॥

मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वद्धितैषिणम्। श्रातिभिर्विष्रहस्तात न कर्तव्यः ग्रुभार्थिना। सुखानि सह भोज्यानि श्रातिभिर्भरतर्षभ॥ २३॥

भरतश्रेष्ठ ! मुझे भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये । आप मुझे अपना हितेषी समझें । तात ! ग्रुभ चाहनेवालेको अपने जातिभाइयोंके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिये; विक्त उनके साथ मिलकर मुखका उपभोग करना चाहिये !। २३ ॥

सम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिश्च परस्परम्। ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन॥ २४॥

जाति-भाइयोंके साथ परस्पर भोजन, वातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिये॥ २४॥

श्वातयस्तारयन्तीह शातयो मज्जयन्ति च। सुवृत्तास्तारयन्तीह दुर्वृत्ता मज्जयन्ति च॥२५॥

इस जगत्में जाति-भाई ही तारते और जाति-भाई ही डुवाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं, वे तो तारते हैं और दुराचारी डुवा देते हैं॥ २५॥

सुरृत्तो भव राजेन्द्र पाण्डवान् प्रति मानद् । अवर्षणोयः रात्रुणां तेर्वृतस्त्वं भविष्यसि ॥ २६ ॥

राजेन्द्र ! आप पाण्डवोंके प्रति सद्व्यवहार करें । मानद ! उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओंके लिये दुर्घर्ष हो जायँ ॥ श्रीमन्तं ज्ञातिमासोद्य यो ज्ञातिरवसीद्ति । दिग्धहस्तं मृग इव स पनस्तस्य विन्दति ॥ २७ ॥

विपैले वाण हाथमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर जैसे मृगको कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बन्धु अपने धनी वन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके पापका भागी वह धनी होता है ॥ २७॥

पश्चाद्पि नरश्रेष्ठ तव तापो भविष्यति। तान् व। हतान् सुतान् वापि शुरवा तद्नुचिन्तय॥ २८॥

नरश्रेष्ठ ! आप पाण्डवोंको अथवा अपने पुत्रोंको मारे गये सुनकर पीछे संताप करेंगे; अतः इस बातका पहले ही विचार कर लीजिये ॥ २८॥

येन खट्वां समारूढः परितण्येत कर्मणा। अ.दावेव न तत् कुर्यादध्वे जीविते सति॥ २९॥

्रह्स जीवनका कोई ठिकाना नहीं है अतएव जिस कर्मके करनेसे (अन्तमें ) खटियापर वैठकर पछताना पड़े, उसको पहलेसे ही नहीं करना चाहिये॥ २९॥ न कश्चिन्नापनयते पुमानन्यत्र भागवात्। शेषसम्प्रतिपत्तिस्तु बुद्धमन्स्वेव तिष्ठति॥३०॥

ग्रुकाचार्यके सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। जो नीतिका उल्लङ्घन नहीं करता; अतः जो वीत गया। सो वीत गया, रोष कर्तव्यका विचार (आप-जैसे) बुद्धिमान् पुरुषोंपर ही निर्भर है ॥ ३०॥

दुर्योधनेन यद्येतत् पापं तेषु पुराकृतम्। त्वया तत् कुलवृद्धेन प्रत्यानेयं नरेश्वर॥३१॥

नरेश्वर ! दुर्योधनने पहले यदि पाण्डवोंके प्रति यह अपराध किया है तो आप इस कुलमें बड़े-वृद्हे हैं; आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये ॥ ३१ ॥

तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकत्मयः। भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीपिणाम्॥ ३२॥

नरश्रेष्ठ ! यदि आप उनको राजपदपर स्थापित कर देंगे तो संसारमें आपका कलङ्क धुल जायगा और आप बुद्धिमान् पुरुषोंके माननीय हो जायँगे ॥ ३२॥

सुव्याहतानि धीराणां फलतः परिचिन्त्य यः। अध्यवस्पति कार्येषु चिरं यद्मसि तिष्ठति ॥ ३३॥

जो घीर पुरुषोंके वचनोंके परिणामपर विचार करके उन्हें कार्यरूपमें परिणत करता है, वह चिरकालतक यशका भागी वना रहता है ॥ ३३ ॥

असम्यगुपयुक्तं हि ज्ञानं सुकुशलैरपि। उपलभ्यं चाविदितं विदितं चाननुष्टितम्॥ ३४॥

अत्यन्त कुराल विद्वानोंके द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे कर्तव्यका ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होनेपर भी उसका अनुष्ठान न हुआ ॥ ३४॥

पापोद्दयफलं विद्वान् यो नारभति वर्धते। यस्तु पूर्वकृतं पापमविमृद्दयानुवर्तते। अगाधपङ्के दुर्मेधा विषमे विनिपात्यते॥३५॥

जो विद्वान् पापरूप फल देनेवाले कर्मोंका आरम्भ नहीं करताः वह वढ़ता हैं; किंतु जो पूर्वमें किये हुए पापींका विचार न करके उन्हींका अनुसरण करता है; वह खोटी बुद्धिवाला मनुष्य अगाध कीचड़से भरे हुए घोर नरकमें गिराया जाता है ॥ ३५॥

मन्त्रभेरस्य पट् प्राज्ञो द्वाराणीमानि लक्षयेत्। अर्थसंतिकामश्च रक्षेदेतानि नित्यशः॥ ३६॥ मदं खप्नमविज्ञानमाकारं चात्मसम्भवम्। दुष्टामात्येषु विश्रममं दूताचाकुशलादिपि॥ ३७॥

बुद्धिमान् पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोंको जाने और धनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा वंद रक्खे— मादक वस्तुओंका सेवन, निद्वा, आवस्यक बातोंकी जानकारी न रखना, अपने नेत्र-मुख आदिका विकार, दुष्ट मन्त्रियों-पर विश्वास और कार्यमें अकुशल दूतपर भी भरोसा रखना ॥ द्वाराण्येतानि यो क्षात्वा संवृणाति सदा नृप । त्रिवर्णाचरणे युक्तः स शत्रून्धितिष्ठति ॥ ३८ ॥

राजन् ! जो इन द्वारोंको जानकर सदा वंद किये रहता है, वह अर्थ, धर्म और कामके सेवनमें लगा रह-कर शत्रुओंको वशमें कर लेता है ॥ ३८॥

न वै श्रुतमिक्काय वृद्धाननुषसेव्य वा। धर्मार्थी वेदितुं शक्यो वृहस्पतिसमैरिप ॥ ३९ ॥

बृहस्पतिके समान मनुष्य भी शास्त्रज्ञान अथवा वृद्धींकी सेवा किये विना धर्म और अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ३९॥

नष्टं समुद्रे पतितं नष्टं वाक्यमश्रण्वति । अनात्मनि श्रुतं नष्टं नष्टं हुतमनग्निकम् ॥ ४०॥

समुद्रमें गिरी हुई वस्तु विनाशको प्राप्त हो जाती है; जो सुनता नहीं, उससे कही हुई वात भी विनष्ट हो जाती है; अजितेन्द्रिय पुरुपका शास्त्रज्ञान और राखमें किया हुआ हवन भी नष्ट ही है।। ४०॥

मत्या परीक्ष्यमेधावी बुद्धश्वा सम्पाद्य चासकत्। श्रुत्वा दृष्ट्राथ विशाय प्राशैमैंत्री समाचरेत्॥४१॥

बुद्धिमान् पुरुष बुद्धिसे जाँचकर अपने अनुभवसे वारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोंसे सुन-कर और स्वयं देखकर भलीभाँति विचार करके विद्वानोंके साथ मित्रता करे ॥ ४१ ॥

अर्कार्ति विनयो हन्ति हन्त्यनर्थे पराक्रमः। इन्ति नित्यं क्षमा कोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्॥ ४२॥

विनयभाव अपयशका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोधका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है ॥ ४२॥

परिच्छदेन क्षेत्रेण वेश्मना परिचर्यया। परीक्षेत कुळं राजन भोजनाच्छादनेन च॥ ४३॥

राजन् ! नाना प्रकारके परिच्छैदः माताः घरः सेवा-गुश्रूपा और भोजन तथा वस्त्रके द्वारा कुलकी परीक्षा करे ॥

उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विचते। अपि निर्मुक्तदेहस्य कामरकस्य कि पुनः॥ ४४॥

देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास भी यदि न्याययुक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना ही क्या है ? ॥४४॥

प्राञ्चोपसेविनं वैद्यं धार्मिकं प्रियदर्शनम्। मित्रवन्तं सुवाक्यं च सुहदं परिपालयेत्॥ ४५॥ जो विद्वानोंकी सेवामें रहनेवाला, वैद्य, धार्मिक, देखनेमें सुन्दर, मित्रोंसे युक्त तथा मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृद्की सर्वथा रक्षा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥

दुष्कुळीनः कुळीनो वा मर्यादां यो न ळङ्घयेत्। घर्मापेक्षी मृदुर्हीमान् स कुळीनशताद् वरः॥ ४६॥

अधम कुलमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुलमें—जो मर्यादाका उल्लिञ्चन नहीं करता, धर्मकी अपेक्षा रखता है, कोमल खुभाववाला तथा सलज है, वह सैकड़ों कुलीनोंसे बढ़ कर है ४६।।

ययोश्चित्तेन वा चित्तं निभृतं निभृतेन वा। समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयोमैं जी न जीर्यति॥ ४७॥

जिन दो मनुष्योंका चित्तसे चित्त गुप्त रहस्यमे ,ग्रुप्त रहस्य और बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती ॥ ४७ ॥

दुर्वुद्धिमक्तत्रवं छन्नं कूपं तृणैरिव। विवर्जयीत मेधावी तस्मिन् मैत्री प्रणस्यति॥ ४८॥

मेघानी पुरुपको चाहिये कि तृणसे ढॅंके हुए कुऍकी माँति दुर्बुद्धि एवं विचारशक्तिसे हीन पुरुपका परित्याग कर दे; क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४८॥

अवलिप्तेषु मूर्खेषु रौद्रसाहसिकेषु च। तथैबापेतधर्मेषु न मैत्रीमाचरेद् बुधः॥ ४९॥

विद्वान् पुरुपको उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, कोघी, साहसिक और धर्महीन पुरुपोंके साथ मित्रता न करे ॥ ४९॥

कृतज्ञं धार्मिकं सत्यमश्चद्रं दृढभक्तिकम्। जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते ॥ ५०॥

मित्र तो ऐसा होना चाहिये, जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखनेवाला, जितेन्द्रिय, मर्यादाके भीतर रहनेवाला और मैत्रीका त्याग न करनेवाला हो ॥ ५०॥

इन्द्रियाणामजुत्सर्गो मृत्युनापि विशिष्यते । अत्यर्थे पुनहत्सर्गः सादयेद् दैवतान्यपि ॥ ५१ ॥

इन्द्रियोंको सर्वथा रोक रखना तो मृत्युसे भी बढ़कर कठिन है और उन्हें विल्कुल खुली छोड़ देना देवताओंका भी नाश कर देता है॥ ५१॥

मार्दवं सर्वभूतानामनसूया क्षमा धृतिः। आयुष्याणि बुधाः प्राहुर्मित्राणां चाविमानना ॥ ५२ ॥

सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका भाव, गुणोंमें दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रोंका अपमान न करना—ये सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं —ऐसा विद्वान्लोग कहते हैं॥

अपनीतं सुनीतेन योऽर्थं प्रत्यानिनीपते। मतिमास्थाय सुदृढां तद्कापुरुपत्रतम्॥ ५३॥ जो नष्ट हुए धनको स्थिर बुद्धिका आश्रय ले अच्छी नीतिसे पुनः लोटा लानेकी इच्छा करता है, वह वीर पुरुशेंका-सा आचरण करता है ॥ ५३॥

आयत्यां प्रतिकारञ्चस्तदात्वे दढनिश्चयः। अतीते कार्यशेयक्षो नरोऽर्थैर्न प्रहीयते॥ ५४॥

जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, वर्तमान-कालिक कर्तव्यके पालनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला है और अतीतकालमें जो कर्तव्य शेष रह गया है, उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थसे हीन नहीं होता ॥ ५४ ॥

कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्षणं निषेवते। तदेवापहरत्येनं तसात् कल्याणमाचरत्॥ ५५॥

मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे जिसका निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुषको अपनी ओर र्सीच लेता है। इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योंको ही करे।। ५५॥

मङ्गलालम्भनं योगः श्रुतमुत्थानमार्जवम् । भूतिमेतानि कुर्वन्ति सतां चाभीक्ष्णदर्शनम् ॥ ५६॥

माङ्गलिक पदार्थोंका स्पर्धः चित्तवृत्तियोंका निरोधः, शास्त्रका अभ्यासः, उद्योगशीलताः, सरलता और सत्पुरुषोंका बारंबार दर्शन—ये सब कल्याणकारी हैं ॥ ५६॥

अनिर्वेदः श्रियो मूलं लाभस्य च शुभस्य च । महान् भवत्यनिर्विण्णः सुखं चानन्त्यमर्नुते ॥ ५७ ॥

उद्योगमें लगे रहना—उससे विरक्त न होना धनः लाम और कल्याणका मूल है। इसलिये उद्योग न छोड़नेवाला मनुष्य महान् हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग करता है॥ ५७॥

नातः श्रीमत्तरं किंचिद्न्यत् पथ्यतमं मतम् । प्रभविष्णे।र्यथा तात क्षमा सर्वत्र सर्वदा ॥ ५८ ॥

तात ! समर्थ पुरुपके लिये सब जगह और सब समयमें क्षमाके समान हितकारक और अत्यन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है ॥ ५८ ॥

क्षमेदशकः सर्वस्य शकिमान् धर्मकारणात् । अर्थानर्थो समी यस्य तस्य नित्यं क्षमा हिता ॥ ५९ ॥

जो शक्तिहीन है, वह तो सवपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान है, वह भी धर्मके लिये क्षमा करे तथा जिसकी दृष्टिमें अर्थ और अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। । ५९।।

यत् सुखं सेवमानोऽपि धर्मार्थाभ्यां न हीयते। कामं तदुपसेवेत न मूढवतमाचरेत्॥ ६०॥

जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धर्म और अर्थसे भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे; किंतु मृद्धत ( निद्रा-प्रमादादिका सेवन ) न करे ॥ ६० ॥ दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्व संसेषु च । न श्रीर्वसत्यदान्तेषु ये चोत्साद्दविवर्जिताः ॥ ६१ ॥

जो दुःखसे पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आल्सी, अजितेन्द्रिय और उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता ॥ ६१॥

आर्जवेन नरं युक्तमार्जवात् सव्यवत्रपम्। अशक्तं मन्यमानास्तु धर्षयन्ति कुबुद्धयः॥ ६२॥

दुष्ट बुद्धिवाले लोग सरलतासे युक्त और सरलताके ही कारण लजाशील मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं ॥ ६२॥

अत्यार्यमितिदातारमितिदाूरमितव्रतम् । प्रज्ञाभिमानिनं चैव श्रीर्भयान्नोपसर्पति ॥ ६३ ॥

अत्यन्त श्रेष्ठः अतिशय दानीः अतीवः शूर्वीरः अधिक वत-नियमोंका पालन करनेवाले और बुद्धिके घमंडमें चूर रहनेवाले मनुष्यके पास लक्ष्मी भयके मारे नहीं जाती ॥ ६३ ॥

न चातिगुणवत्स्वेषा नात्यन्तं निर्गुजेषु च। नैषा गुणान् कामयते नैर्गुण्यान्नानुरज्यते। उन्मचा गौरिवान्धा श्रीः क्वचिदेवावतिष्ठते॥ ६४॥

लक्ष्मी न तो अत्यन्त गुणवानोंके पास रहती है और न बहुत निर्गुणोंके पास । यह न तो बहुत से गुणोंको चाहती है और न गुणहीनताके प्रति ही अनुराग रखती है । उन्मत्त गौकी भाँति यह अन्धी लक्ष्मी कहीं-कहीं ही ठहरती है ॥

अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवृत्तफलं श्रुतम्। रतिपुत्रफला नारी दत्तभुक्तफलं धनम्॥ ६५॥

वेदोंका फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्राध्ययनका फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्रीका फल है रतिसुख और पुत्रकी प्राप्ति तथा धनका फल है दान और उपभोग ।। ६५ ।।

अघर्मोपार्जितैरथैंर्यः करोन्यौर्घ्वदेहिकम्। न स तस्य फलं प्रेत्य भुङ्केऽर्थस्य दुरागमात्॥ ६६॥

जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे पारलौकिक कर्म करता है, वह मरनेके पश्चात् उसके फलको नहीं पाता; क्योंकि उसका धन बुरे रास्तेसे आया होता है॥ ६६॥

कान्तारे वनदुर्गेषु रुच्छ्रास्वापत्सु सम्भ्रमे। उद्यतेषु च शस्त्रेषु नास्ति सत्त्ववतां भयम्॥ ६७॥

घोर जंगलमें, दुर्गम मार्गमें, कठिन आपत्तिके समयः घवराहटमें और प्रहारके लिये शस्त्र उठे रहनेपर भी सत्त्व-सम्पन्न अर्थात् आत्मवलसे युक्त पुरुषोंको भय नहीं होता ॥

उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो धृतिः स्मृतिः। समीक्ष्य च समारम्भो विद्धि मूलं भवस्य तु॥ ६८॥ उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच-विचारकर कार्यारम्भ करना—इन्हें उन्नतिका मूलमन्त्र समक्षिये॥ ६८॥

तपो वलं तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां वलम् । हिंसा वलमसाधूनां क्षमा गुणवतां वलम् ॥ ६९ ॥

तपस्वियोंका वल है तपः वेदवेत्ताओंका वल है वेदः पापियोंका वल है हिंसा और गुणवानोंका वल है क्षमा॥६९॥

अष्टी तान्यवतन्नानि आपो मूळं फळं पयः। इविर्वाह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमोपधम्॥ ७०॥

जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मणकी इच्छापूर्ति, गुरुका वचन और औषध—ये आठ व्रतके नाशक नहीं होते ॥ ७०॥

न तत् परस्य संद्ध्यात् प्रतिकृछं यदात्मनः । संग्रहेणैव धर्मः स्वात् कामादन्यः प्रवर्तते ॥ ७१॥

जो अपने प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके प्रति भी न करे । थोड़ेमें धर्मका यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रवृत्ति होती है, वह तो अधर्म है।। ७१।।

अक्रोधेन जयेत् क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्। जयेत् कद्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्॥ ७२॥

अक्रोधसे क्रोधको जीते, असाधुको सद्व्यवहारसे वरामें करे, कृपणको दानसे जीते और झुठपर सत्यसे विजय प्राप्त करे।। ७२॥

स्त्रीधूर्तकेऽलसे भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि चौरे कृतच्ने विश्वासोन कार्यों न च नास्तिके ॥ ७३॥

स्त्रीलम्पटः आलसीः, डरपोकः क्रोधीः पुरुषत्वके अभिमानीः चोरः कृतन्न और नास्तिकका विद्यास नहीं करना चाहिये॥ ७३॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर्यशो वलम्॥ ७४॥

जो नित्य गुरुजनोंको प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषोंको सेवामें लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल—ये चारों बढ़ते हैं॥ ७४॥

अतिक्लेशेन येऽथी स्युर्धर्मस्यातिक्रमेण वा। अरेवी प्रणिपातेन मा स्म तेषु मनः कृथाः॥ ७५॥

जो धन अत्यन्त क्लेश उठानेसे, धर्मका उल्लङ्घन करनेसे अथवा शत्रुके सामने सिर झकानेसे प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न लगाइये ॥ ७५ ॥

अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मैथुनमप्रजम् । निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राष्ट्रमराजकम्॥७६॥

विद्याहीन पुरुष, संतानोत्पत्तिरहित स्त्रीप्रसङ्ग, आहार

न पानेवाली प्रजा और विना राजाके राष्ट्रके लिये शोक करना चाहिये॥ ७६॥

अध्या जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा। असम्भोगो जरास्त्रीणां वाक्शल्यं मनसो जरा॥ ७७॥

अधिक राह चलना देहधारियोंके लिये दुःखरूप बुदापा है, वरावर पानी गिरना पर्वतोंका बुदापा है, सम्भोगसे विश्वत रहनेका दुःख स्त्रियोंके लिये बुदापा है, और वचनरूपी वाणोंका आघात मनके लिये बुदापा है।। ७७।।

अनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्यावतं मलम् ॥ ७८ ॥ मलं पृथिव्या बाह्मीकाः पुरुषस्यानृतं मलम् । कौतृहलमला साध्वी विप्रवासमजाः स्त्रियः ॥ ७९ ॥

अभ्यास न करना वेदोंका मल है; ब्राह्मणोचित नियमोंका पालन न करना ब्राह्मणका मल है, ब्राह्मिकदेश (बलस-बुखारा) पृथ्वीका मल है तथा झूठ बोलना पुरुपका मल है, क्रीडा एवं हास-परिहासकी उत्मुकता पतिव्रता स्त्रीका मल है और पतिके विना परदेशमें रहना स्त्रीमात्रका मल है ॥

सुवर्णस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं त्रपु । ब्रेयं त्रपुमलं सीसं सीसस्यापि मलं मलम् ॥ ८० ॥

सोनेका मल है चाँदी, चाँदीका मल है राँगा, राँगेका मल है सीसा और सीसेका भी मल है मैलायन ॥ ८०॥

न स्वप्नेन जयेन्निद्धां न कामेन जयेत् स्त्रियः। नेन्धनेन जयेद्धिं न पानेन सुरां जयेत्॥८१॥

अधिक सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न करे। कामोपभोगके द्वारा स्त्रीको जीतनेकी इच्छा न करे। छकड़ी डालकर आगको जीतनेकी आशा न रक्खे और अधिक पीकर मदिरा पीनेकी आदतको जीतनेका।प्रयास न करे॥८१॥

यस्य दानजितं मित्रं शत्रवो युधि निर्जिताः। अत्रपानजिता दाराः सफलं तस्य जीवितम् ॥ ८२॥

जिसका मित्र धन-दानके द्वारा वशमें आ चुका है, शत्रु युद्धमें जीत लिये गये हैं और स्त्रियाँ खान-पानके द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सकल है अर्थात् सुखमय है ॥८२॥

सहिन्नणोऽपि जीवन्ति जोवन्ति शतिनस्तथा । धृतराष्ट्र विमुञ्चेच्छां न कथंचिन्न जीव्यते ॥ ८३ ॥

जिनके पास हजार (रुपये) हैं, वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास सी (रुपये) हैं, वे भी जीवित हैं; अतः महाराज धृतरौष्ट्र! आप अधिकका लोभ छोड़ दीजिये, इससे भी किसी तरह जीवन नहीं रहेगा, यह बात नहीं है ॥ ८३॥

यत् पृथिव्यां वीहियवं हिरण्यं परावः स्त्रियः। नालमेकस्य तत् सर्वमिति पर्यन् न मुहाति॥ ८४॥

इस पृथ्वीपर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियाँ

हैं, वे सब-के-सब एक पुरुषके लिये भी पर्याप्त नहीं हैं (अर्थात् उनसे किसीकी भी तृप्ति नहीं हो सकती)। ऐसा विचार करनेवाला मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता॥ ८४॥ राजन् भूयो ब्रवीमि त्वां पुत्रेषु सममावर।

समता यदि ते राजन स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा ॥ ८५ ॥ राजन् ! में फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डवोंमें समानभाव है तो उन सभी पुत्रोंके साथ एक-सा वर्ताव कीजिये ॥ ८५ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरवाक्ये एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुरवाक्यविषयक उनतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०॥

### चत्वारिंशोऽध्यायः

### धर्मकी महत्ताका प्रतिपादन तथा त्राक्षण आदि चारों वणोंके धर्मका संक्षिप्त वर्णन

विदुर उवाच

योऽभ्यांचितः सङ्गिरसज्जमानः करोत्यर्थे शक्तिमहापयित्वा। क्षिप्रं यशस्तं समुपैति सन्त-मलं प्रसन्ना हि सुस्नाय सन्तः॥ १॥

विदुरजी कहते हैं—राजन्! जो सजन पुरुपोंसे आदर पाकर आसक्तिरहित हो अपनी शक्तिके अनुसार (न्यायपूर्वक) अर्थ-साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुपको शीघ ही सुयशकी प्राप्ति होती है; क्योंकि संत जिसपर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है।। १।।

महान्तमप्यर्थमधर्मयुक्तं

यः संत्यज्ञत्यनपारुष्ट एव । सुखं सुदुःखान्यवमुच्य दोते जीर्णो त्वचं सर्प इवावमुच्य ॥ २ ॥

जो अधर्मसे उपार्जित महान् धनराशिको भी उसकी ओर आकृष्ट हुए विना ही त्याग देता है, वह जैसे साँप अपनी पुरानी केंचुलको छोड़ता है, उसी प्रकार दुःखोंसे मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है ॥ २ ॥ अनृते च समुत्कर्षो राजगामि च पैशुनम् । गुरोश्चालीकनिर्वन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ३ ॥

इद्ध वोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगली करना, गुरुजनपर भी इद्धा दोपारोपण करनेका आग्रह करना—ये तीन कार्य ब्रह्महत्याके समान हैं ॥ ३ ॥ असूर्यकपदं मृत्युरतिवादः श्रियो वधः। अशुश्रूपा त्वरा श्राधा विद्यायाः शत्रवस्त्रयः॥ ४ ॥

गुणोंमें दोष देखना एकदम मृत्युके समान है, निन्दा करना लक्ष्म का वध है तथा सेवाका अभाव, उतावलापन और आत्मप्रशंसा—ये तीन विद्याके शत्रु हैं ॥ ४ ॥ आलस्यं मदमोही च चापलं गोष्टिरेव च।

आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च। स्तब्धता चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेव च। एते वै सप्त दोषाः स्युः सदाविद्यार्थिनां मताः॥ ५॥

आलस्यः मद-मोहः चञ्चलताः गोप्टीः उद्दण्डताः अभिमान और स्वार्थत्यागका अभाव--ये सात विद्यार्थियोंके लिये सदा ही दोप माने गये हैं॥ ५॥

सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्। सुखार्थी वात्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वात्यजेत् सुखम् ।६।

मुख चाहनेवालेको विद्या कहाँसे मिले ? विद्या चाहने-वालेके लिये मुख नहीं है; मुखकी चाह हो तो विद्याको छोड़े और विद्या चाहे तो मुखका त्याग करे ॥ ६ ॥

नाग्निस्तुष्यित काष्टानां नापगानां महोदधिः। नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना॥ ७॥

ईंधनसे आगकी, नदियोंसे समुद्रकी, समस्त प्राणियोंसे मृखुकी और पुरुषोंसे कुलटा स्त्रीकी कभी तृप्ति नहीं होती ॥

आशा धृति हन्ति समृद्धिमन्तकः

कोधः श्रियं हन्ति यशः कद्यंता। अपालनं हन्ति पशुंश्च राज-

न्नेकः कुद्धो ब्राह्मणो इन्ति राष्ट्रम्॥ ८॥

आशा धैर्यको, यमराज समृद्धिको, क्रोध लक्ष्मीको, कृपणता यशको और सार-सँभालका अभाव पशुओंको नष्ट कर देता है, परंतु राजन् ! ब्राह्मण यदि अकेला ही कुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्रका नाश कर देता है।। ८।।

अजाश्च कांस्यं रजतं च नित्यं मध्याकर्षः राकुनिः श्रोत्रियश्च। वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुळीन

एतानि ते सन्तु गृहे सदैव॥ ९॥
वकरियाँ, काँसेका पात्र, चाँदी, मधु, धनुष, पक्षी,
वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढ़ा कुडुम्बी और विपत्तिग्रस्त कुलीन
पुरुष—ये सब आपके घरमें सदा मौजूद रहें॥ ९॥
अजीक्षा चन्दनं वीणा आदशों मधुसर्पिषी।
विषमौदुम्बरं शङ्काः स्वर्णनाभोऽथ रोचना॥ १०॥
गृहे स्थापियतव्यानि धन्यानि मनुरव्रवीत्।
देवब्राह्मणपूजार्थमितथीनां च भारत॥ ११॥

म० १. ११. २३-

भारत ! मनुजीने कहा है कि देवताः ब्राह्मण तथा अतिथियोंकी पूजाके लिये बकरीः बैलः चन्दनः वीणाः दर्पणः मधुः भीः जलः ताँवेके वर्तनः शङ्कः शालप्राम और गोरोचन—ये सब वस्तुएँ घरपर रखनी चाहिये ॥ १०-११॥

इदं च त्वां सर्वपरं ब्रवीमि पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् । न जातु कामाच भयाच लोभाद् धर्म जह्याज्ञीवितस्यापि हेतोः ॥ १२ ॥ नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः । त्यक्त्वानित्यं प्रतितिष्टस्य नित्ये संतुष्य त्वं तोषपरो हि लाभः ॥ १३ ॥

तात ! अव मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक वात वता रहा हूँ—कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे। धर्म नित्य है किंतु सुख-दुःख अनित्य हैं। जीव नित्य है, पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्यको छोड़कर नित्यमें स्थित होइये और संतोप धारण कीजिये; क्योंकि संतोप ही सबसे बड़ा लाभ है।। १२-१३।।

महावलान् पश्य महानुभावान् प्रशास्य भूमिं धनधान्यपूर्णाम्। राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगान् गतान् नरेन्द्रान् वशमन्तकस्य ॥ १४॥

धन-धान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासन करके अन्तर्मे समस्त राज्य और विपुल भोगोंको यहीं छोड़कर समराजके वशमें गये हुए बड़े-बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दृष्टि डाल्ये ॥ १४॥

> मृतं पुत्रं दुःखपुष्टं मनुष्या उत्थिष्य राजन् खगृहाचिहरिन्त । तं मुक्तकेशाः करुणं रुद्दन्ति चितामध्ये काष्ट्रमिय क्षिपन्ति ॥ १५ ॥

राजन् ! जिसको वड़े कष्टसे पाला-पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है, तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घरसे बाहर कर देते हैं । पहले तो उसके लिये बाल छितराये करुणाभरे स्वरमें विलाप करते हैं, फिर साधारण काठकी भाँति उसे जलती चितामें झोंक देते हैं ॥ १५ ॥

अन्यो धनं प्रेतगतस्य भुङ्के वयांसि चाग्निश्च रारीरधात्न्। द्वाभ्यामयं सह गच्छत्यमुत्र पुण्येन पापेन च वेष्टयमानः॥ १६॥

मरे हुए मनुष्यका धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीरकी धातुओंको पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य-पापसे वेंशा हुआ इन्हीं दोनोंके साथ परलोकमें गमन करता है ॥ १६ ॥

उत्सृज्य विनिवर्तन्ते झातयः सुहृदः सुताः। अपुष्पानफलान् वृक्षान् यथा तात पतत्रिणः॥१७॥

तात ! विना फल-फूलके बृक्षको जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेतको उसके जातिवाले, सुदृद् और पुत्र चितामें छोड़कर लौट आते हैं॥ १७॥

अग्नौ प्रास्तं तु पुरुषं कर्मान्वेति खयंकृतम्। तस्मात् तुपुरुषो यलाद् धर्मं संचिनुयाच्छनैः॥ १८॥

अग्निमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इस-लिये पुरुषको चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक धर्मका ही संग्रह करे।। १८॥

अस्माल्लोकादूर्ध्वममुष्य चाधो महत् तमस्तिष्ठति हान्धकारम्। तद् वै महामोहनमिन्द्रियाणां बुध्यस्व मा त्वां प्रलभेत राजन्॥ १९॥

इस लोक और परलोकमे ऊपर और नीचेतक सर्वत्र अज्ञानरूप महान् अन्धकार फैला हुआ है। वह इन्द्रियोंको महान् मोहमें डालनेवाला है। राजन्! आप इसको जान लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्शन कर सके।। १९॥

इदं वचः शक्ष्यसि चेद् यथाव-निशम्य सर्वे प्रतिपत्तुमेव। यशः परं प्राप्स्यसि जीवलोके भयं न चामुत्र न चेह तेऽस्ति॥ २०॥

मेरी इस बातको सुनकर यदि आप सव टीक-ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको महान् यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोकमें आपके लिये भय नहीं रहेगा ॥ २०॥

> आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था सत्योदका धृतिक्ला दयोर्मिः। तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मा पुण्यो द्यात्मा नित्यमलोभ एव॥ २१॥

भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है । इसमें पुण्य ही तीर्थ है । सत्यम्बरूप परमात्मासे इसका उद्गम हुआ है । धैर्य ही इसके किनारे हैं । दया इसकी लहरें हैं । पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; क्योंकि लोभरहित आत्मा सदा पवित्र ही है ॥ २१ ॥

कामकोधयाहवतीं पञ्चेन्द्रियज्ञलां नदीम्। नावं धृतिमयीं कृत्वा जन्मदुर्गाण संतर॥ २२॥ काम-क्रोधादिरूप ग्राहसे भरी, पाँच इन्द्रियोंके जलसे पूर्ण इस संसारनदीके जन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवाहको धैर्यकी नौका बनाकर पार कीजिये ॥ २२ ॥

> प्रश्नावृद्धं धर्मवृद्धं स्वयन्धुं विद्यावृद्धं वयसा चापि वृद्धम् । कार्याकार्ये पूजयित्वा प्रसाद्य यः सम्प्रच्छेत्र स मुह्येत् कदाचित्॥२३॥

जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्थामें यहे अपने वन्धु-को आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्रव्य-अकर्तव्यके विषयमें प्रश्न करता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता ॥२३॥ धृत्या शिश्लोदरं रक्षेत् पाणिपादं च चश्चषा । चक्षःश्लोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥ २४॥

शिश्न और उदरकी धैर्यसे रक्षा करे, अर्थात् कामवेग और भूखकी ज्वालाको धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार हाथ-पैर-की नेत्रोंसे, नेत्र और कानोंकी मनसे तथा मन और वाणीकी सत्कर्मोंसे रक्षा करे॥ २४॥

> नित्योदकी नित्ययक्षोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी। सत्यं ब्रुवन् गुरवे कर्म कुर्वन् न ब्राह्मणइच्यवते ब्रह्मलोकात्॥ २५॥

जो प्रतिदिन जलसे स्नान-संध्या-तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितोंका अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता और गुरुक्ती सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोकसे भ्रष्ट नहीं होता ॥ २५ ॥

अधीत्य वेदान् परिसंस्तीर्य चाग्नी-निष्ट्रा यश्चैः पालयित्वा प्रजाश्च । गोब्राह्मणार्थे रास्त्रपूतान्तरात्मा इतः संग्रामे क्षत्रियः स्वर्गमेति ॥ २६ ॥

वेदोंको पढ़कर, अग्निहोत्रके लिये अग्निके चारों ओर कुश विद्यांकर नाना प्रकारके यज्ञेंद्वारा यजन कर और प्रजाजनोंका पालन करके गौ और ब्राह्मणोंके हितके लिये संग्राममें मृत्युको प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्रसे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण अर्ध्वलोकको जाता है ॥ २६ ॥

> वैश्योऽधीत्य ब्राह्मणान् क्षत्रियांश्च धनैः काले संविभज्याश्रितांश्च । त्रेतापूतं धूममाब्राय पुण्यं प्रेत्य स्वर्गे दिव्यसुखानि भुङ्के ॥२७॥

वैश्य यदि वेद-शास्त्रोंका अध्ययन करके ब्राह्मणः क्षत्रिय तथा आश्रितजनोंको समय-समयपर घन देकर उनकी सद्दायता करे और यज्ञोंद्वारा तीनों अग्नियोंके पवित्र धूमकी सुगन्ध लेता रहे तो वह मरनेके पश्चात् स्वर्गलोकमें दिव्य सुख मोगता है।।२७।।

ब्रह्म क्षत्रं वैश्यवर्णं च शूद्रः क्रमेणैतान् न्यायतः पृजयानः । तुष्टेष्वेतेष्वव्यथो दम्धपाप-स्त्यक्तवा देहं स्वर्गसुखानि भुङ्के ॥२८॥

शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी क्रमसे न्याय-पूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह व्यथासे रहित हो पापोंसे मुक्त होकर देह-त्यागके पश्चात् स्वर्गमुखका उपभोग करता है ॥ २८॥

चातुर्वर्ण्यस्यैष धर्मस्तवोको हेतुं चातुब्रुवतो मे निवोध। शात्राद् धर्माद्वीयते पाण्डुपुत्र-स्तं त्वं राजन् राजधर्मे नियुङ्क्ष्व॥ २९॥

महाराज ! आपसे यह मैंने चारों वर्णीका धर्म बताया है; इसे बतानेका कारण भी सुनिये। आपके कारण पाण्डु-नन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्ममें नियुक्त कीजिये॥ २९॥

धृतराष्ट्र उवाच

एवमेतद् यथा त्वं मामनुशाससि नित्यदा। ममापि च मतिः सौम्य भवत्येवं यथाऽऽत्थमाम्॥३०॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो, वह बहुत ठीक है। सौम्य ! तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी विचार है॥ ३०॥

सा तु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान् प्रति मे सदा। दुर्योधनं समासाद्य पुनर्विपरिवर्तते ॥ ३१ ॥

यद्यपि मैं पाण्डवोंके प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधनसे मिलनेपर फिर बुद्धि पलट जाती है।। ३१॥

न दिष्टमभ्यतिकान्तुं शक्यं भूतेन केनचित्। दिष्टमेव ध्रुवं मन्ये पौठ्यं तु निरर्थकम्॥ ३२॥

प्रारब्धका उल्लङ्घन करनेकी शक्ति किसी भी प्राणीमें नहीं है। मैं तो प्रारब्धको ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वैणि प्रजागरपर्वेणि विदुःवाक्ये चःवारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वैके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुरवाक्यविषयक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥

### ( सनत्सुजातपर्व )

# एकचत्वारिंशोऽध्यायः

विदुरजीके द्वारा सारण करनेपर आये हुए सनत्सुजात ऋपिसे धृतराष्ट्रको उपदेश देनेके लिये उनकी प्रार्थना

धृतराष्ट्र उवाच

अनुक्तं यदि ते किंचिद् वाचा विदुर विद्यते । तन्मे ग्रुश्रुपतो बृहि विचित्राणि हि भाषसे ॥ १ ॥

भृतराष्ट्र वांळे--विदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कही, मुझे उसे मुननेकी वड़ी इच्छा है; क्योंकि तुम्हारे कहनेका ढंग विलक्षण है ॥१॥

विदुर उवाच

धृतराष्ट्र कुमारो वै यः पुराणः सनातनः। सनन्सुजातः शोवाच मृत्युनीस्तीति भारत॥ २॥

विदुरने कहा—भरतवंशी धृतराष्ट्र! कुमार 'सनत्सुजात' नामसे विख्यात जो ( ब्रह्माजीके पुत्र ) परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने ( एक वार ) कहा था—'मृत्यु हैही नहीं'॥

स ते गुह्यान् प्रकाशांश्च सर्वान् हृद्यसंश्रयान् । प्रवक्ष्यति महाराज सर्ववृद्धिमतां वरः ॥ ३ ॥

महाराज ! वे समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदयमें स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर देंगे ॥ ३॥

धृतराष्ट्र उवाच

किं त्वं न वेद तद् भूयो यन्मे बूयात् सनातनः। त्वमेव विदुर बृहि प्रशाशेषोऽस्ति चेत् तव ॥ ४ ॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! क्या तुम उस तत्त्वको नहीं जानते, जिसे अन्व पुनः सनातन ऋषि मुझे बताबेंगे ! यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम्हीं मुझे उपदेश करो ॥ ४॥

विदुर उवाच

शूद्रयोनावहं जातो नातोऽन्यद् वक्तुमुन्सहे। कुमारस्य तु या वुद्धिर्वेद तां शादवतीमहम्॥ ५॥

विदुर वोले—राजन् ! मेरा जन्म शूद्रा स्त्रीके गर्भसे हुआ है, अतः ( मेरा अधिकार न होनेसे ) इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका मैं साइस नहीं कर सकता। किंतु कुमार सनत्मुजातकी बुद्धि सनातन है, मैं उसे जानता हूँ ॥५॥

ब्राह्मीं हि योनिमापन्नः सुगुह्ममिष यो वदेत्। न तेन गर्ह्यो देवानां तसादेतद् ब्रवीमि ते ॥ ६ ॥

ब्राह्मणयोनिमें जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोप-नीय तत्त्वका प्रतिपादन कर दे तो देवताओंकी निन्दाका पात्र नहीं बनता। इसी कारण मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ॥ ६॥

घृतराष्ट्र उवाच

त्रवीहि विदुर त्वं मे पुराणं तं सनातनम्। कथमेतेन देहेन स्यादिहैव समागमः॥ ७॥

भृतगष्ट्रने कहा—विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन ऋषिका पता मुझे बताओ ! भला इसी देहसे यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है ! ॥ ७ ॥

वैशम्पायन उवाच

चिन्तयामास विदुरस्तमृषि शंसितव्रतम्। स च तिचन्तितं शान्वा द्शयामास भारत॥ ८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर विदुर जीने उत्तम व्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया ! उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा स्मरण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया ॥ ८॥

स चैनं प्रतिजग्राह विधिद्दण्टेन कर्मणा। सुखे:पविष्टं विश्वान्तमथैनं विदुरोऽब्रवीत्॥ ९॥

विदुरने शास्त्रोक्त विधिसे पाद्यः अर्घ्य एवं मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया । इसके बाद जब वे मुखपूर्वक वैठकर विश्राम करने लगेः तब विदुरने उनसे कहा—॥ ९॥

भगवन् संशयः कश्चिद् धृतराष्ट्रस्य मानसः। यो न शक्यो मया वक्तुं त्वमस्मै वक्तुमईसि ॥ १० ॥

'भगवन् ! धृतगष्ट्रके हृदयमें कुछ संशय है, जिस हा समाधान मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है । आप ही इस विषयका निरूपण करने योग्य हैं ॥ १०॥

यं श्रुत्वायं मनुष्येन्द्रः सर्वदुःखातिगो भवेत् । लाभालाभौ वियद्वेष्यौ यथैनं न जरान्तकौ ॥ ११ ॥





श्रीसनत्सुजात और महाराज धतराष्ट्र

विषहेरन् भयामधीं अतिषपासे मदोज्ञवौ।

और लाभ-हानि, विय-अविय, जरा-मृत्यु, भय-अमर्प, भूख-अरितरचैव तन्द्री च कामकोधौ क्षयोदयौ ॥ १२ ॥ व्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता-आलस्य, काम-क्रोध तथा अवनित-उन्नति-ये इन्हें कष्ट न पहुँचा सर्ने ॥ ११-१२ ॥

जिसे सुनकर ये नरेश सब दुःखोंसे पार हो जायँ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनत्सुजातपर्वणि विदुरकृतसनत्सुजातप्रार्थने एकचरवारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सनत्सुजातपर्वमें विद्वरजीके द्वारा सनत्सुजातकी प्रार्थनाविषयक

इकताकीसवाँ अध्याय प्रा हुआ ॥ ४१ ॥

## द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

सनत्सुजातजीके द्वारा धृतराष्ट्रके विविध प्रश्लोंका उत्तर

वैश्रम्यायन उवाच

ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीची सम्पूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्। सनत्सुजातं रहिते महात्मा पप्रच्छ बुद्धि परमां बुभूषन् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! तदनन्तर बुद्धिमान् एवं महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके कहे हुए उस वचनका भलीभाँति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञानकी इच्छासे एकान्तमें सनत्सुजात मुनिसे प्रदन किया ॥ १ ॥

धृतराष्ट्र उवाच

सनत्सुजात यदिदं भ्रणोमि न सृत्युरस्तीति तव प्रवादम्। देवासुरा ह्याचरन् ब्रह्मचर्य-ममृत्यवे तत् कतरन्त्र सत्यम् ॥ २ ॥

धृतराष्ट्र बोले-सनत्सुजातजी ! मैं यह सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धान्त है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरोंने मृत्युसे वचनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया था। इन दोनोंमें कौन-सी यात यथार्थ है ? ॥ २ ॥

#### सनत्सुजात उवाव

अमृत्युः कर्मणा केविनमृत्युनीस्तीति चापरे। श्रुणु मे ब्रुवनो राजन् यथैतन्मा विशङ्किथाः ॥ ३ ॥

सनत्सुजातने कहा-राजन् ! ( इस विषयमें दो पक्ष हैं ) मृत्यु है और वह ( ब्रह्मचर्यपालनरूप ) कर्मसे दूर होती है-यह एक पक्ष है और 'मृत्यु है ही नहीं'-यह दूसरा पक्ष है। परंतु यह बात जैसी है, वह में तुम्हें बताता हुँ, सुनो और मेरे कथनमें संदेह न करना ॥ ३॥



उमे सत्ये क्षत्रियतस्य विद्धि मोहानमृत्यः सम्मतोऽयं कवीनाम्। प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि तथाप्रमादममृतत्वं व्रवीमि॥ ४॥

क्षत्रिय ! इस प्रक्तके उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानोंने मोहवश इस मृत्युकी सत्ता स्वीकार की है; किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है ॥ ४ ॥

प्रमादाद् वै असुराः पराभव-नप्रमादाद् ब्रह्मभूताः सुराश्च। नैव मृत्युर्घाघ इवात्ति जन्तृन्

न हाम्य रूपम्पलभ्यते हि॥ ५॥ प्रमादके ही कारण असुरगण ( आसुरी सम्पत्तिवाले ) मृत्युसे पराजित हुए और अप्रमादसे ही देवगण ( दैवी सम्पत्तिवालें ) ब्रह्मस्वरूप हुए । यह निश्चय है कि मृत्यु व्यावके समान प्राणियोंका भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखनेमें नहीं आता ॥ ५॥

यमं त्वेके मृत्युमतोऽन्यमाहु-रात्मावसन्नममृतं ब्रह्मचर्यम् । पितृलोके राज्यमजुशास्ति देवः शिवः शिवानामशिवोऽशिवानाम् ॥६॥

कुछ लोग इस प्रमादसे भिन्न 'यम' को मृत्यु कहते हैं और हृदयसे हृदतापूर्वक पालन किये हुए ब्रह्मचर्यको ही अमृत मानते हैं । यमदेव पितृलोक्तमें राज्य-शासन करते हैं । वे पुण्यात्माओं के लिये मङ्गलमय और पापियों के लिये अमङ्गलमय हैं ॥ ६ ॥

> अस्यादेशान्त्रिःसरते नराणां क्रोधः प्रमादो लोभरूपश्च मृत्युः । अहंगतेनैय चरन् विमार्गान् न चात्मनो योगमुपैति कश्चित् ॥ ७ ॥

इन यमकी आज्ञासे ही क्रोध, प्रमाद और लोभरूपी मृत्यु मनुष्योंके विनाशमें प्रवृत्त होती है। अहंकारके वृशीभृत होकर विपरीत मार्गपर चलता हुआ कोई भी मनुष्य परमात्माका साक्षात्कार नहीं कर पाता ॥ ७॥

> ते मोहितास्तद्वशे वर्तमाना इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । ततस्तान् देवा अनुविष्ठवन्ते अतो मृत्युर्मरणाख्यामुपैति ॥ ८ ॥

मनुष्य (क्रोध, प्रमाद और लोभसे) मोहित होकर अहंकारके अधीन हो इस लोकसे जाकर पुनः पुनः जन्म-मरण-के चक्करमें पड़ते हैं। मरनेके बाद उनके मनः इन्द्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोंका वियोग होनेके कारण मृत्यु 'मरण' संज्ञाको प्राप्त होती है।

> कर्मोदये कर्मफलानुरागा-स्तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम् । सद्र्थयोगानवगमात् समन्तात् प्रवर्तते भोगयोगेन देही॥ ९॥

प्रारब्ध कर्मका उदय होनेपर कर्मके फलमें आसिक रखनेवाले लोग (देहत्यागके पश्चात्) परलोकका अनुगमन करते हैं; इसीलिये वे मृत्युको पार नहीं कर पाते । देहा-भिमानी जीव परमात्मसाक्षात्कारके उपायको न जाननेसे विषयों-के उपभोगके कारण सब ओर (नाना प्रकारकी योनियोंमें) भटकता रहता है।। ९॥

तद् वै महामोहनिमिन्द्रियाणां

मिथ्यार्थयोगस्य गतिर्हि नित्या।

मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा

सारन्तुपास्ते विषयान् समन्तात्॥१०॥

इस प्रकार विषयोंका जो भोग है, वह अवस्य ही

इन्द्रियोंको महान् मोहमें डालनेवाला है और इन झुटे विषयोंमें राग रखनेवाले मनुप्यकी उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्याभोगोंमें आमित होनेसे जिसके अन्तः-करणकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो गयी है, वह सब ओर विषयोंका ही चिन्तन करता हुआ मन-ही-मन उनका आस्वादन करता है।। १०॥

> अभिष्या वै प्रथमं हन्ति लोकान् कामकोधावनुगृद्याशु पश्चात्। एते वालान् मृत्यवे प्रापयन्ति धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम् ॥ ११ ॥

पहले तो विषयोंका चिन्तन ही छोगोंको मारे डालता है। इसके बाद वह काम और कोधको साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय-चिन्तन (काम और क्रोध) ही विवेकहीन मनुप्योंको मृत्युके निकट पहुँचाते हैं; परंतु जो स्थिर बुद्धिवाले पुरुष हैं, वे धैर्वतै मृत्युके पार हो जाते हैं।। ११॥

> सोऽभिध्यायन्त्रुत्पतितान् निहन्या-द्नादरेणावितवुध्यमानः । नैनं मृत्युर्मृत्युरिवात्ति भृत्वा एवं विद्वान् यो विनिहन्ति कामान्॥१२॥

(अतः जो मृत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है) ) उसे चाहिये कि परमात्माका ध्यान करके विषयोंको तुच्छ मानकर उन्हें कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओंको उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले । इस प्रकार जो विद्वान् विषयोंकी इच्छाको मिटा देता है, उसको [साधारण प्राणियोंकी] मृत्युकी भाँति मृत्यु नहीं मारती (अर्थात् वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है)।। १२।।

कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनश्यति । कामान् ब्युदस्य धुनुते यत् किचित् पुरुषो रजः॥१३॥

कामनाओं के पीछे चलनेवाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है; परंतु ज्ञानी पुरुप कामनाओं का त्याग कर देनेपर जो कुछ भी जन्म-मरणरूप दुःख है, उन सबको वह नष्ट कर देता है।। १३।।

तमोऽप्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदृश्यते। मुह्यन्त इवधावन्ति गच्छन्तः श्वभ्रवत् सुखम्॥ १४॥

काम ही समस्त प्राणियों के लिये मोहक होने के कारण तमोमय और अज्ञानरूप है तथा नरक के समान दुःखदायी देखा जाता है। जैसे मद्यणनसे मोहित हुए पुरुष चलते-चलते गड्देकी ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं॥ १४॥

अम्दवृत्तेः पुरुषस्येह कुर्यात् किं वै मृन्युस्तार्ण इवास्य व्याद्रः । अमन्यमानः अत्रिय किंचिदन्य-न्नाधीयीत निर्णुदन्निवास्य चायुः॥१५॥

जिसके चित्तकी वृत्तियाँ विषयभोगोंसे मोहित नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुषका इस लोकमें तिनकींके बनाये हुए व्याध्रके समान मृत्यु क्या विगाड़ सकती है ? इसलिये राजन् ! विषयभोगोंके मूल कारणरूप अज्ञानको नष्ट करनेकी इच्छासे दूसरे किसी भी सांसारिक पदार्थको कुछ भी न् गिनकर उसका चिन्तन त्याग देना चाहिये ॥ १५॥

स क्रोधलोमौ मोहवानन्तरात्मा
स वै मृत्युस्त्वच्छरीरे य एषः।
एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा
श्वाने तिष्ठन् न विभेतीह मृत्योः।
विनद्द्यते विषये तस्य मृत्युर्मृत्योर्थथा विषयं प्राप्य मर्त्यः॥ १६॥

यह जो तुम्हारे शर्रारके भीतर अन्तरातमा है, मोहके वशीभूत होकर यही कोघ, लोभ (प्रमाद) और मृत्युरूप हो जाता है। इस प्रकार मोहसे होनेवाली मृत्युको जानकर जो शाननिष्ठ हो जाता है, वह इस लोकमें मृत्युके कभी नहीं डरता। उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमें आया हुआ मरण-धर्मा मनुष्य॥ १६॥

धृतराष्ट्र उवाच यानेवाहुरिज्यया साधुलोकान् द्विजातीनां पुण्यतमान् सनातनान्। तेषां परार्थं कथयन्तीह् वेदा पतद् विद्वान् नोपैति कथं नु कर्म॥१७॥

धृतराष्ट्र बोले—दिजातियोंके लिये यज्ञांद्वारा जिन पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है, यहाँ वेद उन्हींको परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बातको जाननेवाला विद्वान् उत्तम कर्मोंका आश्रय क्यों न ले।।१७॥

सनत्सुजात उवाच

पवं ह्यविद्वानुपयाति तत्र

तत्रार्थजातं च वद्दन्ति वेदाः।
अनीह आयाति परं परात्मा
प्रयाति मार्गेण निहत्य मार्गान् ॥ १८॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! अज्ञानी पुरुष इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकोंमें गमन करता है तथा वेद कर्मके बहुत-से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष है, वह ज्ञानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोंका बाध करके परमात्मस्वरूप होता हुआ ही परमात्माको प्राप्त होता है। भृतराष्ट्र उवाच

कोऽसौ नियुङ्के तमजं पुराणं स चेदिदं सर्वमनुक्रमेण। किं वास्य कार्यमथवा सुखं च

तन्मे बिद्धन् बृहि सर्वे यथावत्॥ १९॥ धृतराष्ट्र बोले—विद्धन् ! यदि वह परमात्माही क्रमशः इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमें प्रकट होता है तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुषपर कौन शासन करता है ! अथवा उसे इस रूपमें आनेकी क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है !—यह सब सुझे ठीक-ठीक बताइये॥ १९॥

सनत्सुजात उवाच

दोषो महानत्र विभेदयोगे ह्यनादियोगेन भवन्ति नित्याः। तथास्य नाधिक्यमपैति किंचि-

द्नादियोगेन भवन्ति पुंसः॥२०॥ सनत्सुजातने कहा—तुम्हारे इस प्रश्नके अनुसार जीव और ब्रह्मका विशेष भेद प्राप्त होता है, जिसे स्वीकार कर लेनेपर वेदविरोधरूप महान दोषकी प्राप्ति होती है। अतएव अनादि मायाके सम्बन्धसे जीवोंका कामसुख आदिसे सम्बन्ध होता रहता है। ऐसा होनेपर भी जीवकी महत्ता नष्ट नहीं होती; क्योंकि मायाके सम्बन्धसे जीवके देहादि पुनः उत्पन्न होते रहते हैं॥२०॥

य एतद् वा भगवान् स नित्यो विकारयोगेन करोति विश्वम् । तथा च तच्छिकिरिति सम मन्यते तथार्थयोगे च भवन्ति वेदाः ॥ २१ ॥

जो नित्यस्वरूप भगवान् हैं, वे ही परब्रह्म मायाके सहयोगसे इस विश्वब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं । वह माया उन्हीं परब्रह्मकी शक्ति है । महात्मा पुरुष इसे मानते हैं। इस प्रकारके अर्थके प्रतिपादनमें वेद भी प्रमाण हैं।। २१॥

घृतराष्ट्र उवाच

येऽस्मिन् धर्मान् नाचरन्तीइ केचित् तथा धर्मान् केचिदिहाचरन्ति। धर्मः पापेन प्रतिहन्यते खि-दुताहो धर्मः प्रतिहन्ति पापम्॥ २२॥

धृतराष्ट्र बोले—इस जगत्में कुछ लोग ऐसे हैं, जो धर्मका आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं, अतः धर्म पापके द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पापको नष्ट कर देता है ? ॥ २२॥

सन्त्मुजात उवाच

उभयमेव तत्रोपयुज्यते फलं धर्मस्यैवेतरस्य च ॥२३॥

सनत्सुजातने कहा - राजन् ! धर्म और पाप दोनोंके पृथक्-पृथक् फल होते हैं और उन दोनोंका ही उपभोग करना पड़ता है ॥ २३॥

तसिन् स्थितो वाष्युभयं हि नित्यं ब्रानेन विद्वान् प्रतिहन्ति सिद्धम् । तथान्यथा पुण्यमुपैति देही तथागतं पापमुपैति सिद्धम् ॥ २४ ॥

किंतु परमात्मामें स्थित होनेपर विद्वान् पुरुष उस (परमात्माके) ज्ञानके द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनोंका नाश कर देता है; यह बात सदा प्रसिद्ध है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्यफलको प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वांपार्जित पापके फलका अनुभव करता है।। २४॥

गत्वोभयं कर्मणा युज्यतेऽस्थिरं द्युभस्य पापस्य स चापि कर्मणा । धर्मेण पापं प्रणुक्तीह विद्वान् धर्मो वळीयानिति तस्य सिद्धिः ॥२५॥

इस प्रकार पुण्य और पापके जो स्वर्ग-नरकरूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह ( इस जगत्में जन्म ले ) पुनः तदनुसार कमोमें लग जाता है; किंतु कमोंके तत्त्वको जाननेवाला पुरुष निष्कामधर्मरूप कमिके द्वारा अपने पूर्वपापका यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यन्त बलवान् है। इसलिये निष्कामभावसे धर्मा-चरण करनेवालोंको समयानुसार अवस्य सिद्धि प्राप्त होती है॥

> घृतराष्ट्र उवाच यानिहाहुः खस्य धर्मस्य लोकान् द्विजातीनां पुण्यकृतां सनातनान् । तेषां क्रमाज् कथय ततोऽपि चान्यान् नैतद् विद्वन् वेत्तुमिच्छामि कर्म ॥ २६ ॥

भृतराष्ट्र बोले—विद्वन् ! पुण्यवर्म करनेवाले दि जातियोंको अपने अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन लोकोंकी प्राप्ति वतायी गयी है। उनका क्रम वतलाइये तथा उनसे भिन्न जो अन्यान्य लोक हैं। उनका मी निरूपण कीजिये। अब मैं सकाम कर्मकी बात नहीं जानना चाहता।

सनत्सुजात उवाच

येवां व्रतेऽथ विस्पर्धा बले बलवतामिव। ते ब्राह्मणा इतः प्रत्य व्रह्मलोकप्रकाशकाः॥ २७॥

सनत्सुजानने कहा—जैसे दो वलवान् वीरोंमें अपना बल बढ़ानेके निमित्त एक दूसरेसे स्पर्धा रहती है, उसी प्रकार जो निष्कामभावसे यम-नियमांदिके पालनमें दूसरोंसे बढ़नेका प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ-से मरकर जानेके बाद ब्रह्मलोकमें अपना प्रकाश फैलाते हैं।

येपां धर्मे च विस्पर्धा तेषां तज्ज्ञानसाधनम् । ते ब्राह्मणा इतो मुक्ताः स्वर्गं यान्ति त्रिविष्टपम् ॥ २८ ॥

जिनकी धर्मके पालनमें स्पर्धा है। उनके लिये वह ज्ञानका साधन है। किंतु वे ब्राह्मण ( यदि सकामभावसे उसका अनुष्ठान करें ) तो मृत्युके पश्चात् यहाँसे देवताओं-के निवासस्थान स्वर्गमें जाते हैं ॥ २८॥

तस्य सम्यक् समाचारमाहुर्वेद्विदो जनाः । नैनं मन्येत भूयिष्ठं वाह्यमाभ्यन्तरं जनम् ॥ २९ ॥ यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्रावृषीव तृणोपळम् । अन्नं पानं ब्राह्मणस्य तर्ज्ञावेन्नानुसंज्वरेत् ॥ ३० ॥

ब्राह्मण के सम्यक् आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु जो धर्मपालनमें बिह्मुंख है, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। जो ( निष्कामभावपूर्वक) धर्मका पालन करनेसे अन्तर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुषको श्रेष्ठ समझना चाहिये। जैसे वर्षाऋतुमें तृण घास आदिकी बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्राह्मण के योग्य अन्नपान आदिकी अधिकता मालूम पड़े, उसी देशमें रहकर वह जीवननिर्वाह करे। भूख-प्याससे अपनेको कष्ट नहीं पहुँचावे॥ २९-२०॥

यत्राकथयमानस्य प्रयच्छन्यशिवं भयम्। अतिरिक्तमिवाकुर्वन् स श्रेयान् नेतरो जनः॥ ३१॥

किंतु जहाँ अपना माहातम्य प्रकाशित न करनेपर भय और अमङ्गल प्राप्त हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है; दूसरा नहीं ॥ ३१॥

यो वा कथयमानस्य ह्यात्मानं नानुसंज्वरेत्। ब्रह्मस्यं नोपभुक्षीत तदन्नं सम्मतं सताम्॥ ३२॥

जो किसीको आत्मप्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मणके स्वत्वका उपभोग नहीं करता, उसके अन्नको स्वीकार करनेमें सन्पुरुषोंकी सम्मति है ॥ ३२॥

यथा स्वं वान्तमञ्जाति इवा वै नित्यमभूतये । एवं ते वान्तमञ्जनित स्ववीर्यस्योपसेवनात् ॥ ३३ ॥

जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने (ब्राह्मणत्वके) प्रभावका प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे ब्राह्मण वमनका भोजन करनेवाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है ॥ ३३॥ नित्यमञ्चातचर्या में इति मन्येत ब्राह्मणः।

शातीनां तु वसन् मध्ये तं विदुर्वाह्मणं वुधाः ॥ ३४ ॥

जो कुटुम्बीजनोंके बीचमें रहकर भी अपनी साधनाको उनसे क्दा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मणोंको ही विद्वान् पुरुष ब्राह्मण मानते हैं॥ ३४॥ को ह्यनन्तरमात्मानं ब्राह्मणो हन्तुमईति। निर्छिङ्गमचळं शुद्धं सर्वद्वैतविवर्जितम्॥३५॥

इस प्रकार जो भेदशून्यः चिह्नरहितः अविचलः शुद्ध एवं सब प्रकारके द्वैतसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेवाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन (अधःपतन) करना चाहेगा ! ॥ ३५ ॥

तसाद्धि क्षत्रियस्यापि ब्रह्मावसति पश्यति ॥ ३६ ॥

इसलिये उपर्युक्तरूपसे जीवन वितानेवाला क्षत्रिय भी ब्रह्मके स्वरूपका अनुभव करता है तथा ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते। किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा॥३७॥

जो उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीत रूपसे समझता है; आत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरने कौन-सा पाप नहीं किया १॥३७॥

अश्रान्तः स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः। शिष्टोनशिष्टवत् सस्याद् बाह्मणो ब्रह्मवित् कविः॥३८॥

जो कर्तव्य-पालनमें कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषोंमें सम्मानित और उपद्रवरिहत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान् है ॥ ३८॥

अनाट्या मानुषे वित्ते आट्या दैवे तथा कतौ। ते दुर्धर्षा दुष्पकम्प्यास्तान् विद्याद् ब्रह्मणस्तनुम्॥३९॥

जो लौकिक धनकी दृष्टिसे निर्धन होकर भी दैवी सम्पत्ति तथा यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न हैं वे दुर्धर्घ हैं और किसी भी विषयसे चलायमान नहीं होते । उन्हें ब्रह्मकी साक्षात् मूर्ति समझना चाहिये ॥ ३९॥

सर्वान् खिष्टकृतो देवान् विद्याद् य इह कश्चन । न समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन् प्रयतते खयम् ॥ ४०॥

यदि कोई इस लोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको जान ले, तो भी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता; क्योंकि वह तो अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न कर रहा है ॥ ४० ॥

यमप्रयतमानं तु मानयन्ति स मानितः। न मान्यमानो मन्येत न मान्यमभिसंज्वरेत्॥ ४१॥ जो दूसरोंसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय पुरुपको देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करनेपर भी विद्वान्लोग जिसे आदर दें, वही वास्तवमें सम्मानित है ॥ ४१ ॥

लोकः खभाववृत्तिर्हि निमेपोन्मेपवत् सदा। विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः॥ ४२॥

जगत्में जब विद्वान् पुरुष आदर दें, तय सम्मानित व्यक्तिको ऐसा मानना चाहिये कि आँखोंको खोलने-मीचनेके समान अच्छे लोगोंकी यह स्वामाविक वृत्ति है, जो आदर देते हैं॥ ४२॥

अधर्मनिपुणा मूढा लोके मायाविशारदाः। न मान्यं मानयिष्यन्ति मान्यानामवमानिनः॥ ४३॥

किंतु इस संसारमें जो अधर्ममें निपुण, छल-कपटमें चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका भी आदर नहीं करते॥

न वै मानं च मौनं च सहितौ वसतः सदा। अयं हि लोको मानस्य असौ मौनस्य तद् विदुः ॥ ४४॥

यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते; क्योंकि मानसे इस लोकमें सुख मिलता है और मौनसे परलोकमें । ज्ञानीजन इस बातको ज्ञानते हैं ॥ ४४॥

श्रीः सुखस्येह संवासः सा चापि परिपन्थिनी। ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीहिं प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥ ४५॥

राजन् । लोकमें ऐश्वर्यरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गयी है, पर वह भी ( कल्याणमार्गमें ) लुटेरोंकी भाँति विष्न डालनेवाली है; किंतु ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मी प्रज्ञाहीन मनुष्यके लिये सर्वथा दुर्लभ है ॥ ४५ ॥

> द्वाराणि तस्येह वद्गित सन्तो बहुप्रकाराणि दुराधराणि। सत्यार्जवे हीर्द्मशौचविद्या यथा न मोहप्रतिबोधनानि॥ ४६॥

संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मीकी प्राप्तिके अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोहको जगानेवाले नहीं हैं तथा जिनको किन्तासे धारण किया जाता है। उनके नाम हैं—सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनस्सुजातपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सनत्सुजातपर्वमें बयाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

हैं ? 11 १ 11

### त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

त्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप, त्याग, अप्रमाद एवं दम आदिके लक्षण तथा मदादि दोपोंका निरूपण

धृतराष्ट्र उवाच

कस्येप मौनः कतरन्तु मौनं
प्रत्नृहि विद्वन्तिह मौनभावम् ।
मौनेन विद्वानुत याति मौनं
कथं मुन मौनमिहाचरन्ति ॥ १ ॥
धृतराष्ट्र बोळे — विद्वन् ! यह मौन किसका नाम है १
[ वाणीका संयम और परमात्माका स्वरूप ] इन दोनोंमेंसे
कौन-सा मौन है १ यहाँ मौनभावका वर्णन कीजिये । क्या
विद्वान् पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्त होता
है १ मुने ! संसारमें लोग मौनका आचरण किस प्रकार करते

सनत्सुजात उवाच

यतो न वेदा मनसा सहैनमनुप्रविद्यन्ति ततोऽथमोनम्।
यत्रोत्थितो वेदराव्दस्तथायं
स तन्मयत्वेन विभाति राजन्॥ २ ॥
सनत्सुजातने कहा—राजन् ! जहाँ मनके सहित
वाणीरूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्माका ही नाम
मौन है; इसिल्ये वही मौनस्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक
शब्दोंका जहाँसे प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक

धृतराष्ट्र उवाच

ऋचो यजूंषि यो वेद सामवेदं च वेद यः। पापानि कुर्वन् पापेन छिप्यते किं न छिप्यते ॥ ३ ॥

धृतराष्ट्र बोले — विद्वन् ! जो ऋग्वेदः यजुर्वेद और सामवेदको जानता है तथा पाप करता है, वह उस पापसे लिप्त होता है या नहीं ? ॥ ३॥

सनत्सु जात उवाच

नैनं सामान्युचो वापि न यजुंष्यविचक्षणम् । त्रायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिध्या ब्रवीस्यहम् ॥ ४ ॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! में तुमसे असत्य नहीं कहता; ऋक, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करनेवाले अज्ञानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते ॥ ४॥

नच्छन्दांसि वृजिनात् तारयन्ति
मायाविनं मायया वर्तमानम् ।
नीडं राकुन्ता इव जातपक्षारछन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ५ ॥
को कपटपूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस मिथ्या-

चारीका वेद पापोंसे उद्धार कहीं करते। जैसे पंख निकल आनेपर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्त-कालमें वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥ ५॥

धृतराष्ट्र उवाच

न चेद् वेदा विना धर्म त्रातुं शका विचक्षण । अथ कस्मात् प्रलापोऽयं ब्राह्मणानां सनातनः॥ ६ ॥

भृतराष्ट्र बोले-विद्वन् ! यदि धर्मके यिना वेद रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र होनेका प्रलाप# चिरकाल्से क्यों चला आता है ? ॥ ६॥

> सनत्सुजात उवाच तस्यैव नामादिविद्योपरूपै-रिदं जगद् भाति महानुभाव। निर्दिदय सम्यक् प्रवदन्ति वेदा-

स्तद् विश्ववैद्यमुदाहरिन्त ॥ ७ ॥ सनत्सुजातने कहा—महानुभाव । परब्रह्म परमात्माके ही नाम आदि विशेष रूपोंसे इस जगत्की प्रतीति होती है । यह बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं । किंद्र वास्तवमें उसका स्वरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया जाता है ॥ ७ ॥

तद्र्थमुक्तं तप एतद्विज्या ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्वान् । पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात् संजायते न्नानविदीपितातमा ॥ ८ ॥

उसीकी प्राप्तिके लिये वेदमें तप और यज्ञोंका प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञोंके द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान् पुरुषको पुण्यकी प्राप्ति होती है। फिर उस निष्काम कर्मरूप पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेके पश्चात् उसका अन्तः-करण ज्ञानसे प्रकाशित हो जाता है॥ ८॥

> श्चानेन चात्मानमुपैति विद्वा-नथान्यथा वर्गफलानुकाङ्की। अस्मिन् रुतं तत् परिगृह्य सर्व-ममुत्रभुङ्कत्वा पुनरेति मार्गम्॥ ९॥

तब वह विद्वान् पुरुष ज्ञानसे परमात्माको प्राप्त होता है; किंतु इसके विपरीत जो भोगाभिलापी पुरुष धर्म, अर्थ

'ऋग्यजुःसामिभः पूतो ब्रह्मलोके महीयते।' (ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेदसे पवित्र होकर ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है; ) इत्यादि वेदवचन वेदवेता ब्राह्मणोंके पवित्र एवं निष्पाप होनेकी बात कहते हैं। और कामरूप त्रिवर्गफलकी इच्छा रखते हैं, वे इस लोकमें किये हुए सभी कर्मोंको साथ ले जाकर उन्हें परलोकमें भोगते हैं तथा भोग समाप्त होनेपर पुनः इस संसारमार्गमें लौट आते हैं॥ ९॥

अस्मिँ छोके तपस्ततं फलमन्यत्र भुज्यते। ब्राह्मणानामिमे छोका ऋदे तपिस तिष्ठताम् ॥ १०॥

इस लोकमें जो तयस्या (सकामभावसे) की जाती है, उसका फल परलोकमें भोगा जाता है, परंतु जो ब्रह्मोपासक इस लोकमें निष्कामभावसे गुस्तर तपस्या करते हैं, वे इसी लोकमें तत्त्वज्ञानरूप फल प्राप्त करते हैं (और मुक्त हो जाते हैं)। इस प्रकार एक ही तपस्या ऋद और समृद्धके भेदसे दो प्रकारकी है।। १०॥

#### धृतराष्ट्र उवाच

कथं समृद्धमसमृद्धं तपो भवति केवलम् । सनत्सुजात तद् ब्रह्सि यथा विद्याम तद् वयम् ॥ ११ ॥

भृतराष्ट्रते पूछां—सनत्सुजातजी ! विशुद्ध भावयुक्त केवल तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा-चढ़ा कैसे हो जाता है ? यह इस प्रकार किह्ये जिससे हम उसे समझ लें ॥ ११ ॥

#### सनत्सुजात उवाच

निष्करमपं तपस्त्वेतत् केवलं परिचक्षते । एतत् समृद्धमण्यद्धं तपो भवति केवलम् ॥ १२ ॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! यह तप सब प्रकारसे निर्दोष होता है । इसमें भोगवासनारूप दोष नहीं रहता । इसिलये यह विग्रुद्ध कहा जाता है और इसीलिये यह विग्रुद्ध तप सकाम तपकी अपेक्षा फलकी दृष्टिसे भी बहुत बदा चदा होता है ॥ १२॥

तपोमूलिमदं सर्वं यन्मां पृच्छिस क्षत्रिय। तपसा वेदविद्वांसः परं त्वमृतमाष्नुयुः॥१३॥

राजन् ! तुम जिस (तपस्या) के विषयमें मुझसे पूछ रहे हो, यह तपस्या ही सारे जगत्का मूल है; वेदवेता विद्वान इस (निष्काम) तपसे ही परम अमृत मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १३॥

### धृतराष्ट्र उवाच

कल्मपं तपसो बूहि श्रुतं निष्कल्मपं तपः। सनत्सुजात येनेदं विद्यां गुद्यं सनातनम्॥ १४॥

भृतराष्ट्र बोले—सनत्सुजातजी ! मैंने दोषरिहत तपस्या-का महत्त्व सुना । अय तपस्याके जो दोष हैं, उन्हें बताइये, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय ब्रह्मतत्त्वको जान सकूँ ॥ १४॥ सनत्सुजात उवाच कोधादयो द्वादश यस्य दोषा-स्तथा नृशंसानि दशित्र राजन्। धर्मादयो द्वादशैते पितृणां शास्त्रे गुणा ये विदिता द्विज्ञानाम् ॥१५॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! तपस्याके कोध आदि वारह दोष हैं तथा तेरह प्रकारके नृशंस मनुष्य होते हैं । मन्वादि-शास्त्रोंमें कथित ब्राह्मणोंके घर्म आदि बारह गुण प्रसिद्ध हैं ॥ १५॥

> क्रोधः कामो लोभमोहौ विधित्सा कृपासूये मानशोकौ स्पृहा च। ईर्ष्या जुगुप्सा च मजुष्यदोपा वर्ज्याः सदा द्वादशैते नराणाम् ॥ १६॥

काम, क्रोध, लोभ, मोइ, चिकीर्षा, निर्दयता, अस्या, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ध्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये वारह दोष मनुष्योंके लिये सदा ही त्याग देने योग्य हैं।। १६॥

एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षम । लिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुज्यकः ॥ १७॥

नरश्रेष्ठ ! जैसे व्याघा मृगोंको मारनेका छिद्र (अवसर) देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है ॥ १७॥

विकत्थनः स्पृह्यालुर्मनस्वी विभ्रत् कोपं चपलोऽरक्षणश्च। एतान् पापाः वण्नराः पापधर्मान् प्रकुर्वते नो त्रसन्तः सुदुर्गे॥ १८॥

अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले लोडुप तिनक्त में भी अपमानको सहन न करनेवाले निरन्तर क्रोधी चञ्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं, महान् संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप-कर्मोंका आचरण करते हैं ॥ १८॥

> सम्भोगसंविद् विषमोऽतिमानी दत्तानुतापी कृपणो वलीयान् । वर्गप्रशंसी वनितासु द्वेष्टा एते परे सप्त नृशंसवर्गाः ॥ १९ ॥

सम्भोगमें ही मन लगानेवाले विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चाचाप करनेवाले अत्यन्त कृपण, अर्थ और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेषी—ये सात और पहलेके छः कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंसवर्ग (क्रूय-समुदाय) कहे गये हैं॥ १९॥

धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च अमात्सर्यं हीस्तितिक्षानस्या। यश्चश्च दानं च धृतिः श्रुतं च वतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य॥ २०॥

धर्म, सत्य, इन्द्रियनिष्मह तपः मत्सरताका अभावः लजाः सहनशीलताः किसीके दोप न देखनाः यज्ञ करनाः दान देनाः धैर्य और शास्त्रज्ञान—ये ब्राह्मणके बारह वत हैं ॥ २०॥

> यस्त्वेतेभ्यः प्रभवेद् द्वादशभ्यः सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात् । त्रिभिद्यभ्यामेकतो वार्थितो य-स्तस्य स्वमस्तीति स वेदितव्यः ॥२१॥

जो इन वारह वर्तों ( गुणों ) पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीके मनुष्योंको अपने अधीन कर सकता है। इनमेंने तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसके पास सभी प्रकारका धन है, ऐसा समझना चाहिये ॥ २१॥

दमस्त्यागोऽप्रमादश्च एतेष्वमृतमाहितम् । तानि सत्यमुखान्याहुर्ज्ञाह्मणा ये मनीविणः ॥ २२ ॥

दम, त्याग और अप्रमाद—इन तीन गुणों में अमृतका वास है। जो मनीषी ( बुद्धिमान् ) ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इन गुणोंका मुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है (अर्थात् ये परमात्माकी प्राप्तिके साधन हैं )॥ २२॥

दमो ह्य एवदरागुणः प्रतिकूळं छताछते।
अनृतं चाभ्यस्या च कामार्थौ च तथा स्पृहा॥ २३॥
कोधः शोकस्तथा तृष्णा छोभः पैद्युन्यमेव च।
मत्सरश्च विहिंसा च परितापस्तथारितः॥ २४॥
अपसारश्चातिवादस्तथा सम्भावनाऽऽत्मिन।
एतैर्विमुक्तो दोषैर्यः स दान्तः सङ्गिरुच्यते॥ २५॥

दम अठारह गुणोंवाला है। (निम्नाङ्कित अठारह दोषोंके त्यागको ही अठारह गुण समझना चाहिये) – कर्तक्य-अकर्तव्यके विषयमें विपरीत धारणा, असल्यभाषण, गुणोंमें दोष्रदृष्टि, स्त्रीविषयक कामना, सदा धनोपार्जनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करनेकी आदत, डाह, हिंसा, संताप, शास्त्रमें अरित, कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक वकवाद और अपनेको वड़ा समझना—इन दोषोंसे जो मुक्त है, उसीको सत्पुरुष दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हैं॥२३-२५॥ मदोऽष्टाद्शदोषः स्यात् त्यागो भवति पड्विधः। विपर्ययाः स्मृता एते मददोषा उदाहृताः॥ २६॥ श्रेयांस्तु पड्विधस्त्यागस्तृतीयो दुष्करो भवेत्। वेत दुखं तरत्येव भिन्नं तस्तिन् जितं कृते॥ २७॥

मदमें अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित

किये गये हैं, वे ही मदके दोप विताय गये हैं। त्याग छः प्रकारका होता है, वह छहों प्रकारका त्याग अत्वन्त उत्तम हैं। किंतु इनमें तीसग अर्थात् कामत्याग बहुत ही कठिन है, इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुःखोंको निश्चय ही पार कर जाता है। कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत लिया . जाता है। २६-२७॥

श्रेयांस्तु षड्विधस्त्यागः श्रियं प्राप्य न हृष्यति । इष्टापूर्ते हितीयं स्यान्नित्यवैराग्ययोगतः ॥ २८ ॥ कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति स्मृतः । अप्यवाच्यं वदन्त्येतं स तृतीयो गुणः स्मृतः॥ २९ ॥

राजेन्द्र ! छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे वताते हैं, लक्ष्मीको पाकर इपिंत न होना—यह प्रथम त्याग है; यज्ञ-होमादिमें तथा कुएँ, तालाव और यगीचे आदि बनानेमें धन खर्च करना दूसरा त्याग है और सदा वैराग्यसे युक्त रहकर कामका त्याग करना—यह तीसरा त्याग कहा गया है । महर्षिलोग इसे अनिर्वचनीय मोक्षका उपाय कहते हैं । अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है ॥ २८-२९ ॥

त्यक्तैर्द्रव्यैर्यद् भवति नोपयुक्तैश्च कामतः। न च द्रव्येस्तद् भवति नोपयुक्तैश्च कामतः॥ ३०॥

(वैराग्यपूर्वक) पदार्थों के त्यागसे जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती । अधिक धन-सम्पत्तिके संग्रहसे निष्कामता नहीं सिद्ध होती तथा कामनापूर्तिके लिये उसका उपभोग करनेसे भी कामका त्याग नहीं होता।। ३०॥

न च कर्मस्वसिद्धेषु दुःखं तेन च न ग्लपेत्। सर्वेरेव गुणैर्युको द्रव्यवानिष यो भवेत्॥ ३१॥

जो पुरुष सब गुजोंसे युक्त और धनवान् हो, यदि उसके किये हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिये दुःख एवं ग्लानि न करें ॥ ३१॥

अप्रिये च समुत्पन्ने व्यथां जातु न गच्छति । इष्टान् पुत्रांश्च दारांश्च न याचेत कदाचन ॥ ३२ ॥

कोई अप्रिय घटना हो जाय तो कभी व्यथाको न प्राप्त हो (यह चौथा त्याग है)। अपने अभीष्ट पदार्थ—स्त्री-पुत्रादिकी कभी याचना न करे (यह पाँचवाँ त्याग है)॥३२॥

अर्हते याचमानाय प्रदेयं तच्छुभं भवेत्। अप्रमादी भवेदेतैः स चाप्यष्टगुणो भवेत् ॥३३॥ सत्यं ध्यानं समाघानं चोद्यं वैराग्यमेव च। अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च तथा संप्रहमेव च॥३४॥

सुयोग्य याचकके आ जानेपर उसे दान करे ( यह छठा त्याग है ) । इन सबसे कल्याण होता है । इन त्यागमय

गुणों मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमादके भी आठ गुण माने गये हैं—सत्य, ध्यान, अध्यात्मविषयक विचार, समाधान, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ॥ ३३-३४॥

एवं दोषा मदस्योक्तास्तान् दोषान् परिवर्जयेन् । तथा त्यागोऽप्रमादश्च स चाष्यष्टगुणो मतः ॥ ३५ ॥

ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये। इसी प्रकार जो मदके अठारह दोध पहले बताये गये हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। प्रमादके आठ दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये॥ ३५॥ अष्टी दोषाः प्रमादस्य तान् दोषान् परिवर्जयेत्। इन्द्रियेभ्यश्च पश्चभ्यो मनसङ्चैव भारत। अतीतानागतेभ्यश्च मुक्त्युपेतः सुखी भवेत्॥ ३६॥

भारत ! पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन—इनकी अपने-अपने विषयोंमें जो भोगबुद्धिसे प्रवृत्ति होती है, छः तो ये ही प्रमादविषयक दोष हैं और भ्तकालकी चिन्ता तथा भविष्य-की आशा—दो दोष ये हैं। इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष मुखी होता है।। ३६।।

सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः। तांस्तु सत्यमुखानाद्दुः सत्ये ह्यमृतमाहितम् ॥ ३७॥

राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं । वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं; सत्यमें ही अमृतकी प्रतिष्ठा है ॥ ३७॥

निवृत्तेनैव दोषेण तपोव्रतमिहाचरेत्।
पतद् धात्रुतं वृत्तं सत्यमेव सतां व्रतम् ॥ ३८ ॥
दोपैरेतैर्वियुक्तस्तु गुणैरेतैः समन्वितः।
पतत् समृद्धमत्यर्थं तपो भवति केवलम् ॥ ३९ ॥
यन्मां पृच्छिसि राजेन्द्र संक्षेपात् प्रव्रवीमि ते।
पतत् पापहरं पुण्यं जन्ममृत्युजरापहम् ॥ ४० ॥

दोषोंको निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रतका आचरण करना चाहिये, यह विधाताका बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषोंका व्रत है। मनुष्यको उपर्युक्त दोषोंसे रहित और गुणोंसे युक्त होना चाहिये। ऐसे पुरुषका ही किशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता है। राजन्! तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैने संक्षेपसे वता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम पिवत्र है॥ ३८-४०॥

धृतराष्ट्र उवाच

आख्यानपञ्चमैर्वेदैर्भृयिष्ठं कथ्यते जनः। तथा चान्ये चतुर्वेदास्त्रिवेदाश्च तथा परे॥ ४१॥ भृतराष्ट्रने कहा—मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें पाँचवाँ है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ लोगोंका विशेष रूपसे नाम लिया जाता है ( अर्थात् वे पञ्चवेदी कहलाते हैं ), दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं ॥ ४१॥

हिवेदाश्चैकवेदाश्चाप्यनृच्ध तथा परे। तेषां तु कतरः स स्याद् यमहं वेद वै द्विजम्॥ ४२॥

इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनुचै कहलाते हैं। इनमेंसे कौन-से ऐसे हैं, जिन्हें में निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझूँ १॥ ४२॥

सनत्सुजात उवाच

एकस्य वेदस्याज्ञान।द् वेदास्ते वहवः कृताः। सत्यस्यकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिद्वस्थितः॥ ४३॥

सनत्सुजात ने कहा—राजन् ! सृष्टिके आदिमें वेद एक हीं थे, परंतु न समझनेके कारण (एक ही वेदके) बहुत-से विभाग कर दिये गये हैं । उस सत्यस्वरूप एक वेदके सारतत्व परमात्मामें तो कोई विरला ही स्थित होता है ॥ ४३ ॥

पवं वेदमविश्वाय प्राज्ञोऽहमिति मन्यते। दानमध्ययनं यज्ञो लोभादेतत् प्रवर्तते॥ ४४॥

इस प्रकार वेदके तत्त्वको न जानकर भी कुछ लोग भी विद्वान हूँ ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञादि कमोंमें ( सांसारिक सुखकी प्राप्तिरूप फलके ) लोभसे प्रवृत्ति होती है ॥ ४४॥

सत्यात् प्रच्यवमानानां संकल्पश्च तथा भवेत्। ततो यज्ञः प्रतायेत सत्यस्यैवावधारणात्॥ ४५॥

वास्तवमें जो सत्यस्वरूप परमात्मासे च्युत हो गये हैं, उन्हींका वैसा संकल्प होता है। फिर सत्यरूप वेदके प्रामाण्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञोंका विस्तार (अनुष्ठान) किया जाता है।। ४५॥

मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कर्मणा। संकल्पसिद्धः पुरुषः संकल्पानधितिष्ठति॥ ४६॥

किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे तथा किसीका कियाके द्वारा सम्पादित होता है। सत्यसंकल्प पुरुष संकल्पके अमुसार ही लोकोंको प्राप्त होता है।। ४६॥

अनैभृत्येन चैतस्य दीक्षितव्रतमाचरेत्। नामैतद् धातुनिर्वृत्तं सत्यमेव सतां परम्॥ ४७॥

किंतु जबतक संकल्प सिद्ध न हो, तबतक दीक्षित व्रतका आचरण अर्थात् यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिये । यह

१. जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच कहलाते हैं। दीक्षित नाम 'दीक्ष त्रतादेशे' इस धातुसे दना है। सत्पुरुपोंके सत्यस्त्ररूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है ॥ ४७ ॥ श्वानं वै नाम प्रत्यक्षं परोक्षं जायते तपः। विद्याद् वहु पठन्तं तु द्विजं वै बहुपाठिनम् ॥ ४८ ॥ क्योंकि परमात्माके ज्ञानका फळ प्रत्यक्ष है और तपका

क्याकि परमात्माक ज्ञानका फल प्रत्यक्ष ह आर तपका फल परोक्ष है (इसिट्ये ज्ञानका ही आश्रय लेना चाहिये) बहुत पढ़नेवाले ब्राह्मणको केवल बहुपाटी (बहुज) समझना चाहिये॥ ४८॥

तसात् अत्रिय मा मंस्था जित्वतेनेव वै द्विजम्। य एव सत्यात्रापैति स क्षेयो ब्राह्मणस्त्वया॥ ४९॥

इसलिये महाराज ! केवल वार्ते बनानेसे ही किसीको ब्राह्मण न मान लेना । जो सत्यस्वरूप परमात्मासे कभी पृथक् नहीं होता, उसीको तुम ब्राह्मण समझो ॥ ४९॥

छन्दांसि नाम श्रित्रय तान्यथर्वा पुरा जगौ महर्षिसङ्घ एषः। छन्दोविदस्ते य उत नाधीतवेदा न वेदवेदास्य विदुह्हिं तत्त्वम्॥ ५०॥

राजन् ! अथर्वा मुनि एवं महर्षिसमुदायने पूर्वकालमें जिनका गान किया है, वे ही छन्द (वेद) हैं। किंतु सम्पूर्ण वेद पढ़ छेनेपर भी जो वेदोंके द्वारा जानने योग्य परमात्माके तस्वको नहीं जानते, वे वास्तवमें वेदके विद्वान् नहीं हैं॥

> छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ स्वच्छन्दयोगेन भवन्ति तत्र। छन्दोविदस्तेन च तानधीत्य

गता न वेदस्य न वेद्यमार्थाः॥ ५१॥

नरश्रेष्ठ ! छन्द ( वेद ) उस परमात्मामें स्वच्छन्द सम्बन्धरे स्थित ( स्वतःप्रमाण ) हैं । इसल्यि उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आर्यजन वेधरूप परमात्मा-के तत्त्वको प्राप्त हुए हैं ॥ ५१॥

> न वेदानां वेदिता कश्चिद्स्ति कश्चित् त्वेतान् वुध्यते वापि राजन् । यो वेद वेदान् न स वेद वेद्यं सत्ये स्थितो यस्तु स वेदवेद्यम् ॥ ५२॥

राजन् ! वास्तवमें वेदके तत्त्वको जाननेवाला कोई नहीं है अथवा यों समझो कि कोई विरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेदके बाक्योंको जानता है, वह वेदोंके द्वारा जानने योग्य परमात्माको नहीं जानता; किंतु जो सत्यमें स्थित है, वह वेदवेद्य परमात्माको जानता है।। ५२।।

न वेदानां चेदिता कश्चिद्स्ति चेद्येन चेदं न चिदुर्न चेद्यम्। यो चेद चेदं स च चेद चेद्यं यो चेद चेद्यं न स चेद सत्यम्॥ ५३॥ जाननेवालों मेंसे कोई भी वेदोंको अर्थात् उनके रहस्यको जाननेवाला नहीं है; क्योंकि जाननेमें आनेवाले मन-बुद्धि आदिके द्वारा न तो कोई वेदके रहस्यको जान पाता है और न जानने योग्य परमात्मतत्त्वको ही। जो मनुष्य केवल कर्म-विषायक वेदको जानता है, वह तो बुद्धिद्वारा जाननेमें आनेवाले पदार्थोंको ही जानता है; किंतु जो बुद्धिद्वारा जानने योग्य पदार्थोंको जानता है, वह (सकामी पुरुष) वास्तविक तत्त्व परवहा परमात्माको नहीं जानता॥ ५३॥

> यो वेद वेदान् स च वेद वेद्यं न तं विदुर्वेद्विदो न वेदाः। तथापि वेदेन विदन्ति वेदं ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति॥ ५४॥

जो महापुरुष वेदोंके रहस्यको जानता है, वह जानने योग्य परमात्माको भी जानता है; परंतु उस (जाननेवाले) को न तो वेदोंके शब्दोंको जाननेवाला जानता है और न वेद ही जानते हैं। तथापि वेदके रहस्यको जाननेवाले जो ब्रह्म-वेत्ता महापुरुष हैं, वे उस वेदके द्वारा ही वेदके रहस्यको जान लेते हैं (अर्थात् वेदोंका कथन इतना गुप्त है कि केवल शब्दशानसे उसका रहस्य एवं उसमें वर्णित परमात्मतत्त्व समझमें नहीं आता। अन्तःकरण शुद्ध होनेपर सद्गुरु या प्रभुकी कृपासे ही साधक उसे समझ पाता है)॥ ५४॥

> धामांशभागस्य तथा हि वेदा यथा च शाखा हि महीरुहस्य। संवेदने चैव यथाऽऽमनन्ति तस्मिन् हि सत्ये परमात्मनोऽर्थे॥ ५५॥

द्वितीयाके चन्द्रमाकी स्क्ष्म कलाको वतानेके लिये जैसे वृक्षकी शाखाकी ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्यस्वरूप परमात्माका ज्ञान करानेके लिये ही वेदोंका भी उपयोग किया जाता है; ऐसा विद्वान् पुरुप मानते हैं॥

अभिजानामि ब्राह्मणं व्याख्यातारं विचक्षणम् । यदिछव्यविचिकित्सः सच्याचष्टे सर्वसंरायान् ॥ ५६ ॥

मैं तो उसीको ब्राह्मण समझता हूँ, जो परमात्माके तत्त्व-को जाननेवाला और वेदोंकी यथार्थ व्याख्या करनेवाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गये हों और जो दूसरोंके भी सम्पूर्ण संश्योंको मिटा सके ॥ ५६॥

नास्य पर्येषणं गच्छेत् प्राचीनं नोत दक्षिणम्। नार्वाचीनं कुतस्तिर्यङ् नादिशं तु कथञ्चन ॥ ५७॥

इस आत्माका खोज करनेके लिये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तरकी ओर जानेकी आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणोंकी तो वात ही क्या है ? इसी प्रकार दिग्विभागसे रहित प्रदेशमें भी उसे नहीं ढूँढ़ना चाहिये ॥ ५७ ॥ तस्य पर्येषणं गच्छेत् प्रत्यर्थिषु कथञ्चन । अविचिन्वन्निमं वेदे तपः पदयति तं प्रभूम् ॥ ५८ ॥

आत्माका अनुसंधान अनात्मपदार्थोंमें तो किसी तरह करे ही नहीं, वेदके वाक्योंमें भी न हुँ दुकर केवल तपके द्वारा उस प्रभुका साक्षात्कार करें ॥ ५८॥

त्ष्णीमभूत उपासीत न चेष्टेन्मनसापि च । उपावर्तस्व तद् ब्रह्म अन्तरात्मनि विश्वतम् ॥ ५९ ॥

वागादि इन्द्रियोंकी सब प्रकारकी चेष्टासे रहित होकर परमात्माकी उपासना करे, मनसे भी कोई चेष्टा न करे। राजन्! तुम भी अपने हृदयाकाशमें स्थित उस विख्यात परमेश्वरकी बुद्धिपूर्वक उपासना करों॥ ५९॥

मौनान्न स मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः। स्रवक्षणं तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते॥ ६०॥

मौन रहने अथवा जंगलमें निवास करनेमात्रसे कोई मुनि नहीं होता । जो अपने आत्माके स्वरूपको जानता है, वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है ॥ ६०॥

सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते। तन्मूळतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत् तथा ॥ ६१ ॥ सम्पूर्ण अथोंको व्याकृत (प्रकट) करनेके कारण ज्ञानी पुरुष 'वैयाकरण' कहलाता है। यह समस्त अथोंका प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्मसे ही होता है, अतः वही मुख्य वैयाकरण है; विद्वान् पुरुष भी इसी प्रकार अथोंको व्याकृत (व्यक्त) करता है, इसलिये वह भी वैयाकरण है।। ६१॥

प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः। सत्येवै ब्राह्मणस्तिष्टंस्तद् विद्वान् सर्विद् भवेत्॥६२॥

जो (योगी) सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब लोकोंका द्रष्टा कहलाता है; परंतु जो एक-मात्र सत्यस्वरूप ब्रह्ममें ही स्थित है, वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ होता है ॥ ६२ ॥

धर्मादिषु स्थितोऽप्येवं क्षत्रिय ब्रह्म पश्यति। वेदानां चातुपूर्व्येण पतद् बुद्धवा ब्रवीमि ते ॥ ६३॥

राजन् ! पूर्वोक्त धर्म आदिमें स्थित होनेसे तथा वेदोंका क्रमसे (विधिवत्) अध्ययन करनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्माका साक्षात्कार करता है । यह बात अपनी बुद्धिद्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥ ६३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनत्सुजातपर्वणि सनत्सुजातवाक्ये त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभागत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सनत्सुजातपर्वमें सनत्सुजातवाक्यविषयक तेंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३॥

# चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः त्रह्मचर्य तथा त्रह्मका निरूपण

धृतराष्ट्र उवाच

सनत्सुजात यामिमां परां त्वं ग्राह्मीं वाचं वदसे विश्वरूपाम्। परां हि कामेन सुदुर्लभां कथां प्रवृहि मे वाक्यिमदं कुमार॥ १॥ धृतराष्ट्रने कहा—सनत्सुजातजी! आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे हैं, कामी पुरुषोंके लिये वह अत्यन्त दुर्लभ है। कुमार! मेरा तो यह कहना है कि आप इस उत्कृष्ट विषयका पुनः प्रतिगदन करें॥ १॥

सनत्सुजात उवाच

नैतद् ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं यन्मां पृच्छन्नतिहृष्यतीव। बुद्धौ विलीने मनसि प्रविन्त्या विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण लभ्या॥ २॥ सनत्सुजातने कहा—राजन्! तुम जो मुझसे वारंबार प्रश्न करते समय अत्यन्त हर्षित हो उठते हो, सो इस प्रकार जल्दवाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलिध नहीं होती । बुद्धिमें मनके लय हो जानेपर सब बृत्तियोंका विरोध करनेवाली जो स्थिति है, उसका नाम है ब्रह्मविद्या और वह ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे ही उपलब्ध होती है ॥ २॥

धृतराष्ट्र उनाच अत्यन्तिवद्यामिति यत् सनातनीं व्रवीषि त्वं ब्रह्मचर्येण सिद्धाम् । अनारभ्यां वसतीह कार्यकाले कथं ब्राह्मण्यमसृतत्वं लभेत ॥ ३ ॥ धृतराष्ट्रने कहा—जो कमोँद्वारा आरम्भ होने योग्य नहीं है तथा कार्यके समयमें भी जो इस आत्मामें ही रहती है, उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्या-को यदि आप ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं तो मुझ-जैसे लोग ब्रह्मसम्बन्धी अमृतत्व (मोक्ष) को कैसे पा सकते हैं ? ॥ ३ ॥

सनत्सु जात उवाच

अन्यक्तविद्यामभिधास्ये पुराणीं बुद्धश्वा च तेषां ब्रह्मचर्येणसिद्धाम् । यां प्राप्येनं मर्त्यलोकं त्यजन्ति या वे विद्या गुरुवृद्धेषु नित्या ॥ ४ ॥

सनत्सुजातजी बोलं — अब मैं (सचिदानन्दघन) अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली उस पुरातन विद्याका वर्णन करूँगा, जो मनुष्योंको बुद्धि और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान् पुरुष इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग देते हैं तथा जो बृद्ध गुरुजनोंमें नित्य विद्यमान रहती है। । ४।।

#### धृतराष्ट्र उवाच

ब्रह्मचर्येण या विद्या शक्या वेदितुमञ्जसा।
तत् कथं ब्रह्मचर्य स्थादेतद् ब्रह्मन् ब्रवीहि मे ॥ ५ ॥
धृतराष्ट्रनं कहा—ब्रह्मन् । यदि वह ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सुगमतासे जानी जा सकती है तो पहले मुझे यही
बताइये कि ब्रह्मचर्यका पालन कैसे होता है ? ॥ ५ ॥

सनत्सुजात उवाच

आचार्ययोनिमिह ये प्रविद्य भूत्वा गर्मे ब्रह्मचर्यं चरन्ति। इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्॥ ६॥

सनत्सुजातजी बोले—जो लोग आचार्यके आश्रममें प्रवेश कर अपनी तेवासे उनके अन्तरङ्ग भक्त हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, वे यहीं शास्त्रकार हो जाते हैं और देह-त्यागके पश्चात् परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ६॥

> अस्मिँल्लोके वैजयन्तीह कामान् ब्राह्मीं स्थिति द्यनुतितिक्षमाणाः । त आत्मानं निर्हरन्तीह देहा-नमुआदिषीकामिव सत्त्वसंस्थाः॥ ७॥

इस जगत्में जो लोग वर्तमान स्थितिमें रहते हुए ही सम्पूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिये ही नाना प्रकारके द्वन्द्वोंको सहन करते हैं, वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहाँ ही मूँ जसे सींककी माँति इस देहसे आत्माको (विवेकद्वारा) पृथक् कर लेते हैं॥ ७॥

श्वारीरमेतौ कुरुतः पिता माता च भारत। आचार्यशास्तायाजातिः सा पुण्यासाजरामरा॥८॥ भारत ! यद्यपि माता और पिता—ये ही दोनों इस दारीरको जन्म देते हैं, तथापि आचार्यके उपदेशसे जो जन्म प्राप्त होता है, वह परम पवित्र और अजर-अमर है ॥

यः प्रावृणोत्यवितथेन वर्णा-चृतं कुर्वचमृतं सम्प्रयच्छन्। तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुहोत् इतमस्य जानन्॥ ९॥

जो परमार्थतत्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मणादि वर्णोंकी रक्षा करते हैं, उन आचार्यको पिता-माता ही समझना चाहिये तथा उनके किये हुए उपकारका स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये॥ ९॥

> गुरुं शिष्यो नित्यमभिवादयीत स्वाध्यायमिच्छेच्छुचिरप्रमत्तः । मानं न कुर्यान्नादधीत रोष-मेष प्रथमो ब्रह्मचर्यस्य पादः॥१०॥

ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह नित्य गुरुको प्रणाम करे, बाहर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर स्वाध्यायमें मन लगावे, अभिमान न करे, मनमें कोधको स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्यका पहला चरण है।। १०।।

शिष्यवृत्तिक्रमेणैव विद्यामाप्नोति यः शुचिः। ब्रह्मचर्यवतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते॥११॥

जो शिष्यकी वृत्तिके क्रमसे ही जीवन-निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्यवतका पहला ही पाद कहलाता है।। ११।।

आचार्यस्य त्रियं कुर्यात् प्राणैरि धनैरि । कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १२.॥

अपने प्राण और घन लगाकर भी मनः वाणी तथा कर्मसे आचार्यका प्रिय करे, यह दूसरा पाद कहलाता है॥

समा गुरौ यथा वृत्तिर्गुरुपत्न्यां तथाऽऽचरेत्। तत्पुत्रे च तथा कुर्वन् द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १३ ॥

गुरुके प्रति शिष्यका जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरुकी पत्नी और पुत्रके साथ भी होना चाहिये । यह भी ब्रह्मचर्यका द्वितीय पाद ही कहलाता है ॥ १३ ॥

> आन्नार्येणात्मकृतं विज्ञानन् श्चात्वा वार्थं भावितोऽस्मीत्यनेन । यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धिः स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १४ ॥

आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानमें रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार करके मन-ही-मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्यके प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे वड़ी उन्नत अवस्थामें पहुँचा दिया—यह ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है।

#### नाचार्यस्यानपाकृत्य प्रवासं प्राज्ञः कुर्वात नैतद्दं करोमि । इतीव मन्येत न भाषयेत स वै चतुर्थो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १५ ॥

आचार्यके उपकारका बदला चुकाये विना अर्थात् गुरुदक्षिणा आदिके द्वारा उन्हें संतुष्ट किये विना विद्वान् शिष्य वहाँसे अन्यत्र नजाय। [दक्षिणा देकर या गुरुकी सेवा करके ] कभी मनमें ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरुका उपकार कर रहा हूँ तथा मुँहसे भी कभी ऐसी वात न निकाले। यह ब्रह्मचर्यका चौथा पाद है। १५॥

कालेन पादं लभते तथार्थं

े ततश्च पादं गुरुयोगतश्च।

उत्साहयोगेन च पादमृच्छे
च्छास्रोणपादं चततोऽभियाति॥ १६॥

सनातनी विद्याने कुछ अंशको तथा उसके मर्मको तो मनुष्य समयके योगसे प्राप्त करता है, कुछ अंशको गुरुके सम्बन्धसे तथा कुछ अंशको अपने उत्साहके सम्बन्धसे और कुछ अंशको परस्पर शास्त्रके विचारसे प्राप्त करता है ॥ १६॥

> धर्मादयो द्वाद्श यस्य रूप-मन्यानि चाङ्गानि तथा बळं च। आचार्ययोगे फळतीति चाहु-व्रह्मार्थयोगेन च ब्रह्मचर्यम्॥ १७॥

पूर्वोक्त धर्मादि वारह गुण जिसके स्वरूप हैं तथा और भी जो धर्मके अङ्ग एवं सामर्थ्य हैं, वे भी जिसके स्वरूप हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार्यके सम्बन्धसे प्राप्त वेदार्थके ज्ञानसे सफल होता है, ऐसा कहा जाता है ॥ १७॥

पवं प्रवृत्तो यदुपालभेत वै धनमाचार्याय तद्गुप्रयच्छेत्। सतां वृत्ति वहुगुणामेवमेति गुरोः पुत्रे भवति च वृत्तिरेषा॥ १८॥

इस तरह ब्रह्मचर्यपालनमें प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारीको चाहिये कि जो कुछ भी धन (जीवनिनर्वाह योग्य वस्तुएँ) भिक्षामें प्राप्त हो, उसे आचार्यको अर्पण कर दे। ऐसा करनेसे वह शिष्य सत्पुरुपोंके अनेक गुणोंसे युक्त आचारको प्राप्त होता है। गुरुपुत्रके प्रति भी उसकी यही भावना रहनी चाहिये॥ १८॥

पवं वसन् सर्वतो वर्धतीह बहून पुत्राँछभते च प्रतिष्ठाम् । वर्षन्ति चास्मै प्रदिशो दिशश्च वसन्त्यसिन् ब्रह्मचर्ये जनाश्च ॥ १९ ॥

ऐसी वृत्तिसे गुरुगृहमें रहनेवाले शिष्यकी इस संसारमें सब प्रकारसे उन्नित होती है। वह (गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके) बहुत-से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता हैं। सम्पूर्ण दिशा-विदिशाएँ उसके लिये सुखकी वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत-से दूसरे लोग ब्रह्मचर्यपालनके लिये निवास करते हैं॥ १९॥

पतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्तुवन् । ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मलोकं मनीषिणः ॥ २० ॥

इस ब्रह्मचर्यके पालनसे ही देवताओंने देवत्व प्राप्त किया और महान् सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियोंने ब्रह्मलोकको प्राप्त किया ॥ २०॥

गन्धर्वाणामनेनैव रूपमण्सरसामभूत्। एतेन ब्रह्मचर्येण सूर्योऽप्यह्नाय जायते॥ २१॥

इसीके प्रभावते गन्धवों और अप्सराओंको दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २१॥

आकाङ्क्यार्थस्य संयोगाद् रसभेदार्थिनामिव। एवं होते समाज्ञाय तादग्भावं गता इमे॥ २२॥

्रसमेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवालोंको जैसे उनके अमीष्ट अर्थकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचूर्य भी मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला है। ऐसा समझक्र ये ऋषि-देवता आदि ब्रह्मचूर्यके पालनसे वैसे भावको प्राप्त हुए॥ २२॥

> य आश्रयेत् पावयेचापि राजन् सर्वे दारीरं तपसा तप्यमानः । एतेन वै वाल्यमभ्येति विद्वान् मृत्युं तथा स जयत्यन्तकाले ॥ २३ ॥

राजन्! जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय लेता है, वह ब्रह्मचारी यम-नियमादि तपका आचरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण शरीरको भी पवित्र बना देता है तथा इससे विद्वान् पुरुष निश्चय ही अबोध बालककी माँति राग-द्वेषसे सून्य हो जाता है और अन्त समयमें वह मृत्युको भी जीत लेता है ॥ २३॥

> अन्तवतः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकान् जनाः कर्मणा निर्मलेन । ब्रह्मैव विद्वांस्तेन चाभ्येति सर्वे नाम्यः पम्थाः अयनाय विद्यते ॥ २४ ॥

राजन् ! सकाम पुरुष अपने पुण्यकमीके द्वारा नाशवान् छोकोंको ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो बहाको जाननेवाला विद्वान् है, वही उस जानके द्वारा सर्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है। मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है॥

धृतराष्ट्र उवाच

आभाति शुक्रमिव छोहितमिवाथो रुष्णमथाञ्जनं काद्रवं वा । सहस्रणः पर्यति योऽत्र विद्वान् कथं रूपं तदमृतप्रक्षरं पदम् ॥ २५ ॥

धृतराष्ट्र बोळे—विद्वान् पुरुष यहाँ सत्यस्वरूप परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका साक्षात्कार करते हैं। उसका रूप कैसा है १ क्या वह सफेद-सा, ठाल-सा, काजल-सा काला या सुवर्ण जैसे पीले रंगका प्रतीत होता है १ ॥ २५ ॥

सनत्सुजात उवाच

आभाति शुक्कमिव लोहितमिवाथो

रूष्णमायसमर्भवर्णम्

गुथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे

नैतत् समुद्दे सिललं विभर्ति ॥ २६ ॥

सनन्सुजातने कहा—यद्यपि द्वेतः लालः कालेः लोहेके सहरा अथवा सूर्यके समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार-के रूपं प्रतीत होते हैं। तथापि ब्रह्मका वास्तविक रूप न पृंथ्वीमें है। न आकाशमें। समुद्रका जल भी उस रूपको नहीं धारण करता।। २६।।

ने तारंकासु न च विद्युदाश्चितं न चाभ्रेषु दृश्यते रूपमस्य। न चापि वायौ न च देवतासु नैतचन्द्रे दृश्यते नोत सुर्ये॥ २७॥

इस ब्रह्मका वह रूप न तारोंमें है, न विजलीके आश्रित है और न बादलोंमें ही दिखायी देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चन्द्रमा और सूर्यमें भी वह नहीं देखा जाता॥ २७॥ नैवर्क्ष तन्न यजुष्षु नाध्यथर्वसु न दृश्यते वै विमलेषु सामसु। रथन्तरे बाईद्रथे वापि राजन्

महावित नैव हरयेद् ध्रुवं तत् ॥ २८॥ राजन् ! ऋग्वेदकी ऋचाओंमें, यजुर्वेदके मन्त्रोंमें अथर्ववेदके सुक्तोंमें तथा विद्युद्ध सामवेदमें भी वह नहीं हिष्टिगोचर होता । रथन्तर और बाईद्रथ नामक साममें तथा महान् व्रतमें भी उसका दर्शन नहीं होता; क्योंकि षह ब्रह्म नित्य है ॥ २८॥

> अपारणीयं तमसः परस्तात् तदन्तकोऽप्येति विनाशकाले। अणीयो रूपं श्वरधारया समं महच रूपं तद वै पर्वतेभ्यः॥ २९॥

ब्रह्मके उस स्वरूपका कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञानरूप अन्वकारसे सर्वथा अतीत है। महाप्रलयमें सवका अन्त करनेवाला काल भी उसीमें लीन हो जाता है। वह रूप अस्तुरेकी धारके समान अत्यन्त सूक्ष्म और पर्वतोंसे भी महान् है (अर्थात् वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और महान्-से भी महान् है)॥ २९॥

सा प्रतिष्ठा तद्दमृतं लोकास्तद् ब्रह्म तद् यशः। भूतानि जिन्नरे तस्मात् प्रलयं यान्ति तत्र हि ॥ ३०॥

वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। सम्पूर्ण भृत उसीसे प्रकट हुए और उसीमें लीन होते हैं॥ ३०॥

अनामयं तन्महदुद्यतं यशो वाचो विकारं कवयो वद्गित। यस्मिन् जगत् सर्विमिदं प्रतिष्ठितं

ये तद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ३१॥
। विद्वान् कहते हैं, कार्यरूप जगत् वाणीका विकार-मात्र हैं; किंतु जिसमें यह सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है, वह ब्रह्म रोग, शोक और पापसे रहित है और उसका महान् यश सर्वत्र फैळा हुआ है। उस नित्य कारणस्त्ररूप ब्रह्मको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं अर्थात् मुक्त हो जाते हैं॥

हित श्रीमहाभारते उद्योगपर्विण सनत्सुजातपर्विण सनत्सुजातवाक्ये चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ अधि स्तरसुजातवाक्ये चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ अधि स्तरसुजातपर्विषे सनत्सुजातपर्विषे सनत्सुजातवाक्यविषयक चौवाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

# पञ्चनत्वारिंशोऽध्यायः

गुण-दोपोंके लक्षणोंका वर्णन और ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन

सनःसुजात उवाच

ईर्ष्या मोहो विष्यत्सा च रुपास्या जुगुन्सुता ॥ १ ॥ द्वादशैते महादोषा मनुष्यप्राणनाशनाः। सनत्सुजातजी कहते हैं—राजन्! शोक, कोष, लोभ,

शोकः कोधश्च लोभश्च कामो मानः परासुता।

7.10 ( ...

काम, मान, अत्यन्त निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणोंमें दोष देखना और निन्दा करना—ये वारह महान् दोष मनुष्योंके प्राणनाशक हैं ॥ १३ ॥

### एकैकमेते राजेन्द्र मनुष्यान् पर्युपासते। यैराविष्टो नरः पापं मृढसंको व्यवस्यति॥ २॥

राजेन्द्र ! क्रमशः एकके पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष मनुष्योंको प्राप्त होते जाते हैं, जिनके वशमें होकर मूढ़-बुद्धि मानव पापकर्म करने लगता है ॥ २॥

स्पृह्यालुरुग्नः परुषो वावदान्यः

कोधं विभ्रन्मनसा वै विकत्थी।
नृशंसधर्माः पडिमे जना वै

प्राप्याप्यर्थं नोत सभाजयन्ते॥ ३॥

लोलुप, क्रूर, कटोरभाषी, कृपण, मन-ही-मन क्रोध करनेवाले और अधिक आत्मप्रशंसा करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुर्ध्य निश्चय हीं क्रूर कर्म करनेवाले होते हैं। ये प्राप्त हुई सम्पत्तिका उचित उपयोग नहीं करते॥ ३॥

> सम्भोगसंविद् विषमोऽतिमानी दत्त्वा विकत्थी कृपणो दुर्वलश्च । बहुप्रशंसी वन्दितद्विट् सदैव सप्तैवोक्ताः पापशीला नृशंसाः ॥ ४ ॥

सम्मोगमें मन लगानेवाले विषमता रखनेवाले अत्यन्त अभिमानी दान देकर आत्मश्लाषा करनेवाले कृपण, असमर्थ होकर भी अपनी वहुत बड़ाई करनेवाले और सम्मान्य पुरुषोंसे सदा द्वेष रखनेवाले—ये सात प्रकारके मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गये हैं॥ ४॥

धर्मश्च सत्यं च तपो दमश्च अमात्सर्ये हीस्तितिक्षानस्या। दानं श्रुतं चैव धृतिः क्षमा च महावता द्वादश ब्राह्मणस्य॥ ५॥

धर्मः सत्यः तपः इन्द्रियसंयमः डाह न करनाः छजाः सहनशील्ताः किसीके दोप न देखनाः दानः शास्त्रज्ञानः धैर्य और क्षमा—ये ब्राह्मणके वारह महान् व्रत हैं॥ ५॥

> यो नैतेभ्यः प्रच्यवेद् द्वादशभ्यः सर्वामपीमां पृथिवीं सशिष्यात् । त्रिभिद्वीभ्यामेकतो वान्वितो यो नास्यस्ममस्तीति च वेदितव्यम् ॥ ६ ॥

जो इन बारह वर्तोंसे कभी च्युत नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर शासन कर सकता है। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता—ऐसा समझना चाहिये (अर्थात् उसकी किसी भी वस्तुमें ममता नहीं होती ) ॥ ६॥

'दमस्त्यागोऽथाप्रमाद इत्येतेष्वमृतं स्थितम्।'
पतानि ब्रह्ममुख्यानां ब्राह्मणानां मनीषिणाम्॥ ७॥

इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद—इनमें अमृतकी स्थिति है । ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान् ब्राह्मणोंके ये ही मुख्य साधन हैं॥ ७॥

सद् वासद् वा परीवादो बाह्मणस्य न शस्यते । नरकप्रतिष्ठास्ते वै स्युर्य एवं कुर्वते जनाः ॥ ८॥

सची हो या झुठी, दूसरोंकी निन्दा करना ब्राह्मणको शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरोंकी निन्दा करते हैं, वे अवस्य ही नरकमें पड़ते हैं॥ ८॥

मदोऽष्टादशदोषः स स्यात् पुरा योऽप्रकीर्तितः। लोकद्वेष्यं प्रातिकृत्यमभ्यस्या मृषा वचः॥ ९॥

मदके अठारह दोष हैं, जो पहले स्चित करके भी स्पष्टरूपसे नहीं बताये गये थे—लोकविरोधी कार्य करना, शास्त्रके प्रतिकृल आचरण करना, गुणियोंपर दोषारोपण, असत्यभाषण, ॥ ९ ॥

कामकोधौ पारतन्त्र्यं परिवादोऽथ पैशुनम्। अर्थहानिर्विवादश्च मात्सर्ये प्राणिपीडनम्॥१०॥

काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरोंके दोष बताना, चुगडी करना, धनका (दुरुपयोगसे) नाश, कल्ह, डाह, प्राणि<del>यों</del> को कष्ट पहुँचाना, ॥ १०॥

ईर्प्या मोदोऽतिवादश्च संशानाशोऽभ्यस्यिता। तसात् प्राक्षो न मायेत सदा होतद्विगर्हितम्॥ ११॥

ईर्ष्याः हर्षः बहुत वकवादः विवेकश्रून्यता तथा गुणोंमें दोष देखनेका स्वभाव । इसिंट्ये विद्वान् पुरुपको मदके वशीभूत नहीं होना चाहियेः क्योंकि सत्पुरुषोंने इस मदको सदा ही निन्दित वताया है ॥ ११॥

> सौहदे वे षड् गुणा वेदितव्याः विये हृष्यन्त्यियये च व्यथन्ते । स्यादात्मनः सुचिरं याचते यो द्दात्ययाच्यमपिदेयं खलुस्यात्। इष्टान् पुत्रान् विभवान् स्वांश्चदारा-नभ्यथितश्चाईति शुद्धभावः ॥ १२॥

सौहार्द ( मित्रता ) के छः गुण हैं, जो अवस्य ही जानने योग्य हैं। सुदृद्का प्रिय होनेपर हर्षित होना और अप्रिय होनेपर कष्टका अनुभव करना—ये दो गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिरसंचित धन है, उसे मित्रके मॉंगनेपर दे डाले । मित्रके लिये अयाच्य वस्तु भी अवस्य देने योग्य हो जाती है और तो क्या, सुदृद्के मॉंगनेपर वह ग्रुद्ध भावसे अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्रीको भी उसके हितके लिये निछावर कर देता है ॥ १२ ॥

### त्यक्तद्रव्यः संवसेन्नेह कामाद् भुङ्क्ते कर्म खाशिषं वाधते च॥ १३॥

मित्रको धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पानेकी कामना-से निवास न करे—यह चौथा गुण है। अपने परिश्रमसे उपार्जित धनका उपभोग करे (मित्रकी कमाईपर अवलियत न रहे)—यह पाँचवाँ गुण है तथा मित्रकी भलाईके लिये अपने भलेकी परवा न करे—यह छठा गुण है। १३॥

### द्रव्यवान् गुणवानेवं त्यागी भवति सात्त्विकः। पञ्च भूतानि पञ्चभ्यो निवर्तयति तादद्यः॥ १४॥

जो धनी गृहस्य इस प्रकार गुणवान्, त्यागी और सारिवक होता है, वह अपनी पाँचों इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोंको हटा देता है। १४॥

### पतत् समृद्धमप्यूर्घे तपो भवति केवलम् । सरवात्प्रच्यवमानानां संकल्पेन समाहितम् ॥ १५ ॥

जो (वैराग्यकी कर्म के कारण) सत्त्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंके दिव्य लोकोंकी प्राप्तिके संकल्पसे संचित किया हुआ यह इन्द्रियनिग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवल कुर्ध्वलोकोंकी प्राप्तिका कारण होता है [मुक्तिका नहीं]॥१५॥

### यतो यक्षाः प्रवर्धन्ते सत्यस्यैवावरोधनात्। मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कर्मणा ॥ १६ ॥

क्योंकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम यज्ञोंकी वृद्धि होती है। किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे और किसीका क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है।। १६॥

### संकरपिसदं पुरुषमसंकरपोऽधितिष्टति। बाह्यणस्य विशेषेण किञ्चान्यद्पि मे ऋणु॥१७॥

संकल्पसिद्ध अर्थात् सकामपुरुपसे संकल्परहित यानी निष्कामपुरुपकी स्थिति ऊँची होती है; किंतु ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति उससे भी विशिष्ट है । इसके सिवा एक वात और बताता हूँ, सुनो ॥ १७॥

#### अध्यापयेनमहदेतद् यशस्यं वाचो विकाराः कवयो वदन्ति । अस्मिन् योगे सर्वमिदं प्रतिष्ठितं ये तद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १८॥

यह महत्त्वपूर्ण शास्त्र परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है, इसे शिष्योंको अवश्य पढ़ाना चाहिये। परमात्मा-से भिन्न यह सारा दृश्य-प्रपञ्च वाणीका विकारमात्र है—ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं। इस योगशास्त्रमें यह परमात्मविषयक सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं अर्थात् जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं। १८॥

#### न कर्मणा सुरुतेनैय राजन् सत्यं जयेज्जुहुयाद् वायजेद् वा। नैतेन बालोऽमृत्युमभ्येति राजन् रतिं चासौ न लभत्यन्तकाले॥१९॥

राजन् ! ( निष्कामभावके विना किये हुए ) केवल पुण्यकर्मके द्वारा सत्यस्वरूप ब्रह्मको नहीं जीता जा सकता । अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है, उससे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्व—मुक्तिको नहीं पा सकता तथा अन्त-कालमें उसे शान्ति भी नहीं मिल्ती ॥ १९॥

#### तूष्णीमेक उपासीत चेष्टेन मनसापि न। तथा संस्तुतिनिन्दाभ्यां प्रीतिरोपौ विवर्जयेत्॥ २०॥

्रह्मिलये सव प्रकारकी चेष्टासे रहित होकर एकान्तमें उपासना करे, मनसे भी कोई चेष्टा न होने दे तथा स्तुतिमें राग और निन्दामें द्वेप न करे॥ २०॥

### अत्रैव तिष्टन् क्षत्रिय ब्रह्माविशति पश्यति । वेदेषु चानुपूर्व्येण एतद् विद्वन् व्रवीमि ते ॥ २१ ॥

राजन् ! उपर्युक्त साधन करनेसे मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मका साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाता है। विद्वन् ! वेदोंमें क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है, वही तुम्हें बता रहा हूँ ॥ २१॥

्रहति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनत्सुजातपर्वणि सनत्सुजातवाक्ये पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सनत्सुजातपर्वमें सनत्सुजातवाक्यविषयक पैतालीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

# षट्चत्वारिंशोऽध्यायः

🖳 ः परमात्माके खरूपका वर्णन और योगीजनोंके द्वारा उनके साक्षात्कारका प्रतिपादन

सनत्सुजात उवाच यत् तच्छूकं महज्ज्योतिर्दीप्यमानं महद् यशः। तंद् वै देवा उपासते तस्मात् सूर्यो विराजते । योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ १ ॥ सनत्सुजातजी कहते हैं-राजन्! जो शुद्ध ब्रह्म है,वह महान् ज्योतिर्मयः देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप है। सब देवता उसीकी उपासना करते हैं। उसीके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित होते हैं, उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं॥ १॥

शुकाद् ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वर्धते । तच्छुकं ज्योतिषां मध्येऽतप्तं तपति तापनम् । योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ २ ॥

शुद्ध सचिदानन्द परब्रह्मसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति होती है तथा उसीसे वह वृद्धिको प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योति-र्मय ब्रह्म ही सूर्यादि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीतर स्थित होकर सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है; वह स्वयं सब प्रकारसे अतम और स्वयंप्रकाश है, उसी सनातन भगवान्-का योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २॥

अपोऽथ अद्भग्यः सिललस्य मध्ये उभौ देवौ शिश्रियातेऽन्तरिक्षे । अतिन्द्रितः सिवतुर्विवसा-तुभौ बिभर्ति पृथिवीं दिवं च । योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ ३ ॥

जलकी भाँति एकरस परब्रह्म परमात्मामें स्थित पाँच सुक्ष्म महाभूतोंसे अत्यन्त स्थूल पाञ्चभौतिक शरीरके दृदयाकाशमें दो देव—ईश्वर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं। सबको उत्पन्न करनेवाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जाग्रत् रहता है। वही इन दोनोंको तथा पृथ्वी और युलोकको भी धारण करता है। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। ३॥

उभौ च देवौ पृथिवीं दिवं च दिशः युको भुवनं विभर्ति । तस्माद् दिशः सरितश्च स्नवन्ति तस्मात् समुद्रा विहिता महान्ताः । योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ ४ ॥

उक्त दोनों देवताओंको, पृथ्वी और आकाशको, सम्पूर्ण दिशाओंको तथा समस्त लोकसमुदायको वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी परब्रह्मसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, उसीसे सरिताएँ प्रवाहित होती हैं तथा उसीसे बड़े-बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं॥ ४॥

चके रथस्य तिष्ठन्तोऽध्रवस्याव्ययकर्मणः। केतुमन्तं वहन्त्यश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि। योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ ५ ॥

जो इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिका संघात—शरीर विनाशशील है, जिसके कर्म अपने-आप नष्ट होनेवाले नहीं हैं, ऐसे इस शरीररूप रथके चक्रकी भाँति इसे धुमानेवाले कर्मसंस्कारसे युक्त मनमें जुते हुए इन्द्रियरूप घोड़े उस दृदयाकाशमें स्थित ज्ञानस्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्माको जिस सनातन परमेश्वरके निकट ले जाते हैं, उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं \* ॥ ५ ॥

न साद्द्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चिदेनम् । मनीषयाथो मनसा दृदा च य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ।

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ ६ ॥

उस परमात्माका खरूप किसी दूसरेकी तुलनामें नहीं आ सकता, उसे कोई चर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकता । जो निश्चयात्मिका बुद्धिसे, मनसे और हृदयसे उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं अर्थात् परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं।। ६ ॥

द्वादशपूगां सरितं पिवन्तो देवरक्षिताम्। मध्वीक्षन्तश्च ते तस्याः संचरन्तीह घोराम्। योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्॥ ७॥

जो दस इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—इन वारहके समुदाय-से युक्त है तथा जो परमात्मासे सुरक्षित है, उस संसाररूप भयंकर नदीके विषयरूप मधुर जलको देखने और पीनेवाले लोग उसीमें गोता लगाते रहते हैं। इससे मुक्त करनेवाले उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं।। ७॥

तद्रधमासं पिवति संचित्य भ्रमरो मधु। ईशानः सर्वभूतेषु द्दविर्भूतमकल्पयत्। योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्॥ ८॥

प्रस्तुत रूपकका कठोपनिषद्के प्रथम अध्यायको तीसरी
 विद्या कि तीसरेसे छेकर नवें श्लोकतक विस्तृत विवरण मिळता है।
 इससे प्रायः मिळता-जुळता एक श्लोक कठोपनिषद्में
 मिळता है।

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यित कशानैनम् । इदा मनीषा मनसाभिक्छप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

(219.13)

जैसे शहदकी मक्खी आधे मासतक शहदका संग्रह करके फिर आधे मासतक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्ममें किये हुए संचित कर्मको परलोकमें (विभिन्न योनियोंमें) भोगता है। परमात्माने समस्त प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार कर्मफलभोगरूप हिंकी अर्थात् समस्त भोग-पदार्थोंकी व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। ८।

### हिरण्यपर्णमश्वत्थमभिपद्य ह्यपक्षकाः । ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथा दिशम् । योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ ९ ॥

जिसके विषयरूपी पत्ते स्वर्णके समान मनोरम दिखायी पड़ते हैं, उस संसाररूपी अश्वत्यब्रक्षपर आरूढ होकर पंख-हीन जीव कर्मरूपी पंख धारणकर अपनी वासनाके अनुसार विभिन्न योनियोंमें पड़ते हैं अर्थात् एक योनिसे दूसरी योनिमें गमन करते हैं; किंतु योगीजन उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ ९॥

### पूर्णात् पूर्णान्युद्धरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चिक्ररे । इरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते । योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ १०॥

पूर्ण परमेश्वरसे पूर्ण—चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्ण सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्णसे ही पूर्णब्रह्ममें उनका उपसंहार (विलय) होता है तथा अन्तमें एकमात्र पूर्णब्रह्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्माका योगी लोग साक्षात्कार करते हैं॥१०॥

### तसाद् वै वायुरायातस्तसिश्च प्रयतः सदा। तसाद्गिश्च सामञ्च तसिश्च प्राण आततः ॥ ११॥

उस पूर्णब्रह्मसे ही वायुका आविर्माव हुआ है और उसीमें वह चेष्टा करता है। उसीसे अग्नि और सोमकी उत्पत्ति हुई है तथा उसीमें यह प्राण विस्तृत हुआ है॥११॥

### सर्वमेव ततो विद्यात् तत् तद् वक्तं न राष्नुमः । योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ १२ ॥

कहाँतक गिनावें, हम अलग-अलग वस्तुओंका नाम बतानेमें असमर्थ हैं । तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मासे ही प्रकट हुआ है । उस सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ १२॥ अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः। आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः। योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्॥१३॥

अपानको प्राण अपनेमें विलीन कर लेता है। प्राणको चन्द्रमा, चन्द्रमाको सूर्य और सूर्यको परमात्मा अपनेमें विलीन कर लेता है; उस सनातन परमेश्वरका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं॥ १३॥

### एकं पादं नोत्क्षिपति सिललाद्धंस उचरन्। तं चेत् संततमूर्ध्वाय न मृत्युर्नामृतं भवेत्। योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्॥१४॥

इस संसार-सिललें ऊपर उठा हुआ हंसरूप परमातमा अपने एक पाद ( जगत् ) को ऊपर नहीं उठा रहा है; यदि -उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बन्ध और मोक्ष सदा-के लिये मिट जाय । उस सनातन परमेश्वरका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १४ ॥

अङ्गुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा लिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्। तमीशमीख्यमजुकल्पमायं पद्यन्ति मृढा न विराजमानम्। योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्॥१५॥

हृदयदेशमें स्थित वह अङ्गुष्ठमात्र जीवात्मा स्क्ष्म (वहाँ अन्तर्यामीरूपसे स्थित ) शरीरके सम्बन्धसे सदा जन्म-मरणको प्राप्त होता है । उस सबके शासक, स्तुतिके योग्य, सर्व-समर्थ, सबके आदिकारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माको मृद् जीव नहीं देख पाते; किंतु योगीजन उस सनातन परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं ॥ १५ ॥

असाधना वापि ससाधना वा समानमेतद् दृश्यते मानुपेषु । समानमेतदमृतस्येतरस्य मुकास्तत्र मध्य उत्संसमापुः । योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ १६ ॥

कोई साधनसम्पन्न हों या साधनहीन, वह ब्रह्म सब मनुष्योंमें समानरूपसे देखा जाता है। वह (अपनी ओरसे) बद्ध और मुक्त दोनोंके ही लिये समान है। अन्तर इतना ही है कि इन दोनोंमेंसे जो मुक्त पुरुष हैं, वे ही आनन्दके मूलसोत परमात्माको प्राप्त होते हैं, (दूसरे नहीं ) । उसी सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ १६ ॥

उभौ लोकौ विद्यया व्याप्य याति तदा हुतं चाहुतमग्निहोत्रम्। मा ते ब्राह्मी लघुतामादधीत प्रकानं स्यान्नाम धीरा लभन्ते।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ १७॥

ज्ञानी पुरुष ब्रह्मविद्याके द्वारा इस लोक और परलोक दोनोंके तत्त्वको जानकर ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन् ! यह ब्रह्मविद्या तुममें छघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी ब्रह्मविद्याके द्वारा योगीलोग उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। १७॥

पवंरूपो महातमा स पावकं पुरुषो गिरन्। यो वै तं पुरुषं वेद तस्येहार्थो न रिष्यते। योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्॥१८॥

जो ऐसा महात्मा पुरुष है, वह भोक्ताभावको अपनेमें विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वरको जान लेता है। इस लोकमें उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता [ अर्थात् वह कृतकृत्य हो जाता है ]। उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं॥ १८॥

यः सहस्रं सहस्राणां पक्षान् संतत्य सम्पतेत्। मध्यमे मध्य आगच्छेदपि चेत् स्थान्मनोजवः। योगिनस्तं प्रपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्॥१९॥

कोई मनके समान वेगवाला ही क्यों न हो और दस लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, अन्तमें उसे हृदयस्थित परमात्मामें ही आना पड़ेगा । उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १९ ॥

न दर्शने तिष्ठति रूपमस्य
परयन्ति चैनं सुविशुद्धसत्त्वाः ।
हितो मनीषी मनसा न तप्यते
ये प्रवजेयुरमृतास्ते भवन्ति ।
योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ २०॥

इस परमात्माका खरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; जिनका अन्तःकरण विद्युद्ध है, वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मनको वशमें करनेवाले हैं तथा जिनके मनमें कभी दुःख नहीं होता एवं जो संसारके सब सम्बन्धोंका सर्वथा त्याग कर देते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। रिंग

> गृहन्ति सर्गा इव गहराणि स्वशिक्षया स्वेन वृत्तेन मर्त्याः। तेषु प्रमुद्यन्ति जना विमृदा यथाध्वानं मोहयन्ते भयाय।

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ २१ ॥

जैसे साँप विलोंका आश्रय ले अपनेको छिपाये रहते हैं, उसी प्रकार दम्भी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहारकी आड़में अपने दोपोंको छिपाये रखते हैं। जैसे ठग रास्ता चलनेवालोंको भयमें डालनेके लिये दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देते हैं, मूर्ख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहमें पड़ जाते हैं; इसी प्रकार जो परमात्माके मार्गमें चलनेवाले हैं, उन्हें भी दम्भी पुरुष भयमें डालनेके लिये मोहित करनेकी चेष्टा करते हैं, किंतु योगीजन भगवत्कृपासे उनके फदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार करते हैं। २१॥

नाहं सदासत्कृतः स्यां न मृत्यु-र्नचामृत्युग्मृतं मे कुतः स्यात्। सत्यानृते सत्यसमानवन्धे सतश्च योनिरसतश्चेक एव।

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ २२ ॥

राजन्! मैं कभी किसीके असत्कारका पात्र नहीं होता! न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे हो [ क्योंकि मैं नित्यमुक्त ब्रह्म हूँ ]। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन समब्रह्ममें स्थित हैं। एकमात्र मैं ही सत् और असत्की उत्पत्तिका स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं।। २२।।

न साधुना नोत असाधुना वा-समानमेतद् दृश्यते मानुपेषु। समानमेतद्मृतस्य विद्या-देवंयुक्तो मधु तद् वै परीप्सेत् । योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ २३ ॥

परमात्माका न तो साधुकर्मसे सम्बन्ध है और न असाधु कर्मसे । यह विगमता तो देहाभिमानी मनुष्योंमें ही देखी जाती है । ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये । इस प्रकार ज्ञानयोगसे युक्त होकर आनन्दमय ब्रह्मको ही पानेकी इच्छा करनी चाहिये । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ २३॥

नास्यातिवादा हृद्यं तापयन्ति

नानधीतं नाहुतमग्निहोत्रम् ।

मनो ब्राह्मी लघुनामादधीत

प्रज्ञां चास्मै नाम धीरा लभन्ते ।

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ २४ ॥

इस ब्रह्मवेत्ता पुरुपके हृदयको निन्दाके बाक्य संतत नहीं करते । 'मैंने स्वाध्याय नहीं कियाः अग्निहोत्र नहीं किया' इत्यादि वातें भी उसके मनमें तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करतीं । ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिखुद्धि प्रदान करती है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं । उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २४ ॥

एवं यः सर्वभूतेषु आत्मानमनुपश्यति । अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु किं स शोचेत् ततः परम् ॥ २५ ॥

इस प्रकार जो समस्त भृतोंमें परमात्माको निरन्तर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य विषय-भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करे ? ॥ २५ ॥

यथोदपाने महति सर्वतः सम्प्लुतोदके। एवं सर्वेषु वेदेषु आत्मानमनुजानतः॥२६॥

जैसे सब ओर जलसे परिपूर्ण बड़े जलाशयके प्राप्त होने-पर जलके लिये अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूर्ण वेदोंमें कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेव नहीं रह जाता ॥ २६॥ अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो महात्मा न दृश्यते सौहृद्दि संनिविष्टः। अजश्चरो दिवारात्रमतिःद्रतश्च स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्तः॥ २७॥

यह अङ्गुष्ठमात्र अन्तर्यामी परमातमा सबके हृदयके भीतर स्थित है, किंतु सबको दिखायी नहीं देता। वह अजन्मा, चराचरस्वरूप और दिन-रात सावधान रहनेवाला है। जो उसे जान लेता है, वह ज्ञानी परमानन्दमें निमग्न हो जाता है।।

अहमेव स्मृतो मातापिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः। आत्माहमपि सर्वस्य यद्य नास्ति यदस्ति च ॥ २८॥

धृतराष्ट्र ! मैं ही सबकी माता और पिता माना गया हूँ, में ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ । जो है, वह भी और जो नहीं है, वह भी मैं ही हूँ ॥ २८॥

वितामहोऽस्मि स्थविरः विता पुत्रश्च भारत । ममैव यूयमात्मस्था न मे यूयं न वो वयम् ॥ २९ ॥

भारत ! में ही तुम्हारा बूढ़ा पितामहः पिता और पुत्र भी हूँ । तुम सब लोग मेरी ही आत्मामें स्थित हो, फिर भी ( वास्तवमें ) न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं ॥२९॥

आतमैव स्थानं मम जनम चातमा
ओतप्रोतोऽहमजरप्रतिष्ठः ।
अजश्चरो दिवारात्रमतिनद्रतोऽहं
मां विशायकविरास्ते प्रसन्नः ॥ ३०॥

आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है। मैं सबमें ओतप्रोत और अपनी अजर (नित्य-नूतन) महिमामें स्थित हूँ। मैं अजन्मा, चराचरस्वरूप तथा दिन-रात साबधान रहनेवाला हूँ। मुझे जानकर ज्ञानी पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है।। ३०॥

अणोरणीयान् सुमनाः सर्वभूतेषु जात्रति । पितरं सर्वभूतेषु पुष्करे निहितं विदुः ॥ ३१ ॥

परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म तथा विद्युद्ध मनवाला है। वहीं सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रकाशित है। सम्पूर्ण प्राणियों-के द्धदयकमलमें स्थित उस परमपिताको ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं॥ ३१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनःसुजातपर्वणि षट्चस्वारिकोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सनःसुजातपर्वमें छिवाकीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥



# महाभारत 🔀



होपदीका श्रीकृष्णसे खुले केशोंकी बात याद रखनेका अनुरोध

## ( यानसंधिपर्व )

# सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

### पाण्डवोंके यहाँसे लोटे हुए संजयका कौरवसभामें आगमन

वैशम्पायन उवाच

एवं सनत्सुजातेन विदुरेण च धीमता। सार्घ कथयतो राज्ञः सा व्यतीयाय शर्वरी॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार महर्षि सनत्सुजात और बुद्धिमान् विदुरजीके साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्रकी सारी रात बीत गयी ॥ १ ॥ तस्यां रजन्यां व्युष्टायां राजानः सर्व एव ते । सभामाविविद्युईष्टाः स्तस्योपदिदक्षया ॥ २ ॥

वह रात बीतनेपर जब प्रभातकाल आया, तब सब राजालोग स्तपुत्र संजयको देखनेके लिये बड़े हर्षके साध सभामें आये ॥ २ ॥

शुश्रूषमाणा पार्थानां वाचो धर्मार्थसंहिताः। धृतराष्ट्रमुखाः सर्वे ययू राजसभां शुभाम् ॥ ३ ॥ सुधावदातां विस्तीर्णां कनकाजिरभूषिताम्। चन्द्रप्रभां सुरुचिरां सिकां चन्द्रनवारिणा ॥ ४ ॥

धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवोंने भी पाण्डवोंकी धर्मार्थ-युक्त बातें सुननेकी इच्छासे उस सुन्दर एवं विशाल राज-सभामें प्रवेश किया, जो चूनेसे पुती होनेके कारण अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थी। सुवर्णमय प्राङ्गण उसकी शोभा बदा रहे थे। वह सभा चन्द्रमाकी श्वेत रिश्मयोंके समान प्रकाशित हो रही थी। वह देखनेमें अत्यन्त मनोहर थी और उसके भीतर चन्द्रनमिश्रित जलसे छिड़काव किया गया था॥ ३-४॥

रुचिरैरासनैस्तीर्णा काञ्चनैर्दारवैरि । अइमसारमयैर्दान्तैः खास्तीर्णैः सोत्तरच्छदैः॥ ५ ॥

उस राजसभामें सुवर्ण, काष्ठ, मिण तथा हाथीदाँतके वने हुए सुन्दर-सुन्दर आसन सुरुचिपूर्ण ढंगसे विछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला दी गयी थीं ॥ ५ ॥ भीषमी द्रोणः कृषः शत्यमं जयद्रथः । व्यथ्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च बाह्निकः ॥ ६ ॥ विदुरश्च महाप्राञ्चो युगुतसुश्च महारथः । सर्वे च सिहताः शूराः पार्थिवा भरतर्षभ ॥ ७ ॥ धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विविशुक्तां सभां शुभाम् ।

भरतश्रेष्ठ ! भीष्मः द्रोणः कृपाचार्यः शत्यः कृतवर्माः जयद्रथः अश्वत्थामाः विकर्णः सोमदत्तः बाह्निकः परम बुद्धिमान् विदुरः महारथी युयुत्तु तथा अन्य सभी ग्रूरवीर नरेश वृतराष्ट्रको आगे करके उस सुन्दर सभामें एक साथ प्रविष्ट हुए ॥ ६-७ ई ॥

दुःशासनिह्यत्रसेनः शकुनिश्चापि सौवलः ॥ ८ ॥ दुर्मुखो दुःसहः कर्ण उल्क्रोऽथ विविश्वतिः । कुरुराजं पुरस्कत्य दुर्योधनममर्पणम् ॥ ९ ॥ विविश्वस्तां सभां राजन् सुराः शकसदो यथा।

राजन् ! दुःशासनः चित्रसेनः सुवलपुत्र शकुनिः दुर्मुखः दुःसहः कर्णः उल्लक और विविश्चति—इन सबने अमर्पमें भरे हुए कुरुराज दुर्योधनको आगे करके उस राज-सभामें ठीक वैसे ही प्रवेश कियाः जैसे देवतालोग इन्द्र-की सभामें प्रवेश करते हैं ॥ ८-९३ ॥

आविशद्भिस्तदा राजञ्जूरैः परिघवाहुभिः ॥ १०॥ ग्रुशुभे सा सभा राजन् सिंहैरिव गिरेर्गुहा।

जनमेजय! उस समय परिघके समान सुदृढ़ भुजाओंवाले उन शूरवीर नरेशोंके प्रवेश करनेसे वह सभा उसी प्रकार शोभा पाने लगी, जैसे सिंहोंके प्रवेश करनेसे पर्वतकी कन्दरा सुशोभित होती है।। १०३॥

ते प्रविश्य महेष्वासाः सभां सर्वे महौजसः ॥ ११ ॥ आसनानि विचित्राणि भेजिरे सूर्यवर्चसः ।

महान् धनुप धारण करनेवाले तथा सूर्यके समान कान्तिमान् उन समस्त महातेजस्वी नरेशोंने सभामें प्रवेश करके वहाँ विछे हुए विचित्र आसनोंको सुशोभित किया।११३।



आसनस्थेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत ॥ १२ ॥ हाःस्थो निवेदयामास सृतपुत्रमुपस्थितम् । अयं सरथआयाति ये।ऽयासीत् पाण्डवान् प्रति ॥ १३॥ दृतो नस्तूर्णमायातः सैन्धवैः साधुवाहिभिः।

भारत ! जब वे सब राजा आकर यथायोग्य आसनों-पर बैठ गये, तब द्वारपालने सूचना दी कि संजय राजसभा-के द्वारपर उपस्थित हैं । यह वही रथ आ रहा है, जो पाण्डवींके पास भेजा गया था । रथको अच्छी तरह बहन करनेवाले सिन्धुदेशीय घोड़ोंसे जुते हुए इस रथपर हमारे दूत संजय शीघ आ पहुँचे हैं ॥ १२-१३ है ॥

दूत तेजव शाम आ पहुच है ॥ ११२१ २५ ॥ उपेयाय स तु क्षित्रं रथात् प्रस्कन्द्य कुण्डली । प्रविवेश सभां पूर्णां महीपालैमेहान्मभिः ॥ १४ ॥

द्वारपालके इतना कहते ही कानोंमें कुण्डल धारण किये संजय रथसे नीचे उतरकर राजसभाके निकट आया और महामना महीपालोंसे भरी हुई उस सभाके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥ १४॥

संजय उवाच

प्राप्तोऽस्मि पाण्डवान् गत्वा तं विजानीत कौरवाः।

यथावयः कुरून् सर्वोन् प्रतिनन्द्नित पाण्डवाः ॥१५॥ संजयने कहा— कौरवो ! आपको विदित होना

सजयन कहा—कारवा ! आपका विदित होना चाहिये कि में पाण्डवींके यहाँ जाकर हौटा हूँ । पाण्डवहोग अवस्थाक्रमके अनुसार सभी कौरवींका अभिनन्दन करते हैं ॥

अभिवादयन्ति वृद्धांश्च वयस्यांश्च वयस्यवत् । यूनश्चाभ्यवदन् पार्थाः प्रतिपुज्य यथावयः ॥१६॥

उन्होंने वड़े-वूढ़ोंको प्रणाम कहलाया है। जो समवयस्क हैं, उनके साथ मित्रोचित वर्तावका संदेश दिया है तथा नवयुवकोंको भी उनकी अवस्थाके अनुसार सम्मान देकर

उनसे प्रेमालापकी इच्छा प्रकट की है ॥ १६ ॥ यथाहं धृतराष्ट्रेण शिष्टः पूर्विमतो गतः। अञ्जुवं पाण्डवान् गत्वा तन्निवोधत पार्थिवाः ॥ १७ ॥ (अञ्जुतां तत्र धर्मेण वासुदेवधनंजयौ ।)

पहले यहाँ हे जाते समय महाराज धृतराष्ट्रने मुझे जैसा उपदेश दिया था, पाण्डवींके पास जाकर मैंने वैसी ही वार्ते कहीं हैं। राजाओ ! अब भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने जो धर्मके अनुकूल उत्तर दिया है, उसे आपलोग ध्यान देकर सुनें।। १७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयप्रत्यागमने सप्तचत्वारिकोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्व के अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें संजयके लौटनेसे सम्बन्ध रखनेवाला सैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठका है इस्लोक मिलाकर कुल १७ है इस्लोक हैं)

# अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः संजयका कौरवसमामें अर्जुनका संदेश सुनाना

धृतराष्ट्र उवाच

पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये किमव्रवीद् वाक्यमदीनसत्त्वः। धनंजयस्तात युधां प्रणेता दुरात्मनां जीवितच्छिन्महात्मा॥ १॥

धृतराष्ट्रने कहा—संजय ! मैं इन राजाओंके बीच तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धोंके संचालक तथा दुरात्माओंके जीवनका नाश करनेवाले उदारहृदय महात्मा अर्जुनने हमारे लिये कौन-सा संदेश भेजा है ! ॥ १॥

संजय उवाच

दुर्योधनो वाचिममां शृणोतु यद्ववीदर्जुनो योत्स्यमानः। युधिष्ठिरस्यानुमते महात्मा धनंजयः शृण्वतः केशवस्य॥ २॥

संजय बोला—राजन् ! युधिष्ठिरकी आज्ञाते युद्धके लिये उद्यत हुए महात्मा अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके सुनते सुनते जो बात कही है, उसे दुर्योधन सुनें ॥ २॥



अन्वत्रस्तो बाहुवीर्य विदान
उपहरे वासुदेवस्य धीरः।
अवीचन्मां योत्स्यमानः किरीटी
मध्ये त्र्या धार्तराष्ट्रं कुरूणाम्॥ ३॥
संश्रुण्वतस्तस्य दुर्भाषिणो वै
दुरात्मनः स्तुपुत्रस्य स्ता।
यो योद्धुमाशंसित मा सदैव
मन्द्रशः कालपकोऽतिमृदः॥ ४॥
ये वै राजानः पाण्डवायोधनाय
समानीताः श्रुण्वतां चापि तेषाम्।
यथा समग्रं वचनं मयोकं

सहामात्यं आवयेथा नृपं तत्॥ ५ ॥ अपने बाहुवलको अच्छी तरह जाननेवाले धीर-वीर किरीटधारी अर्जुनने भावी युद्धके लिये उद्यत हो भगवान् श्रीकृष्णके समीप मुझसे इस प्रकार कहा है—'संजय! जो कालके गालमें जानेवाला, मन्दबुद्धि एवं महामूर्व्व सदा मेरे साथ युद्ध करनेके लिये डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा स्तपुत्र कर्णको सुनाकर तथा और भी जो-जो राजालोग पाण्डवींके साथ युद्ध करनेके लिये बुलाये गये हैं, उन सबको सुनाते हुए तुम कौरवोंकी मण्डलीमें मेरेद्वारा कही हुई सारी बातें मन्त्रियोंसहित धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधनसे इस प्रकार कहना, जिससे वह अच्छी तरह सुन ले?—॥ रू-५॥

यथा नूनं देवराजस्य देवाः
गुश्रूषन्ते वज्रहस्तस्य सर्वे।
तथाश्रुण्वन् पाण्डवाः सृंजयाश्च
किरीटिना वाचमुक्तां समर्थाम् ॥ ६ ॥

जैसे सब देवता वज्रधारी देवराज इन्द्रकी बातें सुनना चाइते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार समस्त सुंजय और पाण्डव अर्जुनकी मुझसे कही हुई ओजभरी बातें सुन रहे थे ॥ ६॥

> इत्यव्रवीदर्जुनी योत्स्यमानी गाण्डीवधन्वा लोहितपद्मनेत्रः। न चेद् राज्यं मुञ्जिति धार्तराष्ट्रो युधिष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः॥ ७ ॥ अस्ति नूनं कर्म कृतं पुरस्ता-दिनिर्विष्टं पापकं धार्तराष्ट्रैः।

उस समय गाण्डीवधारी अर्जुन युद्धके लिये उत्सुक जान पड़ते थे। उनके कमलसदृश नेत्र लाल हो गये थे। उन्होंने इस प्रकार कहा—'यदि दुर्योधन अजमीदकुल-नन्दन महाराज युधिष्ठिरका राज्य नहीं छोड़ता है तो निश्चय ही धृतराष्ट्रके पुत्रोंका पूर्वजन्ममें किया हुआ कोई ऐसा पापकर्म प्रकट हुआ है, जिसका फल उन्हें भोगना है॥ ७६॥ येगां युद्धं भीमसेनार्जुनाभ्यां
तथादिवभ्यां वासुदेवेन चैव ॥ ८ ॥
.शैनेयेन ध्रवमात्तायुधेन
धृष्टद्युम्नेनाथ शिखण्डिना च।
युधिष्टिरेणेन्द्रकरुपेन चैव
योऽपध्यानान्निर्दहेद्गांदिवं च ॥ ९ ॥

'तभी तो उनका भीमसेन, अर्जुन, नकुल-सहदेव, भगवान् श्रीकृष्ण, अस्त्र-शस्त्रोंसे सुम्रजित सात्यिक, घृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा इन्द्रके समान तेजस्त्री उन महाराज युधिष्ठिर-के साथ युद्ध होनेवाला है, जो अनिष्टचिन्तन करते ही पृथ्वी तथा स्वर्गलोकको भी भस्म कर सकते हैं ॥ ८-९ ॥

तैइचेद् योद्धं मन्यते धार्तराष्ट्रो निर्जुत्तोऽर्थः सकलःपाण्डवानाम्। मा तत् कार्याः पाण्डवस्यार्थहेतो-रुपहि युद्धं यदि मन्यसे त्वम् ॥ १० ॥

'यदि दुर्योधन चाइता है कि इन सब वीरोंके साथ कौरवोंका युद्ध हो तो ठीक है, इससे पाण्डवोंका सारा मनोरथ सिद्ध हो जायगा । तुम केवल पाण्डवोंके लाभके लिये संधि कराने या आधा राज्य दिलानेकी चेष्टा न करना । उस दशामें यदि ठीक समझो तो उससे कह देना—-'दुर्योधन ! तुम युद्धभूमिमें ही उतरों' ॥ १०॥

> यां तां वने दुःखशस्यामवात्सीत् प्रवाजितः पाण्डवो धर्मचारी। आप्नोतु तां दुःखतरामनधी-मन्त्यां शय्यां धार्तराष्ट्रः परासुः॥ ११॥

'धर्मात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने वनमें निर्वासित होकर जिस दुःलश्चय्यापर शयन किया है, दुर्योधन अपने प्राणोका त्याग करके उससे भी अधिक दुःखदायिनी और अनर्यकारिणी मृत्युकी अन्तिम शय्याको ग्रहण करे।। ११॥

> हिया ज्ञानेन तपसा दमेन शौर्येणाथो धर्मगुप्त्या घनेन। अन्यायवृत्तिः कुरुपाण्डवेया-नध्यातिष्ठेद् धार्तराष्ट्रो दुरात्मा ॥ १२॥

'अन्यायपूर्ण बर्ताव करनेवाले दुरात्मा दुर्योधनको उचित है कि वह लजा, ज्ञान, तपस्या, इन्द्रियसंयम, शौर्य, धर्मरक्षा आदि गुणों तथा धनके द्वारा कौरव-पाण्डवों- पर अधिकार प्राप्त करे ( सद्भुणोंद्वारा सबके दृदयको जीते, अन्यायसे शासन करना असम्भव है ) ॥ १२ ॥

मायोपधः प्रणिपातार्जवाभ्यां तपोदमाभ्यां धर्मगुप्त्या बलेन । सत्यं ब्रुवन् प्रतिपन्नो नृपो न-स्तितिक्षमाणः क्रिक्यमानोऽतिवेलम् ॥ १३॥ 'हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्नताः सरलताः तपः इन्द्रिय-संयमः धर्मरक्षा और बल—इन सभी गुणोंसे सम्पन्न हैं। वे बहुत दिनोंसे अनेक प्रकारके क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही बोलते हैं तथा कौरवोंके कपटपूर्ण व्यवहारों तथा बचनोंको सहन करते रहते हैं॥ १३॥

> यदा ज्येष्ठः पाण्डवः संशितात्मा कोधं यत्तं वर्षपूगान् सुघोरम् । अवस्रष्टा कुरुषूद्रत्तचेता-स्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रीऽन्वतप्स्यत् ॥ १४ ॥

्परंतु अपने मनको ग्रुभ एवं संयत रखनेवाले ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अनेक वर्षीसे दवे हुए अपने अत्यन्त भयंकर कोधको कौरवींपर छोड़ेंगे, उस समय जो भयानक युद्ध होगा, उसे देखकर दुर्योधनको पछताना पड़ेगा।। १४॥

कृष्णवर्त्मेव ज्विलतः समिद्धो यथा दहेत् कक्षमित्रिर्निदाधे। एवं दग्धा धार्तगष्ट्रम्य सेनां युधिष्ठिरः कोधर्दातोऽन्ववेक्ष्य॥ १५॥

'जैसे ग्रीप्मऋतुमें प्रज्वलित अग्नि सब ओरसे धधक उठती और घास-फूस एवं जंगलोंको जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कोधसे तमतमाये हुए युधिष्टिर दुर्योधनकी सेनाको अपने दृष्टिपातमात्रसे दग्ध कर देंगे ॥ १५॥

> यदा द्रष्टा भीमसेनं रथस्थं गदाहस्तं कोधिविषं वमन्तम् । अमर्षणं पाण्डवं भीमवेगं तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥ १६॥

्जिस समय दुर्योधन हाथमें गदा लिये रथपर बैठे हुए भयानक वेगवाले अमर्पशील पाण्डुनन्दन भीमसेनको कोध-रूप विष उगलते देखेगा, उस समय युद्धके परिणामको सोचकर उसे महान् पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ १६॥

सेनात्रगं दंशितं भीमसेनं स्वालक्षणं वीरहणं परेषाम्। झन्तं चमूमन्तकसंनिकाशं तदा सर्तो चचनस्यातिमानी॥१७॥

'जब भीमसेन कवच धारण करके शत्रुपक्षके वीरोंका नाश करते हुए अपने पक्षके लोगोंके लिये भी अलक्षित हो सेनाके आगे-आगे तीव वेगसे बढ़ेंगे और यमराजके समान विपक्षी सेनाका संहार करने लगेंगे, उस समय अत्यन्त अभिमानी दुर्योधनको मेरी ये बातें याद आयेंगी ॥ १७॥

> यदा द्रष्टा भीमसेनेन नागान् निपातितान् गिरिकूटप्रकाशान्।

कुम्भैरिवासुग्वमतो भिन्नकुम्भां-स्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्सत्॥ १८॥

'जब मीमसेन पर्वताकार प्रतीत होनेवाले बड़े-बड़े गज-राजोंको गदाके आघातसे उनका कुम्भस्थल विदीर्ण करके मार गिरायेंगे और वे मानो घड़ोंसे खून उँड़ेल रहे हों, इस प्रकार मस्तकसे रक्तकी धारा बहाने लगेंगे, उस समय दुर्योधन जब यह दृश्य देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़नेके कारण बड़ा भारी पश्चात्ताप होगा ॥ १८ ॥

> महासिंहो गाव इव प्रविश्य गदापाणिर्धार्तराष्ट्रातुपेत्य । यदा भीमो भीमरूपो निहन्ता तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥ १९॥

'जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथमें गदा लिये तुम्हारी सेनामें घुसकर धृतराष्ट्रपुत्रोंके पास जाकर उनका उसी प्रकार संहार करने लगेंगे, जैसे महान् सिंह गौओं के झंडमें घुसकर उन्हें दबीच लेता है, तब दुर्योधनको युद्धके लिये बड़ा पछतावा होगा ॥ १९॥

महाभये वीतभयः इतास्त्रः
समागमे शत्रुवलावमदी ।
सकृद् रथेनात्रतिमान् रथौधान्
पदातिसंघान् गद्याभिनिष्नन् ॥ २० ॥
शैक्येन नागांस्तरसा विगृह्वन्
यदा छेत्ता धार्तराष्ट्रस्य सैन्यम् ।
छिन्दन् वनं परशुनव शूरस्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥ २१ ॥

को भारी-से-भारी भय आनेपर भी निर्भय रहते हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त की है तथा जो संप्रामभूमिमें शत्रुसेनाको रौंद डालते हैं, वे ही श्रूरवीर भीमसेन जब एकमात्र रथपर आरूढ़ हो गदाके आधातसे असंख्य रथसमूहों तथा पैदल सैनिकोंको मौतके घाट उतारते और छोंकोंके समान फंदोंमें बड़े-बड़े नागोंको फँसाकर मरे हुए बछड़ोंके समान उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए दुर्योधनकी सेनाको वैसे ही छिन्न-भिन्न करने लगेंगे, जैसे कोई फरसेसे जंगल काट रहा हो, उस समय घृतराष्ट्रपुत्र मन-ही-मन यह सोचकर पछतायेगा कि मैंने युद्ध छेड़कर बड़ी भारी भूल की है।। २०-२१॥

तृणप्रशयं ज्वलनेनेव दग्धं ग्रामं यथा धार्तराष्ट्रान् समीक्ष्य। पक्कं सस्यं वैद्युतेनेव दग्धं परासिक्कं विपुलं स्वं वलीवम् ॥ २२ ॥ हतप्रवीरं विमुखं भयार्ते पराङ्मुखं प्रायशोऽधृष्टयोधम्। शस्त्राचिंपा भीमसेनेन दग्धं तदायुद्धंधार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥ २३॥

पजब दुर्योधन यह देखेगा कि जैसे घास-फूसके झोपड़ोंका गाँव आगसे जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार घुतराष्ट्र-के अन्य सभी पुत्र भीमसेनकी कोधाग्निसे दग्ध हो गये, मेरी विशाल वाहिनी विजलीकी आगसे जली हुई पकी खेतीके समान नष्ट हो गयी, उसके मुख्य-मुख्य वीर मारे गये, सैनिकोंने पीठ दिखा दी, सभी भयसे पीड़ित हो रणभूमिसे भाग निकले, प्रायः समस्त योद्धा साहस अथवा घृष्टता खो बैठे तथा भीमसेनके अख्न-शस्त्रोंकी आगसे सब कुछ स्वाहा हो गया; उस समय उसे युद्धके लिये बड़ा पछतावा होगा ॥ २२-२३॥

उपासंगानाचरेद् दक्षिणेन वराङ्गानां नकुलश्चित्रयोधी। यदा रथाग्यो रथिनः प्रणेता तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वनप्यत्॥ २४॥

'रिथयों में श्रेष्ठ और विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले नकुल जय दाहिने हाथमें लिये हुए खड्गसे तुम्हारे सैनिकों के मस्तक काट-काटकर धरतीपर उनके देर लगाने लगेंगे और रथी योद्धाओं को यमलोक भेजना प्रारम्भ करेंगे, उस समय धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन युद्धका परिणाम सोचकर शोकसे संतर हो उठेगा ॥ २४ ॥

सुखोचितो दुःखराय्यां वनेषु दीर्घं काळं नकुलो यामरोत । आरोविषः कुद्ध इवोद्धमन् विषं तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत् ॥ २५॥

'सुख भोगनेक योग्य वीरवर नकुलने दीर्घकालतक वनों में स्हकर जिस दु:ख-शय्यापर शयन किया है, उसका स्मरण करके जब वह कोधमें भरे हुए विपैछे सर्पकी भाँति विष उगलने लगेगा, उस समय धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको युद्ध छेड्ने-के कारण पछताना पड़ेगा ॥ २५ ॥

त्यकारमानः पार्थिवा योधनाय समादिष्टा धर्मराजेन सृत । रथैः शुभ्रैः सैन्यमभिद्रवन्तो दृष्ट्रा पश्चात् तप्सते धार्तराष्ट्रः ॥ २६ ॥

भंजय ! धर्मराज युधिष्ठरके द्वारा युद्धके लिये आदेश पाकर उनके लिये प्राण देनेको उद्यत रहनेवाले भूमण्डलके नरेश जब तेजस्वी रथोंपर आरूढ़ होकर कौरव-सेनापर आक्रमण करेंगे, उस समय उन्हें देखकर दुवोंधनको युद्धके लिये अत्यन्त पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ २६ ॥ शिशून कृतास्त्रानशिशुप्रकाशान् यदा द्रष्टा कौरवः पञ्च शूरान्। त्यक्त्वाप्राणान् कौरवानाद्रवन्त-स्तदायुद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्यात्॥२७॥

'जो अवस्थामें वालक होते हुए भी अस्त्र-शस्त्रोंकी पूर्ण शिक्षा पाकर युद्धमें नवयुवकोंके समान पराक्रम प्रकाशित करते हैं, द्रौपदीके वे पाँचों शूरवीर पुत्र प्राणोंका मोह छोड़-कर जब कौरव-सेनापर टूट पड़ेंगे और कुरुराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्थामें देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़नेकी भूल-के कारण भारी पश्चात्ताप होगा ॥ २७॥

यदा गतोद्वाहमकूजनाक्षं
सुवर्णतारं रथमुत्तमाइवैः।
दान्तैर्युक्तं सहदेवोऽधिरूदः
शिरांसि राज्ञां श्लेप्स्यते मार्गणौद्यैः॥२८॥
महाभये सम्प्रवृत्ते रथस्थं
विवर्तमानं समरे कृतास्त्रम्।
सर्वा दिशः सम्पतन्तं समीक्ष्य
तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥२९॥

'जब सहदेव उत्तम जातिके सुशिक्षित घोड़ोंसे जुते हुए अपनी इच्छाके अनुकूल चलनेवाले तथा पहियोंकी धुरीसे तिनक भी आवाज न करनेवाले रथपर, जो अलातचक्रकी भाँति घूमनेके कारण सोनेके गोलाकार तारके समान प्रतीत होता है, आरूढ़ हो अपने वाणसमूहोंद्वारा विपक्षी राजाओंके मस्तक काट-काटकर गिराने लगेंगे और इस प्रकार महान्



भयका वातावरण छा जानेपर रथपर वैठे हुए अस्त्रवेता सहदेव समरभूमिमें डटे रहकर जब सभी दिशाओं में शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस दशामें उन्हें देखकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके मनमें युद्धका परिणाम सोचकर महान् पश्चाताप होगा॥ २८-२९॥

हीनिषेवो निषुणः सत्यवादी
महावळः सर्वधर्मापपन्नः।
गान्धारिमार्च्छंस्तुमुले क्षित्रकारी
क्षेत्रा जनान् सहदेवस्तरस्वी॥ ३०॥
यदा द्रष्टा द्रौपदेयान् महेषून्
शूरान् कृतास्त्रान् रथयुद्धकाविदान्।
आशीविषान् घोरविषानिवायतस्तदा युद्धंधार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥३१॥

'लज्जाशील, युद्धकुशल, सत्यवादी, महायली, सर्वधर्म-सम्पन्न, वेगवान् तथा शीव्रतापूर्वक वाण चलानेवाले सहदेव जब घमासान युद्धमं शकुनिपर आक्रमण करके शतुओंके सैनिकांका संहार करने लगेंगे तथा जब दुर्योधन महाधनुर्धर शूर्वीर अस्त्रविद्यामं निपुण तथा रथयुद्धकी फलामं कुशल द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंको भयंकर विपवाले विषधर सर्पोंकी भाँति आक्रमण करते देखेगा, तब उसे युद्ध छेड्नेकी भूलपर भारी पश्चात्ताप होगा ॥ ३०-३१ ॥

> यदाभिमन्युः परवीरघाती शरेः परान् मेघ इवाभिवर्षेन् । विगाहिना कृष्णसमः कृतास्त्र-स्तदायुद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥३२॥

'अभिमन्यु साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके समान पराक्रमी तथा अस्त्रविद्यामें निपुण है, वह शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेमें समर्थ है। जिस समय वह मेघके समान बाणोंकी बौछार करता हुआ शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन युद्धके लिये मन-ही-मन बहुत ही संतप्त होगा॥ ३२॥

> यदा द्रष्टा बालमबालवीर्यं द्विपचमूं मृत्युमिवोत्पतन्तम्। सौभद्रमिनद्रप्रतिमं कृतास्त्रं तदायुद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्सत्॥३३॥

'सुभद्राकुमार अवस्थामें यद्यपि वालक है, तथापि उसका पराक्रम युवकों के समान है। वह इन्द्रके समान राक्ति-शाली तथा अस्त्रविद्यामें पारङ्गत है। जिस समय वह शत्रु-सेनापर विकराल कालके समान आक्रमण करेगा, उस समय उसे देखकर दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके कारण बड़ा पश्चात्ताप होगा॥ ३३॥ प्रभद्रकाः शीव्रतरा युवानी विशारदाः सिंहसमानवीयीः। यदा क्षेप्तारो धार्तराष्ट्रात् ससैन्यां-स्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥३४॥

'अस्त्र-संचालनमें शीष्रता दिखानेवाले, युद्धविशारद तथा सिंहके समान पराक्रमी प्रभद्रकदेशीय नवयुवक जब सेनासहित धृतराष्ट्रपुत्रोंको मार भगायेंगे, उस समय दुर्योधन को यह सोचकर बड़ा पश्चात्ताप होगा कि मैंने क्यों युद्ध छेड़ा ? ॥ ३४॥

वृद्धौ विराटद्भुपद्दौ महारथौ पृथक् चमूभ्यामभिवर्तमानौ। यदाद्रष्टारौधार्तराष्ट्रान् ससैन्यां-स्तदायुद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥३५॥

ित्तस समय वृद्ध महारथी राजा विराट और दुपद अपनी पृथक् पृथक् सेनाओं के साथ आक्रमण करके सैनिकोंसिहत धृतराष्ट्रपुत्रोंपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधनको सुद्धका परिणाम सोचकर महान् पश्चात्ताप करना पहेगा॥ ३५॥

> यदा रुतास्रो द्रुपदः प्रचिन्वन् शिरांसि यूनां समरे रथस्यः। कुद्धः शरैरुछेत्स्यति चापमुक्तै-स्तदायुद्धंधार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥३६॥

जब अस्रविद्यामें निपुण राजा द्रुपद कुपित हो रथपर बैठकर समरभूमिमें अपने धनुषसे छोड़े हुए बार्षोद्वारा विपक्षी युवकोंके मस्तकोंको चुन-चुनकर काटने लगेंगे, उस समय दुर्योधनको इस युद्धके कारण भारी पल्लतावा होगा ॥ ३६॥

यदा विरादः परवीरघाती रणान्तरे शत्रुचमूं प्रवेष्टा। मत्स्यैः सार्धमनृशंसरूपै-स्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥३७॥

जब शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले राजा विराट सैम्य स्वरूपवाले मत्स्यदेशीय योद्धाओंको साय लेकर रणभूमिमें शत्रु-सेनाके भीतर प्रवेश करेंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध छेड़नेका परिणाम सोचकर शोकसे संतप्त हो उठेगा ॥ ३७॥

ज्येष्ठं मात्स्यमनृशंसार्यक्रपं विराटपुत्रं रथिनं पुरस्तात्। यदा द्रष्टा दंशितं पाण्डवार्थे तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतष्स्यत्॥३८॥

'सौम्य तथा श्रेष्ठ स्वरूपवाले राजा विराटके ज्येष्ठ पुत्र मत्स्यदेशीय महारथी द्वेतको जब दुर्योधन पाण्डवोंके हितके लिये कवच धारण किये देखेगा, तव उसे युद्धका परिणाम सोचकर मन-ही-मन बड़ा कष्ट होगा ॥ ३८॥ रणे हते कौरवाणां प्रवीरे शिखण्डिना सत्तमे शान्तन्त्रे। न जातु नः शत्रवो धारयेयु-रसंशयं सत्यमेतद् बर्वामि॥३९॥

'कौरववंशके प्रमुख वीर शान्तनुनन्दन साधुशिरोमणि भीष्मजी जब युद्धमें शिखण्डीके हाथसे मार दिये जायँगे, उस समय हमारे शत्रु कौरव कभी हमलोगोंका वेग नहीं सह सकेंगे, यह मैं सत्य कहता हूँ, इसमें तिनक भी संशय नहीं है ॥ ३९॥

> यदा शिखण्डी रथिनः प्रचिन्वन् भीष्मं रथेनाभियाता वर्र्स्थी । दिन्धे हेयेरवमृद्नन् रथौघां-स्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥४०॥

'जब शिखण्डी अपने रथकी रक्षाके साधनोंसे सम्पन्न हो रिथयोंको चुन-चुनकर मारता तथा दिव्य अश्वोद्धारा रथसमूहों-को रौंदता हुआ रथारूढ़ हो भीष्मपर आक्रमण करेगा, उस समय दुर्योधनको युद्ध छिड़ जानेके कारण बड़ा पश्चात्ताप होगा ॥ ४० ॥

यदा द्रष्टा सुंजयानामनीके धृष्टद्युम्नं प्रमुखे रोचमानम् । अस्त्रं यस्मै गुह्यमुवाच धीमान् द्रोणस्तदा तप्स्यति धार्तराष्ट्रः॥ ४१॥

(जिसे परम बुद्धिमान् आचार्य द्रोणने अस्वविद्याके गोपनीय रहस्यकी भी शिक्षा दी है, वह धृष्टद्युम्न जब संजय-बंशी वीरोंकी सेनाके अग्रभागमें प्रकाशित होगा और उसे उस दशामें दुर्योधन देखेगा, तब वह अत्यन्त संतप्त हो उठेगा॥ ४१॥

> यदा स सेनापितरप्रमेयः परामृद्नित्तपुभिर्धार्तराष्ट्रान् । द्रोणं रणे शत्रुसहोऽभियाता तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥ ४२॥

जब शत्रुओंका सामना करनेमें समर्थ अपरिमित शक्ति-शाली सेनापति धृष्टयुम्न अपने वाणोंद्वारा धृतराष्ट्रपुत्रोंको कुचलता हुआ आचार्य द्वोणपर आक्रमण करेगा, उस समय युद्धका पांग्णाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछतायेगा ॥४२॥

हीमान् मनीषी बळवान् मनस्वी
सळक्मीवान् सोमकानां प्रवर्दः।
न जातु तं शत्रवोऽन्ये सहेरन्
येषां स स्याद्यणीर्वृष्णिसिंहः॥ ४३॥
'सोमकवंशका वह प्रमुख वीर धृष्ट्युम लजाशील, बलवान्,
बुद्धिमान्, मनस्वी तथा वीरोचित शोभासे सम्पन्न है। इसी

प्रकार वृष्णिवं शमें सिंहके समान पराक्रमी वीरवर सात्यिक जिनके अगुआ हैं, उनके वेगको दूसरे शत्रु कदापि नहीं सह सकते ॥ ४३॥

> इदं च त्र्या मा वृणीष्वेति होके युद्धेऽद्वितीयं सचिवं रथस्थम्। शिनेनेतारं प्रवृणीम सात्यिकं महाबहं वीतभयं द्वतास्त्रम्॥ ४४॥

'तुम दुर्योधनसे यह भी कह देना कि अब संसारमें जीवित रहकर तुम राज्य भागनेकी इच्छा न करो । हमने युद्धके छिये अद्वितीय वीर, महान् बलवान्, निर्भय तथा अस्त्रविद्यामें निपुण शिनिपौत्र रथारूढ़ सात्यिकको अपना सहायक चुन छिया है ॥ ४४ ॥

महोरस्को दीर्घवाहुः प्रमाथी
युद्धेऽद्वित्तायः परमास्त्रवेदी।
शिनेर्नप्ता तालमात्रायुधोऽयं
महारथो वीतभयः कृतास्त्रः॥ ४५॥

्शिनिके पौत्र महारथी सायिक चार हाथ हंवा धनुष धारण करते हैं। उनकी छाती चौड़ी और भुजाएँ बड़ी हैं। वे अद्वितीय वीर हैं और युद्धमें शत्रुओं को मथ डालते हैं। उन्हें उत्तम अस्त्रोंका ज्ञान है। वे निर्भय तथा अस्त्रविद्याके पारक्तत विद्वान् हैं॥ ४५॥

यदा शिनीनामधिषो मयोकः शरैः परान् मेघ इव प्रवर्षन् । प्रच्छाद्यिष्यत्यस्हित योधमुख्यां-

स्तदा युद्धं घार्तराष्ट्रो ऽन्वतप्यत्॥ ४६॥
'जब मेरे कहनेसे शिनिप्रवर शत्रुमर्दन सात्यिक शत्रुओंपर
मेघकी भाँति वाणोंकी झड़ी लगाते हुए मुख्य-मुख्य योद्धाओं-को आच्छादित कर देंगे, उससमय दुर्योधन युद्धका परिणाम सोचकर बहुत पछतायेगा ॥ ४६॥

> यदा धृतिं कुरुते योत्स्यमानः स दीर्घवाहुर्देढधन्वा महान्मा । सिंहस्येव गन्धमाद्याय गावः संचेष्टन्ते शत्रवोऽस्माद् रणाग्रे॥ ४७॥

सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले दीर्घवाहु महामना सात्यिक जब युद्धके लिये उत्सुक हो समरभूमिमें डट जाते हैं, उस समय जैसे सिंहकी गन्ध पाकर गौएँ इधर-उधर मगने ब्लगती हैं, उसी प्रकार शत्रु युद्धके मुहानेपर इनके पास आकर तुरंत भाग खड़े होते हैं ॥ ४७॥

> स दीर्घवाहुर्दढधन्वा महात्मा भिन्दाद् गिरीन् संहरेत् सर्वलोकान्। अस्त्रे कृती निषुणः क्षिप्रहस्तो दिवि स्थितः सूर्य हवाभिभाति॥ ४८॥

उद्योगपर्वणि

'विशालबाहु, दृढ़ धनुर्धर, युद्धकुशल और हाथोंकी फुर्तो दिखानेवाले अल्लवेता सात्यिक पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं और सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेमें समर्थ हैं। वे आकाशमें विद्यमान स्पर्देवकी भाँति प्रकाशित होते हैं॥४८॥

चित्रः सूक्ष्मः सुकृतो यादवस्य अस्त्रे योगो वृष्णिसिंहस्य भूयान्। यथाविधं योगमाद्दः प्रशस्तं सर्वेर्गुणैः सात्यिकस्तैरुपेतः॥ ४९॥

'युद्धनिपुण बीर पुरुष जैसे-जैसे अल्लोंके उपलिधको प्रशंसाके योग्य मानते हैं, उन सबसे तथा सुमस्त बीरोचित गुणोंसे वृष्णिसिंह सात्यिक सम्पन्न हैं। उन यदुकुलतिलक-को बहुतसे उत्तम अल्लोंका ज्ञान प्राप्त है। उनका वह अल्ल-योग विचित्र, स्क्षम और भलोभाँति अभ्यासमें लाया हुआ है॥ ४९॥

हिरण्मयं द्वेतहयेश्चतुर्भि-र्यदा युक्तं स्यन्दनं माधवस्य । द्रष्टा युद्धे सात्यकेर्धार्तराष्ट्र-स्तदा तप्स्यत्यकृतात्मा समन्दः॥ ५०॥

'जब युद्धमें मधुवंशी सात्यिकिके चार ब्वेत घोड़ोंसे जुते हुए सुवर्णमय रथको पापात्मा मन्दबुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब उसे अवस्य संताप होगा ॥ ५०॥

यदा रथं हेममणिप्रकाशं

इवेताश्वयुक्तं वानरकेतुमुत्रम् । द्रष्टा ममाप्यास्थितं केशवेन

तदा तप्स्यत्यकृतात्मा स मन्दः॥५१॥

प्जब सुवर्ण और मणियोंसे प्रकाशित होनेवाले मेरे भयंकर

रथको जिसमें चार दवेत अश्व जुते होंगे, जिसपर वानरध्वजा
फहरा रही होगी तथा साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण जिसपर बैठकर सार्थका कार्य सँभालते होंगे, अकृतात्मा मन्दबुद्धि
दुर्योधन देखेगा, तब मन-ही-मन संतप्त हो उठेगा॥ ५१॥

यदा मौर्व्यास्तलिनिष्पेषमुत्रं
महाराब्दं चज्रनिष्पेषतुरूयम्।
विधूयमानस्य महारणे मय।
स्म गाण्डिचस्य श्रोष्यति मन्दवुद्धिः।५२।
तदा मूढो धृतराष्ट्रस्य पुत्रस्तप्ता युद्धे दुर्मतिर्दुःसहायः।
ह्यू सैन्यं वाणवर्षान्धकारे
प्रभज्यन्तं गोकुलवद् रणात्रे॥ ५३॥

्महान् संग्रामके समय जब में गाण्डीव धनुषकी डोरी खींचूँगा, उस समय मेरे हाथोंकी रगड़से बज्रपातके समान अत्यन्त भयंकर आवाज होगी, मन्दबुद्धि दुर्योधन जब गाण्डीवकी उस उम्र टंकारको सुनेगा तथा रणस्थलीके अम्र- भागमें मेरी बाणवर्षामे फैले हुए अन्धकारमें इधर-उधर भागती हुई गौओंकी भाँति अपनी सेनाको युद्धसे पलायन करती देखेगा, तब दुष्ट सहायकोंसे युक्त उस दुर्वुद्धि एवं मृद्ध धृतराष्ट्रपुत्रके मनमें बड़ा संताप होगा॥ ५२-५३॥

> वलाहकादुचरतः सुभीमान् वियुत्स्फुलिक्वानिव घोरक्षपान्। सहस्रव्नान् द्विषतां सङ्गरेषु अस्थिच्छिदो मर्मभिदः सुपुङ्कान्॥५४॥ यदा द्रष्टा ज्यामुखाद् वाणसंघान् गाण्डीवमुक्तानापततः शितात्रान्। हयान् गजान् वर्मिणश्चाद्दानां-स्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥५'९॥

ंमरे गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चासे छोड़े हुए तीखी धारवाले सुन्दर पंखोंसे युक्त भयंकर बाणसमूह मेघसे निकली हुई अत्यन्त भयानक विद्युत्की चिनगारियोंके समान जब युद्ध-भूमिमें शत्रुओंपर पड़ेंगे और उनकी हिंहु योंको काटते तथा मर्मस्थानोंको विदीर्ण करते हुए सहस्र-सहस्र सैनिकोंको मौतके घाट उतारने लगेंगे, साथ ही कितने ही घोड़ों, हाथियों तथा कवचधारी योद्धाओंके प्राण लेना प्रारम्भ करेंगे, उस समय जब धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन यह सब देखेगा, तब युद्ध छेड़नेकी भूलके कारण वह बहुत पछतायेगा ॥ ५४-५५॥

यदा मन्दः परबाणान् विमुक्तान्
ममेषुभिर्हियमाणान् प्रतीपम् ।
तिर्यग्विध्याच्छियमानान् पृषत्कैस्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥५६॥

'युद्धमें दूसरे योद्धा जो बाण चलायेंगे, उन्हें मेरे बाण टक्कर लेकर पीछे लौटा देंगे। साथ ही मेरे दूसरे वाण शत्रुओं-के शरसमूहको तिर्यग्भावसे विद्ध करके टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे। जब मन्दबुद्धि दुर्योधन यह सब देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़नेके कारण बड़ा पश्चात्ताप होगा।। ५६॥

यदा विषाठा मद्भुजविष्रमुक्ता द्विजाः फलानीय महीरुहायात् । प्रचेतार उत्तमाङ्गानि यूनां तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतण्स्यत् ॥५७॥

'जय मेरे बाहुबलसे छूटे हुए विपाठ नामक वाण युवक योद्धाओं के मस्तकों को उसी प्रकार काट-काटकर ढेर लगाने लगेंगे, जैसे पक्षी वृक्षोंके अग्रभागसे फल गिराकर उनके ढेर लगा देते हैं, उस समय यह सब देखकर दुर्योधनको बड़ा पश्चात्ताप होगा ॥ ५७॥

> यदा द्रष्टा पततः स्यन्दनेभ्यो महागजेभ्योऽश्वगतान् सुयोधनान्। शरेहतान् पातितांद्रचैव रङ्गे तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्॥५८॥

'जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथोंसे बड़े-बड़े गर्जोसे और घोड़ोंकी पीठपरसे भी असंख्य योद्धा मेरे वाणोंद्धारा मारे जाकर समराङ्गणमें गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्धके लिये भारी पछतावा होगा ॥ ५८ ॥

> असम्प्राप्तानस्त्रपथं परस्य तदा द्रष्टा नश्यतो धार्तराष्ट्रान्। अकुर्वतः कर्म युद्धे समन्तात् तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतष्स्यत्॥५९॥

दुर्योधनको जब यह दिखायी देगा कि उसके दूसरे भाई रात्रुओंकी बाणवर्षाके निकट न जाकर उसे दूरसे देखकर ही अहस्य हो रहे हैं, युद्धमें कोई पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तब वह लड़ाई छेड़नेके कारण मन-ही-मन बहुत पछतायेगा ॥ ५९॥

> पदातिसंघान् रथसंघान् समन्ताद् ह्यात्ताननः काल इवाततेषुः। प्रणोत्स्यामि ज्वलितैर्बाणवर्षैः शृष्ट्रंस्तदा तप्स्यति मन्दवुद्धिः॥ ६०॥

'जब में सायकोंकी अविच्छिनन वर्षा करते हुए मुख फैलाये खड़े हुए कालकी भाँति अपने प्रज्वलित बाणोंकी बौछारोंसे शत्रुपक्षके झुंडके झुंड पैदलों तथा रिथयोंके समूहोंको छिन्न-भिन्न करने लगूँगा, उस समय मन्दबुद्धि दुर्योधनको बड़ा संताप होगा ॥ ६०॥

> सर्वा दिशः सम्पतता रथेन रजोध्वस्तं गाण्डिवेन प्रकृत्तम् । यदा द्रष्टा खबळं सम्प्रमूढं तदा पश्चात् तण्स्यति मन्दबुद्धिः ॥६१॥

'मन्दबुद्धि धृतराष्ट्रपुत्र जब यह देखेगा कि सम्पूर्ण दिशाओं में दौड़नेवाले मेरे रथके द्वारा उड़ायी हुई धूलिसे आच्छादित हो उसकी सारी सेना धराशायी हो रही है और मेरे गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए वाणींद्वारा उसके समस्त सैनिक छिन्न-भिन्न होते चले जा रहे हैं, तब उसे बड़ा पछतावा होगा ॥ ६१॥

कान्दिग्भूतं छिन्नगात्रं चिसंइं
तुर्योधनो द्रक्ष्यति सर्वसैन्यम् ।
हताश्ववीराग्र्यनरेन्द्रनागं
पिपासितं आन्तपत्रं भयार्तम् ॥ ६२ ॥
आर्तस्वरं हन्यमानं हतं च
चिकीर्णकेशास्थिकपालसंघम् ।
प्रजापतेः कर्म यथार्थनिश्चितं
तदा दृष्ट्वा तप्स्यति मन्द्वुद्धिः ॥ ६३ ॥
१६ योधन अपनी आँखों यह देखेगा कि उसकी सारी सेना

(भयसे भागने लगी है और उस ) को यह भी नहीं सुझता है कि किस दिशाकी ओर जाऊँ ? कितने ही योद्धाओं के अङ्ग-प्रत्यङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये हैं । समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं । हाथीं। घोड़े तथा वीराप्रगण्य नरेश मार डाले गये हैं । सारे वाहन थक गये हैं और सभी योद्धा प्यास तथा भयसे पीड़ित हो रहे हैं । बहुतेरे सैनिक आर्त स्वरसे रो रहे हैं, कितने ही मारे गये और मारे जा रहे हैं । बहुतों के केश, अस्थि तथा कपालसमूह सब ओर बिखरे पड़े हैं । मानो विधाताका यथार्थ निश्चित विधान हो, इस प्रकार यह सब कुछ होकर ही रहेगा । यह सब देखकर उस समय मन्दबुद्धि दुर्योधनके मनमें बड़ा पश्चात्ताप होगा ।। ६२-६३ ।।

यदा रथे गाण्डिवं वासुदेवं दिव्यं राङ्कं पाञ्जजन्यं हयांश्च । तूणावक्षय्यौ देवदत्तं च मां च द्रष्टा युद्धे धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत् ॥६४॥

'जब धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन रथपर मेरे गाण्डीव धनुष-को, सारिथ भगवान् श्रीकृष्णको, उनके दिव्य पाञ्चजन्य राञ्चको, रथमें जुते हुए दिव्य घोड़ोंको, वाणोंसे भरे हुए दो अक्षय तूणीरोंको, मेरे देवदत्त नामक शंखको और मुझको भी देखेगा, उस समय युद्धका परिणाम सोचकर उसे बड़ा संताप होगा ॥ ६४ ॥

> उद्वर्तयन् दस्युसङ्घान् समेतान् प्रवर्तयन् युगमन्यद् युगान्ते । यदा धक्ष्याम्यग्निवत् कौरवेयां-स्तदा तप्ता धृतराष्ट्रः सपुत्रः ॥ ६५॥

'जिस समय युद्धके लिये एकत्र हुए इन डाकुओंके दलोंका संहार करके प्रलयकालके पश्चात् युगान्तर उपस्थित करता हुआ में अग्निके समान प्रज्वलित होकर कौरवोंको भस्म करने लगूँगा। उस समय पुत्रोंसहित महाराज धृतराष्ट्रको बड़ा संताय होगा ॥ ६५ ॥

सभाता वै सहसैन्यः सभृत्यो भृष्टैश्वर्यःकोधवशोऽरुपचेताः। दर्पस्यान्ते निहतो वेषमानः पश्चान्मन्दस्तप्स्यति धार्तराष्ट्रः॥ ६६॥

'सदा क्रोधके वशमें रहनेवाला अल्पबुद्धि मूढ़ दुर्योधन जब भाई, मृत्यगण तथा सेनाओंसहित ऐश्वर्यसे भ्रष्ट एवं आहत होकर काँपने लगेगा, उस समय सारा धमंड चूर-चूर हो जानेपर उसे (अपने कुकृत्योंके लिये) बड़ा पश्चात्ताप होगा॥ ६६॥

> पूर्वोह्वे मां कृतजप्यं कदाचिद् विशः शोवाचोदकान्ते मनोश्चम् ।

कर्तव्यं ते दुष्करं कर्म पार्थ
योद्धव्यं ते शत्रुभिः सव्यसाचिन् ॥६७॥
इन्द्रो वा ते हरिमान् वज्रहस्तः
पुरस्ताद् यातु समरेऽरीन् विनिष्नन्।
सुन्नीवयुक्तेन रथेन वा ते
पश्चात् छण्णो रक्षतु वासुदेवः ॥६८॥
एक दिनकी वात है, मैं पूर्वाह्मकालमें संध्या-वन्दन
एवं गायत्रीजप करके आचमनके पश्चात् वैठा हुआ था,
उस समय एक ब्राह्मणने आकर एकान्तमें मुझसे यह मधुर



वचन कहा—'कुन्तीनन्दन! तुम्हें दुष्कर कर्म करना है। सव्यसाचिन्! तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना होगा। बोलो, क्या चाहते हो ? इन्द्र उच्चै: अवा घोड़ेपर वैठकर क्या हाथमें लिये तुम्हारे आगे आगे समरभूमिमें शत्रुओं का नाश करते हुए चलें अथवा सुग्रीव आदि अश्वोंसे जुते हुए रथपर वैठकर वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण पीछेकी ओरसे तुम्हारी रक्षा करें? ॥ ६७-६८॥

वन्ने चाहं वज्रहस्तान्महेन्द्रान् दिसान् युद्धे वासुदेवं सहायम्। स मे लच्धो दस्युवधाय कृष्णो मन्ये चैतद् विहितं दैवतैर्मे ॥ ६९ ॥ उस समय मैंने वज्रपाणि इन्द्रको छोड़कर इस युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णको अपना सहायक चुना था, इस प्रकार इन डाकुओंके वधके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये हैं। मालूम होता है, देवताओंने ही मेरे लिये ऐसी व्यवस्था कर रक्सी है॥ ६९॥ अयुद्धश्वमानो मनसापि यस्य जयं कृष्णः पुरुषस्याभिनन्देत्। एवं सर्वान् स व्यतीयाद्मित्रान् सेन्द्रान् देवान् माजुषे नास्ति चिन्ता। ७०।

'भगवान् श्रीकृष्ण युद्ध न करके मनसे भी जिस पुरुष-की विजयका अभिनन्दन करेंगे, वह अपने समस्त रात्रुओंको, भले ही वे इन्द्र आदि देवता ही क्यों न हों, पराजित कर देता है, किर मनुष्य-शत्रुके लिये तो चिन्ता ही क्या है ! ॥

> स बाहुभ्यां सागरमुत्तितीर्षे-नमहोद्धि सिळलस्याप्रमेयम्। तेजिखनं कृष्णमत्यन्तद्यूरं युद्धेन यो वासुदेवं जिगीपेत्॥ ७१॥

'जो युद्धके द्वारा अत्यन्त शौर्यसम्पन्न तेजस्वी वसुदेव-नन्दन भगवान् श्रीकृष्णको जीतनेकी इच्छा करता है, वह अनन्त अपार जलनिधि समुद्रको दोनों बाँहोंसे तैरकर पार करना चाहता है ॥ ७१ ॥

> गिरिं य इच्छेत् तु तलेन भेचुं शिलोचयं इवेतमतिप्रमाणम् । तस्यैव पाणिः सनखो विशीर्ये-न्न चापिर्किचित्स गिरेस्तु कुर्यात्॥७२॥

'जो अत्यन्त विशाल प्रस्तरराशिपूर्ण स्वेत कैलास-पर्वत-को इथेलीसे मारकर विदीर्ण करना चाहता है, उस मनुष्यका नेखसहित हाथ ही छिन्न-भिन्न हो जायगा। वह उस पर्वतका कुछ भी विगाइ नहीं कर सकता॥ ७२॥

> अग्नि सिमद्धं रामयेद् भुजाभ्यां चन्द्रं च सूर्यं च निवारयेत। हरेद् देवानाममृतं प्रसह्य युद्धेन यो वासुदेवं जिगीषेत्॥ ७३॥

भी युद्धके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णको जीतना चाहता है, वह प्रज्वलित अग्निको दोनों हाथोंसे बुझानेकी चेष्टा करता है, चन्द्रमा और सूर्यकी गतिको रोकना चाहता है तथा इठपूर्वक देवताओंका अमृत हर लानेका प्रयत्न करता है ॥ ७३॥

यो रुक्मिणांमेकरथेन भोजाजुत्साद्य राज्ञः समरे प्रसद्ध।
उवाह भार्या यशसा ज्वलन्तीं
यस्यां जज्ञे रौष्मिणेयो महात्मा॥ ७४॥
जिन्होंने एकमात्र रथकी सहायतासे युद्धमें भोजवंशी
राजाओंको बलपूर्वक पराजित करके (रूप, सौन्दर्य और)
सयशके द्वारा प्रकाशित होनेवाली उस परम सन्दरी रुक्मिणी-

को पत्नीरूपसे ग्रहण किया, जिसके गर्भसे महामना प्रद्युम्न-का जन्म हुआ है ॥ ७४ ॥

> अयं गान्धारांस्तरसा सम्प्रमध्य जित्वा पुत्रान् नग्नजितः समग्रान् । वद्धं मुमाच विनदन्तं प्रसद्धाः सुदर्शनं वै देवतानां सलामम्॥ ७५॥

'इन श्रीकृष्णने ही गान्धारदेशीय योद्धाओंको अपने वेगसे कुचलकर राजा नग्नजित्के समस्त पुत्रोंको पराजित किया और वहाँ कैदमें पड़कर क्रन्दन करते हुए राजा सुदर्शनको, जो देवताओंके भी आदरणीय हैं, वन्धन-मुक्त किया ॥ ७५ ॥

अयं कपारेन जघान पाण्डखं तथा कलिङ्गान् दन्तक्रे ममर्द। अनेन दग्धा वर्षपूगान् विनाथा वाराणसी नगरी सम्बभूव॥ ७६॥

'इन्होंने पाण्ड्यनरेशको किंवाड़के पव्लेसे मार डाला, भयंकर युद्धमें कलिङ्गदेशीय योद्धाओंको कुचल डाला तथा इन्होंने ही काशीपुरीको इस प्रकार जलाया था कि वह बहुत वर्षोंतक अनाथ पड़ी रही।। ७६।।

अयं सा युद्धे मन्यते ऽन्यैरजेयं तमेकलव्यं नाम निषादराजम्। वेगेनैव शैलमभिहत्य जम्मः

शेते स कृष्णेन हतः परासुः॥ ७७॥

्ये भगवान् श्रीकृष्ण उस निषादराज एकलब्यको सदा युद्धके लिये ललकारा करते थे; जो दूसरोंके लिये अजेय था; परंतु वह श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर प्राणशून्य हो सदाके लिये रणशस्यामें सो रहा है, ठीक उसी तरह, जैसे जम्म नामक दैत्य स्वयं ही वेगपूर्वक पर्वतपर आवात करके प्राणशून्य हो महानिद्रामें निमग्न हो गया था।। ७७।।

तथोग्रसेनस्य सुतं सुदुष्टं वृष्ण्यन्धकानां मध्यगतं सभास्यम् । अपातयद् वलदेवहितीयो हत्वा ददौ चोग्रसेनाय राज्यम्॥ ७८॥

'उग्रसेनका पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था। वह जबभरी सभामें वृष्णि और अन्धकवंशी क्षत्रियों के बीचमें बैठा हुआ था, श्रीकृष्णने बळदेवजीके साथ वहाँ जाकर उसे मार गिराया। इस प्रकार कंसका वध करके इन्होंने मथुराका राज्य उग्रसेनको दे दिया॥ ७८॥

- अयं सीभं योधयामास खस्थं
- विभीषणं मायया शाल्वराजम्।
सीभद्वारि प्रत्यगृह्वाच्छतन्नीं
दोभ्यों क एनं विषद्देत मर्त्यः॥ ७९॥

'इन्होंने सौभ नामक विमानपर वैठे हुए तथा मायाके द्वारा अत्यन्त भयंकर रूप धारण करके आये हुए आकाश्चमें स्थित शाल्वराजके साथ युद्ध किया और सौभ विमानके द्वार-पर लगी हुई शतब्नीको अपने दोनों हाथोंसे पकड़ लिया था। फिर इनका वेग कौन मनुष्य सह सकता है ! ॥ ७९॥

प्राग्ज्योतिषं नाम वभूव दुर्गे पुरं घोरमसुराणामसह्यम्। महावलो नरकस्तत्र भौमो जहारादित्यामणिकुण्डलेशुभे॥ ८०॥

'असुरोंका प्राग्ज्योतिषपुर नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर किला था, जो शत्रुओंके लिये सर्वथा अजेय था। वहाँ भूमि-पुत्र महावली नरकासुर निवास करता था, जिसने देवमाता अदितिके सुन्दर मणिमय कुण्डल हर लिये थे॥ ८०॥

न तं देवाः सह शकेण शेकुः समागता युधि मृत्योरभीताः। दृष्ट्या च तं विक्रमं केशवस्य बलं तथैवास्त्रमवारणीयम्॥८१॥ जानन्तोऽस्य प्रकृतिं केशवस्य न्ययोजयन् दस्युवधाय कृष्णम्। स तत् कर्म प्रतिशुशाव दुष्कर-

मैश्वर्यवान् सिद्धिषु वासुदेवः॥ ८२॥

'मृत्युके भयसे रहित देवता इन्द्रके साथ उसका सामना करनेके लिये आये, परंतु नरकासुरको युद्धमें पराजित न कर सके। तब देवताओंने भगवान् श्रीकृष्णके अनिवार्य बल, पराक्रम और अस्त्रको देखकर तथा इनकी दयालु एवं दुष्टदमनकारिणी प्रकृतिको जानकर इन्हींसे पूर्वोक्त डाक् नरकासुरका वध करनेकी प्रार्थना की, तब समस्त कार्योकी सिद्धिमें समर्थ भगवान् श्रीकृष्णने वह दुष्कर कार्य पूर्ण करना स्वीकार किया।। ८१-८२।।

निर्मोचने पट् सहस्राणि इत्वा संच्छिय पाशान् सहसाश्चरान्तान् । सुरं हत्वा विनिहत्यौधरक्षो निर्मोचनं चापि जनाम वीरः ॥ ८३॥

'फिर वीरवर श्रीकृष्णने निर्मोचन नगरकी सीमापर जाकर सहसा छः हजार लोहमय पाश काट दिये, जो तीखी धारवाले थे। फिर मुर दैत्यका वध और राक्षससमूहका नाश करके निर्मोचन नगरमें प्रवेश किया ॥ ८३ ॥

तत्रैव तेनास्य वभूव युद्धं

महाबलेनातिबलस्य विष्णोः।

होते स कृष्णेन हतः परासु
बतिनेवोन्मिथतः कृणिकारः॥ ८४॥

'वहीं उस महावली नरकासुरके साथ अत्यन्त बलशाली भगवान् श्रीकृष्णका युद्ध हुआ। श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर वह प्राणोंसे हाथ भी बैठा और आँधीके उखाड़े हुए कनेर बुक्षकी भाँति सदाके लिये रणभृमिमें सो गया॥८४॥

आहत्य कृष्णो मणिकुण्डले ते हत्वा च भौमं नरकं मुरं च । श्रिया वृतो यशसा चैव विद्वान् प्रत्याजगामाप्रतिमप्रभावः ॥ ८५॥

'इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान् श्रीकृष्ण भूमि-पुत्र नरकामुर तथा मुरका वध करके देवी अदितिके वे दोनों मणिमय कुण्डल वहाँसे लेकर विजयलक्ष्मी और उज्ज्वल यशसे मुशोभित हो अपनी पुरीमें लौट आये ॥८५॥

अस्मै वराण्यददंस्तत्र देवा

हष्ट्रा भीमं कर्म कृतं रणे तत्।
अमश्च ते युध्यमानस्य न स्यादाकाशे चाप्सु च ते कमः स्यात्॥८६॥
शास्त्राणि गात्रे न च ते कमरन्नित्येव कृष्णश्च ततः कृतार्थः।

एवंक्रपे वासुदेवेऽप्रमेये

महाबले गुणसम्पत् सदैव॥८७॥

'युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णका वह भयंकर पराक्रम देखकर देवताओंने वहाँ इन्हें इस प्रकार वर दिये—'केशव! युद्ध करते समय आपको कभी थकावट न हो, आकाश और जलमें भी आप अप्रतिहत गतिसे विचरें और आपके अङ्गोंमें कोई भी अख्न-शस्त्र चोटन पहुँचा सके।' इस प्रकार वर पाकर श्रीकृष्ण पूर्णतः कृतकार्य हो गये हैं। इन असीम शक्तिशाली महावली वासुदेवमें समस्त गुण-सम्पत्ति सदैव विद्यमान है।। ८६-८७॥

तमसद्यं विष्णुमनन्तवीर्य-माशंसते धार्तराष्ट्रो विजेतुम्। सदा होनं तर्कयते दुरात्मा तचाष्ययं सहतेऽस्मान् समीक्ष्य॥८८॥

'ऐसे अनन्त पराक्रमी और अजेय श्रीकृष्णको धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जीत लेनेकी आशा करता है। वह दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करनेके विषयमें सोचता रहता है, परंतु हमलोगोंकी ओर देखकर ब्रिंग्स इस अपराधको भी ये भगवान सहते चले जा रहे हैं॥ ८८॥

> पर्यागतं मम कृष्णस्य चैव यो मन्यते कलहं सम्प्रसद्य। शक्यं हर्तुं पाण्डवानां ममत्वं तद् वेदिता संयुगं तत्र गत्वा ॥ ८९ ॥

'दुयोंधन मानता है कि मुझमें और श्रीकृष्णमें हठात् कल्ह करा दिया जा सकता है। पाण्डवोंका श्रीकृष्णके प्रति जो ममत्व (अपनापन) है, उसे मिटा दिया जा सकता है; परंतु कुरक्षेत्रकी युद्धभूमिमें पहुँचनेपर उसे इन सब बातोंका ठीक-ठीक पता चल जायगा॥ ८९॥

> नमस्कृत्वा शान्तनवाय राह्ने द्रोणायाथो सहपुत्राय चैव । शारद्वतायाप्रतिद्वन्द्विने च योतस्यास्यहं राज्यमभीष्समानः॥ ९०॥

भी शान्तनुनन्दन महाराज भीष्मको, आचार्य द्रोणको, गुरुभाई अश्वत्थामाको और जिनका सामना कोई नहीं कर सकता, उन वीरवर कृपाचार्यको भी प्रणाम करके राज्य पानेकी शब्दा लेकर अवस्य युद्ध कलँगा॥ ९०॥

धर्मेणाप्तं निधनं तस्य मन्ये यो योत्स्यते पाण्डवैःपाणबुद्धिः । मिथ्या ग्लहे निर्जिता वै नृशंसैः

संवत्सरान् वै द्वादश राजपुत्राः॥९१॥

को पापबुद्धि मानव पाण्डवींके साथ युद्ध करेगा, धर्मकी

दृष्टिसे उसकी मृत्यु निकट आ गयी है, ऐसा मेरा विश्वास

है। कारण कि इन कूर स्वभाववाले कौरवींने इम सब लोगीको कपटचूतमें जीतकर बारह वर्षोंके लिये वनमें निर्वासित
कर दिया था; यद्यपि इम भी राजाके ही पुत्र थे॥ ९१॥

वासः रुच्छ्रो विहितश्चाप्यरण्ये दीर्घे कालं चैकमज्ञातवर्षम् । ते हि कसाजीवतां पाण्डवानां नन्दिष्यन्ते धार्तराष्ट्राः पदस्थाः ॥ ९२ ॥

'हम वनमें दीर्वकालतक बड़े कष्ट सहकर रहे हैं और एक वर्षतक हमें अज्ञातवास करना पड़ा है। ऐसी दशामें पाण्डवोंके जीते-जी वे कौरव अपने पदोंपर प्रतिष्ठित रहकर कैसे आनन्द भोगते रहेंगे ? ॥ ९२॥

ते चेदसान् युध्यमानाञ्जयेयु-देवैमहेन्द्रप्रमुखेः सहायैः। धर्माद्धर्मश्चरितो गरीयां-स्ततो धुवं नास्ति इतं च साधु॥ ९३॥

्यदि इन्द्र आदि देवनाओं की सहायता पाकर भी भृतराष्ट्र पुत्र इमें युद्धमें जीत लेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि धर्मकी अपेक्षा पापाचारका ही महत्त्व अधिक है और संसारसे पुण्य-कर्मका अस्तित्व निश्चय ही उठ गया ॥ ९३॥

न चेदिमं पुरुषं कर्मबङं न चेदसान् मन्यतेऽसौ विशिष्टान्। आशंसेऽहं वासुदेवद्वितीयो दुर्योधनं सानुबन्धं निहन्तुम् ॥ ९४ ॥

'यदि दुर्योधन मनुष्यको कमोंके बन्धनसे वँधा हुआ नहीं मानता है अथवा यदि वह हमलोगोंको अपनेसे श्रेष्ठ तथा प्रवल नहीं समझता है, तो भी मैं यह आशा करता हूँ कि भगवान् श्रीकृष्णको अपना सहायक बनाकर मैं दुर्योधनको उसके सगे-सम्बन्धियोंसहित मार डालूँगा ॥ ९४ ॥

> न चेदिदं कर्म तरेन्द्र वन्ध्यं न चेद् भवेत् सुरुतं निष्फलं वा। इदं च तचाभिसमीक्ष्य नूनं पराजयो धार्तराष्ट्रस्य साधुः॥९५॥

'राजन् ! यदि मनुष्यका किया हुआ यह पापकर्म निष्फल नहीं होता अथवा पुण्यकर्मोंका फल मिले विना नहीं रहता तो मैं दुर्योधनके वर्तमान और पहलेके किये हुए पापकर्मका विचार करके निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि धृतराष्ट्रपुत्रकी पराजय अनिवार्य है और इसीमें जगत्की भलाई है ॥ ९५॥

> प्रत्यक्षं वः कुरवो यद् त्रवीमि युध्यमाना धार्तराष्ट्रा न सन्ति । अन्यत्र युद्धात् कुरवो यदि स्यु-र्न युद्धे वै शेष इहास्ति कश्चित् ॥ ९६॥

'कौरवो ! मैं तुमलोगोंके समक्ष यह स्पष्टरूपसे बता देना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्रके पुत्र यदि युद्धभूमिमें उत्तरे तो जीवित नहीं बचेंगे । कौरवोंके जीवनकी रक्षा तभी हो सकती है, जब वे युद्धसे दूर रहें । युद्ध छिड़ जानेपर तो उनमेंसे कोई भी यहाँ शेष नहीं रहेगा ॥ ९६ ॥

हत्वात्वहं धार्तराष्ट्रान् सकर्णान् राज्यं कुरूणामवजेता समग्रम् । यद् वः कार्यं तत् कुरुष्वं यथास्व-मिष्टान् दारानात्मभोगान् भजध्वम्॥ ९७॥

भी कर्णसहित धृतराष्ट्रपुत्रींका वध करके कुरुदेशका सम्पूर्ण राज्य जीत लूँगा, अतः तुम्हारा जो-जो कर्तन्य शेष हो, उसे पूरा कर लो। अपने वैभवके अनुसार प्रियतमा पत्नियोंके साथ सुख भोग लो और अपने शरीरके लिये भी जो अभीष्ट भोग हों, उनका उपभोग कर लो॥ ९७॥

> अप्येवं नो त्राह्मणाः सन्ति वृद्धा बहुश्रुताः शीलवन्तः कुलीनाः । सांवत्सराज्योतिषि चाभियुक्ता

नक्षत्रयोगेषु च निश्चयज्ञाः॥ ९८॥ 'इमारे पास कितने ही ऐसे बृद्ध ब्राह्मण विद्यमान हैं, जो अनेक शास्त्रोंके विद्वान्, सुशील, उत्तम कुलमें उत्पन्न, वर्षके ग्रुभाग्रुभ फर्लोंको जाननेवाले, ज्योतिषशास्त्रके मर्मज्ञ तथा ग्रह-नक्षत्रोंके योगफलका निश्चितरूपसे ज्ञान रखनेवाले हैं ॥ ९८ ॥

> उच्चावचं दैवयुक्तं रहस्यं दिव्याः प्रश्ना मृगचका मुहूर्ताः । क्षयं महान्तं कुरुस्तं ज्ञयानां निवेदयन्ते पाण्डवानां जयं च ॥ ९९ ॥

ंवे दैवसम्बन्धी उन्नित एवं अवनितके फलदायक रहस्य बता सकते हैं। प्रश्नोंके अलौकिक ढंगसे उत्तर देते हैं, जिससे भविष्य घटनाओंका ज्ञान हो जाता है। वे ग्रुभाग्रुभ फलोंका वर्णन करनेके लिये सर्वतोभद्र आदि चक्रोंका भी अनुसंधान करते हैं और सहूर्तशास्त्रके तो वे पण्डित ही हैं। वे सब लोग निश्चितरूपसे यह निवेदन करते हैं कि कौरवों और संजयवंशके लोगोंका बड़ा, भारी संहार होनेवाला है और इस महायुद्धमें पाण्डवोंकी विजय होगी॥ ९९॥

> यथा हि नो मन्यतेऽजातरातुः संसिद्धार्थो द्विपतां निग्रहाय। जनार्दनश्चाप्यपरोक्षविद्यो न संशयं पश्यति वृष्णिसिंहः॥१००॥

'अजातरात्रु महाराज युधिष्ठिर मानते हैं, मैं अपने रात्रुओंका दमन करनेमें निश्चय सफल होऊँगा । वृष्णिवंशके पराक्रमी वीर भगवान् श्रीकृष्णको भी सारी विद्याओंका अपरोक्ष ज्ञान है । वे भी हमारे इस मनोरथके सिद्ध होनेमें कोई संदेह नहीं देखते हैं ॥ १००॥

> अहं तथैवं खलु भाविरूपं पद्यामि बुद्धवा खयमत्रमत्तः। दिष्टिश्च मे न व्यथते पुराणी संयुष्यमानाधार्तराष्ट्रान सन्ति॥१०९॥

भीं भी खयं प्रमादशून्य होकर अपनी बुद्धिसे भावीका ऐसा ही खरूप देखता हूँ। मेरी चिरंतन दृष्टि कभी तिरोहित नहीं होती। उसके अनुसार में यह निश्चितरूपसे कह सकता हूँ कि युद्धभूमिमें उतरनेपर धृतराष्ट्रके पुत्र जीवित नहीं रह सकते॥ १०१॥

> अनालन्धं जुम्मिति गाण्डिवंधनु-रनाहता कम्पति मे धनुज्यो । वाणाश्च मे तूणमुखाद् विस्तय मुहुर्मुहुर्गन्तुमुशन्ति चैव ॥१०२॥

'गाण्डीव धनुष विना स्पर्श किये ही तना जा रहा है, मेरे धनुषकी डोरी विना खींचे ही हिस्ते लगी है और मेरे बाण वार-बार तरक्षि निकलकर शत्रुओंकी ओर जानेके लिये उतावले हो रहे हैं॥ १०२॥ खङ्गः कोशान्निः सरित प्रसन्नो हिन्वेव जीणीमुरगस्त्वचं साम्। ध्वजे वाचो रौद्ररूपा भवन्ति कदारथो योक्ष्यते ते किरीटिन् ॥१०३॥

'चमचमाती हुई तलवार म्यानसे इस प्रकार निकल रही है, मानो सर्प अपनी पुरानी केंचुल छोड़कर चमकने लगा हो तथा मेरी ध्वजापर यह भयंकर वाणी गूँजती रहती है कि अर्जुन ! तुम्हारा रथ युद्धके लिये कव जोता जायगा ॥१०३॥

> गोमायुसंघाश्च नद्दन्ति रात्रौ रक्षांस्यथो निष्पतन्त्यन्तरिक्षात्। मृगाःश्टगालाः शितिकण्डाश्चकाका गृभा वकाइचैव तरक्षवश्च॥१०४॥

'रातमें गीदड़ोंके दल कोलाहल मचाते हैं, राक्षम आकाश-से पृथिवीपर टूटे पड़ते हैं तथा हिरण, सियार, मोर, कौआ, गीध, बगुला और चीते मेरे स्थके समीप दौड़े आते हैं॥

> सुवर्णपत्राश्च पतन्ति पश्चाद् दृष्ट्वा रथं द्वेतहयप्रयुक्तम्। अहं ह्येकः पार्थिवान् सर्वयोधान् शरान् वर्षन् मृत्युलोकं नथेयम्॥१०५॥

्रवेत घोड़ोंसे जुते हुए मेरे रथको देखकर सुवर्णपत्र नामक पक्षी पीछेसे टूटे पड़ते हैं। इससे जान पड़ता है, मैं अकेला वाणोंकी वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओंको यमलोक पहुँचा दूँगा॥ १०५॥

> समाददानः पृथगस्त्रमार्गान् यथाग्निरिद्धो गहनं निदावे। स्थूणाकणं पाशुपतं महास्त्रं ब्राह्मं चास्त्रं यच राक्रोऽप्यदान्मे॥१०६॥

वधे धृतो वेगवतः प्रमुञ्चन् नाहं प्रजाः किंचिदिहाविशिष्ये । शान्ति छप्स्ये प्रमो होष भावः स्थिरौ मम बहि गावलगणेतान् ॥१०७॥

'जैसे गर्मीमें प्रज्वित हुई आग जब बनको जलाने लगती है, तब किसी भी वृक्षको बाकी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार में शत्रुओं के बधके लिये सुसजित हो अस्त्रसंचालनकी विभिन्न रीतियों का आश्रय ले स्थूणाकर्ण, महान् पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र तथा जिसे इन्द्रने मुझे दिया था उस इन्द्रास्त्रका भी प्रयोग करूँगा और वेगशाली वाणों की वर्षा करके इस युद्धमें किसी-को भी जीवित नहीं छोडूँगा। ऐसा करनेपर ही मुझे शान्ति मिलेगी। संजय! तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह हद और उत्तम निश्चय है॥ १०६-१०७॥

> ये वैजय्याः समरे सृत लब्ध्वा देवानपीन्द्रभमुखान् समेतान्। तैर्मन्यते कलहं सम्प्रसन्ध स धार्तराष्ट्रः पदयत मोहमस्य ॥१०८॥

'तूत! जो पाण्डव समरभूमिमें इन्द्र आदि समस्त देवताओंको भी पाकर उन्हें पराजित किये विना नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पाण्डवोंके साथ यह दुर्योधन हठपूर्वक युद्ध करना चाहता है, इसका मोह तो देखो ॥ १०८॥

> वृद्धो भीष्मः शान्तनवः कृपश्च द्रोणः सपुत्रो विदुग्ध्य धीमान् । एते सर्वे यद् वदन्ते तदस्तु आयुष्मन्तः कुरवः सन्तु सर्वे ॥१०९॥

'फिर भी मैं चाहता हूँ कि बूढ़े पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान् विदुर—ये सब लोग मिलकर जैसा कहें, वहीं हो। समस्त कौरव दीर्थायु वने रहें'॥ १०९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि वानसंश्रिपर्वणि अर्जुनवाक्यनिवेदने अष्टवस्वारिशोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ इस प्रकार शीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत वानसंश्रिपर्वमें अर्जुनवाक्यनिवेदनविदयक अङ्तातीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

# एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः

भीष्मका दुर्योधनको संधिके लिये समझाते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा बताना एवं कणेपर आक्षेप करना, कर्णकी आत्मप्रशंसा, भीष्मके द्वारा उसका पुनः

उपहास एवं द्रोणाचार्यद्वारा भीष्मजीके कथनका अनुमोदन

वैशम्पायन उवाच
समवेतेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत।
दुर्योधनमिदं वाक्यं भीष्मः शान्तनचोऽबवीत्॥ १॥
वैशम्पायनजी कहते हैं—भारत! वहाँ एकत्र हुए

उन समस्त राजाओंकी मण्डलीमें शान्तनुनन्दन भीष्मने दुर्योधनसे यह बात कही—॥ १॥ वृहस्पतिइचोशना च ब्रह्माणं पर्युपस्थितौ। महतश्च सहेन्द्रेण बसवश्चािनना सह॥ २॥

आदित्याइनैव साध्याश्च ये च सप्तर्षयो दिवि। विश्वावसुश्चगन्धर्वः शुभाश्चाष्सरसां गणाः ॥ ३ ॥

एक समयकी बात है, बृहस्पति और शुक्राचार्य ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुए । उनके साथ इन्द्रसहित मरुद्रणः अग्नि, वसुगण, आदित्य, साध्य, सप्तर्षि, विश्वावसु गन्धर्व और श्रेष्ठ अप्तराएँ भी वहाँ मौजूद थीं ॥ २-३॥ नमस्कृत्योपजग्मस्ते लोकवृद्धं पितामहम्।

परिवार्य च विश्वेशं पर्यासत दिवौकसः ॥ ४ ॥

ये सब देवता संसारके बड़े-वृद्धे पितामह ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात् उन लोकेश्वरको सव ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ४ ॥

तेषां मनश्च तेजश्चाप्याददानाविवौजसा । पूर्वदेवौ व्यतिक्रान्तौ नरनारायणावृषी ॥ ५ ॥

इसी समय पुरातन देवता नर-नारायण ऋषि उधर आ निकले और अपनी कान्ति तथा ओजसे उन सबके चित्त और तेजका अपहरण-सा करते हुए उस स्थानको लाँधकर-चले गये ॥ ५॥



वृहस्पतिस्त पप्रच्छ ब्रह्माणं काविमाविति। भवन्तं नोपतिष्ठेते तौ नः शंस पिताम् ॥ ६ ॥ यह देख बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे पूछा-'पितामह! ये दोनों कौन हैं, जिन्होंने आपका अभिनन्दन भी नहीं किया। हमें इनका परिचय दीजियें ॥ ६ ॥

वह्योवाच

यावेतौ पृथिवीं द्यां च भासयन्तौ तपस्तिनौ ।

ज्वलन्तौ रोचमानौ च व्याप्यातीतौ महावलौ ॥ ७ ॥ नरनारायणायेतौ लोकालोकं समास्थितौ। ऊर्जितौ स्वेन तपसा महासत्त्वपराक्रमौ ॥ ८ ॥

ब्रह्माजी बोले--बहस्पते ! ये जो दोनों महान् शक्ति-शाली तपस्वी पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित करते हुए इमलोगोंका अतिक्रमण करके आगे वढ गये हैं, नर और नारायण हैं। ये अपने तेजसे प्रज्वलित और कान्तिसे प्रकाशित हो रहे हैं । इनका धैर्य और पराक्रम महान् है। ये अपनी तपस्यासे अत्यन्त प्रभावशाली होनेके कारण भूलोकसे ब्रह्मलोकमें आये हैं ॥ ७-८ ॥

पतौ हि कर्मणा लोकं नन्द्यामासत्रध्वम् । द्विधाभूतौ महाप्राज्ञौ विद्धि ब्रह्मन् परंतपौ। असुराणां विनाशाय देवगन्धर्वपृतितौ ॥ ९ ॥

इन्होंने अपने सत्कमोंसे निश्चय ही सम्पूर्ण लोकोंका आनन्द बढ़ाया है। ब्रह्मन् ! ये दोनों अत्यन्त बुद्धिमान् और शत्रुओंको संताप देनेवाले हैं। इन्होंने एक होते हुए भी असुरोंका विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण किये हैं। देवता और गन्धर्व सभी इनकी पूजा करते हैं ॥ ९ ॥

वैशम्पायन उवाच

जगाम शकस्तच्छ्रत्वा यत्र तौ तेपतुस्तपः। सार्ध देवगणैः सर्वेर्धहस्पतिपुरोगमैः ॥ १० ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर इन्द्र बृहस्पति आदि सब देवताओंके साथ उस स्थानपर गये जहाँ उन दोनों ऋषियोंने तपस्या की थी॥१०॥

तदा देवासुरे युद्धे भये जाते दिवौकसाम्। अथाचत महात्मानी नरनारायणी वरम ॥ ११॥

उन दिनों देवासुर-संग्राम उपस्थित था और उसमें देवताओंको महान् भय प्राप्त हुआ था; अतः उन्होंने उन दोनों महात्मा नर-नारायणसे वरदान माँगा ॥ ११॥

तावब्रुतां वृणीष्वेति तदा भरतसत्तम। अथैतावब्रवीच्छकः साद्यं नः कियतामिति ॥ १२॥

भरतश्रेष्ठ ! देवताओंकी प्रार्थना सुनकर उस समय उन दोनों ऋषियोंने इन्द्रसे कहा- 'तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो।' तब इन्द्रने उनसे कहा-'भगवन्! आप हमारी सहायता करें ।। १२॥

ततस्तौ शक्रमवृतां करिष्याचो यदिच्छिस । ताभ्यां च सहितः शको विजिग्ये दैत्यदानवान् ॥ १३ ॥

तव नर-नारायण ऋषियोंने इन्द्रसे कहा-देवराज !तुम जो कुछ चाहते हो, वह हम करेंगे। फिर उन दोनोंको साथ लेकर इन्द्रने समस्त दैत्यों और दानवींपर विजय पायी ॥१३॥ नर इन्द्रस्य संग्रामे हत्वा शत्रून् परंतपः। पौलोमान् कालखञ्जांश्च सहस्राणि शतानि च॥ १४॥

एक समय रात्रुओंको संताप देनेवाले नरस्वरूप अर्जुनने युद्धमें इन्द्रसे रात्रुता रखनेवाले सैकड़ों और हजारों पौलोम एवं कालखञ्ज नामक दानवोंका संहार किया॥१४॥

एव भ्रान्ते रथे तिष्ठन् भरुलेनापाहरिच्छरः। जम्भस्य ग्रसमानस्य तदा ह्यर्जुन आहवे॥१५॥

उस समय ये नरस्वरूप अर्जुन सब ओर चक्कर लगाने-वाले रथपर बैठे हुए थे, तो भी इन्होंने सबको अपना ग्रास बनानेवाले जम्भ नामक असुरका मस्तक अपने एक भल्लसे काट गिराया ॥ १५॥

एष पारे समुद्रस्य हिरण्यपुरमारुजत्। जित्वा पर्षि सहस्राणि निवातकवचान् रणे॥ १६॥

इन्होंने ही मंग्राममें साठ हजार निवातकवर्षीको पराजित करके समुद्रके उस पार बसे हुए दैत्योंके हिरण्यपुर नामक नगरको तहस नहस कर डाक्ना ॥ १६॥

एप द्वान् सहेन्द्रेण जित्वा परपुरञ्जयः। अतर्पयन्महाबाहुरर्जुनी जातवेदसम् ॥१७॥

शत्रुओंके नगरपर विजय पानेवाले इन महावाहु अर्जुनने खाण्डयदाहके समय इन्द्रसिहत समस्त देवताओंको जीतकर अग्निदेवको पूर्णतः तृप्त किया था ॥ १७॥

नारायणस्तथैवात्र भूयसोऽन्याञ्जञान ह । एवमेतौ महावीर्यो तौ पर्यत समागती ॥ १८॥

इसी प्रकार नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने भी खाण्डवदाहके समय दूसरे बहुत से हिंसक प्राणियोंको यमलोक पहुँचाया था । इस प्रकार ये दोनों महान् पराक्रमी हैं। दुर्योचन ! इस समय ये दोनों एक-दूसरेसे मिल गये हैं, इस बातको तुमलोग अच्छी तरह देख और समझ लो॥ १८॥

वासुदेवार्जुनौ वीरौ समवेतौ महारथौ। नरनारायणौ देवौ पूर्वदेवाविति श्रुतिः॥१९॥

परस्पर मिले हुए महारथी वीर श्रीकृष्ण और अर्जुन पुरातन देवता नर और नारायण ही हैं; यह बात विख्यात है।१९।

अजेयौ मानुषे लोके सेन्द्रैरिष सुरासुरैः। एव नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः। नारायणो नरक्वैव सत्त्वमेकं द्विधा कृतम्॥ २०॥

इस मनुष्यलोकमें इन्हें इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। ये श्रीकृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर माने गये हैं। नारायण और नर दोनों एक ही सत्ता हैं। परंतु लोकहितके लिये दो शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं॥ २०॥ पतौ हि कर्मणा लोकानरनुवाते ऽक्षयान् ध्रवान् । तत्र तत्रैव जायेते युद्धकाले पुनः पुनः ॥ २१॥

ये दोनों अपने सत्कर्मके प्रभावसे अक्षय एवं ध्रुवलोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं। लोकहितके लिये जब-जब जहाँ-जहाँ युद्धका अवसर आता है, तब-तब वहाँ-वहाँ ये बार-बार अवतार प्रहण करते हैं॥ २१॥

तस्मात् कर्मेव कर्तव्यमिति होवाच नारदः। एतद्धि सर्वमाचष्ट वृष्णिचकस्य वेदविद् ॥ २२॥

दुष्टोंका दमन करके साधु पुरुषों एवं धर्मका संरक्षण ही इनका कर्तव्य है—ये सारी बातें वेदोंके ज्ञाता नारदजीने समस्त वृष्णिवंशियोंके सम्मुख कही थीं ॥ २२ ॥

राङ्क्षचकगदाहरतं यदा द्रक्ष्यसि केशवम्। पर्याददानं चास्त्राणि भीमधन्वानमर्जुनम् ॥ २३ ॥ सनातनी महात्मानौ ऋष्णावेकरथे स्थितौ। दुर्योधन तदा तात स्मर्तासि वचनं मम ॥ २४ ॥

वत्स दुर्योधन ! जब तुम देखोगे कि दोनों सनातन महारमा श्रीकृष्ण और अर्जुन एक ही रथपर बैटे हैं, श्रीकृष्ण-के हाथमें शक्क, चक्र और गदा है और भयंकर धनुष धारण करनेवाले अर्जुन निरन्तर नाना प्रकारके अस्त्र लेते और छोड़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें मेरी वार्ते याद आर्येगी ॥ २३-२४॥

नोचेद्यमभावः स्थात् कुरूणां प्रत्युपस्थितः। अर्थाच तात धर्माच तव वुद्धिरुपप्दुता ॥ २५॥

यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो, कौरवींका विनाश अवस्य ही उपस्थित हो जायगा। तात! तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म दोनींते अष्ट हो गयी है॥ २५॥ न चेंद् ब्रहीण्यसे वाक्यं श्रीतासि सुबहून हतान। तवैव हि मतं सर्वे कुरवः पर्यपासते॥ २६॥

यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे बहुत से सगे-सम्बन्धी मार डाले गये; क्योंकि सब कौरव दुम्हारे ही मतका अनुसरण करते हैं ॥ २६ ॥ त्रयाणामेव च मतं तत् त्वमकोऽनुमन्यसे। रामेण चैव शास्य कर्णस्य भरतर्षभ ॥ २७॥

दुर्जातेः स्तपुत्रस्य राकुनेः सोवलस्य च। तथा श्रुद्रस्य पापस्य आतुर्दुःशासनस्य च॥ २८॥ भरतश्रेष्ठ ! एक तुम्हीं ऐसे हो, जो कि परशुरामजीके

द्वारा अभिशत खोटी जातिवाले स्तपुत्र कर्ण एवं सुवलपुत्र शकुनि तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुःशासन—इन तीनोंके मतका अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। २७-२८।

कर्ण उवाच

नैवमायुष्मता वाच्यं यन्मामात्थ पितामह। क्षत्रधर्मे स्थितो ह्यस्मि स्वधर्मादनपेयिवान् ॥ २९॥

कर्ण बोला-पितामह ! आपने मेरे प्रति जिन शब्दोंका प्रयोग किया है, वे अनुचित हैं। आप-जैसे वृद्ध पुरुपको ऐसी वातें मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये। मैं अत्रियधर्ममें स्थित हूँ और अपने धर्मसे कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ ॥ २९ ॥

किं चान्यनमिय दुर्वृत्तं येन मां परिगर्हसे। न हि मे वृजिनं किंचिद् धार्तराष्ट्रा विदुःकचित्॥३०॥ नाचरं वृजिनं किंचिद् धार्तराष्ट्रस्य नित्यदाः।

मुझमें कौन-सा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निन्दा करते हैं। महाराज धृतराष्ट्रके पुत्रोंने कभी मेरा कोई पापाचार देखा या जाना हो ऐसी बात नहीं है। मैंने दुर्योधनका कभी कोई अनिष्ट नहीं किया है ॥ ३०६ ॥ अहं हि पाण्डवान् सर्वान् हनिष्यामि रणे स्थितान् ॥ प्राग्विरुद्धैः शमं सङ्किः कथं वा क्रियते पुनः।

में युद्धभृमिमें खड़े होनेपर समस्त पाण्डवोंको अवस्य मार डालूँगा। जो लोग पहले अपने विरोधी रहे हों, उनके साय पुनः संधि कैसे की जा सकती है ? ॥ ३१ %॥ राज्ञो हि धृतराष्ट्रस्य सर्वे कार्ये प्रियं मया। तथा दुर्योधनस्यापि स हि राज्ये समाहितः॥ ३२॥

मुझे जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्रका समस्त प्रिय कार्य करना चाहिये, उसी प्रकार दुर्योधनका भी करना उचित है; क्योंकि अब वे ही राज्यपर प्रतिष्ठित हैं॥ ३२॥

#### वैशम्पायन उवाच

कर्णस्य तु वचः श्रुत्वा भीष्मः शान्तनवः पुनः। धृतराष्ट्रं महाराज सम्भाष्येदं वचोऽत्रवीत् ॥ ३३ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - महाराज जनमेजय ! कर्णकी वात सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने राजा धृतराष्ट्र-को सम्बोधित करके पुनः इस प्रकार कहा-॥ ३३॥

यद्यं कत्थते नित्यं हन्ताहं पाण्डवानिति। नायं कळापि सम्पूर्णा पाण्डवानां महात्मनाम्॥ ३४॥

'राजन् ! यह कर्ण जो प्रतिदिन यह डींग हाँका करता है कि मैं पाण्डवोंको मार डाहुँगा, वह व्यर्थ है। मेरी रायमें यह महात्मा पाण्डवोंकी सोलहवीं कलाके वरावर भी नहीं है ॥ ३४॥

अनयो योऽयमागन्ता पुत्राणां ते दुरात्मनाम्। तदस्य कर्म जानीहि स्तपुत्रस्य दुर्मतेः॥ ३५॥

'तुम्हारे दुरात्मा पुत्रोंपर अन्यायके फलखरूप जो यह महान् संकट आनेवाला है, वह सब इस दूषित बुद्धिवाले स्तपुत्र कर्णकी ही करत्त समझो ॥ ३५ ॥

पतमाश्रित्य पुत्रस्ते मन्दवुद्धिः सुयोधनः। 'तुम्हारे मन्दबुद्धि पुत्र दुर्योधनने इसीका सहारा लेकर



अवामन्यत तान् वीरान् देवपुत्रानरिंद्मान् ॥ ३६ ॥

शतुओंका दमन करनेवाले उन वीर देवपुत्र पाण्डवींका अपमान किया है ॥ ३६ ॥

कि चाप्येतेन तत्कर्म कृतपूर्व सुदुष्करम्। तैर्यथा पाण्डवैः सर्वेरेकैकेन कृतं पुरा ॥ ३७॥

'आजसे पहले समस्त पाण्डवींने मिलकर अथवा उनमेंसे एक-एकने अलग-अलग जैसे-जैसे दुष्कर पराक्रम किये हैं, वैसा कौन-सा कठिन पुरुषार्थ इस सूतपुत्रने पहले कभी किया है ? || ३७ ||

दृष्ट्रा विराटनगरे भ्रातरं निहतं प्रियम्। धनंजयेन विक्रम्य किमनेन तदा कृतम् ॥ ३८॥

<sup>५</sup>जन विराटनगरमें अर्जुनने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाईको मार डाला था, तव इसने सव कुछ अपनी आँखोंसे देखकर भी अर्जुनका क्या विगाड लिया ? ॥ ३८ ॥

सहितान् हि कुरून् सर्वानिभयातो धनंजयः। प्रमध्य चाच्छिनद् वासः किमयं प्रोषितस्तदा॥ ३९॥

< अव धनं जयने अकेले ही समस्त कौरवोंपर आक्रमण किया और सबको मूर्छित करके उनके वस्त्र छीन लिये थे, उस समय यह कर्ण क्या कहीं परदेश चला गया था?॥३९॥

गन्धवेँ घोंपयात्रायां द्वियते यत् सुतस्तव। क तदा स्तपुत्रोऽभूद् य इदानी वृषायते ॥ ४०॥

म० १. १२. ३-

'घोपयात्राके समय जब गन्धर्वलोग तुम्हारे पुत्रको कैंद करके लिये जा रहे थे, उस समय यह स्तपुत्र कहाँ था ? जो इस समय साँडकी तरह डँकार रहा है ॥ ४० ॥

नतु तत्रापि भीमेन पार्थेन च महात्मना। यमाभ्यामेव संगम्य गन्धर्वास्ते पराजिताः॥ ४१॥

'वहाँ भी तो महात्मा भीमसेन, अर्जुन और नकुळ-सहदेवने ही मिलकर उन गन्धवाँको परास्त किया था ॥४१॥

प्तान्यस्य मृषोक्तानि बहूनि भरतर्षभ । विकत्थनस्य भद्रं ते सदा धर्मार्थळोषिनः ॥ ४२ ॥

'भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा भला हो । यह कर्ण व्यर्थ ही शेखी बघारता रहता है । इसकी कही हुई बहुत-सी बातें इसी तरह झ्ठी हैं । यह तो धर्म और अर्थ—दोनोंका ही लोप करनेवाला है' ॥ ४२ ॥

भीष्मस्य तु वचः श्रुत्वा भारद्वाजो महामनाः । धृतराष्ट्रमुवाचेदं राजमध्येऽभिपूजयन् ॥ ४३ ।

भीष्मजीकी यह वात सुनकर- महामना द्रोणाचार्यने समस्त राजाओं के मध्यमें उनकी प्रशंखा करते हुए राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कहा—॥ ४३॥

यदाह भरतश्रेष्ठो भीष्मस्तत् क्रियतां नृप।
न काममर्थिलिप्सूनां वचनं कर्तुमर्हिस ॥ ४४॥
भरतकुलतिलक भीष्मजीने जो कहा है।

वही कीजिये। जो लोग अर्थ और कामके लोभी हैं उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिये॥ ४४॥
पुरा युद्धात् साधु मन्ये पाण्डवैः सह संगतम्।
यद् वाक्यमर्जुनेनोकं संजयेन निवेदितम्॥ ४५॥

सर्वे तदपि जानामि करिष्यति च पाण्डवः।

भी तो युद्धसे पहले पाण्डवींके साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुनने जो बात कही है और संजयने उनका जो संदेश यहाँ सुनाया है, मैं वह सब जानता और समझता हूँ। पाण्डुनन्दन अर्जुन वैसा करके ही रहेंगे॥४५६॥ न हास्य त्रिष्ठ लोकेषु सहशोऽस्ति धनुर्धरः॥ ४६॥ भीनों लोकोंमें अर्जुनके समान कोई धनुर्धर नहीं हैगे४६।

अनादत्य तु तद् वाक्यमर्थवद् द्रोणभीष्मयोः। ततः स संजयं राजा पर्यपृच्छत पाण्डवान् ॥ ४७ ॥

द्रोणाचार्य और भीष्मकी बातें सार्थक और सारगर्भित थीं; तथापि उनकी अबहेलना करके राजा धृतराष्ट्र पुनः संजयसे पाण्डवोंका समाचार पूछने लगे ॥ ४७॥

तदैव कुरवः सर्वे निराशा जीवितेऽभवन्। भीष्मद्रोणी यदा राजा न सम्यगनुभाषते ॥ ४८॥

जन राजा धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणाचार्यसे भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया। तभी समस्त कौरव अपने जीवन-से निराश हो गये॥ ४८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये एकोनपञ्चाक्षत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंविपर्वमें भीष्मद्रोणवचनविषयक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४९ ॥

# पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

संजयद्वारा युधिष्ठिरके प्रधान सहायकोंका वर्णन

घृतराष्ट्र उवाच

किमसौ पाण्डवो राजा धर्मपुत्रोऽभ्यभाषत । श्रुत्वेह बहुलाः सेनाः प्रीत्यर्थं नः समागताः ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! हमारी प्रसन्नता और सहायताके लिये यहाँ हस्तिनापुरमें बहुत-सी सेना एकत्र हो गयी है, यह समाचार सुनकर पाण्डवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिरने क्या कहा ! ॥ १॥

किमसौ चेष्टते स्त योत्स्यमानो युधिष्टिरः। केवास्य भ्रातुपुत्राणां पर्यन्त्याश्चेष्सवो मुखम्॥ २ ॥

सूत! भविष्यमें होनेवाले युद्धके लिये उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं ? उनके भाइयों और पुत्रोंमेंसे कौन-कौन-से लोग उनसे किसी कार्यके लिये आज्ञा पानेकी इच्छासे उनका सुँह जोहते रहते हैं ? ॥ २॥ के खिदेनं वारयन्ति युद्धाच्छाम्येति वा पुनः। निकृत्या कोपितं मन्दैर्धर्मश्रं धर्मचारिणम्॥३॥

युधिष्ठिर धर्मके ज्ञाता हैं और धर्मके आचरणमें सदा तत्पर रहते हैं । मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोंने अपने कपटपूर्ण बर्तावसे उन्हें कुपित कर दिया है। वहाँ कौन-कौन ऐसे हैं, जो उन्हें बारंबार ज्ञान्त रहनेकी सलाह देकर युद्धसे रोकते हैं?

संजय उवाच

राज्ञो मुखमुदीक्षन्ते पञ्चालाः पाण्डवैः सह । युधिष्ठिरस्य भद्रं ते स सर्वाननुशास्ति च ॥ ४ ॥

संजयने कहा—महाराज ! आपका कल्याण हो । पाञ्चाल और पाण्डव सभी राजा युधिष्ठिरके मुखकी ओर देखते रहते हैं और वे उन सबको विभिन्न कार्योंके लिये आज्ञा देते हैं ॥ ४ ॥ पृथन्भृताः पाण्डवानां पञ्चालानां रथव्रजाः । आयान्तमभिनन्दन्ति कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ ५ ॥

जब कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं, तब पाण्डवों तथा पाञ्चालोंके रथसमूह पृथक्-पृथक् श्रेणियोंमें खड़े होकर उनका अभिनन्दन करते हैं ॥ ५ ॥

नभः सूर्यमिवोद्यन्तं कौन्तेयं दीप्ततेजसम्। पञ्चालाः प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिमिवोदितम्॥ ६॥

जैसे आकाश उदयकालमें उद्दीत तेजस्वी स्यंदेवका अभिनन्दन करता है, उसी प्रकार, मानो तेजके पुजका उदय होता हो इस तरह दिखायी देनेवाले कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरका समस्त पाञ्चालगण अभिनन्दन करते हैं॥ ६॥

आगोपालाविपालाश्च नन्दमाना युधिष्टिरम् । पञ्चालाः केकया मत्स्याः प्रतिनन्दन्ति पाण्डवम्॥ ७॥

ग्वालिये और गड़रियोंसे लेकर पाञ्चालः केकय और मत्स्यदेशोंके राजवंशतक सभी लोग पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं॥ ७॥

ब्राह्मण्यो राजपुत्र्यश्च विद्यां दुहितरश्च याः। क्रीडन्त्योऽभिसमायान्तिपार्थंसंनद्धमीक्षितुम्॥ ८॥

ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्योंकी कन्याएँ भी खेलती-खेलती युद्धके लिये सुमजित युधिष्ठिरको देखनेके लिये उनके पास आ जाती हैं ॥ ८॥

घृतराष्ट्र उवाच

संजयाचक्व येनासान् पाण्डवा अभ्ययुञ्जत। धृष्टयुम्नस्य सैन्येन सोमकानां वलेन च ॥ ९ ॥

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! बताओ, पाण्डवलोग भृष्ट्युम्नकी सेना तथा अन्यान्य सोमकवंशियोंकी विशाल बाहिनीके सिवा और किस-किसकी सहायता पाकर हमलोगों-के साथ युद्ध करनेको उँचत हुए हैं ? ॥ ९॥

ैशम्पायन उवाच

गावलगणिस्तु तत्पृष्टः सभायां कुरुसंसदि।

निःश्वस्य सुभृशं दीर्घ मुहुः संचिन्तयन्तिव॥१०॥
तत्रानिमित्ततो दैवात् सूतं कश्मलमाविशत्।
तदाऽऽचचक्षे विदुरः सभायां राजसंसदि॥११॥
संजयोऽयं महाराज मूर्चिल्नतः पतितो भुवि।
वाचं न सृजते कांचिद्धीनप्रशोऽल्पचेतनः॥१२॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! कौरवोंकी सभामें राजा धृतराष्ट्रके इस प्रकार पूछनेपर संजय बारंबार लम्बी साँस खींचते हुए दीर्घकालतक गहरी चिन्तामें निमन्न-से हो गये और सहसा बिना किसी विशेष कारणके ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुरजीने उस राज-सभामें धृतराष्ट्रसे कहा — 'महाराज! ये संजय मूर्ज्छत होकर

धरतीपर गिर पड़े हैं। उनकी बुद्धि और चेतना छत-सी हो रही है, अतः अभी कुछ बोल नहीं सकते'॥ १०-१२॥

घृतराष्ट्र उवाच

अपरयत् संजयो नृनं कुन्तीपुत्रान् महारथान् । तैरस्य पुरुषव्याद्रैर्भृशमुद्रेजितं मनः॥ १३॥

भृतराष्ट्र बोलें — निश्चय ही संजयने महारथी कुन्ती-पुत्रोंको देखा है। जान पड़ता है, उन पुरुपर्सिंह पाण्डवींने इसके मनको अत्यन्त उद्दिग्न कर दिया है॥ १३॥

वैशम्पायन उवाच

संजयइचेतनां लब्ध्वा प्रत्याध्वस्येदमत्रवीत्। धृतराष्ट्र महाराज सभायां कुरुसंसदि॥१४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इतनेमें ही संजयको चेत हो आया और वे आस्यस्त होकर कौरव-सभामें धृतराष्ट्रसे बोले ॥ १४॥

संजय उवाच

दृष्टवानस्मि राजेन्द्र कुन्तीपुत्रान् महारथान् । मत्स्यराजगृहावासनिरोधेनावकिर्दातान् ॥१५॥

संजयने कहा—राजेन्द्र ! मैंने महारथी कुन्तीपुर्जो-का दर्शन किया है । वे अज्ञातवासके समय मत्स्यनरेश विराटके घरमें छिपकर रहनेके कारण अत्यन्त दुवले हो गये हैं ॥ १५ ॥

श्रृणु येहिं महाराज पाण्डवा अभ्ययुञ्जत। भृष्ट्युम्नेन वीरेण युद्धे वस्तेऽभ्ययुञ्जत॥१६॥

महाराज ! पाण्डवोंने जिन लोगोंकी सहायता पाकर युद्धके लिये तैयारी की है, उनका परिचय देता हूँ, सुनिये । पहली वात यह है कि उन्हें वीरवर भृष्टशुम्नका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सबल होकर उन पाण्डवोंने आपलोगोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी की है। ११६॥

यो नैव रोपात्र भयात्र लोभात्रार्थकारणात्। न हेतुवादाद् धर्मात्मा सत्यं जह्यात् कदाचन॥१७॥ यः प्रमाणं महाराज धर्मे धर्मभृतां वरः। अज्ञातशत्रुणा तेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत॥१८॥

महाराज ! जो धर्मात्मा न रोषके, न भयके, न लोभके, न अर्थके लिये और न बहाना बनाकर ही कभी क्तयका परित्याग कर ककते हैं, जो धर्मात्माओं भेष्ठ हैं और धर्मके विषयमें प्रमाण माने जाते हैं, उन अजातशत्रुके प्रभावसे पाण्डवोंने युद्धकी तैयारी की है !! १७-१८ !!

यस्य वाहुबले तुरयः पृथिव्यां नास्ति कश्चन।
यो वै सर्वान् महीपालान् वरो चक्ने धनुर्धरः।
यः काशीनङ्गमगधान् कलिङ्गांश्च युधाजयत्॥ १९॥
तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत।

बाहुबलमें जिनकी समानता करनेवाला इस भूमण्डलमें दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्धमें काशी, अङ्ग, मगध और कलिङ्ग आदि देशोंके समस्त भू-पालोंको जीतकर अपने वशमें कर लिया था, उन भीमसेनके बलसे पाण्डवोंने आपलोगोंपर आक्रमण करनेका उद्योग आरम्भ किया है ॥ १९६॥

यस्य वीर्येण सहसा चन्वारो भुवि पाण्डवाः॥ २०॥ निःस्त्य जतुगेहाद् वैहिडिम्बात् पुरुपादकात्। यश्चैपामभवद् द्वीपः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः॥ २१॥ यामसेनीमधो यत्र सिन्धुराजोऽपकृष्टवान्। तत्रैणमभवद् द्वीपः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः॥ २२॥ यश्च तान् संगतान् सर्वान् पाण्डवान् वारणावते। दह्यतो मोचयामास तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २३॥

जिनके वल और पराक्रमसे चारों पाण्डव सहसा लाक्षा-भवनसे निकलकर इस पृथ्वीपर जीवित बच गये, जिन्होंने मनुष्यभक्षी राक्षस हिडिम्बसे अपने भाइयोंकी रक्षा की, उस संकटके समय जो कुन्तीकुमार भीम इन पाण्डवोंके लिये द्वीपके समान आश्रयदाता हो गये, जब सिन्धुराज जयद्रथने द्वीपदीका अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुन्तीकुमार वृकोदरने उन सबको द्वीपकी भाँति आश्रय दिया था तथा जिन्होंने वारणावत नगरमें एकच हुए समस्त पाण्डवोंको लाक्षाग्रहकी आगमें जलनेसे बचा लिया था, उन्हों भीमसेनके बलसे पाण्डवोंने आपलोगोंके साथ युद्धकी तैयारी की है ॥ २०-२३॥

कृष्णायां चरता प्रीति येन कोधवशा हताः। प्रविश्य विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनम्॥ २४॥ यस्य नागायुतैर्वीर्यं भुजयोः सारमपितम्। तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत॥ २५॥

जिन्होंने द्रौपदीपर अपना प्रेम जताते हुए अत्यन्त दुर्गम एवं भयंकर गन्धमादन पर्वतकी भृमिमें प्रवेश करके कोधवश नामवाले राक्षसोंको मार डाला, जिनकी दोनों सुजाओंमें दस हजार हाथियोंके समान वल है, उन्हीं भीमसेनके बलसे पाण्डवोंने आपलोगोंपर आक्रमणका उद्योग किया है॥२४-२५॥

कृष्णद्वितीयो विकम्य तुष्ट्यर्थं जातवेहसः। अजयद् यः पुरा वीरो युध्यमानं पुरंदरम् ॥ २६ ॥ यः स साक्षान्महादेवं गिरिशं शूलपाणिनम् । तोषयामास युद्धेन देवदेवमुमापितम् ॥ २७ ॥ यश्च सर्वान् वशे चक्रे लोकपालान् धनुर्धरः। तेन वो विजयेनाजौ पाण्डवा अभ्ययुक्षत ॥ २८ ॥

जिन वीरशिरोमणिने पहले केवल भगवान् श्रीकृष्णके साथ जाकर अभिदेवकी तृप्तिके लिये पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करनेवाले देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया, जिन्होंने युद्धके द्वारा पर्वतपर दायन करनेवाले तथा हाथोंमें त्रिशूल लिये रहनेवाले साक्षात् देवाधिदेव महादेव उमापितको भी संतुष्ट किया था तथा जिन धनुर्धर वीरने समस्त लोकपालोंको भी हराकर अपने वशमें कर लिया, उन्हीं अर्जुनके बलपर पाण्डवलोग युद्धमें आपलोगोंसे भिड़नेको तैयार हैं ॥ २६–२८॥

यः प्रतीचीं दिशं चक्रे वशे म्लेच्छगणायुताम्। स तत्र नकुलोयोद्धा चित्रयोधी व्यवस्थितः॥ २९॥ तेन वो दर्शनीयेन वीरेणातिधनुर्भृता। माद्रीपुत्रेण कौरव्य पाण्डवा अभ्ययुञ्जत॥ ३०॥

कुरुनन्दन! जिन्होंने सहसों म्लेच्छोंसे भरी हुई पश्चिम दिशाको जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीतिसे युद्ध करनेमें कुशल योद्धा नकुल उधरसे युद्धके लिये तैयार खड़े हैं। माद्रीकुमार नकुल महान् धनुर्धर और अत्यन्त दर्शनीय वीर हैं। उनके बलसे पाण्डवोंने आपलोगों-पर आक्रमणकी तैयारी की है।। २९-३०॥

यः काशीनङ्गमगधान् किलङ्गाश्च युधानयत्। तेन यः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३१॥

जिन्होंने युद्धमें काशी, अङ्ग, मगध तथा कलिङ्गदेशके राजाओंको पराजित किया है, उन वीरवर सहदेवके वलसे पाण्डव आपलोगोंसे भिड़नेके लिये तैयार हुए हैं ॥ ३१॥

यस्य चीर्येण सहशाश्चत्वारो भुवि मानवाः। अद्यत्थामा धृष्टकंत् रुक्मी प्रयुम्न एव च ॥ ३२॥ तेन वः सहदेवेन युद्धं राजन् महात्ययम्। यवीयसा नृवीरेण माद्रीनिन्दिकरेण च ॥ ३३॥

राजन् ! इस भूमण्डलमें अस्वत्थामा, धृष्टकेतु रुक्मी तथा प्रयुम्न – ये चार पुरुप ही वल और पराक्रममें जिनकी समानता कर सकते हैं जो माद्रीको आनन्द प्रदान करनेवाले तथा पाण्डवींमें सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेवके साथ आपलोगींका महान् विनाशकारी युद्ध होनेवाला है ॥

तपश्चचार या घोरं काशिकन्या पुरा सती। भीष्मस्य वधमिच्छन्ती वेत्यापि भरतपंभ ॥३४॥ पाञ्चालस्य सुता जज्ञे दैवाच स पुनः पुमान्। स्त्रीपुंसोः पुरुषव्याघ्र यः स वेद गुणागुणान् ॥३५॥

भरतश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें काशिराजकी जिस सती-साध्वी कन्या अग्वाने भीष्मजीके वधकी इच्छासे घोर तपस्या-की थी, वही मृत्युके पश्चात् पाञ्चालराज द्रुपदकी पुत्री होकर उत्पन्न हुई, परंतु दैववश वह फिर पुरुष हो गयी । वह वीर पाञ्चालकुमार स्त्री और पुरुष दोनों शरीरोंके गुण और अवगुणको जानता है ॥ ३४-३५ ॥

यः किञ्जान् समापेदे पाञ्चाल्यो युद्धदुर्मदः । शिखण्डिना वः कुरवः कृतास्त्रेणाभ्ययुञ्जत ॥ ३६ ॥ कौरवो ! वह द्रुपदकुमार युद्धमें उन्मत्त होकर छड़ने-वाला है । उसीने कलिक्कदेशीय क्षत्रियोंको पराजित किया था । उस अस्रवेत्ता वीरका नाम शिखण्डी है, जिसके वलपर पाण्डवोंने आपलोगोंसे युद्धकी तैयारी की है ॥ ३६॥ यं यक्षः पुरुषं चक्रे भीष्मस्य निधनेच्छया।

यं यक्षः पुरुषं चक्ने भीष्मस्य निधनेच्छया। महेष्वासेन रौद्रेण पाण्डवा अभ्ययुक्षत॥३७॥

जिसे रथूणाकर्ण यक्षने पुरुष बना दिया था, भीष्मके वधकी इच्छा रखनेवाले उस भयंकर एवं महाधनुर्धर शिखण्डीके बलपर पाण्डव आपसे युद्ध करनेको तैयार हैं ॥ महेष्वासा राजपुत्रा भातरः पश्च केकयाः। आमुक्तकवचाः शूरास्तैश्च वस्ते ऽभ्ययुञ्जत ॥ ३८॥

केकयदेशके पाँच राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बाँधे युद्धके लिये उद्यत रहते हैं। वे महान् धनुर्धर श्रूरवीर हैं। उनके बलपर पाण्डवींने आपलोगोंसे युद्धकी तैयारी की है॥ ३८॥

यो दीर्घवाहुः क्षित्रास्त्रो धृतिमान् सत्यविक्रमः। तेन वो वृष्णिवीरेण युयुधानेन संगरः॥३९॥

जिनकी वड़ी-वड़ी भुजाएँ हैं, जो बड़ी शीघतासे अस्त्र-संचालन करते हैं तथा जो धीर एवं सत्यपराक्रमी हैं, उन कृष्णिवीर सात्यिकिके माथ आपलोगोंका संग्राम होनेवाला है ॥ य आसीच्छरणं काले पाण्डवानां महात्मनाम्।

रणे तेन विराटेन भविता वः समागमः॥ ४०॥ जो अज्ञातवासके समय महात्मा पाण्डवोंके आश्रयदाता

थे, उन राजा विराटके साथ भी आपलोगोंका युद्ध होगा ॥
यः स काशिपती राजा वाराणस्यां महारथः।
स तेषामभवद् योद्धा तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४१॥

काशिदेशके अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरीमें रहते हैं, पाण्डवींकी ओरसे युद्ध करनेको तैयार हैं। उनको साथ हेकर पाण्डव आपहोगींपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हैं॥ ४१॥

शिशुभिर्दुर्जयैः संख्ये द्रौपदेयैर्महात्मभिः। आशीविषसमस्पर्शैः पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४२ ॥

द्रौपदीके महामना पुत्र देखनेमें बालक होनेपर भी समर-भूमिमें दुर्जय हैं। उन्हें छेड़ना विषधर सपोंको छू लेनेके समान है। उनके बलपर भी पाण्डव आपलोगोंसे भिड़नेकी तैयारी कर रहे हैं॥ ४२॥

यः कृष्णसदृशो वीर्ये युधिष्टिरसमी दमे। तेनाभिमन्युना संख्ये पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४३॥ जो पराक्रममें भगवान् श्रीकृष्णके समान और इन्द्रिय-संयममें युधिष्ठिरके तुल्य हैं, उन अभिमन्युको साथ लेकर पाण्डवोंने आपलोगोंसे युद्धकी तैयारी की है ॥ ४३ ॥ यद्यैवाप्रतिमो वीर्ये धृष्टकेतुर्महायद्याः । दुःसहः समरे कुद्धः दौशुपालिर्महारथः ॥ ४४ ॥ तेन वद्यवैदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुक्षत । अश्लोहिण्या परिवृतः पाण्डवान् योऽभिसंश्रितः॥४५॥

जिसके पराक्रमकी कहीं तुल्ना नहीं है, शिशुपालका वह महारयी पुत्र महायशस्वी धृष्टकेतु समरभूमिमें कुषित होने-पर शत्रुओं के लिये दुःसह हो उठता है। उस चेदिराजके साथ पाण्डवलोग आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अक्षोहिणी सेनाके साथ आकर पाण्डवोंका पक्ष ग्रहण किया है।। ४४-४५॥

यः संश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः। तेन वो वासुदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत॥ ४६॥

जैसे इन्द्र देवताओं के आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पाण्डवोंको शरण देनेवाले हैं, उन भगवान् वासुदेवके साथ पाण्डवोंने आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी की है ॥ ४६ ॥ तथा चेदिपतेर्भ्राता शरभो भरतर्पभ ।

तथा चेदिपतेस्रोता शरभो भरतर्षभ । करकर्षेण सहितस्ताभ्यां चस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४७॥ भरतश्रेष्ठ!चेदिराजके भाई शरभ (अपने अनुज) करकर्ष-

के साथ पाण्डवोंकी सहायताके लिये आये हैं। उन दोनोंको साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करनेका उद्योग किया है।

जारासंधिः सहदेवो जयन्सेनश्च ताबुभौ। युद्धऽप्रतिरथौ वीरौ पाण्डवार्थे व्यवस्थितौ॥ ४८॥

जरासंधपुत्र सहदेव और जयत्सेन दोनों युद्धमें अपना सानी नहीं रखते हैं। वे दोनों मागध वीर पाण्डवोंकी सहायताके लिये आकर डटे हुए हैं॥ ४८॥

द्रुपदश्च महातेजा बलेन महता वृतः। त्यकातमा पाण्डवार्थाय योतस्यमानो व्यवस्थितः॥४९॥

महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेनाके साथ आये हैं और पाण्डवींके लिये अपने शरीर और प्राणींकी परवा न करके युद्ध करनेके लिये उद्यत हैं॥ ४९॥

पते चान्ये च बहवः प्राच्योदीच्या महीक्षितः। शतशो यानुपाश्चित्य धर्मराजो व्यवस्थितः॥ ५०॥

ये तथा और भी बहुत-से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहनेवाले नरेश सैकड़ोंकी संख्यामें आकर वहाँ डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्धके लिये तैयार हैं ॥ ५०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयवानये पञ्च शत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत टद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंघिपर्वमें संजयवाक्यविषयक पचासवाँ अध्याप पूरा हुआ ॥ ५० ॥

# एकपञ्चारात्तमोऽध्यायः

### भीमसेनके पराक्रमसे डरे हुए धतराष्ट्रका विलाप

घृतराष्ट्र उवाच

सर्व एते महोत्साहा ये त्वया परिकीर्तिताः। एकतस्त्वेव ते सर्वे समेता भीम एकतः॥१॥

धृतराष्ट्र बोले-संजय ! तुमने जिन लोगोंके नाम बताये हैं, ये सभी बड़े उत्साही बीर हैं। इनमें भी जितने लोग वहाँ एकत्र हुए हैं, वे सब एक ओर ओर भोमसेन एक ओर ॥

भीमसेनाद्धि मे भूयो भयं संजायते महत्। कुद्धादमर्पणात् तात व्यात्रादिव महारुरोः॥ २॥

तात ! मुझे कोधमें भरे हुए अमर्पशोल भीमसेनसे बड़ा इर लगता है; ठोक उसी तरह, जैसे महान् मृगको किसी व्यावसे सदा भय बना रहता है ॥ २॥

जागर्मि रात्रयः सर्वा दीर्घमुष्णं च निःश्वसन्। भीतो वृक्तोदरात् तात सिंहात् पशुरिवापरः ॥ ३ ॥

वत्स ! सिंहसे डरे हुए दूसरे पशुकी भाँति मैं भोमसेनसे भयभीत हो रातभर गर्म-गर्म लंबी साँसें खींचता हुआ जागता रहता हूँ ॥ ३ ॥

न हि तस्य महाबाहोः शकप्रतिमतेजसः। सैन्येऽस्मिन् प्रतिपद्यामिय एनं विषहेद् युधि॥ ४॥

महाबाहु भीम इन्द्रके समान तेजस्वी हैं। मैं अपनी सेनामें किसोको भी ऐसा नहीं देखता, जो भीमका मुसामना

कर सके—युद्धमें इसके वेगको सह सके ॥ ४ ॥ अमर्पणश्च कौन्तेयो दढवेरश्च पाण्डवः। अनर्महासी सोन्मादस्तिर्यक्पेश्ची महास्वनः॥ ५ ॥

कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीम असहनशील तथा वैरको हढ़तापूर्वक पकड़े रखनेवाला है। उसकी की हुई हँसी भी हँसीके लिये नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव उद्धत है। वह टेढ़ी निगाहसे देखता और वड़े जोरसे गर्जना करता है। ५॥

महावेगो महोत्साहो महावाहुर्महाबलः। मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति॥ ६॥

वह महान् वेगशाली, अत्यन्त उत्साही, विशालवाहु और महावली है। वह युद्ध करके मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोंको अवस्य मार डालेगा॥ ६॥

ऊरुग्राहगृहीतानां गदां विभ्रद् वृकोदरः। कुरुणामृषभो युद्धे दण्डपाणिरिवान्तकः॥ ७॥

मेरे पुत्र भी बड़े दुराग्रही हैं; अतः हाथमें गदा लिये कुरुश्रेष्ठ कृत्रोदर भीम दण्डपाणि यमराजकी भाँति युद्धमें इनका निश्चय ही वच कर डालेगा॥ ७॥ अष्टास्त्रिमायसीं घोरां गदां काञ्चनभूषणाम् । मनसाहं प्रपद्यामि ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम् ॥ ८ ॥

में मनकी आँखोंसे देख रहा हूँ, भीमसेनकी स्वर्णभूषित भयंकर गदा, जो लोहेकी बनी हुई और आट कोनोंसे युक्त है, ब्रह्मदण्डके समान उटी हुई है ॥ ८॥

यथा मृगाणां यूथेषु सिंहो जातवलश्चरेत्। मामकेषु तथा भीमो बलेषु विचरिष्यति॥ ९॥

जैसे बलवान् सिंह मृगोंके यूथोंमें निःशङ्क विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल वाहिनियोंमें बेखटके विचरेगा ॥ ९॥

सर्वेषां मम पुत्राणां स एकः क्रविक्रमः। वहाशो विवतीपश्च बाल्येऽपि रभसः सदा ॥ १०॥

वाल्यकालमें भी मेरे सव पुत्रोंमें एकमात्र वह भीमसेन ही क्रूर पराक्रमी, वहुत अधिक खानेवाला, सबके प्रतिक्ल चलनेवाला तथा सदा अत्यन्त वेगशाली था॥ १०॥

उद्वेपते मे हृदयं ये मे दुर्योधनादयः। बाल्येऽपि तेन युध्यम्तो चारणेनेव मर्दिताः॥ ११॥

उसकी थाद आते ही मेरा हृदय कॉॅंपने लगता है। मेरे दुर्योधन आदि पुत्र वचपनमें भी जब उसके साथ खेल-कूदमें लड़ते थे, तब वह गजराजकी भाँति इन सबको मसल देता था।।



तस्य वीर्येण संक्षिष्टा नित्यमेव सुता मम। स एव हेतुर्भेदस्य भीमो भीमपराक्रमः॥१२॥

मेरे पुत्र उसके बल-पराक्रमसे सदा ही कष्टमें पड़े रहते थे। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही इस फूटकी जड़ है॥१२॥ असमानमनीकानि नरवारणवाजिनाम्। पर्यामीवायतो भीमं कोधमूर्चिक्रतमाहवे॥१३॥

मुझे अपने सामने दीख-सा रहा है कि भीमसेन युद्धमें क्रोधसे मूर्छित हो मनुष्य, हाथी और घोड़ोंकी (समस्त)सेनाओंको कालका आस बनाता जा रहा है ॥ १३॥

अस्त्रे द्रोणार्जुनसमं वायुवेगसमं जवे। महेश्वरसमं क्रोधे को हन्याद् भीममाहवे॥ १४॥

वह अस्त्र विद्यामें द्रोणाचार्य तथा अर्जुनके समान है, वेगमें वायुकी समानता करता है एवं क्रोधमें महेश्वरके तुल्य है। ऐसे मीमको युद्धमें कौन मार सकता है ? ॥ १४॥

संजयाचक्ष्य मे शूरं भीमसेनममर्पणम्। अतिलाभं तु मन्येऽहं यत् तेन रिपुघातिना॥ १५॥ तदेव न हताः सर्वे पुत्रा मम मनस्विना।

संजय ! मुझे अमर्पमें भरे हुए शूरवीर भीमसेनका समाचार सुनाओ । मैं तो यही सबसे बड़ा लाभ मानता हूँ कि उस शत्रुवाती मनस्वी वीरने (जब द्यूतकीड़ा हो रही थी) उसी समय मेरे सब पुत्रोंको नहीं मार डाला ॥ १५ है ॥ येन भीमबला यक्षा राक्षसाध्य पुरा हताः ॥ १६॥

जिसने पूर्वकालमें भयंकर वलशाली यक्षों तथाराक्षसोंका वध किया है, युद्धमें उसका वेग कोई मनुष्य कैसे सह सकेगा ?॥१६३॥

कथं तस्य रणे वेगं मानुषः प्रसहिष्यति।

न स जातु वरो तस्थौ मम बात्येऽपिसंजय ॥ १७॥ किं पुनर्मम दुष्पुत्रैः क्षिष्टः सम्प्रति पाण्डवः ।

संजय ! पाण्डुकुमार भीमसेन बचपनमें भी कभी मेरे वशमें नहीं रहा; फिर जब मेरे दुष्ट पुत्रोंने उसे वार-बार कष्ट दिया है, तब वह इस समय मेरे वशमें कैसे हो सकता है?।१७६ निष्ठरो रोषणोऽत्यर्थ भज्येतापि न संनमेत्। तिर्यक्षेश्ची संहतभः कथं शाम्येद् वृकोदरः॥ १८॥

वह क्र और कोघी है। टूट भले ही जाय, पर झक नहीं सकेगा। सदा टेढ़ी निगाहसे ही देखता है। उसकी भौंहें क्रोधके कारण परस्पर गुँथी रहती हैं। ऐसा भीमसेन कैसे शान्त हो सकेगा?॥ १८॥

शूरस्तथाप्रतिवलो गौरस्ताल इवोन्नतः। प्रमाणतो भीमसेनः प्रादेशेनाधिकोऽर्जुनात्॥ १९॥ गोरे रंगका वह शूर्वीरभीमसेन ताड़के समान ऊँचाहै। ऊँचाईमें वह अर्जुनसे एक वित्ता अधिक है, वस्में उसकी समता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ १९ ॥ जवेन वाजिनोऽत्येति वस्नेनात्येति कुञ्जरान् । अय्यक्त जस्पी मध्यक्षो मध्यमः पाण्डवो वस्ती ॥ २०॥

वह स्पष्ट नहीं बोलता । उसकी आँखें सदा मधुके समान पिक्कल वर्णकी दिखायी देती हैं । वह महाबली मध्यम पाण्डव अपने वेगसे घोड़ोंको भी लाँघ सकता है और बलसे हाथियाँ-को भी पराजित कर सकता है ॥ २०॥

इति वाह्ये श्रुतः पूर्वं मया व्यासमुखात् पुरा। रूपतो वीर्यंतर्स्नैव याथातथ्येन पाण्डवः॥ २१॥

मैंने बाल्यकालमें ही व्यासजीके मुखसे पहले इस पाण्डुपुत्रके अद्भुत रूप और पराक्रमका यथार्थ वर्णन सुना था॥ २१॥

आयसेन स दण्डेन रथान नागान नरान् हयान्। हनिष्यति रणे कुद्धो रौद्रः क्र्रपराक्रमः॥ २२॥

निष्टुर पराक्रम प्रकट करनेवाला यह भयंकर भीमसेन समरभूमिमें कुपित होकर लौहदंडसे मेरे रथों, हाथियों, पैदल मनुष्यों और घोड़ोंका भी संहार कर डालेगा ॥ २२ ॥

अमर्षी नित्यसंरच्धो भीमः प्रहरतां वरः। मया तात प्रतीपानि कुर्वन् पूर्वे विमानितः॥ २३॥

तात संजय ! सदा क्रोधमें भरा रहनेवाला अमर्श्वील भीमसेन प्रहार करनेवाले योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है। मेरे पुत्रोंके प्रतिकृल आचरण करते समय मैंने पहले कई बार उसका अपमान किया है॥ २३॥

निष्क णीमायसीं स्थूलां सुपार्थ्यों काञ्चनीं गदाम्। शतष्नीं शतनिर्हादां कथं शक्यन्ति मे सुताः ॥२४॥

उसकी लोहेकी गदा सीधी, मोटी, सुन्दर पार्श्वभागवाली और सुवर्णसे विभूषित है, वह शत-शत वज्रपातके समान वड़े जोरसे आवाज करती और एक ही चोटमें सैकड़ोंको मार डालती है। मेरे वेट उसका आघात कैसे सह सकेंगे ? ॥२४॥

अपारमह्नागाधं समुद्रं शरवेगिनम्। भीमसेनमयं दुर्गं तात मन्दास्तितीर्थवः॥ २५ ॥

तात ! भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है, इसे पार करनेके लिये न तो कोई नौका है और न इसकी कहीं थाइ ही है; बाण ही इसका बेग है, मेरे मूर्ख पुत्र इस भीमसेन-मय दुर्गम समुद्रको पार करना चाहते हैं ॥२५॥

क्रोशतो मे न श्रण्वन्ति बालाः पण्डितमानिनः। विषमं न हि मन्यन्ते प्रपातं मधुदर्शिनः ॥२६॥

में चीखता-चिल्लाता रह जाता हूँ, परंतु अपनेकी पण्डित समझनेवाले ये मूर्ख पुत्र मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये केवल वृक्षकी ऊँची शाखामें लगे हुए शहदको देखते हैं, वहाँसे गिरनेका जो भयानक खटका है, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है ॥ २६ ॥

### संयुगं ये गमिष्यन्ति नरह्येण सृत्युना । नियतं चोदिता धात्रा सिंहेनेच महासृगाः ॥ २७॥

जैसे महान् मृग सिंहसे भिड़ जायँ, उसी प्रकार जो लोग उस मनुष्यरूपी यमराजके साथ लड़नेके लिये युद्धभूमिमें उतरेंगे, उन्हें विधाताने ही मृत्युके लिये प्रेरित करके मेजा है, ऐसा मानना चाहिये ॥ २७॥

### रोक्यां तात चतुष्किष्कुं पडिस्मिमितौजसम्। प्रहितां दुःखसंस्पर्शां कथं राक्ष्यिनत मे सुताः ॥ २८॥

तात संजय! भीमसेनकी गदा छोंकेपर रखने वोग्य, चार हाथ छंबी और छः कोणोंसे विभूपित है। उस अत्यन्त तेजिस्विनी गदाका स्पर्श भी दुःखदायक है। जब भीम उसे मेरे पुत्रोंपर चलायेगा, तब वे उसका आधात कैसे सह सकेंगे १॥ २८॥

गदां भ्रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान् । सृक्षिणी लेलिहानस्य वाष्पमुत्स्त्रज्ञतो मुद्दः ॥ २९ ॥ उद्दिश्य नागान् पततः कुर्वतो भैरवान् रवान्। प्रतीपं पततो मत्तान् कुञ्जरान् प्रतिगर्जतः ॥ ३० ॥ विगाह्य रथमार्गेषु वरानुद्दिश्य निघ्नतः । अगनेः प्रज्वलितस्येव अपि मुच्येत मे प्रजाः॥ ३१ ॥

भीमसेन जब क्रोधजनित आँस् बहाता और वारंबार अपने ओष्ठपान्तको चाटता हुआ गदा घुमा-घुमाकर हाथियोंके मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, सामने भयंकर गर्जना करने-वाले गजराजोंको लक्ष्य करके उनकी ओर दौड़ेगा, प्रतिकृल दिशाकी ओर भागनेवाले मदोन्मत्त हाथियोंकी गर्जनाके उत्तरमें खयं भी सिंहनाद करेगा और मेरे रथियोंकी सेनाओं में घुसकर श्रेष्ठ वीरोंको चुन-चुनकर मारने लगेगा, उस समय अग्निक समान प्रज्वलित होनेवाले भीमके हाथसे मेरे पुत्र कैसे जीवित बचेंगे १॥ २९-३१॥

# वीथीं कुर्वन् महाबाहुर्द्रावयन् मम वाहिनीम् । नृत्यन्निव गदापाणिर्युगान्तं दर्रायिष्यति ॥ ३२ ॥

महाबाहु भीम मेरी सेनामें घुसकर अपने रथके लिये रास्ता बनाता, मेरी विशाल वाहिनीको खदेड़ता और हाथमें गदा लिये नृत्य-सा करता हुआ जब आगे बढ़ेगा, तब प्रलय-कालका दृश्य उपस्थित कर देगा ॥ ३२॥

## प्रभिन्न इव मातङ्गः प्रभञ्जन् पुष्पितान् दुमान् । प्रवेद्दयति रणे सेनां पुत्राणां मे वृकोदरः ॥ ३३ ॥

जैसे मदकी धारा बहानेवाला मतवाला हाथी फूले हुए वृक्षोंको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार

भीमसेन समरभूमिमें मेरे पुत्रोंकी सेनाके भीतर प्रवेश करेगा ॥ ३३॥

कुर्वेन् रथान् विपुरुषान् विसारियहयध्वजान् । आरुजन् पुरुषव्यावो रिधनः सादिनस्तथा ॥ ३४॥ गङ्गावेग इवानृपांस्तीरजान् विविधान् द्वमान् । प्रभङ्कश्वति रणे सेनां पुत्राणां मम संजय ॥ ३५॥

संजय ! वह पुरुपिसेंह भीम रथोंको रथी, सारिथ, अश्व तथा ध्वजाओंसे शून्य कर देगा एवं रथियों और युड्सवारोंके अङ्ग-भङ्ग कर डालेगा । जैसे गङ्गाजीका वढ़ता हुआ वेग जलमय प्रदेशमें स्थित हुए नाना प्रकारके तटवर्ती वृश्वोंको गिराकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भीम युद्धभूमिमें आकर मेरे पुत्रोंकी सेनाका संहार कर डालेगा ॥ ३४-३५॥

### दिशो नूर्व गमिष्यन्ति भीमसेनभयार्दिताः। मम पुत्राश्च भृत्याश्च राजानश्चैव संजय ॥ ३६॥

संजय ! निश्चय ही भीमसेनके भयसे पीडित हो मेरे पुत्र, सेवक तथा सहायक नरेश विभिन्न दिशाओंमें भाग जायँगे ॥ ३६ ॥

येन राजा महावीर्यः प्रविश्यान्तःपुरं पुरा । वासुरेवसहायेन जरासंधो निपातितः ॥ ३७ ॥ कृत्स्नेयं पृथिवी देवी जरासंधेन धीमता । मागधेन्द्रेण बिलना वशे कृत्वा प्रतापिता ॥ ३८ ॥

परम बुद्धिमान् और वलवान् महावली मगधराज जरासंघने यह सारी पृथिवी अपने वशमें करके इसे पीड़ा देना प्रारम्भ किया था, परंतु भीमसेनने भगवान् श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तः पुरमें जाकर उस महापराक्रमी नरेशको मार गिराया ॥ ३७-३८॥

## भीष्मप्रतापात् कुरवो नयेनान्धकवृष्णयः। यन्न तस्य वशे जग्मुः केवलं दैवमेव तत्॥ ३९॥

भीष्मजीके प्रतापसे कुरुवंशी और नीतिबलसे अंधक-वृष्णिवंशके लोग जो जरासंधके वशमें नहीं पड़े, वह केवल देवयोग था॥ ३९॥

## स गत्वा पाण्डुपुत्रेण तरसा बाहुशालिना। अनायुधेन वीरेण निहतः किं ततोऽधिकम्॥ ४०॥

परंतु अपनी भुजाओं से मुशोभित होनेवाले वीर पाण्डुपुत्र भीमने वेगपूर्वक वहाँ जाकर बिना किसी अस्त्र-शस्त्रके ही उस जरासंधको यमलोक पहुँचा दिया, इससे बढ़कर पराक्रम और क्या होगा? ॥ ४०॥

## दीर्घकालसमासकं विषमाशीविषो यथा। स मोक्ष्यति रणे तेजः पुत्रेषु मम संजय ॥ ४१॥

संजय ! जैसे विषधर सर्प बहुत दिनोंसे संचित किये हुए विषको किसीपर उगलता है, उसी प्रकार भीमसेन भी

# महाभारत 🔀

धृतराष्ट्रकी सभामें संजय पाण्डवोंका संदेश सुना रहे हैं

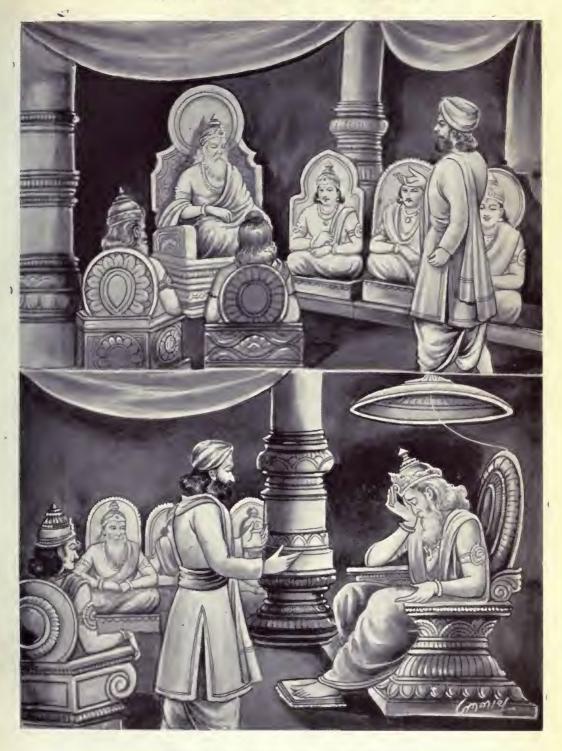

भीमसेनका वल वखानते हुए धृतराष्ट्रका विलाप



दीर्धकालसे संचित अपने तेजको रणभूमिमें मेरे पुत्रींपर छोड़ेगा ॥ ४१ ॥

महेन्द्र इव वज्रेण दानवान् देवसत्तमः। भीमसेनो गदापाणिः सुद्यिष्यति मे सुतान् ॥ ४२ ॥

जैसे देवश्रेष्ठ इन्द्र वज्रसे दानवींका संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथमें गदा लिये भीमसेन मेरे पुत्रोंका संहार कर डालेगा ॥ ४२॥

अविपह्यमनावार्यं तीववेगपराक्रमम् । पद्यामीवातिताम्राक्षमापतन्तं वृकोद्रम् ॥ ४३ ॥

उसका आक्रमण दुःसह है। उसकी गतिको कोई रोक नहीं सकता। उसका वेग और पराक्रम तीव है। मैं प्रत्यक्ष देख-सारहा हूँ कि वह भीम कोधसे अत्यन्त लाल आँखें किये इधर ही दौड़ा आ रहा है। ४३॥

अगदस्याप्यधनुषो विरथस्य विवर्मणः। बाहुभ्यां युद्धश्वमानस्य कस्तिष्ठेदत्रतः पुमान् ॥ ४४ ॥

यदि वह गदा, धनुष, रथ और कवचको छोड़कर केवल दोनों भुजाओंसे युद्ध करे तो भी उसके सामने कौन पुरुष ठहर सकता है ? ॥ ४४ ॥

भीष्मो द्रोणश्च विषोऽयं रूपः शारद्वतस्तथा । जानन्त्येते यथैवाहं वीर्यञ्चस्तस्य धीमतः ॥ ४५ ॥

उस बुद्धिमान भीमके वल और पराक्रमको जैसे में जानता हूँ, उसी प्रकार ये भीष्म, विप्रवर द्रोणाचार्य तथा शरद्वान्के पुत्र कृप भी जानते हैं॥ ४५॥

आर्यवतं तु जानन्तः संगरान्तं विधित्सवः। सेनामुखेषु स्थास्यन्ति मामकानां नरर्पभाः॥ ४६॥

तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषोंके वतको जानते हैं, इसिल्ये युद्धमें प्राणत्याग करनेकी इच्छासे मेरे पुत्रोंकी सेनाके अग्र-भागमें डटे रहेंगे ॥ ४६॥

बर्लायः सर्वतो दिष्टं पुरुषस्य विशेषतः। पद्मयन्निष जयं तेषां न नियच्छामि यत् सुतान्॥ ४७॥

पुरुपका भाग्य ही सबसे विशेष प्रवल है, क्योंकि में पाण्डवोंकी विजय समझकर भी अपने पुत्रोंको रोक नहीं पाताहूँ॥

ते पुराणं महेष्वासा मार्गमैन्द्रं समास्थिताः। त्यक्ष्यन्ति तुमुले प्राणान् रक्षन्तः पार्थिवंयशः॥ ४८॥

वे महाधनुर्धर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्गका आश्रय छे पार्थिव यद्यकी रक्षा करते हुए घमासान युद्धमें अपने प्राण त्याग देंगे॥ ४८॥

यथैषां मामकास्तात तथैयां पाण्डवा अपि। पौत्रा भीष्मस्य शिष्याश्चद्रोणस्य च रूपस्य च ॥ ४९॥ तात ! इनके लिये जैसे मेरे पुत्र हैं, बैसे ही पाण्डम भी हैं । दोनों ही भीष्मके पौत्र तथा द्रोण और कुपके शिष्य हैं ॥

यद्स्मदाश्रयं किंचिद् दत्तमिष्टं च संजय । तस्यापचितिमार्यत्वात् कर्तारः स्थविरास्त्रयः ॥ ५० ॥

संजय! भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य-ये तीनों वृद्ध श्रेष्ठ
पुरुष हैं; अतः हमारे आश्रयमें रहकर इन्होंने जो कुछ भी
दान यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकायेंगे (युद्धमें
दुर्योधनका ही साथ देंगे) ॥ ५०॥

आददानस्य शस्त्रं हि क्षत्रधर्मे परीष्सतः। निधनं क्षत्रियस्याजौ चरमेवाहुरुत्तमम्॥ ५१॥

जो अस्त्र-शस्त्र धारण करके क्षात्रधर्मकी रक्षा करना चाहता है, उस क्षत्रियके लिये संग्राममें होनेवाली मृत्युको ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है ॥ ५१॥

सवै शोचामि सर्वान् वैये युयुत्सन्ति पाण्डवैः। विकृष्टं विदुरेणादौ तदेतद् भयमागतम् ॥ ५२॥

जो लोग पाण्डवोंसे युद्ध करना चाहते हैं, उन सबके लिये मुझे बड़ा शोक हो रहा है। विदुरने पहले ही उच खरसे जिसकी घोषणा की थी, वही यह भय आज आ पहुँचा है॥

न तु मन्ये विघाताय ज्ञानं दुःखस्य संजय। भवत्यतिवछं होतज्ज्ञानस्याप्युपघातकम्॥ ५३॥

संजय ! मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान दुःखका नाश नहीं कर सकता, अपितु प्रयल दुःख ही ज्ञानका भी नाश करनेवाला बन जाता है ॥ ५३॥

ऋषयो द्यपि निर्मुकाः पश्यन्तो लोकसंग्रहान् । सुखेर्भवन्ति सुखिनस्तथा दुःखेन दुःखिताः ॥ ५४॥

जीवन्मुक्त महर्षि भी लोकव्यवहारकी ओर दृष्टि रखकर सुखके साधनोंसे सुखी और दुःखसे दुखी होते हैं॥ ५४॥

कि पुनर्मोहमासकस्तत्र तत्र सहस्रधा। पुत्रेषु राज्यदारेषु पौत्रैष्विप च बन्धुषु॥ ५५॥

फिर जो पुत्र, राज्य, पत्नी, पौत्र तथा वन्धु-बान्धवोंमें जहाँ तहाँ सहस्रों प्रकारसे मोहवश आसक्त हो रहा है, उसकी तो बात ही क्या है ? ॥ ५५ ॥

संशये तु महत्यिस्मन् किं नु मे क्षममुत्तरम्। विनाशं द्येव पश्यामि कुरूणामनुचिन्तयन्॥ ५६॥

इस महान् संकटके विषयमें मैं क्या उचित प्रतीकार कर सकता हूँ १ मुझे तो बार-बार विचार करनेपर कौरवोंका विनाश ही दिखायी पड़ता है ॥ ५६ ॥

च्तप्रमुखमाभाति कुरूणां व्यसनं महत्। मन्देनैश्वर्यकामेन लोभात् पापमिदं कृतम्॥ ५७॥ ब्रूतकोड़ा आदिकी घटनाएँ ही कौरवींपर भारी विपत्ति लानेका कारण प्रतीत होती हैं। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले मूर्ख दुर्योधनने लोभवश यह पाप किया है ॥ ५७॥ मन्ये पर्यायधर्मोऽयं कालस्यात्यन्तगामिनः। चक्रे प्रधिरिवासको नास्य शक्यं पलायितुम्॥ ५८॥

में समझता हूँ कि अत्यन्त तीव गतिसे चलनेवाले कालका ही यह क्रमशः प्राप्त होनेवाला नियम है। इस कालचक्रमें उसकी नेमिके समान मैं जुड़ा हुआ हूँ, अतः मेरे लिये इससे दूर भागना सम्भव नहीं है॥ ५८॥

किंतु कुर्यो कथं कुर्यो क तु गच्छामि संजय। एते नइयन्ति कुरवो मन्दाः कालवशं गताः॥ ५९॥

संजय ! क्या करूँ, कैंसे करूँ और कहाँ चला जाऊँ १ये मूर्ख कौरव कालके वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते हैं ॥ ५९ ॥ अवशोऽहं तदा तात पुत्राणां निहते शते। श्रोष्यामि निनदं स्त्रीणां कथंमां मरणं स्पृशेत्॥ ६०॥

तात ! मेरे सौ पुत्र यदि युद्धमें मारे गये, तव विवश होकर मैं इनकी अनाथ स्त्रियोंका करण क्रन्दन सुन्ँगा। हाय ! मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है ? ॥ ६०॥

> यथा निदाघे ज्वलनः सिमद्धो दहेत् कक्षं वायुना चोद्यमानः। गदाहस्तः पाण्डवो वै तथैव हन्ता मदीयान् सिहतोऽर्जुनन ॥ ६१॥

जैसे गर्मीमें प्रज्वित हुई अग्नि हवाका सहारा पाकर घास-फूस एवं जंगलको भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुनसहित पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमें लेकर गेरे सब पुत्रोंको मार डालेगा ॥ ६१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि खतराष्ट्रवाक्ये एकपञ्चाशक्तमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमं घृतराष्ट्रवाक्यविषयक इक्ष्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

## द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः धृतराष्ट्रदारा अर्जनसे प्राप्त होनेवाले भयका वर्णन

धृतराष्ट्र उवाच

यस्य वै नानृता बाचः कदाचिदनुशुश्रम । त्रैलोक्यमपितस्य स्याद् योद्धायस्य धनंजयः॥ १ ॥

धृतराष्ट्र बोले—तंजय ! जिनके मुँहसे कभी कोई इ.ट बात निकलती हमने नहीं सुनी है तथा जिनके पक्षमें धनंजय-जैसे योद्धा हैं। उन धर्मराज युधिष्ठिरको (भूमण्डलका कौन कहे,) तीनों लोकोंका राज्य भी प्राप्त हो सकता है।। १।।

तस्यैव च न पश्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः। अनिशं चिन्तयानोऽपियः प्रतीयाद् रथेनतम्॥ २ ॥

मैं निरन्तर सोचने विचारने पर भी युद्धमें गाण्डीवधारी अर्जुनका ही सामना करनेवाले किसी ऐसे वीरको नहीं देखता, जो रथपर आरूढ़ हो उनके सम्मुख जा सके ॥ २॥

अस्यतः कर्णिनालीकान् मार्गणान् हृदयच्छिदः। प्रत्येता न समः कश्चिद् युधि गाण्डीवधन्वनः ॥ ३॥

जो हृदयको विदीर्ण कर देनेवाले कर्णी और नालीक आदि वाणोंकी निरन्तर वर्षा करते हैं, उन गाण्डीवधन्वा अर्जुनका युद्धमें सामना करनेवाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं है ॥ ३॥

द्रोणकर्णी प्रतीयातां यदि वीरौ नर्पभौ। कृतास्त्री बिलनां श्रेष्ठौ समरेष्वपराजितौ॥ ४॥ महान् स्यात् संशयो लोकेन त्वस्ति।वेजयो मम। घृणी कर्णः प्रमादी च आचार्यः स्थितरो गुरुः॥ ५॥ यदि बलवानों में श्रेष्ठ, अस्त्रविद्याके पारक्कत विद्वान् तथा युद्धमें कभी पराजित न होनेवाले, मनुष्यों में अग्रगण्य वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण अर्जुनका सामना करनेके लिये आगे वहें तो भी मुझे अर्जुनपर विजय प्राप्त होने में महान् संदेह रहेगा। में तो देखता हूँ मेरी विजय होगी ही नहीं, क्योंकि कर्ण दयाल और प्रमादी है और आचार्य द्रोण वृद्ध होनेके साथ ही अर्जुनके गुरु हैं ॥ ४-५॥

समर्थो वलवान् पार्थो दृहधन्वा जित्रह्ममः। भवेत् छुतुमुलं युद्धं सर्वशोऽप्यपराजयः॥ ६॥

कुन्तोपुत्र अर्जुन समर्थ और वलवान् हैं। उनका धनुष भी सुदृढ़ है। वे आलस्य और थकावटको जीत सुके हैं, अतः उनके साथ जो अत्यन्त भयंकर युद्ध छिड़ेगा, उसमें सब प्रकारसे उनकी ही विजय होगी ॥ ६॥

सर्वे ह्यस्त्रविदः शूराः सर्वे प्राप्ता महद् यशः। अपि सर्वामरैश्वर्यं त्यजेयुनं पुनर्जयम्॥ ७॥

समस्त पाण्डव अस्त्रविद्याके ज्ञाताः ग्रुरवीर तथा महान् यशको प्राप्त हैं। वे समस्त देवताओंका एश्वर्य छोड़ सकते हैं। परंतु अपनी विजयसे मुँह नहीं मोड़ेंगे॥ ७॥

वधे नूनं भवेच्छान्तिस्तयोवां फाल्गुनस्य च। न तु हन्तार्जुनस्यास्ति जेता चास्य न विद्यते॥ ८॥ मन्युस्तस्य कथं शाम्येन्मन्दान् प्रति य उन्थितः।

निश्चय ही द्रोणाचार्य और कर्णका वध हो जानेपर

हमारे पक्षके लोग शान्त हो जायँगे अथवा अर्जुनके मारे जाने-पर पाण्डव शान्त हो वैठेंगे, परंतु अर्जुनका वध करनेवाला तो कोई है ही नहीं, उन्हें जीतनेवाला भी संमारमें कोई नहीं है। मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोंके प्रति उनके हृदयमें जो कोध जाग उठा है, वह कैसे शान्त होगा ? ॥ ८६ ॥

### अन्येऽप्यस्त्राणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च ॥ ९ ॥ एकान्तविजयस्त्वेव श्रूयते फाल्गुनस्य हः।

दूसरे योद्धा भी अस्त्र चलाना जानते हैं, परंतु वे कभी हारते हैं और कभी जीतते भी हैं। केवल अर्जुन ही ऐसे हैं, जिनकी निरन्तर विजय ही सुनी जाती है।। ९६।।

### त्रयांक्षिशत् समाह्य खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्॥ १०॥ जिगाय च सुरान् सर्वान् नास्य विद्यः पराजयम्।

खाण्डवदाहके समय अर्जुनने (मुख्य-मुख्य) तैंतीस#देवताओंको युद्धके लिये ललकारकर अग्निदेवको तृप्त किया और सभी देवताओंको जीत लिया । उनकी कभी पराजय हुई हो, इसका पता हमें आजतक नहीं लगा ॥ १० है ॥

### यस्य यन्ता हृषीकेशः शीलवृत्तसमो युधि ॥ ११ ॥ ध्रुवस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा ।

तात ! साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णः जिनका स्वभाव और आचार-व्यवहार भी अर्जुनके ही समान है, अर्जुनका रथ हाँकते हैं, अतः इन्द्रकी विजयकी भाँति उनकी भी विजय निश्चित है ॥ ११६॥

### कृष्णावेकरथे यत्तावधिज्यं गाण्डिवं धनुः॥ १२॥ युगपत् त्रीणि तेजांसि समेतान्यनुशुभ्रम।

श्रीकृष्ण और अर्जुन एक रथपर उपिस्थित हैं और गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चा चढ़ी हुई है, इस प्रकार ये तीनों तेज एक ही साथ एकत्र हो गये हैं, यह हमारे सुननेमें आया है ॥ १२६॥

### नैवास्तिनोधनुस्तादङ्नयोद्धान च सारिधः॥ १३॥ तच मन्दा न जानन्ति दुर्योधनवशानुगाः।

हमलोगोंके यहाँ न तो वैसा धनुष है, न अर्जुन-जैसा पराक्रमो योद्धा है और न श्रीकृष्णके समान सार्श्य ही है, परंतु दुर्योधनके वशीभृत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बातको नहीं समझ पाते ॥ १३६॥

### शेषयेदशनिदीं विषतन् मूर्धिन संजय ॥ १४ ॥

\* कुछ विद्वान् 'त्रयिक्षिशत् समाऽऽह्य' ऐसा पाठ मानकर आर्ष संधिको कल्पना करके यह अर्थ करते हैं कि तैंतीस वर्षकी अवस्था बीत जानेपर अर्जुनने अग्निदेवको खाण्ड्यवनमें बुलाकर तृप्त किया था।'

### न तु रोषं रारास्तात कुर्युरस्ताः किरीटिना।

तात संजय! अपने तेजसे जलता हुआ वज्र किसीके मस्तकपर पड़कर सम्भव है, उसके जीवनको बचा दे, परंतु किरीटधारी अर्जुनके चलाये हुए वाण जिसे लग जायँगे, उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे॥१४६ ॥

### अपि चास्यन्तिवाभाति निघ्नन्तिव धनंजयः॥ १५॥ उद्धरन्तिव कायेभ्यः शिरांसि शरवृष्टिभिः।

मुझे तो वीर धनंजय युद्धमें वाणोंको चलाते, योद्धाओंके प्राण हेते और अपनी वाणवर्षाद्धारा उनके शरीरोंसे मस्तकोंको काटते हुए-से प्रतीत हो रहे हैं ॥ १५६ ॥

### अपि वाणमयं तेजः प्रदीतमिव सर्वतः॥ १६॥ गाण्डीवोत्थं द्हेताजौ पुत्राणां ममवाहिनीम्।

क्या गाण्डीव धनुषसे प्रकट हुआ वाणमय तेज सब ओर प्रज्वलित सा होकर मेरे पुत्रोंकी (विशाल) वाहिनीको युद्धमें जलाकर भस्म कर डालेगा ? ॥ १६३ ॥

### अपि सारथ्यघोषेण भयार्ता सन्यसाचिनः॥ १७॥ वित्रस्ता बहुधा सेना भारती प्रतिभाति मे।

मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्रीकृष्णके रथ-संचालन-की आवाज सुनकर भरतवंशियोंकी यह सेना सन्यसाची अर्जुनके भयसे पीड़ित और नाना प्रकारसे आतङ्कित हो जायगी ॥ १७६॥

### यथा कक्षं महानिग्नः प्रदहेत् सर्वतश्चरन्। महार्चिरनिलोद्भृतस्तद्वद् धक्ष्यति मामकान्॥ १८॥

जैसे वायुके वेगसे बढी हुई आग सब ओर फैलकर प्रचण्ड लपटोंसे युक्त हो घास-फूस अथवा जंगलको जला-कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे पुत्रींको दग्ध कर डालेंगे ॥ १८॥

### यदोद्वमन् निशितान् बाणसंघां-स्तानाततायी समरे किरीटी। सृष्टोऽन्तकः सर्वहरौ विधात्रा यथा भवेत् तद्वद्पारणीयः॥१९॥

जिस समय शस्त्रपाणि किरीटधारी अर्जुन समरभूमिमें रोषपूर्वक पैने बाणसमूहोंकी वर्षा करेंगे, उस समय विधाता-के रचे हुए सर्वसंहारक कालके समान उनसे पार पाना असम्भव हो जायगा ॥ १९॥

> तदा ह्यभीक्ष्णं सुबहुन् प्रकारान् श्रोतास्मि तानावस्ये कुरूणाम्। तेषां समन्ताच तथा रणात्रे क्षयः किलायं भरतानुपैति ॥ २०॥

विविध अवस्थाओं की कथा सुनता रहूँगा। अही ! युद्ध के पहुँचा है ॥ २०॥

उस समय में महलोंमें बैठा हुआ बार-बार कौरवोंकी मुहानेपर निश्चय ही सब ओरसे यह भरतवंशका विनाश आ

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि धतराष्ट्रवाक्ये द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंघिपर्वमें धृतराष्ट्रवाक्यिक वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

## त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

### कौरव सभामें धृतराष्ट्रका युद्धसे भय दिखाकर शान्तिके लिये प्रस्ताव करना

धृतराष्ट्र उवाच

यथैव पाण्डवाः सर्वे पराकान्ता जिगीपवः। तथैवाभिसरास्तेषां त्यकात्मानी जये धृताः॥ १ ॥

धृतराष्ट्र बोले—संजय ! जैसे समस्त पाण्डव पराक्रमी और विजयके अभिलाषी हैं। उसी प्रकार उनके सहायक भी विजयके लिये कटिबद्ध तथा उनके लिये अपने प्राण निछावर करनेको तैयार हैं॥ १॥

पराकान्तानाचक्षीथाः परान् मम। त्वमेव हि पञ्चालान् केकयान् मत्यान् मागधान् वत्सभूमिपान् ॥

तमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पाञ्चाल, केकय, मत्स्य, मागध तथा वत्सदेशीय उत्कृष्ट भूमिपालींके नाम लिये हैं-(ये सभी पाण्डवोंकी विजय चाहते हैं )॥ २॥

यश्च सेन्द्रानिमाँललोकानिच्छन् कुर्याद् वहो बली। स स्रष्टा जगतः कृष्णः पाण्डवानां जये धृतः ॥३॥

इनके सिवा जो इच्छा करते ही इन्द्र आदि देवताओं-सहितं इन सम्पूर्ण लोकोंको अपने वद्यमें कर सकते हैं, वे जगत्स्रष्टा महावली भगवान् श्रीकृष्ण भी पाण्डवीको विजय दिलानेका दृढ निश्चय कर चुके हैं॥ ३॥

समस्तामर्जुनाद् विद्यां सात्यिकः क्षिप्रमाप्तवान्। शैनेयः समरे स्थाता बीजवत् प्रवपञ्छरान् ॥४॥

शिनिके पौत्र सात्यिकने थोड़े ही समयमें अर्जुनसे उनकी सारी अस्त्रविद्या सीख ली थी। इस युद्धमें वे भी वीजकी भाँति वाणोंको वोते हुए प्एडवपक्षकी ओरसे खड़े होंगे ॥

धृष्टग्रुम्नश्च पाञ्चाल्यः क्र्कर्मा महारथः। मामकेषु रणं कर्ता बलेषु परमास्त्रवित्॥ ५॥

उत्तम अस्त्रोंका शाता और कृरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करनेवाला पाञ्चालराजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न भी मेरी सेनाओंमें घुसकर युद्ध करेगा ॥ ५ ॥

युधिष्ठिरस्य च कोधादर्जुनस्य च विक्रमात्। यमाभ्यां भीमसेनाच भयं मे तात जायते ॥ ६ ॥ मनुष्येनद्रैजीलं विततमन्तरा। न मे सैन्यास्तिर्ष्यन्ति ततः क्रोशामि संजय॥ ७॥

तात संजय ! मुझे युधिष्ठिरके कोधसे, अर्जुनके पराकमसे, दोनों भाई नकुल और सहदेवसे तथा भीमसेनसे बड़ा भय लगता है। संजय ! इन नरेशोंके द्वारा मेरी सेनाके भीतर जब अलैकिक अस्त्रोंका जाल-सा बिछा दिया जायगा, तब मेरे सैनिक उसे पार नहीं कर सर्केंगे; इसीलिये मैं विलख रहा हूँ ॥ ६-७ ॥

दर्शनीयो मनस्वी च लक्ष्मीवान् त्रह्मवर्चसी । मेधावी सुकृतप्रज्ञो धर्मात्मा पाण्डुनन्दनः॥ ८॥ मित्रामात्यैः सुसम्पन्नः सम्पन्नो युद्धयोजकैः।

भ्रात्माः श्वद्यरैवीरैरूपपन्नो महारथैः॥ ९॥

धृत्या च पुरुषव्यात्रो नैभृत्येन च पाण्डवः। अनुशंसो वदान्यश्च हीमान् सत्यपराक्रमः॥ १०॥

बहुश्रुतः कृतात्मा च वृद्धसेवी जितेन्द्रियः। तं सर्वगणसम्पन्नं समिद्धमिव पावकम् ॥ ११ ॥

तपन्तमभि को मन्दः पतिष्यति पतङ्गवत्। मुमुपुर्नष्टचेतनः॥ १२॥ पाण्डवाग्निमनावार्यं

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दर्शनीयः मनस्वीः लक्ष्मीवानः ब्रह्मवियोंके समान तेजस्वी, मेघावी, सुनिश्चित बुद्धिसे युक्त, धर्मात्मा, मित्रों तथा मन्त्रियों सम्पन्न, युद्धके लिये उद्योग-शील सैनिकोंसे संयुक्त, महारथी भाइयों और वीरशिरोमणि श्वयुरों से सुरक्षित, धैर्यवान्, मन्त्रणाको गुत रखनेवाले, पुरुपों में सिंहके समान पराक्रमी द्याल, उदार, लजाशील, यथार्थ पराक्रमसे सम्पत्न, अनेक शास्त्रींके ज्ञाता, मनको वशमें रखनेवाले, वृद्धसेवी तथा जितेन्द्रिय हैं। इस प्रकार सर्वगुण-सम्पन्न और प्रज्वलित अग्निके समान ताप देनेवाले उन युधिष्ठिरके सम्मुख युद्ध करनेके लिये कौन मूर्ख जा सकेगा ? कौन अचेत एवं मरणासन्न मनुष्य पतंगोंकी भाँति दुर्निवार पाण्डवरूपी अग्निमें जान-बूझकर गिरेगा ? ॥ ८-१२ ॥

तन्रहद्धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया। मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति॥ १३॥

राजा युधिष्ठिर सूक्ष्म और एक स्थानमें अवस्द्ध अग्निके समान हैं। मैंने मिथ्या व्यवहारसे उनका तिरस्कार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रोंका अवस्य विनाश कर डालेंगे॥ १३॥

तैरयुद्धं साधु मन्ये कुरवस्तन्तिवोधत।

युद्धे विनाशः कृत्स्नस्य कुलस्य भविता ध्रुवम्॥१४॥ एषा मे परमा बुद्धिर्यया शाम्यति मे मनः। यदि त्वयुद्धिमध्दं वो वयं शान्त्यै यतामहे॥१५॥

कौरवो ! मैं पाण्डवोंके साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूँ । तुमलोग इसे अच्छी तरह समझ लो । यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुलका विनाश अवश्यम्भावी है । मेरी बुद्धिका यही सर्वोत्तम निश्चय है । इसीसे मेरे मनको शान्ति मिलती है । यदि तुम्हें भी युद्ध न होना ही अभीष्ट हो तो हम शान्तिके लिये प्रयत्न करें ॥ १४-१५ ॥ न तु नः क्लिइयमानानामुपेक्षेत युधिष्टिरः । जुगुष्सिति हाधर्मेण मामेबोहिइय कारणम् ॥ १६ ॥

युधिष्ठिर हमें ( युद्धकी चर्चासे ) क्लेशमें पड़े देख हमारी उपेक्षा नहीं करते । वे तो मुझे ही अधर्मपूर्वक कल्ह बढ़ानेमें कारण मानकर मेरी निन्दा करते हैं ( फिर मेरे ही द्वारा शान्तिपस्ताव उपिश्यित किये जानेपर वे क्यों नहीं सहमत होंगे ? ) ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि धतराष्ट्रवाक्ये त्रिपञ्चाशत्तसोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें घृतराष्ट्रवाक्यविषयक तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२॥

## चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः

संजयका धृतराष्ट्रको उनके दोष वताते हुए दुर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना

संजय उवाच

प्वमेतन्महाराज यथा वद्दसि भारत। युद्धे विनाशः क्षत्रस्य गाण्डीवेन प्रदृश्यते ॥ १ ॥

संजयने कहा—महाराज! आप जैसा कह रहे हैं, वहीं ठीक है। भारत! युद्धमें तो माण्डीव धनुषके द्वारा क्षत्रिय-समुदायका विनाश ही दिखायी देता है।। १।।

इदं तु नाभिजानामि तव धीरस्य नित्यशः। यत् पुत्रवशमागच्छेस्तत्वशः सव्यसाचिनः॥ २॥

परंतु सदासे बुद्धिमान् माने जानेवाले आपके सम्बन्धमें मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि आप सब्यसाची अर्जुनके बल-पराक्रमको अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रोंके अधीन हो रहे हैं ? ॥ २ ॥

नैव कालो महाराज तव शश्वत् कृतागसः। त्वया होवादितः पार्था निकृता भरतर्षभ ॥ ३॥

भरतकुलभूषण महाराज ! आप (स्वभावने ही) पाण्डवोंका अपराध करनेवाले हैं। इस कारण इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है, यह सदा स्थिर रहनेवाला नहीं है। आपने आरम्भने ही कुन्तीपुत्रोंके साथ कपटपूर्वक वर्ताव किया है।। ३॥

पिता श्रेष्टः सुदृद् यश्च सम्यक् प्रणिहितात्मवान् । आस्थेयं हि हितं तेन न द्रोग्धा गुरुरुच्यते ॥ ४॥

जो पिताके पदपर प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ सुदृद् है और मन-में भछीभाँति सावधानी रखनेवाला है, उसे अपने आश्रितोंका हित-साधन ही करना चाहिये। द्रोह रखनेवाला पुरुष पिता अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता॥ ४॥ इदं जितमिदं लब्धमिति श्रुत्वा पराजितान्। चूतकाले महाराज स्मयसे स्म कुमारवत्॥ ५॥

महाराज ! यूतकीड़ाके समय जब आप अपने पुत्रोंके मुखसे सुनते कि यह जीता, यह पाया तथा पाण्डवोंकी पराजय हो रही है, तब आप बालकोंकी तरह मुसकरा उठते थे।। ५।।

परुवाण्युच्यमानांश्च पुरा पार्थानुपेक्षसे। कृत्सनं राज्यं जयन्तीति प्रपातं नानुषदयसि ॥ ६ ॥

उस समय पाण्डवोंके प्रति कितनी ही कठोर वातें कही जा रही थीं, परंतु मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चले जा रहे हैं, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सब इनके भावी विनाश या पतनका कारण होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी।। ६॥

पित्र्यं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजाङ्गलाः। अथ वीरैर्जितामुर्वीमखिलां प्रत्यपद्यथाः॥ ७॥

महाराज ! कुरुजांगल देश ही आपका पैतृक राज्य है, किंतु शेप सारी पृथ्वी उन वीर पाण्डवोंने ही जीती है, जिसे आप पा गये हैं॥ ७॥

बाहुवीर्यार्जिता भूमिस्तव पार्थेर्निवेदिता। प्रयेदं कृतमित्येव मन्यसे राजसत्तम॥८॥

नृपश्रेष्ठ ! कुन्तीपुत्रोंने अपने बाहुबलसे जीतकर यह भूमि आपकी सेवामें समर्पित की है, परंतु आप उसे अपनी जीती मानते हैं ॥ ८॥

त्रस्तान् गन्धर्वराजेन मज्जतो द्यष्ठवेऽम्भसि । आनिनाय पुनः पार्थः पुत्रांस्ते राजसत्तम ॥ ९ ॥

राजशिरोमणे! (घोषयात्राके समय) गन्धर्वराज चित्रसेनने

आपके पुत्रोंको कैंद कर लिया था। वे सव-के-सब बिना नावके पानीमें डूब रहे थे, उस समय उन्हें अर्जुन ही पुनः छुड़ाकर ले आये थे॥ ९॥

कुमारवच सायसे चूते विनिकृतेषु यत्। पाण्डवेषु वने राजन् प्रवजन्सु पुनः पुनः॥ २०॥

राजन् ! पाण्डवलोग जव द्यूतकीड़ामें चले गये और हारकर वनमें जाने लगे, उस समय आप बचोंकी तरह वारंबार मुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे ॥ १० ॥

प्रवर्षतः शरवातानर्जुनस्य शितान् बहून्। अप्यर्णवा विशुष्येयुः कि पुनर्मासयोनयः॥११॥

जब अर्जुन असंख्य तीखे बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी सूख जा सकते हैं, फिर हाइ-मांनके शरीरोंसे पैदा हुए प्राणियोंकी तो बात ही क्या है !॥ अस्यतां फाल्गुनः श्रेष्ठो गाण्डीबं धनुषां वरम्।

अस्यता काल्गुनः श्रेष्ठो गाण्डीव धनुषा वरम्। केशवः सर्वभूतानामायुधानां सुदर्शनम् ॥ १२ ॥ वानरो रोचमानश्च केतुः केतुमतां वरः।

वाण चलानेवाले वीरोंमें अर्जुन श्रेष्ठ हैं धनु पोंमें गाण्डीव उत्तम है, समस्त प्राणियोंमें भगवान् श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधोंमें सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है और पताकावाले ध्वजोंमें वानरसे उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है॥१२६॥ प्रवमेतानि स रथे वहञ्क्येतहयो रणे॥१३॥ स्वपयिष्यति नो राजन् कालचक्रमिवोद्यतम्।

राजन् ! इस प्रकार इन सभी श्रेष्टतम वस्तुओंको अपने साथ लिये हुए जब रवेत घोड़ोंवाले अर्जुन रथपर आरूढ़ हो रणभूमिमें उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए काल-चक्रके समान वे हम सब लोगोंका संहार कर डालेंगे ॥१२६॥ तस्याद्य वसुधा राजन् निखिला भरतर्षभ ॥ १४॥ यस्य भीमार्जुनौ योधौ स राजा राजसत्तम।

राजाओं में श्रेष्ठ भरतभूषण महाराज ! अब तो यह सारी पृथ्वी उसीके अधिकारमें रहेगी, जिसकी ओरसे भीमसेन और अर्जुन-जैसे योद्धा लड़नेवाले होंगे । वही राजा होगा ॥१४६॥ तथा भीमहतप्रायां मज्जन्तीं तच चाहिनीम् ॥ १५॥ दुर्योधनमुखा दृष्ट्वा क्षयं यास्यन्ति कीरवाः।

आपकी सेनाके अधिकांश वीर भीमसेनके हाथों मारे जायेंगे और दुर्योधन आदि कौरव विपत्तिके समुद्रमें डूवती हुई इस सेनाको देखते देखते खयं भी नष्ट हो जायँगे।१५६। न भीमार्जुनयोभीता छण्स्यन्ते विजयं विभो॥१६॥ तव पुत्रा महाराज राजानश्चानुसारिणः।

प्रभो ! महाराज ! आपके पुत्र तथा इनका साथ देनेवाले नरेश भीमछेन और अर्जुनसे भयभीत होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे ॥ १६५ ॥

मन्स्यास्त्वामय नार्चन्ति पञ्चालाश्च सकेकयाः ॥१७॥ शाल्वेयाः शूरसेनाश्च सर्वे त्वामवज्ञानते । पार्थं होते गताः सर्वे वीर्यक्षास्तस्य धीमतः ॥१८॥

मत्स्यदेशके क्षत्रिय अब आपका आदर नहीं करते हैं। पाञ्चाल, केकय, शाल्व तथा श्रूरसेन देशोंके सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवहेलना करते हैं। वे सब परम बुद्धिमान् अर्जुनके पराक्रमको जानते हैं, अतः उन्हींके पक्षमें मिल गये हैं। १७-१८॥

भक्त्या द्यम्य विरुध्यन्ते तव पुत्रैः सदैव ते।
अनर्हानेव तु वधे धर्मयुक्तान् विकर्मणा ॥ १९ ॥
याऽकलेशयत् पाण्डुपुत्रान् यो विद्रेष्ट्यधुनापि वै।
सर्वोपायैर्नियन्तव्यः सानुगः पापपृरुषः ॥ २० ॥
तव पुत्रो महाराज नानुशोचितुमर्हसि।
यूतकाले मया चोक्तं विदुरेण च धीमता ॥ २१ ॥
युधिष्ठरके प्रति भक्ति रखनेके कारण वे सव सदा ही

आपके पुत्रोंके साथ विरोध रखते हैं। महाराज! जो सदा धर्ममें तत्वर रहनेके कारण वध (और क्लेश पाने) के कदापि योग्य नहीं थे, उन पाण्डुपुत्रोंको जिमने सदा विपरीत वर्तावसे कष्ट पहुँचाया है और जो इस समय भी उनके प्रति द्वेपभाव ही रखता है, आपके उस पापी पुत्र दुर्योधनको ही सभी उपायोंसे साधियोंमहित काबूमें रखना चाहिये। आप वारंशार इस तरह शोक न करें। चत्की झाके समय मैंने तथा परम बुद्धिमान् विदुरजीने भी आपको यही सलाह दी थी, (परंतु आपने ध्यान नहीं दिया)॥ १९-२१॥

यदिदं ते विलिपितं पाण्डवान् प्रति भारत।
अनीशेनेच राजेन्द्र सर्वमेतिन्नरर्थकम् ॥ २२ ॥
राजेन्द्र! आपने जो पाण्डवोंके बल-पराक्रमकी चर्चा
करके असमर्थकी भाँति विलाप किया है। यह सब

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयवानये चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंघिपर्वमें संजयवाक्यविषयक चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५४॥

### पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः

धृतराष्ट्रको धैर्य देते हुए दुर्योधनद्वारा अपने उत्कर्ष और पाण्डवोंके अपकर्षका वर्णन

दुर्योधन उवाच

न भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्। समर्थाः सम पराञ्जेतुं विलनः समरे विभो ॥ १ ॥

दुर्योधन बोला — महाराज ! आप डरें नहीं; आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं हैं। प्रभो ! हम बलवान् और शक्तिशाली हैं तथा समरभूमिमें शत्रुओंको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १॥

वने प्रवाजितान् पार्थान् यदाऽऽयान्मधुस्दनः।

महता वलचकेण परराष्ट्रावमर्दिना ॥ २ ॥

केकया धृष्टकेतुश्च धृष्टगुक्तश्च पार्षतः।

राजानश्चान्वयुः पार्थान् बह्वोऽन्येऽनुयायिनः॥ ३ ॥

पाण्डवोंको जब हमने वनमें भेज दियाः उस समय शत्रुओंके राष्ट्रोंको धूलमें मिला देनेवाले विशाल सैन्यसमूहके साथ श्रीकृष्ण यहाँ आये थे। उनके साथ केकयराजकुमारः धृष्टकेतुः द्रुपदपुत्र धृष्टग्रुम्न तथा और भी बहुत से नरेशः जो पाण्डवोंके अनुयायी हैं। यहाँतक पधारे थे॥ २-३॥



इन्द्रप्रस्थाय चादूरात् समाजग्मुर्महारथाः। व्यगर्हयंश्च संगम्य भवन्तं कुरुभिः सह॥ ४॥

वे सभी महारथी इन्द्रप्रस्थके निकटतक आये और परस्पर मिळकर समस्त कौरवींसहित आपकी निन्दा करने छगे ॥ ४॥

ते युधिष्ठिरमासीनमिजनैः प्रतिवासितम् । कृष्णप्रधानाः सहत्य पर्युपासन्त भारत ॥ ५ ॥ प्रत्यादानं च राज्यस्य कार्यमूचुर्नराधिषाः । भवतः सानुबन्धस्य समुच्छेदं चिकीर्षवः ॥ ६ ॥

भारत ! वे नरेश श्रीकृष्णकी प्रधानतामें संगठित हो वनमें विराजमान मृगचर्मधारी युधिष्ठिरके समीप जाकर बैठे और संगे-सम्बन्धियोंसिहत आपका मूलोच्छेद कर डालनेकी इच्छा रखकर कहने लगे— धृतराष्ट्रके हाथसे राज्यको लौटा लेना ही कर्तव्य हैं ॥ ५-६॥

श्रुत्वा चैवं मयोक्तास्तु भीष्मद्रोणकृपास्तदा। श्रातिक्षयभयाद् राजन् भीतेन भरतर्षभ॥ ७॥ न ते स्थास्यन्ति समये पाण्डवा इति मे मितः। समुच्छेदं हि नः कृत्स्नं वासुदेवश्चिकीर्षति॥ ८॥

भरतश्रेष्ठ ! उनके इस निश्चयको सुनकर मैंने कुटुम्बी-जनोंके वधकी आशङ्कासे भयभीत हो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यसे इस प्रकार निवेदन किया—'तात ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पाण्डवलोग अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर नहीं रहेंगे; क्योंकि वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण इस सब लोगोंका पूर्णत: विनाश कर डालना चाहते हैं ॥ ७-८॥

ऋते च विदुरात् सर्वे यूयं वध्या मता मम। धृतराष्ट्रस्तु धर्मको न वध्यः कुरुसत्तमः॥ ९॥

'केवल विदुरजीको छोड़कर आप सब लोग मार डालनेके योग्य समझे गये हैं, यह बात मुझे मालूम हुई है। कुक्श्रेष्ठ धृतराष्ट्र धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वध नहीं किया जायगा॥ ९॥

समुच्छेदं च क्रत्स्नं नः क्रत्वा तात जनार्देनः । एकराज्यं कुरूणां स्म चिकीर्पति युधिष्ठिरे ॥ १० ॥

'तात ! श्रीकृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवींका एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिरको सौंपना चाहते हैं ॥ १० ॥ तत्र कि प्राप्तकालं नः प्रणिपातः पल्लायनम् । प्राणान् वा सम्परित्यज्य प्रांतयुध्यामहे परान् ॥ ११ ॥

'ऐसं अवस्थामें इस समय हमारा क्या कर्तव्य है ? हम उनके चरणोपर गिरें, पीठ दिखाकर भाग जायँ अथवा प्राणोंका मोह छोड़कर रात्रु ओंका सामना करें ॥ ११ ॥

प्रतियुद्धे तु नियतः स्यादसाकं पराजयः। युधिष्ठिरस्य सर्वे हि पार्थिवा वदावर्तिनः॥१२॥ विरक्तराष्ट्राश्च वयं मित्राणि कुपितानि नः। धिक्कताः पार्थिवैः सर्वैः स्वजनेन च सर्वेजः॥१३॥ 'उनके साथ युद्ध होनेपर हमारी पराजय निश्चित हैं। क्योंकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिरके अधीन हैं। इस राज्यमें रहनेवाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं। हमारे मित्र भी कुपित हो गये हैं। सम्पूर्ण नरेश और आत्मीयजन सभी हमें शिकार रहे हैं॥ १२-१३॥

प्रणिपाते न दोपोऽस्ति सन्धिर्नः शाश्वतीः समाः। पितरं त्वेव शोचामि प्रश्नानेत्रं जनाधिपम्॥ १४॥

'(मैं समझता हूँ,) इस समय नतमस्तक हो जानेमें कोई दोप नहीं है। इससे इमलोगोंमें सदाके लिये शान्ति हो जायगी, केवल अपने प्रज्ञाचक्षु पिता महाराज धृतराष्ट्रके लिये ही शोक हो रहा है।। १४॥

मत्कृते दुःखमापन्नं क्लेशं प्राप्तमनन्तकम् । कृतं हि तव पुत्रैश्च परेषामवरोधनम् । मित्रयार्थं पुरैवैतद् विदितं ते नरोत्तम ॥ १५ ॥

'उन्होंने मेरे लिये अनन्त क्लेश और दुःख सहन किये है।' नरश्रेष्ठ पिताजी! आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयोंने केवल मेरी प्रसन्नताके लिये शत्रुओंको सदा ही सताया है। ये सब बातें आप पहलेसे ही जानते हैं॥ १५॥

ते राक्षो धृतराष्ट्रस्य सामात्यस्य महारथाः। वैरं प्रतिकरिष्यन्ति कुलोच्छेदेन पाण्डवाः॥१६॥

्इसिलये वे महारथी पाण्डव मिन्त्रयों सिंहत महाराज धृतराष्ट्रके कुलका समूलोच्छेद करके अपने वैरका बदला लेंगे' ॥ १६ ॥

ततो द्रोणोऽत्रवीद् भीष्मः कृषो द्रौणिश्च भारत । मत्वा मां महतीं चिन्तामास्थितं व्यथितेन्द्रियम् ॥ १७ ॥ अभिद्रुग्धाः परे चेन्नो न भेतव्यं परंतप । असमर्थाः परे जेतुमसान् युधि समास्थितान् ॥ १८ ॥

भारत ! मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोणः वितामह भीष्मः कृपाचार्य तथा अश्वत्थामाने मुझे धड़ी भारी चिन्ता-में पड़कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा—-परंतप ! यदे शत्रुपक्षके लोग हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिये। शत्रुलोग युद्धमें उपस्थित होनेपर हमें जीतनेमें असमर्थ हैं ॥ १७-१८ ॥

एकैक्दाः समर्थाः स्रो विजेतुं सर्वपार्थिवान् । आगच्छन्तु विनेष्यामो दर्पमेषां शितैः शरैः ॥ १९॥

'हममें एक-एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने-की शक्ति रखता है। शत्रुलोग आवें तो सहीं, हम अपने पैने बाणोंसे उनका धमंड चूर-चूर कर देंगे' ॥ १९॥

पुरैकेन हि भीष्मेण विजिताः सर्वपार्थिवाः। मृते पितर्यतिकुद्धो रथेनैकेन भारत॥२०॥ भारत! पहलेकी बात है, अपने पिता शान्तनुकी मृत्युके पश्चात् भीष्मजीने किसी समय अत्यन्त क्रोधर्मे भर-कर एकमात्र रथकी सहायतासे अकेले ही सय राजाओंको जीत लिया था॥ २०॥

जवान सुबहूंस्तेषां संरब्धः कुरुसत्तमः। ततस्ते शरणं जग्मुर्देवव्रतमिमं भयात्॥२१॥

रोषमें भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्मने जब उनमें व बहुत से राजाओंको मार डाला, तब वे डरके मारे पुनः इन्हीं देवनत (भीष्म) की शरणमें आये ॥ २१॥

स भीष्मः सुसमर्थोऽयमसाभिः सहितो रणे। परान् विजेतुं तसात् ते व्येतु भीर्भरतर्पभ ॥ २२ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वे ही पूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्धमें शत्रुओंको जीतनेके लिये हमारे साथ हैं; अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिये॥ २२॥

इत्येषां निश्चयो ह्यासीत् तत्कालेऽमिततेजसाम् । पुरा परेषां पृथिवी इत्स्नाऽऽसीद् वद्यवर्तिनी ॥ २३ ॥ असान् पुनरमी नाच समर्था जेतुमाह्वे । छित्रपक्षाः परे ह्यच वीर्यहीनाश्च पाण्डवाः ॥ २४ ॥

इन अमिततेज्ञ श्वी भीष्म आदिने उसी समय युद्धमें हमारा साथ देनेका हद निश्चय कर लिया था। पहले यह सारी पृथ्वी हमारे रात्रुओं के काचूमें थी, किंतु अब हमारे हाथमें आ गयी है। हमारे ये रात्रु अब हमें युद्धमें जीतनेकी राक्ति नहीं रखते। सहायकों के अभावमें पाण्डव पंख कटे हुए पक्षीके समान असहाय एवं पराक्रमसून्य हो गये हैं॥ २३-२४॥

अस्तत्संस्था च पृथिवी वर्तते भरतपंभ। एकार्थाः सुखदुःखेषु समानीताश्च पार्थिवाः ॥ २५॥

भरतश्रेष्ठ ! इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकारमें है । हमने जिन राजाओंको यहाँ बुलाया है, ये सब सुख और दु:खमें भी हमारे साथ एक-सा प्रयोजन रखते हैं—हमारे सुख-दु:खको अपना ही सुख-दु:ख मानते हैं ॥ २५ ॥

अप्यिमि प्रविशेयुस्ते समुद्रं चा परंतप। मद्र्थं पार्थिवाः सर्वे तद् विद्धि कुरुसत्तम ॥ २६॥

शत्रुओं को संताप देनेवाले कुरुश्रेष्ठ ! निश्चित मानिये। ये सब समागत नरेश मेरे लिये जलती आगमें भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्रमें भी कृद सकते हैं ॥ २६ ॥

उन्मत्तमिय चापि त्वां प्रहसन्तीह दुःखितम् । विळपन्तं बहुविधं भीतं परविक्तत्थने ॥ २७ ॥

इतनेपर भी आप शत्रुओंकी निध्या प्रशंका सुनकर पागल-में हो उठे हैं और दुखी एवं भयभीत होकर नाना प्रकारने विलाप कर रहे हैं। यह सब देखकर ये राजालोग यहाँ हँस रहे हैं॥ २७॥ एषां ह्येकैकशो राज्ञां समर्थः पाण्डवान् प्रति । आत्मानं मन्यते सर्वो व्येतु ते भयमागतम् ॥ २८॥

इन राजाओंमेंसे प्रत्येक अपने-आपको पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेमें समर्थ मानता है; अतः आपके मनमें जो मय आ गया है, वह निकल जाना चाहिये ॥ २८ ॥

जेतुं समग्रां सेनां मे वासवोऽपि न शक्तुयात्। हन्तुमक्षय्य रूपेयं ब्रह्मणोऽपि स्वयम्भुवः॥ २९॥

मेरी सम्पूर्ण सेनाको इन्द्र भी नहीं जीत सकते । स्वयम्भू ब्रह्माजी भी इसका नाश नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ युधिष्टिरः पुरं हिन्वा पञ्च ब्रामान् स याचित । भीतो हि मामकात् सैन्यात् प्रभावाच्चैय मे विभो ।३०।

प्रभो ! युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभावसे इतने डर गये हैं कि राजधानी या नगर लेनेकी दात छोड़कर अस पाँच गाँव माँगने लगे हैं ॥ ३०॥

समर्थं मन्यसे यच कुन्तीपुत्रं वृकोदरम्। तिमध्या न हि में कृत्सनं प्रभावं वेत्सि भारत ॥ ३१ ॥

भारत ! आप जो कुन्तीकुमार भीमको बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं वह भी मिथ्या ही है; क्योंकि आप मेरे प्रभावको पूर्णरूपते नहीं जानते हैं॥ ३१॥

मन्समो हि गदायुद्धे पृथिव्यां नास्ति कश्चन । नासीत् कश्चिदतिकान्तो भविता न च कश्चन ॥ ३२॥

गदायुद्धमें मेरी समानता करनेवाला इन पृथ्वीपर न तो कोई है। न भूतकालमें कोई हुआ था और न भविष्यमें ही कोई होगा ॥ ३२॥

युको दुःखोषितश्चाहं विद्यापारगतस्तथा। तसाज्ञ भीमाज्ञान्येभ्यो भयं मेविद्यते कचित्॥ ३३॥

गदायुद्धका मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। मैंने गुरुके समीप क्लेशसहनपूर्वक रहकर अस्त्रविद्या सीखी है और उसमें मैं पारङ्गत हो गया हूँ। अतः भीमसेनसे या दूसरे योद्धाओं से मुझे कभी कोई भय नहीं है॥ ३३॥

दुर्योधनसमा नास्ति गंदायामिति निश्चयः। संकर्षणस्य भद्रं ते यत् तद्दैनमुपावसम् ॥ ३४॥

आपका कल्याण हो। वलरामजीका भी यही निश्चय है कि गदायुद्ध में दुर्योधनके समान दूसरा कोई नहीं है। यह बात उन्होंने उस समय कही थी, जब मैं उनके पास रहकर गदाकी शिक्षा ले रहा था॥ ३४॥

युद्धे संकर्षणसमो बलेनाभ्यधिको भुवि। गदाप्रहारं भीमो मे न जातु विषहेद् युधि॥३५॥

में युद्धमें बलरामजीके समान हूँ और बलमें इस

भूतलपर सबसे बढ़कर हूँ। युद्धमें भीमसेन मेरी गदाका प्रहार कभी नहीं सह सकते ॥ ३५॥

एकं प्रहारं यं दद्यां भीमाय रुषितो नृप । स एवैनं नयेद् घोरः क्षित्रं वैवस्तक्षयम् ॥ ३६॥

महाराज ! मैं रोषमें भरकर भीमसेनपर गदाका जो एक बार प्रहार करूँगा, वह अत्यन्त भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमलोक पहुँचा देगा ॥ ३६ ॥

इच्छेयं च गदाहस्तं राजन् द्रष्टुं वृक्तोद्रम्। सुचिरं प्रार्थितो होष मुम नित्यं मनोरथः॥ ३७॥

राजन् ! मैं चाहता हूँ कि युद्धमें गदा हाथमें लिये हुए भीमसेनको अपने सामने देखूँ । मैंने दीर्घकालसे अपने मनमें सदा इसी मनोरथके सिद्ध होनेकी इच्छा रखी है ॥ ३७॥

गदया निहतो ह्याजौ मया पार्थो चृकोदरः। विज्ञार्णगात्रः पृथिवीं परासुः प्रपातस्यति॥ ३८॥

युद्धमें मेरी गदासे आहत हुए कुन्तीपुत्र भीमसेनका शरीर छिन्न-भिन्न हो जायगा और वे प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर पड़ जायँगे ॥ ३८॥

गदाप्रहाराभिहतो हिमवानपि पर्वतः । सक्तमया विदीर्येत गिरिः शतसहस्रधा ॥ ३९ ॥

यदि मैं एक बार अपनी गदाका आधात कर दूँ तो हिमालय पर्वत भी लाखों दुकड़ोंमें विदीर्ण हो जायगा ॥३९॥

स चाप्येतद् विजानाति वासुदेवार्जुनौ तथा। दुर्योधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः॥ ४०॥

भीमसेन भी इस बातको जानते हैं। श्रीकृष्ण और अर्जुनको भी यह ज्ञात है। यह निश्चित है कि गदायुद्धमें दुर्योधनके समान दूसरा कोई नहीं है॥ ४०॥

तत् ते वृकोदरमयं भयं व्येतु महाह्ये। व्यपनेष्याम्यहं होनं मा राजन् विमना भव॥ ४१॥

अतः राजन् ! भीमसेनसे जो आपको भय ही रहा है, वह दूर हो जाना चाहिये । मैं महायुद्धमें उन्हे मार गिराऊँगा । इसल्ये आप मनमें खेद न करें ॥ ४१॥

तस्मिन् मया हते क्षिप्रमर्जुनं वहवो रथाः। तुल्यक्तपा विशिष्टाश्च क्षेप्स्यन्ति भरतर्षभ ॥ ४२॥

भरतश्रेष्ठ ! मेरेद्वारा भीमसेनके मारे जानेपर (हमारे पक्षके ) बहुत-से रथी जो अर्जुनके समान या उनसे भी बढ़-कर हैं, उनके ऊपर शीघतापूर्वक बाणोंकी वर्षा करने छगेंगे ॥ ४२ ॥

भीष्मो द्रोणः कृषो द्रौणिः कर्णो भूरिश्रवास्तथा। प्राज्योतिषाधिषः शत्यः सिन्धुराजो जयद्रथः॥ ४३॥ एकैक एषां शक्तस्तु हन्तुं भारत पाण्डवान् ।

### समेतास्तु क्षणेनैतान् नेष्यन्ति यमसादनम्।

भारत ! भीष्मः द्रोणः कृपः अश्वत्थामाः कर्णः भृरिश्रवाः प्राग्ज्योतिपनरेश भगदत्तः मद्रराज शब्य तथा सिन्धुराज जयद्रथ—इनमेंसे एक एक वीर समस्त पाण्डवोंको मारनेकी शक्ति रखता है। यदि ये सब एक साथ मिल जायँ तो क्षण-

भरमें उन सबको यमलोक पहुँचा देंगे ॥ ४३ई ॥ समग्रा पार्थिवी सेना पार्थमेकं धनंजयम् ॥ ४४॥ कस्मादशका निर्जेतुमिति हेतुर्न विद्यते ।

राजाओंकी समस्त सेना एकमात्र अर्जुनको परास्त करने-में असमर्थ कैसे होगी ? इसके लिये कोई कारण नहीं है ॥ ४४६ ॥

शरबातैस्तु भीष्मेण शतशो निचितोऽवशः ॥ ४५ ॥ द्रोणद्रौणिकृपैश्चैव गन्ता पार्थो यमक्षयम् ।

भीष्मः द्रोणाचार्यः अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके चलाये हुए सैकड़ों वाण-समूहोंसे विद्ध होकर कुन्तीपुत्र अर्जुनको विवशतापूर्वक यमलोकमें जाना पड़ेगा ॥ ४५६ ॥ पितामहोऽपि गाङ्गेयः शान्तनोर्धि भारत ॥ ४६ ॥ ब्रह्मविसहशो जङ्गे देवैरपि सुदुःसहः ।

भरतनन्दन ! हमारे पितामह गङ्गापुत्र भीष्मजी तो अपने पिता शान्तनुसे भी बढ़कर पराक्रमी हैं। ये ब्रह्मपियीं-के समान प्रभावसे सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए हैं। इनका वेग देवताओं के लिये भी अत्यन्त दुःसह है॥ ४६३॥

न हन्ता विद्यंत चापिराजन् भीष्मस्य कश्चन ॥ ४७ ॥ पित्रा ह्यकः प्रसन्नेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि ।

राजन् ! भीष्मजीको मारनेवाला तो कोई है ही नहीं; क्योंकि उनके पिताने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छाके विना नहीं मरोगे ॥ ४७६ ॥

ब्रह्मर्पेश्च भरद्वाजाद् द्रोणो द्रोण्यामजायत ॥ ४८॥ द्रोणाज्जक्षे महाराज द्रौणिश्च परमास्त्रवित्।

दूसरे वीर आचार्य द्रोण हैं, जो ब्रह्मर्षि भरद्वाजके वीर्यसे कलशमें उत्पन्न हुए हैं। महाराज! इन्हीं आचार्य द्रोणसे वीर अश्वत्थामाकी उत्पत्ति हुई है, जो अस्त्रविद्याके बहुत बहे पण्डित हैं॥ ४८६॥

कुपश्चाचार्यमुख्योऽयं महर्पेगौतमादिप ॥ ४९ ॥ शरस्तम्बोद्भवः श्रामानवध्य इति मे मितः।

आचायोंमें प्रधान कृप भी महर्षि गौतमके अंशसे सरकण्डोंके समूहमें उत्पन्न हुए हैं। ये श्रीमान् आचार्यपाद अवध्य हैं) ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ४९६॥

अयोनिजास्त्रयो होते पिता माता च मातुलः ॥ ५० ॥ अभ्वत्थास्रो महाराज स च शूरः स्थितो मम। सर्व पते महाराज देवकत्पा महारथाः ॥ ५१ ॥ महाराज ! अश्वत्थामाके ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं । अश्वत्थामा भी शूरवीर एवं मेरे पक्षमें स्थित हैं । राजन् ! ये सभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी एवं महारथी हैं ॥ ५०-५१ ॥

राजस्थापि व्यथां कुर्युः संयुगे भरतर्षभ । नैतेषामर्जुनः राक्त एकैकं प्रति वीक्षितुम् ॥ ५२ ॥

भरतश्रेष्ठ ! ये चारों वीर युद्धमें देवराज इन्द्रको भी पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमेंसे किसी एककी ओर भी आँख उठाकर देख नहीं सकते ॥ ५२ ॥

सहितास्तु नरव्याचा हिनण्यन्ति धनंजयम्। भीष्मद्रे।णरुपाणां च तुल्यः कर्णो मतो मम ॥ ५३॥

ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ होकर युद्ध करेंगे, तब अर्जुन-को अवस्य मार डालेंगे। भीष्म, द्रोण और ऋप-इन तीनोंके समान पराक्रमी तो अकेला कर्ण ही है, यह मेरी मान्यता है।। ५३॥

अनुशातश्च रामेण मत्समोऽसीति भारत। कुण्डले रुचिरे चास्तां कर्णस्य सहजे शुभे॥ ५४॥

भारत ! परशुरामजीने कर्णको (शिक्षा देनेके पश्चात् घर लौटनेकी ) आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम (अख-शस्त्रोंके ज्ञानमें ) मेरे समान हो । इसके सिवा कर्णको जन्मके साथही दो सुन्दर और कल्याणकारी कुण्डल प्राप्त हुए थे। ५४।

त शच्यर्थे महेन्द्रेण याचितः स परंतपः। अमोघया महाराज शक्त्या परमभीमया॥ ५५॥

परंतु देवराज इन्द्रने शत्रुओंको संताप देनेवाले वीरवर कर्णसे शचीके लिये वे दोनों कुण्डल माँग लिये! महाराज! कर्णने बदलेमें अत्यन्त भयंकर एवं अमीघ शक्ति लेकर वे कुण्डल दिये थे॥ ५५॥

तस्य शक्त्योपगृढस्य कसाङ्जीवेद् धनंजयः। विजयो मे ध्रुवं राजन् फलं पाणाविवाहितम्॥ ५६॥

इस प्रकार उस अमीव शक्तिसे सुरक्षित कर्णके सामने युद्धके लिये आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं ? राजन् ! हाथपर रखे हुए फलकी माँति विजयकी प्राप्ति तो सुझे अवस्य ही होगी ॥ ५६॥

अभिन्यकः परेषां च कृत्स्नो भुवि पराजयः। अह्ना होकेन भीष्मोऽयं प्रयुतं हन्ति भारत ॥ ५७॥

भारत ! इस पृथ्वीपर मेरे शत्रुओंकी पूर्णतः पराजय तो इसीसे स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन दस हजार विपक्षी योद्धाओंका संहार करेंगे ॥ ५७ ॥

तत्समाश्च महेष्वासा द्रोणद्रौणिकृपा अपि। संशातकानां वृन्दानि क्षत्रियाणां परंतप॥ ५८॥ अर्जुनं वयमसान् वा निहन्यात् कपिकेतनः। तं चालिमिति मन्यन्ते सञ्यसाचिवधे धृताः ॥ ५९ ॥ पार्थिवाः स भवांस्तेभ्यो हाकसाद् व्यथते कथम् ।

परंतप ! द्रोणाचार्यः अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हींके समान महाधनुर्धर हैं । इनके सिवा 'संशासक' नामक क्षत्रियोंके समृह भी मेरे ही पक्षमें हैं; जो यह कहते हैं कि या तो हमलोग अर्जुनको मार डालेंगे या किपच्च अर्जुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्धकी समाप्ति होगी। वे सब नरेश अर्जुनके वधका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और उसके लिये अपनेको पर्यात समझते हैं । ऐसी दशामें आप उन पाण्डवोंसे भयभीत हो अकस्मात् व्यथित क्यों हो उठते हैं ? ॥ ५८-५९६ ॥

भीमसेने च निहते को ऽन्यो युध्येत भारत ॥ ६० ॥ परेषां तन्ममाचक्ष्य यदि वेत्थ परंतप ।

शत्रुओंको संताप देनेवाले भरतनन्दन ! अर्जुन और भीमसेनके मारे जानेपर शत्रुओंके दलमें दूसरा कौन ऐसा वीर है, जो युद्ध कर सकेगा ? यदि आप किसीको जानते हों तो बताइये ॥ ६०६ ॥

पञ्च ते भातरः सर्वे धृष्टग्रुम्नोऽथ सात्यिकः ॥ ६१ ॥ परेपां सप्त ये राजन् योधाः सारं वलं मतम् ।

राजन! पाँचों भाई पाण्डवः धृष्टयुम्न और सात्यिक—ये कुल सातयोद्धा ही शतु-पक्षके सारभूत बल माने जाते हैं। ६१ है।। अस्माकं तु विशिष्टा ये भीष्मद्रोणकृपादयः ॥ ६२॥ द्रौणिर्वेकर्तनः कर्णः सोमदत्तोऽथ बाह्निकः। प्राग्ज्योतिपाधिपः शत्य आवन्त्यौ च जयद्रथः॥ ६३॥ दुःशासनो दुर्मुखश्च दुःसहश्च विशाम्पते। श्वतायुश्चित्रसेनश्च पुरुमित्रो विविश्वतिः॥ ६४॥ श्वतायुश्चित्रसेनश्च पुरुमित्रो विविश्वतिः॥ ६४॥ श्वतायुश्चित्रसेनश्च पुरुमित्रो विविश्वतिः॥ ६४॥ श्वतायुश्चित्रसेनश्च पुरुमित्रो विविश्वतिः॥

प्रजानाथ ! हमलोगोंके पक्षमें जो विशिष्ट योद्धा हैं, उनकी संख्या अधिक है; यथा—भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि; अश्वत्थामा, वैकर्तन कर्ण, सोमदत्त, वाह्निक, प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त, शब्य, अवन्तीके दोनों राजकुमार विन्द और अनुविन्द, जयद्रथ, दुःशासन, दुर्मुख, दुःसह,

श्रुतायुः चित्रसेनः पुरुमित्रः विविद्यतिः शलः भृरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकर्ण। (इस प्रकार अपने पक्षके प्रमुख वीरोंकी संख्या शत्रुओंके प्रमुख वीरोंसे तीन गुनी अधिक है)॥६२-६४ ई॥

अक्षौहिण्यो हि मे राजन् दशैका च समाहताः। न्यूनाः परेषां सप्तैव कस्मान्मे स्यात् पराजयः ॥६५॥

महाराज ! अपने यहाँ ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ संग्रहीत हो गयी हैं, परंतु शत्रुओंके पक्षमें हमसे बहुत कम कुल सात अक्षौहिणी सेनाएँ हैं; फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है ?।६५।

वलं त्रिगुणतो हीनं योध्यं प्राह वृहस्पतिः। परेभ्यस्त्रिगुणा चेयं मम राजन्ननीकिनी॥६६॥

राजन् ! बृहस्पतिका कथन है कि शत्रुओं की सेना अपनेसे एक तिहाई भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिये । परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा चार अक्षीहिणी अधिक है, इसिल्ये यह अन्तर मेरी सम्पूर्ण सेनाकी एक तिहाई से भी अधिक है।। ६६॥

गुणहीनं परेषां च बहु पश्यामि भारत । गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ ६७ ॥

भारत ! प्रजानाथ ! मैं देख रहा हूँ कि शत्रुओंका बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकारसे गुणहीन (न्यूनतम ) है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकारसे बहुत अधिक एवं गुण-शाली है ॥ ६७ ॥

एतत् सर्वे समाशाय बलाग्यं मम भारत । न्यूनतां पाण्डवानां च न मोहं गन्तुमईसि ॥ ६८ ॥

भरतनन्दन ! इन सभी दृष्टियोंसे मेरा वल अधिक है और पाण्डवोंका बहुत कम है, यह जानकर आप व्याकुल एवं अधीर न हों ॥ ६८॥

इत्युक्त्वा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । विवित्सुः प्राप्तकालानि ज्ञात्वा परपुरंजयः ॥ ६९ ॥

जनमेजय ! ऐसा कहकर शत्रुनगरविजयी दुर्योधनने शत्रुओंकी स्थिति जान लेनेके पश्चात् समयोचित कर्तब्योंकी जानकारीके लिये पुनः संजयसे प्रश्न किया॥ ६९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि दुर्योधनवाक्ये पञ्चपञ्चाशक्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें दुर्योधनवाक्यविषयक पञ्चपतवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

# पट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

संजयहारा अर्जुनके ध्वज एवं अश्वोंका तथा युधिष्टिर आदिके घोड़ोंका वर्णन

दुर्योधन उवाच

अक्षौहिणीः सप्त लब्ध्वा राजिभः सह संजय। किस्विद्व्छिति कौन्तेयो युद्धप्रेष्सुर्युधिष्ठिरः॥१॥

दुर्योधनने पूछा—संजय ! यह तो वताओ, सात अऔहिणी सेना पाकर राजाओंसहित कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर युद्धकी इच्छासे अब कौन-सा कार्य करना चाहते हैं ? ॥ १॥

#### संजय उवाच

अतीव मुदितो राजन् युद्धप्रेष्धप्रियः। भीमसेनार्जुनौ चोभौ यमाविष न विभ्यतः॥२॥

संजयने कहा—राजन् ! युधिष्ठिर युद्धकी अभिलाषा लेकर मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे हैं । भीमसेन, अर्जुन तथा दोनोंभाई नकुल-सहदेव भी भयभीत नहीं हैं ॥ २ ॥ रथं तु दिव्यं कौन्तेयः सर्वा विभ्राजयन् दिशः। मन्त्रं जिश्वासमानः सन् वीभत्सुः समयोजयत् ॥ ३ ॥

कुन्तीकुमार अर्जुनने तो अस्त्रप्रयोगसम्यन्धी मनत्रकी परीक्षाके लिये अपने दिन्य रथकी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उसे जोत रक्खा था ॥ ३॥

तमपर्याम संनदं मेघं विद्युद्युतं यथा। समन्तात् समभिध्याय हृष्यमाणोऽभ्यभाषत ॥ ४॥

उस समय स्वर्णमय कवच घारण किये अर्जुन हमें विजलीके प्रकाशसे सुशोभित सेषके समान दिखायी दे रहे थे। उन्होंने सब ओरसे उन मन्त्रोंका सम्यक् चिन्तन करके हर्षसे उल्लिसत होकर मुझसे कहा—॥ ४॥

पूर्व रूपिमदं पद्य वयं जेष्याम संजय । वीभत्सुमी यथोवाच तथावैम्यहमण्युत ॥ ५॥

'संजय ! इमलोग युद्धमें अवस्य विजयी होंगे। उस विजयका यह पूर्वचिद्ध अभीते प्रकट हो रहा है। तुम भी देख लो।' राजन् ! अर्जुनने मुझसे जैसा कहा था, वैसा ही मैं भी समझता हूँ ॥ ५॥

### दुर्योधन उवाच

प्रशंसस्यभिनन्दं स्तान् पार्थानक्षपराजितान्। अर्जुनस्य रथे बृहि कथमश्वाः कथं ध्वजाः॥ ६॥

दुर्योधन बोला—संजय ! तुम तो जूएमें हारे हुए कुन्तीपुत्रोंका अभिनन्दन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। बताओ तो सही अर्जुनके रथमें कैसे घोड़े और कैसे धवज हैं ? ॥ ६॥

#### संजय उवाच

भौमनः सह राकेण बहुवित्रं विशास्पते। रूपाणि करुपयामास त्वष्टा धाता सदा विभो॥ ७॥

संजयने कहा—प्रजानाथ ! विश्वकर्मा त्वण्टा तथा प्रजापतिने इन्द्रके साथ मिलकर अर्जुनके रथकी ध्वजामें अनेक प्रकारके रूपोंकी रचना की है ॥ ७ ॥

ध्वजे हि तस्मिन् रूपाणि चक्रुस्ते देवमायया।
महाधनानि दिव्यानि महान्ति च लघ्यूनि च ॥ ८॥
उन तीनोंने देवमायाके द्वारा उस ध्वलमें छोटी-वडी

अनेक प्रकारकी बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियोंका निर्माण किया है ॥ ८ ॥



भीमसेनानुरोधाय हनुमान् मारुतात्मजः। आत्मप्रतिकृति तस्मिन् ध्वज आरोपविष्यति ॥ ९ ॥

भीमसेनके अनुरोधकी रक्षाके लिये पवननन्दन इनुमान्-जी उस ध्वजमें युद्धके समय अपने खरूपको खापित करेंगे। ९।

सर्वा दिशो योजनमात्रमन्तरं स्रतिर्यगुर्ध्वं च हरोध वैष्वजः। न सज्जतेऽसौतहभिःसंत्रतोऽपि तथाहि माया विहिता भौमनेन॥ १०॥

उस ध्वजने एक योजनतक सम्पूर्ण दिशाओं तथा अगल-वगल एवं ऊपरके अवकाशको व्याप्त कर रक्खाथा। विश्वकर्माने ऐसी माया रच रक्खी है कि वह ध्वज दुर्शीसे आहृत अथवा अवकद्ध होनेपर भी कहीं अटकता नहीं है। १०।

यथाऽऽकारो राकधनुः प्रकाशते न चैकवर्णन च वेशि किं नु तत्। तथा ध्वजो विहितो भौमनेन बहाकारं दृश्यते रूपमस्य ॥ ११ ॥

जैसे आकाशमें वहुरंगा इन्द्रधनुष प्रकाशित होता है और यह समझमें नहीं आता कि वह क्या है ? ठींक ऐसा ही विश्वकर्माका बनाया हुआ वह रंग-बिरंगाध्वज है। उसका रूप अनेक प्रकारका दिखायी देता है ॥ ११ ॥

यथाग्निधूमो दिवमेति हद्धा बर्णान् विभन् तैजसांश्चित्रक्षान्।

#### तथा ध्वजो विहितो भौमनेन न चेद्भारो भविता नोत रोधः॥ १२॥

जैसे अग्निसहित धूम विचित्र तेजोमय आकार और रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर आकाशकी ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार विश्वकर्माने उस ध्वजका निर्माण किया है। उसके कारण रथपर कोई भार नहीं बढ़ता है और न उसकी गतिमें कहीं कोई फकाबट ही पैदा होती है॥ १२॥

द्वेतास्तसिन् वातवेगाः सद्ध्वा दिव्या युक्ताश्चित्ररथेन द्ताः। भुव्यन्तरिक्षे दिवि वा नरेन्द्र येषां गतिहीयते नात्र सर्वा। द्यातं यत् तत् पूर्यते नित्यकालं हतं हतं दत्तवरं पुरस्तात्॥ १३॥

अर्जुनके उस रथमें वायुके समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जातिके दवेत अश्व जुते हुए हैं, जिन्हें गन्धर्वराज चित्ररथने दिया था। नरेन्द्र ! पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग आदि किसी भी स्थानमें उन अश्वोंकी पूर्ण गति क्षीण या अवस्द्र नहीं होती है। उस रथमें पूरे सौ घोड़े सदा जुते रहते हैं। उनमेंसे यदि कोई मारा जाता है तो पहलेके दिये दुए वरके प्रभावसे-नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थानकी पूर्ति कर देता है। १३॥

तथा राज्ञो दन्तवर्णा बृहन्तो रथे युक्ता भान्ति तद्वीर्यतुल्याः । ऋक्षप्रस्या भीमसेनस्य वाहा रथे वायोस्तुल्यवेगा बभुबुः ॥ १४ ॥

राजा युधिष्ठिरके रथमें भी वैसे ही शक्तिशाली स्वेतवर्णके विशाल अश्व जुते हुए हैं, जो अत्यन्त सुशोभित होते हैं। भीमसेनके घोड़ोंका रंग रीछके समान काला है। वे

उनके रथमें जोते जानेपर वायुके समान तीव्र वेगसे चलते हैं ॥ १४ ॥

कल्मापाङ्गास्तित्तिरिचित्रपृष्ठा भ्रात्रा दत्ताः शीयता फाल्गुनेन । भ्रातुर्वीरस्य स्वैस्तुरङ्गैर्विशिष्टा मुदा युक्ताः सहदेवं वहन्ति ॥ १५ ॥

अर्जुनने प्रसन्त होकर अपने छोटे भाई सहदेवको जो अश्व प्रदान किये थे, जिनके सम्पूर्ण अङ्ग विचित्र रंगके हैं और पृष्ठभाग भी तीतर पक्षांके समान चितकवरे प्रतीत होते हैं तथा जो बीर भाई अर्जुनके अपने अर्थोकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुन्दर अश्व बड़ी प्रसन्तताके साथ सहदेवके रथका भार बहन करते हैं ॥ १५॥

माद्गीपुत्रं नकुलं त्वाजमीढ महेन्द्रदत्ता हरयो वाजिमुख्याः । समा बायोर्वलवन्तस्तरस्विनो वहन्ति वीरं बृत्रशाद्यं यथेन्द्रम् ॥ १६॥

अजमीदकुळनन्दन ! देवराज इन्द्रके दिये हुए हरे रंगके उत्तम घोड़े, जो वायुके समान बळवान् तथा वेगवान् हैं, माद्री- कुमार वीर नकुळके रथका भार वहन करते हैं । ठीक उसी तरह, जैसे पहले वे वृत्रशत्रु देवेन्द्रका भार बहन किया करते थे ॥ १६॥

तुरुयारचैभिर्वयसा विक्रमेण
महाजवाश्चित्ररूपाः सद्भ्वाः।
सौभद्रादीन् द्रौपदेयान् कुमारान्
वहन्त्यभ्वा देवदत्ता बृहन्तः॥ १७॥

अवस्था और बल-पराक्रममें पूर्वोक्त अश्वींके ही समान महान् वेगशाली, विचित्र रूप-रंगवाले उत्तम जातिके अश्व सुभद्रानन्दन अभिमन्युसहित द्रौपदीके पुत्रोंका भार बहन करते हैं। वे विशाल अश्व भी देवताओंके दिये हुए हैं॥१७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयवानये पट्पञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें संजयबानयविषयक छप्पनवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ५६ ॥

### सप्तयाशत्तमोऽध्यायः

संजयद्वारा पाण्डवोंकी युद्धविषयक तैयारीका वर्णन, धृतराष्ट्रका विलाप, दुर्थोधनद्वारा अपनी प्रवलताका प्रतिपादन, धृतराष्ट्रका उसपर अविश्वास तथा संजयद्वारा धृष्टद्युम्नकी शक्ति एवं संदेशका कथन

धृतराष्ट्र उवाच

कांस्तत्र संजयापदयः श्रीत्यर्थेन समागतान् । ये योत्स्यन्ते पाण्डवार्थे गुत्र स मम वाहिनोम् ॥ १ ॥ भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! तुमने वहाँ युधिष्ठिरकी प्रसन्नताके लिये आये हुए किन-किन राजाओंको देखा था, जो पाण्डवींके हितके लिये मेरे पुत्रकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे ? ॥ १ ॥

संजय उवाच

मुख्यमन्धकवृष्णीनामपद्यं कृष्णमागतम्। चेकितानं च तत्रैव युयुधानं च सात्यकिम् ॥ २ ॥

संजयने कहा—राजन् ! मैंने वहाँ देखा कि वृष्णि और अन्धकवंशके प्रधान पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण पधारे हुए हैं । वहाँ चेकितान और युयुधान सात्यिक भी उपस्थित हैं ॥ २ ॥

पृथगक्षौहिणीभ्यां तु पाण्डवानभिसंश्रितौ । महारथौ समाख्याताबुभौ पुरुषमानिनौ ॥ ३ ॥

अपनेको पौरुपशाली वीर माननेवाले वे दोनों विख्यात महारथी अलग-अलग एक-एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवींकी सहायताके लिये आये हैं ॥ ३ ॥ अक्षौहिण्याथ पाञ्चाल्यो दशिक्सनयैर्वृतः । सत्यजित्त्रमुखेवींरैर्भृष्टयुम्नपुरोगमैः ॥ ४ ॥

द्रुपरो वर्धयन् मानं शिंखण्डिपरिपालितः । उपायात् सर्वसैन्यानां प्रतिच्छाच तदा वपुः॥ '\*॥

पाञ्चालनरेश दुपद घृष्ट्युम्न और सत्यिजत् आदि दम वीर पुत्रोंके साथ शिखण्डीद्वारा सुरक्षित हो कवच आदिसे सम्पूर्ण सैनिकोंके शरीरोंको आच्छादित करके उन सक्की एक अक्षौहिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरका मान बढ़ानेके लिये वहाँ आये हुए हैं ॥ ४-५॥

विराटः सह पुत्राभ्यां शङ्क्षेत्रैवोत्तरेण च। सूर्यदत्तादिभिवींरैर्मदिराक्षपुरोगमैः॥६॥ सहितः पृथिवीपालो भ्रातृभिस्तनयस्तथा। अक्षौहिण्यैव सैन्यानां वृतः पार्थं समाश्रितः॥ ७॥

राजा विराट अपने दो पुत्रों राङ्क और उत्तरको साथ लिये, सूर्यद्रत्त और मदिराक्ष आदि वीर भाताओं और अन्य पुत्रोंके साथ एक अक्षौहिणी सेनासे विरे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी सहायताके लिथे उपस्थित हैं॥ ६-७॥

जारासंधिर्मागधश्च धृष्टकेतुश्च चेदिराट् । पृथक् पृथगनुप्राप्तौ पृथगक्षौहिणीवृतौ ॥ ८ ॥

जरासंधकुमार मगधनरेश सहदेव तथा चेदिराज धृष्टकेतु—ये दोनों भी अलग-अलग एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आये हैं ॥ ८॥

केकया भ्रातरः पश्च सर्वे लोहितकभ्वजाः। अक्षौहिणीपरिवृताः पाण्डवानभिसंश्रिताः॥ ९॥

लाल रंगकी ध्वजावाले जो पाँचों भाई केकयराजकुमार हैं। वे सभी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवींकी सेवामें उपस्थित हुए हैं॥ ९॥

प्तानेतावतस्तत्र तानपश्यं समागतान् । येपाण्डवार्थे योत्स्यन्ति धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम्॥ १० ॥

मैंने इन सबको इतनी सेनाओंके साथ वहाँ आया हुआ देखा है। ये लोग पाण्डवोंके हितके लिये दुर्योधनकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे ॥ १०॥

यो वेद मानुपं च्यूहं दैवं गान्धर्वमासुरम् । स तत्र सेनाप्रमुखे भृष्टग्रुम्नो महारथः॥ ११॥

जो मनुष्यों, देवताओं, गन्धवों तथा असुरोंकी भी व्यूह-रचना-प्रणालीको जानते हैं, वे महारथी भृष्टसुम्न पाण्डवपक्षकी सेनाके अग्रभागमें (सेनापति होकर) रहेंगे ॥ ११ ॥ भीष्मः शान्तनवो राजन् भागः कल्प्तः शिखण्डिनः।

भीष्मः शान्तनयो राजन् भागः क्लप्तः शिखण्डिनः। तं विराटोऽनुसंयाता सार्धं मत्स्यैः प्रहारिभिः॥१२॥

राजन् ! शान्तनुनन्दन भीष्मजीके वधका कार्य शिखण्डी-को सौंपा गया है । राजा विराट मत्स्यदेशीय बो**द्धाओंके** साथ शिखण्डीकी महायताके लिये उसका अनुसरण करेंगे ॥

ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य भागो मद्राधियो वर्ला। तौतु तत्रात्रुवन् केचिद् विपमौ नो मतात्रिति॥ १३॥

बलवान् मद्रनरेश ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरके हिस्सेमें पड़े हैं—युधिष्ठिर ही उनके साथ युद्ध करेंगे। परंतु यह बँटवारा मुनकर कुछ लोग वहाँ वोल उठे थे कि ये दोनों तो हमें परस्पर ममान शक्तिशाली नहीं जान पड़ते॥ १३॥

दुर्योधनः सहस्रुतः सार्धे भ्रातृशतेन च। प्राच्याश्चदाक्षिणात्याश्च भीमसेनस्य भागतः॥ १४॥

अपने सौ भाइयों तथा पुत्रोंमहित दुर्यांधन और पूर्व एवं दक्षिण दिशाके कौरवसैनिक भीमसेनका भाग नियत किये गये हैं ॥ १४॥

अर्जुनस्य तु भागेन कर्णा वैकर्तनो मतः। अद्यत्थामा विकर्णश्च सैन्धवश्च जयद्रथः॥१५॥

वैकर्तन कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ-ये सब अर्जुनके हिस्सेमें पड़े हैं॥ १५॥

अशक्याक्वेव ये केविद् पृथिव्यां शूरमानिनः। सर्वोस्तानर्जुनः पार्थः कल्पयामास भागतः॥ १६॥

इनके सिवा और भी अपनेको शूरवीर माननेवाले जो कोई नरेश इस भूमण्डलमें अजेय माने जाते हैं। उन नवको कुन्तीकुमार अर्जुनने अपना भाग निश्चित किया है ॥ १६॥

महेष्वासा राजपुत्रा भ्रातरः पञ्च कंकयाः । केकयानेव भागेन कृत्वा योत्स्यन्ति संयुग् ॥ १७ ॥

पाँच भाई केकयराजकुमार भी महान् धनुर्धर हैं। वे सम-राङ्गणमें अपने विरोधी केकयदेशीय योद्धाओंको ही अपना भाग (वध्य वैरी) मानकर युद्ध करेंगे॥ १७॥

तेषामेव कृतो भागो माळवाः शाल्वकास्तथा । त्रिगर्तानां चैव सुख्यौयौ तौ संशप्तकाविति ॥ १८॥ मालव, शास्त्र तथा त्रिगर्तदेशके सैनिक और संशतक— मेनाके दो प्रमुख वीर भी उन केकयराजकुमारोंके ही भाग नियत किये गये हैं॥ १८॥

दुर्योधनसुताः सर्वे तथा दुःशासनस्य च । सौभद्रेण कृतो भागो राजा चैव बृहद्वलः ॥ १९॥

दुर्योधन तथा दुःशासनके सभी पुत्र और राजा बृहद्वल सुभद्रानन्दन अभिमन्युके हिस्सेमें पड़े हैं ॥ १९॥

द्रौपदेया महेष्यासाः .सुवर्णविकृतध्यजाः। धृष्टयुम्ममुखा द्रोणमभियास्यन्ति भारत॥२०॥

भरतनन्दन ! सुवर्णनिर्मित ध्वजाओंसे युक्त महाधनुर्धर द्रौपदीपुत्र भी धृष्टयुम्नके साथ द्रोणपर आक्रमण करेंगे ॥२०॥ चेकितानः सोमद्त्तं द्वैरथे योद्धमिच्छति । भोजं तु कृतवर्माणं युयुधानो युयुत्सिति ॥ २१॥

चेकितान द्वैरथ-संग्राममें सोमदत्तके साथ युद्ध करना चाहते हैं । सात्यिक भोजवंशी कृतवर्माके साथ युद्ध करनेको उत्सुक हैं ॥ २१ ॥

सहदेवस्तु माद्रेयः शूरः संक्रन्दनो युधि। स्वमंशं करुपयामास इयालं ते सुबलात्मजम् ॥ २२॥

महाराज ! युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी सूरवीर माद्री-नन्दन सहदेवने आपके साले सुबलपुत्र शकुनिको अपना भाग निश्चित किया है ॥ २२ ॥

उत्द्रकं चैव कैतव्यं ये च सारस्ता गणाः। नकुछः कल्पयामास भागं माद्रवतीसुतः॥ २३॥

उस धूर्त जुआरी शकुनिका पुत्र जो उल्क्रूक है तथा जो सारस्वतप्रदेशके सैनिक हैं, उन मक्को माद्रीकुमार नकुलने अपना भाग निवत किया है ॥ २३॥

ये चान्ये पार्थिवा राजन् प्रत्युचास्वन्ति सङ्गरे। समाह्यानेन तांश्चापि पाण्डुपुचा अकल्पयन्॥ २४॥

राजन् ! दूसरे भी जो-जो नरेश (आपकी ओरसे) युद्धमें पदार्पण करेंगे, उन सबका भी नाम ले-लेकर पाण्डवोंने उन्हें अपना भाग निश्चित किया है ॥ २४॥

एयमेषामनीकानि प्रविभक्तानि भागराः। यत् ते कार्यं सपुत्रस्य क्रियतां तदकालिकम्॥ २५॥

इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनाएँ पृथक्-पृथक् भागोंमें वँटी हुई हैं । अब पुत्रोंसिह्त आपका जो कर्तव्य हो, उसे अविलम्ब पूरा करें ॥ २५ ॥

घृतराष्ट्र उवाच

न सन्ति सर्वे पुत्रा म मूढा दुर्ग्युतदेविनः। येषां युद्धं वलवता भीमेन रणमूर्धनि॥२६॥ भृतराष्ट्र वोले—संजय! समरभूमिके प्रमुख भागमें वलवान् भीमधेनके साथ जिनका युद्ध होनेवाला है, वे कग्ट-पूर्ण जूआ खेलनेवाले मेरे सभी मूर्ख पुत्र अब नहींके बराबर हैं ॥ २६ ॥

राजानः पाथिवाः सर्वे प्रोक्षिताः कालधर्मणा । गाण्डीवाग्नि प्रवेक्ष्यन्ति पतङ्गा इव पायकम् ॥ २७ ॥

न्मण्डलके समस्त राजाओंका वध करनेके लिये मानो कालधर्मा यमराजने उनका प्रोक्षण (संस्कार) किया है; अतः जैसे पतंग आगमें गिरते हैं, वैसे ही ये सब नरेश गाण्डीव धनुषकी आगमें समा जायँगे॥ २७॥

विद्वतां वाहिनीं मन्ये कृतवैरैर्महात्मभिः। तां रणे केऽनुयास्यन्ति प्रभग्नां पाण्डवैर्युधि॥ २८॥

में तो समझता हूँ; जिनका हमलोगोंके साथ वैर ठन गया है, वे महात्मा पाण्डव समराङ्गणमें हमारी विशाल सेनाको अवस्य मार भगावेंगे। उनके द्वारा खदेड़ी हुई उस सेनाका अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेंगे १॥ २८॥

सर्वे ह्यतिरथाः शूराः कीर्तिमन्तः प्रतापिनः । सूर्यपावकयोस्तुल्यास्तेजसा समितिजयाः ॥ २९ ॥

समस्त पाण्डव अतिरथी श्रूरवीरः यशस्वीः प्रतापीः युद्धविजयी तथा अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी हैं ॥२९॥

येषां युधिष्ठिरो नेता गोप्ता च मधुस्रद्रनः।
योधौ च पाण्डवौ वीरौ सम्यसाचितृकोद्दरौ ॥ ३० ॥
नकुळः सहदेवश्च धृष्टगुम्मश्च पार्पतः।
सात्यिकर्द्रपद्दरचेव धृष्टकेतुश्च सानुजः॥ ३१ ॥
उत्तमौजाश्च पाश्चाल्यो युधामन्युश्च दुर्जयः।
शिखण्डी श्वत्रदेवश्च तथा वैराटिक्तरः॥ ३२ ॥
काश्यश्चेद्रयश्चैव मत्स्याः सर्वे च संज्ञयाः।
विराटपुत्रो वश्चश्च पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः॥ ३३ ॥
येपामिन्द्रोऽण्यकामानां नहरेत् पृथिवीिममाम्।
वीराणां रणधीराणां ये भिन्द्युः पर्वतानिष ॥ ३४ ॥
तान् सर्वगुणसम्पन्नानमनुष्यप्रतािषनः ।
कोशतो मम दुष्पुत्रो योद्यमिच्छति संजय ॥ ३५ ॥

संजय ! युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, भगवान् मधुस्दन जिनके रक्षक हैं, पाण्डुपुत्र वीरवर अर्जुन और भीमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं, नकुल, सहदेव, पृषत्वंशी धृष्टयुम्न, सात्यिक, दुपद, धृष्टकेतु, सुकेतु, पाञ्चालदेशीय उत्तमौजा, दुर्जय युधामन्यु, शिखण्डी, क्षत्रदेव, विराटकुमार उत्तर, काशि, चेदि तथा मत्स्यदेशके सैनिक, संजयवंशी क्षत्रिय, विराटकुमार वश्रु तथा पाञ्चालदेशीय प्रभद्रकगण जिनके पक्षमें युद्धके लिये उद्यत हैं, जिनकी इच्छाके विना देवराज इन्द्र भी इस पृथ्वीका अपहरण नहीं कर सकते, जो वीर तथा रणधीर हैं, जो पर्वतींको भी विदीर्ग कर सकते हैं, जिनका प्रताप देवताओंके समान है तथा जो समस्त सहुणोंसे सम्पन्न हैं, उन्हीं पाण्डवोंके साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन मेरे चीखते-चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चाहता है ॥ ३०-३५ ॥

दुर्योधन उवाच

उभी स्व एकजातीयी तथोभी भूमिगोचरी। अथ कस्मात् पाण्डवानामेकतो मन्यसे जयम्॥ ३६॥

दुर्योधन बोळा—िपताजी ! हम कौरव तथा पाण्डव दोनों एक ही जातिके हैं और दोनों इसी भूमिपर रहते हैं। फिर एकमात्र पाण्डवोंकी ही विजय होगी, यह धारणा आपने कैसे बना छी ! ॥ ३६॥

पितामहं च द्रोणं च क्रपं कर्णं च दुर्जयम्। जयद्रथं सोमदत्तमश्वत्थामानमेव च ॥ ३७॥ सुतेजसो महेष्वासानिन्द्रोऽपि सहितोऽमरैः। अशक्तः समरे जेतुं कि पुनस्तात पाण्डवाः॥ ३८॥

तात ! पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्जय बीर कर्ण, जयद्रथ, सोमदत्त तथा अश्वत्थामा ये सभी उत्तम तेजस्त्री और महान् धनुर्धर हैं। देवताऑसहित इन्द्र भी इन्हें युद्धमें जीत नहीं सकते; फिर पाण्डवींकी तो बात ही क्या है ! ॥ ३७-३८ ॥

सर्वे च पृथिवीपाला मद्थे तात पाण्डवान् । आर्याः शस्त्रभृतः शूराः समर्थाः प्रतिबाधितुम् ॥ ३९ ॥

तात ! ये सभी भूपाल श्रेष्ठः शस्त्रधारी और श्रूरवीर होनेके साथ ही मेरे लिये पाण्डवींको पीड़ा देनेमें समर्थ हैं ॥

न मामकान् पाण्डवास्ते समर्थाः प्रतिवीक्षितुम्। पराकान्तो हाहं पाण्डून् सपुत्रान् योद्धुमाहवे॥ ४०॥

पाण्डव मेरे पक्षके इन वीरोकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं। पुत्रौंसहित पाण्डवोंके साथ में अकेला ही समराङ्गणमें युद्ध करनेकी शक्ति रखता हूँ ॥४०॥

मित्रियं पार्थिवाः सर्वे ये चिकीर्षन्ति भारत । ते तानावारियण्यन्ति ऐणेयानिव तन्तुना ॥ ४१ ॥

भरतनन्दन ! जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं, वे सब उन पाण्डवोंको आगे बढ़नेसे उसी प्रकार रोक देंगे, जैसे फंदेसे हिरनके बच्चोंको रोका जाता है ॥ ४१ ॥

महता रथवंशेन शरजालैश्च मामकः । अभिद्रुता भविष्यन्ति पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ ४२ ॥

मेरे पक्षकी विशाल रथसेना तथा मेरे सैनिकोंके वाण-समूहोंसे आहत होकर पाञ्चाल और पाण्डव भाग खड़े होंगे ॥

धृतराष्ट्र उवाच

उन्मत्त इव मे पुत्रो विलपत्येष संजय। न हि शको रणे जेतुं धर्मराजं युधिष्टिरम् ॥ ४३॥

भृतराष्ट्र बोले — मंजय ! मेरा यह पुत्र पागलके समान प्रलाप कर रहा है। यह युद्धमें धर्मराज युधिष्ठिरको कभी जीत नहीं सकता ॥ ४३॥

जानाति हि यथा भीष्मः पाण्डवानां यदाखिनाम्। बळवत्तां सपुत्राणां धर्मशानां महान्मनाम् ॥ ४४ ॥ यतो नारोचयद्यं विष्रहं तैर्महात्मभिः।

पुत्रोंसहित धर्मज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पाण्डव कितने वलशाली हैं, इस वातको भीष्मजी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिये उन्हें उन महात्माओंके साथ युद्ध छेड़नेकी बात पसंद नहीं आयी ॥ ४४ है।।

र्कि तु संजय मे ब्रूहि पुनस्तेषां विचेष्टितम् ॥ ४५ ॥ कस्तांस्तरिखनो भूयः संदीपयित पाण्डवान् । अर्चिष्मतो महेष्वासान् हविषा पावकानिव ॥ ४६ ॥

मंजय ! तुम पुन: मेरे सामने पाण्डवोंकी चेष्टाका वर्णन करो । कीन ऐसा बीर है, जो वेगशाली और तेजस्वी महा-धनुर्धर पाण्डवोंको बार-बार उसी प्रकार उत्तेजित किया करता है, जैसे घीकी आहुति डालनेसे आग प्रज्वित हो उटती है ॥ ४५-४६ ॥

संजय उवाच

धृष्ट्युझः सदैवैतान् संदीपयति भारत। युद्धयध्वमिति मा भैष्ट युद्धाद् भरतसत्तमाः॥ ४७॥

संजयने कहा—भारत ! धृष्ट्युम्न सदा ही इन पाण्डवीको उत्तेजित करते रहते हैं। वे कहते हैं—प्भरतकुल-भूषण पाण्डवो ! आपलोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न हों।। ४७।।

ये केचित् पार्थिवास्तत्र धार्तराष्ट्रेण संवृताः। युद्धे समागमिष्यन्ति तुमुले शस्त्रसंकुले ॥ ४८ ॥ तान् सर्वानाद्दंव कृद्धान् सानुबन्धान् समागतान्। अहमेकः समादास्ये विमिर्मतस्यानिवीदकान् ॥ ४९ ॥

्धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके द्वारा एकत्र किये हुए जो जो नरेश अख-शस्त्रोंकी मारकाटसे व्याप्त हुए भयानक संग्राममें मेरे सामने आयेंगे, वे कितने ही क्रोधमें भरे हुए क्यों न हों। सो सम्बन्धियोंसिहत रणभूमिमें आये हुए उन सभी राजाओंको मैं अकेला ही उसी प्रकार वशमें कर लूँगा, जैसे तिमि नामक महामत्स्य जलकी दूसरी मछलियोंको निगल जाता है ॥ ४८-४९॥

भीषमं द्रोणं कृपं कणं द्रौणि शत्यं सुयोधनम्। एतांश्चापि निरोत्स्यामि वेलेव मकरालयम्॥ ५०॥

'भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य तथा दुर्योधन—इन सबको मैं उसी भाँति आगे बढ़नेसे रोक दूँगा, जैसे किनारा समुद्रको रोके रखता है'॥ ५०॥ तथा ब्रुवन्तं धर्मातमा प्राह् राजा युधिष्टिरः।
तव धेर्यं च वीर्यं च पञ्चालाः पाण्डवैः सह॥ ५१॥
सर्वे समधिरूढाः स्म संप्रामान्नः समुद्धर।
जानामि त्वां महावाहो क्षत्रधर्मे व्यवस्थितम्॥ ५२॥
समर्थमेकं पर्याप्तं कोरवाणां विनिष्रहे।
पुरस्तादुपयातानां कौरवाणां युयुत्सताम्॥ ५३॥

इस प्रकार बोलते हुए धृष्ट्युम्नसे धर्मात्मा राजा युधिष्टिर-ने कहा—'महावाहो ! पाण्डवोंसहित समस्त पाञ्चाल वीर तुम्हारे धैर्य और पराक्रमका ही आश्रय लेकर युद्धके लिये उद्यत हुए हैं, इसलिये तुम्हीं इस संग्रामसे हमलोगोंका उद्धार करो । में जानता हूँ कि तुम क्षत्रियधर्ममें प्रतिष्ठित हो और युद्धकी इच्छासे सामने आये हुए समस्त कौरवोंको अकेले ही कैद कर लेनेकी पूरी शक्ति रखते हो ॥ ५१-५३॥ भवता यद् विधातव्यं तन्नः श्रेयः परंतप। संग्रामाद्ययातानां भग्नानां शरणिपणाम्॥ ५४॥ पौरुषं दर्शयञ्सूरो यस्तिष्ठेदग्रतः पुमान्। कीणीयात् तं सहस्रण इति नीतिमतां मतम्॥ ५५॥

परंतप ! तुम जो कुछ करोगे, वही हमारे लिये मङ्गल-कारी होगा। जो वीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्धभूमिसे पराजित होकर भागे हुए रारणार्थी सैनिकोंके सामने खड़ा होता (और उनके भयका निवारण करता) है, उसे सहस्रोंकी सम्पत्ति देकर भी खरीद ले (अपने पक्षमें कर ले); यही नीतिज्ञ पुरुषोंका मत है।। ५४-५५।।

स त्वं शूरश्च वीरश्च विकान्तश्च नरर्षभ। भयार्तानां परित्राता संयुगेषु न संशयः॥ ५६॥

'नरश्रेष्ठ! इसमें संदेह नहीं कि तुम शूर, वीर और पराक्रमी हो तथा युद्धमें भयसे पीड़ित हुए सैनिकोंकी रक्षा कर सकते हो'॥ ५६॥

एवं ब्रुवित कौन्तेये धर्मात्मिन युधिष्ठिरे । भृष्युम्न उवाचेदं मां वचो गतसाध्वसम् । सर्वाञ्जनपदान् स्त योधा दुर्योधनस्य ये ॥ ५७॥ सवाह्निकान् कुरून् बूयाः प्रातिवेयाक्शरद्वतः। सृतपुत्रं तथा द्रोणं सहपुत्रं जयद्रथम्॥ ५८॥ दुःशासनं विकर्णं च तथा दुर्योधनं नृपम्। भीष्मं चबूहिगत्वा त्वमाद्य गच्छच मा चिरम्॥५९॥

धर्मातमा कुन्तीकुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय धृष्टशुम्नने मुझसे भयरहित यह बचन कहा-'स्त ! वहाँ दुर्योधनके जितने योद्धा हैं, उनसे, समस्त देशवासियोंसे, बाह्मीक आदि प्रतीपवंशी कौरवोंसे, शरद्वान् से पुत्र कृपाचार्यसे, स्तपुत्र कर्णसे, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामासे तथा जयद्रथ, दुःशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्मसे भी शीन्न जाकर मेरा यह संदेश कहो। अभी जाओ, विलम्ब मत करो॥ ५७-५९॥

युधिष्ठिरः साधुनैवाभ्युपेयो मा वो वधीदर्जुनो देवगुप्तः । राज्यं दद्ध्वं धर्मराजस्य तूर्ण याचध्वं वे पाण्डवं लोकवीरम्॥ ६०॥

(वह संदेश इस प्रकार है—) 'कौरवो ! राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहारसे ही वशमें किये जा सकते हैं (युद्ध से नहीं)। ऐसा अवसर न आने दो कि देवताओं द्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुमलोगों का वध कर डालें। धर्मराज युधिष्ठिरको शीघ उनका राज्य सौंप दो और विश्वविख्यात वीर पाण्डुकुमार अर्जुनसे क्षमा-याचना करो॥ ६०॥

नैतादशों हि योघोऽस्ति पृथिव्यामिह कश्चन । यथाविधः सव्यसाची पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ६१ ॥ 'सव्यसाची पाण्डुपुत्र अर्जुन जैसे सत्यपराक्रमी हैं, वैसा

योद्धा इस भूमण्डलमं दूसरा कोई नहीं है ॥ ६१ ॥ देवैहिं सम्भृतो दिन्यो रथो गाण्डीवधन्वनः । न स जेयो मनुष्येण मा स्म कृद्ध्वं मनो युधि ॥ ६२ ॥

'गाण्डीव घतुष घारण करनेवाले वीर अर्जुनका दिव्य रथ देवताओंद्वारा सुरक्षित है। कोई भी मनुष्य उन्हें जीत नहीं सकता, अतः तुमलोग अपने मनको युद्धकी ओर न जाने दो' ॥ ६२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयवानये सप्तपञ्चाशक्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंघिपर्वमें संजयवाक्यविषयक सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

### अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

धृतराष्ट्रका दुर्योधनको संधिके लिये समझाना, दुर्योधनका अहंकारपूर्वक पाण्डवोंसे युद्ध करनेका ही निश्चय तथा धृतराष्ट्रका अन्य योद्धाओंको युद्धसे भय दिखाना

धृतराष्ट्र उवाच क्षत्रतेजा ब्रह्मचारी कौमाराद्पि पाण्डवः। तेन संयुगमेष्यन्ति मन्दा विळपतो मम॥१॥

भृतराष्ट्र बोले—संजय !पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर क्षात्र तेज से सम्पन्न हैं। उन्होंने कुमारावस्थासे ही विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य-का पालन किया है। परंतु मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरे विलापकी ओर ध्यान न देकर उन्हीं युधिष्ठिरके साथ युद्ध छेड़नेवाले हैं॥ १॥

दुर्योधन निवर्तस्व युद्धाद् भरतसत्तम। न हि युद्धं प्रशंसन्ति सर्वावस्थमरिद्म॥२॥

भरतकुलभूषण रात्रुदमन दुर्योधन ! तुम युद्धसे निवृत्त हो जाओ । श्रेष्ठ पुरुप किसी भी दशामें युद्धकी प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ २॥

अलमर्त्रे पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम् । प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिदम ॥ ३ ॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले वीर ! तुम पाण्डवींको उनका यथोचित राज्यभाग दे दो । वेटा ! मन्त्रियाँसहित तुम्हारे जीवननिर्वाहके लिये तो आधा राज्य ही पर्याप्त है ॥ ३ ॥

एतद्धि कुरवः सर्वे मन्यन्ते धर्मसंहितम्। यत् त्वं प्रशानित मन्येथाःपाण्डुपुत्रैर्महात्मभिः॥ ४ ॥

तमस्त कौरव यही धर्मानुक्ल समझते हैं कि तुम महात्मा पाण्डवोंके साथ (संधि करके आपसमें) शान्ति बनाये रखने-की बात स्वीकार कर लो॥ ४॥

अङ्गेमां समवेक्षस्व पुत्र स्वामेव बाहिनीम्। जात एव तवाभावस्त्वं तु मोहान्न वुध्यसे॥ ५॥

वत्त ! तुम इस अपनी ही सेनाकी ओर दृष्टिपात करो । यह तुम्हारा विनाशकाल ही उपस्थित हुआ है। परंतु तुम मोहवश इस वातको समझ नहीं रहे हो ॥ ५ ॥

न त्वहं युद्धमिच्छामि नैतिद्वच्छिति बाह्विकः। न च भीष्मो न च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजयः॥ ६ ॥ न सोमद्त्तो न शलो न छपो युद्धमिच्छिति। सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिश्रवास्तथा॥ ७॥

देखो, न तो में युद्ध करना चाहता हूँ, न बाह्बीक इसकी इच्छा रखते हैं और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल तथा कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। सत्यवत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्धके पक्षमें नहीं हैं।। ६-७॥

येषु सम्प्रति तिष्ठेयुः कुरवः पीडिताः परैः। ते युद्धं नाभिनन्दन्ति तत् तुभ्यं तात रोचताम्॥ ८॥

शत्रुओंसे पीड़ित होनेपर कौरवसैनिक जिनके आश्रयमें खड़े हो सकते हैं, वे ही लोग युद्धका अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात! उनके इस विचारको तुम्हें भी पसंद करना चाहिये॥ ८॥

न त्वं करोषि कामेन कर्णः कारियता तव।
दुःशासनश्च पापात्मा शकुनिश्चापि सौबलः॥ ९॥
(मैं जानता हुँ,) तुम अपनी इच्छासे युद्ध नहीं कर रहे

हो। अपित पापारमा दुःशासन। कर्ण तथा सुवलपुत्र शकुनि ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं ॥ ९ ॥

दुर्योधन उवाच

नाहं भवति न द्रोणे नाश्वत्थामिन न संजये। न भीष्मे न च काम्बोजे न रूपे न च वाह्निके॥ १०॥ सत्यवते पुरुमित्रे भूरिश्रवसि वा पुनः। अन्येषु वा तावकेषु भारं रुत्वा समाह्रयम्॥ ११॥

दुर्योधन बोला—पिताजी ! मैंने आप, होणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोजनरेश, कृपाचार्य, बाह्मीक, सत्यवत, पुरुमित्र, सूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं-पर सारा बोझ रखकर पाण्डवोंको युद्धके लिये आमन्त्रित नहीं किया है ॥ १०-११ ॥

अहं च तात कर्णश्च रणयश्चं वितत्य वै। युधिष्ठिरं पद्यं कृत्वा दीक्षिती भरतर्षम ॥१२॥

तात !भरतश्रेष्ठ ! मैंने तथा कर्णने रणयज्ञका विस्तार करके युधिष्ठिरको बल्लियगु बनाकर उस यज्ञकी दीक्षा ले ली है ॥ १२॥

रथो वेदी स्नुवः खङ्गो गदा स्नुक् कव चो ऽजिनम्। चातुर्होत्रं च धुर्या मे शरा दर्भा हिवर्यशः॥ १३॥ इसमें रथ ही वेदी है, खङ्ग सुवा है, गदा सक है,कवच

मृगचर्म है, रथका भार वहन करनेवाले मेरे चारों घोड़े ही चार होता हैं, बाण कुश हैं, और यश ही हविध्य है।। १३॥

आत्मयक्षेन नृपते इष्ट्रा वैवस्ततं रणे। विजित्य च समेण्यावो हतामित्रौ श्रिया वृतौ ॥ १४॥

नरेश्वर ! इस दोनों समराङ्गणमें अपने इस यज्ञके द्वारा यमराजका यजन करके शत्रुओंको मारकर विजयी हो विजय लक्ष्मीसे शोभा पाते हुए पुनः राजधानीमें लें।टेंगे ॥ १४॥

अहं च तात कर्णश्च भ्राता दुःशासनश्च मे । एते वयं हनिष्यामः पाण्डवान् समरे त्रयः ॥ १५॥

तात ! में, कर्ण तथा भाई दुःशासन-हम तीन ही समरभूमिमें पाण्डवोंका संहार कर डालेंगे ॥ १५ ॥

अहं हि पाण्डवान् हत्वा प्रशास्ता पृथिवीमिमाम्। मां वाहत्वा पाण्डुपुत्रा भोकारः पृथिवीमिमाम्॥ १६॥

या तो में ही पाण्डवोंको मारकर इस पृथ्वीका शासन करूँगा वा पाण्डव ही मुझे मारकर भूमण्डलका राज्य भोगेंगे॥ १६॥

त्यकं मे जीवितं राज्यं धनं सर्वं च पार्थिव । न जातु पाण्डवैः सार्धे वसेयमहम्चयुत ॥ १७ ॥ राज्यच्युत न होनेवाले महाराज ! मैं जीवनः राज्यः धन-सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पाण्डवोंके साथ मिल-कर कदापि नहीं रह सकता ॥ १७॥

यावद्धि सुच्यास्तीक्ष्णाया विष्येदग्रेण मारिष । तावस्प्यपरित्याज्यं भृमेर्नः पाण्डवान् प्रति ॥ १८॥

पृष्य पिताजी ! तीखी सुईके अग्रभागसे जितनी भूमि विंध सकती है, उतनी भी मैं पाण्डवोंको नहीं दे सकता ॥

धृतराष्ट्र उवाच

सर्वान् वस्तात गोचामि त्यको दुर्योधनो मया। ये मन्दमनुयास्यध्वं यान्तं वैवस्वतक्षयम्॥ १९॥

भृतराष्ट्र वोले — तात कौरवगण! दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया। यमलोकको जाते हुए उस मूर्खका तुम लोगोंमेंसे जो अनुसरण करेंगे मैं उन सभी लोगोंके लिये शोकमें पड़ा हूँ॥



रुष्णामिव यूथेषु ज्याद्राः प्रहरतां वराः। वरान् वरान् हनिष्यन्ति समेता युधि पाण्डवाः॥ २०॥

प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ व्याव्र जैसे एक नामक मुगोंके झुंडोंमें, घुसकर बड़ों-वड़ोंको मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओंमें अग्रगण्य पाण्डव युद्धमें एकत्र होकर कौरवोंके प्रधान-प्रधान वीरोंका वध कर डालेंगे ॥ २०॥

प्रतीपमिव मे भाति युयुधानेन भारती। व्यस्ता सीमन्तिनी ग्रस्ता प्रमृण दीर्घवाहुना ॥ २१ ॥

मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुषसे तिरस्कृत हुई नारीकी भाँति इस भरतबंशियोंकी सेनाको विशाल बाँहों- वाले वीर सास्यिकिने अपने अधिकारमें करके रौंद डाला है और वह अब विपरीत दिशाकी ओर अस्त-ज्यस्त दशामें भागी जा रही है ॥ २१॥

सम्पूर्ण पूरवन् भूयो धनं पार्थस्य माधवः। शैनेयः समरे स्थाता बीजवत् प्रवपञ्चारान् ॥ २२॥

मधुवंशी सात्यिक युधिष्ठिरके भरे-पूरे वल वैभवको और भी बढ़ाते हुए, जैसे किसान खेतोंमें बीज बोता है; उसी प्रकार समर-मूमिमें वाण विखेरते हुए खड़े होंगे॥ २२॥

सेनामुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्यति। तं सर्वे संश्रयिष्यन्ति प्राकारमकुतोभयम्॥ २३॥

सेनामें समस्त पाण्डव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे और समस्त योद्धा उन्हें भयरिहत प्राकार (चहार-दीवारी) के समान मानकर उन्हींका आश्रय लेंगे ॥ २३॥

यदा द्रक्ष्यसि भीमेन कुञ्जरान् विनिपातितान्। विशीर्णदन्तान् गिर्याभान् भिन्नकुम्भान् सशोणितान्॥ तानभिष्रेक्ष्य संग्रामे विशीर्णानिव पर्वतान्। भीतो भीमस्य संस्पर्शात् सार्तासि वचनस्य मे ॥२५॥

जब तुम देखोगे कि भीमसेनने पर्वताकार गजराजॉके दाँत तोड़ एवं कुम्भस्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्तरिखत दशामें धराशायी कर दिया है और वे रणभूमिमें टूट-फूटकर गिरे हुए पर्वतोंके समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब उन सवपर दृष्टिपात करके भीमसेनके स्पर्शसे भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बातोंको याद करोगे ॥ २४-२५ ॥

निर्दग्धं भीमसेनेन सैन्यं रथहयद्विषम्। गतिमग्नेरिव प्रेक्ष्य स्मर्तासि वचनस्य मे॥ २६॥

भीमसेन जब घोड़े, रथ और हाथियोंसे भरी हुई सारी कौरवसेनाको अपनी कोधाग्निसे दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्निके समान उनका प्रवल वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद आर्थेगी ॥ २६॥

महद् वो भयमागामि न चेच्छाम्यथ पाण्डवैः। गद्या भीमसेनेन हताः राममुपैष्यथ ॥ २७ ॥

तुमलोगोंपर बहुत बड़ा भय आनेवाला है। मैं नहीं चाहता कि पाण्डवोंके साथ तुम्हारा युद्ध हो । यदि हो गया तो तुमलोग भीमसेनकी गदासे मारे जाकर सदाके लिये शान्त हो जाओगे ॥ २७ ॥

महावनिमविच्छिन्नं यदा द्रक्ष्यिस पातितम् । वलं कुरूणां भीमेन तदा सार्तासि मे वचः ॥ २८॥

काटकर गिराये हुए विशाल वनकी भाँति जब तुम कौरवसेनाको भीमसेनके द्वारा मार गिरायी हुई देखोगे, तब तुम्हें मेरे वचनोंका स्मरण हो आयेगा ॥ २८॥ वैशम्पायन उवाच

पतावदुक्त्वा राजा तु सर्वोस्तान् पृथिवीपतीन् । अनुभाष्य महाराज पुनः पप्रच्छ संजयम् ॥ २९ ॥ वैराम्पायनजी कहते हैं – महाराज जनमेजय ! राजा भृतराष्ट्रने वहाँ बैठे हुए समस्त भृपालींसे उपर्युक्त वार्ते कहकर उन्हें समझा-बुझाकर पुनः संजयसे पूछा ॥२९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि धतराष्ट्रवाक्येऽष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें घृतराष्ट्रवाक्यदिषयक अद्गावनवाँ अध्याय पृश हुआ ॥ ५८ ॥

## एकोनपष्टितमोऽध्यायः

संजयका धृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें श्रीकृष्ण और अर्जुनके अन्तः पुरमें कहे हुए संदेश सुनाना

घृतराष्ट्र उवाच

यदबूतां महात्मानौ वासुदेवधनंजयौ । तन्मे बृहि महाप्राज्ञ शुश्रुषे वचनं तव ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने पूछा—महाप्राज्ञ संजय ! महात्मा भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने जो कुछ कहा हो, वह मुझे वताओ; मैं तुम्हारे मुखसे उनके संदेश सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥

संजय उवाच

श्रुणुराजन् यथा दृष्टी मया कृष्णधनंजयौ। ऊचतुश्चापि यद्वीरौतत्ते वक्ष्यामिभारत ॥ २ ॥

संजयने कहा—भरतवंशी नरेश !सुनिये। मैंने वीरवर श्रीकृष्ण और अर्जुनको जैसे देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है, वह आपको बता रहा हैं ॥ २ ॥

पादाङ्गुळीरभित्रेक्षन् प्रयतोऽहं कृताञ्जिलः। शुद्धान्तं प्राविशं राजन्नाख्यातुं नरदेवयोः॥ ३ ॥

राजन् ! मैं नरदेव श्रीकृष्ण और अर्जुनसे आपका संदेश सुनानेके लिये मनको पूर्णतः संयममें रखकर अपने पैरोंकी अङ्गुलियोंपर ही दृष्टि लगाये और हाथ जोड़े हुए उनके अन्तःपुरमें गया ॥ ३॥

नैवाभिमन्युर्न यमी तं देशमभियान्ति वै। यत्र कृष्णो च कृष्णा च सत्यभामा च भामिनी॥ ४॥

जहाँ श्रीकृष्णः अर्जुनः द्रौपदी और मानिनी सत्यभामा विराज रही थीं। उस स्थानमें कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे॥ ४॥

उभौ मध्वासवक्षीबावुभौ चन्दनरूपितौ। स्नग्विणौ वरवस्त्रौ तौ दिञ्याभरणभूषितौ॥ ५॥

वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनन्दविभीर हो रहे थे। उन दोनोंके श्रीअङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वे सुन्दर बस्न और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थे॥ ५॥ नैकरत्नविचित्रं तु काञ्चनं महदासनम्। विविधास्तरणाकीर्णे यत्रासातामरिंद्मी॥६॥

शतुओंका दमन करनेवाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसनपर बैठे थे, वह सोनेका बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकारके रत्न जटित होनेके कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसपर भाँति-भाँतिके सुन्दर विछौने विछे हुए थे॥ ६॥

अर्जुनोत्सङ्गगौ पादौ केशवस्योपलक्षये। अर्जुनस्य च कृष्णायां सत्यायां च महात्मनः ॥ ७॥

मैंने देखा, श्रीकृष्णके दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें थे और महात्मा अर्जुनका एक पैर द्रौपदीकी तथा दूसरा संस्थभामाकी गोदमें था॥ ७॥

काञ्चनं पादपीठं तु पार्थों मे प्रादिशत् तदा। तद्हं पाणिना स्पृष्ट्वा ततो भूमावुपाविशम्॥ ८॥

कुन्तीकुमार अर्जुनने उस समय मुझे बैटनेके लिये एक सोनेका पादपीठ (पैर रखनेके पीढ़े) की ओर संकेत कर दिया, परंतु में हाथसे उसका स्पर्शमात्र करके पृथ्वीपर ही बैठ गया।। ८।।

ऊर्ध्वरेखातलौ पादौ पार्थस्य ग्रुभलक्षणौ। पादपीठादपहतौ तत्रापश्यमहं ग्रुभौ॥९॥

वैठ जानेपर वहाँ मैंने पादपीठसे हटाये हुए अर्जुनके दोनों सुन्दर चरणोंको (ध्यानपूर्वक) देखा, उनके तलुर्ओमें ऊर्ध्वगामिनी रेखाएँ दृष्टिगोचर हो रही थीं और वे दोनों पैर ग्रुभसूचक विविध लक्षणोंसे सम्पन्न थे ॥ ९॥

इयामी वृहन्ती तरुणौशालस्कन्धाविबोद्गती। एकासनगती दृष्ट्वा भयं मां महद्वविशत्॥ १०॥

श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों स्यामवर्ण, बड़े डील-डौल-वाले, तरुण तथा शालवृक्षके स्कन्धोंके समान उन्नत हैं। उन दोनोंको एक आसनपर बैठे देख मेरे मनमें बड़ा भव समा गया ॥ १०॥

#### इन्द्रविष्णुसमावेतौ मन्दातमा नावबुद्धयते। संश्रयाद्द्रोणभीष्माभ्यां कर्णस्य च विकत्थनात्॥११॥

मैंने सोचा, इन्द्र और विष्णुके समान अचिन्त्य शक्तिशाही इन दोनों वीरोंको मन्दबुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता है। यह द्रोणाचार्य और भीष्मका भरोसा करके तथा कर्णकी डींग-भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है।। ११॥

### निदेशस्थाविमौ यस्य मानसक्तस्य सेत्स्यते । संकरणो धर्मराजस्य निश्चयो मे तदाभवत् ॥ १२॥

ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्टिरका मानसिक संकल्प अवस्य सिद्ध होगा; यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था।

### सत्कृतश्चान्नपानाभ्यामासीनो लब्धसिकयः। अञ्जलि मूर्झि संधाय तौ संदेशमचोदयम्॥ १३॥

तत्पश्चात् अन्न और जलके द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर-सत्कार पाकर जब मैं वैठा, तब माथे-पर अञ्जलि जोड़कर मैंने उन दोनोंसे आपका संदेश कह सुनाया॥ १३॥

### धतुर्गुणिकणाङ्केन पाणिना शुभलक्षणम्। पादमानमयन् पार्थः केशवं समचोदयत्॥ १४॥

तब अर्जुनने जिसमें धनुषकी डोरीकी रगड़से चिह्न बन गया था, उस हाथसे भगवान् श्रीकृष्णके ग्रुभसूचक रुक्षणींसे युक्त चरणको धीरे-धीरे दवाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया ॥ १४॥

### इन्द्रकेतुरिवोत्थाय सर्वाभरणभूषितः। इन्द्रवीर्योपमः ऋष्णः संविष्टो माभ्यभाषत ॥ १५॥ बाचं स वदतां श्रेष्टो ह्लादिनीं वचनक्षमाम्। त्रासिनीं धार्तराष्ट्राणां मृदुपूर्वो सुदारुणाम्॥ १६॥

तदनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणोंसे विभूषित वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण इन्द्रध्वजके समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मनको आह्वाद प्रदान करनेवाली प्रवचनयोग्य वाणी बोले। किर वह वाणी अत्यन्त दारुणरूपमें प्रकट हुई, जो आपके पुत्रोंके लिये भय उपस्थित करनेवाली थी॥ १५-१६॥

### वाचं तां वचनाईस्य शिक्षाक्षरसमन्विताम्। अश्रोपमहमिष्टार्थां पश्चाद्धदयहारिणीम् ॥१७॥

तत्पश्चात् वातचीतमें कुशल भगवान् श्रीकृष्णकी वह वाणी मेरे सुननेमें आयी, जिसका एक-एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थका प्रतिपादन करनेवाली तथा मनको मोह हेनेवाली थी॥ १७॥ वासुदेव उवाच

संजयेदं वचो ब्र्या धृतराष्ट्रं मनीषिणम्। कुरुमुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापिच श्रुण्वतः॥ १८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—संजय! जब कुरुकुलके प्रधान पुरुष भोष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों। उसी समय तुम बुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रसे यह बात कहना॥ १८॥

आवयोर्वचनात् स्त ज्येष्ठानप्यभिवादयन् । यवीयसश्च कुरालं पश्चात् पृष्ट्वैवमुत्तरम् ॥ १९ ॥

स्त! हम दोनोंकी ओरसे पहले तुम हमसे बड़ी अवस्थाधाले श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रणाम बैक्हना और जो लोग अवस्थामें हमसे छोटे हों, उनकी कुशल पूछना । इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना—॥ १९ ॥

### यजध्वं विविधेर्यशैविंप्रेभ्यो दत्त दक्षिणाः। पुत्रदिश्चि मोदध्वं महद् वो भयमागतम्॥ २०॥

'कौरवो ! नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ करो। ब्राह्मणोंको दक्षिणाएँ दो, पुत्रों और स्त्रियोंसे मिल-जुलकर आनन्द भोग लो; क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुँचा है ॥ २०॥

### अर्थोस्त्यजतपात्रेभ्यः सुतान् प्राप्नुत कामजान्। प्रियं प्रियेभ्यश्चरत राजा हि त्वरते जये ॥ २१॥

'तुम सुपात्र व्यक्तियोंको धनका दान दे लो, अपनी इच्छा-के अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमीजनोंका प्रिय कार्य सिद्ध कर लो; क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुमलोगोंपर विजय पानेके लिये उतावले हो रहे हैं॥ २१॥

### ऋणमेतद्<sup>र</sup> प्रवृद्धं मे हृद्यान्नापसर्पति । यद् गोविन्देति चुकोश कृष्णा मां दूरवासिनम् ॥ २२ ॥

'जिस समय कौरवसभामें द्रौपदीका वस्त्र खींचा जा रहा था। मैं हस्तिनापुरसे बहुत दूर था। उस समय कृष्णाने आर्तभावसे 'गोविन्द' कहकर जो मुझे पुकारा था। उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है! (अपराधी कौरवोंका संहार किये विना) उसका भार मेरे हृदयसे दूर नहीं हो सकता॥ २२॥

तेजोमयं दुराधर्षं गाण्डीवं यस्य कार्मुकम् । मद्द्वितीयेन तेनेह यैरं वः सव्यसाचिना ॥ २३ ॥

'जिनके पास अजेय तेजस्वी गाण्डीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा मैं हूँ, उन्हीं सव्यसाची अर्जुनके साथ यहाँ तुमने वैर बढ़ाया है ॥ २३॥

मद्द्वितीयं पुनः पार्थं कः प्रार्थयितुमिच्छिति । यो न काळपरीतो वाप्यपि साक्षात् पुरंदरः ॥ २४ ॥

'जिसको कालने सब ओरसे घेर न लिया हो, ऐसा कौन

पुरुष, भले ही वह साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हो, उस अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा मैं हूँ ॥ २४॥ बाहुभ्यामुद्रहेद् भूमिं दहेत् कुद्ध इमाः प्रजाः। पातयेत् त्रिद्वाद् देवान् योऽर्जुनं समरे जयेत्॥ २५॥

'जो अर्जुनको युद्धमें जीत छे, वह अपनी दोनों भुजाओंपर इस पृथ्वीको उटा सकता है, कुपित होकर इन समस्त प्रजाओंको भस्म कर सकता है और सम्पूर्ण देवताओंको स्वर्गसे नीचे गिरा सकता है ॥ २५ ॥

देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धर्वभोगिषु । न तं पद्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद् रणे ॥ २६ ॥

देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गन्धवीं तथा नागीमें भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखायी देता, जो पाण्डुनन्दन अर्जुनका सामना कर सके ॥ २६ ॥

यत् तद् विराटनगरे श्रयते महदद्धतम्। एकस्य च बहूनां च पर्याप्तं तन्निदर्शनम्॥ २७॥

'विराटनगरमें अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवींका जो अद्भुत और महान् संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त कथनकी सत्यताका पर्यात प्रमाण है ॥ २७ ॥ पकेन पाण्ड प्रत्रेण विरादनगरे यदा।

भग्नाः पलायत दिशः पर्याप्तं तन्निद्श्निम् ॥ २८ ॥

'जब विराटनगरमें एकमात्र पाण्डुकुमार अर्जुनसे पराजित हो तुमलोगोंने भागकर विभिन्न दिशाओंकी शरण ली थी। वह एक ही दृष्टान्त अर्जुनकी प्रयलताका पर्याप्त प्रमाण है।।

बलं वीर्यं च तेजस्च शीव्रता लघुहस्तता। अविषादश्च घैर्यं च पार्थान्नान्यत्र विद्यते ॥ २९ ॥

ंवल, पराक्रम, तेज, शीव्रकारिता, हाथोंकी फुर्ती, विपादहीनता तथा धेर्य-ये सभी मद्गुण कुन्तीपुत्र अर्जुनके सिवा (एक साथ) दूसरे किसी पुरुषमें नहीं हैं? ॥ २९ ॥ इत्यज्ञवीखुषीकेशः पार्थमुद्धपयन् गिरा। गर्जन समयवर्षीय गगने पाकशासनः ॥ ३०॥

जैसे इन्द्र आकाशमें गर्जता हुआ समयपर वर्ण करता है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको अपनी वाणीसे आनन्दित करते हुए उपर्शुक्त बात कही ॥ ३०॥ केशवस्य वचः श्रुत्वा किरीटी स्वेतवाहनः। अर्जुनस्तन्महद् वाक्यमत्रवीद् रोमहर्षणम् ॥ ३१॥

भगवान् श्रीकृष्णका बचन सुनकर किरीटधारी स्वेत-वाहन अर्जुनने भी उसी रोमाञ्चकारी महावाक्यको दुहरा दिया॥ ३१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयेन श्रीकृष्णवास्थकथने एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंचिपर्वमें संजयद्वारा श्रीकृणके संदेशका कथनविषयक

उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥

## षष्टितमोऽध्यायः

धृतराष्ट्रके द्वारा कौरव-पाण्डवोंकी शक्तिका तुलनात्मक वर्णन

वैशम्पायन उवाच

संजयस्य वचः श्रुत्वा प्रश्नाचश्चर्जनेश्वरः। ततः संस्यातुमारेभे तद्वचो गुणदोपतः॥१॥

वैशम्पायन जी कहते हैं — जनमेजय ! संजयकी बात सुनकर प्रजाचक्ष राजा धृतराष्ट्रने उसके वचनके गुण-दोषका विवेचन आरम्भ किया ॥ १॥

प्रसंख्याय च सौक्ष्म्येण गुणदोषान् विचक्षणः ।
यथावन्मतितत्त्वेन जयकामः सुतान् प्रति ॥ २ ॥
बलावलं विनिध्चित्य याथातथ्येन वुद्धिमान् ।
( यदा तु मेने भूयिष्ठं तद्वचो गुणदोषतः ।
पुनरेव कुरूणां च पाण्डवानां च बुद्धिमान् ॥ )
शांकं संख्यातुमारेभे तदा वै मनुजाधिपः ॥ ३ ॥

अपने पुत्रों की विजय चाहनेवाले विद्वान् एवं बुद्धिमान् राजा भृतराष्ट्रने बुद्धितत्त्वके द्वारा उक्त वचनके सुक्ष्मसे सुक्ष्म गुण-दोषोंकी यथावत् समीक्षा करके दोनों पक्षोंकी प्रवलता एवं निर्भलताका यथार्थरूपसे निश्चय कर लिया। तत्पश्चात् जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुण-दोपकी दृष्टिसे श्रीकृष्णका कथन सर्वोत्कृष्ट है, तब उन बुद्धिमान् नरेशने पुनः कौरवों और पाण्डवोंकी शक्तिपर विचार करना आरम्भ किया॥ २-३॥

देवमानुषयोः शक्त्या तेजसा चैव पाण्डवान् । कुरून् शक्त्याल्पतस्या दुर्योधनमथात्रवीत् ॥ ४ ॥

पाण्डवोंमें दैवी शक्ति, मानवी शक्ति तथा तेज—इन सभी दृष्टियोंसे उत्कृष्टता प्रतीत हुई और कौरव-पक्षकी शक्ति अल्प जान पड़ी, इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्रने दुर्योधन-से कहा—॥ ४॥

दुर्योधनेयं चिन्ता मे शश्वन्न व्युपशाम्यति । सत्यं ह्येतदृहं मन्ये प्रत्यक्षं नानुमानतः ॥ ५ ॥ 'बत्स दुर्योधन ! मेरी यह चिन्ता कभी दूर नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं यह बात अनुमानसे नहीं कहता हूँ; प्रत्यक्ष देख रहा हूँ; अतः इसीको सत्य मानता हूँ॥ (ईदरो ऽभिनिविष्टस्य पृथिवीक्षयकारके। अधम्यें चायरास्ये वा कार्ये महति दारुणे॥ पाण्डवैविंग्रहस्तात सर्वथा मे न रोचते॥)

'तुम ऐसे कार्यके लिये दुराग्रह करते हो, जो समस्त भूमण्डलका विनाश करनेवाला है। यह अधर्मकारक तो है ही, अपयशकी भी वृद्धि करनेवाला है; इसके सिवा यह अत्यन्त क्र्रतापूर्ण कर्म है। तात! तुम्हारा पाण्डवोंके साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा है॥ आत्मजेषु परं स्नेहं सर्वभूतानि कुर्वते। वियाणि चेषां कुर्वन्ति यथाशक्ति हितानि च॥ ६॥

'संसारके समस्त प्राणी अपने पुत्रोंपर अत्यन्त स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्तिके अनुसार इनका प्रिय एबं हितसाधन करते हैं ॥ ६ ॥

प्वमेवोपकर्तॄणां प्रायशो लक्ष्यामहे। इच्छन्ति बहुलं सन्तः प्रतिकर्तुं महत् प्रियम्॥ ७॥

'इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्योंके उपकारका वदला चुकानेके लिये उनका वारंवार महान् प्रिय कार्य करना चाहते हैं॥ ७॥ अग्निः साचिव्यकर्ता स्यात् खाण्डवे तत्कृतं स्मरन्। अर्जुनस्यापि भीमेऽस्मिन् कुरुषाण्डुसमागमे॥ ६॥

'कौरव-पाण्डवोंके इस भयंकर संग्राममें अग्निदेव भी खाण्डववनमें अर्जुनके किये हुए उपकारको याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे ॥ ८॥

जातिगृद्धवाभिपन्नाश्च पाण्डवानामनेकशः। धर्मादयः समेष्यन्ति समाहृता दिवीकसः॥ ९॥

'इसके सिवा पाण्डवोंका जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसलिये वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदिके बुलानेपर उनकी सहायताके लिये अवश्य पधारोंगे ॥ ९ ॥ भीष्मद्रोणकृपादीनां भयाद्शनिसंनिभम् । रिरक्षिपन्तः संरम्भं गमिष्यन्तीति मे मितः ॥ १० ॥

'भीष्म, द्रोण और कृप आदिके भयसे पाण्डवोंकी रक्षा चाहते हुए देवतालोग भीष्म आदिपर वज्रके समान भयंकर कोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १० ॥

ते देवैः सिहताः पार्था न शक्याः प्रतिवीक्षितुम्। मानुषेण नरन्यात्रा वीर्यवन्तोऽस्त्रपारगाः॥ ११॥

'नरश्रेष्ठ पाण्डव अस्त्रविद्याके पारङ्गत और पराक्रमी तो हैं ही, देवताओंका सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं; अतः कोई मनुष्य उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता।

दुरासदं यस्य दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमम्। वारुणी चाक्षयी दिव्यी शरपूर्णी महेपुधी ॥ १२ ॥ वानरश्च ध्वजो दिच्यो निःसङ्गो धूमवद्गतिः। रथश्च चतुरन्तायां यस्य नास्ति समः क्षितौ ॥ १३ ॥ महामेघनिभश्चापि निर्घोपः श्रयते जनैः। महाशनिसमः शब्दः शात्रवाणां भयंकरः ॥ १४॥ यं चाति मानुषं वीर्ये कृतस्त्रो लोको व्यवस्यति। देवानामि जेतारं यं विदुः पार्थिवा रणे ॥ १५॥ शतानि पञ्च चैवेषून् यो गृह्णन् नैव दश्यते। निमेपान्तरमात्रेण मुञ्चन् दूरं च पातयन् ॥ १६॥ यमाह भीष्मो द्रोणश्च कृषा द्रौणिस्तथैव च। मद्रराजस्तथा शाल्यो मध्यस्था ये च मानवाः ॥ १७॥ युद्धायावस्थितं पार्थं पार्थिवैरितमानुषैः। अशक्यं नरशार्द्छं पराजेतुमरिद्मम् ॥ १८॥ क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च वाणशतानि यः। सहरां बाहुवीर्येण कार्तवीर्यस्य पाण्डवम् ॥ १९॥ महेष्वासं महेन्द्रोपेन्द्रविक्रमम्। निघ्नन्तिमव पर्यामि विमर्देऽस्मिन् महाहवे॥ २०॥

'जिसके पास उत्तम एवं दुर्धर्ष दिव्य गाण्डीव धनुष है, वरुणके दिये हुए बाणों से भरे दो दिव्य अक्षय तूणीर हैं, जिसका दिव्य वानर-ध्वज कहीं भी अटकता नहीं है— धूमकी भाँति अप्रतिहत गतिसे सर्वत्र जा सकता है, समुद्रपर्यन्त समूची पृथ्वीपर जिसके रथकी समानता करनेवाला दुसरा कोई रथ नहीं है, जिसके रथका घर्घर शब्द सव लोगोंको महान् मेघोंकी गर्जनाके समान सुनायी पड़ता है तथा वज्रकी गड़गड़ाहटके समान शतुसैनिकोंके मनमें भयका संचार कर देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं, समस्त राजा भी जिसे युद्धमें देवताओंतकको पराजित करनेमें समर्थ समझते हैं; जो पलक मारते-मारते पाँच सौ बाणोंको हाथमें लेता, छोड़ता और दूरस्य लक्ष्योंको भी मार गिराता है; किंतु यह सब करते समय कोई भी जिसे देख नहीं पाता है;जिसके विषयमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्रराज शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा कहते हैं कि युद्धके लिये खड़े हुए रात्रुदमन नरश्रेष्ठ अर्जुनको पराजित करना अमानुषिक शक्ति रखनेवाले भूमिपालोंके लिये भी असम्भव है। जो एक वेगसे पाँच सौ वाण चलाता है तथा जो बाहबलमें कार्तवीर्य अर्जुनके समान है; इन्द्र और विष्णुके समान पराक्रमी उस महाधनुर्धर पाण्डुनन्दन अर्जुनको मैं इस महासमरमें शत्र-सेनाओंका संदार करता हुआ-सा देख रहा हूँ ॥ १२-२०॥ इत्येवं चिन्तयन् कृत्स्नमहोरात्राणि भारत।

अनिद्रो निःसुखश्चासि कुरूणां रामचिन्तया ॥ २१ ॥ भारत ! में दिन-रात यही सब सोचते-सोचते नींद नहीं

ले पाता हूँ। कुरुवंशियोंमें कैसे शान्ति वनी रहे ?—इस

चिन्ता मेरा सारा सुल छिन गया है ॥ २१ ॥ श्रयोदयोऽयं सुमहान् कुरूणां प्रत्युपस्थितः । अस्य चेत् कलहस्यान्तः शमादन्यो न विद्यते ॥ २२ ॥ शमो मे रोचते नित्यं पार्थस्तात न विद्यहः । कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवाञ्शक्तिमत्तरान् ॥२३॥

कौरवोंके लिये यह महान् विनाशका अवसर उपस्थित हुआ है। तात! यदि इस कलहका अन्त करनेके लिये संधिके सिषा और कोई उपाय नहीं है तो मुझे सदा संधिकी ही बात अच्छी लगती है; कुन्तीपुत्रोंके साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। मैं सदापाण्डवोंको कौरवोंसे अधिक शक्तिशाली मानता हूँ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंघिपर्वणि धतराष्ट्रविवेचने पष्टितमोऽध्यायः॥ ६०॥

इस प्रकार श्रीमहःभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंविपर्वमें घृतराष्ट्रके द्वारा कौरव-पाण्डवोंकी शक्तिका

विवेचनसम्बन्धी साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ श्लोक मिळाकर कुळ २५३ हैं )

### एकपिटतमोऽध्यायः दुर्योधनद्वारा आत्मप्रशंसा

वैशम्भायन उवाच

पितुरेतद् बचः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रोऽत्यमर्पणः। आधाय विपुछं कोभ्रं पुनरेवेदमत्रवीत्॥१॥

वेशस्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पिताकी यह बात सुनकर अत्यन्त असिहण्णु दुर्योधनने भीतर-ही-भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा—॥ १॥

अशक्या देवसचिवाः पार्थाः स्युरिति यद् भवान्। मन्यते तद् भयं व्येतु भवतो राजसत्तम ॥ २ ॥

नृपश्रेष्ठ ! आप जो ऐसा मानते हैं कि कुन्तीके पुत्रोंको जीतना असम्भव है, क्योंकि देवता उनके सहायक हैं,यह टीक नहीं है। आपके मनसे यह भय निकल जाना चाहिये॥ २॥ अकामद्रेषसंयोगलोभद्रोहाच भारत। उपेक्षया च भावानां देवा देवत्वमाष्ट्रवन्॥ ३॥

'भरतनन्दन ! काम (राग) होष, संयोग (ममता) लोभ और द्रोह (कोध) रूपी दोषांते, रहित होनेके कारण तथा दूषित भावोंकी उपेक्षा कर देनेके कारण ही देवताओंने देवत्व प्राप्त किया है ॥ ३॥

इति द्वैपायनो व्यासो नारदश्च महातपाः। जामदग्न्यश्च रामो नः कथामकथयत् पुरा ॥ ४ ॥

'यह वात पूर्वकालमें द्वैपायन व्यासजी, महातपस्वी नारदजी तथा जमदिग्निनन्दन परशुरामजीने हमलोगोंको बतायी थी॥ ४॥

नैव मानुषवद् देवाः प्रवर्तन्ते कदाचन। कामात्कोधात् तथा लोभाद् द्वेषाच भरतर्पभ॥ ५॥

भरतश्रेष्ठ ! देवता मनुष्योंकी भाँति काम, क्रोध, लोभ और द्वेषमावसे किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ ५ ॥ यदा ह्याग्निश्च वायुश्च धर्म इन्द्रोऽश्विनाचित । कामयोगात् प्रवर्तेरन् न पार्था दुःखमाप्नुयुः॥ ६ ॥ 'यदि अग्नि, वायु, धर्म, इन्द्र तथा दोनों अश्विनीकुमार भी कामनाके वशीभृत होकर सब कायोंमें प्रवृत्त होने छग जाते तब तो कुन्तीपुत्रोंको कभी दुःख उठाना ही नहीं पड़ता ॥६॥ तसाच भवता चिन्ता कार्येषा स्थात् कथंचन।

दैवेष्वपेक्षका होते शश्वद् भावेषु भारत॥ ७॥ 'अतः भरतनन्दन! आप किसी प्रकार भी ऐसी चिन्ता

न करें; क्योंकि देवता सदा दिव्यभाव—शम आदिकी ही अपेक्षा रखते हैं; काम, क्रोध आदि आसुरभावोंकी नहीं ॥७॥

अथ चेत् कामसंयोगाद् द्वेषो लोभश्च लक्ष्यते। देवेषु दैवप्रामाण्यान्तेषां तद् विक्रमिष्यति॥ ८॥

'तथापि यदि देवताओं में कामनावश द्वेप और लोभ लक्षित होता है तो (उनमें देवत्वका अभाव हो जानेके कारण) उनकी वह शक्ति हमलोगोंपर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी क्योंकि देवों में देवभावकी प्रधानता है ॥ ८॥

मयाभिमन्त्रितः शश्वजातवेदाः प्रशाम्यति । दिधक्षुः सकलाँह्योकान् परिक्षिप्य समन्ततः ॥ ९ ॥

(वैसे तो मुझमें भी दैवनल है ही;) यदि मैं अभिमन्त्रित कर दूँ तो सदा सम्पूर्ण लोकोंको जलाकर भस्म कर डालनेकी इच्छासे प्रज्वलित हुई आग भी सब ओरसे सिमटकर बुझ जायगी ॥ ९॥

यद् वा परमकं तेजो येन युक्ता दिवौकसः। ममाप्यनुपमं भूयो देवेभ्यो विद्धि भारत॥१०॥

'भारत ! यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज है, जिससे देवता युक्त हैं तो मुझे भी देवताओंसे ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है, यह आप अच्छी तरह जान छें ॥ १०॥

विदीर्यमाणां वसुधां गिरीणां शिखराणि च । लोकस्य पश्यतो राजन् स्थापयाम्यभिमन्त्रणात्॥११॥

पाजन् ! मैं सब लोगोंके देखते-देखते विदीर्ण होती हुई

पृथ्वी तथा ट्रकर गिरते हुए पर्वत-शिखरोंको भी मन्त्रवलसे अभिमन्त्रित करके पहलेकी भाँति स्थापित कर सकता हूँ ॥११॥ चेतनाचेतनस्यास्य जङ्गमस्थावरस्य च। विनाशाय समुत्पन्नमहं घोरं महास्वनम्॥१२॥ अदमवर्षे च वायुं च शमयामीह नित्यशः। जगतः पद्मयतोऽभीक्षणं भूतानामनुकम्पया॥१३॥

'इस चेतन-अचेतन और स्थावर-जङ्गम जगत्के विनाशके लिये प्रकट हुई महान् कोलाहलकारी भयंकर शिलाहिष्ठ अथवा आँधीको भी मैं सदा समस्त प्राणियोंपर दया करके सबके देखते-देखते यहीं शान्त कर सकता हूँ ॥ १२-१३ ॥ स्तिम्भतास्वप्सु गच्छन्ति मया रथपदातयः। देवासुराणां भावानामहमेकः प्रवर्तिता ॥ १४ ॥

पीरे द्वारा स्तम्भित किये हुए जलके ऊपर रथ और पैदल सेनाएँ चल सकती हैं। एकमात्र में ही दैव तथा आसुर शक्तियोंको प्रकट करनेमें समर्थ हूँ॥ १४॥ अक्षौहिणीभियांन देशान यामि कार्येण केनचित्। तत्राश्वा मे प्रवर्तन्ते यत्र यत्राभिकामये॥ १५॥

ंमें किसी कार्यके उद्देश्यसे जिन-जिन देशोंमें अनेक अक्षौहिणी सेनाएँ लेकर जाता हूँ, उनमें जहाँ-जहाँ मेरी इच्छा होती है, उन सभी खानोंमें मेरे घोड़े (अप्रतिहत गतिसे) विचरते हैं ॥ १५॥

भयानकानि विषये व्यालादीनि न सन्ति मे। मन्त्रगुप्तानि भूतानि न हिंसन्ति भयंकराः॥ १६॥

'मेरे राज्यमें स्व आदि भयंकर जीव-जन्तु नहीं हैं। यदि कोई भयंकर प्राणी हों तो भी वे मेरे मन्त्रोंद्वारा सुरक्षित जीव-जन्तुओंकी कभी हिंसा नहीं करते हैं।। १६।। निकामवर्षी पर्जन्यो राजन् विषयवासिनाम्। धर्मिष्ठाश्च प्रजाः सर्वा ईतयश्च न सन्ति मे ॥ १७॥

'महाराज !मेरे राज्यमें रहनेवाली प्रजाओंके लिये वादल प्रचुर जल वरसाता है, सम्पूर्णप्रजाएँ धर्ममें तत्वर रहती हैं तथा मेरे राष्ट्रमें अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि किसी प्रकारका भी उपद्रव नहीं है ॥ १७॥

अध्विनावथ वाय्वग्नी मरुद्धिः सह वृत्रहा। धर्मद्वेवमयाद्विष्टान् नोत्सहन्तेऽभिरक्षितुम्॥१८॥

्जिनसे में द्वेष रखता हूँ, उनकी रक्षाका साहस अश्विनी-कुमार, वायु, अग्नि, मब्द्रणोंसहित इन्द्र तथा धर्ममें भी नहीं है।। यदि ह्येते समर्थाः स्युमेद्द्रिषस्त्रातुमञ्जसा। न सा त्रयोद्दा समाः पार्था दुःखमवाष्त्रयुः॥ १९॥

्यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते तो कुन्तीके पुत्र तेरह वर्षों तक कष्ट नहीं भोगते॥ नैव देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः। राकास्त्रातुं मया द्विष्टं सत्यमेतद् ब्रबीमि ते॥ २०॥

'पिताजी ! मैं आपसे यह सत्य कहता हूँ कि देवता, गन्धर्व, असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रुकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ २०॥

यदभिष्याम्यहं शश्वच्छुभं वा यदि वाशुभम्। नैतद् विपन्नपूर्वं मे मित्रेष्वरिषु चोभयोः॥ २१॥

भीं अपने मित्रों और शत्रुओं —दोनोंके विषयमें ग्रुभ या अग्रुभ जैसा भी चिन्तन करता हूँ, वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ है ।। २१ ॥

भविष्यतीदमिति वा यद् ब्रवीमि परंतप। नान्यथा भूतपूर्वं च सत्यवागिति मां विदुः॥ २२॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले महाराज! में जो बात मुँहसे कह देता हूँ कि यह इसी प्रकार होगा, मेरा वह कथन पहले कभी भी मिथ्या नहीं हुआ है। इसील्यि लोग मुझे सत्यवादी मानते हैं॥ २२॥

लोकसाक्षिकमेतन्मे माहात्म्यं दिश्च विश्वतम् । आश्वासनार्थं भवतः प्रोक्तं न इलाघया नृप ॥ २३॥

'राजन्! मेरा यह माहात्म्य सब लोगोंकी आँखोंके समक्ष है; सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रसिद्ध है। मैंने आपके आश्वासनके लिये ही इसकी यहाँ चर्चा की है, आत्मप्रशंसा करनेके लिये नहीं ॥ २३॥

न हाहं रलाघनो राजन् भूतपूर्वः कदाचन । असदाचरितं होतद् यदात्मानं प्रशंसति ॥ २४॥

्भहाराज ! आजसे पहले मैंने कभी भी आत्मप्रशंसा नहीं की है; क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है, यह अच्छे पुरुषोंका कार्य नहीं है ॥ २४॥

पाण्डवां रचैव मत्स्यांश्च पञ्चाळान् केकयैः सह । सात्यिक वासुदेवंच श्रोतासि विजितान् मया ॥ २५ ॥

'आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पाण्डवोंको, मत्स्यदेशके योद्धाओंको, केकयोंसिंहत पाञ्चालोंको तथा सात्यिक और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको भी जीत लिया है ॥ २५ ॥

सरितः सागरं प्राप्य यथा नश्यन्ति सर्वशः। तथैव ते विनङ्क्यन्ति मामासाद्य सहान्वयाः॥ २६॥

'जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलकर सब प्रकारसे अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार वे पाण्डव आदि योद्धा मेरे पास आनेपर अपने कुल-परिवारसहित नष्ट हो जायँगे।२६।

परा बुद्धिः परं तेजो वीर्यं च परमं मम। परा विद्या परो योगो मम तेभ्यो विशिष्यते ॥ २७॥ 'मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, वल-पराक्रम महान् है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर है। ये सारी वस्तुएँ पाण्डवींकी अपेक्षा मुझमें अधिक हैं॥ २७॥

पितामहश्च द्रोणश्च कृपः शल्यः शलस्तथा। अस्त्रेषु यत् प्रजानन्ति सर्वे तन्मयि विद्यते ॥ २८॥

'पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, क्रपाचार्य, शस्य तथा शल-ये लोग अस्त्रविद्याके विषयमें जो कुल जानते हैं, वह सारा ज्ञान मुझमें विद्यमान हैं' ॥ २८ ॥ इत्युक्ते संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारतः। ज्ञात्वा युयुत्सोः कार्याणि प्राप्तकालमरिंदम ॥ २९ ॥

शतुओंका दमन करनेवाले जनमेजय ! दुर्योधनके ऐसा कहनेपर भरतनन्दन धृतराष्ट्रने युद्धकी इच्छा रखनेवाले दुर्योधनके अभिप्रायको समझकर पुनः संजयसे समयोचित प्रदन्त किया ॥ २९ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि हुर्यौधनवाक्ये एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें दुर्योधनवाक्यविषयक इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

## द्विषच्टितमोऽध्यायः

कर्णकी आत्मप्रशंसा, भीष्मके द्वारा उसपर आक्षेप, कर्णका समा त्यागकर जाना और भीष्मका उसके प्रति पुनः आक्षेपपुक्त वचन कहना

वैशम्पायन उवाच

तथा तु पृच्छन्तमतीव पार्थं वैचित्रवीर्यं तमचिन्तयित्वा। उवाच कर्णो धृतराष्ट्रपुत्रं प्रहर्षयन् संसदि कौरवाणाम्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! विचित्रवीर्य-नन्दन धृतराष्ट्रको पहलेकी ही भाँति कुन्तीकुमार अर्जुनके विषयमें बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवा न करके कर्णने कौरव-सभामें दुर्योधनको हर्षित करते हए कहा-॥१॥

> मिथ्या प्रतिश्वाय मया यदस्त्रं रामात् कृतं ब्रह्ममयं पुरस्तात्। विश्वाय तेनास्मि तदैवमुक्त-स्ते नान्तकाले प्रतिभास्यतीति॥ २॥

'राजन! मैंने पूर्वकालमें झूठे ही अपनेको ब्राह्मण बता-कर परशुरामजीसे जब ब्रह्मास्त्रकी शिक्षा प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा— 'कर्ण! अन्त समय आनेपर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्रका स्मरण नहीं रहेगा' ॥ २ ॥

> महापराधे हापि यन्न तेन महर्षिणाहं गुरुणा च शतः। शक्तः प्रदग्धुं हापि तिग्मतेजाः ससागरामप्यवर्ति महर्षिः॥३॥

'यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षिका महान् अपराध हुआ था। तथापि उन गुरुदेवने जो मुझे शाप नहीं दिया। यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुम्रह है। अन्यथा वे प्रचण्ड तेजस्वी महामुनि समुद्रसहित सारी पृथ्वीको भी दग्ध कर सकते हैं। ३। प्रसादितं द्यस्य मया मनोऽभू-च्छुश्रूषया स्वेन स पौरुषेण। तदस्ति चास्त्रं मम सावशेषं तस्मात् समर्थोऽस्मि ममैष भारः॥ ४॥

भैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा-ग्रुश्रूषासे उनके मनको प्रसन्न कर लिया था। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है। मेरी आयु भी अभी शेष है; अतः मैं पाण्डर्नीको जीतनेमें समर्थ हूँ। यह सारा भार मुझपर छोड़ दिया जाय॥ ४॥

निमेषमात्रात् तमृषेः प्रसाद-मवाप्य पाञ्चालकरूपमत्स्यान् । निहत्य पार्थान् सह पुत्रपौत्रै-लोकानहं शस्त्रजितान् प्रपत्स्य ॥ ५ ॥

भहर्षि परशुरामका कृपाप्रसाद पाकर में पलक मारते-मारते पाञ्चालः करूप तथा मत्स्यदेशीय योद्धाओं और कुन्ती-कुमारोंको पुत्र-पौत्रोंसिहत मारकर शस्त्रद्धारा जीते हुए पुण्य-लोकोंमें जाऊँगा ॥ ५॥

पितामहस्तिष्ठतु ते समीपे
द्रोणश्च सर्वे च नरेन्द्रमुख्याः।
यथा प्रधानेन वलेन गत्वा
पार्थान् इनिष्यामि ममैष भारः॥ ६॥

'पितामह भीष्म आपके ही पास रहें, आचार्य द्रोण तथा समस्त सुख्य-सुख्य भूपाल भी आपके ही समीप रहें। में अपनी प्रधान सेनाके साथ जाकर अकेले ही सब कुन्तीकुमारों-को मार डालूँगा इसका सारा भार मुझपर रहा'॥ ६॥

> एवं ब्रुवन्तं तमुवाच भीष्मः किं कत्थसे कालपरीतबुद्धे।

न कर्ण जानासि यथा प्रधाने
हते हताः स्युर्धृतराष्ट्रपुत्राः॥ ७॥
कर्णको ऐसी वातें करते देख भीष्मजीने उससे कहा—
कर्ण ! क्यों अपनी वीरताकी डींग हाँक रहा है १ जान
पड़ता है, कालने तेरी बुद्धिको यस लिया है। क्या तू
नहीं जानता कि युद्धमें तुझ प्रधान वीरके मारे जानेपर सारे
धृतराष्ट्रपुत्र ही मृतप्राय हो जायँगे॥ ७॥

यत् खाण्डवं दाहयता कृतं हि
कृष्णद्वितीयेन धनंजयेन।
श्रुत्वैव तत् कर्म नियन्तुमात्मा
युक्तस्त्वया वै सहवान्धवेन ॥ ८ ॥

'श्रीकृष्णसहित अर्जुनने साण्डवननका दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर ही बान्धवाँसहित तुझे अपने मनपर काबू रखना उचित था ॥ ८॥

यां चापि शक्ति त्रिद्शाधिपस्ते
्द्दौ महात्मा भगवान महेन्द्रः।
भस्मीकृतां तां समरे विशीणीं
चक्राहतां द्रक्ष्यसि केशवेन ॥ ९ ॥

'देवेश्वर महात्मा भगवान् महेन्द्रने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, वह भगवान् केशवके चछाये हुए चक्रसे आहत हो समरभूमिमें छिन-भिन्न एवं दग्ध हो जायगी। इसे तू अपनी आँखों देख लेगा॥ ९॥

> यस्ते शरः सर्पमुखो विभाति सदाग्यमाल्यैभीहितः वयतात्। स पाण्डुपुत्राभिहतः शरीधैः

सह त्वया यास्यित कर्ण नाशम्॥ १०॥
ंतेरे पास जो सर्पमुख वाण प्रकाशित होता है और तू
प्रयत्नपूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारोंद्वारा
जिसकी पूजा किया करता है, वह पाण्डुपुत्र अर्जुनके वाणसमूहोंसे छिन्न-भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जायगा।१०।

वाणस्य भौमस्य च कर्ण हन्ता किरीटिनं रक्षति वासुदेवः। यस्त्वाहशानां च वरीयसां च हन्ता रिपूणां तुमुळे प्रगाढे ॥ ११॥

'कर्ण! वाणासुर और भौमासुरका वध करनेवाले वे वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण किरीटधारी अर्जुनकी रक्षा करते हैं, जो तेरे-जैसे तथा तुझसे भी प्रवल शत्रुओंका भयंकर संग्राममें विनाश कर सकते हैं ॥ ११॥

> कर्ण उवाच असंद्ययं चुष्णिपतिर्यधोक्त-स्तथा च भूपांश्च महातमा तेतो ।

अहं यदुक्तःं परुषं तु किञ्चित् पितामहस्तस्य फलं श्रणोतु ॥ १२ ॥ कर्ण बोला—इसमें संदेह नहीं कि वृष्णिकुलके स्वामी महात्मा श्रीकृष्णका जैसा प्रभाव वताया गया है, वे वैसे ही हैं । विक उससे भी बढ़कर हैं । परंतु मेरे प्रति जो किञ्चित् कदुवचनका प्रयोग किया गया है; उसका परिणाम



. क्या होगा १ यह पितामह भीष्म मुझसे मुन हैं ॥ १२ ॥ न्यस्थामि शस्त्राणि न जातु संख्ये पितामहो द्रक्ष्यित मां सभायाम्। त्विय प्रशान्ते तु मम प्रभावं द्रक्ष्यन्ति सर्वे भुवि भूमिपालाः॥१३॥

में अपने अख्न-शस्त्र रख देता हूँ। अब कभी पितामह मुझे इस सभामें अथवा युद्धभूमिमें नहीं देखेंगे। भीष्म! आपके शान्त हो जानेपर ही समस्त भूपाल रणभूमिमें मेरा प्रभाव देखेंगे॥ १३॥

वैशम्पायन उवाच

इत्येवमुक्त्वा स महाधनुष्मान् हित्वा सभां स्वं भवनं जगाम । भीष्मस्तु दुर्योधनमेव राजन् मध्ये कुरूणां प्रहसन्तुवाच ॥ १४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! ऐसा कहकर महाधनुर्धर कर्ण सभा त्यागकर अपने घर चला गया । उस समय भीष्मने कौरवसभामें उसकी हैंसी उड़ाते हुए दुर्योभनसे कहा —॥ १४॥

सत्यप्रतिकः किल सूतपुत्र-स्तथा सभारं विषद्देत कस्मात्। ज्यूहं प्रतिज्यूद्यशिरांसि भिन्त्या

लोकक्षयं पश्यत भीमसेनात् ॥ १५॥

'स्तपुत्र कर्ण कैसा सत्यप्रतिज्ञ निकला (पहले पाण्डवोंको जीतनेकी प्रतिज्ञा करके अब युद्धसे मुँह मोड़कर भाग
गया), भला वैसा महान् भार वह कैसे सँभाल सकता था ?
अब तुमलोग पाण्डवसेनाके व्यूहका सामना करनेके लिये
अपनी सेनाका भी व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक
दूसरेके मस्तक काटकर भीमसेनके हाथों सारे संसारका
संहार देखो ॥ १५॥

आवन्त्यकालिङ्गजयद्रथेषु चेदिध्वजे तिष्ठति बाह्निके च। अहं हनिष्यामि सदा परेषां

सहस्रशक्षायुतशक्ष योधान्॥ १६॥ ( कर्ण कहता था )—अवन्तीनरेशः कलिङ्गराजः जयद्रथः चेदिश्रेष्ठ वीर तथा बाह्निकके रहते हुए भी मैं सदा अकेला ही रात्रुओं के सहस्र-सहस्र एवं अयुत-अयुत योद्धाओं का संहार कर डालूँगा ॥ १६ ॥

यदैव रामे भगवत्यनिन्दो

ब्रह्म बुवाणः कृतवांस्तदस्त्रम् ।

तदैव धर्मश्च तपश्च नष्टं

वैकर्तनस्याधमपृरुषस्य ॥ १७ ॥

'जिस समय अनिन्दनीय भगवान् परशुरामर्जाके समीप कर्णने अपनेको ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्रकी शिक्षा छी। उसी समय उस नराधम स्तपुत्रके धर्म और तपका नाश हो गया' ॥ १७ ॥

> तथोक्तवाक्ये नृपतीन्द्र भीष्मे निक्षिप्य शस्त्राणि गते च कर्णे। वैचित्रवीर्थस्य स्रुतोऽरुपबुद्धि-दुर्योधनः शान्तनवं बभाषे॥१८॥

जनमेजय ! जय भीष्मजीने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंककर चला गया, उस समय मन्दबुद्धि घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने शान्तनुनन्दन भीष्मसे इस प्रकार कहा ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि कर्णभीष्मवाक्ये द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधि वर्वमें कर्ण और भीष्मके वचनविषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२ ॥

# त्रिपष्टितमोऽध्यायः

### दुर्योधनद्वारा अपने पक्षकी प्रवलताका वर्णन करना और विदुरका दमकी महिमा बताना

दुर्योघन उवाच

सदद्यानां मनुष्येषु सर्वेषां तुल्यजन्मनाम्। कथमेकान्ततस्तेषां पार्थानां मन्यसे जयम्॥ १॥

दुर्योधन वोला—पितामह ! मनुष्योंमें हम और पाण्डव शिक्षाकी दृष्टिते समान हैं, हमारा जन्म भी एक ही कुलमें हुआ है; फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्धमें एकमात्र कुन्तीकुमारोंकी ही विजय होगी ॥ १॥

वयं च तेऽपि तुल्या वै वीर्येण च पराक्रमैः। समेन वयसा चैव प्रातिभेन श्रुतेन च ॥ २ ॥

वल, पराक्रम, समन्यस्कता, प्रतिभा और शास्त्रज्ञान— इन सभी दृष्टियोंसे हमलोग और पाण्डव समान ही हैं॥ २॥ अस्त्रेण योधयुग्या च शीव्रत्वे कौशले तथा। सर्वे सा समजातीयाः सर्वे मानुषयोनयः॥ ३॥

अस्त-वल, योद्धाओं के संग्रह, हाथोंकी फुर्ती तथा युद्ध-कौशलमें भी हम और वे एक-से ही हैं, सभी समान जातिके हैं और सबके सब मतुष्ययोनिमें ही उत्पन्न हुए हैं॥ ३॥



पितामह विजानीष पार्धेषु विज्ञयं कथम्।

नाहं भवति न द्रोणे न कृपे न च बाह्निके ॥ ४ ॥ अन्येषु च नरेन्द्रेषु पराकम्य समारभे।

दादाजी ! ऐसी दशामें भी आप कैसे जानते हैं कि विजय कुन्तीपुत्रोंकी ही होगी । मैं आप, द्रोणाचार्य, कुपाचार्य, बाह्विक तथा अन्य राजाओंके पराक्रमका भरोसां करके युद्धका आरम्भ नहीं कर रहा हूँ ॥ ४५ ॥

अहं वैकर्तनः कर्णो भ्राता दुःशासनश्च मे ॥ ५ ॥ पाण्डवान् समरे पञ्च हनिष्यामः शितैः शरैः।

में) विकर्तनपुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुःशासन—हम तीन ही मिलकर युद्धभूमिमें पाँचों पाण्डवोंको तीक्ष्ण वाणोंसे मार डालेंगे ॥ ५३ ॥

ततो राजन् महायहैविविधैर्भूरिदक्षिणैः॥ ६॥ ब्राह्मणांस्तर्पयिष्यामि गोभिरदवैर्धनेन च।

राजन् ! तदनन्तर पर्याप्त दक्षिणावाले विविध महायज्ञोंका अनुष्ठान करके गायें। घोड़े और धन दानमें देकर ब्राह्मणोंको तृप्त करूँगा ॥ ६५ ॥

यदा परिकरिष्यन्ति पेणेयानिष तन्तुना। अतरित्रानिव जले बाहुभिर्मामका रणे॥ ७॥ पद्यन्तस्ते परांस्तत्र रथनागसमाकुलान्। तदा दर्पे विमोक्ष्यन्ति पाण्डवाः स च केशवः॥ ८॥

जैसे व्याध हरिणके बच्चोंको जाल या फंदेमें फॅसाकर खींचते हैं और जैसे जलका प्रवाह कर्णधाररहित नौका-रोहियोंको मँबरमें डुबो देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबब्से पाण्डवोंको पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथीसवारोंसे भरी हुई मेरी विशाल वाहिनीकी ओर देखते हुए वे पाण्डव और वह श्रीकृष्ण सब अपना अहंकार त्याग देंगे ॥ ७-८ ॥

विदुर उवाच

इह निःश्रेयसं प्राहुर्युद्धा निश्चितद्शिनः। ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धर्मः सनातनः॥ ९॥

विदुरने कहा—सिद्धान्तके जाननेवाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसारमें दम ही कल्याणका परम साधन है। ब्राह्मणके लिये तो विशेषरूपसे है। वहीं सनातन-धर्म है॥ ९॥

तस्य दानं क्षमा सिद्धिर्यथावदुपपद्यते। र दमो दानं तपो ज्ञानमधीतं चानुवर्तते॥ १०॥

जो दमरूपी गुणसे युक्त है। उसीको दानः क्षमा और सिद्धिका यथार्थ लाभ प्राप्त होता है; क्योंकि दम ही दानः तपस्याः, ज्ञान और स्वाध्यायका सम्पादन करता है ॥ १०॥

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं दम उत्तमम्। विपाप्मा बृद्धतेजास्तु पुरुषो विन्दते महत्॥११॥ दम तेजकी वृद्धि करता है। दम पवित्र एवं उत्तम साधन है। दमसे निष्पाप एवं वदे हुए तेजसे सम्पन्न पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर छेता है।। ११॥

कःयाद्भय इव भूनानामदान्तेभ्यः सदा भयम्। येषां च प्रतिषेधार्थं क्षत्रं सुष्टं खयम्भुवा ॥ १२ ॥

जैसे मांसभोजी हिंसक पशुओंसे सब जीव डरते रहते हैं, उसी प्रकार अदान्त (असंयमी) पुरुषोंसे सभी प्राणियों-को सदा भय बना रहता है, जिनको हिंसा आदि दुष्कमोंसे रोकनेके लिये ब्रह्माजीने क्षत्रिय-जातिकी सृष्टिकी है।। १२।।

आश्रमेषु चतुर्ग्वाहुर्द्ममेवोत्तमं त्रतम्। तस्य लिङ्गं प्रवक्ष्यामि येषां समुद्यो द्मः॥ १३॥

चारों आश्रमींमें दमको ही उत्तम व्रत वताया गया है। यह दम जिन पुरुषोंके अभ्यासमें आकर उनके अभ्युदयका कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होनेवाले चिह्नोंका में वर्णन करता हूँ॥ १३॥

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् । इन्द्रियाभिजयो धैर्यं मार्द्वं हीरचापलम् ॥ १४ ॥ अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः श्रद्दधानता । एतानि यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः स्मृतः ॥ १५ ॥

राजेन्द्र ! जिस पुरुषमें क्षमा, घैर्य, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इन्द्रियमंयम, धीरता, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा—ये गुण विद्यमान हैं, वह पुरुष दान्त ( इन्द्रियविजयी ) माना गया है ॥१४-१५॥

कामो लोभश्च दर्पश्च मन्युर्निद्रा विकत्थनम्। मान ईर्ष्या च शोकश्च नैतद् दान्तो निषेवते। अजिह्ममशठं गुद्धमेतद् दान्तस्य लक्षणम्॥१६॥

दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, कोध, निद्रा, आत्मप्रदांसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक-इन दुर्गुणोंको अपने बास नहीं फटकने देता! कुटिलता और शठताका अभाव तथा आत्मशुद्धि यह दमयुक्त पुरुषका लक्षण है॥ १६॥

अलोलुपस्तथारुपेप्सुः कामानामविचिन्तिता। समुद्रकरुपः पुरुषः स दान्तः परिकीर्तितः॥ १७॥

जो निर्लोभः कम-से-कम चाहनेवालाः भोगोंके चिन्तन-से दूर रहनेवाला तथा समुद्रके समान गम्भीर है। उस पुरुष-को दान्त (इन्द्रियसंयमी) कहा गया है॥ १७॥

सुनृत्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्मा ऽऽत्मविद् बुधः। प्राप्येह लोके सम्मानं सुगति प्रेत्य गच्छति ॥ १८॥

जो सदाचारी, शीलवान्, प्रसन्नचित्त तथा आत्म-ज्ञानी विद्वान् है वह इस जगत्में सम्मान पाकर मृत्युके पश्चात् उत्तम गतिका भागी होता है ॥ १८ ॥ अभयं यस्य भूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः। स वै परिणतप्रज्ञः प्रख्यातो मनुजोत्तमः॥१९॥

जिसे समस्त प्राणियोंसे निर्भयता प्राप्त हो गयी हो तथा जिससे सभी प्राणियोंका भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व बुद्धिवाला पुरुष मनुष्योंमें श्रेष्ठ कहा गया है ॥ १९ ॥ सर्वभूतहितो मैत्रस्तसान्नोद्विजते जनः। समद्र इव गम्भीरः प्रज्ञानुसः प्रशास्यति ॥ २० ॥

जो सम्पूर्ण भूतोंका हित चाहनेवाला और सबके प्रति मैत्रीभाव रखनेवाला है, उससे किसी भी पुरुपको उद्देग नहीं प्राप्त होता है। जो समुद्रके समान गम्भीर एवं उत्कृष्ट ज्ञानरूपी अमृतसे तृप्त है, वही परम शान्तिका भागी होता है।। २०।।

कर्मणाऽऽचरितं पूर्वं सङ्गिराचरितं च यत्। तदेवास्थाय मोदन्ते नान्ताः शमपरायणाः॥ २१॥

जो कर्तन्य कमोंद्वारा आचरित है तथा पहलेके साधुपुरुषों-के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसे अपनाकर शम-दमसे सम्पन्न पुरुष सदा आनन्दमग्न रहते हैं ॥ २१ ॥ नैष्कर्म्य वा समास्थाय ज्ञानतृप्तो जितेन्द्रियः। काळाकाङ्की चरँढळोके ब्रह्मभूयाय करपते॥ २२॥

अथवा जो ज्ञानसे तृप्त जितेन्द्रिय पुरुष नैध्कर्म्यका आश्रय लेकर कालकी प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्तभावसे लोकमें विचरता रहता है। वह ब्रह्मभावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है।। २२।।

शकुनीनामिवाकाशे पदं नैवोपलभ्यते । एवं प्रज्ञानतृप्तस्य मुनेर्वत्र्मे न दृइयते ॥ २३ ॥

जैसे आकारामें पिक्षयोंके चरणचिह्न नहीं दिखायी देते हैं, वैसे ही ज्ञानानन्दसे तृप्त मुनिका मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है अर्थात् समझमें नहीं आता है ॥ २३॥

उत्सुज्यैव गृहान् यस्तु मोक्षमेवाभिमन्यते । लोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाध्वता दिवि॥ २४ ॥

जो ग्रहस्थाश्रमको त्यागकर मोक्षको ही आदर देता है, उसके लिये खुलोकमें तेजोमय सनातन स्थानकी प्राप्ति होती है।। २४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि विदुरवानये त्रिपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंघिपर्वमे विदुरवाक्यसम्बन्धी तिरसङ्गे अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३ ॥

# चतुःषष्टितमोऽध्यायः

### विदुरका काँडुम्बिक कलहसे हानि बताते हुए धतराष्ट्रको संधिकी सलाह देना

विदुर उवाच

राकुनीनामिहार्थाय पारां भूमावयोजयत्। कश्चिच्छाकुनिकस्तात पूर्वेषामिति ग्रुश्रुम ॥ १ ॥

विदुरजी कहते हैं—तात! हमने पूर्वपुरुषों के मुखसे सुन रक्ता है कि किसी समय एक , चिड़ीमारने चिड़ियोंको फँसानेके लिये षृथ्वीपर एक जाल फैलाया ॥ १ ॥ तिस्मन द्वौ शकुनो बद्धौ युगपत् सहचारिणी। ताबुपादाय तं पाशं जग्मतुः खचराबुभौ ॥ २ ॥

उस जालमें दो ऐसे पक्षी फैंस गर्बे, जो सदा साथ-साथ उड़ने और विचरनेवाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय उस जालको लेकर आकाशमें उड़ चले॥ २॥ तो विहायसमाकान्तो द्या शाकुनिकस्तदा। अन्वधावदनिर्विणो येन येन सा गच्छतः॥ ३॥

चिड़ीमार उन दोनोंको आकाशमें उड़ते देखकर भी खिन या हताश नहीं हुआ। वे जिभर-जिभर गये, उभर-उभर ही वह उनके पीछे दौड़ता रहा ॥ ३ ॥ तथा तमनुधावन्तं सुगयुं शकुनार्थिनम्। आअमस्यो मुनिःकश्चिद् द्दशीथ कृताह्विकः॥ ४ ॥

उन दिनों उस बनमें कोई मुनि रहते थे। जो उस समय संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्म करके आश्रममें ही वैठे हुए थे। उन्होंने पक्षियोंको पकड़नेके लिये उनका पीछा करते हुए उस व्याधको देखा॥ ४॥

तावन्तरिक्षगौ शीव्रमनुयान्तं महीचरम्। इलोकेनानेन कौरव्य पप्रच्छ स मुनिस्तदा ॥ ५ ॥

कुरनन्दन ! उन आकाशचारी पिधयोंके पीछे-पीछे भूमि-पर पैदल दौड़नेवाले उस ब्याधसे मुनिने निम्नाङ्कित क्लोकके अनुसार प्रश्न किया—॥ ५॥

विचित्रमिद्माश्चर्यं सृगहन् प्रतिभाति मे। प्रवमानी हि खचरौ पदातिरनुधावस्ति ॥ ६॥

'अरे व्याध ! मुझे यह वात वड़ी विचित्र और आश्चर्य-जनक जान पड़ती है कि तू आकाशमें उड़ते हुए इन दोनों पक्षियोंके पीछे पृथ्वीपर पैदल दौड़ रहा है' ॥ ६ ॥

शाकुनिक उवाच

पारामेकमुभावेतौ सिहतौ हरतो मम।
यत्र वै विबदिष्येते तत्र मे वशमेष्यतः ॥ ७ ॥
व्याध बोला—मुने ! ये दोनों पक्षी आपसमें मिल

गये हैं, अतः मेरे एकमात्र जालको लिये जा रहे हैं। अब ये जहाँ-कहीं एक दूसरेसे झगड़ेंगे, वहीं मेरे वशमें आ जायँगे॥

विदुर उवाच

तौ विवादमनुप्राप्तौ शकुनौ मृत्युसंधितौ। विगृह्य च सुदुर्बुद्धी पृथिन्यां संनिपेततुः॥ ८॥

विदुरजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर कुछ ही देरमें कालके वशीभूत हुए वे दोनों दुर्बुद्धि पक्षी आपसमें झगड़ने लगे और लड़ते-लड़ते पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८ ॥



तौ युष्यमानौ संरब्धौ मृत्युपाशवशानुगौ। उपसृत्यापरिश्वातो जन्नाह मृगहा तदा॥ ९॥

जब मौतके फंदेमें फॅंसे हुए वे पक्षी अत्यन्त कुपित होकर एक दूसरेसे लड़ रहे थे, उसी समय व्याधने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनोंको पकड़ लिया ॥ ९॥

पवं ये ज्ञातयोऽर्थेषु मिथो गच्छन्ति विग्रहम् । तेऽमित्रवशमायान्ति शकुनाविव विग्रहात्॥ १०॥

इसी प्रकार जो कुटुम्बीजन धन-सम्पत्तिके लिये आपसमें कलह करते हैं, वे युद्ध करके उन्हीं दोनों पश्चियोंकी भाँति शत्रुओंके वशमें पड़ जाते हैं ॥ १०॥

सम्भोजनं संकथनं सम्प्रद्नोऽथ समागमः। एतानि ज्ञातिकार्याणि न विरोधः कदाचन॥११॥

साथ वैठकर भोजन करना, आपसमें प्रेमसे वार्तालाप करना, एक दूसरेके सुख-दुःखको पूछना और सदा मिलते-जुलते रहना—ये ही भाई-बन्धुओंके काम हैं, परस्पर विरोध करना कदापि उचित नहीं है। ११। ये सा काले सुमनसः सर्वे वृद्धानुपासते। सिंहगुप्तमिचारण्यमप्रधृप्या भवन्ति ते॥१२॥

जो ग्रुद्ध हृदयवाले मनुष्य समय-समयपर वड़े-बूढ़ोंकी सेवा एवं सङ्ग करते रहते हैं, वे सिंहसे सुरक्षित बनके समान दूसरोंके लिये दुर्धर्ष हो जाते हैं (शत्रु उनके पास आनेका साहस नहीं करते हैं)॥ १२॥

येऽर्थं संततमासाद्य दीना इव समासते। श्रियं ते सम्प्रयच्छन्ति द्विषद्भयो भरतर्षम ॥ १३॥

भरतश्रेष्ठ ! जो धनको पाकर भी सदा दीनोंके समान तृष्णासे पीड़ित रहते हैं, वे ( आपसमें कलह करके ) अपनी सम्पत्ति शत्रुओंको दे डालते हैं ॥ १३॥

धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च । धृतराष्ट्रोत्मुकानीव ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ १४ ॥

भरतकुलभूषण भृतराष्ट्र ! जैसे जलते हुए काष्ट्र अलग-अलग कर दिये जानेपर जल नहीं पाते, केवल धुआँ देते हैं और परस्पर मिल जानेपर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार कुटुम्बीजन आपसी फूटके कारण अलग-अलग रहनेपर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर संगठित होनेपर बलवान् एवं तेजस्त्री होते हैं ॥ १४ ॥

इदमन्यत् प्रवस्थामि यथा हष्टं गिरौ मया। श्रुत्वा तद्दपि कौरव्य यथा श्रेयस्तथा कुरु॥ १५॥

कौरवनन्दन ! पूर्वकालमें किसी पर्वतपर मैंने जैसा देखा था, उसके अनुसार यह एक दूसरी बात बता रहा हूँ । इसे भी सुनकर आपको जिसमें अपनी भलाई जान पड़े, वहीं कींजिये ॥ १५॥

वयं किरातैः सहिता गच्छामो गिरिमुत्तरम् । ब्राह्मणेर्देवकल्पैश्च विद्याजम्भकवार्तिकैः ॥ १६॥

एक समयकी वात है। हम बहुत-से भीलों और देवोपम ब्राह्मणोंके साथ उत्तर दिश्चामें गन्धमादन पर्वतपर गये थे। हु हमारे साथ जो ब्राह्मण थे। उन्हें मन्त्र-यन्त्रादिरूप विद्या और । ओषधियोंके साधन आदिकी वातें बहुत प्रिय थीं ॥ १६॥

कुञ्जभूतं गिरिं सर्वमभितो गन्धमादनम् । दीप्यमानौषधिगणं सिद्धगन्धर्वसेवितम् ॥ १७॥

समस्त गन्धमादन पर्वत सर ओरसे कुझ-सा जान पड़ता था। वहाँ दिन्य ओषधियाँ प्रकाशित हो रही थीं। सिद्ध और गन्धर्व उस पर्वतपर निवास करते थे॥ १७॥

तत्रापर्याम वै सर्वे मधु पीतकमाक्षिकम्। मरुप्रपाते विषमे निषिष्टं कुम्भसम्मितम्॥ १८॥

वहाँ हम सब लोगोंने देखा, पर्वतकी एक दुर्गम गुफामें जहाँसे कोई कूल किनारा न होनेके कारण गिरनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है, एक मधुकोष है। वह मिक्खयोंका तैयार किया हुआ नहीं था। उसका रंग सुवर्णके समान पीला था और वह देखनेमें घड़ेके समान जान पड़ता था॥ १८॥

आशीविषै रक्ष्यमाणं कुवेरद्यितं भृशम् । यत् प्राप्य पुरुषो मत्यों ऽप्यमरत्वं नियच्छति ॥ १९ ॥ अचक्षुर्ठभते चक्षुर्वृद्धो भवति वै युवा । इति ते कथयन्ति सा ब्राह्मणा जम्मसाधकाः ॥ २० ॥

भयंकर विवधर सर्प उस मधुकी रक्षा करते थे। कुवेरको वह मधु अत्यन्त प्रिय था। हमारे साथी औषध-साधक ब्राह्मण-लोग यह वता रहे थे कि इस मधुको पाकर मरणधर्मा मनुष्य भी अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इसको पीनेसे अंधेको दृष्टि मिल जाती है और बूढ़ा भी जवान हो जाता है।। ततः किरातास्तद् हुष्टा प्रार्थयन्तो महीपते। विनेश्चियमे तस्मिन् ससर्पे गिरिगहरे॥ २१॥

महाराज ! उस समय उस मधुका अद्भुत गुण सुनकर और उसे प्रत्यक्ष देखकर भीलोंने उसे पानेकी चेष्टा की? परंतु सपोंसे भरी हुई उस दुर्गम पर्वतगुहामें जाकर वे सब-के-सब नष्ट हो गये ॥ २१॥

तथैव तव पुत्रोऽयं पृथिवीमेक इच्छति।
मधु पद्यति सम्मोहात् प्रपातुं नानुप्रयति ॥ २२ ॥

इसी प्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता है। यह मोहबश केवल मधुको ही देखता है, भावी पतन या बिनाशकी ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती है। २२॥

दुर्योधनो योद्धमनाः समरे सन्यसाचिना । न च पद्यामि तेजोऽस्य विक्रमं वा तथाविधम्॥ २३॥ दुर्योधन समरभूमिमें सन्यसाची अर्जुनके साथ युद्ध करने-की बात सोचता है, परंतु मैं इसके भीतर अर्जुनके समान तेज या पराक्रम नहीं देखता ॥ २३॥

पकेन रथमास्थाय पृथिवी येन निर्जिता। भीष्मद्रोगप्रभृतयः संत्रस्ताः साधुयायिनः॥२४॥ विराटनगरे भग्नाः किं तत्र तत्र दश्यताम्। प्रतीक्षमाणो यो वीरः क्षमते वीक्षितं तव॥२५॥

जिस वीरने अकेले ही रथपर बैठकर सारी पृथ्वीपर विजय पायी है, विराटनगरपर चढ़ाई करने गये हुए भीष्म और द्रोण-जैसे महान् योद्धाओंको भी जिसने भयभीत करके भगा दिया है, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर सकता है ? यह आप ही देखिये। आज भी वह वीर आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टिकी प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञासे वह कौरवोंका सारा अपराध क्षमा कर सकता है।। २४-२५।।

द्रुपदो मत्स्यराजश्च संकुद्धश्च धनंजयः। न रोषयेयुः समरे वायुयुक्ता इवाग्नयः॥ २६॥

राजा द्रुपद, मत्स्यनरेश विराट और क्रोधमें भरा हुआ अर्जुन—ये तीनों वायुका सहारा पाकर प्रज्वलित हुई त्रिविध अग्नियोंके समान जब युद्धभूमिमें आक्रमण करेंगे, तब किमीको जीता नहीं छोड़ेंगे ॥ २६ ॥

अङ्के कुरुष्व राजानं धृतराष्ट्र युधिष्टिरम्। युध्यतार्हि द्वयोर्युद्धे नैकान्तेन भवेज्जयः॥२७॥

महाराज धृतराष्ट्र ! आप राजा युधिष्ठिरको अपनी गोदमं वैठा लीजिये; क्योंकि जब दोनों पक्षोंमें युद्ध छिड़ जायगा, तब विजय किसकी होगी, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगवर्वणि यानसंधिपर्वणि विदुरवानये चतुःषष्टितमोऽध्यायः॥ ६४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंघिपर्वमें विदुरवाक्यविषयक चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥



### पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

### धृतराष्ट्रका दुर्यीधनको समझाना

घृतराष्ट्र उवाच

दुर्योधन विजानीहि यत् त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । उत्पर्थं मन्यसे मार्गमनभिज्ञ इवाध्वगः॥ १॥

भृतराष्ट्र बोले—वेटा दुर्योधन ! मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसपर ध्यान दो । तुम इस समय अनजान बटोहीके समान कुमार्गको भी सुमार्ग समझ रहे हो ॥ १॥

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां यत् तेजः प्रजिहीर्षसि । पञ्चानामिव भूतानां महतां लोकधारिणाम् ॥ २ ॥ यहीं कारण है कि तुम सम्पूर्ण लोगोंके आधारस्वरूप पाँच महाभृतोंके समान पाँचों पाण्डवोंके तेजका अपहरण करनेकी इच्छा कर रहे हो ॥ २॥

युधिष्ठिरं हि कौन्तेयं परं धर्ममिहास्थितम्। परां गतिमसम्प्रेत्य न त्वं जेतुमिहाईसि ॥ ३ ॥

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर यहाँ उत्तम धर्मका आश्रय लेकर रहते हैं । तुम मृत्युको प्राप्त हुए विना उन्हें जीत लोगे, यह कदापि सम्भव नहीं है ॥ ३ ॥ भीमसेनं च कौन्तेयं यस्य नास्ति समो बले। रणान्तकं तर्जयसे महावातमिव दुमः॥ ४॥

जैसे वृक्ष प्रचण्ड आँभीको डाँट वतावे उसी प्रकार तुम समराङ्गणमें कालके समान विचरनेवाले कुन्तीकुमार भीमसेनको जिसके समान बलवान् इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं है, डराने-धमकानेका साहस करते हो ॥ ४॥

सर्वशस्त्रभृतां श्रेष्ठं मेहं शिखरिणामिव।
युधि गाण्डीवधन्वानं को नु युध्येत बुद्धिमान्॥ ५॥

जैसे पर्वतोंमें मेर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शस्त्रधारियों-में गाण्डीवधारी अर्जुन श्रेष्ठ है। भला कौन बुद्धिमान् मनुष्य रणभूमिमें उसके साथ जूझनेका साहस करेगा !।। ५।।

धृष्टग्रुम्नश्च पाञ्चाल्यः किमवाद्य न शातयेत्। रात्रुमध्ये शरान् मुञ्जन् देवराडशनीमिव ॥ ६ ॥

जैसे देवराज इन्द्र वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार पाञ्चाल-राजकुमार धृष्टद्युग्न शत्रुओंकी सेनापर वाणोंकी वर्षा करता है। वह अव किसे छिन्न-भिन्न नहीं कर डालेगा ?॥ ६॥

सात्यिकश्चापि दुर्धर्षः सम्मतोऽन्धकवृष्णिषु । ध्वंसियष्यिति ते सेनां पाण्डवेयहिते रतः ॥ ७ ॥

अन्धक और वृष्णिवंदाका सम्माननीय योद्धा सात्यिक भी दुर्धर्ष वीर है। वह सदा पाण्डवोंके हितमें तत्पर रहता है। (युद्ध छिड़नेपर) वह तुम्हारी समस्त सेनाका संहार कर डालेगा॥ ७॥

यः पुनः प्रतिमानेन त्रीश्रुलोकानतिरिच्यते । तं कृष्णं पुण्डरीकाक्षं को नुम्बुद्धयेत बुद्धिमान्॥८॥

जो तुल्नामें तीनों लोकोंसे भी यहकर हैं, उन कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णके साथ कौन्समझदार मनुष्य युद्ध करेगा ?

एकतो हास्य दाराश्च ज्ञातयश्च सवान्धवाः। आत्मा च पृथिवी चेयमेकतश्च धनंजयः॥ ९॥

श्रीकृष्णके लिये एक ओर स्त्री, कुटुम्बीजन, भाई-बन्धु अपना शरीर और यह सारा भूमण्डल है, तो दूसरी ओर अकेला अर्जुन है (अर्थात् वे अर्जुनके लिये इन सबका त्याग कर सकते हैं।)॥ ९॥

वासुरेवोऽपि दुर्धर्षो यतात्मा यत्र पाण्डवः। अविषद्यं पृथिव्यापि तद् बलं यत्र केशवः॥ १०॥ जहाँ अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाला दुर्घर्ष वीर पाण्डुपुत्र अर्जुन है, वहीं वासुदेवनन्दन श्रीकृष्ण भी रहते हैं और जिस सेनामें साक्षात् श्रीकृष्ण विराज रहे हों, उसका वेग समस्त भूमण्डलके लिये भी असहा हो जाता है ॥१०॥ तिष्ठ तात सतां वाक्ये सुहद्दामर्थवादिनाम्। वृद्धं शान्तनवं भीष्मं तितिक्षस्व पितामहम् ॥११॥

तात ! तुम सत्पुरुषों तथा तुम्हारे हितकी बात वतानेवाले सुद्धदोंके कथनानुसार कार्य करो । वृद्ध शान्तनुनन्दन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं । तुम उनकी प्रत्येक बात सहन करो ॥ मां च ब्रुवाणं शुश्रूप कुरूणामर्थदिशिनम् । द्रोणं कृपं विकर्णं च महाराजं च वाह्निकम् ॥ १२ ॥ पते ह्यपि यथैवाहं मन्तुमहेस् तांस्तथा । सर्वे धर्मविदो ह्यते तुल्यस्नेहास्य भारत ॥ १३ ॥

में भी कौरवोंके हितकी ही वात सोचता हूँ; अतः मेरी भी मुनो। आचार्य द्रोण, कुप, विकर्ण और महाराज वाह्वीक— ये भी तुम्हारे हितैशी ही हैं; अतः तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिये। भरतनन्दन! ये सब लोग धर्मके ज्ञाता हैं और दोनों पक्षके लोगोंपर समानभावसे स्नेह रखते हैं।। १२-१३।।

यत् तद् विरादनगरे सह भ्रातृभिरव्रतः। उत्सुज्य गाः सुसंत्रस्तं वलं ते समशीर्यत ॥ १४ ॥ यच्चैव नगरे तिस्मिञ्छूयते महद्दुतम्। एकस्य च बहूनां च पर्याप्तं तिन्नदर्शनम् ॥ १५ ॥

विराटनगरमें तुम्हारे भाइयों महित जो सारी सेना युद्धके लिये गयी थी, वह वहाँकी समस्त गौओंको छोड़कर अत्यन्त भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खड़ी हुई थी। उस नगरमें जो एक ( अर्जुन ) का वहुतों के साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ सुना जाता है; वह एक ही दृष्टान्त ( उसकी प्रबल्ता और अजेयताके लिये ) पर्यात है ॥ १४-१५॥

अर्जुनस्तत् तथाकार्पात् किं पुनः सर्व एव ते। स आतृनभिजानीहि वृत्त्या तं प्रतिपाद्य॥१६॥

देखों, जब अकेले अर्जुनने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, तब वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते ? अतः तुम पाण्डवोंको अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति (स्वत्व) उन्हें देकर उनके साथ भ्रातृत्व बढ़ाओ ॥१६॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि धतराष्ट्रवाक्ये पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसं चिपर्वमें धृतराष्ट्रवाक्यविषयक पेंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥

### षट्षिटतमोऽध्यायः संजयका धृतराष्ट्रको अर्जुनका संदेश सुनाना

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त्वा महावाक्षो धृतराष्ट्रः सुयोधनम् । पुनरेव महाभागः संजयं पर्यपृच्छत ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! दुर्योधनसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान् महाभाग धृतराष्ट्रने संजयसे पुनः प्रश्न किया—॥ १॥

बृहि संजय यच्छेपं वासुदेवादनन्तरम्। यदर्जुन उवाच त्वां परं कौतृहरुं हि मे ॥ २ ॥

'संजय ! बताओं, भगवान् श्रीकृष्णके पश्चात् अर्जुनने जो अन्तिम संदेश दिया थाः उसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौत्हल हो रहा है' ॥ २॥

संजय उवाच

वासुदेववचः श्रुत्वा कुन्तीपुत्री धनंजयः। उवाच काले दुर्धर्षो वासुदेवस्य ऋण्वतः॥ ३॥

संजयने कहा—महाराज ! वसुरेवनन्दन श्रीकृष्णकी वात सुनकर दुर्धर्ष वीर कुन्तीकुमार अर्जुनने उनके सुनत-सुनते यह समयोचित बात कही—॥ ३॥

पितामहं शान्तनवं धृतराष्ट्रं च संजय।
द्रोणं कृपं च कर्णं च महाराजं च बाह्निकम् ॥ ४ ॥
द्रोणिं च सोमदत्तं च शकुनिं चापि सौबलम्।
दुःशासनं शलं चैव पुरुमित्रं विविंशतिम् ॥ ५ ॥
विकर्णं चित्रसेनं च जयत्सेनं च पार्थिवम् ।
विन्दानुविन्दा शवन्त्यौ दुर्मुखं चापि कौरवम्॥ ६ ॥
सैन्धवं दुःसहं चैव भूरिश्रवसमेव च ।
भगदत्तं च राजानं जलसन्धं च पार्थिवम् ॥ ७ ॥

ये चाष्यन्ये पार्थिवास्तत्र योद्धं
समागताः कौरवाणां प्रियार्थम् ।
समूर्षवः पाण्डवाग्नौ प्रदीष्ते
समानीता धार्तराष्ट्रेण होतुम् ॥ ८ ॥
यथान्यायं कौशलं वन्दनं च
समागता मद्धचनेन वाच्याः ।
इदं ब्रूयाः संजय राजमध्ये
सुयोधनं पापकृतां प्रधानम् ॥ ९ ॥
अमर्षणं दुर्मीतं राजपुत्रं
पापात्मानं घार्तराष्ट्रं सुलुब्धम् ।
सर्वं ममैतद् वचनं समग्रं
सद्दामात्यं संजय आवयेशाः ॥ १०॥

'संजय! तुम शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, महाराज वाह्वीक, अश्वत्यामा, सोमदत्त, सुबलपुत्र शकुनि, तुःशासन, शल, पुरुमित्र, विविशति, विकर्ण, चित्रसेन, राजा जयत्सेन, अवन्तीके राजकुमार विन्द और अनुविन्द, कौरवयोद्धा दुर्मुख, सिंधुराज जयद्रथ, दुःसह, भूरिश्रवा, राजा भगदत्त, भूपाल जलसन्ध तथा अन्य जो-जो नरेश कौरवोंका प्रिय करनेके लिये युद्धके उद्देश्यसे वहाँ एकत्र हुए हैं, जिनकी मृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुर्योधनने पाण्डवरूपी प्रज्वलित अग्निमें होमनेके लिये बुलाया है, उन सबसे मिलकर मेरी ओरसे यथायोग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कुशलमङ्गल पूछना। संजय! तत्यश्चात् उन राजाओंके समुदायमें ही पापात्माओंमें प्रधान असहिष्णु, दुर्बुद्धि, पापाचारी और अत्यन्त लोभी राजकुमार दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंको मेरी कही हुई ये सारी वार्ते सुनाना'॥ ४—१०॥

पवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयो मां
तत्राऽर्थ बद् धर्मवचापि वाक्यम्।
प्रोवाचेदं वासुदेवं समीक्ष्य
पार्थो धीमाँ हलौहितान्तायताक्षः॥११॥

इस प्रकार भुझे इस्तिनापुर जानेकी अनुमति देकरः जिनके विशाल नेत्रोंका कोना कुछ लाल रंगका है, उन परम बुद्धिमान् कुन्तीकुमार अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखकर यह धर्म और अर्थते युक्त वचन कहा—॥ ११॥

> यथा श्रुतं ते वद्तो महात्मनो अधुप्रवीरस्य वदः समाहितम्। तथैव वाच्यं भवता हि महचः

समागतेषु क्षितिपेषु सर्वशः॥ १२॥ 'संजय! मधुवंशके प्रमुख वीर महात्मा श्रीकृष्णने

'सजय! मधुवशक प्रमुख बीर महात्मा श्रीकृष्णन एकाग्रचित्त होकर जो बात कही है और तुमने इसे जैसा सुना है, वह सब ज्यों-का-त्यों सुना देना। फिर समस्त समागत भूपालोंकी मण्डलींमें मेरी यह बात कहना—॥ १२॥

> शराग्निधूमे रथनेमिनादिते धतुःस्त्रुवेणास्त्रवस्त्रप्रसारिणा ।

यथा न होमः कियते महामुखे समेत्य सर्वे प्रयतध्वमादताः ॥ १३॥

'राजाओ ! महान् युद्धरूपी यश्रमें जहाँ वाणोंके टकराने से पैदा होनेवाली आगका धुआँ फैलता रहता है, रथोंकी घर्घराहट ही वेदमन्त्रोंकी ध्वनिका काम देती है, (शास्त्रवलसे सम्पादित होनेवाले यश्चकी भाँति) अस्त्रवलसे ही फैलनेवाले धनुषरूपी सुवाके द्वारा मुझे जिस प्रकार कौरवसैन्यरूपी हविष्यकी आहुति न देनी पड़े, उसके लिये तुम सब लोग सादर प्रयत्न करो ॥ १३ ॥

न चेत् प्रयच्छध्वमिमत्रघातिनो युधिष्ठिरस्य समभीष्सितं स्वकम्। नयामि वः साश्वपदातिकुञ्जरान् दिशं पितृणामशिवां शितैः शरैः॥ १४॥

'यदि तुमलोग शत्रुघाती महाराज युधिष्ठिरका अपना अभीष्ट राज्यभाग नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें अपने तीखें वाणोंद्वारा घोड़े, पैदल तथा हाथीसवारोंसहित यमलोककी अमङ्गलमयी दिशामें भेज दूँगा'॥ १४॥ ततोऽहमामन्त्र्य तदा धनंजयं चतुर्भुजं चैव नमस्य सत्वरः। जवेन सम्प्राप्त इहामरद्युते तवान्तिकं प्राप्यितुं वचो महत्॥ १५॥

देवताओं के समान तेजस्वी महाराज ! इसके बाद मैं अर्जुनसे विदा ले चतुर्भुज भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार करके उनका वह महत्त्वपूर्ण संदेश आपके पास पहुँचानेके लिये बढ़े वेगसे तुरंत यहाँ चला आया हूँ ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्नेणि यानसंधिपर्नेणि संजयवाक्ये घटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंघिपर्वमें संजयवाक्यविषयक छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥

## सप्तषिटतमोऽध्यायः

धृतराष्ट्रके पास व्यास और गान्धारीका आगमन तथा व्यासजीका संजयको श्रीकृष्ण और अर्जुनके सम्बन्धमें कुछ कहनेका आदेश

वैशम्पायन उवाच

दुर्योधने धार्तराष्ट्रे तद् वचो नाभिनन्दति । तूष्णीम्भूतेषु सर्वेषु समुत्तस्थुर्नरर्षभाः॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने जब श्रीकृष्ण और अर्जुनके उस कथनका कुछ भी आदर नहीं किया और सब लोग चुप्पी साधकर रह गये, तब वहाँ वैठे हुए समस्त नरश्रेष्ठ भूपालगण वहाँ छे उठकर चले गये ॥ १॥

उत्थितेषु महाराज पृथिव्यां सर्वराजसु।
रहिते संजयं राजा परिप्रष्टुं प्रचक्रमे॥ २॥
आशंसमानो विजयं तेषां पुत्रवशानुगः।
आत्मनश्च परेषांच पाण्डवानांच निश्चयम्॥ ३॥

महाराज! भूमण्डलके सब राजा जब समामवनसे उठ गये, तब अपने पुत्रोंकी विजय चाहनेवाले तथा उन्हींके वशमें रहनेवाले राजा धृतराष्ट्रने वहाँ एकान्तमें अपनी, दूसरों-की और पाण्डवोंकी जय-पराजयके विषयमें संजयका निश्चित मत जाननेके लिये उनसे कुछ और बातें पूछनी प्रारम्भ की ॥ २-३॥

> धृतराष्ट्र उवाच गावरुगणे बृहि नः सारफरुगु स्वसेनायां यावदिहास्ति किंचित्। त्वं पाण्डवानां निपुणं वेत्थ सर्व किमेषां ज्यायःकिमु तेषां कनीयः॥ ४॥

भृतराष्ट्र नोले—गवल्गणपुत्र संजय ! यहाँ अपनी सेनामें जो कुछ भी प्रबलता या दुर्बलता है, उसका हमसे वर्णन करो । इसी प्रकार पाण्डवोंकी भी सारी बातें तुम अच्छी तरह जानते हो, अतः बताओ; ये किन बातोंमें बहे-चहे हैं और उनमें कौन-कौन-सी तुटियाँ हैं ! || ४ ||

त्वमेतयोः सारवित् सर्वदर्शी धर्मार्थयोर्निपुणो निश्चयज्ञः। स मे पृष्टः संजय बूहि सर्वे युध्यमानाःकतरेऽस्मिन्नसन्ति॥५॥

संजय! तुम इन दोनों पक्षोंके बलाबलको जाननेवाले, सर्वदर्शी, धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण तथा निश्चित सिद्धान्तके ज्ञाता हो; अतः मेरे पूछनेपर सब बातें साफ-साफ कहो। युद्धमें प्रवृत्त होनेपर किस पक्षके लोग इस लोकमें जीवित नहीं रह सकते ? ॥ ५ ॥

संजय उवाच

न त्वां ब्र्यां रहिते जातु किंचि-दस्या हि त्वां प्रविद्येत राजन्। आनयस्व पितरं महाव्रतं गान्धारीं च महिषीमाजमीढ ॥ ६ ॥

संजयने कहा—राजन् ! एकान्तमें तो मैं आपसे कभी कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि इससे आपके हृदयमें दोषदर्शनकी भावना उत्पन्न होगी। अजमीडनन्दन ! आप अपने महान् व्रतथारी पिता व्यासजी और महारानी गान्धारी-को भी यहाँ बुलवा लीजिये॥ ६॥

> तौ तेऽस्यां विनयेतां नरेन्द्र धर्मज्ञौ तौ निपुणौ निश्चयज्ञौ। तयोस्तु त्वां संनिधौ तद् वदेयं कृतस्नं मतं केशवपार्थयोर्यत्॥ ७॥

नरेन्द्र ! वे दोनों धर्मके ज्ञाताः विचारकुशल तथा सिद्धान्तको समझनेवाले हैं; अतः वे आपकी दोषदृष्टिका निवारण करेंगे । उन दोनोंके समीप मैं आपको श्रीकृष्ण और अर्जुनका जो विचार है। वह पूरा-पूरा बता हूँगा ॥ ७ ॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तेन च गान्धारी व्यासश्चाजाजगाम ह । आनीतौ विदुरेणेह सभां शीघं प्रवेशितौ ॥ ८ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! संजयके ऐसा कहनेपर (धृतराष्ट्रकी प्रेरणासे) गान्धारी तथा महर्षि व्यास वहाँ आये । विदुरजी उन्हें यहाँ बुलाकर ले आये और सभा-भवनमें शीष्ठ ही उनका प्रवेश कराया ॥ ८॥

ततस्तन्मतमाञ्चाय संजयस्यात्मजस्य च। अभ्युपेत्य महाप्राज्ञः कृष्णद्वैपायनोऽव्रवीत् ॥ ९ ॥

तदनन्तर परम ज्ञानी श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास सभाभवनमें पहुँचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्रके उस विचारको जानकर इस प्रकार बोले—॥ ९॥



व्यास उवाच

सम्पृच्छते धृतराष्ट्राय संजय
आचक्ष्व सर्वे यावदेषोऽनुयुङ्के।
सर्वे यावद् वेत्थतस्मिन् यथावद्
याथातथ्यं वासुदेवेऽर्जुने च ॥ १० ॥
व्यासजीने कहा--संजय ! धृतराष्ट्र तुमसे जो कुछ
जानना चाहते हैं, वह सब इन्हें बताओ। ये भगवान् श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके विषयमें जो कुछ पूछते हैं, वह सब,
जितना तुम जानते हो, उसके अनुसार यथार्थरूपसे कहो॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि न्यासगान्धार्यागमने सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें व्यास और गान्वारीके आगमनसे सम्बन्ध रखनेवाका सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ।।६७।।

# अष्टषष्टितमोऽध्यायः

संजयका धृतराष्ट्रको भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा बतलाना

संजय उवाच

अर्जुनो वासुदेवश्च धन्विनौ परमार्चितौ। कामादन्यत्र सम्भूतौ सर्वभावाय सम्मितौ॥ १॥

संजयने कहा—राजन् !अर्जुन तथा भगवान् श्रीकृष्ण दोनों बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं । वे ( यद्यपि सदा साथ रहने-वाले नर और नारायण हैं, तथापि ) लोककल्याणकी कामनासे पृथक्-पृथक् प्रकट हुए हैं और सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ॥ १ ॥ व्यामान्तरं समास्थाय यथामुक्तं मनस्विनः। चक्रं तद् वासुदेवस्य मायया वर्तते विभो ॥ २ ॥

प्रभी ! उदारचेता भगवान् वासुदेवका सुदर्शन नामक चक्र उनकी मायासे अलक्षित होकर उनके पास रहता है ! उसके मध्यभागका विस्तार लगभग साढ़ें तीन हाथका है । वह भगवान्के संकल्पके अनुसार (विशाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके शत्रुसंहारके लिये ) प्रयुक्त होता है ॥ २ ॥

सापद्ववं कौरवेषु पाण्डवानां सुसम्मतम्। सारासारबलं ज्ञातुं तेजःपुञ्जावभासितम्॥ ३॥ कौरवोंपर उसका प्रभाव प्रकट नहीं है। पाण्डवोंको वह अत्यन्त प्रिय है। वह सबके सार-असारभूत बलको जाननेमें समर्थ और तेजःपुज्जसे प्रकाशित होनेवाला है॥३॥ नरकं शम्बरं चैच कंसं चैद्यं च माधवः। जितवान् घोरसंकाशान् कीडिन्निय महाबलः॥ ४॥

महावली भगवान् श्रीकृष्णने अत्यन्त भयंकर प्रतीत होने-वाले नरकासुर, शम्बरासुर, कंस तथा शिशुपालको भी खेल-ही-खेलमें जीत लिया ॥ ४॥

पृथिवीं चान्तरिक्षं च द्यां चैव पुरुषोत्तमः। मनसैव विशिष्टात्मा नयत्यात्मवद्यां वद्यी ॥ ५ ॥

पूर्णतः स्वाधीन एवं श्रेष्ठस्वरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण मनके संकल्पमात्रसे ही भूतलः अन्तरिक्ष तथा स्वर्गलोकको भी अपने अधीन कर सकते हैं॥ ५॥

भूयो भूयो हि यद् राजन पृच्छसे पाण्डवान् प्रति । सारासारवलं ज्ञातुं तत् समासेन मे श्रृणु ॥ ६ ॥

राजन् ! आप जो बारंबार पाण्डवोंके विषयमें, उनके सार या असारभृत बलको जाननेके लिये मुझसे पूछते रहते हैं, वह सब आप मुझसे संक्षेपमें सुनिये ॥ ६ ॥ एकतो वा जगत् कुत्स्नमेकतो वा जनाईनः । सारतो जगतः कुत्स्नादतिरिक्तो जनाईनः ॥ ७ ॥

एक और सम्पूर्ण जगत् हो और दूसरी ओर अकेले भगवान् श्रीकृष्ण हों तो सारभृत वलकी दृष्टिसे वे भगवान् जनार्दन ही सम्पूर्ण जगत्से बढ़कर सिद्ध होंगे॥ ७॥

भसा कुर्याज्ञगदिदं मनसैव जनार्दनः। न तु क्रत्स्नं जगच्छकं भस्म कर्तुं जनार्दनम्॥ ८॥ श्रीकृष्ण अपने मानिषक संकल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण

जगत्को भस्म कर सकते हैं; परंतु उन्हें भस्म करनेमें यह

सारा जगत् समर्थ नहीं हो सकता ॥ ४॥

यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः।
ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः॥ ९ ॥
जिस ओर सत्य, धर्म, छजा और सरस्ता है, उसी ओर

भगवान् श्रीकृष्ण रहते हैं; और जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है ॥ ९॥

पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः। विचेष्टयित भूतातमा क्रीडिन्निय जनार्दनः॥ १०॥

समस्त प्राणियोंके आत्मा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण खेल-सा करते हुए ही पृथ्वीः अन्तरिक्ष तथा स्वर्गलोकका संचालन करते हैं ॥ १०॥

सकृत्वा पाण्डवान् सत्रं लोकं सम्मोहयन्निव । अधर्मनिरतान् मृहान् द्ग्धुमिच्छति ते सुतान् ॥ ११ ॥

वे इस समय समस्त लोकको मोहित-सा करते हुए पाण्डवीं-के भिससे आपके अधर्मपरायण मूढ़ पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैं।। ११॥

कालचकं जगच्चकं युगचकं च केशवः। आत्मयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिशम्॥१२॥

ये भगवान् केशव ही अपनी योगशक्तिसे निरन्तर काल-चक्र, संसारचक्र तथा युगचक्रको घुमाते रहते हैं॥ १२॥

कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च। ईराते भगवानेकः सत्त्वमेतद् व्रवीमि ते ॥ १३॥ मैं आपसे यह सच कहता हूँ कि एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण

ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगत्के स्वामी एवं शासक हैं॥

ईशन्निप महायोगी सर्वस्य जगतो हरिः। कर्माण्यारभते कर्तुं कीनाश इव वर्धनः॥१४॥

महायोगी श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेतीको बढ़ानेवाले किसानकी भाँति सदा नये-नये कर्मोंका आरम्भ करते रहते हैं ॥ १४॥

तेन वञ्चयते लोकान् मायायोगेन केशवः। ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः॥ १'०॥ भगवान् केशव अपनी मायाके प्रभावसे सब लोगोंको

मोहमें डाले रहते हैं; किंतु जो मनुष्य केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे उनकी मायासे मोहित नहीं होते हैं ॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयवाक्येऽष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ इम प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें संजयवाक्यविषयक अङ्सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६८ ॥

# एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

संजयका धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णप्राप्ति एवं तत्त्वज्ञानका साधन बताना

धृतराष्ट्र उवाच कथं त्वं माधवं वेत्थ सर्वठोकमहेश्वरम् । कथमेनं न वेदाहं तन्ममाचक्ष्य संजय ॥ १ ॥ धृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! मधुवंशी भगवान् श्रीकृष्ण समस्त लोकोंके महान् ईश्वर हैं, इस वातको तुम कैसे जानते हो ? और मैं इन्हें इस रूपमें क्यों नहीं जानता ? इसका रहस्य मुझे वताओ ॥ १॥

#### संजय उवाच

श्रुण राजन् न ते विद्या मम विद्या न हीयते। विद्याहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानाति केशवभ् ॥ २ ॥

संजयने कहा-राजन् ! सुनिये, आपको तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं है और मेरी ज्ञानदृष्टि कभी छप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तत्त्वज्ञानसे शुन्य है और जिसकी बुद्धि अज्ञानान्धकारसे विनष्ट हो चुकी है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक म्बरूपको नहीं जान सकता ॥ २॥

विद्यया तात जान।मि त्रियुगं मधुसूदनम्। कर्तारमकृतं देवं भूतानां प्रभवाष्ययम् ॥ ३ ॥

तात ! मैं ज्ञानदृष्टिसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले त्रियुगम्बरूप भगवान् मधुसूदनको, जो सबके कर्ता हैं, परंतु किसीके कार्य नहीं हैं, जानता हूँ ॥ ३ ॥

#### धृतराष्ट्र उवाच

गावलगणेऽत्र का भक्तियों ते नित्या जनाईने। यया त्वमभिजानासि त्रियुगं मधुसुदनम् ॥ ४ ॥

धृतराष्ट्रने पृछा— संजय ! भगवान् श्रीकृष्णमें जो तुम्हारी नित्य भक्ति है, उसका ख़रूप क्या है ? जिससे तुम त्रियुगस्वरूप भगवान् मधुसूदनके तत्वको जानते हो ॥

#### संजय उवाच

मायां न सेवे भद्रं ते न व्या धर्ममाचरे। शुद्धभावं गतो भक्त्या शास्त्राद् वेदि जनाईनम् ॥ ५ ॥

संजयने कहा- महाराज ! आपका कल्याण हो । मैं कभी गाया ( छल-कपट ) का सेवन नहीं करता। व्यर्थ (पाखण्डपूर्ण) धर्मका आचरण नहीं करता। भगवान्की भक्तिसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; अतः मैं शास्त्रके वचनींसे भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपको यथावत् जानता हूँ ॥ ५ ॥

#### धृतराष्ट्र उवाच

दुर्योधन हपीकेशं प्रपद्यस्व जनार्दनम । आप्तो नः संजयस्तात शरणं गच्छ केशवम् ॥ ६ ॥

यह सुनकर धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा-बेटा दुर्योधन ! संजय हमलोगोंका विश्वासपात्र है। इसकी बातींपर श्रद्धा करके तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रेरक जनार्दन भगवान् श्रीकृष्णका आश्रय लो; उन्हींकी शुरणमें जाओ॥६॥

दुर्योधन उवाच

भगवान् देवकीपुत्रो लोकांइचेन्निहनिष्यति।

दुर्योधन बोळा-पिताजी ! माना कि देवकीनन्दन श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् हैं और वे इच्छा करते ही सम्पूर्ण लोकोंका मंहार कर डालेंगे, तथापि वे अपनेको अर्जुनका मित्र बताते हैं; अतः अब मैं उनकी शरणमें नहीं जाऊँगा ॥

#### धृतराष्ट्र उवाच

अवाग गान्धारि पुत्रस्ते गच्छत्येष सुदुर्मतिः। ईर्षुद्रेगतमा मानी च श्रेयसां वचनातिगः॥ ८॥ तव धृतराष्ट्रने गान्धारीसे कहा-गान्धारी ! तुम्हारा दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्घालु और अभिमानी पुत्र श्रेष्ठ पुरुषोंकी

आज्ञाका उल्लब्धन करके नरककी ओर जा रहा है ॥ ८॥

#### गान्धार्यवाच

पेश्वर्यकाम दुष्टात्मन् वृद्धानां शासनातिग । पेश्वर्यजीविते हित्वा पितरं मां च वालिश ॥ ९ ॥ वर्धयन् दुईदां श्रीतं मां च शोकेन वर्धयन् । निहतो भीमसेनेन स्पर्तासि वचनं पितः ॥ १० ॥

गान्धःरी बोली-दुशतमा दुर्योधन ! तू ऐश्वर्यकी इच्छा रखकर अपने बड़े-बढ़ोंकी आज्ञाका उल्लंबन करता है! अरे मूर्ख ! इस ऐश्वर्य, जीवन, विता और मुझ माताको भी त्यागकर शत्रुऑकी प्रसन्नता और मेरा शोक बढ़ाता हुआ जब तु भीमसेनके हाथों मारा जायगा, उस समय तुझे विताकी बातें याद आयेंगी ॥ ९ १० ॥

#### व्यास उवाच

वियोऽसि राजन् कृष्णस्य धृतराष्ट्र निवोध मे। यस्य ते संजयो दृतो यस्त्वां श्रेयसि योक्ष्यते ॥ ११ ॥

तदनन्तर व्यासजीने कहा - राजा धृतराष्ट्र ! मेरी वातोंपर ध्यान दो । वास्तवमें तुम श्रीकृष्णके प्रिय हो, तभी तो तुम्हें संजय-जैसा द्त मिला है, जो तुम्हें कल्याण-माधनमें लगायेगा ॥ ११ ॥

जानात्येप हृबीकेशं पुराणं यच वै परम् । श्रूषमाणमेकायं मोक्ष्यते महतो भयात् ॥ १२॥

यह संजय पुराणपुरुष भगवान् श्रीकृष्णको जानता है और उनका जो परमतत्त्व है, वह भी इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्रचित्त होकर इसकी वार्ते सुनोगे तो यह नुम्हें महान् भयसे मुक्त कर देगा ॥ १२ ॥

वैचित्रवीर्य पुरुषाः क्रोधहर्षसमावृताः। सिता बहुविधैः पाशौर्यं न तुष्टाः खकैर्धनैः ॥ १३ ॥ यमस्य वशमायान्ति काममूढाः पुनः पुनः । अन्धनेत्रा यथैवान्धा नीयमानाः खकर्मीभः ॥ १४॥

विचित्रवीर्यक्रमार ! जो मनुष्य अपने धनसे संतुष्ट नहीं प्रवद्त्रर्जुने सख्यं नाहं गच्छेऽद्य केशवम् ॥ ७ ॥ हैं और काम आदि विविध प्रकारके वन्धनींसे वैधकर हर्ष और क्रोधके वशीभृत हो रहे हैं। वे काममोहित पुरुष अंधींके नेतृत्वमें चलनेवाले अंघोंकी भाँति अपने कर्मोद्वारा प्रेरित होकर बारंबार यपराजके वशमें आते हैं ॥ १३-१४॥

एव एकायनः पन्था येन यान्ति मनीविणः। तं दृष्ट्वा मृत्युमत्येति महांस्तत्र न सज्जति॥१५॥

यह ज्ञानमार्ग एकमात्र परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है। जिसपर मनीकी (ज्ञानी) पुरुष चलते हैं। उस मार्गको देख या जान लेनेपर मनुष्य जन्म-मृत्युरूप संसारको लाँच जाता है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संसारमें आसक्त नहीं होता है।। १५॥

#### धृतराष्ट्र उवाच

अङ्ग संजय मे शंस पन्थानमक्कतोभयम्। येन गत्वा हवीकेशं प्राप्तुयां सिद्धिमुत्तमाम्॥ १६॥

भृतराष्ट्र बोळे—वत्स संजय ! तुम मुझे वह निर्भय मार्ग बताओ, जिससे चलकर मैं सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी परम मोक्षस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त कर सकूँ ॥ १६॥

#### संजय उवाच

नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याज्जनार्दनम्। आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनित्रहात्॥ १७॥

संजयने कहा—महाराज! जिसने अपने मनको वरामें नहीं किया है, वह कभी निस्यसिद्ध परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको नहीं पासकता। अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वरामें किये विना दूसरा कोई कमें उन परमात्माकी प्राप्तिका उपाय नहीं हो सकता॥ १७॥ इन्द्रियाणामुदीर्णानां कामन्यागोऽप्रमादतः। अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्॥१८॥

विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियोंकी भोगकामनाओंका
पूर्ण सावधानीके साथ त्याग कर देना, प्रमादसे दूर रहना
तथा किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना—ये तीन निश्चय ही
तस्वज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण हैं।। १८॥

इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्द्रितः। वुद्धिश्च ते मा चयवतु नियच्छैनां यतस्ततः॥ १९॥

राजन् ! आप आलस्य छोड़कर इन्द्रियोंके संयममें तत्पर हो जाइये और अपनी बुद्धिको जैसे भी सम्भव हो। नियन्त्रणमें रिखये, जिससे वह अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट न हो ॥१९॥

एतज्ज्ञानं विदुर्विपा ध्रुविमन्द्रियचारणम् । एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च येन यान्ति मनीषिणः ॥ २०॥

इन्द्रियोंको दृढ़तापूर्वक संयममें रखना चाहिये। विद्वान् ब्राह्मण इसीको ज्ञान मानते हैं। यह ज्ञान ही वह मार्ग है, जिससे मनीषी पुरुष चलते हैं॥ २०॥

अव्राप्यः केरावो राजन्निन्द्रियैरजितैर्नृभिः। आगमाधिगमाद् योगाद् वशी तत्त्वे प्रसीदति ॥ २१॥

राजन् ! मनुष्य अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त किये विना भगवान् श्रीकृष्णको नहीं पा सकते । जिसने शास्त्रज्ञान और योगके प्रभावने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें कर रक्खा है, वही तत्त्वज्ञान पाकर प्रसन्न होता है ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयवाक्ये एकोनसप्ततितमोऽध्यायः॥ ६९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें संजयवाक्यविषयक उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥

# सप्ततितमोऽध्यायः

भगवान् श्रीकृष्णके विभिन्न नामोंकी च्युत्पत्तियोंका कथन

#### घृतराष्ट्र उवाच

भूयो मे पुण्डरीकाक्षं संजयाचक्ष्य पृच्छतः। नामकर्मार्थवित् तात बाष्तुयां पुरुषोत्तमम्॥ १॥

भृतराष्ट्र बोले--संजय ! तुम भगवान् श्रीकृष्णके नाम और कर्मीका अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे प्रश्नके अनुसार एक बार पुनः कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णका वर्णन करो ।१।

#### संजय उवाच

श्रुतं मे वासुदेवस्य नामनिर्वचनं श्रुभम्। यावत् तत्राभिजानेऽहमप्रमेयो हि केशवः॥ २॥

संजयन कहा—राजन् ! मैंने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके नामोंको मङ्गलमयी व्युत्पत्ति सुन रक्ली है। उसमें जितना मुझे स्मरण है, उतना वता रहा हूँ । वास्तवमें तो भगवान् श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंकी पहुँचसे परे हैं ॥ २॥

वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वाद् देवयोनितः। वासुदेवस्ततो वेद्यो वृहत्त्वाद् विष्णुरुच्यते॥ ३॥

भगवान् समस्त प्राणियोंके निवासस्थान हैं तथा वे सव भूतोंमें वास करते हैं, इसिलये विसु' हैं एवं देवताओंकी उत्पत्तिके स्थान होनेसे और समस्त देवता उनमें वास करते हैं, इसिलये उन्हें देव' कहा जाता है। अतएव उनका नाम वासुदेव' है, ऐसा जानना चाहिये। वृहत् अर्थात् व्यापक होनेके कारण वे ही 'विष्णु' कहलाते हैं॥ ३॥

मौनाद् ध्यानाच योगाच विद्धि भारत माधवम्।

#### सर्वतत्त्वमयत्वाच मधुहा मधुसूद्रनः॥ ४ ॥

भारत ! मौन, ध्यान और योगसे उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है; इसिटिये आप उन्हें 'माधव' समझें ! मधु शब्दसे प्रतिपादित पृथ्वी आदि सम्पूर्ण तत्त्वोंके उपादान एवं अधिष्ठान होनेके कारण मधुसूदन श्रीकृष्णको 'मधुहा' कहा गया है ॥ ४॥

#### कृषिर्भूवाचकः राव्दे। णश्च निर्वृतिवाचकः। विष्णुस्तद्भावयोगाच कृष्णो भवति सात्वतः॥ ५॥

'कृष्' धातु सत्ता अर्थका वाचक है और 'ण' शब्द आनन्द अर्थका बोध कराता है, इन दोनों भावेंसि युक्त होनेके कारण यदुकुलमें अवतीर्ण हुए निस्य आनन्दस्वरूप श्रीविष्णु 'कृष्ण' कहलाते हैं ॥ ५ ॥

#### पुण्डरीकं परं धाम नित्यमक्षयमन्ययम्। तद्भावात् पुण्डरीकाक्षो दस्युत्रासाज्जनार्दनः॥ ६॥

नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवद्धामका नाम पुण्डरीक है। उत्तमें स्थित होकर जो अक्षतभावसे विराजते हैं, वे भगवान (पुण्डरीकाक्ष) कहलाते हैं। (अथवा पुण्डरीक-कमलके समान उनके अक्षि—नेत्र हैं, इसलिये उनका नाम पुण्डरीकाक्ष है)। दस्युजनोंको त्रास (अर्दन या पीडा) देनेके कारण उनको (जनार्दन) कहते हैं।। ६॥

#### यतः सत्त्वाच च्यवते यच सत्त्वाच हीयते । सत्त्वतः सात्वतस्तसादार्पभाद् वृषभेक्षणः ॥ ७ ॥

वे सस्यसे कभी च्युत नहीं होते और न सस्वसे अलग ही होते हैं, इसलिये सन्द्रावके सम्बन्धसे उनका नाम 'सात्वत' हैं। आर्ष कहते हैं वेदको, उससे भासित होनेके कारण भगवान्का एक नाम 'आर्षभ' है। आर्षभके योगसे ही वे 'तृषभेक्षण' कहलाते हैं ( तृषभका अर्थ है वेद, वही ईश्चण—नेत्रके समान उनका ज्ञापक है; इस व्युत्पत्तिके अनुसार तृष्धिया नामकी सिद्धि होती है)।। ७।।

#### न जायते जनित्रायमजस्तस्मादनीकजित्। देवानां स्वत्रकादात्वाद् दमाद् दामोद्रो विभुः॥ ८॥

शत्रुसेनाओंपर बिजय पानेवाले ये भगवान् श्रीकृष्ण किसी जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिये 'अज' कहलाते हैं। देवता स्वयंप्रकाशरूप होते हैं, अतः उत्कृष्ट रूपसे प्रकाशित होनेके कारण भगवान् श्रीकृष्णको 'उदर' कहा गया है और दम (इन्द्रियसंयम) नामक गुणसे सम्पन्न होनेके कारण उनका नाम दाम' है। इस प्रकार दाम और उदर इन दोनों शब्दोंके संयोगसे वे 'दामोदर' कहलाते हैं।।।।

हर्पात् सुखात् सुखैश्वर्यादृषीकेशत्वमश्तुते। बाहुभ्यां रोदसी बिभ्रन्महाबाहुरिति स्मृतः॥ ९॥ वे हर्प अर्थात् सुखसे युक्त होनेके कारण हमीक हैं और सुख-ऐक्वयंसे सम्पन्न होनेके कारण 'ईश' कहे गये हैं। इस प्रकार वे भगवान् 'हृधीकेश' नाम धारण करते हैं। अपनी दोनों बाहुओं द्वारा भगवान् इस पृथ्वी और आकाशको धारण करते हैं, इसिलये उनका नाम 'महाबाहु' है।। ९।।

#### अधो न क्षीयते जातु यसात् तसादधोक्षजः। नराणामयनाचापि ततो नारायणः स्मृतः॥१०॥

श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः ('अधो न क्षीयते जातु' इस न्युत्पत्तिके अनुसार) 'अधोक्षज' कहलाते हैं। वे नरीं (जीवात्माओं) के अयन (आश्रय) हैं, इसल्यिये उन्हें 'नारायण' भी कहते हैं॥ १०॥

#### पूरणात् सद्नाचापि ततोऽसौ पुरुषोत्तमः। असतश्च सतद्यैव सर्वस्य प्रभवाष्ययात्॥११॥ सर्वस्य च सद्दा ज्ञानात् सर्वमेतं प्रचक्षते।

वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके निवासस्थान हैं, इसिंखें 'पुरुव' हैं और सब पुरुपोंमें उत्तम होनेके कारण उनकी 'पुरुषोत्तम' संज्ञा है। वे सत् और असत् सबकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान रखते हैं; इस-लिये उन्हें 'सर्व' कहते हैं।। ११५ ॥

#### सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम् ॥ १२ ॥ सत्यात् सत्यं तु गोविन्दस्तस्मात् सत्योऽपि नामतः।

श्रीकृष्ण सस्यमें प्रतिष्ठित हैं और सस्य उनमें प्रतिष्ठित है। वे भगवान् गोविन्द सस्यसे भी उत्कृष्ट सस्य हैं। अतः उनका एक नाम 'सस्य' भी है ॥ १२६॥

#### विष्णुर्विक्रमणाद् देवो जयनाज्ञिष्णुरुच्यते ॥ १३ ॥ शाध्वतत्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद् गवाम्।

विक्रमण (वामनावतारमें तीनों छोकोंको आक्रान्त) करनेके कारण वे भगवान् (विष्णु' कहळाते हैं। वे सवपर विजय पानेसे (जिप्णु', शाश्वत (नित्य) होनेसे 'अनन्त' तथा गौओं (इन्द्रियों) के ज्ञाता और प्रकाशक होनेके कारण (गां विन्दति) इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'गोविन्द' कहळाते हैं।। १३ है।।

#### अतत्त्वं कुरुते तत्त्वं तेन मोहयते प्रजाः॥ १४॥

वे अपनी सत्ता-स्फूर्ति देकर असत्यको भी सत्य-सा कर देते हैं और इस प्रकार सारी प्रजाको मोहमें डाल देते हैं।।१४॥

एवंविधो धर्मनित्यो भगवान् मधुस्द्नः। आगन्ता हि महावाहुरानृशंस्यार्थमच्युतः ॥ १'५॥ निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले उन भगवान् मधुसूदनका महावाहु श्रीकृष्ण कौरवींपर कृपा करनेके लिये यहाँ पधारने-स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले वाले हैं॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयवाक्ये सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्वमें संजयवाक्यविष्यक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७० ॥

# एकसप्तितिमोऽध्यायः धतराष्ट्रके द्वारा भगवद्गुणगान

घृतराष्ट्र उवाच
चश्चष्मतां चै स्पृह्यामि संजय
द्रक्ष्यन्ति ये वासुदेवं समीपे।
विश्वाजमानं वपुषा परेण
प्रकाशयन्तं प्रदिशो दिशश्च ॥ १ ॥

धृतराष्ट्र वोले—संजय ! जो लोग परम उत्तम श्री-अङ्गोंसे सुशोभित तथा दिशा-विदिशाओंको प्रकाशित करते हुए वसुरेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निकटसे दर्शन करेंगे, उन सफल नेत्रोंवाले मनुष्योंके सौभाग्यको पानेकी में भी अभिलाषा रखता हूँ ॥ १ ॥

> ईरयन्तं भारतीं भारताना-मभ्यर्चनीयां शङ्करीं खुंजयानाम्। वुभूषद्भित्रीहणीयामनिन्दां

परासूनामत्रहणीयरूपाम् ॥ २॥

भगवान् अत्यन्त मनोहर वाणीमें जो प्रवचन करेंगे, वह भरतवंशियों तथा सुंजयोंके लिये कल्याणकारी तथा आदरणीय होगा। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये भगवान्की वह वाणी अनिन्ध और शिरोधार्थ होगी; परंतु जो मृत्युके निकट पहुँच चुके हैं, उन्हें वह अग्राह्म प्रतीत होगी॥ २॥

समुद्यन्तं सात्वतमेकवीरं प्रणेतारमृषभं याद्वानाम् । निद्दन्तारं क्षोभणं ज्ञात्रवाणां मुञ्चन्तं च द्विपतां वै यज्ञांसि ॥ ३ ॥

संसारके अद्वितीय वीर,सात्वतकुलके श्रेष्ठपुरुष,यदुवंशियों-के माननीय नेता, शत्रुपक्षके योद्धाओंको क्षुब्ध करके उनका संहार करनेवाले तथा वैरियोंके यशको बलपूर्वक छीन लेने-बाले वे भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ उदित होंगे (और नेत्रवाले लोग उनका दर्शन करके धन्य हो जायँगे) ॥ ३॥

> द्रप्रारो हि कुरवस्तं समेता महात्मानं रात्रुहणं वरेण्यम्।

ब्रुवन्तं वाचमनृशंसरूपां वृष्णिश्रेष्ठं मोहयन्तं मदीयान् ॥ ४ ॥

महात्माः राजुहन्ता तथा सबके वरण करनेयोग्य वे वृष्णि-कुलम्षण श्रीकृष्ण यहाँ आकर कृपापूर्ण कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पक्षवर्ती राजाओंको मोहित करेंगेः इस अवस्थामें समस्त कौरव उन्हें देखेंगे ॥ ४॥

ऋषिं सनातनतमं विपश्चितं
वाचः समुद्रं कलशं यतीनाम् ।
अरिष्टनेमि गरुडं सुपर्णे
हिर्दे प्रजानां भुवनस्य धाम ॥ ५ ॥
सहस्रशीर्षे पुरुषं पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तकीर्तिम् ।
शुकस्य धातारमजं च नित्यं
परं परेषां शरणं प्रपद्ये॥ ६ ॥

जो अत्यन्त सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणीके समुद्र और प्रयत्नर्शाल साधकोंको कलशके जलकी भाँति सुलभ होनेवाले हैं, जिनके चरण समस्त विघ्नोंका निवारण करनेवाले हैं, सुन्दर पङ्कोंसे युक्त गरुड़ जिनके खरूप हैं, जो प्रजाजनोंके पाप-ताप हर लेनेवाले तथा जगत्के आश्रय हैं, जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो पुराणपुरुप हैं, जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, जो अश्रय कीर्तिसे सुशोभित, बीज एवं वीर्यको धारण करनेवाले, अजन्मा, नित्य तथा परात्पर परमेश्वर हैं, उन भगवान् श्रीहृष्णकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ५-६ ॥

त्रैलोक्यनिर्माणकरं जनित्रं देवासुराणामथ नागरश्वसाम्। नराधिपानां विदुषां प्रधान-मिन्द्रानुजंतं शरणं प्रपद्ये॥ ७॥

जो तीनों लोकोंका निर्माण करनेवाले हैं, जिन्होंने देवताओं, असुरों, नागों तथा राक्षसोंको भी जन्म दिया है तथा जो ज्ञानी नरेशोंके प्रधान हैं, इन्द्रके छोटे भाई वामन-स्वरूप उन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।७।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंचिपर्वणि धतराष्ट्रवाक्ये एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत यानसंचिपर्वमें मृतराष्ट्रवाक्यविषयक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

# ( भगवद्यानपर्व )

# द्विसप्ततितमोऽध्यायः

युधिष्ठिरका श्रीकृष्णसे अपना अभिप्राय निवेदन करना, श्रीकृष्णका शान्तिद्त बनकर कौरव-सभामें जानेके लिये उद्यत होना और इस विषयमें उन दोनोंका वार्तीलाप

वैशम्पायन उवाच

संजये प्रतियाते तु धर्मराजो युधिष्ठिरः।
(अर्जुनं भीमसेनं च माद्गीपुत्रौ च भारत।
विराटद्रुपदौ चैव केकयानां महारथान्॥
अव्विद्यिपसङ्गम्य शङ्खबकगदाधरम्॥
अभियाचामहे गत्वा प्रयातुं कुहसंसदम्।

वैशम्पायन जी कहते हैं—भारत ! इधर संजयके चले जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, अर्जुन, माद्रीकुमार नकुल-सहदेव, विराट, दुपद तथा केकयदेशीय महारिषयोंके पास जाकर कहा—'इमलोग शक्का, चक और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके पास चलकर उनसे कौरवस्मामें जानेके लिये प्रार्थना करें ॥

यथा भीष्मेण द्रोणेन वाह्वीकेन च धीमता॥ अन्यैश्च कुरुभिः सार्धे न युध्येमहि संयुगे।

'वे वहाँ जाकर ऐसा प्रयत्न करें, जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान् बाह्बीक तथा अन्य कुरुवंशियोंके साथ रणक्षेत्रमें युद्ध न करना पड़े ॥

एव नः प्रथमः कल्प एतन्नः श्रेय उत्तमम् ॥ एवमुक्ताः सुमनसस्तेऽभिजग्मुर्जनार्दनम् ।

'यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिये परम कल्याणकी बात है।' राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर भगवान् श्रीकृष्णके समीप गये॥

पाण्डवैः सह राजानो मरुत्वन्तमिवामराः॥
तदा च दुःसहाः सर्वे सदस्यास्ते नरर्वभाः।

उस समय शत्रुओं के लिये दुःसह प्रतीत होनेवाले वे सभी नरश्रेष्ठ सभासद् भूपालगण पाण्डवों के साथ श्रीकृष्णके निकट उसी प्रकार गये, जैसे देवता इन्द्रके पास जाते हैं॥

जनार्दनं समासाच कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥) अभ्यभाषत दाशार्हमुषभं सर्वसात्वताम्॥१॥

समस्त यदुवंशियोंमें श्रेष्ठ दशाईकुलनन्दन जनार्दन श्रीकृष्णके पास पहुँचकर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा-॥ १॥



अयं स कालः सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल । न च त्वद्नयं पर्यामि यो न आपत्सु तारयेत् ॥ २ ॥

'मित्रवत्सल श्रीकृष्ण ! मित्रोंकी सहायताके लिये यही उपयुक्त अवसर आया है। मैं आपके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो इस विपत्तिते हमलोगोंका उद्धार करे॥ २॥

त्वां हि माधवमाश्रित्य निर्भया मोघदर्षितम् । धार्तराष्ट्रं सहामात्यं स्वयं समनुयुङ्क्ष्महे ॥ ३ ॥

'आप माधवकी शरणमें आकर इम सब लोग निर्भय हो गये हैं और व्यर्थ ही घमंड दिखानेवाले धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तथा उसके मन्त्रियोंको हम स्वयं युद्धके लिये ललकार रहे हैं ॥ ३॥

यथा हि सर्वास्तापत्सु पासि वृष्णीनरिंद्म। तथा ते पाण्डवा रक्ष्याः पाह्यसान् महतो भयात्॥ ४॥

'शत्रुद्मन ! जैसे आप वृष्णिवंशियोंकी सब प्रकारकी आपत्तियोंसे रक्षा व.रते हैं, उसी प्रकार आपको पाण्डवोंकी भी रक्षा करनी चाहिये। प्रभो ! इस महान् भयसे आप इमारी रक्षा कीजिबें ॥ ४॥

#### श्रीभगवानुवाच

अयमस्मि महावाहो बृहि यत् ते विवक्षितम्। करिष्यामि हि तत् सर्वेयत् त्वं वक्ष्यसि भारत॥ ५॥

श्रीभगवान् बोले—महाबाहो ! यह मैं आपकी सेवा-के लिये सर्वदा प्रस्तुत हूँ । आप जो कुछ कहना चाहते हों, कहें । भारत ! आप जो-जो कहेंगे, वह सब कार्य मैं निश्चय ही पूर्ण कलेंगा ॥ ५॥

#### युधिष्टिर उवाच

श्रुतं ते धृतराष्ट्रस्य सपुत्रस्य चिकीर्षितम् । पतद्धि सकलं कृष्ण संजयो मां यदत्रवीत् ॥ ६ ॥ तन्मतं धृतराष्ट्रस्य सोऽस्यात्मा विवृतान्तरः । यथोक्तं दृत आचष्टे वध्यः स्यादन्यथा ब्रुवन् ॥ ७ ॥

युधिष्ठिर ने कहा—श्रीकृष्ण ! पुत्रोंसिहतराजा घृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं, यह सब तो आपने सुन ही लिया । संजयने मुझसे जो कुछ कहा है, वह धृतराष्ट्रका ही मत है । संजय धृतराष्ट्रका अभिन्नस्वरूप होकर आया था । उसने उन्हींके मनोभावको प्रकाशित किया है । दूत संजय स्वामांकी कही हुई बातको ही दुहराया है; क्योंकि यदि वह उसके विनरीत कुछ कहता तो वधके योग्य माना जाता ।। ६-७।।

अप्रदानेन राज्यस्य शान्तिमसासु मार्गति। कुन्धः पापेन मनसा चरन्नसममात्मनः॥८॥

राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है। उनके मनमें पाप बस गया है। अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिये विना ही हमारे साथ संधिका मार्ग हूँ द रहे हैं॥ ८॥

यत् तद् द्वादश वर्षाणि वनेषु ह्यपिता वयम्। छद्मना शरदं चैकां घृतराष्ट्रस्य शासनात्॥ ९॥ स्थाता नःसमये तस्मिन् घृतराष्ट्र इति प्रभो। नाहास समयं कृष्ण तद्धि नो ब्राह्मणा विदुः॥ १०॥

प्रभो ! इम तो यही समझकर कि घृतराष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा-पर स्थिर रहेंगे, उन्हींकी आज्ञासे वारह वर्ष वनमें रहे और एक वर्ष अज्ञातवास किया । श्रीकृष्ण ! हमने अपनी प्रतिज्ञा मंग नहीं की है; इस वातको हमारे साथ रहनेवाले सभी ब्राह्मण जानते हैं ॥ ९-१०॥

गृद्धो राजा धृतराष्ट्रः स्वधर्मे नानुपश्यति । वश्यस्वात् पुत्रगृद्धित्वान्मन्दस्यान्वेति शासनम् ११॥

परंतु राजा धृतराष्ट्र तो लोभमें डूबे हुए हैं। वे अपने धर्मकी ओर नहीं देखते हैं। पुत्रोंमें आसक्त होकर सदा उन्हींके अधीन रहनेके कारण वे अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधनकी ही आज्ञाका अनुसरण करते हैं॥ ११॥

सुयोधनमते तिष्ठन् राजासासु जनार्दन । मिथ्या चरति लुच्धः सन् चरन् हि प्रियमात्मनः॥१२॥

जनार्दन ! उनका लोभ इतना वढ़ गया है कि वे दुयोंधनकी ही हाँ-में-हाँ मिलाते हैं और अपना ही प्रिय कार्यं करते हुए हमारे साथ मिथ्या न्यवहार कर रहे हैं ॥ १२ ॥ इतो दुःखतरं कि नु यदहं मातरं ततः । संविधातुं न राक्तोमि मित्राणां वा जनार्दन ॥ १३ ॥

जनार्दन ! इससे वढ़कर महान् दुःखकी वात और क्या हो सकती है कि मैं अपनी माता तथा मित्रोंका भी अच्छी तरह भरण-पोषणतक नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ काशिभिश्चेदिपञ्चालैर्मत्स्यैश्च मधुसूदन । भवता चैव नाथेन पञ्च ग्रामा वृता मया ॥ १४ ॥

मधुसूदन ! यद्यपि काशी, चेदि, पाञ्चाल और मत्स्यदेशके बीर हमारे सहायक हैं और आप हमलोगोंके रक्षक और खामी हैंं ( आपलोगोंकी सहायतासे हम सारा राज्य ले सकते हैं ) तथापि मैंने केवल पाँच ही गाँव माँगे थे ॥ १४॥

अविस्थलं वृकस्थलं माकन्दी वारणावतम् । अवसानं च गोविन्द् कञ्चिदेवात्र पञ्चमम् ॥ १५॥ पञ्च नस्तात दीयन्तां प्रामा वा नगराणि वा । वसेम सहिता येषु मा च नो भरता नशन् ॥ १६॥

गोविन्द ! मैंने धृतराष्ट्रचे यही कहा था कि तात ! आप हमें अविखल, वृक्षस्थल, माकन्दी, वारणावत और अन्तिम पाँचवाँ कोई-सा भी गाँव जिसे आप देना चाहें, दे दें। इस प्रकार हमारे लिये पाँच गाँव या नगर दे दें; जिनमें हम पाँचों भाई एक साथ मिलकर रह सकें और इमारे कारण भरतवंशियोंका नाश न हो ॥ १५-१६॥

न च तानिष दुष्टात्मा धार्तराष्ट्रोऽनुमन्यते । स्वाम्यमात्मिन मत्वासावतो दुःस्वतरं नु किम्॥ १७॥

परंतु दुष्टात्मा दुर्योधन सवपर अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच गाँवोंको भी देनेकी बात नहीं स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर कष्टकी बात और क्या हो सकती है ? ॥ १७ ॥

कुले जातस्य वृद्धस्य परिवत्तेषु गृद्धश्वतः। लोभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता हियंम्॥ १८॥

मनुष्य उत्तम कुलमें जन्म लेकर और वृद्ध होनेपर भी यदि दूसरोंके धनको लेना चाहता है तो वह लोभ उसकी विचारशक्तिको नष्ट कर देता है। विचारशक्ति नष्ट होनेपर उसकी लजाको भी नष्ट कर देती है। १८॥

हीईता वाधते धर्मे धर्मो हन्ति हतः श्रियम्। श्रीईता पुरुषं हन्ति पुरुषस्याधनं वधः ॥ १९॥ नष्ट हुई लजा धर्मको नष्ट कर देती है। नष्ट हुआ धर्म मनुष्यकी सम्पत्तिका नाश कर देता है और नष्ट हुई सम्पत्ति उस मनुष्यका विनाश कर देती है। क्योंकि धनका अभाव ही मनुष्यका वध है॥ ४९॥

अधनाद्धि निवर्तन्ते श्वातयः सुहृदो द्विजाः । अपुष्पादफलाद् वृक्षाद् यथा रुष्ण पतत्रिणः॥ २०॥

श्रीकृष्ण! धनहीन पुरुपसे उसके भाई-बन्धु, सुहृद् और बाह्मणलोग भी उसी प्रकार मुँह मोड़ लेते हैं, जैसे पक्षी पुष्प और फलसे हीन बृक्षको छोड़कर उड़ जाते हैं॥ २०॥

पतच मरणं तात यन्मत्तः पतितादिच । ज्ञातयो विनिवर्तन्ते प्रेतसत्त्वादिवासवः ॥ २१ ॥

तात ! जैंसे पतित मनुष्यके निकटसे लोग दूर भागते हैं और जैंसे मृत शारीरसे प्राण निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे कुटुम्बीजन भी जो मुझसे मुँह मोड़ रहे हैं, यहीं मेरे लिये मरण है।। २१॥

नातः पापीयसींकाञ्चिद्वस्थां शम्बरोऽब्रवीत्। यत्र नैवाद्य न प्रातभौजनं प्रतिदृश्यते ॥ २२॥

जहाँ आज और कल सबेरेके लिये भोजन नहीं दिखायी देता, उस दिदितासे बढ़कर दूसरी कोई दुःखदायिनी अवस्था नहीं है; यह शम्बरका कथन है ॥ २२ ॥ धनमाहुः परं धर्म धने सर्वे प्रतिष्ठितम् । जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वधना नराः॥ २३ ॥

धनको उत्तम धर्मका साधक वताया गया है। धनमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसारमें धनी मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं। जो निर्धन हैं, वे तो मरे हुएके ही समान हैं।२३। ये धनाद्यकर्पन्ति नरं खबलमास्थिताः। ते धर्ममर्थे कामं च प्रमध्नन्ति नरं च तम ॥ २४॥

जो लोग अपने बलमें स्थित होकर किसी मनुष्यको धनसे विक्षित कर देते हैं, वे उसके धर्म, अर्थ और कामको तो नष्ट करते ही हैं, उस मनुष्यको भी नष्ट कर देते हैं ॥ २४॥

एतामवस्थां प्राप्येके मरणं विवरे जनाः। ग्रामायेके वनायेके नाशायेके प्रववजुः ॥ २५॥

इस निर्धन अवस्थाको पाकर कितने ही मनुष्योंने मृत्यु-का वरण किया है। कुछ छोग गाँव छोड़कर दूसरे गाँवमें जा बसे हैं, कितने ही जंगलोंमें चले गये हैं और कितने ही मनुष्य प्राण देनेके लिये घरसे निकल पड़े हैं॥ २५॥

उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विषतां वशम्। दास्यमेके च गच्छन्ति परेषामर्थहेतुना ॥ २६॥ कितने लोगपागल हो जाते हैं। बहुत से शतुओंके वश- में पड़ जाते हैं और कितने ही मनुष्य धनके लिये दूसरोंकी दासता स्वीकार कर लेते हैं ॥ २६ ॥

आपदेवास्य मरणात् पुरुषस्य गरीयसी । श्रियोविनाशस्तद्धश्वस्य निमित्तं धर्मकामयोः ॥ २७ ॥

धन-सम्पत्तिका नाश मनुष्यके लिये भारी विपत्ति ही है। वह मृत्युसे भी बढ़कर है, क्योंकि सम्पत्ति ही मनुष्यके धर्म और कामकी सिद्धिका कारण है।। २७॥

यदस्य धर्म्य मरणं शाश्वतं लोकवर्म तत्। समन्तात् सर्वभूतानां न तद्त्येति कश्चन ॥ २८॥

मनुष्यकी जो धर्मानुकूल मृत्यु है, वह परलोकके लिये सनातन मार्ग है। सम्पूर्ग प्राणियोंमें कोई भी उस मृत्युका सब ओरसे उल्लब्बन नहीं कर सकता॥ २८॥

न तथा बाध्यते रूष्ण प्रकृत्या निर्धनो जनः । यथा भद्रां श्रियं प्राप्य तया हीनः सुखैधितः॥ २९॥

श्रीकृष्ण ! जो जन्मसे ही निर्धन रहा है, उसे उस दरिद्रताके कारण उतना कष्ट नहीं पहुँचता, जितना कि कल्याणमयी सम्पत्तिको पाकर सुखमें ही पले हुए पुरुषको उस सम्पत्तिसे बञ्चित होनेपर होता है ॥ २९ ॥

स तदाऽऽत्मापराधेन सम्प्राप्तो व्यसनं महत्। सेन्द्रान् गर्हयते देवान् नात्मानं च कथञ्चन॥ ३०॥

यद्यपि वह मनुष्य उस समय अपने ही अपराधसे भारी संकटमें पड़ता है, तथापि वह इसके लिये इन्द्र आदि देवताओं की ही निन्दा करता है; अपनेको किसी प्रकार भी दोष नहीं देता है ॥ ३०॥

न चास्य सर्वशास्त्राणि प्रभवन्ति निवर्हणे। सोऽभिकुष्यति भृत्यानां सुहृद्द्याभ्यस्यति॥ ३१॥

उस समय सम्पूर्ण शास्त्र भी उसके इस संकटको टालने-में समर्थ नहीं होते। वह सेवकोंपर कुपित होता और सगे-सम्बन्धियोंके दोष देखने लगता है।। ३१॥

तं तदा मन्युरेवैति स भूयः सम्प्रमुह्यति। स मोहवरामापन्नः कृरं कर्म निषेवते ॥ ३२॥

निर्धन अवस्थामें मनुष्यको केवल कोध आता है, जिससे वह पुनः मोहाच्छन्न हो जाता—विवेकशक्ति खो वैउता है। मोहके वशीभूत होकर वह क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है।। ३२॥

पापकर्मतया चैव संकरं तेन पुष्यति । संकरो नरकायैव सा काष्ठा पापकर्मणाम् ॥ ३३ ॥

इस प्रकार पापकमों में प्रवृत्त होनेके कारण वह वर्णसंकर संतानोंका पोषक होता है और वर्णसंकर केवल नरककी ही प्राप्ति कराता है। पापियोंकी यही अन्तिम गति है।।३३॥ न चेत् प्रबुध्यते कृष्ण नरकायैव गच्छति। तस्य प्रवोधः प्रज्ञैच प्रज्ञाचक्षुस्तरिष्यति॥३४॥

श्रीकृष्ण ! यदि उसे फिरसे कर्तव्यका बोध नहीं होता, तो वह नरककी दिशामें ही बढ़ता जाता है। कर्तव्यका बोध करानेवाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञारूपी नेत्र प्राप्त हैं, वह निश्चय ही संकटसे पार हो जायगा ॥ ३४॥

प्रज्ञालाभे हि पुरुषः शास्त्राण्येवान्ववेक्षते। शास्त्रनिष्ठः पुनर्धमें तस्य हीरङ्गमुत्तमम्॥ ३५॥ हीमान् हि पापं प्रदेषि तस्य श्रीरभिवर्धते। श्रीमान् स यावद्भवति तावद्भवति पूरुषः॥३६॥

प्रज्ञाकी प्राप्ति होनेपर पुरुष केवळ शास्त्रवचनोंपर ही दृष्टि रखता है। शास्त्रमें निष्ठा होनेपर वह पुनः धर्म करता है। धर्मका उत्तम अङ्ग है लजा, जो धर्मके साथ ही आ जाती है। लजाशील मनुष्य पापसे द्वेष रखकर उससे दूर हो जाता है। अतः उसकी धन-प्रमत्ति बद्देने लगती है। जो जितना ही श्रीसम्पन्न है, वह उतना ही पुरुष माना जाता है। ३५-३६।।

धर्मनित्यः प्रशान्तात्मा कार्ययोगवहः सदा । नाधर्मे कुरुते बुद्धि न च पापे प्रवर्तते ॥ ३७ ॥

सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाला पुरुष शान्तचित्त होकर नित्य-निरन्तर सत्कमोंमें लगा रहता है। वह कभी अधर्ममें मन नहीं लगाता और न पापमें ही प्रवृत्त होता है।। ३७॥

भहीको वा विमूढो वा नैवं स्त्रीन पुनः पुमान्। नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति यथा शूद्रस्तथैव सः॥३८॥

जो निर्लंज अथवा मूर्ज है। वह न तो स्त्री है और न पुरुष ही है। उसका धर्म-कर्ममें अधिकार नहीं है। वह शुद्रके समान है॥ ३८॥

होमानवति देवांइच पितृनात्मानमेव च। तेनामृतत्वं वजति सा काष्टा पुण्यकर्मणाम् ॥ ३५ ॥

लजाशील पुरुष देवताओंकी, पितरोंकी तथा अपनी भी रक्षा करता है। इससे वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। वही पुण्यात्मा पुरुषोंकी परम गति है। ३९॥

तिह्दं मिय ते हष्टं प्रत्यक्षं मधुसूद्न। यथा राज्यात् परिश्रष्टा वसामि वसतीरिमाः ॥ ४०॥

मधुसूदन ! यह सब आपने मुझमें प्रत्यक्ष देखा है कि मैं किस प्रकार राज्यसे भ्रष्ट हुआ और कितने कष्टके साथ इन दिनों रह रहा हूँ ॥ ४०॥

ते वयं न श्रियं हातुमलं न्यायेन केनचित्। अत्र नो यतमानानां वधश्चेदिष साधु तत्॥ ४१॥ अतः इमलोग किसी भी न्यायसे अपनी पैतृक सम्पत्ति- का परित्याग करने योग्य नहीं हैं। इसके लिये प्रयत्न करते हुए यदि हमलोगोंका वध हो जाय तो वह भी अच्छा ही है।। ४१॥

तत्र नः प्रथमः कल्पो यद् वयं ते च माधव। प्रशान्ताः समभूताश्च श्रियं तामश्जुवीमहि ॥ ४२ ॥

माधव ! इस विषयमें हमारा पहला ध्येय यही है कि हम और कौरव आपसमें संधि करके शान्तभावसे रहकर उस सम्पत्तिका समानरूपसे उपभोग करें ॥ ४२ ॥

तत्रैषा परमा काष्ठा रौद्रकर्मक्षयोदया। यद् वयं कौरवान् हत्वा तानि राष्ट्राण्यवाष्त्रमः॥४३॥

दूसरा पक्ष यह है कि इम कौरवोंको मारकर सारा राज्य अपने अधिकारमें कर लें; परंतु यह भयंकर क्रूरतापूर्ण कर्मकी पराकाष्ठा होगी (क्योंकि इस दशामें कितने ही निरपराध मनुष्योंका संहार करनेके पश्चात् हमारी विजय होगी)॥ ४३॥

ये पुनः स्युरसम्बद्धा अनार्याः कृष्ण शत्रवः। तेषामप्यवधः कार्यः किं पुनर्ये स्युरीहशाः॥ ४४॥

श्रीकृष्ण ! जिनका अपने साथ कोई सम्बन्ध न हो तथा जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव रखनेवाले हों, उनका भी वध करना उचित नहीं है। फिर जो सगे-सम्बन्धी, श्रेष्ठ और सुद्धद् हैं, ऐसे लोगोंका वध कैसे उचित हो सकता है !।

ज्ञातयक्चैव भूयिष्ठाः सहाया गुरवश्च नः। तेवां वधोऽतिपापीयान् किं नो युद्धेऽस्ति शोभनम्॥

हमारे विरोधियोंमें अधिकांश हमारे भाई-वन्धु, सहायक और गुरुजन हैं । उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है । युद्धमें अच्छी बात क्या है १ (कुछ नहीं ) ॥ ४५ ॥

पापः क्षत्रियधर्मोऽयं वयं च क्षत्रवन्धवः। स नः खधर्मोऽधर्मो वा वृत्तिरन्या विगहिंता॥ ४६॥

क्षत्रियोंका यह ( युद्धरूप ) धर्म पापरूप ही है । हम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः वह हमारा स्वधर्म पाप होनेपर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरी किसी वृत्तिको अपनाना भी निन्दाकी वात होगी ॥ ४६॥

शूद्रः करोति शुश्रूषां वैश्या वै पण्यजीविकाः। वयं वधेन जीवामः कपालं ब्राह्मणैर्वृतम्॥ ४७॥

शुद्र सेवाका कार्य करता है, वैश्य व्यापारसे जीविका चलाते हैं, हम क्षत्रिय युद्धमें दूसरोंका वध करके जीवन-निर्वाह करते हैं और ब्राह्मणोंने अपनी जीविकाके लिये भिक्षापात्र चुन लिया है ॥ ४७ ॥

क्षत्रियः क्षत्रियं हन्ति मत्स्यो मत्स्येन जीवति । श्वा श्वानं हन्ति दाशाई परय धर्मो यथागतः॥४८॥

क्षत्रिय क्षत्रियको मारता है, मछली मछलीको खाकर

जीती है और कुत्ता कुत्तेको काटता है। दशाईनन्दन! देखये; यही परम्पराने चला आनेवाला धर्म है॥ ४८॥ युद्धे कृष्ण कालेनिन्यं प्राणाः सीद्दन्ति संयुगे। वलं तु नातिमाधाय युध्ये जयपराजयौ॥ ४९॥

श्राकृष्ण ! युद्धमें तदा कलह ही होता है और उत्तीके कारण प्राणोंका नाश होता है । मैं तो नीतिबलका ही आश्रय लेकर युद्ध करूँगा । फिर ईश्वरकी इन्छाके अनुसार जय हो या पराजय ॥ ४९॥

नात्मच्छन्देन भूतानां जीवितं मरणं तथा। नाष्यकाले सुखं प्राप्यं दुःखं वावि यदूत्तम ॥ ५०॥

प्राणियोंके जीवन और मरण अपनी इच्छाके अनुसार नहीं होते हैं (यही दशा जय और पराजयकी भी है)! यहु श्रेष्ठ! किसीको सुख अथवा दुःखकी प्राप्ति भी असमयमें नहीं होती है॥ ५०॥

एको द्यपि बहून् हन्ति बनन्त्येकं वहवोऽप्युत । शूरं कापुरुषा हन्ति अयशासी यशस्विनम् ॥ ५१ ॥

युद्धमें एक योद्धा भी बहुत-से सैनिकोंका संहार कर डालता है तथा बहुत-से योद्धा मिलकर भी किसी एकको ही मार पाते हैं। कभी कायर सूरवीरको मार देता है और अयशस्वी पुरुष यशस्वी वीरको पराजिल कर देता है।। ५१।।

जयौ नैवोभयार्दधो नोभयोदच पराजयः। तथैबापचयोदधो ब्यपयाने क्षयब्ययौ॥५२॥

न तो कहीं दोनों पश्चोंकी विजय होती देखी गयी है और न दोनोंकी पराजय ही दृष्टिगोचर हुई है। हाँ, दोनोंके धन-वैभवका नाश अवस्य देखा गया है। यदि कोई पक्ष पीठ दिखाकर भाग जाय तो उसे भी धन और जन दोनोंकी हानि उठानी पड़ती है।। ५२॥

सर्वथा वृजिनं युद्धं को घनन् न प्रतिहन्यते। हतस्य च हृषींकेश समी जयपराजयौ ॥ ५३॥

इससे सिद्ध होता है कि युद्ध सर्वथा पापरूप ही है। दूसरोंको मारनेवाला कौन ऐसा पुरुष है, जो बदलेमें स्वयं भी मारा न जाता हो ? हुपीकेश ! जो युद्धमें मारा गया, उसके लिये तो विजय और पराजय दोनों समान हैं॥ ५३॥

पराजयश्च मरणान्मन्ये नैव विशिष्यते। यस्य स्याद् विजयः कृष्ण तस्याप्यपचयो ध्रुवस्॥५४॥

श्रीकृष्ण ! मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पराजय मृत्युसे अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय होती है, उसे भी निश्चय ही धन-जनकी भारी हानि उठानी पड़ती है॥ ५४॥

अन्ततो दयितं घ्नन्ति केचिद्यपरे जनाः। तस्याङ्ग बलहीनस्य पुत्रान् भ्रातृनपश्यतः॥ ५५॥ निर्वेदो जीविते कृष्ण सर्वतश्चोपजायते। युद्ध समाप्त होनेतक कितने ही विपक्षी सैनिक विजयी योदाके अनेक वियजनोंको मार डालते हैं। जो विजय पाता है, वह भी(कुटुम्व और धनसम्बन्धी) बलसे शून्य हो जाता है। और कृष्ण ! जब वह युद्धमें मारे गये अपने पुत्रों और भाइयोंको नहीं देखता है, तो वह सब ओरसे विरक्त हो जाता है; उसे अपने जीवनसे भी वैराग्य हो जाता है॥ ५५६॥ ये होच धीरा ही मन्त आर्याः करुणचेदिनः॥ ५६॥ त एव युद्धे हन्यन्ते यवीयान मुच्यते जनः।

त पव युद्ध हन्यन्त यवायान् मुच्यत जनः। हत्वाष्यनुशयो नित्यं परानपि जनाईन ॥ ५७ ॥

जो होग धीर-वीर, हजाशीह, श्रेष्ठ और दयाछ हैं, वे ही प्राय: युद्धमें मारे जाते हैं और अधम श्रेणीके मनुष्य जीवित बच जाते हैं। जनार्दन! शत्रुओंको मारनेपर भी उनके लिये सदा मनमें पश्चात्ताप बना रहता है।। ५६-५७॥

अनुबन्धर्च पापोऽत्र दोषर्चाप्यविशाण्यते । दोषा हि बलमासाच न दोषमनुदोषयेत् ॥ ५८ ॥ सर्वोच्छेदे च यतते वैरस्यान्तविधिन्सया ।

भागे हुए शत्रुका पीछा करना अनुबन्ध कहलाता है, यह भी पापपूर्ण कार्य है। मारे जानेवाले शत्रुओंमें को है-कोई बचा रह जाता है। वह अवशिष्ट शत्रु शक्तिका संचय करके विजेताके पक्षमें जो लोग बचे हैं, उनमें के किसीको जीवित नहीं छोड़ना चाहता। वह शत्रुका अन्त कर डालनेकी इच्छासे विरोधी दलको सम्पूर्णरूपसे नष्ट कर देनेका प्रयत्न करता है।। ५८ है।।

जयो वैरं प्रस्जिति दुःखमास्ते पराजितः॥ ५९॥ सुस्नं प्रशान्तः स्विति हित्वा जयपराजयौ।

विजयकी प्राप्ति भी चिरस्थायी शतुताकी सृष्टि करती है। पराजित पक्ष बड़े दुःखंखे समय विताता है। जो किसी के शतुता न रखकर शान्तिका आश्रय लेता है, वह जय-पराजयकी चिन्ता छोड़कर सुखंखे स्रोता है॥ ५९ है॥

जातवैरस्च पुरुषा दुःखं खिपति नित्यदा॥ ६०॥ अनिवृत्तेन मनसा ससर्प इव वेरमनि।

किसीसे वैर बाँधनेवाला पुरुष सर्वयुक्त ग्रहमें रहनेवालेकी भाँति उद्विग्नचित्त होकर सदा दुःखकी नींद सोता है।। उत्सादयित यः सर्वे यशसा स विमुच्यते॥ ६१॥ अर्कार्ति सर्वभूतेषु शाश्वतीं सोऽधिगच्छति।

जो शत्रुके कुलमें आवालबृद्ध सभी पुरुषोंका उच्छेद कर डालता है, वह बीरोचित यशसे विच्वत हो जाता है। बह समस्त प्राणियोंमें सदा बनी रहनेवाली अपकीर्ति (निन्दा) का भागी होता है।। ६१६ ।।

न हि वैराणि शाम्यन्ति दीर्घकालधृतान्यपि ॥ ६२ ॥ आस्यातारइच विद्यन्ते पुमांदचेद् विद्यते कुले। दीर्घकालतक मनमें द्वाये रखनेपर भी वैरकी आग सर्वथा बुझ नहीं पाती; क्योंकि यदि कोई उस कुलमें विद्यमान है, तो उससे पूर्वघटित वैर चढ़ानेवाली घटनाओंको बताने-बाले बहुत-से लोग मिल जाते हैं ॥ ६२ ।।

न चापि वैरं वंरेण केशव व्युपशाम्यति ॥ ६३ ॥ हविषाग्निर्यथा कृष्ण भूय एवाभिवर्धते ।

केशव! जैसे घी डालनेपर आग बुझनेके बजाय और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वैर करनेसे वैर-की आग शान्त नहीं होती, अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है।। ६३ है।।

अतोऽन्यथा नास्ति शान्तिर्नित्यमन्तरमन्ततः॥ ६४॥ अन्तरं लिप्समानानामयं दोषो निरन्तरः।

(क्योंकि दोनों पक्षोंमें सदा कोई-न-कोई छिद्र मिलनेकी सम्भावना रहती है) इसलिये दोनों पक्षोंमेंसे एकका सर्वथा नाश हुए बिना पूर्णतः शान्ति नहीं प्राप्त होता है। जो लोग छिद्र हुँद्ते रहते हैं, उनके सामने यह दोष निरन्तर प्रस्तुत रहता है।। ६४१।।

पौरुषे यो हि बळवानाधिईद्यक्षधनः। तस्य त्यागेन वा शान्तिर्मरणेनापि वा भवेत् ॥ ६५॥

यदि अपनेमें पुरमार्थ है, तो पूर्व बैरको याद करके जो हृदयको पीड़ा देनेवाली प्रवल चिन्ता सदा बनी रहती है, उसे बैराग्यपूर्वक त्याग देनेसे ही शान्ति मिल सकती है; अथवा मर जानेसे ही उस चिन्ताका निवारण हो सकता है। ६५॥

अथवा मूलघातेन द्विपतां मधुसूदन। फलनिर्वृत्तिरिद्धा स्थात् तन्नुशंसतरं भवेत्॥ ६६॥

अथवा रात्रुओं को समूल नष्ट कर देनेसे ही अमीष्ट फल-की सिद्धि हो सकती है। परंतु मधुसूदन ! यह वड़ी क्रूरताका कार्य होगा ॥ ६६॥

या तु त्यागेन शान्तिः स्यात् तहते वध एव सः। संशयाच समुच्छेशद् द्विपतामातमनस्तथा ॥ ६७ ॥

राज्यको त्याग देनेसे उसके विना जो शान्ति मिलती है। वह भी वधके ही समान है। क्योंकि उस दशामें शत्रुओंसे सदा यह संदेह बना रहता है कि ये अवसर देखकर प्रहार करेंगे और धन-सम्पत्तिसे विज्ञित होनेके कारण अपने विनाशकी सम्भावना भी रहती ही है॥ ६७॥

न चत्यकुं तदिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम्। अत्र या प्रणिपातेन शान्तिः सैव गरीयसी॥ ६८॥

अतः इमलोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं और न कुलके विनाशकी ही इच्छा रखते हैं। यदि नम्रता दिखाने के भी ज्ञान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है। ६८।

सर्वथा यतमानानामयुद्धमभिकाङ्क्षताम्। सान्त्वे प्रतिहते युद्धं प्रसिद्धं नापराक्रमः॥६२॥

यद्यपि हम युद्धकी इच्छा न रखकर साम, दान और मेद सभी उपायोंसे राज्यकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर रहे हैं, तथानि यदि हमारी सामनीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा प्रधान कर्तन्य होगा; हम पराक्रम छोड़कर वैठ नहीं सकते।

प्रतिघातेन सान्त्वस्य दारुणं सम्प्रवर्तते। तच्छुनामिव सम्पाते पण्डितैरुपलक्षितम् ॥ ७० ॥

जब शान्तिके प्रयत्नोंमें वाधा आती है, तव भयंकर युद्ध स्वतः आरम्भ हो जाता है। पिण्डतोंने इस युद्धकी उपमा कुत्तोंके कलहसे दी है।। ७०॥

लाङ्गूलचालनं क्वेडा प्रतिवाचो विवर्तनम् । दन्तदर्शनमारावस्ततो युद्धं प्रवर्तते ॥ ७१ ॥

कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं, फिर गुर्राते और गरजते **हैं।** तत्पश्चात् एक-दूसरेके निकट पहुँचते हैं। फिर दाँत दिखाना और भूकना आरम्भ करते हैं। तत्पश्चात् उनमें युद्ध होने लगता है॥ ७१॥

तत्र यो बलवान् कृष्ण जिन्वा सो ऽचि तदामिषम्। एवमेव मनुष्येषु विशेषो नास्ति कश्चन ॥ ७२॥

श्रीकृष्ण ! उनमें जो बलवान् होता है, वही उस मांस-को खाता है, जिसके लिये कि उनमें लड़ाई हुई थी। यही दशा मनुष्योंकी है। इनमें कोई विशेषता नहीं है। ७२॥

सर्वथा त्वेतदुचितं दुर्वलेषु बर्लायसाम्। अनादरोऽविरोधश्च प्रणिपाती हि दुर्वलः॥ ७३।

यह सर्वथा उचित है कि बलवानोंकी दुर्वलोंके प्रति आदरखुद्धि न हो। वे उसका विरोध भी नहीं करते। दुर्वल वहीं है, जो सदा झुकनेके लिये तैयार रहे।। ७३॥

पिता राजा च वृद्धश्च सर्वथा मानमहीति। तस्मानमान्यश्च पूज्यश्च धृतराष्ट्रो जनार्दन॥ ७४॥

जनार्दन ! पिताः राजा और वृद्ध सर्वथा समादरके ही योग्य हैं । अतः धृतराष्ट्र हमारे लिये सदा मानर्नाय एवं पूजनीय हैं ॥ ७४॥

•कुत्तिंके दुम हिशानेके समान गाजाओं का ध्वन कम्पन है, उनके गुर्रानेकी जगह उनका सिंहनाद है, कुत्ते जो एक-दूसरेको देखकर गर्जने हैं, उसी प्रकार दी विगेधी क्षत्रिय एक दूसरेके प्रति उत्तर-प्रत्युत्तरके रूपमें आक्षेपजनक बातें कहते हैं। एक-दूसरेके निकट जाना दोनों में समानरूपसे होता है। राजाळीं ग क्रोधमें आकर नो दाँतोंसे होठ चवाते हैं, यही कुत्तोंके समान उनका दाँत दिखाना है। विकट गर्जन-तर्जन भूकना है और युद्ध करना ही कुत्तोंके समान लडना है। राज्यकी प्राप्ति ही वह मांसका दुकड़ा है, पुत्रस्तेहश्च बलवान् धृतराष्ट्रस्य माधव। स पुत्रवशमापन्नः प्रणिपातं प्रहास्यति॥ ७५॥

माधव ! धृतराष्ट्रमें अपने पुत्रके प्रति प्रवल आसक्ति है । वे पुत्रके वरामें होनेके कारण कभी झुकना नहीं स्वीकार करेंगे ॥ ७५॥

तत्र कि मन्यसे कृष्ण प्राप्तकालमनन्तरम्। कथमर्थाच धर्माच न हीयेमहि माधव॥ ७६॥

माधव श्रीकृष्ण ! ऐसे समयमें आप क्या उचित समझते हैं ? इम कैसा वर्ताव करें, जिससे हमें अर्थ और धर्मसे भी विज्ञत न होना पड़े ॥ ७६॥

ईद्दशेऽत्यर्थकृच्छ्रेऽस्मिन् कमन्यं मधुसूदन। उपसम्प्रष्टुमहीमि त्वामृते पुरुषोत्तम॥ ७७॥

पुरुपोत्तम मधुसूदन ! ऐसे महान् संकटके समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह ले सकते हैं ॥ ७७ ॥

प्रियरच प्रियकामरच गतिकः सर्वकर्मणाम् । को हि कृष्णास्ति नस्त्वाहक् सर्वनिरचयवित् सुहत् ॥

श्रीकृष्ण ! आपके समान हमारा श्रिय, हितैषी, समस्त कर्मोंके परिणामको जाननेवाला और सभी वार्तोमें एक निश्चित सिद्धान्त रखनेवाला सुद्धद् कीन है ! ॥ ७८ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तः प्रत्युवाच धर्मराजं जनार्दनः। उभयोरेव वामर्थे यास्यामि कुरुसंसदम्॥ ७९॥

चेदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने उनसे कहा — 'राजन् ! मैं दोनों पक्षोंके हितके लिये कौरवींकी सभामें जाऊँगा ॥ ७९ ॥

शमं तत्र लभेयं चेद् युष्मदर्थमहापयन्। पुण्यं मे सुमहद्राजंश्चरितं स्यान्महाफलम्॥ ८०॥

'वहाँ जाकर आपके लाभमें किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि में दोनों पक्षोंमें संधि करा सका, तो समझूँगा कि मेरे द्वारा यह महान् फलदायक एवं बहुत बहा पुण्यकर्म सम्पन्न हो गया ॥ ८०॥

मोचयेयं मृत्युपाशात् संरब्धान् कुरुखंजयान्। पाण्डवान् धार्तराष्ट्रांश्च सर्वो च पृथिवीमिमाम्॥८१॥

ऐसा होने १८ एक-दूसरेके प्रति रोषमें भरे हुए इन कौरवों, सुंजयों, पाण्डवों और धृतराष्ट्रपुत्रोंको तथा इस सारी पृथ्वीको भी मानो मैं मौतके फंदेसे छुड़ा लूँगा'॥

#### युधिष्ठिर उवाच

न ममैतन्मतं कृष्ण यत् त्वं यायाः कुक्तन् प्रति । खुयोधनः सुक्तमित न करिष्यति ते बकः ॥ ८२॥ युधिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण ! मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवोंके यहाँ जायँ; क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी बातोंको भी दुर्योधन नहीं मानेगा ॥ ८२॥

समेतं पार्थिवं क्षत्रं दुर्योधनवशानुगम्। तेवां मध्यावतरणं तव कृष्ण न रोचये॥८३॥

इसके सिवा इस समय दुर्योधनके वशमें रहनेवाले भू-मण्डलके सभी क्षत्रिय वहाँ एकत्र हुए हैं । उनके बीचमें आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ८३॥

न हि नः प्रीणयेद् द्रव्यं न देवत्वं कुतः सुखम्। न च सर्वामरैश्वर्यं तव द्रोहेण माधव॥८४॥

माधव ! यदि दुर्योधनने द्रोहवश आपके साथ कोई अनुचित वर्ताव किया, तो धन, सुख, देवत्व तथा सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा ॥८४॥

#### श्रीभगवानुवाच

जानाम्येतां महाराज धार्तराष्ट्रस्य पापताम्। अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वछोके महीक्षिताम्।८५।

श्रीभगवान ने कहा—महाराज! धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन कितना पापाचारी है, यह मैं जानता हूँ । तथापि वहाँ जाकर संधिके लिये प्रयत्न करनेपर हम सब लोग सम्पूर्ण जगत्के राजाओंकी दृष्टिमें निन्दाके पात्र न होंगे ॥ ८५ ॥ न चापि ममपर्योक्षाः सहिताः सर्वपार्थिवाः।

न चापि ममपर्याप्ताः सिहताः सर्वपार्थिवाः। कुद्धस्य संयुगे स्थातुं सिहस्येवेतरे मृगाः॥ ८६॥

(मेरे तिरस्कारके भयसे भी आप चिन्तित न हों। क्योंकि ) जैसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते हैं, उसी प्रकार यदि मैं कोप करूँ, तो संसारके सारे भूपाल मिलकर भी युद्धमें मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं ॥ ८६॥

अथ चेत् ते प्रवर्तन्ते मिय किञ्चिदसाम्प्रतम्। निर्देहेयं कुरून् सर्वानिति मे धीयते मितः॥ ८७॥

यदि वे मेरे साथ थोड़ा-सा भी अनुचित वर्ताव करेंगे, तो मैं उन समस्त कौरवोंको जलाकर मस्म कर डालूँगा; यह मेरा निश्चित विचार है ॥ ८७॥

न जातु गमनं पार्थ भवेत् तत्र निरर्थंकम्। अर्थप्राप्तिः कदाचित् स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥८८॥

अतः कुन्तीनन्दन ! मेरा वहाँ जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा। सम्भव है, वहाँ अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हो जाय और यदि काम न बना, तो भी हम निन्दासे तो बच ही जायँगे॥ ८८॥

#### युधिष्ठिर उवाच

यत् तुभ्यं रोचते कृष्ण सस्ति प्राप्तुहि कौरवान्। कृतार्थं सस्तिमन्तं त्यां द्रक्यामि पुनरागतम्॥ ८९॥ युधिष्ठिर बोले —श्रीकृष्ण ! आपकी जैसी रुचि हो, वहीं कीजिये । आपका कल्याण हो । आप प्रसन्नतापूर्वक कौरवोंके पास जाइये । आशा है, मैं पुनः आपको अपने कार्यमें सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूँगा ॥

विष्वक्सेन कुरून् गत्वा भरताञ्छमय प्रभो। यथा सर्वे सुमनसः सह स्थाम सुचेतसः॥९०॥

विध्वक्सेन प्रभो ! आप कुरुदेशमें जाकर भरतवंशियों-को शान्त कीजिये, जिससे हम सब लोग शुद्ध हृदयसे प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सकें ॥ ९० ॥

भ्राता चासि सखा चासि वीभत्सोर्मम च प्रियः। सौह्रदेनाविशङ्कचोऽसि खस्ति प्राप्नुहि भूतये॥ ९१॥

आप इमलोगोंके भाई और मित्र हैं। अर्जुनके तथा मेरे भी प्रीतिभाजन हैं। आपके सौहार्दके विषयमें इमारे मनमें कोई शंका नहीं है। अतः आप उभय पक्षोंकी भलाईके लिये वहाँ जाइये। आपका कल्याण हो॥ ९१॥

अस्मान् वेत्थ परान् वेत्थ वेत्थार्थान् वेत्थ भाषितुम् । यद् यदसाद्धितं कृष्ण तत्तद् वाच्यः सुयोधनः॥९२॥

श्रीकृष्ण ! आप हमको जानते हैं, कौरवोंको भी जानते हैं, हम दोनोंके स्वाथोंसे भी आप अपिरिचत नहीं हैं और वातचीत कैसे करनी चाहिये, यह भी आपको अच्छी तरह ज्ञात है। अतः जिस-जिस वातसे हमारा हित हो, वह सब आप दुर्योधनको बतावें ॥ ९२॥

यद् यद् धर्मेण संयुक्तमुपपद्येद्धितं वचः । तत् तत् केशव भाषेथाः सान्त्वं वा यदि वेतरत्॥९३॥

केशव ! जो-जो वात धर्मसंगतः युक्तियुक्त और हितकर हो, वह सब कोमल हो या कठोरः आप अवस्य कहें ॥९३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि युधिष्टिरकृतकृष्णप्रेरणे द्विसप्ततितस्रोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णको प्रेरणाविषयक बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥७२॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५३ इलोक मिलाकर कुल ९८३ इलोक हैं)

---

# त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको युद्धके लिये प्रोत्साहन देना

श्रीभगवानुवाच

संजयस्य श्रुतं वाक्यं भवतश्च श्रुतं मया । सर्वे जानाम्यभित्रायं तेषां च भवतक्ष्च यः ॥ १ ॥

श्रीभगवान् वोळे—राजन् ! मैंने संजयकी और आप-की भी वार्ते सुनी हैं। कौरवींका क्या अभिप्राय है, वह सब मैं जानता हूँ और आपका जो विचार है, उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ ॥ १॥

तव धर्माश्रिता बुद्धिस्तेषां वैराश्रया मतिः । यद्युद्धेन स्थयेत तत् ते बहुमतं भवेत् ॥ २ ॥

आपकी बुद्धि धर्ममें स्थित है और उनकी बुद्धिने शत्रुता-का आश्रय ले रक्ला है । आप तो विना युद्ध किये जो कुछ मिल जाय, उसीको बहुत समझेंगे ॥ २ ॥ न चैंवं नैष्ठिकं कर्म क्षत्रियस्य विशाम्पते । आहुराश्रमिणः सर्वे न मैक्षं क्षत्रियश्चरेत ॥ ३ ॥

परंतु महाराज ! यह क्षत्रियका नैष्ठिक (स्वामाविक) कर्म नहीं है ! सभी आश्रमोंके श्रेष्ठ पुरुषोंका यह कथन है कि क्षत्रियको भीख नहीं माँगनी चाहिये ॥ ३॥

जयो वधो वा संग्रामे धात्राऽऽदिष्टः सनातनः। स्वधर्मः क्षत्रियस्यैव कार्पण्यं न प्रशस्यते ॥ ४ ॥

उसके लिये विधाताने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे । यही क्षत्रियका स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता उसके लिये प्रशंसाकी वस्तु नहीं है॥ ४॥

न हि कार्पण्यमास्थाय शक्या वृत्तिर्युधिष्ठिर। विक्रमस्व महावाहो जहि शत्रुन परंतप ॥ ५॥

महावाहु युधिष्ठिर ! दीनताका आश्रय लेनेसे श्वत्रियकी जीविका नहीं चल्ल सकती । शत्रुओंको संताप देनेवाले महाराज ! अब पराक्रम दिखाइये और शत्रुओंका संहार कीजिये ॥ ५॥

अतिगृद्धाः कृतस्नेहा दीर्घकालं सहोषिताः। कृतमित्राः कृतवला धार्तराष्ट्राः परंतप ॥ ६ ॥

परंतप! धृतराष्ट्रके पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत-से मित्र-राजाओंका संग्रह कर लिया है और उनके साथ दीर्घकालतक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है। (शिक्षा और अभ्यास आदिके द्वारा भी) उन्होंने विशेष शक्तिका संचय कर लिया। ६॥

न पर्यायोऽस्तियत् साम्यं त्विय कुर्युविशाम्पते। वलवत्तां हि मन्यन्ते भीष्मद्रोणकृपादिभिः॥ ७॥

अतः प्रजानाथ ! ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे (वे आपको आधा राज्य देकर ) आपके प्रति समता (सिन्ध) स्थापित करें। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पश्चमें हैं, इसिलये वे अपनेको आपसे अधिक बलवान् समझते हैं॥

यावच माईवेनैतान् राजन्तुपचरिष्यसि । तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिदम ॥ ८ ॥

अतः शत्रुद्मन राजन् ! जयतक आप इनके साथ नर्माका वर्ताव करेंगे, तयतक ये आपके राज्यका अपहरण करनेकी ही चेष्टा करेंगे ॥ ८॥

नानुकोशास्त्र कार्पण्यास च धर्मार्थकारणात्। अळं कर्तुं धार्तराष्ट्रास्तव काममरिंद्म ॥ ९ ॥

शतुमर्दन नरेश ! आप यह न समझें कि धृतराष्ट्रके पुत्र आपपर कृपा करके या अपनेको दीन-दुर्वल मानकर अथवा धर्म एवं अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे ॥ ९ ॥

पतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा स्विय । नान्वतप्यन्त कीपीनं तावत् कृत्वापि दुष्करम् ॥ १० ॥

पाण्डुनन्दन ! कौरवोंके सन्धि न करनेका सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्चकालतकके लिये वनवासका दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिये पश्चात्ताप नहीं किया।।

पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य च धीमतः । ब्राह्मणानां च साधूनां राज्ञश्च नगरस्य च ॥ ११ ॥ पश्यतां कुरुमुख्यानां सर्वेषामेव तत्त्वतः । दानशीलं मृदुं दान्तं धर्मशीलमनुव्रतम् ॥ १२ ॥ यत्त्वामुपिना राजन् चूते विश्वनवांस्तदा । न चापत्रपते तेन नृशंसः स्वेन कर्मणा ॥ १३ ॥

राजन् ! आप दानशील, कोमलस्वभाव, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले, स्वभावतः धर्मपरायण तथा मवके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधनने उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिनान् विदुर, साधु, ब्राह्मण, राजा धृनराष्ट्र, नगरनिवासी जनसमुदाय तथा कुरुकुलके सभी श्रेष्ठ पुरुषोंके देखते-देखते आपको जूएमें छलसे उग लिया और अपने उस कुकृत्यके लिये वह अबतक लजाका अनुभव नहीं करता है।

तथाशोलसमाचारे राजन् मा प्रणयं कथाः । वध्यास्ते सर्वलोकस्य किं पुनस्तव भारत ॥ १४ ॥

राजन् ! ऐसे कुटिलस्वभाव और खोटे आचरणवाले दुर्योधनके प्रति आप प्रेम न दिखावें। भारत ! धृतराष्ट्रके वे पुत्र तो सभी लोगोंके वध्य हैं; फिर आप उनका वध करें, इसके लिये तो कहना ही क्या है ? ॥ १४॥

वाग्भिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत् त्वां सहानुजम् । श्ठाघमानः प्रहृष्टः सन् भ्रातृभिः सह भाषते ॥ १५॥ प्तावत् पाण्डवानां हि नास्ति किंचिदिह स्वकम्। नामधेयं च गोत्रं च तद्प्येषां न शिष्यते ॥ १६॥ (क्या आप वह दिन मृळ गये, जब कि) दुर्योधनने भाइयों सहित आपको अपने अनुचित वचनों द्वारा मार्मिक पीड़ा पहुँचार्या थी। वह अस्यन्त हर्पसे फूळकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता हुआ अपने भाइयों के साथ कहता था—'अब पाण्डवों के पास इस संसारमें 'अपनी' कहने के लिये इतनी सी भी कोई वस्तु नहीं रह गयी है। केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा॥ १५-१६॥

कालेन महता चैपां भविष्यति पराभवः। प्रकृति ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयो मिष्य ॥ १७ ॥

'दीर्घकालके पश्चात् इनकी भारी पराजय होगी। इनकी स्वाभाविक श्रूरता-वीरता आदि नष्ट हो जायगी और ये मेरे पास ही प्राणत्याग करेंगे'॥ १७॥

दुःशासनेन पापेन तदा चूते प्रवर्तिते। अनाथवत् तदा देवी द्रौपदी सुदुरात्मना ॥ १८॥ आकृष्य केशे रुदती सभायां राजसंसदि। भीष्मद्रोणप्रमुखतो गौरिति व्याहता मुहुः॥ १९॥

उन दिनों जब ज्एका खेल चल रहा था। अत्यन्त दुरात्मा पापी दुःशासन अनाथकी भाँति रोती-कलपती हुई महारानी द्रौपदीको उनके केश पकड़कर राजसभामें घसीट लाया और भीष्म तथा द्रोणाचार्य आदिके समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए वारंबार उसे 'गाय' कहकर पुकारा ॥

भवता वारिताः सर्वे भ्रातरो भीमविक्रमाः। धर्मपादानिवद्धाश्च न किंचित् प्रतिपेदिरे ॥ २०॥

यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करनेमें समर्थ थे, तथापि आपने इन्हें रोक दिया, इ्छिटियं धर्मवन्धनमें वैधे होनेके कारण ये उस समय उस अन्यायका कुछ भी प्रतीकार न कर सके॥ २०॥

पताश्चान्याश्च परुपा वाचः स समुदीरयन् । श्राघते ज्ञातिमध्ये सात्विय प्रवजिते वनम् ॥ ५१॥

जन आप वनकी ओर जाने लगे, उस समय भी वह वन्धु-वान्धवोंके बीचमें ऊपर कही हुई तथा और भी बहुत-सी कठोर वार्ते कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा ॥ २१॥

ये तत्रासन् समानीतास्ते दृष्ट्वा त्यामनागसम् । अश्वकण्ठा रुद्दन्तश्च सभायामासते तदा ॥ २२ ॥

जो लोग वहाँ बुलाये गये थे, वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आँस् वहाते हुए रूँधे हुए कण्ठसे उस समय चुपचाप सभामें बैठे रहे ॥ २२ ॥

न चेनमभ्यनन्दंस्ते राजानो ब्राह्मणैः सह । सर्वे दुर्योधनं तत्र निन्दन्ति सा सभासदः ॥ २३ ॥ ब्राह्मणोसिहत उन राजाओंने वहाँ दुर्योधनकी प्रशंसा नहीं की । उस समय सभी सभासद् उसकी निन्दा ही कर रहे थे ॥ २३ ॥

कुलीनस्य च या निन्दा वधो वामित्रकर्रान । महागुणो वधो राजन् न तु निन्दा कुजीविका ॥ २४ ॥

शतुस्दन ! कुलीन पुरुषकी निन्दा हो या वध-इनमें से वध ही उसके लिये अत्यन्त गुणकारक है, निन्दा नहीं । निन्दा तो जीवनको घृणित बना देती है ॥ २४ ॥ तदैव निहतो राजन् यदैव निरपत्रपः । निन्दितश्च महाराज पृथिव्यां सर्वराजभिः ॥ २५ ॥

महाराज ! जब इस भूमण्डलके सभी राजाओंने निन्दा की, उसी समय उस निर्लंज दुर्योधनकी एक प्रकारसे मृत्यु हो गयी ॥ २५ ॥

ईपत् कार्यो वधस्तस्य यस्य चारित्रमीदशम्। प्रस्कन्देन प्रतिस्तन्धिदछन्नमूल इव द्रुमः॥ २६॥

जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट गयी हो और जो गोल वेदीके आधारपर खड़ा हो, उस वृक्षकी भाँति दुर्योधनके भी धराशायी होनेमें अब अधिक विलम्ब नहीं है।

वध्यः सर्पे इवानार्यः सर्वेठोकस्य दुर्मतिः। जह्येनं त्वममित्रघ्नमा राजन् विचिकित्सिथाः॥ २७॥

खोटी बुद्धिवाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्वकी भाँति सब लोगोंके लिये वध्य है। शत्रुओंका नाश करनेवाले महाराज! आप दुविधामें न पड़ें इस दुष्टको अवश्य मार डालें॥२७॥

सर्वथा त्वत्क्षमं चैतद् रोचते च ममानघ। यत् त्वं पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ २८॥

निष्पाप नरेश ! आप जो पितृतुस्य घृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्मके प्रति प्रणाम एवं नम्रतापूर्ण वर्ताव करते हैं, वह सर्वथा आपके योग्य है । मैं भी इसे पसंद करता हूँ ॥ २८॥

अहं तु सर्वलंकिय गत्वा छेत्स्यामि संशयम्। येषामस्ति द्विधाभावो राजन् दुर्योधनं प्रति ॥ २९॥

राजन् ! दुर्योधनके सम्बन्धमें जिन लोगोंका मन दुविधामें है—जो लोग उसके अच्छे या बुरे होनेका निर्णय नहीं कर सके हैं, उन सब लोगोंका संदेह मैं वहाँ जाकर दूर कर दूँगा॥

मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपौरुषिकान् गुणान् । तव संकीर्तियिष्यामि ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ ३० ॥

में राजसभामें जुटे हुए भूपालोंकी मण्डलीमें आपके सर्वसाधारण गुणोंका वर्णन और दुर्योधनके दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन करूँगा॥ ३०॥

ब्रुवतस्तत्र मे वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्। निराम्य पार्थिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः॥ ३१॥ त्विय सम्प्रतिपत्स्यन्ते धर्मात्मा सत्यवागिति। तर्सिश्चाधिगमिष्यन्ति यथा लोभादवर्तत ॥ ३२ ॥

मेरे मुखसे धर्म और अर्थसे संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदोंके खामी समस्त भूपाल आपके विषयमें यह निश्चिनरूपसे समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं और दुर्योधनके सम्बन्धमें भी उन्हें यह निश्चय हो जायगा कि उमने लोभसे प्रेरित होकर ही सारा अनुचित वर्ताव किया है ॥ ३१-३२॥

गर्हयिष्यामि चैवैनं पौरजानपरेष्वपि । वृद्धवालानुपादाय चातुर्वण्यें समागते ॥ ३३ ॥

में वहाँ आये हुए चारों वणोंके आवालवृद्ध जनसमुदाय-को अपनाकर उनके सामने तथा पुरवासियों और देशवासियोंके समक्ष भी इस दुर्योधनकी निन्दा करूँगा॥ ३३॥ शमं वै याचमानस्त्वं नाधमं तत्र छप्स्यसे। कुरून विगईयिष्यन्ति धृतराष्ट्रं च पार्थिवाः॥ ३४॥

बहाँ शान्तिके लिये याचना करनेपर आप अधर्मके भी भागी न होंगे। सब राजा कौरवोंकी तथा धृतराष्ट्रकी ही निन्दा करेंगे॥ ३४॥

तिसमँ होकपरित्यके किं कार्यमविशाष्यते। हते दुर्योधने राजन् यदन्यत् क्रियतामिति॥ ३५॥

सब लोग दुर्योधनको अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह निन्दनीय होनेके कारण नष्टप्राय हो जायगा । उस दशामें आपका दूसरा कौन-सा कार्य शेष रह जाता है ? जिसे सम्पन्न किया जाय ॥ ३५ ॥

यात्वा चाहं कुरून् सर्वान् युष्मदर्थमहापयन् । यतिष्यं प्रशमं कर्तुं लक्षयिष्ये च चेष्टितम् ॥ ३६॥

बहाँ पहुँचकर आपके स्वार्थकी सिद्धिमें तिनक भी तुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरवोंसे सिन्ध-स्थापनके लिये प्रयत्न कहँगा और उनकी चेष्टाओंपर दृष्टि रक्खूँगा ॥ ३६ ॥

कौरवाणां प्रवृत्ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्। निशम्य विनिवर्तिष्ये जयाय तव भारत ॥ ३७॥

भारत! मैं जाकर कौरवोंकी युद्धविषयक तैयारीकी बातें जान सुनकर आपकी विजयके लिये पुनः यहाँ लौट आऊँगा॥

सर्वथा युद्धमेवाहमाशंसामि परैः सह। निमित्तानि हि सर्वाणि तथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ ३८॥

मुझे तो रात्रुओं के साथ सर्वथा युद्ध होने की ही सम्भावना हो रहा है; क्यों कि मेरे सामने ऐसे ही लक्षण (शकुन) प्रकट हो रहे हैं ॥ २८॥

> मृगाः राकुन्ताश्च वदन्ति घोरं हस्त्यश्वमुख्येषु निशामुखेषु ।

घोराणि रूपाणि तथैव चाझि-वर्णान् बहून् पुष्यति घोररूपान्॥ ३९॥

मृग (पशु) और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। प्रदोष-कालमें प्रमुख हाथियों और घोड़ोंके समुदायमें बड़ी भयानक आकृतियाँ प्रकट होती हैं। इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकारके भयजनक वणों (रंगों) को धारण करते हैं॥ ३९॥

> मनुष्यलोकक्षयकृत् सुघोरो नो चेदनुपात इहान्तकः स्यात्। शस्त्राणि यन्त्रं कवचान् रथांश्च नागान् ह्यांश्च प्रतिपाद्यित्वा॥ ४०॥ योघाश्च सर्वे कृतनिश्चयास्ते भवन्तु हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः। सांग्रामिकं ते यदुपार्जनीयं सर्वे समग्रं कुरु तन्नरेन्द्र॥ ४१॥

यदि मनुष्यलोकका संदार करनेवाली अत्यन्त भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, तो ऐसी वातें देखनेमें नहीं आतीं। अतः नरेन्द्र! आपके समस्त योद्धा युद्धके लिये दृढ़ निश्चय करके भाँति-भाँतिके शस्त्र, यन्त्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़ोंको सुसज्जित कर लें तथा उन हाथियों, घोड़ों, एवं रथोंपर सवार हो युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें। इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओंका संमह करना है उन सबका भी आप संग्रह कर लीजिये।।४८-४१॥

दुर्योधनो न द्यालमय दातुं जीवंस्तवैतन्तृपते कथंचित्। यत् ते पुरस्तादभवत् समृद्धं द्यते दृतं पाण्डवमुख्य राज्यम् ॥ ४२॥

पाण्डवप्रवर ! नरेश्वर ! यह निश्चय मानिये, आपके पास पहले जो समृद्धिशाली राज्य-वैभव था और जिसे आपने जूएमें स्वो दिया था, वह सारा राज्य अव दुयोंधन अपने जीते-जी आपको कभी नहीं दे सकता ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णवाक्ये त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णवाक्षविवक तिहत्तरकों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

# चतुःसप्ततितमोऽध्यायः

भीमसेनका ज्ञानित्वपयक प्रस्ताव

भीम उवाच

यधा यथैव शान्तिः स्यात् कुरूणां मधुसूद्रन । तथा तथैव भाषेया मा स्म युद्धेन भीषयेः॥ १॥

भीमसेन बोछे -- मधुस्दन ! आप कौरवीं के बीचमें वैसी ही बातें कहें, जिससे हमलोगों में शान्ति स्थापित हो सके । युद्धकी बात सुनाकर उन्हें भयभीत न कीजियेगा ॥ १ ॥ अमर्था जातसंरम्भः श्रेयोद्धेषी महामनाः । नोग्नं दुर्योधनो वाच्यः साम्नैवैनं समाचरेः ॥ २ ॥

दुर्योधन असहनशील, कोधमें भरा रहनेवाला, श्रेयका विरोधी और मनमें बड़े-बड़े हौसले रखनेवाला है। अतः उसके प्रति कठोर बात न किह्येगा, उसे सामनीतिके द्वारा ही समझानेका प्रयत्न कीजियेगा॥ २॥

प्रकृत्या पापसत्त्वश्च तुल्यचेतास्तु दस्युभिः। पेश्वर्यमदमत्तश्च कृतवैरश्च पाण्डवैः॥ ३॥

दुर्योधन स्वभावते ही पापात्मा है। उसके हृदयमें डाकुओंके समान क्र्रता भरी रहती है। वह ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हो गया है और पाण्डवींके साथ सदा वैर वाँधे रस्ता है॥ ३॥

अदीर्घदर्शी निष्ठ्री क्षेता क्रपराक्रमः। दीर्घमन्युरनेयश्च पापात्मा निकृतिप्रियः॥ ॥॥ वह अदूरदर्शी, निष्टुर वचन बोलनेवाला, परनिन्दक, कूर पराक्रमी, दीर्घकालतक कोधको मनमें संचित रखनेवाला, शिक्षा देने या सन्मार्गपर ले जाया जानेकी योग्यतासे रहित, पापात्मा तथा शटतासे प्रेम रखनेवाला है ॥ ४ ॥

म्रियेतः पि न भज्येत नैय जहात् खकं मतम्। ताददोन दामः कृष्ण मन्ये परमदुष्करः॥ ५॥

श्रीकृष्ण ! वह मर जायगाः किंतु झक न सकेगा । अपनी टेक नहीं छोड़ेगा । मैं समझता हूँ ऐसे दुराग्रही मनुष्यके साथ संधि स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है ॥ ५ ॥

सुहृद्यमण्यवाचीनस्त्यक्षधर्मा प्रियानृतः । प्रतिहन्त्येव सुहृद्यं वाचद्येव मनांसि च ॥ ६ ॥

दुर्योधन हितैषी सुद्धदों के भी विपरीत आचरण करनेवाला है। उसने धर्मको तो त्याग ही दिया है, झूठको भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मित्रोंकी भी बातोंका खण्डन करता है और उनके हृदयको चोट पहुँचाता है॥ ६॥

स मन्युवरामापन्नः स्वभावं दुष्टमास्थितः। स्वभावात् पापमभ्येति तृणैदछन्न इवोरगः॥ ७॥

उसने कोधके वशीभूत होकर दुष्ट स्वभावका आश्रय ले रक्खा है। वह तिनकोंमें छिपे सर्पकी माँति स्वभावतः दूसरीं-की हिंसा करता है॥ ७॥ दुर्योधनो हि यत्सेनः सर्वधा विदितस्तव। यच्छीलो यत्स्वभावश्च यद्वलो यत्पराक्रमः॥ ८॥

भगवन् ! दुर्योधनकी सेना जैसी है, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका वल और पराक्रम जिस प्रकारका है, वह सब कुछ आपको सब प्रकारने ज्ञात है।। ८।।

पुरा प्रसन्नाः कुरवः सहपुत्रास्तथा वयम्। इन्द्रज्येष्ठा इवाभूम मोदमानाः सवान्धवाः॥ ९॥

पूर्वकालमें पुत्र तथा वन्धु-वान्धवींसहित कौरव और हम-लोग इन्द्र आदि देवताओंकी भाँति परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता और आनन्दके साथ रहते थे ॥ ९॥

दुर्योधनस्य क्रोधेन भरता मधुसूद्दन । धक्ष्यन्ते शिशिरापाये वनानीव दुताशनैः ॥ १०॥

परंतु मधुसूदन ! जैसे शिशिरके अन्तमें ( ग्रीष्मकाल आने र ) वन दावानलसे जलने लगते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण भरतवंशी इस समय दुर्योधनकी कोधाग्निसे जलने वाले हैं ॥ १०॥

अष्टादरोमे राजानः प्रख्याता मधुसूद्रन । ये समुचिच्छिदुर्जातीन् सुहृद्श्च सवान्धवान् ॥ ११ ॥

श्रीकृष्ण ! आगे वताये जानेवाले ये अठारह विख्यात नरेश हैं, जिन्होंने वन्धु-बान्धवोंसहित कुटुम्बीजनों तथा हितैषी सुहृदोंका संहार कर डाला था ॥ ११॥

सहराका सहार कर डाला था ॥ ११ ॥
असुराणां समृद्धानां ज्वलतामिव तेजसा ।
पर्यायकाले धर्मस्य प्राप्ते कलिरजायत ॥ १२ ॥
हैहयानां मुदावर्ता नीपानां जनमेजयः ।
बहुलस्तालजंघानां कृमीणामुद्धतो वसुः ॥ १३ ॥
अर्जावन्दुः सुवीराणां सुराष्ट्राणां रुपर्द्धिकः ।
अर्जाजश्च वलीहानां चीनानां धौतमूलकः ॥ १४ ॥
हयप्रीवो विदेहानां वरयुश्च महौजसाम् ।
बादुः सुन्दरवंशानां दीताक्षाणां पुरूरवाः ॥ १५ ॥
सहजश्चेदिमत्स्यानां प्रवीराणां वृषध्वजः ।
धारणश्चन्द्रवत्सानां मुकुटानां विगाहनः ॥ १६ ॥
शमश्च नन्दिवेगानामित्येते कुलपांसनाः ॥
युगानते कृष्ण सम्भूताः कुले कुपृरुपाधमाः ॥ १७ ॥

जैसे धर्मके विष्ठवका समय उपस्थित होनेपर तेजसे प्रव्वित्व होनेपर तेजसे प्रव्वित्व होनेपाले समृद्धिशाली असुरोंमें भयंकर कल्ह उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार है इयवंशमें मुदावर्त, नीपकुलमें जनमेजय, तालजंघोंके वंशमें बहुल, कृमिकुलमें उद्दण्ड वसु, सुवीरोंके वंशमें अजविंदु, सुराष्ट्रकुलमें स्पर्दिक, वलीहवंशमें अर्कज, चीनोंके कुलमें धौतमूलक, विदेहवंशमें हयग्रीव, महौजा नामक क्षत्रियोंके कुलमें वरयु, सुन्दरवंशी क्षत्रियोंमें वाहु, दीताक्ष-

कुलमें पुरुरवा, चेदि और मत्स्यदेशमें सहज, प्रवीरवंशमें वृषध्वज, चन्द्रवत्सकुलमें धारण, मुकुटवंशमें विगाहन तथा नन्दिवेगकुलमें शम—ये सभी कुलाङ्गार एवं नराधम क्षत्रिय युगान्तकाल आनेपर ऊपर बताये अनुसार भिन्न-भिन्न कुलोंमें प्रकट हुए थे ॥ १२-१७॥

अप्ययं नः कुरूणां स्याद् युगान्ते कालसम्भृतः।
दुर्योधनः कुलाङ्गारो जघन्यः पापपूरुषः॥ १८॥
पूर्वोक्त (अटारह) राजाओंकी भाँति यह कुलाङ्गार, नीच

एवं पापपुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युगके अन्तमें कालमे प्रेरित हो इमारे कुरुकुलके विनाशका कारण होकर उत्पन्न हुआ है ॥ १८॥

तस्मान्मृदु शनैर्त्र्या धर्मार्थसहितं हितम् । कामानुबन्धबहुलं नोत्रमुत्रपराक्रम् ॥ १९॥

अतः भयंकर पराक्रमी श्रीकृष्ण ! आप उससे जो कुछ भी कहें, कोमल एवं मधुर वाणीमें धीरे-धीरे कहें । आपका कथन धर्म एवं अर्थसे युक्त तथा हितकर हो । उसमें तिनक भी उग्रता न आने पावे । साथ ही इसका भी ध्यान रक्लें कि आपकी अधिकांद्रा बातें उसकी रुचिके अनुकूल हों ॥१९॥

अपि दुर्योधनं कृष्ण सर्वे वयमधश्चराः । नीचैर्भूत्वानुयास्यामो मा स्म नो भरतानशन् ॥२०॥

भगवन् ! हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यन्त नम्र होकर दुर्योधनका अनुसरण करते रहेंगे; परंतु हमारे कारणसे भरतवंशियोंका नाश न हो ॥ २०॥

अप्युदासीनवृत्तिः स्याद् यथानः कुरुभिः सह। वासुदेव तथा कार्यं न कुरूननयः स्पृशेत्॥ २१॥

वासुदेव ! हमारा कौरवोंके साथ उदासीनभाव एवं तटस्थताका वर्ताव भी जैसे वना रहे, वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिये। किसी प्रकार भी कौरवोंको अन्यायका स्पर्श नहीं होना चाहिये॥ २१॥

वाच्यः पितामहो वृद्धो ये च ऋष्ण सभासदः। भ्रातृणामस्तु सौभ्रात्रं धार्तराष्ट्रः प्रशाम्यताम् ॥२२॥

श्रीकृष्ण ! आप वहाँ वृढ़े पितामह भीष्मजी तथा अन्य समासदोंसे ऐसा करनेके लिये ही कहें, जिससे सब भाइयोंमें सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शान्त हो जाय ॥ २२॥

अहमेतद् व्रवीम्येवं राजा चैव प्रशंसति। अर्जुनो नैव युद्धार्थी भूयसी हि द्यार्जुने ॥ २३॥

में इस प्रकार शान्ति स्थापनके लिये कह रहा हूँ । राजा युधिष्ठर भी शान्तिकी ही प्रशंसा करते हैं और अर्जुन भी युद्धके इच्छुक नहीं हैं; क्योंकि अर्जुनमें बहुत अधिक दया भरी हुई है ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीमवाक्ये चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगबद्यानपर्वमे भीमवाक्यविषयक चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥

### पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः श्रीकृष्णका भीमसेनको उत्तेजित करना

वैशम्पायन उवाच

पतच्छुत्वा महावाहुः केशवः घहसन्तिव।
अभूतपूर्व भीमस्य मार्द्वोपहितं वचः॥१॥
गिरेरिव छघुत्वं तच्छीतत्विमव पावके।
मत्वा राम जुजः शौरिः शार्ङ्गधन्वा वृकोद्रम्॥२॥
संतेजयंस्तदा वाग्भिमीतरिद्वेव पावकम्।
उवाच भीममासीनं कृपयाभिपरिष्कुतम्॥३॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—भीमसेनके मुखसे यह अभूतपूर्व मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहु भगवान श्रीकृष्ण हैंसने-से लगे। जैसे पर्वतमें लघुता आ जाय और अग्निमें श्रीतलता प्रकट हो जाय, उसी प्रकार उनमें यह नम्रताका प्रादुर्भाव हुआ था। यह सोचकर शार्क्क धनुष धारण करने-बाले रामानुज श्रीकृष्ण अपने पास बैठे हुए क्कोदर भीमसेन-को, जो उस समय दयासे द्रवित हो रहे थे, अपने बचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले, मानो वायु अभिको उदीस कर रही हो।। १-३॥

श्रीभगवानुवाच

त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंसिस । वधाभिनन्दिनःकृरान् धार्तराष्ट्रान् मिमर्दिषुः ॥ ४ ॥ श्रीभगवान् बोलं—भैया भीमसेन ! आजके सिवा और दिन तो तुम हिंसासे ही प्रसन्न होनेवाले कर धृतराष्ट्र-



पुत्रोंको मसल डालनेकी इच्छा मनमें लेकर सदा युद्धकी ही प्रशंसा किया करते थे॥ ४॥

न च खिषि जागिष न्युट्जः रोषे परंतप। घोरामशान्तां रुपतीं सदा वाचं प्रभाषसे॥ ५॥

परंतप ! (इन्हीं विचारों में डूबे रहनेके कारण) तुम रातमें साते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे। कभी सोना ही पड़ा, तो औं धे-मुँह लेट जाते और सदा घोर, अशान्त तथा रोषभरी बातें ही तुम्हारे मुँहसे निकलती थीं॥ ५॥

निःश्वसन्नश्चित् तेन संतप्तः स्वेन मन्युना। अप्रशान्तमना भीम सधूम इव पावकः॥ ६॥

भीम ! तुम वारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही क्रोधसे उसी प्रकार संतप्त होते थे, जैसे आग अपने ही तेजसे तपी रहती है। पुएँसे व्याप्त हुई अग्निकी भाँति तुम्हारे नित्य-निरन्तर अशान्ति छायी रहती थी॥ ६॥

एकान्ते निःश्वसञ्छेषे भारार्त इव दुर्वलः। अपि त्वां केचिदुनमत्तं मन्यन्ते ऽतिहिद्रो जनाः॥ ७ ॥

भारी बोझसे पीड़ित दुर्वल मनुष्यकी भाँति तुम एकान्त-में बैठकर जोर-जोरसे साँस खींचते रहते थे। इसीलिये तुम्हें कुछ लोग, जो इस बातको नहीं जानते हैं, पागल मानते हैं॥ ७॥

आरुज्य बृक्षान् निर्मूलान् गजः परिरुजन्निव । निष्नन् पद्भिः क्षिति भीमनिष्टनन् परिधावसि ॥ ८ ॥

भीम ! जैसे हाथी नृक्षोंको जड़-मूलसहित उखाड़कर उन्हें पैरोंकी ठोकरोंसे टूक-टूक कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी पैरोंसे पृथ्वीपर आधात करते हुए जोर जोरसे गर्जते और चारों ओर दौड़ते थे ॥ ८॥

नास्मिञ्जनेऽभिरमसे रहः क्षिपसि पाण्डव। नान्यं निशि दिवा चापि कदाचिद्यमनन्दसि॥ ९॥

पाण्डुनन्दन ! तुम कभी इस जनसमुदायमें प्रसन्नताका अनुभव नहीं करते थे; सदा एकान्तमें ही बैटकर कालक्षेप करतेथे। दिन हो यारात, तुम कभी किसी दूसरेका अभिनन्दन नहीं करतेथे॥ ९॥

अकस्मात् सायमानद्य रहस्यास्से रुदिन्नव । जान्वोर्मूर्थानमाधाय चिरमास्से प्रमीहितः ॥ १०॥

कभी सहसा हँस पड़ते और कभी एकान्त स्थानमें रोते हुए-से प्रतीत होते थे और कभी घुटनोंपर मस्तक रखकर दीर्घकालतक नेत्र बंद किये बैठे रहते थे ॥ १०॥ भ्रुकुर्टि च पुनः कुर्वन्नोष्ठौ च विद्दान्निव। अभीक्ष्णं दृश्यसं भीम सर्वे तन्मन्युकारितम्॥ ११॥

भीमसेन ! मैंने वार वार तुम्हें भौहें टेढ़ी करके दोनों ओटोंको चवाते हुए से देखा है। यह सब तुम्हारे क्रोधकी करवृत है॥ ११॥

यथा पुरस्तात् सविता दृदयते शुक्रमुचरन्।
यथा च पश्चान्त्रिर्मुक्तो ध्रुवं पर्येति रिहमवान्॥ १२॥
तथा सत्यं व्रवीम्येतन्नास्ति तस्य व्यतिक्रमः।
हन्ताहं गद्याभ्येत्य दुर्योधनममर्षणम्॥ १३॥
इति स मध्ये भ्रातृणां सत्येनाळभसे गदाम्।
तस्य ते प्रशमे वुद्धिर्भयतेऽच परंतप॥ १४॥

तुम अपने भाइयोंके बीचमें सत्यकी शपथ खाकर वार-वार गदा छूते हुए यह कहते थे — जैसे सूर्यदेव पूर्वदिशामें उदित होते हुए अपने तेजोमण्डलको प्रकट करते दिखायी देते हैं और पश्चिम दिशामें वे ही अंग्रुमाली अस्ताचलको जाकर निश्चितरूपसे मेरुपर्वतकी परिक्रमा करते हैं, उनके इस नियममें कभो कोई अन्तर नहीं पड़ता; उसी प्रकार मैं यह सत्य कहता हूँ कि अमर्पशील दुर्योधनके पास जाकर अपनी गदासे उसके प्राण ले खूँगा। मेरे इस कथनमें कभी कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। परंतप! ऐसी प्रतिज्ञाकरने-वाले तुम जैसे वीरशिरोमणिकी बुद्धि आज शान्ति-स्थापनमें लग रही है, (यह आश्चर्यकी वात है!)॥ १२-१४॥

अहो युद्धाभिकाङ्क्षाणां युद्धकाल उपस्थिते । चेतांसि विप्रतीपानि यत् त्वां भीभीम विन्द्ति॥१५॥

अहो ! युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर पहलेसे युद्धकी अभिलापा रखनेवाले लोगोंके विचार भी इतने बदल जाते हैं कि वे विपरीत सोचन लगते हैं। भीमसेन ! जान पड़ता है, इसीलिये तुम्हें भी युद्धसे भय होने लगा है ॥ १५॥

अहो पार्थ निमित्तानि विपरीतानि प्रयसि। खप्नान्ते जागरान्ते चतसान् प्रशममिच्छसि॥१६॥

कुन्तीनन्दन ! यड़े विस्मयकी बात है कि तुम्हें सोते और जागतेमें उलटे परिणामकी सूचना देनेवाले अपराकुन दिखायी देते हैं । इसीसे तुम शान्तिकी इच्छा प्रकट कर रहे हो ॥

अहो नाशंससे किञ्चित् पुंस्त्वं क्लीव इवात्मनि। कश्मलेनाभिपनोऽसि तेन ते विकृतं मनः॥ १७॥

अहो ! कायर और न पुंसककी भाँति इस समय तुम अपनेमें

कुछ भी पुरुपार्थ नहीं मानते । तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है. जिससे तुम्हारी मानसिक दशा विगड़ गयी है ॥ १७ ॥ उद्देपते ते हृद्य मनस्ते प्रतिसीद्ति । ऊरुस्तम्मगृहीतोऽसि तसात् प्रशममिच्छसि ॥१८॥

जान पड़ता है कि तुम्हारा हृदय काँपता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जाँधें मानो अकड़ गयी हैं; इसीलिये तुम शान्ति चाहते हो ॥ १८॥

अनित्यं किल मर्त्यस्य पार्थ चित्तं चलाचलम्। चातवेगप्रचलिता अष्टीला शाल्मलेरिव॥१९॥

पार्थ ! कहते हैं कि मनुष्यका चित्त सदा एक निश्चयपर अटल नहीं रहता । वह हवाके वेगसे हिलती हुई सेमलके फलकी गाँठके समान डाँवाडोल रहता है ॥ १९॥

तवैषा विकृता बुद्धिर्गवां वागिव मानुषी। मनांसि पाण्डुपुत्राणां मज्जयम्यष्ठवानिव॥ २०॥

यदि गौएँ मनुष्योंकी वोली बोलें, तो वह जैसे विगड़ी हुई होगी, उसी प्रकार तुम्हारी यह बुद्धि विकृत होकर अगाध समुद्रमें नावके विना डूबनेवाले मनुष्योंकी भाँति पाण्डवोंके मनको चिन्तामग्न किये देती हैं॥ २०॥

इदं मे महदाश्चर्य पर्वतस्येव सर्पणम्। यदीदृशं प्रभाषेथा भीमसेनासमं वृचः॥२१॥

भीमसेन ! तुम जो बात कह रहे हो, वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। जैसे पर्वतका चलना आश्चर्यको बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शान्ति-प्रस्ताव मुझे महान् आश्चर्यमें डाल रहा है॥ २१॥

स दृष्ट्रा स्वानि कर्माणि कुले जन्मच भारत। उत्तिष्ठस्य विषादं मा कृथा वीर स्थिरो भव॥ २२॥

भारत ! तुम अपने कर्मोंकी ओर देखकर और जिस कुलमें तुम्हारा जनम हुआ है, उसपर भी दृष्टिगत करके खड़े हो जाओ । वीरवर ! विषाद न करो और अपने क्षत्रियोचित कर्मपर डट जाओ ॥ २२ ॥

न चैतदनुरूपं ते यत् ते ग्लानिररिंदम। यदोजसा न लभते क्षत्रियो न तददनुते॥ २३॥

शत्रुदमन ! तुम्हारे चित्तमें जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, यह तुम्हारे-जैसे सूरवीरके योग्य कदापि नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्रमसे प्राप्त नहीं करता, उसे अपने उपभोगमें नहीं लाता है।। २३।।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीमोत्तेजकश्रीकृष्णवाक्ये पञ्चसप्ततितमोऽध्याय: ॥ ७५ ॥

इस प्रकार आनहानास्त उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें मीमोत्तेजकश्रीकृष्णवास्यविषयक पचहत्तस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

# पट्सप्ततितमोऽध्यायः

#### भीमसेनका उत्तर

वैशम्पायन उवाच

तथोको वासुरेवेन नित्यमन्युरमर्पणः। सद्श्ववत् समाधावद् वभाषे तद्नन्तरम्॥१॥ वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! वसुरेवनन्दन

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! वसुदेवनन्दन मगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर सदा क्रोध और अमर्पमें भरे रहनेवाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोड़ेकी भाँति सरपट भागने लगे ( जल्दी-जल्दी बोलने लगे ); फिर धीरे-धीरे बोले॥ १॥

भीमसेन उवाच

अन्यथा मां चिकीर्षन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । प्रणीतभावमत्यर्थे युधि सत्यपराक्रमम् ॥ २ ॥ वेत्सि दाज्ञाई सत्यं मे दीर्घकाळं सहोषितः ।

भीमसेनने कहा—अच्युत ! मैं करना तो कुछ और चाइता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। दशाईनन्दन ! आप दीर्घकालतक मेरे साथ रहे हैं। अतः मेरे विषयमें यह सच्ची जानकारी रखते ही होंगे कि मेरा युद्धमें अत्यन्त अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है।। २ ई।।

उत वा मां न जानासि स्रवन् हद इवास्रवे ॥ ३ ॥ तस्मादनभिरूपाभिर्वाग्भिर्मा त्वं समर्च्छसि ।

अथवा यह भी सम्भव है कि विना नौकाके अगाध सरोवरमें तैरनेवाले पुरुषको जैसे उसकी गहराईका पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे अच्छी तरह न जानते हों। इसीलिये आप अनुचित वचनोंद्वारा मुझपर आक्षेप कर रहे हैं॥ ३५॥

कथं हि भीमसेनं मां जानन् कश्चन माधव ॥ ४ ॥ ब्रूयाद्वतिरूपाणि यथा मां वक्तुमईसि।

माधव ! मुझ भीमसेनको अच्छी तरह जाननेवाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति ऐसे अयोग्य वचन, जैसे आप कह रहे हैं, कैसे कह सकता है ! ॥ ४३॥

तसादिदं प्रवक्ष्यामि वचनं वृष्णिनन्दन ॥ ५ ॥ आत्मनः पौरुषं चैव वलं च न समं परैः।

वृष्णिकुलनन्दन ! इसीलिये मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा वलका वर्णन करना चाहता हूँ, जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते ॥ ५६॥

सर्वथानार्यकर्मेतत् प्रशंसा खयमात्मनः ॥ ६ ॥ अतिवादापविद्यस्तु वक्ष्यामि बलमात्मनः ।

यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषोंका ही कार्य है, तथापि आपने जो मेरे सम्मानके विपरीत बातें कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उससे पीड़ित होकर मैं अपने बलका बखान करता हूँ ॥ ६५ ॥

पदयेमे रोदसी कृष्ण ययोरासन्निमाः प्रजाः॥ ७ ॥ अचले चाप्रतिष्ठे चाप्यनन्ते सर्वमातरौ।

श्रीकृष्ण ! आप इस भूतल और स्वर्गलोकपर दृष्टिपात करें । इन्हों दोनोंके भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते हैं । ये दोनों सबके माता-पिता हैं । इन्हें अचल एवं अनन्त माना गया है । ये दूसरोंके आधार होते हुए भी स्वयं आधार-शुन्य हैं ॥ ७ है ॥

यदीमे सहसा कुद्धे समेयातां शिले इव ॥ ८ ॥ अहमेते निगृह्णीयां बाहुभ्यां सचराचरे।

यदि ये दोनों लोक सहसा कुपित होकर दो शिलाओंकी भाँति परस्पर टकराने लगें, तो मैं चराचर प्राणियोंसहित इन्हें अपनी दोनों भुजाओंसे रोक सकता हूँ॥ ८६ ॥ पद्यैतदन्तरं बाद्धोर्महापरिघयोरिव ॥ ९ ॥ य एतत् प्राप्य मुच्येत न तं पद्यामि पृष्टपम्।

लोहेके विशाल परिचींकी भाँति मेरी इन मोटी भुजाओं-का मध्यभाग कैसा है, यह देख लीजिये। में ऐसे किसी बीर पुरुषको नहीं देखता, जो इनके भीतर आकर फिर जीवित निकल जाय॥ ९६ ॥

हिमवांश्च समुद्रश्च वज्जी वा बलभित् खयम्॥ १०॥ मयाभिपन्नं त्रायेरन् बलमास्थाय न त्रयः।

जो मेरी पकड़में आ जायगा, उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक दैत्यका विनाश करनेवाले साक्षात् बज्रधारी इन्द्र—ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी बचा नहीं सकते ॥ १० ई॥

युद्धाहीन् क्षत्रियान् सर्वोन् पाण्डवेष्वाततायिनः॥११॥ अधः पादतलेनैतानधिष्टास्यामि भूतले।

पाण्डवोंके प्रति आततायी वने हुए इन समस्त क्षत्रियों-को, जो युद्धके लिये उद्यत हुए हैं, मैं नीचे पृथ्वीपर गिरा-कर पैरोंतले रोंद डालूँगा ॥ ११६॥

न हि त्वं नाभिजानासि मम विक्रममच्युत ॥१२॥ यथा मया विनिर्जित्य राजानो वरागाः कृताः ।

अच्युत ! मैंने राजाओंको जिस प्रकार युद्धमें जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस पराक्रमसे आप अपरिचित नहीं हैं ॥ १२६ ॥ अथ चेन्मां न जानासि सूर्यस्येवोद्यतः प्रभाम् ॥ १३ ॥ विगाढे युधि सम्बाधे वेत्स्यसे मां जनार्दन ।

जनार्दन ! यदि कदाचित् आप मुझे या मेरे पराक्रमको न जानते हों तो जब भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध प्रारम्भ होगाः उस समय उगते हुए सूर्यकी प्रभाके समान आप मुझे अवस्य जान लेंगे ॥ १३६ ॥

परुपैराक्षिपसि किं व्रणं पृतिमिवोन्नयन् ॥ १४॥

पके हुए घावको चाकूसे चीरने या उकसानेवाले पुरुषके समान आप मुझे अपने कठोर वचनोंद्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं ? ॥ १४ ॥

यथामित व्रवीम्येतद् विद्धि मामधिकं ततः। द्रष्टासि युधि सम्बाधे प्रवृत्ते वैशसेऽहनि॥१५॥

में अपनी बुद्धिके अनुसार यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ, उससे भी बढ़-चढ़कर मुझे समझें। जिस समय योद्धाओं से खचाखच भरे हुए युद्धमें भयानक मार-काट मचेगी, उस दिन मुझे देखियेगा॥ १५॥

मया प्रणुन्नान् मातङ्गान् रथिनः सादिनस्तथा। तथा नरानभिकुद्धं निष्नन्तं क्षत्रियर्पभान् ॥१६॥ द्रष्टामां त्वं च लोकश्च विकर्षन्तं वरान् वरान्।

जब ( घमासान युद्धमें ) मैं कुपित होकर मतवाले हाथियों, रिथयों तथा घुड़सवारोंको धराशायी करना और फेंकना आरम्भ कलँगा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रियवीरोंका वध करने लगूँगा, उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुन-चुनकर प्रधान-प्रधान वीरोंका संहार कर रहा हूँ ॥१६६ ॥

न में सीदन्ति मजानों न ममोहेपते मनः ॥ १७॥ सर्वछोकाद्मिकुद्धान्न भयं विद्यते मम । किं तु सौहदमेवैतत् कृपया मधुसूदन । सर्वास्तितिक्षे संक्छेशान्मा स्मनो भरता नशन्॥ १८॥

मेरी मजा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरा हृदय ही काँप रहा है। मधुस्दन! यदि समस्त संसार अत्यन्त कुपित होकर मुझपर आक्रमण करे, तो भी उससे मुझे भय नहीं है; किंतु मैंने जो शान्तिका प्रस्ताव किया है, यह तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश सारे क्लेश सह लेनेको तैयार हूँ और चाहता हूँ कि हमारे कारण भरतवंशियोंका नाश न हो॥ १७-१८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीमसेनवाक्ये षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भीमसेनवाक्यसम्बन्धी छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥७६॥

### सप्तसप्तितमोऽध्यायः

### श्रीकृष्णका भीमसेनको आश्वासन देना

श्रीभगवानुवाच

भावं जिज्ञासमानोऽहं प्रणयादिदमत्रुवम् । न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न कोधान्न विवक्षया ॥ १॥

श्रीभगवान् बोले-भीमसेन! मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जाननेके लिये ही प्रेमसे ये बातें कहीं हैं, तुमपर आक्षेप करने, पण्डिताई दिखाने, कोध प्रकट करने या व्याख्यान देनेकी इच्छासे कुछ नहीं कहा है।। १।।

वेदाहं तव माहात्म्यमुत ते वेद यद् वलम्। उत ते वेद कर्माणि न त्वां परिभवाम्यहम्॥ २॥

में तुम्हारे माहात्म्यको जानता हूँ । तुममें जो बल और पराक्रम है, उससे भी परिचित हूँ और तुमने जो बड़े-बड़े पराक्रम किये हैं, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं; अतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता ॥ २ ॥

यथा चात्मित कल्याणं सम्भावयसि पाण्डव। सहस्रगुणमप्येतत् त्विय सम्भावयाम्यहम् ॥ ३ ॥ पाण्डुनन्दन! तुम अयनेमं जैसे कस्याणकारी गुणकी सम्भावना करते हो, उससे भी सहस्राग्ने सद्गुणींकी सम्भावना तुममें में करता हूँ ॥ ३॥

याहरो च कुले जन्म सर्वराजाभिपूजिते । वन्धुभिश्च सुदृद्भिश्च भीय त्वमसि ताहराः ॥ ४ ॥

भीमसेन ! समस्त राजाओंद्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है, अपने बन्धुओं और सुदृदोंसहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठाके योग्य हो ॥ ४ ॥ जिज्ञासन्तो हि धर्मस्य संदिग्धस्य वृकोदर। पर्यायं नाध्यवस्यन्ति देवमानुषयोर्जनाः॥ ५ ॥

वृकोदर ! देवधर्म ( प्रारब्ध ) और मानुष धर्म ( पुरुषार्थ ) का स्वरूप संदिग्ध है । लोग दैव और पुरुषार्थ दोनोंके परिणामको जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चयन्तक पहुँच नहीं पाते ॥ ५ ॥

स एव हेतुर्भृत्वा हि पुरुषस्यार्थसिद्धिषु । विनाशेऽपिस एवास्य संदिग्धं कर्म पौरुषम् ॥ ६ ॥ क्योंकि उपर्यक्त पुरुषार्थं ही कभी पुरुषकी कार्य-सिद्धिमें

म० १, १२, ११—

कारण वनकर कभी विनाशका भी हेतु वन जाता है। इस प्रकार जैसे दैवका फल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थका भी फल संदिग्ध है।। ६।।

अन्यथा परिद्यानि कविभिर्दोषदर्शिभः। अन्यथा परिवर्तन्ते वेगा इव नभस्रतः॥ ७॥

दोषदर्शी विद्वानींद्वारा अन्य रूपमें देखे या विचारे हुए कर्म वायुके वेगींकी भाँति वदलकर किसी दूसरे ही रूपमें परिवर्तित हो जाते हैं ॥ ७ ॥

सुमन्त्रितं सुनीतं च न्यायतश्चोपपादितम् । कृतं मानुष्यकं कर्म दैवेनापि विरुध्यते ॥ ८ ॥

अच्छी तरह विचारपूर्वक निश्चित किये हुए, उत्तम नीतिसे युक्त तथा न्यायपूर्वक सम्पादित किये हुए मानव-सम्बन्धी पुरुषार्थसाध्य कर्म भी कभी दैववश बाधित हो जाते हैं—उनकी सिद्धिमें विष्न पड़ जाता है ॥ ८॥

दैवमप्यकृतं कर्म पौरुषेण विहन्यते । शीतमुण्णं तथा वर्षे श्चित्पिपासे च भारत ॥ ९ ॥

भारत ! दैवकृत कार्य भी समाप्त होनेसे पहले पुरुषार्थ-द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । जैसे श्रीतका निवारण बस्नसे, गर्मीका व्यजनसे, वर्षाका छत्रसे और भूख-प्यासका निवारण अन्न और जलसे हो जाता है ॥ ९ ॥

यदन्यद् दिष्टभावस्य पुरुषस्य खयंकृतम्। तस्मादनुपरोधश्च विद्यते तत्र लक्षणम्॥१०॥

प्रारब्धके अतिरिक्त जो पुरुषका स्वयं अपना किया हुआ कर्म है) उससे भी फलकी सिद्धि होती है। इस विषयमें यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं।। १०।।

लोकस्य नान्यतो वृत्तिः पाण्डवान्यत्र कर्मणः। एवंबुद्धिः प्रवर्तेत फलं स्यादुभयान्वये ॥ ११॥

पाण्डुनन्दन ! पुरुषार्थको छोड्कर दूसरे किसी साधन से — केवल दैवसे मनुष्यका जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता । ऐसा विचारकर उसे कर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये । फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनोंके सम्बन्धसे फलकी प्राप्ति होगी ॥ ११॥

य एवं कृतबुद्धिः स कर्मस्वेव प्रवर्तते । नासिद्धौ व्यथते तस्य न सिद्धौ हर्षमञ्जुते ॥ १२ ॥

जो अपनी बुद्धिमें ऐसा निश्चय करके कर्मोंमें ही प्रवृत्त होता है, वह फलकी सिद्धि न होनेपर दुखी नहीं होता और फलकी प्राप्ति होनेपर भी हर्षका अनुभव नहीं करता ॥१२॥

तत्रेयमनुमात्रा मे भीमसेन विविक्षता। नैकान्तसिद्धिर्वकच्या शत्रुभिः सह संयुगे॥ १३॥ भीमसेन ! मुझे इस विषयमें अपना यह निश्चय बताना अभीष्ट है कि युद्धमें शत्रुओं के साथ भिड़नेपर अवस्य ही विजय प्राप्त होगी, यह नहीं कहा जा सकता ॥ १२॥

नातिप्रहीणरिंद्मः स्यात् तथा भावविपर्यये। विषादमच्छेंद् ग्लानिं वाप्येतमर्थं ब्रवीमि ते॥ १४॥

मनोभाव बदल जाय अथवा प्रारव्धके अनुसार कोई विपरीत घटना बटित हो जाय, तो भी सहसा अपने तेज और उत्साहको सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिये। विपाद एवं ग्लानिका अनुभव नहीं करना चाहिये—यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बतायी है ॥ १४ ॥

श्वोभूते धृतराष्ट्रस्य समीपं प्राप्य पाण्डव । यतिष्ये प्रशमं कर्तुं युष्मदर्थमहापयन् ॥१५॥

पाण्डुनन्दन ! कल सबेरे मैं राजा धृतराष्ट्रके ममीप जाकर तुमलोगींके स्वार्थकी सिद्धिमें तिनक भी वाधा न पहुँचाते हुए दोनों पक्षोंमें संधि करानेका प्रयत्न करूँगा ॥

शमं चेत् ते करिष्यन्ति ततोऽनन्तं यशो मम । भवतां च कृतः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम् ॥ १६ ॥

यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे अक्षय यशकी प्राप्ति होगी । तुमलोगोंका मनोरथ भी पूर्ण होगा और कौरवोंका भी परम कल्याण होगा ॥ १६॥

ते चेद्भिनिवेक्ष्यन्ते नाभ्युपैष्यन्ति मे वचः। कुरवो युद्धमेवात्र घोरं कर्म भविष्यति ॥ १७॥

यदि वे कौरव युद्धका ही आग्रह दिखायेंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्तावको उकरा देंगे, तब यहाँ युद्ध ही होगा, जो भयंकर कर्म है ॥ १७॥

अस्मिन् युद्धे भीमसेन त्विय भारः समाहितः। धूरर्जुनेन धार्या स्याद् वोढव्य इतरो जनः॥१८॥

भीमसेन ! इस युद्धमें सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रक्खा जायगा एवं अर्जुन इस भारकी धारण करेगा । अन्य लोगों- का भार भी तुम्हीं दोनोंको ढोना है ॥ १८ ॥

अहं हि यन्ता बीभत्सोर्भविता संयुगे सित। धनंजयस्यैप कामो न हि युद्धं न कामये॥१९॥

युद्ध आरम्भ होनेपर में अर्जुनका सारिथ वन्ँगा । यही अर्जुनकी इच्छा है । तुम यह न समझो कि में युद्ध होने देना नहीं चाहता ॥ १९ ॥

तस्मादाशङ्कमानोऽहं वृकोद्र मितं तव। गदतः क्रीवया वाचा तेजस्ते समदीदिपम्॥ २०॥ वृकोदर ! इसीलिये जब तुम कायरतापूर्ण वचनोंद्वारा शान्तिका प्रस्ताव करने लगे। तव मुझे तुम्हारे युद्धविषयक

विचारके बदल जानेका संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर मैंने तुम्हारे तेजको उद्दीप्त किया ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णवाक्ये सप्तसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७७॥

इम प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णवास्यविषयक सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ ॥

# अष्टसप्ततितमोऽध्यायः अर्जनका कथन

अर्जुन उवाच

उक्तं युधिष्ठिरेणैव यावद् वाच्यं जनाईन । तव वाक्यं तु मे शुःवा प्रतिभाति परंतप ॥ १ ॥ नेव प्रशममत्र त्वं मन्यसे सुकरं प्रभो । लोभाद्वाधृतराष्ट्रस्य दैन्याद्वा समुपस्थितात्॥ २ ॥

तदनन्तर अर्जुनने कहा--जनार्दन ! मुझे जो कुछ कहना था, वह सब तो महाराज युधिष्ठिरने ही कह दिया । शत्रुओंको संतप्त करनेवाले प्रभो ! आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्रके लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनताके कारण संधि करानेका कार्य सरल नहीं समझ रहे हैं ॥ १-२॥

अफलं मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमम् । न चान्तरेण कर्माणि पौरुषेण फलोदयः॥ ३॥

अथवा आप मनुष्यके पराक्रमको निष्फल मानते हैं; क्योंकि पूर्वजनमके कर्म (प्रारब्ध) के विना केवल पुरुषार्थ-से किसी फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३॥

तिद्दं भाषितं वाक्यं तथा च न तथैव तत्। न चैतदेवं द्रष्टव्यमसाध्यमिष किंचन॥ ४॥

आपने जो बात कही है, वह ठीक है; परंतु सदा वैसा ही हो, यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्यको असाध्य नहीं समझना चाहिये॥ ४॥

र्कि चैतन्मन्यसे कृच्छ्रमस्माकमवसादकम् । कुर्वन्ति तेषां कर्माणि येषां नास्ति फलोदयः ॥ ५ ॥

आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीडित करनेवाला है; परंतु वास्तवमें हमारे शत्रुओं के किये हुए वे कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिये भी कोई विशेष फल नहीं है ॥ ५॥

सम्पाद्यमानं सम्यक् च स्यात् कर्म सफलं प्रभो। स तथा कृष्ण वर्तस्य यथा शर्म भवेत् परैः ॥ ६॥

प्रभो ! जिस कार्यको अच्छी तरह किया जायः वह सफल हो सकता है । श्रीकृष्ण ! आप ऐसा ही प्रयत्न करें, जिससे शत्रुओंके साथ हमारी संधि हो जाय ॥ ६ ॥

पाण्डवानां कुरूणां च भवान् नः प्रथमः सुहृत्। सुराणामसुराणां च यथा वीर प्रजापतिः॥ ७॥

वीरवर ! जैसे प्रजापित ब्रह्माजी देवताओं तथा असुरों-के भी प्रधान हितेषी हैं, उसी प्रकार आप हम पाण्डवों तथा कौरवोंके भी प्रधान सुहुद् हैं ॥ ७॥

कुरूणां पाण्डवानां च प्रतिपत्स्व निरामयम्। अस्मद्धितमनुष्ठानं मन्ये तव न दुण्करम्॥ ८॥

इसलिये आप ऐसा प्रयत्न की जिये, जिससे कौरवीं तथा पाण्डवींके भी दुःखका निवारण हो जाय । मेरा विश्वास है कि हमारे लिये हितकर कार्य करना आपके लिये दुष्कर नहीं है ॥ ८॥

एवं च कार्यतामेति कार्यं तव जनाईन । गमनादेवमेव त्वं करिष्यसि जनाईन ॥ ९ ॥

जनार्दन ! ऐसा करना आपके लिये अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है । प्रभो ! आप वहाँ जानेमात्रसे यह कार्य सफलता-पूर्वक सम्पन्न कर लेंगे ॥ ९ ॥

चिकीर्षितमथान्यत् ते तस्मिन् वीर दुरात्मिन। भविष्यति चतत् सर्वे यथा तव चिकीर्षितम्॥ १०॥

वीर ! उस दुरात्मा दुर्योधनके प्रति आपको कुछ और करना अभीष्ट हो। तो जैसी आपकी इच्छा होगी। वह सब कार्य उसी रूपमें सम्पन्न होगा ॥ १०॥

शर्मतैः सह वा नोऽस्तु तव वा यिक्कि पितम्। विचार्यमाणो यःकामस्तव कृष्ण स नो गुरुः। न स नाईति दुष्टात्मा वधं ससुतवान्धवः॥११॥ येन धर्मसुते दृष्टा न सा श्रीरूपमर्पिता। यचाप्यपद्यतोपायं धर्मिष्ठं मधुसूद्दन॥१२॥ उपायेन नृशंसेन हृता दुर्गुतद्विना।

श्रीकृष्ण ! कौरवोंके साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हों, वही हो । विचार करनेपर हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो, वही हमारे लिये गौरव तथा समादरकी वस्तु है । वह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बन्धु-बान्धवोंसहित वधके ही योग्य है, जो धर्मपुत्र युधिष्ठिरके पास आयी हुई सम्पत्ति देखकर उसे सहन न कर सका। इतना ही नहीं, जब कपटचूतका आश्रय लेनेवाले उस क्रूरात्माने किसी धर्मसम्मत उपाय युद्ध आदिको अपने लिये सफलता देनेवाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपायसे उस सम्पत्तिका अपहरण कर लिया॥ ११-१२ है॥

#### कथं हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धनुर्धरः ॥ १३ ॥ समाहूतो निवर्तेत प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते ।

क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसीने द्वारा युद्धके लिये आमन्त्रित होनेपर कैसे पीछे हट सकता है ? भले ही वैसा करनेपर उसके लिये प्राण-स्यागका संकट भी उपस्थित हो जाय ॥ १३५॥

# अधर्मेण जितान दृष्ट्वा वने प्रवजितांस्तथा ॥ १४ ॥ वध्यतां मम वार्ष्णेय निर्गतोऽसौ सुयोधनः।

वृष्णिकुलनन्दन ! हमलोग अधर्मपूर्वक जूएमें पराजित किये गये और वनमें भेज दिये गये । यह सब देखकर मैंने मन-द्दी-मन पूर्णरूपसे निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वधके योग्य है ॥ १४६ ॥

#### न चैतदद्भुतं रूष्ण मित्रार्थे यचिकीर्षसि । क्रिया कथं च मुख्या स्थान्मृदुना चेतरेणवा ॥ १५॥

श्रीकृष्ण ! आप मित्रोंके हितके लिये जो कुछ करना चाहते हैं, वह आपके लिये अद्भुत नहीं है। मृदु अथवा कटोर, जिस उपायसे भी सम्भव है, किसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिये ॥ १५ ॥

#### अथवा मन्यसे ज्यायान् वधस्तेषामनन्तरम्। तदेव कियतामाशु न विचार्यमतस्त्वया॥१६॥

अथवा यदि आप अब कौरवोंका वध ही श्रेष्ठ मानते हों तो वही शीध-से-शीध किया जाय । फिर इसके सिवा और किसी बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये॥

#### जानासि हि यथैतेन द्वौपदी पापबुद्धिना। परिक्रिष्टा सभामध्ये तच तस्योपमर्पितम्॥ १७॥

आप जानते हैं, इस पापात्मा दुर्योधनने भरी सभामें दुपदकुमारी कृष्णाको कितना कष्ट पहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान् अपराधको भी चुपचाप सह लिया था।।

#### स नाम सम्यग् वर्तेत पाण्डवेष्वित माधव। न मे संजायते बुद्धिबीजमुप्तमिवोषरे॥ १८॥

माधव ! वही दुर्योधन अब पाण्डवींके साथ अच्छा वर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धिमें जँच नहीं रही है। उसके साथ संधिका सारा प्रयत्न ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति व्यर्थ ही है ॥ १८॥

#### तसाद् यनमन्यसे युक्तं पाण्डवानां हितं च यत्। तथाऽऽशु कुरु वार्ष्णेय यननः कार्यमनन्तरम् ॥ १९ ॥

अतः वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! आप पाण्डवींके लिये अवसे करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हीं, वही यथासम्भव शीव आरम्भ कीजिये ॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि अर्जुनबाक्येऽष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें अर्जुनवाक्यविषयक अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥

# एकोनाशीतितमोऽध्यायः श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तर देना

श्रीभगवानुवाच

प्वमेतन्महाबाहो यथा वदस्ति याण्डव। पाण्डवानां कुरूणां च प्रतिपत्स्ये निरामयम् ॥ १॥

श्रीभगवान् बोले—महाबाहु पाण्डुकुमार ! तुम जैसा कहते हो, वैसा ही करना उचित है । मैं वही करनेका प्रयत्न कहँगा, जिससे कौरव तथा पाण्डव – दोनोंका संकट दूर हो—दोनों सुखी हो सकें ॥ १ ॥

सर्वं त्विदं ममायत्तं वीभत्सो कर्मणोर्द्धयोः। क्षेत्रं हि रसवच्छुद्धं कर्मणैवोपपादितम्॥ २॥ ऋते वर्षान्न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत् फलम्।

अर्जुन ! इसमें संदेह नहीं कि शान्ति और युद्ध—इन दोनों कार्योंमेंसे किसी एकको हितकर समझकर अपनानेका सारा दायित्व मेरे हाथमें आ गया है। तथापि (इसमें प्रारब्धकी अनुकूलता अपेक्षित है) कुन्तीनन्दन ! जुताई और सिंचाई करके कितना ही गुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो। कभी-कभी वर्षाके विना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता ॥ २६ ॥

तत्र वै पौरुषं त्र्युरासेकं यत्र कारितम्॥ ३॥ तत्र चापि ध्रवं पदयेच्छोषणं दैवकारितम्।

जिस खेतमें जुताई और सिंचाई की गयी है, वहाँ यह
पुरुषार्थ ही किया गया है; परंतु वहाँ भी दैववश स्खा पड़
गया, यह निश्चितरूपसे देखा जाता है [ अतः पुरुषार्थकी
सफलताके लिये पारब्धकी अनुक्कूलता आवश्यक है] ॥ ३६ ॥
तिददं निश्चितं बुद्धवा पूर्वेरिं महात्मिभः ॥ ४ ॥
दैवे च मानुषे चैव संयुक्तं लोककारणम् ।

इसलिये पूर्वकालके महात्माओंने अपनी बुद्धिद्वारा यही निश्चय किया है कि लोकहितका साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है ॥ ४५ ॥

अहं हि तत् करिष्यामि परं पुरुषकारतः॥ ५॥ दैवं तु न मया शक्यं कर्म कर्तुं कथंचन।

में पुरुषार्थसे जितना हो सकता है, उतना संधिस्थापनके लिये अधिक-से-अधिक प्रयत्न करूँगा; परंतु प्रारब्धके विधानको किसी प्रकार भी टाल देना या वदल देना मेरे लिये सम्भव नहीं है ॥ ५ ।।

स हि धर्म च लोकं च त्यक्तवा चरति दुर्मतिः॥ ६॥ न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा।

दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचारको छोड़कर ही चलता है; परंतु इस प्रकार धर्म और लोकके विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता ॥ ६१ ॥

तथापि वुर्द्धि पापिष्ठां वर्धयन्त्यस्य मन्त्रिणः ॥ ७ ॥ शकुनिः सूतपुत्रश्च भ्राता दुःशासनस्तथा।

इतने र भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कर्ण तथा भाई दुःशासन—ये उसकी अत्यन्त पापपूर्ण बुद्धिको बढ़ावा देते रहते हैं ॥ ७३ ॥

स हि त्यागेन राज्यस्य न शमं समुपैष्यति ॥ ८ ॥ अन्तरेण वधं पार्थ सानुबन्धः सुयोधनः ।

कुन्तीनन्दन ! अपने सगे-सम्बन्धियोंसहित दुर्योधन जब-तक मारा नहीं जायगा, तबतक वह राज्यभाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा ॥ ८५ ॥

न चापि प्रणिपातेन त्यक्तुमिच्छति धर्मराट्। याच्यमानश्च राज्यं स न प्रदास्यति दुर्मतिः॥ ९॥

धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रतापूर्वक संधिके लिये अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन माँगने-पर भी राज्य नहीं देगा॥ ९॥

न तु मन्ये स तद् वाच्यो यद् युधिष्ठिर शासनम्। उक्तं प्रयोजनं यत् तु धर्मराजेन भारत॥ १०॥ तथा पापस्तु तत् सर्वं न करिष्यति कौरवः। तस्मिश्चाकियमाणेऽसौ लोके वध्यो भविष्यति॥ ११॥

भरतनन्दन ! धर्मराज युधिष्ठिरने केवल पाँच गाँवोंको माँगनेके लिये जो आज्ञा दी है तथा नम्रतापूर्ण वचनोंमें जो संधिका प्रयोजन वताया है, वह सब दुर्योधनसे कहना उचित नहीं है—ऐसा मैं मानता हूँ; क्योंकि वह कुरुकुल-कलंक पापातमा उन सब बातोंको कभी स्वीकार नहीं करेगा । हमलोगोंका प्रस्ताव स्वीकार न करनेपर वह इस जगत्में अवश्य ही वधके योग्य हो जायगा ॥ १०-११ ॥

मम चापि स वध्यो हि जगतश्चापि भारत। येन कौमारके यूयं सर्वे वित्रकृताः सद्दा॥१२॥ वित्रलुप्तं च वो राज्यं नृशंसेन दुरात्मना। न चोपशाम्यते पापः श्चियं दृष्ट्वा युधिष्टिरे॥१३॥

भारत! जिसने तुम सब लोगोंको कुमारावस्थामें भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्दयीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर लिया है तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिरके पास सम्पत्ति देखकर शान्त नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त संसारके लिये भी वध्य है।। १२-१३।।

असकुचाप्यहं तेन त्वन्कृते पार्थ भेदितः। न मयातद् गृहीतं च पापं तस्य चिकीर्षितम् ॥ १४ ॥

कुन्तीनन्दन ! उसने मुझे भी तुम्हारी ओरसे फोड़नेके लिये अनेक बार चेष्टा की है; परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्तावको कभी स्वीकार नहीं किया है ॥ १४॥

जानासि हि महाबाहो त्वमप्यस्य परं मतम् । प्रियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजस्य मामपि ॥ १५॥

महाबाहो ! तुम जानते ही हो कि दुर्योधनकी भी मेरे विषयमें यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय करना चाहता हूँ ॥ १५॥

संजानंस्तस्य चात्मानं मम चैव परं मतम्। अजानन्निव मां कस्मादर्जुनाद्याभिशङ्कसे ॥ १६॥

अर्जुन ! इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चयको जानते हुए भी आज अनजानकी भाँति क्यों मुझपर संदेह कर रहे हो ! ॥ १६ ॥

यचापि परमं दिव्यं तच्चाप्यनुगतं त्वया। विधानं विहितं पार्थं कथं शर्म भवेत् परैः॥ १७॥

कुन्तीकुमार ! जो देवताओंका परम दिव्य ( भ्भार उतारनेके लिये ) निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो । फिर रात्रुओंके साथ संधि कैसे हो सकती है ? ॥

यत् तु वाचा मया शक्यं कर्मणा वाषि पाण्डव । करिष्ये तदहं पार्थ न त्वाशंसे शमं परैः ॥ १८ ॥

पाण्डुनन्दन ! मेरे द्वारा वाणी और प्रयत्नसे जो कुछ हो सकता है, वह मैं अवस्य कहाँगा; गरंतु पार्थ ! मुझे यह तिनक भी आशा नहीं है कि शत्रुओं के साथ संधि हो जायगी !! १८ !!

कथं गोहरणे ह्युको नैतच्छर्म तथा हितम्। याच्यमानो हि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ १९॥

विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अज्ञातवासका वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्मजीने मार्गमें दुर्योधनसे याचना की कि तुम पाण्डवोंको उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हितकी वात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की ॥ १९॥

तदैव ते पराभूता यदा संकिल्पतास्त्वया। लवशः क्षणशस्त्रापि न च तुष्टः सुयोधनः॥ २०॥

जब तुमने कौरवींको पराजित करनेका संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गये। परंतु दुर्योधन तुमलोगींपर क्षणभरके लिये किञ्चिन्मात्र भी संतुष्ट नहीं है॥ २०॥ सर्वथा तु मया कार्य धर्मराजस्य शासनम्। विभाव्यं तस्य भूयश्च कर्म पापं दुरात्मनः॥ २१॥

मुझे वहाँ जाकर सबसे पहले धर्मराजकी आज्ञाके अनुसार संधिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधनको उसके पापकर्मका दण्ड कैसे दिया जाय ?॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये एकोनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भवबद्यानपर्वमे श्रीवृत्णवाक्यविषयक उन्नासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥

- SKE COKE

### अशीतितमोऽध्यायः

नकुलका निवेदन

नकुल उवाच

उक्तं बहुविधं वाक्यं धर्मराजेन माधव। धर्मक्षेन बदान्येन श्रुतं चैच हि तत् त्वया॥ १॥

नकुल बोले—माधव ! धर्मज्ञ और उदार धर्मराजने बहुत-सी वार्ते कही हैं और आपने उन्हें सुना है ॥ १ ॥ मतमाज्ञाय राज्ञश्च भीमसेनेन माधव । संशमो बाहवीर्यं च ख्यापितं माधवात्मनः ॥ २ ॥

यदुकुलभूषण ! राजाका मत जानकर भाई भीमसेनने भी पहले संधिस्थापनकीः फिर अपने बाहुबलकी बात बतायी है।। २।।

तथैव फाल्गुनेनापि यदुक्तं तत् त्वया श्रुतम् । आत्मनश्च मतं वीर कथितं भवतासकृत् ॥ ३ ॥

वीर ! इसी प्रकार अर्जुनने भी जो कुछ कहा है, वह भी आपने सुन ही लिया है। आपका जो अपना मत है, उसे भी आपने अनेक बार प्रकट किया है।। ३॥ सर्वमेतदितक्रम्य श्रुत्वा परमतं भवान्। यत् प्राप्तकालं मन्येथास्तत् कुर्याः पुरुषोत्तम॥ ४॥

परंतु पुरुषोत्तम ! इन सब बातोंको पीछे छोड़कर और विपक्षियोंके मतको अच्छी तरह सुनकर आपको समयके अनुसार जो कर्तज्य उच्चित जान पड़े वही कीजियेगा ॥ ४॥

तिस्मस्तिस्मन् निमित्ते हि मतं भवति केशव । प्राप्तकालं मनुष्येण क्षमं कार्यमिरिद्म ॥ ५ ॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले केशव ! भिन्न-भिन्न कारण उपिस्रत होनेपर मनुष्योंके विचार भी भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते हैं; अतः मनुष्यको वही कार्य करना चाहिये, जो उसके योग्य और समयोचित हो ॥ ५ ॥ अन्यथा चिन्तितो हार्थः पुनर्भवति सोऽन्यथा। अनित्यमतयो लोके नराः पुरुषसत्तमः॥ ६॥

पुरुषश्रेष्ठ ! किसी वस्तुके विषयमें सोचा कुछ और जाता है और हो कुछ और ही जाता है । संसारके मनुष्य स्थिर विचारवाले नहीं होते हैं ॥ ६ ॥

अन्यथा बुद्धयो द्यासन्नस्मासु वनवासिषु। अहर्येष्वन्यथा कृष्ण हर्येषु पुनरन्यथा॥ ७॥

श्रीकृष्ण ! जब हम वनमें निवास करते थे, उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे, अज्ञातवासके समय वे बदल-कर कुछ और हो गये और उस अबधिको पूर्ण करके जब हम सबके सामने प्रकट हुए हैं, तबसे हमलोगोंका विचार कुछ और हो गया है ॥ ७ ॥

अस्माकमि वार्ष्णेय वने विचरतां तदा। न तथा प्रणयो राज्ये यथा सम्प्रति वर्तते ॥ ८॥

वृष्णिनन्दन ! वनमें विचरते समय राज्यके विषयमें हमारा वैसा आकर्षण नहीं था, जैसा इस समय है ॥ ८ ॥

निवृत्तवनवासान् नः श्रुत्वा वीर समागताः । अक्षौिष्ठिण्यो हि सप्तेमास्त्वत्त्रसादाज्जनार्द्न ॥ ९ ॥

वीर जनार्वन ! हमलोग वनवासकी अवधि पूरी करके आ गये हैं; यह सुनकर आपकी कृपासे ये मात अक्षौहिणी सेनाएँ यहाँ एकत्र हो गयी हैं ॥ ९ ॥

इमान् हि पुरुषव्यात्रानचिन्त्यबळपौरुषान् । आत्तरास्त्रान् रणे दृष्ट्वान व्यथेदिह कः पुमान् ॥ १०॥

यहाँ जो पुरुषसिंह वीर उपिस्थित हैं, इनके वल और पौरुष अचिन्त्य हैं। रणभ्मिमें इन्हें अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसजित देखकर किस पुरुषका हृदय भयभीत न हो उठेगा १॥१०॥ स भवान् कुरुमध्ये तं सान्त्वपूर्वं भयोत्तरम् । ब्रुयाद् वाक्यं यथा मन्दो न व्यथेत सुयोधनः ॥ ११ ॥

आप कौरवोंके बीचमें उससे पहले सान्त्वनापूर्ण बार्ते किह्येगा और अन्तमें युद्धका भय भी दिखाइयेगाः जिससे मूर्ख दुर्योधनके मनमें व्यथा न हो ॥ ११॥

युधिष्टिरं भीमसेनं वीभत्सुं चापराजितम्।
सहदेवं च मां चैव त्वां च रामं च केशव ॥ १२ ॥
सात्यिकं च महावीर्यं विराटं च सहात्मजम्।
द्रुपदं च सहामात्यं घृष्टशुम्नं च माधव ॥ १३ ॥
काशिराजं च विकान्तं घृष्टकेतुं च चेदिपम्।
मांसशोणितभून्मत्यः वित्युध्येत को युधि ॥ १४ ॥

केशव ! अपने शरीरमें मांस और रक्तका बोझ वढ़ाने-वाला कौन ऐसा मनुष्य है, जो युद्धमें युधिष्ठिर, भीमसेन, किसीसे पराजित न होनेवाले अर्जुन, सहदेव, बल्राम, महा-पराक्रमी सात्यिक, पुत्रोंसहित विराट, मन्त्रियोंसहित दुपद, धृष्टश्चुम्न, पराक्रमी काशिराज, चेदिनरेश धृष्टकेतु तथा आपका और मेरा सामना कर सके ? ॥ १२–१४ ॥ स्व भवान गमनादेव साधियष्यत्यसंश्यम् । इष्टमर्थं महाबाहो धर्मराजस्य केवलम्॥१५॥

महावाहो ! आप वहाँ केवळ जानेमात्रसे धर्मराजके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध कर देंगे; इसमें संशय नहीं है ॥ १५॥

विदुरश्चैव भीष्मश्च द्रोणश्च सहवाह्निकः। श्रेयः समर्था विज्ञातुमुच्यमानास्त्वयानघ॥१६॥

निष्पाप श्रीकृष्ण ! विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा वाह्वीक—ये आपके वतानेपर कल्याणकारी मार्गको समझने-में समर्थ हैं॥ १६॥

ते चैनमनुनेष्यन्ति धृतराष्ट्रं जनाधिपम्। तं च पापसमाचारं सहामात्यं सुयोधनम्॥१७॥

ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मन्त्रियोंसहित पापाचारी दुर्योधनको (समझा-बुझाकर) राहपर लायँगे ॥ १७ ॥ श्रोता चार्थस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनार्देन । किमवार्थे निवर्तन्तं स्थापयेतां न वर्त्मनि ॥ १८ ॥

जनार्दन ! जहाँ विदुरजी किसी प्रयोजनको सुनें और आप उसका प्रतिपादन करें, वहाँ आप दोनों मिलकर किस विगड़ते हुए कार्यको सिद्धिके मार्गपर नहीं ला देंगे ? ॥१८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि नकुलवाक्ये अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें नकुलवाक्यविषयक असीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥

# एकाशीतितमोऽध्यायः

युद्धके लिये सहदेव तथा सात्यिककी सम्मति और समस्त योद्धाओंका समर्थन

सहदेव उवाच

यदेतत् कथितं राज्ञा धर्म एष सनातनः। यथा च युद्धमेव स्थात् तथा कार्यमरिंद्म॥१॥

सहदेव बोळे — शत्रुदमन श्रीकृष्ण ! महाराज युधिष्ठिर-ने यहाँ जो कुछ कहा है, यह सनातन धर्म है; परंतु मेरा कथन यह है कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे युद्ध होकर ही रहे ॥ १ ॥

यदि प्रशममिच्छेयुः कुरवः पाण्डवैः सह। तथापि युद्धं दाशार्ह योजयेथाः सहैव तैः॥ २ ॥

दशाईनन्दन ! यदि कौरव पाण्डवोंके साथ संधि करना चाहें, तो भी आप उनके साथ युद्धकी ही योजना बनाइयेगा ॥ २॥

कथं नु दृष्ट्वा पाञ्चालीं तथा ऋष्ण सभागताम् । अवधेन प्रशास्येत मम मन्युः सुयोधने ॥ ३ ॥

श्रीकृष्ण ! पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीको वैसी दशामें सभाके भीतर लायी गयी देखकर दुर्योधनके प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किये बिना कैसे शान्त हो सकता है १॥ ३॥

यदि भीमार्जुनौ कृष्ण धर्मराजश्च धार्मिकः। धर्ममुत्सुज्य तेनाहं योद्धृमिच्छामि संयुगे॥ ४॥

श्रीकृष्ण ! यदि भीमसेन, अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्मका ही अनुसरण करते हैं तो मैं उस धर्मको छोड़कर रणभूमिमें दुर्योधनके साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ ॥४॥

सात्यिकरुवाच

सत्यमाह महाबाहो सहदेवो महामतिः। दुर्योधनवधे शान्तिस्तस्य कोपस्य मे भवेत्॥ ५॥

सात्यिक ने कहा — महाबाहो ! परम बुद्धिमान् सहदेव ठीक कहते हैं । दुर्योधनके प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसके वधसे ही शान्त होगा ॥ ५ ॥

न जानासि यथा दृष्ट्वा चीराजिनधरान् वने । तवापि मन्युरुद्धतो दुःखितान् प्रेक्ष्य पाण्डवान्॥ ६ ॥ क्या आप भूळ गये हैं; जब कि वनमें वस्कल और मृगचर्म धारण करके दुखी हुए पाण्डवोंको देखकर आपका भी कोध उमड़ आया था ? ॥ ६ ॥

तस्मान्माद्रीसुतः शूरो यदाह रणकर्कशः। वचनं सर्वयोधानां तन्मतं पुरुषोत्तम॥ ७॥

अतः पुरुषोत्तम ! युद्धमं कठोरता दिखानेवाले माद्री-नन्दन सूरवीर सहदेवने जो वात कही है, वही हम सम्पूर्ण योद्धाओंका मत है॥ ७॥

वेशम्यायन उवाच

एवं वदति वाक्यं तु युयुधाने महामतौ।

सुभीमः सिंहनादोऽभृद् योधानां तत्र सर्वशः॥ ८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! परम बुद्धिमान् सात्यिकिके ऐसा कहते ही वहाँ सब ओरसे समस्त योद्धाओंका अत्यन्त भयंकर सिंहनाद शुरू हो गया ॥ ८॥

सर्वे हि सर्वशो वीरास्तद्वचः प्रत्यपूजयन्। साधु साध्विति शैनेयं हर्षयन्तो युयुत्सवः॥ ९॥

युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन सभी वीरोंने साधु-साधु कहकर सात्यिकिका हर्ष बढ़ाते हुए उनके वचनकी सर्वथा भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ९॥

हति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि सहदेवसास्यिकवाक्ये एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें सहदेव-सात्यिकवाक्यविषयक इक्यासीवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥८९॥

# द्वचशीतितमोऽध्यायः

### द्रीपदीका श्रीकृष्णसे अपना दुःख सुनाना और श्रीकृष्णका उसे अश्वासन देना

वैशम्पायन उवाच

राह्मस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मार्थसहितं हितम्। छुष्णा दाशार्हमासीनमत्रवीच्छोककशिता॥१॥ सुता द्रुपद्राजस्य स्वसितायतमूर्धजा। सम्पूज्य सहदेवं च सात्यकि च महारथम्॥२॥

वैद्राम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय! सिरपर अत्यन्त कालं और लम्बे केश धारण करनेवाली द्रुपदराजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिरके धर्म और अर्थसे युक्त हितकर वचन सुनकर शोकसे कातर हो उठो और महारथी सात्यिक तथा सहदेव-की प्रशंसा करके वहाँ वैठे हुए दशाईकुलभूषण श्रीकृष्णसे कुछ कहनेको उचत हुई॥ १-२॥

भीमसेनं च संशान्तं दृष्टा परमदुर्मनाः। अश्रुपूर्णेक्षणा वाक्यमुवाचेदं मनस्विनी॥३॥

भीमसेनको अत्यन्त शान्त देख मनिस्त्र नि द्रौपदीके मनमें वड़ा दु:ख हुआ । उसकी आँखोंमें आँस् भर आये और वह श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोली-॥ ३॥

विदितं ते महावाहो धर्मन्न मधुसूदन।
यथानिकृतिमास्थाय श्रंशिताः पाण्डवाः सुखात् ॥४॥
धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण सामात्येन जनार्दन।
यथा च संजयो राज्ञा मन्त्रं रहिस श्रावितः ॥ ५ ॥
युधिष्ठिरस्य दाशार्हे तचापि विदितं तव।
यथोक्तः संजयक्षेव तच्च सर्वं श्रुतं त्वया॥ ६॥

'धर्मके ज्ञाता महाबाहु मधुसूदन ! आपको तो माल्म ही है कि मिन्त्रयोंसिहत धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने किस प्रकार शठताका आश्रय लेकर पाण्डवोंको सुखते विच्चित कर दिया। दशाईनन्दन ! राजा धृतराष्ट्रने युधिष्ठिरसे कहनेके लिये संजयको एकान्तमं जो मन्त्र ( अपना विचार ) सुनाकर यहाँ भेजा था, वह भी आपको ज्ञात ही है तथा धर्मराजने संजयसे जैसी बातें कही थीं, उन सबको भी आपने सुन ही लिया है ॥ ४–६॥

पञ्च नस्तात दीयन्तां ग्रामा इति महायुतं । अविस्थलं वृकस्थलं माकन्दीं वारणावतम् ॥ ७ ॥ अवसानं महावाहो कञ्चिदेकं च पञ्चमभ् । इति दुर्योधनो वाच्यः सुहृदश्चास्य केशव ॥ ८ ॥

'महातेजस्वी केशव ! ( इन्होंने संजयसे इस प्रकार कहा था — ) 'संजय! तुम दुर्योधन और उसके सुद्धदोंके सामने मेरी यह माँग रख देना—'तात! तुम हमें अविष्यळ, वृकस्थळ, माकन्दी, वारणावत तथा अन्तिम पाँचवाँ कोई एक गाँव— इन पाँच गाँवोंको ही दे दो? ॥ ७-८ ॥

न चापि द्यकरोद्वाक्यं श्रुत्वा रुष्ण सुयोधनः। युधिष्ठिरस्य दाञाई श्रीमतः संघिमिच्छतः॥ ९ ॥

'दशाईकुलभूषण श्रीकृष्ण ! संधिकी इच्छा रखनेवाले श्रीमान् युधिष्ठिरका यह (नम्रतापूर्ण) वचन मुनकर भी उसे दुर्योधनने स्वीकार नहीं किया ॥ ९॥

अप्रदानन राज्यस्य यदि छुष्ण सुयोधनः। संधिमिच्छेन्न कर्तव्यं तत्र गत्वा कथञ्चन ॥१०॥

'भगवन् ! आपके वहाँ जानेपर यदि दुर्योधन राज्य दिये बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी तरह स्वीकार न कीजियेगा ॥ १० ॥

राक्ष्यन्ति हि महाबाहो पाण्डवाः संजयैः सह। धार्तराष्ट्रबळं घोरं कुद्धं प्रतिसमासितुम् ॥ ११॥ महावाहो ! पाण्डवलोग सुञ्जय वीरोंके साथ क्रोधमें भरी हुई दुर्योधनकी भयंकर सेनाका अच्छी तरह सामना कर सकते हैं ॥ ११ ॥

न हि साम्ना न दानेन शक्योऽर्थस्तेषु कश्चन। तस्मात् तेषु न कर्तन्या छपाते मधुसूदन॥ १२॥

मधुसूरन ! कौरवोंके प्रति साम और दाननीतिका प्रयोग करनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । अतः उनपर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिये ॥ १२॥

साम्रा दानेन वा कृष्ण ये न शाम्यन्ति शत्रवः। योकव्यस्तेषु दण्डः स्याङ्गीवितं परिरक्षता॥ १३॥

श्रीकृष्ण ! अपने जीवनकी रक्षा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि जो शत्रु साम और दानसे शान्त न हों। उनपर दण्डका प्रयोग करे ॥ १३ ॥

तस्मात् तेषु महादण्डः क्षेत्रच्यः क्षित्रमच्युत । त्वया चैव महाबाहो पाण्डवैः सह संजयैः ॥ १४ ॥

अतः महावाहु अच्युत ! आपको तथा स्ञुयोंसहित पाण्डवींको उचित है कि वे उन रात्रुओंको शीघ ही महान् दण्ड दें॥ १४॥

पतत् समर्थं पार्थानां तव चैव यशस्करम् । क्रियमाणं भवेत् कृष्ण क्षत्रस्य च सुखावहम् ॥ १५ ॥

यही कुन्तीकुमारोंके योग्य कार्य है। श्रीकृष्ण ! यदि यह किया जाय तो आपके भी यशका विस्तार्होगा और समस्त क्षत्रिय समुदायको भी सुख मिलेगा ॥ १५॥

क्षत्रियेण हि हन्तव्यः क्षत्रियो लोभमास्थितः। अक्षत्रियो वा दाशाई स्वधर्ममनुतिष्ठता॥ १६॥

दशाईनन्दन ! अपने धर्मका पालन करनेवाले क्षत्रियको चाहिये कि वह लोभका आश्रय लेनेवाले मनुष्यको भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रियः अवस्य मार डाले ॥ १६ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात् तात सर्वपापेष्ववस्थितात्। गुरुहिं सर्ववणीनां ब्राह्मणः प्रसृतात्रभुक् ॥ १७ ॥

तात ! ब्राह्मगोंके सिवा दूसरे वर्णोपर ही यह नियम लागू होता है । ब्राह्मण सब पापोंमें डूवा हो, तब भी उसे प्राणदण्ड नहीं देना चाहिये; क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णोंका गुरु तथा दानमें दो हुई वस्तुओंका सर्वप्रथम भोक्ता है अर्थात् पहला पात्र है ॥ १७॥

यथावध्ये वध्यमाने भवेद् दोषो जनाईन। स वध्यस्यावधे दृष्ट इति धर्मविदो विदुः॥१८॥

जनार्दन ! जैते अवध्यका वध करनेपर महान् दोध लगता है, उसी प्रक'र वध्यका वध न करनेसे भी दोपकी प्राप्ति होती है । यह वात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं ॥ १८॥

म० १. १२. १२—

यथा त्वां न स्पृशेदेष दोषः कृष्ण तथा कुछ । पाण्डवैः सह दाशाहैंः सृंजयैश्च ससैनिकैः ॥ १९॥

श्रीकृष्ण ! आप सैनिकोंसहित सुञ्जर्योः, पाण्डवों तथा यादवोंके साथ ऐसा प्रयत्न कीजियेः, जिससे आपको यह दोप न छू सके ॥ १९॥

पुनरुकं च वक्ष्यामि विश्रम्भेण जनार्दन। का तुसीमन्तिनी माहक् पृथिव्यामिस्त केशव॥ २०॥

जनार्दन ! आपपर अत्यन्त विश्वास होनेके कारण मैं अपनी कही हुई बातको पुनः दुहराती हूँ । केशव ! इस पृथ्वीपर मेरे समान स्त्री कौन होगी ? ॥ २०॥

सुता द्रुपद्राजस्य वेदिमध्यात् समुत्थिता। धृष्टद्युम्मस्य भगिनी तव कृष्ण दिया सखी॥ २१॥

में महाराज दुपदकी पुत्री हूँ । यज्ञवेदीके मध्यभागसे मेरा जन्म हुआ है । श्रीकृष्ण ! मैं वीर धृष्टद्युमकी वहिन और आपकी प्रिय सखी हूँ ॥ २१॥

आजमीढकुळं प्राप्ता स्तुषा पाण्डोर्महात्मनः । महिषी पाण्डुपुत्राणां पञ्चेन्द्रसमवर्चसाम् ॥ २२ ॥

में परम प्रतिष्ठित अजभीढकुलमें ब्याहकर आयी हूँ। महात्मा राजा पाण्डुकी पुत्रवधू तथा पाँच इन्द्रोंके समान तेजस्वी पाण्डुपुत्रोंकी पटरानी हूँ॥ २२॥

सुता मे पञ्चभिर्वारैः पञ्च जाता महारथाः। अभिमन्युर्यथा ऋष्ण तथा ते तव धर्मतः ॥ २३॥

पाँच वीर पितयोंसे मैंने पाँच महारथी पुत्रोंको जन्म दिया है। श्रीकृष्ण! जैसे अभिमन्यु आपका भानजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भानजे ही हैं॥ २३॥

साहं केराग्रहं प्राप्ता परिक्षिष्टा सभां गता। पर्यतां पाण्डुपुत्राणां त्विय जीवति केराव॥ २४॥

केशव! इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होनेपर भी मैं पाण्डवोंके देखते-देखते, और आपके जीते-जी केश पकड़-कर सभामें लायी गयी और मेरा वारंवार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया ॥ २४॥

जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पञ्चालेष्वथ वृष्णिषु। दासीभूतासि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता॥ २५॥

पाण्डवों, पाञ्चालों और यदुवंशियोंके जीते-जी मैं पापी कौरवोंकी दासी बनी और उसी रूपमें सभाके बीच मुझे उपिथत होना पड़ा ॥ २५॥

निरमर्पेष्वचेष्टेषु प्रेश्नमाणेषु पाण्डुषु। पाहि मामिति गोविन्द मनसा चिन्तितोऽसि मे॥ २६॥ ... पाण्डव यह सब कुछ देख रहे थे, तो भी न तो इनका क्रोध ही जागा और न इन्होंने मुझे उनके हाथसे छुड़ानेकी चेष्टा ही की । उस समय मैंने (अत्यन्त असहाय होकर) मन-ही-मन आपका चिन्तन किया और कहा-भगोविन्द ! मेरी रक्षा कीजिये' (प्रभो! तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचायी)॥

यत्र मां भगवान् राजा इवशुरो वाक्यमत्रवीत्। वरं वृणीष्व पाञ्चाछि वराहीसि मता मम ॥ २७॥

उस सभामें मेरे ऐश्वर्यशाली श्वग्रर राजा धृतराष्ट्रने मुझे ( आदरदेते हुए ) कहा-पाञ्चालराजकुमारी ! में तुम्हें अपनी ओरसे मनोवाञ्चित वर पानेके योग्य मानता हूँ । तुम कोई वर माँगों ।। २७॥

अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति । मयोक्ते यत्र निर्मुका वनवासाय केशव ॥ २८ ॥

तय मैंने उनसे कहा—'पाण्डव रथ और आयुर्धोसहित दासभावसे मुक्त हो जायें।' केशव ! मेरे इतना कहनेपर ये छोग वनवासका कट भोगनेके लिये दासभावसे मुक्त हुए थे॥

एवंविधानां दुःखानामिभिक्षोऽसि जनार्दन। त्रायस पुण्डरीकाक्ष सभर्तकातिवान्धवान्॥ २९॥

जनार्दन ! हमलोगींपर ऐसे-ऐसेमहान् दुःख आते रहेहैं। जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। कमलनयन ! पितः कुटुम्यी तथा बान्धवजनींबहित हमलोगींकी आप रक्षा करें॥

नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयोः। स्तुषा भवामि धर्मण साहंदासीकृता बळात्॥ ३०॥

श्रीकृष्ण ! मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनोंकी पुत्र-वधू हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बल्पूर्वक दासी बनाया गया ॥ ३० ॥

धिक् पार्थस्य धनुष्मत्तां भीमसेनस्य धिग् बलम्। यत्र दुर्योधनः ऋष्ण मुहूर्तमि जीवति ॥ ३१॥

भगवन् ! ऐसी दशामें यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुनके घनुषपारण और भीमसेनके बलको धिकार है ॥ ३१॥

यदि तेऽहमनुष्राह्या यदि तेऽस्ति कृपामिय । धार्तराष्ट्रेषु वै कापः सर्वः कृष्ण विधीयताम्॥ ३२॥

श्रीकृष्ण ! यदि मैं आपकी अनुग्रहभाजन हूँ, यदि मुझ-पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्रके पुत्रोंपर पूर्णरूपसे क्रोध कीजिये ॥ ३२॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा मृदुसंहारं वृजिनायं सुदर्शनम्। सुनीलमसितापाङ्गी सर्वगन्धाधिवासितम्॥ ३३॥ सर्वलक्षणसम्पन्नं महाभुजगवर्चसम्। केशपक्षं वरारोहा गृद्य वामेन पाणिना॥ ३४॥ पद्माक्षी पुण्डरीकासमुपेत्य गजगामिनी। अश्रपूर्णेक्षणा कृष्णा कृष्णं वचनमत्रवीत्॥ ३५॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेनय ! ऐसा कहकर सुन्दर अङ्गोंबाली, स्यामलोचना, कमलनयनी एवं गजगामिनी दुपदकुमारी कृष्णा अपने उन केशोंको, जो देखनेमें अत्यन्त सुन्दर, घुँघराले, अत्यन्त काले, एकत्र आबद्ध होनेपर भी कोमल, सब प्रकारकी सुगन्धोंसे सुवासित, सभी ग्रुभ लक्षणोंसे सुशोभित तथा विशाल सर्पके समान कान्तिमान् थे, वार्ये हाथमें लेकर कमलनयन श्रीकृष्णके पास गयी और नेत्रोंमें ऑस भरकर इस प्रकार बोली—॥ ३३–३५॥



अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्धतः। स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु परेषां संधिमिच्छता॥ ३६॥

'कमललोचन श्रीकृष्ण ! रात्रुओं के साथ संधिकी इच्छासे आप जो-जो कार्य या प्रयत्न करें, उन सबमें दुःशासनके हार्थोसे खींचे हुए इन केशोंको याद रक्खें ॥ ३६ ॥

यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृषणौ संधिकामुकौ । पिता मे योत्स्यते वृद्धः सह पुत्रैर्महारथैः ॥ ३७॥

'श्रीकृष्ण ! यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवीं-के साथ संधिकी कामना करने छगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रोंके साथ राजुओंसे युद्ध करेंगे ॥ ३७॥

पञ्च चैव महावीर्याः पुत्रा मे मधुसूदन। अभिमन्युं पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सह॥ ३८॥

भधुसूदन ! मेरे पाँच महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु-को प्रधान बनाकर कौरवोंके साथ संग्राम करेंगे ॥ ३८॥

दुःशासनभुजं श्यामं संछिन्नं पांसुगुण्डितम्। यद्यहं तु न पश्यामि का शान्तिईदयस्य मे ॥ ३९ ॥

'यदि मैं दु:शासनकी साँवली भुजाको कटकर धूलमें लोटती न देखेँ तो मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी शा३९॥ त्रयोदश हि वर्षाणि प्रतीक्षन्त्या गतानि मे। विधाय हृद्ये मन्युं प्रदीतिमिव पावकम् ॥ ४०॥

ध्यज्वलित अग्निके समान इस प्रचण्ड कोधको हृदयमें रखकर प्रतीक्षा करते मझे तेरह वर्ष बीत गये हैं ॥ ४० ॥ विदीर्यते मे हृद्यं भीमवाक्छल्यपीडितम्। महावाहर्धर्ममेवानुपर्यति ॥ ४१ ॥

'आज भी मसेनके संधिके लिये कहे गये वचन मेरे हृदयमें बाणके समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय ! ये महाबाहु आज (मेरे अपमानको भुलाकर ) केवल धर्मका ही ध्यान धर रहे हैं । । ४१ ॥

इत्युक्तवा वाष्परुद्धेन कण्ठेनायतलोचना। हरोद कृष्णा सोत्कम्पं सखरं वाष्पगद्गदम् ॥४२॥ सहितावभिवर्पती। पीनायतश्रोणी द्रवीभृतमिवात्युष्णं मुञ्चन्ती वारि नेत्रजम् ॥ ४३॥

इतना कहनेके बाद पीन एवं विशाल नितम्बोंवाली विशाललोचना द्रपद्कुमारी कृष्णाका कण्ठ आँसुओंसे रूँध गया । वह कॉॅंपती हुई अश्रुगद्गद वाणीमें फूट-फूटकर रोने लगी । उसके परस्पर सटे हुए स्तनोंपर नेत्रोंसे गरम-गरम आँसुओंकी वर्षा होने लगी; मानोवह अपने मीतरकी द्रवीभूत क्रोधाग्निको ही उन बाष्पविनदुओं के रूपमें बिखेर रही हो ॥

तामुवाच महावाहुः केशवः परिसान्त्वयन्। अचिराद् द्रक्ष्यसे कृष्णे रुद्तीर्भरतस्त्रियः॥ ४४॥

तव महावाह केशवने उसे सान्तवना देते हुए कहा-

'ऋष्णे ! तुम शीघ ही भरतवंशकी दूसरी स्त्रियोंको भी इसी प्रकार इदन करते देखोगी ॥ ४४ ॥ एवं ता भीरु रोत्स्यन्ति निहतशातिवान्धवाः। हतमित्रा हतवला येषां कुद्धासि भामिनि ॥ ४५॥

भामिनी ! जिनपर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियोंकी स्त्रियाँ भी अपने कुदुम्बी, बन्धु-बान्धव, मित्रवृत्द तथा सेनाओं के मारे जानेपर इसी तरह रोयेंगी ॥ ४५ ॥ अहं च तत् करिष्यामि भीमार्जुनयमैः सह। युधिष्ठिरनियोगेन दैवाच विधिनिर्मितात्॥ ४६॥

भहाराज युधिष्ठिरकी आज्ञातथा विधाताके रचे हुए अदृष्टसे प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवको साथ लेकर मैं भी वही कलँगा, जो तुम्हें अभीष्ट है ॥ ४६॥ धार्तराष्ट्राःकालपका न चेच्छुण्वन्ति मे वचः। दोष्यन्ते निहता भूमौ भ्यश्यगालादनीऋताः ॥ ४७ ॥

'यदि कालके गालमें जानेवाले धृतराष्ट्रपुत्र मेरी वात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर घरतीपर लोटेंगे और कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन जायँगे ॥ ४७ ॥

चलेदि हिमवाञ्छैलो मेदिनी शतथा फलेत्। द्यीः पतेच सनक्षत्रा न में मोघं वची भवेत् ॥ ४८॥

'हिमालय पर्वत अपनी जगहसे टल जाय, पृथ्वीके सैकड़ों द्रकड़े हो जायँ तथा नक्षत्रींसहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात शुठी नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥ सत्यं ते प्रति जानामि ऋष्णे बाष्पो निगृह्यताम्।

हतामित्राञ्थिया युक्तानचिराद् द्रक्ष्यसे पतीन्॥४९॥ क्रणो ! अपने आँसुओंको रोको । मैं तुमसे सची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम शीघ ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गये और तम्हारे पति राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न हैं' ॥४९॥

द्वीपदीकृष्णसंवादे द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि

इस प्रकार श्रीनहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें द्रौपदी-कृष्णसंवादविषयक बयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

# ज्यशीतितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका हितापुरको प्रस्थान, युधिष्ठिरका माता कुन्ती एवं कौरवोंके लिये संदेश तथा श्रीकृष्णको मार्गमें दिच्य महर्षियोंका दर्शन

अर्जन उवाच

कुरूणामद्य सर्वेषां भवान सुहद्वत्तमः। सम्बन्धी द्यितो नित्यमुभयोः पक्षयोरपि ॥ १ ॥

अर्जुन बोले-श्रीकृष्ण ! आजकल आप ही समस्त कौरवोंके सर्वोत्तम सुदृद् तथा दोनों पक्षोंके नित्य प्रिय सम्बन्धी 書11211

पाण्डवैर्धार्तराष्ट्राणां प्रतिपाद्यमनामयम् । समर्थः प्रशमं चैव कर्तुमहिस केशव॥२॥

केशव ! पाण्डवोंसहित धृतराष्ट्रपुत्रोंका मङ्गल सम्पादन करना आपका कर्तव्य है। आप उभयपक्षमें संधि करानेकी शक्ति भी रखते हैं ॥ २॥

त्विमतः पुण्डरीकाक्ष सुयोधनममर्पणम्। शान्त्यर्थे भ्रातरं त्र्या यत् तद् वाच्यममित्रहन्॥३॥

शतुओंका नाश करनेवाले कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप यहाँसे जाकर हमारे अमर्पशील भ्राता दुर्योधनसे ऐसी बातें करें, जो शान्तिस्थापनमें सहायक हों ॥ ३ ॥ त्वया धर्मार्थयुक्तं चेदुक्तं शिवमनामयम् । हितं नाशस्यते वालो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ ४ ॥

यदि वह मूर्ख आपकी कही हुई धर्म और अर्थसे युक्त, संतापनाशक, कल्याणकारी एवं हितकर वार्ते नहीं मानेगा तो अवस्य ही उसे कालके गालमें जाना पड़ेगा ॥ ४॥

श्रीभगवानुवाच

धर्म्यमसाद्धितं चैव कुरूणां यदनामयम्। एव यास्यामि राजानं धृतराष्ट्रमभीष्सया॥ ५॥

श्रीभगवान् वोले—अर्जुन! जो धर्मसंगतः हमलोगींके लिये हितकर तथा कौरवोंके लिये भी मङ्गलकारक हो, वहीं कार्य करनेके लिये में राजा धृतराष्ट्रके समीपयात्रा करूँगा।

#### वैशम्यायन उवाच

ततो व्यपेततमिस सूर्ये विमलवद्गते। मैत्रे मुद्देतें सम्प्राप्ते मृद्धियि दिवाकरे॥ ६॥ कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे। स्फीतसस्यसुखे काले कल्पः सत्त्ववतां वरः॥ ७॥

चैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! तदनन्तर जय रात्रिका अन्धकार दूर हुआ और निर्मल आकाशमें सूर्यदेवके उदित होने र उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गयीं। कार्तिक मासके रेवती नक्षत्रमें 'मैत्र' नामक मुहूर्त उपस्थित होने र सत्वगुणी पुरुषांमें श्रेष्ठ एवं समर्थ श्रीकृष्णने यात्रा आरम्भ की। उन दिनों शरद्भृतुका अन्त और हेमन्तका आरम्भ हो रहा था। सब ओर खूब उपजी हुई खेती लहलहा रही थी॥ ६-७॥

मङ्गरयाः पुण्यनिर्घोषा वाचः शृण्वंश्च स्नृताः ।

ब्राह्मणानां प्रतीतानामृषीणामिव वासवः ॥ ८ ॥
कृत्वा पौर्वाह्मिकं कृत्यं स्नातः शुचिरहंकृतः ।

उपतस्ये विवाद्यन्तं पावकं च जनार्दनः ॥ ९ ॥
श्रमुष्मं पृष्ठ आलभ्य ब्राह्मणानभिवाद्य च ।

अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा प्रयम् कर्याणमन्नतः ॥ १०॥
तत् प्रतिज्ञाय वचनं पाण्डवस्य जनार्दनः ।

शिनेर्नतारमासीनमभ्यभाषत सात्यिकम् ॥ ११ ॥ भगवान् जनार्दनने सबसे पहले प्रातःकाल ऋषियोंके मुखसे मङ्गलगठ सुननेवाले देवराज इन्द्रकी भाँति विश्वस्त ब्राह्मणोंके मुखसे परम मधुर मङ्गलकारक पुण्याहवाचन सुनते हुए रनान किया। फिर उन्होंने पवित्र तथा वस्ना- भूपणींसे अलंकत हो संध्यावन्दन, सूर्योपस्थान एवं अग्निहोत्र आदि पूर्वाह्वकृत्य सम्पन्न किये। इसके वाद बैलकी पीठ छू-कर ब्राह्मणींको नमस्कार किया और अग्निकी परिक्रमा करके अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओंका दर्शन किया। तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी बातोंपर विचार करके जनार्दनने अपने पास बैठे हुए शिनिपौत्र सात्यिक से इस प्रकार कहा—॥ ८-११॥

रथ आरोप्यतां शङ्खश्चकं च गद्या सह। उपासंगाश्च शक्त्यश्च सर्वेष्रहरणानि च ॥ १२॥

'युयुधान ! मेरे रथपर शङ्क, चक्र, गदा, तूणीर, शक्ति तथा भन्य सब प्रकारके अस्त्र शस्त्र राख दो ॥ १२ ॥

दुर्योधनश्च दुष्टातमा कर्णश्च सहसीवलः। न च शत्रुरविवयो दुर्वलोऽपि वलीयसा॥१३॥

कोई अत्यन्त बलवान् क्यों न हो, उसे अपने दुर्वल शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये; ( उससे सतर्क रहना चाहिये।) फिर दुर्योधन, कर्ण और शक्रुनि तो दुष्टात्मा ही हैं। उनसे तो सावधान रहनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।।

ततस्तन्मतमाश्चाय केशवस्य पुरःसराः। प्रसस्त्रयोजयिष्यन्तो रथं चक्रगदाश्वतः॥१४॥

त्व चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण-के अभिप्रायको जानकर उनके आगे चलनेवाले सेवक रथ जोतनेके लिये दौड पडे ॥ १४॥

तं दीतमिव कालाग्निमाकाशगमिवाशुगम् । सूर्यचन्द्रप्रकाशाभ्यां चकाभ्यां समलंकतम् ॥ १५ ॥

वह रथ प्रलयकालीन अग्निके समान दीतिमान् विमानके सद्दा शीव्रगामी तथा सूर्य और चन्द्रमाके समान तेजस्वी दो गोलाकार चकोंसे सुशोभित था ॥ १५॥ अर्धचन्द्रेश्च चन्द्रेश्च मत्स्यैः समृगपक्षिभिः।

पृष्पेश्च विविधैश्चित्रं मणिरत्नैश्च सर्वशः॥१६॥

अर्धचन्द्र, चन्द्र, मत्या, मृग, पक्षी, नाना प्रकारके पुष्प तथा सभी तरहके मणि रत्नोंसे चित्रित एवं जटित होनेके कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी॥ १६॥ तरुणादित्यसंकाशं वृहन्तं चारुद्शनम्। मणिहेमविचित्राङ्गं सुध्वजं सुपताकिनम्॥ १७॥

वह तरुण सूर्यके समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखनेमें मनोहर था। उसके सभी भागोंमें मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए थे। उस रथकी ध्वजा बहुत ही सुन्दर थी और उसपर उत्तम पताका फहरा रही थी॥ १७॥

स्प्रकरमनाधृष्यं वैयात्रपित्वारणम् । यशोष्टनं प्रत्यमित्राणां यदूनां निन्द्वर्धनम् ॥ १८ ॥ उसमें सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर ढंगसे रक्षी गयी थी। उसपर व्यावचर्मका आवरण (पर्दा) शोभा पाता था। वह रथ शत्रुओं के लिये दुर्धर्ष तथा उनके सुयराका नाश करनेवाला था। साथ ही उससे यदुवंशियों के आनन्दकी वृद्धि होती थी॥ १८॥

वाजिभिः शैञ्यसुत्रीवमेघपुष्पवलाहकैः। स्नातैः सम्पाद्यामासुः सम्पत्नैः सर्वसम्पदा ॥ १९ ॥

श्रीकृष्णके सेवकोंने दौब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा वला-हक नामवाले चारों घोड़ोंको नहला धुलाकर सब प्रकारके बहुमूल्य आभूषणोंद्वारा सुसज्जित करके उंस रथमें जोत दिया ॥ १९॥

महिमानं तु कृष्णस्य भूय एवाभिवर्धयन्। सुघोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युगुजे रथः॥२०॥

इस प्रकार वह रथ श्रीकृष्णकी महत्ताको और अधिक बढ़ाता हुआ गरुड़चिह्नित घ्वजसे संयुक्त हो वड़ी शोभा पा रहा था। चलते समय उसके पहियोंसे गम्भीर घ्वनि होती थी॥ २०॥

तं मेरुशिखरप्रब्यं मेघदुन्दुभिनिखनम्। आरुरोह रथं शौरिविंमानमिव कामगम्॥ २१॥

मेरपर्वतके शिखरोंकी भाँति सुनहरी प्रभासे सुशोभित तथा मेघ और दुन्दुभियोंके समान गम्भीर नाद करनेवाले उस रथार, जो इच्छानुसार चलनेवाले विमानके समान प्रतीत होता था, भगवान् श्रीकृष्ण आरूढ़ हुए ॥ २१ ॥

ततः सात्यिकमारोप्य प्रययौ पुरुषोत्तमः। पृथिवीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण नाद्यन् ॥ २२॥

तदनन्तर सात्यिकिको भी उसी रथपर वैठाकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने रथकी गम्भीर ध्वनिसे पृथ्वी और आकाशको गुँजाते हुए वहाँसे प्रस्थान किया ॥ २२॥

व्यपोढाभ्रस्ततः कालः क्षणेन समपद्यत । शिवश्चानुववौ वायुः प्रशान्तमभवद् रजः॥ २३॥

तत्पश्चात् उस समय क्षणभरमें ही आकाशमें घिरे हुए बादल छिन्न-भिन्न हो अदृश्य हो गये। शीतल, सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूलका उड़ना वंद हो गया॥ २३॥

प्रदक्षिणानुलोमाश्च मङ्गल्या मृगपक्षिणः। प्रयाणे वासुदेवस्य वभृवुरनुयायिनः॥ २४॥

वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी उस यात्राके समय मङ्गलस्चक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशामें जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे ॥ २४ ॥ मङ्गल्यार्थप्रदेः शब्दैरन्ववर्तन्त सर्वशः। सारसाः शतपत्राह्य हंसाहच मधुस्दनम्॥ २५॥ सारस, रातपत्र तथा हंस पश्ची सब ओरसे मङ्गलस्चक शब्द करते हुए मधुस्दन श्रीकृष्णके पीछे-पीछे जाने लगे ॥ २५॥

मन्त्राहुतिमहाहोमैर्हूयमानस्च पावकः। प्रदक्षिणमुखो भूत्वा विध्मः समपद्यत॥ २६॥

मन्त्रपाटपूर्वक दी जानेवाली आहुतियों से युक्त बड़े-बड़े होमयज्ञोंद्वारा हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिणक्रमसे उटने-वाली लपटोंके साथ प्रज्वलित हो धूमरहित हो गये ॥ २६॥

वसिष्टो वामदेवरच भूरिद्युम्नो गयः क्रथः। गुकंनारद्वाहमीका मरुत्तः कुशिको भृगुः॥२७॥ देवब्रह्मर्षयरचैव कृष्णं यदुसुखावहम्। प्रदक्षिणमवर्तन्त सहिता वासवानुजम्॥२८॥

विश्व वामदेव, भूरिशुम्न, गय, कथ, शुक्र, नारह, वाहमीकि, मरुत्त, कुशिक तथा भगु आदि देवर्षियों तथ। ब्रह्मियोंने एक साथ आकर यदुलोकको सुख देनेवाले इन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्णकी दक्षिणावर्त-परिक्रमा की ॥ २७-२८॥

प्वमेतिर्महाभागैर्महर्षिगणसाधुभिः । पूजितः प्रययौ ऋष्णः कुरूणां सद्नं प्रति ॥ २९ ॥

इस प्रकार इन महाभाग महर्षियों तथा साधु-महात्माओंसे सम्मानित हो श्रीऋष्णने कुरुकुलकी राजधानी हस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किया॥ २९॥

तं प्रयान्तमनुप्रायात् कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।
भीमसेनार्जुनौ चोभौ माद्गीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ३०॥
चेकितानइच विकान्तो धृष्टकेतुइच चेदिपः।
द्रुपदः काशिराजइच शिखण्डी च महारथः॥ ३१॥
धृष्टयुम्नः सपुत्रइच विराटः केकयैः सह।

संसाधनार्थे प्रययुः क्षत्रियाः क्षत्रियर्पभ ॥ ३२ ॥

क्षत्रियशिरोमणे ! श्रीकृष्णके जाते समय उन्हें पहुँचाने-के लिये कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे-पीछे चले । साथ ही भीमसेन, अर्जुन, माद्रीके दोनों पुत्र पाण्डुकुमार नकुल-सहदेव, पराक्रमी चेकितान, चेदिराज धृष्टकेतु, द्रुपद, काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टयुम्न, पुत्रों और केक्योंसहित राजा विराट—ये सभी क्षत्रिय अभीष्ट कार्यकी सिद्धि एवं शिष्टाचार-का पालन करनेके लिये उनके पीछे गये ॥ ३०-३२॥

ततोऽनुव्रज्य गोविन्दं धर्मराजो युधिष्ठिरः। राज्ञां सकाशे द्यतिमानुवाचेदं वचस्तदा॥ ३३॥

इस प्रकार गोविन्दके पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने राजाओंके समीत उनसे कुछ कहनेका विचार किया ॥ ३३॥

यो वै न कामान्न भयान्न लोभान्नार्थकारणात्। अन्यायमज्ञवर्तेत स्थिरबुद्धिरलोलुपः ॥ ३४॥ धर्मको धृतिमान् प्राज्ञः सर्वभूनेषु केरावः। ईश्वरः सर्वभृतानां देवदेवः सनातनः॥३५॥

जो कभी कामनासे, भयसे, लोभसे अथवा अन्य किसी प्रयोजनके कारण भी अन्यायका अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभरहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान्, विद्वान् तथा सम्पूर्ण भूतोंके भीतर विराजमान हैं, वे भगवान् केशव देवताओंके भी देवता, सनातन परमेश्वर तथा समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं ॥ ३४-३५॥

तं सर्वगुणसम्पन्नं श्रीवत्सकृतलक्षणम् । सम्परिष्वज्य कौन्तेयः संदेष्टुमुपचक्रमे ॥ ३६ ॥

उन्हीं सर्वगुणसम्पन्न श्रीवत्सचिह्नसे विभूषित भगवान् श्रीकृष्णको हृदयसे लगाकर कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने निम्नाङ्कित संदेश देना आरम्भ किया ॥ ३६॥



युधिष्टिर उवाच

या सा बाल्यात् प्रभृत्यस्मान् पर्यवर्धयतावळा।
उपवासतपःशीला सदा स्वस्त्ययने रता॥ ३७॥
देवतातिथिप्जासु गुरुगुश्रूपणे रता।
वत्सला वियपुत्रा च वियासमाकं जनाईन ॥ ३८॥
सुयोधनभयाद् या नोऽत्रायतामित्रकर्शन।
महतो मृत्युसम्बाधादुद्धे नौरिवार्णवात्॥ ३९॥
अस्मत्कृते च सततं यया दुःखानि माधव।
अनुभूतान्यदुःखार्हा तां सा पृच्छेरनामयम्॥ ४०॥

युधिष्ठिर बोले—शत्रुओंका संहार करनेवाले जनार्दन ! अवला होकर भी जिसने बास्यकालके ही हमें बाल-वोसकर बड़ा किया है, उपवास और तपस्यामें संलग्न रहना जिसका स्वभाव वन गया है, जो सदा कल्याणसाधनमें ही लगी रहती है, देवताओं और अतिथियोंकी पूजामें तथा गुरुजनोंकी सेवा-ग्रुश्र्वामें जिसका अट्ट अनुराग है, जो पुत्रवत्सला एवं पुत्रोंको प्यार करनेवाली है, जिसके प्रति हम पाँचों भाइयोंका अत्यन्त प्रेम है, जिसने दुर्योधनके भयसे हमारी रक्षा की है, जैसे नौका मनुष्यको समुद्रमें ह्वनेसे बचाती है, उसी प्रकार जिसने मृत्युके महान् संकटसे हमारा उद्धार किया है और माध्य ! जिसने हमलोगोंके कारण सदा दुःख ही भोगे हैं, उस दुःख न भोगनेके योग्य हमारी माता कुन्तीसे मिलकर आप उसका कुशल-समाचार अवश्य पूछें॥ ३७-४०॥

भृशमाश्वासयेश्चैनां पुत्रशोकपरिष्ठुताम्। अभिवाद्य खजेथास्त्वं पाण्डवान् परिकीर्तयन् ।४१।

आप हम पाण्डवींका समाचार बताते हुए हमारी माँसे मिलियेगा और प्रणाम करके पुत्रशोकसे पीड़ित हुई उस देवीको बहुत-बहुत आश्वासन दीजियेगा॥ ४१॥

ऊढात् प्रभृति दुःखानि श्वशुराणामरिद्म । निकारानतद्दीं च पदयन्ती दुःखमद्दुते ॥ ४२ ॥

शत्रुदमन ! उसने विवाह करने से लेकर ही अपने श्वशुरके घरमें आकर नाना प्रकारके दुःख और कष्ट ही देखे तथा अनुभव किये हैं और इस समय भी वह वहाँ कष्ट ही भोगती है ॥ ४२ ॥

अपि जातु सकालः स्यात् कृष्ण दुःखविपर्ययः। यदहं मातरं क्रिष्टां सुखं दद्यामरिंद्म ॥ ४३॥

शत्रुनाशक श्रीकृष्ण ! क्या कभी वह समय भी आयेगा, जब हमारे सब दुःख दूर हो जायँगे और हमलोग दुःखमें पड़ी हुई अपनी माताको सुख दे सकेंगे ! ॥ ४३॥

प्रवजन्तोऽनुधावन्तीं रूपणां पुत्रगृद्धिनीम् । रुद्तीमपहायैनामगच्छाम वयं वनम् ॥ ४४ ॥

जब हम वनको जा रहे थे, उस समय पुत्रस्नेहसे व्याकुल हो वह कातरभावसे रोती हुई हमारे पीछे-पीछे दौड़ी आ रही थी, परंतु हमलोग उसे वहीं छोड़कर वनमें चले गये॥ ४४॥

न नृनं म्रियते दुःखैः सा चेज्जीवति केशव । तथा पुत्रादिभिगीढमार्ता ह्यानर्तसत्कृत ॥ ४५ ॥

आनर्तदेशके सम्मानित बीर केशव ! यह निश्चित नहीं है कि मनुष्य दुःखोंसे घवराकर मर ही जाता हो । इसिं छये कदाचित् वह जीवित हो, तो भी पुत्रोंकी चिन्तासे अत्यन्त पीहित ही होगी ॥ ४५ ॥





Company and adjust only of the livery

अभिवाद्याथ सा कृष्ण त्वया महचनाद् विभो।
धृतराष्ट्रश्च कौरन्यो राजानश्च वयोऽधिकाः ॥ ४६ ॥
भीष्मं द्रोणं कृषं चैव महाराजं च बाह्लिकम् ।
द्रौणि च सोमद्त्तं च सर्वाश्च भरतान् प्रति ॥ ४७ ॥
विदुरं च महाप्राञ्चं कुरूणां मन्त्रधारिणम् ।
अगाधवुद्धं मर्मञ्चं स्वजेथा मधुस्द्दन ॥ ४८ ॥

प्रभो ! मधुसूदन श्रीकृष्ण ! आप माताको प्रणाम करके मेरे कथनानुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अन्यान्य वयोवृद्ध नरेश, भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज बाह्यीक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतवंशी अत्रियवृन्द तथा कौरवोंके मनत्रकी रक्षा करनेवाले, मर्मवेत्ता, अगाधबुद्धि एवं महाज्ञानी विदुरके पास जाकर इन सबको हृदयसे लगाइयेगा ४६—४८

इत्युक्त्वा केशवं तत्र राजमध्ये युधिष्टिरः। अनुज्ञातो निववृते कृष्णं कृत्वा प्रदक्षिणम्॥ ४९॥

राजाओंके बीचमें भगवान् श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर राजा युधिष्टिर उनकी परिक्रमा करके आज्ञा ले होट पड़े ॥ ४९ ॥

वजन्नेव तु वीभत्सुः सखायं पुरुषर्वभम्। अत्रवीत् परवीरच्नं दाशाईमपराजितम्॥ ५०॥

परंतु अर्जुनने पीछे-पीछे जाते हुए ही शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने सखा दशाईकुलनन्दन श्रीकृष्णसे कहा—॥ ५०॥

यदसाकं विभो वृत्तं पुरा वै मन्त्रनिश्चये। अर्धराज्यस्य गोविन्द विदितं सर्वराजसु ॥ ५१॥

भोविन्द ! पहले जब हमलोगोंमें गुप्त मनत्रणा हुई थी, उस समय एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँचकर हमने आधा राज्य लेकर ही संधि करनेका निर्णय किया था; इस बातको सभी राजा जानते हैं ॥ ५१॥

तच्चेद् इचादसंगेन स्त्कृत्यानवमन्य च। त्रियं मे स्थानमहावाहो मुच्येरन् महतो भयात्॥ ५२॥

'महावाहो ! यदि दुर्योधन लोभ छोड़कर अनादर न करके सत्कारपूर्वक हमें आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय तथा समस्त कौरव महान् भयसे छुट-कारा पा जायँ ॥ ५२॥

अत्र्चेद्रन्यथा कर्ता धार्तराष्ट्रोऽनुपायवित्। अन्तं नूनं करिष्यामि श्रन्नियाणां जनार्दन ॥ ५३॥

'जनार्दन ! यदि समुचित उपायको न जाननेवाला धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन इसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्षमें आये हुए समस्त क्षत्रियोंका संहार कर डाठूँगां' ॥ ५३ ॥ वैशम्पायन उवाच

पवमुक्ते पाण्डवेन समहष्यद् वृकोदरः । मुद्दर्मुद्दः क्रोधवशात् प्रावेपत च पाण्डवः ॥ ५४ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! पाण्डुनन्दन अर्जुनके ऐसा कहनेपर पाण्डव भीमसेनको बड़ा हर्ष हुआ ! वे क्रोधवश बारंबार काँपने लगे ॥ ५४ ॥

वेपमानश्च कौन्तेयः प्राक्तोशन्महतो रवान् । धनंजयवचः श्वत्वा हर्षोत्सिक्तमना भृशम्॥ ५५॥

काँपते-काँपते ही कुन्तीकुमार भीमसेन बड़े जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे। अर्जुनकी पूर्वोक्त बातें सुनकर उनका इदय अत्यन्त हर्ष और उत्साहसे भर गया था॥ ५५॥

तस्य तं निनदं श्रुत्वा सम्प्रावेपन्त धन्विनः। वाहनानि च सर्वाणि शरून्मूत्रे प्रसुस्रुद्धः॥ ५६॥

उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्घर भयके मारे थरथर काँपने लगे । उनके सभी वाहनोंने मल मूत्र कर दिये ॥ ५६ ॥

इत्युक्त्वा केशवं तत्र तथा चोक्त्वा विनिश्चयम् । अनुज्ञातो निववृते परिष्वज्य जनाईनम् ॥ ५७ ॥

इस प्रकार श्रीकृष्णसे वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय बता गले मिलकर अर्जुन श्रीकृष्णसे आज्ञा ले लौट आये ॥ ५७॥

तेषु राजसु सर्वेषु निवृत्तेषु जनार्दनः।
तूर्णमभ्यगमञ्जृष्टः शैव्यसुत्रीववाहनः॥ ५८॥

उन सन राजाओं के छौट जानेपर शैब्य और सुग्रीव आदिसे युक्त रथपर चलनेवाले जनार्दन श्रीकृष्ण वड़े हर्षके साथ तीव्र गतिसे आगे बढ़े ॥ ५८॥

ते ह्या वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः। पन्थानमाचेमुरिव ग्रसमाना इवाम्बरम्॥ ५९॥

दारुकके हॉकनेपर भगवान् वामुदेवके वे अस्व इतने वेगसे चलने लगे, मानो समस्त मार्गको पी रहे हों और आकासको यस लेना चाहते हों ॥ ५९॥

अथापदयन्महाबाहुर्ऋणीनध्वनि केरावः । ब्राह्मचा श्रिया दीष्यमानान् स्थितानुभयतः पथि ॥६०॥

तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने मार्गमें कुछ महर्षियोंको उपियत देखा, जो रास्तेके दोनों ओर खड़े थे और ब्रह्मतेज-से प्रकाशित हो रहे थे ॥ ६०॥

सोऽवर्तार्य रथात् तूर्णमभिवाद्य जनार्दनः।
यथावृत्तानृषीन् सर्वानभ्यभाषत पूजयन् ॥ ६१ ॥
तब भगवान् श्रीकृष्ण त्ररंत ही रथसे उत्र पहे और

पूर्वोक्तरूपसे खड़े हुए उन समस्त महर्षियोंको प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले—॥ ६१ ॥



किश्विहोकेषु कुशलं किश्वद् धर्मः खनुष्ठितः। ब्राह्मणानां त्रयो वर्णाः किश्वत् तिष्ठन्ति शासने॥६२॥ (पितृदेवातिथिभ्यश्च किश्वत् पूजा खनिष्ठिता।)

भहातमाओ!सम्पूर्ण लोकों में कुशलतो है न ? क्या धर्म-का अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा है ? क्षत्रिय आदि तीनों वर्ग ब्राह्मणोंको आज्ञाके अधीन रहते हैं न ? क्या पितरों, देवताओं और अतिथियोंकी पूजा मलीमाँति सम्पन्न हो रही है ?? ॥ ६२ ॥

तेभ्यः प्रयुज्य तां पूजां घोवाच मधुसूद्रनः। भगवन्तः क संसिद्धाः का वीथी भवतामिह ॥ ६३ ॥ कि वा कार्यं भगवतामहं कि करवाणि वः। केनार्थेनोपसम्प्राप्ता भगवन्तो महीतस्रम् ॥ ६४ ॥

तत्पश्चात् उन महर्षियोंकी पूजा करके भगवान् मधुसूदनने फर उनसे पूछा— 'महात्माओ ! आपने कहाँ सिद्धि प्राप्त को है ? आपलोगोंका यहाँ कौन-सा मार्ग है ? अथवा आग्लोगोंका क्या कार्य है ? भगवन् ! मैं आपलोगोंकी क्या सेवा कहाँ ? किस प्रयोजनसे आपलोग इस भूतलपर पधारे हैं ?' ॥ ६३-६४॥

( एवमुक्ताः केरावेन मुनयः संशितवताः । नारद्रमुखाः सर्वे प्रत्यनन्दन्त केरावम् ॥

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर कठोर व्रत धारण करने-वाले नारद आदि सब महर्षि उनका अभिनन्दन करने छो ॥

अधःशिराः सर्पमाली महिषः स हि देवलः । अवीवसः सुजानुश्च मैत्रेयः शुनको वली ॥ वको दारुभ्यः स्थूलशिराः कृष्णद्वैपायनस्तथा । आयोदधौम्योधौम्यश्च अणीमाण्डन्यकौशिकौ॥ दामोष्णीपस्त्रिषवणः पर्णादो घटजानुकः । मौआयनो वायुभसः पाराश्चर्येऽथ शालिकः ॥ शीलवानशिनधीता शूःयपालोऽकृतवणः । इवेतकेतुः कहोलश्च रामश्चैव महातपाः ॥)

(नारदजीके अतिरिक्त जो महर्षि वहाँ उपस्थित थे, उनके नाम इस प्रकार हैं—) अधःशिरा, सर्पमाली, महर्षि देवल, अर्थावसु, सुजानु, मैत्रेय, शुनक, वली, दरुभपुत्र वक, स्यूलशिराः, पराशरनन्दन श्रीकृष्णद्वैपायन, आयोदधौम्य, भौम्य, अणीमाण्डन्य, कौशिक, दामोष्णीष त्रिपवण, पर्णाद, घटजानुक, मौजायन, वायुभक्ष, पाराशर्य, शालक, शीलवान्, अशनि, धाता, शून्यपाल, अकृतव्रण, देवेतकेतु, कहोल एवं महातपस्वी परशुराम ॥

तमत्रवीज्ञामदग्न्य उपेत्य मधुसूद्रनम्। परिष्वज्य च गोविन्दं सुरासुरपतेः सखा॥ ६५॥

उस समय देवराज तथा दैत्यराजके भी ससा जम-दिन्ननन्दन परश्चरामने मधुस्दन श्रीकृरणके पास जाकर उन्हें हृदयसे लगाया और इस प्रकार कहा—॥ ६५ ॥ देवर्षयः पुण्यकृतो ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः। राजपंयश्च दाशार्ह मानयन्तस्तपस्तिनः। देवासुरस्य द्रष्टारः पुराणस्य महामते ॥ ६६ ॥ समेतं पार्थियं क्षत्रं दिहक्षन्तश्च सर्वतः। सभासदश्च राजानस्त्वां च सत्यं जनार्दनम् ॥ ६७ ॥ एतन्महत् प्रेक्षणीयं द्रष्टुं गच्छाम केशव। धर्मार्थसहिता वाचः श्रोतुमिच्छाम माध्यव॥ ६८ ॥ त्वयोच्यमानाः बुक्षु राजमध्ये परंतप।

महामते केशव ! जिन्होंने पुरातन देवासुरसंग्रामको भी अपनी आँखोंसे देखा है, वे पुण्यात्मा देविर्धगण, अनेक शास्त्रोंके विद्वान् ब्रह्मार्पगण तथा आपका सम्मान करनेवाले तपस्वी राजिपगण सम्पूर्ण दिशाओंसे एकत्र हुए भूमण्डलके क्षत्रियनरेशोंको, सभामें बैठे हुए भूपालोंको तथा सत्यखरूप आप भगवान् जनार्दनको देखना चाहते हैं । इस परम दर्शनीय वस्तुका दर्शन करनेके लिये ही हम हस्तिनापुरमें चल रहे हैं । शत्रुओंको संताप देनेवाले माधव ! वहाँ कौरवीं तथा अन्य राजाओंकी मण्डलोंमें आपके द्वारा कही जानेवाली धर्म और अर्थसे युक्त वार्तोंको हम सुनना चाहते हैं ॥ ६६—६८५ ॥

भीष्मद्रोणादयद्येव विदुरश्च महामितः ॥ ६९ ॥ त्वं च याद्वशार्दूछ सभायां वे समेष्यथ ।

्यदुकृलसिंह ! वहाँ कौरव-सभामें भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्तिः परम बुद्धिमान् विदुर तथा आप पधारेंगे ॥ ६९६ ॥ तव वाक्यानि दिव्यानि तथा तेषां च माधव ॥ ७० ॥ श्रोतिमच्छाम गोविनद सत्यानि च हितानि च ।

'गोविन्द ! माधव ! उस सभामें आपके तथा भीष्म आदिके मुखसे जो दिन्य, सत्य एवं हितकर वचन प्रकट होंगे, उन सबको हमलोग सुनना चाहते हैं॥ ७० ई ॥ आपृष्टोऽसि महाबाहो पुनर्द्रक्ष्यामहे वयम् ॥ ७१ ॥ याद्यविष्नेन वै वीर द्रक्ष्यामस्त्वां सभागतम् । आसीनमासने दिव्ये वळतेजःसमाहितम् ॥ ७२ ॥

'महाबाहो ! अब हमलोग आपसे पूछकर विदा छे रहे हैं, पुनः आपका दर्शन करेंगे। वीर ! आपकी यात्रा निर्विच्न हो । जब सभामें पधारकर आप दिच्य आसनपर बैठे होंगे, उसी समय बल और तेजसे सम्पन्न आपके श्रीअङ्गोंका हम पुनः दर्शन करेंगे'।। ७१-७२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णप्रस्थाने त्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्यो पर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णप्रस्थानिविषयक तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८३ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ५३ श्लोक मिळाकर कुळ ७७३ श्लोक हैं )

# चतुर्शीतितमोऽध्यायः

मार्गके शुभाशुभ शक्रनोंका वर्णन तथा मार्भमें लोगोंदारा सत्कार पाते हुए श्रीकृष्णका वृकस्थल पहुँचकर वहाँ विश्राम करना

वैशम्पायन उवाच

प्रयान्तं देवकीपुत्रं परवीररुजो दश।
महारथा महावाहुमन्वयुः शस्त्रपाणयः॥१॥
पदानीनां सहस्रं च सादिनां च परंतप।
भोज्यं च विपुछं राजन् प्रेष्याश्च शतशोऽपरे॥ २॥

वैशम्पायन जी कहते हैं-जनमेजय! शत्रुओं को संताप देनेवाले नरेश! महावाहु श्रीकृष्णके प्रस्थान करते समय विपश्ची वीरोंपर विजय पानेवाले शस्त्रधारी दसमहारथी, एक हजार पैदल योद्धा, एक हजार घुड़सवार, प्रचुर खाद्य-सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गये॥ १-२॥

जनमेजय उवाच

कथं प्रयातो दाशाहों महातमा मधुसूदनः। कानि वा वजतस्तस्य निमित्तानि महोजलः॥ ३॥ जनमेजयने पूछा—दशाहंकुलतिलक महातमा मधुसूदन-ने किस प्रकार यात्रा की १ उन महातेजस्वी श्रीकृष्णके जाते समय कौन-कौन-से भले-खरे शकुन प्रकट हुए थे १॥ ३॥

वैशम्पायन उवाच

तस्य प्रयाणे यान्यासन् निमित्तानि महात्मनः। तानि मे ऋणु सर्वाणि दैवान्यौत्पातिकानि च॥ ४॥

वैशम्पायनजीने कहा-राजन्! महात्मा श्रीकृष्णके प्रस्थान करते समय जो दिन्य शकुन और उत्पातसूचक अपशकुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सबका वर्णन सुनो ॥ ४॥ अनभ्रेऽशनिनिर्घोषः सविद्युन् समजायत।

अन्वगेव च पर्जन्यः प्रावर्षद् विघते भृशम्॥ ५॥

विना वादलके ही आकाशमें विजलीसहित वज्रकी गड़-

गड़ाहट सुनायो देने लगी। उसके साथ ही पर्जन्यदेवताने मेथोंकी घटा न होनेपर भी प्रचुर जलकी वर्षा की ॥ ५ ॥ प्रत्यगूहुर्महानद्यः प्राङ्मुखाः सिन्धुसप्तमाः। विपरीता दिशः सर्वो न प्राह्मायत किंचन ॥ ६ ॥

पूर्वकी ओर वहनेवाली सिन्धु आदि वड़ी-बड़ी निर्दियोंका प्रवाह उलटकर पश्चिमकी ओर हो गया। सारी दिशाएँ विपरीत प्रतीत होने लगीं। कुछ भी समझमें नहीं आता था॥ ६॥



प्राज्वलन्नग्ने राजन् पृथिवी समकम्पत । उद्पानाश्च कुम्भाश्च प्रासिञ्चञ्छतशो जलम्॥ ७ ॥ राजन् ! सब ओर आग जलने लगी । धरती डोलने लगी । सैकड़ों जलाशय और कलश छलक-छलककर जल गिराने लगे ॥ ७॥

## तमःसंवृतमण्यासीत् सर्वे जगदिदं तथा। न दिशो नादिशो राजन् प्रशायन्ते सारेणुना॥ ८॥

राजन् ! यह सारा संसार धूळके कारण अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो गया। कौन दिशा है, कौन दिशा नहीं है— इसका ज्ञान नहीं हो पाता था॥ ८॥

## प्रादुरासीन्महाञ्छन्दः खे रारीरमदृश्यत । सर्वेषु राजन् देशेषु तदृदृतमिवाभवत्॥ ९॥

महाराज ! फिर बड़े जोरसे कोलाहल होने लगा । आकाशमें सब ओर मनुष्यकी-सी आकृति दिखायी देने लगी । सम्पूर्ण देशोंमें यह अद्भृत-सी बात दिखायी दी ॥ ९ ॥

## वामथ्नाद्वास्तिनपुरं वातो दक्षिणपश्चिमः। आहजन् गणशो बृक्षान् पहषोऽशनिनिखनः॥ १०॥

दक्षिण पश्चिमसे आँधी उठी और हस्तिनापुरको मथने लगी। उसने झुंड-के-झुंड बृक्षोंको तोड़-उखाड़कर धराशायी कर दिया। वज्रपात-सा कठोर शब्द होने लगा (इस प्रकार-के उत्पात हस्तिनापुरके आस-पास घटित होते थे)॥ १०॥

## यत्र यत्र च वार्णियो वर्तते पथि भारत। तत्र तत्र सुखो वायुः सर्वे चासीत् प्रदक्षिणम्॥ ११॥

भारत ! वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण मार्गमें जहाँ -जहाँ रहते थे, वहाँ-वहाँ सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भागमें प्रकट होते थे ॥ ११ ॥

# ववर्ष पुष्पवर्षे च कमलानि च भूरिशः। समश्च पन्धा निर्दुःखो व्यपेतकुशकण्टकः॥ १२॥

उनपर फूलोंकी और बहुत-से खिले हुए कमलोंकी मी बृष्टि होती तथा सारा मार्ग कुश-कण्टकसे शून्य और समतल होकर क्लेश और दुःखसे रहित हो जाता था ॥१२॥

# संस्तुतो ब्राह्मणैर्गीभिस्तत्र तत्र सहस्रशः। अर्च्यते मधुपर्केश्च वसुभिश्च वसुप्रदः॥१३॥

सहस्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानोंमें भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते तथा मधुपर्कद्वारा उनकी पूजा करते थे। धनदाता भगवान्ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया॥ १३॥

# तं किरन्ति महात्मानं वन्यैः पुष्पैः सुगन्धिभिः। स्त्रियः पथि समागम्य सर्वभूतहिते रतम्॥ १४॥

मार्गमें कितनी ही स्त्रियाँ आकर सम्पूर्ण भूतोंके

हितमें रत रहनेवाले उन महात्मा श्रीकृष्णके ऊपर वनके सुगन्धित फूलोंकी वर्षा करती थीं ॥ १४॥

## स शालिभवनं रम्यं सर्वसस्यसमाचितम्। सुखं परमधर्मिष्ठमभ्यगाद् भरतर्पभ ॥ १५॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय धर्मकार्यके लिये अत्यन्त उपयोगी तथा सम्पूर्ण सस्य-सम्पत्तिसे भरे हुए अगहनी धानके मनोहर खेत देखते हुए भगवान् बड़े सुखसे यात्रा कर रहे थे॥ १५॥

#### पश्यन् बहुपशून् ग्रामान् रम्यान् हृद्यतोषणान् । पुराणि च व्यतिकामन् राष्ट्राणि विविधानि च ॥१६॥

रास्तेमें कितने ही ऐसे गाँव मिलते जिनमें बहुत से पशुओंका पालन-योपण होता था। वेदेखनेमें अत्यन्त सुन्दर और मनको संतोष देनेवाले थे। उन सबको देखते और अनेकानेक नगरों एवं राष्ट्रोंको लाँघते हुए वे आगे बढ़ते चले गये॥ १६॥

## नित्यं हृष्टाः सुमनसो भारतैरभिरक्षिताः। नोहिग्नाः परचकाणां व्यसनानामकोविदाः॥१७॥ उपष्ठव्याद्धायान्तं जनाः पुरनिवासिनः। पथ्यतिष्ठन्त सहिता विष्वक्सेनदिदक्षया॥१८॥

इधर उपप्लब्य नगरसे आते हुए, भगवान् श्रीकृष्णको देखनेकी इच्छासे अनेक नागरिक रास्तेमें एक साथ खड़े थे। भरतवंशियोंद्वारा सुरक्षित होनेके कारण वे सदा हर्ष एवं उछास-से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुआंकी सेनाओंसे उद्दिग्न होनेका अवसर नहीं आता था। दुःख और संकट कैसा होता है, इसको वे जानते ही नहीं थे॥ १७-१८॥

## ते तु सर्वे समायान्तमग्निमद्मिच प्रभुम्। अर्चयामासुरर्चार्हे देशातिथिमुपस्थितम्॥ १९॥

उन सबने प्रव्वलित अग्निके समान तेजस्वी और अपने देशके पूजनीय अतिथि भगवान् श्रीकृष्णको समीप आते देख निकट जाकर उनका यथावत् पूजन किया ॥ १९॥

वृकस्थलं समासाच केशवः परवीरहा । प्रकीर्णरदमावादित्ये व्योम्नि वै लोहितायति ॥ २० ॥ अवतीर्य रथात् तूर्णं कृत्वा शौचं यथाविधि । रथमोचनमादिश्य संध्यामुपविवेश ह ॥ २१ ॥

शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण जव वृकस्थलमें पहुँचे, उस समय नाना किरणोंसे मण्डित सूर्य अस्त होने लगे और पश्चिमके आकाशमें लाली छा गयी। तब भगवान्ने शीव ही रथसे उतरकर उसे खोलनेकी आज्ञा दी और विधिपूर्वक शौच-स्नान करके वे संध्योपासना करने लगे॥ २०-२१॥ दाहकोऽपि हयान मुक्तवा परिचर्यच शास्त्रतः। मुमोच सर्वयोक्त्रादि मुक्त्वा चैतानवास्जत्॥ २२॥

दारकने भी घोड़ोंको खोलकर शास्त्रविधिके अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा माज-वाज उतार दिया तथा उन्हें वन्धनमुक्त करके छोड दिया ॥ २२ ॥

अभ्यतीत्य तु तत् सर्वमुवाच मधुसूद्नः। युधिष्ठिरस्य कार्यार्थिमिह वत्स्यामहे क्षपाम् ॥ २३ ॥

संध्या वन्दन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसुदन श्रीकृष्णने कहा-प्यधिष्ठिरका कार्य सिद्ध करनेके लिये आज रातमें इमलोग यहीं रहेंगे? ॥ २३ ॥

तस्य तन्मतमाञ्चाय चक्ररावसथं नराः। क्षणेन चान्नपानानि गुणवन्ति समार्जयन् ॥ २४ ॥

उनका यह विचार जानकर सेवकोंने वहीं डेरा डाल दिये। क्षणभरमें उन्होंने खाने-पीनेके उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ २४ ॥

तिसान् प्रामे प्रधानास्तु य आसन् ब्राह्मणा नृप। आयोः कुलीना हीमन्तो त्राह्यीं वृत्तिमनुष्टिताः ॥ २५ ॥

राजन्! उस गाँवमें जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे, वे श्रेष्ठ, कुलीन, लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्तिका पालन करने-वाले थे ॥ २५ ॥

तेऽभिगम्य महात्मानं हपीकेशमरिंदमम्। चकुर्यथान्यायमार्शामंङ्गलसंयुताम् ॥ २६॥

उन्होंने शत्रुदमन महात्मा हृषीकेशके पास जाकर आशीर्वाद तथा मङ्गलपाठपूर्वक उनका यथोचित पूजन किया ॥ २६ ॥

ते पूजियत्वा दाशाई सर्वलोकेषु पूजितम् । न्यवेदयन्त वेदमानि रत्नवन्ति महात्मने ॥ २७॥

सर्वलोकपूजित दशाईनन्दन श्रीकृष्णकी पूजा करके

उन्होंने उन महात्माको अपने रत्नसम्पन्न गृह समर्पित कर दिये अर्थात् अपने-अपने घरोंमें ठहरनेके लिये प्रभुसे प्रार्थना की। २७। तान् प्रभुः कृतमित्युक्तवा सत्कृत्य च यथाहतः।

अभ्येत्य चैषां वेदमानि पुनरायात् सहैव तैः ॥ २८ ॥

तब भगवान्ने यह कहकर कि यहाँ ठहरनेके लिये पर्याप्त स्थान है, उनका यथायोग्य सत्कार किया और ( उनके संतोषके लिये ) उन सबके घरोंपर जाकर पुनः उनके साथ ही लौट आये ॥ २८ ॥

समृष्टं भोजयित्वा च ब्राह्मणांस्तत्र केशवः। भुक्तवा च सह तैः सर्वैरवसत् तां क्षपां सुखम् ॥ २९॥

तत्पश्चात् केशवने वहीं उन ब्राह्मणोंको सुखादु अन्न भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके उन सबके साथ उस रातमें वहाँ सुखपूर्वक निवास किया ॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णप्रयाणे चतुरशीतितमोऽध्यायः॥ ८४॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमं श्रीकृष्णका हस्तिनापुरको प्रस्थानविषयक चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८४॥

# पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

दुर्योधनका धृतराष्ट्र आदिकी अनुमतिसे श्रीकृष्णके खागत-सत्कारके लिये मार्गमें विश्रामस्यान बनवाना

वैशम्पायन उवाच

तथा दूतैः समाज्ञाय प्रयान्तं मधुसूद्दनम् । भृतराष्ट्रीऽत्रवीद् भीष्ममर्चियत्वा महाभुजम् ॥ १ ॥ द्रोणं च संजयं चैच विदुरं च महामतिम् । दुर्योधनं सहामात्यं हृष्टरोमात्रवीदिदम् ॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! दूतोंके द्वारा भगवान् मधुसूदनके आगमनका समाचार जानकर धृतराष्ट्रके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने महाबाहु भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान् विदुरका यथावत् सत्कार करके मन्त्रियों सहित दुर्योधनसे इस प्रकार कहा-॥ १-२॥

अद्भुतं महदाश्चर्यं श्चयते कुरुनन्दन् । स्नियो बालाश्च वृद्धाश्च कथयन्ति गृहे गृहे ॥ ३ ॥ सत्कृत्याचक्षते चान्ये तथैवान्ये समागताः । पृथग्वादाश्च वर्तन्ते चत्वरेषु सभासु च ॥ ४ ॥

'कुरुनन्दन! एक अद्भुत और अत्यन्त आश्चर्यकी बात सुनायी देती है। घर-घरमें स्त्री-बालक और बूढ़े इसीकी चर्चा करते हैं। जो यहाँके निवासी हैं, वे तथा जो बाहरसे आये हुए हैं, वे भी आदरपूर्वक उसी बातको कहते हैं। चौराहोंपर और सभाओंमें भी पृथक-पृथक वही चर्चा चलती है॥३-४॥

उपायास्यति दाशार्हः पाण्डवार्थे पराक्रमी। स नो मान्यश्च पूज्यश्च सर्वथा मधुसूदनः॥ ५॥

'वह बात यह है कि पाण्डवोंकी ओरसे परम पराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधारेंगे । वे मधुसूदन हमलोगोंके माननीय तथा सब प्रकारसे पूजनीय हैं ॥ ५ ॥

तिस्मन् हि यात्रा लोकस्य भूतानामीश्वरो हि सः।
तिस्मन् धृतिश्च वीर्यं च प्रज्ञा चौजश्च माधवे ॥ ६॥
(सम्पूर्ण लोकोंका जीवन उन्हींपर निर्भर है) क्योंकि वे

सम्पूर्ण भूतोंके अधीश्वर हैं। उन माधवमें धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है।। ६॥

स मान्यतां नरश्रेष्ठः स हि धर्मः सनातनः। पूजितो हि सुखाय स्यादसुखः स्यादपूजितः॥ ७॥

'उन नरश्रेष्ठ श्रीकृष्णका यहाँ सम्मान होना चाहिये; क्योंकि वे सनातन धर्मस्वरूप हैं। सम्मानित होनेपर वे हमारे लिये सुखदायक होंगे और सम्मानित न होनेपर हमारे हु:खके कारण बन जायँगे॥ ७॥

स चेत् तुष्यति दाशाई उपचारैरिद्मः । कृष्णात् सर्वानभिष्रायान् प्राप्यामः सर्वराजसु॥ ८॥

'शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण यदि हमारे सत्कार-साधनोंसे संतुष्ट हो जायँगेः तब हम समस्त राजाओंमें उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे ॥ ८॥

तस्य पूजार्थमद्यैव संविधत्स्व परंतप । सभाः पथि विधीयन्तां सर्वेकामसमन्विताः ॥ ९ ॥

परंतप ! तुम श्रीकृष्णके स्वागत-सस्कारके लिये आज-से ही तैयारी करो । मार्गमें अनेक विश्रामस्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकारकी मनोऽनुकूल उपभोग-सामग्री प्रस्तुत करो ॥ ९ ॥

यथा प्रीतिर्महाबाहो त्विय जायेत तस्य वै । तथा कुरुष्व गान्धारे कथं वा भीष्म मन्यसे ॥ १०॥

भहाबाहु गान्धारीनन्दन ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे

श्रीकृष्णके हृदयमें तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाय। अथवा भीष्मजी! इस विषयमें आपकी क्या सम्मति है ?! ॥ १०॥

ततो भीष्मादयः सर्वे धृतराष्ट्रं जनाधिपम्। ऊचुः परममित्येवं पूजयन्तं।ऽस्य तद् वचः॥११॥

तव भीष्म आदि सव लोगोंने उस प्रस्तावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्रसे कहा—'बहुत उत्तम बात है' ॥११॥

तेपामनुमतं झात्वा राजा दुर्योधनस्तदा। सभावास्तृनि रम्याणि प्रदेष्टुमुपचक्रमे ॥१२॥

उन सबकी अनुमित जानकर राजा दुर्योधनने उससमय जगह-जगह सुन्दर सभामण्डप तथा विश्रामस्थान बनवानेके लिये आदेश जारी किया ॥ १२॥

ततो देशेषु देशेषु रमणीयेषु आगशः। सर्वरत्नसमाकीर्णा सभाश्यकुरनेकशः॥१३॥

तब कारीगरोंने विभिन्न रमणीय प्रदेशोंमें अलग-अलग सब प्रकारके रत्नोंसे सम्पन्न अनेक विश्रामस्थान बनाये ॥१३॥

आसनानि विचित्राणि युतानि विचिधेर्गुणैः । स्त्रियो गन्धानलंकारान् सूक्ष्माणि वसनानि च ॥ १४ ॥ गुणवन्त्यन्नपानानि भोज्यानि विविधानि च । माल्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः ॥ १५ ॥

नाना प्रकारके गुणोंसे युक्त विचित्र आसन, स्त्रियाँ, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भाँति-भाँतिके भोजन तथा सुगन्धित पुष्पमालाएँ आदि वस्तुओंको राजा दुर्योधनने ,उन स्थानोंमें रखवाया॥ १४-१५॥

विदोषतश्च वासार्थे सभां ग्रामे वृकस्थले। विद्धे कौरवो राजा बहुरत्तां मनारमाम् ॥१६॥

विशेषतः वृकस्थलनामक ग्राममें निवास करनेके लिये
कुरुराज दुर्योधनने जो विश्रामस्थान बनवाया था, वह बड़ा
मनोरम तथा प्रचुर रत्नराशिसे सम्पन्न था॥ १६॥
एतद् विधाय वे सर्व देवाईमितमानुषम्।
आचस्यौ धृतराष्ट्राय राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १७॥
मन्ष्योके लिये अत्यन्त दुर्लभ यह सब देवोचित व्यवस्था

करके राजा दुर्योधनने धृतराष्ट्रको इसकी स्चना दे दी ॥१७॥ ताः सभाः केशवः सर्वा रत्नानि विविधानि च ।

ताः सभाः केशवः सवी रह्यांन विविधानि च । असमीक्ष्येव दाशाई उपायात् कुरुसद्म तत् ॥ १८॥

परंतु यदुकुलितलक श्रीकृष्ण उन विश्रामस्थानों तथा नाना प्रकारके रत्नोंकी ओर दृष्टिपाततक न करके कौरवोंके निवासस्थान हस्तिनापुरकी ओर बढ़ते चले गये॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भागे सभानिर्माणे पञ्चाद्यातितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत उत्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमे मार्गमे विश्रामस्यलनिर्माणविषयक पचासीवाँ अध्याय प्रा हुआ ॥४५॥

# षडशीतितमोऽध्यायः

# धृतराष्ट्रका भगवान् श्रीकृष्णकी अगवानी करके उन्हें भेंट देने एवं दुःशासनके महलमें ठहरानेका विचार प्रकट करना

धृतराष्ट्र उवाच

उपष्ठव्यादिह क्षत्तरुपायातो जनार्दनः। वृकस्थले निवसति स च प्रातिरहैष्यति ॥ १ ॥

धृतराष्ट्र बोळे—विदुर ! मुझे सूचना मिली है कि भगवान श्रीकृष्ण उपप्लब्यमे यहाँके लिये प्रस्थित हो गये हैं। आज वृकस्थलमें ठहरे हैं तथा कल सबेरे ही इस नगरमें पहुँच जायँगे ॥ १॥

आहुकानामधिपतिः पुरोगः सर्वसात्वताम्। महामना महावीर्यो महासत्त्वो जनार्दनः॥ २॥

भगवान् जनार्दन आहुकवंशी क्षत्रियोंके अधिपति तथा समस्त सात्वतों (यादवों ) के अगुआ हैं। उनका हृदय महान् है, पराक्रम भी महान् है तथा वे महान् सत्वगुणसे सम्पन्न हैं॥ २॥

स्फीतस्य वृष्णिराष्ट्रस्य भर्ता गोप्ता च माधवः। त्रयाणामाप लोकानां भगवान् प्रपितामहः॥ ३॥

वे भगवान् माधव समृद्धिशाली यादव गणराष्ट्रके पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामहके भी जनक होनेके कारण वे तीनों छोकोंके प्रपितामह हैं॥ ३॥

वृष्णयन्धकाः सुमनसो यस्य प्रश्नामुपासते । आदित्या वसवो रुद्रा यथा बुद्धि वृहस्पतेः ॥ ४ ॥

जैसे आदित्य वसु तथा रुद्रगण बृहस्पतिकी बुद्धिका आश्रय हेते हैं, उसी प्रकार वृष्णि और अन्धकवंशके लोग प्रसन्नचित्त होकर श्रीकृष्णकी ही बुद्धिके आश्रित रहते हैं॥४॥

तस्मै पूजां प्रयोक्ष्यामि दाशाहीय महात्मने। प्रत्यक्षं तब धर्मज्ञ तां मे कथयतः ऋणु ॥ ५॥

धर्मज्ञ विदुर !मैं तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्रीकृष्ण-को जो पूजा दूँगा, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ५ ॥ एकवर्णैः सुक्ल्प्राङ्गेर्गोह्मजातहीयोत्तमैः । चतुर्युकान् रथांस्तस्म रोक्मान् दास्यामि बोडश ॥६॥

एक रंगके, सुदृढ़ अङ्गींबाले तथा वाह्वीकदेशमें उत्पन्न हुए उत्तम जातिके चार-चार घोड़ोंसे जुते हुए सोल्ह सुवर्णमय रथ में श्रीकृष्णको मेंट कलँगा ॥ ६॥

नित्यप्रभिन्नान् मातङ्गानीषादन्तान् प्रहारिणः। अष्टानुचरमकेकमष्टौ दास्यामि कौरव॥७॥

कुरुनन्दन ! इनके सिवा में उन्हें आठ मतवाले हाथी भी दूँगा, जिनके मस्तकोंसे सदा मद चूता रहता है। जिनके दाँत ईशादण्डके समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओंपर प्रहार करनेमें कुशल हैं और जिन आठों गजराजोंमेंसे प्रत्येकके साथ आठ-आठ सेवक हैं ॥ ७॥

दासीनामप्रजातानां शुभानां रुक्मवर्त्रसाम् । शतमस्मै प्रदास्यामि दासानामपि तावताम् ॥ ८ ॥

साथ ही मैं उन्हें सुवर्णकी-सी कान्तिवाली परम सुन्दरी सौ ऐमी दासियाँ दूँगा, जिनसे किमी संतानकी उत्पत्ति नहीं हुई है। दानियोंके ही बराबर दास भी दूँगा।। ८॥

आविकं च सुखस्पर्शे पार्वतीयैरुपाहृतम्। तद्प्यस्मै प्रदास्यामि सहस्राणि दशाष्ट्र च ॥ ९ ॥

मेरे यहाँ पर्वतीयोंसे भेंटमें मिले हुए भेड़के उत्तसे बने हुए (असंख्य) कम्बल हैं, जो स्पर्श करनेपर बड़े मुलायम जान पड़ते हैं; उनमेंसे अठारह हजार कम्बल भी मैं श्रीकृष्णको उपहारमें दूँगा । ९॥

अजिनानां सहस्राणि चीनदेशोद्भवानि च । तान्यप्यस्मे प्रदास्थामि यावदर्शत केशवः॥ १०॥

चीनदेशमें उत्पन्न हुए सहस्रों मृगचर्म मेरे भण्डारमें सुरक्षित हैं; उनमेंसे श्रीकृष्ण जितने लेना चाहेंगे, उतने सबके सब उन्हें अर्पित कर दूँगा ॥ १०॥

दिवा रात्रौ च भात्येष सुतेजा विमलो मणिः। तमप्यस्मै प्रदास्यामि तमर्हति हि केशवः॥ ११॥

मेरे पास यह एक अत्यन्त तेजस्वी निमंल मणि है, जो दिन तथा रातमें भी प्रकाशित होती है, इसे भी मैं श्रीकृष्णको ही दूँगा; क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं ॥ ११ ॥

एकेनाभिपतत्यहा योजनानि चतुर्दश । यानमश्वतरीयुक्तं दास्ये तस्मै तद्प्यहम् ॥ १२॥

मेरे पास खचरियोंसे युक्त एक रथ है, जो एक दिनमें चौदह योजनतक चला जाता है, वह भी मैं उन्होंको अपित करूँगा।। १२।।

यावन्ति वाहनान्यस्य यावन्तः पुरुपाश्चते। ततोऽष्टगुणमप्यस्मै भोज्यं दास्याम्यहं सदा॥ १३॥

श्रीकृष्णके साथ जितने वाहन और जितने सेवक आयँगे उन सबको औसतसे आठग्रुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूँगा ॥ १३ ॥

मम पुत्राश्च पौत्राश्च सर्वे दुर्योधनाहते । प्रत्युचास्यन्ति दाशाई रथैर्मुहैः खळंकृताः ॥ १४॥

दुर्योधनके सिवा मेरे सभी पत्र और पौत्र वस्त्राभूपणीं से विभूषित हो स्वच्छ-सुन्दर रथींपर वैठकर श्रीकृष्णकी अगवानी-के लिये जायँगे॥ १४॥

खलंकताश्च कल्याण्यः पादैरेच सहस्रकाः। वारमुख्या महाभागं प्रत्युद्यास्यन्ति केशवम् ॥ १५ ॥

सहस्रों सन्दरी वाराङ्गनाएँ सन्दर वेपभूषासे सज-धजकर महाभाग केशवकी अगवानीके लिये पैदल ही जायँगी ॥१५॥

नगराद्वियाः काश्चिद् गमिष्यन्ति जनार्दनम् । द्रुष्टुं कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्त्यनावृताः ॥१६॥

जनार्दनका दर्शन करनेके लिये इस नगरसे जो भी कोई पर्दा न रखनेवाली कल्याणमयी कन्याएँ जाना चाहेंगी, वे जा सकेंगी ॥ १६ ॥

सस्तीपुरुषवालं च नगरं मधुसूदनम्। उदीक्षतां महात्मानं भानुमन्तमिय प्रजाः॥ १७॥

जैसे प्रजा सूर्यदेवका दर्शन करती है, उसी प्रकार खी, पुरुष और बालकींसहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदनका दर्शन करे।। १७॥

महाध्वजपताकाश्च क्रियन्तां सर्वतो दिशः। जलावसिको विरजाः पन्थास्तस्येति चान्वशात्।१८।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि एतराष्ट्रवाक्ये पदशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें घृतराष्ट्रवाक्यविषयक छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

'नगरमें चारों ओर विशाल ध्वजाएँ और पताकाएँ फहरा दी जायँ और श्रीकृष्ण जिसपर आ रहे हों, उस राजपथ-पर जलका छिड़काव करके उसे धुलरिहत वना दिया जाय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने आदेश दिया ॥ १८ ॥

दुःशासनस्य च गृहं दुर्योधनगृहाद वरम्। तदद्य कियतां क्षिप्रं सुसम्मूप्रमलंकतम् ॥ १९॥

इतना कहकर वे फिर बोले-दुःशासनका महल दुर्योधनके राजभवनसे भी श्रेष्ठ है। उसीको आजझाइ-पोछकर सब प्रकारसे सुसजित कर दिया जाय ॥ १९ ॥

एतद्धि रुचिराकारैः प्रासादैरुपशोभितम्। शिवं च रमणीयं च सर्वतुसुमहाधनम् ॥ २०॥

यह महल सुन्दर आकारवाले भवनीं से सुशोभित, कल्याण-कारी, रमणीय, सभी ऋतुओं के वैभवसे सम्पन्न तथा अनन्त धनराशिसे समद्ध है ॥ २० ॥

सर्वमिसन् गृहे रत्नं मम दुर्योधनस्य च। यद् यद्हीत वार्णेयस्तत् तद् देयमसंशयम् ॥ २१ ॥

मेरे और दुर्योधनके पास जो भी रतन हैं, वे सब इसी घरमें रक्खे हैं। भगवान श्रीकृष्ण उनमें हे जो-जो रतन हेना चाहें, वे सब उन्हें निःसंदेह दे दिये जायँ ॥ २१॥

# सप्ताशीतितमोऽध्यायः

# विदुरका धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णकी आज्ञाका पालन करनेके लिये समझाना

विदुर उवाच

राजन वहुमतश्चासि त्रैलोक्यस्यापि सत्तमः। सम्भावितश्च लोकस्य सम्मतश्चासि भारत ॥ १ ॥

विद्रजी बोले-राजन् ! आप तीनों लोकोंके श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। भारत ! इस लीकमें भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है ॥ १॥

यत त्वमेवंगते ब्र्याः पश्चिमे वयसि स्थितः। शास्त्राद् वा सुप्रतकीद् वा सुस्थिरः स्थविरो हासि ॥२॥

इस समय आप अन्तिम अवस्था (बुढापे) में स्थित हैं। ऐसी स्थितिमें आप जो कुछ कह रहे हैं, वह शास्त्रसे अथवा लौकिक युक्तिसे भी ठीक ही है। इस सुस्थिर विचारके कारण ही आप वास्तवमें स्थविर (वृद्ध ) हैं ॥ २ ॥ लेखा राशिनि भाः सूर्ये महोमिरिव सागरे। धर्मस्त्वयि तथा राजन्निति व्यवसिताः प्रजाः ॥ ३ ॥

राजन ! जैसे चन्द्रमामें कला है, सूर्यमें प्रभा है और समुद्रमें उत्ताल तरंगें हैं, उसी प्रकार आपमें धर्मकी स्थिति है। यह समस्त प्रजा निश्चितरूपसे जानती है।। ३॥

सदैव भावितो लोको गुणौघैस्तव पार्थिव। गुणानां रक्षणे नित्यं प्रयतस्य सवान्धवः॥ ४ ॥

भूपाल ! आपके सद्गुणसमूहसे सदा ही इस जगत्की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है । अतः आप अपने बन्धु-बान्धवोंसहित सदा ही इन सद्गुणोंकी रक्षाके लिये प्रयत्न कीजिये ॥ ४॥

आर्जवं प्रतिपद्यस्व मा बाल्याद् बहु नीनशः। राजन् पुत्रांश्च पौत्रांश्च सुहृदृश्चेव सुप्रियान् ॥ ५ ॥

राजन् ! आप सरलताको अपनाइये । मूर्खतावश कुटिलता-का आश्रय ले अपने अत्यन्त प्रिय पुत्रों, पौत्रों तथा सुहरों-का महान् सर्वनाश न कीजिये ॥ ५ ॥

यत् त्वमिच्छसि कृष्णाय राजन्नतिथये वह । पतदन्यच दाशार्हः पृथिवीमपि चार्हति ॥ ६ ॥

नरेश्वर ! श्रीकृष्णको अतिथिरूपमें पाकर आप जो उन्हें बहुत-सी वस्तुएँ देना चाहते हैं, उन सबके साथ-साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वीके भी पानेके अधिकारी हैं ॥६॥ न तु त्वं धर्ममुहिइय तस्य वा प्रियकारणात्।

एतद दित्ससि कृष्णाय सत्येनातमानमालभे ॥ ७ ॥

में सत्यकी अपथ खाकर अपने शरीरको छकर कहता हँ कि आप धर्मपालनके उद्देश्यसे अथवा श्रीकृष्णका प्रिय करनेके लिये उन्हें वे सब वस्तुएँ नहीं देना चाहते हैं ॥ ७॥

मायैषा सत्यमेवैतच्छद्मैतद् भूरिद्क्षिण। जानामि त्वन्मतं राजन् गृढं बाह्येन कर्मणा ॥ ८ ॥

यज्ञोंमें बहुत-सी दक्षिणा देनेवाले महाराज ! मैं सच कहता हूँ । यह सब आपकी माया और प्रवञ्चनामात्र है । आपके इन बाह्यव्यवहारोंमें छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभिप्राय है, उसे मैं समझता हूँ ॥ ८॥

पञ्च पञ्चैव लिप्सन्ति ग्रामकान् पाण्डवा नृप। न च दित्सिस तेभ्यस्तांस्तच्छमं न करिष्यसि॥ ९॥

नरेन्द्र ! वेचारे पाँचों भाई पाण्डव आपसे केवल पाँच गाँव ही पाना चाहते हैं; परंतु आप उन्हें वे गाँव भी नहीं देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप ( सन्धिद्वारा ) शान्ति-स्थापन नहीं करेंगे ॥ ९ ॥

अर्थेन तु महाबाहुं वार्ष्णेयं त्वं जिहीर्घसि । अनेन चाष्यपायेन पाण्डवेभ्यो विभेत्स्यसि ॥ १० ॥

आप तो धन देकर महावाह श्रीकृष्णको अपने पक्षमें लाना चाहते हैं और इस उपायसे आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पाण्डवोंकी ओरसे फोड़ लेंगे ॥१०॥

न च वित्तेन शक्योऽसौ नोद्यमेन न गईया। अन्यो धनंजयात् कर्तुमेतत् तत्त्वं ब्रवीमि ते ॥ ११ ॥

परंतु में आपको असली बात बताये देता हूँ; आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग या निन्दा करके श्रीकृष्णको अर्जुनसे पृथक् नहीं कर सकते ॥ ११ ॥

वेद कृष्णस्य माहात्म्यं वेदास्य दढभक्तिताम्।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विदुरवानये सप्ताशीतित होऽध्यायः ॥ ८७ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें विदुरवास्यविषयक सतासोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

अष्टाशीतितमोऽध्यायः दुर्योधनका श्रीकृष्णके विषयमें अपने विचार कहना एवं उसकी कुमन्त्रणासे

कुषित हो भीष्मजीका सभासे उठ जाना

दुर्योधन उवाच अनुरक्तो ह्यसंहार्यः पार्थान् प्रति जनार्दनः ॥ १ ॥ कहते हैं, वह सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्रीकृष्णका कुन्तीके

अत्याज्यमस्य जानामि प्राणैस्तृत्यं धनंजयम् ॥ १२॥

में श्रीकृष्णके माहातम्यको जानता हुँ । श्रीकृष्णके प्रति अर्जुनकी जो सुदृढ भक्ति है, उससे भी परिचित हूँ। अतः में यह निश्चितरूपसे जानता हूँ कि श्रीकृष्ण अपने प्राणोंके समान प्रिय सखा अर्जुनको कभी त्याग नहीं सकते ! १२ ॥

अन्यत् कुम्भाद्यां पूर्णाद्नयत् पादावसेचनात्। अन्यत् कुशलसम्प्रश्नान्नैषिष्यति जनार्दनः ॥ १३ ॥

इसलिये आपकी दी हुई वस्तुओं में से जलसे भरे हुए कलश, पैर धोनेके लिये जल और कुशल-प्रश्नको छोड़कर दूसरी किसी वस्तुको श्रीकृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे ॥ १३॥ यत् त्वस्य त्रियमातिथ्यं मानाईस्य महात्मनः।

तद्रमी क्रियतां राजन् मानाहीं ऽसी जनाईनः ॥ १४ ॥

राजन् ! सम्माननीय महात्मा श्रीकृष्णका जो परम प्रिय आतिथ्य है, वह तो कीजिये ही; क्योंकि वे भगवान् जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पानेके योग्य हैं ॥ १४ ॥

आशंसमानः कल्याणं कुरूनभ्येति केशवः। येनैव राजन्नर्थेन तदेवास्था उपाकुरु ॥ १५ ॥

महाराज! भगवान् केशव उभयपक्षके कल्याणकी इच्छा लेकर जिस प्रयोजनसे इस कुरुदेशमें आ रहे हैं, वही उन्हें उपहारमें दीजिये ॥ १५॥

राममिच्छति दाशाईस्तव दुर्योधनस्य च। पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य वचनं कुरु॥ १६॥

राजेन्द्र ! दशाईकुलभूषण श्रीकृष्ण आप, दुर्योधन तथा पाण्डवोंमें संधि कराकर शान्ति स्थापित करना चाहते हैं। अतः उनके इस कथनका पालन की जिये ( इसीसे वे संतुष्ट होंगे ) ॥ १६ ॥

पितासि राजन् पुत्रास्ते वृद्धस्त्वं शिशवः परे। वर्तस्य पितृवत् तेषु वर्तन्ते ते हि पुत्रवत् ॥ १७॥

महाराज ! आप पिता हैं और पाण्डव आपके पुत्र हैं। आपं वृद्ध हैं और वे शिशु हैं। आप उनके प्रति पिताके समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिये । वे आपके प्रति सदा ही पुत्रोंकी भाँति श्रद्धा-भक्ति रखते हैं ॥ १७ ॥

दुर्योधन बोला-पिताजी ! अपनी मर्यादासे कभी यदाह विदुरः कृष्णे सर्व तत् सत्यमच्युते। च्युत न होनेवाले श्रीकृष्णके सम्बन्धमें विदुरजी जो कुछ

पुत्रोंके प्रति अटूट अनुराग है; अतः उन्हें उनकी ओरसे फोड़ा नहीं जा सकता ॥ १ ॥

## यत् तत् सत्कारसंयुक्तं देयं वसु जनार्दने। अनेकक्षपं राजेन्द्र न तद् देयं कदाचन॥ २॥

राजेन्द्र ! आप जो जनार्दनको सत्कारपूर्वक बहुत सा धन-रतन भेंट करना चाहते हैं। वह कदापि उन्हें न दें ॥ २ ॥ देशः कालस्तथायुक्तो न हि नाईति केशवः। मंस्यत्यधोक्षजो राजन् भयादर्चति मामिति ॥ ३ ॥

में इसलिये नहीं कहता कि श्रीकृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं; अपितु इस दृष्टिसे मना कर रहा हूँ कि वर्तमान देश-काल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष संस्कार किया जाय। राजन्! इस समय तो श्रीकृष्ण यही समझेंगे कि यह उरके मारे मेरी पूजा कर रहा है ॥ ३॥

अवमानश्च यत्र स्यात् क्षत्रियस्य विशाम्पते । न तत् कुर्याद् बुधः कार्यमिति मेनिश्चितामतिः ॥ ४ ॥

प्रजानाथ ! जहाँ क्षत्रियका अपमान होता हो, वहाँ समझदार क्षत्रियको वैसा कार्य नहीं करना चाहिये। यह मेरा निश्चित विचार है।। ४।।

स हि पूज्यतमो लोके रुष्णः पृथुललोचनः। त्रयाणामपि लोकानां विदितं मम सर्वथा॥ ५॥

विशाल ने नेवाले श्रीकृष्ण इस लोकमें ही नहीं, तीनों लोकोंमें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण परम पूजनीय पुरुष हैं, यह बात मुझे सब प्रकारसे विदित है। । ।।

न तु तस्मै प्रदेशं स्यात् तथा कार्यगतिः प्रभो। विव्रहः समुपाग्ब्धो न हि शाम्यत्यविव्रहात्॥ ६॥

प्रभी! तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिये; क्योंकि ऐसी ही कार्यप्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरम्भ हो गया है, तब अतिथिसत्कारद्वारा प्रेम दिखानेमात्रसे उसकी शान्ति नहीं हो सकती॥ ६॥

#### वैशम्पायन उवाच

तस्य तद् वचनं श्रुःवा भीष्मः कुरुपितामहः। वैचित्रवीर्यं राजानमिदं वचनमद्रवीत्॥ ७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! दुर्योधनकी यह बात सुनकर कुठकुलके वृद्ध पितामह भीष्म विचित्रवीर्य-कुमार राजा धृनराष्ट्रसे इस प्रकार बोले — ॥ ७ ॥

सत्कृतोऽसन्कृतो वापि न कुद्धयेत जनार्दनः। नालमेनमवज्ञातुं नावज्ञेयो हि केशवः॥ ८॥ 'राजन् ! श्रीकृष्णका कोई सत्कार करे या न करे, इससे वे कुपित नहीं होंगे। परंतु वे अबहेलनाके योग्य कदापि नहीं हैं; अतः कोई भी उनका अपमान या अबहेलना नहीं कर सकता॥ ८॥

यत् तु कार्यं महाबाहो मनसा कार्यतां गतम्। सर्वोपायैर्न तच्छक्यं केनचित् कर्तुमन्यथा॥ ९॥

'महावाहो ! श्रीकृष्ण जिस कार्यको करनेकी बात अपने मनमें टान होते हैं, उसे कोई सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता ॥ ९॥

सयद् त्रृगान्महावाहुस्तत् कार्यमविशङ्कया। वासुदेवेन तीर्थेन क्षित्रं संशाम्य पाण्डवैः॥१०॥

'अतः महाबाहु श्रीकृष्ण जो कुछ कहें, उसे निःशङ्क होकर करना चाहिये। वसुरेननन्दन श्रीकृष्णको मध्यस्य वनाकर तुम शीष्ठ ही पाण्डवोंके साथ संधि कर लो॥१०॥

धम्यमध्यं च धमीतमा धुवं वक्ता जनाईनः। तस्मिन् वाच्याः प्रिया वाचोभवता वान्धवैः सह॥११॥

'धर्मात्मा भगवान् श्रीकृष्ण जो कुछ कहेंगे, वह निश्चय ही धर्म और अर्थके अनुकूल होगा । अतः तुम्हें अपने बन्धु-बान्धर्नोके साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिये' ॥११॥

#### दुर्योधन उवाच

न पर्यायोऽस्ति यद् राजिश्रयं निष्केवलामहम्। तैः सहेमामुपाइनीयां यावज्ञीयं पितामह्॥ १२॥

दुर्योधन बोला—पितामह ! नरेश्वर ! अव इस वातकी कोई सम्भावना नहीं है कि मैं जीवनभर पाण्डवेंकि साथ मिलकर इस सारी सम्पत्तिका उपभोग करूँ ॥ १२ ॥

इदं तु सुमहत् कार्यं श्रुणु मे यत् समर्थिनम् । परायणं पाण्डवानां नियच्छामि जनार्दनम् ॥ १३॥

इस समय मैंने जो यह महान् कार्यं करनेका निश्चय किया है, उसे सुनिये । पाण्डवोंके सबसे बड़े सहारे श्रीकृष्णको यहाँ आनेपर मैं कैंद कर लूँगा ॥ १३ ॥

तस्मिन् बद्धे भविष्यन्ति वृष्णयः पृथिवी तथा । पाण्डवाश्च विधेया मे स च प्रातिरहैष्यति ॥ १४ ॥

उनके कैंद हो जानेपर समस्त यदुवंशी, इस भूमण्डलका राज्य तथा पाण्डव भी मेरी आज्ञाके अधीन हो जायँगे। श्रीकृष्ण कल सबेरे यहाँ आ ही जायँगे॥ १४॥ अत्रोपायान् यथा सम्यङ्न बुद्ध-खेत जनाईनः। न चापायो भवेत् कश्चित् तद् भवान् प्रववीत् मे॥१५॥

अतः इस विषयमें जो अच्छे उपाय हों, जिनसे श्रीकृष्णको इन बातोंका पता न लगे और मेरे इस मन्तव्यमें कोई विघ्न न पड़ सके, उन्हें आप मुझे बताइये ॥ १५ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घोरं कृष्णाभिसंहितम्। धृतराष्ट्रः सहामात्यो व्यथितो विमनाभवत् ॥ १६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णसे छल करनेके विषयमें दुर्योधनकी वह भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मन्त्रियोंके साथ बहुत दुखी और उदास हो गये ॥१६॥ ततो दुर्योधनमिदं धृतराष्ट्रोऽब्रवीद वचः। मैवं वीचः प्रजापाल नैष धर्मः सनातनः ॥ १७ ॥

तदनन्तर धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा-'प्रजापालक दुर्योधन! तुम ऐसी वात मुँहसे न निकालो। यह सनातन धर्म नहीं है ॥ द्तश्च हि ह्योकेशः सम्बन्धी च वियश्च नः। अपापः कौरवेयेषु स कथं बन्धमईति॥१८॥

'श्रीकृष्ण इस समय दूत वनकर आ रहे हैं । वे इमारे प्रिय और सम्बन्धी भी हैं तथा उन्होंने कौरवींका कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी दशामें वे कैंद करनेके योग्य कैसे हो सकते हैं ?' ॥ १८॥

#### भीष्म उवाच

परीतस्तव पुत्रोंऽयं धृतराष्ट्र सुमन्दधीः। वृणोत्यनर्थं नैवार्थं याच्यमानः सुहज्जनैः ॥ १९ ॥ यह सुनकर भीष्मजीने कहा-धृतराष्ट्र ! तुम्हारा

यह मन्दबुद्धि पुत्र कालके वशमें हो गया है। यह अपने हितैधी सुहदोंके कहने-समझानेपर भी अनर्थको ही अपना रहा है; अर्थको नहीं ॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि दुर्योधनवाक्य अध्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

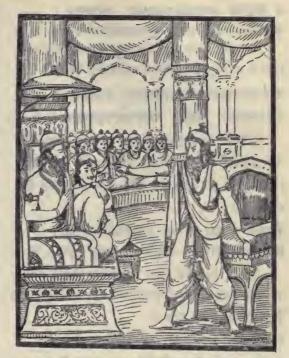

इममुत्पथि वर्तन्तं पापं पापानुबन्धिनम्। वाक्यानि सुहदां हित्वा त्वमप्यस्यानुवर्तसे ॥ २०॥ तुम भी सगे-सम्बन्धियोंकी वार्ते न मानकर कुमार्गपर

चलनेवाले इस पापासक्त पापात्माका ही अनुसरण करते हो ॥ कृष्णमिक्क एक मीणमा साद्यायं

तव पुत्रः सहामात्यः क्षणेन न भविष्यति ॥ २१ ॥ अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीकृष्णसे भिड़कर

तुम्हारा यह दुर्बुद्धि पुत्र अपने मन्त्रियों सहित क्षणभरमें नष्ट हो जायगा ॥ २१ ॥

पापस्यास्य नृशंसस्य त्यक्तधर्मस्य दुर्मतेः। नोत्सहेऽनर्थसंयुक्ताः श्रोतं वाचः कथंचन ॥ २२ ॥

इसने धर्मका सर्वथा त्याग कर दिया है। अब मैं इस दुर्बुद्धि, पापी एवं क्रूर दुर्योधनकी अनर्थभरी वार्ते किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता ॥ २२॥

इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो वृद्धः परममन्युमान्। उत्थाय तस्मात् प्रातिष्ठद् भीष्मः सत्यपराक्रमः॥ २३॥

ऐसा कहकर भरतश्रेष्ठ सत्यपराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यन्त कृपित हो उस सभाभवनसे उठकर चले गये॥ २३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमें दुर्योधनवाक्यिवषयक अद्वासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८॥

# एकोननवतितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका स्वागत, धतराष्ट्र तथा विदुरके घराँपर उनका आतिथ्य

वैशम्पायन उवाच

प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु कृतवान् सर्वमाहिकम्। ब्राह्मणैरभ्यनुद्वातः प्रययौ नगरं प्रति ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय! (उधर वृकस्थल-में ) प्रातःकाल उठकर भगवान् श्रीकृष्णने सारा नित्यकर्म पूर्ण किया। फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वे हिस्तिनापुरकी ओर चले। १। तं प्रयान्तं महावाहुमनुज्ञाप्य महावलम्। पर्यवर्तन्त ते सर्वे वृकस्थलनिवासिनः॥२॥

तव वहाँसे जाते हुए महावाहु महावली श्रीऋष्णकी आज्ञा ले सम्पूर्ण वृकस्थलनिवासी वहाँसे लौट गये॥ २॥

धार्तराष्ट्रास्तमायान्तं प्रत्युज्जग्मुः खलंकृताः। दुर्योधनादते सर्वे भीष्मद्रोणकृपादयः॥ ३॥

दुर्योधनके सिवा धृतराष्ट्रके सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और ऋपाचार्य आदि यथायोग्य वस्त्राभूषणींसे सुप्तज्ञित हो इस्तिनापुरकी ओर आते हुए श्रीकृष्णकी अगवानीके लिये गये॥ ३॥

पौराश्च बहुला राजन् हृपीकेशं दिहस्रवः। यानैर्वहुविधेरन्यैः पद्भिरेव तथा परे॥ ४॥

राजन्! श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये बहुत-से नागरिक भी नाना प्रकारकी सबारियोंपर बैठकर तथा अन्य कुछ लोग पैदल ही चलकर गये॥ ४॥

स वै पथि समागम्य भीष्मेणाक्किष्टकर्मणा। द्रोणेन धार्तराष्ट्रश्च तेर्चृतो नगरं ययौ॥ ५॥

अनायास ही महान् पराक्रम कर दिखानेवाले भीष्म तथा द्रोणा वार्यसे मार्गमें ही मिलकर धृतराष्ट्रपुत्रोंने घिरे हुए भगवान् श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया ॥ ५॥

कृष्णसम्माननार्थे च नगरं समळंकृतम्। बभूव राजमार्गश्च बहुरत्नसमाचितः॥ ६॥

श्रीकृष्णके स्वागत-सत्कारके लिये हस्तिनापुरको खूव सजाया गया था । वहाँका राजमार्ग भी अनेक प्रकारके रत्नोंसे सुद्योभित किया गया था ॥ ६ ॥

न च कश्चिद् गृहे राजंस्तदाऽऽसीद् भरतर्षभ। न स्त्री न वृद्धो न शिशुर्वासुदेवदिदक्षया॥ ७॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय भगवान् वासुदेवके दर्शनकी तीत्र इच्छाके कारण स्त्री, वालक अथवा वृद्ध कोई भी घरमें नहीं ठहर सका ॥ ७॥

राजमार्गे नरास्तस्मिन् संस्तुवन्त्यवर्नि गताः। तस्मिन् काले महाराज हुपीकेशप्रवेशने॥ ८॥

महाराज ! जव श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे थे, तव राजमार्गमें भूमिपर खड़े हुए मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे ॥

आनुतानि वरस्रीभिर्गृहाणि सुमहान्त्यि। प्रचलन्तीव भारेण दश्यन्ते स्म महीतले॥ ९॥

( भगवान् श्रीकृष्णको देखनेके लिये एकत्रित हुई ) सुन्दरी स्त्रियोंसे भरे हुए बड़े-बड़े महल भी उनके भारसे इस भूतलपर विचलित होते-से दिखायी देते थे ॥ ९॥ तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवस्य वाजिनः। प्रणष्टगतयोऽभूवन् राजमार्गे नरैर्वृते॥ १०॥

वहाँकी प्रधान सड़क लोगोंसे ऐसी खचाखच भर गयी थी कि श्रीकृष्णके वेगपूर्वक चलनेवाले घोड़ोंकी गति भी अवरुद्ध हो गयी ॥ १०॥

स गृहं धृतराष्ट्रस्य प्राचिशच्छत्रुकर्शनः। पाण्डरं पुण्डरीकाक्षः प्रासादैकपशोभितम्॥ ११॥

शत्रुओंको क्षीण करनेवाले कमलनयन श्रीकृष्णने राजा धृतराष्ट्रके अङ्गालिकाओंसे सुशोभित उज्ज्वल भवनमें प्रवेश किया ॥ ११॥

तिस्रः कक्ष्या व्यतिक्रम्य केशवो राजवेशमनः। वैचित्रवीर्ये राजानमभ्यगच्छद्दिमः ॥ १२॥



उस राजभवनकी तीन ड्योदियोंको पार करके शत्रुस्दन केशव विचित्रवीर्यकुमार राजा धृतराष्ट्रके समीप गये॥ १२॥ अभ्यागच्छति दाशाई प्रशाचक्षुर्नराधिपः। सहैव द्रोणभीष्माभ्यामुद्तिष्टन्महायशाः॥ १३॥

श्रीकृष्णके आते ही महायशस्वी प्रज्ञाचक्षु राजा घृतराष्ट्र द्रोणाचार्य तथा भीष्मजीके साथ ही अपने आसनसे उठकर खडे हो गये ॥ १३॥

कृपइच सोमदत्तश्च महाराजश्च वाह्निकः। आसनेभ्योऽचलन् सर्वे पूजयन्तो जनार्दनम् ॥ १४॥

कृपाचार्यः सोमदत्त तथा महाराज वाह्निक—ये सव लोग जनार्दनका सम्मान करते हुए अपने आसर्नोंसे उठ गये ॥



# महाभारत 🔀

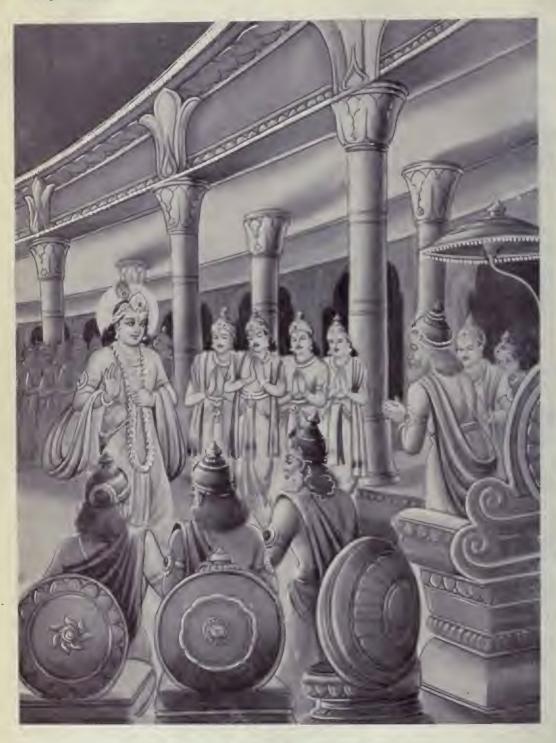

धृतराष्ट्रके द्वारा श्रीकृष्णका खागत

ततो राजानमासाद्य धृतराष्ट्रं यशस्तिनम् । स भीष्मं पूजयामास वार्ष्णयो वाग्भिरञ्जसा ॥ १५ ॥

तब वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णने यशस्वी राजा धृतराष्ट्रसे मिलकर अपने उत्तम वचनोंद्वारा भीष्मजीका आदर किया ॥ १५ ॥

तेषु धर्मानुपूर्वी तां प्रयुज्य मधुसूद्रनः। यथावयः समीयाय राजभिः सह माधवः॥१६॥

यदुकुलतिलक मधुस्दन उन सबकी धर्मानुकूल पूजा करके अवस्थाक्रमके अनुसार वहाँ आये हुए समस्त राजाओं-से मिले॥ १६॥

अथ द्रोणं सबाह्रीकं सपुत्रं च यशस्तिनम् । कृपं च सोमदत्तं च समीयाय जनार्दनः ॥ १७ ॥

तत्मश्चात् जनार्दन पुत्रसहित यशस्वी द्रोणाचार्यः बाह्वीकः कृपाचार्यं तथा सोमदत्तसे मिले ॥ १७ ॥

तत्रासीदूर्जितं मृष्टं काञ्चनं महदासनम्। शासनाद् धृतराष्ट्रस्य तत्रोपाविशद्च्युतः॥१८॥

वहाँ एक स्वच्छ और जगमगाता हुआ सुवर्णका विशाल सिंहासन रक्खा हुआ था । धृतराष्ट्रकी आज्ञासे भगवान् श्रीकृषण उसीपर विराजमान हुए ॥ १८॥

अथ गां मधुपर्के चाण्युद्कं च जनार्द्ने । उपजहुर्यथान्यायं धृतराष्ट्रपुरोहिताः ॥ १९ ॥

तदनन्तर धृतराष्ट्रके पुरोहितलोग भगवान् जनार्दनके आतिथ्यस्त्कारके लिये उत्तमगौ, मधुपर्क तथा जलले आये ॥

कृतातिथ्यस्तु गोविन्दः सर्वान् परिहसन् कुरून्। आस्ते साम्बन्धिकं कुर्वन् कुरुभिः परिवारितः॥ २०॥

उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान् गोविन्द हँसते हुए कौरवोंके साथ बैठ गये और सबसे अपने सम्बन्धके अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते हुए कौरवोंसे घिरे हुए कुछ देर बैठे रहे ॥ २०॥

सोऽर्चितो धृतराष्ट्रेण पूजितश्च महायशाः। राजानं समनुकाण्य निरकामदरिंदमः॥२१॥

धृतराष्ट्रसे पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्वी शतुद्मन श्रीकृष्ण उनकी अनुज्ञा ले उस राजभवनसे बाहर निकले॥२१॥

तैः समेत्य यथान्यायं कुरुभिः कुरुसंसदि। विदुरावसथं रम्यमुपातिष्ठत माधवः॥ २२॥

फिर कोरव-सभामें यथायोग्य सबसे मिल-जुलकर यदुवंशी श्रीकृष्णने विदुरजीके रमणीय गृहमें पदार्पण किया ॥ २२॥ विदुरः सर्वकल्याणैरभिगम्य जनाईनम्। अर्चयामास दाशाईं सर्वकामैरुपस्थितम्॥ २३॥

विदुरजीने अपने घर पधारे हुए दशाईनन्दन श्रीकृष्ण-के निकट जाकर समस्त मनोवाञ्चित भोगों तथा सम्पूर्ण माङ्गलिक वस्तुओंद्वारा उनका पूजन किया (और इस प्रकार कहा—) ॥ २३॥



या मे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वदर्शनसमुद्भवा। सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम् ॥२४॥

'कमलनयन ! आपके दर्शनसे मुझे जो प्रसन्नता हुई है, उसका आपसे क्या वर्णन किया जाय; आप तो समस्त देहधारियोंके अन्तर्यामी आत्मा हैं (आपसे क्या छिपा है १) '॥

कृतातिथ्यं तु गोविन्दं विदुरः सर्वधर्मवित् । कुशलं पाण्डुपुत्राणामपृच्छन्मधुसुद्दनम् ॥ २५॥

मधुस्दन श्रीकृष्ण जब उनका आविध्य ग्रहण कर चुके, तब सब धर्मोंके ज्ञाता विदुरजीने उनसे पाण्डवींका कुश्रह-समाचार पूछा ॥ २५ ॥

प्रीयमाणस्य सुहद्दो विदुरो वुद्धिसत्तमः। धर्मार्थनित्यस्य सतो गतरोषस्य धीमतः॥ २६॥ तस्य सर्वे सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्। श्रुत्यचष्ट दाशार्हः सर्वे प्रत्यक्षदर्शिवान्॥ २७॥ विदुरजी बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ थे। सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले श्रीकृष्णने सदा धर्ममें ही तत्यर रहनेवाले, रोप-सून्य प्रेमी सुहृद् बुद्धिमान् विदुरसे पाण्डवोंकी सारी चेष्टाएँ विस्तारपूर्वक कह सुनायीं ॥ २६-२७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि धतराष्ट्रगृहप्रवेशपूर्वकं श्रीकृष्णस्य विदुरगृहप्रवेशे एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णका भृतराष्ट्रगृहमें प्रवेशपूर्वक विदुरके गृहमें पदार्पणविषयक नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९ ॥

# नवतितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका कुन्तीके समीप जाना एवं युधिष्टिरका कुशल-समाचार पूछकर अपने दुःखोंका सरण करके विलाप करती हुई कुन्तीको आश्वासन देना

वैशम्पायन उवाच

अथोपगम्य विदुरमपराह्वे जनार्दनः। पितृष्वसारं स पृथामभ्यगच्छद्दिमः॥१॥

चेदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! शत्रुदमन श्री-कृष्ण विदुरजीसे मिलनेके पश्चात् तीसरे पहरमें अपनी बुआ कुन्तीदेवीके पास गये ॥ १॥

सा दृष्ट्वा कृष्णमायान्तं प्रसन्नादित्यवर्चसम्। कण्ठे गृहीत्वा प्राक्रोशत् स्मरन्ती तनयान् पृथा॥ २ ॥

निर्मल सूर्यके समान तेजस्वी श्रीकृष्णको आते देख कुन्तीदेवी उनके गले लग गर्यी और अपने पुत्रोंको याद करके फूट-फूटकर रोने लगीं॥ २॥

तेषां सत्त्ववतां मध्ये गोविन्दं सहचारिणम्। चिरस्य दृष्टा वार्ष्णेयं वाष्पमाहारयत् पृथा॥ ३॥

अपने उन शक्तिशाली पुत्रोंके बीचमें रहकर उनके साथ विचरनेवाले वृष्णिकुलनन्दन गोविन्दको दीर्घकालके पश्चात् देखकर कुन्तीदेवी आँसुओंकी वर्षा करने लगीं ॥ ३॥

साज्ञवीत् कृष्णमासीनं कृतातिथ्यं सुधां पतिम्। वाष्पगद्गदपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता ॥ ४ ॥

उन्होंने योद्धाओं के स्वामी श्रीकृष्णका अतिथि-सत्कार किया। जब वे आतिथ्य प्रहण करके आसनपर विराजमान हुए, तब सूखे मुँह और अशुगद्गद कण्ठसे कुन्तीदेवी इस प्रकार वोळीं—॥ ४॥

ये ते बाल्यात् प्रभृत्येव गुरुशुश्रूवणे रताः । परस्परस्य सुदृदः सम्मताः समचेतसः । निकृत्या भ्रंशिता राज्याज्जनाही निर्जनं गताः ॥ ५ ॥

'वत्स ! मेरे पुत्र पाण्डवः जो बाल्यकालसे ही गुक्रजनों-की सेवा-ग्रुश्रूषामें तत्पर रहतेः परस्पर स्नेह रखतेः सर्वत्र सम्मान पाते और मनमें सबके प्रति समानभाव रखते थेः शत्रुओंकी शठताके शिकार होकर राज्यसे हाथ धो बैठे और जनसमुदायमें रहनेयोग्य होकर भी निर्जन वनमें चले गये ॥ ५ ॥

विनीतकोधहर्षाश्च ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः। त्यक्तवा व्रियसुखे पार्था रुद्तीमपहाय माम्॥ ६॥

ंमेरे बेटे हर्ष और कोधको जीत चुके थे। वे ब्राह्मणींका हित साधन करनेवाले तथा सत्यवादी थेः तथापि ( शत्रुओंके अन्यायसे विवश हो ) प्रियजन एवं सुखभोगसे मुँह मोड़ मुझे रोती बिलखती छोड़कर वे बनकी ओर चल दिये ॥६॥

अहार्षुश्च वनं यान्तः समूलं हृदयं मम । अतद्दी महात्मानः कथं केशव पाण्डवाः ॥ ७ ॥

'केशव ! वन जाते समय महातमा पाण्डव मेरे हृदयको जड़-मूलसहित खींचकर अपने खाथ ले गये । वे वनवासके योग्य कदापि नहीं थे । फिर उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ ! ॥ ७ ॥

ऊपुर्महावने तात सिंहच्याघ्रगजाकुले। बाला विहीनाः पित्रा ते मया सततलालिताः ॥ ८ ॥ अपस्यन्तश्च पितरौ कथमूपुर्महावने।

'तात! वे बचपनमें ही पिताके प्यारते विश्वत हो गये थे। मैंने ही सदा उनका लालन-पालन किया। मेरे पुत्र सिंह, व्याध्र और हाथियोंसे भरे हुए उस विशाल वनमें कैसे रहे होंगे ! माता-पिताको न देखते हुए उन्होंने उस महान् वनमें किस प्रकार निवास किया होगा ! ॥ ८ है॥

शङ्खदुन्दुभिनिर्घोपैर्मृद्ङ्गैर्वेणुनिस्ननैः ॥ ९ ॥ पाण्डवाः समवोध्यन्त बात्यात् प्रभृति केशव।

किशव ! बाल्यावस्थासे ही पाण्डव शङ्ख और दुन्दुभियों-की गम्भीर ध्वनिसे, मृदङ्गोंके मधुर नादसे तथा बाँसुरीकी सुरीली तानसे जगाये जाते थे॥ ९६ ॥

ये सा वारणशब्देन हयानां हेपितेन च ॥ १०॥ रथनेमिनिनादेश्च व्यवोध्यन्त तदा गृहे । शङ्खभेरीनिनादेन वेणुवीणानुनादिना ॥ ११॥ पुण्याहघोषिमश्रेण पूज्यमाना द्विजातिभिः। वस्त्रै रत्नैरलंकारैः पूजयन्तो द्विजन्मनः॥१२॥ गीभिर्मङ्गलयुक्ताभिर्वाह्मणानां महात्मनाम्। अर्चितैरर्चनार्हेश्च स्तुवद्भिरभिनन्दिताः॥१३॥ प्रासादाश्रंघ्वबोध्यन्त राङ्गवाजिनशायिनः। क्रं च निनदं श्रुत्वा श्वापदानां महावने॥१४॥ न स्रोपयान्ति निद्दां ते न तदही जनार्दन।

'जब वे अपनी राजधानीमें ऊँची अद्वालिकाओंके भीतर रङ्कमृगके चर्मसे बने हुए बिछौनोंसे युक्त सुकोमल शय्याओंपर शयन करते थे, उन दिनों हाथियोंके चिग्वाड्ने, घोड़ोंके हिनहिनाने तथा रथके पहियोंके घर्घरानेसे उनकी निद्रा टूटती थी । राङ्क और मेरीकी तुमुल ध्वनि तथा वेणु और वीणाके मधुर स्वरसे उन्हें जगाया जाता था । साथ ही ब्राह्मण-लोग पण्याहवाचनके पवित्र घोषसे उनका समादर करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणोंके मङ्गलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे। पूजित और पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गा-गाकर अभि-नन्दन किया करते थे एवं उठकर वे रत्नों, वस्त्रों एवं अलंकारोंके द्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करते थे। जनार्दन ! वे ही पाण्डव उस विशाल वनमें हिंसक जन्तुओंके क्र्रतापूर्ण शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुरवस्थाके योग्य वे कभी नहीं थे ॥१०-१४६॥ भेरीमृदङ्गतिनदैः शङ्खवैणवनिखनैः ॥ १५॥ स्त्रीणां गीतनिनादैश्च मधुरैर्मधुसुद्दन। वन्दिमागधस्तैश्च स्तुवद्भिबौधिताः कथम् ॥ १६ ॥ महावनेष्वबोध्यन्त भ्वापदानां रुतेन च।

'मधुसदन! जो भेरी एवं मृदङ्गके नादके, शङ्क एवं
वेणुकी घ्वनिसे तथा स्त्रियोंके गीतोंके मधुर शब्द तथा स्तर,
मागध एवं वन्दीजनोंद्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते
थे, वे ही बड़े-बड़े जंगलोंमें हिंसक जन्तुओंके कठोर शब्द
सुनकर किस प्रकार नींद तोड़ते रहे होंगे ! ॥ १५-१६३ ॥
हीमान सत्यधृतिदीन्तो भूतानामनुकम्पिता ॥ १७ ॥
कामद्वेषो वशे सत्वा सतां वर्त्मानुवर्तते ।
अम्वरीपस्य मान्धानुर्ययातेनीहुषस्य च ॥ १८ ॥
भरतस्य दिलीपस्य शिवेरौशीनरस्य च ।
राजवींणां पुराणानां धुरं धत्ते दुरुद्वहाम् ॥ १९ ॥
शीलवृत्तोपसम्पन्नो धर्मक्षः सत्यसंगरः ।
राजा सर्वगुणोपेतस्त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत् ॥ २० ॥
अज्ञातशबुर्धर्मात्मा गुद्धज्ञाम्बृनद्वभः ।
श्रेष्ठः कुरुषु सर्वेषु धर्मतः श्रुतवृत्ततः ।
प्रियदशों दीर्घभुजः कथं कृष्ण युधिष्ठिरः ॥ २१ ॥

'श्रीकृष्ण ! जो लजाशील, सत्यको धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय तथा सब प्राणियोपर दया करनेवाले हैं; जो काम (राग) एवं द्वेषको वशमें करके सत्पुरुषोंके मार्गका

अनुसरण करते हैं; जो अम्बरीष, मान्धाता, ययाति, नहुष, भरतः दिलीप एवं उद्यीनरपुत्र शिवि आदि प्राचीन राजर्षियीं-के सदाचारपालनरूप धारण करनेमें कठिन धर्मकी धुरीको धारण करते हैं;जिनमें शील और सदाचारकी सम्पत्ति भरी हुई है, जो धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और सर्वगुणसम्पन्न होनेके कारण इस भूमण्डलके ही नहीं, तीनों लोकोंके भी राजा हो सकते हैं; जिनका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता है, जो धर्मशास्त्रज्ञान और सदाचार सभी दृष्टियोंने समस्त कौरवोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं; जिनकी अङ्गकान्ति शुद्ध जाम्बूनद सुवर्णके समान गौर है, जो देखनेमें सभीको प्रिय लगते हैं; वे महावाह अजात-रात्रु युधिष्ठिर इस समय कैसे हें ? ॥ १७-२१॥ यः स नागायुतप्राणो वातरंहा महाबलः। सामर्षः पाण्डवो नित्यं प्रियो भ्रातुः प्रियंकरः॥ २२॥ कीचकस्य तु सज्ञातेयों हन्ता मधुसुदन। शूरः क्रोधवशानां च हिडिम्बस्य वकस्य च ॥ २३ ॥ पराक्रमे शक्रसमो मातरिश्वसमो बले। महेश्वरसमः क्रोधे भौमः प्रहरतां वरः॥ २४॥ क्रोधं बलममर्पे च यो निधाय परंतपः। जितात्मा पाण्डवो ऽमर्षी भातस्तिष्ठति शासने ॥ २५॥

तेजोरार्शि महात्मानं वरिष्टमितौजसम्।

तं ममाचक्ष्व वार्णेय कथमद्य वृकोदरः।

भीमं प्रदर्शनेनापि भीमसेनं जनाईन ॥ २६॥

आस्ते परिघवाहुः स मध्यमः पाण्डवो बली ॥ २७॥

'मधुसूदन ! जो पाण्डुनन्दन महावली भीम दस हजार हाथियोंके समान शक्तिशाली है, जिसका वेग वायुके समान, है, जो असहिष्णु होते हुए भी अपने भाईको सदा ही प्रिय है और भाइयोंका प्रिय करनेमें ही लगा रहता है, जिसने भाई-वन्धुओंसहित कीचकका विनाश किया है, जिस शूर-वीरके हाथसे क्रोधवश नामक राक्षसोंका, हिडिम्बासुर तथा वकका भी संहार हुआ है, जो पराक्रममें इन्द्र, बलमें बायु-देव तथा क्रोधमें महेश्वरके समान है, जो प्रहार करनेवाले योदाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर है। शतुओंको संताप देनेवाला जो पाण्डुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध, वल और अमर्पको रखते हुए भी मनको काबूमें रखकर सदा भाईकी आज्ञा-के अधीन रहता है। जो खभावतः अमर्षशील है। जिसमें ते बकी राशि संचित है, जो महात्मा, सर्वश्रेष्ठ, अमिततेजस्वी तथा देखनेमें भी भयंकर है, वृष्णिनन्दन जनार्दन ! उस मेरे द्वितीय पुत्र भीमसेनका समाचार बताओ । इस समय परिघ-के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला मेरा मॅझला पुत्र पाण्डुकुमार भीमसेन कैसे है ! ॥ २२-२७॥

अर्जुनेनार्जुनो यः स कृष्ण बाहुसहस्रिणा। द्विबाहुः स्पर्धते नित्यमतीतेनापि केशव॥ २८॥

क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च वाणशतानि यः। इण्वस्त्रं सदद्शो राज्ञः कार्तवीर्यस्य पाण्डवः॥ २९॥ तेजसाऽऽदित्यसहशो महर्षिसहशो दमे। क्षमया ेषृथिवीतुल्यो महेन्द्रसमविक्रमः॥ ३०॥ आधिराज्यं महद् दीप्तं प्रथितं मधुस्दन। आहतं येन वीर्येण कुरूणां सर्वराजसु॥ ३१॥ यस्य बाहुबर्छं सर्वे पाण्डवाः पर्यपासते। स सर्वरिधनां श्रेष्टः पाण्डवः सत्यविक्रमः॥ ३२॥ यं गन्वाभिमुखः संख्ये न जीवन् कश्चिद्।वजेत्। यो जेता सर्वभूत नामजेयो जिच्छुरच्युत ॥ ३३॥ योऽपाश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः। स ते भाता सखा चैव कथमंच धनंजयः॥ ३४॥

'श्रीकृष्ण ! जो अर्जुन दो भुजाओं से युक्त होकर भी सदा प्राचीनकालके सहस्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुनके साय स्तर्या रखता है; केशव ! जो एक ही वेगसे पाँच सौ बाण चलाता है जो पाण्डव अर्जुन धनुर्विद्यामें राजा कार्तवीर्यके समान ही समझा जाता है, जिसका तेज सूर्यके समान है, इन्द्रियसंयममें महर्षियोंके, क्षमामें पृथ्वीके और पराक्रममें देवराज इन्द्रके समान है; मधुसूदन ! कौरवोंका यह विशाल साम्राज्यः जो सम्पूर्ग राजाओं में प्रख्यात एवं प्रकाशित हो रहा है, जिसे अर्जुनने ही अपने पराक्रमसे बढ़ाया है; समस्त पाण्डव जिसके बाहुबलका भरोसा रखते हैं। जो सम्पूर्ण रिथवोंमें श्रेष्ठ तथा सत्यपराक्रमी है, संग्राममें जिसके सम्मुख जाकर कोई जीवित नहीं लौटता है, अच्युत ! जो सम्पूर्ण भूतोंको जातनेमें समर्थ, विजयशील एवं अजेय है तथा जैसे देवताओं के आश्रय इन्द्र हैं, उसी प्रकार जो समस्त पाण्डवीं-का अवलम्ब है, वह तम्हारा भाई और मित्र अर्जुन इस समय कैसे है ? ॥ २८-३४॥

दयाचान् सर्वभूतेषु हीनिषेवो महास्त्रवित्। मृद्ध सुकुमारश्च धार्मिकश्च वियश्च मे ॥ ३५॥ सहदेवो महेज्वासः शूरः समितिशोभनः। म्रातृणां रुष्ण शुश्रुषुर्धर्मार्थंकुरालो युवा ॥ ३६॥ सदैव सहदेवस्य भातरो मधुसूदन। वृत्तं कल्याणवृत्तस्य पूजयन्ति महात्मनः॥ ३७॥ ज्येष्ठोपचायिनं वीरं सहदेवं युधां पतिम्। श्रश्रुषं मम वार्णिय माद्रीपुत्रं प्रचक्ष्व मे ॥ ३८॥

मध्सूदन श्रीकृष्ण ! जो समस्त प्राणियोंके प्रति दयाल लजाशील, महान् अस्त्रवेत्ताः कोमलः सुकुमारः धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय है; जो महाधनुर्धर शुरवीर सहदेव रणभूमि-में शोभा पानेवाला, सभी भाइयोंका सेवक, धर्म और अर्थके विवेचनमें कुशल तथा युवावस्थासे युक्त है; कल्याणकारी आचारवाले जिस महात्मा सहदेवके आचार-व्यवहारकी सभी

भाई प्रशंसा करते हैं, जो बड़े भाईके प्रति अनुरक्त, युद्धोंका नेता और मेरी सेवामें तत्पर रहनेवाला है; उस माद्रीकुमार वीर सहदेवका समाचार मुझे वताओ ॥ ३५-३८ ॥

सुकुमारो युवा शूरो दर्शनीयश्च पाण्डवः। भ्रातृणां चैय सर्वेषां प्रियः प्राणो वहिश्चरः॥ ३९॥ चित्रयोधी च नकुली महेप्वासी महाबलः। कचित् सकुराली कृष्ण वत्सो मम सुखैधितः ॥ ४० ॥

'श्रीकृष्ण ! जो सुकुमार, युवक, शौर्यसम्पन्न दर्शनीय है, जो सभी भाइयोंके बाहर विचरनेवाला प्राणस्वरूप है, जिसमें युद्धकी विचित्र कला शोभा पाती है, वह महान् धनुर्धर, महावली एवं मुझसे पला हुआ मेरा पुत्र पाण्डुनन्दन नकुल सकुशल तो है न ? ॥ ३९-४०॥

सुबोचितमदुःबाई सुकुमारं महारथम्। अपि जातु महाबाहो पश्येयं नकुलं पुनः॥ ४१॥ 'महाबाहो! क्यामें सुख-भोगके योग्य, दुःख भोगनेके अयोग्य एवं सुकुमार महारथी नकुलको फिर कभी देख सकूँगी ? ॥

पक्ष्मसम्पातजे काले नकलेन विनाकता। न लभामि भृति बीर साद्य जीवामि पश्य माम्॥ ४२॥

'वीर ! आँखोंकी पलकें गिरनेमें जितना समय लगता है, उतनी देर भी नकुलसे अलग रहनेपर में धैर्य सो बैठती थीं; परंतु अब इतने दिनोंसे उसे न देखकर भी जी रही हूँ । देखो, मैं कितनी निर्मम हूँ ॥ ४२ ॥

सर्वैः पुत्रैः प्रियतरा द्रीपदी मे जनार्दन। कुलीना रूपसम्पन्ना सर्वैः समुद्दिता गुणैः ॥ ४३ ॥

'जनार्दन ! द्रुपदकुमारी कृष्णा मुझे अपने सभी पुत्रों से अधिक प्रिय है। वह कुलीन, अनुपम सुन्दरी तथा समस्त सद्गणोंसे सम्पन्न है॥ ४३॥

पुत्रलोकात् पतिलोकं वृण्वाना सत्यवादिनी। वियान् पुत्रान् परित्यज्य पाण्डवाननुरुध्यते ॥ ४४॥

'पुत्रलोकसे पतिलोकको श्रेष्ठ समझकर उसका वरण करनेवाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्यारे पुत्रोंको भी त्याग-कर पाण्डवींका अनुसरण करती है ॥ ४४ ॥

महाभिजनसम्पन्ना सर्वकामैः सुपूजिता। ईश्वरी सर्वकल्याणी द्रौपदी कथमच्युत ॥ ४५ ॥

'अच्युत ! मैंने सब प्रकारकी वस्तुएँ देकर जिसका समादर किया है, वह परम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई सर्व-कल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों कैसी दशामें है ? ॥ पतिभिः पञ्चभिः शूरैरग्निकल्पैः प्रहारिभिः।

उपपन्ना महेन्वासैद्रीपदी दुःखभागिनी॥ ४६॥

'हाय ! जो महाधनुर्धर, शूरवीर, युद्धकुशल तथा

अप्रितुत्य तेजस्वी पाँच पितयों से युक्त है, वह हुपदकुमारी कृष्णा भी दुःखभागिनी हो गयी ॥ ४६ ॥ चतुर्दशमिदं वर्ष यन्नापदयमिद्म । पन्नादिभिः परिद्यनां द्वीपदीं सत्यवादिनीम्॥ ४७॥

श्चित्रुदमन ! यह चौदहवाँ वर्ष बीत रहा है। इतने दिनों-से मैंने पुत्रोंके विछोहसे संतप्त हुई सत्यवादिनी द्रौपदीको नहीं देखा है॥ ४७॥

न नूनं कर्मभिः पुण्यैरइनुते पुरुषः सुखम्। द्रौपदी चेत् तथावृत्ता नारनुते सुखमन्ययम्॥ ४८॥

'यदि वैसे सदाचार और सत्क्रमोंसे युक्त द्रुपदकुमारी अक्षय सुख नहीं पा रही है, तव तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य पुण्यकमोंसे सुख नहीं पाता है ॥ ४८ ॥ न प्रियो मम रुष्णाया वीभत्सुनं युधिष्ठरः । भीमसेनो यमौ वापि यदपद्यं सभागताम् ॥ ४९ ॥ न मे दुःखतरं किंचिद् भूतपूर्वं ततोऽधिकम्।

'युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी मुझे द्रौपदीसे अधिक प्रिय नहीं हैं। उसी द्रौपदीको मैंने भरी सभामें लायी गयी देखा, उससे बढ़कर महान् दुःख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था।। ४९३ ॥

स्त्रीधर्मिणीं द्रौपदीं यच्छ्वशुराणां समीपगाम् ॥ ५०॥ आनायितामनार्येण क्रोधलोभानुवर्तिना । सर्वे प्रेक्षनत कुरव एकवस्त्रां सभागताम् ॥ ५१॥

'क्रोध और लोमके वशीभूत हुए दुर्घे दुर्योधनने रजम्बलावस्थामें एकवस्त्रधारिणी द्रौपदीको सभामें बुलवाया और उसे श्वशुरजनोंके समीप खड़ी कर दिया । उस समय सभी कौरवोंने उसे देखा था ॥ ५०-५१ ॥

तत्रैय धृतराष्ट्रश्च महाराजश्च बाह्निकः। कृपश्च सोमदत्तश्च निर्विण्णाः कुरवस्तथा ॥ ५२ ॥

'वहीं राजा धृतराष्ट्रः महाराज बाह्बीकः कृपाचार्यः सोम-दत्त तथा अन्यान्य कौरव खेदमें भरे हुए वैठे थे ॥ ५२ ॥

तस्यां संसदि सर्वेषां क्षत्तारं पूजयाम्यहम्। वृत्तेन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया ॥ ५३ ॥

भी तो उस कौरव-सभामें सबसे अधिक आदर विदुर-जीको देती हूँ, (जिन्होंने द्रीपदीके प्रति किये जानेवाले अन्यायका प्रकटरूपमें विरोध किया था।) मनुष्य अपने सदाचारसे ही श्रेष्ठ होता है, घन और विद्यासे नहीं। ५३।

तस्य कृष्ण महाबुद्धेर्गम्भीरस्य महात्मनः। क्षत्रः शीलमलंकारो लोकान् विष्टभ्य तिष्ठति॥ ५४॥

'श्रीकृष्ण ! परम बुद्धिमान् गम्भीरस्वभाव महात्मा विदुरका शील ही आभूषण है, जो सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त (विख्यात) करके स्थित है' ॥ ५४॥

#### वैशम्पायन उवाच

सा शोकार्ता च दृष्टा च दृष्टा गोविन्द्रभागतम्। नानाविधानि दुःखानि सर्वाण्येवान्वकीर्तयत्॥ ५५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! श्रीकृष्णको आया हुआ देख कुन्तीदेवी शोकातुर तथा आनन्दित हो अपने अपर आये हुए नाना प्रकारके सम्पूर्ण दुःखींका पुनः वर्णन करने लगीं-॥ ५५॥

पूर्वेराचरितं यत् तत् कुरुराजभिररिदम। अक्षय्तं मृगवधः कचिदेपां सुखावहम् ॥ ५६॥

'शत्रुदमन श्रीकृष्ण ! पहलेके दुष्ट राजाओंने जो जूआ और शिकारकी परिपाटी चला दी है, वह क्या इन सबके लिये मुखावह सिद्ध हुई है ? ( अपितु कदापि नहीं ) ॥ ५६ ॥ तन्मां दहति यत् कृष्णा सभायां कुरुसंनिधौ । धार्तराष्ट्रैः परिक्रिष्टा यथा न कुशलं तथा ॥ ५७॥

'सभामें कौरवोंके समीप धृतराष्ट्रके पुत्रोंने द्रौपदीको जो ऐसा कष्ट पहुँचाया है, जिससे किसीका मङ्गल नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदयको दग्ध करता रहता है ॥ ५७॥

निर्वासनं च नगरात् प्रवज्या च परंतप। नानाविधानां दुःखानामभिक्षास्मि जनार्दन ॥ ५८॥

'परंतप जनार्दन ! पाण्डवोंका नगरसे निकाला जाना तथा उनका वनमें रहनेके लिये वाध्य होना आदि नाना प्रकारके दुःखोंका में अनुभव कर चुकी हूँ ॥ ५८ ॥

अज्ञातचर्या बालानामवरोधश्च माधव। न मे क्रेशतमं तत् स्यात् पुत्रैः सह परंतप॥ ५०॥

परंतप माधव ! मेरे वालकोंको अज्ञातभावके रहना पड़ा है और अब राज्य न मिलनेसे उनकी जीविकाका भी अवरोध हो गया है । पुत्रोंके साथ मुझे इतना महान् क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिये ॥ ५९॥

दुर्योधनेन निकृता वर्षमच चतुर्दशम्। दुःखादिप सुखं नः स्याद् यदि पुण्यफलक्षयः॥ ६०॥

'दुर्योधनने मेरे पुत्रोंको कपटबूतके द्वारा राज्यसे बद्धत कर दिया । उन्हें इस दुरवस्थामें रहते आज चौदहवाँ वर्ष बीत रहा है । यदि सुख भोगनेका अर्थ है पुण्यके फलका क्षय होना, तब तो पापके फलस्वरूप दुःख भोग लेनेके कारण अब हमें भी दुःखके बाद सुख मिलना ही चाहिये ॥ ६० ॥

न मे विशेषो जात्वासीद् धार्तराष्ट्रेषु पाण्डवैः। तेन सत्येन कृष्ण त्वां हतामित्रं श्रिया वृतम् । असाद् विमुक्तं संग्रामात् पश्येयं पाण्डवैः सह। ६१।

## नैव शक्याः पराजेतुं सर्वे होषां तथाविधम्।

श्रीकृष्ण ! मेरे मनमें पाण्डवों तथा धृतराष्ट्रपुत्रोंके प्रति
कभी मेदभाव नहीं था । इस सत्यके प्रभावने निश्चय ही में
देखूँगी कि तुम भावी संग्राममें शत्रुओंको मारकर पाण्डवोंसिहत संकटने मुक्त हो गये तथा राज्यलक्ष्मीने तुमलोगोंका
ही वरण किया है ! पाण्डवोंमें ऐसे सभी गुण मौजूद हैं, जिनके
ही कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते॥ ६१६॥
पितरं त्वेच गहेंयं नात्मानं न सुयोधनम् ॥ ६२॥
येनाहं कुन्तिभोजाय धनं वृत्तेरिवार्षिता।

भीं जो कष्ट भोग रही हूँ, इसके लिये न अपनेको दोष देती हूँ, न दुर्योधनको; अपितु पिताकी ही निन्दा करती हूँ, जिन्होंने मुझे राजा कुन्तिभोजके हाथमें उसी प्रकार दे दिया, जैसे विख्यात दानी पुरुष याचकको साधारण धन देते हैं॥ ६२५ ॥

## वालां मामार्थंकस्तुभ्यं क्रीडन्तीं कन्दुहस्तिकाम् ।६३। अदात् तु कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने ।

भी अभी वालिका थी। हाथमें गेंद लेकर खेलती फिरती थी; उसी अवस्थामें तुम्हारे पितामहने मित्रधर्मका पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुन्तिभोजके हाथमें मुझे दे दिया ॥ ६३५ ॥

## साहं पित्रा च निकृता श्वशुरैश्च परंतप । अत्यन्तदुःखिता कृष्ण किं जीवितफलं मम ॥ ६४ ॥

'परंतप श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वशुरींने भी मेरे साथ वञ्चनापूर्ण वर्ताव किया है। इससे मैं अत्यन्त दुखी हूँ। मेरे जीवित रहनेसे क्या लाभ १॥ ६४॥

# यन्मां वागववीत्रकं स्रुतके सव्यसाचिनः। पुत्रस्ते पृथिवीं जेता यद्याश्चास्य दिवं स्पृशेत्॥ ६५॥ हत्वा कुरुन् महाजन्ये राज्यं प्राप्य धनंजयः। श्रातृभिः सह कौन्तेयस्त्रीन् मेधानाहरिष्यति॥ ६६॥

'अर्जुनके जन्मकालमें जब मैं सूतिकाग्रहमें थी। उस रात्रिमें आकाशवाणीने मुझसे यह कहा था—'भद्रे! तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वीको जीत लेगा। इसका यश स्वर्गलोकतक फैल जायगा। यह महान् संग्राममें कौरवोंका संहारकरके राज्यपर अधिकार कर लेगा। फिर अपने भाइयोंके साथतीन अश्वमेध यहाँका अनुष्ठान करेगा।। ६५-६६॥

## नाहं तामभ्यसूयामि नमो धर्माय वेधसे। कृष्णाय महते नित्यं धर्मो धारयति प्रजाः॥ ६७॥

भी इस आकाशवाणीको दोष नहीं देती, अपितु महाविष्णुस्वरूप धर्मको ही नमस्कार करती हूँ । वही इस जगत्का स्रष्टा है। धर्म ही सदा समस्त प्रजाको धारण करता है ॥ ६७ ॥

धर्मश्चेदस्ति वार्णीय यथा वागभ्यभाषत । त्वं चापि तत् तथा कृष्ण सर्वे सम्पाद्यिष्यसि॥६८॥

'वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यदि धर्म है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे, जिसे उस समय आकाशवाणीने वताया था ॥ ६८ ॥

न मां माधव वैधव्यं नार्थनाशो न वैरता। तथा शोकाय दहति यथा पुत्रैविंनाभवः॥ ६९॥

'माधव ! वैधव्यः धनका नारा तथा कुटुम्बीजनोंके साथ बढ़ा हुआ वैर-भाव इनसे मुझे उतना शोक नहीं होताः जितना कि पुत्रोंका विरह मुझे शोकदण्य कर रहा है ॥६९॥

याहं गाण्डीवधन्वानं सर्वशस्त्रमृतां वरम् । धनंजयं न परयामि का शान्तिर्हृदयस्य मे ॥ ७० ॥

'समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गाण्डीवधारी अर्जुनको जबतक में नहीं देख रही हूँ, तबतक मेरे हृदयको क्या श्रान्ति मिलेगी १॥

इतश्चतुर्दशं वर्षे यन्नापदयं युधिष्ठिरम्। धनंजयं च गोविन्द यमौ तं च वृकोदरम्॥ ७१॥

'गोविन्द ! चौदहवाँ वर्ष है, जबसे कि मैं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवको नहीं देख पा रही हूँ ॥ ७१ ॥

जीवनारां प्रणएानां श्राद्धं कुर्वन्ति मानवाः । अर्थतस्ते मम मृतास्तेषां चाहं जनार्द्दन ॥ ७२ ॥

'जनार्दन! जो लोग प्राणींका नाश होनेसे अदृश्य होते हैं, उनके लिये मनुष्य श्राद्ध करते हैं। यदि मृत्युका अर्थ अदृश्य हो जाना ही है तो मेरे लिये पाण्डव मर गये हैं और मैं भी उनके लिये मर चुकी हूँ॥ ७२॥ त्रूया माधव राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्। भूयांस्ते हीयते धर्मों मा पुत्रक वृथा कृथाः॥ ७३॥

'माधव ! तुम धर्मातमा राजा युधिष्ठिरसे कहना— 'बेटा ! तुम्हारे धर्मकी बड़ी हानि हो रही है । तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो ॥ ७३॥

पराश्रया वासुदेव या जीवति धिगस्तु ताम् । वृत्तेः कार्पण्यलन्धाया अप्रतिष्टैव ज्यायसी॥ ७४॥

'वासुदेव ! जो स्त्री दूसरोंके आश्रित होकर जीवन-निर्वाह करती है, उसे धिकार है । दीनतासे प्राप्त हुई जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है ॥ ७४ ॥ अथो धनंजयं ब्रूया नित्योद्युक्तं वृकोद्रम् । यदर्थे क्षत्रिया स्तते तस्य कालोऽयमागतः ॥ ७५ ॥

'श्रीकृष्ण ! तुम अर्जुन तथा युद्धके लिये सदा उद्यत रहनेवाले भीमसेनसे कहना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिये पुत्र उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यह समय आ गया है ॥ ७५ ॥ अस्मिरचेदागते काले मिथ्या चातिक्रमिष्यति। लोकसम्भाविताः सन्तः सुनृशंसं करिष्यथ ॥ ७६ ॥ नृशंसेन च वो युक्तांस्त्यजेयं शाश्वतीःसमाः। काले हि समनुषाते त्यक्तव्यमपि जीवनम् ॥ ७७॥

प्यदि ऐसा समय आनेपर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ वीत जायगा। तुमलोग इस जगत्के सम्मानित पुरुष हो। यदि तुम कोई अत्यन्त घृणित कर्म कर डालोगे तो उस नृशंस कर्मसे युक्त होनेके कारण मैं तुम्हें सदाके लिये त्याग दूँगी। पुत्रो! तुम्हें तो समय आनेपर अपने प्राणोंको भी त्याग देनेके लिये उद्यत रहना चाहिये॥७६-७७॥

माद्रीपुत्री च वक्तव्यौ क्षत्रधर्मरतौ सदा। विक्रमेणार्जितान भोगान् वृणीतं जीविताद्पि॥ ७८॥

'गोविन्द ! तुम सदा क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाले माद्रीनन्दन नकुल-सहदेवसे भी कहना—'पुत्रो ! तुम प्राणों-की वाजी लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोगोंको ही ग्रहण करना' ॥ ७८ ॥

विक्रमाधिगता हार्थाः क्षत्रधर्मेण जीवतः। मनो मनुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ ७९ ॥

पुरुषोत्तम ! श्वित्रयधर्मसे जीवननिर्वाह करनेवाले मनुष्यके मनको पराक्रमसे प्राप्त हुआ धन ही सदा संतुष्ट रखता है ॥ ७९ ॥

गत्वा त्रृहि महावाहो सर्वशस्त्रभृतां वरम्। अर्जुनं पाण्डवं वीरं द्रौपद्याः पदवीं चर ॥ ८०॥

'महावाहो ! तुम पाण्डवोंके पास जाकर सम्पूर्ण शस्त्र-धारियोंमें श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन वीर अर्जुनसे कहना कि तुम द्रौपदीके वताये हुए मार्गपर चलो ॥ ८०॥

विदितौ हि तवात्यन्तं कुद्धौतौ तु यथान्तकौ। भीमार्जुनौ नयेतां हि देवानपि परां गतिम्॥ ८१॥

श्रीकृष्ण ! तुम तो जानते ही हो। यदि मीमसेन और अर्जुन अत्यन्त कृपित हो जायँ तो वे यमराजके समान होकर देवताओंको भी मृत्युके मुखमें पहुँचा सकते हैं ॥ ८१ ॥

तयोरनैतदवज्ञानं यत् सा ऋष्णा सभां गता।
दुःशासनश्च कर्णश्च परुषाण्यभ्यभाषताम्॥ ८२॥
दुर्योधनो भीमसेनमभ्यगच्छन्मनस्विनम्।
प्रयतां कुरुमुख्यानां तस्य द्रक्ष्यति यत् फलम्। ८३।

्द्रौपदीको जो सभामें उपस्थित होना पड़ा तथा दु:शासन और कर्णने जो उसके प्रति कठोर वार्ते कहीं, यह सत्र भीमसेन और अर्जुनका ही अपमान है। दुर्योधनने प्रधान-प्रधान कौरवोंके सामने मनस्वी भीमसेनका अपमान किया है। इसका जो फल मिलेगा, उसे वह देखेगा॥

न हि वैरं समासाद्य प्रशाम्यति वृकोद्रः। सुचिराद्पि भीमस्य न हि वैरं प्रशाम्यति। यावदन्तं न नयति शात्रवाञ्छत्रुकर्शनः॥८४॥

भीमसेन वैर हो जानेपर कभी शान्त नहीं होता। भीमसेनका वैर तवतक दीर्वकालके वाद भी समाप्त नहीं होता है, जबतक वह शत्रुपक्षका संहार नहीं कर डालता ॥८४॥

न दुःखं राज्यहरणं न च चृते पराजयः। प्रवाजनं तु पुत्राणां न मे तद् दुःखकारणम् ॥ ८५ ॥ यत् तु सा बृहती श्यामा एकवस्त्रा सभां गता। अश्रुणोत् परुषा वाचः किं तु दुःखतरं ततः ॥ ८६ ॥

्राज्य छिन गया, यह कोई दु:खका कारण नहीं है। जूएमें हार जाना भी दु:खका कारण नहीं है। मेरे पुत्रोंको वनमें भेज दिया गया, इससे भी मुझे दु:ख नहीं हुआ है; परंतु मेरी श्रेष्ठ सुन्दरी वधूको एक वस्त्र धारण किये जो सभामें जाना पड़ा और दुष्टोंकी कठोर बातें सुननी पड़ीं, इससे बढ़कर महान् दु:खकी बात और क्या हो सकती है ? ॥

स्त्रीधर्मिणी वरारोहा क्षत्रधर्मरता सदा। नाभ्यगच्छत् तदा नाथं कृष्णा नाथवती सती ॥८७॥

'सदा क्षत्रियधर्ममें अनुराग रखनेवाली मेरी सर्वाङ्ग-सुन्दरी वहू कृष्णा उस समय रजस्वला थी। वह सनाथ होती हुई भीवहाँ किसीको अपना नाथ(रक्षक) न पा सकी ॥८७॥

यस्या मम सपुत्रायास्त्वं नाथो मधुसूद्रन। रामश्च बिलनां श्रेष्ठः प्रद्युम्नश्च महारथः॥ ८८॥ साहमेवंविधं दुःखं सहेऽद्य पुरुषोत्तम। भीमे जीवित दुर्धर्षे विजये चापलायिनि॥ ८९॥

'पुरुषोत्तम ! मधुसूदन ! पुत्रींसहित जिस कुन्तीं के वलवानों में श्रेष्ठ वलराम, महारथी प्रद्युम्न तथा तुम रक्षक हो; युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले विजयी अर्जुन और दुर्धप भीमसेन-सरीखें जिसके पुत्र जीवित हैं, वहीं मैं ऐसे-ऐसे दुःख सह रहीं हूँ' ॥ ८८-८९॥

वैशम्पायन उवाच

तत आश्वासयामास पुत्राधिभिरभिष्लुताम्। पितृष्वसारं शोचन्तीं शौरिः पार्थसस्यः पृथाम् ॥९०॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर अर्जुनके मित्र भगवान् श्रीकृष्णने पुत्रोंकी चिन्ताओं में डूबकर शोक करती हुई अपनी बुआ कुन्तीको इस प्रकार आश्वासन दिया ॥ ९०॥

वासुदेव उवाच

का तु सीमन्तिनी त्वादक् छोकेष्वस्ति पितृष्वसः। शूरस्य राह्रो दुद्दिता आजमीढकुळं गता॥ ९१॥ भगवान् वासुदेव बोले—बुआ ! वंसारमें तुम-जैसी सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है ? तुम राजा सूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजमीदके कुलमें ब्याहकर आयी हो ॥ ९१॥

महाकुळीना भवती हृदाद्ध्रद्मिवागता। ईश्वरो सर्वेकस्याणी भर्त्री परमपूजिता॥९२॥

तुम एक उच्च कुलकी कन्या हो और दूसरे उच्च कुलमें ब्याही गयी हो; मानो कमिलनी एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमें आयी हो। एक दिन तुम सर्वकस्याणी महारानी थीं; तुम्हारे पितदेवन सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया है॥ ९२॥

वीरसूर्वीरपत्नी त्वं सर्वैः समुदिता गुणैः। सुखदुःखे महाप्राञ्चे त्वादशी सोदुमईति॥९३॥

तुम वीरपत्नी, वीरजननी तथा समस्त सदुर्णींसे सम्पन्न हो। महाप्राञ्चे! तुम्हारी जैसी विवेकशील स्त्रीको सुख और दुःख चुपचाप सहने चाहिये॥ ९३॥

निद्रातन्द्रे कोधहर्षे श्चात्पिपासे हिमातपौ। पतानि पार्था निर्जित्य नित्यं वीरसुखे रताः॥ ९४॥

तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तन्द्रा (आलस्य), क्रोध, हर्ष, भूख-प्यास तथा सदी-गर्मी इन सबको जीतकर सदा वीरोचित सुखका उपभोग करते हैं॥ ९४॥

त्यक्तन्राम्यसुखाः पार्था नित्यं वीरसुखप्रियाः। न तु खल्पेन तुष्येयुर्महोत्साहा महाबळाः॥ ९५॥

तुम्हारे पुत्रोंने ग्राम्यसुखको त्याग दिया है, बीरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। वे महान उत्साही और महा-वळी हैं; अतः थोड़े-से ऐश्वर्यसे संतुष्ट नहीं हो सकते॥

अन्तं धीरा निषेवन्ते मध्यं ग्राम्यसुखिषयाः। उत्तमाश्च परिक्लेशान् भोगांश्चातीव मानुपान्॥९६॥ अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे। अन्तप्राप्तिं सुखं प्राहुर्दुःखमन्तरमेतयोः॥९७॥

धीर पुरुष भोगोंकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते हैं। ग्राम्य विषयभोगोंमें आसक्त पुरुष भोगोंकी मध्य स्थितिका ही सेवन करते हैं। वे धीर पुरुष कर्तव्यपालनके रूपमें प्राप्त बड़े-से-बड़े क्लेशोंको सहर्ष सहन करके अन्तमें मनुष्यातीत भोगोंमें रमण करते हैं। महापुरुषोंका कहना है कि अन्तिम ( सुख-दु:खसे अतीत ) स्थितिकी प्राप्ति ही वास्तविक सुख है तथा सुख-दु:खके वीचकी स्थिति ही दु:ख है ॥ ९६-९७॥

अभिवादयन्तिभवतीं पाण्डवाः सह कृष्णया। आत्मानं च कुराछिनं निवेद्याहुरनामयम्॥ ९८॥

बुआ ! द्रौपदीसहित पाण्डवोंने तुम्हें प्रणाम कहलाया

है और अपनेको सकुशल वताकर अपनी खस्थता मी स्चित की है।। ९८॥

अरोगान् सर्वसिद्धार्थान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पाण्डवान्। ईश्वरान् सर्वछोकस्य हतामित्राज्ञित्रया वृतान्॥९९॥

तुम श्रीष्ठ ही देखोगीः पाण्डव नीरोग अवस्थामें तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। उनके सम्पूर्ण मनोरथसिद्ध हो गये हैं और वे अपने शत्रुओंका संहार करके साम्राज्य-लक्ष्मीसे संयुक्त हो सम्पूर्ण जगत्के शासकपदपर प्रतिष्ठित हैं ॥ ९९ ॥ एवमाश्यासिता कुन्ती प्रत्युवाच जनाईनम् ।

पुत्रादिभिरभिष्वस्ता निगृह्यावुद्धिजं तमः ॥ १०० ॥ इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पड़ी हुई कुन्तीदेवीने अज्ञानजनित मोहका निरोध करके भगवान् जनार्दनसे कहा ॥ १०० ॥

कुन्त्युवाच

यद् यत् तेषां महाबाहो पथ्यं स्थान्मधुसुद्व । यथा यथा त्वं मन्येथाः कुर्याः ऋष्ण तथा तथा ॥१०१॥

कुन्ती वोली—महाबाहु मधुसूदन श्रीकृष्ण ! जो पाण्डवोंके लिये हितकर हो तथा जैसे-जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े, वैसे-वैसे करो ॥ १०१॥

अविलोपेन धर्मस्य अनिकृत्या परंतप । प्रभावशास्मि ते कृष्ण सत्यस्याभिजनस्य च ॥१०२॥

परंतप श्रीकृष्ण ! धर्मका लोप न करते हुए, छल और कपटसे दूर रहकर समयोचित कार्य करना चाहिये । में दुम्हारी सत्यपरायणता और कुल-मर्यादाका भी प्रभाव जानती हूँ ॥ १०२ ॥

व्यवस्थायां च मित्रेषु बुद्धिविक्रमयोस्तथा। त्वमेवनःकुले धर्मस्त्वं सत्यं त्वं तपो महत् ॥१०३॥ त्वं त्राता त्वं महद् ब्रह्मत्विय सर्वे प्रतिष्टितम्। यथैवात्थ तथैवैतत् त्विय सत्यं भविष्यति ॥१०४॥

प्रत्येक कार्यकी व्यवस्थामें, मित्रोंके संग्रहमें तथा बुद्धि और पराक्रममें भी जो तुम्हारा अद्भुत प्रभाव है, उससे में परिचित हूँ। हमारे कुलमें तुम्हीं धर्म हो, तुम्हीं स्तर्य हो, तुम्हीं महान् तप हो, तुम्हीं रक्षक और तुम्हीं परत्रक्ष परमात्मा हो। सब कुल तुम्हीं प्रतिष्ठित है। तुम जो कुल कहते हो, वह सब तुम्हारे संनिधानमें सत्य होकर ही रहेगा॥ १०२-१०४॥

(कुरूणां पाण्डवानां च लोकानां चापराजित । सर्वस्यतस्य वाष्णेय गतिस्त्वमसि माधव ॥ प्रभावो वुद्धिवीर्यं च तादृशं तव केशव।)

किसीसे पराजित न होनेवाले वृष्णिनन्दन माधव! कौरवोंके, पाण्डवोंके तथा इस सम्पूर्ण जगत्के तुम्हीं आश्रय हो । केशव ! तुम्हारा प्रभाव तथा तुम्हारा बुद्धिवल भी तुम्हारे अनुरूप ही है ॥

वैशम्पायन उवाच

तामामन्त्रय च गोविन्दःकृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्।

वैश्वम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर महावाहु गोविन्द कुन्तीदेवीकी परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधनके घरकी ओर चल दिये॥ १०५॥

प्रातिष्ठत महाबाहु र्दुर्योधनगृहान् प्रति ॥ १०५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णकुन्तीसंवादे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्ण-कुन्ती-संवादविषयक नव्वेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ श्लोक मिलाकर कुल १०६२ श्लोक हैं )

------

# एकनवतितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका दुर्योधनके घर जाना एवं उसके निमन्त्रणको अस्वीकार करके विदुरजीके घरपर भोजन करना

वैशम्पायन उवाच

पृथामामन्त्र्य गोविन्दः हत्वा चाभित्रदक्षिणम् । दुर्योधनगृहं शौरिरभ्यगच्छद्दिंदमः ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! शतुओंका दमन करनेवाले शूरनन्दन श्रीकृष्ण कुन्तीकी परिक्रमा करके एवं उनकी आशा ले दुर्योधनके घर गये ॥ १॥ लक्ष्म्या परमया युक्तं पुरन्दरगृहोपमम्। विचित्रेरासनैर्युक्तं प्रविवेश जनाईनः॥ २॥

वह घर इन्द्रभवनके समान उत्तम शोभासे सम्पन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रक्ले गये थे। श्रीकृष्णने उस गृहमें प्रवेश किया॥ २॥

तस्य कक्ष्या व्यतिक्रम्य तिस्रो द्वाःस्थैरबारितः। ततोऽभ्रघनसंकारां गिरिक्टमियोच्छ्रितम् ॥ ३ ॥ श्रिया ज्वलन्तं प्रासादमाहरोह महायशाः।

द्वारपालोंने रोक-टोक नहीं की । उस राजभवनकी तीन ड्योदियाँ पार करके महायशस्वी श्रीकृष्ण एक ऐसे प्रासादपर आरूढ़ हुए, जो आकाशमें छाये हुए शरद्-ऋतुके वादलोंके समान श्वेत, पर्वतशिखरके समान ऊँचा तथा अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशमान था ॥ ३ %॥

तत्र राजसहस्रैश्च कुरुभिश्चाभिसंवृतम् ॥ ४ ॥ धार्तराष्ट्रं महावाहुं द्दर्शासीनमासने ।

वहाँ उन्होंने सिंहासनपर वैठे हुए धृतराष्ट्रपुत्र महावाहु दुर्योधनको देखा, जो सहस्रों राजाओं तथा कौरवोंसे घिरा हुआ था ॥ ४६ ॥

दुःशासनं च कर्णं च शकुनि चापि सौवलम्॥ ५॥ दुर्योधनसमीपे तानासनस्थान् ददर्शं सः।

दुर्योधनके पास ही दुःशासन, कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनि ये भी आसनोंपर बैठे थे। श्रीकृष्णने उनको भी देखा॥ ५ १ ॥

अभ्यागच्छति दाशाहें धार्तराष्ट्रो महायशाः ॥ ६ ॥ उदतिष्ठत् सहामात्यः पूजयन् मधुसुदनम् । दशाईनन्दन श्रीकृष्णके आते ही महायशस्वी दुर्योघन मधुसूदनका सम्मान करते हुए मन्त्रियोंसहित उठकर खड़ा हो गया ॥ ६५ ॥

समेत्य धार्तराष्ट्रेण सहामात्येन केशवः॥ ७॥ राजभिस्तत्र वार्ष्णेयः समागच्छद् यथावयः।

मन्त्रियोंसहित दुर्योधनसे मिलकर वृष्णिकुलभूषण केशव अवस्थाके अनुसार वहाँ सभी राजाओंसे यथायोग्य मिले।७६। तत्र जाम्बूनदमयं पर्यङ्कं सुपरिष्कृतम्॥ ८॥ विविधास्तरणास्तीर्णमभ्यपाविशद्च्युतः॥

उस राजसभामें सुन्दर रत्नोंसे विभूषित एक सुवर्णमय पर्यङ्क रक्ता हुआ थाः जिसपर भाँति-भाँतिके विक्ठोने विक्ठे हुए थे। भगवान् श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥८३॥



तिसान् गां मधुपर्के चाप्युद्कं च जनार्दने ॥ ९ ॥ निवेदयामास तदा गृहान् राज्यं च कौरवः।

उस समय कुरुराजने जनार्दनकी सेवामें गौ, मधुपर्क, जल, गृह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया ॥ ९६ ॥ तत्र गोविन्द्मासीनं प्रसन्नादित्यवर्चसम् ॥ १०॥ उपासांचिकरे सर्वे कुरवो राजभिः सह।

उस पर्यङ्कपर वैठे हुए भगवान् गोविन्द निर्मल सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर वैठ गये॥ १०६ ॥ ततो दुर्योधनो राजा वार्ष्णेयं जयतां वरम्॥ ११॥ न्यमन्त्रयद् भोजनेन नाभ्यनन्द् केदावः।

तदनन्तर राजा दुर्योधनने विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णको भोजनके लिये निमन्त्रित किया; परंतु केशवने उस निमन्त्रण-को स्वीकार नहीं किया ॥ ११३ ॥

ततो दुर्योधनः कृष्णमत्रवीत् कुरुसंसदि ॥ १२ ॥ मृदुपूर्वे शठोदर्के कर्णमाभाष्य कौरवः।

तय कुरराज दुर्योधनने कर्णसे सलाह लेकर कौरवसभामें श्रीकृष्णसे पूछा । पूछते समय उसकी वाणीमें पहले तो मृदुता थी, परंतु अन्तमें शठता प्रकट होने लगी थी ॥ १२३ ॥ कस्माद्वानि पानानि वास्तांसि शयनानि च ॥ १३ ॥ त्वदर्थमुपनीतानि नाग्रहीस्त्वं जनार्दन ।

(दुर्योधन बोला—) जनार्दन ! आपके लिये अन्न, जल, वस्त्र और शय्या आदि जो वस्तुएँ प्रस्तुत की गर्यी, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया ? ॥ १३६ ॥

उभयोश्चाददाः साह्यमुभयोश्च हिते रतः ॥ १४ ॥ सम्बन्धी द्यितश्चासि धृतराष्ट्रस्य माधव। त्वं हि गोविन्द धर्मार्थी वेत्थ तत्त्वेन सर्वशः। तत्र कारणमिच्छामि श्रोतुं चक्रगदाधर ॥ १५ ॥

आपने तो दोनों पक्षोंको ही सहायता दी है, आप उभय-पक्षके हित-साधनमें तत्पर हैं । माधव ! महाराज धृतराष्ट्रके आप प्रिय सम्बन्धी भी हैं । चक्र और गदा धारण करनेवाले गोविन्द ! आपको धर्म और अर्थका सम्पूर्णरूपसे यथार्थ ज्ञान भी है; फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करनेका क्या कारण है; यह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ १४-१५॥

#### वैशम्पायन उवाच

स एवमुको गोविन्दः प्रत्युवाच महामनाः। उद्यन्मेघखनः काले प्रगृद्य विपुलं भुजम्॥१६॥ अलघूकृतमप्रस्तमनिरस्तमसंकुलम् राजीवनेत्रो राजानं हेतुमद् वाक्यमुत्तमम्॥१७॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार पूछे जानेपर उस समय महामनस्वी कमलनयन श्रीकृष्णने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधनको सजल जलधरके समान गम्भीर वाणीमें उत्तर देना आरम्भ किया। उनका वह वचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, दैन्यरहित, प्रत्येक अक्षरकी स्पष्टतासे सुशोभित तथा स्थानभ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषोंसे रहित था॥ १६-१७॥

कृतार्था भुक्षते दृताः पूजां गृह्णन्ति चैव ह। कृतार्थ मां सहामात्यं समर्चिष्यसि भारत ॥ १८॥

'भारत! ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होनेपर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा और मेरे मन्त्रियोंका सत्कार करना? ॥ १८॥

पवमुक्तः प्रत्युवाच धार्तराष्ट्रो जनाईनम्। न युक्तं भवतासासु प्रतिपत्तुमसाम्प्रतम्॥ १९॥

यह सुनकर दुर्योधनने जनार्दनसे कहा—'आपको हम-छोगोंके साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये। १९।

कृतार्थं वाकृतार्थं च त्वां वयं मधुसूद्न। यतामहे पूजयितुं दाशार्ह न च शक्तुमः ॥ २०॥

'दशाईनन्दन मधुस्दन! आपका उद्देश्य सफल हो या न हो, इमलोग तो आपके सम्मानका प्रयत्न करते ही हैं; किंतु इमें सफलता नहीं मिल रही है ॥ २०॥

न च तत् कारणं विद्यो यस्मिन् नो मधुस्द्वन। पूजां कृतां प्रीयमाणैनीमंस्थाः पुरुषोत्तम ॥२१॥

'मधुदैत्यका विनाश करनेवाले पुरुपोत्तम ! हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता, जिसके होनेसे आप हमारी प्रेमपूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सकें।। २१॥

वैरं नो नास्ति भवता गोविन्द न च विष्रहः। स भवान प्रसमीक्ष्यैतन्नेदशं वक्तुमहीति॥ २२॥

'गोविन्द ! आपके साथ इमलोगोंका न तो कोई वैर है और न झगड़ा ही है। इन सब बातोंका विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये'॥ २२॥

#### वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्तः प्रत्युवाच धार्तराष्ट्रं जनाईनः। अभिवीक्ष्य सहामात्यं दाशाहैः प्रहसन्निव ॥ २३ ॥

वेशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! यह सुनकर दशाईकुलभ्षण जनार्दनने मन्त्रियोंसहित दुयोंधनकी ओर देखकर हँसते हुए-से उत्तर दिया ॥ २३॥

नाहं कामान्न संरम्भान्न द्वेषान्नार्थकारणात्। न हेतुवादाव्लोभाद् वा धर्म जह्यां कथंचन॥ २४॥

'राजन् ! मैं कामसे, क्रोधसे, द्वेषसे, स्वार्थवश, बहाने-बाजी अथवा लोभसे भी किसी प्रकार धर्मका त्याग नहीं कर सकता ॥ २४॥ सम्वीतिभोज्यान्यत्रानि आपङ्गोज्यानि वा पुनः। न च सम्वीयसे राजन् न चैवापद्गता वयम् ॥ २५॥

'किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपर । नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्तिमें हम नहीं पड़े हैं ॥ २५ ॥

अकसाद् द्वेष्टिवै राजन् जन्मश्रमृति पाण्डवान् । त्रियानुवर्तिनो भ्रातृन् सर्वैः समुद्दितान् गुणैः॥ २६॥

'राजन् ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं) वे अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सहुणोंसे सम्पन्न हैं, तथापि तुम जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो ॥ २६॥

अकस्माच्चैव पार्थानां द्वेषणं नोपपद्यते । धर्मेस्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान् किं वकुमईति ॥ २७ ॥

'विना कारण ही कुन्तीपुत्रींके साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है। पाण्डव सदा अपने धर्ममें स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है !।।२७॥

यस्तान् द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु । ऐकात्म्यं मां गतं विद्धि पाण्डवैर्धर्मचारिभिः ॥ २८॥

'जो पाण्डवोंसे द्वेष करता है, वह मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पाण्डवोंके साथ एकरूप हुआ ही समझो॥ २८॥

कामकोधानुवर्ती हि यो मोहाद् विरुरुत्सति । गुणवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमम् ॥ २९ ॥

'जो काम और कोधके वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान् पुरुषके साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषोंमें अधम कहा गया है ॥ २९॥

यः कल्याणगुणाञ्ज्ञातीन् मोहाल्लोभाद् दिद्दक्षते । सोऽजितात्माजितकोधो न चिरं तिष्ठति श्रियम्॥३०॥

जो कल्याणमय गुणीं युक्त अपने कुटुम्बीजनोंको मोहै और लोभेकी दृष्टिचे देखना चाहता है। वह अपने मन और कोधको न जीतनेवाला पुरुष दीर्वकालतक राजलक्ष्मीका उप-भोग नहीं कर सकता ॥ ३०॥

अथ यो गुणसम्पन्नान् हृद्यस्याप्रियानिष् । ष्रियेण कुरुते वद्यांश्चिरं यशस्ति तिष्ठति ॥ ३१ ॥

'जो अपने मनको प्रिय न लगनेवाले गुणवान् व्यक्तियोंको भी अपने प्रिय व्यवहारद्वारा वश्में कर लेता है, वह दीर्घ-कालतक यशस्वी बना रहता है ॥ ३१॥

१. जो दुष्ट नहीं है, उसे भी दुष्ट समझना मोह है। २. दूसरेके धनको हर लेनेकी इच्छाका नाम लोभ है।

# (हिपद्सं न भोकव्यं हिपन्तं नैय भोज्येत्। पाण्डवान् हिपसे राजन् मम प्राणाः हि पाण्डवाः॥)

जो द्वेष रखता हो, उसका अन्न नहीं खाना चाहिये। द्वेष रखनेवालेको खिलाना भी नहीं चाहिये। राजन् ! तुम पाण्डवींसे द्वेष रखते हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं।।

सर्वमेतन्त भोकव्यमन्तं दुष्टाभिसंहितम्। क्षतुरेकस्य भोकव्यमिति मे धीयते मितः॥ ३२॥

'तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावनासे दूषित है। अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिये तो यहाँ केवल विदुरका ही अन्न खाने योग्य है। यह मेरी निश्चित धारणा है'॥ ३२॥

एवमुक्त्वा महाबाहुर्दुर्योधनममर्पणम्। निश्चकाम ततः ग्रुस्राद् धार्तराष्ट्रनिवेशनात्॥ ३३॥

अमर्षशील दुर्योधनसे ऐसा कहकर महाबाहु श्रीकृष्ण उसके भव्य भवनसे वाहर निकले ॥ ३३॥

निर्याय च महाबाहुर्वासुदेवो महामनाः। निवेशाय ययौ वेश्म विदुरस्य महात्मनः॥ ३४॥

वहाँसे निकलकर महामना महावाहु भगवान् वासुदेव ठहरनेके लिये महात्मा विदुरके भवनमें गये ॥ ३४॥

तमभ्यगच्छद् द्रोणश्च कृपोभीष्मोऽथ वाह्निकः। कुरवश्च महावाहुं विदुरस्य गृहे स्थितम् ॥ ३५॥ त ऊचुर्माधवं वीरं कुरवो मधुसूद्वम् । निवेदयामो वार्षोय सरत्नांस्ते गृहान् वयम् ॥ ३६॥

उस समय द्रोणाचार्यः कृपाचार्यः भीष्मः, बाह्नीक तथा अन्य कौरवोंने भी महाबाहु श्रीकृष्णका अनुसरण किया। विदुरके घरमें ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदनसे वे सब कौरव बोले-'वृष्णिनन्दन! हमलोग रत्न-धनसे सम्पन्न अपने घरोंको आपकी सेवामें समर्पित करते हैं' ॥ ३५-३६॥

तानुवाच महातेजाः कौरवान् मधुसुद्दनः। सर्वे भवन्तो गच्छन्तु सर्वा मेऽपचितिः ऋता॥ ३७॥

तव महातेजस्वी मधुसूदनने कौरवोंसे कहा—'आप सव लोग अपने घरोंको जायँ; आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान सम्पन्न हो गया'॥ ३७॥

यातेषु कुरुषु क्षत्ता दाशाईमपराजितम्। अभ्यर्चयामास तदा सर्वकामैः प्रयत्नवान्॥ ३८॥

कौरवोंके चले जानेपर विदुरजीने कभी पराजित न होने वाले दशाईनन्दन श्रीकृष्णको समस्त मनोवाञ्छित वस्तुएँ समर्पित करके प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन किया ॥ ३८॥



ततः क्षत्तान्नपानानि शुचीनि गुणवन्ति च । उपाहरद्नेकानि केशवाय महात्मने ॥ ३९ ॥

तदनन्तर उन्होंने अनेक प्रकारके पवित्र एवं गुणकारक अन्न-पान महात्मा केशबको अर्पित किये ॥ ३९॥

तैस्तर्पयित्वा प्रथमं ब्राह्मणान् मधुसुदनः। बद्विद्भयो ददौ कृष्णः परमद्रविणान्यपि ॥ ४० ॥

मधुसदनने उस अन्न-पानसे पहले ब्राह्मणींको तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेदवेत्ताओंको श्रेष्ठ धन भी दिया॥ ४०॥

ततोऽनुयायिभिः सार्धे महङ्गिरिच वासवः। विदुरान्नानि वुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च ॥ ४१ ॥

तदनन्तर देवताओंसिहत इन्द्रकी भाँति अनुचरांसिहत भगवान् श्रीकृष्णने विदुरजीके पवित्र एवं गुणकारक अन्न-पान ग्रहण किये ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णदुर्योधनसंवादे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्ण-दुर्योधनसंवादविषयक स्वयानवेवी अध्याय पुरा हथा॥ ९१ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिळाकर कुळ ४२ श्लोक हैं )

# द्विनवतितमोऽध्यायः

विदुरजीका धृतराष्ट्रपुत्रोंकी दुर्भावना बताकर श्रीकृष्णको उनके कौरवसभामें जानेका अनीचित्य वतलाना

वैशम्पायन उवाच

तं भुक्तवन्तमाश्वस्तं निशायां विदुरोऽववीत्। नेदं सम्यग् व्यवसितं केशवागमनं तव ॥ १ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं —जनमेजय ! रातमें जय भगवान् श्रीकृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे, उस समय विदुरजीने उनसे कहा — केशव ! आपने जो यहाँ आनेका विचार किया, यह मेरी समझमें अच्छा नहीं हुआ ॥ १ ॥ अर्थधर्मातिगो मन्दः संरम्भी च जनाईन । मानकामश्च चुद्धानां शासनातिगः॥ २ ॥

प्जनार्दन ! मन्दमित दुर्गोधन धर्म और अर्थ दोनोंका उल्लङ्घन कर चुका है। वह कोधी, दूसरोंके सम्मानको नष्ट करनेवाला और स्वयं सम्मान चाहनेवाला है। उसने बड़े-बूढ़े गुरुजनोंके आदेशको भी उकरा दिया है॥ २॥ धर्मशास्त्रातिगो मूढो दुरात्मा प्रत्रहं गतः। अनेयः श्रेयसां मन्दो धार्तराष्ट्रो जनार्दन ॥ ३॥

'प्रभो!मूढ़ घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन धर्मशास्त्रोंकी भी आश्चा नहीं मानता; सदा अपना ही हठ रखता है। उस दुरात्मा-को सन्मार्गपर ले आना असम्भव है॥ ३॥ कामातमा प्राज्ञमानीच मित्रधुक् सर्वशिक्कतः। अकर्ता चाकृतज्ञध्य त्यक्तधर्मा प्रियानृतः॥ ४॥

'उसका मन भोगोंमें आसक्त है, वह अपनेको पण्डित मानता, मित्रोंके साथ द्रोह करता और सबको संदेहका दृष्टिसे देखता है। वह स्वयं तो किसीका उपकार करता ही नहीं, दूसरोंके किये हुए उपकारको भी नहीं मानता। वह धर्मको त्यागकर असत्यसे ही प्रेम करने लगा है।। ४।।

मूढश्चाकृतबुद्धिश्च इन्द्रियाणामनीव्यरः। कामानुसारी कृत्येषु सर्वेष्वकृतनिश्चयः॥५॥

'उसमें विवेकका सर्वथा अभाव है, उसकी बुद्धि किसी एक निश्चयपर नहीं रहती तथा वह अपनी इन्द्रियोंको कावूमें रखनेमें असमर्थ है। वह अपनी इच्छाओंका अनुसरण करने-वाला तथा सभी कार्योंमें अनिश्चित विचार रखनेवाला है ॥५॥

पतैरचान्यैरच बहुभिर्दोपैरेच समन्वितः। त्वयोच्यमानःश्रेयोऽपि संरम्भान्न श्रहीष्यति ॥ ६ ॥

'ये तथा और भी बहुत-से दोष उसमें भरे हुए हैं। आप उसे हितकी बात बतायेंगे। तो भी वह क्रोधवश उसे स्वीकार नहीं करेगा ॥ ६॥ भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे जयद्रथे । भूयसीं वर्तते वृत्ति न रामे कुरुते मनः॥ ७॥

'वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा जयद्रथपर अधिक भरोसा रखता है; अतः उसके मनमें संधि करनेका विचार ही नहीं होता है ॥ ७॥

निश्चितं धार्तराष्ट्राणां सकर्णानां जनार्दन। भीष्मद्रोणमुखान् पार्था न राक्ताः प्रतिवीक्षितुम्। ८।

'जनार्दन! धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा कर्णकी यह निश्चित धारणा है कि कुन्तीके पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि वीरोंकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं॥ ८॥

सेनासमुदयं कृत्वा पार्थिवं मधुसुद्दन। कृतार्थं मन्यते बाल आत्मानमविचक्षणः॥ ९॥

मधुसूदन ! मूर्ख एवं बुद्धिईीन दुर्योधन राजाओं की
 सेना एकत्र करके अपने-आपको कृतकृत्य मानता है ॥ ९ ॥

एकः कर्णः पराञ्जेतुं समर्थ इति निश्चितम्। धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेः स शमं नोपयास्यति॥१०॥

'दुर्द्धि दुर्योधनको तो इस वातका भी दृढ़ विश्वास है कि अकेळा कर्ण ही श्रृत्रुओंको जीतनेमें समर्थ है; इसिंख्ये वह कदापि संधि नहीं करेगा ॥ १०॥

संविच धार्तराष्ट्राणां सर्वेषामेव केशव। शमे प्रयतमानस्य तव सौधात्रकाङ्क्षिणः ॥ ११ ॥ न पाण्डवानामसाभिः प्रतिदेयं यथोचितम् । इति व्यवसितास्तेषु वचनं स्यात्रिरर्थकम् ॥ १२ ॥

केशव ! धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंने यह पक्का विचार कर लिया है कि हमें पाण्डवोंको उनका यथोचित राज्यभाग नहीं देना चाहिये । यही उनका दृढ़ निश्चय है । इधर आप संधिके लिये प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम भ्रातुभाव जगाना चाहते हैं; परंतु उन दुष्टोंके प्रति आप जो कुछ भी कहेंगे, वह सब व्यर्थ ही होगा ॥ ११-१२॥

यत्र स्कृतं दुरुक्तं च समं स्थानमधुस्दन। न तत्र प्रस्तेत् प्राज्ञो विधिरेष्विच गायनः॥ १३॥

'मधुसूदन ! जहाँ अच्छी और बुरी वार्तोका एक-सा ही परिणाम हो। वहाँ विद्वान् पुरुषको कुछ नहीं कहना चाहिये। वहाँ कोई बात कहना वहरोंके आगे राग अलापनेके समान व्यर्थ ही है ॥ १३॥

अविजानत्सु मूढेषु निर्मर्यादेषु माधव। न त्वं वाक्यं ब्रुवन् युक्तश्चाण्डालेषुद्विजोयथा॥१४॥

'माधव ! जैसे चाण्डालोंके वीचमें किसी विद्वान् ब्राह्मण-का उपदेश देना उचित नहीं है, उसी प्रकार उन मर्यादारहित मूर्ख और अज्ञानियोंके समीप आपका कुछ भी कहना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता !! १४ !! सोऽयं बलस्थो मूढश्च न करिष्यति ते वचः। तस्मिन् निरर्थकं वाक्यमुक्तं सम्पत्स्यते तव ॥ १५॥

'मूढ़ दुर्योधन सैन्यसंग्रह करके अपनेको शक्तिशाली समझता है । वह आपकी वात नहीं मानेगा। उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निरर्थक होगा॥ १५॥ तेषां समुपविद्यानां सर्वेषां पापचेत्साम्।

तव मध्यावतरणं मम कृष्ण न रोचते ॥ १६ ॥ दुर्बुद्धीनामशिष्टानां बहूनां दुष्टचेतसाम् । प्रतीपं वचनं मध्ये तव कृष्ण न रोचते ॥ १७ ॥

'श्रीकृष्ण ! वे सभी पापपूर्ण विचार लेकर बैठे हुए हैं; अतः उनके वीचमें आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वे सब-के-सव दुर्बुद्धि, अश्विष्ट और दुष्टचित्त हैं । उनकी संख्या भी बहुत है। श्रीकृष्ण ! आप उनके वीचमें जाकर कोई प्रतिकृल वात कहें, वह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता ॥

अनुपासितवृद्धत्वाचिछ्रयो दर्पाच मोहितः। वयोदर्पादमर्पाच न ते श्रेयो ग्रहीप्यति॥१८॥

'दुर्योधनने कभी बृद्ध पुरुषोंका सेवन नहीं किया है। वह राज्यलक्ष्मीके वमण्डसे मोहित है। इसके सिवा उसे अपनी युवावस्थापर भी गर्व है और वह पाण्डवोंके प्रति सदा समर्थ-में भरा रहता है। अतः आपकी हितकर बात भी वह नहीं मानेगा॥ १८॥

वलं वलवद्प्यस्य यदि वक्ष्यसि माधव। त्वय्यस्य महती राङ्का न करिष्यति ते वचः॥१९॥

'माधत्र ! दुर्योधनके पास प्रवलसैन्यवल है। इसके सिवा आपपर उसे महान् संदेह है। अतः आप यदि उससे अच्छी वात कहेंगे, तो भी वह आपकी बात नहीं मानेगा॥ १९॥

नेदमच युधा शक्यिमन्द्रेणापि सहामरैः। इति व्यवसिताः सर्वे धार्तराष्ट्रा जनाईन ॥ २०॥

'जनार्दन ! धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंको यह हट विश्वास है कि देवताओं सहित इन्द्र भी इस समय युंद्धके द्वारा हमारी इस सेनाको परास्त नहीं कर सकते ॥ २०॥

तेष्वेवमुपपन्नेषु कामकोधानुवर्तिषु। समर्थमपि ते वाक्यमसमर्थं भविष्यति॥२१॥

'जो इस प्रकार निश्चय किये वैठे हैं और काम-क्रोधके ही पीछे चलनेवाले हैं, उनके प्रति आपका युक्तियुक्त एवं सार्थक वचन भी निर्थक एवं असफल हो जायगा ॥ २१॥

> मध्ये तिष्ठन् हस्त्यनीकस्य मन्दो रथाश्वयुक्तस्य बलस्य मूढः। दुर्योधनो मन्यते वीतभीतिः कृतस्ना मयेयं पृथिवी जितेति ॥२२॥

परिवयों और बुइसवारोंने युक्त हाथियों की सेनाके बीचमें खड़ा होकर भयसे रहित हुआ मन्दबुद्धि मूढ़ दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी पृथ्वी मैंने जीत ली॥ २२॥

आशंसते वै धृतराष्ट्रस्य पुत्रो

महाराज्यमसपत्नं पृथिव्याम् ।

तस्मिञ्छमः केवलो नोपलभ्यो

बद्धं सन्तं मन्यते लब्धमर्थम् ॥ २३ ॥

'शृतर ष्ट्रका वह ज्येष्ठ पुत्र भूमण्डलका शत्रुरहित साम्राज्य पानेकी आशा रखता है। वह मन-ही-मन यह संकल्प भी करता है कि जूएमें प्राप्त हुआ यह धन एवं राज्य अब मेरे ही अधिकारमें आबद्ध रहें; अतः उसके प्रति केंवल संधिका प्रयत्न सफल न होगा॥ २३॥

पर्यस्तेयं पृथिवी कालपका दुर्योधनार्थे पाण्डवान् योदुकामाः। समागताः सर्वयोधाः पृथिव्यां

राजानश्च श्चितिपालैः समेताः ॥ २४ ॥ 'जान पड़ता है, अब यह पृथ्वी कालसे परिपक होकर नष्ट होनेवाली है; क्योंकि राजाओंके साथ भूमण्डलके समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधनके लिये पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे यहाँ एकत्र हुए हैं ॥ २४ ॥

सर्वे चैते कृतवैराः पुरस्तात् त्वया राजानो हृतसाराश्च कृष्ण। तवोहेगात् संभिता धार्तराष्ट्रान्

सुसंहताः सह कर्णेन वीराः ॥ २५ ॥ १ श्रीकृष्ण ! ये सब-के-सब वे ही भूपाल हैं। जिन्होंने पहले आपके साथ वैर ठाना था और जिनका सार-सर्वस्व आपने हर लिया था। ये लोग आपके भयसे धृतराष्ट्रपुत्रोंकी शरणमें आये हैं तथा कर्णके साथ संगठित हो वीरता दिखाने-

शरणमें आये हैं तथा कर्णके साथ संगठित हो वीरत को उद्यत हुए हैं ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगव त्यकात्मानः सह दुर्योधनेन हृष्टा योद्धं पाण्डवान् सर्वयोधाः। तेषां मध्ये प्रविद्रोशा यदि त्वं न तन्मतं मम दाशाई वीर ॥ २६॥

'ये सब योद्धा दुर्योधनके साथ मिल गये हैं और अपने प्राणोंका मोह छोड़कर हर्ष एवं उत्साहके साथ पाण्डवोंसे युद्ध करनेको तैयार हैं। दशाईवंशी वीर ! ऐसे विरोधियोंके बीचमें यदि आप जानेको उद्यतहैं तो यह मुझे टीक नहीं जान पड़ता॥

तेषां समुपविष्टानां बहूनां दुष्टचेतसाम्।
कथं मध्यं प्रपद्येथाः रात्रूणां रात्रुकर्रान ॥ २७ ॥
सर्वथा त्वं महाबाहो देवैरिष दुरुत्सहः।
प्रभावं पौरुषं वुद्धि जानामि तव रात्रुहन् ॥ २८ ॥
या मे प्रीतिःपाण्डवेषु भूषः सा त्विय माधव ।

प्रेम्णा च बहुमानाच्च सौहृदाच्च व्रवीम्यहुम्॥ २९॥

'शतुस्दन ! जहाँ दुष्टतापूर्ण विचार लिये बहुसंख्यक शतु वैठे हों, वहाँ उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हैं ? शतु-हन्ता महाबाहु श्रीकृष्ण ! यद्यपि सम्पूर्ण देवता भी सर्वथा आपके सामने टिक नहीं सकते हैं तथा आपका जो प्रभाव, पुरुपार्थ और बुद्धिवल है, उसे भी मैं जानता हूँ; तथापि माधव ! पाण्डवींपर जो मेरा प्रेम है, वही और उससे भी बदकर आपके प्रति है । अतः प्रेम, अधिक आदर और सौंहार्दसे प्रेरित होकर मैं यह बात कह रहा हूँ ॥ २७-२९ ॥

या मे प्रीतिः पुष्कराञ्च त्वहर्शनसमुद्भवा। सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम्॥३०॥

'कमलनयन ! आपके दर्शनसे आपके प्रति मेरा जो प्रेम उमइ आया है, उसका आपसे क्या वर्णन किया जाय ? आप समस्त देहधारियोंके अन्तर्यामी आत्मा हैं (अतः स्वयं ही सब कुछ देखते और जानते हैं)' ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णविदुरसंवादे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमे श्रीकृष्ण-विदुरसंवादविषयक वाननवर्गे अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२

# त्रिनवतितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका कौरव-पाण्डवोंमें संधिस्थापनके प्रयत्नका औचित्य बताना

(वैशम्पायन उवाच

विदुरस्य वचः श्रुत्वा प्रश्रितं पुरुपोत्तमः। इदं होवाच वचनं भगवान् मधुसूदनः॥)

वैशम्पायनजी कहते हैं -जनमेजय ! विदुरका यह प्रेम और विनयसे युक्त वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान् मधुसुदनने यह बात कही ॥ श्रीभगवानुवाच

यथा त्र्यान्महाप्राह्मो यथा त्र्याद् विचक्षणः।
यथा वाच्यस्त्वहिधेन भवता महिधः सुहृत् ॥ १ ॥
धर्मार्थयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्युपपद्यते।
तथा वचनमुकोऽस्मि त्वयैतत् पितृमात्वत् ॥ २ ॥
श्रीभगवान् बोले—विदुर्जी! एक महान्हृद्धिमान्

पुरुष जैमी बात कह सकता है, विद्वान् मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है, आप-जैसे हितेषी पुरुषके टिपे मेरे-जैसे सुहृद्से जैमी बात कहनी उचित है और आपके मुखसे जैसा भर्म और अर्थते युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, आपने माता-पिताके समान स्नेहपूर्वक वैसी ही बात मुझसे कही है ॥१-२॥ सत्यं प्राप्तं च युक्तं वाप्येवमेव यथाऽऽतथ माम्।

श्रुणुष्वागमने हेतुं विदुरावहितो भव ॥ ३ ॥

आपने मुझसे जो कुछ कहा है, वही सत्य, समयोचित और युक्तिसंगत है। तथापि विदुरजी! यहाँ मेरे आनेका जो कारण है, उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ३ ॥

दौरात्म्यं धार्तराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च वैरताम। सर्वमेतदहं जानन् क्षत्तः प्राप्तोऽद्य कौरवान् ॥ ४ ॥

विदुरजी ! मैं धृतराष्ट्रपत्र दुर्योधनकी दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं के वैर-भाव - इन सब बातों को जानकर ही आज कौरवोंके पास आया हूँ ॥ ४ ॥ पर्यस्तां पृथिवीं सर्वी साध्वां सरथकुञ्जराम्। यो मोचये मृत्युपाशात् प्राप्तुयाद् धर्ममुत्तमम्। ५।

अरवः रथ और हाथियोंसहित यह सारी पृथ्वी विनष्ट होना चाहती है । जो इसे मृत्युपादासे छड़ानेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा ॥ ५ ॥

धर्मकार्यं यतञ्छक्त्या नो चेत् प्राप्नोति मानवः। प्राप्तो भवति तत् पुण्यमत्र मे नास्ति संशयः॥ ६ ॥

मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धर्मकार्यको करनेका प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके, तो भी उसे उसका पुण्य तो अवस्य ही प्राप्त हो जाता है। इस विपयमें मुझे संदेह नहीं है ॥ ६ ॥

मनसा चिन्तयन् पापं कर्मणा नातिरोचयन् । न प्राप्नोति फलं तस्येत्येवं धर्मविदो विदुः॥ ७॥

इसी प्रकार यदि मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते हुए भी उसमें रुचि न होनेके कारण उसे क्रियाद्वारा सम्पादित न करे, तो उसे उस पापका फल नहीं मिलता है। ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं ॥ ७ ॥

सोऽहं यतिष्ये प्रशमं अत्तः कर्तुममायया। कुरूणां सुअयानां च संयामे विनशिष्यताम् ॥ ८ ॥

अतः विदुरजी ! में युद्धमें मर मिटनेको उद्यत हुए कौरवों तथा सुझयोंमें संधि करानेका निश्चलभावसे प्रयत्न करूँगा ॥ ८॥

सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव समुत्थिता। कर्णदुर्योधनकृता सर्वे होते तदन्वयाः॥ ९॥

यह अत्यन्त भयंकर आपत्ति कर्ण और दुर्योधनद्वारा

ही उपस्थित की गयी है; क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनों-का अनुसरण करते हैं। अतः इस विपत्तिका प्राहु भीव कौरव-पक्षमें ही हुआ है ॥ ९॥

व्यसने क्रिस्यमानं हि यो मित्रं नाभिपधते। अनुनीय यथाराक्ति तं नृशंसं विदुर्वधाः॥ १०॥

जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान् पुरुष निर्दय एवं कूर मानते हैं ॥ १० ॥

आकेराग्रहणानिमत्रमकार्यात संनिवर्तयन्। अवाच्यः कस्यचिद् भवति कृतयत्नो यथावलम् । ११।

जो अपने मित्रको उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कार्यसे इटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह किसीकी निन्दाका पात्र नहीं होता है ॥ ११ ॥

तत् समर्थे शुभं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्। धार्तराष्ट्रः सहामात्यो प्रहीतं विदुराईति ॥ १२ ॥

अतः विदुरजी ! दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंको मेरी ग्रुभ, दितकर, युक्तियुक्त तथा धर्म और अर्थके अनुकृल बात अवस्य माननी चाहिये ॥ १२॥

हितं हि धार्तराष्टाणां पाण्डवानां तथैव च। पृथिच्यां क्षत्रियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ १३॥

में तो निष्कपटभावसे धृतराष्ट्रके पुत्रीं, पाण्डवों तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके हितका ही प्रयत्न करूँगा। १२॥

हिते प्रयतमानं मां शङ्केद् दुर्योधनो यदि। हृदयस्य च मे प्रीतिरानृण्यं च भविष्यति ॥ १४ ॥

इस प्रकार हितसाधनके लिये प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन मुझपर शङ्का करेगा तो भी मेरे मनको तो प्रसन्नता ही होगी और मैं अपने कर्तव्यके भारसे उन्नण हो जाऊँगा ॥

ज्ञातीनां हि मिथो भेदे यन्मित्रं नाभिपद्यते। सर्वयत्नेन माध्यस्थ्यं न तन्मित्रं विदुर्बुधाः ॥ १५ ॥

भाई-बन्धुओंमें परस्पर फूट होनेका अवसर आनेपर जो मित्र सर्वथा प्रयत करके उनमें मेल करानेके लिये मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान् पुरुष मित्र नहीं मानते हैं ॥ १५॥

न मां त्र्युरधिमेष्टा मूढा हासुहृदस्तथा। शको नावारयत् कृष्णः संरव्धान् कुरुपाण्डवान् ॥

संसारके पापी, मूढ और राजुभाव रखनेवाले लोग मेरे विषयमें यह न कहें कि श्रीकृष्णने समर्थ होते हुए भी क्रोधसे भरे हुए कौरव-पाण्डवों को युद्ध से नहीं रोका ( इसलिये भी में संधि करानेका प्रयत्न करूँगा ) ॥ १६॥

उभयोः साधयन्नर्थमहमागत इत्यत। तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेयं मृष्ववाच्यताम् ॥ १७ ॥ मैं दोनों पक्षोंका स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । इसके लिये पूरा प्रयत्न कर लेनेपर मैं लोगोंमें निन्दाका पात्र नहीं बनूँगा ॥ १७ ॥

मम धर्मार्थयुक्तं हि श्रुत्वा वाक्यमनामयम्। न चेदादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ १८॥

यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कप्टनिवारक एवं धर्म तथा अर्थके अनुकूल वचर्नोकी सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्यके अधीन होना पहेगा॥ १८॥

अहापयन् पाण्डवार्थं यथाव-च्छमं कुरूणां यदि चाचरेयम् । पुण्यं च मे स्याचरितं महात्मन् मुच्येरंश्च कुरवो मृत्युपाशात्॥ १९॥

महात्मन् ! यदि मैं पाण्डवोंके स्वार्थमें वाधा न आने देकर कौरवों तथा पाण्डवोंमें यथायोग्य संधि करा सकूँगा तो मेरे द्वारा यह महान् पुण्यकर्म वन जायगा और कौरव भी मृत्युके पाशसे मुक्त हो जायँगे ॥ १९॥

> अपि वाचं भाषमाणस्य काव्यां धर्मारामामर्थवतीमहिस्नाम्

अवेक्षेरन् धार्तराष्ट्राः शमार्थं मां च प्राप्तं कुरवः पूजयेयुः॥ २०॥

में शान्तिके लिये विद्वानोंद्वारा अनुमोदित धर्म और अर्थके अनुकूल हिंसारहित वात कहूँगा । यदि धृतराष्ट्रके पुत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवस्य मानेंगे तथा कौरय भी मुझे वास्तवमें शान्तिस्थापनके लिये ही आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे ॥ २०॥

न चापि मम पर्याप्ताः सिंहताः सर्वपार्थिवाः । कुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं सिंहस्येवेतरे मृगाः ॥ २१ ॥

जैसे कोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊँ तो ये समस्त राजा लोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करनेमें समर्थ न होंगे ॥ २१॥

वैशम्पायन उवाच

इत्येवमुक्त्वा वचनं वृष्णीनामृषभस्तदा। शयने सुखसंस्पर्शे शिरये यदुसुखावहः॥ २२॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! यदुकुलको सुख देनेवाले वृष्णिवंशविभूषण श्रीकृष्ण विदुरजीसे उपर्युक्त वात कहकर स्पर्शमात्रसे सुख देनेवाली श्रय्यापर सो गये॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये त्रिनवित्तमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णवाक्यविषयक तिरानवेवाँ अध्याय पूग हुआ॥ ९३॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिळाकर कुछ २३ श्लोक हैं)

चतुर्नवतितमोऽध्यायः

दुर्योधन एवं शकुनिके द्वारा बुलाये जानेपर भगवान् श्रीकृष्णका रथपर वैठकर प्रस्थान एवं कौरवसभामें प्रवेश और स्वागतके पश्चात् आसनग्रहण

वैशम्पायन उवाच

तथा कथयतोरेच तयोर्बुद्धिमतोस्तदा। शिवा नक्षत्रसम्पन्ना सा व्यतीयाय शर्वरी॥ १॥

देशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उस समय बुद्धिमान् श्रीकृष्ण तथा बिदुरके इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वह नक्षत्रोंसे सुशोभित मङ्गलमयी रात्रि बहुत-सी ब्यतीत हो चुकी थी ॥ १ ॥

धर्मार्थकामयुक्ताश्च विचित्रार्थपदाक्षराः । श्टण्वतो विविधा वाचो चिदुरस्य महात्मनः॥ २॥ कथाभिरनुरूपाभिः कृष्णस्यामिततेजसः । अकामस्येव कृष्णस्य सा व्यतीयाय शर्वरी॥ ३॥

महात्मा श्रीकृष्ण धर्म, अर्थ और कामके विषयमें अनेक प्रकारकी वार्ते कहते रहे | उनकी वाणीके पद, अर्थ और अक्षर वड़े विचित्र थे; अतः महात्मा विदुर भगवान्की कही हुई उन विविध वार्ताओंको प्रसन्नतापूर्वक सुनते रहे। इस प्रकार अमिततेजस्वी श्रीकृष्ण और विदुर दोनों ही एक दूसरेकी मनोनुक्छ कथावार्तामें इतने तन्मय थे कि विना इच्छाके ही उनकी वह रात्रि बहुत-सीव्यतीत हो गयी थी॥२-३॥

ततस्तु खरसम्पन्ना बहवः सूतमागधाः। राङ्कदुन्द्भिनिघोँपैः केशवं प्रत्यबोधयन्॥ ४॥

तदनन्तर मधुर खरसे युक्त बहुत से सूत और मागध शङ्ख और दुन्दुभियोंके घोषसे भगवान् श्रीकृष्णको जगाने लगे॥४॥

तत उत्थाय दाशाई ऋषभः सर्वसात्वताम् । सर्वमावश्यकं चके प्रातःकार्यं जनार्दनः॥ ५॥

तब समस्त यदुवंशियोंके शिरोमणि दशाईनन्दन श्रीऋष्ण-ने शय्यासे उठकर प्रातःकालका समस्त आवश्यक कर्म क्रमशः सम्पन्न किया ॥ ५॥ कृतोद्कानुजप्यः स हुताग्निः समलंकृतः। ततश्चादित्यमुद्यन्तमुपातिष्ठतः माधवः॥६॥

संध्या-तर्पण और जप करके अग्निहोत्र करनेके पश्चात् माघवने अलंकृत होकर उदयकालमें सूर्यका उपस्थान किया ॥ ६॥

वय दुर्योधनः कृष्णं शकुनिश्चापि सौवलः। संध्यां तिष्ठन्तमभ्येत्य दाशाईमपराजितम्॥ ७॥ आचक्षेतां तु कृष्णस्य धृतराष्ट्रं सभागतम्। कुरूंश्चभीष्मप्रमुखान् राज्ञः सर्वोश्चपार्थिवान्॥ ८॥ त्वामर्थयन्ते गोविन्द् दिवि शक्तमिवामराः। तावभ्यनन्द्द् गोविन्दः साम्चा परमवल्गुना॥ ९॥

इसी समय राजा दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनि भी संध्योपासनामें लगे हुए अपराजित बीर दशाईनन्दन श्रीकृष्णके पास आये और उनसे इस प्रकार बोले—'गोविन्द! महाराज धृतराष्ट्र सभामें आ गये हैं। भीध्म आदि कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहाँ उपिखत हैं। जैसे स्वर्गमें देवता इन्द्रका आवाइन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आपसे वहाँ दर्शन देनेकी प्रार्थना करते हैं।' यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने परम मधुर सान्त्वनापूर्ण वचन-द्वारा उन दोनोंका अभिनन्दन किया॥ ७-९॥

ततो विमल आदित्ये त्राह्मणेभ्यो जनार्दनः। ददौ हिरण्यं वासांसि गाश्चाश्चांश्च परंतपः॥१०॥ विस्रुज्य बहुरत्नानि दाशार्हमपराजितम्। तिष्ठनतमुपसंगभ्य ववन्दे सार्यथस्तदा॥११॥

तदंनन्तर निर्मल स्यंदेवका उदय हो जानेपर शत्रुओं को संताप देनेवाले भगवान् जनादंनने ब्राह्मणोंको सुवर्णः वस्रः गौ तथा घोड़े दान किये। अनेक प्रकारके रत्नोंका दान करके खड़े हुए उन अपराजित दाशाई वीरके पास जाकर सार्थिने उनके चरणोंमें मस्तक झकाया॥ १०-११॥

ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना। हयोत्तमयुजा शीव्रमुपातिष्ठत दारुकः ॥१२॥

इसके बाद क्षुद्र घण्टिकाओंसे विभृषित और उत्तम बोड़ोंसे जुते हुए चमकीले विशाल रथके साथ दारुक शीघ ही भगवान्की सेवामें उपस्थित हुआ ॥ १२॥

(तस्मै रथवरो युक्तः युग्रुभे लोकविश्रतः। वाजिभिः शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकैः॥

भगवान्के लिये जोतकर खड़ा किया हुआ वह विश्व-विख्यात श्रेष्ठ रथ वड़ी शोभा पा रहा था। उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और वलाहक नामवाले चार घोड़े जुते हुए थे॥

शैव्यस्तु शुक्रपत्राभः सुत्रीवः किंशुक्रप्रभः।

मेघपुष्पो मेघवर्णः पाण्डुरस्तु वलाहकः॥

उनमें शैब्यका रङ्ग तोतेकी पाँखके समान हरा था। सुग्रीव पलासके फूलकी भाँति लाल था। मेघपुष्पकी कान्ति मेघोंके ही समान थी और वलाहक सफेद था॥

दक्षिणं चावहच्छेब्यः सुम्रीवः सव्यतोऽवहत्। पृष्ठवाहौ तयोरास्तां मेघपुष्पवलाहकौ॥

शैव्य दाहिने भागमें जुतकर उस रथका वहन करता था और मुग्रीव वॉर्ये भागमें । मेघपुण और बलाहक क्रमशः इनके पीछे जुते हुए थे ॥

वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभाकरमिव स्पृशन्। तस्य सत्त्ववतः केतौ भुजगारिरशोभत॥

सत्त्वगुणके अधिष्ठानस्यरूप भगवान् श्रीकृष्णके रथमें लगे हुए व्वजदण्डकी उस पताकामें सूर्यका स्पर्श करते हुए-से सर्पशत्रु विनतानन्दन गरुड विराज रहे थे।।

तस्य कीर्तिमतस्तेन भाखरेण विराजता । गुरुभे स्यन्दनश्रेष्ठः पतगेन्द्रेण केतुना ॥

कीर्तिमान् श्रीकृष्णका वह श्रेष्ठ रथ उस उज्ज्वल एवं प्रकाशमान गरुडध्वजके द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था।।

रुक्मजालैः पताकाभिः सौवर्णेन च केतुना। वभूव स रथश्रेष्ठः कालसूर्य इवोदितः॥

सोनेकी जालियों। पताकाओं तथा सुवर्णमय ध्वजके द्वारा भगवान्का वह उत्तम रथ प्रलयकालमें उदित हुए सूर्यके समान उद्गासित हो रहा था॥

पक्षिध्वजवितानैश्च रुक्मजालकृतान्तरैः। दण्डमार्गविभागैश्च सुकृतैर्विश्वकर्मणा ॥ प्रवालमणिहेमैश्च मुकावैडूर्यभूषणैः **किङ्किणीशतसङ्यैश्च** वालजालकतान्तरैः ॥ कार्तस्वरमयीभिश्च पश्चिनीभिरलंकृतः ग्रशमे स्यन्दनश्रेष्ठस्तापनीयैश्च पाइपैः व्याव्यसिहवराहैश्च गोवपैर्मगपक्षिभिः वारणैश्च हिरण्मयैः॥ ताराभिर्भास्करैश्चापि वज्राङ्कश्विमानैश्च कुबरावृत्तसंधिषु ।)

उस रथके गरुडध्वज, चँदोवे, स्वर्णजालिवभृतित मध्यमाग तथा पृथक्-पृथक् दण्डमार्गोका विश्वकर्माने सुन्दर ढंगसे निर्माण किया था। प्रवाल (मूँगा), मणि, सुवर्ण, वैदूर्य, सुक्ता आदि विविध आभूपणों, शत-शत क्षुद्र-घण्टिकाओं तथा वालमणिकी झालरोंसे उस रथके अन्तः प्रदेश सुसजित किये गये थे। सुवर्णमय कमलिनियों, तपाये हुए सुवर्णके ही वृक्षों तथा व्याघ्र, सिंह, वराह, वृषभ, मृग, पक्षी, तारा, सूर्य और हाथियोंकी स्वर्णमयी प्रतिमाओंसे उस श्रेष्ठ रथकी अत्यन्त शोभा हो रही थी। क्रूबर ( युगंधर ) की गोलाकार संधियोंमें बज्र, अङ्कुश तथा विमानकी आकृतियों-से उस रथको विभृषित किया गया था॥

तमुपस्थितमाञ्चाय रथं दिव्यं महामनाः।
महाभ्रघननिर्घोपं सर्वरत्निधभूषितम् ॥१३॥
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा ब्राह्मणांश्च जनार्दनः।
कौस्तुभं मणिमामुच्य श्चिया परमया ज्वलन् ॥१४॥
कुरुभिः संवृतः कृष्णो वृष्णिभिश्चाभिरक्षितः।
आतिष्ठत रथं शौरिः सर्वयादवनन्दनः॥१५॥

महान् सजल मेघोंकी गर्जनाके समान गम्भीर शब्द करनेवाले तथा सब प्रकारके रत्नोंसे विभूषित हुए उस दिव्य रथको उपस्थित जान अग्नि एवं ब्राह्मणोंको दाहिने करके, गलेमें कौस्तुभमणि डालकर, अपनी उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होते हुए, कौरवोंसे धिरकर एवं वृष्णिवंशी वीरोंसे सुरक्षित हो समस्त यादवोंको आनन्द प्रदान करनेवाले महामना शूर-नन्दन जनार्दन श्रीकृष्ण उस रथपर आरूढ़ हुए ॥१३–१५॥



अन्वारुरोह दाशाही विदुरः सर्वधर्मवित् । सर्वप्राणभृतां श्रेष्ठं सर्ववुद्धिमतां वरम् ॥ १६॥

समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण बुद्धिमानोंमें उत्तम दशाईनन्दन श्रीकृष्णके पश्चात् समस्त धर्मोंके ज्ञाता विदुरजी भी उस रथपर जा वैठे ॥ १६॥

ततो दुर्योधनः कृष्णं शकुनिश्चापि सौबलः। द्वितीयेन रथेनैनमन्वयातां परंतपम्॥१७॥ तदनन्तर शतुओंको संताप देनेवाले श्रीकृष्णके पीछे- पीछे दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनि भी दूसरे रथपर बैठकर चले ॥ १७॥

सात्यिकः इतवर्मा च वृष्णीनां चापरे रथाः। पृष्ठतोऽनुययुः कृष्णं गजैरइवैः रथैरिष ॥१८॥

सात्यिक, इतवर्मा तथा वृष्णिवंदाके दूसरे रथी भी हाथी, वोड़ों तथा रथींपर बैठकर श्रीकृष्णके पीछे-पीछे गये।। १८॥

तेषां हेमपरिष्कारैर्युकाः परमवाजिभिः। गच्छतां घोषिणश्चित्ररथा राजन् विरेजिरे ॥ १९ ॥

राजन् ! उन सबके जाते समय सोनेके आभूपणींसे विभूपितः उत्तम घोड़ींसे जुते हुए एवं गम्भीर घोषयुक्त उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ १९ ॥

सम्मृष्टसंसिकरजः प्रतिपेदे महापथम् । राजिषंचरितं काळे कृष्णो धीमाञ्च्रिया ज्वलन् ॥२०॥

अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित होनेवाले परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीकृष्ण यथासमय उस विशाल राजपथपर जा पहुँचे, जिसपर पूर्वकालके राजर्षि यात्रा करते थे। वहाँकी धूल झाड़ दी गयी थी और सर्वत्र जलसे छिड़काव किया गया था॥२०॥

ततः प्रयाते दाशाहें प्रावाचन्तैकपुष्कराः । शङ्खाश्च दिन्मरे तत्र वाद्यान्यन्यानि यानि च ॥ २१ ॥

भगवान् श्रीकृष्णके प्रस्थान करनेपर ढोळ शङ्ख तथा दुसरे-दुसरे याजे एक साथ यज उठे ॥ २१ ॥

प्रवीराः सर्वलोकस्य युवानः सिंहविक्रमाः । परिवार्थ रथं शौरेरगच्छन्त परंतपाः ॥ २२ ॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले, सिंहके समान पराक्रमी तथा सम्पूर्ण जगत्के प्रख्यात तरुण वीर भगवान श्रीकृष्णके रथ-को घेरकर चलते थे॥ २२॥

ततोऽन्ये बहुसाहस्रा विचित्राद्भुतवाससः । असिप्रासायुधधराः रुण्णस्यासन् पुरःसराः ॥ २३॥

श्रीकृष्णके आगे चलनेवाले सैनिकोंकी संख्या कई सहस्र थी। उन सबने विचित्र एवं अद्भुत वस्त्र धारण कर रक्खे थे। उनके हाथोंमें खड्ग और प्राप्त आदि आयुध शोभा पाते थे॥ २३॥

गजाः पञ्चशतास्तत्र रथाश्चासन् सहस्रशः । प्रयान्तमन्वयुर्वीरं दाशाईमपराजितम् ॥ २४ ॥

किसीसे पराजित न होनेवाले दशाईवंशी वीर भगवान् श्रीकृष्णके पीछे उस यात्राके समय पाँच सी हाथी और सहस्रों रथ जा रहे थे।। २४॥

पुरं कुरूणां संवृत्तं द्रष्टकः मं जनार्दनम् । सवालवृद्धं सस्तीकं रध्यागतमरिंद्म ॥ २५॥



# महाभारत 📨



श्रीकृष्णका कौरव-सभामें प्रवेश

'शत्रुदमन जनमेजय ! उस समय भगवान श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये वालक, दृद्ध तथा स्त्रियोंसिहत कौरवों-का सारा नगर सड़कपर आ गया था ॥ २५ ॥ वेदिकामाश्चिताभिश्च समाक्रान्तान्यनेकराः। प्रचलन्तीव भारेण यो।सिंद्धभीवनान्युत ॥ २६ ॥

छतोंके सड़ककी ओरवाल भागपर बैठी हुई झुंड-की-झुंड स्त्रियोंके भारसे मानो हिस्तिनापुरके वे सारे भवन कम्पित-से हो रहे थे।। २६॥

संपूज्यमानः कुरुभिः संश्रुण्वन् मधुराः कथाः। यथार्हे प्रतिसःकुर्धन् प्रेक्षमाणः रानेर्ययौ ॥ २७॥

भगवान् श्रीकृष्ण कौरवों सम्मानित होते हुए, उनकी मीठी-मीठी वार्ते सुनते हुए और यथायोग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे-धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे॥ २७॥

ततः सभां समासाद्य केशवस्यानुयायिनः। सशङ्केर्वेणुनिर्घोपैदिंशः सर्वो व्यनादयन्॥ २८॥

कौरवसभाके समीप पहुँचकर श्रीकृष्णके अनुगामी सेवकोंने शङ्ख और वेणु आदि वाद्योंकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजा दिया ॥ २८॥

ततः सा समितिः सर्वा राज्ञामितते जसाम्। सम्प्राकम्पत हर्षेण कृष्णागमनकाङ्क्षया॥ २९॥

तत्पश्चात् अमिततेजस्वी राजाओंकी वह सारी सभा भगवान् श्रीकृष्णके ग्रुभागमनकी आकाङ्क्षाके कारण हर्षोछास-से चञ्चल हो उठी ॥ २९॥

ततोऽभ्याशगते कृष्णे समहृष्यन् नराधिपाः।
श्रुत्वा तं रथितवोषं पर्जन्यितनदोपमम्॥३०॥
आसाद्य तु सभाद्वारमृषभः सर्वसात्वताम्।
अवतीर्य रथाच्छौरिः कैछासशिखरोपमात्॥३१॥
नवमेधप्रतीकाशां ज्वलन्तीमिव तेजसा।
महेन्द्रसद्नप्रख्यां प्रविवेश सभां ततः॥३२॥

श्रीकृष्णके निकट आनेपर उनके रथका मेघगर्जनाके समान गम्मीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमाञ्चित हो उठे। सभाके द्वारपर पहुँचकर सर्वयादविश्रोमणि भगवान् श्रीकृष्णने कैळासशिखरके समान समुज्ज्वळ रथसे नीचे उतरकर नूतन मेघके समान स्थाम तथा तेजसे प्रज्वळित-सी होनेवाळी इन्द्रभवनतुल्य उस कौरवसभाके भीतर प्रवेश किया। ३०-३२॥

पाणौ गृहीत्वा विदुरं सात्यिकं च महायशाः। ज्योतींप्यादित्यवद् राजन् कुरून् पाच्छादयञ्जिया ॥

राजन् ! जैसे सूर्य अपनी प्रभासे आकाशके तारोंको तिरोहित कर देते हैं, उसा प्रकार महायशस्वी भगवान् श्रीकृष्ण अपनी

दिन्य कान्तिसे कौरवोंको आच्छादित करते हुए विदुर और सात्यिकका हाथ पकड़े सभामें आये ॥ ३३॥

अग्रतो वासुदेवस्य कर्णदुर्योधनावुभौ। वृष्णयः कृतवर्मा चाण्यासन् कृष्णस्य पृष्ठतः ॥३४॥

वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके आगे आगे कर्ण और दुर्योधन ये और उनके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य वृष्णिवंशी वीर ये॥ ३४॥

धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य भीष्मद्रोणाद्यस्ततः। आसनेभ्योऽचलन् सर्वे पूजयन्ता जनाद्नम् ॥ ३५॥

उस समय भीष्म और द्रोणाचार्य आदि सब लोग भगवान् श्रीकृष्णका सम्मान करनेके लिये राजा धृतराष्ट्रको आगे करके अपने आसनोंसे उठकर आगे बढ़े ॥३५॥



अभ्यागच्छति दाशाहें प्रज्ञाचक्षुर्नग्रेथ्वरः । सहैव द्रोणभीष्माभ्यामुद्रतिष्ठन्महायशाः ॥ ३६ ॥

दशाईनन्दन श्रीकृष्णके आते ही महायशस्वी प्रशाचक्ष राजा धृतराष्ट्र भीष्म और द्रोणाचार्यके साथ ही उठ गये थे ॥ ३६॥

उत्तिष्ठति महाराजे धृतराष्ट्रे जनेश्वरे । तानि राजसहस्राणि समुत्तस्थः समन्ततः ॥ ३७॥ महाराज धृतराष्ट्रके उटनेपर वहाँ चारों और बैठे हए

सहस्रों नरेश उठकर खड़े हो गये ॥ ३७ ॥

आसनं सर्वतोभद्रं जाम्बूनद्परिष्कृतम्। कृष्णार्थे कांत्पतं तत्र धृतराष्ट्रम्य शासनात् ॥ ३८॥ राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे वहाँ भगवान् श्रीकृष्णके लिये सुवर्णभूषित सर्वतोमद्रनामक सिंहासन रक्खा गया था ॥३८॥ स्मयमानस्तु राजानं भीष्मद्रोणौ च माधवः। अभ्यभाषत धर्मातमा राज्ञश्चान्यान् यथावयः॥ ३९॥

उस समय धर्मात्मा भगवान् श्र कृष्णने मुसकराते हुए राजा धृतराष्ट्रः भीष्मः द्रोणाचार्यं तथा अवस्थाके अनुसार अन्य राजाओंसे भी वार्ताळाप किया ॥ ३९॥

तत्र केशवमानर्जुः सम्यगभ्यागतं सभाम्। राजानः पार्थिवाः सर्वे कुरवश्च जनार्देनम्॥४०॥

वहाँ सभामें पधारे हुए भगवान् श्रीकृष्णका भूमण्डलके राजाओं तथा सभी कौरवोंने भलीमाँति पूजन किया ॥ ४० ॥ तत्र तिष्ठन् स दाशाहाँ राजमध्ये परंतपः। अपदयद्वन्तिश्वस्थानृषीन् परपुरंजयः ॥ ततस्तानिभसम्प्रेक्य नारद्रममुखानृषीन् ॥ ४१ ॥ अभ्यभाषत दाशाहाँ भीष्मं शान्तनवं शनैः। पार्थिवीं समिति द्रष्टुमृषयोऽभ्यागता नृप ॥ ४२ ॥

राजाओं के बीच में खड़े हुए शत्रुनगरविजयी परंतप श्रीकृणा-ने देखा कि आकाशमें कुछ ऋषि-मुनि खड़े हैं। उन नारद आदि महर्षियों को देखकर श्रीकृष्णने धीरे-से शान्तनुनन्दन भीष्मसे कहा—'नरेश्वर! इस राज्यसभाको देखनेके लिये ऋषिगण पधारे हैं॥ ४१-४२॥

निमन्त्र्यन्तामासनैश्च सत्कारेण च भूयसा। नैतेष्वनुपविष्टेषु शक्यं केनचिदासितुम्॥ ४३॥

'इन्हें अत्यन्त सत्कारपूर्वक आसन देकर निमन्त्रित किया जाय, क्योंकि इनके बैठे विना कोई भी बैठ नहीं सकता ॥ ४३॥

पूजा प्रयुज्यतामाशु मुनीनां भावितात्मनाम् । ऋषीञ्छान्तनवो दृष्ट्वा सभाद्वारमुपस्थितान् ॥ ४४ ॥ त्वरमाणस्ततो भृत्यानासनानीत्यचोदयत् ।

'पवित्र अन्तःकरणवाले इन मुनियोंकी शीव्र पूजा की जानी चाहिये।' शान्तनुनन्दन भीष्मने मुनियोंको देखकर सभाद्वारपर स्थित हुए राजकर्मचारियोंको बढ़ी उतावलीके साथ आज्ञा दी-'अरे! आसन लाओ'॥ ४४ई ॥

आसनान्यथ मृष्टानि महान्ति विपुलानि च ॥ ४५ ॥ मणिकाञ्चनचित्राणि समाजहुस्ततस्ततः।

तव सेवकोंने इधर-उधरसे मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए शुद्धः विशाल एवं विस्तृत आसन लाकर रख दिये ॥४५ई॥ तेषु तत्रोपविष्टेषु गृहीतार्घ्येषु भारत॥ ४६॥ निषसादासने कृष्णो राजानश्च यथासनम्।

भारत ! अर्घ्य प्रहण करके जब ऋषिलोग उन आस्नों-पर वैठ गये, तब भगवान् श्रीकृष्ण तथा अन्य राजाओंने भी अपना-अपना आसन् प्रहण किया ॥ ४६५ ॥

दुःशासनः सात्यकये ददावासनमुत्तमम् ॥ ४७ ॥ विविंशतिर्द्दौ पीठं काञ्चनं कृतवर्मणे।

दुःशासनने सात्यिकको उत्तम आसन दिया एवं विविश्वतिने कृतवर्माको स्वर्गमय आसन प्रदान किया ॥ ४७६॥ अविदूरे तु रुष्णस्य कर्णदुर्योधनावुभौ॥ ४८॥ एकासने महात्मानौ निर्धादतुरमर्पणौ।

अमर्षमें भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनीं एक आसनपर श्रीकृष्णके पास ही बैठे थे॥ ४८६॥ गानधारराजः शकुनिर्गानधारैरभिरक्षितः॥ ४९॥ निषसादासने राजा सहपुत्रो विशाम्पते।

जनमेजय ! गान्धारदेशीय सैनिकीं सुरक्षित पुत्रसहित गान्धारराजशकुति भी एक आसनपर वैठा था ॥ ४९६ ॥ विदुरो मणिपीठे तु शुक्रस्पर्ध्याजिनोत्तरे ॥ ५०॥ संस्पृशन्तासनं शौरेर्महामतिरुपाविशत्।

परम बुद्धिमान् विदुर भगवान् श्रीकृष्णके आसनका स्पर्श करते हुए एक मणिमय चौकीपर, जिसके ऊपर स्वेत रङ्गका स्पृहणीय मृगचर्म विद्याया गया था, वैठे थे॥ ५०६॥

चिरस्य रुष्ट्वा दाशाहें राजानः सर्व पव ते ॥ ५१ ॥ अमृतस्येव नातृत्यम् बेक्षमाणा जनार्दनम् ।

सब राजा दीर्घकालके पश्चात् दशाईकुलभूषण भगवान् जनार्दनको देखकर उन्होंकी ओर एकटक दृष्टि लगाये रहे, मानो अमृत पी रहे हों। इस प्रकार उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। । ५१६ ॥

अतसीपुष्पसंकाद्यः पीतवासा जनार्दनः॥ ५२॥ व्यभ्राजत सभामध्ये हेस्रीवोपहितो मणिः॥ ५३॥

अलसीके फूलकी भाँति मनोहर स्याम कान्तिवाले पीताम्बरघारी श्रीकृष्ण उस सभाके मध्यभागमें स्वर्णपात्रमें रक्खी हुई नीलमणिके समान शोभा पा रहे थे ॥५२-५३॥ ततस्तूष्णीं सर्वमासीद् गोविन्द्गतमानसम्।

ततस्तूरणी सर्वमासीद् गोविन्द्गतमानसम्। न तत्र कश्चित्किञ्चिद् वा व्याजहार पुमान् कचित्॥

उस समय वहाँ सबका मन भगवान् गोविन्दमें ही लगा हुआ था। अतः सभी चुपचाप बैठे थे। कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था॥ ५४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णसभाप्रवेशे चतुर्वविततमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णका सभामें प्रवेशविषयक चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०१ श्लोक मिलाकर कुल ६४१ श्लोक हैं)

## पञ्चनवतितमोऽध्यायः

## कौरवसभामें श्रीकृष्णका प्रभावशाली भाषण

वैशम्पायन उवाच

तेष्वासीनेषु सर्वेषु त्र्णीम्भूतेषु राजपु । वाक्यमभ्याद्दे कृष्णः सुद्धे दुन्द्भिस्तनः ॥ १ ॥ जीमृत इव घर्मान्ते सर्वी संश्रावयन् सभाम्। धृतराष्ट्रमभिष्रेक्ष्य समभाषत माधवः ॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! जब सभामें सब राजा मौन होकर बैठ गये, तब सुन्दर दन्ताविलेसे सुशोभित तथा दुन्दुभिके समान गम्भीर स्वरवाले यदुकुलितलक भगवान् श्रीकृष्णने वोलना आरम्भ किया । जैसे ग्रीष्मऋतुके अन्तमें बादल गर्जता है, उसी प्रकार उन्होंने गम्भीर गर्जनाके साथ सारी सभाको सुनाते हुए धृतराष्ट्रकी ओर देखकर इस प्रकार कहा ॥ १-२॥

### श्रीभगवानुवाच

कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत। अप्रणाशेन वीराणामेतद् याचितुमागतः ॥ ३ ॥

श्रीभगवान् बोले—भरतनन्दन ! मैं आपसे यह प्रार्थना करनेके लिये यहाँ आया हूँ कि क्षत्रियवीरोंका संहार हुए विना ही कौरवों और पाण्डवोंमें शान्तिस्थापन हो जाय। ३।



राजन् नान्यत् प्रवक्तव्यं तव नैःश्रेयसं वचः। विदितं होव ते सर्वे वेदितव्यमरिद्म ॥ ४ ॥ शत्रुदमन नरेश ! मुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याण कारक बात आपसे नहीं कहनी है; क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं; वे सब आपको विदित ही हैं ॥ ४ ॥ इदं ह्यद्य कुलं श्रेष्ठं सर्वराजसु पार्थिव । श्रुतवृत्तोपसम्पन्नं सर्वें: समुदितं गुणैः ॥ ५ ॥

भूपाल ! इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचारका पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरनकुछ समस्त सहुणोंसे सम्पन्न है॥ ५॥

कृपानुकम्पा कारुण्यमानृशंस्यं च भारत। तथाऽऽर्जवं क्षमा सत्यंकुरुष्वेतद् विशिष्यते॥ ६॥

भारत ! कुरुवंशियोंमें इ.पी. अनुकर्मी, कर्णी, अनुशंर्सता, सरलता, क्षमा और सत्य—ये सद्गुण अन्य राज-वंशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं ॥ ६॥

तिसान्नेवंविधे राजन् कुले महित तिष्ठति। त्वितिमित्तं विशेषेण नेह युक्तमसाम्प्रतम्॥ ७॥

राजन् ! ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित कुलके होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो। तो यह ठीक नहीं है।। ७।।

त्वं हि धारियता श्रेष्ठः कुरूणां कुरुसत्तम । मिथ्या प्रचरतां तात वाहोच्चाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ ॥

तात कुरुश्रेष्ठ ! यदि कौरवगण बाहर और भीतर (प्रकट और गुतरूपते ) मिथ्या आचरण (असद्व्यवहार ) करने लगें, तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्गमें स्थापित करने-वाले हैं॥ ८॥

ते पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः। धर्मार्थौ पृष्ठतः कृत्वा प्रचरन्ति नृशंसवत् ॥ ९ ॥

कुरनन्दन ! दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थको पीछे करके क्रूर मनुष्योंके समान आचरण करते हैं ॥ ९ ॥ अशिष्टा गतमर्यादा लोभेन हृतचेतसः। स्वेषु वन्धुषु मुख्येषु तद् वेत्थ पुरुषर्पभ ॥ १० ॥

पुरुषरत्न! ये अपने ही श्रेष्ठ वन्धुओं के साथ अशिष्टता-पूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभने इनके हृदयको ऐसा वशीभृत

१. दूसरोंको सुख पहुँचानेकी सहज भावनाका नाम कृपा है। दूसरोंका दुःख देखकर द्रवित होना एवं काँप उठना अनुकम्पा कहलाता है। ३. दूसरोंके दुःखको दूर करनेका भाव किरुणा है। ४. जूरताका सर्वथा अभाव अनुशंसता कहलाता है।

कर लिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यांदा तोड़ दी है। इस बातको आप अच्छी तरह जानते हैं॥ १०॥

सेयमापन्महः बारा कुरुष्वेव समुत्थिता। उपेक्ष्यमःणा कौरव्य पृथिवी घातायण्यति ॥ ११॥

दुरुश्रेष्ठ ! इस समय यह अत्यन्त भयं कर आपित्त कौरवों में ही प्रकट हुई है । यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह समस्त भूमण्डलका विध्वस कर डालेगी ॥ ११॥

शक्या चेयं शमयितुं न्वं चेदिच्छिसि भागत। न दुष्करो हात्र शमो मतो मे भरतर्षभ ॥१२॥

भारत ! यदि आप चाइते हीं तो इस भयानक विपत्तिका अब भी निवारण किया जा सकता है। भरतश्रेष्ठ ! इन दोनों पक्षीमें शान्ति स्थापित होना में कठिन कार्य नहीं मानता हूँ॥ १२॥

त्वय्यधीनः रामो राजन् मयि चैव विशास्पते । पुत्रान् स्थापय कीरव्य स्थापिवस्याम्यहं परान्॥ १३॥

प्रजापालक कौरवनरेश! इस समय इन दोनों पक्षोंमें संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रोंको मयादांमें रिवये और मैं पाण्डवोंको नियन्त्रणमें रक्लूँगा। १३।

आज्ञा तव हि गजेन्द्र कार्या पुत्रैः सहान्वयैः। हितं वलवदप्येषां तिष्ठतां तव शासने ॥ १४॥

राजेन्द्र! आपके पुत्रोंको चाहिये कि वे अपने अनुयायियोंके साथ आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करें। आपके शासनमें रहनेसे ही इनका महान् हित हो सकता है।। १४॥

तव चैव हिनं राजन् पाण्डवानामथो हितम्। रामे प्रयतमानस्य तव शासनकाङ्क्षिणः॥१५॥

राजन् ! यदि आप अपने पुत्रोंपर शासन करना चाहें और संधिके लिये प्रयत्न करें तो इसीमें आपका भी हित है और इसीसे पाण्डवोंका भी भला हो सकता है ॥ १५॥

खयं निष्फ्लमालक्ष्य संविधत्ख विशाम्पते । सहायभूता भरतास्तवैव स्युर्जनेश्वर ॥ १६ ॥

प्रजानाथ ! पाण्डवोंके साथ वैर और विवादका कोई अच्छा पिणाम नहीं हो सकता; यह विचारकर आप स्वयं ही संधिके लिये प्रयत्न करें। जनेश्वर ! ऐसा करनेसे भरत-वंशी पाण्डव आपके ही सहायक होंगे ॥ १६ ॥

धर्मार्थ गेस्तिष्ठ राजन् पाण्डवैरभिरक्षितः। न हि शक्त्यास्तथाभूता यज्ञादपि नराधिप ॥ १७॥

राजन् ! आप पाण्डवोंसे सुरक्षित होकर धर्म और अर्थका अनुष्ठान कीजिये। नरेन्द्र ! आपको पाण्डवोंके समान संरक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिळ सकते॥ १७॥ न हि त्वां पाण्डचैजेंतुं रक्ष्यमाणं महात्मिशः। इन्द्राऽपि देवैः सहितः असहेत कुता चुपः॥१८॥

महात्मा पाण्डबोंसे सुरक्षित हानेपर आपको देवताओं-सहित इन्द्र भी नहीं जीत सकते, फिर दूसरे किसी राजा-की तो बात ही क्या है ? ॥ १८॥

यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च रूपः कर्णो विविद्यातिः।
अध्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तोऽथ बार्ष्ह्रकः॥ १९॥
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च सुदक्षिणः।
युधिष्ठिरो भीमसंनः सव्यसाची यमौ तथा॥ २०॥
सात्यिकश्च महातेजा युयुत्सुश्च महारथः।
को नु तान् विपरीतातमा युद्धश्चेत भरतर्षभ ॥ २१॥

भरतश्रेष्ठ ! जिस पक्षमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाह्निक, सिन्धुराज जयद्रथ, कलिङ्गराज, काम्बोजनरेश सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल-सहदेव, महातेजस्वी सात्यिक तथा महारथी युयुत्सु हों; उस पक्षके योद्धाओंसे कौन विपरीत बुद्धिवाला राजा युद्ध कर सकता है ?॥१९-२१॥

लोकस्येश्वरतां भूयः शत्रुभिश्चाप्यधृष्यताम्। प्राप्स्यसि त्वर्मामत्रञ्च सहितः कुरुपाण्डवैः॥ २२॥

शतुस्दन नरेश ! कौरव और पाण्डवोंके साथ रहनेपर आप पुनः सम्पूर्ण जगत्के सम्राट् होकर शत्रुओंके लिये अजेय हो जायँगे ॥ २२ ॥

तस्य ते पृथिवीपाल।स्त्वत्समाः पृथिवीपते। श्रेयांसञ्चैव राजानः संधास्यन्ते परंतप॥२३॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले भूपाल ! उस दशामें जो राजा आपके समान या आपसे बड़े हैं, वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे ॥ २३॥

स त्यं पुत्रेश्च पौत्रेश्च पितृभिर्श्वातृभिस्तथा । सुहृद्भिः सर्वतो गुप्तः सुखं शक्ष्यिस जीवितुम्॥ २४॥

इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुद्धदोंद्वारा सर्वथा सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन विता सर्केंगे ॥ २४ ॥

एतानेव पुरोधाय सन्कृत्य च यथा पुरा । अखिळां भोक्ष्यसे सर्वा पृथिवीं पृथिवीपते॥ २५॥

पृथ्वीपते ! यदि आप पहलेकी भाँति इन पाण्डवींका ही सत्कार करके इन्हें आगे रक्खें तो इस सारी पृथ्वीका उपभोग करेंगे ॥ २५॥

एतेहिं सहितः सर्वैः पाण्डवैः स्वैश्च भारत । अन्यान् विजेष्यसे शत्रुनेष सार्थस्तवाखिलः ॥ २६ ॥ भारत ! इन समस्त पाण्डवों तथा अपने प्रुवींने साथ रहः कर आप दूसरे शत्रुओंपर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके सम्पूर्ण स्वार्थकी सिद्धि होगी॥ २६॥

तैरेवोपार्जितां भूमि भोक्ष्यसे च परंतप। यदि सम्पत्स्यसे पुत्रैः सहामात्यैर्नराधिप॥२७॥

शत्रुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसिंहत अपने समस्त पुत्रों (पाण्डवों और कौरवों ) से मिलकर रहेंगे तो उन्हींके द्वारा जीती हुई इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ २७ ॥

संयुगे वै महाराज दृश्यते सुमहान क्षयः। क्षये चोभयतो राजन् कं धर्ममनुपश्यस्ति ॥ २८॥

महाराज ! युद्ध छिड़नेपर तो महान् संहार ही दिखायी देता है । राजन् ! इस प्रकार दोनों पक्षका विनाश करानेमें आप कौन-सा धर्म देखते हैं ? ॥ २८॥

पाण्डवैर्निहतैः संख्ये पुत्रैर्वापि महाबलैः। यद् विन्देशाः सुखं राजंस्तद् त्रूहि भरतर्षभ ॥ २९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! यदि पाण्डव युद्धमें मारे गये अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गये तो उस दशामें आपको कौन-सा मुख मिलेगा ? यह वताइये ॥ २९॥

शूराश्च हि कृतास्त्राश्च सर्वे युद्धाभिकाङ्क्षिणः। पाण्डवास्तावकाश्चैव तान् रक्ष महतो भयात्॥ ३०॥

पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूर्वीरः अस्त्रविधाके पारङ्गत तथा युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले हैं। आप इन सबकी महान् भयसे रक्षा कीजिये॥ ३०॥

न पश्येम कुरून सर्वान् पाण्डवांश्चैव संयुगे। श्रीणानुभयतः शूरान् रथिनो रथिभिईतान्॥ ३१॥

युद्धके परिणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरव और पाण्डव नष्टप्राय दिखायी देते हैं। दोनों ही पक्षोंके सूर्यार रथी रथियोंसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायँगे॥ ३१॥

समवेताः पृथिव्यां हि राजानो राजसत्तम। अमर्पवरामापन्ना नारायेयुरिमाः प्रजाः॥ ३२॥

नृपश्रेष्ठ! भूमण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमर्धमें भरकर इन प्रजाओंका नाश करेंगे ॥ ३२॥

त्राहि राजन्निमं छोकं न नश्येयुरिमाः प्रजाः । त्विय प्रकृतिमापन्ने शेषः स्यात् कुकनन्दन ॥ ३३॥

कुरुकुंलको आनन्दित करनेवाले नरेश ! आप इस जगत्की रक्षा कीजिये; जिससे इन समस्त प्रजार्ओका नाश न हो। आपके प्रकृतिस्य होनेपर ये सब लोग वच जायँगे।३३।

शुक्का वदान्या ह्रीमन्त आर्याः पुण्याभिजातयः। अन्योन्यसचिवा राजंस्तान् पाहि महतोभयात्॥३४॥

राजन्! ये सब नरेश शुद्ध, उदार, लजाशील, श्रेष्ठ,

पवित्र कुलोंमें उत्पन्न और एक दूसरेके सहायक हैं। आप इन सबकी महान् भयसे रक्षा कीजिये॥ ३४॥

शिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम् । सह भुक्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथागृहम् ॥ ३५॥

आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर कुशलपूर्वक अपने-अपने घरको वापस लौटें ॥ ३५ ॥

सुवाससः स्रग्विणश्च सत्कृता भरतर्षभ । अमर्षे च निराकृत्य वैराणि च परंतप॥३६॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले भरतकुलभूषण ! ये राजालोग उत्तम वस्त्र और सुन्दर हार पहनकर अमर्ष और वैरको मनसे निकालकर यहाँसे सरकारपूर्वक विदा हों॥ ३६॥

हार्दे यत् पाण्डवेष्वासीत् प्राप्तेऽस्मिन्नायुषःक्षये। तदेव ते भवत्वद्य संधत्स्व भरतर्षभ ॥ ३७॥

भरतश्रेष्ठ ! अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है; इस बुढ़ापेमें आपका पाण्डवोंके ऊपर वैसा ही स्नेहं बना रहे, जैसा पहले था; अतः संधि कर लीजिये॥ ३७॥

वाला विहीनाः पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिताः। तान् पालय यथान्यायं पुत्रांश्च भरतर्षभ ॥ ३८॥

भरतर्षभ ! पाण्डव बाल्यावस्थामें ही पितासे विछुड़ गये थे । आपने ही उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया; अतः उनका और अपने पुत्रोंका न्यायपूर्वक पालन कीजिये ॥३८॥

भवतैव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः। मा ते धर्मस्तथैवार्थो नश्येत भरतर्षभ ॥ ३९ ॥

भरतभूषण ! आपको ही पाण्डवोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये । विशेषतः संकटके अवसरपर तो आपके लिये उनकी रक्षा अत्यन्त आवश्यक है ही । कहीं ऐसा न हो कि पाण्डवों से वैर बाँधनेके कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जायँ ॥ ३९ ॥

आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसाद्य च । भवतः शासनाद् दुःखमनुभूतं सहानुगैः ॥ ४० ॥

राजन् ! पाण्डवोंने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया है—'तात ! आपकी आज्ञासे अनुचरों-सहित हमने भारी दुःख सहन किया है ॥ ४०॥

द्वाद्शेमानि वर्षाणि वने निर्व्युपितानि नः। त्रयोद्शं तथाञ्चातैः सजने परिवत्सरम्॥ ४१॥

बारइ वर्षोतक हमने निर्जन वनमें निवास किया है और तेरहवाँ वर्ष जनसमुदायसे भरे हुए नगरमें अज्ञात रहकर विताया है ॥ ४१ ॥

#### स्थाता नः समये तस्मिन् पितेति कृतनिश्चयाः । नाहास्म समयं तात तच नो ब्राह्मणा विदुः ॥ ४२ ॥

'तात ! आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषयमें की हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे ( अर्थात् वनवाससे लौटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्नतापूर्वक लौटा देंगे)— ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी शर्तको कभी नहीं तोड़ा है, इस वातको हमारे साथ रहे हुए ब्राह्मणलोग जानते हैं॥ ४२॥

#### तस्मिन् नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतर्षभ। नित्यं संक्लेशिता राजन् खराज्यांशं लभेमहि ॥ ४३॥

'भरतवंशिशोमणे ! हम उस प्रतिज्ञापर हद्तापूर्वक स्थित रहे हैं; अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहें। राजन्! हमने सदा क्लेश उठाया है; अब हमें हमारा राज्यभाग प्राप्त होना चाहिये॥ ४३॥

### त्वं धर्ममर्थं संज्ञानन् सम्यङ्नस्रातुमहेसि । गुरुत्वं भवति प्रेक्ष्य वहून् क्वेदाांस्तितिक्षमहे ॥ ४४ ॥ स भवान् मातृषितृवद्समासु प्रतिषद्यताम् ।

'आप धर्म और अर्थके ज्ञाता हैं; अतः हमलोगोंकी रक्षा कीजिये। आपमें गुरुत्व देखकर—आप गुरुजन हैं, यह विचार करके (आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये) हम बहुतन्से क्लेश चुगचाप सहते जा रहे हैं; अब आप भी हमारे कपर माता-पिताकी भाँति रनेहपूर्ण बर्ताव कीजिये।४४६। गुरोगेरीयसी वृत्तिर्या च शिष्यस्य भारत ॥ ४५॥ वर्तामहे त्विय च तां त्वं च वर्तस्व नस्तथा।

भारत ! गुरुजनोंके प्रति शिष्य एवं पुत्रोंका जो बर्ताव होना चाहिये। हम आपके प्रति उसीका पालन करते हैं। आप भी हमलोगोंपर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिये॥ ४५ है॥

### पित्रा स्थापयितन्या हि वयमुत्पथमास्थिताः ॥ ४६ ॥ संस्थापय पथिष्वस्मांस्तिष्ट धर्मे सुवर्त्मनि ।

'हम पुत्रगण यदि कुमार्गपर जा रहे हों तो पिताके नाते आमका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्गमें स्थापित करें। इसलिये आप स्वयं धर्मके सुन्दर मार्गपर स्थित होइये और हमें भी धर्मके मार्गपर ही लाइये' ॥ ४६%॥

## आहुरचेमां परिपदं पुत्रास्ते भरतर्पभ ॥ ४७ ॥ धर्मश्रेषु सभासत्सु नेह युक्तमसाम्प्रतम् ।

भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्र पाण्डवोंने इस सभाके लिये भी यह संदेश दिया है — आप समस्त सभासद्गण धर्मके शाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो, यह उचित नहीं है ॥ ४९ १ ॥

### यत्र धर्मो हाधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ॥ ४८ ॥ इन्यते प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः ।

'जहाँ सभासदोंके देखते-देखते अधर्मके द्वारा धर्मका और मिथ्याके द्वारा सत्यका गला घोंटा जाता हो। वहाँ वे सभासद् नष्ट हुए माने जाते हैं॥ ४८६॥

### विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभा यत्र प्रवचते ॥ ४९ ॥ न चास्य शल्यं छन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः। धर्म प्तानारुजति यथा नयनुकृठजान् ॥ ५० ॥

ंजिस सभामें अधर्मसे विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और समासद्गण उस अधर्मरूपी काँटेको काटकर निकाल नहीं देते हैं, वहाँ उस काँटेसे समासद् ही विद्ध होते हैं (अर्थात् उन्हें ही अधर्मसे लिस होना पड़ता है)। जैसे नदी अपने तटपर उमे हुए हुआँको गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधर्मविद्ध धर्म ही उन सभासदोंका नाश कर डालता है'॥ ४९-५०॥

### ये धर्ममनुपदयन्तस्तूरणीं ध्यायन्त आसते। ते सत्यमाहुर्धम्पं च न्याय्यं च भरतर्पम ॥ ५१॥

भरतश्रेष्ठ ! जो पाण्डव सदा धर्मकी ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसीका विचार करके चुपचाप बैटे हैं, वे जो आपसमें राज्य लौटा देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्व, धर्मसम्मत और न्यायसंगत है ॥ ५१ ॥

### शक्यं किमन्यद् वकुंते दानादन्यज्ञनेश्वर । बुवन्तु ते महीपालाः सभायां ये समासते ॥ ५२ ॥ धर्मार्थी सम्प्रधार्यैव यदि सत्यं व्रवीम्यहम् । प्रमुङ्चेमान् मृत्युपाशात् क्षत्रियान् पुरुपर्पभ ॥ ५३ ॥

जनेश्वर ! आपसे पाण्डबोंका राज्य लीटा देनेके सिवा दूसरी कीन-सी बात यहाँ कही जा सकती है। इस सभामें जो भूमिपाल बैठे हैं, वे धर्म और अर्थका विचार करके स्वयं बतावें, मैं टीक कहता हूँ या नहीं। पुरुपरत्न ! आर इन श्रिवियोंको मौतके फंदेसे छुड़ाइये॥ ५२-५३॥

## प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशमन्वगाः। पिद्यं तेभ्यः प्रदायांशं पाण्डवेभ्यो यथोचितम् ॥ ५४॥ ततः सुपुत्रः सिद्धार्थो भुङ्क्ष्व भोगान् परंतप।

भरतश्रेष्ठ ! शान्त हो जाइये, क्रोधकं वशीमृत न होइये । परंतप ! पाण्डवोंको यथोचित पैतृक राज्यभाग देकर अपने पुत्रोंके साथ सफलमनोरथ हो मनोवाञ्चित भोग भोगिये ॥ ५४% ॥

अजातरात्रं जानीपे स्थितं धर्मे सतां सदा ॥ ५५ ॥ सुपुत्रे त्वयि वृत्ति च वर्तते यां नराधिप। दाहितश्च तिरस्तश्च त्वामेवोपाश्चितः पुनः॥ ५६॥ नरेश्वर ! आप जानते हैं कि अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा सत्युहपोंके धर्मपर स्थित हैं । उनका पुत्रोंसहित आपके प्रति जो वर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आपलोगोंने उन्हें लाक्षागृहकी आगमें जलवाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; तो भी वे पुनः आपकी ही शरणमें आये हैं॥ ५५-५६॥

इन्द्रप्रस्थं त्वयैवासौ सपुत्रेण विवासितः। सतत्र विवसन् सर्वान् वशमानीय पार्थिवान्॥ ५७॥ त्वनमुखानकरोत् राजन् न च त्वामत्यवर्ततः।

पुत्रोंसिहत आपने ही युधिष्ठिरको यहाँसे निकाल कर इन्द्रप्रस्थका निवासी बनाया । वहाँ रहकर उन्होंने समस्त राजाओंको अपने वशमें किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया । राजन् ! तो भी युधिष्ठिरने कभी आपकी आज्ञाका उल्लङ्कन नहीं किया ॥ ५७ है ॥

तस्यैवं वर्तमानस्य सौवलेन जिहीर्पता ॥ ५८ ॥ राष्ट्राणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोपधिः ।

ऐसे साधु वर्ताववाले युधिष्टिरके राज्य तथा धन-धान्यका अपहरण कर लेनेकी इच्छासे सुवलपुत्र शकुनिने जूएके वहाने अपना महान् कपटजाल फैलाया॥ ५८%॥

सतामवस्थां सम्प्राप्य कृष्णां प्रेक्ष्य सभागताम्॥५९॥ क्षत्रधर्मादमेयात्मा नाकम्पत युधिष्ठिरः।

उस दयनीय अवस्थामें गहुँचकर अपनी महारानी कृष्णा-को सभामें (तिरस्कारपूर्वक) लायी गयी देखकर भी महामना युधिष्टिर अपने क्षत्रियधर्मसे विचलित नहीं हुए ॥ ५९६ ॥ अहं तु तब तेषां च श्रेय इच्छामि भारत ॥ ६० ॥ धर्मादर्थात् सुखाच्चैव माराजन्नीनदाः प्रजाः । अनर्थमर्थे मन्वानोऽप्यर्थे चानर्थमात्मनः ॥ ६१ ॥

भारत ! मैं तो आपका और पाण्डवोंका भी कल्याण ही चाहता हूँ । राजन् ! आप समस्त प्रजाको धर्मः अर्थ और मुखसे विच्चित न कीजिये । इस समय आप अनर्थको ही अर्थ और अर्थको ही अपने लिये अनर्थ मानरहे हैं ॥ ६०-६९ ॥

लोभेऽतित्रस्तान् पुत्रान् निगृह्णीप्व विशाम्पते। स्थिताः शुश्रुषितुं पार्थाः स्थिता योद्धुमिरदमाः॥ यत् ते पथ्यतमं राजंस्तस्मिस्तिष्ठ परंतप॥ ६२॥

प्रजानाथ ! आपके पुत्र लोभमें अत्यन्त आसक हो गये हैं, उन्हें काबूमें लाइये। राजन् ! शत्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीके पुत्र आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं। परंतप ! जो आपके लिये विशेष हितकर जान पड़े, उसी मार्गका अवलम्बन की जिये॥ ६२॥

वैशम्पायन उवाच

तद् वाक्यं पार्थिवाः सर्वे हृद्यैः समपूजयन् । न तत्र कश्चिद् वक्तुं हि वाचं प्राकामद्यतः॥ ६३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवात् श्रीकृष्णके उस कथनका समस्त राजाओंने दृदयसे आदर किया। वहाँ उसके उत्तरमें कोई भी कुछ कहनेके लिये अग्रसर न हो सका ॥ ६३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यान नर्वणि श्रीकृष्णवानये पञ्चन वतितमोऽध्याय: ॥ ९५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगबद्यानपर्वमें कौरबसमामें श्रीकृष्णबाक्यविषयक पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९५॥

## -000

## षण्णवतितमोऽध्यायः

परशुगमजीका दम्भोद्भवकी कथाद्वारा नर-नारायणस्त्रह्म अर्जुन और श्रीकृष्णका महत्त्व वर्णन करना

वैशम्पायन उवाच

तसिन्नभिद्दिते वाक्ये केरावेन महात्मना। स्तिमिता हृष्टरोमाण आसन् सर्वे सभासदः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! महात्मा श्रीकृष्णके ऐसी बात कहनेपर सम्पूर्णसभासद् चिकत हो गये। उनके अर्ङ्गोमें रोमाञ्च हो आया॥ १॥

कश्चिदुत्तरमेतेषां वक्तुं नोत्सहते पुमान्। इति सर्वे मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स्म पार्थिवाः॥ २ ॥

वे सब भृपाल मन-ही-मन यह ुसोचने लगे कि भगबात्के

इन वचनोंका उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है ॥२॥
तथा तेषु च सर्वेषु तृष्णीम्भूतेषु राजसु।
जामदग्न्य इदं वाक्यमञ्जवीत् कुरुसंसदि॥ ३॥

इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन ही रह जानेपर जमदग्निनन्दन परशुरामने कौरवसभामें इस प्रकार कहा —॥ इमां में सोपमां वाचं शृणु सत्यामशङ्कितः।

इमां मे सोपमां वाचं शृणु सत्यामशङ्कितः। तां श्रुत्वा श्रेय आदृत्स्व यदि साध्विति मन्यसे॥ ४ ॥ पाजन् । तुम निःशङ्क होकर मेरी यह उदाहरणयक्त

पाजन | तुम निःशङ्क हाकर मेरा यह उदाहरणयुक्त बात सुनो | सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो || ४ ||



राजा दम्भोद्भवो नाम सार्वभौमः पुराभवत्। अखिळां वुसुजे सर्वा पृथिवीमिति नः श्रुतम्॥ ५॥ पूर्वकालकी बात है, दम्भोद्भव नामसे प्रसिद्ध एक सार्व-

भीम सम्राट् इस सम्पूर्णअखण्ड भूमण्डलका राज्य भोगते थे।

यह हमारे सुननेमें आया है ॥ ५ ॥

स सा नित्यं निशापाये प्रातहत्थाय वीर्यवान् । ब्राह्मणान् क्षत्रियांश्चैव पृच्छन्नास्ते महारथः ॥ ६ ॥

ंवे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतनेपर प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंने इस प्रकार पूछा करते थे—॥ ६॥

अस्ति कश्चिद् विशिष्टो वा मद्विधो वा भवेद् युधि। शूदो वैदयः क्षत्रियो वा ब्राह्मणो वापि शस्त्रभृत्॥ ७ ॥

क्या इस जगत्में कोई ऐसा शस्त्रधारी शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है, जो युद्धमें मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके ?'॥ ७॥

इति ब्रुवन्नन्वचरत् स राजा पृथिवीमिमाम्। दर्पेण महता मत्तः कंचिदन्यमचिन्तयन्॥८॥

्इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दम्भोद्भव महान् गर्वसे उन्मत्त हो दूसरे किसीको कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ ८॥

तं च वैद्या अकृषणा ब्राह्मणाः सर्वतोऽभयाः। प्रत्यवेधन्त राजानं ऋाधमानं पुनः पुनः॥ ९॥

उस समय सर्वथा निर्भय, उदार एवं विद्वान् ब्राह्मणोंने बारंबार आत्मप्रशंसा करनेवाले उन नरेशको मना किया॥ निविध्यमानोऽप्यसकृत् पृच्छत्येव स वै द्विजान् । अतिमानं श्रिया मत्तं तमूचुर्बाह्मणास्तदा ॥ १० ॥ तपस्तिनो महात्मान वेदप्रत्ययदर्शिनः । उदीर्यमाणं राजानं कोधदीप्ता द्विजातयः ॥ ११ ॥

उनके मना करनेपर भी वे ब्राह्मणींसे वार-वार प्रदन करते ही रहे । उनका अहंकार बहुत वढ़ गया था । वे धन-वैभवके मदसे मतवाले हो गये थे । राजाको यही (वारंवार) प्रदन दुहराते देख वेदके सिद्धान्तका साक्षात्कार करनेवाले महामना तपस्वी ब्राह्मण कोधसे तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार वोले—॥ १०-११॥

अनेकजियनी संख्ये यौ वै पुरुषसत्तमी। तयोस्त्वं न समो राजन् भवितासिकदाचन ॥ १२॥

'राजन् ! दो ऐसे पुरुषरत्न हैं, जिन्होंने युद्धमें अनेक योद्धाओंपर विजय पायी है। तुम भी उनके समान न हो सकोगे'।। १२॥

पवमुक्तः स राजा तु पुनः पप्रच्छ तान् द्विजान् । क तो वीरो क जन्मानो किंकमीणो च को च तो॥ १३॥

'उनके ऐसा कहनेपर राजाने पुनः उन ब्राह्मणोंसे पूछा— 'वे दोनों वीर कहाँ हैं ? उनका जन्म किस स्थानमें हुआ है ? उनके कर्म कौन-कौन-से हैं और उनके नाम क्या हैं ?' ॥ १३॥

नाहाणा उत्तुः

नरो नारायणश्चैव तापसाविति नः श्रुतम्। आयातौमानुषे लोके ताभ्यां युष्यस्व पार्थिव॥ १४॥

ब्राह्मण वोळे — भूपाल ! इमने सुना है कि वे नर-नारायण नामवाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्यलोकमें आये हैं । तुम उन्हीं दोनोंके साथ युद्ध करो ॥ १४ ॥ श्रूयेते तौ महात्मानौ नरनारायणाबुभौ । तपो घोरमनिर्देश्यं तप्येते गन्धमादने ॥ १५ ॥

सुना हैं, वे दोनों महात्मा नर और नारायण गन्ध-मदन पर्वतपर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं, जिसका वाणी-द्वारा वर्णन नहीं हो सकता ॥ १५॥

स राजा महतीं सेनां योजयित्वा पडिङ्गनीम्। अमृष्यमाणः सम्प्रायाद् यत्र तावपराजितौ ॥ १६॥

राजाको यह सहन नहीं हुआ । उन्होंने ( रयः हाथीः घोड़े, पैदलः, शकट और ऊँट—इन ) छः अङ्गोंसे युक्त विशाल सेनाको सुसजित करके उस स्थानकी यात्रा कीः जहाँ कभी पराजित न होनेवाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे ॥ १६॥

स गत्वा विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनम्। मार्गमाणोऽन्वगच्छत् तौतापसौ वनमाश्रितौ॥ १७॥ राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं मयंकर गन्ध-मादन पर्वतपर गये और वनमें स्थित उन तपस्वी महात्माओंके पास जा पहुँचे॥ १७॥

तौ दृष्ट्रा क्षुत्पिपासाभ्यां कृशौ धमनिसंततौ। शीतवातातपैश्चैवं किशंतौ पुरुषोत्तमौ॥१८॥

वे दोनों पुरुषरत्न भूख-प्याससे दुर्वल हो गये थे। उनके सारे अङ्गोंमें फैली हुई नस-नाडियाँ स्पष्ट दिखायी देती थीं। वे सदीं-गर्मी और हवाका कष्ट सहते-सहते अत्यन्त कराकाय हो रहे थे॥ १८॥

अभिगम्योपसंगृद्य पर्यपृच्छद्नामयम् । तमर्चित्वा मूलफलैरासनेनोदकेन च ॥ १९ ॥ न्यमन्त्रयेतां राजानं किं कार्यं कियतामिति । ततस्तामानुपूर्वी स पुनरेवान्वकीर्तयत् ॥ २० ॥

निकट जाकर उनके चरणोंमें नमस्कार करके दम्मोद्भवने उन दोनोंका कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायणने राजाका स्वागत-सत्कार करके आसन, जल और फल-मूल देकर उन्हें भोजनके लिये निमन्त्रित किया। तदनन्तर पूछा कि इम आपकी क्या सेवा करें १ यह सुनकर उन्होंने अपना सारा बुत्तान्त पुनः अक्षरशः सुना दिया॥ १९-२०॥



बाहुभ्यां मे जिता भूमिर्निहताः सर्वशत्रवः। भवद्भयां युद्धमाकाङ्कन्तुपयातोऽस्मि पर्वतम्॥ २१॥ आतिथ्यं दीयतामेतत् काङ्कितं मे चिरं प्रति।

और कहा—'मैंने अपने बाहुबळसे सारी पृथ्वीको जीत लिया है तथा सम्पूर्ण शत्रुओंका संहार कर डाला है। अब आप

दोनोंसे युद्ध करनेकी इच्छा लेकर इस पर्वतपर आया हूँ। यही मेरा चिरकालसे अभिलियत मनोरथ है। आप अतिथि-सत्कारके रूपमें इसे ही पूर्ण कर दीजिये॥ २१६॥

नरनारायणाव्चतुः

अपेतकोधलोभोऽयमाश्रमो राजसत्तम ॥ २२ ॥ न हास्मिन्नाश्रमे युद्धं कुतः शस्त्रं कुतोऽनृजुः । अन्यत्र युद्धमाकाङ्क बहवः क्षत्रियाः क्षितौ ॥ २३ ॥

नर-नारायण वोले-नृपश्रेष्ठ ! हमारा यह आश्रम कोष और लोभसे रहित है। इस आश्रममें कभी युद्ध नहीं होता, फिर अस्त्र-शस्त्र और कुटिल मनोवृत्तिका मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है ? इस पृथ्वीपर बहुत-से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्धकी अभिलाषा पूर्ण कीजिये ॥ २२-२३॥

राम उन्नाच 👙

उच्यमानस्तथापि स्मरभूय प्रवाभ्यभाषत । पुनः पुनः क्षम्यमाणः सान्त्वयमानश्च भारत ॥ २४ ॥ दम्भोद्भवो युद्धमिच्छन्नाह्वयत्येव तापसौ ।

परगुरामजी कहते हैं—भारत! उन दोनों महात्माओंने बारंबार ऐसा कहकर राजासे श्वमा माँगी और उन्हें
विविध प्रकारसे सान्त्वना दी। तथापि दम्भोद्भव युद्धकी
इच्छासे उन दोनों तापसों को कहते और ललकारते ही रहे॥२४६॥
ततो नरस्त्विधीकाणां मुष्टिमादाय भारत॥ २५॥
अत्रवीदेहि युद्धत्वस्व युद्धकामुक क्षत्रिय।
सर्वशास्त्राणि चादत्स्व योजयस्व च वाहिनीम्॥ २६॥
(संनद्यस्व च वर्माणि यानि चान्यानि सन्ति ते)
अहं हि ते विनेष्यामि युद्धश्रद्धामितः परम्।
(यदाह्यस्ति द्रेण ब्राह्मणप्रमुखाञ्जनान्॥)

भरतनन्दन ! तब महात्मा नरने हाथमें एक मुट्टी सिंक लेकर कहा—'युद्ध चाहनेवाले क्षत्रिय ! आ, युद्ध कर । अपने सारें अल-शस्त्र ले ले । सारी सेनाको तैयार कर ले, कवच वाँघ ले, तेरे पास और भी जितने साधन हों, उन सबसे सम्पन्न हो जा । तू बड़े घमंडमें आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्णके लोगोंको ललकारता फिरता है; इसलिये में आजसे तेरे युद्धविषयक निश्चयको दूर किये देता हूँ' ॥

दम्भोद्भव उवाच

यद्येतदस्त्रमसासु युक्तं तापस मन्यसे ॥२७॥ पतेनापि त्वया योत्स्ये युद्धार्थी ह्यहमागतः।

दम्भोद्भवने कहा—तापत ! यदि आप यही अस्त्र हमारे लिये उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होनेपर भी आपके साथ युद्ध अवस्य कलँगा; क्योंकि मैं युद्धके लिये ही यहाँ आया हूँ ॥ २७ है ॥ राम उवाच

इत्युक्त्वा शरवर्षेण सर्वतः समवाकिरत् ॥ २८ ॥ दम्भोद्भवस्तापसं तं जिघांसुः सहसैनिकः।

परशुरामजी कहते हैं—ऐसा कहकर सैनिकोंसिहत दम्भोद्भवने तपस्त्री नरको मार डालनेकी इच्छासे सब ओर-से उनपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ २८५ ॥ तस्य तानस्यतो घोरानिषून् परतनुच्छिदः ॥ २९ ॥ कदर्थीकृत्य स मुनिरिषीकाभिः समार्पयत् ।

उनके भयंकर बाण शत्रुके शरीरको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले थे; परंतु मुनिने उन बाणोंका प्रहार करनेवाले दम्भोद्भवकी कोई परवा न करके सींकोंसे ही उनको बींध डाला ॥ २९३ ॥

ततोऽस्मै प्रास्जद् घोरमैषीकमपराजितः ॥ ३० ॥ अस्त्रमप्रतिसंघेयं तद्द्वतिमवाभवत् ।

तब किसीसे पराजित न होनेवाले महर्षि नरने उनके जपर भयंकर ऐपीकास्त्रका प्रयोग किया; जिसका निवारण करना असम्भव था । यह एक अद्भुत-सी घटना हुई ॥ तेषामश्लीण कर्णाश्च नासिकाइचैव मायया ॥ ३१ ॥ निमित्तवेधी स मुनिरियीकाभिः समार्थयत् ।

इस प्रकार लक्ष्यवेध करनेवाल नर मुनिने मायाद्वारा सींकके वाणींसे ही दम्भोद्भवके सैनिकोंकी आँखों, कानों और नासिकाओंको बींध डाला ॥ ३१६ ॥

स दृष्ट्वा द्वेतमाकाशिमपीकाभिः समाचितम् ॥ ३२ ॥ पाद्योर्न्यपतद् राजा खस्ति मेऽस्त्वित चात्रवीत्।

राजा दम्भोद्भव सीकोंसे भरे हुए समूचे आकाशको श्वेत-वर्ण हुआ देखकर मुनिके चरणोंमें गिर पड़े और बोले— 'भगवन्! मेरा कल्वाण हो' ॥ ३२६ ॥

तमव्रवीन्नरो राजञ्शरण्यः शरणैषिणाम् ॥ ३३ ॥ ब्रह्मण्योभव धर्मात्मामा च समैवं पुनः कृथाः।

'राजन् ! शरण चाहनेवालोंको शरण देनेवाले भगवान् नरने उनसे कहा—'आजसे तुम ब्राह्मणहितैषी और धर्मात्मा बनो । फिर कभी ऐसा साहस न करना ॥ २२६ ॥

नैतादक् पुरुषो राजन् क्षत्रधर्ममनुसारन् ॥ ३४ ॥ मनसा नृपशार्दृल भवेत् परपुरंजयः ।

'नरेश्वर! नृपश्रेष्ठ! शत्रुनगरिवजयी वीर पुरुष क्षत्रिय-धर्मको स्मरण रखते हुए कभी मनसे भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, जैसा कि तुमने किया है ॥ ३४६ ॥

मा च दर्पसमाविष्टः श्रेप्सीः कांश्चित् कथंचन ॥३५॥ अल्पीयांसं विशिष्टं वातत् ते राजन् समाहितम्।

प्राजन् ! आजसे फिर कमी घमंडमें आकर अपनेसे बड़े

या छोटे किन्हीं राजाओंपर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना । इस बातके लिये मैंने तुम्हें सावधान कर दिया ॥ कृतप्रक्षो चीतलोभो निरहंकार आत्मवान् ॥ ३६॥ दान्तः क्षान्तो मृदुः सौम्यः प्रजाः पालय पार्थिव । मासमभूयः क्षिपेः कंचिद्विदित्वा बलावलम् ॥ ३७॥

'भूपाळ ! तुम विनीतबुद्धिः, लोभग्नन्यः, अहंकार-रहितः, मनस्तीः, जितेन्द्रियः, क्षमाशीलः, कोमलस्वभाव और सौम्य होकर प्रजाका पालन करो । फिर कभी दूसरींके वलावलको जाने विना किसीपर आक्षेप न करना ॥ ३६-३७॥

अनुशातः स्वस्ति गच्छ मैवं भूयः समाचरेः। कुरालं ब्राह्मणान् पृच्छेरावयोर्वचनाद् भूशम्॥ ३८॥

मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कर्याण हो, जाओ। फिर ऐसा वर्ताव न करना। विशेषतः हम दोनोंके कहनेसे तुम ब्राह्मणोंसे उनका कुश्चल-समाचार पूछते रहना। ॥ ३८॥

ततो राजा तयोः पाद्।वभिवाद्य महात्मनोः। प्रत्याजगाम खपुरं धर्म चैवाचरद् भृशम्॥३९॥

तदनन्तर राजा दम्भोद्भव उन दोनों महास्माओंके चरणों-मं प्रणाम करके अपनी राजधानीमें छौट आये और विशेषरूप-से धर्मका आचरण करने छगे॥ ३९॥

सुमहचापि तत् कर्म तन्नरेण इतं पुरा। ततो गुणैः सुबहुभिः श्रेष्टो नारायणोऽभवत्॥ ४०॥

इस प्रकार पूर्वकालमं महात्मा नरने वह महान् कर्म किया था । उनसे भी बहुत गुणोंके कारण भगवान् नारायण श्रेष्ठ हैं ॥ ४० ॥

तसाद् यावद् धनुःश्रेष्ठे गाण्डीवेऽस्त्रं न युज्यते । तावत्त्वं मानमुत्सुज्य गच्छ राजन् धनंजयम्।४१।

अतः राजन् ! जनतक श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर (दिव्य) अस्त्रोंका संधान नहीं किया जाता, तवतक ही तुम अभिमान छोड़कर अर्जुनसे मिल जाओ ॥ ४१ ॥

काकुदीकं युकं नाकमिक्ससंतर्जनं तथा। संतानं नर्तकं घोरमास्यमोदकमष्टमम्॥ ४२॥

काकुदीक (प्रस्वापन), ग्रुक (मोहन), नाक (उन्मादन), अक्षिसंतर्जन (त्रासन), संतान (दैवत), नर्तक (पैशाच), घोर (राक्षस) और आस्प्रमोदक (याम्य) \*— ये आठ प्रकारके अस्त्र हैं ॥ ४२॥

\* जिस अखसे अभिभृत होकर योदा रथ और हाथी आदिके ककुद् (पृष्ठभाग) पर ही सोते रह जाते हैं, उसका नाम काकुदीक एवं प्रस्वापन है। जैसे शुक पानीके ऊपर रक्खी हुई बाँसकी निक्काको पकड़कर भयसे चिहाता रहता है, उसी प्रकार जिससे मोहित हुए योदा बिना भयके ही भय देखकर घोड़े और रथ आदिके पाँगोंसे चिपट जाते हैं; उस अखका नाम शुक अथवा

एतैर्विद्धाः सर्वे एव मरणं यान्ति मानवाः। कामकोधी लोभमोही मदमानी तथैव च ॥ ४३॥ मात्सर्याहंकृती चैव क्रमादेव उदाहृताः।

इन अस्त्रोंसे विद्व होनेपर सभी मन्ध्य मृत्युको प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य और अहंकार-ये क्रमशः आठ दोष बताये गये हैं, जिनके प्रतीक-खरूप उपर्युक्त आठ अस्त्र हैं ॥ ४३५ ॥

उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते नष्टसंशा विचेतसः॥ ४४॥ खपन्ति च प्रवन्ते च छर्दयन्ति च मानवाः । मुत्रयन्ते च सततं रुद्दन्ति च हसन्ति च ॥ ४५॥

इन अस्त्रोंके प्रयोगसे कुछ लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसी ही चेष्टाएँ करने लगते हैं। कितनोंको सध-बध नहीं रह जाती, वे अचेत हो जाते हैं। कई मनुष्य सोने लगते हैं। कुछ उछलते-कृदते और छींकते हैं। कितने ही मल-मत्र करने लग जाते हैं और कुछ लोग निरंतर रोते-हँसते रहते हैं ॥ ४४-४५ ॥

निर्माता सर्वलोकानामी श्वरः सर्वकर्मवित । यस्य नारायणो बन्धुरर्जुनो दुःसहो युधि ॥ ४६॥

राजन ! सम्पर्ण लोकोंका निर्माण करनेवाले ईश्वर एवं सब कमोंके ज्ञाता नारायण जिनके बन्ध ( महायक ) हैं, वे नरखरूप अर्जुन युद्धमें दुःसह हैं ( क्योंकि उन्हें उपर्युक्त सभी अस्त्रोंका अच्छा ज्ञान है ) ॥ ४६॥

कस्तमुत्सहते जेतुं त्रिषु लोकेषु भारत। वीरं कपिध्वजं जिच्छां यस्य नास्ति समी युधि॥ ४७॥

भारत ! युद्धभूमिमें जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुनको इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि दम्भोद्भवोपाख्याने षण्णविततमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥

जीतनेका साहस तीनों लोकोंमें कौन कर सकता है !।। ४७ ।। असंख्येया गणाः पार्थे तिद्विशिष्टो जनार्दनः।

त्वमेव भयो जानासि कुन्तीपुत्रं धनंजयम् ॥ ४८॥ न्रनारायणी यौ तौ तावेवार्जुनकेशवी। विजानीहि महाराज प्रवीरी पुरुषोत्तमौ ॥ ४९॥

महाराज ! अर्जुनमें असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढकर हैं। तुम भी कुन्तीपुत्र अर्जुनको अच्छी तरह जानते हो । जो दोनों महात्मा नर और नारायणके नामसे प्रसिद्ध हैं, वे ही अर्जुन और श्रीकृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि वे दोनों पुरुषरत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं ॥ ४८-४९ ॥

यद्येतदेवं जानासि न च मामभिशङ्कसे। आर्यो मति समास्थाय शाम्य भारत पाण्डवैः॥५०॥

भारत ! यदि तम इस यातको इस रूपमें जानते हो और मझपर तुम्हें तिनक भी संदेह नहीं है तो मेरे कहने छे श्रेष्ठ वृद्धिका आश्रय लेकर पाण्डवोंके साथ संधि कर ली ॥

अध चेन्मन्यसे श्रेयो न मे भेदो भवेदिति। प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा च युद्धे मनः कथाः॥ ५१॥

भरतश्रेष्ठ । यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हमलोगोंमें फुट न हो और इसीमें तम अपना कल्याण समझो, तब तो मंधि करके शान्त हो जाओ और युद्धमें मन न लगाओ ॥ ५१॥ भवतां च कुरुश्रेष्ठ कुलं वहुमतं भवि। तत तथैवास्त भद्रं ते खार्थमेवोपचिन्तय ॥ ५२॥

कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हारा कुल इस पृथ्वीपर बहुत प्रतिष्ठित है। वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिये अपने वास्तविक स्वार्थका ही चिन्तन करो॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें दम्भोद्भवकी कथाविषयक छानवेवाँ अध्याय प्राहुआ॥ ९६॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ५३ श्लोक हैं )

## सप्तनवांततमोऽध्यायः

कष्य मुनिका दुर्योधनको संधिके लिये समझाते हुए मातलिका उपाच्यान आरम्भ करना

वैशम्पायन उवाच

जामदम्म्यवचः श्रुत्वा कण्वोऽपि भगवान् षिः। दुयौधनमिदं वाक्यमत्रवीत् कुरुसंसदि ॥ १॥

वैश्वारपायनजी कहते हैं-जनमेजय ! जमदिशनन्दन

परशुरामका यह वचन सुनकर भगवान कण्य मुनिने भी कौरवसभामें दुर्योधनसे यह बात कही ॥ १॥

मोइन है। जिस अस्रते भ्रान्तिचत्त होकर मनुध्यको नाक (स्वर्ग) लोक दिखायी देने लगे, वह नाक या उन्मादन कहलाता है। जिसके प्रहारसे विद्व होकर लोग त्रासके कारण मल-मूत्र करने लगते हैं, वह अक्षिसंतर्जन अथवा जातन नामक अरज है। संतान कथवा दैवत अस्त्र वह है, जिसके प्रयोगसे अविच्छित्ररूपसे अस्त्र-क्रात्रोंकी वर्ण होने लगती है। जिसके प्रयोगसे मनुष्य वेदनाके गारे नाँच उठता है, वह नतंक या पैशाच अरल है। भयानक संहारकारी अस्त्रको घोर अथवा राक्षस कहा गया है। जिससे आहत होकर लोग मुँहमें पत्थर रखकर मरनेके लिखे निकल पहते हैं, वह आस्यमोदक कथना बाग्य नामक अस्त्र है। ( भारतमाबदीपटीका )

कण्व उवाच

अक्षयश्चान्ययद्वैव ब्रह्मा लोकपितामहः। तथैव भगवन्तौ तौ नरनारायणावृषी॥ २॥

कण्व वोळे—राजन्!जैसे लोकपितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान् नर-नारायण ऋषि भी हैं।। २।।

आदित्यानां हि सर्वेषां विष्णुरेकः सनातनः। अजग्यश्चाव्ययक्वेव शाश्वतः प्रभुरीश्वरः॥ ३ ॥

अदितिके सभी पुत्रोंमें अथवा सम्पूर्ण आदित्योंमें एक-मात्र भगवान् विष्णु ही अजेयः अविनाशीः नित्य विद्यमान एवं सर्वसमर्थ सनातन प्रमेश्वर हैं ॥ ३॥

निमित्तमरणाश्चान्ये चन्द्रसूर्यौ मही जलम् । वायुरक्रिस्तथाऽऽकाशं ष्रहास्तारागणास्तथा॥ ४ ॥

अन्य सब लोग तो किसी-न-किसी निमित्तसे मृत्युको प्राप्त होते ही हैं। चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह तथा नक्षत्र—ये सभी नाशवान् हैं॥ ४॥

ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा लोकत्रयं सदा। क्षयं गच्छन्ति वै सर्वे सुज्यन्ते च पुनःपुनः॥ ५ ॥

जगत्का विनाश होनेके पश्चात् ये चन्द्र, सूर्य आदि तीनों लोकोंका सदाके लिये परित्याग करके नष्ट हो जाते हैं। फिर सृष्टिकालमें इन सबकी वारंबार सृष्टि होती है।। ५॥ मुहूर्तमरणास्त्वन्ये मानुषा मृगपक्षिणः। तैर्यग्योन्याश्च ये चान्ये जीवलोकचरास्तथा॥ ६॥

इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्यः पशुः, पक्षी तथा जीव-लोकमें विचरनेवाले अन्यान्य तिर्यग्योनिके प्राणी हैं, वे अल्पकालमें ही कालके गालमें चले जाते हैं ॥ ६॥

भृयिष्ठेन तु राजानः श्रियं भुक्त्वाऽऽयुषः क्षंथे । तरुणाः प्रतिपद्यन्ते भोकुं सुकृतदुष्कृते ॥ ७ ॥

राजालोग भी प्रायः राजलक्ष्मीका उपभोग करके आयुकी समाप्ति होनेपर मृत्यु होनेके पश्चात् अपने पाप-पुण्यका फल भोगनेके लियेपुनः नूतन जन्म ग्रहण करते हैं॥ ७॥

स भवान् धर्मपुत्रेण रामं कर्तुमिहाहित । पाण्डवाः कुरवद्वेव पालयन्तु वसुधराम् ॥ ८ ॥

राजन्! आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिरके साथ संधि कर लेनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि पाण्डव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वीका पालन करें॥ ८॥

बलवानहमित्येव न मन्तन्यं सुयोधन । बलवन्तो बलिभ्यो हि दृश्यन्ते पुरुषर्पम ॥ ९ ॥

पुरुषरक सुयोधन ! तुम्हें यह नहीं मानना चाहिये कि

में ही सबसे अधिक वलवान् हूँ; क्योंकि संसारमें वलवानींसे भी बलवान् पुरुष देखे जाते हैं ॥ ९ ॥ न वलं बलिनां मध्ये वलं भवति कौरव । बलवन्तो हि ते सर्वे पाण्डवा देवविकमाः ॥ १० ॥

कुरनन्दन ! वलवानोंके वीचमें सैनिकवलको वल नहीं समझा जाता है । समस्त पाण्डव देवताओंके समान पराक्रमी हैं; अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान् हैं ॥ १० ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। मातलेर्दातुकामस्य कन्यां मृगयतो वरम्॥११॥

इस प्रसङ्गर्मे कन्यादान करनेके लिये वर हूँ ढ्नेवाले मातलिके इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ११॥

मतस्त्रैलोक्यराजस्य मातिलर्नाम सारिथः। तस्यैकैय कुले कन्या रूपतो लोकविश्रुता ॥१२॥

त्रिलोकीनाथ इन्द्रके प्रिय सारथिका नाम मातिल है। उनके कुलमें उन्हींकी एक कन्या थी, जो अपने रूपके कारण सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात थी।। १२॥

गुणकेशीति विख्याता नाम्ना सा देवरूपिणी। श्रिया च वपुषा चैव स्त्रियोऽन्याः सातिरिच्यते॥ १३॥

वह देवरूपिणी कन्या गुणकेशीके नामसे प्रसिद्ध थी । गुणकेशी अपनी शोभा तथा सुन्दर शरीरकी दृष्टिसे उस समयकी सम्पूर्ण स्त्रियोंसे श्रेष्ठ थी ॥ १३ ॥

तस्याः प्रदानसमयं मातिलः सह भार्यया। श्रात्वा विममृशे राजंस्तत्परः परिचिन्तयन् ॥ १४॥

राजन् ! उसके विवाहका समय आया जान मातिलने एकाग्रचित्त हो उसीके विषयमें चिन्तन करते हुए अपनी पत्नीके साथ विचार-विमर्श किया ॥ १४॥

धिक् खल्वलघुराीलानामुच्छ्रितानां यशस्विनाम्। नराणां मृदुसत्त्वानां कुले कन्याप्ररोहणम् ॥ १५॥

जिनका शीलस्वभाव श्रेष्ठ हैं। जो ऊँचे कुलमें उत्पन्न हुए यशस्वी तथा कोमल अन्तःकरणवाले हैं; ऐसे लोगोंके कुलमें कन्याका उत्पन्न होना दुःखकी ही वात है।। १५।।

मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चैव प्रदीयते । कुलत्रयं संदायितं कुक्ते कन्यका सताम् ॥ १६॥

'कन्या मातृकुलको, पितृकुलको तथा जहाँ वह ब्याही जाती है, उस कुलको—सत्पुक्षोंके इन तीनों कुलोंको संशयमें डाल देती है ॥ १६॥

देवमानुषलोकौ द्वौ मानुषेणैव चश्चषा। अवगाह्यैव विचितौ न च मे रोचते वरः॥१७॥

भोंने मानवदृष्टिके अनुसार देवलोक तथा मनुष्यलोक

दोनोंमें अच्छी तरह घूम-फिरकर कन्याके लिये वरका अन्वेषण किया है, पर वहाँ कोई भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा है'।।

कण्व उवाच

न देवान् नैव दितिजान् न गन्धर्वान् न मानुषान्। अरोचयद् वरकृते तथैव वहुळानृषीन् ॥ १८॥

कण्य मुनि कहते हैं—मातिलने वरके लिये बहुत-से देवताओं, दैत्यों, गन्धवों और मनुष्यों तथा ऋषियोंको भी देखा; परंतु कोई उन्हें पसंद नहीं आया ॥ १८ ॥

भार्ययानु स सम्मन्द्रय सह रात्रौ सुधर्मया। मातिलिनीगलोकाय चकार गमने मितम्॥ १९॥

तत्र उन्होंने रातमें अपनी पत्नी सुधर्माके साथ सलाह

करके नागलोकमें जानेका विचार किया ॥ १९ ॥ न मे देवमनुष्येषु गुणकेइयाः समो वरः। रूपतो दृश्यते कश्चिन्नागेषु भविता ध्रवम् ॥ २० ॥

वे अपनी पत्नीं बोले--'देवि ! देवताओं और मनुष्योंमें तो गुणकेशींके योग्य कोई रूपवान् वर नहीं दिखायी देता । नागलोकमें कोई-न-कोई उसके योग्य वर अवस्य होगा' !! २० !!

इत्यामन्त्र्य सुधर्मा स कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् । कन्यां शिरस्युपाद्याय प्रविवेश महीतलम् ॥ २१ ॥

सुधर्मासे ऐसी सलाइ करके मातलिने इष्टदेवकी परिक्रमा की और कन्याका मस्तक सूँवकर रसातलमें प्रवेश किया ।।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातिकविशन्वेषणे सप्तनवितिमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ इत प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगबद्यानपर्वमें मातिकके वर खोजनेसे सम्बन्ध रखनेकला सत्तानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ९७

## अष्टनवतितमोऽध्यायः

मातिलका अपनी पुत्रीके लिये वर खोजनेके निमित्त नारदजीके साथ वरुणलोकमें अमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएँ देखना

कण्व उवाच

मातिलस्तु व्रजन् मार्गे नारदेन महर्षिणा। वहणं गच्छता द्रष्टुं समागच्छद् यदच्छया॥ १॥

कण्य मुनि कहते हैं—राजन् ! उसी समय महर्षि नारद वरणदेवतासे मिलनेके लिये उधर जा रहे थे । नागलोकके मार्गमें जाते हुए मातलिकी नारदजीके साथ अकस्मात् भेंट हो गयी ॥ १॥

नारदोऽथात्रवीदेनं क भवान् गन्तुमुद्यतः। स्वेन वा सूत कार्येण शासनाद् वा शतकतोः॥ २॥

नारदर्जाने उनसे पूछा—देवसारथे ! तुम कहाँ जानेको उद्यत हुए हो ? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्यसे अथवा देवेन्द्रके आदेशसे हुई है ? ॥ २ ॥

मातिकिर्नारदेनैवं सम्पृष्टः पिथ गच्छता। यथावत् सर्वमाचष्ट स्वकार्यं नारदं प्रति॥ ३॥

मार्गमें जाते हुए नारदर्जाके इस प्रकार पूछनेपर मातिल्रेने उनसे अपना सारा कार्य यथावत्रूपसे बताया ॥

तमुवाचाथ स मुनिर्गच्छावः सहिताविति । सिळिळेशिदिदक्षार्थमहमण्युचतो दिवः ॥ ४ ॥

तब उन मुनिने मातिलिसे कहा—-'हम दोनों साथ-साथ चलें। मैं भी जलके स्वामी वरुणदेवका दर्शन करनेकी इच्छा-से देवलोकसे आ रहा हूँ ॥ ४॥ अहं ते सर्वमाख्यास्ये द्र्शयन् वसुधातलम्। दृष्ट्वा तत्र वरं कंचिद् रोचियण्याव मातले॥ ५॥

भीं तुम्हें पृथ्वीके नीचेके लोकोंको दिखाते हुए वहाँकी सन वस्तुओंका परिचय दूँगा । मातले ! वहाँ हम दोनों किसी योग्य वसको देखकर पसंद करेंगे' ॥ ५॥

अवगाह्य तु तौ भूमिमुभौ मातिलनारदौ। दहशाते महात्मानौ लोकपालमपांपतिम्॥ ६॥

तदनन्तर मातिल और नारद दोनों महात्मा पृथ्वीके भीतर प्रवेश करके जलके स्वामी लोकपाल वरुणके समीप गये ॥ ६॥

तत्र देविषसदर्शी पूजां स प्राप नारदः। महेन्द्रसदर्शी चैव मातिलः प्रत्यपद्यत ॥ ७ ॥

नारदजीको वहाँ देविषयोंके योग्य और मातिलको देवराज इन्द्रके समान आदर-सत्कार प्राप्त हुआ ॥ ७॥ ताबुभौ प्रीतमनसौ कार्यवन्तौ निवेद्य ह । वहणेनाभ्यनुज्ञातौ नागलोकं विवेरतुः॥ ८॥

तत्पश्चात् उन दोनोंने प्रसन्नचित्त होकर वरुणदेवतासे अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा हेकर वे नागलोकमें विचरने लगे ॥ ८ ॥

नारदः सर्वभूतानामन्तर्भूमिनिवासिनाम्। जानंश्चकार व्याख्यानं यन्तुः सर्वमशेषतः॥ ९॥ नारदजी पाताललोकमें निवास करनेवाले सभी प्राणियोंको जानते थे। अतः उन्होंने इन्द्रसारिथ मातलिको वहाँकी सब वस्तुओंके विषयमें विस्तारपूर्वक बताना आरम्भ किया॥ ९॥

#### नारद उवाच

दृष्टस्ते वरुणः सूत पुत्रपौत्रसमावृतः। प्रयोदकपतेः स्थानं सर्वतोभद्रमृद्धिमत्॥१०॥

नारद्जीने कहा—सूत ! तुमने पुत्रों और पौत्रोंसे विरे हुए वरणदेवताका दर्शन किया है । देखो, यह जलेश्वर वरणका समृद्धिशाली निवासस्थान है । इसका नाम है, सर्वतोभद्र ॥ १० ॥

एप पुत्रो महाप्रज्ञो वरुणस्थेह गोपतेः। एप वै शीलवृत्तेन शौचेन च विशिष्यते॥११॥

ये गोपित वरुणके परम बुद्धिमान् पुत्र हैं; जो अपने उत्तम स्वभावः सदाचार और पवित्रताके कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं॥ ११॥

पयोऽस्य पुत्रोऽभिमतः पुष्करः पुष्करेक्षणः। रूपवान् दर्शनीयश्च सोमपुत्र्या वृतः पतिः॥ १२॥

वरणदेवके इन प्रिय पुत्रका नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमलके समान सुशोभित हैं। ये रूपवान् तथा दर्शनीय हैं। इसीलिये सोमकी पुत्रीने इनका पतिरूपसे वरण किया है।। १२॥

ज्योत्स्नाकाळीति यामाहुद्धितीयां रूपतः श्रियम् । अदित्याइचैव यः पुत्रो ज्येष्टः श्रेष्ठः कृतः स्मृतः ॥ १३ ॥

सोमकी जो दूसरी पुत्री हैं, वे ज्योहरनाकालीके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा रूपमें साक्षात् लक्ष्मीके समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अदितिदेवीके ज्येष्ठ पुत्र सूर्यदेवको अपना श्रेष्ठ पति बनाया एवं माना है ॥ १३॥

भवनं वारुणं पर्य यदेतत् सर्वकाञ्चनम् । यत् प्राप्य सुरतां प्राप्ताः सुरपतेः सखे ॥ १४ ॥

महेन्द्रिमित्र ! देखो, यह वरुणदेवताका भवन है, जो सत्र ओरसे सुवर्णका ही बना हुआ है । यहाँ पहुँचकर ही देवगण वास्तवमें देवत्वलाभ करते हैं ॥ १४ ॥

एतानि हतराज्यानां दैतेयानां सा मातले। दीष्यमानानि ददयन्ते सर्वप्रहरणान्युत ॥ १५॥

मातले ! जिनके राज्य छीन लिये गये हैं, उन दैत्योंके ये दीप्यमान सम्पूर्ण आयुध दिखायी देते हैं ॥ १५ ॥

अक्षयाणि किलैतानि विवर्तन्ते सा मातले। अनुभावप्रयुक्तानि सुरैरवजितानि ह ॥१६॥

देवसारथे ! ये सारे अस्त्र-शस्त्र अक्षय हैं और प्रहार करनेपर शत्रुको आहत करके पुनः अपने स्वामीके हाथमें लौट आते हैं। पहले दैत्यलोग अपनी राक्तिके अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओंने इन्हें जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया है॥ १६॥

अत्र राक्षसजात्यश्च दैत्यजात्यश्च मातले। दिव्यप्रहरणाश्चासन् पूर्वदैवतनिर्मताः ॥ १७ ॥

मातले ! इन स्थानोंमें राक्षम और दैत्यजातिके लोग रहते हैं । यहाँ दैत्योंके वनाये हुए वहुत-से दिन्यास्त्र भी रहे हैं ॥ १७ ॥

अग्निरेप महार्चिष्माञ्जागति वारुणे हरे। वैष्णवं चक्रमाविद्धं विधूमेन हविष्मता ॥ १८॥

ये महातेजस्वी अग्निदेव वहणदेवताके सरोवरमें प्रकाशित होते हैं। इन धूमरिहत अग्निदेवने भगवान् विष्णुके सुदर्शन चकको भी अवस्द्ध कर दिया था ॥ १८ ॥

पप गाण्डीमयश्चापो लोकसंहारसम्भृतः। रक्ष्यते दैवतैर्नित्यं यतस्तद् गाण्डिबं धनुः॥ १९॥

वज्रकी गाँठको 'गाण्डी' कहा गया है। यह धनुष उसी-का बना हुआ है, इसिलये गाण्डीब कहलाता है। जगत्का संहार करनेके लिये इसका निर्माण हुआ है। देवतालोग सदा इसकी रक्षा करते हैं॥ १९॥

एव कृत्ये समुत्पन्ने तत् तद् धारयते वसम् । सहस्रशतसंख्येन प्राणेन सततं ध्रवः ॥ २०॥

यह धनुप आवश्यकता पड़नेपर लालगुनी शक्तिसे सम्पन्न हो वैसे-वैसे ही बलको भी धारण करता है और सदा अविचल बना रहता है ॥ २०॥

अशास्यानिव शास्त्येव रक्षोवन्धुषु राजसु। सृष्टः प्रथमतश्चण्डो ब्रह्मणा ब्रह्मवादिना॥ २१॥

ब्रह्मवादी ब्रह्माजीने पहले इस प्रचण्ड धनुषका निर्माण किया था। यह राक्षसम्बद्धा राजाओं मेंसे अदम्य नरेशोंका भी दमन कर डालता है॥ २१॥

पतच्छस्नं नरेन्द्राणां महच्चकेण भासितम्। पुत्राः सिळिलराजस्य धारयन्ति महोदयम्॥ २२॥

'यह धनुष राजाओं के लिये एक महान् अस्त्र है और चक्रके समान उन्द्रासित होता रहता है। इस महान् अभ्युदय-कारी धनुषको जलेश वरुणके पुत्र धारण करते हैं॥ २२॥

पतत् सिळराजस्यच्छत्रं छत्रगृहे स्थितम् । सर्वेतः सिळलं शीतं जीमूत इव वर्षति ॥ २३॥

और यह सिललराज वरुणका छत्र है, जो छत्रग्रहमें रक्खा हुआ है। यह छत्र मेयकी भाँति सब ओरसे शीतल जल बरसाता रहताहै॥ २३॥

एतच्छत्रात् परिभ्रष्टं सिललं सोमनिर्मलम्।

तमसा मूर्छितं भाति येन नाच्छीति दर्शनम् ॥ २४ ॥

इस छत्रसे गिरा हुआ चन्द्रमाके समान निर्मल जल अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टि गथमें नहीं आता है।। बहून्य-द्रुत रूपाणि द्रुष्टव्यानीह मातले। तव कार्यावरोधस्तु तसाद् गच्छाव मा चिरम्॥२५॥

मातले ! इस वरणलेकिमें देखने योग्य बहुत-सी अद्भुत वस्तुएँ हैं; परंतु सबको देखनेसे तुम्हारे कार्यमें रकावट पड़ेगी इसलिये हमलोग शीघ ही यहाँसे नागक्षोकमें चलें ॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातलिवरान्वेषणे अप्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्शके अन्तर्गत भगवद्यानपर्शमें मातिलके द्वारा बरकी स्रोजिविषयक अट्ठानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ।। ९८।।

# एकोनशततमोऽध्यायः

## नारदजीके द्वारा पाताललोकका प्रदर्शन

नारद उवाच

एतत् तु नागलोकस्य नाभिस्थाने स्थितं पुरम्। पातालमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्॥१॥ इदमद्भिः समं प्राप्ता ये केचिद् भुवि जंगमाः। प्रविश्वानतो महानादं नदन्ति भयपीडिताः॥२॥

नारदर्जी बोले—मातले ! यह जो नागलोकके नाभि-स्थान (मध्यभाग) में स्थित नगर दिखायी देता है, इसे पाताल कहते हैं । इस नगरमें दैत्य और दानव निवास करते हैं । यहाँ जो कोई भूतलके जङ्गम प्राणी जलके साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पातालमें पहुँचनेपर भयसे पीड़ित हो बड़े जोरसे चीत्कार करने लगते हैं ॥ १-२ ॥ अत्रासुरोऽग्निः सततं दीण्यते वारिभोजनः। व्यापारेण धृतात्मानं निबद्धं समबुध्यत ॥ ३ ॥

यहाँ जलका ही आहार करनेवाली आसुर अग्नि सदा उदीत रहती है। उसे यत्नपूर्वक मर्यादामें स्थापित किया गया है। वह अग्नि अपने-आपको देवताओंद्वारा नियन्त्रित समझती है; इसलिये सब ओर फैल नहीं पाती ॥ ३॥ अत्रामृतं सुरैः पीत्वा निहितं निहतारिभिः। अतः सोमस्य हानिश्च वृद्धिश्चैव प्रदश्यते॥ ४॥

देवताओंने अपने रात्रुओंका संहार करके अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था। इसीलिये अमृत-मय सोमकी हानि और वृद्धि देखी जाती है॥ ४॥ अन्नादित्यो हयशिराः काले पर्वणि पर्वणि। उत्तिष्ठति स्रवर्णांख्यो वाग्भिरापुरयञ्जगत॥ ५॥

यहाँ अदितिनन्दन हयग्रीव विष्णु सुवर्णमय कान्ति धारण करके प्रत्येक पर्वपर वेदध्वनिके द्वारा जगत्को परिपूर्ण करते हुए ऊपरको उठते हैं ॥ ५ ॥ यस्माद्छं समस्तास्ताः पतन्ति जलमूर्तयः। तस्मात् पातालमित्येव ख्यायते पुरमुत्तमम्॥ ६ ॥ जलस्वरूप जितनी भी वस्तुएँ हैं) वे सब वहाँ पर्याप्त- रूपसे गिरती हैं, इसिल्ये ( पितन्ति अलम्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार पात+अलम्-इन दोनों शब्दोंके योगसे ) यह उत्तम नगर 'पाताल' कहलाता है ॥ ६ ॥

ऐरावणोऽसात् सिंहलं गृहीत्वा जगतो हितः। मेघेष्वामुञ्चते शीतं यन्महेन्द्रः प्रवर्षति ॥ ७ ॥

जगत्का हित करनेवाला और समुद्रसे उत्पन्न होनेवाला वर्षाकालीन वायु यहींसे शीतल जल लेकर मेघोंमें स्थापित करता है, जिसे देवराज इन्द्र भूतलपर वरसाते हैं॥ ७॥

अत्र नानाविधाकारास्तिमयो नैकरूपिणः। अष्मु सोमप्रभां पीत्वा वसन्ति जलचारिणः॥ ८॥

. नाना प्रकारकी आकृति तथा भाँति-भाँतिके रूपवाले जलचारी तिमि (ह्रेल ) मत्स्य चन्द्रमाकी किरणोंका पान करते हुए यहाँ जलमें निवास करते हैं ॥ ८॥

अत्र सूर्योग्रिभिर्मिन्नाः पातालतलमाश्रिताः। मृता हि दिवसे सूत पुनर्जीवन्ति वै निश्चि॥ ९॥

मातले ! ये पातालनिवासी जीव-जन्तु यहाँ दिनमें सूर्य-की किरणोंसे संतप्त हो मृतप्राय अवस्थामें पहुँच जाते हैं; परंतु रात होनेपर अमृतमयी चन्द्ररिमयोंके सम्पर्कसे पुनः जी उठते हैं ॥ ९॥

उदयन् नित्यशस्चात्र चन्द्रमा रिश्मवाहुभिः। अमृतं स्पृश्य संस्पर्शात् संजीवयति देहिनः॥ १०॥

वहाँ प्रतिदिन उदय लेनेवाले चन्द्रमा अपनी किरण-मयी भुजाओंसे अमृतका स्पर्श कराकर उसके द्वारा यहाँके मरणासन्न जीवोंको जीवन प्रदान करते हैं॥ १०॥

अत्र तेऽधर्मनिरता वद्धाः कालेन पीडिताः। दैतेया निवसन्ति सा वासवेन हृतश्चियः॥११॥

इन्द्रने जिनकी सम्पत्ति हर ली है, वे अधर्मपरायण दैत्य कालसे बद्ध एवं पीड़ित होकर इसी स्थानमें निवास करते हैं ॥ ११ ॥ अत्र भृतपतिर्नाम सर्वभूतमहेश्वरः। भृतये सर्वभृतानामचरत् तप उत्तमम्॥१२॥

सर्वभूतमहेश्वर भगवान् भूतनाथने सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके छिये यहाँ उत्तम तपस्या की थी ॥ १२ ॥ अत्र गोत्रतिनो विषाः स्वाध्यायाम्नायकर्शिताः। त्यक्तप्राणा जितस्वर्गा निवसन्ति महर्षयः ॥ १३ ॥

वेदपाठसे दुर्बल हुए तथा प्राणींकी परवा न करके तपस्याद्वारा स्वर्गलोकपर विजय पानेवाले गोव्रतधारी ब्राह्मण महर्षिगण यहाँ निवास करते हैं॥ १३॥ यत्रतत्रद्वायो नित्यं येन केनचिदाशितः। येन केनचिदाच्छन्नः स गोव्रत इहोच्यते॥ १४॥

जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल-मूल आदिसे भोजनका कार्य चला लेता है तथा वल्कल आदि जिस किसी वस्तुसे भी शरीरको ढक लेता है, वही यहाँ भो- व्रतधारी कहलाता है ॥ १४॥ ऐरावणो नागराजो वामनः कुमुदोऽअनः।

परावणा नागराजा वामनः कुमुदाऽञ्जनः। प्रस्ताः सुप्रतीकस्य वंदो वारणसत्तमाः॥१५॥ यहाँ नागराज ऐरावतः वामनः कुमुद और अञ्जन

नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीकके वंशमें उत्पन्न हुए हैं ॥ १५॥
पदय यद्यत्र ते कश्चिद् रोचते गुणतो वरः।
वरिष्णामि तं गत्वा यत्नमास्थाय मातले॥ १६॥

मातले ! देखों, यदि, यहाँ तुम्हें कोई गुणवान् वर पसंद हो तो मैं चलकर यत्नपूर्वक उसका वरण करूँगा ॥ १६ ॥

अण्डमेतज्जले न्यस्तं दीप्यमानिमव श्रिया। आ प्रजानां निसर्गाद् वै नोद्भिचति न सर्पति ॥ १७॥

जलके भीतर यह एक अण्डा रक्ला हुआ है, जो यहाँ अपनी प्रभासे उद्धावित-सा हो रहा है ! जबसे प्रजाजनोंकी सृष्टि आरम्भ हुई है, तबसे लेकर अबतक वह अण्डा न तो फूटता है और न अपने स्थानसे इधर-उधर जाता ही है ॥ १७॥

नास्य जाति निसर्गे वा कथ्यमानं श्रुणोमि वै। वितरं मातरं चापि नास्य जानाति कश्चन ॥ १८॥

इसकी जाति अथवा स्वभावके विषयमें कभी किसीको कुछ कहते नहीं सुना है। इसके पिता और माताको भी कोई नहीं जानता है।। १८।।

अतः किल महानग्निरन्तकाले समुत्थितः। धक्ष्यते मातले सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ १९॥

मातले ! कहते हैं, प्रलयकालमें इस अण्डेके भीतरसे बड़ी भारी आग प्रकट होगी, जो चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीको भस्म कर डालेगी ॥ १९॥

मातिलस्त्वव्रवीच्छुत्वा नारदस्याथ भाषितम् । न मेऽत्र रोचते कदिचदन्यतो वज माचिरम् ॥ २०॥

नारदजीका यह भाषण सुनकर मातिलने कहा—यहाँ मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आया; अतः शीघ ही अन्यत्र कहीं चलिये' ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातिकवरान्वेषणे एकोनशततमोऽध्यायः॥ ९९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगबद्यानपर्वमें मातिकके द्वारा वरकी खोजविषयक निन्यानवेवों अध्याय पूग हुआ ॥ ९९ ॥

## शततमोऽध्यायः

## हिरण्यपुरका दिग्दर्शन और वर्णन

नारद उवाच

हिरण्यपुरमित्येतत् ख्यातं पुरवरं महत्। दैत्यानां दानवानां च मायाशतविचारिणाम्॥ १॥

नारदजी कहते हैं--मातले ! यह हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विशाल नगर है, जहाँ सैकड़ों मायाओंके साथ विचरनेवाले दैत्यों और दानवोंका निवासस्थान है ॥ १ ॥ अनल्पेन प्रयत्नेन निर्मितं विश्वकर्मणा । मयेन मनसा सुष्टं पातालतलमाश्चितम् ॥ २ ॥

असुरोंके विश्वकर्मा मयने अपने मानसिक संकल्पके अनुसार महान् प्रयत्न करके पाताललोकके भीतर इस नगरका निर्माण किया है ॥ २ ॥ अत्र मायासहस्राणि विकुर्वाणा महौजसः। दानवा निवसन्ति सा शूरा दत्तवराः पुरा॥ ३॥

यहाँ सहस्रों मायाओं का प्रयोग करनेवा छे और महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न वे शूर्वीर दानव निवास करते हैं, जिन्हें पूर्वकाल में अवध्य होनेका वरदान प्राप्त हो चुका है ॥ ३॥

नैते शक्तेण नान्येन यमेन वरुणेन वा। शक्यन्ते वशमानेतुं तथैव धनदेन च॥ ४॥

इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर तथा और कोई देवता भी इन्हें वशमें नहीं कर सकता ॥ ४॥

असुराः कालखञ्जाश्च तथा विष्णुपदोद्भवाः।

नैर्ऋता यातुधानाश्च ब्रह्मपादोङ्गवाश्च ये ॥ ५ ॥ दंष्ट्रिणो भीमवेगाश्च वातवेगपराक्रमाः । मायावीर्योपसम्पन्ना निवसन्त्यत्र मातले ॥ ६ ॥

मातले ! भगवान् विष्णुके चरणोंसे उत्पन्न हुए कालखण्डन नामक असुर तथा ब्रह्माजीके पैरोंसे प्रकट हुए वड़ी-वड़ी दाढ़ोंवाले, भयंकर वेगसे युक्त, प्रगतिशील पवन-के समान पराक्रमी एवं मायावलसे सम्पन्न नैर्म्मृत और यातुधान इस नगरमें निवास करते हैं ॥ ५-६ ॥

निवातकवचा नाम दानवा युद्धदुर्मदाः । जानासि च यथा राक्रो नैताकराक्नोति वाधितुम् ॥७॥

यहीं निवातकवच नामक दानव निवास करते हैं। जो युद्धमें उन्मत्त होकर लड़ते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इन्द्र भी इन्हें पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं॥ ७॥

बहुशो मातले त्वं च तव पुत्रश्च गोमुखः। निर्मग्नो देवराजश्च सहपुत्रः शचीपतिः॥ ८॥

मातले ! तुम, तुम्हारा पुत्र गोमुख तथा पुत्रसहित शचीपति देवराज इन्द्र अनेक वार इनके सामनेसे मैदान छोड़कर भाग चुके हैं ॥ ८ ॥

पद्य वेदमानि रौक्माणि मातले राजतानि च । कर्मणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥ ९ ॥

मातले ! देखो, इनके ये सोने और चाँदीके भवन कितनी शोभा पा रहे हैं । इनका निर्माण शिल्पशास्त्रीय विधानके अनुसार हुआ है तथा ये सभी महल एक दूसरेसे सटे हुए हैं ॥ ९ ॥

वैदूर्यमणिवित्राणि प्रवास्त्रचिराणि च। अर्कस्फटिकग्रुभ्राणि वज्रसारोज्ज्वसानि च॥ १०॥

इन सबमें वैदूर्यमणि जड़ी हुई है, जिससे इनकी विचित्र शोभा हो रही है। स्थान-स्थानपर मूँगोंसे मुसजित होनेके कारण इनका सौन्दर्य अधिक बढ़ गया है। आकके फूल और स्फटिकमणिके समान ये उज्ज्वल दिखायी देते हैं तथा उत्तम हीरोंसे जटित होनेके कारण उनकी दीप्ति अधिक बढ़ गयी है।। १०॥

पार्थिवानीव चाभान्ति पद्मरागमयानि च। शौळानीव च दश्यन्ते दारवाणीव चाप्युत ॥ ११ ॥

इनमें कुछ तो मिडीं बने हुए से जान पड़ते हैं, कुछ पद्मरागमणिद्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं, कुछ मकान पत्थरीं-के और कुछ लकड़ियों के बने हुए से दिखायी देते हैं। ११॥

सूर्यरूपाणि चाभान्ति दीप्ताग्निसदशानि च । मणिजालविचित्राणि प्रांशूनि निविद्यानि च ॥ १२ ॥ ये सूर्य तथा प्रश्वित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे हैं । मणियोंकी झालरोंसे इनकी विचित्र छटा दृष्टिगोचर हो रही है । ये सभी भवन ऊँचे और घने हैं॥ १२॥

नैतानि शक्यं निर्देष्टुं रूपतो द्रव्यतस्तथा। गुणतश्चैव सिद्धानि प्रमाणगुणवन्ति च ॥ १३॥

हिरण्यपुरके ये भवन कितने सुन्दर हैं और किन-किन द्रव्योंसे बने हुए हैं, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। अपने उत्तम गुणोंके कारण इनकी वड़ी प्रसिद्धि है! लम्बाई-चौड़ाई तथा सर्वगुणसम्पन्नताकी दृष्टिसे ये सभी प्रशंसाके योग्य हैं॥ १३॥

आक्रीडान् पश्य दैत्यानां तथैव शयनान्युत । रत्नवन्ति महार्हाणि भाजनान्यासनानि च ॥ १४॥

देखो, दैत्योंके उद्यान एवं क्रीडास्थान कितने सुन्दर हैं ! इनकी शय्याएँ भी इनके अनुरूप ही हैं । इनके उपयोगमें आनेवाले पात्र और आसन भी रत्नजटित एवं बहुमूल्य हैं ॥ १४॥

जलदाभांस्तथा शैलांस्तोयप्रस्रवणानि च। कामपुष्पफलांश्चापि पाद्पान् कामचारिणः॥१५॥

यहाँके पर्वत मेघोंकी घटाके समान जान पड़ते हैं। वहाँसे जलके झरने गिर रहे हैं। इन वृक्षोंकी ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छानुसार फल और फूल देनेवाले तथा कामचारी हैं॥ १५॥

मातले कश्चिदत्रापि रुचिरस्ते वरो भवेत्। अथवान्यां दिशं भूमेर्गच्छाव यदि मन्यसे॥ १६॥

मातले ! यहाँ भी तुम्हें कोई सुन्दर वर प्राप्त हो सकता है । अथवा तुम्हारी राय हो, तो इस भूमिकी किसी दूसरी दिशाकी ओर चलें ॥ १६ ॥

मातिलस्त्वव्रवीदेनं भाषमाणं तथाविधम्। देवर्षे नैव मे कार्यं विविष्यं त्रिदिबौकसाम्॥ १७॥

तय ऐसी बातें करनेवाले नारदजीसे मातलिने कहा— 'देवपें ! मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहियें जो देवताओंको अप्रिय लगे ॥ १७॥

नित्यानुषकवैरा हि भ्रातरो देवदानवाः। परपक्षेण सम्बन्धं रोचियिष्याम्यहं कथम्॥ १८॥

यद्यपि देवता और दानव परस्पर भाई ही हैं, तथापि इनमें सदा वैरभाव बना रहता है । ऐसी दशामें में शत्रुपक्ष- के साथ अपनी पुत्रीका सम्बन्ध कैसे पसंद कहूँगा ? ॥१८॥

अन्यत्र साधु गच्छाव द्रष्टुं नाहीमि दानवान्। जानामि तव चात्मानं हिंसात्मकमनं तथा ॥ १९॥ 'इसलिये अच्छा यही होगा कि हमलोग किसी दूस्रो जगह चलें। मैं दानवोंसे साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि आपके मनमें हिंसात्मक कार्य ( युद्ध ) का अवसर उपस्थित करनेकी प्रवल इच्छा रहती हैं ।। १९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातलिवरान्वेषणे शततमोऽध्याय: ॥ १०० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें मातिकें द्वारा वरकी खोजविषयक सौवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१००॥

# एकाधिकशततमोऽध्यायः गरुड्लोक तथा गरुड्की संतानोंका वर्णन

नारद उवाच

अयं लोकः सुवर्णानां पक्षिणां पन्नगाशिनाम् । विक्रमे गमने भारे नैपामस्ति परिश्रमः ॥ १ ॥

नारद्जी कहते हैं — मातले ! यह सर्पभोजी गरुड्वंशी पक्षियोंका लोक है, जिन्हें पराक्रम प्रकट करने, दूरतक उड़ने और महान् भार ढोनेमें तनिक भी परिश्रम नहीं होता ॥ १॥

वैनतेयसुतैः सूत पड्भिस्ततिमदं कुळम्।
सुमुखेन सुनाम्ना च सुनेत्रेण सुवर्चेसा॥ २॥
सुरुचा पक्षिराजेन सुवलेन च मातले।
विधितानि प्रस्तया वै विनताकुलकर्त्तभः॥ ३॥
पिक्षराजाभिजात्यानां सहस्राणि शतानि च।
कश्यपस्य ततो वंशे जातैर्भृतिविवर्धनैः॥ ४॥

देवसारिय मातले ! यहाँ विनतानन्दन गरुड्के छः पुत्रींने अपनी वंदापरम्पराका विस्तार किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं — सुमुख, सुनामा, सुनेत्र, सुवर्चा, सुरुच तथा पिक्षराज सुवल । विनताके वंदाकी वृद्धि करनेवाले, कश्यपकुलमें उत्पन्न हुए तथा ऐश्वर्यका विस्तार करनेवाले इन छहीं पिक्षयोंने गरुड्-जातिकी सैकड़ों और सहस्रों शाखाओंका विस्तार किया है ॥ २-४॥

सर्वे ह्येते श्रिया युक्ताः सर्वे श्रीवत्सलक्षणाः। सर्वे श्रियमभीष्सन्तो धारयन्ति बलान्युत ॥ ५ ॥

ये सभी श्रीसम्पन्न तथा श्रीवत्सचिह्नसे विभृषित हैं। सभी धन-सम्पत्तिकी कामना रखते हुए अपने भीतर अनन्त बल धारण करते हैं॥ ५॥

कर्मणा श्वत्रियारचैते निर्घृणा भोगिभोजिनः। ज्ञातिसंक्षयकर्तृत्वाद् ब्राह्मण्यं न लभन्ति वै ॥ ६ ॥

ब्राह्मणकुळमें उत्पन्न होकर भी ये कर्मसे क्षत्रिय हैं। इनमें दया नहीं होती है। ये सपोंको ही अपना आहार बनाते हैं। इस प्रकार अपने भाई-बन्धुओं (नागों) का संहार करनेके कारण इन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं है। ६॥

नामानि चैषां वक्ष्यामि यथा प्राधान्यतः श्रुणु । मातले श्रुष्यमेतद्धि कुलं विष्णुपरिग्रहम् ॥ ७ ॥ मातले ! अब मैं इनके कुछ प्रधान व्यक्तियोंके नाम बताऊँगा, तुम श्रवण करो । इनका कुल भगवान् विष्णुका पार्षद होनेके कारण प्रशंसनीय है ॥ ७॥

दैवतं विष्णुरेतेषां विष्णुरेव परायणम्। हृदि चैषां सदा विष्णुर्विष्णुरेव सदा गतिः॥ ८॥

भगवान् विण्यु ही इनके देवता हैं। वे ही इनके परम आश्रय हैं। भगवान् विष्यु इनके हृदयमें सदा विराजते हैं और वे विष्यु ही सदा इनकी गति हैं।। ८॥

सुवर्णचूडो नागाशी दारुणश्चण्डतुण्डकः।
अनिलश्चानलश्चैव विशालाक्षोऽथकुण्डली ॥ ९ ॥
पक्कित् वज्रविष्कम्भो वैनतेयोऽथ वामनः।
वातवेगो दिशाचअुनिमेषोऽनिमिषस्तथा ॥ ६० ॥
विरावः सप्तरावश्च वाल्कीकिर्द्वीपकस्तथा ।
दैत्यद्वीपः सरिद्द्वीपः सारसः पद्मकेतनः ॥ ११ ॥
सुमुखश्चित्रकेतुश्च चित्रवर्द्देन्तथानघः।
मेषहत् कुमुदो दक्षः सर्पान्तः सहभोजनः ॥ १२ ॥
गुरुभारः कपोतश्च प्र्यंनेत्रश्चिरान्तकः।
विष्णुधमो कुमारश्च परिवहीं हरिस्तथा ॥ १३ ॥
सुखरो मधुपर्कश्च हेमवर्णस्तथेव च ।
मालयो मातरिश्चा च निशाकरित्वाकरौ ॥ १४ ॥
पते प्रदेशमाशेण मयोका गरुडात्मजाः।
प्राधान्यतस्तेयशसा कीर्तिताः प्राणिनश्च ये ॥ १५ ॥

सुवर्णचूड, नागाशी, दारुण, चण्डतुण्डक, अनिल, अनल, विशालाक्ष, कुण्डली, पङ्कित्, वज्रविष्कम्भ, वैनतेय, वामन, वातवेग, दिशाचक्षु, निमेष, अनिमिष, त्रिराव, सप्तराव, वालमीकि, द्वीपक, दैत्यद्वीप, सरिद्द्वीप, सारस, पञ्चकेतन, सुमुख, चित्रकेतु, चित्रवर्ह, अन्य, मेपहृत्, कुमुद, दक्ष, सर्पान्त, सहभोजन, गुरुभार, क्षोत, सूर्यनेत्र, चिरान्तक, विष्णुधर्मा, कुमार, परिवर्ह, हरि, सुस्वर, मधुपर्क, हेमवर्ण, मालय, मातरिश्वा, निशाकर तथा दिवाकर । इस प्रकार संक्षेपसे मेंने इन मुख्य-मुख्य गरुड़ संतानोंका वर्णन किया है । ये सभी यशस्वी तथा महाबली बताये गये हैं ॥९-१५॥

यद्यत्र न रुचिः काचिदेहि गच्छाव मातले।



# महाभारत 🎇

# गोमाता सुरभि



भगवान् विष्णुके द्वारा गरुड़का गर्वनाश

तं नियच्यामि देशं त्वां वरं यत्रोपलप्स्यसे ॥ १६॥ आओ, अन्यत्र चलें। अव मैं तुम्हें उस खानपर ले जाऊँगा, मातले ! यदि इनमें तुम्हारी कोई रुचि न हो तो जहाँ तुम्हें कोई-न-कोई वर अवस्य भिल जायगा ॥ १६॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातल्विवरान्वेषणे एकाधिकश्चततमोऽध्यायः॥ १०१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें मातिलके द्वारा वरकीं खोजिवष्यक एक सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१०१॥

# द्वयधिकशततमोऽध्यायः

## सुरिभ और उसकी संतानोंके साथ रसातलके सुखका वर्णन

नारद उवाच

इदं रसातळं नाम सप्तमं पृथिवीतळम्।
यत्रास्ते सुरभिर्माता गवाममृतसम्भवा॥१॥
नारदजी वोळे—मातळे! यह पृथ्वीका सातवाँ तळ
है, जिसका नाम रसातळ है। यहाँ अमृतसे उत्पन्न हुई
गोमाता सुरभि निवास करती हैं॥१॥

क्षरन्ती सततं क्षीरं पृथिवीसारसम्भवम् । पण्णां रसानां सारेण रसमेकमनुत्तमम् ॥ २ ॥

ये सुरिम पृथ्वीके सारतत्त्वसे प्रकट, छः रसोंके सार-भागसे संयुक्त एवं सर्वोत्तम, अनिर्ववनीय एकरसरूप क्षीर-को सदा अपने स्तनोंसे प्रवाहित करती रहती हैं॥ २॥

अमृतेनाभितृप्तस्य सारमुद्धिरतः पुरा। पितामहस्य वदनादुदतिष्ठदनिन्दिता॥ ३॥

पूर्वकालमें जब ब्रह्मा अमृतपान करके तृत हो उनका सारभाग अपने मुखसे निकाल रहे थे, उसी समय उनके मुखसे अनिन्दिता सुरभिका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ ३ ॥ यस्याः श्लीरस्य धाराया निपतन्त्या महीतले। हुदः कृतः श्लीरनिधिः पवित्रं परमुच्यते ॥ ४ ॥

पृथ्वीपर निरन्तर गिरती हुई उस सुरिभके क्षीरकी धारासे एक अनन्त हुद बन गया, जिसे 'क्षीरसागर' कहते हैं । वह परम पवित्र है ॥ ४ ॥

पुष्पितस्येव फेनेन पर्यन्तमनुवेष्टितम्। पिवन्तो निवसन्त्यत्र फेनपा मुनिसत्तमाः॥ ५॥

क्षीरसागरसे जो फेन उत्पन्न होता है, वह पुष्पके समान जान पड़ता है। वह फेन क्षीरसमुद्रके तटपर फैला रहता है, जिमे पीते हुए फेनपसंज्ञक बहुत-से मुनिश्लेष्ठ इस रसातलमें निवास करते हैं॥ ५॥

फेनपा नाम ते ख्याताः फेनाहाराश्च मातले। उम्रे तपसि वर्तन्ते येषां विभ्यति देवताः॥ ६॥

मातले ! फेनका आहार करनेके कारण वे महर्षिगण फेनप' नामसे विख्यात हैं । वे यड़ी कठोर तपस्यामें संलग्न रहते हैं । उनसे देवतालोग भी डरते हैं ॥ ६ ॥

अस्याश्चतस्रो घेन्वोऽन्या दिश्च सर्वोस्च मातले । निवसन्ति दिशां पाल्यो धारयन्त्यो दिशः सा ताः॥७॥

मातले ! मुरभिकी पुत्रीस्वरूपा चार अन्य धेनुएँ हैं। जो सब दिशाओं में निवास करती हैं। वे दिशाओं का धारण-पोषण करनेवाली हैं। ७॥

पूर्वी दिशं धारयते सुरूपा नाम सौरभी। दक्षिणां हंसिका नाम धारयत्यपरां दिशम्॥ ८॥

मुरूपा नामवाली धेनु पूर्व दिशाको धारण करती है तथा उससे भिन्न दक्षिण दिशाका हंसिका नामवाली धेनु धारण-पोषण करती है ॥ ८ ॥

पश्चिमा वारुणी दिक् च धार्यते वै सुभद्रया। महानुभावया नित्यं मातले विश्वरूपया॥ ९॥

मातले ! महाप्रभावशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नामवाली सुरभिकन्याके द्वारा वरुणदेवकी पश्चिम दिशा धारण की जाती है || ९ ||

सर्वकामदुघा नाम घेनुर्धारयते दिशम्। उत्तरां मातळे धम्यां तथैळविळसंज्ञिताम्॥ १०॥

चौथी धेतुका नाम सर्वकामदुघा है । मातले ! वह धर्मयुक्त कुवेरसम्बन्धिनी उत्तर दिशाका धारण-पोपण करती है ॥ १० ॥

आसां तु पयसा मिश्रं पयो निर्मथ्य सागरे। मन्थानं मन्दरं कृत्वा देवैरसुरसंहितैः॥११॥ उद्भृता वाहणी लक्ष्मीरमृतं चापि मातले। उच्चैःश्रवाश्चाश्वराजोमणिरत्नं च कौस्तुभम्॥१२॥

देवसारथे ! देवताओंने असुरोंसे मिलकर मन्दराचल-को मथानी बनाकर इन्हीं धेनुओंके दूधसे मिश्रित क्षीरसागर-की दुग्वराशिका मन्थन किया और उसने वारुणी, लक्ष्मी एवं अमृतको प्रकट किया । तत्पश्चात् उस समुद्रमन्थनसे अस्वराज उच्चैःश्रवा तथा मणिरत्न कौस्तुभका भी प्रादुर्भाव हुआ था ॥ ११-१२॥

सुधाहारेषु च सुधां स्वधाभोजिषु च स्वधाम्। अमृतं चामृतारोषु सुरभी क्षरते पयः॥१३॥ सुरभि अपने सानोंसे जो दूध बहाती है, वह सुधाभोजी लोगोंके लिये सधा, स्वधाभोजी पितरोंके लिये स्वधा तथा अमृतमोजी देवताओं के लिये अमृतरूप है ॥ १३ ॥

अत्र गाथा पुरा गीता रसातछनिवासिभिः। पौराणी श्रयते लोके गीयते या मनीपिभिः ॥ १४॥

यहाँ रसातलिनवासियोंने पूर्वकालमें जो प्रातन गाथा गायी थी, वह अब भी लोकमें सुनी जाती है और मनीषी

पुरुष उसका गान करते हैं ॥ १४ ॥ न नागलोके न खर्गे न विमाने त्रिविष्टपे। परिवासः सुखस्तादग रसातलतले यथा॥ १५॥

वह गाथा इस प्रकार है-- 'नागलोक, स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोकके विमानमें निवास करना भी वैसा सुखदायक नहीं होता, जैसा रसातलमें रहनेसे सुख प्राप्त होता है' ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातलिवरान्वेषणे द्वयिषक्शततमोऽध्यायः॥ १०२॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वक अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें मातिलके द्वारा वरकी खोजविषयक एक सौदोवाँ अध्याय पूर हुआ ॥१०२॥



## ज्यधिकशततमोऽध्यायः

## नागलोकके नागोंका वर्णन और मातलिका नागक्रमार समुखके साथ अपनी कन्याको न्याहनेका निश्चय

नारद उवाच

इयं भोगवती नाम पुरी वासुकिपालिता। देवराजस्य पुरीवयीमरावती॥ १॥

नारदजी बोले--मातले ! यह नागराज वासुकि-द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है। देवराज इन्द्रकी सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावतीकी तरह ही यह भी सुख-समृद्धिसे सम्पन्न है ॥ १ ॥

एव होवः स्थितो नागो येनेयं धार्यते सदा। तपसा लोकमुख्येन प्रभावसहिता मही॥ २॥

ये शेषनाग स्थित हैं, जो अपने लोकप्रसिद्ध तपोबलसे प्रभावसहित इस सारी पृथ्वीको सदा सिरपर धारण करते हैं॥

इवेताचळनिभाकारो दिव्याभरणभृषितः। सहस्रं धारयन् मूर्ध्ना ज्वालाजिह्नो महावलः॥ ३॥

भगवान शेषका शरीर कैलास पर्वतके समान क्वेत है। ये सहस्र मस्तक धारण करते हैं । इनकी जिह्ना अग्निकी ज्वालाके समान जान पड़ती है। ये महाबली अनन्त दिन्य आभूषणों से विभूषित होते हैं ॥ ३॥

इह नानाविधाकारा नानाविधविभूषणाः। सुरसायाः सुता नागा निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ४ ॥

यहाँ सुरसाके पुत्र नागगण शोक-संतापसे रहित होकर निवास करते हैं। इनके रूप-रंग और आभूषण अनेक प्रकारके हैं ॥ ४ ॥

मणिखस्तिकचक्राङकाः कमण्डलुकलक्षणाः। सहस्रसंख्या विलनः सर्वे रौद्राः स्वभावतः ॥ ५ ॥

ये सभी नाग सहस्रोंकी संख्यामें यहाँ रहते हैं। ये सब-के-सच अत्यन्त बलवान् तथा खभावसे ही भयंकर हैं। इनमेंसे

किन्हींके दारीरमें मणिका, किन्हींके स्वस्तिकका, किन्हींके चकका और किन्हींके शरीरमें कमण्डलका चिह्न है ॥ ५ ॥ सहस्रशिरसः केचित केचित पञ्चशताननाः। शतशीयीस्तथा केचित केचित त्रिशिरसोऽपि च॥

कुछ नागोंके एक सइस सिर होते हैं, किन्हींके पाँच सी, किन्हींके एक सी और किन्हींके तीन ही सिर होते हैं ॥ ६ ॥

द्विपञ्चशिरसः केचित केचित सप्तमुखास्तथा। महाभोगा महाकायाः पर्वताभोगभोगिनः॥ ७॥

कोई दो सिरवाले, कोई पाँच सिरवाले और कोई सात मखवाले होते हैं। किन्हीं के बड़े-बड़े फन, किन्हीं के दीर्घ हारीर और किन्हींके पर्वतके समान स्थूल शरीर होते हैं ॥ ७ ॥

वहनीह सहस्राणि प्रयुतान्यर्वदानि च। नागानामेकवंशानां यथाश्रेष्ठं तु मे शृषु ॥ ८ ॥

यहाँ एक-एक वंशके नागोंकी कई हजार, कई लाख तथा कई अर्बुद संख्या है। मैं जेठे छोटेके कमसे इनका संक्षित परिचय देता हूँ, सुनी ॥ ८॥

वासुकिस्तक्षकश्चैव कर्कोटकधनंजयौ। कालियो नहुषद्यैव कम्बलाध्वतराबुभौ॥ ९॥ वाह्यकुण्डो मणिर्नागस्तथैवापुरणः खगः। वामनइचैलपत्रश्च कुकुरः कुकुणस्तथा॥१०॥ आर्यको नन्दकर्चैव तथा कलरापोतकौ।

कैळासकः पिञ्जरको नागइचैरावतस्तथा॥११॥ सुमनोमुखो द्धिमुखः शङ्को नन्दोपनन्दकौ। आतः कोटरकश्चैव शिखी निष्ठ्ररिकस्तथा ॥ १२ ॥

तित्तिरिहस्तिभद्रश्च कुमुदो माल्यपिण्डकः।

ह्यौ पद्मौ पुण्डरीकश्च पुष्पो मुहरपर्णकः ॥ १३ ॥

करवौरः पीठरकः संवृत्तो वृत्त एव च ।
पिण्डारो बित्वपत्रश्च मूषिकादः शिरीषकः ॥ १४ ॥
दिलीपः शङ्कशीर्षश्च ज्योतिष्कोऽथापराजितः ।
कौरव्यो धृतराष्ट्रश्च कुहुरः छशकस्तथा ॥ १५ ॥
विरजा धारणश्चैव सुवाहुर्मुखरो जयः ।
विधरान्यौ विशुण्डिश्च विरसः सुरसस्तथा ॥ १६ ॥
एते चान्ये च वहवः कश्यपस्यात्मजाः स्मृताः ।
मातले पश्य यद्यत्र कश्चित् ते रोचते वरः॥ १७ ॥

वासुिक, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, कालिय, नहुष, कम्बल, अश्वतर, वाह्यकुण्ड, मिणनाग, आपूरण, खग, वामन, एलपत्र, कुकुर, कुकुण, आर्यक, नन्दक, कलश, पोतक, कैलासक, पिंजरक, ऐरावत, सुमनोमुख, दिधमुख, शंख, नन्द, उपनन्द, आप्त, कोटरक, शिखी, निष्टूरिक, तित्तिरि, हिस्तिभद्र, कुमुद, माल्यिण्डक, पद्मनामक दो नाग, पुण्डरीक, पुष्प, मुद्गरपर्णक, करवीर, पीठरक, संवृत्त, वृत्त, पिण्डार, विल्वपत्र, मूषिकाद, शिरीषक, दिलीप, शंखशीर्ष, ज्योतिष्क, अपराजित, कौरन्य, धृतराष्ट्र, कुहुर, कृशक, विरजा, धारण, मुवाहु, मुखर, जय, विधर, अन्व, विशुण्ड, विरस तथा सुरस-ये और दूसरे बहुत-से नाग कश्यपके वंशज हैं। मातले! यदि यहाँ कोई वर तुम्हें पसंद हो तो देखो॥ ९-१७॥

#### कण्व उवाच

मातिलस्त्वेकमञ्ययः सततं संनिरीक्ष्य वै। पप्रच्छ नारदं तत्र प्रीतिमानिव चाभवत्॥१८॥

कण्य मुनि कहते हैं—राजन् ! तव मातिल स्थिरता-पूर्वक एक नागका निरन्तर निरीक्षण करके प्रसन्न-से हो उठे और उन्होंने नारदजीसे पूछा ॥ १८॥

#### मातलिरुवाच

स्थितो य एव पुरतः कौरव्यस्यार्यकस्य तु । द्युतिमान् दर्शनीयश्च कस्यैष कुळनन्दनः॥१९॥

मातिलिने कहा—देवर्षे ! यह जो कौरव्य और आर्यक-के आगे कान्तिमान् और दर्शनीय नागकुमार खड़ा है, किसके कुलको आनिन्दित करनेवाला है ? ॥ १९ ॥

कः पिता जननी चास्य कतमस्यैष भोगिनः। वंशस्य कस्यैष महान् केतुभूत इव स्थितः॥ २०॥ इसके पिता-माता कौन हैं ? यह किस नागका पौत्र है तथा किसके वंदाकी महान् ध्वजके समान शोभा बढ़ा रहा है ? || २० ||

प्रणिधानेन धैर्येण रूपेण वयसा च मे। मनःप्रविष्टो देवर्षे गुणकेइयाः पतिर्वरः॥ २१॥

देवर्षे ! यह अपनी एकाग्रता, धैर्य, रूप तथा तरुण अवस्थाके कारण मेरे मनमें समा गया है । यही गुणकेशीका श्रेष्ठ पति होनेके योग्य है ॥ २१॥

#### कण्व उवाच

मार्तालं प्रीतमनसं दृष्ट्वा सुमुखदर्शनात्। निवेदयामास तदा माहात्म्यं जन्म कर्म च ॥ २२॥

कण्य मुनि कहते हैं — राजन् ! मातिलको सुमुखके दर्शन-से प्रसन्नचित्त देखकर नारदजीने उस समय उस नागकुमारके जन्मः कर्म और महत्त्वका परिचय देना आरम्भ किया ॥ २२॥

#### नारद उवाच

पेरावतकुले जातः सुमुखो नाम नागराद्। आर्यकस्य मतः पौत्रो दौहित्रो वामनस्य च॥ २३॥

नारदर्जी बोले—मातले ! यह नागराज सुमुख है, जो ऐरावतके कुलमें उत्पन्न हुआ है। यह आर्यकका पौत्र और वामनका दौहित्र है। । २३।।

प्तस्य हि पिता नागश्चिकुरो नाम मातले। नचिराद् वैनतेयेन पञ्चत्वमुपपादितः॥ २४॥

सूत ! इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले गरुड़ने अपना ग्रास बना लिया है ॥ २४॥

ततोऽव्रवीत् श्रीतमना मातिलर्नारदं वचः। एष मे रुचितस्तात जामाता भुजगोत्तमः॥ २५॥

तब मातिलने प्रसन्नचित्त होकर नारदजीसे कहा--भारत ! यह श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जामाता बनानेके योग्य जँच गया ॥ २५ ॥

क्रियतामत्र यत्नो वै प्रीतिमानस्म्यनेन वै। अस्मै नागाय वै दातुं प्रियां दुहितरं मुने॥ २६॥

भीं इससे बहुत प्रसन्न हूँ । आप इसीके लिये यत्न कीजिये । मुने ! मैं इसी नागको अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूँ ।। २६ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातिलवरान्वेषणे त्र्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें मातलिके द्वारा वरकी स्रोजविषयक

एक सौ तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०३ ॥

## चतुरधिकशततमोऽध्यायः

नारदजीका नागराज आर्यकके सम्मुख सुमुखके साथ मातिलकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव एवं मातिलका नारदजी, सुमुख एवं आर्यकके साथ इन्द्रके पास आकर उनके द्वारा सुमुखको दीर्घाय प्रदान कराना तथा सुमुख-गुणकेशी-विवाह

(कण्व उवाच

मातलेर्वचनं श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः। अत्रवीन्नागराजानमार्यकं कुरुनन्दन॥)

कण्य मुनि कहते हैं—कुरुनन्दन! मातलिकी बात मुनकर मुनिश्रेष्ठ नारदने नागराज आर्यक्से कहा॥

नारद उवाच

स्तोऽयं मातिलर्नाम शकस्य दियतः सुहृत् । शुचिः शीलगुणोपेतस्तेजस्यी वीर्यवान् बली ॥ १ ॥

नारदजी बोळे—नागराज ! ये इन्द्रके प्रिय सखा और सारिथ मातिल हैं । इनमें पवित्रता, सुशीलता और समस्त सद्गुण भरे हुए हैं । ये तेजस्वी होनेके साथ ही बल-पराक्रम-से सम्पन्न हैं ॥ १॥

शकस्यायं सखा चैव मन्त्री सार्थिरेव च। अल्पान्तरप्रभावश्च वासवेन रणे रणे॥ २॥

इन्द्रके मित्र, मन्त्री और सारिथ सब कुछ यही हैं। प्रत्येक युद्धमें ये इन्द्रके साथ रहते हैं। इनका प्रभाव इन्द्रसे कुछ ही कम है॥ २॥

अयं हरिसहस्रेण युक्तं जैत्रं रथोत्तमम्। देवासुरेषु युद्धेषु मनसैव नियच्छति॥३॥

ये देवासुर-संग्राममें सहस्र घोड़ोंसे जुते हुए देवराजके विजयशील श्रेष्ठ रथका अपने मानसिक संकल्पसे ही (संचालन और ) नियन्त्रण करते हैं ॥ ३॥

अनेन विजितानश्वेदोंभ्यों जयित वासवः। अनेन बलभित् पूर्वे प्रहृते प्रहरत्युत ॥ ४ ॥

ये अपने अश्वोद्वारा जिन शत्रुओंको जीत लेते हैं, उन्हींको देवराज इन्द्र अपने बाहुबलसे पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जानेपर ही बलनाशक इन्द्र शत्रुओंपर प्रहार करते हैं॥ ४॥

अस्य कन्या वरारोहा रूपेणासदृशी भुवि। सत्यशीलगुणोपेता गुणकेशीति विश्रुता॥ ५॥

इनके एक सुन्दरी कन्या है। जिसके रूपकी समानता भूमण्डलमें कहीं नहीं है। उसका नाम है गुणकेशी। वह सत्य, शील और सद्गुणोंसे सम्पन्न है॥ ५॥ तस्यास्य यत्नाचरतस्त्रैलोक्यममरद्युते । सुमुखो भवतः पौत्रो रोचते दुहितुः पतिः ॥ ६ ॥

देवोपम कान्तिवाले नागराज ! ये मातलि बड़े प्रयत्नसे कन्याके लिये वर ढूँढ़नेके निमित्त तीनों लोकोंमें विचरते हुए यहाँ आये हैं। आपका पौत्र सुमुख इन्हें अपनी कन्याका पित होने योग्य प्रतीत हुआ है; उसीको इन्होंने पसंद किया है।। ६।।

यदि ते रोचते सम्यग् भुजगोत्तम मा चिरम्। कियतामार्यक क्षिप्रं बुद्धिः कन्यापरिग्रहे॥ ७॥

नागप्रवर आर्यक ! यदि आपको भी यह सम्वन्ध भली-भाँति रुचिकर जान पड़े तो शीव्र ही इनकी पुत्रीको ब्याह लानेका निश्चय कीजिये ॥ ७॥

यथा विष्णुकुळे लक्ष्मीर्यथा खाहा दिभावसोः। कुळे तव तथैवास्तु गुणकेशी सुमध्यमा॥ ८॥

जैसे भगवान् विष्णुके घरमें लक्ष्मी और अग्निके घरमें स्वाहा शोभा पाती हैं, उसी प्रकार सुन्दरी गुणकेशी तुम्हारे कुलमें प्रतिष्ठित हो ॥ ८ ॥

पौत्रस्यार्थे भवांस्तस्माद् गुणकेशीं प्रतीच्छतु। सदर्शी प्रतिरूपस्य वासवस्य शर्चामिव ॥ ९ ॥

अतः आप अपने पौत्रके लिये गुणकेशीको स्वीकार करें। जैसे इन्द्रके अनुरूप शची हैं, उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्रके योग्य गुणकेशी है।। ९॥

पितृहीनमपि ह्येनं गुणतो वरयामहे । बहुमानाच भवतस्तथैवैरावतस्य च ॥ १०॥ सुमुखस्य गुणैरचैव शीलशौचदमादिभिः।

आपके और ऐरावतके प्रति हमारे हृदयमें विशेष सम्मान है और यह सुमुख भी शील, शौच और इन्द्रियसंयम आदि गुणोंसे सम्पन्न है, इसलिये इसके पितृहीन होनेपर भी हम गुणोंके कारण इसका वरण करते हैं ॥ १०६॥

अभिगम्य खयं कन्यामयं दातुं समुद्यतः ॥ ११ ॥ मातलिस्तस्य सम्मानं कर्तुमहौं भवानिष ।

ये मातिल स्वयं चलकर कन्यादान करनेको उद्यत हैं। आपको भी इनका सम्मान करना चाहिये॥ ११६ ॥

#### कण्व उवाच

स तु दीनः प्रहृष्टश्च प्राह नारद्मार्यंकः ॥ १२ ॥ कण्व मुनि कहते हैं — कुरुनन्दन ! तव नागराज आर्यक प्रसन्न होकर दीनभावसे बोले—॥ १२ ॥

#### आर्यक उवाच

वियमाणे तथा पौत्रे पुत्रे च निधनं गते। कथमिच्छामि देवर्षे गुणकेशीं स्तुषां प्रति॥ १३॥

आर्यक पुनः बोले-- दिवर्षे ! मेरा पुत्र मारा गया और पौत्रका भी उसी प्रकार मृत्युने वरण किया है; अतः मैं गुणकेशीको बहू बनानेकी इच्छा कैसे करूँ ? ॥ १३ ॥

न मे नैतद् बहुमतं महर्षे वचनं तव। सखा शकस्य संयुक्तः कस्यायं नेष्सितो भवेत्॥ १४॥

महर्षे ! मेरी दृष्टिमें आपके इस वचनका कम आदर नहीं है और ये मातिल तो इन्द्रके शाथ रहनेवाले उनके सखा हैं; अतः ये किसको प्रिय नहीं लगेंगे ! ॥ १४॥

कारणस्य तु दौर्वल्याच्चिन्तयामि महामुने ।
अस्य देहकरस्तात मम पुत्रो महाद्युते ॥ १५ ॥
भक्षितो वनतेयेन दुःखार्तास्तेन वै वयम् ।
पुनरेव च तेनोकं वैनतेयेन गम्छता ।
मासेनान्येन सुमुखं भक्षयिष्य इति प्रभो ॥ १६ ॥
धुवं तथा तद् भविता जानीमस्तस्य निश्चयम् ।
तेन हर्षः प्रणष्टो में सुपर्णवचनेन वै ॥ १७ ॥

परंतु माननीय महामुने !कारणकी दुर्वलतासे में चिन्तामें पड़ा रहता हूँ। महाचुते ! इस वालकका पिता, जो मेरा पुत्र था, गरुड़का भोजन बन गया। इस दुःखसे हमलोग पीड़ित हैं। प्रभो ! जब गरुड़ यहाँसे जाने लगे, तब पुनः यह कहते गये कि दूसरे महीनेमें में सुमुखको भी खा जाऊँगा। अवश्य ही ऐसा ही होगा; क्योंकि हम गरुड़के निश्चयको जानते हैं। गरुड़के उस कथनसे मेरी हँसी-खुशी नष्ट हो गयी है ॥ १५-१७॥

#### कण्व उवाच

मातिलस्त्वववीरेनं वुद्धिरत्र कृता मया। जामातृभावेन वृतः सुमुखस्तव पुत्रजः॥१८॥

कण्य मुनि कहते हैं-राजन्!तब मातिलने आर्यकसे कहा-- मैंने इस विषयमें एक विचार किया है। यह तो निश्चय ही है कि मैंने आपके पौत्रको जामाताके पदपर वरण कर लिया।। १८॥

सोऽयं मया च सहितो नारदेन च पन्नगः।

त्रिलोकेशं सुरपितं गत्वा पश्यतु वासवम्॥ १९॥

अतः यह नागकुमार मेरे और नारदजीके साथ

त्रिलोकीनाथ देवराज इन्द्रके पास चलकर उनका दर्शन करे।। १९॥

शेषेणैवास्य कार्येण प्रश्वास्याम्यहमायुषः। सुपर्णस्य विघाते च प्रयतिष्यामि सत्तम ॥ २०॥

'साधुशिरोमणे ! तदनन्तर मैं अवशिष्ट कार्यद्वारा इसकी आयुके विषयमें जानकारी प्राप्त करूँगा और इस बातकी भी चेष्टा करूँगा कि गरुड़ इसे न मार सकें ॥ २०॥

सुमुखरच मया सार्घ देवेशमभिगच्छतु । कार्यसंसाधनार्थाय स्वस्ति तेऽस्तु भुजंगम ॥ २१ ॥

'नागराज! आपका कल्याण हो। सुमुख अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये मेरे साथ देवराज इन्द्रके पास चले'।। २१॥

ततस्ते सुमुखं गृहा सर्वं एव महौजसः। दह्युः शक्रमासीनं देवराजं महाद्युतिम् ॥ २२॥

तदनन्तर उन सभी महातेजस्वी सज्जनोंने सुमुखको साथ लेकर परम कान्तिमान् देवराज इन्द्रका दर्शन किया, जो स्वर्गके सिंहासनपर विराजमान थे ॥ २२॥

संगत्या तत्र भगवान् विष्णुरासीचतुर्भुजः। ततस्तत् सर्वमाचख्यौ नारदो मातिछ प्रति ॥ २३ ॥

दैवयोगसे वहाँ चतुर्भुज भगवान् विष्णुंभी उपिस्थित थे। तदनन्तर देविषे नारदने मातिलसे सम्बन्ध रखनेवाला सारा चुत्तान्त कह सुनाया॥ २३॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततः पुरंदरं विष्णुरुवाच भुवनेश्वरम् । अमृतं दीयतामस्मै क्रियताममरैः समः॥ २४॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तत्पश्चात् भगवान् विष्णुने लोकेश्वर इन्द्रसे कहा — 'देवराज ! तुम सुमुखको अमृत दे दो और इसे देवताओं के समान बना दो ॥ २४ ॥ मातिलर्नारद्द्वेव सुमुखद्वेव वासव । लभनतां भवतः कामात् काममेतं यथे प्सितम् ॥ २५ ॥

'वासव ! इस प्रकार मातिला नारद और सुमुख—ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृतका दान पाकर अपना यह अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कर लें? ॥ २५॥

पुरंदरोऽथ संचिन्त्य वैनतेयपराक्रमम्। विष्णुमेवात्रवीदेनं भवानेव ददात्विति॥ २६॥

तब देवराज इन्द्रने गरुड़के पराक्रमका विचार करके भगवान् विष्णुसे कहा-'आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान की जिये'।

#### विष्णुरुवाच

ईशस्त्वं सर्वलोकानां चराणामचराइच ये। त्वया दत्तमदत्तं कः कर्तुमुत्सहते विभो॥२७॥ भगवान विष्णु बोले-प्रभो ! तुम सम्पूर्ण जगत्में जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबके ईश्वर हो । तुम्हारी दी हुई आयुको बिना दी हुई करने (मिटाने) का साहस कौन कर सकता है ? ॥ २७ ॥

प्रादाच्छकस्ततस्तस्मै पन्नगायायुरुत्तमम्। न त्वेनममृतप्राशं चकार वळवृत्रहा ॥ २८ ॥

तव इन्द्रने उस नागको अच्छी आयु प्रदान की, परंतु बलामुर और वृत्रामुरका विनाश करनेवाले इन्द्रने उसे अमृतभोजी नहीं बनाया ॥ २८ ॥ लञ्चा वरं तु सुमुखः सुमुखः सम्बभूव ह। इतदारो यथाकामं जगाम च गृहान् प्रति॥ २९॥

इन्द्रका वर पाकर सुमुखका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। वह विवाह करके इच्छानुसार अपने घरको चला गया॥१९॥ भारहस्त्वार्यकश्चैव कृतकार्यी मुदा युतौ। अभिजग्मतरभ्यच्ये देवराजं महाद्यतिम्॥३०॥

नारद और आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो महातेजस्वी देवराजकी अचेंना करके प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने स्थानको चले गये॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातिलवरान्वेषणे चतुरिवक्वततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें मातिलके द्वारा वरकी खोजविष्यक एक सौ चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१०४॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल ३१ क्लोक हैं)

## पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः

भगवान् विष्णुके द्वारा गरुड्का गर्वभञ्जन तथा दुर्योधनदारा कण्य मुनिके उपदेशकी अवहेलना

कण्व उवाच

गरुडस्तत्र गुश्राव यथावृत्तं महावलः। आयुःप्रदानं शक्रेण कृतं नागस्य भारत॥१॥

कण्य मुनि कहते हैं—भारत ! महावली गरुइने यह सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे मुना कि इन्द्रने सुमुख नागको दीर्घाय प्रदान की है ॥ १ ॥

पक्षवातेन महता रुद्ध्वा त्रिभुवनं खगः। सुपर्णः परमकुद्धो वासवं समुपाद्रवत्॥२॥

यह मुनते ही आकाशचारी गरुड़ अस्यन्त कुद्ध हो अपने पंलोंकी प्रचण्ड वायुसे तीनों लोकोंको कम्पित करते हुए इन्द्रके समीप दौड़े आये ॥ २ ॥

गरुड उवाच

भगवन् किमवशानाद् वृत्तिः प्रतिहता मम। कामकारवरं दत्त्वा पुनश्चलितवानसि॥३॥.

गरुड़ बोले—भगवन् ! आपने अवहेलना करके मेरी जीविकामें क्यों वाधा पहुँचांबी है ! एक बार मुझे इच्छानु धार कार्य करनेका वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए हैं ! ॥ ३॥

निसगीत् सर्वभूतानां सर्वभूतेश्वरेण मे। आहारो विहितो धात्रा किमर्थं वार्यते त्वया ॥ ४ ॥

समस्त प्राणियोंके स्वामी विधाताने सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था। फिर आप किसलिये उसमें बाधा उपिश्वत करते हैं ? ॥ ४॥

वृतइचैष महानागः स्थापितः समयश्च मे। अनेन च मया देव भर्तेच्यः प्रसवी महान्॥ ५॥ देव! मैंने उस महानागको अपने भोजनके लिये चुन लिया था। इसके लिये समय भी निश्चित कर दिया था और उसीके द्वारा मुझे अपने विशाल परिवारका भरण-पोषण करना था॥ ५॥

प्तिसिस्तु तथाभूते नान्यं हिंसितुमुन्सहे। क्रीडसे कामकारेण देवराज यथेच्छकम्॥६॥

वह नाग जब दीर्घायु हो गया। तब अब मैं उसके बदले-में दूसरेकी हिंसा नहीं कर सकता । देवराज ! आप स्वेच्छा-चारको अपनाकर मनमाने खेल कर रहे हैं ॥ ६॥

सोऽहं प्राणान विमोक्ष्यामि तथा परिजनो मम। ये च भृत्या मम गृहे प्रीतिमान् भव वासव ॥ ७ ॥

वासव ! अब मैं प्राण त्यारा दूँगा। मेरे परिवारमें तथा मेरे घरमें जो भरण-पोषण करनेयोग्य प्राणी हैं, वे भी भोजनके अभावमें प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइये॥ ७॥

एतच्चैवाहमहामि भूयश्च बलवृत्रहन्। त्रैलोकस्येश्वरो योऽहं परभृत्यत्वमागतः॥ ८॥

बल और वृत्रासुरका वध करनेवाले देवराज ! मैं इसी व्यवहारके योग्य हूँ; क्योंकि तीनों लोकोंका शासन करनेमें समर्थ होकर भी मैंने दूसरेकी सेवा स्वीकार की है ॥ ८॥

त्विय तिष्ठति देवेश न विष्णुः कारणं मम। त्रैलोक्यराज राज्यं हित्विय वासव शाश्वतम्॥ ९॥

देवेश्वर ! त्रिलोकीनाथ ! आपके रहते मगवान् विष्णु भी मेरी जीविका रोकनेमें कारण नहीं हो सकते; क्योंकि वासव ! तीनों लोकोंके राज्यका भार सदा आपके ही ऊपर है ॥ ९ ॥ ममापि दक्षस्य सुता जननी कश्यपः पिता । अहमप्युत्सहे लोकान् समन्ताद् वोदुमञ्जसा॥ १०॥

मेरी माता भी प्रजापित दक्षकी पुत्री हैं। मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। मैं भी अनायास ही सम्पूर्ण लोकोंका भार वहन कर सकता हूँ॥ १०॥

असहां सर्वभूतानां ममापि विषुठं बलम् । मयापि सुमहत् कर्म इतं दैतेयवित्रहे ॥ ११॥

मुझमें भी वह विशाल बल है, जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्योंके साथ युद्ध छिड़नेपर महान् पराक्रम प्रकट किया है ॥ ११॥

श्रुतश्रीः श्रुतसेनरच विवसान् रोचनामुखः । प्रसृतः कालकाक्षश्च मयापि दितिजा हताः ॥ १२॥

मैंने भी श्रुतश्रीः श्रुतसेनः विवस्तानः रोचनामुखः प्रस्त और कालकाक्ष नामक दैत्योंको मारा है ॥ १२ ॥ यत्तु ध्वजस्थानगतो यत्नात् परिचराम्यहम् । वहामि चैवानुजं ते तेन मामवमन्यसे ॥ १३ ॥

तथापि मैं जो रथकी ध्वजामें रहकर यलपूर्वक आपके छोटे भाई (विष्णु) की सेवा करता और उनको वहन करता हूँ, इसीसे आप मेरी अवहेलना करते हैं ॥ १३ ॥ कोऽन्यो भारसहो हास्ति कोऽन्योऽस्ति वलवत्तरः। मया योऽहं विशिष्टःसन् वहामीमं सवान्धवम् ॥१४॥

मेरे सिवा दूसरा कौन है, जो भगवान् विष्णुका महान् भार सह सके १ कौन मुझसे अधिक वलवान् है १ मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बन्धु-वान्धवोंसहित इन विष्णुभगवान्का भार वहन करता हूँ ॥ १४ ॥

अवशाय तु यत् तेऽहं भोजनाद् व्यपरोपितः। तेन मे गौरवं नष्टं त्वत्तश्चास्माच वासव ॥ १५॥

नासव ! आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमें कारण हुए हैं आप और ये श्रीहरि ॥ १५॥

अदित्यां य इमे जाता वलविक्रमशालिनः। त्वमेषां किल सर्वेषां वलेन वलवत्तरः॥१६॥

विष्णो ! अदितिके गर्भसे जो ये बल और पराक्रमसे सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सबमें बलकी दृष्टिसे अधिक शक्तिशाली आप ही हैं ॥ १६ ॥

सोऽहं पक्षैकदेशेन वहामि त्वां गतक्कमः। विमृश त्वं शनैस्तात को न्वत्र बलवानिति॥१७॥

तातं ! आपको मैं अपनी पाँखके एक देशमें बिठाकर विना किसी थकावटके ढोता रहता हूँ । धारेसे आप ही बिचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक वलवान् है ? ॥ १७॥ कण्य उवाच

स तस्य वचनं श्रुत्वा खगस्योदर्कदाङ्णम् । अक्षोभ्यं क्षोभयंस्तार्क्यमुवाच रथचक्रभृत् ॥ १८॥ गरुत्मन् मन्यसेऽऽत्मानं बळवन्तं सुदुर्वळम् । अळमसात्समक्षं ते स्तोतुमात्मानमण्डज ॥ १९॥

कण्य मुनि कहते हैं—राजन्!गरुड़की ये वार्ते भयंकर परिणाम उपस्थित करनेवाली थीं। उन्हें मुनकर रथाङ्गपणि श्रीविष्णुने किसीसे क्षुट्ध न होनेवाले पश्चिराजको क्षुट्ध करते हुए कहा—गरुरमन्! तुम हो तो अत्यन्त दुर्वल, परंतु अपने आपको बड़ा भारी बलवान् मानते हो। अण्डज! मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना ॥ १८-१९॥

त्रैलोक्यमि में कृत्स्नमशक्तं देहधारणे। अहमेवात्मनाऽऽत्मानं वहामि त्वां च धारये॥ २०॥

'सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीरका भार वहन करनेमें असमर्थ है । मैं ही अपने द्वारा अपने आपको दोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ ॥ २० ॥ इमं तावन्ममैकं त्वं वाहुं सन्येतरं वह । यद्येनं धारयस्येकं सफलं ते विकत्थितम् ॥ २१ ॥

'अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजाका भार वहन करो। यदि इस एकको ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्मप्रशंसा सफल समझी जायगी'॥२१॥

ततः स भगवांस्तस्य स्कन्धे बाहुं समासजत्। निपपात स भारातों विद्वलो नष्टचेतनः ॥ २२॥

इतना कहकर भगवान् विष्णुने गरुड़के कंधेपर अपनी दाहिनी बाँह रख दी। उसके बोझसे पीड़ित एवं विह्वल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना भी नष्ट-सी हो गयी।

यावान् हि भारःकृत्स्नायाः पृथिव्याः पर्वतैः सह। एकस्या देहशाखायास्तावद् भारममन्यत ॥२३॥

पर्वतींसहित सम्पूर्ण पृथ्वीका जितना भार हो सकता है, उतना ही उस एक बाँहका भार है, यह गरुड़को अनुभव हुआ ॥ २३ ॥

न त्वेनं पीडयामास बहेन बहवत्तरः। ततो हि जीवितं तस्य न व्यनीनशदच्युतः॥ २४॥

अत्यन्त बलशाली भगवान् अच्युतने गरुड़को बलपूर्वक दवाया नहीं था; इसीलिये उनके जीवनका नाश नहीं हुआ॥

व्यात्तास्यः स्रस्तकायश्च विचेता विद्वलः खगः। मुमोच पत्राणि तदा गुरुभारप्रपीडितः ॥२५॥

उस महान् भारसे अस्यन्त पीड़ित हो गरुड़ने मुँह बा दिया। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और विद्वल होकर अपने पंख छोड़ दिये॥ २५॥ स विष्णुं शिरसा पक्षी प्रणम्य विनतासुतः। विचेता विद्वलो दीनः किंचिद् वचनमत्रवीत् ॥ २६ ॥

तदनन्तर अचेत एवं विह्वल हुए विनतापुत्र पश्चिराज गरुड़ने भगवान् विष्णुके चरणोंमें प्रणाम किया और दीनभावसे कुछ कहा—॥ २६॥

भगवल्लँ किसारस्य सददोन वपुष्मता । भुजेन स्वैरमुक्तेन निष्पिष्टोऽस्मि महीतले ॥ २७॥

'मगवन् ! संसारके मूर्तिमान् सारतत्त्व-सदद्य आपकी इस भुजाके द्वारा, जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया था, मैं पिसकर पृथ्वीपर गिर गया हूँ ॥ २७ ॥ क्षन्तुमईस्ति मे देव विद्वलस्याल्पचेतसः । वलदाहविदग्धस्य पक्षिणो ध्वजवासिनः ॥ २८ ॥

'देव! मैं आपकी ध्वजामें रहनेवाला एक साधारण पक्षी हूँ। इस समय आपके वल और तेजसे दग्ध होकर व्याकुल और अन्तेत-सा हो गया हूँ। आप मेरे अपराधको क्षमा करें॥ २८॥

न हि ज्ञातं बलं देव मया ते परमं विभो । तेन मन्ये ह्यहं वीर्यमात्मनो न समं परैः ॥ २९ ॥

'विभो ! मुझे आपके महान् बलका पता नहीं था । देव ! इसीसे मैं अपने बल और पराक्रमको दूसरोंके समान ही नहीं, उनसे बहुत बढ़-चढ़कर मानता था' ॥ २९ ॥ ततश्चके स भगवान् प्रसादं वै गरुतमतः । मैयं भूय इति स्नेहात् तदा चैनमुवाच ह ॥ ३० ॥

गरुड़के ऐसा कहनेपर भगवान्ने उनपर कृपादृष्टि की और उस समय स्नेहपूर्वक उनसे कहा—'फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना ॥ ३०॥

पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सुमुखं गरुडोरसि । ततःप्रभृति राजेन्द्र सह सर्पेण वर्तते ॥ ३१ ॥

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् भगवान्ने अपने पैरके अंगूठेसे सुमुख नागको उठाकर गरुइके वक्षःस्थलपर रख दिया । तभीसे गरुइ उस सर्पको सदा साथ लिये रहते हैं ॥ ३१ ॥ एवं विष्णुवलाकान्तो गर्वनाशमुपागतः । गरुडो वलवान् राजन् वैनतेयो महयशाः ॥ ३२ ॥

राजन् ! इस प्रकार महायशस्वी बलवान् विनतानन्दन गरुड् भगवान् विष्णुके बलसे आक्रान्त हो अपना अहंकार छोड् बैठे ॥ ३२॥

कण्व उवाच

तथा त्वमपि गान्धारे यावत् पाण्डुसुतान्रणे।

नासादयसि तान् बीरांस्तावज्जीवसि पुत्रक ॥ ३३॥

कण्य मुनि कहते हैं —गान्धारीनन्दन वत्स दुर्योधन ! इसी तरह तुम भी जवतक रणभूमिमें उन वीर पाण्डवोंको अपने सामने नहीं पाते, तभीतक जीवन धारण करते हो ॥ भीमः प्रहरतां श्रेष्टो चायुप्त्रो महाबळः।

धनंजयश्चेन्द्रसुतो न हन्यातां तु कं रणे ॥ ३४॥

योद्धाओं में श्रेष्ठ महावली भीम वायुके पुत्र हैं। अर्जुन भी इन्द्रके पुत्र हैं। ये दोनों मिलकर युद्धमें किसे नहीं मार डालेंगे १॥ ३४॥

विष्णुर्वायुर्च शकर्च धर्मस्तौ चाश्विनावुभौ । एते देवास्त्वया केन हेतुना वीक्षितुं क्षमाः ॥ ३५ ॥

श्रमीस्वरूप विष्णुः वायुः इन्द्र और वे दोनों अश्वनी-कुमार—इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध हैं। तुम किस कारणसे इन देवताओं की ओर देखनेका भी साहस कर सकते हो?॥३५॥

तद्छं ते विरोधेन शमं गच्छ नृपात्मज । वासुदेवेन तीर्थेन कुछं रक्षितुमईसि ॥ ३६॥

अतः राजकुमार ! इस विरोधसे तुम्हें कुछ मिलनेवाला नहीं है। पाण्डवोंके साथ संधि कर लो। भगवान् श्रीकृष्ण-को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुलकी रक्षा करनी चाहिये॥ ३६॥

प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य नारदोऽयं महातपाः। माहात्म्यस्य तदाविष्णोःसं।ऽयं चक्रगदाधरः॥ ३७॥

इन महातपस्वी नारदजीने उस समय भगवान् विष्णुके माहात्म्यको प्रत्यक्ष देखा था । वे चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् विष्णु ही ये 'श्रीकृष्ण' हैं ॥ ३७ ॥

वैशम्पायन उवाच

दुर्योधनस्तु तच्छुत्वा निःश्वसन् भृकुर्दामुखः। राधेयमभिसम्ब्रेक्ष्य जहास खनवत् तदा ॥३८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कण्वका वह कथन सुनकर दुर्योधनकी भौंहें तन गर्यो । वह लम्बी साँस खींचता हुआ राधानन्दन कर्णकी ओर देखकर जोर-जोरसे हँसने लगा ॥ ३८ ॥

कदर्थींकृत्य तद् वाक्यमृषेः कण्वस्य दुर्मतिः। ऊर्हे गजकराकारं ताडयन्निद्मत्रवीत्॥३९॥

उस दुर्वुद्धिने कण्य मुनिके वचनोंकी अवहेलना करके हाथीकी सूँड़के समान चढ़ाव-उतारवाली अपनी मोटी जाँघपर हाथ पीटकर इस प्रकार कहा-॥ ३९॥

यथैवेश्वरसृष्टोऽसि यद् भावि या च मे गतिः।

तथा महर्षे वर्तामि किं प्रलापः करिष्यति ॥ ४०॥ महर्षे ! मुझे ईश्वरने जैसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी अवस्था है, उसीके अनुसार में बर्ताव करता हूँ। आपलोगोंका यह प्रलाप क्या करेगा ?' ॥ ४० ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातिळवरान्वेषणे पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें मात्रुकिके द्वारा बरकी खोजविषयक

एक सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०५॥

## षडधिकशततमोऽध्यायः

नारदजीका दुर्योधनको समझाते हुए धर्मराजके द्वारा विश्वामित्रजीकी परीक्षा तथा गालवके विश्वामित्रसे गुरुदक्षिणा माँगनेके लिये हठका वर्णन

जनमेजय उवाच

अनर्थे जातनिर्वन्धं परार्थे लोभमोहितम्। अनार्यकेष्वभिरतं मरणे कृतनिश्चयम्॥ १॥ ज्ञातीनां दुःखकर्तारं वन्ध्रनां शोकवर्धनम्। सुहदां क्लेशदातारं द्विषतां हर्षवर्धनम्॥ २॥ कथं नैनं विमार्गस्थं वारयन्तं।ह वान्धवाः। सौहदाद वा सुहत् स्निग्धो भगवान् वा पितामहः।३।

जनमेजयने कहा-भगवन् ! दुर्योधनका अनर्थकारी कार्योमें ही अधिक आग्रह था। पराये धनके प्रति अधिक छोभ रखनेके कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनोंमें ही उसका अनुराग था। उसने मरनेका ही निश्चय कर लिया था। वह कुदुम्बीजनोंके लिये दुः खदायक और भाई-बन्धुओं के शोक-को बढ़ानेवाला था। सुदृदोंको क्लेश पहुँचाता और शतुओं-का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्गपर चलनेवाले इस दुर्योधन-को उसके भाई-बन्धु रोकते क्यों नहीं थे ? कोई सुदृद्, स्नेही अथवा पितामह भगवान् व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे ? ॥ १---३ ॥

वैश्रम्पायन उवाच

उक्तं भगवता वाक्यमुक्तं भीष्मेण यत् क्षमम्। उक्तं बहुविधं चैव नारदेनापि तच्छुणु ॥ ४ ॥

वैशम्पायनजी बोले-राजन् ! मगवान् वेदव्यासने भी दुर्योधनसे उसके हितकी बात कही। भीष्मजीने भी जो उचित कर्तव्य था। वह बताया । इसके सिवा नारदजीने भी नाना प्रकारके उपदेश दिये । वह सब तुम सुनो ॥ ४ ॥

नारद उवाच

दुर्लभो वै सुहच्छ्रोता दुर्लभइच हितः सुहत्। तिष्ठते हि सुहद् यत्र न बन्धुस्तत्र तिष्ठते ॥ ५ ॥

नारदर्जीने कहा-अकारण हित चाहनेवाले सुहृद्की बातोंको जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता दुर्लभ है। हितैषी मुद्धद् भी दुर्लभ ही है; क्योंकि महान् संकटमें मुद्धद् ही खड़ा हो सकता है, वहाँ भाई-बन्धु नहीं ठहर सकते ॥ ५ ॥ श्रोतव्यमपि पदयामि सुहदां कुरुनन्दन। न कर्तव्यश्च निर्वन्धो निर्वन्धो हि सुदारुणः॥ ६ ॥

, कुरुनन्दन ! मैं देखता हूँ कि तुम्हें अपने सुहृदोंके उपदेशको सुननेकी विशेष आवश्यकता है। अतः तुम्हें किसी एक बातका दुराग्रह नहीं रखना चाहिये। दुराग्रहका परिणाम बड़ा भयंकर होता है ॥ ६ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। यथा निर्वन्धतः प्राप्तो गालवेन पराजयः॥ ७॥

इस विषयमें विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गालवने हंठ या दुराग्रहके कारण पराजय प्राप्त की थी ॥७॥

विश्वामित्रं तपस्यन्तं धर्मो जिज्ञासया पुरा। अभ्यगच्छत् स्वयं भूत्वा वसिष्ठो भगवान् विः॥ ८॥

पहलेकी बात है, साक्षात् धर्मराज महर्षि भगवान् विषयित रूप धारण करके तपस्यामें लगे हुए विश्वामित्रके पास उनकी परीक्षा लेनेके लिये आये ॥ ८॥

सप्तर्षाणामन्यतमं वेषमास्थाय भारत। वुभुक्षुः क्षुभितो राजन्नाश्रमं कौशिकस्य तु ॥ ९ ॥

भारत ! धर्म सप्तर्षियों में से एक (विषष्ठजी ) का वेष धारण करके भूखसे पीड़ित हो भोजनकी इच्छासे विश्वामित्रके आश्रमपर आये ॥ ९॥

विद्वामित्रोऽथ सम्भ्रान्तः श्रवयामास वै चरुम। परमान्नस्य यत्नेन न च तं प्रत्यपालयत्॥ १०॥

विश्वामित्रजीने बड़ी उतावलीके साथ उनके लिये उत्तम भोजन देनेकी इच्छासे यत्नपूर्वक चरपाक बनाना आरम्भ किया; परंतु ये अतिथिदेवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके ॥ १०॥

अन्नं तेन तदा भुक्तमन्यैर्द्तं तपस्विभिः। अथ गृह्यान्नमत्युष्णं विद्वामित्रोऽप्युपागमत्॥ ११॥

उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियोंका दिया हुआ अन्न

खा लिया, तव विश्वामित्रजी भी अत्यन्त उष्ण भोजन हेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ११ ॥

भुक्तं मे तिष्ठ तावत् त्वमित्युक्तवा भगवान् ययौ। विश्वामित्रस्ततो राजन् स्थित एव महाद्युतिः ॥ १२॥

उस समय भगवान् धर्म यह कहकर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, बहाँसे चल दिये। राजन् ! तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि बहाँ उसी अवस्थामें खड़े ही रह गये॥ १२॥

भक्तं प्रगृह्य मूर्घ्ना वै वाहुभ्यां संशितवतः । स्थितः स्थाणुरिवाभ्याशे निरुचेष्टो मारुताशनः ॥ १३॥

कठोर व्रतका पालन करनेवाले विश्वामित्रने दोनीं हाथोंसे उस भोजनपात्रको थामकर माथेपर रख लिया और आश्रमके समीप ही टूँठे पेड़की भाँति वे निश्चेष्ट खड़े रहे ! उस अवस्थामें केवल वायु ही उनका आहार था ॥ १३॥

तस्य ग्रश्रूषणे यत्नमकरोद् गालवो मुनिः। गौरवाद् बहुमानाच हार्देन व्रियकाम्यया॥१४॥

उन दिनों उनके प्रति गौरवबुद्धि, विशेष आदर-सम्मानका भाव तथा प्रेम-भक्ति होनेके कारण उनकी प्रसन्नताके लिये गालवमुनि यत्नपूर्वक उनकी सेवा-शुश्रूषामें लगे रहते थे ॥ १४॥

अथ वर्षशते पूर्णे धर्मः पुनरूपागमत्। वासिष्ठं वेपमास्थाय कौशिकं भोजनेप्सया॥१५॥

तदनन्तर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर पुनः धर्मदेव विश्व मुनिका वेष धारण करके भोजनकी इच्छासे विश्वामित्र मुनिके पास आये ॥ १५॥

स दृष्ट्वा शिरसा भक्तं घ्रियमाणं महर्षिणा। तिष्ठता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण घीमता॥१६॥ प्रतिगृह्य ततो धर्मस्तथैवोष्णं तथा नवम्। भुक्तवाप्रीतोऽस्मि विप्रवेतमुक्तवा स मुनिर्गतः॥१७॥

उन्होंने देखा कि परम बुद्धिमान् महर्षि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिरपर भोजनपात्र रक्खे खड़े हैं। यह देखकर धर्मने वह भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंतकी तैयार की हुई रसोईके समान गरम था। उसे खाकर वे बोले—'ब्रह्मर्षे! मैं आपपर बहुत प्रसन्न हूँ।' ऐसा कहकर मुनिवेषधारी धर्मदेव चले गये॥ १६-१७॥

क्षत्रभावाद्पगतो ब्राह्मणत्वमुपागतः। धर्मस्य वचनात् प्रीतो विश्वामित्रस्तद्। भवत् ॥ १८॥

क्षत्रियत्वसे ऊँचे उटकर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए विश्वामिष्ठ-को धर्मके वचनसे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८॥ विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य गाळवस्य तपखिनः। गुश्रुषया च भक्त्या च प्रीतिमानित्युवाच ह ॥ १९ ॥

वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनिकी सेवा-ग्रुश्रूषा तथा भक्तिसे संतुष्ट होकर बोले—॥ १९॥

अनुज्ञातो मया वत्स यथेप्टं गच्छ गालव । इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गालवो मुनिसक्तमम् ॥ २०॥ प्रीतो मधुरया वाचा विश्वामित्रं महाद्युतिम् । दक्षिणाः काः प्रयच्छामि भवते गुरुकर्मणि ॥ २१॥

'वत्स गालव ! अव मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ ।' उनके इस प्रकार आदेश देनेपर गालवने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणीमें महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्रसे इस प्रकार पूछा—'भगवन् ! मैं आपको गुहदक्षिणाके रूपमें क्या दूँ ! ॥ २०-२१॥

दक्षिणाभिरुपेतं हि कर्म सिद्धश्वित मानद। दक्षिणानां हि दाता वै अपवर्गेण युज्यते॥ २२॥

'मानद ! दक्षिणायुक्त कर्म ही सफल होता है । दक्षिणा देनेवाले पुरुषको ही सिद्धि प्राप्त होती है ॥ २२॥

खर्गे क्रतुफलं तद्धि दक्षिणा शान्तिरुच्यते। किमाहरामि गुर्वर्थं त्रवीतु भगवानिति॥ २३॥

'दक्षिणा देनेवाला मनुष्य ही स्वर्गमें यशका फल पाता है। वेदमें दक्षिणाको ही शान्तिप्रद वताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव! वतावें कि मैं क्या गुरुदक्षिणा ले आऊँ !। २३॥

जानानस्तेन भगवाञ्जितः शुश्रूषणेन वै। विश्वामित्रस्तमसरुद् गच्छ गच्छेत्यचोदयत्॥ २४॥

गालवकी सेवा-ग्रुश्रूषासे भगवान् विश्वामित्र उनके वरामें हो गये थे। अतः उनके उपकारको समझते हुए विश्वामित्रने उनसे वार-वार कहा-'जाओ, जाओ'।। २४॥

असकृद् गच्छ गच्छेति विश्वामित्रेण भाषितः। किं द्दानीति बहुशो गालवः प्रत्यभाषत ॥ २५॥

उनके द्वारा वारंवार 'जाओ, जाओ' की आज्ञा मिलनेपर भी गालवने अनेक वार आमहपूर्वक पूछा—'मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा हूँ १' ॥ २५ ॥

निर्वन्धतस्तु बहुशो गाळवस्य तपस्विनः। किंचिदागतसंरम्भो विद्वामित्रोऽब्रवीदिदम्॥ २६॥

तपस्वी गालवके बहुत आग्रह करनेपर विश्वामित्रको कुछ क्रोध आ गया; अतः उन्होंने इस प्रकार कहा-॥२६॥

एकतः इयामकणीनां हयानां चन्द्रवर्चसाम्।

अष्टौ शतानि मे देहि गच्छ गालव मा चिरम् ॥ २७ ॥ भालव ! तुम मुझे चन्द्रमाके समान स्वेत रंगवाले ऐसे आठ सौ घोड़े दो, जिनके कान एक ओरसे स्याम वर्णके हों। जाओ, देर न करो? ॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वण भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते षडिधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रविषयक एक सौ छवाँ अध्याय पृग हुआ ॥ १०६ ॥

## सप्ताधिकशततमोऽध्यायः

गालवकी चिन्ता और गरुड़का आकर उन्हें आश्वासन देना

नारद उवाच

एवमुकस्तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता। नास्ते न होते नाहारं कुरुते गालवस्तदा॥ १॥

नारद्जीने कहा—राजन् ! उस समय परम बुद्धिमान् विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर गालव मुनि तबसे न कहीं बैठते। न सोते और न भोजन ही करते थे।। १।।

त्वगस्थिभूनो हरिणश्चिन्ताशोकपरायणः। शोचमानोऽतिमात्रं स दह्यमानश्च मन्युना। गाळवो दुःखितो दुःखाद् विळळाप सुयोधन ॥ २ ॥

वे चिन्ता और शोकमें ड्वे रहनेके कारण पाण्डुवर्णके हो गये। उनके शरीरमें अस्थि-चर्ममात्र ही शेष रह गये थे। सुयोधन! अत्यन्त शोक करते और चिन्ताकी आगमें दग्ध होते हुए दुखी गालव मुनि दुःखसे विलाप करने लगे—॥ २॥

कुतः पुरानि मित्राणि कुतोऽथीः संचयः कुतः। हयानां चन्द्रशुभाणां शतान्यष्टौ कुतो मम॥ ३॥

भेरे ऐसे मित्र कहाँ, जो धनसे पुष्ट हों ? मुझे कहाँसे धन प्राप्त होगा ? कहाँ मेरे लिये धन संग्रह करके रक्खा हुआ है ? और कहाँसे मुझे चन्द्रमाके समान स्वेतवर्णवाले आठ सौ घोड़े प्राप्त होंगे ? ॥ ३॥

हतो में भोजने अदा सुखश्रदा कुतश्च में। श्रदा में जीवितस्यापि छिन्ना कि जीवितेन में॥ ४॥

(ऐसी दशामें मुझे भोजनकी रुचि कहाँसे हो? सुख भोगनेकी इच्छा कहाँसे हो? और इस जीवनसे भी मुझे क्या प्रयोजन है? इस जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये मेरा जो उत्साह था। वह भी नष्ट हो गया। अ

अहं पारे समुद्रस्य पृथिव्या वा परम्परात्। गत्वाऽऽत्मानं विमुञ्चामि किंफलं जीवितेन मे॥ ५॥

भीं समुद्रके उस पार अथवा पृथ्वीसे वहुत दूर जाकर इस श्रीरको त्याग दूँगा । अव मेरे लिये जीवित रहनेसे क्या लाम टें ? ॥ ५ ॥ अधनस्याकृतार्थस्य त्यकस्य विविधैः फर्छैः। ऋणं धारयमाणस्य कुतः सुखमनीह्या॥ ६॥

जो निर्धन है, जिसके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि नहीं हुई है तथा जो नाना प्रकारके ग्रुभ कर्मफलोंसे विश्वत होकर केवल ऋणका बोझ हो रहा है, ऐसे मनुष्यको विना उद्यमके जीवन धारण करनेसे क्या सुख होगा ? (1 ६ ॥

सुहृदां हि धनं भुक्त्वा कृत्वा प्रणयमीष्सितम् । प्रतिकर्तुमराकस्य जीवितान्मरणं वरम् ॥ ७ ॥

'जो इच्छानुसार प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करके सुहृदींका धन भोगकर उनका प्रत्युपकार करनेमें असमर्थ हो, उसके जीनेसे मर जाना ही अच्छा है ॥ ७ ॥

प्रतिश्रुत्य करिष्येति कर्तव्यं तद्कुर्वतः। मिथ्यावचनदम्धस्य इष्टापूर्तं प्रणश्यति॥८॥

'जो 'करूँगा' ऐसा कहकर किसी कार्यको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर छे, परंतु आगे चलकर उस कर्तव्यका पालन न कर सके, उस असत्यभाषणसे दग्ध हुए पुरुषके 'इष्ट' और 'आपूर्त' सभी नष्ट हो जाते हैं ॥ ८॥

न रूपमनृतस्यास्ति नानृतस्यास्ति संतितः। नानृतस्याधिपत्यं च कुत एव गतिः गुभा॥ ९॥

'सत्यसे सून्य मनुष्यका जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्या-वादीको संतित नहीं प्राप्त होती। झुठेको प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे सुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है १॥ ९॥

कुतः कृतन्तस्य यशः कुतः स्थानं कुतः सुखम्। अश्रद्धेयः कृतन्तो हि कृतन्ते नास्ति निष्कृतिः ॥ १०॥

'कृतच्न मनुष्यको सुयरा कहाँ ? स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ है ? कृतच्न मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है ॥ १०॥

न जीवत्यधनः पापः कुतः पापस्य तन्त्रणम् । पापो ध्रवमवामोति विनाशं नाशयन् कृतम् ॥ ११ ॥

'निर्धन एवं पापी मनुष्यका जीवन वास्तवमें जीवन नहीं है। पापी मनुष्य अपने कुडम्बका पोषण भी कैसे कर सकता है ? पापात्मा ( निर्धन ) पुरुष अपने पुण्य कमोंका नाहा करता हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है ॥ ११ ॥ सोऽहं पापः कृतझश्च कृपणश्चानृतोऽपि च । गुरोर्यः कृतकार्यः संस्तत् करोमिन भाषितम् ॥ १२ ॥

भी पापी, कृतन्न, कृपण और मिथ्यावादी हूँ, जिसने गुरुसे तो अपना काम करा लिया, परंतु खयं जो उन्हें देनेकी प्रतिज्ञा की है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ ॥ १२॥

सोऽहं प्राणान् विमोक्ष्यामि छत्वा यत्तमनुत्तमम्। अर्थिता न मया काचित् छतपूर्वा दिवौकसाम्। मानयन्ति च मां सर्वे त्रिदशा यञ्चसंस्तरे॥१३॥

'अतः में कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणींका परित्याग कर दूँगा । मैंने आजसे पहले देवताओंसे भी कभी कोई याचना नहीं की है । सब देवता यज्ञमें मेरा समादर करते हैं ॥ १३ ॥

अहं तु विवुधश्रेष्ठं देवं त्रिभुवनेदवरम्। विष्णुं गच्छाम्यहं कृष्णं गति गतिमतां वरम् ॥ १४ ॥

'अब मैं त्रिभुवनके स्वामी एवं जङ्गम जीवोंके सर्वश्रेष्ठ आश्रय सुरश्रेष्ठ सचिदानन्दघन भगवान् विष्णुकी दारणमें जाता हूँ ॥ १४॥

भोगा यसात् प्रतिष्ठन्ते व्याप्य सर्वान् सुरासुरान् । प्रणतो द्रष्ट्रमिच्छामि कृष्णं योगिनमव्ययम् ॥ १५॥

'जिनकी कृपासे समस्त देवताओं और असुरोंको भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं, उन्हीं अविनाशी योगी भगवान् विष्णुका मैं प्रणतभावसे दर्शन करना चाहता हूँ'॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रविषयक एक सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०७ ॥

एवमुक्ते सखा तस्य गरुडो विननात्मजः। दर्शयामास तं प्राष्ट संहृष्टः प्रियकाम्यया॥१६॥

गालवके इस प्रकार कहनेपर उनके सखा विनतानन्दन गरुड़ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका प्रिय करनेकी इच्छा-से उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा-॥ १६॥

सुहृद् भवान् मम मतः सुहृद्गं च मतः सुहृत् । ईष्सितेनाभिलाषेण योकव्यो विभवे सति ॥ १७॥

गालव ! तुम मेरे प्रिय सुहृद् हो और मेरे सुहृदोंके भी प्रिय सुहृद् हो । सुहृदोंका यह कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन-वैभव हो तो वे उसका अपने सुहृद्का अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करनेके लिये उपयोग करें ॥ १७ ॥

विभवश्चास्ति मे वित्र वासवावरजो द्विज। पूर्वमुक्तस्त्वदर्थं च इतः कामश्च तेन मे॥ १८॥

श्रह्मन् ! मेरे सबसे बड़े वैभव हैं इन्द्रके छोटे भाई भगवान् विष्णु । मैंने पहले तुम्हारे लिये उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण किया था ॥ १८ ॥

स भवानेतु गच्छाव नयिष्ये त्वां यथासुखम् । देशं पारं पृथिव्या वा गच्छ गाळव मा चिरम् ॥ १९ ॥

'अतः आओ' हम दोनों चलें । गालव ! मैं तुम्हें सुख-पूर्वक ऐसे देशमें पहुँचा दूँगा, जो पृथ्वीके अन्तर्गत तथा समुद्रके उस पार है। चलो, विलम्ब न करो'॥ १९॥

## अष्टाधिकशततमोऽध्यायः गरुड्का गालवसे पूर्व दिशाका वर्णन करना

सुपर्ण उवाच

अनुशिष्टोऽस्मि देवेन गालवाश्वातयोनिना। ब्रुह् कामं तु कां यामि द्रष्टुं प्रथमतो दिशम्॥ १॥

गरुड़ने कहा—गालव ! अनादिदेव भगवान् विष्णु-ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँ । अतः तुम अपनी इच्छाके अनुसार बताओं कि मैं सबसे पहले किस दिशाकी ओर चलूँ ? ॥ १ ॥

पूर्वो वा दक्षिणां वाहमथवा पश्चिमां दिशम्। उत्तरां वा द्विजश्रेष्ठ कुतो गच्छामि गालव ॥ २ ॥

द्विजश्रेष्ठ गालव ! वोलो, में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तरमेंसे किस दिशाकी ओर चहुँ १॥ २॥ यस्यामुद्यते पूर्वं सर्वलोकप्रभावनः।
सिवता यत्र संध्यायां साध्यानां वर्तते तपः॥ ३॥
यस्यां पूर्वं मितर्याता यया व्याप्तिमिदं जगत्।
चश्चषी यत्र धर्मस्य यत्र चैप प्रतिष्टितः॥ ४॥
इतं यतो हुतं हव्यं सर्पते सर्वतोदिशम्।
पतद् द्वारं द्विजश्रेष्ठ दिवसस्य तथाध्वनः॥ ५॥

विप्रवर ! जिस दिशामें सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न एवं प्रभावित करनेवाले भगवान् सूर्य प्रथम उदित होते हैं, जिस दिशामें संध्याके समय साध्यगण तपस्या करते हैं, जिस दिशामें (गायत्रीजपके द्वारा ) पहले वह बुद्धि प्राप्त हुई है, जिसने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है, धर्मके युगल-

नेत्रखरूप चन्द्रमा और सूर्य पहले जिस दिशामें उदित होते हैं और (प्राय: पूर्वाभिमुख होकर धर्मानुष्ठान किये जानेके कारण) जहाँ धर्म प्रतिष्ठित हुआ है तथा जिस दिशामें पवित्र हविष्यका हवन करनेपर वह आहुति सम्पूर्ण दिशाओं में कैल जाती है, वहीं यह पूर्वदिशा दिन एवं सूर्यमार्गका द्वार है ॥३–५॥ अत्र पूर्व प्रस्ता वै दाश्रायण्यः प्रजाः स्त्रियः। यस्यां दिशि प्रश्नदाश्च कर्यपस्यात्मसम्भवाः॥ ६॥

इसी दिशामें प्रजापित दक्षकी अदिति आदि कन्याओंने सबसे पहले प्रजाबर्गको उत्पन्न किया था और इसीमें प्रजा-पित कश्यपकी संतानें वृद्धिको प्राप्त हुई हैं ॥ ६॥

अदोमूला सुराणां श्रीर्यत्र शकोऽभ्यपिच्यत । सुरराज्येन विवर्षे देवैश्चात्र तपश्चितम् ॥ ७ ॥

ब्रह्मर्षे ! देवताओंकी लक्ष्मीका मूलस्थान पूर्व दिशा ही है । इसीमें इन्द्रका देवसम्राट्के परपर प्रथम अभिषेक हुआ है और इसी दिशामें देवताओंने तपस्या की है ॥ ७॥ ।

एतस्मात् कारणाद् ब्रह्मन् पूर्वेत्येषा दिगुच्यते। यस्मात् पूर्वतरे काले पूर्वमेवावृता सुरैः॥ ८॥ अत एव च सर्वेषां पूर्वामाशां प्रचक्षते।

ब्रह्मन् ! इन्हीं सब कारणोंसे इस दिशाको 'पूर्वा' कहते हैं; क्योंकि अत्यन्त पूर्वकालमें पहले यही दिशा देवता-ओंसे आवृत हुई थी, अतएब इसे सबकी आदि दिशा कहते हैं ॥ ८३ ॥

पूर्वं सर्वाणि कार्याणि दैवानि सुखमीप्सता ॥ ९ ॥

सुखकी अभिलापा रखनेवाले लोगोंको देवसम्बन्धी सारे कार्य पहले इसी दिशामें करने चाहिये ॥ ९॥

अत्र वेदाञ्जगौ पूर्वं भगवाँहोकभावनः। अत्रैवोका सवित्राऽऽसीत् सावित्री ब्रह्मवादिषु ।१०।

लोकस्रष्टा भगवान् ब्रह्माने पहले इसी दिशामें वेदोंका गान किया था और सविता देवताने ब्रह्मवादी मुनियोंको यहीं सावित्रीमन्त्रका उपदेश किया था ॥ १० ॥

अत्र दत्तानि सूर्येण यजूंषि द्विजसत्तम। अत्र लब्धवरः सोमः सुरैः ऋतुषु पीयते॥ ११॥

द्विजश्रेष्ठ ! इसी दिशामें सूर्यदेवने महर्षि याज्ञवल्नयको ग्रुक्लयजुर्वेदके मन्त्र दिये थे और इसी दिशामें देवतालोग यज्ञोंमें उस सोमरसका पान करते हैं, जो उन्हें वरदानमें प्राप्त हो चुका है ॥ ११ ॥

अत्र तृप्ता हुतवहाः स्वां योनिमुपभुञ्जते।

अत्र पातालमाश्चित्य वृहणः श्चियमाप च ॥ १२॥

इसी दिशामें यज्ञोंद्वारा तृप्त हुए अग्निगण अपने योनि-स्वरूप जलका उपभोग करते हैं । यहीं वरुणने पातालका आश्रय लेकर लक्ष्मीको प्राप्त किया था ॥ १२॥

अत्र पूर्वे वसिष्ठस्य पौराणस्य द्विजर्षभ । स्तिइचैव प्रतिष्ठा च निधनं च प्रकाराते ॥ १३ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! इसी दिशामें पुरातन महर्षि विस्घ्वकी उत्पत्ति हुई है । यहीं उन्हें प्रतिष्ठा (सतर्षियोंमें स्थान ) की प्राप्ति हुई है और इसी दिशामें उन्हें निमिके शापसे देहत्याग करना पड़ा है ॥ १३ ॥

ओङ्कारस्यात्र जायन्ते स्तयो दशतीर्दश। पिवन्ति मुनयो यत्र हविर्धूमं समधूमपाः ॥ १४॥

इसी दिशामें प्रणव अर्थात् वेदकी सहस्रों शाखाएँ प्रकट हुई हैं और उसीमें धूमपायी महर्षिगण हिवष्यके धूमका पान करते हैं ॥ १४॥

प्रोक्षिता यत्र बहवो वाराहाद्या मृगा वने । शक्रेण यञ्चभागार्थे दैवतेषु प्रकल्पिताः ॥ १५॥

इसी दिशामें देवराज इन्द्रने यज्ञभागकी सिद्धिके लिये वनमें जंगली स्थर आदि हिंसक पशुओंको प्रोक्षित करके देवताओंको सौंपा था ॥ १५॥

अत्राहिताः कृतव्नाश्च मानुषादचासुराश्च ये। उद्यंस्तान् हि सर्वान् वैकोधाद्धन्ति विभावसुः। १६।

इस दिशामें उदित होनेवाले भगवान् सूर्य जो दूसरोंका अहित करनेवाले एवं कृतष्म मनुष्य और असुर होते हैं, उन सबका क्रोधपूर्वक विनाश करते ( उनकी आयु क्षीण कर देते ) हैं ॥ १६॥

एतद् द्वारं त्रिलोकस्य खर्गस्य च सुखस्य च । एय पूर्वो दिशां भागो विशाबोऽत्र यदीच्छसि ॥ १७ ॥

गालव ! यह पूर्व दिग्विमांग ही त्रिलोकीका, स्वर्गका और मुखका भी द्वार है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों इसमें प्रवेश करें॥ १७॥

वियं कार्यं हि मे तस्य यस्यासि वचने स्थितः। बृह्दि गालव यास्यामि श्रुणु चाप्यपरां दिशम्॥ १८॥

में जिनकी आज्ञाके अधीन हूँ, उन भगवान् विष्णुका प्रिय कार्य मुझे अवस्य करना है; अतः गालव ! वताओ, क्या में पूर्व दिशामें चलूँ अथवा दूसरी दिशाका भी वर्णन सुन लो।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचिरते अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥

इसं प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्शत भगवद्यानपर्वमें गालद बरित्रविषयक एक सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०८ ॥

## नवाधिकशततमोऽध्यायः

## दक्षिण दिशाका वर्णन

सुवर्ण उवाच

इयं विवस्वता पूर्व श्रौतेन विधिना किछ। गुरवे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्युते च दिक्॥ १॥

गंरड़ कहते हैं—गालय ! यह प्रसिद्ध है कि पूर्व-कालमें भगवान सूर्यने वेदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके आचार्य करयपको दक्षिणारूपसे इस दिशाका दान किया था, इसीलिये इसे दक्षिण दिशा कहते हैं ॥ १ ॥

अत्र लोकत्रयस्यास्य पितृपक्षः प्रतिष्ठितः । अत्रोष्मपाणां देवानां निवासः श्रूयते द्विज ॥ २ ॥

ब्रह्मन् ! तीनों लोकोंके पितृगण इसी दिशामें प्रतिष्ठित हैं तथा 'ऊष्मप' नामक देवताओंका निवास भी इसी दिशामें सुना जाता है ॥ २ ॥

अत्र विद्वे सदा देवाः पितृभिः सार्धमासते । इज्यमानाः सा लोकेषु सम्प्राप्तास्तुल्यभागताम् ॥३॥

पितरोंके साथ विश्वेदेवगण सदा दक्षिण दिशामें ही वास करते हैं । वे समस्त लोकोंमें पृजित हो श्राद्धमें पितरोंके समान ही भाग प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

एतद् द्वितीयं देवस्य द्वारमाचक्षते द्विज। त्रुटिशो लवशश्चापि गण्यते कालनिश्चयः॥ ४॥

विप्रवर! विद्वान् पुरुष इस दक्षिण दिशाको धर्मदेवता-का दूसरा द्वार कहते हैं। यहीं (चित्रगुप्त आदिके द्वारा) 'त्रुटि' और 'लव' आदि स्क्ष्म-से-स्क्ष्म कालांशोंपर दृष्टि रखते हुए प्राणियोंकी आयुकी निश्चित गणना की जाती है।। ४॥

अत्र देवर्षयो नित्यं पितृहोकर्षयस्तथा। तथा राजर्षयः सर्वे निवसन्ति गतव्यथाः॥ ५॥

देविषि, पितृलोकके ऋषि तथा समस्त राजिषिगण दुःखरिहत हो सदा इसी दिशामें निवास करते हैं॥ ५॥

अन्न धर्मश्च सत्यं च कर्म चात्र निगद्यते। गतिरेपा द्विजश्रेष्ठ कर्मणामवसायिनाम्॥ ६॥

द्विजशेष्ठ ! इसी दिशामें (रहकर चित्रगुत आदिके द्वारा धर्मराजके निकट प्राणियोंके ) धर्मः सत्य तथा साधारण कर्मोंके विषयमें कहा जाता है । मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी दिशाका आश्रय ठेते हैं ॥ ६ ॥

एषा दिक् सा द्विजश्रेष्ठ यां सर्वः प्रतिपद्यते । बृता त्वनववोधेन सुर्खं तेन न गम्यते ॥ ७ ॥ विप्रवर ! यह वह दिशा है, जिसमें मृत्युके पश्चात् सभी प्राणियोंको जाना पड़ता है। यह सदा अज्ञानान्धकारसे आवृत रहती है, इसिल्ये इसमें सुखपूर्वक यात्रा सम्भव नहीं हो पाती है।। ७।।

नैर्ऋतानां सहस्राणि वहून्यत्र द्विजर्षभ । सृष्टानि प्रतिकृलानि द्रष्टव्यान्यकृताःमभिः॥ ८॥

द्विजश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीने इस दिशामें प्रतिकृत स्वभाव एवं आचरणवाले सहस्रों राक्षसोंकी सृष्टि की है, जिनका दर्शन अग्रुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुपोंको ही होता है ॥ ८॥

अत्र मन्द्रकुञ्जेषु विप्रिषंसद्नेषु च। गायन्ति गाथा गन्धर्वाश्चित्तवुद्धिहरा द्विज॥ ९॥

ब्रह्मन् ! इसी दिशामें गन्धर्वगण मन्दराचलके कुओं और ब्रह्मर्षियोंके आश्रमोंमें मन और बुद्धिको आकर्षित करने-वाली गाथाओंका गान करते हैं ॥ ९ ॥

अत्र सामानि गाथाभिः श्रुत्वा भीतानि रैवतः । गतदारो गतामात्यो गतराज्यो वनं गतः ॥ १० ॥

पूर्वकालमें यहीं राजा रैवत गाथाओं के रूपमें सामगान सुनते-सुनते अपनी स्त्री, मन्त्री तथा राज्यमे भी वियुक्त हो वनमें चले गये थे # || १० ||

अत्र सावर्णिना चैव यचकीतात्मजेन च। मर्यादा स्थापिता ब्रह्मन् यां सूर्यो नातिवर्तते ॥ ११ ॥

ब्रह्मन् ! इस दिशामें सावर्णि मनु तथा यवकीतके पुत्रने सूर्यकी गतिके लिये मर्यादा (सीमा ) स्थापित की थी। जिसका सूर्यदेव कभी उल्लिह्मन नहीं करते हैं ॥ ११ ॥

अत्र राक्षसराजेन पौलस्त्येन महात्मना। रावणेन तपश्चीत्वां सुरेभ्योऽमरता वृता॥१२॥

पुलस्त्यवंशी राक्षसराज महामना रावणने इसी दिशामें तपत्या करके देवताओंसे अवध्य होनेका वरदान प्राप्त किया था ॥ १२॥

\* एक समय राजा रैवत अपनी पुत्रीके साथ उसके लिये बरका अनुसंधान करने ब्रह्माजीके पास गये थे। वहाँसे लौटते समय उन्होंने मन्दराचलके पुण्य प्रदेशोंमें गन्धवींका सामगान सुना और कुछ देर ठहर गये। वहाँका योहा-सा भी समय मनुष्यलोकके महान् कालके तराबर होता है। राजा जब लौटबर राजधानीमें आये, तब सत्ययुग और त्रेता बीतकर द्वापरका अन्तिम भाग व्यतीत हो रहा था। मन्त्री और परिवारके सभी लोग कालके गालमें जा चुके थे। उन दिनों उनकी राजधानी कुशस्यलीके स्थानपर दिच्य द्वारकापुरीका निर्माण हो चुका था। राजाने अरनी पुत्री रेवतीका विवाह बलरामजी से कर दिया और स्वयं वे वनमें तपस्या करनेके लिये चले गये।

### अत्र वृत्तेन वृत्रोऽपि शकशत्रुत्वमीयिवान् । अत्र सर्वासवः प्राप्ताः पुनर्गच्छन्ति पञ्चघा ॥ १३ ॥

इसी दिशामें घटित हुई घटनाके कारण वृत्रासुर देवराज इन्द्रका शत्रु वन बैटा था। दक्षिण दिशामें ही आकर सबके प्राण पुनः (प्राण-अपान आदिके भेदसे) पाँच भागोंमें बँट जाते हैं (अर्थात् प्राणी न्तन देह धारण करते हैं)।। १३॥

#### अत्र दु॰कृतकर्माणो नराः पच्यन्ति गालव । अत्र वैतरणी नाम नदी वितरणैर्वृता ॥ १४ ॥

गालव ! इसी दिशामें पापाचारी मनुष्य नरकोंकी आग-में पकाये जाते हैं । दक्षिणमें ही वह बैतरणी नदी है, जो बैतरणी नरकके अधिकारी पापियोंसे मिरी रहती है ॥ १४॥

### अत्र गत्वा सुखस्यान्तं दुःखस्यान्तं प्रपद्यते । अत्रावृत्तो दिनकरः सुरसं क्षरते पयः ॥ १५ ॥ काष्ठां चासाद्य वासिष्ठीं हिममुत्सुजते पुनः।

मनुष्य इसी दिशामें जाकर सुख और दुःखके अन्तको प्राप्त होता है। इसी दक्षिण दिशामें लौटनेपर (अर्थात् उत्तरायणके अन्तिम भागमें पहुँचकर दक्षिणायनके आरम्भमें आनेपर जब कि वर्षात्रपुत रहती है,) स्यदेव सुखादु जलकी वर्षा करते हैं। फिर विषष्ठ मुनिके द्वारा सेवित उत्तर दिशामें पहुँचकर (अर्थात् उत्तरायणके प्रारम्भमें जब कि शिशिर ऋतु रहती है,) वे ओले गिराते हैं॥ १५१॥

## अत्राहं गालव पुरा क्षुधार्तः परिचिन्तयन् ॥ १६ ॥ लब्धवान् युष्यमानौ द्वौ बृहन्तौ गजकब्छपौ ।

गालव ! पूर्वकालकी वात है, में भूखते पीड़ित होकर भारी चिन्तामें पड़ गया था, परंतु इसी दिशामें आनेपर दो विशाल प्राणी—हाथी और कछुआ मेरे हाथ लग गये, जो आपसमें लड़ रहे थे ॥ १६३ ॥

## अत्र चक्रधनुर्नाम सूर्याज्ञातो महानृषिः ॥ १७ ॥ विदुर्ये कपिलं देवं येनार्ताः सगरात्मजाः ।

सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि कर्दमसे उत्पन्न हुए 'चक्र-धनु' नामक महर्षि इसी दिशामें रहते थे, जिन्हें सब छोग 'कपिछदेव'के नामसे जानते हैं। उन्होंने ही सगरके पुत्रोंको भस्त कर दिया था।। १७ है।।

#### अत्र सिद्धाः शिवा नाम ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १८॥ अधीत्य सकलान् वेदाँग्लेभिरे मोक्षमक्षयम् ।

इसी दिशामें 'शिव' नामसे प्रसिद्ध कुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके पारंगत पण्डित थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके (तत्त्वज्ञानद्वारा) अक्षय मोक्ष प्राप्त कर लिया। १८ ।।

### अत्र भोगवती नाम पुरी वासुकिपालिता ॥ १९ ॥ तक्षकेण च नागेन तथैवैरावतेन च।

दक्षिणमें ही वासुकिद्वारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत नागद्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी है ॥ १९३ ॥ अत्र निर्याणकालेऽपि तमः सम्प्राप्यते महत्॥ २०॥ अभेद्यं भास्करेणापि स्वयं वा ऋष्णवर्तमना।

मृत्युके पश्चात् इस दिशामें जानेवाले प्राणीको ऐसे धोर अन्धकारका सामना करना पड़ता है, जो साक्षात् अग्नि एवं सूर्यके लिये भी अभेद्य है ॥ २० ई ॥

## एव तस्यापि ते मार्गः परिचार्यस्य गालव । त्रृहि मे यदि गन्तव्यं प्रतीचीं श्रुणु चापरम् ॥ २१ ॥

गालव ! तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने (क्षेवा ग्रहण करने) के योग्य हो, अतः तुम्हें यह दक्षिण मार्ग बताया है; यदि इस दिशामें चलना हो तो मुझसे कहो अथवा अब तीसरी पश्चिम दिशाका वर्णन सुनो ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचिरते नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ 1०९ ॥ इस प्रक.र श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गायवचरित्रविषयक एक सौ नौवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०९ ॥

## दशाधिकशततमोऽध्यायः

पश्चिम दिशाका वर्णन

सुपर्ण उत्राच

इयं दिग् दियता राज्ञो वरुणस्य तु गोपतेः। सदा सिळळराजस्य प्रतिष्ठा चादिरेव च॥ १॥

गरंड़ कहते हैं—गालव ! यह जो सामनेकी दिशा है, जलके स्वामी दिक्पाल राजा वरुणको सदा ही अत्यन्त प्रिय है। यही उनका आश्रय और उत्पत्तिस्थान है।। १।। अत्र पश्चाद्दः सूर्यो विसर्जयति गाः स्वयम् । पश्चिमेत्यभिविष्याता दि्गियं द्विजसत्तम् ॥ २ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! दिनके पश्चात् सूर्यदेव इसी दिशामें स्वयं अपनी किरणोंका विसर्जन करते हैं, इसलिये यह 'पश्चिम' के नामसे विख्यात है ॥ २॥

यादसामत्र राज्येन सिललस्य च गुप्तये।

### कर्यपो भगवान् देवो वहणं साभ्यषेचयत् ॥ ३ ॥

पूर्वकालमं भगवान् कश्यपदेवने जलजन्तुओंका आधिपत्य और जलकी रक्षा करनेके लिये इसी दिशामें वरुणका अभिषेक किया था ॥ ३ ॥

#### अत्र पीत्वा समस्तान् वै वरुणस्य रसांस्तु पट्। जायते तरुणः सोमः ग्रुक्छस्यादौ तमिम्नहा ॥ ४ ॥

अन्धकारका नाश करनेवाले चन्द्रमा वरूणके निकट रहकर छः प्रकारके सम्पूर्ण रसोंका पान करके ग्रुक्लपक्षकी प्रतिपदाको इसी दिशामें नृतनताको प्राप्त होकर उदित होते हैं॥ ४॥

### अत्र पश्चात् कृता दैत्या वायुना संयतास्तदा । निःश्वसन्तो महावातैरर्दिताः सुषुपुर्द्धिज ॥ ५ ॥

ब्रह्मन् ! पूर्वकालमं वायुदेवने अपने महान् वेगसे यहाँ युद्धमं दैत्योंको पराङ्मुखा आवद्ध और पीड़ित किया था। जिससे वे लम्बी साँस छोड़ते हुए धराशायी हो गये थे॥ ५॥

### अत्र सूर्ये प्रणयिनं प्रतिगृह्यति पर्वतः। अस्तो नाम यतः संध्या पश्चिमा प्रतिसर्पति ॥ ६ ॥

इसी दिशामें अस्ताचल है। जो अपने प्रीतिपात्र सूर्य-देवको प्रतिदिन ग्रहण करता है। वहींसे पश्चिम संध्याका प्रसार होता है।। ६॥

## अतो रात्रिश्च निद्रा च निर्गता दिवसक्षये । जायते जीवलाकस्य हर्तुमर्धमिवायुषः॥ ७॥

इसी दिशासे दिनके अन्तमं मानो जीव-जगत्की आधी आयु हर लेनेके लिये रात्रि एवं निद्राका प्राकट्य होता है ॥ ७ ॥

#### अत्र देवीं दिति सुतामात्मप्रसवधारिणीम्। विगर्भामकरोच्छको यत्र जातो मरुद्रणः॥८॥

इसी दिशामें देवराज इन्द्रने सीयी हुई गर्भवती दिति-देवीके ( उदरमें प्रवेश करके उसके ) गर्भका उच्छेद किया था, जिससे मरुद्रणोंकी उत्पत्ति हुई ॥ ८॥

### अत्र मूळं हिमवतो मन्दरं याति शाश्वतम्। अपि वर्षसहस्रोण न चास्यान्तोऽधिगम्यते॥ ९॥

इसी दिशामें हिमालयका मूलभाग सदा मन्दराचलतक फैलकर उसका स्पर्श करता है। सहस्रों वर्षोंमें भी इसका अन्त पाना असम्भव है॥ ९॥

## अत्र काञ्चनशैलस्य काञ्चनाम्बुरुहस्य च। उद्घेस्तीरमासाद्य सुरभिः क्षरते पयः॥१०॥

इसी दिशामें सुवर्णमय पर्वत मन्दराचल तथा स्वर्णमय

कमलोंसे सुशोभित क्षीरसागरके तटपर पहुँचकर सुरभिदेवी अपने दूधका निर्झर वहाती हैं॥ १०॥

### अत्र मध्ये समुद्रम्य कवन्यः प्रतिदृश्यते । खर्भानोः सूर्यकरपस्य सोमसूर्यौ जिघांसतः ॥ ११ ॥

पश्चिम दिशामें ही समुद्रके भीतर सूर्यके समान तेजस्वी उस राहुका कवन्थ (धड़) दिखायी देता है, जो सूर्य और चन्द्रमाको मार डालनेकी इच्छा रखता है।। ११॥ सुवर्णशिरसोऽण्यत्र हरिरोम्णः प्रगायतः।

अहर्यस्याप्रमेयस्य श्रुयते विपुलो ध्वनिः॥१२॥

इसी दिशामें पिङ्गलवर्णके केशोंसे मुशोभितः अप्रमंय प्रभावशाली एवं अदृश्यमूर्ति मुनिवर मुवर्णक्षिरा सामगान करते हैं । उनके उस गीतकी विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनायी देती है ॥ १२ ॥

#### अत्र ध्वजवती नाम कुमारी हरिमेधसः। आकारो तिष्ठ तिष्ठेति तस्यौ सूर्यस्य शासनात्॥ १३॥

इसी दिशामें हरिमेधा मुनिकी कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती है। जो सूर्यदेवकी 'टहरो' 'टहरो' इस आज्ञासे आकाशमें स्थित है। । १३॥

## अत्र वायुक्तथा विहरापः खं चापि गालव। आहिकं चेव नैशं च दुःखं स्पर्शं विमुञ्जति ॥ १४॥

गालव ! वायु, अग्नि, जल और आकाश— ये सब इस दिशामें रात्रि और दिनके दुःखदायी स्पर्शका परित्याग करते हैं ( अर्थात् यहाँ इनका स्पर्श सदा मुखद ही होता है ) ॥१४॥

## अतः प्रभृति सूर्यस्य तिर्यगावर्तते गतिः । अत्र ज्योतीं वि सर्वाणि विदानत्यादित्यमण्डलम् ॥ १५॥

इसी दिशासे सूर्यदेव तिरछी गतिसे चक्कर लगाना आरम्भ करते हैं। यहीं सम्पूर्ण ज्योतियाँ सूर्यमण्डलमें प्रवेश करती हैं॥ १५॥

## अष्टाविदातिरात्रं च चङ्क्रम्य सह भानुना । निष्पतन्ति पुनः सूर्यात् सोमसंयोगयोगतः ॥ १६॥

अभिजित्सिहत अडाईस नक्षजोंमेंसे प्रत्येक अडाईसवें दिन सूर्यके साथ विचरण करके अमावस्याके बाद फिर सूर्यमण्डलसे पृथक् हो जाता है ॥ १६ ॥

## अत्र नित्यं स्रवन्तीनां प्रभवः सागरोदयः। अत्र लोकत्रयस्यापस्तिष्टन्ति वरुणालये॥१७॥

इसी दिशासे उन अधिकांश निदयोंका प्राकट्य हुआ है, जिनके जलसे समुद्रकी पूर्ति होती रहती है। यहींके वरुणा-लयमें त्रिभुवनके लिये उपयोगी जलराशि संचित है।। १७॥

अत्र पन्नगराजस्याप्यनन्तस्य निवेशनम्।

अनादिनिधनस्यात्र विष्णोः स्थानमनुत्तमम् ॥ १८॥

यहीं नागराज अनन्तका निवास तथा आदि-अन्तसे रहित भगवान् विष्णुका सर्वोत्कृष्ट स्थान है ॥ १८ ॥ अत्रान्तस्रस्यापि पवनस्य निवेदानम् ॥ १९ ॥ महर्षेः कश्यपस्यात्र मारीचस्य निवेदानम् ॥ १९ ॥

इसी दिशामें अग्निदेवके सखा वायुदेवका भवन तथां

मरीचिनन्दन महर्षि कश्यपका आश्रम है ॥ १९ ॥ एव ते पश्चिमो मार्गो दिग्द्वारेण प्रकीर्तितः । बृहि गालव गच्छावो बुद्धिः का द्विजसत्तम ॥ २० ॥

द्विजश्रेष्ठ गालव ! इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेपसे पश्चिम-का मार्ग बताया है । अब बताओ, तुम्हारा क्या विचार है ? इम दोनों किस दिशाकी ओर चलें ? ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाळवचरिते दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्यागपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गाळवचरितविषयक एक सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥

# एकादशाधिकशततमोऽध्यायः

## उत्तर दिशाका वर्णन

सुपर्ण उवाच

यसादुत्तार्यते पापाद् यसान्निःश्रेयसोऽइनुते । असादुत्तारणवलादुत्तरेत्युच्यते द्विज ॥ १

गरुड़ कहते हैं—गालव ! इस मार्गसे जानेपर मनुष्य-का पापसे उद्धार हो जाता है और वह कल्याणमय स्वर्गीय सुखोंका उपभोग करता है; अतः इस उत्तारण ( संसारसागरसे पाप उतारने ) के बलसे इस दिशाको उत्तरदिशा कहते हैं॥१॥

उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापश्च गालव । मार्गः पश्चिमपूर्वोभ्यां दिग्भ्यां वैमध्यमः स्मृतः॥ २ ॥

गालव ! यह उत्तर दिशा उत्कृष्टं सुवर्ण आदि निधियोंकी अधिष्ठान है ( इसलिये भी इसका नाम उत्तर है )। यह उत्तर मार्ग पश्चिम और पूर्व दिशाओंका मध्यवर्ती वताया गया है।।

अस्यां दिशि वरिष्ठायामुत्तरायां द्विजर्पभ । नासौम्यो नाविधेयात्मा नाथमीं वसते जनः ॥ ३ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! इस गौरवशालिनी दिशामें ऐसे लोगोंका वास नहीं है, जो सौम्य स्वभावके न हों, जिन्होंने अपने मनको वशमें न किया हो तथा जो धर्मका पालन न करते हों ॥ ३॥

अत्र नारायणः रुष्णो जिष्णुरचैव नरोत्तमः। वद्योमाश्रमपदे तथा ब्रह्मा च शास्वतः॥ ४॥

इसी दिशामें यदरिकाश्रमतीर्थ है, जहाँ सचिदानन्द-स्वरूप श्रीनारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ नर और सनातन ब्रह्माजी निवास करते हैं ॥ ४॥

अत्र वै हिमवत्पृष्ठे नित्यमास्ते महेश्वरः। प्रकृत्या पुरुषः सार्धे युगान्ताग्निसमप्रभः॥ ५॥

उत्तरमें ही हिमालयकें शिखरपर प्रलयकालीन अग्निके समान तेजस्वी अन्तर्यामी भगवान् महेश्वर भगवती उमाके साथ नित्य निवास करते हैं॥ ५॥ न स दृश्यो मुनिगणैस्तथा देवैः सवासवैः। गन्धर्वयक्षसिद्धैर्वा नरनारायणादते॥ ६॥

वे भगवान् नर और नारायणके सिवा और किसीकी दृष्टिमें नहीं आते। समस्त मुनिगण, गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध अथवा देवताओं सिहत इन्द्र भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं॥ ६॥

अत्र विष्णुः सहस्राक्षः सहस्रचरणोऽव्ययः। सहस्रशिरसः श्रीमानेकः पश्यति मायया॥ ७॥

यहाँ सहस्रों नेत्रों, सहस्रों चरणों और सहस्रों मस्तकोंवाले एकमात्र अविनाशी श्रीमान् भगवान् विष्णु ही उन मायाविशिष्ट महेश्वरका साक्षास्कार करते हैं।। ७॥

अत्र राज्येन विष्राणां चन्द्रमाश्चाभ्यषिच्यत । अत्र गङ्गां महादेवः पतन्तीं गगनाच्च्युताम् ॥ ८ ॥ प्रतिगृह्य ददौ लोके मानुषे ब्रह्मवित्तम ।

उत्तर दिशामें ही चन्द्रमाका द्विजराजके पदपर अभिषेक हुआ था। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ गालव! यहीं आकाशसे गिरती हुई गङ्गाको महादेवजीने अपने मस्तकपर धारण किया और उन्हें मनुष्यलोकमें छोड़ दिया॥ ८-।

अत्र देव्या तपस्तप्तं महेश्वरपरीष्सया॥ ९ ॥ अत्र कामश्च रोपश्च शैलद्वोमा च सम्बभुः।

यहीं पार्वतीदेवीने भगवान् महैश्वरको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये कटोर तपस्या की थी और इसी दिशामें महादेवजीको मोहित करनेके लिये काम प्रकट हुआ। फिर उसके ऊपर भगवान् शंकरका क्रोध हुआ। उस अवसरपर गिरिराज हिमालय और उमा भी वहाँ विद्यमान थीं ( इस प्रकार ये सब लोग वहाँ एक ही समयमें प्रकाशित हुए)।

अत्र राक्षसयक्षाणां गन्धर्वाणां च गालव ॥ १०॥

आधिपत्येन कैलासे धनदोऽप्यभिपेचितः। अत्र चैत्ररथं रम्यमत्र वैखानसाश्रमः॥११॥

गालव ! इसी दिशामें कैलास पर्वतपर राक्षसः यक्ष और गन्धवोंका आधिपत्य करनेके लिये धनदाता कुवेरका अभिपेक हुआ था। उत्तर दिशामें ही रमणीय चैत्ररथवन और वैखानस ऋषियोंका आश्रम है॥ १०-११॥

अत्र मन्दाकिनी चैव मन्दरश्च द्विजर्षभ । अत्र सौगन्धिकवनं नैर्ऋतैरभिरध्यते ॥ १२ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! यहीं मन्दाकिनी नदी और मन्दराचल हैं। इसी दिशामें राक्षसगण सौगन्धिकवनकी रक्षा करते हैं॥१२॥ शाद्धलं कदलीस्कन्धमत्र संतानका नगाः। अत्र संयमनित्यानां निद्धानां स्वैरचारिणाम्॥ १३॥ विमानान्यनुरूपाणि कामभोग्यानि गालव।

यहीं हरी-हरी घासेंसि मुशोभित कदलीवन है और यहीं कल्पवृक्ष शोभा पाते हैं। गालव! इसी दिशामें सदा संयमनियमका पालन करनेवाले स्वच्छन्दचारी सिद्धोंके इच्छानुसार भोगोंसे सम्पन्न एवं मनोनुकूल विमान विचरते हैं॥ १३३॥ अत्र ते ऋष्यः सप्त देवी चारुन्धती तथा॥ १४॥ अत्र तिष्ठति वै स्वातिरनास्या उद्यः स्मृतः।

इसी दिशामें अरुन्थतीदेवी और सप्तर्षि प्रकाशित होते हैं। इसीमें स्वाती नक्षत्रका निवास है और यहीं उसका उदय होता है।। १४६।।

अत्र यशं समासाद्य ध्रुवं स्थाता पितामहः॥ १५॥ ज्योतींषि चन्द्रसूर्यौ च परिवर्तानेत नित्यशः।

इसी दिशामें ब्रह्माजी यज्ञानुष्ठानमें प्रवृत्त होकर नियमित-रूपसे निवास करते हैं । नक्षत्र, चन्द्रमा तथा सूर्य भी सदा इसीमें परिभ्रमण करते हैं ॥ १५३॥

अत्र गङ्गामहाद्वारं रक्षन्ति द्विजसत्तम ॥ १६ ॥ धामा नाम महात्मानो मुनयः सत्यवादिनः । न तेयां श्रायते मूर्तिर्नाञ्चतिर्न तपश्चितम् ॥ १७ ॥ परिवर्तसहस्राणि कामभोज्यानि गाळव ।

द्विजश्रेष्ठ ! इसी दिशामें घाम नामसे प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मुनि श्रीगङ्गामहाद्वारकी रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण किसीको ज्ञात नहीं होता है। गालव ! वे सहस्रों युगान्तकालतककी आयु इच्छानुसार भोगते हैं॥ १६-१७ ।।

यथा यथा प्रविश्वाति तस्मात् प्रतरं नरः ॥ १८॥ तथा तथा द्विजश्रेष्ठ प्रविलीयति गालव। नैतत् केनचिदन्येन गतपूर्वे द्विजर्षम ॥ १९॥ श्रृते नारायणं देवं नरं वा जिष्णुमन्ययम्। अत्र कैलासमित्युक्तं स्थानमैलविलस्य तत्॥ २०॥

द्विजश्रेष्ठ ! मनुष्य ज्यों-ज्यों गङ्गामहाद्वारसे आगे वढ़ता है, वैसे-ही-वैसे वहाँकी हिमराशिमें गलता जाता है । विप्रवर गालव ! साक्षात् भगवान् नारायण तथा विजयशील अविनाशी महातमा नरको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पहलेकभी गङ्गामहाद्वारसे आगे नहीं गया है । इसी दिशामें कैलास-पर्वत है, जो कुवेरका स्थान वताया गया है ॥ १८-२०॥

अत्र विद्युत्वभा नाम जिल्लिरेऽप्सरसो दश।
अत्र विष्णुपदं नाम कमता विष्णुना कृतम् ॥ २१॥
त्रिलोकविक्रमे ब्रह्मन्तुत्तरां दिशमाश्रितम्।
अत्र राज्ञा मरुत्तेन यश्चेनेष्टं द्विजोत्तम्॥ २२॥
उशीरबीजे विप्रपं यत्र जाम्बूनदं सरः।

यहीं विद्युत्प्रभा नामसे प्रसिद्ध दस अप्सराएँ उत्पन्न हुई थीं । ब्रह्मन् ! त्रिलोकीको नापते समय भगवान् विष्णुने इसी दिशामें अपना चरण रक्खा था । उत्तर दिशामें भगवान् विष्णुका वह चरणचिह्न (हरिकी पैंड़ी) आज भी मौजूद है। दिजलेष्ठ ! ब्रह्मपें ! उत्तर दिशाके ही उशीरबीज नामक स्थानमें, जहाँ सुवर्णमय सरीवर है, राजा मरुत्तने यज्ञ किया था ॥ २१-२२ई ॥

जीमृतस्यात्र विप्रवेरियतस्थे महात्मनः॥ २३॥ साक्षाद्धैमवतः पुण्यो विमलः कनकाकरः।

इसी दिशामें ब्रह्मर्षि महात्मा जीमूतके समक्ष हिमालयकी पवित्र एवं निर्मल स्वर्णनिधि (सोनेकी खान ) प्रकट हुई थी।। ब्राह्मणेषु च यत् कृत्सनं खन्तं कृत्वाधनं महत् ॥ २४॥ वब्रे धनं महर्षिः स जैमूतं तद् धनं ततः ।

उस सम्पूर्ण विद्याल धनराशिको उन्होंने ब्राह्मणोंमें वाँट-कर उसका सदुपयोग किया और ब्राह्मणोंसे यह वर माँगा कि यह धन मेरे नामसे प्रसिद्ध हो। इस कारण वह धन 'जैमूत' नामसे प्रसिद्ध हुआ। २४१ ॥

अत्र नित्यं दिशाम्पालाः सायम्प्रातद्विजर्षम ॥ २५॥ कस्य कार्यं किमिति वै परिकोशन्ति गालव ।

विप्रवर गालव ! यहाँ प्रतिदिन सबेरे और सन्ध्याके समय सभी दिक्षाल एकत्र हो उच्च स्वरसे यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है ! ।। २५ ६ ॥

पवमेषा द्विजश्रेष्ठ गुणैरन्यैर्दिगुत्तरा॥ २६॥ उत्तरेति परिख्याता सर्वकर्मसु चोत्तरा।

द्विजश्रेष्ठ ! इन सब कारणोंसे तथा अन्यान्य गुणोंके कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त शुभ कर्मोंके लिये भी यही उत्तम मानी गयी है। इसलिये इसे उत्तर कहते हैं॥ २६३॥

पता विस्तरशस्तात तय संकीर्तिता दिशः॥ २७॥ चतस्रः क्रमयोगेन कामाशां गन्तुमिच्छसि। तात ! इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओंका तुम्हारे सामने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । कहो, किस दिशामें चलना चाहते हो ? ॥ २७६ ॥ उद्यतोऽहं द्विजश्रेष्ठ तव दर्शियतं दिशः।

पृथिवीं चाखिलां ब्रह्मंस्तस्मादारोह मां द्विज ॥ २८ ॥ द्विजश्रेष्ठ ! मैं तुम्हें सम्पूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं का दर्शन करानेके लिये उद्यत हूँ; अतः तुम मेरी पीठपर वैठ जाओ ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते एकाद्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रविषयक एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९१ ॥

~36105V

# द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः

गरुड़की पीठपर बैठकर पूर्व दिशाकी ओर जाते हुए गालवका उनके वेगसे व्याकुल होना

गालव उवाच

गरुत्मन् भुजगेन्द्रारे सुपर्ण विनतात्मज । नय मां ताक्ष्यं पूर्वेण यत्र धर्मस्य चक्षुषी ॥ १ ॥

गालवने कहा—गरूतमन् ! भुजगराजरात्रो ! सुपर्ण ! विनतानन्दन ! तार्ध्य ! तुम मुझे पूर्व दिशाकी ओर ले चलो, जहाँ धर्मके नेत्रस्वरूप सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं ॥ पूर्वमेतां दिशं गच्छ या पूर्व परिकार्तिता । देवतानां हि सांनिध्यमत्र कीर्तितवानिस ॥ २ ॥ अत्र सत्यं च धर्मश्च त्वया सम्यक् प्रकार्तितः । इच्छेयं तु समागन्तुं समस्ते देंवते रहम् । भूयश्च तान् सुरान् द्रष्टुमिच्छेयमरुणानुज ॥ ३ ॥

जिस दिशाका तुमने सबसे पहले वर्णन किया है, उसी दिशाकी ओर पहले चलो; क्योंकि उस दिशामें तुमने देवताओंका सांनिध्य बताया है तथा वहीं सत्य और धर्मकी स्थितिका भी भलीभाँति प्रतिपादन किया है। अरुणके छोटे भाई गरुड़! मैं सम्पूर्ण देवताओंसे मिलना और पुनः उन सबका दर्शन करना चाहता हूँ॥ २-३॥

नारद उवाच

तमाह विनतात् नुरारोहस्येति वै द्विजम्। आरुरोहाथ स मुनिर्गरुष्टं गालवस्तदा॥ ४॥

नारदजी कहते हैं—तव विनतानन्दन गरुड़ने विप्रवर गालवसे कहा—'तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ ।' तब गालवमुनि गरुड़की पीठपर जा वैठे ॥ ४॥

गालव उवाच

क्रममाणस्य ते रूपं दृश्यते पन्नगाशन । भास्करस्येव पूर्वाह्वे सहस्रांशार्विवस्ताः ॥ ५ ॥

गालवने कहा—सर्पभोजी गरुड़ ! पूर्वाह्नकालमें सहस्र किरणोंसे सुशोभित भुवनभास्कर सूर्यका स्वरूप जैसा दिखायी देता है, आकाशमें उड़ते समय तुम्हारा स्वरूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर होता है ॥ ५ ॥

पश्चातप्रणुन्नानां वृक्षाणामनुगामनाम्। प्रस्थितानामिव समं परयामीह गतिं खग ॥ ६ ॥

खेचर ! तुम्होरे पङ्क्षोंकी हवाले उखड़कर ये वृक्ष पीछे-पीछे चले आ रहे हैं। मैं इनकी भी ऐसी तीव गति देख रहा हूँ, मानो ये भी हमलोगोंके साथ चलनेके लिये प्रस्थित हुए हों॥ ६॥

ससागरवनामुर्वी सशैलवनकाननाम्। आकर्षान्नव चाभासि पश्चवातेन खेचर॥ ७॥

आकाराचारी गरुड़ ! तुम अपने पङ्क्षोंके वेगसे उठी हुई वायुद्वारा समुद्रकी जलराशिः पर्वतः वन और काननोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो ॥ ७॥

समीननागनकं च खमिवारोप्यते जलम्। वायुना चैव महता पक्षवातेन चानिशम्॥ ८॥

पाँखोंके हिलानेसे निरन्तर उठती हुई प्रचण्ड वायुके वेगसे मत्स्य, जलहस्ती तथा मगरोंसहित समुद्रका जल तुम्हारे द्वारा मानो आकाशमें उछाल दिया जाता है ॥ ८ ॥ तुल्यरूपाननान् मत्स्यांस्तथा तिमितिमिगिलान् । नागाश्यनरवक्त्रांश्च पश्याम्युन्मिथतानिव ॥ ९ ॥

जिनके आकार और मुख एक-से हैं ऐसे मत्स्योंको, तिमि और तिमिंगिलोंको तथा हाथी, घोड़े और मनुष्योंके समान मुखवाले जल-जन्तुओंको मैं उन्मथित हुए-से देखता हूँ॥

महार्णवस्य च रवैः श्रोत्रे मे बिधरे कृते। नश्रुणोमिन पश्यामि नात्मनो वेद्यि कारणम् ॥ १०॥

महासागरकी इन भीषण गर्जनाओंने मेरे कान बहरे कर दिये हैं। मैं न तो सुन पाता हूँ, न देख पाता हूँ और न अपने बचावका कोई उपाय ही समझ पाता हूँ॥ १०॥

शनैः स तु भवान् यातु ब्रह्मवध्यामनुस्मरन् । न दृश्यते रविस्तात न दिशो न च खंखग ॥ ११ ॥

तात गरुड़ ! तुमसे कहीं ब्रह्महत्या न हो जाय, इसका ध्यान रखते हुए धीरे-धीरे चलो । मुझे इस समय न तो सूर्य दिखायी देते हैं, न दिशाएँ स्झती हैं और न आकाश ही दृष्टिगोचर होता है ॥ ११॥

तम एव तु पर्यामि शरीरं ते न लक्षये। मणीव जात्यौ पर्यामि चक्षुषी तेऽह्मण्डज ॥ १२॥

मुझे केबल अन्धकार ही दिखायी देता है। मैं तुम्हारे शरीरको नहीं देख पाता हूँ। अण्डज! तुम्हारी दोनों आँखें मुझे उत्तम जातिकी दो मणियोंके समान चमकती दिखायी देती हैं॥

शारीरं तु न पश्यामि तव चैवात्मनश्च ह । पदे पदे तु पश्यामि शारीराद्गिनमुत्थितम् ॥ १३ ॥

में न तो तुम्हारे शरीरको देखता हूँ और न अपने शरीरको । मुझे पग-पगपर तुम्हारे अङ्गोंसे आगकी लपटें उठती दिखायी देती हैं ॥ १३ ॥

स मे निर्वाप्य सहसा चक्षुपी शाम्य ते पुनः । तन्त्रियच्छ महावेगं गमने विनतात्मज ॥ १४ ॥

विनतानन्दन ! तुम उस आगको सहसा बुझाकर पुनः अपने दोनों नेत्रोंको भी शान्त करो और तुम्हारी गतिमें जो इतना महान् वेग है, इसे रोको ॥ १४॥

नं मे प्रयोजनं किंचिद् गमने पन्नगाशन। संनिवर्त महाभाग न वेगं विषहामि ते॥ १५॥

गहड़ ! इस यात्रासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो । महाभाग ! मैं तुम्हारे वेगको नहीं सह सकता ॥ गुरवे संश्रुतानीह दातान्यणे हि वाजिनाम् । एकतः इयामकणौनां द्युश्चाणां चन्द्रवर्चसाम्॥ १६॥

मैंने गुरुको ऐसे आठ सौ घोड़े देनेकी प्रतिज्ञा की है, जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिसे युक्त हों और जिनके कान एक ओरसे स्थाम रंगके हों ॥ १६ ॥ तेषां चैवापवर्गाय मार्ग पद्यामि नाण्डज । ततोऽयं जीवितत्यांगे हृष्टो मार्गो मयाऽऽत्मनः॥ १७ ॥ र्कितु अण्डन ! उन वोड़ोंके दिये जानेका कोई मार्ग मुझे नहीं दिखायी देता है। इसीलिये मैंने अपने जीवनके परित्यागका ही मार्ग चुना है॥ १७॥

नैव मेऽस्तिधनं किंचिन्न धनेनान्वितः सुहृत्। न चार्थेनापि महता शक्यमेतद् व्यपोहितुम् ॥ १८॥

मेरे पास थोड़ा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा है कि प्रचुर धनराशिका व्यय करनेसे भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १८॥

नारद उवाच

पवं बहु च दीनं च ब्रुवाणं गालवं तदा। प्रत्युवाच ब्रजन्नेव प्रद्दसन् विनतात्मजः॥१९॥

नारद्जी कहते हैं—इस प्रकार यहुत दीन वचन बोलते हुए महर्षि गालबसे बिनतानन्दन गरुड़ने चलते हुए ही इँसकर कहा—॥ १९॥

नातिप्रक्षोऽसि विपर्षे योऽऽत्मानं त्युक्तमिच्छसि। न चापि कृत्रिमः कालः कालो हि परमेश्चरः ॥ २०॥

'ब्रह्मर्षे ! यदि तुम अपने प्राणोंका परित्याग करना चाहते हो तो विदेश बुद्धिमान् नहीं हो! क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती ( उसका अपनी इच्छामे निर्माण नहीं किया जा सकता )। वह तो परमेश्वरका ही स्वरूप है।। २०॥

किमहं पूर्वमेवेह भवता नाभिचोहितः। उपायोऽत्र महानस्ति येनैतदुपपद्यते॥२१॥

'तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी? मेरी दृष्टिमें एक महान् उपाय है, जिससे यह कार्य सिद्ध हो सकता है ॥ २१॥

तदेप ऋषभो नाम पर्वतः सानरान्तिके। अत्र विश्वम्य सुक्त्वा च निवर्तिष्याव गालव ॥ २२ ॥

भालव ! समुद्रके निकट यह ऋभा नामक पर्वत है। जहाँ विश्राम और भोजन करके हम दोनों छौट चर्त्रेगे'॥२२॥

इति श्रामहाभारते उद्योगपर्शण भगवद्यानपर्शण गालवद्यरिते द्वाद्शाधिकशततकोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्शके अन्तर्गत भगवद्यानपर्शमें गालवद्यानपर्शमें गालवद्यावप्रस्ति एक सौ वाग्हर्गो अध्यय पुग हुआ ॥ १९२ ॥

### त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः

ऋषभ पर्वतके शिखरपर महर्षि गालव और गरुड़की तपस्विनी शाण्डिलीसे भेंट तथा गरुड़ और गालवका गुरुद्क्षिणा चुकानेके विषयमें परस्पर विचार

नारद उवाच

ऋषभस्य ततः श्रः ह्रं निपत्य द्विजपक्षिणौ। शाण्डिलीं बाह्मणीं तत्र दहशाते तपोऽन्विताम्॥ १॥

नारदजी कहते हैं -- तदनन्तर गालव और गरुड़ने

ऋषभ पर्वतके शिखरपर उतरकर वहाँ तपस्विनी शाण्डिली ब्राह्मणीको देखा ॥ १॥

अभिवाद्य सुपर्णस्तु गालवश्चाभिपूज्य ताम् । तया च खागतेनोकौ विष्टरे संनिषीद्तुः ॥ २ ॥ गरुड़ने उसे प्रणाम किया और गालवने उसका आदर-सम्मान किया। तदनन्तर उसने भी उन दोनोंका खागत करके उन्हें आसनपर वैठनेके लिये कहा। उसकी आज्ञा पाकर वे दोनों वहाँ आसनपर बैठ गये॥ २॥

सिद्धमन्नं तया दत्तं बिलमन्त्रोपबृंहितम्। भुक्त्वा तृप्तावुभौ भूमौ सुप्तौ तावनुमोहितौ ॥ ३॥

तपस्विनीने उन्हें बलिवैश्वदेवसे बचा हुआ अभिमन्त्रित सिद्धान्न अर्पण किया। उसे खाकर वे दोनों तृप्त हो गये और भूमिपर ही सो गये। तत्पश्चात् निद्राने उन्हें अचेत कर दिया॥ ३॥

मुहूर्तात् प्रतिवुद्धस्तु सुपर्णो गमनेप्सया। अथ श्रष्टतनूजाङ्गमात्मानं दृहरो खगः॥४॥

दो ही घड़ीके बाद मनमें वहाँसे जानेकी इच्छा लेकर गरुड़ जाग उठें। उठनेपर उन्होंने अपने शरीरको दोनों पंखोंसे रहित देखा॥ ४॥

मांसिपण्डोपमोऽभूत् स मुखपादान्वितः खगः। गाळवस्तं तथा दृष्ट्वा विमनाः पर्यपृच्छत ॥ ५ ॥

आकाशचारी गरुड़ मुख और हाथोंने युक्त होते हुए भी उन पंखोंके बिना मांसके लोंदेन्से हो गये। उन्हें उस दशामें देखकर गालवका मन उदास हो गया और उन्होंने पूछा—॥ किमिदं भवता प्राप्तमिहागमनजं फलम्। वासोऽयमिह कालं तु कियन्तं नौ भविष्यति॥ ६॥

'सखे ! तुम्हें यहाँ आनेका यह क्या फेल मिला ? इस अवस्थामें हम दोनोंको यहाँ कितने समयतक रहना पड़ेगा ? ॥ ६ ॥

कि नु ते मनसा ध्यातमशुभं धर्मदूषणम्। न ह्ययं भवतः खल्पो व्यभिचारो भविष्यति ॥ ७ ॥

'तुमने अपने मनमें कौन-सा अग्रुभ चिन्तन किया है, जो धर्मको दूषित करनेवाला रहा है। मैं समझता हूँ, तुम्हारे द्वारा यहाँ कोई थोड़ा धर्मविरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा' ॥७॥ सुपर्णोऽधात्रचीद् विप्रं प्रध्यातं वे मया द्विज । इमां सिद्धामितो नेतुं तत्र यत्र प्रजापितः ॥ ८॥ यत्र देवो महादेवो यत्र विष्णुः सनातनः। यत्र धर्मश्च यज्ञश्च तत्रेयं निवसेदिति॥ ९॥

तब गरुड़ने विप्रवर गालवसे कहा—श्रह्मन् ! मैंने तो अपने मनमें यही सोचा था कि इस सिद्ध तपस्विनीको वहाँ पहुँचा दूँ, जहाँ प्रजापति ब्रह्मा हैं, जहाँ महादेवजी हैं, जहाँ सनातन भगवान् विष्णु हैं तथा जहाँ धर्म एवं यज्ञ है, वहीं इसे निवास करना चाहिये ॥ ८-९॥ सोऽहं भगवतीं याचे प्रणतः प्रियकास्यया। मयेतन्नाम प्रध्यातं मनसा शोचता किल ॥ १०॥

'अतः में भगवती शाण्डिलीके चरणोंमें पड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अपने चिन्तनशील मनके द्वारा आपका प्रिय करनेकी इच्छासे ही यह वात सोची है ॥ १०॥

तदेवं बहुमानात् ते मयेहानीष्सितं कृतम्। सुकृतं दुष्कृतं वा त्वं माहात्म्यात् क्षन्तुमईसि॥ ११॥

'आपके प्रति विशेष आदरका भाव होनेसे ही मैंने इस स्थानपर ऐसा चिन्तन किया है, जो सम्भवतः आपको अभीष्ट नहीं रहा है। मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने ही माहात्म्यसे आप मेरे इस अपराधको क्षमा कर दें'।।११॥

सा तौ तदात्रवीत् तुष्टा पतगेन्द्रद्विजर्पभौ। न भेतव्यं सुपर्णोऽसि सुपर्णं त्यज सम्भ्रमम्॥ १२॥

यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुई । उसने उस समय पक्षिराज गरुड़ और विप्रवर गालवसे कहा—'सुपर्ण ! तुम्हारे पंख और भी सुन्दर हो जायँगे; अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये । तुम घवराहट छोड़ो ॥ १२॥

निन्दितास्मि त्वया वत्स न च निन्दां क्षमाम्यहम्। लोकेभ्यः सपदि भ्रश्येद्योमां निन्देत पापऋत्॥ १३॥

'वत्स! तुमने मेरी निन्दा की है, मैं निन्दा नहीं सहन करती हूँ। जो पापी मेरी निन्दा करेगा, वह पुण्य-लोकोंसे तत्काल भ्रष्ट हो जायगा।। १३॥

हीनया लक्षणेः सर्वेस्तथानिन्दितया मया। आचारं प्रतिगृह्णन्या सिद्धिः प्राप्तेयमुत्तमा॥ १४॥

'समस्त अग्रुभ लक्षणोंसे हीन और अनिन्दित रहकर सदाचारका पालन करते हुए ही मैंने यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है ॥ १४॥

आचारः फलते धर्ममाचारः फलते धनम् । आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम् ॥१५॥

'आचार ही धर्मको सफल बनाता है, आचार ही धनरूपी फल देता है, आचारसे मनुष्यको सम्पत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अग्रुम लक्षणोंका भी नाश कर देता है ॥ १५॥

तदायुष्मन् खगपते यथेष्टं गम्यनामितः। नचने गर्हणीयाहं गर्हितव्याः स्त्रियः कचित्॥ १६॥

'अतः आयुष्मन् पिक्षराज ! अव तुम यहाँसे अपने अभीष्ट स्थानको जाओ । आजसे तुम्हें मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । मेरी ही क्यों, कहीं किसी भी स्त्रीकी निन्दा करनी उचित नहीं है ॥ १६ ॥

भवितासि यथापूर्वे बलवीर्यसमिन्वतः । बभूवतुस्ततस्तस्य पक्षौ द्रविणवत्तरौ ॥ १७ ॥ 'अब तुम पहलेकी ही भौति वल और पराक्रमसे सम्पन्न हो जाओगे ।' शाण्डिलीके इतना कहते ही गरुड़की पाँखें पहलेसे भी अधिक शक्तिशाली हो गर्यों ॥ १७॥

अनुशातस्तु शाण्डिल्या यथागतमुपागमत् । नैव चासादयामास तथारूपांस्तुरंगमान् ॥ १८ ॥

तत्पश्चात् शाण्डिलीकी आज्ञा ले वे जैसे आये थे। वैसे ही चले गये। वे गालवके वताये अनुसार श्यामकर्ण घोड़े नहीं पा सके॥ १८॥

विश्वामित्रोऽथतं दृष्ट्वा गालवं चाध्वनिस्थितः। उवाच वदतां श्रेष्टो वैनतेयस्य संनिधौ॥१९॥

इधर गालवको राहमें आते देख बक्ताओंमें श्रेष्ठ विश्वामित्रजी खड़े हो गये और गरुड़के समीप उनसे इस प्रकार बोळे—॥ १९॥

यस्त्वया खयमेवार्थः प्रतिकातो मम द्विज । तस्य कालोऽपवर्गस्य यथा वा मन्यते भवान् ॥ २०॥

'ब्रह्मन् ! तुमने स्वयं ही जिस धनको देनेकी प्रतिशा की

थी, उसे देनेका समय आ गया है। फिर तुम जैसा ठीक समझो, करो।। २०॥

प्रतिक्षिष्याम्यहं कालमेतावन्तं तथा परम् । यथा संसिध्यते विष्र समार्गस्तु निशाम्यताम् ॥ २१ ॥

में इतने ही समयतक और तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। ब्रह्मन् ! जिस प्रकार तुम्हें सफलता मिल सके, उस मार्गका विचार करों? ॥ २१॥

सुपर्णोऽथाववीद् दीनं गालवं भृशतुःखितम्। प्रत्यक्षं खिलवदानीं मे विद्यामित्रो यदुक्तवान् ॥ २२ ॥ तदागच्छ द्विज्ञश्रेष्ठ मन्त्रिय्याव गालव। नादस्या गुरवे शक्यं कृत्स्नमर्थं त्वयाऽऽसितुम्॥२३॥

तदनन्तर दीन और अत्यन्त दुखी हुए गालव मुनिसे गरुइने कहा—'द्विजभेष्ठ गालव ! विस्वामित्रजीने मेरे सामने जो कुछ कहा है, आओ, उसके विषयमें हम दोनों सलाह करें। तुम्हें अपने गुरुको उनका सारा धन चुकाये विना चुप नहीं बैठना चाहिये॥ २२-२३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत ठ्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रविषयक एक सौ तेरहर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३॥

# चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः

गरुड़ और गालवका राजा ययातिके यहाँ जाकर् गुरुको देनेके लिये क्यामकर्ण घोड़ोंकी याचना करना

नारद उवाच

अथाह गालवं दीनं सुपर्णः पततां वरः। निर्मितं विद्वाः भूमौ वायुना शोधितं तथा। यसाद्धिरण्मयं सर्वे हिरण्यं तेन चोच्यते॥ १॥

नारद्जी कहते हैं – तदनन्तर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ने दीन-दुःखी गालव मुनिमे इस प्रकार कहा—'पृथ्वीके भीनर जो उसका सारतन्व है उसे तपाकर अग्निने जिसका निर्माण किया है और उस अग्निको उद्दीप्त करनेवाली वायुने जिसका शोधन किया है, उस मुवर्णको हिरण्य कहते हैं। यह सम्पूर्ण जगन् हिरण्यप्रधान है; इसलिये भी उमे हिरण्य कहते हैं। १॥

धत्ते धारयते चेदमेतस्मात् कारणाद् धनम्। तदेतत् त्रिषु लोकेषुधनं तिष्ठति शाश्वतम्॥ २॥

्वह इस जगत्को स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरोंसे भी धारण कराता है। इस कारण उस सुवर्णका नाम धन, है। यह बन तीनों लोकोंमें सदा स्थित रहता है।। २।। नित्यं प्रोष्टपदाभ्यां च शुक्ते धनपतौ तथा।

मनुष्येभ्यः समादत्ते शुक्तश्चित्तार्जितं धनम् ॥ ३ ॥

अजैकपादहिर्बुष्न्यै रक्ष्यते धनदेन च।

एवं न शक्यते लब्धुमलब्धन्यं द्विजर्षभ ॥

प्रमृते च धनमद्यानां नावाप्तिर्विद्यते तव ॥ ४ ॥

दिजश्रेष्ठ ! पूर्वभाद्रप्रद और उत्तरभाद्रपद इन दो नक्षज्ञोंमें किसी एकके साथ ग्रुकवारका योग हो तो अग्निदेव कुवेरके लिये अपने संकल्पसे धनका निर्माण करके उसे मनुष्योंको दे देते हैं। पूर्वभाद्रपदके देवता अजैकपाद्, उत्तरभाद्रपदके देवता अहिर्वधन्य और क्रुवेर-—ये तीनों उस धनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसीको भी ऐसा धन नहीं मिल सकता, जो प्रारब्धवश उसे मिलनेवाला न हो और धनके विना तुम्हें स्यामकर्ण घो ड़ोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ३-४॥

सन्वं याचात्र राजानं कंतिद् राजिषं वंशजम् । अपीड्य राजापौरान् हियो नौ कुर्यात् कृतार्थिनौ॥ ५॥

'इसर्लिये मेरी राय यह है कि तुम राजर्षियों के कुलमें उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजाके पास चलकर धनके लिये

याचना करो, जो पुरवासियोंको पीडा दिये विना ही हम दोनों-को धन देकर कुतार्थ कर सके ॥ ५ ॥ अस्ति सोमान्ववाये मे जातः कश्चिन्नपंः सखा। अभिगच्छावहे तं वै तस्यास्ति विभवो भुवि ॥ ६ ॥

'चन्द्रवंशमें उत्पन्न एक राजा हैं, जो मेरे मित्र हैं। हम दोनों उन्हींके पास चलें । इस भूतलपर उनके पास अवस्य ही धन है।। ६॥

ययातिनीम राजर्षिनीहुषः सत्यविक्रमः। सदास्यति मया चोलो भवना चार्थितः खयम्॥ ७ ॥

भेरे उन मित्रका नाम है राजिष ययातिः जो महाराज नहषके पुत्र हैं । वे सत्यपराक्रमी वीर हैं । तुम्हारे माँगने और मेरे कहनेपर वे स्वयं ही तुम्हें धन देंगे ॥ ७ ॥ विभवश्चास्य सुमहानासीद् धनपतेरिव। एवं गुरुधनं विद्वन् दानेनैव विशोधय॥ ८॥

**'उनके पास धनाध्यक्ष कुबेरकी भाँति महान् वैभव रहा** है। विद्वन् ! इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुरुदक्षिणाका ऋण चुका दो' ॥ ८॥

तथा तौ कथयनतौ च चिन्तयनतौ च यत् अमम्। प्रतिष्ठाने नरपति ययाति प्रत्युपस्थितौ ॥ ९ ॥

इस प्रकार परस्पर वार्ते करते और उचित कर्तव्यको मन-ही-मन सोचते हुए वे दोनों प्रतिष्ठानपुरमें राजा ययातिके दरबारमें उपस्थित हुए ॥ ९ ॥

प्रतिगृह्य च सत्कारैरर्घ्यपाद्यादिकं वरम्। पृष्टशागमने हेतुम्वाच विनतासुतः॥ १०॥

राजाके द्वारा सत्कारपूर्वक दिये हुए श्रेष्ठ अर्घ्य-पाद्य आदि प्रहण करके विनतानन्दन गरुड़ने उनके पूछनेपर अपने आगमनका प्रयोजन इस प्रकार वताया-।। १०॥

अयं मे नाहुप सखा गालवस्तपसो निधिः। विश्वाबित्रस्य शिष्योऽभृद् वर्षाण्ययुतशो नृप ॥ ११ ॥

'नह्चनन्दन ! ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं। राजन् ! ये दस हजार वर्षोतक महर्षि विश्वामित्रके शिष्य रहे हैं॥ ११॥

सोऽयं तेनाभ्यनुज्ञात उपकारेष्सया द्विजः। तमाह भगवन किते ददानि गुरुद्क्षिणाम् ॥ १२॥

'विश्वामित्रजीने (इनकी सेवाके वदले) इनका भी उपकार करनेकी इच्छासे इन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी। तब इन्होंने उनसे पूछा-भगवन् ! मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूँ ? ॥१२॥ असकृत् तेन चोक्तेन किचिदागतमन्यना।

अयमुक्तः प्रयच्छेति जानता विभवं लघु ॥ १३॥

एकतः इयामकर्णानां शुभ्राणां शुद्धजन्मनाम् । अष्टौ शतानि मे देहि ह्यानां चन्द्रवचसाम् ॥ १४ ॥ गुर्वर्थो दीयतामेष यदि गालव मन्यसे। इत्येवमाह सकोधो विश्वामित्रस्तवोधनः ॥ १५॥

'इनके वार-वार आग्रह करनेपर विस्वामित्रजीको कुछ क्रोध आ गया; अतः इनके पास धनका अभाव है, यह जानते हए भी उन्होंने इनसे कहा—'लाओ, गुरुदक्षिणा दो। गालव! मुझे अच्छी जातिमें उत्पन्न हुए ऐसे आठ सौ घोड़े दो, जिनकी अङ्गकान्ति चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और कान एक ओरसे श्याम रंगके हों। गालव ! यदि तम मेरी वात मानो तो यही गुरुदक्षिणा ला दो ।' तपोधन विश्वामित्रने यह वात कृपित होकर ही कही थी।। १३--१५॥

सोऽयं शोकेन महता तप्यमानो द्विजर्पभः। अशकः प्रतिकर्तुं तद् भवन्तं शरणं गतः ॥ १६॥

'अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालव महान् शोकसे संतप्त हो गुरू-दक्षिणा चुकानेमें असमर्थ हो गये हैं और इसीलिये आपकी शरणमें आये हैं ॥ १६ ॥

प्रतिगृह्य नरव्याच्च त्वत्तो भिक्षां गतव्यथः। कृत्वापवर्ग गुरवे चरिष्यति महत् नपः ॥ १७॥

'पुरुषसिंह! आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरुको पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेशरहित हो महान् तपमें संलग्न हो जायँगे ॥ १७॥

तपसः संविभागेन भवन्तमपि योक्ष्यते। स्वेन राजर्षितपसा पूर्णे त्वां पूरियच्यति ॥ १८॥

अपनी तपस्याके एक अंशसे ये आपको भी संयुक्त करेंगे । यद्यपि आप अपनी राजर्षिजनोचित तपस्यासे पूर्ण हैं, तथापि ये अपने ब्राह्म तपसे आपको और भी परिपूर्ण करेंगे॥ १८॥

यावन्ति रोमाणि हये भवन्तीह नरेश्वर। तावन्तो वाजिनो लोकान् प्राप्तुवन्त महीपते ॥ १९॥

'नरेश्वर ! भूपाल ! यहाँ (दान किये हुए ) घोड़ेके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, दान करनेवाले लोगोंको ( परलोकमें ) उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं ॥ १९॥

पात्रं प्रतिब्रहस्यायं दातुं पात्रं तथा भवान्। शङ्को शीरमियासिकां भवत्वेतत् तथोपमम् ॥ २० ।

ध्ये गालव दान लेनेके सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करनेके श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जैसे शङ्क्षमें दूध रक्खा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथमें दिये हुए आपके इस दानकी शोभा होगी' ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाळवचरिते चतुर्दशाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्यानपर्वके अन्तर्गत भगवद्य.नपर्वमं गालवचरित्रविषयक एक सौ चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥११४॥

### पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः

### राजा ययातिका गालवको अपनी कन्या देना और गालवका उसे लेकर अयोध्यानरेशके यहाँ जाना

नारद उवाच

एवमुक्तः सुपर्णेन तथ्यं वचनमुक्तमम्। विमृद्याविहतो राजा निश्चित्य च पुनःपुनः॥ १॥ यष्टा क्रतुसहस्राणां दाता दानपितः प्रभुः। ययातिः सर्वकाशीश इदं वचनमत्रवीत्॥ २॥

नारद्जी कहते हैं—गरुड़ने जब इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही, तब सहसों यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले दाता, दानपित, प्रभावशाली तथा राजोचित तेजसे प्रकाशित होनेवाले सम्पूर्ण नरेशोंके म्वामी महाराज ययातिने सावधानीके साथ वारंबार विचार करके एक निश्चयपर पहुँचकर इस प्रकार कहा ॥ १-२॥

दृष्ट्या वियसखं ताक्ष्यं गालवं च द्विजर्षभम्। निद्र्शनं च तपसो भिक्षां ऋ।ध्यां च कीर्तिताम्।३। अतीत्य च नृपानन्यानादित्यकुलसम्भवान्। मत्सकाशमनुवासावेतां बुद्धिमवेक्ष्य च॥ ४॥

राजाने पहुंछ अपने विय मित्र गरुड़ तथा तपस्याके मूर्तिमान् स्वरूप विव्रवर गालवको अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बतायी हुई स्पृहणीय भिक्षाकी बात सुनकर मनमें इस प्रकार विचार किया—

ंये दोनों सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाओंको छोड़कर मेरे पास आये हैं। ' ऐसा विचारकर वे वोलै—॥३-४॥ अद्य मे सफलं जन्म तारितं चाद्य मे कुलम्। अद्यायं तारितो देशो मम तार्क्य त्वयानव॥ ५॥

ंनिष्पाप गरुड़ ! आज मेरा जन्म सफल हो गया । आज मेरे कुलका उद्धार हो गया और आज आपने मेरे इस सम्पूर्ण देशको भी तार दिया ॥ ५ ॥

वक्तमिच्छामि तुं सखेयथा जानासि मां पुरा। न तथा वित्तवानस्मि क्षीणं वित्तं च मे सखे॥ ६॥

'सखे ! पिर भी में एक बात कहना चाहता हूँ । आप पहलेसे मुझे जैसा धनवान् समझते हैं, वैसा धनसम्पन्न अब मैं नहीं रह गया हूँ । मित्र! मेरा वैभव इन दिनों क्षीण हो गया है।।

न च शकोऽस्मितं कर्तुं मोधमागमनं खग। न चाशामस्य विप्रपेविंतथीकर्तुमुत्सहे॥ ७॥

'आकाशचारी गरुड़ ! इस दशामें भी मैं आपके आगमनको निष्फल करनेमें असमर्थ हूँ और इन ब्रह्मर्षिकी आशाको भी मैं विफल करना नहीं चाहता॥ ७॥ तत् तु दास्यामि यत् कार्यमिदं सम्पाद्यिष्यति । अभिगम्य हताशो हि निवृत्तो दहते कुलम् ॥ ८॥

'अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूँगा, जो इस कार्यका सम्पा-दन कर देगी। अपने पास आकर कोई याचक हताश हो जाय तो वह लौटनेपर आशा मंग करनेवाले राजाके समूचे कुलको दग्ध कर देता है।। ८।।

नातः परं वैनतेय किंचित् पापिष्टमुच्यते। यथाशानाशनाहलोके देहिनास्तीति वा वचः॥ ९॥

'विनतानन्दन! लोकमें कोई 'दीजिये' बहकर कुछ माँगे और उससे यह कह दिया जाय कि 'जाओ मेरे पास नहीं हैं। इस प्रकार याचककी आशाको भंग करनेसे जितना पाप लगता है, इससे बहकर पापकी दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है। । ९॥

हताशो हाकृतार्थः सन् हतः सम्भावितो नगः ! हिनस्ति तम्य पुत्रांश्च पौत्रांश्चाकुर्वतो हितम् ॥ १०॥

'कोई श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है, तब वह मरे हुएके समान हो जाता है और अपना हित न करनेवाल धनीके पुत्रों तथा पौत्रोंका नाश कर डालता है ॥ १०॥

तसाचतुर्णी वंशानां स्थापिषत्री सुता मम । इयं सुरसुतप्रख्या सर्वधर्मोपचायिनी ॥ ११॥

'अतः मेरी जो यह पुत्री है, यह चार कुलोंकी स्थापना करनेवाली है। इसकी कान्ति देवकन्याके समान है। यह सम्पूर्ण धर्मोंकी वृद्धि करनेवाली है॥ ११॥

सदा देवमनुष्याणामसुराणां च गालव । काङ्किता रूपतो बाला सुता मे प्रतिगृह्यताम् ॥ १२॥

भालव ! इसके रूप-सौन्दर्यसे आकृष्ट होकर देवता। मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे पानेकी अभिलापा रखते हैं। अतः आप मेरी इस पुत्रीको ही ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥

अस्याः शुरुकं प्रदास्यन्ति नृपा राज्यमपि ध्रुवम् । किं पुनः दयामकर्णानां हयानां हे चतुःशते ॥ १३ ॥

्इसके ग्रुल्कके रूपमें राजालोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपको दे देंगे; फिर आठ सौ स्यामकर्ण घोड़ोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ १३ ॥

स भवान् प्रतिगृह्णातु ममैतां माधर्वी सुताम्। अहं दौहित्रवान् स्यां वै वर एप मम प्रभो ॥ १४ ॥ 'अतः प्रमो! आप मेरी इस पुत्री माधवीको ग्रहण करें और मुझे यह वर दें कि मैं दौहित्रवान् (नातियोंसे युक्त) होऊँ'॥ १४॥

प्रतिगृह्य च तां कन्यां गालवः सह पक्षिणा। पुनर्द्रक्ष्यःव इत्युक्त्वा प्रतस्थे सह कन्यया॥१५॥

तव गरुड्सिंहत गालवने उस कन्याको लेकर कहा— 'अच्छा, हम फिर कभी मिलेंगे।' राजासे ऐसा कहकर गालव-मुनि कन्याके साथ वहाँसे चल दिये॥ १५॥ उपलब्धिमदं द्वारमध्यानामिति चाण्डजः।

तदनन्तर गरुड़ भी यह कहकर कि अय तुम्हें घोड़ोंकी प्राप्तिका यह द्वार प्राप्त हो गया, गालवसे विदा ले अपने यरको चले गये॥ १६॥

उक्त्वा गालवमापृच्छ्य जगाम भवनं खकम् ।१६।

गते पतगराजे तु गालवः सह कन्यया। चिन्तयानः क्षमं दाने राज्ञां वै शुल्कतोऽगमत्॥१७॥

पिश्वराज गरुड़के चले जानेपर गालव उस कन्याके साथ यह सोचते हुए चल दिये कि राजाओं मेंसे कौन ऐसा नरेश है, जो इस कन्याका ग्रुड़क देनेमें समर्थ हो ॥ १७॥ सोऽगच्छन्मनसेक्ष्वाकुं हर्यश्वं राजसत्तमम् । अयोध्यायां महावीर्यं चतुरङ्गवलान्वितम् ॥ १८॥

वे मन-ही-मन विचार करके अयोध्यामें इक्ष्वाकुवंशी नृपतिशिरोमणि महापराक्रमी हर्यश्वके पास गये, जो चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न थे॥ १८॥ कोशधान्यवस्रोपेतं वियपौरं द्विजवियम।

प्रजाभिकामं शाम्यन्तं कुर्वाणं तप उत्तमम् ॥ १९ ॥

वे कोषः धन-धान्य और सैनिकवल—सबसे सम्पन्न थे। पुरवासी प्रजा उन्हें बहुत ही प्रिय थी। ब्राह्मणोंके प्रति उनका अधिक प्रेम था। वे प्रजावर्गके हितकी इच्छा रखते थे। उनका मन भोगोंसे विरक्त एवं शान्त था। वे उत्तम तपस्यामें लगे हुए थे॥ १९॥

तमुपागम्य विषः स हर्यस्वं गालवोऽत्रवीत्। कन्येयं मम राजेन्द्र प्रसवैः कुलवर्धिनी॥२०॥ इयं ग्रुल्केन भार्यार्थे हर्यश्व प्रतिगृह्यताम्। ग्रुल्कं ते कीर्तयिष्यामि तच्छुत्वा सम्प्रधार्यताम्।२१।

राजा हर्यश्वके पास जाकर विप्रवर गालवने कहा— 'राजेन्द्र! मेरी यह कन्या अपनी संतानोंद्वारा वंशकी दृद्धि करनेवाली है। तुम ग़ुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करो। हर्यश्व! मैं तुम्हें पहले इसका ग़ुल्क बताऊँगा। उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्यका निश्चय करो'॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते पञ्चद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ४१५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रविषयक एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ ११५ ॥

## षोडशाधिकशततमोऽध्यायः

हर्यश्वका दो सौ क्यामकर्ण घोड़े देकर ययातिकन्याके गर्भसे वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न करना और गालवका इस कन्याके साथ वहाँसे प्रस्थान

नारद उवाच

हर्यंश्वस्त्वव्रवीद् राजा विचिन्त्य बहुधा ततः । दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य प्रजाहेतोर्नृपोत्तमः ॥ १ ॥ उन्नतेपून्नता पट्सु सूक्ष्मा सूक्ष्मेषु पञ्चसु । गम्भीरा त्रिषु गम्भीरेष्वियं रका च पञ्चसु ॥ २ ॥

नारद्जी कहते हैं—तदनन्तर नृपश्रेष्ठ राजा हर्य-श्वने उस कन्याके विषयमें बहुत सोच-विचारकर संतानोत्पादन-की इच्छासे गरम-गरम लम्बी साँस खींचकर मुनिसे इस प्रकार कहा—'द्विजश्रेष्ठ! इस कन्याके छः अङ्ग जो ऊँचे होने चाहिये, ऊँचे हैं। पाँच अङ्ग जो स्क्ष्म होने चाहिये, सूक्ष्म हैं। तीन अङ्ग जो गम्भीर होने चाहिये, गम्भीर हैं तथा इसके पाँच अङ्ग रक्तवर्णके हैं॥ १-२॥

(भ्रोण्यौ ललाटमूरू च घाणं चेति पडुन्नतम्। सूक्ष्माण्यङ्गुलिपर्वाणि केशरोमनखत्वचः॥ स्वरः सत्त्वं च नाभिश्च विगम्भीरं प्रचक्षते। पाणिपादतले रक्ते नेवान्तौ च नखानि च ॥)

्दो नितम्ब, दो जाँघें, ललाट और नासिका—ये छः अङ्ग ऊँचे हैं। अङ्गुलियोंके पर्व, केश, रोम, नख और त्वचा—ये पाँच अङ्ग सूक्ष्म हैं। स्वर, अन्तःकरण तथा नाभि—ये तीन गम्भीर कहे जा सकते हैं तथा हथेली, पैरोंके तलवे, दक्षिण नेत्रप्रान्त, वाम नेत्रप्रान्त तथा नख—ये पाँच अङ्ग रक्तवर्णके हैं॥

बहुदेवासुरालोका बहुगन्धर्वदर्शना । बहुलक्षणसम्पन्ना बहुप्रसवधारिणी ॥ ३ ॥

'यह बहुत-से देवताओं तथा असुरोंके लिये भी दर्शनीय है। इसे गन्धर्वविद्या (संगीत) का भी अच्छा ज्ञान है। यह बहुत-से ग्रुभ लक्षणोंद्वारा सुशोभित तथा अनेक संतानों-को जन्म देनेमें समर्थ है॥ ३॥ समर्थेयं जनयितुं चक्रवर्तिनमात्मजम्। बूह् शुरुकं द्विजश्रेष्ठ समीक्ष्य विभवं मम ॥ ४ ॥

'विप्रवर ! आपकी यह कन्या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने-में समर्थ है; अतः आप मेरे वैभवको देखते हुए इसके लिये समुचित ग्रुहक वताइये' ॥ ४ ॥

#### गालव उवाच

एकतः इयामकर्णानां रातान्यष्टौ प्रयच्छ मे । हयानां चन्द्रशुश्राणां देशजानां वपुष्मताम् ॥ ५ ॥ ततस्तव भावत्रीयं पुत्राणां जननी शुभा । अरणीव हुताशानां योनिरायतले।चना ॥ ६ ॥

गालचने कहा—राजन्! आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जातिमें उत्पन्न हृष्ट-पृष्ट अङ्गोवाले आठ सौ ऐसे वोड़े प्रदान कीजिये, जो चन्द्रमाकेसमान उज्ज्वल कान्तिसे विभूषित हों तथा उनके कान एक ओरसे स्वामवर्णके हों। यह शुल्क चुका देनेपर मेरी यह विशाल नेत्रोंवाली शुभलक्षणा कन्या अग्नियोंको प्रकट करनेवाली अरणीकी भाँति आपके तेजस्वी पुत्रोंकी जननी होगी।। ५-६॥

#### नारद उवाच

एतच्छुत्वा वचो राजा हर्यथ्वः काममोहितः। उवाच गाळवं दीनो राजर्विर्क्चीयसत्तमम्॥ ७॥

नारदजी कहते हैं—यह वचन सुनकर काममोहित हुए राजपि महाराज हर्यश्च मुनिश्रेष्ठ गालवसे अत्यन्त दीन होकर वोले—॥ ७॥

द्वे मे राते संनिहितं हयानां यद्विधास्तव। एष्टव्याः रातरास्वन्ये चर्गन्त मम वाजिनः॥ ८॥

'ब्रह्मन्! आपको जैसे घोड़े छेने अभीष्ट हैं, वैसे तो मेरे यहाँ इन दिनों दो ही सौ घोड़े मौजूद हैं; किंतु दूसरी जाति-के कई सौ घोड़े यहाँ विचरते हैं॥ ८॥

सोऽहमेकमपत्यं वै जनियण्यामि गाळव । अस्यामेतं भवान् कामं सम्पादयतु मे वरम् ॥ ९ ॥

'अतः गालय ! में इस कन्यासे केवल एक संतान उत्पन्न करूँगा । आप मेरे इस श्रेष्ठ मनोरथको पूर्ण करें' ।। ९ ।।

प्तच्छुत्वा तु सा कन्या गालवं वाक्यमव्रवीत्। मम दत्तो वरः कश्चित् केनचिद् ब्रह्मवादिना ॥ १० ॥ प्रसृत्यन्ते प्रसृत्यन्ते कन्यैव त्वं भविष्यसि । स त्वं दुदस्व मां राज्ञे प्रतिगृद्य हयोत्तमान् ॥ ११ ॥

यह सुनकर उस कन्याने महर्षि गालवसे कहा—'मुने ! मुझे किन्हीं वेदवादी महात्माने यह एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसवके अन्तमें फिर कन्यों ही हो जाओगी। अतः आप दो सौ उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजाको सौंप दें॥१०-११॥ नृपेभ्यो हि चतुभ्यंस्ते पूर्णान्यष्टौ शतानि मे । भविष्यान्त तथा पुत्रा मम चन्वार एव च ॥ १२॥

'इस प्रकार चार राजाओंसे दो-दो सौ घोड़े लेनेपर आप-के आठ सौ घोड़े पूरे हो जायँगे और मेरे भी चार ही पुत्र होंगे || १२ ||

कियतामुपसंहारो गुर्वर्थं द्विजसत्तम। एपा तावनमम प्रज्ञा यथा वा मन्यसे द्विज ॥ १३ ॥

'विप्रवर! इसी तरह आप गुरुदक्षिणाके लिये धनका संग्रह करें, यही मेरी मान्यता है। फिर आप जैसा ठीक समझें, वैसा करें, ॥१३॥

एवमुक्तस्तु स मुनिः कन्यया गालुवस्तदा। हयदवं पृथिवं।पालमिदं वचनुवर्वात्॥१४॥

कन्याके ऐसा कहनेपर उस समय गालव मुनिने भूपाल हर्यश्वसे यह बात कही—॥ १४॥

इयं कन्या नरश्रेष्ठ हर्यद्य प्रतिगृह्यताम् । चतुर्भागन गुरुकस्य जनयस्वैकमात्मजम् ॥ १५॥

ंनरश्रेष्ठ हर्यश्व ! नियत ग्रुल्कका चौथाई भाग देकर आप इस कन्याको ग्रहण करें और इसके गर्भसे केवल एक पुत्र उत्पन्न कर लें ॥ १५ ॥

प्रतिगृह्य स तां कन्यां गालवं प्रांतनन्य च। समयं देशकाले चलन्धवान् सुतर्माष्सितम् ॥ १६॥

तव राजाने गालव मुनिका अभिनन्दन करके उस कन्याको ग्रहण किया आर उचित देश-कालमें उसके द्वारा एक मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त किया ॥ १६॥

ततो वसुमना नाम वसुभ्यो वसुमत्तरः। वसुप्रख्या नरपितः स वभूव वसुप्रदः॥१७॥

तदनन्तर उनका वह पुत्र वसुमनाके नामसे विख्यात हुआ। वह वसुओंके समान कान्तिमान् तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक धन-रत्नींस सम्पन्न और धनका खुळे हाथ दान करने-वाला नरेश हुआ।। १७॥

अथ काले पुनर्धामान् गालवः प्रत्युपस्थितः। उपसगम्य चोवाच हयदवं प्रीतमानसम्॥१८॥

तत्पश्चान् उचित समयपर बुद्धिमान् गालव पुनः वहाँ उपस्थित हुए और प्रसन्नचित्त राजा हयंस्वसे मिलकर इस प्रकार बोले— ॥ १८॥

जातां मृप सुतस्तेऽयं बालो भास्करसंनिभः। कालोगन्तुं नरश्रेष्ठ भिक्षार्थमपरं नृपम्॥१९॥

'नरश्रेष्ठ नरेश! आपको यह सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्याके साथ घोड़ींकी याचना करनेके लिये दूसरे राजाके यहाँ जानेका अवसर उपस्थित हुआ है'॥ १९॥ हर्यदवः सत्यवचने स्थितः स्थित्वा च पौरुषे । दुर्लभत्वाद्धयानां च प्रददौ माधवीं पुनः ॥ २०॥

दुलमत्वाद्ध्याना च प्रद्रा माध्वा पुनः॥ २०॥
राजा हर्यश्व सत्य वचनपर दृढ़ रहनेवाले थे। उन्होंने
पुरुषार्थमें समर्थ होकर भी छः सौ श्वामकर्ण घोड़े दुर्लभ
होनेके कारण माधवीको पुनः लौटा दिया॥ २०॥
माधवी च पुनर्दीप्तां परित्यज्य नृपश्चियम्।
कुमारी कामतो भूत्वा गालवं पृष्ठतोऽन्वयात्॥ २१॥
माधवी पुनः इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्याकी

उज्ज्वल राजलक्ष्मीका परित्यांग करके गालव मुनिके पीछे-पीछे चली गयी ॥ २१॥

त्वय्येव तावत् तिष्ठन्तु हया इत्युक्तवान् द्विजः। प्रययौ कन्यया सार्धे दिवोदासं प्रजेदवरम् ॥ २२ ॥

जाते समय ब्राह्मणने राजा हर्यश्वसे कहा—'महाराज! आपके दिये हुए दो सौ स्यामकर्ण घोड़े अभी आपके ही पास घरोहरके रूपमें रहें।' ऐसा कहकर गालव मुनि उस राजकन्याके साथ राजा दिवोदासके यहाँ गये॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अगवद्यानपर्वणि गालवचरिते पोडशाधिकश्चतत्तमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रविषयक एक सौ सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ स्त्रोक मिलाकर कुल २४ स्त्रोक हैं)

### सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः

दिवोद।सका ययातिकन्या माधवीके गर्भसे प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न करना

गालव उवाच

महावीर्यो महीपालः काशीनामीश्वरः प्रभुः। दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिर्नराधिषः॥१॥ तत्र गच्छावहे भद्रे शनैरागच्छ मा शुचः। धार्मिकः संयमे युक्तः सत्ये चैव जनेश्वरः॥२॥

मार्गमें गालवने राजकन्या माधवीसे कहा— भद्रे! काशीके अधिपति भीमसेनकुमार शक्तिशाली राजा दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल हैं। उन्हींके पास हम दोनों चर्लें। तुम घीरे-घीरे चली आओं। मनमें किसी प्रकारका शोक न करो। राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्यपरायण हैं॥ १-२॥

नारद उवाच

तमुपागम्य स मुनिन्यीयतस्तेन सत्कृतः। गालवः प्रसवस्थार्थे तं नृपं प्रत्यचोद्यत्॥ ३॥

नारद्जी कहते हैं—राजा दिवोदासके यहाँ जानेपर गालव मुनिका उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। तदनन्तर गालवने पूर्ववत् उन्हें भी ग्रुल्क देकर उस कन्यासे एक संतान उत्पन्न करनेके लिये प्रेरित किया॥ ३॥

दिवोदास उवाच

श्रुतमेतन्मया पूर्वं किमुक्त्वा विस्तरं द्विज। काङ्कितो हि मयैषोऽर्थः श्रुत्वैव द्विजसत्तम॥ ४॥

दिवोदास वोळे — ब्रह्मन् ! यह सब वृत्तान्त मैंने पहलेसे ही सुन रक्खा है। अब इसे विस्तारपूर्वक कहनेकी क्या आवश्यकता है ? द्विजश्रेष्ठ ! आपके प्रस्तावको सुनते ही मेरे मनमें यह पुत्रोत्पादनकी अभिलाषा जाग उठी है ॥ ४॥

एतच मे बहुमतं यदुत्सुज्य नराघिपान्। मामेवमुपयातोऽसि भावि चैतदसंशयम्॥ ५॥

यह मेरे लिये वड़े सम्मानकी वात है कि आप दूसरे राजाओंको छोड़कर मेरे पास इस रूपमें प्रार्थी होकर आये हैं। निःसंदेह ऐसा ही भावी है॥ ५॥

स एव विभवोऽसाकमङ्वानामपि गाळव। अहमप्येकमेवास्यां जनयिष्यामि पार्थिवम्॥ ६॥

गालव ! मेरे पास भी दो ही सौ स्थामकर्ण घोड़े हैं; अतः मैं भी इसके गर्भसे एक ही राजकुमारको उत्पन्न करूँगा || ६ ||

तथेत्युक्त्वा द्विजश्रेष्ठः प्रादात् कन्यां महीपतेः। विधिपूर्वो च तां राजा कन्यां प्रतिगृहीतवान्॥ ७॥

तय 'बहुत अच्छा' कहकर विप्रवर गालवने वह कन्या राजाको दे दी । राजाने भी उसका विधिपूर्वक पाणि-ग्रहण किया ॥ ७॥

रेमे स तस्यां राजिषः प्रभावत्यां यथा रिवः।
स्वाहायां च यथा विह्नर्यथा द्याच्यां च वासवः॥ ८॥
यथा चन्द्रश्च रोहिण्यां यथा धूमोण्या यमः।
वहणश्च यथा गौर्यो यथा चद्वर्यो धनेश्वरः॥ ९॥
यथा नारायणो लक्ष्म्यां जाह्नव्यां च यथोद्धिः।
यथा रुद्रश्च रुद्राण्यां यथा वेद्यां पितामहः॥ १०॥
अहश्यन्त्यां च वासिष्ठो विष्ठश्चाक्षमालया।
स्यवनश्च सुकन्यायां पुलस्त्यः संध्यया यथा॥ ११॥
अगस्त्यश्चापि वैद्रभ्यां साविज्यां सत्यवान् यथा।
यथा भृगुः पुलोमायामदित्यां कश्यपो यथा॥ १२॥
रेणुकायां यथाऽऽर्चीको हैमवत्यां च कौशिकः।

वृहस्पतिश्च तारायां शुक्रश्च शतपर्वणा॥ १३॥

यथा भूम्यां भूमिपतिहर्वद्यां च पुरूरवाः।
सृचीकः सत्यवत्यां च सरस्वत्यां यथा मनुः॥ १४॥
राकुन्तलायां दुष्यन्तो धृत्यां धर्मश्च शाद्यतः।
द्मयन्त्यां नलक्ष्मैव सत्यवत्यां च नारदः॥ १५॥
जरत्काहर्जरत्कार्वा पुलस्त्यश्च प्रतीच्यया।
मेनकायां यथोणीयुस्तुम्बुहद्येव रम्भया॥ १६॥
वासुकिः शत्रशीर्पायां कुमार्यां च धनंजयः।
वैदेह्यां च यथा रामो हिक्मण्यां च जनार्दनः॥ १७॥
तथा तु रममाणस्य दिवोदासस्य भूपतेः।
माधवी जनयामास पुत्रमेकं प्रतर्दनम्॥ १८॥

राजि दिवोदास माधवीमें अनुरक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे। जैसे सूर्य प्रभावतीके, अग्न स्वाहाके, देवेन्द्र श्चीके, चन्द्रमा रोहिणीके, यमराज धूमोणिके, वरण गौरीके, कुवेर ऋद्धिके, नारायण लक्ष्मीके, समुद्र गङ्गाके, रुद्रदेव रुद्राणीके, पितामह ब्रह्मा वेदीके, वसिष्ठनन्दन शक्ति अहस्यन्तीके, वसिष्ठ अक्षमाला (अरूप्धती) के, च्यवन सुकत्या-के, पुलस्य संध्याके, अगस्त्य विदर्भराजकुमारी लोपामुद्राके, सत्यवान् सावित्रीके, भृगु पुलोमाके, कश्यप अदितिके, जमदिग्न रेणुकाके, कुशिकवंशी विश्वामित्र हैमवतीके, बृहस्पति ताराके, शुक्र शतपर्वाके, भूमिपति भूमिके, पुरूरवा उर्वशीके, ऋचीक सत्यवतीके, मनु सरस्वतीके, दुष्यन्त शकुन्तलाके, सनातन धर्मदेव धृतिके, नल दमयन्तीके, नारद सत्यवतीके, जरत्कार मुनि नागकन्या जरत्कारके, पुलस्त्य प्रतीच्याके, ऊर्णांयु मेनकाके, तुम्बुरु रम्भाके, बामुकि दातशीर्षाके, धनंजय कुमारीके, श्रीरामचन्द्रजी विदेहनन्दिनी सीताके तथा भगवान् श्रीकृष्ण रुक्मिणीदेवीके साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार अपने साथ रमण करनेवाले राजा दिवोदास-के वीर्यसे माधवीने प्रतर्दन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया।। ८-१८॥

अथाजगाम भगवान् दिवोदासं स गालवः। समये समनुप्राप्ते वचनं चेदमत्रवीत्॥१९॥

तदनन्तर समय आनेपर भगवान् गालव मुनि पुनः दिवोदासके पास आये और उनसे इस प्रकार वोले—॥१९॥

निर्यातयतु मे कन्यां भवांस्तिष्टनतु वाजिनः। यावद्न्यत्र गच्छामि शुल्कार्थे पृथिवीपते॥ २०॥

'पृथ्वीनाथ ! अब आप मुझे राजकन्याको लौटा दें। आपके दिये हुए घोड़े अभी आपके ही पास रहें। मैं इस समय ग्रुक्क प्राप्त करनेके लिये अन्यत्र जा रहा हूँ'।। २०॥

दिवोदासोऽथ धर्मात्मा समये गालवस्य ताम्। कन्यां निर्यातयामास स्थितः सत्ये महीपतिः॥ २१॥

धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा-पर अटल रहनेवाले थे; अतः उन्होंने गालवको वह कन्या लौटा दी॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्विण भगवद्यानपर्विण गाळवचरिते सप्तद्शाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्विक अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गाकवचरित्रविषयक एक सौ सत्रहवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१.७ ॥

## अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः

उद्यीनरका ययातिकन्या माधवीके गर्भसे शिवि नामक पुत्र उत्पन्न करना, गालवका उस कन्याको साथ लेकर जाना और मागमें गरुड्का दर्शन करना

नारद उवाच

तथैव तां श्रियं त्यक्त्वाकन्या भूत्वा यशस्विनी। माधवी गाळवं विषमभ्ययात् सत्यसंगरा ॥ १ ॥

नारद्जी कहते हैं—तदनन्तर यह यशस्विनी राज-कन्या माधवी सत्यके पालनमें तत्पर हो काशीनरेशकी उस राजलक्ष्मीको त्यागकर विप्रवर गालवके साथ चली गयी॥१॥

गालवो विमृशन्नेव खकार्यगतमानसः। जगाम भोजनगरं द्रष्टुमौशीनरं नृपम्॥२॥

गालवका मन अपने कार्यकी सिद्धिके चिन्तनमें लगा था। उन्होंने मन-ही-मन कुछ सोचते हुए राजा उशीनरसे मिलनेके लिये भोजनगरकी यात्रा की ॥ २॥ तमुवाचाथ गत्वा स नृपति सत्यविक्रमम्। इयं कन्या सुतौ ह्रौ ते जनयिष्यति पार्थिवौ ॥ ३ ॥ उन सत्यपराक्रमी नरेशके पास जाकर गालवने उनसे

कहा—'राजन् ! यह कन्या आपके लिये पृथ्वीका शासन करनेमें समर्थ दो पुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥

अस्यां भवानवासार्थों भविता प्रेत्य चेह च। सोमार्कप्रतिसंकाशी जनियत्वा सुतौ नृप॥ ४॥

'नरेश्वर ! इसके गर्भसे सूर्य और चन्द्रमाके समान दो तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप छोक और परलोकमें भी पूर्णकाम होंगे ॥ ४ ॥

्र्युत्कं तु सर्वधर्मन्न हयानां चन्द्रवर्चसाम् । एकतः इयामकर्णानां देयं मद्यं चतुःशतम् ॥ ५ ॥ 'समस्त धमों के ज्ञाता भूपाल ! आप इस कन्या के ग्रुटक के रूपमें मुझे ऐसे चार सौ अश्व प्रदान करें, जो चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्तिसे मुशोभित तथा एक ओरसे श्यामवर्ण के कानों वाले हों ॥ ५ ॥

गुर्वर्थोऽयं समारम्भो न हयैः कृत्यमस्ति मे। यदि शक्यं महाराज क्रियतामविचारितम् ॥ ६ ॥

भीने गुरुदक्षिणा देनेके लिये यह उद्योग आरम्म किया है अन्यथा मुझे इन घोड़ोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज! यदि आपके लिये यह शुक्क देना सम्भव हो तो कोई अन्यथा विचार न करके यह कार्य सम्पन्न कीजिये॥ ६॥ अनपत्योऽसि राजर्षे पुत्रों जनय पार्थिव। पितृन् पुत्रसुवेन त्वमात्मानं चैव तारय॥ ७॥

'राजर्षें ! पृथ्वीपते ! आप संतानहीन हैं । अतः इससे दो पुत्र उत्पन्न कीजिये और पुत्ररूपी नौकाद्वारा पितरोंका तथा अपना भी उद्धार कीजिये ॥ ७ ॥

न पुत्रफलभोका हि राजर्षे पात्यते दिवः। न याति नरकं घोरं यथा गच्छन्त्यनात्मजाः॥ ८॥

'राजर्षे ! पुत्रजनित पुण्यफलका उपभोग करनेवाला मनुष्य कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिराया जाता और संतान-हीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरकमें पड़ते हैं, उस प्रकार वह नहीं पड़ता' ॥ ८ ॥

एतचान्यच विविधं श्रुत्वा गालवभाषितम्। उद्योनरः प्रतिवचो द्दौ तस्य नराधिपः॥ ९॥

गालवकी कही हुई ये तथा और भी बहुत-सी बातें सुनकर राजा उद्योनरने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ९॥

श्रुतवानिस्म ते वाभ्यं यथा वद्सि गालव । विधिस्तु बलवान् ब्रह्मन् प्रवणं हि मनो मम ॥ १०॥

'विप्रवर गालव ! आप जैसा कहते हैं, वे सब वार्ते मैंने सुन छीं ! परंतु विधाता प्रवल है । मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करनेके लिये उत्सुक हो रहा है ॥ १०॥

शते हे तु ममाश्वानामीदशानां दिजोत्तम। इतरेपां सहस्राणि सुबहूनि चरन्ति मे ॥ ११॥

'द्रिजश्रेष्ठ! आपको जिनकी आवश्यकता है, ऐसे अश्व तो मेरे पास दो ही सौ हैं। दूसरी जातिके तो कई सहस्र घोड़े मेरे यहाँ विचरते हैं॥ ११॥

अहमप्येकमेवास्यां जनयिष्यामि गालव । पुत्रं द्विज गतं मार्गं गमिष्यामि परैरहम् ॥ १२॥

- 'अतः ब्रह्मिष् गालव ! मैं भी इस कन्याके गर्भसे एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगा । दूसरे लोग जिस मार्गपर चले हैं, उसीपर मैं भी चलूँगा ॥ १२॥ मूल्येनापि समं कुर्यो तवाहं द्विजसत्तम । पौरजानपदार्थे तु भमार्थो नात्मभोगतः ॥ १३॥

दिजप्रवर ! मैं घोड़ोंका मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूँ, यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि मेरा धन पुरवा-सियों तथा जनपदिनवासियोंके लिये है, अपने उपभोगमें लानेके लिये नहीं ॥ १३॥

कामतो हि धनं राजा पारक्यं यः प्रयच्छति । न स धर्मेण धर्मात्मन् युज्यते यदासा न च ॥ १४॥

'धर्मात्मन् ! जो राजा पराये धनका अपनी इच्छाके अनुसार दान करता है, उसे धर्म और यशकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ १४ ॥

सोऽहं प्रतिग्रहीष्यामि ददात्वेतां भवान् मम । कुमारी देवगर्भाभामेकपुत्रभवाय मे ॥ १५॥

'अतः आप देवकन्याके समान सुन्दरी इसं राजकुमारी-को केवल एक पुत्र उत्पन्न करनेके लिये मुझे दें। मैं प्रहण करूँगा'॥ १५॥

तथा तु बहुधा कन्यामुक्तवन्तं नराधिपम्। उशीनरं द्विजश्रेष्ठो गालवः प्रत्यपूजयत्॥१६॥

इस प्रकार भाँति-भाँतिकी न्याययुक्त वार्ते कहनेवाले राजा उशीनरकी विप्रवर गालवने भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ उशीनरं प्रतिष्राह्य गालवः प्रययौ वनम्। रेमे स तां समासाद्य कृतपुण्य इव श्रियम्॥ १७॥

उशीनरको वह कन्या सौंपकर गालव मुनि वनको चले गये। जैसे पुण्यातमा पुरुष राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करे, उसी प्रकार उस राजकन्याको पाकर राजा उशीनर उसके साथ रमण करने लगे॥ १७॥

कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निर्झरेषु च।
उद्यानेषु विचित्रेषु चनेषूपवनेषु च॥१८॥
हम्येषु रमणीयेषु प्रासादशिखरेषु च।
वातायनविमानेषु तथा गर्भगृहेषु च॥१९॥

उन्होंने पर्वतोंकी कन्दराओं में निदयों के सुरम्य तर्रोपर, झर्गों के आस-पास, विचित्र उद्यानों में, वनों और उपवनों में, रमणीय अद्वालिकाओं में। प्रासादशिखरोंपर, वायुके मार्गसे उड़नेवाले विमानोंपर तथा पृथ्वी के भीतर बने हुए गर्भग्रहों-में माधवीके साथ विहार किया ॥ १८-१९॥

ततोऽस्य समये जहाँ पुत्रो वालरचित्रभः। शिविर्नाम्नाभिविख्यातो यः स पार्थिवसत्तामः॥ २०॥

तदनन्तर यथासमय उसके गर्भरे राजाको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बालसूर्यके समान तेजस्वी था। वहीं बहा होनेपर नृपश्रेष्ठ महाराज शिविके नामसे विख्यात हुआ ॥ उपस्थाय स तं विक्रो गालवः प्रतिगृह्य च। कन्यां प्रयातस्तां राजन् दृष्टवान् विनतात्मजम् ॥२१॥ राजन् ! तत्पश्चात् विप्रवर गालव राजाके दरवारमें उपस्थित हुए और उस कन्याको वापस लेकर वहाँसे चल दिये ! मार्गमें उन्हें विनतानन्दन गरुड़ दिखायी दिये । २१ ।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रविषयक एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥

### एकोनविंशत्यधिकशततमो अध्यायः

गालवका छः सौ घोड़ोंके साथ माधवीको विश्वामित्रजीकी सेवामें देना और उनके द्वारा उसके गर्भसे अष्टक नामक पुत्रकी उत्पत्ति होनेके बाद उस कन्याको ययातिके यहाँ लौटा देना

नारद उवाच

गालवं वैनतेयोऽथ प्रहसन्निद्मव्रवीत्। दिएया कृतार्थे पदयामि भवन्तमिष्ट वै द्विज ॥ १ ॥

नारदजी कहते हैं—उस समय विनतानन्दन गरुड़ने गालब मुनिसे हँसते हुए कहा—'ब्रह्मन्! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज मैं तुम्हें यहाँ कृतकृत्य देख रहा हूँ'॥ १॥

गालवस्तु वचः श्रुत्वा वैनतेयेन भाषितम्। चतुर्भागावशिष्टं तदाचख्यौ कार्यमस्य हि॥ २॥

गरुड़की कही हुई यह बात सुनकर गालव बोले—'अभी गुरुदक्षिणाका एक चौथाई भाग बाकी रह गया है, जिसे शीघ पूरा करना है'॥ २॥

सुपर्णस्त्वब्रवीदेनं गालवं वदतां वरः। प्रयत्नस्ते न कर्तव्यो नैच सम्पत्स्यते तव ॥ ३ ॥

तब वक्ताओं में श्रेष्ठ गरुड़ने गालबसे कहा—'अब तुम्हें इसके लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये; क्योंकि तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा ॥ ३॥

पुरा हि कान्यकुञ्जे वै गाधेः सत्यवर्ती सुताम् । भार्यार्थेऽवरयत् कन्यामृचीकस्तेन भाषितः ॥ ४ ॥

'पूर्वकालकी बात है, कान्यकुब्जमें राजा गाधिकी कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी बनानेके लिये ऋचीक मुनिने राजासे उसे माँगा। तब राजाने ऋचीकसे कहा-॥४॥

एकतः इयामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्।
भगवन् दीयतां मद्यं सहस्रमिति गालव ॥ ५ ॥
ऋचीकस्तु तथेत्युक्त्वा वरुणस्यालयं गतः।
अश्वतीर्थे हयाँल्लञ्चा दत्तवान् पार्थिवाय वै ॥ ६ ॥

'भगवन् ! मुझे कन्याके ग्रुल्करूपमें एक हजार ऐसे घोड़े दीजिये, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान् हो तथा एक ओरसे उनके कान स्थाम रंगके हों' गालव ! तब ऋचीक मुनि 'तथास्तु' कहकर बस्णके लोकमें गये और वहाँ अश्वतीर्थमें वैसे घोड़े प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधिको दे दिये ॥ ५-६ ॥

इष्ट्रा ते पुण्डरीकेण दत्ता राज्ञा द्विजातिषु। तेभ्यो द्वेद्धे दाते कीत्वा प्राप्ते तैः पार्थिवैस्तदा॥ ७ ॥

'राजाने पुण्डरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोड़े ब्राह्मणीं-को दक्षिणारूपमें बाँट दिये । तदनन्तर राजाओंने उनसे दो-दो सौ घोड़े खरीदकर अपने पास रख लिये ॥ ७ ॥

अपराण्यपि चत्वारि शतानि द्विजसत्तम। नीयमानानि संतारे हृतान्यासन् वितस्तया॥ ८॥

'द्विजश्रेष्ठ ! मार्गमें एक जगह नदीको पार करना पड़ा । इन छः सौ घोड़ोंके साथ चार सौ और थे। नदी पार करनेके ठिये ठे जाये जाते समय वे चार सौ घोड़े वितस्ता ( क्षेठम ) की प्रखर घारामें वह गये॥ ८॥

पवं न शक्यमप्राप्यं प्राप्तुं गालव किंचित्। इमामश्वशताभ्यां वै द्वाभ्यां तस्मै निवेद्य ॥ ९ ॥ विश्वामित्राय धर्मात्मन् षड्भिरश्वशतैः सह। ततोऽसि गतसम्मोहः कृतकृत्यो द्विजोत्तम ॥ १०॥

'गालव ! इस प्रकार इस देशमें इन छः सौ घोड़ोंके सिवा दूसरे घोड़े अप्राप्य हैं। अतः उन्हें कहीं भी पाना असम्भव है। मेरी राय यह है कि शेष दो सौ घोड़ोंके बदले यह कन्या ही विश्वामित्रजीको समर्पित कर दो। धर्मात्मन् ! इन छः सौ घोड़ोंके साथ विश्वामित्रजीकी सेवामें इस कन्याको ही दे दो। द्विजश्रेष्ठ ! ऐसा करनेसे तुम्हारी सारी घन्नराहट दूर हो जायगी और तुम सर्वथा छतकृत्य हो जाओगे'॥

गालवस्तं तथेन्युक्त्वा सुपर्णसहितस्ततः। आद्रायाश्वांश्च कन्यां च विश्वामित्रमुपागमत्॥ ११॥

तव 'बहुत अच्छा' कद्दकर गालव गरुड़के साथ वे ( छ: सौ ) घोड़े और वह कन्या लेकर विश्वामित्रजीके पास आये॥

अश्वानां काङ्क्षितार्थानां पडिमानि <mark>शतानि वै।</mark> शतद्वयेन कन्येयं भवता प्रतिगृद्यताम्॥ १२॥ आकर उन्होंने कहा—'गुरुदेव! आप जैसे चाहते थे, वैसे ही ये छः सौ घोड़े आपकी सेवामें प्रस्तुत हैं और रोष दो सौके बदले आप इस कन्याको ग्रहण करें ॥ १२॥

अस्यां राजर्षिभिः पुत्रा जाता वै धार्मिकास्त्रयः। चतुर्थं जनयत्वेकं भवानिष नरोत्तमम्॥१३॥

'राजर्षियोंने इसके गर्भसे तीन धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किये हैं। अब आप भी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिये, जिसकी संख्या चौथी होगी॥ १३॥

पूर्णान्येवं शतान्यष्टौ तुरगाणां भवन्तु ते। भवतो हानुणो भृत्वा तपः कुर्यो यथासुलम् ॥ १४॥

'इस प्रकार आपके आठ सौ घोड़ोंकी संख्या पूरी हो जाय और मैं आपसे उऋण होकर मुखपूर्वक तपस्या करूँ, ऐसी कृपा कीजिये'।। १४॥

विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा गालवं स**इ** पक्षिणा। कन्यां च तां वरारोहामिद्मित्यव्रवीद् वचः॥१५॥

विश्वामित्रने गरुड्सिहत गालवकी ओर देखकर इस परम सुन्दरी कन्यापर भी दृष्टिपात किया और इस प्रकार कहा—॥ १५॥

किमियं पूर्वमेवेह न दत्ता मम गालव। पुत्रा ममैव चत्वारो भवेयुः कुलभावनाः॥ १६॥

'गालव ! तुमने पहले ही इसे यहीं क्यों नहीं दे दिया, जिससे मुझे ही वंशप्रवर्तक चार पुत्र प्राप्त हो जाते ॥ १६॥

प्रतिगृह्वामि ते कन्यामेकपुत्रफलाय वै। अभ्वाश्चाश्रममासास चरन्तु मम सर्वशः॥१७॥

'अच्छा, अब मैं एक पुत्ररूपी फलकी प्राप्तिके लिये तुमसे इस कन्याको ग्रहण करता हूँ। ये वोड़े मेरे आश्रममें आकर सब ओर चरें'॥ १७॥

स तया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः। आत्मजं जनयामास माधवीपुत्रमष्टकम्॥ १८॥ इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मुनिने उसके साथ रमण करते हुए यथासमय उसके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवीके उस पुत्रका नाम अष्टक था।। १८॥

जातमात्रं सुतं तं च विश्वामित्रो महामुनिः। संयोज्यार्थेस्तथा धर्मैरइवैस्तैः समयोजयत्॥ १९॥

पुत्रके उत्पन्न होते ही महामुनि विश्वामित्रने उसे धर्म, अर्थ तथा उन अश्वोंसे सम्पन्न कर दिया ॥ १९ ॥

अथाष्टकः पुरं प्रायात् तदा सोमपुरप्रभम्। निर्यात्य कन्यां शिष्याय कौशिकोऽपि वनं ययौ।२०।

तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरीके समान प्रकाशित होनेवाली विश्वामित्रजीकी राजधानीमें गया और विश्वामित्र मी अपने शिष्य गालवको वह कन्या लौटाकर वनमें चले गये॥ २०॥

गालवोऽपि सुपर्णेन सह निर्यात्य दक्षिणाम् । मनसातिप्रतीतेन कन्यामिद्मुवाच ह ॥ २१ ॥ जातो दानपितः पुत्रस्त्वया शूरस्तथापरः । सत्यधर्मरतश्चान्यो यज्वा चापि तथापरः ॥ २२ ॥ तदागच्छ वरारोहे तारितस्ते पिता सुतैः । चत्वारद्येव राजानस्तथा चाहं सुमध्यमे ॥ २३ ॥

गरुड्सहित गालव भी गुरुदक्षिणा देकर मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट हो राजकन्या माधवीसे इस प्रकार बोले— 'सुन्दरी! तुम्हारा पहला पुत्र दानपित, दूसरा श्रूरवीर, तीसरा सत्यधर्मपरायण और चौथा यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला होगा। सुमध्यमे! तुमने इन पुत्रोंके द्वारा अपने पिताको तो तारा ही है, उन चार राजाओंका भी उद्धार कर दिया है। अतः अब हमारे साथ आओ'।। २१--२३।।

गालवस्त्वभ्यनुङ्गाय सुपर्ण पन्नगारानम्। पितुर्निर्यात्य तां कन्यां प्रययौ वनमेव ह ॥ २४ ॥

ऐसा कहकर सर्पभोजी गरुड़से आज्ञा ले उस राजकन्याको पुनः उसके पिता ययातिके यहाँ लौटाकर गालव वनमें ही चले गये ॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाळवचरिते एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ ११९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगनद्यानपर्वमें गालतचरित्रविषयक एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११९॥

# विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

माधवीका वनमें जाकर तप करना तथा ययातिका स्वर्गमें जाकर सुखभोगके पश्चात् मोहवश तेजोहीन होना

नारद उवाच

ख तु राजा पुनस्तस्याः कर्तुकामः खयंवरम्। उपगम्याश्रमपदं गङ्गायसुनसंगमे॥ १।

ज्ञाच नारद्जी कहते हैं—तदनन्तर राजा ययाति पुनः क्रिमामः खयंवरम्। माघबीके खयंवरका विचार करके गङ्गा-यमुनाके संगमपर गङ्गायमुनसंगमे॥ १॥ बने हुए अपने आश्रममें जाकर रहने लगे॥ १॥ गृहीतमाल्यदामां तां रथमारोप्य माधवीम्। पूरुर्येदुश्च भगिनीमाश्रमे पर्यधावताम्॥ २॥

फिर हाथमें हार लिये विहन माधवीको रथपर विटाकर पूरु और यदु—ये दोनों भाई आश्रमपर गये ॥ २ ॥ नागयक्षमनुष्याणां गन्धर्वमृगपिक्षणाम् । शैलद्रुमवनीकानामासीत् तत्र समागमः॥ ३ ॥

उस स्वयंवरमें नाग, यक्ष, मनुष्य, गन्धर्व, पशु, पक्षी तथा पर्वत, वृक्ष और वर्नोमें निवास करनेवाले प्राणियोंका ग्रुमागमन हुआ ॥ ३॥

नानापुरुषदेश्यानामीश्वरैश्च समाकुलम् । ऋषिभिन्नेह्यकरुपैश्च समन्तादावृतं वनम् ॥ ४ ॥

प्रयागका वह वन अनेक जनपदोंके राजाओं से व्यात हो गया और ब्रह्माजीके समान तेजस्वी ब्रह्मार्षियोंने उस स्थानको सब ओरसे बेर लिया ॥ ४॥

निर्दिश्यमानेषु तु सा वरेषु वरवर्णिनी। वराजुत्कम्य सर्वास्तान् वरं वृतवती वनम्॥ ५॥

उस समय जब माधवीको वहाँ आये हुए वरोंका परिचय दिया जाने लगा, तब उस वरवर्णिनी कन्याने सारे वरोंको छोड़कर तपोवनका ही वररूपमें वग्ण कर लिया ॥ ५॥

अवतीर्य रथात् कन्या नमस्कृत्य च बन्धुषु । उपगम्य वनं पुण्यं तपस्तेपे ययातिजा ॥ ६ ॥

ययातिनन्दिनी कुमारी माधवी रथसे उतरकर अपने पिता, भाई, वन्धु आदि कुटुम्बियोंको नमस्कार करके पुण्य तपोवनमें चली गयी और वहाँ तपस्या करने लगी॥ ६॥

उपवासैश्च विविधैर्दीक्षाशिर्नियमैस्तथा। · आन्मनो लघुतां कृत्वा वभव मृगचारिणी॥ ७॥

वह उपवासपूर्वक विविध प्रकारकी दीक्षाओं तथा नियमोंका पालन करती हुई अपने मनको राग-द्वेपादि दोपोंसे रहित करके वनमें मृगीके समान विचरने लगी ॥ ७॥

वैद्र्योङ्करकरपानि सृद्नि हरितानि च। चरन्ती श्रक्षणशप्पाणि तिकानि मधुराणि च॥ ८॥ स्रवन्तीनां च पुण्यानां सुरसानि शुचीनि च।

पिवन्ती वारिमुख्यानि शीतानि विमलानि च ॥ ९ ॥ वनेषु मृगवासेषु व्यावविद्रोपितेषु च।

दावाग्निवित्रयुक्तेषु शून्येषु गहनेषु च ॥ १० ॥ चरन्ती हरिणैः सार्ध मुगीव वनचारिणी। चचार विषुठं धर्म ब्रह्मचर्येण संवृतम् ॥ ११ ॥

इस क्रमसे माधवी वैदूर्यमणिके अङ्कुरोंके समान सुशोभित, कोमल, चिकनी, तिक्त, मधुर एवं हरी-हरी घास चरती, पवित्र नदियोंके गुद्ध, शीतल, निर्मल एवं सुखाद्व जल पीती और मृगोंके आवासभृतः व्याघरिहत एवं दावानलशूत्य निर्जन वनोंमें मृगोंके साथ वनचारिणी मृगीकी माँति विचरण करती थी। उसने ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक महान् धर्मका आचरण किया॥

ययातिरपि पूर्वेषां राज्ञां वृत्तमनुष्ठितः। वहुवर्षसहस्रायुर्युयुजे कालधर्मणा॥१२॥

राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओंके सदाचारका पालन करते हुए अनेक सहस्र वर्षोंकी आयु पूरी करके मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १२॥

पूरुर्यदुश्च हो वंदो वर्धमानी नरोत्तमी। ताभ्यां प्रतिष्ठितो लोके परलोके च नाहुवः । १३॥

उनके (पुत्रोंमेंसे) दो पुत्र नरश्रेष्ठ पूरु और य**दु उस** कुलमें अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनोंसे नहुषपुत्र ययाति इस लोक और परलोकमें भी प्रतिष्टित हुए॥ १३॥

महीपते नरपतिर्ययातिः खर्गमास्थितः। महर्षिकत्यो नृपतिः खर्गोध्यफलभुग् विभुः॥ १४॥

राजन् ! महाराज ययाति महर्षियोंके समान पुण्यातमा एवं तपम्बी थे । वे स्वर्गमें जाकर वहाँके श्रेष्ठ फलका उपभोग करने लगे ॥ १४॥

बहुवर्षसहस्राख्ये काले बहुगुणे गते। राजविषु निवण्णेषु महीयस्सु महर्षिषु॥१५॥

अवमेन नराज् सर्वान् देवानृषिगणां स्तथा। ययातिर्मूढविशानो विस्मयाविष्टचेतनः ॥ १६॥

इस प्रकार वहाँ अनेक गुणोंसे युक्त कई हजार वर्षोंका समय व्यतीत हो गया। ययातिका चित्त अपना स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचिकत हो उठा। उनकी बुद्धिपर मोह छा गया और वे महान् समृद्धिशाली महत्तम राजर्षियोंके अपने समीप वैठे होनेपर भी सम्पूर्ण देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियोंकी भी अवहेलना करने लगे।। १५-१६॥

ततस्तं बुबुधे देवः शको वलनिष्दनः। ते च राजर्षयः सर्वे थिग्धिगत्येवमत्रुवन् ॥ १७ ॥

तदनन्तर बलस्दन इन्द्रदेवको ययातिकी इस अवस्थाका पता लग गया । वे सम्पूर्ण राजधिंगण भी उस समय ययातिको धिकारने लगे ॥ १७॥

विचारश्च समुत्वको निरीक्ष्य नहुषात्मजम्। को न्वयं कस्य वा राज्ञः कथं वा स्वर्गमागतः ॥ १८॥

नहुषपुत्र ययातिको देखकर स्वर्गवासियोमे यह विचार खड़ा हो गया—'यह कौन है १ किस राजाका पुत्र है १ और कैसे स्वर्गमें आ गया है १ ॥ १८ ॥

कर्मणा केन सिद्धोऽयं क वानेन तपश्चितम्। कथं वा शायते खर्गे केन वा शायतेऽप्युत ॥ १९॥

'इसे किस कर्मसे सिद्धि प्राप्त हुई है ? इसने कहाँ तपस्या की है ? स्वर्गमें किस प्रकार इसे जाना जाय अथवा कौन यहाँ इसको जानता है ? ।। १९॥

एवं विचारयन्तस्ते राजानं स्वर्गवासिनः। ह्या पप्रच्छुरन्योन्यं ययाति नृपति प्रति॥२०॥

इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययातिके विषयमें एक दूसरेकी ओर देखकर प्रदन करने लगे ॥ २०॥ विमानपालाः शतशः स्वर्गद्वाराभिरक्षिणः।

पृष्टा आसनपालाश्च न जानीमेत्यथात्रवन् ॥ २१ ॥

सैकड़ों विमानरक्षकों, स्वर्गके द्वारपालों तथा सिंहासनके रक्षकोंसे पूछा गया; किंतु सबने यही उत्तर दिया-'हम इन्हें नहीं जानतें ।। २१॥

सर्वे ते ह्यावतनाना नाभ्यजानन्त तं नृपम्। स महर्तादथ उपो हतौजाश्चाभवत तदा॥ २२॥

उन सबके ज्ञानपर पदा पड गया था; अतः वे उन राजाको नहीं पहचान सके । फिर तो दो ही बड़ीमें राजा ययातिका तेज नष्ट हो गया ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचिरते ययातिमोहे विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभागत उद्योगपर्व के अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भारवचित्रके प्रसङ्गमें ययातिमोहिविषयक एक सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२० ॥

एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

ययातिका खर्मलोकसे पतन और उनके दौहित्रों, पुत्री तथा गालव मुनिका उन्हें पुनः खर्मलोकमें पहुँचानेके लिये अपना-अपना पुण्य देनेके लिये उद्यत होना

नारद उवाच

अथ प्रचलितः स्थानादासनाच परिच्युतः। कम्पितेनेव मनसा धर्षितः शोकवहिना॥ १॥

नारदजी कहते हैं-राजन् ! तत्पश्चात् ययाति अपने सिंहासनसे गिरकर उस खगींय स्थानसे भी विचलित हो गये । उनका हृदय काँप-सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी।। १॥

म्लानस्रग्भ्रष्टविज्ञानः प्रभ्रष्टमुकुटाङ्गदः। विघूर्णन् स्नस्तसर्वाङ्गः प्रभ्रष्टाभरणाम्बरः॥ २॥

उन्होंने जो दिव्य कुसुमोंकी माला पहन रक्खी थी, वह मुरझा गयी । उनकी ज्ञानशक्ति छुत होने लगी । मुकट और वाज्यन्द शरीरसे अलग हो गये । उन्हें चक्कर आने लगा । उनके सारे अङ्ग शिथिल हो गये और वस्त्र तथा आभूपण भी खिसक-खिसककर गिरने लगे ॥ २॥

अहर्यमानस्तान् पर्यन्नपर्यंश्च पुनः पुनः। शून्यः शून्येन मनसा प्रपतिष्यन् महीतलम् ॥ ३ ॥ कि मया मनसा ध्यातमशुभं धर्मदृषणम्। येनाहं चलितः स्थानादिति राजा व्यचिन्तयत्॥ ४॥

वे अन्धकारसे आहृत होनेके कारण स्वयं स्वर्गवासियोंको नहीं दिखायी देते थे; परंतु वे उन्हें बार-बार देखते और कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वीपर गिरनेसे पहले शुन्य-से होकर शून्य हृद्यसे राजा यह चिन्ता करने लगे कि मैंने अपने मनसे किस धर्मदूषक अद्युभ वस्तुका चिन्तन किया है, जिसके कारण मुझे अपर्ने स्थानसे भ्रष्ट होना पड़ा है ॥ ३-४॥

ते तु तत्रव राजानः सिद्धाश्वाप्सरसत्तथा। अपरयन्त निरालम्बं तं ययाति परिच्युतम् ॥ ५ ॥

स्वर्गके राजर्षि, सिद्ध और अप्सरा—समीने स्वर्गसे भ्रष्ट हो अवलम्बरान्य हुए राजा ययातिको देखा ॥ ५ ॥

अथैत्य पुरुषः कश्चित् क्षीणपुण्यनिपातकः। ययातिमत्रवीद राजन् देवराजस्य शासनात्॥ ६॥

राजन् ! इतनेमें ही पुण्यरहित पुरुषोंको स्वर्गसे नीचे गिरानेवाला कोई पुरुष देवराजकी आज्ञासे वहाँ आकर ययातिसे इस प्रकार वोला-11 ६ ।।

अतीव मदमत्तरतं न कंचिन्नावमन्यसे। मानेन भ्रष्टः स्वर्गस्ते नार्हस्त्वं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥

'राजपुत्र ! तुम अत्यन्त मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान् पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार न करते हो। इस मानके कारण ही तुम अपने स्थानसे गिर रहे हो । अव तुम यहाँ रहनेके योग्य नहीं हो ॥ ७ ॥

न च प्रज्ञायसे गच्छ पतस्वेति तमत्रवीत्। पतेयं सित्स्वित वचित्रिरुवत्वा नहुपात्मजः॥ ८॥

'तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता है; अतः जाओ, नीचे गिरो। ' जब उसने ऐसा कहा, तब नहुषपुत्र ययाति तीन बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्पुरुषोंके बीच-में गिरूँ ॥ ८॥

पतिष्यंश्चिन्तयामास गति गतिमतां वरः। प्तिस्मिन्नेव काले तु नैमिषे पार्थिवर्पभान् ॥ ९ ॥ बतुरोऽपद्यत नृपस्तेषां मध्ये पपात ह।

जङ्गम प्राणियोंमें श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति-के विषयमें चिन्ता कर रहे थे। इसी समय उन्होंने नैमिषारण्य-में चार श्रेष्ठ राजाओंको देखा और उन्होंके बीचमें वे गिरने छगे॥ ९६॥

#### प्रतर्दनो वसुमनाः शिबिरौशीनरोऽष्टकः॥१०॥ वाजपेयेन यक्षेन तर्पयन्ति सुरेश्वरम्।

वहाँ प्रतर्दन, वसुमना, औशीनर शिवि तथा अष्टक-ये चार नरेश वाजपेययज्ञके द्वारा देवेश्वर श्रीहरिको तृप्त करते थे॥ १०३॥

#### तेपामध्वरजं धूमं स्वर्गद्वारमुपस्थितम् ॥ ११ ॥ ययातिरुपजित्रम् वै निपपात महीं प्रति ।

उनके यज्ञका धूम मानो स्वर्गका द्वार बनकर उपस्थित हुआ था । ययाति उसीको सुँघते हुए पृथ्वीकी ओर गिर रहे थे ॥ ११ई ॥

भूमौ स्वर्गे च सम्बद्धां नदीं धूममयीमिव। गङ्गां गामिव गञ्छन्तीमालम्ब्य जगतीपतिः॥१२॥ श्रीमत्स्ववस्थाम्येषु चतुर्षु प्रतिबन्धुषु। मध्ये निपतितो राजा लोकपालोपमेषु सः॥१३॥

भूतलसे स्वर्गतक धूममयी नदी-सी प्रवाहित हो रही थी। मानो आकाशगङ्गा भूमिपर जा रही हों । भूपाल ययाति उसी धूमलेखाका अवलम्बन करके लोकपालोंके समान तेजस्वी तथा अवस्थ स्नानसे पवित्र अपने चारों सम्बन्धियोंके बीचमें गिरे ॥ १२-१३॥

### चतुर्षु हुतकरुपेषु राजसिंहमहाग्निषु। पपात मध्ये राजर्षिर्ययातिः पुण्यसंक्षये॥१४॥

वे चारों श्रेष्ठ राजा उन चार विशाल अग्नियोंके समान तेजस्वी थे, जो हविष्यकी आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे हों। राजर्षि ययाति अपना पुण्य श्लीण होनेपर उन्हींके मध्य-भागमें गिरे॥ १४॥

तमाहुः पार्थिवाः सर्वे दीप्यमानमिव श्रिया। को भवान कस्य वा वन्धुर्देशस्य नगरस्य वा ॥ १५॥ यक्षो वाष्यथवा देवो गन्धर्वो राक्षसोऽपि वा। न हि मानुषरूपोऽसि को वार्थः काङ्क्षयते त्वया॥ १६॥

अपनी दिव्य कान्तिसे उद्घाषित होनेवाले उन महाराजसे सभी भूपालोंने पूछा— 'आप कौन हैं ? किसके भाई-वन्धु हैं तथा किस देश और नगरमें आपका निवासस्थान है ? आप यक्ष हैं या देवता ? गन्धर्व हैं या राक्षस ? आपका स्वरूप मनुष्यों-जैसा नहीं है । वताइये, आप कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं ।। १५-१६ ॥

#### ययातिरुवाच

ययातिरस्मि राजर्षिः श्लीणपुण्यइच्युतो दिवः। पतेयं सत्स्वित ध्यायन् भवतसु पतितस्ततः॥१७॥

ययातिने कहा — मैं राजर्षि ययाति हूँ । अपना पुण्य श्लीण होनेके कारण स्वर्गसे नीचे गिर गया हूँ । गिरते समय मेरे मनमें यह चिन्तन चर्ल रहा था कि मैं सत्पुरुपोंके बीचमें गिरूँ । अतः आपक्षोगोंके बीचमें आ पड़ा हूँ ॥ १७ ॥

#### राजान ऊचुः

सत्यमेतद् भवतु ते काङ्क्षितं पुरुषर्पभ । सर्वेषां नः कतुफलं धर्मश्च प्रतिगृद्यताम् ॥ १८ ॥

वे राजा बोले—पुरुषशिरोमणे ! आपका यह मनोरथ सफल हो । आप हम सब लोगोंके यज्ञोंका फल और धर्म ग्रहण करें ॥ १८॥

#### ययातिरुवाच

नाइं प्रतिप्रहधनो ब्राह्मणः क्षत्रियो हाहम्। न च मे प्रवणा वुद्धिः परपुण्यविनादाने॥१९॥

ययातिने कहा-प्रतिग्रह ही जिसका धन है, वह ब्राह्मण मैं नहीं हूँ । मैं तो क्षत्रिय हूँ । अतः मेरी बुद्धि पराये पुण्यका ( ग्रहण करके उनका पुण्य ) क्षय करनेके लिये उचत नहीं है ॥ १९॥

#### नारद उवाच

एतस्मिन्नेव काले तु मृगचर्याक्रमागताम्। माधर्वी प्रेक्ष्य राजानस्तेऽभिवाचेदमनुवन्॥२०॥ किमागमनकृत्यं ते किं कुर्मः शासनं तव। आज्ञाप्या हि वयं सर्वे तव पुत्रास्तपोधने॥२१॥

नारद्जी कहते हैं—इश्री समय उन राजाओंने अपनी माता माधवीको देखा, जो मृगोंको माँति उन्हींके साथ विचरती हुई कमशः वहाँ आ पहुँची थी। उसे प्रणाम करके राजाओंने इस प्रकार पृष्ठा—'तपोधने! यहाँ आपके प्रधारनेका क्या प्रयोजन है? इम आपकी किस आजाका पालन करें? इम सभी आपके पुत्र हैं; अतः हमें आप योग्य सेवाके लिये आजा प्रदान करें'॥ २०-२१॥

तेषां तद् आषितं श्रुत्वा माधवी परया मुद्रा। पितरं समुपागच्छद् ययाति सा ववन्द च ॥ २२॥

उनकी ये वातें सुनकर माधवीको बड़ी प्रसन्नता हुई । वह अपने पिता ययातिके पास गयी और उसने उन्हें प्रणाम किया ॥ २२ ॥

स्पृष्ट्वा सूर्धिन तान् पुत्रांस्तापसी वाक्यमज्ञवीत्। दौहित्रास्तव राजेन्द्र सम पुत्रा न ते पराः॥ २३॥ तदनन्तर तपित्वनी माधवीने उन पुत्रोंके सिरपर हाथ रखकर अपने पितासे कहा—'राजेन्द्र! ये सभी आपके दौहित्र (नाती) और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं॥ २३॥ इमे त्वां तारियध्यन्ति दृष्टमेतत् पुरातने। अहं ते दुहिता राजन् माधवी सृगचारिणी॥ २४॥

प्ये आपको तार देंगे। दौहित्रोंके द्वारा मातामह ( नाना ) का यह उद्घार पुरातन वेद-शास्त्रमें स्पष्ट देखा गया है। राजन ! में आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवनमें मुगोंके समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ ॥ २४॥ मयाप्युपचितो धर्मस्ततोऽर्ध प्रतिगृह्यताम्। यसाद् राजन् नराः सर्वे अपत्यफलभागिनः॥ २५॥ तसादिच्छन्ति दौहित्रान् यथात्वं वसुधाधिप।

'पृथ्वीनाथ ! मैंने भी महान् धर्मका संचय किया है। उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन् ! सव मनुष्य अपनी संतानोंके किये हुए सत्कमोंके फलके भागी होते हैं। इसीलिये वे दौहित्रोंकी इच्छा करते हैं, जैसे आपने की थीं। २५ ई।। ततस्ते पार्थिवाः सर्वे शिरसा जननीतदा ॥ २६ ॥ अभिवाद्य नमस्कृत्य मातामहमधावुवन् । उच्चेरनुपमेः स्निग्धेः स्वरेरापूर्य मेदिनीम् ॥ २७ ॥ मातामहं नृपतयस्तारयन्तो दिवश्च्युतम् ।

तव उन सभी राजाओंने अपनी माताके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्गश्रष्ट नानाको भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वरसे पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारनेके उदेश्यसे उनसे कुछ कहनेका विचार किया ॥ २६-२७ ।

अथ तसादुपगतो गालवोऽप्याह पार्थिवम् । तपसो मेऽप्रभागेन स्वर्गमारोहतां भवान् ॥ २८॥

इसी बीचमें उस वनसे गालव मुनि भी वहाँ आ पहुँचे तथा राजासे इस प्रकार बोले—'महाराज! आप मेरी तपस्याका आठवाँ भाग लेकर उसके बलसे स्वर्गलोकमें पहुँच जायँ'॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचिरते ययातिस्वर्गभ्रंशे एकविंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमें गालवचरित्रके प्रसंगमें ययातिका स्वर्गकोकसे पतन-

विषयक एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥

### द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः सत्संग एवं दोहित्रोंके पुण्यदानसे ययातिका पुनः खगिरोहण

नारद उवाच

प्रत्यभिज्ञातमात्रोऽथ सङ्गिस्तैर्नरपुद्भवः। समारुरोह नृपतिरस्पृशन् वसुधातलम्। ययातिर्दिग्यसंस्थानो वभूव विगतज्वरः॥१॥ दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः। दिव्यगन्धगुणोपेतो न पृथ्वीमस्पृशत् पदा॥२॥

नारदजी कहते हैं—उन सत्पुरुषोंके द्वारा पहचाने जानेमात्रसे नरश्रेष्ठ राजा ययाति पृथ्वीतलका स्पर्श न करते हुए ऊपरकी ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो गयी थी। वे शोक और चिन्तासे रहित थे। उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रक्ले थे। दिव्य आभूषण उनके अङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा वे दिव्य सुगन्धसे सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरोंसे पृथ्वीका स्पर्श नहीं कर रहे थे॥ १-२॥ ततो वसुमनाः पूर्वमुच्चैरुचारयन् वचः।

तदनन्तर लोकमें दानपतिके नामसे विख्यात राजा बसुमना पहले उच्च स्वरसे शब्दोंका उच्चारण करते हुए महाराज ययातिसे इस प्रकार वोले—॥ ३॥

ख्यातो दानपतिलींके व्याजहार चृपं तदा ॥ ३ ॥

प्राप्तवानिस्म यल्लोके सर्ववर्णेष्वगईया। तद्प्यथ च दास्यामि तेन संगुज्यतां भवान् ॥ ४ ॥

'मैंने जगत्में सभी वणोंकी निन्दासे दूर रहकर जा पुण्य प्राप्त किया है, वह भी आपको दे रहा हूँ। आप उस पुण्यसे संयुक्त हों॥ ४॥

यत् फलं दानशीलस्य क्षमाशीलस्य यत् फलम्। यच मे फलमाधाने तेन संयुज्यतां भवान्॥ ५॥

'दानशील पुरुषको जो पुण्यफल प्राप्त होता है, क्षमा-शील मनुष्यको जो फल मिलता है तथा अग्निस्थापन आदि वेदोक्त कमोंके अनुष्ठानसे मुझे जिस फलकी प्राप्ति होनेवाली है, उन सभी प्रकारके पुण्यफलोंसे आप सम्पन्न हों'॥ ५॥ ततः प्रतर्दनोऽण्याह वाक्यं स्त्रियपुङ्गवः। यथा धर्मरितिर्नित्यं नित्यं युद्धपरायणः॥ ६॥ प्राप्तवानस्मि यल्लोके स्त्रवंशोद्भवं यशः। वीरशब्दफलं चैव तेन संयुज्यतां भवान्॥ ७॥

तदनन्तर क्षत्रियशिरोमणि प्रतर्दनने यह बात कही— 'मैं जिस प्रकार सदा धर्ममें तत्पर रहा हूँ, सर्वदा न्याययुक्त युद्धमें संलग्न होता आया हूँ तथा संसारमें मैंने जो क्षत्रिय-बंशके अनुरूप यहा एवं बीर शब्दके योग्य पुण्यफलका अर्जन किया है, उससे आप संयुक्त होंगे॥ ६-७॥ शिविरौशीनरो धीमानुवाच मधुरां गिरम्।
यथा वालेषु नारीषु वैहायेषु तथैव च ॥ ८ ॥
संगरेषु निपानेषु तथा तद्व्यसनेषु च ।
अनृतं नोकपूर्वं मे तेन सत्येन खं वज ॥ ९ ॥
यथाप्राणांश्चराज्यं चराजन् कामसुखानि च ।
त्यंजयं न पुनः सत्यं तेन सत्येन खं वज ॥ १० ॥
यथा सत्येन मे धर्मो यथा सत्येन खं वज ॥ १० ॥
यथा सत्येन मे धर्मो यथा सत्येन खं वज ॥ ११ ॥

तत्पश्चात् उशीनरपुत्र बुद्धिमान् शिविने मधुर वाणीमें कहा—'मैंने वालकोंमें, स्त्रियोंमें, हास परिहासके योग्य सम्वन्धियोंमें, युद्धमें, आपित्तयोंमें तथा सङ्करोंमें भी पहले कभी असत्यभापण नहीं किया है। उस सत्यके प्रभावसे आप स्वर्गलोकमें जाइये। राजन्! मैं अपने प्राण, राज्य एवं मनोवाञ्छित सुखभोगको भी त्याग सकता हूँ, परंतु सत्यको नहीं छोड़ सकता। उस सत्यके प्रभावसे आप स्वर्गलोकमें जाइये। यदि मेरे सत्यसे धर्मदेव संतुष्ट हैं, यदि मेरे सत्यसे अग्निदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्यभापणसे देवराज इन्द्र भी तृप्त हुए हैं तो उस सत्यके प्रभावसे आप स्वर्गलोकमें जाइये।। ८—११॥

अष्टकस्त्वथ राजर्षिः कौशिको माधवीसुतः। अनेकशतयज्वानं नाहुपं प्राप्य धर्मवित्॥१२॥

इसके बाद माधवीके छोटे पुत्र कुशिकवंशी धर्मज्ञ राजिप अष्टकने कई सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले नहुप-नन्दन ययातिके पास जाकर कहा—॥ १२॥

शतशः पुण्डरीका मे गोसवाश्चरिताः प्रभो। कतवो वाजपेयाश्च तेषां फलमवाष्त्रहि॥१३॥ न मे रत्नानि न धनं न तथान्ये परिच्छदाः। कतुष्वतुष्युक्तानि तेन सत्येन खं वज॥१४॥ ध्यभो ! मैंने सैकड़ों पुण्डरीक, गोसब तथा वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान किया है । आप उन सबका फल प्राप्त करें । मेरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है, जिसका मैंने यज्ञोंमें उपयोग न किया हो । इस सत्य कमके प्रभावसे आप स्वर्गलोकमें जाइये' ॥ १३-१४ ॥ यथा यथा हि जल्पन्ति दौहित्रास्तं नगधिपम् । तथा तथा वस्रमतीं त्यकत्वा राजा दिवं ययौ ॥ १५ ॥

ययातिके दौहित्र जैसे-जैसे उनके प्रति उपर्युक्त वातें कहते थे, वैसे-ही-बैसे वे महाराज इस भूतलको छोड़ते हुए स्वर्गलोककी ओर वढ़ते चले गये थे॥ १५॥ एवं सर्वे समस्तैस्ते राजानः सुकृतैस्तदा। ययाति स्वर्गतो अष्टं तारयामासुरञ्जसा॥ १६॥

इस प्रकार अपने सम्पूर्ण सत्क्रमोंके द्वारा उन सब राजाओंने स्वर्गसे गिरे हुए राजा ययातिको अनायास ही तार दिया ॥ १६ ॥

दौहित्राः स्वेन धर्मेण यश्चदानकृतेन वै। चतुर्षु राजवंदोषु सम्भूताः कुलवर्धनाः। मातामहं महाप्राशं दिवमारोपयन्त ते॥१७॥

अपने वंशकी वृद्धि करनेवाले ययातिके वे चारों दौहित्र चार राजवंशोंमें उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने यश्च-दानादिजनित धर्मसे उन महाप्राज्ञ मातामह ययातिको स्वर्गलोकमें पहुँचा दिया॥ १७॥

राजान ऊचुः

राजधर्मगुणोपेताः सर्वधर्मगुणान्विताः। दौहित्रास्ते वयं राजन् दिवमारोह पार्थिव ॥ १८ ॥

चे राजा बोले—राजन् ! पृथ्वीपते ! हम राजधर्म तथा राजोचित गुणोंसे युक्तः सम्पूर्ण धर्मों तथा समस्त सहुणोंसे सम्पन्न आपके दौहित्र हैं । आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोकपर आरूढ़ होइये ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालव वरिते ययातिस्वर्गारोहणे द्वाविंवात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्भत भगवद्यानपर्वमें गालव चरित्रके प्रसंगमें ययातिका स्वर्गारोहणविषयक एक सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२२॥

## त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

स्वर्गलोकमें ययातिका स्वागत, ययातिके पूछनेपर ब्रह्माजीका अभिमानको ही पतनका कारण वताना तथा नारदजीका दुर्योधनको समझाना

नारद उवाच
सिद्धिरारोपितः स्वर्गे पार्थिनैर्भूरिदक्षिणैः।
अभ्यनुक्षाय दौहित्रान् ययानिर्दिवमास्थितः॥ १॥
नारदती कहते हैं—प्रत्तुर दक्षिणा देनेबाठे उन

श्रेष्ठ राजाओंने राजा ययातिको स्वर्गपर आरूढ़ कर दिया । राजा ययाति अपने उन दौहिन्नोंको विदा देकर स्वर्गलोकमें जा पहुँचे ॥ १॥

धभिवृष्टश्च बर्वेण नानापुष्पः गन्धिना ।

# महाभारत 🔀



ययातिका स्वर्गारोहण



परिष्वकश्च पुण्येन वायुना पुण्यगन्धिना॥ २॥

वहाँ उनके ऊपर नाना प्रकारके सुगन्धयुक्त पुष्पोंकी वर्षा हुई । पवित्र सौरभसे सुवासित पावन समीर उनका सब ओरसे आलिङ्गन कर रहा था ॥ २ ॥

अचलं स्थानमासाद्य दौहित्रफलनिर्जितम्। कर्मभिः स्वेरुपचितो जज्वाल परया श्रिया ॥ ३ ॥

दौहित्रोंके पुण्यफलसे प्राप्त हुए अविचल स्थानको पाकर अपने सत्कर्मोंसे बढ़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होने लगे ॥ ३ ॥

उपगीतोपन्नसञ्च गन्धर्वाप्सग्सां गणैः। प्रीत्या प्रतिगृहीतश्च खर्गे दुन्दुभिनिःखनैः॥ ४॥

गन्धवों और अप्सराओं के समुदायोंने 'उनके सुयशका' गान करते हुए उनके समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया । स्वर्गलोकमें दुन्दुभि आदि वाद्योंकी गम्भीर ध्वनिके साथ अत्यन्त प्रेमपूर्वक उनको अपनाया गया ॥ ४॥

अभिष्दुनश्च विविधेर्देवगजिषंचारणैः। अचितश्चोत्तमार्घ्येण दैवतैरभिनन्दितः॥ ५॥

. नाना प्रकारके देवर्षियों, राजर्षियों तथा चारणोंने उनका स्तवन किया । देवताओंने उत्तम अर्घ्य निवेदन करके उनका पूजन और अभिनन्दन किया ॥ ५॥

प्राप्तः खर्गफलं चैव तसुवाच वितामहः। निर्वृतं शान्तमनसं वचोभिस्तर्पयन्निव॥६॥

इस प्रकार ययातिने उत्तम म्वर्गफल पाया तदनन्तर संतुष्ट एवं शान्तचित्त हुए ययातिको अपने मधुर वचनोंद्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए-से पितामह ब्रह्माजी उनसे इस प्रकार बोले—॥ ६॥

चतुष्पादस्त्वया धर्मश्चितो लोक्येन कर्मणा। अक्षयस्तव लोकोऽयं कीर्तिश्चैवाक्षया दिवि॥ ७॥

'राजन् ! तुमने लोकहितकारी सत्कर्मद्वारा चारों चरणोंसे युक्त धर्मका संग्रह किया; अतः तुम्हें यह अक्षय स्वर्ग-लोक प्राप्त हुआ और स्वर्गमें तुम्हारी क्षीण न होनेवाली कीर्ति फैल गयी ॥ ७॥

पुनस्त्वयैव राजर्षे सुकृतेन विद्यातितम्। आवृतं तमसा चेतः सर्वेषां स्वर्गवासिनाम्॥ ८॥ येन त्वां नाभिजानन्ति ततोऽज्ञातोऽस्ति पातितः। प्रीत्यैव चासि दौहित्रैस्तारितस्त्वमिहागतः॥ ९॥

'राजर्षे ! फिर तुम्हींने 'अभिमानपूर्ण वर्तावसे' अपने पुण्यका नाहा किया था । उस समय समस्त स्वर्गवासियोंका चित्त तमोगुणसे व्यात हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते या नहीं पहचानते थे; अतः सबके लिये अज्ञात होनेके कारण तुम स्वर्गसे नीचे गिरा दिये गये । फिर तुम्हारे दौहिन्नोंने

प्रेमपूर्वक तुम्हें तार दिया है, जिससे तुम पुनः यहाँ आ गये हो ॥ ८-९ ॥

स्थानं च प्रतिपन्नोऽसि कर्मणा स्वेन् निर्जितम्। अचलं शाश्वतं पुण्यमुत्तमं ध्रुक्षमन्ययम् ॥ १०॥

'अव तुमने अपने ( दौहित्रोंद्वारा प्राप्त ) कर्मसे जीते हुए अविचल, शाश्वत, पुण्यमय, उत्तम, ध्रुव तथा अविनाशी स्थान प्राप्त किया है' ॥ १० ॥

#### ययाति रुवाच

भगवन् संशयोमेऽस्तिकश्चित् तं छेत्तुमईसि। न ह्यन्यमहमहीमि प्रष्टुं लोकपितामह॥११॥

ययाति बोळे—भगवन् ! मेरे मनमें कोई संदेह है, जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोकपितामह ! में इस प्रश्नको और किसीके सामने रखना उचित नहीं समझता ।। ११ ॥

बहुवर्षसहस्रान्तं प्रजापालनवर्धितम्। अनेककतुदानौद्देरर्जितं मे महत् फलम्॥१२॥ कथं तद्वपकालेन क्षीणं येनास्मि पातितः। भगवन् वेत्थ लोकांश्च शाश्वतान् मम निर्मितान्। कथं तु मम तत् सर्वं विषणण्टं महाद्युते॥१३॥

मैंने कई हजार वर्षोंतक अनेकानेक यज्ञों और दानोंके द्वारा जिस महान् पुण्यफलका उपार्जन किया था और जिसे प्रजापालनरूपी धर्मके द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समयमें नष्ट कैसे हो गया १ जिससे मैं यहाँसे नीचे गिरा दिया गया । भगवन् ! महाद्युते ! मुझे मेरे सल्कमोंद्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे, उन्हें आप जानते हैं । मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया ? ॥

#### पितामह उवाच

बहुवर्षसहस्रान्तं प्रजापालनवर्धितम् । अनेककतुरानौधैर्यत् त्वयोपार्जितं फलम् ॥ १४ ॥ तदनेनैव दोषेण क्षीणं येनासि पातितः। अभिमानेन राजेन्द्र धिक्कृतः खर्गवासिभिः ॥ १५ ॥

ब्रह्माजी बोले—राजेन्द्र ! तुमने कई हजार वर्षोतक अनेकानेक यशों और दानों के द्वारा जिस पुण्यफलका उपार्जन किया और प्रजापालनरूपी धर्मके द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमानरूपी दोषके कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे गिराये गये। तुम्हारे अभिमान-के ही कारण स्वर्गलोकके निवासियोंने तुम्हें धिक्कार दिया था।। १४-१५।।

नायं मानेन राजर्षे न बलेन न हिंसया। न शाठयेन न मायाभिलोंको भवति शाश्वतः॥ १६॥ राजर्षे ! यह पुण्यलोक न अभिमानसे, 'न बलसे, न हिंस्यसे, न शटतासे और न भाँति-भाँतिकी मायाओंसे ही सुस्थिर होता है ॥ १६॥

नावमान्यास्त्वया राजन्नधमोत्कृष्टमध्यमाः। न हि मानप्रदर्भानां कश्चिदस्ति शमःक्रचित्॥१७॥

राजन् ! तुम्हें ऊँचे नीचे एवं मध्यम वर्ग के लोगोंका कभी अपमान नहीं करना चाहिये। जो लोग अभिमानकी आगमें जल रहे हैं, उनके उस संतापको शान्त करनेका कहीं कोई उपाय नहीं है।। १७॥

पतनारोहणमिदं कथियण्यन्ति ये नराः। विषमाण्यपि ते प्राप्तास्तरिष्यन्ति न संदायः॥ १८॥

जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्गसे गिरने और पुनः आरूढ़ होनेके इस वृत्तान्तको आपसमें कहें-सुनेंगे, वे संकटमें पड़नेपर भी उससे पार हो जायेंगे; इसमें संशय नहीं है।।१८॥

नारद उवाच

एष दोषोऽभिमानेन पुरा प्राप्तो ययातिना। निर्वभ्रतातिमार्च च गाळचेन महीपते॥१९॥

नारदजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार पूर्वकालमें राजा ययाति अपने अभिमानके कारण संकटमें पड़ गये थे और अत्यन्त आग्रह एवं इठके कारण महर्षि गालवको भी महान् क्लेश सहन करना पड़ा था ॥ १९॥

श्रोतव्यं हितकामानां सुदृदां हिनमिच्छताम्। न कर्तव्यो हि निर्वन्धो निर्वन्धो हि क्षयोदयः॥ २०॥

अतः तुम्हें तुम्हारे हितकी इच्छा रखनेवाले सुहृदोंकी बात अवश्य सुननी और माननी चाहिये। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिये। क्योंकि वह विनाशके पथपर ले जानेवाला है।। २०॥

तसात् त्वमि गान्धारे मानं क्रोधं च वर्जय । संधत्स्व पाण्डवैर्वीर संरम्भं त्यज पार्थिव ॥ २१ ॥ अतः गान्धारीनन्दन ! तुम भी अभिमान और क्रोधको त्याग दो । वीर नरेश ! तुम पाण्डवोंसे संधि कर हो और क्रोधके आवेशको सदाके हिये छोड़ दो ॥ २१॥

(स भवान सहदां पथ्यं वचो गृह्वातु मानृतम्। समर्थैवित्रहं कृत्वा विषमस्थो भविष्यसि॥)

तुम अपने मुहदोंके हितकर वचन मान लो । असत्य आचरणको न अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पाण्डवोंके साथ युद्ध टानकर तुम बड़े भारी संकटमें पड़ जाओगे ॥

> ददाति यत् पार्थिव यत् करोति यद् वा तपस्तप्यति यज्जुहोति । न तस्य नाशोऽस्ति न चापकर्षो नान्यस्तददनाति स एव कर्ता ॥ २२॥

भूपाल ! मनुष्य जो दान देता है, जो कर्म करता है, जो तपस्यामें प्रवृत्त होता है और जो होम-यज्ञ आदिका अनुष्ठान करता है, उसके इस कर्मका न तो नाश होता है और न उसमें कोई कमी ही होती है । उसके कर्मको दूसरा कोई नहीं भोगता । कर्ता स्वयं ही अपने ग्रुभाशुभ कर्मोंका फल भोगता है ॥ २२ ॥

> इदं महाख्यानमनुत्तमं हितं बहुश्रुतानां गतरोषरागिणाम्। समीक्ष्य लोके बहुधा प्रधारितं त्रिवर्गदृष्टिः पृथिवीमुपारनुते॥ २३॥

यह महत्त्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषोंका है, जो अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता तथा रोष और रागसे रहित थे। यह सबके लिये परम उत्तम और हितकर है। लोकमें इसपर नाना प्रकारसे विचार करके निश्चित किये हुए सिद्धान्तको अपनाकर धर्म, अर्थ और कामपर दृष्टि रखनेवाला पुरुप इस पृथ्वीका उपभोग करता है।। २३।।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते त्रयोवितःयधिकज्ञतत्वभोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वणे गालवचरित्रविषयक एक सी तेईसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १२३ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल २४ श्लोक हैं )

### चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः धृतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवानु श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना

धृतराष्ट्र उवाच

भगवन्तेवमेवैतद् यथा वदसि नारद। इच्छामि चाहमप्येवं न त्वीशो भगवन्नहम्॥ १॥

धृतराष्ट्र वोळे—भगवन् नारद ! आप जैसा कहते हैं, वह ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ; परंतु मेरा कोई वश नहीं चळता है ॥ १॥

वैशम्पायनं उवाच

एवमुक्त्वा ततः कृष्णमभ्यभाषत कौरवः। खर्ग्यं लोक्यं च मामात्थ धर्म्यं न्यार्ग्यं च केशव॥२॥

वैद्राम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! नारदजीसे ऐसा कहकर धृतराष्ट्रने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा— 'केशव ! आपने मुझसे जो वात कही है, इहलोक और स्वर्गलोकमें

हितकरः धर्मसम्मत और न्यायसंगत है ॥ २॥
न त्वहं खवरास्तात क्रियमाणं न मे प्रियम्।
(न मंस्यन्ते दुरात्मानः पुत्रा मम जनार्दन।)
अङ्ग दुर्योधनं कृष्ण मन्दं शास्त्रातिगं मम॥ ३॥
अनुनेतुं महावाहो यतस्व पुरुषोत्तम।

'तात ! जनार्दन ! में अपने वशमें नहीं हूँ । जो कुछ किया जा रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं है । किंतु क्या कहूँ ? मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे । प्रिय श्रीकृष्ण ! महावाहु पुरुषोत्तम ! शास्त्रकी आज्ञाका उछङ्कन करनेवाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधनको आप ही समझा-बुझाकर राहपर ळानेका प्रयत्न कीजिये ।। ३६ ॥

न शृणोति महावाहो वचनं साधुभाषितम् ॥ ४ ॥ गान्धार्याश्च हृषीकेश विदुरस्य च धीमतः। अन्येषां चैव सुहृदां भीष्मादीनां हितैषिणाम् ॥ ५ ॥

'महावाहु द्वविकेश ! यह सत्पुरुषोंकी कही हुई वातें नहीं सुनता है । गान्धारी बुद्धिमान् विदुर तथां हित चाहनेवाले भीष्म आदि अन्यान्य सुदृदोंकी भी बातें नहीं सुनता है ॥ ४-५॥

स त्वं पापमितं क्रं पापिचत्तमचेतनम्। अनुशाधि दुरात्मानं स्वयं दुर्योधनं नृपम्॥ ६॥ सुद्धत्कार्ये तु सुमहत् कृतं ते स्याज्जनार्दन।

'जनार्दन ! दुरात्मा राजा दुर्योधनकी बुद्धि पापमें लगी हुई है । यह पापका ही चिन्तन करनेवाला क्रूर और विवेक-शून्य है । आप ही इसे समझाइये । यदि आप इसे संधिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहुदोंका यह बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो जायगा? ॥ ६ है ॥

ततोऽभ्यावृत्य वार्णेयो दुर्योधनममर्पणम् ॥ ७ ॥ अत्रवीनमधुरां वाचं सर्वधर्मार्थतस्ववित्।

तव सम्पूर्ण धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले वृष्णि-नन्दन भगवान् श्रीकृष्ण अमर्धशील दुर्योधनकी ओर घूमकर मधुर वार्णामें उससे बोले—॥ ७१ ॥

दुर्योधन निवोधेदं महाक्यं कुरुसत्तम ॥ ८ ॥ शर्मार्थे ते विशेषेण सानुबन्धस्य भारत।

'कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम मेरी यह बात सुनो । भारत ! मैं विशेषतः सगे-सम्बन्धियोंसहित तुम्हारे कल्याणके लिये ही तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ ॥ ८५ ॥

महाप्राष्ट्रकुले जातः साध्वेतत् कर्तुमर्हसि ॥ ९ ॥ श्रुतवृत्तोपसम्पन्नः सर्वैः समुदितो गुणैः।

'तुम परम ज्ञानी महापुरुषोंके कुलमें उत्पन्न हुए हो। स्वयं भी शास्त्रोंके ज्ञान तथा सद्व्यवहारसे सम्पन्न हो। तुममें सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं; अतः तुम्हें मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिये॥ ९२॥

दौष्कुलेया दुरात्मानी नृशंसा निरपत्रपाः॥ १०॥ त एतदीदशं कुर्युर्यथा त्वं तात मन्यसे।

'तात ! जिसे तुम ठीक समझते हो। ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं। जो नीच कुलमें उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुष्टचित्त, क्रूर एवं निर्लज हैं॥ १०३॥

धर्मार्थयुक्ता लोकेऽस्मिन् प्रवृत्तिर्रुक्ष्यते सताम्॥११॥ असतां विपरीता तु लक्ष्यते भरतर्षभ।

'भरतश्रेष्ठ ! इस जगत्में सत्पुरुघोंका व्यवहार धर्म और अर्थसे युक्त देखा जाता है और दुष्टोंका वर्ताव ठीक इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है ॥ ११३ ॥

विपरीता त्वियं वृत्तिरसक्त् छ्रथ्यते त्विय ॥ १२ ॥ अधर्मश्चानुबन्धोऽत्र घोरः प्राणहरेः महान् । अनिप्रश्चानिमित्तश्च न च शक्यश्च भारत ॥ १३ ॥

'तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति बार-त्रार देखनेमें आती है। भारत! इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है, वह अधर्ममय ही है। उसके होनेका कोई समुचित कारण भी नहीं है। यह भयंकर हठ अनिष्टकारक तथा महान् प्राणनाशक है। तुम इसे सफल बना सको, यह सम्भव नहीं है। १२-१३॥

तमनर्थं परिहरन्नात्मश्रेयः करिष्यसि । भ्रातृणामथ भृत्यानां मित्राणां च परंतप ॥ १४ ॥

'परंतप ! यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रहको छोड़ दो तो अपने कल्याणके साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रोंका भी महान् हित-साधन करोगे ॥ १४ ॥

अधर्म्याद्यशस्याच कर्मणस्त्वं प्रमोक्ष्यसे। प्राष्ठेः शूरैर्महोत्साहैरात्मवद्भिर्वहुश्रुतैः॥१५॥ संधत्स्य पुरुषव्याघ्र पाण्डवैर्भरतर्षभ।

ंऐसा करनेपर तुम्हें अधर्म और अपयशकी प्राप्ति कराने-वाले कर्मसे छुटकारा मिल जायगा। अतः भरतकुलभूषण पुरुषसिंह! तुम ज्ञानीः परम उत्साहीः श्रूरवीरः मनस्वी एवं अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता पाण्डवोंके साथ संधि कर लो ॥१५६॥ तिद्धतं च वियं चैव धृतराष्ट्रस्य धीमतः॥१६॥

पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः। कृपस्य सोमदत्तस्य वाह्वीकस्य च धीमतः॥१७॥ अश्वत्थास्रो विकर्णस्य संजयस्य विविंशतेः। क्वातीनां चैव भूयिष्ठं मित्राणां च परंतप॥१८॥

'यही परम बुद्धिमान् राजा भृतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान पड़ता है। परंतप ! पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामति विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान् वाह्वीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विविंशति तथा अन्यान्य कुटुम्बी-जनों एवं मित्रोंको भी यही अधिक प्रिय है ॥ १६-१८ ॥

शमे शर्म भवेत् तात सर्वस्य जगतस्तथा। हीमानसि कुले जातः श्रुतवाननृशंसवान्। तिष्ठ तात पितुः शास्त्रे मातुश्च भरतर्पभ ॥ १९ ॥

'तात ! संधि होनेपर ही सम्पूर्ण जगत्का भला हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न, लजाशील, शास्त्रज्ञ और कूरतासे रहित हो। अतः भरतश्रेष्ठ ! तुम पिता और माताके शासनके अधीन रहो॥ १९॥

पतच्ह्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत। उत्तमापद्गतः सर्वः पितुः स्मरति शासनम् ॥ २०॥

'भारत ! पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुप अपने लिये कल्याणकारी मानते हैं। भारी आपत्तिमें पड़नेपर सब लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करते हैं॥ २०॥

रोचते ते पितुस्तात पाण्डचैः सह संगमः। सामान्यस्य कुरुश्रेष्ठ तत् तुभ्यं तात रोचताम्॥ २१॥

'तात ! मिनत्रयोंसिहत तुम्हारे पिताको पाण्डवोंके साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुश्रेष्ठ ! यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिये ॥ २१॥

श्रुत्वा यः सुहृदां शास्त्रं मर्त्यो न प्रतिपद्यते । विपाकानते दहन्येनं किम्पाकमिव भक्षितम् ॥ २२ ॥

'जो मनुप्य सुहृदोंके मुखसे शास्त्रसम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, उसका यह अस्वीकार उसे परिणाममें उसी प्रकार शोकदग्ध करता है, जैसे खाया हुआ इन्द्रायण फल पाचनके अन्तमें दाह उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ २२ ॥

यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न प्रतिपद्यते। स दीर्घसूत्रो हीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते॥ २३॥

'जो मोहवरा अपने हितकी बात नहीं मानता है, वह दीर्घस्त्री मनुष्य अपने स्वार्थसे भ्रष्ट होकर केवल पश्चात्तापका भागी होता है ॥ २३ ॥

यस्तु निःश्रेयसं श्रुत्वा प्राक् तदेवाभिषद्यते । आत्मनो मतमुत्सुज्य स लोके सुखमेधते ॥ २४ ॥

'जो मानव अपने कल्याणकी बात सुनकर अपने मतका आग्रह छोड़कर पहले उसीको ग्रहण करता है, वह संसारमें सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है ॥ २४॥

योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिकृत्यान्न मृष्यते । श्रृणोति प्रतिकृ्ळानि द्विषतां वशमेति सः ॥ २५ ॥ 'जो अपनी ही भलाई चाहनेवाले अपने सुद्धदुके वचनों- को मनके प्रतिकृल होनेके कारण नहीं सहन करता है और उन असुहदोंके प्रतिकृल कहे हुए वचनोंको ही सुनता है, वह रात्रुओंके अधीन हो जाता है ॥ २५॥

सतां मतमतिकम्य योऽसतां वर्तते मते। शोचन्ते व्यसने तस्य सुदृदो निचरादिव॥२६॥

'जो मनुष्य सःपुरुषोंकी सम्मतिका उल्लङ्खन करके दुष्टोंके मतके अनुसार चलता है, उसके सुदृद् उसे शीघ्र ही विपत्तिमें पड़ा देख शोकके भागी होते हैं॥ २६॥

मुख्यानमात्यानुत्सुज्य योनिहीनान् निषेवते । स घोरामापदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति ॥ २७ ॥

'जो अपने मुख्य मन्त्रियोंको छोड़कर नीच प्रकृतिके छोगोंका सेवन करता है, वह भयंकर विपत्तिमें फँसकर अपने उद्धारका कोई मार्ग नहीं देख पाता है ॥ २७ ॥

योऽसन्सेवी वृथाचारो न श्रोता सुहृदां सताम् । परान् वृगीते खान् ह्रेष्टि तं गौरूयजति भारतः २८॥

भारत ! जो दुष्ट पुरुपोंका संग करनेवाला और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुदृदोंकी बात नहीं सुनता है, दूसरोंको अपनाता और आर्त्मीयजनोंसे द्वेष रखता है, उसे यह पृथ्वी त्याग देती है ॥ २८॥

स त्वं विरुध्य तैर्वीरैरन्येभ्यस्त्राणमिच्छिस । अशिष्टेभ्योऽसमर्थेभ्यो मृढेभ्यो भरतर्षभ ॥ २९ ॥

'भरतश्रेष्ठ ! तुम उन वीर पाण्डवोंसे विरोध करके दूसरे अशिष्ठ, असमर्थ और मूट मनुष्योंसे अपनी रक्षा चाहते हो ॥ २९॥

को हि शकसमान् ज्ञातीनतिकम्य महारथान् । अन्येभ्यस्त्राणमाशंसेत् त्वदन्यो भुवि मानवः ॥३०॥

'इस भूतलपर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है, जो इन्द्रके समान पराक्रमी एवं महारथी बन्धु-वान्धवोंको स्यागकर दूसरोंसे अपनी रक्षाकी आज्ञा करेगा ? ॥ ३०॥

जनमध्मृति कौन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया। न च ते जातु कुष्यन्ति धर्मात्मानो हि पाण्डवाः॥३१॥

'तुमने जन्मसे ही कुन्तीपुत्रोंके साथ सदा शठतापूर्ण बर्ताव किया है, परंतु वे इसके लिये कभी कुपित नहीं हुए हैं; क्योंकि पाण्डव धर्मात्मा हैं ॥ ३१॥

मिथ्योपचरितास्तात जन्मप्रभृति वान्धवाः। त्वयि सम्यद्महावाहो प्रतिपन्ना यशस्विनः॥ ३२॥

'तात महावाहो ! यद्यपि तुमने अपने ही भाई पाण्डवों के साथ जन्मसे ही छल-कपटका वर्ताव किया है, तथापि वे यशस्वी पाण्डव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आये हैं ॥ ३२॥

त्वयापि प्रतिपत्तव्यं तथैव भरतर्षभ । स्वेषु वन्धुषु मुख्येषु मा मन्युवशमन्वगाः ॥ ३३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ वन्धुओंके प्रति वैसा ही वर्ताव करना चाहिये । तुम क्रोधके वशीभूत न होओ ॥ ३३॥

त्रिवर्गयुक्तः प्राज्ञानामारम्भो भरतर्षभ । धर्मार्थावनुरुध्यन्ते त्रिवर्गासम्भवे नराः ॥ ३४ ॥

भरतभूषण ! विद्वान् एवं बुद्धिमान् पुरुषोंका प्रत्येक कार्य धर्मः अर्थ और काम इन तीनोंकी सिद्धिके अनुकूल ही होता है। यदि तीनोंकी सिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमान् मानव धर्म और अर्थका ही अनुसरण करते हैं॥ ३४॥

पृथक् च विनिविद्यानां धर्मं धीरोऽनुरुध्यते । मध्यमोऽर्थे किं वालः काममेवानुरुध्यते ॥ ३५॥

पृथक्-पृथक् स्थित हुए धर्म, अर्थ और काममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष धर्मका ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणीका मनुष्य कलहके कारणभूत अर्थको ही ब्रह्ण करता है और अधम श्रेणीका अज्ञानी पुरुष कामको ही पाना चाहता है ॥ ३५॥

इन्द्रियैः प्राकृतो लोभाद् धर्म विप्रजहाति यः। कामार्थावनुपायेन लिप्समानो विनद्यति॥३६॥

जो अधम मनुष्य इन्द्रियोंके वशीभृत होकर लोभवश धर्मको छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायोंसे अर्थ और कामकी लिप्सामें पड़कर नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥

कामार्थौ लिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्चरेत्। न हि धर्माद्पैन्यर्थः कामो वापि कदाचन॥३७॥

जो अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि अर्थ या काम कभी धर्मसे पृथक् नहीं होता है ॥ ३७॥

उपायं धर्ममेवाहुस्त्रिवर्गस्य विशाम्पते। लिप्समानो हि तेनाशु कक्षेऽग्निरिव वर्धते॥ ३८॥

प्रजानाथ! विद्वान् पुरुष धर्मको ही त्रिवर्गकी प्रातिका एकमात्र उपाय बताते हैं। अतः जो धर्मके द्वारा अर्थ और कामको पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी दिशामें आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखे तिनकोंमें लगी हुई आग बढ़ जाती है।। ३८।।

स त्वं तातानुपायेन लिप्ससे भरतर्षभ। आधिराज्यं महद् दीप्तं प्रथितं सर्वराजनु ॥ ३९॥

तात ! भरतश्रेष्ठ ! तुम समस्त राजाओंमें विख्यात इस विशाल एवं उज्ज्वल साम्राज्यको अनुचित उपायसे पाना चाहते हो ॥ ३९॥ आत्मानं तक्षति होय वनं परशुना यथा। यः सम्यग्वर्तमानेषु मिथ्या राजन् प्रवर्तते ॥ ४०॥

राजन् ! जो उत्तम व्यवहार करनेवाले सत्पुरुपोंके साथ असद्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ीसे जंगलकी भाँति उस दुर्व्यवहारसे अपने-आपको ही काटता है ॥ ४०॥

न तस्य हि मितं छिन्द्याद् यस्य नेच्छेत् पराभवम्। अविच्छिन्नमतेरस्य कल्याणे घीयते मितः। आन्मवान् नावमन्येत त्रिषु छोकेषु भारत ॥ ४१ ॥ अप्यन्यं प्राकृतं किचित् किमुतान् पाण्डवर्षभान्। अमर्षवरामापन्नो न किंचिद् बुध्यते जनः॥ ४२॥

'मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धि-का उच्छेद न करे। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी पुरुपका मन कल्याणकारी कार्योमें प्रवृत्त होता है। भरत-नन्दन! मनस्वी पुरुपको चाहिये कि वह तीनों छोकोंमें किसी प्राकृत (निम्न श्रेणीके) पुरुपका भी अपमान न करे, फिर हम श्रेष्ठ पाण्डवोंके अपमानकी तो बात ही क्या है? ईर्ष्यांके वशमें रहनेवाला मनुष्य किसी वातको ठीकसे समझ नहीं पाता॥ ४१-४२॥

छिचते ह्याततं सर्वे प्रमाणं पद्म्य भारत। श्रेयस्ते दुर्जनात् तात पाण्डवैः सह संगतम् ॥ ४३॥

'भरतनन्दन! देखों, ईर्ष्यां मनुष्यके समक्ष प्रस्तुत किये हुए सम्पूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न-से हो जाते हैं। तात! किसी दुष्ट मनुष्यका साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डवोंके साथ मेल-मिलाप रखना तुम्हारे लिये विशेष कल्याणकारी है ॥ ४३॥

तैर्हि सम्प्रीयम।णस्त्वं सर्वान् कामानवाष्ट्यसि। पाण्डवैनिर्मितां भूमि भुञ्जानो राजसत्तम ॥ ४४॥ पाण्डवान् पृष्ठतः कृत्वा त्राणमाशंससे ऽन्यतः।

'पाण्डवोंसे प्रेम रखनेपर तुम सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ! तुम पाण्डवोंद्वारा स्थापित राज्यका उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हींको पीछे करके अर्थात् उनकी अवहेलना करके दूसरोंसे अपनी रक्षाकी आशा रखते हो।। ४४ ई।।

दुःशासने दुर्विषद्दे कर्णे चापि ससीबले ॥ ४५॥ एतेष्वैश्वर्यमाधाय भूतिमिच्छसि भारत।

भारत ! तुम दुःशासनः दुर्विषहः कर्ण और शकुनि-इन सवपर अपने ऐश्वर्यका भार रखकर उन्नतिकी इच्छा रखते हो ? ॥ ४५ ई ॥

न चैते तव पर्याप्ता ज्ञाने धर्मार्थयोस्तथा ॥ ४६॥ विक्रमे चाप्यपर्याप्ताः पाण्डवान् प्रति भारत ।

भरतनन्दन ! ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थकी प्राति

करानेमें समर्थ नहीं हैं और पाण्डवोंके सामने पराक्रम प्रकड करनेमें भी ये असमर्थ ही हैं ॥ ४६ई ॥ न हीमे सर्वराजानः पर्याताः सहितास्त्वया ॥ ४७॥ कृद्धस्य भीमसेनस्य प्रेक्षितुं मुखमाहवे।

'तुम्हारे सहित ये सब राजालोग भी युद्धमें कुपित हुए भीमसेनके मुखकी ओर आँख उठाकर देख ही नहीं सकते हैं॥ ४७३ ॥

इदं संनिहितं तात समग्रं पार्थिवं वलम् ॥ ४८॥ अयं भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णश्चायं तथा कृपः। भूरिश्रवाः सौमदत्तिरस्वत्थामा जयद्रथः॥ ४९॥ अशक्ताः सर्व एवैते प्रतियोद्धं धनंजयम्।

'तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओंकी सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ-ये सभी मिल-कर भी अर्जुनका सामना करनेमें समर्थ नहीं हैं॥४८-४९६॥

अजेयो द्यर्जुनः संख्ये सर्वेरिव सुरासुरैः। मानुवैरिव गन्धर्वेर्मा युद्धे चेत आधियाः॥ ५०॥

'सम्पूर्ण देवता और असुर भी युद्धमें अर्जुनको जीत नहीं सकते। वे समस्त मनुष्यों और गन्धवोंके द्वारा भी अजेय हैं, अतः तुम युद्धका विचार मत करो॥ ५०॥

हर्यतां वा पुमान् कश्चित् समग्रे पार्थिवे वले । योऽर्जुनं समरे प्राप्य सस्तिमानावजेद् गृहान् ॥ ५१ ॥

'राजाओंकी इन सम्पूर्ण सेनाओंमें किसी ऐसे पुरुपपर दृष्टिपात तो करो, जो युद्धमें अर्जुनका सामना करके कुशल-पूर्वक अपने घर लौट सके ? ॥ ५१॥

कि ते जनक्षयेणेह कृतेन भरतर्पभ। यसिञ्जिते जितं तत् स्यात् पुमानेकः स दश्यताम्।५२।

'भरतश्रेष्ठ ! यह नरसंहार करनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ! तुम अपने पक्षमें किसी ऐसे पुरुषको हूँ विकालो, जो उस अर्जुनपर विजय पा सके, जिसके जीते जानेपर तुम्हारे पक्षकी विजय मान ली जाय ॥ ५२ ॥

यः स देवान् संगन्धर्वान् सपश्चासुरपन्नगान्। अजयत् खाण्डवप्रस्थे कस्तं युध्येत मानवः॥ ५३॥

'जिन्होंने खाण्डववनमें गन्धवों, यक्षों, असुरों और नागोंसिहत सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया था, उन अर्जुनके साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा ? ॥ ५३॥

तथा विराटनगरे श्रूयते महदद्भुतम्। एकस्य च वहूनां च पर्याप्तं तन्निद्र्शनम्॥ ५४॥

'इसके सिवा विराटनगरमें जो बहुत-से महारथी योद्धा-ओंके साथ एक अर्जुनके युद्धकी अत्यन्त अद्भुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्धके भावी परिणामको बतानेके लिये पर्याप्त है ॥ ५४॥

युद्धे येन महादेवः साक्षात् संतोपितः शिवः । तमजेयमनाधृष्यं विजेतुं जिण्णुमच्युतम् । आशंससीह समरे वीरमर्जुनमूर्जितम् ॥ ५५॥

'जिन्होंने युद्धमें साक्षात् महादेव शिवको अपने पराक्रमसे संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले उन अजेय, दुर्धपं एवं विजयशील बलशाली वीर अर्जुनको तुम युद्धमें जीतनेकी आशा रखते हो, यह बड़े आश्चर्य-की बात है ! ॥ ५५ ॥

मद् द्वितीयं पुनः पार्थं कः प्रार्थयितुमहिति। युद्धे प्रतीपमायान्तमपि साक्षात् पुरंदरः॥ ५६॥

'फिर में जिसका सारिथ वनकर साथ रहूँ और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्धके लिये आये, उस समय साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हों, कौन अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहेगा ? ॥ ५६ ॥

बाहुभ्यामुद्धहेद् भूमि दहेत् कुद्ध इमाः प्रजाः। पातचेत् त्रिदिवाद् देवान् योऽर्जुनं समरेजयेत्॥ ५७॥

'जो समरभूमिमें अर्जुनको जीत सकता है, वह मानो अपनी दोनों भुजाओंपर पृथ्वीको उटा सकता है, क्रुपित होनेपर इस समस्त प्रजाको दग्ध कर सकता है और देवता-ओंको स्वर्गसे नीचे गिरा सकता है ॥ ५७॥

पदय पुत्रांस्तथा भ्रातृब्ज्ञातीन् सम्बन्धिनस्तथा।
त्वत्कृते न विनद्येयुरिमे भरतसत्तमाः॥ ५८॥

'दुर्यांधन! अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुम्बीजनों और सगे-सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरतवंशी दुम्हारे कारण नष्ट न हो जायँ॥ ५८॥

अस्तु दोपं कौरवाणां मा पराभृदिदं कुलम्। कुलझ इति नोच्येथा नष्टकीर्तिर्नराधिप॥ ५९॥

'नरेश्वर ! कौरववंश वचा रहे, इस कुलका पराभव न हो और तुम भी अपनी कीर्तिका नाश करके कुलघाती न कहलाओ ॥ ५९ ॥

त्वामेव स्थापयिष्यन्ति यौवराज्ये महारथाः। महाराज्येऽपि पितरं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्॥ ६०॥

'महारथी पाण्डव तुम्हींको युवराजके पदपर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्रको महाराजके पदपर बनाये रक्खेंगे ॥ ६० ॥

मा तात श्रियमायान्तीमवर्मस्थाः समुचताम् । अर्धे प्रदाय पार्थेभ्यो महतीं श्रियमाप्तुहि ॥ ६१ ॥ 'तात ! अपने घरमें आनेको उद्यत हुई राजलक्ष्मीका अपमान न करो । कुन्तीके पुत्रोंको आधा राज्य देकर स्वयं विशाल सम्पत्तिका उपभोग करो ॥ ६१ ॥ पाण्डवैः संशमं कृत्वा कृत्वा च सुहृदां वचः ।

सम्प्रीयमाणो मिन्नैश्च चिरं भद्राण्यवाष्स्यस्त ॥ ६२ ॥ 'पाण्डवोंके साथ संधि करके और अपने हितैपी सुहदोंकी

वात मानकर मित्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए तुम दीर्घकालतक कल्याणके भागी वने रहोगें ।। ६२ ।।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भगवद्वाक्ये चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भगवद्वाक्यसम्बन्धी एक सी चौबीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १२४ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुछ ६२<sup>९</sup> श्लोक हैं )

### पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना

वैशम्पायन उवाच

ततः शान्तनवो भीष्मो दुर्योधनममर्थणम्। केशवस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच भरतर्पभ ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने ईर्ष्या और क्रोधमें भरे रहनेवाले दुर्योधनसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

कृष्णेन वाक्यमुक्तोऽसि सुहृदां शममिच्छता। अन्वपद्यस्य तत् तात मा मन्युवशमन्वगाः॥ २॥

'तात ! भगवान् श्रीकृष्णने सुहृदोंमं परस्पर शान्ति वनाये रखनेकी इच्छासे जो वात कही है, उसे स्वीकार करो । क्रोधके वशीभूत न होओ ॥ २॥

अकृत्वा वचनं तात केशवस्य महात्मनः। श्रेयो न जातु न सुखं न कल्याणमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥

तात ! महात्मा केशवकी बात न माननेसे तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याण नहीं पा सकोगे ॥ ३॥

धर्म्यमर्थ्य महाबाहुराह त्वां तात केरावः। तदर्थमभिषद्यस्य मा राजन् नीनराः प्रजाः॥ ४॥

'वत्त ! महावाहु केशवने तुमसे धर्म और अर्थके अनुकूल ही बात कही है । राजन् ! तुम उसे स्वीकार कर लो, प्रजाका विनाश न करो ॥ ४॥

ज्विलतां त्विममां लक्ष्मीं भारतीं सर्वराजसु । जीवतो धृतराष्ट्रस्य दौरात्म्याद् भ्रंशियध्यसि ॥ ५ ॥

'नेटा ! यह भरतनंशकी राजलक्ष्मी समस्त राजाओंमें प्रकाशित हो रही है; किंतु मैं देखता हूँ कि तुम अपनी दुष्टताके कारण इसे धृतराष्ट्रके जीते-जी ही नष्ट कर दोगे ॥५॥

आत्मानं च सहामात्यं सपुत्रभातृवान्धवम् । अहमित्यनया बुद्धवा जीविताद् भ्रंशयिष्यसि॥ ६ ॥

'सांश ही अपनी इस अहंकारयुक्त बुद्धिके कारण तुम पुत्र, भाई, बान्धवजन तथा मन्त्रियोंसहित अपने आपको भी जीवनसे बिख्यत कर दोंगे ॥ ६॥ अतिकामन् केरावस्य तथ्यं वचनमर्थवत्। पितुश्च भरतश्रेष्ठ विदुरस्य च धीमतः॥ ७॥ मा कुलघ्नः कुपुरुषो दुर्मतिः कापथं गमः। मातरं पितरं चैव मा मज्जीः शोकसागरे॥ ८॥

'भरतश्रेष्ठ केरावका वचन सत्य और सार्थक है। तुम उनके, अपने पिताके तथा बुद्धिमान् विदुरके वचनोंकी अवहेलना करके कुमार्गपर न चलो । कुलधाती, कुपुक्ष और कुबुद्धिसे कलङ्कित न बनो तथा माता-पिताको शोकके समुद्रमें न बुवाओं। ॥ ७-८॥

अथ द्रोणोऽत्रवीत् तत्र दुर्योधनमिदं वचः। अमर्षवशामापन्नं निःश्वसन्तं पुनः पुनः॥ ९॥

तदनन्तर रोषके वशीभृत होकर वारंबार लम्बी साँस खींचनेवाले दुर्योधनसे द्रोणाचार्यने इस प्रकार कहा–॥ ९॥

धर्मार्थयुक्तं वचनमाह त्वां तात केरावः। तथा भीष्मः शान्तनवस्तज्जुषस्त नराधिप॥ ४०॥

'तात ! भगवान श्रीकृष्ण और शान्तनुनन्दन भीष्मने धर्म और अर्थसे युक्त बात कही है। नरेश्वर ! तुम उसे स्वीकार करो ॥ १०॥

प्राज्ञौ मेघाविनौ दान्तावर्थकामौ बहुश्रुतौ। आहतुस्त्वां द्वितं वाक्यं तज्जुषस्य नराधिप ॥ ११॥

'राजन् ! ये दोनों महापुरुष विद्वान् मेघावी जितेन्द्रिय तुम्हारा भला चाहनेवाले और अनेक शास्त्रोंके जाता हैं। इन्होंने तुमसे हितकी ही बात कही है अतः तुम इसका सेवन करो ॥ ११॥

अनुतिष्ठ महाप्राञ्च कृष्णभीष्मौ यदूचतुः। (मा वचो लघुवुद्धीनां समास्थास्त्वं परंतप।) माधवं वुद्धिमोहेन मावमंस्थाः परंतप॥१२॥

'महामते ! श्रीकृष्ण और भीष्मने जो कुछ कहा है, उसका पालन करो । परंतप ! तुम तुच्छ बुद्धिवाले लोगोंकी वातपर आस्था मत रक्खो । शत्रुदमन ! अपनी बुद्धिके मोहसे माधवका तिस्कार न करो ॥ १२॥ ये त्वां प्रोत्साहयन्त्येते नैते छत्याय कर्हिचित्। वैरं परेषां श्रीवायां प्रतिमोक्ष्यन्ति संयुगे ॥ १३ ॥

'जो लोग तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, ये कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। ये युद्धका अवसर आनेपर वैरका वोझ दूसरेके कंधेपर डाल देंगे॥ १३॥

मा जीवनः प्रजाः सर्वाः पुत्रान् भ्रातृं स्तथैव च । वासुदेवार्जुनौ यत्र विद्धयजेयानळं हि तान् ॥ १४ ॥

'समस्त प्रजाओं, पुत्रों और भाइयोंकी हत्या न कराओ। जिनकी ओर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, उन्हें युद्धमें अजेय समझो॥ १४॥

एतच्चैव मतं सत्यं सुहदोः ऋष्णभीष्मयोः। यदि नादास्यसे तात पश्चात् तप्स्यसि भारत ॥ १५॥

भारतनिया । तुम्हारा वास्तविक हित चाहनेवाले श्रीकृष्ण और भीष्मका यही यथार्थ मत है। यदि तुम इसे प्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे॥ १५॥ यथोक्तं जामद्ग्न्येन भूयानेप ततोऽर्जुनः। कृष्णो हि देवकीपुत्रो देवैरिप सुदुःसहः। किं ते सुखियेणेह प्रोक्तेन भरतर्पभ॥ १६॥ प्रतत् ते सर्वमाख्यातं यथेच्छिस तथा कुरु। न हि त्वामुत्सहे वक्तं भूयो भरतसत्तम॥ १७॥

'जमदिग्निन्दन परशुरामजीने जैसा बताया है, ये अर्जुन उससे भी महान् हैं और देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण तो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दु:सह हैं। भरतश्रेष्ठ ! दुम्हें सुखद और प्रिय लगनेवाली अधिक बातें कहनेसे क्या लाभ ? ये सब बातें जो हमें कहनी थीं, मैंने कह दीं। अब दुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करो। भरतवंदाविभूषण ! अब दुमसे और कुछ कहनेके लिये मेरे मनमें उत्साह नहीं हैं ।।१६-१७॥

वेशभायन उवाच

तस्मिन् वाक्यान्तरे वाक्यं क्षत्तापि विदुरोऽब्रवीत्। दुर्योधनमभिष्रेक्ष्य धार्तराष्ट्रममर्पणम्॥१८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! जब द्रोणाचार्य अपनी बात कह रहे थे। उसी समय विदुरजी भी अमर्थमें भरे हुए धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकी ओर देखकर वीचमें ही कहने लगे—॥ १८॥

दुर्योधन न शोचामि त्वामहं भरतर्षभ। इमो तु चुद्धौ शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥ १९॥

भरतभूषण दुर्योधन! मैं तुम्हारे लिये शोक नहीं करता। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता-पिता गान्धारी और धृतराष्ट्रके लिये भारी शोक हो रहा है॥ १९॥ यावनाथी चरिष्येते त्वया नाथेन दुईदा। हतमित्रौ हतामात्यौ लृनपञ्चाविवाण्डजौ ॥ २०॥

'क्योंकि ये दोनों तुम-जैसे दुष्ट महायकके कारण मित्रों और मन्त्रियोंके मारे जानेपर पंख कटे हुए पिक्षयोंकी मॉिंति अनाथ ( असहाय ) होकर विचरेंगे ॥ २०॥

भिक्षुकौ विचरिष्येते शोचन्तौ पृथिवीमिमाम् । कुलच्नमीदशं पापं जनयित्वा कुपुरुषम् ॥ २१ ॥

'तुम्हारे-जैसे पापी और कुलवाती कुपुरुष पुत्रको जन्म देनेके कारण ये दोनों शोकमग्न हो भिश्चककी भाँति इस पृथ्वीपर इधर-उधर भटकते फिरोंगे' ॥ २१ ॥

अथ दुर्योधनं राजा धृतराष्ट्रोऽभ्यभाषत । आसीनं श्वातृभिः सार्धं राजभिः परिवारितम्॥ २२ ॥

तत्पश्चात् राजा भृतराष्ट्रने राजाओंसे विस्कर भाइयोंके

साथ बैठे हुए दुर्योधनसे कहा—॥ २२ ॥ दुर्योधन निवेधिदं शौरिणोक्तं महात्मना । आदत्स्य शिवमत्यन्तं योगक्षेमवद्य्ययम् ॥ २३ ॥

'दुर्योधन ! मेरी इस वातपर ध्यान दो । महात्मा श्रीकृष्णने जो बात बतायी है, वह अत्यन्त कल्याणकारक, योगक्षेमकी प्राप्ति करानेवाली तथा दीर्घकालतक स्थिर रहने-वाली है, तुम इसे स्वीकार करो।। २३॥

अनेन हि सहायेन कृष्णेनाक्किएकर्मणा। इष्टान् सर्वानभित्रायान् प्राप्यामः सर्वराजसु॥ २४॥

इष्टान् सर्वोनिभिप्रायान् प्राप्त्यामः सर्वेराजसु॥ २४॥ (अनायास ही महान् कर्म करनेवाले इन भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे हमलोग समस्त राजाओंमं सम्मानित

रहकर अपने सभी अभीष्ट मनोरथोंको प्राप्त कर लेंगे ॥ २४ ॥ सुसंहतः केशचेन तात गच्छ युधिष्टिरम् । चर खस्त्ययनं कृत्सनं भरतानामनामयम् ॥ २५ ॥

न्तात ! भगवान् श्रीकृष्णसे मिलकर तुम युधिष्ठिरके पास जाओ और पूर्णरूपसे मङ्गल सम्पादन करोः जिससे भरत-वंशियोंको कोई क्षति न उठानी पड़े ॥ २५ ॥

वासुदेवेन तं।र्थेन तात गच्छस संशमम्। कालप्राप्तमिदं मन्ये मा त्वं दुर्योधनातिगाः॥ २६॥

'तात ! भगवान् श्रीकृष्णको मध्यस्य वनाकर अव शान्ति धारण करो । मैं तुम्हारे लिये यही समयोचित कर्तव्य मानता हूँ । दुर्योधन ! तुम मेरी इस आज्ञाका उल्लङ्घन न करो ॥२६॥

रामं चेद् याचमानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवम्। त्वदर्थमभिजन्यन्तं न तवास्त्यपराभवः॥ २७॥

भ्यदि तुम शान्तिके लिये प्रार्थना करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका जो तुम्हारे हितकी बात वता रहे हैं। तिरस्कार करोगे—इनकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारा पराभव हुए विना नहीं रह सकता? ॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीष्माद्विक्ये पञ्चिविद्यात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगप कि अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भीष्म आदिके वचनीति सम्बन्ध रखनेवाला एक सी पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका आधा श्लोक मिलाकर कुल २७ है श्लोक हैं)

### पड् विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः भीष्म और द्रोणका दुर्योधनको पुनः समझाना

वैशम्पायन उवाच

भृतराष्ट्रवचः श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ समन्यथौ। दुर्योघनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धृतराष्ट्रका कथन सुनकर युद्धमें जनसंहारकी सम्भावनासे समानरूपसे दुःसका अनुभव करनेवाले भीष्म और द्रोणाचार्यने गुरुजनोंकी आज्ञाका उल्लङ्खन करनेवाले दुर्योधनसे इस प्रकार कहा—॥

यावत् कृष्णावसंनद्धौ यावत् तिष्ठति गाण्डिवम् । यावद् घौम्यो न मेधाग्नौ जुहोतीह द्विषद्वलम् ॥२॥ यावन्न प्रेक्षते कृद्धः सेनां तव युधिष्ठिरः । द्वीनिषेवो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैशसम् ॥ ३॥

'वत्स ! जदतक श्रीकृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके युद्धके लिये उद्यत नहीं होते हैं, जवतक गाण्डीव धनुष घरमें रक्खा हुआ है, जवतक धौम्य मुनि यज्ञाग्निमें रानुओंकी सेनाके विनाशके लिये आहुति नहीं डालते हैं और जवतक लज्जाशील महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनापर क्रोधपूर्ण दृष्टिनहीं डालते हैं, तभीतक यह भावी जनसंहार शान्त हो जाना चाहिये ॥

यावन्न दृश्यते पार्थः स्वेऽप्यनीके व्यवस्थितः । भीमसेनो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैशसम् ॥ ४ ॥

'जबतक कुन्तीपुत्र महाधनुर्धर भीमसेन अपनी सेनाके अग्रभागमें खड़े नहीं दिखायी देते हैं, तभीतक यह मार-काटका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये॥ ४॥

यावन्न चरते मार्गान् पृतनामभिधर्पयन्। भीमसेनो गदापाणिस्तावत् संशाम्य पाण्डवैः॥ ५ ॥

'दुर्योधन! जवतक हाथमें गदा लिये भीमसेन तुम्हारी सेनाका संहार करते हुए युद्धके विभिन्न मागोंमें विचरण नहीं कर रहे हैं, तभीतक तुम पाण्डवोंके साथ संधि कर लो ॥

यावन्न शातयत्याजौ शिरांसि गजयोधिनाम्। गद्या वीरघातिन्या फलानीव वनस्पतेः॥ ६॥ कालेन परिपकानि तावच्छाम्यतु वैशसम्।

'जबतक भीमसेन अपनी वीरवातिनी गदाके द्वारा समयानुसार पके हुए वृक्षके फलोंकी भाँति संवामभूमिमें गजारोही योद्धाओंके मस्तकोंको काट-काटकर नहीं गिरा रहे हैं तभीतक तुम्हारा युद्धविषयक संकल्प शान्त हो जाना चाहिये॥ ६३॥

नकुलः सहदेवश्च घृष्टयुम्मश्च पार्षतः॥ ७॥ विरादश्च शिखण्डी चशैशुपालिश्च दंशिताः। यावन्न प्रविशन्त्येते नका इव महार्णवम्॥ ८॥ इतास्नाःक्षिप्रमस्यन्तस्तावच्छाम्यतुवैशसम्। 'नकुल, सहदेव, द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्न, विराट, शिखण्डी तथा शिशुपालपुत्र धृष्टकेतु—ये अस्त्रविद्यामें निपुण महान् वीर कवच धारण करके महासागरमें धुसे हुए ग्राहोंकी भाँति तुम्हारी सेनाके भीतर जबतक प्रवेश नहीं करते हैं, तभीतक यह जनसंहारका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये॥ ७-८३॥ यावस सुकुमारेषु शरीरेषु महीक्षिताम्॥ ९॥ गार्श्रपत्राः पतन्त्युश्रास्तावच्छाम्यतु वैशसम्।

'जवतक इन भूमिपालोंके सुकुमार शरीरोंपर गीधकी पाँखोंसे युक्त भयंकर बाण नहीं गिर रहे हैं, तभीतक युद्धका संकल्प शान्त हो जाय ॥ ९३॥

चन्दनागुरुदिग्धेषु हारनिष्कधरेषु च।
नोरःसु यावद् योधानां महेष्वासैर्महेषवः॥१०॥
कृतास्त्रैः क्षिप्रमस्यद्भिर्दूरपातिभिरायसाः।
अभिलक्ष्यैनिंपात्यन्ते तावच्छाम्यतु वैद्यसम्॥११॥

'सामने आते ही लक्ष्यको मार गिरानेवाले, शीघतापूर्वक वाण चलाने और दूरतकका लक्ष्य वींधनेवाले, अस्त्रविद्याके पारंगत महाधनुर्धर विपक्षी वीर जवतक तुम्हारे योद्धाओंके चन्दन और अगुरुसे चर्चित तथा हार और निष्क घारण करनेवाले वक्षः खलोंपर विशाल वाणोंकी वर्षा नहीं करते, तभी-तक तुम्हें युद्धका विचार त्याग देना चाहिये॥ १०-११॥

अभिवादयमानं त्वां शिरसा राजकुञ्जरः। पाणिभ्यां प्रतिगृह्णातु धर्मराजो यु।धाष्टरः॥ १२॥

'हम चाहते हैं कि नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथोंसे पकड़ ( कर हृदयसे लगा ) लें॥ १२॥

ध्वजाङ्करापताकाङ्कं दक्षिणं ते सुदक्षिणः। स्कन्धं निक्षिपतां बाहुं शान्तये भरतर्षभ ॥ १३॥

भरतश्रेष्ठ ! उत्तम दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिर ध्वजा, अंकुश और पताकाओंके चिह्नसे सुशोभित अपनी दाहिनी भुजाको जगत्में शान्ति स्थापित करनेके लिये तुम्हारे कंधेपर रक्खें ॥ १३ ॥

रत्नौषधिसमेतेन रक्ताङ्गुलितलेन च। उपविष्टस्य पृष्ठं ते पाणिना परिमार्जतु ॥ १४ ॥

'तथा तुम्हें पास विठाकर रात्न एवं ओषधियोंने युक्त लाल हथेलीवाले हाथसे तुम्हारी पीठको धीरे-धीरे सहलायें ॥ शालस्कन्धो महावाहस्त्वां खजानो वृकादरः।

साम्राभिवदतां चापि शान्तये भरतर्षभ ॥ १५॥ भरतमूषण ! शाळवृक्षके तनेके समान ऊँचे डीळ-डौळवाळे महाबाहु भीमसेन भी शान्तिके लिये तुम्हें हृदयसे लगाकर तुमसे मीठी-मीठी वार्ते करें ॥ १५॥

अर्जुनेन यमाभ्यां च त्रिभिस्तैरभिवादितः। मूर्ष्नि तान् समुपाद्याय प्रेम्णाभिवद् पार्थिव ॥ १६॥

'राजन् ! अर्जुन और नकुल-सहदेव—ये तीनों भाई तुम्हं प्रणाम करें और तुम उनके मस्तक सूँवकर उनके साथ प्रेम-पूर्वक बार्तालाप करो ॥ १६ ॥

द्या त्वां पाण्डवैवींरैश्रीतृभिः सह संगतम्।

यावदानन्दजाश्रूणि प्रमुञ्चन्तु नराधियाः ॥ १७ ॥ उपभोग करोः तुम्हारी शारी चिन्ताएँ दूर हो जायँ ॥ १८ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये पड्विंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सगवद्यानपर्वमें भीष्म और द्रोणके वावसमे सम्बन्ध स्वनंवाका एक सौ छन्त्रीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२६॥

घुष्यतां राजधानीषु सर्वसम्पन्महीक्षिताम्।
पृथिवी भ्रातमावेन भुज्यतां विज्वरो भव॥१८॥
'राजाओंकी सभी राजधानियोंमें यह घोषणा करा दी
जाय कि कौरव-पाण्डवोंका सारा झगड़ा समाप्त होकर परस्पर

ये सब नरेश अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँस वहायें ॥ १७॥

'तुम्हें अपने वीर भाई पाण्डवोंके साथ मिला हुआ देख

जाय कि कौरव-पाण्डवोंका सारा झगड़ा समाप्त होकर परस्पर प्रेमपूर्वक उनका समस्त कार्य सम्पन्न हो गया । फिर तुम और युधिष्ठिर परस्पर भ्रानृभाव रखते हुए इस राज्यका समानरूपसे उपभोग करो, तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर हो जायँ ।। १८॥

# सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

श्रीकृष्णको दुर्योधनका उत्तर, उसका पाण्डवोंको राज्य न देनेका निश्चय

वैशम्पायन उवाच

अत्वा दुर्योधनो वास्यमित्रयं कुरुसंसिद् । प्रत्युवाच महावाहुं वासुदेवं यशस्विनम् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! कौरवसभामें यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधनने यशस्त्री महाबाहु वसुदेव-नन्दन श्रीक्रणाको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १॥

प्रसमीक्ष्य भवानेतद् वकुमईति केशव। मामेव हि विशेषेण विभाष्य परिगईसे॥ २॥

'केशव ! आपको अच्छी तरह सोच-विचारकर ऐसी वातें कहनी चाहिये । आप तो विशेषरूपसे मुझे ही दोषी ठइराकर मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २ ॥

भक्तिवादेन पार्थानामकस्मान्मधुसूदन । भवान् गर्हयते नित्यं किं समीक्ष्य बलाबलम् ॥ ३ ॥

'मधुस्दन ! आप पाण्डवोंके प्रेमकी दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निन्दा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है ! क्या आप हमलोगोंके बलाबलका विचार करके ऐसा करते हैं ! ॥ ३ ॥

भवान् क्षत्ता च राजा वाष्याचार्यो वा वितामहः। मामेव परिगर्हन्ते नान्यं कंचन पार्थिवम्॥ ४॥

्में देखता हूँ, आप, विदुरजी, पिताजी, आचार्य अथवा पितामह भीष्म सभी लोग केवल मुझपर ही दोषारोपण करते हैं; दुसरे किसी राजापर नहीं ॥ ४॥

न चाहं लक्षये कंचिद् व्यभिचारमिहात्मनः। अथ सर्वे भवन्तो मां विद्विषन्ति सराजकाः॥ ५॥

'परंतु मुझे यहाँ अपना कोई दोष नहीं दिखायी देता है। इधर राजा धृतराष्ट्रसहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष रखने लगे हैं ॥ ५॥ न चाहं कंचिद्त्यर्थमपराधमरिंद्म। विचिन्तयन् प्रपद्यामि सुसुक्ष्ममिष केशव॥ ६॥

'रात्रुदमन केराव! मैं अत्यन्त सोच-विचारकर दृष्टि डाल्ता हूँ, तो भी मुझे अपना कोई स्क्ष्म-से-न्क्ष्म अपराध भी नहीं दृष्टिगोचर होता है ॥ ६ ॥

वियाभ्युपगते चूते पाण्डवा मधुसूद्त । जिताः शकुनिना राज्यं तत्र किं मम दुण्कतम् ॥७॥

भधुस्दन ! पाण्डवोंको ज्एका खेळ वड़ा प्रिय था। इसीलिये वे उसमें प्रवृत्त हुए । फिर यदि मामा शकुनिने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया ? ॥ यत्पुनर्द्रविणं किंचित् तत्राजीयन्त पाण्डवाः । तेभ्य एवाभ्यनुकातं तत् तदा मधुसूद्न ॥ ८॥

'मधुसूदन ! उस जूएमें पाण्डवोंने जो कुछ भी धन हारा था, वह सब उसी समय उन्हींको लौटा दिया गया था ॥८॥ अपराधो न चास्माकं यत् ते चुते पराजिताः।

अजेया जयतां श्रेष्ठ पार्थाः प्रव्राजिता वनम् ॥ ९ ॥

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! यदि अजेय पाण्डब जूएमें पुनः पराजित हो गये और वनमें जानेको विबश हुए तो यह हमलोगोंका अपराध नहीं है ॥ ९॥

केन वाप्यपराधेन विरुद्धयन्त्यरिभिः सह । अशक्ताः पाण्डवाः कृष्ण प्रहृष्टाः प्रत्यमित्रवत् ॥ १० ॥

'कृष्ण ! हमारे किस अपराधसे असमर्थ पाण्डव शत्रुओं-के साथ मिलकर हमारा विरोध करते हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रुकी भाँति प्रसन्न हो रहे हैं ॥ १० ॥

किमसाभिः कृतं तेषां किसन् वा पुनरागिस । धार्तराष्ट्रान् जिघांसन्ति पाण्डवाः सृंजयैः सह ॥ ११ ॥ 'इमने उनका क्या विगाड़ा है ? वे पाण्डव हमारे किस अपराधपर सुझयोंके साथ मिलकर हम धृतराष्ट्रपुत्रोंका क्य करना चाहते हैं ? || ११ ||

न चापि वयमुग्रेण कर्मणा वचनेन वा। प्रभ्रष्टाः प्रणमामेह भयाद्यि शतकतुम्॥ १२॥

'हमलोग किसीके भयंकर कर्म अथवा भयानक वचनसे भयभीत हो क्षत्रियधर्मसे च्युत होकर साक्षात् इन्द्रके सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते ॥ १२॥

न च तं कृष्ण पर्यामि क्षत्रधर्ममनुष्टितम् । उत्सहेत युधा जेतुं यो नः शत्रुनिवर्हण ॥ १३ ॥

'शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीकृष्ण ! मैं क्षत्रिय-धर्मका अनुष्ठान करनेवाले किसी भी ऐसे वीरको नहीं देखता, जो युद्धमें हम सब लोगोंको जीतनेका साहस कर सके ॥ १३॥

न हि भीष्मक्रपद्रोणाः सकर्णा मधुसूद्रन । देवैरपि युधा जेतुं शक्याः किमुत पाण्डवैः ॥ १४ ॥

'मधुसूदन! मीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्णको तो देवता भी युद्धमें नहीं जीत सकते; फिर पाण्डवोंकी तो वात ही क्या है ? ॥ १४ ॥

खधर्ममनुपरयन्तो यदि माधव संयुगे। अस्त्रेण निधनं काले प्राप्स्यामः स्वर्ग्यमेव तत्॥ १५॥

भाधव ! अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए यदि हमलोग युद्धमें किसी समय अस्त्रोंके आपातसे मृत्युको प्राप्त हो जायँ तो वह भी हमारे लिये स्वर्गकी ही प्राप्ति-करानेवाली होगी॥

मुख्य रचैवैप नो धर्मः अत्रियाणां जनार्द्न। यच्छ यीमहि संग्रामे रारत त्पगता वयम् ॥ १६॥ 'जनार्दन! हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संग्राममें हमें

वाण-शय्यापर सोनेका अवसर प्राप्त हो ॥ १६ ॥ ते वयं वीरशयनं प्राप्त्यामो यदि संयुगे। अप्रणम्येव शत्रुणां न नस्तप्त्यन्ति माधव॥ १७॥

'अतः माधव ! हम अपने शत्रुओं के सामने नतमस्तक न होकर यदि युद्धमें वीरशय्याको प्राप्त हों तो इससे हमारे भाई-वन्धुओं को संताप नहीं होगा ॥ १७ ॥

कश्च जातु कुले जातः क्षत्रधर्मेण वर्तयन् । भयाद् वृत्ति समीक्ष्यैवं प्रणमेदिह कर्हिचित् ॥ १८॥

'उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर क्षत्रियधर्मके अनुसार जीवन-निर्वाह करनेवाला कौन ऐसा महापुरुष होगा, जो क्षत्रियोचित वृत्तिपर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भयके कारण कभी शत्रुके सामने मस्तक झुकायेगा ? ॥ १८ ॥ उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो होव पौरुषम्। अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कर्हिचित्॥१९॥

'बीर पुरुषको चाहिये कि वह सदा उद्योग ही करे, किसीके सामने नतमस्तक न हो; क्योंकि उद्योग करना ही पुरुषका कर्तव्य-पुरुषार्थ है। बीर पुरुष असमयमें ही नष्ट भले ही हो जाक, परंतु कभी शत्रुके सामने सिर न झुकाने'॥ १९॥

इति मातङ्गवचनं परीष्सन्ति हितेष्सवः। धर्माय चैव प्रणमेद् ब्राह्मणेभ्यश्च महिधः॥ २०॥

अपना हित चाहनेवाले मनुष्य मातङ्ग मुनिके उपर्युक्त वचनको ही ग्रहण करते हैं। अतः मेरे-जैसा पुरुष केवल धर्म तथा ब्राह्मणको ही प्रणाम कर सकता है ( शत्रुओंको नहीं )॥

अचिन्तयन् कंचिद्दन्यं यावजीवं तथाचरेत्। एष धर्मः क्षत्रियाणां मतमेतच मे सदा॥ २१॥

'वह दूसरे किसीको कुछ भी न समझकर जीवनभर ऐसा ही आचरण ( उद्योग ) करता रहे; यही क्षत्रियोंका धर्म है और सदाके लिये मेरा मत भी यही है ॥ २१॥

राज्यांशश्चाभ्यनुक्षातो यो मे पित्रा पुराभवत्। न स लभ्यः पुनर्जातु मिय जीवित केशव॥ २२॥

'केशव! मेरे पिताजीने पूर्वकालमें जो राज्यभाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे कोई मेरे जीते-जी फिर कदापि नहीं पा सकता ॥ २२॥

यावच राजा भ्रियते भृतराष्ट्री जनार्दन । न्यस्तरास्त्रा वयं ते वाप्युपजीवाम माधव । अप्रदेशं पुरा दत्तं राज्यं परवतो मम ॥ २३ ॥ अज्ञानाद् वा भयाद् वापि मिय वाले जनार्दन ।

न तद्द्य पुनर्रुभ्यं पाण्डवैर्वृष्णिनन्द्न ॥ २४॥

प्जनार्दन ! जवतक राजा धृतराष्ट्र जीवित हैं, तबतक हमें और पाण्डवोंको हथियार न उठाकर शान्तिपूर्वक जीवन विताना चाहिये । दृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! पहले भी जो पाण्डवोंको राज्यका अंश दिया गया था, वह उन्हें देना उचित नहीं था; परंतु मैं उन दिनों वालक एवं पराधीन था, अतः अज्ञान अथवा भयसे जो कुछ उन्हें दे दिया गया था, उसे अब पाण्डव पुनः नहीं पा सकते ॥ २३-२४॥

भ्रियमाणे महावाही मिथ सम्प्रति केशव । याविद्ध तीक्ष्णया सूच्या विध्येद्ग्रेण केशव । तावद्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान् प्रति ॥ २५ ॥

, 'केशव ! इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधनके जीते-जी पाण्डवोंको भूमिका उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता, जितना कि एक बारीक सुईकी नोकसे छिद सकता है' ॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि दुर्योधनवाक्ये सप्तविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें दुर्योधनवाक्यविषयक एक हो सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७॥

### अष्टाविंदात्यधिकदाततमोऽध्यायः श्रीकृष्णका दुर्योधनको फटकारना और उसे कुपित होकर सभासे जाते देख उसे केंद्र करनेकी सलाह देना

वैशम्पायन उवाच

ततः प्रश्चम्य दाशार्हः क्रोधपर्याकुलेक्षणः। दुर्योधनमिदं वाक्यमववीत् कुरुसंसदि॥ १॥

वैशास्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! दुर्योधनकी वातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये। वे कुछ विचार करके कौरव-सभामें दुर्योधनसे पुनः इस प्रकार वोले—॥ १॥

छप्ससे वीरशयनं काममेतद्वाप्ससि। स्थिरो भव सहामात्यो विमर्दोभविता महान्॥ २॥

'दुर्योधन ! तुझे रणभूमिमं वीर-शय्या प्राप्त होगी। तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तू मन्त्रियोंसहित धैर्यपूर्वक रह। अब बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाला है॥ २॥

यच्चैवं मन्यसे मूढ न मे कश्चिद् व्यतिक्रमः। पाण्डचेष्विति तत् सर्वं निबोघत नराधिपाः॥ ३॥

'मृढ ! तू जो ऐसा मानता है कि पाण्डवोंके प्रति मेरा कोई अपराध ही नहीं है तो इसके सम्बन्धमें मैं सब बातें बताता हूँ । राजाओ ! आपलोग भी ध्यान देकर सुनें ॥ श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम् ।

त्वया दुर्मन्त्रितं चूतं सौबलेन च भारत॥ ४॥

भारत ! महात्मा पाण्डवोंकी वढ़ती हुई समृद्धिसे संतप्त होकर तूने ही शकुनिके साथ यह खोटा विचार किया था कि पाण्डवोंके साथ जुआ खेला जाय ॥ ४॥

कथं च श्रातयस्तात श्रेयांसः साधुसम्मताः। अथान्याय्यमुपस्थातुं जिह्मेनाजिह्मचारिणः॥ ५॥

'तात! अन्यथा चदा सरलतापूर्ण वर्ताव करनेवाले और साधु-सम्मानित तेरे श्रेष्ठ वन्धु पाण्डव यहाँ तुम-जैसे कपटीके साथ अन्याययुक्त चूतके लिये कैसे उपस्थित होसकते थे ?॥ ५॥

अक्षचूतं महाप्राञ्च सतां मितविनारानम्। असतां तत्र जायन्ते भेदाश्च व्यसनानि च ॥ ६ ॥

भहामते ! ज्ञाएका खेल तो सत्पुरुषोंकी बुद्धिको भी नाश करनेवाळा है और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हों तो उनमें वड़ा भारी कलह होता है तथा उन सवपर बहुत-से संकट छा जाते हैं ॥ ६॥

तिहदं व्यसनं घोरं त्वया चूतमुखं कृतम्। असमीक्ष्य सदाचारान् सार्धं पापानुबन्धनैः॥ ७॥

'त्ने ही सदाचारकी ओर लक्ष्य न रखकर पापासक पुरुषोंके सहित भयंकर विपत्तिके कारणभूत ये द्यूतकीड़ा आदि कार्य किये हैं ॥ ७॥

कश्चान्यो आतृभार्यो वै विषक्तुं तथाईति। आनीय च सभां व्यक्तं यथोका द्रौपदी त्वया ॥ ८ ॥

ंतेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा, जो अपने वड़े भाईकी पत्नीको सभामें लाकर उसके साथ वैसा अनुस्ति वर्ताव करेगा । जैसा कि तूने द्रौपदीके प्रति स्पष्टरूपमे न कहने योग्य वार्ते कहकर दुर्ब्यवहार किया है ॥ ८ ॥

कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। महिपी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिकृता त्वया॥ ९॥

भ्द्रौपदी उत्तम कुलमें उत्पन्न, शील और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डवोंके लिये प्राणोंसे भी अधिक आदरणीय उन सबकी महारानी हैं। तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया ॥ ९॥

जानन्ति कुरवः सर्वे यथोक्ताः कुरुसंसदि। दुःशासनेन कौन्तेयाः प्रवजन्तः परंतपाः॥१०॥

'जिस समय शत्रुओंको संताप देनेवाले कुन्तीकुमार पाण्डव वनको जा रहे थे, उस समय दुःशासनने कौरव-सभामें उनके प्रति जैसी कठोर वार्ते कही थीं, उन्हें सभी कौरव जानते हैं ॥ १०॥

सम्यग्वृत्तेष्वलुन्धेषु सततं धर्मचारिषु। स्रोषु वन्धुषु कः साधुश्चरेदेवमसाम्प्रतम्॥११॥

'सदा धर्ममें ही तत्पर रहनेवाले लोभरहित सदाचारी अपने वन्धुओंके प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा अयोग्य वर्ताव करेगा ? ॥ ११ ॥

नृशंसानामनार्थाणां पुरुषाणां च भाषणम्। कर्णदुःशासनाभ्यां च त्वया च बहुशः कृतम् ॥ १२॥

'दुर्योधन ! तूने कर्ण और दुःशासनके साथ अनेक वार निर्देयी तथा अनार्य पुरुषोंकी-सी बातें कही हैं ॥ १२ ॥

सह मात्रा प्रदग्धुं तान बालकान बारणायते । आस्थितः परमं यत्नं न समृद्धं च तत् तव ॥ १३॥

'तूने वारणावत नगरमें वाल्यावस्थामें पाण्डवोंको उनकी मातासहित जला डाल्नेका महान् प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका ॥ १३॥

ऊषुश्च सुचिरं कालं प्रच्छन्नाः पाण्डवास्तदा । मात्रा सहैकचकायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ १४॥

'उन दिनों पाण्डव अपनी माताके साथ मुदीर्घकालतक एकचका नगरीमें किसी ब्राह्मणके घरमें छिपे रहे ॥ १४॥

विषेण सर्पवन्धेश्च यतिताः पाण्डवास्त्वया। सर्वोपायैर्विनाशाय न समृद्धं च तत् तत्र ॥ १५॥ 'तूने (भीमसेनको ) विष देकर, सर्वसे कटाकर और वँधे हुए हाथ-पैरोंसहित जलमें डुवाकर इन सभी उपायों-द्वारा पाण्डवोंको नष्ट कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रयास भी सफल न हो सका ॥ १५॥

पवं वुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यावृत्तिः सदा भवान् । कथं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महातमसु ॥ १६॥

'ऐसे ही विचार रखकर तू पाण्डवोंके प्रति सदा कपट-पूर्ण बर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जाय कि महात्मा पाण्डवोंके प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है ।। १६ ।।

यच्चैभ्यो याचमानेभ्यः पिज्यमंशं न दित्सस्ति । तच पाप प्रदातासि भ्रष्टैश्वर्यो निपातितः ॥ १७ ॥

'पापात्मन् ! त् याचना करनेपर इन पाण्डवोंको जो पैतृक राज्य-भाग नहीं देना चाहता है, वही तुझे उस समय देना पड़ेगा, जब कि रणभूमिमें धराशायी होकर त् ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जायगा ॥ १७॥

कृत्वा बहून्यकार्याणि पाण्डवेषु नृशांसवत्। मिथ्यावृत्तिरनार्यः सन्नद्य विप्रतिपद्यसे॥१८॥

'कूरकर्मी मनुष्योंकी भाँति त् पाण्डनोंके प्रति बहुत-से अयोग्य वर्ताव करके मिथ्याचारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधोंके प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है ॥१८॥

मातापितुभ्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च। शाम्येति मुहुरुकोऽसिन् च शाम्यसि पार्थिव॥१९॥

'माता-पिता, भीष्म, द्रोण और विदुर्सवने तुझसे वार-वार कहा है कि तू संधि कर ले—शान्त हो जा, परंतु भूपाल! तू शान्त होनेका नाम ही नहीं लेता ॥ १९॥

शमे हि सुमहाँ ल्लाभस्तव पार्थस्य चोभयोः। नचरोचयसे राजन् किमन्यद् वुद्धिलाघवात्॥ २०॥

'राजन्! शान्ति स्थापित होनेपर तेरा और युधिष्ठिरका दोनोंका ही महान् लाभ है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धिकी मन्दताके सिवा और क्या कहा जा सकता है ?॥ न शर्म प्राप्स्यसे राजन्तुत्कम्य सुहृदां वचः।

अधर्म्यमयश्चरयं च कियते पार्थिव त्वया ॥ २१ ॥ राजन् ! तू हितैषी सुदृदोंकी आज्ञाका उल्लंघन करके

कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा । भूपाल ! तू सदा अधर्म और अपयशका कार्य करता है' ॥ २१ ॥

वैशम्पायन उवाच

एवं ब्रुवित दाशाहें दुर्योधनममर्षणम्। दुःशासन इदं वान्यमव्रवीत् कुरुसंसदि॥ २२॥

वैशस्पायनजी कहते हैं—जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण ये सब वातें कह रहे थे, उसी समय दुःशासनने बीचमें ही अमर्पशील दुर्योधनसे कौरव-समामें ही कहा—॥ न चेत् संघास्यसे राजन् स्वेन कामेन पाण्डचैः। वद्ध्वाकिल त्वां दास्यन्ति कुन्तीपुत्राय कौरवाः॥२३॥

राजन् ! यदि आप अपनी इच्छासे पाण्डवोंके साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पड़ता है, कौरवलोग आपको वाँधकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके हाथमें सौंप देंगे ॥ २३॥

वैकर्तनं त्वां च मां च त्रीनेतान् मनुजर्षभ । पाण्डवेभ्यः प्रदास्यन्ति भीष्मो द्रोणः पिता च ते ॥२४॥

'नरश्रेष्ठ ! पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी— ये कर्णको, आपको और मुझे—इन तीनोंको ही पाण्डवोंके अधिकारमें दे देंगे ।। २४॥

भ्रातुरेतद् वचः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रः सुयोधनः। कुद्धः प्रातिष्ठतोत्थाय महानाग इव श्वसन्॥ २५॥ विदुरं भृतराष्ट्रं च महाराजं च वाह्विकम्।

कृपं च सोमदत्तं च भीष्मं द्रोणं जनार्दनम् ॥ २६ ॥ सर्वानेताननादृत्य दुर्मितिरिपत्रपः।

अशिष्टवदमर्यादो मानी मान्यावमानिता॥ २७॥ भाईकी यह बात मुनकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अत्यन्त कुपित हो फुफकारते हुए महान् सर्पकी भाँति लम्बी साँसें खींचता हुआ बहाँसे उठकर चल दिया। वह दुर्बुद्धिः

निर्लज्जः अशिष्ट पुरुषोंकी भाँति मर्यादाश्चन्यः अभिमानी तथा माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाला था । वह विदुरः धृतराष्ट्रः महाराज वाह्वीकः कृपाचार्यः सोमदत्तः भीष्मः द्रोणाचार्य और भगवान् श्रीकृष्ण-इन सक्का अनादर करके वहाँसे चल पड़ा ॥ २५-२७॥

तं प्रस्थितमभिष्रेक्ष्य भातरो मनुजर्षभम्। अनुजरमुः सहामात्या राजानश्चापि सर्वदाः॥ २८॥

नरश्रेष्ठ दुर्योधनको वहाँसे जाते देख उसके भाई, मन्त्री तथा सहयोगी नरेश सब-के-सब उठकर उसके साथ चल दिये॥ २८॥

सभायामुन्थितं कृद्धं प्रस्थितं भ्रातृभिः सह । दुर्योधनमभिष्रेक्ष्यं भीष्मः शान्तनवोऽव्रवीत् ॥ २९ ॥

इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए दुर्योधनको भाइयोंसहित सभासे उठकर जाते देखशान्तनुनन्दन भीष्मने कहा-॥२९॥

धर्मार्थावभिसंत्यज्य संरम्भं योऽनुमन्यते। इसन्ति व्यसने तस्य दुईदो निचरादिव॥३०॥

'जो धर्म और अर्थका परित्याग करके क्रोधका ही अनु-सरण करता है, उसे शीघ्र ही विपत्तिमें पड़ा देख उसके शत्रुगण हँसी उड़ाते हैं!। ३०॥

दुरात्मा राजपुत्रोऽयं धार्तराष्ट्रोऽजुपायकृत्। मिथ्याभिमानी राज्यस्य कोधलोभवशानुगः॥३१॥

'राजा धृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्यसिद्धि-के उपायके विपरीत कार्य करनेवाला तथा क्रोध और लोभके नशीभृत रहनेवाला है। इसे राजा होनेका मिथ्या अभिमान है॥ ३१॥

कालपष्विमदं मन्ये सर्वं क्षत्रं जनार्दन । सर्वे हानुस्ता मोहात् पार्थिवाः सह मन्त्रिभिः ॥ ३२ ॥

'जनार्दन ! में समझता हूँ कि ये समस्त क्षत्रियगण कालसे पके हुए फलकी भाँति मौतके मुँहमें जानेवाले हैं। तभी तो येसव-के-सब मोहवश अपने मन्त्रियोंके साथ दुर्योधन-का अनुसरण करते हैं? ॥ ३२॥

भीष्मस्याथ वचः श्रुत्वा दाशार्हः पुष्करेक्षणः । भीष्मद्रोणमुखान् सर्वानभ्यभावत वीर्यवान् ॥ ३३ ॥

भीष्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशाईकुल-नन्दन कमलनयन श्रीकृष्णने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगोंसे इस प्रकार कहा-॥ ३३॥

सर्वेषां कुरुवृद्धानां महानयमतिकमः। त्रसह्य मन्दमैश्वयें न नियच्छत यन्नृपम्॥३४॥

'कुरुकुलके सभी बड़े-बूढ़ों लोगोंका यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आपलोग इस मूर्ख दुर्योधनको राजाके पदपर विठाकर अब इसका बल्पूर्बक नियन्त्रण नहीं कर रहे हैं ॥ ३४॥

तत्र कार्यमहं मन्ये कालप्राप्तमरिंदमाः। क्रियमाणे भवेच्छ्रेयस्तत् सर्वे श्रणुतानघाः॥३५॥

'शत्रुओंका दमन करनेवाले निष्पाप कौरवी ! इस विषय-में मैंने समयोचित कर्तव्यका निश्चय कर लिया है। जिसका षालन करनेपर सबका भला होगा। वह सब मैं वता रहा हूँ। आपलोग सुनें ॥ ३५॥

प्रत्यक्षमेतद् भवतां यद् वक्ष्यामि हितं वचः। भवतामानुक्रुव्येन यदि रोचेत भारताः॥३६॥

में तो हितकी बात बताने जा रहा हूँ । उसका आप-लोगोंको भी प्रत्यक्ष अनुभव है । भरतबंशियो ! बदि वह आपके अनुकूल होनेके कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे काममें ला सकते हैं ॥ ३६ ॥

भोजराजस्य वृद्धस्य दुराचारो ह्यनात्मवान् । जीवतः पितुरैश्वर्ये हृत्वा मृत्युवशं गतः॥ ३७॥

'वूढ़े भोजराज उम्रसेनका पुत्र कंस वड़ा दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था। वह अपने पिताके जीते-जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर स्वयं राजा वन बैठा था। जिसका परिणाम यह हुआ कि वह मृत्युके अधीन हो गया।। ३७॥

उन्नसेनसुतः कंसः परित्यक्तः स बान्धवैः। श्रातीनां हितकामेन मया शस्तो महामुधे॥३८॥

'समस्त भाई-बन्धुओंने उसका त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके हितकी इच्छासे मैंने महान् युद्धमें उस उमसेनपुत्र कंसको मार डाला ॥ ३८॥ आहुकः पुनरसाभिक्षीतिभिश्चापि सत्कृतः। उग्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवर्धनः॥३९॥

'तदनन्तर इम सब कुटुम्बीजनोंने मिलकर भोजबंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आहुक उग्रसेनको सत्कारपूर्वक पुनः राजा बना दिया ॥ ३९॥

कंसमेकं परित्यज्य कुलार्थे सर्वयादवाः। सम्भूय सुखमेधन्ते भारतान्धकवृष्णयः॥४०॥

'भरतनन्दन ! कुलकी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका परित्याग करके अन्धक और दृष्णि आदि कुलोंके समस्त यादव परस्पर संगठित हो सुखसे रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं ॥ ४० ॥

अपि चाष्यवदद् राजन् परमष्टी प्रजापितः।
व्यूढे देवासुरे युद्धेऽभ्युद्यतेष्वायुधेषु च ॥ ४१ ॥
द्वैधीभूतेषु लोकेषु विनद्यत्सु च भारत।
अत्रवीत् सृष्टिमान् देवो भगवाँ हलोकभावनः ॥ ४२ ॥
पराभविष्यन्त्यसुरा दैतेया दानवैः सह।
आदित्या वसवो रुद्दा भविष्यन्ति दिवौकसः॥ ४३ ॥
देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वोरगराश्चसाः।
अस्मन् युद्धे सुसंकुद्धा हनिष्यन्ति परस्परम् ॥ ४४ ॥

'राजन् ! इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिये। एक समय प्रजापित ब्रह्माजीने जो बात कही थी, वही बता रहा हूँ ! देवता और असुर युद्धके लिये मोर्चे बाँधकर खड़े थे। सबके अस्त-शस्त्र प्रहारके लिये ऊपर उठ गये थे। सारा संसार दो भागोंमें बाँटकर विनाशके गर्तमें गिरना चाहता था। भारत! उस अवस्थामें सृष्टिकी रचना करनेवाले लोक-भावन भगवान् ब्रह्माजीने स्पष्टरूपसे बता दिया कि इस युद्धमें दानवोंसिहत दैत्यों तथा असुरोंकी पराजय होगी। आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता विजयी होंगे। देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग तथा राक्षस—ये युद्धमें अत्यन्त कुपित होकर एक दुसरेका वध करेंगे॥ ४१—४४॥

इति मत्वाब्रवीद् धर्मे परमेष्ठी प्रजापतिः। वरुणाय प्रयच्छैतान् वद्घ्वा दैतेयदानवान् ॥ ४५॥

'यह भावी परिणाम जानकर परमेष्ठी प्रजापित ब्रह्माने धर्मराजसे यह बात कही-'तुम इन दैत्यों और दानवोंको बाँध-कर वरुणदेवको सोंप दो' ॥ ४५ ॥

एवमुक्तस्ततो धर्मो नियोगात् परमेष्टिनः। नरुणाय ददौ सर्वान् बद्ध्वा दैतेयदानवान्॥ ४६॥

'उनके ऐसा कहनेपर धर्मने ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार सम्पूर्ण दैत्यों और दानबोंको बाँधकर वरुणको सौंप दिया ॥४६॥

तान् वद्ध्वा धर्मपारौश्च स्वैश्च पारौर्जलेश्वरः । बहणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान् ॥ ४७॥ 'तबसे जछके सामी वहण उन्हें धर्मपाश एवं वास्ण- पाशमें वाँधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानवोंको समुद्रकी सीमामें ही रखते, हैं ॥ ४७ ॥ तथा दुर्योधनं कर्णे शकुनि चापि सौवलम् । वद्ध्या दुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छथ ॥ ४८ ॥

'भरतवंशियो ! उसी प्रकार आपलोग दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुःशासनको बंदी बनाकर पाण्डवीं-के हाथमें दे दें ॥ ४८ ॥

त्यजेत् कुलार्थे पुरुपं त्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । त्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ४९ ॥ 'समस्त कुलकी मलाईके लिये एक पुरुषको, एक गाँव-के हितके लिये कुलको, जनपदके भलेके लिये एक गाँवको और आत्मकल्याणके लिये समस्त भूमण्डलको त्याग दे॥ ४९॥

राजन् दुर्योधनं वद्घ्वा ततः संशाम्य पाण्डवैः। त्वत्कृते न विनद्येयुः क्षत्रियाः क्षत्रियर्पभ ॥५०॥

'राजन् ! आप दुर्योघनको कैद करके पाण्डवोंसे संघि कर लें । क्षत्रियशिरोमणे ! ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियोंका विनाश हो जाय' ॥ ५०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णवाक्ये अष्टार्विशस्यधिकश्चतत्तमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णवाक्यविषयक एक सौ अद्वार्द्सवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१२८॥

## एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

### धतराष्ट्रका गान्धारीको बुलाना और उसका दुर्योधनको समझाना

वैशम्पायन उवाच

कृष्णस्य तु वचः श्रुत्वा श्रुतराष्ट्रो जनेश्वरः। विदुरं सर्वधर्मशं त्वरमाणोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥

वैदास्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्रने सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता विदुर- से शीव्रतापूर्वक कहा—॥ १॥

गच्छ तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीर्घदर्शिनीम्। आनयेह तया सार्धमनुनेष्यामि दुर्मतिम्॥ २॥

'तात! जाओ, परम बुद्धिमती और दूरदर्शिनी गान्धारी-देवीको यहाँ बुला लाओ। मैं उसीके साथ इस दुर्बुद्धिको समझा-बुझाकर राहपर लानेकी चेष्टा करूँगा॥ २॥ यदि सापि दुरात्मानं शमयेद् दुष्टचेतसम्। अपि ऋष्णस्य सुहृदस्तिष्टेम वचने वयम्॥ ३॥

'यदि वह भी उस दुष्टचित्त दुरात्माको शान्त कर सके तो हमलोग अपने सुहृद् श्रीकृष्णकी आश्वाका पालन कर सकते हैं।। अपि लोभाभिभूतस्य पन्थानमनुदर्शयेत्। दुर्बुद्धेर्द्वःसहायस्य शमार्थे बुदती वचः॥ ४॥

'दुर्योघन लोभके अधीन हो रहा है। उसकी बुद्धि दूषित हो गयी है और उसके सहायक दुष्ट स्वभावके ही हैं। सम्भव है। गान्धारी शान्तिस्थापनके लिये कुछ कहकर उसे सन्मार्गका दर्शन करा सके॥ ४॥

अपि नो व्यसनं घोरं दुर्योधनकृतं महत्। शमयेचिररात्राय योगक्षेमवद्व्ययम्॥ ५॥

'यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधनके द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान् एवं भयंकर संकट दीर्वकालके लिये शान्त हो जायगा और चिरस्थायी योगक्षेमकी प्राप्ति सुलभ होगी' ॥ ५॥

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा विदुरो दीर्घदर्शिनीम्। आनयामास गान्धारीं धृतराष्ट्रस्य शासनात्॥ ६॥

राजाकी यह वात सुनकर विदुर धृतराष्ट्रके आदेशसे दूरदर्शिनी गान्धारीदेवीको वहाँ बुट्टा ले आये ॥ ६॥

घृतराष्ट्र उवाच

एष गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा शासनातिगः। ऐरवर्यलोभादैश्वर्यं जीवितं च प्रहास्यति॥ ७॥

उस समय धृतराष्ट्रने कहा—गान्धारि ! तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र गुरुजनोंकी आज्ञाका उछङ्कन कर रहा है। वह ऐश्वर्यके लोभमें पड़कर राज्य और प्राण दोनों गँवा देगा ॥ ७॥

अशिष्टवद्मर्यादः पापैः सह दुरात्मवान् । सभाया निर्गतो मृदो व्यतिकम्य सुदृद्धवः ॥ ८ ॥

मर्यादाका उल्लङ्खन करनेवाला वह मूल दुरात्मा अशिष्ट पुरुषकी भाँति हितैषी सुद्धदोंकी आज्ञाको ठुकराकर अपने पापी साथियोंके साथ सभासे बाहर निकल गया है ॥ ८॥

वैशम्पायन उवाच

सा भर्तृवचनं श्रुत्वा राजपुत्री यशस्त्रिनी। अन्विच्छन्ती महच्छ्रेयो गान्धारी वाक्यमत्रवीत्॥ ९ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! पतिका यह वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गान्धारी महान् कल्याणका अनुसंघान करती हुई इस प्रकार बोली ॥ ९ ॥

म॰ १-१२. २५-

#### गान्धार्युवाच

आनायय सुतं क्षित्रं राज्यकामुकमातुरम्। न हि राज्यमशिष्टेन शक्यं धर्मार्थलोपिना॥१०॥ आष्तुमातं तथापीदमविनीतेन सर्वथा।

गान्धारीने कहा—महाराज ! राज्यकी कामनासे आतुर हुए अपने पुत्रको शीघ बुल्वाइये । धर्म और अर्थका लोप करनेवाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता, तथापि सर्वथा उद्दण्डताका परिचय दैनेवाले उस दुष्टने राज्यको प्राप्त कर लिया है ॥ १०६ ॥ रवं ह्येवात्र भूदां गह्यों भूतराष्ट्र सुतिश्रियः ॥ ११ ॥

यो जानन् पापतामस्य तत्प्रज्ञामनुवर्तसे । महाराज ! आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थितिके लिये आप ही अत्यन्त निन्दनीय हैं; क्योंकि आप उसके पापपूर्ण विचारोंको जानते हुए भी सदा

उसीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं ॥ ११६ ॥ स एप काममन्युभ्यां प्रलब्धो लोभमास्थितः ॥ १२॥

अशक्योऽद्य त्वया राजन् विनिवर्तयितुं वलात्।

राजन् ! इस दुर्योधनको काम और क्रोधने अपने वश-में कर लिया है, यह लोभमें फँस गया है; अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असम्भव है ॥ १२६ ॥ राष्ट्रप्रदाने मूढस्य बालिशस्य दुरात्मनः ॥ १३॥ दुःसहायस्य लुन्थस्य धृतराष्ट्रोऽदसुते फलम् ।

दुष्ट सहायकोंसे युक्तः मूदः अज्ञानीः लोभी और दुरात्मा पुत्रको अपना राज्य सौंप देनेका फल महाराज घृतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं ॥ १३ ई॥

कथं हि खजने भेद्मुपेक्षेत महीपितः। भिन्नं हि खजनेन त्वां प्रहसिष्यन्ति रात्रवः॥ १४॥ याहि राक्या महाराज साम्ना भेदेन वा पुनः। निस्तर्तुमापदः स्वेषु दण्डं कस्तत्र पातयेत्॥ १५॥

कोई भी राजा स्वजनों में फैलती हुई फूटकी उपेक्षा कैसे कर सकता है? राजन्! स्वजनों में फूट डालकर उनसे विलग होनेवाले आपकी सभी शत्रु हँसी उड़ावेंगे। महाराज! जिस आपत्तिको साम अथवा भेदनीतिसे पार किया जा सकता है, उसके लिये आत्मीयजनोंपर दण्डका प्रयोग कौन करेगा?॥१४-१५॥

#### वैशम्पायन उवाच

शासनाद् धृतराष्ट्रस्य दुर्योधनममर्षणम्। मातुश्च वचनात् क्षत्ता सभां प्रावेशयत् पुनः॥ १६॥ वैद्यम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! पिता धृतराष्ट्र- के आदेश और माता गान्धारीकी आज्ञासे विदुर असहिष्णु दुर्योघनको पुनः सभामें बुला ले आये ॥ १६ ॥ स मातुर्वचनाकाङ्क्षी प्रविवेश पुनः सभाम् । अभिताम्रेक्षणः कोधान्तिः इवसन्निय पन्नगः ॥ १७ ॥

दुर्योघनकी आँखें कोधसे लाल हो रही थीं। वह फुफ-कारते हुए सर्पकी माँति लम्बी साँसें खींचता हुआ माताकी बात सुननेकी इच्छासे सभाभवनमें पुनः प्रविष्ट हुआ।। १७॥

तं प्रविष्टमभित्रेक्ष्य पुत्रमुत्पथमास्थितम् । विगर्हमाणा गान्धारी शमार्थं वाक्यमञ्ज्ञीत् ॥ १८ ॥

अपने कुमार्गगामी पुत्रको पुनः सभाके भीतर आया देख गान्धारी उसकी निन्दा करती हुई शान्तिस्थापनके लिये इस प्रकार बोली—॥ १८॥

दुर्योधन निवोधेदं वचनं मम पुत्रक। हितं ते सानुबन्धस्य तथाऽऽयत्यां सुखोदयम्॥ १९॥

'वेटा दुर्योघन! मेरी यह वात सुनो। जो सगे-सम्बन्धिर्यो-स्रहत तुम्हारे लिये हितकारक और भविष्यमें सुखकी प्राप्ति करानेवाली है।। १९॥

दुर्योधन यदाह त्वां पिता अरतसत्तम। भीष्मोद्रोणः रुपः क्षत्ता सुहृदां कुरु तद्ववः॥ २०॥

भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम्हारे पिता, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं, अपने इन सुहुदोंकी वह बात मान लो ॥ २०॥

भीष्मस्य तु पितुइचैव मम चापचितिः कृता । भवेद् द्रोणमुखानां च सुहृदां शाम्यता त्वया ॥ २१ ॥

'यदि तुम शान्त हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्मकी, पिताजीकी, मेरी तथा द्रोण आदि अन्य हितैषी सुहुर्दी- की भी पूजा सम्पन्न हो जायगी ॥ २१॥

न हि राज्यं महाप्राष्ठ स्वेन कामेन शक्यते। अवाप्तुं रक्षितुं वापि भोकुं भरतसत्तम॥ २२॥

भरतश्रेष्ठ ! महामते! कोई भी अपनी इच्छामात्रसे राज्य-की प्राप्तिः रक्षा अथवा उपभोग नहीं कर सकता ॥ २२॥

न हावद्येन्द्रियो राज्यमश्रीयाद् दीर्घमन्तरम् । विजितात्मा तु मेधावी स राज्यमभिपालयेत् ॥ २३ ॥

'जिसने अपनी इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया है, वह दीर्घकालतक राज्यका उपमोग नहीं कर सकता। जिसने अपने मनको जीत लिया है, वह मेधावी पुरुष ही राज्यकी रक्षा कर सकता है।। २३॥

कामकोधौ हि पुरुषमर्थेभ्यो व्यपकर्षतः। तौ तु शत्रू विनिर्जित्य राजा विजयते महीम् ॥ २४ ॥

'काम और क्रोध मनुष्यको धनसे दूर खींच हे जाते हैं। उन दोनों शत्रुओंको जीत हेनेपर राजा इस पृथ्वीपर विजय पाता है॥ २४॥

## महाभारत 🔀



दुर्योधनको गान्धारीकी फटकार



लोकेश्वर प्रभुत्वं हि महदेतद् दुरात्मभिः। राज्यं नामेप्सितं स्थानं न शक्यमभिरक्षितुम्॥ २५॥

'जनेश्वर ! यह महान् प्रमुत्व ही राज्य नामक अभीष्ट स्थान है । जिनकी अन्तरात्मा दूषित है, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ २५ ॥

इन्द्रियाणि महत्प्रेष्सुर्नियच्छेदर्थधर्मयोः। इन्द्रियैर्नियतैर्वुद्धिर्वधेतेऽग्निरिवेन्धनैः ॥ २६॥

'महत्यदको प्राप्त करनेकी इच्छावाला पुरुष अपनी इन्द्रियोंको अर्थ और धर्ममें नियन्त्रित करे। इन्द्रियोंको जीत लेनेपर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे ईघन डालनेसे आग प्रज्वलित हो उठती है।। २६।।

अविधेयानि हीमानि व्यापाद्यितुमप्यलम् । अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम् ॥ २७ ॥

'जैसे उद्दण्ड घोड़े कावूमें न होनेपर मूर्ख सारिथकों मार्गमें ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन इन्द्रियोंकों काबूमें न रक्खा जाय तो ये मनुष्यका नाश करनेके लिये भी पर्याप्त हैं ॥ २७॥

अविजिन्य य आत्मानममात्यान् विजिगीषते । अमित्रान् वाजितामात्यःसोऽवद्याः परिहीयते ॥ २८॥

'जो पहले अपने मनको न जीतकर मन्त्रियोंको जीतने-की इच्छा करता है अथवा मन्त्रियोंको जीते विना रात्रुओं-को जीतना चाहता है, वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनोंसे बिख्नत हो जाता है।। २८।।

आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण योजयेत्। ततोऽमात्यानमित्रांश्चन मोधं विजिगीषते॥ २९॥

'अतः पहले अपने मनको ही शत्रुके स्थानपर रखकर इसे जीते । तत्पश्चात् मन्त्रियों और शत्रुओंपर विजय पानेकी इच्छा करे । ऐसा करनेसे उसकी विजय पानेकी अभिलाषा कभी व्यर्थ नहीं होती है ॥ २९॥

वश्येन्द्रियं जितामात्यं धृतद्दण्डं विकारिषु । परीक्ष्यकारिणं धीरमत्यर्थं श्रीनिंवेवते ॥ ३०॥

'जिसने अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर रक्ता है, मन्त्रियों-पर विजय पा छी है तथा जो अपराधियोंको दण्ड प्रदान करता है, खूब सोच-समझकर कार्व करनेवाले उस धीर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ ३०॥

श्रुद्राक्षेणेव जालेन झपाविपहिताबुभौ। कामकोधौ रारीरस्थौ प्रज्ञानं तौ विलुम्पतः ॥ ३१॥

'छोटे छिद्रवाले जालसे दकी हुई दो मछिलयोंकी भाँति ये काम और क्रोघ भी शरीरके भीतर ही छिपे हुए हैं, जो मनुष्यके शानको नष्ट कर देते हैं ॥ ३१॥

याभ्यां हि देवाः खर्यातुः खर्गस्य पिदधुर्मुखम्। विभ्यतोऽनुपरागस्य कामकोधौ स्म वर्धितौ ॥ ३२॥ 'इन्हीं दोनों (काम और कोघ) के द्वारा देवताओंने स्वर्गमें जानेवाले पुरुषके लिये उस लोकका दरवाजा वंद कर रक्खा है। वीतराग पुरुषसे डरकर ही देवताओंने स्वर्गप्रातिके प्रतिबन्धक काम और क्रोधकी वृद्धि की है॥ ३२॥

कामं क्रोधं च लोभं च दम्भं द्र्षे च भूमिपः। सम्यग्विजेतुं यो वेद स महीमभिजायते॥ ३३॥

'जो राजा काम, क्रोघ, लोभ, दम्भ और दर्पको अच्छी तरह जीतनेकी कला जानता है, वही इस पृथ्वीका शासन कर सकता है ॥ ३३ ॥

सततं निश्रहे युक्त इन्द्रियाणां भवेन्नुपः। ईप्सन्नर्थं च धर्मे च द्विषतां च पराभवम्॥ ३४॥

(अतः अर्थः) घर्म तथा शत्रुओंका पराभव चाहनेवाले राजाको सदा अपनी इन्द्रियोंको काबूमें रखनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३४॥

कामाभिभृतः कोधाद् वा यो मिथ्या प्रतिपद्यते । स्वेषु चान्येषु वा तस्य न सहाया भवन्त्युत ॥ ३५॥

'जो राज़ा काम अथवा क्रोधिस अभिभूत होकर खजनों या दूसरोंके प्रति मिथ्या बर्ताव ( कपट एवं अन्याययुक्त आचरण) करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते हैं ॥३५॥

एकीभृतेर्महाप्राङ्गेः शूरैरिरिनवर्हणैः । पाण्डवैः पृथिवीं तात भोक्ष्यसे सहितः सुखी॥ ३६॥

'तात ! पाण्डव परस्पर संगठित होनेके कारण एकीभूत हो गये हैं। वे परम ज्ञानी, ग्रूरवीर तथा शत्रुसंहारमें समर्थ हैं। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक इस पृथ्वीका राज्य भोग सकोगे।। ३६।।

यथा भीष्मः शान्तनवो द्रोणश्चापि महारथः। आहतुस्तात तत् सत्यमजेयौ कृष्णपाण्डवौ॥ ३७॥

'तात ! शान्तनुनन्दन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं, वह सर्वथा सत्य है। वास्तवमें श्रीकृष्ण और अर्जुन अजेय हैं॥ ३७॥

प्रपद्मस्य महावाहुं ऋष्णमिक्कृष्टकारिणम्। प्रसन्नो हि सुखाय स्यादुभयोरेव केशवः॥ ३८॥

'अतः अनायास ही महान् कर्म करनेवाले महाबाहु भगवान् श्रीकृष्णकी शरण लो; क्योंकि भगवान् केशव प्रसन्न होनेपर दोनों ही पक्षोंको सुखी बना सकते हैं॥ ३८॥

सुहदामर्थकामानां यो न तिष्ठति शासने । प्राज्ञानां कृतविद्यानां स नरः शत्रुनन्दनः॥ ३९॥

्जो मनुष्य अपना भला चाहनेवाले ज्ञानी एवं विद्वान् सुदृदोंके शासनमें नहीं रहता—उनके उपदेशके अनुसार नहीं चलता वह शत्रुओंका आनन्द बढ़ानेवाला होता है॥३९॥

न युद्धे तात कल्याणं न धर्मार्थी कुतः सुखम्। न चापिविजयो नित्यं मा युद्धे चेत आधिथाः॥ ४०॥ 'तात! युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है। उससे धर्म और अर्थकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है? युद्धमें सदा विजय ही हो, यह भी निश्चित नहीं है; अतः उसमें मन न लगाओ॥ ४०॥ भीष्मेण हि महाप्राञ्च पित्रा ते वाह्निकेन च।

भीष्मेण हि महाप्राज्ञ पित्रा ते बाह्निकेन च । दत्तांऽशः पाण्डुपुत्राणां भेदाद् भीतैररिंद्म ॥ ४१ ॥

'शत्रुदमन ! महाप्राज्ञ ! आपसकी फूटके भयसे ही पितामह भीष्मने, तुम्हारे पिताने और महाराज बाह्रीकने भी पाण्डवीं-को राज्यका भाग प्रदान किया है ॥ ४१ ॥

तस्य चैतत्प्रदानस्य फलमद्यानुपद्यसि । यद् भुङ्क्षे पृथिवीं कृत्सां श्रेनिहतकण्टकाम्॥ ४२॥

'उसीके देनेका आज तुम यह प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन श्र्रवीर पाण्डवोद्वारा निष्कण्टक बनायी हुई इस सम्मूर्ण पृथ्वीका राज्य भोग रहे हो ॥ ४२॥

प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिंदम। यदीच्छिसि सहामात्यो भोक्तमर्थं प्रदीयताम् ॥ ४३॥

'शत्रुओंका दमन करनेवाले पुत्र ! यदि तुम अपने मन्त्रियोंसहित राज्य भोगना चाहते हो तो पाण्डवोंको उनका यथोचित भाग—आधा राज्य दे दो ॥ ४३ ॥ अलमर्धे पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम् । सुहृद्दां वचने तिष्ठन् यशः प्राप्स्यस्य भारत ॥ ४४ ॥

'भारत! भूमण्डलका आघा राज्य मन्त्रियोंसहित तुम्हारे जीवननिर्वाहके लिये पर्याप्त है। तुम सुहृदोंकी आक्राके अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे॥ ४४॥ श्रीमङ्गिरात्मवद्भिस्तैर्बुद्धिमङ्गिर्ज्ञ तेन्द्रियैः। पाण्डवैविष्रहस्तात भ्रंशयेन्महृतः सुखातु॥ ४५॥

'तात ! श्रीमान्। मनस्वी। बुद्धिमान् तथा जितेन्द्रिय पाण्डवींके साथ होनेवाला कल्ह तुम्हें महान् सुखसे विश्वत कर देगा ॥ ४५ ॥

निगृह्य सुदृदां मन्युं शाचि राज्यं यथोचितम् । स्वमंशं पाण्डुपुत्रेभ्यः प्रदाय भरतर्षभ ॥ ४६॥ भरतश्रेष्ठ ! तुम पाण्डवोंको उनका राज्यभाग देकर

मुहृदोंके बढ़ते हुए क्रोधको शान्त कर दो और अपने राज्यका यथोचित रीतिसे शासन करते रहो ॥ ४६ ॥

अलमङ्ग निकारोऽयं त्रयोदश समाः कृतः। शमयैनं महाप्राज्ञ कामकोघसमेधितम्॥ ४७॥

'बेटा! पाण्डवोंको जो तेरह वर्षोंके लिये निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान् अपकार हुआ है। महामते! तुम्हारे काम और कोषसे इस अपकारकी और भी चृद्धि हुई है। अब तुम संधिके द्वारा इसे शान्त कर दो॥ ४७॥ न चैष शक्तः पार्थानां यस्त्वमर्थमभीष्सिस । स्तपुत्रो दढकोघो भ्राता दुःशासनश्च ते ॥ ४८॥

'तुम जो कुन्तीके पुत्रोंका धन हड्डप लेना चाहते हो। ऐसा करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है। क्रोधको दढ़तापूर्वक धारण करनेवाला स्तपुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुःशासन— ये दोनों भी ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हैं॥ ४८॥

भीष्मे द्रोणे रूपे कर्णे भीमसेने धनंजये। धृष्टद्युम्ने च संकुद्धे न स्युःसर्वाः प्रजाधुवम्॥ ४९॥

'जिस समय भीष्मः द्रोणः, कृपाचार्यः, कर्ण तथा भीमसेनः अर्जुन और धृष्टयुम्न-येअत्यन्त कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजाका विनाश अवस्यम्भावी है ॥ ४९॥

अमर्पवशमापन्नो मा कुरूंस्तात जीधनः। एषा हि पृथिवी कृतस्ता मा गमत् त्वत्कृते वधम्॥ ५०॥

'तात ! तुम क्रोधके वशीभूत होकर समस्त कौरवींका वघ न कराओ । तुम्हारे लिये इस सम्पूर्ण भूमण्डलका विनाश न हो ॥ ५०॥

यच त्वं मन्यसे मूढ भीष्मद्रोणकृपादयः। योतस्यन्ते सर्वशक्तयेति नैतद्द्योपपद्यते॥ ५१॥

'मूढ़! तुम जो यह समझ रहे हो कि भीष्मः द्रोण और कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओरसे युद्ध करेंगेः यह इस समय कदापि सम्भव नहीं है ॥ ५१ ॥ समंहि राज्यं प्रीतिश्च स्थानं हि विदितात्यनाय ।

पाण्डवेष्वथ युष्मासु धर्मस्त्वभ्यधिकस्ततः॥ ५२॥

'क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषोंकी दृष्टिमें इस राज्यका पाण्डवों अथवा तुमलोगोंके पास रहना समान ही है। इनके दृदयमें दोनोंके लिये एक-सा ही प्रेम और स्थान है तथा राज्यसे भी बढ़कर ये धर्मको महत्त्व देते हैं॥ ५२॥

राजपिण्डभयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम्। न हि शक्ष्यन्ति राजानं युधिष्ठिरमुदीक्षितुम् ॥ ५३॥

'इस राज्यका इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भयसे यद्यपि ये तुम्हारी ओरसे लड़कर अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युधिष्ठिरकी ओर कभी कक दृष्टिसे नहीं देख सकेंगे॥ ५३॥

न लोभादर्थसम्पत्तिर्नराणामिह दृश्यते । तदलं तात लोभेन प्रशाम्य भरतर्षभ ॥ ५४ ॥

'तात भरतश्रेष्ठ ! इस संसारमें केवल लोभ करनेसे किसीको धनकी प्राप्ति होती नहीं दिखायी देती; अतः लोभसे कुछ सिद्ध होनेवाला नहीं है। तुम पाण्डवोंके साथ संघि कर लो' ॥ ५४॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अगवद्यानपर्वणि गान्धारीवाक्ये एकोनत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें गान्धारीवाक्यविषयक एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १२९॥

### त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

दुर्योधनके पड्यन्त्रका सात्यिकद्वारा भंडाफोड़, श्रीकृष्णकी सिंहगर्जना तथा धतराष्ट्र और विदुरका दुर्योधनको पुनः समझाना

वैशम्पायन उवाच

तत् तु वाक्यमनादत्य सोऽर्थवन्मातृभाषितम् । पुनः प्रतस्थे संरम्भात् सकारामकृतात्मनाम् ॥ १ ॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! माताके कहे हुए उस नीतियुक्त वचनका अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोधपूर्वक वहाँसे उठकर उन्हीं अजितात्मा मन्त्रियोंके पास चला गया ॥ १॥

ततः सभाया निर्गम्य मन्त्रयामास कौरवः। सौयळेन मताक्षेण राज्ञा शकुनिना सह॥२॥

उस सभाभवनसे निकलकर दुर्योधनने चूतविद्याके जानकार सुबलपुत्र राजा शकुनिके साथ गुप्तरूपसे मन्त्रणा की ॥

दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेः सौबलस्य च। दुःशासनचतुर्थानामिदमासीद् विचेष्टितम्॥ ३॥

उस समय दुर्योधनः कर्णः सुवलपुत्र शकुनि तथा दुःशासन—इन चारोंका निश्चय इस प्रकार हुआ ॥ ३ ॥

पुरायमसान् गृह्णाति क्षिप्रकारी जनार्दनः। सहितो धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च॥४॥ वयमेव हषीकेशं निगृह्णीम बलादिव। प्रसद्य पुरुषव्याघ्रमिन्द्रो वैरोचर्नि यथा॥५॥

वे परस्पर कहने लगे—'शीघतापूर्वक प्रत्येक कार्ये करनेवाले श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्मके साथ मिलकर जवतक हमें कैद करें, उसके पहले हमलोग ही वलपूर्वक इन पुरुषसिंह हृषीकेशको बन्दी वना लें। ठीक उसी तरह, जैसे इन्द्रने विरोचनपुत्र बलिको बाँघ लिया था॥ ४-५॥

श्रुत्वा गृहीतं वार्णेयं पाण्डवा हतचेतसः। निरुत्साहा भविष्यन्ति भग्नदंष्ट्रा इवोरगाः॥ ६॥

'श्रीकृष्णको कैद हुआ सुनकर पाण्डव दाँत तोड़े हुए सपोंके समान अचेत और इतोत्साह हो जायँगे॥ ६॥

अयं होपां महाबाहुः सर्वेषां शर्म वर्म च। अस्मिन् गृहीते वरदे ऋषभे सर्वसात्वताम्॥ ७॥ निरुद्यमा भविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकैः सह।

'ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही समस्त पाण्डवोंके कल्याण-साधक और कवचकी भाँति रक्षा करनेवाले हैं। सम्पूर्ण यदुवंशियोंके शिरोमणि तथा वरदायक इस श्रीकृष्णके बन्दी बना लिये जानेपर सोमकोंसहित सब पाण्डव उद्योगश्चन्य हो जायँगे॥ ७५॥ तसाद् वयमिहैवैनं केशवं क्षिप्रकारिणम् ॥ ८ ॥ कोशतो धृतराष्ट्रस्य वद्ध्वा योत्स्यामहे रिपृन् ।

'इसिलये हम यहीं शीघ्रतापूर्वक कार्य करनेवाले केशवको राजा धृतराष्ट्रके चीखने-चिल्लानेपर भी कैंद करके शत्रुओंके साथ युद्ध करें'॥ ८५ ॥

तेषां पापमभित्रायं पापानां दुष्टचेतसाम् ॥ ९ ॥ इङ्गितज्ञः कविः क्षिप्रमन्ववुद्धवत सात्यिकः।

विद्वान् सात्यिक इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात समझ लेनेवाले थे । वे उन दुष्टचित्त पापियोंके उस पापपूर्ण अभिप्रायको शीघ्र ही ताड़ गये ॥ ९३ ॥

तद्रथमभिनिष्कम्य हार्दिक्येन सहास्थितः ॥ १० ॥ अत्रवीत् कृतवर्माणं क्षिप्रं योजय वाहिनीम् । व्यूढानीकः सभाद्वारमुपतिष्ठस्व दंशितः ॥ ११ ॥ यावदाख्याम्यहं चैतत् कृष्णायाक्किष्टकारिणे ।

फिर उसके प्रतीकारके लिये वे सभासे वाहर निकलकर कृतवर्मासे मिले और इस प्रकार बोले—'तुम शिघ्र ही अपनी सेनाको तैयार कर लो और स्वयं भी कवच घारण करके व्यूहाकार खड़ी हुई सेनाके साथ सभाभवनके द्वारपर ढटे रहो। तबतक मैं अनायास ही महान् कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण-को कौरवोंके षड्यन्त्रकी सूचना दिये देता हूँ'।।१०-११६ ॥

स प्रविश्य सभां वीरः सिंहो गिरिगुहामिव ॥ १२ ॥ आचप्र तमभिप्रायं केशवाय महात्मने । धृतराष्ट्रं ततश्चैव विदुरं चान्वभाषत ॥ १३ ॥

ऐसा कहकर वीर सात्यिकने सभामें प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वतकी कन्दरामें घुस रहा हो । वहाँ जाकर उन्होंने महात्मा केशवसे कौरवोंका अभिप्राय वताया । फिर धृतराष्ट्र और विदुरको भी इसकी स्चना दी ॥ १२-१३॥

तेपामेतमभिप्रायमाचचक्षे समयन्निव। धर्माद्थांच कामाच कर्म साधुविगहिंतम्॥१४॥ मन्दाः कर्तुमिहेच्छन्ति न चावाप्यं कथंचन।

सात्यिकने किंचित् मुसकराते हुए-से उन कौरवोंके इस अभिप्रायको इस प्रकार बताया—'सभासदो ! कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम सभी दृष्टियोंसे साधुपुरुषोंद्वारा निन्दित है। यद्यपि इस कार्यमें उन्हें किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त हो सकती।। १४६॥

पुरा विकुर्वते मृद्धाः पापात्मानः समागताः ॥ १५ ॥ घर्षिताः काममन्युभ्यां कोधलोभवशानुगाः ।

क्रोध और लोभके वशीभृत हो काम एवं रोपसे तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहाँ आकर भारी बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं ॥ १५५ ॥

#### इमं हि पुण्डरीकाक्षं जिन्नृक्षन्त्यरूपचेतसः ॥ १६ ॥ पुटेनाम्नि प्रज्वितं यथा बाला यथा जडाः ।

'जैसे वालक और जड़ बुढिवाले लोग जलती आगको कपड़ेमें बाँघना चाहें, उसी प्रकार ये मन्दबुद्धि कौरव इन कमलन्यन भगवान् श्रीकृष्णको यहाँ कैद करना चाहते हैं'॥१६६॥ सात्यकेस्तद् वचः श्रुत्वा विदुरोदीर्घद्दिंगवान्॥१७॥ श्रुतराष्ट्रं महावाहुमत्रवीत् कुरुसंसदि। राजन् परीतकालास्ते पुत्राः सर्वे परंतप॥१८॥ अशक्यमयशस्यं च कर्तुं कर्म समुद्यताः।

सात्यिकका यह वचन सुनकर दूरदर्शी विदुरने कौरव-सभामें महाबाहु धृतराष्ट्रसे कहा—'परंतप नरेश! जान पड़ता है, आपके सभी पुत्र सर्वथा कालके अधीन हो गये हैं। इसीलिये वे यह अकीर्तिकारक और असम्भन्न कर्म करनेको उतारू हुए हैं॥ १७-१८६ ॥

इमं हि पुण्डरीकाक्षमभिभूय प्रसद्य च ॥ १९ ॥ निग्नहीतुं किलेच्छन्ति सहिता वासवानुजम् । इमं पुरुषशार्दूलमप्रभृष्यं दुरासदम् ॥ २० ॥ आसाद्य न भविष्यन्ति पतङ्गा इच पाचकम् ।

'मुननेमें आया है कि वे सब संगठित होकर इन पुरुष-सिंह कमलनयन श्रीकृष्णको तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैंद करना चाहते हैं! ये भगवान् कृष्ण इन्द्रके छोटे भाई और दुर्धर्ष वीर हैं। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आगमें गिरनेवाले फर्तिगोंके समान नष्ट हो जायँगे॥ १९-२० है॥

# अयमिच्छन् हि तान् सर्वान् युध्यमानाञ्जनार्दनः।२१। सिंहो नागानिव कुद्धो गमयेद् यमसादनम्।

'जैसे क्रोधमें भरा हुआ सिंह हाथियोंको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान् श्रीकृष्ण यदि चाहें तो कुद्ध होनेपर समस्त विपक्षी योद्धाओंको यमलोक पहुँचा सकते हैं॥२१६॥ न त्वयं निन्दितं कर्म कुर्यात् पापं कथंचन ॥ २२॥ न च धर्माद्यकामेदच्युतः पुरुषोत्तमः।

परंतु ये पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किसी प्रकार भी निन्दित

अथवा पापकर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्मसे ही पीछे हट सकते हैं॥ २२६ ॥

(यथा वाराणसी दग्या साध्वा सरथकुंजरा। सानुबन्धस्तु कृष्णेन काशीनामृषभो हतः॥ तथा नागपुरं दग्ध्वा शङ्कचक्रगदाधरः। स्वयं कालेश्वरो भृत्वा नाशिष्धित कौरवान्॥

'श्रीकृष्णने जिस प्रकार घोड़े, रथ और हाथियोंसहित वाराणसी नगरी जला दी और काशिराजको उनके सगे-सम्यन्थियोंसिहत मार डाला, उसी प्रकार ये शंख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हिस्तनापुरको दग्ध करके कौरवोंका नाश कर डालेंगे॥ पारिजातहरं होनमेकं यदुसुखावहम्। नाभ्यवर्तत संरब्धो वृष्णहा वस्तुभिः सह॥

'यदुकुलको सुख पहुँचानेवाले श्रीकृष्ण जय अकेले पारिजातका अपहरण करने लगे, उस समय अत्यन्त कोपमें भरे हुए इन्द्रने इनके ऊपर वसुओंके साथ आक्रमण किया। परंतु वे भी इन्हें पराजित न कर सके।।

प्राप्य निर्मोचने पाशान् पट् सहस्रांस्तरस्विनः। हतास्ते वासुदेवेन हापसंकम्य मौरवान्॥

ंनिर्मोचन नामक स्थानमें मुर दैत्यने छः हजार शक्तिशाली पाश लगा रखे थेः जिन्हें इन बमुदेवनन्दन श्रीकृष्णने निकट जाकर काट डाला ॥

द्वारमासाद्य सौभस्य विध्य गदया गिरिम्। द्यमत्सेनः सहामात्यः कृष्णेन विनिपातितः॥

'इन्हीं श्रीकृष्णने सौभके द्वारपर पहुँ चकर अपनी गदासे पर्वतको विदीर्ण करते हुए मन्त्रियोंसहित सुमत्मेनको मार गिराया था ॥

शेषवस्वात् कुरूणां तु धर्मापेक्षी तथाच्युतः । क्षमते पुण्डरीकाक्षः शक्तः सन् पापकर्मणाम् ॥ पते हि यदि गोविन्दमिच्छन्ति सह राजभिः । अद्यैवातिथयः सर्वे भविष्यन्ति यमस्य ते ॥

(अभी कौरवोंकी आयु शेप हैं) इसीलिये सदा धर्मपर ही हिष्ट रखनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण इन पापाचारियोंको दण्ड देनेमें समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओंके साथ गोविन्दको बन्दी बनाना चाहते हैं तो सब के सब आज ही यमराजके अतिथि हो जायँगे॥

यथा वायोस्तृणात्राणि वशं यान्ति वलीयसः।
तथा चक्रभृतः सर्वे वशमेष्यन्ति कौरवाः॥)

क्तेसे तिनकोंके अग्रभाग सदा महावलवान वायुके वशमें होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्रीकृष्णके अधीन हो जायँगे<sup>7</sup>॥ विदुरेणैवमुके तु केशबो वाक्यमत्रवीत् ॥ २३ ॥ धृतराष्ट्रमभिप्रेक्ष्य सुहदां श्रुग्वतां मिथः । राजन्नेते यदि कुद्धा मां निगृह्वीयुरोजसा ॥ २४ ॥ एते वा मामहं वैनाननुजानीहि पार्थिव ।

विदुरके ऐसा कहनेपर भगवान् केशवने समस्त सुदृदोंके सुनते हुए राजा धृतराष्ट्रकी ओर देखकर कहा.—'राजन्! ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बल्पूर्वक पकड़ सकते हों तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिये । फिर देखिये, ये मुझे पकड़ पाते हैं या में इन्हें वन्दी बनाता हूँ ॥ २३-२४५ ॥ एतान् हि सर्वान् संरब्धान् नियन्तुमहमुत्सहे ॥ २५ ॥ न त्वहं निन्दिनं कर्म कुर्यो पापं कथंचन ।

'यद्यपि क्रोधमें भरे हुए इन समस्त कौरवोंको मैं बाँध लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निन्दित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता ॥ २५ है ॥ पाण्डवार्थे हि लुभ्यन्तः स्वार्थान् हास्यन्ति ते सुताः।२६। एते चेदेविमच्छन्ति कृतकार्यो युधिष्ठरः।

'आपके पुत्र पाण्डवोंका धन लेनेके लिये छुमाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं, तब तो युधिष्ठिरका काम बन गया॥ २६६ ॥ अद्येव हाहमेनांश्च ये चैनाननु भारत॥ २७॥ निगृह्य राजन् पार्थेभ्यो दद्यां कि दुष्कृतं भवेत्।

'भारत ! मैं आज ही इन कीरवीं तथा इनके अनुगा-मियोंको कैद करके यदि कुन्तीपुत्रोंके हाथमें सौंप दूँ तो क्या बुरा होगा ? ॥ २७३ ॥

इदं तु न प्रवर्तेयं निन्दितं कर्म भारत॥ २८॥ संनिधौ ते महाराज कोधजं पापवुद्धिजम्।

परंतु भारत ! महाराज ! आपके समीप में कोध अथवा पापबुद्धिसे होनेवाला यह निःन्दित कर्म नहीं प्रारम्भ करूँगा ॥ २८ है ॥ एष दुर्योधनो राजन् यथेच्छिति तथास्तु तत् ॥ २९ ॥

अहं तु सर्वोक्तनयाननुजानामि ते नृप।

'नरेश्वर! यह दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो।

मैं आपके सभी पुत्रोंको इसके लिये आज्ञा देता हूँ ॥२९५॥

एतच्छुत्वा तु विदुरं धृतराष्ट्रोऽभ्यभापत । क्षिप्रमानय तं पापं राज्यलुन्धं सुयोधनम् ॥ ३०॥ सहमित्रं सहामात्यं ससोदर्यं सहानुगम् ।

सहामत्र सहामात्य ससाद्य सहानुगम्। शक्नुयां यदि पन्थानमवतारियतुं पुनः॥३१॥

यह सुनकर घृतराष्ट्रने विदुर्स कहा—'तुम उस पापात्मा राज्यलोभी दुर्योधनको उसके मित्रों, मन्त्रियों, भाहयों तथा अनुगामी सेवकोंसिहत शीष्र मेरे पास बुला लाओ । यदि पुनः उसे सन्मार्गपर उतार सकूँ तो अञ्छा होगा' ॥३०-३१॥

ततो दुर्योधनं क्षत्ता पुनः प्रावेशयत् सभाम्। अकामं आद्रभिः सार्धे राजभिः परिचारितम् ॥ ३२॥ तत्र विदुरजी राजाओंसे घिरे हुए दुर्योघनको उसकी इच्छान होते हुए भी भाइयोंसहित पुनः सभामें छे आये ॥३२॥

अथ दुर्योघनं राजा धृतराष्ट्रोऽभ्यभाषत । कर्णदुःशासनाभ्यां च राजभिश्चापि संवृतम् ॥ ३३ ॥

उस समय कर्ण, दुःशासन तथा अन्य राजाओंसे भी घिरे हुए दुर्योधनसे राजा धृतराष्ट्रने कहा—॥ ३३॥

नृशंस पापभूयिष्ठ क्षुद्रकर्मसहायवान् । पापैः सहायैः संहत्य पापं कर्म चिकीर्षसि ॥ ३४॥

ंन्द्रशंस महापापी ! नीच कर्म करनेवाले ही तेरे सहायक हैं। त् उन पापी सहायकोंसे मिलकर पापकर्म ही करना चाहता है।।

अशक्यमयशस्यं च सङ्गिश्चापि विगर्हितम् । यथात्वादशको मूढो व्यवस्येत् कुलपांसनः ॥ ३५॥

'वह कर्म ऐसा है, जिसकी साधु पुरुषोंने सदा निन्दा की है। वह अपयशकारक तो है ही, तू उसे कर भी नहीं सकता; परंतु तेरे-जैश कुलाङ्गार और मूर्ख मनुष्य उसे करने-की चेष्टा करता है।। ३५॥

त्विममं पुण्डरीकाक्षमप्रधृष्यं दुरासदम्। पापैः सहायैः संहत्य निग्रहीतुं किलेच्छिस् ॥ ३६॥

'मुनता हूँ, त् अपने पापी सहायकोंसे मिलकर इन दुर्घर्ष एवं दुर्जय वीर कमलनयन श्रीकृष्णको कैद करना चाहता है ॥

यो न शक्यो वलात् कर्तु देवैरिप सवासवैः। तं त्वं प्रार्थयसे मन्द् वालश्चन्द्रमसं यथा॥ ३७॥

'ओ मूढ़ ! इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वशमें नहीं कर सकते, उन्हींको तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है, जैसे कोई बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहता हो॥ ३७॥

देवैर्मनुष्येर्गन्थवेरसुरैहरगैश्च यः। न सोढुं समरे शक्यस्तं न बुद्धश्वस्त्रं केशवम् ॥ ३८॥

'देवता, मनुष्य, गन्धर्व, असुर और नाग भी संग्राम-भूमिमें जिनका वेग नहीं सह सकते, उन भगवान् श्रीकृष्ण-को तू नहीं जानता ॥ ३८॥

दुर्प्राह्यः पाणिना वायुर्दुःस्पर्शः पाणिना शशी। दुर्घरा पृथिवी मुर्ध्ना दुर्प्राह्यः केशवी बलात्॥ ३९॥

'जैसे वायुको हाथसे पकड़ना दुष्कर है, चन्द्रमाको हाथसे छूना कठिन है और पृथ्वीको सिरपर धारण करना असम्भव है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णको बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है, ॥ ३९॥

इत्युक्ते धृतराष्ट्रेण क्षत्तापि विदुरोऽब्रवीत्। दुर्योधनमभिष्रेत्य धार्तराष्ट्रममर्वणम् ॥ ४०॥

भृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर विदुरने भी अमर्षमें भरे हुए भृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके पास जाकर इस प्रकार कहा ॥ ४०॥ विदुर उवाच

दुर्योधन निवोधेदं वचनं मम साम्प्रतम्। सौभद्वारे दानवेन्द्रो द्विविदो नाम नामतः। शिळावर्षेण महता छादयामास केशवम्॥ ४१॥

विदुर बोले—दुर्योधन ! इस समय मेरी वातपर ध्यान दो । सौमद्वारमें द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक वानरोंका राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरोंकी बड़ी भारी वर्षा करके भगवान् श्रीकृष्णको आन्छादित कर दिया ॥ ४१ ॥ ग्रहीतुकामो विकम्य सर्वयत्नेन माधवम् ।

ग्रहीतुकामो विकम्य सर्वयत्नेन माधवम् । ग्रहीतुं नाशकञ्चैनं तं त्वं प्रार्थयसे बलात् ॥ ४१ ॥

वह पराक्रम करके सभी उपायोंसे श्रीकृष्णको पकड़ना चाहता था, परंतु इन्हें कभी पकड़ न सका । उन्हीं श्रीकृष्णको तुम बलपूर्वक अपने वहामें करना चाहते हो ! ॥ ४२ ॥

प्राग्ज्योतिषगतं शौरिं नरकः सह दानवैः। प्रहीतुं नाशकत् तत्र तं त्वं प्रार्थयसे बलात्॥ ४३॥

पहलेकी वात है, प्राग्न्योतिषपुरमें गये हुए श्रीकृष्णको दानवें सिहत नरकासुरने भी वहाँ वंदी बनानेकी चेष्टा की; परंतु वह भी वहाँ सफल न हो सका। उन्हींको तुम बल-पूर्वक अपने वशमें करना चाहते हो॥ ४३॥

अनेकयुगवर्षायुर्निहत्य नरकं मृधे। नीत्वा कत्यासहस्राणि उपयेमे यथाविधि॥ ४४॥

अनेक युगों तथा असंख्य वर्षोंकी आयुवाले नरका-सुरको युद्धमें मारकर श्रीकृष्ण उसके यहाँसे सहस्रों राज-कन्याओंको (उद्धार करके) ले गये और उन सबके साथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया ॥ ४४ ॥

निर्मोचने षट् सहस्राः पाशैर्वद्वा महासुराः । त्रहीतुं नाशकंथ्येनं तं त्वं प्रार्थयसे वलात् ॥ ४५ ॥

निर्मोचनमें छः हजार बड़े-बड़े असुरोंको भगवान्ने पाशोंमें बाँच लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी न बना सके, उन्हींको तुम बलपूर्वक वशमें करना चाहते हो ॥ ४५॥

अनेन हि हता बाल्ये पुतना राकुनी तथा। गोवर्धनो धारितश्च गवार्थे भरतर्षभ ॥ ४६॥

भरतश्रेष्ठ ! इन्होंने ही बाल्यावस्थामें शकुनी पूतनाका वध किया था और गौओंकी रक्षाके लिये अपने हाथपर गोवर्धन पर्वतको धारण किया था ॥ ४६॥

अरिष्टो घेनुकश्चैव चाणूरश्च महाबलः। अभ्वराजश्च निहतः कंल्रश्चारिष्टमाचरन्॥ ४०॥ अरिष्टासुर, धेनुक, महावली चाणूर, अश्वराज केशी और कंस भी लोकहितके विरुद्ध आचरण करनेपर श्रीकृष्णके ही हाथसे मारे गये थे ॥ ४७॥

जरासंधश्च वक्रश्च शिग्रुपालश्च वीर्यवान् । बाणश्च निद्दतः संख्ये राजानश्च निपृदिताः ॥ ४८ ॥

जरासंघ, दंतवक, पराक्रमी शिशुपाल और वाणासुर भी इन्हींके हाथसे मारे गये हैं तथा अन्य बहुत-से राजाओंका भी इन्होंने ही संहार किया है ॥ ४८॥

यरुणो निर्जितो राजा पावकश्चामितौजसा। पारिजातं च हरता जितः साक्षाच्छचीपतिः॥ ४९॥

अमित तेजस्वी श्रीकृष्णने राजा वरुणपर विजय पायी है। इन्होंने अग्निदेवको भी पराजित किया है और पारिजातहरण करते समय साक्षात् शचीपति इन्द्रको भी जीता है।। ४९॥

एकार्णवे च खपता निहतौ मधुकैटभौ। जन्मान्तरमुपागम्य हयन्नीवस्तथा हतः॥५०॥

इन्होंने एकार्णवर्क जलमें सोते समय मधु और कैटभ नामक दैत्योंको मारा था और दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षसका भी इन्होंने ही वध किया था।। ५०॥

अयं कर्ता न क्रियते कारणं चापि पौरुषे। यद् यदिच्छेदयं,दौरिस्तत् तत् कुर्यादयत्नतः॥ ५१॥

ये ही सबके कर्ता हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। सबके पुरुषार्थके कारण भी यही हैं। ये भगवान् श्रीकृष्ण जो-जो इच्छा करें, वह सब अनायास ही कर सकते हैं॥ ५१॥

तं न बुद्धत्यसि गोविन्दं घोरविक्रममच्युतम् । आशीविषमिव कुद्धं तेजोराशिमनिन्दितम् ॥ ५२॥

अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले इन भगवान् गोविन्दका पराक्रम भयंकर है। तुम इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। ये क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पके समान भयानक हैं। ये सत्पुरुषोंद्वारा प्रशंक्षित एवं तेजकी राशि हैं॥ ५२॥

प्रथर्षयन् महाबाहुं कृष्णमिक्ठप्रकारिणम्। पतङ्गोऽग्निमिवासाद्य सामात्यो न भविष्यसि॥ ५३॥

अनायास ही महान् पराक्रम करनेवाले महाबाहु भगवान् श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर तुम अपने मन्त्रियोंसिहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आगमें पड़कर भसा-हो जाता है ॥ ५३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विदुरवाक्ये त्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें विदुरवाक्यविषयक एक सौ तीसवाँ-अध्याय पृरा हुआ॥ १३० ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८ श्लोक मिलाकर कुल ६१ श्लोक हैं)

新 一 法 一 भेटन बेटन वर्ग र। N M M

## महाभारत 🐃



कौरव-सभामें विराट् हप

### एकत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

भगवान् श्रीकृष्णका विश्वरूप दर्शन कराकर कौरवसमासे प्रस्थान

वैशम्याथन उवाच

विदुरेणैवमुक्तस्तु केशवः शत्रुप्गहा। दुर्योधनं धार्तराष्ट्रमभ्यभाषत वीर्यवान्॥१॥ एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन। परिभूय सुदुर्वुद्धे ग्रहीतुं मां चिकीर्पसि॥२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! विदुरजीके ऐसा कहनेपर शत्रुसमूहका संहार करनेवाले शक्तिशाली श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे इस प्रकार कहा—'दुर्बुद्धि दुर्योधन! तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसिलये मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है। यह तेरा अज्ञान है। १-२॥

इहैय पाण्डयाः सर्वे तथैवान्धकवृष्णयः। इहादित्याश्च रुदाश्च वसवश्च महर्षिभिः॥ ३॥

ंदेख, सन पाण्डव यहीं हैं। अन्धक और वृष्णिवंशके वीर भी यहीं मौजूद हैं। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियोंसहित वसुगण भी यहीं हैं'॥ ३॥

एवमुत्तवा जहासोचैः केशवः परवीरहा। तस्य संस्मयतः शौरेविंद्युद्रूपा महात्मनः॥ ४॥ अङ्गुष्टमात्रास्त्रिदशा मुमुचुः पावकार्चिषः। तस्य ब्रह्मा छलाटस्थो रुद्रो वक्षसि चाभवत्॥ ५॥

ऐसा कहकर विपक्षी वीरोंका विनाश करनेवाले भगवान् केशव उच्चस्वरसे अइहास करने लगे। हॅंसते समय उन महात्मा श्रीकृष्णके श्रीअङ्गोंमें स्थित विद्युत्के समान कान्ति-वाले तथा अँगूठेके वरावर छोटे शरीरवाले देवता आगकी लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाटमें ब्रह्मा और वश्चःखलमें हृद्रदेव विद्यमान थे॥ ४-५॥

लोकपाला भुजेष्वासन्नियस्यादजायत। आदित्याद्वेव साध्याश्च वसवोऽथाश्विनावपि ॥६॥ मरुतश्च सहेन्द्रेण विद्वेदेवास्तथैव च। वभूबुद्वेव यक्षाश्च गन्धवोरगराक्षसाः॥ ७॥

समस्त लोकपाल उनकी भुजाओंमें स्थित थे। मुखसे अग्निकी लपटें निकलने लगीं। आदित्यः साध्यः वसुः दोनों अश्विनीकुमारः इन्द्रमहित मरुद्रणः विश्वेदेवः यक्षः गन्धर्यः नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अङ्गोंमें प्रकट हो गये॥ ६-७॥

प्रादुरास्तां तथा दोभ्यां संकर्षणधनंजयौ। दक्षिणेऽथार्जुनो धन्वी हली रामश्च सब्यतः॥ ८॥

उनकी दोनों भुजाओंसे बलराम और अर्जुनका प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजामें धनुर्घर अर्जुन और वायोंमें इलघर बलराम विद्यमान थे॥ ८॥ भीमो युधिष्ठिरस्चैव माद्गीपुत्रौ च पृष्ठतः । अन्यका वृष्णयस्चैव प्रद्युम्नप्रमुखास्ततः ॥ ९ ॥ अग्रे वभूदुः कृष्णस्य समुद्यतमहायुधाः ।

भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव भगवान्के पृष्ठभागमें स्थित थे। प्रयुग्न आदि वृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशी योद्धा हाथोंमें विशाल आयुध धारण किये भगवान्के अग्रभागमें प्रकट हुए ॥ ९६ ॥

शङ्ख्यकगदाशिकशार्ङ्गलाङ्गलनन्दकाः ॥ १०॥ अदृश्यन्तोद्यतान्येव सर्वप्रहरणानि च॥ नानावाहुपु कृष्णस्य दीष्यमानानि सर्वशः॥ ११॥

शंखा चका गदा शिक्ता शार्ङ्गधनुषा हल तथा नन्दक नामक खड्ग-ये अपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्रीकृष्णकी अनेक भुजाओंमें देदीप्यमान दिखायी देते थे ॥ १०-११॥

नेत्राभ्यां नस्ततद्यैव श्रोत्राभ्यां च समन्ततः। प्रादुरासन् महारौद्राः सधूमाः पावकार्चिपः॥ १२॥

उनके नेत्रोंसे, नासिकाके छिद्रोंसे और दोनों कानोंसे सब ओर अत्यन्त भयंकर धूमयुक्त आगकी लपटें प्रकट हो रही थीं ॥ १२ ॥

रोमकूपेषु च तथा सूर्यस्येव मरीवयः। तं दृष्ट्वा घोरमात्मानं केशवस्य महात्मनः॥१३॥ न्यमीलयन्त नेत्राणि राजानस्त्रस्तचेतसः। ऋते द्रोणं च भीष्मं च विदुरं च महामितम्॥१४॥ संज्ञयं च महाभागमृषींश्चीव तपोधनान्। प्रादात् तेषां स भगवान् दिव्यं चक्षर्जनार्दनः॥१५॥

समस्त रोमकूपोंसे सूर्यके समान दिन्य किरणें छिटक रही थीं। महात्मा श्रीकृष्णके उस भयंकर स्वरूपको देखकर समस्त राजाओंके मनमें भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये। द्रोणाचार्यः भीष्मः परम बुद्धिमान् विदुरः महाभाग संजय तथा तपस्याके धनी महर्षियोंको छोड़कर अन्य सब लोगोंकी आँखें बंद हो गयी थीं। इन द्रोण आदिको भगवान् जनार्दनने स्वयं ही दिन्य दृष्टि प्रदान की थी (अतः वे आँख खोलकर उन्हें देखनेमें समर्थ हो सके)॥ १३-१५॥

तद् दृष्ट्वा महदाश्चर्यं माधवस्य सभातले। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षं पपात च॥१६॥

उस समाभवनमें भगवान् श्रीकृष्णका वह परम आश्चर्य-मय रूप देखकर देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं और उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ १६॥

म० स० २---१. १---

धृतराष्ट्र उवाच

त्वमेव पुण्डरीकाक्ष सर्वस्य जगतो हितः। तस्मात् त्वं यादवश्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमईसि॥१७॥

उस समय धृतराष्ट्रने कहा—कमलनयन !यदुकुल-तिलक श्रीकृष्ण ! आप ही सम्पूर्ण जगत्के हितैपी हैं, अतः मुझपर भी कृपा कीजिये ॥ १७ ॥

भगवन् मम नेत्राणामन्तर्धानं वृणे पुनः। भवन्तं द्रष्टुमिच्छामि नान्यं द्रष्टुमिहोत्सहे॥ १८॥

भगवन् ! मेरे नेत्रोंका तिरोधान हो चुका है; परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र माँगता हूँ । केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ; आपके सिवा और किसीको मैं नहीं देखना चाहता ॥ १८ ॥

ततोऽत्रवीन्महावाहुर्धृतराष्ट्रं जनार्दनः। अदृश्यमाने नेत्रे हे भवेतां कुरुनन्दन॥१९॥

तब महावाहु जनार्दनने धृतराष्ट्रसे कहा— 'कुरुनन्दन! आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जायँ'॥ १९॥

तत्राद्धतं महाराज धृतराष्ट्रश्च चक्षुषी। लब्धवान् वासुदेवाच विश्वरूपदिदक्षया॥२०॥

महाराज जनमेजय ! वहाँ यह अद्भुत वात हुई कि धृतराष्ट्रने भी भगवान् श्रीकृष्णसे उनके विश्वरूपका दर्शन करनेकी इच्छासे दो नेत्र प्राप्त कर लिये ॥ २०॥

लन्धचक्षुपमासीनं धृतराष्ट्रं नराधिपाः। विस्मिता ऋषिभिः सार्धे तुष्टुवुर्मधुसुदनम् ॥ २१ ॥

सिंहासनपर बैठे हुए धृतराष्ट्रको नेत्र प्राप्त हो गये, यह जानकर ऋषियोंसिंहत सब नरेश आश्चर्यचिकत हो मधुसूदनकी स्तुति करने लगे ॥ २१॥

चचाल च मही कृतस्ना सागरश्चापि चुश्चुभे। विसायं परमं जग्मुः पार्थिवा भरतर्षम ॥ २२॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्रमें खलबली पड़ गयी और समस्त भूपाल अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ २२॥

ततः स पुरुषव्याद्यः संजहार वपुः सकम्। तां दिव्यामद्भुतां चित्रामृद्धिमत्तामरिंदमः॥ २३॥

तदनन्तर शत्रुओंका दमन करनेवाले पुरुपसिंह श्रीकृष्णने अपने इस स्वरूपकोः उस दिव्यः अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्यको समेट लिया ॥ २३॥

ततः सात्यिकमादाय पाणौ हार्दिक्यमेव च । ऋषिभिस्तैरनुशातो निर्ययौ मधुसुद्दनः ॥ २४ ॥

तत्पश्चात् वे मधुसूदन ऋषियोंसे आज्ञा छे सात्यिक और कृतवर्माका हाथ पकड़े सभाभवनसे चल दिये॥ २४॥ ऋपयोऽन्तर्हिता जग्मुस्ततस्ते नारदादयः। तस्मिन् कोलाहले वृत्ते तदद्वतिमवाभवत्॥ २५॥

उनके जाते ही नारद आदि महर्पि भी अदृश्य हो गये। वह सारा कोलाहल शान्त हो गया। यह स्वय एक अद्भुत-सी घटना हुई थी॥ २५॥

तं प्रस्थितमभिष्रेक्ष्य कौरवाः सह राजभिः। अनुजग्मुर्नरव्याघ्रं देवा इव रातक्रतुम्॥२६॥

पुरुपिसंह श्रीकृष्णको जाते देख राजाओं सिहत समस्त कौरव भी उनके पीछे-पीछे गये, मानो देवता देवराज इन्द्र-का अनुसरण कर रहे हों ॥ २६ ॥

अचिन्तयन्नमेयात्मा सर्वं तद् राजमण्डलम्। निश्चकाम ततः शौरिः सधूम इच पावकः॥ २७॥

परंतु अप्रमेयस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण उस समस्त नरेश-मण्डलकी कोई परवा न करके धूमयुक्त अग्निकी भौति समाभवनसे बाहर निकल आये ॥ २७॥

ततो रथेन गुभ्रेण महता किङ्किणीकिना।
हेमजालविचित्रेण लघुना मेघनादिना॥ २८॥
सूपस्करेण गुभ्रेण वैयात्रेण वरूथिना।
होव्यसुग्रीवयुक्तेन प्रत्यहद्यत दारुकः॥ २९॥

बाहर आते ही शैंच्य और सुग्रीवनामक घोड़ोंसे जुते हुए परम उज्ज्वल एवं विशाल रथके साथ सारिथ दास्क दिखायी दिया। उसरथमें बहुत-सी क्षुद्रघंटिकाएँ शोभा पाती थीं। सोनेकी जालियोंसे उसकी विचित्र छटा दिखायी देती थी। वह शीग्रगामी रथ चलते समय मेघके समान गम्भीर रव प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियाँ सुन्दर ढंगसे सजाकर रक्खी गयी थीं। उसके ऊपर ब्याइ-चर्मका आवरण लगा हुआ था और रथकी रक्षाके अन्य आवश्यक प्रकट भी किये गये थे।। २८-२९॥

तथैव रथमास्थाय कृतवर्मा महारथः। वृष्णीनां सम्मतो वीरो हार्दिक्यः समदृश्यत ॥ ३० ॥

इसी प्रकार वृष्णिवंशके सम्मानित वीर हृदिकपुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथपर वैठे दिखायी दिये ॥ ३०॥

उपस्थितरथं शौरिं प्रयास्यन्तमरिंदमम् । धृतराष्ट्रो महाराजः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ ३१ ॥

शनुदमन भगवान् श्रीकृष्णका रथ उपस्थित है और अब ये यहाँसे चले जायँगे; ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्रने पुनः उनसे कहा-॥ ३१॥

यावद् वलं मे पुत्रेषु पश्यस्येतज्ञनार्दन । प्रत्यक्षं ते न ते किंचित् परोक्षं शत्रुकर्शन ॥ ३२॥

'शत्रुसूदन जनार्दन ! पुत्रोंपर मेरा वल कितना काम

करता है, यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आँखोंके सामने हैं; आपसे कुछ भी छिपा नहीं है।। ३२॥ कुरूणां शममिच्छन्तं यतमानं च केशव। विदित्वैतामवस्थां में नाभिशङ्कितुमहस्सि॥ ३३॥

'केशव ! मैं भी चाहता हूँ कि कौरव-पाण्डवोंमें संघि हो जाय और मैं इसके लिये प्रयत्न भी करता रहता हूँ; परंतु मेरी इस अवस्थाको समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥

न मे पापोऽस्त्यभिष्रायः पाण्डवान् प्रति केशव । ज्ञातमेव हितं वाक्यं यन्मयोक्तः सुयोधनः ॥ ३४ ॥

किशव ! पाण्डवोंके प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधनसे जो हितकी बात बतायी है। वह आपको ज्ञात ही है ॥ ३४॥

जानन्ति कुरवः सर्वे राजानश्चैव पार्थिवाः । शमे प्रयतमानं मां सर्वयत्नेन माधव ॥ ३५ ॥

भाधव ! मैं सब उपायोंसे शान्तिस्थापनके लिये प्रयत्न-शील हूँ, इस बातको ये समस्त कौरव तथा बाहरसे आये हुए राजालोग भी जानते हैं, ॥ ३५ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततोऽत्रवीन्महाबाहुर्धृतराष्ट्रं जनार्दनः । द्रोणं पितामहं भीष्मं क्षत्तारं वाह्निकं ऋपम् ॥ ३६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने राजा धृतराष्ट्रः आचार्य द्रोणः पितामह भीष्मः विदुरः बाह्वीक तथा कृपाचार्यसे कहा-॥ ३६॥

प्रत्यक्षमेतद् भवतां यद् वृत्तं कुरुसंसदि । यथा चाशिष्टवन्मन्दो रोषादद्य समुत्थितः ॥ ३७ ॥

'कौरव-सभामें जो घटना घटित हुई है, उसे आप लोगोंने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योघन किस प्रकार अशिष्ट-की भाँति आज रोषपूर्वक सभासे उठ गया या॥ ३७॥

चद्रत्यनीशमात्मानं धृतराष्ट्रो महीपतिः। आपृच्छे भवतः सर्वान् गमिष्यामि युधिष्ठिरम् ॥३८॥

'महाराज घृतराष्ट्र भी अपने आपको असमर्थ वता रहे हैं। अतः अव मैं आप सव लोगोंसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं युधिष्ठिरके पास जाऊँगा'।। ३८॥

आमन्त्रय प्रस्थितं शौरिं रथस्थं पुरुषर्पम । अनुजग्मुर्महेष्वासाः प्रवीरा भरतर्पभाः॥३९॥

नरश्रेष्ठ जनमेजय ! तत्मश्चात् रथपर बैठकर प्रस्थानके लिये उद्यत हुए भगवान् श्रीकृष्णसे पूलकर भरतवंशके महाधनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे कुछ दूरतक गये ॥ ३९ ॥

भीष्मो द्रोणः कृपः क्षत्ता घृतराष्ट्रोऽथ वाह्निकः। अभ्वत्थामा विकर्णश्च युयुतसुश्च महारथः॥ ४०॥

उन वीरोंके नाम इस प्रकार हैं—भीष्मः द्रोणः कृषः विदुरः धृतराष्ट्रः बाह्मीकः अश्वत्थामाः विकर्ण और महारथी युयुत्सु ॥ ४० ॥

ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना। कुरूणां पश्यतां द्रष्टुं खसारं स पितुर्ययौ॥ ४१॥

तदनन्तर किंकिणीविभूषित उस विशाल एवं उल्ज्वल रथके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण समस्त कौरवोंके देखते-देखते अपनी बुआ कुन्तीसे मिलनेके लिये गये ॥ ४१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विश्वरूपदर्शने एकत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३१॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमें विश्वरूपदर्शनविषयक एक सौ इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१३९॥

### द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

श्रीकृष्णके पूछनेपर कुन्तीका उन्हें पाण्डवोंसे कहनेके लिये संदेश देना

वैशम्पायन उवाच

प्रविश्याथ गृहं तस्याश्चरणावभिवाद्य च। आचख्यौ तत् समासेन यद् वृत्तं कुरुसंसदि ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! कुन्तीके घरमें जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके भगवान् श्रीकृष्णने कौरव-सभामें जो कुछ हुआ था। वह सब समाचार उन्हें संक्षेपसे कह सुनाया ॥ १॥

वासुदेव उवाच

उक्तं वहुविधं वाक्यं ग्रहणीयं सहेतुकम्। ऋषिभिश्चैव च मया न चासौ तद् गृहीतवान्।२। भगवान् श्रीकृष्ण बोले—वूआजी ! मैंने तथा महर्षियोंने भी नाना प्रकारके युक्तियुक्त वचनः जो सर्वथा श्रहण करनेयोग्य थेः सभामें कहेः परंतु दुर्योधनने उन्हें नहीं माना ॥ २ ॥

कालपकमिदं सर्वं सुयोधनवशानुगम्। आपृच्छे भवतीं शीघ्रं प्रयास्ये पाण्डवान् प्रति ॥३॥

जान पड़ता है, दुर्योधनके वशमें होकर उसीके पीछे चलनेवाला यह सारा क्षत्रियसमुदाय कालसे परिपक्क हो गया है। (अतः शीघ्र ही नष्ट होनेवाला है।) अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, यहाँसे शीघ्र ही पाण्डवोंके पास जाऊँगा ॥ ३॥

किं वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया । तद् ब्रुहि त्वं महाप्राज्ञे शुश्रुषे वचनं तव ॥ ४ ॥

महापाज्ञे ! मुझे पाण्डवोंसे तुम्हारा क्या संदेश कहना होगाः उसे बताओ । मैं तुम्हारी वात सुनना चाहता हूँ ॥ ४ ॥

कुन्त्युवाच

ब्र्याः केशव राजानं धर्मात्मानं युधिष्टिरम्। भूयांस्ते हीयते धर्मो मा पुत्रक वृथा कथाः॥ ५॥

कुन्ती बोली—केशव ! तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरके पास जाकर इस प्रकार कहना—वेटा ! तुम्हारे प्रजापालनरूप धर्मकी वड़ी हानि हो रही है । तुम उस धर्मपालनके अवसरको व्यर्थ न खोओ ॥ ५ ॥

श्रोत्रियस्येव ते राजन् मन्दकस्याविपश्चितः। अनुवाकहता वुद्धिधर्ममेवैकमीक्षते॥ ६॥

राजन् ! जैसे वेदके अर्थको न जाननेवाले अज्ञ वेदपाठी-की बुद्धि केवल वेदके मन्त्रोंकी आवृत्ति करनेमें ही नष्ट हो जाती है और केवल मन्त्रपाठमात्र धर्मपर ही दृष्टि रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल शान्तिधर्मको ही देखती है ॥ ६ ॥

अङ्गावेक्षस्य धर्मे त्वं यथा सृष्टः स्वयम्भुवा । बाहुभ्यां क्षत्रियाः सृष्टा बाहुवीर्योपजीविनः ॥ ७ ॥

बेटा ! ब्रह्माजीने तुम्हारे लिये जैसे धर्मकी सृष्टि की है, उसीपर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबलसे ही जीविका चलानेवाले होते हैं ॥ ७॥

क्राय कर्मणे नित्यं प्रजानां परिपालने। श्रृणु चात्रोपमामेकां या वृद्धेभ्यः श्रुता मया॥ ८॥

वे युद्धरूपी कठोर कर्मके लिये रचे गये हैं तथा सदा प्रजापालनरूपी धर्ममें प्रवृत होते हैं। मैं इस विषयमें एक उदाहरण देती हूँ, जिसे मैंने बड़े-बूढ़ोंके मुँहसे सुन रक्खा है।। ८।।

मुचुकुन्दस्य राजर्षेरददात् पृथिवीमिमाम् । पुरा वैश्रवणः प्रीतो न चासौ तां गृहीतवान् ॥ ९ ॥

पूर्वकालकी बात है, धनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि मुचुकुन्द-पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारी पृथ्वी दे रहे थे; परंतु उन्होंने उसे प्रहण नहीं किया ॥ ९ ॥

बाहुचीर्यार्जितं राज्यमश्रीयामिति कामये। ततो वैश्रवणः प्रीतो विस्मितः समपद्यत ॥ १०॥ वे बोले—'देव! मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबलसे उपार्जित राज्यका उपभोग करूँ। १ इससे कुवेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए ॥ १०॥

मुचुकुन्दस्ततो राजा सोऽन्वशासद् वसुन्धराम् । बाहुवीर्यार्जितां सम्यक् श्रत्रधर्ममनुवतः॥११॥

तदनन्तर क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाले राजा मुचुकुन्दने अपने वाहुवलसे प्राप्त की हुई इम पृथ्वीका न्याय-पूर्वक शासन किया ॥ ११ ॥

यं हि धर्मं चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः। चतुर्थं तस्य धर्मस्य राजा विन्देत भारत॥१२॥

भारत ! राजाके द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्मका अनुष्टान करती है, उसका चौथाई भाग उस राजाको मिल जाता है ॥ १२॥

राजा चरित चेद् धर्म देवत्वायैव कल्पते। स चेद्धर्म चरित नरकायैव गच्छित ॥१३॥

यदि राजा धर्मका पालन करता है तो उसे देवत्वकी प्राप्ति होती है और यदि वह अधर्म करता है तो नरकर्में ही पड़ता है ॥ १३॥

दण्डनीतिः खधर्मेण चातुर्वर्ण्यं नियच्छति । प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यश्च यच्छति ॥ १४ ॥

राजाकी दण्डनीति यदि उसके द्वारा स्वधर्मके अनुसार प्रयुक्त हुई तो वह चारों वणोंको नियन्त्रणमें रखती और अधर्मसे निवृत्त करती है ॥ १४॥

दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक् कात्स्न्येन वर्तते। तदा कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवर्तते॥१५॥

यदि राजा दण्डनीतिके प्रयोगमें पूर्णतः न्यायसे काम लेता है तो जगत्में 'सत्ययुग' नामक उत्तम काल आ जाता है ॥ १५ ॥

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्। इति ते संशयो मा भृद राजा कालस्य कारणम्।१६।

राजाका कारण काल है या कालका कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मनमें नहीं उठना चाहिये; क्योंकि राजा ही कालका कारण होता है ॥ १६॥

राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च। युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्॥१७॥

राजा ही सत्ययुगः त्रेता और द्वापरका स्नष्टा है। चौथे युग कलिके प्रकट होनेमें भी वही कारण है॥ १७॥

कृतस्य करणाद् राजा खर्गमत्यन्तमञ्जते। त्रेतायाः करणाद् राजा खर्ग नात्यन्तमञ्जते॥ १८॥

अपने सत्कर्मोंद्वारा सत्ययुग उपस्थित करनेके कारण राजाको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। त्रेताकी प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्गकी ही प्राप्ति होती है। किंतु वह अक्षय नहीं होता ॥ १८॥

प्रवर्तनाद् हापरस्य यथाभागमुपाइनुते। कलेः प्रवर्तनाद् राजा पापमत्यन्तमञ्जूते॥ १९॥

द्वापर उपस्थित करनेसे उसे यथाभाग पुण्य और पापका फल प्राप्त होता है; परंतु कलियुगकी प्रवृत्ति करनेसे राजाको अत्यन्त पाप (कष्ट ) भोगना पड़ता है ॥ १९॥

ततो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतीः समाः। राजदोषेण हि जगत् स्पृद्यते जगतः स च ॥ २०॥

ऐसा करनेसे वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षोतक नरकमें ही निवास करता है। राजाका दोष जगत्को और जगत्का दोष राजाको प्राप्त होता है॥ २०॥

राजधर्मानवेक्षस्व पितृपैतामहोचितान्। नैतद् राजर्षिवृत्तं हि यत्र त्वं स्थातुमिच्छसि ॥ २१॥

वेटा ! तुम्हारे पिता-पितामहोंने जिनका पालन किया है, उन राजधर्मोंकी ओर ही देखो । तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो, वह राजर्षियोंका आचार अथवा राज-धर्म नहीं है ॥ २१ ॥

न हि वैक्रव्यसंसृष्ट आनृशंस्ये व्यवस्थितः। प्रजापालनसम्भृतं फलं किंचन लब्धवान् ॥ २२॥

जो सदा दयाभावमें ही स्थित हो विह्वल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुषने प्रजापालनजनित किसी पुण्यफलको कभी नहीं प्राप्त किया है ॥ २२ ॥

न होतामाशिषं पाण्डुर्न चाहं न पितामहः। प्रयुक्तवन्तः पूर्वे ते यया चरिस मेधया॥ २३॥

तुम जिस बुद्धिके सहारे चलते हो, उसके लिये न तो तुम्हारे पिता पाण्डुने, न मैंने और न पितामहने ही पहले कभी आशीर्वाद दिया था (अर्थात् तुममें वैसी बुद्धि होनेकी कामना किसीने नहीं की थी) ॥ २३॥

यशो दानं तपः शौर्यं प्रशा संतानमेव च। माहात्म्यं वलमोजश्च नित्यमाशंसितं मया॥ २४॥

में तो सदा यही मनाती रही हूँ कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, संतान, महत्त्व, वल और ओजकी प्राप्ति हो ॥ २४॥

नित्यं खाहा खधा नित्यं दद्युर्मानुपदेवताः। दीर्घमायुर्धनं पुत्रान् सम्यगाराधिताः ग्रुभाः॥ २५॥

कल्याणकारी ब्राह्मणोंकी भलीभाँति आराधना करनेपर वे भी सदा देवयज्ञ, पितृयज्ञ, दीर्घायु, धन और पुत्रोंकी प्राप्तिके लिये ही आशीर्वाद देते थे ॥ २५ ॥

पुत्रेष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च। दानमध्ययनं यद्गं प्रजानां परिपालनम्॥ २६॥ देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजोंसे सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजापालनकी ही आशा रखते हैं ॥ २६॥

एतद् धर्म्यमधर्मं वा जन्मनैवाभ्यजायथाः। ते तु वैद्याः कुळे जाता अवृत्या तात पीडिताः॥ २७॥

श्रीकृष्ण ! मेरा यह कथन धर्मसंगत है या अधर्मयुक्त, यह तुम स्वमावसे ही जानते हो । तात ! वे पाण्डव उत्तम कुलमें उत्पन्न और विद्वान् होकर मी इस समय जीविकाके अभावसे पीड़ित हैं ॥ २७ ॥

यत्र दानपति शूरं क्षुधिताः पृथिवीचराः। प्राप्य तुष्टाः प्रतिष्ठन्ते धर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः॥ २८॥

भ्तलपर विचरनेवाले भूखे मानव जहाँ दानपितः श्रूरवीर क्षत्रियके समीप पहुँचकर अन्न-पानसे पूर्णतः संतुष्ट हो अपने घरको जाते हैं। वहाँ उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है ? ।। २८ ।।

दानेनान्यं वलेनान्यं तथा सूनृतया परम्। सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद् राज्यं प्राप्येह धार्मिकः॥ २९॥

धर्मात्मा पुरुष यहाँ राज्य पाकर किसीको दानसे, किसीको वलसे और किसीको मधुर वाणीद्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार सब ओरसे आये हुए लोगोंको दान, मान आदिसे संतुष्ट करके अपना ले।। २९॥

ब्राह्मणः प्रचरेद् भैक्षं क्षत्रियः परिपालयेत् । वैश्यो धनार्जनं कुर्याच्छूदः परिचरेच तान् ॥ ३०॥

ब्राह्मण भिक्षावृत्तिसे जीविका चलावे क्षत्रिय प्रजाका पालन करे वैश्य धनोपार्जन करे और श्रूद्र उन तीनों वर्णोंकी सेवा करे ॥ २०॥

भैक्षं विप्रतिषिद्धं ते कृषिर्नेवोपपद्यते । क्षत्रियोऽसि क्षतात् त्राता बाहुवीर्योपजीविता ॥ ३१ ॥

युधिष्टिर ! तुम्होरे लिये भिक्षावृत्तिका तो सर्वया निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरोंको क्षतिसे त्राण देनेवाले क्षत्रिय हो। तुम्हें तो बाहुबलसे ही जीविका चलानी चाहिये॥ ३१॥

पित्र्यमंशं महावाहो निमग्नं पुनरुद्धर। साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनाथ नयेन वा॥ ३२॥

महावाहो ! तुम्हारा पैतृक राज्य-भाग शत्रुओंके हाथमें पड़कर छप्त हो गया है । तुम साम, दान, भेद अथवा दण्ड-नीतिसे पुनः उसका उद्धार करो ॥ ३२ ॥

इतो दुःखतरं किं नु यदहं हीनवान्धवा। परिपण्डमुदीक्षे वै त्वां! सूत्वामित्रनन्दन ॥ ३३॥ शत्रुओंका आनन्द बढ़ानेवाले पाण्डव ! इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बन्धु-बान्धवोंसे हीन नारीकी भाँति जीविकाके लिये दूसरोंके दिये हुए अन्न-पिण्डकी आशा लगाये ऊपर देखती रहती हूँ ॥ ३३॥

युद्धव्यस्य राजधर्मेण मा निमज्जीः वितामहान् । मा गमः श्रीणपुण्यस्त्वं सानुजः पापिकां गतिम् ॥ २४ ॥

अतः तुम राजधर्मके अनुसार युद्ध करो । कायर बनकर अपने वाप-दादोंका नाम मत डुबाओ और भाइयोंसिहत पुण्यसे विख्वत होकर पापमयी गतिको न प्राप्त होओ॥ ३४॥

इति श्रीसहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कुन्तीवाक्ये द्वात्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगप्रवेके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें कुन्तीवाक्यविषयक एक सौ वत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३२ ॥

### त्रयस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः

कुन्तीके द्वारा विदुलोपाख्यानका आरम्भ, विदुलाका रणभूमिसे भागकर आये हुए अपने पुत्रको कड़ी फटकार देकर पुनः युद्धके लिये उत्साहित करना

कुन्त्युवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । विदुळायाश्च संवादं पुत्रस्य च परंतप ॥ १ ॥

कुन्ती बोळी—शबुओंको संताप देनेवाले श्रीकृष्ण! इस प्रसंगमें विद्वान् पुरुष विदुला और उसके पुत्रके संवादरूप इस पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥

अत्र श्रेयश्च भूयश्च यथावद् वक्तुमहेसि।
यशस्तिनी मन्युमती कुले जाता विभावरी॥ २॥
क्षत्रधर्मरता दान्ता विदुला दीर्घदर्शिनी।
विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता॥ ३॥
विदुला नाम राजन्या जगहें पुत्रमौरसम्।
निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम्॥ ४॥

इस इतिहासमें जो कल्याणकारी उपदेश हो, उसे तुम युधि इरके सामने यथावत् रूपसे फिर कहना। विदुला नामसे प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला हो गयौ हैं, जो उत्तम कुलमें उत्पन्नः यशिक्षानीः तेजस्विनीः मानिनीः जितिन्द्रयाः श्वत्रिय-धर्मपरायणा और दूरदर्शिनी थीं। राजाओं-की मण्डलीमें उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रोंको जाननेवाली और महापुरुषोंके उपदेश सुनकर उससे लाभ उठानेवाली थीं। एक समय उनका पुत्र सिन्धुराजसे पराजित हो अत्यन्त दीनभावसे घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुलाने अपने उस औरस पुत्रको इस दशामें देखकर उसकी बड़ी निन्दा की।। र—४।।

विदुलोवाच

अनन्दन मया जात द्विपतां हर्षवर्धन। न मया त्वं न पित्रा च जातः काभ्यागतो ह्यसि ॥ ५ ॥

विदुला बोली—अरे, त् मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ है तो भी मुझे आनिन्दित करनेवाला नहीं है। त् तो शत्रुओंका ही हर्ष बढ़ानेवाला है, इसलिये अब मैं ऐसा समझने लगी हूँ कि तू मेरी कोखसे पैदा ही नहीं हुआ । तेरे पिताने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया; फिर तुझ-जैसा कायर कहाँसे आ गया ! ॥ ५ ॥

निर्मन्युश्चाष्यसंख्येयः पुरुषः क्वीवसाधनः। यावज्जीवं निराशोऽसि कल्याणाय धुरं वह ॥ ६॥

तू सर्वथा कोधशून्य है, क्षत्रियों में गणना करनेयोग्य नहीं है। तू नाममात्रका पुरुष है। तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकोंके समान हैं। क्या तू जीवनभरके लिये निराश हो गया ? अरे! अब भी तो उठ और अपने कल्याणके लिये पुनः युद्धका भार वहन कर ॥ ६॥

माऽऽत्मानमवमन्यस्व मैनमल्पेन वीभरः। मनः कृत्वा सुकल्याणं मा भैस्त्वं प्रतिसंहर ॥ ७ ॥

अपनेको दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना न कर, इस आत्माका थोड़े धनसे भरण-पोपण न कर, मनको परम कल्याणमय बनाकर—उसे ग्रुभ संकल्पोंसे सम्पन्न करके निडर हो जा, भयको सर्वथा त्याग दे ॥ ७॥

उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शेष्वैवं पराजितः। अमित्रान् नन्दयन् सर्वान् निर्मानो वन्धुशोकदः॥ ८॥

ओ कायर ! उठः खड़ा होः इस तरह शत्रुसे पराजित होकर घरमें शयन न कर ( उद्योगश्रुत्य न हो जा)। ऐसा करके तो तू सब शत्रुओंको ही आनन्द दे रहा है और मान-प्रतिष्ठासे बिखत होकर बन्धु-बान्धवोंको शोकमें डाल रहा है ॥ ८॥

सुपूरा वै कुनिद्का सुपूरो मूषिकाञ्जिलः। सुसंतोषः कापुरुषः स्वरूपकेनैव तुष्यति॥ ९॥

जैसे छोटी नदी थोड़े जलसे अनायास ही भर जाती है और चूहेकी अज्जलि थोड़े अन्नसे से भर जाती है, उसी प्रकार कायरको संतोष दिलाना बहुंत सुगम है, वह योड़ेसे ही संतुष्ट हो जाता है।। ९॥ अप्यहेरारुजन् दंष्ट्रामारुवेव निधनं व्रज्ञ। अपि वा संदायं प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रमेः॥ १०॥

त् शत्रुरूपी साँपके दाँत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्युको प्राप्त हो जा। प्राण जानेका संदेह हो तो भी शत्रुके साथ युद्धमें पराक्रम ही प्रकट कर ॥ १०॥

अप्यरेः इयेनविच्छद्रं पश्येस्त्वं विपरिक्रमन् । विनदन् वाथवातूर्णीं व्योम्नि वापरिशङ्कितः ॥ ११ ॥

आकाशमें निःशङ्क होकर उड़नेवाले वाज पक्षीकी भाँति रणभूमिमें निर्भय विचरता हुआ त् गर्जना करके अथवा चुप रहकर शत्रुके छिद्र देखता रह ॥ ११॥

त्वमेवं प्रेतवच्छेपे कस्माद् वज्रहतो यथा। -उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा खाप्सीः शत्रुनिर्जितः ॥ १२॥

कायर ! त् इस प्रकार विजलीके मारे हुए मुर्देकी भाँति यहाँ क्यों निक्चेष्ट होकर पड़ा है ? वसः त् खड़ा हो जाः रात्रुओंसे पराजित होकर यहाँ पड़ा मत रह ॥ १२ ॥

मास्तं गमस्त्वं कृपणो विश्चयस्य स्वकर्मणा। मा मध्ये मा जघन्ये त्वं माधो भूस्तिष्ठ गर्जितः॥ १३॥

तू दीन होकर अस्त न हो जा। अपने शौर्यपूर्ण कर्मसे प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यमः अधम अथवा निकृष्ट भावका आश्रय न लेः वरं युद्धभूमिमें सिंहनाद करके डट जा।। १३।।

अलातं तिन्दुकस्येव मुहूर्तमपि विज्वल । मा तुषाग्निरिवानर्चिर्धूमायस्य जिजीविषुः ॥ १४ ॥

त् तिन्दुककी जलती हुई लकड़ीके समान दो घड़ीके लिये भी प्रव्यलित हो उठ (थोड़ी देरके ही लिये सही, शत्रुके सामने महान् पराक्रम प्रकट कर); परंतु जीनेकी इच्छासे भूसीकी ज्यालारहित आगके समान केवल धूआँ न कर (मन्द पराक्रमसे काम न ले)।। १४॥

मुहूर्त ज्विति श्रेयो न च धूमायितं चिरम्। मा ह सा कस्यचिद्गेहे जिन राज्ञः खरो मुदुः॥ १५॥

दो घड़ी भी प्रज्विलत रहना अच्छा; परंतु दीर्वकालतक धूआँ छोड़ते हुए सुलगना अच्छा नहीं। किसी भी राजाके घरमें अत्यन्त कटोर अथवा अत्यन्त कोमल स्वभावके पुरुष-का जन्म न हो॥ १५॥

कृत्वा मानुष्यकं कर्म स्तवाजि यावदुत्तमम् । धर्मस्यानुष्यमाप्नोति न चात्मानं विगईते ॥ १६॥

वीर पुरुष युद्धमें जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्मके ऋणसे उऋण होता है और अपनी निन्दा नहीं कराता है ॥ १६॥

अलब्ब्बा यदि वा लब्ब्बा नानुशोचित पण्डितः। आनन्तर्यं चारभते न प्राणानां धनायते॥ १७॥ विद्वान् पुरुषको अभीष्ट फलकी प्राप्ति हो या न हो, वह उसके लिये शोक नहीं ररता । वह (अपनी पूरी शक्तिके अनुसार) प्राणपर्यन्त निरन्तर चेष्टा करता है और अपने लिये धनकी इच्छा नहीं करता ॥ १७ ॥ उद्भावयस्व वीर्य वा तां वा गच्छ ध्रवां गतिम् ।

उद्भावयस्व वीर्ये वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिम् । धर्म पुत्राग्रतः कृत्वा किनिमित्तं हि जीवसि ॥ १८ ॥

वेटा ! धर्मको आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गतिको प्राप्त हो जाः जो समस्त प्राणियोंके लिये निश्चित हैः अन्यथा किसलिये जी रहा है ? || १८ ||

इप्टापूर्त हि ते क्लीव कीर्तिश्च सकला हता। विच्छिन्नं भोगमूलं ते किनिमित्तं हि जीवसि॥ १९॥

कायर ! तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गये , सारी कीर्ति धूलमें मिल गयी और भोगका मूल साधन राज्य भी छिन गया अय तू किसलिये जी रहा है ! ॥ १९ ॥

रात्रुर्निमज्जता याह्यो जङ्घायां प्रपतिष्यता। विपरिच्छिन्नमूलोऽपि न विषीदेत् कथंचन॥२०॥ उद्यम्य धुरमुत्कर्पेदाजानेयकृतं सारन्।

मनुष्य डूबते समय अथवा ऊँचेसे नीचे गिरते समय भी रात्रुकी टाँग अवस्य पकड़े और ऐसा करते समय यदि अपना मूलोच्छेद हो जाय, तो भी किसी प्रकार विपाद न करे। अच्छी जातिके घोड़े न तो थकते हैं और न शिथिल ही होते हैं। उनके इस कार्यको स्मरण करके अपने ऊपर रक्खे हुए युद्ध आदिके भारको उद्योगपूर्वक वहन करे।। २० है।।

कुरु सत्त्वं च मानं च विद्धि पौरुपमात्मनः ॥ २१ ॥ उद्भावय कुळं मग्नं त्वत्कृते खयमेव हि ।

बेटा ! तू धेर्य और स्वाभिमानका अवलम्बन कर । अपने पुरुषार्थको जान और तेरे कारण डूबे हुए इस वंशका तू स्वयं ही उद्धार कर ॥ २१६॥

यस्य वृत्तं न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम् ॥ २२ ॥ राशिवर्धनमात्रं स नैव स्त्री न पुनः पुमान् ।

जिसके महान् और अद्भुत पुरुवार्थ एवं चरित्रकी सब लोग चर्चा नहीं करते हैं, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या-की वृद्धिमात्र करनेवाला है। मेरी दृष्टिमें न तो वह स्त्री है और न पुरुष ही है॥ २२६॥

दाने तपसि सत्ये च यस्य नोचरितं यशः॥ २३॥ विद्यायामर्थलाभे वा मातुरुचार एव सः।

दानः तपस्याः सत्यभाषणः विद्या तथा धनोपार्जनमें जिसके सुयशका सर्वत्र बखान नहीं होता है। वह मनुष्य अपनी माताका पुत्र नहीं। मलमूत्रमात्र ही है ॥ २३५॥

श्रुतेन तपसा वापि श्रिया वा विक्रमेण वा ॥ २४ ॥ जनान् योऽभिभवत्यन्यान् कर्मणा हि स वैपुमान्।

जो शास्त्रज्ञानः तपस्याः धन-सम्पत्ति अथवा पराक्रमके द्वारा दूसरे लोगोंको पराजित कर देता है। वह उसी श्रेष्ठ कर्मके द्वारा पुरुष कहलाता है॥ २४६॥

न त्वेव जार्ल्मा कापार्ळी वृत्तिमेषितुमईसि ॥ २५ ॥ नृशंस्थामयशस्यां च दुःखां कापुरुषोचिताम् ।

तुझे हिजड़ों, काप। लिकों, क्रूर मनुष्यों तथा कायरोंके लिये उचितः भिक्षा आदि निन्दनीय वृत्तिका आश्रय कभी नहीं लेना चाहिये; क्योंकि वह अपयश फैलानेवाली और दुःखदायिनी होती है ॥ २५ है॥

यमेनमभिनन्देयुरमित्राः पुरुषं कृशम् ॥ २६ ॥ लोकस्य समवज्ञातं निहीनासनवाससम् । अहोलाभकरं हीनमल्पजीवनमल्पकम् ॥ २७ ॥ नेदशं वन्युमासाद्य वान्धवः सुखमेधते ।

जिस दुर्वल मनुष्यका शत्रुपश्चके लोग अभिनन्दन करते हों, जो सब लोगोंके द्वारा अपमानित होता हो, जिसके आसन और वस्त्र निकृष्ट श्रेणींके हों, जो थोड़े लामसे ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकारसे हीन, क्षुद्र जीवन वितानेवाला और ओळे स्वभावका हो, ऐसे बन्धुको पाकर उसके माई-बन्धु सुखी नहीं होते ॥ २६-२७ १॥ अवृत्त्यैच विपत्स्यामो वयं राष्ट्रात् प्रवासिताः॥ २८॥ सर्वकामरसैर्हानाः स्थानश्रष्टा अर्किचनाः।

तेरी कायरताके कारण इमलोग इस राज्यसे निर्वासित होनेपर सम्पूर्ण मनोवाञ्छित सुखोंसे हीन, स्थानभ्रष्ट और अकिंचन हो जीविकाके अभावमें ही मर जायँगे ॥ २८६ ॥ अवलगुकारिणं सत्सु कुलवंदास्य नादानम् ॥ २९॥ कर्लि पुत्रप्रवादेन संजय त्वामजीजनम्।

संजय ! तू सत्पुरुषोंके बीचमें अशोभन कार्य करनेवाला है, कुल और वंशकी प्रतिष्ठाका नाश करनेवाला है। जान पड़ता है, तेरे रूपमें पुत्रके नामपर मैंने कलि-पुरुषको ही जन्म दिया है ॥ २९ ।।

निरमर्प निरुत्साहं निर्वीर्यमरिनन्दनम् ॥ ३० ॥ मा सा सीमन्तिनी काचिज्जनयेत् पुत्रमीदशम् ।

संसारकी कोई भी नारी ऐसे पुत्रको जन्म न दे, जो अमर्षश्चत्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रमसे रहित तथा शत्रुओंका आनन्द बढ़ानेवाला हो॥ ३०५॥

मा धूमाय ज्वलात्यन्तमाकम्य जिह शात्रवान् ॥ ३१ ॥ ज्वल मूर्धन्यमित्राणां मुहूर्तमपि वा क्षणम् ।

अरे ! धूमकी तरह न उठ । जोर-जोरसे प्रज्वित हो जा और वेगपूर्वक आक्रमण करके शत्रुसैनिकोंका संहार कर डाल । तू एक मुहूर्त या एक क्षणके लिये भी वैरियोंके मस्तकपर जलती हुई आग वनकर छा जा ॥३१६ ॥ एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी ॥ ३२॥ क्षमावान् निरमर्पश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान् ।

जिस क्षत्रियके हृदयमें अमर्ष है और जो रात्रुओंके प्रति क्षमाभाव धारण नहीं करता, इतने ही गुणोंके कारण वह पुरुष कहलाता है। जो क्षमाशील और अमर्षश्चन्य है, वह क्षत्रिय न तो स्त्री है और न पुरुष ही कहलाने योग्य है॥ ३२६॥ संतोषो वे श्रियं हन्ति तथानुकोश एव च॥ ३३॥ अनुत्थानभये चोभे निरीहो नास्नुते महत्।

संतोपः, दयाः, उद्योगशून्यता और भय—ये सम्पत्तिका नाश करनेवाले हैं। निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महत्त्वपूर्ण पद नहीं पा सकता ॥ ३३५ ॥

पभ्यो निकृतिपापेभ्यः प्रमुञ्चात्मानमात्मना ॥ ३४ ॥ आयसं हृदयं कृत्वा सृगयस्व पुनः स्वकम् ।

पराजयके कारण जो छोकमें तेरी निन्दा और तिरस्कार हो रहे हैं, इन सब दोपोंसे तू स्वयं ही अपने आपको मुक्त कर और अपने इदयको छोहेके समान दृढ़ बनाकर पुनः अपने योग्य पद (राज्यवैभव) का अनुसंधान कर ॥ ३४६ ॥ परं विषहते यस्मात् तस्मात् पुरुष उच्यते ॥ ३५॥ तमाहृब्यर्थनामानं स्त्रीवद य इह जीवति।

जो पर अर्थात् शत्रुका सामना करके उसके वेगको सह लेता है, वही उस पुरुपार्थके कारण पुरुप कहलाता है। जो इस जगत्में स्त्रीकी गाँति मीरुतापूर्ण जीवन विताता है, उसका पुरुप नाम व्यर्थ कहा गया है।। ३५ ई।।

शूरस्योजितसत्त्वस्य सिंहविक्रान्तचारिणः ॥ ३६॥ दिष्टमावं गतस्यापि विषये मोदते प्रजा।

यदि बढ़े हुए तेज और उत्साहवाला श्रूरवीर एवं सिंह-के समान पराक्रमी राजा युद्धमें दैववश वीरगतिको प्राप्त हो जाय तो भी उसके राज्यमें प्रजा सुखी ही रहती है ॥ ३६ ई ॥ य आत्मनः प्रियसुखे हित्वा मृगयते श्रियम् ॥ ३७ ॥ अमात्यानामधो हर्षमाद्यात्यचिरेण सः ॥ ३८ ॥

जो अपने प्रिय और मुखका परित्याग करके सम्पत्तिका अन्वेपण करता है, वह शीघ ही अपने मन्त्रियोंका हर्ष बढ़ाता है ॥ ३७-३८॥

पुत्र उवाच

किं नु ते मामपदयन्त्याः पृथिव्या अपि सर्वया । किमाभरणकृत्यं ते किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३९ ॥

पुत्र बोला—माँ ! यदि त् मुझे न देखे तो यह सारी पृथ्वी मिल जानेपर भी तुझे क्या सुख मिलेगा ? मेरे न रहनेपर तुझे आभूषणोंकी भी क्या आवश्यकता होगी ? भाँति-भाँतिके भोगों और जीवनसे भी तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? ॥ ३९ ॥

गातोवाच

किमद्यकानां ये लोका द्विषन्तस्तानवाष्नुयुः। ये त्वादतात्मनां लोकाः सुद्धदस्तान् व्रजन्तु नः ॥ ४० ॥

विदुला बोली—वेटा ! आज क्या भोजन होगा ? इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े हुए दरिट्रोंके जो लोक हैं, वे हमारे शत्रुओंको प्राप्त हों और सर्वत्र सम्मानित होनेवाले पुण्यात्मा पुरुषोंके जो लोक हैं, उनमें हमारे हितैषी सुहृद् पथारें ॥

भृत्यैर्विहीयमानानां परिषण्डोपजीविनाम्। कृपणानामसत्त्वानां मा वृत्तिमनुवर्तिथाः॥ ४१॥

संजय ! भृत्यहीनः दूसरोंके अन्नपर जीनेवालेः दीन-दुर्वेल मनुष्योंकी वृत्तिका अनुसरण न कर ॥ ४१॥

अनु त्वां तात जीवन्तु वाह्मणाः सुहृदस्तथा । पर्जन्यमिव भूतानि देवा इव रातकतुम् ॥ ४२ ॥

तात ! जैसे सब प्राणियोंकी जीविका मेघके अधीन है तथा जैसे सब देवता इन्द्रके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण तथा हितैषी सुद्धृद् तेरे सहारे जीवन-निर्वाह करें ॥ ४२ ॥

यमाजीवन्ति पुरुषं सर्वभूतानि संजय। पक्कं द्रुममिवासाद्य तस्य जीवितमर्थवत्॥ ४३॥

संजय ! पके फलवाले वृक्षके समान जिस् पुरुषका आश्रय लेकर सब प्राणी जीविका चलाते हैं। उसीका जीवन सार्थक है ॥ ४३ ॥

यस्य शूरस्य विकान्तेरेधन्ते वान्धवाः सुखम् । त्रिदशा इव शकस्य साधु तस्येह जीवितम् ॥ ४४ ॥

जैसे इन्द्रके पराक्रमसे सब देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार जिस सूरवीर पुरुपके बल और पुरुपार्थसे उसके माई-बन्धु सुखपूर्वक उन्नति करते हैं, इस संसारमें उसीका जीवन श्रेष्ठ है। । ४४॥

स्ववाहुवलमाश्चित्य योऽभ्युज्जीवति मानवः। स लोके लभते कीर्तिं परत्र च शुभां गतिम्॥ ४५॥

जो मनुष्य अपने बाहुवलका आश्रय लेकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है। वही इस लोकमें उत्तम कीर्ति और परलोकमें ग्रुभ गति पाता है।। ४५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विदुलापुत्रानुशासने त्रयश्चिश्चर्दधिकशततमोऽध्यायः ॥१३३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें विदुलाका अपने पुत्रको उपदेशिवयक एक सौतैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ१३३

## चतुस्त्रिंशदिधकशततमोऽध्यायः

विदुलाका अपने पुत्रको युद्धके लिये उत्साहित करना

विदुलोवाच

अथैतस्यामवस्थायां पौरुषं हातुमिच्छिस । निहीनसेवितं मार्गे गमिष्यस्यचिरादिव ॥ १ ॥

विदुला वोली—संजय ! यदि त् इस दशामें पौरुपको छोड़ देनेकी इच्छा करता है तो शीघ ही नीच पुरुपोंके मार्ग-पर जा पहुँचेगा ॥ १ ॥

यो हि तेजो यथाशकि न दर्शयति विक्रमात्। क्षत्रियो जीविताकाङ्की स्तेन इत्येव तं विदुः॥ २॥

जो क्षत्रिय अपने जीवनके लोभसे यथाशक्ति पराक्रम प्रकट करके अपने तेजका परिचय नहीं देता है, उसे सब लोग चोर मानते हैं ॥ २॥

अर्थवन्त्युपपन्नानि वाक्यानि गुणवन्ति च । नैव सम्प्राप्नुवन्ति त्वां मुमूर्षुमिव भेषजम् ॥ ३ ॥

जैसे मरणासन्न पुरुषको कोई भी दवा लागू नहीं होती, उसी प्रकार ये युक्तियुक्त, गुणकारी और सार्थक वचन भी तेरे द्धदयतक पहुँच नहीं पाते हैं (यह कितने दुःखकी बात है )। सन्ति वै सिन्धुराजस्य संतुष्टा न तथा जनाः। दौर्वल्यादासते मृढा व्यसनौघप्रतीक्षिणः॥ ४ ॥

देखा सिन्धुराजकी प्रजा उससे संतुष्ट नहीं है। तथापि तेरी दुर्बलताके कारण किंकर्तव्यविमूढ़ हो उदासीन बैठी हुई है और सिन्धुराजपर विपत्तियोंके आनेकी बाट जोह रही है ॥

सहायोपचिति कृत्वा व्यवसाय्य ततस्ततः। अनुदुष्येयुरपरे पद्यन्तस्तव पौरुषम्॥५॥

दूसरे राजा भी तेरा पुरुषार्थ देखकर इधर-उधरसे विशेष चेष्टापूर्वक सहायक साधनोंकी वृद्धि करके सिन्धुराजके शत्रु हो सकते हैं ॥ ५॥

तैः कृत्वा सह संघातं गिरिदुर्गालयं चर। काले व्यसनमाकाङ्कन् नैवायमजरामरः॥६॥

तू उन सबके साथ मैत्री करके यथासमय अपने शत्रु सिन्धु-राजपर विपत्ति आनेकी प्रतीक्षा करता हुआ पर्वतोंकी दुर्गम गुफामें विचरता रहः क्योंकि यह सिन्धुराज कोई अजरः अमर तो है नहीं ॥ ६ ॥ संजयो नामतश्च त्वं न च पदयामि तत्त्विय । अन्वर्धनामा भव मे पुत्र मा व्यर्थनामकः ॥ ७ ॥

तेरा नाम तो संजय है, परंतु तुझमें इस नामके अनुसार गुण मैं नहीं देख रही हूँ। बेटा! युद्धमें विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक कर, व्यर्थ संजय नाम न धारण कर ॥

सम्यग्दिष्टिमेहाप्राक्षो वालं त्वां ब्राह्मणोऽब्रवीत्। अयं प्राप्य महत् कुच्छूं पुनर्वृद्धि गमिण्यति ॥ ८ ॥

जब तू बालक था, उस समय एक उत्तम दृष्टिवाले, परम बुद्धिमान् ब्राह्मणने तेरे विषयमें कहा था कि 'यह महान् संकटमें पड़कर भी पुनः वृद्धिको प्राप्त होगा'॥ ८॥

तस्य सारन्ती वचनमाशंसे विजयं तव । तस्मात्तात त्रवीमित्वां वक्ष्यामि च पुनः पुनः ॥ ९ ॥

उस ब्राह्मणकी वातको याद करके में यह आशा करती हूँ कि तेरी विजय होगी। तात! इसीछित्रे मैं वार-वार तुझसे कहती हूँ और कहती रहूँगी॥ ९॥

यस्य द्यर्थाभिनिर्वृत्तौ भवन्त्याप्यायिताः परे । तस्यार्थसिद्धिनियता नयेष्वर्थानुसारिणः ॥ १० ॥

जिसके प्रयोजनकी सिद्धि होनेपर उससे सम्बन्ध रखने-वाले दूसरे लोग भी संतुष्ट एवं उन्नतिको प्राप्त होते हैं, नीति-मार्गपर चलकर अर्थसिद्धिके लिये प्रयन्न करनेवाले उस पुरुषको निश्चय ही अपने अभीष्टकी सिद्धि होती है ॥ १०॥

समृद्धिरसमृद्धिर्वा पूर्वेषां मम संजय। एवं विद्वान् युद्धमना भव मा प्रत्युपाहर ॥ ११ ॥

संजय! युद्धसे हमारे पूर्वजींका अथवा मेरा कोई लाभ हो या हानिः युद्ध करना क्षत्रियोंका धर्म है। ऐसा समझकर उसीमें मन लगाः युद्ध वंद न कर ॥ ११॥

नातः पापीयसीं कांचिदवस्थां शम्बरोऽत्रवीत्। यत्र नैवाद्य न प्रातमींजनं प्रतिदृश्यते ॥ १२ ॥

जहाँ आजके लिये और कल सबेरेके लिये भी भोजन दिखायी नहीं देता, उससे बढ़कर महान् पापपूर्ण कोई दूमरी अवस्था नहीं है, ऐसा शम्बरामुरका कथन है ॥ १२॥

पतिपुत्रवधादेतत् परमं दुःखमत्रवीत्। दारिद्रविमिति यत् प्रोक्तं पर्यायमरणं हि तत्॥ १३॥

जिसका नाम दरिद्रता है, उसे पित और पुत्रके वधसे भी अधिक दुःखदायक वताया गया है। दरिद्रता मृत्युका समानार्थक शब्द है।। १३।।

अहं महाकुले जाता ह्रदाद्ध्रद्मियागता। ईश्वरी सर्वेकल्याणी भर्त्रा परमपूजिता॥ १४॥

में उच्चकुलमें उत्पन्न हो इंसीकी माँति एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमें आयी और इस राज्यकी स्वामिनी, समस्त कल्याणमय साधनोंसे सम्पन्न तथा पतिदेवके परम आदर-की पात्र हुई ॥ १४ ॥

महार्हमाल्याभरणां सुमृष्टाम्वरवाससम्। पुरा हृष्टः सुहृद्वर्गो मामपश्यत् सुहृद्वताम् ॥ १५ ॥

पूर्वकालमें मेरे सुहृदोंने जब मुझे सगे सम्बन्धियोंके बीच बहुनृत्य हार एवं आनूषणोंसे विभृषित तथा परम सुन्दर स्वच्छ वस्त्रीसे आच्छादित देखा। तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ ॥ १५ ॥

यदा मां चैव भार्यो च द्रष्टासि भृशादुर्वलाम् । न तदा जीवितेनार्थो भविता तव संजय ॥ १६ ॥

संजय! अब जिस समय तू मुझे और अपनी पत्नीको चिन्ताके कारण अत्यन्त दुर्बेल देखेगा, उस समय तुझे जीवित रहनेकी इच्छा नहीं होगी॥ १६॥

दासकर्मकरान् भृत्यानाचार्यार्त्वक्पुरोहितान् । अवृत्त्यास्मान् प्रजहतो दृष्ट्वा किं जीवितेन ते ॥ १७ ॥

जब सेवाका काम करनेवाले दास, भरण-पोपण पानेवाले कुटुम्बी, आचार्य, ऋत्विक् और पुरोहित जीविकाके अभावमें हमें छोड़कर जाने लगेंगे, उस समय उन्हें देखकर तुझे जीवन-धारणका कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देगा ॥ १७॥

यदि कृत्यं न पश्यामि तवाद्याहं यथा पुरा। श्वाधनीयं यशस्यं च का शान्तिर्हृदयस्य मे ॥ १८॥

यदि पहलेके समान आज भी मैं तेरे यशकी वृद्धि करने-वाले प्रशंसनीय कमोंको नहीं देखूँगी तो मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी १॥ १८॥

नेति चेद् ब्राह्मणं बूयां दीर्यंत हृद्यं मम। न ह्यहं न च मे भर्ता नेति ब्राह्मणमुक्तवान् ॥ १९॥

यदि किसी बाहाणके माँगनेपर में उसकी अभीष्ट वस्तुके लिये 'नाहीं' कह दूँगी तो उसी समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जायगा। आजतक मैंने या मेरे पतिदेवने किसी ब्राह्मणसे नाहीं नहीं की है ॥ १९॥

वयमाश्रयणीयाः सा नाश्रितारः परस्य च । सान्यमासाय जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जीवितम्॥ २०॥

हम सदा लोगोंके आश्रयदाना रहे हैं। दूसरोंके आश्रित कभी नहीं रहे। परंतु अब यदि दूसरेका आश्रय लेकर जीवन धारण करना पड़े तो मैं ऐसे जीवनका परित्याग ही कर दूँगी।

अपारे भव नः पारमप्तवे भव नः प्रवः। कुरुष्व स्थानमस्थाने मृतान् संजीवयस्व नः॥ २१॥

बेटा ! अपार समुद्रमें ड्रवते हुए हमलोगोंको तूपार लगानेवाला हो । नौकाविहीन अगाध जलराशि (महान् संकट) में तूहमारे लिये नौका हो जा । हमारे लिये कोई स्थान नहीं रह गया है, तूसान बन जा और हम मृतप्राय हो रहे हैं, तूहमें जीवन दान कर ॥ २१॥ सर्वे ते शत्रवः शक्या न चेज्ञीवितुमिच्छसि । अथ चेदीदशीं वृत्ति क्रीवामभ्युपपद्यसे ॥ २२ ॥ निर्विण्णात्मा हतमना मुञ्जैतां पापजीविकाम् ।

यदि तुझे जीवनके प्रति अधिक आसिक्त न हो तो तू अपने सभी शत्रुओंको परास्त कर सकता है और यदि इस प्रकार विषादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर ऐसी कायरोंकी सी वृत्ति अपना रहा है तो तुझे इस पापपूर्ण जीविकाको त्याग देना चाहिये॥ २२ है॥

पकरात्रवधेनैव शूरो गच्छति विश्वतिम् ॥ २३ ॥ इन्द्रो वृत्रवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत । माहेन्द्रं च गृहं लेभे लोकानां चेश्वरोऽभवत् ॥ २४ ॥

एक शत्रुका वध करनेसे ही शूरवीर पुरुष सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात हो जाता है। देवराज इन्द्र केवल वृत्रासुरका वध करके ही 'महेन्द्र' नामसे प्रसिद्ध हो गये। उन्हें रहनेके लिये इन्द्रभवन प्राप्त हुआ और वे तीनों लोकोंके अधीक्षर हो गये।

नाम विश्राव्य वै संख्ये रात्रनाह्य दंशितान्। सेनाग्रं चापि विद्राव्य हत्वा वा पुरुषं वरम्॥ २५॥ यदैव लभते वीरः सुयुद्धेन महद् यशः। तदैव प्रव्यथन्तेऽस्य रात्रवो विनमन्ति च॥ २६॥

वीर पुरुष युद्धमें अपना नाम सुनाकर, कवचधारी रात्रुओंको ललकारकर, सेनाके अग्रमागको खदेड़कर अथवा रात्रुपक्षके किसी श्रेष्ठ पुरुषका वध करके जभी उत्तम युद्धके द्वारा महान् यरा प्राप्त कर लेता है, तभी उसके रात्रु व्यथित होते और उसके सामने मस्तक झुकाते हैं ॥२५-२६॥

त्यक्तवाऽऽत्मानं रणे दक्षं शूरं कापुरुषा जनाः। अवशास्तर्पयन्ति सा सर्वेकामसमृद्धिभिः॥ २७॥

कायर मनुष्य विवश हो युद्धमें अपने शरीरका त्याग करके युद्धकुशल श्रूरवीरको सम्पूर्ण मनोरथोंकी पूर्ति करने-वाली अपनी समृद्धियोंके द्वारा तृप्त करते हैं ॥ २७॥

राज्यं चाप्युग्रविश्रंशं संशयो जीवितस्य वा। न लब्धस्य हि शत्रोवें शेषं कुर्वन्ति साधवः॥ २८॥

जिसका भयानक रूपसे पतन हुआ है, वह राज्य प्राप्त हो जाय या जीवन ही संकटमें पड़ जाय, किसी भी दशामें अपने हाथमें आये हुए शत्रुको श्रेष्ठ पुरुष शेष नहीं रहने देते हैं ॥ स्वर्गद्वारोपमं राज्यमध्वाप्यमृतोपमम्।

खगद्वारापम राज्यमथवाष्यमृतापमम्। युद्धमेकायनं मत्वा पतोलमुक इवारिषु॥ २९॥

युद्धको स्वर्गद्वारके सहश उत्तम गति अथवा अमृतके सहश राज्यकौ प्राप्तिका एकमात्र मार्ग मानकर त् जलते हुए काठकी भाँति शत्रुओंपर टूट पड़ ॥ २९॥

जिह शत्रुन् रणे राजन स्वधर्ममनुपालय। मा त्वा दशं सुकृपणं शत्रुणां भयवर्धनम् ॥ ३०॥ राजन्!तू युद्धमें शत्रुओंको मार और अपने धर्मका पालन कर। शत्रुओंका भय वढ़ानेवाले तुझ वीर पुत्रको मैं अत्यन्त दीन या कायरके रूपमें न देखूँ ॥ ३०॥

अस्मदीयैश्च शोचद्भिर्नदद्भिश्च परैर्नृतम्। अपि त्वां नानुपदयेयं दीनाद् दीनमिव स्थितम्॥ ३१॥

में तुझे दीनसे भी दीनके समान दयनीय अवस्थामें पड़ा हुआ तथा शोकमग्न हुए अपने पक्षके और गर्जन-तर्जन करते हुए शत्रुपक्षके लोगोंसे घिरा हुआ नहीं देखना चाहती ॥३१॥

हृष्य सौवीरकन्याभिः श्लाघस्वार्थैर्यथा पुरा । मा च सैन्धवकन्यानामवसन्नो वदां गमः ॥ ३२ ॥

तू सौवीर देशकी कन्याओं (अपनी पित्रयों) के साथ हर्षका अनुभव कर। पहलेकी भाँति अपने धनकी अधिकताके लिये गर्व कर। विपत्तिमें पड़कर सिन्धुदेशीय (शत्रुदेशकी) कन्याओंके वशमें नहीं जा। । ३२।।

युवा रूपेण सम्पन्नो विद्ययाभिजनेन च । यत् त्वादशो विकुर्वीत यशस्वी लोकविश्रुतः ॥ ३३॥ अधुर्यवच बोढव्ये मन्ये मरणमेव तत् ।

तू रूप, यौवन, विद्या और कुलीनतासे सम्पन्न है, यशस्वी तथा लोकमें विख्यात है। तुझ-जैसा वीर पुरुष यदि पराक्रमके अवसरपर डर जाय, भार ढोनेके समय विना नथे हुए बैलके समान बैठ रहे या भाग जाय तो में इसे तेरा मरण ही समझती हूँ ॥३३३ ॥

यदि त्वामनुपदयामि परस्य प्रियवादिनम् ॥ ३४ ॥ पृष्ठतोऽनुवजन्तं वा का शान्तिर्हृदयस्य मे ।

यदि मैं यह देखूँ कि तू शत्रुसे मीठी-मीठी वातें करता तथा उसके पीछे-पीछे जाता है तो मेरे हृदयमें क्या शान्ति मिलेगी ? ॥ ३४३॥

नास्मिन् जातु कुले जातो गच्छेद् योऽन्यस्य पृष्ठतः।३५। न त्वं परस्यानुचरस्तात जीवितुमर्हेसि ।

इस कुलमें कभी कोई ऐसा पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ। जो दूसरेके पीछे-पीछे चला हो । तात! तू दूसरेका सेवक होकर जीवित रहनेके योग्य नहीं है ॥ ३५३॥

अहं हि क्षत्रहृदयं वेद यत् परिशाश्वतम् ॥ ३६॥ पूर्वैः पूर्वतरैः प्रोक्तं परैः परतरैरपि। शाश्वतं चाव्ययं चैव प्रजापतिविनिर्मितम् ॥ ३७॥

स्वयं विधाताने जिसकी सृष्टि की है, प्राचीन और अत्यन्त प्राचीन पुरुषोंने जिसका वर्णन किया है, परवर्ती और अतिपरवर्ती सत्पुरुष जिसका वर्णन करेंगे तथा जो चिरन्तन एवं अविनाशी है, उस सनातन और उत्तम क्षत्रिय-दृदयको में जानती हूँ ॥ ३६-३७॥

यो वै कश्चिदिहाजातः क्षत्रियः क्षत्रकर्मवित्। भयाद् वृत्तिसमीक्षो वा न नमेदिह कस्यचित्॥ ३८॥

इस जगत्में जो कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और क्षत्रियधर्मको जाननेवाला है, वह भयसे अथवा आजीविका-की ओर दृष्टि रखकर भी किसीके सामने नतमस्तक नहीं हो सकता॥ ३८॥

उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो होव पौरुपम् । अप्यपर्वणि भज्येत न नमेतेह कर्स्याचित् ॥ ३९ ॥

सदा उद्यम करे, किसीके आगे सिर न झुकावे। उद्यम ही पुरुपार्थ है। असमयमें नष्ट भले ही हो जाय, परंतु किसीके आगे नतमस्तक न हो।। ३९॥ मातङ्गो मत्त इव च परीयात् सुमहामनाः । ब्राह्मणेभ्यो नमेन्नित्यं धर्मायैव च संजय ॥ ४०॥

संजय ! महामनस्वी क्षत्रिय मदमत्त हाथीके समान सर्वत्र निर्भय विचरण करे और सदा ब्राह्मणोंको तथा धर्मको ही नमस्कार करे॥ ४०॥

नियच्छन्नितरान् वर्णान् विनिष्नन् सर्वदुष्कृतः। ससहायोऽसहायो वा यावज्जीवं तथा भवेत्॥ ४१॥

क्षत्रिय सप्तहाय हो अथवा अप्तहायः वह अन्य वर्णके लोगोंको कावूमें रखता और समस्त पापियोंको दण्ड देता हुआ जीवनभर वैसा ही उद्यमशील बना रहे ॥ ४१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विदुळापुत्रानुशासने चतुस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१३४॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्व के अन्तर्गत भगरद्यानपर्वमें विदुलाका अपने पुत्रको उपदेशविषयक एक सौ चौतीपर्वे अध्याय पूग हुआ ९३४

### पञ्चित्रंशदधिकशततमोऽध्यायः

विदुला और उसके पुत्रका संवाद—विदुलाके द्वारा कार्यमें सफलता प्राप्त करने तथा शत्रुवशीकरणके उपायोंका निर्देश

पुत्र उवाच

कृष्णायसस्येव च ते संहत्य हृद्यं कृतम् । मम मातस्त्वकरूणे वीरप्रज्ञे ह्यमर्पणे॥ १॥

पुत्र बोला—माँ ! तेरा हृदय तो ऐसा जान पड़ता है। मानो काले लोहपिण्डको ठोक-पीटकर बनाया गया हो । त् मेरी माता होकर भी इतनी निर्दय है। तेरी बुद्धि वीरोंके समान है और तू सदा अमर्पमें भरी रहती है ॥ १॥

अहो क्षत्रसमाचारो यत्र मामितरं यथा। नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा॥ २॥

अहो ! क्षत्रियोंका आचार-व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक है, जिसमें स्थित होकर तू मुझे इस प्रकार युद्धमें लगा रही है, मानो मैं दूसरेका वेटा होऊँ और तू दूसरेकी माँ हो ॥२॥

ईद्दशं वचनं व्याद् भवती पुत्रमेकजम् । किं नुतेमामपद्यन्त्याः पृथिव्या अपि सर्वया॥ ३॥

मुझ इकलौते पुत्रसे तू ऐसी निष्ठुर बात कहे। आश्चर्य है! मुझे न देखनेपर यह सारी पृथ्वी भी तुझे मिल जाय तो इससे तुझे क्या मुख मिलेगा ! ॥ ३॥

किमाभरणकृत्येन कि भोगैर्जीवितेन वा। मिय वा संगरहते प्रियपुत्रे विशेषतः॥ ४॥

में विशेषतः तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्धमें मारा जाऊँ तो तुझे आभूषणोंसे, भोग-सामग्रियोंसे तथा अपने जीवनसे भी कौन-सा सुख प्राप्त होगा ? ॥ ४ ॥ मातोवाच

सर्वावस्था हि विदुपां तात धर्मार्थकारणात्। तावेवाभिसमीक्ष्याहं संजय त्वामचूचुदम्॥ ५॥

माता बोली—तात संजय ! विद्वानोंकी सारी अवस्था भी धर्म और अर्थके निमित्त ही होती है। उन्हीं दोनोंकी ओर दृष्टि रखकर मैंने भी तुझे युद्धके लिये प्रेरित किया है।५।

स समीक्ष्यक्रमोपेतो मुख्यः कालोऽयमागतः। असिश्चेदागते काले कार्यं न प्रतिपद्यसे ॥ ६ ॥ असम्भावितक्षपस्त्वमानृशंस्यं करिष्यसि । तं त्वामयशसा स्पृष्टं न ब्रूयां यदि संजय ॥ ७ ॥ खरीवात्सल्यमाहुस्तिज्ञःसामर्थ्यमहेतुकम् । सद्भिविंगहिंतं मार्गं त्यज मूर्खनियेवितम् ॥ ८ ॥

यह तेरे लिये दर्शनीय पराक्रम करके दिखानेका मुख्य समय प्राप्त हुआ है। ऐसे समयमें भी यदि त् अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेगा और तुझसे जैसी सम्भावना थी। उसके विपरीत स्वभावका परिचय देकर शत्रुओंके प्रति कृरतापूर्ण वर्ताय नहीं करेगा तो उस दशामें सब ओर तेरा अपयश फैल जायगा। संजय! ऐसे अवसरपर भी यदि मैं तुझे कुछ न कहूँ तो मेरा वह वात्सव्य गदहीके स्नेहके समान शक्तिहीन तथा निरर्थक होगा। अतः वत्स! साधु पुरुष जिसकी निन्दा करते हैं और मूर्ख मनुष्य ही जिसपर चलते हैं। उन मार्गको त्याग दे॥ ६-८॥

अविद्या वै महत्यस्ति यामिमां संधिताः प्रजाः। तय स्याद् यदि सद्धृतं तेन मे त्वं प्रियो भवेः ॥ ९ ॥

प्रजाने जिसका आश्रय ले रक्खा है, वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। तू तो मुझे तभी प्रिय हो सकता है, जब तेरा आचरण सत्पुरुषोंके योग्य हो जाय ॥ ९॥

धर्मार्थगुणयुक्तेन नेतरेण कथंचन। दैवमानुषयुक्तेन सङ्गिराचरितेन च॥१०॥

धर्म, अर्थ और गुणोंसे युक्त, देवलोक तथा मनुष्य-लोकमें भी उपयोगी और सत्पुक्षोंद्वारा आचरणमें लाये हुए सत्कर्मसे ही तू मेरा प्रिय हो सकता है, इसके विपरीत असत्कर्मसे किसी प्रकार भी तूमुझे प्रिय नहीं हो सकता ॥१०॥

यो होचमिवनीतेन रमते पुत्र नमुणा। अनुत्थानवता चापि दुर्विनीतेन दुर्धिया॥ ११॥ रमते यस्तु पुत्रेण मोघं तस्य प्रजाफलम्। अकुर्वन्तो हि कर्माणि कुर्वन्तो निन्दितानि च॥ १२॥ सुखं नैवेह नामुत्र लभन्ते पुरुषाधमाः।

वेटा ! जो इस प्रकार विनयशून्य एवं अशिक्षित पौत्रसे हर्षको प्राप्त होता है तथा उद्योगरिहत दुर्विनीत एवं दुर्बुद्धि पुत्रसे सुख मानता है, उसका संतानोत्पादन व्यर्थ है; क्योंकि वे अयोग्य पुत्र-पौत्र पहले तो कर्म ही नहीं करते हैं और यदि करते हैं तो निन्दित कर्म ही करते हैं, इससे वे अधम मनुष्य न तो इस लोकमें सुख पाते हैं और न परलोकमें ही ॥ ११-१२ ई ॥

युद्धाय क्षत्रियः सृष्टः संजयेह जयाय च ॥ १३॥ जयन् वा वध्यमानो वा प्राप्नोतीन्द्रसलोकताम्। न शक्यमवने पुण्ये दिवि तद् विद्यते सुखम्। यदमित्रान् वशे कृत्वा क्षत्रियः सुखमरन्ते ॥ १४॥

संजय ! इस लोकमें युद्ध एवं विजयके लिये ही विधाताने क्षित्रियकी सुष्टि की है। वह विजय प्राप्त करे या युद्धमें मारा जाय, सभी दशाओं में उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। पुण्यमय स्वर्गलोकके इन्द्रभवनमें भी वह सुख नहीं मिलता, जिसे क्षत्रिय वीर शत्रुओं को वशमें करके सानन्द अनुभव करता है॥ १३-१४॥

मन्युना दह्यमानेन पुरुषेण मनस्विना।
निकृतेनेह बहुशः शत्रून् प्रतिजिगीपया॥१५॥
आतमानं वा परित्यज्य शत्रुं वा विनिपात्य च।
अतोऽन्येन प्रकारेण शान्तिरस्य कुतो भवेत्॥१६॥

अतएवं जो मनस्वी क्षत्रिय अनेक बार पराजित हो कोधसे दग्ध हो रहा हो, वह अवश्य ही विजयकी इच्छासे शत्रुओंपर आक्रमण करें। फिर तो वह अपने शरीरका परित्याग करके अथवा शत्रुको मार गिराकर ही शान्ति लाभ करता है। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकारसे उसे कैसे शान्ति प्राप्त हो सकती है ? ॥ १५-१६ ॥

इह प्राज्ञो हि पुरुषः खल्पमिषयिमिच्छिति। यस्य खल्पं प्रियं लोके ध्रुवं तस्याल्पमिषयम् ॥ १७॥

बुद्धिमान् पुरुष इस जगत्में अत्यन्त अल्पमात्रामें अप्रिय की इच्छा करता है। लोकमें जिसका प्रिय अल्प होता है। उसका अप्रिय भी निश्चय ही अल्प होगा ॥ १७॥

प्रियाभावाच पुरुषो नैव प्राप्तोति शोभनम्। ध्रुवं चाभावमभ्येति गत्वा गङ्गेव सागरम् ॥ १८॥

प्रियके अभावमें मनुष्यकी शोभा नहीं होती है। जैसे गङ्गा समुद्रमें जाकर विछ्ठप्त हो जाती है। उसी प्रकार वह अभावग्रस्त पुरुष भी निश्चय ही छप्त हो जाता है।। १८॥

पुत्र उवाच

नेयं मतिस्त्वया वाच्या मातः पुत्रे विशेषतः। कारुण्यमेवात्र पदय भूत्वेह जडमूकवत्॥१९॥

पुत्रने कहा — माँ ! तुझे अपने मुखसे ऐसा विचार नहीं व्यक्त करना चाहिये, अतः तू जड और मूककी माँति होकर मुझ अपने पुत्रको विशेष रूपसे करुणापूर्ण दृष्टिसे ही देखो ॥

मातोवाच

अतो मे भूयसी नन्दिर्यदेवमनुपश्यसि । चोद्यं मां चोदयस्येतद् भृशं वै चोदयामि ते ॥ २०॥

माता वोली—तेरे इस कथनसे मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई है। तू इस प्रकार विचार तो करता है। मुझे मेरे कर्तव्य (पुत्रपर दयादृष्टि करने) की प्रेरणा दे रहा है, इसीलिये में भी तुझे वार-वार तेरा कर्तव्य मुझा रही हूँ॥ २०॥

अथत्वां पूजियण्यामि हत्वा वै सर्वसैन्धवान् । अहं पर्यामि विजयं कृच्छ्रभावितमेव ते ॥२१॥

जब तू सिन्धुदेशके समस्त योद्धाओंको मारकर आयेगा। उस समय मैं तेरा स्वागत करूँगी। मुझे विश्वास है कि वड़े कप्टसे प्राप्त होनेवाली तेरी विजय मैं अवस्य देखूँगी॥ २१॥

पुत्र उवाच

अकोशस्यासहायस्य कुतः सिद्धिर्जयो मम । इत्यवस्थां विदित्वैतामात्मनाऽऽत्मिनदारुणाम् ॥२२॥ राज्याद् भावो निवृत्तो मे त्रिदिवादिव दुष्कृतेः। ईदशं भवती कंचिदुपायमनुषदयति ॥ २३॥

पुत्र बोला-माँ ! मेरे पास न तो खजाना है और न

पहायता करनेवाले सैनिक ही हैं, फिर मुझे विजयरूप अभीष्टकी सिद्धि कैसे प्राप्त होगी १ अपनी इस दारुण अवस्थाके विपयमें स्वयं ही विचार करके मैंने राज्यकी ओरसे अपना अनुराग उसी प्रकार दूर हटा लिया है, जैसे स्वर्गकी ओरसे पापीका भाव हट जाता है। क्या तू ऐसा कोई उपाय देख रही है, जिससे मैं विजय पा सकूँ ॥ २२-२३॥

तन्मे परिणतप्रेक्षे सम्यक् प्रवृहि पृच्छते । करिष्यामि हि तत् सर्वे यथावदनुशासनम् ॥ २४ ॥

परिपक्व बुद्धिवाली माँ ! मेरे इस प्रश्नके अनुसार तू कोई उत्तम उपाय बता दे । मैं तेरे सम्पूर्ण आदेशोंका यथोचित्त रीतिसे पालन करूँगा ॥ २४ ॥

मानोवाच

पुत्र नात्मावमन्तव्यः पूर्वाभिरसमृद्धिभिः । अभूत्वा हि भवन्त्यर्था भूत्वा नदयन्ति चापरे । अमर्पेणैव चाप्यर्था नारव्धव्याः सुवालिदौः ॥ २५ ॥

माता बोली—वेटा ! पहलेकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी है—यह सोचकर तुझे अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि धन-वैभव तो नष्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाते हैं और प्राप्त होकर भी फिर नष्ट हो जाते हैं; अतः बुद्धिहीन पुरुषों-को ईर्ष्यावश ही धनकी प्राप्तिके लिये कर्मोंका आरम्भ नहीं करना चाहिये ॥ २५॥

सर्वेषां कर्मणां तात फले नित्यमनित्यता । अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च ॥ २६ ॥

तात ! सभी कमोंके फलमें सदा अनित्यता रहती है— कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। इस अनित्यताको जानते हुए भी बुद्धिमान् पुरुष कर्म करते हैं और वे कभी असफल होते हैं। तो कभी सफल भी हो जाते हैं।। २६।।

अथ ये नैव कुर्वन्ति नैव जातु भवन्ति ते। ऐकगुण्यमनीहायामभावः कमेणां फलम् ॥ २७॥ अथ द्वैगुण्यमीहायां फलं भवति वा न वा।

परंतु जो कर्मोंका आरम्भ ही नहीं करते वे तो कभी अपने अभीष्टकी सिद्धिमें सफल नहीं होते अतः कर्मोंको छोड़कर निश्चेष्ट वैठनेका यह एक ही परिणाम होता है कि मनुष्योंको कभी अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु कर्मोंमें उत्साहपूर्वक लगे रहनेपर तो दोनों प्रकारके परिणामोंकी सम्भावना रहती है—कर्मोंका वाञ्छनीय फल प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी।। २७ है।।

यस्य प्रागेव विदिता सर्वार्थानामनित्यता ॥ २८ ॥ जुदेद् वृद्धयसमृद्धी स प्रतिकूले नृपात्मज । राजकुमार ! जिसे पहलेसे ही सभी पदार्थों की अनित्यता-का ज्ञान होता है, वह ज्ञानी पुरुष अपने प्रतिकृल हात्रुकी उन्नति और अपनी अवनितसे प्राप्त हुए दुःखका विचार द्वारा निवारण कर सकता है ॥ २८ ई ॥

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भृतिकर्मसु ॥ २९ ॥ भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः।

सफलता होगी ही ऐसा मनमें दृढ़ विश्वास लेकर निरन्तर विषादरित होकर तुझे उटना सजग होना और ऐश्वर्यकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोंमें लग जाना चाहिये॥२९३॥

मङ्गलानि पुरस्कृत्य त्राह्मणांद्रचेश्वरैः सह ॥ ३०॥ प्राक्षस्य नृपतेराग्च वृद्धिर्भवति पुत्रक । अभिवर्तति लक्ष्मीस्तं प्राचीमित्र दिवाकरः ॥ ३१॥

वत्त ! देवताओं सहित ब्राह्मणों का पूजन तथा अन्यान्य माङ्गलिक कार्य सम्पन्न करके प्रत्येक कार्यका आरम्भ करने-वाले बुद्धिमान् राजाकी शीघ उन्नति होती है। जैसे सूर्य अवस्य ही पूर्व दिशाका आश्रय ले उसे प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार राजलक्ष्मी पूर्वोक्त राजाको सब ओरसे प्राप्त होकर उसे यश एवं तेजसे सम्पन्न कर देती है॥ ३०-३१॥

निदर्शनान्युपायांश्च बहून्युद्धर्पणानि च । अनुदर्शितरूपोऽसि पद्यामि कुरु पौरुपम् ॥ ३२ ॥

वेटा ! मैंने तुझे अनेक प्रकारके दृष्टान्तः बहुतसे उपाय और कितने ही उत्साहजनक यचन सुनाये हैं । लोक-वृत्तान्तका भी वारंबार दिग्दर्शन कराया है । अब तू पुरुपार्य कर । मैं तेरा पराक्रम देखूँगी ॥ ३२ ॥

पुरुपार्थमिभिष्रेतं समाहर्तुमिहाईसि । कुद्धाँत्लुच्धान् परिक्षीणानवलिप्तान् विमानितान् ।३३। स्पर्धिनदचैव ये केचित् तान् युक्त उपधारय । एतेन त्वं प्रकारेण महतो भेत्स्यसे गणान् ॥ ३४॥ महावेग इवोद्भृतो मातरिश्वा वलाहकान् ।

तुझे यहाँ अभीष्ट पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिये। जो लोग सिन्धुराजपर कुर्षित हों, जिनके मनमें धनका लोभ हों, जो सिन्धुनरेशके आक्रमणसे सर्वथा क्षीण हो गये हों, जिन्हें अपने वल और पौरुषपर गर्व हो तथा जो तेरे शत्रुओं द्वारा अपमानित हों उनसे बदला लेनेके लिये होड़ लगाये बैठे हों, उन सबको तू सावधान होकर दान-मानके द्वारा अपने पक्षमें कर ले। इस प्रकार तू वड़े-से-बड़े समुदायको फोड़ लेगा। ठीक उसी तरह, जैसे महान् वेगशाली वायु वेगपूर्वक उठकर बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती है। ३३-३४६ ।।

तेपामप्रप्रदायी स्याः कल्योत्थायी प्रियंवदः ॥ ३५ ॥ तेत्वां प्रियं करिष्यन्ति पुरोधास्यन्ति च ध्रुवम् ।

तू उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया कर । प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठ जा और सबके साथ प्रिय वचन बोल । ऐसा करनेसे वे अवस्य तेरा प्रिय करेंगे और निश्चय ही तुझे अपना अगुआ बना लेंगे ॥ ३५ है ॥

यदैव शत्रुर्जानीयात् सपत्नं त्यक्तजीवितम् । तदैवासादुद्विजते सपीद् वेश्मगतादिव ॥ ३६॥

रात्रुको ज्यों ही यह मालूम हो जाता है कि उसका विपक्षी प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध करनेके लिये तैयार है, तभी घरमें रहनेवाले सर्पकी भाँति उसके भयसे वह उद्दिग्न हो उठता है।। ३६॥

तं विदित्वा पराक्रान्तं वशे न कुरुते यदि । निर्वादैनिर्वदेदेनमन्ततस्तद् भविष्यति ॥ ३७ ॥

यदि शत्रुको पराक्रमसम्पन्न जानकर अपनी असमर्थता-के कारण उसे वशमें न कर सके तो उसे विश्वसनीय दूतों-द्वारा साम एवं दान नीतिका प्रयोग करके अनुकूल बना ले (जिससे वह आक्रमण न करके शान्त बैठा रहे)। ऐसा करनेसे अन्ततोगत्वा उसका वशीकरण हो जायगा॥ ३७॥ निर्वादासपदं लब्ध्वा धनवृद्धिर्भविष्यति । धनवन्तं हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ॥ ३८॥

इस प्रकार शत्रुको शान्त कर देनेसे निर्भय आश्रय प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर छेनेपर युद्ध आदिमें न फॅसने-के कारण अपने धनकी वृद्धि होती है। फिर धनसम्पन्न राजाका बहुतसे मित्र आश्रय छेते और उसकी सेवा करते हैं॥ ३८॥

स्खिलतार्थे पुनस्तात संत्यजन्ति च बान्धवाः । अप्यस्मिन् नाश्वसन्ते च जुगुप्सन्ते च तादराम्॥ ३९॥

इसके विपरीत जिसका धन नष्ट हो गया है, उसके मित्र और भाई-वन्धु भी उसे त्याग देते हैं। उसपर विश्वास नहीं करते हैं तथा उसके-जैसे लोगोंकी निन्दा भी करते रहते हैं॥

शत्रुं कृत्वा यः सहायं विश्वासमुपगच्छति। स न सम्भान्यमेवैतद् यद् राज्यं प्राप्नुयादिति॥ ४०॥

जो रात्रुको सहायक बनाकर उसका विश्वास करता है। वह राज्य प्राप्त कर लेगा। इसकी कभी सम्भावना ही नहीं करनी चाहिये॥ ४०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विदुलापुत्रानुशासने पञ्चित्रशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपर्वमें विदुकाको पुत्रका उपदेशविषयक एक सौ पैतीसवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १३५ ॥

## षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

विदुलाके उपदेशसे उसके पुत्रका युद्धके लिये उद्यत होना

मातोवाच

नैव राज्ञा दरः कार्यो जातु कस्याञ्चिदापदि । अथ चेदपि दीर्णः स्यान्नैव वर्तेत दीर्णवत् ॥ १ ॥

माता बोळी—पुत्र ! कैसी भी आपत्ति क्यों न आ जाय, राजाको कभी भयभीत होना या घवराना नहीं चाहिये। यदि वह डरा हुआ हो तो भी डरे हुएके समान कोई वर्ताव न करे ॥ १॥

दीर्ण हि दृष्टा राजानं सर्वमेवानुदीर्यते। राष्ट्रं वलममात्याश्च पृथक् कुर्वन्ति ते मर्ताः॥ २ ॥

राजाको भयभीत देखकर उसके पक्षके सभी लोग भय-भीत हो जाते हैं। राज्यकी प्रजा, सेना और मन्त्री भी उससे भिन्न विचार रखने लगते हैं॥ २॥

शत्रूनेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्यपरे पुनः। अन्ये तु प्रजिहीर्षन्ति ये पुरस्ताद् विमानिताः॥ ३॥

उनमेंसे कुछ लोग तो उस राजाके शत्रुओंकी शरणमें चले जाते हैं, दूसरे लोग उसका त्यागमात्र कर देते हैं और कुछ लोग जो पहले राजाद्वारा अपमानित हुए होते हैं, वे उस अवस्थामें उसके ऊपर प्रहार करनेकी भी इच्छा कर लेते हैं ॥ ३॥

य एवात्यन्तसुहृदस्त एनं पर्युपासते। अशक्तयः स्वस्तिकामा वद्यवत्सा इडा इव॥ ४॥

जो लोग अत्यन्त सुहृद् होते हैं, वे ही उस संकटके समय उस राजाके पास रह जाते हैं; परंतु वे भी असमर्थ होनेके कारण वॅधे हुए वल्लड़ेवाली गायोंकी भाँति कुल कर नहीं पाते, केवल मन-ही-मन उसकी मङ्गलकामना करते रहते हैं॥ ४॥

शोचन्तमनुशोचन्ति पतितानिव वान्धवान् । अपि ते पूजिताः पूर्वमपि ते सुहृदो मताः ॥ ५ ॥

जो विपत्तिकी अवस्थामें शोक करते हुए राजाके साथ-साथ स्वयं भी वैसे ही शोकमग्न हो जाते हैं, मानो उनके कोई सगे भाई-बन्धु विपन्न हो गये हों, क्या ऐसे ही लोगोंको त्ने सुदृद् माना है ? क्या त्ने भी पहले ऐसे सुदृदोंका सम्मान किया है ? ॥ ५ ॥

#### ये राष्ट्रमभिमन्यन्ते राक्षो व्यसनमीयुषः। मा दीदरस्त्वं सुहृदो मा त्वां दीर्णं प्रहासिषुः॥ ६॥

जो संकटमें पड़े हुए राजाके राज्यको अपना ही मानकर उसकी तथा राजाकी रक्षाके लिये कृतसंकल्प होते हैं, ऐसे सुदृदोंको तू कभी अपनेसे विलग न कर और वे भी भयभीत अवस्थामें तेरा परित्याग न करें ॥ ६ ॥

#### प्रभावं पौरुषं बुद्धं जिज्ञासन्त्या मया तच। विद्यन्या समाश्वासमुक्तं तेजोविवृद्धये॥ ७॥

मैं तेरे प्रभावः पुरुषार्थ और बुद्धि-वलको जानना चाहती थीः अतः तुझे आश्वासन देते हुए तेरे तेज (उत्साह) की वृद्धिके लिये मैंने उपर्युक्त वार्ते कही हैं ॥ ७॥

#### यदेतत् संविजानासि यदि सम्यग् त्रवीम्यहम् । इत्वासौम्यमिवात्मानं जयायोत्तिष्ठ संजय ॥ ८ ॥

संजय ! यदि मैं यह सब ठीक कह रही हूँ और यदि तू भी भेरी इन वातोंको ठीक समझ रहा है तो अपने आप-को उग्र-सा बनाकर विजयके लिये उठ खड़ा हो ॥ ८ ॥

#### अस्ति नः कोशनिचयो महान् द्यविदितस्तव। तमहं वेद नान्यस्तमुपसम्पादयामि ते॥ ९॥

अभी हमलोगोंके पास वड़ा भारी खजाना है जिसका तुझे पता नहीं हैं, उसे मैं ही जानती हूँ, दूसरा नहीं। वह खजाना मैं तुझे सोंपती हूँ ॥ ९॥

#### सन्ति नैकतमा भूयः सुहृदस्तव संजय। सुखदुःखसहा वीर संग्रामादनिवर्तिनः॥१०॥

वीर संजय ! अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद् हैं। वे सभी सुख-दु:खको सहन करनेवाले तथा युद्धसे पीछे न हटनेवाले हैं॥ १०॥

#### तादशा हि सहाया वै पुरुषस्य बुभूषतः। इष्टं जिहीर्षतः किंचित् सचिवाः शत्रुकर्शन ॥ ११॥

रानुस्दन ! जो पुरुष अपनी उन्नति चाहता है और शनुके हाथसे अपनी अमीष्ट सम्पत्तिको हर लाना चाहता है उसके सहायक और मन्त्री पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त सुदृद् हुआ करते हैं ॥ ११॥

#### यस्यास्त्वीदशकं वाक्यं श्रुत्वापि खल्पन्नेतसः। तमस्त्वपागमत् तस्य सुचित्रार्थपदाक्षरम्॥ १२॥

(कुन्ती बोली—) श्रीकृष्ण ! संजयका हृदय यद्यपि बहुत दुर्बल था तो भी विदुलाका वह विचित्र अर्थः पद और अक्षरोंसे युक्त वचन सुनकर उसका तमोगुणजनित भय और विषाद भाग गया ॥ १२ ॥

#### पुत्र उवाच

उदके भूरियं धार्या मर्तव्यं प्रवणे मया। यस्य मे भवती नेत्री भविष्यद्भृतिद्शिंनी॥१३॥

पुत्र बोला—माँ ! मेरा यह राज्य शत्रुरूपी जलमें डूब गया, है अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो युद्धमें शत्रुओंका सामना करते हुए अपने प्राणोंका विसर्जन कर देना है; जब मुझे भावी वैभवका दर्शन करानेवाली तुझ-जैसी संचालिका प्राप्त है, तब मुझमें ऐसा साहस होना ही चाहिये ॥ १३ ॥

#### अहं हि वचनं त्वत्तः ग्रुश्रृषुरपरापरम्। किंचित् किंचित् प्रतिवदंस्तूण्णीमासं मुहुर्मुहुः॥ १४॥

में बरावर तेरी नयी-नयी वातें सुनना चाहता था । इसीलिये वारंबार बीच-बीचमें कुछ-कुछ बोलकर फिर मौन हो जाता था ॥ १४ ॥

#### अतृण्यन्नमृतस्येव कृच्छ्राहुःधस्य वान्धवात्। उद्यच्छाम्येष रात्रुणां नियमाय जयाय च ॥ १५॥

तरे ये अमृतके समान वचन वड़ी किटनाईसे मुननेकों मिले थे। उन्हें सुनकर मैं तृप्त नहीं होता या। यह देखों। अब मैं शत्रुओंका दमन और विजयकी प्राप्ति करनेके लिये बन्धु-बान्धवोंके साथ उद्योग कर रहा हूँ ॥ १५॥

#### कुन्त्युवाच

#### सद्भ्व इव स क्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्यसायकैः। तचकार तथा सर्वे यथायद्गुशासनम्॥ १६॥

कुन्ती कहती हैं — श्रीकृष्ण ! माताके वाग्वाणोंसे विधकर और तिरस्कृत होकर चाबुककी मार खाये हुए अच्छे घोड़ेके समान संजयने माताके उस समस्त उपदेशका यथावत्रूपसे पालन किया ॥ १६ ॥

#### इदमुद्धर्पणं भीमं तेजोवर्धनमुत्तमम्। राजानं श्रावयनमन्त्री सीदन्तं राबुधीडितम्॥ १७॥

यह उत्तम उपारूयान वीरों के लिये अत्यन्त उत्साहवर्धक और कायरों के लिये भयंकर है। यदि कोई राजा शत्रुसे पीडित होकर दुखी एवं हताश हो रहा हो तो मन्त्रीको चाहिये कि उसे यह प्रसंग सुनाये । १७ ॥

#### जयो नामेतिहासं।ऽयं श्रोतच्यो विजिगीषुणा । महीं विजयते क्षिप्रं श्रुत्वा शत्रूंश्च मर्दति ॥ १८ ॥

यह जय नामक इतिहास है । विजयकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको इसका अवण करना चाहिये । इसे सुनकर युद्धमें जानेवाला राजा शीघ्र ही पृथ्वीपर विजय पाता और शत्रुओंको रोंद डालता है ॥ १८ ॥

इदं पुंसवनं चैव वीराजननमेव च। अभीक्ष्णं गर्भिणी श्रुत्वा ध्रुवं वीरं प्रजायते ॥ १९ ॥

यह आख्यान पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला है तथा साधारण पुरुषमें वीरभाव उत्पन्न करनेवाला है। यदि गर्भवती स्त्री इसे बारंबार सुने तो वह निश्चय ही वीर पुत्रको जन्म देती है।। १९॥

विचाशूरं तपःशूरं दानशूरं तपिसनम्। ब्राह्मचा श्रिया दीप्यमानं साधुवादे च सम्मतम्॥ २०॥ अर्चिप्मन्तं वलोपेतं महाभागं महारथम्। धृतिमन्तमनाधृष्यं जेतारमपराजितम् ॥ २१ ॥ नियन्तारमसाधूनां गोतारं धर्मचारिणाम् । ईदृशं क्षत्रिया सूते वीरं सत्यपराक्रमम् ॥ २२ ॥

इसे सुनकर प्रत्येक ध्वत्राणी विद्याशुर, तपःशुर, दान-शुर, तपस्वी, ब्राह्मी शोभासे सम्बन्न, साधुवादके योग्य, तेजस्वी, बलवान्, परम सौभाग्यशाली, महारथी, धैर्यवान्, दुर्धर्ष विजयी, किसीसे भी पराजित न होनेवाले, दुर्धोका दमन करनेवाले, धर्मात्माओंके रक्षक तथा सत्य-पराक्रमी वीर पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ २०–२२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विदुलापुत्रानुशासनसमाप्तौ षट्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१३६॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें विदुक्तके द्वारा पुत्रको दिये जानेवाके उपदेशकी समाप्तिविषयक एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥

### सप्तत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

कुन्तीका पाण्डवोंके लिये संदेश देना और श्रीकृष्णका उनसे विदा लेकर उपप्लब्य नगरमें जाना

कुन्त्युवाच

अर्जुनं केशव ब्र्यास्त्विय जाते स्म स्तूतके। उपोपविष्टा नारीभिराश्रमे परिवारिता॥१॥ अथान्तिरक्षे वागासीद् दिव्यरूपा मनोरमा। सहस्राक्षसमः कुन्ति भविष्यत्येप ते सुतः॥२॥

कुन्ती बोली—केशव ! तुम अर्जुनसे जाकर कहना। तुम्हारे जनमके समय जब में नारियोंसे घिरी हुई आश्रमके स्तिकागरमें बैठी थी। उसी समय आकाशमें यह दिव्यरूपा मनोरम वाणी सुनायी दी-'कुन्ती ! तेरा यह पुत्र इन्द्रके समान पराक्रमी होगा ॥ १-२॥

एप जेष्यति संग्रामे कुरून् सर्वान् समागतान् । भीमसेनद्वितीयश्च लोकमुद्वर्तयिष्यति ॥ ३ ॥

्यह भीमसेनके साथ रहकर युद्ध में आये हुए समस्तकौरवों को जीत लेगा और शत्रु-समुदायको व्याकुल कर देगा ॥ ३ ॥ पुत्रस्ते पृथिवीं जेता यशस्य स्वां स्पृशेत् । हत्वा कुक्सं संग्रामे वासुदेवसहायवान् ॥ ४ ॥ पित्र्यमंशं प्रणष्टं च पुनरप्युद्धरिष्यति । भ्रातृभिः सहितः श्रीमां स्त्रीन् मेधानाहरिष्यति ॥ ५ ॥

'तेरा यह पुत्र भगवान् श्रीकृष्णके साथ रहकर इस भूमण्डलको जीत लेगाः इसका यश स्वर्गलोकतक फैल जायगा और यह संग्राममें विपक्षी कौरवोंको मारकर अपने पैतृक राज्य-भागका पुनरुद्धार करेगा। यह शोभासम्बन्न वालक अपने भाइयोंके साथ तीन अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करेगा'॥ ४-५॥ स सत्यसंधो वीभत्सुःसन्यसाची यथाच्युत । तथा त्वमेव जानासि बलवन्तं दुरासदम् ॥ ६ ॥

अच्युत ! सव्यसाची अर्जुन जैसासत्यप्रतिज्ञ है तथा उसमें जितना बल एवं दुर्जय शक्ति है, उसे तुम्हीं जानते हो ॥६॥ तथा तदस्तु दाशाई यथा वागभ्यभावत ।

तथा तदस्तु दाशाहं यथा वागभ्यभाषत । धर्मश्चेदस्ति वार्ष्णेय तथा सत्यं भविष्यति ॥ ७ ॥ दशाईकुलनन्दन श्रीकृष्ण ! आकाशवाणीने जैसा कहा है।

वैसा ही हो, यही मेरी भी इच्छा है। वृष्णिनन्दन! यदि धर्मकी सत्ता है तो वह सब उसी रूपमें सत्य होगा॥ ७॥ त्वं चापि तत् तथा कृष्ण सर्व सम्पाद्यिष्यसि। नाहं तद्भ्यसूयामि यथा वागभ्यभाषत॥ ८॥

श्रीकृष्ण ! तुम स्वयं भी वह सव कुछ उसी रूपमें पूर्ण करोगे । आकाशवाणीने जैसा कहा है, उसमें में किसी दोषकी उद्भावना नहीं करती हूँ ॥ ८॥

नमो धर्माय महते धर्मो धारयित प्रजाः। एतद् धनंजयो वाच्यो नित्योद्यको वृकोदरः॥ ९॥ यदर्थं क्षत्रिया स्ते तस्य कालोऽयमागतः। न हि वैरं समासाद्य सीदन्ति पुरुषर्वभाः॥ १०॥

में तो उस महान् धर्मको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि धर्म ही समस्त प्रजाको धारण करता है। तुम अर्जुनसे तथा युद्धके लिये सदा उद्यत रहनेवाले भीमसेनसे भी जाकर कहना—'क्षत्राणी जिसके लिये पुत्रको जन्म देती है, उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। श्रेष्ठ मनुष्य किसीसे वैर उन जानेपर उत्साहहीन नहीं होते'॥ ९-१०॥

विदिता ते सदा बुद्धिर्भीमस्य न स शाम्यति । यावदन्तं न कुरुते शत्रूणां शत्रुकर्शन ॥ ११ ॥

शतुरमन श्रीकृष्ण ! तुम्हें भीमसेनका विचार तो सदासे ज्ञात ही है। वह जवतक शतुओंका अन्त नहीं कर छेगा। तबतक शान्त नहीं होगा ॥ ११ ॥

सर्वधर्मविशेपक्षां स्तुपां पाण्डोर्महात्मनः। त्रूया माधव कल्याणीं कृष्ण कृष्णां यशस्त्रिनीम्।१२। युक्तमेतन्महाभागे कुले जाते यशस्त्रिनि। यन्मे पुत्रेषु सर्वेषु यथावत् त्वमवर्तिथाः॥१३॥

माधव !श्रीकृष्ण ! तुम सब धर्में को विशेष रूपसे जाननेवाली महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू कल्याणमयीः यशस्विनी द्रौपदीसे कहना—'नेटी ! तू परम सौभाग्यशाली यशस्वी कुलमें उत्पन्न हुई है । तूने मेरे सभी पुत्रोंके साथ जो धर्मानुसार यथोचित वर्ताव किया है। यह तेरे ही योग्य है। ॥ १२-१३॥

माद्गीपुत्रौ च वक्तव्यौ क्षत्रधर्मरताबुभौ। विक्रमेणार्जितान् भोगान् वृणीतं जीवितादपि॥ १४॥ विक्रमाधिगता हार्थाः क्षत्रधर्मेण जीवतः। मनो मनुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम॥ १५॥

पुरुपोत्तम! तदनन्तर क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाले दोनों माद्रीकुमारोंसे भी मेरा यह संदेश कहना—'वीरो! तुम प्राणोंकी वाजी लगाकर भी अपने पराक्रमसे प्राप्त हुए भोगोंका ही उपभोग करो। क्षत्रियधर्मसे निर्वाह करनेवाले मनुष्यके मनको पराक्रमद्वारा प्राप्त किये हुए पदार्थ ही सदा संतुष्ट रखते हैं ॥ १४-१५॥

यच वः प्रेक्षमाणानां सर्वधर्मोपचायिनाम् । पाञ्चाळी परुपाण्युक्ता कां नु तत् क्षन्तुमर्हति ॥ १६ ॥

'पाण्डवो ! सब प्रकारसे धर्मकी वृद्धि करनेवाले तुम सब लोगोंके देखते-देखते पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीको जो कटुवचन सुनाये गये हैं, उन्हें कौन वीर क्षमा कर सकता है ११ ॥ १६॥

न राज्यहरणं दुःखं चूते चापि पराजयः। प्रवाजनं सुतानां वा न मे तद् दुःखकारणम्॥१७॥ यत्र सा वृहती इयामा सभायां रुदती तदा। अभ्रोषीत् परुषा वाचस्तन्मे दुःखतरं महत्॥१८॥

श्रीकृष्ण ! मुझे राज्यके छिन जानेका उतना दुःख नहीं है। जुएमें हारने और पुत्रोंके वनवास होनेका भी मेरे मनमें उतना महान् दुःख नहीं है, परंतु भरी सभामें मेरी सुन्दरी युवती पुत्रवधू द्रीपदीने रोते हुए जो दुर्योधनके कडुवचन सुने थे, वही मेरे लिये महान् दुःखका कारण बन गया है॥॥ १७-१८॥ स्त्रीधर्मिणी वरारोहा क्षत्रधर्मरता सदा। नाध्यगच्छत् तदा नाथं ऋष्णा नाथवती सती॥१९॥

क्षत्रियधर्ममें सदा तत्पर रहनेवाली मेरी सर्वाङ्गसुन्दरी सती-साध्वी बहू कृष्णा उन दिनों रजस्वलावस्थामें थी। वह सब प्रकारसे सनाथ थी, तो भी उस दिन कौरवसभामें उसे कोई रक्षक नहीं मिला (वह अनाथ-सी रोती हुई अपमान सह रही थी) ॥ १९॥

तं वै ब्रूहि महाबाहो सर्वशस्त्रभृतां वरम्। अर्जुनं पुरुषव्याद्यं द्रौपद्याः पदवीं चर ॥२०॥

महाबाहो ! समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ पुरुपिहं अर्जुनसे कहना कि 'तुम द्रौपदीके इन्छित पथपर चले' ॥ २०॥

विदितं हि तवात्यन्तं कुद्धाविव यमान्तकौ। भीमार्जुनौ नयेतां हि देवानपि परां गतिम्॥ २१॥

श्रीकृष्ण ! तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो कि भीमसेन और अर्जुन कृषित हो जायँ तो वे यमराज तथा अन्तकके समान भयंकर हो जाते हैं और देवताओंको भी यमछोक पहुँचा सकते हैं ॥ २१॥

तयोश्चैतद्वज्ञानं यत् सा कृष्णा सभागता। दुःशासनश्च यद् भीमं कटुकान्यभ्यभावत॥ २२॥ पद्यतां कुरुवीराणां तच संस्मारयेः पुनः।

जुएके समय द्रौपदीको जो सभामें जाना पड़ा और कौरव वीरोंके सामने ही दुर्योधन और दुःशासनने जो उसे गालियाँ दीं, वह सब भीमसेन और अर्जुनका ही तिरस्कार है। मैं पुनः उसकी याद दिला देती हूँ ॥ २२ई ॥

पाण्डवान् कुदालं पृच्छेः सपुत्रान् कृष्णया सह।२३। मां च कुदालिनीं त्रूयास्तेषु भूयो जनार्दन । अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुत्रान् मे प्रतिपालय ॥ २४॥

जनार्दन ! तुम मेरी ओरसे द्रौपदी और पुत्रांसिहत पाण्डवोंसे कुशल पूछना और फिर मुझे भी सकुशल बताना । जाओ, तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो, मेरे पुत्रोंकी रक्षा करना ॥ २३-२४॥

वैशम्पायन उवाच

अभिवाद्याथ तां कृष्णः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । निश्चकाम महावाहुः सिंहखेलगतिस्ततः ॥ २'१॥

वैद्याम्पायनजी कहते हैं जनमेजय !तदनन्तर महावाहु श्रीकृष्णने कुन्तीदेवीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा भी की और फिर सिंहके समान मस्तानी चालसे वहाँसे निकल गये॥२५॥

ततो विसर्जयामास भीष्मादीन् कुरुपुङ्गवान् । आरोष्याथ रथे कर्ण प्रायात् सात्यकिना सह ॥ २६ ॥

फिर भीष्म आदि प्रधान कुरुवंशियोंको उन्होंने विदा कर दिया और कर्णको रथपर विठाकर सात्यिकिके साथ वहाँसे प्रस्थान किया ॥ २६॥ ततः प्रयाते दाशाहें कुरवः संगता मिथः। जजन्युर्महदाश्चर्यं केशवे परमाद्भुतम्॥२७॥

दशाईकुलभूषण श्रीकृष्णके चले जानेपर सय कौरव आपसमें मिले और उनके अत्यन्त अद्भुत एवं महान् आश्चर्यजनक बल-वैभवकी चर्चा करने लगे ॥ २७॥

प्रमूढा पृथिवी सर्वा मृत्युपाशवशीकृता। दुर्योधनस्य वालिश्यान्नैतदस्तीति चान्नुवन्॥ २८॥

वे वोले— ध्यह सारी पृथ्वी मृत्युपाशमें आवद हो मोहाच्छन्न हो गयी है। जान पड़ता है, दुर्योधनकी मूर्खतासे इसका विनाश हो जायगा? ॥ २८॥

ततो निर्याय नगरात् प्रययौ पुरुषोत्तमः। मन्त्रयामास च तदा कर्णेन सुचिरं सह॥ २९॥

उधर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण जव नगरसे निकलकर उपप्रत्यकी ओर चले तब उन्होंने दीर्घकाळतक कर्णके साथ मन्त्रणा की ॥ २९॥ विसर्जियत्वा राधेयं सर्वयादवनन्दनः। ततो जवेन महता तूर्णमश्वानचोदयत्॥ ३०॥

फिर राधानन्दन कर्णको विदा करके सम्पूर्ण यदुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीकृष्णने तुरंत ही बड़े वेगसे अपने रथके घोड़े हँकवाये ॥ ३० ॥

ते पिवन्त इवाकाशं दारुकेण प्रचोदिताः। हया जग्मुर्मेहावेगा मनोमारुतरहसः॥३१॥

दारुकके हाँकनेपर वे महान् वेगशाली अश्व मन और वायुके समान तीत्र गतिसे आकाशको पीते हुए-से चले ॥३१॥ ते व्यतीत्य महाध्वानं क्षिप्रं इयेना इवाशुगाः।

त व्यतात्य महाध्वान क्षिप्र श्यना इवाशुगाः । उच्चेर्जग्मुरुपष्ठव्यं शार्क्वधन्वानमावहन् ॥ ३२ ॥

उन्होंने शीघ्रगामी बाज पक्षीकी माँति उस विशाल पथको तुरंत ही तै कर लिया और शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णको उपप्रव्य नगरमें पहुँचा दिया॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कुन्तीवाक्ये सप्तिश्चित्रद्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ १ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें कुन्तीवाक्यविषयक एक सौ सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१३७॥

### अष्टात्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः भीष्म और द्रोणका दुर्योधनको समझाना

वैशम्पायन उवाच

कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ महारथौ । दुर्योधनिमदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम् ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! कुन्तीका कथन सुनकर महारथी भीष्म और द्रोणने अपनी आज्ञाका उल्लङ्खन करनेवाले दुर्योधनसे इस प्रकार कहा – ॥ १॥

श्रुतं ते पुरुषव्याघ्र कुन्त्याः कृष्णस्य संनिधौ। वाक्यमर्थवदत्युत्रमुक्तं धर्म्यमनुत्तमम् ॥ २ ॥

'पुरुषसिंह ! कुन्तीने श्रीकृष्णके समीप जो अर्थयुक्त, धर्मसंगत, परम उत्तम एवं अत्यन्त भयंकर बात कही है, उसे तुमने भी सुना ही होगा ॥ २॥

तत् करिष्यन्ति कौन्तेया वासुदेवस्य सम्मतम्। न हि ते जातु शाम्येरन्नृते राज्येन कौरव॥ ३॥

'कुरनन्दन! कुन्तीके पुत्र श्रीकृष्णकी सम्मतिके अनुसार वह सब कार्य करेंगे। अब राज्य लिये बिना वे कदापि शान्त नहीं रह सकते॥ ३॥

क्लेशिता हि त्यया पार्था धर्मपाशसितास्तदा। सभायां द्रोपदी चैव तैश्च तन्मर्षितं तव॥ ४॥

'तुमने यूतकीडाके समय धर्मके बन्धनमें वॅधे हुए पाण्डवों-को तथा कौरवसभामें द्रौपदीको भी भारी क्लेश पहुँचाया था; किंतु उन्होंने तुम्हारा वह सब अपराध चुपचाप सह लिया ॥ ४ ॥ इतास्त्रं हार्जुनं प्राप्य भीमं च इतिनश्चयम् । गाण्डीवं चेषुधी चैव रथं च ध्वजमेव च ॥ ५ ॥ नकुळं सहदेवं च बळवीर्यसमन्वितौ । सहायं वासुदेवं च न क्षंस्यति युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥

'अव अस्त्रविद्यामें पारंगत अर्जुन और युद्धका हट् निश्चय रखनेवाले भीमसेनको पाकर गाण्डीव धनुष, अक्षय बाणोंसे भरे हुए दो तरकस, दिन्य रथ और ध्वजको हस्त-गत करके, वल और पराक्रमसे सम्पन्न नकुल और सहदेवको युद्धके लिये उद्यत देखकर तथा भगवान् श्रीकृष्णको भी अपनी सहायताके रूपमें पाकर युधिष्ठिर तुम्हारे पूर्व अपराघों-को क्षमा नहीं करेंगे ॥ ५-६॥

प्रत्यक्षं ते महाबाहो यथा पार्थेन धीमता। विराटनगरे पूर्वे सर्वे सा युधि निर्जिताः॥ ७॥

'महाबाहों ! थोड़े ही दिनों पहलेकी बात है, परम बुद्धिमान् अर्जुनने विरादनगरके युद्धमें हम सब लोगोंको परास्त कर दिया था और वह सब घटना तुम्हारी आँखोंके सामने घटित हुई थी ॥ ७॥

दानवा घोरकर्माणो निवातकवचा युधि। रौद्रमस्त्रं समादाय दग्धा वानरकेतुना॥ ८॥ 'किपिध्यज अर्जुनने युद्धमें भयंकर कर्म करनेवाले निवात-कवच नामक दानवींको रुद्रदेवतासम्बन्धी पाशुपत अस्त्र लेकर दग्ध कर डाला था ॥ ८॥

कर्णप्रभृतयश्चेमे त्वं चापि कवची रथी। मोक्षितो घोषयात्रायां पर्याप्तं तन्तिदर्शनम्॥ ९॥ प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ भातृभिः सह पाण्डवैः।

'वींषयात्राके समय ये कर्ण आदि योद्धा तुम्हारे साथ थे। तुम स्वयं भी रथ और कवच आदिसे सम्पन्न थे, तथापि अर्जुनने ही तुम्हें गन्धवींके हाथसे छुड़ाया था। उनकी राक्तिको समझनेके लिये यही उदाहरण पर्याप्त होगा। अतः भरतश्रेष्ठ ! तुम अपने ही भाई पाण्डवोंके साथ संधिकर ले।। ९५ ॥

रक्षेमां पृथिवीं सर्वो मृत्योर्देष्ट्रान्तरं गताम् ॥ १० ॥ ज्येष्ठो भ्राता धर्मशीलो वत्सलः शुक्षणवाक् कविः । तं गच्छ पुरुषव्यात्रं व्यवनीयेह किल्विवम् ॥ ११ ॥

'यह सारी पृथ्वी भौतकी दाढ़ींके बीचर्म जा पहुँची है। तुम संधिके द्वारा इसकी रक्षा करो। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मात्मा, दयालु, मधुरभाषी और विद्वान हैं। तुम अपने मनका सारा कल्लप यहीं धो-वहाकर उन पुरुषिष्ठ युधिष्ठरकी शरणमें जाओ।। १०-११।।

दृष्टरच त्वं पाण्डवेन व्यपनीतश्चरासनः। प्रशान्तभृकुटिः श्रीमान् कृता शान्तिः कुलस्य नः १२

'जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर यह देख लेंगे कि तुमने धनुष उतार दिया है और तुम्हारी टेढ़ी मौंहं शान्त एवं सीधी हो गयी हैं तथा तुम कोध त्यागकर अपनी सहज शोभासे सम्पन्न हो रहे हो, तब हमें विश्वास हो जायगा कि तुमने हमारे कुल-में शान्ति स्थापित कर दी ॥ १२ ॥

तमभ्येत्य सहामात्यः परिष्वज्य नृपात्मजम् । अभिवादय राजानं यथापूर्वमरिंदम् ॥ १३ ॥

'शत्रुदमन ! तुम अपने मन्त्रियोंके साथ पाण्डुकुमार राजा युधिष्ठिरके पास जाओ और पहलेहीकी भाँति उनके हृदयसे लगकर उन्हें प्रणाम करो ॥ १३॥

अभिवादयमानं त्वां पाणिभ्यां भीमपूर्वजः। प्रतिगृह्णातु सौहादीत् कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः॥ १४॥

भीमके बड़े भाई छुन्तीपुत्र युधिष्ठर तुम्हें प्रणाम करते देख सौहार्दवश अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लें।। सिंहस्कन्धोरुवाहुस्त्वां वृत्तायतमहाभुजः।

परिष्वजतु वाहुभ्यां भीमः प्रहरतां वरः॥१५॥

'जिनके कंधे सिंहके समान और भुजाएँ बड़ी, गोलाकार तथा अधिक मोटी हैं, वे योद्धाओंमें श्रेष्ठ भीमसेन भी तुम्हें अपनी दोनों भुजाओंमें भरकर छातीसे चिपका छें ॥ १५ ॥ कम्बुग्रीबो गुडाकेशस्ततस्त्वां पुष्करेक्षणः । अभिवादयतां पार्थः कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १६ ॥

शङ्किके समान ग्रीवा और कमलसदृश नेत्रोंवाले निद्रा-विजयी कुन्तीपुत्र धनंजय तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें॥

आश्विनेयौ नरव्याचौ रूपेणाप्रतिमौ भुवि। तौ च त्वां गुरुवत् प्रेम्णा पूजया प्रत्युदीयताम्।१७।

्इस भूतलपर जिनके रूपकी कहीं तुलना नहीं है, वे अश्विनीकुमारोंके पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल-सहदेव तुम्हारे प्रति गुरुजनोचित प्रेम और आदरका भाव लेकर तुम्हारी सेवामें उपस्थित हों ॥ १७ ॥

मुञ्जन्त्वानन्दजाश्रूणि दाशाईप्रमुखा नृपाः। संगच्छ भ्रातृभिः सार्धे मानं संत्यस्य पार्थिव ॥१८॥

'भृपाल! तुम अभिमान छोड़कर अपने उन विछुड़े हुए भाइयोंसे मिल जाओ और यह अपूर्व मिलन देखकर श्रीकृष्ण आदि सब नरेश अपने नेत्रोंसे अनन्दके आँस् वहावें॥

प्रशाधि पृथिवीं कृत्स्नां ततस्त्वं भ्रातृभिः सह । समालिङ्ग्य च हर्षेण नृपा यान्तु परस्परम् ॥ १९ ॥

'तदनन्तर तुम अपने भाइयोंके साथ इस सारी पृथ्वीका शासन करो और ये राजा लोग एक दूसरेसे मिल-जुलकर हर्षपूर्वक यहाँसे पधारें ॥ १९॥

अलं युद्धेन राजेन्द्र सुहृदां शृणु वारणम्। धुवं विनाशो युद्धे हि क्षत्रियाणां प्रहृदयते॥ २०॥

'राजेन्द्र ! इस युद्धसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । तुम्हारे हितैपी सुद्धद् जो तुम्हें युद्धसे रोकते हैं, उनकी वह बात सुनो और मानो; क्योंकि युद्ध छिड़ जानेपर क्षत्रियोंका निश्चय ही विनाश दिखायी दे रहा है ॥ २०॥

ज्योतींषि प्रतिकृछानि दारुणा मृगपक्षिणः। उत्पाता विविधा वीर दृश्यन्ते क्षत्रनाशनाः॥२१॥

'वीर ! ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो रहे हैं। पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं तथा नाना प्रकारके ऐसे उत्पात (अपशकुन) दिखायी देते हैं। जो क्षत्रियोंके विनाशकी सूचना देते हैं।। २१॥

विशेषत इहासाकं निमित्तानि निवेशने। उल्काभिहिं प्रदीताभिवीध्यते पृतना तव॥ २२॥

विशेषतः यहाँ हमारे घरमें बुरे निमित्त दृष्टिगोचर होते हैं। जलती हुई उल्काएँ गिरकर तुम्हारी सेनाको पीड़ित कर रही हैं॥ २२॥

वाहनान्यप्रहृणांनि रुदन्तीव विशाम्पते।
गृभास्ते पर्युपासन्ते सैन्यानि च समन्ततः॥ २३॥
प्रजानाथ ! हमारे सारे वाहन अप्रसन्न एवं रोते-से

दिखायी देते हैं। गीव तुम्हारी सेनाओंको चारों ओरसे घेरकर बैटते हैं॥ २३॥

नगरं न यथापूर्वं तथा राजनिवेशनम् । शिवाश्चाशिवनिर्घोषा दीप्तां सेवन्ति वै दिशम् ॥२४॥

्इस नगर तथा राजभवनकी शोभा अव पहले-जैसी नहीं रही । सारी दिशाएँ जलती-सी प्रतीत होती हैं और उनमें अमङ्गलस्चक शब्द करती हुई गीदड़ियाँ फिर रही हैं ॥२४॥

कुरु वाक्यं पितुर्मातुरसाकं च हितैपिणाम् । त्वच्यायत्तो महाबाहो शमो व्यायाम एव च॥ २५॥

'महाबाहो ! तुम पिताः माता तथा हम हितैधियोंका कहना मानो । अत्र शान्तिस्थापन और युद्ध दोनों तुम्हारे ही अधीन हैं ॥ २५ ॥

न चेत् करिष्यसि वचः सुहृदामरिकर्शन । तप्स्यसे वाहिनीं दृष्ट्वा पार्थवाणप्रपीडिताम् ॥ २६॥

'शत्रुस्दन! यदि तुम सुदृदोंकी वातें नहीं मानोगे तो अपनी सेनाको अर्जुनके वाणोंसे अत्यन्त पीड़ित होती देख-कर पछताओंगे ॥ २६॥

भीमस्य च महानादं नदतः शुष्मिणो रणे। श्रुत्वा स्पर्तासि मे वाक्यं गाण्डीवस्य च निःखनम् यद्येतद्पसन्यं ते वचो मम भविष्यति॥ २७॥

'यदि हमारी ये बातें तुम्हें विषरीत जान पड़ती हैं तो जिस समय युद्धमें गर्जना करनेवाले महाबली भीमसेनका विकट सिंहनाद और अर्जुनके गाण्डीव धनुषकी टंकार सुनोगे, उस समय तुम्हें ये बातें याद आर्येगी' ॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये अष्टात्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भीष्म-द्रोण-वाक्यविषयक एक सौ अङ्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१३८॥

### एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

भीष्मसे वार्तालाप आरम्भ करके द्रोणाचार्यका दुर्योधनको पुनः संधिके लिये समझाना

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तस्तु विमनास्तिर्यन्दृष्टिरधोमुखः। संहत्य च भ्रुवोर्मध्यं न किंचिद् व्याजहार ह॥ १ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भीष्म और द्रोणाचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधनका मन उदास हो गया। उसने टेदी आँखोंसे देखकर और भौंहोंको वीचसे सिकोड़कर मुँह नीचा कर लिया। वह उन दोनोंसे कुछ बोला नहीं ॥ १॥

तं वै विमनसं दृष्ट्या सम्प्रेक्ष्यान्योन्यमन्तिकात्। पुनरेवोत्तरं वाक्यमुक्तवन्तौ नर्र्वभौ॥२॥

उसे उदास देख नरश्रेष्ठ भीष्म और द्रोण एक दूसरेकी ओर देखते हुए उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बात करने छगे ॥ २॥

भीष्म उवाच

गुश्रूषुमनसूरं च ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम्। प्रतियोत्स्यामहे पार्थमतो दुःखतरं नु किम्॥ ३॥

भीष्म बोले—अहो ! जो गुरुजनोंकी सेवाके लिये उत्सुक, किसीके भी दोष न देखनेवाले, ब्राह्मणमक्त और सत्यवादी हैं, उन्हीं युधिष्टिरसे हमें युद्ध करना पड़ेगा; इससे बढ़कर महान् दु:खकी बात और क्या होगी ! ॥ ३॥

द्रोण उवाच

अश्वत्थास्ति यथा पुत्रे भूयो मम धनंजये।
बहुमानः परो राजन् संनतिश्च कपिष्वजे॥ ४॥
द्रोणाचार्यने कहा—राजन् ! मेरा अपने पुत्र

अश्वत्थामाके प्रति जैसा आदर है, उससे भी अधिक अर्जुनके प्रति है। किपध्यज अर्जुनमें मेरे प्रति बहुत विनयभाव है।।४।।

तं च पुत्रात् प्रियतमं प्रतियोत्स्ये धनंजयम्। क्षात्रं धर्ममनुष्ठाय धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्॥ ५॥

मेरे पुत्रसे भी बढ़कर प्रियतम उन्हीं अर्जुनसे मुझे क्षत्रियधर्मका आश्रय लेकर युद्ध करना पड़िगा। क्षात्रवृत्ति-को धिकार है ! ॥ ५ ॥

यस्य लोके संमो नास्ति कश्चिदन्यो धनुर्धरः। मत्प्रसादात् स वीभत्सुः श्रेयानन्यैर्धनुर्धरैः॥ ६॥

मेरी ही कृपासे अर्जुन अन्य धनुर्घरोंसे श्रेष्ठ हो गये हैं। इस समय जगत्में उनके समान दूसरा कोई धनुर्घर नहीं है।।

मित्रधुग् दुष्टभावश्च नास्तिकोऽथानृजुः शठः। न सत्सु लभते पूजां यक्षे मूर्ज इवागतः॥ ७॥

जैसे यज्ञमें आया हुआ मूर्ख ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसी प्रकार जो मित्रद्रोही, दुर्भावनायुक्त, नास्तिक, कुटिल और शठ है, वह सरपुरुषोंमें कभी सम्मान नहीं पाता है।।७॥

वार्यमाणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । चोद्यमानोऽपि पापेन शुभात्मा शुभमिच्छति ॥ ८ ॥

पापात्मा मनुष्यको पापोंसे रोका जाय तो भी वह पाप ही करना चाहता है और जिसका हृदय ग्रुम संकल्पसे युक्त है, वह पुण्यात्मा पुरुष किसी पापीके द्वारा पापके लिये प्रेरित होनेपर भी ग्रुम कर्म करनेकी ही इच्छा रखता है॥८॥ मिथ्योपचिरता होते वर्तमाना हानु विये। अहितत्वाय कल्पन्ते दोषा भरतसत्तम॥ ९॥

भरतश्रेष्ठ ! तुमने पाण्डनोंके साथ सदा मिश्या वर्ताव—छल-कपट ही किया है तो भी ये सदा तुम्हारा प्रिय करनेमें ही लगे रहे हैं। अतः तुम्हारे ये ईर्ण्या-द्रेप आदि दोप तुम्हारा ही अहित करनेवाले होंगे॥ ९॥

त्वमुक्तः कुरुवृद्धेन मया च विदुरेण च। वासुदेवेन च तथा श्रेयो नैवाभिमन्यसे ॥१०॥

कुरुवु छके वृद्ध पुरुष भीष्मजीने, मैंने, विदुरजीने तथा भगवान् श्रीकृष्णने भी तुमसे तुम्हारे कल्याणकी ही बात बतायी है; तथापि तुम उसे मान नहीं रहे हो ॥ १०॥

अस्ति मे बलमित्येव सहसा त्वं तितीर्पसि । सम्राहनकमकरं गङ्गावेगमिवीष्णने ॥ ११ ॥

जैसे कोई अविवेकी मनुष्य वर्षाकालमें बढ़े हुए ग्राह और मकर आदि जलजन्तुओंसे युक्त गङ्गाजीके वेगको दोनों बाहुओंसे तैरना चाहता हो। उसी प्रकार तुम मेरे पास बल है। ऐसा समझकर पाण्डव-सेनाको सहसा लॉघ जानेकी इच्छा रखते हो ॥ ११॥

वास एव यथा त्यकं प्रावृण्वानोऽभिमन्यसे । स्रजंत्यकामिव प्राप्य लोभाद् यौधिष्ठिरीं श्रियम्॥१२॥

जैसे कोई दूसरेका छोड़ा हुआ वस्त्र पहन ले और उसे अपना मानने लगे, उसी प्रकार तुम त्यागी हुई मालाकी भाँति युधिष्ठिरकी राजलक्ष्मीको पाकर अब उसे लोभवश अपनी समझते हो ॥ १२ ॥

द्रौपदीसहितं पार्थं सायुधैर्भ्रातृभिर्वृतम्। वनस्थमपि राज्यस्थः पाण्डवं को विजेष्यति ॥ १३ ॥

अपने अस्त्र-शस्त्रधारी भाइयोंसे घिरे हुए द्रौपदीसहित पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर वनमें रहें तो भी उन्हें राज्यसिंहासनपर बैठा हुआ कौन नरेश युद्धमें जीत सकेगा !॥ १३॥

निदेशे यस्य राजानः सर्वे तिष्ठन्ति किङ्कराः। तमैलविलमासाद्य धर्मराजो व्यराजत ॥ १४ ॥

समंस्त राजा जिनकी आज्ञामें किंकरकी भाँति खड़े रहते हैं। उन्हीं राजराज कुबेरसे मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ विराजमान हुए थे।। १४।।

कुबेरसदनं प्राप्य ततो रत्नान्यवाण्य च । स्फीतमाकस्य ते राष्ट्रं राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥ १५॥

वु बेरके भवनमें जाकर उनसे भाँति-भाँतिके रत्न लेकर

अव पाण्डव तुम्हारे समृद्धिशाली राष्ट्रपर आक्रमण करके अपना राज्य वापत लेना चाहते हैं॥ १५॥

दत्तं हुनमधीतं च ब्राह्मणास्तर्पिता धनैः। आवयोर्गतमायुश्च कृतकृतयौ च विद्धि नौ ॥ १६ ॥

हम दोनोंने तो दान, यज्ञ और स्वाध्याय कर िलये। धनसे ब्राह्मणोंको तृप्त कर लिया। अब हमारी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः हमें तो तुम कृतकृत्य ही समझो॥ १६॥ त्वं तु हित्वा सुखंराज्यं मित्राणिच धनानि च। विग्रहंपाण्डवैः कृत्वा महद् व्यसनमाण्स्यसि॥ १७॥

परंतु तुम पाण्डवोंसे युद्ध ठानकर सुखा राज्या मित्र और धन सब कुछ खोकर बड़े भारी संकटमें पड़ जाओगे ॥१७॥ द्रौपदी यस्य चाशास्ते विजयं सत्यवादिनी । तपोघोरवता देवी कथं जेष्यसि पाण्डवम् ॥१८॥

तपस्या एवं घोर व्रतका पालन करनेवाली सत्यवादिनी देवी द्रौपदी जिनकी विजयकी कामना करती है, उन पाण्डु-नन्दन युधिष्टिरको तुम कैसे जीत सकोगे ?॥ १८॥

मन्त्री जनाईनो यस्य भ्राता यस्य धनंजयः। सर्वशस्त्रभृतां श्रेष्ठः कथं जेष्यसि पाण्डवम् ॥ १९ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण जिनके मन्त्री और समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन जिनके भाई हैं, उन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको तुम कैसे जीतोगे ? ॥ १९ ॥

सहाया ब्राह्मणा यस्य धृतिमन्तो जितेन्द्रियाः। तमुत्रतपसं चीरं कथं जेष्यसि पाण्डचम्॥ २०॥

धैर्यवान् और जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक हैं। उन उग्र तपस्वी वीर पाण्डवको तुम कैसे जीत सकोगे ? ॥ २० ॥

पुनक्कं च वक्ष्यामि गत् कार्यं भूतिमिच्छता । सुद्दरा मज्जमानेषु सुद्धत्सु व्यसनार्णवे ॥ २१ ॥

जिस समय अपने बहुत-से सुद्धद् संकटके समुद्रमें डूब रहे हों, उस समय कल्याणकी इच्छा रखनेवाले एक सुद्धद्-का जो कर्तव्य है—उस अवसरपर उसे जैसी बात कहनी चाहिये, वह यद्यपि पहले कही जा चुकी है, तथापि मैं उसे दुबारा कहूँगा ॥ २१॥

अलं युद्धेन तैवींरैः शाम्य त्वं कुरुवृद्धये। मा गमः ससुतामात्यः सवलश्च यमक्षयम्॥ २२॥

राजन् ! युद्धसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम कुरुकुलकी वृद्धिके लिये उन वीर पाण्डवोंके साथ संघि कर लो। पुत्रीं मन्त्रियों तथा सेनाओं सहित यमलोकमें जानेकी तैयारी न करो॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये एकोनचःवारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्यं गार्चके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भीष्म-द्रोणवाक्यविषयक एक सी उन्तातीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१३९॥

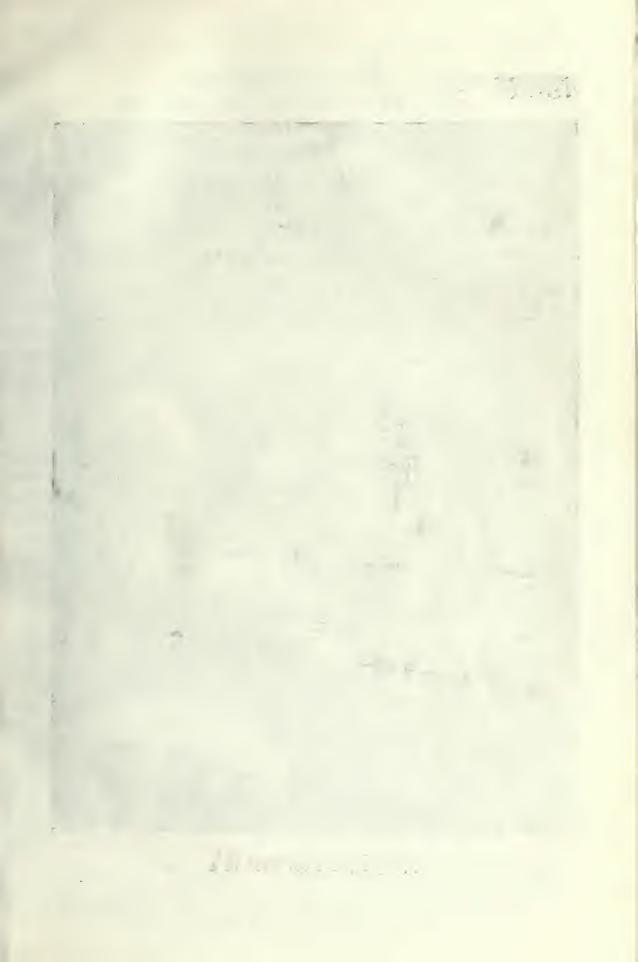

## महाभारत 🔀



भगवान् श्रीकृष्ण कर्णको समझा रहे हैं

### चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः भगवान् श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षमें आ जानेके लिये समझाना

धृतराष्ट्र उवाच

राजपुत्रैः परिवृतस्तथा भृत्यैश्च संजय। उपारोज्य रथे कर्ण निर्यातो मधुसूदनः॥१॥ किमव्यीदमेयात्मा राधेयं पर्यारहा। कानि सान्त्वानि गोविन्दः स्तपुत्रे प्रयुक्तवान्॥ २॥

धृतराष्ट्रने पूछा संजय ! राजपुत्रों तथा सेवकोंसे विरे हुए, रात्रुवीरांका संहार करनेवाले, अप्रमेयस्वरूप, मगवान् श्रीकृष्ण जव राधानन्दन कर्णको रथपर विठाकर हस्तिनापुरसे वाहर निकल गये, तव उन्होंने उससे क्या कहा ? गोविन्दने स्तपुत्र कर्णको क्या सान्त्वनाएँ दीं ? ॥ १-२ ॥ उचन्मेग्रस्वनः काले कृष्णः कर्णमथाव्यीत्।

संजय! मेघके समान गम्भीर स्वरसे बोलनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने उस समय कर्णसे जो मधुर अथवा कठोर वचन कहा हो—वह सब मुझे बताओ ॥ ३॥

मृदु वा यदि वा तीक्ष्णं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ ॥

संजय उवाच

आनुपूर्वेण वाक्यानि तीक्ष्णानि च मृदूनि च । प्रियाणि धर्मयुक्तानि सत्यानि च हितानि च ॥ ४ ॥ हृद्यग्रहणीयानि राधेयं मधुसूदनः । यान्यत्रवीदमेयातमा तानि मे श्रृणु भारत ॥ ५ ॥

संजय वोळे भारत ! अप्रमेयस्वरूप मधुसूदन श्रीकृष्णने राधानन्दन कर्णसे जो तीक्ष्ण, मधुर, प्रिय, धर्म-सम्मत, सत्य, हितकर एवं हृदयप्राह्म बातें क्रमशः कही थीं, उन सबको आप मुझसे सुनिये ॥ ४-५ ॥

वासुदेव उवाच

उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगाः। तत्त्वार्थं परिपृष्टाश्च नियतेनानसूयया॥ ६॥

श्रीकृष्णने कहा—राधानन्दन ! तुमने वेदोंके पारंगत ब्राह्मणोंकी उपासना की है । तत्त्वज्ञानके लिये संयम-नियमसे रहकर दोष-दृष्टिका परित्याग करके उन ब्राह्मणोंसे अपनी शङ्काएँ पूछी हैं ॥ ६ ॥

त्वमेव कर्ण जानासि वेदवादान् सनातनान् । त्वमेव धर्मशास्त्रेषु सुक्ष्मेषु परिनिष्ठितः॥ ७ ॥

कर्ण ! सनातन वैदिक सिद्धान्त क्या है ? इसे तुम अच्छी तरह जानते हो । धर्मशास्त्रीके सूक्ष्म विषयोंके भी तुम परिनिष्ठित विद्वान् हो ॥ ७ ॥

कानीनश्च सहोदश्च कन्यायां यश्च जायते । बोढारं पितरं तस्य प्राहुः शास्त्रविदो जनाः ॥ ८ ॥ कर्ण ! कन्याके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसके दो भेद बताये जाते हैं कानीन और सहोद। (जो विवाहसे पहले उत्पन्न होता है, वह कानीन है और जो विवाहके पहले गर्भमें आकर विवाहके वाद उत्पन्न होता है, वह सहोद कहलाता है।) वैसे पुत्रकी माताका जिसके साथ विवाह होता है, शास्त्रज्ञोंने उसीको उसका पिता बताया है।। ८।।

सोऽसिकर्णतथा जातःपाण्डोः पुत्रोऽसि धर्मतः। निम्रहाद् धर्मशास्त्राणामेहि राजा भविष्यसि ॥ ९ ॥

कर्ण ! तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम कुन्तीके ही कन्यावस्थामें उत्पन्न हुए पुत्र हो;) अतः तुम भी धर्मानुसारः पाण्डुके ही पुत्र हो। इसिलये आओ, धर्मशास्त्रोंके निश्चयके अनुसार तुम्हीं राजा होओंगे ॥ ९॥

पितृपक्षे च ते पार्था मातृपक्षे च वृष्णयः। द्वौ पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुषर्पभ ॥ १०॥

पिताके पक्षमें कुन्तीके सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातृपक्षमें समस्त वृष्णिवंशी तुम्हारे साथ हैं। पुरुषश्रेष्ठ! तुम अपने इन दोनों पक्षोंको जान हो ॥ १०॥

मया सार्धमितो यातमद्य त्वां तात पाण्डवाः । अभिजानन्तु कौन्तेयं पूर्वजातं युधिष्ठिरात् ॥ ११ ॥

तात ! मेरे साथ यहाँसे चलनेपर आज पाण्डवोंको तुम्हारे विषयमें यह पता चल जाय कि तुम कुन्तीके ही पुत्र हो और युधिष्ठिरसे भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है।। ११॥ पादौ तव ग्रहीष्यन्ति भ्रातरः पश्च पाण्डवाः। द्रौपदेयास्तथा पश्च सौभद्रश्चापराजितः॥ १२॥

पाँचों भाई पाण्डवः द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा किसीसे परास्त न होनेवाला सुभद्राकुमार वीर अभिमन्यु-ये सभी तुम्हारे चरणोंका स्पर्ध करेंगे ॥ १२ ॥

राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवार्थे समागताः। पादौ तव ब्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकतृष्णयः॥ १३॥

इसके सिवा, पाण्डवीकी सहायताके लिये आये हुए समस्त राजा, राजकुमार तथा अन्यक और वृष्णिवंशके योद्धा भी तुम्हारे चरणोमें नतमस्तक होंगे ॥ १३ ॥

हिरण्मयांश्चते कुम्मान् राजतान् पार्थिवांस्तथा। ओषच्यः सर्ववीजानि सर्वरत्नानि वीरुधः॥१४॥ राजन्या राजकन्याश्चाप्यानयन्त्वाभिषेचनम् ॥१५॥

बहुत-से राजपुत्र और राजकन्याएँ तुम्हारे लिये सोने, चाँदी तथा मिट्टीके बने हुए कलका, औषघसमूह, सब प्रकारके बीज, सम्पूर्ण रत और लता आदि अभिषेक-सामग्री लेकर आयेंगी ॥ १४-१५॥ अग्नि जुहोतु वै धौम्यः संशितात्मा द्विजोत्तमः । अद्य त्वामभिषिञ्चन्तु चातुर्वैद्या द्विजातयः ॥ १६ ॥ पुरोहितः पाण्डवानां ब्रह्मकर्मण्यवस्थितः ।

विशुद्ध हृदयवाले द्विजश्रेष्ठ घोम्य आज तुम्हारे लिये होम करं और चारों वेदोंके विद्वान् ब्राह्मण तथा सदा ब्राह्मणोचित धर्मके पालनमें स्थित रहनेवाले पाण्डवोंके पुरोहित घोम्यजी भी तुम्हारा राज्याभिषेक करें ॥ १६६ ॥ तथैव भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः पुरुपर्वभाः ॥ १७ ॥ द्वौपदेयास्तथा पञ्च पञ्चालाश्चेदयस्तथा । अहं च त्वाभिषेक्ष्यामि राजानं पृथिवीपतिम् ॥ १८ ॥ युवराजोऽस्तु ते राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । युवराजोऽस्तु ते राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । उपान्वारोहतु रथं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । छत्रं च ते महाइवेतं भीमसेनो महाबलः ॥ ६० ॥ अभिषकस्य कौन्तेयो धारियण्यति मूर्धनि ।

इसी प्रकार पाँचों भाई पुरुषसिंह पाण्डव, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, पाञ्चाल और चेदिदेशके नरेश तथा मैं—ये सब लोग तुम्हें पृथ्वीपालक सम्राट्के पदपर अभिषिक्त करेंगे। कठोर वतका पालन करनेवाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथमें स्वेत चँवर लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बैठेंगे और महाबली कुन्तीकुमार भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात् तुम्हारे मस्तकपर महान् स्वेत छत्र धारण करेंगे॥ १७—२०ई॥

किङ्किणीशतनिर्घोषं वैयाव्रपरिवारणम् ॥ २१ ॥ रथं श्वेतहयैर्युक्तमर्जुनो वाहयिष्यति । अभिमन्युश्च ते नित्यं प्रत्यासन्त्रो भविष्यति ॥ २२ ॥

सैकड़ों क्षुद्र घण्टिकाओंकी सुमधुर ध्वनिसे युक्त, व्याघ-चर्मसे आच्छादित तथा द्वेत घोड़ोंसे जुते हुए तुम्हारे रथको अर्जुन सारिथ बनकर हाँकेंगे और अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवाके लिये निकट खड़ा रहेगा ॥ २१-२२ ॥

नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च पञ्च ये। पञ्चालाश्चानुयास्पन्ति शिखण्डी च महारथः॥ २३॥ नकुल, सहरेव, द्रौपदीके पाँच पुत्र, पञ्चालदेशीय क्षत्रिय तथा महारथी शिखण्डी—ये सव तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे ॥ अहं च त्वानुयास्यामि सर्वे चान्धकवृष्णयः। दाशाहीः परिवारास्ते दाशाणीश्च विशाम्पते ॥ २४॥

में तथा समस्त अन्धक और वृष्णिवंदाके लोग भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। प्रजानाथ! दशाई तथा दशार्ण-कुलके समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जायँगे॥ २४॥

भुङक्ष्व राज्यं महावाहो भ्रातृभिः सह पाण्डवैः। जपैहोंमेश्च संयुक्तो मङ्गलैश्च पृथग्विधैः॥ २५॥

महाबाहो ! तुम अपने भाई पाण्डवोंके साथ राज्य भोगो । जप, होम तथा नाना प्रकारके माङ्गलिक कर्मोंमें संलग्न रहो ॥ २५॥

पुरोगमाश्च ते सन्तु द्रविडाः सह कुन्तलैः। आन्द्रास्तालचराश्चेव चूचुपा वेणुपास्तथा॥२६॥

द्रविड्, कुन्तल, आन्ध्र, तालचर, चूचुप तथा वेणुप देशके लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों ॥ २६ ॥

स्तुवन्तुत्वां च वहुभिःस्तुतिभिः स्तमागधाः। विजयं वसुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डवाः॥ २७॥

सूतः मागध और वन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा तुम्हारा यशोगान करें और पाण्डवस्रोग महाराज बसुषेण कर्णकी विजय घोषित कर दें ॥ २७ ॥

स त्वं परिवृतः पार्थैर्नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः। प्रशाधि राज्यं कौन्तेय कुन्तीं च प्रतिनन्दय ॥ २८ ॥

कुन्तीकुमार ! नक्षत्रोंसे धिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति तुम अपने अन्य भाइयोंसे घिरे रहकर राज्यका पालन और कुन्तीको आनन्दित करो ॥ २८॥

मित्राणि ते प्रहण्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा। सौभ्रात्रं चैवतेऽचास्तु भ्रातृभिः सह पाण्डवैः ॥२९॥

तुम्हारे मित्र प्रसन्न हों और रात्रुओंके मनमें व्यथा हो। कर्ण ! आजसे अपने भाई पाण्डवोंके साथ तुम्हारा एक अच्छे बन्धुकी भाँति स्नेहपूर्ण वर्ताव हो॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णवाक्यविषयक एक सी चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥९४०॥

### एकचत्वारिंशदिधकशततमोऽध्यायः

कर्णका दुर्योधनके पक्षमें रहनेके निश्चित विचारका प्रतिपादन करते हुए समरयज्ञके रूपकका वर्णन करना

कर्ण उवाच असंशयं सौद्वदान्मे प्रणयाचात्थ केशव। सख्येन चैव वार्ष्णेय श्रेयस्कामतयैव च॥१॥ कर्णने कहा—केशव ! आपने सौहार्दः प्रेमः मैत्री और मेरे हितकी इच्छासे जो कुछ कहा है। यह निःसंदेह ठीक है।। १।। सर्वं चैवाभिजानामि पाण्डोः पुत्रोऽस्मि धर्मतः । निश्चयाद् धर्मशास्त्राणां यथा त्वं कृष्ण मन्यसे ॥ २ ॥

श्रीकृष्ण ! जैसा कि आप मानते हैं, धर्मशास्त्रोंके निर्णयके अनुसार में धर्मतः पाण्डुका ही पुत्र हूँ । इन सब बातोंको में अच्छी तरह जानता और समझता हूँ ॥ २ ॥ कन्या गर्म समाधत्त भास्करानमां जनार्द्रन् । आदित्यवचनाचैव जातं मां सा व्यसर्जयत् ॥ ३ ॥

जनार्दन ! कुन्तीने कन्यावस्थामें भगवान् सूर्यके संयोगसे मुझे गर्भमें घारण किया था और मेरा जन्म हो जानेपर उन सूर्यदेवकी आज्ञासे ही मुझे जलमें विसर्जित कर दिया था ॥ ३॥

सोऽस्मि कृष्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽस्मि धर्मतः। कुन्त्या त्वहमपाकीर्णो यथा न कुरालं तथा॥ ४॥

श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मेरा जन्म हुआ है । अतः में धर्मतः पाण्डुका ही पुत्र हूँ; परंतु कुन्तीदेवीने मुझे इस तरह त्याग दिया जिससे में सकुशल नहीं रह सकता था ॥ स्तो हि मामधिरथो हप्ट्वैचाभ्यानयद् गृहान् । राधायाश्चेव मां प्रादात् सौहार्दान्मधुसुदन ॥ ५ ॥

मधुस्दन! उसके बाद अधिरथ नामक स्त मुझे जलमें देखते ही निकालकर अपने घर ले आये और बड़े स्नेहसे मुझे अपनी पत्नी राधाकी गोदमें दे दिया ॥ ५॥

मत्स्रोहाचैव राधायां सद्यः श्लीरमवातरत्। सा मे मुत्रं पुरीषं च प्रतिज्ञग्राह माध्यव ॥ ६ ॥

उस समय मेरे प्रति अधिक स्नेहके कारण राथाके स्तनोंमें तत्काल दूध उतर आया। माधव ! उस अवस्थामें उसीने मेरा मल-मूत्र उठाना स्वीकार किया ॥ ६ ॥

तस्याः पिण्डव्यपनयं कुर्यादसम्बिधः कथम् । धर्मविद् धर्मशास्त्राणां श्रवणे सततं रतः॥ ७॥

अतः सदा धर्मशास्त्रोंके अवणमें तत्पर रहनेवाला मुझ जैसा धर्मज्ञ पुरुप राधाके मुखका ब्रास कैसे छीन सकता है ? ( उसका पालन-पोषण न करके उसे त्याग देनेकी क्रूरता कैसे कर सकता है ?) ॥ ७॥

तथा मामभिजानाति स्तश्चाधिरथः सुतम्। पितरं चाभिजानामि तमहं सौहदात् सदा॥ ८॥

अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी सौहार्दवश उन्हें सदासे अपना पिता ही मानता आया हूँ ॥ ८॥

स हि मे जातकर्मादि कारयामास माधव। शास्त्रदृष्टेन विधिना पुत्रप्रीत्या जनार्दन॥ ९॥ नाम वै वसुषेणेति कारयामास वै द्विजैः।

माधव ! उन्होंने मेरे जातकर्म आदि संस्कार करवाये

तथा जनार्दन ! उन्होंने ही पुत्रप्रेमवरा शास्त्रीय विधिसे ब्राह्मणोंद्वारा मेरा 'वसुषेण' नाम रखवाया ॥ ९ई ॥

भार्याश्चोढा मम आप्ते यौवने तत्परिग्रहात् ॥ १०॥ तासु पुत्राश्च पौत्राश्च मम जाता जनार्दन । तासु मे हृद्यं कृष्ण संजातं कामवन्धनम् ॥ ११॥

श्रीकृष्ण ! मेरी युवावस्था होनेपर अधिरथने सूतजातिकी कई कन्याओंके साथ मेरा विवाह करवाया । अब उनसे मेरे पुत्र और पौत्र भी पैदा हो चुके हैं । जनार्दन ! उन स्त्रियोंमें मेरा हृदय कामभावसे आसक्त रहा है ॥ १०-११ ॥

न पृथिव्या सकल्या न सुवर्णस्य राशिभिः। हर्षाद् भयाद् वागोविन्द मिथ्या कर्तुं तदुत्सहे॥ १२॥

गोविन्द ! अब मैं सम्पूर्ण पृथिवीका राज्य पाकर, सुवर्णकी राशियाँ लेकर अथवा हर्ष या भयके कारण भी वह सब सम्बन्ध मिथ्या नहीं करना चाहता ॥ १२॥

धृतराष्ट्रकुले कृष्ण दुर्योधनसमाश्रयात्। मया त्रयोद्दा समा भुक्तं राज्यमकण्टकम्॥ १३॥

श्रीकृष्ण ! मैंने दुर्योधनका सहारा पाकर धृतराष्ट्रके कुलमें रहते हुए तेरह वर्पोतक अकण्टक राज्यका उपभोग किया है ॥ १३॥

इष्टं च बहुभियंकैः सह स्तैर्मयासकृत् । आवाहाश्च विवाहाश्च सह स्तैर्मया कृताः ॥ १४॥

वहाँ मेंने स्तोंके साथ मिलकर बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया है तथा उन्हींके साथ रहकर अनेकानेक कुलधर्म एवं वैवाहिक कार्य सम्मन्न किये हैं ॥ १४ ॥

मां च कृष्ण समासाय कृतः शस्त्रसमुद्यमः। दुर्योधनेन वार्णोय वित्रहश्चापि पाण्डवैः॥ १५॥

वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! दुर्योधनने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पाण्डवोंके साथ विब्रह करनेका साहस किया है॥१५॥

तस्माट् रणे द्वैरथे मां प्रत्युद्यातारमच्युत । वृतवान् परमं कृष्ण प्रतीपं सन्यसाचिनः ॥ १६॥

अतः अच्युत ! मुझे द्वैरथ युद्धमें सन्यसाची अर्जुनके विरुद्ध लोहा लेने तथा उनका सामना करनेके लिये उसने चुन लिया है ॥ १६॥

वधाद् बन्धाद् भयाद् वापि लोभाद् वापि जनार्दन। अनृतं नोत्सहे कतुं धार्तराष्ट्रस्य धीमतः॥ १७॥

जनार्दन ! इस समय में वधः वन्धनः भय अथवा लोभसे भी बुद्धिमान् धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता ॥ १७॥

यदि ह्यद्य न गच्छेयं द्वैरथं सन्यसाचिना। अर्कार्तिः स्याद्भृषीकेश मम पार्थस्य चोभयोः॥ १८॥

ह्यीकेश ! अव यदि में अर्जुनके साथ हैरथ युद्ध न

करूँ तो यह मेरे और अर्जुन दोनोंके लिये अपयशकी बात होगी ॥ १८ ॥

असंशयं हितार्थाय ब्रूयास्त्वं मधुसूद्रन । सर्वे च पाण्डवाः कुर्युस्त्वद्वशित्वाच संशयः ॥१९॥

मधुसूदन ! इसमें संदेह नहीं कि आप मेरे हितके लिये ही ये सब बातें कहते हैं । पाण्डब आपके अधीन हैं; इसलिये आप उनसे जो कुछ भी कहेंगे, वह सब वे अवश्य ही कर सकते हैं ॥ १९ ॥

मन्त्रस्य नियमं कुर्यास्त्वमत्र मधुसूद्रन । एतद्त्र हितं मन्ये सर्वे याद्वनन्द्रन ॥ २०॥

परंतु मधुसूदन ! मेरे और आपके वीचमें जो यह गुप्त परामर्श हुआ है, उसे आप यहीं तक सीमित रक्खें। यादवनन्दन ! ऐसा करनेमें ही मैं यहाँ सब प्रकारसे हित समझता हूँ॥ २०॥

यदि जानाति मां राजा धर्मात्मा संयतेन्द्रियः। कुन्त्याः प्रथमजं पुत्रं न स राज्यं प्रहीण्यति ॥ २१ ॥

अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाले धर्मातमा राजा युधिष्टिर यदि यह जान लेंगे कि मैं (कर्ण) कुन्तीका प्रथम पुत्र हूँ, तब वे राज्य श्रहण नहीं करेंगे॥ २१॥

प्राप्य चापि महद् राज्यं तदहं मधुस्द्त । स्फीतं दुर्योधनायैव सम्प्रदद्यामरिदम ॥ २२ ॥

शतुदमन मधुसूदन ! उस दशामें मैं उस समृद्धिशाली विशाल राज्यको पाकर भी दुर्योधनको ही सौंप दूँगा ॥२२॥ स एवराजा धर्मातमा शाश्वतोऽस्तु युधिष्ठिरः। नेता यस्य ह्वीकेशो योद्धा यस्य धनंजयः॥ २३॥

में भी यही चाहता हूँ कि जिनके नेता हुपीकेश और योद्धा अर्जुन हैं, वेधुम्हिसा युधिष्टिर ही सर्वदा राजा वने रहें।२३।

पृथिवी तस्य राष्ट्रं च यस्य भीमो महारथः।
नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च माधव ॥ २४ ॥
धृष्टग्रुस्रश्च पाञ्चाल्यः सात्यिकश्च महारथः।
उत्तमौजा युधामन्युः सत्यधर्मा च सौमिकः ॥ २५ ॥
चैद्यद्य चेकितानश्च शिखण्डी चापराजितः।
इन्द्रगोपकवर्णाश्च केकया श्चातरस्तथा।
इन्द्रगुधसवर्णश्च कुन्तिभोजो महामनाः॥ २६ ॥
मातुलो भीमसेनस्य द्रयेनजिच महारथः।
शङ्कः पुत्रो विराटस्य निधिस्त्वं च जनार्द्न॥ २७ ॥

माधव ! जनार्दन ! जिनके सहायक महारथी भीमः नकुलः सहदेवः द्रौपदीके पाँचों पुत्रः पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्नः महारथी सात्यिकः उत्तमौजाः युधामन्युः सोमकवंशी सत्य-धर्माः चेदिराज धृष्टकेतुः चेकितानः अपराजित वीर शिखण्डीः इन्द्रगोपके समान वर्णवाले पाँचों भाई केकय-राजकुमारः इन्द्रधनुषके समान रंगवाले महामना कुन्तिभोज, भीमसेनके मामा महारथी दयेनजित्, विराटपुत्र दांख तथा अक्षयनिधिके समान आप हैं, उन्हीं युधिष्ठिरके अधिकारमें यह सारा भूमण्डल तथा कौरव-राज्य रहेगा ॥ २४—-२७॥

महानयं कृष्ण कृतः क्षत्रस्य समुदानयः । राज्यं प्राप्तमिदं दीप्तं प्रथितं सर्वराजसु ॥ २८ ॥

श्रीकृष्ण ! दुर्योधनने यह क्षत्रियोंका बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है तथा समस्त राजाओंमें विख्यात एवं उज्ज्वल यह कुरुदेशका राज्य भी उसे प्राप्त हो गया है।२८।

धार्तराष्ट्रस्य वार्ष्णेय शस्त्रयक्षो भविष्यति । अस्य यक्षस्य वेत्ता त्वं भविष्यसि जनार्दन ॥ २९ ॥

जनार्दन ! वृष्णिनन्दन ! अव दुर्योधनके यहाँ एक शस्त्र-यज्ञ होगाः, जिसके साक्षी आप होंगे ॥ २९॥

आध्वर्यवं चते कृष्ण कतावस्मिन् भविष्यति। होता चैवात्र वीभत्सुः संनद्धः स किष्वजः॥ ३०॥

श्रीकृष्ण ! इस यज्ञमें अध्वर्युका काम भी आपको ही करना होगा । कयच आदिसे सुसज्जित कपिध्वज अर्जुन इसमें होता बनेंगे ॥ ३०॥

गाण्डीवं स्नुक तथा चान्यं वीयं पुंसां भविष्यति। ऐन्द्रं पाग्रुपतं ब्राह्मं स्थूणाकर्णं च माधव। मन्त्रास्तत्र भविष्यन्ति प्रयुक्ताः सन्यसाचिना ॥ ३१॥

गाण्डीय धनुप खुवाका काम करेगा और विपक्षी वीरोंका पराक्रम ही हवनीय घृत होगा । माध्य ! खब्यसाची अर्जुन द्वारा प्रयुक्त होनेवाले ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राहा और स्थूणाकर्ण आदि अस्त्र ही वेद-मन्त्र होंगे ॥ ३१॥

अनुयातश्च पितरमधिको वा पराक्रमे । गीतं स्तोत्रं स सोभद्रः सम्यक् तत्र भविष्यति ॥ ३२ ॥

सुभद्राकुमार अभिमन्यु भी अस्त्रविद्यामें अपने विताका ही अनुसरण करनेवाला अथवा पराक्रममें उनसे भी बढ़कर है। वह इस रास्त्रयज्ञमें उत्तम स्तोत्रगान (उद्गातृकर्म) की पूर्ति करेगा ॥ ३२॥

उद्गातात्र पुनर्भामः प्रस्तोता सुमहावलः । विनद्न् स नरव्यात्रो नागानीकान्तकृद् रणे ॥ ३३ ॥

अभिमन्यु ही उद्गाता और महावली नरश्रेष्ठ भीमसेन ही प्रस्तोता होंगे, जो रणभूमिमें गर्जना करते हुए शत्रुपक्षके हाथियोंकी सेनाका विनाश कर डालेंगे॥ ३३॥

स चैव तत्र धर्मात्मा राष्वद् राजा युधिष्ठिरः। जपैहोंमैश्च संयुक्तो ब्रह्मत्वं कारियण्यति ॥ ३४॥

वे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ही सदा जप और होममें संलग्न रहकर उस यज्ञमें ब्रह्माका कार्य सम्पन्न करेंगे॥ ३४॥ शङ्खराज्दाः समुरजा भेर्यश्च मधुसूदन । उत्कृष्टिसहनाद्दच सुब्रह्मण्यो भविष्यति ॥ ३५ ॥

मधुस्दन ! राङ्कः मुरज तथा भेरियोंके राब्द और उच्च स्वरसे किये हुए सिंहनाद ही सुब्रह्मण्यनाद होंगे ॥३५॥ नकुळः सहदेवश्च माद्रीपुत्रौ यशस्विनौ । शामित्रं तो महावीयौं सम्यक तत्र भविष्यतः ॥ ३६ ॥

माद्रीके यशस्वी पुत्र महापराक्रमी नकुळ-सहदेव उसमें भलीभाँति शामित्रकर्मका सम्पादन करेंगे ॥ ३६ ॥ कल्मापदण्डा गोविन्द विमला रथपङ्कतयः । यूषाः समुपकल्पन्तामस्मिन् यज्ञे जनार्दन ॥ ३७ ॥

गोविन्द ! जनार्दन ! विचित्र ध्वजदण्डोंसे सुशोमित निर्मल रथ-पंक्तियाँ ही इस रणयश्चमें यूपोंका काम करेंगी । ३७। कर्णिनालीकनाराचा वत्सद्न्तोपचृंहणाः । तोमराः सोमकलशाः पवित्राणि धनूंषि च ॥ ३८॥

कर्णि, नालीक, नाराच और वत्सदन्त आदि बाण उपबृंहण (सोमाहुतिके साधनभृत चमस आदि पात्र) होंगे।तोमर सोमकलशका और धनुष पवित्रीका काम करेंगे।३८। असयोऽत्र कपालानि पुरोडाशाः शिरांसि च।

असयोऽत्र कपालानि पुराडाशाः शिरासि च । हविस्तु रुधिरं कृष्ण तस्मिन् यहे भविष्यति ॥ ३९॥

श्रीकृष्ण ! उस यज्ञमें खड़ ही कपालः शत्रुओंके मस्तक ही पुरोडाश तथा रुधिर ही हिवष्य होंगे ॥ ३९ ॥ इध्माः परिधयद्येव शक्तयो विमला गदाः । सदस्या द्रोणशिष्याश्च कृपस्य च शरद्वतः ॥ ४० ॥

निर्मल शक्तियाँ और गदाएँ सब ओर विखरी हुई सिमधाएँ होंगी। द्रोण और ऋपाचार्यके शिष्य ही सदस्यका कार्य करेंगे ॥ ४०॥

इपवोऽत्र परिस्तोमा मुक्ता गाण्डीवधन्वना । महारथत्रयुक्ताश्च द्रोणद्रौणित्रचोदिताः ॥ ४१ ॥

गाण्डीवधारी अर्जुनके छोड़े हुए तथा द्रोणाचार्यः अश्वत्थामा एवं अन्य महारिथयोंके चलाये हुए बाण यज्ञकुण्डके सब ओर विछाये जानेवाले कुशोंका काम देंगे ॥४१॥
प्रतिप्रास्थानिकं कर्म सात्यिकस्त करिष्यति।

प्रतिप्रास्थानिकं कर्म सात्यिकस्तु करिष्यति । दीक्षितो धार्तराष्ट्रोऽत्र पत्नी चास्य महाचमूः॥ ४२॥

सात्यिक प्रतिस्थाता (अध्वर्युके दूसरे सहयोगी) का कार्य करेंगे। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन इस रणयज्ञकी दीक्षा लेगा और उसकी विशाल सेना ही यजमानपत्नीका काम करेगी।

घटोत्कचोऽत्र शामित्रं करिष्यति महावलः । अतिरात्रे महाबाहो वितते यज्ञकर्मणि ॥ ४३ ॥

महावाहो ! इस महायज्ञका अनुष्ठान आरम्भ हो जानेपरं उसके अतिरात्रयागमें (अथवा आधी रातके समय) महावली घटोत्कच शामित्रकर्म करेगा ॥ ४३॥ दक्षिणा त्वस्य यञ्चस्य धृष्ट्युमः प्रतापवान् । वैतानिके कर्ममुखे जातो यः कृष्ण पावकात् ॥ ४४ ॥

श्रीकृष्ण ! जो श्रीत यज्ञके आरम्भमें ही साक्षात् अग्नि-कुण्डसे प्रकट हुआ थाः वह प्रतापी वीर धृष्टद्युम्न इस यज्ञकी दक्षिणाका कार्य सम्पादन करेगा ॥ ४४॥

यद्रब्रुवमहं कृष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान् । प्रियार्थ धार्तराष्ट्रस्य तेन तप्ये हाकर्मणा ॥ ४५ ॥

श्रीकृष्ण ! मैंने जो धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनका प्रिय करनेके लिये पाण्डवोंको बहुतसे कदुवचन सुनाये हैं, उस अयोग्य कर्मके कारण आज मुझे बड़ा पश्चात्ताप हो रहा है ॥ ४५ ॥

यदा द्रक्ष्यसि मां कृष्ण निहतं सव्यसाचिना। पुनश्चितिस्तदा चास्य यश्चसाथ भविष्यति ॥ ४६॥

श्रीकृष्ण ! जव आप सन्यसाची अर्जुनके हाथसे मुझे मारा गया देखेंगे, उस समय इस यज्ञका पुनश्चिति-कर्म ( यज्ञके अनन्तर किया जानेवाला चयनारम्भ ) सम्पन्न होगा ४६

दुःशासनस्य रुधिरं यदा पास्यित पाण्डवः । आनर्दं नर्दतः सम्यक् तदा सुत्यं भविष्यिति ॥ ४७॥

जब पाण्डुनन्दन भीमसेन सिंहनाद करते हुए दुःशासनका रक्त पान करेंगे, उस समय इस यज्ञका सुत्य (सोमाभिषव) कर्म पूरा होगा ॥ ४७॥

यदा द्रोणं च भीषमं च पाञ्चाल्यौ पातयिष्यतः। तदा यज्ञावसानं तद् भविष्यति जनार्दन ॥ ४८॥

जनार्दन ! जब दोनों पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्न और शिखण्डी द्रोणाचार्य और भीष्मको मार गिरायेंगे, उस समय इस रणयज्ञका अवसान (बीच-बीचमें होनेवाला विराम ) कार्य सम्पन्न होगा ॥ ४८ ॥

दुर्योधनं यदा हन्ता भीमसेनो महावलः। तदा समाप्स्यते यज्ञो धार्तराष्ट्रस्य माधव ॥ ४९ ॥

माधव ! जब महावली भीमसेन दुर्योधनका वध करेंगे उस समय धृतराष्ट्रपुत्रका प्रारम्भ किया हुआ यह यज्ञ समाप्त हो जायगा ॥ ४९॥

स्तुपाश्च प्रस्तुपाइचैव धृतराष्ट्रस्य सङ्गताः । हतेश्वरा नष्टपुत्रा हतनाथाश्च केशव ॥ ५० ॥ रुदत्यः सह गान्धार्या श्वगृश्चकुरराकुले । स यहेऽसिन्नवभृथो भविष्यति जनार्दन ॥ ५१ ॥

केशव ! जिनके पति, पुत्र और संरक्षक मार दिये गये होंगे, वे धृतराष्ट्रके पुत्रों और पौत्रोंकी बहुएँ जब गान्धारीके साथ एकत्र होकर कुत्तों, गीधों और कुरर पक्षियोंसे भरे हुए समराङ्गणमें रोती हुई विचरेंगी, जनार्दन ! वहीं उस यज्ञका अवभृथस्त्रान होगा ॥ ५०-५१॥ विद्यावृद्धा वयोवृद्धाः क्षत्रियाः क्षत्रियर्पभ । वृथा मृत्युं न कुर्वीरंस्त्वत्कृते मधुसूदन ॥ ५२ ॥

क्षत्रियशिरोमणि मधुसूदन ! तुम्हारे इस शान्तिस्थापनके प्रयत्नसे कहीं ऐसा न हो कि विद्यादृद्ध और वयोदृद्ध क्षत्रियगण व्यर्थ मृत्युको प्राप्त हों ( युद्धमें शस्त्रोंसे होने-वाली मृत्युसे विद्वित रह जायँ ) ॥ ५२ ॥ शस्त्रोण निधनं गच्छेत् समृद्धं अत्रमण्डलम् ।

कुरुक्षेत्रे पुण्यतमे त्रैछोक्यस्यापि केशव ॥ ५३ ॥ केशव ! कुरुक्षेत्र तीनों लोकोंके लिये परम पुण्यतम तीर्थ है । यह समृद्धिशाली क्षत्रियसमृदाय वहीं जाकर

शस्त्रोंके आधातसे मृत्युको प्राप्त हो ॥ ५३॥

तद्त्र पुण्डरीकाक्ष निघत्स्व यद्भीप्सितम्। यथा कात्स्न्येन वार्णोय क्षत्रं स्वर्गमवाष्तुयात्॥ ५४॥

कमलनयन वृष्णिनन्दन ! आप भी इसकी विद्विके लिये ही ऐसा मनोवाञ्छित प्रयन्न करें जिससे यह सारा-का- सारा क्षत्रियसमृह स्वर्गलोकमें पहुँच जाय ॥ ५४ ॥ यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च जनार्दन। तावत्कीर्तिभवः शब्दः शाश्वतोऽयं भविष्यति ॥ ५५ ॥

जनार्दन ! जवतक ये पर्वत और सरिताएँ रहेंगी, तब-तक इस युद्धकी कीर्ति-कथा अक्षय वनी रहेगी ॥ ५५ ॥ ब्राह्मणाः कथिष्यन्ति महाभारतमाहवम् ।

ब्राह्मणाः कथयिष्यन्ति महाभारतमाहवम् । समागमेषु वार्ष्णय <u>क्षत्रियाणां यशोधनम्</u>॥ ५६॥

वार्णेय ! ब्राह्मणलोग क्षत्रियोंके समाजमें इस महाभारतयुद्धकाः जिसमें राजाओंके सुयशरूपी धनका संग्रह होनेवाला हैः वर्णन करेंगे ॥ ५६॥

समुपानय कौन्तेयं युद्धाय मम केशव । मन्त्रसंवरणं कुर्वेच नित्यमेव परंतप ॥ ५७ ॥

रात्रुओंको संताप देनेवाले केशव ! आप इस मन्त्रणाको सदा गुप्त रखते हुए ही कुन्तीकुमार अर्जुनको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये ले आर्वे ॥ ५७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे एकचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत समवद्यानपर्वमं कर्णके द्वारा अपने निश्चित विचारका प्रतिपादनविषयक एक सी इकताठीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४१ ॥

# द्विचत्वारिं शद्धिक शततमोऽध्यायः

भगवान् श्रीकृष्णका कर्णसे पाण्डवपक्षकी निश्चित विजयका प्रतिपादन

संजय उवाच

कर्णस्य वचनं श्रुत्वा केशवः परवीरहा। उवाच प्रहसन् वाक्यं स्मितपूर्वमिदं यथा॥ १॥

संजय कहते हैं — राजन् ! विपक्षी वीरोंका वध करनेवाले भगवान् केशव कर्णकी उपर्युक्त बात सुनकर टठाकर हँस पड़े और मुसकराते हुए इस प्रकार बोले ॥ १॥

श्रीभगवातुवाच अपि त्वां न लभेत् कर्ण राज्यलम्भोपपादनम् । मया दत्तां हि पृथिवीं न प्रशासितुमिच्छसि ॥ २ ॥

श्रीमगवान् वोले—कर्ण! मैं जो राज्यकी प्राप्तिका उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वह तुम्हें ग्राह्म नहीं प्रतीत होता है। तुम मेरी दी हुई पृथ्वीका शासन नहीं करना चाहते हो।।२॥

श्रुवो जयः पाण्डवानामितीदं
न संशायः कश्चन विद्यतेऽत्र ।
जयध्वजो दश्यते पाण्डवस्य
समुच्छितो वानरराज उग्गः ॥ ३ ॥
पाण्डवोंकी विजय अवश्यम्भावी है । इस विषयमें कोई
भी संशय नहीं है । पाण्डुनन्दन अर्जुनका वानरराज हनुमान्से उपलक्षित वह भयंकर विजयस्वज बहुत ऊँचा दिखायी देता है।

दिव्या माया विहिता भौमनेन समुच्छिता इन्द्रकेतुप्रकाशा। दिव्यानि भूतानि जयावहानि दृश्यन्ति चैवात्र भयानकानि ॥ ४ ॥

विश्वकर्माने उस ध्वजमें दिव्य मायाकी रचना की है। वह ऊँची ध्वजा इन्द्रध्वजके समान प्रकाशित होती है। उसके ऊपर विजयकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य एवं भयंकर प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं॥ ४॥

न सज्जते शैळवनस्पतिभ्य ऊर्ध्व तिर्यग्योजनमात्ररूपः। श्रीमान् ध्वजः कर्णे धनंजयस्य

समुच्छ्रितः पाचकतुल्यरूपः॥ ५ ॥ कर्ण ! धनंजयका वह अग्निके समान तेजम्बी तथा कान्तिमान् ऊँचा ध्वज एक योजन लम्बा है। वह ऊपर अथवा अगल-वगलमें पर्वतों तथा वृक्षोंसे कहीं अटकता नहीं है ५

यदा द्रक्ष्यिस संग्रामे द्वेताश्वं कृष्णसारिथम् । ऐन्द्रमस्त्रं विकुर्वाणमुभे चाप्यग्निमारुते ॥ ६ ॥ गाण्डीवस्य च निर्घोपं विस्फूर्जितमिवारानेः। न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ ७ ॥

कर्ण ! जब युद्धमें मुझ श्रीकृष्णको सारिथ बनाकर आये हुए देवेतवाहन अर्जुनको तुम ऐन्द्र, आग्नेय तथा वायव्य अस्त्र प्रकट करते देखोगे और जब गाण्डीवकी वज्र-गर्जनाके समान भयंकर टंकार तुम्हारे कानोंमें पड़ेगी, उस समय

तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी (केवल कलहस्तरूप भयंकर किल ही दृष्टिगोचर होगा) ॥६-७॥ यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्। जपहोमसमायुक्तं स्वां रक्षन्तं महाचमूम्॥ ८॥ आदित्यमिव दुर्धर्षं तपन्तं शत्रुवाहिनीम्। न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च॥ ९॥

जब जप और होममें लगे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको संग्राममें अपनी विशाल सेनाकी रक्षा करते तथा सूर्यके समान दुर्धर्ष होकर शत्रुसेनाको संतप्त करते देखोगे। उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेताऔर द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी ८-९

यदा द्रक्ष्यिस संग्रामे भीमसेनं महावलम्। दुःशासनस्य रुधिरं पीत्वा नृत्यन्तमाहवे॥१०॥ प्रभिन्नमिव मातङ्गं प्रतिद्विरद्यातिनम्। न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च॥११॥

जब तुम युद्धमें महावली भीमसेनको दुःशासनका रक्त पीकर नाचते तथा मदकी धारा बहानेवाले गजराजके समान उन्हें शत्रुपक्षकी गजसेनाका संहार करते देखोंगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी।१०-११।

यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे द्रोणं शान्तनवं कृपम् । स्रुयोधनं च राजानं सैन्धवं च जयद्रथम् ॥ १२ ॥ युद्धायापततस्तूर्णं वारितान् सव्यसाचिना । न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ १३ ॥

जब तुम देखोंगे कि युद्धमें आचार्य द्रोण, शान्तनुनन्दन भीष्म, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन और सिन्धुराज जयद्रथ ज्यों ही युद्धके लिये आगे बढ़े हैं त्यों ही सव्यसाची अर्जुनने तुरंत उन सबकी गति रोक दी है, तब तुम हक्के-बक्के-से रह जाओंगे और उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापर कुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा ॥ १२-१३॥

यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे माद्गीपुत्रौ महाबलौ। वाहिनीं धार्तराष्ट्राणां क्षोभयन्तौ गजाविव ॥ १४॥ विगाढे शस्त्रसम्पाते परवीररथारुजौ। न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च॥ १५॥

जन युद्धस्थलमें अस्त्र-रास्त्रोंका प्रहार प्रगाद अवस्थाको

पहुँच जायगा (जोर-जोरसे होने लगेगा) और शतुवीरोंके रथको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाले महावली माद्रीकुमार नकुल-सहदेव दो गजराजोंकी भाँति धृतराष्ट्रपुत्रोंकी सेनाको खुव्ध करने लगेंगे तथा जब तुम अपनी आँखोंसे यह अवस्था देखोंगे, उस समय तुम्हारे सामने न सत्ययुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जायगा ॥ १४-१५॥

त्र्याः कर्ण इतो गत्वा द्रोणं शान्तनवं कृपम । सौम्योऽयं वर्तते मासः सुप्रापयवसेन्धनः ॥ १६॥

कर्ण ! तुम यहाँसे जाकर आचार्य द्रोण, शान्तनुनन्दन भीष्म और कृपाचार्यसे कहना कि ध्यह सौम्य (सुखद) मास चल रहा है। इसमें पशुओंके लिये घास और जलानेके लिये लकड़ी आदि वस्तुएँ सुगमतासे मिल सकती हैं।। १६।।

सर्वोपिधवनस्पीतः फलवानल्पमिकः। निष्यङ्को रसवत्तोयो नात्युष्णिशिशिरः सुखः॥ १७॥

'सब प्रकारकी ओषधियों तथा फल-फूलोंसे वनकी समृद्धि बढ़ी हुई है, धानके खेतोंमें खूब फल लगे हुए हैं, मिक्खयाँ बहुत कम हो गयी हैं,धरतीपर कीचड़का नाम नहीं है। जल ख़ब्छ एवं सुखादु प्रतीत होता है, इस सुखद समयमें न तो अधिक गर्मी है और न अधिक सदीं ही (यह मार्गशीर्ष मास चल रहा है)

सप्तमाचापि दिवसादमावास्या भविष्यति। संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहः राकदेवताम् ॥ १८॥

'आजसे सातवें दिनके वाद अमावास्या होगी । उसके देवता इन्द्र कहे गये हैं । उसीमें युद्ध आरम्भ किया जाय' ॥

तथा राक्षो वदेः सर्वान् ये युद्धायाभ्युपागताः। यद्वो मनीपितं तद् वै सर्वे सम्पादयाम्यहम् ॥ १९॥

इसी प्रकार जो युद्धके लिये यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाओं से भी कह देना 'आपलोगों के मनमें जो अभिलाषा है, वह सब में अवश्य पूर्ण करूँगा' ॥ १९॥

राजानो राजपुत्राश्च दुर्योधनवशानुगाः। प्राप्य शस्त्रेण निधनं प्राप्यन्ति गतिमुत्तमाम् ॥ २०॥

दुर्योधनके वशमें रहनेवाले जितने राजा और राजकुमार हैं,वेशस्त्रोंद्वारा मृत्युको प्राप्त होकर उत्तम गति लाभकरेंगे।२०।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे भगवद्वाक्ये द्विचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१४२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें कर्णके द्वारा अपने अभिप्रायनिवेदनके प्रसङ्गमें भगवद्वाक्यविषयक एक सौ वयाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२ ॥

# त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

कर्णके द्वारा पाण्डवोंकी विजय और कौरवोंकी पराजय सचित करनेवाले लक्षणों एवं अपने स्वप्नका वर्णन

संजय उवाच केशवस्य तु तद् वाक्यं कर्णः श्रुत्वा हितं शुभम्। अव्रवीद्भिसम्पूज्य कृष्णं तं मधुसूद्रनम् ॥ १ ॥ संजय कहते हैं—राजन् ! भगवान् केशवका वह हितकर एवं कल्याणकारी वचन सुनकर कर्ण मधुसूदन श्रीकृष्णके प्रति सम्मानका भाव प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार वोला-॥ १॥

जानन् मां कि महावाहो सम्मोहियतुमिच्छिस । योऽयं पृथिव्याः कात्स्न्येन विनाशः समुपस्थितः ॥२ ॥ निमित्तं तत्र शकुनिरहं दुःशासनस्तथा ।

दुर्योधनश्च नृपतिर्धृतराष्ट्रसुतोऽभवत् ॥ ३ ॥ 'महाबाहो ! आप सव कुछ जानते हुए भी मुझे मोहमें क्यों डालना चाहते हैं ! यह जो इस भूतलका पूर्णरूपसे विनाश उपस्थित हुआ है, उसमें में, शकुनि, दुःशासन तथा धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन निमित्तमात्र हुए हैं ॥ २-३ ॥

असंशयमिदं कृष्ण महद् युद्धमुपस्थितम्। पाण्डवानां कुरूणां च घोरं रुधिरकर्दमम्॥ ४॥

श्रीकृष्ण ! इसमें संदेह नहीं कि कौरवों और पाण्डवोंका यह बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है, जो रक्तकी कीच मचा देनेवाला है ॥ ४॥

राजानो राजपुत्रास्त्र दुर्योधनवशानुगाः। रणे शस्त्राग्निना दग्धाः प्राप्स्यन्ति यमसादनम्॥ ५॥

'दुर्योधनके वशमें रहनेवाले जो राजा और राजकुमार हैं, वे रणभूमिमें अस्त्र-शस्त्रोंकी आगसे जलकर निश्चय ही यमलोकमें जा पहुँचैंगे ॥ ५॥

स्वप्ना हि बहुवो घोरा दृदयन्ते मधुसूद्रन । निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः सुदारुणाः ॥ ६ ॥

'मधुसूदन ! मुझे बहुतसे भयंकर खप्न दिखायी देते हैं। घोर अपराकुन तथा अत्यन्त दारुण उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं॥

पराजयं धार्तराष्ट्रे विजयं च युधिष्ठिरे। शंसन्त इव वार्णेय विविधा रोमहर्षणाः॥ ७॥

'वृष्णिनन्दन ! वे रोंगटे खड़े कर देनेवाले विविध उत्पात मानो दुर्योधनकी पराजय और युधिष्ठिरकी विजय घोषित करते हैं ॥ ७ ॥

प्राजापत्यं हि नक्षत्रं ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः। शनैश्चरः पीडयति पीडयन् प्राणिनोऽधिकम् ॥ ८ ॥

ंमहातेजस्वी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनैश्वर प्रजापितसम्बन्धी रोहिणीनक्षत्रको पीड़ित करते हुए जगत्के प्राणियोंको अधिक-से-अधिक पीड़ा दे रहे हैं ॥ ८॥

कृत्वा चाङ्गारको वक्रं ज्येष्टायां मधुसूदन। अनुराधां प्रार्थयते मैत्रं संगमयन्निव॥९॥

ंमधुसूदन! मंगल ग्रह च्येष्ठाके निकटसे वक्रगतिका आश्रय ले अनुराधा नक्षत्रपर आना चाहते हैं। जो राज्यस्थ राजाके मित्रमण्डलका विनाश-सा स्चित कर रहे हैं॥ ९॥

नूनं महद्भयं कृष्ण कुरूणां समुपस्थितम्। विशेषेण हि वार्ष्णेय चित्रां पीडयते व्रहः॥१०॥ 'वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! निश्चय ही कौरवोंपर महान् भय उपस्थित हुआ है। विशेषतः 'महापात' नामक ग्रह चित्राको पीड़ा दे रहा है ( जो राजाओंके विनाशका सूचक है)।। १०॥

सोमस्य लक्ष्म व्यावृत्तं राहुरर्कमुपैति च। दिवश्चोल्काः पतन्त्येताः सनिर्धाताः सकम्पनाः॥११॥

'चन्द्रमाका कलंक (काला चिह्न) मिट-सा गया है। राहु सूर्यके समीप जा रहा है। आकाशसे ये उल्काएँ गिर रही हैं। वज्रपातके-से शब्द हो रहे हैं और धरती डोलती-सी जान पड़ती है॥ ११॥

निष्टनन्ति च मातङ्गा मुञ्चन्त्यश्चणि वाजिनः। पानीयं यवसं चापि नाभिनन्दन्ति माधव॥ १२॥

भाधव! गजराज परस्पर टकराते और विकृत शब्द करते हैं। घोड़े नेत्रांसे आँस् वहा रहे हैं। वे घास और पानी भी प्रसन्नतापूर्वक नहीं ग्रहण करते हैं॥ १२॥

प्राहुर्भूतेषु चैतेषु भयमाहुरुपस्थितम्। निमित्तेषु महावाहो दारुणं प्राणिनारानम्॥ १३॥

्महाबाहो ! कहते हैं, इन निमित्तों ( उत्पातसूचक लक्षणों ) के प्रकट होनेपर प्राणियोंके विनाश करनेवाले दारुण भयकी उपस्थिति होती है ॥ १३॥

अल्पे भुक्ते पुरीषं च प्रभूतिमह दृश्यते। वाजिनां वारणानां च मनुष्याणां च केशव॥१४॥

किशव ! हाथी, घोड़े तथा मनुष्य भोजन तो थोड़ा ही फरते है; परंतु उनके पेटसे मल अधिक निकलता देखा जाता है ॥ १४ ॥

धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु सर्वेषु मधुसद्दन । पराभवस्य तिल्लक्षमिति प्राहुर्मनीषिणः ॥ १५ ॥

'मधुसूदन ! दुर्योधनकी समस्त सेनाओंमें येवातें पायी जाती हैं। मनीपी पुरुष इन्हें पराजयका लक्षण कहते हैं॥

प्रहृष्टं वाहनं कृष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते। प्रदक्षिणा मुगारचैव तत् तेषां जयस्रशणम् ॥ १६॥

'श्रीकृष्ण ! पाण्डवोंके वाइन प्रसन्न वताये जाते हैं और मृग उनके दाहिनेसे जाते देखे जाते हैं; यह लक्षण उनकी विजयका सूचक है ॥ १६॥

अपसन्या मृगाः सर्वे धातराष्ट्रस्य केशव। वाचश्चाप्यशरीरिण्यस्तत् पराभवलक्षणम्॥१७॥

केशव ! सभी मृग दुर्योधनके बाँयेंसे निकलते हैं और उसे प्राय: ऐसी वाणी सुनायी देती है जिसके बोलनेवालेका शरीर नहीं दिखायी देता । यह उसकी पराजयका चिह्न है १७

मयूराः पुण्यशकुना हंससारसचातकाः। जीवंजीवकसङ्घाश्चाप्यनुगच्छन्ति पाण्डवान्॥ १८॥ भोर, ग्रुभ शकुन सूचित करनेवाले मुर्गे, हंस, सारस, चातक तथा चकोरोंके समुदाय पाण्डवोंका अनुसरण करते हैं।। साथा: कड़ा बका: क्येना यातधानाम्त्रथा वका:।

गृञ्जाः कङ्का वकाः इयेना यातुधानास्तथा वृकाः। मक्षिकाणां च सङ्घाता अनुधावन्ति कौरवान्॥ १९॥

्इसी प्रकार गीय, कङ्कः वकः स्येन ( वाज )ः राक्षसः भेड़िये तथा मिक्खयोंके समूह कौरवोंके पीछे दौड़ते हैं ॥१९॥ धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु भेरीणां नास्ति निःस्वनः । अनाहताः पाण्डवानां नदन्ति प्रदृष्टाः किल ॥ २०॥

• दुर्योधनकी सेनाओं में बजानेपर भी भेरियोंके शब्द प्रकट नहीं होते हैं और पाण्डवोंके डंके विना बजाये ही वज उठते हैं ॥ २०॥

उद्गानाश्च नर्दन्ति यथा गोवृषभास्तथा। धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु तत् पराभवलक्षणम्॥ २१॥

्दुर्योधनकी सेनाओं में कुएँ आदि जलाशय गाय-वैलोंके समान शब्द करते हैं। यह उसकी पराजयका लक्षण है॥२१॥ मांसशोणितवर्षं च वृष्टं देवेन माधव। तथा गन्धर्वनगरं भानुमत् समुपस्थितम्॥२२॥ सप्राकारं सपरिखं सवप्रं चारुतोरणम्। कृष्णश्च परिचस्तत्र भानुमावृत्य तिष्ठति॥२३॥

भाधव ! वादल आकाशसे मांस और रक्तकी वर्षा करते हैं । अन्तरिक्षमें चहारदिवारी, खाई, वप्र और सुन्दर फाटकोंसहित सूर्ययुक्त गन्धर्वनगर प्रकट दिखायी देता है । वहाँ सूर्यको चारों ओरसे घेरकर एक काला परिध प्रकट होता है ॥ २२-२३॥

उदयास्तमने संध्ये वेदयन्ती महद्भयम्। शिवा च वाशते घोरं तत् पराभवलक्षणम्॥ २४॥

्स्योंदय और स्पांस्त दोनों संध्याओंके समय एक गीदड़ी महान् भयकी सूचना देती हुई भयंकर आवाजमें रोती है। यह भी कौरवोंकी पराजयका लक्षण है।। २४॥

एकपक्षाक्षिचरणाः पक्षिणो मधुसूदन । उत्सृजन्ति महद् घोरं तत् पराभवलक्षणम् ॥ २५ ॥

'मधुसूदन ! एक पाँखा एक आँख और एक पैरवाले पक्षी अत्यन्त भयंकर शब्द करते हैं। यह भी कौरवपक्षकी पराजयका ही लक्षण है॥ २५॥

कृष्णग्रीवाश्च शकुना रक्तपादा भयानकाः। संध्यामभिमुखा यान्ति तत् पराभवलक्षणम्॥ २६॥

'संध्याकालमें काली ग्रीवा और लाल पैरवाले भयानक पक्षी सामने आ जाते हैं, वह भी पराजयका ही चिह्न है।।२६॥

त्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि गुरूंश्च मधुसूदन। भृत्यान् भक्तिमतश्चापि तत् पराभवलक्षणम्॥ २७॥ भधुसूदन! दुर्योधन पद्दले ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है; फिर गुरुजनोंसे तथा अपने प्रति भक्ति रखनेवाले भृत्योंसे भी द्रोह करने लगता है। यह उसकी पराजयका ही लक्षण है २७ पूर्वा दिग् लोहिताकारा शस्त्रवर्णा च दक्षिणा। आमपात्रप्रतीकाशा पश्चिमा मधुसूदन। उत्तरा शङ्कवर्णामा दिशां वर्णा उदाहृताः॥ २८॥

'श्रीकृष्ण ! पूर्व दिशा लाल, दक्षिण दिशा शस्त्रोंके समान रंगवाली (काली), पश्चिम दिशा मिट्टीके कच्चे वर्तनोंकी भाँति मटमेली तथा उत्तर दिशा शङ्क्षके समान स्वेत दिखायी देती है। इस प्रकार ये दिशाओंके पृथक्-पृथक् वर्ण वताये गये हैं।। २८।।

प्रदीप्ताश्च दिशः सर्वा धार्तराष्ट्रस्य माधव। महद् भयं वेदयन्ति तस्मिन्तुत्पातद्शीने॥ २९॥

भाधव ! दुर्योधनको इन उत्पातोंका दर्शन तो होता ही है । उसके लिये सारी दिशाएँ भी प्रज्वलित-सी होकर महान् भयकी सूचना दे रही हैं ॥ २९॥

सहस्रपादं प्रासादं स्वप्नान्ते स्म युधिष्ठिरः। अधिरोद्दन मया दृष्टः सह भ्रातृभिरच्युत ॥ ३०॥

अन्युत ! मैंने खप्नके अन्तिम भागमें युधिष्ठिरको एक हजार खंभोंवाले महलपर भाइयोंसिहत चढ़ते देखा है॥३०॥ इवेतोष्णीपाइच दृश्यन्ते सर्वे वै शुक्रवाससः।

रवेतीरणीपारच दृश्यन्ते सर्व व गुक्कवाससः। आसनानि च गुभाणि सर्वेपामुपलक्षये॥३१॥

'उन सबके सिरपर सफेद पगड़ी और अङ्गोंमें स्वेत वस्त्र शोभित दिखायी दिये हैं। मैंने उन सबके आसनोंको भी स्वेत वर्णका ही देखा है॥ ३१॥

तव चापि मया कृष्ण खप्तान्ते रुधिराविला। अन्त्रेण पृथिवी दृष्टा परिक्षिप्ता जनार्दन ॥ ३२॥

जनार्दन ! श्रीकृष्ण ! मैंने खप्नके अन्तमें आपकी इस पृथ्वीको भी रक्तसे मिलन और आँतसे लिपटी हुई देखा है३२

अस्थिसंचयमारूढश्चामितौजा युधिष्ठिरः। सुवर्णपात्र्यां संहृष्टो भुक्तवान् घृतपायसम्॥ ३३॥

भैंने खप्नमें देखा, अमिततेजस्वी युधिष्ठिर सफेद हिंडुयोंके देरपर वैठे हुए हैं और सोनेके पात्रमें रक्खी हुई घृतमिश्रित खीरको वड़ी प्रसन्नताके साथ खा रहे हैं॥ ३३॥ युधिष्ठिरो मया दृष्टो ग्रसमानो वसुन्धराम्।

युधिष्ठिरो मया दृष्टो ग्रसमानो वसुन्धराम्। त्वया दत्तामिमां व्यक्तं भोक्ष्यते स वसुन्धराम् ।३४।

भीने यह भी देखा कि युधिष्ठिर इस पृथ्वीको अपना ग्रास बनाये जा रहे हैं; अतः यह निश्चित है कि आपकी दी हुई वसुन्धराका वे ही उपभोग करेंगे ॥ ३४॥

उचं पर्वतमारूढो भीमकर्मा वृकोदरः। गदापाणिर्नरव्याची त्रसन्तिव महीमिमाम्॥ ३५॥

भयंकर कर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ भीमसेन भी हाथमें गदा

लिये ऊँचे पर्वतपर आरूढ़ हो इस पृथ्वीको ग्रसते हुए-से खप्न-में दिखायी दिये हैं ॥ ३५ ॥

क्षपियण्यति नः सर्वान् स सुब्यक्तं महारणे। विदितं मे हर्षाकेश यतो धर्मस्ततो जयः॥३६॥

अतः यह स्पष्टरूपसे जान पड़ता है कि वे इस महायुद्धमें हम सब छोगोंका संहार कर डाछेंगे। हुपीकेश! मुझे यह भी विदित है कि जहाँ धर्म है उसी पक्षकी विजय होती है॥

पाण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धनंजयः। त्वया सार्धं हवीकेश श्रिया परमया ज्वलन् ॥ ३७॥

'श्रीकृष्ण ! इसी प्रकार गाण्डीवधारी धनंजय भी आपके साथ द्वेत गजराजपर आरूढ़ हो अपनी परम कान्तिसे प्रकाशित होते हुए मुझे स्वप्नमें दृष्टिगोचर हुए हैं ॥ ३७॥ युयं सर्वे विधिष्यध्यं तत्र मे नास्ति संदायः।

यूय सर्व वाधष्यध्य तत्र म नास्ति सहायः। पार्थिवान् समरे कृष्ण दुर्योधनपुरोगमान्॥ ३८॥

अतः श्रीकृष्ण ! आप सब लोग इस युद्धभे दुर्योधन आदि समस्त राजाओंका वध कर डालेंगे। इसमें मुझे संशय नहीं है।।

नकुलः सहदेवश्च सात्यिकश्च महारथः। गुक्रुकेयूरकण्ठत्राः गुक्रमाल्याम्बरावृताः॥३९॥ अधिरूढा नरव्यात्रा नरवाहनमुत्तमम्। त्रय एते मया दृष्टाः पाण्डुरच्छत्रवाससः॥४०॥

'नकुल, सहदेव तथा महारथी सार्त्याक—ये तीन नरश्रेष्ठ
मुझे स्वप्नमें श्वेत भुजबन्द, श्वेत कण्टहार, श्वेत बस्न और
श्वेत मालाओंसे विभूषित हो उत्तम नरयान (पालकी) पर
चढ़े दिखायी दिये हैं। ये तीनों ही श्वेत छत्र और श्वेत
बस्लोंसे मुशोभित थे।। १९-४०।।

इवेतोष्णीषाश्च दृश्यन्ते त्रय पते जनार्दन । धार्तराष्ट्रेषु सैन्येषु तान् विजानीहि केशव ॥ ४१ ॥ अश्वत्थामा छपइचैव छतवमी च सात्वतः । रक्तोष्णीषाश्च दृश्यन्ते सर्वे माधव पार्थिवाः ॥ ४२ ॥

'जनार्दन! दुर्योधनकी सेनाओं मेंसे मुझे तीन ही व्यक्ति स्वप्नमें स्वेत पगड़ीसे सुशोभित दिखायी दिये हैं। केशव! आप उनके नाम मुझसे जान लें। वे हैं—अश्वत्थामा, कृपाचार्य और यादव कृतवर्मा। माधव! अन्य सब नरेश मुझे लाल पगड़ी धारण किये दिखायी दिये हैं॥ ४१-४२॥

उष्ट्रप्रयुक्तमारूढौ भीष्मद्रोणौ महारथौ। मया सार्ध महाबाहो थार्तराष्ट्रेण वा विभो॥ ४३॥ अगस्त्यशास्तां च दिशं प्रयाताः स्म जनार्दन। अचिरेणैव कालेन प्राप्यामो यमसादनम्॥ ४४॥

'महाबाहु जनार्दन ! मैंने स्वप्नमें देखा, भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी मेरे तथा दुर्योधनके साथ ऊँट जुते हुए रथपर आरूढ़ हो दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे थे। विभो ! इसका फल यह होगा कि हमलोग थोड़े ही दिनोंमें यमलोक पहुँच जायँगे ॥ ४३-४४॥

अहं चान्ये च राजानो यच तत् क्षत्रमण्डलम् । गाण्डीवाग्नि प्रचेक्ष्याम इति मे नास्ति संशयः॥ ४५॥

'में' अन्यान्य नरेश तथा वह सारा क्षत्रियसमाज सय-के सब गाण्डीवकी अधिमें प्रवेश कर जायँगे । इसमें संशय नहीं है'।।

श्रीकृष्ण उवाच

उपस्थितविनाशेयं नूनमद्य वसुन्धरा। यथा हि मे वचः कर्ण नोपैति हृदयं तव ॥ ४६॥

श्रीकृष्ण बोले—कर्ण ! निश्चय ही अब इस पृथ्वीका विनाशकाल उपिथ्यत हो गया है ; इसीलिये मेरी बात तुम्हारे दृदयतक नहीं पहुँचती है ॥ ४६ ॥

सर्वेषां तात भूतानां विनाशे प्रत्युपस्थिते । अनयो नयसंकाशो हृदयान्नापसर्पति ॥ ४७ ॥

तात ! जब समस्त प्राणियोंका विनाश निकट आ जाता है, तब अन्याय भी न्यायके समान प्रतीत होकर हृदयसे निकल नहीं पाता है ॥ ४७ ॥

कर्ण उवाच

अपि त्वां रूष्ण परयाम जीवन्तोऽस्मान्महारणात्। समुत्तीर्णो महावाहो वीरक्षत्रविनाशनात्॥ ४८॥

कर्ण बोला — महाबाहु श्रीकृष्ण ! बीर क्षत्रियोंका विनाश करनेवाले इस महायुद्धसे पार होकर यदि इम जीवित वच गये तो पुनः आपका दर्शन करेंगे ॥ ४८ ॥

अथवा सङ्गमः कृष्ण खर्गे नो भविता ध्रुवम् । तत्रेदानीं समेष्यामः पुनः सार्धे त्वयानद्य ॥ ४९ ॥

अथवा श्रीकृष्ण ! अव हमलोग स्वर्गमें ही मिलेंगे, यह निश्चित है। अनघ ! वहाँ आजकी ही भाँति पुनः आपसे हमारी भेंट होगी॥ ४९॥

संजय उवाच

इत्युक्तवा माधवं कर्णः परिष्वज्य च पीडितम् । विसर्जितः केदावेन रथोपस्थादवातरत् ॥ ५०॥

संजय कहते हैं — ऐसा कहकर कर्ण भगवान् श्रीकृष्ण-का प्रगाढ़ आलिङ्गन करके उनसे विदा छे रथके पिछछे भागसे उत्तर गया॥ ५०॥

ततः स्वरथमास्थाय जाम्बृनद्विभूवितम्। सहासाभिर्निववृते राधेयो दीनमानसः॥५१॥

तदनन्तर अपने सुवर्णभृषित रथपर आरूढ़ हो राघान्दन कर्ण दीनचित्त होकर हमलोगोंके साथ लौट आया ॥ ततः शीव्रतरं प्रायात् केशचः सहसात्यकिः। पुनरुचारयन् वाणीं याहि याहीति सार्थिम् ॥५२॥ तदनन्तर सात्यिकसहित श्रीकृष्ण सार्थिसे बार-बार

'चलो-चलो' ऐसा कहते हुए अत्यन्त तीव गतिसे उपप्लव्य नगरकी ओर चल दिये॥ ५२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपूर्वणि भगवद्यानपूर्वणि कर्णोपनिवादे कृष्णकर्णसंवादे त्रिचरवारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें कर्णके द्वारा अपने अमिप्राय निवेदनके प्रसङ्गमें

भगवदवाक्यविषयक एक सौ तैंतालीसवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ १४३ ॥

चतुरचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

विदुरकी बात सुनकर युद्धके भावी दुष्परिणामसे व्यथित हुई कुन्तीका बहत सोच-विचारके बाद कर्णके पास जाना

वैशम्पायन उवाच

असिद्धानुनये कृष्णे कुरुभ्यः पाण्डवान् गते। अभिगम्य पृथां क्षत्ता शनैः शोचन्निवान्नवीत्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! जब श्रीकृष्ण-का अनुनय असफल हो गया और वे कौरवोंके यहाँसे पाण्डवोंके पास चले गये, तब विदुरजी कुन्तीके पास जाकर शोकमझ-से हो धीरे-धीरे इस प्रकार बोले-॥ १॥

जानासि मे जीवपुत्रि भावं नित्यमवित्रहे। कोशतो न च गृह्णीते वचनं मे सुयोधनः ॥ २ ॥

'चिरं जीवी पुत्रोंको जन्म देनेवाली देवि ! तम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा सदासे यही रही है कि कौरवों और पाण्डवोंमें युद्ध न हो । इसके लिये में पुकार-पुकारकर कहता रह गया; परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है।। उपपन्नो हासौ राजा चेदिपाञ्चालकेकयैः।

कृष्णेन युय्धानयमैरपि॥ ३॥ 'राजा युधिष्टिर चेदि, पाञ्चाल तथा केकयदेशके वीर सैनिकगणः भीमसेनः अर्जुनः श्रीकृष्णः सात्यकि तथा नकुछः सहदेव आदि श्रेष्ठ सहायकोंसे सम्पन्न हैं ॥ ३ ॥

भीमार्जनाभ्यां

उपप्रव्ये निविद्योऽपि धर्ममेव युधिष्ठिरः। काङ्कते ज्ञातिसौहार्दाद् वलवान् दुर्वलो यथा ॥ ४ ॥

भवे युद्धके लिये उद्यत हो उपप्लब्य नगरमें छावनी डालकर वैठे हुए हैं, तथापि भाई-बन्धुओंके सौहार्दवश धर्मकी ही आकाङ्का रखते हैं। बलवान् होकर भी दुर्वलकी भाँति संधि करना चाहते हैं ॥ ४॥

राजा तु धृतराष्ट्रोऽयं वयोवृद्धो न शाम्यति। मत्तः पुत्रमदेनैव विधर्मे पथि वर्तते॥ ५॥

ध्यह राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो जानेपर भी शान्त नहीं हो रहे हैं। पुत्रोंके मदसे उन्मत्त हो अधर्मके मार्गपर ही चलते हैं॥

जयद्रथस्य कर्णस्य तथा दुःशासनस्य च। सौबलस्य च दुर्वुद्धया मिथो भेदः प्रपत्स्यते॥ ६ ॥

'जयद्रथ, कर्ण, दुःशासन तथा शकुनिकी खोटी बुद्धिसे कौरव-पाण्डवोंमें परस्पर फूट होकर ही रहेगी ॥ ६ ॥

अधर्मेण हि धर्मिष्टं कृतं वैकार्यमीदशम। येषां तेषामयं धर्मः सानुबन्धो भविष्यति ॥ ७ ॥

( कौरवोंने चौदहवें वर्षमें पाण्डवोंको राज्य लौटा देनेकी प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं किया।) जिन्हें ऐसा अधर्मजनित कार्य भी, जो परस्पर विगाड़ करनेवाला है, धर्मसंगत प्रतीत होता है, उनका यह विक्रत धर्म सफल होकर ही रहेगा ( अधर्मका फल है दुःख और विनाश। वह उन्हें प्राप्त होगा ही ) || ७ ||

क्रियमाणे वलाद धर्में कुरुभिः को न संज्वरेत्। असाम्ना केरावे याते समुद्योक्ष्यन्ति पाण्डवाः॥ ८॥

'कौरवोंके द्वारा धर्म मानकर किये जानेवाले इस वलात्कारसे किसको चिन्ता नहीं होगी। भगवान् श्रीकृष्ण संधिके प्रयतमें असफल होकर गये हैं; अतः पाण्डव भी अव युद्धके लिये महान् उद्योग करेंगे ॥ ८॥

ततः कुरूणामनयो भविता वीरनाशनः। चिन्तयन् न लभे निद्रामहःसु च निशासु च॥ ९॥

ध्हस प्रकार यह कौरवोंका अन्याय समस्त वीरोंका विनाश करनेवाला होगा। इन सब वातोंको सोचते हए मझे न तो दिनमें नींद आती है और न रातमें ही ।। ९॥

श्रुत्वा तु कुन्ती तद्वाक्यमर्थकामेन भाषितम्। सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता मनसा विममर्श ह ॥ १०॥

विदुरजीने उभय पक्षके हितकी इच्छासे ही यह बात कही थी। इसे सुनकर कुन्ती दु:खसे आतुर हो उठी और लम्बी साँस खींचती हुई मन-ई।-मन इस प्रकार विचार करने लगी-॥ १०॥

धिगस्त्वर्थं यत्कृतेऽयं महान् ज्ञातिवधः कृतः। वर्त्स्यते सुदृदां चैव युद्धेऽस्मिन् वै पराभवः ॥११॥

अहो ! इस धनको धिकार है, जिसके लिये परस्पर बन्धु-बान्धवोंका यह महान् संहार किया जानेवाला है। इस युद्धमें अपने सगे-सम्बन्धियोंका भी पराभव होगा ही ॥ ११॥

पाण्डवार्चेदिपञ्चाला यादवाश्च समागताः। भारतैः सह योत्स्यन्ति किं नु दुःखमतः परम्॥१२॥ 'पाण्डवः चेदिः पाञ्चाल और यादव एकत्र होकर भरत-वंशियोंके साथ युद्ध करेंगेः इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है ? ॥ १२ ॥

पश्ये दोषं ध्रुवं युद्धे तथायुद्धे पराभवम् । अधनस्य मृतं श्रेयो न हि ज्ञातिक्षयो जयः ॥ १३ ॥

'युद्धमें निश्चय ही मुझे बड़ा भारी दोष दिखायी देता है; परंतु युद्ध न होनेपर भीपाण्डवोंका पराभव स्पष्ट है। निर्धन होकर मृत्युको वरण कर लेना अच्छा है; परंतु वन्धु-वान्धवों-का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं है ॥१३॥

इति मे चिन्तयन्त्यां वै हृदि दुःखं प्रवर्तते । पितामहः शान्तनव आचार्यश्च युधां पितः ॥ १४ ॥ कर्णश्च धार्तराष्ट्रार्थं वर्धयन्ति भयं मम ।

'यह सब सोचकर मेरे हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा है। शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधनके लिये ही युद्ध-भूमिमें उतरेंगे; अतः ये मेरे भयकी ही वृद्धि कर रहे हैं॥ १४६ ॥ नाचार्यः कामचान् शिष्यें द्रोंणो युद्ध-येत जातुचित्१५ पाण्डचेष्ठ कथं हार्वे क्रयीन्न च पितामहः।

'आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हितकी इच्छा रखनेवाले हैं। वे अपने शिष्योंके साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पाण्डवोंके प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रक्लेंगे ?॥ १५ है॥

अयं त्वेको वृथादृष्टिर्धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः ॥ १६ ॥ मोहानुवर्ती सततं पापो द्वेष्टि च पाण्डवान् ।

'परंतु यह एक मात्र मिथ्यादशीं कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधनका ही अनुसरण करनेवाला है। इसीलिये यह पापातमा सर्वदा पाण्डवोंसे द्वेष ही रखता है॥ १६३ ॥

महत्यनथें निर्वन्धी वलवांश्च विशेषतः॥१७॥ कर्णः सदा पाण्डवानां तन्मे दहति सम्प्रति। आशंसे त्वद्य कर्णस्य मनोऽहं पाण्डवान् प्रति॥१८॥ प्रसादयितमासाद्य दश्यनती यथातथम्।

'इसने सदा पाण्डवोंका बड़ा भारी अनर्थ करनेके लिये हठ ठान लिया है। साथ ही कर्ण अत्यन्त बलवान् भी है। यह बात इस समय मेरे हृदयको दग्ध किये देती है। अच्छा, आज मैं कर्णके मनको पाण्डवोंके प्रति प्रसन्न करनेके लिये उसके पास जाऊँगी और यथार्थ सम्बन्धका परिचय देती हुई उससे बातचीत कहँगी।। १७-१८ई।।

तोषितो भगवान् यत्र दुर्वासा मे वरं ददौ ॥ १९ ॥
आह्वानं मन्त्रसंयुक्तं वसन्त्याः पितृवेश्मिन ।
साहंमन्तःपुरे राज्ञः कुन्तिभोजपुरस्कृता ॥ २० ॥
चिन्तयन्ती बहुविधं हृदयेन विदूयता ।
बलांबलं च मन्त्राणां ब्राह्मणस्य च वाग्वलम्॥ २१ ॥

'जब मैं पिताके घर रहती थी, उन्हीं दिनों अपनी सेवाओंद्वारा मैंने भगवान् दुर्वासाको संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे यह वर दिया कि मन्त्रोच्चारणपूर्वक आवाहन करनेपर मैं किसी भी देवताको अपने पास बुला सकती हूँ । मेरे पिता कुन्तिभोज मेरा बड़ा आदर करते थे । मैं राजाके अन्तः पुरमें रहकर व्यथित हृदयसे मन्त्रोंके बलावल और ब्राह्मणकी वाक्शक्तिके विषयमें अनेक प्रकारका विचार करने लगी ॥ १९–२१॥

स्त्रीभावाद् वालभावाच चिन्तयन्ती पुनः पुनः। धात्र्या विस्रव्धया गुप्ता सखीजनवृता तदा॥ २२॥

'स्त्री-स्वभाव और वाल्यावस्थाके कारण में वार-वार इस प्रश्नको लेकर चिन्तामग्न रहने लगी। उन दिनों एक विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी और सिखयाँ मुझे सदा घेरे रहती थीं॥ २२॥

दोषं परिहरन्ते च पितुश्चारिज्यरिक्षणी। कथं न सुकृतं मे स्यान्नापराधवती कथम्॥ २३॥ भवेयमिति संचिन्त्य ब्राह्मणं तं नमस्य च। कौत्हलात् तु तं लञ्ज्या वालिङ्यादाचरं तद्य। कन्या सती देवमर्कमासादयमहं ततः॥ २४॥

भी अपने अपर आनेवाले सब् प्रकारके दोवोंका निवारण करती हुई पिताकी दृष्टिमें अपने सदाचारकी रक्षा करती रहती थी। मैंने सोचा, क्या करूँ, जिससे मुझे पुण्य हो और मैं अपराधिनी न होऊँ। यह सोचकर मैंने मन-ही-मन उन ब्राह्मण-देवताको नमस्कार किया और उस मन्त्रको पाकर कौत्हल तथा अविवेकके कारण मैंने उसका प्रयोग आरम्भ कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कन्यावस्थामें ही मुझे भगवान् सूर्यदेवका संयोग प्राप्त हुआ।। २३-२४।।

योऽसौ कानीनगर्नो मे पुत्रवत् परिरक्षितः। कस्मान्न कुर्याद् वचनं पथ्यं भ्रातृहितं तथा॥ २५॥

'जो मेरा कानीन गर्भ है, इसे मैंने पुत्रकी भाँति अपने उदरमें पाला है। वह कर्ण अपने भाइयोंके हितके लिये कही हुई मेरी लाभदायक बात क्यों नहीं मानेगा ?'॥ २५॥

इति कुन्ती विनिश्चित्य कार्यनिश्चयमुत्तमम्। कार्यार्थमभिनिश्चित्य ययौ भागीरथीं प्रति॥२६॥

इस प्रकार उत्तम कर्तव्यका निश्चय करके अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये एक निर्णयपर पहुँचकर कुन्ती भागीरथी गङ्गाके तटपर गयी ॥ २६ ॥

आत्मजस्य ततस्तस्य घृणिनः सत्यसङ्गिनः। गङ्गातीरे पृथाश्चौषीद् वेदाध्ययन्निःखनम्॥ २७॥

वहाँ गङ्गाके किनारे पहुँचकर छुन्तीने अपने दयाछ और सत्यपरायण पुत्र कर्णके मुखसे वेदपाठकी गम्भीर ध्वनि सुनी ॥ प्राङ्मुखस्योध्वेवाहोः सा पर्यतिष्ठत पृष्ठतः। जप्यावसानं कार्यार्थं प्रतीक्षन्ती तपस्विनी॥ २८॥

वह अपनी दोनों वाँहें ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुख हो जप कर रहा था और तपिखनी कुन्ती उसके जपकी समाप्तिकी प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछेकी ओर खड़ी रही।। २८।।

अतिष्ठत् सूर्यतापार्ता कर्णस्योत्तरवाससि । कौरव्यपत्नी वार्णेयी पद्ममालेव शुष्यती॥ २९॥

वृष्णिकुलनिदनी पाण्डुपत्नी कुन्ती वहाँ सूर्यदेवके तापसे पीड़ित हो कुम्हलाती हुई कमलमालाके समान कर्गके उत्तरीय वस्त्रकी छायामें खड़ी हो गयी ॥ २९॥ आपृष्ठतापाज्ञप्त्वा स परिवृत्य यतव्रतः। दृष्ट्य कुन्तीसुपातिष्ठदभिवाद्य कृताञ्जलः॥ ३०॥

जवतक स्यरेव पीठकी ओर ताप न देने लगे (जवतक वे पूर्वसेपश्चिमकी ओर चले नहीं गये); तबतक जप करके नियमपूर्वक व्रतका पालन करनेवाला कर्ण जब पीछेकी ओर घूमा, तब कुन्तीको सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया ॥ ३०॥

यथान्यायं महातेजा मानी धर्मभृतां वरः। उत्समयन् प्रणतः प्राह कुन्तीं वैकर्तनो वृषः॥ ३१॥

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठः अभिमानी और महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण जिसका दूसरा नाम वृष भी याः कुन्तीको यथोचित रीतिसे प्रणाम करके मुसकराता हुआ बोला ॥ ३१ ॥

इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कुन्तीकर्णसमागमे चतुश्चरवारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें कुन्ती और कर्णकी मेंटविषयक एक सौ चौवाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१४४॥

## पत्रचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

कुन्तीका कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताकर उससे पाण्डवपक्षमें मिल जानेका अनुरोध

कर्ण उवाच राधेयोऽहमाधिरथिः कर्णस्त्वामभिवादये । प्राप्ता किमर्थं भवती बृहि किं करवाणि ते ॥ १ ॥

कर्ण बोला—देवि ! मैं राघा तथा अधिरथका पुत्र कर्ण हूँ और आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । आपने किस लिये यहाँतक आनेका कष्ट किया है १ बताइये मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ ॥ १ ॥

कुन्त्युवाच

कौन्तेयस्त्वं न राघेयो न तवाधिरथः पिता। नासि सृतकुले जातः कर्ण तद् विद्धि मे वचः ॥ २ ॥

कुन्तीने कहा—कर्ण ! तुम राधाके नहीं कुन्तीके पुत्र हो । तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं और तुम सूतकुलमें नहीं उत्पन्न हुए हो । मेरी इस बातको ठीक मानो ॥ २॥

कानीनस्त्वं मया जातः पूर्वजः कुक्षिणा धृतः । कुन्तिराजस्य भवने पार्थस्त्वमसि पुत्रक ॥ ३ ॥

तुम कन्यावस्थामें मेरे गर्भसे उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो । महाराज कुन्तिभोजके घरमें रहते समय मैंने तुम्हें गर्भमें धारण किया था; अतः वेटा ! तुम पार्थ हो ॥ ३ ॥

प्रकाशकर्मा तपनो योऽयं देवो विरोचनः। अजीजनत्त्त्वां मय्येष कर्ण शस्त्रभृतां वरम्॥ ४॥

कर्ण ! ये जो जगत्में प्रकाश और उष्णता प्रदान करने-वाले भगवान् सूर्यदेव हैं, इन्होंने शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ तुम-जैसे वीर पुत्रको मेरे गर्भसे उत्पन्न किया है ॥ ४ ॥ कुण्डली बद्धकवचो देवगर्भः श्रिया दृतः । जातस्त्वमसि दुर्घर्ष मया पुत्र पितुर्गृहे ॥ ५ ॥ दुर्धर्ष पुत्र ! मैंने पिताके घरमें तुम्हें जन्म दिया था। तुम जन्मकालमे ही कुण्डल और कवच धारण किये देव-बालकके समान शोमासम्पन्न रहे हो ॥ ५ ॥

स त्वं भ्रातृनसम्बुद्धय मोहाद् यदुपसेवसे । धार्तराष्ट्रान् न तद् युक्तं त्विय पुत्र विशेषतः ॥ ६ ॥

बेटा ! तुम जो अपने भाइयोंसे अपरिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिये कदापि योग्य नहीं है ॥ ६ ॥

एतद् धर्मफलं पुत्र नराणां धर्मनिश्चये। यत् तुष्यन्त्यस्य पितरो माता चाप्येकदर्शिनी ॥ ७ ॥

बेटा ! धर्मशास्त्रमें मनुष्योंके लिये यही धर्मका उत्तम फल बताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एक मात्र पुत्रपर ही दृष्टि रखनेवाली माता उनसे संतुष्ट रहें ॥७॥ अर्जु नेनार्जितां पूर्वे हतां लोभादसाधुभिः।

आच्छिद्यधार्तराष्ट्रभ्यो भुङ्क्व यौधिष्ठिरी श्रियम्॥८॥

अर्जुनने पूर्वकालमें जिसका उपार्जन किया था और दुष्टोंने लोभवश जिसे हर लिया है। युधिष्टिरकी उस राज्य-लक्ष्मीको तुम धृतराष्ट्रपुत्रोंसे छीनकर भाइयोंसहित उसका उपभोग करो ॥ ८॥

अद्य पश्यन्ति कुरवः कर्णार्जुनसमागमम् । सौभ्रात्रेण समाठक्ष्य संनमन्तामसाधवः॥ ९॥

आज उत्तम बन्धुजनोचित स्नेहके साथ कर्ण और अर्जुनका मिलन कौरवलोग देखें और इसे देखकर दुष्टलोग नतमस्तक हों ॥ ९॥ कर्णार्जुनौ वै भवेतां यथा रामजनार्दनौ। असाध्यं किं तु लोके स्याद् युवयोः संहितात्मनोः॥ १०॥

कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली हैं जैसे बलराम और श्रीकृष्ण। बेटा ! तुम दोनों हृदयसे संगठित हो जाओ तो इस जगत्में तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य असाध्य होगा ! ।। १०॥

कर्ण शोभिष्यसे नूनं पञ्चभिश्चीतृभिर्वृतः। देवैः परिवृतो ब्रह्मा वेद्यामिव महाध्वरे॥११॥ कर्ण ! जिस प्रकार महान् यज्ञकी वेदीपर देवगणोंसे चिरे हुए ब्रह्माजी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अपने पाँचों भाइयोंसे चिरे हुए तुम भी शोभा पाओंगे ॥ ११ ॥

उपपन्नो गुणैः सर्वैज्येष्ठः श्रेष्टेषु वन्धुषु । स्तपुत्रेति मा शन्दः पार्थस्त्वमसि वीर्यवान् ॥ १२ ॥

अपने श्रेष्ठ स्वभाववाले वन्धुओंके वीचमें तुम सर्वगुण-सम्पन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी कुन्तीपुत्र कर्ण हो। तुम्हारे लिये सूतपुत्र शब्दका प्रयोग नहीं होना चाहिये॥१२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कुन्तीकर्णसमागमे पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें कुन्ती और कर्णकी भेटके प्रसङ्गमें एक सौ पैंतारीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९४५॥

# षट्चत्वारिं शदधिकशततमो ऽध्यायः

कर्णका कुन्तीको उत्तर तथा अर्जुनको छोड़कर शेप चारों पाण्डवोंको न मारनेकी प्रतिज्ञा

वैशम्पायन उवाच

ततः सूर्योन्निश्चरितां कर्णः गुआव भारतीम् । दुरत्ययां प्रणयिनीं पितृवद् भास्करेरिताम् ॥ १ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर सूर्यमण्डलसे एक वाणी प्रकट हुई। जो सूर्यदेवकी ही कही हुई थी । उसमें पिताके समान स्नेह भरा हुआ था और वह दुर्लङ्खय प्रतीत होती थी । कर्णने उसे सुना ॥ १ ॥

सत्यमाह पृथा वाक्यं कर्ण मातृवचः कुरु। श्रेयस्ते स्थान्नर्व्याघ सर्वमाचरतस्तथा॥ २॥

(वह वाणी इस प्रकार थी-) 'नरश्रेष्ठ कर्ण! कुन्ती सत्य कहती है। तुम माताकी आज्ञाका पालन करो। उसका पूर्णरूपसे पालन करनेपर तुम्हारा कल्याण होगा'॥ २॥ वैश्वम्यायन उवाच

प्वमुक्तस्य मात्रा च स्वयं पित्रा च भानुना। चचाल नैव कर्णस्य मितः सत्यधृतेस्तदा॥ ३॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! माता कुन्ती और पिता साक्षात् सूर्यदेवके ऐसा कहनेपर भी उस समय सच्चे धैर्यवाले कर्णकी बुद्धि विचलित नहीं हुई ॥ ३॥

कर्ण उवाच

न चैतच्छूइधे वाक्यं क्षत्रिये भाषितं त्वया। धर्मद्वारं ममैतत् स्यान्तियोगकरणं नव ॥ ४ ॥

कर्ण बोळा—राजपुत्रि ! तुमने जो कुछ कहा है। उस-पर मेरी श्रद्धा नहीं होती । तुम्हारी इस आज्ञाका पालन करना मेरे लिये धर्मका द्वार है। इसपर भी मैं विश्वास नहीं करता ॥ ४॥

अकरोन्मिय यत् पापं भवती सुमहात्ययम् । अपाकीर्णोऽस्मियन्मातस्तद् यद्याःकीर्तिनादानम् ॥५॥ तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है, वह महान् कश्दायक है। माता ! तुमने जो मुझे पानीमें फैंक दिया। वह मेरे लिये यदा और कीर्तिका नाद्यक वन गया ॥ ५॥ अहं चेत् क्षत्रियो जातो न प्राप्तः क्षत्रस्तित्वयाम्। त्वत्कृते किंतु पापीयः शत्रुः कुर्यान्ममाहितम्॥ ६॥

यद्यपि मैं क्षत्रियवु: लमें उत्पन्न हुआ था तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कारचे विज्ञत रह गया। कोई रात्रु भी भेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकारक कार्य और क्या कर सकता है ? ॥ ६॥

क्रियाकाले त्वनुक्रोशमकत्वा त्विममं मम। हीनसंस्कारसमयमद्य मां समचूचुदः॥ ७॥

जब मेरे लिये कुछ करनेका अवसर था, उस समय तो तुमने यह दया नहीं दिखायी और आज जब मेरे संस्कार-का समय बीत गया है, ऐसे समयमें तुम मुझे क्षात्रधर्मकी ओर प्रेरित करने चली हो ॥ ७॥

न वै मम हितं पूर्वं मातृवच्चेष्टितं त्वया। सा मां सम्बोधयस्यद्य केव्हात्महितेषिणी ॥ ८ ॥

पूर्वकालमें तुमने माताके समान मेरे हितकी चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हितकी कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्यका उपदेश दे रही हो ॥ ८॥

कृष्णेन सहितात् को वै न व्यथेत धनंजयात्। कोऽद्य भीतं न मां विद्यात् पार्थानां समिति गतम्॥

श्रीकृष्णके साथ मिले हुए अर्जुनसे आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता ? यदि इस समय मैं पाण्डवोंकी सभामें सम्मिलित हो जाऊँ तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा ? ॥ ९ ॥

अभ्राता विदितः पूर्वं युद्धकाले प्रकाशितः। पाण्डवान् यदि गच्छामि किं मां क्षत्रं वदिष्यति॥

आजरी पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पाण्डवों-

का भाई हूँ । युद्धके समय मेरा यह सम्यन्य प्रकाशमें आया है । इस समय यदि पाण्डबोंसे मिल जाऊँ तो क्षत्रियसमाज मुझे क्या कहेगा ? ॥ १०॥

सर्वकामैः संविभक्तः प्रजितद्य यथास्रुषम् । अहं वै धार्तराष्ट्राणां कुर्यां तद्फलं कथम् ॥ ११ ॥

धृतराष्ट्रके पुत्रोंने मुझे सब प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ दी हैं और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उस उपकारको मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ १॥ ११॥

उपनहा परैचैंरं ये मां नित्यमुपासते। नमस्कुर्वन्ति च सदा वसवो वासवं यथा॥ १२॥ मम प्राणेन ये शत्रूज्शकाः प्रतिसमासितुम्। मन्यन्ते ते कथं तेषामहं छिन्द्यां मनोरथम्॥ १३॥

शतुओं से वैर बाँधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं तथा जैसे वसुगण इन्द्रको प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार जो सदा मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरी ही प्राणशक्तिके भरोसे जो शतुओं के सामने डटकर खड़े होनेका साइस करते हैं और इसी आशासे जो मेरा आदर करते हैं, उनके मनोरथको मैं छिन्न-भिन्न कैसे करूँ ? ॥ १२-१३॥

मया स्रवेन संग्रामं तितीर्वन्ति दुरत्ययम् । अपारे पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम् ॥ १४ ॥

जो मुझको ही नौका बनाकर उसके सहारे दुर्लङ्कय समरसागरको पार करना चाहते हैं और मेरे ही भरोसे अपार संकटसे पार होनेकी इच्छा रखते हैं उन्हें इस संकट-के समयमें कैसे त्याग दूँ ? ॥ १४ ॥

अयं हि कालः सम्प्राप्तो धार्तराष्ट्रोपजीविनाम् । निर्वेष्टब्यं मया तत्र प्राणानपरिरक्षता ॥ १५ ॥

दुर्योधनके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करनेवालोंके लिये यही उपकारका बदला चुकानेके योग्य अवसर आया है। इस समय मुझे अपने प्राणोंकी रक्षा न करते हुए उनके ऋणसे उऋण होना है।। १५॥

कृतार्थाः सुभृता ये हि कृत्यकाले ह्युपस्थिते । अनवेक्ष्य कृतं पापा विकुर्वेन्त्यनवस्थिताः ॥ १६ ॥ राजिकेल्विषिणां तेषां भर्तृपिण्डापहारिणाम् । नैवायं न परो लोको विद्यते पापकर्मणाम् ॥ १७ ॥

जो किसीके द्वारा अच्छी तरह पालित-पोषित होकर कृतार्थ होते हैं; परंतु उस उपकारका बदला चुकाने योग्य समय आनेपर जो अस्थिरचित्त पापातमा पुरुष पूर्वकृत उपकारोंको न देखकर बदल जाते हैं, वे स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाले तथा उपकारी राजाके प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतव्नोंके लिये न तो यह लोक सुखद होता है न परलोक ही ॥ १६-१७॥

धृतराष्ट्रस्य पुत्राणामर्थे योत्स्यामि ते सुतैः। बलं च शक्ति चास्थाय न वै त्वय्यनृतं वदे ॥ १८ ॥

में तुमसे झूठ नहीं बोलता । धृतराष्ट्रके पुत्रोंके लिये में अपनी शक्ति और वलके अनुसार तुम्हारे पुत्रोंके साथ युद्ध अवस्य करूँगा ॥ १८ ॥

आनृशंस्यमथो वृत्तं रक्षन् सत्पुरुषोचितम्। अतोऽर्थकरमप्येतन्त करोम्यद्य ते वचः॥१९॥

परंतु उस दशामें भी दयाछता तथा सजनोचित सदाचार-की रक्षा करता रहूँगा। इसीलिये लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेशको आज मैं नहीं मानूँगा॥ १९॥

न च तेऽयं समारम्भो मियमोघो भविष्यति । वध्यान् विषह्यान् संग्रामे न हिनष्यामि ते सुतान् ॥ युधिष्ठिरं च भीमं च यमौ चैवार्जुनाहते । अर्जुनेन समं युद्धमिप यौधिष्ठिरे बले ॥ २१॥

परंतु मेरे पास आनेका जो कष्ट तुमने उठाया है, वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राममें तुम्हारे चार पुत्रोंको कावूके अंदर तथा वधके योग्य अवस्थामें पाकर भी मैं नहीं मारूँगा। वे चार हैं, अर्जुनको छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिरकी सेनामें अर्जुनके साथ ही मेरा युद्ध होगा॥ २०-२१॥

अर्जुनं हिनिहत्याजौ सम्प्राप्तं स्यात् फलं मया । यशसा चापि युज्येयं निहतः सन्यसाचिना ॥ २२ ॥

अर्जुनको युद्धमें मार देनेपर मुझे संग्रामका फल प्राप्त हो जायगा अथवा स्वयं ही सन्यसाची अर्जुनके हाथसे मारा जाकर में यशका भागी बनूँगा ॥ २२॥

न ते जातु न शिष्यन्ति पुत्राः पश्च यशस्त्रिनि । निरर्जुनाः सकर्णां वा सार्जुना वा हते मयि ॥ २३ ॥

यशिक्ति ! किसी भी दशामें तुम्हारे पाँच पुत्र अवश्य शेष रहेंगे । यदि अर्जुन मारे गये तो कर्णसहित और यदि मैं मारा गया तो अर्जुनसहित तुम्हारे पाँच पुत्र रहेंगे ॥२३॥

इति कर्णवचः श्रुत्वा कुन्ती दुःखात् प्रवेपती । उवाच पुत्रमास्क्रिष्य कर्ण धैर्यादकम्पनम् ॥ २४ ॥

कर्णकी यह बात सुनकर कुन्ती धैर्यसे विचलित न होने-बाले अपने पुत्र कर्णको हृदयसे लगाकर दुःखसे काँपती हुई बोली—॥ २४॥

पवं वै भाव्यमेतेन क्षयं यास्यन्ति कौरवाः। यथा त्वं भाषसे कर्ण दैवं तु बलवत्तरम्॥ २५॥

'कर्ण ! दैव बड़ा बलवान् है । तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो । इस युद्धके द्वारा कौरवोंका संहार होगा ।। २५ ॥

त्वया चतुर्णो भ्रातृणामभयं रात्रुकर्शन। दत्तं तत् प्रतिजानीहि संगरप्रतिमोचनम् ॥ २६॥ ्शत्रुमूदन ! तुमने अपने चार भाइयोंको अभयदान दिया है । युद्धमें उन्हें छोड़ देनेकी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहना ॥ अनामयं खस्ति चेति पृथायो कर्णमत्रवीत् । तां कर्णोऽथ तथेत्युक्त्वा ततस्तौ जग्मतुः पृथक् ॥ 'तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हें किसी प्रकारका कष्ट न हो।' इस प्रकार जब कुन्तीने कर्णसे कहा, तब कर्णने भी 'तथास्तु' कहकर उसकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक्-पृथक् अपने स्थानको चले गये॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कुन्तीकर्णसमागमे पट्चत्वारि शर्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४६॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें कुन्ती और कर्णकी भेंटविषयक एक सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४६ ॥

### सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

युधिष्टिरके पूछनेपर श्रीकृष्णका कौरवसभामें व्यक्त किये हुए भीष्मजीके वचन सुनाना

वैशम्यायन उवाच भागम्य हास्तिनपुरादुपष्टव्यमरिंदमः। पाण्डवानां यथावृत्तं केशवः सर्वमुक्तवान्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने इस्तिनापुरसे उपप्लब्यमें आकर पाण्डवोंसे वहाँका सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह सुनाया।

सम्भाष्य सुचिरं कार्लं मन्त्रयित्वा पुनः पुनः। स्वमेव भवनं शौरिर्विश्रामार्थं जगाम ह॥२॥

दीर्घकालतक बातचीत करके बारंबार गुप्त मन्त्रणा करने-के पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण विश्रामके लिये अपने वासस्थानको गये॥ २॥

विख्ज्य सर्वान् नृपतीन् विराटप्रमुखांस्तदा । पाण्डवा भ्रातरः पञ्च भानावस्तं गते सति ॥ ३ ॥ संध्यामुपास्य ध्यायन्तस्तमेव गतमानसाः । भानाय्य रुण्णं दाशार्हे पुनर्मन्त्रममन्त्रयन् ॥ ४ ॥

तदनन्तर सूर्यास्त होनेपर पाँचों भाई पाण्डव विराट आदि सब राजाओंको विदा करके संध्योपासंना करनेके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णमें ही मन लगाकर कुछ कालतक उन्हींका ध्यान करते रहे। फिर दशाईकुलभूषण श्रीकृष्णको बुलाकर वे उनके साथ गुप्त मन्त्रणा करने लगे।। ३-४॥

युधिष्ठिर उवाच

त्वया नागपुरं गत्वा सभायां धृतराष्ट्रजः। किमुक्तः पुण्डरीकाक्ष तन्नः शंसितुमईसि॥ ५॥

युधिष्ठिर बोले—कमलनयन ! आपने हस्तिनापुर जाकर कौरवसभामें धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे क्या कहा, यह हमें बतानेकी कृपा करें ॥ ५ ॥

वासुदेव उवाच

मया नागपुरं गत्वा सभायां धृतराष्ट्रजः। तथ्यं पथ्यं हितंं चोको न च गृह्वाति दुर्मतिः॥ ६॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन्! मैंने हिस्तिना-



पुर जाकर कौरवसभामें धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे यथार्थ लाभ-दायक और हितकर बात कही थी; परंतु वह दुर्बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं करता था ॥ ६ ॥

युधिष्ठिर उवाच

तस्मिन्नुत्पथमापन्ने कुरुवृद्धः पितामहः । किमुक्तवान् हृषीकेश दुर्योधनममर्पणम्॥ ७॥

युधिष्ठिरने पूछा—हृषीकेश ! दुर्योधनके कुमार्गका आश्रय लेनेपर कुरुकुलके वृद्ध पुरुष पितामह भीष्मने ईर्घ्या और अमर्षमें भरे हुए दुर्योधनसे क्या कहा १ ॥ ७॥

आचार्यो वा महाभाग भारद्राजः किमब्रवीत् । पिता वा धृतराष्ट्रस्तं गान्धारी वा किमब्रवीत् ॥ ८ ॥ महाभाग ! भरद्राजनन्दन आचार्य द्रोणने उस समय क्या कहा ? पिता धृतराष्ट्र और माता गान्धारीने भी दुर्योधन-से उस समय क्या बात कही ? || ८ ||

पिता यवीयानस्माकं क्षत्ता धर्मविदां वरः। पुत्रशोकाभिसंतप्तः किमाह धृतराष्ट्रजम्॥९॥

हमारे छोटे चाचा धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ विदुरने भी, जो हम पुत्रोंके शोकसे सदा संतप्त रहते हैं, दुर्योधनसे क्या कहा ? ९ किं च सर्वे नृपतयः सभायां ये समासते। उक्तवन्तो यथातरवं तद् बृहि त्वं जनाईन ॥ १०॥

जनार्दन ! इसके सिवा जो समस्त राजालोग सभामें वैठे थे, उन्होंने अपना विचार किस रूपमें प्रकट किया ? आप इन सब वातोंको ठीक-ठीक बताइये ॥ १०॥

उक्तवान् हि भवान् सर्वे वचनं कुरुमुख्ययोः। धार्तराष्ट्रस्य तेषां हि वचनं कुरुसंसदि॥११॥ कामलोभाभिभृतस्य मन्दस्य प्राज्ञमानिनः। अप्रियं हृदये महां तन्न तिष्ठति केशव॥१२॥

कृष्ण ! आपने कौरवसभामें निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म और धृतराष्ट्रके समीप सब बातें कह दी थीं । परंतु आप-की और उनकी उन सब बातोंको मेरे लिये हितकर होनेके कारण अपने लिये अग्रिय मानकर सम्भवतः काम और लोभसे अभिभूत मूर्ख एवं पण्डितमानी दुर्योधन अपने हृदयमें स्थान नहीं देता ॥ ११-१२ ॥

तेषां वाक्यानि गोविन्द् श्रोतुमिच्छाम्यहं विभो। यथा च नाभिपद्येत कालस्तात तथा कुरु। भवान् हि नो गतिः कृष्ण भवान् नाथो भवान् गुरुः॥

गोविन्द ! में उन सबकी कही हुई वातोंको सुनना चाहता हूँ । तात ! ऐसा कीजिये जिससे हमलोगोंका समय व्यर्थ न बीते । श्रीकृष्ण ! आप ही हमलोगोंके आश्रयः आप ही रक्षक तथा आप ही गुरु हैं ॥ १३॥

वासुदेव उवाच

शृणु राजन् यथा वाक्यमुक्तो राजा सुयोधनः। मध्ये कुरूणां राजेन्द्र सभायां तन्निवोध मे ॥१४॥

श्रीकृष्ण योळे—राजेन्द्र ! मैंने कौरवसमामें राजा दुर्योधनसे जिस प्रकार वार्ते की हैं, वह बताता हूँ; सुनिये १४

मया विश्राविते वाक्ये जहास धृतराष्ट्रजः। अथ भीष्मः सुसंकुद्ध इदं वचनमत्रवीत्॥१५॥

मैंने जब अपनी बात दुर्योधनसे सुनायी। तब वह हँसने लगा। यह देख भीष्मजी अत्यन्त कुपित हो उससे इस प्रकार बोले-॥ १५॥

दुर्योधन निवोधेदं कुलार्थे यद् व्रवीमि ते। तच्छुत्वा राजशार्दूल खकुलस्य हितं कुरु ॥१६॥

'दुर्योचन! में अपने कुलके हितके लिये तुमसे जो कुछ

कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो । नृपश्रेष्ठ ! उसे सुनकर अपने कुलका हितसाधन करो ॥ १६ ॥

मम तात पिता राजन् शान्तनुर्लोकविश्रुतः। तस्याहमेक पवासं पुत्रः पुत्रवतां वरः॥१७॥

'तात ! मेरे पिता शान्तनु विश्वविख्यात नरेश थे जो पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ समझे जाते थे। राजन् ! मैं उनका इक-लौता पुत्र था॥ १७॥

तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना द्वितीयः स्यात् कथं सुतः। एकपुत्रमपुत्रं वै प्रवद्ग्ति मनीविषाः ॥१८॥

(अतः उनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि भेरे दूसरा पुत्र कैसे हो ? क्योंकि मनीषी पुरुष एक पुत्रवाले-को पुत्रहीन ही बताते हैं ॥ १८ ॥

न चोच्छेरं कुलं यायाद् विस्तीयेंच कथं यशः। तस्याहमीप्सितं बुद्ध्वा कालीं मातरमावहम् ॥१९॥ प्रतिज्ञां दुष्करां कृत्वा पितुर्थे कुलस्य च। अराजा चोध्वेरेताश्च यथा सुविदितं तव। प्रतीतो निवसाम्येष प्रतिज्ञामनुपालयन् ॥२०॥

'किस प्रकार इस कुलका उच्छेद न हो और इसके यशका सदा विस्तार होता रहे'—उनकी आन्तरिक इच्छा जानकर मैं कुलकी भलाई और पिताकी प्रसन्नताके लिये राजा न होने और जीवनभर ऊर्ध्वरेता (नैष्टिक ब्रह्मचारी) रहनेकी दुष्कर प्रतिश करके माता काली (सत्यवती) को ले आया। ये सारी बातें तुमको अच्छी तरह शात हैं। मैं उसी प्रतिशका पालन करता हुआ सदा प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करता हूँ ॥ १९-२०॥

तस्यां जञ्जे महावाहुः श्रीमान् कुरुकुलोद्वहः। विचित्रवीर्यो धर्मात्मा कनीयान् मम पार्थिव ॥ २१॥

'राजन् ! सत्यवतीके गर्भसे कुरुकुलका भार वहन करने-वाले धर्मात्मा महाबाहु श्रीमान् विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए, जो मेरे छोटे भाई थे ॥ २१ ॥

खर्यातेऽहं पितरि तं खराज्ये संन्यवेशयम्। विचित्रवीर्यं राजानं भृत्यो भृत्वा ह्यधश्चरः॥२२॥

पिताके स्वर्गवासी हो जानेपर मैंने अपने राज्यपर राजा विचित्रवीर्यको ही विठाया और स्वयं उनका सेवक होकर राज्यसिंहासनसे नीचे खड़ा रहा ॥ २२ ॥

तस्याहं सददशान् दारान् राजेन्द्र समुपाहरम्। जित्वा पार्थिवसङ्घातमपि ते बहुशः श्रुतम् ॥ २३ ॥

पाजेन्द्र ! उनके लिये राजाओं के समूहको जीतकर मैंने योग्य पिलयाँ ला दीं । यह चुत्तान्त भी तुमने बहुत बार सुना होगा ॥ २३॥ ततो रामेण समरे द्वन्द्रयुद्धमुपागमम् । स हि रामभयादेभिनीगरैविंप्रवासितः॥ २४॥

'तदनन्तर एक समय मैं परशुरामजीके साथ द्वन्द्वयुद्धके लिये समरभूमिमें उतरा । उन दिनों परशुरामजीके भयसे यहाँके नागरिकोंने राजा विचित्रवीर्यको इस नगरसे दूर हटा दिया था ॥ २४ ॥

दारेष्वप्यतिसक्तरच यक्ष्माणं समपद्यत । यदा त्वराजके राष्ट्रे न ववर्ष सुरेश्वरः। तदाभ्यथावन् मामेव प्रजाः क्षुद्धयपीडिताः॥ २५॥

'वे अपनी पित्नयों में अधिक आसक्त होनेके कारण राज-यक्ष्माके रोगसे पीड़ित हो मृत्युको प्राप्त हो गये। तब विना राजाके राज्यमें देवराज इन्द्रने वर्षा बंद कर दी, उस दशामें सारी प्रजा क्षुधाके भयसे पीड़ित हो मेरे ही पास दौड़ी आयी॥' प्रजा ऊचुः

उपक्षीणाः प्रजाः सर्वा राजा भव भवाय नः। ईतीः प्रणुद्द भद्दं ते शान्तनोः कुळवर्धन ॥ २६॥

प्रजा बोली—शान्तनुके कुलकी वृद्धि करनेवाले महाराज ! आपका कल्याण हो । राज्यकी सारी प्रजा क्षीण होती चली जा रही है । आप हमारे अभ्युदयके लिये राजा होना स्वीकार करें और अनावृष्टि आदि ईतियोंका भय दूर कर दें ॥ २६ ॥

पीड्यन्ते ते प्रजाः सर्वा व्याधिभिर्भृशदाहणैः। अल्पाविशाष्टा गाङ्गेय ताः परित्रातुमईसि ॥ २७॥

गङ्गानन्दन! आपकी सारी प्रजा अत्यन्त भयंकर रोगोंसे पीडित है। प्रजाओंमेंसे बहुत थोड़े लोग जीवित बचे हैं। अतः आप उन सबकी रक्षा करें।। २७॥

ब्याधीन् प्रणुद् वीर त्वं प्रजा धर्मेण पालय। त्विय जीवित मा राष्ट्रं विनाशमुपगच्छतु॥ २८॥

वीर ! आप रोगोंको हटावें और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करें । आपके जीते-जी इस राज्यका विनाश न हो जाय ॥ २८॥

भीष्म उवाच

प्रजानां कोशतीनां वै नैवाक्षुभ्यत मे मनः। प्रतिक्षां रक्षमाणस्य सद् वृत्तं सारतस्तथा॥ २९॥

भीष्म कहते हैं—प्रजाओंकी यह करुण पुकार सुनकर भी प्रतिज्ञाकी रक्षा और सदाचारका स्मरण करके मेरा मन क्षुब्ध नहीं हुआ ॥ २९॥

ततः पौरा महाराज माताकाली च मे हाुभा ।
भृत्याः पुरोहिताचार्या ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः ।
मामूचुर्भशसंतप्ता भव राजेति संततम् ॥ ३० ॥
प्रतीपरक्षितं राष्ट्रं त्वां प्राप्य विनशिष्यति ।
स त्वमसाद्धितार्थं चै राजा भव महामते ॥ ३१ ॥

महाराज ! तदनन्तर मेरी कल्याणमयी माता सत्यवती।
पुरवासी। सेवकः पुरोहितः आचार्य और बहुश्रुतं ब्राह्मण
अत्यन्त संतप्त हो मुझसे बार-बार कहने छगे— 'तुम्हीं राजा
होओ। नहीं तो महाराज प्रतीपके द्वारा सुरक्षित राष्ट्र तुम्हारे
निकट पहुँचकर नष्ट हो जायगा । अतः महामते ! तुम हमारे
हितके छिये राजा हो जाओ ।। ३०-३१ ॥

इत्युक्तः प्राञ्जलिभूत्वा दुःखितो भृशमातुरः। तेभ्यो न्यवेदयं तत्र प्रतिकां पितृगौरवात् ॥ ३२ ॥

उनके ऐसा कहनेपर मैं अत्यन्त आतुर और दुखी हो गया और मैंने हाथ जोड़कर उन सबसे पिताके महत्त्वकी ओर दृष्टि रखकर की हुई प्रतिज्ञाके विषयमें निवेदन किया ॥

ऊर्ध्वरेता ह्यराजा च कुलस्यार्थे पुनः पुनः। विशेषतस्त्वदर्थे च धुरि मा मां नियोजय॥ ३३॥

फिर माता सत्यवतीसे कहा—'माँ! मैंने इस कुलकी वृद्धिके लिये और विशेषतः तुम्हें ही यहाँ ले आनेके लिये राजा न होने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहनेकी बारंबार प्रतिज्ञा की है। अतः तुम इस राज्यका बोझ सँभालनेके लिये मुझे नियुक्त न करों?।। ३३॥

ततोऽहं प्राञ्जलिर्भूत्वा मातरं सम्प्रसादयम् । नाम्व शान्तनुना जातः कौरवं वंशमुद्धहन् ॥ ३४ ॥ प्रतिक्षां वितथां कुर्यामिति राजन् पुनः पुनः । विशेषतस्त्वदर्थं च प्रतिक्षां कृतवानहम् ॥ ३५ ॥ अहं प्रेष्यश्च दासदच तवाद्य सुतवत्सले।

राजन् ! तत्पश्चात् पुनः हाथ जोड़कर माताको प्रसन्न करनेके लिये मैंने विनयपूर्वक कहा— 'अम्ब ! मैं राजा शान्तनुसे उत्पन्न होकर कौरववंशकी मर्यादाका वहन करता हूँ । अतः अपनी की हुई प्रतिज्ञाको झूठी नहीं कर सकता ।' यह बात मैंने वार-बार दुहराबी । इसके वाद किर कहा— 'पुत्रवत्सले ! विशेषतः तुम्हारे ही लिये मैंने यह प्रतिज्ञा की यी । मैं तुम्हारा सेवक और दास-हूँ ( मुझसे वह प्रतिज्ञा तोडनेके लिये न कहो )' ।। ३४-३५ है ।।

एवं तामनुनोयांहं मातरं जनमेव च ॥ ३६॥ अयाचं भ्रातृदारेषु तदा व्यासं महामुनिम्। सह मात्रा महाराज प्रसाच तमृषि तदा॥ ३७॥ अपत्यार्थ महाराज प्रसादं कृतवांद्रच सः। त्रीन् स पुत्रानजनयत् तदा भरतसत्तम॥ ३८॥

महाराज ! इस प्रकार माता तथा अन्य लोगोंको अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल करके माताके सहित मैंने महामुनि व्यासको प्रसन्न करके भाईकी स्त्रियोंसे पुत्र उत्पन्न करनेके लिये उनसे प्रार्थना की । भरतकुलभूपण ! महर्षिने कृपा की और उन स्त्रियोंसे तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३६–३८॥ अन्धः करणहीनत्वान्न वै राजा पिता तव। राजा तु पाण्डुरभवन्महात्मा छोकविश्रतः॥ ३९॥

तुम्हारे पिता अंधे थे। अतः नेत्रेन्द्रियसे हीन होनेके कारण राजा न हो सके। तब लोकविख्यात महामना पाण्डु इस देशके राजा हुए ॥ ३९॥

स राजा तस्य ते पुत्राः पितुर्दायाद्यहारिणः। मा तात कलहं कार्षी राज्यस्यार्धे प्रदीयताम्॥ ५०॥

पाण्डु राजा थे और उनके पुत्र पाण्डव पिताकी सम्पत्ति-के उत्तराधिकारी हैं। अतः वत्स दुर्योधन! तुम कलह न करो। आधा राज्य पाण्डवोंको दे दो॥ ४०॥ मिय जीवित राज्यं कः सम्प्रशासेत् पुमानिह। मावमंस्था वचो महां शमिन्छामि वः सदा॥ ४१॥

मेरे जीते-जी मेरी इच्छाके विरुद्ध दूसरा कौन पुरुष यहाँ

राज्य-शासन कर सकता है ? ऐसा समझकर मेरे कथनकी अवहेलना न करो । मैं सदा तुमलोगोंमें शान्ति बनी रहनेकी शुभ कामना करता हूँ ॥ ४१ ॥

न विशेषोऽस्ति में पुत्र त्विय तेषु च पार्थिव। मतमेतत् पितुस्तुभ्यं गान्धार्या विदुरस्य च ॥ ४२॥

राजन् ! मेरे लिये तुममें और पाण्डवोंमें कोई अन्तर नहीं है । तुम्हारे पिताकाः गान्धारीका और विदुरका भी यही मत है ॥ ४२ ॥

श्रोतव्यं खलु वृद्धानां नाभिराङ्कीर्वचो मम। नारायिष्यसि मा सर्वमात्मानं पृथिवीं तथा ॥४३॥

तुम्हें बड़े-त्रूढ़ोंकी वार्ते सुननी चाहिये। मेरी वातपर शङ्कान करोः नहीं तो तुम सबकोः अपनेको और इस मृतलको भी नष्ट कर दोगे॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भगवद्वाक्ये सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भगवद्वाक्यसम्बन्धी एक सौ सैंतालीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥१४७॥

### अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

द्रोणाचार्य, विदुर तथा गान्धारीके युक्तियुक्त एवं महत्त्वपूर्ण वचनोंका भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा कथन

वासुदेव उवाच भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणो दुर्योधनमभाषत। मध्ये नृपाणां भद्गं ते वचनं वचनक्षमः॥ १॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन्! तुम्हारा कल्याण हो। भीष्मजीकी बात समाप्त होनेपर प्रवचन करनेमें समर्थ द्रोणाचार्यने राजाओंके वीचमें दुर्योधनसे इस प्रकार कहा—॥ प्रातीपः शान्त नुस्तात कुळस्यार्थे यथा स्थितः। यथा देववतो भीष्मः कुळस्यार्थे स्थितोऽभवत्॥ २॥

तथा पाण्डुर्नरपतिः सत्यसंधो जितेन्द्रियः। राजा कुरूणां धर्मात्मा सुव्रतः सुसमाहितः॥ ३॥

'तात ! जैसे प्रतीपपुत्र शान्तन इस कुलकी भलाईमें ही लगे रहे, जैसे देवबत भीष्म इस कुलकी वृद्धिके लिये ही यहाँ स्थित हैं, उसी प्रकार सत्यप्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय राजा पाण्डु भी रहे हैं। वे कुरुकुलके राजा होते हुए भी सदा धर्ममें ही मन लगाये रहते थे। वे उत्तम बतके पालक तथा चित्तको एकाग्र रखनेवाले थे।। २-३।।

ज्येष्ठाय राज्यमददाद् धृतराष्ट्राय धीमते । यवीयसे तथा क्षत्त्रे कुरूणां वंशवर्धनः ॥ ४ ॥

'कुरुवंशकी वृद्धि करनेवाले पाण्डुने अपने बड़े भाई बुद्धिमान् घृतराष्ट्रको तथा छोटे भाई विदुरको अपना राज्य धरोहररूपसे दिया ॥ ४॥

ततः सिंहासने राजन् स्थापयित्वैनमच्युतम्। वनं जगाम कौरव्यो भार्याभ्यां सहितो नृपः॥ ५॥ 'राजन् ! कुरुकुलरत्न पाण्डुने अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले धृतराष्ट्रको सिंहासनपर विठाकर स्वयं अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ वनको प्रस्थान किया था ॥ ५॥

नीचैः स्थित्वा तु विदुर उपास्ते सा विनीतवत्। प्रेष्यवत् पुरुषव्यात्रो वालव्यजनमुरिक्षपन् ॥ ६ ॥

'तदनन्तर पुरुषिंह विदुर सेवककी माँति नीचे खड़े होकर चँवर डुलाते हुए विनीतभावसे धृतराष्ट्रकी सेवामें रहने लगे॥ ६॥

ततः सर्वाः प्रजास्तात धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् । अन्वपद्यन्त विधिवद् यथा पाण्डुं जनाधिपम् ॥ ७ ॥

'तात ! तदनन्तर सारी प्रजा जैसे राजा पाण्डुके अनुगत रहती थी उसी प्रकार विधिपूर्वक राजा धृतराष्ट्रके अधीन रहने लगी ॥ ७॥

विस्ज्य धृतराष्ट्राय राज्यं सविदुराय च । चचार पृथिवीं पाण्डुः सर्वी परपुरञ्जयः॥ ८॥

'इस प्रकार शत्रुओंकी राजधानीपरविजय पानेवालेपाण्डु विदुरसिंद्दित धृतराष्ट्रको अपना राज्य सौंपकर सारी पृथ्वीपर विचरने लगे।। ८।।

कोशसंवनने दाने भृत्यानां चान्ववेक्षणे। भरणे चैव सर्वस्य विदुरः सत्यसङ्गरः॥ ९॥

'सत्यप्रतिश्र विदुर कोषको सँभालने दान देने भृत्यवर्गकी देख-भाल करने तथा सबके भ्रण-पोषणके कार्यमें संलग्न रहते थे ॥ ९॥ संधिविष्रहसंयुक्तो राज्ञां संवाहनक्रियाः। अवैक्षत महातेजा भीष्मः परपुरञ्जयः॥१०॥

्रात्रु-नगरीको जीतनेवाले महातेजस्वी भीष्म संधि-विग्रहके कार्यमें संयुक्त हो राजाओंसे सेवा और कर आदि लेनेका काम सँभालते थे ॥ १०॥

सिंहासनस्थो नृपतिर्धृतराष्ट्रो महाबलः। अन्वास्यमानः सततं विदुरेण महात्मना॥११॥

भहावली राजा धृतराष्ट्र केवल सिंहासनपर वैठे रहते और महात्मा विदुर सदा उनकी सेवामें उपस्थित रहते थे ॥११॥

कथं तस्य कुले जातः कुलभेदं व्यवस्यसि । सम्भूय भ्रातृभिः सार्धं भुङ्क्ष्वभोगान् जनाधिप॥१२॥

'उन्हींके वंशमें उत्पन्न होकर तुम इस कुलमें पूट क्यों डालते हो ? राजन् ! भाइयोंके साथ मिलकर मनोवाञ्चित भोगोंका उपभोग करो ॥ १२ ॥

त्रवीम्यद्वं न कार्पण्यान्नार्थहेतोः कथंचन । भीष्मेण दुत्तमिच्छामि न त्वया राजसत्तम ॥ १३॥

'नृपश्रेष्ठ! मैं दीनतासे या धन पानेके लिये किसी प्रकार कोई बात नहीं कहता हूँ। मैं भीष्मका दिया हुआ पाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिया नहीं ॥ १३॥

नाहं त्वत्तोऽभिकाङ्किष्ये वृत्त्युपायं जनाधिप। यतो भीष्मस्ततो द्रोणो यद् भीष्मस्त्वाह तत् कुरु॥१४॥

जिनश्वर ! मैं तुमसे कोई जीविकाका साधन प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं कलँगा। जहाँ भीष्म हैं, वहीं द्रोण हैं। जो भीष्म कहते हैं, उसका पालन करो।। १४॥

दीयतां पाण्डुपुत्रेश्यो राज्यार्धमरिकर्शन । सममाचार्यकं तात तव तेषां च मे सदा ॥ १५॥

'रात्रुस्दन! तुम पाण्डवोंका आधा राज्य दे दो। तात! मेरा यह आचार्यत्व तुम्हारे और पाण्डवोंके लिये सदा समान है॥

अभ्वत्थामा यथा महां तथा इवेतहयो मम। बहुना किं प्रलापेन यतो धर्मस्ततो जयः॥ १६॥

मरे लिये जैसा अस्वत्थामा है वैसा ही स्वेत घोड़ींवाला अर्जुन भी है। अधिक बकवाद करनेसे क्या लाभ ? जहाँ धर्म है, उसी पक्षकी विजय निश्चित है' ॥ १६ ॥

वासुदेव उवाच

एवमुक्तं महाराज द्रोणेनामिततेजसा । ब्याजहार ततो वाक्यं विदुरः सत्यसङ्गरः । पितुर्वदनमन्वीक्ष्य परिवृत्य च धर्मवित् ॥ १७ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाराज ! अमित-तेजस्वी द्रोणाचार्यके इस प्रकार कहनेपर सत्यप्रतिज्ञ धर्मज्ञ विदुरने ज्येष्ठ पिता भीष्मकी ओर घूमकर उनके मुँहकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहा ॥ १७॥ विदुर उवाच

देववत निवोधेदं वचनं सम भाषतः। प्रणष्टः कौरवो वंशस्त्वयायं पुनरुद्धृतः॥१८॥

विदुर बोले—देवत्रतजी ! मेरी यह बात सुनिये । यह कौरववंदा नष्ट हो चला था, जिसका आपने पुनः उद्धार किया था ॥ १८ ॥

तन्मे विलयमानस्य वचनं समुपेक्षसे। कोऽयं दुर्योधनो नाम कुलेऽस्मिन् कुलपांसनः॥ १९॥ यस्य लोभाभिभृतस्य मतिं समनुवर्तसे।

अनार्यस्याकृतहस्य लोभेन हतचेतसः॥२०॥

में भी उसी वंशकी रक्षाके लिये विलाप कर रहा हूँ; परंतु न जाने क्यों आप मेरे कथनकी उपेक्षा कर रहे हैं। में पूछता हूँ, यह कुलाङ्गार दुर्योधन इस कुलका कौन है ? जिसके लोभके वशीभूत होनेपर भी आप उसकी बुद्धिका अनुसरण कर रहे हैं। लोभने इसकी विवेकशक्ति हर ली है। इसकी बुद्धि दूषित हो गयी है तथा यह पूरा अनार्य वन गया है।। १९-२०॥

अतिकामित यः शास्त्रं पितुर्धर्मार्थद्शिनः। एते नश्यन्ति कुरवो दुर्योधनकृतेन वै॥२१॥

यह शास्त्रकी आजाका तो उल्लङ्घन करता ही है। धर्म और अर्थपर दृष्टि रखनेवाले अपने पिताकी भी बात नहीं मानता है। निश्चय ही एकमात्र दुर्योधनके कारण ये समस्त कौरव नष्ट हो रहे हैं॥ २१॥

यथा ते न प्रणइयेयुर्महाराज तथा कुरु । मां चैव धृतराष्ट्रं च पूर्वमेव महामते ॥ २२॥ चित्रकार इवालेख्यं कृत्वा स्थापितवानसि ।

महाराज ! ऐसा कोई उपाय कीजिये जिससे इनका नाश न हो । महामते ! जैसे चित्रकार किसी चित्रको बनाकर एक जगह रख देता है उसी प्रकार आपने मुझ-को और धृतराष्ट्रको पहलेसे ही निकम्मा बनाकर रख दिया है ॥ प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्रा यथा संहरते तथा ॥ २३ ॥ नोपेक्षस्व महावाहो पश्यमानः कुलक्ष्यम् ।

महाबाहो ! जैसे प्रजापित प्रजाकी सृष्टि करके पुनः उसका संहार करते हैं। उसी प्रकार आप भी अपने कुळका विनाश देखकर उसकी उपेक्षा न कीजिये ॥ २३६ ॥

अथ तेऽच मतिर्नेष्टा विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ २४ ॥ · वनं गच्छ मया सार्धे धृतराष्ट्रेण चैव ह ।

यदि इन दिनों विनाशकाल उपस्थित होनेके कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गयी हो तो मेरे और धृतराष्ट्रके साथ वनमें पधारिये ॥ २४६ ॥

बद्वा वा निकृतिप्रज्ञं धार्तराष्ट्रं सुदुर्मतिम् ॥ २५ ॥

#### शाधीदं राज्यमद्याशु पाण्डवैरिभरक्षितम् ।

अथवा जिसकी बुद्धि सदा छल-कपटमें ही लगी रहती है उस परम दुर्बुद्धि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको शीघ ही बाँधकर पाण्डवोद्धारा सुरक्षित इस राज्यका शासन कीजिये ॥२५ई॥ प्रसीद राजशार्दूल विनाशो दृश्यते महान् ॥ २६॥ पाण्डवानां कुरूणां च राज्ञाममिततेजसाम्। विररामैवमुक्त्वा तु विदुरो दीनमानसः। प्रध्यायमानः स तदा निःश्वसंश्च पुनः पुनः॥ २७॥

नृपश्रेष्ठ ! प्रसन्न होइये । पाण्डवों कौरवों तथा अमित-तेजस्वी राजाओंका महान् विनाश दृष्टिगोचर हो रहा है । ऐसा कहकर दीनचित्त विदुरजी चुप हो गये और विशेष चिन्तामें मय्न होकर उस समय बार-बार लंबी साँसें खींचने लगे ॥ २६-२७ ॥

> ततोऽथ राज्ञः सुवलस्य पुत्री धर्मार्थयुक्तं कुलनाशभीता। दुर्योधनं पापमितं नृशंसं राज्ञां समक्षं सुतमाह कोपात्॥ २८॥

तदनन्तर राजा सुबलकी पुत्री गान्धारी अपने कुलके विनाशसे भयभीत हो क्रूर स्वभाववाले पापबुद्धि पुत्र दुर्योधन-से समस्त राजाओंके समक्ष कोधपूर्वक यह धर्म और अर्थसे युक्त वचन बोली—॥ २८॥

ये पार्थिवा राजसभां प्रविष्टा ब्रह्मर्षयो ये च सभासदोऽन्ये। श्रुण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं पापस्य सामात्यपरिच्छदस्य॥ २९॥

'जो-जो राजा, ब्रह्मिष तथा अन्य सभासद् इस राजसभाके भीतर आये हैं, वे सब लोग मन्त्री और सेवकोंसहित तुझ पापी दुर्योधनके अपराधोंको सुनें। में वर्णन करती हूँ॥

> राज्यं कुरूणामनुपूर्वभोज्यं क्रमागतो नः कुलधर्म एषः। त्वं पापबुद्धेऽतिनृशंसकर्मन् राज्यं कुरूणामनयाद् विहंसि॥३०॥

'हमारे यहाँ परम्परासे चला आनेवाला कुलधर्म यही है कि यह कुरुराज्य पूर्व-पूर्व अधिकारीके क्रमसे उपभोगमें आवे ( अर्थात् पहले पिताके अधिकारमें रहे, फिर पुत्रके, पिताके जीते-जी पुत्र राज्यका अधिकारों नहीं हो सकता); परंतु अत्यन्त कूर कर्म करनेवाले पापबुद्धि दुर्योधन! तू अपने अन्यायसे इस कौरवराज्यका विनाश कर रहा है ॥ ३०॥

> राज्ये स्थितो धृतराष्ट्रो मनीपी तस्यानुजो विदुरो दीर्घदर्शी। एतावतिक्रम्य कथं नृपत्वं दुर्योधन प्रार्थयसेऽद्य मोहात्॥ ३१॥

'इस राज्यपर अधिकारीके रूपमें परम बुद्धिमान् धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई दूरदर्शी विदुर स्थापित किये गये थे। दुर्योधन !इन दोनोंका उल्लङ्खन करके तू आज मोहवश अपना प्रभुत्व कैसे जमाना चाहता है।। ३१॥

> राजा च क्षत्ता च महानुभावी भीष्मे स्थिते परवन्तौ भवेताम्। अयं तु धर्मञ्जतया महात्मा न कामयेद् यो नुवरो नदीजः॥ ३२॥

'राजा धृतराष्ट्र और विदुर—ये दोनों महानुभाव भी भीष्म-के जीते-जी पराधीन ही रहेंगे (भीष्मके रहते इन्हें राज्य लेनेका कोई अधिकार नहीं है);परंतु धर्मज्ञ होनेके कारण ये नरश्रेष्ठ महात्मा गङ्गानन्दन राज्य लेनेकी इच्छा ही नहीं रखते हैं ॥ ३२॥

> राज्यं तु पाण्डोरिदमप्रधृष्यं तस्याद्य पुत्राः प्रभवन्ति नान्ये। राज्यं तदेतन्निखिलं पाण्डवानां पैतामहं पुत्रपौत्रानुगामि ॥ ३३॥

'वास्तवमें यह दुर्धर्ष राज्य महाराज पाण्डुका है। उन्हींके पुत्र इसके अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे नहीं। अतः यह सारा राज्य पाण्डवोंका है; क्योंकि वाप-दादोंका राज्य पुत्र-पौत्रोंके पास ही जाता है। ३३॥

यद् वै ब्रूते कुरुमुख्यो महात्मा देवव्रतः सत्यसंघो मनीपी । सर्वे तदस्माभिरहत्य कार्ये राज्यं स्वधर्मान् परिपालयद्भिः॥ ३४॥

'कुरुकुलके श्रेष्ठ पुरुष सत्यप्रतिज्ञ एवं बुद्धिमान् महात्मा देवव्रत जो कुछ कहते हैं, उसे राज्य और स्वधर्मका पालन करनेवाले हम सब लोगोंको विना काट-छाँट किये पूर्णरूपसे मान लेना चाहिये ॥ ३४॥

अनुशया चाथ महावतस्य वृयान्नुपोऽयं विदुरस्तथैव । कार्यं भवेत् तत् सुहद्गिनियोज्यं धर्मं पुरस्कृत्य सुदीर्घकालम् ॥ ३५॥

'अथवा इन महान् व्रतधारी भीष्मजीकी आज्ञासे यह राजा धृतराष्ट्र तथा विदुर भी इस विषयमें कुछ कह सकते हैं और अन्य सुद्धदोंको भी धर्मको सामने रखते हुए उसीका सुदीर्घ कालतक पालन करना चाहिये ॥ ३५ ॥

> न्यायागतं राज्यमिदं कुरूणां युधिष्ठिरः शास्तु वै धर्मपुत्रः। प्रचोदितो धृतराष्ट्रेण राज्ञा पुरस्कृतः शान्तनवेन चैव ॥ ३६॥

'कौरवोंके इस न्यायत: प्राप्त राज्यका धर्मपुत्र तथा शान्तनुनन्दन भीष्मसे कर्तव्यकी शिक्षा छेते युधिष्ठिर ही शासन करें और वे राजा धृतराष्ट्र रहें, ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णवाक्ये अष्टच्ह्वारिशद्धिकशतत्मोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णवाक्यविषयक एक सौ अङ्तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४८ ॥

## एकोनपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

### दुर्योधनके प्रति धृतराष्ट्रके युक्तिसंगत वचन—पाण्डवोंको आधा राज्य देनेके लिये आदेश

वासुदेव उवाच एवमुक्ते तु गान्धार्या भृतराष्ट्रो जनेश्वरः । दुर्योधनमुवाचेदं राजमध्ये जनाधिप ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! गान्यारीके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्रने समस्त राजाओंके बीच दुर्योधनसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

दुर्योधन निवोधेदं यत् त्वां वक्ष्यामि पुत्रक। तथा तत् कुरु भद्रं ते यद्यस्ति पितृगौरवम् ॥ २ ॥

'वेटा दुर्योधन ! मेरी यह बात सुन । तेरा कल्याण हो । यदि तेरे मनमें पिताके लिये कुछ भी गौरव है तो तुझसे जो कुछ कहूँ, उसका पालन कर ॥ २॥

सोमः प्रजापितः पूर्वं कुरूणां वंशवर्धनः । सोमाद् वभूव षष्ठोऽयं ययातिर्नेहुपात्मजः ॥ ३ ॥

्सवसे पहले प्रजापित सोम हुए, जो कौरववंशकी वृद्धिके आदि कारण हैं। सोमसे छठी पीढ़ीमें नहुपपुत्र ययातिका जन्म हुआ।। ३।।

तस्य पुत्रा वभूवुर्हि पञ्च राजर्षिसत्तमाः । तेषां यदुर्महातेजा ज्येष्ठः समभवत् प्रभुः ॥ ४ ॥ पूरुर्यवीयांश्च ततो योऽस्माकं वंशवर्धनः । शर्मिष्ठया सम्प्रसूतो दुहित्रा वृषपर्वणः ॥ ५ ॥

्ययातिके पाँच पुत्र हुए, जो सब-के-सब श्रेष्ठ राजर्षि थे। उनमें महातेजस्वी एवं शक्तिशाली ज्येष्ठ पुत्र यदु थे और सबसे छोटे पुत्रका नाम पूरु हुआ, जिन्होंने हमारे इस वंशकी वृद्धि की है। वे वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे।। ४-५।।

यदुश्च भरतश्रेष्ठ देवयान्याः सुतोऽभवत् । दौहित्रस्तात शुकस्य काव्यस्यामिततेजसः॥ ६॥

भरतश्रेष्ठ ! यदु देवयानीके पुत्र थे । तात ! वे अमित तेजस्वी शुक्राचार्यके दौहित्र लगते थे ॥ ६ ॥

यादवानां कुलकरो बलवान वीर्यसम्मतः । अवमेने स तु क्षत्रं दर्पपूर्णः सुमन्दधीः ॥ ७ ॥

'वे बलवान्, उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न एवं यादवोंके वंश-प्रवर्तक हुए थे । उनकी बुद्धि बड़ी मन्द थी और उन्होंने घमंडमें आकर समस्त क्षत्रियोंका अपमान किया था ॥ ७॥ न चातिष्ठत् पितुः शास्त्रे वलदर्पविमोहितः। अवमेने च पितरं भ्रातृंश्चाप्यपराजितः॥ ८॥

भ्वलके घमंडसे वे इतने मोहित हो रहे थे कि पिताके आदेशपर चलते ही नहीं थे। किसीसे पराजित न होनेवाले यह अपने भाइयों और पिताका भी अपमान करते थे॥८॥

पृथिव्यां चतुरन्तायां यदुरेवाभवद् बली । वदो इत्वा स नृपतीन् न्यवसन्नागसाह्नये ॥ ९ ॥

'चारों समुद्र जिसके अन्तमं हैं, उस भूमण्डलमें यदु ही सबसे अधिक बलवान् थे। वे समस्त राजाओंको वशमें करके हिस्तनापुरमें निवास करते थे॥ ९॥

तं पिता परमकुद्धो ययातिर्नहुषात्मजः। शशाप पुत्रं गान्धारे राज्याचापि व्यरोपयत्॥ १०॥

'गान्यारीपुत्र ! यदुके पिता नहुपनन्दन ययातिने अत्यन्त कुपित होकर यदुको शाप दे दिया और उन्हें राज्यसे भी उतार दिया ॥ १० ॥

ये चैनमन्यवर्तन्त भ्रातरो वलद्रिंताः। राशाप तानभिकुद्धो ययातिस्तनयानथ ॥११॥

'अपने बलका घमंड रखनेवाले जिन-जिन भाइयोंने यदु-का अनुसरण किया, ययातिने कुपित होकर अपने उन पुत्रों-को भी शाप दे दिया ॥ ११ ॥

यवीयांसं ततः पूरुं पुत्रं खवशवर्तिनम् । राज्ये निवेशयामास विधेयं नृपसत्तमः ॥ १२ ॥

'तदनन्तर अपने अधीन रहनेवाले आज्ञापालक छोटे पुत्र पूरुको नृपश्रेष्ठ ययातिने राज्यपर विटाया ॥ १२ ॥ एवं ज्येष्ठोऽप्यथोत्सिक्तो न राज्यमभिज्ञायते । यवीयांसोऽपि जायन्ते राज्यं वृद्धोपसेवया ॥ १३॥

'इस प्रकार यह सिद्ध है कि ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकारी हो तो उसे राज्यकी प्राप्ति नहीं होती और छोटे पुत्र भी वृद्ध पुरुषोंकी सेवा करनेसे राज्य पानेके अधिकारी हो जाते हैं ॥ तथैव सर्वधर्मशः पितुर्मम पितामहः । प्रतीपः पृथिवीपालस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ १४ ॥

'इसी प्रकार मेरे पिताके पितामह राजा प्रतीप सब धर्मोंके ज्ञाता एवं तीनों लोकोंमें विख्यात थे ॥ १४॥ तस्य पार्थिवसिंहस्य राज्यं धर्मेण शासतः । त्रयः प्रजितेरे पुत्रा देवकल्पा यशस्त्रिनः ॥ १५॥

भ्यर्मपूर्वक राज्यका शासन करते हुए नृपप्रवर प्रतीपके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवतां ओं के समान तेजस्वी और यशस्वी थे ॥ १५ ॥

देवापिरभवच्छेष्ठो बाह्लीकस्तदनन्तरम् । तृतीयः शान्तनुस्तात धृतिमान् मे पितामहः ॥ १६ ॥

'तात ! उन तीनोंमें सबसे श्रेष्ठ थे देवापि । उनके बाद-बाले राजकुमारका नाम बाह्बीक या तथा प्रतीपके तीसरे पुत्र मेरे धैर्यवान् पितामह शान्तनु थे ॥ १६ ॥

देवापिस्तु महातेजास्त्वग्दोपी राजसत्तमः। धार्मिकः सत्यवादी च पितुः द्युश्रूपणे रतः॥१७॥ पौरजानपदानां च सम्मतः साधुसत्कृतः। सर्वेषां वालबृद्धानां देवापिर्हृदयंगमः॥१८॥

'नृपश्रेष्ठ देवापि महान् तेजस्वी होते हुए भी चर्मरोगसे पीड़ित थे। वे धार्मिक, सत्यवादी, पिताकी सेवामें तत्पर, साधु पुरुपोंद्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद-निवासियों- के लिये आदरणीय थे। देवापिने वालकोंसे लेकर बृद्धोंतक समीके हृदयमें अपना स्थान वना लिया था।। १७-१८।। वदान्यः सत्यसंध्रश्च सर्वभूतहिते रतः। वर्तमानः पितः शास्त्रे ब्राह्मणानां तथैव च ॥ १९॥

'वे उदार, सत्यप्रतिज्ञ और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले थे। पिता तथा ब्राह्मणोंके आदेशके अनुसार चलते थे॥ १९॥

बाह्णीकस्य वियो भ्राता शान्तनोश्च महोत्मनः। सौभ्रात्रं च परं तेषां सहितानां महात्मनाम्॥ २०॥

वे वाह्यीक तथा महात्मा शान्तनुके प्रिय वन्धु थे। परस्पर संगठित रहनेवाले उन तीनों महामना वन्धुओंका परस्पर अच्छे भाईका-सा स्नेहपूर्ण वर्ताव था।। २०।।

अथ कालस्य पर्याये वृद्धो नृपतिसत्तमः। सम्भारानभिषेकार्थं कारयामास शास्त्रतः॥२१॥

'तदनन्तर कुछ काल बीतनेपर बूढ़े नृपश्रेष्ठ प्रतीपने शास्त्रीय विधिक अनुसार राज्याभिषेकके लिये सामग्रियोंका संग्रह कराया।। कारयामास सर्वाणि मङ्गलार्थानि वै विभुः। तं त्राह्मणाश्च वृद्धारच पौरजानपदैः सह ॥ २२॥ सर्वे निवारयामासुर्वेवापेरभिषेचनम् ।

'उन्होंने देवापिके मङ्गलके लिये सभी आवश्यक कृत्य सम्पन्न कराये; परंतु उस समय सब ब्राह्मणों तथा वृद्ध पुरुषोंने नगर और जनपदके लोगोंके साथ आकर देवापिका राज्याभिषेक रोक दिया ॥ २२ कै॥

स तच्छुत्वा तु नृपतिरभिषेक्तनिवारणम् । अश्रुकण्ठोऽभवद् राजा पर्यशोचत चात्मजम् ॥ २३ ॥ (किंतु राज्याभिषेक रोकनेकी वात सुनकर राजा प्रतीपका गला भर आया और वे अपने पुत्रके लिये शोक करने लगे ॥ एवं वदान्यो धर्मकः सत्यसंधद्य सोऽभवत्।

वियः प्रजानामि संस्त्वन्दोवेण प्रदृषितः ॥ २४ ॥

'इस प्रकार यद्यपि देवापि उदार धर्मज्ञ सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाओंके प्रिय थे तथापि पूर्वोक्त चर्मरोगके कारण दूषित मान लिये गये ॥ २४॥

हीनाङ्गं पृथिवीपालं नाभिनन्दन्ति देवताः । इति कृत्वा नृपश्रेष्ठं प्रत्यपेधन् द्विजर्पभाः ॥ २५ ॥

'जो किसी अङ्गसे हीन हो उस राजाका देवतालोग अभिनन्दन नहीं करते हैं; इसीलिये उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने नृप-प्रवर प्रतीपको देवापिका अभिषेक करनेसे मना कर दिया था।

ततः प्रव्यथिताङ्गोऽसौ पुत्रशोकसमन्वितः। निवारितं नृपं दृष्ट्वा देवापिः संश्रितो वनम्॥ २६॥

'इससे राजाको बड़ा कष्ट हुआ। वे पुत्रके लिये शोक-मग्न हो गये। राजाको रोका गया देखकर देवापि वनमें चले गये॥ २६॥

वाह्नीको मातुलकुलं त्यक्त्वा राज्यं समाधितः। पितृभातृन् परित्यज्य प्राप्तवान् परमर्द्धिमत्॥ २७॥

'वाह्वीक परम समृद्धिशाली राज्य तथा पिता और भाइयों-को छोडकर मामाके घर चले गये।। २७॥

वाह्णीकेन त्वनुज्ञातः शान्तनुर्लोकविश्रुतः। पितर्युपरते राजन् राजा राज्यमकारयत्॥ २८॥

'राजन् ! तदनन्तर पिताकी मृत्यु होनेके पश्चात् बाह्णीक-की आज्ञा लेकर लोकविख्यात राजा शान्तनुने राज्यका शासन किया ॥ २८॥

तथैवाहं मतिमता परिचिन्त्येह पाण्डुना । ज्येष्टः प्रभ्रंशितो राज्याद्वीनाङ्ग इति भारत ॥ २९ ॥

भारत ! इसी प्रकार मैं भी अङ्गहीन था; इसिलये ज्येष्ठ होनेपर भी बुद्धिमान् पाण्डु एवं प्रजाजनोंके द्वारा खूब सोच-विचारकर राज्यसे विञ्चत कर दिया गया ॥ २९ ॥

पाण्डुस्तु राज्यं सम्ब्राप्तः कनीयानिष सन् नृषः। विनादो तस्य पुत्राणामिन् राज्यमरिदम ॥ ३०॥

प्पाण्डुने अवस्थामें छोटे होनेपर भी राज्य प्राप्त किया और वे एक अच्छे राजा बनकर रहे हैं । शतुरमन दुर्योधन!पाण्डुकी मृत्युकेपश्चात् उनके पुत्रोंका ही यह राज्य है ॥

मय्यभागिनि राज्याय कथंत्वं राज्यमिच्छसि । अराजपुत्रो हास्तामी परस्वं हर्तुमिच्छसि ॥ ३१॥

भें तो राज्यका अधिकारी था ही नहीं, फिर तू कैसे राज्य लेना चाहता है ? जो राजाका पुत्र नहीं है, वह उसके राज्यका स्वामी नहीं हो सकता। तू पराये धनका अपहरण करना चाहता है ॥ ३१॥ युधिष्टिरो राजपुत्रो महात्मा न्यायागतं राज्यमिदं च तस्य। स कौरवस्यास्यं कुलस्य भर्ता प्रशासिता चैव महानुभावः॥ ३२॥

'महात्मा युधिष्ठिर राजाके पुत्र हैं, अतः न्यायतः प्राप्त हुए इस राज्यपर उन्हींका अधिकार है। वे ही इस कौरव-कुलका भरण-पोपण करनेवाले, स्वामी तथा इस राज्यके द्यासक हैं। उनका प्रभाव महान् है।। ३२॥

> स सत्यसंघः स तथाप्रमत्तः शास्त्रे स्थितो वन्धुजनस्य साधुः। प्रियः प्रजानां सुहदानुकम्पी जितेन्द्रियः साधुजनस्य भर्ता॥ ३३॥

'वे सत्यप्रतिज्ञ और प्रमादरिहत हैं। शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार चलते और भाई-बन्धुओंपर सद्भाव रखते हैं। युधिष्ठिरपर प्रजावर्गका विशेष प्रेम है। वे अपने सुहदोंपर कृपा करनेवाले जितेन्द्रिय तथा सज्जनोंका पालन-पोषण करनेवाले हैं॥

> क्षमा तितिशा दम आर्जवं च सत्यवतत्वं श्रुतमप्रमादः । भूतानुकम्पा हानुशासनं च युधिष्ठिरे राजगुणाः समस्ताः ॥ ३४ ॥

'क्षमाः सहनशीलताः इन्द्रियसंयमः सरलताः सत्य-परायणताः शास्त्रज्ञानः प्रमादशून्यताः समस्त प्राणियोंपर दयाभाव तथा गुरुजनोंके अनुशासनमें रहना आदि समस्त राजोचित गुण युधिष्ठिरमें विद्यमान हैं॥ ३४॥

> अराजंपुत्रस्त्वमनार्यवृत्तो दुग्धः सदा वन्धुषु पापवुद्धिः। क्रमागतं राज्यिमदं परेषां हर्तुं कथं राक्ष्यिस दुर्विनीत ॥ ३५॥

'तू राजाका पुत्र नहीं है। तेरा वर्ताव भी दुष्टोंके समान है। तू लोभी तो है ही, बन्धु-वान्धवोंके प्रति सदा पापपूर्ण विचार रखता है। दुर्विनीत ! यह परम्परागत राज्य दूसरोंका है। तू कैसे इसका अपहरण कर सकेगा ? ॥ ३५॥

> प्रयच्छ राज्यार्धमपेतमोहः सवाहनं त्वं सपरिच्छदं च। ततोऽवदोषं तव जीवितस्य सहानुजस्यैव भवेन्नरेन्द्रः ॥ ३६॥

नरेन्द्र ! त् मोह छोड्कर वाहनों और अन्यान्य सामग्रियों-सिहत (कम-से-कम) आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे । तभी अपने छोटे भाइयोंके साथ तेरा जीवन वचा रह सकता है'॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि धतराष्ट्रवाक्यकथने एकोनपञ्चाद्यदिकशततमोऽध्यायः॥१४९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें भृतराष्ट्रवाक्यकथनविषयक एक सौ उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १४९॥

### पञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका कौरवोंके प्रति साम, दान और भेदनीतिके प्रयोगकी असफलता वताकर दण्डके प्रयोगपर जोर देना

वासुदेव उवाच

एवमुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । गान्धार्या धृतराष्ट्रेण न वै मन्दोऽन्ववुद्धयत ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! भीष्मः द्रोणः विदुरः गान्धारी तथा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मन्दबुद्धि दुर्योधनको तनिकं भी चेत नहीं हुआ ॥ १ ॥

अवधूयोत्थितो मन्दः क्रोधसंरक्तलोचनः। अन्वद्रचन्त तं पश्चाद् राजानस्त्यकजीविताः॥ २॥

वह मूर्ख कोधसे लाल आँखें किये उन सबकी अवहेलना करके सभासे उठकर चला गया । उसीके पीछे अन्य राजा भी अपने जीवनका मोह छोड़कर सभासे उठकर चल दिये॥

आज्ञापयच राज्ञस्तान् पार्थिवान् नष्टचेतसः । प्रयाष्वं वै कुरुक्षेत्रं पुष्योऽद्येति पुनः पुनः ॥ ३ ॥

ज्ञात हुआ है। दुर्योधनने उन विवेकश्र्न्य राजाओंको

यह वार-बार आज्ञा दे दी कि तुम सब लोग कुन्धेत्रको चलो। आज पुष्य नक्षत्र है॥ ३॥

ततस्ते पृथिवीपालाः प्रययुः सहसैनिकाः। भीष्मं सेनापतिकृत्वा संहृष्टाः कालचोदिताः॥ ४ ॥

तदनन्तर वे सभी भूपाल कालसे प्रेरित हो भीष्मको सेनापति बनाकर बड़े हर्षके साथ सैनिकोंसहित वहाँसे चल दिये हैं॥ ४॥

अक्षौहिण्यो दशैका च कौरवाणां समागताः। तासां प्रमुखतो भीष्मस्तालकेतुर्घ्यरोचत ॥ ५ ॥

कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ आ गयी हैं। उन सबमें प्रधान हैं भीष्मजी, जो अपने तालध्वजके साथ सुशोभित हो रहे हैं॥ ५॥

यद्त्र युक्तं प्राप्तं च तद् विधत्स्व विशाम्पते। उक्तं भीष्मेण यद् वाक्यं द्रोणेन विदुरेण च ॥ ६ ॥ गान्धार्या धृतराष्ट्रेण समक्षं मम भारत। एतत् ते कथितं राजन् यद् वृत्तं कुरुसंसदि॥ ७॥

प्रजानाथ ! अब तुम्हें भी जो उचित जान पड़े, वह करो । भारत ! कौरवसभामें भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी तथा धृतराष्ट्रने मेरे सामने जो बातें कही थीं, वे सब आपको सुना दीं । राजन् ! यही वहाँका वृत्तान्त है ॥ ६-७ ॥

साम्यमादौ प्रयुक्तं मे राजन् सौश्रात्रमिच्छता। अभेदायास्य वंदास्य प्रजानां च विवृद्धये ॥ ८ ॥

राजन् ! मैंने सब भाइयोंमें उत्तम बन्धुजनोचित प्रेम बने रहनेकी इच्छासे बहले सामनीतिका प्रयोग किया था। जिससे इस बंशमें फूट न हो और प्रजाजनोंकी निरन्तर उन्नति होती रहे ॥ ८॥

पुनर्भेदश्च मे युक्तो यदा साम न गृह्यते । कर्मानुकीर्तनं चैय देवमानुषसंहितम् ॥ ९ ॥

जब वे सामनीति न ग्रहण कर सके, तब मैंने भेदनीतिका प्रयोग किया ( उनमें फूट डालनेकी चेष्टा की )। पाण्डवोंके देव-मनुष्योचित कर्मोंका बारंबार वर्णन किया।। ९॥

यदा नाद्रियते वाक्यं सामपूर्व सुयोधनः । तदा मया समानीय भेदिताः सर्वपार्थिवाः॥ १०॥

जब मेंने देखा दुर्योधन मेरेसान्त्वनापूर्ण वचनोंका पालन नहीं कर रहा है, तब मैंने सब राजाओंको बुलाकर उनमें फूट डालनेका प्रयत्न किया ॥ १०॥

अद्भुतानि च घोराणि दारुणानि च भारत । अमानुषाणि कर्माणि दर्शितानि मया विभो ॥ ११ ॥

भारत ! वहाँ मैंने बहुत-से अद्भुतः भयंकरः निष्ठुर एवं अभानुषिक कर्मोंका प्रदर्शन किया ॥ ११ ॥ निर्भत्स्यित्वा राञ्चस्तांस्तुणीकृत्य सुयोधनम् । राधेयं भीषियत्वा च सौवलं च पुनः पुनः ॥ १२ ॥ यूततो धार्तराष्ट्राणां निन्दां कृत्वा तथा पुनः । भेदियत्वा नृपान् सर्वान् वाग्भिर्मन्त्रेण चासकृत्॥१३॥ पुनः सामाभिसंयुक्तं सम्प्रदानमथात्रुवम् । अभेदात् कृरुवंशस्य कार्ययोगात् तथेव च ॥ १४ ॥

समस्त राजाओंको डाँट बताकर दुर्योधनको तिनकेके समान समझकर तथा राधानन्दन कर्ण और सुबलपुत्र शकुनि-को बार-बार डराकर जूएसे धृतराष्ट्रपुत्रोंकी निन्दा करके वाणी तथा गुप्त मन्त्रणाद्वारा सब राजाओंके मनमें अनेक बार भेद उत्पन्न करनेके पश्चात् फिर सामसिंहत दानकी बात उठायीः जिससे कुरुवंशकी एकता बनी रहे और अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाय ॥ १२–१४॥

ते शूरा धृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य विदुरस्य च ।
तिष्ठेयुः पाण्डवाः सर्वे हित्वा मानमध्रश्चराः ॥१५॥
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च ।
यथाऽऽह राजा गाङ्गेयो विदुरश्च हितं तव ॥१६॥
सर्वे भवतु ते राज्यं पश्च प्रामान् विसर्जय ।
अवद्यं भरणीया हि पित्स्ते राजसत्तम ॥१७॥

मैंने कहा—नृपश्रेष्ठ ! यद्यपि पाण्डव शौर्यसे सम्पन्न हैं, तथापि वे सब-के-सब अभिमान छोड़कर मीष्म, धृतराष्ट्र और विदुरके नीचे रह सकते हैं । वे अपना राज्य भी तुम्हींको दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर रहें । राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुरजीने तुम्हारे हितके लिये जैसी बात कही है, वैसा ही करो । सारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे । तुम पाण्डवोंको पाँच ही गाँव दे दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके लिये पाण्डवोंका भरण-योषण करना भी परम आवश्यक है ॥ १५–१७॥

प्वमुक्तोऽपि दुष्टात्मा नैव भागं व्यमुञ्चत । दण्डं चतुर्थं पर्यामि तेषु पापेषु नान्यथा ॥ १८॥

मेरे इस प्रकार कहनेपर भी उस दुष्टात्माने राज्यका कोई भाग तुम्हारे लिये नहीं छोड़ा अर्थात् देना नहीं स्वीकार किया। अब तो मैं उन पापियोंपर चौथे उपाय दण्डके प्रयोग-की ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यथा उन्हें मार्गपर लाना असम्भव है।। १८॥

निर्याताश्च विनाशाय कुरुक्षेत्रं नराधिपाः । एतत् ते कथितं राजन् यद् वृत्तं कुरुसंसदि ॥ १९ ॥

सब राजा अपने विनाशके लिये कुरुक्षेत्रको प्रस्थान कर चुके हैं। राजन् ! कौरव-सभामें जो कुछ हुआ था। वह सारा वृत्तान्त मैंने तुमसे कह सुनाया।। १९।।

न ते राज्यं प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपस्थितमृत्यवः ॥ २० ॥

पाण्डुनन्दन ! वे कौरव विना युद्ध किये तुम्हें राज्य नहीं देंगे ! उन सबके विनाशका कारण जुट गया है और उनका मृत्युकाल भी आ पहुँचा है ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णवाक्ये पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमें श्रीकृष्णताक्यविषयक एक सौ पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५०॥

( सैन्यनिर्याणपर्व )

एकपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव तथा पाण्डव-सेनाका कुरुक्षेत्रमें प्रवेश

वैशम्पायन उवाच

जनार्द्वनवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः।

भ्रातृतुवाच धर्मात्मा समक्षं केशवस्य ह ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर धर्ममें ही मन लगाये रखनेवाले धर्मराज यधिष्ठरने भगवानके सामने ही अपने भाइयोंसे कहा-॥ १॥

श्रुतं भवद्भिर्यद् वृत्तं सभायां कुरुसंसदि । केरावस्यापि यद वाक्यं तत् सर्वमवधारितम् ॥ २ ॥

'कौरवसभामें जो कुछ हुआ है वह सब वृत्तान्त तुम-लोगोंने सन लिया। फिर भगवान श्रीकृष्णने भी जो बात कही है, उसे भी अच्छी तरह समझ लिया होगा ॥ २ ॥ तसात सेनाविभागं मे करुध्वं नरसत्तमाः। अक्षौहिण्यश्च सप्तेताः समेता विजयाय वै ॥ ३ ॥

'अतः नरश्रेष्ठ वीरो ! अव तुमलोग भी अपनी सेनाका विभाग करो । ये सात अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र हो गयी हैं, जो अवस्य ही हमारी विजय करानेवाली होंगी ॥ ३॥ तासां ये पतयः सप्त विख्यातास्तान् निवोधत। द्रुपदश्च विरादश्च धृष्टद्यम्नशिखण्डिनौ ॥ ४ ॥ सात्यिकरचेकितानश्च भीमसेनश्च वीर्यवान । एते सेनाप्रणेतारो वीराः सर्वे तनुत्यजः ॥ ५ ॥

'इन सातों अक्षौहिणियोंके जो सात दिख्यात सेनापति हैं, उनके नाम बताता हूँ, सुनो । द्रुपद, विराट, धृष्टयुम्न, शिखण्डी, सात्यिक, चेकितान और पराक्रमी भीमसेन । ये सभी वीर हमारे लिये अपने हारीरका भी त्याग कर देनेको उद्यत हैं; अतः ये ही पाण्डवसेनाके संचालक होने योग्य हैं ॥ सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितवताः। हीमन्तो नीतिमन्तश्च सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥

<sup>(ये</sup> सब-के-सब वेदवेत्ता, शूरवीर, उत्तम वतका पालन करनेवाले, लजाशील, नीतिज्ञ और युद्धवु शल हैं ॥ ६ ॥ इप्वस्नकुशलाः सर्वे तथा सर्वास्त्रयोधिनः। सप्तानामपि यो नेता सेनानां प्रविभागवित ॥ ७ ॥ यः सहेत रणे भीष्मं शराचिः पावकोपमम। तं तावत् सहदेवात्र प्रविह कुरुनन्दन । स्वमतं पुरुषव्याव्र को नः सेनापतिः क्षमः॥ ८॥

'इन सबने धनुर्वेदमें निपुणता प्राप्त की है तथा ये सब प्रकारके अस्त्रोंद्वारा युद्ध करनेमें समर्थ हैं। अब यह विचार करना चाहिये कि इन सातोंका भी नेता कौन हो ? जो सभी सेना-विभागोंको अच्छी तरह जानता हो तथा युद्धमें बाण-रूपी ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी भीष्मका आक्रमण सह सकता हो । पुरुषसिंह कुरुनन्दन सहदेव ! पहले तुम अपना विचार प्रकट करो । हमारा प्रधान सेनापति होने योग्य कौन है ११ ॥ ७-८ ॥

सहदेव उवाच

संयुक्त एकदुःखश्च वीर्यवांश्च महीपतिः। यं समाधित्य धर्मज्ञं खमंशमन्यञ्ज्यहे ॥ ९ ॥ मत्स्यो विराटो बलवान् कृतास्त्रो युद्धदुर्मदः। प्रसिहण्यति संग्रामे भीष्मं तांश्च महारथान् ॥ १०॥

सहदेव बोळे-जो हमारे सम्बन्धी हैं, दुःखमें हमारे साथ एक होकर रहनेवाले और पराक्रमी भूपाल हैं, जिन धर्मज्ञ वीरका आश्रय लेकर हम अपना राज्यभाग प्राप्त कर सकते हैं तथा जो बलवान्। अस्त्रविद्यामें निपुण और युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले हैं, वे मत्स्यनरेश विराट संग्रामभूमिमें भीष्म तथा अन्य महाराधयोंका सामना अच्छी तरह सहन कर सकेंगे ॥ ९-१०॥

#### वैशम्पायन उवाच

तथोक्ते सहदेवेन वाक्ये वाक्यविशारदः। नकुछोऽनन्तरं तसादिदं वचनमाददे ॥ ११ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय! सहदेवके इस प्रकार

कहनेपर प्रवचनकुराल नकुलने उनके बाद यह बात कही-॥ वयसा शास्त्रतो धैर्यात करेनाभिजनेन च। हीमान् बलान्वितः श्रीमान् सर्वशास्त्रविशारदः॥ १२॥ वेद चास्रं भरद्वाजाद दुर्घर्षः सत्यसङ्गरः। यो नित्यं स्पर्धते द्रोणं भीष्मं चैव महाबलम् ॥ १३॥ श्ठाच्यः पार्थिववं शस्य प्रमुखे वाहिनीपतिः। पुत्रपोत्रैः परिवृतः शतशाख इव द्रुमः ॥ १४ ॥ यस्तताप तपो घोरं सदारः प्रथिवीपतिः। रोपाद द्रोणविनाशाय वीरः समितिशोभनः ॥ १५॥ पितेवासान् समाधत्ते यः सदा पार्थिवर्षभः। श्वशुरो द्रुपदोऽसाकं सेनावं स प्रकर्पतु ॥ १६॥ स द्रोणभीष्मावायातौ सहेदिति मतिर्मम । स हि दिव्यास्त्रविद् राजा सखा चाङ्गिरसो नृपः॥ १७॥

'जो अवस्था<sub>।</sub> शास्त्रज्ञान, धैर्य, कुल और स्वजनसमूह सभी दृष्टियोंसे बड़े हैं। जिनमें लजा, बल और श्री तीनों विद्यमान हैं, जो समस्त शास्त्रोंके ज्ञानमें प्रवीण हैं, जिन्हें महर्पि भरद्राजसे अस्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त हुई है, जो सत्यप्रतिज्ञ एवं दुर्धर्ष योद्धा हैं, महावली भीष्म और द्रोणाचार्यसे सदा स्पर्धा रखते हैं, जो समस्त राजाओं के समृहकी प्रशंसाके पात्र हैं और युद्धके महानेपर खड़े हो समस्त सेनाओंकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, बहुत-से पुत्र-पौत्रोंद्वारा घिरे रहनेके कारण जिनकी सैकड़ों शाखाओंसे सम्पन्न वृक्षकी भाँति शोभा होती है, जिन महाराजने रोपपूर्वक द्रोणाचार्यके विनाशके लिये पत्नीसिंहत घोर तपस्या की है, जो संग्रामभृमिमें सुशोभित होनेवाले शूरवीर हैं और हमलोगोंपर सदा ही पिताके समान स्नेह रखते हैं, वे हमारे श्वरूर भूपालशिरोमणि द्रपद हमारी सेनाके प्रमुख भागका संचालन करें। मेरे विचारसे राजा द्रपद ही युद्धके लिये सम्मुख आये हुए द्रोणाचार्य और भीष्म-पितामहका सामना कर सकते हैं; क्योंकि वे दिव्यास्त्रोंके ज्ञाता और द्रोणाचार्यके सखा हैं? ॥ १२-१७ ॥

माद्रीसुताभ्यामुक्ते तु स्वमते कुरुनन्दनः। वासविर्वासवसमः सन्यसाच्यत्रवीद् वचः॥१८॥

माद्रीकुमारोंके इस प्रकार अपना विचार प्रकट करनेपर कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले इन्द्रके समान पराक्रमी। इन्द्रपुत्र सव्यसाची अर्जुनने इस प्रकार कहा- ॥ १८ ॥ योऽयं तपःप्रभावेण ऋषिसंतोषणेन च। दिव्यः पुरुष उत्पन्नो ज्वालावर्णो महाभुजः ॥ १९॥ धनुष्मान् कवची खड़ी रथमारुह्य दंशितः। दिव्येह्यवरेर्युक्तमिनकुण्डात् समुत्थितः ॥ २०॥ गर्जनितव महामेघो रथघोषेण वीर्यवान्। सिंहसंहननो वीरः सिंहतुल्यपराक्रमः॥ २१॥ सिंहोरस्कः सिंहभुजः सिंहवक्षा महावलः। सिंहप्रगर्जनो वीरः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः॥ २२॥ सुभः सुदंष्ट्रः सुहतुः सुवाहुः सुमुखोऽकृशः। सुजत्रुः सुविशालाक्षः सुपादः सुप्रतिष्ठितः ॥ २३ ॥ अभेद्यः सर्वशस्त्राणां प्रभिन्त इव वारणः। जहां द्रोणविनाशाय सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ धृष्टयुम्नमहं मन्ये सहेद् भीष्मस्य सायकान्। वज्राशितसमस्पर्शान् दीप्तास्यानुरगानिव ॥ २५ ॥

'जो अग्निकी ज्वालाके समान कान्तिमान् महाबाहु वीर अपने पिताकी तपस्याके प्रभावसे तथा महर्षियोंके कपा-प्रसाद-से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष है, जो अग्निकुण्डसे कवच, धनुष और खड़ घारण किये प्रकट हुआ और तत्काल ही दिव्य एवं उत्तम अश्वोंसे जुते हुए रथपर आरूढ़ हो बुद्धके लिये मुसजित देखा गया था, जो पराक्रमी बीर अपने रय-की घरघराहटसे गर्जते हुए महामेघके समान जान पड़ता है, जिसके शरीरकी गठन, पराक्रम, हृद्य, वक्ष:स्यल, वाहु, कंधे और गर्जना-ये सभी सिंहके समान हैं, जो महावली, महा-तेजस्वी और महान् वीर है, जिसकी भौंहें, दन्तपंक्ति, ठोड़ी, भुजाएँ और मुख बहुत सुन्दर हैं, जो सर्वथा हृष्ट-पृष्ट है, जिसके गलेकी हँसुली सुन्दर दिखायी देती है, जिसके बड़े-बड़े नेत्र और चरण परम सुन्दर हैं। जिसका किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे भेद नहीं हो सकता, जो मदकी धारा बहानेवाले गज-राजके सहदा पराक्रमी वीर द्रोणाचार्यका विनादा करनेके लिये उत्पन्न हुआ है तथा जो सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय है, उस भृष्टयुम्नको ही 🧚 प्रधान सेनापित बनानेके योग्य मानता हूँ। पितामह भीष्मके वाण प्रज्वलित मुखवाले सर्पोके समान भयंकर हैं, उनका स्पर्श वज्र और अश्विक समान दुःसह है, वीर धृष्टद्युग्न ही उन बाणोंका आघात सह सकता है ॥ १९---२५ ॥

यमदूतसमान् वेगे निपाते पावकोपमान्। रामेणाजौ विषहितान् वज्रनिष्वेषद्।रुणान्॥ २६॥ पुरुषं तं न पश्यामि यः सहेत महाव्रतम्। भृष्टद्युम्नमृते राजन्निति मे धीयते मतिः॥२७॥

'पितामह भीष्मके बाण आवात करनेमें अग्निके समान तेजस्वी एवं यमदूतोंके समान प्राणोंका हरण करनेवाले हैं। वज्रकी गड़गड़ाहटके समान गम्भीर शब्द करनेवाले उन बाणोंको पहले युद्धमें परशुरामजीने ही सहा था। राजन्! मैं धृष्टग्रुम्नके सिवा ऐसे किसी पुरुपको नहीं देखता, जो महान् वतधारी भीष्मका वेग सह सके। मेरा तो यही निश्चय है।।२६-२७॥

क्षिप्रहस्तिहेचत्रयोधी मतः सेनापितर्मम। अभेद्यकवचः श्रीमान् मातङ्ग इव यूथपः॥ २८॥

'जो शीधतापूर्वक हस्तसंचालन करनेवाला, विचित्र पद्धतिसे युद्ध करनेमें कुशल, अभेद्य कवचसे सम्पन्न एवं यूथपित गजराजकी भाँति सुशोभित होनेवाला है, मेरी सम्मतिमें वह श्रीमान् धृष्टद्युम्न ही सेनापित होनेके योग्य है ॥'

(वैशम्पायन उवाच

अर्जुनेनैवमुक्ते तु भीमो वाक्यं समाददे ॥)

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! अर्जुनके ऐसा कहनेपर भीमसेनने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया ॥

भीमसेन उवाच

वधार्थं यः समुत्पन्नः शिखण्डी द्रुपदात्मजः । वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्च समागताः ॥ २९ ॥ यस्य संग्राममध्ये तु दिव्यमस्त्रं प्रकुर्वतः । रूपं द्रक्ष्यन्ति पुरुषा रामस्येच महात्मनः ॥ १० ॥ नतं युद्धे प्रपश्यामि यो भिन्द्यात् तु शिखण्डिनम् । शस्त्रेण समरे राजन् संनद्धं स्यन्दने स्थितम् ॥ ३१ ॥ द्वैरथे समरे नान्यो भीष्मं हन्यान्महाव्रतम् । शिखण्डिनमृते वीरं स मे सेनापतिर्मतः ॥ ३२ ॥

भीमसेनने कहा—राजेन्द्र ! द्रुपदकुमार शिखण्डी पितामह भीष्मका वध करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है । यह वात यहाँ पधारे हुए सिद्धों एवं महर्षियोंने वतायी है ! संग्रामभूमिमें जब वह अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता है, उस समय लोगोंको उसका स्वरूप महातमा परग्रुरामके समान दिखायी देता है । मैं ऐसे किसी वीरको नहीं देखता, जो युद्धमें शिखण्डीको मार सके । राजन् ! जय महावती भीष्म रथपर बैठकर अस्त्र-शस्त्रोंसे सुस्विजत हो सामने आर्थेगे, उस समय दौरय युद्धमें श्रूरवीर शिखण्डीके सिवा दूसरा कोई योदा उन्हें नहीं मार सकता । अतः मेरे मतमें वही प्रधान सेनापित होनेके योग्य है ॥ २९—३२॥

युधिष्ठिर उवाच

सर्वस्य जगतस्तात सारासारं बलाबलम्। सर्वे जानाति धर्मातमा मतमेषां च केशवः॥ ३३॥ युधिष्ठिर बोळे—तात ! धर्मात्मा भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्के समस्त सारासार और वलावलको जानते हैं तथा इस विषयमें इन सब राजाओंका क्या मत है—इससे भी ये पूर्ण परिचित हैं ॥ ३३ ॥

यमाह कृष्णो दाशार्हः सोऽस्तु सेनापतिर्मम । कृतास्रोऽप्यकृतास्रो वा बृद्धो वा यदि वा युवा ॥३४॥

अतः दशाईकुलभूषण श्रीकृष्ण जिसका नाम बतावें, वही हमारी सेनाका प्रधान सेनापित हो। फिर वह अस्त्र-विद्यामें निपुण होया न हो, दृद्ध हो या युवा हो (इसकी चिन्ता अपने लोगोंको नहीं करनी चाहिये)।। ३४॥

एप नो विजये मूलमेप तात विपर्यये। अत्र प्राणादच राज्यं च भावाभावौ सुखासुखे॥ ३५॥

तात ! ये भगवान् ही हमारी विजय अथवा पराजयके मूल कारण हैं । हमारे प्राणः राज्यः भावः अभाव तथा सुख और दुःख इन्होंपर अवलम्बित हैं ॥ ३५ ॥

एप धाता विधाता च सिद्धिरत्र प्रतिष्ठिता । यमाह कृष्णो दाशार्हः सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः ॥ ३६ ॥

यही सबके कर्ता-धर्ता हैं। इमारे समस्त कार्योंकी सिद्धि इन्हींपर निर्भर करती है। अतः भगवान् श्रीकृष्ण जिसके लिये प्रस्ताव करें। वही हमारी विशाल वाहिनीका प्रधान अधिनायक हो।। ३६॥

व्रवीतु वद्तां श्रेष्टो निशा समभिवर्तते । ततः सेनापति कृत्वा कृष्णस्य वशवर्तिनः ॥ ३७ ॥ रात्रेः शेषे व्यतिकान्ते प्रयास्यामो रणाजिरम् । अधिवासितशस्त्रास्त्र कृतकौतुकमङ्गलाः ॥ ३८ ॥

अतः वक्ताओं में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण अपना विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है। हम अभी सेनापतिका निर्वाचन करके रात बीतनेपर अस्त्र-शस्त्रोंका अधिवासन (गन्ध आदि उपचारोंद्वारा पूजन), कौतुक (रक्षावन्धन आदि) तथा मङ्गलकृत्य (स्विस्तिवाचन आदि) करनेके अनन्तर श्रीकृष्ण-के अधीन हो समराङ्गणकी यात्रा करेंगे।। ३७-३८।।

वैशम्पायन उवाच

तस्य तद् वचंनं श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः। अत्रवीत् पुण्डरीकाक्षो धनंजयमवेश्य ह ॥ ३९ ॥ ममाप्येते महाराज भवद्भिर्य उदाहृताः। नेतारस्तव सेनाया मता विकान्तयोधिनः॥ ४० ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनकी ओर देखते हुए कहा—'महाराज! आपलोगोंने जिन-जिन वीरोंके नाम लिये हैं, ये सभी मेरी रायमें भी सेनापित होनेके योग्य हैं; क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं ॥ ३९-४०॥

सर्व एव समर्था हि तव शत्रुं प्रवाधितुम् । इन्द्रस्यापि भयं ह्येते जनयेयुर्महाहवे ॥ ४१ ॥ किं पुनर्धार्तराष्ट्राणां छुच्धानां पापचेतसाम् ।

'आपके रानुओंको परास्त करनेकी शक्ति इन धवमें विद्यमान है। ये महान् संग्राममें इन्द्रके मनमें भी भय उत्पन्न कर सकते हैं; फिर पापारमा और लोभी धृतराष्ट्र-पुत्रोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ ४१ ई ॥

मयापि हि महावाहो त्वित्रयार्थं महाहवे ॥ ४२ ॥ कृतो यत्नो महांस्तत्र हामः स्यादिति भारत । धर्मस्य गतमानृण्यं न स्म बाच्या विवक्षताम् ॥ ४३ ॥

'महाबाहु भरतनन्दन ! मैंने भी महान् युद्धकी सम्भावना देखकर तुम्हारा प्रिय करनेके लिये शान्ति-स्थापनके निमित्त महान् प्रयत्न किया था । इससे इमलोग धर्मके ऋणसे भी उऋण हो गये हैं । दूसरोंके दोप बतानेवाले लोग भी अब हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते ॥ ४२-४३॥

कृतास्त्रं मन्यते वाल आत्मानमविचक्षणः। धार्तराष्ट्रो वलस्थं च पद्दयत्यात्मानमातुरः॥ ४४॥

'धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन युद्धके लिये आतुर हो रहा है। वह मूर्ख और अयोग्य होकर भी अपनेको अस्त्रविचामें पारङ्गत मानता है और दुर्वल होकर भी अपनेको बलवान् समझता है॥ ४४॥

युज्यतां वाहिनी साधु वधसाध्या हि मे मताः । न धार्तराष्ट्राः शक्ष्यन्ति स्थातुं दृष्ट्वा धनंजयम् ॥ ४५ ॥ भीमसेनं च संकुद्धं यमौ चापि यमोपमौ । युयुधानद्वितीयं च धृष्टद्युम्नममर्पणम् ॥ ४६ ॥ अभिमन्युं द्रौपदेयान् विराटद्वुपदावपि। अक्षौहिणीपतींदचान्यान् नरेन्द्रान् भीमविकमान्॥४७॥

'अतः आप अपनी सेनाको युद्धके लिये अच्छी तरहसे मुसजित कीजिये; क्योंकि मेरे मतमें वे शत्रुवधसे ही वशीभूत हो संकते हैं। वीर अर्जुन, कोधमें भरे हुए भीमसेन, यमराजके समान नकुल-सहदेव, सात्यिकसहित अमर्पशील धृष्टशुभ्न, अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, विराट, दुपद तथा अक्षीहिणी सेनाओंके अधिपति अन्यान्य भयंकर पराक्षमी नरेशोंको युद्धके लिये उद्यत देखकर धृतराष्ट्रके पुत्र रणभूमिन्में टिक नहीं सक्षेंगे॥ ४५-४७॥

सारवद् वलमसाकं दुष्प्रधर्प दुरासदम्। धार्तराष्ट्रवलं संख्ये हिनष्यति न संशयः॥ ४८॥ धृष्ट्युम्नमहं मन्ये सेनापतिमरिद्म।

'हमारी सेना अत्यन्त शक्तिशाली, दुर्धर्ष और दुर्गम है। वह युद्धमें धृतराष्ट्रपुत्रोंकी सेनाका संहार कर डालेगी, इसमें संशय नहीं है। शत्रुदमन !मैं धृष्टयुम्नको ही प्रधान सेनापति होने योग्य मानता हूँ, ॥ ४८ई॥ वैश्यमायन उवाच
एवमुक्ते तु कृष्णेन सम्प्राहृष्यन्नरात्तमाः ॥ ४९ ॥
तेषां प्रहृष्टमनसां नादः समभवन्महात् ।
योग इत्यथ सैन्यानां त्वरतां सम्प्रधावताम् ॥ ५० ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर वे नरश्रेष्ठ पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो युद्धके लिये 'सुसिज्जित हो जाओ, सुसिजित हो जाओ' ऐसा कहते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावलीके साथ दौड़-धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न चित्तवाले उन वीरोंका महान् हर्षनाद सब ओर गूँज उठा॥ ४९-५०॥ हयवारणशब्दाश्च नेमिश्रोपाश्च सर्वतः। शङ्खुनुनुभिश्रोपाश्च तुमुलाः सर्वतोऽभवन्॥ ५१॥ सब ओर घोडे, हाथी और रथोंका घोष होने लगा।

सभी ओर शंख और दुन्दुभियोंकी भयानक ध्विन गूँजने लगी॥
तदुग्रं सागरिनभं भुड्यं बलसमागमम् ।
रथपित्तगजोद्ग्रं महोर्मिभिरिवाकुलम् ॥ ५२॥

रथः पैदल और हाथियोंसे भरी हुई वह भयंकर सेना उत्ताल तरङ्गोंसे व्याप्त महासागरके समान क्षुव्ध हो उठी ॥ धावतामाह्मयानानां तनुत्राणि च वध्नताम् । प्रयास्यतां पाण्डवानां ससैन्यानां समन्ततः ॥ ५३॥ गङ्गेव पूर्णा दुर्धेषां समहद्यत वाहिनी।

रणयात्राके लिये उद्यत हुए पाण्डव और उनके सैनिक सब ओर दौड़ते पुकारते और कवच बाँधते दिखायी दिये। उनकी वह विशाल वाहिनी जलसे परिपूर्ण गङ्गाके समान दुर्गम दिखायी देती थी।। ५३ ई।।

अत्रानीके भीमसेनो माद्गीपुत्रौ च दंशितौ ॥ ५४ ॥ सौभद्रो द्रौपदेयादच धृष्टयुस्त्रदच पार्पतः। प्रभद्रकादच पञ्चाला भीमसेनमुखा ययुः॥ ५५ ॥

सेनाके आगे-आगे भीमसेनः कवचधारी माद्रीकुमार नकुल-सहदेवः सुभद्राकुमार अभिमन्यः द्रौपदीके सभी पुत्रः द्रुपद-कुमार धृष्टयुम्नः प्रभद्रकगण और पाञ्चालदेशीय क्षत्रिय वीर चले । इन सबने भीमसेनको अपने आगे कर लिया था ॥ ततः शब्दः समभवत् समुद्रस्येव पर्वणि । हृष्यानां सम्प्रयातानां घोषो दिविमवास्पृशत्॥ ५६॥

तदनन्तर जैसे पूर्णिमाके दिन बढ़ते हुए समुद्रका कोलाहल मुनायी देता है, उसी प्रकार हर्ष और उत्साहमें भरकर युद्धके लिये यात्रा करनेवाले उन सैनिकोंका महान् घोप सब ओर फैलकर मानो स्वर्गलोकतक जा पहुँचा ॥ ५६ ॥ प्रहृष्टा दंशिता योधाः परानीकविदारणाः । तेषां मध्ये ययौ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५७ ॥

हर्षमें भरे हुए और कवच आदिसे सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रु-सेनाको विदीर्ण करनेका उत्साह रखते थे। कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकोंके वीचमें होकर चले ॥ शक्तात्रापणवेशास्य यानयुग्यं च सर्वशः । कोशं यन्त्रायुधं चैवयं च वैद्यादिचकित्सकाः ॥ ५८॥

सामान ढोनेवाळी गाड़ी, वाजार, डेरे-तम्बू, रथ आदि सवारी, खजाना, यन्त्रचालित अस्त्र और चिकित्सायु शल वैद्य भी उनके साथ-साथ चले ॥ ५८ ॥

फल्गु यच बलं किंचिद् यचापि कृशदुर्वेलम् । तत् संगृह्य ययौ राजा ये चापि परिचारकाः ॥ ५९ ॥

राजा युधिष्ठिरने जो कोई भी सेना सारहीन, कृशकाय अथवा दुर्वल थी, सबको एवं अन्य परिचारकोंको उपप्रव्यमें एकत्र करके वहाँसे प्रस्थान कर दिया ॥ ५९ ॥ उपप्रव्ये तु पाञ्चाली द्रौपदी सत्यवादिनी।

पाञ्चालराजकुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दास-दासियोंसे विरी हुई कुछ दूरतक महाराजके साथ गयी। फिर सभी स्त्रियोंके साथ उपज्लब्य नगरमें लौट आयी।। ६०॥ कत्वा मलप्रतीकारं गल्मैः स्थावरजङ्गमैः।

सह स्त्रीभिनिवत्रते दासीदाससमातृता ॥ ६०॥

कृत्वा मूळप्रतीकारं गुरुमैः स्थावरजङ्गमैः। स्कन्धावारेण महता प्रययुः पाण्डुनन्दनाः॥६१॥

पाण्डवलोग दुर्गकी रक्षाके लिये आवश्यक स्थावर (पर-कोटे और खाई आदि) तथा जङ्गम (पहरेदार सैनिकोंकी नियुक्ति आदि) उपायोंद्वारा स्त्रियों और धन आदिकी सुरक्षाकी समुचित व्यवस्था करके बहुत से खेमे और तम्बू आदि साथ लेकर प्रस्थित हुए ॥ ६१ ॥

द्दतो गां हिरण्यं च ब्राह्मणैरभिसंवृताः। स्तूयमाना ययू राजन् रथैर्मणिविभूषितेः॥ ६२॥

राजन् ! ब्राह्मणलोग चारों ओरसे घेरकर पाण्डवोंके गुण गाते और पाण्डवलोग उन्हें गौओं तथा सुवर्ग आदिका दान देते थे । इस प्रकार वे मणिभूषित रथोंपर बैठकर यात्रा कर रहे थे ॥ ६२ ॥

केकया धृष्टकेतुश्च पुत्रः काश्यस्य चाभिभूः। श्रेणिमान् वसुदानश्च शिखण्डी चापराजितः॥ ६३॥ हृष्टास्तुष्टाः कवचिनः सशस्त्राः समत्रंकृताः। राजानमन्वयुः सर्वे परिवार्य युधिष्ठिरम्॥ ६४॥

(पाँचों भाई) केकयराजकुमार, धृष्टकेतु, काशिराजके पुत्र अभिभू, श्रेणिमान्, वसुदान और अपराजित वीर शिखण्डी—ये सब लोग आभूपण और कवच धारण करके हाथोंमें शस्त्र लिये हर्ष और उल्लासमें भरकर राजा युधिष्ठिरको सब ओरसे धेरकर उनके साथ-साथ जा रहे थे।। ६३-६४॥

जघनार्घे विरादश्च याज्ञसेनिश्च सौमिकः।
सुधर्मा कुन्तिभोजश्च धृष्टग्रुम्नस्य चात्मजाः॥ ६५॥
रथायुतानि चत्वारि हयाः पश्चगुणास्तथा।
पत्तिसैन्यं दशगुणं गजानामयुतानि षद्॥ ६६॥

सेनाके पिछले आधे भागमें राजा विराट, सोमकवंशी द्रुपदकुमार धृष्ट्युम्न, सुधर्मा, कुन्तिभोज और धृष्ट्युम्नके पुत्र जा रहे थे। इनके साथ चालीस हजार रथ, दो लाख घोड़े, चार लाख पैदल और साठ हजार हाथी थे।६५-६६। अनाधिष्टिइचेकितानो ध्रष्टकेतश्च सात्यिकः।

अनाभृष्टिश्चेकितानो भृष्टकेतुश्च सात्यकिः। परिवार्य ययुः सर्वे वासुदेवधनंजयौ॥६७॥

अनाषृष्टिः, चेकितानः, षृष्टकेतु तथा सात्यिक—ये सब लोग भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनको घेरकर चल रहे थे ॥ ६७॥ आसाद्य तु कुरुक्षेत्रं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । पाण्डवाः समददयन्त नर्दन्तो व्रथमा इव ॥ ६८ ॥

इस प्रकार सेनाकी व्यूहरचना करके प्रहार करनेके लिये उद्यत हुए पाण्डवसैनिक कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर साँडोंके समान गर्जन करते हुए दिखायी देने लगे ॥ ६८ ॥ तेऽवगाह्य कुरुक्षेत्रं शङ्कान् दश्मुररिंदमाः। तथैव दध्मतुः शङ्खं वासुदेवधनंजयौ ॥ ६९ ॥

उन शतुरमन वीरोंने कुरुक्षेत्रकी सीमामें पहुँचकर अपने-अपने शङ्ख बजाये । इसी प्रकार श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी शङ्खवनि की ॥ ६९ ॥

पाञ्चजन्यस्य निर्घांषं विस्फूर्जितमियाशनेः। निशम्य सर्वसैन्यानि समहत्यन्त सर्वेशः॥ ७०॥

विज्ञलीकी गड़गड़ाहरके समान पाञ्चजन्यका गम्भीर घोप सुनकर सब ओर फैंछे हुए समस्त पाण्डव-सैनिक हर्षसे उल्लिसित एवं रोमाञ्चित हो उठे ॥ ७०॥

शङ्खदुन्दुभिसंस्रष्टः सिंहनादस्तरिस्तनाम्। पृथिवी चान्तरिक्षं च सागरांध्यान्वनादयत्॥ ७१॥

राष्ट्र और दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे मिला हुआ वेगवान् वीरोंका सिंहनाद पृथ्वीः आकाश तथा समुद्रोंतक फैलकर उस सबको प्रतिध्वनित करने लगा ॥७१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वण सैन्यनिर्याणपर्वण कुरुक्षेत्रप्रवेशे एकपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्यागपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें पाण्डवसेनाका कुरुक्षेत्रनें प्रवेदाविषयक

एक सी इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५१ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुळ ७१६ इलोक हैं )

### द्विपञ्चारादिधकराततमोऽध्यायः कुरुक्षेत्रमें पाण्डवसेनाका पडाव तथा शिविर-निर्माण

वैशम्यायन उवाच ततो देशे समे क्षिग्धे प्रभूतयवसेन्धने। निवेशयामास तदा सेनां राजा युधिष्ठिरः॥ १॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक चिकने और समतल प्रदेशमें जहाँ घास और ईपनकी अधिकता थीं अपनी सेनाका पड़ाय डाला ॥ १॥

परिहृत्य इमशानानि देवतायतनानि च। आश्रमांश्च महर्पाणां तीर्थान्यायतनानि च॥ २॥ मधुरानूपरे देशे शुचौ पुण्ये महामितः। निवेशं कारयामास कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ ३॥

दमशान, देवमन्दिर, महर्षियोंके आश्रम, तीर्थ और सिद्धक्षेत्र—इन सबका परित्याग करके उन स्थानोंसे बहुत दूर उत्सररहित मनोहर ग्रुद्ध एवं पवित्र स्थानमें जाकर कुन्ती-पुत्र महामित युधिष्ठिरने अपनी सेनाको ठहराया ॥ २-३॥

ततश्च पुनरुत्थाय सुखी विश्वान्तवाहनः। प्रययौ पृथिवीपालैर्नुतः शतसहस्रशः॥ ४॥ विद्राव्य शतशो गुल्मान् धार्तराष्ट्रस्य सैनिकान्। पर्यकामत् समन्ताच पार्थेन सह केशवः॥ ५॥

तत्मश्चात् समस्त वाहनोंके विश्राम कर लेनेपर स्वयं भी विश्राम-मुखका अनुभव करके भगवान् श्रीकृष्ण उठे और कैकड़ों-इजारों भूमिपालोंसे धिरकर कुन्तीपुत्र अर्जुनके साथ आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधनके सैकड़ों सैनिक दलेंकि दूर भगाकर वहाँ सब ओर विचरण करना प्रारम्भ किया। ४-५।

शिविरं मापयामास धृष्टद्यम्नश्च पार्वतः। सात्यिकश्च रथोदारो युयुधानः प्रतापवान् ॥ ६ ॥

द्रुपद्कुमार धृष्ट्युग्न तथा प्रतावशाली एवं उदारस्थी सत्यकपुत्र युयुधानने शिविर बनाने योग्य भूमि नावी ॥

आसाय सरितं पुण्यां कुरुदेत्रे हिरण्वतीम् । सूपतीर्थां द्युचिजलां दार्करापङ्कवर्जिताम् ॥ ७ ॥ खानयामास परिखां केदावस्तत्र भारत । गुप्त्यर्थमपि चादिदय वलं तत्र न्यवेदायत् ॥ ८ ॥ विधिर्यः दिविरस्यासीत् पाण्डवानां महात्मनाम् । तद्विधानि नरेन्द्राणां कारयामास् केदावः ॥ ९ ॥

भरतनन्दन जनमेजय ! कुरुक्षेत्रमें हिरण्वती नामक एक पवित्र नदी है, जो ख़ब्छ एवं विद्युद्ध जल से भरी है । उसके तटपर अनेक सुन्दर घाट हैं । उस नदीमें कंकड़, पत्थर और कीचड़का नाम नहीं है । उसके समीप पहुँचकर भगवान् श्रीकृण्णने खाई खुदवायी और उसकी रक्षांके लिये पहरेदारोंको नियुक्त करके वहीं सेनाको टहराया । महात्मा पाण्डवोंके लिये शिविरका निर्माण जिस विधिसे किया गया था, उसी प्रकारके भगवान् केशवने अन्य राजाओंके लिये शिविर बनवाये ॥ ७-९॥

प्रभूततरकाष्टानि दुराधर्षतराणि च ।
भक्ष्यभोज्यान्नपानानि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १० ॥
शिविराणि महाहीणि राज्ञां तत्र पृथक् पृथक् ।
विमानानीव राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ॥ ११ ॥

राजेन्द्र ! उस समय राजाओं के लिये सैकड़ों और हजारों-की संख्यामें दुर्धर्ष एवं वहुमूल्य शिविर पृथक्-पृथक् वनवाये गये थे । उनके भीतर बहुत-से काष्ट्रों तथा प्रचुर मात्रामें भक्ष्य-भोज्य अन्न एवं पान-सामग्रीका संग्रह किया गया था । वे समस्त शिविर भृतलपर रहते हुए विमानोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १०-११ ॥

तत्रासञ्चित्रिनः प्राज्ञाः द्यात्रो दत्तवेतनाः। सर्वोपकरणैर्युका वैद्याः शास्त्रविशारदाः॥१२॥

वहाँ सैकड़ों विद्वान् शिल्पी और शास्त्रविशारद वैद्य वेतन देकर रक्ले गये थे, जो समस्त आवश्यक उपकरणोंके साथ वहाँ रहते थे।। १२।।

ज्याधनुर्वर्मशस्त्राणां तथैव मधुसर्पिपोः। ससर्जरसपांस्नां राशयः पर्वतोपमाः॥१३॥

प्रत्येक शिविरमें प्रत्यञ्चा, धतुप, कवच, अस्त्र-शस्त्र, मधु, भी तथा रालका चूरा-इन सबके पहाड़ों-जैसे देर लगे हुए थे॥ बहुदकं सुयवसं तुपाङ्गारसमन्वितम्। शिविरे शिविरे राजा संचकार युधिष्टिरः॥ १४॥

राजा युधिष्ठिरने प्रत्येक शिविरमें प्रचुर जल, सुन्दर षास, भूसी और अग्निका संग्रह करा रक्खा था ॥ १४॥ महायन्त्राणि नाराचास्तोमराणि परश्वधाः। धर्नूषि कवचादीनि ऋष्टयस्तूणसंयुताः॥१५॥

बड़े-बड़े यन्त्रः नाराचः तोमरः फरसेः धनुषः कवचः ऋषि और तरकस—ये सव वस्तुएँ भी उन सभी शिविरों-में संगृहीत थीं ॥ १५॥

गजाः कण्टकसंनाहा लोहवर्मोत्तरच्छदाः। दृश्यन्ते तत्र गिर्याभाः सहस्रशतयोधिनः॥ १६॥

वहाँ लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करनेमें समर्थ पर्वतीं के समान विशालकाय बहुत-से हाथी दिखायी देते थे, जो काँटेदार साज-सामान, लोहे के कवच तथा लोहे की ही झूल धारण किये हुए थे।। १६।।

निविष्टान् पाण्डवांस्तत्र शात्वा मित्राणि भारत । अभिसस्तुर्यथादेशं सवलाः सहवाहनाः ॥ १७ ॥

भारत ! पाण्डवोंने कुरुक्षेत्रमें जाकर अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया है, यह जानकर उनसे मित्रता रखनेवाले बहुत से राजा अपनी सेना और सवारियोंके साथ उनके पास, जहाँ वे ठहरे थे, आये ॥ १७ ॥

चरितब्रह्मचर्यास्ते सोमपा भूरिदक्षिणाः। जयाय पाण्डुपुत्राणां समाजग्मुर्महीक्षितः॥१८॥

जिन्होंने यथासमय ब्रह्मचर्यवतका पालन यज्ञोंमें सोमरस-का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओंका दान किया था, ऐसे भूपालगण पाण्डवोंकी विजयके लिये कुरुक्षेत्रमें पधारे ॥१८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योग गर्वणि सैन्यनिर्याण गर्वणि शिविरादिनिर्माणे द्विपञ्चाशद् विकशततमोऽध्यायः ॥ १५२॥ इस प्रकार श्रीमह भारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें शिविर आदिका निर्माणविषयक

एक सौ बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥

त्रिपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः दुर्योधनका सेनाको सुसज्जित होने और शिविर निर्माण करनेके लिये

आज्ञा देना तथा सैनिकोंकी रणयात्राके लिये तैयारी

जनमेजय उवाच

युधिष्ठिरं सहानीकमुपायान्तं युयुत्सया।
संनिविष्टं कुरुक्षेत्रे वासुरेवेन पाळितम्॥१॥
विराटद्रुपदाभ्यां च सपुत्राभ्यां समन्वितम्।
केकयेर्वृष्णिभिश्चैव पार्थिवैः शतशो वृतम्॥२॥
महेन्द्रमिव चादित्यैरभिगुप्तं महारथैः।
श्रुत्वा दुर्योधनो राजा कि कार्यं प्रत्यपद्यत॥३॥

जनमेजयने पूछा—मुने ! दुर्योचनने जन यह सुना कि राजा युधिष्ठिर युद्धकी इच्छासे सेनाओंके साथ यात्रा करके भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित हो कुरुक्षेत्रमें पहुँच गये और वहाँ सेनाका पद्दाव डाड़े बैठे हैं, पुत्रींसहित राजा विराट और द्रुपर भी उनके साथ हैं, केकयराजकुमार, वृष्णिवंशी योद्धा तथा सैकड़ों भूपाल उन्हें घेरे रहते हैं तथा वे आदित्यों सहित विरे हुए देवराज इन्द्रकी भाँति अनेक महारथी योद्धाओं द्वारा सुरक्षित हैं, तब उसने क्या किया ? १-३

एति इन्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महामते। सम्ध्रमे तुमुले तिसान् यदासीत् कुरुजाङ्गले॥ ४॥

महामते ! कुरुक्षेत्रके उस भयंकर समारोहमें जो कुछ हुआ हो वह सम में विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥४॥

व्यथयेयुरिमे देवान् सेन्द्रानिष समागमे। पाण्डवा वासुदेवश्च विराटद्रुपदौ तथा॥ ५॥ भृष्टद्युम्नश्च पाञ्चाल्यः शिक्षण्डी च महारथः। युधामन्युश्च विकान्तो देवैरिप दुरासदः ॥ ६॥ पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । कुरूणां पाण्डवानां च यद् यदासीद् विचेष्टितम् ॥७॥

तपोधन!पाण्डव,भगवान् श्रीकृष्ण,विराट,द्रुपद, पाञ्चाल-राजकुमार धृष्टगुम्न,महारयी शिखण्डी तथा देवताओं के लिये भी दुर्जय महापराक्रमी युधामन्यु—ये सब तो संग्राममें एकत्र होनेपर इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं को भी पीड़ित कर सकते हैं; अतः वहाँ कौरवों तथा पाण्डवोंने जो-जो कर्म किया था वह सब विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी इच्छा है ॥ ५—७॥

#### वैशम्पायन उवाच

प्रतियाते तु दाशाहें राजा दुर्योधनस्तदा। कर्ण दुःशासनं चैव शकुर्ति चात्रवीदिदम्॥ ८॥

वैद्राम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णके चले जानेपर उस समय राजा दुर्योधनने कर्णः दुःशासन और शकुनिसे इस प्रकार कहा—॥ ८॥

अकृतेनैच कार्येण गतः पार्थानधोक्षजः। स पनानमन्युनाऽऽविष्ठो ध्रुवं धक्ष्यत्यसंशयम्॥ ९॥

'श्रीकृष्ण यहाँसे कृतकार्य होकर नहीं गये हैं। इसके लिये वे क्रोधमें भरकर पाण्डवोंको निश्चय ही युद्धके लिये उत्तेजित करेंगे। इसमें तिनक भी संशय नहीं है॥ ९॥

इप्रो हि वासुदेवस्य पाण्डवैर्मम विग्रहः। भीमसेनार्जुनौ चैव दाशाईस्य मते स्थितौ॥ १०॥

'वास्तवमें श्रीकृष्ण यही चाहते हैं कि पाण्डवोंके साथ मेरा युद्ध हो। भीमसेन और अर्जुन—ये दोनों भाई तो श्रीकृष्णके ही मतमें रहनेवाले हैं॥ १०॥

अजातरात्रुरत्यर्थं भीमसेनवशातुगः। निकृतश्च मया पूर्वे सह सर्वेः सहोदरैः॥११॥

'अजातरात्रु युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेनके वश्चमें रहा करते हैं । इसके सिवा मैंने पहले सब भाइयोंसहित उनका तिरस्कार भी किया है ॥ ११॥

विराटद्रुपदौ चैव कृतवैरौ मया सह। तौ च सेनाप्रणेतारौ वासुदेववशानुगौ॥ १२॥

'विराट और द्रुपद तो मेरे साथ पहलेसे ही वैर रखते हैं । वे दोनों पाण्डव-सेनाके संचालक तथा श्रीकृष्णकी आज्ञाके अधीन रहनेवाले हैं ॥ १२ ॥

भविता वित्रहः सोऽयं तुमुलो लोमहर्षणः। तसात् सांत्रामिकं सर्वे कारयध्वमतन्द्रिताः॥ १३॥

'अतः अव हमलोगोंका पाण्डवोंके साथ होनेवाला यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमाञ्चकारी होगा । इसलिये राजाओ ! आप सब लोग आलस्य छोड़कर युद्धकी सारी तैयारी करें ॥ हिाविराणि कुरुक्षेत्रे क्रियन्तां वसुधाधिपाः । सुपर्याप्तावकाशानि दुरादेयानि शत्रुभिः ॥ १४ ॥ आसन्नजलकाष्टानि शतशोऽथ सहस्रशः । अच्छेदाहारमार्गाणि वन्धोच्छ्रयचितानि च ॥ १५ ॥

'भूमिपालो ! आप कुरुक्षेत्रमें सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें ऐसे शिविर तैयार करावें; जिनमें अपनी आवश्यकता-के अनुसार पर्याप्त अवकाश हों तथा शत्रुलोग जिनपर अधिकार न कर सकें । उनमें पास ही जल और काष्ठ आदि मिलनेकी सुविधाएँ हों । उनमें ऐसे मार्ग होने चाहिये जिनके द्वारा खाद्यसामग्री सुविधासे लायी जा सके और शत्रुलोग उसे नष्ट न कर सकें तथा उनके चारों तरफ किलेबन्दी कर देनी चाहिये ॥ १४-१५॥

विविधायुधपूर्णानि पताकाध्वजवन्ति च। समाश्च तेषां पन्धानः क्रियन्तां नगराद् वहिः॥ १६॥

(उन शिविरोंको नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे भरपूर तथा ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित रखना चाहिये। शिविरोंका जो नगर वसाया जाय, उससे बाहर अनेक सीधे तथा समतल मार्ग उन शिविरोंमें जानेके लिये बनाये जायेँ ॥१६॥

प्रयाणं घुष्यतामद्य श्वोभूत इति मा चिरम्। ते तथेति प्रतिशाय श्वोभूते चिकरे तथा॥१७॥ इष्टक्रपा महात्मानो निवासाय महीक्षिताम्।

'आज ही यह घोषणा करा दी जाय कि कल सबेरे ही युद्धके लिये प्रस्थान करना है। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। 'दुर्वोधनका यह आदेश सुनकर 'बहुत अच्छा—ऐसा ही होगा' यह प्रतिशा करके महामना कर्ण आदिने अत्यन्त प्रसन्न होकर सबेरा होते ही राजाओंके निवासके लिये शिविर वनवाने आरम्भ कर दिये॥ १७ ई॥

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे तच्छुत्वा राजशासनम् ॥ १८ ॥ आसनेभ्यो महार्हेभ्य उद्तिष्ठन्नमर्पिताः । बाह्न् परिघसंकाशान् संस्पृशन्तः शनैः शनैः ॥ १९ ॥ काञ्चनाङ्गद्दीप्तांश्च चन्द्रनागुरुभृपितान् ।

तदनन्तर वहाँ आये हुए सब नरेश राजा दुर्योधनकी यह आज्ञा सुनकर रोपावेशसे परिपूर्ण हो चन्दन और अगुरुसे चर्चित तथा सोनेके सुजवंदोंसे प्रकाशित अपनी परिघके समान मोटी सुजाओंका धीरे-धीरे स्पर्श करते हुए बहुमूल्य आसनोंसे उठकर खड़े हो गये ॥ १८-१९६ ॥

उष्णीपाणि नियच्छन्तः पुण्डरीकिनभैः करैः। अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणानि च सर्वदाः॥ २०॥

्रुन्होंने अपने कमलसदृश करोंसे मस्तकपर पगड़ी बाँघ ली; फिर घोती, चादर और सब प्रकारके आभूषण घारण कर लिये।। २०॥ ते रथान् रथिनः श्रेष्ठा हयांश्च हयकोविदाः। सज्जयन्ति सा नागांश्च नागशिक्षास्त्रजुष्टिताः॥ २१॥

श्रेष्ठ रथी अपने रथोंकोः अश्वसंचालनकी कलामें कुशल योद्धा घोड़ोंको और हस्तिशिक्षामें निपुण सैनिक हाथियोंको सुसज्जित करने लगे ॥ २१ ॥

अथ वर्माणि चित्राणि काञ्चनानि वहूनि च । विविधानि च रास्त्राणि चकुः सर्वाणि सर्वशः॥ २२॥

उन्होंने सोनेके वने हुए बहुत से विचित्र कवच तथा सब प्रकारके विभिन्न अनेक अस्त्र-दास्त्र धारण कर लिये। २२।

पदातयश्च पुरुषाः शस्त्राणि विविधानि च । उपाजहुः शरीरेषु हेमचित्रांण्यनेकशः॥ २३॥

पैदल योद्धाओंने भी अपने अङ्गोंमें सुवर्णजटित कवच तथा भाँति-भाँतिके अनेक अस्त्र-शस्त्र धारण कर लिये ॥२३॥

तदुत्सव इवोदग्रं सम्प्रहृष्टनरावृतम्। नगरं धार्तराष्ट्रस्य भारतासीत् समाकुलम्॥ २४॥

जनमेजय ! दुर्योधनका वह हिस्तिनापुर नगर मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। इस प्रकार समृद्ध और हर्षोत्फुल मनुष्योंसे भर गया था। इससे वहाँ बड़ी हलचल मच गयी थी॥ २४॥ जनौयसिळ्ळावतीं शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः चित्राभरणवर्मोमिः प्रासादमाळादिवृतो योधचन्द्रोदयोद्भृतः रथनागाश्वमीनवान् । कोद्यासंचयरत्नवान् ॥ २५ ॥ दास्त्रनिर्मलफेनवान् । रथ्यापणमहाहदः ॥ २६ ॥ कुरुराजमहार्णवः ।

याधचन्द्रादयाद्भृतः कुरुराजमहाणवः। व्यवस्थात् तदा राजंइचन्द्रोदय इवोद्धिः॥ २७॥

राजन् ! जैसे चन्द्रोदयकालमें समुद्र उत्ताल तरङ्गोंसे क्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुरुराज दुर्योधनरूपी महासागर सैनिक समुदायरूपी चन्द्रमाके उदयसे अत्यन्त उल्लिस दिखायी देने लगा । सब ओर घूमता हुआ जनसमुदाय ही वहाँ जलमें उठनेवाली मँवरोंके समान जान पड़ता था । रथ, हाथी और घोड़े उसमें मछलीके समान प्रतीत होते थे । शंख और दुन्दुभियोंकी ध्वान ही उस कुरुराजरूपी समुद्रकी गर्जना थी । खजानोंका संग्रह ही रत्नराशिका प्रतिनिधित्व कर रहा था । योद्धाओंके विचित्र आमूपण और कवच ही उस समुद्रकी उठती हुई तरङ्गोंक समान जान पड़ते थे । चमकीले शस्त्र ही निर्मल फेन-से प्रतीत होते थे । महलोंकी पंक्तियाँ ही तटवर्ता पर्वत-सी जान पड़ती थीं । सड़कोंपर स्थित दूकानें ही मानो गुफाएँ थीं ॥ २५–२७ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनियीणपर्वणि दुर्योधनसैन्यसज्जकरणे त्रिपञ्चात्रद्धिकराततमोऽध्यायः ॥१५३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें 'दुर्योधनका अपनी सेनाको सुसजित करना' इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाळा एक सौ तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९५३॥

चतुष्पञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः

युधिष्टिरका भगवान् श्रीकृष्णसे अपने समयोचित कर्तव्यके विषयमें पूछना, भगवान्का युद्धको ही कर्तव्य बताना तथा इस विषयमें युधिष्टिरका संताप और अर्जुनद्वारा श्रीकृष्णके वचनोंका समर्थन

वैशम्यायन उवाच वासुदेवस्य तद् वाक्यमनुस्मृत्य युधिष्टिरः। पुनः पप्रच्छ वार्षोयं कथं मन्दोऽब्रवीदिदम्॥१॥

चेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णके पूर्वोक्त कथनका स्मरण करके युधिष्ठिरने पुनः उनसे पूछा—भगवन् ! मन्दबुद्धि दुर्योधनने क्यों ऐसी वात कही ! ॥ १ ॥

अस्मिन्नभ्यागते काले किं च नः क्षममच्युत। कथं च वर्तमाना वै खधर्मान्न च्यवेमहि॥ २॥

'अच्युत! इस वर्तमान समयमें हमारे लिये क्या करना उचित है १ हम कैसा वर्ताय करें १ जिससे अपने धर्मसे नीचे न गिरें ॥ २॥

दुर्योधनस्य कर्णस्य राकुनेः सौवलस्य च। वासुदेव मतज्ञोऽसि मम सभ्रातकस्य च॥३॥ वासुदेव ! दुर्योधनः कर्ण और शकुनिके तथा भाइयों-सहित मेरे विचारोंको भी आप जानते हैं ॥ ३ ॥ विदयसाणि तद वाक्यं अतं भीष्मस्य नोधस्योः।

विदुरस्थापि तद् वाक्यं श्रुतं भीष्मस्य चोभयोः। कुन्त्यार्च विपुळपञ्च प्रज्ञा कात्रस्येन ते श्रुता ॥ ४ ॥

्विदुरने और भीष्मजीने भी जो वातें कही हैं, उन्हें भी आपने सुना है। विशालबुद्धे ! माता कुन्तीका विचार भी आपने पूर्णरूपसे सुन लिया है ॥ ४॥

सर्वमेतद्तिकम्य विचार्य च पुनः पुनः। क्षमं यन्नो महावाहो तद् व्रवीद्यविचारयन्॥ ५॥

'महाबाहो ! इन सव विचारोंको लॉंघकर स्वयं ही इस विषयपर वारंबार विचार करके हमारे लिये जो उचित हो। उसे निःसंकोच कहिये' ॥ ५ ॥

श्रुत्वैतद् धर्मराजस्य धर्मार्थसहितं वचः। मेघदुन्दुभिनिर्घोपः कृष्णो वाक्यमथात्रवीत् ॥ ६ ॥ धर्मराजका यह धर्म और अर्थेंचे युक्त वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने मेघ और दुन्दुभिके समान गम्भीर स्वरमें यह बात कही ॥ ६॥

कृष्ण उवाच

उक्तवानिस यद् वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्। न तु तिचकृतिपन्ने कौरव्ये प्रतितिष्ठति॥ ७॥

श्रीकृष्ण बोले—मैंने जो धर्म और अर्थसे युक्त हितकर बात कही है, वह छल-कपट करनेमें ही कुशल कुरुवंशी दुर्योधनके मनमें नहीं बैटती है।। ७।।

न च भीष्मस्य दुर्मेधाः श्रणोति विदुरस्य वा। मम वा भाषितं किंचित् सर्वमेवातिवर्तते ॥ ८॥

खोटी बुद्धिवाला वह दुष्ट न भीष्मकी, न विदुरकी और न मेरी ही कोई वात सुनता है। वह सबकी सभी बातोंको लॉघ जाता है॥ ८॥

नैप कामयते धर्म नैप कामयते यशः। जितं स मन्यते सर्वं दुरात्मा कर्णमाश्रितः॥ ९॥

दुरात्मा दुर्योधन कर्णका आश्रय टेकर सभी वस्तुओंको जीती हुई ही समझता है। इसीलिये न यह धर्मकी इच्छा रखता है और न यशकी ही कामना करता है।। ९॥ वन्धमाशापयामास मम चापि सुयोधनः। न च तं लब्धवान् कामं दुरात्मा पापनिश्चयः॥ १०॥

पापपूर्ण निश्चयवाले उस दुरात्मा दुर्योधनने तो मुझे भी कैंद कर लेनेकी आज्ञा दे दी थी; परंतु वह उस मनोरथ-को पूर्ण न कर सका ॥ १०॥

न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तत्राहतुर्वचः। सर्वे तमनुवर्तन्ते ऋते विदुरमच्युत॥११॥

अच्युत ! वहाँ भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं कहते हैं । विदुरको छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधनका ही अनुसरण कर लेते हैं ॥ ११ ॥

शकुनिः सौबलश्चेव कर्णदुःशासनाविष । त्वच्ययुक्तान्यभापन्त मूढा मूढममर्पणम् ॥ १२ ॥

सुबलपुत्र शकुनिः कर्ण और दुःशासन—इन तीनों मूर्खोंने मूढ़ और असिंहण्णु दुर्योधनके समीप आपके विषयमें अनेक अनुचित वातें कही थीं ॥ १२॥

किं च तेन मयोक्तेन यान्यभाषत कौरवः। संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्तं त्विय वर्तते॥ १३॥

उन लोगोंने जो-जो बातें कहीं, उन्हें यदि में पुनः यहाँ दोहराऊँ तो इससे क्या लाम है ? थोड़ेमें इतना ही समझ लीजिये कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त बर्ताव नहीं कर रहा है ॥ १३ ॥

पार्थिवेषु न सर्वेषु य इमे तव सैनिकाः। यत् पापं यन्नक स्याणं सर्वे तिसान् प्रतिष्ठितम् ॥ १४॥ इन सब राजाओं में, जो आपकी सेनामें स्थित हैं, जो पाप और अमङ्गलकारक भाव नहीं है, वह सब अकेले दुर्योधनमें विद्यमान है।। १४।।

न चापि वयमत्यर्थे परित्यागेन कहिंचित्। कौरवैः शममिञ्छामस्तत्र युद्धमनन्तरम्॥१५॥

हमलोग भी बहुत अधिक त्याग करके (सर्वस्व खोकर) कभी किसी भी दशामें कौरवोंके साथ संधिकी इच्छा नहीं रखते हैं। अतः इसके बाद हमारे लिये युद्ध ही करना उचित है। १५॥

वैशम्पायन उवाच

तच्छुत्वा पार्थिवाः सर्वे वासुदेवस्य भाषितम् । अन्नुवन्तो मुखं राज्ञः समुदेक्षन्त भारत ॥ १६॥

वैद्यम्पायनजी कहते हैं—भरतनन्दन ! भगवान् श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर सब राजा कुछ न बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिरके मुँहकी ओर देखने लगे ॥ १६॥ युधिष्ठिरस्त्वभित्रायमभिलक्ष्य महीक्षिताम्।

योगमाज्ञापयामास भीमार्जुनयमैः सह॥१७॥

युधिष्ठिरने राजाओंका अभिनाय समझकर भीमा अर्जुन तथा नकुल-सहदेवके साथ उन्हें युद्धके लिये तैयार हो जानेकी आजा दे दी ॥ १७॥

ततः किलकिलाभूतमनीकं पाण्डवस्य ह । आज्ञापिते तदा योगे समहप्यन्त सैनिकाः ॥ १८॥

उस समय युद्धके लिये तैयार होनेकी आजा मिलते ही समस्त योदा हर्षसे खिल उठे, फिर तो पाण्डमोंके सैनिक किलकारियाँ करने लगे ॥ १८॥

अवध्यानां वधं पश्यन् धर्मराजो युधिष्ठिरः । निःश्वसन् भीमसेनं च विजयं चेदमव्रवीत् ॥ १९॥

धर्मराज युधिष्ठिर यह देखकर कि युद्ध छिड़नेपर अवध्य पुरुपींका भी वध करना पड़ेगा, खेदसे लग्बी साँसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुनसे इस प्रकार बोले—॥१९॥

यद्र्थं चनवासश्च प्राप्तं दुःखं च यन्मया । सोऽयमसानुपैत्येव परोऽनर्थः प्रयत्नतः ॥ २०॥

्जिससे बचनेके लिये मैंने वनवासका कप्ट स्वीकार किया और नाना प्रकारके दुःख सहन किये वही महान् अनर्थ मेरे प्रयत्नसे भी टल न सका। वह हमलोगोंपर आना ही चाहता है।। २०॥

तस्मिन् यतः कृतोऽसाभिः स नो हीनः प्रयत्नतः। अकृते तु प्रयत्नेऽसानुपावृत्तः कलिर्महान् ॥ २१ ॥

्यद्यपि उसे टालनेके लिये हमारी ओरसे पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयाससे उसका निवारण नहीं हो सका और जिसके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, वह महान् व.लह खतः हमारे ऊपर आ गया ॥ २१॥ कथं द्यवध्यैः संग्रामः कार्यः सह भविष्यति । कथं हत्वा गुरून् बृद्धान् विजयो नो भविष्यति ॥ २२ ॥

'जो लोग मारने योग्य नहीं हैं उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा ? वृद्ध गुरुजनोंका वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी ?'॥ २२॥

तच्छुःवा धर्मराजस्य सन्यसाची परंतपः। यदुक्तं वासुदेवेन श्रावयामास तद् वचः ॥ २३ ॥

धर्मराजकी यह बात सुनकर शत्रुओंको संताप देनेवाले सब्यसाची अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी कही हुई बातोंको उनसे कह सुनाया ॥ २३॥

उक्तवान् देवकीपुत्रः कुन्त्याश्च विदुरस्य च । वचनं तत्त्वया राजन् निखिलेनावधारितम् ॥ २४ ॥

वे कहने लगे—'राजन्! देवकीनन्दन श्रीकृष्णने माता कुन्ती तथा विदुरजीके कहे हुए जो वचन आपको सुनाये थे, उनपर आपने पूर्णरूपसे विचार किया होगा ॥ २४ ॥ न च तौ वक्ष्यतोऽधर्ममिति मे नैष्टिकी मितः। नापि युक्तं च कौन्तेय निवर्तितुमयुध्यतः ॥ २५ ॥

भिरा तो यह निश्चित मत है कि वे दोनों अधर्मकी वात नहीं कहेंगे। कुन्तीनन्दन! अब हमारे लिये युद्धसे निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है'।। २५॥

तच्छुत्वा वासुदेवोऽपि सन्यसाचिवचस्तदा । सायमानोऽब्रवीद् वाक्यं पार्थमेवमिति ब्रुवन् ॥ २६॥

अर्जुनका यह वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण भी युधिष्ठिरसे मुसकराते हुए बोळे-'हाँ, अर्जुन टीक कहते हैं'।।

ततस्ते धृतसंकल्पा युद्धाय सहसैनिकाः। पाण्डवेया महाराज तां रात्रि सुखमावसन् ॥ २७॥

महाराज जनमेजय ! तदनन्तर योद्धाओंसहित पाण्डव युद्धके लिये दृढ़ निश्चय करके उस रातमें वहाँ सुखपूर्वक रहे॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपर्वणि युधिष्टिरार्जुनसंवादे चतुष्पञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः॥१५४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें युधिष्टिर-अर्जुन-संवादिविषयक एक सौचौवनवाँ अध्याय पूग हुआ॥१५४॥

### पञ्चपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

दुर्योधनके द्वारा सेनाओंका विभाजन और पृथक्-पृथक् अक्षौहिणियोंके सेनापतियोंका अभिषेक

वैशम्पायन उवाच

ब्युष्टायां वै रजन्यां हि राजा दुर्योधनस्ततः । ब्यभजत् तान्यनीकानि दश चैकं च भारत ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय! रात वीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब राजा दुर्योधनने अपनी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंका विभाग किया || १ ||

नरहस्तिरथाश्वानां सारं मध्यं च फल्गु च। सर्वेष्वेतेष्वनीकेषु संदिदेश नराधिपः॥२॥

राजा दुर्योधनने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार—इन सभी सेनाओंमेंसे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियोंको पृथक्-पृथक् करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया ॥ २ ॥ सानुकर्याः सतूर्णीराः सवस्थाः सतोमराः।

सोपासङ्गाः सराक्तीकाः सनिवङ्गाः सहर्ष्टयः॥ ३ ॥ सध्वजाः सपताकाश्च सरारासनतोमराः।

रज्जुभिइच विचित्राभिः सपाशाः सपरिच्छदाः॥ ४ ॥ सकचत्रहविश्लेपाः सतैलगुडवालुकाः ।

साशीविषघटाः सर्वे ससर्जरसपांसवः॥५॥ सघण्टफलकाः सर्वे सायोगुडजलोपलाः।

सशालभिन्दिपालाश्च समधूच्छिष्टमुद्गराः ॥ ६ ॥ सकाण्डदण्डकाः सर्वे ससीरिववतोमराः ।

सर्गूर्पपिटकाः सर्वे सदात्राङ्कुदानोमराः॥ ७॥

सकीलकवचाः सर्वे वासीवृक्षाद्नान्विताः । व्याव्रचर्मपरीवारा द्वीपिचर्मावृताद्य ते ॥ ८ ॥ सहर्ष्यः सश्रङ्गश्च सप्रासिविविधायुधाः । सकुठाराः सकुद्दालाः सत्तेलक्षौमसर्पिषः ॥ ९ ॥

वे सव वीर अनुकर्ष (रथकी मरम्मतके लिये उसके नीचे वँधा हुआ काष्ठ ), तरकस, वरूथ ( रथको ढकनेका बाघ आदिका चमड़ा ), उपासङ्ग ( जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें, ऐसे तरकस ), तोमर, शक्ति, निषङ्ग ( पैदलों-द्वारा ले जाये जानेवाले तरकस ), ऋष्टि ( एक प्रकारकी लोहेकी लाठी ), ध्वजा, पताका, धनुष-बाण, तरह-तरहकी रस्सियाँ, पाश, बिस्तर, कचग्रह-विक्षेप (बाल पकड़कर गिरानेका यन्त्र); तेल, गुड़, बाल्, विषधर सपौंके घड़े, रालका चूरा, घण्टफलक ( वुँघुकओंबाली ढाल ), खड्गादि लोहेके रास्त्रः औंटा हुआ गुड़का पानीः ढेलेः सालः भिन्दि-पाल ( गोफियाँ ), मोम चुपड़े हुए मुद्रर, काँटीदार लाठियाँ, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियाँ, दरात, अङ्कराः तोमरः काँटेदार कवचः वस्लेः आरे आदिः बाघ और गैंड़ेके चमड़ेसे मढ़े हुए रथ, ऋष्टि, सींग, प्रास, भाँति-भाँतिके आयुष, कुठार, कुदाल, तेलमें भींगे हुए रेशमी वस्त्र तथा घी लिये हुए थे ॥ ३-९ ॥

हक्मजालप्रतिच्छन्ना नानामणिविभूषिताः । चित्रानीकाः सुवपुषो ज्वलिता इव पावकाः ॥ १० ॥ वे सभी सैनिक सोनेके जालीदार कवच धारण किये नाना प्रकारके मणिमय आभूपणोंसे विभूषित हो समस्त सेनाको ही विचित्र शोभासे सम्पन्न करते हुए अपने सुन्दर शरीरसे प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ १० ॥

तथा कवचिनः शूराः शस्त्रेषु कृतनिश्चयाः । कुळीना हययोनिश्चाः सारथ्ये विनिचेषिताः ॥ ११ ॥

इसी प्रकार जो शस्त्र-विद्याका निश्चित ज्ञान रखनेवाले कुलीन तथा घोड़ोंकी नस्लको पहचाननेवाले थे वे कवचचारी भूरवीर ही सारथिके कामपर नियुक्त किये गये थे॥ ११॥

बद्धारिष्टा वद्धकक्षा वद्धध्वजपताकिनः । बद्धाभरणनिर्यूहा वद्धचर्मासिपट्टिशाः ॥ १२ ॥

उस सेनाके रथोंमें अमङ्गल-निवारणके लिये यन्त्र और ओपधियाँ बाँधी गयी थीं । वे रिस्सियोंसे खूब कसे गये थे । उन रथोंपर बँधी हुई ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं । उनके ऊपर छोटी-छोटी घंटियाँ वँधी थीं और कँगूरे जोड़े गये थे । उन सबमें ढाल-तलवार और पट्टिश आबद्ध थे ॥ १२॥

चतुर्युजो रथाः सर्वे सर्वे चोत्तमवाजिनः । सप्रासम्बर्धिकाः सर्वे सर्वे शतशरासनाः ॥ १३ ॥

उन सभी रथोंमें चार-चार घोड़े जुते हुए थे, वे सभी घोड़े अच्छी जातिके थे और सम्पूर्ण रथोंमें प्राप्त, ऋषि एवं सौ-सौ धनुष रक्ले गये थे ॥ १३॥

धुर्ययोईययोरेकस्तथान्यौ पार्ष्णिसारथी । तौ चापि रथिनां श्रेष्ठौ रथी च हयवित् तथा ॥ १४ ॥ नगराणीव गुतानि दुराधर्षाणि शत्रुभिः । आसन् रथसहस्राणि हेममालीनि सर्वशः ॥ १५ ॥

प्रत्येक रथके दो-दो घोड़ोंपर एक-एक रक्षक नियुक्त या, एक-एक रथके लिये दो चक्ररक्षक नियत किये गये थे। वे दोनों ही रिथयोंमें श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अध्वसंचालनकी कलामें निपुण थे। सब ओर सुवर्णमालाओंसे अलंकृत हजारों रथ शोभा पाते थे। शत्रुओंके लिये उनका भेदन करना अत्यन्त कठिन था। वे सब-के-सब नगरोंकी माँति सुरक्षित थे॥ १४-१५॥

यथा रथास्तथा नागा बद्धकक्षाः खळंकृताः। वभूबुः सप्तपुरुषा रत्नवन्त इवाद्रयः॥१६॥

जिस प्रकार रथ सजाये गये थे, उसी प्रकार हाथियोंको भी स्वर्णमालाओंसे सुसन्जित किया गया था। उन सबको रस्सोंसे कसा गया था। उनपर सात-सात पुरुष बैठे हुए थे, जिससे वे हाथी रत्नयुक्त पर्वतोंके समान जान पड़ते थे।।१६॥ द्वावङकुराधरी तत्र द्वावुक्तमधनुर्धरी।

द्रौ वरांसिधरौ राजन्नेकः शक्तिपिनाकधृक ॥ १७ ॥

राजन्! उनमेंसे दो पुरुष अङ्करा लेकर महावतका काम करते

थे, दो उत्तम धनुर्धर योद्धा थे, दो पुरुष अच्छी तलवारें लिये रहते थे और एक पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था॥

गजैर्मत्तैः समाकीर्ण सर्वमायुधकोशकैः। तद्वभूव वस्रं राजन् कौरव्यस्य महात्मनः॥ १८॥

राजन् ! महामना दुर्योधनकी वह सारी सेना ही अस्त्र-रास्त्रोंके भण्डारसे युक्त मदमत्त गजराजोंसे व्याप्त हो रही थी॥

आमुक्तकवचैर्युक्तैः सपताकैः खलङ्कृतैः । सादिभिश्चोपपन्नास्तु तथा चायुतशो हयाः ॥ १९ ॥

इसी प्रकार भवचधारी, युद्धके लिये उद्यतः आभूभणोंसे विभृषित तथा पताकाधारी सवारोंसे युक्त हजारों-लाखों घोड़े उस सेनामें मौजूद थे॥ १९॥

असंत्राहाः सुसम्पन्ना हेमभाण्डपरिच्छदाः। अनेकरातसाहस्राः सर्वे सादिवरो स्थिताः॥ २०॥

वे घोड़े उछल-कूद मचाने आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण सदा अपने सवारोंके वशमें रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे सुनहरे साजोंसे सुसजित थे। उनकी संख्या कई लाख थी॥ २०॥

नानारूपविकाराश्च नानाकवचशस्त्रिणः। पदातिनो नरास्तत्र वभूबुर्देममालिनः॥२१॥

उस सेनामें जो पैदल मनुष्य थे, वे भी सोनेके हारोंसे अलंकृत थे। उनके रूप-रंग, कवच और अस्त्र-शस्त्र नाना प्रकारके दिखायी देते थे॥ २१॥

रथस्यासन् दश गजा गजस्य दश वाजिनः। नरा दश हयस्यासन् पादरक्षाः समन्ततः॥ २२॥

एक-एक रथके पीछे दस-दस हाथी, एक-एक हापीके पीछे दस-दस घोड़े और एक-एक घोड़ेके पीछे दस-दस पैदल सैनिक सब ओर पादरक्षक नियुक्त किये गये थे ॥

रथस्य नागाः पञ्चाराश्वागस्यासन् रातं हयाः। हयस्य पुरुषाः सप्त भिन्नसंघानकारिणः॥ २३॥

एक-एक रथके पीछे पचास-पचास हाथी, एक-एक हायीके पीछे सौ-सौ घोड़े और एक एक घोड़ेके साथ सात-सात पैदल सैनिक इस उद्देश्यसे संगठित किये गये थे कि वे समूहसे विछुड़ी हुई दो सैनिक दुकाइयोंको परस्पर मिला दें॥

सेना पञ्चशतं नागा रथास्तावन्त एव च । दश सेना च पृतना पृतना दशवाहिनी ॥ २४ ॥

पाँच सौ हाथियों और पाँच सौ रथोंकी एक सेना होती है। दस सेनाओंकी एक पृतना और दस पृतनाओंकी एक वाहिनी होती है॥ २४॥

सेना च वाहिनी चैव पृतना ध्वजिनी चमूः। अक्षौहिणीति पर्यायैर्निरुका च वरूथिनी ॥ २५॥ इसके सिवा सेनाः वाहिनीः पृतनाः ध्वजिनीः चमूः वरूथिनी और अक्षौहिणी—इन पर्यायवाची (समानार्थक) नामोंद्वारा भी सेनाका वर्णन किया गया है ॥ २५ ॥ एवं व्यूढान्यनीकानि कौरवेयेण धीमता । अक्षौहिण्यो दशैका च संख्याताः सप्त चैव ह ॥२६॥

इस प्रकार बुद्धिमान् दुर्योधनने अपनी सेनाओंको न्यूहरचनापूर्वक संगठित किया था । कुरुक्षेत्रमें ग्यारह और सात मिलकर अठारह अक्षीहिणी सेनाएँ एकत्र हुई थीं ॥ अक्षीहिण्यस्त समेव प्रणहतानामभूत तरम ।

अक्षोहिण्यस्तु सप्तैव पाण्डवानामभूद् वलम् । अहोहिण्यो दशैका च कौरवाणामभूद् वलम् ॥ २७॥

पाण्डवोंकी सेना केवल सात अक्षौहिणी थी और कौरवों-के पक्षमें ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र हो गयी थीं ॥ नराणां पञ्चपञ्चारारेषा पत्तिर्विधीयते । सेनामुखं च तिस्नस्ता गुल्म इत्यभिराब्दितम् ॥ २८॥

पचपन पैंदलोंकी एक टुकड़ीको पत्ति कहते हैं। तीन पत्तियाँ मिलकर एक सेनामुख कहलाती हैं। सेनामुखका ही दूसरा नाम गुल्मं है।। २८॥

त्रयो गुल्मा गणस्त्वासीद् गणास्त्वयुतशोऽभवन्। दुर्योधनस्य सेनासु योत्स्यमानाः प्रहारिणः ॥ २९॥

तीन गुल्मोंका एक गण होता है। दुर्योधनकी सेनाओंमें युद्ध करनेवाले पैदल योद्धाओंके ऐसे-ऐसे गण दस हजारसे भी अधिक थे।। २९।।

तत्र दुर्योधनो राजा शूरान् वुद्धिमतो नरान्। प्रसमीक्ष्य महावाहुश्चक्रे सेनापतींस्तदा ॥ ३०॥ उस समय वहाँ महावाहु राजा दुर्योधनने अच्छी तरह सोच-विचारकर बुद्धिमान् एवं श्रूरवीर पुरुषोंको सेनापित बनाया॥

पृथगक्षौहिणीनां च प्रणेतृन् नरसत्तमान् । विधिवत् पूर्वमानीय पार्थिवानभ्यपेचयत् ॥ ३१ ॥ कृपं द्रोणं च राल्यं च सैन्धवं च जयद्रथम् । सुदक्षिणं च काम्बोजं कृतवर्माणमेव च ॥ ३२ ॥

द्रोणपुत्रं च कर्णं च भूरिश्रवसमेव च । राकुर्नि सौवछं चैव वाह्लीकं च महावछम् ॥ ३३॥

कृपाचार्यः द्रोणाचार्यं और अश्वत्थामा—इन श्रेष्ठ पुरुषों-को एवं मद्रराज शल्यः सिंधुराज जयद्रथः कम्बोजराज सुदक्षिणः कृतवर्माः कर्णः भ्रिश्वाः सुवलपुत्र शकुनि तथा महावली वाह्नीक—इन राजाओंको पहले अपने सामने बुलाकर उन सबको पृथक्-पृथक् एक-एक अक्षौहिणी सेनाका नायक निश्चित करके विधिपूर्वक उनका अभिषेक किया ॥३१—३३॥

दिवसे दिवसे तेषां प्रतिवेठं च भारत। चक्रे स विविधाः पूजाः प्रत्यक्षं च पुनः पुनः ॥ ३४॥

भारत ! दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेलामें उन सेनापितयोंका वारंवार विविध प्रकारसे प्रत्यक्ष पूजन करता था॥ तथा विनियताः सर्वे ये च तेषां पदानुगाः।

तथा विनयताः सव य च तथा पदानुगाः। वभूवुः सैनिका राज्ञां प्रियं राज्ञश्चिकीर्षवः॥ ३५॥

उनके जो अनुयायी थे उनको भी उसी प्रकार यथा-योग्य स्थानोंपर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओंके सैनिक राजा दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर अपने-अपने कार्यमें तत्पर हो गये॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपर्वणि दुर्योधनसैन्यविभागे पञ्चपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१५५॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें दुर्योधनकी सेनाका विभागविषयक एक सौपचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ१५५

# षट्पञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः

दुर्योधनके द्वारा भीष्मजीका प्रधान सेनापतिके पदपर अभिषेक और कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर शिविर-निर्माण

वैशम्पायन उवाच

ततः शान्तनवं भीष्मं प्राञ्जलिधृतराष्ट्रजः। सह सर्वेर्महीपालैरिदं वचनमब्रवीत्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! तदनन्तर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शान्तनुनन्दन भीष्मके पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला—॥ १॥ भूमते सेनाप्रणेतारं पृतना सुमहत्यपि।

ऋतं सनाप्रणतार पृतना सुमहत्यपि । दीर्यते युद्धमासाद्य पिपीलिकपुटं यथा ॥ २ ॥

'पितामह ! कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो ! किसी योग्य सेनापतिके बिना युद्धमें जाकर चींटियोंकी पंक्तिके समान छिन्न-भिन्न हो जाती है ॥ २ ॥ न हि जातु द्वयोर्वुद्धिः समा भवति कर्हिचित्। शौर्यं च बळनेतृणां स्पर्धते च परस्परम् ॥ ३ ॥

'दो पुरुषोंकी बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों ओर योग्य सेनापित हों तो उनका शौर्य एक-दूसरेकी होड़में बढ़ता है ॥ ३॥

श्रूयते च महाप्राज्ञ हैहयानिमतौजसः। अभ्ययुत्रीह्मणाः सर्वे समुच्छितकुशध्वजाः॥ ४ ॥

भ्रहामते ! सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणोंने अपनी कुशमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अभिततेजस्वी हैहय-वंशके क्षत्रियोंपर आक्रमण किया था ॥ ४॥

तानभ्ययुस्तदा वैश्याः शुद्राश्चैव पितामह । एकतस्तु त्रयो वर्णा एकतः क्षत्रियर्षभाः ॥ ५ ॥ भितामह ! उस समय ब्राह्मणोंके साथ वैश्यों और सूदोंने भी उनपर धावा किया था। एक ओर तीनों वर्णके लोग थे और दूमरी ओर चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय॥ ५॥

ततो युद्धेष्वभज्यन्त त्रयो वर्णाः पुनः पुनः । क्षत्रियादच जयन्त्येव वहुछं चैकतो वलम् ॥ ६ ॥

'तदनन्तर जब युद्ध आरम्भ हुआ, तब तीनों वर्णोंके लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि इनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियोंने एकमत होकर उनपर बिजय पायी।। ६॥

ततस्ते क्षत्रियानेच पप्रच्छुर्द्विजसत्तमाः । तेभ्यः दादांसुर्धर्मज्ञा याथातथ्यं वितामह ॥ ७ ॥

'पितामह ! तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंसे ही पृछा-हमारी पराजयका क्या कारण है ? उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियोंने उनसे यथार्थ कारण बता दिया ॥ ७ ॥

वयमेकस्य श्रण्याना महानुद्धिमतो रणे। भवन्तस्तु पृथक् सर्वे खबुद्धिवशवर्तिनः॥ ८॥

वि बोले—हमलोग एक परम बुद्धिमान् पुरुपको सेना-पति बनाकर युद्धमें उसीका आदेश सुनते और मानते हैं। परंतु आप सब लोग पृथक्-पृथक् अपनी ही बुद्धिके अधीन हो मनमाना बर्ताव करते हैं॥ ८॥

ततस्ते ब्राह्मणाध्यकुरेकं सेनापति द्विजम् । नये सुकुशलं शूरमजयन् क्षत्रियांस्ततः ॥ ९ ॥

'यह सुनकर उन ब्राह्मणोंने एक शूरवीर एवं नीति-निपुण ब्राह्मणको सेनापित बनाया और क्षत्रियोंपर विजय प्राप्त की।।

एवं ये कुशलं शूरं हितेष्सितमकल्मषम् । सेनापति प्रकुर्वन्ति ते जयन्ति रणे रिपून् ॥ १०॥

'इस प्रकार जो लोग किसी हितैषी, पापरहित तथा युद्ध-कुशल श्रूरवीरको सेनापित बना लेते हैं, वे संग्राममें शत्रुओं-पर अवस्य विजय पाते हैं ॥ १०॥

भवानुशनसा तुल्यो हितैषी च सदा मम। असंहार्यः स्थितो धर्मे स नः सेनापतिर्भव ॥११॥

'आप सदा मेरा हित चाहनेवाले तथा नीतिमें ग्रुकाचार्य-के समान हैं। आपको आपकी इच्छाके विना कोई मार नहीं सकता। आप सदा धर्ममें ही स्थित रहते हैं। अतः हमारे प्रधान सेनापित हो जाइये॥ ११॥

रिश्मियतामियादित्यो वीरुधामिय चन्द्रमाः । कुबेर इव यक्षाणां देवानामिय वासवः ॥ १२ ॥ पर्वतानां यथा मेरुः सुपर्णः पक्षिणां यथा । कुमार इव देवानां वस्तामिय हव्यवाद ॥ १३ ॥

ंजैसे किरणोंवाले तेजस्वी पदार्थोंके सूर्यः वृक्ष और ओषधियोंके चन्द्रमाः यक्षोंके कुबैरः देवताओंके इन्द्रः पर्वतींके मेरु, पश्चियोंके गरुड़, समस्त देवयोनियोंके कार्तिकेथ और वसुओंके अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक हैं (उसी प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओंके अधिनायक और संरक्षक हों ) ॥ १२-१३ ॥

भवता हि वयं गुप्ताः शक्तेणेव दिवीकसः। अनाभृष्या भविष्यामस्त्रिदशानामपि भ्रुवम् ॥१४॥

'इन्द्रके द्वारा सुरक्षित देवताओंकी भाँति आपके संरक्षणमें रहकर इमलोग निश्चय ही देवगणोंके लियेभी अजेय हो जायँगे॥

प्रयातु नो भवानये देवानामिव पाविकः। वयं त्वामनुयास्यामः सौरभेया इवर्षभम् ॥१५॥

ंजैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे-आगे चलते हैं, वैसे ही आप हमारे अगुआ हों। जैसे वछड़े साँड़के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे'॥ १५॥ भीष्म उवाच

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत। यथैव हि भवन्तो मे तथैव मम पाण्डवाः॥१६॥

भीष्मने कहा--भारत ! तुम जैमा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिये जैसे तुम हो, वैसे ही पाण्डव हैं ॥ १६ ॥

अपि चैव मया श्रेयो वाच्यं तेषां नराधिप। संयोद्धव्यं तवार्थाय यथा मे समयः कृतः ॥ १७॥

नरेश्वर ! मैं पाण्डवोंको उनके पूछनेपर अवश्य ही हितकी बात बताऊँगा और तुम्हारे लिये युद्ध करूँगा । ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है ॥ १७ ॥

न तु पश्यामि योद्धारमात्मनः सहशं भुवि। ऋते तस्मान्नरव्याघात् कुन्तीपुत्राद्धनंजयात्॥ १८॥

मैं इस भृतलपर नरश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र अर्जुनके सिवा दूसरे किसी योडाको अपने समान नहीं देखता हूँ ॥ १८॥

स हि वेद महाबुद्धिर्दिव्यान्यस्त्राण्यनेकराः । न तु मां विवृतो युद्धे जातु युध्येत पाण्डवः ॥ १९ ॥

महाबुद्धिमान् पाण्डुकुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रोंका ज्ञान रखते हैं; परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूपमें कभी युद्ध नहीं कर सकते ॥ १९॥

अहं चैव क्षणेतैव निर्मनुष्यमिदं जगत्। कुर्यो शस्त्रवलेनैव ससुरासुरराक्षसम्॥२०॥

अर्जुनकी ही भाँति मैं भी यदि चाहूँ तो अपने शस्त्रोंके बलसे देवता, मनुष्य, असुर तथा राक्षसोंसिहत इस सम्पूर्ण जगत्को क्षणभरमें निर्जीव बना दूँ॥ २०॥

न त्वेवोत्सादनीया मे पाण्डोः पुत्रा जनाधिप । तसाद्योधान् हनिष्यामि प्रयोगेणायुतं सदा ॥ २१ ॥ एवमेषां करिष्यामि निधनं कुरुनन्दन । न चेत् ते मां हनिष्यन्ति पूर्वमेव समागमे ॥ २२ ॥

परंत जनेश्वर ! मैं पाण्डुके पुत्रोंकी किसी तरह इत्या

नहीं करूँगा । कुरुनन्दन ! यदि पाण्डय इस युद्धमें मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रोंके प्रयोगद्वारा प्रतिदिन उनके पक्षके दस हजार योद्धाओंका वध करता रहूँगा, मैं इस प्रकार इनकी सेनाका संहार करूँगा। २१-२२॥

सेनापतिस्त्वहं राजन् समये नापरेण ते । भविष्यामि यथाकामं तन्मे श्रोतुमिहाईसि ॥ २३ ॥

राजन् ! में अपनी इच्छाके अनुसार एक शर्तपर तुम्हारा सेनापित होऊँगा । उसके बदले दूमरी शर्त नहीं मानूँगा । उस शर्तको तुम मुझसे यहाँ सुन लो ॥ २३॥

कर्णों वा युध्यतां पूर्वमहं वा पृथिवीपते। स्पर्धते हि सदात्यर्थं सूतपुत्रो मया रणे॥ २४॥

पृथ्वीपते ! या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूँ; क्योंकि यह सूतपुत्र सदा युद्रमें मुझसे अत्यन्त स्पर्धा रखता है ॥ २४॥

कर्ण उवाच

नाहं जीवति गाङ्गेये राजन् योत्स्ये कथंचन। हते भीष्मे तु योत्स्यामि सह गाण्डीवधन्वना॥ २५॥

कर्ण वोला—राजन् ! मैं गङ्गानन्दन भीष्मके जीते-जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा । इनके मारे जानेपर ही गाण्डीवधारी अर्जुनके साथ लड्डूँगा ॥ २५॥

वैशम्पायन उवाच

ततः सेनापतिं चक्रे विधिवद् भूरिद्क्षिणम् । धृतराष्ट्रात्मजो भीष्मं सोऽभिषिको व्यरोचत ॥ २६ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने प्रचुर दक्षिणा देनेवाले भीष्मजीका प्रधान सेनापतिके पदपर विधिपूर्वक अभिपेक किया ।



अभिषेक हो जानेपर उनकी बड़ी शोभा हुई ॥ २६ ॥ ततो भेरीश्च शङ्कांश्च शतशोऽर्थ सहस्रशः । वादयामासुरव्यत्रा वादका राजशासनात् ॥ २७॥

तदनन्तर बाजा वजानेवालोंने राजाकी आज्ञासे निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों तथा शंखोंको बजाया ॥

र्सिहनादाश्च विविधा वाहनानां च निःखनाः। प्रादुरासन्ननभ्रे च वर्षे रुधिरकर्दमम्॥ २८॥

उस समय वीरोंके सिंहनाद तथा वाहनोंके नाना प्रकारके राज्य सब ओर गूँज उठे। विना वादलके ही आकारासे रक्तकी वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गयी॥ २८॥

निर्घाताः पृथिवीकम्पा गजवृंहितनिःखनाः। आसंश्च सर्वयोधानां पातयन्तो मनांस्युत ॥ २९ ॥

हाथियोंके चिग्घाड़नेके साथ ही विजलीकी गड़गड़ाहट-के समान भयंकर शब्द होने लगे। घरती डोलने लगी। इन सब उत्पातोंने प्रकट होकर समस्त योद्धाओंके मानसिक उत्साहको दबा दिया।। २९॥

वाचरचाष्यशरीरिण्यो दिवश्चोल्काः प्रपेदिरे। शिवारच भयवेदिन्यो नेदुर्दीप्ततरा भृशम् ॥ ३०॥

अग्रुभ आकाशवाणी सुनायी देने लगी आकाशसे उल्काएँ गिरने लगीं। भयकी सूचना देनेवाली सियारिनियाँ जोर-जोरसे अमङ्गलजनक शब्द करने लगीं।। ३०।।

सैनापत्ये यदा राजा गाङ्गेयमभिषिकवान् । तदैतान्युत्ररूपाणि बभूवुः शतशो नृप ॥ ३१ ॥

नरेश्वर ! राजा दुर्योधनने जब गङ्गानन्दन भीष्मको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हुए ॥ ३१॥

ततः सेनापति कृत्व। भीष्मं परवलाईनम्। वाचियत्वा द्विजश्रेष्ठान् गोभिनिष्कैश्च भूरिशः॥ ३२॥ वर्धमानो जयाशीभिनिर्ययौ सैनिकैवृतः। आपगेयं पुरस्कृत्य भ्रातृभिः सहितस्तदा ॥ ३२॥ स्कन्धावारेण महता कुरुक्षेत्रं जगाम ह ॥ ३४॥

इस प्रकार शत्रुसेनाको पीड़ित करनेवाले भीष्मको सेना-पति बनाकर दुर्योधनने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया और उन्हें गौओं तथा सुवर्णमुद्राओंकी भूरि-भूरि दक्षिणाएँ दों। उस समय ब्राह्मणोंने विजयस्चक आशीर्वादोंद्वारा राजाका अभ्युदय मनाया और वह सैनिकोंसे घिरकर भीष्म-जीको आगे करके भाइयोंके साथ हित्तनापुरसे बाहर निकला तथा विशाल तम्बू-शामियानोंके साथ कुरुक्षेत्रको गया ३२–३४ परिकम्य कुरुक्षेत्रं कर्णन सह कौरवः।

शिविरं मापयामास समे देशे जनाधिप ॥ ३५॥ जनमेजय ! कर्णके साथ कुरुक्षेत्रमें जाकर दुर्योधनने

एक समतल प्रदेशमें शिविरके लिये भूमिको नपवाया ॥३५॥
मधुरानूपरे देशे प्रभूतयवसेन्धने ।
यथैव हास्तिनपुरं तद्विच्छिविरमावभौ ॥३६॥

क्सरहित मनोहर प्रदेशमें जहाँ घास और ईंधनकी बहुतायत थी, दुर्योधनकी सेनाका शिविर हस्तिनापुरकी माँति सुशोभित होने लगा ॥ ३६॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपर्वणि भीष्मसैनापत्ये षट्पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें भीष्मका सेनापतित्वविषयक एक सौ छप्पनवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६ ॥

### सप्तपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः

युधिष्टिरके द्वारा अपने सेनापतियोंका अभिषेक, यदुवंशियोंसहित वलरामजीका आगमन तथा पाण्डवोंसे विदा लेकर उनका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान

जनमेजय उवाच

आपगेयं महात्मानं भीष्मं शस्त्रभृतां वरम् ।
पितामहं भारतानां ध्वजं सर्वमहीक्षिताम् ॥ १ ॥
बृहस्पतिसमं वुद्धश्या क्षमया पृथिवीसमम् ।
समुद्रमिव गाम्भीयं हिमवन्तमिव स्थिरम् ॥ २ ॥
प्रजापतिमियौदार्ये तेजसा भास्करोपमम् ।
महेन्द्रमिव शश्रूणां ध्वंसनं शरवृष्टिभिः ॥ ३ ॥
रणयक्षे प्रवितते सुभीमे लोमहर्पणे ।
दीक्षितं चिररात्राय श्रुत्वा तत्र युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥
किमव्रवीन्महाबाहुः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
भीमसेनार्जुनौ वापि कृष्णो वा प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! भरतवंशियोंके पितामह गङ्गानन्दन महात्मा भीष्म सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ थे । समस्त राजाओंमें ध्वजके समान उनका बहुत ऊँचा स्थान था । वे बुद्धिमें बृहस्पतिः क्षमामें पृथ्वीः गम्भीरतामें समुद्रः स्थिरतामें हिमवान् उदारतामें प्रजापति और तेजमें भगवान् सूर्यके समान थे । वे अपने बाणोंकी वर्षाद्वारा देवराज इन्द्र-के समान शत्रुओंका विध्वंस करनेवाले थे । उस समय जो अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्जकारी रणयज्ञ आरम्भ हुआ थाः उसमें उन्होंने जब दीर्घकालके लिये दीक्षा ले लीः तब इस समाचारको सुननेके पश्चात् सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिरने क्या कहा ! भीमसेन तथा अर्जुनने भी उसके बारेमें क्या कहा ! अथवा भगवान् श्रीकृष्णने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया ! । १-५ ।।

वैश्रायन उवाच

आपद्धमार्थकुरालो महाबुद्धिर्युधिष्ठिरः। सर्वान् भ्रातृन् समानीय वासुदेवं च शाश्वतम्॥ ६॥ उवाच वदतां श्रेष्ठः सान्त्वपूर्वमिदं वचः।

वैशाम्पायनजीने कहा -- राजन् !आपद्धर्मके विषय-में कुशल, वक्ताओंमें श्रेष्ठ, परम बुद्धिमान् युधिष्ठिरने उस समय सम्पूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान् वासुदेवको बुला-कर सान्त्वनापूर्वक इस प्रकार कहा—॥ ६ है ॥ पर्याकामत सैन्यानि यत्तास्तिष्टत दंशिताः ॥ ७ ॥ पितामहेन वो युद्धं पूर्वमेव भविष्यति । तस्मात् सप्तसु सेनासु प्रणेतृन् मम पर्यत ॥ ८ ॥ 'तुम सब लोग सब ओर घूम-फिरकर अपनी सेनाओंका निरीक्षण करो और कवच आदिसे सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ । सबसे पहले पितामह भीष्मसे तुम्हारा युद्ध होगा । इसलिये अपनी सात अक्षौहिणी सेनाओंके सेनापत्तियोंकी

कृष्ण उवाच

देखभाल कर लो? ॥ ७-८ ॥

यथाईति भवान वकुमिसान् काले ह्युपिश्यते । तथेदमर्थवद् वाक्यमुक्तं ते भरतर्पभ ॥ ९ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—भरतकुलभूषण ! ऐसा अवसर उपस्थित होनेपर आपको जैसी बात कहनी चाहिये। वैसी ही यह अर्थयुक्त बात आपने कही है ॥ ९॥

रोचते मे महाबाहो कियतां यदनन्तरम्। नायकास्तव सेनायां कियन्तामिह सप्त वै॥१०॥

महाबाहो ! मुझे आपकी बात ठीक लगती है; अतः इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है, उसका पालन कीजिये । अपनी सेनाके सात सेनापतियोंको यहाँ निश्चित कर लीजिये ॥

वैशम्यायन उवाच

ततो द्रुपदमानाय्य विराटं शिनिपुङ्गवम्।
धृष्टद्युम्नं च पाश्चाल्यं धृष्टकेतुं च पार्थिव ॥११ ॥
शिखण्डिनं च पाश्चाल्यं सहदेवं च मागधम्।
एतान् सप्त महाभागान् वीरान् युद्धाभिकांक्षिणः॥१२॥
सेनाप्रणेतृन् विधिवदभ्यपिश्चद् युधिष्ठिरः।
सर्वसेनापति चात्र धृष्टद्यमं चकार ह॥१३॥
द्रोणान्तहेतोरुत्पन्नो य इद्धाज्ञातवेदसः।

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! तदनन्तर

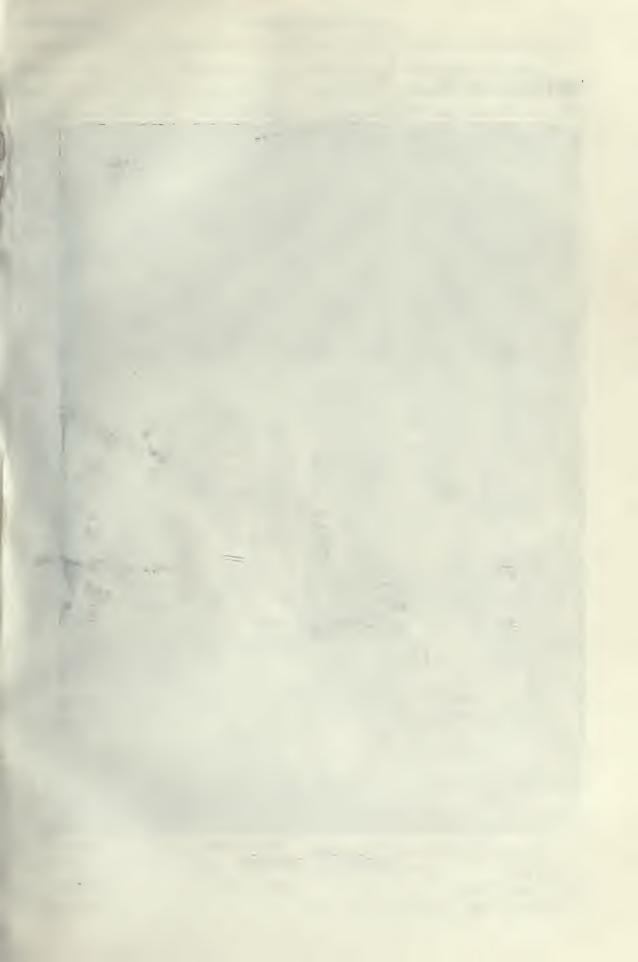

# महाभारत 🔀



पाण्डवोंके डेरेमें वलरामजी

राजा द्रुपदः विराटः सात्यिकः पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्नः धृष्टकेतुः पाञ्चालवीर शिखण्डी और मगधराज सहदेव—इन सात युद्धाभिलाधी महाभाग वीरोंको युधिष्ठिरने विधिपूर्वक सेनापितके पदपर अभिषिक्त कर दिया और धृष्टयुम्नको सम्पूर्ण सेनाओंका प्रधान सेनापित वना दियाः जो द्रोणाचार्यका अन्त करनेके लिये प्रज्वलित अग्निसे उत्पन्न हुए थे ॥ ११—१३ ई॥

सर्वेषामेव तेषां तु समस्तानां महात्मनाम् ॥ १४ ॥ सेनापतिपतिं चक्रे गुडाकेशं धनंजयम् ।

तदनन्तर उन्होंने निद्राविजयी वीर धनंजयको उन समस्त महामना वीर सेनापितयोंका भी अधिपित बना दिया॥ १४६ ॥

अर्जुनस्यापि नेता च संयन्ता चैव वाजिनाम् ॥ १५ ॥ संकर्षणानुजः श्रीमान् महावुद्धिर्जनार्दनः।

अर्जुनके भी नेता और उनके घोड़ोंके भी नियन्ता हुए बलरामजीके छोटे भाई परम बुद्धिमान् श्रीमान् भगवान् श्रीकृष्ण ॥ १५६ ॥

तद् दृष्ट्वोपस्थितं युद्धं समासन्नं महात्ययम् ॥ १६ ॥ प्राविशद् भवनं राजन् पाण्डवानां हलायुधः । सहाक्र्रप्रभृतिभिर्गद्साम्बोद्धवादिभिः ॥ १७ ॥ रोक्मिणेयाहुकसुतैश्चारुदेष्णपुरोगमः । वृष्णिमुख्यैरधिगतैर्व्याद्योद्योद्यं बलोत्कद्यैः ॥ १८ ॥ अभिगुतो महावाहुर्मरुद्धिरिव वासवः । नीलकौशेयवसनः कैलासशिखरोपमः ॥ १९ ॥

सिंहखेलगतिः श्रीमान् मदरकान्तलोचनः।

राजन् ! तदनन्तर उस महान् संहारकारी युद्धको अत्यन्त संनिकट और प्रायः उपस्थित हुआ देख नीले रंगका रेशमी वस्त्र पहने कैलासशिखरके समान गौरवर्णवाले हलधारी महाबाहु श्रीमान् बलरामजीने पाण्डवोंके शिविरमें सिंहके समान लीला-पूर्वक गतिसे प्रवेश किया । उनके नेत्रोंके कोने मदसे अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद, साम्बा उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण तथा आहुकपुत्र आदि प्रमुख वृष्णिवंशी भी जो सिंह और व्याघोंके समान अत्यन्त उत्कट बलशाली थे, उन सबसे सुरक्षित बलरामजी वैसे ही सुशोभित हुए, मानो मरुद्रणोंके साथ महेन्द्र शोभापारहे हों।१६—१९६। तं ह्या धर्मराजश्च केशवश्च महाद्युतिः ॥ २०॥ उदितष्ठत् ततः पाथों भीमकर्मा वृकोद्रः।

उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्रीकृष्ण, भयंकर कर्म करनेवाले कुन्तीपुत्र भीमसेन तथा अन्य जो कोई भी राजा वहाँ विद्यमान थे, वे सब-के-सब उठकर खड़े हो गये ॥ २०-२१॥

गाण्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्तत्र केचन ॥ २१ ॥

पूजयांचिकिरे ते वै समायान्तं हलायुधम्। ततस्तं पाण्डवो राजा करे पस्पर्श पाणिना ॥ २२ ॥

हलायुघ वलरामजीको आया देख सबने उनका समादर किया । तदनन्तर पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने अपने हाथसे उनके हाथका स्पर्श किया ॥ २२ ॥

वासुदेवपुरोगास्तं सर्व प्वाभ्यवादयन् । विराटद्रुपदे वृद्धावभिवाद्य हलायुधः ॥ २३ ॥ युधिष्ठिरेण सहित उपाविशदरिदमः ।

श्रीकृष्ण आदि सब लोगोंने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात् बूढ़े राजा विराट और द्रुपदको प्रणाम करके शत्रु-दमन बलराम युधिष्ठिरके साथ बैठे ॥ २३६ ॥

ततस्तेषूपविष्टेषु पार्थिवेषु समन्ततः। वासुदेवमभित्रेक्ष्य रौहिणयोऽभ्यभाषत ॥ २४ ॥

फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जानेपर रोहिणी-नन्दन बलरामने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए कहा—॥ भवितायं महारौद्रो दारुणः पुरुषक्षयः। दिष्टमेतद् श्चवं मन्ये न शक्यमतिवर्तितुम्॥ २५॥ जान पड़ता है यह महाभयंकर और दारुण नरसंहार



होगा ही । प्रारब्धके इस विधानको मैं अटल मानता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता ॥ २५॥

तस्माद्युद्धात् समुत्तीर्णानपि वः ससुद्दुद्धनान् । अरोगानक्षतैर्देहैर्पृथस्मीति मतिर्मम ॥ २६॥

'इस युद्धसे पार हुए आप सब सुहुदोंको मैं अक्षत शरीरसे युक्त और नीरोग देखूँगा। ऐसा मेरा विश्वास है। समेतं पार्थिवं क्षत्रं कालपकमसंशयम्। विमर्दश्च महान् भावी मांसशोणितकर्दमः॥ २७॥

'इसमें संदेह नहीं कि यहाँ जो-जो क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए हैं, उन सबको कालने अपना ग्रास बनानेके लिये पका दिया है। महान जनसंहार होनेवाला है। इसमें रक्त और मांसकी कीच जम जायगी।। २७॥

उक्तो मया वासुदेवः पुनः पुनरुपह्नरे। सम्बन्धिषु समां वृत्तिं वर्तस्व मधुसूद्दन॥ २८॥ पाण्डवा हि यथासाकं तथा दुर्योधनो नृपः। तस्यापि क्रियतां साद्यं स पर्येति पुनःपुनः॥ २९॥

भींने एकान्तमें श्रीकृष्णसे बार-बार कहा था कि मधु-सूदन! अपने सभी सम्बन्धियोंके प्रति एक-सा वर्ताव करो; क्योंकि हमारे लिये जैसे पाण्डव हैं; वैसा ही राजा दुर्योधन है। उसकी भी सहायता करो। वह बार-बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है।। २८-२९॥

तच मे नाकरोद् वाक्यं त्वदर्थे मधुसूदनः। निर्विष्टः सर्वभावेन धनंजयमवेश्य ह ॥ ३० ॥

परंतु युधिष्टिर ! तुम्हारे लिये ही मधुसूदन श्रीकृष्णने मेरी उस वातको नहीं माना है। ये अर्जुनको देखकर सब प्रकारसे उसीपर निछावर हो रहे हैं॥ २०॥

धुवो जयः पाण्डवानामिति मे निश्चिता मितः। तथा ह्यभिनिवेशोऽयं वासुदेवस्य भारत॥३१॥ ंमेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्धमें पाण्डवोंकी अवश्य विजय होगी । भारत ! श्रीकृष्णका भी ऐसा दृढ़ संकल्प है ॥ ३१ ॥

न चाहमुत्सहे कृष्णमृते लोकमुदीक्षितुम्। ततोऽहमनुवर्तामि केशवस्य चिकीर्पितम्॥३२॥

भीं तो श्रीकृष्णके विना इस सम्पूर्ण जगत्की ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता; अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उसीका अनुसरण करता हूँ ॥ ३२॥

उभौ शिष्यौ हि मे वीरौ गदायुद्धविशारदौ। तुल्यस्नेहोऽस्म्यतो भीमे तथा दुर्योधने नृषे॥ ३३॥

'भीमसेन और दुर्योधन ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदायुद्धमें कुशल हैं; अतः मैं इन दोनोंपर एक-सा स्नेह रखता हूँ ॥ ३३ ॥

तस्माद् यास्यामि तीर्थानि सरस्वत्या निषेवितुम् । न हि शक्ष्यामि कौरव्यान् नश्यमानानुषेक्षितुम् ॥३४॥

'इसिलिये में सरस्वती नदीके तटवर्ती तीयोंका सेवन करनेके लिये जाऊँगा; क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों-को उस अवस्थामें देखकर उन ही उपेक्षा नहीं कर सकूँगा'॥

एवमुक्त्वा महावाहुरनुक्षातश्च पाण्डवैः। तीर्थयात्रां ययौ रामो निर्वर्त्यं मधुसदुनम् ॥ ३५ ॥

ऐसा कहकर महावाहु बलरामजी पाण्डवोंसे विदा ले मधुसूदन श्रीकृष्णको संतुष्ट करके तीर्थयात्राके लिये चले गये॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपर्वणि बलरामतीर्थयात्रागमने ससपद्धाराद्रधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें बलरामजीके तीर्थमात्राके किंगे जानेरे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५७ ॥

-1907F9E

#### अष्टपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

रुक्मीका सहायता देनेके लिये आना; परंतु पाण्डव और कौरव दोनों पक्षोंके द्वारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना

वैशम्पायन उवाच

प्तिस्मिन्नेव काले तु भीष्मकस्य महात्मनः। हिरण्यरोम्णो नृपतेः साक्षादिन्द्रसम्बस्य वै॥१॥ आकृतीनामधिपतिर्भोजस्यातियशस्मिनः । दाक्षिणात्यपतेः पुत्रो दिश्च हक्मीति विश्वतः॥ २॥

वैद्याम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इसी समय अति यशस्त्री दाक्षिणात्य देशके अधिपति मोजवंशी तथा इन्द्र-के सखा हिरण्यरोमा नामवाले संकल्पोंके स्वामी महामना मीष्मकका सगा पुत्र, सम्पूर्ण दिशाओंमें विख्यात रुक्मी, पाण्डवोंके पास आया ॥ १-२ ॥ यः किंपुरुविसहस्य गन्धमादनवासिनः। कृत्स्नं शिष्यो धनुर्वेदं चतुष्पादमवाप्तवान्॥ ३॥

जिसने गन्धमादनिवासी किंपुरुपप्रवर दुमका शिष्य होकर चारों पादोंसे युक्त सम्पूर्ण धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी॥

यो माहेन्द्रं धनुर्लेभे तुल्यं गाण्डीवतेजसा। शार्ङ्गेण च महावाहुः सम्मितं दिव्यलक्षणम् ॥ ४ ॥

जिस महाबाहुने गाण्डीवधनुषके तेजके समान ही तेजस्वी विजय नामक धनुष इन्द्रदेवतासे प्राप्त किया था। वह दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न धनुष शार्क्कधनुषकी समानता करता था।। ४।।

त्रीण्येवैतानि दिव्यानिधनूंषि दिविचारिणाम् । वारुणं गाण्डियं तत्र माहेन्द्रं विजयं धनुः । शार्ङ्गं तु वैष्णवं प्राहुर्दिव्यं तेजोमयं धनुः ॥ ५ ॥

बुलोकमें विचरनेवाले देवताओंके ये तीन ही धनुष दिव्य माने गये हैं। उनमेंसे गाण्डीव धनुष वरुणकाः विजय देवराज इन्द्रका तथा शार्ङ्ग नामक दिव्य तेजस्वी धनुष भगवान् विष्णुका बताया गया है ॥ ५॥

धारयामास तत् कृष्णः परसेनाभयावहम्। गाण्डीवं पावकारुळेभे खाण्डवे पाकशासनिः॥६॥

शत्रुसेनाको भयभीत करनेवाले उस शार्ङ्ग धनुषको भगवान् श्रीकृष्णने धारण किया और खाण्डवदाहके समय इन्द्रकुमार अर्जुनने साक्षात् अग्निदेवसे गाण्डीवधनुष प्राप्त किया था ॥ ६ ॥

दुमाद् रुक्मी महातेजा विजयं प्रत्यपद्यत । संछिद्य मौरवान् पाशान् निहत्य मुरमोजसा ॥ ७ ॥ निर्जित्य नरकं भौममाहत्य मणिकुण्डले । पोडश स्त्रीसहस्राणि रत्नानि विविधानि च ॥ ८ ॥ प्रतिपेदे हृपीकेशः शार्क्षं च धनुरुत्तमम् ।

महातेजस्वी रुक्मीने द्रुमि विजय नामक धनुष पाया था। भगवान् श्रीकृष्णने अपने तेज और वल्से मुर दैत्यके पाशों-का उच्छेद करके भ्मिपुत्र नरकासुरको जीतकर जव उसके यहाँसे अदितिके मणिमय दुण्डल वापस ले लिये और सोलह हजार स्त्रियों तथा नाना प्रकारके रत्नोंको अपने अधिकारमें कर लिया, उसी समय उन्हें शार्झ नामक उत्तम धनुष भी प्राप्त हुआ था॥ ७-८ई ॥

रुक्मी तु विजयं लब्ध्वा धनुर्मेघनिभस्वनम् ॥ ९ ॥ विभीषयन्निव जगत् पाण्डवानभ्यवर्तत ।

रुक्मी मेघकी गर्जनाके समान भयानक टंकार करनेवाले विजय नामक धनुपको पाकर सम्पूर्ण जगत्को भयभीत-सा करता हुआ पाण्डवोंके यहाँ आया ॥ ९६ ॥

नामृष्यत पुरा योऽसौ खवाहुवलगर्वितः॥१०॥ रुक्मिण्या हरणं वीरो वासुदेवेन धीमता।

यह वही वीर रुक्मी था, जो अपने वाहुवलके घमंडमें आकर पहले परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा किये गये रुक्मिणीके अपहरणको नहीं सह सका था ॥ १० है ॥ कृत्वा प्रतिक्षां नाहत्वा निवर्तिष्ये जनार्दनम् ॥ ११ ॥ ततोऽन्वधावद् वार्ष्णेयं सर्वशस्त्रभृतां वरः।

वह सम्पूर्ण दास्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ था । उसने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं दृष्णिवंद्यी श्रीकृष्णको मारे विना अपने नगर-को नहीं लौटूँगा, उनका पीछा किया था ॥ ११६ ॥ सेनया चतुरङ्गिण्या महत्या दुरपातया ॥ १२ ॥

विचित्रायुधवर्मिण्या गङ्गयेव प्रवृद्धया।

उस समय उसके साथ विचित्र आयुधों और कवचोंसे सुशोभितः दूरतकके लक्ष्यको मार गिरानेमें समर्थ तथा वदी हुई गङ्गाके समान विशाल चतुरंगिणी सेना थी ॥ १२६ ॥ स समासाद्य वार्णोयं योगानामीश्वरं प्रसुम् ॥ १३ ॥ द्यंसितो वीडितो राजन् नाजगाम स कुण्डिनम्।

राजन् ! योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँचकर उनसे पराजित होनेके कारण लिजित हो वह पुनः कुण्डिन-पुरको नहीं लौटा ॥ १३६ ॥

यत्रैव कृष्णेन रणे निर्जितः परवीरहा ॥ १४ ॥ तत्र भोजकटं नाम कृतं नगरमुत्तमम् ।

भगवान् श्रीकृष्णने जहाँ युद्धमें शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले रुक्मीको हराया थाः वहीं रुक्मीने भोजकट नामक उत्तम नगर वसाया ॥ १४६ ॥

सैन्येन महता तेन प्रभूतगजवाजिना॥१५॥ पुरं तद् भुवि विख्यातं नाम्ना भोजकटं नृप।

राजन् ! प्रचुर हाथी-घोड़ोंवाळी विशाळ सेनासे सम्पन्न बह भोजकट नामक नगर सम्पूर्ण भूमण्डलमें विख्यात है १५३ स भोजराजः सैन्येन महता परिवारितः॥१६॥ असौहिण्या महावीर्यः पाण्डवान् क्षिप्रमागमत्।

महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षौहिणी विशाल सेनासे घिरा हुआ शीव्रतापूर्वक पाण्डवोंके पास आया ।१६३। ततः स कवची घन्वी तली खड़ी शरासनी ॥ १७॥ ध्वजेनादित्यवर्णेन प्रविवेश महाचमूम्।

उसने कवचा धनुषा दस्ताने। खड्ग और तरकस धारण किये सूर्यके समान तेजस्वी ध्वजके साथ पाण्डवोंकी विशाल सेनामें प्रवेश किया ॥ १७३ ॥

विदितः पाण्डवेयानां वासुदेविप्रयेप्सया ॥ १८ ॥ युधिष्ठिरस्तु तं राजा प्रत्युद्गस्याभ्यपूजयत्।

वह वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका प्रिय करनेकी इच्छासे आया था। पाण्डवोंको उसके आगमनकी सूचना दी गयी, तब राजा युधिष्ठिरने आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और उसका यथायोग्य आदर-सत्कार किया।। १८६॥ स पूजितः पाण्डुपुत्रैर्यथान्यायं सुसंस्तुतः॥ १९॥ प्रतिगृह्य तृतान् सर्वान् विश्रान्तः सहसैनिकः।

पाण्डवोंने रुक्मीका विधिपूर्वक आदर-सत्कार करके उसकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी। रुक्मीने भी उन सबको प्रेमपूर्वक अपना-कर सैनिकोंसहित विश्राम किया॥ १९६॥

उवाच मध्ये वीराणां कुन्तीपुत्रं धनंजयम् ॥ २०॥ सहायोऽस्मि स्थितोयुद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डव। करिष्यामि रणे साह्यमसहां तव रात्रुभिः॥ २१॥

तदनन्तर वीरोंके वीचमें वैठकर उसने कुन्तीकुमार अर्जुनसे कहा—पाण्डुनन्दन ! यदि तुम डरे हुए हो तो में युद्धमें तुम्हारी सहायताके लिये आ पहुँचा हूँ । मैं इस महायुद्धमें तुम्हारी वह सहायता करूँगा, जो तुम्हारे शत्रुओंके लिये असह्य हो उठेगी ॥ २०-२१॥

न हि मे विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन। हनिष्यामि रणे भागं यन्मे दास्यसि पाण्डव॥ २२॥

्इस जगत्में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। पाण्डुकुमार! तुम शत्रुओंका जो भाग मुझे सौंप दोगे। में समरभृमिमें उसका संहार कर डालूँगा।। २२॥ अपि द्रोणकृपौ चीरौ भीष्मकर्णावथो पुनः। अथवा सर्व एवते तिष्ठन्त वसुधाविषाः॥ २३॥

निहत्य समरे शत्रुं स्तव दास्यामि मेदिनीम्।

भीरे हिरसेमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा वीरवर भीष्म एवं कर्ण ही क्यों न हों, किसीको जीवित नहीं छोहूँगा। अथवा यहाँ पधारे हुए ये सब राजा चुपचाप खड़े रहें। मैं अकेला ही समरभूमिमें तुम्हारे सारे शत्रुओंका वध करके तुम्हें पृथ्वीका राज्य अर्पित कर दूँगा'।। २३६ ॥ इत्युक्तो धर्मराजस्य केशवस्य च संनिधौ ॥ २४॥ श्रुण्वतां पार्थिवेन्द्राणामन्येषां चैव सर्वशः। वासुदेवमभिप्रेक्ष्य धर्मराजं च पाण्डवम्॥ २५॥

धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्रीकृष्णके समीप अन्य सब राजाओं के सुनते हुए रुक्मीके ऐसा कहनेपर परमबुद्धिमान् कुन्तीपुत्र अर्जुनने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर-की ओर देखते हुए मित्रभावसे हँसकर कहा—॥ २४-२५६॥ कौरवाणां कुछे जातः पाण्डोः पुत्रो विशेषतः॥ २६॥ द्रोणं व्यपदिशिव्शिष्यो वासुदेवसहायवान्। भीतोऽसीति कथं बूयां दधानो गाण्डिवं धनुः॥ २७॥

उवाच धीमान् कौन्तेयः प्रहस्य सिखपूर्वकम् ।

्वीर ! मैं कौरवोंके कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । विशेषतः महाराज पाण्डुका पुत्र हूँ । आचार्य द्रोणको अपना गुरु कहता हूँ और स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूँ । इसके सिवा साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हमारे सहायक हैं और मैं अपने हाथमें गाण्डीव धनुष धारण करता हूँ । ऐसी स्थितिमें मैं अपने-आपको डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ ? ॥२६-२७॥

युध्यमानस्य मे वीर गन्धर्वैः सुमहावलैः। सहायो घोषयात्रायां कस्तदाऽऽसीत् सखामम॥ २८॥

्वीरवर ! कौरवोंकी घोषयात्राके समय जब मैंने महाबली गन्धवोंके साथ युद्ध किया था, उस समय कौन-सा मित्र मेरी सहायताके लिये आया था ! ।। २८ ।।

तथा प्रतिभये तस्मिन् देवदानवसंकुले। बाण्डवे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाभवत्॥ २९॥ 'खाण्डववनमें देवताओं और दानवोंसे परिपूर्ण भयंकर युद्धमें जब मैं अपने प्रतिपक्षियोंके साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सहायक था ? ॥ २९ ॥ निवातकवचैर्युद्धे कालकेयैश्च दानवैः । तत्र मे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाभवत् ॥ ३० ॥

'जब निवातकवच तथा कालकेय नामक दानवोंके साथ छिड़े हुए युद्धमें में अकेला ही लड़ रहा था, उस समय मेरी सहायताके लिये कौन आया था १॥ ३०॥

तथा विराटनगरे कुरुभिः सह संगरे। युध्यतो बहुभिस्तत्र कः सहायोऽभवन्मम॥३१॥

्इसी प्रकार विराटनगरमें जब कौरवोंके साथ होनेवाले संप्राममें में अकेला ही बहुत-से वीरोंके साथ युद्ध कर रहा या, उस समय मेरा सहायक कौन था १ ॥ ३१ ॥ उपजीव्य रणे रुद्धं शकं चैश्रवणं यमम् । वरुणं पावकं चैव रुपं द्रोणं च माधवम् ॥ ३२ ॥ धारयन् गाण्डियं दिव्यं धनुस्तेजोमयं दृढम् । अक्षय्यशरसंयुक्तो दिव्यास्त्रपरिवृहितः ॥ ३३ ॥ कथमसाद्विधो बूयाद्भीतोऽसीति यशोहरम् । वचनं नरशादृत्व वज्रायुधमि स्वयम् ॥ ३४ ॥

भीने युद्धमें सफलताके लिये रुद्ध, इन्द्र, यम, दुवेर, वरण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा भगवान् श्रीकृष्ण-की आराधना की है। मैं तेजस्वी, दृढ़ एवं दिव्य गाण्डीव धनुष धारण करता हूँ। मेरे पास अक्षय बाणोंसे भरे हुए तरकस मौजूद हैं और दिव्यास्त्रोंके ज्ञानसे मेरी शक्ति बढ़ी हुई है। नरश्रेष्ठ ! फिर मेरे-जैसा पुरुष साक्षात् वज्रधारी इन्द्रके सामने भी भी डरा हुआ हूँ यह सुयशका नाश करने-वाला वचन कैसे कह सकता है १॥ ३२–३४॥

नास्मि भीतो महाबाहो सहायार्थश्च नास्ति मे । यथाकामं यथायोगं गच्छ वान्यत्र तिष्ठ वा ॥ ३५ ॥

भहावाहो ! मैं डरा हुआ नहीं हूँ तथा मुझे सहायककी भी आवस्यकता नहीं है । आप अपनी इच्छाके अनुसार जैसा उचित समझें अन्यत्र चन्ने जाइये या यहीं रहिये' ॥ ३५॥

वैशम्पायन उवाच

( तच्छुत्वा वचनं तस्य विजयस्य हि धीमतः ।) विनिवर्त्यं ततो रुक्मी सेनां सागरसंनिभाम् । दुर्योधनमुपागच्छत् तथैव भरतर्पभ ॥३६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — भरतश्रेष्ठ ! उन परम बुद्धिमान् अर्जुनका यह वचन सुनकर रुक्मी अपनी समुद्र-सदृश विशाल सेनाको लौटाकर उसी प्रकार दुर्योधनके पास गया ॥३६॥ तथैव चाभिगम्यैनमुवाच चसुधाधिपः। प्रत्याख्यातश्च तेनापि स तद्। शूरमानिना ॥ ३७॥ दुर्योधनसे मिलकर राजा रुक्मीने उससे भी वैसी ही

बातें कहीं । तव अपनेको श्रूरवीर माननेवाले दुर्योधनने भी उसकी सहायता लेनेसे इन्कार कर दिया ॥ ३७ ॥ द्वावेव तु महाराज तस्माद् युद्धाद्पेयतुः । रोहिणेयश्च वार्णोयो रुक्मी च वसुधाधिषः ॥ ३८ ॥

महाराज ! उस युद्धसे दो ही वीर अलग हो गये थे— एक तो वृष्णिवंशी रोहिणीनन्दन बलराम और दूसरा राजा रुक्मी ॥ ३८॥

गते रामे तीर्थयात्रां भीष्मकस्य सुते तथा। उपाविशन् पाण्डवेया मन्त्राय पुनरेव च ॥ ३९॥ बलरामजीके तीर्थयात्रामें और भीष्मकपुत्र रुक्मीके अपने नगरको चले जानेपर पाण्डयोंने पुनः गुप्त मन्त्रणाके लिये बैठक की ॥ ३९॥

समितिर्धर्मराजस्य सा पार्थिवसमाकुळा। शुशुमे तारकैश्चित्रा यौश्चन्द्रेणेव भारत॥ ४०॥

भारत ! राजाओंसे भरी हुई धर्मराजकी वह सभा तारों और चन्द्रमासे विचित्र शोभा धारण करनेवाले आकाशकी भाँति सुशोभित हुई ॥ ४० ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपर्वणि रुक्मिप्रत्याख्याने अष्टपञ्चाद्यदिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमे रुक्मीप्रत्याख्यानिषयक एक सौ अद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५८ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ४० है इलोक हैं)

#### एकोनषष्टचिधकशततमोऽध्यायः धतराष्ट्र और संजयका संवाद

जनमेजय उवाच

तथा व्यूढेष्वनीकेषु कुरुक्षेत्रे द्विजर्पभ । किमकुर्वेदच कुरवः कालेनाभिप्रचोदिताः ॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा—दिजश्रेष्ठ ! जब इस प्रकार कुरु-क्षेत्रमें सेनाएँ मोर्चा वाँधकर खड़ी हो गर्या, तब कालप्रेरित कौरवोंने क्या किया ! ॥ १ ॥

वैशम्पायन उवाच

तथा व्यूढेष्वनीकेषु यत्तेषु भरतर्षभ। धृतराष्ट्रो महाराज संजयं वाक्यमव्यीत्॥२॥

वैशम्पायनजीने कहा—भरतकुलभूषण महाराज ! जब वे सभी सेनाएँ दुः रुक्षेत्रमें व्यूहरचनापूर्वक डट गर्योः तब धृतराष्ट्रने संजयसे कहा-॥ २॥

एहि संजय सर्वं मे आचक्ष्वानवशेषतः। सेनानिवेशे यद् वृत्तं कुरुपाण्डवसेनयोः॥ ३॥

•संजय ! यहाँ आओ और कौरवों तथा पाण्डवोंकी सेनाके पड़ाव पड़ जानेपर वहाँ जो कुछ हुआ होः वह सब मुझे पूर्णरूपसे बताओ ॥ ३॥

दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषं चाप्यनर्थंकम्। यदहं बुद्धव्यमानोऽपियुद्धदोपान् क्षयोदयान्॥ ४॥ तथापि निरुतिप्रज्ञं पुत्रं दुर्घ्तदेविनम्। न शकोमि नियन्तुं वा कर्तुं वा हितमात्मनः॥ ५॥

भी तो समझता हूँ दैव ही प्रबल है । उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है; क्योंकि मैं युद्धके दोषोंको अच्छी तरह जानता हूँ। वे दोष भयंकर संहार उपस्थित करनेवाले हैं, इस बातको भी समझता हूँ, तथापि ठगविद्याके पण्डित तथा कपट-

चूत करनेवाले अपने पुत्रको न तो रोक सकता हूँ और न अपना हित-साधन ही कर सकता हूँ ॥ ४-५॥

भवत्येव हि मे सूत वुद्धिर्दोषानुदर्शिनी। दुर्योधनं समासाद्य पुनः सा परिवर्तते॥ ६ ॥

'स्त! मेरी बुद्धि उपर्युक्त दोषोंको वारंबार देखती और समझती है तो भी दुर्योधनसे मिलनेपर पुनः वदल जाती है॥६॥ पवं गते वे यद् भावि तद् भविष्यति संजय। क्षत्रधर्मः किल रणे तनुत्यागो हि पूजितः॥ ७॥

'संजय ! ऐसी दशामें अब जो कुछ होनेवाला है, वह होकर ही रहेगा | कहते हैं, युद्धमें शरीरका त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रियधर्म है' ॥ ७ ॥

संजय उवाच

त्वद्युक्तोऽयमनुप्रश्नो महाराज यथेच्छिस । न तु दुर्योधने दोषमिममाधानुमईसि ॥ ८॥

संजयने कहा—महाराज ! आपने जो कुछ पूछा है और आप जैसा चाहते हैं, वह सब आपके योग्य है; परंतु आपको युद्धका दोष दुर्योधनके माथेपर नहीं महना चाहिये ॥ श्रुणुष्वानवशेषण वदतो मम पार्थिव।

य आत्मनो दुश्चरितादशुभं प्राप्नुयान्नरः। न स काळं न वा देवानेनसा गन्तुमईति॥ ९॥

भूपाल ! मैं सारी वार्ते बता रहा हूँ, आप सुनिये । जो मनुष्य अपने बुरे आचरणसे अग्रुभ फल पाता है, वह काल अथवा देवताओंपर दोषारोपण करनेका अधिकारी नहीं है ॥

महाराज मनुष्येषु निन्दां यः सर्वमाचरेत्। स वध्यः सर्वेलोकस्य निन्दितानि समाचरन् ॥ १०॥ महाराज ! जो पुरुष दूसरे मनुष्योंके साथ मर्वथा निन्द-नीय व्यवहार करता है। वह निन्दित आचरण करनेवाला पापातमा सव लोगोंके लिये वध्य है ॥ १० ॥

निकारा मनुजश्रेष्ठ पाण्डवैस्त्वत्प्रतीक्षया। अनुभृताः सहामात्यैनिकृतैरिधिदेवने ॥ ११ ॥

नरश्रेष्ठ ! जूएके समय जो बारंबार छल कपट और अपमानके शिकार हुए थे, अपने मन्त्रियोंसहित उन पाण्डवोंने केवल आपका ही मुँह देखकर सब तरहके तिरस्कार सहन किये हैं ॥ ११ ॥

हयानां च गजानां च राज्ञां चामिततेजसाम्। वैशसं समरे वृत्तं यत् तन्मे श्रुणु सर्वशः॥१२॥

इस समय युद्धके कारण घोड़ों, हाथियों तथा अमित-तेजस्वी राजाओंका जो विनाश प्राप्त हुआ है, उमका सम्पूर्ण कृतान्त आप सुझसे सुनिये ॥ १२ ॥

स्थिरो भूत्वा महाशाज्ञ सर्वलोकक्षयोदयम्। यथाभूतं महायुद्धे श्रुत्वा चैकमना भव॥१३॥

महामते ! इस महायुद्धमें सम्पूर्ण लोकोंके विनाशको

स्चित करनेवाला जो जो वृत्तान्त जैसे-जैसे घटित हुआ है, वह सब स्थिर होकर सुनिये और सुनकर एकचित्त बने रहिये (व्याकुल न होइये) ॥ १३॥

न होच कर्ता पुरुषः कर्मणोः शुभवापयोः। अस्वतन्त्रो हि पुरुषः कार्यते दारुयन्त्रचत् ॥ १४॥

क्योंकि मनुष्य पुण्य और पापके फलमोगकी प्रक्रिया में स्वतन्त्र कर्ता नहीं है; क्योंकि मनुष्य प्रारच्धके अधीन है। उसे तो कठपुतलीकी भाँति उस कार्यमें प्रवृत्त होना पड़ता है।।

केचिदीश्वरिनर्दिष्टाः केचिदेव यहच्छया। पूर्वकर्मभिरप्यन्ये त्रैधमेतत् प्रहर्यते। तस्मादनर्थमापन्नः स्थिरो भूत्वा निज्ञामय॥१५॥

कोई ईस्वरकी प्रेरणांसे कार्य करते हैं, कुछ लोग आकस्मिक संयोगवरा कमोंमें प्रवृत्त होते हैं तथा दूसरे बहुतन्ते लोग अपने पूर्वकमोंकी प्रेरणांसे कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्यकी त्रिविध अवस्थाएँ देखी जाती हैं, इसलिये इस महान् संकटमें पड़कर आप स्थिरभावसे (स्वस्थ चित्त होकर) सारा वृत्तान्त सुनिये॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योग रर्विन सैन्यनियीण पर्वणि संजयबानये एकोन पष्टयधिक शततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योवपर्वेक अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्वमें संजयवाक्यविषयक एक सौ उनसठवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १५९ ॥

## ( उलूकदूतागमनपर्व )

#### षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

दुर्याधनका उल्क्रको द्त बनाकर पाण्डवोंके पास भेजना और उनसे कहनेके लिये संदेश देना

संजय उवाच

हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु। न्यविशन्त महाराज कौरवेया यथाविधि॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! महात्मा पाण्डवोंने जब हिरण्वती नदीके तटपर अपना पड़ाव डाल दिया, तब कौरवोंने भी विधिपूर्वक दूसरे स्थानपर अपनी छावनी डाली ॥

तत्र दुर्योधनो राजा निवेश्य वलमोजसा। सम्मानियत्वा नृपतीन् यस्य गुल्मांस्तथैव च ॥ २ ॥

राजा दुर्योधनने वहाँ अपनी शक्तिशालिनी सेना ठहराकर समस्त राजाओंका समादर करके उन सबकी रक्षाके लिये कई गुल्म सैनिकोंकी दुकड़ियोंको तैनात कर दिया ॥ २ ॥ आरक्षस्य विधि कृत्वा योधानां तत्र भारत ।

कर्ण दुःशासनं चैव शकुनि चापि सौबलम् ॥ ३ ॥ आनाच्य नृपतिस्तत्र मन्त्रयामास भारत।

भारत ! इस प्रकार योद्धाओं के संरक्षणकी ब्यवस्था करके राजा दुर्योधनने कर्ण, दुःशासन तथा सुबलपुत्र शकुनि-

को बुलाकर गुप्तरूपचे मन्त्रणा की ॥ ३६ ॥
तत्र दुर्योधनो राजा कर्णेन सह भारत ॥ ४ ॥
सम्भाषित्वा च कर्णेन भ्रात्रा दुःशासनेन च ।
सौवलेन च राजेन्द्र मन्त्रयित्वा नर्र्यभ ॥ ५ ॥
आह्रयोपद्धरे राजन्त्रस्त्रक्षमिदमत्रवीत् ।

राजेन्द्र ! भरतनन्दन ! नरश्रेष्ठ ! दुर्योधनने कर्ण, भाई दुःशासन तथा सुवलपुत्र शक्कृतिसे सम्भाषण एवं सलाह करके उल्क्रको एकान्तमें बुलाकर उसे इस प्रकार कहा—॥ उल्कृत गच्छ कैतव्य पाण्डवान् सहस्रोमकान् ॥ ६ ॥ गत्वा मम वचो बृहि वासुदेवस्य श्रुण्वतः । इदं तत् समनुप्राप्तं वर्षपूगाभिचिन्तितम् ॥ ७ ॥ पाण्डवानां कुरूणां च युद्धं लोकभयंकरम् ।

णूतकुशल शकुनिके पुत्र उल्क ! तुम सोमकों और पाण्डवोंके पात जाओ तथा वहाँ पहुँचकर वासुदेव श्रीकृष्णके लामने ही उनसे मेरा यह संदेश कहो— कितने ही वर्षोंसे जिसका विचार चल रहा था। वह सम्पूर्ण जगत्के लिये अत्यन्त भयंकर कौरव-पाण्डवोंका युद्ध अव सिरपर आ पहुँचा है ॥ ६-७३ ॥

यदेतत् कत्थनावाक्यं संज्ञयो महद्ववीत् ॥ ८ ॥ वासुदेवसहायस्य गर्जतः सानुजस्य ते । मध्ये कुरूणां कौन्तेय तस्य कालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ यथा वः सम्प्रतिज्ञातं तत् सर्वे क्रियतामिति ।

'युन्तीकुमार युधिष्टिर ! श्रीकृष्णकी सहायता पाकर भाइयोंसिहत गर्जना करते हुए तुमने संजयसे जो आत्मश्लाधा-पूर्ण बातें कही थीं और जिन्हें संजयने कौरवोंकी सभामें बहुत वढ़ा-चढ़ाकर सुनाया था। उन सबको सत्य करके दिखाने-का यह अवसर आ गया है। तुमलोगोंने जो-जो प्रतिज्ञाएँ की हैं। उन सबको पूर्ण करों। ८-९ई।।

ज्येष्ठं तथैव कौन्तेयं ब्र्यास्त्वं वचनान्मम ॥ १०॥

उल्क ! तुम मेरे कहनेसे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरके सामने जाकर इस प्रकार कहना—॥ १०॥

भ्रातृभिः सहितः सर्वैः सोमकैश्च सकेकयैः। कथं वा धार्मिको भूत्वा त्वमधर्मे मनः कथाः॥ ११॥

'राजन् ! तुम तो अपने सभी भाइयों। सोमकों और केकयोंसिहत बड़े धर्मात्मा बनते हो । धर्मात्मा होकर अधर्ममें कैसे मन लगा रहे हो ? ॥ ११ ॥

य इच्छिसि जगत् सर्वे नश्यमानं नृशंसवत्। अभयं सर्वेभूतेभ्यो दाता त्विमिति मे मितः॥ १२॥

भिरा तो ऐसा विश्वास था कि तुमने समस्त प्राणियों-को अभयदान दे दिया है; परंतु इस समय तुम एक निर्दय मनुष्यकी भाँति सम्पूर्ण जगत्का विनाश देखना चाहते हो॥

श्र्यते हि पुरा गीतः क्ष्रोकोऽयं भरतर्षभ । प्रहादेनाथ भद्रं ते हते राज्ये तु दैवतैः ॥ १३॥

'भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो । सुना जाता है कि पूर्वकालमें जब देवताओंने प्रह्लादका राज्य छीन लिया था। तब उन्होंने इस इलोकका गान किया था॥ १३॥

यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुरा ध्वज इवोच्छ्रितः। प्रच्छन्नानि च पापानि वैडालं नाम तद् वतम् ॥ १४॥

'देवताओ ! साधारण ध्वजकी भाँति जिसकी धर्ममयी ध्वजा सदा ऊँचेतक फहराती रहती हैं; परंतु जिसके द्वारा गुप्तरूपसे पाप भी होते रहते हैं; उसके उस व्रतको विडाल-व्रत कहते हैं ॥ १४॥

अत्र ते वर्तयिष्यामि आख्यानमिद्मुत्तमम् । कथितं नारदेनेह पितुर्मम नराधिप ॥ १५ ॥

'नरेश्वर ! इस विषयमें तुम्हें यह उत्तम आख्यान सुना रहा हूँ, जिसे नारदजीने मेरे पिताजीसे कहा था ॥ १५॥ मार्जारः किल दुष्टातमा निद्येष्टः सर्वकर्मसु । ऊर्घ्ववाहुः स्थितो राजन् गङ्गातीरे कदाचन ॥ १६॥

पराजन्! यह प्रसिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट विलाव दोनों भुजाएँ जगर किये गङ्गाजीके तटपर खड़ा रहा। वह किसी भी कार्यके लिये तिनक भी चेष्टा नहीं करता था॥ १६॥ स वै कृतवा मनःशुद्धि प्रत्ययार्थं शरीरिणाम्। करोमि धर्ममित्याह सर्वानेच शरीरिणः॥ १७॥

'इस प्रकार समस्त देहधारियोंपर विश्वास जमानेके लिये वह सभी प्राणियोंसे यही कहा करता था कि अब मैं मानसिक शुद्धि करके—हिंसा छोड़कर धर्माचरण कर रहा हूँ ॥१७॥

तस्य कालेन महता विश्रम्भं जग्मुरण्डजाः। समेत्य च प्रशंसन्ति मार्जारं तं विशाम्पते॥१८॥

'राजन् ! दीर्घकालके पश्चात् धीरे-धीरे पश्चियोंने उसपर विश्वास कर लिया । अव वे उस बिलावके पास आकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥

पूज्यमानस्तु तैः सर्वैः पक्षिभिः पक्षिभोजनः। आत्मकार्ये इतं मेने चर्यायाश्च इतं फलम् ॥ १९॥

'पिक्षयोंको अपना आहार वनानेवाला वह विलाव जब उन समस्त पिक्षयोंद्वारा अधिक आदर-सत्कार पाने लगा, तव उसने यह समझ लिया कि मेरा काम वन गया और मुझे धर्मानुष्ठानका भी अभीष्ट फल प्राप्त हो गया ॥ १९॥

अथ दीर्घस्य कालस्य तं देशं मूषिका ययुः। ददशुस्तं च ते तत्र धार्मिकं वतचारिणम्॥२०॥

'तदनन्तर बहुत समयके पश्चात् उस स्थानमें चूहे भी गये। वहाँ जाकर उन्होंने कठोर व्रतका पालन करनेवाले उस धर्मात्मा बिलावको देखा॥ २०॥

कार्येण महता युक्तं दम्भयुक्तेन भारत। तेषां मतिरियं राजन्नासीत् तत्र विनिश्चये॥ २१॥

'भारत ! दम्भयुक्त महान् कर्मों के अनुष्ठानमें लगे हुए उस विलावको देखकर उनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ ॥ वहुमित्रा वयं सर्वे तेषां नो मातुलो ह्ययम् । रक्षां करोतु सततं वृद्धवालस्य सर्वशः॥ २२॥

'हम सब लोगोंके बहुत-से मित्र हैं, अतः अब यह बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे और हमारे यहाँ जो बृद्ध तथा बालक हैं, उन सबकी सदा रक्षा करता रहे ॥ २२॥

उपगम्य तु ते सर्वे विडालमिदमब्रुवन्। भवत्प्रसादादिच्छामश्चर्तुं चैव यथासुखम्॥ २३॥ भवान् नो गतिरव्यक्राभवान् नः परमः सुद्दत्। ते वयं सहिताः सर्वे भवन्तं शरणं गताः॥ २४॥

'यह सोचकर ने सभी उस बिलावके पान गये और इस प्रकार नोले—'मामाजी! हम तब लोग आपकी कृपासे सुख- पूर्वक विचरना चाहते हैं । आप ही हमारे निर्भय आश्रय हैं और आप ही हमारे परम मुद्धद् हैं । हम सब लोग एक साय संगठित होकर आपकी शरणमें आये हैं ॥ २३-२४ ॥ भवान् धर्मपरो नित्यं भवान् धर्म व्यवस्थितः । स नो रक्ष महाप्रक्ष जिदशानिव वज्रभत् ॥ २५ ॥

'आप सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं और धर्ममें ही आप-की निष्ठा है। महामते ! जैसे वज्रधारी इन्द्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें? ॥२५॥ एवमुक्तस्तुं तैः सर्वें मूर्षिकैः स विशाम्पते। प्रत्युवाच ततः सर्वान् मूर्षिकान् मूर्षिकान्तकृत्॥२६॥ इयोर्योगं न पश्यामि तपसो रक्षणस्य च।

अवस्यं तु मया कार्यं वचनं भवतां हितम् ॥ २७ ॥

प्रजानाथ ! उन सम्पूर्ण चूहोंके द्वारा इस प्रकार कहें जानेपर मूपकोंके लिये यमराजस्वरूप उस विलावने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया— भी तपस्या भी कहूँ और तुम्हारी रक्षा भी—इन दोनों कार्योका परस्पर सम्बन्ध मुझे दिखायी नहीं देता है—ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं । तथापि मुझे तुमलोगोंके हितकी बात भी अवस्य करनी चाहिये ॥ २६-२७॥

युष्माभिरिप कर्तव्यं वचनं मम नित्यशः। तपसास्मि परिथान्तो दढं नियममास्थितः॥ २८॥ न चापि गमने शक्ति काञ्चित् पश्यामि चिन्तयन्। सोऽस्मि नेयः सदा ताता नदीकूलमितः परम्॥ २९॥

ंतुम्हें भी प्रतिदिन मेरी एक आज्ञाका पालन करना होगा । मैं तपस्या करते-करते बहुत थक गया हूँ और दृढ़तापूर्वक संयम-नियमके पालनमें लगा रहता हूँ । बहुत सोचनेपर भी मुझे अपने भीतर चलने-फिरनेकी कोई शक्ति नहीं दिखायी देती; अतः तात ! तुम्हें सदा मुझे यहाँसे नदीके तटतक पहुँचाना पड़ेगा? ॥ २८-२९॥

तथेति तं प्रतिक्षाय मूपिका भरतर्षभ । वृद्धवालमथो सर्वे मार्जाराय न्यवेदयन् ॥ ३०॥

'भरतश्रेष्ठ ! 'बहुत अच्छा' कहकर चूहोंने बिलावकी आज्ञाका पालन करनेके लिये हामी भर ली और वृद्ध तथा बालकोंसिंहत अपना सारा परिवार उस बिलावको सौंप दिया ॥

ततः स पापो दुष्टात्मा मूपिकानथ भक्षयन् । पीवरश्च सुवर्णश्च दृढवन्धश्च जायते ॥ ३१ ॥

ंभिर तो वह पापी एवं दुष्टात्मा विलाव प्रतिदिन चूहोंको खा-खाकर मोटा और सुन्दर होने लगा। उसके अङ्गोंकी एक-एक जोड़ मजबूत हो गयी॥ ३१॥

मूषिकाणां गणश्चात्र भृशं संक्षीयतेऽथ सः। मार्जारो वर्धते चापि तेजोबलसमन्वितः॥ ३२॥ 'इधर चूहोंकी संख्या बड़े वेगसे घटने लगी और वह विलाव तेज और बलसे सम्पन्न हो प्रतिदिन थढ़ने लगा ॥

ततस्ते मूपिकाः सर्वे समेत्यान्योऽन्यमत्रुवन् । मातुलो वर्धते नित्यं वयं क्षीयामहे भृशम् ॥ ३३ ॥

'तन वे चूहे परस्वर मिलकर एक-दूसरेसे कहने लगे— 'क्यों जी ! क्या कारण है कि मामा तो नित्य मोटा-ताजा होता जा रहा है और हमारी संख्या बड़े वेगसे घटती चली जा रही है' ॥ ३३॥

ततः प्राञ्चतमः कश्चिड्डिण्डिको नाम मूर्षिकः। अत्रवीद् वचनं राजन् मूर्षिकाणां महागणम् ॥ ३४ ॥ गच्छतां वो नदीतीरं सहितानां विशेषतः। पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सहैव मानुस्नेन तु ॥ ३५ ॥

प्राजन् ! उन चूहोंमें कोई डिंडिक नामवाला चूहा सव-से अधिक समझदार था । उसने मूपकोंके उस महान् समुदायसे इस प्रकार कहा—'तुम सव लोग विशेषतः एक साथ नदीके तटपर जाओ । पीछेसे मैं भी मामाके साथ ही वहाँ बाऊँगा' ॥ ३४–३५ ॥

साधु साध्विति ते सर्वे पूजयांचिकरे तदा। चकुश्चैव यथान्यायं डिण्डिकस्य वचोऽर्थवत्॥ ३६॥

'तत्र बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहकर उन सबने डिंडिककी वड़ी प्रशंसा की और यथोचितरूपसे उसके सार्थक वचनोंका पालन किया ॥ ३६॥

अविशानात् ततः सोऽथ डिण्डिकं ह्युपभुक्तवान् । ततस्ते सहिताः सर्वे मन्त्रयामासुरञ्जसा ॥ ३७ ॥

'ियलायको चूहोंकी जागरूकताका कुछ पता नहीं था। अतः वह डिंडिकको भी खा गया। तदनन्तर एक दिन सब चूहे एक साथ मिलकर आवनमें सलाह करने लगे॥ ३७॥

तत्र वृद्धतमः कश्चित् कोलिको नाम मूपिकः। अव्रवीद् वचनं राजन् ज्ञातिमध्ये यथातथम्॥ ३८॥

'उनमें कोलिक नामसे प्रसिद्ध कोई चूहा था। जो अपने भाई-वन्धुओंमें सबसे बूढ़ा था। उसने सब लोगोंको यथार्थ बात बतायी—॥ ३८॥

न मातुलो धर्मकामश्खद्ममात्रं कृता शिखा। न मूलफलमक्षस्य विष्ठा भवति लोमशा॥ ३९॥

भाइयो ! मामाको धर्माचरणकी रत्तीभर भी कामना नहीं है। उसने हम-जैसे लोगोंको घोखा देनेके लिये ही जटा बढ़ा रक्खी है। जो फल—मूल खानेवाला है। उसकी विष्ठामें बाल नहीं होते॥ ३९॥

अस्य गात्राणि वर्धनते गणश्च परिहीयते। अद्य सप्ताप्रदिवसान् डिण्डिकोऽपि न दश्यते॥ ४०॥

'उसके अङ्ग दिनों-दिन हृष्ट-पुष्ट होते जाते हैं और हमारा यह दल रोज-रोज घटता जा रहा है। आज सात- आठ दिनोंसे डिंडिकका भी दर्शन नहीं हो रहा है' ॥ ४० ॥ एतच्छुत्वा वचः सर्वे मूपिका विप्रदुदुदुः। विडालोऽपि स दुष्टातमा जगामैव यथागतम् ॥ ४१ ॥

'कोलिककी यह वात सुनकर सव चूहे भाग गये और वह दुशत्मा विलाव भी अपना-सा मुँह लेकर जैसे आया था। वैसे चला गया ॥ ४१॥

तथा त्यमपि दुष्टात्मन् वैडालं व्रतमास्थितः। चरिस ज्ञातिषु सदा विडालो मूर्षिकेष्विव ॥ ४२॥

'दुप्टात्मन् ! तुमने भी इसी प्रकार विडालवत धारण कर रक्खा है । जैसे चूहोंमें विडालने धर्माचरणका ढोंग रच रक्खा था, उसी प्रकार तुम भी जाति-भाइयोंमें धर्माचारी वने फिरते हो ॥ ४२॥

अन्यथा किल ते वाक्यमन्यथा कर्म दृश्यते । द्म्भनार्थाय लोकस्य वेदाश्चोपरामश्च ते ॥ ४३ ॥

'तुम्हारी बातें तो कुछ और हैं; परंतु कर्म कुछ और ही ढंगका दिखायी देता है। तुम्हारा वेदाध्ययन और झान्त स्वभाव लोगोंको दिखानेके लिये पाखण्डमात्र है॥४३॥

त्यक्त्वा छन्न त्विदं राजन् क्षत्रधर्मं समाधितः। कुरु कार्याणि सर्वाणि धर्मिष्ठोऽसि नर्र्षम ॥ ४४ ॥

'राजन् ! नरश्रेष्ठ ! यदि तुम धर्मनिष्ठ हो तो यह छल-छद्म छोड़कर क्षत्रिय-धर्मका आश्रय ले उसीके अनुसार सब कार्य करो ॥ ४४ ॥

बाहुवीर्येण पृथिवीं लब्ध्वा भरतसत्तम। देहि दानं द्विजातिभ्यः पितृभ्यश्च यथोचितम् ॥ ४५॥

भरतश्रेष्ठ ! अपने वाहुबलसे इस पृथ्वीका राज्य प्राप्त करके तुम ब्राह्मणोंको दान दो और पितरोंको उनका यथोचित भाग अर्पण करो ॥ ४५ ॥

क्रिप्टाया वर्षपूर्गाश्च मातुर्मातृहिते स्थितः। प्रमार्जाश्च रणे जित्वा सम्मानं परमावह ॥ ४६॥

'तुम्हारी माता वर्षों से कष्ट भोग रही है; अतः माताके हितमें तत्पर हो उसके आँसू पोंछो और युद्धमें विजय प्राप्त करके परम सम्मानके भागी बनो ॥ ४६ ॥

पञ्च ग्रामा वृता यतान्नासाभिरपवर्जिताः। युध्यामहे कथं संख्ये कोपयेम च पाण्डवान्॥ ४७॥

'तुमने केवल पाँच गाँव माँगे थे, परंतु हमने प्रयत्न-पूर्वक तुम्हारी वह माँग इसलिये उकरा दी है कि पाण्डवोंको किसी प्रकार कुपित करें, जिससे संग्राम-भूमिमें उनके साथ युद्ध करनेका अवसर प्राप्त हो ॥ ४७॥

त्वत्कृते दुष्टभावस्य संत्यागो विदुरस्य च। जातुषे च गृहे दाहं सार तं पुरुषो भव॥ ४८॥ 'तुम्हारे लिये ही मैंने दुष्टातमा विदुरका परित्याग कर दिया है। लाक्षायहमें अपने जलाये जानेकी घटनाका स्मरण करो और अबसे भी मर्द बन जाओ ॥ ४८ ॥

यच कृष्णमवोचस्त्वमायान्तं कुरुसंसदि। अयमस्मि स्थितो राजन् शमाय समराय च ॥ ४९ ॥ तस्यायमागतः कालः समरस्य नराधिप। एतद्र्थं मया सर्वे कृतमेतद् युधिष्ठिर॥ ५० ॥

'तुमने कौरव-सभामें आये हुए श्रीकृष्णसे जो यह संदेश दिलाया था कि 'राजन्! मैं शान्ति और युद्ध दोनों-के लिये तैयार हूँ।' नरेश्वर! उस समरका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। युधिष्ठिर! इसीके लिये मैंने यह सब कुछ किया है। ४९-५०॥

र्कि नु युद्धात् परं लाभं क्षत्रियो बहु मन्यते । किं च त्वं क्षत्रियकुले जातः सम्प्रधितो भुवि ॥ ५१ ॥

भिलाः क्षत्रिय युद्धसे बढ़कर दूसरे किस लामको महत्त्व देता है १ इसके सिवाः तुमने भी तो क्षत्रियकुलमें उत्पन्न होकर इस पृथ्वीपर बड़ी ख्याति प्राप्त की है ॥ ५१ ॥

द्रोणाद्स्नाणि संप्राप्य कृपाच भरतर्षभ । तुल्ययोनौ समवले वासुदेवं समाश्रितः॥ ५२॥

भरतश्रेष्ठ ! द्रोणाचार्य और कृपाचार्यसे अस्त्र-विद्या प्राप्त करके जाति और बलमें हमारे समान होते हुए भी तुमने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका आश्रय ले रक्खा है (फिर तुम्हें युद्धसे क्यों डरना या पीछे हटना चाहिये १) ।।५२॥

ब्र्यास्त्वं वासुदेवं च पाण्डवानां समीपतः। आत्मार्थं पाण्डवार्थं च यत्तो मां प्रति योधय॥ ५३॥

उल्क ! तुम पाण्डवोंके समीप वासुदेवं श्रीकृष्णसे भी कहना— जनार्दन ! अब तुम पूरी तैयारी और तत्तरताके साथ अपनी और पाण्डवोंकी भलाईके लिये मेरे साथ युद्ध करो ॥

सभामध्ये च यद् रूपं मायया कृतवानसि । तत् तथैव पुनः कृत्वा सार्जुनो मामभिद्रव ॥ ५४ ॥

'तुमने सभामें मायाद्वारा जो विकट रूप बना छिया था; उसे पुन: उसी रूपमें प्रकट करके अर्जुनके साथ मुझपर धावा बोळ दो ॥ ५४ ॥

इन्द्रजाळं च माया वै कुहका वावि भीषणा। आत्तराखस्य संग्रामे वहन्ति प्रतिगर्जनाः॥ ५५॥

'इन्द्रजाल' माया अथवा भयानक कृत्या—ये युद्धमें हथियार उठाये हुए श्रूरवीरके क्रोध एवं सिंहनादको और भी बढ़ा देती हैं ( उसे डरा नहीं सकतीं ) ॥ ५५ ॥

वयमप्युत्सहेम द्यां खं च गच्छेम मायया। रसातलं विशामोऽपि ऐन्द्रं वा पुरमेव तु॥ ५६॥

'हम भी मायासे आकाशमें उड़ सकते हैं। अन्तरिक्षमें जा सकते हैं तथा रसातल या इन्द्रपुरीमें भी प्रवेश कर सकते हैं ॥ ५६॥ दर्शयेम च रूपाणि स्वरारीरे बहून्यपि। न तु पर्यायतः सिद्धिर्बुद्धिमाप्नोति मानुपीम्॥ ५७॥

'इतना ही नहीं, हम अपने शरीरमें बहुत-से रूप भी प्रकट करके दिखा सकते हैं; परंतु इन सब प्रदर्शनोंसे न तो अपने अभीष्टकी सिद्धि होती है और न अपना शत्रु ही मानवीय बुद्धि अर्थात् भयको प्राप्त हो सकता है ॥ ५७ ॥ मनसैच हि भूतानि धातैच कुरुते चरो । यद् व्रचीपि च चार्णेय धार्तराष्ट्रानहं रणे॥ ५८ ॥

यद् ब्रवापि च वाष्णयं घातराष्ट्रानह रण ॥ ५० ॥ घातियत्वा प्रदास्मामि पार्थेभ्यो राज्यमुत्तमम् । आचचक्षे च मे सर्वं संजयस्तव भाषितम् ॥ ५० ॥

'एकमात्र विधाता ही अपने मानसिक संकल्पमात्रसे समस्त प्राणियोंको वशमें कर लेता है। वार्णेय! तुम जो यह कहा करते थे कि मैं युद्धमें धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंको मरवा-कर उनका सारा उत्तम राज्य कुन्तीके पुत्रोंको दे दूँगा। तुम्हारा वह सारा भाषण संजयने मुझे सुना दिया था।। मदद्वितीयेन पार्थेन वैरं वः सव्यसाचिना।

स सत्यसंगरो भून्वा पाण्डवार्थे पराक्रमी ॥ ६० ॥ 'तुमने यह भी कहा था कि 'कौरवो!मैं जिनका सहायक हूँ, उन्हीं सन्यसाची अर्जुनके साथ तुम्हारा वैर बढ़ रहा है, इत्यादि । अतः अब सत्यप्रतिज्ञ होकर पाण्डवोंके लिये पराक्रमी बनो ॥ ६० ॥

युध्यस्ताच रणे यत्तः पश्यामः पुरुषो भव । यस्तु शत्रुमभिशाय शुद्धं पौरुषमास्थितः ॥ ६१ ॥ करोति द्विपतां शोकं स जीवति सुजीवितम् ।

'युद्धमें अव प्रयत्नपूर्वक डट जाओ। इम तुम्हारी राह देखते हैं। अपने पुरुषत्वका परिचय दो। जो पुरुष शत्रुको अच्छी तरह समझ-बूझकर विशुद्ध पुरुषार्थका आश्रय ले शत्रुओंको शोकमग्न कर देता है, वही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है।। ६१६ ॥

अकसाञ्चैव ते कृष्ण ख्यातं लोके महद् यदाः ॥ ६२ ॥ अद्येदानीं विजानीमः सन्ति षण्ढाः सश्रङ्गकाः।

'श्रीकृष्ण ! मैं देखता हूँ संसारमें अकस्मात् ही तुम्हारा महान् यश फैलं गया है; परंतु अब इस समय हमें मालूम हुआ है कि जो लोग तुम्हारे पूजक हैं, वे वास्तवमें पुरुपत्वका चिह्न धारण करनेवाले हिजड़े ही हैं ॥ ६२५ ॥

मद्विधो नापि नृपतिस्त्विय युक्तः कथञ्चन ॥ ६३॥ संनाहं संयुगे कर्तुं कंसभृत्ये विशेषतः।

'मेरे-जैसे राजाको तुम्हारे साथः विशेषतः कंसके एक सेवकके साथ लड़नेके लिये कवच धारण करके युद्धभूमिमें उतरना किसी तरह उचित नहीं है। ॥ ६३५ ॥

तं च त्वरकं वालं बह्लाशिनमविद्यकम् ॥ ६४ ॥ उलुक मद्रचो बृहि असकृद्गीमसेनकम्। विराटनगरे पार्थ यस्त्वं सूदो ह्यभूः पुरा ॥ ६५ ॥ बह्नवो नाम विख्यातस्तन्ममैव हि पौरुपम् ।

'उल्क ! उस बिना मूँ छोंके मर्द ( अथवा बोझ ढोने-वाले बैल ), अधिक खानेवाले, अज्ञानी और मूर्ख भीमसेनसे भी बारंबार मेरा यह संदेश कहना 'कुन्तीकुमार ! पहले विराटनगरमें जो तू रसोइया बनकर रहा और बल्लवके नामसे विख्यात हुआ, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ था ६४-६५ ई प्रतिज्ञातं सभामध्ये न तन्मिथ्या त्वया पुरा ॥ ६६ ॥ दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते।

पहले कौरवसभामें तूने जो प्रतिज्ञा की थी। वह मिथ्या नहीं होनी चाहिये। यदि तुझमें शक्ति हो तो आकर दुःशासनका रक्त पी लेना ॥ ६६६ ॥

यद् ब्रवीपि च कौन्तेय धार्तराष्ट्रानहं रणे॥ ६७॥ निहनिष्यामि तरसा तस्य कालोऽयमागतः।

'कुन्तीकुमार ! तुम जो कहा करते हो कि मैं युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंको वेगपूर्वक मार डालूँगा, उसका यह समय आ गया है ॥ ६७३ ॥

त्वं हि भोज्ये पुरस्कार्यों भक्ष्ये पेथे च भारत ॥ ६८ ॥ क युद्धं क च भोक्तव्यं युध्यख पुरुषो भव ।

भारत ! तुम निरे भोजनभट हो । अतः अधिक खाने-पीनेमें पुरस्कार पानेके योग्य हो । किंतु कहाँ युद्ध और कहाँ भोजन ! शिक्त हो तो युद्ध करो और मर्द बंनो ।६८६। शियण्यसे हतो भूमौ गदामालिङ्ग्य भारत ॥ ६९॥ तद् वृथा च सभामध्ये चिलातं ते वृकोद्र ।

भारत ! युद्धभृमिमें मेरे हाथसे मारे जाकर तुम गदा-को छातीसे लगाये सदाके लिये सो जाओगे । वृकोदर ! तुमने सभामें जाकर जो उछल-कृद मचायी थीं वह व्यर्थ ही है ' ॥ ६९ ई ॥

उत्रुक नकुलं त्रृहि वचनान्मम भारत ॥ ७० ॥ युध्यस्वाद्य स्थिरोभूत्वा पश्यामस्तव पौरूषम् । युधिष्ठिरानुरागं च द्वेषं च मिय भारत । कृष्णायाश्च परिक्लेशं स्मरेदानीं यथातथम् ॥ ७१ ॥

उद्क ! नकुलसे भी कहना—'भारत ! तुम मेरे कहनेसे अब स्थिरतापूर्वक युद्ध करो । हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे । तुम युधिष्ठिरके प्रति अपने अनुरागकोः मेरे प्रति बढ़े हुए द्वेषको तथा द्रौपदीके क्लेशको भी इन दिनों अच्छी तरहसे याद कर लो'॥ ७०-७१॥

ब्र्यास्त्वं सहदेवं च राजमध्ये वचो मम । युद्धव्येदानीं रणे यत्तः वलेशान् सार च पाण्डव ॥ ७२॥

उल्रक ! तुम राजाओंके बीच सहदेवसे भी मेरी यह बात कहना— 'पाण्डुनन्दन ! पहलेके दिये हुए क्लेशोंको याद कर लो और अब तत्पर होकर समरभूमिमें युद्ध करों ॥ विराटद्रपदौ चोभौ व्रयास्त्वं वचनान्मम। न दृष्पूर्वा भर्तारो भृत्यैरिव महागुणैः॥ ७३॥ तथार्थपतिभिर्भत्या यतः सृष्टाः प्रजास्ततः। अश्लाच्योऽयं नरपतिर्युवयोरिति चागतम् ॥ ७४ ॥

'तदनन्तर विराट और द्रपदसे भी मेरी ओरसे कहना-'विधाताने जबसे प्रजाकी सृष्टि की है, तभीसे परम गणवान सेवकोंने भी अपने स्वामियोंकी अच्छी तरह परख नहीं की; उनके गुण-अवगुणको भलीभाँति नहीं पहिचाना । इसी प्रकार स्वामियोंने भी सेवकोंको ठीक-ठीक नहीं समझा। इसीलिये युधिष्ठिर श्रद्धाके योग्य नहीं हैं। तो भी तुम दोनों उन्हें अपना राजा मानकर उनकी ओरसे युद्रके लिये यहाँ आये हो। । ७३-७४।।

ते यूयं संहता भूत्वा तद्वधार्थं ममापि च। अत्मार्थं पाण्डवार्थं च प्रयुद्धवध्वं मया सह ॥ ७५॥

'इसलिये तुम सब लोग संगठित होकर मेरे वधके लिये प्रयत्न करो । अपनी और पाण्डवोंकी भलाईके लिये मेरे साथ युद्ध करों? ॥ ७५ ॥

भृष्युम्नं च पाञ्चालयं ब्रयास्त्वं बचनानमम्। एष ते समयः प्राप्तो लब्धव्यश्च त्वयापि सः॥ ७६॥

'फिर पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्नको भी मेरा यह संदेश सुना देना-धराजकुमार ! यह तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हुआ है। तुम्हें आचार्य द्रोण अपने सामने ही मिल जायँगे ॥७६॥

द्रोणमासाच समरे शास्यसे हितमुत्तमम्। युध्यस्व ससुहृत् पापं कुरु कर्म सुदुष्करम् ॥ ७७ ॥

'समरभूमिमें द्रोणाचार्यके सामने जाकर ही तुम यह जान सकोगे कि तुम्हारा उत्तम हित किस बातमें है। आओ, अपने सुहदोंके साथ रहकर युद्ध करो और गुरुके वधका अत्यन्त दुष्कर पाप कर डालों ।। ७७ ॥

शिखण्डिनमथो बृहि उलुक वचनान्मम। स्त्रीति मत्वा महावाहुर्न हिनष्यति कौरवः॥ ७८॥ गाङ्गेयो धन्विनां श्रेष्ठो युद्धचेदानीं सुनिर्भयः। करु कर्म रणे यत्तः पर्यामः पौरुषं तव ॥ ७९ ॥

'उल्क ! इसके वाद तुम शिखण्डीसे भी मेरी यह बात कहना-धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ गङ्गापुत्र कुरुवंशी महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे; इसलिये तुम अब निर्भय होकर युद्ध करना और समरभूमिमें यत्नपूर्वक पराक्रम प्रकट करना । हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे ॥ ७८-७९ ॥

एवमुक्त्वा ततो राजा प्रहस्योलुकमव्रवीत्। धनंजयं पुनर्बृहि वासुदेवस्य श्रुण्वतः॥ ८०॥

ऐसा कहते-कहते राजा दुर्योधन खिलखिलाकर हँस पड़ा । तत्पश्चात् उल्कासे पुनः इस प्रकार बोला— (उल्का तुम वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके सामने ही अर्जुनसे पुनः इस प्रकार कहना-॥ ८०॥

असान् वात्वं पराजित्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम्। अथवा निर्जितोऽसाभी रणे वीर शयिष्यसि ॥ ८१ ॥

'वीर धनंजय ! या तो तुम्हीं हमलोगोंको परास्त करके इस पृथ्वीका शासन करो या हमारे ही हाथोंसे मारे जाकर रणभूमिमें सदाके लिये सो जाओ ॥ ८१ ॥

राष्ट्रान्निर्वासनक्लेशं वनवासं च पाण्डव। कृष्णायाश्च परिक्लेशं संसारन् पुरुषो भव ॥ ८२ ॥

पाण्डुनन्दन ! राज्यसे निर्वासित होने, वनमें निवास करने तथा द्रीपदीके अपमानित होनेके क्लेशोंको याद करके अब भी तो मर्द बनो ॥ ८२ ॥

यदर्थं क्षत्रिया स्ते सर्वं तदिदमागतम्। वलं वीर्यं च शौर्यं च परं चाप्यस्रलाववम् ॥ ८३॥ पौरुषं दर्शयन् युद्धे कोपस्य कुरु निष्कृतिम्।

'धत्राणी जिसके लिये पुत्र पैदा करती है, वह सब प्रयोजन सिद्ध करनेका यह समय आ गया है। तुम युद्धमें बल, पराक्रमः उत्तम शौर्यः अस्त्र-संचालनकी फुर्ती और पुरुपार्थ दिखाते हुए अपने बढ़े हुए क्रोधको (हमारे ऊपर प्रयोग करके ) शान्त कर लो ॥ ८३ ॥

परिक्रिष्टस्य दीनस्य दीर्घकालोषितस्य च। हृद्यं कस्य न स्फोटेदैश्वर्याद् भ्रंशितस्य च ॥ ८४ ॥

'जिसे नाना प्रकारका क्लेश दिया गया हो, दीर्घकाल-के लिये राज्यसे निर्वासित किया गया हो तथा जिसे राज्यसे विञ्चत होकर दीनभावसे जीवन बिताना पड़ा हो। ऐसे किस स्वाभिमानी पुरुषका हृदय विदीर्ण न हो जायगा ? ॥

कुले जातस्य शूरस्य परवित्तेष्वगृध्यतः। आस्थितं राज्यमाक्रम्य कोपं कस्य न दीपयेत् ॥ ८५॥

·जो उत्तम कुलमें उत्पन्न, शूरवीर तथा पराये धनके प्रति लोभ न रखनेवाला हो। उसके राज्यको यदि कोई दवा बैठा हो तो वह किस वीरके क्रोधको उद्दीत न कर देगा? ॥ ८५ ॥

यत् तदुक्तं महद् वाक्यं कर्मणा तद् विभाव्यताम् । अकर्मणा कत्थितेन सन्तः कुपुरुषं विदुः॥ ८६॥

'तुमने जो बड़ी-यड़ी वातें कही हैं, उन्हें कार्य रूपमें परिणत करके दिखाओ। जो कियाद्वारा कुछ न करके केवल मुँहसे वातें बनाता है, उसे सज्जन पुरुष कायर मानते हैं॥

अमित्राणां वशे स्थानं राज्यं च पुनरुद्धर। द्वावर्थी युद्धकामस्य तसात् तत् कुरु पौरुषम् ॥ ८७ ॥

'तुम्हारा स्थान और राज्य शत्रुओं के हाथमें पड़ा है, उसका पुनरुद्वार करो। युद्धकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके ये दो ही प्रयोजन होते हैं; अतः उनकी सिद्धिके लिये पुरुषार्थ करो॥

पराजितोऽसि चतेन कृष्णा चानायिता सभाम्। शक्योऽमर्पो मनुष्येण कर्तुं पुरुषमानिना ॥ ८८॥

'तुम जूएमें पराजित हुए और तुम्हारी स्त्री द्रौपदीको सभामें लाया गया। अवनेको पुरुप माननेवाले किसी भी मनुष्यको इन वातोंके लिये भारी अमर्प हो सकता है ॥८८॥

द्वादशैव तु वर्षाणि वने धिष्णयाद् विवासितः। संवत्सरं विराटस्य दास्यमास्थाय चोषितः॥ ८९॥ 'तुम वारह वर्षीतक राज्यसे निर्वासित होकर वनमें रहे हो और एक वर्षतक तुम्हें विराटकादाम होकर रहना पड़ा है।। राष्ट्रािक्वासनक्छेशं वनवासं च पाण्डव।

कृष्णायाश्च परिक्लेशं संसारन् पुरुषो भव ॥ ९० ॥

पाण्डुनन्दन ! राज्यसे निर्वासनकाः वनवासका और
दौपदीके अप्रमानका कलेश गाँद करके हो गर्द नहीं ॥ ९० ॥

द्रौपदीके अपमानका क्लेश याद करके तो मर्द बनो ॥ ९०॥ अप्रियाणां च चचनं प्रतुवतसु पुनः पुनः।

अमर्प दर्शयस्य त्वममर्थो होच पौरुषम् ॥ ९१॥ 'हमलोग वार-वार तुमलोगोंके प्रति अप्रिय वचन कहते

'हमलाग बार-बार तुमलागाक प्रांत आप्रय वचन कहत हैं। तुम हमारे ऊपर अपना अमर्प तो दिखाओ; क्योंकि अमर्प ही पौरुप है।। ९१॥

कोधो वलं तथा वीर्यं शानयोगोऽखलाववम्। इह ते ददयतां पार्थं युद्धयस्य पुरुषो भव॥ ९२॥

'पार्थ ! यहाँ लोग तुम्हारे क्रोध, बल, वीर्य, ज्ञानयोग और अस्त्र चलानेकी फ़र्ती आदि गुणोंको देखें। युद्ध करो और अपने पुरुपत्वका परिचय दो ॥ ९२॥

छोहाभिसारो निर्वृत्तः कुरुक्षेत्रमकर्मम्। पुष्टास्तेऽश्वा मृता योधाः श्वो युद्धयस सकेशवः॥९३॥

'अब लोहमय अस्त्र-शस्त्रोंको बाहर निकालकर तैयार करनेका कार्य पूरा हो चुका है। कुक्क्षेत्रकी कीच भी सूख गयी है। तुम्हारे घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट हैं और सैनिकोंका भी तुमने अच्छी तरह भरण-पोषण किया है; अतः कल सबेरेसे ही श्रीकृष्णके साथ आकर युद्ध करो।। ९३।।

असमागम्य भीष्मेण संयुगे कि विकत्थसे। आरुरुश्चर्यथा मन्दः पर्वतं गन्धमादनम्॥ ९४॥ एवं कत्थसि कौन्तेय अकत्थन् पुरुषो भव।

(अभी युद्धमें भीष्मजीके साथ मुठभेड़ किये विना तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो ? कुन्तीनन्दन ! जैसे कोई शक्तिहीन एवं मन्दबुद्धि पुरुष गन्धमादन पर्वतपर चढ़ना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी अपनी झूठी वड़ाई करते हो । मिथ्या आत्मप्रशंसा न करके पुरुष बनो ॥ ९४% ॥

स्तपुत्रं सुदुर्धर्षं शल्यं च विलनां वरम् ॥ ९५ ॥ द्रोणं च विलनां श्रेष्टं शचीपतिसमं युधि । अजित्वा संयुगे पार्थं राज्यं कथिमहेच्छिस ॥ ९६ ॥

पार्थ ! अत्यन्त दुर्जय वीर स्तपुत्र कर्ण, बलवानोंमें श्रेष्ठ श्राल्य तथा युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी एवं बलवानोंमें अग्रगण्य द्रोणाचार्यको युद्धमें परास्त किये बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो ! ॥ ९५-९६ ॥

ब्राह्मे धनुषि चाचार्य वेदयोरन्तगं द्वयोः।
युधि धुर्यमविक्षोभ्यमनीकचरमच्युतम्॥९७॥
द्रोणं महाद्युति पार्थ जेतुमिच्छिस तन्मृषा।
न हि शुश्रम चातेन मेरुमुन्मिथतं गिरिम्॥९८॥

'कुन्तीपुत्र ! आचार्य द्रोण ब्राह्मवेद और धनुवेंद इन दोनोंके पारक्कत पण्डित हैं । ये युद्धका भार वहन करनेमें समर्थः अक्षोभ्यः सेनाके मध्यभागमें विचरनेवाले तथा युद्धः के मैदानसे पीछे न इटनेवाले हैं। इन महातेजस्वी द्रोणको जो तुम जीतनेकी इच्छा रखते होः वह मिथ्या साहसमात्र है। वायुने सुमेर पर्वतको उखाड़ फेंका होः यह कभी हमारे सुननेमें नहीं आया है (इसी प्रकार तुम्हारे लिये भी आचार्यको जीतना असम्भव है)॥ ९७-९८॥

अनिलो वा बहेन्मेहं द्यौर्वापि निपंतन्महीम् । युगं वा परिवर्तेत यद्येवं स्याद् यथाऽऽत्थ माम्॥९९॥

'तुमने मुझसे जो कुछ कहा है। वह यदि सत्य हो जाय। तव तो हवा मेरुको उटा ले। स्वर्गलोक इस पृथ्वीपर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाय।। ९९॥

को द्यस्ति जीविताकाङ्की प्राप्येममरिमर्दनम्। पार्थों वा इतरो वापिकोऽन्यः खस्ति गृहान् व्रजेत्।१००।

'अर्जुन हो या दूसरा कोई, जीवनकी इच्छा रखनेवाला कौन ऐसा वीर है, जो युद्धमें इन शत्रुदमन आचार्यके पास पहुँचकर कुशलपूर्वक घरको लौट सके ? ॥ १०० ॥

कथमाभ्यामभिष्यातः संस्पृष्टो दारुणेन वा। रणे जीवन् प्रमुच्येत पदा भूमिमुपस्पृदान् ॥१०१॥

भ्ये दोनों द्रोण और भीष्म जिसे मारनेका निश्चव कर लें अथवा उनके भयानक अस्त्र आदिसे जिसके दारीरका स्पर्श हो जाय, ऐसा कोई भी भूतलिनवासी मरणधर्मा मनुष्य युद्धमें जीवित कैसे बच सकता है ? ॥ १०१ ॥

कि दर्दुरः कूपरायो यथेमां
न वुध्यसे राजचमूं समेनाम्।
दुराधर्या देवचमूप्रकाशां
गुप्तां नरेन्द्रेस्त्रिदशेरिय द्याम्॥१०२॥
प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्यैस्वीच्यकाम्बोजशकैः खशैश्च।
शाल्बैः समत्स्यैः क्रस्मध्यदेश्यै-

म्रेंच्छैः पुलिन्दैई विडान्ध्रका अयेः॥१०१॥

'जैसे देवता स्वर्गकी रक्षा करते हैं, उमी प्रकार पूर्व,पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा काम्बोज, शक, खश, शाल्य, मत्स्य, कुरु और मध्यप्रदेशक सैनिक एवं म्लेच्छ, पुलिन्द, द्रविड़, आन्ध्र और काञ्चीदेशीय योद्धा जिस सेनाकी रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेनाक समान दुर्धर्ष एवं संगठित है, कौरवराजकी (समुद्रतुल्य) उस सेनाको क्या तुम कूपमण्डूककी भाँति अच्छी तरह समझ नहीं पाते ? ॥ १०२-१०३॥

नानाजनौधं युधि सम्प्रवृद्धं गाङ्गं यथा वेगमपारणीयम्। मां च स्थितं नागवलस्य मध्ये युयुत्ससे मन्द किमलपबुद्धे॥१०४॥

भो अल्पबुद्धि मृद्ध अर्जुन ! जिसका वेग युद्धकालमें गङ्गाके वेगके समान बद्ध जाता है और जिसे पार करना असम्भव है। नाना प्रकारके जनसमुदायसे भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनीके साथ तथा गजसेनाके बीचमें खड़े हुए मुझ दुर्योधनके साथ भी तुम युद्धकी इच्छा कैसे रखते हो ? ॥ अक्षय्याविषुधी चैव अग्निद्तं च ते रथम्।

जानीमो हि रणे पार्थ केतुं दिव्यं च भारत ॥१०५॥

भारत ! हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे पास अक्षय बाणोंसे भरे हुए दो तरकस हैं। अग्निदेवका दिया हुआ दिन्य रथ है और युद्धकालमें उसपर दिन्य ध्वजा फहराने लगती है ॥ १०५ ॥

अकत्थमानो युद्धव्यस्य कत्थसेऽर्जुन कि बहु । पर्यायात् सिद्धिरेतस्य नैतत् सिध्यति कत्थनात् ॥१०६॥

'अर्जुन! वातें न बनाकर युद्ध करो। बहुत शेखी क्यों बघारते हो ! विभिन्न प्रकारोंसे युद्ध करने गर ही राज्यकी सिद्धि हो सकती है । झूठी आत्मप्रशंसा करने से इस कार्यमें सफलता नहीं मिल सकती ॥ १०६॥

यदीदं कत्थनारुलोके सिध्येत् कर्म धनंजय । सर्वे भवेयुः सिद्धार्थाः कत्थने को हि दुर्गतः ॥१०७॥

'धनंजय! यदि जगत्में अपनी झूठी प्रशंसा करनेसे ही अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती, तव तो सव लोग सिद्धकाम हो जाते; क्योंकि वातें वनानेमें कौन दरिद्र और दुर्वल होगा?

जानामि ते वासुदेवं सहायं जानामि ते गाण्डिवं तालमात्रम्। जानाम्यहं त्वादशो नास्ति योद्धा जानाम्स्ते राज्यमेतद्धरामि ॥१०८॥

'मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हैं, मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास चार हाथ लंबा गाण्डीव धनुष है तथा सुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे-जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है; यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्यका अपहरण करता हूँ ॥ १०८ ॥

न तु पर्यायधर्मेण सिर्द्धि प्राप्तोति मानवः। मनसैवानुकूलानि धातैव कुरुते वरो ॥१०९॥

'कोई भी मनुष्य नाममात्रके धर्मद्वारा सिद्धि नहीं पाता, केवल विधाता ही मानसिक संकल्पमात्रसे सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है ॥ १०९॥

त्रयोदश समा भुकं राज्यं विलपतस्तव। भूयश्चैव प्रशासिष्ये त्वां निहत्य सवान्धवम् ॥११०॥

'तुम रोते-बिलखते रह गये और मैंने तेरह वर्षोतक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयोंतिहत तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्यका शासन करूँगा।।११०।।

कतदा गाण्डियं तेऽभूद् यत् त्वं दासपणैर्जितः । कतदा भीमसेनस्य वलमासीच फालगुन ॥१११॥

ध्दास अर्जुन ! जव तुम जूएके दाँवपर जीत लि रेगये, उस समय तुम्हारा गाण्डीव धनुष कहाँ था ? भीमसेनका वल भी उस समय कहाँ चला गया था ? || १११ || सगराद् भीमसेनाद् वा फाल्गुनाद् वा सगाण्डियात्। नवैमोक्षस्तदाभृद्वो विना कृष्णामनिन्दिताम्॥११२॥

भादाधारी भीमसेन अथवा गाण्डीवधारी अर्जुनसे भी उस समय सती साध्वी द्रौपदीका सहारा लिये विना तुमलोगों-का दासभावसे उद्घार न हो सका ॥ ११२॥

सा वो दास्ये समापन्नान् मोचयामास पार्वती । अमानुष्यं समापन्नान् दासकर्मण्यवस्थितान् ॥११३॥

'तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशाको प्राप्त हो दास-भावमें स्थित थे। उस समय दुपदकुमारी कृष्णाने ही दासताके संकटमें पड़े हुए तुम सब लोगोंको छुड़ाया था।। ११३।।

अवोचं यत् पण्ढितिलानहं वस्तध्यमेव तत्। भृता हि वेणी पार्थेन विराटनगरे तदा ॥११४॥

भौंने जो उन दिनों तुमलोगोंको हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह टीक ही निकला; क्योंकि अज्ञातवासके समय विराटनगरमें अर्जुनको अपने सिरपर स्त्रियोंकी भाँति वेणी धारण करनी पड़ी ॥ ११४॥

सूदकर्मणि विश्वान्तं विराटस्य महानसे। भीमसेनेन कौन्तेय यत् तु तन्मम पौरुषम् ॥११५॥

'कुन्तींकुमार! तुम्हारे भाई भीमसेनको राजा विराटके रसोईधरमें रसोइयेके काममें ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उटाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है।। ११५ ॥

एवमेव सदा दण्डं क्षत्रियाः क्षत्रिये द्धुः। वेणीं कृत्वा पण्डवेषः कन्यां नर्तितवानसि ॥११६॥

'इसी प्रकार सदासे ही क्षत्रियोंने अपने विरोधी क्षत्रियको दण्ड दिया है। इसीलिये तुम्हें भी सिरपर वेणी रखाकर और हिजड़ोंका वेप बनाकर राजाके अन्तःपुरमें लड़िकयोंको नचानेका काम करना पड़ा ॥ ११६॥

न भयाद् वासुदेवस्य न चापि तव फाल्गुन । राज्यं प्रतिप्रदास्यामि युद्धव्यस्य सहकेशवः ॥११७॥

'फाल्गुन ! श्रीकृष्णके या तुम्हारे भयसे मैं राज्य नहीं लौटाऊँगा । तुम श्रीकृष्णके साथ आकर युद्ध करो ॥११७॥ न माया हीन्द्रजालं वा कुहका वापि भीषणा।

न माया हान्द्रजाल वा कुहका वापि भोषणा। आत्तरास्त्रस्य संग्रामे वहन्ति प्रतिगर्जनाः ॥११८॥

भायाः इन्द्रजाल अथवा भयानक छलना संग्रामभूमिमें हथियार उठाये हुए वीरके क्रोध और सिंहनादको ही बढ़ाती हैं ( उसे भयभीत नहीं कर सकतीं हैं ) ॥ ११८॥

वासुदेवसहस्रं वा फाल्गुनानां शतानि वा। आसाद्य माममोघेषुं द्रविष्यन्ति दिशो दश ॥११९॥

'हजारों श्रीकृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोब नाणों-वाले मुझ वीरके पास आकर दसों दिशाओंमें भाग जायँगे॥

संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि वा शिरसा गिरिम्। तरस्र वा महागाधं वाहुभ्यां पुरुषोद्धिम् ॥१२०॥

'तुम भीष्मके साथ युद्ध करो या सिरसे पहाड़ फोड़ो

या चैनिकोंके अत्यन्त गहरे महासागरको दोनों बाँहोंसे तैरकर पार करो ॥ १२० ॥

शारद्वतमहामीनं विविश्वतिमहोरगम्। यृहद्वलमहोद्वेलं सौमदत्तितिमिङ्गिलम्॥१२१॥

्हमारे सैन्यरूपी महासमुद्रमें कृपाचार्य महामत्स्यके समान हैं, विविदाति उसके भीतर रहनेवाला महान् सर्प है, बृहद्वल उसके भीतर उठनेवाले विद्याल ज्वारके समान है, भूरिश्रवा तिमिंगिल नामक मत्स्यके स्थानमें है ॥ १२१ ॥

भीष्मवेगमपर्यन्तं द्रोणग्राहदुरासद्म्। कर्णदाल्यझपावर्तं काम्बोजवडवामुखम्॥१२२॥

भीष्म उसके असीम वेग हैं, द्रोणाचार्यरूपी ब्राहके होनेसे इस सैन्यसागरमें प्रवेश करना अत्यन्त दुष्कर है, कर्ण और शस्य कमशः मस्य तथा आवर्त (भवर) का काम करते हैं और काम्बोजराज सुदक्षिण इसमें बहवानल हैं।।

> दुःशासनौधं शलशस्यमत्स्यं सुवेणचित्रायुधनागनक्रम् । जयद्रथाद्रि पुरुमित्रगाधं दुर्मर्पणोदं शकुनिप्रपातम् ॥१२३॥

• दुःशासन उसके तीत्र प्रवाहके समान है, शल और शत्य मत्स्य हैं, सुषेण और चित्रायुध नाग और मकरके समान हैं, जयद्रथ पर्वत है, पुरुमित्र उसकी गम्भीरता है, दुर्मर्षण जल है और शकुति प्रपात ( शरते ) का काम देता है ॥ १२३॥

रास्त्रीधमक्षय्यमभिप्रवृद्धं

यदावगाद्य श्रमनष्टचेताः। भविष्यसि त्वं इतसर्ववान्धव-

स्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥१२४॥

भौति-भौतिके शस्त्र इससैन्यसागरके जलप्रवाह हैं। यह अक्षय होनेके साथ ही खूव बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करनेपर अधिक श्रमके कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जायगी, तुम्हारे समस्त बन्धु मार दिये जायँगे, उस समय तुम्हारे मनको बड़ा संताप होगा॥ १२४॥

तदा मनस्ते त्रिदिवादिवाद्यने-निवर्तिता पार्थ महीप्रशासनात्। प्रशाम्य राज्यं हि सुदुर्लभं त्वया व्यथितः स्वर्ग इवातपस्विना॥१२५॥

पार्थ! जैसे अपिवन मनुष्यका मन स्वर्गकी ओरसे निवृत्त हो जाता है (क्योंकि उसके लिये स्वर्गकी प्राप्ति असम्भव है) उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वीपर राज्यशासन करनेसे निराश होकर निवृत्त हो जायगा। अर्जुन! शान्त होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिये अत्यन्त दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है, वह जैसे स्वर्गपाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्यकी अभिलापा की है।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उत्ह्कदूतागमनपर्वणि दुर्योधनवाक्ये षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत उत्कदूतागमन पर्वमें दुर्योधनवाक्यविषयक एक सौ साठवाँ अध्याय पूरा हुआ।१९६०।

## एकपष्टचिषकशततमोऽध्यायः

पाण्डवोंके शिविरमें पहुँचकर उल्क्कका भरी समामें दुर्योधनका संदेश सुनाना

संजय उवाच

सेनानिवेशं सम्प्राप्तः कैतन्यः पाण्डवस्य ह । समागतः पाण्डवेयैर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ १ ॥

संजय कहते हैं — राजन्! तदनन्तर जुआरी शकुनिका पुत्र उल्क पाण्डवोंकी छावनीमें जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिरसे इस प्रकार वोला—॥१॥

अभिज्ञो दूतवाक्यानां यथोक्तं ब्रुवतो मम। दुर्योधनसमादेशं श्रुत्वा न कोद्धमईसि ॥ २ ॥

'राजन्! आप दूतके वचनोंका मर्म जाननेवाले हैं। दुर्योधनने जो संदेश दिया है, उसे मैं ज्यों-का-त्यों दोहरा दूँगा। उसे सुनकर आपको मुझपर क्रोध नहीं करना चाहिये'। २।

युधिष्ठिर उवाच

उल्रुक न भयं तेऽस्ति ब्रूहि त्वं विगतज्वरः। यन्मतं धार्तराष्ट्रस्य लुज्धस्यादीर्घदर्शिनः॥३॥

युधिष्टिरने कहा — उल्ल ! तुम्हें ( तिनक भी ) भय नहीं है । तुम निश्चिन्त होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योपनका अभिप्राय सुनाओ ॥ ३॥ ततो द्युतिमतां मध्ये पाण्डवानां महात्मनाम् । स्वअयानां च मत्स्यानां कृष्णस्य च यशस्त्रिनः ॥ ४ ॥ द्रुपदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च संनिधौ। भूमिपानां च सर्वेषां मध्ये वाक्यं जगाद ह ॥ ५ ॥

(संजय कहते हैं—) तब वहाँ बैठे हुए तेजस्वी महातमा पाण्डवों, सुञ्जयों, मत्स्यों, यशस्वी श्रीकृष्ण तथा पुत्रों-सहित दुपद और विराटके समीप समस्त राजाओंके बीचमें उल्कने यह बात कही ॥ ४-५॥

उल्क उवाच

इदं त्वामत्रवीद् राजा धार्तराष्ट्री महामनाः। श्रुण्वतां कुरुवीराणां तन्निवोध युधिष्टिर॥ ६॥

उत्कृत बोला—महाराज युधिष्ठिर! महामना धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने कौरववीरोंके समक्ष आपको यह संदेश कहलाया है। इसे सुनिये ॥ ६॥

पराजितोऽसि चूतेन कृष्णा चानायिता सभाम् । शक्योऽमर्पो मनुष्येण कर्नु पुरुषमानिना ॥ ७ ॥ (तम ज्यमें हारे और तुम्हारी पत्नी द्रौपदीको सभामें खाया गया । इस दशामें अपनेको पुरुष गाननेवाला प्रत्येक मनुष्यूकोध कर सकता है ॥ ७ ॥

द्वादशैव तु वर्पाणि वने धिण्याद् विवासितः। संवत्सरं विराटस्य दास्यमास्थाय चोषितः॥ ८॥

'बारह वर्षोतक तुम राज्यसे निर्वासित होकर वनमें रहे और एक वर्पतक तुम्हें राजा विराटका दास वनकर रहना पड़ा ॥ अमर्प राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव। द्रौपद्याश्च परिक्लेशं संस्मरन् पुरुषो भव॥ ९॥

पाण्डुनन्दन ! तुम अपने अमर्षको, राज्यके अपहरणको, वनवासको और दौपदीको दिये गये क्लेशको भी याद करके मर्द बनो ॥ ९॥

अशक्तेन च यच्छप्तं भीमसेनेन पाण्डच। दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते॥ १०॥

प्पाण्डुपुत्र ! तुम्हारे भाई भीमसेनने उस समय कुछ करनेमें असमर्थ होनेके कारण जो दुर्वचन कहा था, उसे याद करके वे आवें और यदि शक्ति हो, तो दुःशासनका रक्त पीयें।। छोहाभिसारो निर्वृत्तः कुरुक्षेत्रमकर्दमम्।

समः पन्था भृतारूते ऽश्वाः श्वो युध्यस्व सकेशवः॥११॥ 'छोहेके अस्त्र-शस्त्रोंको बाहर निकालकर उन्हें तैयार करने आदिका कार्य पूरा हो गया है, कुक्क्षेत्रकी कीचड़ सूख गयी है, मार्ग बरावर हो गया है और तुम्हारे अश्व भी खूब पले हुए हैं; अतः कलसवेरेसे ही श्रीकृष्णके साथ आकर युद्ध करो।११।

असमागम्य भीष्मेण संयुगे कि विकत्थसे। आरुरुक्षुर्यथा मन्दः पर्वतं गन्धमादनम्॥१२॥ एवं कत्थसि कीन्तेय अकत्थन् पुरुषो भव।

'युद्धक्षेत्रमें भीष्मका सामना किये विना ही तुम क्यों अपनी झूटी प्रशंसा करते हो ? कुन्तीनन्दन ! जैसे कोई अशक्त एवं मन्दबुद्धि पुरुष गन्धमादन पर्वतपर चढ़नेकी इच्छा करें, उसी प्रकार तुम भी अपने बारेमें वड़ी बड़ी बातें किया करते हो । बातें न बनाओ; पुरुष बनो ( पुरुषत्वका परिचय दो ) ॥ १२ ।

स्तपुत्रं सुदुर्धर्षं शहयं च विलनां वरम् ॥ १३ ॥ द्रोणं च विलनां श्रेष्ठं शचीपतिसमं युधि । अजित्वा संयुगे पार्थ राज्यं कथिमहेच्छिस ॥ १४ ॥

पार्थ ! अत्यन्त दुर्जय वीर स्तपुत्र कर्णः बलवानोंमें श्रेष्ठ शस्य तथा युद्धमें शचीपति इन्द्रके समान पराक्रमी महाबली द्रोणको युद्धमें जीते बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो ? ॥ १३-१४ ॥

त्राह्मे धनुषि चाचार्यं वेदयोरन्तनं द्वयोः।
युधि धुर्यमविक्षोभ्यमनीकचरमच्युतम्॥१५॥
द्रोणं महाद्युतिं पार्थं जेतुमिच्छसि तन्मृषा।
न हि द्युश्रम चातेन मेक्सुन्मधितं गिरिम्॥१६॥

भाचार्य द्रीण ब्राह्मवेद और घनुवेंद दोनोंके पारङ्गत पण्डित हैं। वे युद्धका भार वहन करनेमें समर्थ, अक्षोम्य, सेनाके मध्यमें विचरनेवाले तथा संग्रामभूमिसे कभी पीछे न हटने-वाले हैं। पार्थ ! तुम उन्हीं महातेजस्वी द्रोणको जो जीतनेकी इच्छा करते हो, वह व्यर्थ दु:साहसमात्र है। वायुने कभी सुमेर पर्वतको उखाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुननेमें नहीं आया ॥ १५-१६॥

अनिलो वा वहेन्मेहं द्यौर्वापि निपतेन्महीम्। युगं वा परिवर्तेत यद्येवं स्याद् यथाऽऽत्थ माम्॥ १७॥

'तुम जैसा मुझसे कहते हो, वैसा ही यदि सम्भव हो जाय, तव तो वायु भी सुमेर पर्वतको उठा ले, स्वर्गलोक पृथ्वीपर गिर पड़े अथवा युग ही वदल जाय ॥ १७ ॥ को हास्ति जीविताकाङ्की प्राप्येममरिमर्दनम् ।

गजो वाजी रथो वापि पुनः स्वस्ति गृहान् व्रजेत् ॥१८॥ 'जीवित रहनेकी इच्छावाला कौन ऐसा हाथीसवारः युइसवार अथवा रथी है, जो इन शत्रुमर्दन द्रोणसे भिड़कर क्रशलपूर्वक अपने घरको लौट सके १॥१८॥

कथमाभ्यामभिष्यातः संस्पृष्टो दारुणेन वा। रणे जीवन् विमुच्येत पदा भूमिमुपस्पृशन् ॥ १९॥

'भीष्म और द्रोणने जिसे मारनेका निश्चय कर लिया हो अथवा जो युद्धमें इनके भयंकर अस्त्रोंसे छू गया हो, ऐसा कौन भूतलनिवासी जीवित वच सकता है ? ॥ १९ ॥

किं दर्दुरः क्ष्परायो यथेमां
न बुध्यसे राजचमूं समेताम् ।
दुराधर्षां देवचमूप्रकाशां
गुप्तां नरेन्द्रैस्त्रिदशैरिव द्याम् ॥ २० ॥
प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्यैरदीच्यकाम्बोजशकः खशैश्च ।
शाल्वैः समत्स्यैः कुरुमुख्यदेश्यैमर्लेच्छैः पुलिन्दैद्रीवडान्ध्रकाञ्च्यैः॥ २१ ॥

(जैसे देवता स्वर्गकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओंके नरेश तथा काम्बोज, शक, खश, शाल्य, मत्स्य, कुरु और मध्यप्रदेशके सैनिक एवं म्हेच्छ, पुलिन्द, द्रविड, आन्ध्र और काञ्चीदेशीय योदा जिस सेनाकी रक्षा करते हैं, जो देवताओंकी सेनाके समान दुर्घर्ष एवं संगठित है, कौरवराजकी उस (समुद्रतुल्य) सेनाको क्या तुम कूपमण्डूककी भाँति अच्छी तरह समझ नहीं पाते ? ॥ २०-२१॥

नानाजनौधं युधि सम्प्रवृद्धं गाङ्गं यथा वेगमपारणीयम्। मां च स्थितं नागवलस्य मध्ये युयुत्ससे मन्द किमलपबुद्धे॥ २२॥

(अल्पबुद्धि मूढ़ युघिष्टिर ! जिसका वेग युद्धकालमें गङ्गाके वेगके समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असम्भव है, नाना प्रकारके जनसमुदायसे भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनीके साथ तथा गजसेनाके बीचमें खड़े हुए मुझ दुर्योधनके साथ भी तुम युद्धकी इच्छा कैसे रखते हो ?'।२२। इत्येवमुक्त्वा राजानं धर्मपुत्रं युधिष्टिरम्। अभ्यावृत्य पुनर्जिष्णुमुळ्कः प्रत्यभावत ॥ २३॥

धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर उल्क्रक अर्जुनकी ओर मुड़ा और तत्मश्चात् उनसे भी इस प्रकार कहने लगा—॥२३॥

अकत्थमानो युध्यस्य कत्थसेऽर्जुन किं बहु। पर्यायात् सिद्धिरेतस्य नैतत् सिध्यति कत्थनात्॥२४॥

'अर्जुन ! बातें न बनाकर युद्ध करो । बहुत आत्म-प्रशंसा क्यों करते हो ! विभिन्न प्रकारोंसे युद्ध करनेपर ही राज्यकी सिद्धि हो सकती है । झूटी आत्मप्रशंसा करनेसे इस कार्थमें सफलता नहीं मिल सकती ॥ २४ ॥

यदीदं कत्थनाहोके सिध्येत् कर्म धनंजय। सर्वे भवेयुः सिद्धार्थाः कत्थने को हि दुर्गतः ॥ २५॥

'धनंजय! यदि जगत्में अपनी झूटी प्रशंसा करनेसे ही अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती, तब तो सब लोग सिद्धकाम हो जाते; क्योंकि बातें बनानेमें कौन दरिद्ध और दुर्वल होगा! १२५।

जानामि ते वासुदेवं सहायं जानामि ते गाण्डिवं तालमात्रम् । जानाम्येतत् त्वादशो नास्ति योद्धा जानानस्ते राज्यमेतन्त्ररामि ॥ २६ ॥

भी जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हैं, मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास चार हाथ लम्बा गाण्डीव धनुष है तथा मुझे यह भी माल्स है कि तुम्हारे-जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है; यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्यका अपहरण करता हूँ ॥ २६ ॥

न तु पर्यायधर्मेण राज्यं प्राप्नोति मानुषः। मनसैवानुकूलानि विधाता कुरुते बदो॥२७॥

कोई भी मनुष्य नाममात्रके धर्मद्वारा राज्य नहीं पाता; केवल विधाता ही मानसिक संकल्पमात्रसे सबको अपने अनु-कुल और अधीन कर लेता है ॥ २७ ॥

त्रयोदश समा भुक्तं राज्यं विलयतस्तव। भूयद्रचैव प्रशासिष्ये निहत्य त्वां सवान्धवम् ॥ २८॥

'तुम रोते-विलखते रह गये और मैंने तेरह वर्षोतक तुम्हारा राज्य भोगा । अब भाइयोंसहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्यका शासन करूँगा ॥ २८॥

क तदा गाण्डिवं तेऽभूद् यत् त्वं दास पणैर्जितः । क तदा भीमसेनस्य वलमासीच फाल्गुन ॥ २९ ॥

'दास अर्जुन! जब तुमलोग जूएके दाँवपर जीत लिये गये, उस समय तुम्हारा गा॰डीव धनुष कहाँ था १ भीमसेनका बल भी उस समय कहाँ चला गया था १ ॥ २९॥

सगदाद् भीमसेनाद् वा पार्थाद् वापि सगाण्डिवात्। न वै मोक्षस्तदा वोऽभूद् विना कृष्णामनिन्दिताम्॥३०॥

'गदाधारी भीमसेन अथवा गाण्डीवधारी अर्जुनसे भी उस समय सती साध्वी द्रौपदीका सहारा लिये विना तुम- लोगोंका दासभावसे उद्धार न हो सका ॥ २० ॥ सा वो दास्ये समापन्नान् मोक्षयामांस पार्पती । अमानुष्यं समापन्नान् दासकर्मण्यवस्थितान् ॥ ३१ ॥

'तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशाको प्राप्त हो दासभावमें स्थित थे। उम समय उम दुपद्कुमारी ऋष्णाने ही दासताके संकटमें पड़े हुए तुम सब लोगोंको छुड़ाया था॥

अवोचं यत् पण्डतिलानहं वस्तथ्यमेव तत्। भृता हि वेणी पार्थेन विराटनगरे तदा॥३२॥

भीने जो उन दिनों तुमलोगोंको हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह ठीक ही निकला; क्योंकि अज्ञातवासके समय विराटनगरमें अर्जुनको अपने सिरपर स्त्रियोंकी भाँति वेणी धारण करनी पड़ी ॥ ३२ ॥

सूदकर्मणि च थ्रान्तं विराटस्य महानसे। भीमसेनेन कौन्तेय यच तन्मम पौरुपम् ॥ ३३॥

'कुन्तीकुमार! तुम्हारे भाई भीमसेनको राजा विराटके रसोईघरमें रसोइयेके काममें ही संख्य रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है ॥ ३३॥

एवमेतत् सदा दण्डं क्षत्रियाः क्षत्रिये द्धुः। वेणीं कृत्वा पण्डवेषः कन्यां नर्तितवानसि ॥ ३८॥

्इसी प्रकार सदासे ही क्षत्रियोंने अपने विरोधी क्षत्रियको दण्ड दिया है। इसीलिये तुम्हें भी सिरपर वेणी रखाकर और हिजड़ोंका वेप बनाकर राजा विराटकी कन्याको नचानेका काम करना पड़ा ॥ ३४॥

न भयाद् वासुदेवस्य न चापि तव फाल्गुन । राज्यं प्रतिप्रदास्यामि युद्धग्यस्य सहकेशवः॥३५॥

(फाल्गुन ! श्रीकृष्णके या तुम्हारे भयसे मैं राज्य नहीं लौटाऊँगा । तुम श्रीकृष्णके साथ आकर युद्ध करो ॥ ३५ ॥

न मायाहीन्द्रजालं वा कुहका वापि भीषणा। आत्तरास्त्रस्य मे युद्धे वहन्ति प्रतिगर्जनाः ॥ ३६॥

भाया, इन्द्रजाल अथवा भयानक छलना संग्रामभूभिमें हथियार उठाये हुए मुझ दुर्योधनके क्रोध और सिंहनादको ही बढ़ाती हैं (मुझे भयभीत नहीं कर सकती हैं) ॥ ३६॥

वासुरेवसहस्रं वा फाल्गुनानां शतानि वा। आसाद्य माममोघेषुं द्रविष्यन्ति दिशो दश ॥ ३७॥

'हजारों श्रीकृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ वाणों-वाले मुझ वीरके पास आकर दसों दिशाओं में भाग जायँगे।३७।

संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि वा शिरसा गिरिम्। तरेमं वा महागाधं वाहुभ्यां पुरुषोद्धिम् ॥ ३८॥ वुम भीष्मके साथ युद्ध करो या सिरसे पहाड़ कोड़ो या सैनिकों-

के अत्यन्त गहरे महासागरको दोनों वाँहोंसे तैरकर पार करो ॥

शारद्वतमहामीनं विविधातिमहोरगम्। बृहद्वलमहोद्वलं सौमदत्तितिमिङ्गलम्॥ ३९॥

्हमारे सैन्यरूपी महासमुद्रमें ऋपाचार्य महामत्स्यके समान हैं, विविंदाति उसके भीतर रहनेवाला महासर्प है, वृहद्यल उत्तके भीतर उठनेवाले महान् ज्वारके समान हैं, भूरिश्रवा तिमिंगिल नामक मत्स्यके स्थानमें हैं ॥ ३९ ॥ भीष्मवेगमपर्यन्तं द्रोणग्राहदुरासदम् । कर्णशाल्यस्पावर्तं काम्बोजवडवामुखम् ॥ ४० ॥

भीष्म उसके असीम वेग हैं, द्रोणाचार्यरूपी ग्राहके होनेसे इस सैन्यसागरमें प्रवेश करना अत्यन्त दुष्कर है, कर्ण और श्रत्य मत्स्य तथा आवर्त ( भँवर ) का काम करते हैं और काम्बोजराज सुदक्षिण इसमें बड़वानल हैं ॥ ४० ॥

दुःशासनौधं शलशत्यमत्स्यं सुपेणचित्रायुधनागनकम् । जयद्रथाद्गि पुरुमित्रगाधं दुर्मर्पणोदं शक्तिप्रपातम्॥ ४१॥

'दुःशासन इसके तीन प्रवाहके समान है, शल और शल्यं मत्स्य हैं, सुषेण और चित्रायुध नाग और मकरके समान हैं, जयद्रथ पर्वत है, पुरुमित्र उसकी गम्भीरता है, दुर्मर्षण जल है और श्कुनि प्रपात ( झरने ) का काम देता है।४१।

शस्त्रीयमंस्रयमितप्रवृद्धं यदावगाह्य श्रमनष्ट्येताः। भविष्यसि त्वं हतसर्ववान्धव-

स्तदा मनस्ते परितापमेण्यति ॥ ४२ ॥

'भाँति-भाँतिके शस्त्र इस सैन्यसागरके जलप्रवाह हैं। यह अक्षय होनेके साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने-पर अधिक श्रमके कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जायगी, तुम्हारे समस्त बन्धु भार दिये जायँगे, उस समय तुम्हारे मनको बड़ा संताप होगा॥ ४२॥

तदा मनस्ते त्रिदिवादिवाशुचे-र्निवर्तिता पार्थ महीप्रशासनात्। प्रशाम्य राज्यं हि सुदुर्लभं त्वया वुभूषितः स्वर्ग इवातपिस्निना ॥ ४३॥

पार्थ ! जैसे अपित्रत्र मनुष्यका मन स्वर्गकी ओरसे निवृत्त हो जाता है। क्योंकि उसके लिये स्वर्गकी प्राप्ति असम्भव है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वीके राज्य-शासनसे निराश होकर निवृत्त हो जायगा । अर्जुन ! शान्त होकर वैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिये अत्यन्त दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है। वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे। उसी प्रकार तुमने भी राज्यकी अभिलाषा की है। ॥४३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उल्लक्दूतागमनपर्वणि उल्लक्वाक्ये एकपष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत उलूकदूतागमनपर्वमें उलूकवाक्यविषयक एक सौ इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६९ ॥

### द्विषष्टचिषकशततमोऽध्यायः

पाण्डवपक्षकी ओरसे दुर्योधनको उसके संदेशका उत्तर

संजय उवाच

उल्कस्त्वर्जुनं भूयो यथोक्तं वाक्यमत्रवीत्। आशीविपमिव कुद्धं तुद्न् वाक्यशलाक्या ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन्! उल्कने विषधर सर्पके समान क्रोधमें भरे हुए अर्जुनको अपने वाग्वाणोंसे और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधनकी कही हुई सारी वातें कह सुनायीं॥ १॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा रुषिताः पाण्डवा भृराम् । प्रागेव भृरासंकुद्धाः कैतव्येनापि धर्षिताः॥ २॥

उसकी बात सुनकर पाण्डवोंको बड़ा रोप हुआ। एक तो वे पहलेसे ही अधिक कुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनिके वेटेने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया॥ २॥

आसनेपूदतिष्ठन्त वाहूं रचैव प्रचिक्षिपुः। आशीविषा इव कुद्धा वीक्षांचकुः परस्परम् ॥ ३ ॥

वे आसनोंसे उठकर खड़े हो गये और अपनी भुजाओंको इस प्रकार हिलाने लगे, मानो प्रहार करनेके लिये उदात हों। वे विषेले सपोंके समान अत्यन्त कुपित हो एक-दूसरेकी ओर देखने लगे।। ३॥

अवाक् शिरा भीमसेनः समुदैक्षत केशवम् । नेत्राभ्यां लोहितान्ताभ्यामाशीविष इव श्वसन् ॥ ४ ॥ भीमसेनने फुफकारते हुए विषधर नागकी भाँति लम्बी साँसें खींचते हुए सिर नीचे किये लाल नेत्रोंसे भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखा ॥ ४॥

आर्त वातात्मजं दृष्ट्वा कोधेनाभिहतं भृशम्। उत्सायन्त्रिव दाशार्हः कैतन्यं प्रत्यभाषत॥ ५॥

वायुपुत्र भीमको कोधसे अत्यन्त पीड़ित और आहत देख दर्शाह्कुलभूषण श्रीकृष्णने उद्धकसे मुसकराते हुए-से कहा-। प्रयाहि शीव्रं कैतन्य ब्र्याइचैव सुयोधनम्।

श्रुतं वाक्यं गृहीतोऽथों मतं यत् ते तथास्तु तत्॥ ६॥

'जुआरी शकुनिके पुत्र उद्धक ! तू शीघ लौट जा और दुर्यां धनसे कह दे—'पाण्डवोंने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थको समझकर स्वीकार किया। युद्धके विषयमें जैसा तुम्हारा मत है। वैसा ही हो शे।। ६॥

एवमुक्त्वा महाबाहुः केशवो राजसत्तम। पुनरेव महाप्राञ्चं युधिष्ठिरमुदैक्षत॥ ७॥

नृपश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर महाबाहु केशवने पुनः परम बुद्धिमान् राजा युधिष्ठरकी ओर देखा ॥ ७ ॥

स्ञयानां च सर्वेवां कृष्णस्य च यशस्विनः।
द्रुपदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च संनिधौ॥८॥
भूमिपानां च सर्वेषां मध्ये वाक्यं जगाद ह।
उत्क्रोऽण्यर्जुनं भूयो यथोकं वाक्यमञ्जीत ॥९॥

आशीविषमिव कुद्धं तुदन् वाक्यशलाकया। कृष्णादींक्वैव तान् सर्वान् यथोक्तं वाक्यमत्रवीत्॥१०॥

फिर उत्दूकने भी समस्त सुंजयवंशी क्षत्रियससुदाय, यशस्त्री श्रीकृष्ण तथा पुत्रोंमहित दुपद और विराटके समीप सम्पूर्ण राजाओंकी मण्डलीमें शेप बातें कहीं। उसने विपधर सपैके सदश दुपित हुए अर्जुनको पुनः अपने वाग्वाणोंसे पीड़ा देते हुए दुर्योधनकी कही हुई सब बातें कह सुनायीं। साथ ही श्रीकृष्ण आदि अन्य सब लोगोंसे कहनेके लिये भी उसने जो-जो संदेश दिये थे, उन्हें भी उन सबको यथावत्रूपसे सुना दिया।। ८-१०॥

उल्रुकस्य तु तद् वाक्यं पापं दारुणमीरितम् । श्रुत्वा विचुश्चमे पार्थो ललाटं चाष्यमार्जयत् ॥ ११ ॥

उल्कि कहे हुए उस पापपूर्ण दारुण वचनको सुनकर कुन्तीपुत्र, अर्जुनको बड़ा क्षोभ हुआ । उन्होंने हायसे छठाटका पसीना पोंछा ॥ ११॥

तद्वस्थं तदा दृष्ट्वा पार्थं सा समितिनृप। नामृष्यन्त महाराज पाण्डवानां महारथाः॥१२॥

नरेश्वर ! अर्जुनको उस अवस्थामें देखकर राजाओंकी वह समिति तथा पाण्डव महारथी सहन न कर सके ॥१२॥ अधिक्षेपेण कृष्णस्य पार्थस्य च महात्मनः। श्रुत्वा ते पुरुषव्याद्याः कोधाज्जव्यसुरच्युताः॥ १३॥

राजन् ! महात्मा अर्जुन तथा श्रीकृष्णके प्रति आक्षेपपूर्ण वचन सुनकर वे पुरुषसिंह सूर्वीर क्रोधसे जल उठे ॥
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी च सात्यिकश्च महारथः।
केकया भ्रातरः पश्च राक्षसश्च घटोत्कचः॥ १४॥
द्रौपदेयाभिमन्युश्च धृष्टकेतुश्च पार्थिवः।

भीमसेनश्च विकान्तो यमजौ च महारयौ ॥ १५ ॥ उत्पेतुरासनात् सर्वे क्रोधसंरक्तछोचनाः । बाहून् प्रगृह्य रुचिरान् रक्तचन्दनरूपितान् । अङ्गदैः पारिहार्येश्च केयूरैश्च विभूपितान् ॥ १६ ॥

दन्तान् दन्तेषु निष्पिष्य सुक्किणी परिलेलिहन्।

भृष्ट्युम्न, शिखण्डी, महारथी सात्यिक, पाँच माई केकयराजकुमार, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, अभिमन्यु, राजा भृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुळ-सहदेव—ये सबके सब क्रोधसे छाल आँखें किये अपने आसनोंसे उछलकर खड़े हो गये और अङ्गद, पारिहार्य (मोतियोंके गुच्छों) तथा केयूरोंसे विभृषित एवं लाल चन्दनसे चर्चित अपनी सुन्दर भुजाओंको थामकर दाँतोंपर दाँत रगड़ते हुए ओटोंके दोनों कोने चाटने लगे।। तेषामाकारभावज्ञः कुन्तीपुत्रो चुकोदरः॥ १७॥ उद्तिष्ठत् स देगेन कोधन प्रज्वलिच । उद्घृत्य सहसा नेत्रे दन्तान् कटकटाच्य च॥ १८॥ इस्तं हस्तेन निष्पष्य उल्दर्क वाक्यमग्रवीत्।

उनकी आकृति और भावको जानकर कुन्तीपुत्र

वृकोदर वड़े वेगसे उठ और क्रोधिस जलते हुएके समान सहसा आँखें फाड़-फाड़कर देखते, दाँत कटकटाते और हायसे हाथ रगड़ते हुए उल्कसे इस प्रकार बोले—॥१७-१८ई॥ अद्यक्तानामियास्माकं प्रोत्साहननिमित्तकम् ॥१९॥ श्रृतं ते यचनं मूर्खं यत् त्यां दुर्योधनोऽप्रयीत्।

(ओ मूर्ख ! दुर्योधनने तुझसे जो कुछ कहा है) वह तेरा वचन हमने सुन लिया । मानो हम असमर्थ हों और तू हमें प्रोत्साहन देनेके निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो ॥१९६॥ तन्मे कथयतो मन्द श्रृणु वाक्यं दुरासदम् ॥ २०॥ सर्वक्षत्रस्य मध्ये तं यद् वक्ष्यसि सुयोधनम् ।

श्रुण्वतः स्तपुत्रस्य पितुश्च त्वं दुरात्मनः ॥ २१ ॥ भूर्छ उद्क ! अब तू मेरी कही हुई,दःसह वातें सुन और

भूखं उद्क ! अब तू मरा कहा हुइ, दु:सह बात सुन आर समस्त राजाओंकी मण्डलीमें सूतपुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा विता शकुनिके सामने दुर्योधनको सुना देना—॥ २०-२१॥

अस्माभिः प्रीतिकामैस्तु भ्रातुर्ज्येष्टस्य नित्यशः । मर्थितं ते दुराचार तत् त्वं न बहु मन्यसे ॥ २२ ॥

्दुराचारी दुर्योधन ! हमलोगोंने सदा अपने बड़े भाई-को प्रसन्न रखनेकी इच्छासे तेरे बहुत-से अत्याचारोंको चुपचाप सह लिया है; परंतु तू इन बातोंको अबिक महत्त्व नहीं दे रहा है ॥ २२॥

त्रेषितश्च हपीकेशः शमाकाङ्गी कुरून प्रति। कुलस्य हितकामेन धर्मराजेन धीमता॥२३॥

्बुद्धिमान् धर्मराजने कौरवकुलके हितकी इच्छासे शान्ति चाहनेवाले भगवान् श्रीकृष्णको कौरवोंके पास भेजा था।।

त्वं कालचोदितो नृतं गनतुकामो यमस्यम्। गच्छसाहवमसाभिस्तच १वो भविता ध्रवम्॥ २४॥

परंतु त् निश्चय ही कालसे प्रेरित हो यमलोकमें जाना चाहता है (इसीलिये मंघिकी वात नहीं मान सका )। अच्छा, हमारे साथ युद्धमें चल। कल निश्चय ही युद्ध होगा॥२४॥

मयापि च प्रतिज्ञातो वधः सम्रातृकस्य ते । स तथा भविता पाप नात्र कार्या विचारणा ॥ २५ ॥

पापातमन् ! मैंने भी जो तरे और तरे भाइयोंके वधकी प्रतिशा की है, वह उसी रूपमें पूर्ण होगी । इस विषयमें तुझे कोई अन्यया विचार नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥

वेळामतिक्रमेत् सद्यः सागरो वरुणालयः। पर्वताश्च विशीर्येयुर्मयोक्तं न सृपा भवेत्॥ २६॥

विक्णालय समुद्र शीव्र ही अपनी सीमाका उल्लङ्घन कर जाय और पर्वत जीर्ण-शीर्ण होकर विखर जायँ, परंतु मेरी कही हुई वात झूठी नहीं हो सकती ॥ २६ ॥ सहायस्ते यदि यमः कुवेरो हद्र एव वा। यथाप्रतिश्चं दुर्बुद्धे प्रकरिष्यन्ति पाण्डवाः। दुःशासनस्य रुधिरं पाता चास्मि यथेष्मितम्॥ २७॥

·दुर्बुद्धे ! तेरी सहायताके लिये यमराजः कुवेर अथवा

भगवान् रुद्र ही क्यों न आ जायँ, पाण्डव अपनी प्रतिशाके अनुसार सव कार्य अवश्य करेंगे। में अपनी इच्छाके अनुसार दुःशासनका रक्त अवश्य पीऊँगा।। २७॥ यश्चेह प्रतिसंरच्धः श्रित्रयो माभियास्यति। आपि भीष्मं पुरस्कृत्य तं नेष्यामि यमश्चयम्॥ २८॥

'उस समय साक्षात् भीष्मको भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगाः उसे उसी क्षण यमलोक पहुँचा दूँगा ॥२८॥

यचैतदुकं वचनं मया क्षत्रस्य संसदि। यथैतद् भविता सत्यं तथैवातमानमालभे॥ २९॥

भीने क्षत्रियोंकी सभामें यह बात कही है, जो अवस्य सत्य होगी। यह मैं अपनी सौगन्य खाकर कहता हूँ ।।२९॥ भीमसेनवचः श्रुत्वा सहदेवोऽप्यमर्पणः। कोधसंरक्तव्यनस्ततो वाक्यमुवाच ह ॥ ३०॥

भीमसेनका वचन सुनकर सहदेवका भी अमर्ष जाग उठा।
तब उन्होंने भी क्रोधसे आँखें लाल करके यह बात कही—॥
शौटीरशूरसहशंमनीकजनसंसदि
श्रृणु पाप वचो महां यद्वाच्यो हि पिता त्वया ॥ ३१ ॥

भो पानी ! में इन बीर सैनिकोंकी सभामें गर्वीले सूर्विरके योग्य वचन बोल रहा हूँ। तू इसे सुन ले और अपने पिताके पास जाकर सुना दे॥ ३१॥ नासाकं भविता भेदः कदाचित् कुरुभिः सह। भृतराष्ट्रस्य सम्बन्धो यदि न स्यात् त्वया सह॥ ३२॥

्यदि घृतराष्ट्रका तेरे साथ सम्बन्ध न होता, तो कभी कौरवोंके साथ हमलोगोंकी फूट नहीं होती ॥३२॥ त्वं तु लोकविनाशाय धृतराष्ट्रकुलस्य च। उत्पन्नो वैरपुरुषः स्वकुलग्नश्च पापकृत्॥३३॥

'तू सम्पूर्ण जगत् तथा धृतराष्ट्रदुलके विनाशके लिये पापाचारी मूर्तिमान् वैरपुरुष होकर उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुलका भी नाश करनेवाला है॥३३॥ जन्मप्रभृति चास्माकं पिता ते पापपूरुपः। अहितानि मृशंसानि नित्यशः कर्तुमिच्छति॥ ३४॥

'उल्रुक ! तेरा पापातमा पिता जन्मसे ही हमलोगोंके प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहितकर वर्ताव करना चाहता है ॥ तस्य वैरानुषङ्गस्य गन्तास्म्यन्तं सुदुर्गमम्। अहमादौ निहत्य त्वां शकुनेः सम्प्रपश्यतः॥ ३५॥ ततोऽस्मि शकुनि हन्तामिषतां सर्वधन्वनाम।

'इसिलिये में राकुनिके देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके सम्पूर्ण घनुर्धरोंके सामने शकुनिको भी मार डालूँगा और इस प्रकार अत्यन्त दुर्गम शत्रुतासे पार हो जाऊँगा'॥ ३५६ ॥

भीमस्य वचनं श्रुत्वा सहदेवस्य चोभयोः ॥ ३६॥ उवाच फाल्गुनो वाक्यं भीमसेनं स्मयन्निव। भीमसेन न ते सन्ति येषां वैरं त्वया सह ॥ ३७॥

मन्दा गृहेषु सुखिनो मृत्युपाशवशं गताः।

भीमसेन और सहदेव दोनोंके बचन सुनकर अर्जुनने भीमसेनसे मुसकराते हुए कहा—'आर्य भीम ! जिनका आपके साथ वैर ठन गया है, वे घरमें वैठकर सुसका अनुभव करनेवाले मूर्ख कौरव कालके पाशमें बँध गये हैं (अर्थात् उनका जीवन नहींके बराबर है) ॥३६-३७६॥ उत्युकश्च न ते वाच्यः पहुषं पुरुषोत्तम ॥ ३८॥ दृताः किमपराध्यन्ते यथोकस्यानुभाषिणः।

पुरुषोत्तम ! आपको इस उल्क्षि कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिये। बेचारे दूतोंका क्या अपराध है ? बे तो कही हुई बातका अनुवादमात्र करनेवाले हैं ।।३८६॥ एवमुक्त्वा महाबाहुर्भीमं भीमपराक्रमम्॥ ३९॥ धृष्ट्युम्नमुखान् वीरान् सुहृदः समभाषत।

भयंकर पराक्रमी भीमसेनसे ऐसा कहकर महावाहु अर्जुन-ने घृष्टयुम्न आदि वीर सुहृदोंसे कहा—॥३९५॥ श्रुतं वस्तस्य पापस्य धार्तराष्ट्रस्य भाषितम्॥ ४०॥ कुत्सनं वासुदेवस्य मम चैव विद्योपतः। श्रुत्वा भवन्तः संरम्धा अस्माकं हितकाम्यया॥ ४१॥

'वन्धुओ ! आपलोगोंने उस पापी दुर्योधनकी बात सुनी हैन ! इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान् श्रीकृष्णकी निन्दा की गयी है। आपलोग हमारे हितकी कामना रखते हैं, इसलिये इस निन्दाको सुनकर कुपित हो उठे हैं।।४०-४१।।

प्रभावाद् वासुदेवस्य भवतां च प्रयत्नतः। समग्रं पार्थिवं क्षत्रं सर्वं न गणयाम्यहम्॥ ४२॥

परंतु भगवान् वासुदेवके प्रभाव और आपलोगोंके प्रयत्नसे मैं इस समस्त भूमण्डलके सम्पूर्णक्षत्रियोंको भी कुछ नहीं गिनता हूँ ॥ ४२ ॥

भवद्भिः समनुक्षातो वाक्यमस्य यदुत्तरम्। उत्कृते प्रापयिष्यामि यद् वक्ष्यति सुयोधनम्॥ ४३॥

्यदि आपलोगोंकी आज्ञा हो तो मैं इस वातका उत्तर उल्लक्को दे दूँ जिसे यह दुर्योधनको सुना देगा ॥४३॥ श्वोभृते कत्थितस्यास्य प्रतिवाक्यं चमूमुखे।

श्वोभूते कत्थितस्यास्य प्रतिवाक्यं चमूमुखे। गाण्डीवेनाभिधास्यामि क्लीबा हि वचनोत्तराः॥ ४४॥

'अथवा आपकी सम्मिति हो। तो कल सबेरे सेनाके मुहानेपर उसकी इन शेखीभरी बातोंका ठीक-ठीक उत्तर गाण्डीव धनुषद्वारा दे दूँगा; क्योंकि केवल बातोंमें उत्तर देनेवाले तो नपुंसक होते हैं। ॥ ४४॥

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे प्रशशंसुर्धनंजयम्। तेन वाक्योपचारेण विस्मिता राजसत्तमाः॥ ४५॥

अर्जुनकी इस प्रवचन-रौलीसे सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्य-चिकत हो उठे और वे सबके सब उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥ ४५॥

अनुनीय च तान् सर्वान् यथामान्यं यथाचयः।

धर्मराजस्तदा वाक्यं तत्र्वाप्यं प्रत्यभाषत ॥ ४६॥

तदनन्तर धर्मराजने उन समस्त राजाओंको उनकी अवस्था और प्रतिष्ठाके अनुसार अनुनय-विनय करके शान्त किया और दुर्योधनको देने योग्य जो संदेश था। उसे इस प्रकार कहा-॥ ४६॥

आत्मानमवमन्वानो न हि स्यात् पार्थिवोत्तमः। तत्रोत्तरं प्रवक्ष्यामि तव ग्रुश्लूषणे रतः॥ ४७॥

'उल्क ! कोई भी श्रेष्ठ राजा शान्त रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी वात ध्यान देकर सुनी है। अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसे सुनो'।। ४७॥ उल्कृकं भरतश्रेष्ठ सामपूर्वमथोर्जितम्। दुर्योधनस्य तद् वाक्यं निशम्य भरतर्षभः॥ ४८॥ अतिलोहितनेत्राभ्यामाशीविष इव श्वसन्। स्मयमान इव कोधात् सुकिणी परिसंलिहन्॥ ४९॥ जनार्दनमभिष्रेक्ष्य श्रातृंक्ष्येवेद्मव्रवीत्। अभ्यभाषत कैतव्यं प्रगृहा विषुलं भुजम्॥ ५०॥

भरतश्रेष्ठ जनमेजय! इस प्रकार युधिष्ठिरने उल्किसे पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी राब्दोंमें उत्तर दिया। (उल्किक मुखरे) पहले दुर्बोधनके पूर्वोक्त संदेशको सुनकर भरतकुलभूपण युधिष्ठिर रोपसे अत्यन्त लाल हुए नेत्रों- ह्यारा देखते हुए विषधर सर्पके समान उच्छ्वास लेने लगे। फिर ओठोंके दोनों कोनोंको चाटते हुए वे श्रीकृष्ण तथा भाइयोंकी ओर देखकर बोलनेको प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त जुआरी शकुनिके पुत्र उल्किसे मुसकराते हुए-से बोले—॥ ४८-५०॥

उल्क गच्छ कैतव्य ब्रुहि तात सुयोधनम्। कृतझं वैरपुरुषं दुर्मीतं कुलपांसनम्॥ ५१॥

•जुआरी शकुनिके पुत्र तात उत्क ! तुम जाओ और वैरके मूर्तिमान् स्वरूप उस कृतन्न, दुर्बुद्धि एवं कुलाङ्गार दुर्योधनसे इस प्रकार कह दो-॥५१॥

पाण्डवेषु सदा पाप नित्यं जिह्नं प्रवर्तसे। स्ववीर्याद् यः पराक्रम्य पाप आह्रयते परान्। अभीतः पूरयन् वाक्यमेष वै क्षत्रियः पुमान्॥ ५२॥

्पापी दुर्योधन ! तू पाण्डवोंके साथ सदा कुटिल वर्ताव करता आ रहा है। पापात्मन् ! जो किसीसे भय-भीत न होकर अपने वचनोंका पालन करता है और अपने ही बाहुबलसे पराक्रम प्रकट करके शत्रुओंको युद्धके लिये बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है।। ५२।।

स पापः क्षत्रियो भूत्वा अस्मानाहूय संयुगे। मान्यामान्यान् पुरस्कृत्य युद्धं मा गाःकुलाधम ॥ ५३॥

'कुलाधम ! तू पापी है ! देख, क्षत्रिय होकर और हमलोगोंको युद्धके लिये बुलाकर ऐसे लोगोंको आगे करके रणभूमिमें न आना, जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हों ॥५३॥

आत्मवीर्यं समाधित्य भृत्यवीर्यं च कौरव। आह्रयस्व रणे पार्थान् सर्वथा क्षत्रियो भव॥ ५४॥ 'कुरुनन्दन!त् अपने तथा भरणीय सेवकवर्गके बल और पराक्रमका आश्रय लेकर ही कुन्तीके पुत्रोंका युद्धके लिये आह्वान कर। सब प्रकारसे क्षत्रियत्वका परिचय दे॥ परवीर्य समाश्रित्य यः समाह्वयते परान्।

अराक्तः स्वयमादातुमेतदेव नपुंसकम्॥ ५५॥ 'जो स्वयं सामना करनेमें असमर्थ होनेके कारण

्जा स्वयं सामना करनमं असमर्थ होनेके कारण दूसरोंके पराक्रमका भरोसा करके शत्रुओंको युद्धके छिये छछ-कारता है, उसका यह कार्य उसकी नपुंसकताका ही सूचक है।।

स त्वं परेषां वीर्येण आत्मानं बहु मन्यसे। कथमेवमशक्तस्त्वमस्मान् समभिगर्जस्ति॥ ५६॥

'तू तो दूसरींके ही बलसे अपने आपको बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है; परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू हमारे सामने गर्जना कैसे कर रहा है ?' ॥५६॥

श्रीकृणा उवाच

मद्रचश्चापि भूयस्ते वक्तव्यः स सुयोधनः। श्व इदानीं प्रपद्येथाः पुरुषो भव दुर्मते ॥ ५७ ॥

तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उल्क! इसके बाद त् दुर्योधनसे मेरी यह बात भी कह देना—'दुर्मते! अब कल ही त् रणभूमिमें आ जा और अपने पुरुषत्वका परिचय दे॥

मन्यसे यच मृढ त्वं न योत्स्यति जनार्दनः। सारथ्येन वृतः पार्थैरिति त्वं न विभेषि च ॥ ५८॥

'मूढ़! तू जो यह समझता है कि कुन्तीके पुत्रोंने श्रीकृष्णसे सारिय बननेका अनुरोध किया है। अतः वे युद्ध नहीं करेंगे। सम्भवतः इसीलिये तू मुझसे डर नहीं रहा है। ५८।

जधन्यकालमण्येतन्न भवेत् सर्वपार्थिवान्। निर्देहेयमहं कोधात् तृणानीव हुतारानः॥ ५९॥

परंतु याद रख, मैं चाहूँ, तो इन सम्पूर्ण नरेशोंको अपनी क्रोधाग्निसे उसी प्रकार भस्म कर सकता हूँ, जैसे आग घास-पूसको जला डालती है। किंतु युद्धके अन्त-तक मुझे ऐसा करनेका अवसर न मिले; यही मेरी इच्छा है।

युधिष्ठिरिनयोगात् तु फाल्गुनस्य महात्मनः। करिष्ये युध्यमानस्य सारथ्यं विजितात्मनः॥ ६०॥

पाजा युधिष्ठिरके अनुरोधसे मैं जितेन्द्रिय महात्मा अर्जुन-के युद्ध करते समय उनके सार्थिका काम अवश्य करूँगा।।

यद्युत्पतिस लोकांस्त्रीन् यद्याविशसि भूतलम् । तत्र तत्रार्जुनरथं प्रभाते द्रक्ष्यसे पुनः ॥ ६१ ॥

'अब त् यदि तीनों लोकोंसे ऊपर उड़ जाय अथवा घरती-में समा जाय, तो भी (त् जहाँ-जहाँ जायगा), वहाँ-वहाँ कल प्रातःकाल अर्जुनका रथ पहुँचा हुआ देखेगा ॥६१॥

यचापि भीमसेनस्य मन्यसे मोघभाषितम्। दुःशासनस्य रुधिरं पीतमद्यावधारय॥ ६२॥

'इसके सिवाः तू जो भीमसेनकी कही हुई वातोंको व्यर्थ मानने लगा है। यह ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चितरूपसे समझ ले कि भीमसेनने दुःशासनका रक्त पी लिया ॥६२॥

न त्वां समीक्षते पार्थों नापि राजा युधिष्टिरः। न भीमसेनो न यमौ प्रतिकृलप्रभाषिणम् ॥ ६३ ॥

'तू पाण्डवोंके विपरीत कटुभाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्टिर, भीमसेन तथा नकुल-सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते हैं, ॥६३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उल्लक्दूताभिगमनपर्वणि कृष्णादिवाक्ये द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत उत्कृद्ताभिगमनपर्वमें श्रीकृष्ण आदिके वचनविषयक एक सौ वासठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१६२॥

### त्रिषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः

पाँचों पाण्डवों, विराट, द्वपद, शिखण्डी और धृष्टग्रुम्नका संदेश लेकर उल्क्रका लौटना और उल्क्रकी बात सुनकर दुर्योधनका सेनाको युद्धके लिये तैयार होनेका आदेश देना

संजय उवाच
दुर्योधनस्य तद् वाक्यं निश्चम्य भरतर्षभ ।
नेत्राभ्यामतिताम्राभ्यां कैतन्यं समुदैक्षत ॥ १ ॥
स केशवमभिष्रेक्ष्य गुडाकेशो महायशाः ।
अभ्यभाषत कैतन्यं प्रगृह्य विवृद्धं भूजम ॥ २ ॥

संजय कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! दुर्योधनके पूर्वोक्त वचनको सुनकर मंद्रायशस्वी अर्जुनने कोधसे लाल आँखें करके शकुनिकुमार उल्किकी ओर देखा । तत्पश्चात् अपनी विशाल भुजाको अपर उठाकर श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए उन्होंने कहा—॥ १-२॥

स्ववीर्यं यः समाधित्य समाह्वयति वै परान्। अभीतो युध्यते रात्रून् स वै पुरुष उच्यते ॥ ३ ॥

'जो अपने ही बल-पराक्रमका भरोसा करके रात्रुओंको ललकारता है और उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है, वही पुरुष कहलाता है ॥ ३॥

परवीर्यं समाधित्य यः समाह्वयते परान् । क्षत्रवन्धुरशक्तत्वालोके स पुरुषाधमः ॥ ४ ॥

जो दूसरेके वल-पराक्रमका आश्रय ले शत्रुओंको युद्धके लिये बुलाता है, वह क्षत्रवन्धु असमर्थ होनेके कारण लोक-में पुरुषाधम कहा गया है ॥ ४॥

स त्वं परेपां वीर्येण मन्यसे वीर्यमात्मनः। खयं कापुरुषो मूढ परांश्च क्षेप्तुमिच्छसि ॥ ५ ॥

'मूढ़! तू दूसरोंके पराक्रमसे ही अपनेको बल-पराक्रमसे सम्पन्न मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरोंपर आक्षेप करना चाहता है ॥ ५ ॥

यस्त्वं वृद्धं सर्वराक्षां हितवुर्द्धि जितेन्द्रियम् । मरणाय महाप्रक्षं दीक्षयित्वा विकत्थसे ॥ ६ ॥

'जो समस्त राजाओं में बृद्ध, सबके प्रति हितबुद्धि रखने-बाले, जितेन्द्रिय तथा महाज्ञानी हैं, उन्हीं पितामहको तू मरणके लिये रणकी दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरीकी बातें करता है ॥ ६ ॥

भावस्ते विदितोऽसाभिर्दुर्वुद्धे कुलपांसन । न हनिष्यन्ति गाङ्गेयं पाण्डवा घृणयेति हि॥ ७॥

प्खोटी बुद्धिवाले कुलाङ्गार ! तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। त् जानता है कि पाण्डवलोग दयावश गङ्गानन्दन भीष्मका वध नहीं करेंगे॥ ७॥ यस्य वीर्यं समाश्चित्य धार्तराष्ट्र विकत्थसे। हन्तास्मि प्रथमं भीष्मं मिषतां सर्वधन्विनाम्॥ ८॥

'धृतराष्ट्रपुत्र ! तू जिनके पराक्रमका आश्रय लेकर बड़ी-बड़ी वार्ते बनाता है, उन पितामह भीष्मको ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरोंके देखते-देखते मार डाल्रॅगा ॥ ८॥

कैतव्य गत्वा भरतान् समेत्य सुयोधनं धार्तराष्ट्रं वदस्व। तथेत्युवाचार्जुनः सव्यसाची निशाव्यपाये भविता विमर्दः॥ ९॥

'उल्रक ! तू भरतवंशियोंके यहाँ जाकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे कह दे कि सव्यसाची अर्जुनने 'बहुत अच्छा' कह-कर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। आजकी रात बीतते ही युद्ध आरम्म हो जायगा ॥ ९॥

यद् वाब्रवीद् वाक्यमदीनसत्त्वो

मध्ये कुरून् हर्पयन् सत्यसंघः।
अहं हन्ता सञ्जयानामनीकं

शाल्वेयकांश्चेति ममैप भारः॥१०॥
हन्यामहं द्रोणमृतेऽपि लोकं

न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः।
ततो हि ते लच्धतमं च राज्य-

मापद्रताः पाण्डवाश्चेति भावः ॥ ११ ॥

'सत्यप्रतिज्ञ और महान् द्याक्तिशाली भीष्मजीने कौरवसैनिकोंके वीचमें उनका हर्ष बढ़ाते हुए जो यह कहा था कि मैं
सृंजय वीरोंकी सेनाका तथा शाल्वदेशके सैनिकोंका भी संहार
कर डालूँगा। इन सबके मारनेका भार मेरे ही ऊपर है।
दुर्योधन! मैं द्रोणाचार्यके विना भी सम्पूर्ण जगत्का संहार
कर सकता हूँ; अतः तुम्हें पाण्डवोंसे कोई भय नहीं है।
भीष्मके इस वचनसे ही तूने अपने मनमें यह धारणा
बना ली है कि राज्य मुझे ही प्राप्त होगा और पाण्डव
भारी विपक्तिमें पड़ जायँगे॥ १०-११॥

स दर्पपूर्णों न समीक्षसे त्व
मनर्थमात्मन्यिप वर्तमानम्।

तस्मादहं ते प्रथमं समूहे

हन्ता समक्षं कुरुवृद्धमेव॥१२॥

'इसीलिये तू यमंडमें भरकर अपने अपर आये हुए

वर्तमान संकटको नहीं देख पाता है, अतः मैं सबसे पहले तेरे सेनासमूहमें प्रवेश करके कुरुकुलके वृद्ध पुरुष भीष्मका ही तेरी आँखोंके सामने वध करूँगा ॥ १२ ॥

स्योंद्ये युक्तसेनः प्रतीक्ष्य ध्वजी रथी रक्ष तं सत्यसंधम्। अहं हि वः पदयतां द्वीपमेनं भीष्मं रथात् पातयिष्यामि वाणैः॥१३॥

'तू सूर्योदयके समय सेनाको सुसजित करके ध्वज और रथसे सम्पन्न हो सब ओर दृष्टि रखते हुए सत्यप्रतिज्ञ भीष्म-की रक्षा कर । मैं तेरे सैनिकोंके देखते-देखते तेरे लिये आश्रय बने हुए इन भीष्मजीको वार्णोद्वारा मारकर रथसे नीचे गिरा दूँगा ॥ १३ ॥

श्वोभृते कत्थनावाक्यं विश्वास्पति सुयोधनः। आचितं शरजालेन मया दृष्टा पितामहम्॥१४॥

'कल सबेरे पितामहको मेरे द्वारा चलाये हुए बार्णीके समृहसे व्याप्त देखकर दुर्योधनको अपनी बढ़-बढ़कर कही हुई बार्तीका परिणाम ज्ञात होगा ॥ १४ ॥

यदुकश्च सभामध्ये पुरुषो हस्वदर्शनः। कुद्धेन भीमसेनेन भ्राता दुःशासनस्तव॥१५॥ अधर्मक्षो नित्यवैरी पापवुद्धिर्नृशंसकृत्। सत्यां प्रतिशामचिराद् द्रक्ष्यसे तां सुयोधन॥१६॥

्सुयोधन ! क्रोधमें भरे हुए भीमसेनने उस क्षुद्र विचार-वाले, अधर्मज्ञ, नित्य वैरी, पापबुद्धि और क्रूरकर्मा तेरे भाई दुःशासनके प्रति जो बात कही है, उस प्रतिज्ञाको त् शीघ ही सत्य हुई देखेगा ॥ १५-१६॥

आभ्रमानस्य द्र्षस्य कोघपारुष्ययोस्तथा।
नैष्ठुर्यस्यावलेपस्य आत्मसम्भावनस्य च॥१७॥
नृशंसतायास्तैक्ष्ण्यस्य धर्मविद्रेषणस्य च।
अधर्मस्यातिवादस्य वृद्धातिकमणस्य च॥१८॥
दर्शनस्य च वकस्य कृतस्नस्यापनयस्य च।
द्रक्ष्यसि त्वं फलं तीवमचिरेण सुयोघन॥१९॥

'दुर्योधन! त् अभिमान, दर्ग, कोघ, कटुभाषण, निष्ठुरता, अहंकार, आत्मप्रशंसा, कूरता, तीक्ष्णता, धर्म-विद्वेष, अधर्म, अतिवाद, वृद्ध पुरुषोंके अपमान तथा टेढ़ी आँखोंसे देखनेका और अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचारोंका घोर फल शीघ ही देखेगा ॥ १७–१९ ॥ वास्तदेवद्वितीये हि मयि कद्धे नराधम।

का धार फल शाम हा देखगा।। १७-१९॥ वासुदेवद्वितीये हि मयि कुद्धे नराधम। आशा ते जीविते मूढ राज्ये वा केन हेतुना॥ २०॥

'मूढ़ नराधम! भगवान् श्रीकृष्णके साथ मेरे कुपित होने-पर तू किस कारणसे जीवन तथा राज्यकी आशा करता है ! ॥ शान्ते भीष्मे तथा द्रोणे सुतपुत्रे च पातिते।

निराशो जीविते राज्ये पुत्रेषु च भविष्यसि ॥ २१ ॥ भीष्मः द्रोणाचार्यं तथा स्तपुत्र कर्णके मारे जानेपर तू

भीष्म, द्रोणाचार्य तथा स्तपुत्र कर्णके मारे जानेपर तू अपने जीवन, राज्य तथा पुत्रोंकी रक्षाकी ओरसे निराश हो जायगा ॥ २१॥ भ्रातृणां निधनं श्रुत्वा पुत्राणां च सुयोधन । भीमसेनेन निहतो दुष्कृतानि सारिष्यसि ॥ २२ ॥

'सुयोधन! तू अपने भाइयों और पुत्रोंका मरण सुन-कर और भीमसेनके हाथसे स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों-को याद करेगा॥ २२॥

न द्वितीयां प्रतिज्ञां हि प्रतिज्ञानामि कैतव। सत्यं त्रवीम्यदं द्येतत् सर्वं सत्यं भविष्यति ॥ २३ ॥ युधिष्ठिरोऽपि कैतव्यसुद्धकमिदमत्रवीत्।

उलुक महचो बृहि गत्वा तात सुयोधनम् ॥ २४ ॥

'शकुनिपुत्र ! मैं दूसरी वार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता । तुझसे सची वात कहता हूँ । यह सब कुछ सत्य होकर रहेगा।' तत्पश्चात् युधिष्ठिरने भी धूर्त जुआरीके पुत्र उद्ध्कसे इस प्रकार कहा—'वत्स उद्ध्क ! तू दुर्योधनके पास जाकर मेरी यह बात कहना—॥ २३-२४॥

स्वेन वृत्तेन मे वृत्तं नाधिगन्तुं त्वमर्हसि । उभयोरन्तरं वेद स्नृतानृतयोरिष ॥ २५ ॥

'सुयोधन ! तुझे अपने आचरणके अनुसार ही मेरे आचरणको नहीं समझना चाहिये । मैं दोनोंके बर्तावका तथा सत्य और श्रूठका भी अन्तर समझता हूँ ॥ २५ ॥ न चाहं कामये पापमिष कीटिपिपीलयोः।

न चाह कामय पापमाप काटायपालयाः। कि पुनर्जातिषु वधं कामयेयं कथंचन॥२६॥

'मैं तो कीड़ों और चींटियोंको भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता; फिर अपने भाई बन्धुओं अथवा कुटुम्बीजनोंके वधकी कामना किसी प्रकार भी कैसे कर सकता हूँ रे ।। २६ ।।

पतद्यं मया तात पञ्च प्रामा वृताः पुरा। कथं तच सुदुर्बुद्धे न प्रेक्षे व्यसनं महत्॥ २७॥

'तात ! इसीलिये पहले मैंने केवल पाँच ही गाँव माँगे थे । दुर्बुद्धे ! मेरे ऐसा करनेका यही उद्देश्य था कि किसी तरह तेरे ऊपर महान् संकट आया हुआ न देखूँ ॥ २७ ॥ स त्वं कामपरीतातमा मृढभावाच कत्थसे ।

तथैव वासुदेवस्य न गृह्वासि हितं वचः॥२८॥ परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णामें डूवा हुआ है। तू

मूर्खताके कारण अपनी झूटी प्रशंसा करता है और भगवान् श्रीकृष्णके हितकारक वचनको भी नहीं मान रहा है ॥ २८॥ किं चेदानीं बहुक्तेन युष्यस्व सह बान्धवैः।

अव इस समय अधिक कहनेसे क्या लाभ ! तू अपने

भाई-बन्धुओंके साथ आकर युद्ध कर' ॥ २८६ ॥ मम चित्रियकर्तारं कैतन्य त्रूहि कौरचम् ॥ २९॥ श्रुतं वाक्यं गृहीतोऽर्थो मतं यत् ते तथास्तु तत् ।

'उल्क ! तू मेरा अप्रिय करनेवाले दुर्योधनसे कहना— 'तेरा संदेश सुना और उसका अभिप्राय समझ लिया। तेरी जैसी इच्छा है, वैसा ही हो'॥ २९ हैं॥

भीमसेनस्ततो वाक्यं भूय आह नृपात्मजम् ॥ ३० ॥ उल्क मद्यचो बृहि दुर्मति पापपूरुपम् ।

शाउं नैकृतिकं पापं दुराचारं सुयोधनम् ॥ ३१ ॥

तदनन्तर भीमसेनने पुनः राजकुमार उल्लंकसे यह वात कही—- 'उल्लंक ! तू दुर्बुद्धिः पापात्माः, हाठः कपटीः, पापी तथा दुराचारी दुर्योधनसे मेरी यह वात भी कह देना—॥ गृत्रोदरे वा वस्तव्यं पुरे वा नागसाह्वये। प्रतिकातं मया तच सनामध्ये नराधम॥ ३२॥

'नराधम ! तुझे या तो मरकर गीधके पेटमें निवास करना चाहिये या हस्तिनापुरमें जाकर छिप जाना चाहिये। मैंने सभामें जो प्रतिज्ञा की है, उसे अवस्य सत्य कर दिखाऊँगा । यह बात मैं सत्यकी ही शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ ॥ ३२५ ॥

कर्ताहं तद बचः सत्यं सत्येनैव शपामि ते।

दुःशासनस्य रुधिरं हत्वा पास्याम्यहं मुधे ॥ ३३ ॥ सिक्थनी तव भङ्कत्वैव हत्वा हि तव सोद्रान् । सर्वेषां धार्तराष्ट्राणामहं मृत्यः स्रयोधन ॥ ३४ ॥

भें युद्धमें दुःशासनको मारकर उसका रक्त पीऊँगा और तेरे सारे भाइयोंको मारकर तेरी जाँघें भी तोड़कर ही रहूँगा। सुयोधन! में धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंकी मृत्यु हूँ॥ सर्वेषां राजपुत्राणामभिमन्युरसंशयम्।

सर्वपा राजपुत्राणामभिमन्युरसरायम्। कर्मणा तोषयिष्यामि भूयश्चैव वचः शृणु॥३५॥

'इसी प्रकार सारे राजकुमारोंकी मृत्युका कारण अभिमन्यु होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं अपने पराक्रमद्वारा तुझे अवश्य संतुष्ट कलँगा। तू मेरी एक बात और सुन ले॥ हत्वा सुयोधन त्वां वे सहितं सर्वसोदरैः।

आक्रमिष्ये पदा मूर्भि धर्मराजस्य पर्यतः ॥ ३६॥

ं अयोधन ! तुझे समस्त भाइयोंसहित मारकर धर्मराज युधिष्ठिरके देखते-देखते तेरे मस्तकको पैरसे कुचल दूँगा'॥ नकुळस्तु ततो वाक्यमिदमाह महीपते।

नकुळस्तु तता वाक्यामद्माह महापत। उत्हक ब्रुहि कौरव्यं धार्तराष्ट्रं सुयोधनम् ॥ ३७॥ श्रुतं ते गदतो वाक्यं सर्वमेव यथातथम्। तथा कतोस्मिकौरव्य यथात्वमनुशास्तिमाम्॥ ३८॥

जनमेजय ! तत्पश्चात् नकुलने भी इस प्रकार कहा— 'उल्क ! त् कुरुकुलकलंक धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे कहना। तेरी कही हुई सारी वातें मैंने यथार्थरूपसे सुन लीं। कौरव ! त् मुझे जैसा उपदेश दे रहा है। उसके अनुसार ही मैं सब कुछ करूँगा'॥ ३७-३८॥

सहदेवोऽिप नृपते इद्माह वचोऽर्थवत्। सुयोधन मतिर्या ते वृथेपा ते भविष्यति॥३९॥ शोचिष्यसे महाराज सपुत्रज्ञातिवान्धवः। इमं च क्लेशमस्माकं हृष्टो यत् त्वं विकत्थसे॥४०॥

राजन् !तदनन्तर सहदेवने भी यह सार्थक वचन कहा— भहाराज दुर्योधन ! आज जो तेरी बुद्धि है, वह व्यर्थ हो जायगी। इस समय हमारे इस महान् क्लेशका जो तू हर्पोत्फुछ होकर वर्णन कर रहा है, इसका फल यह होगा कि तू अपने पुत्र, कुटुम्बी तथा वन्धुजनींसहित शोकमें डूब जायगा'॥ विराटद्वपदौ वृद्धाबुद्धकमिद्मूचतुः। दासभावं नियच्छेव साधोरिति मतिः सदा। तौ च दासावदासौ वा पौरुषं यस्य यादशम्॥ ४१॥

तदनन्तर बूढ़े राजा विराट और द्रुपदने उल्क्से इस प्रकार कहा—'उल्क ! तू दुर्योधनसे कहनाः राजन् ! हम दोनोंका विचार सदा यही रहता है कि हम साधु पुरुपोंके दास हो जायँ। वे दोनों हम विराट और द्रुपद दास हैं या अदास; इसका निर्णय युद्धर्में जिसका जैसा पुरुषार्थ होगाः उसे देखकर किया जायगाः'॥ ४१॥

शिखण्डी तु ततो वाक्यमुल्कमिदमत्रवीत्। वक्तव्यो भवता राजा पापेष्वभिरतः सदा॥ ४२॥

तत्पश्चात् शिखण्डीने उल्कि इस प्रकार कहा—'उल्कृ ! सदा पापमें ही तत्पर रहनेवाले अपने राजाके पास जाकर त् इस प्रकार कहना—॥ ४२॥

पश्य त्वं मां रणे राजन् कुर्वाणं कर्म दारुणम्। यस्य वीर्यं समासाद्य मन्यसे विजयं युधि ॥ ४३॥ तमहं पातयिष्यामि रथात् तव पितामहम्।

राजन् ! तुम संग्राममें मुझे भयानक कर्म करते हुए देखना । जिसके पराक्रमका भरोसा करके तुम युद्धमें अपनी विजय हुई मानते हो, तुम्हारे उस पितामहको मैं रथसे मार गिराऊँगा ॥ ४३५ ॥

अहं भीष्मवधात् सृष्टो नूनं धात्रा महात्मना ॥ ४४ ॥ सोऽहं भीष्मं हनिष्यामि मिषतां सर्वधन्विनाम्।

ंनिश्चय ही महामना विधाताने भीष्मके वधके लिये ही मेरी सृष्टि की है। अतः मैं समस्त धनुर्धरोंके देखते-देखते भीष्मको मार डालूँगा'। ४४ है।

धृष्ट्युम्नोऽपि कैतन्यमुद्धकिमद्मव्रवीत् ॥ ४२॥ सुयोधनो मम वचो वक्तव्यो नृपतेः सुतः। अहं द्रोणं हिन्ध्यामि सगणं सहवान्धवम् ॥ ४६॥

इसके बाद धृष्टद्युम्नने भी कितवकुमार उल्क्रसे यह बात कही—'उल्क्र ! तू राजपुत्र दुर्योधनसे मेरी यह बात कह देनाः मैं द्रोणाचार्यको उनके गणों और बन्धु-बान्धवोंसहित मार डालूँगा ॥ ४५-४६ ॥

अवश्यं च मया कार्यं पूर्वेषां चिरतं महत्। कर्ता चाहं तथा कर्म यथा नान्यः करिष्यति ॥ ४७॥

'मुझे अपने पूर्वजोंके महान् चरित्रका अनुकरण अवश्य करना चाहिये। अतः मैं युद्धमें वह पराक्रम कर दिखाऊँगाः जैसा दूसरा कोई नहीं करेगा' ॥ ४७॥

तमव्रवीद् धर्मराजः कारुण्यार्थं वचो महत्। नाहं शातिवधं राजन् कामयेयं कथंचन ॥ ४८॥

तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने करुणावश फिर यह महत्त्व-पूर्ण बात कही—'राजन्!मैं किसी प्रकार भी अपने कुटुम्बियों-का वध नहीं कराना चाहता ॥ ४८ ॥ तवैव दोषाद् दुर्बुद्धे सर्वमेतत् त्वनावृतम्। स गच्छ मा चिरं तात उल्लक्ष यदि मन्यसे ॥ ४९ ॥ इह वा तिष्ठ भद्रं ते वयं हि तव वान्यवाः।

. भिंतु दुर्बुद्धे ! यह सब कुछ तेरे ही दोषसे प्राप्त हुआ है । तात उल्क ! तेरी इच्छा हो, तो शीघ चला जा । अथवा तेरा कल्याण हो, तू यहीं रह; क्योंकि हम भी तेरे भाई-बन्धु ही हैं? ॥ ४९६ ॥

उल्रूकस्तु ततो राजन् धर्मपुत्रं युधिष्टिरम् ॥ ५० ॥ आमन्त्रय प्रययौ तत्र यत्र राजा सुयोधनः ।

जनमेजय ! तदनन्तर उद्धक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे विदा के जहाँ राजा दुर्योधन था, वहीं चला गया ॥ ५० है ॥ उत्कृकस्तत आगम्य दुर्योधनममर्पणम् ॥ ५१ ॥ अर्जुनस्य समादेशं यथोकं सर्वमत्रवीत्। वासुदेवस्य भीमस्य धर्मराजस्य पौरूषम् ॥ ५२ ॥

वहाँ आकर उल्कने अमर्षशील दुर्योधनको अर्जुनका सारा संदेश ज्यों-का-त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने भगवान् श्रीकृष्णः भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिरकी पुरुषार्थ-भरी वार्तोका भी वर्णन किया॥ ५१-५२॥

नकुलस्य विराटस्य द्रुपदस्य च भारत। सहदेवस्य च वचो धृष्टद्यस्चित्रिषण्डिनोः। केशवार्जुनयोर्वाक्यं यथोक्तं सर्वमत्रवीत्॥ ५३॥ भारत ! फिर उसने नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, घृष्टयुम्न, शिखण्डी, भगवान् श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके भी सारे वचनों को ज्यों-का-त्यों कह दिया ॥ ५३॥

कैतव्यस्य तु तद् वाक्यं निशम्य भरतर्षभः। दुःशासनं च कर्णं च शकुनि चापि भारत॥ ५४॥ भारत! उल्कका वह कथन सनकर भरतश्रेष्ठ द्वोंधन-

ने दुःशासन, कर्ण तथा शकुनिसे कहा—॥ ५४॥

आज्ञापयतं राज्ञश्च वलं मित्रवलं तथा। यथा प्रागुद्यात् सर्वे युक्तास्तिष्टन्त्वनीकिनः॥ ५५॥

'वन्धुओ ! राजाओं तथा मित्रोंकी सेनाओंको आज्ञा दे दो जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदयसे पूर्व ही तैयार हो-कर युद्धके मैदानमें डट जायँ ।। ५५ ॥

ततः कर्णसमादिष्टा दूताः संत्वरिता रथैः। उष्ट्रवामीभिरप्यन्ये सदश्वैश्च महाजवैः॥ ५६॥ तूर्णं परिययुः सेनां कृत्स्नां कर्णस्य शासनात्।

व्याक्षापयन्तो राज्ञश्च योगः प्रागुद्यादिति ॥ ५७॥

तत्पश्चात् कर्णके भेजे हुए दूत बड़ी उतावलीके साथ रथों, ऊँट-ऊँटिनियों तथा अत्यन्त वेगशाली अच्छे-अच्छे घोड़ों-पर सवार हो तीव्र गतिसे सम्पूर्ण सेनाओंमें गये और कर्णके आदेशके अनुसार सबको राजाकी यह आज्ञा सुनाने लगे कि कल सूर्योदयसे पहले ही युद्धके लिये तैयार हो जाना चाहिये ॥ ५६-५७॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उॡकदूतागमनपर्वणि उॡकापयाने त्रिपष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १६३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत उलूकदृताममनपर्वमें उलूकके लौट जानेसे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६३ ॥

## चतुः पष्टचिषकरातंतमो ऽध्यायः

पाण्डवसेनाका युद्धके मैदानमें जाना और धृष्टयुम्नके द्वारा योद्धाओंकी अपने-अपने योग्य विपक्षियोंके साथ युद्ध करनेके लिये नियुक्ति

संजय उवाच

उल्कस्य वचः श्रुत्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। सेनां निर्यापयामास धृष्टग्रुस्नपुरोगमाम्॥१॥

संजय कहते हैं—राजन् ! इघर उल्लक्षकी वार्ते सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भी धृष्टसुम्नके नेतृत्वमें अपनी सेनाका युद्धके लिये प्रस्थान कराया ॥ १ ॥

पदातिनीं नागवतीं रिधनीमश्ववृन्दिनीम्। चतुर्विधगलां भीमामकम्पां पृथिवीमिव॥२॥ उसमें पैदल, हाथी, रथ और अश्वसमूह भी थे। इस प्रकार वह चतुरंगिणी सेना वड़ी भयंकर और पृथ्वीके समान

भीमसेनादिभिर्गुप्तां सार्जुनैश्च महारथैः। शृष्टगुम्नवशां दुर्गां सागरस्तिमितोपमाम् ॥ ३ ॥

अविचल थी ॥ २॥

अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वह दुर्गम सेना धृष्टबुम्नके अधीन थी और प्रशान्त एवं स्थिर समुद्रके समान जान पड़ती थी। । ३।।

तस्यास्त्वये महेष्यासः पाञ्चाल्यो युद्धदुर्मदः। द्रोणप्रेप्सुरनीकानि धृष्टद्युन्नो व्यकर्षत्॥ ४॥

उसके आगे-आगे रणदुर्मद पाञ्चालराजकुमार महाधनु-र्धर धृष्टगुम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोणसे युद्ध करने-की इच्छा रखते थे। वे सारी सेनाको अपने पीछे खींचे लिये जाते.थे॥ ४॥

यथावलं यथोत्साहं रथिनः समुपादिशत्। अर्जुनं स्तपुत्राय भीमं दुर्योधनाय च ॥ ५ ॥

उन्होंने जिस वीरका जैसा वल और उत्साह था उसका विचार करते हुए अपने रिथयोंको योग्य प्रतिपक्षीके साथ युद्ध करनेका आदेश दिया। अर्जुनको सृतपुत्र कर्णका और भीम-

## महाभारत 🔀

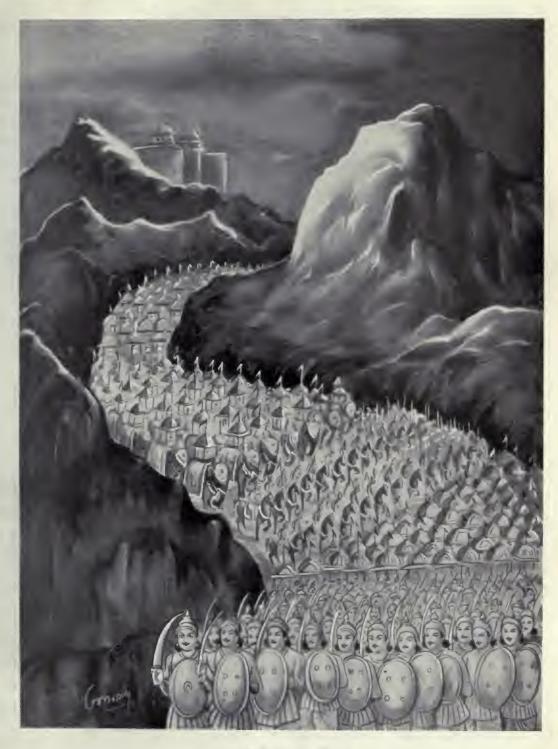

पाण्डवोंकी विशाल सेना



सेनको दुर्योधनका सामना करनेके लिये नियुक्त किया ॥५॥ धृष्टकेतुं च शल्याय गौतमायोत्तमौजसम् । अश्वत्थामने च नकुलं शैंड्यं च कृतवर्मणे ॥ ६ ॥ सैन्धवाय च वार्णोयं युयुधानं समादिशत् । शिखण्डिनं च भीष्माय प्रमुखे समकल्पयत् ॥ ७ ॥

धृष्टकेतुको शल्यसे उत्तमीजाको कृपाचार्यसे नकुलको अश्वत्थामासे शैव्यको कृतवर्मासे वृष्णिवंशी सात्यिकको सिन्धुराज जयद्रथसे और शिखण्डीको भीष्मसे मुख्यतः युद्ध करनेका आदेशदिया ॥ ६-७॥

सहदेवं शकुनये चेकितानं शलाय वै। द्रौपदेयांस्तथा पञ्च त्रिगर्तेभ्यः समादिशत्॥ ८॥

सहदेवको शकुनिकाः चेकितानको शलका और द्रौपदी-के पाँचों पुत्रोंको त्रिगतोंका सामना करनेके लिये नियत कर दिया ॥ ८ ॥

वृपसेनाय सौभद्रं दोषाणां च महीक्षिताम्। स समर्थे हि तं मेने पार्थादभ्यधिकं रणे॥ ९॥

कर्णपुत्र वृषसेन तथा शेष राजाओंके साथ युद्ध करनेका

काम सुभद्राकुमार अभिमन्युको सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध-में अर्जुनसे भी अधिक शक्तिशाली समझते थे ॥ ९ ॥ एवं विभज्य योधांस्तान् पृथक् च सह चैव ह । ज्वाळावणों महेष्वासो द्रोणमंशमकलपयत् ॥ १० ॥ धृष्टश्चस्रो महेष्वासः सेनापतिपतिस्ततः।

इस प्रकार समस्त योद्धाओंका पृथक् -पृथक् और एक साथ विभाजन करके सेनापतियोंके पति प्रज्वलित अग्निके समान कान्तिमान् महाधनुर्धर धृष्टद्युम्नने द्रोणाचार्यको अपने हिस्सेमें रक्खा ॥ १०६ ॥

विधिवद् व्यूहा मेधावी युद्धाय धृतमानसः ॥ ११ ॥ यथोद्दिष्टानि सैन्यानि पाण्डवानामयोजयत् । जयाय पाण्डपत्राणां यत्तस्थौ रणाजिरे ॥ १२ ॥

उनके मनमें युद्धके लिये दृढ निश्चय था। मेधावी धृष्ट्युम्नने पाण्डवोंकी पूर्वोक्त सेनाओंकी विधिपूर्वक व्यूह-रचना करके उन सबको युद्धके लिये नियुक्त किया। तत्पश्चात् वे पाण्डवोंकी विजयके लिये संनद्ध होकर समराङ्गणमें खड़े हुए ॥ ११-१२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उल्ह्रुक्टूतागमनपर्वणि सेनापितिनयोगे चतुःषष्टयिकशततमोऽध्यायः॥ १६४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत उल्क्रुक्टूतागमनपर्वमें सेनापितके द्वारा सैनिकोंकी युद्धमें नियुक्तिविषयक एक सौ चौंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६४॥

### ( रथातिरथसंख्यानपर्व )

## पञ्चषष्टचिकशततमोऽध्यायः

दुर्योधनके पूछनेपर भीष्मका कौरवपक्षके रथियों और अतिरथियोंका परिचय देना

घृतराष्ट्र उवाच

प्रतिक्षाते फाल्गुनेन वधे भीष्मस्य संयुगे। किमकुर्वत मे मन्दाः पुत्रा दुर्योधनादयः॥ १॥

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! जव अर्जुनने युद्धभूमिमें भीष्मका वध करनेकी प्रतिज्ञा कर ली तव दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १ ॥

हतमेव हि पश्यामि गाङ्गेयं पितरं रणे। वासुदेवसहायेन पार्थेन दढधन्वना॥२॥

अर्जुन सुदृढ् धनुष धारण करते हैं। इसके सिवा भगवान् श्रीकृष्ण उनके सहायक हैं; अतः मैं रणभूमिमें अपने पिता गङ्गानन्दन भीष्मको उनके द्वारा मारा गया ही मानता हूँ॥

स चापरिमितप्रक्षस्तच्छुत्वा पार्थभाषितम्। किमुक्तवान् महेण्वासो भीष्मः प्रहरतां वरः॥ ३॥

अर्जुनकी उस प्रतिज्ञाको सुनकर अमित बुद्धिमान् योद्धाओंमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीष्मने क्या कहा ? ॥ ३ ॥ सैनापत्यं च सम्प्राप्य कौरवाणां घुरन्धरः । किमचेष्टतं गाङ्गयो महाबुद्धिपराक्रमः ॥ ४ ॥ कौरवकुळका भार वहन करनेवाळे परम बुद्धिमान् और पराक्रमी गङ्गापुत्र भीष्मने सेनापतिका पद प्राप्त करनेके पश्चात् युद्धके लिये कौन-सी चेष्टा की ? ॥ ४ ॥

वैश्म्पायन उवाच

ततस्तत् संजयस्तस्मै सर्वमेव न्यवेदयत्। यथोक्तं कुरुवृद्धेन भीष्मेणामिततेजसा॥ ५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर संजयने अमिततेजस्वी कुरुवृद्ध भीष्मने जैसा कहा थाः वह सब कुछ राजा धृतराष्ट्रको बताया ॥ ५ ॥

संजय उवाच

सैनापत्यमनुप्राप्य भीष्मः शान्तनवो नृप। दुर्योधनमुवाचेदं वचनं हर्षयन्निव॥६॥

संजय बोले—नरेश्वर ! सेनापितका पद प्राप्त करके शान्तनुनन्दन भीष्मने दुर्योधनका हर्ष बढ़ाते हुए-से उससे यह बात कही—॥ ६॥

नमस्कृत्य कुमाराय सेनान्ये शक्तिपाणये। अहं सेनापतिस्तेऽद्य भविष्यामि न संशयः॥ ७॥

'राजन्! में हाथमें राक्ति धारण करनेवाले देवसेनापित कुमार कार्तिकेयको नमस्कार करके अब तुम्हारी सेनाका अधि-पित होऊँगाः इसमें संशय नहीं है ॥ ७॥ सेनाकर्मण्यभिक्षोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च। कर्म कारियतुं चैय भृतानप्यभृतांस्तथा॥ ८॥

'मुझे सेनासम्बन्धी प्रत्येक कर्मका ज्ञान है। मैं नाना प्रकारके व्यूहोंके निर्माणमें भी कुशल हूँ। तुम्हारी सेनामें जो वेतनभोगी अथवा वेतन न लेनेवाले मित्रसेनाके सैनिक हैं। उन सबसे यथायोग्य काम करा लेनेकी भी कला मुझे ज्ञात है। ८॥

यात्रायांने च युद्धे च तथा प्रशमनेषु च । भृशं वेद महाराज यथा वेद वृहस्पतिः॥ ९॥

'महाराज ! मैं युद्धके लिये यात्रा करने युद्ध करने, तथा विपक्षीके चलाये हुए अस्त्रोंका प्रतीकार करनेके विषयमें जैसा बृहस्पति जानते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण आवश्यक वातोंकी विशेष जानकारी रखता हूँ ॥ ९॥

ब्यूहानां च समारम्भान् दैवगान्धर्वमानुपान् । तैरहं मोहयिष्यामि पाण्डवान् ब्येतु ते स्वरः ॥ १० ॥

'मुझे देवता, गन्धर्व और मनुष्य—तीनोंकी ही व्यूहरचना-का ज्ञान है। उनके द्वारा में पाण्डवोंको मोहित कर दूँगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये॥ १०॥ सोऽहं योतस्यामि तत्त्वेन पाळयंस्तव चाहिनीम्। यथावच्छास्त्रतो राजन् व्येत् ते मानसो उवरः॥ ११॥

राजन् ! मैं तुम्हारी सेनाकी रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधानके अनुसार यथार्थरूपसे पाण्डवोंके साथ युद्ध करूँगा ! अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जाय'।। ११ ॥

दुर्योधन उवाच

विद्यते मे न गाङ्गेय भयं देवासुरेष्विष । समस्तेषु महाबाहो सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ १२ ॥

दुर्योधन बोळा—महाबाहु गङ्गानन्दन ! मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंसे भी कभी भय नहीं होता है ॥ १२॥

किं पुनस्त्विय दुर्धर्षे सैनापत्ये व्यवस्थिते। द्रोणे च पुरुषव्याचे स्थिते युद्धाभिनन्दिनि ॥ १३॥

भिरं जब आप-जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापितके पदपर स्थित हैं तथा युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पुरुषसिंह द्रोणाचार्य-जैसे योद्धा मेरे लिये युद्धभूमिमें उपस्थित हैं। तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है ! ॥ १३ ॥

भवद्भवां पुरुषाःयाभ्यां स्थिताभ्यां विजये मम । न दुर्लभं कुरुश्रेष्ठ देवराज्यमपि ध्रुवम् ॥ १४ ॥

कु क्श्रेष्ठ ! जब आप दोनों पुरुषप्रवर वीर मेरी विजयके लिये यहाँ खड़े हैं। तब तो अवस्य ही मेरे लिये देवताओंका राज्य भी दुर्लभ नहीं है ॥ १४ ॥

रथसंख्यां तु कात्स्न्येन परेपामात्मनस्तथा। तथेवातिरथानां च वेत्तुमिच्छामि कौरव॥१५॥ पितामहो हि कुरालः परेषामात्मनस्तथा। श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वैः सहैभिर्वसुधाधिपैः॥१६॥ कुरनन्दन! आप रात्रुओंके तथा अपने पक्षके रिथयों और अतिरिथयोंकी संख्याको पूर्णरूपसे जानते हैं, अतः मैं भी आपसे इस विषयकी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ; क्योंकि पितामह रात्रुपक्ष तथा अपने पक्षकी सभी बातोंके ज्ञान-में निपुण हैं, अतः मैं इन सब राजाओंके साथ आपके मुँहसे इस विषयको सुनना चाहता हूँ ॥ १५-१६॥

भीष्म उवाच

गान्धारे श्रृणु राजेन्द्र रथसंख्यां खके बळे। ये रथाः पृथिवीपाल तथैवातिरथाश्च ये॥१७॥

भीष्म बोले—राजेन्द्र गान्धारीनन्दन ! तुम अपनी सेनाके रिथयोंकी संख्या श्रवण करो । भूपाल ! तुम्हारी सेनामें जो रथी और अतिरथी हैं। उन सबका वर्णन करता हूँ ।१७।

बहुनीह सहस्राणि प्रयुतान्यर्युदानि च । रथानां तच सेनायां यथामुख्यं तु मे शृणु ॥ १८ ॥ तम्हारी सेनामें रिथयोंकी संख्या अनेक सहस्र, छक्ष और

अर्बुदों (करोड़ों ) तक पहुँच जाती है; तथापि उनमें जो प्रधान-प्रधान हैं, उनके नाम मुझसे मुनो ॥ १८ ॥ भवानग्रे रथोदारः सह सर्वैः सहोद्रैः । दुःशासनप्रभृतिभिर्भोत्तभिः शतसम्मितः ॥ १९ ॥ सबसे पहले अपने दुःशासन आदि सौ सहोदर भाइयोंके

साथ तुम्हीं बहुत बड़े उदार रथी हो ॥ १९ ॥
सर्वे कृतप्रहरणाद्छेदभेदविशारदाः ।
रथोपस्थे गजस्कन्धे गदाप्रासासिचर्माण ॥ २० ॥

तुम सब लोग अस्त्रविद्याके ज्ञाता तथा छेदन-भेदनमें कुशल हो। रथपर और हाथीकी पीठपर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो। गदा, प्राप्त तथा ढाल-तलबारके प्रयोगमें भी कुशल हो॥ संयन्तारः प्रहर्तारः कृतास्त्रा भारसाधनाः।

इष्वस्त्रे द्रोणशिष्याश्च रूपस्य च शरद्भतः ॥ २१ ॥ तुमलोग रथके संचालन और अस्त्रोंके प्रहारमें भी निपुण हो । अस्त्रविद्याके ज्ञाता तथा भार उठानेमें भी समर्थ

हो । धनुष-वाणकी विद्यामें तो तुमलोग द्रोणाचार्य और कृपा-

चार्यके सुयोग्य शिष्य हो ॥ २१ ॥

पते हिनष्यन्ति रणे पञ्चालान् युद्धदुर्मदान् । कृतिकिल्बिषाः पाण्डवेयैर्धार्तराष्ट्रा मनस्विनः ॥ २२ ॥

भृतराष्ट्रके ये सभी मनस्वी पुत्र पाण्डवोंके साथ वैर वाँधे हुए हैं; अतः युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले पाञ्चाल योद्धाओं-को ये समरभृमिमें मार डालेंगे॥ २२॥

तथाहं भरतश्रेष्ठ सर्वसेनापतिस्तव। शत्रुन् विध्वंसयिष्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डवान्॥ २३॥

भरतश्रेष्ठ ! मैं तो तुम्हारी सम्पूर्ण वेनाका प्रधान सेनापित ही हूँ; अतः पाण्डवोंको कष्ट देकर रात्रुसेनाके सैनिकोंका संहार करूँगा ॥ २३ ॥

न त्वात्मनो गुणान् वक्तुमहीमि विदितोऽस्मि ते। कृतबर्मा त्वतिरथो भोजः शस्त्रभृतां वरः॥ २४॥

## महाभारत 🏻



भीष्म-दुर्योधन-संवाद



मैं अपने मुँहसे अपने ही गुणोंका वस्तान करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते ही हो। रास्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दलमें अतिरथी वीर हैं। २४। अर्थसिद्धि तव रणे करिष्यति न संशयः। शस्त्रविद्धिरनाधृष्यो दूरपाती दढायुधः॥ २५॥ हनिष्यति चमूं तेषां महेन्द्रो दानवानिव।

ये युद्धमें तुम्हारे अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करेंगे। इसमें संशय नहीं है। बड़े-बड़े शस्त्रवेत्ता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध अत्यन्त हढ़ हैं और ये दूरके लक्ष्यको भी मार गिरानेमें समर्थ हैं। जैसे देवराज इन्द्र दानवोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार ये भी पाण्डवोंकी सेना-का विनाश करेंगे॥ २५ ई॥

मद्रराजो महेष्वासः शल्यो मेऽतिरथो मतः ॥ २६॥ स्पर्धते वासुदेवेन नित्यं यो वै रणे रणे।

महाधनुर्धर मद्रराज शल्यको भी मैं अतिरथी मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्धमें सदा भगवान् श्रीकृष्णके साथ स्पर्धा रखते हैं ॥ २६ है ॥

भागिनेयान् निजांस्त्यक्त्वा शल्यस्तेऽतिरथो मतः । एष योत्स्यति संग्रामे पाण्डवांश्च महारथान् ॥ २७ ॥ सागरोर्मिसमैर्वाणैः ष्ठावयन्निव शात्रवान् ।

ये अपने सगे भानजों नकुल-सहदेवको छोड़कर अन्य सभी पाण्डव महारिथयोंसे समरभूमिमें युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेनाके इन वीरिशरोमणि शत्यको में अतिरथी ही समझता हूँ। ये समुद्रकी लहरोंके समान अपने वाणोंद्वारा शत्रुपक्षके सैनिकोंको खुवाते हुए-से युद्ध करेंगे॥ २७ है॥

भूरिश्रवाः कृतास्त्रश्च तव चापि हितः सुहत् ॥ २८॥

सौमद्त्तिर्महेष्वासो रथयूथपयूथपः। बळक्षयममित्राणां सुमहान्तं करिष्यति॥२९॥

सोमदत्तके पुत्र महाधनुर्धर भृरिश्रवा भी अस्त्र-विद्याके पण्डित और तुम्हारे हितैषी सुहृद् हैं। ये रिथयोंके यूथपितयोंके भी यूथपित हैं, अतः तुम्हारे हात्रुओंकी सेनाका महान् संहार करेंगे।। २८-२९॥

सिन्धुराजो महाराज मतो मे द्विगुणो रथः। योत्स्यते समरे राजन् विकान्तो रथसत्तमः॥ ३०॥

महाराज ! सिन्धुराज जयद्रयको में दो रिथयोंके वरावर समझता हूँ । ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं । राजन् ! ये भी समराङ्गणमें पाण्डवोंके साथ युद्ध करेंगे ॥३०॥

द्रौपदीहरणे राजन् परिक्रिप्रश्च पाण्डवैः। संसारंस्तं परिक्लेशं योत्स्यते परवीरहा॥३१॥

नरेश्वर ! द्रौपदीहरणके समय पाण्डवोंने इन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया था। उस महान् क्लेशको याद करके शत्रु-वीरोंका नाश करनेवाले जयद्रथ अवश्य युद्ध करेंगे॥ ३१॥

एतेन हि तदा राजंस्तप आस्थाय दारुणम्। सुदुर्लभो वरो लब्धः पाण्डवान् योद्धमाहवे॥ ३२॥

राजन् ! उस समय इन्होंने कठोर तपस्या करके युद्धमें पाण्डवोंसे मुठभेड़ कर सकनेका अत्यन्त दुर्लभ वर प्राप्त किया था ॥ ३२ ॥

स एप रथशार्दूलस्तद् वैरं संसारन् रणे। योत्स्यते पाण्डवैस्तात प्राणांस्त्यक्तवा सुदुस्त्यजान् ३३

तात ! ये रिथयोंमें श्रेष्ठ जयद्रथ युद्धमें उस पुराने वैरको याद करके अपने दुस्त्यज प्राणोंकी भी वाजी लगाकर पाण्डवों-के साथ संग्राम करेंगे ॥ ३३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि स्थातिस्थसंख्यानपर्वणि पञ्चपष्टचिकज्ञततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत स्थातिस्थसंख्यानपर्वमें एक सौ पेंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६५ ॥

#### षट्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः कौरवपक्षके रथियोंका परिचय

भीष्म उवाच

सुदक्षिणस्तु काम्बोजो रथ एकगुणो मतः। तवार्थसिद्धिमाकाङ्कृत् योत्स्यते समरे परैः॥१॥

भीष्मने कहा—राजन् ! काम्बोजदेशके राजा
सुदक्षिण एक रथी माने गये हैं। ये तुम्हारे कार्यकी सिद्धि
चाहते हुए समराङ्गणमें शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे॥१॥
एतस्य रथिसहस्य तवार्थे राजसत्तम।
पराक्रमं यथेन्द्रस्य द्रक्ष्यन्ति कुरवो युधि॥२॥

नृपश्रेष्ठ ! रिथयोंमें सिंहके समान पराक्रमी ये काम्योज-राज तुम्हारे लिये युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रम प्रकट करेंगे और समस्त कौरव इनके पराक्रमको देखेंगे ॥ २ ॥ प्रतस्य रथवंशे हि तिग्मवेगप्रहारिणः। काम्योजानां महाराज शलभानामियायतिः॥ ३ ॥ महाराज ! प्रचण्ड वेगसे प्रहार करनेवाले इन काम्बोज-नरेशके रिथयोंके समुदायमें काम्बोजदेशीय सैनिकोंकी श्रेणी टिड्डियोंके दल-सी दृष्टिगोचर होती है ॥ ३॥

नीलो माहिष्मतीवासी नीलवर्मा रथस्तव। रथवंशेन कदनं रात्रुणां वे करिष्यति॥ ४॥

माहिष्मतीपुरीके निवासी राजा नील भी तुम्हारे दलके एक रथी हैं। इन्होंने नीले रंगका कवच पहन रक्खा है। ये अपने रथसमृहद्वारा शत्रुओंका संहार कर डालेंगे॥ ४॥

कृतवैरः पुरा चैव सहदेवेन मारिष। योत्स्यते सततं राजंस्तवार्थे कुरुनन्दन॥ ५॥

कुरनन्दन ! पूर्वकालमें सहदेवके साथ इनकी रात्रुता हो गयी थी। राजन् !ये सदा तुम्हारे रात्रुओंके साथ युद्ध करेंगे ॥ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ संमतौ रथसत्तमौ। कृतिनौ समरे तात दृढवीर्यपराक्रमौ॥६॥

अवन्तीदेशके दोनों बीर राजकुमार विन्द और अनु-विन्द श्रेष्ठ रथी माने गये हैं। तात ! वे युद्धकलाके पण्डित तथा सुदृढ़ बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न हैं॥ ६॥ एतौ तौ पुरुपव्याचौ रिपुसैन्यं प्रधक्ष्यतः। गदाप्रासासिनाराचैस्तोमरैश्च करच्युतैः॥ ७॥

ये दोनों पुरुपसिंह अपने हाथसे छूटे हुए गदा, प्रास, खड़, नाराच तथा तोमरोंद्वारा शत्रुसेनाको दग्ध कर डाहेंगे।। युद्धाभिकामी समरे क्रीडन्ताविव यूथपी। यूथमध्ये महाराज विचरन्तौ कृतान्तवत्॥ ८॥

महाराज ! जैसे दो यूथपति गजराज हाथियोंके झुंडमें खेळ-सा करते हुए विचरते हैं। उसी प्रकार युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले विन्द और अनुविन्द समराङ्गणमें यमराजके समान विचरण करते हैं ॥ ८॥

त्रिगर्ता भ्रातरः पञ्च रथोदारा मता मम। इतवैराश्च पार्थेस्ते विराटनगरे तदा॥९॥

त्रिगर्तदेशीय पाँचों भ्राताओंको मैं उदार रथी मानता हूँ । विराटनगरमें दक्षिणगोग्रहके युद्धके समय चार पाण्डवीं-के साथ इनका वैर बढ़ गया था ॥ ९ ॥

मकरा इव राजेन्द्र समुद्धततरिङ्गणीम्। गङ्गां विस्नोभियष्यन्ति पार्थानां युधि वाहिनीम्॥ १०॥

राजेन्द्र ! जैसे प्राह्मण उत्ताल तरङ्गोंवाली गङ्गाको मथ डालते हैं, उसी प्रकार ये त्रिगर्तदेशीय पाँचों क्षत्रिय वीर पाण्डवोंकी सेनामें हलचल मचा देंगे ॥ १०॥

ते रथाः पञ्च राजेन्द्र येषां सत्यरथो मुखम्। एते योत्स्यन्ति संग्रामे संसारन्तः पुराकृतम् ॥ ११ ॥ ब्यलीकं पाण्डवेयेन भीमसेनानुजेन ह। दिशो विजयता राजन् स्वेतवाहेन भारत ॥ १२ ॥

महाराज ! ये पाँचों भाई रथी हैं और सत्यरथ उनमें प्रधान है। भारत ! भोमसेनके छोटे भाई स्वेत घोड़ोंवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनने दिग्विजयके समय जो त्रिगताँका अप्रिय किया था, उस पहलेके वैरको याद रखते हुए ये पाँचों वीर संग्रामभूमिमें मन लगाकर युद्ध करेंगे ॥ ११-१२॥

ते हनिष्यन्ति पार्थानां तानासाद्य महारथान् । वरान् वरान् महेष्वासान् श्रत्वयाणां धुरन्धरान् ॥ १३॥

ये पाण्डवोंके बड़े-बड़े महारिधयोंके पास जा उन महा-धनुर्घर क्षत्रियशिरोमणि वीरोंका संहार कर डालेंगे ॥ १३॥

लक्ष्मणस्तव पुत्रश्च तथा दुःशासनस्य च । उभौ तौ पुरुषव्याद्रौ संद्रामेष्वपलायिनौ ॥ १४ ॥ तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुःशासनका पुत्र—ये दोनों पुरुषसिंह युद्धसे पलायन करनेवाले नहीं हैं ॥ १४ ॥ तरुणौ सुकुमारौ च राजपुत्रौ तरस्विनौ । युद्धानां च विदोपक्षौ प्रणेतारौ च सर्वदाः ॥ १५ ॥

ये दोनों तरुण और सुकुमार राजपुत्र बड़े वेगशाली हैं। अनेक युद्धोंके विशेषज्ञ हैं और सब प्रकारसे सेनानायक होने योग्य हैं ॥ १५ ॥

रथौ तौ कुरुशार्दूल मतौ मे रथसत्तमौ। क्षत्रधर्मरतौ वीरौ महत् कर्म करिष्यतः॥ १६॥

कु कश्रेष्ठ! ये दोनों वीर रयी तो हैं ही, रिथयों में श्रेष्ठ भी हैं। ये क्षत्रियधर्म में तत्पर होकर युद्ध में महान् पराक्रम करेंगे॥ दण्डधारो महाराज रथ एको नर्पभ।

योत्स्यते तव संग्रामे स्वेन सैन्येन पालितः ॥ १७ ॥ महाराज ! नरश्रेष्ठ ! अपनी सेनामें दण्डघार भी एक रथी हैं, जो तुम्हारे लिये संग्राममें अपनी सेनासे सुरक्षित होकर लड़ेंगे ॥

वृहद्वलस्तथा राजा कौसल्यो रथसत्तमः। रथो मम मतस्तात महावेगपराक्रमः॥१८॥

तात ! महान् वेग और पराक्रमसे सम्पन्न कोसलदेशके राजा बृहद्बल भी मेरी दृष्टिमें एक रथी हैं और रिथयोंमें इनका स्थान बहुत ऊँचा है ॥ १८॥

एप योत्स्यति संद्रामे खान् बन्धून् सम्प्रहर्षयन्। उत्रायुधो महेण्वासो धार्तराष्ट्रहिते रतः॥१९॥

ये धृतराष्ट्रपुत्रोंके हितमें तत्पर हो भयंकर अस्त्र-शस्त्र तथा महान् धनुप धारण किये अपने बन्धुओंका हर्ष बढ़ाते हुए समराङ्गणमें बड़े उत्साहसे युद्ध करेंगे ॥ १९ ॥

कृपः शारद्वतो राजन् रथयूथपयूथपः। प्रियान् प्राणान् परित्यज्य प्रधक्ष्यति रिपूंस्तव ॥ २०॥

राजन् ! शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्य तो रथयूथपितयोंके भी यूथपित हैं । ये अपने प्यारे प्राणोंकी परवा न करके तुम्हारे शत्रुओंको जला डालेंगे ॥ २०॥

गौतमस्य महर्षेर्य आचार्यस्य शरद्वतः। कार्तिकेय इवाजेयः शरस्तम्वात् सुतोऽभवत् ॥ २१॥

गौतमवंशी महर्षि आचार्य शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्य कार्तिकेयकी भाँति सरकण्डोंसे उत्पन्न हुए हैं और उन्हींकी भाँति अजेय भी हैं ॥ २१॥

एष सेनाः सुबहुला विविधायुधकार्मुकाः। अग्निवत् समरे तात चरिष्यति विनिर्देहन्॥ २२॥

तात ! ये नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र एवं धनुष धारण करनेवाली बहुत-सी सेनाओंको अग्निके समान दग्ध करते हुए समरभूमिमें विचरण करेंगे ॥ २२ ॥

हृति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि स्थातिस्थसंख्यानपर्वणि षट्षण्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत स्थातिस्थसंख्यानपर्वमें एक सौ छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ ॥

#### सप्तपष्टचिक्याततमोऽध्यायः कौरवपक्षके रथी, महारथी और अतिरथियोंका वर्णन

भीष्म उवाच

शकुनिर्मातुलस्तेऽसौ रथ एको नराधिप। प्रयुज्य पाण्डवैवैंरं योतस्यते नात्र संशयः॥१॥

भीष्मने कहा — नरेश्वर ! यह तुम्हारा मामा शकुनि भी एक रथी है । यह पाण्डवोंसे वैर बाँधकर युद्ध करेगा। इसमें संशय नहीं है ॥ १॥

एतस्य सेना दुर्धर्षा समरे प्रतियायिनः। विकृतायुधभूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे॥२॥

युद्धमें डटकर शत्रुओंका सामना करनेवाले इस शक्रुनिकी सेना दुर्धर्ष है। इसका वेग वायुके समान है तथा यह विविध आकारवाले अनेक आयुधोंसे विभूषित है।। २।।

द्रोणपुत्रो महेष्वासः सर्वानेवाति धन्विनः। समरे चित्रयोधी च दढास्त्रश्च महारथः॥ ३॥

महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरोंसे बढ़कर है । वह युद्धमें विचित्र ढंगसे शत्रुओंका सामना करनेवाला, सुदृढ़ अस्त्रोंसे सम्पन्न तथा महारथी है ॥ ३ ॥ पतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः।

पतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः। शरासनविनिर्मुकाः संसका यान्ति सायकाः॥ ४॥

महाराज ! गाण्डीवधारी अर्जुनकी भाँति इसके धनुषसे एक साथ छूटे हुए वहुत-से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्यतक पहुँचते हैं ॥ ४ ॥

नैष शक्यो मया वीरः संख्यातुं रथसत्तमः। निर्दहेदपि छोकांस्त्रीनिच्छन्नेष महारथः॥ ५॥

रिथयोंमें श्रेष्ठ इस वीर पुरुषके महत्त्वकी गणना नहीं की जा सकती। यह महारथी चाहे, तो तीनों लोकोंको दग्ध कर सकता है ॥ ५ ॥

कोधस्तेजश्च तपसा सम्भृतोऽऽश्रमवासिनाम्। द्रोणेनानुगृहीतश्च दिव्यैरस्त्रैरुदारधीः॥६॥

इसमें कोघ है तेज है और आश्रमवासी महर्षियोंके योग्य तपस्या भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्यने सम्पूर्ण दिव्यास्त्रोंका ज्ञान देकर इसपर महान् अनुग्रह किया है।। ६॥

दोषस्त्वस्य महानेको येनैव भरतर्षभ। न मे रथो नातिरथो मतः पार्थिवसत्तम॥ ७॥

किंतु भरतश्रेष्ठ ! नृपिशरोमणे ! इसमें एक ही बहुत बड़ा दोप है जिससे मैं इसे न तो अतिरथी मानता हूँ और न रथी ही ॥ ७ ॥

जीवितं प्रियमत्यर्थमायुष्कामः सदा द्विजः। न ह्यस्य सदशः कश्चिदुभयोः सेनयोरिप ॥ ८ ॥

इस ब्राह्मणको अपना जीवन बहुत प्रिय है। अतः यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है ( यही इसका दोष है )। अन्यथा दोनों सेनाओंमें इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है॥ ८॥

हन्यादेकरथेनैव देवानामपि वाहिनीम्। वपुष्मांस्तलघोषेण स्फोटयेदपि पर्वतान्॥ ९॥

यह एकमात्र रथका सहारा लेकर देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकता है। इसका शरीर हृष्ट-पुष्ट एवं विशाल है। यह अपनी तालीकी आवाजसे पर्वतोंको भी विदीर्ण कर सकता है॥ ९॥

असंख्येयगुणो वीरः प्रहर्ता दारुणद्युतिः। दण्डपाणिरिवासहाः कालवत् प्रचरिष्यति॥१०॥

इस वीरमें असंख्य गुण हैं। यह प्रहार करनेमें कुशल और भयंकर तेजसे सम्पन्न है; अतः दण्डधारी कालके समान असह्य होकर युद्धभूमिमें विचरण करेगा ॥ १०॥

युगान्ताग्निसमः कोधात् सिंहग्रीवो महाद्युतिः। एष भारतयुद्धस्य पृष्ठं संशमयिष्यति ॥ ११ ॥

क्रोधमें यह प्रलयकालकी अग्निके समान जान पड़ता है। इसकी ग्रीवा सिंहके समान है। यह महातेजस्वी अश्व-त्थामा महाभारत-युद्धके शेषभागका शमन करेगा।। ११॥

पिता त्वस्य महातेजा वृद्धोऽपि युवभिर्वरः। रणे कर्म महत् कर्ता अत्र मे नास्ति संशयः॥१२॥

अश्वत्थामाके पिता द्रोणाचार्य महान् तेजस्वी हैं। ये बूढ़े होनेपर भी नवयुवकोंसे अच्छे हैं। इस युद्धमें ये अपना महान् पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है॥१२॥

अस्रवेगानिलोद्भृतः सेनाकक्षेन्धनोत्थितः। पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि प्रधक्ष्यति रणे धृतः॥ १३॥

समरभूमिमें डटे हुंए द्रोणाचार्य अग्निके समान हैं। अस्त्रवेग-रूपी वायुका सहारा पाकर ये उद्दीप्त होंगे और सेनारूपी धास-पूस तथा ईंघनोंको पाकर प्रज्वलित हो उठेंगे। इस प्रकार ये प्रज्वलित होकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी सेनाओंको जलाकर भस्म कर डालेंगे॥ १३॥

रथयूथपयूथानां यूथपोऽयं नरर्षभः। भारद्वाजात्मजः कर्ता कर्म तीव्रं हितं तव ॥ १४॥

ये नरश्रेष्ठ भरद्वाजनन्दन रथयूथपितयोंके समुदायके भी यूथपितहैं। ये तुम्हारे हितके लिये तीन पराक्रम प्रकट करेंगे॥

सर्वमूर्धाभिषिकानामाचार्यः स्थविरो गुरुः। गच्छेदन्तं संजयानां वियस्त्वस्य धनंजयः॥१५॥

सम्पूर्ण मूर्घाभिषिक्त राजाओंके ये आचार्य एवं वृद्ध गुरु हैं । ये सुंजयवंशी क्षत्रियोंका विनाश कर डालेंगे; परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय हैं ॥ १५ ॥

नैप जातु महेष्वासः पार्थमिक्रिष्टकारिणम् । हन्यादाचार्यकं दीप्तं संस्मृत्य गुणनिर्जितम् ॥ १६॥ महाधनुर्धर द्रोणाचार्यका समुज्ज्वल आचार्यभाव अर्जुनके गुणोंद्वारा जीत लिया गया है । उसका स्मरण करके ये अनायास ही महान् कर्म करनेवाले कुन्तीपुत्र अर्जुनको कदापि नहीं मारेंगे ॥ १६ ॥

न्छाघतेऽयं सदा वीर पार्थस्य गुणविस्तरैः। पुत्रादभ्यधिकं चैनं भारद्वाजोऽनुपद्यति॥१७॥

वीर ! ये आचार्य द्रोण अर्जुनके गुणोंका विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्रसे भी अधिक प्रिय मानते हैं ॥ १७ ॥

हन्यादेकरथेनैव देवगन्धर्वमानुपान् । एकीभूतानपि रणे दिव्यैरस्त्रैः प्रतापवान् ॥ १८ ॥

प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथका ही आश्रय है रण-भूमिमें एकत्र एवं एकीभृत हुए सम्पूर्ण देवताओं, गन्धवों और मनुष्योंको अपने दिव्यास्त्रोंद्वारा नष्ट कर सकते हैं॥१८॥

पौरवो राजशार्दृ्ळस्तव राजन् महारथः। मतो मम रथोदारः परवीररथारुजः॥१९॥

राजन् ! तुम्हारी सेनामें जो नृपश्रेष्ठ पौरव हैं, वे मेरे मतमें रिथयोंमें उदार महारथी हैं। वे विपक्षके वीर रिथयोंको पीड़ा देनेमें समर्थ हैं ॥ १९॥

स्वेन सैन्येन महता प्रतपन् शत्रुवाहिनीम्। प्रथक्ष्यति स पञ्चालान् कक्षमन्निगतिर्यथा॥ २०॥

राजा पौरव अपनी विशाल सेनाके द्वारा शत्रुवाहिनीको संतप्त करते हुए पाञ्चालोंको उसी प्रकार भस्म कर हालेंगे। जैसे आग घास-फुसको ॥ २०॥

सत्यश्रवा रथस्त्वेको राजपुत्रो बृहद्वलः। तव राजन् रिपुबले कालवत् प्रचरिष्यति॥२१॥

राजन् ! राजकुमार वृहद्वल भी एक रथी हैं । संसारभें उनकी सची कीर्तिका विस्तार हुआ है । वे तुम्हारे शत्रुओंकी सेनामें कालके समान विचरेंगे ॥ २१॥

पतस्य योधा राजेन्द्र विचित्रकवचायुधाः। विचरिष्यन्ति संत्रामे निम्नन्तः शात्रवांस्तव॥ २२॥

राजेन्द्र ! उनके सैनिक विचित्र कवच और अस्त्र-शस्त्र धारण करके तुम्हारे शत्रुओंका संहार करते हुए संग्राम-भूमिमें विचरण करेंगे ॥ २२॥

वृषसेनो रथम्तेऽग्र्यः कर्णपुत्रो महारथः। प्रथक्ष्यति रिपूणां ते वलं तु बलिनां वरः॥ २३॥

कर्णका पुत्र वृषसेन भी तुम्हारी सेनाका एक श्रेष्ठ रथी है। इसे महारथी भी कह सकते हैं। वलवानोंमें श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे वैरियोंकी विशाल वाहिनीको भस्म कर डालेगा॥२३॥ जलसंधो महातेजा राजन् रथवरस्तव।

जलसंघो महातेजा राजन् रथवरस्तव। त्यक्ष्यते समरे प्राणान् माधवः परवीरहा॥ २४॥

राजन् ! शतुवीरोंका संहार करनेवाले मधुवंशी महा-तेजस्वी जलसंघ तुम्हारी सेनामें श्रेष्ठ रथी हैं। ये तुम्हारे लिये युद्धमें अपने प्राणतक दे डालेंगे॥ २४॥ एप योत्स्यति संग्रामे गजस्कन्धविशारदः। रथेन वा महाबाहुः क्षपयन् शत्रुवाहिनीम्॥ २५॥

महावाहु जलसंघ रथ अथवा हाथीकी पीटपर बैटकर युद्ध करनेमें कुशल हैं। ये संग्राममें शत्रुसेनाका संहार करते हुए लड़ेंगे !। २५ ॥

रथ एप महाराज मतो मे राजसत्तम। त्वदर्थे त्यक्ष्यते प्राणान् सहसैन्यो महारणे॥ २६॥

महाराज ! नृपश्रेष्ठ ! ये मेरे मतमें रथी ही हैं और इस महायुद्धमें तुम्हारे लिये अपनी सेनासहित प्राणत्याग करेंगे ॥

एप विकान्तयोधी च चित्रयोधी च सङ्गरे। वीतभीश्चापि ते राजन् शत्रुभिः सह योत्स्यते॥ २७॥

राजन् ! ये समराङ्गणमें महान् पराक्रम प्रकट करते हुए विचित्र ढंगसे युद्ध करनेवाले हैं । ये तुम्हारे शत्रुओं के साथ निर्भय होकर युद्ध करेंगे ॥ २७ ॥

वाह्वीकोऽतिरथश्चैव समरे चानिवर्तनः। मम राजन् मतो युद्धे शूरो वैवखतोपमः॥ २८॥

वाह्रीक अतिरथी वीर हैं। ये युद्धसे कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजन्! मैं समरभूमिमें इन्हें यमराजके समान श्रूरवीर मानता हूँ ॥ २८॥

न होष समरं प्राप्य निवर्तेत कथञ्चन । यथा सततगो राजन् स हि हन्यात् परान् रणे॥ २९॥

ये रणक्षेत्रमें पहुँचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा सकते। राजन्! ये वायुके समान वेगसे रणभूमिमें अतुओंको मारेंगे॥ २९॥

सेनापतिर्महाराज सत्यवांस्ते महारथः। रणेष्यद्भुतकर्मा च रथी पररथारुजः॥३०॥

महाराज ! रथारूढ हो युद्धमें अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रुपक्षके रथियोंको मार भगानेवाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान् भी महारथी हैं ॥ ३० ॥

पतस्य समरं दृष्ट्वा न व्यथास्ति कथञ्चन। उत्सायन्तुत्पतत्येष परान् रथपथे स्थितान् ॥ ३१॥

युढ़ देखकर इनके मनमें किसी प्रकार भी भय एवं दुःख नहीं होता । ये रथके मार्गमें खड़े हुए शत्रुऑपर हँसते-हँसते कूद पड़ते हैं ॥ ३१ ॥

एष चारिषु विकान्तः कर्म सत्युरुषोचितम्। कर्ता विमर्दे सुमहत् त्वद्र्ये पुरुषोत्तमः॥ ३२॥

पुरुषश्रेष्ठ सत्यवान् शत्रुओंपर महान् पराक्रम दिखाते हैं । ये युद्धमें तुम्हारे लिये श्रेष्ठ पुरुषोंके योग्य महान् कर्म करेंगे ॥ ३२॥

अलम्बुपो राक्षसेन्द्रः क्रूरकर्मा महारथः। हनिष्यति परान् राजन् पूर्ववैरमनुस्मरन्॥ ३३॥

कूरकर्मा राक्षसराज अलम्बुप भी महारथी है। राजन् ! यह पहलेके वैरको याद करके शत्रुओंका संहार करेगा॥३३॥ एच राक्षससँन्यानां सर्वेषां रथसत्तमः। मायाची इत्वेरश्च समरे बिचरिष्यति॥३४॥ मायावी, वैरभावको दृढ्तापूर्वक सुरक्षित रखनेवाला तथा समस्त राक्षस सैनिकोंमें श्रेष्ठ रथी यह अलम्बुष संग्राम-भूमिमें (निर्भय होकर) विचरेगा ॥ ३४॥

प्राग्ज्योतिपाधिपो वीरो भगदत्तः प्रतापवान् । गजाङ्कुराधरश्रेष्ठो रथे चैच विशारदः ॥ ३५॥

प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथमें अङ्कुश लेकर हाथियोंको काबूमें रखनेवाले वीरोंमें इनका सबसे ऊँचा स्थान है। ये रथयुद्धमें भी कुशल हैं।। ३५॥ पतेन यद्धमभवत परा गाण्डीवधन्वनः।

पतेन युद्धमभवत् पुरा गाण्डीवधन्वनः। दिवसान् सुवहून् राजन्तुभयोर्जयगृद्धिनोः॥ ३६॥

राजन् ! पहले इनके साथ गाण्डीवधारी अर्जुनका

युद्ध हुआ था। उस संग्राममें दोनों अपनी-अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनोंतक लड़ते रहे॥ २६॥ ततः सखायं गान्धारे मानयन् पाकशासनम्।

अकरोत् संविदं तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ३७ ॥

गान्धारीकुमार ! कुछ दिनों बाद भगदत्तने अपने सखा इन्द्रका सम्मान करते हुए महात्मा पाण्डुनन्दन अर्जुनके साथ संधि कर टी थी ॥ ३७॥

एप योत्स्यति संग्रामे गजस्कन्धविशारदः। ऐरावतगतो राजा देवानामिव वासवः॥ ३८॥

राजा भगदत्त हायीकी पीठपर बैठकर युद्ध करनेमें अत्यन्त कुशल हैं। ये ऐरावतपर बैठे हुए देवराज इन्द्रके समान संग्राममें तुम्हारे शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे॥ ३८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि स्थातिरथसंख्यानपर्वणि सप्तपष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत स्थातिरथसंख्यानपर्वमें एक सौ सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६७ ॥

अष्टषष्टचिकशततमोऽध्यायः

कौरवपक्षके रथियों और अतिरथियोंका वर्णन, कर्ण और भीष्मका रोषपूर्वक संवाद तथा दुर्योधनद्वारा उसका निवारण

भीष्म उवाच

अचलो वृषकरचैव सहितौ भ्रातराबुभौ। रथौ तव दुराधर्षौ शत्रन् विध्वंसियध्यतः॥ १॥

भीष्म कहते हैं—अचल और वृषक—ये साथ रहनेवाले दोनों भाई दुर्धर्ष रथी हैं, जो तुम्हारे शत्रुओंका विध्वंस कर डालेंगे ॥ १॥

बलवन्तौ नरव्यात्रौ हढकोधौ प्रहारिणौ। गान्धारमुख्यौ तरुणो दर्शनीयौ महावलौ॥ २॥

गान्धारदेशके ये प्रधान बीर मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमी, वलवान्, अत्यन्त कोधी, प्रहार करनेमें कुशल, तरुण, दर्शनीय एवं महावली हैं॥ २॥

सखा ते दियतो नित्यं य एष रणकर्कशः। उत्साहयति राजंस्त्वां विद्राहे पाण्डवैः सह ॥ ३ ॥ परुषः कत्थनो नीचः कर्णो वैकर्तनस्तव।

मन्त्री नेता च बन्धुश्च मानी चात्यन्तमुचिळ्तः॥ ४॥

राजन् ! यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पाण्डवोंके साथ युद्धके लिये सदा उत्साहित करता रहता है और रणक्षेत्रमें सदा अपनी क्रूरताका परिचय देता है, वड़ा ही कटुभाषी, आत्मप्रशंसी और नीच है । यह कर्ण तुम्हारा मन्त्री, नेता और वन्धु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊँचे चढ़ गया है ॥३-४॥

एप नैव रथः कर्णो न चाण्यतिरथो रणे। वियुक्तः कवचेनैष सहजेन विचेतनः॥ ५॥ कुण्डलाभ्यां च दिव्याभ्यां वियुक्तः सततं घृणी। अभिशापाच रामस्य ब्राह्मणस्य च भाषणात्॥ ६॥ करणानां वियोगाच तेन मेऽर्घरथो मतः। नेष फाल्गुनमासाद्य पुनर्जीवन् विमोक्ष्यते॥ ७॥

यह कर्ण युद्धभूमिमें न तो अतिरथी है और न रथी ही कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ज अपने सहज कवच तथा दिव्य कुण्डलोंसे हीन हो चुका है। यह दूसरोंके प्रति सदा घृणाका भाव रखता है। परशुरामजीके अभिशापसे, ब्राह्मणकी शापोक्तिसे तथा विजयसाधक उपर्युक्त उपकरणोंको खो देनेसे मेरी दृष्टिमें यह कर्ण अर्धरथी है। अर्जुनसे भिड़नेपर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता॥ ५—७॥

ततोऽत्रवीत् पुनद्रोणः सर्वशस्त्रभृतां वरः। एवमेतद् यथाऽऽत्थत्वं न मिध्यास्ति कदाचन ॥ ८॥

यह सुनकर समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे — 'आप जैसा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है ॥ ८॥

रणेरणेऽभिमानी च विमुखश्चापि दृश्यते। घृणी कर्णः प्रमादी च तेन मेऽर्धरथो मतः॥ ९॥

प्यह प्रत्येक युद्धमें घमंड तो बहुत दिखाता है; परंतु वहाँसे भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयाछ और प्रमादी है। इसलिये मेरी रायमें भी यह अर्धरथी ही है'॥ ९॥

एतच्छुत्वा तु राधेयः क्रोधादुत्फाल्य लोचने । उवाच भीष्मं राधेयस्तुदन् वाग्भिः प्रतोदवत् ॥ १०॥

यह सुनकर राधानन्दन कर्ण क्रोधसे ऑखें पाड़-फाड़कर देखने लगा और अपने वचनरूपी चाबुकसे पीड़ा देता हुआ भीष्मसे बोला—॥ १०॥

पितामह यथेष्ठं मां वाक्रारैरुपक्तन्तसि । अनागसं सदा द्वेपादेवमेव पदे पदे ॥११॥ ंपितामह ! यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, तो भी सदा मुझसे द्वेष रखनेके कारण तुम इसी प्रकार पग-पगपर मुझे अपने वाग्वाणोंद्वारा इच्छानुसार चोट पहुँचाते रहते हो ॥ ११ ॥

मर्पयामि च तत् सर्वे दुर्योधनकृतेन वै। त्वं तु मां मन्यसे मन्दं यथा कापुरुषं तथा ॥१२॥

भी दुर्योधनके कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायरके समानसमझते हो।१२। भवानर्धरथो महां मतो वै नात्र संदायः। सर्वस्य जगतश्चैय गाङ्गेयो न मृषा वदेत्॥१३॥

'तुम मेरे विषयमें जो अर्धरथी होनेका मत प्रकट कर रहे हो, इससे सम्पूर्ण जगत्को निःसंदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा; क्योंकि सब यही जानते हैं कि गङ्गानन्दन भीष्म झूठ नहीं बोलते ॥ १३ ॥

कुरूणामहितो नित्यं न च राजावबुध्यते। को हि नाम समानेषु राजसूदारकर्मसु॥१४॥ तेजोवधमिमं कुर्याद् विभेदयिषुराहवे। यथा त्वं गुणविद्वेषाद्वरागं चिकीर्षसि॥१५॥

'तुम कौरवोंका सदा अहित करते हो; परंतु राजा दुर्योधन इस बातको नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुणोंके प्रित द्वेप रखनेके कारण जिस प्रकार राजाओंकी मुझपर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है १ इस समय युद्धका अवसर उपस्थित है और समान श्रेणीके उदारचरित राजा एकत्र हुए हैं; ऐसे अवसरपर आपसमें भेद (फूट) उत्पन्न करनेकी इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्षके योद्धाका इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा १॥१४-१५॥ न हायनैर्न पिछतैर्न विक्तैर्न च वन्धिमः।

न हायनने पिलतने वित्तने च वन्धुभिः। महारथत्वं संख्यातुं शक्यं क्षत्रस्य कौरव॥१६॥

'कौरव! केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धनका संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई-बन्धुओंके होनेसे ही किसी क्षत्रियको महारथी नहीं गिना जा सकता ॥ १६॥

बलज्येष्ठं स्मृतं क्षत्रं मन्त्रज्येष्ठा द्विजातयः। धनज्येष्ठाःस्मृता वैदयाः शुद्धास्तु वयसाधिकाः॥१७॥

श्वित्रयजातिमें जो वलमें अधिक हो, वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेदमन्त्रोंके ज्ञानसे, वैश्य अधिक धनसे और शुद्र अधिक आयु होनेसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं।। १७॥ यथेच्छकं स्वयं व्रया रथानतिरथांस्तथा।

कामद्वेषसमायुक्तो मोहात् प्रकुरुते भवान् ॥ १८॥

'तुम राग-द्वेषसे भरे हुए हो; अतः मोहवश मनमाने ढंगसे रथी-अतिरिथयोंका विभाग कर रहे हो ॥ १८॥

दुर्योधन महाबाहो साधु सम्यगवेक्ष्यताम् । त्यज्यतां दुष्टभावोऽयं भीष्मः किलिबषकृत्तव ॥१९॥ 'महाबाहु दुर्योधन ! तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो । ये भीष्म दुर्भावसे दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं । तुम इन्हें अभी त्याग दो ॥१९॥

भिन्ना हि सेना नृपते दुःसंधेया भवत्युत। मौला हि पुरुषच्याच्र किसु नानासमुत्थिताः॥ २०॥

'नरेश्वर! पुरुपसिंह! एक वार सेनामें फूट पड़ जानेपर उसमें पुनः मेल कराना कटिन हो जाता है। उस दशामें मौलिक (पीट्योंसे चले आनेवाले) सेवक भी हाथसे निकल जाते हैं। फिर जो भिन्न-भिन्न स्थानोंके लोग किसी एक कार्यके लिये उद्यत होकर एकत्र हुए हों। उनकी तो वात ही क्या है !॥ २०॥

एषां द्वैधं समुत्पन्नं योधानां युधि भारत। तेजोवधो नः क्रियते प्रत्यक्षेण विशेषतः॥२१॥

भारत ! इन योद्धाओं में युद्धके अवसरपर दुविधा उत्पन्न हो गयी है । तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साहकी विशेषरूपसे हत्या की जा रही है ॥ २१ ॥

रथानां क च विक्षानं क च भीष्मोऽल्पचेतनः। अहमावारियण्यामि पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ २२॥

'कहाँ रिथयोंको समझना और कहाँ अल्पबुद्धि मीष्म ! मैं अकेला ही पाण्डवोंकी सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दूँगा ॥ आसाद्य माममोधेषुं गमिष्यन्ति दिशो दश । पाण्डवाः सहपञ्चालाः शार्वुलं वृषभा इव ॥ २३ ॥

ंमेरे बाण अमोध हैं। मेरे सामने आकर पाण्डव और पाञ्चाल उसी प्रकार दसों दिशाओंमें भाग जायेँगे, जैसे सिंडको देखकर बैल भागते हैं॥ २३॥

क च युद्धं विमर्दो वा मन्त्रे सुव्याहतानि च । क च भीष्मो गतवया मन्दात्मा कालचोदितः ॥ २४ ॥

कहाँ युद्धः मारकाट और गुप्त मन्त्रणामें अच्छी बातें बतानेका कार्य और कहाँ कालप्रेरित मन्दबुद्धि भीष्मः जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है ॥ २४॥

एकाकी स्पर्धते नित्यं सर्वेण जगता सह। न चान्यं पुरुषं कंचिन्मन्यते मोघदर्शनः॥ २५॥

ंये अकेले ही सदा सम्पूर्ण जगत्के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टिके कारण दूसरे किसीको पुरुष ही नहीं समझते हैं ॥ २५ ॥

श्रोतव्यं खलु वृद्धानामिति शास्त्रनिदर्शनम्। न त्वेव द्यतिवृद्धानां पुनर्वाला हि ते मताः॥ २६॥

'बृद्धोंकी बार्तें सुननी चाहिये; यह शास्त्रका आदेश है। परंतु जो अत्यन्त बूढ़े हो गये हैं, उनकी बार्ते श्रवण करने योग्य नहीं हैं; क्योंकि वे तो फिर वालकोंके ही समान माने गये हैं ॥ २६॥

अहमेको हिनष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम् । सुयुद्धे राजशादूळ यशो भीष्मं गमिष्यति ॥ २७ ॥ न्वपश्रेष्ठ ! में इस युद्धमें अकेला ही पाण्डवोंकी सेनाका विनाश करूँगाः परंतु सारा यश भीष्मको मिल जायगा॥ कृतः सेनापतिस्त्वेष त्वया भीष्मो नराधिप। सेनापतौ यशो गन्ता न तु योधान् कथंचन॥ २८॥

'नरेश्वर ! तुमने इन भीष्मको ही सेनापित वनाया है। विजयका यश सेनापितको ही प्राप्त होता है; योद्धाओंको किसी प्रकार नहीं मिलता ॥ २८॥

नाहं जीवित गाङ्गेये योत्स्ये राजन् कथंचन । हते भीष्मे तु योद्धास्मि सर्वे रेच महारथैः॥ २९॥

'अतः राजन् ! मैं भीष्मके जीते-जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा; परंतु भीष्मके मारे जानेपर सम्पूर्ण महारथियों-के साथ टक्कर एँगा' ॥ २९ ॥

भीष्म उवाच

समुचतोऽयं भारो मे सुमहान् सागरोपमः। धार्तराष्ट्रस्य संग्रामे वर्षपुगाभिचिन्तितः॥३०॥ तस्मिन्नभ्यागते काळे प्रतप्ते लोमहर्षणे। मिथो भेदो न मे कार्यस्तेन जीवसि सृतज॥३१॥

भीष्मने कहा—सूतपुत्र ! इस युद्धमें दुर्योधनका यह समुद्रके समान अत्यन्त गुरुतर भार मैंने अपने कंघोंपर उठाया है। जिसके लिये मैं बहुत वर्षोंसे चिन्तित हो रहा था, वह संतापदायक रोमाञ्चकारी समय अब आकर उपस्थित हो ही गया, ऐसे अवसरमें मुझे यह पारस्परिक मेद नहीं उत्पन्न करना चाहिये, इसीलिये तू अभीतक जी रहा है ॥३०-३१॥

न ह्यहं त्वच विक्रम्य स्थविरोऽपि शिशोस्तव । युद्धश्रद्धामहं छिन्चां जीवितस्य च सूतज ॥ ३२ ॥

स्तकुमार ! यदि ऐसी बात न होती तो मैं वृद्ध होनेपर भी पराक्रम करके आज तुझ वालककी युद्धविषयक श्रद्धा और जीवनकी आशाका एक ही साथ उच्छेद कर डालता ॥ जामदग्न्येन रामेण महास्त्राणि विमुञ्जता ।

न में व्यथा कृता काचित् त्वं तु में कि करिष्यसि ॥ ३३॥ जमदिमनन्दन परग्रुरामने मेरे ऊपर वड़े-बड़े अस्त्रों-का प्रयोग किया था; परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके। फिर तू तो मेरा कर ही क्या हेगा ?॥ ३३॥

कामं नैतत् प्रशंसन्ति सन्तः स्ववलसंस्तवम्। वक्ष्यामि तु त्वां संतप्तो निहीनकुलपांसन ॥ ३४ ॥

नीचकुलाङ्गार ! साधु पुरुष अपने बलकी प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते हैं, तथापि तेरे व्यवहारसे संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसाकी बात भी कह रहा हूँ ॥ समेतं पार्थिवं क्षत्रं काशिराजस्वयंवरे।

समत पाथव क्षत्र काशिराजखयवरे। निर्जित्यैकरथेनैव याः कन्यास्तरसा हताः॥ ३५॥ काशिराजके यहाँ स्वयंवरमें समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय-नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथपर ही आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशिराजकी कन्याओंका अपहरण किया था ॥ ३५॥

ईडशानां सहस्राणि विशिष्टानामधो पुनः। मयैकेन निरस्तानि ससैन्यानि रणाजिरे॥३६॥

यहाँ जो लोग एकत्र हुए हैं, ऐसे तथा इनसे भी बढ़-चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहाँ एकत्र थे; परंतु मैंने समराङ्गणमें अकेले ही उन सबको सेनाओंसहित परास्त कर दिया था ॥ ३६ ॥

त्वां प्राप्य वैरपुरुषं कुरूणामनयो महान्। उपस्थितो विनाशाय यतस्य पुरुषो भव॥३७॥

तू वैरका मूर्तिमान् स्वरूप है । तेरा सहारा पाकर कुरुकुलके विनाशके लिये बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अवतू रक्षाका प्रवन्ध कर और पुरुषत्वका परिचय दे॥

युद्धश्वस्व समरे पार्थं येन विस्पर्धसे सह। द्रक्ष्यामित्वां विनिर्मुक्तमसाद् युद्धात् सुदुर्मते॥ ३८॥

दुर्मते ! तू जिसके साथ सदा स्पर्घा रखता है उस अर्जुनके साथ समरभूमिमें युद्ध कर । मैं देखूँगा कि तू इस संग्रामसे किस प्रकार बच पाता है ? ॥ ३८॥

तमुवाच ततो राजा धार्तराष्ट्रः प्रतापवान् । मां समीक्षस्व गाङ्गेय कार्ये हि महदुचतम् ॥ ३९ ॥

चिन्त्यतामिदमेकाग्रं मम निःश्रेयसं परम्। उभावपि भवन्तों मे महत् कर्म करिष्यतः॥ ४०॥

'आप एकाग्रचित्त होकर मेरे परम कल्याणकी बात सोचिये। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान् कार्य सिद्ध करेंगे॥

भूयश्च श्रोतुमिच्छामि परेपां रथसत्तमान्। ये चैवातिरथास्तत्र ये चैव रथयूथपाः॥ ४१॥

'अब में पुनः शनुवक्षके श्रेष्ठ रिथयों। अतिरिथयों तथा रथयूथपतियोंका परिचय सुनना चाहता हूँ ॥ ४१॥

वलावलमित्राणां श्रोतुमिच्छामि कौरव। प्रभातायां रजन्यां वै इदं युद्धं भविष्यति॥४२॥

'कुरुनन्दन! शत्रुओंके वलावलको सुननेकी मेरी इच्छा है। आजकी रात वीतते ही कल प्रातःकाल यह युद्ध प्रारम्भ हो जायगा'॥ ४२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि स्थातिस्थसंख्यानपर्वणि भीष्मकर्णसंवादे अष्टचष्टचिषकशततमोऽध्यायः॥ १६८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत स्थातिस्थसंख्यानपर्वमें भीष्मकर्णसंवादविषयक एक सौ अङ्सठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१६८॥

#### एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः पाण्डवपक्षके रथी आदिका एवं उनकी महिमाका वर्णन

भीध्म उवाच

एते रथास्तवाख्यातास्तथैवातिरथा नृप । ये चाष्यर्धरथा राजन् पाण्डवानामतः शृणु ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं — नरेश्वर ! ये तुम्हारे पक्षके रथी। अतिरथी और अर्घरथी बताये गये हैं । राजन ! अब तुम पाण्डवपक्षके रथी आदिका वर्णन सुनो ॥ १ ॥ यदि कौतूहलं नेऽद्य पाण्डवानां वले नृप । रथसंख्यां शृणुष्व त्वं सहैभिर्वसुधाधिपैः॥ २ ॥

नरेश ! अब यदि पाण्डवोंकी सेनाके विषयमें भी जानकारी करनेके लिये तुम्हारे मनमें कौत्हल हो तो इन भूमिपालोंके साथ तुम उनके रिथयोंकी गणना सुनो ॥ स्वयं राजा रथोदारः पाण्डवः कुन्तिनन्द्नः। अग्निवत् समरे तात चरिष्यति न संशयः॥ ३॥

तात ! कुन्तीका आनन्द बढ़ानेवाले स्वयं पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी (महारथी) हैं। वे समरभूमिमें अग्निके समान सब ओर विचरेंगे, इसमें संदाय नहीं है ॥३॥ भीमसेनस्तु राजेन्द्र रथोऽष्टगुणसम्मितः। न तस्यास्ति समो युद्धे गदया सायकैरपि॥ ४॥ नागायुतवलो मानी तेजसा न स मानुषः।

राजेन्द्र ! भीमसेन तो अकेले आठ रिथयोंके बराबर हैं । गदा और वाणोंद्वारा किये जानेवाले युद्धमें उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है । उनमें दस इजार हाथियोंका बल हैं । वे बड़े ही मानी तथा अलौकिक तेजसे सम्पन्न हैं ॥ ४५ ॥

माद्रीपुत्रौ च रथिनौ द्वावेव पुरुपर्पभौ ॥ ५ ॥ अश्विनाविव रूपेण तेजसा च समन्वितौ ।

माद्रीके दोनों पुत्र आश्वनीकुमारोंके समान रूपवान् और तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुषरत्न रथी हैं॥५३॥ एते चमूमुपगताः स्मरन्तः क्लेशमुत्तमम्॥ ६॥ रुद्रवत् प्रचरिष्यन्ति तत्र मे नास्ति संशयः।

ये चारों भाई महान् क्लेशोंका स्मरण करके तुम्हारी सेनामें बुसकर कद्भदेवके समान संहार करते हुए विचरेंगे; इस विषयमें मुझे संशय नहीं है ॥ ६५ ॥ सर्व एव महात्मानः शालस्तम्भा इवोद्गताः॥ ७॥

सर्व एव महात्मानः शालस्तम्भा इवोद्रताः॥ ७ । प्रादेशेनाधिकाः पुम्भिरन्यस्ते च प्रमाणतः।

ये सभी महामना पाण्डव शालवृक्षके स्तम्भोंके समान ऊँचे हैं। उनकी ऊँचाईका मान अन्य पुरुषोंसे एक बित्ता अधिक है।। ७६ ।।

सिंहसंहननाः सर्वे पाण्डुपुत्रा महाबलाः॥ ८॥ चरितव्रह्मचर्याश्च सर्वे तात तपस्विनः।

हीमन्तः पुरुषव्याद्या व्याद्या इव बलोत्कटाः ॥ ९ ॥

सभी पाण्डय सिंहके समान सुगठित शरीरवाले और महान् बलवान् हैं। तात! उन सबने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है, पुरुषोंमें सिंहके समान पराक्रमी पाण्डय तपस्वी, लजाशील और व्यावके समान उत्कट बलशाली हैं।। ८-९।।

जवे प्रहारे सम्मर्दे सर्व एवातिमानुषाः। सर्वेजिता महीपाला दिग्जये भरतर्षभ॥१०॥ भरतश्रेष्ठ ! वे वेग, प्रहार और संघर्षमें अमानुषिक

भरतश्रेष्ठ ! व वर्गः, प्रहार आर समयम अमानुष्यक शक्तिसे सम्पन्न हैं । उन सबने दिग्विजयके समय बहुत-से राजाओं पर विजय पायी है ॥ १० ॥

न चैषां पुरुषाः केचिदायुधानि गदाः शरान् । विषद्दन्ति सदा कर्तुमधिज्यान्यपि कौरव ॥ ११ ॥ उद्यन्तुं वा गदा गुर्वीः शरान् वा क्षेष्तुमाहवे । जवे लक्ष्यस्य हरणे भोज्ये पांसुविकर्पणे ॥ १२ ॥ वालैरिप भवन्तस्तैः सर्व एव विशेषिताः ।

कुरुनन्दन ! इनके आयुधों, गदाओं और वाणोंका आघात कोई भी नहीं सह सकते हैं । इसके सिवा न तो कोई इनके धनुषपर प्रत्यञ्चा ही चढ़ा पाते हैं, न युद्धमें इनकी भारी गदाको ही उटा सकते हैं और न इनके बाणोंका ही प्रयोग कर सकते हैं । वेगसे चलने, लक्ष्य-भेद करने, खाने-पीने तथा धूलि-कीड़ा करने आदिमें उन सबने वाल्यावस्थामें भी तम्हें पराजित कर दिया था ॥ ११-१२६ ॥

एतत् सैन्यं समासाद्य सर्व एव वलोत्कदाः ॥१३॥ विध्वंसयिष्यन्ति रणे मा स्म तैः सह सङ्गमः।

इस सेनामें आकर वे सभी उत्कट बलशाली हो गये हैं।
युद्धमें आनेपर वे तुम्हारी सेनाका विष्वंस कर डालेंगे। मैं
चाहता हूँ उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो॥ १३६॥
एकैकशस्ते सम्मर्दे हन्युः सर्वान् महीक्षितः॥ १४॥
प्रत्यक्षं तव राजेन्द्र राजसूये यथाभवत्।

उनमेंसे एक-एकमें इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओं-का युद्धमें संहार कर सकते हैं। राजेन्द्र ! राजसूय-यक्तमें जैसा जो कुछ हुआ था। वह सब तुमने अपनी आँखों देखा था।। द्रीपद्याश्च परिक्लेशं द्यूते च परुषा गिरः॥ १५॥ ते सारन्तश्च संग्रामे चरिष्यन्ति च रुद्भवत्।

ब्रुतकीड़ाके समय द्रौपदीको जो महान् क्लेश दिया गया और पाण्डवोंके प्रति कठोर वार्ते सुनायी गर्थां, उन सबकौ याद करके वे संग्रामभूमिमें रुद्रके समान विचरेंगे॥ लोहिताझो गुडाकेशो नारायणसहायवान्॥१६॥ उभयोः सेनयोवींरो रथो नास्तीति ताहशः।

लाल नेत्रोंवाले निद्राविजयी अर्जुनके सखा और सहायक नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण हैं। कौरव-पाण्डव दोनों सेनाओंमें अर्जुनके समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है।। न हि देवेषु सर्वेषु नासुरेषूरगेषु च॥१७॥ राक्षसेष्वथ यक्षेषु नरेषु कुत एव तु। भृतोऽथवा भविष्यो वा रथः कश्चिन्मया श्रुतः ॥ १८॥

समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षोंमें भी अर्जुनके समान कोई नहीं है; फिर मनुष्योंमें तो हो ही कैसे सकता है ? भूत या भविष्यमें भी कोई ऐसा रथी मेरे सुननेमें नहीं आया है ॥ १७-१८ ॥

समायुक्तो महाराज रथः पार्थस्य धीमतः। वासुदेवश्च संयन्ता योदा चैव धनंजयः॥१९॥

महाराज ! बुद्धिमान् अर्जुनका रथ जुता हुआ है । भगवान् श्रीकृष्ण उसके सारथि और युद्धकुशल धनंजय रथी हैं॥ गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं ते चाश्वा वातरंहसः। अभेद्यं कवचं दिव्यमक्षय्यौ च महेषुधी॥ २०॥

दिव्य गाण्डीव धनुष है, वायुके समान वेगशाली अस्व हैं, अभेद्य दिव्य कवच है तथा अक्षय वाणोंसे भरे हुए दो महान् तरकस हैं ॥ २० ॥

अस्त्रग्रामश्च माहेन्द्रो रौद्रः कौवेर एव च। याम्यश्च वारुणदचैव गदाश्चोग्रप्रदर्शनाः॥२१॥

उस रथमें अस्त्रोंके समुदाय—महेन्द्र, रुद्र, कुवेर, यम एवं वरुणसम्बन्धी अस्त्र हैं, भयंकर दिखायी देनेवाली गदाएँ हैं॥ वज्रादीनि च मुख्यानि नानाप्रहरणानि च। दानवानां सहस्त्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्॥ २२॥ हतान्येकरथेनाजौ कस्तस्य सहशो रथः।

वज्र आदि भाँति-भाँतिके श्रेष्ठ आयुध भी उस रथमें विद्यमान हैं। अर्जुनने युद्धमें एकमात्र उस रथकी सहायतासे हिरण्यपुरमें निवास करनेवाले सहस्रों दानवोंका संहार किया है। उसके समान दूसरा कौन रथ हो सकता है १॥ २२ ई ॥ एष हन्याद्धि संरम्भी वलवान् सत्यविक्रमः ॥ २३ ॥ तव सेनां महावाहुः खां चैव परिपालयन् ।

वह बलवान् सत्यपराक्रमी, महावाहु अर्जुन क्रोधमें आकर तुम्हारी सेनाका संहार करेंगे और अपनी सेनाकी रक्षामें संलग्न रहेंगे॥ २३६ ॥

अहं चैनं प्रत्युदियामाचार्यो वा धनंजयम् ॥ २४ ॥ न तृतीयोऽस्ति राजेन्द्र सेनयोरुभयोरि । य एनं रारवर्षाणि वर्षन्तमुदियाद् रथी॥ २५ ॥

में अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजयका सामना कर सकते हैं। राजेन्द्र ! दोनों सेनाओंमें तीसरा कोई ऐसा रयी नहीं है, जो बाणोंकी वर्षा करते हुए अर्जुनके सामने जा सके ॥ जीमृत इव घर्मान्ते महावातसमीरितः।

जामृत ६व घमान्त महावातसमारितः। समायुक्तस्तु कौन्तेयो वासुदेवसहायवान्। तरुणश्च कृती चैव जीर्णावावासुभावपि॥२६॥

ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें प्रचण्ड वायुचे प्रेरित महामेघकी भाँति श्रीकृष्णवहित अर्जुन युद्धके लिये तैयार है। वह अस्त्रोंका विद्वान् और तरुण भी है। इधर हम दोनों वृद्ध हो चल्ने हैं॥

वैशम्पायन उवाच

एतच्छुत्वा तु भीष्मस्य राक्षां दध्वंसिरे तदा।
काञ्चनाङ्गदिनः पीना भुजाश्चन्दनक्षिताः॥ २७॥
मनोभिः सह संवेगैः संस्मृत्य च पुरातनम्।
सामर्थ्यं पाण्डवेयानां यथा प्रत्यक्षदर्शनातु॥ २८॥

वैशम्पायन जी कहते हैं — जनमेजय! मीष्मकी यह बात सुनकर पाण्डवोंके पुरातन बल-पराक्रमको प्रत्यक्ष देखने-की भाँति स्मरण करके राजाओंकी सुवर्णमय भुजवंदोंसे विभूषित चन्दनचर्चित स्थूल भुजाएँ एवं मन भी आवेगयुक्त होकर शिथिल हो गये॥ २७-२८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि स्थातिरथसंख्यानपर्वणि पाण्डवस्थातिरथसंख्यायां एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६९॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत स्थातिरथसंख्यानपर्वमें पाण्डवपक्षके रथियों और अतिर्धियोंकी संख्याविषयक एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६९ ॥

## सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

पाण्डवपक्षके रथियों और महारथियोंका वर्णन तथा विराट और द्वपदकी प्रशंसा

भीष्म उवाच

द्रौपदेया महाराज सर्वे पञ्च महारथाः। वैराटिकत्तरश्चैव रथोदारो मतो मम॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—महाराज ! द्रौपदीके जो पाँच पुत्र हैं, वे सबके सब महारथी हैं । विराटपुत्र उत्तरको मैं उदार रथी मानता हूँ ॥ १॥

अभिमन्युर्महाबाह् रथयूथपयूथपः। समः पार्थेन समरे वासुदेवेन चारिहा॥२॥ लब्धास्त्रश्चित्रयोधी च मनस्वी च दढवतः। संसारन् वै परिक्लेशं स्विपतुर्विक्रमिष्यति॥३॥

महाबाहु अभिमन्यु रथ-यूथपतियोंका भी यूथपति है।

वह रात्रुनाशक वीर समरभूमिमें अर्जुन और श्रीकृष्णके समान पराक्रमी है। उसने अस्त्रविद्याकी विधिवत् शिक्षा प्राप्त की है। वह युद्धकी विचित्र कलाएँ जानता है तथा दृढ़तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाला और मनस्वी है। वह अपने पिताके क्लेशको याद करके अवस्य पराक्रम दिखायेगा।। २-३।।

सात्यिकमीधवः शूरो रथयूथपयूथपः। एष वृष्णिप्रवीराणाममर्षा जितसाध्वसः॥ ४॥

मधुवंशी शूरवीर सात्यिक भी रथ-यूथपितयोंके भी यूथ-पित हैं। वृष्णिवंशके प्रमुख वीरोंमें ये सात्यिक बड़े ही अमर्षशील हैं। इन्होंने भयको जीत लिया है॥ ४॥ उत्तमौजास्तथा राजन रथोदारो मतो मम। युधामन्युश्च विकान्तो रथोदारो मतो मम॥ ५॥

राजन् ! उत्तमौजाको भी मैं उदार रथी मानता हूँ। पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मतमें एक श्रेष्ठ रथी हैं ॥ ५ ॥ एतेषां वहुसाहस्रा रथा नागा ह्यास्तथा। योतस्यन्ते ते तन्ंस्त्यकत्वा कुन्तीपुत्रियेण्सया॥ ६ ॥

इनके कई हजार रंथ, हाथी और घोड़े हैं, जो कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरका प्रिय करनेकी इच्छासे अपने शरीरको निछावर करके युद्ध करेंगे ॥ ६ ॥

पाण्डवैः सह राजेन्द्र तव सेनासु भारत। अग्निमारुतवद् राजन्नाह्वयन्तः परस्परम्॥ ७॥

भारत ! राजेन्द्र ! वे पाण्डवोंके साथ तुम्हारी सेनामें प्रवेश करके एक-दूसरेका आह्वान करते हुए अग्नि और वायुकी भाँति विचरेंगे ॥ ७ ॥

अजेयौ समरे वृद्धौ विराटद्रुपदौ तथा। महारथौ महावीयौँ मतौ मे पुरुपर्वभौ॥८॥

वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्धमें अजेय हैं। इन दोनों महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरोंको में महारथी मानता हूँ॥ वयोवृद्ध विषि हि तौ क्षत्रधर्मपरायणी। यतिष्येते परं शक्त्या स्थितौ वीरगते पथि॥ ९॥

यद्यपि वे दोनों अवस्थाकी दृष्टिसे बहुत बूढ़े हैं, तथापि क्षत्रिय-धर्मका आश्रय ले वीरोंके मार्गमें स्थित हो अपनी शक्ति-भर युद्ध करनेका प्रयत्न करेंगे ॥ ९॥

सम्बन्धकेन राजेन्द्र तौ तु वीर्यवलान्वयात्। आर्यवृत्तौ महेष्वासौ स्नेहपाशसितावुभौ॥१०॥ राजेन्द्र ! वे दोनों नरेश वीर्य और बलसे संयुक्त श्रेष्ठ पुरुपोंके समान सदाचारी और महान् धनुर्धर हैं। पाण्डवोंके साथ सम्बन्ध होनेके कारण वे दोनों उनके स्नेइ-बन्धनमें वॅथे हुए हैं॥ १०॥

कारणं प्राप्य तु नराः सर्व एव महाभुजाः। शूरा वा कातरा वापि भवन्ति कुरुपुङ्गव ॥ ११ ॥

कुरुश्रेष्ठ ! कोई कारण पाकर प्रायः सभी महाबाहु मानव श्रूर अथवा कायर हो जाते हैं ॥ ११॥

एकायनगतावेतौ पार्थिवौ दृढधिनवनौ। प्राणांस्त्यक्त्वा परं शक्त्या घट्टितारौ परंतप ॥ १२ ॥

परंतप ! दृढ्तायूर्वक धनुष धारण करनेवाले राजा विराट और द्रुपद एकमात्र वीरपथका आश्रय ले चुके हैं। वे अपने प्राणींका त्याग करके भी पूरी शक्तिसे तुम्हारी सेनाके साथ टक्कर लेंगे ॥ १२॥

पृथगक्षौहिणीभ्यां ताबुभौ संयति दारुणौ। सम्बन्धिभावं रक्षन्तौ महत् कर्म करिष्यतः॥१३॥

वे दोनों युद्धमें बड़े भयंकर हैं। अतः अपने सम्बन्धकी रक्षा करते हुए पृथक्-पृथक् अक्षौहिणी सेना साथ लिये महान् पराक्रम करेंगे ॥ १३॥

लोकवीरौ महेष्वासौ त्यकात्मानौ च भारत। प्रत्ययं परिरक्षन्तौ महत् कर्म करिष्यतः॥१४॥

भारत ! महान् धनुर्धर तथा जगत्के सुप्रसिद्ध वीर वे दोनों नरेश अपने विश्वास और सम्मानकी रक्षा करते हुए शरीरकी परवा न करके युद्धभृमिमें महान् पुरुपार्थ प्रकट करेंगे ॥

इति श्रीसहाभारते उद्योगपर्वणि स्थातिरथसंख्यानपर्वणि सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत रथातिरथसंख्यानपर्वमे एक सौ सत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १७०॥

### एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः पाण्डवपक्षके रथी, महारथी एवं अतिरथी आदिका वर्णन

भीष्म उवाच

पञ्चालराजस्य सुतो राजन् परपुरंजयः। शिखण्डी रथमुख्यो मे मतः पार्थस्य भारत ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं— राजन् ! भरतनन्दन ! पाञ्चाल-राज दुपदका पुत्र शिखण्डी शत्रुओंकी नगरीपर विजय पाने-वाला है, मैं उसे सुधिष्ठिरकी सेनाका एक प्रमुख रथी मानता हूँ॥

एष योत्स्यति संग्रामे नारायन् पूर्वसंस्थितम् । परं यशो विप्रथयंस्तव सेनासु भारत॥ २॥

भारत ! वह तुम्हारी सेनामें प्रवेश करके अपने पूर्व अपयशका नांश तथा उत्तम सुयशका विस्तार करता हुआ बड़े उत्ताहसे युद्ध करेगा ॥ २ ॥

पतस्य वहुलाः सेनाः पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः। तेनासौ रथवंशेन महत् कर्म करिष्यति॥ ३॥ उसके साथ पाञ्चालों और प्रभद्रकोंकी बहुत बड़ी सेना है। वह उन रिथयोंके समूहद्वारा युद्धमें महान् कर्म कर दिखायेगा॥ भ्रुष्ट्युम्नश्च सेनानीः सर्वसेनासु भारत । मतो मेऽतिरथो राजन् द्रोणशिष्यो महारथः॥ ४॥

भारत ! जो पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाका सेनापित है, वह द्रोणाचार्यका महारथी शिष्य धृष्टश्चुम्न मेरे विचारसे अतिरयी है ॥ ४॥

एव योत्स्यति संग्रामे सुद्रयन् वै परान् रणे। भगवानिव संकुद्धः पिनाकी युगसंक्षये॥ ५॥

जैसे प्रलयकालमें पिनाकधारी मगवान् रुद्र कुपित होकर प्रजाका संहार करते हैं। उसी प्रकार यह संग्राममें शत्रुओंका संहार करता हुआ युद्ध करेगा ॥ ५॥

पतस्य तद् रथानीकं कथयन्ति रणप्रियाः। बहुत्वात् सागरप्रख्यं देवानामिव संयुगे॥६॥ इसके पास रथियोंकी जो देवसेनाके समान विशास सेना

# महाभारत 🔀



पाण्डव-सेनापति धृष्टद्युम्न



है उसकी संख्या बहुत होनेके कारण युद्धप्रेमी सैनिक रण-क्षेत्रमें उसे समुद्रके समान बताते हैं ॥ ६ ॥ क्षत्रधर्मा तु राजेन्द्र मतो मेऽर्घरथो नृप। धृष्टद्युम्नस्य तनयो बाल्यान्नातिकृतश्रमः॥ ७ ॥

राजेन्द्र ! घृष्टद्युम्नका पुत्र क्षत्रधर्मा मेरी समझमें अभी अर्घरथी है । बाल्यावस्था होनेके कारण उसने अस्त्र-विद्यामें अधिक परिश्रम नहीं किया है ॥ ७ ॥

शिशुपालसुतो वीरइचेदिराजो महारथः। भृष्टकेतुर्महेष्वासः सम्बन्धी पाण्डवस्य ह ॥ ८ ॥

शिशुपालका बीर पुत्र महाधनुर्धर चेदिराज धृष्टकेतु पाण्डुनन्दन युधिष्टिरका सम्बन्धी एवं महारथी है ॥ ८ ॥ एष चेदिपतिः शूरः सह पुत्रेण भारत । महारथानां सुकरं महत् कर्म करिष्यति ॥ ९ ॥

भारत ! यह शौर्यसम्पन्न चेदिराज अपने पुत्रके साथ आकर महारिययोंके लिये सहजसाध्य महान् पराक्रम कर दिखायेगा ॥ सत्रधर्मरतो महां मतः परपुरंजयः । सत्रदेवस्त राजेन्द्र पाण्डवेषु रथोत्तमः ॥ १० ॥

राजेन्द्र ! शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेवाला क्षत्रिय-धर्मपरायण क्षत्रदेव मेरे मतमें पाण्डव-सेनाका एक श्रेष्ठ रथी है ॥ जयन्तश्चामितौजाश्च सत्यजिच्च महारथः । महारथा महात्मानः सर्वे पाश्चालसत्तमाः ॥ ११ ॥ योत्स्यन्ते समरे तात संरव्धा इव कुञ्जराः ।

जयन्तः अमितौजा और महारथी सत्य जित्—ये सभी पाञ्चालशिरोमणि महामनस्वी वीर महारथी ही हैं। तात! ये सबके सब क्रोधमें भरे हुए गजराजोंकी भाँति समरभूमिमें युद्ध करेंगे॥ ११६॥ अजो भोजश्च विकान्ती पाण्डवार्थं महारथी॥ १२॥ योत्स्येते वल्लिनी शरी परं शत्वा क्षयिष्यतः।

पाण्डवोंके लिये महान् पराक्रम करनेवाले बलवान् श्रूर-वीर अज और भोज दोनों महारथी हैं। वे सम्पूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करेंगे और अपने पुरुषार्थका परिचय देंगे॥ शीव्रास्त्राश्चित्रयोद्धारः कृतिनो दढिविक्रमाः॥ १३॥ केकयाः पश्च राजेन्द्र भातरो दढिविक्रमाः। सर्वे चैव रथोदाराः सर्वे लोहितकध्वजाः॥ १४॥

राजेन्द्र ! शीघतापूर्वक अस्त्र चलानेवाले विचित्र योद्धाः युद्धकलामें निपुण और दृढ़ पराक्रमी जो पाँच भाई केकय-राजकुमार हैं वे सभी उदार रथी माने गये हैं। उन सबकी ध्वजा लाल रंगकी है ॥ १३-१४॥

काशिकः सुकुमारश्च नीलो यश्चापरो नृप।
सूर्यदत्तश्च शङ्ख्य मिद्रराश्वश्च नामतः॥१५॥
सर्व एव रथोदाराः सर्वे चाहवलक्षणाः।
सर्वास्त्रविदुषः सर्वे महात्मानो मता मम॥१६॥

सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शङ्ख और मदिराश्व नामक ये सभी योदा उदार रथी हैं। युद्ध ही इन सबका शौर्यसूचक चिह्न है। मैं इन सभीको सम्पूर्ण अस्त्रोंके शाता और महामनस्वी मानता हूँ ॥ १५-१६ ॥ वार्धक्षेमिर्महाराज मतो मम महारथः। चित्रायुधश्च नृपतिर्मतो मे रथसत्तमः॥ १७॥

महाराज ! वार्धक्षेमिको मैं महारथी मानता हूँ तथा राजा चित्रायुध मेरे विचारसे श्रेष्ठ रथी हैं ॥ १७ ॥ स हि संग्रामशोभी च भक्तश्चापि किरीटिनः । चेकितानः सत्यधृतिः पाण्डवानां महारथौ । द्वाविमौ पुरुषच्याद्रौ रथोदारौ मतौ मम ॥ १८ ॥

चित्रायुष संग्राममें शोभा पानेवाले तथा अर्जुनके भक्त हैं। चेकितान और सत्यधृति—ये दो पुरुपसिंह पाण्डव सेनाके महारयी हैं। मैं इन्हें रिथयोंमें श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ १८॥ व्याव्रदत्तश्च राजेन्द्र चन्द्रसेनश्च भारत। मतौ मम रथोदारौ पाण्डवानां न संशयः॥ १९॥

भरतनन्दन ! महाराज ! व्याघदत्त और चन्द्रसेन-ये दो नरेश भी मेरे मतमें पाण्डवसेनाके श्रेष्ठ रथी हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ १९॥

सेनाविन्दुश्च राजेन्द्र क्रोधहन्ता च नामतः। यः समो वासुदेवेन भीमसेनेन वा विभो ॥ २०॥ स योत्स्यति हि विक्रम्य समरे तव सैनिकैः।

राजेन्द्र ! राजा सेनाविन्दुका दूसरा नाम क्रोघहन्ता भी है । प्रमो !वे भगवान् कृष्ण तथा भीमसेनकेसमान पराक्रमी माने जाते हैं । वे समराङ्गणमें तुम्हारे सैनिकोंके साथ पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेंगे ॥ २० है ॥

मां च द्रोणं कृपं चैव यथा सम्मन्यते भवान् ॥ २१ ॥ तथा स समरक्षाधी मन्तव्यो रथसत्तमः । काइयः परमशीवास्त्रः स्थाधनीयो नरोत्तमः ॥ २२ ॥

तुम मुझको, आचार्य द्रोणको तथा कृपाचार्यको जैसा समझते हो, युद्धमें दूसरे वीरोंसे स्पर्धा रखनेवाले तथा बहुत ही फ़र्तिके साथ अस्त्र-रास्त्रोंका प्रयोग करनेवाले प्रशंसनीय एवं उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काशिराजको भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिये॥ २१-२२॥

रथ एकगुणो महां ज्ञेयः परपुरंजयः। अयं च युधि विकान्तो मन्तव्योऽष्टगुणो रथः॥ २३॥

मेरी दृष्टिमें शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले काशिराजको साधारण अवस्थामें एक रथी समझना चाहिये; परंतु जिस समय ये युद्धमें पराक्रम प्रकट करने लगते हैं उस समय इन्हें आठ रिथयोंके बराबर मानना चाहिये॥ २३॥

सत्यजित् समरश्जाघी द्रुपदस्यात्मजो युवा।
गतः सोऽतिरथत्वं हि धृष्टद्युम्नेन सम्मितः॥ २४॥
पाण्डवानां यशस्कामः परं कर्म करिप्यति।

द्रुपदका तरुण पुत्र सत्यजित् सदा युद्धकी स्पृहा रखने-वाला है। वह धृष्टयुम्नके समान ही अतिरयीका पद प्राप्त

कर चका है। वह पाण्डवोंके यशोविस्तारकी इच्छा रखकर युद्धमें महान् कर्म करेगा ॥ २४% ॥

अनुरक्तश्च शुरश्च रथोऽयमपरो महान् ॥ २५॥ पाण्ड्यराजो महावीर्यः पाण्डवानां धुरंधरः। दृढधन्वा महेष्वासः पाण्डवानां महारथः॥२६॥

पाण्डवपक्षके धुरंधर वीर महापराक्रमी पाण्ड्यराज भी एक अन्य महारथी हैं। ये पाण्डवोंके प्रति अनुराग रखने- वाले और सूरवीर हैं। इनका धनुष महान् और सुदृढ़ है। ये पाण्डवसेनाके सम्माननीय महारथी हैं ॥ २५-२६ ॥

श्रेणिमान् कौरवश्रेष्ठ वसुदानश्च पार्थिवः। उभावेतावतिरथौ मतौ परपुरंजयौ ॥ २७ ॥

कौरवश्रेष्ठ! राजा श्रेणिमान् और वसुदान—ये दोनों वीर अतिरथी माने गये हैं। ये शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेमें समर्थ हैं ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि स्थातिस्थसंख्यानपर्वणि एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत रथातिरथसंख्यानपर्वमें एक सौ इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७१॥

## द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

भीष्मका पाण्डवपक्षके अतिरथी वीरोंका वर्णन करते हुए शिखण्डी और पाण्डवोंका वध न करनेका कथन

भीष्म उवाच

रोचमानो महाराज पाण्डवानां महारथः। योत्स्यतेऽमरवत् संख्ये परसैन्येषु भारत॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं-महाराज! भारत! पाण्डवपक्षमें राजा रोचमान महारथी हैं । वे युद्धमें शत्रुसेनाके साथ देवताओंके समान पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करेंगे ॥ १ ॥

प्रजित् कुन्तिभोजश्च महेष्यासी महावलः। मातलो भीमसेनस्य स च मेऽतिरथो मतः॥ २॥

कुन्तिभोजकुमार राजा पुरुजित् जो भीमसेनके मामा हैं, वे भी महाधनुर्धर और अत्यन्त वलवान् हैं। मैं इन्हें भी अतिरथी मानता हूँ ॥ २ ॥

एप वीरो महेष्वासः कृती च निपुणश्च ह। चित्रयोधी च शक्तश्च मतो मे रथपुङ्गवः॥ ३॥

इनका धनुष महान् है। ये अस्त्रविद्याके विद्वान् और युद्धकुशल हैं। रिथयोंमें श्रेष्ठ वीर पुरुजित् विचित्र युद्ध करनेवाले और शक्तिशाली हैं॥ ३॥

स योत्स्यति हि विकम्य मघवानिव दानवैः। योधा ये चास्य विख्याताः सर्वे युद्धविद्यारदाः ॥ ४ ॥

जैसे इन्द्र दानवोंके साथ पराक्रमपूर्वक युद्ध करते हैं, उसी प्रकार ये भी शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे। उनके साथ जो सैनिक आये हैं, वे सभी युद्धकी कलामें निपुण और विख्यात वीर हैं ॥ ४॥

भागिनेयकृते वीरः स करिष्यति संगरे। सुमहत् कर्म पाण्डूनां स्थितः प्रियहिते रतः ॥ ५ ॥

वीर पुरुजित् पाण्डवोंके प्रिय एवं हितमें तत्पर हो अपने भानजोंके लिये युद्धमें महान् कर्म करेंगे ॥ ५॥ भैमसेनिर्महाराज हैडिम्बो राक्षसेश्वरः। वहुमायाची रथयूथपयूथपः॥६॥

महाराज ! भीमसेन और हिडिम्बाका पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा मायावी है। वह मेरे मतमें रथयू थपितयों का भी यूथपति है ॥ ६॥

योत्स्यते समरे तात मायावी समरित्रयः।

ये चास्य राक्षसा वीराः सचिवा वशवर्तिनः॥ ७॥

उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है। तात ! वह मायावी राक्षस समरभूमिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करेगा। उसके साथ जो वीर राक्षस एवं सचिव हैं, वे सब उसीके वशमें रहनेवाले हैं॥

एते चान्ये च वहवो नानाजनपरेश्वराः। समेताः पाण्डवस्यार्थे वासुदेवपुरोगमाः॥ ८॥

ये तथा और भी बहुत-से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जन-पदोंके खामी हैं और जिनमें श्रीकृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके लिये यहाँ एकत्र हर हैं ॥ ८॥

एते प्राधान्यतो राजन् पाण्डवस्य महात्मनः। रथाश्चातिरथाइचैव ये चान्येऽर्धरथा नृष ॥ ९ ॥

राजन् ! ये महात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके मुख्य-मुख्य रयी, अतिरथी और अर्धरथी यहाँ बताये गये हैं ॥ ९॥ नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां यौधिष्ठिरीं नृप।

महेन्द्रेणेच वीरेण पाल्यमानां किरीटिना ॥ १०॥ नरेश्वर ! देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी किरीटधारी वीर-

वर अर्जुनके द्वारा सुरक्षित हुई युधिष्ठिरकी भयंकर सेनाका ये उपयुक्त वीर समराङ्गणमें संचालन करेंगे ॥ १० ॥ तैरहं समरे वीर मायाविद्धिजयैषिभिः। योत्स्यामि जयमाकाङ्कन्नथवा निधनं रणे॥ ११॥

वीर ! मैं तुम्हारी ओरसे रणभूमिमें उन मायावेता और विजयाभिलापी पाण्डव-वीरोंके साथ अपनी विजय अथवा मृत्युकी आकाङ्का लेकर युद्ध करूँगा॥ ११॥

वासुदेवं च पार्थं च चक्रगाण्डीवधारिणौ। संध्यागताविवार्केन्द्र समेध्येते रथोत्तमौ ॥ १२ ॥

वसदेवनन्दन श्रीकृष्ण और अर्जुन रिषयोंमें श्रेष्ठ हैं। वे क्रमशः सुदर्शन चक्र और गाण्डीव धनुष धारण करते हैं। वे संध्याकालीन सूर्य और चन्द्रमाकी भाँति परस्पर मिलकर जब युद्धमें पधारेंगे, उस समय मैं उनका सामना कलँगा ॥ ये चैव ते रथोदाराः पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः। सहसैन्यानहं तांश्च प्रतीयां रणमुर्धेनि ॥ १३ ॥

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके और भी जो-जो श्रेष्ठ रथी सैनिक हैं, उनका और उनकी सेनाओंका में युद्धके मुहानेपर सामना करूँगा। पते रथाश्चातिरथाश्च तुभ्यं यथाप्रधानं नृप कीर्तिता मया। तथापरे येऽर्धरथाश्च केचित् तथैव तेषामिष कौरवेन्द्र॥ १४॥

राजन् ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे इन मुख्य-मुख्य रिथयों और अतिरिथयोंका वर्णन किया है । इनके सिवा, जो कोई अर्धरथी हैं, उनका भी परिचय दिया है । कौरवेन्द्र ! इसी प्रकार पाण्डवपक्षके भी रथी आदिका दिग्दर्शन कराया गया है ।।

अर्जुनं वासुदेवं च ये चान्ये तत्र पार्थिवाः। सर्वोस्तान् वारियण्यामि यावद् द्रक्ष्यामि भारत॥१५॥

भारत!अर्जुन, श्रीकृष्ण तथा अन्य जो-जो भूपाल हैं, मैं उन-मैंसे जितनोंको देखूँगा, उन सबको आगे बढ़नेसे रोक दूँगा॥

पाञ्चाल्यं तु महावाहो नाहं हन्यां शिखण्डिनम्। उद्यतेषुमथो दृष्टा प्रतियुध्यन्तमाहवे॥१६॥

परंतु महाबाहो ! पाञ्चालराजकुमार शिखण्डीको धनुष-पर वाण चढाये युद्धमें अपना सामना करते देखकर भी मैं नहीं मार्ह्णगा ॥ १६ ॥

लोकस्तं वेद यदहं पितुः प्रियचिकीर्पया। प्राप्तं राज्यं परित्यज्य ब्रह्मचर्यवते स्थितः॥१७॥

सारा जगत् यह जानता है कि मैं मिले हुए राज्यको पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे ठुकराकर ब्रह्मचर्यके पालनमें दृहतापूर्वक लग गया ॥ १७ ॥ चित्राङ्गदं कौरवाणामाधिपत्येऽभ्यवेचयम् । विचित्रवीर्यं च शिद्युं यौवराज्येऽभ्यवेचयम् ॥ १८ ॥

माता सत्यवतीके ज्येष्ठ पुत्र चित्राङ्गदको कौरवोंके राज्य-पर और बालक विचित्रवीर्यको युवराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया था।। १८॥

देवव्रतत्वं विशाष्य पृथिवीं सर्वराजसु। नैव हन्यां स्त्रियं जातु न स्त्रीपूर्वं कदाचन॥१९॥

सम्पूर्ण भूमण्डलमें समस्त राजाओं के यहाँ अपने देवत्रत-खरूपकी ख्याति कराकर मैं कभी भी किसी स्त्रीको अथवा जो पहले स्त्री रहा हो। उस पुरुषको भी नहीं मार सकता॥१९॥ स हि स्त्रीपर्वको राजन शिखण्डी यदि ते श्रुतः।

स हि स्त्राप्वका राजन् शिखण्डा याद त श्रुतः। कन्या भूत्वा पुमान् जातो न योत्स्ये तेन भारत ॥ २०॥

राजन्! शायद तुम्हारे सुननेमें आया होगाः शिखण्डी पहले (स्त्रीरूप' में ही उत्पन्न हुआ थाः भारत ! पहले कन्या होकर वह फिर पुरुष हो गया थाः इसीलिये मैं उससे युद्ध नहीं करूँगा ॥ २०॥

सर्वास्त्वन्यान् हनिष्यामि पार्थिवान् भरतर्षभ । यान् समेष्यामि समरे नतु कुन्तीसुतान् नृप ॥ २१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! मैं अन्य सब राजाओंको, जिन्हें युद्धमें पाऊँगा, मारूँगा; परंतु कुन्तीके पुत्रोंका वध कदापि नहीं करूँगा ॥२१॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसंख्यानपर्वणि द्विसप्तत्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत रथातिरथसंख्यानपर्वमें एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७२ ॥

## ् (अम्बोपाख्यानपर्व) त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

अम्बोपाख्यानका आरम्भ-भीष्मजीके द्वारा काश्चिराजकी कन्याओंका अपहरण

दुर्योधन उवाच

किमर्थं भरतश्रेष्ठ नैव हन्याः शिखण्डिनम् । उद्यतेषुमधो दृष्टा समरेष्वाततायिनम् ॥ १ ॥

दुर्योधनने पूछा—भरतश्रेष्ठ! जब शिखण्डी धनुष-बाण उठाये समरमें आततायीकी माँति आपको मारने आयेगाः उस समय उसे इस रूपमें देखकर भी आप क्यों नहीं मारेंगे ?

पूर्वमुत्त्वा महावाहो पञ्चालान् सह सोमकैः। हनिष्यामीति गाङ्गेय तन्मे ब्रृहि पितामह॥ २॥

महावाहु गङ्गानन्दन ! पितामह ! आप पहले तो यह कह चुके हैं कि 'मैं सोमकोंसिहत पञ्चालोंका वध करूँगा' (फिर आप शिखण्डीको छोड़ क्यों रहे हैं ? ) यह मुझे बताइये॥

भीष्म उवाच

श्रुणु दुर्योधन कथां सहैभिर्वसुधाधियैः। यद्र्थं युधि सम्प्रेक्ष्य नाहं हन्यां शिखण्डिनम्॥ ३॥ भीष्मजीने कहा—दुर्योधन!में जिस कारणसे सम- राङ्गणमें प्रहार करते देखकर भी शिखण्डीको नहीं मारूँगा। उसकी कथा कहता हूँ, इन भूमिपालोंके साथ सुनो ॥ ३॥

महाराजो मम पिता शान्तनुर्लोकविश्वतः। दिष्टान्तमाप धर्मात्मा समये भरतर्षम ॥ ४ ॥ ततोऽहं भरतश्रेष्ठ प्रतिश्चां परिपालयन्। चित्राङगदं भातरं वै महाराज्येऽभ्यवेचयम्॥ ५ ॥

भरतश्रेष्ठ ! मेरे धर्मातमा पिता लोकविक्यात महाराज शान्तनुका जब निधन हो गया उस समय अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए मैंने भाई चित्राङ्गदको इस महान् राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ४-५ ॥

तिसिश्च निधनं प्राप्ते सत्यवत्या मते स्थितः। विचित्रवीर्यं राजानमभ्यपिङ्चं यथाविधि॥ ६॥

तदनन्तर जब चित्राङ्गदकी भी मृत्यु हो गयी, तब माता सत्यवतीकी सम्मतिसे मैंने विधिपूर्वक विचित्रवीर्यका राजाके पदपर अभिषेक किया || ६ || मयाभिषिको राजेन्द्र यवीयानिष धर्मतः। विचित्रवीर्यो धर्मात्मा मामेव समुदैश्नत॥ ७॥

राजेन्द्र ! छोटे होनेपर भी मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर धर्मात्मा विचित्रवीर्य धर्मतः मेरी ही ओर देखा करते ये अर्थात् मेरी सम्मतिसे ही सारा राजकार्य करते थे ॥ ७ ॥ तस्य दार्यकर्या तात चिकीर्यरहमस्यत् ।

तस्य दारिक्रयां तात चिकीर्षुरहमण्युत। अनुरूपादिव कुलादित्येव च मनो दधे॥८॥

तात ! तब मैंने अपने योग्य कुळसे कन्या लाकर उनका विवाह करनेका निश्चय किया ॥ ८ ॥

तथाश्रीपं महावाहो तिस्रः कन्याः खयंवराः। रूपेणाप्रतिमाः सर्वाः काशिराजसुतास्तद्।। अम्वां चैवाम्बिकां चैव तथैवाम्वालिकामपि॥ ९॥

महाबाहो ! उन्हीं दिनों मैंने सुना कि काशिराजकी तीन कन्याएँ हैं, जो खब-की-सब अप्रतिम रूप-सौन्दर्यसे सुशोभित हैं और वे स्वयंवर-सभामें स्वयं ही पतिका चुनाव करनेवाली हैं। उनके नाम हैं अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका ॥९॥

राजानश्च समाहृताः पृथिव्यां भरतर्षभ । अम्बा ज्येष्ठाभवत् तासामिक्वकात्वथ मध्यमा ॥ १० ॥ अम्बालिका च राजेन्द्र राजकन्या यवीयसी । सोऽहमेकरथेनैव गतः काशिपतेः पुरीम् ॥ ११ ॥

भरतश्रेष्ठ ! राजेन्द्र ! उन तीनोंके स्वयंवरके लिये भूमण्डलके सम्पूर्ण नरेश आमिन्त्रत किये गये थे । उनमें अम्बा सबसे बड़ी थी, अम्बिका मझली थी और राजकन्या अम्बालिका सबसे छोटी थी । स्वयंवरका समाचार पाकर मैं एक ही रथके द्वारा काशिराजके नगरमें गया ॥ १०-११॥

अपरयं ता महाबाहो तिस्नः कन्याः खळंकृताः। राज्ञइचैव समाहृतान् पार्थिवान् पृथिवीपते ॥ १२॥

महाबाहो ! वहाँ पहुँचकर मैंने वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हुई उन तीनों कन्याओंको देखा । पृथ्वीपते ! वहाँ उसी समय आमन्त्रित होकर आये हुए सम्पूर्ण राजाओंपर भी मेरी दृष्टि पड़ी।।

ततोऽहं तान् नृपान् सर्वानाहृय समरे स्थितान्। रथमारोपयांचके कन्यास्ता भरतर्षभ ॥ १३॥

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर मैंने युद्धके लिये खड़े हुए उन समस्त राजाओंको ललकारकर उन तीनों कन्याओंको अपने रथपर बैटा लिया ॥ १३॥

वीर्यशुक्ताश्च ता ज्ञात्वा समारोज्य रथं तदा।
अवोचं पार्थिवान् सर्वानहं तत्र समागतान्।
भीष्मः शान्तनवः कन्या हरतीति पुनः पुनः॥ १४॥
ते यतध्वं परं शक्त्या सर्वे मोक्षाय पार्थिवाः।
प्रसद्य हि हराम्येष मिषतां वो नर्षभाः॥ १५॥

पराक्रम ही इन कन्याओंका शुल्क है, यह जानकर उन्हें रथपर चढ़ा लेनेके पश्चात् मैंने वहाँ आये हुए समस्त भूपालोंसे कहा-प्नरश्रेष्ठ राजाओ! शान्तनुपुत्र भीष्म इन राज- कन्याओंका अपहरण कर रहा है, तुम सब लोग पूरी शक्ति लगाकर इन्हें छुड़ानेका प्रयत्न करो; क्योंकि मैं तुम्हारे देखते-देखते बलपूर्वक इन्हें लिये जाता हूँ'; इस बातको मैंने बारंबार दुहराया ॥ १४-१५॥

ततस्ते पृथिवीपालाः समुत्पेतुरुदायुधाः। योगो योग इति क्रुद्धाः सारथीनभ्यचोदयन् ॥ १६॥

फिर तो वे महीपाल कुपित हो हाथमें हथियार लिये टूट पड़े और अपने सारिधयोंको 'रथ तैयार करो, रथ तैयार करो' इस प्रकार आदेश देने लगे ॥ १६॥

ते रथैर्गजसंकारौर्गजैश्च गजयोधिनः। पुष्टैश्चाश्चैर्महीपालाः समुत्पेतुरुदायुधाः॥१७॥

वे राजा हाथियोंके समान विशाल रथों; हाथियों और हृष्ट-पुष्ट अश्वोंपर सवार हो अस्त्र-शस्त्र लिये मुझपर आक्रमण करने लगे । उनमेंसे कितने ही हाथियोंपर सवार होकर युद्ध करनेवाले थे।। १७॥

ततस्ते मां महीपालाः सर्व एव विशाम्पते। रथवातेन महता सर्वतः पर्यवारयन्॥१८॥

प्रजानाथ ! तदनन्तर उन सन्न नरेशोंने विशाल रथ-समूहद्वारा मुझे सन्न ओरसे घेर लिया ॥ १८ ॥

तानहं शरवर्षेण समन्तात् पर्यवारयम्। सर्वान् नृपांश्चाप्यजयं देवराडिव दानवान्॥१९॥

तब मैंने भी बाणोंकी वर्षा करके चारों ओरसे उनकी प्रगति रोक दी और जैसे देवराज इन्द्र दानवींपर विजय पाते हैं। उसी प्रकार मैंने भी उन सब नरेशोंको जीत लिया॥१९॥

अपातयं रारैदींप्तैः प्रहसन् भरतर्षभ । तेपामापततां चित्रान् ध्वजान् हेमपरिष्कृतान् ॥ २० ॥

भरतश्रेष्ठ ! जिस समय उन्होंने आक्रमण किया उसी समय मैंने प्रज्वलित बाणोंद्वारा हँसते-हँसते उनके स्वर्ण-भूषित विचित्र ध्वजोंको काट गिराया ॥ २०॥

एकैंकेन हि वाणेन भूमी पातितवानहम्। हयांस्तेषां गजांइचैव सार्थाश्चाप्यहं रणे॥ २१॥

फिर एक एक बाण मारकर मैंने समरभूमिमें उनके घोड़ों, हाथियों और सारिधयोंको भी घराशायी कर दिया॥२१॥ ते निवृत्ताश्च भग्नाश्च दृष्ट्वा तल्लाघवं मम। (प्रणिपेतुरच सर्वे वे प्रशशंसुश्च पार्थिवाः। तत आदाय ताः कन्या नृपतींश्च विस्रुज्य तान्॥) अथाहं हास्तिनपुरमायां जित्वा महीक्षितः॥ २२॥

मेरे हाथोंकी वह फ़र्ती देखकर वे पीछे हटने और भागने छगे। वे सब भूपाल नतमस्तक हो गये और मेरी प्रशंसाकरने छगे। तत्पश्चात् में राजाओंको परास्त करके उन सबको वहीं छोड़ तीनों कन्याओंको साथ ले हस्तिनापुरमें आया॥ २२॥ ततोऽहं ताश्च कन्या वै श्चातुरथीय भारत।

कर्म महाबाहो सत्यवत्यै न्यवेदयम् ॥ २३ ॥ भाईसे ब्याहनेके लिये माता सत्यवतीको सौंप दिया और अपना महाबाह भरतनन्दन ! फिर मैंने उन कन्याओंको अपने वह पराक्रम भी उन्हें वताया ॥ २३ ॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि कन्याहरणे त्रिसष्ठत्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें कन्याहरणविषयक एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ।।९७२।। ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल २४ इलोक हैं )

चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

अम्बाका शाल्वराजके प्रति अपना अनुराग प्रकट करके उनके पास जानेके लिये भीष्मसे आज्ञा माँगना

भीष्म उवाच

ततोऽहं भरतश्रेष्ठ मातरं वीरमातरम्। अभिगम्योपसंगृहा दारोयीमिदमत्रवम् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं-भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर मैंने वीर-जननी दाशराजकी कन्या माता सत्यवतीके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके इस प्रकार कहा-॥ १॥

इमाः काशिपतेः कन्या मया निर्जित्य पार्थिवान् । विचित्रवीर्यस्य कृते वीर्यग्रुत्का हता इति ॥ २ ॥

भाँ ! ये काशिराजकी कन्याएँ हैं । पराक्रम ही इनका ग्रुल्क था । इसलिये में समस्त राजाओंको जीतकर भाई विचित्रवीर्यके लिये इन्हें हर लाया हूँ ।। २॥

ततो मूर्धन्युपाद्राय पर्यश्रनयना आह सत्यवती हृष्टा दिष्टचा पुत्र जितं त्वया ॥ ३ ॥

नरेश्वर ! यह सुनकर माता सत्यवतीके नेत्रोंमें हर्षके आँस् छलक आये । उन्होंने मेरा मस्तक सूँघकर प्रसन्नता-पूर्वक कहा- वेटा ! बड़े सीभाग्यकी वात है कि तुम विजयी हुए ।।

सत्यवत्यास्त्वनुमते विवाहे समुपस्थिते। उवाच वाक्यं सवीडा ज्येष्ठा काशिपतेः सुता ॥ ४ ॥

सत्यवतीकी अनुमतिसे जब विवाहका कार्य उपस्थित हुआ, तब काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री अम्बाने कुछ लिजत होकर मुझसे कहा-॥४॥

भीष्म त्वमसि धर्मज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः । श्रुत्वा च वचनं धर्म्यं महां कर्तुमिहाहसि॥ ५॥

भीष्म! तुम धर्मके ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण हो । मेरी बात सुनकर मेरे साथ धर्मपूर्ण वर्ताव मेंने सुना है कि इस पृथ्वीपर तुम सत्यव्रती महात्मा हो । १०।

करना चाहिये ॥ ५ ॥ मया शाल्वपतिः पूर्वं मनसाभिवृतो वरः। तेन चासि वृता पूर्वं सहस्यविदिते पितुः ॥ ६ ॥

भैंने अपने मनसे पहले शाल्वराजको अपना पति चुन लिया है और उन्होंने भी एकान्तमें मेरा वरण कर लिया है। यह पहलेकी बात है, जो मेरे पिताको भी ज्ञात नहीं है ॥६॥

कथं मामन्यकामां त्वं राजधर्ममतीत्य वै। वासयेथा गृहे भीष्म कौरवः सन् विशेषतः॥ ७॥

भीष्म ! मैं दूसरेकी कामना करनेवाली राजकन्या हूँ। तुम विशेषतः कुरुवंशी होकर राजधर्मका उल्लङ्घन करके मुझे अपने घरमें कैसे रक्खोगे ? ॥ ७ ॥

एतद् बुद्धया विनिश्चित्य मनसा भरतर्पभ। यत क्षमं ते महाबाहो तदिहारच्युमईसि ॥ ८॥

भहाबाह भरतश्रेष्ठ !अपनी बुद्धि और मनसे इस विषयमें निश्चित विचार करके तुम्हें जो उचित प्रतीत हो, वही करना चाहिये ॥ ८॥

स मां प्रतीक्षते व्यक्तं शाल्वराजो विशाम्पते। तसान्मां त्वं कुरुश्रेष्ठ समनुज्ञातुमहिसि॥ ९॥

प्रजानाथ ! शाल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते होंगे; अतः कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हें मुझे उनकी सेवामें जानेकी आज्ञा देनी चाहिये ॥ ९ ॥

कृपां कुरु महाबाहो मिय धर्मभृतां वर। त्वं हि सत्यव्रतो वीर पृथिव्यामिति नः श्रुतम् ॥ १०॥

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! महाबाहु वीर ! मुझपर कृपा करो ।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि अम्बावाक्ये चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें अम्बाबाक्यविषयक एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय पूराहुआ॥१७४॥

# पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

अम्बाका शाल्वके यहाँ जाना और उससे परित्यक्त होकर तापसोंके आश्रममें आना, वहाँ शैखावत्य और अम्बाका संवाद

भीष्म उवाच

ततोऽहं समनुशाप्य कालीं गन्धवतीं तदा। मन्त्रिणश्चर्तिजङ्चैव तथैव च पुरोहितान् ॥ १ ॥ समनुशासिषं कन्यामम्बां ज्येष्ठां नराधिप।

भीष्मजी कहते हैं -- नरेश्वर !तव मैंने माता गन्धवती कालीसे आज्ञा ले मन्त्रियों। ऋत्विजों तथा पुरोहितोंसे पूछकर बड़ी राजकुमारी अम्बाको जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १३ ॥ अनुशाता ययौ सा तु कन्या चाल्वपतेः पुरम् ॥ २ ॥

बुद्धैर्द्धिजातिभिर्गुप्ता धात्र्या चानुगता तदा। अतीत्य च नमध्वानमासाद्य नृपति तथा॥ ३॥ सा तमासाद्य राजानं शाल्वं चचनमत्रवीत्। आगताहं महावाहो त्वामृहिद्य महामते॥ ४॥

आज्ञा पाकर राजकन्या अम्बा वृद्ध ब्राह्मणोंके संरक्षणमें रहकर शाल्वराजके नगरकी ओर गयी। उसके साथ उसकी धाय भी थी। उस मार्गको लाँघकर वह राजाके यहाँ पहुँच गयी और शाल्वराजसे मिलकर इस प्रकार वोली—'महाबाहो! महामते! में तुम्हारे पास ही आयी हूँ ॥ २-४॥ (अभिनन्दस्स मां राजन् सदा प्रियहिते रताम्। प्रतिपादय मां राजन् धर्मार्थं चैव धर्मतः॥ त्वं हि मनसा ध्यातस्त्वया चार्युपमन्त्रिता॥)

प्राजन् ! में सदा तुम्हारे प्रिय और हितमें तत्पर रहनेवाली हूँ । मुझे अपनाकर आनिन्दत करो । नरेश्वर ! मुझे धर्मान्तुसार ग्रहण करके धर्मके लिये ही अपने चरणोंमें स्थान दो । मैंने मन-ही-मन सदा तुम्हारा ही चिन्तन किया है और तुमने भी एकान्तमें मेरे साथ विवाहका प्रस्ताव किया था' ॥ तामत्रवीच्छाल्वपतिः स्मयन्निव विद्याम्पते ।

तामत्रवीच्छात्वपतिः स्मयन्निव विशाम्पते । त्वयान्यपूर्वया नाहं भार्यार्थी वरवर्णिनि ॥ ५ ॥

प्रजानाथ ! अभ्वाकी वात सुनकर शास्त्रराजने सुसकराते हुए-से कहा- 'सुन्दरी ! तुम पहले दूसरेकी हो चुकी हो; अतः तुम्हारी-जैसी स्त्रीके साथ विवाह करनेकी मेरी इच्छा नहीं है। ५। गच्छ भद्रे पुनस्तत्र सकाशं भीष्मकस्य वै। नाहिमच्छामि भीष्मेण गृहीतां त्वां प्रसद्य वै॥ ६॥

भिद्रे ! तुम पुनः वहाँ भीष्मके ही पास जाओ । भीष्मने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया थाः अतः अव तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता ॥ ६ ॥

स्वं हि भीष्मेण निर्जित्य नीता प्रीतिमती तदा। परामुश्य महायुद्धे निर्जित्य पृथिवीपतीन्॥ ७॥

्भीष्मने उस महायुद्धमें समस्त भूपालोंको हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर वे अपने साथ छे गये। तुम उस समय उनके साथ प्रसन्न थीं॥ ७॥ नाहं त्वय्यन्यपूर्वायां भार्यार्थी वरवर्णिनि।

कथमस्मद्विधो राजा परपूर्वो प्रवेशयेत्॥ ८॥ नारीं विदितविशानः परेषां धर्ममादिशन्। यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा त्वां कालोऽत्यगादयम्॥९॥

'वरवणिनि! जो पहले औरकी हो चुकी हो, ऐसी स्त्रीकों में अपनी पत्नी बनाऊँ, यह मेरी इच्छा नहीं है। जिस नारी-पर पहले किसी दूसरे पुरुषका अधिकार हो गया हो, उसे सारी वातोंको ठीक-ठीक जाननेवाला मेरे-जैसा राजा जो दूसरोंको धर्मका उपदेश करता है, कैसे अपने घरमें प्रविष्ट करायेगा। भद्रे! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चली जाओ। तुम्हारा यह समय यहाँ व्यर्थ न बीते'।। ८-९।।

अम्वा तमव्रवीद् राजन्ननङ्गरारपीडिता। नैवं वद महीपाल नैतदेवं कथंचन॥१०॥ नास्मि प्रीतिमती नीता भीष्मेणामित्रकर्शन । वळात्रीतास्मि रुदती विद्राव्य पृथिवीपतीन् ॥ ११ ॥

राजन् ! यह सुनकर कामदेवके वाणोंसे पीड़ित हुई अम्बा शाल्वराजसे वोली-'भूपाल ! तुम किसी तरह भी ऐसी बात मुँहसे न निकालो । शत्रुस्दन ! मैं भीष्मके साथ प्रसन्नता-पूर्वक नहीं गयी थी । उन्होंने समस्त राजाओंको खदेड़कर वलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई ही उनके साथ गयी थी ॥ १०-११ ॥

भजस्व मां शाल्वपते भक्तां वालामनागसम् । भक्तानां हि परित्यागो न धर्मेषु प्रशस्यते ॥ १२ ॥

'शाल्वराज! मैं निरपराध अवला हूँ। तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूँ। मुझे स्वीकार करो; क्योंकि मक्तोंका परित्याग किसी भी धर्ममें अच्छा नहीं बताया गया है।। १२॥ साहमामन्त्रय गाङ्गयं समरेष्यनिवर्तिनम्।

अनुशाता च तेनैव ततोऽहं भृशामागता ॥ १३॥

(युद्धमें कभी पीट न दिखानेवाले गङ्गानन्दन भीष्मसे
पूछकर, उनकी आज्ञा लेकर अत्यन्त उत्कण्ठाके साथ में यहाँ

आयी हूँ ॥ १३ ॥ न स भीष्मो महाबाहुर्मामिच्छति विशाम्पते ।

भारति सारमा महावाहुमामच्छात विशाम्पत । भारति भारमो भीष्मस्येति श्रुतं मया ॥ १४ ॥

(राजन् ! महाबाहु भीष्म मुझे नहीं चाहते । उनका यह आयोजन अपने भाईके विवाहके लिये था, ऐसा मैंने सुना है १४ भगिन्यों मम ये नीते अभ्विकाम्बालिके नृप ।

भागन्या मम य नात आम्बकाम्बालक नृप।
प्रादाद् विचित्रवीर्याय गाङ्गेयो हि यबीयसे ॥ १५॥

'नरेश्वर ! भीष्म जिन मेरी दो बहिनों—अम्बिका और अम्बालिकाको हरकर ले गये थे, उन्हें उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यको ब्याह दिया है ॥ १५॥

यथा शाल्वपते नान्यं वरं ध्यामि कथंचन । त्वामृते पुरुषव्यात्र तथा मूर्धानमालभे ॥ १६॥

'पुरुषिंह शाल्वराज ! मैं अपना मस्तक छूकर कहती हूँ; तुम्हारे सिवा दूसरे किसी वरका मैं किसी प्रकार भी चिन्तन नहीं करती हूँ ॥ १६ ॥

न चान्यपूर्वो राजेन्द्र त्वामहं समुपस्थिता। सत्यं व्रवीमि शाल्वेतत् सत्येनात्मानमालभे॥ १७॥

'राजेन्द्र शाल्व! मुझपर किसी भी दूसरे पुरुषका पहले कभी अधिकार नहीं रहा है। मैं स्वेच्छापूर्वक पहले-पहल तुम्हारी ही सेवामें उपस्थित हुई हूँ। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस सत्यके द्वारा ही इस शरीरकी शपथ खाती हूँ॥१७॥

भजस्व मां विशालाक्ष स्वयं कन्यामुपस्थिताम् । अनन्यपूर्वा राजेन्द्र त्वत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणीम् ॥ १८ ॥

'विशाल नेत्रोंवाले महाराज ! मैंने आजसे पहले किसी दूसरे पुरुपको अपना पित नहीं समझा है। मैं तुम्हारी कृपाकी अभिलाषा रखती हूँ। स्वयं ही अपनी सेवामें उपस्थित हुई मुझ कुमारी कन्याको धर्मपत्नीके रूपमें स्वीकार कीजिये' १८

तामेवं भाषमाणां तु शाख्यः काशिपतेः सुताम् । अत्यज्ञद् भरतश्रेष्ठ जीर्णा त्वचिमवीरगः ॥ १९ ॥

भरतश्रेष्ठ!इस प्रकार अनुनय-विनय करती हुई काशिराजकी उस कन्याको शाल्वने उसी प्रकार त्याग दियाः जैसे सर्प पुरानी केंचुलको छोड़ देता है ॥ १९॥

एवं वहुविधैर्वाक्यैर्याच्यमानस्तया नृपः। नाश्रद्दधच्छात्वपतिः कन्यायां भरतर्पभ ॥ २०॥

भरतभूषण ! इस तरह नाना प्रकारके वचनों द्वारा बार-बार याचना करनेपर भी शाल्वराजने उस कन्याकी बातोंपर विश्वास नहीं किया ॥ २० ॥

ततः सा मन्युनाऽऽविष्टा ज्येष्टा काशिपतेः सुता । अत्रवीत् साधुनयना वाष्पविष्ठुतया गिरा ॥ २१ ॥

तव काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री अम्बा क्रोध एवं दुःखसे ब्यात हो नेत्रोंसे आँद् बहाती हुई अशुगद्गद वाणीमें बोली—॥ त्वया त्यका गिमध्यामि यत्र तत्र विशाम्पते । तत्र मे गतयः सन्तु सन्तः सत्यं यथा ध्रुवम् ॥ २२॥

प्राजन् ! यदि मेरी कही बात निश्चितरूपसे सत्य हो तो तुमसे परित्यक्त होनेपर मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ, वहाँ-वहाँ साधु पुरुष मुझे सहारा देनेवाछे हों'।। २२।।

पवं तां भाषमाणां तु कन्यां शाख्वपतिस्तदा । परितत्याज कौरव्य करुणं परिदेवतीम् ॥ २३ ॥

कुरुनन्दन ! राजकन्या अम्या करुणस्वरसे विलाप करती हुई इसी प्रकार कितनी ही बातें कहती रही; परंतु शाल्व-राजने उसे सर्वथा त्याग दिया ॥ २३॥

गच्छ गच्छेति तां शाख्वः पुनः पुनरभापत । विभेमि भीष्मात् सुश्रोणि त्वं च भीष्मपरित्रहः॥ २४॥

शास्त्रने नारंवार उससे कहा-'सुश्रोणि ! तुम जाओ, चल्ली जाओ, मैं भीष्मसे डरता हूँ । तुम भीष्मके द्वारा ग्रहण की हुई हो' ॥ २४ ॥

एवमुक्ता तु सा तेन शाल्वेनादीर्घदर्शिना। निश्चकाम पुराद् दीना रुदती कुररी यथा॥ २५॥

अदूरदर्शी शाल्वके ऐसा कहनेपर अम्बा कुररीकी भाँति दीनभावसे रुदन करती हुई उस नगरसे निकल गयी ॥२५॥

भोष्म उवाच

निष्कामन्ती तु नगराचिन्तयामास दुःखिता। पृथिन्यां नास्ति युवितिर्वेषमस्थतरा मया॥ २६॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! नगरसे निकलते समय वह दुःखिनी नारी इस प्रकार चिन्ता करने लगी—'इस पृथ्वीपर कोई भी ऐसी युवती नहीं होगी, जो मेरे समान भारी संकटमें पड़ गयी हो ॥ २६ ॥

बन्धुभिर्विप्रहीणास्मि शाल्वेन च निराकृता। न च शक्यं पुनर्गन्तुं मया वारणसाह्वयम्॥ २७॥

'भाई-बन्धुओंसे तो दूर हो ही गयी हूँ । राजा शाल्वने भी मुझे त्याग दिया है । अब मैं इस्तिनापुरमें भी नहीं जा सकती ॥ २७ ॥ अनुज्ञाता तु भीष्मेण शाल्यमुह्दिय कारणम् । किं नु गहीम्यथात्मानमथ भीष्मं दुरासदम् ॥ २८ ॥

क्योंकि शाल्वके अनुरागको कारण वताकर मैंने भीष्मसे यहाँ आनेकी आज्ञा ली थी। अब मैं अपनी ही निन्दा करूँ या उस दुर्जय वीर भीष्मको कोसूँ ?॥ २८॥

अथवा पितरं मूढं यो मेऽकार्षीत् स्वयंवरम् । मयायं स्वकृतो दोषो याहं भीष्मरथात् तदा ॥ २९ ॥ प्रवृत्ते दारुणे युद्धे शाल्वार्थं नापतं पुरा ।

'अथवा अपने मूढ़ पिताको दोप दूँ। जिन्होंने मेरा स्वयंवर किया। मेरे द्वारा सबसे बड़ा दोष यह हुआ है कि पूर्वकाल-में जिस समय वह भयंकर युद्ध चल रहा था। उसी समय मैं शाल्वके लिये भीष्मके रथसे कूद नहीं पड़ी॥ २९३॥

तस्येयं फलिन्वृंत्तियदापन्नासि मूहवत् ॥ ३० ॥ धिग् भीष्मं धिक् च मे मन्दं पितरं मूहचेतसम्। येनाहं वीर्यशुक्तेन पण्यस्त्रीव प्रचोदिता ॥ ३१ ॥

'उसीका यह फल प्राप्त हुआ है कि मैं एक मूर्ख स्त्रीकी माँति भारी आपित्तमें पड़ गयी हूँ। भीष्मको धिक्कार है, विवेकशून्य हृदयवाले मेरे मन्दबुद्धि पिताको भी धिक्कार है, जिन्होंने पराक्रमका ग्रुटक नियत करके मुझे वाजारू स्त्रीकी माँति जनसमूहमें निकलनेकी आज्ञा दी॥ ३०-३१॥

धिङ्मां धिक् शाल्वराजानं धिग् धातारमथापि वा । येषां दुनींतभावेन प्राप्तास्म्यापद्मुत्तमाम् ॥ ३२॥

'मुझे धिक्कार है, शाल्वराजको धिक्कार है और विधाता-को भी धिक्कार है, जिनकी दुर्नीतियों में इस भारी विपत्तिमें फँस गयी हूँ ॥ ३२॥

सर्वथा भागधेयानि खानि प्राप्तोति मानवः। अनयस्यास्य तु मुखं भीष्मः शान्तनवो मम ॥ ३३॥

भनुष्य सर्वथा वही पाता है जो उसके भाग्यमें होता है। मुझपर जो यह अन्याय हुआ है, उसका मुख्य कारण शान्तनुनन्दन भीष्म हैं॥ ३३॥

सा भीष्मे प्रतिकर्तव्यमहं पश्यामि साम्प्रतम्। तपसा वा युधा वापि दुःखहेतुः स मे मतः॥ ३४॥

'अतः इस समय तपस्या अथवा युद्धके द्वारा भीष्मसे ही बदला लेना मुझे उचित दिखायी देता है; क्योंकि मेरे दुःखके प्रधान कारण वे ही हैं॥ २४॥

को नु भीष्मं युधा जेतुमुत्सहेत महीपतिः। एवं सा परिनिश्चित्य जगाम नगराद् बहिः॥ ३५॥

परंतु कौन ऐसा राजा है जो युद्धके द्वारा भीष्मको परास्तकर सके।'ऐसा निश्चय करके वह नगरसे बाहर चली गयी॥

आश्रमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम् । ततस्तामवसद् रात्रिं तापसैः परिवारिता ॥ ३६॥

उसने पुण्यशील तपस्वी महात्माओंके आश्रमपर जाकर वहीं वह रात वितायी। उस आश्रममें तपस्वीलोगोंने सब ओरसे वेरकर उसकी रक्षा की थी ॥ ३६ ॥ आचल्यों च यथावृत्तं सर्वमात्मिन भारत । विस्तरेण महाबाहो निखिलेन ग्रुचिस्मिता । हरणं च विसर्गं च शाल्वेन च विसर्जनम् ॥ ३७ ॥

महावाहु भरतनन्दन ! पवित्रं मुसकानवाली अम्बाने अपने ऊपर बीता हुआ सारा वृत्तान्त विस्तारपूर्वक उन महात्माओंसे बताया । किस प्रकार उसका अपहरण हुआ ! कैसे भीष्मसे छुटकारा मिला ! और फिर किस प्रकार बाल्वने उसे त्याग दिया। ये सारी बातें उसने कह सुनायीं ॥ ३७ ॥ ततस्तत्र महानासीद् व्राह्मणः संशितव्रतः।

ततस्तत्र महानासीद् ब्राह्मणः संशितवतः। शैखावत्यस्तपोवृद्धः शास्त्रे चारण्यके गुरुः॥ ३८॥

उस आश्रममें कठोर व्रतका पालन करनेवाले शैखावत्य नामसे प्रसिद्ध एक तपोद्वद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शास्त्र और आरण्यक आदिकी शिक्षा देनेवाले सहुरू थे ॥ ३८ ॥ आर्ता तामाह स मुनिः शैखावत्यो महातपाः।

निःश्वसन्तीं सतीं वाळां दुःखशोकपरायणाम् ॥ ३९ ॥

महातपस्त्री शैखावत्य मुनिने वहाँ सिमकती हुई उस दुःखशोकपरायणा सती साध्वी आर्त अवलासे कहा-॥ ३९॥ एवं गते त किं भद्रे शक्यं कर्त तपस्त्रिभः।

एवं गते तु किं भद्रे शक्यं कर्तुं तपिस्त्रिः। आश्रमस्थैर्महाभागे तपोयुक्तैर्महात्मभिः॥ ४०॥

भिद्रे ! महाभागे ! ऐसी दशामें इस आश्रममें निवास करनेवाले तपःपरायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग कर सकते हैं ?' ॥ ४० ॥ सा त्वेनमत्रवीद् राजन् कियतां मदनुग्रहः । प्रावाज्यमहमिच्छामि तपस्तप्यामि दुश्चरम् ॥ ४१ ॥

राजन् ! तव अम्बाने उनसे कहा-भगवन् ! मुझपर अनुग्रह् कीजिये । मैं संन्यासियोंका-साधर्म पालन करना चाहती हूँ । यहाँ रहकर दुष्कर तपस्या कहूँगी ॥ ४१ ॥

मयैव यानि कर्माणि पूर्वदेहे तु मृदया। कृतानि नूनं पापानि तेषामेतत् फलं ध्रुवम् ॥ ४२ ॥

'मुझ मूढ़ नारीने अपने पूर्वजन्मके शरीरसे जो पापकर्म कियेथे,अवस्य ही उन्हींका यह दुःखदायक फल प्राप्त हुआ है।।

नोत्सहे तु पुनर्गन्तुं स्वजनं प्रति तापसाः। प्रत्याख्याता निरानन्दा शाल्वेन च निराकृता॥ ४३ ॥

'तपस्त्री महात्माओ ! अब में अपने स्वजनोंके यहाँ फिर नहीं लौट सकती; क्योंकि राजा शास्त्रने मुझे कोरा उत्तर देकर त्याग दिया है, उससे मेरा सारा जीवन आनन्दसून्य (दुःखमय) हो गया है ॥ ४३॥

उपदिष्टमिहेच्छामि तापस्यं वीतकरमपाः । युष्माभिर्देवसंकादौः कृषा भवतु वो मयि ॥ ४४ ॥

'निष्पाप तापसगण ! मैं चाहती हूँ कि आप देवोपम साधु-पुरुष मुझे तपस्याका उपदेश दें,मुझपर आपलोगोंकी कृपा हो! ॥

स तामाश्वासयत् कन्यां दृष्टान्तागमहेतुभिः। सान्त्वयामास कार्यं च प्रतिजन्ने द्विजैः सह ॥ ४५ ॥

तव शैलावत्य मुनिने लौकिक दृशन्तों, शास्त्रीय वचनों तथा युक्तियोंद्वारा उस कन्याको आश्वासन देकर चैर्य वँधाया और ब्राह्मणोंके साथ मिलकर उसके कार्य-साधनके लिये प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगार्वण अम्बोपाख्यानपर्वणि शैलावस्याम्बासंवादे पञ्चसतःयधिकशततमोऽध्यायः ॥१०५॥

इस प्रकार श्रामहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपारूयानपर्वमें शैक्षावत्य तथा अम्बाका संबादिविषयक एक सौ पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इलोक मिळाकर कुल ४६५ इलोक हैं )

पट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

तापसोंके आश्रममें राजिंप होत्रवाहन और अकृतत्रणका आगमन तथा उनसे अम्बाकी बातचीत

भीष्म उवाच

ततस्ते तापसाः सर्वे कार्थवन्तोऽभवंस्तदा । तां कन्यां चिन्तयन्तस्ते किं कार्यमिति धर्मिणः ॥ १ ॥

भीष्म जी कहते हैं —राजन्! तदनन्तर वे सब धर्मात्मा तपस्वी उस कन्याके विषयमें चिन्ता करते हुए यह सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिये ? उस समय वे उसके लिये कुछ करनेको उद्यत थे ॥ १ ॥

केचिदाहुः पितुर्वेदम नीयतामिति तापसाः। केचिदसादुपालम्भे मर्ति चकुर्हि तापसाः॥ २॥

कुछ तपस्वी यह कहने लगे कि इस राजकन्याको इसके पिताके घर पहुँचा दिया जाय । कुछ तापसोंने मुझे उलाहना देनेका निश्चय कियां ॥ २ ॥ केचिच्छाट्यपति गत्वा नियोज्यमिति मेनिरे ।

नेति केचिद् व्यवस्यन्ति प्रत्याख्याता हि तेन सा॥ ३॥

कुछ लोग यह सम्मित प्रकट करने लगे कि चलकर शाल्वराजको बाध्य करना चाहिये कि वह इसे स्वीकार कर ले और कुछ लोगोंने यह निश्चय प्रकट किया था कि ऐसा होना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसने इस कन्याको कोरा उत्तर देकर ग्रहण करनेसे इन्कार कर दिया है ॥ ३॥

पवं गते तु किं शक्यं भद्रे कर्तुं मनीपिभिः। पुनरूचुश्च तां सर्वे तापसाः संशितव्रताः॥ ४॥

भद्रे ! ऐसी स्थितिमें मनीपी तापस क्या कर सकते हैं ?' ऐसा कहकर वे कठोर व्रतका पालन करनेवाले सभी तापस उस राजकन्यासे फिर बोले—॥ ४॥

अलं प्रवितिनेह भद्रे १२णु हितं वचः। इतो गच्छस्व भद्रं ते पितुरेव निवेशनम्॥ ५॥ प्रतिपत्स्यति राजा स पिता ते यदनन्तरम्। तत्र वत्स्यसि कल्याणि सुखं सर्वगुणान्विता ॥ ६ ॥

भद्रे ! घर त्यागकर संन्यासियोंके से धर्माचरणमें संलग्न होनेकी आवश्यकता नहीं है । तुम हमारा हितकर वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो । यहाँसे पिताके घरको ही चली जाओ । इसके बाद जो आवश्यक कार्य होगा, उसे तुम्हारे पिता काशिराज सोचे-समझेंगे । कल्याणि ! तुम वहाँ सर्वगुणसम्पन्न होकर सुखसे रह सकोगी ॥ ५-६॥

नच तेऽन्यागतिन्यांच्याभवेद्भद्रेयथापिता। पतिर्वापि गतिर्नार्याः पिता वा वरवर्णिनि॥७॥

भद्रे ! तुम्हारे लिये पिताका आश्रय लेना जैसा न्यायसंगत है, वैसा दूसरा कोई सहारा नहीं है । वरवर्णिनि ! नारीके लिये पति अथवा पिता ही गति (आश्रय) है ॥७॥ गतिः पतिः समस्थाया विषमे च पिता गतिः।

प्रवज्या हि सुदुःखेयं सुकुमार्या विशेषतः॥ ८॥

'सुखकी परिस्थितिमें नारीके लिये पित आश्रय होता है और संकटकालमें उसके लिये पिताका आश्रय लेना उत्तम है। विशेपतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्हारे लिये यह प्रवन्या ( गृहत्याग ) अत्यन्त दुःखसाध्य है।। ८।। राजपुत्र्याः प्रकृत्या च कुमार्यास्तव भामिनि।

भद्रे दोषा हि विद्यन्ते वहवो वरवर्णिनि ॥ ९ ॥ आश्रमे वै वसन्त्यास्ते न भवेगुः पितुर्गृहे ।

'भामिनि! एक तो तुम राजकुमारी और दूसरे स्वभावतः सुकुमारी हो, अतः सुन्दरी! यहाँ आश्रममें तुम्हारे रहनेसे अनेक दोष प्रकट हो सकते हैं। पिताके वरमें वे दोष नहीं प्राप्त होंगे? ॥९६॥

ततस्त्वन्येऽब्रुवन् वाक्यं तापसास्तां तपस्विनीम् ॥१०॥ त्वामिहैकाकिनीं दृष्टा निर्जने गहने वने । प्रार्थिष्यन्ति राजानस्तसान्मैवं मनः कृथाः ॥११॥

तदनन्तर दूसरे तापसोंने उस तपस्विनीसे कहा—'इस निर्जन गहन वनमें तुम्हें अकेली देख कितने ही राजा तुमसे प्रणय-प्रार्थना करेंगे। अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने-का विचार न करों'॥ १०-११॥

अम्बोबाच

न शक्यं काशिनगरं पुनर्गन्तुं पितुर्गृहान्। अवज्ञाता भविष्यामि वान्धवानां न संशयः॥ १२॥

अम्बा बोर्ली —तापसो ! अव मेरे लिये पुनः काशिनगरमें पिताके घर लौट जाना असम्भव है; क्योंकि वहाँ मुझे बन्धु-वान्यवोंमें अपमानित होकर रहना पड़ेगा ॥१२॥ उपितास्मि तथा वाल्ये पितुर्वेदमनि तापसाः।

नाहं गमिष्ये भद्रं वस्तत्र यत्र पिता मम। तपस्तव्तुमभीष्सामि तापसैः परिरक्षिता॥१३॥

तापसो ! मैं बाल्यावस्थामें पिताके घर रह चुकी हूँ। आपका कल्याण हो। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, जहाँ मेरे पिता होंगे। मैं आप तपस्त्री जनोंद्वारा सुरक्षित होकर यहाँ तपस्या करनेकी ही इच्छा रखती हूँ ॥ १३ ॥ यथा परेऽपि मे लोके न स्यादेवं महात्ययः। दौर्भाग्यं तापसश्रेष्टास्तस्मात् तप्स्याम्यहं तपः॥ १४ ॥

तापसश्रेष्ठ महर्षियो ! मैं तपस्या इसिलये करना चाहती हूँ, जिससे परलोकमें भी मुझे इस प्रकार महान् संकट एवं दुर्भाग्यका सामना न करना पड़े । अतः मैं तपस्याही करूँगी ॥ १४ ॥

भीष्म उवाच

इत्येवं तेषु विषेषु चिन्तयत्सु यथातथम्। राजर्षिस्तद् वनं प्राप्तस्तपस्ती होत्रवाहनः॥१५॥

भीष्मजी कहते हैं—इस प्रकार वे ब्राह्मण जव यथावत् चिन्तामें मग्न हो रहे थे, उसी समप तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन उस वनमें आ पहुँचे॥ १५॥

ततस्ते तापसाः सर्वे पूजयन्ति सा तं नृपम्। पूजाभिः खागताद्याभिरासनेनोदकेन च॥१६॥

तव उन सव तापसोंने स्वागतः कुशल-प्रश्नः आसन-समर्पण और जल-दान आदि अतिथि-सत्कारके उपचारों-द्वारा राजा दोत्रवाहनकासमादर किया ॥ १६॥ तस्योपविष्टस्य सतो विश्रान्तस्योपश्चण्वतः।

पुनरेव कथां चक्कः कन्यां प्रति वनौकसः॥ १७॥

जब वे आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके, उस समय उनके सुनते हुए ही वे वनवासी तपस्वी पुनः उस कन्याके विषयमें वातचीत करने छगे ॥ १७॥

अम्वायास्तां कथां श्रुत्वा काशिराज्ञश्च भारत। राजर्षिः स महातेजा वभूवोद्विग्नमानसः॥१८॥

भारत ! अम्वा और काशिराजकी वह चर्चा सुनकर महातेजस्वी राजिष होत्रवाहनका चित्त उद्दिग्न हो उठा ।१८। तां तथावादिनीं श्रुत्वा दृष्ट्वा च स महातपाः ।

ता तथावादिना श्रुत्वा दृष्ट्वा च स महातपाः। राजार्षः कृपयाऽऽविष्टो महात्मा होत्रवाहनः॥ १९॥

पूर्वोक्त रूपसे दीनतापूर्वक अपना दुःख निवेदन करने-वाली राजकन्या अभ्वाकी वातें सुनकर महातपस्तीः महात्मा राजिष होत्रवाहन दयासे द्रवित हो गये ॥ १९ ॥ स वेपमान उत्थाय मातुस्तस्याः पिता तदा ।

तां कन्यामङ्कमारोध्य पर्यथ्यासयत प्रभो॥ २०॥

वे अम्बाके नाना थे। राजन् ! वे काँपते हुए उठे और उसराजकन्याको गोदमें विठाकर उसे सान्त्वना देने लगे॥

स तामपृच्छत् कात्स्न्येन व्यसनोत्पत्तिमादितः। सा च तस्मै यथावृत्तं विस्तरेण न्यवेदयत्॥ २१॥

उन्होंने उसपर संकट आनेकी सारी बातें आरम्भसे ही पूछी और अम्बाने भी जो कुछ जैसे-जैसे हुआ थाः वह सारा वृत्तान्त उनसे विस्तारपूर्वक बताया ॥ २१॥

ततः स राजर्षिरभूद् दुःखशोकसमन्वितः। कार्ये च प्रतिपेदे तन्मनसा सुमहातपाः॥ २२॥ तव उन महातपत्वी राजविने दुःख और शोकसे संतप्त हो मन-ही-मन आवश्यक कर्तव्यका निश्चय किया ॥ अववीद् वेपमानश्च कन्यामार्ता सुदुःखितः। मा गाः पितुर्गृहं भद्रे मातुस्ते जनको ह्यहम्॥ २३॥

और अत्यन्त दुखी हो काँपते हुए ही उन्होंने उस दुःखिनी कन्यासे इस प्रकार कहा— भद्रे ! (यदि ) त् पिताके घर (नहीं जाना चाहती हो तो ) न जा । मैं तेरी माँका पिता हूँ ॥ २३॥

दुःखं छिन्द्यामहं ते वै मिय वर्तस्व पुत्रिके। पर्याप्तं ते मनो वत्से यदेवं परिद्युष्यसि ॥ २४॥

ंबेटी ! मैं तेरा दुःख दूर करूँगा, त् मेरे पास रह। वत्से ! तेरे मनमें बड़ा संताप है, तभी तो इस प्रकार सूखी जा रही है ॥ २४॥

गच्छ महचनाद् रामं जामदग्न्यं तपस्विनम् । रामस्ते सुमहद् दुःखं शोकं चैवापनेष्यति ॥ २५॥

 (तू मेरे कहनेसे तवस्थापरायण जमदिग्ननन्दन परशुराम-जीके पास जा । वे तेरे महान् दुःख और शोकको अवस्य दूर करेंगे ।। २५ ।।

हनिष्यति रणे भीष्मं न करिष्यति चेद् वचः। तं गच्छ भार्गवश्रेष्ठं कालाग्निसमतेजसम्॥ २६॥

्यदि भीष्म उनकी वात नहीं मानेंगे तो वे युद्धमें उन्हें मार हालेंगे । भागवश्रेष्ठ परशुराम प्रलयकालकी अग्निके समान तेजस्वी हैं । तू उन्होंकी शरणमें जा ॥ २६ ॥ प्रतिष्ठापियता स त्वां समे पिथ महातपाः। ततस्तु सुखरं वाष्पमुतस्जन्ती पुनः पुनः॥ २७॥ अत्रवीत् पितरं मातुः सा तदा होत्रवाहनम्। अभिवादियत्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्॥ २८॥

'वे महातपस्वी राम तुझे न्यायोचित मार्गपर प्रतिष्ठित करेंगे ।' यह सुनकर अम्बा बारंबार आँसू बहाती हुई अपने नाना होत्रवाहनको मस्तक नवाकर प्रणाम करके मधुर स्वरमें इस प्रकार वोली—'नानाजी! मैं आपकी आज्ञासे वहाँ अवस्य जाऊँगी ॥ २७-२८ ॥

अपि नामाद्य पश्येयमार्थं तं लोकविश्वतम् । कथं च तीव्रं दुःखं मे नाशयिष्यति भागवः । एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं यथा यास्यामि तत्र वै ॥ २९ ॥

परंतु मैं आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्माका दर्शन कैसे कर सकूँगी और वे भृगुनन्दन परशुरामजी मेरे इस दुःसह दुःखका नाश किस प्रकार करेंगे ? मैं यह सब जानना चाहती हूँ जिससे वहाँ जा सकूँ ॥ २९॥

होत्रवाहन उवाच रामं द्रक्ष्यसि भद्गे त्वं जामदग्न्यं महावने। उग्ने तपसि वर्तन्तं सत्यसंधं महावलम्॥ ३०॥

होत्रवाहन बोले—भद्रे! जमदिग्ननन्दन परशुराम एक महान् वनमें उम्र तपस्या कर रहे हैं। वे महान् शक्ति- शाली और सत्वप्रतिज्ञ हैं। मुझे अयदय ही उनका दर्शन प्राप्त होगा || ३० || सहेत्वं वै विविश्लोगं सामे विकासमाहित है।

महेन्द्रं वै गिरिश्रेष्टं रामो नित्यमुपास्ति ह । ऋषयो वेद्विद्वांसो गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ३१ ॥

परशुरामजी सदा पर्वतश्रेष्ठ महेन्द्रपर रहा करते हैं। वहाँ वेदवेत्ता महर्षि, गन्धर्व तथा अप्सराओंका भी निवास है। तत्र गच्छस्य भद्रं ते ब्रूयाइचैनं वचो मम। अभिवाद्य च तं मूर्धा तपोवृद्धं दृढवतम्॥ ३२॥

बेटी ! तेरा कल्याण हो । तू वहीं जा और उन दृद्वती तपोन्नुद्ध महात्माको अभिवादन करके पहले उनसे मेरी बात कहना ॥ ३२ ॥

ब्रूयारचैनं पुनर्भद्रे यत् ते कार्यं मनीवितम्। मिय संकीर्तिते रामः सर्वे तत् ते करिष्यति ॥ ३३ ॥

भद्रे ! तत्पश्चात् तेरे मनमें जो अभीष्ट कार्य है वह सब उनसे निवेदन करना। मेरा नाम छेनेपर परशुरामजी तेरा सब कार्य करेंगे ॥ ३३॥

मम रामः सखा वत्से प्रीतियुक्तः सुदृच मे । जमद्ग्निसुतो वीरः सर्वशस्त्रभृतां वरः॥३४॥

वत्ते ! सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ जमदिग्ननन्दन वीरवर परशुराम मेरे सखा और प्रेमी सुहृद् हैं ॥ ३४ ॥ एवं ब्रुवित कन्यां तु पार्थिवे होत्रवाहने । अकृतवृणः प्रादुरासीद् रामस्यानुचरः प्रियः ॥ ३५ ॥

राजा होत्रवाहन जब राजकन्या अम्यासे इस प्रकार कह रहे थे उसी समय परशुरामजीके प्रिय सेवक अकृतव्रण वहाँ प्रकट हुए ॥ ३५ ॥

ततस्ते मुनयः सर्वे समुत्तस्थः सहस्रशः। स च राजा वयोवृद्धः सृञ्जयो होत्रवाहनः॥ ३६॥

उन्हें देखते ही वे सहस्रों मुनि तथा संजयवंशी बयो-इद्ध राजा होत्रवाहन सभी उठकर खड़े हो गये॥ ३६॥ ततो दृष्ट्वा कतातिथ्यमन्योन्यं ते वनौकसः। सहिता भरतश्रेष्ठ निषेदुः परिवार्य तम्॥ ३७॥

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर उनका आदर-सत्कार किया गया; फिर वे वनवासी महर्षि एक दूसरेकी ओर देखते हुए एक साथ उन्हें घेरकर बैठे ॥ ३७॥

ततस्ते कथयामासुः कथास्तास्ता मनोरमाः। धन्या दिव्याश्च राजेन्द्र प्रीतिहर्षमुदा युताः॥ ३८॥

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् वे सव लोग प्रेम और हर्षके साथ दिव्य, धन्य एवं मनोरम वार्तालाप करने लगे ॥ ३८ ॥ ततः कथान्ते राजर्षिमहातमा होत्रवाहनः । रामं श्रेष्ठं महर्षीणामपृच्छद्कृतत्रवणम् ॥ ३९॥

बातचीत समाप्त होनेपर राजर्षि महात्मा होत्रवाहनने महर्षियोंमें श्रेष्ठ परशुरामजीके विषयमें अकृतत्रणसे पूछा—॥

क सम्प्रति महावाहो जामदग्न्यः प्रतापवान् । अकृतव्रण शक्यो चै द्रष्टुं वेदविदां वरः ॥ ४० ॥

भहायाहु अकृतवण ! इस समय वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ और प्रतापी जमदग्निनन्दन परशुरामजीका दर्शन कहाँ हो सकता है ?'।। अकतव्रण तवाच

भवन्तमेव सततं रामः कीर्तयति प्रभो। स्अयो मे प्रियसखो राजधिरिति पार्थिव ॥ ४१ ॥

अकृतवणने कहा-राजन् ! परशुरामजी तो सदा आप-की ही चर्चा किया करते हैं। उनका कहना है कि संजय-वंशी राजिए होत्रवाहन मेरे प्रिय सखा है।। ४१॥

इह रामः प्रभाते भ्वो भवितेति मतिर्मम। द्रष्टास्येनमिहायान्तं तव दर्शनकाङ्कया ॥ ४२ ॥

मेरा विश्वास है कि कल सवेरेतक परशुरामजी यहाँ उपस्थित हो जायँगे । वे आपसे ही मिलनेके लिये आ रहे हैं । अतः आप यहीं उनका दर्शन कीजियेगा ॥ ४२ ॥

इयं च कन्या राजर्षे किमर्थं वनमागता। कस्य चेयं तव च का भवतीच्छामि वेदितुम् ॥ ४३॥

राजर्षे ! में यह जानना चाहता हूँ कि यह कन्या किस लिये वनमें आयी हैं ? यह किसकी पुत्री है और आपकी क्या लगती है ? ॥ ४३ ॥

होत्रवाहन उवाच

दौहित्रीयं मम विभो काशिराजसुता प्रिया। ज्येष्ठा स्वयंवरे तस्थौ भगिनीभ्यां सहानघ॥ ४४॥ इयमम्वेति विख्याता ज्येष्टा काशिपतेः सुता। अम्बिकाम्बालिके कन्ये कनीयस्यौ तपोधन ॥ ४५॥

होत्रवाहन वोले-प्रभो ! यह मेरी दौहत्री ( प्रत्रीकी पुत्री ) है। अनव ! काशिराजकी परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्री अपनी दो छोटी वहिनोंके साथ स्वयंवरमें उपस्थित हुई थी। उनमेंसे यही अम्बा नामसे विख्यात काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री है। तपोधन ! इसकी दोनों छोटी वहिनें अम्बिका और अम्बालिका कहलाती हैं ॥ ४४-४५ ॥

समेतं पार्थिवं क्षत्रं काशिपूर्यां ततोऽभवत्। कन्यानिमित्तं विप्रर्षे तत्रासीदुत्सवो महान् ॥ ४६॥

ब्रह्मर्षे ! काशीपुरीमें इन्हीं कन्याओं के लिये भूमण्डलका समस्त क्षत्रियसमुदाय एकत्र हुआ या। उस अवसरपर वहाँ महान् स्वयंवरोत्सवका आयोजन किया गया था ॥ ४६ ॥ ततः किल महावीर्यो भीष्मः शान्तनवो नृपान्।

अधिक्षिप्य महातेजास्तिस्रः कन्या जहार ताः ॥ ४७ ॥

कहते हैं उस अवसरपर महातेजस्वी और महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्म सव राजाओंको जीतकर इन तीनों कन्याओं को हर लाये ॥ ४७॥

निर्जित्य पृथिवीपालानथ भीष्मो गजाह्वयम्। आजगाम विद्युद्धातमा कन्याभिः सह भारतः ॥ ४८॥

भरतनन्दन भीष्मका हृदय इन कन्याओंके प्रति सर्वथा शुद्ध था। वे समस्त भूपालोंको परास्त करके कन्याओंको साथ लिये इस्तिनापुरमें आये ॥ ४८ ॥

सत्यवत्यै निवेद्याथ विवाहं समनन्तरम्। भ्रातुर्विचित्रवीर्यस्य समाज्ञापयत प्रभुः ॥ ४९ ॥

वहाँ आकर शक्तिशाली भीष्मने सत्यवतीको ये कन्याएँ सौंप दीं और इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यका विवाह करनेकी आज्ञा दे दी।। ४९॥

तं तु वैवाहिकं दृष्टा कन्येयं समुपार्जितम्। अव्रवीत तत्र गाङ्गेयं मन्त्रिमध्ये द्विजर्षम ॥ ५० ॥

द्विजश्रेष्ठ ! वहाँ वैवाहिक आयोजन आरम्भ हुआ देख यह कन्या मन्त्रियोंके बीचमें गङ्गानन्दन भीष्मसे बोली—॥ मया शाल्वपतिर्वीरो मनसाभिवृतः पतिः।

न मामहीस धर्मेश दातुं भात्रेऽन्यमानसाम् ॥ ५१ ॥ धर्मज्ञ ! मैंने मन-ही मन वीरवर शाल्वराजको अपना पति चन लिया है; अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त

होनेके कारण आपको अपने भाईके साथ मेरा विवाह नहीं करना चाहिये'।। ५१॥

तच्छूत्वा वचनं भीष्मः सम्मन्त्रय सह मन्त्रिभिः। निश्चित्य विससर्जेमां सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५२ ॥

अम्बाका यह वचन सुनकर भीष्मने मन्त्रियोंके साथ सलाह करके माता सत्यवतीकी सम्मति प्राप्त करके एक निश्चय-पर पहुँचकर इस कन्याको छोड़ दिया ॥ ५२ ॥

अनुज्ञाता तु भीष्मेण शाल्वं सौभपति ततः। कन्येयं मुदिता तत्र काले वचनमत्रवीत ॥ ५३॥

भीष्मकी आज्ञा पाकर यह कन्या मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो सौभ विमानके स्वामी शाल्वके यहाँ गयी और वहाँ उस समय इस प्रकार बोली-॥ ५३ ॥

विसर्जितासि भीष्मेण धर्म मां प्रतिपादय। मनसाभिवृतः पूर्वे मया त्वं पार्थिवर्षभ ॥ ५४ ॥

'तृपश्रेष्ठ! भीष्मने मुझे छोड़ दिया है; क्योंकि पूर्वकालमें मैंने अपने मनसे आपको ही पति चुन लिया था, अतः आप मुझे धर्मपालनका अवसर दें' ॥ ५४ ॥

प्रत्याच ख्यौ च शाल्वोऽस्याश्चारित्रस्याभिशङ्कितः। सेयं तपोवनं प्राप्ता तापस्येऽभिरता भूशम् ॥ ५५ ॥

शाल्वराजको इसके चरित्रपर संदेह हुआ; अतः उसने इसके प्रस्तावको उकरा दिया है । इस कारण तपस्यामें अत्यन्त अनुरक्त होकर यह इस तपोवनमें आयी है ॥ ५५ ॥

मया च प्रत्यभिक्षाता वंशस्य परिकीर्तनात्। अस्य दुःखस्य चोत्पत्ति भीष्ममेवेह मन्यते ॥ ५६ ॥

इसके कुलका परिचय प्राप्त होनेसे मैंने इसे पहचाना है। यह अपने इस दुःखकी प्राप्तिमें भीष्मको ही कारण मानती है ॥

भगवन्नेवमेवेह

अभ्योवाच यथाऽऽह पृथिवीपतिः। श्रारीरकर्ता मातुर्मे सुञ्जयो होत्रवाहनः॥ ५७॥

अम्या बोली-भगवन् ! जैसा कि मेरी माताके पिता संजयवंशी महाराज होत्रवाहनने कहा है, ठीक ऐसी ही मेरी परिस्थिति है ॥ ५७ ॥ न ह्युत्सहे स्वनगरं प्रतियातुं तपोधन । अपमानभयाच्चेव बीडया च महासुने ॥ ५८ ॥

तपोधन ! महामुने ! लजा और अपमानके भयसे अपने नगरको जानेके लिये मेरे मनमें उत्लाह नहीं है ॥५८॥ यत् तु मां भगवान् रामो वक्ष्यति द्विजसत्तम । तन्मे कार्यतमं कार्यमिति मे भगवन् मतिः ॥ ५९ ॥

भगवन् ! द्विजश्रेष्ठ ! अत्र भगवान् परशुराम मुझसे जो कुछ कहेंगे, वहीं मेरे लिये सर्वोत्तम कर्तव्य होगा; यहीं मैंने निश्चय किया है ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि होत्रवाहनाम्बासंवादे षट्ससत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७६॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें अम्बाहोत्रवाहनसंबादविषयक एक सौ छिहत्तसवाँ अध्यायपूरा हुआ॥१७६॥

#### सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः अकृतवण और परश्ररामजीकी अम्बासे बातचीत

अकृतव्रण उवाच

दुःखद्वयमिदं भद्रे कतरस्य चिकीर्पसि। प्रतिकर्तव्यमवले तत् त्वं वत्से वदस्य मे॥ १॥

अफ़तवणने कहा--भद्रे ! तुम्हें दुःख देनेवाले दो कारण (भीष्म और शाल्व) उपस्थित हैं। वत्से ! तुम इन दोनोंमेंसे किससे बदला लेनेकी इच्छा रखती हो ! यह मुझे बताओ ॥ १॥

यदि सौभपतिर्भद्रे नियोक्तव्यो मतस्तव। नियोक्ष्यति महात्मा स रामस्त्वद्धितकाम्यया॥ २॥

भद्रे ! यदि तुम्हारा यह विचार हो कि सौभपित शाल्ब-राजको ही विवाहके लिये विवश करना चाहिये तो महात्मा परग्रुराम तुम्हारे हितकी इच्छासे शाल्वराजको अवस्य इस कार्यमें नियुक्त करेंगे ॥ २ ॥

अथापनेयं भीष्मं त्वं रामेणेच्छिसि धीमता। रणे विनिर्जितं द्रष्टुं कुर्यात् तदपि भागवः॥ ३॥

अथवा यदि तुम गङ्गानन्दन भीष्मको बुद्धिमान् परशुरामजीके द्वारा युद्धमें पराजित देखना चाहती हो तो वे महात्मा भागव यह भी कर सकते हैं ॥ ३ ॥

सुञ्जयस्य वचः श्रुत्वा तव चैव श्रुचिस्सिते। यदत्र ते भृशं कार्यं तदचैव विचिन्त्यताम्॥ ४॥

ग्रुचिस्मिते ! सुंजयवंशी राजा होत्रवाहनकी बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हो उसका आज ही विचार कर लो ॥ ४ ॥

अम्बोवाच

अपनीतास्मि भीष्मेण भगवन्नविजानता। नाभिजानाति मे भीष्मो ब्रह्मन् शाल्वगतं मनः॥ ५ ॥

अम्बा बोली—भगवन् ! भीष्म विना जाने-वृक्षे मुझे हर लाये थे । ब्रह्मन् ! उन्हें इस वातका पता नहीं था कि मेरा मन शाल्वमें अनुरक्त है ॥ ५॥

पतद् विचार्य मनसा भवानेतद् विनिश्चयम् । विचिनोतु यथान्यायं विधानं क्रियतां तथा ॥ ६ ॥

इस बातपर मन-ही-मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्यायसंगत प्रतीत हो, वही कार्य करें ॥ भीष्मे वा कुरुशार्दृले शाल्वराजेऽथवा पुनः। उभयोरेव वा ब्रह्मन् युक्तं यत् तत् समाचर ॥ ७ ॥

ब्रह्मन् ! कुरुश्रेष्ठ भीष्मके साथ अथवा शाल्वराजके साथ अथवा दोनोंके ही साथ जो उचित वर्ताव हो। वह करें ॥७॥ निचेदितं मया द्येतद् दुःखसूरुं यथातथम् । विधानं तत्र भगवन् कर्तुमईसि युक्तितः॥ ८॥

मैंने अपने दुःखके इस मूल कारणको यथार्थरूपसे निवेदन कर दिया। भगवन्! अब आप अपनी युक्तिसे ही इस विषयमें न्यायोचित कार्य करें।। ८॥

अकृतत्रण उवाच

उपपन्नमिदं भद्रे यदेवं वरवर्णिनि। धर्म प्रति वचो ब्रूयाः श्रुणु चेदं वचो मम॥ ९॥

अकृतवण बोळे—भद्रे ! तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात कहती हो, यही तुम्हारे लिये उचित है। वरवर्णिनि ! अब मेरी यह बात सुनो ॥ ९॥

यदि त्वामापगेयो वै न नयेद् गजसाह्रयम् । शाल्वस्त्वां शिरसाभीह गृह्धीयाद् रामचोदितः ॥१०॥

भीर ! यदि गङ्गानन्दन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न छे जाते तो राजा शाल्व परशुरामजीके कहनेपर तुम्हें आदरपूर्वक स्वीकार कर छेता ॥ १०॥

तेन त्वं निर्जिता भद्रे यस्मान्नीतासि भाविनि। संशयः शाल्वराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे ॥ ११ ॥

परंतु भद्रे ! भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ छे गये । भाविति ! सुमध्यमे ! यही कारण है कि शाल्वराजके मनमें तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया है ॥ ११ ॥

भीष्मः पुरुषमानी च जितकाशी तथैव च। तस्मात् प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारियतुं तव॥ १२॥

भीष्मको अपने पुरुषार्थका अभिमान है और वे इस समय अपनी विजयसे उल्लिखत हो रहे हैं। अतः भीष्मसे ही बदला लेना तुम्हारे लिये उचित होगा।। १२॥

अभ्योवाच

ममाप्येष सदा ब्रह्मन् हृदि कामोऽभिवर्तते। घातयेयं यदि रणे भीष्ममित्येव नित्यदा॥१३॥ भीष्मं वा शाल्वराजं वा यं वा दोषेण गच्छिता । प्रशाधि तं महावाहो यत्कृतेऽहं सुदुःखिता ॥ १४ ॥

अम्बा बोली — ब्रह्मन् ! मेरे मनमें भी सदा यह इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्धमें भीष्मका वध करा दूँ। महावाहो ! आप भीष्मको या शास्त्रराजको जिसे भी दोषी समझते हों। उसीको दण्ड दीजिये। जिसके कारण मैं अत्यन्त दुःखमें पड़ गयी हूँ।। १३-१४।।

भीष्म उवाच

एवं कथयतामेव तेषां स दिवसो गतः। रात्रिश्च भरतश्रेष्ठ सुखर्शातोष्णमारुता॥ १५॥

भीष्मजी कहते हैं – भरतश्रेष्ठ! इस प्रकार वातचीत करते हुए उन सब लोगोंका वह दिन बीत गया। सुखदायिनी सरदी, गर्मी और हवासे युक्त रात भी समाप्त हो गयी। १९॥

ततो रामः प्रादुरासीत् प्रज्वलन्निव तेजसा। शिष्यैः परिवृतो राजन् जटाचीरधरो मुनिः ॥ १६॥

राजन् ! तदनन्तर अपने शिष्योंसे घिरे हुए जटावल्कल-धारी मुनिवर परशुरामजी वहाँ प्रकट हुए । वे अपने तेजके कारण प्रज्वलित से हो रहे थे ॥ १६ ॥

धनुष्पाणिरदीनात्मा खङ्गं विश्रत् परश्वधी। विरजा राजशार्वृत्त सुञ्जयं सोऽभ्ययाननुपम्॥ १७॥

नृपश्रेष्ठ ! उनके हृदयमें दीनताका नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथोंमें धनुप, खड़ और फरसा ले रक्खे थे। उनके हृदयसे रजोगुण दूर हो गया था, वे राजा सुंजय-के निकट आये॥ १७॥

ततस्तं तापसा दृष्ट्या स च राजा महातपाः। तस्युः प्राञ्जलयो राजन् सा च कन्या तपस्विनी ॥१८॥

राजन् ! उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनिः महातपस्वी नरेश तथा वह तपस्विनी राजकन्या — ये सव-के-सव हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १८ ॥

पूजयामासुरव्यद्रा मधुपर्केण भागवम् । अर्चितश्च यथान्यायं निपसाद सहैव तैः ॥ १९ ॥

फिर उन्होंने स्वस्थित्त होकर मधुपर्कद्वारा भागव परग्रुरामजीका पूजन किया । विधिपूर्वक पूजित होनेपर वे उन्होंके साथ वहाँ वैठे ॥ १९ ॥

ततः पूर्वज्यतीतानि कथयन्तौ स्म ताबुभौ। आसातां जामदग्न्यश्च सञ्जयश्चेत्र भारत॥ २०॥

भारत ! तत्पश्चात् परशुरामजी और सुंजय (होत्रवाहन) दोनों मित्र पहलेकी बीती वार्ते कहते हुए एक जगह बैठ गये॥

तथा कथान्ते राजर्षिर्भृगुश्रेष्ठं महावलम् । उवाच मधुरं काले रामं वचनमर्थवत् ॥ २१ ॥

बातचीतके अन्तमें राजिष होत्रवाहनने महावली भृगु-श्रेष्ठ परशुरामजीसे मधुर वाणीमें उस समय यह अर्थयुक्त वचन कहा—॥ २१॥

यमेयं मम दौहित्री काशिराजसुता प्रभो।

अस्याः श्रृणु यथातस्यं कार्यं कार्यविशारद् ॥ २२ ॥

'कार्यसाधनकुशल प्रभो ! परशुराम ! यह मेरी पुत्रीकी पुत्री काशिराजकी कन्या है । इसका कुछ कार्य है उसे आप इसीके मुँहसे ठीक-ठीक सुन लें ।। २२॥

परमं कथ्यतां चेति तां रामः प्रत्यभाषत । ततः साभ्यगमद् रामं ज्वलन्तमिव पावकम् ॥ २३ ॥ ततोऽभिवाद्य चरणौ रामस्य शिरसा शुभौ ।

स्पृट्घा पद्मदलाभाभ्यां पाणिभ्यामग्रतः स्थिता ॥ २४ ॥

भ्बहुत अच्छा, कहो बेटी' इस प्रकार उस कन्याको जब परग्रुरामजीने प्रेरित किया; तब वह प्रज्विलत अग्निके समान तेजस्वी परग्रुरामजीके पास आयी और उनके कल्याण-कारी चरणोंको सिरसे प्रणाम करके कमलदलके समान सुशोभित होनेवाले दोनों हाथोंसे उनका स्पर्श करती हुई सामने खड़ी हो गयी॥ २३-२४॥

रुरोद सा शोकवती वाष्पव्याकुळळोचना। प्रपेदे शरणं चैव शरण्यं भृगुनन्दनम्॥२५॥

उसके नेत्रोंमें आँसू भर आये । वह शोकसे आतुर होकर रोने लगी और सबको शरण देनेवाले भृगुनन्दन परशुरामजी-की शरणमें गयी ॥ २५॥

राम उवाच

यथा त्वं सुञ्जयस्यास्य तथा मे त्वं नृपात्मजे । ब्रूहि यत् ते मनोदुःखं करिष्ये वचनं तव ॥ २६॥

परशुरामजी बोळे—राजकुमारी ! जैसे तू इन संजय-ब की दौहित्री है, उसी प्रकार मेरी भी है । तेरे मनमें जो दुःख है, उसे बता । मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूँगा ॥ २६॥

अम्बोवाच भगवञ्हारणं त्वाद्य प्रपन्तासि महाव्रतम्। शोकपङ्कार्णवान्मग्नां घोरादुद्धर मां विभो॥२७॥

अम्वा बोली—भगवन् ! आप महान् व्रतधारी हैं। आज मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। प्रभो ! इस भयंकर शोक-सागरमें डूवनेसे मुझे बचाइये ॥ २७॥

भीष्म उवाच

तस्याश्च दृष्ट्वा रूपं च वपुश्चाभिनवं पुनः। सौकुमार्यं परं चैव रामश्चिन्तापरोऽभवत्॥ २८॥ किमियं वक्ष्यतीत्येवं विममर्शः भृगूद्वहः। इति दृष्यौ चिरं रामः कृपयाभिपरिष्कुतः॥ २९॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! उसके सुन्दर रूप, नूतन (तरुण) शरीर तथा अत्यन्त सुकुमारताको देखकर परशुरामजी चिन्तामें पड़ गये कि न जाने यह क्या कहेगी ! उसके प्रति दयाभावसे परिपूर्ण हो भृगुकुलभूषण परशुराम बहुत देरतक उसीके विषयमें चिन्ता करते रहे ॥ २८-२९ ॥

कथ्यतामिति सा भूयो रामेणोक्ता ग्रुचिस्सिता। सर्वमेव यथातत्त्वं कथयामास भागवे॥ ३०॥

तदनन्तर परशुरामजीके पुनः यह कहनेपर कि तुम अपनी

वात कहो। पवित्र मुसकानवाली अम्बाने उनसे अपना सव वृत्तान्त ठीक-ठीक वता दिया ॥ ३०॥

तच्छुत्वा जामद्ग्न्यस्तु राजपुत्र्या वचस्तदा। उवाच तां वरारोहां निश्चित्यार्थविनिश्चयम् ॥ ३१ ॥

राजकुमारी अम्वाका यह कथन सुनकर जमदिग्निन्दन परशुरामने क्या करना है, इसका निश्चय करके उस सुन्दर अङ्गोवाली राजकुमारीसे कहा ॥ ३१॥

राम उवाच

प्रेषियण्यामि भीष्माय कुरुश्रेष्टाय भाविनि । करिष्यति वचो महां श्रुत्वा च स नराधिपः ॥ ३२ ॥

परशुरामजी बोले-भाविति! मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म-के पास भेजूँगा। नरपित भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञाका पालन करेगा॥ ३२॥

न चेत् करिष्यति वचो मयोक्तं जाह्नवीसुतः। धक्ष्याम्यहं रणे भद्गे सामात्यं शस्त्रतेजसा ॥ ३३॥

भद्रे ! यदि गङ्गानन्दन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं युद्धमें अस्त्र-शस्त्रोंके तेजसे मन्त्रियोंसिहत उसे भस्म कर डालूँगा ॥ ३३॥

अथवा ते मतिस्तत्र राजपुत्रि न वर्तते। यावच्छात्वपतिं वीरं योजयाम्यत्र कर्मणि॥३४॥

अथवा राजकुमारी ! यदि वहाँ जानेका तेरा विचार न हो तो मैं वीर शाल्वराजको ही पहले इस कार्यमें नियुक्त करूँ ( उसके साथ तेरा ब्याह करा दूँ ) ॥ ३४॥

अम्बोवाच

विसर्जिताहं भीष्मेण श्रुत्वैव भृगुनन्दन। शाल्वराजगतं भावं मम पूर्वं मनीषितम्॥ ३५॥

अम्बा बोली--भृगुनन्दन! शाल्वराजमें मेरा अनु-राग है और में पहलेसे ही उन्हें पाना चाहती हूँ। यह सुनते ही भीष्मने मुझे विदा कर दिया था॥ ३५॥ सौभराजमुपेत्याहमवोचं दुर्वचं वचः। न च मां प्रत्यगृह्णात स चारिज्यपरिशङ्कितः॥ ३६॥

तब सौभराजके पास जाकर मैंने उनसे ऐसी बातें कहीं

जिन्हें अपने मुँहसे कहना स्त्रीजातिके लिये अत्यन्त दुष्कर होता है; परंतु मेरे चरित्रपर संदेह हो जानेके कारण उसने मुझे स्वीकार नहीं किया ॥ ३६ ॥

एतत् सर्वं विनिश्चित्य स्वयुद्धन्या भृगुनन्दन । यद्त्रौपयिकं कार्यं तिचन्तियतुमईसि ॥ ३७ ॥

भ्रगुनन्दन ! इन सब बातोंपर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो। उसी कार्यकी ओर आप ध्यान दें ॥

मम तु व्यसनस्यास्य भीष्मो मूळं महात्रतः। येनाहं वशमानीता समुत्क्षिष्य बळात् तदा ॥ ३८॥

मेरी इस वियक्तिका मूल कारण महान् व्रतधारी भीष्म है। जिसने उस समय बलपूर्वक मुझे उठाकर रथपर रख लिया और इस प्रकार मुझे वशमें करके वह हस्तिनापुर ले आया॥

भीष्मं जिह महाबाहो यत्कृते दुःखमीदृशम्। प्राप्ताहं भृगुशार्दूळ चराम्यवियमुत्तमम्॥ ३९॥

महावाहु भृगुसिंह ! आप भीष्मको ही मार डालिये। जिसके कारण मुझे ऐसा दुःख प्राप्त हुआ है और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यन्त अप्रिय आचरणमें प्रवृत्त हुई हूँ॥

स हि छुन्धश्च नीचश्च जितकाशी च भागव । तस्मात्प्रतिक्रिया कर्तुं युक्ता तस्मै त्वयानघ ॥ ४० ॥

निष्पाप भागव ! भीष्म लोभी, नीच और विजयोल्लास-से परिपूर्ण है; अतः आपको उसीसे वदला लेना उचित है ॥

एष मे कियमाणाया भारतेन तदा विभो। अभवद्भदि संकल्पो घातयेयं महावतम्॥ ४१॥

प्रभी ! भरतवंशी भीष्मने जबसे मुझे इस दशामें डाल दिया है, तबसे मेरे हृदयमें यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान् बतधारीका वध करा दूँ ॥ ४१ ॥

तसात् कामं ममाद्येमं राम सम्पादयानघ। जिह भीष्मं महावाहो यथा वृत्रं पुरंदरः॥ ४२॥

निष्पाप महावाहु राम ! आज आप मेरी इसी कामनाको पूर्ण कीजिये । जैसे इन्द्रने बृत्रासुरका वध किया थाः उसी प्रकार आप भी भीष्मको मार डाल्ये ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगार्विण अम्बोपाख्यानपर्विण रामाम्बासंवादं सतसतस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें अम्बा-परशुराम-संवादिविपयक एक सौ सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१७७॥

अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

अम्बा और परशुरामजीका संवाद, अकृतत्रणकी सलाह, परशुराम और भीष्मकी रोपपूर्ण बातचीत तथा उन दोनोंका युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमें उतरना

भीष्म उवाच

एवमुक्तस्तदा रामो जिह भीष्ममिति प्रभो।
उवाच रुदतीं कन्यां चोदयन्तीं पुनः पुनः॥ १॥
कादये न कामं गृह्णामि शस्त्रं वै वरवर्णिनि।
ऋते ब्रह्मविदां हेतोः किमन्यत् करवाणि ते॥ २॥
भीष्मजी कहते हैं—राजन्! अम्बाके ऐसा कहनेपर कि

प्रभो! भीष्मको मार डालिये। परशुरामजीने रो रोकर वार-वार प्रेरणा देनेवाली उस कन्यासे इस प्रकार कहा— 'सुन्दरी! काशिराजकुमारी! मैं अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार किसी वेदवेत्ता ब्राह्मणको आवश्यकता हो तो उसीके लिये शस्त्र उठाता हूँ। वैसा कारण हुए विना इच्छानुसार हथियार नहीं उठाता। अतः इस प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हुए मैं तेरा दूसरा कौन-सा कार्य करूँ। १२। वाचा भीष्मश्च शाल्वश्च मम राज्ञि वशानुगौ। भविष्यतोऽनवद्याङ्गि तत् करिष्यामिमा शुचः॥ ३॥

'राजकन्ये! भीष्म और शाल्य दोनों मेरी आज्ञाके अधीन होंगे। अतःनिर्दोष अङ्गोवाली सुन्दरी! मैं तेरा कार्य करूँगा। त् शोक न कर॥ ३॥

न तु शस्त्रं ग्रहीप्यामि कथंचिद्यि भाविनि । ऋते नियोगाद् विप्राणामेव मे समयः ऋतः ॥ ४ ॥

भाविनि ! मैं किसी तरह ब्राह्मणोंकी आज्ञाके विना हथियार नहीं उठाऊँगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रक्सी है'॥ अम्बोचाच

मम दुःखं भगवता व्यपनेयं यतस्ततः।
तच भीष्मप्रसृतं मे तं जहीश्वर मा चिरम्॥ ५॥
अम्वा वोळी—भगवन्! आप जैसे हो सके वैसे ही
मेरा दुःख दूर करें। वह दुःख भीष्मने पैदा किया है; अतः
प्रभो! उसीका शीघ्र वध कीजिये॥ ५॥

राम उवाच ाज्ञिकन्ये पनर्जेहि भीष्मम्ते :

काशिकन्ये पुनर्जूहि भीष्मस्ते चरणावुभौ। शिरसा वन्दनाहोंऽपि ब्रहीष्यति गिरा मम॥ ६॥

परशुरामजी बोले—काशिराजकी पुत्री !त् पुनः सोच-कर बता । यद्यपि भीष्म तेरे लिये वन्दनीय है, तथापि मेरे कहनेसे वह तेरे चरणोंको अपने सिरपर उठा लेगा ॥ ६ ॥

अम्बोवाच

जिह भीष्मं रणे राम गर्जन्तमसुरं यथा। समाहृतो रणे राम मम चेदिच्छिस प्रियम्। प्रतिश्रुतं च यदि तत् सत्यं कर्तुमहिस ॥ ७ ॥

अम्बा बोळी — राम ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो युद्धमें आमिन्त्रित हो, असुरके समान गर्जना करनेवाले भीष्मको मार डालिये और आपने जो प्रतिशा कर रक्ली है, उसे भी सत्य कीजिये ॥ ७॥

भीष्म उवाच

तयोः संवदतोरेवं राजन् रामाम्वयोस्तदा। ऋषिः परमधर्मातमा इदं वचनमत्रवीत्॥ ८॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! परशुराम और अम्यामें जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी। उसी समय परम धर्मात्मा ऋषि अकृतव्रणने यह बात कही—॥ ८॥

भहाबाहो ! यह कन्या शरणमें आयी है; अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिये। भृगुनन्दन राम! यदि युद्धमें आपके बुलानेपर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करे अथवा आपकी बात ही मान ले तो इस कन्या-का कार्य सिद्ध हो जायगा ॥ ९-१०॥

वाक्यं सत्यं च ते वीर भविष्यति कृतं विभो।

इयं चापि प्रतिक्षा ते तदा राम महामुने ॥ ११ ॥ जित्वा वे क्षत्रियान सर्वान् ब्राह्मणेषु प्रतिश्रुता। ब्राह्मणः क्षत्रियो वेदयः शुद्रश्चेव रणे यदि ॥ १२ ॥ ब्रह्मद्विड् भविता तं वे हिनिष्यामीति भागव। शरणार्थे प्रपन्नानां भीतानां शरणार्थिनाम् ॥ १३ ॥ न शक्ष्यामि परित्यागं कर्तुं जीवन् कथंचन। यश्च कृत्स्नं रणे क्षत्रं विजेष्यित समागतम् ॥ १४ ॥ दीप्तात्मानमहं तं च हिनिष्यामीति भागव।

महामुने राम ! प्रभो ! ऐसा होनेसे आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध होगी । वीरवर भागव ! आपने समस्त क्षत्रियों-को जीतकर ब्राह्मणोंके बीचमें यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय अथवा झूद्र ब्राह्मणोंसे द्वेप करेगा तो में उसे निश्चय ही मार डालूँगा । साथ ही भयभीत होकर शरणमें आये हुए शरणार्थियोंका परित्याग में जीते-जी किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा और जो युद्धमें एकत्र हुए सम्पूर्ण क्षत्रियोंको जीत लेगा, उस तेजस्वी पुरुपका भी मैं वध कर डालूँगा ।। ११-१४६ ॥

स एवं विजयी राम भीष्मः कुरुकुलोद्वहः। तेन युध्यस्य संग्रामे समेत्य भृगुनन्दन॥१५॥

'भृगुनन्दन राम! इस प्रकार कुरुकुलका भार वहन करने-वाला भीष्म समस्त क्षत्रियोंपर विजय पा चुका है; अतः आप संग्राममें उसके सामने जाकर युद्ध कीजिये' ॥ १५॥

राम उवाच

सराम्यहं पूर्वकृतां प्रतिक्षामृषिसत्तम । तथैव च चरिष्यामि यथा साम्नैव लप्स्यते ॥ १६ ॥

परशुरामजी बोले-मुनिश्रेष्ठ ! मुझे अपनी पहलेकी की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण है, तथापि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि सामनीतिसे ही काम बन जाय ॥ १६ ॥

कार्यमेतन्महद् ब्रह्मन् काशिकन्यामनोगतम्। गमिष्यामि खर्यं तत्र कन्यामादाय यत्र सः॥ १७॥

ब्रह्मन् ! काशिराजकी कन्याके मनमें जो यह कार्य है, वह महान् है । मैं उसकी सिद्धिके लिये इस कन्याको साथ लेकर स्वयं ही वहाँ जाऊँगा, जहाँ भीष्म है ॥ १७ ॥ यदि भीष्मो रणइलाघी न करिष्यति मे वचः । हिनष्यास्थेनमुद्रिकमिति मे निश्चिता मितः ॥ १८ ॥

यदि युद्धकी स्पृहा रखनेवाला भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उस अभिमानीको मार डालूँगा; यह मेरा निश्चित विचार है ॥ १८ ॥

न हि वाणा मयोत्सृष्टाः सज्जन्तीह शरीरिणाम् । कायेषु विदितं तुभ्यं पुरा क्षत्रियसंगरे ॥ १९ ॥

मेरे चलाये हुए बाण देहधारियोंके शरीरमें अटकते नहीं हैं। (उन्हें विदीर्ग करके बाहर निकल जाते हैं।) यह बात तुम्हें पूर्वकालमें क्षत्रियोंके साथ होनेवाले युद्धके समय शात हो चुकी है।। १९।। एवमुत्तवा ततो रामः सह तैर्व्रह्मवादिभिः। प्रयाणाय मितं ऋत्वा समुत्तस्थौ महातपाः॥ २०॥

ऐसा कहकर महातपस्वी परशुरामजी उन ब्रह्मवादी महर्षियोंके साथ प्रस्थान करनेका निश्चय करके उसके लिये उद्यत हो गये॥ २०॥

ततस्ते तामुपित्वा तु रजनीं तत्र तापसाः। हुताग्नयो जप्तज्याः प्रतस्थुर्मज्जिघांसया॥२१॥

तत्मश्चात् रातभर वहीं रहकर प्रातःकाल संध्योपासनः
गायत्री-जप और अग्निहोत्र करके वे तपस्वी मुनि मेरा वध करनेकी इच्छासे उस आश्रमसे चले ॥ २१॥ अभ्यगच्छत् ततो रामः सह तेत्रीह्मवादिभिः।

कुरुक्षेत्रं महाराज कन्यया सह भारत ॥ २२ ॥

महाराज भरतनन्दन ! फिर उन वेदवादी मुनियोंको साथ ले परशुरामजी राजकन्या अम्बाके साथ कु इक्षेत्रमें आये ॥ न्यविद्यान्त ततः सर्वे परिगृह्य सरस्वतीम् । तापसास्ते महात्मानो भृतश्रेष्ठपुरस्कृताः ॥ २३ ॥

वहाँ भृगुश्रेष्ठ परशुरामजीको आगे करके उन सभी तपस्वी महात्माओंने सरस्वती नरीके तटका आश्रय ले रात्रिमें निवास किया ॥ २३॥

भीष्म उवाच

ततस्तृतीये दिवसे संदिदेश व्यवस्थितः। कुरु प्रियं स मे राजन् प्राप्तोऽस्मीति महावतः॥ २४॥

भीष्मजी कहते हैं—तदनन्तर तीवरे दिन (हिस्तना-पुरके बाहर ) एक स्थानपर टहरकर महान् वतधारी परशु-रामजीने मुझे संदेश दिया—'राजन्! मैं यहाँ आया हूँ। तुम मेरा प्रिय कार्य करो'॥ २४॥

तमागतमहं श्रुत्वा विषयान्तं महाबलम् । अभ्यगच्छं जवेनाशु प्रीत्या तेजोनिधि प्रभुम् ॥ २५ ॥

तेजके भण्डार और महावली भगवान् परग्ररामको अपने राज्यकी सीमापर आया हुआ सुनकर में यड़ी प्रसन्नताके साथ वेगपूर्वक उनके पास गया ॥ २५ ॥

गां पुरस्कृत्य राजेन्द्र ब्राह्मणैः परिवारितः। ऋत्विग्भिर्देवकल्पैश्च तथैव च पुरोहितैः॥ २६॥

राजेन्द्र ! उस समय एक गौको आगे करके ब्राह्मणोंसे धिरा हुआ मैं देवताओंके समान तेजस्वी ऋत्विजों तथा पुरोहितोंके साथ उनकी सेवामें उपस्थित हुआ ॥ २६ ॥

स मामभिगतं दृष्ट्या जामद्गन्यः प्रतापवान् । प्रतिजग्राह तां पूजां वचनं चेद्मव्रचीत् ॥ २७ ॥ मुझे अपने समीप आया हुआ देख प्रतापी परशुरामजी-

ने मेरी दी हुई पूजा स्वीकार की और इस प्रकार कहा॥

राम उवाच
भीष्म कां बुद्धिमास्थाय काशिराजसुतातदा।
अकामेन त्वयाऽऽनीता पुनश्चैव विसर्जिता ॥ २८ ॥
परश्रामजी बोळे—भीष्म ! तुमने किस विचारसे

उन दिनों खयं पत्नीकी कामनासे रहित होते हुए भी काशि-राजकी इस कन्याका अपहरण किया, अपने घर छे आये और पुनः इसे निकाल बाहर किया ॥ २८॥

विश्रंशिता त्वया हीयं धर्मादास्ते यशिस्ति। परामुष्टां त्वया हीमां को हि गन्तुमिहाईति॥ २९॥

तुमने इस यशस्विनी राजकुमारीको धर्मसे भ्रष्ट कर दिया है । तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है, ऐसी दशा-में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है ! ॥ २९॥

प्रत्याख्याता हि शाख्वेन त्वयाऽऽनीतेति भारत। तसादिमां मन्नियोगात् प्रतिगृह्धीष्व भारत॥ ३०॥

भारत ! तुम इसे हरकर लाये थे । इसी कारणसे शाल्य-राजने इसके साथ विवाह करनेसे इन्कार कर दिया है; अतः अब तुम मेरी आजासे इसे ग्रहण कर लो ॥ ३० ॥

स्वधर्मे पुरुषव्यात्र राजपुत्री लभित्वयम्। न युक्तस्त्ववमानोऽयं राज्ञां कर्तुं त्वयानच॥३१॥

पुरुषसिंह ! तुः हैं ऐमा करना चाहिये, जिमसे इस राज-कुमारीको स्वधर्मपालनका अवसर प्राप्त हो । अनव ! तुम्हें राजाओंका इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं है ॥ ३१॥

ततस्तं वै विमनसमुदीक्ष्याहमथात्रुवम् । नाहमेनां पुनर्दद्यां ब्रह्मन् भावे कथंचन ॥ ३२ ॥

तव मैंने परशुरामजीको उदास देखकर इस प्रकार कहा- श्रद्धान् ! अब मैं इसका विवाह अपने भाईके साथ किसी प्रकार नहीं कर सकता ॥ ३२॥

शाल्वस्याहमिति प्राह पुरा मामेव भागव। मया चैवाभ्यनुज्ञाता गतेयं नगरं प्रति॥ ३३॥

'भृगुनन्दन! इसने पहले मुझसे ही आकर कहा कि मैं शाल्यकी हुँ, तय मैंने इसे जानेकी आशा दे दी और यह शाल्यराजके नगरको चली गयी॥ ३३॥

न भयाचाप्यनुकोशाचार्थलोभान्न काम्यया। झात्रं धर्ममहं जह्यामिति मे वतमाहितम्॥ ३४॥ भौ भयसे, दयासे, धनके लोभसे तथा और किसी कामना-

से भी क्षत्रियधर्मका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा स्वीकार किया हुआ बत हैं? ॥ ३४ ॥

अथ मामत्रवीद् रामः क्रोधपर्याकुलेक्षणः। न करिष्यसि चेदेतद् वाक्यं मे नरपुङ्गव॥३५॥ इनिष्यामि सहामात्यं त्वामद्येति पुनः पुनः।

तव यह सुनकर परशुरामजीके नेत्रोंमें क्रोधका भाव व्याप्त हो गया और वे मुझले इस प्रकार बोले—'नरश्रेष्ठ ! यदि तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे तो आज मैं मन्त्रियोंसहित तुम्हें मार डालूँगा।' इस वातको उन्होंने वार-वार दुहराया॥ ३५६॥ संरम्भादब्रवीद् रामः क्रोधपर्याकुलेक्षणः॥ ३६॥ तमहं गीर्भिरिष्टाभिः पुनः पुनर्रारदम ।

तमहं गीभिरिष्टाभिः पुनः पुनरिद्म। अयाचं भृगुराहिलं न चैव प्रशाम सः ॥ ३७॥ शत्रुदमन दुर्योघन ! परशुरामजीने क्रोधभरे नेत्रींसे देखते हुए बड़े रोषावेशमें आकर यह वात कही थी। तथापि मैं प्रिय वचनोंद्वारा उन भृगुश्रेष्ठ महात्मासे बार-बार शान्त रहनेके लिये प्रार्थना करता रहा। पर वे किसी प्रकार शान्त न हो सके ॥ ३६-३७॥

प्रणम्य तमहं मूर्भा भूयो ब्राह्मणसत्तमम्। अन्नवं कारणं किं तद् यत् त्वं युद्धं मयेच्छिसि ॥ ३८॥ इष्वस्रं मम वालस्य भवतेव चतुर्विधम्। उपदिष्टं महावाहो शिष्योऽस्मि तव भागेव ॥ ३९॥

तव मैंने उन ब्राह्मणशिरोमणिके चरणोंमें मस्तक झुका-कर पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा—'भगवन ! क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं ? बाल्यावस्थामें आपने ही मुझे चार प्रकारके धनुर्वेदकी शिक्षा दी है। महाबाहु भार्गव! मैं तो आपका शिष्य हूँ ?॥३८-३९॥

ततो मामव्रवीद् रामः कोधसंरक्तलोचनः। जानीषे मां गुरुं भीष्म गृह्णासीमां न चैव ह ॥ ४०॥ सुतां काइयस्य कौरव्य मित्रयार्थं महामते। न हि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुरुनन्दन ॥ ४१॥

तन परशुरामजीने कोधमें लाल आँखें करके मुझसे कहा—प्महामते भीष्म ! तुम मुझे अपना गुरु तो समझते हो; परंतु मेरा प्रिय करनेके लिये काशिराजकी इस कन्याको प्रहण नहीं करते हो; किंतु कुरुनन्दन! ऐसा किये विना तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकती ॥ ४०-४१॥

गृहाणेमां महावाहो रक्षस्व कुलमात्मनः। त्वया विभ्रंशिता हीयं भर्तारं नाधिगच्छति ॥ ४२ ॥

'महाबाहो ! इसे ग्रहण कर लो और इस प्रकार अपने कुलकी रक्षा करो । तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादासे गिर जानेके कारण इसे पतिकी प्राप्ति नहीं हो रही है'।। ४२ ॥

कारण इस पातका प्राप्त नहां हा रहा हरना ४२ ॥
तथा ब्रुवन्तं तमहं रामं परपुरंजयम् ।
नैतदेवं पुनर्भावि ब्रह्मर्षे कि श्रमेण ते ॥ ४३ ॥

ऐसी वार्ते करते हुए शत्रुनगरिवजयी परशुरामजीसे मैंने स्पष्ट कह दिया— 'ब्रह्मर्षे ! अब फिर ऐसी वात नहीं हो सकती । इस विषयमें आपके परिश्रमसे क्या होगा ! ॥४३॥ गुरुत्वं त्विय सम्प्रेक्ष्य जामदण्क्य पुरातनम् । प्रसादये त्वां भगवंस्त्यक्तेषा त पूरा मया ॥ ४४॥

(जमदिगनन्दन! भगवन! आप मेरे प्राचीन गुरु हैं) यह सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहा हूँ। इस अम्बाको तो मैंने पहले ही त्याग दिया था ॥ ४४ ॥ को जातु परभावां हि नारीं व्यालीमिव स्थिताम्। वासयेत गृहे जानन् स्त्रीणां दोषो महात्ययः॥ ४५ ॥

'दूसरेके प्रति अनुराग रखनेवाळी नारी सर्पिणीके समान भयंकर होती है। कौन ऐसा पुरुष होगा। जो जान-बूझकर उसे कभी भी अपने घरमें स्थान देगा। क्योंकि स्त्रियोंका (पर-पुरुषमें अनुरागरूप) दोष महान् अनर्थका कारण होता है।। न भयाद् वासवस्थापि धर्म जह्यां महावत। प्रसीद मा वा यद् वा ते कार्यं तत् कुरु मा चिरम्॥ ४६॥ भहान् वतधारी राम ! मैं इन्द्रके भी भयसे धर्मका त्याग नहीं कर सकता । अप प्रसन्न हों या न हों । आपको जो कुछ करना हो, शीब कर डालिये ॥ ४६ ॥ अयं चापि विद्याद्धारमन प्रराणे अयते विभो ।

अयं चापि विद्युद्धात्मन् पुराणे श्रूयते विभो । मरुत्तेन महाबुद्धे गीतः इलोको महात्मना ॥ ४७ ॥ "गुरोरप्यविक्तस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते"॥ ४८॥

ंविशुद्ध हृदयवाले परम बुद्धिमान् राम ! पुराणमें महातमा मरुत्तके द्वारा कहा हुआ यह क्लोक मुननेमें आता है कि यदि गुरु भी गर्वमें आकर कर्तव्य और अकर्तव्यको न समझते हुए कुपथका आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है।। स त्वं गुरुरिति प्रेम्णा मया सम्मानितो भृशम् ।

गुरुवृत्ति न जानीषे तसाद् योत्स्यामि व त्वया ॥४९॥

'आप मेरे गुरु हैं, यह समझकर मैंने प्रेमपूर्वक आपका अधिक-से-अधिक सम्मान किया है; परंतु आप गुरुका-सा वर्ताव नहीं जानते; अतः मैं आपके साथ युद्ध करूँगा॥४९॥ गुरुं न हन्यां समरे ब्राह्मणं च विशेषतः।

विशेषतस्तपोवृद्धमेवं क्षान्तं मया तव॥५०॥

'एक तो आप गुरु हैं। उसमें भी विशेषतः ब्राह्मण हैं। उसपर भी विशेष बात यह है कि आप तपस्यामें बढ़े-चढ़े हैं। अतः आप-जैसे पुरुषको में कैसे मार सकता हूँ १ यही सोचकर मैंने अवतक आपके तीक्ष्ण बर्तावको चुपचाप सह लिया।।

उद्यतेषुमथो द्या ब्राह्मणं क्षत्रवन्धुवत्। यो हन्यात् समरे कुद्धं युध्यन्तमपलायिनम् ॥ ५१ ॥ ब्रह्महत्या न तस्य स्यादिति धर्मेषु निश्चयः। क्षत्रियाणां स्थितो धर्मे क्षत्रियोऽस्मि तपोधन ॥ ५२ ॥

'यदि ब्राह्मण भी क्षत्रियकी भाँति धनुष-बाण उठाकर युद्धमें कोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं तो उसे इस दशामें देखकर जो योद्धा मार डालता है, उसे ब्रह्महत्याका दोप नहीं लगता, यह धर्म-शास्त्रोंका निर्णय है। तपोधन! मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियोंके ही धर्ममें स्थित हूँ ॥ ५१-५२॥

यो यथा वर्तते यस्मिस्तस्मिन्नेव प्रवर्तयन् । नाधर्म समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥ ५३ ॥

्जो जैसा वर्ताव करता है, उसके साथ वैसा ही वर्ताव करनेवाला पुरुष न तो अधर्मको प्राप्त होता है और न अमङ्गल-का ही भागी होता है ॥ ५३॥

अर्थे वा यदि वा धर्मे समर्थो देशकालवित्। अर्थसंशयमापन्नः श्रेयान्निःसंशयो नरः॥५४॥

अर्थ ( लौकिक कृत्य ) और धर्मके विवेचनमें कुशल तथा देश-कालके तश्वको जाननेवाला पुरुष यदि अर्थके विषयमें संशय उत्पन्न होनेपर उसे छोड़कर संशयशृत्य हृदयसे केवल धर्मका ही अनुष्ठान करे तो वह श्रेष्ठ माना गया है ॥ ५४॥ यसात् संशयितेऽप्यर्थेऽयथान्यायं प्रवर्तसे । तसाद् योत्स्यामि सहितस्त्वया राम महाहवे ॥ ५५ ॥

प्राम! अम्बा ग्रहण करने योग्य है या नहीं यह संशयग्रस्त विषय है तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिये मुझसे न्यायोचित वर्ताव नहीं कर रहे हैं; इसलिये महान समराङ्गणमें आप-के साथ युद्ध करूँगा ॥ ५५ ॥

पश्य मे बाहुवीर्यं च विक्रमं चातिमानुषम्। एवं गतेऽपि तु मया यच्छक्यं भृगुनन्दन ॥ ५६॥ तत् करिष्ये कुरुक्षेत्रे योत्स्ये विप्र त्वया सह। इन्हें राम यथेष्टं में सज्जीभव महाद्युते ॥ ५७॥

'आप उस समय मेरे बाहुवल और अलैकिक पराक्रमको देखियेगा। भृगुनन्दन! ऐसी स्थितिमें भी मैं जो कुछ कर सकता हूँ, उसे अवस्य करूँगा। विप्रवर! मैं कुरुक्षेत्रमें चल-कर आपके साथ युद्ध करूँगा। महातेजस्वी राम! आप इन्द्व-युद्धके लिये इच्छानुसार तैयारी कर लीजिये॥ ५६-५७॥ तत्र त्वं निहतो राम मया शरशतार्दितः। प्राप्स्यसे निर्जिताँ छोकान शस्त्रपतो महारणे॥ ५८॥

्राम ! उस महान् युद्धमें मेरे सैकड़ों वाणोंसे पीड़ित एवं शस्त्रपूत हो मारे जानेपर आप पुण्य कर्मोद्वारा जीते हुए दिव्य छोकोंको प्राप्त करेंगे ॥ ५८ ॥ स गच्छ विनिवर्तस्व कुरुक्षेत्रं रणप्रिय ।

स गच्छ विनिवतस्व कुरुक्षत्र रणाप्रय। तत्रैध्यामि महावाहो युद्धाय त्वां तपोधन॥ ५९॥ ५ थुडप्रिय महाबाह् तपोधन ! अव आप होटिये और

कुरुक्षेत्रमें ही चिलये। मैं युद्धकेलिये वहीं आपके पास आऊँगा। अपि यत्र त्वया राम कृतं शौचं पुरा पितुः। तत्राहमपि हत्वा त्वां शौचं कर्तास्मि भागव ॥ ६०॥

भ्गुनन्दन परशुराम ! जहाँ पूर्वकालमें अपने पिताकों अञ्जलिन्दान देकर आपने आत्मशुद्धिका अनुभव किया था। वहीं मैं भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूँगा ॥ ६० ॥ तत्र राम समागच्छ त्वरितं युद्धदुर्मद । इयपनेष्यामि ते दर्प पौराणं बाह्मणब्रव ॥ ६१ ॥

भ्राह्मण कहलानेवाले रणदुर्मद राम ! आप तुरंत कुर-क्षेत्रमें पधारिये । मैं वहीं आकर आपके पुरातन दर्पका दलन करूँगा ॥ ६१ ॥

यचापि कत्थसे राम बहुशः परिपत्सु वै। निर्जिताः क्षत्रिया लोके मयैकेनेति तच्छृणु ॥ ६२॥

्राम ! आप जो बहुत बार भरी सभाओं में अपनी प्रशंसाके लिये यह कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही संसारके समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था तो उसका उत्तर सुन लीजिये ॥ न तदा जातवान् भीष्मः क्षत्रियो वापि महिधः। पश्चाज्जातानि तेजांसि तृणेषु ज्वलितं त्वया ॥ ६३॥

(उन दिनों भीष्म अथवा मेरे-जैसा दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ था। तेजस्वी क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास-फूसमें ही प्रज्विलत हुए हैं (तिनकोंके समान दुर्वल क्षत्रियोंपर ही अपना तेज प्रकट किया है)। यस्ते युद्धमयं दर्पे कामं च व्यपनाशयेत्। सोऽहं जातो महावाहो भीष्मः परपुरंजयः। व्यपनेष्यामि ते दर्पे युद्धे राम न संशयः॥ ६४॥

भहावाहों ! जो आपकी युद्धविषयक कामना तथा अभिमानको नष्ट कर सके, वह शत्रुनगरीपर विजय पानेवाला यह भीष्म तो अब उत्पन्न हुआ है। राम ! मैं युद्धमें आप-का सारा घमंड चूर-चूर कर दूँगा, इसमें संशय नहीं है '॥ भीष्म उवाच

ततो मामववीद् रामः प्रहसन्निव भारत। दिएखाभीष्म मया सार्धं योद्धुमिच्छंसि संगरे॥ ६५॥

भीष्मजी कहते हैं — भरतनन्दन ! तब परशुरामजीने मुझसे हँसते हुए-से कहा — भीष्म ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम रणक्षेत्रमें मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो ॥ ६५ ॥

अयं गच्छामि कौरव्य कुरुक्षेत्रं त्वया सह।
भाषितं ते करिष्यामि तत्रागच्छ परंतप ॥ ६६॥
तत्र त्वां निहतं माता मया शरशताचितम्।
जाह्नवी पश्यतां भीष्म गृश्वकङ्कवलाशनम्॥ ६७॥

'कुरुनन्दन ! यह देखों, मैं तुम्हारे साथ युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमें चलता हूँ । परंतप ! वहीं आओ। मैं तुम्हारा कयन पूरा करूँगा। वहाँ तुम्हारी माता गङ्गा तुम्हें मेरे हाथसे मर-कर सैकड़ों बाणोंसे व्यास और कौओं, कड़ों तथा गीधोंका भोजन बना हुआ देखेगी ॥ ६६-६७॥

कृपणं त्वामभिप्रेक्ष्य सिद्धचारणसेविता। मया विनिहतं देवी रोहतामद्य पार्थिव॥६८॥

प्राजन् ! तुम दीन हो। आज तुम्हें मेरे हाथसे मारा गया देख सिद्ध-चारणसेविता गङ्गादेवी रुदन करें॥ ६८॥

अतदर्हा महाभागा भगीरथस्रुतानघा। या त्वामजीजनन्मन्दं युद्धकामुकमातुरम् ॥ ६९॥ व्यय्यि वे महाभागा भगीरथपुत्री पापहीना गङ्गा यह

त्यद्याप च महामागा मगारयपुत्रा पापहाना गङ्गा पर दुःख देखनेके योग्य नहीं हैं, तथापि जिन्होंने तुम-जैसे युद्ध-कामी, आतुर एवं मूर्ख पुत्रको जन्म दिया है, उन्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा ॥ ६९ ॥

पहि गच्छ मया भीष्म युद्धकामुक दुर्मद ।
गृहाण सर्व कौरव्य रथादि भरतर्षभ ॥ ७०॥
व्यद्धकी इच्छा रखनेवाले मदोन्मत भीष्म ! आओ, मेरे

साथ चलो । भरतश्रेष्ठ कुरुनन्दन ! रथ आदि सारी सामग्री

इति ब्रुवाणं तमहं रामं परपुरंजयम्। प्रणम्य शिरसा राममेवमस्त्वित्यथात्रुवम्॥ ७१॥

शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेवाले परशुरामजीको इस प्रकार कहते देख मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और (एवमस्तु) कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की ॥ ७१॥

एवमुत्तवा ययौ रामः कुरुक्षेत्रं युयुत्सया। प्रविश्य नगरं चाहं सत्यवत्यै न्यवेदयम्॥ ७२॥ ऐसा कहकर परशुरामजी युद्धकी इच्छासे कुरुक्षेत्रमें गये और मैंने नगरमें प्रवेश करके सत्यवतीसे यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ ७२ ॥

ततः कृतस्वस्त्ययनो मात्रा च प्रतिनन्दितः।
द्विजातीन् वाच्य पुण्याहं स्वस्ति चैच महाद्युते ॥ ७३ ॥
रथमास्थाय रुचिरं राजतं पाण्डुरैहेंयैः।
स्प्रस्करं स्वधिष्ठानं चैयाच्चपरिचारणम् ॥ ७४ ॥
उपपन्नं महाहास्त्रः सर्वोपकरणान्वितम्।
तन्कुलीनेन वीरेण हयशास्त्रविदा रणे॥ ७५ ॥
यस्तं स्तेन शिष्टेन बहुशो दष्टकर्मणा।

महातेजस्वी नरेश ! उस समय स्वस्तिवाचन कराकर माता सत्यवतीने मेरा अभिनन्दन किया और मैं ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले सुन्दर रजतमय रथपर आरूढ़ हुआ । उस रथमें श्वेत रंगके घोड़े जुते हुए थे । उसमें सव प्रकारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर ढंगसे रक्खी गयी थी । उसकी बैठक बहुत सुन्दर थी । रथके ऊपर व्याघ्रचर्मका आवरण लगाया गया था । वह रथ बड़े-बड़े शस्त्रों तथा समस्त उपकरणोंसे सम्पन्न था । युद्धमें जिसका कार्य अनेक वार देख लिया गया था, ऐसे सुशिक्षित, कुलीन, वीर तथा अश्वशास्त्रके पण्डित सारियद्वारा उस रथका संचालन और नियन्त्रण होता था।।७३—७५३॥ दंशितः पाण्डरेणाहं कवचेन वपुष्मता ॥ ७६॥ पाण्डरं कार्मुकं गृह्य प्रायां भरतसत्तम ।

भरतश्रेष्ठ ! मैंने अपने शरीरपर खेतवर्णका कवच धारण करके खेत धनुष हाथमें लेकर यात्रा की ॥ ७६ ई ॥ पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि ॥ ७७ ॥ पाण्डुरेश्चापि व्यजनैर्वीज्यमानो नराधिप । शुक्कवासाः सितोष्णीपः सर्वशुक्कविभूषणः॥ ७८ ॥

नरेश्वर ! उस समय मेरे मस्तकपर स्वेत छत्र तना हुआ था और मेरे दोनों ओर सफेद रंगके चँवर डुलाये जाते थे । मेरे वस्त्र, मेरी पगड़ी और मेरे समस्त आभूषण स्वेत वर्ण-के ही थे ॥ ७७-७८ ॥

स्तूयमानो जयाशीभिनिष्कम्य गजसाह्वयात्। कुरुक्षेत्रं रणक्षेत्रमुपायां भरतर्षभ॥ ७९॥

विजयस्चक आशीर्वादोंके साथ मेरी स्तुति की जा रही थी। भरतभूपण ! उस अवस्थामें में हिस्तिनापुरसे निकलकर कुरुक्षेत्रके समराङ्गणमें गया॥ ७९॥

ते हयाश्चोदितास्तेन सूतेन परमाहवे। अवहन् मां भृशं राजन् मनोमारुतरंहसः॥ ८०॥

राजन् ! मेरे घोड़े मन और वायुके समान वेगशाली थे। सारियके हाँकनेपर उन्होंने बात-की-बातमें मुझे उस महान् युद्धके स्थानपर पहुँचा दिया ॥ ८०॥

गत्वाहं तत् कुरुक्षेत्रं स च रामः प्रतापवान् । युद्धाय सहसा राजन् पराकान्तौ परस्परम् ॥ ८१ ॥ राजन् ! मैं तथा प्रतापी परशुरामजी दोनों कुक्क्षेत्रमें पहुँचकर युद्धके लिये सहसा एक-दूसरेको पराक्रम दिखानेके लिये उद्यत हो गये ॥ ८१॥

ततः संदर्शनेऽतिष्ठं रामस्यातितपिस्तनः। प्रगृह्य राङ्कपवरं ततः प्राधममुत्तमम्॥८२॥

तदनन्तर मैं अत्यन्त तपस्वी परशुरामजीकी दृष्टिके सामने खड़ा हुआ और अपने श्रेष्ठ शङ्कको हाथमें लेकर उसे जोर-जोरसे बजाने लगा ॥ ८२॥

ततस्तत्र द्विजा राजंस्तापसाश्च वनौकसः। अपदयन्त रणं दिव्यं देवाः सेन्द्रगणास्तदा॥८३॥

राजन् ! उस समय वहाँ बहुत से ब्राह्मण वनवासी तपस्वी तथा इन्द्रसहित देवगण उसदिव्य युद्धको देखने छगे॥

ततो दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासंस्ततस्ततः। वादित्राणि च दिव्यानि मेघवृन्दानि चैव ह ॥ ८४॥

तदनन्तर वहाँ इधर-उधरसे दिव्य मालाएँ प्रकट होने लगीं और दिव्य वाद्य वज उठे। साथ ही सब ओर मेघोंकी घटाएँ छा गयीं ॥ ८४॥

ततस्ते तापसाः सर्वे भागवस्यानुयायिनः। प्रेक्षकाः समपद्यन्त परिवार्य रणाजिरम्॥ ८५॥

तदनन्तर परशुरामजीके साथ आये हुए वे सब तपस्वी उस संग्रामभूमिको सब ओरसे घेरकर दर्शक बन गये ॥८५॥

ततो मामब्रवीद् देवी सर्वभूतहितैषिणी। मातास्वरूपिणीराजन् किमिदं ते चिकीर्षितम्॥ ८६॥

राजन् ! उस समय समस्त प्राणियोंका हित चाहनेवाली मेरी माता गङ्गादेवी स्वरूपतः प्रकट होकर वोलीं— 'बेटा ! यह तू क्या करना चाहता है ? ॥ ८६ ॥

गत्वाहं जामदग्न्यं तु प्रयाचिष्ये कुरूद्वह । भीष्मेण सह मायोत्सीः शिष्येणेति पुनः पुनः ॥ ८७ ॥

'कुरुश्रेष्ठ ! मैं स्वयं जाकर जमदिग्निनन्दन परशु-रामजीसे वारंबार याचना करूँगी कि आप अपने शिष्य भीष्मके साथ युद्ध न कीजिये ॥ ८७॥

मा मैवं पुत्र निर्वन्धं कुरु विप्रेण पार्थिव। जामदग्न्येन समरे योद्धुमित्येव भर्त्सयत्॥ ८८॥

(वेटा ! तू ऐसा आग्रह न कर । राजन् ! विप्रवर जमदिग्निनन्दन परश्चरामके साथ समरभूमिमें युद्ध करनेका हठ अच्छा नहीं है । १ ऐसा कहकर वे डाँट बताने लगीं ॥

किन्न वै क्षत्रियहणो हरतुल्यपराक्रमः। विदितः पुत्र रामस्ते यतस्तं योद्धृमिच्छसि॥ ८९॥

अन्तमें वे फिर बोर्ली— बेटा ! क्षत्रियहन्ता परशुराम महादेवजीके समान पराक्रमी हैं । क्या तू उन्हें नहीं जानता, जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है १ ।। ८९ ॥

ततोऽहमत्रुवं देवीमभिवाद्य कृताञ्जलिः। सर्वे तद् भरतश्रेष्ठ यथावृत्तं खयंवरे॥ ९०॥

तब मैंने हाथ जोड़कर गङ्गादेवीको प्रणाम किया और

स्वयंवरमें जैसी घटना घटित हुई थी, वह सब वृत्तान्त उनसे आद्योपान्त कह सुनाया ॥ ९० ॥

यथा च रामो राजेन्द्र मया पूर्व प्रचोदितः। कादिाराजसुतायाश्च यथा कर्म पुरातनम्॥९१॥

राजेन्द्र! मैंने परशुरामजीसे पहले जो-जो बार्ते कही थीं तथा काशिराजकी कन्याकी जो पुरानी करतूर्ते थीं। उन सबको बता दिया॥ ९१॥

ततः सा राममभ्येत्य जननी मे महानदी। मद्र्थं तमृषं वीक्ष्य क्षमयामास भागवम्॥ ९२॥

तत्पश्चात् मेरी जन्मदायिनी माता गङ्गाने भृगुनन्दन परशुरामजीके पास जाकर मेरे लिये उनसे क्षमा माँगी ॥९२॥ भीष्मेण सह मायोत्सीः शिष्येणेति वचोऽत्रवीत्। स च तामाह याचन्तीं भीष्ममेव निवर्तय। न च मे कुरुते काममित्यहं तमुपागमम्॥९३॥

साथ ही यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है; अतः उसके साथ आप युद्ध न कीजिये। तय याचना करनेवाली मेरी मातासे परग्रुरामजीने कहा— 'तुम पहले भीष्मको ही युद्धसे निवृत्त करो । वह मेरे इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा है; इसीलिये मैंने उसपर चढ़ाई की है' ॥ ९३॥

वैश्रम्यायन उवाच

ततो गङ्गा सुतस्तेहाद् भीष्मं पुनरुपागमत्। न चास्याश्चाकरोद् वाक्यं क्रोधपर्याकुळेक्षणः॥९४॥

चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तव गङ्गादेवी पुत्रस्तेहवश पुनः भीष्मके पास आयों । उस समय भीष्मके नेत्रोंमें क्रोध व्याप्त हो रहा था; अतः उन्होंने भी माताका कहना नहीं माना ॥ ९४ ॥

अथाददयत धर्मात्मा भृगुश्रेष्ठो महातपाः। आह्नयामास च तदा युद्धाय द्विजसत्तमः॥९५॥

इतनेमें ही भृगुकुलतिलक ब्राह्मणशिरोमणि महातपस्वी धर्मात्मा परशुरामजी दिखायी दिये। उन्होंने सामने आकर युद्धके लिये भीष्मको ललकारा ॥ ९५॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अभ्योपाख्यानपर्वणि परशुरामभीष्मयोः कुरुक्षेत्रावतरणे अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७८॥

इस पकार श्रीमहासारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अस्वोपाल्यानपर्वमें परशुराम और भीष्मका कुरुक्षेत्रमें युद्धके तिये अवतरणविषयक एक सौ अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७८ ॥

# एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

संकल्पनिर्मित रथपर आरूढ़ परशुरामजीके साथ भीष्मका युद्ध प्रारम्भ करना

भीष्म उवाच

ना॰म उपाप तमहं सायन्त्रिय रणे प्रत्यभाषं व्यवस्थितम्। भूमिष्ठं नोत्सहे योद्धं भवन्तं रथमास्थितः॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! तब मैं युद्ध के लिये खड़े हुए परशुरामजीसे मुसकराता हुआ-सा बोला—प्बहान् ! मैं रयपर वैठा हूँ और आप भूमिपर खड़े हैं। ऐसी दशामें मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता ॥ १॥

आरोह स्यन्दनं वीर कवचं च महाभुज। वधान समरे राम यदि योद्धं मयेच्छिसि॥ २॥

्महाबाहो ! वीरवर राम ! यदि आप समरभूमिमें मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथपर आरूढ़ होइये और कवच भी बाँघ लीजिये ।।। २।।

ततो मामव्रवीद् रामः स्मयमानो रणाजिरे।
रथो मे मेदिनी भीष्म वाहा वेदाः सद्श्ववत् ॥ ३ ॥
स्तश्च मातरिश्वा वै कवचं वेदमातरः।
सुसंवीतो रणे ताभियोंत्स्येऽहं कुरुनन्दन ॥ ४ ॥

तब परशुरामजी समराङ्गणमें किंचित् मुसकराते हुए मुझसे बोले-'कुरुनन्दन भीष्म! मेरे लिये तो पृथ्वी ही रथ है, चारों वेद ही उत्तम अश्वोंके समान मेरे वाहन हैं, वायुदेव ही सारिथ हैं और वेदमाताएँ (गायत्री, सावित्री और सरस्वती) ही कवच हैं। इन सबसे आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रणक्षेत्रमें युद्ध करूँगा'॥ ३-४॥

एवं ब्रुवाणो गान्धारे रामो मां सत्यविक्रमः।

शरवातेन महता सर्वतः प्रत्यवारयत्॥ ५॥

गान्धारीनन्दन! ऐसा कहते हुए सत्यपराक्रमी परशु-रामजीने मुझे सब ओरसे अपने बार्गोंके महान् समुदाय-द्वारा आवृत कर लिया ॥ ५ ॥

ततोऽपरयं जामदग्न्यं रथमध्ये व्यवस्थितम् । सर्वायुधवरे श्रीमत्यद्भुतोपमदर्शने ॥ ६ ॥

उस समय मैंने देखाः जमदिग्ननन्दन परग्रुराम सम्पूर्ण श्रेष्ठ आयुर्घोसे सुशोभितः तेजस्वी एवं अद्भुत दिखायी देने-वाले रथमें वैठे हैं ॥ ६ ॥

मनसा विहिते पुण्ये विस्तीर्णे नगरोपमे। दिव्याश्वयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषिते॥ ७॥

उसका विस्तार एक नगरके समान था। उस पुण्यरथ-का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्पसे किया था। उसमें दिव्य अश्व जुते हुए थे। वह स्वर्णभृषित रथ सब प्रकारसे सुसजित था।। ७।।

कवचेन महावाहो सोमार्करुतळक्ष्मणा। धतुर्घरो बद्धतूणो बद्धगोधाङ्गळित्रवान्॥८॥

महावाहो ! परशुरामजीने एक सुन्दर कयच धारण कर रक्खा था, जिसमें चन्द्रमा और सूर्यके चिह्न बने हुए थे। उन्होंने हाथमें धनुष लेकर पीठपर तरकस बाँध रक्खा था और अंगुलियोंकी रक्षाके लिये गोहके चर्मके बने हुए दस्ताने पहन रक्ले थे॥ ८॥

सारध्यं कृतवांस्तत्र युयुत्सोरकृतव्रणः।

सखा वेदविदत्यन्तं दियतो भार्गवस्य ह ॥ ९ ॥

उस समय युद्धके इच्छुक परग्रुरामजीके प्रिय सखा वेदवेता अकृतवणने उनके साराधिका कार्य सम्पन्न किया ॥ आह्रयानः स मां युद्धे मनो हर्षयतीव मे । पुनः पुनरभिक्रोहान्नभियाहीति भार्गवः॥ १०॥

भृगुनन्दन राम आओं आओं कहकर वार-वार मुझे पुकारते और युद्धके लिये मेरा आह्वान करते हुए मेरे मनको हर्ष और उत्साह-सा प्रदान कर रहे थे॥ १०॥ तमादित्यमियोद्यन्तमनाधृष्यं महावलम्। ६६ त्रियान्तकरं राममेकमेकः समासदम्॥ ११॥

उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी, अजेय, महाचली और क्षत्रियविनाशक परशुराम अकेले ही युद्धके लिये खड़े थे। अतः मैं भी अकेला ही उनका सामना करनेके लिये गया।। ततोऽहं वाणपातेषु त्रिषु वाहान् निगृह्य वै। अवतीर्य धनुन्यस्य पदातिक्र्यं विसत्तमम्॥१२॥

अभ्यागच्छं तदा राममर्चिध्यन् द्विजसत्तमम् । अभिवाद्य चैनं विधिवद्वव्यं वाक्यमुत्तमम् ॥ १३ ॥

जब वे तीन बार मेरे जपर बाणोंका प्रहार कर चुके।
तब में घोड़ोंको रोककर और धनुष रखकर रथसे उतर
गया और उन ब्राह्मणिश्चरोमिण मुनिप्रवर परग्जरामजीका
समादर करनेके लिये पैदल ही उनके पास गया।
जाकर विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात् यह उत्तम
वचन बोला—॥ १२-१३॥

योत्स्ये त्वया रणे राम सददोनाधिकेन वा। गुरुणा धर्मदाीलेन जयमाशास्त्र मे विभो॥ १४॥

भगवन् परशुराम ! आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। में इस रण-क्षेत्रमें आपके साथ युद्ध कलँगा; अतः आप मुझे विजयके लिये आशीर्वाद दें? ॥ १४॥

राम उवाच

पवमेतत् कुरुश्रेष्ठ कर्तव्यं भूतिमिच्छता। धर्मो ह्येष महावाहो विशिष्टैः सह युध्यताम् ॥ १५॥

परशुरामजीने कहा—कुरुश्रेष्ठ ! अपनी उन्नतिके चाहनेवाले प्रत्येक योदाको ऐसा ही करना चाहिये। महाबाहो ! अपनेसे विशिष्ट गुरुजनोंके साथ युद्ध करनेवाले राजाओंका यही धर्म है ॥ १५ ॥

रापेयं त्वां न चेदेवमागच्छेथा विशाम्पते। युध्यस्य त्वं रणे यत्तो धैर्यमालम्ब्य कौरव॥१६॥

प्रजानाथ! यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। कुरुनन्दन! तुम धैर्य धारण करके इस रणक्षेत्रमें प्रयत्नपूर्वक युद्ध करो॥ १६॥

न तु ते जयमाशासे त्वां विजेतुमहं श्यितः। गच्छ युध्यस्य धर्मेण प्रीतोऽस्मि चरितेन ते॥१७॥

में तो तुम्हें विजयसूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता; क्योंकि

इस समय मैं तुम्हें पराजित करनेके लिये खड़ा हूँ। जाओ, धर्म-पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे इस शिष्टाचारसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ॥ ततोऽहं तं नमस्कृत्य रथमारुद्य सत्वरः।

प्राध्मापयं रणे शङ्कं पुनहेंमपरिष्कृतम् ॥ १८॥

तव में उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथपर जा वैठा और उस युद्धभूमिमें मैंने पुनः अपने सुवर्णजटित शङ्कको वजाया।।

ततो युद्धं समभवन्मम तस्य च भारत। दिवसान् सुवहून् राजन् परस्परिजगीषया॥१९॥

राजन् ! भरतनन्दन !तदनन्तर एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे भेरा तथा परग्रुरामजीका युद्ध बहुत दिनोंतक चलता रहा।। स मे तस्मिन् रणे पूर्व पाहरत् कङ्कपत्रिभिः।

षष्ट्या रातैश्च नवभिः राराणां नतपर्वणाम् ॥ २०॥

उस रणभूमिमें उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गीधकी पाँखोंसे मुशोभित तथा मुझे हुए पर्ववाले नौ सौ साठ बाणोंद्वारा प्रहार किया ॥ २०॥

चत्वारस्तेन मे वाहाः सृतश्चैव विशाम्पते। प्रतिरुद्धास्तथैवाहं समरे दंशितः स्थितः॥२१॥

राजन् ! उन्होंने मेरे चारों घोड़ों तथा सार्थिको भी अवरुद्ध कर दिया तो भी मैं पूर्ववत् कवच धारण किये उस समरभूमिमें डटा रहा ॥ २१॥

नमस्कृत्य च देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। तमहं सम्यन्निव रणे प्रत्यभापं व्यवस्थितम्॥ २२॥

तत्पश्चात् देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणोंको नमस्कार कर हैं मैं रणभूमिमें खड़े हुए परशुरामजीसे मुसकराता हुआ-सा बोला-॥

आचार्यता मानिता मे निर्मर्यादे हापि त्विय । भूयश्च श्रुणु मे ब्रह्मन् सम्पदं धर्मसंब्रहे ॥ २३ ॥

'ब्रह्मन् ! यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़ बैठे हैं तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्वका सम्मान किया है। धर्मसंग्रह-के विषयमें मेरा जो दृढ़ विचार है, उसे आप पुनः सुन लीजिये॥ ये ते वेदाः शरीरस्था ब्राह्मण्यं यद्य ते महत्त्।

तपश्च ते महत् तप्तं न तेभ्यः प्रहराम्यहम् ॥ २४॥
विप्रवर ! आपके शरीरमें जो वेद हैं, जो आपका

महान् ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सबके ऊपर मैं बाणोंका प्रहार नहीं करता हूँ ॥२४॥ प्रहरे क्षत्रधर्मस्य यं राम त्वं समाश्रितः।

ब्रहर क्षत्रयमस्य य राम त्व समाव्यतः। ब्राह्मणः क्षत्रियत्वं हि याति रास्त्रसमुद्यमात्॥ २५॥ (राम! आपने जिस क्षत्रियधर्मका आश्रय छिया है) मैं

'राम ! आपन जिस क्षात्रयधमका आश्रय लिया है, म उसीपर प्रहार कहँगा; क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रियमावको प्राप्त कर लेता है ॥ २५ ॥

परय में धनुषो वीर्य परय वाह्रोर्वलं मम। एष ते कार्मुकं वीर छिनद्मि निशितेषुणा॥२६॥

अब आप मेरे धनुषकी शक्ति और मेरी मुजाओंका वल देखिये । बीर ! मैं अपने वाणसे आपके धनुपको अभी काट देता हूँ' ॥ २६ ॥ तस्याहं निश्चितं भरुलं चिक्षेप भरतर्षभ । तेनास्य घतुषः कोटिं छित्वा भूमावपातयम् ॥ २७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धारवाले एक भल्ल. नामक बाणका प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुपकी कोटि (अग्रमाग) को काटकर पृथ्वी-पर गिरा दिया ॥ २७॥

तथैव च पृषत्कानां शतानि नतपर्वणाम्। चिक्षेप कङ्कपत्राणां जामदग्न्यरथं प्रति॥ २८॥

इसी प्रकार परशुरामजीके रथकी ओर मैंने गीधकी पाँख और झकी हुई गाँठवाले सौ वाण चलाये ॥ २८ ॥ काये विषकास्तु तदा वायुना समुदीरिताः। चेलुः क्षरन्तो रुधिरं नागा इव च ते शराः॥ २९॥

वे वाण वायुद्वारा उड़ाये हुए सर्पोंकी भाँतिपरशुरामजी-के शरीरमें धँसकर खून वहाते हुए चल दिये ॥ २९ ॥ क्षतजोक्षितसर्वाङ्गः क्षरन् स रुधिरं रणे। वभौ रामस्तदा राजन् मेरुधीतुमिवोत्सुजन् ॥ ३० ॥

राजन् ! उस समय उनके सारे अङ्ग लहू-छुद्दान हो गये । जैसे मेरु पर्वत वर्षाकालमें गेरु आदि धातुओं सिश्रित जलकी धार बद्दाता है, उसी प्रकार उस रण-भूमिमें अपने अङ्गोंसे रक्तकी धारा बद्दाते हुए परशुराम-जी शोभा पाने लगे ॥ ३०॥

हेमन्तान्तेऽशोक इव रक्तस्तवकमण्डितः। वभौ रामस्तथा राजन् प्रफुल्ल इव किंग्रुकः॥३१॥

राजन् ! जैसे वसन्त ऋतुमें लाल फूलोंके गुच्छोंसे अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोमित होता है, परशु-रामजीकी भी वैसी ही शोभा हुई ॥ ३१॥ ततोऽन्यद् धनुरादाय रामः कोधसमन्वितः। हेमपुङ्कान् सुनिशिताङ्शरांस्तान् हि ववर्ष सः॥ ३२॥

तय क्रोधमें भरे हुए परग्रुरामजीने दूसरा धनुष लेकर सोनेकी पाँखोंसे सुशोभित अत्यन्त तीखे वाणोंकी वर्षा आरम्भ की ॥ ३२॥

ते समासाद्य मां रौद्रा वहुधा मर्मभेदिनः।

अकम्पयन् महावेगाः सर्पानलविषोपमाः ॥ ३३ ॥

वे नाना प्रकारके भयंकर वाण मुझपर चोट करके भेरे मर्मस्थानोंका भेदन करने लगे। उनका वेग महान् था। वे सर्पः अग्नि और विषके समान जान पड़ते थे। उन्होंने मुझे किम्पत कर दिया॥ ३३॥

तमहं समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे। शतसंख्यैः शरैः कुद्धस्तदा राममवाकिरम् ॥ ३४ ॥

तव मैंने पुनः अपने आपको स्थिर करके कुपित हो उस युद्धमें परशुरामजीपर सैकड़ों वाण बरसाये ॥३४॥ स तैरग्न्यर्कसंकाशः शरैराशीवियोपमेः। शितैरभ्यदिंतो रामो मन्द्रचेता इवाभवत्॥३५॥

वे बाण अग्नि, सूर्य तथा विपधर सपेकि समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे । उनसे पीड़ित होकर परशुरामजी अचेत-से हो गये ॥ ३५ ॥

ततोऽहं कृपयाऽऽविष्टो विष्टभ्यात्मानमात्मना । घिग्धिगित्यत्रुवं युद्धं क्षत्रधर्मं च भारत ॥ ३६ ॥

भारत ! तत्र मैं दयासे द्रवित हो स्वयं ही अपने आपमें धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रियधर्मको धिक्कार देने लगा॥

असकृचात्रुवं राजन् शोकवेगपरिप्लुतः। अहो वत कृतं पापं मयेदं क्षत्रधर्मणा॥३७॥ गुरुद्विजातिर्धर्मात्मा यदेवं पीडितः शरैः।

राजन् ! उस समय शोकके वेगसे व्याकुल हो मैं वार वार इस प्रकार कहने लगा—'अहो ! मुझ क्षत्रियने यह वड़ा भारी पाप कर डाला, जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरुको इस प्रकार वाणांसे पीड़ित किया' ॥ ३७ है ॥

ततो न प्राहरं भूयो जामद्गन्याय भारत ॥ ३८॥ अथावताप्य पृथिवीं पूपा दिवससंक्षये। जगामास्तं सहस्रांशस्ततो युद्धमुपारमत्॥ ३९॥

भारत ! उसके बादसे मैंने परशुरामजीपर फिर प्रहार नहीं किया । इधर सहस्र किरणोंवाले भगवान् सूर्य इस पृथ्वी-को तपाकर दिनका अन्त होनेपर अस्त हो गये; इसलिये वह युद्ध बंद हो गया ॥ ३८-३९॥

इति श्रीमहांभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि रामभीष्मयुद्धे एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाल्यानपर्वमें परशुराम और भीष्मका युद्धविषयक एक सौ उन्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ१७९

अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः भीष्म और परशुरामका घोर युद्ध

भीष्म उवाच

आत्मनस्तु ततः स्तो हयानां च विशाम्पते। मम चापनयामास शल्यान् कुशलसम्मतः॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर अपने कार्यमें कुशल एवं सम्मानित सार्यिने अपने घोड़ोंके तथा मेरे भी शरीरमें चुभे हुए वाणोंको निकाला ॥ १॥

स्नातापवृत्तैस्तुरगैर्लब्धतोयैरविह्वलैः । प्रभाते चोदिते सूर्ये ततो युद्धमवर्तत॥ २॥

घोड़े टहलाये गये और लोट-पोट कर लेनेपर नहलाये गये; किर उन्हें पानी पिलाया गया, इस प्रकार जब वे स्वस्थ और शान्त हुए, तब प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर पुनः युद्ध आरम्भ हुआ ॥ २॥ दृष्ट्वा मां तूर्णमायान्तं दंशितं स्यन्दने स्थितम् । अकरोद् रथमत्यर्थे रामः सन्जं प्रतायवान् ॥ ३ ॥

मुझे रथपर वैठकर कवच धारण किये शीघ्रता-पूर्वक आते देख प्रतापी परशुरामजीने अपने रथको अत्यन्त सुसज्जित किया ॥ ३॥

ततोऽहं राममायान्तं हृष्ट्या समरकाङ्क्षिणम् । धनुः श्रेष्ठं समुत्सुज्य सहसावतरं रथात् ॥ ४ ॥

तदनन्तर युद्धकी इच्छावाले परशुरामजीको आते देख मैं अपना भेष्ठ घनुष छोड़कर सहसा रथसे उत्तर पड़ा ॥ ४ ॥ अभिवाद्य तथैवाहं रथमारुह्य भारत। युयुत्सुर्जामदग्न्यस्य प्रमुखे वीतभीः स्थितः ॥ ५ ॥

भारत ! पूर्ववत् गुरुको प्रणाम करके अपने रथपर आरूढ़ हो युद्धकी इच्छासे परशुरामजीके सामने मैं निर्भय होकर डट गया।। ततोऽहं शरवर्षेण महता समयाकिरम्।

स च मां शरवर्षण महता समवाकिरम्। स च मां शरवर्षेण वर्षन्तं समवाकिरत्॥ ६॥ तदनन्तर मैंने उनपर वाणोंकी भारी वर्षा की। किर

उन्होंने भी वाणोंकी वर्षा करनेवाले मुझ भीष्मपर बहुत-से वाण वरसाये ॥ ६ ॥

संकुद्धो जामद्गन्यस्तु पुनरेव सुतेजितान्। सम्प्रैषीन्मे शरान् घोरान् दीप्तास्यानुरगानिव॥ ७॥

तत्पश्चात् जमदिग्नकुमारने पुनः अत्यन्त कृद्ध होकर मुझपर प्रज्विति मुखवाले सर्पोकी माँति तेज किये हुए भयानक बाण चलाये॥ ७॥

ततोऽहं निशितैर्भव्लैः शतशोऽथ सहस्रशः। अच्छिदं सहसा राजन्नन्तिरक्षे पुनः पुनः॥ ८॥

राजन् ! तव मैंने सहसा तीखी धारवाले भरलनामक वाणोंसे आकाशमें ही उन सबके सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिये। यह किया वारंबार चलती रही॥८॥ ततस्त्वस्त्राणि दिव्यानि जामदग्न्यः प्रतापवान्। मयि प्रयोजयामास तान्यहं प्रत्यपेध्यम्॥९॥ अस्त्रैरेव महाबाहो चिकीर्षत्रधिकां क्रियाम।

इसके पश्चात् प्रतापी परशुरामजीने मेरे अपर दिव्यास्त्रोंन प्रयोग आरम्भ किया; परंतु महावाहो ! मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करनेकी इच्छा रखकर उन सब अस्त्रोंका दिव्यास्त्रोंद्वारा ही निवारण कर दिया ॥ ९६ ॥ ततो दिवि महान् नादः प्रादुरासीत् समन्ततः ॥ १०॥ ततोऽहमस्त्रं वायव्यं जामदग्न्ये प्रयुक्तवान् । प्रत्याज्ञेनं च तद् रामो गुह्यकास्त्रेण भारत ॥ ११॥

उस समय आकाशमें चारों ओर वड़ा कोलाहल होने लगा। इसी समय मैंने जमदिग्निकुमारपर वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। भारत! परशुरामजीने गुह्यकास्त्रद्वारा मेरे उस अस्त्रको शान्त कर दिया।। १०-११॥

ततोऽहमस्त्रमाग्नेयमनुमन्त्र्य प्रयुक्तवान् । बाहणेनेव तद् रामो वारयामास मे विभुः ॥ १२ ॥ तत्पश्चात् मैंने मन्त्रते अभिमन्त्रित करके आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया; किंतु भगवान् परशुरामने वारुणास्त्र चलाकर उसका निवारण कर दिया ॥ १२॥

एवमस्त्राणि दिञ्यानि रामस्याहमवारयम्। रामश्च मम तेजस्वी दिञ्यास्त्रविद्दिमः॥१३॥

इस प्रकार में परशुरामजीके दिव्यास्त्रोंका निवारण करता और शत्रुओंका दमन करनेवाले दिव्यास्त्रवेत्ता तेजस्वी परशुराम भी मेरे अस्त्रोंका निवारण कर देते थे॥ १३॥

ततो मां सन्यतो राजन् रामः कुर्वन् द्विजोत्तमः। उरस्यविष्यत् संकुद्धो जामदग्न्यः प्रतापुवान् ॥ १४॥

राजन् ! तत्पश्चात् क्रोधमें भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुरामने मुझे वार्ये लेकर मेरे वक्षःस्थलको वाणद्वारा वींध दिया ॥

ततोऽहं भरतश्रेष्ठ संन्यपीदं रथोत्तमे। ततो मां कश्मलाविष्टं सूतस्तूर्णमुदावहत्॥१५॥

भरतश्रेष्ठ ! उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथपर वैठ गया, उस समय मुझे मूर्चिन्नत अवस्थामें देखकर सार्थि शीघ ही अन्यत्र हटा ले गया ॥ १५ ॥

ग्लायन्तं भरतश्रेष्ठ रामवाणप्रपीडितम्। ततो मामपयातं वै भृशं विद्यमचेतसम्॥१६॥ रामस्यानुचरा हृष्टाः सर्वे हृष्ट्वा विचुकुशुः। अकृतवणप्रभृतयः काशिकन्या च भारत॥१७॥

भरतश्रेष्ठ ! परग्रुरामजीके वाणसे अत्यन्त पीड़ित होने-के कारण मुझे वड़ी व्याकुलता हो रही थी । मैं अत्यन्त घायल और अचेत होकर रणभूमिसे दूर हट गया था । भारत ! इस अवस्थामें मुझे देखकर परग्रुरामजीके अकृतवण आदि सेवक तथा काश्चिराजकी कन्या अम्बा ये सब-के-सब अत्यन्त प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे ॥ १६-१७ ॥

ततस्तु लन्धसंशोऽहं श्वात्वा स्तमधात्रुवम्। याहि स्त यतो रामः सज्जोऽहं गतवेदनः॥ १८॥

इतनेहीमें मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारिथसे कहा—'सूत! जहाँ परग्रुरामजी हैं, वहीं चलें। मेरी पीड़ा दूर हो गयी है और अब मैं युद्धके लिये सुसज्जित हूँ'॥

ततो मामवहत् सूतो हयैः परमशोभितैः। नृत्यद्भिरिव कौरन्य मारुतप्रतिमैर्गतौ॥१९॥

कुरुनन्दन ! तत्र सार्धिने अत्यन्त शोभाशाली अर्थोद्वारा, जो वायुके समान वेगसे चलनेके कारण नृत्य करते-से जान पड़ते थे, मुझे युद्धभूमिमें पहुँचाया ॥ १९॥

ततोऽहं राममासाद्य बाणवर्षेश्च कौरव। अवाकिरं सुसंरब्धः संरब्धं च जिगीषया॥ २०॥

कौरव ! तव मैंने कोधमें भरे हुए परशुरामजीके पास पहुँचकर उन्हें जीतनेकी इच्छासे स्वयं भी कृपित होकर उनके जगर वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ २० ॥

तानापतत एवासी रामो वाणानजिह्मगान् । वाणैरेवाच्छिनत् तूर्णमेकैकं त्रिभिराहवे ॥ २१ ॥ किंतु परशुरामजीने सीधे लक्ष्यकी ओर जानेवाले उन बाणोंके आते ही एक-एकको तीन-तीन वाणोंसे तुरंत काट दिया॥ ततस्ते सदिताः सर्वे मम वाणाः ससंदिताः।

ततस्ते सूदिताः सर्वे मम वाणाः सुसंशिताः। रामवाणैर्द्विधा छिन्नाः शतशोऽथ सहस्रशः॥ २२॥

इस प्रकार मेरे चलाये हुए वे सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुरामजीके सायकोंसे कटकर दो-दो टूक हो नष्ट हो गये।। २२।।

ततः पुनः शरं दीप्तं सुप्रभं कालसम्मितम् । असुजं जामद्गन्याय रामायाहं जिघांसया ॥ २३ ॥

तव मैंने पुनः जमदिग्ननन्दन परशुरामकी ओर उन्हें मार डालनेकी इच्छासे एक कालगिनके समान प्रज्वित तथा तेजस्वी बाण छोड़ा ॥ २३ ॥

तेन त्वभिहतो गाढं वाणवेगवशं गतः। मुमोह समरे रामो भूमौ च निपपात ह ॥ २४॥

उसकी गहरी चोट खाकर परशुरामजी उस बाणके वेगके अधीन हो समरभृमिमें मृर्च्छित हो गये और धरतीपर गिर पड़े ॥ २४॥

ततो हाहाकृतं सर्वं रामे भूतलमाश्चिते। जगद्भारत संविग्नं यथार्कपतने भवेत्॥ २५॥

परशुरामके पृथ्वीपर गिरते ही मानो आकाशसे सूर्य टूटकर गिरे हों, ऐसा समझकर सारा जगत् भयभीत हो हाहाकार करने लगा ॥ २५ ॥

तत पनं समुद्धिग्नाः सर्व एवाभिदुदुवुः। तपोधनास्ते सहसा काश्या च कुरुनन्दन ॥ २६ ॥ तत पनं परिष्वज्य शनैराश्वासयंस्तदा। पाणिभिज्ञेलशीतिश्च जयाशीभिश्च कौरव ॥ २७ ॥

कुरुनन्दन ! उस समय वे तभेषन और काशिराजकी कन्या सब-के-सब अत्यन्त उद्विग्न हो सहसा उनके पास दौड़े गये और उन्हें हृदयसे लगा हाथ फेरकर तथा शीतल जल छिड़ककर विजयस्चक आशीर्वाद देते हुए सान्त्वना देने लगे ॥ २६–२७॥

ततः स विद्वलं वाक्यं राम उत्थाय चात्रवीत्। तिष्ठ भीष्म हतोऽसीति वाणं संघाय कार्मुके॥ २८॥

तदनन्तर कुछ स्वस्थ होनेपर परशुरामजी उठ गये और धनुषपर वाण चढ़ाकर विह्वल स्वरमें वोले—'भीष्म ! खड़े रहो, अब तुम मारे गये' ॥ २८ ॥

स मुक्तो न्यपतत् तूर्णे सन्ये पार्श्वे महाहवे। येनाहं भृज्ञामुद्धियो न्याघूर्णित इव द्रुमः॥ २९॥

उस महान् युद्धमें उनके धनुषसे छूटा हुआ वह वाण तुरंत मेरी बायों पसलीपर पड़ाः जिससे मैं अत्यन्त उद्गिग्न होकर वृक्षकी भाँति धूमने लगा ॥ २९॥ हत्वा हयांस्ततो रामः शीव्रास्त्रेण महाहवे। अवाकिरन्मां विस्तन्धो बाणैस्तैर्लोमवाहिभिः॥ ३०॥

फिर तो परशुरामजी उस महासमरमें शीव छोड़े हुए अस्त्रदारा मेरे घोड़ोंको मारकर निर्भय हो मेरे उत्पर पाँखसे उड़नेवाले वाणोंसे वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ ततोऽहमपि शीवास्त्रं समस्प्रतिवारणम् । अवास्त्रं महावाहो तेऽन्तराधिष्ठिताः शराः ॥ ३१ ॥ रामस्य मम चैवाश्च व्योमावृत्य समन्ततः ।

महावाहो ! तत्मश्चात् मैंने भी शीघ्रतापूर्वक ऐसे अस्त्रों-का प्रयोग आरम्भ किया जो युद्धमूमिमें विपक्षीकी गतिको रोक देनेवाले थे । मेरे तथा परशुरामजीके बाण आकाशमें सब ओर फैलकर मध्यभागमें ही टहर गये ॥ ३१६ ॥ न स्म सूर्यः प्रतपति शरजालसमावृतः ॥ ३२॥ मातरिश्वा ततस्तस्मिन् मेघरुद्ध इवाभवत्।

उस समय वाणोंके समृद्द्दे आच्छादित होनेके कारण सूर्य नहीं तपता या और वायुकी गति इस प्रकार कुण्ठित हो गयी थी, मानो मेघोंसे अवरुद्ध हो गयी हो ॥ ३२६ ॥ ततो वायोः प्रकम्पाच सूर्यस्य च गभस्तिभिः॥ ३३॥ अभिवातप्रभावाच पावकः समजायत।

उस समय वायुके कम्पन और सूर्यकी किरणोंचे समस्त वाण परस्पर टकराने लगे। उनकी रगड्डे वहाँ आग प्रकट हो गयी॥ २३ ॥ ते द्वाराः खसमुत्थेन प्रदीप्ताश्चित्रभानुना॥ ३४॥ भूमी सर्वे तदा राजन् भस्मभूताः प्रपेदिरे।

राजन् ! वे सभी वाण अपने ही संघर्षधे उत्पन्न हुई अग्निसे जलकर भस्म हो गये और भूमिपर गिर पहे ॥ तदा शतसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च ॥ ३५॥ अयुतान्यथ खर्वाणि निखर्वाणि च कौरव। रामः शराणां संकुद्धो मिय तूर्णं न्यपातयत् ॥ ३६॥

कौरवनरेश ! उस समय परशुरामजीने अत्यन्त कुद्ध हो-कर मेरे ऊपर तुरंत ही दस हजार, ठाख, दस ठाख, अर्बुद, खर्व और निखर्व बाणोंका प्रहार किया ॥ ३५-३६ ॥ ततोऽहं तानिप रणे शरेराशिविषोपमैः। संछिद्य भूमौ नृपते पातयेयं नगानिव॥३७॥

नरेदवर ! तब मैंने रणभूमिमें विषधर सर्पके समान भयंकर सायकोंद्वारा उन सब बाणोंको वृक्षोंकी भाँति भूमिपर काट गिराया ॥ ३७ ॥ एवं तदभवद यद्धं तदा भरतसत्तम ।

एवं तद्दभवद् युद्धं तदा भरतसत्तम। संध्याकाले व्यतीते तु व्यपायात्स च मे गुरुः॥ ३८॥

भरतभूषण ! इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्याकाल बीतनेपर मेरे गुरु रणभूमिसे हट गये॥ ३८॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि रामभीष्मयुद्धे अशीरयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें परशुरामभीष्मयुद्धविषयक एक सो असीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१८०॥

#### एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः भीष्म और परश्रामका युद्ध

भीष्म उवाच

समागतस्य रामेण पुनरेवातिदारुणम्। अन्येद्युस्तुमुलं युद्धं तदा भरतसत्तम॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ! दूसरे दिन परश्चरामजी-के साथ भेंट होनेपर पुनः अत्यन्त भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥

ततो दिव्यास्त्रविच्छूरो दिव्यान्यस्त्राण्यनेकराः। अयोजयत् स धर्मात्मा दिवसे दिवसे विमुः॥ २॥

फिर तो दिव्यास्त्रोंके ज्ञाताः शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान् परशुरामजी प्रतिदिन अनेक प्रकारके अलौकिक अस्त्रोंका प्रयोग करने लगे ॥ २॥

तान्यहं तत्त्रतीघातैरस्त्रैरस्त्राणि भारत । व्यघमं तुमुले युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान् ॥३॥

भारत ! उस तुमुल युद्धमें अपने दुस्त्यज प्राणोंकी परवा न करके मैंने उनके सभी अस्त्रोंका विधातक अस्त्रोंद्वारा संहार कर डाला ॥ ३॥

अस्त्रेरस्रेषु वहुधा हतेष्वेव च भारत। अकुध्यत महातेजास्त्यकप्राणः स संयुगे॥ ४॥

भरतनन्दन ! इस प्रकार बार-बार मेरे अस्त्रोंद्वारा अपने अस्त्रोंके विनष्ट होनेपर महातेजस्वी परशुरामजी उस युद्धमें प्राणोंका मोह छोड़कर अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ४॥

ततः शक्ति प्राहिणोद् घोररूपा-मस्त्रे रुद्धे जामदग्यो महात्मा। कालोत्सृष्टां प्रज्वलितामिचोरकां संदीप्तात्रां तेजसा व्याप्य लोकम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार अपने अस्त्रोंका अवरोध होनेपर जमदिमन्दन महात्मा परशुरामने कालकी छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्काके समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी। जिसका अग्रभाग उदीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेजसे सम्पूर्ण लोकको न्याप्त किये हुए थी॥ ५॥

ततोऽहं तामिषुभिर्दीप्यमानां समायान्तीमन्तकालाकदीप्ताम् । छित्वा विधा पातयामास भूमौ

ततो ववो पवनः पुण्यगिन्धः ॥ ६ ॥ तव मैंने प्रलयकालके सूर्यकी भाँति प्रज्वलित होनेवाली उस देदीप्यमान शक्तिको अपनी ओर आती देख अनेक वाणोंद्वारा उसके तीन दुकड़े करके उसे भूमिपर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगन्वसे युक्त मन्द-मन्द वायु चलने लगी।६।

तस्यां छिन्नायां कोधदीसोऽथ रामः शक्तीर्घोराः प्राहिणोद् द्वादशान्याः । तासां रूपं भारत नोत शक्यं तेजिस्वत्वाद्लाघवाच्चैव वक्तम् ॥ ७ ॥ उस शक्तिके कट जानेपर परशुरामजी क्रोधसे जल उठे तथा उन्होंने दूसरी-दूसरी भयंकर बारह शक्तियाँ और छोड़ीं। भारत! वे इतनी तेजिस्वनी तथा शीघ्रगामिनी थीं कि उनके स्वरूपका वर्णन करना असम्भव है।। ७॥

कि त्वेवाहं विह्वलः सम्प्रदृश्य दिग्म्यः सर्वास्ता महोत्का इवाग्नेः। नानारूपास्तेजसोग्रेण दीप्ता यथाऽऽदित्या द्वादश लोकसंक्षये॥ ८॥

प्रलयकालके वारह स्प्रोंके समान भयंकर तेजसे प्रज्वलित अनेक रूपवाली तथा अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाओंके समान ध्यकती हुई उन शक्तियोंको सब ओरसे आती देख में अत्यन्त विह्वल हो गया ॥ ८ ॥

ततो जालं वाणमयं विवृत्तं संदर्श्य भित्त्वा शरजालेन राजन्। द्वादशेषून् प्राहिणवं रणेऽहं ततः शकीरण्यधमं धोरहृपाः॥ ९॥

राजन् ! तत्पश्चात् वहाँ फैले हुए वाणमय जालको देख-कर मैंने अपने वाणसमूहोंसे उसे छिन्न-भिन्न कर डाला और उस रणभूमिमें वारह सायकोंका प्रयोग किया जिनसे उन भयंकर शक्तियोंको भी व्यर्थ कर दिया ॥ ९॥

> ततो राजञ्जामद्ग्न्यो महात्मा शक्तीर्घोरा द्याक्षिपद्धेमद्ण्डाः। विचित्रिताः काञ्चनपट्टनद्धाः

> > यथा महोरका ज्वलितास्तथा ताः ॥ १० ॥

राजन् ! तत्पश्चात् महात्मा जमदिमनन्दन परशुरामने स्वर्णमय दण्डसे विभूषित और भी बहुत-सी भयानक शक्तियाँ चलायों, जो विचित्र दिखायी देती थीं । उनके ऊपर सोनेके पत्र जड़े हुए थे और वे जलती हुई बड़ी-बड़ी उल्काओंके समान प्रतीत होती थीं ॥ १०॥

ताश्चाप्युद्राश्चर्मणा वारियत्वा खड्गेनाजौ पातियत्वा नरेन्द्र। वाणैदिंव्यैर्जामदग्न्यस्य संख्ये दिव्यानभ्यानभ्यवर्षं सस्तान्॥११॥

नरेन्द्र! उन भयंकर शक्तियोंको भी मैंने ढालचे रोककर तलवारचे रणभूमिमें काट गिराया । तत्पश्चात् परशुरामजीके दिव्य घोड़ों तथा सार्थिपर मैंने दिव्य बागोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ११॥

निर्मुक्तानां पन्नगानां सरूपा

ह्या शक्तीहेंमचित्रा निरुत्ताः।

प्रादुश्चके दिव्यमस्त्रं महातमा

कोधाविष्टो हैहयेशप्रमाथी॥१२॥
केंचुलिसे द्व्यकर निकले हुए समेंके समान आकृतिवाली

उन सुवर्णजटित विचित्र शक्तियोंको कटी हुई देख हैहय-राजका विनाश करनेवाले महातमा परशुरामजीने कुपित हो-कर पुन: अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया ॥ १२ ॥

ततः श्रेण्यः रालभानामियोग्राः समापेतुर्विशिखानां प्रदीप्ताः। समाचिनोचापि भृशं रारीरं हयान् सृतं सरथं चैव महाम्॥ १३॥

फिर तो टिड्डियोंकी पंक्तियोंके समान प्रज्वित एवं भयंकर वाणोंके समृह प्रकट होने लगे । इस प्रकार उन्होंने मेरे दारीर, रथ, सारिथ और घोड़ोंको सर्वथा आच्छादित कर दिया ॥ १३॥

रथः शरेमें निचितः सर्वतोऽभूत् तथा वाहाः सारथिरचैव राजन् । युगं रथेषां च तथैव चके तथैवाक्षः शरकृत्तोऽथ भग्नः ॥ १४ ॥ राजन् ! मेरा रथ चारों ओरसे उनके वाणोंद्वारा व्याप्त हो रहा था । घोड़ों और सारथिकी भी यही दशा थी । युग तथा ईपारण्डको भी उन्होंने उसी प्रकार बाणविद्ध कर रक्खा था और रथका धुरा उनके बाणोंसे कटकर टूक-टूक हो गया था।।

ततस्तस्मिन् वाणवर्षे व्यतीते शरौषेण प्रत्यवर्षे गुरुं तम्। स विक्षतो मार्गणैर्वसराशि-

र्देहादसकं मुमुचे भूरि रक्तम्॥१५॥

जब उनकी बाण-वर्षा समाप्त हुई। तब मैंने भी बदलेमें गुरुदेवपर वाणसमूहोंकी बौछार आरम्भ कर दी। वे ब्रह्म-राशि महात्मा मेरे बाणोंसे क्षत-विश्वत होकर अपने शरीरसे अधिकाधिक रक्तकी धारा बहाने लगे॥ १५॥

> यथा रामो वाणजालाभितप्त-स्तथैवाहं सुभृशं गाढविद्धः। ततो युद्धं व्यरमचापराह्व भानावस्तं प्रति याते महीभ्रम्॥१६॥

जिस प्रकार परग्रुरामजी मेरे सायकसमूहोंसे संतप्त थे, उसी प्रकार मैं भी उनके बाणोंसे अत्यन्त घायल हो रहा था। तदनन्तर सायंकालमें जब सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये, वह युद्ध बंद हो गया।। १६॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि एकाझीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८९ ॥

# द्वयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

भीष्म और परशुरामका युद्ध

भीष्म उवाच

ततः प्रभाते राजेन्द्र सूर्ये विमलतां गते। भागीवस्य मया सार्धे पुनर्युद्धमवर्तत॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—राजेन्द्र ! तदनन्तर प्रातःकाल जब सूर्यदेव उदित होकर प्रकाशमें आ गये, उस समय मेरे साथ परशुरामजीका युद्ध पुनः प्रारम्भ हुआ ॥ १ ॥ ततोऽभ्रान्ते रथे तिष्ठन् रामः प्रहरतां वरः । ववर्ष शरजाळानि मयि मेघ इवाचळे॥ २ ॥

तत्पश्चात् योद्धांओं में श्रेष्ठ परश्चरामजी स्थिर रथपर खड़े हो जैसे मेघ पर्वतपर जलकी बौछार करता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥

ततः स्तो मम सुद्धन्छरवर्षेण ताडितः। अपयातो रथोपस्थान्मनो मम विपादयन्॥३॥

उस समय मेरा प्रिय सुदृद् सारिथ वाणवर्षासे पीड़ित हो मेरे मनको विषादमें डालता हुआ रथकी वैठकसे नीचे गिर गया।। ततः सूतो ममात्यर्थं कश्मलं प्राविशन्महत्। पृथिक्यां च शराधातान्निपपात सुमोह च॥ ४॥

मेरे सार्थिको अत्यन्त मोह छा गया था। वह वाणोंके आघातसे पृथ्वीपर गिरा और अचेत हो गया॥ ४॥ ततः स्तोऽजहात्पाणान् रामवाणप्रपीडितः। सुहूर्तादिव राजेन्द्र मां च भीराविशत् तदा॥ ५॥

राजेन्द्र ! परशुरामजीके वाणों से अत्यन्त पीड़ित होनेके कारण दो ही घड़ी में सुतने प्राण त्याग दिये । उस समय मेरे मनमें बड़ा भय समा गया ॥ ५॥

ततः सूते हते तस्मिन् क्षिपतस्तस्य मे शरान्। प्रमत्तमनसो रामः प्राहिणोन्मृत्युसम्मितम्॥ ६॥

उस सारियके मारे जानेपर मैं असावधान मनसे प्रशु-रामजीके वाणोंको काट रहा था! इतनेहीमें परशुरामजीने मुझपर मृत्युके समान भयंकर वाण छोड़ा ॥ ६ ॥ ततः स्तव्यसनिनं विष्ठुतं मां स भागवः। शरेणाभ्यहनद गाढं विकृष्य वलवस्तुः॥ ७॥

उस समय मैं सारिधकी मृत्युके कारण व्याकुल था तो भी भृगुनन्दन परशुरामने अपने सुदृढ़ धनुपको जोर-जोरसे खींचकर मुझपर बाणसे गहरा आधात किया ॥ ७ ॥ स मे भुजान्तरे राजन् निपत्य रुधिरादानः। मयैव सह राजेन्द्र जगाम वसुधातलस् ॥ ८ ॥

राजेन्द्र ! वह रक्त पीनेवाला वाण मेरी दोनों भुजाओंके वीच (वक्षःस्थलमें ) चोट पहुँचाकर मुझे साथ लिये-दिये पृथ्वीपर जा गिरा ॥ ८॥

मत्वा तु निहतं रामस्ततो मां भरतर्षभ । मेघवद् विननादोच्चेर्जहेषे च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ भरतश्रेष्ठ ! उस समय मुझे मारा गया जानकर परश्च- रामजी मेघके समान गम्भीर स्वरसे गर्जना करने लगे । उनके शरीरमें बार-बार हर्पजनित रोमाञ्च होने लगा ॥ ९ ॥ तथा तु पतिते राजन् मिय रामो मुदा युतः । उदकोशन्महानादं सह तैरनुयाथिभिः ॥ १० ॥

राजन् ! इस प्रकार मेरे धराशायी होनेपर परशुरामजी-को वड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपने अनुयाधियोंके साथ महान् कोळाहळ मचाया ॥ १०॥

मम तत्राभवन् ये तु कुरवः पाइर्वतः स्थिताः। आगता अपि युद्धं तज्जनास्तत्र दिदश्चवः। आर्तिं परमिकां जग्मुस्ते तदा पतिते मयि॥११॥

वहाँ मेरे पार्श्वभागमें जो कुरुवंशी क्षत्रियगण खड़े थे तथा जो लोग वहाँ युद्ध देखनेकी इच्छासे आये थे, उन सबको मेरे गिर जानेपर वड़ा दुःख हुआ ॥ ११॥

ततोऽपद्यं पतितो राजसिंह द्विजानष्टौ सूर्यद्वताशनामान्। ते मां समन्तात् परिवार्यं तस्थुः स्ववाहुभिः परिधार्याजिमध्ये॥ १२॥

राजिंसह ! वहाँ गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अभिके समान तेजस्वी आठ ब्राह्मण आये और संग्रामभूमिमें मुझे सब ओरसे घेरकर अपनी भुजाओंपर ही मेरे शरीरको धारण करके खड़े हो गये ॥ १२॥

रक्ष्यमाणश्च तै विषेत्रीर्नाहं भूमिमुपारपृशम्। अन्तरिक्षे धृतो हास्मि तै विषेत्रीर्वान्धवैरिव ॥ १३ ॥

उन ब्राह्मणोंसे सुरक्षित होनेके कारण मुझे धरतीका स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई-वन्धुओंकी भाँति उन ब्राह्मणोंने मुझे आकाशमें ही रोक लिया था॥ १३॥

श्वसन्तिवान्तरिक्षे च जलविन्दुभिरुक्षितः। ततस्ते ब्राह्मणा राजन्नहुवन् परिगृद्य माम्॥ १४॥

राजन् ! आकाशमें मैं साँग लेता-सा टहर गया था । उस समय ब्राह्मणोंने मुझपर जलकी चूँदें छिड़क दीं। फिर वे मुझे पकड़कर बोले॥ १४॥

माभैरिति समं सर्वे खस्ति तेऽस्त्वित चासकृत्। ततस्तेषामहं वाग्मिस्तर्षितः सहसोत्थितः। मातरं सरितां श्रेष्टामपद्यं रथमास्थिताम् ॥ १५॥

उन सबने एक साथ ही बार-बार कहा-'तुम्हारा कल्याण हो । तुम भयभीत न हो ।' उनके वचनामृतोंसे तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा, मेरे रथपर सारिथके स्थानमें सरिताओंमें श्रेष्ठ माता गङ्गा बैठी हुई हैं।१५।

> हयाश्च मे संगृहीतास्तयासन् महानद्या संयति कौरवेन्द्र। पादौ जनन्याः प्रतिगृह्य चाहं तथा पितृणां स्थमभ्यरोहम्॥ १६॥

कौरवराज ! उस युद्धमें महानदी माता गङ्गाने मेरे घोड़ोंकी वागडोर पकड़ रक्खी थी । तव मैं माताके चरणोंका स्पर्ध करके और पितरोंके उद्देश्यसे भी मस्तक नवाकर उस रथपर जा बैठा ॥ १६ ॥

ररक्ष सा मां सरथं हयांश्चोपस्कराणि च। तामहं प्राञ्जलिर्भूत्वा पुनरेव व्यसर्जयम्॥१७॥

माताने मेरे रथः घोड़ों तथा अन्यान्य उपकरणोंकी रक्षा की । तव मैंने हाथ जोड़कर पुनः माताको विदा कर दिया ॥

ततोऽहं खयमुद्यम्य हयांस्तान् वातरंहसः। अयुध्यं जामदग्न्येन निवृत्तेऽहनि भारत॥१८॥

भारत ! तदनन्तर स्वयं ही उन वायुके समान वेगशाली घोड़ोंको काबूमें करके मैं जमदिश्मनन्दन परशुरामजीके साथ युद्ध करने लगा। उससमय दिन प्रायः समात हो चला था।। ततोऽहं भरतश्रेष्ठ वेगवन्तं महावलम्।

अमुञ्चं समरे वाणं रामाय हृदयिन्छद्म् ॥ १९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समरभूमिमें मैंने परशुरामजीकी ओर एक प्रवल एवं वेगवान् वाण चलायाः जो हृदयको विदीर्ण कर देनेवाला था ॥ १९॥

ततो जगाम वसुधां मम वाणप्रपीडितः। जानुभ्यां धनुरुत्सुज्य रामो मोहवशं गतः॥ २०॥

मेरे उस बाणसे अत्यन्त पीड़ित हो परशुरामजीने मूर्छी-के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरतीपर घुटने टेक दिये।२०। ततस्तिस्मन् निपतिते रामे भूरिसहस्रदे।

वतस्तासम् । नपातत राम भूरसहस्रद् । आवनुर्जलदा व्योम क्षरन्तो रुधिरं बहु ॥ २१॥

अनेक सहस्र ब्राह्मणोंको बहुत दान करनेवाले परग्रुराम-जीके धराशायी होनेपर अधिकाधिक रक्तकी वर्षा करते हुए वादलोंने आकाशको दक लिया ॥ २१ ॥

उत्काश्च शतशः पेतुः सनिर्घाताः सकम्पनाः। अर्के च सहसा दीतं स्वर्भानुरभिसंवृणोत्॥ २२॥

विजलीकी गड़गड़ाहटके समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकम्प आ गया। अपनी किरणोंसे उद्भासित होने-वाले सूर्यदेवको राहुने सब ओरसे सहसा घेर लिया॥ २२॥

वबुश्च वाताः परुषाश्चलिता च वसुन्धरा। गृधा वलाश्च कङ्काश्च परिपेतुर्मुदा युताः॥ २३॥

वायु तीत्र वेगसे बहने लगी। धरती डोलने लगी। गीध। कौवे और कङ्क प्रसन्नतापूर्वक सब ओर उड़ने लगे ॥२३॥

दीतायां दिशि गोमायुर्दारुणं मुहुरुन्नदत्। अनाहता दुन्दुभयो विनेदुर्भृशनिःखनाः॥ २४॥

दिशाओंमें दाह-सा होने लगा। गीदड़ बार-बार भयंकर बोली वोलने लगा। दुन्दुभियाँ विना वजाये ही जोर-जोरसे बजने लगी। १४॥

एतद्गैत्पातिकं सर्वे घोरमासीद् भयंकरम्। विसंज्ञकले धरणीं गते रामे महात्मनि॥२५॥

इस प्रकार महात्मा परशुरामके मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिरते ही ये समस्त उत्पातसूचक अत्यन्त भयंकर अपशकुन होने लगे ॥ २५॥ ततो चै सहसोत्थाय रामो मामभ्यवर्तत । पुनर्युद्धाय कौरव्य विद्वलः क्रोधमूर्छितः ॥ २६ ॥

कुरनन्दन ! इसी समय परशुरामजी सहसा उठकर क्रोधसे मूर्छित एवं विह्वल हो पुनः युद्धके लिये मेरे समीप आये॥

आद्दानो महावाहुः कार्मुकं तालसंनिभम्। ततो मय्याददानं तं राममेव न्यवारयन्॥२७॥ महर्षयः कृपायुक्ताः क्रोधाविष्टोऽध भार्गवः।

महपयः कृपायुक्ताः काचाविष्टाऽथ भागवः। स मेऽहरदमेयात्मा शरं काळानलोपमम्॥ २८॥

परशुराम ताइके समान विश्वाल धनुप लिये हुए थे। जन वे मेरे लिये बाण उठाने लगे, तन दयाल महर्षियोंने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्निके समान भयकर था। अमेयस्वरूप भागवने कुपित होनेपर भी मुनियोंके कहनेसे उस बाणका उपसंहार कर लिया।। २७-२८।।

ततो रविर्मन्द्रमरीचिमण्डली

जगामास्तं पांसुपुञ्जावगृहः।

निशाब्यगाहत् सुखशीतमारुता ततो युद्धं प्रत्यवहारयावः॥ २९॥

तदनन्तर मन्द किरणोंके पुज्जसे प्रकाशित सूर्यदेव युद्ध-भूमिकी उड़ती हुई धूलोंसे आच्छादित हो अस्ताचलको चले गये। रात्रि आ गयी और सुखद शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनोंने युद्ध समाप्त कर दिया॥ २९॥

> एवं राजञ्जबहारो वभूव ततः पुनविंमलेऽभूत् सुघोरम् । कल्यं कल्यं विंदार्ति वै दिनानि तथैव चान्यानि दिनानि त्रीणि ॥ ३० ॥

राजन् ! इस प्रकार प्रतिदिन संध्याके समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातःकाल सूर्योदय होने गर पुनः अत्यन्त भयंकर संग्राम छिड़ जाता था । इस प्रकार हम दोनोंके युद्ध करते-करते तेईस दिन बीत गये ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अस्वोपः स्यानपर्वणि रामभीष्मयुद्धे द्वयद्योत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अस्वोपाल्यानपर्वमें परशुराम-भीष्मयुद्धविषयक एक सौ वयासीवी अध्याय पूरा हुआ ॥१८२॥

#### त्र्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

भीष्मको अष्टवसुओंसे प्रस्वापनास्त्रकी प्राप्ति

भीष्म उवाच

ततोऽहं निश्चि राजेन्द्र प्रणम्य शिरसा तदा । ब्राह्मणानां पितृणां च देवतानां च सर्वशः ॥ १ ॥ नक्तंचराणां भूतानां राजन्यानां विशाम्पते । श्चयनं प्राप्य रहिते मनसा समचिन्तयम् ॥ २ ॥

भीष्मजी कहते हैं--राजेन्द्र ! तदनन्तर में रातके समय एकान्तमें शय्यावर जाकर ब्राह्मणीं, वितरीं, देवताओं, निशाचरीं, भूतों तथा राजिवेगणोंको मस्तक ह्युकाकर प्रणाम करनेके पश्चात् मन-श्ची-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगा १-२ जामद्रग्नेन में युद्धमिदं परमदारुणम्।

अहानि च वह्रयच वर्तते सुमहात्ययम्॥ ३॥

आज बहुत दिन हो गये। जमदिननन्दन परशुरामजीके साथ यह मेरा अत्यन्त भयंकर और महान् अनिष्टकारक युद्ध चल रहा है ॥ ३॥

न च रामं महावीर्यं शक्तोमि रणमूर्धनि। विजेतुं समरे विष्रं जामद्ग्न्यं महावलम्॥ ४॥

परंतु में महाबली महापराक्रमी विषयर परश्चरामजीकी समरभूमिमें युद्धके मुहानेपर किसी तरह जीत नहीं सकता ॥४॥ यदि शक्यो मया जेतुं जामद्गन्यः प्रतापवान्। देवतानि प्रसन्नानि दर्शयन्तु निशां मम ॥ ५ ॥

यदि प्रतापी जमदिग्निकुमारको जीतना मेरे लिये सम्भव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रिमें मुझे दर्शन दें ॥ ५ ॥ ततो निशि च राजेन्द्र प्रसुप्तः शरविश्चतः। द्शिणेनेह पाइवेंन प्रभातसमये तदा ॥ ६ ॥ ततोऽहं विप्रमुख्येस्तेयेरिस्स पतितो रथात्। उत्थापितोधृतश्चेव मा भैरिति च सान्तिवतः॥ ७॥ त एव मां महाराज स्वप्तदर्शनमेत्य वै। परिवार्योत्ववन् वाक्यं तिल्लवोध कुरूद्वहः॥ ८॥

राजेन्द्र ! ऐसी प्रार्थना करके वाणिंसे क्षत-विश्वत हुआ
में रात्रिके अन्तमें प्रभातके समय दाहिनी करवटसे सो गया !
महाराज ! कुरुश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् जिन ब्राह्मणशिरोमणियोंने
रथसे गिरनेपर मुझे थाम लिया और उठाया था तथा 'हरो मत' ऐसा कहकर सान्त्यना दी थी। उन्हीं लोगोंने मुझे सपने-मं दर्शन दे भेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही थी। उसे बताता हूँ, जुनो ॥ ६-८॥

उत्तिष्ठ मा भैगोङ्गेय न भयं तेऽस्ति किंचन। रक्षामहे त्वां कौरव्य खशरीरं हि नो भयान्॥ ९॥

गङ्गानन्दन ! उठो । भयभीत न होओ । तुम्हें कोई भय नहीं है। दुस्तन्दन ! हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। क्योंकि तुम हमारे ही खरूप हो ॥ ९ ॥

न त्वां रामो रणे जेता जामद्ग्न्यः कथंचन । त्वमेव समरे रामं विजेता भरतर्पभ ॥ १०॥

'जमदिग्निकुमार परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्धमें जीत नहीं सर्केंगे । भरतभूषण ! तुम्हीं रणक्षेत्रमें परशुरामपर विजय पाओगे ॥ १० ॥

इदमस्त्रं सुद्यितं प्रत्यभिज्ञास्यते भवान्। बिदितं हि तवाप्येतत् पूर्वस्मिन् देहधारणे॥ ११॥ प्राजापत्यं विश्वकृतुं प्रस्वापं नाम भारत। न हीदं वेद रामो ऽपि पृथिव्यां वा पुमान् कचित्॥ १२॥

भारत ! यह प्रस्वाप नामक अस्त्र है, जिसके देवता प्रजापित हैं । विश्वकर्माने इसका आविष्कार किया है । यह तुम्हें भी परम प्रिय है । इसकी प्रयोगिविध तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जायगी; क्योंकि पूर्व शरीरमें तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था । परशुरामजी भी इस अस्त्रको नहीं जानते हैं । इस पृथ्वीपर कहीं किसी भी पुरुषको इसका ज्ञान नहीं है ११-१२

तत् स्मरस्य महावाहो भृशं संयोजयस्य च । उपस्थास्यति राजेन्द्र स्वयमेव तवानघ॥ १३॥

भहाबाहो ! इस अस्त्रका स्मरण करो और विशेषक्परे इसीका प्रयोग करो । निष्पाप राजेन्द्र ! यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवामें उपस्थित हो जायगा ॥ १३ ॥ येन सर्वान महावीर्यान प्रशासिक्यस्न कीरन ।

येन सर्वान् महावीर्यान् प्रशासिष्यसि कौरव। न च रामः क्षयं गन्ता तेनास्त्रेण नराधिप॥ १४॥

'कुरुनन्दन! उसके प्रभावसे तुम सम्पूर्ण महापराक्रमी नरेशोंपर शासन करोगे। राजन! उस अस्त्रसे परशुरामका नाश नहीं होगा। । १४॥

पनसा न तु संयोगं प्राप्यसे जातु मानद। खप्यते जामदृश्योऽसौ त्वद्वाणवळपीडितः॥१५॥

'इसिलिये मानद ! तुम्हें कभी इसके द्वारा पापसे संयोग

नहीं होगा । तुम्हारे अस्त्रके प्रभावते पीड़ित होकर जमदिन-कुमार परश्चराम चुपचाप सो जायँगे ॥ १५ ॥ ततो जित्वा त्वमेवैनं पुनरुत्थापयिष्यस्ति ।

तता जित्वा त्वमवन पुनरुत्थापायप्यास । अस्त्रेण द्यितेनाजौ भीष्म सम्बोधनेन वै॥१६॥

भीष्म ! तदनन्तर अपने उस प्रिय अस्त्रके द्वारा युद्धमें विजयी होकर तुम्हीं उन्हें सम्योधनास्त्रद्वारा पुनः जगाकर उठाओंगे ॥ १६॥

एवं कुरुष्व कौरव्य प्रभाते रथमास्थितः। प्रसुष्तं वा मृतं वेति तुल्यं मन्यामहे वयम्॥ १७॥

'कुरुनन्दन! प्रातःकाल रथपर बैठकर तुम ऐसा ही करो; क्योंकि हमलोग सोये अथवा मरे हुएको समान ही समझते हैं।

न च रामेण मर्तेच्यं कदाचिद्पि पार्थिव। ततः समुत्पन्नमिदं प्रस्वापं युज्यतामिति॥१८॥

्राजन् ! परशुरामकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती; अंतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक अस्त्रका प्रयोग करों ॥ १८॥

इत्युक्तवान्तर्हिता राजन् सर्व एव द्विजोत्तमाः। अष्टौ सददारूपास्ते सर्वे मासुरमूर्तयः॥ १९॥

राजन् ! ऐसा कहकर वे वसुस्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गये । वे आठों समान रूपवाले थे । उन सबके शरीर तेजोमय प्रतीत होते थे ॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि भीष्मप्रस्वापनास्त्रकाभे त्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें भीष्मको प्रस्वापनास्त्रकी प्राप्तिविषयक एक सौतिरासीयाँ अध्याय पूरा हुआ १८३

# चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

भीष्म तथा परशुरामजीका एक दूसरेपर शक्ति और ब्रह्मास्त्रका प्रयोग

भीष्म उवाच

ततो रात्रौ व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत । ततः संचिन्त्य वै सप्तमवापं हर्षमुत्तमम् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं—भारत ! तदनन्तर रात वीतने-पर जब मेरी नींद खुळी, तव उस खप्नकी वातको सोचकर मुझे वड़ा हर्ष प्राप्त हुआ ॥ १ ॥

ततः समभवद् युद्धं मम तस्य च भारत । तुमुलं सर्वभूतानां लोमहर्पणमद्भुतम् ॥ २ ॥

भारत ! तदनन्तर मेरा और परशुरामजीका भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो समस्त प्राणियोंके रोंगटे खड़े कर देने-वाला और अद्भुत था ॥ २ ॥

ततो वाणमयं वर्षं ववर्ष मिय भागवः। न्यवारयमहं तच शरजालेन भारत॥३॥

उस समय भृगुनन्दन परशुरामजीने मुझपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। भारत! तव मैंने अपने सायकसमूहोंसे उस बाणवर्षाको रोक दिया॥ ३॥

ततः परमसंकुद्धः पुनरेव महातपाः। ह्यस्तनेन च कोपेन दाक्ति वै प्राहिणोन्मयि॥ ४॥ तय महातपस्वी परशुराम पुनः मुझपर अत्यन्तं कुंपित हो गये । पहले दिनका भी कोप था ही । उससे प्रेरित होंकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलायी ॥ ४॥

इन्द्राशनिसमस्पर्शा यमद्ण्डसमप्रभाम्। ज्वलन्तीमग्निवत् संख्ये लेलिहानां समन्ततः॥ ५॥

उसका स्पर्श इन्द्रके वज्जके समान भयंकर था। उसकी प्रभा यमदण्डके समान थी और उस संग्राममें अग्निके समान प्रज्वित हुई वह शक्ति मानो सव ओरसे रक्त चाट रही थी।। ततो भरतशादृं धिष्ण्यमाकाशगं यथा।

स मामभ्यवधीत् तूर्णं जत्रुदेशे कुरूद्रह ॥ ६ ॥

भरतश्रेष्ठ ! कुरुकुलरत्न ! फिर आकाशवर्ती नक्षत्रके समान प्रकाशित होनेवाली उस शक्तिने तुरंत आकर मेरे गलेकी हँसलीपर आधात किया ॥ ६ ॥

अथास्रमस्रवद् घोरं गिरेगैरिकधातुवत्। रामेण सुमहावाहो क्षतस्य क्षतजेक्षण॥ ७॥

लाल नेत्रोंबाले महाबाहु दुर्योधन ! परशुरामजीके द्वारा किये हुए उस गहरे आधातसे भयंकर रक्तकी धारा बह चली । मानो पर्वतसे गैरिक धातुमिश्रित जलका श्वरना श्वर रहा हो ॥ ७ ॥ ततोऽहं जामदग्न्याय भृशं कोधसमन्वितः। चिक्षेप मृत्युसंकाशं वाणं सर्पविषोपमम्॥ ८॥

तव मैंने भी अत्यन्त कुषित हो सर्पविषके समान भयंकर मृत्युतुस्य बाण लेकर परशुरामजीके अपर चलाया ॥ ८॥ स तेनाभिहतो वीरो ललाटे द्विजसत्तमः। अशोभत महाराज सश्युङ्ग इच पर्वतः॥ ९॥

उस् वाणने विप्रवर वीर परशुरामजीके ललाटमें चोट पहुँचायी। महाराज! उसके कारण वे शिखरयुक्त पर्वतके समान शोभा पाने लगे॥ ९॥

स संरब्धः समावृत्य शरं काळान्तकोपमम्। संद्धे बळवत् कृष्य घोरं शत्रुनिवर्हणम्॥१०॥

तय उन्होंने भी रोपमें आकर काल और यमके समान भयंकर शत्रुनाशक बाणको हाथमें ले धनुपको बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रक्खा ॥ १० ॥

स वक्षसि पपातोग्रः शरो व्याल इव श्वसन् । महीं राजंस्ततश्चाहमगमं रुधिराविलः ॥ ११ ॥

राजन् ! उनका चलाया हुआ वह भयंकर वाण फुफ-कारते हुए सर्पके समान सनसनाता हुआ मेरी छातीपर आकर लगा । उससे लहू छहान होकर मैं पृथ्वीपर गिर पड़ा ।११। सम्प्राप्य तु पुनः संक्षां जामदग्न्याय धीमते ।

प्राहिण्यं विमलां शक्ति ज्वलन्तीमशनीमिय ॥ १२ ॥

पुनः चेतमें आनेपर मैंने बुद्धिमान् परशुरामजीके ऊपर प्रक्वित वज्रके समान एक उज्ज्वल शक्ति चलायी ॥१२॥

सा तस्य द्विजमुख्यस्य निपपात भुजान्तरे। विह्नलश्चाभवद् राजन् वेपथुरचैनमाविशत्॥ १३॥

वह शक्ति उन ब्राह्मणशिरोमणिकी दोनों भुजाओंके टीक बीचमें जाकर लगी। राजन्! इससे वे विह्वल हो गये और उनके शरीरमें कॅपकॅपी आ गयी।। १३।।

तत पनं परिष्वज्य सखा वित्रो महातपाः। अकृतवणः शुभैर्वाक्यराश्वासयदनेकधा॥१४॥

तब उनके महातपस्वी मित्र अकृतवणने उन्हें हृदयसे लगाकर सुन्दर वचनोंद्वारा अनेक प्रकारसे आस्वासन दिया॥

समाश्वस्तस्तो रामः क्रोधामपसमिन्वतः। प्रादुश्चके तदा ब्राह्मं परमास्त्रं महावतः॥१५॥

तदनन्तर महावृती परग्रुरामजी धैर्ययुक्त हो क्रोध और अमर्षमें भर गये और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया ॥ १५ ॥ ततस्तत्प्रतिघातार्थे व्राह्ममेवास्त्रमुत्तमम् । मया प्रयुक्तं जज्वाल युगान्तमिव दर्शयत् ॥ १६ ॥

तव उस अस्त्रक्षा निवारण करनेके लिये मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्रका ही प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलयकालका-सा हस्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा॥ १६॥ तयोर्ब्रह्मास्त्रयोरासीद्न्तरा वे समागमः। असम्प्राप्येव रामं च मां च भारतसत्तम॥ १७॥

भरतवंशिशोमणे ! वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशु-रामजीके पास न पहुँचकर बीचमें ही एक दूसरेसे भिड़ गये॥ ततो व्योम्नि प्रादुरभूत् तेज एव हि केवलम्। भूतानि चैव सर्वाणि जग्मुरार्ति विशाम्पते॥ १८॥

प्रजानाथ ! फिर तो आकाशमें केवल आगकी ही ज्वाला प्रकट होने लगी । इससे समस्त प्राणियोंको वड़ी पीड़ा हुई॥ ऋपयश्च सगन्धर्वा देवताश्चैव भारत। संतापं परमं जग्मुरस्त्रतेजोऽभिपीडिताः॥ १९॥

भारत ! उन ब्रह्मास्त्रोंके तेजसे पीड़ित होकर ऋषि, गन्धर्व तथा देवता भी अत्यन्त संतप्त हो उठे ॥ १९॥ ततश्चचाल पृथिवी सपर्वतवनद्भुमा। संतप्तानि च भूतानि विषादं जग्मुख्समम्॥ २०॥

फिर तो पर्वतः वन और वृक्षोंमहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भृतलके समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यन्त विपाद करने लगे।।

प्रजज्वाल नभी राजन् धूमायन्ते दिशो दश। न स्थातुमन्तरिक्षे च शेकुराकाशगास्तदा॥ २१॥

राजन् ! उस समय आकाश जल रहा था। सम्पूर्ण दिशाओंमें धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाशमें उहर न सके ॥ २१॥

ततो हाहारुते लोके सदेवासुरराक्षसे। इदमन्तरमित्येवं मोकुकामोऽस्मि भारत॥ २२॥ प्रमापमस्नं त्वरितो वचनाद् ब्रह्मवादिनाम्। विचित्रं च तदस्तं मे मनसि प्रत्यभात् तदा॥ २३॥

तदनन्तर देवताः असुर तथा राक्षसोंसहित सम्पूर्ण जगत्में हाहाकार मच गया । भारत ! प्यही उपयुक्त अवसर है' ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वापनास्त्रको छोड़नेका विचार किया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्रका मेरे मनमें स्मरण हो आया ॥ २२-२३ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि परस्यरब्रह्मास्त्रप्रयोगे चतुरशीत्यधिकशतत्मोऽध्यायः ॥१८४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें परस्पर ब्रह्मास्त्रप्रयोगिवषयक एक सौ चौरासीवाँ अध्याय पूराहुआ।।९८४॥

पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

देवताओंके मना करनेसे भीष्मका प्रस्वापनास्त्रको प्रयोगमें न लाना तथा पितर, देवता और गङ्गाके आग्रहसे भीष्म और परशुरामके युद्धकी समाप्ति

भीष्म उवाच ततो हलहलाशब्दो दिवि राजन् महानभूत्। प्रस्वापं भीष्म मा स्नाक्षीरिति कौरवनन्दन ॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं—राजन् !कौरवनन्दन ! तदनन्तर



### महाभारत 🔀



भीष्म और परशुरामके युद्धमें नारदजीद्वारा बीच-बचाव

भीष्म ! प्रस्वापनास्त्रका प्रयोग न करो' इस प्रकार आकाश-में महान् कोलाइल मच गया ॥ १ ॥ अयुआमेव चैवाहं तद्स्त्रं भृगुनन्दने । प्रस्वापं मां प्रयुक्षानं नारदो वाक्यमत्रवीत् ॥ २ ॥

तथापि मैंने भृगुनन्दन परग्रुरामजीको लक्ष्य करके उस अस्त्रको धनुषपर चढ़ा ही लिया। मुझे प्रस्वापनास्त्रका प्रयोग करते देख नारदजीने इस प्रकार कहा—॥ २॥ एते वियति कौरव्य दि्चि देवगणाः स्थिताः। ते त्वां निवारयन्त्यद्य प्रस्वापं मा प्रयोजय ॥ ३॥

'कुरुनन्दन! ये आकाशमें स्वर्गलोकके देवता खड़े हैं। ये सबके सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं। तुम प्रस्वापनास्त्रका प्रयोग न करो॥ ३॥

रामस्तपस्वी ब्रह्मण्यो ब्राह्मणश्च गुरुश्च ते। तस्यावमानं कौरव्य मा सा कार्षीः कथंचन ॥ ४ ॥

परशुरामजी तपस्वीः ब्राह्मणभक्तः ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं । कुरुकुलरत्न ! तुम किसी तरह भी उनका अपमान न करों । । ४ ॥

ततोऽपश्यं दिविष्ठान् चै तानष्टी ब्रह्मचादिनः । ते मां स्मयन्तो राजेन्द्र शनकैरिद्मब्रुचन् ॥ ५ ॥

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् मैंने आकाशमें खड़े हुए उन आर्टी ब्रह्मवादी वसुओंको देखा । वे मुसकराते हुए मुझसे घीरे-घीरे इस प्रकार बोले—॥ ५ ॥

यथाऽऽह भरतश्रेष्ठ नारदस्तत् तथा कुरु। एतद्धि परमं श्रेयो लोकानां भरतर्षभ॥६॥

'भरतश्रेष्ठ ! नारदजी जैसा कहते हैं, वैसा करो । भरत-कुलतिलक ! यही सम्पूर्ण जगत्के लिये परम कल्याणकारी होगा'॥ ततश्च प्रतिसंहत्य तदस्त्रं स्वापनं महत्। ब्रह्मास्त्रं दीपयांचके तस्मिन् युधि यथाविधि ॥ ७ ॥

तय मैंने उस महान् प्रस्वापनास्त्रको धनुपसे उतार लिया और उत युद्ध में विधिपूर्वक ब्रह्मास्त्रको ही प्रकाशित किया॥

ततो रामो हृषितो राजसिंह दृष्ट्या तदस्त्रं विनिवर्तितं वै। जितोऽस्मिभीष्मेण सुमन्दवुद्धि-

रित्येव वाक्यं सहसा व्यमुञ्जत्॥ ८॥

राजिसंह! मैंने प्रस्वापनास्त्रको उतार लिया है—यह देखकर परशुरामजी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुखसे सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि 'मुझ मन्दबुद्धिको भीष्मने जीत लिया'॥

ततोऽपश्यत् पितरं जामद्ग्न्यः पितुस्तथापितरं चास्य मान्यम् । ते तत्र चैनं परिवार्य तस्थ-रूचुश्चैनं सान्त्वपूर्वं तदानीम् ॥ ९ ॥

इसके वाद जमदिग्नकुमार परशुरामने अपने पिता जमदिग्नको तथा उनके भी माननीय पिता ऋचीक मुनिको देखा। वे सब पितर उन्हें चारों ओरसे वेरकर खड़े हो गये और उस समय उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले ॥ ९ ॥ पितर ऊचुः

मा स्मैवं साहसं तात पुनः कार्पाः कथंचन । भीष्मेण संयुगं गन्तुं क्षत्रियेण विशेषतः ॥ १०॥

पितरोंने कहा तात ! फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना । भीष्म और विशेषतः क्षत्रियके साथ युद्धभूमिमें उत्तरना अब तुम्हारे लिये उचित नहीं है ॥ १० ॥ क्षत्रियस्य तु धर्मोऽयं यद् युद्धं भृगुनन्दन ।

साज्यस्य तु यमाऽय यद् युद्ध चुनुनर्ग । स्वाध्यायो व्रतचर्याथ व्राह्मणानां परं धनम् ॥ ११ ॥

भृगुनन्दन ! क्षत्रियका तो युद्ध करना धर्म ही हैं; किंतु ब्राह्मणोंके लिये वेदोंका स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतोंका पालन ही परम धर्म है ॥ ११ ॥

इदं निमित्ते करिंसश्चिद्स्माभिः प्रागुदाहृतम् । शस्त्रधारणमत्युयं तज्ञाकार्यं कृतं त्वया ॥ १२ ॥

यह बात पहले भी किसी अवसरपर हमने तुमसे कही थी। शुस्त्रं उठाना अत्यन्त भयंकर कर्म है; अतः तुमने यह न करने योग्य कार्य ही किया हैं ॥ १२॥

वत्स पर्याप्तमेतावद् भीष्मेण सह संयुगे। विमर्दस्ते महावाही व्यपयाहि रणादितः॥ १३॥

महावाहो ! वत्स ! भीष्मके साथ युद्धमें उतरकर जो तुमने इतना विव्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया । अब तुम इस संग्रामसे हट जाओ ॥ १३ ॥

पर्याप्तमेतद् भद्रं ते तव कार्मुकधारणम्। विसर्जयैतद् दुर्धर्ष तपस्तप्यस्व भागव॥१४॥ एष भीष्मः शान्तनयो देवैः सर्वेनिवारितः। निवर्तस्व रणाद्सादिति चैव प्रसादितः॥१५॥ रामेण सह मा योत्सीर्गुरुणेति पुनः पुनः। न हि रामो रणे जेतुं त्वया न्याय्यः कुरुद्धह ॥१६॥ मानं कुरुष्व गाङ्गेय ब्राह्मणस्य रणाजिरे।

भृगुनन्दन !तुम्हारा कल्याण हो । दुर्वर्ष वीर ! तुमने जो धनुष उठा लिया, यही पर्यात है । अव इसे त्याग दो और तपस्या करो । देलो, इन संम्पूर्ण देवताओंने शान्तनु-नन्दन भीष्मको भी रोक दिया है । वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि 'तुम युद्धसे निहुत्त हो जाओ । परशुराम तुम्हारे गुरु हैं । तुम उनके साथ बार-वार युद्ध न करो । कुरुश्रेष्ठ ! परशुरामको युद्धमें जीतना तुम्हारे लिये करापि न्यायसंगत नहीं है । गङ्गानन्दन ! तुम इस समराङ्गणमें अपने ब्राह्मणगुरुका सम्मान करों । । १४-१६ है ॥

वयं तु गुरवस्तुभ्यं तसात् त्वां वारयामहे ॥ १७ ॥ भीष्मो वसुनामन्यतमो दिष्टचा जीवसि पुत्रक ।

वेटा परशुराम ! हम तो तुम्हारे गुरुजन—आदरणीय पितर हैं । इसिलये तुम्हें रोक रहे हैं । पुत्र ! भीष्म वसुओं- मेंसे एक वसु हैं । तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अबतक जीवित हो ॥ १७६ ॥

गाङ्गेयः शान्तनोः पुत्रो वसुरेष महायशाः ॥ १८ ॥ कथं शक्यस्त्वया जेतुं निवर्तस्वेह भार्गव ।

भृगुनन्दन ! गङ्गा और शान्तनुके ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात् वसु ही हैं । इन्हें तुम कैंसे जीत सकते हो ? अतः यहाँ युद्धसे निवृत्त हो जाओ ॥ १८६ ॥

अर्जुनः पाण्डवश्रेष्टः पुरंदरसुतो बली ॥ १९ ॥ नरः प्रजापतिर्वीरः पूर्वदेवः सनातनः। सव्यसाचीति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान्। भीष्ममृत्युर्यथाकालं विहितो वै स्वयम्भुवा ॥ २० ॥

प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान् नर इन्द्रपुत्र महाबली पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनके रूपमें प्रकट होंगे तथा पराक्रमसम्पन्न होकर तोनों लोकोंमें सव्यसाचीके नामसे विख्यात होंगे । स्वयम्भू ब्रह्माजीने उन्होंको यथासमय भीष्मकी मृत्युमें कारण बनाया है ॥ १९-२०॥

भीष्म उवाच

प्यमुक्तः सपितृभिः पितृन् रामोऽत्रवीदिदम् । नाहं युधि निवर्तेयमिति मे वतमाहितम् ॥ २१ ॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! पितरोंके ऐसा कहनेपर परशुरामजीने उनसे इस प्रकार कहा-भी युद्धमें पीठ नहीं दिखाऊँगा । यह मेरा चिरकालसे धारण किया हुआ वत है ॥

न निवर्तितपूर्वश्च कदाचिद् रणमूर्धनि । निवर्त्यतामापगेयः कामं युद्धात् पितामहाः ॥ २२ ॥ न त्वहं विनिवर्तिष्ये युद्धादस्मात् कथंचन ।

प्आजसे पहले भी मैं कभी किसी युद्धसे पीछे नहीं हटा हूँ। अतः पितामही! आपलोग अपनी इच्छाके अनुसार पहले गङ्गानन्दन भीष्मको ही युद्धसे निष्ट्चत कीजिये। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्धसे पीछे नहीं हटूँगा' २२६ ततस्ते मुनयो राजन्नुचीक प्रमुखास्तदा॥ २६॥ नारदेनैव सहिताः समागम्येदमनुवन्। निवर्तस्व रणात् तात मानयस्व द्विजोत्तमम ॥ २४॥

राजन्! तव वे ऋचीक आदि मुनि नारदजीके साथ मेरे पास आये और इस प्रकार बोले— 'तात ! तुम्हीं युद्ध- से निवृत्त हो जाओ और द्विजश्रेष्ठ परशुरामजीका मान रक्खों ।। २३-२४॥

इत्यवोचमहं तांश्च क्षत्रधर्मव्यपेक्षया।

मम व्रतमिदं लोके नाहं युद्धात् कदाचन॥ २५॥
विमुखो विनिवर्तेयं पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः।

नाहं लोभान्न कार्पण्यान्न भयान्नार्थकारणात्॥ २६॥

त्यजेयं शाश्वतं धर्ममिति मे निश्चिता मितः।

तब मैंने क्षत्रियधर्मको लक्ष्य करके उनसे कहा— 'मइर्ति यो! संसारमें मेरा यह वत प्रसिद्ध है कि मैं पीठपर बाणोंकी चोट खाता हुआ कदापि युद्धसे निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभसे, कायरता या दीनतासे, भयसे अथवा किसी स्वार्थके कारण भी क्षत्रियों- के सनातन धर्मका त्याग नहीं कर सकता' ॥ २५-२६ है ॥ ततस्ते मुनयः सर्वे नारद्रमुखा नृप ॥ २७ ॥ भागीरथी च मे माता रणमध्यं प्रपेदिरे । तथैवात्तरारो धन्वी तथैव दढिनिश्चयः । स्थिरोऽहमाहवे योद्धं ततस्ते राममञ्जवन् ॥ २८ ॥ समेत्य सहिता भूयः समरे भृगुनन्दनम् ।

इतना कहकर में पूर्ववत् धनुप-वाण लिये दृढ़ निश्चयके साथ समरभूमिमें युद्ध करनेके लिये डटा रहा । राजन् ! तब वे नारद आदि सम्पूर्ण ऋषि और मेरी माता गङ्गा सब लोग उस रणक्षेत्रमें एकच हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस समराङ्गणमें भृगुनन्दन परशुरामजीके पास जाकर इस प्रकार बोले—॥ २७-२८ ।

नावनीतं हि हृद्यं विष्राणां शास्य भागव ॥ २९ ॥ राम राम निवर्तस्य युद्धादस्माद् हिजोत्तम । अवध्यो वैत्वया भीष्मस्त्वं च भीष्मस्य भागव॥ ३० ॥

'भृगुनन्दन ! ब्राह्मणोंका हृदय नवनीतके समान कोमल होता है; अतः शान्त हो जाओ । विश्वर परशुराम ! इस युद्धसे निवृत्त हो जाओ । भार्गव ! तुम्हारे लिये भीष्म और भीष्मके लिये तुम अवस्य हो' ॥ २९-३० ॥

पवं त्रुवन्तस्ते सर्वे प्रतिरुध्य रणाजिरम्। न्यासयांचिकिरे शस्त्रं पितरो भृगुनन्दनम्॥३१॥

इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगोंने रणखलीको घेर लिया और पितरोंने भृगुनन्दन परशुरामसे अस्त्र-शस्त्र रखवा दिया ॥ ३१ ॥

ततोऽहं पुनरेवाथ तानष्टी ब्रह्मवादिनः। अद्राक्षं दीप्यमानान् वै ब्रह्मनष्टाविवोदितान् ॥ ३२ ॥

इसी समय मैंने पुनः उन आठों ब्रह्मबादी वसुओंको आकाशमें उदित हुए आठ ब्रहोंकी भौति प्रकाशित होते देखा।। ते मां सप्रणयं वाक्यमञ्जवन् समरे स्थितम्। प्रैहि रामं महावाहो गुरुं छोकहितं कुछ ॥ ३३॥

उन्होंने समरभूमिमें डटे हुए मुझसे प्रेमपूर्वक कहा— 'महावाहो ! तुम अपने गुरु परग्रुरामजीके पास जाओ और जगत्का कल्याण करो' ॥ ३३॥

हृष्ट्वा निवर्तितं रामं सुहृद्वाक्येन तेन वै। लोकानां च हितं कुर्वचहमप्याददे वचः॥ ३४॥

अपने सुद्धदांके कहनेसे परशुरामजीको युद्धसे निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोककी भलाई करनेके लिये उन महर्षियों-की बात मान ली ॥ ३४ ॥

ततोऽहं राममासाद्य ववन्दे भृशविक्षतः। रामश्राभ्युत्स्मयन् प्रेम्णा मामुवाच महातपाः॥ ३५॥

तदनन्तर मैंने परशुरामजीके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुसकराये और प्रेम-पूर्वक इस प्रकार बोले-॥ ३५॥

त्वरसमो नास्ति लोकेऽस्मिन् क्षत्रियः पृथिवीचरः।

गम्यतां भीष्म युद्धेऽस्मिस्तोषितोऽहं भृशंत्वया ॥ ३६॥

भीष्म ! इस जगत्में भृतलपर विचरनेवाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है । जाओ इस युद्धमें तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है ।। ३६ ॥ मम चैव समक्षं तां कन्यामाहूय भागवः। उक्तवान् दीनया वाचा मध्ये तेषां महात्मनाम्॥ ३७॥

फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्याको बुलाकर उन सब महारमाओंके बीच दीनतापूर्ण वाणीमें उससे कहा ।३७।

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि युद्धनिवृत्तौ पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें युद्धनिवृत्तिविषयक एक सौ पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८५॥

# षडशीत्यधिकशत्ततमोऽध्यायः

अम्बाकी कठोर तपस्या

राम उवाच

प्रत्यक्षमेतल्लोकानां सर्वेषामेव भाविनि। यथाशक्तवा मया युद्धं कृतं वै पौरुषं परम्॥ १॥

परशुराम बोळे—भाविनि ! यह सब लोगोंने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने (तेरे लिये) पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान् पुरुषार्थ दिखाया है ॥ १॥

न चैवमिप शक्तोमि भीष्मं शस्त्रभृतां वरम्। विशेषयितुमत्यर्थमुत्तमास्त्राणि दर्शयन्॥२॥

परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ भीष्मसे अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका ॥ २ ॥

एषा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं वलम्। यथेष्टं गम्यतां भद्रे किमन्यद् वा करोमि ते ॥ ३ ॥

मेरी अधिक से-अधिक शक्ति, अधिक से-अधिक वल इतना ही है। मद्रे! अब तेरी जहाँ इच्छा हो, चली जा, अथवा बता, तेरा दूसरा कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ?॥ ३॥ भीष्ममेव प्रपद्यस्व न तेऽन्या विद्यते गतिः। निर्जितो हास्मि भीष्मेण महास्त्राणि प्रमुश्चता॥ ४॥

अव त् भीष्मकी ही शरण छे। तेरे लिये दूसरी कोई गति नहीं है; क्योंकि महान् अस्त्रोंका प्रयोग करके भीष्मने सुझे जीत लिया है ॥ ४ ॥

एवमुक्त्वा ततो रामो विनिःश्वस्य महामनाः। तूष्णीमासीत् ततःकन्या प्रोवाच भृगुनन्दनम् ॥ ५ ॥

ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी साँस खींचते हुए मौन हो गये। तब राजकन्या अम्बाने उन भगुनन्दनसे कहा—॥ भगवन्नेवमेवैतद् यथाऽऽह भगवांस्तथा। अजेयो युधि भीष्मोऽयमिष देवैहदारधीः॥ ६॥

भगवन् ! आपका कहना ठीक है। वास्तवमें ये उदार-बुद्धि भीष्म युद्धमें देवताओंके लिये भी अजेय हैं॥ ६॥ यथाराक्ति यथोत्साहं मम कार्य कृतं त्वया। अनिवार्य रणे वीर्यमस्त्राणि विविधानि च॥ ७॥

'आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साहके साथ मेरा कार्य किया है। युद्धमें ऐसा पराक्रम दिखाया है। जिसे भीष्मके सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकारके दिन्यास्त्र भी प्रकट किये हैं॥ ७॥ न चैव शक्यते युद्धे विशेषियतुमन्ततः। न चाहमेनं यास्यामि पुनर्भीष्मं कथंचन॥८॥

'परंतु अन्ततोगत्वा आप युद्धमें उनकी अपेक्षा अपनी विद्रोष्यता स्थापित न कर सके। मैं भी अव किसी प्रकार पुनः भीष्मके पास नहीं जाऊँगी ॥ ८॥

गमिष्यामि तु तत्राहं यत्र भीषमं तपोधन । समरे पातयिष्यामि स्वयमेव भृगृद्वह ॥ ९ ॥

'भृगुश्रेष्ठ तपोधन ! अव मैं वहीं जाऊँगीः जहाँ ऐसा वन सकूँ कि समरभूमिमें स्वयं ही भोष्मको मार गिराऊँ'॥ ९॥ एवमुक्तवा ययौ कन्या रोषव्याकुळळोचना।

तापस्ये धृतसंकल्पा सा मे चिन्तयती वधम् ॥ १०॥

ऐसा कहकर रोषभरे नेत्रींवाली वह राजकन्या मेरे वधके उपायका चिन्तन करती हुई तपस्याके लिये दृढ़ संकल्प लेकर वहाँसे चली गयी॥ १०॥

ततो महेन्द्रं सह तैर्मुनिभिर्भृगुसत्तमः। यथाऽऽगतं तथा सोऽगान्मामुपामन्त्रय भारत ॥११॥

भारत! तदनन्तर भृगुश्रेष्ठ परशुरामजी उन महर्षियोंके साथ मुझसे विदा ले जैसे आये थे, वैसे ही महेन्द्र पर्वतपर चले गये ॥ ११॥

ततो रथं समारुह्य स्त्यमानो द्विजातिभिः। प्रविश्य नगरं मात्रे सत्यवत्यै न्यवेद्यम्॥१२॥ यथावृत्तं महाराज सा च मां प्रत्यनन्दतः। प्ररुपांश्चादिशं प्राज्ञान् कन्यावृत्तान्तकर्मणि॥१३॥

महाराज ! तत्पश्चात् मैंने भी ब्राह्मणके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथपर आरुढ़ हो हिस्तिनापुरमें आकर माता सत्यवतीसे सब समाचार यथार्थरूपसे निवेदन किया । माताने भी मेरा अभिनन्दन किया । इसके बाद मैंने कुछ बुढिमान् पुरुषोंको उस कन्याके वृत्तान्तका पता लगानेके

कार्यमें नियुक्त कर दिया ॥ १२-१३ ॥

दिवसे दिवसे हास्या गतिजल्पितचेष्टितम्। प्रत्याहरंश्च मे युक्ताः स्थिताः प्रियहिते सदा ॥ १४ ॥

मेरे लगाये हुए गुप्तचर सदा मेरे प्रिय एवं हितमें संलग्न रहनेवाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्याकी गतिविधिः बोलचाल और चेष्टाका समाचार मेरे पास पहुँचाया करते थे॥ १४॥ यदैव हि वनं प्रायात् सा कन्या तपसे धृता। तदैव व्यथितो दीनो गतचेता इवाभवम् ॥ १५ ॥

जिस दिन वह कन्या तपस्याका निश्चय करके वनमें गयी, उसी दिन में व्ययित, दीन और अचेत-सा हो गया।। न हि मां अत्रियः कश्चिद् वीर्येण व्यजयद् युधि।

न हि मा क्षात्रयः काश्चद् वायण व्यजयद् युाध । ऋते ब्रह्मविदस्तात तपसा संशितव्रतात् ॥ १६ ॥

तात ! जो तपस्याके द्वारा कठोर व्रतका पालन करने-वाले हैं, उन ब्रह्मज ब्राह्मण परशुरामजीको छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अवतक युद्धमें मुझे पराजित नहीं कर सका है।।१६॥

अपि चैतन्मया राजन् नारदेऽपि निवेदितम्। व्यासे चैव तथा कार्यं तौ चोभौ मामवोचताम्॥ १७॥ न विषादस्त्वया कार्यो भीष्म काशिसुतां प्रति। दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितमृत्सहेत्॥ १८॥

राजन् ! मैंने यह वृत्तान्त देविष नारद और महर्षि व्याससे भी निवेदन किया था । उस समय उन दोनोंने मुझसे कहा— 'भीष्म ! तुम्हें काशिराजकी कन्याके विषयमें तिनक भी विषाद नहीं करना चाहिये । दैवके विधानको पुरुषार्थके द्वारा कौन टाल सकता है ?' ॥ १७-१८ ॥

सा कन्या तु महाराज प्रविद्याश्रममण्डलम् । यमुनातीरमाश्रित्य तपस्तेपेऽतिमानुषम् ॥ १९ ॥

महाराज! किर उस कन्याने आश्रममण्डलमें पहुँचकर यमुनाके तटका आश्रय ले ऐसी कटोर तपस्या की, जो मानवीय शक्तिसे परे है ॥ १९॥

निराहारा कृशा कक्षा जटिला मलपङ्किनी। षण्मासान् वायुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना॥ २०॥

उसने भोजन छोड़ दिया वह दुबली तथा रुक्ष हो गयी । सिरपर केशोंकी जटा बन गयी । शरीरमें मैल और कीचड़ जम गयी । वह तपोधना कन्या छः महीनेतिक केवल बायु पीकर टूँठे काठकी भाँति निश्चल भावसे खड़ी रही २० यमनाजलमाश्चित्य संवत्सरमथापरम ।

उदवासं निराहारा पारयामास भाविनी ॥ २१ ॥ फिर एक वर्षतक यमुनाजीके जलमें धुसकर बिना कुछ

खाये-पीये वह भाविनी राजकन्या जलमें ही रहकर तपस्या करती रही ॥ २१॥

शीर्णपर्णेन चैकेन पारयामास सा परम्। संवत्सरं तीवकोपा पादाङ्गुष्टात्रधिष्ठिता॥ २२॥

तत्पश्चात् तीव कोधसे युक्त हुई अम्वाने पैरके अँगूठेके अग्रभागपर खड़ी हो अपने-आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर एक वर्ष व्यतीत किया ॥ २२ ॥

एवं द्वाद्श वर्षाणि तापयामास रोदसी। निवर्त्यमानापि च सा ज्ञातिभिनैंव शक्यते॥ २३॥

इस प्रकार बारह वर्षोतक कठोर तपस्यामें संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाशको संतप्त कर दिया। उसके जाति-वालोंने आकर उसे उस कठोर व्रतसे निरुत्त करनेकी चेष्टा की; परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी ॥ २३॥ ततोऽगमद् वत्सभूमिं सिद्धचारणसेविताम्। आश्रमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम्॥ २४॥ तत्र पुण्येषु तीर्थेषु साऽऽप्लुताङ्गी दिवानिशम्। व्यचरत् काशिकन्या सा यथाकामविचारिणी॥ २५॥

तदनन्तर वह सिद्धों और चारणोंद्वारा सेवित वत्स देशकी भूमिमें गयी और वहाँ पुण्यशील तपस्वी महात्माओंके आश्रमोंमें विचरने लगी। काशिराजकी वह कन्या दिन-रात वहाँके पुण्य तीर्योमें स्नान करती और अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र विचरती रहती थी॥ २४-२५॥

सर्वत्र विचरती रहती थी ॥ २४-२५ ॥
नन्दाश्रमे महाराज तथोलूकाश्रमे छुमे ।
च्यवनस्याश्रमे चैव ब्रह्मणः स्थान एव च ॥ २६ ॥
प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चैव ह ।
भोगवत्यां महाराज कौशिकस्याश्रमे तथा ॥ २७ ॥
माण्डव्यस्याश्रमे राजन् दिलीपस्याश्रमे तथा ॥
रामह्रदे च कौरव्य पैलगर्गस्य चाश्रमे ॥ २८ ॥
पतेषु तीर्थेषु तदा काशिकन्या विशाम्पते ।
आग्नावयत गात्राणि ब्रतमास्थाय दुष्करम् ॥ २९ ॥

महाराज ! ग्रुभकारक नन्दाश्रमः उत्यूकाश्रमः च्यवनाश्रमः ब्रह्मस्थानः देवताओं के यज्ञस्थान प्रयागः देवारण्यः भोगवतीः कौशिकाश्रमः माण्डन्याश्रमः दिलीपाश्रमः रामहृद और पैल-गर्गाश्रम—क्रमशः इन सभी तीर्थोमें उन दिनों काशिराजकी कन्याने कठोर वतका आश्रय ले स्नान किया ॥ २६–२९॥

तामव्रवीच कौरव्य मम माता जले स्थिता। किमर्थे क्लिइयसे भद्दे तथ्यमेव वदस्व मे ॥ ३०॥

कुरुनन्दन ! उस समय मेरी माता गङ्गाने जलमें प्रकट होकर अम्बासे कहा—१भद्रे !त् किसलिये शरीरको इतना क्लेश देती है । मुझे ठीक-ठीक बता' ॥ ३० ॥

सैनामथाव्रवीद् राजन् कृताञ्जलिरनिन्दिता। भीष्मेण समरे रामो निर्जितश्चारुलोचने ॥ ३१ ॥ कोऽन्यस्तमुत्सहेज्जेतुमुद्यतेषुं महीपतिः। साहं भीष्मविनाशाय तपस्तष्स्येसुदारुणम् ॥ ३२ ॥

राजन् ! तय साध्यी अम्याने हाय जोड़कर गङ्गाजीसे कहा—'चारुलोचने ! भीष्मने युद्धमें परशुरामजीको परास्त कर दिया; फिर दूसरा कौन ऐसा राजा है, जो धनुप-याण लेकर खड़े हुए भीष्मको युद्धमें परास्त कर सके ! अतः मैं भीष्मके विनाशके लिये अत्यन्त कठोर तपस्या कर रही हूँ॥३१-३२॥

विचरामि महीं देवि यथा हन्यामहं नृपम्। एतद् व्रतफलं देवि परमस्मिन् यथा हि मे ॥ १३॥

्देवि ! मैं इस भूतलपर विभिन्न तीर्थोमें इसीलिये विचर रही हूँ कि योग्य वनकर में स्वयं ही भीष्मको मार सकूँ। भगवति ! इस जगत्में मेरे वत और तपस्याका यही सर्वोत्तम फल है, जैसा मैंने आपको बताया है'॥ ३३॥

ततोऽव्रवीत् सागरगा जिह्नं चरसि भाविनि । नैष कामोऽनवद्याङ्गि शक्यः प्राप्तुं त्वयावले ॥ ३४ ॥ तव सागरगामिनी गङ्गानदीने उससे कहा-भाविति !
त् कुटिल आचरण कर रही है। सुन्दर अङ्गोवाली अवले !
तेरा यह मनोरथ कमी पूर्ण नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥
यदि भीष्मविनाशाय काश्ये चरिस वै वतम्।
वतस्था च शरीरं त्वं यदि नाम विमोक्ष्यिस ॥ ३५ ॥
नदी भविष्यसि शुभे कुटिला वार्षिकोदका।
दुस्तीर्था न तु विश्लेया वार्षिकी नाष्टमासिकी ॥ ३६ ॥

'काशिराजकन्ये ! यदिं भीष्मके विनाशके लिये त् प्रयत्न कर रही है और व्रतमें स्थित रहकर ही यदि त् अपना शरीर छोड़ेगी तो शुभे ! तुझे टेढ़ी-मेढ़ी नदी होना पड़ेगा । केवल बरसातमें ही तेरे भीतर जल दिखायी देगा । तेरे भीतर तीर्थ या स्नानकी सुविधा वड़ी किटनाईसे होगी । त् केवल बरसात-की नदी समझी जायगी । शेष आठ महीनोंमें तेरा पता नहीं लगेगा ॥ ३५-३६॥

भीमग्राहवती घोरा सर्वभूतभयङ्करी।
एवमुक्तवा ततो राजन् काशिकन्यां न्यवर्तत ॥ ३७॥
माता मम महाभागा स्थयमानेव भाविनी।
कदाचिद्ष्ये मासि कदाचिद् द्दामे तथा।
न प्राह्मीतोदकमपि पुनः सा वरवर्णिनी॥ ३८॥

'वरसातमें भी भयंकर ग्राहोंसे भरी रहनेके कारण तू समस्त प्राणियोंके लिये अत्यन्त भयंकर और घोरस्वरूपा बनौ रहेगी।' राजन्! काशिराजकी कन्यासे ऐसा कहकर मेरी परम सौभाग्यशालिनी माता गङ्गा देवी मुसकराती हुई लौट गर्यी। तदनन्तर वह सुन्दरी कन्या पुनः कटोर तपस्यामें प्रवृत्त हो कभी आठवें और कभी दसवें महीने तक जल भी नहीं पीती थी।। ३७-३८।।

सा वत्सभूमि कौरव्य तीर्थलोभात् ततस्ततः । पतिता परिधावन्ती पुनः काशिपतेः सुता ॥ ३९ ॥

कुरुनन्दन ! काशिराजकी वह कन्या तीर्थसेवनके लोभसे वत्सदेशकी भूमिपर इचर-उघर दौड़ती फिरती थी ॥ ३९॥

सा नदी वत्सभूम्यां तु प्रथिताम्वेति भारत । वार्षिकी ग्राहबहुला दुस्तीर्था कुटिला तथा ॥ ४०॥

भारत ! कुछ कालके पश्चात् वह वत्सदेशकी भृमिमें अम्बा नामसे प्रसिद्ध नदी हुई, जो केवल वरसातमें जलसे भरी रहती थी । उसमें बहुत-से ग्राह निवास करते थे । उसके भीतर उत्तरना और स्नान आदि तीर्शकृत्योंका मम्पादन बहुत ही कठिन था । वह नदी टेढ़ी-मेढ़ी होकर बहती थी ॥ ४० ॥ सा कन्या तपसा तेन टेहार्थेन व्यजायत ।

सा कन्या तपसा तेन देहाधेन व्यजायत। नदी च राजन् वत्सेषु कन्या चैवाभवत् तदा ॥४१॥

राजन् ! राजकन्या अम्बा उस तपस्याके प्रभावसे आधे शरीरसे तो अम्बा नामकी नदी हो गयी और आधे अङ्गसे वत्सदेशमें ही एक कन्या होकर प्रकट हुई ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि अम्बातपस्यायां पडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें अम्बाकी तपस्याविषयक एक सौ छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९८६॥

#### सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

अम्बाका द्वितीय जन्ममें पुनः तप करना और महादेवजीसे अभीष्ट वरकी प्राप्ति तथा उसका चिताकी आगमें प्रवेश

भीष्म उवाच

ततस्ते तापसाः सर्वे तपसे धृतनिश्चयाम्। दृष्ट्वा न्यवर्तयंस्तात किं कार्यमिति चान्नुवन् ॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं—तात ! उस जन्ममें भी उसे तपस्या करनेका ही दृढ़ निश्चय लिये देख सब तपस्वी महात्माओंने उसे रोका और पूछा—'तुझे क्या करना है ?'॥ १॥ तानुवाच ततः कन्या तपोतृद्धानृपींस्तदा। निराकृतास्मि भीष्मेण भ्रांशिता पतिधर्मतः॥ २॥

तव उस कन्याने उन तपोश्चद्ध महर्पियोंसे कहा-भीष्मने मुझे उकराया है और मुझे पतिकी प्राप्ति एवं उसकी सेवा-रूप धर्मसे विच्त कर दिया है ॥ २॥

वधार्थं तस्य दीक्षा मे न लोकार्थं तपोधनाः। निहत्य भीष्मं गच्छेयं शान्तिमित्येव निश्चयः॥ ३॥

'तपोधनो ! मेरी यह तपकी दीक्षा पुण्यलोकोंकी प्राप्तिके लिये नहीं, भीष्मका वध करनेके लिये है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्मको मार देनेपर मेरे हृदयको द्यान्ति मिल जायगी।३। यत्कृते दुःखवसितिममां प्राप्तासि शाश्वतीम्। पतिलोकाद् विहीना च नैव स्त्री न पुमानिह ॥ ४ ॥ नाहत्वा युधि गाङ्गेयं निवर्तिष्ये तपोधनाः। एप मे हृदि संकल्पो यदिदं कथितं मया॥ ५ ॥

'जिसके कारण में सदाके लिये इस दुःखमयी परिस्थितिमें पड़ गयी हूँ और पितलोकसे विज्ञ्चित होकर इस जगत्में न तो स्त्री रह गयी हूँ न पुरुष ही। उस गङ्गापुत्र भीष्मको युद्धमें मारे विना तपस्यासे निवृत्त नहीं होऊँगी। तपोधनो! यही मेरे हृदयका संकल्प है, जिसे मैंने स्पष्ट बता दिया।४-५।

स्त्रीभावे परिनिर्विण्णा पुंस्त्वार्थे कृतनिश्चया। भीष्मे प्रतिचिकीर्षामि नास्मि वार्येति वै पुनः॥ ६॥

'मुझे स्त्रीके स्वरूपसे विरक्ति हो गयी है, अतः पुरुष-शरीरकी प्राप्तिके लिये दृढ़ निश्चय लेकर तपस्यामें प्रवृत्त हुई हूँ। भीष्मसे अवश्य यदला लेना चाहती हूँ, अतः आपलोग मुझे रोकें नहीं'॥ ६॥

तां देवो दर्शयामास शूलपाणिरुमापतिः। मध्ये तेषां प्रहर्षीणां स्वेन रूपेण तापसीम्॥ ७॥ तब शूलपाणि उमावल्लभ भगवान् शिवने उन महर्षियों-के बीचमें अपने साक्षात् स्वरूपसे प्रकट होकर उस तपस्विनी-को दर्शन दिया ॥ ७ ॥

छन्द्यमाना वरेणाथ सा ववे मत्पराजयम्। हनिष्यसीति तां देवः प्रत्युवाच मनस्विनीम्॥ ८॥

फिर इच्छानुसार वर मॉॅंगनेका आदेश देनेपर उसने मेरी पराजयका वर मॉॅंगा । तब महादेवजीने उस मनस्विनीसे कहा-'तू अवश्य भीष्मका बध करेगी' ॥ ८॥

ततः सा पुनरेवाथ कन्या रुद्रमुवाच ह। उपपद्येत कथं देव स्त्रिया युधि जयो मम॥ ९॥

यह सुनकर उस कन्याने भगवान् कहते पुनःपूछा—दिव!में तो स्त्री हूँ । मुझे युद्धमें विजय कैसे प्राप्त हो सकती हैं?॥९॥ स्त्रीभावेन च मे गाढं मनः शान्तमुमापते । प्रतिश्रुतश्च भूतेश त्वया भीष्मपराजयः॥ १०॥

अमापते! भूतनाथ! स्त्रीरूप होनेके कारण मेरा मन बहुत निस्तेज है। इधर आपने मेरे द्वारा भीष्मके पराजित होनेका बरदान दिया है।। १०॥

यथा स सत्यो भवति तथा कुरु वृषध्वज । यथा हन्यां समागम्य भीष्मं शान्तनवं युधि ॥ ११ ॥

'त्रुपध्वज ! आपका वह वरदान जिस प्रकार सत्य हो। वैसा कीजिये; जिससे मैं युद्धमें शान्तनुपुत्र भीष्मका सामना करके उन्हें मार सकूँ। ॥ ११॥

तामुवाच महादेवः कन्यां किल वृषध्वजः। न मे वागनृतं प्राह सत्यं भद्रे भविष्यति ॥ १२॥

तब वृष्यभ्वज महादेवजीने उस कन्यासे कहा—भ्मद्रे ! मेरी वाणीने कभी झूठ नहीं कहा है; अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी ॥ १२ ॥

हिनिष्यसि रणे भीष्मं पुरुषत्वं च लष्यसे । स्मरिष्यसि च तत् सर्वे देहमन्यं गता सती ॥ १३॥

न् रणक्षेत्रमें भीष्मको अवश्य मारेगी और इसके लिये

आवश्यकतानुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर छेगी । दूसरे शरीरमें जानेपर तुझे इन सब बातोंका स्मरण भी बना रहेगा ॥१३॥

द्रुपदस्य कुळे जाता भविष्यसि महारथः। शीव्रास्त्रश्चित्रयोधी च भविष्यसि सुसम्मतः॥ १४॥

'तू द्रुपदके कुलमें उत्पन्न हो महारथी वीर होगी। तुझे शीघतापूर्वक अस्न चलानेकी कलामें निपुणता प्राप्त होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाली सम्मानित योद्धा होगी।।

यथोक्तमेव कल्याणि सर्वमेतद् भविष्यति । भविष्यसि पुमान् पश्चात् कस्माचित्कालपर्ययात्।१५।

क्तस्याणि ! मैंने जो कुछ कहा है, वह सब पूरा होगा। त् पहले तो कन्यारूपमें ही उत्पन्न होगी; फिर कुछ कालके पश्चात् पुरुष हो जायगी'॥ १५॥

एवमुक्त्वा महादेवः कपर्दी वृषभध्वजः। पर्यतामेव विप्राणां तत्रैवान्तरधीयत॥१६॥

ऐसा कहकर जटाज्र्ट्यारी वृपभध्यज महादेवजी उन सब ब्राह्मणोंके देखते-देखते वहाँ अन्तर्धान हो गये ॥ १६ ॥ ततः सा पश्यतां तेषां महर्षाणामनिन्दिता । समाहृत्य वनात् तस्मात् काष्टानि वरवर्णिनी ॥ १७ ॥ चितां कृत्वा सुमहर्ती प्रदाय च हुताशनम् । प्रदीष्तेऽग्नौ महाराज रोषदीष्तेन चेतसा ॥ १८ ॥ उक्त्वा भीष्मवधायेति प्रविवेश हुताशनम् ।

ज्यया भाष्मवधायात प्राववश हुताशनम्। ज्येष्टा काशिसुताराजन् यमुनामभितो नदीम् ॥ १९ ॥

तदनन्तर उन महर्पियोंके देखते-देखते उस साध्वी एवं सुन्दरी कन्याने उस बनसे बहुत-सी लकड़ियोंका संग्रह किया और एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। महाराज! जब आग प्रज्वलित हो गयी। तब वह कोधसे जलते हुए हुदयसे भीष्मके बधका संकल्प बोलकर उस आगमें प्रवेश कर गयी। राजन्! इस प्रकार काशिराजकी वह ज्येष्ठ पुत्री अम्या दूसरे जन्ममें यमुनानदीके किनारे चिताकी आगमें जलकर भस्म हो गयी॥ १७–१९॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि अम्बाहुताशनप्रवेशे सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें अम्बाका अग्निमें प्रवेशविषयक एक सौ सत्तामीवाँ अध्यायपृराहुअ१८८ ७

#### अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

अम्बाकाराजा द्वपदके यहाँ कन्याके रूपमें जन्म, राजा तथा रानीका उसे पुत्ररूपमें प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखण्डी रखना

दुर्योधन उवाच

कथं शिखण्डी गाङ्गेय कन्या भूत्वा पुरा तदा। पुरुषोऽभूद् युधिश्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह॥१॥

दुर्योधनने पूछा—समरश्रेष्ठ गङ्गानन्दन पितामह ! शिखण्डी पहले कन्यारूपमें उत्पन्न होकर फिर पुरुष कैसे हो गयाः यह मुझे बताइये ॥ १॥

भीष्म उवाच

भार्या तु तस्य राजेन्द्र द्रुपदस्य महीपतेः।

महिपी दयिता हा।सीदपुत्रा च विशाम्पते ॥ २ ॥

भीष्मने कहा- प्रजापालक राजेन्द्र ! राजा द्रुपदकी प्यारी पटरानीके कोई पुत्र नहीं था ॥ २॥

पतिसन्नेव काले तु द्रुपदो वै महीपितः। अपत्यार्थे महाराज तोषयामास शङ्करम्॥ ३॥

महाराज ! इसी समय भूपाल द्रुपदने संत ।नकी प्राप्तिके लिये भगवा न् शंकरको संतुष्ट किया ॥ ३॥

असाइधार्थं निश्चित्य तपो घोरं समास्थितः। ऋते कन्यां महादेव पुत्रों में स्यादिति बुवन् ॥ ४ ॥ भगवन् पुत्रमिच्छामि भीष्मं प्रतिचिकीर्पया। इत्युक्तो देवदेवेन स्त्रीपुमांस्ते भविष्यति॥ ५॥ निवर्तस्व महीपाल नैतज्जात्वन्यथा भवेत्।

इमलोगोंके वधके लिये पुत्र पानेका निश्चित संकल्प लेकर उन्होंने यह कहते हुए घोर तपस्या की थी कि 'महा-देव ! मुझे कन्या नहीं, पुत्र प्राप्त हो । भगवन् ! में भीष्मसे बदला लेनेके लिये पुत्र चाहता हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव महादेवजीने कहा-'भृपाल! तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी। फिर वही पुरुष हो जायगी । अब तुम लौटो । मैंने जो कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता ।। ४-५३॥

स तु गत्वा च नगरं भार्यामिद्मुवाच ह ॥ ६ ॥ कृतो यत्नो महादेवस्तपसाऽऽराधितो मया। कन्या भूत्वा पुमान् भावी इति चोक्तोऽस्मि शम्भुना॥७॥ पुनः पुनर्याच्यमानो दिप्टमित्यव्रवीच्छिवः। न तदन्यच भविता भवितव्यं हि तत् तथा ॥ ८ ॥

तब राजा द्रपद नगरको लौट गये और अपनी पत्नीसे इस प्रकार बोले - 'देवि ! मैं ने बड़ा प्रयत्न किया । तपस्याके द्वारा महादेवजीकी आराधना की। तव भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर कहा-पहले तुम्हें पुत्री होगी; फिर वही पुत्रके रूपमें परिणत हो जायगी । मैंने बार-बार केवल पुत्रके लिये याचना की; परंतु भगवान् शिवने इसे दैवका विधान बताया है और कहा-- ध्यह बदल नहीं सकता। जो कहा गया है, वही होगा' ॥ ६-८॥

ततः सा नियता भूत्वा ऋतुकाले मनस्विनी। पत्नी द्रुपदराजस्य द्रुपदं प्रविवेश ह ॥ ९ ॥ लेभे गर्भ यथाकालं विधिद्दप्रेन कर्मणा। पाषेतस्य महीपाल यथा मां नारदोऽब्रवीत ॥ १०॥ ततो द्धार सा देवी गर्भ राजीवलोचना।

तदनन्तर द्रुपदराजकी मनस्विनी पत्नीने नियमपूर्वक रहकर द्रुपदके साथ संयोग किया। शास्त्रीय विधिसे गर्भाघान-संस्कार होनेपर यथासमय उसने गर्भ घारण किया। राजन् ! जैसा कि मुझसे नारदजीने कहा था। द्रुपदकी कमल-नयनी रानीने इसी प्रकार गर्भ धारण किया ॥९-१०३॥ तां स राजा प्रियां भार्यो द्रुपदः कुरुनन्दन ॥ ११ ॥ पुत्रस्तेहान्महाबाहुः सुखं पर्यचरत् तदा। सर्वानभिप्रायकृतान् भार्यालभत कौरव ॥ १२ ॥

कुरुनन्दन ! महाबाहु दुपदने भावी पुत्रके प्रति स्नेह इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि शिखण्ड्युत्पत्तौ अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८८॥

होनेके कारण अपनी प्यारी पत्नीको बड़े सुखसे रक्खा। उसका आदर-सत्कार किया । कुरुकुलरत ! रानीको जिन-जिन वस्तुओंकी इच्छा हुई। वे सब उनके सामने प्रस्तुत की गयीं ॥ ११-१२ ॥

अपुत्रस्य सतो राज्ञो द्रुपदस्य महीपतेः। यथाकाळं तु सा देवी महिषी द्रुपदस्य ह ॥ १३ ॥ कन्यां प्रवरह्मपां तु प्राजायत नराधिय।

नरेश्वर ! पुत्रहीन राजा द्रुपदकी उस महारानीने समय आनेपर एक परम सुन्दरी कन्याको जनम दिया ॥१३३॥ अपुत्रस्य तु राज्ञः सा द्रुपदस्य मनखिनी ॥ १४॥ ख्यापयामास राजेन्द्र पुत्रो होष ममेति वै।

राजेन्द्र ! तव पुत्रहीन राजा द्रुपदकी मनस्विनी रानीने यह घोषणा करा दी कि यह मेरा पुत्र है ॥ १४% ॥ ततः स राजा द्रुपदः प्रच्छन्नाया नराधिप ॥ १५ ॥ पुत्रवत् पुत्रकायोणि सर्वाणि समकारयत्। रक्षणं चैव मन्त्रस्य महिषी द्रुपदस्य सा॥ १६॥ चकार सर्वयत्नेन ब्रुवाणा पुत्र इत्युत। न च तां वेद नगरे कश्चिद्दन्यत्र पार्षतात्॥ १७॥

नरेन्द्र ! इसके बाद राजा द्रुपदने छिपाकर रक्खी हुई उस कन्याके सभी संस्कार पुत्रके ही समान कराये। द्रुपदकी रानीने सब प्रकारका प्रयत्न करके इस रहस्यको ग्रप्त रखनेकी व्यवस्था की । वह उस कन्याको पुत्र कहकर ही पुकारती थी। सारे नगरमें केवल दुपदको छोड़कर दूसरा कोई नहीं जानता या कि वह कन्या है ॥ १५-१७ ॥

थद्धानो हि तद्वाक्यं देवस्याच्युततेजसः। छादयामास तां कन्यां पुमानिति च सोऽव्रवीत्॥ १८॥

जिनका तेज कभी क्षीण नहीं होता। उन महादेवजीके वचनोंपर श्रद्धा रखनेके कारण राजा द्रुपदने उसके कन्या-भावको छिपाया और पुत्र होनेकी घोषणा कर दी ॥१८॥

जातकर्माणि सर्वाणि कारयामास पार्थिवः। पुंवद्विधानयुक्तानि शिखण्डीति च तां विदुः॥ १९॥

राजाने बालकके सम्पूर्ण जातकर्म पुत्रोचित विधानसे ही करवाये, लोग उसे (शिखण्डी) के नामसे जानते थे ॥१९॥

अहमेकस्त चारेण वचनान्नारदस्य च। श्रातवान् देववाक्येन अम्बायास्तपसा तथा ॥ २०॥

केवल में गुप्तचरके दिये हुए समाचारसे नारदजीके-कथनसे, महादेवजीके वरदान-वाक्यसे तथा अम्बाकी तपस्या-से शिखण्डीके कन्या होनेका वृत्तान्त जान गया या ॥२०॥

इस प्रकार श्रीनहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाल्यानपर्वमें शिखण्डीकी उत्पत्तिविषयक

एक सौ अट्टासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८८ ॥

#### एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः

शिखण्डीका विवाह तथा उसके स्त्री होनेका समाचार पाकर उसके श्रह्य दशार्णराजका महान् कोप

भीष्म उवाच

चकार यत्नं द्रुपदः सुतायाः सर्वकर्मसु। ततो लेख्यादिषु तथा शिल्पेषु च परंतप॥१॥

भीष्म कहते हैं—-तदनन्तर द्रुपदने अपनी पुत्रीको लेखनशिक्षा और शिल्पशिक्षा आदि सभी कार्योकी योग्यता प्राप्त करानेके लिये विशेष प्रयत्न किया ॥१ ॥ इष्वस्त्रे चैव राजेन्द्र द्रोणशिष्यो वभूव ह । तस्य माता महाराज राजानं वरवर्णिनी ॥ २ ॥ चोद्यामास भार्यार्थं कन्यायाः पुत्रवत् तदा । ततस्तां पार्वतो दृष्ट्वा कन्यां सम्प्राप्तयौवनाम् । स्त्रियं मत्वा ततश्चिन्तां प्रपेदे सह भार्यया ॥ ३ ॥

राजेन्द्र ! धनुर्वि द्याके लिये शिखण्डी द्रोणाचार्यका शिष्य हुआ । महाराज ! शिखण्डीकी सुन्दरी माताने राजा द्रुपदको प्रेरित किया कि वे उसके पुत्रके लिये बहू ला दें । वह अपनी कन्याका पुत्रके समान ब्याह करना चाहती थी । द्रुपदने देखा, मेरी वेटी जवान हो गयी तो भी अवतक स्त्री ही वनी हुई है ( वरदानके अनुसार पुरुप नहीं हो सकी ), इससे पत्नीसहित उनके मनमें बड़ी चिनता हुई ॥ २-३॥

द्वुपद उवाच कन्या ममेयं सम्प्राप्ता यौवनं दोक्ववर्धिनी। मया प्रच्छादिता चेयं वचनाच्छूछपाणिनः॥ ४॥

द्रुपद् वोले—देवि! मेरी यह कन्या दुवावस्थाको प्राप्त होकर मेरा शोक बढ़ा रही है। मैंने भगवान् शंकरके कथनपर विश्वास करके अवतक इसके कन्याभावको छिपा रक्खा था ॥ ४॥

भार्योवाच

न तिन्मथ्या महाराज भविष्यति कथंचन। त्रैहोक्यकर्ता कस्माद्धि वृथा वक्तुमिहाईति॥ ५॥ यदि ते रोचते राजन् वक्ष्यामिश्रणु मे वचः। श्रुत्वेदानीं प्रपद्येथाः स्वां मितं पृपतात्मज॥ ६॥

रानीने कहा—महाराज ! भगवान् शिवका दिया हुआ वर किसी तरह मिथ्या नहीं होगा । भछाः तीनों छोकों की सृष्टि करनेवाछे भगवान् झूठी बात कैसे कह सकते हैं ! राजन् ! यदि आपको अच्छा छगे तो कहूँ । मेरी बात सुनिये । पृषतनन्दन ! इसे सुनकर अपनी बुद्धिके अनुसार ग्रहण करें ॥ ५-६ ॥

क्रियतामस्य यत्नेन विधिवद् दारसंग्रहः। भविता तद्वचः सत्यमिति मे निश्चिता मितः॥ ७॥

मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान्का वचन सत्य होगा। अतः आप प्रयत्नपूर्वक शास्त्रीय विधिके अनुसार इसका कन्याके साथ विवाह कर दें॥ ७॥ ततस्तो निश्चयं कृत्वा तस्मिन् कार्येऽथ द्म्पती। वरयांचकतुः कन्यां दशार्णाधिपतेः सुनाम् ॥ ८ ॥

इस प्रकार विवाहका निश्चय करके दोनों पति-पत्नीने दशार्णराजकी पुत्रीका अपने पुत्रके लिये वरण किया ॥८॥

ततो राजा द्रुपदो राजसिंहः सर्वान् राज्ञः कुळतः संनिशास्य।

दाशार्णकस्य नृपतेस्तनूजां

शिखण्डिने वरयामास दारान् ॥ ९ ॥ तदनन्तर राजाओंमें श्रेष्ठ द्रुपदने समस्त राजाओंके कुल आदिका परिचय सुनकर दशाणराजकी ही पुत्रीका शिखण्डी-

के लिये वरण किया ॥ ९ ॥ हिरण्यवर्मेति चृषो योऽसौ दाशार्णकः स्मृतः । स च प्रादान्महीपालः कन्यां तस्मै शिखण्डिने ॥ १० ॥

दशार्णदेशके राजाका नाम हिरण्यवर्मा था। भूपाल हिरण्यवर्माने शिखण्डीको अपनी कन्या दे दी॥ १०॥ स च राजा दशार्णेषु महानासीत् सुदुर्जयः।

हिरण्यचर्मा दुर्धणां सहासेनी महामनाः ॥ ११ ॥ दशाणदेशका वह राजा हिरण्यवर्मा महान् दुर्जय और

द्शाणदशका वह राजा हरण्यवमा महान् दुजय आर दुर्धर्प वीर था। उसके पास विशाल सेना थी। साथ ही उसका हृदय भी विशाल था॥ ११॥

कृते विवाहे तु तदा सा कन्या राजसत्तम। योवनं समनुप्राप्ता सा च कन्याशिखण्डिनी ॥ १२॥

कृतदारः शिखण्डी च काम्पिल्यं पुनरागमत्। ततः सा वेद तां कन्यां कञ्चित् काळं स्त्रियं किळ ॥१३॥

नृपश्रेष्ठ ! हिरण्यवर्माकी पुत्री भी युवावस्थाको प्राप्त थी। इघर द्वुपदकी कन्या शिखण्डिनी भी पूर्ण युवती हो गयी थी। विवाहकार्य सम्पन्न हो जानेपर पत्नीसहित शिखण्डी पुनः काम्पिल्य नगरमें आया। दशाणराजकी कन्याने कुछ ही दिनोंमें यह समझ लिया कि शिखण्डी तो स्त्री है॥ १२–१३॥ हिरण्यवर्मणः कन्या झात्वा तां तु शिखण्डिनीम्। धात्रीणां च सखीनां च बीडमाना न्यवेद्यत्। कन्यां पञ्चालराजस्य सुतां तां वे शिखण्डिनीम्॥ १४॥

हिरण्यवर्माकी पुत्रीने शिखण्डीके यथार्थ स्वरूपको जानकर अपनी धाय तथा क्षियों से लजाते-लजाते यह गुप्त बात कह दी कि पाञ्चालराजके पुत्र शिखण्डी वास्तवमें पुरुष नहीं स्त्री हैं॥ १४॥

ततस्ता राजशार्द्भुल धात्रयो दाशाणिकास्तदा । जग्मराति परां प्रेप्याः प्रेषयामासुरेव च ॥ १५ ॥

नृपश्रेष्ठ ! यह सुनकर दशार्णदेशकी धायोंको वड़ा दुःख हुआ । उन्होंने यह समाचार सूचित करनेके लिये बहुत-सी दाक्षियोंको दशार्णराजके यहाँ भेजा ॥ १५ ॥

ततो दशाणीधिपतेः प्रेष्याः सर्वो न्यवेदयन् । विप्रसम्भं यथावृत्तं स च चुकोध पार्थिवः ॥ १६ ॥ वे सब दासियाँ दशार्णराजसे सब वार्ते ठीक-ठीक बताती हुई बोर्ली कि 'राजा द्रुपदने बहुत बड़ा घोखा दिया है।' यह सुनकर दशार्णराज अत्यन्त कुपित हो उठे॥ १६॥ शिखण्ड्यपि महाराज पुंचद् राजकुले तदा। विजहार मुदा युक्तः स्त्रीत्वं नैवातिरोचयन्॥ १७॥

महाराज ! शिखण्डी भी उस राजपरिवारमें पुरुषकी ही भाँति आनन्दपूर्वक घूमता-फिरता था। उसे अपना स्त्रीत्व अच्छा नहीं छगता था॥ १७॥

ततः कतिपयाहस्य तच्छुत्वा भरतप्भ। हिरण्यवर्मा राजेन्द्र रोषादार्तिं जगाम ह ॥ १८॥

भरतश्रेष्ठ ! राजेन्द्र ! तदनन्तर कुछ दिनोंमें उसके स्त्री होनेका समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा क्रोधसे पीड़ित हो गया ॥ ततो दाशार्णको राजा तीत्रकोपसमन्वितः । दूतं प्रस्थापयामास द्रुपदस्य निवेशनम् ॥ १९ ॥

तदनन्तर दशार्णराजने दुःसह क्रोधसे युक्त हो राजा दुपदके दरवारमें दूत भेजा ॥ १९ ॥

ततो द्रुपदमासाँच दूतः काञ्चनवर्मणः। एक एकान्तमुत्सार्य रहो वचनमत्रवीत्॥२०॥ हिरण्यवर्माका वह दूत द्रुपदके पास पहुँचकर अकेला एकान्तमें सबको हटाकर केवल राजासे इस प्रकार बोला—।।

दाशार्णराजो राजंस्त्वामिदं वचनमत्रवीत्। अभिपङ्गात् प्रकुपितो विप्रलब्धस्त्वयानघ॥ २१॥

(निष्पाप नरेश ! आपने दशार्णराजको धोखा दिया है । आपके द्वारा किये गये अपमानसे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया है । उन्होंने आपसे कहनेके लिये यह संदेश मेजा है ॥

अवमन्यसे मां नृपते नृनं दुर्मन्त्रितं तव। यन्मे कन्यां सकन्यार्थे मोहाद् याचितवानस्ति ॥ २२ ॥ तस्याद्य विष्रलम्भस्य फलं प्राप्नुहि दुर्मते। एष त्वां सजनामात्यमुद्धरामि स्थिरो भव॥ २३ ॥

'नरेश्वर! तुमने जो मेरा अपमान किया है, वह निश्चय ही तुम्हारे खोटे विचारका परिचय है। तुमने मोहवश अपनी पुत्रीके लिये मेरी पुत्रीका वरण किया था। दुर्मते! उस ठगी और वञ्चनाका फल अब तुम्हें शीव्र ही प्राप्त होगा, धीरज रक्खो। मैं अभी सेवकों और मन्त्रियोंसिंहत तुम्हें जड़मूल्सहित उखाड़ फेकता हूँ?॥ २२-२३॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि हिरण्यवर्मदूतागमने एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें हिरण्यवर्माके दूतका आगमनविषयक एक सौ नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ १८९

#### नवत्यधिकशततमोऽध्यायः

हिरण्यवर्माके आक्रमणके भयसे घवराये हुए द्वपदका अपनी महारानीसे संकटनिवारणका उपाय पूछना

भीष्म उवाच

एवमुक्तस्य दूतेन द्रुपदस्य तदा नृप। चोरस्येव गृहीतस्य न प्रावर्तत भारती॥१॥

भीष्मजी कहते हैं - राजन् ! दूतके ऐसा कहनेपर पकड़े गये चोरकी भाँति राजा दुगदके मुखसे सहसा कोई बात नहीं निकळी ॥ १॥

स यत्नमकरोत् तीवं सम्वन्धिन्यनुमानने । दूतैर्मधुरसम्भावैनं तद्दस्तीति संदिशन्॥ २॥

उन्होंने मधुरभाषी दूतोंके द्वारा यह संदेश देकर कि ऐसी वात नहीं है (आपको घोखा नहीं दिया गया है)' अपने सम्बन्धीको मनानेका दुष्कर प्रयत्न किया॥२॥ स राजा भूय एवाथ झात्वा तत्त्वमथागमत्। कन्येति पाञ्चालस्तां त्वरमाणो विनिर्ययौ॥ ३॥

राजा हिरण्यवर्माने जब पुनः पता लगाया तो पाञ्चाल-राजकी पुत्री शिखण्डिनी कन्या ही है, यह बात ठीक जान पड़ी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने बड़ी उतावलीके साथ द्रुपद-

पर आक्रमण करनेका निश्चय किया ॥ ३॥

ततः सम्प्रेषयामास मित्राणामितौजसाम्।
दुहितुर्विप्रसम्भे तं धात्रीणां चचनात् तदा ॥ ४ ॥
तदनन्तर राजाने धायोंके कथनानुसार अपनी कन्याको
दुपदके द्वारा धोखा दिये जानेका समाचार अमिततैजस्वी

मित्र राजाओंके पास भेजा ॥ ४ ॥
ततः समुद्रयं कृत्वा बलानां राजसत्तमः।
अभियाने मति चक्रे द्रुपदं प्रति भारत ॥ ५ ॥

भारत ! इसके वाद नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्माने सैन्य-संग्रह करके राजा दुपदके ऊपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया ॥५॥ ततः सम्मन्त्रयामास मन्त्रिभः स महीपतिः।

हिरण्यवर्मा राजेन्द्र पाञ्चाल्यं पार्थिवं प्रति ॥ ६ ॥ राजेन्द्र ! फिर राजा हिरण्यवर्माने अपने मन्त्रियोंके साथ

बैठकर परामर्श किया कि मुझे पाञ्चालनरेशके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये॥ ६॥

तत्र वै निश्चितं तेषामभृद् राशां महात्मनाम् । तथ्यं भवति चेदेतत् कन्या राजन् शिखण्डिनी ॥ ७ ॥ वद्ध्या पञ्चालराजानमानयिष्यामहे गृहम् ।

अन्यं राजानमाधाय पञ्चालेषु नरेश्वरम् ॥ ८ ॥ धातयिष्याम नृपति पाञ्चालं सिहाखण्डिनम् ॥ ९ ॥

वहाँ महामना मित्र राजाओंका यह निश्चय घोषित हुआ कि राजन् ! यदि यह सत्य सिद्ध हुआ कि शिखण्डी वास्तवमें पुत्र नहीं, कन्या है, तब हमलोग पाञ्चालराजको कैंद करके अपने घर ले आर्येगे और पाञ्चालदेशके राज्यार दूसरे किसी राजाको बिठाकर शिखण्डीसहित दुपदको परवा डालेंगे ॥ ७-९॥ तत् तथाभूतमाञ्चाय पुनर्दृतान्नराधिपः । प्रास्थापयत् पार्षताय निहन्मीति स्थिरो भव ॥ १०॥

किर दूतके मुखसे उस समाचारको यथार्थ जानकर राजा हिरण्यवर्माने दुपदके पास दूत भेजा । स्थिर रहो ( सावधान हो जाओ) में कुछ ही दिनोंमें तुम्हारा संहार कर डालूँगा ॥ भीष्म उवाच

स हि प्रकृत्या वै भीतः किल्वियी च नराधिपः । भयं तीव्रमनुप्राप्तो द्रुपदः पृथिवीपतिः ॥ ११ ॥

भीष्म कहते हैं—राजा द्रुपद उन दिनों स्वभावते ही भीरु थे। फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था। अतः उन्होंने बड़े भारी भयका अनुभव किया।। ११॥ विस्तृज्य दूतान् दाशाणें द्रुपदः शोकमूर्छितः। समेत्य भार्यो रहिते वाक्यमाह नराधिषः॥ १२॥

राजा द्रुपदने दशार्णनरेशके पास दूतोंको भेजकर शोकसे अधीर हो एकान्त स्थानमें अपनी पत्नीसे मिलकर इस विषयमें बातचीत करनेकी इच्छा की ॥ १२ ॥ भयेन महताऽऽविष्टो हृदि शोकेन चाहतः। पाञ्चालराजो दियतां मातरं वैशिखण्डिनः ॥ १३ ॥

पाञ्चालराजके हृदयमें वड़ा भारी भय समा गया था। वे शोकसे पीड़ित थे। अतः उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी शिखण्डीकी मातासे इस प्रकार कहा—॥ १३॥

अभियास्यति मां कोपात् सम्वन्धी सुमहाबलः । हिरण्यवर्मा नृपतिः कर्पमाणो वरूथिनीम् ॥ १४ ॥

ंदेवि । मेरे महाबली सम्बन्धी हिरण्यवर्मा क्रोधवश अपनी विशाल सेना लाकर मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे ॥१४॥

किमिदानीं करिष्यावो मूढौ कन्यामिमां प्रति। शिखण्डी किल पुत्रक्ते कन्येति परिशङ्कितः॥ १५॥

ंइस समय इम दोनों क्या करें ? इस कन्याके प्रश्नकों लेकर हमलोग किंकर्तव्यिवमूढ़ हो रहे हैं । सम्बन्धीके मनमें यह शंका हढ़मूल हो गयी है कि तुम्हारा पुत्र शिखण्डी वास्तवमें कन्या है ॥ १५ ॥

इति संचिन्तय यत्नेन सिमत्रः सवलानुगः। वञ्जितोऽस्मीति मन्वानो मां किलोद्धर्तुमिच्छति॥१६॥ किमत्र तथ्यं सुश्रोणि मिथ्या कि बृहि शोभने। श्रुत्वा त्वत्तः शुभं वाक्यं संविधास्याम्यहं तथा ॥ १७ ॥

'यह सोचकर वे ऐसा मानने लगे हैं कि मेरे साथ घोखा किया गया है और इसलिये वे अपने मित्रों, सैनिकों तथा सेवकोंसिहत आकर मुझे यत्नपूर्वक उत्साइ फेंकना चाहते हैं। सुश्रोणि ! यहाँ क्या सच है और क्या झूठ ? शोभने ! इस वातको तुम्हीं बताओ । तुम्हारे मुखसे निकले हुए ग्रुभ वचनको सुनकर मैं वैसा ही करूँगा।। १६-१७॥

अहं हि संशयं प्राप्तो बाला चेयं शिखण्डिनी। त्वं च राश्चि महत् कुच्छूं सम्प्राप्ता वरवर्णिनि ॥ १८॥

'रानी! मेरा जीवन संशयमें पड़ गया है। यह शिखण्डिनी भी वालिका ही है। सुन्दिर ! तुम भी महान् संकटमें फँस गयी हो॥ १८॥

सा त्वं सर्वविमोक्षाय तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः। तथा विद्रध्यां सुधोणि कृत्यमाशु शुचिस्मिते ॥ १९॥

'सुश्रोणि! मैं पूछ रहा हूँ । सबको संकटसे छुड़ानेके लिये कोई यथार्थ उपाय बताओ । शुचिस्मिते! मैं उस उपायको शीव्र ही काममें लाऊँगा ॥ १९ ॥

शिखिण्डिनि च मा भैरत्वं विधास्ये तत्र तत्त्वतः। कृपयाहं वरारोहे विश्वतः पुत्रधर्मतः॥२०॥

'मुन्दर अङ्गीवाली महारानी ! तुम शिखण्डीके विषयमें भय मत करो । मैं दया करके वही कार्य करूँगाः जो वस्तुतः हितकारक होगाः मैं स्वयं पुत्रधर्मसे विज्ञित हो गया हूँ ॥

मया दाशार्णको राजा विश्वतः स महीपितः। तदाचक्ष्व महाभागे विधास्ये तत्र यद्धितम्॥ २१॥

'और मैंने दशार्णनरेश महाराज हिरण्यवर्माको भी बिच्चित किया है। अतः महाभागे ! इस अवसरपर तुम्हारी दृष्टिमें जो हितकारक कार्य हो उसे बताओ। मैं उसका अनुष्ठान करूँगा'॥ २१॥

जानता हि नरेन्द्रेण ख्यापनार्थं परस्य वै। प्रकाशं चोदिता देवी प्रत्युवाच महीपतिम् ॥ २२ ॥

यद्यपि राजा द्रुपद सब कुछ जानते थे तो भी दूसरे लोगोंमें अपनी निर्दोषता सिद्ध करनेके लिये महारानीसे स्पष्ट शब्दोंमें पूछा । उनके प्रश्न करनेपर रानीने राजाको इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि द्रुपदप्रश्चे नवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें द्रुपदप्रश्चविषयक एक सौ नब्बेवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥१९०॥

एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

द्वपदपत्नीका उत्तर, द्वपदके द्वारा नगररक्षाकी व्यवस्था और देवाराधन तथा शिखण्डिनीका वनमें जाकर स्थूणाकर्ण नामक यक्षसे अपने दुःखनिवारणके लिये प्रार्थना करना

भीष्म उवाच

ततः शिखण्डिनो माता यथातस्वं नराधिए। आज्ञज्ञक्षे महावाहो भर्जे कन्यां शिखण्डिनीम् ॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं—महाबाहु नरेश्वर ! तब शिखण्डीकी माताने अपने पतिसे यथार्थ रहस्य बताते हुए कहा— (यह पुत्र शिखण्डी नहीं) शिखण्डिनी नामवाली कन्या है।। १।। अपुत्रया मया राजन् सपत्नीनां भयादिदम्। कन्या शिखण्डिनी जाता पुरुषो वै निवेदिता॥ २॥

(राजन् ! पुत्ररहित होनेके कारण मैंने अपनी सौतोंके भयसे इस कन्या शिखण्डिनीके जन्म छेनेपर भी इसे पुत्र ही बताया ॥ २ ॥

त्वया चैव नरश्रेष्ठ तन्मे शीत्यानुमोदितम्। पुत्रकर्म कृतं चैव कन्यायाः पार्थिवर्षम्॥ ३॥

'नरश्रेष्ठ ! आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथनका अनु-मोदन किया और महाराज ! कन्या होनेपर भी आपने इसका पुत्रोचित संस्कार किया ॥ ३॥

भार्या चोढा त्वया राजन् दशार्णाधिपतेः सुता। मया च प्रत्यभिहितं देववाक्यार्थदर्शनात्। कन्या भूत्वा पुमान् भावीत्येवं चैतदुपेक्षितम् ॥ ४॥

्राजन् ! मेरे ही कथनपर विश्वास करके आप दशार्ण-राजकी पुत्रीको इसकी पत्नी वनानेके लिये ब्याह लाये । महा-देवजीके वरदानवाक्यपर दृष्टि रखनेके कारण मैंने इसके विषयमें पुत्र होनेकी घोषणा की थी । महादेवजीने कहा था कि पहले कन्या होगी, फिर वही पुत्र हो जायगा । इसीलिये इस वर्तमान संकटकी उपेक्षा की गयीं ।। ४ ।।

> एतच्छुत्वा द्वपदी यश्चसेनः सर्वे तत्त्वं मन्त्रविद्धश्चो निवेद्य। मन्त्रं राजा मन्त्रयामास राजन् यथायुक्तं रक्षणे वे प्रजानाम् ॥ ५ ॥

यह सुनकर यश्तिन द्रुपदने मिन्त्रयोंको सब बातें ठीक-ठीक बता दीं। राजन् ! तत्पश्चात् प्रजाकी रक्षाके लिये जैसी व्यवस्था उचित है, उसके लिये उन्होंने पुनः मिन्त्रयोंके साथ गुप्त मन्त्रणा की ॥ ५ ॥

सम्बन्धकं चैव समर्थ्यं तिस्मन् दाशार्णके वै नृपतौ नरेन्द्र। खयं कृतवा विष्रलम्भं यथाव-नमन्त्रकात्रो निश्चयं वै जगाम॥ ६॥

नरेन्द्र ! यद्यपि राजा द्रुपदने स्वयं ही बञ्चना की थी। तथापि दशार्णराजके साथ सम्बन्ध और प्रेम बनाये रखनेकी इच्छा करके एकाप्रचित्तसे मन्त्रणा करते हुए वे एक निश्चय-पर पहुँच गये ॥ ६॥

स्वभावगुप्तं नगरमापत्काले तु भारत। गोपयामास राजेन्द्र सर्वतः समलंकृतम्॥ ७॥

भरतनन्दन राजेन्द्र ! यद्यपि वह नगर स्वभावसे ही सुरक्षित था। तथापि उस विपत्तिके समय उसको सव प्रकारसे सजा करके उन्होंने उसकी रक्षाके लिये विशेष व्यवस्था की ॥ आर्ति न प्रमां गाजा जगाम सह भारतीय ।

आर्ति च परमां राजा जगाम सह भार्यया। दशार्णपतिना सार्ध विरोधे भरतर्पभ ॥ ८ ॥

- भरतश्रेष्ठ ! दशार्णराजके साथ विरोधकी भावना होनेपर रानीसिहत राजा द्रुपदको बड़ा कष्ट हुआ ॥ ८॥ कथं सम्बन्धिना सार्धे न मे स्याद् वित्रहो महान्। इति संचिन्त्य मनसा देवतामर्चयत् तदा ॥ ९ ॥

अपने सम्बन्धीके साथ मेरा महान् युद्ध कैसे टल जाय-यह मन-ही-मन विचार करके उन्होंने देवताकी अर्चना आरम्भ कर दी॥ ९॥

तं तु दृष्ट्वा तदा राजन् देवी देवपरं तदा। अर्चो प्रयुक्षानमधो भार्या वचनमव्रवीत्॥१०॥

राजन् ! राजा द्रुपदको देवाराधनमें तत्पर देख महारानीने पूजा चढ़ाते हुए नरेशने इस प्रकार कहा—॥ १० ॥
देवानां प्रतिपत्तिश्च सत्या साधुमता सदा ।
किमु दुःखार्णवं प्राप्य तस्मादर्चयतां गुरून् ॥ ११ ॥
देवतानि च सर्वाणि पूज्यन्तां भूरिदक्षिणम् ।
अग्नयश्चापि हृयन्तां दाशार्णप्रतिषेधने ॥ १२ ॥

'देवताओं की आराधना साधु पुरुषों के लिये सदा ही सत्य (उत्तम) है। फिर जो दुःखके समुद्रमें डूबा हुआ हो। उसके लिये तो कहना ही क्या है। अतः आप गुरुजनों और सम्पूर्ण देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दें और दशार्णराजके लौट जानेके लिये अग्नियों में होम करें॥ ११-१२॥

अयुद्धेन निवृत्ति च मनसा चिन्तय प्रभो। देवतानां प्रसादेन सर्वमेतद् भविष्यति॥१३॥

प्रभो ! मन-ही-मन यह चिन्तन कीजिये कि दशार्णराज विना युद्ध किये ही लौट जायँ । देवताओं के कृपाप्रसादसे यह सब कुछ सिद्ध हो जायगा ॥ १३॥

मन्त्रिभर्मन्त्रतं सार्घे त्वया पृथुललोचन। पुरस्यास्याविनाशाय यच राजंस्तथा कुरु॥ १४॥

विशाललोचन नरेश ! आपने इस नगरकी रक्षाके लिये मन्त्रियोंके साथ जैसा विचार किया है वैसा कीजिये ॥१४॥ दैवं हि मानुषोपेतं भृशं सिद्धश्वित पार्थिव। परस्परविरोधाद्धि सिद्धिरस्ति न चैतयोः॥१५॥

'भूपाल ! पुरुषार्थसे संयुक्त होनेपर ही दैव विशेषरूपसे सिद्धिको प्राप्त होता है। दैव और पुरुषार्थमें परस्पर विरोध होनेपर इन दोनोंकी ही सिद्धि नहीं होती॥ १५॥

तसाद् विधाय नगरे विधानं सचिवैः सह। अर्चयस्य यथाकामं दैवतानि विशाम्पते॥१६॥

'राजन् ! अतः आप मिन्त्रयोंके साथ नगरकी रक्षाके लिये आवश्यक व्यवस्था करके इच्छानुसार देवताओंकी अर्चना कीजिये' ॥ १६ ॥

पवं संभापमाणौ तु दृष्ट्वा शोकपरायणौ। शिखण्डिनी तदा कन्या बीडितेच तपिस्वनी॥१७॥ ततः सा चिन्तयामास मत्कृते दुःखिताबुभौ। इमाचिति ततश्चके मतिं प्राणिचनाशने॥१८॥

इन दोनोंको इस प्रकार शोकमग्न होकर वातचीत करते देख उनकी तपस्विनी पुत्री शिखण्डिनी लिंबत-सी होकर इस प्रकार चिन्ता करने लगी-'ये मेरे माता और पिता दोनों मेरे ही कारण दुखी हो रहे हैं।' ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देनेका विचार किया॥ १७-१८॥

पवं सा निश्चयं कृत्वा भृदां शोकपरायणा। निर्जगाम गृहं त्यक्त्वा गहनं निर्जनं वनम् ॥ १९॥

इस प्रकार जीवनका अन्त कर देनेका निश्चय करके वह अत्यन्त शोकमग्न हो घर छोड़कर निर्जन एवं गहन वन-में चली गयी ॥ १९॥

यक्षेणिर्द्धमता राजन् स्थूणाकर्णेन पालितम्। तद्भयादेव च जनो विसर्जयित तद् वनम्॥ २०॥

राजन् ! वह वन संमृद्धिशाली यक्ष स्थूणाकर्णके द्वारा सुरक्षित था। इसीके भयसे साधारण लोगोंने उस वनमें आना-जाना छोड़ दिया था॥ २०॥

तत्र च स्थूणभवनं सुधामृत्तिकछेपनम् । लाजोह्वापिकधूमाख्यमुचप्राकारतोरणम् ॥ २१॥

उसके भीतर स्थूणाकर्णका विशाल भवन था, जो चूना और मिट्टीसे लीपा गया था। उसके परकोटे और फाटक बहुत ऊँचे थे। उसमें खसकी जड़के धूमकी सुगन्ध फैली हुई थी।। २१॥

तत् प्रविदय शिखण्डी सा द्रुपदस्यात्मजा नृप। अनश्राना बहुतिथं शरीरमुदशोपयत् ॥ २२ ॥

उस भवनमें प्रवेश करके द्रुपदपुत्री शिखण्डिनी बहुत दिनोंतक उपवास करके शरीरको सुलाती रही ॥ २२ ॥ दर्शायामस तां यक्षः स्थणो मार्ववसंयतः।

दर्शयामास तां यक्षः स्थूणो मार्दवसंयुतः। किमर्थोऽयं तवारम्भः करिष्ये ब्रूहि मा चिरम्॥ २३॥

स्थूणाकर्ण यक्षने उसे इस अवस्थामें देखा। देखकर उसके हृदयमें कोमल भावका उदय हुआ। फिर उसने पूला— भिद्रे ! तुम्हारा यह उपवास-व्रत किसलिये है ! अपना प्रयोजन शीघ बताओ। मैं उसे पूर्ण कल्लँगा'॥ २३॥ अशक्यमिति सा यक्षं पुनः पुनरुवाच ह ।

करिष्यामीति वै क्षिप्रं प्रत्युवाचाथ गुह्यकः ॥ २४ ॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि यह मुनकर उसने यक्षसे बार-बार कहा—ध्यह तुम्हारे लिये असम्भव है।' तब यक्षने बार-बार उत्तर दिया—ध्में तुम्हारा मनोरथ अवस्य पूर्ण कर दूँगा॥ २४॥ धनेश्वरस्यानुचरो वरदोऽस्मि नृपात्मजे। अदेयमपि दास्यामि बृहि यत् ते विवक्षितम्॥ २५॥

्राजकुमारी ! मैं कुवेरका सेवक हूँ । मुझमें वर देनेकी राक्ति हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ । मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूँगा ।। २५ ॥

ततः शिखण्डी तत् सर्वमिखिछेन न्यवेदयत्। तस्मै यक्षप्रधानाय स्थूणाकर्णाय भारत॥ २६॥

भरतनन्दन ! तव शिखण्डिनीने उस यक्षप्रवर स्थूणाकर्ण-से अपना सारा बृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताया ॥ २६ ॥

शिखण्डिन्युवाच

अपुत्रो मे पिता यक्ष न चिरान्नाशमेष्यति। अभियास्यति सक्रोधो दशाणीधिपतिर्हि तम्॥ २७॥

शिखण्डिनी वोळी—यध ! मेरे पुत्रहीन पिता अय शीघ ही नष्ट हो जायँगे; क्योंकि दशार्णराज कुपित होकर उनपर आक्रमण करेंगे ॥ २७ ॥

महावलो महोत्साहः सहेमकवचो नृपः। तसाद् रक्षस्व मां यक्ष मातरं पितरं च मे ॥ २८॥

वे मुवर्णमय कवचरे युक्त नरेश महावली और महान् उत्साही हैं—यश्च ! तुम मेरे माता-पिताकी और मेरी भी उनसे रक्षा करो ॥ २८ ॥

प्रतिकातो हि भवता दुःखप्रतिशमो मम।
भवेयं पुरुषो यक्ष त्वत्प्रसादादिनिन्दितः॥२९॥
यावदेव स राजा वै नोपयाति पुरं मम।
तावदेव महायक्ष प्रसादं कुरु गुहाक॥३०॥

गुह्यक ! महायक्ष ! तुमने मेरे दुःखनिवारणके लिये प्रतिज्ञा की है । में चाहती हूँ कि तुम्हारी कृपासे एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊँ । जवतक राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगरपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तमीतक मुझपर कृपा करो ॥ २९-३०॥

स्थृणाकर्णसमागमे एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अस्वोपारूयानपर्वमें स्थूणाकणिक साथ शिखण्डिनीकी भेटविषयक

एक सौ इक्यानवेत्रौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०१ ॥

#### द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

शिखण्डीको पुरुपत्वकी प्राप्ति, द्वपद और हिरण्यवर्माकी प्रसन्नता, स्थूणाकर्णको कुवेरका शाप तथा भीष्मका शिखण्डीको न मारनेका निश्चय

भीष्म उवाच

शिखिण्डिवाक्यं श्रुत्वाथ स यक्षो भरतर्षभ । प्रोवाच मनसा चिन्त्य दैवेनोपनिपीडितः ॥ १ ॥ भवितव्यं तथा तद्धि मम दुःखाय कौरव। भद्दे कामं करिष्यामि समयं तु निवोध मे ॥ २ ॥ (स्वं ते पुंस्त्वं प्रदास्यामिस्त्रीत्वं धारियतास्मिते।) किंचित् कालान्तरे दास्ये पुँल्लिङ्गं स्वमिदं तव। आगन्तव्यं त्वया काले सत्यं चैव वदस्व मे ॥ ३॥

भीष्म कहते हैं — भरतश्रेष्ठ कौरव ! शिखण्डिनीकी यह बात सुनकर दैवपीड़ित यक्षने मन-ही-मन कुछ सोचकर कहा— 'भद्रे ! तुम जैसा कहती हो वैसा हो तो जायगा; परंतु वह मेरे दुःखका कारण होगा, तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा । इस विषयमें जो मेरी दार्त है, उसे सुनो । मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दूँगा और तुम्हारा स्त्रीत्व स्वयं धारण करूँगा; किंतु कुछ ही कालकें लिये अपना यह पुरुषत्व तुम्हें दूँगा । उस निश्चित समयके मीतर ही तुम्हें मेरा पुरुषत्व लौटानेके लिये यहाँ आ जाना चाहिये । इसके लिये मुझे सच्चा वचन दो ॥ १–३।

प्रभुः संकल्पसिद्धोऽस्मि कामचारी विहङ्गमः। मत्प्रसादात् पुरं चैय त्राहि वन्धूंश्च केवलम्॥ ४॥

भी सिद्धसंकल्प, सामर्थ्यशाली, इच्छानुसार सर्वत्र विचरने-वाला तथा आकाशमें भी चलनेकी शक्ति रखनेवाला हूँ । तुम मेरी ऋपासे केवल अपने नगर और वन्धु वान्यवोंकी रक्षा करो।। ४॥

स्त्रीलिङ्गं धारियण्यामि तदेवं पार्थिवात्मजे। सत्यं मे प्रतिजानीहि करिष्यामि प्रियं तव ॥ ५ ॥

प्राजकुमारी! इस प्रकार मैं तुम्हारा स्त्रीत्व धारण करूँगा। कार्य पूर्ण हो जानेनर तुम मेरा पुरुषत्व लौटा देनेकी मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करो; तब मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। ५॥

शिखण्डिन्युवाच

प्रतिदास्यामि भगवन् पुँछिङ्गं तव सुवत । किञ्चित्कालान्तरं स्त्रीत्वं धारयस्व निशाचर ॥ ६ ॥

शिखण्डिनी बोली—भगवन् ! तुम्हारा यह पुरुपत्व में समयवर लौटा दूँगा । निशाचर ! तुम कुछ ही समयके लिये मेरा स्त्रीत्व धारण कर लो ॥ ६॥

प्रतियाते दशार्णे तु पार्थिवे हेमवर्मणि। कन्यैव हि भविष्यामि पुरुषस्त्वं भविष्यसि॥ ७॥

दशार्णदेशके स्वामी राजा हिरण्यवर्माके छीट जानेपर मैं फिर कन्या ही हो जाऊँगी और तुम पूर्ववत् पुरुष हो जाओगे।।

भीष्म उवाच

इत्युक्त्वा समयं तत्र चकाते ताबुभौ नृप। अन्योऽन्यस्याभिसंदेहे तौ संक्रामयतां ततः ॥ ८ ॥ स्त्रीलिङ्गं धारयामास स्थूणायक्षोऽथ भारत। यक्षरूपं च तद् दीप्तं शिखण्डी प्रत्यपद्यत ॥ ९ ॥

भीष्मजी कहते हैं निरेश्वर ! इस प्रकार वात करके उन्होंने परस्पर प्रतिज्ञा कर ली तथा उन दोनोंने एक दूसरेके शरीरमें अपने-अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्वका संक्रमण करादिया। भारत ! स्थूणाकर्ण यक्षने उस शिखण्डिनीके स्त्रीत्वको धारण कर लिया और शिखण्डिनीने यक्षका प्रकाशमान पुरुषत्व प्राप्त कर लिया ॥ ८-९॥

ततः शिखण्डी पाञ्चाल्यः पुंस्त्वमासाद्यपार्थिव। विवेश नगरं हृष्टः पितरं च समासदत्॥ १०॥

राजन् ! इस प्रकार पुरुषत्व पाकर पाञ्चालराजकुमार शिखण्डी वड़े हर्षके साथ नगरमें आया और अपने पितासे मिला।। यथावृत्तं तु तत् सर्वमाचख्यौ द्रुपदस्य तत्। द्रुपदस्तस्य तच्छुत्वा हर्षमाहारयत् परम् ॥ ११ ॥

उसने जैसे जो वृत्तान्त हुआ था। वह सब राजा द्रुपदसे कह सुनाया । उसकी यह बात सुनकर राजा द्रुपदको अपार हर्ष हुआ ॥ ११ ॥

सभार्यस्तच ससार महेश्वरवचस्तदा। ततः सम्प्रेषयामास दशार्णाधिपतेर्नृपः॥१२॥ पुरुषोऽयं मम सुतः श्रद्धत्तां मे भवानिति।

पत्नीसहित राजाको भगवान् महेश्वरके दिये हुए वरका स्मरण हो आया । तदनन्तर राजा द्रुपदने दशार्णराजके पास दूत भेजा और यह कहलाया कि मेरा पुत्र पुरुष है । आप मेरी इस वातपर विश्वास करें ॥ १२ है ॥

अथ दाशार्णको राजा सहसाभ्यागमत् तदा ॥ १३॥ पञ्चालराजं द्रुपदं दुःखशोकसमन्वितः।

इधर दुःख और शोकमें डूबे हुए दशार्णराजने सहसा पाञ्चालराज द्रुपदपर आक्रमण किया ॥ १३६ ॥ ततः काम्पिल्यमासाद्य दशार्णाधिपतिस्ततः ॥ १४ ॥ प्रेषयामास सत्कृत्य दृतं ब्रह्मविदां वरम् ।

काम्पिल्य नगरके निकट पहुँचकर दशार्णराजने वेद-वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दूत बनाकर भेजा ॥ १४६ ॥

बृहि मद्वचनाद् दूत पाञ्चाल्यं तं नृपाधमम् ॥ १५ ॥ यन्मे कन्यां स्वकन्यार्थे वृतवानसि दुर्मते । फलं तस्यावलेपस्य द्रक्ष्यस्यद्य न संदायः ॥ १६ ॥

और कहा—'दूत! मेरे कथनानुसार राजाओं में अधम उसपाञ्चालनरेशसे कहिये। दुर्मते! तुमने जो अपनी कन्याके लिये मेरी कन्याका वरण किया था, उस घमंडका फल तुम्हें आज देखना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं हैं? ॥ १५-१६॥

पवमुक्तश्च तेनासौ ब्राह्मणो राजसत्तम। दूतः प्रयातो नगरं दाशार्णनृपचोदितः॥१७॥

नृपश्रेष्ठ ! दशार्णराजका यह संदेश पाकर और उन्होंकी प्रेरणासे दूत बनकर वे ब्राह्मणदेवता काम्पिल्य नगरमें आये॥ तत आसादयामास पुरोधा दुपदं पुरे। तस्मै पाञ्चालको राजा गामध्यं च सुसत्कृतम् ॥ १८॥

प्रापयामास राजेन्द्र सह तेन शिखण्डिना। तां पूजां नाभ्यनन्दत् स वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १९ ॥

नगरमें आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्रुपद से मिले। पाञ्चालराजने सत्कारपूर्वक उन्हें अर्घ्य तथा गौ अर्पण की। उनके साथ राजकुमार शिखण्डी भी थे। राजेन्द्र! पुरोहितने वह पूजा ब्रह्मण नहीं की और इस ब्रकार कहा—॥ १८-१९॥

यदुक्तं तेन वीरेण राज्ञा काञ्चनवर्मणा।
यत् तेऽहमधमाचार दुहित्रास्म्यभिवञ्चितः ॥ २०॥
तस्य पापस्य करणात् फलं प्राप्तुहि दुर्मते।
देहि युद्धं नरपते ममाद्य रणमुर्धनि॥ २१॥

उद्धरिष्यामि ते सद्यः सामात्यसुतवान्धवम्।

प्राजन् ! वीरवर राजा हिरण्यवर्माने जो संदेश दिया है, उसे सुनिये । पापाचारी दुर्बुद्धि नरेश ! तुम्हारी पुत्रीके द्वारा में टगा गया हूँ । वह पाप तुमने ही किया है; अतः उसका फल भोगो । नरेश्वर ! युद्धके मैदानमें आकर मुझे युद्धका अवसर दो । मैं मन्त्री, पुत्र और बान्धवींसहित तुम्हारे समस्त कुलको उखाड़ पेंकूँगा' ॥ २०-२१६ ॥

तदुपालम्भसंयुक्तं श्रावितः किल पार्थिवः॥ २२॥ दशार्णपतिना चोको मन्त्रिमध्ये पुरोधसा।

इस प्रकार पुरोहितने मिनत्रयोंके वीचमें दैठे हुए राजा द्रुपदसे दशार्णराजका कहा हुआ उपालम्भयुक्त संदेश सुनाया ॥ २२ ।।

अभवद् भरतश्रेष्ठ द्रुपदः प्रणयानतः ॥ २३ ॥ यदाह मां भवान् ब्रह्मन् सम्बन्धिवचनाद् वचः । अस्योत्तरं प्रतिवचो दृतो राज्ञे वदिष्यति ॥ २४ ॥

भरतश्रेष्ठ ! तव राजा द्रुपद प्रेमसे विनीत हो गये और इस प्रकार बोले- श्रद्धान् ! आपने मेरे सम्बन्धीके कथनानुसार जो बात मुझे सुनायी है, इसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर राजाको देगा? ॥ २३-२४॥

ततः सम्प्रेषयामास द्रुपदोऽपि महात्मने। हिरण्यवर्मणे दूतं ब्राह्मणं वेदपारगम्॥२५॥

तदनन्तर द्रुपदने भी महामना हिरण्यवर्माके पास वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणको दूत बनाकर भेजा ॥ २५ ॥ तमागम्य तु राजानं दशाणीधिपति तदा । तद् वाक्यमाददे राजन् यदुक्तं द्रुपदेन ह ॥ २६॥

राजन् ! उन्होंने दशार्णनरेशके पास आकर द्रुपदने जो कुछ कहा था, वह सब दुहरा दिया ॥ २६ ॥ आगमः कियतां व्यक्तः कुमारोऽयं सुतो मम ।

मिथ्येतदुक्तं केनापि तद्ध्यद्धेयमित्युत ॥ २७ ॥

'राजन् ! आप आकर स्पष्टरूपसे परीक्षा कर हैं । मेरा

यह कुमार पुत्र है (कन्या नहीं ) । आपसे किसीने झुठे ही

उसके कन्या होनेकी बात कह दी हैं जो विश्वास करनेके

योग्य नहीं हैं ।। २७ ॥

ततः स राजा द्रुपदस्य श्रुत्वा विमर्षयुक्तो युवर्तावैरिष्टाः । सम्प्रेपयामास सुचारुक्तपाः शिखण्डिनं स्त्री पुमान् वेति वेतुम् ॥२८॥

राजा द्रुपदका यह उत्तर सुनकर हिरण्यवर्माने कुछ विचार किया और अत्यन्त मनोहर रूपवाली कुछ श्रेष्ठ युवतियोंको यह जाननेके लिये भेजा कि शिखण्डी स्त्री है या पुरुष ॥

ताः प्रेषितास्तस्वभावं विदित्वा प्रीत्या राज्ञे तच्छशंसुर्हि सर्वम् । शिखण्डिनं पुरुषं कौरवेन्द्र दाशाणराजाय महानुभावम् ॥ २९ ॥ कौरक्राज ! उन भेजी हुई युवतियोने वास्तविक वात जानकर राजा हिरण्यवर्माको बड़ी प्रसन्तताके साथ सब कुछ बता दिया । उन्होंने दशार्णराजको यह विश्वास दिला दिया कि शिखण्डी महान् प्रभावशाली पुरुष है ॥ २९ ॥

ततः कृत्वा तु राजा स आगमं प्रीतिमानथ । सम्बन्धिना समागम्य हृष्टो वासमुवास ह ॥ ३० ॥

इस प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा बड़े प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने सम्बन्धीसे मिलकर बड़े हर्ष और उल्लास-के साथ वहाँ निवास किया ॥ ३० ॥

शिखण्डिने च मुदितः प्रादाद् वित्तं जनेश्वरः । हस्तिनोऽश्वांश्चगाइचैव दास्योऽथ बहुलास्तथा॥ ३१ ॥

राजाने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने जामाता शिखण्डीको भी बहुत धनः हाथीः घोड़ेः गायः वैल और दासियाँ दीं ॥ पूजितश्च प्रतिययौ निर्भत्स्य तनयां किल । विनीतिकिल्बिषे प्रीते हेमवर्मणि पार्थिवे । प्रतियाते दशाणें तु हृष्टक्षपा शिखण्डिनी ॥ ३२ ॥

इतना ही नहीं, उन्होंने झूठी खबर भेजनेके कारण अपनी पुत्रीको भी झिड़िकयाँ दीं। फिर वे राजा द्रुपदसे सम्मानित होकर ठौट गये। मनोमालिन्य दूर करके दशार्णराज हिरण्यवर्माके प्रसन्नतापूर्वक ठौट जानेपर शिखण्डिनीको भी बड़ा हर्ष हुआ।। ३२॥

कस्यचित् त्यथ कालस्य कुवेरो नरवाहनः। लोकयात्रां प्रकुर्वाणः स्थूणस्यागान्निवेशनम् ॥ ३३॥

उधर कुछ कालके पश्चात् नरवाहन कुवेर छोकमें भ्रमण करते हुए स्थूणाकर्णके घरपर आये ॥ ३३ ॥

> स तद्गृहस्योपिर वर्तमान आलोकयामास धनाधिगोप्ता। स्थूणस्य यक्षस्य विवेश वेश्म खलंकृतं माल्यगुणैर्विचित्रैः॥३४॥ लाज्यैश्च गन्धैश्च तथा वितानै-रभ्यर्चितं धूपनधूपितं च। ध्वजैः पताकाभिरलंकृतं च भक्ष्यान्नपेयामिषदन्तहोमम् ॥३५॥

उसके घरके ऊपर आकाशमें स्थित हो धनाध्यक्ष कुवेर-ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया। स्थूणाकर्ण यक्षका वह भवन विचित्र हारोंसे सजाया गया था। खशकी और अन्य पदार्थोंकी सुगन्धसे भी अर्चित तथा चँदोवोंसे सुशोभित था। उसमें सब ओर धूपकी सुगन्ध फैली हुई थी। अनेकानेक ध्वज और पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ भक्ष्य, भोज्य, पेय आदि सभी वस्तुएँ, जिनका दन्त और जिह्ना-द्वारा उदराग्निमें हवन किया जाता है, प्रस्तुत थीं। तत्मश्चात् कुवेरने उस भवनमें प्रवेश किया॥ २४-२५॥

तत् स्थानं तस्य दृष्ट्वा तु सर्वतः समलंकृतम् । मणिरत्नसुवर्णानां मालाभिः परिपूरितम् ॥ ३६ ॥ नानाकुसुमगन्धात्वं सिक्तसम्मृष्टशोभितम् । अथाव्रवीद् यक्षपतिस्तान् यक्षाननुगांस्तदा ॥ ३७ ॥ खळंकृतमिदं वेदम स्थूणस्यामितविकमाः । नोपसपति मां चैव कस्मादद्य स मन्द्रधीः ॥ ३८ ॥

कुवेरने उसके निवासस्थानको सब ओरसे सुसिन्जितः मिणिः रत्न तथा सुवर्णकी मालाओंसे परिपूर्णः भाँति-भाँतिके पुष्पोंकी सुगन्यसे व्याप्त तथा झाड़-बुहार और घो-पोंछ देनेके कारण शोभासम्पन्न देखकर यक्षराजने स्थूणाकर्णके सेवकोंसे पूछा— अमित पराक्रमी यक्षो ! स्थूणाकर्णका यह भवन तो सब प्रकारसे सजाया हुआ दिखायी देता है (इससे सिद्ध है कि वह घरमें ही है), तथापि वह मूर्ख मेरे पास आता क्यों नहीं है ? ॥ ३६–३८॥

यसाजानन् स मन्दातमा मामसौ नोपसपिति । तसात् तसमै महादण्डो धार्यः स्यादिति मे मतिः ॥ ३९॥

'वह मन्दबुद्धि यक्ष मुझे आया हुआ जानकर भी मेरे निकट नहीं आ रहा है; इसिंछये उसे महान् दण्ड देना चाहिये, ऐसा मेरा विचार हैं' || ३९ ||

यक्षा उचुः

द्रुपदस्य सुता राजन् राज्ञो जाता शिखण्डिनी । तस्या निमित्ते कर्सिश्चित् प्रादात् पुरुषळक्षणम्॥ ४० ॥ अम्रहील्लक्षणं स्त्रीणां स्त्रीभूतो तिष्ठते गृहे । नोपसपैति तेनासौ सम्रीडः स्त्रीसह्रपवान् ॥ ४१ ॥

यशोंने कहा—राजन्!राजा द्रुपदके यहाँ एक शिखण्डिनी नामकी कन्या उत्पन्न हुई है । उसीको किसी विशेष कारण-वश इन्होंने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व स्वयं ग्रहण कर लिया है । तबसे वे स्त्रीरूप होकर घरमें ही रहते हैं । स्त्रीरूपमें होनेके कारण ही वे लजावश आपके पास नहीं आ रहे हैं ॥ ४०-४१॥

एतसात् कारणाद् राजन् स्थूणोन त्वाद्य सर्पति। श्रुत्वा कुरु यथान्यायं विमानमिह तिष्ठताम्॥ ४२॥

महाराज ! इसी कारणसे स्थूणाकर्ण आज आपके सामने नहीं उपस्थित हो रहे हैं। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें, करें। आज आपका विमान यहीं रहना चाहिये।४२।

आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षाधिपोऽत्रवीत् । कर्तास्मि निग्रहं तस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ ४३॥

तब यक्षराजने कहा—'स्थूणाकर्णको यहाँ बुला ले आओ। मैं उसे दण्ड दूँगा।' यह बात उन्होंने बार-बार दुहरायी॥४३॥

सोऽभ्यगच्छत यक्षेन्द्रमाहृतः पृथिवीपते। स्त्रीसरूपो महाराज तस्थौ बीडासमन्वितः॥ ४४॥

राजन् ! इस प्रकार बुलानेपर वह यक्ष कुवेरकी सेवामें गया । महाराज ! वह स्त्रीस्वरूप धारण करनेके कारण लजामें डूवा हुआ उनके सामने खड़ा हो गया ॥ ४४ ॥

तं शशापाथ संकुद्धो धनदः कुरुनन्दन । एवमेव भवत्वद्य स्त्रीत्वं पापस्य गुह्यकाः ॥ ४५ ॥

कुरनन्दन! उसे इस रूपमें देखकर कुबेर अत्यन्त कुपित हो उठे और शाप देते हुए बोले-'गुह्मको! इस पापी स्थ्णाकर्णका यह स्त्रीत्व अव ऐता ही वना रहे' ॥ ४५ ॥ ततोऽत्रवीद् यक्षपतिर्महात्मा यस्माददास्त्ववमन्येह यक्षान् । शिखण्डिने लक्षणं पापबुद्धे स्त्रीलक्षणं चाग्रहीः पापकर्मन् ॥ ४६ ॥

अप्रवृत्तं सुदुर्वुद्धे यसादेतत् त्वया कृतम् । तसादच प्रभृत्येव स्त्री त्वं सा पुरुपस्तथा ॥ ४७ ॥

तदनन्तर महात्मा यक्षराजने उस यक्षसे कहा-पापबुद्धि और पापाचारी यक्ष ! तूने यक्षोंका तिरस्कार करके यहाँ शिखण्डीको अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व प्रहण कर लिया है । दुर्बुद्धे ! तूने जो यह अव्यावहारिक कार्य कर डाला है, इसके कारण आजसे तू स्त्री ही बना रहे और शिखण्डी पुरुषरूपमें ही रह जाय' ॥ ४६-४७ ॥

ततः प्रसादयामासुर्यक्षा वैभ्रवणं किल । स्थूणस्यार्थे कुरुष्यान्तं शापस्येति पुनः पुनः ॥ ४८ ॥

तब यक्षोंने अनुनय-विनय करके स्थूणाकर्णके लिये कुबेर-को प्रसन्न किया और बारंबार आग्रहपूर्वक कहा-भगवन् ! इस शापका अन्त कर दीजिये? ॥ ४८ ॥

ततो महात्मा यक्षेन्द्रः प्रत्युवाचानुगामिनः। सर्वान् यक्षगणांस्तात शापस्यान्तचिकीर्षया॥ ४९॥

तात ! तब महात्मा यक्षराजने स्थूणाकर्णका अनुगमन करनेवाले उन समस्त यक्षोंसे उस शापका अन्त कर देनेकी इच्छासे इस प्रकार कहा—॥ ४९॥

शिखण्डिन हते यक्षाः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यते ।
स्थूणो यक्षो निरुद्वेगो भवत्विति महामनाः ॥ ५० ॥
इत्युक्तवा भगवान् देवो यक्षराजः सुपूजितः ।
प्रययौ सहितः सर्वैनिमेषान्तरचारिभिः ॥ ५१ ॥

्यश्ची ! शिखण्डीके मारे जानेपर यह स्थूणाकर्ण यश्च. अपना पूर्वरूप फिर प्राप्त कर लेगा । अतः अव इसे निर्भय हो जाना चाहिये। ऐसा कहकर महामना मगवान् यश्चराज कुवेर उन यश्चोंद्वारा अत्यन्त पूजित हो निमेषमात्रमें ही अभीष्ट स्थानपर पहुँच जानेवाले अपने समस्त सेवकोंके साथ वहाँसे चले गये॥ ५०-५१॥

स्थूणस्तु शापं सम्प्राप्य तत्रैव न्यवसत् तदा । समये चागमत् तूर्णं शिखण्डी तं क्षपाचरम् ॥ ५२ ॥

उस समय कुवेरका शाप पाकर स्थूणाकर्ण वहीं रहने लगा। शिखण्डी पूर्वनिश्चित समयगर उस निशाचर स्थूणा-कर्णके पास तुरंत आ गया॥ ५२॥

सोऽभिगम्याववीद् वाक्यं प्राप्तोऽस्मि भगवित्रिति। तमव्रवीत् ततः स्थूणः प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ ५३॥

उसके निकट जाकर शिखण्डीने कहा—भगवन् ! में आपकी सेवामें उपस्थित हूँ ।' तब स्थूणाकर्णने उससे बारंबार कहा— भौ तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ'॥ ५३॥ आर्जवेनागतं दृष्ट्वा राजपुत्रं शिखण्डिनम्। सर्वमेय यथावृत्तमाचचक्षे शिखण्डिने ॥ ५४ ॥ राजकुमार शिखण्डीको सरलतापूर्वक आया हुआ देख उससे यक्षने अपना सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया।५४। यक्ष उवाच

शप्तो वैश्रवणनाहं त्वत्कृते पार्थिवात्मज । गच्छेदानीं यथाकामं चर लोकान् यथासुखम् ॥ ५५ ॥

यक्षने कहा—राजकुमार ! तुम्हारे लिये ही यक्षराजने मुझे शाप दे दिया है; अतः अव जाओः इच्छानुसार सारे जगत्में सुखपूर्वक विचरो ॥ ५५॥

दिष्टमेतत् पुरा मन्ये न शक्यमतिव तिंतुम्। गमनं तव चेतो हि पौळस्त्यस्य च दर्शनम्॥ ५६॥

में इसे अपना पुरातन प्रारब्ध ही मानता हूँ, जो कि तुम्हारा यहाँसे जाना और उसी समय यक्षराज कुबेरका यहाँ आकर दर्शन देना हुआ। अब इसे टाला नहीं जा सकता।५६।

भीष्य उवाच

एवमुक्तः शिखण्डी तु स्थूणयक्षेण भारत। प्रत्याजगाम नगरं हर्षेण महता वृतः॥५७॥

भीष्म कहते हैं—-भरतनन्दन ! स्थूणाकर्ण यक्षके ऐसा कहनेपर शिखण्डी बड़े हर्षके साथ अपने नगरको छौट आया।

पूजयामास विविधेर्गन्धमारुयैर्महाधनैः। द्विजातीन् देवताइचैव चैत्यानथ चतुष्पथान्॥ ५८॥ द्रुपदः सह पुत्रेण सिद्धार्थेन शिखण्डिना। मुदं च परमां लेभे पाञ्चाल्यः सह वान्धवैः॥ ५९॥

पूर्ण मनोरथ होकर लौटे हुए अपने पुत्र शिखण्डीके साथ पाञ्चालराज द्रुपदने गन्ध-माल्य आदि नाना प्रकारके बहुमूल्य उपचारोंद्वारा देवताओं, ब्राह्मणों, चेत्य (पीपल आदि धामिक) दृक्षों तथा चौराहोंका पूजन किया तथा वन्धु-बान्धवों-सहित उन्हें महान् हर्ष प्राप्त हुआ ॥ ५८-५९ ॥ शिष्यार्थे प्रदर्श चाथ द्रोणाय कुरुपुङ्गव।

शिखण्डिनं महाराज पुत्रं स्त्रीपूर्चिणं तथा ॥ ६० ॥
महाराज ! कुरुश्रेष्ठ ! द्रुपदने अपने पुत्र शिखण्डीको
जो पहले कन्यारूपमें उत्पन्न हुआ था। द्रोणाचार्यकी सेवामें
धनुवेंदकी शिक्षाके लिये सौंप दिया ॥ ६० ॥

प्रतिपेदे चतुष्पादं धनुर्वेदं नृपात्मजः। शिखण्डी सह युष्माभिधृष्टयुम्मश्च पार्षतः॥ ६१॥

इस प्रकार द्वपदपुत्र शिखण्डी तथा धृष्टयुम्नने तुम सब भाइयोंके साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतीकार-इन चार पादोंसे युक्त धनुर्वेदका अध्ययन किया ॥ ६१॥

मम त्वेतचरास्तात यथावत् प्रत्यवेदयन् । जडान्धवधिराकारा ये मुक्ता द्वुपदे मया ॥ ६२ ॥ मैंते दण्डके नगरमें कुछ गमचर नियक्त कर दिये थे। जो

मैंने द्रुपदके नगरमें कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिये थे। जो

गूँगे, अंधे और वहरे बनकर वहाँ रहते थे। वे ही यह सब समाचार मुझे टीक-टीक बताया करते थे।। ६२॥ प्वमेष महाराज स्त्रीपुमान द्रुपदात्मजः। स सम्भूतः कुरुश्रेष्ठ शिखण्डी रथसत्तमः॥ ६३॥

महाराज ! कुकश्रेष्ठ ! इस प्रकार यह रिथयोंमें उत्तम द्रुपदकुमार शिखण्डी पहले स्त्रीरूपमें उत्पन्न होकर पीक्टे पुरुष हुआ था ॥ ६३॥

ज्येष्टा काशिपतेः कन्या अम्वानामेति विश्वता। द्रुपदस्य कुळे जाता शिखण्डी भरतर्पम ॥ ६४ ॥

भरतश्रेष्ठ ! काशिराजकी ७वेष्ठ कन्याः जो अम्वा नामसे विख्यात थीः वही द्रुपदके कुलमें शिखण्डीके रूपमें उत्पन्न हुई है ॥ ६४ ॥

नाहमेनं धनुष्पाणि युयुत्सुं समुपस्थितम्। मुहूर्तमपि पर्ययं प्रहरेयं न चाप्युत ॥ ६५॥

जब यह हाथमें धनुप लेकर युद्ध करनेकी इच्छासे मेरे सामने उपस्थित होगा। उस समय मुहूर्तभर भी न तो इसकी ओर देखूँगा और न इसपर प्रहार ही करूँगा ॥ ६५ ॥

वतमेतन्मम सदा पृथिन्यामपि विश्रुतम्। स्त्रियां स्त्रीपूर्वके चैव स्त्रीनाम्नि स्त्रीसरूपिण ॥ ६६॥ न मुञ्जेयमहं वाणमिति कौरवनन्दन।

कीरवनन्दन ! इस भूमण्डलमें भी मेरा यह वत प्रसिद्ध है कि जो स्त्री हो। जो पहले स्त्री रहकर पुरुप हुआ हो। जिसका नाम स्त्रीके समान हो तथा जिसका रूप एवं वेप-भूषा स्त्रियोंकेसमान हो। इन सक्पर मैं वाण नहीं छोड़ सकता।६६५। न हन्यामहमेतेन कारणेन शिखण्डिनम् ॥ ६७॥

एतत् तत्त्वमहं वेद जन्म तात शिखण्डिनः। ततो नैनं हनिष्यामि समरेष्वाततायिनम्॥ ६८॥

तात ! इसी कारणसे मैं शिखण्डीको नहीं मार सकता । शिखण्डीके जन्मका वास्तावक वृत्तान्त में जानता हूँ । अतः समरभूमिमें वह आततायी होकर आये तो भी मैं इसे नहीं माहँगा ॥ ६७-६८ ॥

यदि भीष्मः स्त्रियं हन्यात् सन्तः कुर्युर्विगर्हणम्। नैनं तसाद्धनिष्यामि दृष्ट्वापि समरे स्थितम् ॥ ६९ ॥

यदि भीष्म स्त्रीका वध करे तो साधु पुरुष इसकी निन्दा करेंगे, अतः शिखण्डीको समरभूमिमें खड़ा देखकर भी में इसे नहीं मारूँगा ॥ ६९॥

वैशम्पायन उवाच

एतच्छुत्वा तु कौरव्यो राजा दुर्योधनस्तदा। मुहूर्तमिव स ध्यात्वा भीष्मे युक्तममन्यत॥ ७०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! यह सब सुन-कर कुरुवंशी राजा दुर्योधनने दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारकर भीध्मके लिये शिखण्डीका वध न करना उचित ही मान लिया ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि शिखण्डिपुंस्त्वप्राप्तौ द्विनवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें शिखण्डोको पुरुषत्वकी प्राप्तिविषयक एक सी बानवेवाँ, अध्याय पूरा हुआ १९२

(दाक्षिणात्य अधिक पाउका है स्रोक मिलाकर कुल ७० है स्रोक हैं)

#### त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

दुर्योधनके पूछनेपर भीष्म आदिके द्वारा अपनी-अपनी शक्तिका वर्णन

संजय उवाच

प्रभातायां तु शर्वयां पुनरेव सुतस्तव। मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य पितामहमपुच्छत॥१॥

संजय कहते हैं — राजन्! जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय आपके पुत्र दुर्योधनने सारी सेनाके बीचमें पुनः पितामह भीष्मसे पूछा—॥ १॥

पाण्डवेयस्य गाङ्गेय यदेतत् सैन्यमुद्यतम् । प्रभूतनरनागादवं महारथसमाकुलम् ॥ २ ॥ भीमार्जुनप्रभृतिभिर्महेष्वासैर्महावलैः ।

लोकपालसमैर्गुप्तं धृष्टद्युम्नपुरोगमैः ॥ ३ ॥ अप्रधृष्यमनावार्यमुद्भुतमिव सागरम् । सेनासागरमक्षोभ्यमपि देवैर्महाहवे ॥ ४ ॥

भाक्षानन्दन ! यह जो पाण्डवोंकी सेना युद्धके लिये उचात है। इसमें बहुत-से पैदल, हाथीसवार और घुड़सवार भरे हुए हैं। यह सेना बड़े-बड़े महारिथयों एवं उनके विशाल रथोंसे व्याप्त है। लोकपालोंके समान महापराक्रमी एवं महाधनुर्धर भीमसेन, अर्जुन और घृष्टगुम्न आदि वीर इस सेनाकी रक्षा करते हैं। यह उछलती हुई तरक्रोंसे युक्त समुद्रकी भाँति दुर्धर्ष प्रतीत होती है। इसे आगे बढ़नेसे रोकना असम्भव है तथा बड़े-बड़े देवता भी इस महान् युद्धमें इस सैन्य-समुद्रको क्षुच्थ नहीं कर सकते॥ २-४॥

केन कालेन गाङ्गेय क्षपयेथा महाद्यते। आचार्यो वा महेष्वासः कृपो वा सुमहावलः॥ ५॥ कर्णो वा समरश्लाघी द्रौणिर्वा द्विजसत्तमः। दिव्यास्त्रविद्रुषः सर्वे भवन्तो हि वले मम॥ ६॥

भहातेजस्वी गङ्गानन्दन ! आप कितने समयमें इस सारी सेनाका विध्वंस कर सकते हैं ? महाधनु धर द्रोणाचार्य, अत्यन्त बलशाली कृपाचार्य, युद्धकी स्पृहा रखनेवाले कर्ण अथवा द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समयमें शत्रुसेनाका संहार कर सकते हैं; क्योंकि मेरी सेनामें आप ही सब लोग दिव्यास्त्रोंके ज्ञाता हैं ॥ ५-६॥

पतिद्वास्यहं ज्ञातुं परं कौतूहलं हि मे। हिद्द नित्यं महाबाहो वक्तमईसि तन्मम ॥ ७ ॥

'महावाहों! मैं यह जानना चाहता हूँ, इसके लिये मेरे हृदयमें सदा अत्यन्त कीतृहल वना रहता है। आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें'॥ ७॥

भीष्म उवाच

अनुरूपं कुरुश्रेष्ठ त्वय्येतत् पृथिवीपते । वलावलममित्राणां तेषां यदिह पृच्छिसि ॥ ८ ॥

भीष्मजीने कहा — कुरुश्रेष्ठ ! पृथ्वीपते ! तुम जो यहाँ रात्रुओंके बलाबलके विषयमें पूछ रहे हो। यह तुम्हारे योग्य ही है ॥ ८ ॥

श्रुणु राजन मम रणे या शक्तिः परमा भवेत्। शस्त्रवीर्यं रणे यच भुजयोश्च महाभुज॥ ९॥

राजन् ! महावाहो ! युद्धमें जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्र-शस्त्रोंका तथा दोनों भुजाओंका जितना बल है, वह सब बताता हूँ, सुनो ॥ ९॥

आंर्जवेनैव युद्धेन योद्धव्य इतरो जनः। मायायुद्धेन मायावी इत्येतद् धर्मनिश्चयः॥१०॥

साधारण लोगोंके साथ सर्०भावसे ही युद्ध करना चाहिये। जो लोग मायावी हैं, उनका सामना मायायुद्धसे ही करना चाहिये। यही धर्मशास्त्रोंका निश्चय है।। १०॥

हन्यामहं महाभाग पाण्डवानामनीकिनीम्। दिवसे दिवसे कृत्वा भागं प्रागाहिकं मम ॥ ११ ॥

महाभाग ! में प्रतिदिन पाण्डवोंकी सेनाको पहले अपने दैनिक भागमें विभक्त करके उसका वध कहूँगा ॥ ११ ॥

योधानां दशसाहस्रं कृत्वा भागं महाद्युते। सहस्रं रथिनामेकमेष भागो मतो मम॥१२॥

महायुते ! दस-दस इजार योद्धाओंका तथा एक हजार रिथयोंका समूह मेरा एक भाग मानना चाहिये ॥ १२ ॥ अनेनाहं विधानेन संनद्धः सततोत्थितः।

अनुनाह विधानन सनद्धः सततात्थितः। क्षपयेयं महत् सन्यं कालेनानेन भारत॥१३॥

भारत ! इस विधानसे में सदा उद्यत और संनद्ध होकर उस विशाल सेनाको इतने ही समयमें नष्ट कर सकता हूँ॥

मुञ्चेयं यदि वास्त्राणि महान्ति समरे स्थितः। शतसाहस्रघातीनि हन्यां मासेन भारत॥ १४॥

भारत ! यदि मैं युद्धमें स्थित होकर लाखों वीरोंका संहार करनेवाले अपने महान् अस्त्रोंका प्रयोग करने लगूँ तो एक मासमें पाण्डवोंकी सारी सेनाको नष्ट कर सकता हूँ।१४। संजय उवाच

श्रुत्वा भीष्मस्य तद् वाक्यं राजा दुर्योधनस्ततः। पर्यपृच्छत राजेन्द्र द्रोणमङ्गिरसां वरम्॥१५॥ आचार्य केन कालेन पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्।

निहन्या इति तं द्रोणः प्रत्युवाच हसन्तिव ॥ १६ ॥ संजय वोले — राजेन्द्र ! भीष्मका यह वचन मुनकर राजा दुर्योधनने आङ्गरस ब्राह्मणोंमें सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे पूछा—'आचार्य ! आप कितने समयमें पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके सैनिकोंका संहार कर सकते हैं ?' यह प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य हँसते हुए-से बोले—॥ १५-१६ ॥

स्थविरोऽस्मि महावाहो मन्दप्राणविचेष्टितः। शस्त्राग्निना निर्देहेयं पाण्डवानामनीकिनीम्॥१७॥

'महाबाहो ! अब तो मैं बूढ़ा हो गया। मेरी प्राणशक्ति और चेष्टा कम हो गयी। तो भी अपने अस्त्र-शस्त्रोंकी अभिसे पाण्डबोंकी विशास बाहिनीको भस्त कर दूँगा ॥ १७॥

वासुदेवसमायुक्तं

कह सकते हो'॥ २०-२२॥

समागच्छिस

यथा भीष्मः शान्तनचो मासेनेति मतिर्मम । एषा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं वलम् ॥ १८॥

'जैसे शान्तनुनन्दन भीष्म एक मासमें पाण्डव-सेनाका विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समयमें में भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक-से-अधिक वल है'॥१८॥

द्वाभ्यामेव तु मासाभ्यां रूपः शारद्वतोऽत्रवीत् । द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजन्ने बलक्षयम् ॥ १९ ॥

कृपाचार्यने दो महीनोंमें पाण्डव-सेनाके संहारकी बात कही; परंतु अश्वत्थामाने दस ही दिनोंमें रात्रुसेनाके संहारकी प्रतिज्ञा कर ली ॥ १९॥

कर्णस्तु पञ्चरात्रेण प्रतिजन्ने महास्त्रवित्। तच्छुत्वा सूतपुत्रस्य वाक्यं सागरगासुतः॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि भीष्मादिशक्तिकथने त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१९३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें मीष्म आदिके द्वारा अपनी शक्तिका वर्णनिविषयक एक सौ

तिरानवेशौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९३॥

चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः

अर्जुनके द्वारा अपनी, अपने सहायकोंकी तथा युधिष्टिरकी भी शक्तिका परिचय देना

वैशम्पायन उवाच

एतच्छुत्वा तु कौन्तेयः सर्वान् भ्रातृनुपह्नरे । आहूय भरतश्रेष्ठ इदं वचनमत्रचीत् ॥ १ ॥

चैशम्पायन जी कहते हैं — भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! कौरव-सेनामें जो बातचीत हुई थीं उसका समाचार पाकर कुन्ती-नन्दन युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंको एकान्तमें बुलाकर इस प्रकार कहा ॥ १॥

युधिष्ठिर उवाच

धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु ये चारपुरुषा मम। ते प्रवृत्ति प्रयच्छन्ति ममेमां ब्युषितां निशाम् ॥ २ ॥ दुर्योधनः किलापृच्छदापगेयं महावतम्। केन कालेन पाण्ड्रनां हन्याः सैन्यमिति प्रभो ॥ ३ ॥

युधिष्टिर वोले—धृतराष्ट्रकी सेनामें जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं, उन्होंने मुझे यह समाचार दिया है कि इसी विगत रात्रिमें दुर्योधनने महान् व्रतधारी गङ्गानन्दन भीष्मसे यह प्रश्न किया था कि प्रमो ! आप पाण्डवोंकी सेनाका कितने समयमें संहार कर सकते हैं ॥ २-३॥

मासेनेति च तेनोको धार्तराष्ट्रः सुदुर्मतिः। तावता चापि कालेन द्रोणोऽपि प्रतिजिश्चान्॥ ४॥ गौतमो द्विगुणं कालमुक्तवानिति नः श्रुतम्। द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजशे महास्रवित्॥ ५॥

भीष्मजीने घृतराष्ट्रके पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधनको यह उत्तर दिया कि मैं एक महीनेमें पाण्डव-सेनाका विनाश कर सकता हूँ । द्रोणाचार्यने भी उतने ही समयमें वैसा करनेकी प्रतिज्ञा की । कृपाचार्यने दो महीनेका समय बताया । यह बात हमारे सुननेमें आयी है तथा महान् अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामाने दस ही दिनोंमें पाण्डब-सेनाके संहारकी प्रतिज्ञा की है ॥ ४-५॥ तथा दिव्यास्त्रवित् कर्णः सम्प्रष्टः कुरुसंसदि ।

जहास सखनं हासं वाक्यं चेदमवाच ह।

न हि यावद् रणे पार्थे वाणशङ्ख्यतुर्धरम् ॥ २१ ॥

शक्यमेवं च भूयश्च त्वया वक्तं यथेष्टतः ॥ २२ ॥

कर गङ्गानन्दन भीष्मजी ठहाका मारकर हॅस पड़े और यह

वचन बोले-'राघापुत्र ! जबतक युद्धभूमिमें शंखा बाण और

धनुष धारण करनेवाले श्रीकृष्णमहित अर्जुनको तम एक ही

रथसे आते हुए नहीं देखते और जवतक उनके साथ तुम्हारी

मुठभेड़ नहीं होती, तभीतक ऐसा अभिमान प्रकट करते हो,

तुम इच्छानुसार और भी ऐसी बहुत-सी बहकी-बहकी बातें

यड़े-यड़े अस्त्रोंके ज्ञाता कर्णने पाँच ही दिनोंमें पाण्डव-सेनाको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की । सूतपुत्रका यह कथन सन-

रथेनायान्तमाहवे।

राघेय तेनैवमभिमन्यसे।

तथा दिन्यस्त्रिवत् कणः सम्पृष्टः कुरुससाद । पञ्चभिदिवसहर्ने ससैन्यं प्रतिजिक्षिवान् ॥ ६ ॥

दिव्यास्त्रवेत्ता कर्णसे जब कौरवन्सभामें पूछा गयाः तब उसने पाँच ही दिनोंमें हमारी सेनाको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा कर ली॥ तस्मादह मपीच्छामि श्रोतुमर्जुन ते बचः। कालेन कियता शबृन् क्षपयेरिति फाल्गुन॥ ७॥

अतः अर्जुन ! मैं भी तुम्हारी वात सुनना चाहता हूँ । फाल्गुन ! तुम कितने समयमें शत्रुओंको नष्ट कर सकते हो ?॥ एवमुक्तो गुडाकेदाः पार्थिवेन धनंजयः।

प्यमुका गुडाकराः पायितन धनजयः। वासुदेवं समीक्ष्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥

राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर निद्राविजयी अर्जुन-ने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखकर यह वात कही—॥८॥

सर्व एते महात्मानः कृतास्त्राश्चित्रयोधिनः। असंदायं महाराज हन्युरेव न संदायः॥९॥

भहाराज ! निःसंदेह ये सभी महामना योदा अस्त्रविद्या-के विद्वान् तथा विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले हैं । अतः उतने दिनोंमें शत्रुसेनाको मार सकते हैं, इसमें संशय नहीं है।। अपैतु ते मनस्तापो यथा सत्यं व्रवीम्यहम्।

अपंतु ते मनस्तापा यथा सत्य व्रवाम्यहम्। हन्यामेकरथेनैव वासुदेवसहायवान्॥१०॥ सामरानिष लोकांस्त्रीन् सर्वान् स्थावरजङ्गमान्। भूतं भव्यं भविष्यं च निमेषादिति मे मितः॥ ११॥

परंतु इससे आपके मनमें संताप नहीं होना चाहिये। आपका मनस्ताप तो दूर ही हो जाना चाहिये। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूँ, उसपर ध्यान दीजिये। मैं भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे युक्त हुआ एकमात्र रथको लेकर ही देवताओं सिहत तीनों लोकों, सम्पूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत, वर्तमान और भविष्यको भी पलक मारते-मारते नष्ट कर सकता हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है॥ १०-११॥ यत तद शोरं प्रशापतिः प्राह्मदक्तं महत्सम्म।

यत् तद् घोरं पशुपतिः प्रादादस्त्रं महन्मम । कैराते द्वन्द्वयुद्धे तु तदिदं मयि वर्तते॥१२॥

'भगवान् पशुपतिने किरातवेषमें द्वन्द्वयुद्ध करते समय मुझे जो अपना भयंकर महास्त्र प्रदान किया थाः वह मेरे पास मौजूद है।।

यद् युगान्ते पशुपतिः सर्वभूतानि संहरन् । प्रयुङ्के पुरुषव्यात्र तदिदं मिय वर्तते ॥ १३॥

'पुरुषसिंह! प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंका संहार करते समय भगवान् पशुपति जिस अस्त्रका प्रयोग करते हैं। वही यह मेरे पास विद्यमान है।। १३॥

तन्न जानाति गाङ्गेयो न द्रोणो न च गौतमः। न च द्रोणसुतो राजन् कुत एव तु स्तजः॥ १४॥

'राजन् ! इसे न तो गङ्गानन्दन भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं और न द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको ही इसका पता है; फिर स्तपुत्र कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकता है ! ॥ १४ ॥

न तु युक्तं रणे हन्तुं दिन्यैरस्त्रैः पृथगजनम्। आर्जवेनैव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्॥१५॥

परंतु युद्धमें साधारण जनोंको दिन्यास्त्रोद्वारा मारना कदापि उचित नहीं है; अतः हमलोग सरलतापूर्ण युद्धके द्वारा ही शत्रुओंको जीतेंगे ॥ १५ ॥

तथेमे पुरुवव्यात्राः सहायास्तत्र पार्थिव। सर्वे दिव्यास्त्रविद्वांसः सर्वे युद्धाभिकाङ्क्षिणः॥ १६॥ 'राजन् ! ये सभी पुरुषसिंह जो हमारे सहायक हैं, दिन्यास्त्रोंका ज्ञान रखते हैं और सभी युद्धकी अभिलाघा रखनेवाले हैं ॥ १६ ॥

वेदान्तावभृथस्नाताः सर्व एतेऽपराजिताः। निहन्युः समरे सेनां देवानामपि पाण्डव॥१७॥

'इन सबने वेदाध्ययन समाप्त करके यज्ञान्त स्नान किया है। ये सभी कभी परास्त न होनेवाले वीर हैं। पाण्डुनन्दन! ये लोग समरभूमिमें देवताओं की सेनाको भी नष्ट कर सकते हैं॥

शिकण्डी युयुधानश्च धृष्टद्यस्थ पार्षतः। भीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यूचमौजसौ॥ १८॥ विराटद्रुपदौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युधि।

्शिखण्डी, सात्यिकि, द्रुपदकुमार धृष्टबुम्न, भीमसेन, दोनों भाई नकुल-सहदेव, युघामन्यु, उत्तमौजा तथा राजा विराट और द्रुपद भी युद्धमें भीष्म और द्रोणाचार्यकी समानता करनेवाले हैं ॥ १८% ॥

शङ्खश्चैव महावाहुहैं डिम्बश्च महावलः ॥ १९ ॥ पुत्रोऽस्याञ्जनपर्वा तु महावलपराक्रमः । शैनेयश्च महाबाहुः सहायो रणकोविदः ॥ २० ॥

भहावाहु शङ्कः महावली घटोत्कचः महान् वल और पराक्रमसे सम्पन्न घटोत्कच-पुत्र अञ्चनपर्वा तथा संग्राम-कुशल महावाहु सात्यिक-ये नभी आपके सहायक हैं॥१९-२०॥

अभिमन्युश्च बलवान् द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः । खयं चापि समर्थोऽसि त्रैलोक्योत्सादनेऽपि च ॥२१॥

'बलवान् अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँचों पुत्र तो आपके साथ हैं ही । आप स्वयं भी तीनों लोकोंका संहार करनेमें समर्थ हैं ॥ २१॥

क्रोधाद् यं पुरुषं पश्येस्तथा शकसमग्रुते । स क्षित्रं न भवेद् व्यक्तमिति त्वां वेद्मि कौरव ॥ २२ ॥

'इन्द्रके समान तेजस्वी कुरुनन्दन! आप क्रोधपूर्वक जिस पुरुषको देख लें वह शीघ्र ही नष्ट हो जायगा। आपके इस प्रभावको मैं जानता हूँ ।। २२॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि अर्जुनवाक्ये चतुर्नवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमें अर्जुनवाक्यविषयक एक सौ चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१९४॥

# पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः कौरवसेनाका रणके लिये प्रस्थान

वैशस्यायन उवाच ततः प्रभाते विमले धार्तराष्ट्रेण चोदिताः। दुर्योधनेन राजानः प्रययुः पाण्डवान् प्रति॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर निर्मेल प्रभातकालमें भृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे प्रेरित हो सब राजा पाण्डवोंसे युद्ध करनेके लिये चले ॥ १॥

आप्लाव्य शुचयः सर्वे स्निवणः शुक्रवाससः। गृहीतशस्त्रा ध्वजिनः सस्तिवाच्य हुताग्नयः॥ २॥

चलनेके पहले उन सबने स्नान करके ग्रुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण किये, पुष्पोंकी मालाएँ पहनीं, ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया, अग्निमें आहुतियाँ दीं, फिर ध्वजा फहराते हुए इायोंमें अस्त्र-शस्त्र लेकर रणभूमिकी ओर प्रस्थित हुए ॥ २॥ सर्वे ब्रह्मविदः शूराः सर्वे सुचरितवताः। सर्वे वर्मभतरचैव सर्वे चाहवलक्षणाः ॥ ३ ॥

वे सभी वेदवेत्तां, शूरवीर तथा उत्तम विधिसे वतका पालन करनेवाले थे । सभी कवचवारी तथा युद्धके चिह्नांसे स्रज्ञोभित थे ॥ ३ ॥

आह्वेषु पराँ होकान् जिगीपन्तो महावलाः। एकाग्रमनसः सर्वे श्रद्धानाः परस्परम् ॥ ४ ॥

वे महाबली वीर युद्धमें पराक्रम दिखाकर उत्तम लोकों-पर विजय पाना चाहते थे । उन सबका चित्त एकाग्र था और वे सभी एक दुमरेपर विश्वास करते थे ॥ ४॥ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ केकया बाह्निकैः सह। प्रययुः सर्व पवैते भारद्वाजपुरोगमाः॥ ५॥

अवन्तीदेशके राजकमार विन्द और अन्विन्द, बाह्मीक-देशीय सैनिकोंके साथ केकयराजक्रमार-ये सब द्रोणाचार्यको आगे करके चले ॥ ५ ॥

अभ्वत्थामा ज्ञान्तनवः सैन्धवोऽथ जयद्रथः। दाक्षिणात्याः प्रतीच्याश्च पर्वतीयाश्च ये नृपाः ॥ ६ ॥ गान्धारराजः शकुनिः प्राच्योदीच्याश्च सर्वशः। शकाः किराना यवनाः शिवयोऽथ वसातयः॥ ७॥ स्वैः स्वैरनीकैः सहिताः परिवार्य महारथम् । एते महारथाः सर्वे द्वितीये निर्ययुर्वले ॥ ८ ॥

अश्वत्यामाः भीष्मः सिन्ध्राज जयद्रथः दाक्षिणात्य नरेशः पाश्चात्त्य भूपाल और पर्वतीय भूपाल, गान्धारराज शकुनि तथा पूर्व और उत्तर दिशाके नरेश, शक, किरात, यवन, शिबि और वसाति भूपालगण-ये सभी महार्थीलोग अपनी-अपनी सेनाओंके साथ महारथी (भीष्म) को सब ओरसे घेरकर दसरे सैन्य-दलके रूपमें सुसजित होकर निकले ॥ ६-८ ॥

कृतवर्मा सहानीकस्त्रिगर्नश्च महारथः। दुर्योधनश्च नृपतिश्रातृभिः परिवारितः॥ ९॥ शलो भूरिश्रवाः शत्यः कौसल्योऽथ बृहद्रथः। धार्तराष्ट्रपुरोगमाः ॥ १० ॥ पश्चादन्गता

सेनासहित कृतवर्मा, महार्थी त्रिगर्त, भाइयोंसे घरा हुआ महाराज दुर्योधनः शलः भूरिश्रवाः शल्य तथा कोसल-राज बृहद्रथ-ये दुर्योधनको आगे करके उसके पीछे-पीछे ( तृतीय सैन्यदलमें ) चले ॥ ९-१० ॥

ते समेत्य यथान्यायं धार्तराष्ट्रा महाबलाः। क्ररुक्षेत्रस्य पश्चार्धे व्यवातिष्ठन्त दंशिताः ॥ ११ ॥

धृतराष्ट्रके वे महावली पुत्र रणक्षेत्रमें जाकर कवच आदिसे इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि सुसजित हो कुरुक्षेत्रके पश्चिम भागमें यथोचितरूपसे खडे हए॥ दुर्योधनस्तु शिविरं कारयामास भारत। यथैव हास्तिनपुरं द्वितीयं समलंकृतम्॥१२॥ न विशेषं विजानन्ति पुरस्य शिविरस्य वा। कुराला अपि राजेन्द्र नरा नगरवासिनः॥१३॥

भारत ! दुर्योधनने पहलेसे ही ऐसा निवासस्थान बनवा रक्ला था, जो दूसरे हस्तिनापुरकी भाँति सजा हुआ था। राजेन्द्र ! नगरमें निवास करनेवाले चतुर मनुष्य भी उस शिविर तथा हस्तिनापुर नामक नगरमें क्या अन्तर है, यह नहीं समझ पाते थे ॥ १२-१३ ॥

ताह्यान्येव दुर्गाणि राज्ञामपि महीपतिः। कारयामास कौरव्यः शतशोऽथ सहस्रशः॥१४॥

अन्य राजाओंके लिये भी कुरुवंशी भूपालने वैसे ही सैकड़ों तथा सहस्रों दुर्ग बनवाये थे ॥ १४ ॥

पञ्चयोजनमृत्सुज्य मण्डलं तद्रणाजिरम्। सेनानिवेशास्ते राजन्नाविशञ्छतसंघशः ॥ १५॥

समराङ्गणके लिये पाँच योजनका घरा छोडकर सैनिकाँके ठहरनेके लिये सौ-सौकी संख्यामें कितनी ही श्रेणीवड छावनियाँ डाली गयी थीं ॥ १५॥

तत्र ते पृथिवीपाला यथोत्साहं यथावलम्। विविद्याः शिविराण्यत्र द्रव्यवन्ति सहस्रशः ॥ १६ ॥

उन्हीं बहुमूल्य आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न हजारों छावनियोंमें वे भूपाल अपने बल और उत्साहके अनुरूप युद्ध-के लिये उद्यत होकर रहते थे ॥ १६ ॥

तेषां दुर्योधनो राजा ससैन्यानां महात्मनाम्। व्यादिदेश सवाह्यानां भक्ष्यभोज्यमनुत्तसम् ॥ १७ ॥ सनागाश्वमनुष्याणां ये च शिल्पोपजीविनः।

चान्येऽनुगतास्तत्र सृतमागधवन्दिनः ॥ १८॥ राजा दुर्योघन सवारियों और सैनिकोंसहित उन महा-

मना नरेशोंको परम उत्तम भध्य-भोज्य पदार्थ देता था। हायियों, अस्वों, पैदल मनुष्यों, शिल्प-जीवियों, अन्य अनु-गामियों तथा सूत, मागध और वंदीजनोंको भी राजाकी ओरसे भोजन प्राप्त होता था ॥ १७-१८॥

वणिजो गणिकाश्चारा ये चैव प्रेक्षका जनाः। सर्वास्तान कौरवो राजा विधिवत प्रत्यवैक्षत ॥ १९ ॥

वहाँ जो वणिक, गणिकाएँ, गुप्तचर तथा दर्शक मन्ष्य आते थे, उन सबकी कुरुराज दुर्योधन विधिपूर्वक देखमाल करता था।। १९॥

कोरवसैन्यनिर्याणे पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९५॥

इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अस्वोपाख्यानपर्वमें कौरव-सेनाका युद्धके किये प्रस्थानविषयक एक सौ पंचानवेवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १९५ ॥

# पण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः पण्डवसेनाका युद्धके लिये प्रस्थान

वैशस्यायन उवाच

तथैव राजा कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। धृष्टयुम्नमुखान् वीरांश्चोदयामास भारत॥१॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इसी प्रकार कुन्ती नन्दन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने भी धृष्टशुम्न आदि वीरोंको युदके लिये जानेकी आज्ञा दी ॥ १ ॥

चेदिकाशिकरूपाणां नेतारं दढिविक्रमम्। सेनापितमिमित्रघ्नं धृष्टकेतुमथादिशत्॥ २॥

चेदिः काशि और करूपदेशोंके अधिनायक हृद् पराक्रमी शत्रुनाशक सेनापति भृष्टकेतुको भी प्रस्थान करनेका आदेश दिया।

विराटं द्रुपदं चैव युयुधानं शिखण्डिनम्। पाञ्चाल्यौ च महेष्वासौ युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ ३ ॥

विराट, द्रुपदं, सात्यिकि, शिखण्डी, महाधनुर्धर पाञ्चाल-वीर युधामन्यु और उत्तमौजाको भी राजाका आदेश प्राप्त हुआ।। ते शूराश्चित्रवर्माणस्तप्तकुण्डलधारिणः।

आज्यावसिकाज्विलताधिष्णयेष्विव हुताशानाः॥ ४ ॥ अशोभन्त महेष्वासा ब्रहाः प्रज्विलता इव ।

वे महाधनुर्धर श्रूरवीर विचित्र कवच और तपाये हुए सोनेके कुण्डल धारण किये वेदीपर घीकी आहुतिसे प्रज्वलित हुए अग्निदेवके समान तथा आकाशमें प्रकाशित होनेवाले ग्रहोंकी माँति शोभा पा रहे थे ॥ ४३ ॥

अथ सैन्यं यथायोगं पूजियत्वा नर्पभः॥ ५॥ दिदेश तान्यनीकानि प्रयाणाय महीपतिः। तेषां युधिष्ठिरोराजा ससैन्यानां महात्मनाम्॥ ६॥ व्यादिदेश सवाह्यानां भक्ष्यभोज्यमनुत्तमम्।

सगजाश्वमनुष्याणां ये च शिल्पोपजीविनः॥ ७॥

तदनन्तर योग्यतानुसार सम्पूर्ण सेनाका समादर करके नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने उन मैनिकोंको प्रस्थान करनेकी आज्ञा दी और सेना तथा सवारियोंसिहत उन महामना नरेशोंको उत्तमोत्तम खाने-पीनेकी वस्तुएँ देनेकी आज्ञा दी। उनके साथ जो भी हाथी, घोड़े, मनुष्य और शिल्पजीवी पुरुष थे, उन सबके लिये भोजन प्रस्तुत करनेका आदेश दिया॥५–७॥ अभिमन्युं वृहन्तं च द्रौपदेयांश्च सर्वदाः।

भृष्युम्नसुखानेतान् प्राहिणोत् पाण्डुनन्दनः ॥ ८ ॥ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने भृष्टयुम्नको आगे करके अभिमन्यु वृहन्त तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र-इन सबको प्रथम सेनादलके साथ भेजा ॥ ८ ॥

भीमं च युयुधानं च पाण्डवं च धनंजयम्। द्वितीयं प्रेषयामास वलस्कन्धं युधिष्ठिरः॥ ९॥

भीमसेन, सात्यिक तथा पाण्डुनन्दन अर्जुनको युधिष्ठिरने द्वितीय सैन्यसमृहका नेता बनाकर भेजा ॥ ९॥ भाण्डं समारोपयतां चरतां सम्प्रधावताम्। हृष्टानां तत्र योधानां शब्दो दिवमिवास्पृशत्॥ १०॥

वहाँ हर्षमें भरे हुए कुछ योदा स्वारियोंपर युद्धकी सामग्री चढ़ाते, कुछ इघर-उघर जाते और कुछ लोग कार्यवश दौड़-धूप करते थे। उन सबका कोलाहल मानो स्वर्गलोकको छूने लगा।। १०॥

स्वयमेव ततः पश्चाद् विराटद्रुपदान्वितः। अथापरैर्महीपालैः सह प्रायान्महीपतिः॥११॥

तत्पश्चात् राजा विराट और द्रुपदको साथ ले अन्यान्य भूपालोसिहत स्वयं राजा युधिष्ठिर चले ॥ ११॥

भीमधन्वायनी सेना धृष्टद्युम्नेन पालिता। गङ्गेव पूर्णो स्तिमिता स्यन्दमाना व्यद्दयत॥ १२॥

भयंकर धनुर्धरोंसे भरी हुई और धृष्टद्युम्नके द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई वह पाण्डवसेना कहीं निश्चल और कहीं प्रवाहशील जलसे भरी गङ्गाके समान दिखायी देती थी ॥ १२ ॥

ततः पुनरनीकानि न्ययोजयत बुद्धिमान्। मोहयन् भृतराष्ट्रस्य पुत्राणां बुद्धिनिश्चयम्॥ १३॥

थोड़ी दूर जाकर बुदिमान् राजा युधिष्टिग्ने धृतराष्ट्रके पुत्रोंके बौदिक निश्चयमें भ्रम उत्पन्न करनेके लिये अपनी सेनाका दुवारा संगठन किया ॥ १३॥

द्रौपदेयान् महेष्वासानभिमन्युं च पाण्डवः। नकुळं सहदेवं च सर्वाश्चेव प्रभद्रकान्॥१४॥ दश चाश्वसहस्राणि द्विसहस्राणि दन्तिनाम्। अयुतं च पदातीनां रथाः ण्ञ्चशतं तथा॥१५॥

भीमसेनस्य दुर्घर्षे प्रथमं प्रादिशद् बलम्।

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने द्रौपदीके महाधनुर्धर पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, समस्त प्रभद्रक वीर, दस हजार घुड़सवार, दो हजार हाथीसवार, दस हजार पैदल तथा पाँच सौ रथी—इनके प्रथम दुर्धर्ष दलको भीमसेनकी अध्यक्षतामें दे दिया ॥ मध्यमे च विराटं च जयत्सेनं च पाण्डवः ॥ १६ ॥ महारथो च पाञ्चाल्यो युधामन्यू त्तमोजसौ । वीर्यवन्तौ महात्मानौ गदाकार्मुकधारिणौ ॥ १७ ॥ अन्वयातां तदा मध्ये वास्तदेवधनंजयौ।

वीचके दलमें राजाने विराटः जयत्सेन तथा पाञ्चाल-देशीय महारथी युधामन्यु और उत्तमौजाको रक्खा । हाथोंमें गदा और धनुष धारण किये ये दोनों वीर ( युधामन्यु-उत्तमौजा ) बड़े पराकमी और मनस्वी थे । उस समय इन सबके मध्यभागमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन सेनाके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ १६-१७ ई ॥

बभू बुरितसंरन्धाः कृतप्रहरणा नराः ॥ १८॥ तेषां विंशतिसाहस्रा हयाः शूरैरिधिष्ठताः । पञ्च नागसहस्राणि रथवंशाश्च सर्वशः॥ १९॥

उस समय जो योदा पहले कभी युद्ध कर चुके थे, वे आवेशमें भरे हुए थे। उनमें बीस हजार घोड़े ऐसे थे जिनकी पीठपर शौर्यसम्पन्न वीर बैठे हुए थे। इन घुड्सवारोंके साथ पाँच हजार गजारोही तथा बहुत-से रथी भी थे॥ १८-१९॥ पदातयश्च ये शूराः कार्मुकासिगदाश्चराः।

सहस्रशोऽन्वयुः पश्चादय्रतश्च सहस्रशः॥२०॥ धनुपः वाणः खड्ग और गदा धारण करनेवाले जो पैदल

सैनिक थे,वे सहसोंकी संख्यामें सेनाके आगे और पीछे चलते थे॥ युधिष्टिरो यत्र सैन्ये स्वयमेव बलार्णवे। तत्र ते पृथिवीपाला भूयिष्ठं पर्यवस्थिताः॥ २१॥ जिस सैन्य-समुद्रमें स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें बहुत से

भृमिपाल उन्हें चारों ओरसे वेरकर चलते थे ॥ २१ ॥ तत्र नागसहस्राणि हयानामयुतानि च। तथा रथसहस्राणि पदातीनां च भारत॥ २२॥

भारत ! उसमें एक हजार हाथीसवार, दस हजार घुड़-सवार, एक हजार रथी और कई सहस्र पैदल सैनिक थे॥

चेकितानः खसैन्येन महता पार्थिवर्षभ। भ्रष्टकेत्रश्च चेदीनां प्रणेता पार्थिचो ययौ ॥ २३॥ नुपश्रेष्ठ ! अपनी विशाल सेनाके साथ चेकितान तथा

चेदिराज धृष्टकेतु भी उन्हींके साथ जा रहे थे।। २३॥ सात्यिकश्च महेण्वासो वृष्णीनां प्रवरो रथः। चृतः शतसहस्रेण रथानां प्रणुदन् वली॥ २४॥

वृष्णिवंशके प्रमुख महार्थी महान् धनुर्धर बलवान् सात्यिक एक लाख रिथयोंसे घरकर गर्जना करते हुए आगे

बढ रहे थे ॥ २४ ॥ क्षत्रदेवब्रह्मदेवी रथस्थी पुरुपर्पभी। जघनं पालयन्तौ च पृष्ठतोऽनुप्रजग्मतुः॥२५॥

क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुपरत्न रथपर बैठकर सेनाके पिछले भागकी रक्षा करते हुए पीछे-पीछे जा रहे थे।। शकटापणवेशाश्च यानं युग्यं च सर्वशः। तत्र नागसहस्राणि हयानामयुतानि च।

फल्गु सर्वं कलत्रं च यत्किञ्चित् कृशदुर्वलम् ॥ २६॥ कोशसंचयवाहां इच कोष्ठागारं तथैव च। गजानीकेन संगृद्य शनैः प्रायाद् युधिष्टिरः॥ २७॥

इनके सिवा और भी बहुत-से छकड़े, दूकानें, वेशभूषाके सामान, सवारियाँ, सामान ढोनेकी गाड़ी, एक सहस्र हाथी, अनेक अयुत घोड़े, अन्य होटी-मोटी वस्तुएँ, स्त्रियाँ, कृश

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि

इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत अस्त्रोपारूयानपर्वमें पाण्डवसेनानिर्याणिविषयक एक सौ छानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१९६॥ उद्योगपर्व सम्पर्णम अनुष्द्रप छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) बड़े छन्दोंको ३२ अक्षरोंके

अनुष्टुप मानकर गिननेपर

उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये श्लोक--५९७८॥ दक्षिण भारतीय पाउसे लिये गये श्लोक— ६८॥

909615 ( 9681- ) (411) 1911-

और दुर्वल मनुष्य, कोश-संग्रह और उनके ढोनेवाले लोग तथा कोष्ठागार आदि सब कुछ संग्रह करके राजा युधिष्ठिर धीरे-धीरे गजसेनाके साथ यात्रा कर रहे थे ॥ २६-२७ ॥ तमन्वयात् सत्यधृतिः सौचित्तर्युद्धर्मदः। श्रेणिमान् वसुदानश्च पुत्रः कार्यस्य वा विभुः ॥ २८ ॥ रथा विश्वतिसाहस्रा ये तेषामन्यायिनः। हयानां द्रा कोट्यश्च महतां किंकिणीकिनाम ॥ २९॥ गजा विश्वतिसाहस्रा ईपादन्ताः प्रहारिणः।

कुळीना भिन्नकरटा मेघा इव विसर्पिणः॥३०॥

उनके पीछे सुचित्तके पुत्र रणदुर्मद सत्यधृति, श्रेणिमान्, वसुदान तथा काशिराजके सामर्थ्यशाली पुत्र जा रहे थे। इन सवका अनुगमन करनेवाले बीस हजार रथी, वुँघुरुओंसे मुशोभित दस करोड़ घोड़े, ईपादण्डके समान दाँतवाले, प्रहार-कुराल, अच्छी जातिमें उत्पनन, मदस्रावी और मेघोंकी घटा-के समान चलनेवाले बीस हजार हाथी थे ॥ २८--३० ॥

पष्टिनागसहस्राणि दशान्यानि च भारत। युधिष्टिरस्य यान्यासन् युधि सेना महात्मनः॥ ३१॥

क्षरन्त इव जीमृताः प्रभिन्नकरटाम्खाः। राजानमन्वयुः पश्चाचलन्त इव पर्वताः॥ ३२॥

भारत ! इनके सिवा, युद्धमें महात्मा युधिष्ठिरके पास निजी तौरपर सत्तर हजार हाथी और थे, जो जल वरसानेवाले वादलींकी भाँति अपने गण्डस्वलसे मदकी धारा बहाते थे। वे सबके सब जङ्गम वर्वतोंकी भाँति राजा युधिष्टिरका अनुसरण कर रहे थे ॥ ३१-३२ ॥

एवं तस्य वलं भीमं कुन्तीपुत्रस्य धीमतः। यदाश्चित्याथ युयुधे धार्तराष्ट्रं सुयोधनम् ॥ ३३ ॥

इस प्रकार बुद्धिमान् कुन्तीपुत्रके पास भयंकर एवं विशाल सेना थी, जिसका आश्रय लेकर वे धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे लोहा ले रहे थे ॥ ३३ ॥

ततोऽन्ये शतशः पश्चात् सहस्रायुतशो नराः। नर्दन्तः प्रययुस्तेषामनीकानि सहस्रशः॥ ३४॥

इन सबके अतिरिक्त पीछे-पीछे लाखां पैदल मनुष्य तथा उनकी सहस्रों सेनाएँ गर्जना करती हुई आगे वढ़ रही यीं ॥

तत्र भेरीसहस्राणि राह्यानामयुतानि च। न्यवादयन्त संहष्टाः सहस्रायुतशो नराः॥३५॥

उस समय उस रणक्षेत्रमें लाखों मनुष्य हर्ष और उत्ताहमें भरकर हजारों भेरियों तथा शङ्कों की ध्वनि कर रहे थे॥ पाण्डवसेनानिर्याणे षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९६॥

क्ल योग

७०५६॥=

उद्योगपर्वकी सम्पूर्ण श्लोक-संख्या

श्रीपरमारमने नमः

# श्रीमहाभारतम्

# भीष्मपर्व

#### ( जम्वृखण्डविनिर्माणपर्व )

#### प्रथमोऽध्यायः

कुरुक्षेत्रमें उभय पक्षके सैनिकोंकी स्थिति तथा युद्धके नियमोंका निर्माण

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णः ( उनके नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुनः ( उनकी लीला प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदःयासको नमस्कार करके जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥

जनमेजय उवाच

कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः। पार्थिवाः सुमहात्मानो नानादेशसमागताः॥ १॥

जनमेजयने पूछा—मुने ! कौरवः पाण्डव और सोमकवीरों तथा नाना देशोंसे आये हुए अन्य महामना नरेशोंने वहाँ किस प्रकार युद्ध किया ! ॥ १॥

वैशम्पायन उवाच

यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः। कुरुक्षेत्रे तपःक्षेत्रे श्रृणु त्वं पृथिवीपते॥ २॥

वैशाम्पायनजीने कहा — पृथ्वीपते ! वीर कौरवः पाण्डन और मोमकीने तपाभूमि कुरुक्षेत्रमें जिस प्रकार युद्ध किया थाः उसे बताता हूँ; सुनो ॥ २॥

तेऽवतीर्यं कुरुक्षेत्रं पाण्डवाः सहसोमकाः। कौरवाः समवर्तन्त जिगीयन्तो महाबळाः॥ ३ ॥

सोमकोंसिहत पाण्डव तथा कौरव दोनों महावली थे। वे एक दूसरेको जीतनेकी आशासे कुरुक्षेत्रमें उतरकर आमने-सामने डटे हुए थे॥ ३॥

वेदाध्ययनसम्पन्नाः सर्वे युद्धामिनन्दिनः। आशंसन्तो जयं युद्धे बलेनाभिमुखा रणे॥ ४॥

वे सबके सब वेदाध्ययनसे सम्पन्न और युद्धका अभिन्दन करनेवाले थे और संग्राममें विजयकी आशा रखकर रण मूमिमें वलपूर्वक एक दूसरेके सम्मुल खड़े थे ॥ ४॥

अभियाय च दुर्धर्षो धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम् । प्राङमुखाः पश्चिमे भागे न्यविदान्त ससैनिकाः ॥ ५ ॥

पाण्डवोंके योद्धालोग अपने-अपने सैनिकोंके सहित धृतराष्ट्र-पुत्रकी दुर्धर्ष सेनाके सम्मुख जाकर पश्चिमभागर्मे पूर्वाभिमुख होकर ठहर गये थे॥ ५॥

समन्तपञ्चकाद् बाह्यं शिविराणि सहस्रशः। कारयामास विधिवत् कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ ६॥

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने समन्तपञ्चक क्षेत्रसे बाहर यथा-योग्य सहस्रों शिविर बनवाये थे ॥ ६ ॥

शून्या च पृथिवी सर्वा बालवृद्धावशेषिता। निरश्वपुरुषेवासीद् रथकुक्षरवर्जिता॥ ७॥

समस्त पृथ्वीके सभी प्रदेश नवयुवकोंसे सूने हो रहे थे। उनमें केवल वालक और वृद्ध ही शेष रह गये थे। सारी वसुधा बोड़े, हाथी, रथ और तरुण पुरुषोंसे हीन-सी हो रही थी।।

यावत्तपति सूर्यों हि जम्बूद्वीपस्य मण्डलम् । तावदेव समायातं बलं पार्थिवसत्तम ॥ ८ ॥

नृपश्रेष्ठ ! सूर्यदेव जम्बूद्धीपके जितने भूमण्डलको अपनी किरणों से तपाते हैं, उतनी दूरकी सेनाएँ वहाँ युद्धके लिये आ गयी थीं ॥ ८॥

एकस्थाः सर्ववर्णास्ते मण्डलं बहुयोजनम्। पर्याकामन्त देशांश्च नदीः शैलान् वनानि च ॥ ९ ॥

वहाँ सभी वर्णके लोग एक ही खानपर एकत्र थे। युद्ध भूमिका घेरा कई योजन लम्बा था। उन सब लोगोंने वहाँके अनेक प्रदेशों, निदयों, पर्वतों और वनोंको सब ओर-से घेर लिया था।। ९॥

तेषां युधिष्ठिरो राजा सर्वेषां पुरुषर्वम । व्यादिदेश सवाह्यानां भक्ष्यभोज्यमनुत्तमम् ॥ १०॥

नरश्रेष्ठ ! राजा युधिष्ठिरने सेना और स्वारियोंसिह्त

उन सबके लिये उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत करनेका आदेश दे दिया था॥ १०॥

शास्याश्च विविधास्तात तेषां रात्रौ युधिष्ठिरः। एवंवेदी वेदितव्यः पाण्डवेयोऽयमित्युत ॥ ११ ॥ अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्चाभरणानि च। योजयामास कौरव्यो युद्धकाळ उपस्थिते ॥ १२ ॥

तात! रातके समय युधिष्ठिरने उन सबके सोनेके लिये नाना प्रकारकी शय्याओंका भी प्रवन्य कर दिया था। युद्धकाल उपस्थित होनेपर कुरुनन्दन युधिष्ठिरने सभी सैनिकों-के पहचानके लिये उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकारके संकेत और आभूषण दे दिये थे, जिससे यह जान पड़े कि यह पाण्डब-पक्षका सैनिक है।। ११-१२॥

ह्या ध्वजात्रं पार्थस्य धार्तराष्ट्री महामनाः। सह सर्वेर्महीपालैः प्रत्यन्यूहत पाण्डवम्॥१३॥

कुन्तीपुत्र अर्जुनके ध्वजका अग्रभाग देखकर महामना दुर्योघनने समस्त भूपालोंके साथ पाण्डवसेनाके विरुद्ध अपनी सेनाकी व्यूहरचना की ॥ १३॥

पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि । मध्ये नागसहस्रस्य भ्रातृभिः परिवारितः ॥ १४ ॥

उसके मस्तकपर द्वेत छत्र तना हुआ या। वह एक इजार हाथियोंके बीचमें अपने भाइयोंसे घिरा हुआ शोभा पाता था॥ १४॥

ह्या दुर्योधनं हृष्टाः पञ्चाला युद्धनन्दिनः। दथ्मुः प्रीता महाराङ्कान् भेर्यश्च मधुरखनाः॥ १५॥

दुर्योधनको देखकर युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पाञ्चाल सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक बहे- बहे शङ्कों तथा मधुर ध्वनि करनेवाली भेरियोंको बजाने लगे।। ततः प्रहृष्टां तां सेनामभिवीक्ष्याथ पाण्डवाः। बभुवुर्हृष्टमनसो वासुदेवश्च वीर्यवान्॥१६॥

तदनन्तर अपनी चेनाको हर्ष और उल्लासमें भरी हुई देख समस्त पाण्डवोंके मनमें बड़ा हर्ष हुआ तथा पराक्रमी वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण भी संतुष्ट हुए ॥ १६ ॥ ततो हर्षे समागम्य वासुदेवधनंजयौ। इध्मतः पुरुषव्याम्रो दिव्यो शक्को रथे स्थितो ॥ १७ ॥

उस समय एक ही स्थपर बैठे हुए पुरुपसिंह श्रीकृष्ण और अर्जुन आनन्दमग्न होकर अपने दिव्य इांखोंको बजाने लगे॥ १७॥

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं देवदत्तस्य चोभयोः। श्रुत्वा तु निनदं योधाः शकुन्मूत्रं प्रसुस्रुद्यः॥ १८॥

पाञ्चजन्य और देवदत्त दोनों राङ्क्षोंकी ध्विन सुनकर राजुपक्षके बहुत-से सैनिक भयके मारे मल-मूत्र करने लगे ॥ यथा सिंहस्य नदतः स्वनं श्रुत्वेतरे मृगाः। प्रसेयुर्निनदं श्रुत्वा तथासीदत तद्वलम्॥१९॥ जैसे गर्जते हुए सिंहकी आवाज सुनकर दूसरे वन्य पग्न भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार उन दोनोंका शङ्कृताद सुनकर कौरवसेनाका उत्साह शिथिल पड़ गया— वह खिन्न-सी हो गयी ॥ १९॥

उद्तिष्ठद् रजो भौमं न प्राक्षायत किंचन। अस्तङ्गत इवादित्ये सैन्येन सहसाऽऽवृते॥२०॥

घरतीसे धूल उड़कर आकाशमें छा गयी। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सेनाकी गर्दसे सहसा आच्छादित हो जानेके कारण सूर्य अस्त हो गये-से जान पड़ते थे॥२०॥

ववर्ष तत्र पर्जन्यो मांसशोणितवृष्टिमान्। दिश्च सर्वाणि सैन्यानि तद्दुतमिवाभवत्॥२१॥

उस समय वहाँ मेघ सब दिशाओंमें समस्त सैनिकांपर मांस और रक्तकी वर्षा करने लगे । वह एक अद्भुत-सीबात हुई ॥ २१॥

वायुस्ततः प्रादुरभून्नीचैः शर्करकर्पणः। विनिध्नंस्तान्यनीकानि शतशोऽथ सहस्रशः॥ २२॥

तदनन्तर वहाँ नीचेसे बालू तथा कंकड़ खींचकर सब ओर बिखेरनेवाली ववंडरकी-सी वायु उठी, जिसने सैकड़ीं-

हजारों सैनिकोंको घायल कर दिया ॥ २२ ॥

उभे सैन्ये च राजेन्द्र युद्धाय मुदिते भृशम्। कुरुक्षेत्रे स्थिते यत्ते सागरश्चभितोपमे॥ २३॥

राजेन्द्र ! कुरुक्षेत्रमें युद्धके लिये अत्यन्त हर्षोल्लासमें भरी हुई दोनों पक्षकी सेनाएँ दो विक्षुब्य महासागरोंके समान एक दूसरेके सम्मुख खड़ी यीं ॥ २३॥

तयोस्तु सेनयोरासीदद्धतः स तु संगमः। युगान्ते समनुप्राप्ते द्वयोः सागरयोरिव॥२४॥

दोनों सेनाओंका वह अद्भुत समागम प्रलयकाल आनेपर परस्पर मिलनेवाले दो समुद्रोंके समान जान पड़ता था।२४।

शून्याऽऽसीत् पृथिवी सर्वा वृद्धवाळावशेषिता। निरश्वपुरुषेवासीद् रथकुञ्जरवर्जिता ॥ २५॥ तेन सेनासमृहेन समानीतेन कौरवैः।

कौरवोंद्वारा संग्रह करके वहाँ लाये हुए उस सैन्यसमूह-द्वारा सारी पृथ्वी नवयुवकोंसे सूनी-सी हो रही थी। सर्वत्र केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह गये थे। सारी वसुधा घोड़े, हाथी, रथ और तरुण पुरुषोंसे हीन-सी हो गयी थी।। ततस्ते समयं चक्रः कुरुपाण्डवसोमकाः॥ २६॥ धर्मान् संस्थापयामासुर्युद्धानां भरतर्षभ।

भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् कौरवः पाण्डव तथा सोमकोंने परस्पर मिलकर युद्धके सम्बन्धमें कुछ नियम बनाये। युद्धधर्मकी मर्यादा स्थापित की ॥ २६ १ ॥

निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात् प्रीतिर्नः परस्परम् ॥ २७ ॥ यथापरं यथायोगं न च स्यात् कस्यचित् पुनः। वे नियम इस प्रकार हैं—चाल्र् युद्धके बंद होनेपर संध्या-कालमें हम सब लोगोंमें परस्पर प्रेम बना रहे। उस समय पुनः किसीका किसीके साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य वर्ताव नहीं होना चाहिये॥ २७ है।

वाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचैव प्रतियोधनम् । निष्कान्ताः पृतनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥ २८ ॥ रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूर्गतः । अश्वेनाथ्वी पदातिश्च पादातेनैव भारत ॥ २९ ॥

जो वाग्युद्धमें प्रवृत्त हों उनके साथ वाणीद्वारा ही युद्ध किया जाय । जो सेनासे वाहर निकल गये हों उनका वध कदापि न किया जाय । भारत ! रथीको रथीसे ही युद्ध करना चाहिये, इसी प्रकार हाथीसवारके साथ हाथीसवार, घुड्सवारके साथ घुड्सवार तथा पैदलके साथ पैदल ही युद्ध करे ॥२८–२९॥ यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथावलम् । समाभाष्य प्रहर्तव्यं न विश्वस्ते न विह्वले ॥ ३०॥

जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह तथा वल हो उसके अनुसार ही विपक्षीको बताकर उसे सावधान करके ही उसके ऊपर प्रहार किया जाय । जो विश्वास करके असावधान हो रहा हो अथवा जो युद्धसे घवराया हुआ हो, उसपर प्रहार करना उचित नहीं है ॥ ३०॥ एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा। श्लीणशस्त्रो विवर्मा च न हन्तव्यः कदाचन ॥ ३१॥

जो एकके साथ युद्धमें लगा हो। शरणमें आया हो। पीठ दिखाकर भागा हो और जिसके अस्त्र-शस्त्र और कवच कट गये हों; ऐसे मनुष्यको कदापि न मारा जाय ॥ ३१॥

न स्तेषु न धुर्येषु न च रास्त्रोपनायिषु । न भेरीराङ्ख्यादेषु प्रहर्तव्यं कथंचन ॥ ३२ ॥ घोड़ोंकी सेवाके लिये नियुक्त हुए सुतीं, बोझ ढोनेवालीं,

रास्त्र पहुँचानेवालों तथा भेरी और राङ्क्ष वजानेवालोंपर कोई किसी प्रकार भी प्रहार न करे ॥ ३२॥

एवं ते समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः। विसायं परमं जग्मुः प्रेक्षमाणाः परस्परम्॥ ३३॥

इस प्रकार नियम बनाकर कौरवः पाण्डव तथा सोमक एक दूसरेकी ओर देखते हुए वड़े आश्चर्यचिकत हुए॥३३॥

निविश्य च महात्मानस्ततस्ते पुरुपर्यभाः। दृष्टरूपाः सुमनसो वभृदुः सहसैनिकाः॥ ३४॥

तदनन्तर वे महामना पुरुपरत्न अपने-अपने स्थानपर स्थित हो सैनिकोंसहित प्रसन्निचत्त होकर हर्ष एवं उत्साहसे भर गये॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्भण जस्वूखण्डविनिर्माणपर्भण सैन्यशिक्षणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मपर्भके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिर्माणपर्भमें सैन्यशिक्षणविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

# द्वितीयोऽध्यायः

वेदच्यासजीके द्वारा संजयको दिच्य दृष्टिका दान तथा भयस्यक उत्पातोंका वर्णन

वैशस्थायन उवाच

ततः पूर्वापरे सैन्ये समीक्ष्य भगवानृषिः। सर्ववेद्विदां श्रेष्ठो व्यासः सत्यवतीसुतः॥ १ ॥ भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः। प्रत्यक्षदर्शी भगवान् भूतभव्यभविष्यवित्॥ २ ॥ वैचित्रवीर्यं राजानं स रहस्यव्रवीदिदम्। शोचन्तमार्तं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा ॥ ३ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! तदनन्तर पूर्व और पश्चिम दिशामें आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओरकी सेनाओंको देखकर भूत, भविष्य और वर्तमानका ज्ञान रखनेवाले, सम्पूर्ण वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, भरतवंशियोंके पितामह सत्यवतीनन्दन महर्षि भगवान् व्यास, जो होनेवाले भयंकर संग्रामके भावी परिणामको प्रत्यक्ष देख रहे थे, विचित्रवीर्यनन्दन राजा धृतराष्ट्रके पास आये । वे उस समय अपने पुत्रोंके अन्यासका चिन्तन करते हुए शोकमण्न एवं आर्त हो रहे थे । व्यासजीने उनसे एकान्तमें कहा ॥ १-३॥

व्यास उवाच

राजन् परीतकालास्ते पुत्राश्चान्ये च पार्थिवाः। ते हिंसन्तीय संग्रामे समासाद्येतरेतरम्॥ ४॥

व्यासजी वोले—राजन् ! तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओंका मृत्युकाल आ पहुँचा है । वे संग्राममें एक दूसरेसे भिड़कर मरने-मारनेको तैयार खड़े हैं ॥ ४ ॥

तेषु कालपरीतेषु विनश्यत्स्वेव भारत। कालपर्यायमाञ्चाय मा स्म शोके मनः कृथाः॥ ५॥ भारत! वे कालके अधीन होकर जब नष्ट होने लगें।

तव इसे कालका चक्कर समझकर मनमें शोक न करना॥५॥
यदि चेच्छिस संग्रामे द्रष्टमेतान् विशाम्पते।
चक्षुर्ददानि ते पुत्र युद्धं तत्र निशामय॥ ६॥

राजन् ! यदि संग्रामभूमिमें इन सबकी अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूँ । वत्स !फिर तुम ( यहाँ बैठे-बैठे ही ) वहाँ होनेवाले युद्धका सारा हस्य अपनी आँखों देखो ॥ ६ ॥ धृतराष्ट्र उवाच

न रोचये ज्ञातिवधं दृष्टं ब्रह्मपिंसत्तम। यद्धमेतत त्वशेषेण शृणुयां तव तेजसा॥ ७॥

धतराष्ट्रने कहा - ब्रह्मर्थि प्रवर! मुझे अपने कुटुम्बीजनीं-का वध देखना अङ्छा नहीं लगता; परंतु आपके प्रभावसे इस युद्धका सारा वृत्तान्त सुन सकूँ, ऐसी कृपा आप अवस्य कीजिये ॥ ७ ॥

वैश्रम्यायन उवाच

एतसिन् नेच्छति द्रष्टुं संग्रामं श्रोत्मिच्छति। वराणामीश्वरो व्यासः संजयाय वरं ददौ ॥ ८॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय !व्यासजीने देखाः धतराष्ट्र युद्धका दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु उसका प्रा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देनेमें समर्थ उन महर्षिने संजयको वर देते हुए कहा-॥ ८॥ एष ते संजयो राजन् युद्धमेतद् विद्ध्यति। पतस्य सर्वसंग्रामे न परोक्षं भविष्यति ॥ ९ ॥

राजन ! यह संजय आपको इस युद्धका सब समाचार वताया करेगा । सम्पूर्ण संग्रामभूमिमें कोई ऐसी वात नहीं होगी, जो इसके प्रत्यक्ष न हो ॥ ९॥

चक्षपा संजयो राजन् दिव्येनैव समन्वितः। कथियप्यति ते युद्धं सर्वज्ञश्च भविष्यति॥ १०॥

'राजन ! संजय दिव्य दृष्टिसे सम्पन्न होकर सर्वज्ञ हो

जायगा और तुम्हें युद्धकी वात बतायेगा ॥ १० ॥ प्रकाशं वाष्रकाशं वादिवावायदि वा निशि। मनसा चिन्तितमपि सर्वे वेत्स्यति संजयः ॥ ११ ॥

कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकटः दिनमें हो या रात-में अथवा वह मनमें ही क्यों न सोची गयी हो, संजय सव कुछ जान लेगा ॥ ११ ॥

नैनं शस्त्राणि छेत्स्यन्ति नैनं वाधिष्यते श्रमः। गावलगणि(यं जीवन् युद्धादसाद् विमोक्ष्यते ॥ १२ ॥

(इसे कोई हथियार नहीं काट सकता । इसे परिश्रम या थकावटकी वाधा भी नहीं होगी । गवल्गणका पुत्र यह संजय इस युद्धसे जीवित बच जायगा ॥ १२ ॥

अहं तु कीर्तिमेतेषां कुरूणां भरतर्षभ। पाण्डवानां च सर्वेषां प्रथयिष्यामि मा शुचः ॥ १३॥

भरतश्रेष्ठ ! मैं इन समस्त कौरवों और पाण्डवोंकी कीर्ति-का तीनों लोकोंमें विस्तार कहँगा। तुम शोक न करो। । १३।। नाभिशोचितुमईसि। **दि**ष्टमेतन्नरव्यात्र न चैव शक्यं संयन्तुं यतो धर्मस्ततो जयः॥ १४॥

प्नरश्रेष्ठ ! यह दैवका विधान है। इसे कोई मेट नहीं सकता। अतः इसके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। जहाँ धर्म है, उसी पक्षकी विजय होगी? ॥ १४॥

एवमुक्तवा स भगवान् कुरूणां प्रपितामहः। पुनरेव महाभागो धृतराष्ट्रमुवाच ह ॥ १५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! ऐसा कहकर कुरु-कुलके पितामह महाभाग भगवान् व्यास पुनः धृतराष्ट्रसे बोले-॥ इह युद्धे महाराज भविष्यति महान अयः।

तथेह च निमित्तानि भयदान्युपलक्षये ॥ १६॥

भहाराज ! इस युद्धमें महान् नर-संहार होगा; क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशुक्तन दिखायी देते हैं॥ रयेना गुधाश्च काकाश्च कङ्काश्च सहिता वकैः। सम्पतन्ति नगाग्रेषु समवायांश्च कुर्वते ॥ १७ ॥

ध्वाज, गीध, कौबे, कङ्क और वगुले वृक्षोंके अग्रमाग-पर आकर बैठते तथा अपना समृह एकत्र करते हैं ॥ १७॥

अभ्ययं च प्रपद्यन्ति युद्धमानन्दिनो द्विजाः। कव्यादा भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम् ॥ १८॥ निर्दयं चाभिवाशन्तो भैरवा भयवेदिनः।

कङ्काः प्रयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिशम् ॥ १९ ॥

ध्ये पक्षी अत्यन्त आनन्दित होकर युद्धस्थलको बहुत निकटसे आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांस-भक्षी पद्य-पक्षी आदि प्राणी हाथियों और घोड़ोंके मांस खायँगे। भयकी सूचना देनेवाले कड्क पक्षी कटोर स्वरमें बोलते हुए सेनाके बीचसे होकर दक्षिण दिशाकी ओर जाते हैं॥

उमे पूर्वापरे संध्ये नित्यं पद्यामि भारत। उदयास्तमने सूर्यं कवन्धेः परिचारितम् ॥ २०॥

भारत ! मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओंक समय उदय और अस्तकी वेलामें सूर्यदेवको प्रतिदिन कवन्धांसे चिरा हुआ देखता हूँ ॥ २० ॥

इवेतलोहितपर्यन्ताः कृष्णर्यायाः सविद्यतः। विवर्णाः परिघाः संधौ भानुमन्तमवारयन् ॥ २१ ॥

'संध्याके समय सूर्यदेवको तिरंगे घेरोंने सब ओरसे घर रक्खा था। उनमें स्वेत और लाल रंगके घेरे दोनों किनारों-पर थे और मध्यमें काले रंगका घेरा दिखायी देता था। इन घेरोंके साथ बिजलियाँ भी चमक रही थीं ॥ २१॥ ज्वलितार्केन्द्रनक्षत्रं निर्विदोषदिनक्षपम् । अहोरात्रं मया दृष्टं तद् भयाय भविष्यति ॥ २२॥

भुझे दिन और रातका समय ऐसा दिखायी दिया है जिसमें सर्थ, चन्द्रमा और तारे जलते-से जान पड़ते थे। दिन और रातमें कोई विशेष अन्तर नहीं दिखायी देता था। यह लक्षण भय लानेवाला होगा ॥ २२ ॥

अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौर्णमासीं च कार्तिकीम्। पद्मवर्णनभस्तले॥ २३॥ चन्द्रोऽभूद्गिवर्णश्च

'कार्तिककी पूर्णिमाको कमलके समान नीलवर्णके आकाश-



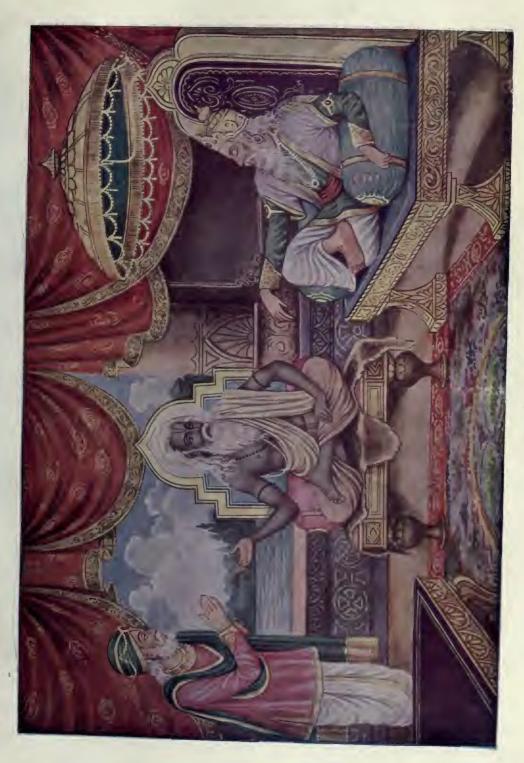



में चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता या तथा उसकी कान्ति भी अग्निके समान प्रतीत होती थी।। खप्स्यन्ति निहता वीरा भूमिमावृत्य पार्थिवाः। राजानो राजपुत्राश्च शूराः परिघवाहवः॥ २४॥

'इसका फल यह है कि परिघके समान मोटी वाहुओं वाले बहुत-से शूरवीर नरेश तथा राजक्रमार मारे जाकर पृथ्वीको आच्छादित करके रणभूमिमें शयन करेंगे ॥ २४ ॥ अन्तरिक्षे वराहस्य वृपदंशस्य चोभयोः। प्रणादं युद्धवतो रात्रौ रौद्रं नित्यं प्रलक्षये ॥ २५॥

 (सुअर और विलाव दोनों आकाशमें उछल-उछलकर रातमें लडते और भयानक गर्जना करते हैं। यह बात मुझे प्रतिदिन दिखायी देती है ॥ २५ ॥

देवताप्रतिमाश्चैव कम्पन्ति च हसन्ति च। वमन्ति रुधिरं चास्यैः खिद्यन्ति प्रपतन्ति च ॥२६॥

विवताओंकी मूर्तियाँ काँपती, हँसती, मुँहसे खून उगलती,

खिन्न होती और गिर पडती हैं ॥ २६ ॥ अनाहता दुन्दुभयः प्रणदन्ति विशाम्पते। अयुक्ताश्च प्रवर्तन्ते अत्रियाणां महारथाः॥ २७॥

'राजन् ! दुन्दुभियाँ विना वजाये वज उठती हैं और क्षत्रियोंके बड़े-बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं ॥ २७॥ कोकिलाः रातपत्राश्च चाषा भासाः शुकास्तथा। सारसाश्च मयूराश्च वाचो मुञ्जन्ति दारुणाः ॥ २८॥

'कोयल, शतपत्र, नीलकण्ठ, भास ( चील्ह ), शुक, सारस तथा मयूर भयंकर बोली बोलते हैं ॥ २८ ॥

गृहीतरास्त्राः कोरान्ति चर्मिणो वाजिपृष्टगाः। अरुणोदये प्रदृश्यन्ते शतशः शलभवजाः॥ २९॥

· वोड़ेकी पीठपर बैठे हुए सवार हाथोंमें ढाल-तलवार लिये चीत्कार कर रहे हैं। अरुणोदयके समय टिड्डियोंके सैकडों दल सब ओर फैले दिखायी देते हैं ॥ २९ ॥ उमे संध्ये प्रकाशेते दिशां दाहसमन्विते। पर्जन्यः पांसुवर्षी च मांसवर्षी च भारत ॥ ३० ॥

दोनों संध्याएँ दिग्दाहसे युक्त दिखायी देती हैं। भारत! बादल धूल और मांसकी वर्षा करता है ॥ ३०॥ या चैषा विश्वता राजंख्रैलोक्ये साधुसम्मता। अरुन्धती तयाप्येष वसिष्टः पृष्टतः कृतः ॥ ३१ ॥

पाजन ! जो अरुन्यती तीनों लोकोंमें पतित्रताओंकी मकटमणिके रूपमें प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वसिष्ठको अपने पीछे कर दिया है।। ३१॥

रोहिणीं पीडयन्नेष स्थितो राजञ्ज्ञानैश्चरः। व्यावृत्तं लक्ष्म सोमस्य भविष्यति महद भयम् ॥ ३२ ॥

भहाराज ! यह शनैश्वर नामक ग्रह रोहिणीको पीड़ा देता हुआ खड़ा है। चन्द्रमाका चिह्न मिट सा गया है। इससे स्चित होता है कि भविष्यमें महान् भय प्राप्त होगा ॥३२॥ अन भ्रे च महाघोरः स्तनितः श्रूयते खनः। वाहनानां च रुदतां निपतन्त्यश्रविन्दवः ॥ ३३ ॥

'विना वादलके ही आकाशमें अत्यन्त भयंकर गर्जना मुनायी देती है। रोते हुए वाहनों की आँखों से आँ मुओं की बूँदें गिर रही हैं? || ३३ ||

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि श्रीवेद्व्यासद्र्यने द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जस्त्र्खण्डविनिर्माणपर्वमें श्रीवेदच्यासदर्शनविषयक दूसरा अध्याय पुराहुआ ॥ २ ॥

#### तृतीयोऽध्यायः

व्यासजीके द्वारा अमङ्गलसूचक उत्पातों तथा विजयसूचक लक्षणोंका वर्णन

व्यास उवाच

खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते मातृभिः सुताः। अनार्तवं पुष्पफलं दर्शयन्ति वनद्रमाः॥१॥

व्यासजीने कहा-राजन् ! गायोंके गर्भसे गदहे पैदा होते हैं, पुत्र माताओं के साथ रमण करते हैं । वनके वृक्ष विना ऋतुके फूल और फल प्रकट करते हैं ॥ १ ॥ गर्भिण्योऽजातपुत्राश्च जनयन्ति विभीषणान्। क्रव्यादाः पक्षिभिश्चापि सहाश्रनित परस्परम् ॥ २ ॥

गर्भवती स्त्रियाँ पुत्रको जन्म न देकर अपने गर्भसे भयंकर जीवोंको पैदा करती हैं। मांसभक्षी पद्य भी पिक्षयों-के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह आहार प्रहण करते हैं।। त्रिविषाणाश्चतुर्नेत्राः पञ्चपादा द्विमेहनाः। द्विशीर्षाश्च द्विपुच्छाश्च दृष्टिणः पश्चोऽशिषाः ॥ ३ ॥

जायन्ते विवृतास्याध्य ब्याहरन्तोऽशिवा गिरः।

तीन सींग,चार नेत्र, पाँच पैर, दो मुत्रेन्द्रिय, दो मस्तक, दो पूँछ और अनेक दाँढ़ोंवाले अमङ्गलमय पशु जन्म लेते तथा मुँह फैलाकर अमङ्गलसूचक वाणी बोलते हैं ॥ ३३ ॥ त्रिपदाः शिखिनस्ताक्ष्यीश्चतुर्देष्टा विपाणिनः ॥ ४ ॥ तथैवान्याश्च दश्यन्ते स्त्रियो वै ब्रह्मवादिनाम्। वैनतेयान् मयूरांश्च जनयन्ति पुरे तव ॥ ५ ॥

गरुड़ पक्षीके मस्तकपर शिखा और सींग हैं। उनके , तीन पैर तथा चार दाढें दिखायी देती हैं। इसी प्रकार अन्य जीव भी देखे जाते हैं। वेदवादी ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ तुम्हारे नगरमें गरुड़ और मोर पैदा करती हैं ॥ ४-५ ॥ गोवत्सं वडवा स्ते भ्वा सृगालं महीपते। कुक्कुरान् करभाश्चैव शुकाश्चाशुभवादिनः ॥ ६॥ भूपाल ! घोड़ी गायके वल्लड़ेको जन्म देती हैं, कुतिया-के पेटसे सियार पैदा होता है, हाथी कुत्तोंको जन्म देते हैं और तोते भी अशुभस्चक बोली बोलने लगे हैं ॥ ६ ॥ स्त्रियः काश्चित्प्रजायन्ते चतस्यः पञ्च कन्यकाः ।

स्त्रियः काश्चित्प्रजायन्ते चतस्रः पञ्च कन्यकाः । जातमात्राश्च मृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥ ७ ॥

कुछ स्त्रियाँ एक ही साथ चार-चार या पाँच-गाँच कन्याएँ पैदा करती हैं। वे कन्याएँ पैदा होते ही नाचती, गाती तथा हँसती हैं।। ७।।

पृथग्जनस्य सर्वस्य श्चद्रकाः प्रहसन्ति च। नृत्यन्ति परिगायन्ति वेदयन्तो महद् भयम्॥ ८॥

समस्त नीच जातियोंके घरोंमें उत्पन्न हुए काने कुवड़े आदि वालक भी महान् भयकी सूचना देते हुए जोर-जोरसे हँसते गाते और नाचते हैं ॥ ८ ॥

प्रतिमाश्चािेखन्त्येताः सदास्त्राः कालचोदिताः । अन्योन्यमभिधावन्ति शिशवो दण्डपाणयः ॥ ९ ॥

ये सब कालसे प्रेरित हो हाथोंमें हथियार लिये मूर्तियाँ लिखते और बनाते हैं। छोटे-छोटे बब्चे हाथमें डंडा लिये एक दूसरेपर धावा करते हैं॥ ९॥

अन्योन्यमभिमृद्नन्ति नगराणि युयुत्सवः। पद्मोत्पलानि वृक्षेषु जायन्ते कुमुदानि च॥१०॥

और कृत्रिम नगर बनाकर परस्पर युद्धकी इच्छा रखते हुए उन नगरोंको रौंदकर मिट्टीमें मिला देते हैं। पद्म, उत्मल और कुमुद आदि जलीय पुष्प वृक्षोंपर पैदा होते हैं॥ १०॥ विष्वग्वाताश्च वान्त्युया रजो नाष्युपद्माम्यति।

अभीक्ष्णं कम्पते भूमिरर्कं राहुरुपैति च ॥ ११ ॥

चारों ओर भयंकर आँधी चल रही है, धूलका उड़ना शान्त नहीं हो रहा है, घरती वारंबार काँग रही है तथा राहु सूर्यके निकट जा रहा है ॥ ११ ॥

इवेतो ब्रहस्तथा चित्रां समतिकम्य तिष्ठति । अभावं हि विरोषेण कुरूणां तत्र पर्यति ॥ १२ ॥

केतु चित्राका अतिक्रमण करके खातीपर स्थित हो रहा है: अउसकी विशेषरूपसे कुरुवंशके विनाशपर ही दृष्टि है।। धूमकेतुर्महाघोरः पुष्यं चाकम्य तिष्ठति। सेनयोरशिवं घोरं करिष्यति महाग्रहः॥ १३॥

अत्यन्त भयंकर धूमकेतु पुष्य नक्षत्रपर आक्रमणकरके वहीं स्थित हो रहा है। यह महान् उपग्रह दोनों सेनाओंका घोर अमङ्गल करेगा॥ १३॥

\* राहु और केतु सदा एक-दूसरेसे सातवीं राशिपर स्थित होते हैं, किंतु उस समय दोनों एक राशिपर आ गये थे; अतः महान् अनिष्टके सूचक थे। सूर्य तुकापर थे, उनके निकट राहुके आनेका वर्णन पहले आ चुका है; फिर केतुके वहाँ पहुँचनेसे महान् दुर्योग बन गया है। मघास्वङ्गारको वकः श्रवणे च बृहस्पतिः। भगं नक्षत्रमाकस्य सूर्यपुत्रेण पीड्यते॥१४॥

मङ्गल वक होकर मघा नक्षत्रपर स्थित है, वृहस्पति श्रवण नक्षत्रपर विराजमान है तथा सूर्यपुत्र द्यांन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रपर पहुँचकर उसे पीड़ा दे रहा है ॥ १४ ॥ द्युकः प्रोष्ठपदे पूर्वे समारुह्य विरोचते। उत्तरे तु परिकम्य सहितः समुदीक्षते॥ १५ ॥

शुक्र पूर्वा भाद्रपदापर आरूढ़ हो प्रकाशित हो रहा है और सब ओर धूम-फिरकर परिघ नामक उपग्रहके साथ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रपर दृष्टि लगाये हुए है ॥ १५ ॥ इवेतो ग्रहः प्रज्वलितः सधूम इव पावकः। ऐन्द्रं तेजस्वि नक्षत्रं ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति ॥ १६ ॥

केतु नामक उपग्रह धूमयुक्त अग्निके समान प्रज्वलित हो इन्द्रदेवतासम्बन्धी तेजली ज्येष्ठा नक्षत्रपर जाकर स्थित है ॥ धुवं प्रज्वलितो घोरमपसन्यं प्रवर्तते। रोहिणीं पीडयत्येवमुभौ च दादिाभास्करौ। चित्रास्वात्यन्तरे चैव विष्ठितः परुषग्रहः॥ १७॥

चित्रा और स्वातीके बीचमें स्थित हुआ क्रूर ग्रह राहु सदा वकी होकर रोहिणी तथा चन्द्रमा और सूर्यको पीड़ा पहुँचाता है तथा अत्यन्त प्रज्वलित होकर ध्रुवकी बायीं ओर जा रहा है, जो घोर अनिष्टका सूचक है।। १७॥

वकानुवकं कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः। ब्रह्मराशिं समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः॥१८॥

अग्निके समान कान्तिमान् मङ्गल ग्रह (जिसकी स्थिति मधा नक्षत्रमें बतायी गयी है) वारंवार वक होकर ब्रहाराशि (बृहस्पतिसे युक्त नक्षत्र) अवणको पूर्णरूपसे आवृत करके स्थित है।। १८॥

सर्वसस्यपरिच्छना पृथिवी सस्प्रमाहिनी। पञ्चर्शार्षा यवाश्चापि रातर्शार्षाश्च शालयः॥ १९॥

(इसका प्रभाव खेतीपर अनुकूल पड़ा है) पृथ्वी सब प्रकारके अनाजके पौथोंसे आच्छादित है, शस्यकी मालाओंसे अलंकृत है, जौमें पाँच-पाँच और जड़हन धानमें सौ-सौ बालियाँ लग रही हैं ॥ १९॥

प्रधानाः सर्वलोकस्य यास्वायत्तमिदं जगत्। ता गावः प्रस्तुता वत्सैः शोणितं प्रक्षरन्त्युत ॥ २०॥

जो सम्पूर्ण जगत्में माताके समान प्रधान मानी जाती हैं, यह समस्त संसार जिनके अधीन है, वे गौएँ बछड़ोंसे पिन्हा जानेके बाद अपने थनोंसे खून बहाती हैं ॥ २०॥

निश्चेरुराचिपश्चापात् खङ्गाश्च ज्वलिता भृशम्। ज्यक्तं पश्यन्ति शस्त्राणि संग्रामं समुपस्थितम् ॥ २१ ॥

योद्धाओंके धंनुषसे आगकी लपटें निकलने लगी हैं, खड़ अत्यन्त प्रज्वलित हो उठे हैं मानो सम्पूर्ण शस्त्र स्पष्ट- रूपसे यह देख रहे हैं कि संग्राम उपस्थित हो गया है 1२१। अग्निवर्णा यथा भासः शस्त्राणामुदकस्य च। कवन्नानां ध्वजानां च भविष्यति महाक्षयः ॥ २२॥

शस्त्रोंकी, जलकी, कवचोंकी और ध्वजाओंकी कान्तियाँ अभिके समान लाल हो गयी हैं; अतः निश्चय ही महान्जन-संहार होगा ॥ २२॥

पृथिवी शोणितावर्ता ध्वजोडुपसमाकुला। कुरूणां वैशसे राजन् पाण्डवैः सह भारत॥ २३॥

राजन् ! भरतनन्दन ! जब पाण्डवींके साथ कौरवींका हिंसात्मक संग्राम आरम्भ हो जायगा, उस समय धरतीपर रक्तकी निद्याँ वह चर्जेगी, उनमें शोणितमयी भँवरें उटेंगी तथा रथकी ध्वजाएँ उन निद्योंके कपर छोटी-छोटी डोंगियोंके समान सब ओर व्याप्त दिखायी देंगी ॥ २३॥

दिश्च प्रज्विलतास्याश्च व्याहरिनत मृगद्विजाः। अत्याहितं दर्शयन्तो वेदयन्ति महद् भयम्॥ २४॥

चारों दिशाओं में पशु और पक्षी प्राणान्तकारी अनर्थका दर्शन कराते हुए भयंकर बोली बोल रहे हैं। उनके मुख प्रज्वलित दिखायी देते हैं और वे अपने शब्दों से किसी महान् भयकी सूचना दे रहे हैं। २४॥

पकपक्षाक्षिचरणः शकुनिः खचरो निशि । रौद्रं वदति संरब्धः शोणितं छर्दयन्निव ॥ २५ ॥

रातमें एक आँख, एक पाँख और एक पैरका पक्षी आकाशमें विचरता है और कुपित होकर मयंकर बोली बोलता है। उसकी बोली ऐसी जान पड़ती है, मानो कोई रक्त वमन कर रहा हो।। २५॥

शस्त्राणि चैव राजेन्द्र प्रज्वलन्तीव सम्प्रति । सप्तर्षीणामुदाराणां समवच्छाद्यते प्रभा ॥ २६ ॥

राजेन्द्र ! सभी शस्त्र इस समय जलते से प्रतीत होते हैं। उदार सप्तर्षियोंकी प्रभा फीकी पड़ती जाती है ॥ २६ ॥ संवत्सरस्थायिनौ च प्रहों प्रज्वितावुभौ। विशाखायाः समीपस्थों बृहस्पतिश्वेश्वरों ॥ २७ ॥

वर्षपर्यन्त एक राशिवर रहनेवाले दो प्रकाशमान ग्रह बृहस्पति और शनैश्चर तिर्यग्वेधके द्वारा विशाखा नक्षत्रके समीप आ गये हैं ॥ २७ ॥

चन्द्रादित्यात्रुभौ यस्तावेकाह्ना हि त्रयोद्शीम् । अपर्वणि यहं यातौ प्रजासंक्षयमिच्छतः ॥ २८ ॥

(इस पश्चमें तो तिथियोंका क्षय होनेके कारण) एक ही दिन त्रयोदशी तिथिको बिना पर्वके ही राहुने चन्द्रमा और सूर्य दोनोंको प्रस लिया है। अतः प्रहणावस्थाको प्राप्त हुए वे दोनों ग्रह प्रजाका संहार चाहते हैं॥ २८॥ अशोभिता दिशः सर्वाः पांसुवर्षः समन्ततः। उत्पातमेघा रौद्राश्च रात्री वर्षन्ति शोणितम्॥ २९॥ चारों ओर धूलकी वर्षा होनेसे सम्पूर्ण दिशाएँ शोभाहीन हो गयी हैं। उत्पातस्चक भयंकर मेघ रातमें रक्तकी वर्षा करते हैं॥ २९॥

कृत्तिकां पीडयंस्तीक्ष्णैर्नक्षत्रं पृथिवीपते । अभीक्ष्णवाता वायन्ते धूमकेतुमवस्थिताः ॥ ३० ॥

राजन् ! अपने तीक्ष्ण (क्रूरतापूर्ण) कर्मोके द्वारा उप-लक्षित होनेवाला राहु (चित्रा और खातीके बीचमें रहकर सर्वतोभद्रचक्रगतवेधके अनुसार) कृत्तिका नक्षत्रको पीड़ा दे रहा है। बारंबार धूमकेतुका आश्रय लेकर प्रचण्ड आँधी उठती रहती है॥ ३०॥

विषमं जनयन्त्येत आकन्दजननं महत्। त्रिषु सर्वेषु नक्षत्रनक्षत्रेषु विशाम्पते। गृध्रः सम्पतते शीर्षं जनयन् भयमुत्तमम्॥३१॥

वह महान् युद्ध एवं विषम परिस्थिति पैदा करनेवाली है। राजन् ! (अश्विनी आदि नक्षत्रोंको तीन भागोंमें वॉटने-पर जो नौ-नौ नक्षत्रोंके तीन समुदाय होते हैं, वे क्रमशः अश्वपति, गजपति तथा नरपतिके छत्र कहलाते हैं; ये ही पापग्रहसे आकान्त होनेपर क्षत्रियोंका विनाश सूचित करनेके कारण 'नक्षत्र-नक्षत्र' कहे गये हैं) इन तीनों अथवा सम्पूर्ण नक्षत्र-नक्षत्रोंमें शीर्षस्थानपर यदि पापग्रहसे वेघ हो तो वह ग्रह महान् भय उत्पन्न करनेवाला होता है; इस समय ऐसा ही कुयोग आया है ॥ ३१॥

चतुर्देशीं पञ्चद्शीं भृतपूर्वी च षोडशीम् । इमां तु नाभिजानेऽहममावास्यां त्रयोदशीम् । चन्द्रसूर्यावुभौ प्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीम् ॥ ३२॥

एक तिथिका क्षय होनेपर चौदहवें दिन, तिथिक्षय न होनेपर पंद्रहवें दिन और एक तिथिकी वृद्धि होनेपर सोल्हवें दिन अमावास्थाका होना तो पहले देखा गया है; परंतु इस पक्षमें जो तेरहवें दिन यह अमावास्था आ गयी है, ऐसा पहले भी कभी हुआ है, इसका स्मरण मुझे नहीं है। इस एक ही महीनेमें तेरह दिनोंके भीतर चन्द्रग्रहण और सूर्य-ग्रहण दोनों लग गये॥ ३२॥

अपर्वणि ग्रहेणैतौ प्रजाः संक्षपिष्यतः। मांसवर्षे पुनस्तीव्रमासीत् ऋष्णचतुर्देशीम्। शोणितैर्वक्त्रसम्पूर्णा अतृप्तास्तत्र राक्षसाः॥ ३३॥

इस प्रकार अप्रसिद्ध पर्वमें ग्रहण लगनेके कारण ये सूर्य और चन्द्रमा प्रजाका विनाश करनेवाले होंगे। कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको बड़े जोरसे मांसकी वर्षा हुई थी। उस समय राक्षसोंका मुँह रक्तसे भरा हुआ था। वे खून पीते अघाते नहीं थे॥ ३३॥

प्रतिस्रोतो महानद्यः सरितः शोणितोदकाः। फेनायमानाः कूपाश्च कूर्देन्ति वृषमा इव ॥ ३४॥ वड़ी-बड़ी निद्योंके जल रक्तके समान लाल हो गये हैं और उनकी धारा उन्टे स्रोतकी ओर बहने लगी है। कुँओं-से फेन ऊपरको उठ रहे हैं। मानो वृषम उछल रहे हों। ३४। पतन्त्युल्काः सनिर्घाताः शकाशनिसमप्रभाः। अद्य चैव निशां व्यष्टामनयं समवाप्स्यथा। ३५॥

विजलीकी कड़कड़के साथ इन्द्रकी अशनिके समान प्रकाशित होनेवाली उस्काएँ गिर रही हैं। आजकी रात वीतनेपर सवेरेसे ही तुमलोगोंको अपने अन्यायका फल मिलने लगेगा।। ३५॥ विनिःसृत्य महोल्काभिस्तिमिरं सर्वतीदिशम।

सम्पूर्ण दिशाओं में अन्धकार व्यास होनेके कारण वड़ी-वड़ी मशालें जलाकर घरसे निकले हुए महर्षियोंने एक दूसरेके पास उपस्थित हो इन उत्पातोंके सम्बन्धमें अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है ॥ ३६ ॥

अन्योन्यमुपतिष्टद्धिस्तत्र चोक्तं महर्पिभिः ॥ ३६ ॥

भूमिपालसहस्राणां भूमिः पास्यति शोणितम् । कैलासमन्दराभ्यां तु तथा हिमवता विभो ॥ ३७ ॥ सहस्रशो महाशब्दः शिखराणि पतन्ति च ।

जान पड़ता है, यह भूमि सहस्रों भूमिपालींका रक्तपान करेगी । प्रभो ! कैलास, मन्दराचल तथा हिमालयसे सहस्रों प्रकारके अत्यन्त भयानक शब्द प्रकट होते हैं और उनके शिखर भी टूट-टूटकर गिर रहे हैं ॥ ३७६ ॥

महाभूता भूमिकम्पे चत्वारः सागराः पृथक्। वेळामुद्वर्तयन्तीव क्षोभयन्तो वसुंधराम् ॥ ३८॥

भूकम्प होनेके कारण पृथक्-पृथक् चारों सागर वृद्धिको प्राप्त होकर वसुधार्मे क्षोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमाको लाँघते हुए-से जान पड़ते हैं ॥ ३८॥

वृक्षानुनमथ्य वान्युया वाताः शर्करकर्पिणः। आभग्नाः सुमहावातैरशनीभिः समाहताः॥३९॥ वृक्षाः पतन्ति चैत्याश्च त्रामेषु नगरेषु च।

वाल् और कंकड़ खींचकर बरसानेवाले भयानक बवंडर उठकर वृक्षोंको उखाड़े डालते हैं। गाँवों तथा नगरोंमें वृक्ष और चैत्यवृक्ष प्रचण्ड ऑफियों तथा विजलीके आघातोंसे टूटकर गिर रहे हैं॥ ३९६॥

नीळलोहितपीतश्च भवत्यग्निर्हुतो द्विजैः ॥ ४० ॥ वामार्चिर्दुष्टगन्धश्च मुञ्चन् वै दारुणं खनम् । स्पर्शो गन्धा रसाइचैव विपरीता महीपते ॥ ४१ ॥

ब्राह्मणलोगोंके आहुति देनेपर प्रज्वित हुई अग्नि काले। लाल और पीले रंगकी दिखायी देती है। उसकी लपटें वामावर्त होकर उठ रही हैं। उससे दुर्गन्य निकलती है और वह भयानक शब्द प्रकट करती रहती है। राजन्! स्पर्श, गन्ध तथा रस—इन सबकी स्थिति विपरीत हो गयी है।।

धूमं ध्वजाः प्रमुञ्जन्ति कम्पमाना मुहुर्मुहुः। मुञ्जन्त्यकारवर्षे च भेर्यश्च पटहास्तथा॥ ४२॥ ध्वज बारंबार कम्पित होकर धूआँ छोड़ते हैं । ढोल नगाड़े अङ्गारोंकी वर्षा करते हैं ॥ ४२ ॥ शिखराणां समृद्धानामुपरिष्टात् समन्ततः । वायसाश्च रुवन्त्युयं वामं मण्डलमाश्चिताः ॥ ४३ ॥

फल-फूलसे सम्पन्न वृक्षोंकी शिखाओंपर वायों ओरसे घूम-घूमकर सब ओर कीए बैटते हैं और भयंकर काँव-काँवका कोलाहल करते हैं ॥ ४३॥

पकापकेति सुभृशं वावाइयन्ते वयांसि च । निळीयन्ते ध्वजाग्रेषु क्षयाय पृथिवीक्षिताम् ॥ ४४ ॥

बहुत-से पक्षी 'पक्वा-पक्वा' इस शब्दका बारंबार जोर-जोरसे उच्चारण करते और ध्वजाओं के अग्रभागमें छिपते हैं। यह लक्षण राजाओं के विनाशका स्चक है। ४४॥ ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्च व्याला वेपश्चसंयुताः। दीनास्त्रकृमाः सर्वे वारणाः सलिलाश्चयाः॥ ४५॥

दुष्ट हाथी कॉपते और चिन्ता करते हुए भयके मारे मल-मूत्र त्याग कर रहे हैं, घोड़े अत्यन्त दीन हो रहे हैं और सम्पूर्ण गजराज पसीने पसीने हो रहे हैं ॥ ४५॥ प्तच्छुत्वा भवानत्र प्राप्तकारं व्यवस्थताम्।

यथा लोकः समुच्छेदं नायं गच्छेत भारत ॥ ४६ ॥ भारत ! यह मुनकर (और उसके परिणामपर विचार करके ) तुम इस अवसरके अनुरूप ऐसा कोई उपाय करो।

जिप्तसे यह संसार विनाशसे बच जाय ॥ ४६ ॥

वैशम्पायन उवाच निशम्यैतद धतराष्ट्रोऽव्रवीदि

पितुर्वचो निशम्यैतद् धृतराष्ट्रोऽव्रवीदिदम्। दिष्टमेतत् पुरा मन्ये भविष्यति नरक्षयः॥ ४०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! अपने पिता व्यासजीका यह वचन सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'भगवन् ! में तो इसे पूर्विनिश्चित दैवका विधान मानता हूँ; अतः यह जनसंहार होगा ही ॥ ४७ ॥

राजानः क्षत्रधर्मेण यदि वध्यन्ति संयुगे। वीरलोकं समासाद्य सुखं प्राप्स्यन्ति केवलम् ॥ ४८॥

्यदि राजालोग क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्धमें मारे जायँगे तो वीरलोकको प्राप्त होकर केवल सुखके भागी होंगे॥

इह कीर्ति परे लोके दीर्घकालं महत् सुखम्। प्राप्स्यन्ति पुरुषव्याद्राः प्राणांस्त्यक्त्वा महाहवे॥ ४९॥

ंवे पुरुषसिंह नरेश महायुद्धमें प्राणींका परित्याग करके इहलोकमें कीर्ति तथा परलोकमें दीर्घकालतक महान् सुख प्राप्त करेंगे' ॥ ४९॥

वैशम्यायन उवाच
पवमुक्तो मुनिस्तत्वं कवीन्द्रो राजसत्तम।
धृतराष्ट्रेण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत् परम्॥ ५०॥
वैद्याम्पायनजी कहते हैं—नृपश्रेष्ठ! अपने पुत्र

धृतराष्ट्रके इस प्रकार यथार्थ वात कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महर्षि व्यास कुछ देरतक बड़े सोच-विचारमें पड़े रहे ॥ ५० ॥

स मुहूर्तं तथा ध्यात्वा पुनरेवात्रवीद् वचः। असंशयं पार्थिवेन्द्र कालः संक्षिपते जगत्॥ ५१॥ सृजते च पुनर्लोकान् नेह विद्यति शाश्वतम्।

दो घड़ीतक चिन्तन करनेके वाद वे पुनः इस प्रकार बोले-पराजेन्द्र! इसमें संशय नहीं है कि काल ही इस जगत्का संहार करता है और वही पुनः इन सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करता है। यहाँ कोई वस्तु सदा रहनेवाली नहीं है॥५१६॥ ज्ञातीनां चै कुरूणां च सम्बन्धिसुहृदां तथा॥५२॥ धर्म्य देशय पन्थानं समर्थो ह्यसि वारणे। सुद्रं जातिवधं प्राहुमां कुरुष्व ममाप्रियम्॥ ५३॥

'राजन ! तुम अपने जाति-भाई, कौरवों, सगे-सम्बन्धियों तथा हितैषी-सुहृदोंको धर्मानुकूल मार्गका उपदेश करो; क्योंकि तुम उन सबको रोकनेमें समर्थ हो । जाति-वधको अत्यन्त नीच कर्म बताया गया है । वह मुझे अत्यन्त अप्रिय है । तुम यह अप्रिय कार्य न करो ॥ ५२-५३॥

कालोऽयं पुत्ररूपेण तव जातो विशाम्पते। न वधः पूज्यते वेदे हितं नैव कथंचन॥ ५४॥

्महाराज ! यह काल तुम्हारे पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ है। वेदमें हिंसाकी प्रशंसा नहीं की गयी है। हिंसासे किसी प्रकार हित नहीं हो सकता ॥ ५४॥

हन्यात् स एनं यो हन्यात् कुलधर्मं खिकां तनुम्। कालेनोत्पथगन्तासि शक्ये सति यथाऽऽपदि ॥ ५५॥

'कुल-धर्म अपने रारीरके ही समान है। जो इस कुल-धर्मका नाश करता है, उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। जबतक धर्मका पालन सम्भव है ( जबतक तुमपर कोई आपत्ति नहीं आयी है), तबतक तुम कालसे प्रेरित होकर ही धर्मकी अबहेलना करके कुमार्गपर चल रहे हो, जैसा कि बहुधा लोग किसी आपत्तिमें पड़नेपर ही करते हैं॥ ५५॥

कुलस्यास्य विनाशाय तथैव च महीक्षिताम्। अनर्थो राज्यरूपेण तव जातो विशाम्पते॥ ५६॥

'राजन् ! तुम्हारे कुलकातथा अन्य बहुत-से राजाओंका विनाश करनेके लिये यह तुम्हारे राज्यके रूपमें अनर्थ ही प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥

लुप्तधर्मा परेणासि धर्म दर्शय वै सुतान्। किं ते राज्येन दुर्धर्ष येन प्राप्तोऽसि किल्विपम्॥ ५७॥

'तुम्हारा धर्म अत्यन्त छप्त हो गया है। अपने पुत्रोंको धर्मका मार्ग दिखाओ। दुर्घर्ष वीर ! तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है। जिसके लिये अपने उत्पर पामका बोझ लाद रहे हो !॥ यशो धर्म च कीर्तिं च पालयन स्वर्गमाण्ह्यसि।

लभनतां पाण्डवा राज्यं शमं गच्छन्तु कौरवाः ॥५८॥

'तुम मेरी बात माननेपर यहा, धर्म और कीर्तिका पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। पाण्डवोंको उनके राज्य प्राप्त हों और समस्त कौरव आपसमें संधि करके शान्त हो जायें ५८

एवं ब्रुवित विप्रेन्द्रे धृतराष्ट्रोऽम्विकासुतः। आक्षिप्य वाक्यं वाक्यक्षो वाक्यं चैवात्रवीत् पुनः॥५९॥

विप्रवर व्यासजी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय वोलनेमें चतुर अभ्विकानन्दन धृतराष्ट्रने वीचमें ही उनकी बात काटकर उनसे इस प्रकार कहा ॥ ५९॥

धृतराष्ट्र उवाच यथा भवान् वेत्ति तथैव वेत्ता भावाभावौ विदितौ मे यथार्थौ । खार्थे हि सम्मुद्यति तात लोको मां चापि लोकात्मकमेव विद्धि ॥ ६० ॥

भृतराष्ट्र बोले—तात! जैसा आप जानते हैं, उसी प्रकार मैं भी इन बातोंको समझता हूँ। भाव और अभावका यथार्थ स्वरूप मुझे भी ज्ञात है, तथापि यह संसार अपने स्वार्थ-के लिये मोहमें पड़ा रहता,है। मुझे भी संसारसे अभिन्न ही समझें॥

> प्रसाद्ये त्वामतुलप्रभावं त्वं नो गतिर्दर्शयिता च धीरः। न चापि ते मद्रशगा महर्षे न चाधर्मं कर्तुमही हि मे मतिः॥ ६१॥

आपका प्रभाव अनुपम है । आप हमारे आश्रय, मार्ग-दर्शक तथा धीर पुरुष हैं । मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ । महर्षें ! मेरी बुद्धि भी अवर्म करना नहीं चाहती; परंतु क्या करूँ ? मेरे पुत्र मेरे वशमें नहीं हैं ॥ ६१ ॥

त्वं हि धर्मप्रवृत्तिश्च यशः कीर्तिश्च भारती। कुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्चापि पितामहः॥ ६२॥

आप ही हम भरतवंशियोंकी धर्म-प्रवृत्तिः यश तथा कीर्तिके हेतु हैं । आप कौरयों और पाण्डवों—दोनोंके माननीय पितामह हैं ॥ ६२॥

व्यास उवाच

वैचित्रवीर्य नृपते यत् ते मनसि वर्तते। अभिधत्स्व यथाकामं छेत्तासि तव संशयम्॥ ६३॥

व्यासजी बोले—विचित्रवीर्यकुमार ! नरेश्वर ! तुम्हारे मनमें जो संदेह है, उसे अपनी इच्छाके अनुसार प्रकट करो। में तुम्हारे संशयका निवारण करूँगा ॥ ६३॥

धृतराष्ट्र उवाच

यानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति विजयिष्यताम् । तानि सर्वाणि भगवञ्ज्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ६४ ॥

भृतराष्ट्र बोले—भगवन् ! युद्धमें निश्चितरूपसे विजय पानेवाले लोगोंको जो ग्रुम लक्षण दीख पड़ते हैं, उन सबको यथार्थरूपसे सुननेकी मेरी इच्छा है ॥ ६४॥ व्यास उवाच प्रसन्नभाः पावक अर्ध्वरिक्षः प्रदक्षिणावर्तिशिखो विधूमः। पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्यैतद् भाविनो रूपमाहुः॥ ६५॥

व्यासजीने कहा—अमिकी प्रभा निर्मल हो, उसकी लपर्टे जपरकी ओर दक्षिणावर्त होकर उठें और धूऑ बिल्कुल न रहे; साथ ही अमिमें जो आहुतियाँ डाली जायँ, उनकी पवित्र सुगन्य वायुमें मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे—यह भावी विजयका स्वरूप (लक्षण) बताया गया है।। ६५।।

गम्भीरघोषाश्च महाखनाश्च शङ्का मृदङ्गाश्च नदन्ति यत्र । विशुद्धरिहमस्तपनः शशी च जयस्यैतद भाविनो रूपमाहुः ॥ ६६ ॥

जिस पक्षमें राङ्कों और मृदङ्गोंकी गम्भीर आवाज वड़े जोर-जोरसे हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और चन्द्रमाकी किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिये यह भावी विजयका शुभ लक्षण वताया है ॥ ६६ ॥

> इष्टा वाचः प्रसृता वायसानां सम्प्रस्थितानां च गमिष्यतां च । ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन् ये चाष्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ ६७ ॥

जिनके प्रस्थित होनेपर अथवा प्रस्थानके लिये उद्यत होनेपर कौवोंकी मीठी आवाज फैलती है, उनकी विजय सूचित होती है; राजन्! जो कौवे पीछे बोलते हैं, वे मानो सिद्धिकी सूचना देते हुए शीव्रतापूर्वक आगे बढ़नेके लिये प्रेरित करते हैं और जो सामने बोलते हैं, वे मानो युद्धमें जानेसे रोकते हैं ॥ ६७ ॥

> कत्याणवाचः शकुना राजहंसाः शुकाः कौञ्चाः शतपत्राश्च यत्र । प्रदक्षिणाश्चैव भवन्ति संख्ये धुवं जयस्तत्र वदन्ति विप्राः ॥ ६८ ॥

जहाँ ग्रुभ एवं कल्याणमयी वोली बोलनेवाले राजहंस, ग्रुक, कौञ्च तथा शतपत्र (मोर) आदि पक्षी सैनिकोंकी प्रदक्षिणा करते हैं (दाहिने जाते हैं), उस पक्षकी युद्धमें निश्चित-रूपसे विजय होती है, यह ब्राह्मणोंका कथन है ॥ ६८ ॥

> अलङ्कारैः कवचैः केतुभिश्च सुखप्रणादैहेंषितैयी हयानाम् । भ्राजिष्मती दुष्प्रतिवीक्षणीया येषां चमूस्ते विजयन्ति शत्रृन् ॥ ६९ ॥

अलङ्कार, कवच, ध्वजा-पताका, सुखपूर्वक किये जाने-वाले सिंहनाद अथवा घोड़ोंके हिनहिनानेकी आवाजसे जिनकी सेना अत्यन्त शोभायमान होती है तथा शत्रुओंको जिनकी सेनाकी ओर देखना भी कठिन जान पड़ता है, वे अवश्य अपने विपक्षियोंपर विजय पाते हैं ॥ ६९॥

हृण वाचस्तथा सत्त्वं योधानां यत्र भारत । न म्हायन्ति स्नजद्वेच ते तरन्ति रणोदधिम् ॥ ७० ॥

भारत ! जिस पक्षके योद्धाओंकी वार्ते हर्ष और उत्साहसे पिरपूर्ण होती हैं, मन प्रसन्न रहता है तथा जिनके कण्ठमें पड़ी हुई पुष्पमालाएँ कुम्हलाती नहीं हैं, वे युद्धरूपी महासागरसे पार हो जाते हैं ॥ ७० ॥

इष्टा वाचः प्रविष्टस्य दक्षिणाः प्रविविक्षतः। पृथ्यात् संधारयन्त्यर्थमग्रे च प्रतिवेधिकाः॥ ७१॥

जिस पक्षके योद्धा शत्रुकी सेनामें प्रवेश करनेकी इच्छा करते समय अथवा उसमें प्रवेश कर लेनेपर अभीष्ट वचन (में तुझे अभी मार भगाता हूँ इत्यादि शौर्यस्चक बातें) बोलते हैं और अपने रणकौशलका परिचय देते हैं, वे पीछे प्राप्त होनेवाली अपनी विजयको पहलेसे ही निश्चित कर लेते हैं। इसके विपरीत जिन्हें शत्रुसेनामें प्रवेश करते समय सामने से निषेधस्चक वचन सुननेको मिलते हैं, उनकी पराजय होती है।।

शःद्रक्षपरसस्पर्शगन्याश्चाविकृताः शुभाः। सदा हर्षश्च योधानां जयतामिह लक्षणम्॥ ७२॥

जिनके शब्द, रूप, रस, गन्य और स्पर्श आदि निर्विकार एवं ग्रुभ होते हैं तथा जिन यो डाओं के हृदयमें सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनके विजयी होनेका यही श्रम लक्षण है ॥ ७२॥

अनुगा वायवो वान्ति तथाभ्राणि वयांसि च। अनुष्ठवन्ति मेघाश्च तथैवेन्द्रधनूंपि च॥ ७३॥ पतानि जयमानानां लक्षणानि विशाम्पते। भवन्ति विपरीतानि मुमूर्पूणां जनाधिप॥ ७४॥

राजन् ! हवा जिनके अनुकूल वहती है, वादल और पक्षी भी जिनके अनुकूल होते हैं, मेच जिनके पीछे-पीछे छत्र- छाया किये चलते हैं तथा इन्द्रधनुष भी जिन्हें अनुकूल दिशामें ही दृष्टिगोचर होते हैं, उन विजयी वीरोंके लिये ये विजयके ग्रुभ लक्षण हैं। जनेश्वर ! मरणासन मनुष्योंको इसके विपरीत अग्रुभ लक्षण दिखायी देते हैं। ७३-७४।

अल्पायां वा महत्यां वा सेनायामिति निश्चयः। हर्षो योधगणस्यैको जयलक्षणमुच्यते॥ ७५॥

सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होनेवाले सैनिकोंका एकमात्र हर्प ही निश्चितरूपसे विजयका लक्षण बताया जाता है ॥ ७५ ॥

एको दीर्णो दारयति सेनां सुमहतीमि । तां दीर्णामनुदीर्यन्ते योधाः शूरतरा अपि ॥ ७६॥

यदि सेनाका एक सैनिक भी उत्साहहीन होकर पीछे हटे तो वह अपनी ही देखा-देखी अत्यन्त विशास सेनाको भी भगा देता है ( उसके भागनेमें कारण वन जाता है )। उस सेनाके पलायन करनेपर वड़े-बड़े ग्लूरवीर सैनिक भी भागनेको विवश होते हैं ॥ ७६ ॥

दुर्निवर्त्या तदा चैव प्रभन्ना महती चमूः। अपामिव महावेगास्त्रस्ता मृगगणा इव ॥ ७७ ॥

जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है, तब डरकर भागे हुए मृगोंके झुंड तथा नीची भूमिकी ओर बहनेवाले जलके महान् वेगकी भाँति उसे पीछे लौटाना बहुत कठिन है।।७७।। नैव शक्या समाधातं संनिपातं महाचमः।

भरतनन्दन ! विशाल सेनामें जब भगदड़ मच जाती है, तब उसे समझा-बुझाकर रोकना कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है, इतना सुनकर ही बड़े-बड़े युद्धविद्याके विद्वान् भी भागने लगते हैं॥ ७८॥

दीर्णामित्येव दीर्यन्ते सुविद्वांसोऽपि भारत ॥ ७८॥

भीतान् भयांश्च सम्प्रेक्ष्य भयं भूयोऽभिवर्धते। प्रभया सहसा राजन् दिशो विद्वते चमुः॥ ७९॥

राजन् ! भयभीत होकर भागते हुए सैनिकोंको देखकर अन्य योद्धाओंका भय बहुत अधिक बढ़ जाता है; फिर तो सहसा सारी सेना हतोत्साह होकर सम्पूर्ण दिशाओंमें भागने लगती है ॥ ७९॥

नैव स्थापयितुं शक्या शूरैरिप महाचमूः। सत्कृत्य महतीं सेनां चतुरङ्गां महीपतिः। उपायपूर्वं मेधावी यतेत सततोत्थितः॥ ८०॥

उस समय बहुत-से शूर-वीर भी उस विशाल वाहिनीको रोककर खड़ी नहीं रख सकते । इसलिये बुद्धिमान् राजाको चाहिये कि वह सतत सावधान रहकर कोई-न-कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरंगिणी सेनाको विशेष सत्कारपूर्वक स्थिर रखनेका यन करे ॥ ८०॥ उपायविजयं श्रेष्ठमाहुर्भेदेन मध्यमम्। जघन्य एष विजयो यो युद्धेन विशाम्पते॥ ८१॥

राजन् ! साम-दानरूप उपायसे जो विजय प्राप्त होती है, उसे श्रेष्ठ बताया गया है । भेदनीतिके द्वारा शत्रुसेनामें फूट डालकर जो विजय प्राप्त की जाती है, वह मध्यम है तथा युद्धके द्वारा मार-काट मचाकर जो शत्रुको पराजित किया जाता है, वह सबसे निम्नश्रेणीकी विजय है ॥ ८१ ॥

महादोषः संनिपातस्तस्याद्यः क्षय उच्यते।
परस्परज्ञाः संदृष्टा व्यवधूताः सुनिदिचताः॥ ८२॥
पञ्चारादपि ये शूरा मृद्गन्ति महतीं चमूम्।
अपि वा पञ्च पट्सत विजयन्त्यनिवर्तिनः॥ ८३॥

युद्ध महान् दोषका भण्डार है। उन दोषों में सबसे प्रधान है जनसंहार। यदि एक दूसरेको जाननेवाले, हर्ष और उत्साहमें भरे रहनेवाले, कहीं भी आसक्त न होकर विजय-प्राप्तिका टढ़ निश्चय रखनेवाले तथा शौर्यसम्पन्न पचास सैनिक भी हों तो वे बड़ी भारी सेनाको धूलमें मिला देते हैं। यदि पीछे पैर न हटानेवाले पाँच, छः और सात ही योद्धा हों तो वे भी निश्चितरूपसे विजयी होते हैं॥ ८२-८३॥

न वैनतेयो गरुडः प्रशंसित महाजनम्। दृष्ट्या सुपर्णोऽपचिति महत्या अपि भारत॥ ८४॥

भारत ! सुन्दर पंखोंवाले विनतानन्दन गरुड़ विशाल सेनाका भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूहकी प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ८४ ॥

न वाहुत्येन सेनाया जयो भवति नित्यशः। अधुवो हि जयो नाम दैवं चात्र परायणम्। जयवन्तो हि संग्रामे कृतकृत्या भवन्ति हि ॥ ८५॥

सदा अधिक सेना होनेसे ही विजय नहीं होती है। युद्धमें जीत प्रायः अनिश्चित होती है। उसमें दैव ही सबसे बड़ा सहारा है। जो संग्राममें विजयी होते हैं। वेही कृतकार्य होते हैं॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डिविनिर्माणपर्वणि निमित्ताख्याने तृतीयोऽध्याय: ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्नपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डिविनिर्माणपर्वमें अमङ्गलसूचक उत्पातों तथा विजयसूचक लक्षणोंका वर्णनिविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

चतुर्थोऽध्यायः

धतराष्ट्रके पूछनेपर संजयके द्वारा भूमिके महत्त्वका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त्वा ययौ व्यासो धृतराष्ट्राय धीमते। धृतराष्ट्रोऽपि तच्छुत्वा ध्यानमेवान्वपद्यत॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! बुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर महर्षि व्यासजी चले गये। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ कालतक उनपर सोच-

विचार करते रहे ॥ १ ॥

स मुहूर्तमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य मुहुर्मुहुः। संजयं संशितात्मानमपृच्छद् भरतर्पभ ॥ २ ॥

भरतश्रेष्ठ ! दो घड़ीतक सोचने-विचारनेके पश्चात् बारंबार लम्बी साँस खींचते हुए उन्होंने विशुद्ध हृद्यवाले संजयसे पूछा-॥ २॥ संजयेमे महीपालाः शूरा युद्धाभिनन्दिनः। अन्योन्यमभिनिधन्ति शस्त्रैरुचावचैरिह ॥ ३ ॥ पार्थिवाः पृथिवीहेतोः समभित्यज्य जीवितम्। न वाशाम्यन्ति निधन्तो वर्धयन्ति यमस्ययम् ॥ ४ ॥ भौममैश्वर्यमिच्छन्तो न सृष्यन्ते परस्परम्। मन्ये वहुगुणा भूमिस्तन्ममाचक्ष्व संजय॥ ५ ॥

्संजय ! पृथ्वीका पालन करनेवाले ये शूरवीर नरेश इस
भूमिके लिये ही अपना जीवन निछावर करके युद्धका अभिनन्दन करते और छोटे-बड़े अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा एक दूसरेपर
धातक प्रहार करते हैं । इस भूतलके ऐश्वर्यको स्वयं ही चाहते
हुए वे एक दूसरेको सहन नहीं कर पाते हैं । परस्पर प्रहार
करते हुए यमलोककी जनसंख्या बढ़ाते हैं । परंतु शान्त नहीं
होते हैं । अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि यह भूमि बहुसंख्यक
गुणांसे विभूषित है । इसलिये संजय ! तुम मुझसे इस भूमिके
गुणांका ही वर्णन करो ॥ ३-५॥

बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च। कोटयश्च लोकवीराणां समेताः कुरुजाङ्गले॥ ६॥ (कुरुक्षेत्रमें इस जगत्के कई हजार, लाख, करोड़ और

अरवीं वीर एकत्र हुए हैं ॥ ६ ॥
देशानां च परीमाणं नगराणां च संजय ।
श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यत एते समागताः ॥ ७ ॥

संजय ! ये लोग जहाँ-जहाँसे आये हैं। उन देशों और नगरोंका यथार्थ परिमाण मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ दिव्यबुद्धिप्रदीपेन युक्तस्त्वं श्लानचक्षुपा । प्रभावात तस्य विप्रपैंक्योसस्यामिततेजसः ॥ ८ ॥

क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यासजीके प्रभावसे दिव्य बुद्धिरूपी प्रदीपसे प्रकाशित ज्ञानदृष्टिसे सम्पन्न हो गये हो'।। संजय उवाच

यथाप्रज्ञं महाप्राज्ञ भौमान् वक्ष्यामि ते गुणान् । शास्त्रचश्चरवेक्षस्य नमस्ते भरतर्षम ॥ ९ ॥

संजयने कहा—महाप्राश्च ! में अपनी बुद्धिके अनुसार आपसे इस भूमिके गुणोंका वर्णन कहाँगा । भरतश्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है; आप शास्त्रदृष्टिसे इस विषयको देखिये और समिक्षिये ॥ ९॥

द्विविधानीह भूतानि चराणि स्थावराणि च। त्रसानां त्रिविधा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः॥१०॥

राजन् ! इस पृथ्वीपर दो तरहके प्राणी उपलब्ध हैं— स्थावर और जङ्गम । जङ्गम प्राणियोंकी उत्पत्तिके तीन स्थान हैं—अण्डजः स्वेदज और जरायुज ॥ १० ॥

त्रसानां खलु सर्वेषां श्रेष्टा राजन् जरायुजाः। जरायुजानां प्रवरा मानवाः पश्चश्च ये॥११॥

राजन् ! सम्पूर्ण जङ्गम जीवोंमें जरायुज श्रेष्ठ माने गये हैं। जरायुजोंमें भी मनुष्य और पशु उत्तम हैं।। ११।। नानारूपधरा राजंस्तेषां भेदाश्चतुर्दश। वेदोक्ताः पृथिवीपाल येषु यज्ञाः प्रतिष्टिताः ॥ १२॥

वे नाना प्रकारकी आकृतिवाले होते हैं। राजन् ! उनके चौदह भेद हैं। जो वेदोंमें वताये गये हैं। भूपाल ! उन्हींमें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा है।। १२।।

त्राम्याणां पुरुषाः श्रेष्टाः सिंहाश्चारण्यवासिनाम् । सर्वेषामेव भूतानामन्योन्येनोपजीवनम् ॥ १३॥

ग्रामवासी पशु और मनुष्योंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं और वनवासी पशुओंमें सिंह श्रेष्ठ हैं। समस्त प्राणियोंका जीवन-निर्वाह एक दूसरेके सहयोगसे होता है॥ १३॥

उद्भिजाः स्थावराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैव जातयः । वृक्षगुरुमलतावल्लश्यस्त्वक्सारास्तृणजातयः ॥ १४ ॥ स्थावरोंको उद्भिज कहते हैं । उनकी पाँच ही जातियाँ

हैं—बृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली औरत्वक्सार (बाँस आदि)। ये सब तृणवर्गकी जातियाँ हैं ॥ १४॥

तेपां विंशतिरेकोना महाभूतेषु पञ्चसु। चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा गायत्री लोकसम्मता॥१५॥

ये स्थायर-जङ्गमरूप उन्नीस प्राणी हैं। इनके साथ पाँच महाभूतोंको गिन लेनेपर इनकी संख्या चौबीस हो जाती है। गायत्रीके भी चौबीस ही अक्षर होते हैं। इसिल्ये इन चौबीस भूतोंको भी लोकसम्मत गायत्री कहा गया है।।१५॥

य एतां वेद गायत्रीं पुण्यां सर्वगुणान्विताम्। तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यति॥१६॥

भरतश्रेष्ठ ! जो लोकमें स्थित इस सर्वगुणसम्पन्न पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता है। वह कभी नष्ट नहीं होता ॥ १६ ॥

अरण्यवासिनः सप्त सप्तैषां त्रामवासिनः। सिंहा व्याचा वराहाश्च महिषा वारणास्तथा॥ १७॥ ऋक्षाश्च वानराश्चेव सप्तारण्याः स्मृता नृप।

नरेश्वर! उपर्युक्त चौदह प्रकारके जरायुज प्राणियों में वनवासी पशु सात हैं और ग्रामवासी भी सात ही हैं। सिंह, व्याघ, वराह, महिष, गज, रीछ और वानर—ये सात वनवासी पशु माने गये हैं॥ गौरजाविमनुष्याश्च अश्वाश्वतरगर्दभाः॥ १८॥ एते ग्राम्याः समाख्याताः पशवः सप्त साधुभिः।

एते वै पश्चो राजन ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश ॥ १९ ॥

गाय, वकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खचर और गदहे— इन सात पशुओंको साधु पुरुपोंने ग्रामवासी वताया है। राजन्! इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलकर कुल चौदह पशु कहे गये हैं॥ १८-१९॥

भूमी च जायते सर्वे भूमी सर्वे विनद्दयति। भूषिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम्॥ २० सब कुछ इस भूमिपर ही उत्पन्न होता है और भूमिमें ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियोंकी प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है॥ २०॥ यस्य भूमिस्तस्य सर्वे जगत् स्थावरजङ्गमम्। तत्रातिगृद्धा राजानो विनिधन्तीतरेतरम् ॥ २१ ॥

जिसके अधिकारमें भृमि है, उसीके अधिकारमें सम्पूर्ण चराचर जगत् है, इसीलिये भृमिके प्रति आसक्ति रखनेवाले राजालोग एक-दूसरेको मारते हैं ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि भौमगुणकथने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वमें मृमिगुणवर्णनविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

# पञ्चमोऽध्यायः

#### पश्चमहाभूतों तथा सुदर्शनद्वीपका संक्षिप्त वर्णन

धृतराष्ट्र उवाच

नदीनां पर्वतानां च नामधेयानि संजय। तथा जनपदानां च ये चान्ये भूमिमाश्रिताः॥ १॥

भृतराष्ट्र बोले — संजय ! निदयों। पर्वतों तथा जनपदों-के और दूसरे भी जो पदार्थ इस भ्तलपर आश्रित हैं। उन सबके नाम बताओ ॥ १॥

प्रमाणं च प्रमाणक्ष पृथिन्या मम सर्वतः। निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च संजय॥ २॥ प्रमाणवेता संजय ! तुम सारी पृथ्वीका पूरा प्रमाण

(लम्बाई-चौड़ाईका माप) मुझे बताओ । साथ ही यहाँके वनोंका भी वर्णन करो ॥ २॥

संजय उवाच

पञ्चेमानि महाराज महाभूतानि संग्रहात्। जगतीस्थानि सर्वाणि समान्याहुर्मनीषिणः॥ ३॥

संजय वोळे—महाराज ! इस पृथ्वीपर रहनेवाली जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब-की-संव संक्षेपसे पञ्चमहाभूत-स्वरूप हैं। इसीलिये मनीपी पुरुष उन सबको सम्भे कहते हैं॥ भूमिरापस्तथा वायुरिवराकाशमेव च। गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां भूमिः प्रधानतः॥ ४॥

आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि-ये पञ्च महाभूत हैं। आकाशसे लेकर भूमितक जो पञ्चमहाभूतोंका कम है, उसमें पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतोंमें एक-एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतोंमें भूमिकी प्रधानता है॥४॥ राज्दः स्पर्शेश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः। भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्ववेदिभिः॥ ५॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँचोंको तत्त्व-वेत्ता महर्षियोंने पृथ्वीका गुण बताया है ॥ ५ ॥

चत्वारोऽष्सु गुणा राजन् गन्धस्तत्र न विद्यते । शब्दः स्पर्शश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणास्त्रयः । शब्दः स्परीश्च वायोस्त आकाशे शब्द एव तु ॥ ६ ॥

राजन् ! जलमें चार ही गुण हैं । उसमें गन्धका अभाव है। तेजके शब्द, स्पर्श तथा रूप—ये तीन गुण हैं। वायुके शब्द और स्पर्श दो ही गुण हैं और आकाशका एक मात्र शब्द ही गुण है ॥ ६ ॥

पते पञ्च गुणा राजन् महाभूतेषु पञ्चसु । वर्तन्ते सर्वलोकेषु येषु भूताः प्रतिष्ठिताः॥ ७॥

राजन् ! ये पाँच गुण सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयभूत पञ्च-महाभूतोंमें रहते हैं। जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं॥ ७॥ अन्योन्यं नाभिवर्तन्ते साम्यं भवति वै यदा॥ ८॥

ये पाँचों गुण जब साम्यावस्थामें रहते हैं, तब एक-दूसरेसे संयुक्त नहीं होते हैं ॥ ८ ॥

यदा तु विषमीभावमाविशन्ति परस्परम्। तदा देहैदेंहवन्तो व्यतिरोहन्ति नान्यथा॥ ९॥

जब ये विषमभावको प्राप्त होते हैं, तब एक दूसरेसे मिल जाते हैं। उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरोंसे संयुक्त होते हैं, अन्यथा नहीं॥ ९॥

आनुपूर्व्या विनश्यन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः। सर्वाण्यपरिमेयाणि तदेषां रूपमैश्वरम्॥१०॥

ये सब भूत कमसे नष्ट होते और क्रमसे ही उत्पन्न होते हैं (पृथ्वी आदिके क्रमसे इनका लय होता है और आकाश आदिके क्रमसे इनका प्रादुर्भाव)। ये सब अपिरमेय हैं। इनका रूप ईश्वरकृत है।। १०॥

तत्र तत्र हि दश्यन्ते धातवः पाञ्चभौतिकाः। तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते॥११॥

भिन्न-भिन्न लोकोंमें पाञ्चभौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य तर्कके द्वारा उनके प्रमाणोंका प्रतिपादन करते हैं॥

अचिन्त्याः खलुये भावान तांस्तर्केण साधयेत् । प्रकृतिभ्यः परं यत् तु तद्चिन्त्यस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

परंतु जो अचिन्त्य भाव हैं, उन्हें तर्क्षे सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। जो प्रकृतिसे परे है, वही अचिन्त्य स्वरूप है।। १२।।

सुदर्शनं प्रवर्ष्यामि द्वीपं तु कुरुनन्दन । परिमण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः ॥ १३॥ कुरुनन्दन ! अब मैं सुदर्शन नामक द्वीपका वर्णन कलँगा। महाराज! वह द्वीप चककी माँति गोलाकार स्थित है।।
नदीजलप्रतिच्छन्नः पर्वतैश्चाभ्रसंनिमः।
पुरैश्च विविधाकारै रम्यैर्जनपदैस्तथा॥ १४॥
वृक्षः पुष्पफलोपेतैः सम्पन्नधनधान्यवान्।
लवणेन समुद्रेण समन्तात् परिवारितः॥ १५॥

वह नाना प्रकारकी निदयोंके जलसे आच्छादित, मेघके समान उच्चतम पर्वतोंसे सुशोभित, भाँति-माँतिके नगरों, रमणीय जनपदों तथा फल-फूलसे भरे हुए बृक्षोंसे विभूषित है। यह द्वीप भाँति-भाँतिकी सम्पदाओं तथा धन-धान्यसे सम्पन्न है। उसे सब ओरसे लवणसमुद्रने घेर रक्ला है।। यथा हि पुरुषः परयेदाद्शें मुखमात्मनः। एवं सुदर्शनद्वीपो दरयते चन्द्रमण्डले॥ १६॥

जैसे पुरुष दर्पणमें अपना मुँह देखता है, उसी प्रकार
सुदर्शनद्वीप चन्द्रमण्डलमें दिखायी देता है ॥ १६ ॥
द्विरंशे पिष्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान् ।
सर्वोपिधसमावायः सर्वतः परिवारितः॥ १७॥

इसके दो अंशमें पिप्पल और दो अंशमें महान् शश दृष्टिगोचर होता है । इनके सब ओर सम्पूर्ण ओपिधयोंका समुदाय फैला हुआ है ॥ १७ ॥

आपस्ततोऽन्या विश्वेयाः शेषः संक्षेप उच्यते । ततोऽन्य उच्यते चायमेनं संक्षेपतः शृणु ॥ १८॥

इन सबको छोड़कर शेष स्थान जलमय समझना चाहिये। इससे भिन्न संक्षिप्त भूमिखण्ड बताया जाता है। उस खण्डका मैं संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, उसे सुनिये॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि सुदर्शनद्वीपवर्णने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वमें सुदर्शनद्वीपवर्णनविषयक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

## षष्टोऽध्यायः

#### सुदर्शनके वर्ष, पर्वत, मेरुगिरि, गङ्गानदी तथा शशाकृतिका वर्णन

धृतराष्ट्र उवाच उक्तो द्वीपस्य संक्षेपो विधिवद् बुद्धिमंस्त्वया। तत्त्वक्षश्चासि सर्वस्य विस्तरं बृहि संजय॥१॥

भृतराष्ट्र बोळे—बुद्धिमान् संजय ! तुमने सुदर्शनद्वीप-का विधिपूर्वक थोड़ेमें ही वर्णन कर दियाः परंतु तुम तो तत्त्वोंके ज्ञाता हो; अतः इस सम्पूर्ण द्वीपका विस्तारके साथ वर्णन करो ॥ १ ॥

यावान् भूम्यवकाशोऽयं दृश्यते शशलक्षणे। तस्य प्रमाणं प्रबृहि ततो वक्ष्यसि पिप्पलम्॥ २॥

चन्द्रमाके शश-चिह्नमें भूमिका जितना अवकाश दृष्टि-गोचर होता है उसका प्रमाण बताओ । तत्पश्चात् पिप्पल-स्थानका वर्णन करना ॥ २॥

वैशम्पायन् उवाच

एवं राज्ञा स पृष्टस्तु संजयो वाक्यमत्रवीत्।

वैद्राम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रके इस प्रकार पूछनेपर संजयने कहना आरम्भ किया ॥ २५ ॥ संजय उनाच

प्रागायता महाराज पडेते वर्षपर्वताः। अवगाढा द्युभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ॥३॥

संजय बोले-महाराज ! पूर्व दिशासे पश्चिम दिशाकी ओर फैले हुए ये छः वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम समुद्रमें घुसे हुए हैं ॥ ३॥

हिमवान् हेमकूटश्च निषधश्च नगोत्तमः। नीलश्च वैदूर्यमयः इवेतश्च शशिसंनिभः॥ ४॥ सर्वधातुविचित्रश्च श्टङ्गवान् नाम पर्वतः। एते वै पर्वता राजन् सिद्धचारणसेविताः॥ ५॥ उनके नाम इस प्रकार हैं—हिमवान्, हेमकूट, पर्वतश्रेष्ठ निपध, वैदूर्यमणिमय नीलिगिरि, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हेवेतिगिरि तथा सब धातुओंसे सम्पन्न होकर विचित्र शोभा धारण करनेवाला शृङ्कवान् पर्वत । राजन् ! ये छः पर्वत सिद्धों तथा चारणोंके निवासस्थान हैं ॥ ४-५ ॥

एपामन्तरविष्कस्भो योजनानि सहस्रशः। तत्र पुण्या जनपदास्तानि वर्षाणि भारत॥ ६॥

भरतनन्दन ! इनके बीचका विस्तार सहस्रों योजन है । वहाँ भिन्न-भिन्न वर्ष (खण्ड) हैं और उनमें बहुत से पवित्र जनपद हैं ॥ ६ ॥

वसन्ति तेषु सत्त्वानि नानाजातीनि सर्वशः। इदं तु भारतं वर्षं ततो हैमवतं परम्॥ ७॥

उनमें सब ओर नाना जातियोंके प्राणी निवास करते हैं। उनमेंसे यह भारतवर्ष है। इसके बाद हिमालयसे उत्तर हैमवतवर्ष है।। ७॥

हेमकूटात् परं चैव हरिवर्षे प्रचक्षते। दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु॥ ८॥ प्रागायतो महाभाग माल्यवान् नाम पर्वतः। ततः परं माल्यवतः पर्वतो गन्धमादनः॥ ९॥

हेमकूट पर्वतसे आगे हरिवर्षकी स्थित बतायी जाती है।
महाभाग ! नीलिगिरिके दक्षिण और निपधपर्वतके उत्तर पूर्वसे
पश्चिमकी ओर फैला हुआ माल्यवान् नामक पर्वत है।
माल्यवान्से आगे गन्धमादन पर्वत है।। ८-९।।

परिमण्डलस्तयोर्मध्ये मेरः कनकपर्वतः। आदित्यतरुणाभासो विधूम इव पावकः॥१०॥ इन दोनोंके बीचमें मण्डलाकार सुवर्णमय मेरपर्वत है। जो प्रातःकालके सूर्यके समान प्रकाशमान तथा धूमरहित अग्नि-के समान कान्तिमान् है ॥ १०॥

योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिरुच्छ्रितः। अधस्ताचतुरशीतियोजनानां महीपते॥ ११॥

उसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। राजन् ! वह नीचे भी चौरासी हजार योजनतक पृथ्वीके भीतर घुसा हुआ है।। ऊर्ध्वमध्य तिर्यक् च लोकानावृत्य तिष्ठति। तस्य पार्थ्वेष्वमी द्वीपाश्चत्वारः संस्थिता विभो॥ १२॥

प्रभो ! मेरपर्वत ऊपर-नीचे तथा अगल-वगल सम्पूर्ण लोकोंको आवृत करके खड़ा है। उसके पार्विभागमें ये चार द्वीप बसे हुए हैं॥ १२॥

भद्राभ्वः केतुमालश्च जम्बृद्वीपश्च भारत। उत्तराइचैव कुरवः कृतपुण्यप्रतिश्रयाः॥१३॥

भारत ! उनके नाम ये हैं—भद्राश्वः केतुमालः जम्बूद्वीप तथा उत्तरकुरु । उत्तरकुरु द्वीपमें पुण्यात्मा पुरुषोंका निवास है॥ विहराः सुमुखो यस्तु सुपर्णस्यात्मजः किल ।

स वै विचिन्तयामास सौवर्णान् वीक्ष्य वायसान् ॥१४॥ मेरुरुत्तममध्यानामधमानां च पक्षिणाम् । अविशेषकरो यसात् तसादेनं त्यजाम्यहम् ॥१५॥

एक समय पक्षिराज गरुड़के पुत्र सुमुखने मेरुपर्वतपर सुनहरे शरीरवाले कौवोंको देखकर सोचा कि यह सुमेरुपर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियोंमें कुछ भी अन्तर नहीं रहने देता है। इसलिये में इसको त्याग दूँगा। ऐसा विचार करके वे वहाँसे अन्यत्र चले गये॥ १४-१५॥

तमादित्योऽनुपर्येति सततं ज्योतिषां वरः। चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो वायुरचैव प्रदक्षिणः॥१६॥

ज्योतिर्मय ग्रहोंमें सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव, नक्षत्रोंसहित चन्द्रमा तथा वायुदेव भी प्रदक्षिणक्रमसे सदा मेरुगिरिकी परिक्रमा करते रहते हैं ॥ १६ ॥

स पर्वतो महाराज दिव्यपुष्पफलान्वितः। भवनैरावृतः सर्वैर्जाम्बूनद्परिष्कृतैः॥१७॥

महाराज ! वह पर्वत दिन्य पुष्पों और फलोंसे सम्पन्न है। वहाँके सभी भवन जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभूषित हैं। उनसे थिरे हुए उस पर्वतकी बड़ी शोभा होती है।। १७॥ तत्र देवगणा राजन गन्धर्वासुरराक्षसाः।

तत्र देवगणा राजन् गन्धवासुरराक्षसाः। अप्सरोगणसंयुक्ताः शैले क्रीडन्ति सर्वदा॥१८॥

राजन् ! उस पर्वतपर देवता, गन्धर्व, असुर, राक्षस तथा अप्सराएँ सदा कीड़ा करती रहती हैं ॥ १८॥ तत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च राकश्चापि सुरेश्वरः। समेत्यं विविधैयंश्चर्यजनतेऽनेकद्क्षिणैः॥ १९॥

वहाँ ब्रह्माः रुद्र तथा देवराज इन्द्र एकत्र हो पर्याप्त

दक्षिणावाले नाना प्रकारके यज्ञांका अनुष्ठान करते हैं ॥१९॥
तुम्बुरुर्नारदश्चैव विश्वावसुईहा हुहूः।
अभिगम्यामरश्रेष्टांस्तुष्टुबुर्विविधैः स्तवैः॥ २०॥

उस समय तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, हाहा और हूहू नामक गन्थर्व उन देवेश्वरोंके पास जाकर माँति-माँतिके स्तोत्रों-द्वारा उनकी स्तुति करते हैं ॥ २०॥

सप्तर्षयो महात्मानः कश्यपश्च प्रजापतिः। तत्र गच्छन्ति भद्रं ते सदा पर्वणि पर्वणि ॥ २१॥

राजन् ! आपका कल्याण हो । वहाँ महात्मा सप्तर्षिगण तथा प्रजापित कश्यप प्रत्येक पर्वपर सदा प्रचारते हैं ॥२१॥ तस्यैव सूर्धन्युशनाः काव्यो दैत्यैर्महीपते ।

इमानि तस्य रत्नानि तस्यमे रत्नपर्वताः॥ २२॥

भूपाल ! उस मेरुपर्वतके ही शिखरपर दैत्योंके साथ ग्रुकाचार्य निवास करते हैं । ये सब रत्न तथा ये रत्नमय पर्वत ग्रुकाचार्यके ही अधिकारमें हैं ॥ २२ ॥

तसात् कुवेरो भगवांश्चतुर्थं भागमञ्जूते। ततः कळांशं वित्तस्य मनुष्येभ्यः प्रयच्छति॥ २३॥

भगवान् कुवेर उन्हीं धनका चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और उस धनका सोलहवाँ भाग मनुष्योंको देते हैं ॥ २३॥

पाइवें तस्योत्तरे दिव्यं सर्वर्तुकुसुमैश्चितम्। कर्णिकारवनं रम्यं शिलाजालसमुद्रतम्॥ २४॥

सुमेर पर्वतके उत्तर भागमें समस्त ऋतुओं के फूलेंसे भरा हुआ दिन्य एवं रमणीय कर्णिकार (कनेर वृक्षोंका) वन है, जहाँ शिलाओं के समृह संचित हैं ॥ २४ ॥ तत्र साक्षात् पशुपतिर्दिन्यैर्भूतैः समावृतः। उमासहायो भगवान् रमते भूतभावनः॥ २५ ॥ कर्णिकारमयीं मालां विभ्रत्पादावलिन्वनीम्। त्रिभिनेंत्रैः कृतोद्योतस्त्रिभिः सूर्यैरिवोदितैः॥ २६ ॥

वहाँ दिव्य भूतोंसे घिरे हुए साक्षात् भूतभावन भगवान् पशुपति पैरोंतक लटकनेवाली कनेरके फूलोंकी दिव्य माला धारण किये भगवती उमाके साथ विहार करते हैं । वे अपने तीनों नेत्रोंद्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं, मानो तीन सूर्य उदित हुए हों ॥ २५-२६॥

तमुत्रतपसः सिद्धाः सुव्रताः सत्यवादिनः। पद्दयन्ति न हि दुवृत्तैः शक्यो द्रष्टं महेश्वरः॥ २७॥

उग्र तपस्वी एवं उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले सत्य-वादी विद्व पुरुष ही वहाँ उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगोंको भगवान् महेश्वरका दर्शन नहीं हो सकता ॥ २७॥ तस्य शैलस्य शिखरात् श्लीरधारा नरेश्वर । विश्वक्रपापरिमिता भीमनिर्धातनिःस्वना ॥ २८॥

पुण्या पुण्यतमैर्जुष्टा गङ्गा भागीरथी शुभा।

प्रवन्तीच प्रवेगेन हदे चन्द्रमसः शुभे॥ २९॥

नरेश्वर ! उस मेरुपर्वतके शिखरसे दुग्धके समान स्वेत-धारवाळी, विश्वरूपा, अपरिमित शक्तिशालिनी, भयंकर वज्र-पातके समान शब्द करनेवाळी, परम पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा सेवित, शुभस्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बड़े प्रवल-वेगसे सुन्दर चन्द्रकुण्डमें गिरती हैं ॥ २८-२९ ॥

तया ह्यत्पादितः पुण्यः स हदः सागरोपमः। तां घारयामास तदा दुर्घरां पर्वतैरपि॥३०॥ इातं वर्षसहस्राणां शिरसैव पिनाकधूक।

वह पवित्र कुण्ड स्वयं गङ्गाजीने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जलराशिके कारण समुद्रके समान शोभा पाता है। जिन्हें अपने जपर धारण करना पर्वतोंके लिये भी किटन था, उन्हीं गङ्गाको पिनाकधारी भगवान् शिव एक लाख वर्षोंतक अपने मस्तकपर ही घारण किये रहे॥३०६॥ मेरोस्तु पश्चिमे पाइवें केतुमालो महीपते॥३१॥ जम्बूखण्डस्तु तत्रैव सुमहान् नन्दनोपमः।

आयुर्दश सहस्राणि वर्षाणां तत्र भारत ॥ ३२॥ राजन् ! मेरुके पश्चिम भागमें केतुमाल द्वीप है, वहीं अत्यन्त विशाल जम्बूखण्ड नामक प्रदेश है, जो नन्दनवनके समान मनोहर जान पड़ता है। भारत ! वहाँके निवासियोंकी आयु दस हजार वर्षोंकी होती है॥ ३१-३२॥

सुवर्णवर्णाश्च नराः स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः। अनामया वीतशोका नित्यं मुद्दितमानसाः॥ ३३॥

वहाँके पुरुष सुवर्णके समान कान्तिमान् और स्त्रियाँ अप्सराओं के समान सुन्दरी होती हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होते। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है।।३३॥ जायन्ते मानवास्तत्र निष्टप्तकनकप्रभाः। गन्धमादनश्रङ्गेषु कुवेरः सह राक्षसः॥ ३४॥ संवृतोऽप्सरसां सङ्घेर्मोद्देते ग्रह्मकाधिपः।

वहाँ तपाये हुए सुवर्णके समान गौर कान्तिवाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गन्धमादन पर्वतके शिखरांपर गुह्यकोंके स्वामी कुबेर राक्षसोंके साथ रहते और अप्सराओंके समुदायोंके साथ आमोद-प्रमोद करते हैं॥ ३४६ ॥ गन्धमादनपादेषु परेष्वपरगण्डिकाः॥ ३५॥ एकादश सहस्राणि वर्षाणां परमायुषः।

गन्धमादनके अन्यान्य पार्श्वर्ती पर्वतींपर दूसरी-दूसरी निदयाँ हैं। जहाँ निवास करनेवाले लोगोंकी आयु ग्यारह हजार वर्षोंकी होती है ॥ ३५५॥

तत्र हृण नरा राजंस्तेजोयुक्ता महाबलाः। स्त्रियश्चोत्पलवर्णाभाः सर्वाः सुप्रियदर्शनाः॥ ३६॥

राजन् ! वहाँके पुरुष हृष्ट-पुष्टः तेजस्वी और महाबली होते हैं तथा सभी स्त्रियाँ कमलके समान कान्तिमती और देखनेमें अत्यन्त मनोरम होती हैं ॥ ३६॥ नीलात् परतरं इवेतं इवेताद्धैरण्यकं एरम्। वर्षमैरावतं राजन् नानाजनपदावृतम्॥ ३७॥

नील पर्वतिषे उत्तर श्वेतवर्ष और श्वेतवर्षि उत्तर हिरण्यकवर्ष है। तत्मश्चात् श्वङ्गवान् पर्वतिषे आगे ऐरावत नामक वर्ष है। राजन् ! वह अनेकानेक जनपर्देषि भरा हुआ है॥ ३७॥

धनुःसंस्थे महाराज द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे। इलावृतं मध्यमं तु पश्च वर्षाणि चैव हि॥ ३८॥

महाराज ! दक्षिण और उत्तरके क्रमशः भारत और ऐरावत नामक दो वर्ष धनुपकी दो कोटियोंके समान स्थित हैं और वीचमें पाँच वर्ष ( श्वेतः हिरण्यकः इलावृतः हिरवर्ष तथा हैमवत ) हैं । इन सबके बीचमें इलावृतवर्ष है॥

उत्तरोत्तरमेतेभ्यो वर्षमुद्धिच्यते गुणैः। आयुःप्रमाणमारोग्यं धर्मतः कामतोऽर्थतः॥३९॥

भारतसे आरम्भ करके ये सभी वर्ष आयुके प्रमाण, आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम-इन सभी दृष्टियोंसे गुणोंमें उत्तरोत्तर बढते गये हैं ॥ ३९ ॥

समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षेषु भारत। एवमेषा महाराज पर्वतैः पृथिवी चिता॥४०॥

भारत ! इन सव वर्गोंमें निवास करनेवाले प्राणी परस्पर मिल-जुलकर रहते हैं । महाराज ! इस प्रकार यह सारी पृथ्वी पर्वतोंद्वारा स्थिर की गयी है ॥ ४० ॥

हेमकूटस्तु सुमहान् कैलासो नाम पर्वतः। यत्र वैश्रवणो राजन् गुहाकैः सह मोदते॥ ४१॥

राजन् ! विशाल पर्वत हेमकूट ही कैलास नामसे प्रसिद्ध है । जहाँ कुनेर गुद्यकोंके साथ सानन्द निवास करते हैं ॥

अस्त्युत्तरेण कैलासं मैनाकं पर्वतं प्रति । हिरण्यश्रुङ्गः सुमहान् दिव्यो मणिमयो गिरिः ॥ ४२ ॥

कैलाससे उत्तर मैनाक है और उससे भी उत्तर दिव्य तथा महान मणिमय पर्वत हिरण्यशृङ्क है ॥४२॥

तथा महान् माणमय पवत ।हरण्यश्व ह ॥ हरा। तस्य पार्श्वे महद् दिव्यं ग्रुभ्रं काञ्चनवालुकम्। रम्यं विन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ॥ ४३ ॥ द्रष्टुं भागीरथीं गङ्गामुवास बहुलाः समाः।

उसीके पास विशालः दिव्यः उज्ज्वल तथा काञ्चनमयी बालुकासे सुशोभित रमणीय विन्दुसरोवर है, जहाँ राजा भगीरथने भागीरथी गङ्गाका दर्शन करनेके लिये बहुत वर्षोतक निवास किया था ॥ ४३६ ॥

यूपा मणिमयास्तत्र चैत्याश्चापि हिरण्मयाः ॥ ४४ ॥ तत्रेष्ट्रा तु गतः सिद्धि सहस्राक्षो महायशाः ।

वहाँ बहुत-से मणिमय यूप तथा सुवर्णमय चैत्य (महल) शोभा पाते हैं । वहीं यज्ञ करके महायशस्त्री इन्द्रने सिद्धि प्राप्त की थी ॥ ४४ है ॥ स्रष्टा भूतपतिर्यत्र सर्वलोकैः सनातनः॥ ४५॥ उपास्यते तिग्मतेजा यत्र भूतैः समन्ततः। नरनारायणौ ब्रह्मा मनुः स्थाणुश्च पञ्चमः॥ ४६॥

उसी स्थानपर सब ओर सम्पूर्ण जगत्के लोग लोकस्रष्टा प्रचण्ड तेजस्वी सनातन भगवान् भूतनाथकी उपासना करते हैं। नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और पाँचवें भगवान् शिव बहाँ सदा स्थित रहते हैं॥ ४५-४६॥

तत्र दिव्या त्रिपथगा प्रथमं तु प्रतिष्ठिता। ब्रह्मछोकादपकान्ता सप्तधा प्रतिपद्यते॥ ४७॥

ब्रह्मलोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गङ्गा पहले उस बिन्दुसरोवरमें ही प्रतिष्ठित हुई थीं। वहींसे उनकी सात धाराएँ विमक्त हुई हैं॥ ४७॥

वस्रोकसारा निलनी पावनी च सरस्रती। जम्बूनदी च सीता च गङ्गा सिन्धुश्च सप्तमी॥ ४८॥

उन धाराओंके नाम इस प्रकार हैं—वस्तोकसारा, निल्नी, पावनी सरस्वती, जम्बूनदी, सीता, गङ्गा और सिंधु ॥ अचिन्त्या दिव्यसंकाशा प्रभोरेपैव संविधिः। उपासते यत्र सत्रं सहस्रयुगपर्यये॥ ४९॥

यह ( सात धाराओंका प्रादुर्भाव जगत्के उपकारके लिये ) भगवान्का ही अचिन्त्य एवं दिव्य सुन्दर विधान है। जहाँ लोग कल्पके अन्ततक यज्ञानुष्ठानके द्वारा परमात्माकी उपासना करते हैं। ४९॥

दृश्यादृश्या च भवति तत्र तत्र सरस्वती। एता दिव्याः सप्तगङ्गास्त्रिषु छोकेषु विश्वताः॥ ५०॥

इन सात धाराओं में जो सरस्वती नामवाली धारा है। वह कहीं प्रत्यक्ष दिखायी देती है और कहीं अहस्य हो जाती है। ये सात दिस्य गङ्गाएँ तीनों लोकों में विख्यात हैं॥५०॥ रक्षांसि वै हिमवति हेमकूटे तु गुहाकाः। सर्पा नागाश्च निषधे गोकर्ण च तपोवनम्॥ ५१॥

हिमालयपर राक्षसः हेमक्रूटपर गुह्यक तथा निषधपर्वतपर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन है॥ देवासुराणां सर्वेषां इवेतपर्वत उच्यते। गन्धर्वा निषधे नित्यं नीले ब्रह्मपर्यस्तथा। श्रृङ्गवांस्तु महाराज देवानां प्रतिसंचरः॥ ५२॥

स्वेतपर्वत सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंका निवासस्थान वताया जाता है। निषधिगिरिपर गन्धर्व तथा नीलिगिरिपर ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। महाराज! शृङ्कवान् पर्वत तो केवल देवताओंकी ही विहारस्थली है।। ५२॥

इत्येतानि महाराज सप्त वर्षाणि भागराः। भूतान्युपनिविद्यानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥ ५३॥

राजेन्द्र ! इस प्रकार स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण प्राणी इन सात वर्षोमें विभागपूर्वक स्थित हैं ॥ ५३ ॥

तेषामृद्धिर्बहुविधा दृश्यते दैवमानुषी। अशक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया तु बुभूषता॥ ५४॥

उनकी अनेक प्रकारकी दैवी और मानुषी समृद्धि देखी जाती है। उसकी गणना असम्भव है। कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको उस समृद्धिपर विश्वास करना चाहिये॥

(स वै सुदर्शनद्वीपो दश्यते शशवद् द्विधा।) यां तु पृच्छिस मां राजन् दिव्यामेतां शशाकृतिम्। पार्श्वे शशस्य द्वे वर्षे उक्ते ये दक्षिणोत्तरे। कर्णों तु नागद्वीपश्च काश्यपद्वीप एव च॥ ५५॥

इस प्रकार वह सुदर्शनद्वीप बताया गया है, जो दो भागोंमें विभक्त होकर चन्द्रमण्डलमें प्रतिबिम्बित हो खरगोश-की-सी आकृतिमें दृष्टिगोचर होता है। राजन्! आपने जो मुझसे इस शशाकृति (खरगोशकी-सी आकृति) के विषयमें प्रश्न किया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनिये। पहले जो दक्षिण और उत्तरमें स्थित (भारत और ऐरावत नामक) दो द्वीप बताये गये हैं, वे ही दोनों उस शश (खरगोश) के दो पार्श्वमाग हैं। नागद्वीप तथा काश्यपद्वीप उसके दोनों कान हैं।। ५५॥

ताम्रपर्णः शिरो राजञ्ज्रीमान् मलयपर्वतः। एतद् द्वितीयं द्वीपस्य दृश्यते शशसंस्थितम्॥ ५६॥

राजन् ! ताम्रवर्णके वृक्षों और पत्रोंसे सुशोभित श्रीमान् मलयपर्वत ही इसका सिर है। इस प्रकार यह सुदर्शन-द्वीपका दूसराभाग खरगोशके आकारमें दृष्टिगोचर होता है।।

इति श्रीमहाभारते भीष्मपूर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपूर्वणि भूम्यादिपरिमाणविवरणे षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वमें भूमि आदि परिमाणका विवरणविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है स्रोक मिलाकर कुल ५६ है स्रोक हैं)

> सप्तमोऽध्यायः उत्तर क्रुरु, भद्राश्ववर्ष तथा माल्यवानुका वर्णन

भृतराष्ट्र उवाच मेरोरथोत्तरं पाइर्वं पूर्वं चाचक्ष्व संजय। निखिलेन महायुद्धे साल्यवन्तं च पर्वतम् ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने कहा—गरमबुद्धिमान् संजय ! तुम मेरके उत्तर तथा पूर्व भागमें जो कुछ है, उसका पूर्ण-रूपेंचे वर्णन करो । साथ ही माल्यवान् पर्वतके विषयमें भी जानने योग्य बातें वताओं ॥ १ ॥ संजय उवाच

दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पाइर्वे तथोत्तरे। उत्तराः कुरवो राजन् पुण्याः सिद्धनिषेविताः॥ २॥

संजयने कहा—राजन् ! नीलगिरिसे दक्षिण तथा मेरुपर्वतके उत्तर भागमें पवित्र उत्तर कुरुवर्ष है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं ॥ २ ॥

तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः। पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च ॥ ३ ॥

वहाँके वृक्ष सदा पुष्प और फलसे सम्पन्न होते हैं और उनके फल बड़े मधुर एवं स्वादिष्ट होते हैं। उस देशके सभी पुष्प सुगन्धित और फल सरस होते हैं।। ३।।

सर्वकामफलास्तत्र केचिद् वृक्षा जनाधिए। अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र नराधिए॥ ४॥ ये क्षरित सदा क्षीरं पड्सं चामृतोपमम्। वस्त्राणि च प्रस्यन्ते फलेष्वाभरणानि च॥ ५॥

नरेश्वर ! वहाँके कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, जो सम्पूर्ण मनो-वाञ्छित फलोंके दाता हैं। राजन् ! दूसरे क्षीरी नामवाले वृक्ष हैं, जो सदा पड्विय रसोंसे युक्त एवं अमृतके समान स्वादिष्ट दुग्ध वहाते रहते हैं। उनके फलोंमें इच्छानुसार वस्त्र और आभूपण भी प्रकट होते हैं।। ४-५।।

सर्वा मणिमयी भूमिः स्क्ष्मकाञ्चनवालुका । सर्वेर्तुसुखसंस्पर्शा निष्पङ्का च जनाधिप । पुष्करिण्यः ग्रुभास्तत्र सुखस्पर्शा मनोरमाः ॥ ६ ॥

जनेश्वर ! वहाँकी सारी भूमि मिणमयी है। वहाँ जो सूक्ष्म बाल्के कण हैं, वे सब मुक्रामिय हैं । उस भूमियर कीचड़का कहीं नाम भी नहीं है । उसका स्पर्श सभी ऋतुओं में मुखदायक होता है । वहाँके मुन्दर सरोवर अत्यन्त मनोरम होते हैं । उनका स्पर्श मुखद जान पड़ता है ॥ ६ ॥

देवलोकच्युताः सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः। शुक्काभिजनसम्पन्नाः सर्वे सुन्नियदर्शनाः॥ ७॥

वहाँ देवलोकसे भूतलपर आये हुए समस्त पुण्यातमा मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हैं। ये सभी उत्तम कुलसे सम्पन्न और देखनेमें अत्यन्त प्रिय होते हैं॥ ७॥

मिथुनानि च जायन्ते स्त्रियश्चाष्सरसोपमाः। तेषां ते श्लीरिणां श्लीरं पिवन्त्यमृतसंनिभम्॥ ८॥

वहाँ स्त्री-पुरुपोंके जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी होती हैं। उत्तरकुरुके निवासी क्षीरी वृक्षोंके अमृत-तुल्य दूध पीते हैं॥८॥

मिथुनं जायते काले समं तच प्रवर्धते। तुल्यरूपगुणोपतं समवेपं तथैव च॥ ९॥ वहाँ स्त्री-पुरुषोंके जोड़े एक ही साथ उत्पन्न होते और साथ-साथ बढ़ते हैं । उनके रूपः गुण और वेष सब् एक-से होते हैं ॥ ९॥

एकैकमनुरक्तं च चक्रवाकसमं विभो। निरामयाश्च ते लोका नित्यं मुद्दितमानसाः॥१०॥

प्रभो ! वे चकवा-चकवीके समान सदा एक दूसरेके अनुकूल बने रहते हैं । उत्तरकुरुके लोग सदा नीरोग और प्रसन्नचित्त रहते हैं ॥ १० ॥

दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च। जीवन्ति ते महाराज न चान्योन्यं जहत्युत ॥ ११ ॥

महाराज ! वे ग्यारह हजार वर्षोतक जीवित रहते हैं। एक दूसरेका कभी त्याग नहीं करते ॥ ११॥

भारुण्डा नामशकुनास्तीक्ष्णतुण्डा महावलाः। तान् निर्हरन्तीह मृतान् द्रीषु प्रक्षिपन्ति च ॥ १२॥

वहाँ भारण्ड नामके महाबली पक्षी हैं। जिनकी चोंचें बड़ी तीखी होती हैं। वे वहाँके मरे हुए लोगोंकी लाशें उठा-कर ले जाते और कन्दराओंमें फैंक देते हैं।। १२।।

उत्तराः कुरवो राजन् व्याख्यातास्ते समासतः । मेरोः पाइर्वमहं पूर्व वक्ष्याम्यथ यथातथम् ॥ १३॥

राजन् ! इस प्रकार मैंने आपसे थोड़ेमें उत्तरकुरुवर्षका वर्णन किया । अय मैं मेरुके पूर्वभागमें स्थित भद्राश्ववर्षका यथावत् वर्णन् कलँगा ॥ १३॥

तस्य मूर्धाभिषेकस्तु भद्राश्वस्य विशाम्पते। भद्रसालवनं यत्र कालाम्रश्च महाद्रुमः॥१४॥

प्रजानाथ ! भद्राश्ववर्षके शिखरपर भद्रशाल नामका एक वन है एवं वहाँ कालाम्र नामक महान् दृक्ष भी है।।

कालाम्रस्तु महाराज नित्यपुष्पफलः द्युभः। द्रुमश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः॥१५॥

महाराज ! कालाम्च दृक्ष बहुत ही सुन्दर और एक योजन ऊँचा है । उसमें सदा फूल और फल लगे रहते हैं । सिद्ध और चारण पुरुष उसका सदा सेवन करते हैं ॥१५॥ तत्र ते पुरुषाः इवेतास्तेजोयुक्ता महावलाः।

स्त्रियः कुमुद्दवर्णाश्च सुन्द्रयः प्रियद्शीनाः॥१६॥

वहाँके पुरुष स्वेत वर्णके होते हैं । वेतेजस्वी और महान् बलवान् हुआ करते हैं । वहाँकी स्त्रियाँ कुमुद-पुष्पके समान गौर वर्णवाली मुन्दरी तथा देखनेमें प्रिय होती हैं ॥ १६॥

चन्द्रप्रभाश्चन्द्रवर्णाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। चन्द्रशीतलगात्र्यश्च नृत्यगीतविशारदाः॥१७॥

उनकी अङ्गकान्ति एव वर्ण चन्द्रमाके समान है। उनके मुख पूर्ण चन्द्रके समान मनोहर होते हैं। उनका एक-एक अङ्ग चन्द्ररिक्मयोंके समान शीतल प्रतीत होता है। वे नृत्य और गीतकी कलामें कुशल होती हैं॥ १७॥

द्रा वर्षसहस्राणि तत्रायुर्भरतर्पम । कालाम्ररसपीतास्ते नित्यं संस्थितयौवनाः ॥ १८॥ भरतश्रेष्ठ ! वहाँके लोगोंकी आयु दस हजार वर्षकी होती है। वे कालाम्र नृक्षका रस पीकर सदा जवान बने रहते हैं।। दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु। सुदर्शनो नाम महाञ्जम्बृनृक्षः सनातनः॥ १९॥

नीलगिरिके दक्षिण और निषधके उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुनका वृक्ष है। जो सदा स्थिर रहनेवाला है।। सर्वकामफलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः। तस्य नाम्ना समाख्यातो जम्बूद्धीयः सनातनः॥ २०॥

वह समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला, पवित्र तथा सिद्धों और चारणोंका आश्रय है। उसीके नामपर यह सनातन प्रदेश जम्बूद्धीपके नामसे विख्यात है।। २०॥ योजनानां सहस्रं च शतं च भरतर्षभ। उत्सेधो वृक्षराजस्य दिवस्पृङ्गनुजेश्वर॥ २१॥

भरतश्रेष्ठ ! मनुजेश्वर ! उस वृक्षराजकी ऊँचाई ग्यारह सौ योजन है। वह (ऊँचाई) स्वर्गलोकको स्पर्श करती हुई-सी प्रतीत होती है ॥ २१॥

अरत्नीनां सहस्रं च शतानि दश पश्च च। परिणाहस्तु वृक्षस्य फलानां रसभेदिनाम्॥ २२॥

उसके फलोंमें जब रस आ जाता है अर्थात् जब वे पक जाते हैं। तब अपने-आप टूटकर गिर जाते हैं। उनफलोंकी लंबाई ढाई हजार अर्रांत मानी गयी है॥ २२॥ पतमानानि तान्युर्वी कुर्वन्ति विपुलं स्वसम्। मुश्चन्ति च रसं राजंस्तस्मिन् रजतसंनिभम्॥ २३॥

राजन् ! वे फल इस पृथ्वीपर गिरतेसमय भारी धमाके-की आवाज करते हैं और उस भूतलपर सुवर्णसहश रस बहाया करते हैं ॥ २३॥

तस्या जम्ब्याः फलरसो नदी भूत्वा जनाधिप । मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सम्प्रयात्युत्तरान् कुरून् ॥ २४ ॥

जनेश्वर ! उस जम्बूके फलोंका रस नदीके रूपमें परिणत होकर मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तरकुरुवर्षमें पहुँच जाता है ॥ २४ ॥

तत्र तेषां मनःशान्तिर्न पिपासा जनाधिप। तस्मिन् फलरसे पीते न जरा वाधते च तान् ॥ २५॥

राजन् ! फलोंके उस रसका पान कर लेनेपर वहाँके निवासियोंके मनमें पूर्ण शान्ति और प्रसन्नता रहती है । उन्हें पिपासा अथवा बुद्धावस्था कभी नहीं सताती है ॥ २५ ॥ तत्र जाम्बृनदं नाम कनकं देवभूषणम्। इन्द्रगोपकसंकाशं जायते भास्वरं तु तत् ॥२६॥

उस जम्बू नदीसे जाम्बूनद नामक सुवर्ण प्रकट होता है) जो देवताओंका आभूषण है। वह इन्द्रगोपके समान लाल और अत्यन्त चमकीला होता है।। २६॥

तरुणादित्यवर्णाश्च जायन्ते तत्र मानवाः। तथा माल्यवतः श्टङ्गे दृश्यते हृव्यवाट् सदा ॥ २७ ॥

वहाँके लोग प्रातःकालीन सूर्यके समान कान्तिमान् होते हैं। माल्यवान् पर्वतके शिखरपर सदा अग्निदेव प्रज्वलित दिखायी देते हैं।। २७॥

नाम्ना संवर्तको नाम कालाग्निर्भरतर्पभ। तथा माल्यवतः श्टङ्गे पूर्वपूर्वानुगण्डिका॥ २८॥

भरतश्रेष्ठ ! वे वहाँ संवर्तक एवं कालाग्निके नामसे प्रसिद्ध हैं । माल्यवान्के शिखरपर पूर्व-पूर्वकी ओर नदी प्रवाहित होती है ॥ २८ ॥

योजनानां सहस्राणि पञ्चषण्माल्यवानथ। महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र मानवाः॥२९॥

माल्यवान्का विस्तार पाँच-छः हजार योजन है। वहाँ
सुवर्णके समान कान्तिमान् मानव उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥
ब्रह्मछोकच्युताः सर्वे सर्वे सर्वेषु साधवः।
तपस्तप्यन्ति ते तीवं भवन्ति ह्यूर्धरेतसः ।
रक्षणार्थे तु भूतानां प्रविद्यन्ते दिवाकरम् ॥ ३०॥

वे सब लोग ब्रह्मलोकसे नीचे आये हुए पुण्यातमा मनुष्य हैं। उन सबका सबके प्रति साधुतापूर्ण वर्ताव होता है। वे ऊर्ध्वरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचारी) होते और कटोर तपस्या करते हैं। फिर समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये सूर्यलोकमें प्रवेश कर जाते हैं॥ ३०॥

षष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिमेव शतानि च। अरुणस्यात्रतो यान्ति परिवार्य दिवाकरम् ॥ ३१॥

उनमेंसे छाछठ हजार मनुष्य भगवान् सूर्यको चारों ओर-से घेरकर अरुणके आगे-आगे चलते हैं ॥ ३१ ॥ पिं वर्षसहस्राणि पिष्टमेव रातानि च। आदित्यतापतप्तास्ते विशन्ति शशिमण्डलम् ॥ ३२॥

वे छाछठ हजार वर्षोतक ही सूर्यदेवके तापमें तपकर अन्तमें चन्द्रमण्डलमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि माल्यवद्वर्णने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वमें माल्यवान्का वर्णनिविषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः

रमणक, हिरण्यक, शृङ्गवान् पर्वत तथा ऐरावतवर्षका वर्णन

वृतराष्ट्र उवाच वर्षाणां चैव नामानि पर्वतानां च संजय। आचक्ष्व मे यथातत्त्वं ये च पर्वतवासिनः ॥ १ ॥ धृतराष्ट्र बोले—संजय ! तुम सभी वर्षों और पर्वतोंके

१. पहुचीसे ठेकर कनिष्ठिका अंगुलिके मूलभागतक एक मुठीकी लंबाईको 'अरिन' कहते हैं।

नाम बताओ और जो उन पर्वतींपर निवास करनेवाले हैं उनकी स्थितिका भी यथावत् वर्णन करो ॥ १॥ संजय उवाच

दक्षिणेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण तु। वर्षं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः॥ २॥ शुक्काभिजनसम्पन्नाः सर्वे सुप्रियद्शीनाः। निःसपत्नाश्च ते सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः॥ ३॥

संजय बोले — राजन् ! श्वेतके दक्षिण और निषधके उत्तर रमणक नामक वर्ष है। वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उत्तम कुलसे युक्त और देखनेमें अत्यन्त प्रिय होते हैं। वहाँके सब मनुष्य शत्रुओंसे रहित होते हैं॥ २-३॥ दश वर्षसहस्राणि शतानि दश पञ्च च। जीवन्ति ते महाराज नित्यं मुदितमानसाः॥ ४॥

महाराज ! रमणकवर्षके मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त होकर साढ़े ग्यारह इजार वर्षोत्तक जीवित रहते हैं ॥ ४ ॥ दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु । वर्ष हिरण्मयं नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥ ५ ॥ नीलके दक्षिण और निषधके उत्तर हिरण्मयवर्ष है। जहाँ

हैरण्यवती नदी बहती है ॥ ५ ॥
यत्र चार्य महाराज पक्षिराट् पतगोत्तमः ।
यक्षानुगा महाराज धनिनः प्रियदर्शनाः ॥ ६ ॥
महावलास्तत्र जना राजन् मुदितमानसाः ।

महाराज ! वही विहंगोंमें उत्तम पिक्षराज गरुड़ निवास करते हैं । वहाँके सब मनुष्य यक्षोंकी उपासना करनेवाले, धनवान्, प्रियदर्शन, महाबली तथा प्रसन्नचित्त होते हैं ।६६। एकादश सहस्राणि चर्पाणां ते जनाधिप ॥ ७ ॥ आयु:प्रमाणं जीवन्ति शतानि दश पञ्च च ।

जनेश्वर ! वहाँके लोग साढ़े बारह हजार वर्षोंकी आयु-

तक जीवित रहते हैं ॥ ७६ ॥
श्रृङ्गाणि च विचित्राणि त्रीण्येव मनुजाधिप ॥ ८ ॥
एकं मणिमयं तत्र तथैकं रौक्ममद्भुतम्।
सर्वरत्नमयं चैकं भवनैरुपशोभितम्॥ ९ ॥

मनुजेश्वर ! वहाँ शृङ्गवान् पर्वतके तीन ही विचित्र शिखर हैं । उनमेंसे एक मणिमय है, दूसरा अद्भुत सुवर्णमय है तथातीसरा अनेक भवनोंसे सुशोमित एवं सर्वरत्नमय है ८-९ तत्र स्वयंत्रभा देवी नित्यं वसति शाण्डिली । उत्तरेण तु शृङ्गस्य समुद्रान्ते जनाधिप ॥ १० ॥ वर्षमैरावतं नाम तस्माच्छुङ्गमतः परम् । न तत्र सर्यस्तपति न जीर्यन्ते च मानवाः ॥ ११ ॥

वहाँ स्वयंप्रभा नामवाली शाण्डिली देवी नित्य निवास करती हैं। जनेश्वर ! शृङ्कवान् पर्वतके उत्तर समुद्रके निकट ऐरावत नामक वर्ष है। अतः इन शिखरोंसे संयुक्त यह वर्ष अन्य वर्षोंकी अपेक्षा उत्तम है। वहाँ सूर्यदेव ताप नहीं देते हैं और न वहाँके मनुष्य बूढ़े हो होते हैं ॥ १०-११॥ चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ज्योतिर्भृत इवावृतः।

पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपत्रनिभेक्षणाः॥१२॥

नक्षत्रोंसिहत चन्द्रमा वहाँ ज्योतिर्मय होकर सब ओर ज्याप्त-सा रहता है। वहाँके मनुष्य कमलकी-सी कान्ति तथा वर्णवाले होते हैं। उनके विशाल नेत्र कमलदलके समान सुशोभित होते हैं॥ १२॥

पद्मपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः। अनिष्यन्दा इष्टगन्धा निराहारा जितेन्द्रियाः॥१३॥

वहाँके मनुष्योंके शरीरसे विकसित कमलदलोंके समान सुगन्ध प्रकट होती है। उनके शरीरसे पसीने नहीं निकलते। उनकी सुगन्ध प्रिय लगती है। वे आहार (भूख-प्याससे) रहित और जितेन्द्रिय होते हैं।। १३॥

देवलोकच्युताः सर्वे तथा विरजसो नृप । त्रयोद्दश सहस्राणि वर्षाणां ते जनाधिप ॥ १४॥ आयुःप्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम ।

वे सबके सब देवलोकसे च्युत ( होकर वहाँ दोष पुण्य-का उपभोग करते ) हैं ! उनमें रजोगुणका सर्वथा अभाव होता है । भरतभूषण जनेश्वर ! वे तेरह हजार वर्षोंकी आयु-तक जीवित रहते हैं ॥ १४६ ॥

क्षीरोदस्य समुद्रस्य तथैवोत्तरतः प्रभुः। हरिर्वसित वैकुण्टः शकटे कनकामये॥१५॥ अष्टचकं हि तद् यानं भूतयुक्तं मनोजवम्। अन्नवर्णे महातेजो जाम्बनद्वभूषितम्॥१६॥

श्वीरसागरके उत्तर तटपर भगवान् विष्णु निवास करते हैं, वे वहाँ सुवर्णमय रथपर विराजमान हैं। उस रथमें आठ पहिये छगे हैं। उसका वेग मनके समान है। वह समस्त भूतोंसे युक्तः अग्निके समान कान्तिमान्। परम तेजस्वी तथा जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभृषित है।। १५-१६।।

स प्रभुः सर्वभूतानां विभुश्च भरतर्षभ । संक्षेपो विस्तरइचेव कर्ता कारियता तथा ॥ १७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वे सर्वशक्तिमान् सर्वज्यापी भगवान् विष्णु ही समस्त प्राणियोंका संकोच और विस्तार करते हैं। वे ही करनेवाले और करानेवाले हैं॥ १७॥

पृथिव्यापस्तथाऽऽकाशं वायुस्तेजश्च पार्थिव। स यज्ञः सर्वभूतानामास्यं तस्य हुताशनः॥ १८॥

राजन् ! पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब कुछ वे ही हैं। वे ही समस्त प्राणियोंके लिये यज्ञस्वरूप हैं। अग्नि उनका मुख है।। १८।।

वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्तः संजयेन धृतराष्ट्रो महामनाः। ध्यानमन्वगमद् राजन् पुत्रान् प्रति जनाधिप ॥ १९ ॥ वैशम्पायन जी कहते हैं—महाराज जनमेजय! संजयके ऐसा कहनेपर महामना धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके लिये चिन्ता करने लगे ॥ १९॥

स विचिन्त्य महातेजाः पुनरेवाव्रवीद् वचः। असंदायं सूतपुत्र कालः संक्षिपते जगत्॥ २०॥

कुछ देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात् महातेजस्वी धृतराष्ट्रने पुनः इस प्रकार कहा— स्तपुत्र संजय! इसमें संदेह नहीं कि काल ही सम्पूर्ण जगत्का संहार करता है॥ स्रजते च पुनः सर्वे विद्यते नेह शाश्वतम्। नरो नारायणक्ष्वेव सर्वेज्ञः सर्वभूतहृत्॥ २१॥ देवा वैकुण्ठमित्याहुर्नरा विष्णुमिति प्रभुम्॥ २२॥

ंफिर वहीं सबकी सृष्टि करता है। यहाँ कुछ भी सदा स्थिर रहनेवाला नहीं है। भगवान नर और नारायण समस्त प्राणियोंके सुहुद् एवं सर्वज्ञ हैं। देवता उन्हें वैकुण्ठ और मनुष्य उन्हें शक्तिशाली विष्णु कहते हैं'॥ २१-२२॥

इति श्रीमहाभारते भीषमपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि धतराष्ट्रवाक्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वमें धृतराष्ट्रवाक्यविषयक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८॥

#### नवमोऽध्यायः

भारतवर्षकी नदियों, देशों तथा जनपदोंके नाम और भूमिका महत्त्व

धृतराष्ट्र उवाच यदिदं भारतं वर्षे यत्रेदं सूर्छितं बलम् । यत्रातिमात्रलुब्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ १ ॥ यत्र गृद्धाः पाण्डुपुत्रा यत्र मे सज्जते मनः । एतन्मे तत्त्वमाचक्ष्व त्वंहि मे बुद्धिमान् मतः ॥ २ ॥

भृतराष्ट्र वोले संजय ! यह जो भारतवर्ष है, जिसमें यह राजाओं की विशाल वाहिनी युद्ध के लिये एक इ हुई है, जहाँ का साम्राज्य प्राप्त करने के लिये मेरा पुत्र दुर्योधन लल-चाया हुआ है, जिसे पाने के लिये पाण्डवों के मनमें भी बड़ी इच्छा है तथा जिसके प्रति मेरा मन भी बहुत आसक्त है, उस भारतवर्षका तुम यथार्थरूपसे वर्णन करो; क्यों कि इस कार्यके लिये मेरी दृष्टिमें तुम्हीं सबसे अधिक बुद्धिमान् हो १-२

संजय उवाच न तत्र पाण्डवा गृद्धाः श्रृणु राजन् वचो मम । गृद्धो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सौबलः॥ ३॥

संजयने कहा—राजन् ! आप मेरी वात सुनिये । पाण्डवोंको इस भारतवर्षके साम्राज्यका लोभ नहीं है । दुर्योधन तथा सुबलपुत्र शकुनि ही उसके लिये बहुत छुमाये हुए हैं ॥ ३॥

अपरे क्षत्रियारचैय नानाजनपदेश्वराः। ये गृद्धा भारते वर्षे न मृष्यन्ति परस्परम्॥ ४॥

विभिन्न जनपदोंके स्वामी जो दूसरे-दूसरे क्षत्रिय हैं। वे भी इस भारतवर्षके प्रति ग्रप्त-हिष्ट लगाये हुए एक दूसरेके उत्कर्षको सहन नहीं कर पाते हैं ॥ ४॥

अत्र ते कीर्तयिष्यामि वर्षं भारत भारतम्। प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोर्वैवस्ततस्य च ॥ ५ ॥

भारत ! अब मैं यहाँ आपसे उस भारतवर्षका वर्णन करूँगा, जो इन्द्रदेव और वैवस्वत मनुका प्रिय देश है ॥५॥ पृथोस्तु राजन् वैन्यस्य तथेक्ष्वाकोर्महात्मनः। ययातेरम्बरीपस्य मान्धातुर्नहृषस्य च॥६॥ तथैव मुचुकुन्दस्य शिवेरौशीनरस्य च।
ऋषभस्य तथैलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा॥ ७॥
कुशिकस्य च दुर्धर्ष गाधेद्रचैव महात्मनः।
सोमकस्य च दुर्धर्ष दिलीपस्य तथैव च॥ ८॥
अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां वलीयसाम्।
सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्॥ ९॥

राजन् ! दुर्धर्ष महाराज ! वेननन्दन पृथु, महातमा इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द, उशीनर-पुत्र शिवि, ऋषभ, इलानन्दन पुरूरवा, राजा नृग, कुशिक, महात्मा गाधि, सोमक, दिलीप तथा अन्य जो महाबली क्षत्रिय नरेश हुए हैं, उन सभीको भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है ॥ ६–९॥

तत् ते वर्षे प्रवक्ष्यामि यथायथमरिंदम। श्रृणु मे गदता राजन् यन्मां त्वं परिषृच्छिसि॥ १०॥

शत्रुदमन नरेश ! मैं उसी भारतवर्षका यथावत् वर्णन कर रहा हूँ । आप मुझसे जो कुछ पूछते या जानना चाहते हैं वह सब बताता हूँ, मुनिये ॥ १० ॥

महेन्द्रो मलयः सद्यः ग्रुक्तिमानृक्षवानपि । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः ॥ ११ ॥

इस भारतवर्षमें महेन्द्रः मलयः सहाः शुक्तिमान् ऋक्ष-वान्ः विन्ध्य और पारियात्र—ये सात वुल पर्वत कहे गये हैं ११ तेषां सहस्रशो राजन् पर्वतास्ते समीपतः।

वर्षा सहस्रशा राजन् पर्वतास्त समापतः। अविज्ञाताः सारवन्तो विपुलाश्चित्रसानवः॥ १२॥

राजन् ! इनके आसपास और भी हजारों अविज्ञात पर्वत हैं, जो रत्न आदि सार वस्तुओंसे युक्तः विस्तृत और विचित्र शिखरोंसे सुशोभित हैं ॥ १२ ॥

अन्ये ततोऽपरिकाता हस्वा हस्वोपजीविनः। आर्या म्लेच्छाश्च कौरव्य तैर्मिश्राः पुरुषाविभो ॥ १३ ॥ नदीं पिबन्ति विपुलां गङ्गां सिन्धुं सरस्रतीम्। गोदावरीं नर्मदां च बाहृदां च महानदीम् ॥ १४ ॥ शतद्रं चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीम् । हपद्रतीं विपाशां च विपापां स्थूळवाळुकाम् ॥ १५ ॥ नदीं वेत्रवतीं चैव कृष्णवेषां च निस्नगाम् । इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामिष ॥ १६ ॥ वेदस्मृतां वेदवतीं त्रिदिवामिक्षुळां कृमिम् । करीषिणीं चित्रवाहां चित्रसेनां च निस्नगाम् ॥ १७ ॥

इनसे भिन्न और भी छोटे-छोटे अपरिचित पर्वत हैं, जो छोटे-छोटे प्राणियोंके जीवन-निर्वाहका आश्रय वने हुए हैं। प्रभो! कुरुनन्दन! इस भारतवर्षमें आर्य, म्लेच्छ तथा संकर जातिके मनुष्य निवास करते हैं। वे लोग यहाँकी जिन वड़ी-वड़ी निर्योंके जल पीते हैं, उनके नाम बताता हूँ, मुनिये। गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, महानदी, शतदू, चन्द्रभागा, महानदी यमुना, हपद्रती, विपाशा, विपापा, स्यूलगालुका, वेत्रवती, कृष्णवेणा, इरावती, वितस्ता, प्रयोष्णी, देविका, वेदस्मृता, वेदवती, निर्दिया, इक्षुला, कृपि, करीपिणी, चित्रवाहा तथा चित्रसेना नदी।।१२-१७॥ गोमर्ती धूतपापां च वन्दनां च महानदीम्।

गोमतीं धूतपापां च वन्दनां च महानदीम्। कौशिकीं त्रिदिवां कृत्यां निचितां ले।हितारणीम्॥१८॥ रहस्यां शतकुम्भां च सरयूं च तथैव च। चर्मण्वतीं वेत्रवतीं हिस्तिसोमां दिशं तथा॥१९॥ शरावतीं पयोष्णीं च वेणां भीमरथीमिष। कावेरीं चुलुकां चापि वाणीं शतवलामिष॥२०॥

गोमती, धूतपापा, महानदी वन्दना, कौशिकी, त्रिदिवा, कृत्या, निचिता, लोहितारणी, रहस्या, शतकुम्भा, सरयू, चर्मण्वती, वेत्रवती, हस्तिसोमा, दिक्, शरावती, पयोष्णी, वेणा, भीमरथी, कांवरी, चुलुका, वाणी और शतवला १८—२०

नीवारामहितां चापि सुप्रयोगां जनाधिप।
पिवत्रां कुण्डलीं सिन्धुं राजनीं पुरमालिनीम् ॥ २१ ॥
पूर्वाभिरामां वीरां च भीमामोधवतीं तथा।
पाशाशिनीं पापहरां महेन्द्रां पाटलावतीम् ॥ २२ ॥
करीषिणीमसिकीं च कुशचीरां महानदीम्।
मकरीं प्रवरां मेनां हेमां घृतवतीं तथा ॥ २३ ॥
पुरावतीमनुष्णां च शैब्यां कापीं च भारत।
सदानीरामधृष्यां च कुशधारां महानदीम् ॥ २४ ॥

नरेश्वर ! नीवाराः अहिताः सुप्रयोगाः पवित्राः सुण्डलीः सिन्धुः राजनीः पुरमालिनीः पूर्वाभिरामाः वीरा ( नीरा )ः भीमाः ओघवतीः पाशाशिनीः पापहराः महेन्द्राः पाटलावतीः करीषिणीः असिन्नीः महानदी कुश्चाराः मकरीः प्रवराः मेनाः हेमाः घृतवतीः पुरावतीः अनुष्णाः शैंब्याः कापीः सदानीराः अधृष्या और महानदी कुशधारा ॥ २१—२४ ॥ सदाकान्तां शिवां चैव तथा वीरमतीमपि । वस्नां सवस्नां गौरीं च कम्पनां सहिरण्वतीम् ॥ २५ ॥ वरां वीरकरां चापि पश्चमीं च महानदीम्।
रथिचत्रां ज्योतिरथां विश्वामित्रां कपिश्वलाम् ॥ २६ ॥
उपेन्द्रां बहुलां चैव कुवीरामम्बुवाहिनीम्।
विनदीं पिश्वलां वेणां तुङ्गवेणां महानदीम् ॥ २७ ॥
विदिशां कृष्णवेणां च ताम्रां च किलामिष्।
खलुं सुवामां वेदाश्वां हरिश्रावां महापगाम् ॥ २८ ॥
श्वीद्रां च पिच्छिलां चैव भारद्वाजीं च निम्नगाम्।
कौशिकीं निम्नगां शोणां वाहुदामथ चन्द्रमाम्॥ २९ ॥
दुर्गां चित्रशिलां चैव ब्रह्मवेष्यां वृहद्वतीम्।
यवशामथ रोहीं च तथा जाम्बूनदीमपि॥ ३० ॥

सदाकान्ता शिवा वीरमती वस्त्रा सुवस्ता गौरी कम्पना हिरण्वती वरा वीरकरा महानदी पञ्चमी रथ-चित्रा ज्योतिरथा विश्वामित्रा किपञ्जला उपेन्द्रा बहुला कुवीरा अम्बुवाहिनी विनदी पञ्चला वेणा महानदी तुंगवेणा विदिशा कृष्णवेणा ताम्रा किपला खलु सुवामा वेदाश्वा हरिश्रावा महापगा शीवा पिच्छला भारद्राजी नदी कौशिकी नदी शोणा वाहुदा चन्द्रमा दुर्गा चित्र-शिला ब्रह्मिया बृहद्दती यवश्वा रोही तथा जाम्बूनदी ५५-३०

सुनसां तमसां दासीं वसामन्यां वराणसीम्। नीलां घृतवतीं चैव पर्णाशां च महानदीम् ॥ ३१ ॥ मानवीं वृषभां चैव ब्रह्ममेध्यां वृहद्धनिम्। एताश्चान्याश्च बहुधा महानद्यो जनाधिप ॥ ३२ ॥

सुनसाः तमसाः दासीः वसाः वराणसीः नीलाः घृतवतीः महानदी पर्णाशाः मानवीः वृषभाः ब्रह्ममेध्याः बृहद्धनिः राजन् ! ये तथा और भी बहुत-सी नदियाँ हैं ।। ३१-३२ ॥

सदा निरामयां कृष्णां मन्दगां मद्द्याहिनीम्।
ब्राह्मणीं च महागौरीं दुर्गामिप च भारत ॥ ३३ ॥
चित्रोपलां चित्ररथां मञ्जुलां चाहिनीं तथा।
मन्दाकिनीं वैतरणीं कोषां चापि महानदीम् ॥ ३४ ॥
गुक्तिमतीमनङ्गां च तथैव वृपसाह्मयाम्।
लोहित्यां करतोयां च तथैव वृपकाह्मयाम् ॥ ३५ ॥
कुमारीमृषिकुल्यां च मारिषां च सरस्रतीम्।
मन्दाकिनीं सुपुण्यां च सर्वां गङ्गां च भारत ॥ ३६ ॥

भारत! सदा निरामयाः कृष्णाः मन्दगाः मन्दवाहिनीः ब्राह्मणीः महागौरीः दुर्गाः चित्रतेयाः चित्ररथाः मञ्जुलाः वाहिनीः मन्दािकनीः वैतरणीः महानदी कोषाः ग्रुक्तिमतीः अनंगाः वृषाः लोहित्याः करतोयाः वृषकाः कुमारीः ऋृषिकुल्याः मारिषाः सरस्वतीः मन्दािकनीः सुपुण्याः सर्वा तथा गङ्गाः भारत ! इन निदयोंके जल भारतवासी पीते हैं ॥ ३३—३६॥

विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वारचैव महाफलाः। तथा नद्यस्वप्रकाशाः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ३७॥ राजन् ! पूर्वोक्त सभी निदयाँ सम्पूर्ण विश्वकी माताएँ हैं। वे सबकी सब महान् पुण्य फल देनेवाली हैं। इनके सिवा सैकड़ों और हजारों ऐसी निदयाँ हैं। जो लोगोंके परिचयमें नहीं आयी हैं।। ३७॥

इत्येताः सरितो राजन् समाख्यातायथास्मृति । अत अर्ध्व जनपदान् निवोध गदतो मम ॥ ३८॥

राजन् ! जहाँतक मेरी स्मरणशक्ति काम दे सकी है, उसके अनुसार मैंने इन नदियोंके नाम वताये हैं। इसके बाद अब मैं भारतवर्षके जनपदोंका वर्णन करता हुँ, सुनिये ॥ तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वा माद्रेयजाङ्गलाः। शूरसेनाः पुलिन्दाश्च वोधा मालास्तथैव च ॥ ३९॥ मत्स्याःकुराल्याःसौराल्याःकुन्तयः कान्तिकोसलाः। चेदिमत्स्यकरूपाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥ ४० ॥ उत्तमाश्वदशाणीश्व मेकलाश्चोत्करः सह। पञ्चालाः कोसलाइचैव नैकपृष्ठा घुरंघराः॥ ४१॥ गोधामद्रकलिङ्गाश्च काशयोऽपरकाशयः। जठराः कुक्कराइचैव सदशाणीश्च भारत ॥ ४२ ॥ कुन्तयोऽवन्तयइचैव तथैवापरक्रन्तयः। गोमन्ता मण्डकाः सण्डा विद्भी रूपवाहिकाः ॥ ४३॥ अरमकाः पाण्डुराष्ट्राश्च गोपराष्ट्राः करीतयः। अधिराज्यकुशाद्याश्च महराष्ट्रं च केवलम् ॥ ४४॥

भारतमें ये कुरु-पाञ्चाल, शाहब, माद्रेय-जाङ्गल, शूरसेन, पुलिन्द, बोध, माल, मत्स्य, कुशह्य, सौशह्य, कुन्ति,कान्ति, कोसल, चेदि, मत्स्य, करूष, मोज, सिन्धु-पुलिन्द, उत्तमाश्च, दशार्ण, मेकल, उत्कल, पञ्चाल, कोसल, नैकपृष्ठ, धुरंधर, गोधा, मद्रकलिंग, काशि, अपरकाशि, जटर, कुक्कुर, दशार्ण, कुन्ति, अवन्ति, अपरकुन्ति, गोमन्त, मन्दक, सण्ड, विदर्भ, रूपवाहिक, अश्मक, पाण्डुराष्ट्र, गोपराष्ट्र, करीति, अधिराज्य, कुशाद्य तथा मल्लराष्ट्र॥ ३९-४४॥

वारवास्यायवाहाश्च चक्राश्चकातयः शकाः। विदेहा मगधाः खक्षा मलजा विजयास्तथा ॥ ४५ ॥ अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च यङ्गलोमान एव च। मल्लाः सुदेण्णाः प्रह्लादा माहिकाः शशिकास्तथा ॥ ४६ ॥ बाह्निका वाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः। अपरान्ताः परान्ताश्च पञ्चालाश्चममण्डलाः ॥ ४७ ॥ अटवीशिखराद्येव मेरुभूताद्य मारिष। उपावृत्तानुपावृत्ताः खराष्ट्राः केकयास्तथा ॥ ४८ ॥ कुन्दापरान्ता माहेयाः कक्षाः सामुद्रनिष्कुटाः। अन्धाद्य बहवो राजन्नन्तिर्गर्यास्तथैव च ॥ ४९ ॥ बहिर्गिर्याङ्गमलजा मगधा मानवर्जकाः। समन्तराः प्रावृषेया भागवाश्च जनाधिप॥ ५० ॥ वारवास्यः अयवाहः चकः चकातिः शकः विदेहः मगघः स्वक्षः मलजः विजयः अङ्गः वङ्गः किलङ्गः यकुल्लोमाः मलः सुरेष्णः प्रह्लादः माहिकः शशिकः वाह्विकः वाटधानः आभीरः कालतोयकः अपरान्तः परान्तः पञ्चालः चर्ममण्डलः अटवीशिखरः मेरुम्तः उपावृत्तः अनुपावृत्तः स्वराष्ट्रः केकयः कुन्दापरान्तः माहेयः कक्षः सामुद्रनिष्कुटः वहुसंख्यक अन्धः अन्तर्गिरिः वहिगिरिः अङ्गमलजः मगधः मानवर्जकः समन्तर प्रावृषेय तथा भागव ॥ ४५-५०॥

पुण्ड्रा भर्गाः किराताश्च सुदृष्टा यामुनास्तथा।

शका निपादा निप्धास्तथैवानर्तनैर्मृताः ॥ ५१ ॥

दुर्गालाः प्रतिमत्स्याश्च कुन्तलाः कोसलास्तथा।

तीरम्रहाः शूरसेना ईजिकाः कन्यकागुणाः ॥ ५२ ॥

तिलभारा मसीराश्च मधुमन्तः सुकन्दकाः।

काश्मीराः सिन्धुसौवीरागान्धारा दर्शकास्तथा॥ ५३ ॥

अभीसारा उल्लाश्च शैवला वाह्निकास्तथा॥ ५३ ॥

अभीसारा उल्लाश्च शैवला वाह्निकास्तथा॥ ५४ ॥

वह्वाद्याश्च कौरव्य सुद्मानाः सुमिल्लकाः।

वश्चाः करीपकाश्चापि कुलिन्दोपत्यकास्तथा॥ ५५ ॥

वनायवो दशापाश्चरीमाणः कुश्चिन्द्वः।

कच्छा गोपालकक्षाश्च जाङ्गलाः कुश्चविन्दवः।

किराता वर्षराः सिद्धा वैदेहास्ताम्रलिसकाः।

ओण्ड्राम्लेच्छाःसैसिरिधाः पार्वतीयाश्चमारिष॥५७॥

पुण्डु, भर्ग, किरात, सुदृष्ट, यामुन, शक, निषाद,

निषध, आनर्त, नैर्ऋत, दुर्गाल, प्रतिमत्स्य, कुन्तल, कोसल, तीरग्रह, शूरसेन, ईजिक, कन्यकागुण, तिलभार, मसीर, मधु-मान्, सुकन्दक, काश्मीर, सिन्धुसौवीर, गान्धार, दर्शक, अभीसार, उलुत, शैवाल, बाह्निक, दावीं, वानव, दर्व, वातज, आमरथः उरगः बहुवाद्यः सुदामः सुमल्लिकः वधः करीपकः कुलिन्द, उपत्यक, वनायु, दश, पार्श्रोम, कुराविन्दु, कच्छ, गोपालकक्ष, जाङ्गल, कुरुवर्णक, किरात, बर्वर, सिद्ध, वैदेह, ताम्रलिप्तकः ओण्डुः म्लेच्छः सैसिरिध्र और पार्वतीय इत्यादि ॥ दक्षिणा भरतर्षभ। अथापरे जनपदा द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका वनवासिकाः ॥ ५८॥ कर्णाटका महिषका विकल्पा मूषकास्तथा। झिल्लिकाः कुन्तलाइचैव सौहदा नभकाननाः ॥ ५९ ॥ कौकुट्टकास्तथा चोलाः कोङ्कणा मालवा नराः। समङ्गाः करकाइचैव कुकुराङ्गारमारिषाः ॥ ६०॥ ध्वजिन्युत्सवसंकेतास्त्रिगर्ताः शाल्वसेनयः। व्युकाः कोकवकाः प्रोष्ठाः समवेगवशास्तथा ॥ ६१ ॥ तथैव विन्ध्यचुलिकाः पुलिन्दा वल्कलैः सह। मालवा वल्लवाइचैव तथैवापरबल्लवाः ॥ ६२ ॥ कुलिन्दाः कालदाइचैव कुण्डलाः करटास्तथा। मूषकाः स्तनबालाश्च सनीपा घटसुंजयाः ॥ ६३॥ अठिदाः पारिाचाटाश्च तनयाः सुनयास्तथा। ऋषिका विद्भाः काकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ६४ ॥ उत्तराश्चापरम्लेच्छाः करा भरतसत्तम। यवनार्श्चीनकाम्बीजा दारुणा म्लेच्छजातयः ॥ ६५ ॥

भरतश्रेष्ठ ! अब जो दक्षिण दिशाके अन्यान्य जनपद हैं उनका वर्णन सुनिये-द्रविड, केरल, प्राच्य, भृषिक, वन-वासिक, कर्णाटक, महिएक, विकल्प, मूपक, झिल्लिक, कुन्तला सीहरा नमकानना कीकुटका चोला कोङ्कणा मालवा नर,समङ्ग, करका कुकुर, अङ्गार, मारिष, ध्वजिनी, उत्सव-संकेतः त्रिगर्तः शाल्वसेनिः व्यूकः कोकवकः प्रोष्टः समवेगवशः विन्ध्यचुलिकः पुलिन्दः वस्कलः मालवः बस्लवः अपरबल्लवः कुलिन्द, कालद, कुण्डल, करट, मूपक, स्तनवाल, सनीप, घट, सुंजय, अठिद, पाशिवाट, तनय, सुनय, भूषिक, विदमः काकः तङ्गणः परतङ्गणः उत्तर और कर अपर-म्लेच्छ, यवन, चीन तथा जहाँ भयानक म्लेच्छ जातिके लोग निवास करते हैं, वह काम्बोज ॥ ५८-६५ ॥

सकृद्ग्रहाः कुलत्थाश्च हूणाः पारसिकैः सह । तथैव रमणाश्चीनास्तथैव दशमालिकाः ॥ ६६॥ क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैश्यशृद्धकुलानि च। शुद्राभीराश्च दरदाः काइमीराः पद्मभिः सह ॥ ६७ ॥ खाशीराधान्तचाराध्य पह्नवा गिरिगहराः। आत्रेयाः सभरद्वाजास्तथैव स्तनपोषिकाः ॥ ६८ ॥ प्रोपकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः। तोमरा हन्यमानाश्च तथैव करभञ्जकाः॥६९॥

सकृद्ग्रहं, कुलत्थ, हुण, पारसिक, रमण-चीन, दशमा-लिक, क्षत्रियों के उपनिवेश, वैश्यों और श्रूदों के जनपद, श्रूद, आभीर, दरद, काश्मीर, पशु, खाशीर, अन्तचार, पहुन, गिरिगहर, आत्रेय, भरद्वाज, स्तनपोपिक, प्रोपक, कलिङ्क, किरात जातियोंके जनपदः तोमरः इन्यमान और करभञ्जक इत्यादि ॥ ६७-६९ ॥

एते चान्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तथैव च। उद्देशमात्रेण मया देशाः संकीर्तिता विभो ॥ ७०॥

राजन् ! ये तथा और भी पूर्व और उत्तर दिशाके जन-पद एवं देश मैंने संक्षेपसे बताये हैं ॥ ७० ॥

यथागुणवलं चापि त्रिवर्गस्य महाफलम्। दुद्येत घेनुः कामधुग् भूमिः सम्यगनुष्टिता ॥ ७१ ॥

अपने गुण और वलके अनुसार यदि अन्छी तरह इस भृमिका पालन किया जाय तो यह कामनाओंकी पूर्ति करने-वाली कामधेन बनकर धर्म, अर्थ और काम तीनोंके महान् फलकी प्राप्ति कराती है।। ७१।।

तस्यां गृद्धवानित राजानः शूरा धर्मार्थकोविदाः। ते त्यजन्त्याहवे प्राणान् वसुगृद्धास्तरिखनः ॥ ७२ ॥

इसीलिये धर्म और अर्थके काममें निपुण शूर-चीर नरेश इसे पानेकी अभिलापा रखते हैं और धनके लोभमें आसक्त हो वेगपूर्वक युद्धमें जाकर अपने प्राणींका परित्याग कर देते हैं॥

देवमानुषकायानां कामं भूमिः परायणम्। अन्योन्यस्यावलुम्पन्ति सारमेया यथामिपम् ॥ ७३॥ राजानो भरतश्रेष्ठ भोक्तकामा वसुंधराम्। न चापि तृप्तिः कामानां विद्यते ऽद्यापि कस्यचित्॥ ७४॥

देवजारीरधारी प्राणियोंके लिये और मानवशरीरधारी जीवोंके लिये यथेष्ट फल देनेवाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है। भरतश्रेष्ठ ! जैसे कुत्ते मांसके दुकड़ेके लिये परस्पर लड़ते और एक दूसरेको नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वस्थाको भोगनेकी इच्छा रखकर आपसमें छड़ते और ॡट-पाट करते हैं; किंतु आजतक किसीको अपनी कामनाओंसे तृप्ति नहीं हुई ॥ ७३-७४ ॥

तसात् परित्रहे भूमेर्यतन्ते कुरुपाण्डवाः। साम्रा भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत ॥ ७५ ॥

भारत ! इस अतृप्तिके ही कारण कौरव और पाण्डव साम, दान, भेद और दण्डके द्वारा सम्पूर्ण वसुधापर अधिकार पानेके लिये यल करते हैं ॥ ७५ ॥

पिता भाता च पुत्राश्च खं द्यौश्च नरपुङ्गव। भूमिर्भवति भूतानां सम्यगच्छिद्रदर्शना ॥ ७६॥

नरश्रेष्ठ ! यदि भृमिके यथार्थ स्वरूपका सम्पूर्णरूपसे ज्ञान हो जाय तो यह परमात्मासे अभिन्न होनेके कारण प्राणि-योंके लिये स्वयं ही पिता, भाता, पुत्र, आकाशवर्ती पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी वन जाती है ॥ ७६ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डिविनिर्माणपर्वणि भारतीयनदोदेशादिनामकथने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डिविमर्गणपर्वमें भारतकी निदयों

और देश आदिके नामका वर्णनिविषयक नत्राँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

## दशमोऽध्यायः

भारतवर्षमें युगोंके अनुसार मनुष्योंकी आयु तथा गुणोंका निरूपण

भुतराष्ट्र उवाच

प्रमाणमायुषः सूत बलं चापि शुभाशुभम् ॥ १ ॥ भनागतमतिकान्तं वर्तमानं च संजय।

भारतस्यास्य वर्षस्य तथा हैमवतस्य च ।

आचक्ष्व मे विस्तरेण हरिवर्ष तथैव च ॥ २ ॥

धृतराष्ट्रने कहा-संजय ! तुम भारतवर्ष और हैमवत-वर्षके लोगोंके आयुका प्रमाण, बल तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान ग्रुभाग्रुभ फल बताओ । साथ ही हरिवर्षका भी विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ १-२ ॥

संजय उवाच

चत्वारि भारते वर्षे युगानि भरतर्षभ। कृतं त्रेता द्वापरं च तिष्यं च कुरुवर्धन ॥ ३ ॥

संजयने कहा - कुरुकुलकी वृद्धि करनेवाले भरतश्रेष्ठ ! भारतवर्षमें चार युग होते हैं-सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ॥ ३॥

पूर्व कृतयुगं नाम ततस्त्रेतायुगं प्रभो। संक्षेपाद् द्वापरस्याथ ततिस्तिष्यं प्रवर्तते ॥ ४ ॥

प्रभो ! पहले सत्ययुग होता है, फिर त्रेतायग आता है, उसके बाद द्वापरयुग बीतनेपर कलियुगकी प्रवृत्ति होती है।। चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां कुरुसत्तम। आयुःसंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥ ५ ॥

कुचश्रेष्ठ ! नृपप्रवर ! सत्ययुगके लोगोंकी आयुका मान चार हजार वर्ष है ॥ ५ ॥

तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेतायां मनुजाधिप। द्वे सहस्रे द्वापरे तु भवि तिष्ठति साम्प्रतम् ॥ ६ ॥

मनुजेश्वर ! त्रेताके मनुष्योंकी आयु तीन हजार वर्षोंकी वतायी गयी है। द्वापरके लोगोंकी आयु दो हजार वर्षोंकी है) जो इस समय भृतलपर विद्यमान है ॥ ६ ॥

न प्रमाणस्थितिर्द्यस्ति तिष्येऽस्मिन् भरतर्षभ । गर्भस्थाश्च म्रियन्ते ऽत्र तथा जाता म्रियन्ति च ॥ ७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! इस कल्यिगमें आयु-प्रमाणकी कोई मर्यादा नहीं है । यहाँ गर्भके वच्चे भी मरते हैं और नवजात शिशु भी मृत्यको प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

महावला महासत्त्वाः प्रज्ञागुणसमन्विताः। प्रजायन्ते च जाताश्च रातशोऽथ सहस्रशः ॥ ८ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बू खण्डविनिर्माणपर्वणि भारतवर्षे कृताद्यनुरोधेनायुर्निरूपणे दशमोऽध्यायः॥ १०॥ इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वमें भारतवर्षमें सत्ययुग

आदिके अनुसार आयुका निरूपणविषयक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥

(भूमिपर्व)

एकादशोऽध्यायः शाकद्वीपका वर्णन

धृतराष्ट्र उवाच जम्बूखण्डस्त्वया प्रोको यथावदिह संजय। विष्कम्भमस्य प्रवृहि परिमाणं तु तत्त्वतः॥ १॥ जाताः कृतयुगे राजन् धनिनः प्रियदर्शनाः। प्रजायन्ते च जाताश्च मनयो वै तपोधनाः ॥ ९ ॥

सत्ययुगमें महाबली, महान् सत्त्वगुणसम्पन्नः बुद्धिमान्। घनवान और प्रियदर्शन मनुष्य उत्पन्न होते हैं और सैकड़ों तथा हजारों संतानोंको जन्म देते हैं। उस समय प्राय: तपस्या-के धनी महर्पिगण जन्म लेते हैं॥ ८-९॥

महोत्साहा महात्मानो धार्मिकाः सत्यवादिनः। प्रियदर्शना वपुष्मन्तो महावीर्या धनुर्धराः ॥ १०॥ वराही युधि जायन्ते क्षत्रियाः शूरसत्तमाः। त्रेतायां क्षत्रिया राजन सर्वे वै चक्रवर्तिनः ॥ ११ ॥

राजन ! इसी प्रकार त्रेतायुगमें समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय अत्यन्त उत्साही, महान् मनस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रियदर्शन, सन्दर शरीरधारी महापराक्रमी धनुर्धर वर पानेके योग्य, युद्धमें शूरशिरोमणि तथा मानवोंकी रक्षा करनेवाले होते हैं॥

सर्ववर्णाश्च जायन्ते सदा चैव च द्वापरे। वीर्यवन्तः परस्परजयैषिणः ॥ १२ ॥

द्वापरमें सभी वर्णोंके लोग उत्पन्न होते हैं एवं वे सदा परम उत्साही, पराक्रमी तथा एक दूसरेको जीतनेके इच्छुक होते हैं ॥ १२॥

तेजसाल्पेन संयुक्ताः क्रोधनाः पुरुषा नृप। लुच्धा अनृतकाश्चैव तिष्ये जायन्ति भारत ॥ १३॥

भरतनन्दन ! कलियुगमें जन्म लेनेवाले लोग प्रायः अस्प-तेजस्वी, क्रोधी, लोभी तथा असत्यवादी होते हैं ॥ १३॥ ईर्घा मानस्तथा कोधो मायास्या तथैव च। तिष्ये भवति भूतानां रागो लोभश्च भारत ॥ १४ ॥

भारत ! कल्युगके पाणियोंमें ईर्घ्या, मान, क्रोध, माया, दोष-दृष्टि, राग तथा लोभ आदि दोष रहते हैं ॥ १४ ॥ संक्षेपो वर्तते राजन् द्वापरेऽस्मिन् नराधिप। गुणोत्तरं हैमवतं हरिवर्षं ततः परम् ॥ १५॥

नरेश्वर ! इस द्वापरमें भी गुणोंकी न्यूनता होती है । भारतवर्षकी अपेक्षा हैमवत तथा हरिवर्षमें उत्तरोत्तर अधिक गुण हैं ॥ १५॥

धृतराष्ट्र बोले-संजय ! तुमने यहाँ जम्बूखण्डका यथावत वर्णन किया है। अब तुम इसके विस्तार और परिमाणको ठीक-ठीक वताओ ॥ १ ॥

समुद्रस्य प्रमाणं च सम्यगच्छिद्रदर्शनम्। शाकद्वीपं च मे बृहि कुशद्वीपं च संजय॥ २॥

संजय ! समुद्रके सम्पूर्ण परिमाणको भी अच्छी तरह समझाकर कहो । इसके बाद मुझसे शाकदीप और कुशद्वीप-का वर्णन करो ॥ २ ॥

शाल्मिलं चैव तत्त्वेन क्रीश्चद्वीपं तथैव च। बृहि गावल्गणे सर्वे राहोः सोमार्कयोस्तथा॥ ३॥

गवलगणकुमार संजय ! इसी प्रकार शालमिलद्वीपः क्रौंचद्वीप तथा सूर्यः, चन्द्रमा एवं राहुसे सम्बन्ध रखनेवाली सब बातोंका यथार्थरूपसे प्रतिपादन करो ॥ ३॥

संजय उवाच

राजन् सुवहवो द्वीपा यैरिदं संततं जगत्। सप्तद्वीपान् प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यौ ग्रहं तथा॥ ४॥

संजय वोळे—राजन् ! बहुत से द्वीप हैं, जिनसे सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है । अब मैं आपकी आज्ञाके अनुसार सात द्वीपोंका तथा चन्द्रमा, सूर्य और राहुका भी वर्णन करूँगा ॥

अप्रादश सहस्राणि योजनानि विशाम्पते । पट् शतानि च पूर्णानि विष्कम्मो जम्बुपर्वतः ॥ ५ ॥ स्रावणस्य समुद्रस्य विष्कम्मो द्विगुणः स्मृतः । नानाजनपदाकीणों मणिविद्यमचित्रितः ॥ ६ ॥ नैकधातुविचित्रैश्च पर्वतैरूपशोभितः । सिद्धचारणसंकीणः सागरः परिमण्डसः॥ ७ ॥

राजन् ! जम्बूद्वीपका विस्तार पूरे १८६०० योजन है। इसके चारों ओर जो खारे पानीका समुद्र है, उसका विस्तार जम्बूद्वीपकी अपेक्षा दूना माना गया है। उसके तट-पर तथा टापूमें बहुतन्ते देश और जनपद हैं। उसके भीतर नाना प्रकारके मणि और मूँगे हैं, जो उसकी विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकारके धातुओं अद्भुत प्रतीत होनेवाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागरकी शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों तथा चारणों से भरा हुआ वह लवणसमुद्र सब ओरसे मण्डलाकार है।

शाकद्वीपं च वक्ष्यामि यथाविद्दह पार्थिव। श्रृणु मे त्वं यथान्यायं ह्यवतः कुरुनन्दन॥ ८॥

राजन्!अब मैं शाकद्वीपका यथावत् वर्णन आरम्भ करता हूँ। कुरुनन्दन!मेरे इस न्यायोचित कथनको आप ध्यान देकर सुने॥ जम्बद्वीपप्रमाणेन द्विगुणः स नराधिप।

जम्बृद्वीपप्रमाणेन द्विगुणः स नराधिप। विकासमेण महाराज सागरोऽपि विभागशः॥ ९॥

महाराज ! नरेश्वर ! वह द्वीप विस्तारकी दृष्टिसे जम्बू-द्वीपके परिमाणसे दूना है । भरतश्रेष्ठ ! उसका समुद्र भी विभागपूर्वक उससे दूना ही है ॥ ९ ॥

श्लीरोदो भरतश्रेष्ठ येन सम्परिवारितः।
तत्र पुण्या जनपदास्तत्र न म्रियते जनः॥१०॥
भरतश्रेष्ठ ! उस समुद्रका नाम श्लीरसागर है। जिसने उक्त

द्वीपको सब ओरसे घेर रक्खा है। वहाँ पवित्र जनपद हैं। वहाँ निवास करनेवाले लोगोंकी मृत्यु नहीं होती ॥ १०॥ कुत एव हि दुर्भिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते। शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावद् भरतर्पभ ॥ ११॥ उक्त एप महाराज किमन्यत कथयामि ते।

फिर वहाँ दुर्भिक्ष तो हो ही कैसे सकता है ? उस द्वीपके निवासी क्षमाशील और तेजस्वी होते हैं। भरतश्रेष्ठ महाराज ! इस प्रकार शाकद्वीपका संक्षेपसे यथावत् वर्णन किया गया है। अब और आपसे क्या कहूँ ?॥ ११६ ॥

धृतराष्ट्र उवाच

शाकर्द्वापस्य संक्षेपो यथावदिह संजय ॥१२॥ उक्तस्त्वया महाप्राज्ञ विस्तरं ब्रूहि तत्त्वतः ।

भृतराष्ट्र बोळे—महाबुद्धिमान् संजय ! तुमने यहाँ शाक-द्वीपका संक्षिप्तरूपसे यथावत् वर्णन किया है । अब उसका कुछ विस्तारके साथ यथार्थ परिचय दो ॥ १२६ ॥

संजय उवाच तथैंच पर्वता राजन् सप्तात्र मणिभूषिताः ॥ १३ ॥ रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे ऋण् ।

संजय वोळे—राजन् ! शाकद्वीपमें भी मिणयोंसे विभूषित सात पर्वत हैं। वहाँ रत्नोंकी बहुत-सी खानें तथा निदयाँ भी हैं। उनके नाम मुझसे मुनिये॥ १३१॥ अतीय गुणवत् सर्वे तत्र पुण्यं जनाधिय॥ १४॥ देविपिंगन्धर्वेयुतः प्रथमो मेहरुच्यते। प्रागायतो महाराज मळयो नाम पर्वतः॥ १५॥

जनेश्वर ! वहाँका सब कुछ परम पवित्र और अत्यन्त गुणकारी है । वहाँका प्रधान पर्वत है मेरु, जो देवर्षियों तथा गन्धवोंसे सेवित है । महाराज ! दूसरे पर्वतका नाम मलय है, जो पूर्वसे पश्चिमकी ओर फैटा हुआ है ॥ १४-१५ ॥

ततो मेघाः प्रवर्तन्ते प्रभवन्ति च सर्वदाः। ततः परेण कौरव्य जलधारो महागिरिः॥ १६॥

मेघ वहींसे उत्पन्न होते हैं, फिर वे सब ओर फैलकर जलकी वर्षा करनेमें समर्थ होते हैं। कुरुनन्दन ! उसके बाद जलधार नामक महान् पर्वत है॥ १६॥

ततो नित्यमुपादत्ते वासवः परमं जलम्। ततो वर्षं प्रभवति वर्षकाले जनेश्वर॥१७॥

जनेश्वर ! इन्द्र वहीं सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं। इसीलिये वर्षाकालमें वे यथेष्ट जल वरसानेमें समर्थ होते हैं॥ उच्चैर्गिरी रैवतको यत्र नित्यं प्रतिष्ठिता। रेवती दिवि नक्षत्रं पितामहकृतो विधिः॥ १८॥

उसी द्वीपमें उच्चतम रैवतक पर्वत है जहाँ आकाशमें रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित है । यह ब्रह्माजीका रचा हुआ विधान है ॥ १८ ॥ उत्तरेण तु राजेन्द्र इयामो नाम महागिरिः। नवमेघपभः प्रांद्युः श्रीमानुज्ज्वलविष्रहः॥१९॥

राजेन्द्र ! उसके उत्तर भागमें स्थाम नामक महान् पर्वत है। जो नृतन मेधके समान स्थाम शोभासे युक्त है। उसकी ऊँचाई बहुत है। उसका कान्तिमान् कलेवर परम उज्ज्वल है।। यतः स्थामत्यमापन्नाः प्रजा जनपदेस्वर।

जनपदेश्वर ! वहाँ रहनेसे ही वहाँकी प्रजा स्यामताको प्राप्त हुई है ॥ १९६॥

धृतराष्ट्र उवाच

सुमहान् संशयो मेऽद्य प्रोक्तोऽयं संजय त्वया । प्रजाः कथं सृतपुत्र सम्प्राप्ताः श्यामतामिह ॥ २० ॥

भृतराष्ट्र बोले स्तपुत्र संजय ! यह तो तुमने आज मुझसे महान् संशयकी वात कही है । भलाः वहाँ रहने मात्रसे प्रजा श्यामताको कैसे प्राप्त हो गयी ? ॥ २० ॥

संजय उवाच

सर्वेष्वेव महाराज द्वीपेषु कुरुतन्द्न।
गौरः कृष्णश्च वर्णौ द्वौ तयोर्वर्णान्तरं नृप ॥ २१ ॥
इयामो यस्मात् प्रवृत्तो व तत् ते वश्यामि भारत।
आस्तेऽत्र भगवान् कृष्णस्तत्कान्त्या इयामतां गतः। २२।

संजयने कहा—महाराज कुरुनन्दन ! सम्पूर्ण द्वीपोंमें गौर, कृष्ण तथा इन दोनों वणोंका सिम्मश्रण देखा जाता है । भारत ! यह पर्वत जिस कारणसे स्थाम होकर दूसरों-में भी स्थामता उत्पन्न करनेवाला हुआ, वह आपको बताता हूँ । यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं; अतः उन्हींकी कान्तिसे यह (स्वयं भी) स्थामताको प्राप्त हुआ है (और अपने समीप रहनेवाली प्रजामें भी स्थामता उत्पन्न कर देता है)।। ततः परं कौरवेन्द्र दुर्गशैलो महोद्दरः।

केसरः केसरयुतो यतो वातः प्रवर्तते ॥ २३ ॥ कौरवराज ! स्यामिगिरिके बाद बहुत ऊँचा दुर्ग शैल

है। उसके वाद केसर पर्वत है, जहाँसे चली हुई वायु केसर-की सुगन्य लिये बहती है।। २३॥

तेषां योजनविष्कम्भो द्विगुणः प्रविभागदाः। वर्षाणि तेषु कौरव्य सप्तोकानि मनीषिभिः॥ २४॥

इन सव पर्वतोंका विस्तार दूना होता गया है। कुरु-नन्दन! मनीपी पुरुषोंने उन पर्वतोंके समीप सात वर्ष वताये हैं॥ महामेर्फ्सहाकाशो जलदः कुमुदोत्तरः। जलधारो महाराज सुकुमार इति स्मृतः॥ २५॥

महामेरु पर्वतके समीप महाकाश वर्ष है, जलद या मलय-के निकट कुमुदोत्तर वर्ष है। महाराज ! जलधार गिरिका पार्ववर्ती वर्ष सुकुमार बताया गया है ॥ २५॥

रेवतस्य तु कौमारः इयामस्य मणिकाञ्चनः। केसरस्याथं मोदाकी परेण तु महापुमान्॥ २६॥ रैवतक पर्वतका कुमारवर्ष तथा स्यामिगिरिका मिण-काञ्चन वर्ष है। इसी प्रकार केसरके समीपवर्ती वर्षको मोदा-की कहते हैं। उसके आगे महापुमान् नामक एक पर्वत है।। परिवार्य तु कौरव्य दैर्घ्य हस्वत्वमेव च। जम्बूद्वीपेन संख्यातस्तस्य मध्ये महादुमः॥ २७॥ शाको नाम महाराज प्रजा तस्य सदानुगा।

तत्र पुण्या जनपदाः पुज्यते तत्र शंकरः॥ २८॥

वह उस द्वीपकी लंबाई और चौड़ाई सबको घेरकर खड़ा है। महाराज! उसके वीचमें शाक नामक एक बड़ा भारी बृक्ष है, जो जम्बूदीपके समान ही विशाल है। महाराज! वहाँकी प्रजा सदा उस शाक बृक्षके ही आश्रित रहती है। वहाँ बड़े पवित्र जनपद हैं। उस द्वीपमें भगवान् शङ्करकी आराधना की जाती है।। २७-२८।।

तत्र गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा दैवतानि च। धार्मिकाइच प्रजा राजंइचत्वारोऽतीव भारत ॥ २९ ॥

राजन् ! भरतनन्दन ! वहाँ सिद्धः चारण और देवता जाते हैं। वहाँके चारों वर्णोंकी प्रजा अत्यन्त वार्मिक होती है।। वर्णाः स्वकर्मनिरता न च स्तेनोऽत्र दृश्यते। दीर्घायुषों महाराज जरामृत्युविवर्जिताः॥ ३०॥

सभी वर्णके लोग वहाँ अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्म-का पालन करते हैं। वहाँ कोई चोर नहीं दिखायी देता। महाराज! उस द्वीपके निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्युसे रहित होते हैं॥ ३०॥

प्रजास्तत्र विवर्धन्ते वर्षास्विव समुद्रगाः। नद्यः पुण्यजलास्तत्र गङ्गा च वहुधा गता ॥ ३१ ॥

जैसे वर्षाऋतुमें समुद्रगामिनी निदयाँ वढ़ जाती हैं। उसी प्रकार वहाँकी समस्त प्रजा सदा वृद्धिको प्राप्त होती रहती है। उस द्वीपमें अनेक पिवत्र जलवाली निदयाँ बहती हैं। वहाँ गङ्गा भी अनेक धाराओं विभक्त देखी जाती हैं।

सुकुमारी कुमारी च शीताशी वेणिका तथा।
महानदी च कौरव्य तथा मणिजला नदी ॥ ६२॥
चक्षुवंधीनका चैव नदी भरतसत्तम।
तत्र प्रवृत्ताः पुण्योदा नद्यः कुरुकुलोद्वह ॥ ३३॥

कुचनन्दन ! भरतश्रेष्ठ ! उस द्वीपमें सुकुमारीः कुमारीः शीताशीः वेणिकाः महानदीः मणिजला तया चक्चवर्धिनिकाः आदि पवित्र जलवाली नदियाँ बहती हैं ॥ ३२-३३॥ सहस्राणां शतान्येख यतो वर्षति वासवः। न तासां नामधेयानि परिमाणं तथैव च ॥ ३४॥ शक्यक्ते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिद्धराः। तत्र गुण्या जनपदाश्चत्वारो लोकसम्मताः॥ ३५॥

वहाँ छार्खों ऐसी निदयाँ हैं। जिनसे जल लेकर इन्द्र वर्षा करते हैं। उनके नाम और परिमाणकी संख्या बताना कठिन ही नहीं असम्भव है। वे सभी श्रेष्ठ निदयाँ परम पुण्यमयी हैं। उस द्वीपमें लोकसम्मानित चार पवित्र जनपद हैं।। मङ्गाइच मराकाइचैव मानसा मन्दगास्तथा। मङ्गा ब्राह्मणभूयिष्ठाः स्वकर्मनिरता नृप ॥ ३६॥

उनके नाम इस प्रकार हैं—मङ्गः, मशकः मानस तथा मन्दगः । नरेश्वरः ! उनमेंसे मङ्गः जनपदमें अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं । वे सबके सब अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहते हैं ॥ ३६ ॥

मराकेषु तु राजन्या धार्मिकाः सर्वकामदाः। मानसारच महाराज वैश्यधर्मोपजीविनः॥ ३७॥ सर्वकामसमायुक्ताः शुरा धर्मार्थनिरिचताः।

महाराज ! मशक जनवदमें सम्पूर्ण कामनाओंके देनेवाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं । मानस जनपदके निवासी वैश्यवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं। वे सर्वभोगसम्पन्नः श्रूर-वीरः धर्म और अर्थको समझनेवाले एवं दृढ्निश्चयी होते हैं॥ श्रूद्रास्तु मन्द्रगा नित्यं पुरुषा धर्मशालिनः ॥ ३८॥

मन्दग जनपदमें झूद्र रहते हैं । वे भी धर्मात्मा होते हैं॥ न तत्र राजा राजेन्द्र न दण्डो न च दण्डिकः।

न तत्र राजा राजेन्द्र न दण्डो न च दण्डिकः। स्वधर्मेणैव धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम्॥ ३९॥

राजेन्द्र ! वहाँ न कोई राजा है। न दण्ड है और न दण्ड देनेवाला है। वहाँके लोग धर्मके ज्ञाता हैं और स्वयम्पालनके ही प्रभावसे एक-दूसरेकी रक्षा करते हैं ॥ ३९॥

प्तावदेव शक्यं तु तत्र द्वीपे प्रभाषितुम्। प्तदेव च श्रातव्यं शाकद्वीपे महौजस्ति ॥ ४०॥

महाराज ! उस महान् तेजोमय शाकद्वीपके सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना चाहिये॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्विण भूमिपर्विण शाकद्वीपवर्णने एकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्विक अन्तर्गत भृमिपर्वमें शाकद्वीपवर्णनविषयक ग्यारहर्गौ अध्याय पूरा हुआ॥ १९॥

#### द्वादशोऽध्यायः

कुश, क्रीश्च और पुष्कर आदि द्वीपोंका तथा राहु, खर्य एवं चन्द्रमाके प्रमाणका वर्णन

संजय उवाच

उत्तरेषु च कौरव्य द्वीपेषु श्रूयते कथा। एवं तत्र महाराज ब्रुवतक्च निबोध मे॥१॥

सैजय बोले--महाराज ! कुरुनन्दन ! इसके बादवाले द्वीपोंके विषयमें जो वातें सुनी जाती हैं, वे इस प्रकार हैं; उन्हें आप मुझसे सुनिये ॥ १॥

घृततोयः समुद्रोऽत्र दधिमण्डोदकोऽपरः। सुरोदः सागरइचैव तथान्यो जलसागरः॥ २॥

क्षीरोद समुद्रके बाद घृतोद समुद्र है। फिर दिधमण्डोदक समुद्र है। इनके बाद सुरोद समुद्र है। फिर मीठे पानीका सागर है।। २।।

परस्परेण द्विगुणाः सर्वे द्वीपा नराधिप। पर्वताश्च महाराज समुद्रैः परिवारिताः॥ ३॥

महाराज ! इन समुद्रोंसे घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत

उत्तरोत्तर दुगुने विस्तारवाले हैं ॥ ३ ॥ गौरस्तु मध्यमे द्वीपे गिरिर्मानःशिलो महान् । पर्वतः पश्चिमे कृष्णो नारायणसखो नृप ॥ ४ ॥

नरेश्वर ! इनमें से मध्यम द्वीपमें मनःशिला (मैनिसिल) का एक बहुत बड़ा पर्वत है; जो भौर नामसे विख्यात है। उसके पश्चिममें कृष्ण पर्वत है, जो नारायणको विशेष प्रियह ॥

तत्र रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षति केशवः। ध्रयसन्तर्वाभवत् तत्र प्रजानां व्यद्धत् सुखम्॥ ५॥

स्वयं भगवान् केशव ही वहाँ दिव्य रत्नोंको रखते और उनकी रक्षा करते हैं। वे वहाँकी प्रजापर प्रसन्न हुए थे, इसिलये उनको सुल पहुँचांनेकी व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है।। कुशस्तम्बः कुशर्द्वापे मध्ये जनपदैः सह। सम्पूज्यते शारुमलिइच द्वापे शारुमलिके नृप ॥ ६॥

नरेश्वर ! कुशद्वीपमें कुशोंका एक बहुत बड़ा झाड़ है, जिसकी वहाँके जनपदोंमें रहनेवाले लोग पूजा करते हैं । उसी प्रकार शाल्मिल द्वीरमें शाल्मिल ( सेंमर ) बृक्षकी पूजा की जाती है ॥ ६ ॥

क्रीञ्चर्द्यापे महाक्रीञ्चो गिरी रत्नचयाकरः। सम्पूज्यते महाराज चातुर्वर्ण्यंन नित्यदा॥ ७॥

कौञ्चद्दी रमें महाकौञ्च नामक महान् पर्वत है, जो रतन-राशिकी खान है। महाराज ! वहाँ चारों वणोंके लोग सदा उसीकी पूजा करते हैं॥ ७॥

गोमन्तः पर्वतो राजन् सुमहान् सर्वधातुकः। यत्र नित्यं निवसति थीमान् कमललोचनः॥ ८॥ मोक्षिभिः संस्तुतो नित्यं प्रभुनीरायणो हरिः।

राजन् ! वहीं गोमन्त नामक विशाल पर्वत है जो सम्पूर्ण धातुओं सम्पन्न है । वहाँ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले उपासकों के मुखसे अपनी स्तृति सुनते हुए सबके खामी श्रीमान् कमलनयन भगवान् नारायण नित्य निवास करते हैं।८ई। कुशाई। तु राजेन्द्र पर्वतो विद्रुमैहिचतः ॥ ९ ॥ सुधामा नाम दुर्धवी द्वितीयो हेमपर्वतः ।

राजेन्द्र ! कुशद्दीपमें सुधामा नामसे प्रसिद्ध दूपरा सुवर्ण-मय पर्वत है, जो मूँगोंसे भरा हुआ और दुर्गम है ॥ ९३ ॥ दुतिमान नाम कौरव्य तृतीयः कुमुदो गिरिः ॥ १०॥ चतुर्थः पुष्पवान् नाम पञ्चमस्तु कुशेशयः। पष्टो हरिगिरिर्नाम पडेते पर्वतोत्तमाः॥११॥

कौरन्य ! वहीं परम कान्तिमान् कुमुद नामक तीसरा पर्वत है । चौथा पुष्पवान्, पाँचवाँ कुरोशय और छठा हरि-गिरि है । ये छः कुशद्दीपकेश्रेष्ठ पर्वत हैं ॥ १०-११ ॥ तेषामन्तरविष्कम्भो द्विगुणः सर्वभागदाः । औद्धिदं प्रथमं वर्षे द्वितीयं वेणुमण्डलम् ॥ १२॥

इन पर्वतोंके बीचका विस्तार सब ओरसे उत्तरोत्तर दूना होता गया है। कुराद्वीपके पहले वर्षका नाम उद्भिद् है। दूसरेका नाम वेणुमण्डल है॥ १२॥

तृतीयं सुरथाकारं चतुर्थं कम्बलं स्मृतम्। धृतिमत् पञ्चमं वर्षं पण्ठं वर्षे प्रभाकरम्॥ १३॥ तीसरेका नाम सुरथाकारः चौथेका कम्बलः पाँचवेंका

धृतिमान् और छठे वर्षका नाम प्रभाकर है ॥ १३ ॥ सप्तमं कापिलं वर्ष सतेते वर्षलम्भकाः । एतेषु देवगन्धर्वाः प्रजादच जगतीश्वर ॥ १४ ॥ विहरन्ते रमन्ते च न तेषु च्रियते जनः । न तेषु दस्यवः सन्ति म्लेच्छजात्योऽपि वा नृप॥ १५ ॥

सातवाँ वर्ष कापिल कहलाता है। ये सात वर्षसमुदाय हैं। पृथ्वीपते ! इन सबमें देवता, गन्धवं तथा मनुष्यसानन्द बिहार करते हैं। उनमेंसे किसीकी मृत्यु नहीं होती है। नरेश्वर ! वहाँ छुटेरे अथवा म्लेच्छ जातिके लोग नहीं हैं १४-१५ गौरप्रायो जनः सर्वः सुकुमारइन्व पार्थिव।

गौरप्रायो जनः सर्वः सुकुमारइच पार्थिव। अवशिष्टेषु सर्वेषु वक्ष्यामि मनुजेश्वर॥१६॥ मनुजेश्वर! इन वपाँके सभी लोग प्रायः गोरे और

मनुजश्वर ! इन वयाक सभी लोग प्रायः गारे और .सुकुमार होते हैं । अब मैं शेष सम्पूर्ण द्वीपींके विषयमें बताता हूँ ॥ १६॥

यथाश्रुतं महाराज तद्द्य्यत्रमनाः श्रृणु । क्रौञ्चद्वीपे महाराज क्रौञ्चो नाम महागिरिः॥ १७॥

महाराज ! मैंने जैसा सुन रक्खा है, वैसा ही सुनाऊँगा। आप शान्तिचत्त होकर सुनिये। क्रौञ्चद्वीपमें क्रौञ्च नामक विशाल पर्वत है ॥ १७॥

कौञ्चात् परो वामनको वामनादन्धकारकः। अन्धकारात् परो राजन् मैनाकः पर्वतोत्तमः॥१८॥ मैनाकात् परतो राजन् गोविन्दो गिरिरुत्तमः। गोविन्दात् परतो राजन् निविडो नाम पर्वतः॥१९॥

राजन् ! क्रीञ्चके बाद वामन पर्वत है, वामनके बाद अन्धकार और अन्धकारके बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। प्रभो ! मैनाकके बाद उत्तम गोविन्द गिरिहै। गोविन्द-के बाद निविड नामक पर्वत है ॥ १८-१९॥

परस्तुं द्विगुणस्तेषां विष्कम्भो वंशवर्धन । देशांस्तत्र प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ २० ॥ कुरुवंशकी दृद्धि करनेवाले महाराज ! इन पर्वतोंके बीचका विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं, उनका परिचय देता हूँ; सुनिये॥ २०॥ कौश्चस्य कुशालो देशो वामनस्य मनोनुगः।

मनोनुगात् परश्चोष्णो देशः कुरुकुलोद्वह ॥ २१ ॥

क्रौञ्चपर्वतके निकट कुशल नामक देश है । वामन पर्वतके पास मनोनुग देश है । कुरुकुलश्रेष्ठ ! मनोनुगके बाद उष्ण देश आता है ॥ २१॥

उष्णात् परः प्रावरकः प्रावारादन्धकारकः। अन्धकारकदेशात् तु मुनिदेशः परः स्मृतः॥ २२॥

उष्णके बाद प्रावरकः प्रावरकके वाद अन्यकारक और अन्यकारकके बाद उत्तम मुनिदेश बताया गया है ॥ २२॥

मुनिदेशात् परक्त्रैव प्रोच्यते दुन्दुभिखनः। सिद्धचारणसंकीर्णो गौरप्रायो जनाधिप॥२३॥ एते देशा महाराज देवगन्धर्वसेविताः।

मुनिदेशके बाद जो देश है, उसे दुन्दुभिस्वन कहते हैं। वह सिद्धों और चारणोंसे भरा हुआ है। जनेश्वर! वहाँके लोग प्रायः गोरे होते हैं। महाराज! इन सभी देशोंमें देवता और गन्धर्वः निवास करते हैं॥ २३ ई॥

पुष्करे पुष्करो नाम पर्वतो मणिरत्नवान् ॥ २४ ॥ पुष्करद्वीपमें पुष्कर नामक पर्वत है। जो मणियों तथा

पुष्करद्वापम पुष्कर नामक पवत हे जा माण्या तथ रत्नोंसे भरा हुआ है ॥ २४ ॥

तत्र नित्यं प्रभवति स्वयं देवः प्रजापितः। तं पर्युपासते नित्यं देवाः सर्वे महर्षयः॥ २५॥ वाग्भिर्मनोऽनुकूलाभिः पूजयन्तो जनाधिप।

वहाँ स्वयं प्रजापित भगवान् ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जनेश्वर! सम्पूर्ण देवता और महिष् मनोनुकूल वचनों-द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्होंकी उपासना-में लगे रहते हैं॥ २५३॥

जम्बूद्वीपात् प्रवर्गनते रत्नानि विविधान्युत ॥ २६॥ द्वीपेपु तेषु सर्वेषु प्रजानां कुरुसत्तम। ब्रह्मचर्येण सत्येन प्रजानां हि दमेन च ॥ २७॥ आरोग्यायुःप्रमाणाभ्यां द्विगुणं द्विगुणं ततः।

जम्बूद्वीपसे अनेक प्रकारके रत्न अन्यान्य सब द्वीपोंमें वहाँकी प्रजाओंके उपयोगके लिये भेजे जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ ! ब्रह्मचर्यः, सत्य और इन्द्रियसंयमके प्रभावसे उन सब द्वीपोंकी प्रजाओंके आरोग्य और आयुका प्रमाण जम्बूद्वीपकी

अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है ॥ २६-२७६ ॥ एको जनपदो राजन् द्वीपेष्वेतेषु भारत । उक्ता जनपदा येषु धर्मश्चैकः प्रदृश्यते ॥ २८॥

भरतवंशी नरेश ! वास्तवमें इन देशोंमें एक ही जनपद है। जिन द्वीपोंमें अनेक जनपद बताये गये हैं, उनमें भी एक प्रकारका ही धर्म देखा जाता है॥ २८॥ ईश्वरो दण्डमुद्यम्य खयमेव प्रजापतिः। द्वीपानेतान् महाराज रक्षंस्तिष्ठति नित्यदा॥ २९॥

महाराज ! सबके ईश्वर प्रजापित ब्रह्मा स्वयं ही दण्ड लेकर इन द्वीपोंकी रक्षा करते हुए इनमें नित्य निवास करते हैं ॥ २९ ॥

स राजा स शिवो राजम् स विता प्रवितामहः। गोपायति नरश्रेष्ठ प्रजाः सजडपण्डिताः॥ ३०॥

नरश्रेष्ठ ! प्रजापित ही वहाँके राजा हैं। वे कल्याणस्वरूप होकर सबका कल्याण करते हैं। राजन् ! वे ही पिता और प्रिपतामह हैं। जड़से लेकर चेतनतक समस्त प्रजाकी वे ही रक्षा करते हैं॥ ३०॥

भोजनं चात्र कौरव्य प्रजाः खयमुपस्थितम्। सिद्धमेव महाबाहो तद्धि भुक्षन्ति नित्यदा ॥ ३१ ॥

महावाहु कुरुनन्दन ! यहाँकी प्रजाओं के पास सदा पका-पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है और उसीको खाकर बे लोग रहते हैं ॥ ३१ ॥

ततः परं समा नाम दृश्यते लोकसंस्थितिः। चतुरस्रं महाराज त्रयस्त्रिशत् तु मण्डलम्॥ ३२॥

उसके बाद समानामवाली लोगोंकी बस्ती देखी जाती है। महाराज! वह चौकोर वसी हुई है। उसमें तैतीस मण्डल हैं।। तत्र तिष्ठन्ति कीरव्य चरवारो लोकसम्मताः। विमाजा भरतश्रेष्ठ वामनैरावतादयः॥ ३३॥

कुरनन्दन! भरतश्रेष्ठ! वहाँ लोकविख्यात वामनः ऐरावतः सुप्रतीक और अझन-ये चार दिग्गज रहते हैं ।३३। सुप्रतीकस्तथा राजन् प्रभिन्नकरटामुखः। तस्याहं परिमाणं तु न संख्यातुमिहोत्सहे॥ ३४॥ असंख्यातः स नित्यं हि तिर्यगुर्ध्वमधस्तथा।

राजन्! इनमेंसे सुप्रतीक नामक गजराजः जिसके गण्ड-स्थलसे मदकी धारा बहती रहती है। उसका परिमाण कैसा और कितना है। यह मैं नहीं बता सकता। वह नीचे-ऊपर तथा अगल-बगलमें सब ओर फैला हुआ है। वह अपरिमित है। १४६ ।।

तत्र वै वायवो वान्ति दिग्भ्यः सर्वाभ्य एव हि ॥ ३५ ॥ असम्बद्धा महाराज तान् निगृह्यन्ति ते गजाः । पुष्करैः पद्मसंकारीविंकसद्भिमहाप्रभैः ॥ ३६ ॥ शतथा पुनरेवाशु ते तान् मुश्चन्ति नित्यशः । श्वसिद्धर्मुच्यमानास्तु दिग्गजैरिह माहताः ॥ ३७ ॥ आगच्छन्ति महाराज ततस्तिष्ठन्ति वै प्रजाः ।

वहाँ सब दिशाओं से खुली हुई हवा आती है। उसे वे चारों दिग्गज ग्रहण करके रोक रखते हैं। फिर वे विकसित कमल सहश परम कान्तिमान् शुण्डदण्डके अग्रभागसे उस हवाको सैकड़ों भागों में करके तुरंत ही सब ओर छोड़ते हैं,

यह उनका नित्यका काम है। महाराज ! साँस लेते हुए उन दिग्गजोंके मुखसे मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है। उसीसे सारी प्रजा जीवन धारण करती है।। ३५-३७३।। धृतराष्ट्र उवाच

परो वै विस्तरोऽत्यर्थं त्वया संजय कीर्तितः ॥ ३८ ॥ दर्शितं द्वीपसंस्थानमुत्तरं बृहि संजय ।

धृतराष्ट्र बोले—संजय ! तुमने द्वीपोंकी स्थितिके विषयमें तो बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है। अब जो अन्तिम विषय—सूर्य, चन्द्रमा तथा राहुका प्रमाण वताना होष रह गया है, उसका वर्णन करो ॥ ३८६ ॥

संजय उवाच

उका द्वीपा महाराज ब्रहं वै शृणु तस्वतः ॥ ३९ ॥ स्वर्भानोः कौरवश्रेष्ठ यावदेव प्रमाणतः । परिमण्डलो महाराज स्वर्भानुः श्रूयते ब्रहः ॥ ४० ॥

संजय बोले—महाराज ! मैंने द्वीपोंका वर्णन तो कर दिया। अब प्रहोंका यथार्थ वर्णन सुनिये। कौरवश्रेष्ठ ! राहु-की जितनी बड़ी लंबाई-चौड़ाई सुननेमें आती है, वह आपको बताता हूँ । महाराज ! सुना है कि राहु प्रह मण्डला-कार है ॥ ३९-४०॥

योजनानां सहस्राणि विष्करभो द्वादशास्य वै। परिणाहेन षट्त्रिशह् विपुलत्वेन चानघ॥ ४१॥

निष्पाप नरेश ! राष्ट्र प्रहका व्यासगत विस्तार बारह हजार योजन है और उसकी परिविका विस्तार छत्तीस हजार योजन है ॥ ४१॥

पष्टिमाहुः शतान्यस्य बुधाः पौराणिकास्तथा। चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजन्नेकाद्श स्मृतः॥ ४२॥

पौराणिक विद्वान् उसकी विपुलता (मोटाई ) छः इजार योजनकी नताते हैं। राजन् ! चन्द्रमाका व्यास ग्यारह हजार योजन है।। ४२॥

विष्करभेण कुरुश्रेष्ठ त्रयिस्त्रात्तु मण्डलम्। एकोनपष्टिविष्करभं शीतरक्रमेर्महात्मनः॥ ४३॥

कुरुश्रेष्ठ ! उनकी परिधि या मण्डलका विस्तार तैंतीस हजार योजन बताया गया है और महामना शीतरिस्म चन्द्रमाका वैपुल्यगत विस्तार (मोटाई) उनसट सौ योजन है ॥ ४३॥

सूर्यस्त्वष्टौ सहस्राणि हे चान्ये कुरुनन्दन । विष्कम्भेण ततो राजन् मण्डलं त्रिशता समम् ॥ ४४ ॥ अष्टपञ्चाशतं राजन् विपुलत्वेन चानघ । अयते परमोदारः पतगोऽसौ विभावसुः ॥ ४५ ॥

कुरुनन्दन ! सूर्यका व्यासगत विस्तार दस हजार योजन है और उनकी परिधि या मण्डलका विस्तार तीस हजार योजन है तथा उनकी विपुलता अठावन सौ योजनकी है। अनष ! इस प्रकार शीघगामी परम उदार भगवान सूर्यके त्रिविध विस्तारका वर्णन सुना जाता है ॥ ४४-४५ ॥
पतत् प्रमाणमर्कस्य निर्दिष्टिमिह भारत ।
स राहुरछादयत्येतौ यथाकालं महत्त्रया ॥ ४६ ॥
चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपोऽयसुदाहृतः ।
इत्येतत् ते महाराज पृच्छतः शास्त्रचक्षुषा ॥ ४७ ॥
सर्वमुकं यथातत्त्वं तस्नाच्छममवाप्नुहि ।

भारत ! यहाँ सूर्यका प्रमाण वताया गयाः इन दोनोंसे अधिक विस्तार रखनेके कारण राहु यथासमय इन सूर्य और चन्द्रमाको आच्छादित कर लेता है । महाराज ! आपके प्रश्नके अनुसार शास्त्रदृष्टिसे प्रहोंके विषयमें संक्षेपसे वताया गया । ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्यरूपसे उपस्थित की हैं । अतः आप शान्ति धारण कीजिये ॥ ४६-४७ है ॥ यथोहिष्टं मया प्रोक्तं सनिर्माणमिदं जगत् ॥ ४८ ॥ तसादाश्वस कौरव्य पुत्रं दुर्योधनं प्रति ।

इस जगत्का स्वरूप कैसा है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीतिसे बतायी हैं; अतः कुरुनन्दन ! आप अपने पुत्र दुर्योधनकी ओरसे निश्चिन्त रहिये ॥ ४८ ई ॥ श्रुत्वेदं भरतश्रेष्ट भूमिपर्व मनोनुगम् ॥ ४९ ॥ श्रीमान् भवति राजन्यः सिद्धार्थः साधुसम्मतः । आयुर्वेटं च कीर्तिश्च तस्य तेजश्च वर्धते ॥ ५० ॥

भरतश्रेष्ठ !जो राजा इस भूमिपर्वको मनोयोगपूर्वक सुनता है। वह श्रीसम्पन्न। सफलमनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा सम्मानित होता है और उसके वल। आयु, कीर्ति तथा तेज-की वृद्धि होती है ॥ ४९—५०॥

यः श्रुणोति महीपाल पर्वणीदं यतवतः। प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पितामहाः॥ ५१॥

भूपाल ! जो मनुष्य दृढ्तार्थ्वक संयम एवं व्रतका पालन करते हुए प्रत्येक पर्वके दिन इस प्रसङ्गको सुनता है। उसके पितर और पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं॥ ५१॥

इदं तु भारतं वर्षे यत्र वर्तामहे वयम्। पूर्वैः प्रवर्तितं पुण्यं तत् सर्वे श्रुतवानसि ॥ ५२॥

राजन् ! जिसमें हमलोग निवास करते हैं और जहाँ हमारे पूर्वजोंने पुण्यकमोंका अनुष्ठान किया है। यह बही भारत-वर्ष है। आपने इसका पूरा-पूरा वर्णन सुन लिया है।।५२॥

इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि भूमिपर्वणि उत्तरद्वीपादिसंस्थानवर्णने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भूमिपर्वमें उत्तरद्वीपादिसंस्थानवर्णनविषयक वारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

## ( श्रीमद्भगवद्गीतापर्व )

## त्रयोदशोऽध्यायः

संजयका युद्धभ्मिसे लौटकर धतराष्ट्रको भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनाना

वैशम्पायन उवाच

अध गावरगणिर्विद्वान् संयुगादेत्य भारत । प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूतभव्यभविष्यवित् ॥ १ ॥ ध्यायते धृतराष्ट्राय सहस्रोत्पत्य दुःखितः । आचष्ट निहतं भीष्मं भरतानां पितामहम् ॥ २ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — भरतनन्दन ! तदनन्तर एक दिनकी बात है कि भूतः वर्तमान और भविष्यके ज्ञाता एवं सब घटनाओंको प्रत्यक्ष देखनेवाले गवलगणपुत्र विद्वान् संजयने युद्धभूमिसे लौटकर सहसा चिन्तामग्न धृतराष्ट्रके पास जा अत्यन्त दुखी होकर भरतवंदिायोंके पितामह भीष्मके युद्धभूमिमें मारे जानेका समाचार बताया ॥ १०२ ॥

संजय उवाच

संजयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्षभ । हतो भीषमः शान्तनयो भरतानां पितामहः ॥ ३ ॥

संजय बोले महाराज! भरतश्रेष्ठ! आपको नमस्कार है। में संजय आपकी सेवामें उपस्थित हूँ। भरतवंशियोंके पितामह और महाराज शान्तनुके पुत्र भीष्मजी आज युद्धमें मारे गये॥ ३॥ भाष्मका मृत्युका समाचार सुनाना ककुदं सर्वयोधानां धाम सर्वधनुष्मताम्। द्यारतत्वपगतः सोऽद्य दोते कुरुपितामहः॥ ४॥

जो समस्त योद्धाओंके ध्वजस्वरूप और सम्पूर्ण धनुर्धरों-के आश्रय थे, वे ही कुरुकुलपितामह भीष्म आज बाण-रास्यापर सो रहे हैं ॥ ४॥

यस वीर्यं समाश्रित्य चूतं पुत्रस्तवाकरोत्। सदोतेनिहतोराजन् संख्येभीष्मःशिखण्डिना॥ ५॥

राजन् ! आपके पुत्र दुर्योधनने जिनके बाहुबलका
भरोसा करके जूएका खेल किया था। वे भीष्म शिखण्डीके
हाथों मारे जाकर रणभूमिमें शयन करते हैं ॥ ५ ॥
यः सर्वान् पृथिवीपालान् समवेतान् महामधे ।
जिगायैकरथेनैव काशिपुर्या महारथः ॥ ६ ॥
जामदग्न्यं रणे रामं योऽयुध्यदपसम्भ्रमः ।
न हतो जामदग्न्येन स हतोऽद्य शिखण्डिना ॥ ७ ॥

जिन महारथी वीर भीष्मने काशिराजकी नगरीमें एकत्र हुए समस्त भूपालोंको अकेला ही रथपर बैठकर महान् युद्धमें पराजित कर दिया था जिन्होंने रणभूमिमें जमदिग्निनन्दन परशुरामजीके साथ निर्भय होकर युद्ध किया था और जिन्हें परशुरामजी भी मार न सके, वे ही भीष्म आज शिखण्डीके हाथसे मारे गये ॥ ६-७ ॥

महेन्द्रसहराः शौर्ये स्थैर्ये च हिमवानिव। समुद्र इव गाम्भीर्ये सिहण्युत्वे धरासमः॥ ८॥

जो शौर्यमें देवराज इन्द्रके समान, स्थिरतामें हिमालयके समान, गम्भीरतामें समुद्रके समान और सहनशीलतामें पृथ्वीके समान थे ॥ ८॥

श्चारदंष्टो धनुर्वक्तः खङ्गजिह्नो दुरासदः। नरसिंहः पिता तेऽद्य पाञ्चाल्येन निपातितः ॥ ९ ॥

जो मन्ष्योंमें सिंह थे, वाण ही जिनकी दाहें थीं, धन्प जिनका फैला हुआ मुख़ था। तलवार ही जिनकी जिह्ना थी और इसीलिये जिनके पास पहुँचना किसीके लिये भी अत्यन्त कटिन था, वे ही आपके पिता भीष्म आज पाञ्चालराजकमार शिखण्डीके द्वारा मार गिराये गये ॥ ९ ॥

पाण्डवानां महासैन्यं यं दृष्टोद्यतमाहवे। प्राचेपत भयोद्धिग्नं सिंहं दृष्ट्रेच गोगणः ॥ १०॥ परिरक्ष्य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा।

जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कर्म सुद्रुष्करम् ॥ ११ ॥

जैसे गौओंका झंड सिंहके देखते ही भयसे व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार जिन्हें युद्धमें हथियार उठाये देख पाण्डवोंकी विशाल बाहिनी भयमे उद्विग्न होकर थरथर काँपने लगती थी, वे ही शत्रसैन्यसंहारक भीष्म दस दिनोंतक आपकी सेनाका संरक्षण करके अत्यन्त दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अन्तमें सर्यकी भाँति अस्ताचलको चले गये ॥ १०-११ ॥

यः सं राक इवाक्षोभयो वर्षन् वाणान् सहस्रराः। जघान युधि योधानामर्बुदं दशभिदिनैः॥ १२॥ स दोते निहतो भूमी वातभन्न इव दुमः। तव दुर्मन्त्रिते राजन् यथा नार्हः स भारत ॥ १३ ॥

जिन्होंने इन्द्रकी भाँति क्षोभरहित होकर हजारों बाणों-की वर्षा करते हुए दस दिनोंमें शत्रुपक्षके दस करोड़ योदाओं-का संहार कर डाला, वे ही आज आँ श्रीके उखाड़े हुए रुश-की भाँति मारे जाकर युद्रभूमिमें सो रहे हैं । भरतवंशी नरेश! यह सब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; नहीं तो भीष्मजी इस दर्शाके योग्य नहीं थे ॥१२-१३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मार्यणि श्रीमञ्जगबद्गीतापर्यणि भीष्ममृत्युश्रवणे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ इस प्रकार श्रीमहासारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीत पर्वमें भीष्ममृत्युश्रवणविषयक तरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

## चत्रदेशोऽध्यायः

#### धृतराष्ट्रका विलाप करते हुए भीष्मजीके मारे जानेकी घटनाको विस्तारपूर्वक जाननेके लिये संजयसे प्रकन करना

धृतराष्ट्र उवाच

कथं करूणामुपभो हतो भीष्मः शिवण्डिना। कथं रथात स न्यवनत पिता मे वासवीपमः ॥ १ ॥

धतराष्ट्र बोले—संजय ! कु इकुलके श्रेष्टतम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म जिखण्डीके हाथसे कैसे मारे गये ! वे इन्द्रके समान पराक्रमी थे, वे रथसे कैसे गिरे ! ॥ १ ॥ कथमाचक्ष्व मे योधा हीना भीष्मेण संजय। बलिना देवकल्पेन गुर्वर्थे ब्रह्मचारिणा॥ २॥

संजय ! जिन्होंने अपने पिताके संतोपके लिये आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया और जो देवताओं के समान वलवान् थे, उन्हीं भीष्मसे रहित होकर आज हमारे सैनिकोंकी कैसी अवस्था हुई है ? यह बताओ ॥ २ ॥

तिसान हते महापाशे महेण्वासे महाबले। महासत्त्वे नरव्याचे किसु आसीन्मनस्तव॥ ३॥

महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली और महान् धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीष्मजीके मारे जानेपर तुम्हारे मनकी कैसी अवस्था हुई १॥ आतिं परामाविशानि मनः शंसिस मे इतम्। कुरूणामृषमं वीरमकम्पं पुरुषपेभम्॥ ४॥ संजय ! तुम कहते हो, अकम्प्य वीर पुरुषसिंह, कुरु-

कुलशिरोमणि भीष्मजी मारे गये—इसे सुनकर मेरे हृदयमें बड़ी पीड़ा हो रही है ॥ ४ ॥ के तं यान्तमनुषाप्ताः के वास्यासन् पुरोगमाः। केऽतिष्ठन के न्यवतंन्त केऽन्ववर्तन्त संजय॥ ५॥

संजय ! जिस समय वे युद्धके लिये अग्रसर हुए थे, उस समय इनके पीछे कौन गये थे अथवा उनके आगे कौन-कौन वीर थे ? कौन उनके साथ युद्धमें डटे रहे ? कौन युद्ध छोड़-कर भाग गये १ और किन लोगोंने सर्वथा उनका अनुसरण किया था ? ॥ ५ ॥

के शूरा रथशार्द्छमद्भतं क्षत्रियर्पभम्। तथानीकं गाहमानं सहसा पृष्ठतोऽन्वयुः॥ ६॥

किन शूरवीरोंने शत्रुसेनामें प्रवेश करते समय रिथयोंमें सिंहके समान अद्भुत पराक्रमी, क्षानियशिरोमणि भीष्मजीके पास सहसा पहुँचकर सदा उनके पृष्ठभागका अनुसरण किया ?॥

यस्तमोऽक इवापोहन परसैन्यममित्रहा। सहस्ररिमप्रतिमः परेषां भयमादधत्॥ ७॥

जैसे सर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शत्र-सूदन भीष्म शत्रुसेनाका नाश करते थे। जिनका तेज सहस्र किरणींवाले सूर्यके समान था, जिन्होंने शत्रुओंको भयभीत कर रक्लाया ॥ ७ ॥

अकरोद् दुष्करं कर्म रणे पाण्डुसुनेषु यः। यसमानमनीकानि य एनं पर्यवारयन्॥ ८॥ कृतिनं तं दुराधर्षं संजयास्य त्वमन्तिके। कथं शान्तनवं युद्धे पाण्डवाः प्रत्यवारयन्॥ ९॥

जिन्होंने युद्धमें पाण्डवीपर दुष्कर पराक्रम किया था तथा जो उनकी सेनाका निरन्तर संहार कर रहे थे, उन अख्न-विद्याके ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्मजीको जिन्होंने रोका है, वे कौन हैं ! संजय ! तुम तो उनके पास ही थे, पाण्डवोंने युद्धमें शान्तनुनन्दन भीष्मको किस प्रकार आगे वढ़नेसे रोका !। निरुन्तन्तमनीकानि शरद्यूं मनस्विनम् । चापच्यात्ताननं घोरमसिजिह्नं दुरासदम् ॥ १०॥ अनर्हे पुरुषच्याद्यं हीमन्तमपराजिनम् । पातयामास कौन्तेयः कथं तमजितं युधि ॥ ११॥

जो शतुपक्षकी सेनाओंका निरन्तर उच्छेद करते थे, वाण ही जिनकी दाढ़ें थीं, धनुप ही खुला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी, उन भयकर एवं दुर्धर्ष पुरुष-सिंह भीष्मको कुन्तीनन्दन अर्जुनने युद्धमें कैसे मार गिराया ? मनस्वी भीष्म इस प्रकार पराजयके योग्य नहीं थे। वे लजाशील और पराजयग्रन्य थे।। १०-११।।

उग्रधन्वानमुत्रेषुं वर्तमानं रथोत्तमे । परेषामुत्तमाङ्गानि प्रचिन्वन्तमथेषुभिः ॥ १२ ॥

जो उत्तम रथपर बैठकर भयंकर धनुत्र और भयानक बाण लिये शत्रुओंके मस्तकोंको सायकोंद्वारा काट-काटकर उनके ढेर लगा रहे थे ॥ १२ ॥

पाण्डवानां महत् सैन्यं यं दृष्ट्वोद्यतमाहवे । कालाग्निमिव दुर्धपं समचेष्टत नित्यशः॥ १३॥

पाण्डवोंकी विशाल सेना दुर्धर्ष कालाग्निके समान जिन्हें युद्ध-के लिये उद्यत देख सदा काँपने लगती थी ॥ १३ ॥ परिकृष्य स सेनां तु दशरात्रमनीकहा। जगामास्तमियादित्यः कृतवा कर्म सुदुष्करम् ॥ १४ ॥

वे ही शत्रुसूरन भीष्म दस दिनोंतक शत्रुओंकी सेनाका संहार करते हुए अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर सूर्यकी भाँति अस्त हो गये॥ १४॥

यः स राक इवाक्षय्यं वर्षे रारमयं क्षिपन्। ज्ञान युधि योधानामर्बुदं दर्शाभिदिनैः॥१५॥ स रोते निहतो भूमौ वातभन्न इव द्रुमः। मम दुर्मन्त्रितेनाजौ यथा नाईति भारत॥१६॥

जिन्होंने इन्द्रके समान युद्धमें दस दिनोंतक अक्षय बाणों-की वर्षा करके दस करोड़ विपक्षी सेनाओंका संहार कर डाला, वे ही भरतवंशी वीर भीष्म मेरी कुमन्त्रणाके कारण आँधीसे उखाड़े गये बृक्षकी भाँति युद्धमें मारे जाकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं, वे कदापि इसके योग्य नहीं थे ॥१५-१६॥ कथं शान्तनवं दृष्ट्या पाण्डवानामनीकिनी। प्रहर्तुमराकत् तत्र भीष्मं भीमपराक्रमम्॥१७॥

शान्तनुमन्दन भीष्म तो वड़े भयंकर पराक्रमी थे, उन्हें सामने देखकर पाण्डवसेना उनपर प्रहार कैसे कर सकी ? ॥ कथं भीष्मेण संग्रामं प्राकुर्वन् पाण्डुनन्दनाः । कथं च नाजयद भीष्मो द्रोणे जीवति संजय ॥ १८॥

संजय ! पाण्डवोंने भीष्मके साथ संग्राम कैसे किया ! द्रोणाचार्यके जीते-जी भीष्म विजयी कैसे नहीं हो सके ! ॥ कृषे संनिहिते तत्र भरद्वाजात्मजे तथा । भीष्मः प्रहरतां श्रेष्टः कथं स निधनं गतः ॥ १९ ॥

उस युद्रमें ऋगचार्य तथा भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य दोनों ही उनके निकट थे, तो भी योद्धाओं में श्रेष्ठ मीष्म कैसे मारे गये ? ॥ १९॥

कथं चातिरथस्तेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना । भीष्मो विनिहतो युद्धे देवैरपि दुरासदः॥ २०॥

भीष्म तो युद्धमें देवताओंके लिये भी दुर्जय एवं अति-रथी थे, फिर पाञ्चालराजकुमार शिलण्डीके हाथसे वे किस प्रकार मारे गये ? ॥ २०॥

यः स्पर्धते रणे नित्यं जामदग्न्यं महावलम् । अजितं जामदग्न्येन शकतुल्यपराक्रमम् ॥ २१ ॥ तं हतं समरे भीष्मं महारथकुलोदितम् । संजयाचक्ष्व मे वीरं येन शर्म न विश्वहे ॥ २२ ॥

जो रणभूमिमें महावली जमदिग्ननन्दन परशुरामसे भी टक्कर लेनेकी सदा इच्छा रखते थे, जिनका पराक्रम इन्द्रके समान था और परशुरामजी भी जिन्हें पराजित न कर सके थे; संजय! महार्थियोंके कुलमें प्रकट हुए वे महावीर भीष्म समरभूमिमें किस प्रकार मारे गये, यह मुझे बताओ; क्योंकि मुझे शान्ति नहीं मिल रही है। २१-२२॥

मामकाः के महेष्वासा नाजहः संजयाच्युतम् । दुर्योधनसमादिष्टाः के वीराः पर्यवास्यन् ॥ २३॥

संजय! कभी युद्धसे पीछे न हटनेवाछे भीष्मजीका मेरे पक्षके किन महाधनुर्धरोंने साथ नहीं छोड़ा १ दुर्योधनकी आज्ञा पाकर किन-किन वीरोंने उन्हें सब ओरसे वेर रक्खा था १ यच्छिछखण्डिमुखाः सर्वे पाण्डवा भीष्ममभ्ययुः।

कचित् ते कुरवः सर्वे नाजहुः संजयाच्युतम् ॥ २४ ॥ संजय ! जव शिखण्डी आदि समस्त पाण्डव वीरोंने भीष्मपर आक्रमण किया, उस समय समस्त कौरवोंने कहीं अच्युत भीष्मका साथ छोड़ तो नहीं दिया था ? ॥ २४ ॥ अद्मसारमयं नृतं हृद्यं सुदृढं मम।

अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहेके समान सुदृढ़ है, तभी तो पुरुषसिंह भीष्मको मारा गया सुनकर विदीर्ण नहीं होता है ! ॥ २५ ॥

यच्छत्वा पुरुषव्याञ्चं हतं भीष्मं न दीर्यते ॥ २५॥

यस्मिन् सत्यं च मेधा च नीतिश्च भरतर्पभे। अप्रमेयाणि दुर्घेषें कथं स निहतो युधि॥२६॥

जिन दुर्जय वीर भरतभूषण भीष्ममें सत्यः मेधा और नीति—ये तीन अप्रमेय शक्तियाँ थीं वे युद्धमें कैसे मारे गये ?॥ मौवींघोपस्तनयित्नुः पृपत्कपृपतो महान्। धनुर्हादमहाशब्दो महामेघ इवोन्नतः॥ २७॥

वे युद्धमें महान् मेघके समान केंचे उठे हुए थे। धनुषकी टंकार ही उनकी गर्जना थी, बाण ही उनके लिये वर्षाकी बूँदें थीं और धनुषका महान् शब्द ही बिजलीकी गड़गड़ाहट-का भयंकर शब्द था।। २७।।

योऽभ्यवर्षत कीन्तेयान् सपाञ्चालान् सस्तुजयान् । निघन् पररथान् वीरो दानवानिव वज्रभृत् ॥ २८॥

वीरवर भीष्मने हात्रुपक्षके रिषयों—कुन्तीकुमारों। पाञ्चालों तथा संजयोंको मारते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार बाणोंकी बौछार की। जैसे बज्रधारी इन्द्र दानवींपर बाण-वर्षा करते हैं।। २८।।

इष्वस्रसागरं घोरं वाणप्राहं दुरासदम् । कार्मुकोर्मिणमक्षय्यमद्वीपं चलमप्रवम् ॥ २९ ॥

उनका धनुष-बाण आदि अस्त्रसमूह भयंकर एवं दुर्गम समुद्रके समान था, बाण ही उसमें प्राह थे, धनुष लहरोंके समान जान पड़ता था, वह अक्षय, द्वीपरहित, चञ्चल तथा नौका आदि तैरनेके साधनोंसे शून्य था ॥ २९ ॥

गद्।सिमकरावासं हयावर्तं गजाकुलम् । पदातिमत्स्यकलिलं राङ्कदुन्दुभिनिःखनम् ॥ ३०॥

गदा और खड़ आदि ही उसमें मगरके समान थे।
यह अश्वरूपी भँवरों से भयावह प्रतीत होता था, उसमें
हाथी जल्हहस्तीके समान प्रतीत होते थे, पैदल सेना
उसमें भरे हुए मल्यों के समान जान पड़ती थी तथा शंख
और दुन्दुभियों की ध्विन ही उस समुद्रकी गर्जना थी।।३०॥
हयान गजपदातीं अरथां अतरसा बहुन।

निमज्जयन्तं समरे परवीरावहारिणम् ॥ ३१ ॥

भीष्मजी उस समुद्रमें रात्रुपक्षके दृश्यियों, घोड़ों, पैदलों तथा बहुसंख्यक रथोंको वेगपूर्वक डुवो रहे थे। वे समरभूमि-में शत्रुवीरोंके प्राणोंका अग्रहरण करनेवाले थे।। ३१॥ विद्ह्यमानं कोपेन तेजसा च परंतपम्।

विद्ह्यमान कपिन तजसा च परतपम्।
वेळेव मकरावासं के वीराः पर्यवारयन्॥ ३२॥

अपने क्रोध और तेजसे दग्ध एवं प्रध्वितिनसे होते हुए श्रव्युंस्तापी भीष्मको जैसे तट समुद्रको रोक देता है उसी प्रकार किन वीरोंने आगे बढ़नेसे रोका था ॥ ३२ ॥ भीष्मो यदकरोत् कर्म समरे संजयारिहा। दुर्योधनहितार्थाय के तस्यास्य पुरोऽभवन् ॥ ३३ ॥ केऽरक्षन् दक्षिणं चक्रं भीष्मस्यामिततेजसः। पृष्ठतः के परान् घीरानपासेधन् यतव्रताः ॥ ३४ ॥

शत्रुहन्ता भीष्मने दुर्योधनके हितके लिये समरभूमिमें जो पराक्रम किया था। वह अनुपम है। उस समय कौन-कौनसे योद्धा उनके आगे थे? किन-किन वीरोंने अमित-तेजस्वी भीष्मके रथके दाहिने पहियेकी रक्षा की थी? किन लोगोंने हदतापूर्वक त्रतका पालन करते हुए उनके पीछेकी ओर रहकर शत्रुपक्षके वीरोंको आगे बढ़नेसे रोका था? ॥ के पुरस्तादवर्तन्त रक्षन्तो भीष्ममन्तिके।

केऽरश्नन्तुत्तरं चकं वीरा वीरस्य युध्यतः ॥ ३५ ॥ कीन-कौनसे वीर निकटसे भीष्मकी रक्षा करते हुए उनके आगे खड़े थे ? और किन वीरोंने युद्धमें लगे हुए

श्र्रशिरोमणि भीष्मके वायें पहियेकी रक्षा की थी ?॥ ३५॥ वामे चक्रे वर्तमानाः केऽचनन् संजयसंजयान् । अग्रतोऽस्यमनीकेषु केऽभ्यरक्षन् दुरासदम् ॥ ३६॥

संजय ! उनके बायें चककी रक्षामें तत्पर होकर किन-किन योद्धाओंने सुंजयवंशियोंका विनाश किया था ! तथा किन्होंने आगे रहकर सेनाके अग्रणी दुर्जय बीर भीष्मकी सब ओरसे रक्षा की थी ! ॥ ३६ ॥

पाइर्वतः केऽभ्यरक्षन्त गच्छन्तो दुर्गमां गतिम् । समूहे के परान् वीरान् प्रत्ययुध्यन्त संजय ॥ ३७॥

संजय ! किन लोगोंने तुर्गम संग्राममें आगे बढ़ते हुए उनके पार्श्वभागका संरक्षण किया था ? और किन्होंने उस सैन्यसमूहमें आगे रहकर वीरतापूर्वक शत्रुयोद्धाओंका उटकर सामना किया था ? ॥ ३७ ॥

रक्ष्यमाणः कथं वीरैगोंप्यमानाश्च तेन ते। दुर्जयानामनीकानि नाजयंस्तरसा युधि॥३८॥

जब मेरे पक्षके बहुत-से वीर उनकी रक्षा करते थे और वे भी उन वीरोंकी रक्षामें दत्तिचत्त थे, तब भी उन सब छोगोंने मिलकर रात्रुपक्षकी दुर्जय सेनाओंको कैसे वेगपूर्वक परास्त नहीं कर दिया ? ॥ ३८॥

सर्वलोकेश्वरस्येव परमेष्ठिप्रजापतेः। कथं प्रहर्तुमपि ते शेकुः संजय पाण्डवाः॥ ३९॥

संजय ! भीष्मजी सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी परमेष्ठी प्रजा-पति ब्रह्माजीके समान अजेय थे; फिर पाण्डच उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सके ? ॥ ३९॥

यिसन् द्वीपे समाश्वस्य युध्यन्ते कुरवः परैः। तं निमग्नं नरव्याद्यं भीष्मं शंसिस संजय ॥ ४०॥

संजय ! जिन द्वीपस्वरूप भीष्मजीके आश्रयमें निर्भय एवं निश्चिन्त होकर समस्त कौरव शत्रुओंके साथ युद्ध करते थे, उन्हीं नरश्रेष्ठ भीष्मको तुम मारा गया बता रहे हो, यह कितने दुःखकी बात है ! ।। ४० ।।

यस्य चीर्यं समाधित्य मम युत्रो वृहत्वलः। न पाण्डचानगणयत् कथं स निहतः प्रैः ॥ ४१ ॥ जिनके पराक्रमका आश्रय लेकर विशाल सेनाओंसे सम्पन्न मेरा पुत्र पाण्डवोंको कुछ नहीं गिनता था, वे शत्रुओंद्वारा किस प्रकार मारे गये ?॥ ४१॥
यः पुरा विबुधेः सर्वैः सहाये युद्धदुर्मदः।
काङ्कितो दानवान् झिद्धः पिता मम महात्रतः॥ ४२॥
यस्मिञ्जाते महावीर्ये शान्तनुलोंकविश्रुतः।
शोकं दैन्यं च दुःखं च प्राजहात् पुत्रलक्ष्मणि॥ ४३॥
प्रोक्तं परायणं प्राञ्चं स्वधर्मनिरतं शुचिम्।
वेदवेदाङ्गतत्त्वइं कथं शंससि मे हतम्॥ ४४॥

पहलेकी बात है, दानवोंका संहार करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंने जिन मेरे महान् वतधारी पिता रणदुर्मद भीष्मजीको अपना सहायक बनानेकी अभिलाषा की थी, जिन महा-पराक्रमी पुत्ररत्नके जन्म लेनेपर लोकविख्यात महाराज शान्तनुने शोक, दीनता और दुःखका सदाके लिये त्याग कर दिया था, जो सबके आश्रयदाता, बुद्धिमान्, स्वधर्मपरायण, पवित्र और वेदवेदाङ्गोंके तत्त्वज्ञ बताये गये हैं, उन्हीं भीष्मको तुम मारा गया कैसे बता रहे हो १॥ ४२-४४॥ सर्वास्त्रविनयोपतं शान्तं दान्तं मनस्विनम्। हतं शान्तनवं श्रुत्वा मन्ये शेषं हतं बलम्॥ ४५॥

जो सम्पूर्ण अस्त्र-रास्त्रोंकी शिक्षासे सम्पन्नः शान्तः जिते-न्द्रिय और मनस्वी थेः उन शान्तनुनन्दन भीष्मको मारा गया सुनकर मुझे यह विश्वास हो गया कि अब हमारी सारी सेना मार दी गयी ॥ ४५ ॥

धर्माद्धर्मो वलवान् सम्प्राप्त इति मे मितः। यत्र वृद्धं गुरुं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥ ४६॥

आज मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हुआ कि धर्मसे अधर्म ही बलवान् है; क्योंकि पाण्डव अपने वृद्ध गुरुजनकी हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं ॥ ४६ ॥

जामद्ग्न्यः पुरा रामः सर्वास्त्रविद्नुत्तमः। अम्बार्थमुद्यतः संख्ये भीष्मेण युधि निर्जितः॥ ४७॥ तमिन्द्रसमकर्माणं ककुदं सर्वधन्विनाम्। इतं शंससि मे भीष्मं कि नु दुःखमतः परम्॥ ४८॥

पूर्वकालमें अम्बाके लिये उद्यत होकर सम्पूर्ण अस्त्र-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ जमदिग्निनन्दन परशुराम युद्ध करनेके लिये आये थे, परंतु भीष्मने उन्हें परास्त कर दिया, उन्हीं इन्द्रके समान पराक्रमी तथा सम्पूर्ण धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ भीष्मको तुम मारा गया कह रहे हो, इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है ! ॥ ४७-४८ ॥

असरुत् क्षत्रियवाताः संख्ये येन विनिर्जिताः । जामदग्न्येन वीरेण परवीरिनघातिना ॥ ४९ ॥ न हतो यो महाबुद्धिः सहतोऽद्य शिखण्डिना ।

शत्रुत्रीरोंका संहार करनेवाले जिन वीरवर परशुरामजी-ने अनेक बार समस्त क्षत्रियोंको युद्धमें परास्त किया था। उनसे भी जो मारे न जासके, वे ही परम बुद्धिमान् भीष्म आज शिखण्डीके हाथसे मार दिये गये ! ॥ ४९६ ॥ तस्मान्नृनं महावीर्याद् भागवाद् युद्धदुर्मदात् ॥ ५० ॥ तेजोवीर्यवल्लेभूयाञ्चिखण्डी द्वुपदात्मजः । यः शूरं कृतिनं युद्धे सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ ५१ ॥ परमास्त्रविदं वीरं जधान भरतर्षभम्।

इससे जान पड़ता है कि महापराक्रमी युद्ध दुर्मद परशुराम-जीकी अपेक्षा भी तेज, पराक्रम और वलमें द्रुपद कुमार शिखण्डी निश्चय ही बहुत बढ़ा-चढ़ा है, जिसने सम्पूर्ण शास्त्रोंके शानमें निपुण, परमास्त्रवेत्ता और श्रूरवीर विद्वान् भरत कुलभूषण भीष्मजीका वध कर डाला है ॥ ५०-५१६ ॥ के वीरास्तममित्र झमन्वयुः शस्त्र संस्ति ॥ ५२॥ शंस मे तद् तथा चासीद् युद्धं भीष्मस्य पाण्डवैः। योषेव हतवीरा मे सेना पुत्रस्य संजय॥ ५३॥

वीर थे १ संजय ! पाण्डवीं के साथ भीष्मका किस प्रकार युद्ध हुआ १ यह मुझे बताओ । उन वीर सेनापतिके मारे जानेपर मेरे पुत्रकी सेना विधवा स्त्रीके समान असहाय हो गयी है ॥ अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुलं तद् वलं मम । पौरुषं सर्वलोकस्य परं यिसन् महाहवे ॥ ५४॥ परासके च वस्तिसन् कथमासीन्मनस्तदा ।

उस समय युद्धमें शत्रहन्ता भीष्मजीके साथ कौन-कौनसे

जैसे ग्वालेके बिना गौओंका समुदाय इधर-उधर भटकता-फिरता है, उसी प्रकार अब मेरी सेना उद्घान्त हो रही होगी। महान् युद्धके समय जिनमें सम्पूर्ण जगत्का परम पुरुषार्थ प्रकट दिखायी देता था, वे ही भोष्म जब परलोकके पथिक हो गये, उस समय तुमलोगोंके मनकी अवस्था कैसी हुई थी?॥ जीवितेऽप्यद्य सामर्थ्य किमिवासासु संजय॥ ५५॥ घातियत्वा महावीर्य पितरं लोकधार्मिकम्। अगाधे सलिले मग्नां नावं दृष्ट्वे पारगाः॥ ५६॥

संजय ! आज जीवित रहनेपर भी हमलोगोंमें क्या सामर्थ्य है ? जगत्के विख्यात धर्मात्मा महापराक्रमी पिता भीष्मको युद्धमें मरवाकर हम उसी प्रकार शोकमें डूब गये हैं, जैसे पार जानेकी इच्छावाले पियक नावको अगाध जलमें डूबी हुई देखकर दुखी होते हैं॥ ५५-५६॥

भीष्मे हते भृशं दुःखान्मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः। अदिसारमयं नूनं हृदयं मम संजय॥ ५७॥ यच्छुत्वा पुरुषव्याघं हतं भीष्मं न दीर्यते।

में समझता हूँ कि भीष्मजीके मारे जानेपर मेरे वेटे दुःखके कारण अत्यन्त शोकमग्न हो गये होंगे। संजय! मेरा हृदय निश्चय ही लोहेका बना हुआ है, जो पुरुषसिंह भीष्मको मारा गया सुनकर भी विदीर्ण नहीं हो रहा है।।५७ ई॥ यसिमन्नस्नाणि मेघा च नीतिश्च पुरुषर्पभे॥ ५८॥

अप्रमेयाणि दुर्धर्पे कथं स निहतो युधि।

जिन पुरुपरत तथा दुर्धर्ष वीर-शिरोमणिमें अस्त्र, बुद्धि और नीति तीन अप्रमेय शक्तियाँ थीं, वे युद्धमें कैसे मारे गये ?॥ न चास्त्रेण न शौर्येण तपसा मेधया न च॥ ५९॥ न धृत्यान पुनस्त्यागान्मृत्योः कश्चिद्धिमुच्यते।

जान पड़ता है कि अस्त्रसे, शौर्यसे, तपस्यासे, बुद्धिसे, धैर्यसे तथा त्यागके द्वारा भी कोई मृत्युसे छूट नहीं सकता है।। कालो नूनं महावीर्यः सर्वलोकदुरत्ययः॥ ६०॥ यत्र शान्तनवं भीष्मं हतं शंससि संजय।

संजय ! निश्चय ही कालकी शक्ति बहुत बड़ी है, सम्पूर्ण जगत्के लिये वह दुर्लङ्क्य है, जिसके अधीन होनेके कारण तुम शान्तनुनन्दन भीष्मको मारा गया बता रहे हो ॥६०६॥ पुत्रशोकाभिसंतको महद् दुःखमचिन्तयम् ॥६१॥ आशंसेऽहं परंत्राणं भीष्माच्छान्तनुनन्दनात्।

मुझे शान्तनुनन्दन भीष्मसे अपने पक्षके परित्राणकी बड़ी आशा थी। इस समय अपने पुत्रके शोकसे संतप्त होकर में महान् दुःखसे चिन्तित हो उठा हूँ ॥ ६१३॥ यदाऽऽदित्यमिचापदयत् पतितं भुवि संजय ॥ ६२॥ दुर्योधनः शान्तनवं किं तदा प्रत्यपद्यत।

संजय ! जब दुर्योधनने शान्तनुनन्दन भीष्मको अस्ताचल-गामी सूर्यकी भाँति पृथ्वीपर पड़ा देखाः तब उमने क्या सोचा !॥ नाहं स्वेपां परेषां वा दुद्धन्या संजय,चिन्तयन् ॥ ६३॥ दोषं किंचित् प्रपद्यामि प्रत्यनीके महीक्षिताम् ।

संजय ! जब मैं अपनी बुद्धिसे विचार करके देखता हूँ तो अपने अथवा राजुपक्षके राजाओं मेंसे किसीका भी जीवन इस युद्धमें रोष रहता नहीं दिखायी देता है ॥ ६३ है ॥ दारुणः क्षत्रधर्मोऽयमुणिभिः सम्प्रदर्शितः ॥ ६४ ॥ यत्र शान्तनयं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः।

ऋषियोंने क्षत्रियोंका यह धर्म अत्यन्त कठोर निश्चित किया है, जिसमें रहते हुए पाण्डव शान्तनुनन्दन भीष्मको मारकर राज्य लेना चाहते हैं ॥ ६४६ ॥ वयं वा राज्यमिच्छामो धातयित्वा महात्रतम् ॥ ६५॥ क्षत्रधर्मे स्थिताः पार्था नापराध्यन्ति पुत्रकाः । एतदार्येण कर्तव्यं कृच्छास्वापत्सु संजय ॥ ६६॥ पराक्रमः परं शक्तया तत्तु तस्मन् प्रतिष्ठितम्।

अथवा हम भी तो उन महारथी भीष्मको मरवाकर ही राज्य लेना चाहते हैं । क्षत्रियधर्ममें स्थित हुए मेरे बच्चे कुन्तीकुमारोंका कोई अपराध नहीं है । संजय ! दुस्तर आपित्तके समय श्रेष्ठ पुरुषको यही करना चाहिये जो भीष्मजीने किया है । कि वह द्यक्तिके अनुसार अधिकसे अधिक पराक्रम करे । यह गुण भीष्मजीमें पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित था ॥ ६५-६६ ॥ अनीकानि विनिञ्चन्तं हीमन्तमपराजितम् ॥ ६७॥ कथं शान्तनवं तातं पाण्डुपुत्रा न्यवारयन् । कथं युक्तान्यनीकानि कथं युद्धं महात्मिभः॥ ६८॥

भीष्मजी किसीसे पराजित न होनेवाले और लजाशील ये। विपक्षी सेनाओंका संहार करते हुए उन मेरे ताऊ भीष्मजीको पाण्डवोंने कैसे रोका ! उन महामनस्वी वीरोंने किस प्रकार सेनाएँ संगठित कीं और किस प्रकार युद्ध किया !।६७-६८। कथं वा निहतो भीष्मः पिता संजय मे परेः। दुर्योधनश्च कर्णश्च राकुनिश्चापि सौवलः॥ ६९॥ दुःशासनश्च कितवो हते भीष्मे किमन्नुवन्।

संजय! शत्रुओंने मेरे आदरणीय पिता भीष्मका किस प्रकार वध किया ? दुर्योधनः कर्णः, दुःशासन तथा सुबळपुत्र जुआरी शकुनिने भीष्मजीके मारे जानेपर क्या-क्या वार्ते कहीं ? यच्छरीरैरुपार्स्ताणीं नरवारणवाजिनाम् ॥ ७० ॥ शरशक्तिमहाखद्गतोमराक्षां महाभयाम् । प्राविशन् कितवा मन्दाः सभां युद्धदुरासदाम् ॥७१॥ प्राणद्यते प्रतिभये केऽदीव्यन्त नर्षभाः ।

संजय! जहाँ मनुष्य, हाथी और घोड़ोंके शरीर विछे हुए थे, जहाँ वाण, शक्ति, महान् खड़ और तोमररूपी पासे फेंके जाते थे। जो युद्धके कारण दुर्गम एवं महान् भय देनेवाली थी, उस रणक्षेत्ररूपी खूतसभामें किन-किन मन्द-बुद्धि जुआरियोंने प्रवेश किया था? जहाँ प्राणोंकी बाजी लगायी जाती थी, वह भयंकर जूएका खेल किन-किन नरश्रेष्ठ वीरोंने खेला था?॥ ७०.७१ई ॥

के जीयन्ते जितास्तत्र कृतलक्ष्या निपातिताः ॥ ७२ ॥ अन्ये भीष्माच्छान्तनचात् तन्ममाचक्ष्य संजय।

संजय ! शान्तनुनन्दन भीष्मके सियाः उस युद्धमें कौन-कौन-से हार रहे थेः किन-किन लोगोंकी पराजय हुई तथा कौन-कौन वीर बाणोंके लक्ष्य बनकर मार गिराये गये ! यह सब मुझे बताओ ॥ ७२ है ॥

न हि मे शान्तिरस्तीह श्रुत्वा देवव्रतं हतम् ॥ ७३ ॥ पितरं भीमकर्माणं भीष्ममाहवशोभिनम् । आर्तिं मे हृदये रूढां महतीं पुत्रहानिजाम् ॥ ७४ ॥ त्वं हि मे सर्पिषेवााय्रमुद्दीपयसि सजय ।

युद्धभूमिमें शोभा पानेवाले भयकर पराक्रमी अपने ताऊ देवव्रत भीष्मको मारा गया सुनकर मेरे हृदयमें शान्ति नहीं रह गयी है। उनके मारे जानेसे मेरे पुत्रोंकी जो हानि होने वाली है, उसके कारण मेरे मनमें भारी व्यथा जाग उठी है। संजय! तुम अपने वचनरूपी घृतकी आहुति डालकर मेरी उस चिन्ता एवं व्यथारूपी अग्निको और भी उद्दीस कर रहे हो॥ ७३-७४६ ॥

महान्तं भारमुद्यम्य विश्वतं सार्वछौकिकम् ॥ ७५ ॥ द्यष्ट्वा विनिहतं भीष्मं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः । श्लोष्यामि तानि दुःखाति दुर्योधनक्कतान्यहम् ॥ ७६ ॥ जिन्होंने सम्पूर्ण जगत्में विख्यात इस युद्धके महान् भारको अपनी भुजाओंपर उठा रक्खा थाः उन्हीं भीष्मजी-को मारा गया देख मेरे पुत्र भारी शोकमें पड़ गये होंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दुर्योधनके द्वारा प्रकट किये हुए उन दुःखोंको सुन्गा॥ ७५-७६॥

तसान्मे सर्वमाचक्ष्य यद् वृत्तं तत्र संजय । यद् वृत्तं तत्र संग्रामे मन्दस्यावुद्धिसम्भवम् ॥ ७७ ॥ अपनीतं सुनीतं यत् तन्ममाचक्ष्य संजय ।

इसिलये संजय ! मुझसे वहाँका सारा वृत्तान्त कहो । मूर्ख दुर्योधनके अज्ञानके कारण उस युद्धमें अन्याय और न्यायकी जो-जो वार्ते संघटित हुई हों, उन सनका वर्णन करो। यत् कृतं तत्र संग्रामे भीष्मेण जयमिच्छता॥ ७८॥ तेजोयुक्तं कृतास्त्रेण शंस तचाष्यशेषतः।

विजयकी इच्छा रखनेवाले अस्त्रवेत्ता भीष्मजीने उस युद्धमें अपनी तेजस्विताके अनुरूप जो-जो कार्य किया हो। वह सभी पूर्णरूपसे मुझे बताओ ॥ ७८६ ॥

तथा तदभवद् युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः॥ ७९॥ क्रमेण येन यस्मिश्च काले यच यथाभवत्॥ ८०॥

कौरवों और पाण्डवोंकी सेनाओंका वह युद्ध जिस समय जिस कमसे और जिस रूपमें हुआ था। वह सब कहो ॥७९-८०॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि धतराष्ट्रप्रक्ते चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें धृतराष्ट्रके प्रक्रनिवयक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

#### पञ्चदशोऽध्यायः

संजयका युद्धके वृत्तान्तका वर्णन आरम्भ करना—दुर्योधनका दुःशासनको भीष्मकी रक्षाके लिये समुचित व्यवस्था करनेका आदेश

संजय उवाच त्वद्युक्तोऽयमनुप्रश्लो महाराज यथाईसि । न तु दुर्योधने दोषमिममासंकुमईसि ॥ १ ॥

संजयने कहा—महाराज ! आपने जो ये वारम्बार अनेक प्रश्न किये हैं, वे सर्वथा उचित और आपके योग्य ही हैं; परंतु यह सारा दोष आपको दुर्योधनके ही माथेपर नहीं मढ़ना चाहिये ॥ १ ॥

य आत्मनो दुश्चरिताद्युभं प्राप्नुयान् नरः। एनसा तेन नान्यं स उपाशङ्कितुमहीति॥ २ ॥

जो मनुष्य अपने दुष्कर्मोंके कारण अशुभ फल भोग रहा हो, उसे उस पापकी आशंका दूसरेपर नहीं करनी चाहिये। महाराज मनुष्येषु निन्धं यः सर्वमाचरेत्। स वध्यः सर्वलोकस्य निन्दितानि समाचरन्॥ ३॥

महाराज ! जो पुरुष मनुष्य-समाजमें सर्वथा निन्दनीय आचरण करता है, वह निन्दित कर्म करनेके कारण सब लोगोंके लिये मार डालनेयोग्य है ॥ ३॥ निकारो निकृतिप्रक्षेः पाण्डवस्त्वत्प्रतीक्षया।

अनुभूतः सहामात्यैः क्षान्तश्च सुचिरं वने ॥ ४ ॥

पाण्डव आप लोगोंद्वारा अपने प्रति किये गये अपमान एवं कपटपूर्ण वर्तावको अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर—आपके द्वारा न्यायोचित वर्ताव होनेकी आशा रखकर दीर्घकालतक अपने मन्त्रियोंसिहत वनमें रहकर क्लेश भोगा और सब कुछ सहन किया ॥ ४॥

हयानां च गजानां च राशां चामिततेजसाम्। प्रत्यक्षं यन्मया दृष्टं दृष्टं योगवलेन च ॥ ५ ॥ शृणु तत् पृथिवीपालमा च शोके मनः कृथाः। दिष्टमेतत् पुरा नूनमिद्मेव नराधिप॥६॥

भूपाल ! मैंने हाथियों, घोड़ों तथा अमिततेजस्वी राजाओंके विषयमें जो कुछ अपनी आँखों देखा है और योगवलसे जिसका साक्षात्कार किया है, वह सब वृत्तान्त सुना रहा हूँ, सुनिये । अपने मनको शोकमें न डालिये । नरेश्वर ! निश्चय ही दैवका यह सारा विधान मुझे पहलेसे ही प्रत्यक्ष हो चुका है ॥ ५-६ ॥

नमस्कृत्वा पितुस्तेऽहं पाराशर्याय धीमते।
यस्य प्रसादाद् दिव्यं तत्प्राप्तं ज्ञानमजुत्तमम्॥ ७ ॥
दृष्टिश्चातीन्द्रिया राजन् दूराच्छ्रवणमेव च।
परिचत्तस्य विज्ञानमतीतानागतस्य च॥ ८ ॥
व्युत्थितोत्पत्तिविज्ञानमाकाशे च गतिः शुभा।
अस्त्रैरसंगो युद्धेषु वरदानानमहातमनः॥ ९ ॥
श्रृणु मे विस्तरेणेदं विचित्रं परमाद्भुतम्।
भरतानामभूद् युद्धं यथा तह्लोमहर्षणम्॥ १०॥

राजन् ! जिनके कृपाप्रसादसे मुझे परम उत्तम दिन्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इन्द्रियातीत विषयको भी प्रत्यक्ष देखने-वाली दृष्टि मिली है; दूरसे भी सब कुछ सुननेकी शिक्त, दूसरेके मनकी वातोंको समझ लेनेकी सामर्थ्य, भूत और भविष्यका ज्ञान, शास्त्रके विपरीत चलनेवाले मनुष्योंकी उत्पत्तिका ज्ञान, आकाशमें चलने-फिरनेकी उत्तम शिक्त तथा युद्धके समय अस्त्रोंसे अपने शरीरके अद्भूते रहनेका अद्भुत चमत्कार आदि वातें जिन महात्माके वरदानसे मेरे लिये सम्भव हुई हैं, उन्हीं आपके पिता पराशरनन्दन बुद्धिमान् व्यासजीको नमस्कार फरके भरतवंशियोंके इस अत्यन्त अद्भुत विचित्र एवं रोमाञ्चकारी युद्धका वर्णन आरम्भ करता हूँ।

आप मुझसे यह सब कुछ जिस प्रकार हुआ थाः वह विस्तारपूर्वक मुनें ॥ ७-१० ॥

तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्यूढेषु च विधानतः। दुर्योधनो महाराज दुःशासनमधात्रवीत्॥११॥

महाराज ! जब समस्त सेनाएँ शास्त्रीय विधिके अनुसार व्यूह-रचनापूर्वक अपने-अपने स्थानपर युद्धके लिये तैयार हो गयीं। उस समय दुर्योधनने दुःशासनसे कहा—॥ ११॥ दुःशासन रथास्तूणं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः। अनीकानि च सर्वाणि शीद्यं त्वमनुचोदय॥ १२॥

'दुःशासन ! तुम भीष्मजीकी रक्षा करनेवाले रथोंको शीघ तैयार कराओ । सम्पूर्ण सेनाओंको भी शीघ उनकी रक्षाके लिये तैयार हो जानेकी आज्ञा दो ॥ १२ ॥ अयं स मामभिष्राप्तो वर्षपूगाभिचिन्तितः। पाण्डवानां ससैन्यानां कुरूणां च समागमः ॥ १३॥

ंमें वर्षों के जिसके लिये चिन्तित था। वह यह सेनासहित कौरव-पाण्डवोंका महान् संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो गया है ॥ १३ ॥

नातः कार्यतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात् । इन्याद् गुप्तो ह्यसौ पार्थान् सोमकांश्च सस्रंजयान् १४

'इस समय युद्धमें भीष्मजीकी रक्षाने बढ़कर दूसरा कोई कार्य में आवश्यक नहीं समझता हूँ; क्योंकि वे सुरक्षित रहें तो कुन्तीके पुत्रों, सोमकवंशियों तथा खंजयोंको भी मार सकते हैं॥ अव्रवीच विद्युद्धात्मा नाहं हन्यां शिखण्डिनम्। श्रयते स्त्री हासौ पूर्व तस्माद् वर्ज्यों रणे मम॥ १५॥

'विशुद्ध हृद्यवाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि 'मैं शिखण्डीको युद्धमें नहीं मारूँगा; क्योंकि मुननेमें आया है कि वह पहले स्त्री था: अतः रणभूमिमें मेरे लिये वह सर्वया त्याज्य है? ॥ १५ ॥

तसाद् भीष्मो रक्षितव्यो विशेषेणेति मे मतिः। शिखण्डिनो वधे यत्ताः सर्वे तिष्ठन्तु मामकाः॥ १६॥

'इसिलये मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेषरूपसे भीष्मजीकी रक्षामें ही तत्पर रहना चाहिये। मेरे सारे सैनिक शिखण्डीको मार डालनेका प्रयत्न करें॥ १६॥ तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरापथाः।

तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरापथाः । सर्वथास्त्रेषु कुशलास्ते रक्षन्तु पितामहम् ॥ १७ ॥ (पूर्व) पश्चिम) दक्षिण तथा उत्तर दिशाके जो-जो वीर अस्त्र-

विद्यामें सर्वथा कुदाल हों, वेही वितामह (भीष्म) की रक्षा करें॥ अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात् सिंहं महावलम् । मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयामः शिखण्डिना ॥ १८॥

भ्यदि महाबली सिंह भी अरक्षित-दशामें हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है। हमें चाहिये कि सियारके समान शिखण्डीके द्वारा सिंहसटश भीष्मको न मरने दें॥१८॥

वामं चक्रं युधामन्युरुत्तभौजादच दक्षिणम्। गोप्तारौफाल्गुनं प्राप्तौ फाल्गुनोऽपि शिखण्डिनः॥१९॥

'अर्जुनके वार्ये पहियेकी रक्षा युधामन्यु और दाहिनेकी रक्षा उत्तमौजा कर रहे हैं। अर्जुनको ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन शिखण्डीकी रक्षा कर रहे हैं॥ १९॥ संरक्ष्यमाणः पार्थेन भीष्मेण च विवर्जितः। यथा न हन्याद् गाङ्गेयं दुःशासन तथा कुरु॥ २०॥

'अतः दुःशासन!भीष्मसे उपेक्षित तथा अर्जुनसे सुरक्षित होकर शिखण्डी जिस प्रकार गङ्गानन्दन भीष्मको न मार सके, वैसा प्रयत्न करो'॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगबद्गीतापर्वणि दुर्योधनदुःशासनसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगबद्गीतापर्वमें दुर्योधन-दुःशासनसंवादविषयक पंद्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ॥१५॥

#### षोडशोऽध्यायः दुर्योधनकी सेनाका वर्णन

संजय उवाच

ततो रजन्यां व्युष्टायां शब्दः समभवन्महान् । क्रोशतां भूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर रात्रिके अन्तमें सबेरा होते ही पथ जोतो, युद्धके लिये तैयार हो जाओ ।' इस प्रकार जोर-जोरसे बोलनेवाले राजाओंका महान् कोलाहल सब ओर छा गया ॥ १ ॥

शङ्ख दुन्दुभिघोषेश्च सिंहनादेश्च भारत। हयहेषितनादेश्च रथनेमिखनैस्तथा॥२॥ गजानां बृंहतां चैव योधानां चापि गर्जताम्। क्ष्वेलितास्फोटितोत्कृष्टैस्तुमुलं सर्वतोऽभवत्॥३॥ भरतनन्दन! शंख और दुन्दुभियोंकी ध्विनः वीरोंके सिंहनाद, घोड़ोंकी हिन/हनाहरः, रथके पिह्योंकी घरपराहरः हाथियोंकी गर्जना तथा गर्जते हुए योद्धाओंके सिंहनाद करने ताल ठोंकने और जोर-जोरसे बोलने आदिकी तुमुल ध्विन सब ओर व्याप्त हो गयी।। २-३॥

उद्तिष्टन्महाराज सर्वे युक्तमशेषतः। सूर्योदये महत् सैन्यं कुरुपाण्डवसेनयोः॥ ४॥

महाराज! सूर्योदय होते-होते कौरवों और पाण्डवेंकी वह सारी विशाल सेना सम्पूर्ण रूपसे युद्धके लिये तैयार हो उठी॥ राजेन्द्र तव पुत्राणां पाण्डवानां तथैव च।

राजेन्द्र तव पुत्राणां पाण्डवानां तथैव च । दुष्प्रधृष्याणि चास्त्राणि सशस्त्रकवचानि च ॥ ५ ॥ राजेन्द्र ! आपके पुत्रों तथा पःण्डवोंके दुर्दम्य अस्त्र-शस्त्र तथा कवच चमक उठे ॥ ५ ॥

ततः प्रकाशे सैन्यानि समदृश्यन्त भारत। त्वदीयानां परेषां च शस्त्रवन्ति महान्ति च ॥ ६ ॥

भारत ! तब सूर्योदयके प्रकाशमें आपकी और शत्रुओं-की सारी सेनाएँ शस्त्रोंसे सुसज्जित तथा अत्यन्त विशाल दिखायी देने लगीं ॥ ६ ॥

तत्र नागा रथाश्चैव जाम्बूनद्परिष्कृताः। विभ्राजमाना दश्यन्ते मेघा इव सविद्युतः॥ ७॥

जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभूषित आपके हाथी और रथ विजिळियोंसिहत मेघोंकी घटाके समान प्रकाशमान दिखायी देते थे ॥ ७ ॥

रथानीकान्यदृश्यन्त नगराणीव भूरिशः। अतीव शुशुभे तत्र पिता ते पूर्णचन्द्रवत्॥ ८॥

बहुसंख्यक रथोंकी सेनाएँ नगरोंके समान दृष्टिगोचर हो रही थीं । उनके बीच आपके ताऊ भीष्मजी पूर्ण चन्द्रमा-के समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ८॥

धनुर्भिर्ऋष्टिभिः खङ्गैर्गदाभिः शक्तितोमरैः। योघाः प्रहरणैः शुभ्रैस्तेष्वनीकेष्ववस्थिताः॥ ९ ॥

आपकी सेनाके सैनिक घनुषा खड्गा ऋष्टि।गदाः शक्ति और तोमर आदि चमकीले अस्त्र-शस्त्र लेकर उन सेनाओंमें खड़े थे।।

गजाः पदाता रथिनस्तुरगाश्च विशाम्पते । ब्यतिष्ठन् वागुराकाराः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १० ॥

प्रजानाथ ! हाथी, घोड़े, पैदल और रथी, रात्रुओं को बाँघनेके लिये जाल-से बनकर एक-एक जगह सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें खड़े थे ॥ १०॥

ध्वजा बहुविधाकारा व्यद्दयन्त समुच्छिताः। स्वेषां चैव परेषां च द्यतिमन्तः सहस्रकाः॥ ११॥

अपने और शत्रुओंके अनेक प्रकारके ऊँचे ऊँचे चमकीले ध्वज हजारोंकी संख्यामें दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ११॥

काञ्चना मणिचित्राङ्गा ज्वलन्त इव पावकाः। अचिष्मन्तो व्यरोचन्त गजारोहाः सहस्रद्याः॥ १२॥

सुवर्णमय आभृषण पहने, मिणयोंके अलंकारोंसे विचित्र अङ्गोंवाले, सहस्रों हाथीसवार सैनिक अपनी प्रभासे शिखाओं-सित प्रस्वलित ऑग्नके समान प्रकाशित हो रहे थे॥ १२॥

महेन्द्रकेतवः युभा महेन्द्रसदनेष्विव। संनदास्ते प्रवीराश्च दृद्युर्युद्धकाङ्क्षिणः॥१३॥

जैसे इन्द्रभवनमें देवराज इन्द्रके न्यमकीले ध्वज फहराते रहते हैं, उसी प्रकार कौरव-पाण्डवसेनाके ध्वज भी फहरा रहे थे। दोनों सेनाओंके प्रमुख वीर युद्धकी अभिलाषा रख- कर कवच आदिसे सुसजित दिलायी दे रहे थे ॥ १३॥ उद्यतैरायुधैश्चित्रास्तलवद्धाः कलापिनः। ऋषभाक्षा मनुष्येन्द्राश्चमूमुखगता वभुः॥ १४॥

उनके हथियार उठे हुए थे। वे हाथमें दस्ताने और पीठपर तरकस वाँधे सेनाके मुहानेपर खड़े हुए भूपालगण अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनकी आँखें वैलोंकी आँखोंके समान बड़ी-बड़ी दिखायी दे रही थीं॥ १४॥

शकुनिः सौवलः शल्यः सैन्धवोऽथ जयद्रथः। विन्दानुविन्दौ कैकेयाः काम्बोजस्य सुदक्षिणः॥ १५॥ श्रुतायुधश्च कालिङ्गो जयन्सेनश्च पार्थिवः। बृहद्वलश्च कौशल्यः कृतवर्मा च सात्वतः॥ १६॥ दशैते पुरुषव्याद्याः शूराः परिघवाहवः। अक्षौहिणीनां पतयो यज्वानो भूरिदक्षिणाः॥ १७॥

सुवलपुत्र शकुनिः शस्यः सिन्धुनरेश जयद्रथः विन्द-अनुविन्दः केकयराजकुमारः काम्बोजराज सुदक्षिणः कलिङ्ग-राज श्रुतायुघः राजा जयत्सेनः कोशलनरेश बृहद्गल तथा भोजवंशी कृतवर्मा—ये दस पुरुषसिंह शूरवीर क्षत्रिय एक-एक अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक थे। इनकी भुजाएँ परिघोंके समान मोटी दिखायी देती थीं। इन सबने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे और उनमें प्रचुर दक्षिणाएँ दी थीं॥ १५—१७॥

पते चान्ये च बहवो दुर्योघनवशानुगाः। राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महारथाः॥१८॥ संनद्धाः समदृश्यन्त स्वेष्वनीकेषववस्थिताः।

ये तथा और भी बहुतसे नीतिज्ञ महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधनके वशमें रहकर कवच आदिसे सुसज्जित हो अपनी-अपनी सेनाओंमें खड़े दिखायी देते ये ॥ १८६॥ बद्धकृष्णाजिनाः सर्वे बलिनो युद्धशालिनः ॥ १९॥

हृष्टा दुर्योधनस्यार्थे ब्रह्मलोकाय दीक्षिताः। समर्था दश वाहिन्यः परिगृह्य व्यवस्थिताः॥ २०॥

इन सबने काले मृगचर्म बाँघ रक्ते थे। सभी बलवान् और युद्धभूमिमें मुशोभित होनेवाले थे और सबने दुर्योधनके हितके लिये बड़े हर्ष और उल्लासके साथ ब्रह्मलोककी दीक्षा ली थी। ये सामर्थ्यशाली दस वीर अपने सेनापितत्वमें दस सेनाओंको लेकर युद्धके लिये तैयार खड़े थे॥ १९ २०॥

पकादशी धार्तराष्ट्रा कौरवाणां महाचमूः। अग्रतः सर्वसैन्यानां यत्र शान्तनवोऽग्रणीः॥२१॥

ग्यारहवीं विशाल वाहिनी दुर्योधनकी थी, जिनमें अधि-कांश कौरव-योद्धा थे। यह कौरवसेना अन्य सब सेनाओं के आगे खड़ी थी। इसके अधिनायक थे शान्तनुनन्दन भीष्म॥

इवेतोण्णीपं इवेतहयं इवेतवर्माणमञ्युतम्। अपद्याम महाराज भीष्मं चन्द्रमिवोदितम्॥ २२॥ उनके सिरपर सफेद पगड़ी शोभा पाती थी। उनके घोड़े भी सफेद ही थे। उन्होंने अपने अङ्गोंमें स्वेत कवच वाँघ रक्खा था। महाराज! मर्यादासे कभी पीछेन हटने-वाले उन भीष्मजीको मैंने अपनी स्वेतकान्तिके कारण नवो-दित चन्द्रमाके समान सुशोभित देखा॥ २२॥

हेमतालध्वजं भीष्मं राजते स्यन्दने स्थितम् । इवेताभ्र इव तीक्ष्णांशुं दहशुः कुरुपाण्डवाः ॥ २३ ॥ सृंजयाश्च महेष्वासा धृष्टयस्रपुरोगमाः ।

भीष्मजी चाँदीके बने हुए सुन्दर रथपर विराजमान थे। उनकी तालचिह्नित स्वर्णमयी घ्वजा आकाशमें फहरा रही थी। उस समय कौरवों, पाण्डवों तथा धृष्टसुम्न आदि महाधनुर्धर सुंजयवंशियोंने उन्हें सफेद बादलोंमें लिपे हुए सूर्यदेवके समान देखा।। २३३।।

जुम्भमाणं महासिंहं दृष्ट्वा क्षुद्रमृगा यथा॥ २४॥ धृष्ट्यम्ममुखाः सर्वे समुद्विविजिरे मुहुः।

धृष्टसुम्न आदि संजयवंशी उन्हें देखकर वारंवार उद्दिग्न हो उठते थे। ठीक उसी तरह, जैसे मुँह वाये हुए विशाल सिंहको देखकर क्षुद्र मृग भयसे व्याकुल हो उठते हैं ।२४५। एकादशैताः श्रीजुष्टा वाहिन्यस्तव पार्थिव ॥ २५॥ पाण्डवानां तथा सप्त महापुरुषपालिताः।

भूपाल ! आपकी ये ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ तथा पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाएँ वीर पुरुषोंसे सुरक्षित हो उत्तम शोभासे सम्पन्न दिखायी देती थीं ॥ २५ है ॥ उन्मत्तमकरावर्ती महाग्राहसमाकुळी ॥ २६ ॥

उन्मत्तमकरावर्ती महाग्राहसमाकुळौ ॥ २६॥ युगान्ते समवेती द्वौ दश्येते सागराविव।

वे दोनों सेनाएँ प्रलयकालमें एक दूसरेसे मिलनेवाले उन दो समुद्रोंके समान दृष्टिगोचर हो रही थीं जिनमें मत-वाले मगर और भँवरे होती हैं तथा जिनमें वड़े बड़े ब्राह सब ओर फैंले रहते हैं॥ २६ है॥

नैय नस्तादशो राजन् दृष्टपूर्वो न च श्रुतः। अनीकानां समेतानां कौरवाणां तथाविधः॥ २७॥

राजन् ! कौरवोंकी इतनी बड़ी सेनाका वैसा संगठन मैंने पहले कभी न तो देखा था और न सुना ही था ॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि सैन्यवर्णने षोडगोऽध्यायः ॥ १६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीत।पर्वमें सैन्यवर्णनिवयक सोत्हवाँ अध्याय पूरा हुआ।। १६ ॥

## सप्तदशोऽध्यायः

## कौरत्रमहारिथयोंका युद्धके लिये आगे बढ़ना तथा उनके न्यूह, बाहन और ध्वज आदिका वर्णन

संजय उवाच

यथा स भगवान् व्यासः कृष्णद्वैपायनोऽत्रवीत्। तथैव सहिताः सर्वे समाजग्मुर्महीक्षितः॥ १॥

संजय कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णद्वैपायन भगवान् व्यासने जैसा कहा थाः उसीके अनुसार सब राजा कुरुक्षेत्रमें एकत्र हुए थे ॥ १ ॥

मघाविषयगः सोमस्तद् दिनं प्रत्यपद्यत । दीष्यमानाश्च सम्पेतुर्दिवि सप्त महात्रहाः ॥ २ ॥

उस दिन चन्द्रमा मधा नक्षत्रपर था । आकाशमें सात महाग्रह अग्निके समान उद्दीप्त दिखायी दे रहे थे ॥ २ ॥

द्विधाभूत इवादित्य उदये प्रत्यदृश्यतः । ज्वलन्त्याशिखया भूयो भानुमानुदितो रविः ॥ ३ ॥

उदयकालमें सूर्य दो भागोंमें वॅटा हुआ-सा दिखायी देने लगा। साथ ही वह अपनी प्रचण्ड ज्वालाओंसे अधिका-धिक जाज्वल्यमान होकर उदित हुआ था।। ३॥

ववाशिरे च दीप्तायां दिशि गोमायुवायसाः। लिप्समानाः शरीराणि मांसशोणितभोजनाः॥ ४॥

सम्पूर्ण दिशाओं में दाह-सा हो रहा था और मांस तथा रक्तका आहार करनेवाले गीदड़ और कौए मनुष्यों तथा पशुओंकी लाशोंकी लालसा रखकर अमङ्गलगूचक शब्द कर रहे थे।। ४॥

अहन्यहिन पार्थानां वृद्धः कुरुपितामहः। भरद्वाजात्मजश्चैव प्रातरुत्थाय संयतौ ॥ ५ ॥ जयोऽस्तु पाण्डुपुत्राणामित्यूचतुर्रारेदमौ। युयुधाते तवार्थाय यथा स समयः कृतः॥ ६ ॥

कुरुकुलके वृद्ध पितामह भीष्म तथा भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्य ये दोनों शत्रुदमन महारथी प्रतिदिन सबेरे उठकर मनको संयममें रखते हुए यही आशीर्वाद देते थे कि पाण्डवीं-की जय हो' परंतु वे जैसी प्रतिज्ञा कर चुके थे, उसके अनुसार आपके लिये ही पाण्डवोंके साथ युद्ध करते थे ५-६

सर्वधर्मविशेषज्ञः पिता देववतस्तव । समानीय महीपाळानिदं वचनमववीत्॥ ७ ॥

उस दिन सम्पूर्ण धर्मोंके विशेषज्ञ आपके ताऊ देववत भीष्मजी सत्र राजाओंको बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले---॥ ७॥

इदं वः क्षत्रिया द्वारं स्वर्गायापातृतं महत्। गच्छध्वं तेन राकस्य ब्रह्मणः सहलोकताम्॥ ८॥

'क्षत्रियो ! यह युद्ध तुम्हारे लिये स्वर्गका खुला हुआ

विशाल द्वार है । तुमलोग इसके द्वारा इन्द्र अथवा ब्रह्माजी-का सालोक्य प्राप्त करो ॥ ८ ॥

एष वः शाश्वतः पन्थाः पूर्वैः पूर्वतरैः कृतः । सम्भावयध्वमातमानमन्यग्रमनसो ग्रुधि ॥ ९ ॥

्यह तुम्हारे पूर्ववर्ती पूर्वजोंद्वारा स्वीकार किया हुआ सनातन मार्ग है। तुम सब लोग शान्तचित्त होकर युद्धमें शौर्यका परिचय देते हुए अपने-आपको सुयश और सम्मान-का भागी बनाओ ॥ ९॥

नाभागोऽथ ययातिइच मान्धाता नहुषो नृगः। संसिद्धाः परमं स्थानं गताः कर्मभिरीदशैः॥ १०॥

'नाभाग, ययाति, मान्धाता, नहुष और नृग ऐसे ही कर्मोंद्वारा सिद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट लोकोंमें गये हैं॥१०॥ अधर्मः अत्रियस्येष यद् व्याधिमरणं गृहे।

यदयोनिधनं याति सोऽस्य धर्मः सनातनः॥ ११॥

'घरमें रोगी होकर पड़े-पड़े प्राण त्याग करना क्षत्रियके लिये अधर्म माना गया है। वह युद्धमें लोहेके अस्त्र-शस्त्रों-द्वारा आहत होकर जो मृत्युको अङ्गीकार करता है। वही उसका सनातन धर्म है। ११॥

प्यमुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षभ । निर्ययुः खान्यनीकानि द्योभयन्तो रथोक्तमैः ॥ १२ ॥

भरतश्रेष्ठ ! भीष्मके ऐसा कहनेपर वे सभी भूपाल श्रेष्ठ रथोंद्वारा अपनी सेनाओंकी शोभा बढ़ाते हुए युद्धके लिये प्रस्थित हुए ॥ १२॥

स तु वैकर्तनः कर्णः सामात्यः सह वन्धुभिः। न्यासितः समरे शस्त्रं भीष्मेण भरतर्षभ ॥ १३॥

भरतभूषण ! इस युद्धमें भीष्मने मन्त्रियों और वन्धुओं-सहित कर्णके अस्त्र-शस्त्र रखवा दिये थे ॥ १३ ॥

अपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजानइचैव तावकाः। निर्ययुः सिंहनादेन नाद्यन्तो दिशो दश ॥ १४ ॥

इसिलये आपके पुत्र और अन्य नरेश बिना कर्णके ही अपने सिंहनादसे दसों दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध-के लिये निकले ॥ १४ ॥

इवेतैश्छत्रैः पताकाभिध्वंजवारणवाजिभिः। तान्यनीकानि शोभन्ते रथैरथ पदातिभिः॥१५॥

क्वेत छत्रों, पताकाओं, ध्वजों, हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकोंसे उन समस्त सेनाओंकी वड़ी शोभा हो रही थी॥ १५॥

भेरीपणवराब्दैश्च दुन्दुभीनां च निःखनैः। रथनेमिनिनादैश्च वभूवाकुलिता मही॥१६॥ भेरीः पणवः दुन्दुभि आदि वाद्योंकी ध्वनियों तथारथः के पहियोंके वर्वर शब्दोंसे वहाँकी सारी भूमि व्याप्त हो रही थी। काञ्चनाङ्गदकेयूरैः कार्मुकैश्च महारथाः। भ्राजमाना व्यराजन्त साम्नयः पर्वता इव॥१७॥

सोनेके अङ्गद और केयूर नामक बाहुभूषण तथा धनुप धारण किये महारथी वीर अग्नियुक्त पर्वतोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १७ ॥

तालेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केतुना। विमलादित्यसंकाशस्तस्थौ कुरुचमूपरि॥१८॥

कौरवसेनाके प्रधान सेनापित भीष्म भी ताड़ और पाँच तारोंके चिह्नसे युक्त विशाल ध्वजा, पताकासे सुशोभित रथपर जा वैठे। उस समय वे निर्मल तेजोमय सूर्यदेवके समान प्रकाशित हो रहे थे॥ १८॥

ये त्वदीया महेष्वासा राजानो भरतर्पभ। अवर्तन्त यथादेशं राजन् शान्तनवस्य ते॥ १९॥

भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! आपकी सेनाके समस्त महाधनुर्धर भूपाल सेनापित भीष्मकी आज्ञाके अनुसार चलते थे ॥१९॥

स तु गोवासनः शैव्यः सहितः सर्वराजभिः। ययौ मातङ्गराजेन राजाहेण पताकिना। पद्मवर्णस्त्वनीकानां सर्देणामप्रतः स्थितः॥२०॥ अश्वत्थामा ययौ यत्तः सिंहलाङ्गूळकेतुना।

गोवासनदेशके स्वामी महाराज शैच्य अपने अधीन राजाओं-के साथ पताकासे सुशोभित राजोचित गजराजपर आरूढ़ हो युद्धके लिये चले। कमलके समान कान्तिमान् अश्वत्थामा सिंहकी पूँछके चिह्नसे युक्त ध्वजा, पताकावाले रथपर आरूढ़ हो समस्त सेनाओंके आगे रहकर चलने लगे॥ २०६ ॥

श्रुतायुधिश्रवसेनः पुरुमित्रो विविशितिः॥ २१॥ शल्यो भूरिश्रवाश्चैव विकर्णश्च महारथः। एते सप्त महेष्वासा द्रोणपुत्रपुरोगमाः॥ २२॥ स्यन्दनैर्वरवर्माणो भीष्मस्यासन् पुरोगमाः।

श्रुतायुधः चित्रसेनः पुरुमित्रः विविशतिः शल्यः भूरिश्रवा तथा महारथी विकर्ण-ये सात महाधनुर्धर वीर रथोंपर आरूढ़ हो सुन्दर कवच धारण किये द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको अपने आगे रखकर मीष्मके आगे-आगे चल रहे थे॥ २१-२२६॥ तेषामि महोत्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्॥ २३॥

इन सबके जाम्बूनद सुवर्गके बने हुए अत्यन्त ऊँचे ध्वज इनके श्रेष्ठ रथोंकी शोभा बढ़ाते हुए अत्यन्त प्रकाशित हो रहे थे॥ २३ ई॥

भ्राजमाना व्यरोचन्त जाम्बूनद्मया ध्वजाः।

जाम्वृनदमयी वेदी कमण्डलुविभृषिता॥ २४॥ केतुराचार्यमुख्यस्य द्रोणस्य धनुषा सह।

आचार्यप्रवर द्रोणकी पताकापर कमण्डलुविभूषित सुवर्ण-मयी वेदी और धनुषके चिह्न बने हुए थे ॥ २४ ई ॥ अनेकरातसाहस्रमनीकमनुकर्पतः महान् दुर्योधनस्यासीन्नागो मणिमयो ध्वजः।

कई लाख सैनिकोंकी सेनाको अपने साथ लेकर चलने-महान् ध्वज नागचिह्नसे वाले दुर्योधनका मणिमय विभूषित था ॥ २५% ॥

तस्य पौरवकालिङ्गौ काम्बोजस्य सुद्क्षिणः॥ २६॥ क्षेमधन्वा सुमित्रस्च तस्थः प्रमुखतो रथाः।

पौरव, कांलङ्गराज श्रुतायुध, काम्बोजराज सुदक्षिण, क्षेमधन्वा तथा सुमित्र-ये पाँच प्रधान रथी दुर्योधनके आगे-आगे चल रहे थे ॥ २६५ ॥

स्यन्दनेन महाईंण केत्ना वृषभेण च। प्रकर्पनतेव सेनाग्रं मागधस्य कृपो ययौ ॥ २७ ॥

वृषभिचिह्नित ध्वजा-पताकासे युक्त बहुमूल्य रथपर बैठे हुए कृपाचार्य मगधकी श्रेष्ठ सेनाका अपने साथ लिये चल रहे थे ॥ २७ ॥

तदङ्गपतिना गुप्तं कृपेण च मनखिना। शारदाम्बुधरप्रख्यं प्राच्यानां सुमहद् बलम् ॥ २८ ॥

अङ्गराज तथा मनस्वी कृपाचार्यसे सुरक्षित पूर्व-देशीय क्षत्रियोंकी वह विशाल वाहिनी शरद्ऋतुके बादलोंके समान शोभा पाती थी ॥ २८ ॥

अनीकप्रमुखे तिष्ठन् वराहेण महायशाः। शुशुभे केतुमुख्यंन राजतंन जयद्रथः॥ २९॥

महायशस्वी राजा जयद्रथ वराहके चिह्नसे युक्त रजतमय ध्वजा-पताकाके साथ रथपर आरूढ़ हो सेनाके अग्रभागमें खड़े हुए बड़ी शोभा पा रहे थे॥ २९॥

शतं रथसहस्राणां तस्यासन् वशवर्तिनः। अप्टी नागसहस्राणि सादिनामयुतानि षट् ॥ ३० ॥

उनके अधीन एक लाख रथा आठ हजार हाथी और साठ हजार घुड़सवार थे ॥ ३०॥

तत् सिन्ध्रपतिना राज्ञा पालितं ध्वजिनीमुखम्। अनन्तरथनागाश्वमशोभत महद् बलम् ॥ ३१ ॥

सिन्धुराजके द्वारा सुरक्षित अनन्त रथः हाथी और घोड़ोंसे भरी हुई वह विशाल सेना अद्भुत शोभा पा रही थी॥ षष्ट्या रथसहस्रेस्त नागानामयुतेन

पतिः सर्वकालङ्गानां ययौ केतुमता सह ॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि सैन्यवर्णने सप्तद्शोऽध्यायः॥ १७॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें सैन्यवर्णनविषयक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

कलिङ्गदेशका राजा अतायुघ अपने मित्र केतुमान्के साथ साठ हजार रथ और दस हजार हाथियोंको साथ लिये युद्धके लिये चला ॥ ३२ ॥

तस्य पर्वतसंकाशा व्यरोचन्त महागजाः। यन्त्रतोमरतुणीरैः पताकाभिः सुशोभिताः॥ ३३॥

यन्त्र, तोमर, तूणीर तथा पताकाओं से सुशोभित उसके विशाल गजराज पर्वतींके समान प्रतीत होते थे।। ३३॥

शुरुभे केतुमुख्येन पावकेन कलिङ्गकः। इवेतच्छत्रेण निष्केण चामरव्यजनेन च ॥ ३४ ॥

कलिङ्गराजके रथकी ध्वजापर अग्निका चिह्न बना हुआ था। वह दवेत छत्र और चॅंबररूपी पंखेसे तथा पदक ( कण्ठहार ) से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था।।३४॥

केतुमानपि मातङ्गं विचित्रपरमाङ्कशम्। आस्थितः समरे राजन् मेघस्थ इव भाजुमान् ॥ ३५॥

राजन् ! केतुमान् भी विचित्र एवं विशाल अङ्करासे युक्त गजराजपर आरूढ़ हो समरभूमिमें खड़ा हुआ मेघोंकी घटाके ऊपर प्रकाशित होनेवाले सूर्यदेवके समान जान पड़ता था ॥

तेजसा दीप्यमानस्त वारणोत्तममास्थितः। भगदत्तो ययौ राजा यथा वज्रधरस्तथा ॥ ३६ ॥ गजस्कन्धगतावास्तां भगदत्तेन साम्मतौ। विन्दानुविन्दावावन्त्यौ केतुमन्तमनुवतौ ॥ ३७॥

इसी प्रकार श्रेष्ठ गजराजपर आरूढ हो राजा भगदत्त भी वज्रधारी इन्द्रके समान अपने तेजसे उद्दीप्त हो युद्धके लिये आगे वढ गये थे। अवन्तिदेशके राजकुमार विन्द और अनुविन्द भी भगदत्तके समान ही तेजस्वी थे। वे दोनों भाई हाथीकी पीठपर बैठकर केतुमान्के पीछे-पीछे चल रहे थे ३६-३७

सरथानीकवान् व्यूहो इस्त्यङ्गो नृपदीर्पवान्। वाजिपक्षः पतत्युग्नः प्रहसन् सर्वतामुखः ॥ ३८॥

राजन् ! रथोंके समृहसे युक्त उस सेनाका भवंकर व्यृह सर्वतोमुखी या । वह हँसता हुआ आक्रमण-सा कर रहा था। हाथी उस व्यूहके अङ्ग थे, राजाओंका समुदाय ही उसका मस्तक था और घोड़े उसके पंख जान पड़ते थे ॥ ३८॥

डोणेन विहितो राजन राशा शान्तनवन च। तथैवाचार्यपुत्रेण वाह्यीकेन कृपेण च ॥ ३९ ॥

द्रोणाचार्यः राजा शान्तनुनन्दन भीष्मः, आचार्यपुत्र अश्वत्यामा, बाह्मीक और कृपाचार्यने उस सैन्यव्यृहका निर्माण किया था ॥ ३९ ॥

# अष्टादशोऽध्यायः

## कौरवसेनाका कोलाहल तथा भीष्मके रक्षकोंका वर्णन

संजय उवाच

ततो मुहूर्तात् तुमुलः शब्दो हृदयकम्पनः। अश्रूयत महाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्॥ १॥

संजय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर दो ही घड़ीमें युद्धकी इच्छा रखनेवाले योद्धाओंका भयंकर कोलाहल सुनायी देने लगा, जो हृदयको कँपा देनेवाला या ॥ १ ॥ शङ्खदुन्दुभिघोषैद्य वारणानां च वृंहितैः। नेमिघोषै रथानां च दीर्यतीव वसुंधरा॥ २ ॥

शंख और दुन्दुभियोंके घोष; गजरांजोंकी गर्जना तथा रथोंकेपहियोंकी घरघराहटसे सारी पृथ्वी विदीर्ण-सी हो रही थी। हयानां हेपमाणानां योधानां चैव गर्जताम्। क्षणेनैव नभो भूमिः शब्देनापूरितं तदा॥ ३॥

घोड़ोंके हींसनें और योद्धाओंके गर्जनेके शब्दोंसे एक ही क्षणमें वहाँकी पृथ्वी और आकाशकासारा प्रदेश गूँज उठा। पुत्राणां तव दुर्धर्ष पाण्डवानां तथैव च। समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे ॥ ४ ॥ दुर्धर्ष नरेश! आपके पुत्रों और पाण्डवोंकी सेनाएँ एक-

दूसरीके निकट आनेपर काँप उठीं ॥ ४ ॥
तत्र नागा रथाइचैव जाम्वृनद्विभूषिताः।
भ्राजमाना वयदृश्यन्त मेघा इव सविद्युतः ॥ ५ ॥

उस रणक्षेत्रमें स्वर्णभूषित रथ और हाथी विजल्पिंसे युक्त मेघोंके समान सुशोभित दिखायी देते थे ॥ ५ ॥ ध्वजा बहुविधाकारास्तावकानां नराधिप । काञ्चनाङ्गदिनो रेजुर्ज्वलिता इय पायकाः ॥ ६ ॥

नरेश्वर ! आपकी सेनाके नाना प्रकारके घ्वज और सोनेके अङ्गद (बाजूबन्द) पहने हुए सैनिक प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ६ ॥

स्वेषां चैव परेषां च समदृश्यन्त भारत। महेन्द्रकेतवः शुभ्रा महेन्द्रसद्नेष्विव ॥ ७ ॥

भारत ! अपनी और रात्रुकी सेनाके चमकीले ध्वज इन्द्र-भवनमें फहरानेवाले देवेन्द्रके ध्वजोंके समान दिखायी देते थे। काञ्चनैः कवचैर्वीरा ज्वलनार्कसमप्रभैः। संनद्धाः समददयन्त ज्वलनार्कसमप्रभाः॥८॥

अग्नि और सूर्यके समान कान्तिमान् काञ्चनमय कवच धारण किये वीर सैनिक अग्नि और सूर्यके ही तुल्य प्रकाशित दीख रहे थे॥ ८॥

कुरुयोधवरा राजन् विचित्रायुधकार्मुकाः। उद्यतैरायुधैदिचत्रैस्तलबद्धाः पताकिनः॥ ९॥

राजन् ! कौरवपक्षके श्रेष्ठ योद्धा विचित्र आयुध और धनुष धारण किये बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके विचित्र आयुध ऊपरकी ओर उठे हुए थे। उन्होंने हाथोंमें दस्ताने पहन रक्खे थे और उनकी पताकाएँ आकाशमें फहरा रही थीं। ऋषभाक्षा महेन्द्यासाइचमू मुख्यता चभुः। पृष्ठगोपास्तु भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप। दुःशासनो दुर्विपहो दुर्मुखो दुःसहस्तथा॥ १०॥ विविशतिहिचत्रसेनो विकर्णक्च महारथः। सत्यवतः पुरुमित्रो जयो भूरिश्रवाः शलः॥ ११॥ रथा विशतिसाहस्रास्तथैयामनुयायिनः।

सेनाके मुहानेपर खड़े हुए, बृषभके समान विशाल नेत्रोंन वाले वे महाधनुर्धर वीर वड़ी शोभा पा रहे थे। नरेश्वर! भीष्मजीके पृष्ठभागकी रक्षा आपके पुत्र दुःशासन दुर्विषह, दुर्मुख, दुःसह, विविंशति, चित्रसेन, महारथी विकर्ण, सत्य-वत, पुरुमित्र, जय, भ्रिश्रवा, शल तथा इनके अनुयायी बीस हजार रथी कर रहे थे॥ १०-११ है॥

अभीषाहाः शूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः ॥ १२ ॥ शाल्वा मत्स्यास्तथाम्बष्टास्त्रैगर्ताः केकयास्तथा । सौवीराः केतवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यवासिनः ।१३। द्वादशैते जनपदाः सर्वे शूरास्तनुत्यजः । महता रथवंशेन ते ररश्चः पितामहम् ॥ १४ ॥

अभीषाह, ग्रूरसेन, शिवि, वसाति, शाल्व, मत्स्य, अम्बष्ठ, विगर्त, केकय, सौबीर, कैतव तथा पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर प्रदेशके निवासी—इन बारह जनपदोंके समस्त ग्रूरवीर अपना शरीर निछावर करनेको उद्यत होकर विशाल रथसमुदायके द्वारा पितामह भीष्मकी रक्षा कर रहे थे ॥ १२-१४॥ अनीकं दशसाहस्रं कुञ्जराणां तरस्विनाम्। मागधो यत्र नृपतिस्तद् रथानीकमन्वयात्॥ १५॥

दस हजार वेगवान् हाथियोंकी सेना साथ लेकर मगधराज उपर्युक्त रथसेनाके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ १५ ॥

रथानां चक्ररक्षाइच पादरक्षाइच दन्तिनाम् । अभवन् वाहिनीमध्ये शतानामयुतानि पट् ॥ १६ ॥

उस विशाल वाहिनीमें रथोंके पहियों और हाथियोंके पैरोंकी रक्षा करनेवाले सैनिक साठ लाख थे।। १६॥

पादाताश्चात्रतोऽगच्छन् धनुश्चर्मासिपाणयः। अनेकशतसाहस्रा नखरप्रासयोधिनः॥१७॥

कुछ पैदल सैनिकः जिनकी संख्या कई लाख थीः हाथमें धनुषः, ढाल और तलवार लिये आगे-आगे चल रहे थे। वे नखर (वधनखे) और प्रासद्वारा भी युद्ध करनेमें कुशल थे॥ अक्षौहिण्यो दशैका च तव पुत्रस्य भारत। भारत! महाराज! आपके पुत्रकी ये ग्यारह अक्षौहिणी अदृश्यन्त महाराज गङ्गेव यमुनान्तरा॥ १८॥ चेनाएँ यमुनामें मिली हुई गङ्गाके समान दिखायी देती थीं१८

इति श्रीमहाभारते भोष्मार्थणि श्रीमहागवहीतार्थणि सैन्यवर्णने अष्टाइतोऽध्यायः॥ १८॥

इस प्रकार श्रीमहामारत मीध्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें सेन्यवर्णनविषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

# एकोनविंशो उध्यायः

च्यूहिनमांणके विषयमें युधिष्ठिर और अर्जुनकी बातचीत, अर्जुनद्वारा बज्जन्यूहकी रचना, भीमसेनकी अध्यक्षतामें सेनाका आगे बढ़ना

धृतराप्ट्र उवाच

अक्षौहिण्यो दशैका च व्यूढा दृष्ट्या युधिष्टिरः। कथमल्पेन सैन्येन प्रत्यव्यूहत पाण्डवः॥१॥ यो वेद मानुषं व्यूहं दैवं गान्धर्वमासुरम्। कथं भीष्मं स कौन्तंयः प्रत्यव्यूहत संजय॥२॥

धृतराष्ट्र वोळे—संजय! मेरी ग्यारह अक्षौहिणियोंको च्यूहाकारमें खड़ी हुई देख पाण्डुनन्दन युधिष्टरने उसका सामना करनेके लिये अपनी थोड़ी-सी सेनाके द्वारा किस प्रकार च्यूह-रचना की? जो मनुष्य, देवता, गन्धर्य और असुर सभीकी च्यूह-निर्माण-विधिको जानते हैं। उन भीष्मजीके सामने कुन्तीकुमारने किस तरह अपनी सेनाका च्यूह वनाया?॥ १–२॥

संजय उवाच धार्तराष्ट्राण्यनीकानि दट्टा ब्यूढानि पाण्डवः। अभ्यभावत धर्मातमा धर्मराजो धनंजयम्॥३॥

संजयने कहा—राजन् ! आपकी सेनाओंको व्यूहाकारमें खड़ी हुई देख धर्मात्मा पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनसे कहा— ॥ ३॥

महर्षेर्वचनात् तात वेदयन्ति वृहस्पतेः । संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद् बहून्॥ ४॥

तात ! महर्षि बृहस्पतिके यचनसे ऐसा ज्ञात होता है कि यदि शत्रुओंकी सेना थोड़ी हो तो अपनी सेनाको छोटे आकारमें संगठित करके युद्ध करना चाहिये और यदि अपनेसे अधिक सैनिकोंके साथ युद्ध करना हो तो अपनी सेनाको इच्छानुसार फैलाकर खड़ी करे।। ४।।

सूचीमुखमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह । अस्माकं च तथा सैन्यमल्पीयः सुतरां परैः॥ ५ ॥

थोड़े से सैनिकोंसे बहुतोंके साथ युद्ध करनेके लिये सूचीमु वनामक ब्यूह उपयोगो हो नकता है और हमारी सेना शत्रुओंसे बहुत कम है ही ॥ ५॥

एतद् वचनमाज्ञाय महर्षेट्यूह पाण्डव । एतच्छूत्वा धर्मराजं प्रत्यभाषत पाण्डवः ॥ ६ ॥ 'पाण्डुनन्दन ! महर्षिके इस कथनपर विचार करके तुम भी अपनी सेनाका ब्यूह बनाओ ।' धर्मराजकी यह वात सुनकर पाण्डुपुत्र अर्जुनने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ६॥

एप ब्यूहामि ते ब्यूहं राजसत्तम दुर्जयम्। अचलं नाम बज्राख्यं विहितं बज्जपाणिना॥ ७॥

'तृपश्रेष्ठ ! यह लीजिये। मैं आपके लिये अविचल एवं दुर्जय वज्रव्यूहकी रचना करता हूँ। जिसका आविष्कार वज्र-धार्रा इन्द्रने किया है ॥ ७ ॥

यः स वात इवोङ्गूतः समरे दुःसहः परैः।
स नः पुरो योत्स्यते वै भीमः प्रहरतां वरः॥ ८॥

ंजो समरभूमिने प्रचण्ड वायुकी भाँति उटकर शतुओंके लिये दुःसह हो उठते हैं, वे योदाओंने श्रेष्ठ आर्य भीमसेन हमारे आगे रहकर युद्ध करेंगे ॥ ८॥

तेजांसि रिपुसैन्यानां मृद्नन् पुरुपसत्तमः। अत्रेऽत्रणीयोत्स्यति नो युद्धोपायविचक्षणः॥ ९ ॥

(पुरुपश्रेष्ठ भीमसेन युद्धके विविध उपायोंके ज्ञानमें निपुण हैं। वे हमारी सेनाके अगुआ होकर शत्रुसेनाके तेजको नष्ट करते हुए युद्र करेंगे॥ ९॥

यं दृष्ट्वा कुरवः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः। निवर्तिष्यन्ति संत्रस्ताः सिंहं श्चद्रमृगा यथा ॥ १०॥

जैसे निंहको देखते ही क्षुद्र मृग भयभीत होकर भाग उठते हैं। उसी प्रकार इन्हें देखकर दुर्योचन आदि समस्त कौरव त्रस्त होकर पीछे छोट जायँगे॥ १०॥

तं सर्वे संश्रविष्यामः प्राकारमकुतोभयाः। भीमं प्रहरतां श्रेष्ठं देवराजमिवामराः॥११॥

जैसे देवता देवराजका आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार हमलोग योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेनका आश्रय लेंगे। ये हमारे लिपे परकोटेका काम करेंगे। फिर हमें कहींसे कोई भय नहीं रह जायगा॥ ११॥

न हि सोऽस्ति पुमाँह्योके यः संकुद्धं वृकोदरम्। द्रष्टमत्युत्रकर्माणं विपदेत नरर्षभम्॥१२॥ (संसारमें ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले कोधमें भरे हुए नरश्रेष्ठ वकोदरकी ओर देखनेका साहस कर सके ॥ १२ ॥

भीमसेनो गदां विश्वद् वज्रसारमयीं दढाम्। चरन् वेगेन महता समुद्रमपि शोपयेत्॥१३॥ केकया धृष्टकेतुश्च चेकितानश्च वीर्यवान्।

'जब भीमसेन लोहेसे बनी हुई अपनी सुदृढ़ गदा हाथोंमें ले महान् वेगसे विचरते हैं, उस समय वे समुद्रको भी सोख सकते हैं। केकयराजकुमार, धृष्टकेतु और चेकितान भी ऐसे ही पराक्रमी हैं॥ १३ है॥

एते तिष्ठन्ति सामात्याः प्रेक्षकास्ते जनाधिप ॥ १४ ॥ धृतराष्ट्रस्य दायादा इति वीभत्सुरत्रवीत् । भीमसेनं तदा राजन् दर्शयस्य महावलम् ॥ १५ ॥

'नरेश्वर! ये धृतराष्ट्रके पुत्र अगने मन्त्रियों सिहत आप-की ओर देख रहे हैं।' राजन्! युधिष्टिरसे ऐसा कहकर अर्जुन भीमसेनसे बीले—'अब आप इन शत्रुओं को अपना महान् बल दिखाइये'॥ १४-१५॥

त्रुवाणं तु तथा पार्थं सर्वसैन्यानि भारत । अपूजयंस्तदा वाग्भिरतुकूळाभिराहवे ॥ १६॥

भारत ! अर्जुनके ऐसा कहनेपर उस युद्रस्थलमें समस्त सैनिकोंने अनुकूल वचनोंद्वारा उस समय उनका पूजन-समादर किया ॥ १६ ॥

एवमुक्त्वा महावाहुस्तथा चक्रे धनंजयः। द्यूह्य तानि वळान्याशु प्रययौ फालगुनस्तथा॥ १७॥

महावाहु अर्जुनने ऐसा कहकर उनी तरह किया; अपनी सब सेनाओंका शीघ्र ही ब्यूह बनाया और रणके लिये प्रस्थान किया ॥ १७॥

सम्प्रयातान् कुरून् दृष्ट्या पाण्डवानां महाचमूः। गङ्गेव पूर्णा स्तिमिता स्पन्दमाना व्यवद्यत ॥ १८ ॥

कौरवोंको अपनी ओर आते देख पाण्डवोंकी वह विशाल सेना पहले तो भरी हुई गङ्गाके समान स्थिर दिखायी दी; फिर उसमें धीरे-धीरे कुल चेष्टा दिष्टगोचर होने लगी ॥ भीमसेनोऽग्रणीस्तेषां भ्रष्टग्रुस्थ वीर्यवान्।

भामसनाऽत्रणास्तपा घृष्टद्युम्नश्च वायवान्। नकुलः सहदेवश्च धृष्टकेतुश्च पार्थिवः॥१९॥

पाण्डवसेनामें भीमसेन सबके आगे चलनेवाले थे। उनके साथ पराक्रमी घृष्ट्युम्न, नकुल, सहदेव तथा चेदिराज धृष्टकेतु भी थे॥ १९॥

विरादश्च ततः पश्चाद् राजाथाक्षौहिणीवृतः। भ्रातृभिः सह पुत्रेश्च सोऽभ्यरक्षत पृष्ठतः॥ २०॥

तत्पश्च'त् राजा विराट अपने भाइयों और पुत्रोंके साथ एक अक्षोहिणी सेना लेकर भीमसेनके पृष्ठभागकी रक्षा कर रहे थे॥ २०॥ चकरक्षौ तु भीमस्य माद्रीपुत्रौ महाद्युती। द्रौपदेयाः ससौभद्राः पृष्ठगोपास्तरिवनः॥,२१॥

भीमके पहियोंकी रक्षा परम तेजम्बी माद्रीकुमार नकुल-सहदेव कर रहे थे। द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा अभिमन्यु—ये वेगज्ञाली वीर उनके पृष्ठभागकी रक्षा करते थे॥ २१॥

भृष्ट्युम्रश्च पाञ्चाल्यस्तेषां गोप्ता महारथः। सहितः पृतनाशूरै रथमुख्यैः प्रभद्रकैः॥ २२॥

पाञ्चालराजकुमार महारथी घृष्टद्युम्न अपनी सेनाके चुने हुए श्रूरवीर एवं प्रधान रथी प्रभद्रकोंके साथ उन सक्की रक्षा करते थे ॥ २२ ॥

शिखण्डी तु ततः पश्चादर्जुनेनाभिरक्षितः। यत्तो भीष्मविनाशाय प्रययौ भरतर्षभ ॥ २३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! इन सबके पीछे अर्जुनद्वारा सुरक्षित शिखण्डी भीष्मका विनाश करनेके लिये उद्यत हो आगे बढ़ रहा था॥

पृष्ठतोऽप्यर्जुनस्यासीद् युयुधानो महावलः। चक्ररक्षौ तु पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौतसौ॥ २४॥

अर्जुनके पीछे महावली सात्यिक थे। पाञ्चाल वीर युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुनके रथके पिहयोंकी रक्षा करते थे॥

राजा तु मध्यमानीके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। बृहद्भिः कुअरैर्मनैश्चलद्भिरचलैरिव॥२५॥

चलते-फिरते पर्वतोंके समान विशाल और मतवाले गजराजोंकी सेनाके साथ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर वीचकी सेनामें उपस्थित थे॥ २५॥

अक्षौहिण्याथ पाञ्चाल्यो यज्ञसेनो महामनाः। विराटमन्वयात् पश्चात् पाण्डवार्थं पराक्रमी ॥ २६॥

महामना पराक्रमी पाञ्चालराज द्रुपद पाण्डवींके लिये एक अक्षौहिणी सेनाके सिहत राजा विराटके पीछे-पीछे चल रहे थे।।

तेषामादित्यचन्द्राभाः कनकोत्तमभूषणाः। नानाचित्रधरा राजन् रथेष्वासन् महाध्वजाः॥ २७॥

राजन् ! उनके रथोंपर भाँति-भाँतिके वेल-भूटोंसे विभूषित स्वर्णमण्डित विशाल ध्वज सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७॥

समुत्सार्य ततः पश्चाद् धृष्टयुन्नो महारथः। भ्रातृभिः सह पुत्रेश्च सोऽभ्यरक्षद् युधिष्ठिरम्॥ २८॥

तदनन्तर महारथी धृष्टशुम्न अन्य लोगोंको हटाकर स्वयं भाइयों और पुत्रोंके साथ उपास्थित हो राजा युधिष्टिरकी रक्षा करने लगे ॥ २८ ॥

त्वदीयानां परेषां च रथेषु विपुलान् ध्वजान् । अभिभूयार्जुनस्यैको रथे तस्थौ महाकपिः ॥ २९ ॥ राजन् ! आपके तथा शत्रुओंके रथोंपर जो बहुसंख्यक विशाल ध्वज फहरा रहे थे, उन सबको तिरस्क्वत करके केवल अर्जुनके रथपर एकमात्र महान् किपसे उपलक्षित दिव्य ध्वज शोभा पाता था ॥ २९ ॥

पादातास्त्वग्रतोऽगच्छन्नसिशक्त्यृष्टिपाणयः । अनेकशतसाहस्रा भीमसेनस्य रक्षिणः॥३०॥

भीमसेनकी रक्षाके लिये उनके आगे-आगे हाथोंमें खड़ा, शक्ति तथा ऋष्टि लिये कई लाख पैदल सैनिक चल रहेथे।

वारणा दशसाहस्राः प्रभिन्नकरटामुखाः। शूरा हेममयैजीछैर्दीप्यमाना इवाचळाः॥३१॥ क्षरन्त इव जीमूता महाहीः पद्मगन्धिनः। राजानमन्वयुः पश्चाज्जीमूता इव वार्षिकाः॥३२॥

राजा युधिष्ठिरके पीछे वर्षाकालके मेघोंकी भाँति तथा पर्वतोंके समान ऊँचे-ऊँचे दस हजार गजराज जा रहे थे। उनके गण्डस्थलसे फूटकर मदकी धारा वह रही थी। वे सोनेकी जालीदार झूलोंसे उद्दीप्त हो रहे थे। उनमें शौर्य भरा था। वे मेघोंके समान मदकी वूँदें बरसाते थे। उनसे कमलके समान सुगन्य निकलती थी और वे सभी बहुमूल्य थे॥ ३१-३२॥

भीमसेनो गदां भीमां प्रकर्पन् परिघोपमाम् । प्रचकर्प महासैन्यं दुराधर्षो महामनाः ॥ ३३ ॥

दुर्जय वीर महामनस्वी भीमसेन हाथमें परिघके समान मोटी एवं भयंकर गदा लिये अपने साथ विशाल सेनाको खींचे लिये जा रहे थे ॥ ३३॥

तमर्कमिव दुष्प्रेक्ष्यं तपन्तमिव वाहिनीम्। न दोकुः सर्वयोधास्ते प्रतिवीक्षितुमन्तिके॥ ३४॥

उस समय सूर्यकी भाँति उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। वे आपकी सेनाको संतप्त-सी कर रहे थे। निकट आनेपर समस्त योद्धा उनकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी समर्थ न हो सके।। ३४॥

वज्रो नामैष स व्यूहो निर्भयः सर्वतोमुखः। चापविद्युद्ध्वजो घोरो गुप्तो गाण्डीवधन्वना ॥ ३५॥

यह वज्रनामक व्यूह सर्वथा भयरहित तथा सब ओर मुखवाला था । उसके ध्वजके निकट सुवर्णभूषित धनुष विद्युत्के समान प्रकाशित होता था। गाण्डीवधारी अर्जुनके द्वारा ही वह भयंकर व्यूह सुरक्षित था।। ३५॥

यं प्रतिब्यूह्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वाहिनीम्। अजेयो मानुषे लोके पाण्डवैरभिरक्षितः॥ ३६॥

पाण्डवलोग जिस व्यूहकी रचना करके आपकी सेनाका

सामना करनेके लिये खड़े थे, वह उनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण मनुष्यलोकमें अजेय था ॥ ३६ ॥

संध्यां तिष्टत्सु सैन्येषु सूर्यस्योदयनं प्रति । प्राचात् सपृषतो वायुर्निरभ्रे स्तनयित्नुमान् ॥ ३७ ॥

सूर्योदयके समय जब सभी सैनिक संध्योपासना कर रहे थे। विना वादलके ही पानीकी वूँदोंके साथ हवा चलने लगी। उसके साथ मेघकी-सी गर्जना भी होती थी॥ ३७॥

विष्वग्वाताश्च विववुनींचैः दार्करकिषणः। रजश्चोद्भयत महत् तम आच्छाद्यज्जगत्॥ ३८॥

वहाँ सब ओर नीचे बालू और कंकड़ बरसाती हुई तीव्र वायु वह रही थी। उस समय इतनी धूल उड़ी कि जगत्में घोर अन्धकार छा गया॥ ३८॥

पपात महती चोल्का प्राङ्मुखी भरतर्षभ । उद्यन्तं सूर्यमाहत्य व्यक्तीर्यत महाखना ॥ ३९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके बड़ी भारी उल्का गिरी और उदय होते हुए सूर्यचे टकराकर बड़े जोर-की आवाजके साथ बिखर गयी ॥ ३९ ॥

अथ संनहामानेषु सैन्येषु भरतर्षभ । निष्यभोऽभ्युद्ययौ सुर्यः सघोषं भूश्चचाल च ॥ ४० ॥

भरतभूषण ! जब उभय-पश्चकी सेनाएँ युद्धके लिये पूर्णतः तैयार हो गर्योः उस समय सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी और भारी आवाजके साथ धरती काँगने लगी ॥ ४०॥

व्यशोर्यत सनादा च भूस्तदा भरतर्पभ। निर्घाता बहवो राजन् दिश्च सर्वासु चाभवन् ॥ ४१॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय ऐसा जान पड़ता था। मानो पृथ्वी विकट नाद करती हुई फटी जा रही है। राजन् ! सम्पूर्ण दिशाओं में अनेक बार वज्रपातके समान भयानक शब्द प्रकट हुए।

प्रादुरासीद् रजस्तीवं न प्राज्ञायत किंचन । ध्वजानां धूयमानानां सहसा मातरिश्वना ॥ ४२ ॥ किङ्किणीजालवद्धानां काञ्चनस्रग्वराम्बरैः । महतां सपताकानामादित्यसमतेजसाम् ॥ ४३ ॥ सर्वे झणझणीभृतमासीत् तालवनेष्विच ।

तीव वेगसे धूलकी वर्षा होने लगी। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सहसा वायुके वेगसे ध्वज हिलने लगे। पताका-सिंहत वे ध्वज सूर्यके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें सोनेके हार और सुन्दर वस्त्रोंसे सजाया गया था। उनमें छोटी-छोटी घंटियोंके साथ झालरें वॅधी थीं, जिनके मधुर राब्द सब ओर फैल रहे थे। इस प्रकार उन महान् ध्वजोंके राब्दसे ताड़के जंगलोंकी भाँति उस रणभृमिमें सब ओर झनझनकी आवाज हो रही थी॥ ४२-४३ ।

एवं ते पुरुषव्याद्याः पाण्डवा युद्धनिन्दिनः ॥ ४४ ॥ व्यवस्थिताः प्रतिव्यूद्य तव पुत्रस्य वाहिनीम् । यसन्त इव मजा नो योधानां भरतर्षभ ॥ ४५ ॥ इघ्वाऽत्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम् ॥ ४६ ॥

इस प्रकार युद्धसे आनिन्दित होनेवाले पुरुषसिंह पाण्डव आपके पुत्रकी वाहिनीके सामने व्यूह बनाकर खड़े थे और हमारे योदाओंकी रक्त और मजा भी सुखाये देते थे। गदा-धारी भीमसेनको आगे खड़ा देख हमारी सारी सेना भयभीत हो रही थी॥ ४४-४६॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्विण श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि पाण्डवसैन्यव्यूहे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भोष्मवर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें पाण्डवसेनाका व्यूहिनर्माणिविषयक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥

# विंशोऽध्यायः

## दोनों सेनाओंकी स्थिति तथा कौरवसेनाका अभियान

धृतराष्ट्र उवाच
सूर्योदये संजय के नु पूर्व
युयुत्सवो हृष्यमाणा इवासन् ।
मामका वा भीष्मनेत्राः समीपे
पाण्डवा वा भीमनेत्रास्तदानीम ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! सूर्योदयके समय किस पक्षके योद्धा युद्धकी इच्छासे अधिक हर्षका अनुभव करते हुए जान पड़ते थे ? भीष्मके नेतृत्वमें निकट आये हुए मेरे सैनिक अथवा भीमसेनकी अध्यक्षतामें आनेवाले पाण्डव सैनिक ! उस समय कौन अधिक प्रसन्न थे ? ॥ १ ॥

> केषां जघन्यौ सोमस्यौ सवायू केषां सेनां श्वापदाश्चाभषन्त । केषां यूनां मुखवर्णाः प्रसन्नाः सर्वे होतद् ब्रह्मितन्वं यथावत् ॥ २ ॥

चन्द्रमा, सूर्य और वायु किनके प्रतिकूल थे ? किनकी सेनाकी ओर देखकर हिंसक जन्तु भयंकर शब्द करते थे ? किस पक्षके नवयुवकोंके मुखकी कान्ति प्रसन्न थी ? ये सब बार्तें तुम मुझे ठीक-ठीक वताओ ॥ २ ॥

संजय उवाच

उमे सेने तुल्यमिवोपयाते

उमे व्यूहे हृष्टक्रपे नरेन्द्र।

उमे चित्रे वनराजिप्रकारो

तथैवोमे नागरथाश्वपूर्णे॥३॥

संजय योळे — नरेन्द्र ! दोनों ओरकी सेनाएँ समान रूपसे आगे बढ़ रही थीं । दोनों ओरके व्यूहमें खड़े हुए सैनिक हर्पसे उल्लिसत थे। दोनों ही सेनाएँ वनश्रेणियोंके समान आश्चर्यरूप प्रतीत होती थीं और दोनों ही हाथी, रथ एवं घोड़ोंसे भरी हुई थीं ॥ ३॥

उमे सेने वृहत्यौ भीमरूपे तथैवोमे भारत दुर्विपहो। तथैवोभे स्वर्गजयाय सृष्टे तथैवोभे सत्पुरुषापजुष्टे॥ ४॥

भारत ! दोनों ओरकी सेनाएँ विशाल, भयंकर और दुःसह थीं, मानो विधाताने दोनों सेनाओंको स्वर्गकी प्राप्तिके लिये ही रचा था । दोनोंमें ही सत्पुरुष भरे हुए थे ॥ ४॥

पश्चान्मुखाः कुरवो धार्तराष्ट्राः
स्थिताः पार्थाः प्राङ्मुखा योत्स्यमानाः।
दैत्येन्द्रसेनेव च कौरवाणां
देवेन्द्रसेनेव च पाण्डवानाम्॥५॥

आपके पुत्र कौरवोंका मुख पश्चिम दिशाकी ओर था और कुन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके लिये पूर्वाभिमुख खड़े थे। कौरवसेना दैत्यराजकी सेनाके समान जान पड़ती थी और पाण्डव-वाहिनी देवराज इन्द्रकी सेनाके तुल्य प्रतीत होती थी॥

> चके वायुः पृष्ठतः पाण्डवानां धार्तराष्ट्राञ्ध्वापदा व्याहरन्त । गजेन्द्राणां मद्गन्धांश्च तीवान्

न सेहिरे तब पुत्रस्य नागाः॥ ६॥
पाण्डवसेनाके पीछेकी ओरसे हवा चल रही थी और
आपके पुत्रोंकी ओर देखकर हिंसक जन्तु बोल रहे थे।
आपके पुत्रकी सेनामें जो हाथी थे, वे पाण्डवपक्षके गजराजेंके
मदोंकी तीव गन्ध नहीं सहन कर पाते थे॥ ६॥

दुर्योधनो हस्तिनं पद्मवर्णं सुवर्णकक्षं जालवन्तं प्रभित्रम् । समास्थितो मध्यगतः कुरूणां संस्तूयमानो वन्दिभिर्मागधैश्च॥ ७॥

दुर्योधन कमलके समान कान्तिवाले मदस्रावी गजराजपर बैठकर कौरवसेनाके मध्यभागमें खड़ा था। उसके हाथीपर सोनेका हौदा कसा हुआ था और पीठपर सोनेकी जाली बिछी हुई थी। उस समय बन्दी और मागधजन उसकी स्तुति कर रहे थे॥ ७॥ चन्द्रप्रभं इवेतमथातपत्रं सौवर्णस्मग् भ्राजित चोत्तमाङ्गे । तं सर्वतः शकुनिः पर्वतीयैः सार्धं गान्यारैर्याति गान्धारराजः॥ ८॥

उसके मस्तकार चन्द्रमाके समान कान्तिमान् क्षेत छत्र तना हुआ था और कण्टमें सोनेकी माला सुशोभित हो रही थी। गान्धारराज शकुनि गान्धारदेशके पर्वतीय योद्धाओंके साथ आकर दुर्योधनको सब ओरसे घेरकर चल रहा था॥८॥

> भीष्मोऽत्रतः सर्वसैन्यस्य वृद्धः इवेतच्छत्रः इवेतधनुः सखद्गः। इवेतोष्णीवः पाण्डुरेण ध्वजेन इवेतरइवैः इवेतरीलप्रकाशैः॥ ९॥

हमारी सम्पूर्ण सेनाके आगे बृद्दे पितामह भीष्म थे। उनके सिरपर दवेत रंगकी पगड़ी थी और दवेत वर्णका ही छत्र तना हुआ था। उनके धनुप और खड़ भी दवेत ही थे। वे दवेत रीलके समान प्रकाशित होनेवाले दवेत घोड़ों और दवेत ध्वजसे सुशोभित हो रहे थे॥ ९॥

> तस्य सैन्ये धार्नराष्ट्राश्च सर्वे वाह्लीकानामेकरेशः शलश्च। ये चाम्बष्टाः श्रृत्रिया ये च सिन्धा-स्तथा सौवीराः पञ्चनदाश्च शूराः ॥१०॥

उनकी सेनामें आपके सभी पुत्रः बाह्नीकसेनाका एक अंदाः, शल और अम्बष्टः सीवीरः सिन्धु तथा पञ्चनद देशके श्रूरवीर क्षत्रिय विद्यमान थे ॥ १०॥

> शोणैईयै रुक्मान्थो महान्मा द्रोणो धनुष्पाणिरदीनसत्त्वः। आस्ते गुरुः प्रायशः सर्वराज्ञां पश्चाच भूमीन्द्र इवाभियाति॥११॥

उनके पीछे प्रायः समस्त राजाओंके गुरु, उदार हृदयवाले महामना द्रोणाचार्य हाथमें धनुप लिथे लाल घोड़ोंने जुते हुए सुवर्ण-मय रथमें बैठकर भूमिपालकी भाँति युद्धके लिये जा रहे थे ॥

वार्धक्षत्रिः सर्वसैन्यस्य मध्ये
भूरिश्रवाः पुरुमित्रो जयश्च।
शात्वा मत्स्याः केकयादचेति सर्वे
गजानीकैश्चीतरो योतस्यमानाः ॥ १२ ॥

वृद्धक्षत्रका पुत्र जयद्रथः भूरिश्रवाः पुरुमित्रः जयः शास्व और मत्स्यदेशीय क्षत्रिय तथा सब भाई केकयराज-कुमार युद्धकी इच्छासे हाथियोंके समूहोंको साथ छे सम्पूर्ण सेनाके मध्यभागमें स्थित थे ॥ १२ ॥

> दारद्वतश्चोत्तरधूर्महात्मा महेष्वासो गौतमश्चित्रयोधी।

शकैः किरातैर्यवनैः पह्नवैश्च सार्थं चमूमुत्तरतोऽभियाति ॥ १३ ॥

महान् धनुर्धर और विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले गौतम-वंशीय महामना कृपाचार्य गुरुतर भार ब्रह्ण करके शक, किरात, यवन तथा पह्नत्र सैनिकोंके साथ कौरवसेनाके बाँयें भागमें होकर चल रहे थे ॥ १३॥

> महारथैर्न्ना क्षित्रोत्तेः सुगुप्तं सुराष्ट्रके विहितेरात्तरास्त्रेः । बृहद् बलं कृतवर्माभिगुप्तं बलं त्वदीयं दक्षिणेनाभियाति ॥ १४ ॥

हाथमें हथियार लिये मुंशिक्षत सुराष्ट्रदेशीय वीरों तथा वृष्णि और भोजवंशके महारिथयों द्वारा पालित विशाल सेना कृतवर्माद्वारा सुरिक्षत होकर आपकी सेनाके दाहिने भागसे होकर युद्धके लिये यात्रा कर रही थी ॥ १४ ॥

संशप्तकानामयुतं रथानां
मृत्युर्जयो वार्जुनस्येति सृष्टाः ।
येनार्जुनस्तेन राजन् कृतास्त्राः
प्रयातारस्ते त्रिगर्ताश्च शूराः ॥ १५ ॥

्या तो इम अर्जुनपर विजय प्र.त करेंगे अथवा इमारी मृत्यु हो जायगी' ऐसी प्रतिशा करके दस हजार संशतक रथी तथा बहुत-से अस्त्रपेता त्रिगर्तदेशाय श्रूरवीर जिस ओर अर्जुन थे। उसी ओर जा रहे थे ॥ १५ ॥

साग्रं शतसहस्रं तु नागानां तव भारत। नागे नागे रथशतं शतमश्वा रथे रथे॥१६॥

भारत ! आपकी सेनामें एक लाखसे अधिक हाथी थे । एक-एक हाथीके साथ सी सी रथ थे और एक-एक रथके साथ सी-सी घोड़े थे ॥ १६ ॥

अश्वेऽश्वे दश घातुष्का घातुष्के शतचर्मिणः । एवं व्यूढान्यनीकानि भीष्मेण तव भारत ॥ १७॥

प्रत्येक अश्यके पीछे दस-दम धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर-के साथ सौ सौ पैदल सैनिक नियुक्त किये गये थे। जो ढाल-तलयार लिये रहते थे। भरतनन्दन ! इस प्रकार भीष्मजीने आपकी सेनाओंका ब्यूह रचा था।।१७॥

संव्यूद्य मानुषं व्यूहं दैवं गान्धर्वमासुरम् । दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनवोऽत्रणीः ॥ १८ ॥ महारथौघविषुत्रः समुद्र इव घोषवान् । भीष्मेण धार्तराष्ट्राणां व्यूहः प्रत्यङ्मुखो युघि ॥ १९ ॥

शान्तनुनन्दन सेनापित भीष्म प्रत्येक दिन मानुषः दैवः गान्धर्व और आसुर प्रणालीके अनुसार व्यूह-रचना करके सेनाके अग्रभागमें स्थित होते थे। भीष्मद्वारा रचित कौरव- सेनाका वह व्यूह महारिथयोंके समुदायसे सम्पन्न हो समुद्रके समान गर्जना करता था । युद्धमें उसका मुख पश्चिमकी ओर था ॥ १८-१९॥

> अनन्तरूपा ध्वजिनी नरेन्द्र भीमात्वदीयान तुपाण्डवानाम्।

तां चैव मन्ये बृहतीं दुष्पधर्षी यस्या नेता केशवश्वार्जुनस्य ॥ २०॥

नरेन्द्र ! आपकी सेना अनन्त रूपव ली एवं भयंकर थी; पाण्डवोंकी वैमी नहीं थी । परंतु मैं तो उसी सेनाको विशाल और दुर्जय मानता हूँ, जिसके नेता साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमञ्जगबद्गीतापर्वणि सैन्यवर्णने विशोऽध्यायः ॥ २० ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें सैन्यवर्णनिविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

# एकविंशोऽध्यायः

## कौरवसेनाको देखकर युधिष्ठिरका विषाद करना और 'श्रीकृष्णकी कृपासे ही विजय होती है' यह कहकर अर्जुनका उन्हें आश्वःसन देना

संजय उवाच वृहतीं धार्तराष्ट्रस्य सेनां दृष्ट्वा समुद्यनाम्। विषादमगमद् राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ १॥

संजय कहते हैं—राजन् ! युद्धके लिये उद्यत हुई दुर्योधनकी विशाल सेनाको देखकर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके मनमें विपाद छा गया ॥ १॥

व्यृहं भीष्मेण चाभेयं किएतं प्रेक्ष्य पाण्डवः। अक्षोभ्यमिव सम्प्रेक्ष्य विवर्णोऽर्जुनमत्रवीत्॥ २ ॥

भीष्मने जिस व्यूहकी रचना की थी, उसका भेदन करना असम्भव था । उसे अक्षोभ्य-सा देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर-की अङ्ग-कान्ति कीकी पड़ गयी । वे अर्जुनसे इसप्रकार बोले-॥

धनंजय कथं शक्यमसाभियों सुमाहवे। धार्तराष्ट्रमेहावाहो येवां योद्धा वितामहः॥ ३॥

'महावाहु धनंजय ! जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म हैं, उन धृतराष्ट्रपुत्रोंके साथ हम समरभूमिमें कैसे युद्ध कर सकते हैं १॥३॥

अक्षोभ्योऽयमभेद्यस्य भीष्मेणामित्रकर्पिणा । कल्पितः शास्त्रदृष्टेन विधिना भूरिवर्चेसा ॥ ४ ॥

भहातेजम्बी रात्रुसूदन भीष्मने शास्त्रीय विधिके अनुसार यह अक्षोम्य एवं अभेद्य व्यूह रचा है ॥ ४ ॥

ते वयं संशयं प्राप्ताः ससैन्याः शत्रुक्वण । कथमसान्महाव्यूहादुत्थानं नो भविष्यति॥ ५॥

'शत्रुनाशन अर्जुन ! हमलोग अपनी सेनाओंके साय प्राणसंकटकी स्थितिमें पहुँच गये हैं। इस महान् व्यूहसे हमारा उदार कैसे होगा ?' ॥ ५॥

अथार्जुनोऽब्रवीत् पार्थं युधिष्टिरमित्रहा। विषण्णमिव सम्प्रेक्ष्य तव राजन्ननीकिनीम्॥ ६॥

राजन् ! तब शत्रुओंका नाश करनेवाले अर्जुनने आपकी

सेनाको देखकर विषादग्रस्त-से हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा--॥ ६॥

प्रज्ञयाभ्यधिकाञ्झूरान् गुणयुक्तान् बहूनपि । जयन्त्यरुपतरा येन तन्नियोध विशाम्पते॥ ७॥

ध्रजानाथ ! अधिक बुद्धिमान् उत्तम गुणोंसे युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरोंको भी बहुत थोड़े योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं, उसे बताता हूँ, मुनिये ॥ ७ ॥

तत्र ते कारणं राजन् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। नारदस्तमृषिर्वेद भीष्मद्रोणौ च पाण्डव॥८॥

'राजन् ! आन दोपर्हाप्टसे रहित हैं, अतः आपको वह युक्ति वताता हूँ । पाण्डुनन्दन ! उसे केवल देवर्षि नारदः भीष्म तथा द्रोणाचार्य जानते हैं ॥ ८ ॥

एनमेवार्थमाश्रित्व युद्धे देवासुरेऽत्रवीत्। पितामहः किल पुरा महेन्द्रादीन् दिवौकसः॥ ९॥

'कहते हैं, पूर्वकालमें जब देवासुर-संग्राम हो रहा था, उस समय इसी विषयको लेकर पितामह ब्रह्माने इन्द्र आदि देवताओंसे इस प्रकार कहा था—-।। ९॥

न तथा बलवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीषवः। यथा सत्यानृशंस्याभ्यां धर्मेणैवोद्यमेन च ॥ १० ॥

विजयकी इच्छा रखनेवाले शूरवीर अपने बल और पराक्रमसे वैसी विजय नहीं पाते, जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साहसे प्राप्त कर लेते हैं ॥ १०॥

त्यक्तवाधर्मं च होमं च मोहं चोद्यममास्थिताः। युद्धचध्वमनहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः॥११॥

'देवताओ ! अधर्म, लोभ और मोह त्यागकर उद्यमका सहारा ले अहंकारशून्य होकर युद्ध करो । जहाँ धर्म है, उसी पक्षकी विजय होती है' ॥ ११ ॥ एवं राजन् विजानीहि ध्रुवोऽस्माकं रणे जयः। यथा तु नारदः प्राह यतः कृष्णस्ततो जयः॥ १२॥

्राजन् ! इसी नियमके अनुसार आप भी यह निश्चित-रूपसे जान लें कि युद्धमें हमारी विजय अवश्यम्भावी है । जैसा कि नारदजीने कहा है, जहाँ कृष्ण हैं, वहीं विजय है ॥

गुणभूतो जयः कृष्णे पृष्ठतोऽभ्येति माधवम् । तद् यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चापरो गुणः ॥ १३ ॥

्विजय तो श्रीकृष्णका एक गुण है, अतः वह उनके पीछे-पीछे चलता है। डै.से विजय गुण है, उसी प्रकार विनय भी उनका द्वितीय गुण है॥ १३॥



अनन्ततेजा गोविन्दः शत्रुपूगेषु निर्व्यथः। पुरुषः सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो जयः॥ १४॥

भगवान् गोविन्दका तेज अनन्त है। वे शत्रुओंके समुदायमें भी कभी व्यथित नहीं होते; क्योंकि वे सनातन पुरुष (परमात्मा) हैं। अतः जहाँ श्रीकृष्ण हैं। वहीं विजय है॥

पुरा होप हरिर्भूत्वा विकुण्ठोऽकुण्ठसायकः। सुरासुरानवस्फूर्जन्नव्रवीत् के जयन्त्विति॥१५॥

्ये श्रीकृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवस्त न होनेवाले ईश्वर हैं। इनका बाण अमोध है। ये ही पूर्वकालमें श्रीहरि-रूपमें प्रकट हो वज्रगर्जनके समान गम्भीर वाणीमें देवताओं और असुरोंसे बोले-तुमलोगोंमेंसे किसकी विजय हो ! ॥१५॥ कथं कृष्ण जयेमेति यैरुक्तं तत्र तैर्जितम्। तत् प्रसादाद्धि त्रैलोक्यं प्राप्तं राक्रादिभिः सुरैः॥ १६॥

(उस समय जिन लोगोंने उनका आश्रय लेकर पूछा— (कृष्ण ! हमारी जीत कैसे होगी !' उन्होंकी जीत हुई । इस प्रकार श्रीकृष्णकी कृपासे ही इन्द्र आदि देवताओंने त्रिलोकी-का राज्य प्राप्त किया है ॥ १६ ॥

तस्य ते न व्यथां काञ्चिदिह पदयामि भारत। यस्य ते जयमाशास्ते विश्वभुक् त्रिदिवेश्वरः॥ १७॥

अतः भारत! मैं आपके लिये किसी प्रकारकी व्यथा या चिन्ता होनेका कारण नहीं देखता; क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वम्भर भगवान् श्रीकृष्ण आपके लिये विजयकी आशा करते हैं।

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि युधिष्ठिरार्जुनसंवादे एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें युधिष्ठिर-अर्जुनसंवादविषयक इवकीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

# द्वाविंशोऽध्यायः

युधिष्टिरकी रणयात्रा, अर्जुन और भीमसेनकी प्रशंसा तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे कौरवसेनाको मारनेके लिये कहना

संजय उवाच

ततो युधिष्ठिरो राजा खां सेनां समनोदयत्। प्रतिब्यूहन्ननीकानि भीष्मस्य भरतर्षभ ॥ १ ॥

संजय कहते हैं - भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने भीष्मजीकी सेनाका सामना करनेके लिये अपनी सेनाकी व्यूहरचना करते हुए उसे युद्धके लिये प्रेरित किया ॥ १ ॥ यथोदिष्टान्यनीकानि प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः। स्वर्ग परममिच्छन्तः सुयुद्धेन कुरूद्वहाः॥ २ ॥

्कुक्कुलके धुरन्धर वीर पाण्डवोंने उत्तम युद्धके द्वारा उत्कृष्ट स्वर्गलोककी इच्छा रखकर शास्त्रोक्त विधिसे शत्रुके मुकाबिलेमें अपनी सेनाका ब्यूद्द-निर्माण किया ॥ २ ॥ मध्ये शिखण्डिनोऽनीकं रक्षितं सव्यसाचिना। धृष्टगुस्रश्चरत्रश्रे भीमसेनेन पाळितः॥ ३॥

व्यूहके मध्यभागमें सव्यसाची अर्जुनद्वारा सुरक्षित शिखण्डीकी सेना थी और अग्रभागमें भीमसेनद्वारा पालित धृष्टसुम्न विचरण कर रहे थे ॥ ३ ॥

अनीकं दक्षिणं राजन् युयुधानेन पाछितम्। श्रीमता सात्वतारयेण शकेणेव धनुष्मता॥ ४॥

राजन् ! उस व्यूहके दक्षिण भागकी रक्षा इन्द्रके समान धनुर्धर सात्वतिहारोमणि श्रीमान् सात्यिक कर रहे थे ॥ ४ ॥

महेन्द्रयानप्रतिमं रथं तु स्रोपस्करं हाटकरत्नचित्रम्। युधिष्ठिरः काञ्चनभाण्डयोक्त्रं समास्थितो नागपुरस्य मध्ये॥ ५॥

राजा युधिष्ठिर हाथियोंकी सेनाके वीचमें खड़े एक सुन्दर रथपर आरूढ़ हुए, जो देवराज इन्द्रके रथकी समानता कर रहा था। उस रथमें सब आवश्यक सामग्री रक्खी गयी थी। भाँति-भाँतिके सुवर्ण तथा रत्नोंसे विभूषित होनेके कारण उस रथकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें सुवर्णमय भाण्डे तथा रस्सियाँ रक्खी हुई थीं।। ५।।

> समुच्छितं दन्तशलाकमस्य सुपाण्डुरं छत्रमतीव भाति। प्रदक्षिणं चैनमुपाचरन्त महर्षयः संस्तुतिभिमंद्देन्द्रम्॥६॥

उस समय किसी सेवकने युधिष्ठिरके ऊपर हाथींके दाँती-की बनी हुई शलाकाओंसे युक्त श्वेत छन्न लगा रक्खा था। जिसकी बड़ी शोभा हो रही थी। कुछ महर्षिगणोंने नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की ॥ ६ ॥

पुरोहिताः शत्रुवधं वद्नतो : व्रह्मिपिसिद्धाः श्रुतवन्त एनम्। ज्रुप्येश्च मन्त्रेश्च महौषधीभिः

समन्ततः खस्त्ययनं ब्रुवन्तः॥ ७ ॥

शास्त्रोंके विद्वान् पुरोहितः ब्रह्मर्षि और सिद्धगण जपः मन्त्र तथा उत्तम ओषियोद्दारा सब ओरसे युधिष्ठिरके कल्याण और शत्रुओंके संहारका शुभ आशीर्वाद देने लगे॥ ७॥

ततः स वस्त्राणि तथैव गाश्च फलानि पुष्पाणि तथैव निष्कान् । कुरूत्तमो ब्राह्मणसान्महात्मा कुर्वन् ययौ शक्त इवामरेशः ॥ ८॥

उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर बहुत-से वस्त्र, गाय, फल-फूल और स्वर्णमय आभूषण ब्राह्मणोंको दान करते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ ८ ॥

> सहस्रस्यैः शतिकिङ्किणीकः पराद्धर्यज्ञाम्बूनदहेमचित्रः । रथोऽर्जुनस्याग्निरिवाचिमाली

विभाजते द्वेतह्यः सुचकः॥ ९॥ अर्जुनका रथ ज्वालमालाओं से युक्त अग्निके समान शोमा पा रहा था। उसमें सूर्यकी आकृतिके सहसों चक्र विद्यमान थे। सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाएँ लगी थीं। बहुमूल्य जाम्बूनद नामक सुवर्णसे भूषित होनेके कारण उस रथकी विचित्र शोमा हो रही थी। उसमें स्वेत रंगके घोड़े और सुन्दर पहिने लगे थे॥ ९॥

तमास्थितः केशवसंगृहीतं
कपिध्वजो गाण्डिववाणपाणिः।
धनुर्धरो यस्य समः पृथिव्यां
न विद्यते नो भविता कदाचित्॥ १०॥

गाण्डीव घनुष और वाण हायमें लिये हुए किपध्वज अर्जुन उस रथपर आरूढ़ थे। भगवान् श्रीकृष्णने उसकी बागडोर सँभाल रखी थी। अर्जुनके समान धनुर्धर इस भूतलपर न तो कोई है और न होगा ही।। १०॥

उद्वर्तयिष्यंस्तव पुत्रसेना-मतीव रौद्रं स विभर्ति रूपम् । अनायुघो यः सुभुजो भुजाभ्यां नराश्वनागान् युधिभस्म कुर्यात्॥ ११॥

महाराज ! जो सुन्दर बाहोंवाले भीमसेन विना आयुधके केवल भुजाओंसे ही युद्धमें मनुष्यों, घोड़ों और हाथियोंको भस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके पुत्रोंकी सेनाका सहार कर डालनेके लिये अत्यन्त रौद्र रूप घारण कर रक्खा है॥ ११॥

> स भीमसेनः सहितो यमाभ्यां वृकोदरो वीररथस्य गोप्ता। तं तत्र सिंहर्षभमत्तखेलं लोके महेन्द्रप्रतिमानकल्पम्॥१२॥ समीक्ष्य सेनाग्रगतं दुरासदं

संविव्यथुः पङ्काता यथा द्विपाः । वृकोदरं वारणराजदर्प

योधास्त्वदीया भयविग्नसत्त्वाः ॥ १३॥ वृकोदर भीमसेन नकुल और सहदेवके साथ रहकर अपने वीर रथी पृष्टग्रुम्नकी रक्षा कर रहे थे। जो सिहों और साँहोंके समान उन्मत्त-से होकर युद्धका खेल खेलते हैं, जिनका दर्प गजराजके समान बढ़ा हुआ है तथा जो लोकमें देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी हैं, उन्हीं दुर्धर्ष वीर भीमसेनको सेना-के अग्रभागमें उपस्थित देख आपके सैनिक भयसे उद्दिग्न-चित्त हो कीचड़में फँसे हुए हाथियोंकी भाँति व्यथित हो उठे॥

अनीकमध्ये तिष्ठन्तं राजपुत्रं दुरासदम्। अव्रवीद् भरतश्रेष्ठं गुडाकेशं जनार्दनः॥१४॥

उस समय सेनाके मध्यभागमें खड़े हुए दुर्जय वीर निद्राविजयी भरतश्रेष्ठ राजकुमार अर्जुनसे भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा ॥ १४॥

वासुदेव उवाच

य एप रोपात् प्रतपन् वलस्थो यो नः सेनां सिंह इवेक्षते च। स एप भीष्मः कुरुवंशकेतु-र्येनाहृतास्त्रिशतं वाजिमेधाः॥ १५॥

म० स० २-१. २६-

भगवान् वासुदेव बोले—घनंजय ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभागमें खित हो रोपसे तप रहे हैं और सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, ये ही कुरुकुलकेतु भीष्म हैं, जिन्होंने अबतक तीन सौ अक्षमेध यूगोंका अनुष्ठान किया है॥

्रात्यनीकानि महानुभावं गृहन्ति मेघा इव रहिममन्तम्।

पतानि हत्वा पुरुषप्रवीर काङ्कस्य युद्धं भरतर्पभेण॥१६॥

ं जैसे बादल अंग्रुमाली सूर्यको ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएँ इन महानुभाव भीष्मको आच्छादित किये हुए हैं। नरवीर अर्जुन! तुम पहले इन सेनाओंको मारकर भरतकुलभृषण भीष्मजीके साथ युद्धकी अभिलाषा करो।।१६॥

हित श्रीमहाभारते भीष्मपर्विक श्रीमद्भगवद्गीतापर्विण श्रीकृष्णार्जनसंवादे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्विक श्रन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें श्रीकृष्णऔर अर्जुनका संवादविषयक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२२॥

मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमं श्रीकृष्ण और अर्जुनका संवादिक्षयक बाइसवा अध्याय पूरा हुआ ॥२२॥

# त्रयोविंशोऽध्यायः

## अर्जुनके द्वारा दुर्गादेवीकी स्तुति, वरप्राप्ति और अर्जुनकृत दुर्गास्तवनके पाठकी महिमा

संजय उवाच

धार्तराष्ट्रवलं दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। अर्जुनस्य हितार्थाय रुप्णो वचनमत्रवीत्॥१॥ संजय कहते हैं—दुर्योधनकी सेनाको युद्धके लिये उपस्थित देख श्रीकृष्णने अर्जुनके हितके लिये इस प्रकार कहा॥

#### श्रीभगवानुवाच

शुचिर्भृत्वा महावाहो संग्रामाभिमुखे स्थितः।
पराजयाय शत्रूणां दुर्गास्तोत्रमुदीरय॥२॥
श्रीभगवान् बोले—महाबाहो! तुम युद्धके सम्मुख
-खड़े हो। पवित्र होकर शत्रुओंको पराजित करनेके लिये दुर्गा
देवीकी स्तृति करो॥२॥

ः संजय उवाच

प्यमुक्तोऽर्जुनः संख्ये वासुदेवेन धीमता। अवतीर्य रथात् पार्थः स्तोत्रमाह कृताञ्जलिः॥ ३॥ संजय कहते हें—परम बुद्धिमान् भगवान् वासुदेवके द्वारा रणक्षेत्रमें इस प्रकार आदेश प्राप्त होनेपर कुन्तीकुमार

द्धारा रणक्षेत्रमें इस प्रकार आदेश प्राप्त होनेपर कुन्तीकुमार -अर्जुन रथसे नीचे उतरकर दुर्गादेवीकी स्तुति करने लगे।।

#### अर्जुन उवाच

नमस्ते सिद्धसेनानि आर्थे मन्दरवासिनि।
कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णपिङ्गले॥ ४॥
भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते।
चिष्ठि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवणिनि॥ ५॥

अर्जुन बोले मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्धों-की सेनानेत्री आर्थे! तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। तुम्हीं कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्णिपङ्गला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो; तुम्हें बारम्बार प्रणाम है। दुष्टोंपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य वर्ण बहुत ही सुन्दर है; मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ ॥ कात्यायिन महाभागे करालि विजये जये। शिखिपिच्छच्वजघरे नानाभरणभूषिते॥ ६॥

महाभागे ! तुम्हीं ( सौम्य और सुन्दर रूपवाली ) पूजनीया कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपधारिणी काली हो। तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात हो। मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोकी शोमा बढ़ाते हैं॥

अट्टशूलप्रहरणे खङ्गखेटकधारिणि। गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे॥ ७॥

तुम भयंकर त्रिश्ला खड्डा और खेटक आदि आयुधोंको घारण करती हो। नन्दगोपके वंशमें तुमने अवतार लिया था। इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो। परंतु गुण और प्रभावमें सर्वश्रेष्ठ हो॥ ७॥

महिषास्वित्रये नित्यं कौशिकि पीतवासिनि। अष्टहासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणित्रये॥ ८॥

महिपासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी।
तुम कुशिकगोत्रमें अवतार लेनेके कारण कौशिकी नामसे भी
प्रसिद्ध हो। तुम पीताम्बर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओंको देखकर अव्हास करती हो। उस समय तुम्हारा मुख
चक्रवाकके समान उदीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही
प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ ॥ ८॥
उसे शाकम्भरि इवेते कृष्णे कैटभनाशिनि।
हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्नाक्षि नमोऽस्तु ते॥ ९॥

उमाः शाकम्भरीः श्वेताः कृष्णाः कैटमनाशिनीः हिरण्याक्षीः विरूपाक्षी और सुधूमाक्षी आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है ॥ ९ ॥ वेदश्चिति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि । जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये ॥ १० ॥ तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त पवित्र है; वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं। तुम्हीं जातवेदा अग्निकी शक्ति हो; जम्बू, कटक और चैत्यद्वक्षोंमें तुम्हारा नित्य निवास है।। १०॥

त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्धाः च देहिनाम् । स्कन्दमातर्भगवति दुर्गे कान्तारवासिनि ११॥

तुम समस्त विद्याओंमें ब्रह्मविद्या और देहधारियोंकी महानिद्रा हो। भगवित ! तुम कार्तिकेयकी माता हो। दुर्गम स्थानोंमें वास करनेवाली दुर्गा हो।। ११।।

स्वाहाकारः स्वधा चैव कला काष्टा सरस्वती। सावित्रि वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते॥ १२॥

सावित्रि!स्वाहाः स्वधाः कलाः काष्ठाः सरस्वतीः वेदमाता तथा वेदान्त—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं ॥ १२॥

स्तुतासि त्वं महादेवि विद्युद्धेनान्तरात्मना। जयो भवतु में नित्यं त्वत्प्रसादाद् रणाजिरे ॥ १३ ॥

महादेवि ! मैंने विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन किया है। तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा ही जय हो ॥ १३॥

कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च। नित्यं वसिस पाताले युद्धे जयिस दानवान् ॥ १४॥

माँ ! तुम घोर जंगलमें, भयपूर्ण दुर्गम स्थानोंमें, भक्तोंके घरोंमें तथा पातालमें भी नित्य निवास करती हो । युद्धमें दानवोंको हराती हो ॥ १४ ॥

त्वं जम्भनी मोहिनी चमाया हीः श्रीस्तथैव च। संध्या प्रभावतो चैव सावित्री जननी तथा ॥ १५॥

तुम्हीं जम्मेनी मोहिनी माया हो श्री संध्या प्रमावती सावित्री और जननी हो ॥ १५ ॥

तुष्टिः पुष्टिर्धृतिदींतिश्चन्द्रादित्यविवर्धिनी । भूतिभूतिमतां सङ्ख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणैः ॥ १६ ॥

तुष्टिः पुष्टिः धृति तथा सूर्य-चन्द्रमाको वढ़ानेवाली दीप्ति भी तुम्हीं हो । तुम्हीं ऐश्वर्यवानोंकी विभूति हो । युद्ध-भूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं ॥ १६ ॥

संजय उवाच

ततः पार्थस्य विश्वाय भक्ति मानववत्सला । अन्तरिक्षगतोवाच गोविन्दस्यात्रतः स्थिता ॥ १७ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! अर्जुनके इस भक्तिभावका अनुभव करके मनुष्योंपर वात्सव्य-भाव रखनेवाली माता दुर्गा अन्तरिक्षमें भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकर खड़ी हो गयीं और इस प्रकार वोलीं ॥ १७॥ देव्युवाच

खहपेनैव तु कालेन शत्रू कोष्यसि पाण्डव। नरस्त्वमसि दुर्धपं नारायणसहायवान्॥ १८॥ अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि वज्रभृतः खयम्।

देवीने कहा पाण्डुनन्दन ! तुम योड़े ही समयमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करोगे । दुर्घर्ष वीर ! तुम तो साक्षात् नर हो । ये साक्षात् नारायण तुम्हारे सहायक हैं । तुम रणक्षेत्र-में शत्रुओंके लिये अजेय हो । साक्षात् इन्द्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते ॥ १८६ ॥

इत्येवमुक्तवा वरदा क्षणेनान्तरधीयत ॥ १९ ॥ लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो मेने विजयमात्मनः । आहरोह ततः पार्थो रथं परमसम्मतम् ॥ २० ॥

ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहाँसे क्षणभरमें अन्तर्धान हो गयीं। वह वरदान पाकर कुन्तीकुमार अर्जुनको अपनी विजयका विश्वास हो गया। फिर वे अपने परम सुन्दर रथपर आरूढ़ हुए। १९-२०॥

कृष्णार्जुनावेकरथौ दिव्यौ शङ्कौ प्रद्घातुः।

फिर एक रथपर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने अपने दिव्य शङ्ख बजाये ॥ २०५ ॥

य इदं पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः ॥ २१ ॥ यक्षरक्षःपिशाचेभ्यो न भयं विद्यते सदा ।

जो मनुष्य सबेरे उठकर इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे यक्ष, राक्षस और पिशाचोंसे कभी भय नहीं होता ॥ २१६ ॥ न चापि रिपवस्ते भ्यः सर्पाद्या ये च दृष्ट्रिणः ॥ २२ ॥

न भयं विद्यते तस्य सदा राजकुलाद्पि। विवादे जयमाप्नोति बद्धो मुच्येत बन्धनात्॥ २३॥

रात्रु तथा सर्प आदि विषैछे दाँतोंवाले जीव भी उनको कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। राजकुलसे भी उन्हें कोई भय नहीं होता है। इसका पाठ करनेसे विवादमें विजय प्राप्त होती है और बंदी बन्धनसे मुक्त हो जाता है।। २२-२३।।

दुर्ग तरित चावश्यं तथा चौरैविंमुच्यते। संग्रामे विजयेन्नित्यं लक्ष्मीं प्रामोति केवलाम्॥ २४॥

वह दुर्गम संकटसे अवश्य पार हो जाता है। चोर भी उसे छोड़ देते हैं। वह संग्राममें सदा विजयी होता और विशुद्ध लक्ष्मी प्राप्त करता है। १४॥

आरोग्यबलसम्पन्नो जीवेद् वर्षशतं तथा। एतद् दृष्टं प्रसादात् तु मया व्यासस्य धीमतः॥ २५॥

इतना ही नहीं, इसका पाठ करनेवाला पुरुष आरोग्य और बलसे सम्पन्न हो सौं वर्षोंकी आयुतक जीवित रहता है। यह सव परम बुद्धिमान् भगवान् व्यासजीके कृपा-प्रसादसे मैंने प्रत्यक्ष देखा है ॥ २५ ॥

मोहादेत न जानन्ति नरनारायणावृषी। तव पुत्रा दुरात्मानः सर्वे मन्युवशानुगाः॥ २६॥

राजन ! आपके सभी दुरात्मा पुत्र कोघके वशीभूत हो मोहबरा यह नहीं जानते हैं कि ये श्रीकृष्ण और अर्जुन ही साक्षात् नर-नारायण ऋषि हैं ॥ २६ ॥

प्राप्तकालमिदं वाक्यं कालपारोन गुण्ठिताः। द्वैपायनो नारदश्चे कण्यो रामस्तथानघः। अवारयंस्तव सुतं न चासौ तद् गृहीतवान्॥ २७॥ वे कालपाशिस बद्ध होनेके कारण इस समयोचित वातको वतानेपर भी नहीं सुनते । द्वैपायन व्यास, नारद, कण्व तथा पापशून्य परशुरामने तुम्हारे पुत्रको बहुत रोका था; परंतु उसने उनकी वात नहीं मानी ॥ २७ ॥

यत्र धर्मो द्युतिः कान्तिर्यत्र द्वीः श्रीस्तथा मितः। यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः॥ २८॥

जहाँ न्यायोचित बर्तावः तेज और कान्ति है। जहाँ ही। श्री और बुद्धि है तथा जहाँ धर्म विद्यमान है। वहीं श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं। वहीं विजय है ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि दुर्गास्तोत्रे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें दुर्गास्तोत्रविषयक तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

# चतुर्विशोऽध्यायः

## सैनिकोंके हर्प और उत्साहके विषयमें धतराष्ट्र और संजयका संवाद

धृतराष्ट्र उवाच

केवां प्रहृष्टास्तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय। उद्ग्रमनसः के वा के वा दीना विचेतसः॥ १॥

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! उस समय किस पक्षके योद्धा अत्यन्त हर्षमें भरकर पहले युद्धमें प्रवृत्त हुए ! किनके मनमें उत्साह भरा था और कौन-कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे थे ! ॥ १ ॥

के पूर्वे प्राहरंस्तत्र युद्धे हृद्यकम्पने। मामकाः पाण्डवेया वा तन्ममाचक्ष्य संजय॥ २

संजय ! हृदयंको किम्पित कर देनेवाले संग्राममें किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्रोंने या पाण्डवोंने ? यह मुझे बताओ।।

कस्य सेनासमुद्ये गन्धमाल्यसमुद्भवः। वाचः प्रदक्षिणाश्चैव योधानामभिगर्जताम्॥३॥

किसकी सेनाओंमें सुगन्धित पुष्पमाला आदिका प्रादुर्भाव हुआ १ किस पक्षके गर्जते हुए योद्धाओंकी वाणी उदारतापूर्ण और उत्साहयुक्त थीं १॥ ३॥

संजय उवाच

उभयोः सेनयोस्तत्र योधा जदृषिरे तदा। स्रजः समाः सुगन्धानामुभयत्र समुद्भवः॥ ४॥ संजयने कहा—राजन् ! दोनों ही सेनाओंके योदा उस समय हर्षमें भरे हुए थे । उभयपक्षमें ही सुगन्य और पुष्पहारोंका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ ४ ॥

संहतानामनीकानां व्यूढानां भरतर्षभ । संसर्गात् समुदीर्णानां विमर्दः सुमहानभूत् ॥ ५ ॥

भरतश्रेष्ठ ! संगठितः व्यूहबद्ध तथा युद्धविषयक उत्साहसे उद्यत हुए दोनों दलोंके योद्धाओंकी जब मुठभेड़ हुई। उम्म समय बड़ी भारी मार-काट मची थी ॥ ५ ॥

वादित्रशब्दस्तुमुलः शङ्क्षभेरीविमिश्चितः। शूराणां रणशूराणां गर्जतामितरेतरम्। उभयोः सेनयो राजन् महान् व्यतिकरोऽभवत्॥ ६॥

राजन् ! शङ्ख और भेरी आदि वाद्योंका सिम्मलित भयंकर शब्द जब एक दूसरेपर गर्जन-तर्जन करनेवाले रणवीर श्रूरोंके सिंहनादसे मिला, तब दोनों सेनाओंमें महान् कोलाइल एवं संघर्ष होने लगा ॥ ६॥

अन्योन्यं वीक्षमाणानां योधानां भरतर्पभ । कुञ्जराणां च नदतां सैन्यानां च प्रहृष्यताम् ॥ ७ ॥

भरतभूषण ! एक-दूसरेकी ओर देखनेवाले योद्धाओं। गर्जते हुए हाथियों और हर्षमें भरी हुई सेनाओंका तुमुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो रहा था ॥ ७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि धृतराष्ट्रसंजयसंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें धृतराष्ट्रसंजयसंवादविषयक चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२४॥

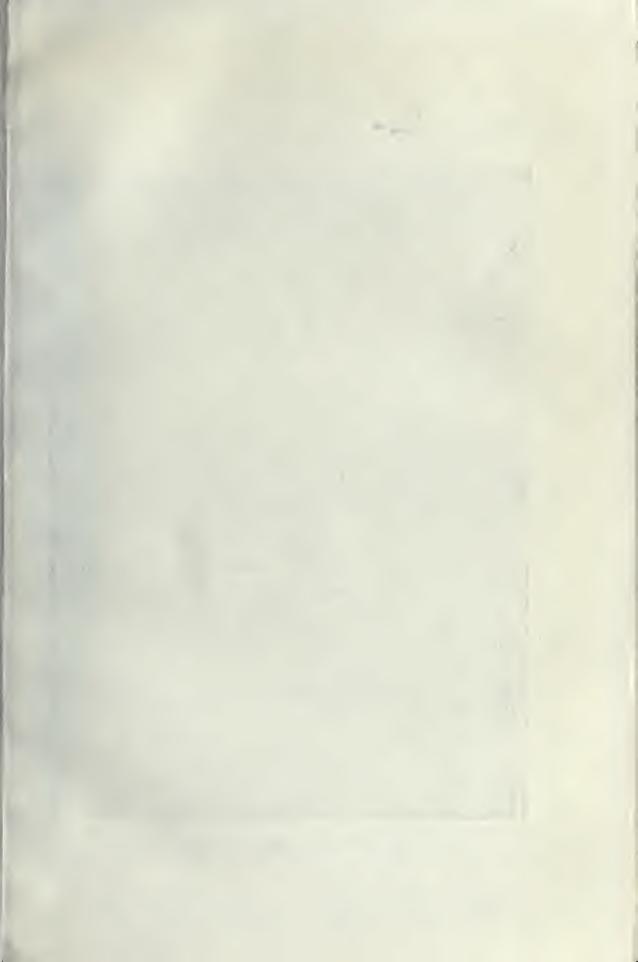

# महाभारत 📨



द्रोणाचार्यके प्रति दुर्योधनका सैन्य-प्रदर्शन

## पञ्चविंशोऽध्यायः

( श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रथमोऽध्यायः )

दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरों एवं शङ्खध्यनिका वर्णन तथा स्वजनवधके पापसे भयभीत हुए अर्जुनका विवाद

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ धृतराष्ट्र वोळे —हे संजय!धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकत्र हुए युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया?॥ १॥



संजय उवाच

द्या तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्॥२॥

संजय वोळे—उस समय राजा दुर्योधनने ब्यूहरचनायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा—॥ २॥

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥३॥

ंद्रे आचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र घृष्टयुम्न-द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युघि । युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः॥४॥ भृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।
पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः॥५॥
युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्।
सौभद्दो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः॥६॥

'इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषांवाछे तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान ग्रूरवीर सात्यिक और विराट तथा महारथी राजा दुपदः धृष्टकेतु और चेकितान तथा वलवान् काशिराजा पुरुजित्, कुन्तिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ट शैंब्यः पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान् उत्तमौजाः सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं ॥ ४–६॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निवोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संशार्थं तान् व्रवीमि ते ॥ ७ ॥

ंहे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारीके लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापांत हैं, उनको वतलाता हूँ ॥ ७॥

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः। अभ्वत्थामा विकर्णश्च सौमद्त्तिस्तथैव च॥८॥

अप-द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८॥

अन्ये च बहवः शूरा मद्धें त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥

'और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाले बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित और सबके सब युद्धमें चतुर हैं ॥ ९॥

अपर्यातं तद्साकं वलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥

भीष्मिपतामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥ १०॥

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि॥११॥

म० स० २-- २. १-

'इसिंछिये सब मोर्चोंपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हुए आपलोग सभी निःसंदेह भीष्मिपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करें? ॥ ११॥

तस्य संजनयन् हर्षे कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः राह्वं द्भौ प्रतापवान्॥१२॥

( तय ) कौरवोंमें दृद्ध यड़ं प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उंच स्वरसे सिंहकी दहाइके समान गरजकर शङ्ख वजाया ॥ १२ ॥

ततः राङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुळोऽभवत्॥१३॥

इसके पश्चात् शङ्ख और नगारे तथा ढोल, मृदङ्ग और नरिंचे आदि वाजे एक साथ ही वज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ।। १३॥

ततः श्वेतैर्हर्येर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवश्चेव दिग्यौ राङ्को प्रदध्मतुः॥१४॥

इसके अनन्तर सफेद घोड़ींसे युक्त उत्तम रयमें वैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलैकिक शङ्ख बजाये॥ पाञ्चजन्यं हपीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौण्ड्रं दध्मी महाशङ्खं भीमकर्मा बुकोदरः॥१५॥

श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्यनामकः अर्जुनने देवदत्त-नामक और भयानक कर्मवाले भीमसेनने पौण्ड्रनामक महाशङ्ख बजाया ॥ १५॥

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुरुः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥१६॥

युन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजयनामक और नकुल तथा सहदेवने सुघोप और मणिपुष्पकनामक शङ्ख वजाये ॥ १६ ॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टग्रुम्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः॥१७॥ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सीभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दथ्मुः पृथक् पृथक॥१८॥

श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी एवं धृष्टश्चुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यिक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र और वड़ी भुजावाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु—इन सभीने, हे राजन् ! (सव ओरसे) अलग-अलग शक्का शक्का

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्॥१९॥

और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हुए धार्तराष्ट्रोंके यानी आपके पक्षवालोंके हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९॥

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः । प्रवृत्ते रास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ हृपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥

हे राजन् ! इसके वाद किपध्यज अर्जुनने मोर्चा बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको देखकर, उस सस्त्र चलनेकी तैयारीके समय धनुप उठाकर हृपीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह बचन कहा—१ अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये ॥ २०-२१॥

यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानविश्यतान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे॥ २२॥

'और जबतक कि मैं युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भली प्रकार देख हूँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है, तबतक उसे खड़ा रखिये ॥ २२॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्पवः॥२३॥

'दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो-जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध करनेवालोंको में देखूँगा'॥ २३॥

संजय उवाच

एवमुक्तो ह्रपीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥२४॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थं प्रयैतान् समवेतान् कुरूनिति॥२५॥

संजय बोले-हे घृतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि 'हे पार्थ ! युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोंको देख' ॥ २४-२५ ॥

\* 'कौरवोंको देख' इन शब्दोंका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि 'इस सेनामें जितने लोग हैं, प्रायः सभी तुम्हारे वंशके तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। ' भगवान्के इसी संकेतने अर्जुनके अन्तः करणमें छिपे हुए कुटुम्ब-स्नेहको प्रकट कर दियाः मानो अर्जुनको निमित्त बनाकर लोककल्याण करनेके लिये स्वयं भगवान्ने ही इन शब्दोंके द्वारा उनके हृदयमें ऐसी भावना उत्पन्न कर दी। जिसमें उन्होंने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात् भगवान्के मुखारविन्दसे त्रिलोकपावन दिव्य गीतामृतकी ऐसी परम मधुर धारा बह निकलीः जो अनन्त कालतक अनन्त जीवोंका परम कल्याण करती रहेगी।

तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान् मातुलान् आतृन् प्त्रान् पौत्रान् सर्खीस्तथा ॥ इत इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्तवा धनानि च ॥ ३३ ॥ श्वशुरान् सुदृद्दन्त्रेव सेनयोरुभयोरिप !

इसके बाद पृथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताऊ-चाचोंको, दादों-परदादोंको, गुरुओंको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रोंको, ससुरोंको और सहदोंको भी देखा ॥ २६५॥

तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्ध्नवस्थितान्॥२७॥ कृपया परयाऽऽविष्टो विपीद्त्रिद्मववीत्।

उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले ॥ २७५ ॥

अर्जुन उवाच

ह्रष्ट्रेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपयुश्च शरीरे में रोमहर्पश्च जायते ॥ २९ ॥

अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! युद्धेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलाषी इस स्वजनसम्दायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है ॥ २८-२९ ॥

गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते। न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च में मनः॥ ३०॥

हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ ॥ ३०॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपद्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥३१॥

हे केराव ! में लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्धमें स्वजन-समुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१॥

न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२॥

हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुर्खोंको ही । हे गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या लाभ है? ॥ ३२ ॥ येपामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च।

हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं ॥ ३३॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वराराः पौत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा॥३४॥

गुरुजन, ताऊ-चाचे, लडके और उसी प्रकार दादे, मामे, ससर, पौत्र, साले तथा और भी सम्बन्धी लोग हैं॥ एतान् न हन्तुमिच्छामि व्रतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि न महीकृते ॥ ३५ ॥

हे मध्यदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता; फिर प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ? ॥ ३५॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्याजनार्दन । पापमेवाश्चयेदस्मान हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६॥

हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६॥

तसाबाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्ववान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥

अतएव हे माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि अपने ही कुरम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ? ॥ ३७ ॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८॥ कशं न ज्ञेयमसाभिः पापादसाज्ञिवर्तितम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नारासे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ? ॥ ३८-३९ ॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुछं कुत्स्नमधर्मोऽभिभवत्यत ॥ ४०॥

कुलके नाशिस सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप भी बहुत फैल जाता है # 11

१. विसप्टरमृतिमें आततायीके लक्षणं इस प्रकार बतलाये गये हैं-

अमिदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः। क्षेत्रदारापहर्ता च पडेते ह्याततायिनः। (३।१९)

'आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें शस्त्र लेकर मारनेको उद्यत, धन हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला और स्त्रीका हरण करनेवाला-ये छहों ही आततायी हैं।

पाँच हेतु ऐसे हैं। जिनके कारण मनुष्य अधर्मसे बचता है और धर्मको सुरक्षित रखनेमें समर्थ होता है-ईश्वरका

अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्णोय जायते वर्णसंकरः॥ ४१॥

हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय ! स्त्रियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥

संकरो नरकायैंव कुछझानां कुछस्य च । पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्डोदकिकयाः ॥ ४२ ॥

वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेके लिये ही होता है। छप्त हुई पिण्ड और जलकी कियावाले अर्थात् श्राद्ध और तर्पणसे विज्ञत इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं॥ ४२॥

दोपैरेतैः कुल्झानां वर्णसंकरकारकैः। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुल्ध्यमीश्च शाश्वताः ॥ ४३॥

इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुळघातियोंके मनातन कुलधर्म और जाति-धर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

हे जनार्दन ! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे

मनुष्योंका अनिश्चित कालतक नरकमें वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं ॥ ४४॥

अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः॥ ४५॥

हा ! शोक ! हमलोग बुद्धिमान् होकर भी महान् पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य और सुखके लोभसे स्वजनोंको मारनेके लिये उद्यत हो गये हैं ॥ ४५ ॥

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥

यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करनेवालेको शस्त्र हाथमें लिये घृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६॥

संजय उवाच

पवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविद्यात् । विसुज्य सद्गरं चापं शोकसंविद्यमानसः ॥ ४७ ॥

संजयंबोले—रणभृमिमें शोकसे उद्दिश्च मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुपको त्यागकर रथके विछले भागमें बैठ गया ॥ ४७ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ भीष्मपर्वणि तु पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुन-संवादमें अर्जुनविषादयोग नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ भीष्मपर्वमें पत्रीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

भय, शास्त्रका शासन, कुलमर्यादाओं के टूटनेका डर, राज्यका कान्न और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टकी आशङ्का । इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होनेपर भी वे अद्वापर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं हैं। राज्यके कान्न प्रजाके लिये ही प्रधानतया होते हैं; जिनके हाथों में अधिकार होता है, वे उन्हें प्रायः नहीं मानते । शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टकी आशङ्का अधिकतर व्यक्तिगत रूपमें हुआ करती है। एक कुल-मर्यादा ही ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे कुटुम्बके साथ रहता है। जिस समाज या कुलमें परम्परासे चली आती हुई ग्रुम और श्रेष्ठ मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगामके मतवाले घोड़ोंके समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियमको सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्यको उच्छुङ्खल बना देता है। जिस समाजके मनुष्योंमें इस प्रकारकी उच्छुङ्खलता आ जाती है, उस समाज या कुलमें स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है।

\*प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गयी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। 'ॐ' तत्सत्' भगवान्के पवित्र नाम हैं (गीता १७।२३), स्वयं श्रीभगवान्के द्वारा गायी जानेके कारण इसका नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता' है, इसमें उपनिषद्ंका सारतत्त्व संग्रहीत है और यह स्वयं भी उपनिषद् है, इसमें इसको 'उपनिषद्' कहा गया है, निर्गुण-निराकार परमात्माके परमतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाली होनेके कारण इसका नाम 'ब्रह्मविद्या' है और जिस कर्मयोगका योगके नामसे वर्णन हुआ है, उस निष्कामभावपूर्ण कर्मयोगका तत्त्व वतलानेवाली होनेसे इसका नाम 'योगशास्त्र' है। यह साक्षात् परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्ण और भक्तवर अर्जुनका संवाद है और इसके प्रत्येक अध्यायमें परमात्माको प्राप्त करानेवाले योगका वर्णन है, इसीसे इसके लिये 'श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ' ' ' योगो नाम' कहा गया है।





कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः षुच्छामि त्वां धर्मसंमूदचेताः। षच्छ्रेयः स्यानिश्चितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ (गीता २।७)

# षड्विंशोऽध्यायः

वड विंशो प्रधायः

( श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीयोऽध्यायः )

अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवान्के द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोग, कर्मयोग एवं स्थितप्रज्ञकी स्थिति और महिमाका प्रतिपादन

सम्बन्ध-पहले अध्यायमें गीतोक्त उपदेशकी प्रस्तावनाके रूपमें दोनों सेनाओंके महार्थियोंका और उनकी राह्मध्वनिका वर्णन करके अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेकी बात कही गयी; उसके बाद दोनों सेनाओंने स्थित स्वजन-समुदायको देखकर शोक और मोहके कारण अर्जुनके युद्धसे निवृत्त हो जानेकी और शस्त्र-अस्त्रोंको छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जानेकी बात कहकर उस अध्यायकी समाप्ति की गयी। ऐसी स्थितिमें मगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे क्या वात कही और किस प्रकार उसे युद्धके लिये पुनः तैयार किया; यह सब बतलानेकी आवश्यकता होनेपर संजय अर्जुनकी स्थितिका वर्णन करते हुए दूसरे अध्यायका आरम्भ करते हैं-

संजय उवाच

तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूद्रनः ॥ १ ॥

संजय बोले-उस प्रकार करणासे व्याप्त और आँसुओं-से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रींवाले शोकयुक्त उस अर्जुनके प्रति भगवान् मधुसूदनने यह वचन कहा ॥ १॥

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमखर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन

श्रीभगवान् वोले-हे अर्जुन ! तुझे इस असमयमें यह मोह किस हेत्से प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों-द्वारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला है और न कीर्तिको करनेवाला ही है।। २॥

क्रैंच्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत् त्वच्युपपद्यते । क्षद्रं हृदयदौर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

इसिलये हे अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप ! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ३॥

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिस्दन ॥ ४ ॥

अर्जुन वोले-हे मधुस्दन ! मैं रणभूमिमें किस प्रकार बाणोंसे भीष्मिपतामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध लड्ड्गा ? क्योंकि है अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥

गुरूनहत्वा हि महानुभावा-ञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५॥

इसिलये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर में इस लोकमें भिक्षाका अन भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा ॥ ५ ॥

सम्बन्ध-इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देनेपर भी जब अर्जुनको संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चयमें शङ्का उत्पन्न हो गयी, तब वे फिर कहने लगे—

न चैतद् विद्यः कतरन्नो गरीयो यद् वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम-

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घातराष्ट्राः ॥ ६॥ इम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना--इन दोनोंमें कौन-सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर इम जीना भी नहीं चाहते, वे ही इमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं ॥ ६ ॥



कार्पण्यदोयोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मृढचेताः। यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७॥ इसिलये कायरतारूप दोपसे उपहत हुए स्वभाववाला तथा धर्मके विषयमें मोहितिचित्त हुआ मैं आपसे पृष्ठता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसिलये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये॥ ७॥

न हि प्रपरयामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम् । अवाष्य भूमावसपत्नमृद्धं

राज्यं सुराणामिं चाधिपत्यम् ॥ ८॥ क्योंकि भूमिमें निष्कण्टकः, धन-धान्यसम्पन्न राज्यको और दैवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८॥

संजय उवाच

प्वमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह ॥ ९ ॥

संजय वोले-हे राजन् ! निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवान्से 'युद्ध नहीं करूँगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥१०॥

हे भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके यीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनको हँसते हुए-से यह बचन बोले॥ १०॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे चिन्तामग्न अर्जुनने जब भगवान्के शरण होकर अपने महान शोककी निवृत्तिका उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोकका राज्यसुख इस शोककी निवृत्तिका उपाय नहीं है, तब अर्जुनको अधिकारी समझकर उसके शोक और मोहको सदाके लिये नष्ट करनेके उद्देश्यसे भगवान् पहले नित्य और ओन्त्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोगकी दृष्टिसे भी युद्ध करना कर्तन्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्यनिष्ठाका वर्णन करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

श्रीभगवान् बोले-हे अर्जुन! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितोंके-से वचनोंको कहता है; परंतु जिनके प्राण चले गये हैं; उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं; उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११॥ सम्बन्ध—पहले भगवान आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन करके आत्मदृष्टिसे उनके क्रिये शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं—

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥ १२॥

न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं या या तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२॥

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कोमारं योवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तव न मुद्यति॥१३॥

जैसे जीवात्माकी इस देहमें वालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विपयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अर्थात् जैसे कुमार, युवा और जरा-अवस्थारूप स्थूल शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है, वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप स्क्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें भासता है, इसलिये तत्त्वको जाननेवाला धीर पुरुष मोहित नहीं होता॥ १३॥

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ १४॥

हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखको देनेबाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥१४॥

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्भ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥

क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विपयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५ ॥

सम्बन्ध-बारहवें और तेरहवें क्षो कों में मनवान्ते आत्माकी नित्यता और निर्विकारताक प्रतिपादन किया तथा चौदहवें क्षोकमें इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगोंको अनित्य बतकाया, किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य हैं १ इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया; अतएव इस क्षोकमें मनवान् नित्य और अनित्य वस्तुके विवेचनकी रीति बतकानेके किये दोनोंके कक्षण बतकाते हैं—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरिप दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदृश्चिमः॥१६॥

असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी पुरुषों-द्वारा देखा गया है # || १६ ||

क्ष तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषों द्वारा असत्' और 'सत्'का विवेचन करके जो वह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तुका परिवर्तन और नारा होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत् है — अर्थात् असत् वस्तुका विद्यमान रहना सम्भव नहीं और जिसका परिवर्तन और नारा किसी भी अवस्थामें किसी भी निमित्तसे नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत् है — अर्थात् सत्का कभी अभाव होता ही नहीं — यही तत्त्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनोंका तत्त्व देखा जाना है।

अविनाशि तु तद् विद्धि येन सर्विमिदं ततम् । विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमहेति ॥ १७ ॥

नाशरिहत तो त् उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्—हश्यवर्ग व्याप्त है । इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणैः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत ॥ १८॥

इस नाशरहितः अप्रमेयः, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान् कहे गये हैं। इसिलये हे भरतवंशी अर्जुन!तू युद्ध कर।।

सम्बन्ध-अर्जुनने जो यह बात कही थी कि 'मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डार्ले तो वह मेरे लिये क्षेमतर होगा' उसका समाधान करनेके लिये अगले क्षोकों अतिमाको मरने या भारनेवाला मानना अज्ञान है, यह कहते हैं—

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥

जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९॥

न जायते म्रियते वा कदाचि-न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥ यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता \*॥ २०॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयित हन्ति कम्॥ २१॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाशरिहतः नित्यः अजन्मा और अव्यय जानता हैः वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है ! ।। २१ ।।

सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि आत्माका जो एक शरीरसे सम्बन्ध छूटकर दूसरे शरीरसे सम्बन्ध होता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है; अतः उसके लिये शोक करना कैसे अनुचित है ? इसपर कहते हैं—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-व्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है † ॥ २२ ॥

सम्बन्ध-आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेकं कारण पुनः तीन श्लोकोंद्वारा प्रकारान्तरसे उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता-का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाशकी आशङ्कासे शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्छेदयन्त्यापो न शोषयति माहतः॥ २३॥

इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं मुखा सकता ॥ २३॥

अच्छेचोऽयमदाह्योऽयमऋलेचोऽद्योष्य एवच। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥

क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्यः अक्केद्य और निःसंदेह अशोध्य है तथा यह आत्मा नित्यः सर्वव्यापीः अच्छः स्थिर रहनेवाला और सनातन है ॥ २४॥

१.पूर्वश्लोकमें जिस 'सत्' तत्त्वसे समस्त जडवर्गको व्याप्त बतलाया है, उसे 'हारीरी' कहकर तथा हारीरोंके साथ उसका सम्बन्ध दिखलाकर आत्मा और परमात्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टिसे जो मिन्न-भिन्न हारीरोंको धारण करनेवाले, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न-भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न-भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्त्व है; जैसे निद्राके समय खप्तकी सृष्टिमें एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्तका समस्त नानात्व निद्राजनित होता है, जागनेके बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञानजनित है, जानके अनन्तर कोई नानात्व नहीं रहता ।

\* इस श्लोकमें छहीं विकारींका अभाव इस प्रकार दिखलाया गया है—आत्माको 'अजः' (अजन्मा) कहकर उसमें 'उत्पत्ति'रूप विकारका अभाव वतलाया है। 'अयं भूत्वा भूयः न भिवता' अर्थात् यह जन्म लेकर फिर सत्तावाला नहीं होता, विकार स्वभावसे ही सत् है—यह कहकर 'अस्तित्व'रूप विकारका, 'पुराणः' (चिरकालीन और सदा एकरस रहनेवाला) कहकर 'विकारका, 'पात्रका, 'वित्वारका, 'शाश्वतः' (सदा एकरूपमें स्थित) कहकर 'विपरिणाम'का, 'नित्यः' (अखण्ड सत्तावाला) कहकर 'श्वय'का और 'शरीरे हन्यमाने न हन्यते' (शरीरके नाशसे इसका नाशनहीं होता)—यह कहकर 'विनाश'का अभाव दिखलाया है।

† वास्तवमें अचल और अक्रिय होनेके कारण आत्माका किसी भी हालतमें गमनागमन नहीं होता; पर जैसे घड़ेको एक मकानसे दूसरे मकानमें ले जानेके समय उसके भीतरके आकाशका अर्थात् घटाकाशका भी घटके सम्बन्धसे गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे ही स्क्ष्म शरीरका गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामें भी गमनागमनकी प्रतीति होती है। अतएव लोगोंको समझानेके लिये आत्मामें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की जाती है।

अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमईसि ॥ २५ ॥

यह आत्मा अन्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात् तुझे शोक करना उचित नहीं है॥२५॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकों मगवान्ते आत्माको अजन्मा और अविनाशी बतलकार उसके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया; अब दो श्लोकोंद्वारा आत्माको औपचारिकरूपसे जन्मने-मरनेवाला मान ने-पर भी उसके लिये शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं—

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महावाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

किंतु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो। तो भी हे महावाहो ! तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हस्ति ॥ २७ ॥

क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है। \* इससे भी इस विना उपायवाले विषयमें तू शोक करनेको योग्य नहीं है।।

सम्बन्ध—अब अगले शोकमें यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता—

अब्यक्तादीनि भूतानि ब्यक्तमध्यानि भारत । अब्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी खितिमें क्या शोक करना है ? ॥ २८॥ सम्बन्ध—आत्मतत्त्व अःयन्त दुवौव होनेके कः रण उसे समझानेके िक्ये भगवान्ने उपर्युक्त क्षोकोंद्रारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे उसके स्वरूपका वर्णन किया; अब अगरे क्षोकमें उस आत्मतत्त्वके दर्शन, वर्णन और अवणकी अठाँकिकता और दुर्लभताका निरूपण करते हैं—

> आश्चर्यवत् पर्यति कश्चिरेन-माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवचैनमन्यः श्रुणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥२९॥

कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है † और बैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है ‡ तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है § ॥ २९ ॥

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तसात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३०॥

हे अर्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही अवध्य है । इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तृ शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ ३० ॥

सम्बन्ध-यहाँतक भगवान्ते सांख्ययोगके अनुसार अनेक युक्तियोंद्वारा नित्य युद्ध, बुद्ध, सम, निर्धिकार और अकर्ता आत्माके एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदिका प्रतिपादन करके तथा शरीरोंको विनाशशील बतलाकर आत्माके या शरीरोंके लिये अथवा शरीर और आत्माके वियोगके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसङ्गवश आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी शोक करनेके अनौचित्यका प्रतिपादन किया और अर्जुनको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी। अब सात दलोकोंद्वारा क्षात्रधर्मके अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हैं—

१. आत्माको 'अविकार्य' कहकर अध्यक्त प्रकृतिसे उसकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इन्द्रियाँ और अन्तःकरण प्रकृतिके कार्य हैं, वे अपनी कारणरूपा प्रकृतिको विषय नहीं कर सकते, इसल्ये प्रकृति भी अध्यक्त और अच्नित्य हैं; किंतु वह निर्विकार नहीं हैं। उसमें विकार होता है और आत्मामें कभी किसी भी अवस्थामें विकार नहीं होता। अतएव प्रकृतिसे आत्मा अत्यन्त विलक्षण है।

# भगवान्का यह कथन उन अज्ञानियोंकी दृष्टिमें हैं। जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है, उसका जन्म होना निश्चित हो है; क्योंकि उस मान्यतामें किसीकी मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धान्तमें मुक्ति मानी गयी है, उसमें आत्माको जन्मने-मरनेवाला भी नहीं माना गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञानजनित है।

†जैसे मनुष्य लैकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा इदंबुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है; आत्मा-का देखना अद्भुत और अलैकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मासे भिन्न किसीकी सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा खयं अपने द्वारा ही अपनेको देखता है। उस दर्शनमें द्वहा, दृश्य और दर्शनकी त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिये वह देखना आश्चर्यकी माँति है।

्रीजितने भी उदाहरणोंसे आत्मतत्त्व समझाया जाता है, उनमेंसे कोई भी उदाहरण पूर्ण रूपसे आत्मतत्त्वको समझानेवाला नहीं है। उसके किसी एक अंशको ही उदाहरणोंद्वारा समझाया जाता है; क्योंकि आत्माके सदश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस अवस्थामें कोई भी उदाहरण पूर्णरूपसे कैसे लागू हो सकता है ? तथापि बहुत-से आश्चर्यमय संकेतोंद्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं, यही उनका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करना है। वास्तवमें आत्मा वाणीका अविषय होनेके कारण स्पष्ट शब्दोंमें वाणीद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता।

ह जिसके अन्तःकरणमें पूर्ण श्रद्धा और आस्तिकभाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि ग्रुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती—ऐसा मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर भी संशय और विपरीत भावनाके कारण इसके स्वरूपको यथार्थ नहीं समझ सकता; अतएव इस आत्मतत्त्वका समझना अनिवकारीके लिये बड़ा ही दुर्लभ है।

खधर्ममिषि चावेक्य न विकस्पितुमहीसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विचते ॥३१॥

तथा अपने धर्मको देखकर भी त् भय करने योग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है ॥ ३१॥

यदच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम् । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं समन्ते युद्धमीदशम् ॥ ३२॥

हे पार्थ ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ अथ चेत् त्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाष्ट्यसि ॥ ३३॥

किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥ ३३॥

अर्कार्ति चापि भूतानि कथियप्यन्ति तेऽव्ययाम् । सम्भावितस्य चार्कार्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४ ॥

तथा सब छोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली अपकीर्ति-का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४॥

भयाद् रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं वहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्॥ ३५॥

और जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥ ३५ ॥

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

तेरे वैरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे; उससे अधिक दुःख और क्या होगा ! ॥ २६॥

हतो वा प्राप्यसि सर्गे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥

या तो त् युद्धमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा अथवा संग्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन! त् युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा।। ३७॥ सम्बन्ध-उपर्युक्त क्षोकमें मगवान्ते युद्धका फ्ल राज्यसुस या स्वर्गकी प्राप्तितक बतलाया, किंतु अर्जुनने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोकके राज्यकी तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकीके राज्यके लिये मी अपने कुलका नाश नहीं करना चाहता; अतः जिसे राज्यसुस और स्वर्गकी इच्छा न हो उसको किस मावसे युद्ध करना चाहिये, यह बात अगले क्षोकमें बतलायी जाती है—

सुखदुः खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

जय-पराजयः लाभ-हानि और मुख-दुःखको समान समझ-कर उसके वाद युद्धके लिये तैयार हो जाः इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥

सम्बन्ध—यहाँतक भगवान्ते सांख्ययोगके सिद्धान्तसे तथा क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्धका औचित्य सिद्ध करके अर्जुनको समता-पूर्वक युद्ध करनेके ितये आज्ञा दी; अब कर्मयोगके सिद्धान्तसे युद्धका औचित्य बतलानेके लिये कर्मयोगके वर्णनकी प्रस्तावना करते हैं—

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रणु । बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मवन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

हे पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयमें कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन्ध—जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मोंके बन्धनको भलीभाँति त्याग देगा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा ॥ ३९॥

सम्बन्य—इस प्रकार कर्मयो के वर्णनकी प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्त्व बतलाते हैं—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ ४०॥

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश नहीं है और उत्टा फलरूप दोष भी नहीं है; वित्क इस कर्मयोग-रूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मृत्युरूप महान् भयसे रक्षा कर लेता है । ४०॥

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मयोगका महत्त्व बतलाकर अब उसके आचरणकी विधि बतलानेके लिये पहले उस कर्मयोगमें परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगीकी निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है, उसका और कर्मयोगमें बाधक जो सकाम मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न बुद्धियाँ हैं, उनका भेद बतलाते हैं—

- # इस स्ठोकमें बुद्धिके साथ 'एपा' और 'इमाम्'—ये दो विशेषण देकर यह बात दिखलायी गयी है कि इस अध्यायके ३८ वें स्ठोकमें कहीं हुई समत्वबुद्धि सांख्ययोगके अनुसार ११ वें स्ठोकसे लेकर ३० वें स्ठोकतक कही गयी, उसीको अब कर्मयोगके अनुसार कहना आरम्भ करते हैं।
- १. इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जहाँ कामनायुक्त कर्म होता है। वहीं अच्छे-बुरे फलकी सम्भावना होती है; इसमें कामनाका सर्वथा अभाव है। इसलिये इसमें प्रत्यवाय अर्थात् विपरीत फल भी नहीं होता।
- † भाव यह है कि निष्कामभावका परिणाम संसारसे उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये विना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है।

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। बहुशाखा द्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥ ४१॥

हे अर्जुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है; किंतु अस्थिर विचारवाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों-की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत मेदोंवाली और अनन्त होती हैं॥

सम्बन्ध—अव तीन क्षोकोंमें सकामभावको त्याज्य बतलानेके लिये सकाम मनुष्योंके स्वभाव, सिद्धान्त और आचार-व्यवहारका वर्णन करते हैं—

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्। कियाविशेषवहुलां भोगेश्वर्यगति प्रति॥ ४३॥ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥ ४४॥

हे अर्जुन! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं। जिनकी बुद्धिमें स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो खर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है—ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकारकी जिस पुण्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते हैं जो कि जन्मरूप कर्मफल देनेवाली एवं भोग तथा ऐक्वर्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है, उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐक्वर्यमें अत्यन्त

आसक्त हैं। उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२-४४॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्धन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्॥४५॥

हे अर्जुन ! वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हर्ष-शोकादि द्वन्द्वोंसे रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित, योगक्षेमकोन चाहनेवाला अशेर स्वाधीन अन्तःकरणवाला हो॥

यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्छुतीदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥ ४६॥

सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तच्च-से जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ॥ ४६॥

सम्बन्ध—इस प्रकार समबुद्धिरूप कर्मयोगका और उसके फलका महत्त्व बतलाकर अब दो श्लोकोंमें भगवान् कर्मयोगका स्वरूप बतलाते हुए अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये वहते हैं—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ ४७॥

तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, ‡ उसके फलोंमें कभी नहीं §। इसलिये त् कर्मोके फलका हेतु मत हो× तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७॥

क अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिको योग कहते हैं और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है; सांसारिक भोगोंकी कामनाका त्याग कर देनेके बाद भी शरीरनिर्वाहके लिये मनुष्यकी योगक्षेममें वासना रहा करती है, अतएव उस वासनाका भी सर्वथा त्याग करानेके लिये यहाँ अर्जुनको 'निर्योगक्षेम' होनेको कहा गया है।

† इस दृष्टान्तका अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अमृतके समान स्वाद्ध और गुणकारी अथाह जलसे भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जलके लिथे ( वापी-कूप-तड़ागादि ) छोटे-छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही जिसको परमानन्दके समुद्र पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको आनन्दकी प्राप्तिके लिथे वेदोक्त कमोंके फलरूप भोगोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्णकाम और नित्यतृप्त हो जाता है।

‡ जैसे सरकारके द्वारा लोगोंको आत्मरक्षाके लिये या प्रजाकी रक्षाके लिये अपने पास नाना प्रकारके शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करनेका अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोगके नियम भी उनको वतला दिवे जाते हैं, उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है तो उसे दण्ड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है, वैसे ही जीवको जन्म-मृत्युरूप संसारबन्धनसे मुक्त होनेके लिये और दूसरोंका हित करनेके लिये मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित यह मनुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करनेका अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकारका सदुपयोग करता है, वह तो कर्मबन्धनसे छूटकर परमपदको प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है, वह त्या उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है अर्थात् उसे पुनः सूकर-कूकरादि योनियोंमें ढकेल दिया जाता है। इस रहस्यको समझकर मनुष्यको इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये।

§ मनुष्य कर्मोंका फल प्राप्त करनेमें कभी किसी प्रकार भी स्वतन्त्र नहीं है। उसके कौन-से कर्मका क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्ममें और किस प्रकार प्राप्त होगा—इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समयपर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे वच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है।

🗙 मनः बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा किये हुए शास्त्रविह्ति कर्मोंमें और उनके फलमें ममताः आसक्तिः वासनाः आशाः

#### योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥

हे धनंजय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्य- कर्मोंको करः # समत्व ही योग कहलाता है ॥ ४८ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मयोगकी प्रक्रिया बतलाकर अव सकाम भावकी निन्दा और समभावरूप बुद्धियोगका महत्त्व प्रकट करते हुए भगवान् अर्जुनको उसका आश्रय लेनेके किये आज्ञा देते हैं—

दूरेण हावरं कर्म वुद्धियोगीद् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृषणाः फलहेतवः॥ ४९॥

इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न श्रेणीका है। इसिल्ये हे धनंजय! तू समबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय दूँढ़ अर्थात् बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं॥ ४९॥ बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते।

तसाद्योगाय युज्यस्वयोगः कर्मसु कौरालम् ॥ ५०॥ समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात उनसे मक्त हो जाता है। † इससे त्

समत्वरूप योगमें लग जा; यह समत्वरूप योग ही कर्मोंमें कुशलता है अर्थात् कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है ॥ ५०॥ कर्मजं युद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः।

कमज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनाविणः। जन्मवन्धविनिर्मुकाः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

क्योंकि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप चन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥

सम्बन्ध—भगवान्ने कर्मयोगके आचरणद्वारा अनामय पदकी प्राप्ति बतलायी, इसपर अर्जुनको यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पदकी प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी, इसके किये भगवान् दो श्लोकोंमें कहते हैं—

यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्यंतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको मलीमाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने हुए और सुननेमें आनेवाले इस लोक और परलोकसम्बन्धी सभी भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा! ॥ ५२॥

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाष्यसि॥ ५३॥

स्पृहा और कामना करना ही कर्मफलका हेतु वनना है; क्योंकि जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे कर्मोंमें और उनके फलमें आसक होता है, उसीको उन कर्मोंका फल मिलता है।

- \* योगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धिमें ही समत्व रखनेसे काम नहीं चलेगा, विलक्ष प्रत्येक क्रियांक करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थमें, कर्ममें या उसके फलमें अथवा किसी भी प्राणीमें विषमभाव न रखकर नित्य समभावमें स्थित रहना चाहिये।
- १. जिसमें ममता आसिक और कामनाका त्याग करके समबुद्धिपूर्वक कर्तव्य-कर्मका अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्मयोगका वाचक यहाँ 'बुद्धियोगात्' पद है; क्योंकि उन्चालीसवें रलोकमें 'योगे तिवमां श्रृणु' अर्थात् अव तुम मुझसे इस बुद्धिको योगमें सुनो, यह कहकर भगवान्ने कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया है। इसके सिवा इस रलोकमें फल चाहने-वालोंको कृपण वतलाया गया है और अगले रलोकमें बुद्धियुक्त पुरुषकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगके लिये आज्ञा दी गयी है और यह कहा गया है कि बुद्धियुक्त मनुष्य कर्मकलका त्याग करके 'अनामय पद' को प्राप्त हो जाता है (गीता २। ५१); इस कारण भी यहाँ 'बुद्धियोगात्' पदका अर्थ कर्मयोग ही है।

† जन्म-जन्मान्तरमें और इस जन्ममें किये हुए जितने भी पुण्यकर्म और पापकर्म संस्काररूपसे अन्तःकरणमें संचित रहते हैं, उन समस्त कमोंको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी इसी लोकमें त्याग देता है-अर्थात् इस वर्तमान जन्ममें ही वह उन समस्त कमोंसे मुक्त हो जाता है। उसका उन कमोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। इसल्ये उसके कर्म पुनर्जन्मरूप फल नहीं दे सकते।

- २. जहाँ राग-द्रेप आदि क्छेशोंका, शुभाशुभ कमोंका, हर्ष-शोकादि विकारोंका और समस्त दोषोंका सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा अतीत है, जो भगवान्से सर्वथा अभिन्न भगवान्का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं छोटते, उस परम धामको 'अनामय पद' कहते हैं।
- ्रं इस लोक और परलोकके जितने भी भोगैश्वर्यादि आजतक देखने, सुनने और अनुभवमें आ चुके हैं, उनका नाम 'श्रुत' है और भिवष्यमें जो देखे, सुने और अनुभव किये जा सकते हैं, उन्हें 'श्रोतन्य' कहते हैं। उन सबको दुःखके हेतु और अनित्व समझकर जो आसिकका सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्यको प्राप्त होना है।
- ३. इस लोक और परलोक्के भोगैश्वर्य और उनकी प्राप्तिके साधनोंके सम्बन्धमें भाँति-भाँतिके वचनोंको सुननेसे बुद्धिमें विक्षितता आ जाती है; इसके कारण वह एक निश्चपपर निश्चलहपसे नहीं टिक सकती, अभी एक वातको अच्छी समझती है, तो कुछ ही समय बाद दूसरी बातको अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षित और अनिश्चयात्मिका बुद्धिको यहाँ अधितिविप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धिका विक्षेपदोप है।

भाँति-भाँतिके वचनोंको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जन परमात्मामें अचल और स्थिर टहर जायगी तन तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात् तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३॥

सम्बन्ध-पूर्व क्षोकां में मगवान्ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मामें निश्चल ठहर जायगी, तब तुम परमात्माको प्राप्त हो जाओं गे। इसपर परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ सिद्धयों शिक्षे कक्षण और आचरण जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं-

#### अर्जुन उवाच

स्थितप्रहस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्॥ ५४॥

अर्जुन वोले—हे केशव ! समाधिमें स्थित परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि पुरुपका क्या लक्षण है ! वह स्थिरबुद्धि पुरुप कैसे वोलता है, कैसे वैठता है और कैसे चलता है ! ॥

सम्बन्ध-पूर्वश्मोकमें अर्जुनने परमातमाको प्राप्त हुए सिद्ध योगीके विषयमें चार बातें पूछी हैं; इन चारों बातोंका उत्तर भगवान्ने अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त दिया है, बीचमें प्रसङ्गवश दूसरी बातें भी कही हैं। इस अगरें श्लोकमें भगवान् अर्जुनके पहले प्रश्लका उत्तर संक्षेपमें देते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थं मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रक्षस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

श्रीभगवान् वोले—हे अर्जुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को भलीभाँति त्याग देता है# और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५५ ॥

सम्बन्ध—अब दो श्लोकोंने 'स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है' इस दूसरे प्रश्लका उत्तर दिया जाता है—

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयकोघः स्थितघीर्मुनिरुच्यते॥ ५६॥

दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और कोध नष्ट हो गये हैं,† ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है॥ यः सर्वत्रानिभस्नेहस्तत् तत् प्राप्य शुभागुभम्।

यः सवत्रानाभस्नहस्तत् तत् प्राप्य युभागुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

नो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस ग्रुम या अश्रुम बस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है‡ उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥

सम्बन्ध-अब भगवान् 'वह कैसे बैठता है १' इस तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं---

यदा संहरते चायं कृमोंऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५८॥

कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोंको जैसे समेट लेता है। वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है। तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिये) ॥ ५८॥

सम्बन्य-पूर्वश्लोकमें तीमरे प्रश्लका उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञके बेडनेका प्रकार बतलाकर अब उसमें होनेवाली शङ्कार्ओका समाधान

\* शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थोंके वने रहनेकी और प्रतिकूल पदार्थोंके नष्ट हो जानेकी जो राग-द्वेप जिनत स्हम कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे 'वासना' कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तुके अभावका बोध होनेपर जो चित्तमें ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा— इस अपेक्षारूप कामनाका नाप 'स्पृहा' है। यह कामनाका वासनाकी अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तुका अभाव होता है, उसके मिलनेकी और प्रतिकूलके विनाशकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका नाम 'इच्छा' है; यह कामनाका पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़नेकी इच्छा है, उसको 'तृष्णा' कहते हैं। यह कामनाका बहुत स्थूल रूप है। इन सबका सर्वथा त्याग कर देना ही समस्त कामनाओंका भलीभाँति त्याग करना है।

† इससे खिरबुद्धि योगीके अन्तःकरण और वाणीमें आसिक, भय और क्रोधका सर्वेषा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किनी भी खितिमें किसी भी घटनासे उसके अन्तःकरणमें न तो किसी प्रकारकी आसिक उत्पन्न हो सकती है, न किनी प्रकारका जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसिक, भय और क्रोधके भावोंसे रहित, शान्त और सरल होती है।

‡ इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उनर्युक्त ग्रुभाग्रुभ वस्तुओं में कि कि भी ग्रुभ अर्थात् अनुकूल वस्तुका संयोग होनेपर स्थिरबुद्धि योगों के अन्तः करण में कि खिन्मात्र भी हर्षका विकार नहीं होता (गीता ५।२०)। इस कारण उसकी वाणी भी हर्षके विकार से संवा शून्य होती है, वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणीकी हर्षगर्भित स्तुति नहीं करता। एवं स्थिरबुद्धि योगीका अत्यन्त प्रतिकूल वस्तुके साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्तः करणमें कि खिन्मात्र भी देषभाव नहीं उत्पन्न होता। उसका अन्तः करण हरेक वस्तुकी प्राप्तिमें सम, शान्त और निर्विकार रहता है (गीता ५।२०)। इस कारण वह किसी भी प्रतिकृल वस्तु या प्राणीकी देपपूर्ण निन्दा नहीं करता।

करनेके लिये अन्य प्रकारसे किये जानेवाले इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा स्थितप्रज्ञके इन्द्रियसंयमकी विरुक्षणता दिस्तराते हैं-

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते॥ ५९॥

इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहनेवाली आमिक निवृत्त नहीं होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आमिक भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ।।

सम्बन्य—आसिकका नाश और इन्द्रियसंयन नहीं होनेसे क्या हानि है ? इसपर कहते हैं—

यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ ६०॥

है अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथन-स्वभाववाळी इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान् पुरुषके मनको भी वलात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रश्ना प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

इसिलये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियों-को वहामें करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान-में वैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वहामें होती हैं उसी-की बुद्धि स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥

सम्बन्य—उपर्युक्त प्रकारसे मनसिंहत इन्द्रियोंको वशमें न करनेसे और मगबत्परायण न होनेसे क्या हानि है ? यह बात अब दो श्लोकोंमें बतलायी जाती है— ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात् संजायते कामः कामात् कोधोऽभिजायते ॥६२॥

विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंकें आसिक्त हो जाती है, आसिक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विष्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२॥

कोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति॥६३॥

क्रोधसे अत्यन्त मृढभाव उत्पन्न हो जाता है, मृढभावसे समृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३॥

सम्बन्ध—इस प्रकार मनसहित इन्द्रियोंको वशमें न करनेवाले मनुष्यके पतनका क्रम बतलाकर अब भगवान् 'स्थित-प्रज्ञ योगी केसे चलता है' इस चौथे प्रश्नका उत्तर आरम्म करते हुए पहले दो श्लोकोंमें जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें होते हैं, ऐसे साधकद्वारा विध्योंमें विचरण किये जानेका प्रकार और उसका फल बतलाते हैं—

रागद्वेषियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् । आत्मवस्यैविंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ ६४॥

परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक अपने वशमें की हुई राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंद्वारा† विषयोंमें विवरण करता हुआ ‡ अन्तःकरणकी

\* परमात्मा एक ऐसी अद्भुतः अलैकिकः दिन्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होनेपर इतनी तल्लीनताः मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है; फिर किसी दूसरी वस्तुका चिन्तन कौन करे ? इसीलिये परमात्माके साक्षात्कारसे आसक्तिके सर्वधा निवृत्त होनेकी बात कही गयी है।

† उन्सटवें श्लोकमें तो राग-द्रेषका अत्यन्त अभाव वताया गया है और यहाँ राग-द्रेषरित इन्द्रियोंद्वारा विषयसेवनकी वात कहकर राग-द्रेषके सर्वया अभावकी साधना वतायी गयी है। तीसरे अध्यायके चालीसवें श्लोकमें इन्द्रियों, मन और बुद्धि—इन तीनोंको ही कामका अधिष्ठान वताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियोंमें राग-द्रेष न रहनेपर भी मन या बुद्धिमें स्क्ष्मरूपसे राग-द्रेष रह सकते हैं; परंतु उन्सठवें श्लोकमें अस्य पदका प्रयोग करके स्थिरबुद्धि पुरुषमें राग-द्रेषका सर्वथा अभाव वताया गया है। वहाँ केवल इन्द्रियोंमें ही राग-द्रेषक अभावकी वात नहीं है।

्रै यद्यपि वाह्य विषयोंका त्याग भी मगवान्की प्राप्तिमें सहायक है, परंतु जवतक इन्द्रियोंका संयम और राग-द्रेषका त्याग न हो, तवतक केवल बाह्य विषयोंके त्यागसे विषयोंकी पूर्ण निद्वत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषयका त्याग किये विना इन्द्रियसंयम हो ही नहीं सकता; क्योंकि भगवान्की पूजा, सेवा, जप और विवेक-वैराग्य आदि दूसरे उपायोंसे सहज ही इन्द्रियसंयम हो सकता है।

इसी प्रकार इन्द्रियसंयम भी भगवत्प्राप्तिमें सहायक है; परंतु इन्द्रियोंके राग-द्वेषका त्याग हुए विना केवल इन्द्रिय-संयमसे विषयोंकी पूर्णतया निर्मुत्ति होकर वास्तवमें परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती और ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विधय-त्याग तथा इन्द्रियसंयम हुए विना इन्द्रियोंके राग-द्वेषका त्याग हो ही न सकता हो। सत्सक्क, स्वाध्याय और विचारद्वारा सांसारिक भोगोंकी अनित्यताका भान होनेसे तथा ईश्वरकृता और भजन-ध्यान आदिसे जिसकी इन्द्रियोंके राग-द्वेषका नाश हो गया है, उसके लिये बाह्य विषयोंका त्याग और इन्द्रियसंयम अनायास अपने-आप हो जाता है। जिसका इन्द्रियोंके विषयोंमें राग-द्वेष नहीं है, वह पुरुष यदि बाह्यरूपसे विषयोंका त्याग न करे तो विषयोंमें विचरण करता हुआ ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है; इसलिये इन्द्रियोंका राग-द्वेषसे रहित होना ही मुख्य है। प्रसन्नताको अप्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्यागु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखांका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है ॥ ६५॥

सम्बन्ध—इस प्रकार मन और इन्द्रियोंको वरामें करके अनासक्तमावसे इन्द्रियोंद्वारा व्यवहार करनेवाके साधकको सुख, शान्ति और स्थितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त होनेकी बात कहकर अब दो इलोकोंद्वारा इससे विपरीत जिसके मन-इन्द्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विपयासक मनुष्यमें सुख-शान्तिका अमाव दिखलाकर विषयोंके सङ्गसे उसकी बुद्धिके विचलित हो जानेका प्रकार बतलांते हैं—

नास्ति वुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः खुखम् ॥ ६६ ॥

न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती ने और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ! ॥ ६६ ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥

क्योंिक जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों मेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धि-को हर लेती है | ।। ६७ ।।

तसाद् यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६८॥

इसिलये हे महाबाहो ! जिस पुरुपकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निम्नह की हुई हैं, § उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी।
यस्यां जायति भूतानि सा निशा परयतो मुनेः ॥ ६९ ॥
सम्पर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है। उस नित्य

# वरामें की हुई इन्द्रियोंद्वारा विना राग-द्रेषके व्यवहार करनेसे साधकका अन्तःकरण गुद्ध और खब्छ हो जाता है, इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शान्तिका अनुभव होता है (गीता १८। ३७); उस सुख और शान्तिको 'प्रसन्नला' कहते हैं ।

† इससे यह दिख लाया गया है कि परम आनन्द और शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न होनेके कारण अयुक्त मनुष्यका चित्त निरन्तर विक्षित रहता है; उत्तमें राग-द्वेष, काम-क्रोध और लोभ-ईष्यां आदिके कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतएव उसको शान्ति नहीं मिलती।

‡ यहाँ नौकाके खानमें बुद्धि है, वायुके खानमें जिसके साथ मन रहता है, वह इन्द्रिय है, जलाशबके खानमें संसाररूप समुद्र है और जलके खानमें शब्दादि समस्त विषयोंका समुदाय है। जलमें अपने गन्तव्य खानकी ओर जाती हुई नौकाको प्रवल वायु दो प्रकारसे विचलित करती है—या तो उसे पथम्रष्ट करके जलकी भीषण तरक्षोंमें भटकाती है या अगाध जलमें हुवो देती है; इसी प्रकार जिसके मन-इन्द्रिय वशमें नहीं हैं, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमात्माके खरूपमें निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इन्द्रियों उसके मनको आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे विचलित करती हैं। इन्द्रियोंका बुद्धिकप नौकाको परमात्मासे हटाकर नाना प्रकारके मोगोंकी प्राप्तिका उपाय सोचनेमें लगा देना, उसे भीपण तरक्षोंमें भटकाना है और पापोंमें प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे हुवो देना है; परंतु जिसके मन और इन्द्रिय वशमें रहते हैं उसकी बुद्धिको वे विचलित नहीं करते, वरं बुद्धिकप नौकाको परमात्माके पास पहुँचानेमें सहायता करते हैं। चौंसठवें और पैंसठवें श्लोकोंमें यही वात कही गयी है।

§ श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोंके जितने भी शब्दादि विषय हैं, उन विषयोंमें विना किसी क्कावटके प्रवृत्त हो जाना इन्द्रियोंका स्वभाव है; क्योंकि अनादिकालसे जीव इन इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको भोगता आया है, इस कारण इन्द्रियोंकी उनमें आसक्ति हो गयी है। इन्द्रियोंकी इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको सर्वथा रोक देना, उनके विषयलेखि स्वभावको परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासिक आभाव कर देना और मन-बुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना—यही उनको उनके विषयोंसे सर्वथा निग्रहीत कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ वगमें की हुई होती हैं, वह पुरुष जब ध्यानकालमें इन्द्रियोंकी कियाओंका त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इन्द्रिय न तो किसी भी विषयको प्रहण कर सकती है और न अगनी सूक्ष्म वृत्तियोंद्वारा मनमें विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मनमें तद्व्य-सी हो जाती हैं और न्युत्थानकालमें जब वह देखना-सुनना आदि इन्द्रियोंकी किया करता रहता है, उस समय वे विना आसक्तिके नियामत रूपसे यथायोग्य शब्दादि विषयोंका ग्रहण करती हैं। किसी भी विषयमें उसके मनको आकर्णित नहीं कर सकतीं वरं मनका ही अनुसरण करती हैं। स्थितप्रज पुरुष लोकसंग्रहके लिये जिस इन्द्रियके द्वारा जितने समयतक जिस शास्त्रसम्मत विषयका ग्रहण करना उचित समझता है, बही इन्द्रिय उतने ही समयतक उसी विषयका अनासकमावसे

ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ योगी जागता है \* और जिस नाशवान् सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं , परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है † ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं स्मुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥७०॥

जैसे नाना निदयोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल मितिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुपमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये विना ही समा जाते हैं, ‡ वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं ॥ ७०॥

सम्बन्ध—'स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है १ अर्जुनका यह चौथा प्रवन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके विषयमें ही था; किंतु यह प्रवन आचरणविषयक होनेके कारण उसके उत्तरमें चौंसठवें वलोकिसे यहाँतक किस प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य शीध्र स्थितप्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता और जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है—ये सब वातें बतलायी गर्या। अब उस चौथे प्रवनका स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणका प्रकार बतलाते हैं—

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥ ७१॥

जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, § वही शान्ति-को प्राप्त होता है अर्थात् वह शान्तिको प्राप्त है ॥ ७१॥

ग्रहण करती हैं; उसके विपरीत कोई भी इन्द्रिय किसी भी विपयको ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इन्द्रियोंपर पूर्ण आधिपत्य कर लेना है, उनकी स्वतन्त्रताको सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेना है— यही इन्द्रियोंके विपयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे निग्रहीत कर लेना है।

\* जैसे प्रकाशसे पूर्ण दिनको उल्लू अपने नेत्रदोषमे अन्यकारमय देखता है, वैसे ही अनादिसिद्ध अज्ञानके परदेसे अन्तःकरणरूप नेत्रोंकी विवेक-विज्ञानरूप प्रकाशनशक्तिके आहत रहनेके कारण अविवेकी मनुष्य स्वयंप्रकाश नित्यबोध परमानन्दमय परमात्माको नहीं देख पाते । उस परमात्माकी प्राप्तिरूप सूर्यके प्रकाशित होनेसे जो परम शान्ति और नित्य आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तवमें दिनकी भाँति प्रकाशमय है, तो भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्त्वको न जाननेवाले अज्ञानियोंके लिये रात्रिके समान है । उसीमें स्थितप्रज्ञ पुरुषका जो उस सचिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपको प्रत्यक्ष करके निरन्तर स्थित रहना है, यही उसका उस सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रिमें जागना है ।

† जैसे खप्नसे जगे हुए मनुष्यका खप्नके जगत्से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही परमात्मतस्वको जाननेवाले ज्ञानीके अनुभवमें एक सिच्चिदानन्दवन परमात्मासे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत्के स्थानमें इसके अधिष्ठानरूप परमात्मतत्त्वको ही देखता है, अतएव उसके लिये समस्त सांसारिक भोग और विषयानन्द रात्रिके समान है।

‡ किसी भी जड वस्तुकी उपमा देकर स्थितप्रज्ञ पुरुषकी वास्तिवक स्थितिका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव नहीं है, तथापि उपमाद्वारा उस स्थितिके किसी अंशका लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्रकी उपमासे यह भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार समुद्र 'आपूर्यमाण' यानी अथाह जलसे परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण है; जैसे समुद्रको जलकी आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको भी किसी सांसारिक सुख-भोगकी तिनकमात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह सर्वथा आप्तकाम है। जिस प्रकार समुद्रकी स्थिति अचल है, भारी-से-भारी आँधी-तूफान आनेपर या नाना प्रकारसे नदियोंके जलप्रवाह उसमें प्रविष्ट होनेपर भी वह अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, मर्यादाका त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्माके स्वरूपमें स्थित योगीकी स्थिति भी सर्वथा अचल होती है, बड़े-से-बड़े सांसारिक सुख-दु:खोंका संयोग-वियोग होनेपर भी उसकी स्थितिमें जरा भी अन्तर नहीं पड़ता, वह सिचदानन्दघन परमात्मामें नित्य-निरन्तर अटल और एकरस स्थित रहता है।

§ मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरमें जो साधारण अज्ञानी मनुष्योंका आत्मामिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीरको ही अपना खरूप मानते हैं, अपनेको शरीरसे भिन्न नहीं समझते, उस देहाभिमानका नाम अहङ्कार है; उससे सर्वथा रहित हो जाना ही 'अहङ्काररहित' हो जाना है।

- मनः बुद्धि और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरकोः उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले स्त्रीः पुत्रः भाई और वन्धु-बान्धवोंको तथा गृहः घनः ऐश्वर्ष आदि पदार्थोंकोः अपने द्वारा किये जानेवाले कमोंको और उन कमोंके फलरूप समस्त भोगोंको साधारण मनुष्य अपना समझते हैं; इसी भावका नाम 'ममता' है और इससे सर्वया रहित हो जाना ही 'ममतारिह्त' हो जाना है। सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके चारों प्रश्नोंका उत्तर देनेके अनन्तर अब स्थितप्रज्ञ पुरुषकी स्थितिका महत्त्व बतलाते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है; इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता अपीर अन्त-कालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ भीष्मपर्वणि तु षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्शीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगदाराराज्य श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुन-संवादमें सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ मीष्मपर्वमें छच्चोतनो अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

## सप्तविंशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां तृतीयोऽध्यायः )

#### ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि समस्त साधनोंके अनुसार कर्तव्यकर्म करनेकी आवस्यव ताका प्रतिपादन एवं स्वधर्मपालनकी महिमा तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन

सम्बन्ध-दूसरे अध्यायमें मगतान्ने 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' (गीता २ । ११ ) से केकर 'देही नित्यमवध्योऽयम्' (गीता २ । ३० ) तक आत्मतन्वका निरूपण करते हुए सांख्ययोगका प्रतिपदन किया और 'बुद्धियोंगे तिवमां शृगु' (गीता २ । ३०) से केकर 'तदा योगमवाप्स्यसि' (गीता २ । ५३) तक समबुद्धिरूप कर्मयोगका वर्णन किया । इसके पश्चात् चीवनवें रकोकसे अध्यायकी समाविपर्यन्त अर्जुनके पूळनेपर भगतान्ने समबुद्धिरूप कर्मयोगके द्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुपके उक्षण, आचरण और महत्त्वका प्रतिपादन किया । वहाँ कर्मयोगकी महिमा कहते हुए भगतान्ने सैंतालीसवें और अङ्ताकीसवें रक्षोकोंमें कर्मयोगका स्वरूप बतकाकर अर्जुनको कर्म करनेके किये कहा, उन्चासवेंमें समबुद्धिरू ख्प कर्मयोगकी अपेक्षा सकाम कर्मका स्थान बहुत ही नीचा बतकाया, पचासवेंमें समबुद्धियुक्त पुरुषकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगके किये कहा, इस्यावनवेंमें समबुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुषकों

अनामय पदकी प्राप्ति बतकायी। इस प्रसङ्गको सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। 'बुद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' मान केनेसे उन्हें भ्रम हो गया, मगवानके वचनोंने 'कर्म' की अपेक्षा 'ज्ञान' की प्रशंसा प्रतीत होने कगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न विस्तायी देकर मिके हुए-से जान पड़ने कगे। अतएव भगवान्से उनका स्पष्टीकरण करवानेकी और अपने कियं निश्चित श्रेयःसाधन जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं—

अर्जुन उवाच
ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥
अर्जुन वोले—हे जनार्दन ! यदि आपको कर्मकी
अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव ! मझे भयंकर

कर्ममें क्यों लगाते हैं ? ॥ १ ॥

किसी अनुकूल वस्तुका अभाव होनेपर मनमें जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आवस्यकता है। उसके विना काम न चलेगा। इस अपेक्षाका नाम स्पृहा है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही 'स्पृहारहित' होना है।

अहङ्कार, ममता और स्पृहा—इन तीनोंसे उपर्युक्त प्रकारसे रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति-के अनुसार केवल लोकसंग्रहके लिये इन्द्रियोंके विषयोंमें विचरना अर्थात् देखना-सुनना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शास्त्रविहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओंका त्याग करके अहङ्कार, ममता और स्पृहासे रहित होकर विचरना है ।

\* अर्जुनके पूछनेपर पचपनवें स्ठोकसे यहाँतक स्थितप्रज्ञ पुरुपकी जिस स्थितिका जगह-जगह वर्गन किया गया है। उसमें सर्वथा निर्विकार और निश्चलभावसे नित्य-निरन्तर निमन्न रहना ही उस स्थितिको प्राप्त होना है।

ईश्वर क्या है ? संसार क्या है ? माया क्या है ? इनका परस्वर क्या सम्बन्ध है ? मैं कौन हूँ ? कहाँसे आया हूँ ? मेरा क्या कर्तव्य है ? और क्या कर रहा हूँ ? आदि विषयोंका यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है, यह मोह जीवको अनादि-कालसे है, इसीके कारण यह इस संसारचक्रमें घूम रहा है । उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त पुरुषका यह अनादिसिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती ।

व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

आप मिले हुए से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोहित कर रहे हैं। \* इसलिये उस एक वातको निश्चित करके कहिये, जिससे में कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ॥ २॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर मगवान् उनका निश्चित कर्तव्य मिकिप्रधान कर्मयोग बतलानेके उद्देश्यसे पहले उनके प्रश्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे बचन 'व्यामिश्र' अर्थात् 'मिले हुए' नहीं हैं वर्र सर्वथा स्पष्ट और अलग-अलग हैं—

श्रीभगवानुवाच

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ श्रीभगवान् बोले—हे निष्पाप ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है । उनमेंसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे ने और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे ‡ होती है ॥ ३॥

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽइनुते । न च संन्यसनादेव सिर्द्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥

मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्भ किये विना निष्कर्मताको यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और न कर्मोंके केवल त्यागमात्रसे सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है । । । ।

न हि कश्चित् क्षणमिप जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवदाः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ ५॥

नि:संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता; क्योंकि सारा मनुष्यसमुदाय

• भगवान्के वचनोंका तात्पर्य न समझनेके कारण अर्जुनको भी भगवान्के वचन मिले हुए-से प्रतीत होते थे; क्योंकि 'बुद्धियोगकी अपेक्षा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, तू बुद्धिका ही आश्रय ग्रहण कर' (गीता २।४९) इस कथनसे तो अर्जुनने समझा कि भगवान् ज्ञानकी प्रशंसा और कमोंकी निन्दा करते हैं और मुझे ज्ञानका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं तथा 'बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य-पापेंको यहीं छोड़ देता है' (गीता २।५०) इस कथनसे यह समझा कि पुण्य-पापरूप समस्त कमोंका स्वरूपसे त्याग करनेवालेको भगवान् 'बुद्धियुक्त' कहते हैं। इसके विपरीत 'तेरा कर्ममें अधिकार है' (गीता २।४७) 'तू योगमें स्थित होकर कर्म कर' (गीता २।४८) इन वाक्योंसे अर्जुनने यह बात समझी कि भगवान् मुझे कर्मोंमें नियुक्त कर रहे हैं; इसके सिवा 'निस्त्रेगुण्यो भव' 'आत्मवान् भव' (गीता २।४५) आदि वाक्योंसे कर्मका त्याग और 'तस्माद् युध्यस्व भारत' (गीता २।१८), 'ततो युद्धाय युज्यस्व' (गीता २।३८) 'तस्माद् योगाय युज्यस्व' (गीता २।५०) आदि वचनोंसे उन्होंने कर्मकी प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनोंमें उन्हें विरोध दिखायी दिया।

† प्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं (गीता ३।२८), मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और द्यारीरद्वारा होनेवाली समस्त कियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे सर्वथा रहित हो जाना; किसी भी कियामें या उसके फलमें किञ्चिन्मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका न रहना तथा सचिदानन्द्धन ब्रह्मसे अपनेको अभिन्न समझकर निरन्तर परमात्माके स्वरूपमें स्थित हो जाना अर्थात् ब्रह्मभूत (ब्रह्मस्वरूप) बन जाना (गीता ५।२४; ६।२७) –यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञाननिष्ठा है।

्रैवर्णः आश्रमः स्वभाव और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जिन कर्मोंका द्यास्त्रमें विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्यके लिये अवश्यकर्तव्य माना गया है, उन द्यास्त्रविहित स्वाभाविक कर्मोंका न्यायपूर्वकः अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना; उन कर्मोंमें और उनके फलमें ममताः आसिक्त और कामनाका सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें तथा उसके फलमें सदा ही सम रहना (गीता २।४७-४८) एवं हन्द्रियोंके भोगोंमें और कर्मोंमें आसक्त न होकर समस्त संकल्योंका त्याग करके योगारूढ़ हो जाना (गीता ६।४)—यह कर्मयोगकी निष्ठा है। तथा परमेहवरको सर्व-द्याक्तिमानः सर्वधारः सर्वव्यापीः सर्वके सुद्धद् और सर्वके प्रेरक समझकर और अपनेको सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान्के सर्पण करना (गीता ३।३०;९।२७-२८),उनकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावों, वैसे ही समस्त कर्म करना; उन कर्मोंमें या उनके फलमें किञ्चन्मात्र भी ममताः आसिक्त या कामना न रखनाः भगवान्के प्रत्येक विधानमें सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नामः गुणः प्रभाव और स्वरूपका चिन्तन करते रहना (गीता १०।९;१२।६;१८।५७)—यह मिक्तप्रधान कर्मयोगकी निष्ठा है।

§ कर्मों का आरम्भ न करने और कर्मों का त्याग करने की वात कहकर अलग-अलग यह भाव दिखाया है कि कर्म-योगी के लिये विहित कर्मों का न करना योगिनिष्ठाकी प्राप्तिमें बाधक है; किंतु सांख्ययोगी के लिये कर्मों का स्वरूपसे त्याग कर देना सांख्यनिष्ठाकी प्राप्तिमें बाधक नहीं है, किंतु केवल उसीसे उसे सिद्धि नहीं मिलती, सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उसे कर्तापनका त्याग करके सिद्धतन्द्यन ब्रह्ममें अभेदभावसे स्थित होना आवश्यक है। अतएव उसके लिये कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है और कर्मयोगी के लिये स्वरूपसे कर्मों का त्याग न करना विधेय है। प्रकृतिजनित गुर्णोद्वारा परवश हुआ कर्म करनेके लिये बाध्य किया जाता है । । ।।

सम्बन्ध-पूर्वरिकोकमें यह बात कही गयी कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रहता; इसपर यह शंङ्का होती है कि इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हठसे रोककर भी तो मनुष्य कर्मोंका त्याग कर सकता है। इसपर कहते हैं—

#### कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सारन् । इन्द्रियार्थान् विमृहात्मामिथ्याचारः स.उच्यते॥ ६॥

जो मृदबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हटणूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहा जाता है ॥ ६ ॥ यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियोः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

किंतु हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियोंद्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

सम्बन्य—अर्जुनने जो यह पूछा था कि आप मुझे वीर कर्ममें क्यों रुगाते हैं, उसके उत्तरमें ऊपरसे कर्मोंका त्याग करने-बारे मिथ्याचारीकी निन्दा और कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करनेके किये आज्ञा देते हैं—

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धश्चेदकर्मणः॥ ८॥ तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है | तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा || ८ ||

सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बन्धनके हेतु माने गये हैं; फिर कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कंसे है; इसपर कहते हैं—

#### यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः। तद्र्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ ९॥

यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्मोंमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कर्मोंसे वेंधता है। इसलिये हे अर्जुन ! तू आसिक्तसे रहित होकर उस यज्ञके निमित्त ही भलीभाँति कर्तव्यकर्म कर ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने यह बात कही कि यज्ञके निमित्त कर्म करनेवाला मनुष्य कर्मोसे नहीं बँधता; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं। उसे क्यों करना चाहिये और उसके लिये कर्म करनेवाला मनुष्य कैसे नहीं बँधता । अतएव इन बार्तोको समझानेके लिये भगवान् ब्रह्मार्जिक वचनोंका प्रमाण देकर कहते हैं—

सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥ १०॥ प्रजापति ब्रह्माने कस्यके आदिमें यज्ञसिहत प्रजाओंको

- # यद्यपि गुणातीत ज्ञानी पुरुषका गुणोंसे या उनके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतः वह गुणोंके वद्यमें होकर कर्म करता है, यह कहना नहीं बन सकता; तथापि मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिका सङ्घातरूप जो उसका द्यारि लोगों-की दृष्टिमें वर्तमान है, उसके द्वारा उसके और लोगोंके प्रारन्धानुसार कियाका होना अनिवार्य है; क्योंकि वह गुणोंका कार्य होनेसे गुणोंसे अतीत नहीं है, बल्कि उस ज्ञानीका दारीरसे सर्वथा अतीत हो जाना ही गुणातीत हो जाना है।
- १.यहाँ क्मेंन्द्रियाणि पदका पारिभाषिक अर्थ नहीं है; इसिल्ये जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी किया करता है अर्थात् शब्दादि विषयोंको ग्रहण करता है, उन श्रोत्य, त्वचाः चक्षुः रसना और ग्राण तथा वाणीः हाथः पैरः उपस्य और गुदा— इन दसों इन्द्रियोंका वाचक है; क्योंकि गीतामें श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियोंके लिये कहीं भी 'ज्ञानेन्द्रिय' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मेन्द्रियोंका अर्थ केवल वाणी आदि पाँच इन्द्रियों मान लेनेसे श्रोत्र और नेत्र आदि इन्द्रियोंको रोकनेकी बात शेष रह जाती है और उसके रह जानेसे मिथ्याचारीका स्वाँग भी पूरा नहीं बनता; तथा वाणी आदि इन्द्रियोंको को रोककर श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा वह क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवस्यक हो जाती है।
- २. यहाँ 'स विशिष्यते' पदका अभिप्राय कर्मयोगीको पूर्ववर्णित केवल मिथ्याचारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ वतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्वश्लोकमें वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी सम्पदावाला दम्भी है। उसकी अपेक्षा तो सकामभावसे विहित कर्म करनेवाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है; फिर दैवी सम्पदायुक्त कर्मयोगीको मिथ्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ वतलाना तो किसी वेश्याकी अपेक्षा सती स्त्रीको श्रेष्ठ बतलानेकी भाँति कर्मयोगीकी स्तुतिमें निन्दा करनेके समान है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि 'स विशिष्यते' से कर्मयोगीको सर्वश्लेष्ठ वतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी है।

† इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनके उस भ्रमका निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने यह समझ लिया था कि भगवान्के मतमें कर्म करनेकी अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्यक्तमें करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण ग्रुद्ध होता है तथा कर्तव्यक्रमोंका त्याग करनेसे वह पापका भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमादमें फॅसकर अधोगतिको प्राप्त होता है (गीता १४। १८); अतः कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना सर्वया श्रेष्ठ है।

# महाभारत 💳



देवताओं और मनुष्योंको प्रजापतिकी शिक्षा









रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १०॥

#### देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्लेयः परमवाष्स्यथ ॥ ११॥

तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुमलोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निःस्वार्थभावसे एक दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे ।। ११॥

#### इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः॥ १२॥

यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही है ।। १२॥

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकित्विषः । भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३॥ यज्ञसे वचे हुए अन्नको लानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सन पापींसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीलोग अपना शरीरपोपण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं। १३।



सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करनेसे क्या हानि है; इसपर मृष्टिचकको सुरक्षित रखनेके लिये यज्ञकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हैं—

# समस्त मनुष्योंके लिये वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके भेदसे भिन्न-भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इन्द्रिय-संयम, अध्ययन-अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्यक्रमोंसे सिद्ध होनेवाला जो स्वधर्म है—उसका नाम यज्ञ है।

† इस कथनसे ब्रह्माजीने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने-अपने स्वार्थका त्याग करके एक दूसरेको उन्नत बनानेके लिये अपने कर्तव्यका पालन करनेसे तुमलोग इस सांसारिक उन्नतिके साथ साथ परमकल्याणरूप मोक्षको भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओंके लिये तो ब्रह्माजीका यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुमलोगोंकी सेवा, पूजा, यज्ञादि न करें तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो और मनुष्योंके प्रति यह आदेश है कि देवताओंकी उन्नति और पृष्टिके लिये ही स्वार्थत्यागपूर्वक देवताओंकी सेवा, पूजा, यज्ञादि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पश्च, पश्ची, कीट, पतङ्ग आदिको भी निःस्वार्थभावसे स्वधर्मपालनके द्वारा सुख पहुँचाओ।

‡ देवतालोग सृष्टिके आदिकालसे मनुष्योंको सुख पहुँचानेके लिये—उनकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके निमित्त पशु, पक्षी, औषध, वृक्ष, तृण आदिके सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न, जल, पुष्प, फल, धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएँ मनुष्योंको दे रहे हैं; जो मनुष्य उन सब वस्तुओंको उन देवताओंका ऋण चुकाये विना—उनका न्यायोचित स्वत्य उनहें अप्ण किये विना स्वयं अपने काममें लाता है, वह चोर होता है।

१. सृष्टिकार्यके सुचारुरूपसे संचालनमें और सृष्टिके जीवोंका मलीमाँति भरण-पोषण होनेमें पाँच श्रेणीके प्राणियोंका परस्पर सम्बन्ध है—देवता, ऋषि, वितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन पाँचोंके सहयोगसे ही सबकी पृष्टि होती है। देवता समस्त संसारको इप्ट भोग देते हैं, ऋषि-महर्षि सबको ज्ञान देते हैं, पितरलोग संतानका भरण-पोषण करते और हित चाहते हैं, मनुष्य कमोंके द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु, पक्षी, वृक्षादि सबके सुखके साधनरूपमें अपनेको समर्पित किये रहते हैं। इन पाँचोंमें योग्यता, अधिकार और साधनसम्पन्न होनेके कारण सबकी पृष्टिका दायित्व मनुष्यपर है। इसीसे मनुष्य शास्त्रीय कमोंके द्वारा सबकी सेवा करता है। पञ्चमहायज्ञसे यहाँ लोकसेवारूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। इस दृष्टिसे मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाये, उसमें इन सबका भाग समझे; क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोगसे ही कमाता-खाता है। इसीलिये जो यज्ञ करनेके बाद बचे हुए अन्नको अर्थात् इन सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्नको खाता है, उसीको शास्त्रकार अमृताशी ( अमृत खानेवाला) बतलाते हैं।

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥१४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्ष्रसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥१५॥

सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है॥ १४-१५॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अवायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६॥

हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्र \*के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन नहीं करताः वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ॥ १६॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥१७॥

परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो। उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है † ॥ १७ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थन्यपाश्रयः॥ १८॥

क्योंकि उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किंचिनमात्र भी स्वार्थका सम्यन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—यहाँतक मगवान्ने बहुत-से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जबतक मनुष्यको परम श्रेयरूप परमात्माकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक उसके लिये स्वधर्मका पालन करना अर्थात् अपने वर्णाश्रमके अनुसार विहित कर्मोका अनुष्ठान निःस्वार्थ-मावसे करना अवश्यकर्तन्य है और परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके ितये किसी प्रकारका कर्तन्य न रहनेपर भी उसके मन-इन्द्रियोंद्वारा लोकसंग्रहके लिये प्रारम्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णनका लक्ष्य कराते हुए मगवान् अर्जुनको अनासक्तमावसे कर्तन्य कर्म करनेक लिये आज्ञा देते हैं—

तसाद्सकः सततं कार्यं कर्म समाचर। असको ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥ १९॥

इसिलये तू निरन्तर आसिक्त रिहत होकर सदा कर्तव्यकर्मको भलीभाँति करता रहः क्योंकि आसिक्ति रिहत होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पर्यम् कर्तुमर्हसि॥२०॥

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। ‡ इसिलये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है अर्थात् तुझे कर्म करना ही उचित है§ ॥ २०॥

सम्बन्ध-पूर्शक्षोकमें भगवान्ने अर्जुनको लोकसंग्रहकी ओर देखते हुए कर्मोंका करना उचित बतलाया; इसपर यह जिज्ञासा

# मनुष्यके द्वारा की जानेवाली शास्त्रविहित कियाओंसे यज्ञ होता है, यज्ञसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अब होता है, अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियोंके ही अन्तर्गत मनुष्यके द्वारा किये हुए कमोंसे यज्ञ और यज्ञसे वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टिपरम्परा सदासे चक्रकी भाँति चली आ रही है।

† उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त महापुरुष परमात्माको प्राप्त है, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृतकृत्य हो गया है; क्योंकि मनुष्यके लिये जितना भी कर्तव्यका विधान किया गया है, उस सबका उद्देश्य केवलमात्र एक परम कत्याणस्वरूप परमात्माको प्राप्त करना है; अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया, उसके लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्यकी समाप्ति हो जाती है।

्रांचा जनककी माँति ममता, आसिक और कामनाका त्याग करके केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही कर्म करने वाले अश्वपित, इक्ष्वाकु, प्रह्वाद, अम्बरीप आदि जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, वे सब प्रधान-प्रधान महापुरुष आसिक रहित कमोंके द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे तथा और भी आजतक बहुत से महापुरुष ममता, आसिक और कामनाका त्याग करके कर्मयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं; यह कोई नयी बात नहीं है । अतः यह परमात्माकी प्राप्तिका स्वतन्त्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है ।

इसके अतिरिक्त कमें द्वारा जिसका अन्तः करण ग्रुद्ध हो जाता है, उसे परमात्माकी कृपासे तत्त्वज्ञान अपने-आप मिळ जाता है (गीता ४ । ३८ ) तथा कर्मयोगयुक्त मुनि तत्काल ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है (गीता ५ । ६ )—इस कथनसे भी इसकी अनादिता सिद्ध होती है ।

§ समस्त प्राणियोंके भरण-पोषण और रक्षणका दायित्व मनुष्यपर है; अतः अपने वर्णः, आश्रमः, स्वभाव और

होती है कि कर्म करनेसे किस प्रकार लोकसंग्रह होता है; अतः यही बात समझानेके लिये कहते हैं—

### यद् यदाचरित श्रेष्ठस्तत् तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् नुवर्तते ॥ २१ ॥

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो दुः प्रमाण कर देता है, \* समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार वरतने लग जाता है।। २१।।

### न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२॥

हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी में कर्ममें ही वरतता हूँ ॥ २२ ॥ यदि हाहं न वर्तेयं जातु कमण्यतिन्द्रतः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदाः॥ २३॥

क्योंकि हे पार्थ ! यदि कदाचित् में सावधान होकर कमोंमें न वरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं † ॥ २३॥

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यों कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुबहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥

इसिलये यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सन मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ और मैं संकरताका करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ ‡ ॥ २४॥

सकाःकर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद् विद्वांस्तथासकदिचकीर्षुटोंकसंग्रहम्॥ २५॥

इसेलिये हे भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं। आसक्तिरहित विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे § ॥ २५ ॥

परिस्थितिके अनुसार कर्तव्यकमोंका भलीभाँति आचरण करके जो दूसरे लोगोंको अपने आदर्शके द्वारा दुर्गुण-दुराचारसे हटा-कर स्वधर्ममें लगाये रखना है—यही लोकसंग्रह है।

अतः कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको परम श्रेयरूप परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये तो आसक्तिसे रहिंत होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सिवा लोकसंग्रहके लिये भी मनुष्यको कर्म करते रहना उचित है, उसका त्याग करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

\*श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगोंको शिक्षा देकर जिस वातको प्रामाणिक कर देता है अर्थात् लोगोंके अन्तःकरणमें विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्यको इस प्रकार करना चाहिये। उसीके अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं।

† बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत-से मर्यादापुरुषोत्तम समझते हैं, इस कारण जिस कर्मको मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी उसे उसी प्रकार करते हैं अर्थात् मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थितिमें यदि मैं कर्तव्यक्तमोंकी अबहेलना करने लगूँ, उनमें सावधानीके साथ विधिपूर्वक न बरतूँ तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जायँ और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनोंसे विश्वत रह जायँ। अतएव लोगोंको कर्म करनेकी रीति सिखलानेके लिये मैं समस्त कर्मोंमें स्वयं बड़ी साववानीके साथ विधिवत् वरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता।

‡ जिस समय कर्तव्यभ्रष्ट हो जानेसे लोगोंमें सब प्रकारकी संकरता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोगपरायण और स्वार्थान्य होकर भिन्न-भिन्न साधनोंसे एक दूसरेका नार्श करने लग जाते हैं, अपने अत्यन्त क्षुद्र और क्षणिक मुखोपभोगके लिये दूसरोंका नार्श कर डालनेमें जरा भी नहीं हिचकते । इस प्रकार अत्याचार बढ़ जानेपर उसीके साथ-साथ नयी-नयी दैवी विपत्तियाँ भी आने लगती हैं, जिनके कारण सभी प्राणियोंके लिये आवश्यक खान-पान और जीवनधारणकी सुविधाएँ प्रायः नष्ट हो जाती हैं; चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल-प्रलय, अकाल, अग्निकोप, भूकम्प और उल्कापात आदि उत्यात होने लगते हैं । इससे समस्त प्रजाका विनाश हो जाता है । अतः भगवान्ने भी समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला वन्ँ, इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्रविहित कर्तव्यक्रमोंका त्याग कर दूँ तो मुझे उपर्युक्त प्रकारसे लोगोंको उच्छुङ्गल वनाकर समस्त प्रजाका नाश करनेमें निभित्त वनना पड़े ।

§ स्वाभाविक स्नेह, आसिक और भविष्यमें उससे सुख मिलनेकी आशा होनेके कारण माता अपने पुत्रका जिस प्रकार सबी हार्दिक लगन, उत्साह और तत्परताके साथ लालन-पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता; इसी तरह जिस मनुष्यकी कमोंमें और उनसे प्राप्त होनेवाले भोगोंमें स्वाभाविक आसिक होती है और उनका विधान करनेवाले शास्त्रोंमें जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सबी लगनसे श्रद्धा और विधिपूर्वक शास्त्रविहित कमोंको साङ्गोपाङ्ग करता है, उस प्रकार जिनकी शास्त्रोंमें श्रद्धा और शास्त्रविहित कमोंमें प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य नहीं कर सकते। अतएव यहाँ

### न वुद्धिभेदं जनयेदशानां कर्मसङ्गिनाम् । जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्॥ २६॥

परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुपको चाहिये कि वह शास्त्रविहित कमोंमें आमक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम अर्थात् कमोंमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे; किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भलीभाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाये ॥ २६॥

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः। अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं, तो भी जिन्नका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा मानता है†॥ तत्त्ववित् त महावाहो गुणकर्मविभागयोः।

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८॥ परंत हे महावाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागके

परतु इ महाबाहा ! गुणावभाग आर कमावभागक तत्त्वको जाननेवाला‡ ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं) ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता ॥ २८॥ प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्वविदो मन्दान् कृत्स्नवित्रविचालयेत्॥ २९ ॥

प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्द- बुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानी विचल्ति न करे र्री।

सम्बन्ध-अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान्ते उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलानेके उद्देश्यसे चौथे इलाकसे लेकर यहाँतक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिये। इस बातको सिद्ध करनेके ितये पूर्वरलोकोंमें भगवान्ने क्रमशा निम्नलिखित बार्ते कही हैं—

१-कर्म किये विना नैष्कर्म्यसिद्धिरूप कर्मनिष्ठा नहीं मिलती (गीना ३ । ४ )।

२-कर्मोंका त्याग कर देनेमात्रसं ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती (गाना २ । ४ )।

'यथा' और 'तथा' का प्रयोग करके भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि अहंता, ममता, आसिक और कामनाका सर्वथा अभाव होनेपर भी ज्ञानी महात्माओंको केवल लोकसंग्रहके लिये कर्मांसक मनुष्योंकी भाँति ही शास्त्रविहित कर्मोंका विधि पूर्वक साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करना चाहिये।

# मनुष्योंको निष्काम कर्मका और तत्त्वज्ञानका उपदेश देते समय शानीको इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिये कि उसके किसी आचार-व्यवहार और उपदेशसे उनके अन्तःकरणमें कर्तव्यकमोंके या शास्त्रादिके प्रति किसी प्रकारकी अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाय; क्योंकि ऐसा हो जानेसे वे जो कुछ शास्त्रविहित कर्मोंका श्रद्धापूर्वक सकामभावसे अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भी शानके या निष्कामभावके नामपर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नितके बदले उनका वर्तमान स्थितिस भी पतन हो जायगा। अत्यव भगवान्के कहनेका यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये या निष्कामभावका तत्त्व नहीं समझाना चाहिये, उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियोंके मनमें न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिये कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये या तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेके बाद कर्म अनायश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिये कि फलकी इच्छा न हो तो कर्म करनेकी जरूरत ही क्या है और न इसी भ्रममें रहने देना चाहिये कि फलासिक पूर्वक सकामभावसे कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े-से-बड़ा पुरुपार्थ है, इससे बढ़कर मनुष्यका और कोई कर्तव्य ही नहीं है; बिक अपने आचरण तथा उपदेशोंद्वारा उनके अन्तःकरणसे आसिक और कामनाके भावोंको हटाते हुए उनको पूर्ववत् श्रद्धापूर्वक कर्म करनेमें लगाये रखना चाहिये।

† वास्तवमें आत्माका कमोंसे सम्बन्ध न होनेपर भी अज्ञानी मनुष्य तेईस तत्त्वोंके इस सङ्घातमें आत्माभिमान करके उसके द्वारा किये जानेवाले कमोंसे अपना सम्बन्ध स्थापन करके अपनेको उन कमोंका कर्ता मान लेता है—अर्थात् मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ, स्थादि प्रकारसे हरेक कियाको अपनेदारा की हुई समझता है।

‡ त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय-इन सबके समुदायका नाम गुणविभाग है और इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्मविभाग है। इन गुणविभाग और कर्मविभाग से आत्माको पृथक् अर्थात् निर्छेप जानना ही इनका तस्व जानना है।

§ कमोंमें लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्योंको 'कर्म अत्यन्त ही परिश्रमसाध्य हैं। कमोंमें रक्खा ही क्या है। यह जगत् मिथ्या है। कर्ममात्र ही बन्धनके हेतु हैं। ऐसा उपदेश देकर शास्त्रविहित कमोंसे हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा करनेसे उनके पतनकी सम्भावना है। ३-एक क्षणके लिये मी मनुष्य सर्वया कर्म किये विना नहीं रह सकता ( गीता ३ । ५ ) ।

४-बाहरसे कर्मोंका त्याग करके मनसे विषयोंका चिन्तन करते रहना मिथ्याचार है (गीता ३।६)।

५-मन-इन्द्रियोंको वशमें करके निष्कामभावसे कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है (गीता ३ । ७ )।

६- कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है (गीता ३।८)।

७-विना कर्म किये शरीरिनिर्वाह भी नहीं हो सकता (गीता ३ । ८ )।

८-यज्ञके ितये किये जानेवाले कर्म बन्धन करनेवाले नहीं, बहिक मुक्तिके कारण हैं (गीता ३ । ९ )।

९—कर्म करनेके ििय प्रजापितको आज्ञा है और निःस्वार्थमावसे उसका पाठन करनेसे श्रेयकी प्राप्ति होती है (गीता ३। १०-११)।

१० — कर्तव्यका पाठन किये बिना भोगींका उपमोग करनेवाला चोर है (गीता २ । १२) ।

१९—कर्तव्य-पालन करके यज्ञशेषसे शरीरनिर्वाहके लिये भोजनादि करनेवाला सब पापोंसे छूट जाता है (गीता २ । १२)।

१२-जो यज्ञादि न करके केवल शरीरपालनके लिये मोजन पकाता है, वह पापी है ( गीता २।१३)।

१२-कर्तव्य-कर्मके त्यागद्वारा सृष्टिचकमें वाधा पहुँचानेवाले मनुष्यका जीवन व्यर्थ और पापमय है (गीता २।१६)।

१४-अनासक्तमावसे कर्म करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है (गीता ३।१९)।

१५-पूर्वकालमें जनकादिने भी कर्मोद्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी (गीता ३। २०)।

१६-दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषका अनुकरण करते हैं, इसिजये श्रेष्ठ महापुरुषको कर्म करना चाहिये (गीता ३ । २१ )।

१७-मगवानको कुछ भी कर्तन्य नहीं है, तो भी वे लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं (गीता ३ । २२ )।

१८-ज्ञानीके ितये कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी उसे लोकसंग्रहके लिये कर्म करना चाहिये (गीता ३ । २५ )। १९-ज्ञानीको स्वयं विहित कर्मोका त्याग करके या कर्मत्यागका उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगोंको कर्तव्यक्त में से विचित्त न करना चाहिये वरं स्वयं कर्म करना और दूसरोंसे करवाना चाहिये (गीता ३। २६)।

२०-ज्ञानी महापुरुषको उचित है कि विहित कर्मोंका स्वरूपतः त्याग करनेका उपदेश देकर कर्मासक मनुष्योंको विचलितन करे (गीता ३ । २९ )।

इस प्रकार कर्मोंकी अवश्यकर्तव्यताका प्रतिपादन करके अव भगवान् अर्जुनकी दूसरे इलोकमें की हुई प्रार्थनाके अनुसार उसे परम कल्याणकी प्राप्तिका ऐकान्तिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्धके लिये आज्ञा देते हैं—

### मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्मेमो भृत्वा युध्यस्र विगतज्वरः॥ ३०॥

मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके आशारहितः ममतारहित और संतापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३०॥

### ये मे मतिमदं नित्यमजुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ ३१॥

जो कोई मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं ॥ ३१ ॥

## ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः॥ ३२॥

परंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते हैं। उन मूखोंको तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ ३२ ॥

सम्बन्ध — पूर्वस्रोकमें यह बात कही गयी कि भ व.न.के मतके अनुसार न चलनेवाला नष्ट हो जाता है। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भ वानके मतके अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मोका सर्वधा त्याग कर दे तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं—

### सद्दां चेष्टते खत्याः प्रकृतेर्कानवानिष । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

\* सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके गुण, प्रभाव और स्वरूपको समझकर उनपर विश्वास करनेवाले और निरन्तर सर्वत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाले चित्तके द्वारा जो भगवान्को सर्वशिक्तमान्, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैयी, परम प्रिय, परम सुदृद् और परम द्याल समझकर, अपने अन्तःकरण और इन्द्रियोंसिहत शरीरको, उनके द्वारा किये जानेवाले कमोंको और जगत्के समस्त पदार्थोंको भगवान्के जानकर उन स्वमें ममता और आसकिका सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान् ही स्व प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरेद्वारा अपने इन्छानुसार यथायोग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं, में तो केवल निमित्तमात्र हूँ—इस प्रकार अपनेको सर्वथा भगवान्के अधीन समझकर भगवान्के आज्ञानुसार उन्होंके लिये उन्होंकी प्रेरणांसे जैसे वे करावें वैसे ही समस्त कर्मोंको कउपुतलीकी माँति करते रहना, उन कर्मोंसे या उनके फलसे किसी प्रकारका भी अपना मानसिक सम्बन्ध न रखकर सब कुछ भगवान्का समझना—यही 'अध्यात्मित्तले समस्त कर्मोंको भगवान्में समर्थण कर देना' है ।

सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात् अपने स्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं । ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ?॥

सम्बन्ध-इस प्रकार सबको प्रकृतिके अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्मबन्धनसे छूटनेके किये मनुष्यको क्या करना चाहिये १ इस जिज्ञासापर कहते हैं---

#### इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥ ३४॥

इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विष्न करनेवाले महान् शत्रु हैं॥ ३४॥

सम्बन्ध—यहाँ अर्जुनके मनमें यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्धरूप घोर कर्म न करके यदि मिक्षावृत्तिसे अपना निर्वाह करता हुआ शान्तिमय कर्मोमें कगा रहूँ तो सहज ही राग-देणसे छूट सकता हूँ; किर आप मुझे युद्ध करनेके लिये आज्ञा क्यों दे रहे हैं; इसपर भगवान कहते हैं—

## श्रेयान् खधर्मो विगुणः परधर्मात् खनुष्ठितात् । खधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुण-रिहत भी अपना धर्म अति उत्तम है | अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है § और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है।।

सम्बन्ध — मनुष्यका स्वधर्मपालन करनेमें ही कत्याण है, परधर्मका सेवन और निषिद्ध कर्मोका आचरण करनेमें सब प्रकारसे हानि है। इस बातको मलीमाँति समझ लेनेके बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और धर्मके विरुद्ध पापाचारमें किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं? इस बातको जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं—

## अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः। अनिच्छन्नपि वार्णीय बलादिव नियोजितः॥३६॥

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ! ॥ ३६ ॥

#इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त निद्योंका जल जो स्वाभाविक ही समुद्रकी ओर बहता है, उसके प्रवाहको हटपूर्वक रोका नहीं जा सकता; उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन होकर प्रकृतिके प्रवाहमें पड़े हुए प्रकृतिकी ओर जा रहे हैं; इसिलये कोई भी मनुष्य हटपूर्वक सर्वथा कमोंका त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदीके प्रवाहको एक ओरसे दूसरी ओर युमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्यका परिवर्तन करके उस प्रवाहकी चालको बदल सकता है यानी राग-द्वेषका त्याग करके उन कमोंको परमात्माकी प्राप्तिमें सहायक बना सकता है।

† जिस प्रकार अपने निश्चित स्थानपर जानेके लिये राह चलनेवाले किसी मुसाफिरको मार्गमें विध्न करनेवाले छुटेरोंसे मेंट हो जाय और वे मित्रताका-सा भाव दिखलाकर और उसके साथी गाड़ीवान आदिसे मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेकशिक में भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिध्या मुखांका प्रलोभन देकर अपनी बातोंमें फँसा लें और उसे अपने गन्तव्य स्थानकी ओर न जाने देकर उसके विवरीत जंगलमें ले जाय और उसका सर्वस्व लूटकर उसे गहरे गड्देमें गिरा दें। उसी प्रकार ये राग-द्रेप कल्याणमार्गमें चलनेवाले साधकसे मेंट करके मित्रताका भाव दिखलाकर उसके मन और इन्द्रियोंमें प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेकशिक नष्ट करके तथा उसे सांसारिक विषयभोगोंके सुखका प्रलोभन देकर पापाचारमें प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधन-क्रम नष्ट हो जाता है और पापोंके फलस्वरूप उसे घोर नरकोंमें पड़कर भयानक दुःखोंका उपभोग करना होता है।

‡ वैश्य और क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धर्मोमं अहिंसादि सद्गुणोंकी बहुलता है, गृहस्थकी अपेक्षा संन्यास-आश्रमके धर्मों सद्गुणोंकी बहुलता है, इसी प्रकार सूदकी अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियके कर्म अधिक गुणयुक्त हैं। अतः यह भाव समझना चाहिये कि जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किंतु वे अनुष्ठान करनेवालेके लिये विहित न हों, दूसरोंके लिये ही विहित हों, वैसे परधर्मकी अपेक्षा गुणरहित स्वधर्म ही अति उत्तम है। जैसे देखनेमें कुरूप और गुणहीन होनेपर भी अपने पतिका सेवन करना ही स्त्रीके लिये कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखनेमें सद्गुणोंसे हीन होनेपर तथा अनुष्ठानमें अङ्ग-वैगुण्य हो जानेपर भी जिसके लिये जो कर्म विहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है, किर जो स्वधर्म सर्वगुणसम्पन्न है और जिसका सङ्गोपाङ्ग पालन किया जाता है, उसके विषयमें तो कहना ही क्या है ?

§ किसी प्रकारकी आपत्ति आनेपर मनुष्य अपने धर्मसे न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाय तो वह मरण भी उसके लिये कल्याण करनेवाला हो जाता है। श्रीभगवानुवाच -

काम एप कोध एप रजीगुणसमुद्धवः। महाशानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्।३७।

श्रीभगवान बोले—-रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही कोध है, यह बहुत खानेवाला अर्थात् भोगोंसे कभी न अधानेवाला और बड़ा पापी है, \* इसको ही तू इस विषय-में वैरी जान ॥ ३७॥

सम्बन्ध—यहाँ जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्यको किस प्रकार पापोंमें प्रवृत्त करता है। अतः तीन क्षोकोंद्वारा इसका समाधान करते हैं—

धूमेनात्रियते विह्नर्यथादशीं मलेन च। यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥३८॥

जिस प्रकार धूएँसे अग्नि और मैलसे दर्पण दका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ दका रहता है, वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान दका रहता है ।। ३८॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥३९॥ और हे अर्जुन ! इस अग्निके समान कभी न पूर्ण होनेवाले कामरूप ज्ञानियोंके नित्य वैरीके ‡ द्वारा मनुष्यका ज्ञान दका हुआ है ॥ ३९॥

इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमात्रृत्य देहिनम् ॥४०॥

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है§ ॥ ४०॥

तस्मात् त्विमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानिज्ञाननादानम् ॥४१॥

इसिलिये हे अर्जुन ! त् पहले इन्द्रियोंको वरामें करके इस ज्ञान और विज्ञानका नाश करनेवाले× महान् पापी कामको अवस्य ही वलपूर्वक मार डाल ॥ ४१॥

सम्बन्ध — पूर्व र लोक में इन्द्रियों को वशमें करके कामरूप शत्रुको मारनेके किये कहा गया । इसपर यह शङ्का होती है कि जब इन्द्रिय, मन और बुद्धिपर कामका अधिकार है और उनके द्वारा कामने जीवात्माको मोहित कर रक्खा है, तब ऐसी

\* मनुष्यको विना इच्छा पापोंमें नियुक्त करनेवाला न तो प्रारब्ध है और न ईश्वर ही है, यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके भोगोंमें आसक्त करके उसे बलात्कारसे पापोंमें प्रवृत्त करता है; इसलिये यह महान् पापी है।

† इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विश्लेप और आवरण—इन तीनों दोषोंके रूपमें परिणत होकर मनुष्यके ज्ञानको आन्छादित किये रहता है। यहाँ धूएँके स्थानमें विश्लेप को समझना चाहिये। जिस प्रकार धूआँ चञ्चल होते हुए भी अग्निको ढक लेता है, उसी प्रकार विश्लेप चञ्चल होते हुए भी ज्ञानको ढके रहता है; क्योंकि विना एकाग्रताके अन्तःकरणमें ज्ञानशिक प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दवी रहती है। मैलके स्थानमें प्रले दोपको समझना चाहिये। जैसे दर्पणपर मैल जम जानेसे उसमें प्रतिविग्व नहीं पड़ता, उसी प्रकार पानोंके द्वारा अन्तःकरणके अत्यन्त मिलन हो जानेपर उसमें वस्तु या कर्तव्यका यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। एवं जेरके स्थानमें व्यायरण को समझना चाहिये। जैसे जेरसे गर्भ सर्वथा आन्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलायी नहीं देता, वैसे ही आवरणसे ज्ञान सर्वथा ढका रहता है। जिसका अन्तःकरण अज्ञानसे मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा और आलस्यादिके सुखमें फँसकर किसी प्रकारका विचार करनेमें प्रवृत्त ही नहीं होता।

‡यहाँ 'ज्ञानी' दाव्द यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले विवेकशील साधकोंका वाचक है। यह कामरूप शत्रु उन साधकोंके अन्तःकरणमें विवेकः वैराग्य और निष्कामभावको स्थिर नहीं होने देताः उनके साधनमें बाधा उपस्थित करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियोंका 'नित्य वैरी' बतलाया गया है।

े यह 'काम' मनुष्यके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रविष्ट होकर उसकी विवेकशिकको नष्ट कर देता है और भोगोंमें सुख दिखलाकर उसे पापोंमें प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्यका अधःपतन हो जाता है। इसलिये शीव्र ही सचेत हो जाना चाहिये।

× भगवान्के निर्गुण-निराकार तत्त्वके प्रभाव, माहात्म्य और रहस्यते युक्त यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञान' तथा सगुण-निराकार और दिव्य साकार तत्त्वके लीला, रहस्य, गुण, महत्त्व और प्रभावते युक्त यथार्थ ज्ञानको 'विज्ञान' कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञानकी यथार्थ प्राप्तिके लिये हृदयमें जो आकाङ्का उत्पन्न होती है, उसको यह महान् कामरूप स्थितिमें वह इन्द्रियोंको बरामें करके कामको केसे मार सकता है।

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥

इन्द्रियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठः बलवान् और

स्क्ष्म कहते हैं; इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी

पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है वह आत्मा है ॥।

एवं वुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानीमात्मना । जहिं शत्रुं महावाही कामक्षपं दुरासदम् ॥४३॥

इस प्रकार बुद्धिसे पर अर्थात् सूक्ष्म, बलवान् और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे महावाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते आष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपरसु बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ श्रीष्मपर्वणि तु सप्तविंशोऽध्यायः॥ २७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ भीष्मपर्वमें सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

शत्रु अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा नित्य-निरन्तर दबाता रहता है अर्थात् उस आक्राङ्क्षाकी जाग्रतिसे उत्पन्न ज्ञान-विज्ञानके साधनोंमें वाधा पहुँचाता रहता है। इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते। इसीलिये कामको उनका नाश करनेवाला वतलाया गया है।

\* आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक और प्रेरक तथा सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ, बलवान् और नित्य चेतन होनेके कारण उसे 'अत्यन्त पर' कहा गया है।

१. शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीव—इन सभीका वाचक आत्मा है। उनमेंसे सर्वप्रथम इन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये इकतालीसवें क्लोकमें कहा जा चुका है। शरीर इन्द्रियोंके अन्तर्गत आ ही गया, जीवात्मा स्वयं वशमें करनेवाला है। अब बचे मन और बुद्धि, बुद्धिको मनसे वलवान् कहा है; अतः इसके द्वारा मनको वशमें किया जा सकता है। इसीलिये आत्मानम्'का अर्थ भान' और 'आत्माना'का अर्थ 'बुद्धि' किया गया है।

ं भगवानने गीताके छठे अध्यायमें मनको वशमें करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य—ये दो उपाय वतलाये हैं (गीता ६। ३५)। प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें मनुष्यका स्वामाविक राग-देव रहता है, विषयोंके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होते समय जब-जब राग-द्रेपका अवसर आवे, तब-तब बड़ी सावधानीके साथ बुद्धिसे विचार करते हुए राग-द्रेपके वशमें न होनेकी चेष्टा रखनेसे शनै:-शनै: राग-द्रेप कम होते चले जाते हैं। यहाँ बुद्धिसे विचारकर इन्द्रियोंके भोगोंमें दुःख और दोषोंका बार-बार दर्शन कराकर मनकी उनमें अरुचि उत्पन्न कराना (वैराग्य) है और व्यवहारकालमें खार्थके त्यागकी और ध्यानके समय मनको परमेश्वरके चिन्तनमें लगानेकी चेष्टा रखना और मनको भोगोंकी प्रवृत्तिसे हटाकर परमेश्वरके चिन्तनमें वार-बार नियुक्त करना (अभ्यास) है।

अवश्य ही आत्मामें अनन्त वल है, वह कामको मार सकता है। वस्तुतः उसीके वलको पाकर सन वलवान् और कियाशील होते हैं; परंतु वह अपने महान् वलको भूल रहा है और जैसे प्रवल शिक्तशाली सम्राट् अज्ञानवश अपने वलको भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा वलहीन क्षुद्र नौकर-चाकरोंके अधीन होकर उनकी हाँमें हाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी अपनेको बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके अधीन मानकर उनके कामप्रेरित उच्छृङ्खलतापूर्ण मनमाने कार्योंमें मूक अनुमति दे रहा है। इसीसे उन बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके अंदर छिपा हुआ काम जीवात्माको विषयोंका प्रलोभन देकर उसे संसारमें फँसाता रहता है। अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वरूपको और अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और इन्द्रियोंको वशमें करे। अन्तमें इनको वशमें कर लेनेपर काम सहज ही मर सकता है। कामको मारनेका वस्तुतः अकिय आत्माके लिये यही तरीका है। इसलिये बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके कामको मारना चाहिये।



# महाभारत 🔀



सूर्यके प्रति नारायणका उपदेश

## अष्टाविंशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां चतुर्थोऽध्यायः )

सगुण भगवान्के प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमाका वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका वर्णन

सम्बन्ध—गीताके तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकसे लेकर उन्तीसर्वे श्लोकतक मगत्रान्ते बहुत प्रकारसे विहित कर्मों के आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करके तीसर्वे श्लोकमें अर्जुनको मिकप्रधान कर्मयोगकी विधिसे ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके मगवदर्पणबुद्धिसे कर्म करनेकी आज्ञा दी। उसके बाद इकतीसर्वेसे पैतीसर्वे श्लोकतक उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेवालोंकी प्रशंसा और न करनेवालोंकी निन्दा करके राग-द्वेषके वश्लोक होने लिथे कहते हुए स्वधर्मपालनपर जोर दिया। फिर छत्तीसर्वे श्लोकमें अर्जुनके पूछनेपर सैंतीसर्वेसे अध्याय-समाप्तिपर्यन्त कामको सारे अनर्थोका हेतु बतलाकर बुद्धिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वश्लोक उसे मारनेकी आज्ञा दी; परंतु कर्मयोगका तत्त्व बड़ा ही गहन है, इसलिय अब भगवान् पुनः उसके सम्बन्धमें बहुत-सी बातें बतलानेके उद्देश्यसे उसीका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले तीन श्लोकोंमें उस कर्मयोगकी परम्परा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

इमं चिवखते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्। चिवखान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्॥१॥ श्रीभगवान् वोळे—मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था, सूर्यने अपने पुत्र वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाबुसे कहा ॥ १ ॥

एवं परम्पराप्राप्तिममं राजर्पयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥ २॥

हे परंतप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योग-को राजर्षियोंने जाना; किंतु उसके बाद वह योग बहुत कालसे इस पृथ्वीलोकमें छप्तप्राय हो गया ।। २ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥ १॥

तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसिलये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि यह वड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थान् गुप्त रखनेयोग्य विषय है †॥ २॥ अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्ततः। कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥ ४॥

अर्जुन बोले—आपका जन्म तो अर्वाचीन—अभी हालका है और सूर्यका जन्म बहुत पुराना है अर्थात् कल्पके आदिमें हो चुका था; तब मैं इस बातको कैसे समझूँ कि आपहीने कल्पके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था ! ।। ४ ।।

१. गीताके दूसरे अध्यायके उन्चालीसवें श्लोकमें कर्मयोगका वर्णन आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्ने उस अध्यायके अन्ततक कर्मयोगका ही भलीभाँति प्रतिपादन किया । उसके वाद भी तीसरे अध्यायके अन्ततक प्रायः कर्मयोगका ही अङ्ग प्रत्यङ्गोंसहित प्रतिपादन किया गया । इसके सिवा इस योगकी परम्परा वतलाते हुए भगवान्ने यहाँ जिन 'सूर्य' और 'मनु' आदिके नाम गिनाये हैं, वे सभी ग्रहस्थ और कर्मयोगी ही हैं । इससे भी यहाँ 'योगम्' पदको कर्मयोगका ही वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है ।

# परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप कर्मयोगः ज्ञानयोगः भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं—सभी नित्य हैं; इनका कभी अभाव नहीं होता । जब परमेश्वर नित्य हैं। तब उनकी प्राप्तिके लिये उन्हींके द्वारा निश्चित किये हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते । जब-जब जगत्का प्राद्धभीव होता है। तब-तब भगवान्के समस्त नियम भी साथ-ही-साथ प्रकट हो जाते हैं और जब जगत्का प्रलय होता है, उस समय नियमोंका भी तिरोभाव हो जाता है; परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता । इस प्रकार इस कर्मयोगकी अनादिता सिद्ध करनेके लिये पूर्वश्लोकमें उसे अविनाशी कहा गया है । अतएव इस श्लोकमें जो यह बात कही गयी कि वह योग बहुत कालसे नष्ट हो गया है—इसका यही अभिप्राय समझना चाहिये कि बहुत समयसे इस पृथ्वीलोकमें उसका तत्त्व समझनेवाले श्लेष्ठ पुरुषोंका अभाव-सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस लोकमें तिरोभाव हो गया है; यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है।

्रिस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकारके दुःखोंसे और बन्धनोंसे छुड़ाकर परमानन्दस्वरूप मुझ परमेश्वरको सुगमतापूर्वक प्राप्त करा देनेवाला है, इसलिये अत्यन्त ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है; इसके सिवा इसका यह भाव भी है कि अपनेको सूर्यादिके प्रति इस योगका उपदेश करनेवाला बतलाकर और वही योग मैंने तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है—यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वरभाव प्रकट किया है, यह बड़े रहस्यकी बात है।

श्रीभगवानुवाच

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तय चार्जुन । तान्यहं येद सर्वाणि न त्यं येत्थ परंतप ॥ ५ ॥

श्रीभगवान् वोळे—हे परंतप अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं । उन सबको त् नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—भगवान्के मुखंसे यह बात सुनकर कि अवतक मेर बहुत-से जन्म हो चुके हैं, यह जाननेकी इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्ममें तथा अन्य लोगोंके जन्ममें क्या मेद है। अत्यव इस बातको समझानेके लिये भगवान अपने जन्मका तत्त्व बतलाते हैं—

अजोऽपि सन्नव्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायैया ॥ ६ ॥

मैं अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ † ॥ ६ ॥ सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्के मुखसे उनके जन्मका तत्त्व सुननेपर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस-किस समय और किन-किन कारणोंसे इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इसपर भगवान् दो श्लोकोंने अपने अवतारके अवसर हेतु और उद्देश्य वनकाते हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्॥ ७॥

हे भारत ! जय-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है,‡ तय-तय ही मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् साकाररूपसे लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ ॥ ७ ॥

परित्राणाय सार्थूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ ८॥

साधु पुरुषांका उद्घार करनेक लिये पाप-कर्म करने-वालोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे

- \* यहाँ भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे—ऐसी बात नहीं है। हमलोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही; उसके अतिरिक्त मैं अनेक रूपोंमें पहले प्रकट हो चुका हूँ। इसिलिये मैंने जो यह बात कही है कि यह योग पहले सूर्यसे मैंने ही कहा था, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिये कि कल्पके आदिमें मैंने नारायणरूपसे सूर्यको यह योग कहा था।
- १. भगवान्की शक्तिरूपा जो मूलप्रकृति है, जिसका वर्णन गीताके नवम अध्यायके सातवें और आठवें कोकोंमें किया गया है और जिसे चौदहवें अध्यायमें 'महद्भहा' कहा गया है, उसी 'मूलप्रकृति' का वाचक यहाँ 'स्वाम' विशेषणके सहित 'प्रकृतिम्' पद है। तथा भगवान् अपनी जिस योगशक्तिसे समस्त जगत्को धारण किये हुए हैं, जिस असाधारण शक्तिसे वे नाना प्रकारके रूप धारण करके लोगोंके सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहनेके कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते—उसका वाचक यहाँ 'आत्ममायया' पद है।
- † इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि यद्यित मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ—वास्तवमें मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्तिकी भाँति जन्मता और विनष्ट होता-सा प्रतीत होता हूँ; इसी तरह समस्त प्राणियों-का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति-सा ही प्रतीत होता हूँ । अभिप्राय यह है कि मैरे अवतार तत्त्वको न समझनेवाले लोग जब मैं मत्स्य, कव्छप, वराह और मनुष्यादि रूपमें प्रकट होता हूँ, तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं और जब मैं अन्तर्धान हो जाता हूँ, उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं तथा जब मैं उस रूपमें दिव्य लीला करता हूँ, तब मुझे अपने-जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं ( गीता ९ । ११ ) । वे वेचारे इस वातको नहीं समझ पाते कि ये सर्वशिक्तमान्, सर्वेश्वर, नित्य-ग्रुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा ही जगत्का कल्याण करनेके लिये इस रूपमें प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं; क्योंकि मैं उस समय अपनी योगमायाके परदेमें छिपा रहता हूँ ( गीता ७ । २५ )।
- ‡ ऋषिकत्यः धार्मिकः ईश्वरप्रेमीः सदाचारी पुरुषों तथा निरंपराधीः निर्वल प्राणियोंपर बल्यान् और दुराचारी मनुष्योंका अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगोंमें सद्गुण और सदाचारका अत्यन्त हास होकर दुर्गुण और दुराचारका अधिक फैल जाना ही धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धिका स्वरूप है।
- २. जो पुरुष अहिंसा, सत्या अस्तेया ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धमोंका तथा यक्षा दाना तप एवं अध्यापना प्रजापालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धमोंका मलीमाँति पालन करते हैं; दूसरोंका हित करना ही जिनका स्वभाव है; जो मद्गुणोंके भण्डार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवान्के नामा रूपा गुणा प्रभावा लीलादिके श्रवणा कीर्तना स्मरण आदि करनेवाले भक्त हैं—उनका वाचक यहाँ साध् रहा है।
- ३. जो मनुष्य निरपराधः सदाचारी और भगवान्के भक्तोंपर अत्याचार करनेवाले हैं। जो सुटः कपटः चोरीः व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारोंके भण्डार हैं। जो नाना प्रकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेवाले तथा नास्तिक

स्थापना करने के लिये # मैं युग युगमें प्रकट हुआ करता हूँ † ॥ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल और अलौकिक हैं-इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है† वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता; किंतु मुझे ही प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

वीतरागभयक्रोधा मन्मैया मामुर्पेथिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मङ्गावमागताः॥ १०॥

हैं; भगवान् और वेद-शास्त्रोंका विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है—ऐसे आसुर स्व भाववाले दुष्ट पुरुषोंका वाचक यहाँ 'दुष्कृताम्' पद है।

\* स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर, विभिन्न प्रकारसे धर्मका महत्त्व दिखलाकर और लोगोंके हृदयोंमें प्रवेश करनेवाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणींके द्वारा उपदेश-आदेश देकर सबके अन्तःकरणमें वेद, शास्त्र, परलोक, महापुर्वप और भगवान्पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्दुर्णोमें और सदाचारोंमें विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगोंमें इन सबको दृढ़तापूर्वक भलीभाँति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्मकी स्थापनाके अन्तर्गत हैं।

† यद्यपि भगवान् विना ही अवतार लिये अनायास ही सव कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं ही; किंतु लोगोंपर विशेष दया करके अपने दर्शनः स्पर्श और भाषणादिके द्वारा सुगमतासे लोगोंको उद्धारका सुअवसर देनेके लिये एवं अपने प्रेमी भक्तोंका अपनी दिव्य लीलादिका आस्वादन करानेके लिये भगवान् साकाररूपसे प्रकट होते हैं। उन अवतारोंमें धारण किये हुए रूपका तथा उनके गुणः प्रभावः नामः माहात्म्य और दिव्य कर्मोंका अवणः कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार-समुद्रसे पार हो सकते हैं। यह काम विना अवतारके नहीं हो सकता।

‡ सर्वशक्तिमान पूर्णब्रह्म परमेश्वर वास्तवमें जन्म और मृत्युसे सर्वथा अतीत हैं। उनका जन्म जीवोंकी भाँति नहीं है। वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओंके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये दर्शन स्पर्श और भाषणादिके द्वारा उनको सुख पहुँचानेके लिये, संसारमें अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके अवण, कीर्तन और स्मरणद्वारा लोगोंके पापोंका नाश करनेके लिये तथा जगत्में पापाचारियोंका विनाश करके धर्मकी स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवल लीलामात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलीकिक है। जगत्का कहवाण करनेके लिये ही भगवान् इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमें लोगोंके सामने प्रकट होते हैं; उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानोंसे बना हुआ नहीं होता—वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलीकिक होता है; उनके जन्ममें गुण और कर्म-संस्कार हेतु नहीं होते; वे मायाके वशमें होकर जन्म-धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता होकर योगशक्तिसे मनुष्यादिके रूपमें केवल लोगोंपर दया करके ही प्रकट होते हैं—इस वातको भलीभाँति समझ लेना ही भगवान्के जन्मको तत्त्वसे दिव्य समझना है।

भगवान् सृष्टि-रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें उनका किंचिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं है; केवल लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकारके कर्म करते हैं (गीता १। २२-२३)। भगवान् अपनी प्रकृतिद्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मोंके प्रति कर्तृत्वभाव न रहनेके कारण वास्तवमें न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बन्धनमें पड़ते हैं; भगवान्की उन कर्मोंके फलमें किंचिन्मात्र भी स्पृह्वा नहीं होती (गीता ४। १३-१४)। भगवान्के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती हैं, लोकहितार्थ ही होती हैं (गीता ४। ८); उनके प्रत्येक कर्ममें लोगोंका हित भरा रहता है। वे अनन्त कोटि बहाण्डोंके स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारणके साथ अभिमानरहित दया और प्रेमपूर्ण समताका व्यवहार करते हैं (गीता ९। २९); जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं (गीता १। ११); अपने अनन्यभक्तोंका योगक्षेम भगवान् स्वयं चलाते हैं (गीता ९। २०), उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं (गीता १०। १०-११) और मिक्तस्पी नौकापर वैटे हुए मक्तोंका संसारसमुद्ध द्वीघ ही उद्वार करनेके लिये स्वयं उनके कर्णधार वन जाते हैं (गीता १२। ७)। इस प्रकार भगवान्के समस्त कर्म आसिक, अहक्कार और कामनादि दोघोंसे सर्वया रहित निर्मल और खुद तथा केवल लोगोंका कल्याण करने एवं नीति, धर्म, ग्रुद्ध प्रेम और मिक्त आदिका जगत्में प्रचार करनेके लिये ही होते हैं; इन सब कर्मोंको करते हुए भी भगवान्का वास्तवमें उन कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता हैं—इस वातको भलीमाँति समझ लेना, इसमें किंचिन्मात्र भी असम्भावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान्के कर्मोंको तत्त्वसे दिव्य समझना है।

१. भगवान्में अनन्य प्रेम हो जानेके कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान्-ही-भगवान् दीखने लग जाते हैं। उनका वाचक भन्मयाः पद है।

२. जो भगवान्की शरण ग्रहण कर लेते हैं। सर्वथा उनपर निर्भर हो जाते हैं। सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं। जिनका

पहले भी जिनके राग, भय और कोध सर्वथा नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे खरूपको प्राप्त हो चुके हैं ।। १०॥ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैय भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदाः ॥ ११॥

हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ;† क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार-से मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ‡ ॥ ११॥

सम्बन्ध — यदि यह बात है, तो फिर हो। भनतान्को न भजकर अन्य देवताओंकी उपासना क्यों करते हैं ? इसपर कहते हैं — काङ्क्यन्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥१२॥

इस मनुष्यलोकमें कमोंके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कमोंसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीघ मिल जाती है ॥ १२ ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धश्वकर्तारमञ्ययम् ॥ १३ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैंदय और शूद्र—इन चार वणांका समृह गुण और कमोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। § इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर

अपने लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान्का समझकर उनकी आज्ञाका पालन करनेके उद्देश्यसे उनकी सेवाके रूपमें ही समस्त कर्म करते हैं—ऐसे पुरुषोंका वाचक 'मामुपाश्रिताः' पद है।

# यहाँ सांख्ययोगका प्रसङ्ग नहीं है, भक्तिका प्रकरण है तथा पूर्वश्रोकमें भगवान्के जन्म-कमोंको दिव्य समझनेका फल भगवान्की प्राप्ति बतलाया गया है; उसीके प्रमाणमें यह श्लोक है। इस कारण यहाँ 'ज्ञानतप्रसा' पदमें ज्ञानका अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान्के जन्म-कमोंको दिव्य समझ लेनारूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञानरूप तपके प्रभावसे मनुष्यका भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, अन्तःकरणमें सब प्रकारके दुर्गुणोंका सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान्के कर्मोंकी भाँति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान्से अलग नहीं होता, उसको भगवान् सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं—यही उन भक्तीका ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर भगवान्के स्वरूपको प्राप्त हो जाना है।

† इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि गेरे भक्तों के भजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं। अपनी-अपनी भावना-के अनुसार भक्त मेरे पृथक्-पृथक् रूप मानते हैं और अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा भजन-स्वरण करते हैं, अतएव में भी उनको उनकी भावनाके अनुसार उन-उन रूपोंगें ही दर्शन देता हूँ तथा वे जिस प्रकार जिस-जिस भावसे मेरी उपा-सना करते हैं, में उनके उस-उस प्रकार और उस-उस भावका ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिन्तन करता है उसका में चिन्तन करता हूँ, जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता में भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है में भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल-वालोंकी भाँति मुझे अपना सर्वास्व अर्पण कर देता है, उनके साथ में मित्रके-जैसा व्यवहार करता हूँ। जो नन्द-यशोदाकी भाँति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ पुत्रके-जैसा वर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पित समझकर भजनेवालोंके साथ पित-जैसा, हनुमान्की भाँति स्वामी समझकर भजनेवालोंके साथ स्वामी-जैसा और गोपियोंकी भाँति माधुर्यभावसे भजनेवालोंके साथ प्रियतम-जैसा वर्ताव करके में उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला-रसका अनुभव कराता हूँ।

‡ इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिये यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्दका वर्ताव करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी ऐसे ही नि:स्वार्थभावसे एक दूसरोंके साथ यथायोग्य प्रेम और सुद्धदताका वर्ताव करेंगे। अतएव इस नीतिका जगत्में प्रचार करनेके लिये भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है।।

§ अनादि कालसे जीवोंके जो जन्म-जन्मान्तरोंमें किये हुए कर्म हैं, जिनका फलमोग नहीं हो गया है, उन्होंके अनुसार उनमें यथायोग्य सत्व, रज और तमोगुणकी न्यूनाधिकता होती है। भगवान् जब सिष्ट-रचनाके समय मनुष्योंका निर्माण करते हैं, तब उन-उन गुण और कमोंके अनुसार उन्हें ब्राह्मणादि वणोंमें उत्पन्न करते हैं। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि देव, पितर और तिर्यक् आदि दूसरी-दूसरी योनियोंकी रचना भी भगवान् जीवोंके गुण और कमोंके अनुसार ही करते हैं। इसलिये इन सिष्ट-रचनादि कमोंमें भगवान्की किंचिन्मात्र भी विषमता नहीं है, यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि मेरे द्वारा चारों वणोंकी रचना उनके गुण और कमोंके विभागपूर्वक की गयी है।

आजकल लोग यह पूछा करते हैं कि ब्राह्मणादि वर्णोंका विभाग जन्मसे मानना चाहिये या कर्मसे ! तो उसका

भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको त् वास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ क न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥

कमोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसिलये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते—इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कमोंसे नहीं वैंघता ।। १४॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिष मुमुश्लुभिः। कुरु कर्मेव तस्मास्वं पूर्वेः पूर्वेतरं कृतम्॥ १५॥

पूर्वकालके मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं ‡। इसलिये तू भी पूर्वजोंद्वारा सदासे किये जानेवाले कर्मोंको ही कर।। १५॥ किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽध्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवस्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुभात्॥१६॥

कर्म क्या है ? और अकर्म क्या है ?—इस प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान् पुरुप भी मोहित हो जाते हैं। इसिल्ये वह कर्मतत्त्व मैं तुझे भलीमाँति समझाकर कहूँगाः जिसे जानकर तू अग्रुभसे अर्थात् कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा।। १६॥

कर्मणो हापि वोद्धव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणद्म वोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥१७॥ कर्मका खरूप भी जानना चाहिये§ और अकर्मका

उत्तर यह हो सकता है कि यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्णके अङ्ग होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनोंसे ही होती है परंतु इन दोनोंमें प्रधानता जन्मकी है, इसिल्ये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोंका विभाग मानना चाहिये; क्योंकि यदि माता-पिता एक वर्गके हों और किसी प्रकारसे भी जन्ममें संकरता न आवे तो सहज ही कर्ममें भी प्रायः संकरता नहीं आती; परंतु सङ्गदोष, आहारदोष और दूषित शिक्षा-दीक्षादि कारणोंसे कर्ममें कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाय तो जन्मसे वर्ण माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है, तथापि कर्मशुद्धिकी कम आवश्यकता नहीं है। कर्मके सर्वथा नष्ट हो जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाहादि व्यवहारके लिये तो जन्मकी प्रधानता तथा कव्याणकी प्राप्तिमें कर्मकी प्रधानता माननी चाहिये; क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं हैं तो उसका कव्याण नहीं हो सकता तथा सामान्य धर्मके अनुसार शम-दमादिका पालन करनेवाला और अच्छे आचरणवाला शुद्ध भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पापका भागी होता है।

# इससे भगवान्के कमोंकी दिव्यताका भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्का किसी भी कर्ममें राग-द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कमोंसे सर्वथा अतीत हैं, उनके सकाशसे उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण छोकव्यवहारमें भगवान् उन कमोंके कर्ता माने जाते हैं; वास्तवमें भगवान् सर्वथा उदासीन हैं, कमों- से उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (गीता ९। ९-१०)।

† उपर्युक्त वर्णनके अनुसार जो यह समझ लेना है कि विश्व-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान् वास्तवमें अकर्ता ही हैं—उन कर्मोंसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उनके कर्मोंमें विषमता लेशमात्र भी नहीं है, कर्मफल्लमें उनकी किंचिनमात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बन्धनमें नहीं डाल सकते—यही भगवान्को उपर्युक्त प्रकारसे तत्वतः जानना है और इस प्रकार भगवान्के कर्मोंका रहस्य यथार्थरूपसे समझ लेनेवाले महात्माके कर्म भी भगवान्की ही भाँति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकारके विना केवल लोकसंग्रहके लिये ही होते हैं; इसीलिये वह भी कर्मोंसे नहीं वँधता।

्रै जो मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारबन्यनसे मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगोंको दुःखमय और क्षणभङ्कर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं है—उसे 'मुमुक्षु' कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु थे, वे कर्मयन्थनके भयसे स्वधर्मरूप कर्तव्यकर्मका त्याग करना चाहते थे; अतएव भगवान्ने इस स्रोकमें पूर्वकालके मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर यह बात समझायी है कि कर्मोंको छोड़ देनेमात्रसे मनुष्य उनके वन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता, इसी कारण पूर्वकालके मुमुक्षुओंने भी मेरे कर्मोंकी दिव्यताका तच्य समझकर मेरी ही भाँति कर्मोंमें ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकारका त्याग करके निष्कामभावसे अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है।

े साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्रविहित कर्तव्यकमोंका नाम कर्म है; किंतु इतना जान लेनेमात्रसे कर्मका स्वरूप नहीं जाना जा सकता। क्योंकि उसके आचरणमें भावका भेद होनेसे उसके स्वरूपमें भेद हो जाता है। अतः अपने अधिकारके अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य-कर्मोंको आचरणमें लानेके लिये कर्मोंके तत्त्वको समझना चाहिये।

स्वरूप भी जानना चाहिये कि तथा विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये; क्यों कि कर्मकी गति गहन है।। १७॥

सम्बन्ध—इस प्रकार श्रोतिक अन्तः करणमे रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करनेके लियं कर्मतत्त्वको ग्रहन एवं उसका जानना आवश्यक वतलाकर अव अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान् कर्मका तत्त्व समझाते हैं—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥ १८॥

जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है।। १८॥

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनका महत्त्व वतलाकर अब पाँच श्लोकोंमें मिन्न-भिन्न शैलीसे उपर्युक्त कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-दर्शनपूर्वक कर्म करनेवाले सिद्ध और साधक पुरुषोंकी असङ्गताका वर्णन करके इस विषयको स्पष्ट करते हैं—

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निद्दश्यकर्माणं तमाहुः पण्डितं वुधाः॥ १९॥

जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म विना कामना और संकल्पके होते हैं १ तथा जिसके समस्त कर्म शानरूप

\* साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीरद्वारा की जानेवाली कियाओं का स्वरूपसे त्याग कर देना ही अकर्म यानी कमोंसे रहित होना है; किंतु इतना समझ लेनेमात्रसे अकर्मका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता; क्योंकि भावके भेदसे इस प्रकारका अकर्म मी कर्म या विकर्मके रूपमें बदल जाता है। अतः किस भावसे किस प्रकार की हुई कौन-सी किया या उसके त्यागका नाम अकर्म है एवं किस स्थितिमें किस मनुष्यको किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिये, इस वातको भलीभाँति समझकर साधन करना चाहिये।

† साधारणतः सूट, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पापकमांका नाम ही विकर्म है-यह प्रसिद्ध है; पर इतना जान लेनेमात्रसे विकर्मका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्रके तस्वको न जाननेवाले अज्ञानी पुण्यको भी पाप मान लेते हैं और पापको भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकारके भेदसे जो कर्म एकके लिये विहित होनेसे कर्तव्य (कर्म) है, वही दूसरेके लिये निषिद्ध होनेसे पाप (विकर्म) हो जाता है—जैसे सब वर्णोंकी सेवा करके जीविका चलाना शहरके लिये विहित कर्म है, किंतु वही बाह्मणके लिये निषिद्ध कर्म है; जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मणके लिये कर्तव्य-कर्म है, किंतु दूसरे वर्णोंके लिये पाप है; जैसे राम लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मणके लिये कर्तव्य-कर्म है, किंतु दूसरे वर्णोंके लिये पाप है; जैसे गृहस्थके लिये न्यायोगार्जित द्रव्यसंग्रह करना और ऋतुकालमें स्वपत्नीगमन करना धर्म है, किंतु संन्यासीके लिये काञ्चन और कामिनीका दर्शन-स्वर्घ करना भी पाप है। अतः सूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारणके लिये निषिद्ध हैं तथा अधिकारभेदसे जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके लिये निषिद्ध हैं—उन सबका त्याग करनेके लिये विकर्मके स्वरूपको भलीभाँति समझना चाहिये।

‡ यहा दान तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं—उन सबमें आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकारका त्याग कर देनेसे वे इस लोक या परलोकमें मुख-दुःखादि फल भुगतानेके और पुनर्जनमके हेतु नहीं बनते, विकि मनुष्यके पूर्वकृत समस्त ग्रुभाग्रुभ कमोंका नाश करके उसे संसार बन्धनसे मुक्त करने वाले होते हैं—इस रहस्यको समझ लेना ही कमों अकर्म देखना है। इस प्रकार कमों अकर्म देखनेवाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममताके त्यागपूर्वक ही विहित कमोंका यथायोग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिस नहीं होता, इसलिये वह मनुष्यों में बुद्धिमान् है; वह परमात्माको प्राप्त है, इसलिये योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेप नहीं रहता—वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिये वह समस्त कमोंको करनेवाला है।

लोकप्रसिद्धिमें मन, वाणी और शरीरके व्यापारको त्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह त्यागरूप अकर्म भी आसिक, फलेच्छा, ममता और अहंकारपूर्वक किया जानेपर पुनर्जन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही नहीं, कर्तव्य कमोंकी अवहेलनाने या दम्भाचारके लिये किया जानेपर तो यह विकर्म (पाप) के रूपमें बदल जाता है—इस रहस्यको समझ लेना ही अकर्ममें कर्म देखना है।

§ स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग-सुख आदि इस लोक और परलोकके जितने भी विषय (पदार्थ) हैं, उनमें से किसीकी किंचिन्मात्र भी इच्छा करनेका नाम कामना है तथा किसी विषयको ममता, अहंकार, राग-द्वेष एवं रमणीय-बुद्धिसे स्मरण करनेका नाम क्षंकला है। कामना संकल्पका कार्य है और संकल्प उनका कारण है। विषयोंका स्मरण करनेसे ही उनमें आसिक्त होकर कामनाकी उत्पत्ति होती है (गीता २।६२)। जिन कर्मोंमें किसी बस्तुके संयोग-वियोगकी किंचिन्मात्र भी कामना नहीं है; जिनमें ममता, अहंकार और आसिक्तका सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक-संग्रहके लिये चेष्टामात्र किये जाते हैं—वे सब कर्म कामना और संकल्पसे रहित हैं।

अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं अ उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ॥ १९॥

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव कि चित् करोति सः॥ २०॥

जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्यतृप्त है, † वह कर्मों में मलीमाँति वर्तता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥ २० ॥ निराशीर्यतिचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिष्ट । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नामाति किल्विषम् ॥ २१ ॥ जिन्न अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित रारीर जीता हुआ है और जिन्ने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल रारीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं श्राप्त होता । २१॥

यद्दच्छाळाँभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते॥ २२॥

जो विना इच्छाके अपने आप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्घ्यांका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत हो गया है— ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवालाई कर्मयोगी कर्म

- क जैसे अग्निद्वारा भुने हुए बीज केवल नाममात्रके ही बीज रह जाते हैं। उनमें अङ्कुरित होनेकी शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्निके द्वारा जो समस्त कमोंमें फल उत्पन्न करनेकी शक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना है—यही उन कमोंका ज्ञानरूप अग्निसे भस्म हो जाना है।
- १. (अपि) अन्ययसे यह भाव दिखलाया गया है कि ममता। अहङ्कार और फलासक्तिसे युक्त मनुष्य तो कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करके भी कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्यतृप्त पुरुष समस्त कर्मोंको करता हुआ भी उनके बन्धनमें नहीं पड़ता।

† आसक्तिका सर्वथा त्याग करके शरीरमें अहङ्कार और ममतासे सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी संसारिक वस्तुके या मनुष्यके आश्रित न होना अर्थात् अमुक वस्तु या मनुष्यसे ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके विना काम ही नहीं चल सकता—इस प्रकारके भावोंका सर्वथा अभाव हो जाना ही 'निराश्रय' हो जाना है। ऐसा हो जानेपर मनुष्यको किसी भी संसारिक पदार्थकी किंचिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णकाम हो जाता है; उसे परमानन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जानेके कारण वह निरन्तर आनन्दमें मग्न रहता है, उसकी स्थितिमें किसी भी घटनासे कभी जरा भी अन्तर नहीं पड़ता। यही उसका 'नित्यतृप्त' हो जाना है।

२. जिस मनुष्यको किसी भी सांसारिक वस्तुकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है; जो किसी भी कर्मसे या मनुष्यसे किसी प्रकारका भोगप्राप्त होनेकी किंचिन्मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता; जिसने सब प्रकारकी इच्छा, कामना, वासना आदिका सर्वथा त्याग कर दिया है—उसे भिराशीः' कहते हैं; जिसका अन्तःकरण और समस्त इन्द्रियों सिंहत शरीर वश्में है—अर्थात् जिसके मन और इन्द्रिय राग-द्रेषसे रहित हो जानेके कारण उनगर शब्दादि विषयों के सक्कता कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता और जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है—वह चाहे गृहस्थ हो या संन्यासी भ्यतिचतात्मा' है और जिसकी किसी भी वस्तुमें ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोग-सामग्रियोंके संग्रहका भली-भाँति त्याग कर दिया है, वह संन्यासी तो सर्वथा भरत्यक्तसर्वगरिग्रह' है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रमवाला भी यदि उपर्युक्त प्रकारसे परिग्रहका त्याग कर देनेवाला है तो वह भी भ्यक्तसर्वगरिग्रह' है।

्री अपर्युक्त पुरुषको न तो यहादि कर्मोंका अनुष्ठान न करनेसे होनेवाला प्रत्यवायरूप पाप लगता है और न शरीर-निर्वाहके लिये की जानेवाली क्रियाओं में होनेवाले पापोंसे ही उसका सम्बन्ध होता है; यही उसका प्पाप'को प्राप्त न होना है।

३. अनिच्छासे या परेच्छासे प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थकी प्राप्ति होती है, वह 'यहच्छालाभ' है, हस यहच्छालाभमें सदा ही आनन्द मानना, न किसी अनुकूल पदार्थकी प्राप्ति होनेपर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़नेकी इच्छा करना और न प्रतिकूलकी प्राप्तिमें द्वेष करना, उसके नष्ट हो जानेकी इच्छा करना—इस प्रकार दोनोंको ही प्रारब्ध या भगवान्का विधान समझकर निरन्तर शान्त और प्रसन्निच्त रहना—यही 'यहच्छालाभ' में सदा संतुष्ट रहना है।

§ यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्यकर्मका निर्विष्ठतासे पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है और किसी प्रकार विच्न बाधाके कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्यसे कर्म किया जाता है, उस उद्देश्यका पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकारकी सिद्धि और असिद्धिमें भेदबुद्धिका न होना अर्थात् सिद्धिमें हर्ष और आसिक्त आदि तथा असिद्धिमें द्वेष और श्रोक आदि विकारोंका न होना, दोनोंमें एक-सा भाव रहना है। सिद्धि और असिद्धिमें सम रहना है।

करता हुआ भी उनसे नहीं वैंघता । । २२ ॥ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यक्षायाचरतः कर्म समग्रं प्रविकीयते ॥ २३ ॥

जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है—ऐसे केवल यज्ञसम्पादन-के लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म भलीभाँति विलीन हो जाते हैं ।। २३॥

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि यक्त कियं कर्म करनेवाले पुरुषके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं । वहाँ केवल अग्निमें हिवका हवन करना ही यहा है और उसका सम्पादन करनेके लियं की जानेवाली क्रिया ही यहांके लियं कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं है; इसी मावको सुस्पष्ट करनेके लियं अब मगवान, सात श्लोकोंमें निन्न-मिन्न योगियोंद्वारा क्रियं जानेवाले परमातमाकी प्राप्तिके साधनरूप शास्त्रविद्दित कर्तन्य-कर्मोंका विभिन्न यहांकि नामसे वर्णन करते हैं—

त्रह्मार्पणं त्रह्म हिवर्त्रह्माग्नौ त्रह्मणा हुतम्। त्रह्मैव तेन गन्तव्यं त्रह्मकर्मसमाधिना॥ २४॥

जिस यज्ञमें अर्पण अर्थात् खुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है‡—उस ब्रह्मकर्ममें स्थित रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४॥

दैवमेवापरे यशं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यशं यशेनैवोपजुह्नति ॥ २५॥

दूसरे योगीजन देवताओं के पूजनरूप यज्ञका ही भली-भाँति अनुष्ठान किया करते हैं § और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मरूप अग्निमें अभेददर्शनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते हैं × ॥ २५॥

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संप्रमाग्निषु जुह्नति । शन्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ॥ २६॥ अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंको संयम-

\* जिस प्रकार केवल द्वारीरसम्बन्धी कर्मोंको करनेवाला परिग्रहरिहत सांख्ययोगी अन्य कर्मोंका आचरण न करनेपर भी कर्म न करनेके पापसे लिस नहीं होता। उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मोंका अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बँचता।

† अपने वर्ग, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यका जो शास्त्रदृष्टिसे विद्ति कर्तव्य है, वही उसके लिये यह है। उस शास्त्रविद्ति यहका सम्पादन करनेके उद्देश्यसे ही जो कर्मोंका करना है—अर्थात् किसी प्रकारके स्वार्थका सम्पन्य न रखकर केवल लोक पंग्रहरूप यहकी परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये ही जो कर्मोंका आचरण करना है, वही यहके लिये कर्मोंका आचरण करना है।

उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाले पुरुषके कर्म उसको बाँधनेवाले नहीं होते, इतना ही नहीं; किंतु जैसे किसी घासकी ढेरीमें आगमें जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घासकी ढेरीको भी भस्म कर देता है—वैसे ही आसक्ति, फलेज्ला, ममता और अभिमानके त्यागरूप अग्निमें जलाकर किये हुए कर्म पूर्वसंचित समस्त कर्मोंके सहित विलीन हो जाते हैं, किर उसके किसी भी कर्ममें किसी प्रकारका फल देनेकी शक्ति नहीं रहती।

‡ इस यत्तमें खुवा, हिव, हवन करनेवाला और हवनरूप क्रियाएँ आदि भिन्न-भिन्न वस्तुएँ नहीं होतीं; ऐसा यत्त करनेवाले योगीकी दृष्टिमें सब कुछ ब्रह्म ही होता है; क्योंकि वह जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगत्को ब्रह्म समझनेका अभ्यास करता है, उनको, अगनेको, इस अभ्यासरूप क्रियाको या अन्य किसी भी वस्तुको ब्रह्मसे भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्मरूप ही देखता है; इसलिये उसकी उनमें किसी प्रकारकी भी भेदबुद्धि नहीं रहती।

§ ब्रह्मा, शिव, शिक, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र और वहणादि जो शास्त्रसम्मत देव हैं—उनके लिये हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मन्त्रका जप करना, उनके निमित्त दान देना और ब्राह्मण-भोजन करवाना आदि समस्त कर्मोंका अपना कर्तव्य समझकर विना ममता, आसक्ति और फलेच्छाके केवल परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक शास्त्रविधिके अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही देवताओं पूजनरूप यहाका मलीमाँति अनुष्ठान करना है।

× अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण शरीरकी उपाधिसे आत्मा और परमात्माका भेद अनादिकालसे प्रतीत हो रहा है; इस अज्ञानजित भेद-प्रतीतिको ज्ञानके अभ्यासद्वारा मिटा देना अर्थात् शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे सुने हुए तत्त्वज्ञानका निरन्तर मनन और निदिध्यासन करते-करते नित्य विज्ञानानन्दवन गुणातीत परब्रह्म परमात्मामें अभेदभावसे आत्माको एक कर देना-विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्निमें यशके द्वारा यशको ह्वन करना है। रूप अग्नियोंमें इवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें इवन किया करते हैं । २६॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नी जुह्वति ज्ञानदीपिते॥२७॥

दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्मसंयमयोग-

रूप अग्निमें इवन किया करते हैं | ।। २७ ।।

द्रव्ययश्चास्तपोयश्चा योगयश्चास्तथापरे । स्वाध्यायश्चानयश्चारच यतयः संशितवताः ॥ २८ ॥

कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं, § कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले हैं × तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं + और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतोंसे युक्त

अश्रीत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिकाको वशमें करके प्रत्याहार करना—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि बाहर-भीतरके विप्रयों विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका संयमरूप अग्नियों इवन करना है। इसका सुस्पष्टभाव गीताके दूसरे अध्यायके अठावनवें स्लोकमें कछुएके दृष्टान्त वतलाया गया है।

† कानोंके द्वारा निन्दा और स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूल या प्रतिकूल राब्दोंको सुनते हुए, नेत्रोंके द्वारा अच्छे-बुरे दृश्योंको देखते हुए, जिह्वाके द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रसको ग्रहण करते हुए—इसी प्रकार अन्य समस्त इन्द्रियोंद्वारा भी प्रारब्धके अनुसार योग्यतासे प्राप्त समस्त विषयोंका अनासक्तभावसे सेवन करते हुए अन्तःकरणमें समभाव रखना, भेदबुद्विजनित राग-द्वेष और हर्ष-शोकादि विकारोंका न होने देना—अर्थात् उन विषयोंमें जो मन और इन्द्रियोंको विक्षिप्त (विचलित) करनेकी शक्ति है, उसका नाश करके उनको इन्द्रियोंमें विलीन करते रहना—यही शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन करना है।

‡ इस प्रकारके ध्यानयोगमें जो मनोनिग्रहपूर्वक इन्द्रियोंकी देखना, सुनना, सूँघना, स्पर्ध करना, आखादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, वोळना और चळना-फिरना आदि तथा प्राणोंकी श्वास-प्रश्वास और हिळना-डुळना आदि समस्त क्रियाओंको विळीन करके समाधिस्य हो जाना है-यही आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें इन्द्रियोंकी और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंका हवन करना है।

§ अपने-अपने वर्णधर्मके अनुसार न्यायसे प्राप्त द्रव्यको ममताः आसिक और फलेच्छाका त्याग करके यथायोग्य लोकसेवामें लगाना अर्थात् उपर्युक्त भावसे वावलीः कुएँ, तालावः मन्दिरः धर्मशाला आदि वनवानाः भूखेः अनायः रोगीः दुखीः असमर्थः भिक्षु आदि मनुष्योंकी यथावश्यक अन्नः वस्नः जलः औषधः पुस्तक आदि वस्तुओंद्वारा सेवा करनाः विद्वान् तपस्वी वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मणोंको गौः भूमिः वस्नः आभूषण आदि पदार्थोंका यथायोग्य अपनी शक्तिके अनुसार दान करना-इसी तरह अन्यस्व प्राणियोंको सुख पहुँचानेके उद्देश्यसे यथाशक्ति द्रव्यका व्यय करना 'द्रव्ययक्त' है

× परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे अन्तः करण और इन्द्रियों को पवित्र करने के लिये ममता, आसक्ति और फलेच्छाके त्यागपूर्वक व्रत-उपवासादि करना; धर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना; मौन धारण करना; अग्नि और सूर्यके तेजको तथा वायुको सहन करना; एक वस्त्र या दो वस्त्रोंसे अधिकका त्याग कर देना; अन्नका त्याग कर देना; केवल फल या दूध खाकर ही शरीरका निर्वाह करना; वनवास करना आदि जो शास्त्रविधिके अनुसार तितिक्षासम्बन्धी कियाएँ हैं—उन सवका वाचक यहाँ 'त्रपोयक्ष' है ।

+ यहाँ योगरूप यज्ञसे यह भाव समझना चाहिये कि बहुत-से साधक परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे आसक्तिः फलेच्छा और ममताका त्याग करके अष्टाङ्कयोगरूप यज्ञका ही अनुष्ठान किया करते हैं।

यमः नियमः आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः ध्यान और समाधि ये योगके आठ अङ्ग हैं।

किसी भी प्राणीको किसी प्रकार किंचिन्मात्र कभी कष्ट न देना (अहिंसा); हितकी भावनासे कपटरहित प्रिय शब्दोंमें यथार्थभाषण (सत्य); किसी प्रकारसे भी किसीके स्वत्व—हकको न चुराना और न छीनना (अस्तेय); मन, वाणी और शरीरसे सम्पूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकारके मैथुनोंका त्याग करना (ब्रह्मचर्य); और शरीरनिर्वाहके अतिरिक्त भोग्य सामग्रीका कभी संग्रह न करना (अपरिग्रह)—इन पाँचोंका नाम ध्यम है।

सव प्रकारसे वाहर और भीतरकी पवित्रता रखना ( शौच ); प्रिय-अप्रियः सुख दुःख आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सर्वदा संतुष्ट रहना ( संतोष ); एकादशी आदि व्रत-उण्वास करना ( तप ); कल्याणप्रद शास्त्रोंका अध्ययन तथा ईश्वरके नाम और गुणोंका कीर्तन करना ( स्वाध्याय ); सर्वस्व ईश्वरके अर्पण करके उनकी आशाका पालन करना ( ईश्वरप्रणिधान )-इन पाँचोंका नाम 'नियम' है।

यत्नशील पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञानवज्ञ करनेवाले हैं # || २८ || अपाने जुद्धित प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः || २९ || अपरे नियताहाराः प्राणान्त्राणेषु जुद्धित | सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकलमपाः || ३० || दुमरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको

हवन करते हैं, † वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपान-षायुको हवन करते हैं ‡ तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और अपानकी गति-को रोककर प्राणोंको प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं § ये सभी साधक यज्ञोंद्वारा पापोंका नाश कर देनेवाले और

सुख रूर्वक स्थिरतासे वैटनेका नाम 'आसन' है। आसन अनेकों प्रकारके हैं। उनमेंसे आत्मसंयम चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन—ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं। इनमेंसे कोई-सा भी आसन हो। परंतु मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाको सीधा अवस्य रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा भृकुटीके मध्यभागमें रखनी चाहिये। आलस्य न सताये तो आँखें मूँदकर भी बैट सकते हैं। जो पुरुष जिस आसनसे सुखपूर्वक दीर्घकालतक वैट सके। उसके लिये वही आसन उत्तम है।

बाहरी वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका वाहर निकलना प्रश्वास है; इन दोनोंको रोकनेका

नाम 'प्राणायाम' है।

देश, काल और संख्या ( मात्रा ) के सम्बन्धने बाह्य, आम्यन्तर और स्तम्भत्तृत्तित्राले-—ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सुक्ष्म होते हैं।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जो इन्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और संकल्य-विकल्यादि जो अन्तःकरणके विषय हैं, उनके त्यागसे—उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात् विषयोंका चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्प 'प्राणायाम' है।

अपने-अपने विषयोंके संयोगसे रहित होनेपर इन्द्रियोंका चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना 'प्रत्याहार' है।
स्थूल सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर–िकसी एक ध्येय स्थानमें चित्तको बाँच देनाः स्थिर कर देना या लगा देना 'घारणा'
कहलाता है।

चित्तवृत्तिका गङ्गाके प्रवाहकी भाँति या तैलधारावत् अविच्छिन्नरूपसे ध्येय वस्तुमें ही लगा रहना ध्यान' कहलाता है। ध्यान करते-करते जब योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह स्वय भी ध्येयमें तन्मय सा बन जाता है, ध्येयसे भिन्न अपने-आपका भी ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस स्थितिका नाम समाधि' है।

\*जिन द्यास्त्रोंमें भगवान्के तत्त्वका, उनके गुण, प्रभाव और चिरित्रोंका तथा उनके साकार-निगकार, सगुण-निर्गुण स्वरूपका वर्णन है—ऐसे शास्त्रोंका अध्ययन करना, अगवान्की स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम और गुणोंका कीर्तन करना तथा वेद और वेदाङ्गोंका अध्ययन करना 'स्वाध्याय' है। ऐसा स्वाध्याय अर्थज्ञानके सिंहत होनेसे तथा ममता, आसिक्त और फलेच्छाके अभावपूर्वक किये जानेसे 'स्वाध्यायज्ञानयज्ञ' कहलाता है। इस पदमें स्वाध्यायके साथ 'ज्ञान' शब्दका समास करके यह भाव दिखलाया है कि स्वाध्यायरूप कर्म भी ज्ञानयज्ञ ही है, इसलिये गीताके अध्ययनको भी भगवान्ने 'ज्ञानयज्ञ' नाम दिया है (गीता १८। ७०)।

† उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय अपानवायु है और इविःस्थानीय प्राणवायु है। अतएव यह समझना चाहिये कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं। वहीं यहाँ अपानवायुमें प्राणवायुका इवन करना है। क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहरकी वायुको नामिकाद्वारा शरीरमें ले जाता है। तब वह बाहरकी वायु हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नाभिमेंसे होती हुई अपानमें विलीन हो जाती है। इस साधनमें बार-बार बाहरकी वायुको भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है। इसलिये इसे आभ्यन्तर कुम्भक भी कहते हैं।

‡ इस दूसरे प्राणायामरूप यशमें अग्निस्थानीय प्राणवायु है और हिवःस्थानीय अपानवायु है । अतः समझना चाहिये कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं, वही यहाँपर प्राणवायुमें अपानवायुका हवन करना है; क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतरकी वायुको नासिकाद्वारा शरीरसे बाहर निकालकर रोकता है; उस समय पहले हृदयमें स्थित प्राणवायु वाहर आकर स्थित हो जाती है, पीछेसे अपानवायु आकर उसमें विलीन होनी है । इस साधनमें बार-बार भीतरकी वायुको बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है, इस कारणसे इसे बाह्य कुम्भक भी कहते हैं ।

§ जिस प्राणायाममें प्राण और अपान—इन दोनोंकी गित रोक दी जाती है अर्थात् न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक किंतु श्वास और प्रश्वासको बंद करके प्राण-अपान आदि समस्त वायुभेदोंको अपने-अपने स्थानोंमें ही रोक दिया जाता है—बही यहाँ प्राण और अपानकी गितको रोककर प्राणोंका प्राणोंमें इवन करना है। इस साधनमें न तो

यज्ञोंको जाननेवाले हैं # 11 २९-३० 11

सम्बन्ध—इस प्रकार यज्ञ करनेवाले साधकोंकी प्रशंसा करके अब उन यज्ञोंको करनेसे होनेवाले लाम और न करनेसे होनेवाली हानि दिखलाकर मगवान् उपर्युक्त प्रकारसे यज्ञ करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हैं—

यश्चित्रामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययशस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हुए अमृतका अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं † और यज्ञ न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्य-लोक भी मुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे मुखदायक हो सकता है ! ‡ ॥ ३१॥

सम्बन्ध—सोलहर्वे श्लोकमें भगवान्ते यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्मतत्त्व बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम अशुमसे मुक्त हो जाओगे । उस प्रतिज्ञाके अनुसार अठाग्हर्वे श्लोकसे यहाँतक उस कर्मतत्त्वका वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं— एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान् विद्धितान् सर्वानेवं क्षात्वा विमोध्यसे॥ ३२॥

इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं। उन सबको तू मन, इन्द्रिय और द्यारिकी कियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले ज्ञान; § इस प्रकार तत्त्वसे ज्ञानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तू कर्मबन्धनसे सर्वधा मुक्त हो जायगा।। ३२।।

सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञोंमेंसे कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसपर भगवान् कहते हैं—

श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥

हे परंतप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है× तथा यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं+ ॥ ३३॥

बाहरकी वायुको भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतरकी वायुको बाहर लाकर; विल्क अपने-अपने स्थानोंमें स्थित पञ्चवायु-भेदोंको वहीं रोक दिया जाता है। इसलिये इसे 'केवल कुम्भक' कहते हैं।

# इस अध्यायमें चौवीसवें क्लोकसे लेकर यहाँतक जिन यज्ञ करनेवालेसाधक पुरुषोंका वर्णन हुआ है, वे सभी ममता, आसिक और फलेच्छासे रहित होकर उगर्युक्त यज्ञरूप साधनोंका अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्वसंचित कर्मसंस्काररूप समस्त शुभा- शुभ कर्मोंका नाश कर देनेवाले हैं; इसलिये वे यज्ञके तत्त्वको जाननेवाले हैं।

† यहाँ भगवान्ने उपर्युक्त यज्ञके रूपकमें परमात्माकी प्राप्तिके ज्ञानः संयम, तपः योगः स्वाध्यायः प्राणायाम आदि ऐसे साधनोंका भी वर्णन किया है। जिनमें अन्नका सम्बन्ध नहीं है। इसिलये यहाँ उपर्युक्त साधनोंका अनुष्ठान करनेसे साधकों-का अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रमादरूप प्रसन्तताकी उपलब्धि होती है (गीता २। ६४-६५; १८। ३६-३७), वही यज्ञसे बचा हुआ अमृत है; क्योंकि वह अमृतस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिमें हेतु है तथा उस विशुद्ध भावसे उत्पन्न सुखमें नित्यतृप्त रहना ही यहाँ उस अमृतका अनुभव करना है।

‡ जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोंमेंसे या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकारके साधनरूप यज्ञ शास्त्रोंमें वर्णित हैं, उनमेंसे कोई-सा भी यज्ञ—िकसी प्रकार भी नहीं करता, उसको यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है—इस कथनमे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त साधनोंका अधिकार पाकर भी उनमें न लगनेके कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्तिके द्वाररूप इस मनुष्यशरीरमें भी कभी शान्ति नहीं मिलती।

§ यहाँ जिन साधनरूप यहाँ का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्यकर्मरूप यह शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा ही होते हैं। उनमें किसीका सम्बन्ध केवल मनसे हैं, किसीका मन और इन्द्रियोंसे एवं किसी-किसीका मन, इन्द्रिय और शरीर—इन सबसे है। ऐसा कोई भी यह नहीं है, जिसका इन तीनोंमेंसे किसीके साथ सम्बन्ध न हो। इसिलये साधककों चाहिये कि जिस साधनमें शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंकी क्रियाका या संकल्प-विकल्प आदि मनकी क्रियाका त्याग किया जाता है, उस त्यागरूप साधनकों भी कर्म ही समझे और उसे भी फल कामना, आसिक तथा ममतासे रहित होकर ही करे; नहीं तो वह भी बन्धनका हेतु बन सकता है।

★ जिस यज्ञमें द्रव्यकी अर्थात् सांसारिक वस्तुकी प्रधानता हो। उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अतः अग्निमें घृता चीनी, दही। दूप। तिला जी। चावला मेवा। चन्दन। कपूर। धूप और सुगन्धयुक्त ओषधियाँ आदि हिवका विधिपूर्वक हवन करना। दान देना। परोपकारके लिये कुँआ। बावली। तालाव। धर्मशाला आदि बनवाना। बलि-वैश्वदेव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रविहित शुभकर्म हैं—वे सब द्रव्यमय यज्ञके अन्तर्गत हैं तथा जो विवेक। विचार और आध्यात्मिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले साधन हैं। वे सब ज्ञानयज्ञके अन्तर्गत हैं।

+ उपर्युक्त प्रकरणमें जितने प्रकारके साधनरूप कर्म बतलाये गये हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म-

### तद् चिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवेया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ ३४॥

उस ज्ञानको त् तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको भलीभाँति दण्डवत् प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करने-से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ ३४॥

#### यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डच। येन भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥ ३५॥

जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें अशैर पीछे मुझ सचिदानन्द्रधन परमात्मामें देखेगा । १५ ॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वे ज्ञानप्रचेनेव चृजिनं संतरिष्यसि॥३६॥ यदि त् अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी त् ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसंदेह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभाँति तर जायगा ।। ३६ ॥

## यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥

क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वित अग्नि ईंधनोंको भस्स-मय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्ममय कर देता है ।। ३७ ॥

## न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत् खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ २८॥

इस संसारमें शानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस शानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है × ॥ ३८॥

रूप यज्ञ वेद-शास्त्रोंमें वर्णित हैं ( गीता ४ । ३२ ), वे सब कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं, इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त साधनोंका बड़े-से-बड़ा फल परमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है।

- १. परमात्माके तत्त्वको जाननेकी इच्छाचे श्रद्धा और भक्तिभावपूर्वक किसी बातको पूछना 'परिप्रश्न' है।
- २. श्रद्धा-भक्तिपूर्वक महापुरुपोंके पास निवास करनाः उनकी आज्ञाका पालन करनाः उनके मानसिक भावोंको समझकर हरेक प्रकारसे उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना—ये सभी सेवाके अन्तर्गत हैं।
- \* महापुरुपोंसे परमात्माके तत्त्वज्ञानका उपदेश पाकर आत्माको सर्वव्यापी, अनन्तस्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियोंमें भेदबुद्धिका अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना—अर्थात् जैसे स्वप्नसे जागा हुआ मनुष्य स्वप्नके जगत्को अपने अन्तर्गत स्मृतिमात्र देखता है, वास्तवमें अपनेसे भिन्न अन्य किसीकी सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत्को अपनेसे अभिन्न और अपने अन्तर्गत समझना सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषतासे आत्माके अन्तर्गत देखना है (गीता ६ । २९)।

† सम्पूर्ण भूतोंको सिचदानन्दघन परमात्मामें देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शनरूप स्थितिका फल है; इसीको परमपदकी प्राप्ति, निर्वाण-ब्रह्मकी प्राप्ति और परमात्मामें प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं।

्रै यहाँ भगवान्ने अर्जुनको यह बतलाया है कि तुम वास्तवमें पापी नहीं हो, तुम तो दैवी सम्पदाके लक्षणों से युक्त (गीता १६। ५) तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो (गीता ४। ३); तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं। परंतु इस ज्ञानका हतना प्रभाव और माहात्म्य है कि यदि तुम अधिक-से-अधिक पापकर्मी होओ तो भी तुम इस ज्ञानरूप नौकाके द्वारा उन समुद्रके समान अथाह पापोंसे भी अनायास तर सकते हो। बड़े-से-बड़े पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकते।

§ इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए समस्त कर्म संस्काररूपसे मनुष्यके अन्तःकरणमें एकत्रित रहते हैं, उनका नाम 'सिंखत' कर्म है। उनमेंसे जो वर्तमान जन्ममें फल देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका नाम 'प्रारम्ध' कर्म है और वर्तमान समयमें किये जानेवाले कर्मोंको 'क्रियमाण' कहते हैं। उपर्युक्त तत्त्वज्ञानरूप अग्निके प्रकट होते ही समस्त पूर्वसिंखत संस्कारोंका अभाव हो जाता है। मन, बुद्धि और शरीरसे आत्माको असङ्ग समझ लेनेके कारण उन मन, इन्द्रिय और शरीरादिके साथ प्रारब्ध भोगोंका सम्बन्ध होते हुए भी उन भोगोंके कारण उसके अन्तःकरणमें हर्ष-शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिये नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोंमें उसका कर्तृःवाभिमान तथा ममता, आसिक और वासना न रहनेके कारण उनके संस्कार नहीं बनते; इसलिये वे कर्म वास्तवमें कर्म ही नहीं हैं। इस प्रकार उसके समस्त कर्मोंका नाश हो जाता है।

× िकतने ही कालतक कर्मयोगका आचरण करते-करते राग-द्वेषके नष्ट हो जानेसे जिसका अन्तःकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्मयोगमें भलीभाँति सिद्ध हो गया है; जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छाके विना भगवान्की आज्ञाके अनुसार भगवान्के ही लिये होते हैं—उस योग-संसिद्ध पुरुषके अन्तःकरणमें परमेश्वरके अनुग्रहसे अपने-आप उस ज्ञानका प्रकाश हो जाता है।

श्रद्धावाँ लल्पते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लञ्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

जितेन्द्रियः साधनपरायण और श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके—तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९॥

अङ्गश्चात्रश्चानश्च संरायात्मा विनर्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संरायात्मनः ॥४०॥ विवेकहीन और श्रद्धारिहत संशययुक्त मनुष्यपरमार्थ-से अवश्य श्रष्ट हो जाता है।† ऐसे संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह लोक है। न परलोक है और न सुख ही हैं‡॥ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्।

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्निन्त धनंजय॥ ४१॥

किंतु हे धनं जय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोंका परमात्मामें अपण कर दिया है § और जिसने विवेकद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है,× ऐसे वशमें किये हुए अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं बाँधते+॥४१॥

\* वेदः शास्त्रः ईश्वर और महापुरुपोंके वचनोंमें तथा परलोकमें जो प्रत्यक्षकी माँति विश्वास है एवं उन सबमें परम पूज्यता और उत्तमताकी भावना है—उसका नाम श्रद्धा है और ऐसी श्रद्धा जिसमें होः उसको 'श्रद्धावान्' कहते हैं।

जवतक इन्द्रिय और मन अर्गने काव्यूमें न आ जायँ, तवतक श्रद्धापूर्वक किटबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव अभ्यास करते रहना चाहिये; क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीव अभ्यासकी कसौटी इन्द्रियसंयम ही है, जितना ही श्रद्धापूर्ण तीव अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इन्द्रियोंका संयम होता जाता है। अतएव इन्द्रिय-संयमकी जितनी कमी है, उतनी ही साधनमें कमी समझनी चाहिये और साधनमें जितनी कमी है, उतनी ही श्रद्धामें त्रुटि समझनी चाहिये।

† वेद-शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंको तथा उनके बतलाये हुए साधनोंको ठीक ठीक न समझ सकनेके कारण तथा जो कुछ समझमें आवे उसपर भी विश्वास न होनेके कारण जिसको हरेक विषयमें संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर पाता, हर हालतमें संशययुक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य-जीवनको व्यर्थ ही खो बैठता है।

जिसमें स्वयं विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धाके कारण महापुरुषों-के कथनानुसार संशयरिहत होकर साधानपरायण हो सकता है और उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है (गीता १३। २५); परंतु जिस संशययुक्त पुरुपमें न विवेकशिक्त है और न श्रद्धा ही है, उसके संशयके नाशका कोई उपाय नहीं रह जाता; इसिल्ये जबतक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है।

‡ संशययुक्त मनुष्य केवल परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है इतनी ही बात नहीं है, जबतक मनुष्यमें संशय विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता, तबतक वह न तो इस लोकमें यानी मनुष्यशरीरमें रहते हुए धन, ऐश्वर्य या यशकी प्राप्ति कर सकता है, न परलोकमें यानी मरनेके बाद स्वर्गादिकी प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकारके सांसारिक सुखोंको ही भोग सकता है।

§ यहाँ 'योगसंन्यस्तकर्माणम्' का अर्थ स्वरूपसे कमोंका त्याग कर देनेवाला न मानकर कर्मयोगके द्वारा समस्त कमोंमें और उनके फलमें ममता आसिक और कामनाका सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मामें अर्पण कर देनेवाला त्यागी (गीता ३। ३०; ५। १०) मानना ही उचित है।

× ईश्वर है या नहीं, है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि—ये सब आत्मा हैं या आत्मासे मिन्न हैं, जड़ हैं या चेतन, व्यापक हैं या एकदेशीय, कर्ता-भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे, जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्र, यदि परतन्त्र है तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धनसे छूटनेके लिये कर्मोंको स्वरूपसे छोड़ देना ठीक है या कर्मयोगके अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा सांख्ययोगके अनुसार साधन करना ठीक है—इत्यादि जो अनेक प्रकारकी शङ्काएँ तर्कशील मनुष्योंके अन्तःकरणमें उठा करती हैं, इन समस्त शङ्काओंका विवेकज्ञानके द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना अर्थात् किसी भी विषयमें संश्चयपुक्त न रहना और अपने कर्तव्यको निर्धारित कर लेना, यही विवेकज्ञानद्वारा समस्त संश्चोंका नाश कर देना है।

+ जिसके मन और इन्द्रिय वशमें किये हुए हैं —अपने काबूमें हैं, उस पुरुषके शास्त्रविहित कर्म ममता, आसंकि और कामनासे सर्वथा रहित होते हैं; इस कारण उन कर्मोंमें बन्धन करनेकी शक्ति नहीं रहती। तसादक्षानसम्भूतं हृत्स्थं क्षानासिनाऽऽत्मनः। छित्त्वैनं संदायं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ इसिलये हे भरतवंशी अर्जुन ! तृ हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकशानरूप तलवारद्वारा छेदन करके # समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ भीष्मपर्वाण तु अष्टाविंशोऽध्यायः॥ २८॥

इस प्रकार श्रीमह मारत मी॰नपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं यंगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णा-र्जुनसंवादमें ज्ञानकर्मसंन्यासयोग नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ भोष्मपर्वमें अट्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८॥



## एकोनत्रिंशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चमोऽध्यायः )

## सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन

सम्बन्ध-गीताके तीसरे और चीध अध्यायमें अर्जुनने मगवानके श्रीमुखसे अनेकों प्रकारसे कर्मयांगकी प्रशंसा सुनी और उसके सम्पादनकी प्ररणा तथा आज्ञा प्राप्त को। साथ ही यह भी सुना कि 'कर्मयोगके द्वारा मगवत्स्वरूपका तत्त्वज्ञान अपने-आप ही हो जाता है' (गीता ४।३८); गीताके चौथे अध्यायके अन्तमें भी उन्हें मगवानके द्वारा कर्मयोगके सम्पादनकी ही आज्ञा मिली। परंतु बीच-बीचमें उन्होंने भगवानके श्रीमुखसे ही 'ब्रह्मापंणं ब्रह्म हिंदी: (गीता ४।२४)' 'ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोप-जुह्मते (गीता ४।२४)' 'तद् विद्धि प्रणिपातेन (गीता ४।३४)' आदि वचनोंद्वारा ज्ञानयांग अर्थात् कर्मसंन्यांसको भीप्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोंमसे मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ हैं। अत्रप्त अब भगवानके श्रीमुखसे ही उसका निर्णय करानेके उद्देश्यसे अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं—

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

अर्जुन बोळे—हे कृष्ण ! आप कमोंके संन्यासकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इसिलये इन दोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये भलीमाँति निश्चित कल्याणकारक साधन हो। उसको किहये !! १ ॥

श्रीभगवानुवाच

संन्यौसः कर्मयोगद्य निःश्रेयसकरायुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥
श्रीभगवान् बोले—कर्मसंन्यास और कर्मयोग—ये
दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें

संशयका कारण अविवेक है। अतः विवेकद्वारा अविवेकका नाश होते ही उसके साथ-साथ संशयका भी नाश हो
जाता है। इसका स्थान हृदय यानी अन्तःकरण है; अतः जिसका अन्तःकरण अपने वशमें है, उसके लिये इसका
नाश करना सहज है।

अर्जुनके अन्तःकरणमें संशय विद्यमान थाः उनकी विवेकशक्ति मोहके कारण कुछ दवी हुई थीः इसीसे वे अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सकते थे और स्वधर्मरूप युद्धका त्याग करनेके लिये तैयार हो गये थे। इसलिये भगवान् यहाँ उन्हें उनके द्वदयमें स्थित संशयका विवेकद्वारा छेदन करनेके लिये कहते हैं।

† (सम्पूर्ण कमों में कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं) (गीता ३ ।२८) तथा निरन्तर परमात्माके खरूपमें एकीभावसे स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि रखना (गीता ४ । २४)'—यही ज्ञानयोग है—यही कर्मसन्यास है । गीताके चौथे अध्यायमें इसी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रशसा की गयी है और उसीके आधारपर अर्जुनका यह प्रश्न है ।

१. मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानका और शरीर तथा समस्त संसारमें अहंता-ममताका पूर्णतया त्याग ही 'संन्यास' शब्दका अर्थ है। चौथे और पाँच दें खोकोंमें 'सन्यास' को ही 'सांख्य' कहकर मलीमाँति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतएव यहाँ 'संन्यास' शब्दका अर्थ 'सांख्ययोग' ही मानना युक्त है।

भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है । १। क्षेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कृति । निर्द्धन्द्वो हि महावाहो सुखं वन्धात् प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है;† क्योंकि राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारवन्यनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ सांख्ययोगौ पृथग वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥

उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको मूर्खलोग पृथक्-पृथक् फल देनेवाले कहते हैं न कि पिण्डितजन, क्योंकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक् प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है ‡ ॥ ४ ॥ यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सपश्यति ॥ ५ ॥

ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है। कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसिलये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है। वही यथार्थ देखता है।। ५।।

संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्व्रह्म नचिरेणाधिगच्छति॥६॥

परंतु हे अर्जुन ! कर्मयोगके विना संन्यास अर्थात् मनः इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना किटन है×और भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है + ॥ ६॥

\* कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा संन्यासी ही है, वह सुखपूर्वक अनायास ही संसारवन्धनसे छूट जाता है (गीता ५। ३)। उसे शीघ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ५। ६)। प्रत्येक अवस्थामें भगवान् उसकी रक्षा करते हैं (गीता ९।२२) और कर्मयोगका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मरणरूप महान् भयसे उद्धार कर देता है (गीता २।४०)। किंतु ज्ञानयोगका साधन कलेश युक्त है (गीता १२।५), पहले कर्मयोगका साधन किये विना उसका होना भी कठिन है (गीता ५।६)। इन्हीं सब कारणोंसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ट बतलाया गया है।

ृं कर्मयोगी न किसीसे द्वेष करता है और न किसी वस्तुकी आकांक्षा करता है, वह द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तवमें संन्यास भी इसी स्थितिका नाम है। जो राग-द्वेषसे रहित है, वही सचा संन्यासी है; क्योंकि उसे न तो संन्यास-आश्रम ग्रहण करनेकी आवस्यकता है और न सांख्ययोगकी ही। अतएव यहाँ कर्मयोगीको 'नित्यसंन्यासी' कहकर भगवान् उसका महत्त्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा संन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायास ही कर्मबन्धनसे छूट जाता है।

्रं सांख्ययोग' और 'कर्मयोग' दोनों ही परमार्थतस्वके ज्ञानद्वारा परमपदरूप कल्याणकी प्राप्तिमें हेतु हैं। इस प्रकार दोनोंका फल एक होनेपर भी जो लोग कर्मयोगका दूसरा फल मानते हैं और सांख्ययोगका दूसरा, वे फलभेदकी कल्पना करके दोनों साधनोंको प्रथक्-प्रथक् माननेवाले लोग वालक हैं; क्योंकि दोनोंकी साधनप्रणालीमें भेद होनेपर भी फलमें एकता होनेके कारण वस्तुतः दोनोंमें एकता ही है। दोनों निष्ठाओंका फल एक ही है, अतएव यह कहना उचित ही है कि एकमें पूर्णतया स्थित पुरुष दोनोंके फलको प्राप्त कर लेता है। गीताके तेरहवें अध्यायके चौबीसवें स्लोकमें भी भगवानने दोनोंको ही आत्मसाक्षात्कारके स्वतन्त्र साधन माना है।

§ जैसे किसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिकाको जाना है। तो वह यदि ठीक रास्तेसे होकर यहाँसे पूर्व-ही-पूर्व दिशामें जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा और पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा। वैसे ही सांख्ययोग और कर्मयोगकी साधनप्रणालीमें परस्पर भेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमें दृढ़तापूर्वक लगा रहता है। वह दोनोंके ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मातक पहुँच ही जाता है।

× जो मुमुक्षु पुरुष यह मानता है कि 'समस्त दृश्य-जगत् स्वप्नके सदृश मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है; यह सारा प्रपञ्च मायासे उसी ब्रह्ममें अध्यारोपित है, वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं; परंतु उसका अन्तःकरण ग्रुद्ध नहीं है, उसमें राग-द्रेष तथा काम-क्रोधादि दोष वर्तमान हैं, वह यदि अन्तःकरणकी ग्रुद्धिके लिये कर्मयोगका आचरण न करके केवल अपनी मान्यताके भरोसेपर ही सांख्ययोगके साधनमें लगना चाहेगा तो उसे 'सांख्यनिष्ठा' सहज ही नहीं प्राप्त हो सकेगी।

+ जो सब कुछ भगवान्का समझकर सिद्धि-असिद्धिमें समभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके भगवदाज्ञानुसार समस्त कर्तव्यकमोंका आचरण करता है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक नामः गुण और प्रभावसहित श्रीभगवान्के स्वरूपका चिन्तन करता है, वह भक्तियुक्त कर्मयोगका साधक मुनि भगवान्की दयासे परमार्थज्ञानके द्वारा शीघ्र ही परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

योगयुक्तो विद्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ ७॥

जिसका मन अपने वशमें हैं। जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है \* और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिस नहीं होता ॥ ७॥

नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पर्यञ्थ्यव्यक्ष्यक्षित्रन्नर्नन् गच्छन् खपञ्थ्वसन्॥ प्रलपन् विस्जन् गृह्धन्तुन्मिपन्निमिषन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥ ९॥

तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सेवता हुआ, रवास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों-,को खोलता और मूँदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोंमें बरत रही हैं—इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ।। ८-९॥

सम्बन्ध-इस प्रक र सांख्ययोगीके साधनका स्वरूप बतलाकर अब दसर्वे और ग्यारहवें श्लोकोंमें कर्मयोगियोंके साधनका फलसहित स्वरूप बतलाते हैं—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १०॥

जो पुरुष सब कमोंको परमात्मामें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुप जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिस नहीं होता ॥ १० ॥

कायेन मनसा बुद्धवा केवलैरिन्द्रियेरिष । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये॥११॥

कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रियः मनः बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धि-के लिये कर्म करते हैं × ॥ ११ ॥

युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२॥

कर्मयोगी कर्मोंके फलका त्याग करके भगवत्यातिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम पुरुप कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर वॅंधता है + ॥ १२ ॥

\* मन और इन्द्रियाँ यदि साधकके वशमें न हों तो उनकी स्वाभाविक ही विषयों में प्रवृत्ति होती है और अन्तःकरण-में जबतक राग-द्रेषादि मल रहता है, तबतक सिद्धि और असिद्धिमें समभाव रहना किटन होता है। अतएव जबतक मन और इन्द्रियाँ मलीमाँति वशमें न हो जायँ और अन्तःकरण पूर्णक्रपसे परिद्युद्ध न हो जाय, तबतक साधकको बास्तविक कर्म-योगी नहीं कहा जा सकता। इसीलिये यह कहा गया है कि जिसमें ये सब बातें हीं बही पूर्ण कर्मयोगी है और उसीको शीघ ब्रह्मकी प्राप्ति होती है।

† सम्पूर्ण दृश्य-प्रपञ्च क्षणभङ्कर और अनित्व होनेके कारण मृगतृष्णाके जल या खप्नके संसारकी माँति मायामय है। केवल एक सिचदानन्द्वन ब्रह्म ही सत्य है। उसीमें यह सारा प्रपञ्च मायासे अध्यारोपित है—इस प्रकार नित्यानित्य वस्तुके तत्त्वको समझकर जो पुरुष निरन्तर निर्नुणर्-नराकार सिचदानन्द्वन परब्रह्म परमात्मामें अभिननभावसे स्थित रहता है। वही तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी है।

‡ जैसे स्वप्तसे जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्तकालमें स्वप्तके द्यारि, मन, प्राण और इन्द्रियोद्वारा मुझे जिन कियाओं के होनेकी प्रतीति होती थी, वास्तवमें न तो वे कियाएँ होती थीं और न मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध ही था; वैसे ही तत्त्वको समझकर निर्विकार अकिय परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थित रहनेवाले सांख्ययोगीको भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राण और मन आदिके द्वारा लोकदृष्टिसे की जानेवाली देखने-सुनने आदिकी समस्त कियाओंको करते समय यही समझना चाहिये कि ये सब मायामय मन, प्राण और इन्द्रिय ही अपने-अपने मायामय विषयोंमें विचर रहे हैं। वास्तवमें न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध ही है।

§ ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रमानुकूळ अर्थोपार्जनसम्बन्धी और खान-पानादि शरीरिनवांहसम्बन्धी जितने भी शास्त्रविद्वित कर्म हैं, उन सबको ममताका सर्वधा त्याग करके, सब कुछ भगवान्का समझकर, उन्हींके लिये उन्हींकी आज्ञा और इच्छाके अनुसार, जैसे वे करावें वैसे ही, कठपुतलीकी भाँति करना—परमात्मामें सब कर्मोंका अर्पण करना है।

× कर्मप्रधान कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और इन्द्रियोंमें ममता नहीं रखते और लौकिक स्वार्थसे सर्वथा रहित होकर निष्कामभावसे ही समस्त कर्तव्यकर्म करते रहते हैं।

+ सकामभावसे किये हुए कमोंके फलस्वरूप बार-बार देव-मनुष्यादि योनियोंमें भटकना ही वन्यंन है।

### सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्थास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन् ॥ १३॥

अन्तःकरण जिसके वशमें है, ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब कर्मोंको मनसे त्यागकर अ आनन्दपूर्वक सचिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है ॥ १३॥

सम्बन्ध — जब कि आत्मा वास्तवमें कमें करनेवाला भी नहीं है और इन्द्रियादिसे करवानेवाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपनेको कर्मोका कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्मफलके भागी क्यों होते हैं ? इसपर कहते हैं—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रसुः। न कर्मफलसंयोगं स्रभावस्तु प्रवर्तते॥१४॥ परमेश्वर मनुष्योंके न तो कर्तापनकीः न कर्मोंकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते हैं: र्न किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है ‡ ।। १४ ॥

सम्बन्ध—जो साधक समस्त कर्मोको और कर्मफर्लोको भगवान्के अर्पण करके कर्मफर्ले अपना सम्बन्धविच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मोके फरके भागी क्या भगवान् होते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं—

## नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥१५॥

सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको और न किसीके ग्रुभकर्मको ही ग्रहण करता है; § किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान दका हुआ है, उसीसे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं×॥ १५॥

स्वरूपे सब कमोंका त्याग कर देनेपर मनुष्यकी शरीरयात्रा भी नहीं चल सकती । इसलिये मनसे—विवेकबुद्धि के द्वारा कर्तृत्व-कारियतृत्वका त्याग करना ही सांख्ययोगीका त्याग है ।

† मनुष्योंका जो कमोंमें कर्तापन है, वह भगवान्का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकारके वशमें होकर अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (गीता ३। २७)। मनुष्योंके कमोंकी रचना भगवान् नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्यको करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान् नहीं करते; क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान् कर दें तो विधि-निषेधशास्त्र ही व्यर्थ हो जाय—उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्मफलके संयोगकी रचना भी भगवान् नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि कर्मोंके साथ सम्बन्ध मनुष्योंका ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्मफलमें आसक्त होकर अपना सम्बन्ध कर्मोंके साथ जोड़ लेते हैं।

यदि इन तीनोंकी रचना भगवान्की की हुई होती तो मनुष्य कर्मबन्धनसे छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धारका कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्यको चाहिये कि कर्मोंका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकारसे प्रकृतिके अर्पण करके (गीता ५।८,९) या भगवान्के अर्पण करके (गीता ५।१०) अथवा कर्मोंके फल और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके (गीता ५।१०)। यही सब भाव दिखलानेके लिये यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्योंके कर्तापन, कर्म और कर्मफलकी रचना नहीं करते।

‡ इस कथनका यह अभिप्राय है कि सत्त्व, रज और तम तौनों गुण, राग-द्रेष आदि समस्त विकार, ग्रुभाग्रुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सबके रूपमें परिणत हुई प्रकृति अर्थात् स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवोंके साथ इसका अनादिसिद्ध संयोग है। इसीसे उनमें कर्तृत्वभाव उत्पन्न हो रहा है अर्थात् अहंकारसे मोहित होकर वे अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (गीता ३। २७) तथा इसीसे कर्म और कर्मफल्लसे भी उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे उनके बन्धनमें पड़ जाते हैं। वास्तवमें आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

§ सबके हृदयमें रहनेवाले (गीता १३। १७; १५। १५; १८। ६१) और सम्पूर्ण जगत्का अपने संकल्पद्वारा संचालन करनेवाले सर्वशक्तिमान् सगुण निराकार परमेश्वर किसीके पुण्य-पापोंको ग्रहण नहीं करते। यद्यपि समस्त कर्म उन्हींकी शक्ति मनुष्योंद्वारा किये जाते हैं, सबको शक्ति, बुद्धि और इन्द्रियाँ आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं; तथापि वे उनके द्वारा किये हुए कर्मोंको ग्रहण नहीं करते अर्थात् स्वयं उन कर्मोंके फलके भागी नहीं बनते।

× यहाँ यह शङ्का होती है कि यदि वास्तवमें मनुष्योंका या परमेश्वरका कमों से और उनके फल से सम्बन्ध नहीं है तो फिर संसारमें जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है', 'यह मेरा कर्म है', 'मुझे इसका फल मिलेगा', यह क्या बात है ? इसी शङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं कि अनादिसिद्ध अज्ञानद्वारा सब जीवोंका यथार्थ ज्ञान दका हुआ है। इसीलिये वे अपने और परमेश्वरके स्वरूपको तथा कर्मके तत्त्वको न जाननेके कारण अपनेमें और ईश्वरमें कर्ता, कर्म और कर्मफलके सम्बन्धकी कल्पना करके मोहित हो रहे हैं।

## क्षानेन तु तद्शानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥ १६॥

परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सदृश उस सिचदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ । १६॥

सम्बन्ध—यथार्थ ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है, यह बात संक्षेपमें कहकर अब छब्बीसर्वे इलोकतक ज्ञानयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुपंकि लक्षण, आचरण, महत्त्व और स्थितिका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले यहाँ ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्वारा परमात्माकी प्राप्ति बतलाते हैं—

#### तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतक्रस्याः॥१७॥

जिनका मन तद्रूप हो रहा है, † जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है ‡ और सिचदानन्दत्रन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, § ऐसे तत्परायण पुरुप× ज्ञानके द्वारा पापरहित + होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात् परम गतिको प्राप्त होते हैं ÷ ॥ १७॥

## विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। द्युनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः॥ १८॥

वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ। हाथी। कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैंऽ ॥१८॥

# जिस प्रकार सूर्य अन्धकारका सर्वथा नादा करके दृश्यमात्रको प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञानका सर्वथा नादा करके परमात्माके स्वरूपको भलीभाँति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वे कभी, किसी भी अवस्थामें मोहित नहीं होते।

† सांख्ययोग ( ज्ञानयोग ) का अभ्यास करनेवालेको चाहिये कि आचार्य और शास्त्रके उपदेशसे सम्पूर्ण जगत्को मायामय और एक सिचदानन्दघन परमात्माको ही सत्य वस्तु समझकर तथा सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंके चिन्तनको सर्वधा छोड़कर, मनको परमात्माके खरूपमें निश्चल स्थित करनेके लिये उनके आनन्दमय खरूपका चिन्तन करे। वार-वार आनन्दकी आवृत्ति करता हुआ ऐसी घारणा करे कि पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, ज्ञान्त आनन्द, घन आनन्द, अचल आनन्द, ध्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, वोधखरूप आनन्द, ज्ञानस्वरूप आनन्द, परम आनन्द, महान् आनन्द, अनन्त आनन्द, सम आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, चिन्मय आनन्द, एकमात्र आनन्द परिपूर्ण है, आनन्दसे मिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है—इस प्रकार निरन्तर मनन करते-करते सिच्चदानन्दघन परमात्मामें मनका अभिन्नभावसे निश्चल हो जाना मनका तद्रूप होना है।

‡ उपर्युक्त प्रकारसे मनके तदृष हो जानेपर बुद्धिमें सिन्चिदानन्द्घन परमात्माके स्वरूपका प्रत्यक्षके सदद्य निश्चय हो जाता है, उम निश्चयके अनुसार निर्दिध्यासन (ध्यान) करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर उसका सिन्चिदा-नन्दघन परमात्मामें एकाकार हो जाना है, वही बुद्धिका तद्रुष हो जाना है।

§ मन-बुद्धिके परमात्मामें एकाकार हो जानेके बाद साधककी दृष्टिसे आत्मा और परमात्माके भेदभ्रमका नाश हो जाना एवं ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटीका अभाव होकर केवलमात्र एक वस्तु सिच्चिदानन्द्वन परमात्माका ही रह जाना तिन्नष्ट होना अर्थात् परमात्मामें एकीभावसे स्थित होना है।

× उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा और परमात्माके भेदभ्रमका नाश हो जानेपर जब परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता नहीं रहती, तब मन, बुद्धि, प्राण आदि सब कुछ परमात्मरूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार सिचदानन्दघन परमात्माके साक्षात् अपरोक्ष ज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना ही तत्परायण हो जाना है।

+ उपर्युक्त प्रकारके साधनसे प्राप्त यथार्थ ज्ञानके द्वारा जिनके मल, विक्षेप और आवरणरूप समस्त पाप भलीभाँति नष्ट हो गये हैं, जिनमें उन पापोंका लेशमात्र भी नहीं रहा है, जो सर्वथा पापरहित हो गये हैं, वे 'ज्ञानके द्वारा पापरहित हुए पुरुष हैं।

÷ जिस पदको प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं छौटताः जिसको सोलहवें इलोकमें 'तत्परम्' के नामसे कहा है, गीता-में जिसका वर्णन कहीं 'अक्षय सुख', कहीं 'निर्वाण ब्रह्म', कहीं 'उत्तम सुख', कहीं 'परम गित', कहीं 'परमधाम', कहीं 'अव्ययपद' और कहीं 'दिव्य परमपुरुष' के नामसे आया है, उस यथार्थ ज्ञानके फलरूप परमात्माको प्राप्त होना ही अपुनरावृत्तिको प्राप्त होना है।

ऽ तत्त्वज्ञानी सिद्ध पुरुषोंका विषमभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टिमें एक सिच्दानन्द्धन परब्रह्म परमात्मासे अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता नहीं रहती, इसिलये उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है। इसी बातको समझानेके लिये मनुष्योंमें उत्तम से-उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच-से-नीच चाण्डाल एवं पशुओंमें उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच-से-नीच कुत्तेका उदाहरण देकर उनके समत्वका दिग्दर्शन कराषा गया है। इन पाँचों प्राणियोंके साथ व्यवहारमें विषमता सभीको

## महाभारत 🔀



विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हिस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्श्चिनः ॥ (गीता ५ । १८)



### इहैंच तैर्जितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तसाद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥१९॥

जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया अर्थात् वे सदाके लिये जन्म-मरणसे छूटकर जीवन्मुक्त हो गये; क्योंकि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सचिदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं ॥ १९॥

#### न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरवुद्धिरसम्मुढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः॥ २०॥

जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो ने वह स्थिरबुद्धि संदाय-रिहत ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामें एकी भावसे नित्य स्थित है ॥ २०॥

## वाह्यस्पर्शेष्वसकातमा विन्द्त्यात्मनि यत् सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जुते ॥ २१ ॥

वाहरके विषयों में आसिक्तरहित अन्तः करणवाला साधक क्षेत्रास्म आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्त्विक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; है तदनन्तर वह सिच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित अपुष्ठ अक्षय आनन्दका अनुभव करता है + ॥ २१ ॥

## ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते बुधः॥ २२॥

जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं

करनी पड़ती है। जैसे गौका दूघ सभी पीते हैं, पर कुतियाका दूघ कोई भी मनुष्य नहीं पीता। वैसे ही हाथीपर सवारी की जा सकती है, कुत्तेपर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीरिनवीहार्थ पशुओं के लिये उपयोगी होती है, वह मनुष्यों के लिये नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मणके पूजन-सत्कारादि करनेकी शास्त्रोंकी आज्ञा है, चाण्डालके नहीं। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान्ने यह बात समझायी है कि जिनमें व्यावहारिक विषमता अनिवार्थ है, उनमें भी ज्ञानी पुरुषोंका समभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारणसे कहीं भी उनमें विषमभाव नहीं होता।

जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अङ्गोंके साथ भी बर्तावमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रूद्रादिके सहरा मेद रखता है, जो काम मस्तक और मुखसे लेता है, वह हाथ और पैरोंसे नहीं लेता; जो हाथ-पैरोंका काम है, वह सिरसे नहीं लेता और सब अङ्गोंके आदर, मान एवं शौचादिमें भी भेद रखता है, तथापि उनमें आत्मभाव—अपनापन समान होनेके कारण वह सभी अङ्गोंके सुख-दु:खका अनुभव समानभावसे ही करता है और सारे शरीरमें उसका प्रेम एक-सा ही रहता है, प्रेम और आत्मभावकी दृष्टिसे कहीं विषमता नहीं रहती; वैसे ही तत्त्वशानी महापुरुषकी सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि हो जानेके कारण लोकदृष्टिसे व्यवहारमें यथायोग्य भेद रहनेपर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है।

\* तत्त्वज्ञानी तीनों गुणोंसे अतीत हो जाता है। अतः उसके रागः द्वेषः मोहः ममताः अहंकार आदि समस्त अवगुणोंका और विषमभावका सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति समभावमें हो जाती है। समभाव ब्रह्मका ही स्वरूप है; इसिल्ये जिनका मन समभावमें स्थित है, वे ब्रह्ममें ही स्थित हैं।

† जो पदार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके अनुकूल होता है, उसे लोग 'प्रिय' कहते हैं; उन अनुकूल पदार्थों-का संयोग होनेपर वह हर्षित नहीं होता। इसी प्रकार जो पदार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके प्रतिकूल होता है, उसे लोग 'अप्रिय' कहते हैं; उन प्रतिकृल पदार्थोंका संयोग होनेपर भी वह उद्दिग्न यानी दुखी नहीं होता।

्री शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य आदि जो इन्द्रियोंके विषय हैं, उनको 'वाह्य-स्पर्श' कहते हैं; जिस पुरुषने विवेक के द्वारा अपने मनसे उनकी आसक्तिको विल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगोंमें पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सबमें उपरित हो गयी है, वह पुरुष वाहरके विषयोंमें आसिक्तरहित अन्तःकरणवाला है।

§ इन्द्रियोंके भोगोंको ही सुखरूप माननेवाले मनुष्यको यह ध्यानजिनत सुख नहीं मिल सकता। बाहरके भोगोंमें वस्तुतः सुख है ही नहीं; सुखका केवल आभासमात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्यका सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्यसुखकी अपेक्षा भी उपरितका सुख तो बहुत ऊँचा है; परंतु परमात्माके ध्यानमें अटल स्थिति प्राप्त होनेपर जो सुख प्राप्त होता है, वह तो इन सबसे बढ़कर है। ऐसे सुखको प्राप्त होना ही आत्मामें स्थित आनन्दको पाना है।

× उपर्युक्त प्रकारसे जो पुरुष इन्द्रियोंके समस्त विषयोंमें आसक्तिरिहत होकर उपरितको प्राप्त हो गया है तथा परमात्माके ध्यानकी अटल स्थितिसे उत्पन्न महान् सुखका अनुभव करता है, उसे परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित कहते हैं।

+ सदा एकरस रहनेवाला परमानन्दस्वरूप अविनाशी परमात्मा ही 'अक्षय सुख' है और नित्य-निरन्तर ध्यान करते-करते उस परमात्माको जो अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष कर लेना है। यही उसका अनुभव करना है। तो भी दुःखके ही हेतु हैं # और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं । इसिलये हे अर्जुन ! बुद्रिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । २२ ॥

शकोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात्। कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३॥

. जो साधक इस मनुष्यशरीरमें) शरीरका नाश होनेसे पहले-पहले ही: काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थं हो जाता है, हु वही पुरुष योगी है और वही सुखी है ॥२३॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे बाह्य विषयभोगोंको क्षणिक और दुःसौंका कारण समझकर तथा आसक्तिका त्याग करके जो काम-कोधपर विजय प्राप्त करचुका है, अब ऐसे सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका फरुसहित वर्णन किया जाता है—

योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति॥ २४॥ जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है,× आत्मामें ही

\* जैसे पतंग अज्ञानवद्य परिणाम न सोचकर दीपककी लौको मुखका कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करनेके लिये उड़-उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपनेको दग्ध कर डालते हैं, बैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगोंको सुखके कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगनेकी चेष्टा करते हैं और परिणाममें महान् दु:खोंको प्राप्त होते हैं। विपयोंको सुखके हेतु समझकर उन्हें भोगनेसे उनमें आसक्ति बढ़ती है, आसक्तिसे कामकोधादि अनर्थोंकी उत्पक्ति होती है और फिर उनसे भाँति-भाँतिक दुर्गुण और दुराचार आ-आकर उन्हें चारों ओरसे वेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें इस लोक और परलोकमें नाना प्रकारके भयानक ताप और यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं।

विषयभोगके समय मनुष्य भ्रमवदा जिन स्त्री-प्रसंगादि भोगोंको सुखका कारण समझता है, वे ही परिणाममें उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियोंकी द्यक्तिका क्षय करके और शास्त्रविरुद्ध होनेपर तो परलोकमें भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर महान् दु:खके हेतु बन जाते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मनमें ईर्ष्यांकी आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है।

मुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवरा नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार वार-वार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर-करके शोकमग्न होता, रोता-बिळखता और पछताता है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेबाले भोग वास्तवमें सर्वधा दुःखके ही कारण हैं, उनमें मुखका लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रमसे ही वे मुखरूप प्रतीत होते हैं (गीता १८। ३८)।

† विषय-भोग वास्तवमें अनित्य, क्षणभङ्कर और दुःखरूप ही हैं, परंतु विवेकदीन अज्ञानी पुरुष इस बातको न जान-मानकर उनमें रमता है और भाँति-भाँतिक क्षेत्र भोगता है; किंतु बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता और क्षण-भङ्करतापर विचार करता है तथा उन्हें काम-क्रोध, पाय-ताप आदि अनर्थों हेतु समझता है और उनकी आसक्तिके त्यागको अक्षय सुखकी प्राप्तिमें कारण समझता है, इसलिये वह उनमें नहीं रमता।

‡ इससे यह बतलाया गया है कि दारीर नाद्यावान् है—इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि यह किस क्षणमें नष्ट हो जायगा; इसलिये मृत्युकाल उपस्थित होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये।

\$ ( पुरुपके लिये ) स्त्रीत ( स्त्रीके लिये ) पुरुपत ( दोनोंहीके लिये ) पुत्रत धनत मकान या स्वर्गादि जो कुछ भी देखे-सुने हुए मन और इन्द्रियोंके विषय हैं, उनमें आधिक हो जानेके कारण उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा होती है, उसका नाम 'काम' है और उसके कारण अन्तःकरणमें होनेवाले नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका जो प्रवाह है, वह काममें उत्पन्न होनेवाला 'वेग' है । इसी प्रकार मनत बुद्धि और इन्द्रियोंके प्रतिकूल विषयोंकी प्राप्ति होनेपर अथवा इष्ट-प्राप्तिकी इच्छापूर्तिमें बाधा उपस्थित होनेपर उस स्थितिके कारणभृत पदार्थ या जीवोंके प्रति द्वेपमाव उत्पन्न होकर अन्तःकरणमें जो 'उत्तेजना'का भाव आता है, उसका नाम 'कोध' है और उस कोधके कारण होनेवाले नाना प्रकारके सकल्प-विकल्पोंका जो प्रवाह है, वह कोधसे उत्पन्न होनेवाला 'वेग' है । इन वेगोंको शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्थात् इन्हें कार्यान्वित न होने देनेकी शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करनेमें समर्थ होना है ।

×यहाँ 'अन्तः' शब्द सम्पूर्ण जगत्के अन्तःस्थित परमात्माका वाचक है, अन्तःकरणका नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुप बाह्य विषयभोगरूप सांसारिक सुखोंको स्वप्नकी भाँति अनित्य समझ लेनेके कारण उनको सुख नहीं मानता। किंतु इन सबके अन्तःस्थित परम आनन्दस्वरूप परमात्मामें ही 'सुख' मानता है, वही 'अन्तःसुख' अर्थात् अन्तरात्मामें ही सुखवाला है।

रमण करनेवाला है स तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है । वह सिचदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी द्वान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ।। २४॥ लभनते ब्रह्मनिर्वाणसृषयः श्लीणकलम्पाः।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ २५॥ जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं 🗴 जिनके सब संदाय

जनक सब पाप नष्ट हा गय हं, र जिनक सब सहाय ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

कामकोधिवयुक्तानां यैतीनां यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्॥२६॥

काम-क्रोधसे रहितः जीते हुए चित्तवालेः परब्रह्म

परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे ज्ञान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं + ॥ २६॥

सम्बन्ध—कर्मयोग और सांख्ययोग—दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी प्राप्ति और परमात्माको प्राप्त महापुरुविके लक्षण कहे गये। उक्त दोनों ही प्रकारके साधकोंके लियं वैराग्यपूर्वक मन-इन्द्रियोंको वशमें करके ध्यानयोगका साधन करना उपयोगी है; अतः अब संक्षेपमें फलसहित ध्यानयोगका वर्णन करते हैं—

स्पर्शान् कृत्वा वहिर्वाद्यांश्चक्षुरचैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ यतेन्द्रियमनोवुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः । विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ २८॥

बाहरके विषयभोगोंको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही निकालकर÷ और नेत्रोंकी दृष्टिको भृकुटीके वीचमें स्थित करकेऽ

# जो वाह्य विषय-भोगोंमें सत्ता और सुख-बुद्धि न रहनेके कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सबमें आसक्तिरिहत होकर केवल परमात्मामें ही रमण करता है अर्थात् परमानन्दस्वरूप परमात्माका ही निरन्तर अभिन्नभावसे चिन्तन करता रहता है, वह 'अन्तराराम' अर्थात् आत्मामें ही रमण करनेवाला कहलाता है।

† परमात्मा समस्त ज्योतियोंकी भी परम ज्योति है (गीता १३ । १७)। सम्पूर्ण जगत् उसीके प्रकाशसे प्रकाशित है। जो पुरुष निरन्तर अभिन्नभावसे ऐसे परम ज्ञानस्वरूप परमात्माका अनुभव करता हुआ उसीमें स्थित रहता है, जिसकी दृष्टिमें एक विज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तुकी भिन्न सत्ता ही नहीं रही है, वही अन्तर्ज्योति अर्थात् आत्मामें ही ज्ञानवाला है।

्रैसांख्ययोगका साधन करनेवाला योगी अहंकार, ममता और काम-क्रोधादि समस्त अवगुणोंका त्याग करके निरन्तर अभिन्नभावसे परमात्माका चिन्तन करते-करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है—उसका ब्रह्मके साथ किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकारकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त साख्ययोगी 'ब्रह्मभूत' अर्थात् सचिदानन्द्वन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त कहलाता है।

§ 'द्यान्त ब्रह्म (ब्रह्मनिर्वाण)' सिच्चदानन्दघनः निर्गुणः निराकारः निर्विकल्प एवं शान्त परमात्माका वाचक है और अभिक्रभावसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है । सांख्ययोगीकी जिस अन्तिम अवस्थाका 'ब्रह्मभूत' शब्दसे निर्देश किया गया है, यह उसीका फल है । श्रुतिमें भी कहा है—'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (बृहद्दारण्यक उप०४।४।६) अर्थात् 'ब्रह्म ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ।' इसीको परम शान्तिकी प्राप्तिः अक्षय सुखकी प्राप्तिः ब्रह्मप्राप्तिः और परमगतिकी प्राप्ति कहते हैं ।

× इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कमींके संस्कारः राग-द्वेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियोंके पुञ्जः जो मनुष्यके अन्तःकरणमें इकटे रहते हैं। वन्धनमें हेतु होनेके कारण सभी कल्मष—पाप हैं। परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर इन सबका नादा हो जाता है। किर उस पुरुषके अन्तःकरणमें दोषका लेशमात्र भी नहीं रहता।

१. यहाँ 'कामक्रोधवियुक्तानाम्' से मलदोषका, 'यतचेतसाम्' से विक्षेपदोषका और 'विदितात्मनाम्' से आवरण-दोषका सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्माके पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति वतलायी गयी है । इसलिये 'यति' शब्दका अर्थयहाँ सांख्य-योगके द्वारा परमात्माको प्राप्त आत्मसंयमी तत्त्वज्ञानी मानना उचित है ।

+ परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके अनुभवमें ऊपर-नीचे वाहर-भीतर, यहाँ-वहाँ, सर्वत्र नित्य-निर्न्तर एक विज्ञानानन्दधन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान हैं—एक अद्वितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी भी पदार्थकी सत्ता ही नहीं है, इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि उनके लिये सभी ओरसे परमात्मा ही परिपूर्ण हैं।

÷ विवेक और वैराग्यके बलसे सम्पूर्ण बाह्यविषयोंको क्षणभङ्गरः अनित्यः दुःखमय और दुःखोंके कारण समझकरं उनके संस्काररूप समस्त चित्रोंको अन्तःकरणसे निकालदेना—उनकी स्मृतिको सर्वथा नष्ट कर देना ही बाहरके विषयोंको बाहर निकाल देना है।

ऽ नेत्रोंके द्वारा चारों ओर देखते रहनेसे तो ध्यानमें स्वामाविक ही विष्न—विश्लेप होता है और उन्हें बंद कर लेनेसे आलस्य और निद्राके वश हो जानेका भय है। इसीलिये नेत्रोंकी दृष्टिको भृकुटीके बीचमें स्थिर करनेको कहा गया है। तथा नािकामें विचरनेवाले प्राण और अपानवायुकी सम करके । जिसकी इन्द्रियाँ । मन और बुद्धि जीती हुई हैं †— ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि‡ इच्छा । भय और क्रोधसे रहित हो गया है । वह सदा मुक्त ही है । । २७-२८ ॥

सम्बन्ध-जो मनुष्य इस प्रकार मन, इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्ययाग या ध्यानयोगका साधन करनेमें अपनेको समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधकके लिये सुगमतासे परमपदकी प्राप्ति करानेवाले मित्रयोगका संधिपमें वर्णन करते हैं— भोकारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुदृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, अ सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर्+ तथा सम्पूर्ण भृत-प्राणियोंका सुद्धद्÷ अर्थात् स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तस्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता हैंड ॥ २९ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मवर्वणि श्रीमद्मगवद्गीतावर्वणि श्रीमद्मगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्जुन-संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ भीष्मवर्वणि तु एकोनिर्द्रशोऽध्यायः ॥ २९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मिया एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें कर्मसंन्यासयोग नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ भीष्मपर्वमें उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥

\* प्राण और अपानकी खाभाविक गित विषम है। कभी तो वे बाम नासिकामें विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिकामें। वाममें चलनेको इडानाडीमें चलना और दक्षिणमें चलनेको पिङ्गलामें चलना कहते हैं। ऐसी अवस्थामें मनुष्यका चित्त चञ्चल रहता है। इस प्रकार विषमभावसे विचरनेवाले प्राण और अपानकी गितको दोनों नासिकाओं में समानभावसे कर देना उनको सम करना है। यही उनका सुपुम्णामें चलना है। सुपुम्णा नाडीपर चलते समय प्राण और अपानकी गित बहुत ही सूक्ष्म और ज्ञान्त रहती है। तब मनकी चञ्चलता और अशान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्माके ध्यानमें लग जाता है।

† इन्द्रियाँ चाहे जब, चाहे जिस विषयमें खच्छन्द चली जाती हैं, मन सदा चञ्चल रहता है और अपनी आदतको छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चयपर अटल नहीं रहती—यही इनका खतन्त्र या उच्छृह्वल हो जाना है। विवेक और वैराग्यपूर्वक अभ्यासद्वारा इन्हें सुश्चह्वल, आज्ञाकारी और अन्तर्मुखी या भगवन्निष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है।

‡ 'मुनि' मननशीलको कहते हैं, जो पुरुष ध्यान-कालकी भाँति व्यवहारकालमें भी परमात्माकी सर्वव्यापकताका दृढ निश्चय होनेके कारण सदा परमात्माका ही मनन करता रहता है, वही 'मुनि' है।

§ जो महापुरुष उपर्युक्त साधनोंद्वारा इच्छा। भय और क्रोधसे सर्वधा रहित हो गया है। वह ध्यानकाळमें या व्यवहारकाळमें, शरीर रहते या शरीर छूट जानेपर। सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही है—संसारवन्धनसे सदाके ळिथे सर्वधा छटकर परमात्माको प्राप्त हो जुका है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।

× अहिंसा, सत्य आदि धमोंका पालन, देवता, ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुइजनोंका सेवन-पूजन, दीन-दुखी, गरीब और पीढ़ित जीवोंकी स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके दु:खनाशके लिये किये जानेवाले उपर्युक्त साधन एवं यहा, दान आदि जितने भी ग्रुम कर्म हैं, सभीका समावेश पश्च और 'तप' शब्दोंमें समझना चाहिये। भगवान् सबके आत्मा हैं (गीता १०। २०), अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन-दुखी आदिके रूपमें स्थित होकर भगवान् ही समस्त सेवा-पूजादि प्रहण कर रहे हैं। इसलिये वे ही समस्त यहा और तपोंके भोका हैं (गीता ९। २४)। इस प्रकार समझना ही भगवान्को प्यन्न और तपोंका भोगनेवाला' समझना है।

+ इन्द्र, वरुण, कुवेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्माण्डोंमें अपने-अपने ब्रह्माण्डका नियन्त्रण करनेवाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान् उन सभीके खामी और महान् ईश्वर हैं। इसीसे श्रुतिमें कहा है— 'तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्' 'उन ईश्वरोंके भी परम महेश्वरकों' ( इवेताश्वतर उप० ६। ७ )। अपनी अनिर्वचनीय माया-शक्तिद्वारा भगवान् अपनी लीलासे ही सम्पूर्ण अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, श्विति और संहार करते हुए सवको यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान्को सर्वशक्तिमान्, सर्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर समझना ही उन्हें 'सर्वलोकमहेश्वर' समझना है।

÷ भगवान् स्वाभाविक ही सवपर अनुग्रह करके सबके हितकी व्यवस्था करते हैं और बार-बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकारके ऐसे विचित्र चिरत्र करते हैं, जिन्हें गा-गाकर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक कियामें जगत्का हित भरा रहता है। भगवान् जिनको मारते या दण्ड देते हैं, उनपर भी दया ही करते हैं, उनका कोई भी विधान दया और प्रेमसे रहित नहीं होता। इसीलिये भगवान् सब भूतोंके सुद्धद् हैं।

ऽ जो पुरुष इस बातको जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान् मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं, मेरे मङ्गलके लिये ही करते हैं, वह प्रत्येक अवस्थामें जो कुछ भी होता है, उसको दयामय परमेश्वरका प्रेम और दयासे ओतप्रोत मङ्गलविधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। इसलिये उसे अटल शान्ति मिल जाती है। उसकी शान्तिमें किसी प्रकारकी वाधा उपस्थित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता।

## त्रिंशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां षष्ठोऽध्यायः )

निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनोनिग्रहपूर्वक ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन

सम्बन्ध-पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने 'कर्मसंन्यास' ( सांख्ययोग ) और 'कर्मयोग'--इन दोनों मेंसे कौन-सा एक साधन मेर ितये सुनिश्चित कल्याणप्रद है ?--यह बतकानेके ितये भगवानसे प्रार्थना की थी। इसपर भगवानने दोनों साधनों-को कल्याणप्रद बतलाया और फलमें दोनोंकी समानता होनेपर भी साधनमें सुगमता होनेके कारण 'कर्मसंन्यास' की अपेक्षा 'कर्मयोग' की श्रेष्टताका प्रतिपादन किया। तदनन्तर दोनों माधनोंक स्वरूप, उनकी विधि और उनके फलका मलीमाँति निरूपण करके दोनोंके लिये ही अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्मा-की प्राप्तिका प्रधान उपाय समझकर संक्षेपमें ध्यानयोगका भी वर्णन किया; परंतु दोनोंमेंसे कौन-सा साधन करना चाहिये, इस बातको न तो अर्जुनको स्पष्ट शन्दोंमें आज्ञा ही की गयी और न ध्यानयोगका ही अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसहित विस्तारसे वर्णन हुआ । इसिक्टंय अब ध्यानयोगका अङ्गोसिहित विस्तृत वर्णन कर नेके लिये छठे अध्यायका आरम्भ करते हुए सबसे पहले अर्जुनको मित्तयुक्त कर्मयोगमें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं-

श्रीभगवानुवाच

अनाश्चितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी चयोगी च न निरम्निन चाक्रियः॥१॥

श्रीभगवान् बोले—जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है कि वह संन्यासी तथा योगी है और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवल कियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है । । १ ॥

सम्बन्ध-—पहले श्लोकमें मगवानने कर्मफलका आश्रय न केकर कर्म करनेवाकेको संन्यासी और योगी बतलायो । उसपर यह शङ्का हो सकती है कि यदि 'संन्यास' और 'योग' दोनों भिन्न-भिन्न स्थिति हैं तो उपर्युक्त साधक दोनोंसे सम्पन्न कैसे हो सकता है; अतः इस शङ्काका निराकरण करनेके लिये दूसरे श्लोकमें 'संन्यास' और 'योग' की एकताका प्रतिपादन करते हैं—

यं संन्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

हे अर्जुन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू

क स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोकके और स्वर्गसुखादि परलोकके जितने भी भोग हैं, उन सभीका समावेश 'कर्मकल' में कर लेना चाहिये। साधारण मनुष्य जो कुल भी कर्म करता है, किसी-न-किसी फलका आश्रय लेकर ही करता है। इसल्ये उसके कर्म उसे बार-बार जन्म-मरणके चक्करमें गिरानेवाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंको अनित्य, क्षणभङ्गर और दुःखोंमें हेतु समझकर समस्त कर्मोंमें ममता, आसिक और फलेच्छाका सर्वथा त्याग कर देना ही कर्मफलके आश्रयका त्याग करना है।

† अपने-अपने वर्गाश्रमके अनुसार जितने भी शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीरनिर्वाह-सम्बन्धी तथा लोकसेवा आदिके लिये किये जानेवाले ग्रुम कर्म हैं। व सभी करनेयोग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथायोग्य आलस्यरहित होकर अपनी शक्तिके अनुसार कर्तव्यबुद्धिसे उत्साहपूर्वक सदा करते रहना ही उनका करना है।

‡ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पोंका त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाता है जो सांख्ययोगं और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओंका चरम फल है, इसलिये वह 'संन्यासित्व' और 'योगित्व' दोनों ही गुणोंसे युक्त माना जाता है है

§ जिसने अग्निको त्यागकर संन्यास-आश्रमका तो ग्रहण कर लिया है; परंतु जो ज्ञानयोग (सांख्ययोग) के लक्षणोंसे युक्त नहीं है, वह वस्तुतः संन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्निका ही त्याग किया है, समस्त क्रियाओंमें कर्तागनके अभिमानका त्याग तथा ममता, आसिक्त और देहाभिमानका त्याग नहीं किया।

× जो सब कियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है। परंतु जिसके अन्तः करणमें अहंता। ममता। राग। हेंच। कामना आदि दोष वर्तमान हैं। वह भी वास्तवमें योगी नहीं है। क्योंकि उसने भी केवल बाहरी कियाओं का ही त्याग किया है। ममता। अभिमान। आसिक्त। कामना और क्रोध आदिका त्याग नहीं किया।

योग जान; क्विंचोंकि संकर्त्योंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥

### आहरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ ३॥

योगमें आरूढ होनेकी इन्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें निष्कामभावते कर्म करना ही हेतु कहा जाता है† और योगारूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषका जो सर्वसंकल्पोंका अभाव है‡ वही कल्याणमें हेतु कहा जाता है॥

## यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते। सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ ४॥

जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कमोंमें ही

आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी । पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥ ४॥

सम्बन्ध---परमपदकी प्राप्तिमें हेतुरूप योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करके अब उसे प्राप्त करनेके िकये उत्साहित करते हुए भगवान् मनुष्यका कर्तव्य बतलाते हैं---

## उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिषुरात्मनः॥ ५॥

अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करें और अपनेको अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है + ॥ ५॥

बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैयात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ ६॥

\* यहाँ संन्यास शब्दका अर्थ है-शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण कियाओं में कर्तापनका भाव मिटाकर केवल परमात्मामें ही अभिन्न-भावसे स्थित हो जाना । यह सांख्ययोगकी पराकाष्ठा है तथा 'योग' शब्दका अर्थ है-ममता, आसक्ति और कामनाके त्यागद्वारा होनेवाली 'कर्मयोग' की पराकाष्ठारूप नैष्कर्म्य-सिद्धि । दोनोंमें ही संकल्पोंका सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्ययोगी जिस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है, कर्मयोगी भी उसीको प्राप्त होता है । इस प्रकार दोनोंमें ही समस्त संकल्पोंका त्याग है और दोनोंका एक ही कल है; इसलिये दोनोंकी एकता की गयी है ।

† अपने वर्णः आश्रमः अधिकार और स्थितिके अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हों। फल और आसक्तिका त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ-अवस्थाकी प्राप्तिमें हेतु है—इसीलिये गीताके तीसरे अध्यायके चौथे स्लोकमें भी कहा है कि कमोंका आरम्भ किये विना मनुष्य नैष्कम्यं अर्थात् योगारूढ-अवस्थाको नहीं प्राप्त हो सकता।

‡ मन वशमें होकर शान्त हो जानेपर ही संकल्पोंका सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कमोंका स्वरूपतः सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता। अतएव यहाँ 'शमः' का अर्थं सर्वसंकल्पोंका अभाव माना गया है।

§ यहाँ 'संकल्पोंके त्याग' का अर्थ स्फुरणामात्रका सर्वधा त्याग नहीं है, यदि ऐसा माना जाय तो योगारूढ-अवस्था-का वर्णन ही असम्भव हो जाय। इसके अतिरिक्त गीताके चौथे अध्यायके उन्नीसवें दलोकमें भगवान्ने स्पष्ट ही कहा है कि 'जिस महापुरुपके समस्त कर्म कामना और संकल्पके बिना ही मलीमाँति होते हैं, उसे पण्डित कहते हैं।' और वहाँ जिस महा-पुरुपकी ऐसी प्रशंसा की गयी है, वह योगारूढ नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्थामें यह नहीं माना जा सकता कि संकल्परहित पुरुपके द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पोंके त्यागका अर्थ स्फुरणा या वृत्तिमात्रका त्याग नहीं है। ममता, आसिक और द्वेषपूर्वक जो सांसारिक विषयोंका चिन्तन किया जाता है, उसे 'संकल्प' कहते हैं। ऐसे संकल्पोंका पूर्णतया त्याग ही 'सर्वसंकल्पसंन्यास' है।

× मानव-जीवनके दुर्लम अवसरको व्यर्थ न खोकर कर्मयोगः सांख्ययोग तथा भक्तियोग आदि किसी भी साधनमें लगकर अपने जन्मको सफल बना लेना ही अपने द्वारा अपना उदार करना है।

राग-द्वेषः काम-क्रोध और लोभ-मोह आदि दोषोंमें फँसकर भाँति-भाँतिके दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य-शरीरके परमकल भगवत्प्राप्तिसे विश्वत रहकर पुनः श्कूकर-क्क्करादि योनियोंमें जानेका कारण बनना अपनेको अधोगित-में ले जाना है।

मनुष्यको कभी भी यह नहीं समझना चाहिये कि प्रारब्ध बुरा है, इसिलये मेरी उन्नित होगी ही नहीं; उसका उत्थान-पतन प्रारब्धके अधीन नहीं है, उसीके हाथमें है। मनुष्य अपने स्वभाव और कमोंमें जितना ही अधिक सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कमोंका सुधार ही उन्नित या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कमोंमें दोघोंका बढ़ना ही अवनित या पतन है।

+ जो अपने उद्धारके लिये चेष्टा करता है, वह आप ही अपना मित्र है और जो इसके विपरीत करता है, वही अपना शत्रु है। इसलिये अपनेसे भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है।

जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसिहत शरीर जीता हुआ है, अ उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसिहत शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये वह आप ही शत्रुके सहश शत्रुतामें वर्तता है ।।

सम्बन्ध— जिसने मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको जीत ितया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों है, इस बातको स्पष्ट करनेके तिये अब शरीर, इन्द्रिय और मनरूप आत्माको वशमें करनेका फरू बतलाते हैं—

जितात्मनः प्रशान्तस्य प्रमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ७॥

सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ मलीभाँति शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाले पुरुषके शानमें सचिदानन्दघन परमात्मा सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं अर्थात् उसके शानमें परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ७॥

शानविशानतृप्तात्मा कूर्येस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाञ्चनः॥ ८॥

जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है। जिसकी स्थिति विकाररहित है। जिसकी इन्द्रियाँ भलीभाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात् भगवत्-प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है ॥ ८ ॥

सुद्दन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते॥ ९॥

सुद्धद् मित्रः वैरीः उदासीनः मध्यस्यः द्वेष्य‡ और वन्धुगणोंमें धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समान भाव रखनेवाला§ अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥

सम्बन्य—यहाँ यह िज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुषको परमात्माकी प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये, वह किस साधनसे परमात्माको शीघ्र प्राप्त कर सकता है, इसलिये ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं—

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहें:॥१०॥

मन और इन्द्रियोंसिंहत शरीरको वशमें रखनेवाला, आशारिहत और संप्रहरिहत योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगावे ॥ १०॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥११॥

\* परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्य जिन साधनोंमें अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही लग जायँ और उनके लक्ष्यसे विपरीत मार्गकी ओर ताकें ही नहीं, तब समझना चाहिये कि ये वशमें हो चुके हैं।

† असंयमी मनुष्य स्वयं मनः इन्द्रिय आदिके वश होकर कुपथ्य करनेवाले रोगीकी भाँति अपने ही कल्याणसाधनके विपरीत आचरण करता है। वह अइंताः ममताः राग-द्रेषः काम-क्रोध-लोभ-मोह आदिके कारण प्रमादः आल्स्य और विषय-भोगोंमें फँसकर पाप-कर्मोंके किटन बन्धनमें पड़ जाता है एवं अपने-आपको बार-बार नरकादिमें डालकर और नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकाकर अनन्तकालतक भीषण दुःख भोगनेके लिये बाध्य करता है। यही शत्रुकी भाँति शत्रुताका आचरण करना है।

१. जो पुरुष तरह-तरहके बड़े-से-बड़े दुःखोंके आ पड़नेपर भी अपनी स्थितिसे तिनक भी विचलित नहीं होता। जिसके अन्तःकरणमें जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा-सर्वदा अचलभावसे परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है। उसे 'कूटस्थ' कहते हैं।

‡ सम्बन्ध और उपकार आदिकी अपेक्षा न करके विना ही कारण स्वभावतः प्रेम और हित करनेवाले 'सुद्धृद्' कहलाते हैं तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरेका हित करनेवाले 'मित्र' कहलाते हैं। किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छा या चेष्टा करनेवाला 'वैरी' है और स्वभावसे ही प्रतिकूल आचरण करनेके कारण जो द्वेषका पात्र हो, वह 'द्वेष्य' कहलाता है। परस्पर झगड़ा करनेवालोंमें मेल करानेकी चेष्टा करनेवालेको और पक्षपात छोड़कर उनके हितके लिये न्याय करनेवालेको भाष्यस्थ' कहते हैं तथा उनसे किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न रखनेवालेको 'उदासीन' कहते हैं।

§ उपर्युक्त अत्यन्त विलक्षण स्वभाववाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदिके आचरण, स्वभाव और व्यवहारके भेदका जिसपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धिमें किसी समय, किसी भी परिस्थितिमें, किसी भी निमित्तसे राग-द्वेषपूर्वक भेदभाव नहीं आता, वहीं समबुद्धियुक्त पुरुष है।

२. भोग सामग्रीके संग्रहका नाम परिग्रह है। जो उससे रहित हो उसे 'अपरिग्रह' कहते हैं। वह यदि ग्रहस्थ हो तो किसी भी वस्तुका ममतापूर्वक संग्रह न रक्खे और यदि ब्रह्मचारी। वानप्रस्थ या संन्यासी हो तो स्वरूपसे भी किसी प्रकारका शास्त्रप्रतिकृल संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रमवाले हों 'अपरिग्रह' ही हैं।

ग्रुद्ध भूमिमें । \* जिसके ऊपर क्रमशः कुशा । मृगछाला और वस्त्र विछे हैं । जो न बहुत ऊँचा है और न बहुत नीचा । ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके—॥ ११॥ तत्रैकार्य मनः कृत्वा यतिच त्तेन्द्रियक्रियः । उपविक्षासने युक्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥

उस आसनपर वैटकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं को वशमें रखते हुए मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी गुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२ ॥ समं कायशिरोग्रीवं धारयस्त्रचलं स्थिरः । सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं खंदिशधानवलोक्यन् ॥ १३ ॥ कायाः सिर और गलेको समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर† अपनी नामिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमा-करः अन्य दिशाओंको न देखता हुआ—॥ १३॥

प्रशान्तातमा विगतभीर्वहाचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मिह्नो युक्त आसीत मत्परः॥ १४॥

ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित‡, भयरहितं रे तथा मलीमाँति शान्त अन्तःकरणवाला× सावधान+ योगी मनको रोककर मुझमें चित्तवाला÷ और सेरे परायणऽ होकर स्थित होवे ॥ १४॥

# ध्यानयोगका साधन करनेके लिये ऐसा स्थान होना चाहिये, जो स्वभावसे ही ग्रुद्ध हो और झाइ-बुहारकर, लीप-पोतकर अथवा घो-पोंछकर स्वच्छ और निर्मल बना लिया गया हो। गङ्गा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका तीर, पर्वतकी गुफा, देवालय, तीर्थस्थान अथवा वगीचे आदि, पवित्र वायुमण्डलयुक्त स्थानींमेंसे जो सुगमतासे प्राप्त हो सकता हो और स्वच्छ, पियत्र तथा एकान्त हो—ध्यानयोगके लिये साधकको ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिये।

† यहाँ जंघासे ऊपर और गलेसे नीचेके स्थानका नाम काया? है, गलेका नाम भीवा? है और उससे ऊपरके अङ्गका नाम भीरा? है। कमर या पेटको आगे-पीछे या दाहिने-वार्ये किसी ओर भी न झकाना, अर्थात् रीदकी हुईको सीधी रखना, गलेको भी किसी ओर न झकाना और सिरको भी इधर-उधर न युमाना—इस प्रकार तीनोंको एक खूतमें सीधा रखते हुए किसी भी अङ्गको जरा भी न हिल्ले-डुल्ले देना—यही इन सबको भसभ और अचल धारण करना है। ध्यानयोगके साधनमें निद्रा, आलस्य, विश्लेष एवं शीतोष्णादि दन्द्र विष्न माने गये हैं। इन दोषोंसे बचनेका यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, तिर और गलेको सीधा तथा नेत्रोंको खुला रखनेसे आलस्य और निद्राका आक्रमण नहीं हो सकता। नाककी नोकपर दृष्ट लगाकर इधर-उधर अन्य वस्तुओंको न देखनेसे बाह्य विश्लेपोंकी सम्भावना नहीं रहती और आसनके दृद् हो जानेसे शीतोष्णादि द्वन्द्रोंसे भी बाधा होनेका भय नहीं रहता; इसल्ये ध्यानयोगका साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है।

‡ ब्रह्मचर्यका तास्विक अर्थ दूसरा होनेपर भी वीर्यधारण उसका एक प्रधान अर्थ है और यहाँ वीर्यधारण अर्थ ही प्रसङ्गानुकूल भी है। मनुष्यके दारीरमें वीर्य ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है, जिसका भलीगाँति संरक्षण किये विना द्यारीरिक, मानिसक अथवा आध्यात्मिक—िकसी प्रकारका भी बल न तो प्राप्त होता है और न उसका संचय ही होता है; इसीलिये ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित होनेके लिये कहा गया है।

§ ध्यान करते समय साधकको निर्भय रहना चाहिये। मनमें जरा भी भय रहेगा तो एकान्त और निर्जन स्थानमें स्वाभाविक ही चित्तमें विक्षेप हो जायगा। इसिलये साधकको उस समय मनमें यह दृद सत्य धारणा कर लेनी चाहिये कि परमात्मा सर्वशक्तिमान् हैं और सर्वव्यापी होनेके कारण यहाँ भी सदा हैं ही, उनके रहते किसी बातका भय नहीं है। यदि कदाचित् प्रारब्धवश ध्यान करते-करते मृत्यु हो जाय तो उससे भी परिणाममें परम कल्याण ही होगा।

 प्रधान करते समय मनसे राग-द्रेष, हर्ष-शोक और काम-क्रोध आदि दूषित वृत्तियोंको तथा सांसारिक संकल्य-विकल्पोंको सर्वथा दूर कर देना एवं वैराग्यके द्वारा मनको सर्वथा निर्मल और शान्त कर देना-यही 'प्रशान्तात्मा' होना है ।

+ ध्यान करते समय साधकको निद्राः आलस्य और प्रमाद आदि विद्रोंसे बचनेके लिये खूब सावधान रहना चाहिये। ऐसा न करनेसे मन और इन्द्रियाँ उसे घोखा देकर ध्यानमें अनेक प्रकारके विद्रा उपस्थित कर सकती हैं। इसी बातको दिखलानेके लिये 'युक्त' विशेषण दिया गया है।

ऽ इत कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मुझको ही परम गतिः परमध्येयः परम आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पर मानकर निरन्तर मेरे ही आश्रित रहना और मुझीको अपना एकमात्र परम रक्षकः सहायकः स्वामी तथा जीवनः प्राण और सर्वस्व मानकर मेरे प्रत्येक विधानमें परम संतुष्ट रहना—यही मेरे (भगवान्के) परायण होना है।

युक्षत्रेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः। शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥

वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगता हुआ # मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है †॥

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनइनतः। न चाति खप्नशीलस्य जायतो नैव चार्जुन ॥१६॥

है अर्जुन ! यह योग में न तो बहुत खानेवालेकाः न विल्कुल न खानेवालेकाः न बहुत शयन करनेके स्वभाव-वालेका और न सदा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ।। १६॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेकाः× कमोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका+ और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका÷ ही सिद्ध होता है॥

यदा चिनियतं चित्तमात्मन्येवाचितष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्थुच्यते तदा॥ १८॥

अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है।

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥१९॥

जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे हुए

\* उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर तैलधाराकी भाँति अविच्छिन्नभावसे भगवान्के खरूपका चिन्तन् करना और उसमें अटलभावसे तन्मय हो जाना ही आत्माको परमेश्वरके खरूपमें लगाना है।

्रीत जिसे नैष्टिकी शान्ति (गीता ५।१२), शाश्वती शान्ति (गीता ९।३१) और परा शान्ति (गीता १८।६२) कहते हैं और जिसका परमेश्वरकी प्राप्ति, परम दिन्य पुरुषकी प्राप्ति, परम गितकी प्राप्ति आदि नामोंसे वर्णन किया जाता है, वह शान्ति अद्वितीय अनन्त आनन्दकी अवधि है और परम दयालु, परम सुद्धद्, आनन्दनिधि, आनन्दस्वरूप भगवान्में नित्य निरन्तर अचल और अटलभावसे निवास करती है। ध्यानयोगका साधक उसी शान्तिको प्राप्त करता है।

्रंथोग' शब्द उस 'ध्यानयोग' का वाचक है, जो सम्पूर्ण दुःखोंका आत्यन्तिक नाश करके परमानन्द और परम शान्तिके समुद्र परमेश्वरकी प्राप्ति करा देनेवाला है।

§ उचित मात्रामें नींद ली जाय तो उससे थकावट दूर होकर श्रारीरमें ताजगी आती है; परंतु वही नींद यदि आवश्यकतासे अधिक ली जाय तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर वैटनेमें कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमें मानवजीवनका अमूल्य समय भी नष्ट होता है। इसी प्रकार सदा जागते रहनेसे थकावट बनी रहती है। कभी ताजगी नहीं आती। शरीर, इन्द्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं, शरीरमें कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

× खागे-पीनेकी वस्तुएँ ऐसी होनी चाहिये जो अपने वर्ण और आश्रमधर्मके अनुसार सत्य और न्यायके द्वारा प्राप्त हों। शास्त्रानुकूल, सात्त्विक हों (गीता १७। ८), रजोगुण और तमोगुणको वढ़ानेवाली न हों, पवित्र हों, अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचिके प्रतिकूल न हों तथा योगसाधनमें सहायता देनेवाली हों। उनका परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधनकी दृष्टिसे हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार धूमना-फिरना भी उतना ही चाहिये, जितना अपने लिये आवश्यक और हितकर हो।

+ वर्णः आश्रमः अवस्थाः स्थिति और वातावरण आदिके अनुसार जिसके लिये शास्त्रमें जो कर्तव्यकर्म बतलाये गये हैं, उन्हींका नाम कर्म है। उन कर्मोंका उचित स्वरूपमें और उचित मात्रामें यथायोग्य सेवन करना ही कर्मोंमें युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर-भक्तिः देवपूजनः दीन-दुिलयोंकी सेवाः माता-पिता-आचार्य आदि गुरुजनोंका पूजनः यक्तः दानः तप तथा जीविकासम्बन्धी कर्म यानी शिक्षाः पठन-पाठन-व्यापार आदि कर्म और शौच-स्नानादि क्रियाएँ—ये सभी कर्म वे ही करने चाहियेः जो शास्त्रविहित हों। साधुसम्मत हों। किसीका अहित करनेवाले न हों। स्वावलम्बनमें सहायक हों। किसीको कष्ट पहुँचाने या किसीपर भार डालनेवाले न हों और ध्यानयोगमें सहायक हों तथा इन कर्मोंका परिमाण भी उतना ही होना चाहियेः जितना जिसके लिये आवश्यक हो। जिससे न्यायपूर्वक शरीरनिर्वाह होता रहे और ध्यानयोगके लिये भी आवश्यकतानुसार पर्याप्त समय मिल जाय। ऐसा करनेसे शरीरः इन्द्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है।

÷ दिनके समय जागते रहनाः रातके समय पहले तथा पिछले पहरमें जागना और बीचके दो पहरोंमें सोना—साधारणतया इसीको उचित सोना-जागना माना जाता है।

योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है \* ॥ १९ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषके और उसके जीते हुए चित्तके लक्षण बतला देनेके बाद अब तीन श्लोकोंमें ध्यानयोगद्वारा सचिदानन्द परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिका वर्णन करते हैं—

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवातमनाऽऽतमानं पदयन्नातमनि तुष्यति ॥ २० ॥

योगके अभ्यासमे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है, † और जिस अवस्थामें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई स्कृप बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात् करता हुआ ‡ सञ्चिदानन्द्वन परमात्मामें ही संतुष्ट रहता है ॥ २० ॥ सुखमात्यन्तिकं यत्तद् वुद्धित्राद्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥

इन्द्रियोंसे अतीत, केवल गुद्ध हुई स्क्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द हैं है उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके खरूपसे विचलित होता ही नहीं ॥ २१ ॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ २२॥

परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता× और परमात्म-प्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता; + ॥ २२॥

\* यहाँ 'दीप' शब्द प्रकाशमान दीपिशखाका वाचक है। दीपिशखा चित्तकी भाँति प्रकाशमान और चञ्चल है, इसिलिये उसीके साथ मनकी समानता है। जैसे वायु न लगनेसे दीपिशखा हिलती-हुलती नहीं, उसी प्रकार वशमें किया हुआ चित्त भी ध्यानकालमें सब प्रकारसे सुरक्षित होकर हिलता-हुलता नहीं, वह अविचल दीपशिखाकी भाँति समभावसे प्रकाशित रहता है।

† जिस समय योगीका चित्त परमात्माके स्वरूपमें सब प्रकारसे निरुद्ध हो जाता है, उसी समय उसका चित्त संसारसे सर्वथा उपरत हो जाता है; फिर उसके अन्तःकरणमें संसारके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता।

‡ एक विज्ञान-आनन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा ही है । उसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है । उसका यह ज्ञान भी उसीको है; क्योंकि वही ज्ञानस्वरूप है । वह सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल और अनवध है । मन, बुद्धि, अहंकार, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य आदि जो कुछ भी हैं, सब उस ब्रह्ममें ही आरोपित हैं और वस्तुत: ब्रह्मस्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, चरम है, सत् है, चेतन है, विज्ञानमय है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, अनामय है, बोधमय है, अनन्त है और शान्त है । इस प्रकार उसके आनन्दस्वरूपका चिन्तन करते हुए वार-बार ऐसी दृह धारणा करते रहना चाहिये कि उस आनन्दस्वरूपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । यदि कोई संकल्प उठे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला हुआ, आनन्दस्वरूप परमात्मामें विलीन हो जाते हैं और एक आनन्दघन परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पका अस्तित्व नहीं रह जाता, तब साधककी आनन्दमय परमात्मामें अचल स्थिति हो जाती है । इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान करते-करते अपनी और संसारकी समस्त सक्ता जब ब्रह्मसे अभिन्न हो जाती है, तब साधकको परमात्माका वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। जाता है।

§ परमात्माके ध्यानते होनेवाला सारिवक सुल भी इन्द्रियोंसे अतीतः बुद्धिप्राह्म और अक्षय सुलमें हेतु होनेसे अन्य सांसारिक सुलोंकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण हैं। किंतु वह केवल ध्यानकालमें ही रहता हैं। सदा एकरस नहीं रहता और वह चित्तको ही एक अवस्थाविरोष होती है। इसिलये उसे 'आत्यन्तिक' या 'अक्षय सुल' नहीं कहा जा सकता। परमात्माका स्वरूपभूत यह सुल तो उस ध्यानजनित सुलका फल है। अतएव यह उससे अत्यन्त विलक्षण है।

× इस स्थितिमें योगीको परमानन्द और परमशान्तिके निधान परमात्माकी प्राप्ति हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है। उसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोग, त्रिलोकीका राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुखके साधन हैं, सभी क्षणभङ्कुर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वह संसारकी किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेयोग्य ही नहीं मानता, फिर अधिक माननेकी तो गुंजाइश ही कहाँ है।

+ शस्त्रोंद्वारा शरीरका काटा जानाः अत्यन्त दुःसह सरदी-गरमीः वर्षा और विजली आदिसे होनेवाली शारीरिक पीड़ाः अति उत्कट रोगजनित व्यथाः प्रियसे भी प्रिय वस्तुका अचानक वियोग और संसारमें अकारण ही महान् अपमानः तिरस्कार और निन्दा आदि जिक्षने भी महान् दुःखोंके कारण हैं। सब एक साथ उपिश्यत होकर भी उसको अपनी स्थितिसे जरा भी नहीं डिगा सकते।

सम्बन्ध—बीसर्वे, इक्कीसर्वे और बाईसर्वे श्लोकोंने परमात्माकी प्राप्तिकन जिस स्थितिके महत्त्व और लक्षणोंका वर्णन किया गया, अब उस स्थितिका नाम 'योग' बतकाते हुए उसे प्राप्त करनेके किये प्रेरणा करते हैं—

### तं विद्याद् दुःखसंयोगिवयोगं योगसंक्षितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ २३॥

जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये \*। वह योग न उकताये हुए अर्थात् धैर्य और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चय-पूर्वक करना कर्तव्य है ।। २३॥ सम्बन्ध--अब दो श्लोकोंमें उसी स्थितिकी प्राप्तिके लिये अमेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगका साधन करनेकी रीति बतलाते हैं-

संकल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। मनसैवेन्द्रियम्रामं विनियम्य समन्ततः॥ २४॥ शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धवा धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थंमनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तयेत्॥ २५॥

संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेष-रूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सभी ओरसे मलीमाँति रोककर× । क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरितको प्राप्त हो+ । तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ मी चिन्तन न करे÷॥ २४-२५॥

\* द्रष्टा और दृश्यका संयोग अर्थात् दृश्यप्रश्चसे आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार-बार जन्म-मरणरूप दृःखकी प्राप्तिमें मूल कारण है। इस योगके द्वारा उसका अभाव हो जानेपर ही दुःखोंका भी सदाके लिये अभाव हो जाता है, अतः 'यत्रोपरमते चित्तम्' (गीता ६। २०) से लेकर यहाँतक जिस स्थितिका वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करनेके लिये सिद्ध महात्मा पुरुषोंके पास जाकर एवं शास्त्रका अभ्यास करके उसके खरूप, महत्त्व और साधनकी विधिको भलीभाँति जानना चाहिये।

† साधनका फल प्रत्यक्ष न होनेके कारण योड़ा-सा साधन करनेके बाद मनमें जो ऐसा भाव आया करता है कि 'न जाने यह काम कबतक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं?—उसीका नाम भीनविंण्णता? अर्थात् साधनसे ऊब जाना है। ऐसे भावसे रहित जो धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त है, उसे 'अनिर्विण्णचित्त' कहते हैं, अतः साधकको अपने चित्तसे निर्विण्णताका दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिये।

‡ पिनश्चय' यहाँ विश्वास और श्रद्धाका वाचक है। योगीको योगसाधनमें उसका विधान करनेवाले शास्त्रोंमें आचार्योंमें और योगसाधनके फलमें पूर्णरूपसे श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये।

§ सम्पूर्ण कामनाओं के निःशेषरूपसे त्यागका अर्थ है—िकसी भी भोगमें किसी प्रकारसे भी जरा भी वासना। आसिक, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना । बरतनमें से घी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें घीकी चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिवियामें कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें उसकी गन्ध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देनेपर भी उसका सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंशका भी त्याग कर देना कामनाका निःशेषतः त्याग है।

×ग्यारहवें से लेकर तेरहवें क्लोकके वर्णनके अनुसार ध्यानयोगके साधनके लिये आसनपर बैठकर योगीको यह चाहिये कि वह विवेक और वैराग्यकी सहायतासे मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंको सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे सब प्रकारसे सर्वथा हटा ले, किसी भी इन्द्रियको किसी भी विषयमें जरा भी न जाने देकर उन्हें सर्वथा अन्तर्मुखी बना दे। यही मनके द्वारा इन्द्रियसमुदायका भलीभाँति रोकना है।

- + जैसे छोटा बच्चा हाथमें कैंची या चाकू पकड़ लेता है तब माता समझा-बुझाकर और आवश्यक होनेपर डॉट-डपटकर भी धीरे-धीरे उसके हाथसे चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे ही विवेक और वैराग्यसे युक्त बुद्धिके द्वारा मनको संसारिक भोगोंकी अनित्यता और क्षणभंगुरता समझाकर और भोगोंमें फँस जानेसे प्राप्त होनेवाले बन्धन और नरकादि यातनाओंका भय दिखलाकर उसे विषय-चिन्तनसे सर्वधा रहित कर देना चाहिये। यही शनै: शनै: उपरितिको प्राप्त होना है।
- ÷ साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यासके द्वारा जब उसका मन परमात्मामें स्थिर हो जाय, तब फिर ऐसा साबधान रहे कि जिसमें मन एक क्षणके लिये भी परमात्मासे हटकर दूसरे विषयमें न जा सके। साधककी यह सजगता अभ्यासकी हट्तामें बड़ी सहायक होती है। प्रांतदिन ध्यान करते-करते ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों-ही-त्यों मनको और भी साबधानीके साथ कहीं न जाने देकर विशेषरूपसे विशेष कालतक परमात्मामें स्थिर रक्खे। फिर मनमें जिस किसी वस्तुकी प्रतीति हो, उसको कल्पनामात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चिक्तमें स्फुरित वस्तुमात्रका त्याग करके कमशः

सम्बन्य— यदि किसी साधकका चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात्कारसे विषयोंकी ओर चला जाय तो उसे क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

#### यतो यतो निश्चरित मनश्चश्चलमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयत्॥ २६॥

यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विपयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे # || २६ ||

#### प्रशान्तमनेसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकत्मपम्॥ २७॥

क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस सिच्चदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है ॥ २७॥

### युअन्नेवं सदाऽऽरमानं योगी विगतकत्मपः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमरयन्तं सुखमरनुते॥ २८॥

वह पापरिहत योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक† परत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका‡ अनुभव करता है ॥ २८॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अनेदमावसे साधन करनेवाले सांख्ययांगीके ध्वानका और उसके फलका वर्णन करके अब उस साधकके व्यवहारकालकी स्थितिका वर्णन करते हैं—

## सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्र्यानः॥ २९॥

सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला है तथा सबमें समभावसे देखनेवाला× योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतों में स्थित और सम्पूर्ण भूतों को आत्मामें कल्पित देखता है + 11 २९ 11

दारीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी सत्ताका भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते-करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्तसे निकल जायँगे, तब सबके अभावका निश्चय करनेवाली एकमात्र बृत्ति रह जायगी। यह बृत्ति ग्रुभ और ग्रुद्ध है, परंतु दृढ़ धारणांके द्वारा इसका भी बाध करना चाहिये या समस्त दृश्य-प्रपञ्चका अभाव हो जानेके बाद यह अपने-आप ही ज्ञान्त हो जायगी; इसके बाद जो कुळ बच रहता है, वही अचिन्त्य तत्त्व है। वह केवल है और समस्त उपाधियोंसे रहित अकेला ही परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है, न चिन्तन। अतएव इस प्रकार दृश्य-प्रपञ्च और शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकारका अभाव करके तथा अभाव करनेवाली वृत्तिका भी अभाव करके अचिन्त्य-तत्त्वमें स्थित हो जाना ही परमात्मामें मनको स्थितकर अचिन्त्य होना है।

- ध्यानके समय साधकको ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में गयाः त्यां ही बड़ी सावधानी और दृढ़ताके
   साथ उसे रोककर तुरंत परमात्मामें लगावे । यों बार-बार विषयों से हटा-हटाकर उसे परमात्मामें लगानेका अभ्यास करे ।
- १. विवेक और वैराग्यके प्रभावसे विषय-चिन्तन छोड़कर और चञ्चलता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका चिक्त सर्वथा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है, ऐसे योगीको 'प्रज्ञान्तमनाः' कहते हैं।
- २. आसिक्तः स्पृद्दाः कामनाः लोभः नृष्णा और सकामकर्म—इन सबकी रजोगुणसे ही उत्यक्ति होती है (गीता १४। ७) १२) और यही रजोगुणको बढ़ाते भी हैं। अतएव जो पुरुष इन सबसे रहित हैं। उसीका वाचक 'झान्तरजसम्' पद है।
- २. मैं देह नहीं, सिन्चदानन्दघन ब्रह्म हूँ इस प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सिन्चदानन्दघन परमात्मामें दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्नभावसे ब्रह्ममें स्थित पुरुषको 'ब्रह्मभूत' कहते हैं।

† जब साधकमें देहाभिमान नहीं रहताः उसकी ब्रह्मके स्वरूपमें अभेदरूपसे स्थिति हो जाती है। तब उसको ब्रह्मकी प्राप्ति सुखपूर्वक होती ही है।

‡ इसी अनन्त आनन्दको इस अध्यायके इक्कीसर्वे इलोकमें 'आत्यन्तिक सुख' और गीताके पाँचवें अध्यायके इक्कीसर्वे श्लोकमें 'अक्षय सुख' बतलाया गया है।

§ सिन्चिदानन्दः निर्गुण-निराकार ब्रह्ममें जिसकी अभिन्नभावसे स्थिति हो गयी है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगीका वाचक यहाँ प्योगयुक्तात्मा' पद है। इसीका वर्णन गीताके पाँचनें अध्यायके इक्कीसचें खिलकों 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' के नामसे तथा पाँचवेंके चौवीसवें छठेके सत्ताईसवें और अठारहवेंके चौवनवें खिलकों 'ब्रह्मभूत' के नामसे हुआ है।

× गीताके पाँचनें अव्यायके अठारहवें और इसी अव्यायके बत्तीसवें रलोकों में ज्ञानी महास्माके समदर्शनका वर्णन आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथायोग्य सद्व्यवहार करता हुआ निस्य-निरन्तर सभीमें अपने स्वरूपभूत एक ही अखण्ड चेतन आत्माको देखता है। यही उसका सबमें सममावसे देखना है।

+ एक अद्भितीय सिन्चदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्त्व हैं, उनसे भिन्न यह सम्पूर्ण जगत् कुछ भी नहीं

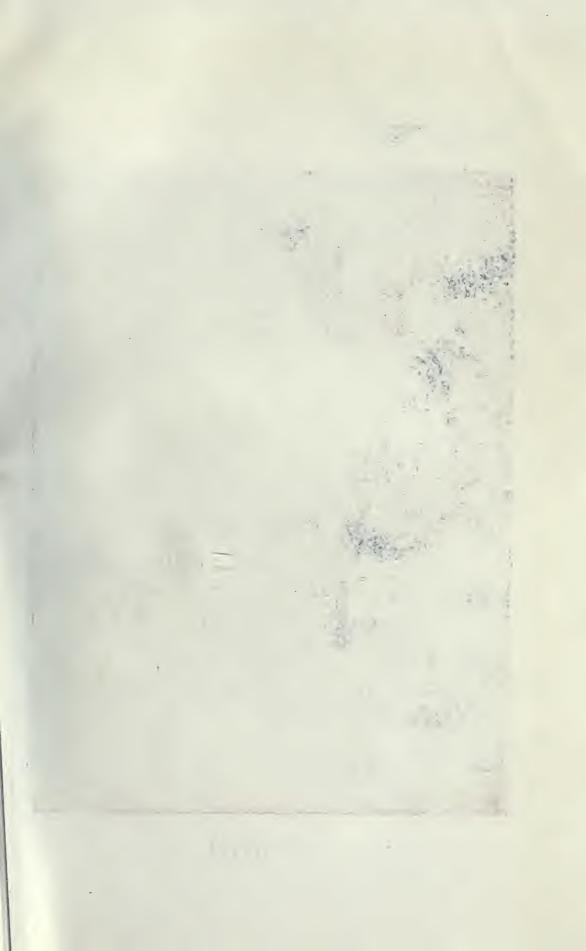

# महाभारत रू



सवमें भगवद्-दर्शन

सम्बन्ध—इस प्रकार सांख्ययोगका साधन करनेवाले योशी-का और उसकी सर्वेत्र समदर्शनरूप अन्तिम स्थितिका वर्णन करनेके बाद, अब मक्तियोगका साधन करनेवाले योगीकी अन्तिम स्थितिका और उसके सर्वेत्र मगबदर्शनका वर्णन करते हैं—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३०॥

जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको सुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है अ उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता † ॥ ३० ॥

सर्वभृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ॥ ३१॥

जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर‡ सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित सुझ सिचदानन्दधन वासुदेवको भजता है, § वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है× ॥ ३१॥

है। इस रहस्यको भलीभाँति समझकर उनमें अभिन्नभावसे स्थित होकर जो स्वप्नके दृश्यवर्गमें स्वप्नदृष्टा पुरुपकी भाँति चराचर सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक अद्वितीय आत्माको ही अधिष्ठानरूपमें पिरपूर्ण देखना है अर्थात् एएक अद्वितीय आत्मा ही इन सबके रूपमें दीख रहा है, वास्तवमें उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस वातको जो भलीभाँति अनुभव करना है, यही सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियोंको आत्मामें कित्यत देखना है, यानी जैसे स्वप्नसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नके जगत्को या नाना प्रकारकी कल्पना करनेवाला मनुष्य कित्यत देखना है। इसी भावको स्पष्ट करनेके आधारपर अपनेमें देखता है वैसे ही देखना, सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कित्यत देखना है। इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्ने आत्माके साथ (सर्वभृतस्थम्) विशेषण देकर आत्माको भूतोंमें स्थित देखनेकी बात कही, किंतु भूतोंको आत्मामें स्थित देखनेकी बात न कहकर केवल देखनेके लिये ही कहा।

\* जैसे बादलमें आकाश और आकाशमें बादल है, वैसे ही सम्पूर्ण भूतोंमें भगवान् वासुदेव हैं और वासुदेवमें सम्पूर्ण भूतें हैं—इस प्रकार अनुभव करना सम्पूर्ण भूतोंमें वासुदेवको और वासुदेवमें सम्पूर्ण भूतोंको देखना है; क्योंकि सम्पूर्ण चराचर जगत् उन्हींसे उत्पन्न होता है, अतएव वे ही इसके महाकारण हैं तथा जैसे बादलोंका आधार आकाश है, आकाशके विना बादल रहें ही कहाँ १ एक बादल ही क्यों—वायु, तेज, जल आदि कोई भी भूत आकाशके आश्रय विना नहीं ठहर सकता, वैसे ही इस सम्पूर्ण चराचर विश्वके एकमात्र परमाघार परमेश्वर ही हैं (गीता १०। ४२)।

अतएव जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकारके वेष घारण करके आता है और जो उस बहुरूपियेसे और उसकी बोळचाळ आदिसे परिचित है, वह सभी रूपोंमें उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगत्में जिजने भी रूप हैं, सब श्रीभगवान्के ही वेष हैं। इस प्रकार जो समस्त जगत्के सब प्राणियोंमें उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेष-भेदके कारण बाहरसे व्यवहारमें भेद रक्खें, परंतु हृदयसे तो उनकी पूजा ही करते हैं।

† अभिप्राय यह है कि सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदिके अनन्त समुद्र, रसमय और आनन्दमय भगवान्के देवदुर्छभ सन्चिदानन्दस्य रूपके साक्षात् दर्शन हो जानेके बाद भक्त और भगवान्का संयोग सदाके लिये अविच्छिन्न हो जाता है।

‡ सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेव भगवान्का ध्यान करते-करते साधक अपनी भिन्न स्थितिको सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञानमें एक भगवान्के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता । भगवत्प्राप्ति र रूप ऐसी स्थितिको भगवान्में एकीभावसे स्थित होना कहते हैं।

§ जैसे भाप, वादल, कुहरा, बूँद और वर्फ आदिमें सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही सम्पूर्ण चराचर विश्वमें एक भगवान् ही परिपूर्ण हैं—इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतोंमें स्थित भगवान्को भजना है।

× जिस पुरुषको भगवान् श्रीवासुदेवकी प्राप्ति हो गयी है, उसको प्रत्यक्षरूपसे सब कुछ वासुदेव ही दिखलायी देता है। ऐसी अवस्थामें उस भक्तके शरीर, वचन और मनसे जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, उसकी दृष्टिमें सब एकमात्र भगवान्के ही साथ होती हैं। वह हाथोंसे किसीकी सेवा करता है तो वह भगवान्की ही सेवा करता है, किसीको मधुर वाणीसे सुख पहुँचाता है तो वह भगवान्को ही सुख पहुँचाता है, किसीको देखता है तो वह भगवान्को ही देखता है, किसीके साथ कहीं जाता है तो वह भगवान्के साथ भगवान्की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है, सब भगवान्में ही और भगवान्के ही साथ करता है। इसीलिये वह कहा गया है कि वह सब प्रकारसे बरतता हुआ (सब कुछ करता हुआ) भी भगवान्में ही बरतता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भक्तियोगद्वारा भगवानको प्राप्त हुए पुरुषके महत्त्वका प्रतिपादन करके अब सांख्ययोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके समदर्शनका और महत्त्वका प्रतिपादन करते हैं— आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यित योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥

हे अर्जुन ! जो योगी अपनी माँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है \* और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, † वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२ ॥

अर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुस्द्रन । एतस्याहं न पश्यामि चञ्चळत्वात् स्थिति स्थिराम्॥३३॥

अर्जुन वोले—हे मधुसूदन! जो यह योग‡ आपने समभावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे मैं इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ § ॥ ३३ ॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवद् दृढम् । तस्याहं नित्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

क्योंकि हे श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथन स्वभाववाला, अबड़ा दृढ़ + और बलवान् ÷ है। इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुके रोकनेकी माँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ऽ ॥ ३४॥

श्रीभगवानुवाच

असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ श्रीभगवान् चोळे—हे महावाहो ! निःसंदेह मन

चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परंतु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह अभ्यास=और वैराग्यसे A वशमें होता है॥३५॥

क जैसे मनुष्य अपने सारे अङ्गोंमें अपने आत्माको समभावसे देखता है। वैसे ही सम्पूर्ण चराचर संसारमें अपने आपको समभावसे देखना—अपनी भाँति सम्पूर्ण भृतोंमें सम देखना है।

† सर्वत्र आत्मर्दाष्ट हो जानेके कारण समस्त विराट् विश्व उपर्युक्त योगीका स्वरूप बन जाता है। जगत्में उसके लिये दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिये जैसे मनुष्य अपने-आपको कभी किसी प्रकार जरा भी दुःख पहुँचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरन्तर सुख पानेके लिये ही अथक चेष्टा करता रहता है और ऐसा करके न वह कभी अपनेपर अपनेको कृपा करनेवाला मानकर बदलेमें कृतज्ञता चाहता है, न कोई अहसान करता है और न अपनेको 'कर्तव्यपरायण' समझकर अभिमान ही करता है, वह अपने सुखकी चेष्टा इसीलिये करता है कि उससे वैसा किये पिना रहा ही नहीं जाता, यह उसका सहज स्वभाव होता है; ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्वको कभी किसी प्रकार किंचित् भी दुःख न पहुँचाकर सदा उसके सुखके लिये सहज स्वभावसे ही चेष्टा करता है।

🕇 कर्मयोगः भक्तियोगः ध्यानयोग या शानवोग आदि साधनौंकी पराकाद्यारूप समताको ही यहाँ ध्यागः कहा गया है ।

ं × मन दीपशिखाकी भाँति चञ्चल तो है ही परंतु मथानीके लहश प्रमथनशील भी है । जैसे दूध-दहीको मथानी
मथ डालती है । वैसे ही मन भी शरीर और इन्द्रियोंको विरुक्तल क्षुच्य कर देता है ।

+ यह चञ्चल प्रमाधी और वलवान् मन तन्तुनाग (गोह ) के सहश अत्यन्त हद भी है। यह जिस विषयमें रमता है, उसको इतनी मजबूतीसे पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार-सा हो जाता है। इसको 'हद' वतलानेका यही भाव है।

÷ जैसे बड़े पराक्रमी हाथीपर बार-बार अङ्कुश-प्रहार होनेपर भी कुछ असर नहीं होता। वह मनमानी करता ही रहता है। वैसे ही विवेकरूपी अङ्कुशके द्वारा बार-बार प्रहार करनेपर भी यह बलवान् मन विषयोंके बीहड़ बनसे निकलना नहीं चाहता ।

ऽ जैसे शरीरमें निरन्तर चलनेवाले स्वासोच्छ्वासरूपी वायुके प्रवाहको हठा विचारा विवेक और वल आदि साधनोंके द्वारा रोक लेना अत्यन्त कठिन है। उसी प्रकार विषयोंमें निरन्तर विचरनेवाले। चञ्चला प्रमथनशीला बलवान् और दढ़ मनको रोकना भी अत्यन्त कठिन है।

= मनको किसी लक्ष्य विषयमें तदाकार करनेके लिये, उसे अन्य विषयोंसे खींच-खींचकर वार-बार उस विषयमें लगानेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नका नाम ही अभ्यास है। यह प्रमंग परमात्मामें मन लगानेका है, अतएव परमात्माको अपना लक्ष्य बनाकर चित्तवृत्तियोंके प्रवाहको बार-बार उन्हींकी ओर लगानेका प्रयत्न करना यहाँ 'अभ्यास' है। इसका विस्तार गीताके बारहवें अध्यायके नवें क्लोकमें देखना चाहिये।

A इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थोंमेंसे जब आसक्ति और समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश हो जाता है। तब उसे 'वैराग्य' कहते हैं। सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मनको वरामें न किया जाय, तो क्या हानि है; इसपर भगवान कहते हैं—

### असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मितः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः॥ ३६॥

जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुपद्वारा योग दुष्प्राप्य है अशेर वशमें किये हुए मनवाले † प्रयत्नशील पुरुषद्वारा‡ साधनसे उसका प्राप्त होना सहज है—यह मेरा मत है ॥ ३६॥

सम्बन्ध—योगिसिद्धिके ितये मनको वशमें करना परम आवश्यक बतुरुाया गया । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वशमें नहीं है, किंतु योगमें श्रद्धा होनेक कारण जो भगवत्श्राप्तिके लिये साधन करता है, उसकी मरनेके बाद क्या गति होती है; इसीके लिये अर्जुन पृछते हैं—

अर्जुन उवाच

अर्यंतिः श्रद्धयोपेतो योगाचिलतमानसः। अप्राप्य योगसंसिंद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति॥ ३७॥

अर्जुन बोले—हे श्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखने-वाला है, किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्त-कालमें योगसे विचलित हो गया है, § ऐसा साधक योगकी सिद्धिको अर्थात् भगवत्साक्षात्कारको न प्राप्त होकर किस गति-को प्राप्त होता है ? ॥ ३७ ॥

वैराग्यकी प्राप्तिके लिये अनेकों साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं—

- (१) संसारके पदार्थोंमें विचारके द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुखका अभाव देखना।
- (२) उन्हें जन्म-मृत्युः जरा-व्याघि आदि दुःख-दोषों से युक्तः अनित्य और भयदायक मानना।
- (३) संसारके और भगवान्के यथार्थ तत्त्वका निरूपण करनेवाले सत्-शास्त्रोंका अध्ययन करना ।
- (४) परम वैराग्यवान् पुरुषोंका संग करनाः संगके अभावमें उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रोंका स्मरणः मनन करना।
  - (५) संसारके टूटे हुए विशाल महलों। वीरान हुए नगरों और गाँवोंके खँडहरों को देखकर जगत्को क्षणभङ्कर समझना।
  - (६) एकमात्र ब्रह्मकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ताका अभाव समझना।
- (७) अधिकारी पुरुषोंके द्वारा भगवान्के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्त्व, प्रेम, रहस्य तथा उनके लीला-चरित्रोंका एवं दिव्य सौन्दर्य-माधुर्यका वार-वार श्रवण करना, उन्हें जानना और उनपर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना।
- \* जो अभ्यास और वैराग्यके द्वारा अपने मनको वशमें नहीं कर लेते, उनके मनपर राग-द्वेषका अधिकार रहता है और राग-द्वेषकी प्रेरणासे वह वंदरकी भाँति संसारमें ही इघर-उघर उछलता-कूदता रहता है। जब मन भोगोंमें इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखावाली और अख्यिर ही बनी रहती है (गीता २। ४१-४४)। ऐसी अवस्थामें उसे 'समत्वयोग' की प्राप्ति नहीं हो सकती।

† वशमें हो जानेपर चित्तकी चञ्चलताः प्रमथनशीलताः बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। वह सीधाः सरल और शान्त हो जाता है; फिर उसे जबः जहाँ और जितनी देरतक लगाया जायः चुपचाप लगा रहता है। यही मनके वशमें हो जानेकी पहचान है।

‡ मनके वशमें हो जानेके बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाय—उस मनको परमात्मामें पूर्णतया लगानेका तीव्र साधन न किया जाय तो उससे समत्वयोगकी प्राप्ति अपने-आप नहीं हो जाती। अतः 'प्रयत्न' की आवश्यकता सिद्ध करनेके लिये ही प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधनसे योगका प्राप्त होना सहज बतलाया गया है।

- १. पिछले रलोकमें जिसका मन वशमें नहीं हैं। उस 'असंयतात्मा' के लिये योगका प्राप्त होना कठिन बतलाया गया है। वहीं बात अर्जुनके इस प्रश्नका बीज है। इस कारण 'जिसका मन जीता हुआ नहीं है' ऐसे साधकके लक्ष्यसे 'अयितः' पदका 'असंयमी' अर्थ किया गया है।
- २. सब प्रकारके योगोंके परिणामरूप समभावका फल जो परमात्माकी प्राप्ति हैं उसका वाचक यहाँ ध्योग-संसिद्धिम्' पद है।

§ यहाँ 'योग' शब्द परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले सांख्ययोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, कर्मयोग आदि सभी साधनोंसे होनेवाले समभावका वाचक है। शरीरसे प्राणींका वियोग होते समय जो समभावसे या परमात्माके स्वरूपसे मनका विचलित हो जाना है, यही मनका योगसे विचलित हो जाना है और इस प्रकार मनके विचलित होनेमें मनकी चञ्चलता, आसक्ति, कामना, शरीरकी पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत-से कारण हो सकते हैं।

कचिन्नोभयविश्वष्टिरिङन्नाश्चमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूहो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

हे महावाहो ! क्या वह भगवत्याप्तिके मार्गमें मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न वादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता !\* ॥ ३८॥ एतन्मे संदायं कृष्ण छेल्समईस्यदोषतः।

एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमईस्यशेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

हे श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं। क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ।। ३९॥

श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४०॥

श्रीभगवान् बोले—हे पार्थ ! उस पुरुपका न तो इस लोकमें नारा होता है और न परलोकमें ही; क्योंकि हे प्यारे! आत्मोद्वारके लिये अर्थात् भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । ॥ ४०॥ प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । श्रचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥ ४१॥ योगभ्रष्ट पुरुष § पुण्यवानोंके लोकोंको अर्थात् स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्पोंतक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान् पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥

सम्बन्ध-साधारण योगभ्रष्ट पुरुषोंकी गति बतलाकर अब आसक्तिरहित उच श्रेणीके योगभ्रष्ट पुरुषोंको विशेष गतिका वर्णन करते हैं—

अर्थवा योगिनामेव कुछे भवति धीमताम्। एतद्वि दुर्छभतरं छोके जन्म यदीदृशम्॥ ४२॥

अथवा वैराग्यवान् पुरुष उन लोकोंमें न जाकर ज्ञानवान् योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है; परंतु इस प्रकारका जो यह जन्म है थो संसारमें निःसंदेह अत्यन्त दुर्लभ है× ॥४२॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धी कुरुनन्दन॥ ४३॥

वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह कियेहुए बुद्धि-संयोगको अर्थात् समबुद्धिरूप योगके संस्कारोंको अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है ॥

सम्बन्ध--अब पवित्र श्रीमानोंके घरमें जन्म केनेवाले योगभ्रष्ट

\* यहाँ अर्जुनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर फलेब्छाका त्याग करके कर्म करनेसे स्वर्गादि भोग तो उसे मिलते नहीं और अन्त समयमें परमात्माकी प्राप्तिके साधनसे मन विचलित हो जानेके कारण भगकप्राप्ति भी नहीं होती। अतएव जैसे बादलका एक दुकड़ा उससे पृथक् होकर पुनः दूसरे बादलसे संयुक्त न होनेपर नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही वह साधक स्वर्गादि लोक और परमात्मा—दोनोंकी प्राप्तिसे बिखत होकर नष्ट तो नहीं हो जाता यानी उसकी कहीं अधोगित तो नहीं होती?

† यहाँ अर्जुन भगवान्में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सम्पूर्ण मर्यादाओंके निर्माता और नियन्त्रणकर्ता स्वाक्षात् परमेश्वर हैं। अनन्तकोट ब्रह्माण्डोंके अनन्त जीवोंकी समस्त गतियोंके रहस्यका आपको पूरा पता है और समस्त लोक-लोकान्तरोंकी विकालमें होनेवाली समस्त घटनाएँ आपके लिये सदा ही प्रस्थक्ष हैं। ऐसी अवस्थामें योगश्रष्ट पुरुषोंकी गतिका वर्णन करना आपके लिये बहुत ही आसान बात है। जब आप ख्वयं यहाँ उपस्थित हैं। तब मैं और किससे पूर्वू और वस्तुतः आपके सिवा इस रहस्यको दूसरा वतला ही कौन सकता है ! अतएव कुपापूर्वक आप ही इस रहस्यको खोलकर मेरे संशयजालका छेदन कीजिये।

्रं जो साधक अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक कल्याणका साधन करता है, उसकी किसी भी कारणसे कभी शूकर, कृतर, कीट, पतज्ज आदि नीच योनियोंकी प्राप्तिरूप या कुम्भीपाक आदि नरकोंकी प्राप्तिरूप दुर्गति नहीं हो सकती।

§ ज्ञानयोगः भक्तियोगः ध्यानयोग और कर्मयोग आदिका साधन करनेवाले जिस पुरुषका मन विश्लेष आदि दोषोंसे या विषयासक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्तकालमें लक्ष्यसे विचलित हो जाता है, उसे 'योगभ्रष्ट' कहते हैं।

१. योगभ्रष्ट पुरुषोंमें जिनके मनमें विषयासिक होती है, वे तो स्वर्गादि लोकोंमें जाते हैं और पिवत्र धिनयोंके घरोंमें जन्म लेते हैं; परंतु जो वैराग्यवान् पुरुष होते हैं, वे न तो किसी लोकमें जाते हैं और न उन्हें धिनयोंके घरोंमें ही जन्म लेता पड़ता है। वे तो सीधे ज्ञानवान् सिद्ध योगियोंके घरोंमें ही जन्म लेते हैं। पूर्ववर्णित योगभ्रष्टोंसे इन्हें पृथक् करनेके लिये अथवा' का प्रयोग किया गया है।

×परमार्थसाधन ( योगसाधन ) की जितनी सुविधा योगियोंके कुलमें जन्म लेनेपर मिल सकती है, उतनी स्वर्गमें, श्रीमानोंके घरमें अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती । योगियोंके कुलमें तदनुकूल वातावरणके प्रभावसे मनुष्य प्रारम्भिक जीवनमें ही योगसाधनमें लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानीके कुलमें जन्म लेनेवाला अज्ञानी नहीं रहता, यह सिद्धान्त श्रुतियोंसे भी प्रमाणित है। इसीलिये ऐसे जन्मको अत्यन्त दुर्लंभ बतलाया गया है।

पुरुक्ती परिस्थितिका वर्णन करते हुए योगको जाननेकी इच्छाका महत्त्व बतलाते हैं—

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते॥ ४४॥

वह श्रीमानोंके घरमें जन्म छेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निस्संदेह भगवान्की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकामकर्मोंके फलको उल्लङ्घन कर जाता है ॥ ४४॥

प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संगुद्धकिरिवपः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्॥४५॥

परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मोंके संस्कारबलसे इसी जन्ममें संसिद्ध होकर मस्पूर्ण पायों से रहित हो फिर तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४५॥

तपिक्योऽधिकोयोगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तसाद् योगी भवार्जुन ॥४६॥

योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ हैं। शास्त्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ हैं।§ इससे हे अर्जुन ! तू योगी हो || ४६ ||

सम्बन्ध——पूर्वश्लोकमें योगीको सर्वश्लेष्ठ बतलाकर भगवान्ते अर्जुनको योगी बननेके लियं कहा; किंतु ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि साधनोंमेंसे अर्जुनको कौन-सा साधन करना चाहियं १ इस बातका स्पष्टीकरण नहीं किया । अतः अब भगवान् अपनेमें अनन्यप्रेम करनेवाले भक्त योगीकी प्रशंसा करते हुए अर्जुनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मेना । श्रद्धावान्भेंजते यो मीं स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

\* जो योगका जिज्ञासु है, योगमें श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकामकर्मके फलस्वरूप इस लोक और परलोकके भोगजनित सुखको पार कर जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अभ्यास करनेवाले योगभ्रष्ट पुरुषोंके विषयमें तो कहना ही क्या है ?

† तैंतालीसवें रलोकमें यह वात कही गयी है कि योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पुरुष उस जन्ममें योगसिद्धिकी प्राप्तिके लिये अधिक प्रयत्न करता है। इस रलोकमें उसी योगीको परमगतिकी प्राप्ति वतलायी जाती है, इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ प्योगी' को प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करनेवाला' बतलाया गया है; क्योंकि उसके प्रयत्नका फल वहाँ उस रलोकमें नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया गया है।

्री पिछले अनेक जन्मोंमें किया हुआ अभ्यास और इस जन्मका अभ्यास दोनों ही उसे योगसिद्धिकी प्राप्ति करानेमें अर्थात् साधनकी पराकाष्ठातक पहुँचानेमें हेतु हैं। क्योंकि पूर्व संस्कारोंके बलसे ही वह विशेष प्रयत्नके साथ इस जन्ममें साधनका अभ्यास करके साधनकी पराकाष्ठाको प्राप्त करता है।

§ सकामभावसे यज्ञ-दानादि शास्त्रविहित क्रिया करनेवालेका नाम ही 'कर्मी' है। इसमें क्रियाकी बहुलता है। तपस्त्रीमें क्रियाकी प्रधानता नहीं, मन और इन्द्रियके संयमकी प्रधानता है और शास्त्रज्ञानीमें शास्त्रीय वौद्धिक आलोचनाकी प्रधानता है। इसी विलक्षणताको ध्यानमें रखकर कर्मी, तपस्वी और शास्त्रज्ञानीका अलग-अलग निर्देश किया गया है।

१. गीताके चौथे अध्यायमें चौवीसवेंसे तीसवें स्ठोकतक भगवत्प्राप्तिके जितने भीसाधन यक्तके नामसे बतलाये गये हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत्प्राप्तिके जिन-जिन साधनोंका अवतक वर्णन किया गया है, उन सबकी पराकाष्ठाका नाम 'योग' होनेके कारण विभिन्न साधन करनेवाले बहुत प्रकारके 'योगी' हो सकते हैं। उन सभी प्रकारके योगियोंका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'योगिनाम्' पदके साथ 'अपि' पदका प्रयोग करके 'सर्वेषाम्' विशेषण दिया गया है।

२. इससे भगवान् यह दिखलाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठः सर्वगुणाधारः सर्वश्रक्तिमान् और महान् प्रियतम जान लेनेसे जिसका मुझमें अनन्य प्रेम हो गया है और इसलिये जिसका मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण अचलः अटल और अनन्यभावसे मुझमें ही स्थित हो गया है, उसके अन्तःकरणको 'मद्गत अन्तरात्मा' या मुझमें लगा हुआ अन्तरात्मा कहते हैं।

२. जो भगवान्की सत्तामें, उनके अवतारोंमें, उनके वचनोंमें, उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणोंमें तथा नाम और लीलामें एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदिमें प्रत्यक्षके सहश पूर्ण और अटल विश्वास रखता हो, उसे 'श्रद्धावान्' कहते हैं।

४. सब प्रकार और सब ओरसे अपने मन-बुद्धिको भगवान्में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेमके साथ चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकान्तमें स्थित रहते, निरन्तर श्रीभगवान्का भजन-ध्यान करना ही 'भजते' का अर्थ है।

५. यहाँ 'माम्' पद निरित्तशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदिके परम आश्रय, सौन्दर्य, माधुर्य और

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।। ४७॥ छगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है । वह

इति श्रीमहाभारते भोष्मार्श्वणि श्रोमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ भीष्मपर्वणि तु त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशाख्यरूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुन-संवादमें आत्मसंयमयोग नामक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ भीष्मपर्वमें तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥

## एकत्रिंशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां सप्तमोऽध्यायः )

ज्ञान-विज्ञान, भगवान्की व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवान्को प्रभाव-सहित न जाननेवालोंकी निन्दा और जाननेवालोंकी महिमाका कथन

सम्बन्ध—छंड अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवान्ने कहा कि—'अन्तरात्माको मुझमें लगाकर जो श्रद्धा और प्रेमके साथ मुझको मजता है, वह सब प्रकारके योगियोंमें उत्तम योगी है। 'परंतु भगवानके खरूप, गुण और प्रभावको मनुष्य जबतक नहीं जान पाता, तबतक उसके द्वारा अन्तरात्मासे निरन्तर भजन होना बहुत कठिन है; साथ ही भजनका प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिये अब भगवान् अपने गुण, प्रभावके लहित समग्र खरूपका तथा अनेक प्रकारोंसे युक्त भिक्तयोगका वर्णन करनेके लिये सातर्ने अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले दो

श्रीकॉर्ने अर्जुनको उसे सावधानीके साथ सुननेके किये प्रेरणा करके ज्ञान-विज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—— श्रीभगवानुवाच

मच्यासक्तमनीः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः । असंशयं समग्रं मां यथा शास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ श्रीभगवान् वोले—हे पार्थ ! अनन्यप्रेमसे मुझमें आसक्तिचत्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें लगा हआनं तु जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभृतिः वलः ऐश्वयादि

गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझको संदायरहित जानेगा, !

उसको सुन ॥ १ ॥

औदार्यके अनन्त समुद्र, परम दयालु, परम सुद्धद्, परम प्रेमी, दिव्य अचिन्त्यानन्दस्वरूप, नित्य, सत्य, अज और अविनाशी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वदिव्यगुणालङ्कृत, सर्वात्मा, अचिन्त्य महत्त्वसे महिमान्वित, चित्र-विचित्र लीलाकारी, लीलामात्रसे प्रकृतिद्वारा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले तथा रससागर, रसमय, आनन्दकन्द, सगुण-निर्मुणरूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तमका वाचक है।

- \* श्रीभगवान् यहाँपर अपने प्रेमी भक्तोंकी महिमाका वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कमीं आदि सभी प्यारे हैं और इन सबसे भी वे योगी मुझे अधिक प्यारे हैं, जो मेरी ही प्राप्तिक लिये साधन करते हैं, परंतु जो मेरे समग्र लपको जानकर मुझसे अनन्यप्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर, किसी वातकी अपेक्षा, आकाङ्क्षा और परवा न रखकर अपने अन्तरात्माको दिन-रात मुझमें ही लगाये रखता है, वह मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है ! जो मेरा प्रियतम है, वही तो श्रेष्ठ है; इसलिये मेरे मनमें वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है ।
- १. इस लोक और परलोकके किसी भी भोगके प्रति जिसके मनमें तिनक भी आसक्ति नहीं रह गयी है तथा जिसका मन सब ओरसे हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पदः सर्वगुणसम्पन्न परमेश्वरमें इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जलके जरा-से वियोगमें परम व्याकुल हो जानेवाली मछलीके समान जो क्षणभर भी भगवान्के वियोग और विस्मरणको सहन नहीं कर सकता, वह भय्यासक्तमनाः है।
- २. जो पुरुष संवारके सम्पूर्ण आश्रयोंका त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसोंसे मुँह मोड़कर एकमात्र भगवान्-पर ही निर्भर करता है और सर्वशक्तिमान् भगवान्को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हींके भरोसेपर सदाके लिये निश्चिन्त हो गया है। वह 'मदाश्रयः' है।
- † मन और बुद्धिको अचलभावसे भगवान्में स्थिर करके नित्य-निरन्तर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उनका चिन्तन करना ही योगमें लग जाना है।

‡ भगवान् नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं; वे सर्वगुणसम्पन्न, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप

#### ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ २॥

मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्त्वज्ञानको अस्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर और कुछ भी जाननेयोग्य रोष नहीं रह जाता ।। २॥

## मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥ ३॥

हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है ‡ और उन यत करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात् यथार्थरूपसे जानता है §। ३। भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्रतिरप्रधा॥ ४॥

## अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्॥ ५॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी—हस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके भेदोंवाली तो अपरा× अर्थात् मेरी जड प्रकृति है और हे महाबाहो! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात् चेतन प्रकृति जान+॥ ४-५॥

## एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृतस्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रस्यस्तथा॥ ६॥

हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं÷ और मैं सम्पूर्ण जगत्का

हैं तथा स्वयं ही अपनी योगमायासे जगत्के रूपमें प्रकट होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं; व्यक्त, अव्यक्त और सगुण-निर्गुण सब वे ही हैं। इस प्रकार उन भगवान्के स्वरूपको निर्भान्त और असंदिग्धरूपसे समझ लेना ही समग्र भगवान्को संशयरहित जानना है।

\* भगवान्के निर्गुण-निराकार तत्त्वका जो प्रभावः माहात्म्य और रहस्यसिंहत यथार्थ ज्ञान है, उसे 'ज्ञान' कहते हैं; इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्त्वके लीलाः रहस्यः गुणः महत्त्व और प्रभावसिंहत यथार्थ ज्ञानका नाम 'विज्ञान' है।

† ज्ञान और विज्ञानके द्वारा भगवान्के समग्र स्वरूपकी भलीभाँति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व-ब्रह्माण्ड तो समग्र रूपका एक क्षुद्र-सा अंशमात्र है। जब मनुष्य भगवान्के समग्र रूपको जान लेता है। तब स्वभावतः ही उसके लिये कुछ भी जानना वाकी नहीं रह जाता।

‡ भगवत्कृपाके फलस्वरूप मनुष्य-शरीर प्राप्त होनेपर भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंसे भोगोंमें अत्यन्त आसिक और भगवान्में श्रद्धा-ग्रेमका अमाव या कमी रहनेके कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्गकी ओर मुँह ही नहीं करते। जिसके पूर्वसंस्कार ग्रुम होते हैं, भगवान्, महापुरुष और शास्त्रोंमें जिसकी कुछ श्रद्धा-भिक्त होती है तथा पूर्वपुण्योंके पुज्जसे और भगवत्कृपासे जिसको सत्पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्योंमेंसे ऐसा कोई विरला ही इस मार्गमें प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है।

§ चेष्टाके तारतम्यसे सवका साधन एक-सा नहीं होता । अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और सङ्गदोष आदिके कारण नाना प्रकारके विष्न भी आते ही रहते हैं । अतएव साधन करनेवालोंमें भी बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा-मिक्त और साधना पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्ममें वे भगवान्का साक्षात्कार कर लेते हैं ।

× गीताके तेरहवें अध्यायमें भगवान्ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृतिके तेईस कार्य बतलाये हैं, उसीको यहाँ आठ भेदोंमें विभक्त बतलाया है। यह 'अपरा प्रकृति' होय तथा जड होनेके कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा 'परा प्रकृति' से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है; यही संसारकी हेतुरूप है और इसीके द्वारा जीवका बन्धन होता है। इसीलिये इसका नाम 'अपरा प्रकृति' है।

+ समस्त जीवोंके रारीर, इन्द्रियाँ, प्राण तथा भोग्यवस्तुएँ और भोगस्थानमय इस सम्पूर्ण व्यक्त प्रकृतिका नाम जगत् है । ऐसा यह जगत्रूप जड तस्व चेतन तस्वसे व्याप्त है।अतः उसीने इसे धारण कर रक्खा है ।

÷ अचर और चर जितने भी छोटे-वड़े सजीव प्राणी हैं, उन सभी सजीव प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन 'अपरा' (जड) और 'परा' (चेतन) प्रकृतियोंके संयोगसे ही होती हैं। इसिलये उनकी उत्पत्तिमें ये ही दोनों कारण हैं। यही बात गीताके तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें स्लोकमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके नामसे कही गयी है।

प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात् सम्पूर्ण जगत्का मूलकारण हूँ \*।६।

मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

हे धनंजय ! मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मनियोंके सदृश मुझमें गुँथा हुआ है † ॥ ७ ॥

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥ ८॥

हे अर्जुन ! मैं जलमें रस हूँ, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें ओंकार हूँ, आकाशमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ ॥ ८॥

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेपु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

में पृथिवीमें पिवत्र मान्य और अग्निमें तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूँ और तपिस्वयोंमें तप हूँ ॥ ९ ॥ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिबृद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥ हे अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज मुझको ही जान § ! मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजस्वियोंका तेज हूँ×॥

वलं वलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्पभ ॥११॥

है भरतश्रेष्ठ ! मैं वलवानोंका आसक्ति और कामनाओंसे रहित वल अर्थात् सामर्थ्य हूँ और सब भूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात् शास्त्रके अनुकूल काम हूँ + ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रधान-प्रधान वस्तुओं में साररूपसे अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान्ने प्रकारान्तरसे समस्त जगत्में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी, अब अपनेको ही त्रिगुणमय जगत्का मृरु कारण बतलाकर इस प्रसंगका उपसंहार करते हैं—

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेतितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ॥ १२॥

और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाळ भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाळे भाव हैं, उन सबको

# जैसे बादल आकाशसे उत्पन्न होते हैं। आकाशमें रहते हैं और आकाशमें ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है। वैसे ही यह सारा विश्व भगवान्से ही उत्पन्न होता है। भगवान्में ही खित है और भगवान्में ही विलीन हो जाता है। भगवान् ही इसके एकमात्र महान् कारण और परम आधार हैं।

† जैसे सूतकी डोरीमें उसी सूतकी गाँठें लगाकर उन्हें मिनये मानकर माला बना लेते हैं और जैसे उस डोरीमें और गाँठोंके मिनयोंमें सर्वत्र केवल सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान्में गुँथा हुआ है। भगवान् ही सबमें ओतप्रोत हैं।

‡ शब्दः स्पर्शः रूपः रस एवं गन्धसे इस प्रसंगमें इनके कारणरूप तन्मात्राओंका प्रहण है । इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है।

§ जो सदासे हो तथा कभी नष्ट न हो; उसे 'सनातन' कहते हैं । भगवान् ही समस्त चराचर भूत-प्राणियोंके परम आधार हैं और उन्होंसे सबकी उत्पत्ति होती है । अतएव वे ही सबके 'सनातन वीज' हैं ।

× सम्पूर्ण पदार्थोंका निश्चय करनेवाली और मन-इन्द्रियोंको अपने शासनमें रखकर उनका संचालन करनेवाली अन्तःकरणकी जो परिशुद्ध वोधमयी शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं; जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्धिमान् कहते हैं; यह बुद्धिशक्ति भगवान्की अपरा प्रकृतिका ही अंश है। इसी प्रकार सब लोगोंपर प्रभाव डालनेवाली शक्तिविशेषका नाम तेजस् है; यह तेजस्तन्व जिसमें विशेष होता है, उसे लोग 'तेजस्वी' कहते हैं। यह तेज भी भगवान्की अपरा प्रकृतिका ही एक अंश है, इसिलये भगवान्ने इन दोनोंको अपना स्वरूप बतलाया है।

+ जिस बलमें कामनाः रागः अहंकार तथा कोधादिका संयोग हैं। उस बलका वर्णन आसुरी सम्पदामें किया गया है (गीता १६।१८)। अतः वह तो आसुर बल है और उसके त्यागनेकी बात कही है (गीता १८।५३)। इसी प्रकार धर्म-विरुद्ध काम भी आसुरी सम्पदाका प्रधान गुण होनेसे समस्त अनर्थोंका मूल (गीता ३।३७)। नरकका द्वार और त्याज्य है (गीता १६।२१)। काम-रागयुक्त 'बल' से और धर्मविरुद्ध 'काम' से विलक्षणः विद्युद्ध 'बल' और विद्युद्ध 'काम' ही भगवान्का स्वरूप है।

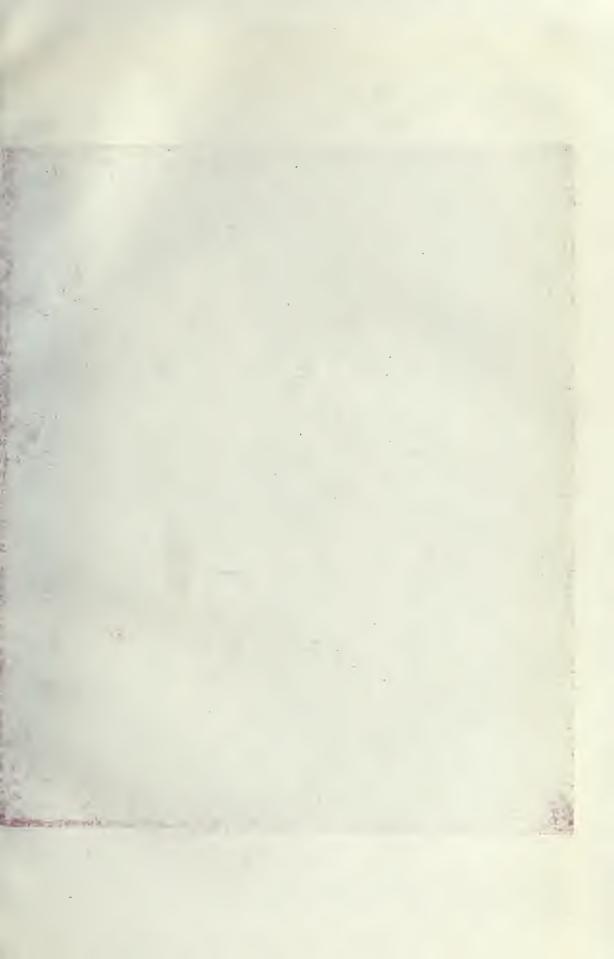

## महाभारत 🔀



अर्थार्थी मक्त ध्रुव

तू 'मुझसे ही होनेवाले हैं' # ऐसा जान । परंतु वास्तवमें उनमें में और वे मुझमें नहीं हैं† ॥ १२॥

सम्बन्ध—भगवान्ते यह दिखलाया कि समस्त जगत् मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यन्त समीप होनेपर मी लोग भगवान्को क्यों नहीं पहचानते; इसपर भगवान् कहते हैं— त्रिभिर्गुणमयैभीवैरेभिः सर्वमिदं जगत्।

गुणोंके कार्यरूप सास्विक, राजस और तामस—इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सब संसार—प्राणिसमुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता ।। १३॥

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमञ्ययम् ॥ १३॥

दैवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥

क्योंकि यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी

मेरी माया वड़ी दुस्तर हैं; परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं अर्थात् संसारसे तर जाते हैं § ॥ १४॥

सम्बन्ध—भगवान्ने मायाकी दुस्तरता दिस्रकाकर अपने भजनको उससे तरनेका उपाय बतकाया । इसपर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है, तब सब कोन निरन्तर आपका मजन क्यों नहीं करते; इसपर भगवान् कहते हैं—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापद्दतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ १५॥

मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर-स्वभावको धारण किये हुए, मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाले मूढलोग मुझको नहीं भजते ॥ १५॥

चतुर्विधा भजनते मां जनाः सुकृतिंनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ १६॥ किंतु हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करने-

# मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय, इन्द्रियोंके विषय, तन्मात्राएँ, महाभूत और समस्त गुण-अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्त्विक, राजस और तामस भावोंके अन्तर्गत हैं। इन समस्त पदार्थोंका विकास और विस्तार भगवान्की 'अपरा प्रकृति' से होता है और वह प्रकृति भगवान्की है, अतः भगवान्से भिन्न नहीं है, उन्हींके लीला-संकेतसे प्रकृतिके द्वारा सबका सुजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है—इस प्रकार जान लेना ही उन सबको 'भगवान्से होनेवाले' समझना है।

† जैसे आकाशमें उत्पन्न होनेवाले वादलोंका कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। वादल आकाशमें सदा नहीं रहते और अनित्य होनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है; पर आकाश वादलोंके न रहनेपर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है, वहाँ भी आकाश तो है ही; वह बादलोंके आश्रित नहीं है। वस्तुतः वादल भी आकाशसे भिन्न नहीं हैं, उसीमें उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थमें वादलोंकी भिन्न सत्ता न होनेसे आकाश किसी समय भी बादलोंमें नहीं है, वह तो सदा अपने-आपमें ही स्थित है। इसी प्रकार यद्यिप भगवान् भी समस्त त्रिगुणमय भावोंके कारण और आधार हैं, तथापि वास्तवमें वे गुण भगवान्में नहीं हैं और भगवान् उनमें नहीं हैं। भगवान् तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने-आपमें ही स्थित हैं।

्रां जगत्के समस्त देहाभिमानी प्राणी-यहाँतक कि मनुष्य भी—अपने-अपने स्वभाव, प्रकृति और विचारके अनुसार, अनित्य और दुःखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावोंको ही नित्य और सुखके हेतु समझकर इनकी किल्पत रमणीयता और सुखल्याकी केवल ऊपरसे ही दीखनेवाली चमक-दमकमें जीवनके परम लक्ष्यको भूलकर भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व, स्वरूप और रहस्यके चिन्तन और ज्ञानसे विमुख हो रहे हैं। इस कारण उनकी विवेकहिए इतनी स्थूल हो गयी है कि वे विषयोंके संग्रह करने और भोगनेके सिवा जीवनका अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। इसलिये वे इन सबसे सर्वया अतीत, अविनाशी परमात्माको नहीं जान सकते।

§ जो एकमात्र भगवान्को ही अपना परम आश्रयः परम गतिः परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं तथा सब कुछ भगवान्का या भगवान्के ही लिये है—ऐसा समझकर जो शरीरः स्त्रीः पुत्रः घनः ग्रहः, कीर्ति आदिमें ममत्व और आसक्तिका त्याग करकेः, उन सबको भगवान्की ही पूजाकी सामग्री बनाकर तथा भगवान्के रचे हुए विधानमें सदा संतुष्ट रहकरः भगवान्की आज्ञाके पालनमें तत्पर और भगवान्के स्मरणपरायण होकर अपनेको सब प्रकारसे निरन्तर भगवान्में ही लगाये रखते हैं।

१. जन्म-जन्मान्तरसे ग्रुभकर्म करते-करते जिनका स्वभाव सुधरकर ग्रुभकर्मशील बन गया है और पूर्व-संस्कारोंके बलसे अथवा महत्सङ्कके प्रभावसे जो इस जन्ममें भी भगवदाज्ञानुसार ग्रुभकर्म ही करते हैं, उन ग्रुभकर्म करनेवालोंको 'सुकृती' कहते हैं।

वाले अर्थार्थी, अर्कि, † जिज्ञासु ‡ और ज्ञानी §—ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं ॥ १६ ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनो ऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है,× क्योंकि मुझको तत्त्वसे ज्ञानने-वाले ज्ञानीको में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है+ ॥ १७ ॥ सम्बन्ध—भगवान्ने ज्ञानी भक्तको सबसे श्रेष्ठ और अत्यन्त प्रिय बतलाया । इसपर यह शङ्का हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं; इसपर भगवान् कहते हैं—

उदाराः सर्वे प्यैते ज्ञानी त्वातमैव मे मतम् । आस्थितः सहि युकातमा मामेवानुत्तमां गतिम्॥१८॥

ये सभी उदार हैं, ÷ परंतु ज्ञानी तो साक्षात् मेरा खरूप ही हैऽ——ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह मद्गत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८॥

\* स्त्री, पुत्र, धन, मान, वड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग-सुख आदि इस लोक और परलोकके भोगोंमेंसे, जिसके मनसे एककी या बहुतोंकी कामना है, परंतु कामनापूर्तिके लिये जो केवल भगवान्पर ही निर्भर करता है और इसके लिये जो श्रद्धा और विश्वासके साथ भगवान्का भजन करता है, वह 'अर्थार्थी' भक्त है। सुग्रीव-विभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं, इनमें प्रधानतासे भुवका नाम लिया जाता है।

† जो शारीरिक या मानिषक संताप, विपत्ति, शत्रुभय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आततायियोंके अथवा हिंस जानवरोंके आक्रमण आदिसे घवराकर उनसे छूटनेके लिये पूर्ण विश्वासके साथ हृदयकी अहिग श्रद्धासे भगवान्का भजन करता है, वह 'आर्त' भक्त है। आर्त भक्तोंमें गजराज, जरासंबके बंदी राजागण आदि बहुत-से माने जाते हैं; परंतु सती द्रीपदीका नाम मुख्यतया लिया जाता है।

‡ धनः स्त्रीः पुत्रः ग्रह आदि वस्तुओं की और रोग-संकटादिकी परवा न करके एकमात्र परमात्माको तत्त्वसे जानने-की इच्छासे ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान्की भक्ति करता है (गीता १४ । २६ )ः उस कल्याणकामी भक्तको 'जिज्ञासु' कहते हैं । जिज्ञासु भक्तोंमें परीक्षित् आदि अनेकोंके नाम हैं। परंतु उद्धवजीका नाम निशेष प्रतिद्ध है ।

§ जो परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टिमें एक परमात्मा ही रह गये हैं—परमात्माके अतिरिक्त और दुछ है ही नहीं और इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर लेनेसे जिनकी समस्त कामनाएँ निःशेष रूपसे समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थितिमें जो सहज भावसे ही परमात्माका भजन करते हैं, वे जानी हैं (गीता १२।१३-१९)। गीताके नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें क्लोकोंमें तथा दसवें अध्यायके तीसरे और पद्रहवें अध्यायके उन्नीसवें दलोकमें जिनका वर्णन है, वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तोंके अन्तर्गत हैं। ज्ञानियोंमें ग्रुकदेवजी, सनकादि, नारदजी और भीष्मजी आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रह्वाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं।

× संसार, शरीर और अपने-आपको सर्वथा भूलकर जो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवल भगवान्में ही स्थित है, उसे 'नित्ययुक्त' कहते हैं और जो भगवान्में ही हेतुरहित और अविरल प्रेम करता है, उसे 'एकभिक्त' कहते हैं; ऐसा भगवान्के तत्त्वको जाननेवाला शानी भक्त अन्य सबसे उत्तम है।

- + जिन्होंने इस लोक और परलोकके अत्यन्त प्रिया सुखप्रद तथा सांसारिक मनुष्योंकी दृष्टिसे दुर्लंभ-से-दुर्लभ माने जानेवाले भोगों और सुखोंकी समस्त अभिलापाओंका भगवान्के लिये त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टिमें भगवान्का कितना महत्त्व है और उनको भगवान् कितने प्यारे हैं—दूसरे किसीके द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि 'ज्ञानीको' मैं अत्यन्त प्रिय हूँ।' और जिनको भगवान् अतिशय प्रिय हैं, वे भगवान्को तो अतिशय प्रिय होंगे ही।
- ÷ वे सब प्रकारके भक्त इस बातका भलीभाँति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान् सर्वराक्तिमान् हैं, सर्वेश्वर हैं, परम द्यालु हैं और परम सुहृद् हैं; हमारी आशा और आकाङ्काओंकी पूर्ति एकमात्र उन्होंसे हो सकती है। ऐसा मान और जानकर, वे अन्य सब प्रकारके आश्रयोंका त्याग करके अपने जीवनको भगवान्के ही भजन-स्मरण, पूजन और सेवा आदिमें लगाये रखते हैं। उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती, जो भगवान्के विश्वासमें जरा भी त्रुटि लानेवाली हो। इसिलये सबको 'उदार' कहा गया है।
- S इस कथनसे भगवान् यह भाव दिखला रहे हैं कि ज्ञानी भक्तमें और मुझमें कुछ भी अन्तर नहीं है। भक्त है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो भक्त है।







वहूनां जन्मनीमन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ १९॥

बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है—इस प्रकार मुझको भजता है; वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९॥

कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः / प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥ २०॥

उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्रेरित होकर† उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात् पूजते हैं‡॥ २०॥

यो यो यां तां भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ २१ ॥

जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, § उस-उस भक्तकी श्रद्धाको मैं उसी देवता-के प्रति स्थिर करता हूँ ॥ २१॥

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। छभते चततःकामान् मयैव विहितान् हि तान्॥ २२॥

वह पुरुष उस श्रद्धांसे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसंदेह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

अन्तवतु फलं तेषां तद् भवत्यल्पमेधसाम् । देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

परंतु उन अल्प बुद्धिवालोंका×वह फल नारावान् है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्जें, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं + 1२३।

सम्बन्ध — जब मगवान् इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि जिस-किसी प्रकारसे भी भजनेवालेको अपने स्वरूपकी प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं मजते, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥ २४॥ बुद्धिद्दीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको

१. जिस जन्ममें मनुष्य भगवान्का ज्ञानी भक्त वन जाता है, वही उसके बहुत से जन्मोंके अन्तका जन्म है; क्योंकि भगवान्को इस प्रकार तत्त्वसे जान लेनेके पश्चात् उसका पुनः जन्म नहीं होता; वही उसका अन्तिम जन्म होता है।

२. भगवान्ने इसी अध्यायके दूसरे दलोकमें विज्ञानसिंहत जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी। जिस प्रेमी भक्तने उस विज्ञानसिंहत ज्ञानको प्राप्त कर लिया है तथा तीसरे दलोकमें जिसके लिये कहा है कि कोई एक ही मुझे तक्वसे जानता है। उसीके लिये यहाँ 'ज्ञानवान्' शब्दका प्रयोग हुआ है। इसीलिये अठारहर्वे दलोकमें भगवान्ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है।

# सम्पूर्ण जगत् भगवान् वासुदेवका ही स्वरूप है, वासुदेवके सिवा और कुछ है ही नहीं, इस तत्त्वका प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसीमें नित्य स्थित रहना—यही 'सव कुल वासुदेव हैं', इस प्रकारसे भगवान्का भजन करना है।

† जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कमोंसे संस्कारोंका संचय होता है और उस संस्कारसमूहसे जो प्रकृति बनती है, उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीवका भिन्न होता है। उस स्वभावके अनुसार जो अन्तःकरणमें भिन्न-भिन्न देवताओंका पूजन करनेकी भिन्न-भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसीको 'उससे प्रेरित होना' कहते हैं।

‡ सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र, महत्, यमराज और वहण आदि शास्त्रोक्त देवताओंको भगवान्से भिन्न समझकर, जिस देवताकी, जिस उद्देश्यसे की जानेवाली उपासनामें जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, वत, उपवास आदिके जो-जो भिन्न-भिन्न नियम हैं, उन-उन नियमोंको धारण करके वड़ी सावधानीके साथ उनका मलीमाँति पालन करते हुए उन देवताओंकी आराधना करना ही (उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजना? है।

§ देवताओं की सत्तामें, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फलमें पूरा विश्वास करके श्रद्धापूर्वक जिस देवताकी जैसी मूर्तिका विधान हो, उसकी वैसे ही धानु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदिकी मूर्ति या चित्रपटकी
विधिपूर्वक स्थापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिक मूर्तिका निर्माण करके जिस मन्त्रकी जितनी संख्याके जपपूर्वक जिन
सामग्रियों से जैसी पूजाका विधान हो, उसी मन्त्रकी उतनी ही संख्या जपकर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधानसे पूजा करना,
देवताओं के निमित्त अग्निमें आहुन्ति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का
पूजन करना और इन सबको यथाविधि नमस्कारादि करना—यही देवताओं के स्वरूपको श्रद्धासे पूजना, है।

× देवोपासक कामनाओंके वशमें होकर, अन्य देवताओंको भगवान्से पृथक् मानकर, भोगवस्तुओंके लिये उनकी उपासना करते हैं, इसलिये उनको भक्तोंकी अपेक्षा निम्न श्रेणीके और 'अल्पबुद्धि' कहा गया है।

+ भगवान्के नित्य दिव्य परमधाममें निरन्तर भगवान्के समीप निवास करना अथवा अभेदभावसे भगवान्में एकत्वको प्राप्त हो जानाः दोनोंहीका नाम भगवत्प्राप्तिः है।

न जानते हुए # मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सिचदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं † ॥ २४॥

नाहं प्रकादाः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम्॥ २५॥

क्योंकि अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसिलये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात् मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है।। २५।।

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

हे अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा

आगे होनेवाले सब भृतोंको मैं जानता हूँ, १ परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ॥ २६॥

इच्छा हेपसमुत्थेन द्वन्द्रमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥

क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन ! संशारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दु:खादि द्वन्द्वरूप मोहसे× सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २७ ॥

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वनद्वमोहनिर्मुका भजन्ते मां दढवताः॥ २८॥

परंतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्रेषजनित द्वन्द्वरूप मोहसे मुक्त दृढनिश्चयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं + ॥

\* अपनी अनन्त दयाद्यता और घरणागतवत्सलताके कारण जगत्के प्राणियोंको अपनी घरणागितका सहारा देनेके लिये ही भगवान् अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्यके सहित ही नाना स्वरूपोंमें प्रकट होते हैं और अपनी अलैकिक लीलाओंसे जगत्के प्राणियोंको परमानन्दके महान् सागरमें निमग्न कर देते हैं। भगवान्का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही 'उनके अनुत्तम अविनाशी परमभावको न जानना' है।

† भगवान्के निर्गुण-सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। मनुष्यादिके रूपमें उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अन्तर्धान हो जाना ही परमधामगमन है। अन्य प्राणियोंकी भाँति चरीर-संयोग-वियोगरूप जन्म-मरण उनके नहीं होते। इस रहंस्यको न समझनेके कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्मसे पहले अव्यक्त थे अर्थात् उनकी कोई सत्ता नहीं थी। अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं; इसी प्रकार यह श्रीकृष्ण भी जन्मसे पहले नहीं था। अब वसुदेवके घरमें जन्म लेकर व्यक्त हुआ है; अन्य मनुष्योंमें और इसमें अन्तर ही क्या है ? अर्थात् कोई भेद नहीं है। यही बुद्धिहीन मनुष्यका भगवान्को अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानना है।

१. 'लोकः' पदका प्रयोग केवल भगवान्के भक्तोंको छोड़कर शेष पापी, पुण्यात्मा—सभी श्रेणीके साधारण अज्ञानी मनुष्यसमुदायके लिये किया गया है।

‡गीताके चौथे अध्यायके छठे व्लोकमें भगवान्ने जिसको 'आत्ममाया' कहा है, जिस योगशक्तिसे भगवान् दिव्य गुणोंके सिहत स्वयं मनुष्यादि रूपोंमें प्रकट होते हुए भी लोकदृष्टिमें जन्म घारण करने बाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी मायाशक्तिका नाम 'योगमाया' है। उससे वास्तवमें भगवान् आवृत नहीं होते तथापि जैसे लोगोंकी दृष्टि बादलोंसे आवृत हो जानेके कारण ऐसा कहा जाता है कि सूर्य बादलोंसे ढका गया। उसी प्रकार यहाँ भगवान्का अपनेको योगमायासे छिपा रहना बताना है।

§ यहाँ भगवान् यह कहते हैं कि 'देवता, मनुष्य, पशु और कीट-पतङ्गादि जितने भी भूत—चराचर प्राणी हैं, वे सब अबसे पूर्व अनन्त कल्प-कल्पान्तरोंमें कब किन-किन योनियोंमें किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या-क्या किया या तथा वर्तमान कल्पमें कौन, कहाँ, किस योनिमें किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पोंमें कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातोंको मैं जानता हूँ।' वास्तवमें भगवान्के लिये भूत, भविष्य और वर्तमानकालका भेद नहीं है। उनके अखण्ड ज्ञानस्वरूपमें सभी कुछ सदा-सर्वदा प्रत्यक्ष है।

× जिनको भगवान्ने मनुष्यके कल्याणमार्गमें विष्न डालनेवाले शत्रु (परिपन्थी) बतलाया है (गीता २। २४) और काम-क्रोधके नामसे (गीता ३। ३७) जिनको पापोंमें हेतु तथा मनुष्यका वैरी कहा है, उन्हीं राग-द्रोधका यहाँ 'इच्छा' और 'द्रोध' के नामसे वर्णन किया है। इन 'इच्छा-द्रोध' से जो हर्ष-शोक और सुख-दु:खादि द्वन्द्व उत्मन्न होते हैं, वे इस जीवके अज्ञानको हद करनेमें कारण होते हैं; अतएव उन्हींका नाम 'द्वन्द्वरूप मोह' है।

+ भगवान्को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर बुद्धिसे उनके तत्त्वका निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम और गुणोंका कीर्तन, सिरसे उनको नमस्कार, हाथोंसे उनकी पूजा और दीन-दुखी आदिके रूपमें उनकी सेवा, नेत्रोंसे उनके विग्रहके दर्शन, चरणोंसे उनके मन्दिर और तीर्थादिमें जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओंको नि:शेषरूपसे केवल उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्होंका हो रहना—यही 'सब प्रकार उनको भजना' है।

जरामरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्मतद् विदुः कृत्स्नमध्यातमं कर्म चाखिलम्॥ २९॥

जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यत्न करते हैं, # वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं ॥ २९॥ साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ३०॥

एवं जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके सहित तथा अधियक-के सहित (सबके आत्मरूप) मुझे अन्तकालमें भी जानते हैं, वे युक्तिचित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं | अर्थात् प्राप्त हो जाते हैं || ३० ||

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ भीष्मपर्वणि तु एक्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुन-संवादमें ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ भीष्मपर्वमें इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

## द्वात्रिंशोऽध्यायः

( श्रीमद्भगवद्गीतायामष्टमोऽध्यायः )

ब्रह्म, अध्यातम और कमीदिके विषयमें अर्जुनके सात प्रक्न और उनका उत्तर, एवं भक्तियोग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गीका प्रतिपादन

सम्बन्ध-गीताके सातवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे दलोकतक भगवान्ने अपने समग्र रूपका तत्त्व सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करते हुए, उसके कह नेको प्रतिज्ञा और जाननेवालोंकी प्रशंसा की । फिर सत्ताईसवें दलोकतक अनेक प्रकारसे उस तत्त्वको समझाकर न जाननेके कारणको भी भलीमाँति समझाया और अन्तमें ब्रह्म, अध्यासम, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित भगवान्के समग्र रूपको जाननेवाले भक्तकी महिमाका वर्णन करते हुए उस अध्यायका उपसंहार किया; किंतु उन्तोसवें और तीसवें दलोकोंमें वर्णित ब्रह्म, अध्यासम, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ— इन छहोंका तथा प्रयाणकालमें भगवान्को जाननेकी वातका रहस्य मली-माँति न समझनेके कारण इस आठवें अध्यायके आरम्ममें पहले दो इलोकोंमें अर्जुन उपर्युक्त सातों विषयोंको समझनेके लिये भगवान्से सात प्रदन करते हैं—

अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मकिमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥ १॥

अर्जुनने कहा—हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत नामसे क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं ? ॥ १॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मिभः ॥ २ ॥

हे मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ? और वह इस शरीरमें कैसे है ? तथा युक्तचित्तवाले पुरुषोंद्वारा अन्त समय-में आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं ? ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भृतभावोङ्गवकरो विसर्गः कर्मसंक्षितः॥३॥

\* यहाँ भगवान् यह कहते हैं कि 'जो संसारके सब विषयोंके आश्रयको छोड़कर दढ़ विश्वासके साथ एकमान मेरा ही आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें ही मन-बुद्धिको लगाये रखते हैं, वे मेरे रारण होकर यत्न करनेवाले हैं।

† उन्तीसवें क्लोकमें वर्णित 'ब्रह्म', जीवसमुदायरूप 'अध्यातम', भगवान्का आदि संकल्परूप 'कर्म' तथा उपर्युक्त जडवर्गरूप 'अधिमृत', हिरण्यगर्भरूप 'अधिदैव' और अन्तर्यामीरूप 'अधियश'—सव एक भगवान्के ही स्वरूप हैं । यही भगवान्का समग्र रूप है । अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने इसी समग्र रूपको वतलानेकी प्रतिशा की थी । फिर सातवें क्लोकमें 'सुशसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है', बारहवेंमें 'सात्त्रिक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं' और उन्नीसवेंमें 'सब कुछ वासुदेव ही है' कहकर इसी समग्रका वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपर्युक्त शब्दोंसे इतीका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया गया है । इस समग्रको जान लेना अर्थात् जैसे जलके परमाणु, भाप, बादल, धूम, जल और वर्ष सभी जलस्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिमृत, अधिदैव और अधियश—सब कुछ वासुदेव ही हैं—इस प्रकार यथार्यरूपने अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्मको या भगवान्को जानना है ।

श्रीभगवान्ने कहा-परम अक्षर 'ब्रह्म' है, # अपना स्वरूप अर्थात् जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, 1 वह 'कर्म' नामसे कहा गया है ॥ ३॥

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियहोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

उत्पत्ति विनाश्चर्मवाले सब पदार्थ अधिभृत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें मैं वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ हँ× || ४ || अन्तकाले च मामेव सारन मक्तवा कलेवरम।

यः प्रयाति स मङ्गावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ

शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूपको प्राप्त होता है --- इसमें कुछ भी संशय नहीं है + ॥ ५ ॥

सम्बन्ध-यहाँ यह बात कही गयी कि भगवानका स्मरण करते हुए मरनेवाला भगवानुको ही प्राप्त होता है। इसपर यह जिज्ञासा होतो है कि केवल भगवानके समयन्थमें ही यह विशेष नियम है या समीके सम्बन्धमें है: इसपर कहते हैं-

यं यं वापि सारन भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तङ्गावभावितः॥ ६॥

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावकोऽ स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, उस उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है A || ६ ||

\* अक्षरके साथ 'परम' विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि गीताके सातवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें प्रयुक्त 'ब्रह्म' शब्द निर्गुण निराकार सञ्चिदानन्दघन परमात्माका वाचक है; वेदः ब्रह्मा और प्रकृति आदिका नहीं।

🕇 'स्वो भावः स्वभावः' इस ब्युत्यत्तिके अनुसार अपने ही भावका नाम स्वभाव है। जीवरूपा भगवान्की चेतन परा प्रकृतिरूप आत्मतत्त्व ही जब आत्म-शब्दवाच्य शरीर, इन्द्रिय, मन-बुद्धचादिरूप अपरा प्रकृतिका अविष्ठाता हो जाता है। तब उसे 'अध्यात्म' कहते हैं । अतएव गीतांके सातवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें भगवान्ने 'कृत्स' विशेषणके साथ जो 'अध्यातम' शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ 'चेतन जीवसमुदाय' समझना चाहिये।

‡ 'भूत' शब्द चराचर प्राणियोंका वाचक है । इन भूतोंके भावका उद्भव और अम्युदय जिस त्यागसे होता है। जो सृष्टि-स्थितिका आधार है, उस 'त्याग' का नाम ही कर्म है। महाप्रलयमें विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने कर्म संस्कारीके साथ भगवान्में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टिके आदिमें भगवान जब यह तंकत्व करते हैं कि भी एक ही बहुत हो जाऊँ, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवानका यह 'आदि संकल्य' ही अचेतन प्रकृतिरूप योनिमें चेतनरूप बीजकी स्थापना करना है। यही महान् विसर्जन है और इसी विसर्जन (त्याग) का नाम विसर्ग है।

१. अपरा प्रकृति और उसके परिणामसे उत्पन्न जो विनाशशील तत्त्व है। जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है। उसका नाम 'क्षरभाव' है। इसीको गीताके तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र' ( दारीर ) के नामसे और पंद्रहवें अध्यायमें 'क्षर' पुरुषके नामसे कडा गया है।

§ 'पुरुष' शब्द यहाँ 'प्रथम पुरुष' का वाचक है; इसीको सूत्रातमा, हिरण्यगर्ध, प्रजापित या ब्रह्मा कहते हैं। जढ-चेतनात्मक सम्पूर्ण विश्वका यही प्राणपुरुष है, समस्त देवता इसीके अङ्ग हैं, यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है; इसीसे इसका नाम 'अधिदैव' है।

× अर्जुनने दो बातें पूछी थीं-अधियन्न कीन है ! और वह इस शरीरमें कैसे है ! दोनों प्रश्नोंका भगवानने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु हैं ( गीता ५। २९; ९। २४ ) और समस्त फलोंका विधान वे ही करते हैं ( गीता ७ । २२ ) तथा वे ही अन्तर्यामी रूपसे सबके अंदर व्यापक हैं; इसलिये वे कहते हैं कि 'इस शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे अधियत्त मैं ख्वयं ही हूँ।'

+ यहाँ अन्तकालका विशेष महत्त्व प्रकट किया गया है, अतः भगवान्के कहनेका यहाँ यह भाव है कि जो सदा-सर्वदा मेरा अनन्यचिन्तन करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जो इस मनुष्य-जन्मके अन्तिम क्षणतंक भी मेरा चिन्तन करते हुए शरीर त्यागकर जाते हैं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है।

÷ अन्तकालमें भगवान्का स्मरण करनेवाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी कालमें क्यों न मरे एवं पहलेके उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवान्की प्राप्ति निःसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शङ्का नहीं है।

S ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, नृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड पदार्थ हैं। उन सबका नाम भाव है। अन्तकालमें किसी भी पदार्थका चिन्तन करना। उस भावका स्मरण करना है।

A अन्तकालमें प्रायः उसी भावका स्मरण होता है जिस भावसे चित्त सदा भावित होता है। पूर्वसंस्कारः संगः वातावरणः आसक्तिः कामनाः भय और अध्ययन आदिके प्रभावसे मनुष्य जिस भावका वार-बार चिन्तन करता है। वह

तसात् सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च।

मर्यार्पतमनोवुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७॥

इसिल्ये हे अर्जुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । \* इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर † तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा । ७।

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥ ८॥

हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यास-रूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरुषको अर्थात् परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ।। ८ ॥ कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुसारेद् यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव। भुवोर्मध्ये प्राणमावेदय सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्

जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता, है सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके घारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सदद्य नित्य चेतन प्रकाशरूप और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सीचदानन्द्यन परमेश्वरका स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे मृकुटी-के मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यस्वरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ ९—१०॥

उसीसे भावित हो जाता है तथा मरनेके बाद सूक्ष्मरूपसे अन्तःकरणमें अङ्कित हुए उस भावसे भावित होता होता समयपर उस भावको पूर्णतमा प्राप्त हो जाता है। किसी मनुष्यका छायाचित्र (फोटो) छेते समय जिस क्षण फोटो (चित्र) खींचा जाता है, उसक्षणमें वह मनुष्य जिस प्रकारसे स्थित होता है, उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकालमें मनुष्य जैसा चिन्तन करता है, वैसे ही रूपका फोटो उसके अन्तःकरणमें अङ्कित हो जाता है। उसके बाद फोटोकी भाँति अन्य सहकारी पदार्थोंकी सहायता पाकर उस भावसे भावित होता हुआ वह समयपर स्थूलरूपको प्राप्त हो जाता है।

यहाँ अन्तःकरण ही कैमरेका प्लेट है, उसमें होनेवाला स्मरण ही प्रतिविम्ब है और अन्य सूक्ष्म शरीरकी प्राप्ति ही चित्र खिंचना है; अतएव जैसे चित्र लेनेवाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर-उधर हिल्ने- डुल्लेसे चित्र विगड़ जाता है, वैसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंका चित्र उतारनेवाले भगवान् मनुष्यको सावधान करते हैं कि 'तुम्हारा फोटो उतरनेका समय अत्यन्त समीप है, पता नहीं वह अन्तिम क्षण कब आ जाय; इसिल्ये तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र विगड़ जायगा। यहाँ निरन्तर परमात्माके खरूपका चिन्तन करना ही सावधान होना है और परमात्माको छोड़कर अन्य किसीका चिन्तन करना ही अपने चित्रको विगाड़ना है।

\* जो भगवान्के गुण और प्रभावको भलीमाँति जाननेवाला अनन्यप्रेमी भक्त है, जो सम्पूर्ण जगत्को भगवान्के द्वारा ही रचित और वास्तवमें भगवान्से अभिन्न तथा भगवान्की कीडाख्यली समझता है, उसे प्रह्लाद और गोपियोंकी माँति प्रत्येक परमाणुमें भगवान्के दर्शन प्रत्यक्षकी माँति होते रहते हैं; अतएव उसके लिये तो निरन्तर भगवत्सरणके साथ-साथ अन्यान्य कम करते रहना बहुत आसान वात है तथा जिसका विषयभोगोंमें वैराग्य होकर भगवान्में मुख्य प्रेम हो गया है, जो निष्काम भावसे केवल भगवान्की आज्ञा समझकर भगवान्के लिये ही वर्णवर्मके अनुसार कर्म करता है, वह भी निरन्तर भगवान्का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरोंका ध्यान रखती हुई नटी वाँस्पर चढ़कर अनेक प्रकारके खेल दिखलाती है, अथवा जैसे हैंडलपर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर-ड्र'इवर दूसरोंसे वातचीत करता है और विर्यास्तसे बचनेके लिये रास्तेकी ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवान्का स्मरण करते हुए वर्णाश्रमके सब काम सुचारुरूपसे हो सकते हैं।

† बुद्धिसे भगवान्के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्त्वको समझकर परमश्रद्धाके साथ अटल निश्चय कर लेना और मनसे अनन्य श्रद्धा प्रेमपूर्वक गुण, प्रभावके सहित भगवान्का निरन्तर चिन्तन करते रहना—यही मन बुद्धिको भगवान्में समर्थित कर देना है।

१० यमः नियमः आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा और ध्यानके अभ्यासका नाम अभ्यासयोगः है। ऐसे अभ्यासयोगके द्वारा जो चित्त भलीभाँति वरामें होकर निरन्तर अभ्यासमें हो लगा रहता है। उसे 'अभ्यासयोगयुक्त' कहते हैं।

‡ इसी अध्यायके चौथे रलोकमें जिसको 'अधियज्ञ' कहा है और बाईसवें रलोकमें जिसको 'परम पुरुष' बतलाया है, भगवान्के उस सृष्टि, स्थित और संहार करनेवाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञानस्वरूपको यहाँ 'दिव्य परम पुरुष' कहा गया है। उसका चिन्तन करते करते उसे यथार्थरूपमें जानकर उसके साथ तद्रूप हो जाना ही उसको प्राप्त होना है।

§ परमेश्वर अन्तर्यामीरूपचे सब प्राणियोंके शुभ और अग्रुभ कर्मके अनुसार शासन करनेवाले होनेसे 'सबके नियन्ता' हैं।

सम्बन्ध—पाँचवें इलोकमें भगवान्का चिन्तन करते-करते मरनेवाले साधारण मनुष्यको गतिका संश्लेपमें वर्णन किया गया, फिर आठवेंसे दसवें इलोकतक भगवान्के 'अधियज्ञ' नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूपका चिन्तन करनेवाले योग्यिकी अन्तकालीन गतिके सम्बन्धमें बतलाया, अब ग्यारहवें इलोकसे तेरहवेंतक परम अक्षर निर्मुण निराकार परम्रक्कको उपासना करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन करनेके लिये पहले उस अक्षर महाको प्रशंसा करके उसे बतलाते हैं—

### यदश्ररं वेदविदो वद्गित विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण प्रवक्ष्ये॥

वेदके जाननेवाले विद्वान् जिस सिंबदानन्दघनरूप परम-पदको अविनाशी कहते हैं, असिक्तरिहत यत्नशील संन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस परम पदको मैं तेरे लिये संक्षेपसे कहूँगा ।। ११॥

## सर्वद्वाराणि संयम्य मनो इदि निरुध्य च। मुध्न्यीघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥ १२॥

## ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३॥

सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर‡ तथा मनको हृदेशमें स्थिर करके, § फिर उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तक-में स्थापित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष ॐ इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है× || १२-१३ ||

## अनन्यचेतीः सततं यो मैं सरित नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में मुलभ हूँ, अर्थात् उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ + ॥ १४॥

# वेदके जाननेवाले ज्ञानी महात्मा पुरुष कहते हैं कि यह 'अक्षर' है अर्थात् यह एक ऐसा महान् तत्त्व है, जिसका किसी भी अवस्थामें कभी भी किसी भी रूपमें क्षय नहीं होता; यह सदा अविनश्वर, एकरस और एकरूप रहता है। गीताके बारहवें अध्यायके तीसरे इलोकमें जिस अव्यक्त अक्षरकी उपासनाका वर्णन है, यहाँ भी यह उसीका प्रसंग है।

† 'ब्रह्मचर्य' का वास्तविक अर्थ है, ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मके मार्गमें संचरण करना—िजन साधनोंसे ब्रह्मप्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना । ऐसे साधन ही ब्रह्मचारीके व्रत कहलाते हैं, सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा करना भी इन्हींके अन्तर्गत है । ये ब्रह्मचर्य-आश्रममें आश्रमधर्मके रूपमें अवश्य पालनीय हैं और साधारणतया तो अवस्थाभेदके अनुसार सभी साधकोंको यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिये ।

यहाँ भगवान्ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्योंमें जिस परब्रह्म परमात्माका निर्देश किया गया है। वह ब्रह्म कौन है और अन्तकालमें किस प्रकार साधन करनेवाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है—यह बात में तुम्हें संक्षेपसे कहूँगा।

१. यहाँ ज्ञानयोगीके अन्तकालका प्रतंग होनेसे 'माम्' पद सिचदानन्दघन निर्गुण-निराकार ब्रह्मका बाचक है।

‡ श्रोत्रादि पाँच शानेन्द्रिय और वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रिय—इन दसों इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका ग्रहण होता है, इसिलिये इनको 'द्वार' कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहनेके स्थानों (गोलकों) को भी 'द्वार' कहते हैं। इन इन्द्रियों-को बाह्य विषयोंसे हटाकर अर्थात् देखने-सुनने आदिकी समस्त कियाओंको बंद करके, साथ ही इन्द्रियोंके गोलकोंको भी रोककर इन्द्रियोंकी इत्तिको अन्तर्मुख कर लेना ही सब द्वारोंका संयम करना है। इसीको योगशास्त्रमें 'प्रत्याहार' कहते हैं।

§ नामि और कण्ठ - इन दोनों स्थानोंके बीचका स्थानः जिसे हृदयकमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणींका निवासस्थान माना गया है। हृदेश है और इधर-उधर भटकनेवाले मनको संकल्प विकल्पोंसे रहित करके हृदयमें निरुद्ध कर देना ही उसको हृदेशमें स्थिर करना है। ...

× निर्गुण-निराकार ब्रह्मको अभेदभावसे प्राप्त हो जानाः परम गतिको प्राप्त होना है। इसीको सदांके लिये आवागमन-से मुक्त होनाः मुक्तिलाभ कर लेनाः मोक्षको प्राप्त होना अथवा निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होना कहते हैं।

- २. जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तुमें न लगकर निरन्तर अनन्य प्रेमके खाथ केवल परम प्रेमी परमेश्वरमें ही लगा रहता हो। उसे 'अनन्यचेताः' कहते हैं।
- ३. यहाँ 'माम्' पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका वाचक है; परंतु जो श्रीविष्णु और श्रीराम या भगवान्के दूसरे रूपको इष्ट माननेवाले हैं, उनके लिये वह रूप भी 'माम्' का ही वाच्य है तथा परम प्रेम और श्रद्धाके साथ निरन्तर भगवान्के खरूपका अथवा उनके नाम, गुण, प्रभाव और लीला आदिका चिन्तन करते रहना ही उनका स्मरण करना है।

🕂 + अनन्यभावसे भगवान्का चिन्तन करनेवाला प्रेमी भक्त जब भगवान्के वियोगको नहीं सह सकता तब !ये यथा

# महाभारत 🐃

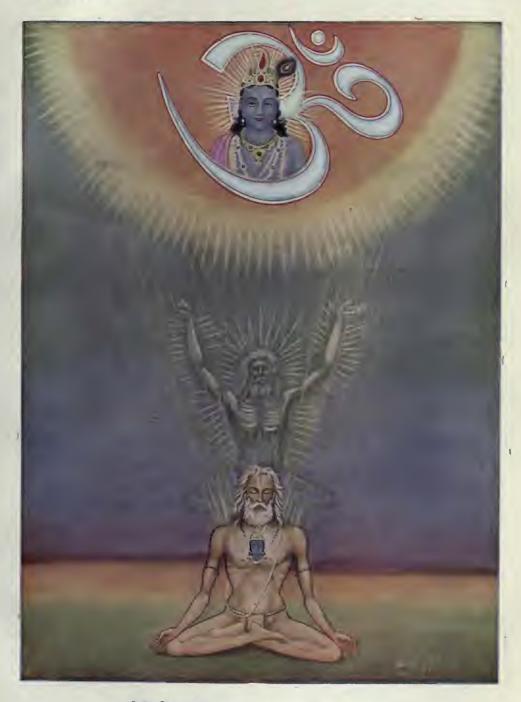

अोमित्येकाक्षरं त्रह्म व्याहरन् मामनुसारन्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ (गीता ८ । १३)



मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥

परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन # मुझको प्राप्त होकर दुःखोंके घर एवं क्षणभङ्कर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते ॥

सम्बन्ध—भगवरप्राप्त महात्मा पुरुषोंका पुनर्जन्म नहीं होता— इस कथनसे यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवोंका पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जाननेकी इच्छा होती है कि किस लोकतक पहुँचे हुए जीवोंको वापस लौटना पड़ता है। इसपर मगवानः कहते हैं—

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त‡ एव लोक पुनरावर्ती § हैं। परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ॥ १६ ॥

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः । रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

ब्रह्माका जो एक दिन है। उसको एक हजार चतुर्युगी-तककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार चतुर्युगी-तककी अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं। ४ वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं। । १७।।

मां प्रयद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गीता ४। ११) के अनुसार भगवान्को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है और जब भगवान् स्वयं मिलनेकी इच्छा करते हैं। तब कठिनताके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतुसे ऐसे भक्तके लिये भगवान्को सुलभ बतलाया गया है।

\* अतिशय श्रद्धा और प्रेमके साथ नित्य-निरन्तर भजन-ध्यानका साधन करते-करते जब साधनकी वह पराकाष्ट्रारूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेके बाद फिर कुछ भी साधन करना शेप नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान्का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है—उस पराकाष्ट्राकी स्थितिको परम सिद्धि कहते हैं और भगवान्के जो भक्त इस परम सिद्धिको प्राप्त हैं, उन ज्ञानी भक्तोंकें लिये प्रहातमा शब्दका प्रयोग किया गया है।

† मरनेके बाद कर्मपरवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियोंमें के किसी भी योनिमें जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है और ऐसी कोई भी योनि नहीं है, जो दुःखपूर्ण और अनित्य न हो। अतः पुनर्जन्ममें गर्भसे लेकर मृत्युपर्यन्त दुःख-ही-दुःख होनेके कारण उसे दुःखोंका घर कहा गया है और किसी भी योनिका तथा उस योनिमें प्राप्त भोगोंका संयोग सदा न रहनेवाला होनेसे उसे अद्याश्वत (क्षणमङ्कर) बतलाया गया है।

्रं जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टिके आदिमें भगवान्के नाभिकमलसे उत्पन्न होकर सारी सृष्टिकी रचना करते हैं, जिनको प्रजापित, हिरण्यगर्भ और स्त्रात्मा भी कहते हैं तथा इसी अध्यायमें जिनको अधिदैव कहा गया है (गीता ८।४), वे जिस अर्ध्वलोकमें निवास करते हैं, उस लोकविशेषका नाम 'ब्रह्मलोक' है। उपर्युक्त ब्रह्मलोकके सिह्त उससे नीचेके जितने भी विभिन्न लोक हैं, उन सबको पुनरावर्ती समझना चाहिये।

§ वार-वार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका खभाव हो, उन लोकोंको 'पुनरावर्ता' कहते हैं।

इसे दूसरी तरह समिक्सिये। हमारे युगोंके समयका परिमाण इस प्रकार है-

कलियुग-४,३२,००० वर्ष

द्वापरयुग—८,६४,००० वर्ष (कलियुगसे दुगुना)

त्रेतायुग—१२,९६,००० वर्ष (कलियुगसे तिगुना)

सत्ययुग-१७,२८,०००वर्ष (कलियुगसे चौगुना)

कुल जोड़—४३, २०, ००० वर्ष

म॰ स॰ २-२.१०-

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

सम्पूर्ण चराचर भृतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेशकालमें अध्यक्तसे अर्थात् ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अध्यक्त नामक ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरमें ही लीन हो जाते हैं ।। १८॥

भूतम्रामः स प्वायं भूत्वा भूत्वा महीयते । राज्यागमेऽवद्गः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ हे पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है | | १९ ||

सम्बन्ध — ब्रह्माकी रात्रिके आरम्भमें जिस अन्यक्तमें समस्त भृत लीन होते हैं और दिनका आरम्भ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं; वही अन्यक सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं—

परस्तसातु भावोऽन्योऽन्यकोऽन्यकात् सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥ उत अव्यक्तसे भी अति परे दमरा अर्थात् विलक्षण जो

यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे हजार दिव्य युगोंका अर्थात् हमारे ४,३२,००,००,००० ( चार अरब वत्तीस करोड़ ) वर्षका ब्रह्माका एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है।

मनुस्मृतिके प्रथम अध्यायमें चौंसटवेंसे तिहत्तरवें रहोकतक इस विषयका विश्वद वर्णन है। ब्रह्माके दिनको 'कल्प' या 'सर्ग' और रात्रिको प्रलय कहते हैं। ऐसे तीस दिन-रात्रका ब्रह्माका एक महीना, ऐसे वारह महीनोंका एक वर्ष और ऐसे सौ वपोंकी ब्रह्माकी पूर्णायु होती है। ब्रह्माके दिन-रात्रिका परिमाण वतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्माका जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा कालकी अवधिवाला है, इसलिये वह भी अनित्य ही है और जब वही अनित्य है, तब उसके नीचेके लोक और उनमें रहनेवाले प्राणियोंके शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है ?

३ देव, मनुष्य, पितर, पद्य, पक्षी अदि योनियोंमें जितने भी व्यक्तरपर्में स्थित देइचारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको
 ५ देव, मनुष्य, पितर, पद्य, पक्षी अदि योनियोंमें जितने भी व्यक्तरपर्में स्थित देइचारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको
 ५ देव, मनुष्य, पितर, पद्य, पक्षी अदि योनियोंमें जितने भी व्यक्तरपर्में स्थित देइचारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको
 ५ देव, मनुष्य, पितर, पद्य, पक्षी अदि योनियोंमें जितने भी व्यक्तरपर्में स्थित देइचारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको
 ५ देव, मनुष्य, पितर, पद्य, पक्षी अदि योनियोंमें जितने भी व्यक्तरपर्में स्थित देइचारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको
 ५ देव, मनुष्य, पितर, पद्य, पक्षी अदि योनियोंमें जितने भी व्यक्तरपर्में स्थित देइचारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको
 ५ देव, मनुष्य, पितर, पद्य, पितर, पद्य, पितर, पद्य, पितर, प

प्रकृतिका जो सूक्ष्म परिणाम है। जिसको बह्माका सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। स्यूल पञ्चमहाभूतोंके उत्पन्न होनेसे पूर्वकी जो स्थिति है। उस सूक्ष्म अपरा प्रकृतिका नाम यहाँ 'अव्यक्त' है।

ब्रह्माके दिनके आगममें अर्थात् जब ब्रह्मा अपनी सुपुप्ति-अवस्थाका त्याग करके जाव्रत्-अवस्थाको स्वीकार करते हैं। तब उस स्क्ष्म प्रकृतिमें विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूलरूपमें परिणत हो जाती है एवं उम स्थूलरूपमें परिणत प्रकृतिके साथ सब प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपोंमें सम्बद्ध हो जाते हैं। यही अब्यक्तसे व्यक्तियोंका उत्पन्न होना है।

† एक इजार दिश्य युगोंके बीत जानेगर जिस क्षणमें ब्रह्मा जाग्रत्-अवस्थाका त्याग करके सुपुति-अवस्थाको स्वीकार करते हैं। उस प्रथम क्षणका नाम ब्रह्माकी रात्रिका आगम प्रवेश-काल है।

उस समय स्थूलरूपमें परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त हो जाती है और समस्त देह्धारी प्राणी भिन्न-भिन्न स्थूल इतिरोंसे रहित होकर प्रकृतिकी सूक्ष्म अवस्थामें स्थित हो जाते हैं। यही उन अव्यक्तमें समस्त व्यक्तियोंका लय होना है।

्राप्त में लीन हो जानेसे भूतपाणी न तो मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता हो मिटती है। इसीलिये ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने-अपने गुण और कमींके अनुसार यथायोग्य स्थूल शरीरोंको प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं।

इस प्रकार यह भूतसमुद्दाय अनादिकालसे उत्पन्न हो-होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्माकी आयुके सौ वर्ष पूर्ण होनेपर जन ब्रह्माका शरीर भी मूल प्रकृतिमें लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूतसमुद्दाय भी उसीमें लीन हो जाते हैं (गीता ९।७), तब भी इनके इस चक्करका अन्त नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं (गीता ९।८)। जनतक प्राणीको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तबतक वह बार-बार इसी प्रकार उत्पन्न होन्हर प्रकृतिमें लीन होता रहेगा।

यहाँ ब्रह्माके दिन-रातका प्रसंग होनेसे यही समझना चाहिये कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियोंको उनके गुण-कर्मानुसार शरीरोंसे सम्बद्ध करके बार-बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलयके बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्पत्ति नहीं होती। उस समय तो सृष्टिकी रचना स्वयं भगवान् करते हैं। परंतु ब्रह्माके उत्पन्न होनेके बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं।

गीताके नवें अध्यायमें ( स्ठोक ७ से १० ) और चौदहवें अध्यायमें ( स्ठोक ३, ४ ) जो सृष्टिरचनाका प्रसंग है, वह महाप्रलयके बाद महासर्गके आदिकालका है और यहाँका वर्णन ब्रह्माकी रात्रिके ( प्रलयके ) बाद ब्रह्माके दिनके ( सर्गके ) आरम्भ-समयका है।

सनातन अव्यक्तभाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ।। २०॥

सम्बन्ध——आठवें और दसवें श्लोकों ने अधियज्ञकी उपासनाका फल परम दिन्य पुरुषकी प्रति, तेरहवें श्लोकमें परम अक्षर निर्मुण ब्रह्मकी उपासनाका फल परमगतिकी प्राप्ति और चौदहवें श्लोकमें समुण-साकार भगवान् श्लीकृष्णकी उपासनाका फल भगवानकी प्राप्ति बतलाया गया है। इससे तीनोंने किसी प्रकारके मेदका भ्रम न हो जाय, इस उद्देश्यसे अब सवकी एकताका प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्तिक बाद पुनर्जन्मका अभाव दिखलाते हैं—

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

जो अव्यक्त 'अक्षर' † इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षरनामक अव्यक्तभावको परम गित ‡ कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है ।। २१॥

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२॥ हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं और जिस सिचदानन्द्यन परमात्मासे यह सब जगत् परिपूर्ण है अप वह सनातन अध्यक्त परम पुरुष तो अनन्यमिक्तसे ही प्राप्त होने योग्य है । । २२ ।।

सम्बन्ध—अर्जुनके सातर्वे प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ते अन्तकारुने किस प्रकार मनुष्य परमात्माको प्रप्त होता है, यह बात मुक्ति समझायी। प्रसङ्गवश यह बात भी कही कि भगवत्प्राप्ति न होनेपर ब्रह्मकोकतक पहुँचकर भी जीव आवागमनके चक्करसे नहीं छूटता; पगंतु वहाँ यह बात नहीं कही गयी कि जो बापस न कौटनेवाके स्थानको प्राप्त होते हैं, वे किस रास्तेसे और कैसे जाते हैं तथा इसी प्रकार जो वापस कौटनेवाके स्थानोंको प्रप्त होते हैं, वे किस रास्तेसे जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गोका वर्णन करनेके लिये भगवान, प्रस्तावना करते हैं—

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥
हे अर्जुन! जिस कालमें÷ शरीर त्यागकर गये हुए

\* अठारहवें क्लोकमें जिन 'अव्यक्त' में समस्त व्यक्तियों (भूत-प्राणियों) का लय होना बतलाया गया है, उसीका वाचक यहाँ 'अव्यक्तात्' पद है; उन पूर्वोक्त 'अव्यक्त' से इस 'अव्यक्त' को 'पर' और 'अन्य' बतलाकर उससे इसकी अत्यन्त श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गयी है। अभिप्राय यह है कि दोनोंका स्वरूप 'अव्यक्त' होनेपर भी दोनों एक जातिकी वस्तु नहों हैं। वह पहला 'अव्यक्त' जड़ा नाशवान् और ज्ञेय है; परंतु यह दूपरा चेतना अविनाशी और ज्ञाता है। साथ ही यह उसका स्वामी। संचालक और अधिष्ठाता है; अतएव यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनन्त होनेक कारण इसे 'सनातन' कहा गया है। इसलिये यह सबके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता।

† जिसे पूर्वरलोकमें 'सनातन अञ्यक्तभाव'के नामसे और आठवें तथा दसवें रलोकोंमें 'परम दिव्य पुरुष' के नामसे कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुषको यहाँ 'अञ्यक्त' और 'अक्षर' कहा है।

‡ जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है। जिसे प्राप्त कर लेनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना रोय नहीं रह जाता। उसका नाम परम गिति है। इसलिये जिस निर्मुण-निराकार परमात्माको परम अक्षर' और 'ब्रह्म' कहते हैं। उसी सिन्चिदानन्द्यन ब्रह्मको परम गित' कहा गया है (गीता ८। १३)।

§ अभिप्राय यह है कि भगवान्के नित्य धामकी, भगवद्भावकी और भगवान्के खिल्पकी प्राप्तिमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अव्यक्त अक्षरकी प्राप्तिमें तथा परमगतिकी प्राप्तिमें और भगवान्की प्राप्तिमें भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। साधनाके भेदसे साधकोंकी दृष्टिमें फलका भेद है। इसी कारण उसका भिन्न-भिन्न नामोंसे वर्णन किया गया है। यथार्थमें वस्तुगत दुःछ भी भेद न होनेके कारण यहाँ उन सबकी एकता दिखलायी गयी है।

× जैसे वायुः तेजः जल और पृथ्वी—चारों भूत आकाशके अन्तर्गत हैं। आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है। उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात् सारा जगत् परमेश्वरके ही अन्तर्गत है। परमेश्वरसे ही उत्पन्न है और परमेश्वरके ही आधारपर स्थित है तथा जिस प्रकार वायुः तेजः जलः पृथ्वी—इन सबमें आकाश व्याप्त है। उसी प्रकार यह सारा जगत् अव्यक्त परमेश्वरसे व्याप्त है। यही बात गीताके नवम अध्यायके चौथे। पाँचवें और छठे ब्लोकोंमें विस्तारपूर्वक दिखलायी गयी है।

+ सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सर्वशिक्तमान्, परम पुरुष परमेश्वरमें ही सब कुछ समर्थण करके उनके विधानमें सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकारसे अनन्य प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्तर उनका स्मरण करना ही अनन्य-भक्ति है। इस अनन्य-भक्तिके द्वारा साधक अपने उपास्यदेव परमेश्वरके गुण, स्वभाव और तत्त्वको भलीभाँति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ ही उनका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। यही साधकका उन परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है।

÷ यहाँ 'काल' राब्द उस मार्गका नाचक है, जिसमें कालाभिमानी भिन्न-भिन्न देवताओंका अपनी-अपनी सीमातक अधिकार

योगीजनक तो वापस न लौटनेवाली गतिको और जिस कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको अर्थात् दोनों मागोंको कहुँगा ॥ २३ ॥ अग्निंड्यांतिरहः शुक्कैः पण्मासा उत्तरायर्णम् ।

तत्र प्रयाता गच्छिन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

हैं; क्योंकि इस अध्यायके छन्त्रीसवें स्ठोकमें इसीको 'शुक्र' और 'कुष्ण' दो प्रकारकी धाति'के नामसे और सत्ताईसवें स्ठोकमें ध्युति' के नामसे कहा है। वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक हैं। इसके सिवा 'अिनः', 'ज्योतिः' और धूमः' पद भी समयवाचक नहीं हैं। अताएव चौवीसवें और पचीसवें स्ठोकोंमें आये हुए 'तत्र' पदका अर्थ 'समय' मानना उचित नहीं होगा। इसीलिये यहाँ 'काल' शब्दका अर्थ कालाभिमानी देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला 'मार्ग' मानना ही ठीक है। संसारमें लोग जो दिन, शुक्राक्ष और उत्तरायणके समय मरना अच्छा समझते हैं, यह समझना भी एक प्रकारसे ठीक ही है; क्योंकि उस समय उस उस कालाभिमानी देवताओंके साथ तत्काल सम्बन्ध हो जाता है। अतः उस समय मरनेवाला योगी गन्तव्य स्थानतक श्रीष्ठ और सुगमतासे पहुँच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि रात्रिके समय मरनेवाला तथा कृष्णपक्षमें और दक्षिणायनके छः महीनोंमें मरनेवाला अर्चिमार्गसे नहीं जाता; विलक्ष यह समझना चाहिये कि चाहे जिस समय मरनेवर भी, वह जिस मार्गसे जानेका अधिकारी होगा, उसी मार्गसे जायगा।

- थोगीजन'से यह बात समझनी चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें बदलनेवाले
   या जो नरकादिमें जानेवाले हैं। उनकी गतिका यहाँ वर्णन नहीं है।
- १. यहाँ 'ज्योति:' पद 'अग्नि:' का विशेषण है और 'अग्नि:' पद अग्नि-अभिमानी देवताका वाचक है। उपनिषदों में इसी देवताको 'अर्चि:' कहा गया है। इसका खरूप दिव्य प्रकाशमय है, पृथ्वीके ऊर समुद्रसहित सब देशमें इसका अधिकार है तथा उत्तरायण-मार्गमें जानेवाले अधिकारीका दिनके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्गसे जानेवाला जो उपासक रात्रिमें शरीर त्याग करता है, उसे यह रातभर अपने अधिकारमें रखकर दिनके उदय होनेपर दिनके अभिमानी देवताके अधीन कर देता है और जो दिनमें मरता है, उसे तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताके संवीप देवता है।
- २. 'अहः' पद दिनके अभिमानी देवताका वाचक है, इसका खरूप अग्नि-अभिमानी देवताकी अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहाँतक पृथ्वी-छोककी सीमा है अर्थात् जितनी दूरतक आकाशमें पृथ्वीके वायुमण्डलका सम्बन्ध है, वहाँतक इसका अधिकार है और उत्तरायणमार्गमें जानेवाले उपासकको ग्रुह्मणक्षके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय यह है कि उपासक यदि कृष्णपक्षमें मरता है तो ग्रुह्मणक्ष आनेतक उसे यह अपने अधिकारमें रखकर और यदि ग्रुह्मणक्षमें मरता है तो तुरंत हो अपनी सीमातक ले जाकर उसे ग्रुह्मणक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देता है।
- ३. 'ग्रुह्रः' पद ग्रुह्मपंश्वाभिमानी देवताका बाचक हैं । इसका खरूप दिनके अभिमानी देवतासं भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है । भूलोककी सीमासे बाहर अन्तरिक्षलोकमें—जिन पितृ-लोकोंमें पंद्रह दिनके दिन और उत्तने ही समयकी रात्रि होती हैं। वहाँतक इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्गसे जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके उत्तरायणके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पहलेवालोंकी माँति यदि साधक दिक्षणायनमें इसके अधिकारमें आता है तो उत्तरायणका समय आनेतक उसे अपने अधिकारमें रखकर और यदि उत्तरायणमें आता है तो तुरंत ही अपनी सीमासे पार करके उत्तरायण-अभिमानी देवताके अधिकारमें सौंप देता है।
- ४. जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर दिशाकी ओर चलते रहते हैं, उस छमाहीको उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण-कालाभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'षण्मासा उत्तरायणम्' पद है। इसका स्वरूप ग्रुक्कपक्षाभिमानी देवतासे भी वद्कर दिव्य प्रकाशमय है। अन्तरिक्षलोकके ऊपर जिन देवताओंके लोकोंमें छः महीनोंके दिन एवं उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्गसे परमधामको जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके, उपनिषदोंमें वर्णित—( छान्दोग्य उप० ४। १५। ५ तथा ५। १०। १,२; बृहदारण्यक उप० ६। २। १५) संवत्सरके अभिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है। वहाँसे आगे संवत्सरका अभिमानी देवता उसे सूर्यलोकमें पहुँचाता है। वहाँसे कमशः आदित्याभिमानी देवता चन्द्राभिमानी देवताके अधिकारमें और वह विद्युत्-अभिमानी देवताके अधिकारमें पहुँचा देता है। फिर वहाँपर भगवान्के परमधामसे भगवान्के पार्षद आकर उसे परम धाममें ले जाते हैं और तब उसका भगवान्से मिलन हो जाता है।

ध्यान रहे कि इस वर्णनमें आया हुआ 'चन्द्र' शब्द हमें दीखनेवाले चन्द्रलोकका और उसके अभिमानी देवताका वाचक नहीं है । जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, ग्रुक्लपक्षका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अभीजन उपर्युक्त देवताओं- द्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको पात होते हैं ॥ २४ ॥ धूँमो रात्रिंस्तथा कृष्णैः वण्मासा दक्षिणायर्नम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

\* इस क्लोकमें 'ब्रह्मविदः' पद निर्गुण ब्रह्मके तत्त्वको या सगुण परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तत्त्वऔर खरूपको शास्त्र और आचार्योंके उपदेशानुसार श्रद्धापूर्वक परोक्षभावसे जाननेवाले उपासकोंका तथा निष्कामभावसे कर्म करनेवाले कर्मयोगियोंका वाचक है। यहाँका 'ब्रह्मविदः' पद परब्रह्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्माओंका वाचक नहीं है; क्योंकि उनके लिये एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमनका वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुतिमें भी कहा है—'न तस्य प्राणा खुत्कामन्ति' (बृहदारण्यक उप० ४। ४।६), 'अत्रैव समवलीयन्ते' (बृहदारण्यक उप० ४। १।११), 'ब्रह्मव सन्ब्रह्माप्येति' (बृहदारण्यक उप० ४। ४।६) अर्थात् 'क्योंकि उसके प्राण उत्क्रान्तिको नहीं प्राप्त होते—शरीरसे निकलकर अन्यत्र नहीं जाते', 'यहींपर लीन हो जाते हैं', 'बह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।'

† यहाँ 'ब्रह्म' शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक है। उनके कभी नाश न होनेवाले नित्य धामें। जिसे सत्यलोकः परम धामः साकेतलोकः गोलोकः वैकुण्ठलोक आदि नामोंसे कहा है। पहुँचकर भगवान्को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है।

- १. यहाँ 'धूमः' पद धूमाभिमानी देवताका अर्थात् अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक है। उसका स्वरूप अन्धकारमय होता है। अग्नि-अभिमानी देवताकी माँति पृथ्वीके अपर समुद्रसिहत समस्त देशमें इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्गसे जानेवाले साधकोंको रात्रि-अभिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्गसे जानेवाला जो साधक दिनमें मर जाता है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारमें रखकर रात्रिका आरम्भ होते ही रात्रि-अभिमानी देवताको सोंप देता है और जो रात्रिमें मरता है, उसे तुरंत ही रात्रि-अभिमानी देवताके अधीन कर देता है।
- २. यहाँ 'रातिः' पदको भी रात्रिके अभिमानी देवताका ही वाचक समझना चाहिये । इसका स्वरूप अन्धकारमय होता है । दिनके अभिमानी देवताकी भाँति इसका अधिकार भी जहाँतक पृथ्वीलोककी सीमा है, वहाँतक है । भेद इतना ही है कि पृथ्वीलोकमें जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है और जिस समय जहाँ रात्रि रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी देवताका अधिकार रहता है । दक्षिणायन मार्गसे जानेवाले साधकको पृथ्वीलोककी सीमासे पार करके अन्तरिक्षमें कृष्णपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है । यदि वह साधक ग्रुक्षनक्षमें मरता है, तब तो उसे कृष्णपक्षके आनेतक अपने अधिकारमें रखकर और यदि कृष्णपक्षमें मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकारसे पार करके कृष्णपक्षाभिमानी देवताके अधीन कर देता है ।
- ३. कृष्णपक्षाभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'कृष्णः' पद है। इसका स्वरूप भी अन्वकारमय होता है। पृथ्वी-मण्डलकी सीमाके वाहर अन्तरिक्षलोकमें, जिन पितृलोकोंमें पंद्रह दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँ तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस लोकमें ग्रुक्रपक्ष रहता है, वहाँ ग्रुक्रपक्षाभिमानी देवताका अधिकार रहता है और जहाँ कृष्णपक्ष रहता है, वहाँ कृष्णपक्षाभिमानी देवताका अधिकार रहता है। दक्षिणायन-मार्गसे स्वर्गमें जानेवाले साधकोंको दक्षिणायनाभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन-मार्गका अधिकारी साधक उत्तरायणके समय इसके अधिकारमें आता है, उसे दक्षिणायनका समय आनेतक अपने अधिकारमें रखकर और जो दक्षिणायनके समय आता है, उसे तुरंत ही यह अपने अधिकारसे पार करके दक्षिणायनाभिमानी देवताके पास पहुँचा देता है।
- ४. जिन छः महीनों में सूर्य दक्षिण दिशाकी ओर चलते रहते हैं, उस छमाहीको दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'दक्षिणायनम्' पद है। इसका स्वरूप भी अन्धकारमय होता है। अन्तरिक्षलोकके ऊपर जिन देवताओं के लोकों में छः महीनोंका दिन और छः महीनोंकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका भी अधिकार है। मेद इतना ही है कि उत्तरायणके छः महीनों में उसके अभिमानी देवताका वहाँ अधिकार रहता है और दक्षिणायनके छः महीनों में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्गसे स्वर्गमें जानेवाले साधकों को अपने अधिकारसे पार करके उपनिपदों में वर्णित पितृलोकाभिमानी देवताके अधिकारमें पहुँचा देना इसका काम है। वहाँसे पितृलोकाभिमानी देवता साधकको आकाशा-भिमानी देवताके पास और वह आकाशाभिमानी देवता चन्द्रमाके लोकमें पहुँचा देता है (छान्दोग्य उप० ६। १०। ४;

जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रमसे ले गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको † प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने शुभक्तमों का फल भोगकर वापस आता है ‡ ॥

शुक्करुणे गती होते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः॥ २६॥ क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके—ग्रुक्त और कृष्ण अर्थात् देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गये हैं। § इनमें एकके द्वारा गया हुआ×—जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता है और दूमरेके द्वारा गया हुआ+ फिर वापस आता है अर्थात् जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है ॥ २६॥

नैते सृती पार्थ जानन् योगी मुद्यति कश्चन ।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥
हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मागोंको तस्वसे जानकर
कोई भी योगी मोहित नहीं होता ।÷ इस कारण हे अर्जुन !

बृहदारण्यक उप॰ ६। २। १६)। यहाँ चन्द्रमाका लोक उपलक्षणमात्र है; अतः ब्रह्माके लोकतक जितने भी पुनरागमन-शील लोक हैं, चन्द्रलोकसे उन सभीको समझ लेना चाहिये।

ध्यान रहे कि उपनिषदोंमें वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं है, जो अन्तरिक्षके अन्तर्गत है और जहाँ पंद्रह दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है।

\* स्वर्गादिके लिये पुण्यकर्म करनेवाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगोंकी प्रवृत्तिका निरोध करता है, इस दृष्टिसे उसे भी 'योगी' कहना उचित है। इसके सिवा योगभ्रष्ट पुरुष भी इस मार्गसे स्वर्गमें जाकर वहाँ कुछ कालतक निवास करके वापस लौटते हैं। वे भी इसी मार्गसे जानेवालोंमें हैं। अतः उनको 'योगी' कहना उचित ही है। यहाँ 'योगी' शब्दका प्रयोग करके यह बात भी दिखलायी गयी है कि यह मार्ग पापकर्म करनेवाले तामस मनुष्योंके लिये नहीं है, उन्च लोकोंकी प्राप्तिके अधिकारी शास्त्रीय कर्म करनेवाले पुरुषोंके लिये ही है (गीता २। ४२, ४३, ४४ तथा ९। २०, २१ आदि)।

† चन्द्रमाके लोकमें उसके अभिमानी देवताका स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसीके-जैसे प्रकाशमय स्वरूपका नाम 'ज्योति' है और वैसे ही स्वरूपको प्राप्त हो जाना—चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होना है। वहाँ जानेवाला सावक उस लोकमें शीतल प्रकाशमय दिव्य देवशरीर पाकर अपने पुण्यकमोंके फलस्वरूप दिव्य भोगोंको भोगता है।

‡ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर वहाँ रहनेका नियत समय समाप्त हो जानेपर इस मृत्युलोकमें वापस आ जाना ही वहाँसे लौटना है। जिन कमोंके फलस्वरूप स्वर्ग और वहाँके भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणीको वाध्य होकर वहाँसे वापस लौटना पड़ता है। वह चन्द्रलोकसे आकारामें आता है, वहाँसे वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके आकारामें परिणत हो जाता है, धूमसे बादलमें आता है, बादलसे भेघ बनता है, इसके अनन्तर जलके रूपमें पृथ्वीपर बरसता है, वहाँ गेहूँ, जौ, तिल, उड़द आदि बीजोंमें या वनस्पतियोंमें प्रविष्ट होता है। उनके द्वारा पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होकर स्त्रीकी योनिमें सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनिको पाकर जन्म प्रहण करता है। ( छान्दोग्य उप० ५। १०। ५, ६, ७; बृहदारण्यक उप० ६। २। १६)।

§ चौरासी लाख योनियोंमें भटकते-भटकते कभी-न-कभी भगवान् दया करके जीवमात्रको मनुष्यश्ररीर देकर अपने तथा देवताओं के लोकोंमें जानेका सुअवसर देते हैं। उस समय यदि वह जीवनका सदुपयोग करे तो दोनोंमेंसे किसी एक मार्गके द्वारा गन्तन्य स्थानको अवश्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रके साथ इन दोनों मार्गोंका सम्बन्ध है। ये मार्ग सदासे ही समस्त प्राणियोंके लिये हैं और सदैव रहेंगे। इसीलिये इनको शाश्वत कहा है। यद्यपि महाप्रलयमें जब समस्त लोक भगवान्में लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी लीन हो जाते हैं, तथापि जब पुनः सृष्टि होती है, तब पूर्वकी भाँति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है। अतः इनको 'शाश्वत' कहनेमें कोई दोष नहीं है।

- 🗙 अर्थात् इसी अध्यायके २४ वें क्लोकके अनुसार अर्चिमार्गसे गया हुआ योगी ।
- + अर्थात् इसी अध्यायके २५ वें क्लोकके अनुसार धूममार्गसे गया हुआ सकाम कर्मयोगी ।
- ÷ योगसाधनामें लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गोंका तत्त्व न जाननेके कारण स्वभाववश इस लोक या परलोकके भोगोंमें आसक्त होकर साधनसे भ्रष्ट हो जाता है, यही उसका मोहित होना है; किंतु जो इन दोनों मार्गोंको तत्त्वसे जानता है, वह फिर ब्रह्मलोकपर्यन्त समस्त लोकोंके भोगोंको नाशवान् और तुच्छ समझ लेनेके कारण किसी भी प्रकारके भोगोंमें आसक्त नहीं होता एवं निरन्तर परमेश्वरकी प्राप्तिके ही साधनमें लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है।

त् सब कालमें समबुद्धिरूप योगसे युक्त हो अर्थात् निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो ॥ २७ ॥ वेदेषु यह्नेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर वेदोंके पढनेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसंदेह उल्लङ्घन कर जाता है । और अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम्पैति चाद्यम् सनातन परम पदको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ भीष्मपर्वणि त द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्ज्न-संवादमं अक्षरब्रह्मयोग नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ भीष्मपर्वमं वत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ work the few

# त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां नवमोऽध्यायः )

## ज्ञान, विज्ञान और जगतकी उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदावालोंका, प्रभावसहित भगवानुके खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्-भक्तिकी महिमाका वर्णन

सम्बन्ध-गीताके सातर्वे अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने विज्ञान-सहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी । उसके अनुसार उस विषयका वर्णन करते हुए, अन्तमें ब्रह्म, अध्यातम, कर्म, अधिमत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित भगवानको जाननेकी एवं अन्त-कालके भगविचन्तनकी वात कही। इसपर आठवें अव्यायमें अर्जुनने उन तत्त्वोंको और अन्तकालकी उपासनाके विषयको समझनेके किये सात प्रश्न कर दिये । उनमें से छः प्रश्नोंका उत्तर तो भगवानने संक्षेपमें तीसरे और चौंथ क्षोकोंमें दे दिया, किंतु सातर्वे प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने जिस उपदेशका आरम्म किया, उसमें सारा-का-

सारा आठवाँ अध्याय पूरा हो गया । इस प्रकार सातवें अध्यायमें आरम्भ किये हुए विज्ञानसहित ज्ञानका साङ्गोपाङ्ग वर्णन न होनेके कारण उसी विषयको मलीभाँति समझानेके उद्देश्यसे मगवान् इस नवम अध्यायका आरम्भ करते हैं। तथा सातवें अध्यायमें वर्णित उपदेशके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दिख्लानेके लिये पहले श्लोकमें पुनः उसी विज्ञानसिंहत ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा

#### श्रीभगवानुवाच प्रवक्ष्याम्यनसूर्यवे । इदं तु ते गुह्यतमं ज्ञानं विज्ञानसिंहतं यज्ज्ञात्वा मोध्यसेऽशुभात्॥ १॥

\* यहाँ भगवान्ने जो अर्जुनको सब कालमें योगयुक्त होनेके लिये कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य-जीवन वहत थोड़े ही दिनोंका है, मृत्युका कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाय । यदि अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको साधनमें लगाये रखनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा तो साधन बीच-बीचमें छूटता रहेगा और यदि कहीं साधनहीन अवस्थामें मृत्यु हो जायगी तो योगभ्रष्ट होकर पुनः जन्म प्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्यको भगवत्-प्राप्तिके साधनमें जित्य-निरन्तर लगे ही रहना चाहिये।

† इस अध्यायमें वर्णित शिक्षाको अर्थात् भगवान्के सगुण-निर्मुण और साकार-निराकार स्वरूपकी उपासनाको भगवानके गुण, प्रभाव और माहात्म्यको एवं किस प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्यको छौटना पड़ता है और कहाँ पहुँच जानेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इत्यादि जितनी बातें इस अध्यायमें बतलायी गयी हैं, उन सबको भलीभाँति समझ लेना ही उसे तत्त्वसे जानना है।

🛨 यहाँ 'वेद' राब्द अङ्गोसिहत चारों वेदोंका और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रोंका, 'यह' शास्त्रविहित पूजन, हवन आदि सब प्रकारके यहाँका, 'तप' व्रत, उपवास, इन्द्रियसयम, स्वधर्मपालन आदि सभी प्रकारके शास्त्रविहित तपोंका और 'दान' अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान आदि सब प्रकारके शास्त्रविहित दान एवं परोपकारका वाचक है। श्रद्धा-मक्तिपूर्वक सकामभावसे वेद-शास्त्रोंका स्वाध्याय तथा यज्ञ, दान और तप आदि ग्राम कमोंका अनुष्ठान करनेसे जो पुण्यसंचय होता है, उस पुण्यका जो ब्रह्मलोकपर्यन्त भिन्न-भिन्न देवलोकोंकी और वहाँके भोगोंकी प्राप्तिरूप फल वेद-शास्त्रोंमें बतलाया गया है। वही पुण्यफल है। एवं जो उन सब लोकोंको और उनके भोगोंको क्षणभङ्कर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यही उनको उल्रङ्घन कर जाना है।

१. संसारमें और शास्त्रोंमें जितने भी गुष्त रखनेयोग्य रहस्यके विषय माने गये हैं, उन सबमें समग्ररूप भगवान् पुरुषोत्तमके तत्त्वः प्रेमः गुणः प्रभावः विभूति और महत्त्व आदिके साथ उनकी शरणागितका खरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखनेयोग्य है, यही भाव दिखलानेके लिये इसे 'गुह्यतम' कहा गया है।

२. गुणवानोंके गुणोंको न मानना, गुणोंमें दोष देखना, उनकी निन्दा करना एवं उनपर मिथ्या दोषोंका आरोपण

श्रीभगवान् वोछे—तुझ दोपदृष्टिरिहत भक्तके छिये इस परम गोपनीय विज्ञानसिहत ज्ञानको पुनः भलीभाँति कहूँगाः जिसको जानकर त् दुःखरूप संसारसेक मुक्त हो जायगा॥ १॥

## राजिवर्या राजेंगुद्यं पित्रत्रेमिद्मुत्तमम्। प्रत्यक्षार्वंगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्॥ २॥

यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तमः, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्तः, साधन करनेमें बड़ा सुगम† और अविनाशी है ॥ २॥

सम्बन्य-जब विज्ञानसहित ज्ञानकी इतनी महिमा है और

इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण वर्षों नहीं करते ? इस जिज्ञासापर अश्रद्धाको ही इसमें प्रधान कारण दिखलानेक किये भगवान् अब इसपर श्रद्धा न करनेवाले मनुष्योंकी निन्दा करते हैं —

## अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते सृत्युसंसारवर्त्मनि॥३॥

हे परंतप ! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष‡ मुझको न प्राप्त होकर मृत्युक्ष संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं ॥ ३॥

सम्बन्ध--पूर्वश्कोकमें भगवान्ने जिस विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका माहात्म्य वर्णन किया

करना 'असूया' है। जिसमें स्वभावसे ही यह 'असूया' दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे 'अनसूयु' कहते हैं।

- # इस श्लोकमें 'अञ्चभ' शब्द समस्त दुःखोंका, उनके हेतुभूत कमोंका, दुर्गुणोंका, जन्म-मरणरूप संसार-वन्धनका और इन सबके कारणरूप अज्ञानका वाचक है। इन सबसे सदाके लिये सम्पूर्णतया छूट जाना और परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही 'अञ्चभसे मुक्त' होना है।
- १. संतारमें जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विचाएँ हैं। यह उन सबमें बढ़कर है; जिसने इस विचाका यथार्य अनुभव कर लिया है उसके लिये फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । इसलिये इसे 'राजविचा' कहा गया है।
- २. इसमें भगवान्के सगुण-निर्गुण और साकार-निराकार खरूपके तत्त्वकाः उनके गुणः प्रभाव और महत्त्वकाः उनकी उपासना-विधिका और उसके फलका भलीमाँति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान्ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्त्व समझा दिया है कि मैं जो श्रीकृष्णरूपमें तुम्होरे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत्का कर्ताः इर्ताः सगका आधारः सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वर और साझात् पुरुषोत्तम हूँ। तुम स्व प्रकारसे मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकारके परम गोपनीय रहस्यकी बात अर्जुन-जैसे दोषदृष्टिहीन परम श्रद्धावान् भक्तके सामने ही कही जा सकती है। हरेकके सामने नहीं। इसीलिये इसे 'राजगुद्ध' बतलाया गया है।
- ३. यह उपदेश इतना पावन करनेवाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और अवगुणोंका समूल नाश करके उसे सदाके लिये परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिये इसे 'पवित्र' कहा गया है।
- ४. विज्ञानसहित इस ज्ञानका फल श्राद्ध।दि कमोंकी भाँति अदृष्ट नहीं है। साधक ज्यों-ज्यों इसकी ओर आगे बदता है, त्यों-ही-त्यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों और दुःखोंका नादा होकर, उसे परम ज्ञान्ति और परम सुखका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है; जिसको इसकी पूर्णरूपसे उपलब्धि हो जाती है, वह तो तुरंत ही परम सुख और परम ज्ञान्तिके समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सुद्धद्, साक्षात् भगवान्को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिये यह 'प्रत्यक्षावगम' है।
- ५. जैसे सकामकर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेनेके बाद, यदि उसका बार-वार अभ्यास न किया जाय तो नष्ट हो जाती है—भगवान्का यह ज्ञान-विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है; इसिलये इसे 'अव्यय' कहा गया है।
- † इसमें न तो किसी प्रकारके बाहरी आयोजनकी आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होनेके बादकी वात तो दूर रही, साधनके आरम्भसे ही इसमें साधकोंको शान्ति और सुखका अनुभव होने छगता है। इसिल्ये इसे साधन करनेमें बड़ा सुगम बतलाया है।
- ‡ पिछले इलोकमें जिस विज्ञानसिंहत ज्ञानका माहात्म्य वतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्यायमें जिसका वर्णन है, उसीका वाचक यहाँ 'अस्य' विशेषणके सिंहत 'धर्मस्य' पद है। इस प्रसंगमें वर्णन किये हुए भगवानके स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्त्वको, उनकी प्राप्तिके उपायको और उसके फलको सत्य न मानकर उसमें असम्भावना और विपरीत भावना करना और उसे केवल रोचक उक्ति समझना आदि जो विश्वासिवरोधिनी भावनाएँ हैं—ये जिनमें हों, वे ही अद्वारहित पुरुष हैं।

था, अब उसका आरम्भ करते हुए वे सबसे पहुले प्रभावके साथ अपने निराकारस्वरूपके तत्त्वका बर्णन करते हैं—

मया ततिमदं सर्वे जगद्व्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ ४॥

मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत् क जलसे वरफ-के सदश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित हैं किंतु वास्तवमें में उनमें स्थित नहीं हूँ । न च मत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमैरवर्रम् । भूतभृतन च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

बे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किंतु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख× कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है+ ॥ ५॥

यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान् वायु

१. गीताके आठवें अध्यायके चौथे स्होकमें जिसे अधियज्ञ', आठवें और दसवें स्होकोंमें परम दिव्यपुरुष', नवें स्होकमें 'किव' पुराण' आदि, बीसवें और इक्कीसवें इलोकोंमें 'अव्यक्त अक्षर' और बाईसवें दलोकमें भक्तिद्वारा प्राप्त होनेयोग्य 'परम पुरुष' वतलाया है, उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूपके लक्ष्यसे यहाँ 'अव्यक्तमूर्तिना' पदका प्रयोग हुआ है।

4 'यह सब जगत्'से यहाँ सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थोंके सिहत समस्त ब्रह्माण्ड समझना चाहिये।

† जैसे आकाशसे वायुः तेजः जलः पृथ्वीः सुवर्णसे गहने और मिट्टीसे उसके बने हुए वर्तन व्याप्त रहते हैं। उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करनेवाले सगुण परमेश्वरके निराकाररूपसे व्याप्त है। श्रुति कहती है—

ईशा वास्त्रमिद्द सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्। (ईशोपनिषद् १)

·इस संसारमें जो कुछ जड-चेतन पदार्थसमुदाय है, वह सब ईश्वरसे व्याप्त है।<sup>3</sup>

‡ 'यहाँ सब भूत'से समस्त शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वासस्थानोंके सहित समस्त चराचर प्राणियोंको कहा गया है। भगवान् ही अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके समस्त जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं; उन्होंने ही इस समस्त जगत्को अपने किसी अंशमें धारण कर रक्खा है (गीता १०।४२) और एकमात्र वे ही सबके गिति, भर्ता, निवासस्थान, आश्रय, प्रभव, प्रलय, स्थान और निधान हैं (गीता ९।१८)। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान्के अधीन है। इसीलिये सब भूतोंको भगवान्में स्थित बतलाया गया है।

§ बादलोंमें आकाशकी भाँति समस्त जगत्के अंदर अणु-अणुमें व्याप्त होनेपर भी भगवान् उससे सर्वथा अतीत और सम्बन्धरहित हैं। समस्त जगत्का नाश होनेपर भी, बादलोंके नाश होनेपर आकाशकी भाँति, भगवान् ज्यों-के-त्यों रहते हैं। जगत्के नाशसे भगवान्का नाश नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत्की गन्य भी नहीं है, वहाँ भी भगवान् अपनी महिमामें स्थित ही हैं। यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने यह बात कही है कि वास्तवमें मैं उन भूतोंमें स्थित नहीं हूँ। अर्थात् मैं अपने-आपमें ही नित्य स्थित हूँ।

२. सबके उत्पादक और सबमें व्याप्त रहते हुए तथा सबका धारण-पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वरके अतिरिक्त अन्य किसीमें हो ही नहीं सकती, उसीका यहाँ ऐश्वरम् योगम्' इन पदोंद्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन दो श्लोकोंमें कही हुई सभी वातोंको लक्ष्यमें रखकर भगवान्ने अर्जुनको अपना 'ईश्वरीय योग' देखनेके लिये कहा है।

× यहाँ भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन ! तुम मेरी अवाधारण योगशक्तिका चमत्कार देखो ! यह कैसा आश्चर्य है कि आकाशमें वादलोंकी भाँति समस्त जगत् मुझमें स्थित भी है और नहीं भी है । बादलोंका आधार आकाश है, परंतु वादल उसमें सदा नहीं रहते । वस्तुतः अनित्य होनेके कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है । अतः वे आकाशमें नहीं हैं । इसी प्रकार यह सारा जगत् मेरी ही योगशक्ति उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ, इसलिये तो सब भूत मुझमें स्थित हैं; परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सर्वथा अतीत हूँ, ये मुझमें सदा नहीं रहते, इसलिये ये मुझमें स्थित नहीं हैं । अतएव जबतक मनुष्यकी दृष्टिमें जगत् है, तबतक सब दुख मुझमें ही है; मेरे सिवा इस जगत्का कोई दूसरा आधार है ही नहीं । जब मेरा साक्षात् हो जाता है, तब उसकी दृष्टिमें मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती, उस समय मुझमें यह जगत् नहीं है ।

- + वास्तवमें भगवान् इस समस्त जगत्से अतीत हैं। यही भाव दिखलानेके लिये 'वह भूतोंमें स्थित नहीं है' ऐसा कहा गया है। सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा जान # || ६ ||

सम्बन्ध—विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवान्ने यहाँतक प्रभावसहित अपने निराकार खरूपका तत्त्व समझानेके किये अपनेको सबमें न्यापक, सबका आधार, सबका उत्पादक, असङ्ग और निर्विकार बतलाया। अब अपने भृतभावन खरूपका स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टिरचनादि कर्मोका तत्त्व समझाते हैं— सर्वभृतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्। कर्लाक्षये पुनस्तानि कर्लाको विसृजाम्यहम्॥ ७॥

हे अर्जुन ! कर्लांके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं† अर्थात् प्रकृतिमें लीन होते हैं और कर्ल्योंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ‡॥ ७॥ प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विस्तृज्ञामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृतस्नमवशं प्रकृतेर्वशात्॥ ८॥

अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावके वल्रेष्ठे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको वार-वार उनके कर्मी-के अनुसार रचता हूँ × || ८ ||

सम्बन्ध—इस प्रकार जगत्-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान् उन कर्मों के बन्यनमें क्यों नहीं पड़ते, अब यही तत्त्व समझानेके लिये भगवान् कहते हैं—

न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥९॥

हे अर्जुन ! उन कमोंमें आसक्तिरहित और उदासीनके सहश स्थित मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं वाँघते + ॥ ९॥

- \* आकाशकी माँति भगवान्को समः निराकार, अकर्ता, अनन्त, असंग और निर्विकार तथा वायुकी भाँति समस्त चराचर भूतोंको भगवान्से ही उत्पन्न, उन्हींमें खित और उन्हींमें लीन होनेवाले वतलानेके लिये ऐसा कहा गया है। जैसे वायुकी उत्पत्ति, खिति और लय आकाशमें ही होनेके कारण वह कभी किसी भी अवस्थामें आकाशसे अलग नहीं रह सकता, सदा ही आकाशमें खित रहता है एवं ऐसा होनेपर भी आकाशका वायुसे और उसके गमनादि विकारोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वह सदा ही उससे अतीत है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, खिति और लय भगवान्के संकल्पके आधार होनेके कारण समस्त भृतसमुदाय सदा भगवान्में ही खित रहता है; तथापि भगवान् उन भृतोंसे सर्वथा अतीत हैं और भगवान्में सदा ही, सब प्रकारके विकारोंका सर्वथा अभाव है।
- १. शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु और वासस्थानके सिंहत चराचर प्राणियोंका वाचक (सर्वभूतानि<sup>9</sup> पद है।
- २. ब्रह्माके एक दिनको 'कल्प' कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्रिके हिसाबसे जब ब्रह्माके सौ वर्ष पूरे होकर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो जाती है। उस कालका वाचक यहाँ 'कल्पक्षय' है; वही कल्पोंका अन्त है। इसीको 'महाप्रलय' भी कहते हैं।
- † समस्त जगत्की कारणभूता जो मूल-प्रकृति है, जिसे गीताके चौदहवें अध्यायके तीसरे-चौथे क्लोकों में 'महद्व्रहा' कहा है तथा जिसे अव्याकृत और प्रधान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ 'प्रकृति' राब्द है। वह प्रकृति भगवान्की र्यक्ति है, इसी वातको दिखलानेके लिये भगवान्ने उसको अपनी प्रकृति वतलाया है। कल्पोंके अन्तमें समस्त दारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भोगसामग्री और लोकोंके सहित समस्त प्राणियोंका प्रकृतिमें लय हो जाना—अर्थात् उनके गुणकमोंके संस्कार-समुदायरूप कारणदारीरसहित उनका मूल-प्रकृतिमें विलीन हो जाना ही 'सब भूतोंका प्रकृतिको प्राप्त होना' है।
- ्रं कर्त्योंका अन्त होनेके बाद यानी ब्रह्मांके सौ वर्षके बरावर समय पूरा होनेपर जब पुनः जीवोंके कर्मोंका फल भुगतानेके लिये जगत्का विस्तार करनेकी भगवान्में स्फुरणा होती है, उस कालका वाचक कर्त्वादि' शब्द है। इसे महासर्गका आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान्का सब भूतोंकी उत्पत्तिके लिये अपने संकल्पके द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्माको उनके लोकसहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतोंको रचना है।

§ सृष्टिरचनादि कार्यके लिये भगवान्का जो शक्तिरूपसे अपने अंदर स्थित प्रकृतिको स्मरण करना है। वही उसे अङ्गीकार करना है।

× भिन्न-भिन्न प्राणियोंका जो अपने-अपने गुण और कमोंके अनुसार बना हुंआ स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है। भगवान्की प्रकृति समष्टि-प्रकृति है और जीवोंकी प्रकृति उसीकी एक अंशभूता व्यष्टि-प्रकृति है। उस व्यष्टि-प्रकृतिके बन्धनमें पड़े रहना ही उसके बलसे परतन्त्र होना है। यहाँ भगवान्ने उनको वार-वार रचनेकी बात कहकर यह बात दिखलायी है कि जयतक जीव अपनी उस प्रकृतिके वशमें रहते हैं, तबतक मैं उनको वार-वार इसी प्रकार प्रत्येक कल्पके आदिमें उनके भिन्न-भिन्न गुणकमोंके अनुसार नाना योनियोंमें उत्पन्न करता रहता हूँ।

+ सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिः पालन और संहार आदिके निमित्त भगवान्के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं। उन कर्मी-

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते ॥ १०॥

है अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचर-सहित सर्वजगत्को रचती है अऔर इस हेतुसे ही यह संसार-चक्र घूम रहा है ॥ १०॥

सम्बन्य—अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवान्ने चौथेसे छठे दलोकतक प्रभावसहित सगुण-निराकार स्वरूपका तत्त्व समझाया । फिर सातवेंसे दसवें दलोकतक सृष्टि-रचनादि समस्त कर्मोंमें अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मोंकी दिव्यताका तत्त्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूपका महत्त्व, उसकी मिकका प्रकार

और उसके गुण और प्रमावका तत्त्व समझानेके किये पहले दो इलोकोंमें उसके प्रमावको न जाननेवाले असुर-प्रकृतिके मनुष्योंकी निन्दा करते हैं—

## अवजानन्ति मां मूढी मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

मेरे परम भावको न जाननेवाले मृढलोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतों के महान् ईश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात् अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ‡ ॥ ११ ॥

में या उनके फलमें भगवान्का किसी प्रकार भी आसक्त न होना— 'आसक्तिरहित रहना' है और केवल अध्यक्षतामात्रसे प्रकृतिद्वारा प्राणियोंके गुण-कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदिके लिये की जानेवाली चेशमें कर्तृत्वाभिमान्से तथा पक्षपातसे रहित होकर निर्लित रहना— 'उन कर्मों उदासीनके सददा स्थित रहना' है। इसी कारण वे कर्म भगवान्को नहीं वाँघते।

# जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामें पृथ्वीके साथ स्वयं वीजका सम्बन्ध कर देता है, किर पृथ्वी उन वीजोंके अनुसार भिन्न-भिन्न पौधोंको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान् अपनी अध्यक्षतामें चेतनसमृहरूप वीजका प्रकृतिरूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते हैं (गीता १४। ३)। इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये जानेपर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत्को कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न कर देती है।

जहाँ भगवान्ने अपनेको जगत्का रचियता बतलाया है, वहाँ यह वात भी समझ लेनी चाहिये कि वस्तुतः भगवान् स्वयं कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको स्वीकार करके उसीके द्वारा जगत्की रचना करते हैं और जहाँ प्रकृतिको सृष्टि-रचनादि कार्य करनेवाली कहा गया है, वहाँ उसीके साथ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि भगवान्की अध्यक्षतामें उनसे सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जबतक उसे भगवान्का सहारा नहीं मिलता, तवतक वह जड-प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिये भगवान्ने आठवें स्लोकमें यह कहा है कि भें अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके जगत्की रचना करता हूँ और इस स्लोकमें यह कहते हैं कि भेरी अध्यक्षतामें प्रकृति जगत्की रचना करती है। बस्तुतः दो तरहकी युक्तियोंसे एक ही तत्त्व समझाया गया है।

१. गीताके सोलहवें अध्यायके चौथे तथा सातवेंसे बीसवें श्लोकतक जिनके विविध लक्षण बतलाये गये हैं, ऐसे ही आसुरी सम्पदावाले मनुष्योंके लिये 'मूढाः' पदका प्रयोग हुआ है।

† चौथेसे छठे दलोकतक भगवान्के जिस 'सर्वव्यापकत्व' आदि प्रभावका वर्णन किया गया है, जिसको 'ऐश्वर योग' कहा है तथा गीताके सातवें अध्यायके चौबीसवें दलोकमें जिस 'परमभाव' को न जाननेकी वात कही है, भगवान्के उस सर्वोत्तम प्रभावका ही वाचक यहाँ 'परम' विशेषणके सहित 'भाव' शब्द है । सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान् और सबके हत किर्ता परमेश्वर ही सब जीवोंपर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म-संस्थापन, भक्त-उद्धार आदि अनेकों लीला-कार्य करनेके लिये अपनी योगमायासे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए हैं (गीता ४। ६, ७,८)—इस रहस्यको न समझना और इसपर विश्वास न करना ही उस परम भावको न जानना है।

井 महाभारतमें भीष्मपर्वके छाछठवें अध्यायमें बतलाया है---

'सव लोकोंके महान् ईश्वर भगवान् वासुदेव सबके पूजनीय हैं । उन महान् वीर्यवान् शङ्ख-चक्र-गदाधारी वासुदेवको मनुष्य समझकर कभी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये । वे ही परम गुद्धा, परम पद, परम ब्रह्म और परम यशःखरूप हैं । वे ही अक्षर हैं, अव्यक्त हैं, सनातन हैं, परम तेज हैं, परम सुख हैं और परम सत्य हैं । देवता, इन्द्र और मनुष्य, किसीको भी उन अमित पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये । जो मूढ-मित लोग उन हुपीकेशको मनुष्य बतलाते हैं, वे नराधम हैं । जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वरको मनुष्यदेहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचरके आत्मा श्रीवत्सके चिह्नवाले महान् तेजस्वी पद्मनाभ भगवान्को नहीं पहचानते वे तामसी प्रकृतिसे युक्त हैं । जो इन कौस्तुभ-किरीटधारी और मित्रोंको अभय करनेवाले भगवान्का अपमान करता है, वह, अत्यन्त भयानक नरकमें पड़ता है।

मोघाराँ मोर्घकर्माणो मोघझानाँ विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥

वे व्यर्थ आज्ञा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षित-चित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिको ही धारण किये रहते हैं \* ॥ १२॥

सम्बन्ध—भगवान्का प्रभाव न जाननेवाले आसुरी प्रकृतिके मनुष्योंकी निन्दा करके अब सगुणरूपकी भक्तिका तत्त्व समझानेके ितये भगवान्के प्रभावको जाननेवाले, देवी प्रकृतिके आग्रित, उच श्रेणींके अनन्य मक्तोंके रुक्षण बतलाते हैं—
महारमींनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३॥

गरंतु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित अक्षर-स्वरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं §॥ सतेतं कीर्तयन्तो मां यतन्त्रश्च द्वढँबताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यर्यंका उपासते॥ १४॥

१. भगवान्के प्रभावको न जाननेवाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशाएँ करते रहते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होतीं (गीता १६। १० से १२); इसीलिये उनको भोघाशाः कहते हैं।

२. भगवान् और शास्त्रोंपर विश्वात न करनेवाले विषयी पामर लोग शास्त्रविधिका त्याग करके अश्रद्धापूर्वक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं। उन कर्मोंका उन्हें इस लोक या परलोक्तमें कुछ भी फल नहीं मिलता (गीता १६। १७) २३; १७। २८)। इसीलिये उनको भोषकर्माणः कहा गया है।

३. जिंनका ज्ञान व्यर्थ हो। तास्त्रिक अर्थसे शून्य हो और युक्तियुक्त न हो (गीता १८ । २२ )। उनको भोषज्ञानाः कहते हैं ।

\* राक्षसोंकी भाँति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरोंके अनिष्ट करनेका और उन्हें कष्ट पहुँचानेका स्वभाव है, उसे 'राक्षसी प्रकृति' कहते हैं। काम और लोभके वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये दूसरोंको क्लेश पहुँचाने और उनके खत्वहरण करनेका जो स्वभाव है, उसे 'आसुरी प्रकृति' कहते हैं और प्रमाद या मोहके कारण किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचानेका जो स्वभाव है, उसे 'मोहिनी प्रकृति' कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभावका त्याग करनेके लिये चेष्टा न करना, वरं उसीको उत्तम समज्ञकर पकड़े रहना ही 'उसे घारण करना' है। भगवान्के प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य प्रायः ऐसा ही करते हैं, इसीलिये उनको उक्त प्रकृतियोंके आश्रित बतलाया है।

४. यहाँ 'महात्मानः' पदका प्रयोग उन निष्काम अनन्यप्रेमी भगवद्भक्तींके लिये किया गया है, जो भगवत्प्रेममें सदा सराबोर रहते हैं और भगवत्प्राप्तिके सर्वथा योग्य हैं।

† देव अर्थात् भगवान्से सम्बन्ध रखनेवाले और उनकी प्राप्ति करा देनेवाले जो सास्विक गुण और आचरण हैं, गीताके सोलहवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे स्ठोकतक जिनका अभय आदि खब्बीस नामोंसे वर्णन किया गया है, उन सक्को भलीभाँति घारण कर लेना ही 'दैवी प्रकृतिके आश्रित होना' है।

‡ भाम्' पद यहाँ भगवान्के तगुण पुरुषोत्तमरूपका वाचक है। उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भोगसामग्री और सम्पूर्ण लोकोंके सहित समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है (गीता ७। ६; ९। १८; १०। २, ४, ५, ६, ८)—इस तत्त्वको सम्यक् प्रकारसे समझ लेना ही भगवान्को 'सब भूतोंका आदि' समझना है और वे भगवान् अजन्मा तथा अविनाशी हैं, केवल लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही लीलासे मनुष्य आदि रूपमें प्रकट और अन्तर्धान होते हैं; उन्हींको अक्षर, अविनाशी परब्रह्म परमात्मा कहते हैं और समस्त भूतोंका नाश होनेपर भी भगवान्का नाश नहीं होता (गीता ८। २०)—इस बातको यथार्थतः समझना ही 'भगवान्को अविनाशी समझना' है।

§ जिनका मन भगवान्के सिवा अन्य किसी भी वस्तुमें नहीं रमता और क्षणमात्रका भी भगवान्का वियोग जिनको असहा प्रतीत होता है। ऐसे भगवान्के अनन्यप्रेमी भक्त निरन्तर भगवान्को भजते रहते हैं।

५. 'सततम्' पद यहाँ 'नित्य-निरन्तर' समयका वाचक है और इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ है। कीर्तन-नमस्कारादि सब उपासनाके ही अङ्ग होनेके कारण प्रकारान्तरसे उन सबके साथ भी इसका सम्बन्ध है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा-सर्वदा भगवान्का चिन्तन करते हुए निरन्तर उनकी उपासना करते रहते हैं।

६. 'यतन्तः' पदका यह भाव है कि वे प्रेमी भक्त भगवान्की पूजा सबको भगवान्का स्वरूप समझकर उनकी सेवा और भगवान्के भक्तोंद्वारा भगवान्के गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रवण आदि उत्साह और तत्परताके साथ करते रहते हैं।

७. भगवान्के प्रेमी भक्तोंका निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम—सभी अत्यन्त हद होते हैं। बड़ी-से-बड़ी विपत्तियों और प्रबल विद्योंके समूह भी उन्हें अपने साधन और विचारसे विचलित नहीं कर सकते। इसीलिये उनको 'हढवताः' (हढ निश्चयवाले) कहा गया है।

८. जो चलते-फिरते, उडते-बैंडते, सोते-जागते और सब कुछ करते समय तथा एकान्तमें ध्यान करते समय नित्य-

वे हट निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका कीर्तनक करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए और मुझको वार-वार प्रणाम† करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्यप्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ‡ ॥ १४॥

सम्बन्ध—भगवान्के गुण, प्रभाव आदिको जाननेवाले अनन्यप्रेमी भक्तोंके भजनका प्रकार बतलाकर अब मगवान् उनसे मिन्न श्रेणीके उपासकोंकी उपासनाका प्रकार बतलाते हैं— शानयक्षेन चाण्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्॥१५॥

दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान-यज्ञके द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, § और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित मुझ विराट्खरूप परमेश्वरकी पृथक भावसे उपासना करते हैं × ॥ १५ ॥

सम्बन्ध-समस्त विश्वकी उपासना भगवान्की ही उपासना कैंसे हैं-यह स्पष्ट समझानेके किये अब चार श्लोकांद्वारा भगवान् इस बातका प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जरुत् मेरा ही स्वरूप है-

अहं क्रतुरहं यद्गेः स्वधौहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहर्मैग्निरहं हुतम्॥१६॥

कतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा में हूँ, ओषधि मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवनरूप किया भी मैं ही हूँ + ॥ १६॥

निरन्तर भगवान्का चिन्तन करते रहते हैं, उन्हें 'नित्ययुक्ताः' कहते हैं।

\* कथा, व्याख्यान आदिके द्वारा भक्तोंके सामने भगवान्के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदिका वर्णन करना; अकेले अथवा दूसरे बहुत-से लोगोंके साथ मिलकर, भंगवान्को अपने सम्मुख समझते हुए उनके पवित्र नामोंका जप अथवा उच्चखरसे कीर्तन करना; और दिव्य स्तोत्र तथा सुन्दर पदोंके द्वारा भगवान्की स्तुति-प्रार्थना करना आदि भगवन्नाम-गुणगान-सम्बन्धी सभी चेष्टाएँ कीर्तनके अन्तर्गत हैं।

† भगवान्के मन्दिरोंमें जाकर अर्चा-विग्रहरूप भगवान्को, अपने घरमें भगवान्की प्रतिमा या चित्रपटको, भगवान्-के नामोंको, भगवान्के चरण और चरण-पादुकाओंको, एवं सबको भगवान्का खरूप समझकर या सबके हृदयमें भगवान् विराजित हैं—ऐसा जानकर सम्पूर्ण प्राणियोंको यथायोग्य विनयपूर्वक श्रद्धा-भक्तिके साथ गद्गद होकर मन, वाणी और शरीरके द्वारा नमस्कार करना—यही भगवान्को प्रणाम करना? है ।

‡ श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ उपर्युक्त साधनोंको निरन्तर करते रहना ही अनन्यप्रेमसे भगवान्की उपासना करना है।

§ गीताके तीसरे अध्यायके तीसरे स्ठोकमें जिस 'ज्ञानयोग' का वर्णन है, यहाँ भी 'ज्ञानयज्ञ' का वही खरूप है। उसके अनुसार शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाले समस्त कमोंमें, मायामय गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं—ऐसा समझकर कर्तापनके अभिमानसे रहित रहना; सम्पूर्ण दृश्यवर्गको मृगतृष्णाके जलके सदृश या खप्नके संसारके समान अनित्य समझना; तथा एक सिच्चिदानन्द्वन निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्तर उसीका अवण, मनन और निरिध्यासन करते हुए उस सिच्चिदानन्द्वन ब्रह्ममें नित्य अभिन्नभावसे स्थित रहनेका अभ्यास करते रहना—यही 'ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना' है।

× समस्त विश्व उस भगवान्से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान् ही इसमें व्याप्त हैं। अतः भगवान् स्वयं ही विश्वरूपमें स्थित हैं। इसिंछये चन्द्र, सूर्य, अग्नि, इन्द्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान्के ही स्वरूप हैं—ऐसा समझकर जो उन सबकी अपने कमींद्वारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूजा करना है (गीता १८। ४६)—यही 'बहुत प्रकारसे स्थित भगवान्के विराट्स्वरूपकी पृथग्भावसे उपासना करना' है।

- १. श्रौत कर्मको 'ऋतु' कहते हैं।
- २. पञ्चमहायज्ञादि सार्त कर्म 'यंज्ञ' कहलाते हैं।
- ३. पितरोंके निमित्त प्रदान किया जानेवाला अन्न 'स्वधा' कहलाता है!
- ४. (अग्नि में यहाँ गाईपत्य) आहवनीय और दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकारके अग्नि समझने चाहिये।
- + अभिष्राय यह कि यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय ग्रुभकर्ममें प्रयोजनीय समस्त वस्तुएँ, तत्सम्बन्धी मन्त्र, जिनमें यज्ञादि किये जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीरसे होनेवाली तदिषयक समस्त चेष्टाएँ—ये सब भगवानके ही खरूप हैं।

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च ॥॥१७॥

इस सम्पूर्ण जगत्का घाता अर्थात् घारण करनेवाला एवं कमेंकि फलको देनेवालाः विताः माताः भ वितामहः,† जाननेयोग्यः पवित्रः,‡ ओङ्कार § तथा ऋग्वेदः सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ × ॥ १७॥

गैतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शर्रणं सुहुँत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमर्व्ययम् ॥ १८ ॥ प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण करने-वाला, सबका स्वामी, में ग्रुभाग्रुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलयका हेतु, स्थितिका आधार, निधान÷ और अविनाशी कारण भी में ही हूँ ऽ॥ तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णाम्युत्स्ज्ञामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन॥१९॥ मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण करता हूँ

और उसे बरसाता हूँ A । हे अर्जुन ! में ही अमृतB और

यह चराचर प्राणियोंके सहित समस्त विश्व भगवान्से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान् ही इसके महाकारण हैं।
 इसिलिये भगवान्ने अपनेको इसका पिता-माता कहा है।

† जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों सिष्टिकी रचना होती है। उनको भी उत्पन्न करनेवाले भगवान् ही हैं; इसीलिये उन्होंने अपनेको इसका पंपतामह' बतलाया है।

‡ जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरोंके पापोंका नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना देः उसे पवित्र' कहते हैं। भगवान् परम पवित्र हैं तथा भगवान्के दर्शनः भाषण और स्मरणसे मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं।

§ ॐ भगवान्का नाम है, इसीको प्रणव भी कहते हैं। गीताके आठवें अध्यायके तेरहवें क्षोकमें इसे ब्रह्म बतलाया है तथा इसीका उच्चारण करनेके लिये कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामोका अभेद प्रतिवादन करनेके लिये ही भगवान्ने अपनेको ओङ्कार बतलाया है।

🗴 'ऋक्', 'साम' और 'यजुः'—ये तीनों पद तीनों वेदोंके वाचक हैं। वेदोंका प्राकट्य भगवान्से हुआ है तथा सारे वेदोंसे भगवान्का ज्ञान होता है, इसलिये सब वेदोंको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलावा है।

१. प्राप्त करनेकी वस्तुका नाम 'गति' है। सबसे वढ़कर प्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र भगवान् ही हैं, इसीलिये उन्होंने अपनेको 'गति' कहा है। 'परा गति', 'परमा गति', 'अविनाशी पद' आदि नाम भी इसीके हैं।

२ जिसकी शरण ली जाय उसे 'शरणम्' कहते हैं। भगवान्के समान शरणागतवत्सलः प्रणतपाल और शरणागतके दुःखोंका नाश करनेवाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकीय रामायणमें कहा है—

सकुदेव प्रयन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेम्यो ददाध्येतद् वतं मम ॥ (६। १८। ३३)

अर्थात् 'एक बार भी 'मैं तेरा हूँ' यों कहकर मेरी शरणमें आये हुए और मुझसे अमय चाहनेवालेको मैं सभी भूतोंसे अभय कर देता हूँ, यह मेरा वृत है।' इसीलिये भगवान्ने अपनेको 'शरण' कहा है।

३. भगवान् समस्त प्राणियोंके बिना ही कारण उपकार करनेवाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने-वाले परम बन्धु हैं; इसलिये उन्होंने अपनेको 'सुहृत्' कहा है।

४. जिसका कभी नारा न हो, उसे 'अन्यय' कहते हैं। भगवान् समस्त चराचर भूतप्राणियोंके अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्होंसे होती है, वे ही सबके परम आधार हैं। इसीसे उनको 'अन्यय बीज' कहा है। गीताके सातवें अध्यायके दसर्वे रलोकमें उन्होंको 'सनातन बीज' और दसर्वे अध्यायके उन्चालीसर्वे रलोकमें 'सब भूतोंका बीज' बतलाया गया है।

+ भगवान् ही ईश्वरोंके महान् ईश्वर, देवताओंके परम दैवत, पितयोंके परम पित, समस्त भुवनोंके स्वामी और परम पूज्य परमदेव हैं ( क्वेताश्वतर उप॰ ६ । ७ )।

÷ जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनोंके लिये रक्खी जाती हो। उसे प्निधान' कहते हैं। महाप्रलयमें समस्त प्राणियोंके सिंहत अन्यक्त प्रकृति भगवान्के ही किसी एक अंशमें धरोहरकी भाँति बहुत समयतक अकिय-अवस्थामें स्थित रहती है। इसलिये भगवान्ने अपनेको प्निधान' कहा है।

ऽ इस क्लोकमें जितने भी शब्द आये हैं, सब-के-सब भगवान्के विशेषण हैं; अतः इस क्लोकमें पूर्व क्लोकोंकी भौँति 'अहम्' पदका प्रयोग नहीं किया गया।

A इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि अपनी किरणोंद्वारा समस्त जगत्को उष्णता और प्रकाश प्रदान करनेवाला तथा समुद्र आदि स्थानोंसे जलको उठाकर रोक रखनेवाला तथा उसे लोकहितार्थ मेघोंके द्वारा यथासमय यथायोग्य वितरण करनेवाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है।

B वास्तवमें अमृत तो एक भगवान् ही हैं, जिनकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्य सदाके लिये मृत्युके पाशसे मुक्त हो

## मृत्यु \* हूँ और सत्-असत् भी में ही हूँ † ॥ १९ ॥

सम्बन्ध—तेरह रेंसे पंद्रह रें श्लोकतक अपने सगुण-निर्गुण और विराट् रूपकी उपासनाओंका वर्णन करके मगवान् ने उन्नीस रें श्लोकतक समस्त विश्वको अपना स्वरूप बतलाया। 'समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होनेके कारण इन्द्रादि अन्य देवोंकी उपासना भी प्रकारान्तरसे मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फला-सिक्त पृर्वक पृथक्-पृथक भावसे उपासना करनेवालोंको मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल हो मिलता है। 'इसी बातको दिखलानेके लिये अब दो श्लोकोंमें मगवान उस उपासनाका फलसहित वर्णन करते हैं—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यङ्गैरिष्ट्रा स्वर्गातं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमद्दतन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥
तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकामकमोंको करनेवाले

सोमरसको पीनेवाले, पापरहित पुरुष‡ मुझको यर्शोके द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; ये पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप स्वर्गलोकको§ प्राप्त होकर स्वर्गमें दिन्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं॥ २०॥

ते तं भुक्त्वा खर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मन्यंलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१॥

वे उस विशाल× स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य श्वीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हुए सकामकर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष वार-वार आवागमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात् पुण्यके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं और पुण्य श्वीण होनेपर मृत्युलांकमें आते हैं | | २१ |

अनं न्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुकानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

जाता है, इसीलिये भगवान्ने अपनेको 'अमृत' कहा है और इसलिये मुक्तिको भी 'अमृत' कहते हैं।

\* सवका नाश करनेवाले 'काल' को 'मृत्यु' कहते हैं। भगवान् ही यथासमय लोकोंका संहार करनेके लिये महाकालरूप धारण किये रहते हैं। वे कालके भी काल हैं। इसीलिये भगवान्ने 'मृत्यु' को अपना स्वरूप बतलाया है।

† जिसका कभी अभाव नहीं होता। उस अविनाशी आत्माको 'सत्' कहते हैं और नाशवान् अनित्य वस्तु-मात्रका नाम 'असत्' है। इन्हीं दोनोंको गीताके पंद्रहवें अध्यायमें 'अक्षर' और 'क्षर' पुरुषके नामसे कहा गया है। ये दोनों ही भगवान्से अभिन्न हैं, इसिलये भगवान्ने सत् और असत्को अपना स्वरूप कहा है।

‡ ऋक् यज्ञ और साम—इन तीनों वेदोंको वेद्रत्रयी' अथवा चिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदोंमें वर्णित नाना प्रकारके यज्ञोंकी विधि और उनके फलमें श्रद्धा-प्रेम रखनेवाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करनेवाले मनुष्योंको 'त्रैविद्य' कहते हैं। यज्ञोंमें सोमलताके रसपानकी जो विधि बतलायी गयी है, उस विधिसे सोमलताके रसपान करनेवालोंको 'सोमपा' कहते हैं। उपर्युक्त वेदोक्त कर्मोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे जिनके स्वर्गप्राप्तिमें प्रतिबन्धकरूप पाप नष्ट हो गये हैं, उनको 'पूतपाप' कहते हैं। ये तीनों विद्येषण ऐसी श्रेणीके मनुष्योंके लिये हैं, जो भगवान्की सर्वरूपतासे अनिमज्ञ हैं और वेदोक्त कर्मकाण्डपर प्रेम और श्रद्धा रखकर पापकमोंसे वचते हुए सक्षामभावसे यज्ञादि कर्मोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं।

§ यज्ञादि पुण्यकर्मोंके फलरूपमें प्राप्त होनेवाले इन्द्रलोक्षे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त जितने भी लोक हैं, उन सबको लक्ष्य करके श्लोकमें 'पुण्यम्' विशेषणके सिंहत 'सुरेन्द्रलोकम्' पदका प्रयोगि किया गया है। अतः 'सुरेन्द्रलोकम्' पद इन्द्र-लोकका वाचक होते हुए भी उसे उपर्युक्त सभी लोकोंका वाचक समझना चाहिये।

× स्वर्गादि लोकोंके विस्तारका, वहाँकी भोग्य-वस्तुओंका, भोगप्रकारोंका, भोग्यवस्तुओंकी सुखरूपताका और भोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु आदि सभीका अनेक प्रकारका परिमाण मृत्युलोककी अपेक्षा कहीं विशद और महान् है। इसीलिये उसको विशाल' कहा गया है।

+ भगवान्के खरूप-तस्वको न जाननेवाले सकाम मनुष्य अनन्यचित्तसे भगवान्की शरण ग्रहण नहीं करते, भोग-कामनाके वशमें होकर उपर्युक्त धर्मका आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मोंका फल अनित्य है और इसीलिये उन्हें फिर मर्त्यलोकमें लोटना पड़ता है।

१. जिनका संसारके समस्त भोगोंसे प्रेम इटकर केवलमात्र भगवान्में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान् का वियोग जिनके लिये असहा है, जिनका भगवान्से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्पदेव नहीं है और जो भगवान्को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं—ऐसे अनन्यप्रेमी एकनिष्ठ भक्तोंका विशेषण 'अनन्याः' पद है। किंतु जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं क उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुपोंका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हुँ ।। २२ ॥

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धर्यान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

हे अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात् अज्ञानपूर्वक है! ॥ २३॥

अहं हि सर्वयक्षानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ; § परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे गिरते हैं अर्थात् पुनर्जन्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४॥

सम्बन्य— भगवान्के भक्त आवागमनको प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओंके उपासक आवागमनको प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण है ? इस जिज्ञासापर उपास्यके स्वरूप और उपासकके भावसे उपासनाके फरूमें भेद होनेका नियम बतलते हैं—

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भृतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्२५

देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं,× भूतोंको पूजने-

# सगुण भगवान् पुरुषोत्तमके गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझकर, चलते-फिरते, उटते-बैटते, स्रोते-जागते और एकान्तमें साधन करते, सब समय निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे उनका चिन्तन करते हुए, उन्हींके आज्ञानुसार निष्काम-भावसे उन्हींकी प्रसन्नताके लिये चेष्टा करते रहना—यही 'उनका चिन्तन करते हुए भजन करना' है।

† अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम 'योग' और प्राप्तकी रक्षाका नाम 'क्षेम' है। अतः भगवान्की प्राप्तिके लिये जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकारके विन्न-बाधाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना और जिस साधनकी कमी है, उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना—यही 'उन प्रेमी भक्तोंका योगक्षेम चलाना' है। भक्त प्रकादका जीवन इसका सुन्दर उदाहरण है। हिरण्यकशिपुद्वारा उसके साधनमें बहे-बहे बिच्न उपस्थित किये जानेपर भी सब प्रकारसे भगवान्ने उसकी रक्षा करके अन्तमें उसे अपनी प्राप्ति करवा दी।

जो पुरुष भगवान्के ही परायण होकर अनन्यिचित्तसे उनका प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करते हुए ही सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषयकी कामना, अपेक्षा और चिन्ता नहीं करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा भार भी भगवान्-पर रहता है। अतः वे सर्वदाक्तिमान्, सर्वक्ष, सर्वद्शीं, परमसुद्धद् भगवान् ही अपने भक्तका लौकिक और पारमाधिक सब प्रकारका योगक्षेम चलाते हैं।

१. वेद-शास्त्रोंमें वर्णित देवता, उनकी उपासना और स्वर्गादिकी प्राप्तिरूप उसके फलपर जिनका आदरपूर्वक हढ़ विश्वास हो, उनको यहाँ 'श्रद्धासे युक्त' कहा गया है और इस विशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो विना श्रद्धाके दम्भपूर्वक यज्ञादि कर्मोद्धारा देवताओंका पूजन करते हैं, वे इस श्रेणीमें नहीं आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी प्रकृतिके मनुष्योंमें है।

‡ जिस कामनाकी विद्धिके लिये जिस देवताकी पूजाका शास्त्रमें विधान है, उस देवताकी शास्त्रोक्त यज्ञादि कमों-द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजा करना 'दूसरे देवताओंकी पूजा करना' है। समस्त देवता भी भगवान्के ही अङ्गभृत हैं, भगवान् ही सबके स्वामी हैं और वस्तुतः भगवान् ही उनके रूपमें प्रकट हैं—इस तस्त्रको न जानकर उन देवताओंको भगवान्से भिन्न समझकर सकाम भावसे जो उनकी पूजा करना है, यही भगवान्की 'अविधिपूर्वक' पूजा है।

§ यह सारा विश्व भगवान्का ही विराट्रूप होनेके कारण भिन्न-भिन्न यज्ञ-पूजादि कमोंके भोक्तारूपमें माने जानेवाले जितने भी देवता हैं, सब भगवान्के ही अङ्ग हैं तथा भगवान् ही उन सबके आत्मा हैं (गीता १०। २०)। अतः उन देवताओंके रूपमें भगवान् ही समस्त यज्ञादि कमोंके भोक्ता हैं। भगवान् ही अपनी योगशक्तिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथायोग्य नियममें चलाते हैं; वे ही इन्द्र, वरुण, यमराज, प्रजापित आदि जितने भी लोकपाल और देवतागण हैं—उन सबके नियन्ता हैं; इसिल्लये वही सबके प्रभु अर्थात् महेश्वर हैं (गीता ५।२९)।

× देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजाके लिये बतलाये हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यश्चादिका अनुष्ठान करना, उनके मनत्रका जप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराना—इत्यादि सभी बातें 'देवताओं के ब्रत' हैं। इनका पालन करनेवाले मनुष्यों को अपनी उपासनाके फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सहश भोगों की अथवा उनके-जैसे रूपकी प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त होना है।

वाले भूतोंको प्राप्त होते हैं अशैर मेरा पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं | इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता || २५ ||

सम्बन्ध—भगवान्की भक्तिका भगवत्त्राप्तिरूप महान् फरा होनेपर भी उसके साधनमें कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है-यही बात दिखलानेके किये भगवान कहते हैं-

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपैहतमश्नीमि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

जो कोई भक्त‡ मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है,§ उस ग्रुडबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका

पितरोंके लिये यथाविधि श्राद्ध-तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणोंको भोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ-पूजा करना तथा उनके लिये शास्त्रमें बतलाये हुए वत और नियमोंका भलीभाँति पालन करना आदि 'पितरोंके वत' हैं और जो मनुष्य सकामभावसे इन वर्तोंका पालन करते हैं, वे मरनेके बाद पितृलोकमें जाते हैं और वहाँ जाकर उन पितरोंके जैसे स्वरूपको प्राप्त करके उनके-जैसे भोग भोगते हैं | यही पितरोंको प्राप्त होना है | ये भी अधिक से-अधिक देवताओं या दिव्य पितरोंकी आयुपर्यन्त ही वहाँ रह सकते हैं | अन्तमें इनका भी पुनरागमन होता है |

यहाँ देव और पितरोंकी पूजाका निषेध नहीं समझना चाहिये। देव-पितृ-पूजा तो यथाविधि अपने-अपने वर्णाश्रम-के अधिकारानुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिये; परंतु वह पूजा यदि सकामभावसे होती है तो अपना अधिक-से-अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है और यदि कर्तव्यबुद्धिसे भगवत् आज्ञा मानकर या भगवत्-पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत्-प्राप्तिरूप महान् फलमें कारण होती है। इसिलये यहाँ समझना चाहिये कि देव-पितृकर्म तो अवश्य ही करें; परंतु उनमें निष्कामभाव लानेका प्रयत्न करें।

# जो प्रेत और भूतगणोंकी पूजा करते हैं। उनकी पूजाके नियमोंका पालन करते हैं। उनके लिये हवन या दान आदि करते हैं। ऐसे मनुष्योंका जो उन-उन भूत-प्रेतादिके समान रूप, भोग आदिको प्राप्त होना है। वही उनको प्राप्त होना है। भूत-प्रेतोंकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देनेवाली है। इसलिये उसको नहीं करना चाहिये।

्री जो पुरुष भगवान्के सगुण निराकार अथवा साकार—िकसी भी रूपका सेवन-पूजन और भजन ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नामका जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते हैं तथा इसी प्रकार भगवद्भभिक्त-विषयक अनेक प्रकारके साधन करते हैं, वे भगवान्का पूजन करनेवाले भक्त हैं और उनका भगवान्के दिव्य लोकमें जाना, भगवान्के समीप रहना, उनके जैसे ही दिव्य रूपको प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना—यही भगवान्को प्राप्त होना है।

१. पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेमपूर्वक समर्पण की जाती है, उसे 'भक्त्युपहृत' कहते हैं। इसके प्रयोगसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि विना प्रेमके दी हुई वस्तुको में स्वीकार नहीं करता और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करनेमें और मेरेद्वारा उसके स्वीकार हो जानेमें सच्चा आनन्द होता है, वहाँ उस भक्तके द्वारा अर्पण की हुई वस्तु बहुत प्रेमसे स्वीकार कर लेता हूँ।

२. इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शुद्ध भावसे प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओंको में स्वयं उस भक्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ अर्थात् जब मनुष्यादिके रूपमें अवतीर्ण होकर संसारमें विचरता हूँ, तब तो उस रूपमें वहाँ पहुँचकर और अन्य समयमें उस भक्तके इच्छानुसार रूपमें प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तुका भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूँ।

‡ इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जातिका कोई भी मनुष्य पन्न, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदिके कारण मेरी किसीमें भेदबुद्धि नहीं है; अवश्य ही अर्पण करनेवालेका भाव विदुर और शबरी आदिकी भाँति सर्वथा शुद्ध और प्रेमपूर्ण होना चाहिये।

§ यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जलका नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्योंको बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्ययके अनायास मिल सकती है—ऐसी कोई भी वस्तु भगवान्के अर्पण की जा सकती है। भगवान् पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुके भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेमकी ही आवश्यकता है। 'मुझ-जैसे साधारण-से-साधारण मनुष्यद्वारा अर्पण की हुई छोटी-से-छोटी वस्तु भी भगवान् सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, यह उनकी कैसी महत्ता है!' इस भावसे भावित होकर प्रेमिबहल चित्तसे किसी भी वस्तुको भगवान्के समर्पण करना, उसे भित्तपूर्वक भगवान्के अर्पण करना है।

प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूप-से प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ # || २६ ||

सम्बन्ध—यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर भगवान् अर्जुनको उसका कर्तव्य बतलाते हैं— यत् करोषि यद्दनासि यज्जुहोषि द्दासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् क्रकृष्य मदर्षणम् ॥ २७॥

हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, † वह सब मेरे अर्थण कर 11 २७ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार समस्त कर्मोंको आपके अर्पण करनेसं क्या होगा, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

## शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८॥

इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं—ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चिक्तवाला तू ग्रुभाग्रुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा । २८ ॥

\* जिसका अन्तःकरण ग्रुद्ध हो, उसे 'ग्रुद्धबुद्धि' कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यदि अर्पण करनेवालेका भाव ग्रुद्ध न हो तो वाहरसे चाहे जितने शिष्टाचारके साथ, चाहे जितनी उत्तम-से-उत्तमसामग्री मुझे अर्पण की जाय, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधनका निमन्त्रण अस्वीकार करके भाव ग्रुद्ध होनेके कारण विदुरके घरपर जाकर प्रेमपूर्वक भोजन किया, मुदामाके चिउरोंका बड़ी रुचिके साथ भोग लगाया, द्रौपदीकी बटलोईमें बचे हुए (पत्ते' को खाकर विश्वको तृप्त कर दिया, गजेन्द्रद्वारा अर्पण किये हुए (पुष्प' को स्वयं वहाँ पहुँचकर स्वीकार किया, शवरीकी कुटियापर जाकर उसके दिये हुए (फलों'का भोग लगाया और रन्तिदेवके 'जल'को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्तकी प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वस्तुको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ।

† इससे भगवान्ने सब प्रकारके कर्तव्य-कर्मींका समाहार किया है। अभिप्राय यह है कि यक्त, दान और तपके अतिरिक्त जीविकानिर्वाह आदिके लिये किये जानेवाले वर्ण, आश्रम और लोकव्यवहारके कर्म तथा भगवान्का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उन सबका समावेश 'यत्करोषि' में, शरीर-पालनके निमित्त किये जानेवाले खान-पान आदि कर्मोंका 'यददनासि' में, पूजन और हवनसम्बन्धी समस्त कर्मोंका 'यज्जुहोपि' में, सेवा और दानसम्बन्धी समस्त कर्मोंका 'यददासि' में और संयम तथा तपसम्बन्धी समस्त कर्मोंका समावेश 'वत्तपस्यसि' में किया गया है (गीता १७। १४—१७)।

‡ साधारण मनुष्यकी उन कमोंमें ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फलकी कामना रखता है। अतएव समस्त कमोंमें ममता, आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत् भगवान्का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी भगवान्के हैं और मैं स्वयं भी भगवान्का हूँ, इसिलये मेरेद्वारा जो कुछ भी यशादि कर्म किये जाते हैं, वे सब भगवान्के ही हैं। कठपुतलीको नचानेवाले सूत्रधारकी भाँति भगवान् ही मुझसे यह सब दुछ करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्तमात्र हूँ—ऐसा समझकर जो भगवान्के आशानुसार भगवान्की ही प्रसन्नताके लिये निष्काम भावसे उपर्युक्त कमोंका करना है, यही उन कमोंको भगवान्के अर्पण करना है।

पहले किसी दूसरे उद्देश्यसे किये हुए कर्मोंको पिछसे भगवान्को अर्पण करना, कर्म करते-करते बीचमें ही भगवान्के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होनेके साथ-साथ भगवान्के अर्पण कर देना अथवा कर्मोंका फल ही भगवान्के अर्पण करना— इस प्रकारका अर्पण करना भी भगवान्के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा करते-करते ही उपर्युक्त प्रकारसे पूर्णतया भगवदर्पण होता है।

१. यहाँ 'संन्यासयोग' पद सांख्ययोग अर्थात् ज्ञानयोगका वाचक नहीं है। किंतु पूर्वरलोकके अनुसार समस्त कर्मोंको भगवान्के अर्पण कर देना ही यहाँ 'संन्यासयोग' है। इसिलये ऐसे संन्यासयोगसे जिसका आत्मा युक्त हो। जिसके मन और बुद्धिमें पूर्वरलोकके कथनानुसार समस्त कर्म भगवान्के अर्पण करनेका भाव सुदृढ़ हो गया हो। उसे 'संन्यासयोगसुक्तात्मा' समझना चाहिये।

§ भिन्न-भिन्न ग्रुभाग्रुभ कमोंके अनुसार स्वर्गः नरक और पशुः पक्षी एवं मनुष्यादि छोकोंके अंदर नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेना तथा सुख दुःखोंका भोग करना—यही ग्रुभाग्रुभ फल है, इसीको कर्मबन्धन कहते हैं; क्योंकि कमोंका फल भोगना ही कर्मबन्धनमें पड़ना है। उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्म भगवान्के अर्पण कर देनेवाला मनुष्य कर्मफलरूप पुनर्जन्मसे और सुख-दुःखोंके भोगसे मुक्त हो जाता है, यही ग्रुभाग्रुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाना है। मरनेके बाद भगवान्के परम धाममें पहुँच जाना या इसी जन्ममें भगवान्को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त होना है।

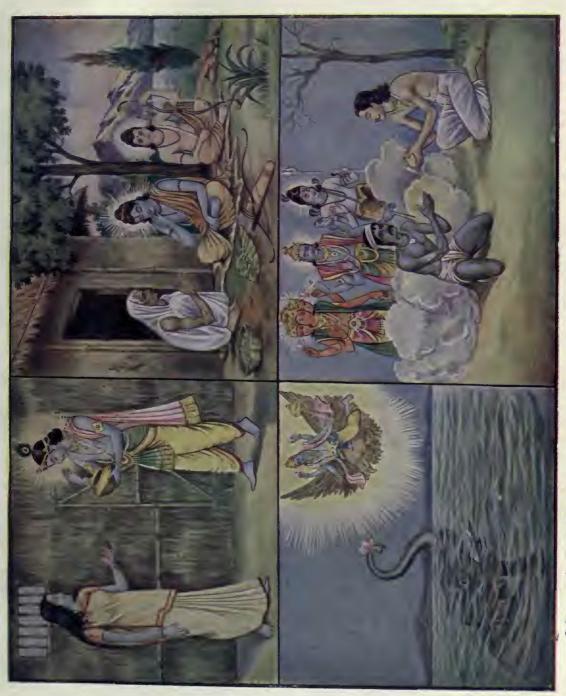

मकों के द्वारा प्रेमसे दिये हुए पत्र, पुष्प, फल, जल आदिको भगवान् प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करते हैं।



सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्की भक्ति करनेवालेको भगवान्की प्राप्ति होती है, दूसरोंको नहीं होती-इस कथनसे भगवान्में विषमताके दोषकी आशङ्का हो सकती है। अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान् कहते हैं—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥ २९॥

में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; अपरंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ।

अपि चेत् सुंदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३०॥

यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात् उसने भली-भाँति निश्चय कर लिया है किपरमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ।। ३०॥

# इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मैं ब्रह्मासे लेकर स्तम्वपर्यन्त समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे समानभावसे व्याप्त हूँ । अतएव मेरा सबमें समभाव है, किसीमें भी मेरा राग-द्रेष नहीं है । इसलिये वास्तवमें मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है ।

† भगवानके साकार या निराकार-किसी भी रूपका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, मिहमा और लीला-चिरत्रोंका श्रवण, मनन और कीर्तन करना; उनको नमस्कार करना, पत्र, पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियोंके द्वारा उनकी प्रेमपूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी क्रियाओंका नाम भिक्तपूर्वक भगवान्को भजना है।

जो पुरुष इस प्रकार भगवान्को भजते हैं। भगवान् भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान्को नहीं भूलते, वैसे ही भगवान् भी उनको नहीं भूल सकते—यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने उनको अपनेमें बतलाया है और उन भक्तोंका विशुद्ध अन्तःकरण भगवत्प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है, इससे उनके हृदयमें भगवान् सदा-सर्वदा प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं—यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने अपनेको उनमें बतलाया है।

जैसे समभावसे सब जगह प्रकाश देनेवाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थोंमें प्रतिविम्बित होता है, काष्टादिमें नहीं होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, बैसे ही भगवान् भी भक्तोंको मिलते हैं, दूसरोंको नहीं मिलते—इसमें उनकी विषमता नहीं है, यह तो भक्तिकी ही महिमा है।

१. 'अपि' देनेका अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियोंका मेरा भजन करनेसे उद्धार हो जाय-इसमें तो कहना ही क्या है, भजनसे अतिशय दुराचारीका भी उद्धार हो सकता है।

२. 'चेत्' अव्यय 'यदि' के अर्थमें है। इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि प्रायः दुराचारी मनुष्योंकी विषयोंमें और पापोंमें आसक्ति रहनेके कारण वे मुझमें प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कारकी जागृति, भगवद्भावमय वातावरण, शास्त्रके अध्ययन और महात्मा पुरुषोंके सत्तंगसे एवं मेरे गुण, प्रभाव, महत्त्व और रहस्यका श्रवण करनेसे यदि कदाचित् दुराचारी मनुष्यकी मुझमें श्रद्धा-भक्ति हो जाय और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है।

‡ जिनके आचरण अत्यन्त दूषित हों, खान-पान और चाल-चलन भ्रष्ट हों, अपने खभाव, आसिक और बुरी आदते विवश होने कारण जो दुराचारों का त्याग न कर सकते हों, ऐसे मनुष्यों को अतिशय दुराचारी समझना चाहिये। ऐसे मनुष्यों का जो भगवान् के गुण, प्रभाव आदिके सुनने और पढ़ने या अन्य किसी कारण में भगवान् को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान् का ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा-प्रेमपूर्व क उन्हीं को अपना इष्ट व मान लेना है—यही उनका ध्अनन्यभाक् होना है। इस प्रकार भगवान्का मक्त बनकर जो उनके स्वरूपका चिन्तन करना, नाम, गुण, मिहमा और प्रभावका श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र-पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अपण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये हुए ग्रुभ कमोंको भगवान् के समर्पण करना है—यही अनन्यभाक् होकर भगवान्का भजन करना है।

§ जिसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि 'भगवान् पतितपावन, सबके सुदृद्, सर्वशक्तिमान्, परम द्यालु, सर्वश्च, सबके स्वामी और सर्वोत्तम हैं एवं उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनका परम कर्तव्य है; इससे समस्त पापों और पाप-वासनाओंका समूल नाश होकर भगवत्क्रपासे मुझको अपने आप ही भगवत्प्राप्ति हो जायगी।'—यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। भगवान् कहते हैं कि जिसका ऐसा निश्चय है, वह मेरा भक्त है और मेरी भक्तिके प्रतापसे वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जायगा। अतएव उसे पापी या दृष्ट न मानकर साधु ही मानना उन्तित है।

श्चिपं भवति धर्मात्मा दाश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ ३१ ॥

वह शीघ ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। \* हे अर्जुन! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान † कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ‡॥ ३१॥

सम्बन्ध-अब दो श्रोकोंमें भगवान् अच्छी-बुरी जातिके

कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें अभाव दिखलाते हुए शरणागतिरूप भक्तिका महत्त्व प्रतिपादन करके अर्जुनको भजन करनेकी आज्ञा देते हैं——

मां हि पार्थ व्यवाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैदयास्तथा दृद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥३२॥ हे अर्जुन ! स्त्रीः वैदयः दृद्ध तथा पापयोनि§—

\* इसी जन्ममें बहुत ही शीघ सब प्रकारके दुर्गुण और दुराचारोंसे रहित होकर गीताके सोलह वें अध्यायके पहले, दूसरे और तीसरे रलोकों में वर्णित देवी सम्पदासे युक्त हो जाना अर्थात् भगवान्की प्राप्तिका पात्र वन जाना ही शीघ धर्मात्मा बन जाना है और जो सदा रहनेवाली शान्ति है, जिसकी एक बार प्राप्ति हो जानेपर फिर कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति (गीता ५ । १२), निर्वाणपरमा शान्ति (गीता ६ । १५) और परमा शान्ति (गीता १८ । ६२) कहते हैं, परमेश्वरकी प्राप्तिरूप उस शान्तिको प्राप्त हो जाना ही स्वदा रहनेवाली परम शान्ति को प्राप्त होना है।

† इसके प्रयोगसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि 'अर्जुन! मैंने जो तुम्हें अपनी भक्तिका और भक्तका यह महत्त्व बतलाया है। उसमें तुम्हें किञ्चिन्मात्र भी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़तापूर्वक धारण कर लेना चाहिये।

‡ यहाँ भगवान्के कहनेका यह अभिप्राय है कि मेरे भक्तका क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, पतन नहीं होता। अर्थात् वह न तो अपनी स्थितिसे कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादिकी प्राप्तिरूप दुर्गितकी ही प्राप्ति होती है; वह पूर्व कथनके अनुसार क्रमशः दुर्गुण-दुराचारोंसे सर्वथा रहित होकर शीव ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

१ यहाँ 'अपि' का दो बार प्रयोग करके भगवान्ने ऊँची नीची जातिक कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें सर्वथा अभाव दिखलाया है। भगवान्के कथनका यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की अपेक्षा हीन समझे जानेवाले स्त्रीं वैश्य और श्रद्ध एवं उनसे भी हीन समझे जानेवाले स्त्रीं कोई भी हों। मेरी उनमें भेदबुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं। उन्हीं को परम गति मिल जाती है।

§ पूर्वजन्मोंके पापोंके कारण चाण्डालादि योनियोंमें उत्पन्न प्राणियोंको प्यापयोनि' माना गया है। इनके सिवा शास्त्रोंके अनुसार हूण, भील, खस, यवन आदि म्लेन्छ-जातिके मनुष्य भी प्यापयोनि' ही माने जाते हैं। यहाँ प्यापयोनि' शब्द इन्हीं सबका याचक है। भगवान्की भक्तिके लिये किसी जाति या वर्णके लिये कोई इकावट नहीं है। वहाँ तो शुद्ध प्रेमकी आवश्यकता है। श्रीमद्भागवतमें भी कहा है—

भक्त्याहमेकया ग्राह्मः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम् । भक्तिः पुनाति मन्निष्टा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥ (११।१४।२१)

ंहे उद्भव ! संतोंका परमिषय 'आत्मा' रूप में एकमात्र श्रद्धा-भक्तिसे ही बशीभूत होता हूँ । मेरी भक्ति जन्मतः चाण्डालोंको भी पवित्र कर देती है ।'

यहाँ 'पापयोनयः' पदको स्त्री, वैश्य और श्रूद्रोंका विशेषण नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वैश्योंकी गणना द्विजोंमें की गयी है। उनको वेद पढ़नेका और यज्ञादि वैदिक कमोंके करनेका शास्त्रमें पूर्ण अधिकार दिया गया है। अतः द्विज होनेके कारण वैश्योंको 'पापयोनि' कहना नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषद्में जहाँ जीवोंकी कर्मानुरूप गतिका वर्णन है, यह स्पष्ट कहा गया है कि-—

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरअ्श्वयोनि वा सुकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा॥ (अध्याय ५ खण्ड १० मं०७)

'उन जीवोंमें जो इस लोकमें रमणीय आचरणवाले अर्थात् पुण्यात्मा होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तम योनि—ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त करते हैं और जो इस संसारमें कपूय ( अधम ) आचरणवाले अर्थात् पापकर्मा होते हैं, वे अधम योनि अर्थात् कुत्तेकी, स्करकी या चाण्डालकी योनिको प्राप्त करते हैं।

इससे यह सिद्ध है कि वैश्योंकी गणना पापयोनि' में नहीं की जा सकती। अब रही स्त्रियोंकी बात—सो ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्योंकी स्त्रियोंका अपने पितयोंके साथ यज्ञादि वैदिक कर्मोंमें अधिकार माना गया है। इस कारणसे उनको भी पापयोनि कहना नहीं बन सकता। सबसे बड़ी अड़चन तो यह पड़ेगी कि भगवान्की भक्तिसे चाण्डाल आदिको भी





महाभारत

चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर #परम-गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥

कि पुनैबीह्मणाः पुण्या भक्ती राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजिं भक्तजन मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसिलये तू सुखरहित और क्षणभङ्गर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ।। ३३॥

सम्बन्ध—पिछले श्लोकमें मगतान्ने अपने मजनका महत्त्व दिखलाया और अन्तमें अर्जुनको मजन करनेके लिये कहा। अतएव अब मगवान् अपने मजनका अर्थात् रारणागतिका प्रकार बतलाते हुए अध्यायकी समाप्ति करते हैं—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मैं। नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

परमगित मिलनेकी बात, जो कि सर्वशास्त्रसम्मत है और जो भक्तिके महत्त्वको प्रकट करती है, कैसे रहेगी ? अतएव प्रापयोनयः पदको स्त्री, वैश्य और श्रूदोंका विशेषण न मानकर श्रूदोंकी अपेक्षा भी हीनजातिके मनुष्योंका वाचक मानना ही ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि भागवतमें वतलाया है—

किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्क्स आभीरकङ्का यवनाः खसादयः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः ग्रुद्धचन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ (२।४।१८)

ंजिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरातः हूणः आन्ध्रः पुलिन्दः पुल्कसः आभीरः कंकः यवन और खस आदि अधम जातिके लोग तथा इनके सिवा और भी वड़े-से-बड़े पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उन जगत्प्रभु भगवान् विष्णुको नमस्कार है।

- भगवान्पर पूर्ण विश्वास करके चौंतीसर्वे श्लोकके कथनानुसार प्रेमपूर्वक सब प्रकारसे भगवान्की शरण हो जाना अर्थात् उनके प्रत्येक विधानमें सदा संतुष्ट रहनाः उनके नामः रूपः गुणः लीला आदिका निरन्तर श्रवणः कीर्तन और चिन्तन करते रहनाः उन्हींको अपनी गतिः भर्ताः प्रभु आदि माननाः श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनका पूजन करनाः उन्हीं नमस्कार करनाः उनकी आज्ञाका पालन करना और समस्त कर्म उन्हींके समर्पण कर देना आदि भगवान्की शरण होना है।
- १ 'िकम्' और 'पुनः' का प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जब उपर्युक्त अत्यन्त दुराचारी (गीता ९। ३०) और चाइडाल आदि नीच जातिके मनुष्य भी (गीता ९। ३२) मेरा भजन करके परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं। तब फिर जिनके आचार-व्यवहार और वर्ण अत्यन्त उत्तम हैं। ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षिलोग मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त हो जायँ—इसमें तो कहना ही क्या है!
- २. 'भक्ताः' पदका सम्बन्ध ब्राह्मण और राजर्षि दोनोंके ही साथ है, क्योंकि यहाँ भक्तिके ही कारण उनको परम गतिकी प्राप्ति बतलायी गयी है।

† मनुष्यदेह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्यबलसे और खास करके भगवान्की कृपासे मिलता है और मिलता है केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही। इस शरीरको पाकर जो भगवत्प्राप्तिके लिये साधन करता है, उसीका मनुष्य-जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है, वह तो असली लाभसे बिख्नत ही रह जाता है; क्योंकि यह सर्वथा सुखरहित है, इसमें कहीं सुखका लेश भी नहीं है। जिन विषयभोगोंके सम्बन्धको मनुष्य सुखरूप समझता है, वह वार-बार जनम मृत्युके चक्कर-में डालनेवाला होनेके कारण वस्तुतः दुःखरूप ही है। अतएव इसको सुखरूप न समझकर यह जिस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मिला है, उस उद्देश्यको शीव-से-शीव प्राप्त कर लेना चाहिये; क्योंकि यह शरीर क्षणभङ्गर है, पता नहीं, किस क्षण इसका नाश हो जाय! इसलिये सावधान हो जाना चाहिये। न इसे सुखरूप समझकर विषयोंमें फँसना चाहिये और न इसे नित्य समझकर भजनमें देर ही करनी चाहिये। कदाचित् अपनी असावधानीमें यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछतानेके और कुछ भी उपाय हाथमें नहीं रह जायगा। श्रुति कहती है—

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । (केनोपनिषद् २ । ५ )

'यदि इस मनुष्यजन्ममें परमात्माको जान लिया तव तो ठीक है और यदि उसे इस जन्ममें नहीं जाना तव तो बड़ी भारी हानि है।'

इसीलिये भगवान् कहते हैं कि ऐसे शरीरको पाकर नित्य-निरन्तर मेरा भजन ही करो। क्षणभर भी मुझे मत भूलो।

३. जिन परमेश्वरके मगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूप हैं; जो विष्णुरूपसे सबका पालन करते हैं, ब्रह्मारूपसे सबकी रचना करते हैं और रुद्ररूपसे सबका सहार करते हैं; जो भगवान् युग-युगमें मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि दिव्य रूपोंमें अवतीर्ण होकर जगत्में विचित्र लीलाएँ करते हैं; जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार मुझमें मनवाला होः # मेरा भक्त बनः † मेरा पूजन मुझमें नियुक्त करके× मेरे परायण+ होकर तू मुझको ही करनेवाला होः ‡ मुझको प्रणाम कर ६ । इस प्रकार आत्माको प्राप्त होगा ÷ ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारते भीषमपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुद्धयोगो नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥ भीष्मपर्वणि तु त्रयस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमङ्गवद्गीतोपनिषद्में) श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें राजविद्याराजगुद्धयोग नामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ भीष्मपर्वमें तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥



विभिन्न रूपोंमें प्रकट होकर उनको अपनी दारण प्रदान करते हैं—उन समस्त जगत्के कर्ताः हर्ताः विधाताः सर्वाधारः सर्वदाक्तिमान् अर्वद्वयापीः सर्वज्ञः सर्वसुहृद्ः सर्वगुणसम्पन्नः परम पुरुषोत्तमः समग्र भगवान्का वाचक यहाँ भाम् पद है।

\* भगवान् ही सर्वशिक्तमान्, सर्वश्च सर्वलोक-महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण-सगुण, निराक्तार-साकार, सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यके समुद्र और परम प्रेमस्वरूप हैं—इस प्रकार भगवान् के गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यका यथार्थ परिचय हो जाने से ज़व साधक को यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान् ही हमारे परम प्रेमास्पद हैं, तब जगत्की किसी भी वस्तुमें उसकी जरा भी रमणीय बुद्धि नहीं रह जाती । ऐसी अवस्थामें संसारके किसी दुर्लभ से-दुर्लभ भोगमें भी उसके लिये कोई आकर्षण नहीं रहता । जब इस प्रकारकी स्थिति हो जाती है, तब स्वाभाविक ही इस लोक और परलोककी समस्त वस्तुओं से उसका मन सर्वथा हट जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम और श्रद्धाके साथ निरन्तर भगवान्का ही चिन्तन करता रहता है । भगवान्का यह प्रेमपूर्ण चिन्तन ही उसके प्राणोंका आधार होता है, वह क्षणमात्रकी भी उनकी विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता । जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसीको भगवान्में मनवाला कहते हैं ।

† भगवान् ही परमगित हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और खामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय संरक्षक हैं, ऐसा मानकर उन्हींपर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधानमें सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हींकी आज्ञाका अनुसरण करना, भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदिके श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदिमें अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको निमग्न रखना और उन्हींकी प्रीतिके लिये प्रत्येक कार्य करना—इसीका नाम भगवान्का भक्त बनना है।

‡ भगवान्के मन्दिरों में जाकर उनके मङ्गलमय विग्रहका यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने अपने घरों में इष्टलप भगवान्की मूर्ति खापित करके उसका विधिपूर्वक श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना, अपने हृदयमें या अन्तरिक्षमें अपने सामने भगवान्की मानसिक मूर्ति खापित करके उसकी मानस-पूजा करना, उनके बचनोंका, उनकी लीलाभूमिका और चित्रपट आदिका आदर-सत्कार करना, उनकी सेवाके कार्यों अपनेको संलग्न रखना, निष्कामभावसे यज्ञदिके अनुष्ठानके द्वारा भगवान्की पूजा करना, माता-पिता, ब्राह्मण, साधु-महात्मा और गुरुजनोंको तथा अन्य समस्त प्राणियोंको भगवान्का ही स्वरूप समझकर या अन्तर्यामीरूपसे भगवान् सबमें व्याप्त हैं, ऐसा जानकर सबका यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना और तन-मन-धनसे सबको यथायोग्य सुख पहुँचानेकी तथा सबका हित करनेकी यथार्य चेष्टा करना—ये सभी कियाएँ भगवान्की पूजा, ही कहलाती हैं।

§ भगवान्के साकार या निराकार रूपको, उनकी मूर्तिको, चित्रपटको, उनके चरण, चरणपादुका या चरणचिह्नों-को, उनके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभावका और उनकी मधुर लीलाओंका व्याख्यान करनेवाले सत्-शास्त्रोंको, माता-पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु संत और महापुरुषोंको तथा विश्वके समस्त प्राणियोंको उन्हींका स्वरूप समझकर या अन्तर्यामीरूपसे उनको सबमें व्याप्त जानकर श्रद्धा-भक्तिसहित, मन, वाणी और शरीरके द्वारा यथायोग्य प्रणाम करना— यही भगवान्को नमस्कार करना है।

× यहाँ आत्मा<sup>2</sup> शब्द मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरका वाचक है; तथा इन सबको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्में लगा देना ही आत्माको उसमें युक्त करना है।

+ इस प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पण कर देना और भगवान्को ही परम प्राप्यः परम गतिः परम आश्रय और अपना सर्वस्व समझना 'भगवान्के परायण होना' है।

÷ इसी मनुष्यशरीरमें ही भगवान्का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना, भगवान्को तत्त्वसे जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान्के दिव्य लोकमें जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके जैसे रूप आदिको प्राप्त कर लेना—ये सभी भगवत्प्राप्ति ही हैं।

# चतुस्त्रिशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां दशमोऽध्यायः )

# भगवान्की विभृति और योगशक्तिका तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथन, अर्जुनके पूछनेपर भगवान्द्वारा अपनी विभृतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन

सम्बन्ध-गीताके सातर्वे अध्यायसे लेकर नर्वे अध्यायतक विज्ञान-सिंहत ज्ञानका जो वर्णन किया गया, उसके बहुत गम्मीर हो जानेके कारण अब पुनः उसी विषयको दूसरे प्रकारसे मलीमाँति समझानेके लिये दसर्वे अध्यायका आरम्भ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोकमें मगवान पूर्वोक्त विषयका ही पुनः वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

भूय पव महाबाहो ऋणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १॥

श्रीभगवान् बोले—हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुनः # जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहँगा ॥ १॥

सम्बन्ध-पहले श्लोकमें भगवान ने जिस विषयपर कहनेकी

प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन आरम्भ करते हुए वे पहले पाँच श्लोकोंमें योगशब्दवाच्य प्रभावका और अपनी विमृतिका संक्षिष्ठ वर्णन करते हैं—

न मे विदुः सुरर्गणाः प्रभवं न महुँषयः। अहमादिहिं देवानां महर्षाणां च सर्वशः॥ २॥

मेरी उत्पत्तिको अर्थात् लीलासे प्रकट होनेको न देवता-लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं,† क्योंकि मैं सबप्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ ‡ २

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मृढः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥

जो मुझको अजन्मा अर्थात् वास्तवमें जन्मरहितः अनादि और लोकोका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता हैः § वह मनुष्योंमें ज्ञानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥

- १. 'प्रीयमाणाय' विशेषणका प्रयोग करके भगवान्ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन ! तुम्हारा मुझमें आतिशय प्रेम हैं, मेरे वचनोंको तुम अमृततुत्य समझकर अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ मुनते हो; इसीलिये मैं किसी प्रकारका संकोच न करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य बार-बार खोल रहा हूँ । इसमें तुम्हारा प्रेम ही कारण है।
- \* इस अध्यायमें भगवान्ने अपने गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य समझानेके लिये जो उपदेश दिया है, वही 'परम वचन' है और उसे फिरसे सुननेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भिक्तका तत्त्व अत्यन्त ही गहन है; अतः उसे वार-वार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानीके साथ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना चाहिये।
- २. 'सुरगणाः' पद एकादश रुद्रः आठ वसुः बारह आदित्यः प्रजापितः उन्चास मरुद्रणः अश्विनीकुमार और इन्द्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओंके ससुदाय हैं—उन सबका बाचक है।
  - ३. 'महर्षयः' पदसे यहाँ सप्त महर्षियोंको समझना चाहिये।

† भगवान्का अपने अतुलनीय प्रभावसे जगत्का सृजन, पालन और संहार करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और रहके रूपमें; दुष्टोंके विनाश, धर्मके संस्थापन तथा नाना प्रकारकी लीलाओं के द्वारा जगत्के प्राणियों के उद्धारके लिये श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि दिव्य अवतारों के रूपमें; भक्तोंको दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करनेके लिये उनके इच्छानुरूप नाना रूपोंमें तथा लीलावैचिन्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके लिये समस्त विश्वके रूपमें जो प्रकट होना है—उसीका वाचक यहाँ 'प्रभव' शब्द है। उसे देवसमुराय और महर्षिलोग नहीं जानते, इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मैं किस-किस समय किन-किन रूपोंमें किन-किन हेतुओंसे किस प्रकार प्रकट होता हूँ—इसके रहस्यको साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, अतीन्द्रिय विषयोंको समझनेमें समर्थ देवता और महर्षिलोग भी यथार्थरूपसे नहीं जानते।

‡ इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियोंसे इस सारे जगत्की उत्पत्ति हुई है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं; उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव हैं—वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं।

े भगवान् अपनी योगमायासे नाना रूपोंमें प्रकट होते हुए भी अजन्मा हैं (गीता ४।६), अन्य जीवोंकी माँति उनका जन्म नहीं होता, वे अपने भक्तोंको सुख देने और धर्मकी स्थापना करनेके लिये केवल जन्मघारणकी लीला किया करते हैं—इस बातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी संदेह न करना—यही भगवान्-

वुंदिक्तानेमसम्माहैः क्षमा सत्यं दमः शमः।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥
अहिंसाँ समेता तुँषिस्तपो दानं यशोऽयशः।
भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५ ॥

निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, क्ष सत्य, † इन्द्रियोंका वशमें करना, मनका निष्रह तथा सुख-दु:ख, ‡ उत्पत्ति-प्रस्थ और भय अभय § तथा अहिंसा, समा, संतोष, तप, × दान, + कीर्ति और अपकीर्ति—ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं÷॥४-५॥

को अजन्मा जानना' है तथा भगवान् ही सबके आदि अर्थात् महाकारण हैं, उनका आदि कोई नहीं है; वे नित्य हैं तथा सदासे हैं, अन्य पदार्थों की भाँति उनका किसी कालविद्योषसे आरम्भ नहीं हुआ है—इस बातको श्रद्धा और विश्वासके साथ टीक-टीक समझ लेना—'भगवान् को अनादि जानना' है। एवं जितने भी ईश्वरकोटिमें गिने जानेवाले इन्द्र, वरुण, यम, प्रजापित आदि लोकपाल हैं—भगवान् उन सबके महान् ईश्वर हैं; वे ही सबके नियन्ता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकारसे सबका भरण-पोषण और संरक्षण करनेवाले सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं—इस बातको श्रद्धापूर्वक संशयरित टीक-टीक समझ लेना, भगवान्को लोकोंका महान् ईश्वर जानना' है।

- १. कर्तव्य-अकर्तव्यः प्राह्म-अग्राह्म और भले-बुरे आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाली जो वृत्ति है, उसे 'बुद्धि' कहते हैं।
- २. किसी भी पदार्थको यथार्थ जान लेना 'ज्ञान' है; यहाँ 'ज्ञान' शब्द साधारण ज्ञानसे लेकर भगवान्के स्वरूपज्ञान-तक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचक है।
- ३. भोगासक्त मनुष्योंको नित्य और सुखप्रद प्रतीत होनेवाले समस्त सांसारिक भोगोंको अनित्यः क्षणिक और दुःख-मूलक समझकर उनमें मोहित न होना—यही 'असम्मोह' है।
- ४. किसी भी प्राणीको किसी भी समय किसी भी प्रकारसे मनः वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कष्ट न पहुँचानेके भावको 'अहिंसा' कहते हैं।
- ५. मुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, भिन्न-शत्रु आदि जितने भी किया, पदार्थ और घटना आदि विषमताके हेतु माने जाते हैं। उन सबमें निरन्तर राग द्वेषरहित समनुद्धि रहनेके भावको 'समता' कहते हैं।
- ६. जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसे प्रारब्धका भोग या भगवान्का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहनेके भावको 'तुष्टि' कहते हैं ।
- # बुरा चाहनाः बुरा करनाः धनादि हर लेनाः अपमान करनाः आघात पहुँचानाः कड़ी जवान कहना या गाली देनाः निन्दा या चुगली करनाः आग लगानाः विच देनाः मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षमें क्षति पहुँचाना आदि जितने भी अपराध हैं। इनमेंसे एक या अविक किसी प्रकारका भी अपराध करनेवाला कोई भी प्राणी क्यों न हो। अपनेमें बदला लेनेका पूरा सामर्थ्य रहनेपर भी उससे उस अपराधका किसी प्रकार भी बदला लेनेकी इच्छाका सर्वधा त्याग कर देना और उस अपराधक कारण उसे इस लोक या परलोकमें कोई भी दण्ड न बिले—ऐसा भाव होना 'क्षमा' है।

† इन्द्रिय और अन्तःकरणद्वारा जो बात जिस रूपमें देखी, सुनी और अनुभव की गयी हो, ठीक उसी रूपमें दूमरेको समझानेके उद्देश्यसे हितकर प्रिय शब्दोंमें उसको प्रकट करना 'सत्य' है।

‡ 'सुख' राब्द यहाँ प्रिय (अनुकूल) वस्तुके संयोगसे और अप्रिय (प्रतिकृत ) के वियोगसे होनेवाले सब प्रकारके सुखों-का वाचक है। इसी प्रकार प्रियके वियोगसे और अप्रियके संयोगसे होनेवाले आधिभौतिकः आधिदैविक और अध्यात्मिक— सब प्रकारके दुःखोंका वाचक यहाँ 'दुःख' शब्द है।

मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणियोंके निमित्तते प्राप्त होनेवाले कप्टोंको 'आधिभौतिक', अनादृष्टि, अतिदृष्टि, भूकम्प, वज्रपात और अकाल आदि दैवीप्रकोपसे होनेवाले कप्टोंको 'आधिदैविक' और शरीर, इन्द्रिय तथा अन्तः-करणमें किसी प्रकारके रोगसे होनेवाले कप्टोंको 'आध्यात्मिक' दुःख कहते हैं।

§ सर्गकालमें समस्त चराचर जगत्का उत्पन्न होना 'भव' है, प्रलयकालमें उसका लीन हो जाना 'अभाव' है। किसी प्रकारकी हानि या मृत्युके कारणको देखकर अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले भावका नाम 'भय' है और सर्वत्र एक परमेश्वरको व्याप्त समझ लेनेसे अथवा अन्य किसी कारणसे भयका जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह 'अभय' है।

🗙 स्वधर्म-पालनके लिये कष्ट सहन करना 'तप' है।

+ अपने स्वत्वको दूसरोंके हितके लिये वितरण करना 'दान' है।

÷ इस कथनसे भगवन्ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त प्रकारके जितने भी विभिन्न भाव होते हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात् वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्तासे होते हैं।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। सात महर्षिजनः \* चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाले सनकादि मङ्गावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६॥ तथा स्वायम्भव आदि चौदह मनु † —ये मुझमें भाववाले

१. 'चत्वारः पूर्वे' से सबसे पहुछे होनेवाले सनकः सनन्दनः सनातन और सनत्कुमार-इन चारोंको लेना चाहिये। ये भी भगवान्के ही स्वरूप हैं और ब्रह्माजीके तर करनेपर स्वेच्छासे प्रकट हुए हैं। ब्रह्माजीने स्वयं कहा है—
तप्तं तपो विविधलोकसिस्क्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः स चतुःसनोऽभृत्।
प्राक्कल्पसम्प्रविवनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्।।
(अगिमद्भागवत २। ७। ५)

्मेंने विविध प्रकारके लोकोंको उत्पन्न करनेकी इच्छासे जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखिण्डत तपस्यासे ही भगवान् स्वयं सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार-इन चार (सन' नामवाले रूपोंमें प्रकट हुए और पूर्वकल्पमें प्रलय-कालके समय जो आत्मतत्त्वके ज्ञानका प्रचार इस संसारमें नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भलीभाँति उपदेश किया, जिससे उन सुनियोंने अपने हृदयमें आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किया।

\* सप्तर्षियोंके लक्षण वतलाते हुए कहा गया है-

एतान् भावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः। सप्तैते सप्तभिश्चैय गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः॥ दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः। वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्च ये॥

(वायुपुराण ६१। ९३-९४)

'तथा देविषयोंके इन ( उपर्युक्त ) भावोंका जो अध्ययन ( स्मरण ) करनेवाले हैं, वे ऋषि माने गये हैं; इन ऋषियोंमें जो दीर्घायु, मन्त्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य-दृष्टियुक्त, गुण, विद्या और आयुमें बृद्ध, धर्मका प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार ) करनेवाले और गोत्र चलानेवाले हैं—ऐसे सातों गुणोंसे युक्त सात ऋषियोंको ही सप्तिषे कहते हैं।' इन्हींसे प्रजाका विस्तार होता है और धर्मकी व्यवस्था चलती है।

यहाँ जिन सप्तर्षियोंका वर्णन है, उनको भगवान्ने 'महर्षि' कहा है और उन्हें संकल्पसे उत्पन्न बतलाया है। इसिलये यहाँ उन्हींका लक्ष्य है, जो ऋषियोंसे भी उच्चस्तरके हैं। ऐसे सप्तर्षियोंका उल्लेख महाभारत-शान्तिपर्वमें मिलता है; इनके लिये साक्षात् परम पुरुष परमेश्वरने देवताओंसिहत ब्रह्माजीसे कहा है—

मरीचिरिङ्गराश्चात्रिः पुलस्यः पुलहः कृतः। विषष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते ॥ एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च किल्पताः। प्रश्वतिधर्मिणक्ष्चैव प्राजापत्ये च किल्पताः॥

( महा० शान्ति० ३४० । ६९-७० )

्मरीचिः अङ्गराः अत्रिः पुल्रहः पुल्रहः ऋतु और विसष्ट—ये सातों महर्षि तुम्हारे (ब्रह्माजीके) द्वारा ही अपने मनसे रचे हुए हैं। ये सातों वेदके ज्ञाता हैं, इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य वनाया है। ये प्रवृत्तिमार्गका संचालन करनेवाले हैं और (मेरे ही द्वारा) प्रजापतिके कर्ममें नियुक्त किये गये हैं।

इस कल्पके सर्वप्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तरके सतिर्षि यही हैं (हरिवंश ० । ८, ९)। अतएव यहाँ सप्तिर्पियों से इन्हींका ग्रहण करना चाहिये।

† ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। प्रत्येक मनुके अधिकारकालको 'मन्वन्तर' कहते हैं। इकहत्तर चतु-र्युगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है। मानवी वर्षगणनाके हिसाबसे एक मन्वन्तर तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षसे और दिव्य-वर्षगणनाके हिसाबसे आठ लाख बावन हजार वर्षसे कुछ अधिक कालका होता है (विष्णुपुराण १।३)।

सूर्यसिद्धान्तमें मन्वन्तर आदिका जो वर्णन है, उसके अनुसार इस प्रकार समझना चाहिये-

सौरमानसे ४३,२०,००० वर्षकी अथवा देवमानसे १२,००० वर्षकी एक चतुर्युगी होती है। इसीको महायुग कहते हैं। ऐसे इकहत्तर युगोंका एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तमें सत्ययुगके मानकी अर्थात् १७,२८,००० वर्षकी संध्या होती है। मन्वन्तर वीतनेपर जब संध्या होती है, तब सारी पृथ्वी जलमें हूव जाती है। प्रत्येक कल्पमें (ब्रह्माके एक दिनमें) चौदह मन्वन्तर अग्रनी-अपनी संध्याओंके मानके सहित होते हैं। इसके सिवा कल्पके आरम्भकालमें भी एक सत्ययुगके मानकालकी संध्या होती है। इस प्रकार एक कल्पके चौदह मनुओंमें ७१ चतुर्युगीके अतिरिक्त सत्ययुगके मानकी १५ संध्याएँ होती हैं। ७१ महायुगोंके मानसे १४ मनुओंमें ९९४ महायुग होते हैं और सत्ययुगके

सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, \* जिनकी संसारमें

एतां विभृति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेनं युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥

यह सम्पूर्ण प्रजा है ॥ ६ ॥

जो पुरुष मेरी इस प्रमिश्चर्यरूप विभतिको न और योग-

मानकी १५ संध्याओंका काल पूरा ६ महायुगोंके समान हो जाता है। दोनोंका योग मिलानेपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययग बीत जाते हैं।

इस हिसावसे निम्नलिखित अङ्कोंके द्वारा इसको समझिये-

|                                     | सौरमान या मानव वर्ष | देवमान या दिव्य वर्ष |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| एक चतुर्युगी ( महायुग या दिव्ययुग ) | 83,70,000           | १२,०००               |
| इकहत्तर चतुर्युगी                   | ३०,६७,२०,०००        | ८,५२,०००             |
| कल्पकी संधि                         | १७,२८,०००           | 8,600                |
| मन्वन्तरकी चौदह संध्या              | २,४१,९२,०००         | ६७,२००               |
| संधिसहित एक मन्वन्तर                | ३०,८४,४८,०००        | ८,५६,८००             |
| चौदह संध्यासिहत चौदह मन्यन्तर       | ४,३१,८२,७२,०००      | १,१९,९६,२००          |
| कल्पकी संधिसहित चौदह मन्वन्तर या एक | कल्प ४,३२,००,००,००० | 2,20,00,000          |

ब्रह्माजीका दिन ही कत्य है, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। इस अहोरात्रके मानने ब्रह्माजीकी परमायु एक सी वर्ष है । इसे 'पर' कहते हैं । इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात् एक परार्द्ध विताकर दूसरे परार्द्धमें चल रहे हैं। यह उनके ५१ वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। वर्तमान कल्पके आरम्भरे अवतक स्वायम्भुव आदि छः मन्वन्तर अपनी-अपनी संध्याओं सहित बीत चुके हैं। कल्पकी संध्यासमेत सात संध्याएँ बीत चुकी है। वर्तमान सातवें बैवस्वत मन्वन्तरके २७ चतुर्युग वीत चुके हैं। इस समय अहाईसबें चतुर्युगके कलियुगका संध्याकाल चल रहा है। (सूर्यसिद्धान्तः मध्यमाधिकार, इलोक १५ से २४ देखिये )।

इस २०१३ वि० तक कलियुगके ५०५७ वर्ष बीते हैं। कलियुगके आरम्भमें ३६,००० वर्ष संध्याकालका मान होता है। इस हिसाबसे अभी कलियुगकी संध्याके ३०,९४३ सौर वर्ष बीतने बाकी हैं।

प्रत्येक मन्वन्तरमें धर्मकी व्यवस्था और लोकरक्षणके लिये मिन्न-भिन्न सप्तर्षि होते हैं। एक मनवन्तरके बीत जानेपर जब मनु बदल जाते हैं, तब उन्होंके साथ सप्तर्षि, देवता, इन्द्र और मनुपुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कलके मनुओंके नाम ये हैं—स्वायम्भुव, स्वारोचिय, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि।

श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धके पहले पाँचवें और तेरहवें अध्यायोंने इनका विस्तारसे वर्णन पढ़ना चाहिये। विभिन्न पराणों इनके नामभेद मिलते हैं। यहाँ ये नाम श्रीमद्भागवतके अनुसार दिये गये हैं।

चौदह मनुओंका एक कल्प बीत जानेपर सब मनु भी बदल जाते हैं।

- \* ये सभी भगवानमें श्रद्धा और प्रेम रखनेवाले हैं, यही भाव दिखलानेके लिये इनको मुझमें भाववाले बतलाया गया है तथा इनकी जो बह्नाजीसे उत्पत्ति होती है, वह वस्तुतः भगवान्से ही होती है; क्योंकि स्वयं भगवान् ही जगत्की रचनाके लिये ब्रह्माका रूप धारण करते हैं। अतएव ब्रह्माके मनसे उत्पन्न होनेवालोंको भगवान् 'अपने मनसे उत्पन्न होनेवाले कहें तो इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है।
- १. भगवान्की जो अनन्यभक्ति है ( गीता ११ । ५५ ), जिसे 'अव्यभिचारिणी भक्ति' ( गीता १३ । १० ) और अव्यमिचारी भक्तियोग' (गीता १४। २६ ) भी कहते हैं; उस 'अविचल भक्तियोग' का वाचक यहाँ 'अविकम्पेन' विशेषणके सहित 'योगेन' पद है और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है।

र्न इसी अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे क्षोकोंमें भगवान्ने जिन बुद्धि आदि भावोंको और महर्षि आदिको अपनेसे उत्पन्न बतलाया है तथा गीताके सातवें अध्यायमें 'जलमें मैं रस हूँ' (७।८) एवं नवें अध्यायमें कतु मैं हूँ 'यत्र मैं हूँ ' ( ९ । १६ ) इत्यादि वाक्योंसे जिन-जिन पदार्थोंका, भावोंका और देवता आदिका वर्णन किया है-उन सबका वाचक 'विभूति' शब्द है।

शक्तिकों क्ष तत्त्वसे जानता है, † वह निश्चल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है – इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—भगवान्के प्रमाव और विमृतियंकि ज्ञानका फल अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति बतकायी गयी, अब दो इलोकोंने उस भक्तियोगकी प्राप्तिका क्रम बतलाते हैं—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८॥

में वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ

और मुझसे ही सब जगत् चेष्टा करता है—इस प्रकार समझकर‡ श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान् भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं । ।

मिचर्ता मद्गतप्राणी वोधयन्तः परस्पर्रम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥

निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा

\* भगवान्की जो अह्रोंकिक शक्ति है, जिसे देवता और महर्पिगण भी पूर्णरूपसे नहीं जानते (गीता १० । २, ३); जिसके कारण स्वयं सात्त्रिक, राजस और तामस भावोंके अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान् सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं और यह कहा जाता है कि 'न तो वे भाव भगवान्में हैं और न भगवान् ही उनमें हैं' (गीता ७।१२); जिस शक्ति सप्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान् सम्पूर्ण जगत्को नियममें चलाते हैं; जिसके कारण वे समस्त लोकोंके महान् ईश्वर, समस्त भूतोंके सुहुद्, समस्त यशादिके भोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान् हैं; जिस शक्ति भगवान् इस समस्त जगत्को अपने एक अंशमें धारण किये हुए हैं (गीता १०।४२) और युग-युगमें अपने इच्छानुसार विभिन्न कायोंके लिये अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कमोंसे, सम्पूर्ण जगत्से एवं जन्मादि समस्त विकारोंसे सर्वथा निर्लेग रहते हैं और गीताके नवम अध्यायके पाँचवें खोकमें जिसको ऐश्वर्य योग' कहा गया है—उस अद्भुत शक्ति (प्रभाव) का वाचक यहाँ 'योग' शब्द है।

† इस प्रकार समस्त जगत् भगवान्की ही रचना है और सब उन्होंके एक अंशमें स्थित हैं। इसिलिये जगत्में जो भी वस्तु शक्तिसम्बन्न प्रतीत हो। जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलायी दे। उसे—अथवा समस्त जगत्को ही भगवान्की विभृति अर्थात् उन्हींका स्वरूपं समझना एवं उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्को समस्त जगत्के कर्ता-हर्ता। सर्वशक्तिमान्। सर्वेश्वर, सर्वाधार, परम दयाछ। सबके सुदृद् और सर्वान्तर्यामी मानना—यही भगवान्की विभृति और योगको तत्त्वसे जानना। है।

्रं भगवान्के ही योगबल्से यह सृष्टिचक चल रहा है; उन्हींकी शासन-शक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियमपूर्वक धूम रहे हैं; उन्हींके शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म धारण करके अपने-अपने कर्मोंका फल भोग रहे हैं—इस प्रकारसे भगवान्को सबका नियन्ता और प्रवर्तक समझना ही 'सम्पूर्ण जगन् भगवान्से चेष्टा करता है' यह समझना है।

§ उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्को सम्पूर्ण जगत्का कर्ताः हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले श्लोकमें कहे हुए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मनः बुद्धि और समस्त इन्द्रियोंद्वारा निरन्तर भगवान्का स्मरण और सेवन करना ही भगवान्को निरन्तर भजना है।

- १. भगवान्को ही अपना परम प्रेमी, परम सुद्ध्र परम आत्मीय, परम गित और परम प्रिय समझनेके कारण जिनका चित्त अनन्यभावसे भगवान्में लगा हुआ है (गीता ८। १४; ९। २२)। भगवान्के सिवा किसी भी वस्तुमें जिनकी प्रीति, आसिक या रमणीयबुद्धि नहीं है; जो सदा-सर्वदा ही भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूपका चिन्तन करते रहते हैं और जो शास्त्रविधिके अनुसार कर्म करते हुए उठते-वैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, व्यवहारकालमें और ध्यानकालमें कभी क्षणमात्र भी भगवान्को नहीं भूलते, ऐसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंके लिये ही यहाँ भगवान्ने 'मिचताः' विशेषणका प्रयोग किया है।
- २. जिनका जीवन और इन्द्रियोंकी समस्त चेष्टाएँ केवल भगवान्के ही लिये हैं; जिनको क्षणमात्रका भी भगवान्का का वियोग असहा है; जो भगवान्के लिये ही प्राण धारण करते हैं; खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना आदि जितनी भी चेष्टाएँ हैं, उन सबमें जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है—जो सब कुछ भगवान्के लिये ही करते हैं, उनके लिये भगवान्ने 'मद्गतप्राणाः' का प्रयोग किया है।
- ३. भगवान्में श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले प्रेमी भक्तोंका जो अपने-अपने अनुभवके अनुसार भगवान्के गुणः प्रभावः तत्त्वः लीलाः माहात्म्य और रहस्यको परस्पर नाना प्रकारकी युक्तियोंसे समझानेकी चेष्टा करना है—यही परस्पर भगवान्-का वोध कराना है।

कथन करते हुए ही # निरन्तर संतुष्ट होते हैं † और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं ‡ || ९ ||

सम्बन्ध — उपर्शुक प्रकारसे मजन करनेवाले मक्तोंके प्रति भगवान क्या करते हैं, अगले दो इलोकों में यह बतलाते हैं— तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि युद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ १०॥

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले के भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ × जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ १०॥

तेपामेवानुकम्पार्थमहमञ्जानजं तमः । नादायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ में स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ + ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—गीतांके सातवें अध्यायके पहले इलोकमें अपने समग्र रूपका ज्ञान करानेवाले जिस विषयको सुननेके ितये मगवान्ने अर्जुनको आज्ञा दी थी तथा दूसरे इलोकमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानको पूर्णत्या कहनेकी 'प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन भगवान्ने सातवें अध्यायमें किया । उसके बाद आठवें अध्यायमें अर्जुनके सात प्रदर्नों का उत्तर देते हुए भी भगवान्ने उसी विषयका स्पष्टीकरण किया; किंतु वहाँ कहनेकी शैलां दूसरी रही, इसित्यं नवम अध्यायके आरम्भमें पुनः विज्ञानसिहत ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी विषयको अङ्ग-प्रत्यङ्गोसिहत मलीमाँति समझाया । तदनन्तर दूसरे शब्दोंमें पुनः उसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दसवें अध्यायके पहले इलोकों द्वारा अपनी योगशिक और विभृतियोंका वर्णन करके सातवें इलोकमें उनके जाननेका फल अविचल मिलयोगकी प्राप्ति बतलायी। फिर आठवें और नवें इलोकों में मिलयोगके द्वारा भगवान्

 श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और खरूपका कीर्तन और गायन करना तथा कथा-व्याख्यानादिद्वारा लोगोंमें प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान्का कथन करना है।

† प्रत्येक किया करते हुए निरन्तर परम आनन्दका अनुभव करना ही वित्य संतुष्ट रहना' है। इस प्रकार-संतुष्ट रहनेवाले भक्तकी शान्ति, आनन्द और संतोषका कारण केवल भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप आदिका श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन-पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओंसे उसके आनन्द और संतोपका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता।

‡ भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, खरूप, तत्त्व और रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेतके अनुसार केवल उनमें प्रेम होनेके लिये ही प्रत्येक किया करते हुए, मनके द्वारा उनको सदा-सर्वया प्रत्यक्षवत् अपने पास समझकर निरन्तर प्रेमपूर्वक उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि कीडा करते रहना—यही भगवान्में निरन्तर रमण करना है।

§ इससे यह भाव दिखलाया है कि पूर्वश्लोकमें भगवान्के जिन भक्तोंका वर्णन हुआ है। वे भोगोंकी कामनाके लिये भगवान्को भजनेवाले नहीं हैं। किंतु किसी प्रकारका भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेमभावपूर्वक ही भगवान्का। उस श्लोकमें कहे हुए प्रकारसे। निरन्तर भजन करनेवाले हैं।

× भगवान्का जो भक्तोंके अन्तःकरणमें अपने प्रभाव और महत्त्वादिके रहस्यसिंहत निर्गुण-निराकार तत्त्वको तथा लीला, रहस्य, महत्त्व और प्रभाव आदिके सिंहत सगुण निराकार और साकार तत्त्वको यथार्थरूपसे समझनेकी शक्ति प्रदान करना है—वही 'बुद्धि (तत्त्वज्ञानरूप) योगका प्रदान करना' है ।

१. पूर्वरलोकमें जिसे बुद्धियोग कहा गया है; जिसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदिके सहित निर्गुण-निराकार तस्वका तथा लीला, रहस्य, महत्त्व और प्रभाव आदिके सहित सगुण-निराकार और साकारतत्त्वका खरूप अलीमाँति जाना जाता है, ऐसे संशय, विपर्यय आदि दोषोंसे रहित 'दिव्य बोध' का वाचक यहाँ 'भास्वता' विशेषणके सहित 'शानदीपेन' पद है।

+ अनादिसिद्ध अज्ञानसे उत्पन्न जो आवरणशक्ति है—जिसके कारण मनुष्य भगवान् के गुण, प्रभाव और खरूपको यथार्थ नहीं जानता—उसको यहाँ अज्ञानजिनत अन्धकार' कहा है। उसे मैं भक्तों के अन्तः करणमें स्थित हुआ नष्ट कर देता हूँ' भगवान् के इस कथनका अभिप्राय यह है कि मैं सबके हुदयदेशमें अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी लोग सुझे अपनेमें स्थित नहीं मानते; इसी कारण मैं उनका अज्ञानजिनत अन्धकार नाश नहीं कर सकता। परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अन्तर्यामी समझते हुए पूर्वदलोकोंमें कहे हुए प्रकारसे निरन्तर मेरा भजन करते हैं, इस कारण उनके अज्ञानजिनत अन्धकारका में सहज ही नाश कर देता हूँ।

के भजनमें लगे हुए भलोंके भाव और आचरणका वर्णन किया और दसवें तथा ग्यारहवेंमें उसका फल अज्ञानजनित अन्धकारका नारा और भगवानकी प्राप्ति करा देनेवाले बुद्धियोगकी प्राप्ति वतला-कर उस विषयका उपसंहार कर दिया । इसपर भगवानकी विभृति और योगको तत्त्वसे जानना भगवत्प्राप्तिमें परम सहायक है, यह बात समझकर अब सात इलोकोंमें अर्जुन पहले भगवानकी स्तुति करके भगवान्से उनकी योगहािक और विभृतियोंका विस्तरसहित वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करते हैं—

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्॥१२॥ आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥१३॥

अर्जुन बोले — आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिगण ते सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देविं ते नारद तथा असित और देवल

१. ऋषीत्येष गतौ धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यथ । एतत् संनियतं यिसन् ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥ गर्त्यर्थाद्दषतेर्धातोर्नामनिर्वृत्तिरादितः । यसादेष स्वयम्भृतस्तसाद्य ऋषिता स्मृता ॥

( वायुपुराण ५९। ७९, ८१)

'ऋष्' धातु गमन ( ज्ञान ), अवण, सत्य और तप—इन अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। ये सब बातें जिसके अंदर एक साथ निश्चित रूपसे हों, उसीका नाम ब्रह्माने 'ऋषि' रक्खा है। गत्यर्थक 'ऋष्' धातुसे ही 'ऋषि' शब्दकी निष्पत्ति हुई है और आदिकालमें चूँकि यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न होता है, इसीलिये इसकी 'ऋषि' संज्ञा है।

\* इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जिस निर्गुण परमात्माको परम ब्रह्म कहते हैं, वे आपके ही स्वरूप हैं तथा आपका जो नित्यधाम है, वह भी सिच्चदानन्दमय दिन्य और आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही स्वरूप है तथा आपके नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूपोंके श्रवण, मनन और कीर्तन आदि सबको सर्वथा परम पवित्र करनेवाले हैं; इसलिये आप परम पवित्र हैं।

† यहाँ 'ऋषिगण' शब्दसे मार्कण्डेयः अङ्गिरा आदि समस्त ऋषियोंको समझना चाहिये। अपनी मान्यताके समर्थनमें अर्जुन उनके कथनका प्रमाण दे रहे हैं । अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन—नित्य एकरस रहनेवालेः क्षय-विनाशरहितः दिव्य—स्वतः प्रकाश और ज्ञानस्वरूपः सबके आदिदेव तथा अजन्मा—उत्पत्तिरूप विकारसे रहित और सर्वव्यापी वतलाते हैं । अतः आप परम ब्रह्म'ः परम धाम' और परम पवित्र' हैं—इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ।

परम सत्यवादी धर्ममूर्ति वितामह भीष्मजीने भी दुर्योधनको भगवान् श्रीकृष्णका प्रभाव वतलाते हुए कहा है-

'भगवान् वासुदेव सब देवताओं के देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं; ये ही धर्म हैं, घर्म हैं, वरद हैं, सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं और ये ही कर्ता, कर्म और स्वयंप्रमु हैं। भूत, भविष्यत्, वर्तमान, संध्या, दिशाएँ, आकाश और सब नियमों को इन्हीं जनार्दनने रचा है। इन महात्मा अविनाशी प्रभुने ऋषि, तप और जगत्की सृष्टि करनेवाले प्रजापतिको रचा। सब प्राणियों के अग्रज संकर्षणको भी इन्होंने ही रचा। लोक जिनको 'अनन्त' कहते हैं और जिन्होंने पहाड़ों समेत सारी पृथ्वीको धारण कर रक्ला है, वे शेपनाग भी इन्होंसे उत्पन्न हैं; ये ही वाराह, नृतिंह और वामनका अवतार धारण करनेवाले हैं; ये ही सबके माता-पिता हैं, इनसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है; ये ही केशव परम तेजरूप हैं और सब लोगोंके पितामह हैं, मुनिगण इन्हें हुपीकेश कहते हैं, ये ही आचार्य, पितर और गुरु हैं। ये श्रीकृष्ण जिसपर प्रसन्न होते हैं, उसे अक्षय लोककी प्राप्ति होती है। भय प्राप्त होनेपर जो इन भगवान् केशवके शरण जाता है और इनकी स्तुति करता है, वह मनुष्य परम सुखको प्राप्त होती है। जो लोग भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें चले जाते हैं, वे कभी मोहको नहीं प्राप्त होते। महान् भय ( संकट ) में हुवे हुए लोगोंकी भी भगवान् जनार्दन नित्य रक्षा करते हैं। ' ( महा॰ भीष्म० अ० ६७ )

‡ देवर्षिके लक्षण ये हैं—

े देवलीकप्रतिष्ठाश्च होया देवर्षयः शुभाः ॥ देवर्षयस्तथान्ये च तेषां वश्यामि लक्षणम् ॥ भूतभव्यभवज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा ॥ सम्बुद्धास्तु स्वयं ये तु सम्बद्धा ये च वै स्वयम् ॥ तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भे यैश्च प्रणोदितम् ॥ मन्त्रव्याहारिणो ये च ऐश्वर्यात् सर्वगाश्च ये ॥ इत्येते ऋषिभिर्युक्ता देवद्विजनृपास्तु ये ॥

( वायुपराण ६१ । ८८, ९०, ९१, ९२ )

'जिनका देवलोकमें निवास है, उन्हें ग्रुम देवर्षि समझना चाहिबे। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देवर्षि हैं, उनके लक्षण कहता हूँ। भृत, भविष्यत् और वर्तमानका ज्ञान होना तथा सब प्रकारसे सत्य बोलना—देवर्षिका लक्षण ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं † ॥ १२-१३ ॥ सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वद्सि केशव । न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ है केशव ! ‡जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको में सत्य मानता हूँ § । हे भगवन् ! ×आपके लीलामय स्वरूपको न तो दानव जानते हैं न देवता ही + ॥ १४ ॥

है। जो स्वयं भलीभाँति ज्ञानको प्राप्त हैं तथा जो स्वयं अपनी इच्छासे ही संसारसे सम्बद्ध हैं, जो अपनी तपस्याके कारण इस संसारमें विख्यात हैं, जिन्होंने (प्रह्लादादिको) गर्भमें ही उपदेश दिया है, जो मन्त्रोंके वक्ता हैं और ऐश्वर्य (सिद्धियों) के वलसे सर्वत्र सब लोकोंमें विना किसी बाधाके जा-आ सकते हैं और जो सदा ऋषियोंसे घिरे रहते हैं, वे देवता, ब्राह्मण और राजा—ये सभी देवर्षि हैं।

देवर्षि अनेकों हैं, जिनमेंसे कुछके नाम ये हैं-

देवर्धी धर्मपुत्री तु नरनारायणावुभी। बालखिल्याः कृतोः पुत्राः कर्दमः पुलहस्य तु॥ पर्वतो नारदश्चैव कश्यपस्यात्मजावुभी। ऋषन्ति देवान् यस्माते तस्माद् देवर्षयः स्मृताः।

( वायुपुराण ६१। ८३, ८४, ८५)

्धर्मके दोनों पुत्र नर और नारायण, ऋतुके पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलहके कर्दम, पर्वत और नारद तथा कस्यप-के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र अक्षित और वत्सल-ये चूँकि देवताओंको अधीन रख सकते हैं, इसलिये इन्हें देवर्षि कहते हैं।

\* देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास—ये चारों ही भगवान्के यथार्थ तत्त्वको जाननेवाले, उनके महान् प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। ये अपने कालके बहुत ही सम्मान्य तथा महान् सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं, इसीसे इनके नाम खास तौरपर गिनाये गये हैं और भगवान्की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवनका प्रधान कार्य है भगवान्की महिमाका ही विस्तार करना । महाभारतमें भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि महर्षियोंके भगवान्की महिमा गानेके कई प्रसंग आये हैं।

†इस कथनसे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि केवल उपर्युक्त ऋषिलोग ही कहते हैं, यह वात नहीं है; खबं आप भी मुझसे अपने अतुलनीय प्रभावकी बातें इस समय भी कह रहे हैं (गीता ४।६ से ९ तक; ५।२९;७।७ से १२ तक;९।४ से ११ और १६ से १९ तक; तथा १०।२,३,८)। अतः मैं जो आपको साक्षात् परमेश्वर समझता हूँ, यह ठीक ही है।

‡ ब्रह्मा, विष्णु और महेश-इन तीनों शक्तियोंको कमशः 'क' 'अ' और 'ईश' (केश ) कहते हैं और ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप हों, उसे 'केशव' कहते हैं ।

§ गीताके चौथे अध्यायके आरम्भसे लेकर इस अध्यायके ग्यारहवें स्ठोकतक भगवान्ते जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदिकी वार्ते कही हैं, जिनसे श्रीकृष्णका अपनेको साक्षात् परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है—उन समस्त वचनोंका संकेत करनेवाले 'एतत्' और 'यत्' पद हैं तथा भगवान् श्रीकृष्णको समस्त जगत्के हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तमान्, सबके आदि, सबके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोंके भी देव, सिद्धदानन्दयन, साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेशको सत्य मानना तथा उसमें किंचिन्मात्र भी संदेह न करना 'उन सब वचनोंको सत्य मानना' है।

× विष्णुपुराणमें कहा है---

ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोरचैव वण्णां भग इतीरणा ॥

६।५।७४)

'सम्पूर्ण ऐश्वर्यः सम्पूर्ण धर्मः सम्पूर्ण यद्यः सम्पूर्ण श्रीः सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्य—इन छहोंका नाम 'भग' है। ये सब जिसमें हों, उसे भगवान कहते हैं।' वहीं यह भी कहा है—

उत्पत्तिं प्रलयं चैवं भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥

( 8 1 4 1 9 2 )

'उपत्ति और प्रलयकोः भूतोंके आने और जानेको तथा विद्या और अविद्याको जो जानता है। उसे भगवानः कहना चाहिये।' अतएव यहाँ अर्जुन श्रीकृष्णको 'भगवन्' सम्बोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वेश्वर्यसम्पन्न और सर्वज्ञः साक्षात् परमेश्वर हैं—इसमें कुल भी संदेह नहीं है।

+ जगत्की उत्पत्तिः स्थिति और संहार करनेके लियेः धर्मकी स्थापना और भक्तोंको दर्शन देकर उनका उद्धार

## स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥

हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके देव ! हे जगत्के स्वामी ! हे पुरुपोत्तम ! अप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं | ॥ १५ ॥

## वक्तुमईस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ १६॥

इसिलये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ हैं, जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १६ ॥

## कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया ॥१७॥

हे योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानूँ और हे भगवन् ! आप किन-किन भावों-में मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं !! । १७ ॥

## विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८॥

है जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और विभृतिको फिर भी विस्तारपूर्वक किहये, क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती× अर्थात् सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥ १८ ॥

सम्बन्ध-अर्जुनके द्वारा योग और विमृतियोंका विस्तारपूर्वक पूर्णरूपसे वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की जानपर भगवान पहले अपने विस्तारकी अनन्तता बतलाकर प्रधानतासे अपनी विमृतियोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

#### हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभृतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥

श्रीभगवान् बोले—हे कुरुश्रेष्ठ ! अव मैं जो मेरी दिन्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है+ ॥ १९॥

करनेके लिये देवताओंका संरक्षण और राक्षसोंका संद्वार करनेके लिये एवं अन्यान्य कारणोंसे भगवान भिन्न-भिन्न लीलामय खरूप चारण किया करते हैं । उन सबको देवता और दानव नद्दीं जानते—यह कहकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मायासे नाना रूप धारण करनेकी शक्ति रखनेवाले दानवलोग तथा इन्द्रियातीत विषयोंका प्रत्यक्ष करनेवाले देवतालोग भी आपके उन लीलामय रूपोंको उनके धारण करनेकी दिव्य शक्ति और युक्तिको उनके निमित्तको और उनकी लीलाओंके रहस्थको नद्दीं जान सकते; किर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है?

\* यहाँ अर्जुनने इन पाँच सम्बोधनोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत्को उत्पन्न करने-वाले, सबके नियन्ता, सबके पूजनीय, सबका पालन-पोषण करनेवाले तथा अपरा' और परा' प्रकृतिनामक जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात् पुरुषोत्तम भगवान् हैं।

†इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत्के आदि हैं, आपके गुण, प्रभाव, लीला, माहात्म्य और रूप आदि अपरिमित हैं—इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, माहात्म्य, रहस्य और खरूप आदिको कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता, स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदिको जानते हैं।

‡ किन-किन पदार्थों में किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझा जा सकता है–इसके सम्बन्धमें अर्जुन पूछ रहे हैं।

§ सभी मनुष्य अपनी-अपनी इन्छित वस्तुओंके लिये जिससे याचना करें, उसे 'जनार्दन' कहते हैं।

× इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपके बचनोंमें ऐसी माधुरी भरी है, उनसे आनन्दकी वह सुघाधारा वह रही है, जिसका पान करते-करते मन कभी अघाता ही नहीं। इस दिव्य अमृतका जितना ही पान किया जाता है, उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। मन करता है कि यह अमृतमय रस निरन्तर ही पीता रहूँ।

+ जब सारा जगत् भगवान्का स्वरूप है, तब साधारणतया तो सभी वस्तुएँ उन्हींकी विभूति हैं; परंतु वे सब-के-सब दिव्य विभूति नहीं हैं। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियोंको समझना चाहिये, जिनमें भगवान्के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कान्ति और शक्ति आदिका विशेष विकास हो। भगवान् यहाँ ऐसी ही विभूतियोंके लिये कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियाँ अनन्त हैं, अतएव सबका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता; उनमेंसे जो प्रधान-प्रधान हैं, यहाँ में उन्हींका वर्णन करूँगा।

विश्वमें अनन्त पदार्थों, भावों और विभिन्नजातीय प्राणियोंका विस्तार है। इन सबका यथाविधि नियन्त्रण और संचालन करनेके लिये जगत्स्रष्टा भगवान्के अटल नियमके द्वारा विभिन्नजातीय पदार्थों, भावों और जीवोंके विभिन्न संमष्टि-विभाग कर दिये गये हैं और उन सबका ठीक नियमानुसार सुजन, पालन तथा संहारका कार्य चलता रहे—इसके लिये प्रत्येक समष्टि-विभागके अधिकारी नियुक्त हैं। इह, वसु, आदित्य, इन्द्र, सध्य, विश्वेदेव, मस्त्, पितृदेव, मनु और

सम्बन्ध-अब अपनी प्रतिज्ञांके अनुसार भगवान् वीसर्वेसे उन्चालीसर्वे दलोकतक पहले अपनी विमृतियोंका वर्णन करते हैं—

अहमात्मा गुडाकेशे सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥

हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा

हूँ अतथा सम्पूर्ण भूतोंका आदिः मध्य और अन्त भी में ही हूँ † ॥ २०॥

आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान् । मरीचिर्मेरुतामस्मि नक्षत्राणामहं राशी ॥ २१ ॥

में अदितिके बारह पुत्रोंमें विष्णुः और ज्योतियोंमें किरणोंवाला सूर्य हूँ है तथा मैं उन्चास वायुदेवताओंका तेज×

सप्तर्षि आदि इन्हीं अधिकारियोंकी विभिन्न संज्ञाएँ हैं। इनके मूर्त और अमृर्त दोनों ही रूप माने गये हैं। ये सभी भगवान्की विभूतियाँ हैं।

सर्वे च देवा मनवः समस्ताः सप्तर्पयो ये मनुस्तवश्च । इन्द्रश्च योऽयं त्रिद्दोश्चम्तो विष्णोरशेषास्तु विभृतयस्ताः ॥ (श्रीविष्णुपुराण ३।१।४६)

'सभी देवता, समस्त मनु, सप्तर्णि तथा जो मनुके पुत्र हैं और जो ये देवताओं के अधिपति इन्द्र हैं—ये सभी भगवान् विष्णुकी ही विभृतियाँ हैं।'

१. 'गुडाका' निद्राको कहते हैं। उसके स्वामीको 'गुडाकेश' कहते हैं। भगवान् अर्जुनको 'गुडाकेश' नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रापर विजय प्राप्त कर चुके हो; अतएव मेरे उपदेशको धारण करके अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो।

\* समस्त प्राणियोंके हृदयमें खित जो चितन' है, जिसको परा प्रकृति' और 'क्षेत्रज्ञ' भी कहते हैं (गीता ७ । ५; १३ । १), उसीको यहाँ 'सब भृतोंके हृदयमें खित सबका आत्मा' बतलाया है। वह भगवान्का ही अंश होनेके कारण (गीता १५ । ७) बस्तुतः भगवास्वरूप ही है (गीता १३ । २) । इसीलिये भगवान्ने कहा है कि 'बह आत्मा मैं हूँ ।'

† यहाँ 'भूत' शब्दसे चराचर समस्त देहधारी प्राणी समझने चाहिये ! ये सब प्राणी भगवान्से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हींमें स्थित हैं और प्रलयकालमें भी उन्हींमें लीन होते हैं; भगवान् ही सबके मूल कारण और आधार हैं—यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने अपनेको उन सबका आदि, मध्य और अन्त बतलाया है ।

‡ अदितिके धाताः मित्रः अर्थमाः शकः वरुणः अंद्यः भगः विवस्वान्ः पूषाः स्विताः त्वष्टा और विष्णु नामक बारह पुत्रोंको द्वादश आदित्य कहते हैं —

> धाता मित्रोऽर्यमा शको वरणस्त्वंश एव च । भगो विवस्तान् पूपा च सविता दशमस्तथा ॥ एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते । जवन्यजस्तु सर्वेपामादित्यानां गुणाधिकः ॥

( महा० आदि० ६५ । १५-१६ )

इनमें जो विष्णु हैं, वे इन सबके राजा हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं । इसीलिये भगवान्ने विष्णुको अपना स्वरूप बतलाया है ।

§ सूर्य) चन्द्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, उन सबमें सूर्य प्रधान हैं; इसिलये भगवान्ने समस्त ज्योतियोंमें सूर्यको अपना स्वरूप बतलाया है।

× उन्चास महतों के नाम ये हैं—सरव्जयोति। आदित्य। सत्यज्योति। तिर्यग्ज्योति। सज्योति। ज्योतिष्मान्। हरित। ऋतिजत्। सत्यजित्। सत्यज्ञ अभिमान्न। सिमान्न। स

दक्षकन्या मरुवतीसे उत्पन्न पुत्रोंको भी मरुद्गण कहते हैं (हरिवंश)। भिन्न-भिन्न मन्वन्तरोंमें भिन्न-भिन्न नामोंसे तथा विभिन्न प्रकारसे इनकी उत्पत्तिके वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं।

दितिपुत्र उन्चास मरुद्गण दिति देविके भगवद्ध्यानरूप व्रतके तेजसे उत्पन्न हैं । उस तेजके ही कारण इनका गर्भमें विनाश नहीं हो सका था । इसिलये उनके इस तेजको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है ।

और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१॥ चेदानां सामचेदोऽस्मि देवानामस्मि चासचः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २२॥

में वेदोंमें सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और भृतप्राणियोंकी चेतना अर्थात् जीवनी शक्ति हूँ ॥ २२॥

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । वस्नां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

में एकादरा रुद्रोंमें राङ्कर हूँ और यक्ष तथा

राक्षसोंमं धनका स्वामी कुवेर हूँ । मैं आठ वसुओंमें अग्नि हूँ× और शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत हूँ+॥ २३॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्सि सागरः॥ २४॥

पुरोहितोंमें मुखिया बृहस्पति मुझको जान ।÷ हे पार्थ ! मैं सेनापतियोंमें स्कन्द S और जलाशयोंमें समुद्र हूँ ॥ २४ ॥

महर्षींणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥ में महर्षियोंमें भृगु अौर बन्दोंमें एक अक्षर अर्थात्

\* अश्विनीः भरणी और कृत्तिका आदि जो सत्ताईस नक्षत्र हैं। उन सबके स्वामी और सम्पूर्ण तारा-मण्डलके राजा होनेसे चन्द्रमा भगवान्की प्रधान विभृति हैं। इसलिये यहाँ उनको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

† ऋक् यजुः, साम और अथर्व—इन चारों वेदोंमें सामवेद अध्यन्त मधुर संगीतमय तथा परमेश्वरकी अत्यन्त रमणीय स्तुतियोंसे युक्त है; अतः वेदोंमें उसकी प्रधानता है। इसिलये भगवान्ने उसको अपना खरूप बतलाया है।

‡ समस्त प्राणियोंकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा उनको दुःख-सुखका और समस्त पदार्थोंका अनुभव होता है, जो अन्तःकरणकी दृत्तिविशेष है, गीताके तेरहवें अध्यायके छठे स्ठोकमें जिसकी गणना क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है, उस ज्ञान-शक्तिका नाम 'चेतना' है। यह प्राणियोंके समस्त अनुभवोंकी हेतुभूता प्रधान शक्ति है, इसिलये इसको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

§ हर, बहु रूप, व्यम्बक, अपराजित, बृषाकिप, शम्भु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याघ, शर्व और कपाली—ये ग्यारह रुद्र कहलाते हैं—

> हरश्च वहुरूपश्च व्यम्बकश्चापराजितः । दृषाकपिश्च शम्भुश्च कपदीं रैवतस्तथा ॥ मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च विशाम्पते । एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्चराः ॥ ( हरिवंश० १ । ३ । ५१, ५२ )

इनमें शम्भु अर्थात् शङ्कर सबके अधीश्वर (राजा ) हैं तथा कल्याणप्रदाता और कल्याणस्वरूप हैं। इसिल्ये उन्हें भगवान्ने अपना स्वरूप कहा है।

४ धर, ध्रुव, सोम, अहः, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास—इन आठोंको वसु कहते हैं— धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनलः। प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ (महा० आदि० ६६ । १८) इनमें अनल (अग्नि) वसुओंके राजा हैं और देवताओंको हिव पहुँचानेवाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान्के मुख भी माने जाते हैं। इसीलिये अग्नि (पावक) को भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है।

+ समस्त नक्षत्र सुमेर पर्वतकी परिक्रमा करते हैं और सुमेर पर्वत नक्षत्र और द्वीपोंका केन्द्र तथा सुवर्ण और रत्नोंका भण्डार माना जाता है तथा उसके शिखर अन्य पर्वतोंकी अपेक्षा ऊँचे हैं। इस प्रकार शिखरवाले पर्वतोंकों प्रधान होनेसे सुमेरको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है।

÷ बृहस्पति देवराज इन्द्रके गुरुः देवताओंके कुलपुरोहित और विद्या-बुद्धिमें सर्वश्रेष्ठ हैं तथा संसारके समस्त पुरोहितों-में मुख्य और आङ्किरसोंके राजा माने गये हैं। इसलिये भगवान्ने उनको अपना स्वरूप कहा है।

S स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय है। इनके छः मुख और बारह हाथ हैं। ये महादेव जीके पुत्र और देवताओं के सेनापित हैं। कहीं-कहीं इन्हें अग्निके तेजसे तथा दक्षकन्या स्वाहाके द्वारा उत्पन्न माना गया है ( महाभारत वनपर्व २२३)। इनके सम्बन्धमें महाभारत और पुराणों में बड़ी ही विचित्र-विचित्र कथाएँ मिलती हैं। संसारके समस्त सेनापितयों में ये प्रधान हैं, इसीलिये भगवान्ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है।

A महर्षि बहुत-से हैं, उनके लक्षण और उनमेंसे प्रधान दसके नाम ये हैं— ईश्वराः स्वयमुद्भूता मानसा ब्रह्मणः सुताः । यस्मान्न हन्यते मानैर्महान् परिगतः पुरः ॥ यस्माद्द्यन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः । तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः परमदर्शिनः ॥ ओङ्कार हूँ \* । सब प्रकारके वर्जोमें जपयत्त† और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ ‡ ॥ २५ ॥ अश्वत्थः सर्वेवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । सन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

में सब वृक्षोंमें पीपलका वृक्षः § देवर्षियोंमें नारद मुनि× गन्धवोंमें चित्ररथ+ और सिद्धोंमें किपल मुनि हूँ÷॥ २६॥ उच्चैःश्रवसमध्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्॥ २७॥

भृगुर्मरीचिरित्रश्च अङ्गिराः पुलहः क्रतुः। मनुर्दक्षो विषष्ठश्च पुलस्त्यश्चेति ते दश् ॥ ब्रह्मणो मानसा ह्येत उद्भूताः स्वयमीश्वराः। प्रवर्तत ऋषेर्यसान्महांस्तसान्महर्षयः॥

(वायुपुराण ५९। ८२-८३, ८९-९०)

्ब्रह्माके ये मानस पुत्र ऐश्वर्यवान् (सिद्धियोंसे सम्पन्न ) एवं स्वयं उत्पन्न हैं। परिमाणसे जिसका हनन न हो (अर्थात् जो अपिरमेय हो) और जो सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी सामने (प्रत्यक्ष ) हो, वही महान् है। जो बुद्धिके पार पहुँचे हुए (भगवत्प्राप्त) विज्ञजन गुणोंके द्वारा उस महान् (परमेश्वर) का सब ओरसे अवलम्बन करते हैं, वे इसी कारण (भाहान्तम् ऋषन्ति इति महर्षयः इस व्युत्पत्तिके अनुसार ) महर्षि कहलाते हैं। मृगु, मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, कतु, मनु, दक्ष, विस्तृ और पुलस्त्य-ये दस महर्षि हैं। ये सब ब्रह्माके मनसे स्वयं उत्पन्न हुए हैं और ऐश्वर्यवान् हैं। चूँकि ऋषि (ब्रह्माजी) से इन ऋषियोंके रूपमें स्वयं महान् (परमेश्वर) ही प्रकट हुए, इसलिये ये महर्षि कहलाये।

महर्षियोंमें भूगूजी मुख्य हैं। ये भगवान्के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्वी हैं; इसीलिये इनको भगवान्ने अपना

स्वरूप वतलाया है।

\* किसी अर्थका बोध करानेवाले शब्दको 'गीः' (वाणी) कहते हैं और ओक्कार (प्रणव) को 'एक अक्षर' कहते हैं (गीता ८। १३)। जितने भी अर्थवोधक शब्द हैं। उन सबमें प्रणवकी प्रधानता है; क्योंकि 'प्रणव' भगवान्का नाम है (गीता १७। २३)। प्रणवके जपसे भगवान्की प्राप्ति होती है। नाम और नामीमें अभेद साना गया है। इसिलये भगवान्ने 'प्रणव'को अपना स्वरूप वतलाया है।

🕂 जपयज्ञमें हिंसाका सर्वथा अभाव है और जपयज्ञ भगवान्का प्रत्यक्ष करानेवाला है। मनुस्मृतिमें भी जपयज्ञकी

बहत प्रशंसा की गयी है-

विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः । उपांग्रुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ (२।८५)

·विधि-यज्ञसे जपयज्ञ दसगुनाः उपांग्रजप सौगुना और मानसजप हजारगुना श्रेष्ठ कहा गया है।

इसलिये समस्त यहाँमें जपयहकी प्रधानता है। यह भाव दिखलानेके छिये भगवान्ने जपयहको अपना खरूप बतलाया है।

्रेशियर रहनेवालोंको स्थायर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं। सब अचल होनेके कारण स्थावर हैं। उनमें हिमालय सर्वोत्तम है। वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्तिमें सहायक है। भगवान् नर और नारायण वहीं तपस्या कर चुके हैं। साथ ही। हिमालय सब पर्वतोंका राजा भी है। इसीलिये उसको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

🔻 🖔 पीपलका वृक्ष समस्त वनस्पतियोंमें राजा और पूजनीय माना गया है। पुराणोंमें अश्वत्यका बड़ा माहात्म्य मिलता

है। स्कन्दपराणमें कहा है-

स एव विष्णुर्द्धम एव मूर्ती महात्मिभः सेवितपुण्यमूलः । यस्याश्रयः पापसहस्रहन्ता भवेन्तृणां कामदुघो गुणाढ्यः ॥ ( नागर० २४७ । ४४

'यह वृक्ष मूर्तिमान् श्रीविष्णुस्वरूप है; महात्मा पुरुष इस वृक्षके पुण्यमय मूलकी सेवा करते हैं। इसका गुणोंसे युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्योंके हजारों पापोंका नाश करनेवाला है।' इसलिये भगवान्ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है।

× देवर्षिके लक्षण इसी अध्यायके बारहवें, तेरहवें स्ठोकोंकी टिप्पणीमें दिये गये हैं, उन्हें वहाँ पढ़ना चाहिये। ऐसे देवर्षियोंमें नारदजी सबसे श्रेष्ठ हैं। साथ ही वे भगवान्के परम अनन्य भक्त, महान् ज्ञानी और निपुण मन्त्रद्रष्टा हैं।

इसीलिये नारदजीको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

+ गन्धर्व एक देवयोनिविशेष हैं; ये देवलोकमें गान, वाद्य और नाट्याभिनय किया करते हैं । स्वर्गमें ये सबसे सुन्दर और अत्यन्त रूपवान् माने जाते हैं । 'गुह्यक-लोक' से ऊपर और 'विद्याधर-लोक' से नीचे इनका 'गन्धर्व-लोक' है । देवता और पितरोंकी माँति गन्धर्व भी दो प्रकारके होते हैं — मर्त्य और दिव्य । जो मनुष्य मरकर पुण्यवलसे गन्धर्वलोकको प्राप्त होते हैं, वे 'मर्त्य' हैं और जो कल्पके आरम्भसे ही गन्धर्व हैं, उन्हें 'दिव्य' कहते हैं । दिव्य गन्धवींकी दो श्रेणियाँ हैं — 'मौनेय' और 'प्राध्य'। महर्षि कश्यपकी दो पित्तयोंके नाम थे — मुनि और प्राधा। इन्हींसे अधिकांश अप्तराओं और गन्धवींकी उत्पत्ति हुई । चित्ररथ दिव्य संगीत-विद्याके पारदर्शी और अत्यन्त ही निपुण हैं । इसीसे भगवान्ने इनको अपना स्वरूप वतलाया है । ÷ जो सर्व प्रकारकी स्थूल और सूक्ष्म जगत्की सिद्धियोंको प्राप्त हो तथा धर्म, शान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथी\* और मनुष्योंमें राजा मुझको जान † || २७ || आयुधानामहं वज्रं घेनुनामस्मि कामधुक |

अयुधानामह वज्र धनूनामास कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामिस्म वासुिकः ॥ २८॥

में शस्त्रोंमें वज्र में और गौओंमें कामधेतु हूँ § । शास्त्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ × और सपोंमें सर्पराज वामुकि हूँ + ॥ ॥ २८ ॥ अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितृणामर्थमा वास्मि यमः संयमतामहम्॥ २९॥

में नागोंमें शेषनाग÷ और जलचरोंका अधिपति वरुण-देवता हूँऽ और पितरोंमें अर्यमा नामक पितरA तथा शासन करनेवालोंमें यमराज मैं हूँ B || २९ ||

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कार्लः कलयतामहम् । मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३०॥

श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न हों। उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं, जिनमें भगवान् किपल सर्वप्रधान हैं। भगवान् किपल साक्षात् ईश्वरके अवतार हैं। इसीलिये भगवान्ने समस्त सिद्धोंमें किपल मुनिको अपना स्वरूप बतलाया है।

\* बहुत-से हाथियोंमें जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र कहते हैं। ऐसे गजेन्द्रोंमें भी ऐरावत हाथी, जो इन्द्रका वाहन है, सर्वश्रेष्ठ और भाज जातिका राजा माना गया है। इसकी उत्पत्ति भी उच्चैःश्रवा घोड़ेकी भाँति समुद्रमन्थनसे ही हुई थी। इसिल्ये इसको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

† शास्त्रोक्त लक्षणोंसे युक्त धर्मपरायण राजा अपनी प्रजाको पार्पोसे हटाकर धर्ममें प्रवृत्त करता है और सबकी रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्योंसे राजा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे राजामें भगवान्की शक्ति साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक रहती है। इसीलिये भगवान्ने राजाको अपना स्वरूप कहा है।

्रै जितने भी शस्त्र हैं, उन सबमें वज्र अत्यन्त श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वज्रमें दधीचि ऋषिके तपका तथा साक्षात् भगवान्-का तेज विराजमान है और उसे अमोघ माना गया है (श्रीमद्भागवत ६। ११। १९-२०)। इसिलये वज्रको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

्र कामधेनु समस्त गौओंमें श्रेष्ठ दिव्य गौ है, यह देवता तथा मनुष्य समीकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्थनसे हुई है; इसलिये भगवान्ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है।

× इन्द्रियाराम मनुष्योंके द्वारा विषयमुखके लिये उपभोगमें आनेवाला काम निकृष्ट है। वह धर्मानुकूल नहीं है; परंतु शास्त्रविधिके अनुसार संतानकी उत्पत्तिके लिये इन्द्रियजयी पुरुषोंके द्वारा प्रयुक्त होनेवाला काम ही धर्मानुकूल होनेसे श्रेष्ठ है। अतः उसको भगवान्की विभूतियोंमें गिना गया है।

+ वासुिक समस्त सपोंके राजा और भगवान्के भक्त होनेके कारण सपोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। इसिलये उनको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

÷ शेषनाग समस्त नागोंके राजा और हजार फणोंसे युक्त हैं तथा भगवान्की शव्या वनकर और नित्य उनकी सेवामें लगे रहकर उन्हें सुख पहुँचानेवाले उनके परम अनन्य भक्त और बहुत वार भगवान्के साथ-साथ अवतार लेकर उनकी लीलामें सम्मिलित रहनेवाले हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान्से ही मानी गयी है। इसलिये भगवान्ने इनको अपना स्वरूप वतलाया है।

ऽ वरुण समस्त जलचरोंके और जलदेवताओंके अधिपतिः लोकपालः देवता और भगवान्के भक्त होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ माने गये हैं। इसलिये उनको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है।

A कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त और वर्हिषद्—ये सात दिव्य पितृगण हैं। ( शिवपुराण धर्म० ६३। २ ) इनमें अर्यमानामक पितर समस्त पितरोंमें प्रधान होनेसे श्रेष्ठ माने गये हैं। इसलिये उनको भगवान्ने अग्ना स्वरूप बतलाया है।

B मर्त्य और देवजगत्में, जितने भी नियमन करनेवाले अधिकारी हैं, यमराज उन सबमें बढ़कर हैं। इनके सभी दण्ड न्याय और धर्मसे युक्त, हितपूर्ण और पापनाशक होते हैं। ये भगवान्के ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं। इसीलिये भगवान्ने इनको अपना खरूप बतलाया है।

१. यहाँ 'काल' राब्द क्षण' चड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि नामोंसे कहे जानेवाले समयका वाचक है। यह गणित-विद्याके जाननेवालोंकी गणनाका आधार है। इसलिये कालको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है। में दैत्योंमें प्रह्लाद अरे गणना करनेवालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह न और पक्षियों में गरुड़ हूँ 11 २० ॥

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥

में पवित्र फरनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें श्रीराम§ हूँ तथा मछलियोंमें मगर हूँ× और नदियोंमें श्रीभागीरथी गङ्गाजी हूँ+ ॥ ३१ ॥ स्तर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यातमविद्या विद्यानां वादः त्रवहतामहम् ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि और अन्त तथा मध्य भी में ही हूँ । मैं विद्याओंमें अध्यात्मिवद्या÷ अर्थात् ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद S हूँ ॥ ३२॥

\* दितिके वंशजोंको दैत्य कहते हैं । उन सबमें प्रह्वाद उत्तम माने गये हैं; क्योंकि वे सर्वतद्गुणसम्पन्न, परम धर्मात्मा और भगवान्के परम श्रद्धालु, निष्काम, अनन्यप्रेमी भक्त हैं तथा दैत्योंके राजा हैं । इसिलये भगवान्ने उनको अपना स्वरूप वतलाया है

† सिंह सब पशुओंका राजा माना गया है। वह सबसे बलवान्। तेजस्वीः श्रूरवीर और साहसी होता है। इसलिये भगवान्ने सिंहको अपनी विभृतियोंमें गिना है।

‡ विनताके पुत्र गरुइजी पश्चित्रोंके राजा और उन सबसे बड़े होनेके कारण पश्चित्रोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। साथ ही ये भगवान्के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यन्त पराक्रमी हैं। इसिलये गरुइको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

§ 'राम' शब्द दशरथपुत्र भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका वाचक है। उनको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि भिन्न-भिन्न युगोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीला करनेके लिये में ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करता हूँ। श्रीराममें और मुक्समें कोई अन्तर नहीं है, स्वयं मैं ही श्रीरामरूपमें अवतीर्ण होता हूँ।

🗴 जितने प्रकारकी मछिलयाँ होती हैं, उन सबमें मगर बहुत बड़ा और बलवान् होता है; इसी विशेषताके कारण मछिलयोंमें मगरको भगवान्ने अपनी विभूति बतलाया है।

+ जाह्न वी अर्थात् श्रीभागीरथी गङ्गाजी समस्त निद्यों में परम श्रेष्ठ हैं; ये श्रीभगवान्के चरणोदकसे उत्पन्नः परम पवित्र हैं। पुराण और इतिहासों में इनका वड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

> धातुः कमण्डलुजलं तदुकक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र। स्वर्धुन्यभून्नभति सा पतती निर्मार्ष्टं लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः॥ (८।२१।४)

'हे राजन् ! वह ब्रह्माजीके कमण्डलुका जलः भगवान्के चरणोंको धोनेसे पवित्रतम होकर स्वर्ग-गङ्गा हो गया। वह गङ्गा आकाशसे पृथ्वीपर गिरकर अवतक तीनों लोकोंको भगवान्की निर्मल कीर्तिके समान पवित्र कर रही है।'

इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान् विष्णु ख़यं ही द्रवरूप होकर बहने लगे थे और ब्रह्माजीके कमण्डलुमें जाकर गङ्गारूप हो गये थे। इस प्रकार साक्षात् ब्रह्मद्रव होनेके कारण भी गङ्गाजीका अत्यन्त माहात्म्य है। इसी-लिये भगवान्ने गङ्गाको अपना खरूप बतलाया है।

÷ अध्यात्मविद्या या ब्रह्मविद्या उस विद्याको कहते हैं जिसका आत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतत्त्वका प्रकाश करती है और जिसके प्रभावसे अनायास ही ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। संसारमें ज्ञात या अज्ञात जितनी भी विद्याएँ हैं, सभी इस ब्रह्मविद्यासे निकृष्ट हैं; क्योंकि उनसे अज्ञानका बन्धन ट्रूटता नहीं, बिल्क और भी दृढ़ होता है; परंतु इस ब्रह्मविद्यासे अज्ञानकी गाँठ सदाके लिये खुल जाती है और परमात्माके स्वरूपका यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसीसे यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये भगवान्ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है।

ऽ शास्त्रार्थके तीन स्वरूप होते हैं— जल्प, वितण्डा और वाद । उचित-अनुचितका विचार छेड़कर अपने पक्षके मण्डन और दूसरेके पक्षका खण्डन करनेके लिये जो विवाद किया जाता है, उसे जल्प कहते हैं; केवल दूसरे पक्षका खण्डन करनेके लिये किये जानेवाले विवादको वितण्डा कहते हैं और जो तत्त्वनिर्णयके उद्देश्यसे शुद्ध नीयतसे किया जाता है, उसे वाद कहते हैं। जल्प और वितण्डा से द्वेप, क्रोध, हिंसा और अभिमानादि दोषोंकी उत्पत्ति होती है तथा वाद सत्यके निर्णयमें और कल्याण-साधनमें सहायता प्राप्त होती है। जल्प और वितण्डा त्याज्य हैं तथा वाद आवश्यकता होनेपर ग्राह्म है। इसी विशेषताके कारण भगवान्ने वाद क्षेपनी विभूति बतलाया है।



भगवान्की यहाद आदि तीन विभूतियाँ

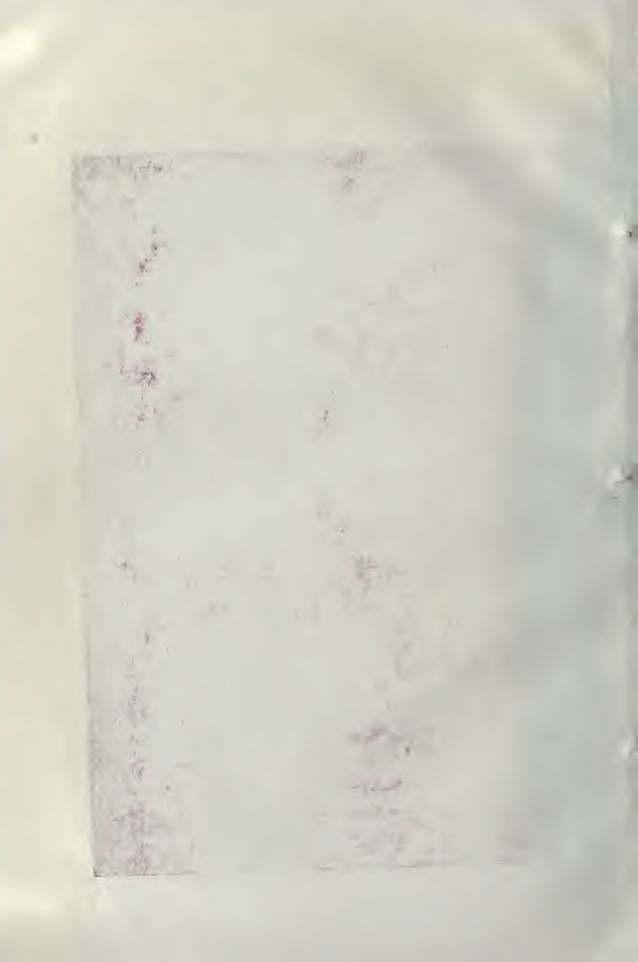

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

में अक्षरोंमें अकार हूँ और समासोंमें द्वन्द्वनामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात् कालका भी महाकाल तथा सब ओर मुखवाला विराट्खरूप, सबका धारण-पोषण करनेवाला भी में ही हूँ॥ ३३॥

मृत्युः सर्वेहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः श्रमा।३४। में सबका नाश करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवाली-का उत्पत्ति-हेतु हुँ तथा स्त्रियोंमें कीर्तिः श्रीः वाक्ः स्मृतिः मेधाः धृति और क्षमा हूँ 🛮 १४ ॥

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृत्नां कुसुमाकरः ॥ ३५॥

तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें मैं बृहत्साम+
और छन्दोंमें गायत्री छन्द ÷ हँ तथा महीनोंमें

# स्वर और व्यञ्जन आदि जितने भी अक्षर हैं, उन सबमें अकार सबका आदि है और वहीं सबमें व्याप्त है। इसीलिये भगवान्ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है।

† संस्कृत-व्याकरणके अनुसार समास चार हैं—१ अन्ययीभाव, २ तत्पुरुष, ३ बहुवीहि और ४ द्वन्द्व । कर्मधारय और द्विगु—ये दोनों तत्पुरुषके ही अन्तर्गत हैं । द्वन्द्व समासमें दोनों पदोंके अर्थकी प्रधानता होनेके कारण वह अन्य समासोंसे श्रेष्ठ है; इसिल्ये भगवान्ने उसको अपनी विभ्तियोंमें गिना है ।

1 कालके तीन भेद हैं-

१-(समय) वाचक काल।

२- प्रकृति रे रूप काल । महाप्रलयके बाद जितने समयतक प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती है, वही प्रकृतिरूपी काल है।

३-नित्य शाश्वत विज्ञानानन्द्घन परमात्मा ।

समयवान्तक स्थूल कालकी अपेक्षा तो बुद्धिकी समझमें न आनेवाला प्रकृतिरूप काल सूक्ष्म और पर है तथा इस प्रकृतिरूप कालसे भी परमात्मारूप काल अत्यन्त सूक्ष्म, परातिपर और परम श्रेष्ठ है। वस्तृतः परमात्मा देश-कालसे सर्वथा रिहत हैं। परंतु जहाँ प्रकृति और उसके कार्यरूप संसारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले होनेके कारण उन सबके अधिष्ठानरूप विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही वास्तविक 'काल' हैं। ये ही 'अक्षय' काल हैं।

§ जिस प्रकार मृत्युरूप होकर धगवान् सबका नाश करते हैं अर्थात् उनका शरीरसे वियोग कराते हैं, उसी प्रकार भगवान् ही उनका पुन: दूमरे शरीरोंसे सम्बन्ध कराके उन्हें उत्पन्न करते हैं-यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने अपने-को उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु बतलाया है।

× स्वायम्भुव मनुकी कन्या प्रसृति प्रजागित दक्षको ब्याही थीं, उनसे चौबीस कन्याएँ हुईँ। कीर्तिः मेघाः धृतिः स्मृति और क्षमा उन्हींमेंसे हैं। इनमें कीर्तिः मेघा और धृतिका विवाह धर्मसे हुआ; स्मृतिका अङ्गिरासे और क्षमा महर्षि पुलहको ब्याही गर्यो। महर्षि भृगुकी कन्याका नाम श्री है। जो दक्षकन्या ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हुई थीं। इनका पाणि- प्रहण भगवान् विष्णुने किया और वाक् ब्रह्माजीकी कन्या थीं। इन सातोंके नाम जिन गुणोंका निर्देश करते हैं— उन विभिन्न गुणोंकी ये सातों अधिष्ठानृदेवता हैं तथा संसारकी समस्त स्त्रियोंमें श्रेष्ठ मानी गयी हैं। इसीलिये भगवान्ने इनको अपनी विभृति वतलाया है।

+ सामवेदमें 'बृहत्साम' एक गीतिविशेष है। इसके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्ररूपमें स्तुति की गयी है। 'अतिरात्र' यागमें यही पृष्ठस्तोत्र है तथा सामवेदके 'रथन्तर' आदि सामोंमें बृहत्साम ( 'बृहत्' नामक साम ) प्रधान होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ है, इसी कारण यहाँ भगवान्ने 'बृहत्साम'को अपना स्वरूप बतलाया है।

÷ वेदोंकी जितनी भी छन्दोबद ऋचाएँ हैं, उन सबमें गायत्रीकी ही प्रधानता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण आदि शास्त्रोंमें जगह-जगह गायत्रीकी महिमा भरी है—

अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात् काममीिष्मतम् । गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् । हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥

( शङ्कस्मृति १२ । २४-२५ )

मार्गशीर्ष और ऋतुओं यं वसन्त † मैं हूँ ॥ ३५ ॥ खूतं छळयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्॥३६॥

मैं छल करनेवालोंमें जूआ‡ और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ । मैं जीतनेवालोंका विजय हूँ । निश्चय करनेवालोंका

निश्चय और सास्विक पुरुषोंका सास्विक भाव हूँ ॥ ३६॥ विष्णीनां वासदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः।

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥३७॥

वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव× अर्थात् में स्वयं तेरा सखा, पाण्डवोंमें धनंजय+ अर्थात् त्, सुनियोंमें

' ( गायत्रीकी उपासना करनेवाला द्विज ) अपने अभीष्ट लोकको पा जाता है, मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कर लेता है। गायत्री समस्त वेदोंकी जननी और सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाली हैं। स्वर्गलोकमें तथा पृथ्वीपर गायत्रीसे बढ़कर पवित्र करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। गायत्री देवी नरकसमुद्रमें गिरनेवालोंको हाथका सहारा देकर बचा लेनेवाली हैं।'

नास्ति गङ्गासमं तीर्थं न देवः केरावात् परः। गायन्यास्तु परं जप्यं न भृतं न भविष्यति ॥ (बृहद्योगियाज्ञवल्क्य १०। १०)

'गङ्गाजीके समान तीर्थ नहीं है। श्रीविष्णुभगवान्से बढ़कर देवता नहीं है और गायत्रीसे बढ़कर जपनेयोग्य मनत्र न हुआ। न होगा।'

गायत्रीकी इस श्रेष्ठताके कारण ही भगवान्ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है।

\* महाभारतकालमें महीनोंकी गणना मार्गशीर्ष ही आरम्भ होती थी ( महा० अनुशासन० १०६ और १०९)। अतः यह सब मासोंमें प्रथम मास है तथा इस मासमें किये हुए वत-उपवासोंका शास्त्रोंमें महान् फल बतलाया गया है। नये अनकी इष्टि ( यज्ञ ) का भी इसी महीनेमें विधान है। वाल्मीकीय रामायणमें इसे संवरसरका भूषण बतलाया गया है। इस प्रकार अन्यान्य मासोंकी अपेक्षा इसमें कई विशेषताएँ हैं। इसलिये भगवान्ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है।

† वसन्त सब ऋतुओंमें श्रेष्ठ और सबका राजा है। इसमें बिना ही जलके सब बनस्पतियाँ हरी-भरी और नवीन पत्रों तथा पुष्पोंसे समन्वित हो जाती हैं। इसमें न अधिक गरमी रहती है और न सरदी। इस ऋतुमें प्रायः सभी प्राणियोंको आनन्द होता है। इसीलिये भगवानने इसको अपना स्वरूप वतलाया है।

‡ संसारमें उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी जीव और पदार्थ हैं, सभीमें भगवान् व्याप्त हैं और भगवान्की ही सत्ता-स्फूर्तिसे सब चेष्टा करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो भगवान्की सत्ता और शक्ति रहित हो। ऐसे सब प्रकारके सात्त्विक, राजस और तामस जीवों एवं पदार्थों जो विशेष गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कारसे युक्त है, उसीमें भगवान्की सत्ता और शक्तिका विशेष विकास है।

इस विशेषताके कारण जिस-जिस व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया या भावका मनसे चिन्तन होने लगे, उस-उसमें भगवान्का ही चिन्तन करना चाहिये। इसी अभिप्रायसे छल करनेवालोंमें जूएको भगवान्ने अपना खरूप बताया है। उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे नहीं; क्योंकि भगवान्ने तो महान् कृर और हिंसक सिंह और मगरको एवं सहज ही विनाश करनेवाले अप्रिको तथा सर्वसंहारकारी मृत्युको भी अपना खरूप बतलाया है। उसका अभिप्राय यह थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगरके साथ खेले, आगमें कृद पड़े अथवा जान-बृह्मकर मृत्युके मुँहमें घुस जाय। इनके करनेमें जो आपित है, वही आपित जूआ खेलनेमें है।

§ ये चारों ही गुण भगवत्प्राप्तिमें सहायक हैं, इसिलये भगवान्ते इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारोंको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान्ते यह भाव भी दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियोंमें जो तेज या प्रभाव है, वह वास्तवमें मेरा ही है। जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है, वह भून करता है। इसी प्रकार विजय प्राप्त करनेवालोंका विजय, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्विक पुरुषोंका सात्त्विक भाव—ये सब गुण भी मेरे ही हैं। इनके निमित्तसे अभिमान करना भी बड़ी भारी मूर्खता है। इसके अतिरिक्त इस कथनमें यह भाव भी है कि जिन-जिनमें उपर्युक्त गुण हों, उनमें भगवान्के तेजकी अधिकता समझकर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिये।

× इस कथनसे भगवान्ने अवतार और अवतारीकी एकता दिखलायी है। कहनेका भाव यह है कि मैं अजन्मा-अविनाशी, सब भूतोंका महेश्वर, सर्वशक्तिमान्, पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेवके पुत्रके रूपमें लीलासे प्रकट हुआ हूँ (गीता ४।६)।

+ अर्जुन ही सब पाण्डवोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। इसका कारण यह है कि नर-नारायण-अवतारमें अर्जुन नररूपसे

वेदन्यास अरेर किवयों में शुक्राचार्य किव मी में ही हूँ ॥३७॥ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् । मोनं चैवास्मि गुद्धानां ज्ञानं ज्ञानंवतामहम् ॥ ३८॥

में दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात् दमन करनेकी शक्ति हूँ, मैं जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति§ हूँ, गुप्त रखने-योग्य भावोंका रक्षक मौन× हूँ और ज्ञानवानोंका तत्त्वज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८॥

यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । न तदस्ति विना यत् स्थान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

और हे अर्जुन! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण

है, वह भी मैं ही हूँ;+ क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भृत नहीं है, जो मुझसे रहित हो÷॥३९॥

नान्तोऽस्ति मम दिञ्यानां विभूतीनां परंतप। एप तृदेशतः प्रोक्तो विभूतीविंस्तरो मया॥ ४०॥

हे परंतप ! मेरी दिव्य विभृतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभृतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये एकदेशसे अर्थात् संक्षेपसे कहा है ॥ ४० ॥

सम्बन्ध—अठारहवें श्लोकमें अर्जुनने भगवान्से उनकी विभृति और योगशक्तिका वर्णन करनेकी प्रार्थना की थी, उसके अनुसार भगवान् अपनी दिव्य विभृतियोंका वर्णन समाप्त करके अब संक्षेपमें अपनी योगशक्तिका वर्णन करते हैं—

भगवानके साथ रह चुके हैं । इसके अतिरिक्त वे भगवानके परम प्रिय सखा और उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं । इसिलये अर्जुनको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है । भगवान्ने स्वयं कहा है—

नरस्त्वमिस दुर्घर्ष हरिर्नारायणो ह्यहम् । काले लोकिमिमं प्राप्तौ नरनारायणावृषी ॥ अनन्यः पार्थ मत्तस्त्वं त्वत्तश्राहं तथैव च ।

( महा० वन० १२ । ४६-४७ )

ंहे दुर्धर्ष अर्जुन ! तू भगवान् नर है और मैं खयं हिर नारायण हूँ । हम दोनों एक समय नर और नारायण ऋषि होकर इस लोकमें आये थे। इसलिये हे अर्जुन ! तू मुझसे अलग नहीं है और उसी प्रकार मैं तुझसे अलग नहीं हूँ।'

# भगवान्के स्वरूपका और वेदादि शास्त्रोंका मनन करनेवालोंको 'मुनि' कहते हैं । भगवान् वेदव्यास समस्त वेदोंका मलीभाँति चिन्तन करके उनका विभाग करनेवाले महाभारतः पुराण आदि अनेक शास्त्रोंके रचयिताः भगवान्के अंशावतार और सर्वसद्गुणसम्पन्न हैं । अतएव मुनिमण्डलमें उनकी प्रधानता होनेके कारण भगवान्ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया है ।

† जो पण्डित और बुद्धिमान् हो, उसे 'कवि' कहते हैं। ग्रुकाचार्यजी भागवोंके अधिपति, सब विद्याओंमें विशारद, नीतिके रचिवता, संजीवनी विद्याके जाननेवाले और कवियोंमें प्रधान हैं, इसलिये इनको भगवान्ने अग्ना स्वरूप बतलाया है।

१. 'ज्ञानवताम्' पद परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका साक्षात् भर लेनेवाले यथार्थ ज्ञानियोंका वाचक है । उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । इसलिये उसको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है ।

्रंदण्ड (दमन करनेकी शक्ति) धर्मका त्याग करके अधर्ममें प्रवृत्त उच्छृङ्खल मनुष्योंको पापाचारसे रोककर सत्कर्ममें प्रवृत्त करता है। मनुष्योंके मन और इन्द्रिय आदि भी इस दमन-शक्तिके द्वारा ही वशमें होकर भगवान्की प्राप्तिमें सहायक बन सकते हैं। दमन-शक्तिसे समस्त प्राणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते हैं। इसलिये जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्यायपूर्वक दमन करनेवाले हैं, उन सबकी उस दमन-शक्तिको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

्र 'नीति' शब्द यहाँ न्यायका वाचक है। न्यायसे ही मनुष्यकी सच्ची विजय होती है। जिस राज्यमें नीति नहीं रहती, अनीतिका वर्ताव होने लगता है, वह राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतएव नीति अर्थात् न्याय विजयका प्रधान उपाय है। इसिलये विजय चाहनेवालोंकी नीतिको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

× जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं। वे मौनसे (न वोलनेसे) ही गुप्त रह सकते हैं। वोलना बंद किये विना उनका गुप्त रक्खा जाना कठिन है। इस प्रकार गोपनीय भावोंके रक्षक मौनकी प्रधानता होनेसे मौनको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है।

+ भगवान् ही समस्त चराचर भृतप्राणियोंके परम आधार हैं और उन्हींसे सबकी उत्पत्ति होती है। अतएव वे ही सबके बीज या महान् कारण हैं। इसीसे गीताके सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें उन्हें सब भृतोंका 'सनातन बीज' और नवम अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'अविनाशी बीज' बतलाया गया है। इसीलिये भगवान्ने उसको यहाँ अपना स्वरूप बतलाया है।

÷ इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि चर या अचर जितने भी प्राणी हैं, उन सबमें मैं व्याप्त हूँ; कोई भी प्राणी मुझसे रिहत नहीं है। अतएव समस्त प्राणियोंको मेरा स्वरूप समझकर और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ भी तुम्हारा -मन जाय, वहीं तुम मेरा चिन्तन करते रहो। इस प्रकार अर्जुनके 'आपको किन-किन भावोंमें चिन्तन करना चाहिये १' (गीता १०। १७) इस प्रश्नका भी इससे उत्तर हो जाता है।

यद् यद् विभृतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत् तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽदासम्भवम् ॥ ४१ ॥

जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्तः कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है। उस-उसको त् मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ।। ४१॥ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृतस्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है ?† मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगशक्तिके एक अंश-मात्रसे धारण करके स्थित हूँ ‡ ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मिद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाः र्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः॥ ६०॥ भीष्मपर्वणि तु चतुस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३४॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं यो शास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें विमृतियोग नामक दसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ भीष्मपर्वमें चौतीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

### पञ्चित्रंशोऽध्यायः

### ( श्रीमद्भगवद्गीतायामेकादृशोऽध्यायः )

विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना, भगवान् और संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णन, अर्जुनद्वारा भगवान्के विश्वरूपका देखा जाना, भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवान्की स्तुति-प्रार्थना, भगवान्द्वारा विश्वरूप और चतुर्श्वजरूपके दर्शनकी महिमा और केवल अनन्य भक्तिसे ही भगवान्की प्राप्तिका कथन

सम्बन्ध—गीताके दसर्वे अध्यायके सातर्वे इक्रांकतक भगवान्ने अपनी विमृति तथा योगशक्तिका और उनके जाननेके माहात्म्यका संध्रपमें वर्णन करके ग्यारहर्वे इलोकतक भक्तियोग और उसके फलका निरूपण किया । इसपर बारहर्वेसे अठारहर्वे इलोकतक अर्जुनने भगवान्की स्तुति करके उनसे दिव्य विमृतियोंका और योगशक्तिका विस्तृत वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की । तब भगवान्ने चालीसर्वे इलोकतक अपनो विमृतियोंका वर्णन समास करके अन्तमें योगशक्तिका प्रमाव बतलाते हुए समस्त ब्रह्माण्डको अपने एक अंशमें घारण किया हुआ कहकर अध्यायका उपसंहार किया । इस प्रसंगको सुनकर अर्जुनके मनमें उस महान् स्वरूपको, जिसके एक अंशमें समस्त विश्व स्थित है, प्रत्यक्ष देखनेको इच्छा उरपन्न हो गयी । इसीकियं इस ग्यारहर्वे अध्यायके आरम्भमें पहले चार श्लोकों में मगवान्की और उनके उपदेशको प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्वरूपका दर्शन करानेके किये प्रार्थना करते हैं—

अर्जुन उवाच मदनुत्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्षितम्। यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम्॥

# जिस किसी भी प्राणी या जड़वस्तुमें उपर्युक्त ऐश्वर्यः शोभाः कान्तिः शक्तिः वलः तेजः पराक्रम या अन्य किसी प्रकारकी शक्ति आदि सब के सब या इनमें से कोई एक भी प्रतीत होता होः उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तुको भगवान्के तेजका अंश समझना ही उसको भगवान्के तेजके अंशकी अभिव्यक्ति समझना है।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विजलीकी शक्तिसे कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं रेडियोमें दूर-दूरके गाने सुनायी पड़ रहे हैं—इस प्रकार भिन्न-भिन्न अनेकों स्थानोंमें और भी बहुत कार्य हो रहे हैं; परंतु यह निश्चय है कि जहाँ-जहाँ ये कार्य होते हैं; वहाँ-वहाँ विजलीका ही प्रभाव कार्य कर रहा है, वस्तुत: वह विजलीके ही अंशकी अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जिस प्राणी या वस्तुमें जो भी किसी तरहकी विशेषता दिखलायी पड़ती है, उसमें भगवान्के ही तेजके अशकी अभिव्यक्ति समझनी चाहिये।

† इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे पूछनेपर मैंने प्रधान-प्रधान विसृतियोंका वर्णन तो कर दिया, किंतु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है। सार बात यह है जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ, इसकी तुम अच्छी प्रकार समझ लो; फिर सब कुछ अपने-आप ही समझमें आ जायगा, उसके बाद तुम्हारे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा।

‡ मन, इन्द्रिय और शरीरपिहत समस्त चराचर प्राणी तथा भोगसामग्री, भोगस्थान और समस्त लोकोंके सिहत यह ब्रह्माण्ड भगवान्के किसी एक अंशमें उन्हींकी योगशक्तिसे धारण किया हुआ है, यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने इस जगत्के सम्पूर्ण विस्तारको अपनी योगशक्तिके एक अंशसे धारण किया हुआ बतलाया है।

१. गीताके दसवें अध्यायके प्रारम्भमें प्रेम-समुद्र भगवान्ने अर्जुन !तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे मैं ये सब

अर्जुन बोले—मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात् उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है † ॥ १॥

भवाष्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

क्योंकि हे कमलनेत्र ! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है‡ ॥ २ ॥ एवमेतद् यथाऽऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । इष्डमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

हे परमेश्वर ! § आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा हों है; परंतु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, द्राक्ति, वल, वीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ × || ३ ||

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम्॥ ४॥

बातें तुम्हारे हितके लिये कह रहा हूँ' ऐसा कहकर अपना जें अलौकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अर्जुनको महर्षियोंकी कही हुई वातोंका स्मरण हो आया। अर्जुनके हृदयपर भगवत्क्रपाकी मुहर लग गयी। वे भगवत्क्रपाके अपूर्व दर्शन कर आनन्दसुग्ध हो गये; क्योंकि साधकको जबतक अपने पुरुषार्थ, साधन या अपनी योग्यताका स्मरण होता है, तबतक वह भगवत्क्रपासे परमलाभसे विश्वत-सा ही रहता है; भगवत्क्रपाके प्रभावसे वह सहज ही साधनके उच्च स्तरपर नहीं चढ़ सकता, परंतु जब उसे भगवत्क्रपासे ही भगवत्क्रपाका भान होता है और वह प्रत्यक्षवत् यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है, सब भगवानके अनुग्रहसे ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतकतासे भर जाता है और वह पुकार उठता है, 'ओहो, भगवन् ! में किसी भी योग्य नहीं हूँ । में तो सर्वया अनिधकारी हूँ । यह सब तो आपके अनुग्रहकी ही लीला है ।' ऐसे ही कृतकतापूर्ण हृदयसे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवन् ! आपने जो कुछ भी महत्त्व और प्रभावकी वातें सुनायी हैं, में इसका पात्र नहीं हूँ । आपने अनुग्रह करनेके लिये ही अपना यह परम गोपनीय रहस्य मुझको सुनाया है । 'मदनुग्रहाय' पदके प्रयोगका यही अभिप्राय है ।

\*गीताके सातवेंसे दसवें अध्यायतक विज्ञानसिंत ज्ञानके कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान्ने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपका तस्व और रहस्य समझाया है—उस सभी उपदेशका वाचक यहाँ परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन है। जिन-जिन प्रकरणोंमें भगवान्ने स्पष्टरूपसे यह वतलाया है कि मैं श्रीकृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वही समस्त जगत्का कर्ता, हर्ता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, मायातीत, सर्वशक्तिमान्, सर्वाचार परमेश्वर हूँ, उन प्रकरणोंको भगवान्ने स्वयं परम गुह्य, वतलाया है। अतएव यहाँ उन्हीं विशेषणोंका लक्ष्य करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही परम गोपनीय है।

† अर्जुन जो भगवान्के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपको पूर्णरूपसे नहीं जानते थे--यही उनका मोह था। अब उपर्युक्त उपदेशके द्वारा भगवान्के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, रहस्य और स्वरूपको कुछ समझकर वे जो यह जान गये हैं कि श्रीकृष्ण ही साक्षात् परमेश्वर हैं---यही उनके मोहका नष्ट होना है।

‡ इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि केवल भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयकी ही बात आपसे सुनी हो। ऐसी बात नहीं है; आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात् आप समस्त विश्वका सुजन। पालन और संहार आदि करते हुए भी बास्तवमें अकर्ता हैं। सबका नियमन करते हुए भी उदासीन हैं। सबकायों होते हुए भी उन-उन वस्तुओंके गुण-दोपसे सर्वथा निर्लिष्त हैं। शुभाशुभ कमोंका सुख-दु:खरूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमताके दोषसे रहित हैं। प्रकृति। काल और समस्त लोकपालोंके रूपमें प्रकट होकर सबका नियमन करनेवाले सर्वशक्तिमान् भगवान् हैं—इस प्रकारके माहात्म्यको भी उन-उन प्रकरणोंमें बार-वार सुना है।

§ (परमेश्वर' सम्बोधनसे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप ईश्वरोंके भी महान् ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं; अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर-खरूपके दर्शन करना चाहता हूँ, उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं।

× असीम और अनन्त ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखलायी देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अंशमें हो, ऐसे रूपको यहाँ 'ऐश्वररूप' बतलाया है और 'उसे मैं देखना चाहता हूँ' इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा, आपके मुखसे उसका वर्णन सुनकर (गीता १०।४२) उसे देखनेकी मेरे मनमें अत्यन्त उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गयी है, उस रूपके दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा—में ऐसा मानता हूँ।

म० स० २. २-१५-

हे प्रभोक ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है—ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! उस अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये † ॥ ४॥

सम्बन्ध-परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तीन श्लोकोंने मगवान अपने विश्वरूपका वर्णन करते हुए उसे देखनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं-

#### श्रीभगवानुवाच

परय मे पार्थ रूपाणि रातशोऽथ सहस्रशः।
नानीविधानि दिव्यानि नानावैर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥
श्रीभगवान् बोले—हे पार्थ! अत्र त् मेरे सैकड़ींहजारीं नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना आकृतिवाले

अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५ ॥

परयादित्यान् वसून् रुद्रानिश्वनौ मरुतस्तथा । बहून्यदृष्टपूर्वाणि परयाश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

हे भरतवंशी अर्जुन ! मुझमें आदित्योंको अर्थात् अदिति-के द्वादश पुत्रोंको, आठ वसुओंको, एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और उन्चास मरुद्रणोंको देख ‡ तथा और भी बहुत-से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥

इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाँकेश यचान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

हे अर्जुन ! अव § इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को देख× तथा और भी जो कुछ

\* 'प्रभो' सम्बोधनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, खिति और प्रलय तथा अन्तर्यामी-रूपसे शासन करनेवाले होनेके कारण सर्वसमर्थ हैं। इसलिये यदि मैं आपके उस रूपके दर्शनका सुयोग्य अधिकारी नहीं हूँ तो आप कृपापूर्वक अपने सामर्थ्यसे मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं।

† इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मनमें आपके उस रूपके दर्शनकी लालसा अत्यन्त प्रवल है आप अन्तर्यामी हैं, देख लें—जान लें कि मेरी वह लालसा सबी और उत्कट है या नहीं। यदि आप उस लालसाको सबी पाते हैं, तब तो प्रभो! में उस खरूपके दर्शनका अधिकारी हो जाता हूँ; क्योंकि आप तो भक्त-वाञ्छाकत्यतह हैं, उसके मनकी इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यताको नहीं देखते। इसल्यियदि उचित समझें तो कृपा करके अपने उस खरूपके दर्शन सुझे कराइये।

१. 'नानाविधानि' पद बहुत से भेदोंका बोधक है। इसका प्रयोग करके भगवान्ने विश्वरूपमें दीखनेवाले रूपोंके जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की है—अर्थात् देवः मनुष्य और तिर्वक् आदि समस्त चराचर जीवोंके नाना भेदोंको अपनेमें देखनेके लिये कहा है।

२. अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तुको दिव्य कहते हैं । दिव्यानि' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे शरीरमें दी'खनैवाले ये भिन्न-भिन्न प्रकारके असंख्य रूप सब-के-सब दिव्य हैं।

३. 'वर्ण' शब्द लाल, पीले, काले आदि विभिन्न रंगोंका और 'आकृति' शब्द अङ्गोंकी बनावटका वाचक है। जिन रूपोंके वर्ण और उनके अङ्गोंकी बनावट पृथक्-पृथक् अनेकों प्रकारकी हों, उनको 'नानावर्णाकृति' कहते हैं। उन्होंके लिये 'नानावर्णाकृतीनि'का प्रयोग हुआ है।

‡ इनका नाम लेकर भगवान्ने सभी देवताओं को अपने विराट् रूपमें देखनेके लिये अर्जुनको आज्ञा दी है। इनमें से आदित्य और महद्रणोंकी व्याख्या गीताके दसवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें तथा वसु और हदोंकी तेई सवें में की जा चुकी है। इसलिये यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया है। अश्विनीकुमार दोनों भाई देव-वैद्य हैं। ये दोनों सूर्यकी पत्नी संज्ञासे उत्पन्न माने जाते हैं (विष्णुपुराण ३। २।७, अग्निपुराण २७३।४)। कहीं इनको कश्यपके औरस पुत्र और अदितिके गर्भसे उत्पन्न (वाल्मीकीय रामायण अरण्य० १४। १४) तथा कहीं ब्रह्मा-के कानोंसे उत्पन्न भी माना गया है (वायुपुराण ६५।५७)। कल्पभेदसे सभी वर्णन यथार्थ हैं।

४. यहाँ अर्जुनको 'गुडाकेश' नामसे सम्बोधित करके भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्राके खामी हो, अतः सावधान होकर मेरे रूपको भलीमाँति देखो, ताकि किसी प्रकारका संशय या भ्रम न रह जाय।

§ इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने मेरे जिस रूपके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलानेमें जरा भी विलम्ब नहीं कर रहा हूँ, इच्छा प्रकट करते ही मैं अभी दिखला रहा हूँ।

×पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और देव, मनुष्य आदि चलने-फिरनेवाले प्राणियोंको चर कहते हैं तथा पहाड़, वृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहनेवालोंको 'अचर' कहते हैं। ऐसे समस्त प्राणियोंके तथा उनके शरीर, इन्द्रिय, भोगस्थान और भोगसामिश्रयोंके सहित समस्त ब्रह्माण्डका वाचक यहाँ 'चराचरसिंहत सम्पूर्ण जगत्' शब्द है। इससे भगवान्ने अर्जुनको यह बतलाया है कि इसी मेरे शरीरके एक अंशमें तुम समस्त जगत्को स्थित देखो। अर्जुनको

देखना चाहता हो सो देख \* 11 ७ 11

सम्बन्ध—इस प्रकार तीन श्लोकोंमें बार-बार अपना अद्भुत रूप देखनेके लिये आज्ञा देनेपर मी जब अर्जुन मगवानके रूपको नहीं देख सके, तब उसके न देख सकनेके कारणको जाननेवाले अन्तर्यामी मगवान् अर्जुनको दिन्यदृष्टि देनेकी इच्छा करके कहने लगे—

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैय खचक्षुषा। दिव्यं द्दामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम्॥ ८॥

परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोंद्वारा देखनेमें निःसंदेह समर्थ नहीं है; इसीसे मैं तुझे दिव्य अर्थात् अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥

सम्बन्ध-अर्जुनको दिच्य दृष्टि देकर भगवान्ने जिस प्रकारका अपना दिच्य विराट् स्वरूप दिखलाया था, अब पाँच श्लोकोंद्वारा संजय उसका वर्णन करते हैं-

संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हिरः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्॥ ९॥

संजय बोले—हे राजन् ! महायोगेश्वर और सब पापोंके नाश करनेवाले भगवान्ने ‡ इस प्रकार कहकर उसके पश्चात् अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य खरूप दिखलाया §॥

अनेकचक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्॥१०॥ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगैनधानुलेपनम्। सर्वाद्ययम्यं देवमनन्तं विश्वतोम्खम्॥११॥

अनेक मुख और नेत्रोंसे युक्त, X अनेक अद्भुत

भगवान्ने गीताके दसवें अध्यायके अन्तिम क्लोकमें जो यह बात कही थी कि मैं इस समस्त जगत्को एक अंशमें धारण किये स्थित हूँ, उसी बातको यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं।

\* इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस वर्तमान सम्पूर्ण जगत्को देखनेके अतिरिक्त और भी मेरे गुण, प्रभाव आदिके द्योतक कोई दृश्य, अपने और दूसरोंके जय-पराजयके दृश्य अथवा जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमानकी घटनाएँ देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, उन सबको तुम इस समय मेरे शरीरके एक अंशमें प्रत्यक्ष देख सकते हो।

† भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूपका दर्शन करनेके लिये अपने योगवलसे एक प्रकारकी योगशक्ति प्रदान की थी। जिसके प्रभावसे अर्जुनमें अलौकिक सामर्थ्यका प्रादुर्भाव हो गया—उस दिव्य रूपको देख सकनेकी योग्यता प्राप्त हो गयी। इसी योगशक्तिका नाम दिव्य दृष्टि है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि श्रीवेदव्यासजीने संजयको भी दी थी। अर्जुनको जिस रूपके दर्शन हुए थे। वह दिव्य था। उसे भगवान्ने अपनी अद्भुत योगशक्तिसे ही प्रकट करके अर्जुनको दिखलाया था। अतः उसके देखनेसे ही भगवान्की अद्भुत योगशक्तिके दर्शन आप ही हो गये।

‡ संजयके इस कथनका भाव यह है कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे बड़े-से-बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दुःखोंके नाश करनेवाले साक्षात् परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुनको अपना जो दिव्य विश्वरूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके में अभी आपको सुनाऊँगा, वह रूप बड़े-से-बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते; उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं।

§ भगवान्ने अपना जो विराट् स्वरूप अर्जुनको दिखलाया था, वह अलैकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था, साधारण जगत्की भाँति पाञ्चभौतिक पदार्थोंसे बना हुआ नहीं था; भगवान्ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुनपर अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझानेके लिये ही अपनी अद्भुत योगशक्तिके द्वारा उस रूपको प्रकट करके दिखलाया था।

- १. चन्दन आदि जो लौकिक गन्ध हैं। उनसे विलक्षण अलौकिक गन्धको 'दिन्य गन्ध' कहते हैं। ऐसे दिन्य गन्धका अनुभव प्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर दिन्य इन्द्रियोंद्वारा ही किया जा सकता है। जिसके समस्त अङ्गोंमें इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिन्य गन्ध लगा हो। उसको 'दिन्यगन्धानुलेपन' कहते हैं।
- २. भगवान्के उस विराट्रूपमें उपर्युक्त प्रकारसे मुखा नेत्रा आभूषणा शस्त्रा माला वस्त्र और गन्ध आदि सभी आश्चर्यजनक थे; इसलिये उन्हें 'सर्वाश्चर्यमय' कहा गया है।
  - ३. जो प्रकाशमय और पूज्य हों, उन्हें 'देव' कहते हैं।

🗙 अर्जुनने भगवान्का जो रूप देखाः उसके प्रधान नेत्र तो चन्द्रमा और सूर्य बतलाये गये हैं (गीता ११।१९), परंतु उसके अंदर दिखलायी देनेवाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थेः इसीसे भगवान्को अनेक मुखों और नेत्रसे युक्त बतलाया गया है। दर्शनोंवाले, \* बहुत-से दिव्य भूषणोंसे युक्त † और बहुत-से दिव्य शस्त्रोंको हाथोंमें उठाये हुए, ‡ दिव्य माला और बस्त्रोंको धारण किये हुए § और दिव्य गन्धका सारे शरीरमें लेप किये हुए, सब प्रकारके आश्चर्योंसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराट्खकूप परमदेव परमेदबरको अर्जुनने देखा ॥ १०-११ ॥

दिवि सूर्यंसहस्रस्य भवेद् युगपदुश्थिता। यदि भाः सहर्ती सास्याद् भासस्तस्य महात्मनः॥१२॥

आकाशमें हजार सूर्यंकि एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो। वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सहश कदाचित् ही हो×॥ १२॥

तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा। अपदयद देवदेवस्य रारीरे पाण्डवस्तदा॥१३॥ पाण्डुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त अर्थात् पृथक्-पृथक् सम्पूर्ण जगत्को देवोंके देव श्रीकृष्ण भगवान्के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा ।। १३॥

ततः स विसायाविष्टो हृपरोमा धनंजयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे चिकत और पुलिकतश्चरीर अर्जुन÷ प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा-भक्तिसिहत सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर वोला ऽ ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच पदयामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविद्योपसंघान्। ब्रह्माणमीदां कमलासनस्थ-मृपींश्चसर्वानुरगांश्चदिव्यान्॥१५॥

अभगवान्के उस विराट् रूपमें अर्जुनने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे, इसी कारण उनके लिये
 यह विशेषण दिया गया है।

ं जो गहने लौकिक गहनोंसे विलक्षणः तेजोमय और अलौकिक हों। उन्हें 'दिन्य' कहते हैं तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिन्य आभूपणोंसे विभूषित हो। उसे 'अनेकदिन्याभरण' कहते हैं।

‡ जो आयुध अलैकिक तथा तेजोमय हों, उनको बिव्यं कहते हैं — जैसे भगवान् विष्णुके चक्र, गदा और धनुष आदि हैं। इस प्रकारके असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान्ने अपने हाथोंमें उठा रक्खे थे।

§ विश्वरूप भगवान्ने अपने गर्छेमें बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर तेजोमय अलौकिक मालाएँ धारण कर रक्खी थीं तथा वे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्त्रोंसे सुसजित थे, इसलिये उनके लिये यह विशेषण दिया गया है।

★ इसके द्वारा विराट्स्वरूप भगवान्के दिव्य प्रकाशको निरुषम बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्यकी समानता नहीं कर सकते उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक साथ आकाशमें उदय हो जायँ तो उनका प्रकाश भी उस विराट्स्वरूप भगवान्के प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि सूर्योंका प्रकाश अनित्यः भौतिक और सीमित है; परंतु विराट्स्वरूप भगवान्का प्रकाश नित्यः दिव्यः अलौकिक और अपिरिमित है।

- + यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि देवता-मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतन्न और दृक्ष आदि भोक्तृवर्ग, पृथ्वी, अन्तिरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि भोग्यस्थान एवं उनके भोगनेयोग्य असंख्य सामग्रियोंके भेदसे विभक्त-इस समस्त ब्रह्माण्डको अर्जुनने भगवान्के शरीरके एक देशमें देखा। गीताके दसवें अध्यायके अन्तमें भगवान्ने जो यह बात कही थी कि इस सम्पूर्ण जगत्को में एक अंशमें धारण किये हुए स्थित हूँ, उसीको यहाँ अर्जुनने प्रत्यक्ष देखा।
- ÷ इस कथनका अभिप्राय यह है कि भगवान्के उस रूपको देखकर अर्जुनको इतना महान् हर्ष और आश्चर्य हुआ। जिसके कारण उसी क्षण उनका समस्त हारीर पुलकित हो गया। उन्होंने इससे पूर्व भगवान्का ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप कभी नहीं देखा था; इसलिये इस अलौकिक रूपको देखते ही उनके हुदयपटपर सहसा भगवान्के अपरिमित प्रभावका कुछ अंदा अङ्कित हो गया। भगवान्का कुछ प्रभाव उनकी समझमें आया। इससे उनके हर्ष और आश्चर्यकी सीमा न रही।
- ऽ अर्जुनने जब भगवान्का ऐसा अनन्त आश्चर्यमय दृश्योंसे युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्यसमन्वित महान् स्वरूप देखा, तब उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उनके मनमें जो पूर्व जीवनकी मित्रताका एक भाव था, वह सहसा विछ्ञत-सा हो गया; भगवान्की महिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्त तुन्छ समझने लगे। भगवान्के प्रति उनके दृदयमें अत्यन्त पूज्यभाव जाग्रत् हो गया और उस पूज्यभावके प्रवाहने विजलीकी तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तकको उसी क्षण भगवान्के चरणोंमें टिका दिया और वे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्रभावसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्का स्तवन करने लगे।

## महाभारत 💳

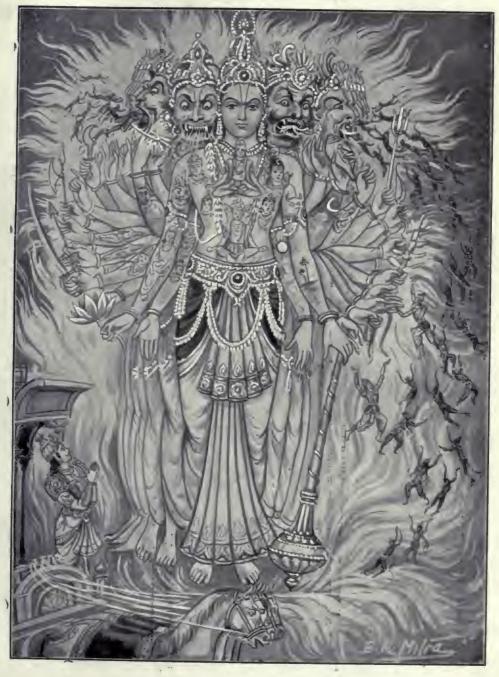

अर्जुनके प्रति भगवान्का विराट्रूप-प्रदर्शन



अर्जुन वोले—हे देव ! मैं आपके श्रारिमें सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको अौर सम्पूर्णऋषियोंको तथा दिव्य सपोंको देखता हूँ । १५॥

अनेकवाहृद्रवक्त्रनेत्रं पद्यामित्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पद्यामि विद्वेश्वर विश्वरूपं॥१६॥

हे सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन् ! आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सवओरसे अनन्त रूपोंवाला देखता हूँ । हे विश्वरूप ! मैं आपके न अन्तको देखता हूँ, न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६ ॥

किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् । पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता-दीप्तानलार्कयुतिमप्रमेयम् ॥१७॥ आपको में मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त यथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सहश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हूँ ॥ १७॥

त्वमक्षरं परमं वेदितँव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतंधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥

आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात् परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत्के परम अश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत हैं !!! १८!!

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं -मनन्तवाहुं राशिस्यंनेत्रम्। पद्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्॥१९॥

\* ब्रह्मा और शिव देवोंके भी देव हैं तथा ईश्वरकोटिमें हैं, इसिलये उनके नाम विशेष रूपसे लिये गये हैं। एवं ब्रह्माको 'कमलके आसनपर विराजित' वतलाकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं भगवान् विष्णुकी नाभिसे निकले हुए कमलपर विराजित ब्रह्माको देख रहा हूँ अर्थात् उन्हींके साथ आपके विष्णुरूपको भी आपके शरीरमें देख रहा हूँ।

† यहाँ स्वर्गः मर्त्य और पाताल—तीनों लोकोंके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके समुदायकी गणना करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं त्रिभुवनात्मक समस्त विश्वको आपके शरीरमें देख रहा हूँ।

- १. यहाँ अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप ही इस समस्त विश्वके कर्ता-हर्ता और सबको अपने-अपने कार्योंमें नियुक्त करनेवाले सबके अधिश्वर हैं और यह समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही स्वरूप है, आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण हैं।
- २. अर्जुनको तो भगवान्ते उस रूपको देखनेके लिये ही दिव्य दृष्टि दी थी और उसीके द्वारा वे उसको देख रहे थे। इस कारण दूसरोंके लिये दुर्निरीक्ष्य होनेपर भी उनके लिये वैसी वात नहीं थी।
- ३. इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके गुण, प्रभाव, शक्ति और स्वरूप अप्रमेय हैं, अतः उनको कोई भी प्राणी किसी भी उपायसे पूर्णतया नहीं जान सकता।
- ४. जिस जाननेयोग्य परमतत्त्वको सुमुक्षु पुरुष जाननेकी इच्छा करते हैं। जिसके जाननेके लिये जिज्ञासु साधक नाना प्रकारके साधन करते हैं। गीताके आठवें अध्यायके तीसरे क्लोकमें जिस परम अक्षरको ब्रह्म वतलाया गया है। उसी परम तत्त्वस्वरूप सिचदानन्दयन निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माका वाचक यहाँ 'वेदितव्यम्' और 'परमम्' विदोष्ठणोंके सहित 'अक्षरम्' पद है।
- ५. जो सदासे चला आता हो और सदा रहनेवाला हो। उस सनातन (वैदिक) धर्मको 'शाश्वतधर्म' कहते हैं। भगवान् बार बार अवतार लेकर उसी धर्मकी रक्षा करते हैं। इसिलये भगवान्को अर्जुनने 'शाश्वतधर्मगोप्ता' कहा है।

‡ यहाँ अर्जुनने यह बतलाया है कि जिनका कभी नाश नहीं होता—ऐसे समस्त जगत्के हर्ताः कर्ताः सर्वशक्तिमान्। सम्पूर्ण विकारोंसे रहितः सनातन परम पुरुष साक्षात् परमेश्वर आप ही हैं।

- ६. इस अध्यायके सोलहवें क्लोकमें अर्जुन भगवान्के विराट् रूपको असीम बतला ही चुके थे, फिर यहाँ उसे 'अनादिमध्यान्त' कहनेका भाव यह है कि वह उत्पत्ति आदि छ: विकारोंसे रहित नित्य है। 'यहाँ आदि' शब्द उत्पत्तिका, 'मध्य' उत्पत्ति और विनाशके वीचमें होनेवाले स्थिति, वृद्धि, क्षय और परिणाम—इन चारों भावविकारोंका और 'अन्त' शब्द विनाशरूप विकारका वाचक है। ये तीनों जिसमें न हों, उसे 'अनादिमध्यान्त' कहते हैं।
- ७. यहाँ अर्जुनने भगवान्को 'अनन्तवीर्य' कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपके बला वीर्या सामर्थ्य और तेज-की कोई भी सीमा नहीं है।

. आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, श्चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रोंवाले, प्रज्वित अग्निरूप मुखवाले और अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हुए देखता हूँ ॥ १९॥

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।
दृष्ट्याद्भुतं रूपमुत्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महातमेन ॥२०॥

हे महात्मन् ! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सबदिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हैं एवं आपके इस अलौकिक और भयंकर रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २०॥

अंमी हि त्वां सुरसंघा विश्वन्ति केचिद भीताः प्राञ्जलयो गूणन्ति ।

#### खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥

वे ही देवताओं के समृह आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणोंका उचारण करते हैं ‡ तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्वारा आपकी स्तुति करते हैं § ॥ २१॥

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाँ वीक्षनते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥

जो ग्यारह रुद्र और वारह आदित्य तथा आठ वसुः साध्यगणः विक्वेदेवः अश्विनीकुमार तथा मरुद्गण× और पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्वः यक्षः राक्षस और सिद्धोंके

\* इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट् स्वमें मैं जिस ओर देखता हूँ, उसी ओर मुझे अगणित भुजाएँ दिखलायी दे रही हैं।

† इससे अर्जुन यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि आपके इस विराट्स्वरूपमें मुझे सब ओर आपके असंख्य मुख दिखलायी दे रहे हैं; उनमें जो आपका प्रधान मुख है, उस मुखपर नेत्रोंके स्थानमें मैं चन्द्रमा और सूर्यको देख रहा हूँ।

- १. समस्त विश्वके महान् आत्मा होनेसे भगवान्को 'महात्मन्' कहा है।
- २. 'सुरसङ्घाः' पदके साथ परोक्षवाची 'अमी' विशेषण देकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं जब स्वर्गलोक गया था, तब वहाँ जिन-जिन देवसमुदायोंको मैंने देखा था—मैं आज देख रहा हूँ कि वे ही आपके इस विराट् रूपमें प्रवेश कर रहे हैं।

‡ इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि शेष बचे हुए कितने ही देवता अपनी बहुत देरतक बचे रहनेकी सम्भावना न जानकर डरके मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणोंका बखान करते हुए आपको प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहे हैं।

§ इससे अर्जुनने यह व्यक्त किया है कि मरीचिः अङ्किराः भृगु आदि महर्षियोंके और ज्ञाताज्ञात सिद्धजनोंके जितने भी विभिन्न समुदाय हैं। वे आपके तत्त्वका यथार्थ रहस्य जाननेवाले होनेके कारण आपके इस उम्र रूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं; वरं समस्त जगत्के कल्याणके लिये प्रार्थना करते हुए अनेकों प्रकारके सुन्दर भावमय स्तोत्रोंद्वारा श्रद्धा और प्रेमपूर्वक आपका स्तवन कर रहे हैं—ऐसा मैं देख रहा हूँ।

३. जो ऊष्म (गरम) अन्न खाते हों, उनको 'ऊष्मपाः' कहते हैं। मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायके दो सौ सैंतीसवें इलोकमें कहा है कि पितरलोग गरम अन्न ही खाते हैं। अतएव यहाँ 'ऊष्मपाः' पद पितरोंके समुदायका वाचक समझना चाहिये। पितरोंके नाम गीताके दुसवें अध्यायके उन्तीसवें दलोककी टिप्पणीमें बतलाये जा चुके हैं।

४. क्रस्यपजीकी पत्नी मुनिं और प्राधासे तथा अरिष्टासे गन्धवोंकी उत्पत्ति मानी गयी है। ये राग-रागिनियोंके ज्ञानमें निपुण हैं और देवलोककी वाद्य-वृत्यकलामें कुजल समझे जाते हैं। यशोंकी उत्पत्ति महर्षि कश्यपकी खसा नामक पत्नीसे मानी गयी है। भगवान् ज्ञाङ्करके गणोंमें भी यक्षलोग हैं। इन यक्षोंके और उत्तम राक्षसोंके राजा दुःवेर माने जाते हैं। देवताओंके विरोधी दैत्या दानव और राक्षसोंको असुर कहते हैं। कश्यपजीकी स्त्री दितिसे उत्पन्न होनेवाले 'दैत्या' और 'दनु' से उत्पन्न होनेवाले 'दौत्या' कहलाते हैं। राक्षसोंकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकारसे हुई है। किपल आदि सिद्धजनोंको 'सिद्ध' कहते हैं। इन सबके विभिन्न अनेकों समुदायोंका वाचक यहाँ 'गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघाः' पद है।

× ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, आठ वसु और उन्चास मरुत्-इन चार प्रकारके देवताओं के समूहोंका वर्णन तो

समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं॥२२॥

रूपं महत् ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपाद्म्। बहुद्रं बहुदंष्ट्राकराळं

दृष्ट्रा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३॥

हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रोंवाले, बहुत हाथ, जङ्घा और पैरोंवाले, बहुत उदरोंवाले और बहुत सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान् रूपको देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ ॥२३॥

> नभःस्पृद्धां दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविद्यालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धूर्ति न विन्दामि दामं च विष्णो ॥ २४ ॥

क्योंकि है विष्णों ! आकाशको स्पर्श करनेवाले देवीप्यमान अनेक वणोंसे युक्त तथा फैलाये हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला में धीरज और शान्ति नहीं पाता हूँ ॥२४॥

दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव काळानळसंनिभानि। दिशो न जाने न ळभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ २५॥

दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसिलये हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न हों # 11 २५ 11

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सहैवावनिपालसंघैः।
भीषमो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः॥ २६॥
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विद्यन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि।
केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु
संददयन्ते चूणितैष्कत्तमाङ्गैः॥ २७॥
वेसभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित आपमें

गीताके दसवें अध्यायके इक्कीसवें और तेईसवें क्लोकोंकी टिप्पणीमें तथा अश्विनीकुमारोंका ग्यारहवें अध्यायके छठे क्लोककी टिप्पणीमें किया जा चुका है—वहाँ देखना चाहिये। मनः अनुमन्ताः प्राणः नरः यानः चित्तः हयः नयः हंसः नारायणः प्रमव और विभु—ये वारह साध्यदेवता हैं —

मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च वीर्यवान् ॥ चित्तिर्हयो नयश्चैव इंसो नारायणस्तथा । प्रभवोऽथ विभुश्चैव साध्या द्वादश जिज्ञरे ॥

( वायुपुराण ६६ । १५-१६ )

और क्रतुः दक्षः अवः सत्यः कालः कामः धुनिः कुरुवानः प्रभवान् और रोचमान—ये दस विश्वेदेव हें— विश्वेदेवास्तु विश्वाया जित्ररे दश विश्वताः । कर्तुर्दक्षः अवः सत्यः कालः कामो धुनिस्तथा । कुरुवान् प्रभवांश्चैव रोचमानश्च ते दश ॥

( वायुपुराण ६६ । ३१-३२ )

१. भगवान्को विष्णु नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह दिखलाते हैं कि आप साक्षात् विष्णु ही पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए हैं। अतः आप मेरी व्याकुलताको दूर करनेके लिये इस विश्वरूपका संवरण करके-विष्णुरूपमे प्रकट हो जाइये।

- \* यहाँ अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त देवताओं के खामी, सर्वव्यापी और सम्पूर्ण जगत्के परमाधार हैं, इस वातको तो मैंने पहलेसे ही सुन रक्खा था और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं। आज मैंने आपका वह विराट्खरूप प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो आपके 'देवेश' और 'जगिन्नवास' होनेमें कोई संदेह ही नहीं रह गया। एवं प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करनेका यह भाव है कि 'प्रभो! आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही लिया, परंतु आपके इस विराट् रूपको देखकर मेरी बड़ी ही शोचनीय दशा हो रही है; मेरे सुख, शान्ति और धैर्यका नाश हो गया है; यहाँतक कि सुझे दिशाओंका भी शन नहीं रह गया है। अतएव दया करके अब आप अपने इस विराट् खरूपको शीव समेट लीजिये।'
- २. वीरवर कर्णसे अर्जुनकी स्वाभाविक प्रतिद्धनिद्धता थी। इसिलये उनके नामके साथ 'असौ' विशेषणका प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखडाते हैं कि अपनी श्रूरवीरताके दर्पमें जो कर्ण सवको तुच्छ समझते थे, वे भी आज आपके विकराल मुखोंमें पड़कर नष्ट हो रहे हैं।

प्रवेश कर रहे हैं \* और भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब-के-सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके दाँतों के बीचमें लगे हुए दीख रहे हैं ॥

> यथा नदीनां बह्वोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्ववन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति॥ २८॥

जैसे निंदयोंके बहुत से जलके प्रवाह स्वामाविक ही समुद्रके ही समुख दौड़ते हैं अर्थात् समुद्रमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ।। २८॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विद्यन्ति नाद्याय समृद्धवेगाः। तथैव नाद्याय विद्यन्ति लोका-स्तवापि वक्ष्त्राणि समृद्धवेगाः॥ २९॥

जैसे पतङ्क मोहवश नष्ट होनेके लिये प्रज्यलित अश्निमें अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं; वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाराके लिये आपके मुखोंमें अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं ।। २९॥

ठेठिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-होकान् समग्रान् वदनैऽर्वेठङ्किः। तेजोभिरापूर्यं जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो॥३०॥

आप उन सम्पूर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुखोंद्वारा ग्रास करते हुए सब ओरसे बार-बार चाट रहे हैं। हे विष्णो ! आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्ण जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है ॥ ३०॥

सम्बन्ध — अर्जुनने तीसरे और चौंध इलोकों में भगवान्में अपने पश्चर्यमय रूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना की थी, उसीके अनुसार भगवान्ने अपना विश्वरूप अर्जुनको दिखलाया; परंतु भगवान्के इस भयानक उग्र रूपको देखकर अर्जुन बहुत ढर गये और उनके मनमें इस बातके जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो गयो कि ये श्रीष्टण्ण वस्तुतः कौन हैं तथा इस महान् उग्र स्वरूपके द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं। इसीलिये वे भगवान्से पृछ रहे हैं—

• इससे अर्जुनने यह दिखलाया है कि केवल धृतराष्ट्रपुत्रोंको ही मैं आपके अंदर प्रविष्ट करते नहीं देख रहा हूँ, उन्हींके साथ मैं उन सब राजाओंके समृहोंको भी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा हूँ, जो दुर्योधनकी सहायता करनेके लिये आये थे।

† पिताबह भीष्म और गुरू द्रोण कौरवसेनाके सर्वप्रधान महान् योदा थे। अर्जुनके मतमें इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था। यहाँ उन दोनोंके नाम लेकर अर्जुन यह कह रहे हैं कि 'भगवन्! दूसरींके लिये तो फहना ही क्या है; में देख रहा हूँ, भीष्म और द्रोण-सरीले महान् योदा भी आपके भयानक विकराल मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं।'

‡ इस स्लोकमें उन भीष्म द्रोणादि श्रेष्ठ श्रूरवीर पुरुषोंके प्रवेश करनेका वर्णन किया गया है, जो भगवान्की प्राप्तिके लिये साधन कर रहे थे तथा जिनको विना ही इच्छाके युद्धमें प्रवृत्त होना पड़ा था और जो युद्धमें मरकर भगवान्को प्राप्त करनेवाले थे। इसी हेतुसे उनको 'नरलोकके वीर' कहा गया है। वे भौतिक युद्धमें जैसे महान् वीर थे, वैसे ही भगवत्प्राप्तिके साधनरूप आध्यात्मिक युद्धमें भी काम आदि शत्रुओंके साथ बड़ी वीरतासे लड़नेवाले थे। उनके प्रवेशमें नदी और समुद्रका हण्टान्त देकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जैसे नदियोंके जल स्वाभाविक ही समुद्रकी ओर दौड़ते हैं और अन्तमें अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्र ही वन जाते हैं, वैसे ही ये श्रूरवीर भक्तजन भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्नभावसे प्रवेश कर रहे हैं।

यहाँ मुखोंके साथ 'प्रज्विलत' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्रमें स्व ओरसे जल-ही-जल भरा रहता है और निदयोंका जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्वको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओरसे अत्यन्त ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करनेवाले शूर्वीर भक्तजन भी आपके मुखोंकी महान् ज्योति-में अपने बाह्यरूपको जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय हो आपमें एकताको प्राप्त हो रहे हैं।

§ इस श्लोकमें पिछले श्लोकमें बतलाये हुए भक्तोंसे भिन्न उन समस्त साधारण लोगोंके प्रवेशका वर्णन किया गया है, जो इच्छापूर्वक युद्ध करनेके लिये आये थे; इसीलिये प्रज्वलित अग्नि और पतङ्गोंका दृष्टान्त देकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जैसे मोहमें पड़े हुए पतङ्ग नष्ट होनेके लिये ही इच्छापूर्वक बड़े वेगसे उड़-उड़कर अग्निमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण मोहमें पड़े हुए हैं और अपना नाश करनेके लिये ही पतङ्गोंकी माँति दौड़-दौड़कर आपके मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं।

आख्याहि में को भवानुश्रह्मपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं न हि प्रजानामि तवप्रवृत्तिम् ॥ ३१॥

मुझे बतलाइये कि आप उग्ररूपवाले कीन हैं ? हे देवोंमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता ॥ ११ ॥

सम्बन्व—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् अपने उग्ररूप धारण करनेका कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं—

श्रीभगवानुवाच

कालोऽसि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह् प्रवृत्तः । ऋतेऽपित्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ श्रीभगवान् बोले—मैं लोकोंका नाद्य करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ ।† इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ ।‡ इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित योद्धालोग हैं, वे सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे अर्थात् तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाद्य हो जायगा § ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके प्रदनका उत्तर देकर अब भगवान् दो दलोकोंद्वारा युद्ध करनेमें सब प्रकारसे काम दिखलाकर अर्जुनको युद्धके किये उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं—

तसात् त्वमुत्तिष्ठं यशो लभस जित्वाशत्र्मभुङ्श्वराज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्॥३३॥

अतएव त् उट ! यश प्राप्त कर और शत्रुओंको जीत-कर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग ।× ये सब श्रूरवीर

# इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यह इतना भयंकर रूप—जिसमें कौरविपक्षके और हमारे प्राय: सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखलायी दे रहे हैं—आप मुझे किसलिये दिखला रहे हैं तथा अब निकट भविष्यमें आप क्या करना चाहते हैं—इस रहस्यको में नहीं जानता । अताएव अब आप कृपा करके इसी रहस्यको खोलकर वतलाइये ।

† इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनके पहले प्रश्नका उत्तर दिया है। जिसमें अर्जुनने यह जानना चाहा था कि आप कौन हैं। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि मैं सम्पूर्ण जगत्का सृजनः पालन और संहार करनेवाला साक्षात् परमेश्वर हूँ। अतएव इस समय मुझको तुम इन सबका संहार करनेवाला साक्षात् काल समझो।

्रैं इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनके उस प्रश्नका उत्तर दिया है। जिसमें अर्जुनने यह कहा था कि भी आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएँ इन सब लोगोंका नारां करनेके लिये ही हो रही हैं। यही बात समझानेके लिये मैंने इस विराट् रूपके अंदर तुझको सबके नाराका भयंकर हश्य दिखलाया है।

§ इस कथनसे भगवान्ने यह दिखलाया है कि गुरु ताऊ, चाचे, मामे और भाई आदि आत्मीय स्वजनोंको युद्धके लिये तैयार देखकर तुम्हारे मनमें जो कायरताका भाव आ गया है और उसके कारण तुम जो युद्धसे हटना चाहते हो—यह उचित नहीं है; क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे, तब भी ये बचेंगे नहीं। इनका तो मरण ही निश्चित है। जब में स्वयं इनका नाश करनेके लिये प्रवृत्त हूँ, तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके। इसलिये तुमको युद्धसे हटना नहीं चाहिये; तुम्हारे लिये तो मेरी आज्ञाके अनुसार युद्धमें प्रवृत्त होना ही हितकर है।

अपने पक्षके योद्धागणोंका अर्जुनके द्वारा मारा जाना सम्भव नहीं है अतएव 'तुम न मारोगे तो भी वे तो मरेंगे ही' ऐसा कथन उनके लिये नहीं बन सकता। इसीलिये भगवान्ने यहाँ केवल कौरवपक्षके वीरोंके विषयमें कहा है। इसके सिवा अर्जुनको उत्साहित करनेके लिये भी भगवान्के द्वारा ऐसा कहा जाना युक्तिसंगत है। भगवान् मानो यह समझा रहे हैं कि शत्रुपक्षके जितने भी योद्धा हैं, वे सब एक तरहसे मरे ही हुए हैं; उन्हें मारनेमें तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा।

१. 'तस्मात्' के साथ 'उत्तिष्ठ' क्रियाका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जब तुम्हारे युद्ध न करनेपर भी ये सब नहीं बचेंगे। नि:संदेह मरेंगे ही। तब तुम्हारे लिये युद्ध करना ही सब प्रकारसे लाभप्रद है। अतएव तुम किसी प्रकारसे भी युद्धसे हटो मतः उत्साहके साथ खड़े हो जाओ।

× इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित है; अतएव शत्रुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न महान् राज्यका उपभोग करो और दुर्लभ यहा प्राप्त करो। इस अवसरको हाथसे न जाने दो।

पहलेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं । हे सन्यसाचिन् ! तू तो केवल निमित्तमात्र वन जा ॥ ३३॥

> द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिष योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४॥

द्रोणाचार्य और भीष्मिषतामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए शुर्वीर योदाओं को त् मार ।† भय मत कर ।‡ निस्तंदेह त् युद्धमें वैरियों को जीतेगा । इसलिये युद्ध कर § ।। ३४ ।।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्त्रे मुखसे सब बातें सुन नेके बाद अर्जुनकी कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया—इस जिज्ञासापर संजय कहते हैं—

# जो वार्ये हाथसे भी बाण चला सकता हो, उसे 'सब्यसाची' कहते हैं। यहाँ भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो दोनों ही हाथोंसे बाण चलानेमें अत्यन्त निपुण हो, तुम्हारे लिये इन झूरवीरोंपर विजय प्राप्त करना कौन-सी बड़ी बात है। किर इन सबको तो वस्तुतः तुम्हें मारना ही क्या पड़ेगा, तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया कि सब-के-सब मेरेद्वारा पहलेहीसे मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नामभर होगा। अतएव अब तुम इन्हें मारनेमें जरा भी हिचको मत। मार तो मैंने रक्खा ही है, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ।

निमित्तमात्र बननेके लिये कहनेका एक भाव यह भी है कि इन्हें मारनेपर तुम्हें किसी प्रकारका पार होगा। इसकी भी सम्भावना नहीं है; क्योंकि तुम तो क्षात्रधर्मके अनुसार कर्तव्यरूपसे प्राप्त युद्धमें इन्हें मारनेमें एक निमित्तभर बनते हो। इससे पापकी बात तो दूर रही। तुम्हारे द्वारा उलटा क्षात्रधर्मका पालन होगा। अतएव तुम्हें अपने मनमें किसी प्रकारका संशय न रखकर। अहंकार और ममतासे रिहत होकर उत्साहपूर्वक युद्धमें ही प्रकृत होना चाहिये।

† द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य राम्नाम्न-प्रयोगकी विद्यामें अत्यन्त पारंगत और युद्धकलामें परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध यी कि जवतक उनके हाथमें राम्न रहेगा, तबतक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे और साथ ही गुरु होनेके कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्मिपतामहकी शूरता जगत्प्रसिद्ध थी। परशुराम-सरीखे अजेय वीरको भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शान्तनुका उन्हें यह वरदान था कि उनकी विना इच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणोंसे अर्जुनकी यह धारणा थी कि पितामह भीष्मपर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वय करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई वार कहा भी है, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता।

जयद्रथ स्वयं बड़े बीर थे और भगवान् शङ्करके भक्त होनेके कारण उनसे दुर्लंभ वरदान पाकर अत्यन्त दुर्जय हो गये थे। फिर दुर्योधनकी बिहन दुःशलाके स्वामी होनेसे ये पाण्डवोंके बहनोई भी लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयताके कारण अर्जुन उन्हें भी मारनेमें हिचकते थे।

कर्णको भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम वीर नहीं मानते थे। संसारभरमें प्रसिद्ध था कि अर्जुनके योग्य प्रतिद्दन्दी कर्ण ही हैं। ये स्वयं बड़े ही वीर थे और परशुरामजीके द्वारा दुर्लभ शस्त्रविद्याका इन्होंने अध्ययन किया था।

इसीलिये इन चारोंके पृथक् पृथक् नाम लेकर और इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा और शस्यप्रभृति जिन-जिन योद्धाओंको अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिनपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सबका लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपनेद्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारनेके लिये आज्ञा देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुमको किसीपर भी विजय प्राप्त करनेमें किसी प्रकारका भी संदेह नहीं करना चाहिये। ये सभी मेरेह्नारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बातका भी लक्ष्य करा दिया है कि तुम जो इन गुरुजनोंको मारनेमें पापकी आशङ्का करते थे, वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि क्षत्रियधर्मानुसार इन्हें मारनेके जो तुम निमित्त बनोगे, इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा, वरं धर्मका ही पालन होगा। अतएव उठो और इनपर विजय प्राप्त करो।

‡ इससे भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन दिया है कि मेरे उग्ररूपको देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो। यह ठीक नहीं है । मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूँ । इसिलये तुम न तो जरा भी भय करो और न संतप्त ही होओ।

§ अर्जुनके मनमें जो इस बातकी शङ्का थी कि न जाने युद्धमें हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीतेंगे (गीता २।६), उस शङ्काको दूर करनेके लिये भगवानने ऐसा कहा है। भगवानके कथनका अभिप्राय यह है कि युद्धमें निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिये तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिये।

संजय उवाच एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य

कृताञ्जलिवेंपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं

सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥

संजय बोले—केशव भगवान्के इस वचनको सुनकर मुकुटघारी अर्जुन हाथ जोड़कर काँपता हुआ # नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके † भगवान् श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीं बोला !! ३५ ॥

सम्बन्ध-अब छत्तीसर्वेसे छियालीसर्वे इलोकतक अर्जुन भगवान्के स्तवन, नमस्कार और क्षमायाचनासहित प्रार्थना करते हैं--

> अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च।

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥

अर्जुन बोले—हे अन्तर्यामिन ! यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत् अति हर्षित . हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो ग्हा है तथा भयभीत राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं ॥ ३६॥

कस्माच ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगन्निवास

त्वमक्षरं सदसत्ततपरं यत् ॥ ३७॥

हे महात्मन् ! ब्रह्माके भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें; क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास !× जो सत्, असत् और उनसे परे अक्षर अर्थात् सचिदानन्दघन ब्रह्म है, वह आप ही हैं+॥

१. अर्जुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुआ सूर्यके समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था। इसीसे उन-का एक नाम 'किरीटी' पड़ गया था।

स्वयं अर्जुनने विराटपुत्र उत्तरकुमारसे कहा है-

पुरा शक्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षभैः । किरीटं मूर्ध्नि सूर्यामं तेनाहुर्मा किरीटिनम् ॥ (महा० विराट० ४४ । १७)

\* इससे संजयने यह भाव दिखलाया है कि श्रीकृष्णके उस घोर रूपको देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गये कि भगवान्के इस प्रकार आश्वासन देनेपर भी उनका डर दूर नहीं हुआ; इसलिये वे डरके मारे कॉंपते हुए ही भगवान्से उस रूपका संवरण करनेके लिये प्रार्थना करने लगे।

ृं इससे संजयने यह भाव दिखलाया है कि भगवान्के अनन्त ऐश्वर्यमय खरूपको देखकर उस खरूपके प्रति अर्जुनकी बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी और वे डरे हुए थे ही। इसीसे वे हाथ जोड़े हुए बार-बार भगवान्को नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे।

‡ इसका अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान्की स्तुति करने लगे, तब आश्चर्य और भयके कारण उनका हृदय पानी-पानी हो गया, नेत्रोंमें जल भर आया, कण्ठ रुक गया और इसी कारण उनकी वाणी गद्गद हो गयी। फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया।

§ भगवान्के द्वारा प्रदान की हुई दिन्य दृष्टिंगे केवल अर्जुन ही यह सब देख रहे थे। सारा जगत् नहीं। जगत्का हिप्ति और अनुरक्त होना। राक्षसोंका डरकर भागना और सिद्धोंका नमस्कार करना—ये सब उस विराट् रूपके ही अङ्ग हैं। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुनको दिखलायी देनेवाले विराट् रूपका ही है। वाहरी जगत्का नहीं। उनको भगवान्का जो विराट्रूप दीखता था। उसीके अंदर ये सब दृश्य दिखलायी पड़ रहे थे। इसीसे अर्जुनने ऐसा कहा है।

× यहाँ 'महात्मन्', 'अनन्त', 'देवेश' और 'जगिनवास'—इन चार सम्बोधनोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव व्यक्त किया है कि आप समस्त चराचर प्राणियोंके महान् आत्मा हैं, अन्तरिहत हैं—आपके रूप, गुण और प्रभाव आदिकी सीमा नहीं है; आप देवताओंके भी स्वामी हैं और समस्त जगत्के एकमात्र परमाधार हैं । यह सारा जगत् आपमें ही स्थित है तथा आप इसमें व्याप्त हैं । अतएव इन सबका आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित ही है ।

+ जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्माको 'सत्' और नाशवान् अनित्य वस्तुमात्रको 'असत्' कहते हैं; इन्हींको गीताके सातवें अध्यायमें परा और अपरा प्रकृति तथा पंद्रहवें अध्यायमें अक्षर और क्षर पुरुष कहा गया है। इनसे परे परम अक्षर सचिदानन्दघन परमात्मतत्त्व है। अर्जुन अपने नमस्कारादिके औचित्यको सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब आपका ही स्वरूप है। अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित है।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परंनिधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्के ' परम आश्रय और जाननेवालेक तथा जानने योग्य† और परम धाम‡ हैं। हे अनन्तरूप ुं! आपसे यह सब जगत् व्याप्त अर्थात् परिपूर्ण है× ॥ ३८॥

> वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामेहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ ३९॥

आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं। आपके लिये हजारों बार नमस्कार! नमस्कार हो!! आपके लिये फिर भी बार-बार नमस्कार! नमस्कार!!॥ ३९॥ नमः पुरस्तादथ पृष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

सर्वे समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार ! हे सर्वात्मन् ! आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो;+ क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त किये हए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं÷॥ ४० ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवानकी स्तुति और प्रणाम करके अब भगवानके गुण, रहस्य और माहात्म्यकी यथार्थ न जाननेके कारण वाणी और कियाद्वारा किये गये अपराधोंको क्षमा करनेके िक्ये भगवान्में अर्जुन प्रार्थना करते हैं—

सखेति मत्वा प्रसमं यदुकं हे छण्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि॥ ४१॥ यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

क इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप इस भूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगत्को यथार्थ तथा पूर्णरूपसे जाननेवाले, सबके नित्य द्रश हैं; इसलिये आप सर्वत्त हैं, आपके सहश सर्वत्र कोई नहीं है (गीता ७ । २६ )।

† इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जो जाननेके योग्य है। जिसको जानना मनुष्यजन्मका परम उद्देश्य है। गीताके तेरहवें अध्यायमें बारहवेंसे सतरहवें दलोकतक जिस ज्ञेष तत्त्वका वर्णन किया गया है-ये साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर आप ही हैं।

‡ इससे अर्जुनने यह बतलाया है कि जो मुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटता; वह साक्षात परम धाम आप ही हैं ( गीता ८ । २१ )

- १. इस कथनसे अर्जुनने यह दिखलाया है कि समस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाले कश्यपः दक्षप्रजापित तथा सप्तर्षि आदिके पिता होनेसे ब्रह्मा सबके पितामह हैं और उन ब्रह्माको भी उत्पन्न करनेवाले आप हैं; इसलिये आप सबके प्रिपतामह हैं। इसलिये भी आपको नमस्कार करना सर्वथा उचित ही है।
- २. 'सहस्रकृत्वः' पदके सिहत बार-वार 'नमः' पदके प्रयोगसे यह भाव समझना चाहिये कि अर्जुन भगवान्के प्रति सम्मान और अपने भयके कारण हजारों बार नमस्कार करते-करते अधाते ही नहीं हैं, वे उनको नमस्कार ही करना चाहते हैं।

+ 'सर्व' नामसे सम्बोधित करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप सबके आत्माः सर्वव्यापी और सर्वरूप हैं; इसिलिये मैं आपको आगे-पीछेः ऊपर-नीचेः दाहिने-बार्ये--सभी ओरसे नमस्कार करता हूँ।

- ÷ अर्जुन इस कथनसे भगवान्की सर्वताको सिद्ध करते हैं । अभिप्राय यह है कि आपने इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है । विश्वमें क्षुद्रसे भी क्षुद्रतम अणुमात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है, जहाँ और जिसमें आप न हों । अतएव सब कुछ आप ही हैं । वास्तवमें आपसे पृथक् जगत् कोई वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय है ।
- ३. प्रेम, प्रमाद और विनोद—इन तीन कारणोंसे मनुष्य व्यवहारमें किसीके मानापमानका खयाल नहीं रखता । प्रेममें नियम नहीं रहता, प्रमादमें भूल होती है और विनोदमें वाणीकी यथार्थताका सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है । किसी सम्मान्य पुरुषके अपमानमें ये तीनों कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और पृथक पृथक भी । इनमेंसे 'प्रेम' और 'प्रमाद'—इन कारणोंके विषयमें पिछले इलोकमें अर्जुन कह चुके हैं । यहाँ 'अवहासार्थम्' पदसे तीसरे कारण 'हँसी-मजाक' का लक्ष्य करा रहे हैं ।

### पकोऽथवाप्यच्युतं तत्समक्षं तत् क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंने 'हे कृष्ण !' 'हे यादव !' 'हे सखे !' इस प्रकार जो कुछ विना सोचे-समझे हठात् कहा है अगेर हे अन्युत ! आप जो मेरे द्वारा विनोदके लिये विहार, शय्या, आसन और भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किये गये हैं—वह सब अपराध अप्रमेयस्वरूप अर्थात् अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे में क्षमा करवाता हूँ † ॥ ४१-४२॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्।

### न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमत्रभाव ॥ ४३॥

आप इस चराचर जगत्के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, ‡ हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकों-में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, किर अधिक तो कैसे हो सकता है ॥ ४३॥

तस्मीत् प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसाद्ये त्वामहमीशमीज्यम्।
पितेव पुत्रस्य सखेव सब्युः
प्रियः प्रियायाईसि देव सोदुम्॥४४॥

अतएव हे प्रमो ! में शरीरको भलीभाँति चरणोंमें निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको

- १. अपने महत्त्व और खरूपसे जिसका कभी पतन न हो, उसे 'अच्युत' कहते हैं।
- \* इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपकी अप्रतिम और अपार महिमाको न जाननेके कारण ही मैंने आपको अपनी बराबरीका मित्र मान रक्खा था, इसीलिये मैंने वातचीतमें कभी आपके महान् गौरव और सर्वपृष्य महत्त्वका ख्याल नहीं रक्खा; अतः प्रेम या प्रमादसे मेरे द्वारा निश्चय ही बड़ी भूल हुई। बड़े-से-बड़े देवता और महर्षिगण जिन आपके चरणोंकी वन्दना करना अपना सौभाग्य समझते हैं, मैंने उन आपके साथ बराबरीका बर्ताव किया।

प्रभो ! कहाँ आप और कहाँ मैं ! मैं इतना मूढ़मित हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वरको मैं अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदरसूचक विशेषणका प्रयोग न करके सदा बिना सोचे-समझे 'कृष्ण', 'यादव' और 'सखे' आदि कहकर आपको तिरस्कारपूर्वक पुकारता रहा ।

† यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभो ! आपका खरूप और महत्त्व अचिन्त्य है । उसको पूर्णरूप तो कोई भी नहीं जान सकता । किसीको उसका योड़ा-बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी कृपासे ही होता है । यह आपके परम अनुग्रहका ही फल है कि मैं—जो पहले आपके प्रभावको नहीं जानता था और इसीलिये आपका अनादर किया करता था—अब आपके प्रभावको कुछ-कुछ जान सका हूँ । अवस्य ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव ज्ञान लिया है; सारा जाननेकी बात तो दूर रही—मैं तो अभी उतना भी नहीं समझ पाया हूँ, जितना आपकी दया मुझे समझा देना चाहती है । परंतु जो कुछ समझा हूँ, उसीसे मुझे यह भलीमाँति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान् साक्षात् परमेश्वर हैं । मैंने जो आपको अपनी वरावरीका मित्र मानकर आपसे जैसा बर्ताव किया, उसे मैं अपराध मानता हूँ और ऐसे समस्त अपराधोंके लिये मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ।

्रं इस कथनसे अर्जुनने अपराध क्षमा करनेके औचित्यका प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं - 'भगवन् ! यह सारा जगत् आपहीसे उत्पन्न हैं, अतएव आप ही इसके पिता हैं; संसारमें जितने भी बड़े-बड़े देवता, महर्षि और अन्यान्य समर्थ पुरुप हैं, उन सबमें सबकी अपेक्षा बड़े ब्रह्माजी हैं; क्योंकि सबसे पहले उन्होंका प्रादुर्भाव होता है और वे ही आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सबको यथायोग्य शिक्षा देते हैं, परंतु हे प्रभो ! वे ब्रह्माजी भी आपहीसे उत्पन्न होते हैं और उनको वह ज्ञान भी आपहीसे मिलता है। अतएव हे सर्वेश्वर ! सबसे बड़े, सब बड़ोंसे बड़े और सबके एकमात्र महान् गुरु आप ही हैं। समस्त जगत् जिन देवताओंकी और महर्षियोंकी पूजा करता है, उन देवताओंके और महर्षियोंके भी परम पूज्य तथा नित्य वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता और विषय्रादि महर्षि यदि क्षणभरके लिये आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवनका सुअवसर पा जाते हैं तो अपनेको महान् भाग्यवान् समझते हैं। अतएव सब पूजनीयोंके भी परम पूजनीय आप ही हैं, इसलिये मुझ क्षुद्रके अपराधोंको क्षमा करना आपके लिये सभी प्रकारसे उचित है।

२. 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि आप इस प्रकारके महत्त्व और प्रभावसे युक्त हैं, अतएव मुझ-जैसे दीन शरणायतपर दया करके प्रसन्न होना तो। मैं समझता हूँ, आपका स्वभाव ही है। प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! पिता जैसे पुत्रके सखा जैसे सखाके और पिता जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं — वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं ।। ४४॥

सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्से अपने अपराधोंके ितये क्षमा-याचना करके अब अर्जुन दो इलोकोंमें मगवान्से चतुर्मुजरूपका दर्शन करानेके तिये प्रार्थना करते हैं—

अहप्रपूर्व हिषितोऽस्मि ह्या भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवर्र्णं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे अति व्याकुल भी हो रहा है, इसिलये आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु-रूपको ही मुझे दिखलाइये। हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते॥४६॥

में वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमें छिये हुए देखना चाहता हूँ, इसिछये है विश्वस्वरूप ! हे सहस्रवाहो ! आप उसी चतुर्भुजरूपसे प्रकट होइये× ॥ ४६॥

# जो सबका नियमन करनेवाले स्वामी हों, उन्हें 'ईश्व' कहते हैं और जो स्तुतिके योग्य हों, उन्हें 'ईख्य' कहते हैं । इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हे प्रभो ! इस समस्त जगत्का नियमन करनेवाले यहाँतक कि इन्द्र, आदिन्य, वहण, कुवेर और यमराज आदि लोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियममें रखनेवाले आप—सबके एकमात्र महेश्वर हैं और आपके गुणगौरव तथा महत्त्वका इतना विस्तार है कि सारा जगत् सदा-सर्वदा आपका स्तवन करता रहे तब भी उसका पार नहीं पा सकता; इसलिये आप ही वस्तुतः स्तुतिके योग्य हैं । मुझमें न तो इतना ज्ञान है और न वाणीमें ही वल है कि जिससे में स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकूँ । मैं अवोध भला आपका क्या स्तवन करूँ ! मैं आपका प्रभाव बतलानेमें जो कुछ भी कहूँगा वह वास्तवमें आपके प्रभावकी छायाको भी न छू सकेगा; इसलिये वह आपके प्रभावको घटानेवाला ही होगा । अतः मैं तो वसः इस शरीरको ही लकड़ीकी भाँति आपके चरणप्रान्तमें छटाकर—समस्त अङ्गोंके द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरणध्रूलिके प्रसादसे ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ । आप कृपा करके मेरे सब अपराधोंको मुला दीजिये और मुझ दीनपर प्रसन्न हो जाहये ।

† यहाँ अर्जुन यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे अज्ञानमें प्रमादवश किये हुए पुत्रके अपराधोंको िपता क्षमा करता है, हँसी-मजाकमें किये हुए मित्रके अपराधोंको मित्र सहता है और प्रेमवश किये हुए प्रियतमा पत्नीके अपराधोंको पित क्षमा करता है- वैसे ही मेरे तीनों ही कारणोंसे वने हुए समस्त अपराधोंको आप क्षमा कीजिये।

१. इससे अर्जुनने यह भाव व्यक्त किया है कि आपका जो वैकुण्ठधाममें निवास करनेवाला देवरूप अर्थात् विष्णु-रूप है, मुझको उसी चतुर्भु जरूपके दर्शन करवाइये। यहाँ केवल 'तत्' का प्रयोग होनेसे तो यह बात भी मानी जा सकती थी कि भगवान्का जो मनुष्यावतारका रूप है, उसीको दिखलानेके लिये अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं; किंतु रूपके साथ 'देव' पद रहनेसे वह स्पष्ट ही मानुपरूपसे भिन्न देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है।

‡ अर्जुनने इससे यह भाव दिखलाया है कि आपके इस अलौकिक रूपमें जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यकी ओर देखकर विचार करता हूँ तब तो मुझे वड़ा भारी हर्ष होता है कि 'अहो ! मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, जो साक्षात् परमेश्वर-की मुझ तुच्छपर इतनी अनन्त दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलौकिक रूप दिखला रहे हैं; परंतु इसीके साथ जब आपकी भयावनी विकराल मूर्तिकी ओर मेरी दृष्टि जाती है, तब मेरा मन भयसे काँप उठता है और मैं अत्यन्त व्याकुल हो जाता हूँ।

२. अर्जुनको भगवान् जो इजारों हाथोंवाले विराट्स्वरूपसे दर्शन दे रहे हैं। उस रूपको समेटकर चतुर्भुजरूप होनेके लिये अर्जुन 'सहस्रवाहो' 'विश्वमूर्ते'—इन नामोंसे सम्बोधन करके भगवान्से प्रार्थना कर रहे हैं।

§ महाभारत-युद्धमें भगवान्ने शस्त्र ग्रहण न करनेकी प्रतिशा की थी और अर्जुनके रथपर वे अपने हाथोंमें चाबुक और घोड़ोंकी लगाम थामे विराजमान थे; परंतु इस समय अर्जुन भगवान्के इस द्विभुज रूपको देखनेसे प्रले उस चतुर्भुज रूपको देखना चाहते हैंं जिसके हाथोंमें गदा और चक्रादि हैं।

× (१) यदि चतुर्भु ज रूप श्रीकृष्णका स्वाभाविक रूप होता तो फिर 'गदिनम्' और 'चक्रहस्तम्' कहनेकी कोई

सम्बन्ध-अर्जुनकी प्रार्थनापर अब अगके दो इक्तोकोंमें भगवान् अपने विश्वरूपकी महिमा और दुर्रुभताका वर्णन करते हुए उन्चासर्वे इक्तोकमें अर्जुनको आश्वासन देकर चतुर्भुजरूप देखनेके किये कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्तेन तवार्जुनेदं

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं

यन्मे त्वदन्येन न दृष्पूर्वम् ॥४७॥

श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे वह मेरा परम तेजोमयः सवका आदि और सीमारिहत विराट् रूप तुझको दिखलाया है। जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था । ॥४७॥

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवंरूपः शक्य अहं नृंजोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर॥४८॥

आवश्यकता न थीं। क्योंकि अर्जुन उस रूपको सदा देखते ही थे। वरं 'चतुर्भुज' कहना भी निष्प्रयोजन था; अर्जुनका इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था। वही दिखलाइये।

- (२) पिछले इलोकमें 'देवरूपम्' पद आया है, जो आगे इक्यावनवें इलोकमें आये हुए 'मानुपं रूपम्' से सर्वथा विलक्षण अर्थ रखता है; इससे भी सिद्ध है कि देवरूपसे श्रीविष्णुका ही कथन किया गया है।
- (३) आगे पचासर्वे क्लोकमें आये हुए 'स्वकं रूपम्' के साथ 'भूयः' और 'सौम्यवपुः' के साथ 'पुनः' पद आनेसे भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है।
- (४) आगे वावन दें खोक में 'सुदुर्दर्शम्' पदसे यह दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुर्लभ है और फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूपको देखने की नित्य आकांक्षा करते हैं। यदि श्रीकृष्णका चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था, तब तो वह रूप मनुष्योंको भी दीखता था; फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों करने लगे शयदि यह कहा जाय कि विश्वरूपके लिये ऐसा कहा गया है तो ऐसे घोर विश्वरूपकी देवताओंको कल्पना भी क्यों होने लगी, जिसकी दालोंमें भीष्म-द्रीणादि चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यही प्रतीत होता है कि देवतागण वैद्युण्टवासी श्रीविष्णुरूपके दर्शनकी ही आकांक्षा करते हैं।
- (५) विराट् स्वरूपकी मिह्मा आगे अड़तालीसर्वे स्लोकमें 'न वेदयज्ञाध्ययनैः' इत्यादिके द्वारा गायी गयी। फिर तिरपनवें स्लोकमें 'नाहं वेदैर्न तपसा' आदिमें पुनः वैशी ही बात आती है। यदि दोनों जगह एक ही विराट् रूपकी मिह्मा है तो इसमें पुनरुक्तिदोप आता है; इससे भी सिद्ध है कि मानुषरूप दिखलानेके पहले भगवान्ने अर्जुनको चतुर्भुज देवरूप दिखलाया और उसीकी मिह्मामें तिरपनवाँ स्लोक कहा गया।
- (६) इसी अध्यायके चौबीसवें और तीसवें क्लोकोंमें अर्जुनने 'विष्णो' पदसे भगवान्को सम्बोधित भी किया है। इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकांक्षा प्रतीत होती है।

इन हेतुओंसे यही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन मगवान् श्रीकृष्णसे चतुर्भुज विष्णुरूप दिखलानेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं।

\* इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे इस विराट् रूपके दर्शन सब समय और सबको नहीं हो सकते। जिस समय में अपनी योगशक्तिसे इसके दर्शन कराता हूँ, उसी समय होते हैं। वह भी उसीको होते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, दूसरेको नहीं। अतएव इस रूपका दर्शन प्राप्त करना बड़े सौभाग्यकी बात है।

† यद्यपि यशोदा माताको अपने मुखमें और भीष्मादि वीरोंको कौरवोंकी सभामें विराट् रूपोंके दर्शन कराये थे, परंतु उनमें और अर्जुनको दीग्वनेवाले इस विराट् रूपमें बहुत अन्तर है। तीनोंके भिन्न-भिन्न वर्णन हैं। अर्जुनको भगवान्- ने जिस रूपके दर्शन कराये, उसमें भीष्म और द्रोण आदि श्रूरवीर भगवान्के प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश करते दील पड़ते थे। ऐसा विराट् रूप भगवान्ने पहले कभी किसीको नहीं दिखलाया था।

१. वेद-यशादिके अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंका अधिकार मनुष्यलोकमें ही है और मनुष्यशरीरमें ही जीव भिन्न-भिन्न प्रकारके नवीन कर्म करके भौति-भौतिक अधिकार प्राप्त करता है। अन्यान्य सब लोक तो प्रधानतया भोगस्थान ही हैं। मनुष्यलोकके इसी महत्त्वको समझानेके लिये यहाँ 'नृलोके' पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्यलोकमें भी उपर्युक्त साधनोंद्वारा दूसरा कोई भगवान्के इस रूपको नहीं देख सकता, तब अन्यान्य लोकोंमें और बिना किसी साधनके कोई नहीं देख सकता—इसमें तो कहना ही क्या है !

हे अर्जुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपयाला में न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, न क्रियाओंसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हुँ ॥ ४८॥

> मा ते व्यथा मा च विमृद्धभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदद्धमेदम्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य॥ ४९॥

मेरे इसं प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मुढभाव भी नहीं होना चाहिये। त् भयरिहत और प्रीतियुक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस श्रृह्व-चक्र-गदा-पद्मयुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख ॥

संजय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महातमा ॥ ५० ॥ संजय वोले—वासुदेव में भगवान्ने अर्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूपको दिखलाया और फिर महातमा श्रीकृष्णने सौम्यमृतिं होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ।। ५० ॥

\* वेदवेत्ता अधिकारी आचार्यके द्वारा अङ्ग-उपाङ्गोंसिहत वेदोंको पढ़कर उन्हें भलीभाँति समझ लेनेका नाम 'वेदाध्ययन' है । यज्ञ-क्रियामें सुनिपुण याज्ञिक पुरुषोंकी सेवामें रहकर उनके द्वारा यज्ञविधियोंको पढ़ना और उन्हींकी अध्यक्षतामें विधिवत् किये जानेवाले यज्ञोंको प्रत्यक्ष देखकर यज्ञसम्बन्धी समस्त क्रियाओंको भलीभाँति जान लेना 'यज्ञका अध्ययन' है ।

धनः सम्पत्तिः अत्रः जलः विद्याः गौः पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वत्वकी वस्तुका दूसरोंके सुख और हितके लिये प्रसन्न हृदयसे जो उन्हें यथायोग्य दे देना है—इसका नाम ब्दानः है।

श्रीत-स्मार्त यज्ञादिका अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेके लिये किये जानेवाले समस्त शास्त्रविहित कर्मोंको 'किया' कहते हैं।

कृच्छू-चान्द्रायणादि वतः विभिन्न प्रकारके कठोर नियमोंका पालनः मन और इन्द्रियोंका विवेक और वलपूर्वक दमन तथा धर्मके लिये शारीरिक या मानिसक कठिन क्लेशोंका सहनः अथवा शास्त्रविधिके अनुसार की जानेवाली अन्य विभिन्न प्रकारकी तपस्याएँ—इन्हीं सबका नाम 'उग्र तप' है।

इन सब साधनोंके द्वारा भी अपने विराट् खरूपके दर्शनको असम्भव बतलाकर भगवान् उस रूपकी महत्ता प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि इस प्रकारके महान् प्रयत्नोंसे भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूपको तुम मेरी प्रसन्नता और कृपाके प्रसादसे प्रत्यक्ष देख रहे हो—यह तुम्हारा महान् सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दुःख और मोह हो रहा है—यह उचित नहीं है।

१. (स्वकं रूपम्'का अर्थ है अपना निजी रूप। वैसे तो विश्वरूप भी भगवान् श्रीकृष्णका ही है और वह भी उनका स्वकीय ही है तथा भगवान् जिस मानुषरूपमें सबके सामने प्रकट रहते थे—वह श्रीकृष्णरूप भी उनका स्वकीय ही है; किंतु यहाँ (रूपम्'के साथ (स्वकम्' विशेषण देनेका अभिप्राय उक्त दोनोंसे भिन्न किसी तीसरे ही रूपका लक्ष्य करानेके लिये होना चाहिये; क्योंकि विश्वरूप तो अर्जुनके सामने प्रस्तुत था ही; उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे; अतएव उसे दिखलानेकी तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती और मानुषरूपके लिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती कि उसे भगवान्ने दिखलाया (दर्शयामास); क्योंकि विश्वरूपको हटा लेनेके बाद भगवान्का जो स्वाभाविक मनुष्यावतारका रूप है, वह तो ज्यों का-त्यों अर्जुनके सामने रहता ही; उसमें दिखलानेकी क्या वात थी; उसे तो अर्जुन स्वयं ही देख लेते। अतएव यहाँ (स्वकम्' विशेषण और 'दर्शयामास' कियाके प्रयोगसे यही भाव प्रतीत होता है कि नरलीलाके लिये प्रकट किये हुए सबके सम्मुख रहनेवाले मानुषरूपसे और अपनी योगशक्तिसे प्रकट करके दिखलाये हुए विश्वरूपसे भिन्न जो नित्य वैकुण्टभाममें निवास करनेवाला भगवान्का दिव्य चतुर्मुज निजी रूप है—उसीको देखनेके लिये अर्जुनने प्रार्थना की यी और वही रूप भगवान्ने उनको दिखलाया।

† भगवान् श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्ररूपमें प्रकट हुए हैं और आत्मरूपसे सबमें निवास करते हैं। इसिलये उनका नाम 'वासुदेव' है।

्रै जिनका आत्मा अर्थात् खरूप महान् हो। उन्हें महात्मा कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सबके आत्मरूप हैं। इसिलये वे महात्मा हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि अर्जुनको अपने चतुर्भुज रूपका दर्शन क्रानेके पश्चात् महात्मा श्रीकृष्णने सौम्य अर्थात् परम शान्त श्यामसुन्दर मानुषरूपसे युक्त होकर भयसे व्याकुल हुए अर्जुनको धैर्य दिया।

## महाभारत 📨



भगवान् विष्णु



सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपको संवरण करके चतुर्भुजरूपके दर्शन देनेके पश्चात् जब खामाविक मानुषरूपसे युक्त होकर अर्जुनको आश्वासन दिया, तब अर्जुन सावधान होकर कहने रुगे—

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। द्दानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५१॥

अर्जुन बोलें हे जनार्दन ! आपके इस अति झान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके बचन सुनकर अब मगवान् दो श्लोकोंद्वारा अपने चतुर्मुज देवरूपके दर्शनकी दुर्लमता और उसकी महिमाका वर्णन करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

सुदुँर्द्शिमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम । देवा अण्यस्य रूपस्य नित्यं दृशीनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥ श्रीभगवान बोले—मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह मुदुर्दश है अर्थात् इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकी आकाङ्का करते रहते हैं॥ नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य प्रवंविधो दृष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥ ५३॥

जित प्रकार तुमने मुझको देखा है—इस प्रकार चतुर्भुज-रूपवाला में न वेदोंके, न तपके, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ | 11 ५३ ||

सम्बन्ध- — यदि उपर्युक्त उपायोंसे आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपायसे हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर भगवान कहते हैं —

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

परंतु हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये के तत्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ॥ ५४ ॥

१. भगवान्का जो मानुषरूप था, वह बहुत ही मधुर, सुन्दर और शान्त था तथा पिछले श्लोकमें जो भगवान्के सौम्यवपु हो जानेकी बात कही गयी है, वह भी मानुषरूपको लक्ष्य करके ही कही गयी है-इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ क्लपम्' के साथ 'सौम्यम्' और 'मानुषम्' इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया गया है।

\* इससे अर्जुनने यह वतलाया कि मेरा मोहः भ्रम और भय दूर हो गया और मैं अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ । अर्थात् भय और व्याकुलता एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे मनः इन्द्रिय और शरीरमें उत्पन्न हो गये थेः उन सबके दूर हो जानेसे अब मैं पूर्ववत् स्वस्य हो गया हूँ ।

२. 'सुदुर्दर्शम्' विशेषण देकर भगवान्ने अपने चतुर्भुज दिव्यरूपके दर्शनकी दुर्लभता और उसकी महत्ता दिखलायी है तथा 'इदम्' पद निकटवर्ती वस्तुका निर्देश करानेवाला होनेसे इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात् दिखलाये जानेवाले चतुर्भुज रूपका संकेत किया गया है। इससे भगवान् यह बतला रहे हैं कि मेरे जिस चतुर्भुज मायातीत, दिव्य गुणोंसे युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन किये हैं, उस रूपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं; इसके दर्शन उसीको हो सकते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त होता है और जिसपर मेरी कृपाका पूर्ण प्रकाश हो जाता है।

† गीताके नवम अध्यायके सत्ताईसवें और अटाईसवें श्लोकोंमें यह कहा गया है कि तुम जो कुछ यज्ञ करते हो, दान देते हो और तप करते हो—सब मेरे अपण कर दो; ऐसा करनेसे तुम सब कमोंसे मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे तथा गीताके सतरहवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें यह बात कही गयी है कि मोक्षकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा यज्ञ, दान और तप रूप कियाएँ फलकी इच्छा छोड़कर की जाती हैं; इससे यह भाव निकलता है कि यज्ञ, दान और तप मुक्तिमें और भगवान्की प्राप्तिमें अवश्य ही हेतु हैं, किंतु इस श्लोकमें भगवान्ने यह बात कही है कि मेरे चतुर्भुज रूपके दर्शन न तो वेदके अध्ययनाध्यापनसे ही हो सकते हैं और न तप, दान और यज्ञसे ही।

पर इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है, क्योंिक कमोंको भगवान्के अर्पण करना अनन्यभक्तिका एक अङ्ग है। इसी अध्यायके पचपनवें स्ठोकमें अनन्य भक्तिका वर्णन करते हुए भगवान्ने स्वयं 'मत्कर्मकृत्' (मेरे लिये कर्म करनेवाला) पदका प्रयोग किया है और चौवनवें स्लोकमें यह स्पष्ट घोषणा की है कि अनन्य भक्तिके द्वारा मेरे इस स्वरूपको देखना, जानना और प्राप्त करना सम्भव है। अतएव यहाँ यह समझना चाहिये कि निष्कामभावसे भगवदर्थ और भगवदर्पणबुद्धिसे किये हुए यक्त, दान और तप आदि कर्म भक्तिके अङ्ग होनेके कारण भगवान्की प्राप्ति में हेतु हैं—सकामभावसे किये जानेपर नहीं। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञादि कियाएँ भगवान्का दर्शन करानेमें स्वभावसे समर्थ नहीं हैं। भगवान्के दर्शन तो प्रेमपूर्वक भगवान्के शरण हो कर निष्कामभावसे कर्म करनेपर भगवत्कृत्वासे ही होते हैं।

‡भगवान्में ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मन, इन्द्रिय और शरीर एवं धन, जन आदि सर्वस्वको भगवान्का

सम्बन्ध — अनन्यभितके द्वारा भगवानको देखना, जानना और एकी भावसे प्राप्त करना सुरूभ बतलाया जानेके कारण अनन्य मिक्तका स्वरूप जाननेकी आकाङ्क्षा होनेपर अब अनन्य मकके लक्षणोंका वर्णन किया जाता है—

मत्कर्मक्रैन्मत्परमो मद्भक्तैः सर्ह्मवर्जितः। निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ हे अर्जुन! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भ्तप्राणियोंमें वैरभावसे रहित है—वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५५॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्प्विष्तसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः॥ ११॥ भीष्मपर्वणि तु पञ्चश्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिवद्, श्रीकृष्णा-र्जुनसंवादमें विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥ भीष्मपर्वमें पैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

समझकर भगवान्के लिये भगवान्की ही सेवामें सदाके लिये लगा देना—यही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्तिको ही भगवान्के देखे जाने आदिमें हेतु बतलाया गया है।

यद्यपि सांख्ययोगके द्वारा भी निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है और वह सर्दथा सत्य है, परंतु सांख्ययोगके द्वारा सगुण-साक्षार भगवान्के दिव्य चतुर्भुज रूपके भी दर्शन हो जायँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि सांख्ययोगके द्वारा साकाररूपमें दर्शन देनेके लिये भगवान् बाध्य नहीं हैं। यहाँ प्रकरण भी सगुण भगवान्के दर्शनका ही है। अतएव यहाँ केवल अनन्य भक्तिको ही भगवदर्शन आदिमें हेतु बतलाना उचित ही है।

- १. जो मनुष्य स्वार्यः ममता और आसक्तिको छोड्करः सब कुछ भगवान्का समझकरः अपनैको केवल निमित्त-मात्र मानता हुआ यक्तः दानः तप और खान-पानः व्यवहार आदि समस्त शास्त्रविहित कर्तव्यकमीको निष्कामभावसे भगवान्की ही प्रसन्नताके लिये भगवान्के आज्ञानुसार करता है—बह भास्कर्मकृत् अर्थांत् भगवान्के लिये भगवान्के कर्मोको करनेवाला है।
- २. जो भगवान्को ही परम आश्रयः परम गतिः एकमात्र शरण लेने योग्यः, सर्वोत्तमः सर्वाधारः सर्वशक्तिमान्। सबके सुद्धृः, परम आत्मीय और अपने सर्वस्य समझता है तथा उनके किये हुए प्रत्येक विधानमें सदा सुप्रसन्न रहता है—यह 'मत्परमः' अर्थात् भगवान्के परायण है।
- ३. भगवान्में अनन्यप्रेम हो जानेके कारण जो भगवान्में हो तन्मव होकर नित्य निरन्तर भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीला आदिका श्रवण, कीर्तन और मनन आदि करता रहता है; इनके बिना जिसे क्षणभर भी चैन नहीं पड़ती और जो भगवान्के दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठाके साथ निरन्तर लालायित रहता है—-वह भद्रकः' अर्थात् भगवान्का भक्त है।
- ४. शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, कुटुम्ब तथा मान बड़ाई आदि जितने भी इस लोक और परलोकके भोग्य पदार्थ हैं, उन सम्पूर्ण जड चेतन पदार्थोंमें जिसकी किंचिन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी है; भगवान्को छोड़कर जिसका किसीमें भी प्रेम नहीं है—बह 'सङ्गवर्जितः' अर्थात् आसक्तिरहित है।
- ५. समस्त प्राणियोंको भगवान्का ही स्वरूप समझने अथवा सवमें एकमात्र भगवान्को व्याप्त समझनेके कारण किसीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किया जानेपर भी जिसके मनमें विकार नहीं होता तथा जिसका किसी भी प्राणीमें किंचिनमात्र भी द्वेष या वैरभाव नहीं रह गया है—वह 'सर्वभृतेषु निवैरः' अर्थात् समस्त प्राणियोंमें वैर-भावसे रहित है।
- # इस कथनका भाव विछले चौवनवें श्लोकके अनुसार सगुण भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेनाः उनको भली-भाँति तत्त्वसे जान लेना और उनमें प्रवेश कर जाना है।

## पट्त्रिंशोऽध्यायः

### ( श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वादशोऽध्यायः )

साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्प्राप्तिके उपायका एवं भगवत्प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन

सम्बन्ध —गीताके दूसरे अध्यायसे लेकर छठे अध्यायतक मगवान्ने जगह-जगह निर्गुण ब्रह्मको और सगुण परमेश्वरकी उपासनाकी प्रशंसा की है। सात्र अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक तो विशेषरूपसे सगुण भगवान्की उपासनाका महत्त्व दिखलाया है। इसीके साथ पाँचवें अध्यायमें सतरहवेंसे छन्बीसवें श्लोकतक, छठे अध्यायमें चौबीसवेंसे उन्तीसवेंतक, आठवें अध्यायमें ग्यारहवेंसे तेरहवेंतक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुणकी उपासनाका महत्त्व भी दिखलाया है। आखिर ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें सगुण-साकार मगवान्की अनन्यभिक्तका फल मगवत्प्राप्ति बतलाकर 'मत्कर्मऋत्' से आरम्म होनेवाले इस अन्तिम श्लोकमें सगुण-साकार-स्वरूप भगवान्के भक्तकी विशेष-रूपसे बढ़ाई की। इसपर अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी और सगुण-साकार भगवान्की उपासना करनेवाले दोनों प्रकारके उपासकों उत्तम उपासक कौन है—

अर्जुन उवाच

पवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।\* ये चाष्यक्षरमञ्चेकं तेषां के योगवित्तमाः॥ १॥ अर्जुन बोले—जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार हे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी सिचदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे भजते हैं। उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १॥

श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतीस्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥

श्रीभगवान् बोले-मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं,† वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं॥ २॥

सम्बन्ध — पूर्व श्लोकमें सगुण-साकार परमेश्वरके उपासकोंको उत्तम योगवेत्ता बतलाया, इसार यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण-निराकार ब्रह्मके उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं हैं; इसपर कहते हैं—

- \* 'स्वाम्' पद यद्यि यहाँ भगवान् श्रीकृष्णका वाचक है, तथापि भिन्न-भिन्न अवतारों में भगवान्ने जितने सगुण रूप धारण किये हैं एवं दिव्य धाममें जो भगवान्का सगुण रूप विराजमान है—जिसे अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार लोग अनेकों रूपों और नामोंसे वतलाते हैं—यहाँ 'स्वाम्' पदको उन सभीका वाचक मानना चाहिये; क्योंकि वे सभी भगवान् श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं । उन सगुण भगवान्का निरन्तर चिन्तन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे जो समस्त इन्द्रियोंको उनकी सेवामें लगा देना है, यही निरन्तर भजन-ध्यानमें लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है।
- १. (अक्षरम्' विशेषणके सहित 'अध्यक्तम्' पद यहाँ निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है। यद्यपि जीवात्माको भी अक्षर और अध्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है; क्योंकि उसके उपासकका सगुण भगवान्के उपासकसे उत्तम होना सम्भव नहीं है और पूर्व प्रसङ्गमें कहीं उसकी उपासनाका भगवान्ने विधान भी नहीं किया है।
- २. भगवान्की सत्तामें, उनके अवतारोंमें, उनके वचनोंमें, उनकी शक्तिमें, उनके गुण, प्रभाव, लीला और ऐश्वर्य आदिमें अत्यन्त सम्मानपूर्वक जो प्रत्यक्षसे भी बढ़कर विश्वास है—वही अतिशय श्रद्धा है और भक्त प्रह्वादकी भाँति सब प्रकारसे भगवान्पर निर्भर हो जाना ही उपर्युक्त श्रद्धासे युक्त होना है।

† गोपियोंकी भाँति समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्यदः सर्वशक्तिमान्। सर्वान्तर्यामीः सम्पूर्ण गुणोंके समुद्र भगवान्में मनको तन्मय करके उनके गुणः प्रभाव और स्वरूपका सदा-सर्वदा प्रेमपूर्वक चिन्तन करते रहना ही मनको एकाग्र करके निरन्तर उनके ध्यानमें स्थित रहते हुए उनको भजना है। श्रीमद्भागवतमें बतलाया है—

या दोहनेऽवहनने मथनोपलेपप्रेङ्खेङ्खनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ। गायन्तिचेनमनुरक्तिथयोऽशुकण्योधन्या वजीस्त्रय उरुक्रमचित्रयानाः॥ (१०।४४।१५) ये त्वक्षरमिन्देंश्यमम्येकं पर्युपासते। सर्वत्रगमचिन्त्यं च क्रूटस्थमचँछं धुर्वम्॥३॥ संनियम्येन्द्रियन्नामं सर्वत्र समृतुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥४॥

परंतु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार वशमें करके मन-बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सचिदानन्द्घन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे (अभिन्नभावसे) ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत# और सबमें समान भाववाले योगी मुझको

ही प्राप्त होते हैं † ॥ ३-४ ॥

सम्बन्ध-इस प्रकार निर्गुण-उपासना और उसके फलका प्रतिपादन करनेके पश्चान् अब देहाभिमानियोंके किये अव्यक्त गति-की प्राप्तिको कठिन बतलाते हैं—

क्छेशोऽधिकतरस्तेषामन्यकासकचेतसाम् । अन्यका हि गतिर्दुःखं देहचद्भिरवाण्यते॥५॥

उन सिचदानन्दयन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विदोष है, ‡क्योंकि देहाभिमानियोंके-द्वारा अञ्यक्तविषयक गति दुः खपूर्वक प्राप्त की जाती है है ॥ ५ ॥

ंजो गौओंका दूध दुइते समय, धान आदि कूटते समय, दही विलोते समय, आँगन लीगते समय, वालकोंको पालनेमें झुलाते समय, रोते हुए वचोंको लोरी देते समय, घरोंमें जल छिड़कते समय और झाड़ू देने आदि कमोंको करते समय प्रेमपूर्ण चित्तसे आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हैं—इस प्रकार सदा श्रीकृष्णमें ही चित्त लगाये रखनेवाली वे बजनासिनी गोपियाँ धन्य हैं।'

- १. जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो—िकसी भी युक्ति या उपमासे जिसका स्वरूप समझाया या वतलाया नहीं जा सकता हो। उसे 'अनिर्देश्य' कहते हैं ।
- २ जो किसी भी इन्द्रियका विषय न हो अर्थात् जो इन्द्रियोंद्वारा जाननेमें न आ सके जिसका कोई रूप या आकृति न हो उसे 'अव्यक्त' कहते हैं।
  - ३. जो इलन-चलनकी क्रियासे सर्वथा रहित हो। उसे 'अचल' कहते हैं।
- ४. जो नित्य और निश्चित हो—जिसकी सत्तामें किसी प्रकारका संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे 'ध्रुव' कहते हैं।
- ५. इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे निर्मुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना करनेवालोंकी कहीं भेदबुद्धि नहीं रहती । समस्त जगत्में एक ब्रह्मसे भिन्न किसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है ।
- अ जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमें रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण-उपासकोंका सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव हो जानेके कारण वे समानभावसे सबसे हितमें रत रहते हैं।

† इस कथनसे भगवान्ने ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न वतलाते हुए यह कहा है कि उपर्युक्त उपासनाका फल जो निर्मुण ब्रह्मकी प्राप्ति है, वह मेरी ही प्राप्ति है; क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं हैं और मैं ब्रह्मसे भिन्न नहीं हूँ । वह ब्रह्म में ही हूँ, यही भाव भगवान्ने गीताके चौदहर्वे अध्यायके सत्ताईसवें क्लोकमें 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' अर्थात् मैं ब्रह्मको प्रतिष्ठा हूँ---इस कथनसे दिखलाया है।

‡ पूर्व रलोकोंमें जिन निर्गुण-उपासकोंका वर्णन है, उन निर्गुण-निराकार सिचदानन्दयन ब्रह्ममें आसक-चित्तवाले पुरुपोंको परिश्रम विशेष है, यह कड़कर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि निर्गुण ब्रह्मका तस्य बड़ा ही गहन है; जिसकी बुद्धि शुद्धः स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसका शरीरमें अभिमान नहीं होता, वही उसे समझ सकता है; साधारण मनुष्योंकी समझमें यह नहीं आता। इसलिये निर्गुणउपासनाके साधनके आरम्भकालमें परिश्रम अधिक होता है।

§ उपर्युक्त कथनसे भगवान्ने पूर्वार्द्रमें बतलाये हुए पिश्रमका हेतु दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि देहमें अभिमान रहते निर्मुण ब्रह्मका तत्त्व समझमें आना बहुत कठिन है। इसिलये जिनका शरीरमें अभिमान है, उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रमसे प्राप्त होती है।

किंतु जो गीताके छठे अध्यायके चौबीसवेंसे सत्ताईसवें क्लोकतक निर्गुण-उपासनाका प्रकार बतलाकर अहाईसवें क्लोकमें उस प्रकारका साधन करते-करते सुखपूर्वक परमात्मप्राप्तिरूप अत्यन्तानन्दका लाभ होना बतलाया है, वह कथन जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं, जो 'ब्रह्मभूत' हो गया है अर्थात् जो ब्रह्ममें अभिन्न भाव- से स्थित हो गया है—ऐसे पुरुषके लिये हैं, देहाभिमानियोंके लिये नहीं।



# महाभारत 🐃



भगत्रान्के द्वारा भक्तका संसारसागरसे उद्धार

ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥

परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भ मक्तजन सम्पूर्ण कर्मों-को मुझमें अपण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्यभक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं ‡॥ तेपामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि निचरात पार्थ मय्यावेशितचेतसाम॥ ७॥

हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाछे प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हुँ ॥ ७ ॥ सम्बन्ध—इस प्रकार पूर्वदलोकोंमें निर्मुण-उपासनाकी अपेक्षा समुण-उपासनाकी सुगमताका प्रतिपादन किया गया । इसिकेये अब मगवान अर्जुनको उसी प्रकार मन-बुद्धि लगाकर समुण-उपासना करनेकी आज्ञा देते हैं—

मय्येव मन आधत्स्व मिय वुद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ ८ ॥

मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा; इसके अनन्तर तू मुझमें ही निवास करेगा;× इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८॥

\* माँति-माँतिके दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर भी भक्त प्रह्लादकी भाँति भगवान्पर निर्भर और निर्विकार रहना, उन दुःखोंको भगवान्का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुखरूप ही समझना तथा भगवान्को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुद्धद् और सब प्रकारसे द्याण लेनेयोग्य समझकर अपने आपको भगवान्के समर्पण कर देन(-यही भगवान्के परायण होना है।

† कमोंके करनेमें अपनेको पराधीन समझकर भगवान्की आज्ञा और संकेतके अनुसार समस्त शास्त्रानुकूल कर्म करते रहना; उन कमोंमें न तो ममता और आसिक रखना और न उनके फलसे किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना; प्रत्येक कियामें ऐसा ही भाव रखना कि में तो केवल निमित्तमात्र हूँ, मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान् ही अपने इच्छानुसार मुझसे कठपुतलीकी भाँति समस्त कर्म करवा रहे हैं—यही समस्त कमोंका भगवान्के समर्पण करना है।

‡ एक परमेश्वरके िवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे धर्वस्व हैं—ऐसा समझकर जो भगवान्में स्वार्थरित तथा अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना है—जिस प्रेममें स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचारका जरा भी दोष नहीं है; जो सर्वथा पूर्ण और अटल है; जिसका किंचित् अंश भी भगवान्से भिन्न वस्तुमें नहीं है और जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान्की विस्मृति असहा हो जाती है—उस अनन्य प्रेमको 'अनन्य भक्तियोग' कहते हैं और ऐसे भक्तियोगद्वारा निरन्तर भगवान्का चिन्तन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और लीलाओंका श्रवण, कीर्तन, उनके नामोंका उच्चारण और जप आदि करना है—यही अनन्य भक्तियोगके द्वारा भगवान्का निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको भजना है।

§ इस संसारमें सभी कुछ मृत्युमय है; इसमें पैदा होनेवाली एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभरके लिये भी मृत्युके आक्रमणसे वचती हो। जैसे समुद्रमें असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार संसार-सागरमें अनवरत जनम-मृत्युरूपी तरंगे उठा करती हैं। समुद्रकी लहरोंकी गणना चाहे हो जाय; पर जवतक परमेश्वरकी प्राप्ति नहीं होती, तवतक भविष्यमें जीवको कितनी बार जन्मना और मरना पड़ेगा- इसकी गणना नहीं हो सकती। इसीलिये इसको भृत्युरूप संसार-सागर' कहते हैं।

जो भक्त मन-बुद्धिको भगवान्में लगाकर निरन्तर भगवान्की उपासना करते हैं, उनको भगवान् तत्काल ही जन्ममृत्युसे सदाके लिये छुड़ाकर अपनी प्राप्ति यहीं करा देते हैं अथवा मरनेके बाद अपने परम धाममें ले जाते हैं—अर्थात्
जैसे केवट किसीको नौकामें बैठाकर नदीसे पार कर देता है, बैसे ही भक्तिरूपी नौकापर स्थित भक्तके लिये भगवान् स्वयं
केवट वनकर, उसकी समस्त कठिनाइयों और विपत्तियोंको दूर करके बहुत शीघ उसे भीषण संसार-समुद्रके उस पार अपने
परमधाममें ले जाते हैं। यही भगवान्का अपने उपर्युक्त भक्तको मृत्युरूप संसारसे पार कर देना है।

× जो सम्पूर्ण चराचर संसारको व्याप्त करके सबके हृद्यमें स्थित हैं और जो द्यालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता तथा सुद्धदता आदि अनन्त गुणोंके समुद्र हैं, उन परम दिव्य, प्रेममय और आनन्दमय, सर्वशिक्तमान, सर्वोत्तम, शरण लेनेके योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव और लीलांके तत्त्व तथा रहस्यको मलीमाँति समझकर उनका सदा सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना—यही बुद्धिको भगवान्में लगाना है तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान्के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयोंसे आसिक्तको सर्वथा हटाकर मनको केवल उन्हींमें तन्मय कर देना और नित्य-निरन्तर उपर्युक्त प्रकारसे उनका चिन्तन करते रहना—यही मनको भगवान्में लगाना है। इस प्रकार जो अपने मन-बुद्धिको भगवान्में लगा देता है, वह शीघ ही भगवान्को प्राप्त हो जाता है।

इसिलिये भगवान्के गुण, प्रभाव और लीलाके तत्त्व और रहस्यको जाननेवाले महापुरुषोंका संग, उनके गुण और आचरणोंका अनुकरण तथा भोग, आलस्य और प्रमादको छोड़कर उनके बतलाये हुए मार्गका विश्वासपूर्वक तत्परताके साथ अनुसरण करना चाहिये।

### अथ चित्तं समाधातुं न राक्तोषि मिय स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनंजय ॥ ९ ॥

यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन ! अभ्यासरूप योगके द्वारा मुझ-को प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ । ९ ॥

### अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मप्रमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि॥१०॥

यदि त् उपर्युक्त अभ्य समें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा | । इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही

\* भगवान्की प्राप्तिके लिये भगवान्में नाना प्रकारकी युक्तियों से चित्तको स्थापन करनेका जो बार-बार प्रयत्न किया जाता है, उसे 'अभ्यासयोग' कहते हैं। अतः भगवान्के जिस नाम, रूप, गुण और लीला आदिमें साधककी श्रद्धा और प्रेम हो, उसीमें केवल भगवत्वाप्तिके उद्देश्यसे ही बार बार मन लगानेके लिये प्रयत्न करना अभ्यासयोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त करनेकी इच्ला करना है।

भगवान्में मन लगानेके साधन शास्त्रोंमें अनेकों प्रकारके बतलाये गये हैं, उनमेंसे निम्नलिखित कतिपय साधन सर्वसाधारणके लिये विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं—

- (१) सूर्यके सामने आँखें मूँदनेपर मनके द्वारा सर्वत्र समभावसे जो एक प्रकाशका पुञ्ज प्रतीत होता है, उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकाशका पुञ्ज भगवरस्वरूपमें है—इस प्रकार मनसे निश्चय करके परमात्माके उस तेजोमय ज्योति:स्वरूपमें चित्त लगानेके लिये वार-वार चेष्टा करना।
- (२) जैसे दियासलाईमें अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान् सर्वत्र व्यापक हैं—यह समझकर जहाँ जहाँ मन जाय यहाँ वहाँ ही गुण और प्रभावसहित सर्वशक्तिमान् परम प्रेमास्पद परमेदवरके स्वरूपका प्रेमपूर्वक पुनः पुनः चिन्तन करते रहना।
- (३) जहाँ-जहाँ मन जायः वहाँ-वहाँसे उसे इटाकर भगवान् विष्णुः शिवः राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्टदेव हों। उनकी मानसिक या धातु आदिसे निर्मित मृतिमें अथवा चित्रपटमें या उनके नाम-जपमें श्रद्धा और प्रेमके साथ पुनः-पुनः मन लगानेका प्रयत्न करना ।
- (४) भ्रमरके गुंजारकी तरह एकतार ओङ्कारकी ध्वनि करते हुए उस ध्वनिमें परमेश्वरके खरूपका पुनः-पुनः चिन्तन करना।
- (५) स्वाभाविक द्वास-प्रद्वासके साथ-साथ भगवान्के नामका जप नित्य-निरन्तर होता रहे—इसके लिये प्रयत्न करना।
- (६) परमात्माके नामः रूपः गुणः चरित्र और प्रभावके रहस्यको जाननेके लिये तद्विषयक शास्त्रोंका पुनः-पुनः अभ्यास करना।
  - ( ७ ) गीताके चौथे अध्यायके उन्तीसर्वे इलोकके अनुसार प्राणायामका अभ्यास करना ।

इनमेंसे कोई-सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगनके साथ किया जाय तो क्रमशः सम्पूर्ण पायों और विश्वांका नाश होकर अन्तमें भगवत्प्राप्ति हो जाती है। इसलिये बड़े उत्साह और तत्परताके साथ अभ्यास करना चाहिये। साधकोंकी स्थितिः अधिकार तथा साधनकी गतिके तारतम्यसे फलकी आप्तिमें देर-सबेर हो सकती है। अतएव श्रीव्र फल न मिले तो कठिन समझकरः अवकर या आलस्यके वश होकर न तो अपने अभ्यासको छोड़ना ही चाहिये और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देनी चाहिये; बिलक उसे बढ़ाते रहना चाहिये।

† इस श्लोकमें कहे हुए 'मस्कर्म' शब्दसे उन कर्मोंको समझना चाहिये जो केवल भगवान्के लिये ही होते हैं या भगवत्-सेवा-पूजाविषयक होते हैं तथा जिन कर्मोंमें अपना जरा भी स्वार्थ, ममत्य और आसक्ति आदिका सम्बन्ध नहीं होता। गीताके ग्यारहवें अध्यायके अन्तिम इलोकमें भी 'मस्कर्मकृत्'पदमें 'मस्कर्म' शब्द आया है, वहाँ भी इसकी व्याख्या की गयी है।

एकमात्र भगवान्को ही अपना परम आश्रय और परम गति मानना और केवल उन्होंको प्रसन्नताके लिये परम श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ मनः वाणी और दारीरसे उनको सेवा-पृजा आदि तथा यहः दान और तप आदि शास्त्रविद्ति क्मोंको अपना कर्तव्य समझकर निरन्तर करते रहना—यहाँ उन कमोंके प्रायग होना है।

प्राप्त होगा ॥ १० ॥ अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाथितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥ यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदि-पर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोंके फलका त्याग कर ।। ११॥

# इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार कर्मोंका करना भी मेरी प्राप्तिका एक स्वतन्त्र और सुगम साधन है। जैसे भजन-ध्यानरूपी साधन करनेवालोंको मेरी प्राप्ति होती है। वैसे ही मेरे लिये कर्म करनेवालोंको भी मैं प्राप्त हो सकता हूँ । अतएव मेरे लिये कर्म करना पूर्वोक्त साधनोंकी अपेक्षा किसी अंशमें भी निम्न श्रेणीका साधन नहीं है।

१. इस अध्यायके नवें दलोकमें 'अभ्यासयोग' वतलाया गया है और भगवान्में मन-बुद्धि लगानेके लिये जितने भी साधन हैं, सभी अभ्यासयोगके अन्तर्गत आ जाते हैं—इस कारण वहाँ 'यतात्मवान्' होनेके लिये अलग कहनेकी आवश्यकता नहीं है और दसवें क्षोकमें भिक्तयुक्त कर्मयोगका वर्णन है, उसमें भगवान्का आश्रय है और साधकके समस्त कर्म भी भगवदर्थ ही होते हैं; अतएव उसमें भी 'यतात्मवान्' होनेके लिये अलग कहना प्रयोजनीय नहीं है, परंतु इस क्लोकमें जो 'सर्वकर्मफल्याग' रूप कर्मयोगका साधन वतलाया गया है, इसमें मन-बुद्धिको वशमें रक्ले विना काम नहीं चल सकता; क्योंकि वर्णाश्रमोचित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हुए यदि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शारीर आदि वशमें न हों तो उनकी भोगों में ममता, आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सहज है और ऐसा होनेपर 'सर्वकर्मफल्त्याग' रूप साधन वन नहीं सकता । इसीलिये यहाँ 'यतात्मवान्' पदका प्रयोग करके मन-बुद्धि आदिको वशमें रखनेके लिये विशेष सावधान किया गया है।

† यज्ञ, दान, तप, सेवा और वर्गाश्रमानुसार जीविका तथा शरीरिनर्वाहके लिये किये जानेवाले शास्त्रयम्मत सभी कमोंको यथायोग्य करते हुए, इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिरूप जो उनका फल है, उसमें ममता, आसिक और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ही 'सव कमोंका फलत्याग करना' है।

इस अध्यायके छठे क्लोकके कथनानुसार समस्त कमोंको भगवान्में अर्पण करना, दसवें क्लोकके कथनानुसार भगवान्-के लिये भगवान्के कमोंको करना तथा इस क्लोकके कथनानुसार समस्त कमोंके फलका त्याग करना—ये तीनों ही 'कर्म-योग' हैं और तीनोंका ही फल परमेश्वरकी प्राप्ति है, अतएव फलमें किसी प्रकारका भेद नहों है। केवल साधकोंकी प्रकृति, भावना और उनके साधनकी प्रणालीके भेदने इनका भेद किया गया है। समस्त कमोंको भगवान्में अर्पण करना और भगवान्के लिये समस्त कर्म करना—इन दोनोंमें तो भक्तिकी प्रधानता है; 'वर्षकर्मफलत्याग'में केवल फल-त्यागकी प्रधानता है। यही इनका मुख्य भेद है।

सम्पूर्ण कमोंको भगवान्के अर्पण कर देनेवाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान्के हाथकी करपुतली हूँ, मुझनें कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं है, मेरे मन, बुद्धि और इन्द्रियादि जो कुछ हैं—सब भगवान्के हैं और भगवान् ही इनसे अपने इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते हैं, उन कमोंसे और उनके फलसे मेरा कुछ भी सम्बन्य नहीं है। इस प्रकारके भावसे उन साधकका कमोंमें और उनके फलमें किंचिन्मात्र भी राग-द्रेष नहीं रहता; उसे प्रारब्धानुसार जो कुछ भी सुख-दुःखोंके भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवान्का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। अतएव उसका सबमें समभाव होकर उसे शीव ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है।

भगवदर्थ कर्म करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी माँति यह नहीं समझता कि भी कुछ नहीं करता हूँ और भगवान् ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं ।' वह यह समझता है कि भगवान् मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी और परम सुद्ध हैं; उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह भगवान्को समस्त जगत्में व्याप्त समझकर उनकी सेवाके उद्देश्यसे शास्त्रद्वारा प्राप्त उनकी आज्ञाके अनुसार यज्ञ, दान और तप, वर्णाश्रमके अनुकूल आजीविका और शरीरनिर्वाहके तथा भगवान्की पूजा सेवादिके कर्मों लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान्के आज्ञानुसार और भगवान्की ही सेवाके उद्देश्यसे होती है (गीता ११। ५५), अतः उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों उसकी आसक्ति और कामनाका अभाव होकर उसे शीघ ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है।

केवल 'सव कमों के फलका त्याग' करनेवाला पुरुष न तो यह समझता है कि मुझसे भगवान् कर्म करवाते हैं और न यही समझता है कि मैं भगवान्के लिये समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करनेमें ही मनुष्यका अधिकार है, उसके फलमें नहीं (गीता २। ४७ से ५१ तक), अतः किसी प्रकारका फल न चाहकर यहा, दान, तप, सेवा तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीरिनर्वाहके स्नान-पान आदि समस्त शास्त्रविहित कर्मोंको करना ही मेरा कर्तब्य सम्बन्ध—छठे इलोकसे आठवेंतक अनन्य ध्यानका फलसहित वर्णन करके नवेंसे ग्यारहवें इलोकतक एक प्रकारके साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा साधन बतलाते हुए अन्तमें 'सर्वकर्मफलत्याग' रूप साधनका वर्णन किया गया। इससे यह शङ्का हो सकती है कि 'कर्मफलत्याग' रूप साधन प्रवेंक अन्य साधनोंकी अधेक्षा निम्न

श्रेणीका होगा; अतः ऐसी राङ्काको हटानेके ितये कर्मफलके त्यागका महत्त्व अगले रलोकमें बतलाया जाता है—

श्रेयो हि श्रानमभ्यासाउज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥१२॥ मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है।

है। अतएव वह समस्त कमोंके फलरूप इस लोक और परलोकके भोगोंमें ममताः आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देता है; इससे उसमें राग-द्वेषका सर्वथा अभाव होकर उसे शीव ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

इस प्रकार तीनोंके ही साधनका भगवःप्राप्तिरूप एक फल होनेपर भी साधकोंकी मान्यता। स्वभाव और साधन-प्रणालीमें भेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अलग-अलग वतलाये गये हैं।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा और चोरी आदि निषिद्ध कर्म 'सर्वकर्म' में समिलित नहीं हैं। मोगोंमें आसिक और उनकी कामना होनेके कारण ही ऐसे पापकर्म होते हैं और उनके फलस्बरूप मनुष्यकासव तरहसे पतन हो जाता है। इसीलिये उनका खरूपसे ही सर्वधा त्याग कर देना बतलाया गया है और जब वैसे कर्मोंका ही सर्वधा निषेद्य है, तब उनके फलत्यागका तो प्रसंग ही कैसे आ सकता है!

भगवान्ने पहले मन-बुद्धिको अपनेमें लगानेके लिये कहा, फिर अभ्यासयोग बतलाया, तदनन्तर मदर्थं कर्मके लिये कहां और अन्तमें सर्वकर्म फलत्यागके लिये आज्ञा दी और एकमें असमर्थ होनेवर दूसरेका आचरण करनेके लिये कहा; भगवान्का इस प्रकारका यह कथन न तो फलभेदकी हिष्टेसे हैं। क्योंकि समोका एक ही फल भगवत्याप्ति है और न एक की अपेक्षा दूसरेको सुगम ही बतलानेके लिये हैं, क्योंकि उपर्युक्त साधन एक-दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं हैं। जो साधन एकके लिये सुगम है। वही दूसरेके किये कठिन हो सकता है। इस विचारसे यह समझमें आता है कि इन चारों साधनोंका वर्णन केवल अधिकारिभेदसे ही किया गया है।

जिस पुरुपमें सगुण भगवान्के प्रेमकी प्रधानता है, जिसकी भगवान्में स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव और रहस्यकी बातें तथा उनकी लीलाका वर्णन जिसको स्वभावसे ही प्रिय लगता है—ऐसे पुरुषके लिये इस अध्यायके आठवें रलोकमें वतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है।

जिस पुरुषका भगवान्में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है। किंतु श्रद्धा होनेके कारण जो हटपूर्वक साधन करके भगवान्में मन लगाना चाहता है—ऐसी प्रकृतिवाले पुरुषके लिये इस अध्यायके नवें रलोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है।

जिस पुरुपकी सगुण परमेश्वरमें श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कमों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है और भगवान्-की प्रतिमादिकी सेवा-पूजा करनेमें जिसकी श्रद्धा है—ऐसे पुरुषके लिये इस अध्यायके दसवें क्लोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है।

जिस पुरुपका सगुण-साकार भगवान्में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है। जो ईश्वरके स्वरूपको केवल सर्वन्यापी निराकार मानता है। न्यावहारिक और लोकहितके कर्म करनेमें ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है—ऐसे पुरुषके लिये इस क्लोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है।

# यहाँ 'अभ्यास' राब्द इसी अध्यायके नवें रलोकमें बतलाये हुए अभ्यासयोगमेंसे केवल अभ्यासमात्रका वाचक है अर्थात् सकामभावसे प्राणायाम, मनोनिग्रह, स्तोत्र-पाठ, वेदाध्ययन, भगवन्नाम-जप आदिके लिये बार-बार की जानेवाली ऐसी चेष्टाओंका नाम यहाँ 'अभ्यास' है, जिनमें न तो विवेकज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म-फलका त्याग ही है। अभिप्राय यह है कि नवें रलोकमें जो योग यानी निष्कामभाव और विवेकज्ञानका फल भगवत्प्राप्तिकी इच्छा है, वह इसमें नहीं है; क्योंकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हों, ऐसे अभ्यासके साथ ज्ञानकी तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास-रिहत ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाना नहीं वन सकता।

इसी प्रकार यहाँ 'ज्ञान' शब्द भी सत्सङ्ग और शास्त्रसे उत्पन्न उस विवेकज्ञानका वाचक है, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्माके स्वरूपको तथा भगवान्के गुण, प्रभाव, छीला आदिको समझता है एवं संसार और भोगोंकी अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातोंको भी समझता है; परंतु जिसके साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म- श्चानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है अशेर ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; † क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ‡ ॥ १२॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकोंने भगवानकी प्राप्तिके किये अकग-

अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वरकी प्राप्ति वतलाया गया, अतएव भगवान् को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तोंके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अब सात श्लोकोंमें उन भगवत्त्राप्त भक्तोंके लक्षण बतलाये जाते हैं—

फलकी इच्छाका त्याग ही है; क्योंकि ये सब जिसके अन्तर्गत हों। उस ज्ञानके साथ अभ्यास। ध्यान और कर्मफलके त्यागका तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यानको तथा कर्मफलके त्यागको श्रेष्ठ वतलाना नहीं वन सकता।

उपर्युक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही अपने-अपने स्थानपर भगवत्यातिमें सहायक हैं; श्रद्धा-भक्ति और निष्कामभावके सम्बन्धि दोनोंके द्वारा ही मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है, तथापि दोनोंकी परस्पर तुल्ना की जानेपर अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अभ्यास भगवत्यातिमें उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना कि अभ्यास-हीन विवेकज्ञान सहायक हो सकता है; क्योंकि वह भगवत्यातिकी इच्छाका हेतु है। यही बात दिखलानेके लिये यहाँ अभ्यास-की अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाया है।

\* यहाँ 'ध्यान' शब्द भी छठेसे आठवें क्षोकतक बतलाये हुए ध्यानयोगभेंसे केवल ध्यानमात्रका वाचक है अर्थात् उपास्यदेव मानकर भगवान्के साकार या निराकार किसी भी खल्पमें सकामभावसे केवल मन-बुद्धिको स्थिर कर देनेको यहाँ 'ध्यान' कहा गया है। इसमें न तो पूर्वोक्त विवेकज्ञान है और न भोगोंकी कामनाका त्यागरूप निष्कामभाव ही है। अभिपाय यह है कि उस ध्यानयोगमें जो समस्त कमोंका भगवान्के समर्पण कर देना, भगवान्को ही परम प्राप्य समझना और अनन्य प्रेमसे भगवान्का ध्यान करना—ये सब भाव भी सम्मिलत हैं, वे इसमें नहीं हैं; क्योंकि भगवान्को सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे किया जानेवाला जो ध्यानयोग है, उसमें विवेकज्ञान और कर्मफलके त्यागका अन्तर्भाव है। अतः उसके साथ विवेकज्ञानकी तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्मफलके त्यागको श्रेष्ठ बतलाना नहीं वन सकता।

उपर्युक्त विवेकज्ञान और ध्यान—दोनों ही श्रद्धा-प्रेम और निष्कामभावके सम्वन्धसे परमात्माकी प्राप्ति करा देनेवाले हैं, इसिलये दोनों ही भगवान्की प्राप्तिमें सहायक हैं; परंतु दोनोंकी परस्पर तुलना करनेपर ध्यान और अभ्याससे रहित ज्ञानकी अपेक्षा विवेकरहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है; क्योंकि विना ध्यान और अभ्यासके केवल विवेकज्ञान भगवान्की प्राप्तिमें उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना विना विवेकज्ञानके केवल ध्यान हो सकता है। ध्यानद्वारा चित्त स्थिर होनेपर चित्तकी मिलनता और चञ्चलताका नाश होता है; परंतु केवल जानकारीसे वैसा नहीं होता। यही भाव दिखलानेके लिये ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ वतलाया गया है।

† ग्यारहत्रें श्लोकमें जो 'सर्वकर्मफलत्याग' का स्वरूप बतलाया गया है, उसीका वाचक 'कर्मफलत्याग' है। ऊपर बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्माकी प्राप्तिमें सहायक है; परंतु जवतक मनुष्यकी कामना और आसक्तिका नाश नहीं हो जाता, तबतक उसे परमात्माकी प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अतः फलासक्तिके त्यागसे रहित ध्यान परमात्माकी प्राप्तिमें उतना लाभपद नहीं हो सकता, जितना कि बिना ध्यानके भी समस्त कमोंमें फल और आसक्तिका त्याग हो सकता है।

‡ इस दलोकमें अभ्यासयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग और कर्मयोगका तुलनात्मक विवेचन नहीं है; क्योंकि उन सभी साधनोंमें कर्मफलरूप भोगोंकी आसिक्तका त्यागरूप निष्कामभाव अन्तर्गत है। अतः उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्मफलके त्यागका महस्व दिखलानेके लिये अभ्यास, ज्ञान और ध्यानरूप साधन, जो संसारके झंझटोंसे अलग रहकर किये जाते हैं और क्रियाकी दृष्टिसे एककी अपेक्षा दूसरा क्रमसे सास्विक और निवृत्तिपरक होनेके नाते श्रेष्ठ भी हैं, उनकी अपेक्षा कर्मफलके त्यागको भावकी प्रधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नतिमें क्रियाकी अपेक्षा भावका ही अधिक महत्त्व है। वर्ण-आश्रमके अनुसार यक्त, दान, युद्ध, वाणिच्य, सेवा आदि तथा श्रारीर-निर्वाहकी क्रिया; प्राणायाम, स्तोच-पाठ, वेद-पाठ, नाम-जप आदि अभ्यासकी क्रिया; सत्सङ्ग और शास्त्रोंके द्वारा आध्यात्मिक बातोंको जाननेके लिये ज्ञानविषयक क्रिया और मनको स्थिर करनेके लिये ध्यानविषयक क्रिया—ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर भी उनमेंसे वही श्रेष्ठ है, जिसके साथ कर्मफलका त्यागरूप निष्कामभाव है; क्योंकि निष्कामभावसे परमात्माकी प्राप्ति होती है, अतः वर्मफलका त्याग ही श्रेष्ठ है; किर चाहे वह किसी भी शास्त्रसम्मत क्रियाके साथ क्यों न रहे, वही क्रिया दीखनेमें साधारण होनेपर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है।

अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःबसुखः क्षमी॥१३॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोवुद्धियां मङ्गक्तः स मे प्रियः॥१४॥

जो पुरुष सब भ्तोंमें द्वेषभावसे रहितः स्वार्थरिहतः सबका प्रेमी और हेतुरहित दयाछ है सत्या ममतासे रहितः अहंकारसे रहितः सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम† और क्षमावान् ‡ है अर्थात् अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, § मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है×और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है, + वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला÷ मेरा भक्त मुझको प्रिय हैऽ ॥ १३-१४॥

यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्पभयोद्वे गैर्मुको यः स च मे व्रियः॥१५॥

\* भक्तिके साधकमें आरम्भसे ही मैत्री और दयाके भाव विशेषरूपसे रहते हैं, इसलिये सिद्धावस्थामें भी उसके स्वभाव और व्यवहारमें वे सहज ही पाये जाते हैं। जैसे भगवान्में हेतुरहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनके सिद्ध भक्तमें भी इनका रहना उचित ही है।

† यहाँ 'सुख-दुःख' हर्ष-शोकके हेतुओंके वाचक हैं न कि हर्ष-शोकके; क्योंकि सुख-दुःखसे उत्पन्न होनेवाले विकारों-का नाम हर्ष-शोक है । अज्ञानी मनुष्योंकी सुखमें आसिक होती है, इस कारण सुखकी प्राप्तिमें उनको हर्ष होता है और दुःखमें उनका देप होता है, इसिलये उसकी प्राप्तिमें उनको शोक होता है; पर ज्ञानी मक्तका सुख और दुःखमें समभाव हो जानेके कारण किसी भी अवस्थामें उसके अन्तःकरणमें हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते । श्रुतिमें भी कहा है—'हर्प-शोकी जहाति' (कटोपनिपद् १ । २ । १२ ), अर्थात् 'ज्ञानी पुरुष हर्ष-शोकोंको सर्वधा त्याग देता है ।' प्रारच्ध-भोगके अनुसार शरीरमें रोग हो जानेपर उनको पीड़ाक्त दुःखका बोध तो होता है और शरीर स्वस्थ रहनेसे उसमें पीड़ाके अभावका बोधरूप सुख भी होता है, किंतु राग-देषका अभाव होनेके कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते । इसी तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकृल पदार्थ या घटनाके संयोग-वियोगमें किसी प्रकारसे भी उनको हर्ष-शोक नहीं होते । यही उनका सुख-दुःखमें सम रहना है ।

‡ अपना अपकार करनेवालेको किनी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको 'क्षमावान्' कहते हैं। भगवान्के ज्ञानी भक्तोंमें क्षमाभाव भी अतीम रहता है। क्षमाकी व्याख्या गीताके दसवें अध्यायके चौथे स्रोककी टिप्पणीमें विस्तारसे की गयी है।

§ भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्तको यहाँ 'योगी' कहा गया है; ऐसा भक्त परमानन्दके अक्षय और अनन्त भण्डार श्रीभगवान्को प्रत्यक्ष कर लेता है, इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे किसी समय, किसी भी अवस्थामें, किसी भी घटनामें संसारकी किसी भी वस्तुके अभावमें असंतोषका अनुभव नहीं होता; क्योंकि वह पूर्णकाम है, यही उसका निरन्तर संतुष्ट रहना है।

× इससे यह भाव दिखलाया है कि भगवान्के ज्ञानी भक्तोंका मन और इन्द्रियोंसिहत ज्ञारीर सदा ही उनके व्यामें रहता है। वे कभी मन और इन्द्रियोंके वशमें नहीं हो सकते इसीसे उनमें किसी प्रकारके दुर्गुण और दुराचारकी सम्भावना नहीं होती।

- + जिसने बुद्धिके द्वारा परमेश्वरके स्वरूपका मलीभाँति निश्चय कर लिया है। जिसे सर्वत्र भगवान्का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुणा कर्म और दुःख आदिके कारण परमात्माके स्वरूपसे कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती। उसको 'ट्डिनिश्चय' कहते हैं।
- ÷ नित्य-निरन्तर मनसे भगवान्के खरूपका चिन्तन और बुद्धिसे उत्तका निश्चय करते-करते मन और बुद्धिका भगवान्के खरूपमें सदाके छिये तन्मय हो जाना ही उनको भगवान्में अर्पण करना' है।
- ऽ जो उपर्युक्त लक्षणोंसे सम्पन्न है; जिसका भगवान्में अहैतुक और अनन्य प्रेम हैं। जिसकी भगवान्के स्वरूपमें अटल स्थिति है। जिसका कभी भगवान्से वियोग नहीं होता। जिसके मन-बुद्धि भगवान्के अर्पित हैं। भगवान् ही जिसके जीवन, धन, प्राण एवं सर्वंस्व हैं। जो भगवान्के ही हाथकी कठपुतली है—ऐसे सिद्ध भक्तको भगवान् अपना प्रिय बतलाते हैं।
- १. पूर्वार्द्धमें केवल दूसरे प्राणीसे उसे उद्देग नहीं होता, इतना ही कहा गया है। इससे परेच्छाजनित उद्देग-की निवृत्ति तो हुई; किंतु अनिच्छा और स्देच्छासे प्राप्त बटना और पदार्थमें भी तो मनुष्यको उद्देग होता है, इसल्ये उत्तरार्द्धमें पुनः उद्देगसे मुक्त होनेकी बात कहकर भगवान् यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्तको कभी किसी प्रकार भी उद्देग नहीं होता ।

जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता अगैर जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता † तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगादिसे रहित है, ‡ वह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १५॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्गक्तः स मे वियः॥१६॥ जो पुरुष आकाङ्कासे रहितः । बाहर-भीतरसे ग्रुद्धः चतुरः + पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है। ÷ वह सब आरम्भोंका त्यागीऽ मेरा भक्त मुझको प्रिय है॥ १६॥

यो न हृष्यति न ह्रेष्टि न शोचित न काङ्कृति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ १७॥ जो न कभी हिंति होता है, A न द्रेष करता

\* सर्वत्र भगवद्बुद्धि होनेके कारण भक्त जान-वृझकर तो किसीको दुःखा संतापा भय और क्षोम पहुँचा ही नहीं सकता, बिल्क उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओरसे किसीको कभी उद्देग नहीं होना चाहिये। यदि भूलसे किसी व्यक्तिको उद्देग होता है तो उसमें उस व्यक्तिके अपने अज्ञानजनित रागा, द्वेष और ईर्ष्यादि दोष ही प्रधान कारण हैं। भगवद्भक्त नहीं; क्योंकि जो दया और प्रेमकी मूर्ति है एवं दूसरोंका हित करना ही जिसका स्वभाव है। वह परम दयाल प्रेमी भगवद्भास भक्त तो किसीके उद्देगका कारण हो ही नहीं सकता।

† ज्ञानी भक्तको भी प्रारब्धके अनुसार परेच्छासे दुःखके निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग-द्वेषका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण बड़े-से-बड़े दुःखकी प्राप्तिमें भी वह विचलित नहीं होता (गीता ६। २२); इसीलिये ज्ञानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उद्देग नहीं होता।

‡ अभिप्राय यह है कि वास्तवमें मनुष्यको अपने अभिलिषत मानः वड़ाई और धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होनेपर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिये; किंतु प्रायः ऐसा न होकर अज्ञानके कारण लोगों को उलटा अमर्घ होता है और वह अमर्घ विवेक-श्रील पुरुषों के चित्तमें भी देखा जाता है। वसे ही इन्छाः नीति और धर्मके विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होनेपर उद्धेग तथा नीति और धर्मके अनुकूल भी दुःखप्रद पदार्थों की प्राप्ति होनेपर या उसकी आज्ञाङ्कासे भय होता देखा जाता है। दूसरों की वात ही क्याः मृत्युका भय तो विवेकियों को भी होता है; किंतु भगवान् के ज्ञानी भक्तकी सर्वत्र भगवद्धुद्धि हो जाती है और वह सम्पूर्ण कियाओं को भगवान् की लीला समझता है; इस कारण ज्ञानी भक्तको न अमर्घ होता है, न उद्देग होता है और न भय ही होता है—यह भाव दिखलाने के लिये ऐसा कहा गया है।

§ परमात्माको प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुसे किंचित् भी प्रयोजन नहीं रहता; अतए व उसे किसी तरहकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छाः स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती। वह पूर्णकाम हो जाता है। यह भाव दिखलानेके लिये उसे आकाङ्कासे रहित कहा है।

× भगवान्के भक्तमें पवित्रताकी पराकाष्टा होती है। उसके मनः बुद्धि, इन्द्रियः, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ बार्तालाप होनेपर तो कहना ही क्या है—उसके दर्शन और स्पर्शमात्रसे ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके सङ्गसे वहाँका वायुमण्डल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं।

- + जिस उद्देश्यकी सफलताके लिये मनुष्यशरीरकी प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्यको पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है।
- ÷ रारीरमें रोग आदिका होना, स्त्री पुत्र आदिका वियोग होना और धन-यह आदिकी हानि होना—इत्यादि दुःखके हेतु तो प्रारब्धके अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सबके होते हुए भी उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका शोक नहीं होता।

S संसारमें जो कुछ भी हो रहा है—सब भगवान्की लीला है, सब उनकी मायाशक्तिका खेल है; वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं, वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म में करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है, इत्यादि। पर भगवान्का भक्त इस रहस्यको भलीभाँति समझ लेता है, इससे वह सदा भगवान्के हाथकी कठपुतली बना रहता है। भगवान् उसको जब जैसा नचाते हैं, वह प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही नाचता है। अपना तिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओरसे कुछ भी नहीं करता, इसलिये वह लोकहिएमें सब कुछ करता हुआ भी वास्तवमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण 'सब आरम्भोंका त्यागी' ही है।

A भक्तके लिये सर्वशिक्तमान् सर्वाधार, परम दयाल भगवान् ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदाके लिये प्राप्त है। अतएव वह सदा-सर्वदा परमानन्दमें स्थित रहता है। संसारकी किसी वस्तुमें उसका किंचिन्मात्र भी राग-द्वेप नहीं होता। इस कारण लोकदृष्टिसे होनेवाले किसी प्रिय वस्तुके संयोगसे या अप्रियके वियोगसे उसके अन्तःकरणमें कभी किंचिन्मात्र भी हर्षका विकार नहीं होता।

है, \* न शोक करता है, † न कामना करता है ‡ तथा जो ग्रुम और अग्रुम सम्पूर्ण कमींका त्यागी है, § वह मिक्तयुक्त पुरुष सुसको प्रिय है ॥ १७॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवंर्जितः॥१८॥ जो शत्रु-मित्रमें × और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी-गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें सम है + और आसक्तिसे रहित है ॥ १८ ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिभौनी संतुष्टों येन केनचित्। अनिकेर्तः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः॥१९॥

भगवान्का भक्त सम्पूर्ण जगत्को भगवान्का खरूप समझता है, इसिल्ये उसका किसी भी वस्तु या प्राणीमें
 कभी किसी भी कारणसे द्वेप नहीं हो सकता । उसके अन्तःकरणमें द्वेपभावका सदाके ल्यि सर्वथा अभाव हो जाता है ।

† अनिष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें और इष्टके वियोगमें प्राणियोंको शोक हुआ करता है। भगवद्भक्तको लीलामय परम दयालु परमेश्वरकी दयासे भरे हुए किसी भी विधानमें कभी प्रतिकृलता प्रतीत ही नहीं होती। अतः उसे शोक कैसे हो सकता है ?

‡ भक्तको साक्षात् भगवान्की प्राप्ति हो जानेके कारण वह सदाके लिये परमानन्द और परम शान्तिमें स्थित होकर पूर्णकाम हो जाता है, उसके मनमें कभी किसी वस्तुके अभावका अनुभव होता ही नहीं, इसलिये उसके अन्तःकरणमें सांसारिक वस्तुओंकी आकाङ्क्षा होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता।

§ यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम्के अनुसार जीविका तथा ज्ञारीर-निर्वाहके लिये किये जानेवाले ज्ञास्त्रविहित कर्मों का वाचक यहाँ 'ग्रुम' शब्द है और झूट, कपट, चोरी, हिंसा, व्यक्षिचार आदि पापकर्मका वाचक 'अग्रुम' शब्द है। भगवान्का ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकारके कर्मोंका त्यागी होता है; क्योंकि उसके ज्ञारीर, इन्द्रिय और मनके द्वारा किये जानेवाले समस्त ग्रुम कर्मोंको वह भगवान्के समर्पण कर देता है। उनमें उसकी किवन्मात्र भी ममता, आसक्ति या फलेच्छा नहीं रहती; इसीलिये ऐसे कर्म कर्म ही नहीं माने जाते (गीता ४। २०) और राग देवका अभाव हो जानेके कारण पापकर्म उसके द्वारा होते हो नहीं, इसिलिये उसे 'ग्रुम और अग्रुम कर्मोंका त्यागी' कहा गया है।

१. संसारमें मनुष्वकी जो आसिक्त (स्नेह्) है, वही समस्त अनथोंका मूल है; बाहरसे मनुष्य संसारका संसर्ग छोड़ भी दे, किंतु मनमें आसिक्त बनी रहे तो ऐसे त्यागसे विशेष लाभ नहीं हो सकता। पक्षान्तरमें मनकी आसिक्त नष्ट हो चुकने रर बाहरसे राजा जनक आदिकी तरह सबसे ममता और आसिक्तरित संसर्ग रहनेपर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा आसिक्तिका त्यागी ही बस्तुतः सबा 'सङ्गविवर्जित' है।

× यद्यपि भक्तकी दृष्टिमें उसका कोई रातु-भित्र नहीं होता। तो भी लोग अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मूर्खतावरा भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकृल न दीखनेके कारण अथवा ईर्ध्यावरा उसमें रातुभावका भी आरोप कर लेते हैं, ऐसे ही दूसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार उसमें मित्रभावका आरोप कर लेते हैं; परंतु सम्पूर्ण जगत्में सर्वत्र भगवान्के दर्शन करनेवाले भक्तका सबमें समभाव ही रहता है। उसकी दृष्टिमें रातु-भित्रका किंचित् भी भेद नहीं रहता। वह तो सदा-सर्वदा सबके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रहता है। सबको भगवान्का स्वरूप समझकर समभावसे सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे वृक्ष अपनेको काटनेवाले और जल सींचनेवाले दोनोंकी ही छाया। फल और फूल आदिके द्वारा सेवा करनेमें किसी प्रकारका भेद नहीं करता। वैसे ही भक्तमें भी किसी तरहका भेदभाव नहीं रहता। भक्तका समत्व वृक्षकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्वका होता है। उसकी दृष्टिमें परमेश्वरसे भिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उसमें भेदभावकी आराङ्का ही नहीं रहती। इसल्विये उसे रातु-भित्रमें सम कहा गया है।

+ मान-अपमान, सरदी-गरमी, सुख-दुःख आदि अनुक्ल और प्रतिकृल द्वन्द्रोंका मन, इन्द्रिय और शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे उनका अनुभव होते हुए भी भगवद्भक्तके अन्तःकरणमें राग-द्रेष या हर्ष-शोक आदि किसी तरहका किंचिनमात्र भी विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है।

२. जो भक्त अपना सर्वस्व भगवान्के अर्पण कर चुके हैं, जिनके घर-द्वार, शरीर, विद्या-बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान्के हो चुके हैं—फिर वे चाहे ब्रह्मचारी हों या ग्रहस्थ, अधवा वानप्रस्थ हों, वे भी 'अनिकेत' ही हैं। जैसे शरीरमें अहंता, ममता और आसक्ति न होनेपर शरीर रहते हुए भी ज्ञानीको विदेह कहा जाता है—वैसे ही जिसकी घरमें ममता और आसक्ति नहीं है, वह घरमें रहते हुए भी बिना घरवाला—'अनिकेत' ही है।

जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, \* मननशील † संतुष्ट हैं तथा रहनेके स्थानमें ममता और आसक्ति रहित और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही है, वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय हैं ।।

\* भगवान्के भक्तका अपने नाम और शरीरमें किंचिन्मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता। इसिलये न तो उसको स्तुतिसे हर्ष होता है और न निन्दासे किसी प्रकारका शोक ही होता है। उसका दोनों में ही सममाव रहता है। सर्वत्र भगवद्बुद्धि हो जानेके कारण स्तुति करनेवालों और निन्दा करनेवालों में भी उसकी जरा भी भेद-बुद्धि नहीं होती। यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समझना है।

में मन्ष्य केवल वाणीसे ही नहीं बोलता। मनसे भी बोलता रहता है। विषयोंका अनवरत चिन्तन ही मनका निरन्तर बोलना है। भक्तका चित्त भगवान्में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान्के सिवा दूसरेकी स्मृति ही नहीं होती। वह सदा-सर्वदा भगवानके ही मननमें लगा रहता है। यही वास्तविक मीन है। बोलना बंद कर दिया जाय और मनसे विषयोंका चिन्तन होता रहे-ऐसा मौन वाह्य मौन है। मनको निर्विषय करने तथा वाणीको परिशुद्ध और संयत बनानेके उद्देश्यमे किया जानेवाला बाह्य मौन भी लाभदायक होता है; परंत यहाँ भगवानके प्रिय भक्तके लक्षणींका वर्णन है, उसकी वाणी तो खाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणीका ही मौन है; बिल्क उछ भक्तकी वाणीं तो प्रायः निरन्तर भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत्का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान् अपनी भक्तिका प्रचार भी भक्तोंद्वारा ही करवाया करते हैं। अतः वाणीं मौन रहनेवाला भगवान्का प्रिय भक्त होता है और बोलनेवाला नहीं होता। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। गीताके अठारहवें अध्यायके अङ्गठवें और उनहत्तरवें कोकोंमें भगवानने गीताके प्रचार करनेवालेको अपना ग्रवमे प्रिय कार्य करने-वाला कहा है। यह महत्कार्य वाणीके मौनीसे नहीं हो सकता। इसके सिवा गीताके सतरहवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें मानसिक तपके लक्षणोंमें भी भीन शब्द आया है। यदि भगवान्को भीन शब्दका अर्थ वाणीका मीन अभीष्ट होता तो वे उसे वाणीके तपके प्रसङ्कमें कहते; परंतु ऐसा नहीं किया, इससे भी यही सिद्ध है कि मुनिभावका नाम ही मौन है और यह मुनिभाव जिसमें होता है, वहीं मौनी या मननशील है। वाणीका मौन मनुष्य हठसे भी कर सकता है, इसलिये यह कोई विशेष महत्त्वकी वात भी नहीं है। अतः यहाँ भीन शब्दका अर्थ वाणीका मीन न मानकर मनकी मननशीलता ही मानना उचित है। वाणीका संयम तो इसके अन्तर्गत आप ही आ जाता है।

‡ भक्त अपने परम इष्ट भगवान्को पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है। बाहरी वस्तुओं के आने जानेसे उसकी तुष्टिमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पड़ता। प्रारब्यानुसार सुख-दुःखादिके हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, वह उन्हींमें संतुष्ट रहता है।

§ भक्त को भगवान् के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण उसके सम्पूर्ण संशय समूल नष्ट हो जाते हैं, उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है। अतः वह साधारण मनुष्यों की भाँति काम, क्रोध, लोभ, मोह या भय आदि विकारों के वशमें होकर धर्म या भगवान् के खरूपसे कभी विचलित नहीं होता।

× उपर्युक्त सभी लक्षण भगवद्धक्तोंके हैं तथा सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ हैं, परंतु स्वभाव आदिके भेदसे भक्तोंक भी गुण और आचरणोंमें थोड़ा-बहुत अन्तर रह जाना स्वाभाविक है। सबमें सभी लक्षण एक-से नहीं मिलते। इतना अवस्य है कि समता और शान्ति सभीमें होती हैं तथा राग-देव और हर्प-शोक आदि विकार किसीमें भी नहीं रहते। इसीलिये इन क्लोकोंमें पुनरुक्ति पायी जाती है। विचार कर देखिये तो इन पाँचों विभागोंमें कहीं भावसे और कहीं शब्दोंसे राग-देव और हर्प-शोकका अभाव सभीमें मिलता है। पहुत्रे विभागमें 'अद्रेष्टा' से देवका, 'निर्ममः' से रागका और 'समदुःखसुखः' से हर्प-शोकका अभाव बतलाया गया है। दूसरेमें हर्प, अमर्प, भय और उद्देगका अभाव वतलाया है; इससे राग-देव और हर्प-शोकका अभाव अपने-आप रिद्ध हो जाता है। तीसरेमें 'अनपेक्षः' से रागका, 'उदासीनः' से देवका और 'गतब्यथः' से हर्प-शोकका अभाव बतलाया है। इसी प्रकार पाँचवें विभागमें 'सङ्गविवर्जितः' तथा 'संतुष्टः' से राग-देवका और 'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' से हर्प-शोकका अभाव दिललाया है। इसी प्रकार पाँचवें विभागमें 'सङ्गविवर्जितः' तथा 'संतुष्टः' से राग-देवका और 'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' से हर्प-शोकका अभाव दिललाया है। 'संतुष्टः' पद भी इस प्रकरणमें दो वार आया है। इससे सिद्ध है कि राग-देव तथा हर्प-शोकादि विकारोंका अभाव और समता तथा शान्ति तो सभीमें आवश्यक हैं। अन्यान्य लक्षणोंमें स्वभाव-भेदसे कुल भेद भी रह सकता है। इसी भेदके कारण भगवान्ते भिन्न-भिन्न श्रीणयोंमें विभक्त करके भक्तोंके लक्षणोंको यहाँ पाँच वार पृथक्-पृथक् बतलाया है; इनमेंसे किसी एक विभागके अनुसार भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण हों, वदी भगवानका प्रिय भक्त है।

सम्बन्ध-परमात्माको प्राप्त हुए सिद्ध भक्तोंके रुक्षण बतरा-कर अब उन रुक्षणोंको आदर्श मानकर बड़े प्रयत्नके साथ उनका भक्तीनाँति सेवन करनेवारे, परम श्रद्धालु, श्ररणागत भक्तोंकी प्रशंसा करनेके रियं, उनको अपना अत्यन्त प्रिय बतराकर मगवान् इस अध्यायका उपसंहार करते हैं— ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीय मे प्रियाः॥ २०॥

परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस जगर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेम-भावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ।। २०॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मगर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पृतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-र्जुनसंवादे अक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ भीष्मगर्वणि तु षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

इस प्रकार श्रीनहामारत मीष्नपर्वके श्रीमद्गावद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या और योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णा-र्जुनसंवादमें भक्तियोग नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ भीष्मपर्वमें छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

इसके सिवा कर्मयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि किसी भी मार्गसे परम सिद्धिको प्राप्त कर हैनेके पश्चात् भी उनकी वास्तिवक स्थितिमें या प्राप्त किये हुए परम तत्त्वमें तो कोई अन्तर नहीं रहता; किंतु स्वभावकी भिन्नताके कारण आचरणोंमें कुछ भेद रह सकता है। 'सहश्चं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानि (गीता ३।३३) इस कथनसे भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानोंके आचरण और स्वभावमें ज्ञानोत्तरकालमें भी भेद रहता है।

अहंता, ममता और राग-द्रेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोध आदि अज्ञानजनित विकारोंका अभाव तथा समता और परम शान्ति—ये लक्षण तो समीमें समानभावसे पाये जाते हैं; किंतु मैत्री और करुणा, ये भक्तिमार्गसे भगवान्को प्राप्त हुए महापुरुषमें विशेषरूपसे रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मोंमें उपरामता—यह ज्ञानमार्गसे परम पदको प्राप्त महात्माओंमें विशेषरूपसे रहती है। इसी प्रकार मन और हन्द्रियोंको संयममें रखते हुए अनासक भावसे कर्मोंमें तत्पर रहना, यह लक्षण विशेषरूपसे कर्मयोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषोंमें रहता है।

गीताके दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे बहत्तरवें स्ठोकतक कितने ही स्ठोकोंमें कर्मयोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके तथा चौदहवें अध्यायके बाईसवेंसे पचीसवें स्ठोकतक ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए गुणातीत पुरुषके लक्षण बतलाये गये हैं और यहाँ तेरहवेंसे उन्नीसवें स्ठोकतक भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं।

# सर्वव्यापी, सर्वशिक्तमान् भगवान्के अवतारोंमें, वचनोंमें एवं उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और चिरत्रादिमें जो प्रत्यक्षके सहश सम्मानपूर्वक विश्वास रखता हो। वह श्रद्धावान् है। परम प्रेमी और परम दयाल भगवान्को ही परम गित, परम आश्रय एवं अपने प्राणोंके आधार, सर्वस्व मानकर उन्हींपर निर्भर और उनके किये हुए विधानमें प्रसन्न रहनेवालेको भगवत्परायण पुरुष कहते हैं।

† भगवद्भक्तोंके उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानवधर्मका सञ्चा स्वरूप है। इन्हींके पालनमें मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है, क्योंकि इनके पालनसे साधक सदाके लिये मृत्युके पंजेसे छूट जाता है और उसे अमृतस्वरूप भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। इसी भावको स्पष्ट समझानेके लिये यहाँ इस लक्षण-समुदायका नाम ध्यममय अमृत' रक्खा गया है।

‡ जिन सिद्ध भक्तोंको भगवान्की प्राप्ति हो चुकी है, उनमें तो उर्ग्युक्त लक्षण खाभाविक ही रहते हैं; इसलिये उनमें इन गुणोंका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है; परंतु जिन साधक भक्तोंको भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं, तो भी वे भगवान्पर विश्वास करके परम श्रद्धांके साथ तन, मन, धन, सर्वाख्व भगवान्के अर्पण करके उन्हींके परायण हो जाते हैं तथा भगवान्के दर्शनोंके लिये निरन्तर उन्हींका निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक चिन्तन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपर्युक्त लक्षणोंके अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं—बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी केवल विश्वासपर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्त्वकी बात है। ऐसे प्रेमी भक्तोंको सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा भी 'अतिशय प्रिय' कहना उचित ही है।

## सप्तत्रिंशोऽध्यायः

## (श्रीमद्भगवद्गीतायां त्रयोद्शोऽध्यायः)

## ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुषका वर्णन

सम्बन्ध—गीताके बारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने सगुण और निर्गुणके उपासकोंकी श्रेष्ठताके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उत्तर देते हुए मगवान्ने दूसरे श्लोकमें संक्षेपमें सगुण उपासकोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करके तीसरेसे पाँचवें श्लोकतक निर्गुण उपासनाका स्वरूप, उसका फल और देहा-मिमानियोंके लिये उसके अनुष्ठानमें कठिनताका निरूपण किया। तदनन्तर छठेसे बीसवें श्लोकतक सगुण उपासनाका महत्त्व, फल, प्रकार और मगवद्भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन करते-करते ही अध्यायकी समाप्ति हो गयी; निर्गुणका तत्त्व, महिमा और उसकी प्राप्तिक साधनोंको विस्तारपूर्वक नहीं समझाया गया। अतएव निर्गुण-निराकारका तत्त्व अर्थात् ज्ञानयोगका विषय मलीभाँति समझानेके लिये तेरहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है। इसमें पहले भगवान् क्षेत्र (शरीर) तथा क्षेत्रज्ञ (आरमा) के लक्षण बतलाते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥ १॥

श्रीभगवान् वोले—हे अर्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र'\* इस नामसे कहा जाता है और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रज्ञ'† इस नामसे उनके तत्त्वको जाननेवाले शानीजन कहते हैं ॥ १॥

#### क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत् तज्ज्ञानं मतं मम॥ २॥

हे अर्जुन ! तृ सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवातमा भी मुझे ही जान ! और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका अर्थात् विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह ज्ञान है— ऐसा मेरा मत है ॥ २॥

सम्बन्ध-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका पूर्णं ज्ञान हो जानेपर संसारभ्रम-का नाश हो जाता है और परमात्माकी प्राप्ति होती है, अतएव 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के स्वरूप आदिकों मलीमाँति विमागपूर्वक समझानेके लिये मगवान कहते हैं—

## तत् क्षेत्रं येच यार्देक् च यद्विकौरि यतश्च यंत्।

\* जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीरमें बोये हुए कर्म-संस्काररूप बीजोंका फल भी समयपर प्रकट होता रहता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसिल्ये भी इसे 'क्षेत्र' कहते हैं और इसीलिये गीताके पंद्रहवें अध्यायके सोलहवें स्ठोकमें इसको 'क्षर' पुरुप कहा गया है।

† इससे भगवान्ने अन्तरात्मा द्रष्टाका लक्ष्य करवाया है। मन, बुद्धि, इन्द्रिय, महाभूत और इन्द्रियोंके विषय आदि जितना भी ज्ञेय (जाननेमें आनेवाला) दृश्यवर्ग है—सब जड, विनाशी, परिवर्तनशील है। चेतन आत्मा उस जड दृश्यवर्ग से सर्वया विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, उसमें अनुस्यूत है और उसका अधिपति है। इसीलिये इसे ध्वेत्रज्ञ कहते हैं। इसी ज्ञाता चेतन आत्माको गीताके सातर्वे अध्यायमें परा प्रकृति' (७।५), आठवें में प्रध्यात्म' (८।३) और पंद्रहवें अध्यायमें प्रक्षर पुरुष' (१५।१६) कहा गया है। यह आत्मतत्त्व बड़ा ही गहन है, इसीसे भगवान्ने भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके द्वारा कहीं स्त्रीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक और कहीं पुरुषवाचक नामसे इसका वर्णन किया है। वास्तवमें आत्मा विकारोंसे सर्वया रहित, अलिङ्ग, नित्य, निर्विकार एवं चेतन—ज्ञानस्वरूप है।

‡ इससे 'आत्मा' और 'परमात्मा' की एकताका प्रतिपादन किया गया है। आत्मा और परमात्मामें वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृतिके संगंधे भेद-सा प्रतीत होता है; इसीलिये गीताके दूसरे अध्यायके चौबीसवें और पचीसवें दलोकों में आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए जिन शब्दोंका प्रयोग किया है, वारहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें निर्गुण-निराकार परमात्माके लक्षणोंका वर्णन करते समय भी प्रायः उन्होंके भावोंके द्योतक शब्दोंका प्रयोग किया गया है।

- १. 'यत्' पदसे भगवान्ने क्षेत्रका खरूप बतलानेका संकेत किया है और उसे पाँचवें क्लोकमें बतलाया है।
- २. 'यादक' पदसे क्षेत्रका स्वभाव बतलानेका संकेत किया है और उसका वर्णन छ॰वीसवें और सत्ताईसवें स्लोकोंमें समस्त भूतोंको उत्पत्ति-विनाशशील बतलाकर किया है।
  - ३. 'यदिकारि' पदसे क्षेत्रके विकारोंका वर्णन करनेका संकेत किया है और उनका वर्णन छठे दलोकमें किया है।
- ४. जिन पदार्थोंके समुदायका नाम 'क्षेत्र' है, उनमेंसे कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ-यह बतलानेका संकेत 'यतः च यत्' पदोंसे किया है और उसका वर्णन उन्नीसनें क्लोकके उत्तरार्द्धमें तथा बीसनेंके पूर्वार्द्धमें किया गया है।

#### सं च यो यत्प्रभीवश्च तत् समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥

वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला है और जिस कारणसे जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाववाला है—वह सब संक्षेपमें मुझसे सुन ॥ ३॥

सम्बन्ध-तीसरे इलोकमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के जिस तत्त्व-को संक्षेपमें सुननेके ितये भगवान्ने अर्जुनसे कहा है-अब उसके विषयमें ऋषि, वेद और ब्रह्मसृत्रकी उक्तिका प्रमाण देकर भगवान् ऋषि, वेद और ब्रह्मसृत्रको आदर देते हैं-

### ऋषिभिर्वेहुधा गीतं छैन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूँत्रपदैश्चैय हेतुमद्भिर्वितिश्चितैः ॥ ४ ॥

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियों द्वारा क्ष बहुत प्रकार के कहा गया है और विविध वेदमन्त्रों द्वारा भी विभाग-पूर्वक कहा गया है तथा भली भाँति निश्चय किये हुए युक्ति-युक्त ब्रह्मसूत्रके पदों द्वारा भी कहा गया है ॥ ४॥

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणिदशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५॥†

- १. 'सः' पद 'क्षेत्रज्ञ'का याचक है तथा 'यः' पदसे उसका खरूप वतलानेका संकेत किया गया है और आगे चलकर उसके प्रकृतिस्य एवं वास्तविक दोनों स्वरूपोंका वर्णन किया गया है—जैसे उन्नीसर्वे इलोकमें उसे 'अनादि' वीसवेंमें 'सुख-दुःखोंका भोक्ता' एवं इक्कीसवेंमें 'अच्छी बुरी योनियोंमें जन्म प्रहण करनेवाला' वतलाकर तो प्रकृतिस्य पुरुषका स्वरूप वतलाया गया है और वाईसवेंमें तथा सत्ताईसवेंसे तीसवेंतक परमातमाके साथ एकता करके उसके वास्तविक स्वरूपका निरूपण किया गया है।
- २. ध्यत्प्रभावः से क्षेत्रज्ञका प्रभाव वतलानेके लिये संकेत किया गया है और उसे इकतीसवेंसे तैंतीसवें इलोक-तक वतलाया गया है।
- ३. विविधैः' विदेषिः' विदेषिः' पद ऋक् यजः, साम और अधर्व-इन चारीं वेदीके विदेशि और विदासणे दोनों ही भागीका वाचक है; समस्त उपनिषद् और भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी इन्हींके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये।
- ४. 'ब्रह्मसूत्रपदै:' पद 'वेदान्तदर्शनं' के जो 'अथातो ब्रह्मजिशसा' आदि स्त्रहर पद हैं, उन्हींका वाचक प्रतीत होता है; क्योंकि उपर्युक्त सब लक्षण उनमें ठीक-ठीक मिलते हैं। यहाँ इस कथनका यह भाव है कि श्रुति-रमृति आदिमें वर्णित जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्व ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा युक्तिपूर्वक समझाया गया है, उसका निचोड़ भी भगवान् यहाँ संक्षेपमें कह रहे हैं।
- क मन्त्रोंके द्रष्टा एवं शास्त्र और स्मृतियोंके रचियता ऋषिगणोंने ध्वेत्र' और ध्वेत्रत्र' के खरूपको और उनसे सम्यन्ध रखनेवाली सभी वार्तोको अपने-अपने ग्रन्थोंमें और पुराण-इतिहासोंमें बहुत प्रकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक समझाया है; उन्हींका सार यहाँ बहुत थोड़े शब्दोंमें भगवान् कहते हैं।
- ५. स्थूल भूतींके और शब्दादि विषयोंके कारणरूप जो पञ्चतनमात्राएँ यानी त्रमपञ्चमहाभूत हैं—गीताके सातवें अध्याय-के चौथे श्लोकमें जिनका 'भूमिः', 'आपः', 'अनलः', 'वायुः' और 'खम्' के नामसे वर्णन हुआ है—उन्हीं पाँचोंका वाचक यहाँ 'महाभूतानि' पद है।

† इसीसे मिलता-जुलता वर्णन सांख्यकारिका और योगदर्शनमें भी आता है, जैसे—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरपः ॥

( सांख्यकारिका ३)

अर्थात् एक मूल प्रकृति है, वह किसीकी विकृति (विकार) नहीं है। महत्तत्त्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धतन्मात्रा)--ये सात प्रकृति-विकृति हैं, अर्थात् ये सातों पञ्चभूतादिके कारण होनेसे प्रकृति। भी हैं और मूल प्रकृतिके कार्य होनेसे 'विकृति' भी हैं। पञ्चक्रानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय और मन—ये ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चमहाभूत—ये सोलह केवल विकृति (विकार) हैं, वे किसीकी प्रकृति अर्थात् कारण नहीं हैं। इनमें ग्यारह इन्द्रिय तो अहंकारके तथा पञ्च स्थूल महाभूत पञ्चतन्मात्राओं के कार्य हैं; किंतु पुरुष न किसीका कारण है और न किसीका कार्य है, वह सर्वथा असङ्ग है।

योगदर्शनमें कहा है— विशेषाविशेषिक्ष मात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ।' (२ । १९ ) विशेष यानी पञ्चशानेन्द्रियः पञ्चकर्मेन्द्रियः एक मन और पञ्च स्थूल भूतः अविशेष यानी अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ; लिङ्गमात्र यानी महत्तत्त्व और अलिङ्ग यानी मूल प्रकृति—ये चौबीस तत्त्व गुणोंकी अवस्थाविशेष हैं; इन्हींको 'दृश्य' कहते हैं।

योगदर्शनमें जिसको 'दृश्य' कहा है, उसीको गीतामें 'क्षेत्र' कहा गया है।

पाँच महाभूत, अहंकार क्षः, बुद्धि नै और मूल प्रकृति मी; तथा दस इन्द्रियायाँ ई, एक मन×और पाँच इन्द्रियों के विषय क्ष्यात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य— ॥ ५ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघात इचेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्॥ ६॥

तथा इच्छाः÷ द्वेषःऽ सुखःA दुःखःB स्थूळ देहका पि॰डः चेतनाC और धृतिD—इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया ।। ६ ॥ सम्बन्ध—इस प्रकार क्षेत्रके स्वरूप और उसके विकारोंका वर्णन करनेके बाद अब जो दूसरे श्लोकमें यह बात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वहीं मेरे मतसे ज्ञान है—उस ज्ञानको प्राप्त करनेके साथनोंका 'ज्ञान' के ही नामसे पाँच श्लोकों-द्वारा वर्णन करते हैं—

अमीनित्वमद्मिर्वत्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥ ७॥

\* यह समिष्ट अन्तःकरणका एक भेद है । अहंकार ही पञ्चतन्मात्राओं, मन और समस्त इन्द्रियोंका कारण है तथा महत्तत्त्वका कार्य है; इसीको 'अहंभाव' भी कहते हैं । यहाँ 'अहंकार' शब्द उसीका वाचक है ।

† जिसे 'महत्तत्त्व' ( महान् ) और 'समष्टि बुद्धि' भी कहते हैं, जो समष्टि अन्तःकरणका एक भेद है, निश्चय ही जिसका स्वरूप है—उसको यहाँ 'बुद्धि' कहा गया है।

‡ यहाँ 'अव्यक्त' का अर्थ मूल प्रकृति समझना चाहिये, जो महत्तत्व आदि समस्त पदार्थोंकी कारणरूपा है, सांख्यशास्त्रमें जिसको 'प्रधान' कहते हैं, भगवान्ने गीताके चौदहवें अध्यायके तीसरे क्लोकमें जिसको 'महद्रद्धा' कहा है तथा इस अध्यायके उन्नीसवें क्लोकमें जिसको 'प्रकृति' नाम दिया गया है।

्र वाक् पाणि ( हाथ ), पाद ( पैर ), उपस्य और गुदा-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं तथा श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घाण-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । ये सब मिलकर दस इन्द्रियाँ हैं । इन सबका कारण अहंकार है ।

× यहाँ 'एक' शब्दसे उस मनको ही बतलाया गया है जो समष्टि अन्तः करणकी मनन करनेवाली शक्ति-विशेष है, संकल्प-विकल्प ही जिसका खरूप है। यह भी अहंकारका कार्य है।

+ यहाँ 'पञ्च इन्द्रियगोचराः' पदोंका अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध समझना चाहिये, जो कि पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके स्थूल विषय हैं। ये सूक्ष्म भूतोंके कार्य हैं।

÷ जिन पदार्थोंको मनुष्य सुखके हेतु और दुःखनाशक समझता है, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त कामना है-जिसके वासना, तृष्णा, आशा, लालसा-और स्पृहा आदि अनेकों भेद हैं—उसीका वाचक यहाँ 'इच्छा' शब्द है।

ऽ जिन पदार्थोंको मनुष्य दुःखमें हेतु या सुखमें बाधक समझता है, उनमें जो विरोध-बुद्धि होती है—उसका नाम 'द्देप' है। इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध आदि हैं।

A अनुकूलकी प्राप्ति और प्रतिकूलकी निवृत्तिसे अन्तःकरणमें जो प्रसन्नताकी वृत्ति होती है, उसका नाम 'सुख' है।

B प्रतिकूलकी प्राप्ति और अनुकूलके विनाशसे जो अन्तःकरणमें व्याकुलता होती हैं, जिसे व्यथा भी कहते हैं— उसका वाचक 'दुःख' है।

С अन्तःकरणमें जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा प्राणी सुख-दुःख और समस्त पदार्थोंका अनुभव करते हैं, जिसे गीताके दसवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें 'चेतना' कहा गया है—उसीका वाचक यहाँ 'चेतना' है, यह भी अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष है; अतएव इसकी भी गणना क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है।

D गीताके अठारहवें अन्यायके तैंतीसवें, चौंतीसवें और पैंतीसवें श्लोकोंमें जिस धारण-शक्तिके सात्त्विक, राजस और तामस—तीन भेद किये गये हैं, उसीका वाचक यहाँ 'धृति' है। अन्तःकरणका विकार होनेसे इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है।

E यहाँतक विकारोंसिहत क्षेत्रका संक्षेपसे वर्णन हो गया, अर्थात् पाँचवें रलोकमें क्षेत्रका स्वरूप संक्षेपमें बतला दिया गया और छठेमें उसके विकारोंका वर्णन संक्षेपमें कर दिया गया।

१. अपनेको श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बड़ा समझना एवं मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा-पूजा आदिकी इच्छा करना; अयवा विना ही इच्छा किये इन सबके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना—यह मानित्व है। इन सबका न होना ही अमानित्व है।

२. मानः बड़ाई । प्रतिष्ठा और पूजाके लिये । धनादिके लोभसे या किसीको ठगने आदिके अभिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा , दानशील । भगवद्भक्त । शानी या महात्मा विख्यात करना और बिना ही हुए धर्मपालन । उदारता । दातापन । भक्ति ।

श्रेष्ठताके अभिमानका अभावः दम्भाचरणका अभावः किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सतानाः क्षमाभावः † मन-वाणी आदिकी सरलता, ग्रंथदा-भक्तिसहित गुरुकी सेवाः ह बाहर-भीतरकी शुद्धिः अन्तः करणकी स्थिरता + और मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह÷ ॥ ७॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यंमनहंकीर एव च। जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८॥

इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख और दोषोंका वार-वार विचार करनाऽ ॥८॥

योगसाधनाः वत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी भी प्रकारके गुणका ढोंग करना—दिम्भित्व है। इसके सर्वथा अभावका नाम 'अदिम्भित्व' है।

\* किसी भी प्राणीको मन, वाणी या शरीरसे किसी प्रकार भी कभी कष्ट देना—मनसे किसीका बुरा चाहना, वाणीसे किसीको गाळी देना, कठोर वचन कहना, किसीकी निन्दा करना या अन्य किसी प्रकारके दुःखदायक और अहित-कारक वचन कह देना; शरीरसे किसीको मारना, कष्ट पहुँचाना या किसी प्रकारसे भी हानि पहुँचाना आदि जो हिंसाके भाव हैं, इन सबके सर्वथा अभावका नाम 'अहिंसा' अर्थात् किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना है।

† अपना अपराध करनेवालेके लिये किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव मनमें न रखना, उससे वदला लेनेकी अथवा अपराधके बदले उसे इस लोक या परलोकमें दण्ड मिले—ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधोंको वस्तुतः अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वथा भुला देना 'क्षमाभाव' है। गीताके दसर्वे अध्यायके चौथे क्लोकमें इसकी कुछ विस्तारसे व्याख्या की गयी है।

‡ जिस साधकमें मन, वाणी और शारीरकी सरलताका भाव पूर्ण रूपे आ जाता है, वह सबके साथ सरलताका व्यवहार करता है; उसमें कुटिलताका सर्वथा अभाव हो जाता है। अर्थात् उसके व्यवहारमें दाव-पेंच, कपट या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता; वह बाहर और भीतरसे सदा समान और सरल रहता है।

§ विद्या और सदुपदेश देनेवाले गुरुका नाम 'आचार्य' है। ऐसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक, मनः वाणी और शरीरके द्वारा सब प्रकारसे उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनाः नमस्कार करनाः उनकी आज्ञाओंका पालन करना और उनके अनुकूल आचरण करना आदि 'आचार्योपासन' यानी गुरु-सेवा है।

× सत्यतापूर्वक ग्रुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी ग्रुद्धि होती है, उस द्रव्यसे उपार्जित अन्नसे आहारकी ग्रुद्धि होती है। यथायोग्य ग्रुद्ध वर्तावसे आचरणोंकी ग्रुद्धि होती है और जल-मिट्टी आदिके द्वारा प्रक्षालनादि क्रियासे शरीरकी ग्रुद्धि होती है। यह सब बाहरकी ग्रुद्धि है। राग-द्वेष और छल-कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकी ग्रुद्धि है। दोनों ही प्रकारकी ग्रुद्धियोंको 'शौच' कहा जाता है।

+ बड़े-से-बड़े कष्टः विपत्तिः भय या दुःखके आ पड़नेपर भी विचलित न होना एवं कामः क्रोधः भय या लोम आदिसे किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्यसे जरा भी न डिगना तथा मन और बुद्धिमें किसी तरहकी चञ्चलताका न रहना अन्तःकरणकी स्थिरतां है।

÷ यहाँ 'आतमा' से अन्तः करण और इन्द्रियोंके सिहत शरीरको समझना चाहिये। अतः इन सबको भलीभाँति अपने वशर्मे कर लेना ही इनका निग्रह करना है।

१. इस लोक और परलोकके जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्यरूप विषय-पदार्थ हैं—अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञानके कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समझता है, किंतु वास्तवमें जो दुःखके कारण हैं—उन सबमें प्रीतिका सर्वथा अभाव हो जाना 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' है।

२. मनः बुद्धिः इन्द्रिय और शरीर—इन सबमें जो 'अहम्' बुद्धि हो रही है—अर्थात् अज्ञानके कारण जो इन अनात्मवस्तुओंमें आत्मबुद्धि हो रही है—इस देहाभिमानका सर्वथा अभाव हो जाना 'अनहंकार' कहलाता है।

ऽ जन्मका कष्ट सहज नहीं है; पहले तो असहाय जीवको माताके गर्भमें लंबे समयतक भाँति-भाँतिके क्लेश होते हैं। किर जन्मके समय योनिद्वारसे निकलनेमें असह्य यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। नाना प्रकारकी योनियोंमें बार-बार जन्म प्रहण करनेमें ये जन्म-दुःख होते हैं। मृत्युकालमें भी महान् कष्ट होता है। जिस शरीर और घरमें आजीवन ममता रही, उसे बलात्कारसे छोड़कर जाना पड़ता है। मरणसमयके निराश नेत्रोंको और शारीरिक पीड़ाको देखकर उस समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बुढ़ापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती; इन्द्रियाँ शिथल और शक्तिहीन हो जाती

# महाभारत

#### चार अवस्था



जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषा चुदर्शनम् ॥ (गीता १३।८)



असंकिरनभिष्वेङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विम्रानिष्टोपप्रतिषु ॥ ९ ॥

पुत्रः स्त्रीः घर और धन आदिमें आसक्तिका अभावः ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना ॥ ९॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तँदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति क्ष तथा एकान्त और ग्रुद्ध देशमें रहनेका खभाव और विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना ॥ १०॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थंदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोऽन्यथा॥ ११॥

अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति† और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना‡—यह सब ज्ञान है, § और जो इससे

हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, मनमें नित्य लालमाकी तरक्कें उछलती रहती हैं, असहाय अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्थामें जो कष्ट होता है, वह वड़ा ही भयानक होता है। इसी प्रकार बीमारीकी पीड़ा भी वड़ी दुःखदायिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके असहा कष्ट हो रहे हैं, दूसरोंकी अधीनता है। निरुपाय स्थिति है। यही सब जनम, मृत्यु, जरा और व्याधिके दुःख हैं। इन दुःखोंको बार-बार स्मरण करना और इनपर विचार करना ही इनमें दुःखोंको देखना है।

जीवोंको ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि प्राप्त होते हैं—पापोंके परिणामस्व रूप; अतएव ये चारों ही दोषमय हैं। इसीका बार-बार विचार करना इनमें दोषोंको देखना है।

- १ यदापि आठवें श्लोकमें इन्द्रियोंके अथोंमें वैराग्य होनेकी वात कही जा चुकी, किंतु स्त्री, पुत्र, ग्रह, श्लीर अमेर धन आदि पदायोंके साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इनमें उसकी विशेष आसक्ति होती है; इसीलिये इनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जानेकी बात विशेषरूपसे पृथक कही गयी है।
- २. अहं कारके अभावकी बात पूर्वश्लोकके 'अनहं कारः' पदमें स्पष्टतः आ चुकी है, इसीलिये यहाँ 'अनभिष्वङ्ग' का अर्थ 'ममताका अभाव' किया गया है।
- ३. अनुकूलके संयोग और प्रतिकूलके वियोग से चित्तमें हर्ष आदि न होना तथा प्रतिकूलके संयोग और अनुकूलके वियोग से किसी प्रकारके शोक, भय और कोध आदिका न होना -- सदा ही निर्विकार, एकरस, सम रहना इसको प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें समिचत्त्ता, कहते हैं।
- ४. जहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल या भीड़भाड़ न हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमें किसीको भी आपित्त या क्षोभ न हो, जहाँ किसी प्रकारकी गंदगी न हो, जहाँ काँटे-कंकड़ और कूड़ा-कर्कट न हों, जहाँ का प्राकृतिक हस्य सुन्दर हो, जल, वायु और वातावरण निर्मल और पवित्र हों, किसी प्रकारकी वीमारी न हो, हिंसक प्राणियोंका और हिंसका अभाव हो और जहाँ स्वाभाविक ही सात्त्विकताके परमाणु भरे हों, ऐसे देवालय, तपोभूमि, गङ्गा आदि पवित्र निर्देशोंके तट और पवित्र वन, गिरि-गुहा आदि निर्जन एकान्त और शुद्ध देशको 'विविक्तदेश' कहते हैं तथा शानको प्राप्त करनेकी साधनाके लिये ऐसे स्थानमें निवास करना ही उसका सेवन करना है।
- ५ यहाँ 'जनसंसदि' पद 'प्रमादी' और 'विषयासक्त' सांसारिक मनुष्योंके समुदायका वाचक है। ऐसे लोगोंके सङ्गको साधनमें सब प्रकारसे वाधक समझकर उससे विरक्त रहना ही उसमें प्रेम नहीं करना है। संत, महात्मा और साधक पुरुपोंका सङ्ग तो साधनमें सहायक होता है; अतः उनके समुदायका वाचक यहाँ 'जनसंसदि' नहीं समझना चाहिये।
- \* भगवान् ही धर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही हमारे खामी, शरण ग्रहण करनेयोग्य, परम गित, परम आश्रय, माता-पिता, भाई-वन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय और धर्वस्व हैं; उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है—इस भावसे जो भगवान्के साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम 'अनन्य योग' है तथा इस प्रकारके सम्बन्ध केवल भगवान्में ही अटल और पूर्ण विशुद्ध प्रेम करके निरन्तर भगवान्का ही भजन, ध्यान करते रहना ही अनन्य योगके द्वारा भगवान्में अव्यिभिनारिणी भक्ति करना है।

† आत्मा नित्यः चेतनः निर्विकार और अविनाशी है; उससे भिन्न जो नाशवान्। जडः विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएँ प्रतीत होती हैं—वे सब अनात्मा हैं। आत्माका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे इस प्रकार आत्मतत्त्वको भलीभाँति समझ लेना ही (अध्यात्मज्ञान) है और बुद्धिमें ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके मनसे उस आत्मतत्त्वका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना (अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थित रहना) है।

‡ तत्त्वज्ञानका अर्थ है—सिचदानन्दघन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा; क्योंकि तत्त्वज्ञानसे उन्हींकी प्राप्ति होती है। उन सिचदानन्दघन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र समभावसे नित्य-निरन्तर अनुभव करते रहना ही उस अर्थका दर्शन करना है।

§ 'अमानित्वम्' से लेकर 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्' तक जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी ज्ञानप्राप्तिके साधन हैं;

विपरीत है, वह अज्ञानं है—ऐसा कहा है ॥ ११ ॥

सम्बन्ध — इस प्रकार ज्ञानके साधनोंका 'ज्ञान' के नामसे वर्णन सुननेपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनोंद्वारा प्राप्त 'ज्ञान' से जाननेयोग्य वस्तु क्या है और उसे जान केनेसे क्या होता है। उसका उत्तर देनेके किये मगवान अब जाननेके योग्य वस्तुके स्वरूपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसके जाननेका फरू 'अमरत्वकी प्राप्ति' बतलाकर छः श्लोकोंमें जाननेके योग्य परमात्माके खरूपका वर्णन करते हैं— क्षेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामियज्ज्ञात्वासृतमञ्जूते । अनादिमत् परं ब्रह्मं न सत् तन्नासदुच्यते ॥ १२॥

जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुप्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीमाँति कहुँगा । वह अनादिवाला परम ब्रह्म न सत् ही कहा जाता है, न असत् ही † ॥ १२ ॥

इसिलिये उनका नाम भी 'ज्ञान' रक्खा गया है। अभिप्राय यह है कि दूसरे क्लोकमें भगवान्ने जो यह बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है—-इस कथनसे कोई ऐसा न समझ ले कि शरीरका नाम 'क्षेत्र' है और इसके अंदर रहनेवाले ज्ञाता आत्माका नाम 'क्षेत्रज्ञ' है—यह बात हमने समझ ही ली; वस, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया; किंतु वास्तवमें सच्चा ज्ञान वही है जो उपर्युक्त वीस साधनोंके द्वारा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके स्वरूपको यथार्थरूप ज्ञान लेनेपर होता है। इसी वातको समझानेके लिये यहाँ इन साधनोंको 'ज्ञान' के नामसे कहा गया है। अतएव ज्ञानीमें उपर्युक्त गुणोंका समावेश पहलेसे ही होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी गुण सभी साधकोंमें एक ही समयमें हों। अवश्य ही, इनमें जो 'अमानित्व', 'अदिमत्व' आदि बहुत-से सबके उपयोगी गुण हैं, वे तो सबमें रहते ही हैं। इनके अतिरिक्त 'अध्यिनचारिणी भक्ति', 'एकान्तदेशसेवित्व', 'अध्यात्मज्ञाननित्यत्व', 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शन'—इनमें अपनी-अपनी साधन-शैलीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है।

# उपर्युक्त अमानित्वादि गुर्गोंसे विपरीत जो मान-बड़ाईकी कामनाः दम्भः हिंसाः क्रोधः कपटः दुटिलताः द्रोहः अपिवृत्तताः अस्विताः लोलुपताः आसक्तिः अहंताः ममताः विपमताः अश्रदा और कुसंग आदि दोष हैं। वे सभी जन्ममृत्युके हेतुभूत अज्ञानको वढ़ानेवाले और जीवका पतन करनेवाले हैं; इसलिये वे सब अज्ञान ही हैं। अतएव उन सबका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

१. यहाँ 'ज्ञेयम्' पद सिचदानन्दघन निर्मुण और सगुण ब्रह्मका वाचक है, क्योंकि इसी प्रकरणमें स्वयं भगवान्ते ही उसको निर्मुण और गुणोंका भोक्ता वतलाया है।

२. यहाँ 'परम्' विशेषणके सिंहत 'ब्रह्म' पदका प्रयोग, वह ज्ञेय तत्त्व ही निर्गुण, निराकार, सिंबदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा है, यह बतलानेके उद्देश्यसे किया गया है। 'ब्रह्म' पद वेद, ब्रह्मा और प्रकृतिका भी वाचक हो सकता है; अतएव ज्ञेयतत्त्वका स्वरूप उनसे विलक्षण है, यह बतलानेके लिये 'ब्रह्म' पदके साथ 'परम्' विशेषण दिया गया है।

† जो वस्तु प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की जाती है, उसे 'सत्' कहते हैं। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि परमात्मासे ही सबकी सिद्ध होती है, परमात्मातक किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है। वह प्रमाणोंद्वारा जाननेमें आनेवाली वस्तुओंसे अत्यन्त विलक्षण है, इसिलये परमात्माको 'सत्' नहीं कहा जा सकता तथा जिस वस्तुका वास्तवमें अस्तित्व नहीं होता, उसे 'असत्' कहते हैं; किंतु परब्रह्म परमात्माका अस्तित्व नहीं है, ऐसी वात नहीं है। वह अवश्य है और वह है—इसीसे अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है; अतः उसे 'असत्' भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिये परमात्मा 'सत्' और 'असत्' दोनोंसे ही परे हैं।

यद्यपि गीताके नवम अध्यायके उन्नीसर्वे क्षोकमें तो भगवान्ने कहा है कि 'सत्' भी मैं हूँ और 'असत्' भी मैं हूँ और पहाँ यह कहते हैं कि उस जाननेयोग्य परमात्माको न 'सत्' कहा जा सकता है और न 'असत्'; किंतु वहाँ विधिमुखसे वर्णन है, इसिलये भगवान्का यह कहना कि 'सत्' भी मैं हूँ और 'असत्' भी मैं हूँ, उचित ही है। पर यहाँ निपेधमुखसे वर्णन है, किंतु वास्तवमें उस परब्रह्म परमात्माका स्वरूप वाणीके द्वारा न तो विधिमुखसे बतलाया जा सकता है और न निपेधमुखसे ही। उसके विषयमें जो कुछ भी कहा जाता है, सब केवल शाखाचन्द्रन्यायसे उसे लक्ष्य करानेके लिये ही है, उसके साक्षात् स्वरूपका वर्णन वाणीद्वारा हो ही नहीं सकता। श्रुति भी कहती है—'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तैत्तरीय उप० २।९), अर्थात् 'मनके सहित वाणी जिसे न पाकर वापस छौट आती है (वह ब्रह्म है)।' इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ भगवान्ने निपेधमुखसे कहा है कि वह न 'सत्' कहा जाता है और न 'असत्' ही। अर्थात् मैं जिस श्रेयवस्तुका वर्णन करना चाहता हूँ, उसका वास्तविक स्वरूप तो मन-वाणीका अविषय है; अतः उसका जो कुछ भी वर्णन किया जायगा, उसे उसका तटस्थ लक्षण ही समझना चाहिये।

सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमहोके सर्वमानृत्य तिष्ठति ॥१३॥\*

वह सब ओर हाय-पैरवाला, सब ओर नेन्न, सिर और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है†; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है‡॥ १३॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। असक्तं सर्वभृटचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥ १४॥ वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है। परंत

वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा आसिक्तरहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाला और निर्गुण होनेपर भी गुणोंको भोगनेवाला है×॥ १४॥

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । सुक्षमत्वात्तद् विश्वयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥+

वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी वही है÷ एवं वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय हैंS तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही हैंA ॥१५॥

यह क्लोक क्वेताश्वतरोपनिषद् (३।१६) में अञ्चरकाः आया है।

† वह परब्रह्म परमात्मा एव ओर हाथवाला है। उसे कोई भी वस्तु कहींसे भी समर्रण की जाय, वह वहींसे उसे प्रहण करनेमें समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैरवाला है। कोई भी भक्त कहींसे उसके चरणोंमें प्रणामादि करते हैं, वह वहीं उसे स्वीकार कर लेता है। वह सब जगह ऑखवाला है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह सब जगह सिरवाला है। जहाँ कहीं भी भक्तलोग उसका सत्कार करनेके उद्देश्यसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उसपर चढ़ते हैं। वह सब जगह मुखवाला है। उसके भक्त जहाँ भी उसको खानेकी वस्तु समर्पण करते हैं, वह वहीं उस वस्तुको स्वीकार कर सकता है। अर्थात् वह श्रेयस्वरूप परमात्मा सबका साक्षी, सब कुछ देखनेवाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करनेकी शक्तिवाला है। वह परमात्मा सब जगह सुननेकी शक्तिवाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते हैं, उन सबको वह भलीमाँति सुनता है।

्रं आकाश जिस प्रकार वायुः अग्निः जल और पृथ्वीका कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हुए स्थित है। उसी प्रकार वह श्रेयस्वरूप परमात्मा भी इस चराचर जीवसमूहसहित समस्त जगत्का कारण होनेसे सबको व्याप्त किये हुए स्थित है। अतः सब कुछ उसीसे परिपूर्ण है।

§ अभिप्राय यह है कि तेरहवें क्लोकमें जो उसको सब जगह हाथ-पैरवाला और अन्य सब इन्द्रियोंबाला बतलाया गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि वह ज्ञेय परमात्मा अन्य जीवोंकी माँति हाथ-पैर आदि इन्द्रियोंबाला है; वह इस प्रकारकी इन्द्रियोंसे सर्वथा रहित होते हुए भी सब जगह उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करनेमें समर्थ है। इसलिये उसको सब जगह सब इन्द्रियोंबाला और सब इन्द्रियोंसे रहित कहा गया है। श्रुतिमें भी कहा है—

अपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। ( दवेतास्वतरोपनिषद् ३ । १९ )

'वह परमात्मा विना पैर-हाथके ही वेगसे चलता और प्रहण करता है तथा विना नेत्रोंके देखता और विना कानोंके ही सुनता है।'

अतएव उसका खरूप अलौकिक है, इस वर्णनमें यही वात समझायी गयी है।

× अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब गुणोंका भोक्ता होते हुए भी अन्य जीवोंकी भौँति प्रकृतिके गुणोंसे लिप्त नहीं है। वह वास्तवमें गुणोंसे सर्वथा अतीत है। तो भी प्रकृतिके सम्बन्धसे समस्त गुणोंका भोक्ता है। यही उसकी अलैकिकता है।

+ श्रुतिमें भी कहा है—'तदेजित तन्नैजित तद् दूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य धर्वस्य तदु धर्वस्यास्य बाह्यतः॥' ( ईशोपनिपद् ५ ) अर्थात् वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और समीप भी है, वह इस सम्पूर्ण जगत्के भीतर भी है और इन सबके बाहर भी है।

÷ वह परमात्मा चराचर भूतोंके वाहर और भीतर भी है, इससे कोई यह वात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होंगे। इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं कि चराचर भूत भी वही है। अर्थात् जैसे बरफके बाहर-भीतर भी जल है और स्वयं बरफ भी वस्तुतः जल ही है—जलसे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत् उस परमात्माका ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है।

ऽ जैसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित परमाणुरूप जल साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता—उनके लिये वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणुरूप जलकी अपेक्षा भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता; इसलिये वह अविज्ञेय है।

A सम्पूर्ण जगत्में और हुसके वाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हीं। इसिलये वह अत्यन्त

अविभक्तं च भृतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भूतभर्तः च तज्बेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥

वह परमात्मा विभागरिहत एक रूपसे आकाशके सदश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है \* तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतों-को धारण-पोषण करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६ ॥

ज्योतिपामि तज्ज्योतिस्तमैसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७ ॥

वह परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति † एवं मायाचे अत्यन्त परे कहा जाता है। वह परमात्मा वोधस्वरूपः जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य‡ है और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है§ || १७ ||

इति क्षेत्रं तथा शानं शेयं चोक्तं समासतः। मञ्जक एतद् विशाय मञ्जावायोपपद्यते॥१८॥

इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संक्षेपसे कहा गया× । मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जान-कर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है+ ॥ १८॥

सम्बन्ध-इस अध्यायके तीसरे इलोकमें भगवान्ने क्षेत्रके विषयमें चार बातें और क्षेत्रज्ञके विषयमें दो बातें संक्षेपमें सुननेके लिये अर्जुन-से कहा था, फिर विषय आरम्भ करते ही क्षेत्रके स्वरूपका और उसके विकारोंका वर्णन करनेके अनन्तर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके तस्वको मलीमाँति

समीपमें भी है और दूरमें भी है; क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है। उन सभी स्थानोंमें वह विज्ञानानन्दघन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है। इसलिये इस तत्त्वको समझनेवाले श्रद्धालु मनुष्योंके लिये वह परमात्मा अत्यन्त समीप है और अश्रद्धालुके लिये अत्यन्त दूर है।

- \* इस वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमात्माके एकत्वका प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि जैसे महाकाश वास्तवमें विभागरिहत है तो भी भिन्न-भिन्न घड़ोंके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा वास्तवमें विभागरिहत है, तो भी समस्त चराचर प्राणियोंमें क्षेत्रज्ञरूपसे पृथक्षक्के सददा स्थित प्रतीत होता है; किंतु यह भिन्नता केवल प्रतीतिमात्र ही है, वास्तवमें वह परमात्मा एक है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है।
- १. यहाँ 'तमसः' पद अन्धकार और अज्ञान अर्थात् मायाका वाचक है और वह परमात्मा खयंज्योति तथा ज्ञान-स्वरूप है; अन्धकार और अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसिलये उसे मायासे अत्यन्त परे—इनसे सर्वथा रहित— बतलाया गया है।
- २. उसे पुनः 'ज्ञेय' कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जिस ज्ञेयका बारहवें दलोकमें प्रकरण आरम्भ किया गया है, उस परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस संसारमें मनुष्य दारीरका परम कर्तव्य है; इस संसारमें जाननेके योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। अतएव उसका तत्त्व जाननेके लिये सभीको पूर्ण हवसे उद्योग करना चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको सांसारिक भोगोंमें लगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिये।

† चन्द्रमाः सूर्यः विशुत्ः तारे आदि जितनी भी बाह्य ज्योतियाँ हैं; बुद्धिः मन और इन्द्रियाँ आदि जितनी आध्यात्मिक ज्योतियाँ हैं तथा विभिन्न लोकों और वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवतारूप जो देवज्योतियाँ हैं — उन सभीका प्रकाशक वह परमात्मा है तथा उन सबमें जितनी प्रकाशनशक्ति है। वह भी उसी परब्रह्म परमात्माका एक अंशमात्र है।

‡ अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त अमानित्वादि ज्ञान-साधनोंके द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञानसे वह जाना जाता है।

§ वह परमात्मा सब जगह समानभावसे परिपूर्ण होते हुए भी, हृदयमें उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्यका प्रकाश सब जगह समानरूपसे विस्तृत रहनेपर भी द्र्ण आदिमें उसके प्रतिविभ्वकी विशेष अभिव्यक्ति होती है एवं सूर्यमुखी शीशेमें उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है, अन्य पदार्थोंमें उस प्रकारकी अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। ज्ञानीके हृदयमें तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझानेके लिये उसको सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित बतलाया गया है।

× इस अध्यायके पाँचर्ने और छठे क्लोकोंमें विकारोंसिंहत क्षेत्रके स्वरूपका वर्गन किया गया है। सातवेंसे ग्यारहवें क्लोकतक ज्ञानके नामसे ज्ञानके बीस साधनोंका और बारहवेंसे सतरहवेंतक ज्ञेय अर्थात् जाननेयोग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन किया गया है।

+ क्षेत्रको प्रकृतिका कार्यः जडः विकारीः अनित्य और नाशवान् समझनाः श्लानके साधनोंको मलीमाँति धारण करना और उनके द्वारा भगवान्के निर्गुणः सगुण रूपको भलीभाँति समझ लेना—यही क्षेत्रः शन और श्लेयको जानना है तथा उस श्लेयस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाना ही भगवान्के स्वरूपको प्राप्त हो जाना है। जान नेके उपायमृत साधनोंका और जाननेक योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन प्रसंगवश किया गया । इससे क्षेत्रके विषयमें उसके स्वमावका और किस कारणसे कौन कार्य उत्पन्न होता है, इस विषयका तथा प्रमावसहित क्षेत्रज्ञके स्वरूपका भी वर्णन नहीं हुआ । अतः अब उन सबका वर्णन करनेके ितये भगवान पुनः प्रकृति और पुरुषके नामसे प्रकरण आरम्भ करते हैं—

प्रकृति पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावि । विकारांश्च गुणंश्चैव विद्वि प्रकृतिसम्भवान् ॥ १९ ॥

प्रकृति \* और पुरुष, इन दोनोंको ही तू अनादि जान | और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९॥

सम्बन्ध-इस अध्यायके तीसरे इलोकमें, जिससे जो उत्पन्न हुआ है, यह बात सुननेके लिये कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोकके उत्तरार्द्धमें कुछ किया गया । अब उसीकी कुछ बात इस श्लोकके पूर्वार्द्धमें कहते हुए इसके उत्तरार्द्धमें और इक्षोसमें श्लोकमें प्रकृतिमें स्थित पुरुषके स्वरूपका वर्णन किया जाता है—

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥

कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा मुख-दुःखोंके भोक्तापनमें अर्थात् भोगनेमें हेतु कहा जाता है § || २० ||

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिज्ञान् गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ प्रकृतिमें स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है× और इन गुणोंका संग ही इस

- १. इसी अध्यायके छठे रलोकमें जिन इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख आदि विकारोंका वर्णन किया गया है—उन सबका वाचक यहाँ विकारान्। पद है तथा सक्त, रज और तम—इन तीनों गुणोंका और इनसे उत्पन्न समस्त जड पदार्थोंका वाचक 'गुणान्। पद है। इन दोनोंको प्रकृतिसे उत्पन्न समझनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि सक्त, रज और तम—इन तीनों गुणोंका नाम प्रकृति नहीं है; प्रकृति अनादि है। तीनों गुण सृष्टिके आदिमें उससे उत्पन्न होते हैं (भागवत २। ५। २२ तथा ११। २४। ५)। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्ने गीताके चौदहवें अध्यायके पाँचवें रलोकमें सक्त, रज और तम—इस प्रकार तीनों गुणोंका नाम देकर तीनोंको प्रकृतिसम्भव वतलाया है।
- \* यहाँ 'प्रकृति' शब्द ईश्वरकी अनादिसिद्ध मूल प्रकृतिका वाचक है। गीताके चौदहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें इसीको महद्भक्षके नामसे कहा गया है। सातवें अध्यायके चौथे और पाँचवें स्लोकोंमें अपरा प्रकृतिके नामसे और इसी अध्यायके पाँचवें स्लोकों क्षेत्रके नामसे भी इसीका वर्णन है। भेद इतना ही है कि वहाँ सातवें अध्यायमें उसके कार्य मनः बुद्धिः अहंकार और पञ्चमहाभूतादिके सहित प्रकृतिका वर्णन है और यहाँ केवल 'मूल प्रकृति' का वर्णन है।

† जीवका जीवत्व अर्थात् प्रकृतिके साथ उसका सम्बन्ध किसी हेतुसे होनेवाला—आगन्तुक नहीं है, यह अनादि-सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वरकी राक्ति यह प्रकृति भी अनादिसिद्ध है—ऐसा समझना चाहिये।

‡ आकाशः वायुः अग्निः जल और पृथ्वी—ये पाँचों सूक्ष्म महाभूत तथा शब्दः स्पर्शः रूपः स्र और गन्य—ये पाँचों इन्द्रियोंके विषयः; इन दसोंका वाचक यहाँ 'कार्यः' शब्द है । बुद्धिः अहंकार और मन—ये तीनों अन्तःकरणः; श्रोत्रः त्वचाः नेत्रः रसना और प्राण—ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ एवं वाक् हस्तः पादः उपस्य और गुदा—ये पाँचों कर्मेन्द्रियाँ; इन तेरहका वाचक यहाँ 'करण' शब्द है । ये तेईस तत्त्व प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इनका उपादान कारण है; क्योंकि प्रकृतिसे महत्तत्त्वः महत्तत्त्वसे अहंकारः अहंकारसे पाँच सूक्ष्म महाभूतः मन और दस इन्द्रिय तथा पाँच सूक्ष्म महाभूतोंसे पाँचों इन्द्रियोंके शब्दादि पाँचों स्थूल विषयोंकी उत्पत्ति मानी जाती है । सांख्यकारिकामें भी कहा है—

प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारसास्माद् गणश्च षोडशकः। तस्मादिष षोडशकात् पञ्चम्यः पञ्च भूतानि॥

(सांख्यकारिका २२)

'प्रकृतिसे महत्तत्व (समष्टिबुद्धि) की यानी बुद्धितत्त्वकी, उससे अहंकारकी और अहंकारसे पाँच तन्मात्राएँ, एक मन और दस इन्द्रियाँ—इन सोलहके समुदायकी उत्पत्ति हुई तथा उन सोलहमेंसे पाँच तन्मात्राओंसे पाँच स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति हुई।

गीताके वर्णनमें पाँच तन्मात्राओंकी जगह पाँच स्क्ष्म महाभूतोंका नाम आया है और पाँच स्यूल भूतोंके स्थानमें पाँच इन्द्रियोंके विषयोंका नाम आया है। इतना ही भेद है।

§ प्रकृति जड है, उसमें भोक्तापनकी सम्भावना नहीं है और पुरुष असङ्ग है, इसिलये उसमें भी वास्तवमें भोक्तापन नहीं है। प्रकृतिके संगसे ही पुरुषमें भोक्तापनकी प्रतीति-सी होती है और यह प्रकृति-पुरुषका संग अनादि है, इसिलये यहाँ पुरुषको सुख-दुःखोंके भोक्तापनमें हेतु यानी निमित्त माना गया है।

× प्रकृतिषे वने हुए स्थूल, सूरम और कारण-इन तीनों शरीरोंमैंसे किसी भी शरीरके साथ जनतक इस जीवात्मा-

जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म छेनेका कारण है # 11

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रकृतिस्य पुरुषके स्वरूपका वर्णन करने-के बाद अब जीवात्मा और परमात्माकी एकता करते हुए आत्माके गुणातीत स्वरूपका वर्णन करते हैं—

#### उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोका महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युको देहेऽस्मिन् पुरुषः परः॥ २२॥

इस देहमें स्थित यह आतमा वास्तवमें परमातमा ही है†। वहीं साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने-वाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और ग्रुद्ध सिच्चानन्दघन होनेसे परमात्मा— ऐसा कहा गया है ।। २२ ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥

इस प्रकार पुरुषको और. गुणोंके सिंहत प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, § वह सब प्रकारसे कर्तव्य कर्म करता हुआ भी× फिर नहीं जन्मता + || २३ ||

सम्बन्ध-इस प्रकार गुणोंके सहित प्रकृति और पुरुषके ज्ञान-का महत्त्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसिक्स अब दो श्लोकोंद्वारा भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके िलये तत्त्वज्ञानके भिन्न-भिन्न साधनोंका प्रतिपादन करते हैं--

का सम्बन्ध रहता है, तथतक वह प्रकृतिमें स्थित (प्रकृतिस्थ) कहलाता है, अतएव जबतक आत्माका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक वह प्रकृतिजनित गुणोंका भोक्ता है।

\* मनुष्यसे लेकर उससे ऊँची जितनी भी देवादि योनियाँ हैं, सब सत्-योनियाँ हैं और मनुष्यसे नीची जितनी भी पशु, पश्ची, वृक्ष और लता आदि योनियाँ हैं, वे असत् हैं। सत्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंके साथ जो जीवका अनादिसिद्ध सम्बन्ध है एवं उनके कार्यरूप सांसारिक पदार्थोंमें जो आसक्ति है, वही गुणोंका संग है; जिस मनुष्यकी जिस गुणमें या उसके कार्यरूप पदार्थमें आसक्ति होगी, उसकी वैंसी ही वासना होगी, वासनाके अनुसार ही अन्तकालनें स्मृति होगी और उसीके अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसीलिये यहाँ अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिमें गुणोंके संगको कारण बतलाया गया है।

† प्रकृतिजनित शरीरोंकी उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीवभावको प्राप्त-सा प्रतीत होता है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तवमें इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत परमात्मा ही है; क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मामें और क्षेत्रज्ञमें वस्तुतः किसी प्रकारका भेद नहीं है, केवल शरीररूप उपाधिसे ही भेदकी प्रतीति हो रही है।

‡ इस कथनसे इस बातका प्रतिपादन किया गया है कि भिन्न-भिन्न निमित्तोंसे एक ही परत्रहा परमात्मा भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है। वस्तुदृष्टिसे ब्रह्मों किसी प्रकारका भेद नहीं है।

§ जितने भी पृथक-पृथक क्षेत्रज्ञोंकी प्रतीति होती है, सब उस एक परब्रह्म परमात्माके ही अभिन्न स्वरूप हैं; प्रकृतिके संगसे उनमें भिन्नता-सी प्रतीत होती है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है और वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, बुद्द, बुद्ध, बुद्द, बुद्द, बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध, बुद्द, बुद्ध, बुद्ध, बुद्द, बुद्द, बुद्द, बुद्द

× वह ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्ध-किसी भी वर्णमें एवं ब्रह्मचर्यादि किसी भी आश्रममें रहता हुआ तथा उन-उन वर्णाश्रमोंके लिये शास्त्रमें विधान किये हुए समस्त कर्मोंको यथायोग्य करता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता।

यहाँ 'सर्वथा वर्तमानः' का अर्थ निषिद्ध कर्म करता हुआ नहीं समझना चाहिये; क्योंकि आत्मतत्त्वको जानने वाले ज्ञानीमें काम-क्रोधादि दोषोंका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण (गीता ५ । २६) उसके द्वारा निषद्ध कर्मका बनना सम्भव नहीं है। इसीलिये उसके आचरण संसारमें प्रमाणरूप माने जाते हैं (गीता ३ । २१)। पापोंमें मनुष्यकी प्रवृत्ति काम-क्रोधादि अवगुणोंके कारण ही होती है; अर्जुनके पूछनेपर भगवान्ने तीसरे अध्यायके सैंतीसवें इलोकमें इस बातको स्पष्टरूपसे कह भी दिया है।

+ प्रकृति और पुरुषके तत्त्वको जान लेनेके साथ ही पुरुषका प्रकृतिसे सम्बन्ध टूट जाता है; क्योंकि प्रकृति और पुरुषका संयोग खप्नवत् अवास्तविक और केवल अज्ञानजनित माना गया है। जबतक प्रकृति और पुरुषका पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभीतक पुरुषका प्रकृतिसे और उसके गुणोंसे सम्बन्ध रहता है और तभीतक उसका बार-बार नाना योनियोंमें जन्म होता है (गीता १३। २१)। अतएव इनका तत्त्व जान लेनेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता।

ध्यानेनात्मिन पदयन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो ग्रुद्ध हुई स्क्ष्म बुद्धिसे भ्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा † और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा ‡ देखते हैं अर्थात् प्राप्त करते हैं ।। २४ ।।

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । १ तेऽपि चातितरम्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥

परंतु इनसे दूसरे, अर्थात् जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात् तत्त्वके जानने-वाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे अवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरको निःसंदेह तर जाते हैं ॥ २५॥ सम्बन्ध—इस प्रकार परमात्मसम्बन्धी तत्त्वज्ञानके भिन्न-भिन्न साधनोंका प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोकमें जो 'यादक्' पदसे क्षेत्रके स्वभावको सुननेके लिये कहा था, उसके अनुसार भगवान् दो श्लोकोंद्वारा उस क्षेत्रको उत्पत्ति-विनाशक्षील बतला-कर उसके स्वभावका वर्णन करते हुए आत्माके यथार्थ तत्त्वको जाननेवालेको प्रशंसा करते हैं—

यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद् विद्धि भरतर्षभ ॥ २६॥

हे अर्जुन ! जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न जान× ॥ २६ ॥

#गीताके छठे अध्यायके ग्यारहवें वारहवें और तेरहवें रहोकोंमें बतलायी हुई विधिके अनुसार ग्रुद्ध और एकान्त खानमें उपयुक्त आसनपर निश्चलभावसे बैठकर इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर, मनको वशमें करके तथा एक परमात्माके सिवा दृश्य-मात्रको भूलकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहनेसे बुद्धि ग्रुद्ध हो जाती है और उस विश्चद्ध सूक्ष्मबुद्धिसे जो हृदयमें सिच्दानन्द्धन परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यानद्वारा आत्मासे आत्मामें आत्माको देखना है।

परंतु भेदभावसे सगुण-निराकारका और सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले साधक भी यदि इस प्रकारका फल चाहते हों तो उनको भी अभेदभावसे निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मकी प्राप्ति हो सकती है।

† सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जल अथवा स्वप्नकी सृष्टिके सदृश मायामात्र हैं; इसिलये प्रकृतिके कार्यरूप समस्त गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं—ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले समस्त कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानसे रिहत हो जाना तथा सर्वव्यापी सिचदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित रहते हुए एक सिचदानन्दघन परमात्माके सिवा अन्य किसीकी भी भिन्न सत्ता न समझना—यह 'सांख्ययोग' नामक साधन है और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्माके अभेदका प्रत्यक्ष होकर सिचदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्न भावसे प्राप्त हो जाना है, वही सांख्ययोगके द्वारा आत्मा-को आत्मामें देखना है।

यह साधन साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारीके द्वारा ही सुगमतासे किया जा सकता है। इसका विस्तार भगीतातत्त्व-विवेचनी में देखना चाहिये।

‡ जिस साधनका गीताके दूसरे अन्यायमें चालीसवें रलोकसे उक्त अन्यायकी समाप्तिपर्यन्त फलसहित वर्णन किया गया है, उसका वाचक यहाँ 'कर्मयोग' है। अर्थात् आसक्ति और कर्मफलका सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धिमें समत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्कामभावसे अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सब प्रकारके विहित कर्मोंका अनुष्ठान करना कर्मयोग है और इसके द्वारा जो सिच्दानन्दघन परब्रह्म परमात्माको अभिन्नभावसे प्राप्त हो जाना है, वही कर्मयोगके द्वारा आत्मामें आत्माको देखना है।

§ बुद्धिकी मन्दताके कारण जो लोग पूर्वोक्त ध्यानयोग, सांख्ययोग और कर्मयोग—इनमें किसी भी साधनको मलीभाँति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकोंका वाचक यहाँ (एवम् अजानन्तः) विशेषणके सहित (अन्ये) पद है।

तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंका आदेश प्राप्त करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ जो जवालाके पुत्र सत्यकामकी भाँति उसके अनुसार आचरण करना है, वही दूसरोंसे सुनकर उपासना करना है।

१. तेईसवें श्लोकमें जो बात 'न स भूयोऽभिजायते' से और चौवीसवेंमें जो बात 'आत्मिन आत्मानं पश्यिन्त'से कही है, वही बात यहाँ 'मृत्युम् अतितरन्ति' से कही गयी है।

🗶 इस अध्यायके पाँचवें श्लोकमें जिन चौबीस तत्त्वोंके समुदायको क्षेत्रका स्वरूप वतलाया गया है, गीताके सात्त्वें अध्यायके चौथे-पाँचवें स्लोकोंमें जिसको 'अपरा प्रकृति' कहा गया है, वही 'क्षेत्र' है और उसको जो जाननेवाला है, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वर-को नाशरिहत और समभावसे स्थित देखता है, बही यथार्थ देखता है ॥ २७ ॥

समं पदयन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम् ॥२८॥

क्योंकि जो पुरुप सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करताः † इससे वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ सम्बन्ध-इस प्रकार नित्य विज्ञानानन्द्रधन आत्मतत्त्वको सर्वत्र समभावसे देखनेका महत्त्व और फ्र वतकाकर अब अगके दलोकमें उसे अकर्ता देखनेवाकेकी महिमा कहते हैं—

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है ।। २९॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३०॥

जिसको गीताके सातवें अध्यायके पाँचवें स्होकमें परा प्रकृति' कहा गया है, वह चेतन तत्त्व ही 'क्षेत्रज्ञ' है, उसका यानी 'प्रकृतिस्थ' पुरुषका जो प्रकृतिसे बने हुए भिन्न-भिन्न सुक्ष्म और स्थूल द्यारीरोंके साथ सम्बन्ध होना है, वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञका संयोग है और इसके होते ही जो भिन्न-भिन्न योनियोंद्वारा भिन्न-भिन्न आकृतियोंमें प्राणियोंका प्रकट होना है, वही उनका उत्पन्न होना है।

\* यहाँ 'परमेश्वर' शब्द प्रकृतिसे सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्त्वका वाचक है, जिसका वर्णन 'क्षेत्रक्ष' के साथ एकता करते हुए इसी अध्यायके बाईसर्वे स्ठोकमें उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्माके नामसे किया गया है। समस्त प्राणियोंके जितने भी शरीर हैं, जिनके सम्यन्यसे वे विनाशशील कहे जाते हैं, उन समस्त शरीरोंमें उनके वास्तविक स्वरूपभूत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतनतत्त्व परमात्माको जो विनाशशील बादलोंमें आकाशकी भाँति समभावसे स्थित और नित्य देखना है—वही उस 'परमेश्वरको समस्त प्राणियोंमें विनाशरिहत और समभावसे स्थित देखना' है।

† एक ही सिन्नदानन्द्घन परमात्मा सर्वत्र समभावसे स्थित है, अज्ञानके कारण ही भिन्न-भिन्न शरीरोंमें उसकी भिन्नता प्रतीत होती है—वस्तुतः उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है—इस तस्वको भलीभाँति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही 'सर्वत्र समभावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना' है। जो इस तस्वको नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नहीं है; क्योंकि उनकी सवमें विषमबुद्धि होती है, वे किसीको अपना प्रियः हितैषी और किसीको अपिय तथा अहित करनेवाला समझते हैं एवं अपने-आपको दूसरोंसे भिन्नः एकदेशीय मानते हैं। अतएब वे शरीरोंके जन्म और मरणको अपना जन्म और मरण माननेके कारण बार-बार नाना योनियोंमें जन्म लेकर मरते रहते हैं, यही उनका अपनेद्वारा अपनेको नष्ट करना है; परंतु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरको समभावसे स्थित देखता है। वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे भिन्न समझता है और न इन शरीरोंसे अपना कोई सम्बन्ध ही मानता है। इसलिये वह शरीरोंके विनाशसे अपना विनाश नहीं देखता और इसीलिये वह अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता। अभिप्राय यह है कि उसकी स्थित सर्वत्रः अविनाशीः सिन्चदानन्द्यन परब्रह्म परमासमों अभिनन्नभावसे हो जाती है। अतएव वह सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है।

्रीताके तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें, अहाईसवें और चौदहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकोंमें समस्त कमोंको गुणोंद्वारा किये जाते हुए बतलाया गया है तथा पाँचवें अध्यायके आठवें, नवें श्लोकोंमें सब इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषयोंमें बरतना कहा गया है और यहाँ सब कमोंको प्रकृतिद्वारा किये जाते हुए देखनेको कहते हैं। इस प्रकार तीन तरहके वर्णनका ताल्पर्य एक ही है; क्योंकि सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण प्रकृतिके ही कार्य हैं तथा समस्त इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि आदि एवं इन्द्रियोंके विषय—ये सब भी गुणोंके ही विस्तार हैं। अतएव इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषय—ये सब भी गुणोंके ही विस्तार हैं। अतएव इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषयोंमें बरतना, गुणोंका गुणोंमें बरतना और गुणोंद्वारा समस्त कर्मोंको किये जाते हुए बतलाना भी सब कर्मोंको प्रकृतिद्वारा ही किये जाते हुए बतलाना है। अतः सभी जगहोंके कथनका अभिप्राय आत्मामें कर्तापनका अभाव दिखलाना है।

आत्मा नित्य, ग्रुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सब प्रकारके विकारोंसे रहित है; प्रकृतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतएव वह न किसी भी कर्मका कर्ता है और न कमोंके फलका भोक्ता ही है-इस वातका अपरोक्षभावसे अनुभव कर लेना 'आत्माको अकर्ता समझना' है तथा जो ऐसा देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्-पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है। अधा अधा वह सन्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।। ३०।।

सम्बन्ध—इस प्रकार आत्माको सब प्राणियों समभावसे स्थित, निर्विकार और अकर्ता बतलाया जानेपर यह राङ्का होती है कि समस्त शरीरों में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्कित और अकर्ता कैसे रह सकता है; इस शङ्काका निवारण करने के लिये अब भगवान्-इस अध्यायके तीसरे श्लोकमें जो पद्ममावश्च पदसे क्षेत्रक्रका प्रभाव सुननेका संकेत किया गया था, उसके अनुसार—तीन श्लोकोंद्वारा आत्माक प्रभावका वर्णन करते हैं—अनादित्वान्तर्भणत्वात परमात्मार्थभव्ययः।

हे अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा† शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है! ॥ ३१॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता। वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता र्रा । ३२ ॥

सम्बन्ध-रारीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है ? इसपर कहते हैं-

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रिवः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत॥ ३३॥

हे अर्जुन! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड-को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है× || ३३ ||

- \* जैसे स्वप्तसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्तकालमें दिखलायी देनेवाले समस्त प्राणियोंके नानात्वको अपने-आपमें ही देखता है और यह भी समझता है कि उन सबका विस्तार मुझसे ही हुआ था; वस्तुतः स्वप्तकी सृष्टिमें मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, एक मैं ही अपने-आपको अनेक रूपमें देख रहा था—इसी प्रकार जो समस्त प्राणियोंको केवल एक परमात्मामें ही स्थित और उसीसे सबका विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है और इस प्रकार देखना ही सबको एकमें स्थित और उसी एकसे सबका विस्तार देखना है।
- १. इस अध्यायके सत्ताईसवें स्त्रोकमें जिसको परमेश्वर', अद्वाईसवेंमें ध्रश्वर', उन्तीसवेंमें आत्मा और तीसवेंमें ध्रक्षा' कहा गया है, उसीको यहाँ परमात्मा' बतलाया गया है। अर्थात् इन सबकी अभिन्नता—एकता दिखलानेके लिये यहाँ ध्रयम्' पदका प्रयोग किया गया है।
- † जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एवं जिसकी किसी भी कालमें नयी उत्पत्ति न हुई हो और जो सदासे ही हो, उसे 'अनादि' कहते हैं। प्रकृति और उसके गुणोंसे जो सर्वथा अतीत हो, गुणोंसे और गुणोंके कार्यसे जिसका किसी कालमें और किसी भी अवस्थामें वास्तविक सम्बन्ध न हो, उसे 'निर्गुण' कहते हैं। अतएव यहाँ 'अनादि' और 'निर्गुण'—इन दोनों राब्दोंका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा 'अनादि' और 'निर्गुण' है; इसलिये वह अकर्ता, निर्लित और अव्यय है—जन्म, मृत्यु आदि छ: विकारोंसे सर्वथा अतीत है।

‡ जैसे आकाश वादलोंमें स्थित होनेपर भी उनका कर्ता नहीं बनता और उनसे लिप्त नहीं होता। केमें ही आत्मा कर्मोंका कर्ता नहीं बनता और शरीरोंसे लिप्त भी नहीं होता।

§ आकाशके दृष्टान्ति आत्मामें निर्लेपता सिद्ध की गयी है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीमें सब जगह समभावसे व्याप्त होते हुए भी उनके गुण-दोषोंसे किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीरमें सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यन्त सूक्ष्म और गुणोंसे सर्वथा अतीत होनेके कारण बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरके गुण-दोषोंसे जरा भी लिपायमान नहीं होता।

× इस क्षोकमें रिव ( सूर्य ) का दृष्टान्त देकर आत्मामें अकर्तापनकी और 'रिवः' पदके साथ 'एकः' विशेषण देकर आत्माके अद्देतभावकी सिद्धि की गयी है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्रको—यानी इसी अध्यायके पाँचवें और छठे क्षोकोंमें विकारसिहत क्षेत्रके नामसे जिसके स्वरूपका वर्णन किया गया है, उस समस्त जडवर्गरूप समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, सबको सत्ता-स्फूर्ति देता है तथा भिन्न-भिन्न अन्तःकरणोंके सम्बन्धसे भिन्न-भिन्न श्रातम्य होता-सा देखा जाता है ऐसा होनेपर भी वह आत्मा सूर्यकी भाँति न तो उनके कमोंको करनेवाला और न करवानेवाला ही होता है तथा न दैतभाव या वैषम्यादि

सम्बन्ध—तीसरे इलोकमें जिन छः बातोंको कहनेका भगवान्-ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्यायमें वर्णित समस्त उपदेशको भलीमाँति समझनेका फल परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति बतलाते हुए अध्यायका उपसंहार करते हैं— क्षेत्रक्षेत्रक्षयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुण । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, \* वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं । ३४।

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषन्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ भीष्मपर्वणि तु सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥३७॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भोष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मिवद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णा-र्जुनसंबादमें क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमागयोग नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१३॥ भीष्मपर्वमें सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३७॥

# अष्टात्रिंशोऽध्यायः

( श्रीमद्भगवद्गीतायां चतुर्दशोऽध्यायः )

ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्की उत्पत्तिका, सन्व, रज, तम—तीनों गुणोंका, भगवत्प्राप्तिके उपायका एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन

सम्बन्ध-गीताके तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के लक्षणोंका निर्देश करके उन दोनोंके ज्ञानको ही ज्ञान बतलाया और उसके अनुमार क्षेत्रके स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्त्वोंकी उत्पत्तिके क्रम आदि तथा क्षेत्रज्ञके स्वरूप और उसके प्रभावका वर्णन किया। वहाँ उन्नीयवें क्षोकसे प्रकृति-पुरुष्के नामसे प्रकरण

आरम्म करके गुणोंको प्रकृतिजन्य बतलाया और इक्कीसर्वे क्षोकमें यह बात मो कही कि पुरुषके बार-बार अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म होनेमें गुणोंका सङ्ग हो हेतु है। इससे गुणोंके मिन्न-निन्न स्वरूप क्या हैं, ये जोबातमाको कैंसे शरीरमें बाँचते हैं, किस गुणके सङ्गसे किस योनिमें जन्म होता है, गुणोंसे छूटनेके उपाय क्या हैं, गुणोंसे छूटे

दोषोंसे ही युक्त होता है। वह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्थामें सदा-सर्वदा शुद्धः विशानखरूपः अकर्ताः निर्विकारः सम और निरञ्जन ही रहता है।

# इस अध्यायके दूसरे क्लोकमें भगवान्ने जिसको अपने मतसे 'ज्ञान' कहा है और गीताके पाँचवें अध्यायके सोलहवें क्लोकमें जिसको अज्ञानका नाश करनेमें कारण बतलाया है, जिसकी प्राप्ति अमानित्वादि साधनोंसे होती है, इस स्लोकमें 'ज्ञानचक्षुपा' पदमें आया हुआ 'ज्ञान' शब्द उसी 'तत्त्वज्ञान' का वाचक है।

उस ज्ञानके द्वारा जो भलीभाँति तस्वसे यह समझ लेना है कि महाभूतादि चौबीस तन्त्वींके समुदायरूप समष्टिशरीर-का नाम क्षेत्र' है; वह जाननेमें आनेवाला, परिवर्तनशील, विनाशी, विकारी, जढ, परिणामी और अनित्य है तथा क्षेत्रज्ञ' उसका ज्ञाता (जाननेवाला), चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असङ्ग, ग्रुद्ध, ज्ञानखरूप और एक है। इस प्रकार दोनोंमें विलक्षणता होनेके कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्रसे सर्वथा मिन्न है। जो उसकी क्षेत्रके साथ एकता प्रतीत होती है, वह अज्ञानमूलक है। वास्तवमें क्षेत्रज्ञका उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यही ज्ञानचक्षुके द्वारा क्षेत्र' और क्षेत्रज्ञ' के भेदको जानना है।

इस श्लोकमें 'भूत' राब्द प्रकृतिके कार्यरूप समस्त दृश्यवर्गका और 'प्रकृति' उसके कारणका वाचक है। अतः कार्यसिहत प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त हो जाना ही 'भूतप्रकृतिमोक्ष' है तथा उपर्युक्त प्रकारसे क्षेत्र और क्षेत्रजके भेदको जाननेके साथ-साथ जो क्षेत्रजका प्रकृतिसे अलग होकर अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें अभिन्न-भावसे प्रतिष्ठित हो जाना है, यही कार्यसिहत प्रकृतिसे मुक्त हो जानेको जानना है।

अभिप्रायं यह है कि जैसे स्वप्नमें मनुष्यको किसी निमित्तसे अपनी जाग्रत्-अवस्थाकी स्मृति हो जानेसे यह माल्स्म हो जाता है कि यह म्वप्न है, अतः अपने असली शरीरमें जग जाना ही इसके दुःखोंसे छूटनेका उपाय है—इस भावका उदय होते ही वह जग उठता है; वैसे ही ज्ञानयोगीका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकी विलक्षणताको समझकर साथ-ही-साथ जो यह समझ लेना है कि अज्ञानवश क्षेत्रको सच्ची वस्तु समझनेके कारण ही इसके साथ मेरा सम्बन्ध-सा हो रहा या। अतः वास्तविक सचिदानन्दघन परमात्मस्वरूपमें स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है; यही उसका कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जानना है।

हुए पुरुषोंके लक्षण तथा आचरण कैंसे होते हैं—ये सब बातें जाननेकी स्वामाविक ही इच्छा होती है; अतएव इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेके किये इस चौदहर्वे अध्यायका आरम्म किया गया है। तेरहर्वे अध्यायमें वर्णित ज्ञानको ही स्पष्ट करके चौदहर्वे अध्यायमें विस्तारपूर्वक समझाते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि शानानां शानेमुत्तमम् । यज्शात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १ ॥

श्रीभगवान् वोले-ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको ज्ञानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं ॥ १॥ इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधम्यमार्गताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ २॥ इस ज्ञानको आश्रय करके † अर्थात् घारण करके मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते ‡ ॥ २ ॥

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दघाम्यहम् । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

हे अर्जुन ! मेरी महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण भूतीं-की योनि है अर्थात् गर्भाधानका स्थान है § और मैं उस योनिमें चेतन समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ × 1 उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है+ 11 ३ ॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता॥ ४॥

हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सव योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात् शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ÷ प्रकृति तो उन

- १. श्रित-स्मृति-पुराणादिमें विभिन्न विषयोंको समझानेके लिये जो नाना प्रकारके बहुत से उपदेश हैं। उन सभीका वाचक यहाँ 'ज्ञानानाम्' पद है। उनमेंसे प्रकृति और पुरुषके स्वरूपका विवेचन करके पुरुषके वास्तविक स्वरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाला जो तत्त्वज्ञान है। यहाँ भगवान् उसी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। वह ज्ञान परमात्माके स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेवाला और जीवात्माको प्रकृतिके बन्धनसे छुड़ाकर सदाके लिये मुक्त कर देनेवाला है। इसलिये उस ज्ञानको अन्यान्य ज्ञानोंकी अपेक्षा उत्तम और पर (अत्यन्त उत्कृष्ट) बतलाया गया है।
- \* यहाँ 'मुनिजन' शब्दसे ज्ञानयोगके साधनद्वारा परम गतिको प्राप्त ज्ञानियोंको समझना चाहिये; तथा जिसको 'परब्रह्मकी प्राप्ति' कहते हैं, जिसका वर्णन 'परम शान्ति', 'आत्यन्तिक सुख' और 'अपुनरावृत्ति' आदि अनेक नामोंसे किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई वापस नहीं छौटता—यहाँ मुनिजनोंद्वारा प्राप्त की जानेवाली 'परम सिद्धि' भी वही है ।
- २. पिछले इलोकमें 'परां सिद्धिं गताः' से जो बात कही गयी है। इस इलोकमें 'मम साधर्म्यमागताः' से भी वहीं कही गयी है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के निर्गुण रूपको अभेदभावसे प्राप्त हो जाना ही भगवान्के साधर्म्यको प्राप्त होना है।

† इस प्रकरणमें वर्णित ज्ञानके अनुसार प्रकृति और पुरुषके स्वरूपको समझकर गुणोंके सिहत प्रकृतिसे सर्वथा अतीत हो जाना और निर्गुण-निराकार सिचदानन्द्धन परमात्माके स्वरूपमें अभिन्नभावसे स्थित रहना ही इस ज्ञानका आश्रय लेना है।

‡ इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि इन अध्यायोंमें बतलाये हुए ज्ञानका आश्रय लेकर तदनुसार साधन करके जो पुरुष परब्रह्म परमात्माके खरूपको अभेदभावसे प्राप्त हो चुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासर्गके आदिमें पुनः उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकालमें पीडित ही होते हैं। वस्तुतः सृष्टिके सर्ग और प्रलयसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता।

§ समस्त जगत्की कारणरूपा जो मूल प्रकृति है, जिसे 'अव्यक्त' और 'प्रधान' भी कहते हैं; उस प्रकृतिका वाचक 'महत्' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' शब्द है। यहाँ उसे 'योनि' नाम देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियोंके विभिन्न रारीरोंका यही उपादान-कारण है और यही गर्भाधानका आधार है।

× महाप्रलयके समय अपने-अपने संस्कारोंके सिहत परमेश्वरमें स्थित जीवसमुदायका जो महासर्गके आदिमें प्रकृतिके साथ विरोप सम्बन्ध कर देना है, वही उस चेतनसमुदायरूप गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन करना है।

- + उपर्युक्त जड-चेतनके संयोगसे जो भिन्न-भिन्न आकृतियोंमें सब प्राणियोंका सूक्ष्मरूपसे प्रकट होना है, वहीं उनकी उत्पत्ति है।
- ÷ यहाँ 'मूर्ति' राब्द देव, मनुष्य, राश्चस, पश्च और पश्ची आदि नाना प्रकारके भिन्न-भिन्न वर्ण और आकृति-वाले शरीरोंसे युक्त समस्त प्राणियोंका वाचक है। उन प्राणियोंका स्थूलरूपसे जन्म प्रहण करना शि उनका उत्पन्न होना है।

खबकी गर्भ धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ \* ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—जीवंकि नाना प्रकारकी योनियों में जन्म केनेकी बात तो चौथ दलोकतक कही गयी, किंतु वहाँ गुणेंकी कोई बात नहीं आयी। इसिकिये अब वे गुण क्या हैं १ उनका संग क्या है १ किस गुणके संगसे अच्छो योनिमें और किस गुणके संगसे बुरी योनिमें जन्म होता है १—इन सब बातोंको स्पष्ट करनेके किये इस प्रकरणका आरम्म करते हुए मगवान् अब पहले उन तीनों गुणोंकी प्रकृतिसे उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जोवातमाके बन्धन-प्रकारका क्रमशः पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं—

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमृष्ययम्॥ ५॥

है अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोशुण और तमोगुण—ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण ने अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बाँधते हैं ।। ५ ॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥

हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, इन्ह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात् उसके अभिमानसे वाँधता है ।। ६ ।।

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्नियध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्॥ ७॥

हे अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान+ । वह इस जीवात्माको कर्मोके और उनके फलके सम्बन्धसे वाँघता है÷ ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत॥८॥

हे अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवालेA तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जानB । वह इस

\* इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि उन सब मूर्तियोंके जो सूक्ष्म-स्थूल द्यरीर हैं, वे सब प्रकृतिके अंशरे बने हुए हैं और उन सबमें जो चेतन आत्मा है, वह मेरा अंश है। उन दोनोंके सम्बन्धसे समस्त मूर्तियाँ अर्थात् शरीर-धारी प्राणी प्रकट होते हैं, अतएव प्रकृति उनकी माता है और मैं पिता हूँ।

† अभिप्राय यह है कि गुण तीन हैं; सक्त्व, रज और तम उनके नाम हैं और तीनों परस्पर भिन्न हैं। ये तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं एवं समस्त जड पदार्थ इन्हीं तीनोंका विस्तार है।

्रे जिसका शरीरमें अभिमान है, उसीपर इन गुणोंका प्रभाव पहता है और वास्तवमें खरूपसे वह सब प्रकारके विकारोंसे रहित और अविनाशी है, अतएव उसका बन्धन हो ही नहीं सकता। अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसने बन्धन मान रक्खा है। इन तीनों गुणोंका जो अपने अनुरूप भोगोंमें और शरीरोंमें इसका ममत्व, आसिक और अभिमान उत्पन्न कर देना है—यही उन तीनों गुणोंका उसको शरीरमें बाँच देना है।

§ सत्त्वगुणका स्वरूप सर्वथा निर्मल है। उसमें किसी भी प्रकारका कोई दोष नहीं है; इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है। उससे अन्तःकरण और इन्द्रियों में प्रकाशकी वृद्धि होती है; एवं दुःखा विश्लेषा दुर्गुण और दुराचारोंका नाश होकर शान्तिकी प्राप्ति होती है।

× 'मुख' शब्द यहाँ गीताके अठारहवें अध्यायके छत्तीसवें और सैंतीसवें दलोकोंमें जिसके लक्षण बतलाये गये हैं, उस 'सात्त्विक सुख' का वाचक है । उस सुखकी प्राप्तिक समय जो 'में सुखी हूँ' इस प्रकार अभिमान हो जाता है तथा 'शान' बोधशक्तिका नाम है; उसके प्रकट होनेपर जो उसमें 'में शानी हूँ', ऐसा अभिमान हो जाता है; वह उसे गुणातीत अवस्थासे विश्वत रख देता है, अतः यही सत्वगुणका जीवात्माको सुख और शानके संगसे बाँधना है ।

+ कामना और आसक्तिसे रजोगुण बढ़ता है तथा रजोगुणसे कामना और आसक्ति बढ़ती है। इनका परस्पर बीज और वृक्षकी माँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इनमें रजोगुण बीजस्थानीय और कामनाः आसक्ति आदि वृक्ष-स्थानीय हैं। बीज वृक्षसे ही उत्पन्न होता है। तथापि वृक्षका कारण भी बीज ही है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये कहीं रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति और कहीं कामनादिसे रजोगुणकी उत्पत्ति बतलायी गयी है।

÷ 'इन सब कर्मीको मैं करता हूँ' कर्मोंमें कर्तापनके इस अभिमानपूर्वक 'मुझे इसका अमुक फल मिलेगा' ऐसा मानकर कर्मोंके और उनके फलोंके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेनेका नाम 'कर्मसङ्ग' है; इसके द्वारा रजोगुणका जो इस जीवात्माको जन्म-मृत्युरूप संसारमें फँसाये रखना है, वही उसका कर्मसङ्गके द्वारा जीवात्माको बाँधना है।

A अन्तः करण और इन्द्रियोंमें ज्ञानशक्तिका अभाव करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुणका सब देहाभिमानियोंको मोहित करना है।

B इस अध्यायके सतरहवें क्लोकमें तो अज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुणसे बतलायी है और यहाँ तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न

जीवात्माको प्रमादः आलस्य और निद्राके द्वारा वाँचता है # 11

सम्बन्ध—इस प्रकार सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंका स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्माके वाँघे जानेका प्रकार बतलाकर अब उन तीनों गुणोंका स्वामाविक व्यापार बतलाते हैं—

#### सत्त्वं सुखे संजयित रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥ ९॥

हे अर्जुन! सन्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें ‡ तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें भी लगाता है ।। ९॥

सम्बन्ध—सत्त्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कार्यमें जीवको नियुक्त करते हैं, उस समय वे ऐसा करनेमें किस प्रकार समर्थ होते हैं—यह बात अगरे क्षोकमें वतलाते हैं—

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥१०॥

हे अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दवाकर सन्वगुण,× सन्वगुण और तमोगुणको दवाकर :रजोगुण, — वैसे ही सन्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुण÷ होता है अर्थात् बढ़ता है A || १० ||

सम्बन्ध-इस प्रकार अन्य दो गुर्णोको दबाकर प्रत्येक गुणके बढ़नेकी बात कही गयी। अब प्रत्येक गुणकी वृद्धिके लक्षण

बतलाया गया—इसका अभिप्राय यह है कि तमोगुणसे अज्ञान बढ़ता है और अज्ञानसे तमोगुण बढ़ता है। इन दोनोंमें भी बीज और वृक्षकी भाँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। अज्ञान बीजस्थानीय है और तमोगुण वृक्षस्थानीय है।

# अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेष्टाका एवं शास्त्रविहित कर्तव्यपालनमें अवहेलनाका नाम प्रमाद है। कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका नाम 'आलस्य' है। तन्द्रा, स्वप्न और सुषुप्ति—इन सबका नाम 'निद्रा' है। इन सबके द्वारा जो तमोगुणका इस जीवात्माको मुक्तिके साधनसे बिच्चत रखकर जन्म-मृत्युरूप संसारमें फँसाये रखना है—यही उसका प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा जीवात्माको वाँधना है।

† 'मुख' शब्द यहाँ मास्विक मुखका वाचक है (गीता १८। ३६, ३७) और मत्त्वगुणका जो इस मनुष्यको मांसारिक भोगों और चेष्टाओं से तथा प्रमाद, आल्स्य और निद्रामें हटाकर आत्मचिन्तन आदिके द्वारा मास्विक मुखमें संयुक्त कर देना है—यही उसको मुखमें लंगाना है।

‡ 'कर्म' शब्द यहाँ ( इस लोक और परलोकके भोगरूप फल देनेवाले ) शास्त्रविहित सकामकर्मोंका वाचक है। नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्राप्तिके लिये उन कर्मोंमें मनुष्यको प्रवृत्त कर देना ही रजोगुणका मनुष्यको उन कर्मोंमें लगाना है।

§ जब तमोगुण बढ़ता है, तब वह कभी तो मनुष्यकी कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेवाली विवेकशक्तिको नष्ट कर देता है और कभी अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी चेतनाको नष्ट करके निद्राकी वृत्ति उत्पन्न कर देता है—यही उसका मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करना है और कर्तव्ययालनमें अवहेलना कराके व्यर्थ चेष्टाओंमें नियुक्त कर देना 'प्रमाद' में लगाना है।

× रजोगुणके कार्य लोभः प्रवृत्ति और भोगवासनादि तथा तमोगुणके कार्य निद्राः आलस्य और प्रमाद आदिको दवाकर जो सन्वगुणका ज्ञानः प्रकाश और सुख आदिको उत्पन्न कर देना है। यही रजोगुण और तमोगुणको दवाकर सन्वगुणका बढ़ जाना है।

+ जिस समय सत्त्वगुण और तमोगुणकी प्रवृत्तिको रोककर रजोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है, उस समय शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें चञ्चलता, अशान्ति, लोभ, भोगवासना और नाना प्रकारके कमोंमें प्रवृत्त होनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है—यही सत्त्वगुण और तमोगुणको दवाकर रजोगुणका वढ़ जाना है।

÷ जिस समय सन्त्रगुण और रजोगुणकी प्रवृत्तिको रोककर तमोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है, उस समय शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तः करणमें मोह आदि बढ़ जाते हैं और प्रमादमें प्रवृत्ति हो जाती हैं, वृत्तियाँ विवेकसून्य हो जाती हैं—यही सन्त्रगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुणका बढना है।

A गुणोंकी वृद्धिमें निग्नलिखित दस हेतु श्रीमद्भागवतमें बतलाये हैं— आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च।ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः॥ (११।१३।१०)

'शास्त्रः जलः संतानः देशः कालः कर्मः योनिः चिन्तनः मन्त्र और संस्कार—ये दस गुणोंके हेतु हैं अर्थात् गुणोंको बढ़ानेवाले हैं । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त पदार्थ जिस गुणसे युक्त होते हैं। उनका संग उसी गुणको बढ़ा देता है।

जाननेकी इच्छा होनेपर कमशः सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धिके कक्षण बतकाये जाते हैं—

### सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

जिस समय इस देहमें सत्या अन्तः करण और इन्द्रियों-में चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है † ॥ ११॥

#### लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ॥१२॥

हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्य-बुद्धिसे कर्मोंका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगोंकी लालसा—ये सब उत्पन्न होते हैं! ॥ १२॥ अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुतन्दन॥ १३॥

हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकारा, कर्तव्य-क्रमोंमें अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात् व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ—ये सब ही उत्पन्न होते हैं ।। १३॥

सम्बन्य — इस प्रकार तीनों गुणोंकी वृद्धिके मिन्न-मिन्न लक्षण बतलाकर अब दो श्लोकोंमें उन गुणोंमेंसे किस गुणकी वृद्धिके समय मरकर मनुष्य किस गतिको प्राप्त होता है, यह बतलाया जाता है—

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहर्भृत् । तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

जब यह मनुष्य सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युकी प्राप्त होता है× तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

\* अभिप्राय यह है कि सत्त्वगुणकी वृद्धिका अवसर मनुष्य-शरीरमें ही मिल सकता है और इसी शरीरमें सत्त्वगुण-की सहायता पाकर मनुष्य मुक्तिलाभ कर सकता है, दूसरी योनियोंमें ऐसा अधिकार नहीं है।

† शरीरमें चेतनता, हलकापन तथा इन्द्रिय और अन्तःकरणमें निर्मेळता और चेतनाकी अधिकता हो जाना ही प्रकाशंका उत्पन्न होना है। एवं सत्य-असत्य तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेवाली विवेकशिक्तका जाग्रत् हो जाना 'ज्ञान' का उत्पन्न होना है। जिस समय प्रकाश और शान—इन दोनोंका प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही संसारमें वैराग्य होकर मनमें उपरित और मुख-शान्तिकी बाढ़-सी आ जाती है तथा राग-द्रेष, दु:ख-शोक, चिन्ता, भय, चञ्चलता, निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदिका अभाव-सा हो जाता है। उस समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन भजन-ध्यानमें लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये; तभी सत्त्वगुणकी प्रवृत्ति अधिक समय टहर सकती है; अन्यथा उसकी अवहेलना कर देनेसे शीव ही तमोगुण या रजोगुण उसे दवाकर अवना कार्य आरम्भ कर सकते हैं।

‡ जिसके कारण मनुष्य प्रतिक्षण धनकी दृद्धिके उपाय सोचता रहता है, धनके व्यय करनेका समुचित अवसर प्राप्त होनेपर भी उसका त्याग नहीं. करता एवं धनोपार्जनके समय कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेचन छोड़कर दूसरेके स्वत्यपर भी अधिकार जमानेकी इच्छा या चेष्टा करने लगता है, उस धनकी छाछसाका नाम 'छोभ' है। नाना प्रकारके कर्म करनेके छिये मानस्कि भावोंका जाग्रत् होना 'प्रवृत्ति' है। उन कर्मोंको सकामभावसे करने छगना उनका 'आरम्भ' है। मनकी चञ्चछताका नाम 'अशान्ति' है और किसी भी प्रकारके सांसारिक पदार्थोंको अपने छिये आवश्यक मानना 'स्पृहा' है। रजोगुणकी वृद्धिके समय इन छोभ आदि भावोंका प्रादुर्भाव होना ही उनका उत्पन्न हो जाना है।

§ मनुष्यके इन्द्रिय और अन्तःकरणमें दीप्तिका अभाव हो जाना ही 'अप्रकाश' का उत्पन्न होना है। कोई भी कर्म अच्छा नहीं लगना, केवल पड़े रहंकर ही समय वितानेकी इच्छा होना, यह 'अप्रवृत्ति'का उत्पन्न होना है। शरीर और इन्द्रियोंद्वारा व्यर्थ चेष्टा करते रहना और कर्तव्यक्मंमें अवहेलना करना, यह 'प्रमाद' का उत्पन्न होना है। मनका मोहित हो जाना; किसी बातकी स्मृति न रहना; तन्द्रा, स्वप्न या सुपृप्ति-अवस्थाका प्राप्त हो जाना; विवेक-शक्तिका अभाव हो जाना; किसी विषयको समझनेकी शक्तिका न रहना—यही सब 'मोह' का उत्पन्न होना है। ये सब लक्षण तमोगुणकी वृद्धिके समय उत्पन्न होते हैं, अत्राप्त इनमेंसे कोई-सा भी लक्षण अपनेमें देखा जाय, तब मनुष्यको समझना चाहिये कि तमोगुण बढ़ा हुआ है।

१. दिहभृत्' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो देहधारी हैं। जिनकी शरीरमें अहंता और ममता है, उन्होंकी पुनर्जन्मरूप भिन्न-भिन्न गतियाँ होती हैं। जिनका शरीरमें अभिमान नहीं है। ऐसे जीवन्मुक्त महात्माओंका आवागमन नहीं होता।

🗙 इस प्रकरणमें ऐसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी स्वामाविक स्थिति दूसरे गुणोंमें होते हुए

रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूहयोनिषु जायते॥ १५॥

रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मोंकी आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके बढ़ने-पर मरा हुआ मानुष्य कीटा पशु आदि मूढ़योनियोंमें उत्पन्न होता है ॥ १५॥

सम्बन्य—सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंकी वृद्धिमें मरनेके मिन्न-मिन्न फल वतलाये गये; इससे यह जाननेकी इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुणकी और कभी किसी गुणकी वृद्धि क्यों होती है; इसपर कहते हैं—

कैमणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मेलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥ श्रेष्ठ कर्मका तो साच्चिक अर्थात् सुखा ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है।‡ राजस कर्मका फल दुःख प्रवंतामस कर्मका फल अज्ञान× कहा है।। १६॥

सम्बन्ध—ं ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्रोकों में सत्त्व, रज और तमोगुणकी वृद्धिके कक्षणोंका कमसे वर्णन किया गया; इसपर यह जाननेकी इच्छा होती है कि 'ज्ञान' आदिकी उत्पत्तिको सत्त्व आदि गुणोंकी वृद्धिके कक्षण क्यों माना गया। अतएव कार्यकी उत्पत्तिसे कारणकी सत्ताको जान केनेके किये ज्ञान आदिकी उत्पत्तिने में सत्त्व आदि गुणोंको कारण बत्रकाते हैं—

सत्त्वात् संजायते शानं रजसो लोभ एव च।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽशानमेव च॥ १७॥
सत्त्वगुणसे शान+ उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्संदेह

भी सात्त्विक गुणकी दृद्धिमें मृत्यु हो जाती है। ऐसे मनुष्यमें जिस समय पूर्वसंस्कार आदि किसी कारणसे सत्त्वगुण वह जाता है—अर्थात् जिस समय ग्यारहवें दलोकके वर्णनानुसार उसके समस्त शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें 'प्रकाश' और 'शान' उत्पन्न हो जाता है, उस समय स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रियों और प्राणोंके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना ही सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है।

\* साचिक और तामस पुरुषके मी हृद्यमें जिस समय बारहवें श्लोकके अनुसार लोभ, प्रवृत्ति आदि राजस भाव बड़े हुए होते हैं, उस समय जो स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रियों और प्राणोंके सहित जीवात्माका सम्बन्धिवच्छेद हो जाना है—वही रजोगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है।

ं जिस समय सात्त्विक और राजस पुरुषके भी हृदयमें तेरहवें श्लोकके अनुसार 'अप्रकाश', 'अप्रवृत्ति' और 'प्रमाद' आदि तामस भाव बढ़े हुए हों, उस समय जो स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रियों और प्राणोंके सहित जीवात्माका सम्बन्यविच्छेद हो जाना है, वही तमोगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है।

१. सात्त्विकः राजस और तामस—तीनों प्रकारके कर्म संस्कार प्रत्येक मनुष्यके अन्तः करणमें संचित रहते हैं; उनमें-से जिस समय जैसे संस्कारोंका प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही सात्त्विक आदि माव बढ़ते हैं और उन्हींके अनुसार नवीन कर्म होते हैं। कमोंसे संस्कार, संस्कारोंसे सात्त्विकादि गुणोंकी वृद्धि और वैसे ही स्मृति, स्मृतिके अनुसार पुनर्जन्म और पुनः कमोंका आरम्भ—इस प्रकार यह चक्र चळता रहता है।

‡ जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म निष्कामभावसे किये जाते हैं, उन सास्विक कर्मोंके संस्कारोंसे अन्तःकरणमें जो ज्ञान-वैराग्यादि निर्मल भावोंका वार-वार प्रादुर्भाव होता रहता है और मरनेके बाद जो दुःख और दोषोंसे रहित दिव्य प्रकाशमय लोकोंकी प्राप्ति होती है, वहीं उनका 'सास्विक और निर्मल फल' है।

§ जो कर्म मोगोंकी प्राप्तिके लिये अहंकारपूर्वक बहुत परिश्रमके साथ किये जाते हैं (गीता १८। २४), ये राजस हैं। ऐसे कर्मोंके करते समय तो परिश्रमरूप दुःख होता ही है, परंतु उसके बाद भी वे दुःख ही देते रहते हैं। उनके संस्कारोंसे अन्तः करणमें वार-वार भोग, कामना, लोभ और प्रवृत्ति आदि राजस भाव स्फुरित होते हैं—जिनसे मन विश्विप्त होकर अशान्ति और दुःखोंसे भर जाता है। उन कमोंके फलस्वरूप जो भोग प्राप्त होते हैं, वे भी अज्ञानसे सुखरूप दीखने-पर भी वस्तुतः दुःखरूप ही होते हैं और फल भोगनेके लिये जो बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहना पड़ता है, वह तो महान् दुःख है ही।

× जो कर्म विना सोचे-समझे मूर्खतावश किये जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं (गीता १८। २५), वे 'तामस' हैं। उनके संस्कारोंसे अन्तःकरणमें मोह बढ़ता है और मरनेके बाद जिन योनियोंमें तमोगुणकी अधिकता है— ऐसी जडयोनियोंकी प्राप्ति होती है; वही उसका फल 'अज्ञान' है।

+ यहाँ 'ज्ञान' शब्दसे यह समझना चाहिये कि ज्ञानः प्रकाश और सुखः श्चान्ति आदि सभी सात्त्विक भावोंकी उत्पत्ति सत्त्वगुणसे होती है।

Ho Bo 3-3. 23-

लोम# तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥

ऊर्घ्यं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥†

सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात् मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्त्रादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात् कीट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं ।। सम्बन्ध-गीतांके तेरहवें अध्यायके इकीसवें इलोकमें को यह बात कही थी कि गुणोंका संग ही इस मनुष्यके अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिरूप पुनर्जन्मका कारण है; उसीके अनुसार इस अध्यायमें पाँचवेंसे अठारहवें इलोकतक गुणोंके स्वरूप तथा गुणोंके कार्यदारा बँधे हुए मनुष्योंकी गति आदिका वित्तारपूर्वक प्रतिपदन किया गया। इस वर्णनसे यह बात समझायी गयी कि मनुष्यको एहेंते तम और रजोगुणका त्याग करके सत्त्वगुणमें अपनी स्थिति

करनी चाहिये और उसके बाद सत्त्वगुणका मी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिये। अतएव गुणातीत होनेके उपाय और गुणातीत अवस्थाका फरू अगरे दो इलोकोंद्वारा बतलाया जाता है—

#### नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

जिस समय द्रष्टा ह तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसी-को कर्ता नहीं देखता× और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सिचदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है + ॥ १९ ॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान्। जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमर्नुते ॥ २०॥

यह पुरुप शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणीं-को उल्लङ्खन करके÷ जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार-के दु:खोंसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्राप्त होता है A ॥ २०॥

यहाँ 'लोभ' शब्दसे भी यही समझना चाहिये कि लोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थपूर्वक कमोंका आरम्भ
 आदि सभी राजस भावोंकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है।

🕂 महाभारतः अश्वमेधपर्वके उन्चालीसर्वे अध्यायका दसवाँ स्ठोक भी इसीसे मिलता-बुलता है।

‡ चौदहवें और पंद्रहवें क्षोकोंमें तो दूसरे गुणोंमें स्वामाविक स्थितिके होते हुए भी मरणकालमें जिस गुणकी दृदिमें मृत्यु होती है, उसीके अनुसार गित होनेकी बात कही गयी है और यहाँ जिनकी स्वामाविक स्थायी स्थिति सन्वादि गुणोंमें है, उनकी गितिके भेदका वर्णन किया गया है। इसिलये ही यहाँ सदा तमोगुणके कार्योंमें स्थित रहनेवाले तामस मनुष्यको नरकादिकी प्राप्ति होनेकी बात भी कही गयी है।

§ मनुष्य खाभाविक तो अपनेको दारीरधारी समझकर कर्ता और मोक्ता बना रहता है, परंतु जिस समय शास्त्र और आचार्यके उपदेशद्वारा विवेक प्राप्त करके वह अपनेको द्रष्टा समझने लग जाता है, उस समयका वर्णन यहाँ किया जाता है।

× इन्द्रियः अन्तःकरण और प्राण आदिकी श्रवणः दर्शनः खान-पानः चिन्तन-मननः श्रयत-आसन और व्यवहार आदि सभी स्वाभाविक चेष्टाओंके होते समय सदा-सर्वदा अपनेको निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित देखते हुए जो ऐसे समझना है कि गुणोंके अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है; गुणोंके कार्य इन्द्रियः मनः बुद्धि और प्राण आदि ही गुणोंके कार्यरूप इन्द्रियादिके विषयोंमें बरत रहे हैं (गीता ५। ८, ९); अतः गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं (गीता ३।२८); मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-यही गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता न देखना है।

+ अपनेको निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे अभिन्न समझ छेनेवर जो उस एकमात्र सचिदानन्दघन ब्रह्मसे भिन्न किसी भी सत्ताका न रहना और सर्वत्र एवं सदा-सर्वदा केवल परमात्माका प्रत्यक्ष हो जाना ही उसे तत्त्वसे ज'नना है। ऐसी खितिके बाद जो सचिदानन्दघन ब्रह्मकी अभिन्नभावसे साक्षात् प्राप्ति हो जाती है। वही भगवन्दाव यानी भगवान्के ख्वरूपको प्राप्त होना है।

÷ रज और तमका सम्बन्ध छूटनेके बाद यदि सच्वगुणसे सम्बन्ध बना रहे तो वह भी मुक्तिमें बाधक होकर पुन-र्जन्मका कारण बन सकता है; अतएव उसका सम्बन्ध भी त्याग देना चाहिये। आत्मा वास्तवमें असङ्ग है, गुणोंके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; तथापि जो अनादिसिद्ध अज्ञानसे इनके साथ सम्बन्ध माना हुआ है, उस सम्बन्धको ज्ञानके द्वारा तोड़ देना और अपनेको निर्गुण-निराकार सिचदानन्दधन ब्रह्मसे अभिन्न और गुणोंसे सर्वथा सम्बन्धरहित समझ लेना अर्थात् प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना ही गुणोंसे अतीत हो जाना यानी तीनों गुणोंको उल्लिखन करना है।

A जन्म और मरण तथा बाल, युवा और वृद्ध-अवस्था शरीरकी होती है; एवं आधि और व्याधि आदि सब प्रकार-के दु:ख भी इन्द्रिय, मन और प्राण आदिके संघातरूप शरीरमें ही व्याप्त रहते हैं। अतः तत्त्वज्ञानके द्वारा शरीरसे सर्वधा सम्बन्धरहित हो जाना ही जन्म, मृत्यु, जरा और दु:खोंसे सर्वधा मुक्त हो जाना है तथा जो अमृतस्वरूप सिच्दानन्दधन सम्बन्ध—इस प्रकार जीवन-अवस्थामें ही तीनों गुणोंसे अतीत होकर मनुष्य अमृतको प्राप्त हो जाता है—इस रहस्ययुक्त बातको सुनकर गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और गुणातीत बननेके उपाय जाननेकी इच्छासे अर्जुन पृछते हैं—

अर्जुन उवाच

कैं छिं कें स्थान गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्थीन गुणानितवर्तते॥ २१॥

अर्जुन योळे—इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणों-वाला होता है तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥ २१ ॥

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् उनके प्रदर्नी-मेंसे 'तक्षण' और 'आचरण' विषयक दो प्रदर्नीका उत्तर चार क्लोकोंदारा देते हैं--- श्रीभगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डच । न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षिति ॥ २२ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको अगैर रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको ने तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको में भी न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेप करता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का करता है ॥ २२॥

उदासीनेवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येव योऽचतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥

जो साक्षीके सहरा स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणोंमें वरतते हैं —ऐसा समझता हुआ जो सिच्चदानन्द्वन परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहता है× एवं उस स्थितिसे कभी विचलित

ब्रह्मको अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष कर लेना है, जिसे उन्नीसवें स्लोकमें भगवद्भावकी प्राप्तिके नामसे कहा गया है—वही यहाँ 'अमृत' का अनुभव करना है।

\* गुणातीत पुरुषके अंदर ज्ञान, शान्ति और आनन्द नित्य रहते हैं; उनका कभी अभाव नहीं होता । इसीलिये यहाँ सच्चगुणके कार्योंमें केवल प्रकाशके विषयमें कहा है कि उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें यदि अपने-आप सच्च-गुणकी प्रकाश-वृत्तिका प्रादुर्भाव हो जाता है तो गुणातीत पुरुष उससे द्वेष नहीं करता और जब तिरोभाव हो जाता है तो पुनः उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके प्रादुर्भाव और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी स्थित रहती है।

† नाना प्रकारके कर्म करनेकी स्फुरणाका नाम प्रवृत्ति है। इसके सिवा जो काम, छोम, स्पृहा और आसक्ति आदि रजोगुणके कार्य हैं—वे गुणातीत पुरुषमें नहीं होते। कर्मोंका आरम्भ गुणातीतके शरीर-इन्द्रियोंद्वारा भी होता है, वह 'प्रवृत्ति' के अन्तर्गत ही आ जाता है; अतएव यहाँ रजोगुणके कार्योंमेंसे केवल 'प्रवृत्ति'में ही राग-द्वेषका अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्फुरणा और क्रियाके प्रादुर्भाव और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी ही स्थिति रहती है।

‡ अन्तःकरणकी जो मोहिनी वृत्ति है—जिससे मनुष्यको तन्द्राः स्वप्न और सुपृप्ति आदि अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें सत्वगुणके कार्य प्रकाशका अभाव-सा हो जाता है—उसका नाम भोहः है। इसके सिवा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमोगुणके कार्य हैं। उनका गुणातीतमें अभाव हो जाता है; क्योंकि अज्ञान तो ज्ञानके पास आ नहीं सकता और प्रमाद बिना कर्ताके करे कौन ? इसिल्ये यहाँ तमोगुणके कार्यमें केवल भोह'के प्रादुर्भाव और तिरोभावमें राग-द्वेषका अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुषके शरीरमें तन्द्राः स्वप्न या निद्रा आदि तमोगुणकी वृत्तियाँ व्याप्त होती हैं। तब तो गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता और जब वे निवृत्त हो जाती हैं। तब वह उनके पुनरागमनकी इच्छा नहीं करता। दोनों अवस्थाओंमें ही उसकी स्थिति सदा एक-सी रहती है।

१. गुणातीत पुरुषका तीनों गुणोंसे और उनके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण एवं समस्त पदार्थों और घटनाओंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उदासीनके सदश स्थित कहा जाता है।

§ जिन जीवोंका गुणोंके साथ सम्बन्ध है, उनको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी बलात्कारसे नाना प्रकारके कमोंमें और उनके फलभोगोंमें लगा देते हैं एवं उनको सुखी-दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं तथा अनेकों योनियोंमें भटकाते रहते हैं; परंतु जिसका इन गुणोंसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुणोंका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। गुणोंके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणकी अवस्थाओंका परिवर्तन तथा नाना प्रकारके संसारिक पदार्थोंका संयोग-वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी स्थितिमें सदा निर्विकार एकरस रहता है; यही उसका गुणोंद्वारा विचलित नहीं किया जाना है।

× इन्द्रियः मनः बुद्धि और प्राण आदि समस्त करण और शब्दादि सब विषय-ये सभी गुणोंके ही विस्तार हैं; अतएव इन्द्रियः मन और बुद्धि आदिका जो अपने-अपने विषयोंमें विचरना है-वह गुणोंका ही गुणोंमें बरतना है, आत्माका

नहीं होता # ॥ २३ ॥

समदुःखसुखः खस्यः समलोशदमकाञ्चनः। तुरुयप्रियाप्रियो चीरस्तुत्यनिन्द्राऽऽत्मसंस्तुतिः॥२४॥

जो निरन्तर आत्मभावमें स्थितः दुःख-मुखको समान समझनेवालाः में मिट्टीः पत्थर और स्वर्णमें समान भाववालाः ज्ञानीः प्रियं तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला में और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है § ॥ २४ ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भेपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

जो मान और अपमानमें सम है, असित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है । एवं सम्पूर्ण आरम्भों में कर्तापनके अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ।। २५॥

इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। आत्मा नित्य, चेतन, सर्वथा असङ्ग, सदा एकरस, सिचदानन्दस्वरूप है-ऐसा समझकर निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मामें जो अभिन्नभावसे सदाके लिये नित्व स्थित हो जाना है, वही भ्गुण ही सुर्णोमें वरत रहे हैं यह समझकर परमात्मामें स्थित रहना' है।

\* गुणातीत पुरुषको गुण विचिलित नहीं कर सकते इतनी ही बात नहीं है; वह स्वयं भी अपनी स्थितिसे कभी किसी भी कालमें विचिलित नहीं होता।

† साधरण मनुष्योंकी स्थिति प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीन प्रकारके द्यारोंमेंसे किसी एकमें रहती ही है; अतः वे 'स्वस्थ' नहीं हैं, किंतु 'प्रकृतिस्थ' हैं और ऐसे पुरुष ही प्रकृतिक गुणोंको भोगनेवाले हैं (गीता १३।२१), इसिल्ये वे सुख-दु:खमें सम नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुषका प्रकृति और उसके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतएव वह 'स्वस्थ' है—अपने सिन्चदानन्दस्वरूपमें स्थित है। इसिल्ये द्यारा, इन्द्रिय और अन्तः करणमें सुख और दु:खोंका प्रादुर्भाव और तिरोभाव होते रहनेवर भी गुणातीत पुरुषका उनसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके द्वारा सुखी-दुखी नहीं होता; उसकी स्थित सदा सम ही रहती है। यही उसका सुख-दु:खको समान समझना है।

‡ जो पदार्थ शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिके अनुकूल हो तथा उनका पोपक, सहायक एवं सुखप्रद हो, वह लोकदृष्टिसे 'प्रिय' कहलाता है और जो पदार्थ उनके प्रतिकृल हो, उनका क्षयकारक, विरोधी एवं ताप पहुँचानेवाला हो, वह लोकदृष्टिसे 'अप्रिय' माना जाता है। साधारण मनुष्योंको प्रिय बस्तुके संयोगमें और अप्रियके वियोगमें राग और हर्ष तथा अप्रियके संयोगमें और प्रियके वियोगमें द्वेप और शोक होते हैं; किंतु गुणातीतमें ऐसा नहीं होता, वह सदा-सर्वदा राग-द्वेप और हर्प-शोकसे सर्वथा अतीत रहता है।

§ किसीके सब्चे या झुठे दोषोंका वर्णन करना निन्दा है और गुणोंका बखान करना स्तुति है; इन दोनोंका सम्बन्ध-अधिकतर नामसे और कुळ शरीरसे है। गुणातीत पुरुषका 'दारीर' और उसके 'नाम' से किचिन्मात्र भी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा या स्तुतिके कारण शोक या हर्ष कुळ भी नहीं होता।

१. गुणातीत पुरुषके रारीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे जो कुछ भी शास्त्रानुकूल कियाएँ प्रारन्यानुमार लोकसंग्रहके लिये अर्थात् लोगोंको बुरे मार्गसे हटाकर अन्छे मार्गपर लगानेके उद्देश्यसे हुआ .करती हैं, उन सबका वह किसी अंशमें भी कर्ता नहीं बनता। यही भाव दिखलानेके लिये उसे 'सर्वारम्भपरित्यागी' कहा है।

× मान और अपमानका सम्बन्ध अधिकतर शरीरसे हैं। अतः जिनका शरीरमें अभिमान है, वे संसारी मनुष्य मानमें राग और अपमानमें द्वेप करते हैं; इससे उनको मानमें हुए और अपमानमें शोक होता है तथा वे मान करनेवालेके साथ प्रेम और अपमान करनेवालेसे वैर भी करते हैं; परंतु 'गुणातीत' पुरुषका शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण न तो शरीरका मान होनेसे उसे हुए होता है और न अपमान होनेसे शोक ही होता है। उसकी दृष्टिमें जिसका मानापमान होता है, जिसके द्वारा होता है एवं जो मान-अपमानरूप कार्य है—ये सभी मायिक और स्वप्नवत् हैं; अतएव मान-अपमानसे उसमें किंचिन्मात्र भी राग-द्वेष और हर्ष-शोक नहीं होते। यही उसका मान और अपमानमें सम रहना है।

+ यद्यि गुणातीत पुरुषका अपनी ओरसे किसी भी प्राणीमें मित्र या रात्रुभाव नहीं होता, इसिल्ये उसकी दृष्टिमें कोई मित्र अथवा वैरी नहीं है, तथापि लोग अपनी भावनाके अनुसार उसमें मित्र और रात्रुभावकी कल्पना कर लेते हैं; किंतु वह दोनों पक्षवालों में समभाव रखता है, उसके द्वारा विना राग-द्वेषके ही समभावसे सबके हितकी चेष्टा हुआ करती है, वह किसीका भी बुरा नहीं करता और उसकी किसीमें भी भेदबुद्धि नहीं होती। यही उसका मित्र और वैरीके पक्षों में सम रहना है।

÷ अभिप्राय यह है कि इस अध्यायके बाईसवें, तेईसवें, चौबीसवें और पचीसवें श्लोकोंमें जिन लक्षणोंका वर्णन किया गया

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके दो प्रश्नोंका उत्तर देकर अब
गुणातीत बननेके उपायिवष्यक तीसरे प्रश्नका उत्तर दिया जाता
है। यद्यपिइस अध्यायके उन्नीसर्वे श्लोकमें मगवान्ते गुणातीत बननेका
उपाय अपनेको अकर्ता समझकर निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन
ब्रह्ममें नित्य-निरन्तर स्थित रहना बतला दिया था। एवं उपर्युक्त
चार श्लोकों गुणातीतके जिन लक्षण और आचरणोंका वर्णन किया
गया है, उनको आदर्श मानकर धारण करनेका अभ्यास भी
गुणातीत बननेका उपाय माना जाता है; किंतु अर्जुनने इन उपायोंसे
मिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जाननेकी इच्छासे प्रश्न किया था,
इसलिय प्रश्नके अनुकुल भगवान दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ जो पुरुष अव्यक्षिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणोंको भलीमाँति लाँवकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य वन जाता है ।। २६॥

सम्बन्ध — उपर्युक्त श्लोकमें सगुण परमिश्वरकी उपासनाका फल निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाया गया तथा इस अध्यायके उन्नीसर्वे श्लोकमें गुणातीत-अवस्थाका फल मगवद्भावकी प्राप्ति एवं बीसर्वे श्लोकमें 'अमृत' की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव फलमें विषमताकी शङ्काका निराकरण करनेके लियं सबकी एकताका प्रतिपादन करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं —

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतंस्याव्ययस्य च। शाश्वतस्य च धैर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

है, उन सब लक्षणोंसे जो युक्त है, उसे लोग 'गुणातीत' कहते हैं। यही गुणातीत पुरुषक्षी पहचानके चिह्न हैं और यही उसकी आचार-व्यवहार है। अतएव जबतक अन्तः करणमें राग-द्रेष, विषमता, हर्ष-शोक, अविद्या और अभिमानका लेशमात्र भी रहे, तबतक साधकको समझना चाहिये कि अभी गुणातीत-अवस्था नहीं प्राप्त हुई है।

\* केवलमात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं; वे ही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गित और परम आश्रय तथा माता-िपता, भाई-वन्धु, परम हितकारी और सर्वस्व हैं; उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है—ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थरिहत अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेम है अर्थात् जिस प्रेममें स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचारका जरा भी दोप न हो, जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तिनक-सा अंश भी भगवान्से भिन्न वस्तुके प्रति न हो और जिसके कारण श्रणमात्रकी भी भगवान्की विस्मृति असहा हो जाय, उस अनन्यप्रेमका नाम 'अव्यभिचारी भिक्तयोग' है।

ऐसे भक्तियोगके द्वारा जो निरन्तर भगवान् के गुण, प्रभाव और लीलाओंका अवण-कीर्तन मनन, उनके नामोंका उच्चारण, जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रहना है एवं मन, बुद्धि और शरीर आदिको तथा समस्त पदार्थों को भगवान्का ही समझकर निष्कामभावसे अपनेको केवल निमित्तमात्र समझते हुए उनके आज्ञानुसार उन्हींकी सेवाल्पमें समस्त कियाओंको उन्हींके लिये करते रहना है—यही अव्यभिचारी मिक्तियोगके द्वारा भगवान्को निरन्तर भजना है।

† गुणातीत होनेके साथ ही मनुष्य ब्रह्मभावको अर्थात् जो निर्मुण-निराकार सिच्चदानन्द पूर्णब्रह्म है, जिसको पा लेनेके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उसको अभिन्नभावसे प्राप्त करनेके योग्य वन जाता है और तत्काल ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

१. ब्रह्मकी प्रतिष्ठा में हूँ, इस कथनसे भगवान्ने यहाँ यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि व्यह ब्रह्म मुझ सगुण परमेश्वरसे भिन्न नहीं है और में उससे भिन्न नहीं हूँ अर्थात् में और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है, एक ही तस्व है । अतएव पिछले क्लोकमें जो ब्रह्मकी प्राप्ति वतलायी गयी है, वह मेरी ही प्राप्ति है ।' क्यों कि वास्तवमें एक परब्रह्म परमात्माके ही अधिकारी-भेदसे उपासनाके लिये भिन्न-भिन्न रूप वतलाये गये हैं । उनमेंसे परमात्माका जो मायातीत, अचिन्त्य, मन-वाणीका अविषय, निर्गुण स्वरूप है, वह तो एक ही है, परंतु सगुण रूप के साकार और निराकार—ऐसे दो भेद हैं । जिस स्वरूप यह सारा जगत् व्याप्त है, जो सबका आश्रय है, अपनी अचिन्त्य शक्तिसे सबका धारण-पोपण करता है, वह तो भगवान्का सगुण अव्यक्त निराकार रूप है । श्रीशिव, श्रीविष्णु एवं श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि भगवान्के साकार रूप हैं तथा यह सारा जगत् भगवान्का साकार विराट स्वरूप है ।

२. 'अमृतस्य' पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर हो जाता है अर्थात् जन्म-मृत्युरूप संसारसे सदाके लिये छूट जाता है, उस ब्रह्मका ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा अपनेको वतलाकर भगवान्ने यह दिखलाया है कि वह अमृत भी मैं ही हूँ, अतएव इस अध्यायके बीमवें दलोकमें और गीताके तेरहवें अध्यायके बारहवें स्ठोकमें जो 'अमृत' की प्राप्ति वतलायी गयी है, वह मेरी ही प्राप्ति है।

३. जो नित्यधर्म है, जिस धर्मको गीताके नवें अध्यायके दूमरे श्लोकमें 'धर्म्य' कहा है और बारहवें अध्यायके अन्तिम इलोकमें 'धर्म्यामृत' नाम दिया गया है तथा इस प्रकरणमें जो गुणातीतके लक्षणोंके नामसे वर्णित हुआ है—उसका वाचक क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में हूँ \*२७ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंगदे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥११॥ भीष्मपर्वणि तु अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥३८॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या और योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्में, श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें गुणत्रयविभागयोग नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१४॥ मीष्मपर्वमें अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२८॥

# एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

( श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चद्शोऽध्यायः )

संसारवृक्षका, मगवत्त्राप्तिके उपायका, जीवात्माका, प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्त्वका वर्णन

सम्बन्ध —गीताके चौरहवें अध्यायमें पाँचवेंसे अठारहवें दलोकतक तीनों गुणोंके स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बन्धन-कारिताका और बँधे हुए मनुष्योंकी उत्तम, मध्यम और अधम गति आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन करके उन्नीसवें और बीसवें दलोकों में उन गुणोंसे अतीत होनेका उपाय और फल बतलाया गया। उसके बाद अर्जुनके पूछनेपर बाईसवेंसे पचीसवें दलोकतक गुणा-तीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंका वर्णन करके छण्वीसवें दलोकममें सगुण परमेधरके अन्यिमचारो मिक्रयोगको गुणोंसे अतीत होकर मसापण परमेधरके अन्यिमचारो मिक्रयोगको गुणोंसे अतीत होकर मसाप्राधिके लिये योग्य बननेका सरल उपाय बतलाया गया; अतएव मगवान्में अन्यिमचारी मिक्रयोगरूप अनन्य प्रेम उत्पन्न

करानेके उद्देश्यसे अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान्के गुण, प्रभाव और स्वरूपका एवं गुणोंसे अतीत होनेमें प्रधान साधन वैराग्य और भगवत्-शरणागितका वर्णन करनेके किये पंद्रहर्वे अध्यायका आरम्भ किया जाता है। यहाँ पहले संसारमें वैराग्य उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे तीन इलोकोंद्वारा संसारका वर्णन वृक्षके रूपमें करते हुए वैराग्यरूप शख्वद्वारा उसका छेदन करनेके किये कहते हैं—

श्रीमगवानुवाच

ऊर्ध्वमूर्वेत्रमधःशार्विमध्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

यहाँ 'शाश्वतस्य' विशेषणके सहित 'धर्मस्य' पद है। ऐसे धर्मकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वह मेरी प्राप्तिका साधन होनेके कारण मेरा ही स्वरूप है; क्योंकि इस धर्मका आवरण करनेवाला किसी अन्य फलको न पाकर मुझको ही प्राप्त होता है।

- \* गीताके पाँचवें अध्यायके इक्की सबें को किये सुख' के नाम से छठे अध्यायके इक्की सबें को को अध्यायके दक्की सबें को को अध्यायके इक्की सबें को को अध्यायके सुख' के नाम से और अद्वाइंसवें को को अध्यायके कहा गया है। उसका आश्रय (प्रतिष्ठा) अपने को बतलाकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि वह नित्य परमानन्द मेरा ही स्वरूप है। मुझसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है; अतः उसकी प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है।
- १. 'मूल' शब्द कारणका वाचक है। इस संसारवृक्षकी उत्पत्ति और इसका विस्तार आदिपुरुप नारायणसे ही हुआ है, यह बात अगले चौथे क्लोकमें और अन्यत्र भी स्थान-स्थानपर कही गयी है। वे आदिपुरुप परमेश्वर नित्य, अनन्त और सबके आधार हैं एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें निवास करते हैं, इसलिये 'ऊर्ध्व' नामसे कहे जाते हैं। यह संसारवृक्ष उन्हीं मायापित सर्वशक्तिमान् परमेश्वरसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये इसको 'ऊर्ध्वमूल' अर्थात् ऊपरकी ओर मूलवाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षोंका मूल तो नीचे पृथ्वीके अंदर रहा करता है, पर इस संसारवृक्षका मूल ऊपर है—यह बड़ी अलोकिक बात है।
- २. संसारवृक्षकी उत्पत्तिके समय सबसे पहले ब्रह्माका उद्भव होता है, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा हैं। ब्रह्माका लोक आदिपुरुष नारायणके नित्यधामकी अपेक्षा नीचे है एवं ब्रह्माजीका अधिकार भी भगवान्की अपेक्षा नीचा है—ब्रह्मा उन आदिपुरुष नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं और उन्होंके शासनमें रहते हैं—इसलिये इस संसारवृक्षको 'नीचेकी ओर शाखावाला' कहा है।

# महाभारत रू

## संसार-वृक्ष

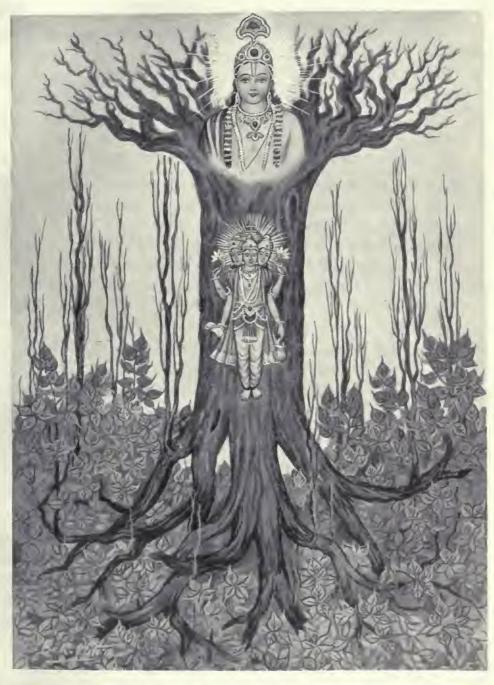

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वित् ॥ (गीता १५ । १)



श्रीभगवान् योले—आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाले और ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले जिस संसाररूप पीपलके वृक्षको अविनाशी कहते हैं \* तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये हैं †, उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है ‡ ॥ १॥

> अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमीनुवन्धीनि मनुष्येलोके ॥ २ ॥

उस संसारवृक्षकी तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषयभोगरूप कोंपलोंवाली § देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि योनिरूप शाखाएँ भनीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोकमें कर्मोंके अनुसार वाँघनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जहें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों-में व्याप्त हो रही हैं॥ २॥

> न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा । अथ्वत्थमेनं सुविरूदमूल-

मसङ्गरास्त्रेण दिवन छित्त्वा ॥ ३ ॥ इस संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार-काल्में नहीं पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है, न

अन्त है तया न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है ।+ इसिंक्ये इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ मूळीं-वाले संसाररूप पीपलके वृक्षको दृढ वैराग्यरूप शस्त्र-द्वारा काटकर÷—॥ ३॥

\* यद्यपि यह संसारवृक्ष परिवर्तनशील होनेके कारण नाशवान् अनित्य और क्षणभङ्कर है, तो भी इसका प्रवाह अनादिकालसे चला आता है, इसके प्रवाहका अन्त भी देखनेमें नहीं आता; इसिलये इसको अन्यय अर्थात् अविनाशी कहते हैं; क्योंकि इसका मूल सर्वशक्तिमान् परमेश्वर नित्य अविनाशी हैं, किंतु वास्तवमें यह संसारवृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अन्यय होता तो न तो अगले तीसरे इलोकमें यह कहा जाता कि इसका जैसा स्वरूप बतलाया गया है, वैसा उपलब्ध नहीं होता और न इसको वैराग्यरूप दृढ़ शस्त्रके द्वारा छेदन करनेके लिये ही कहना बनता।

† पत्ते बृक्षकी शाखासे उत्पन्न एवं बृक्षकी रक्षा और वृद्धि करनेवाले होते हैं। वेद भी इस संसाररूप वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट हुए हैं और वेदिविहित कमोंसे ही संसारकी वृद्धि और रक्षा होती है, इसिलये वेदोंको पत्तोंका स्थान दिया गया है।

‡ इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य मूलसहित इस संसारवृक्षको इस प्रकार तत्त्वसे जानता है कि सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी मायासे उत्पन्न यह संसार वृक्षकी भाँति उत्पक्ति-विनाशशील और श्राणिक है, अतएव इसकी चमक-दमकमें न फँसकर इसको उत्पन्न करनेवाले मायापित परमेश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और ऐसा समझकर संसारसे विरक्त और उपरत होकर जो भगवान्की शरण ग्रहण कर लेता है, वही वास्तवमें वेदोंको जाननेवाला है; क्योंकि पंद्रहवें क्लोकमें सब वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य भगवान्को ही वतलाया है।

१. मनुष्यशरीरमें कर्म करनेका अधिकार है एवं मनुष्यशरीरके द्वारा अहंता, ममता और वासनापूर्वक किये हुए कर्म बन्धनके हेतु माने गये हैं; इसीलिये ये मूल मनुष्यलोकमें कर्मानुसार वाँघनेवाले हैं। दूसरी सभी योनियाँ मोग-योनियाँ हैं, उनमें कर्मोंका अधिकार नहीं है; अतः वहाँ अहंता, ममता और वासनारूप मूल होनेपर भी वे कर्मानुसार बाँघनेवाले नहीं बनते।

§ अच्छी और बुरी योनियोंकी प्राप्ति गुणोंके सङ्गसे होती है (गीता १२। २१) एवं समस्त लोक और प्राणियोंके शरीर तीनों गुणोंके ही परिणाम हैं, यह भाव समझानेके लिये उन शाखाओंको गुणोंके हारा बढ़ी हुई कहा गया है और उन शाखा-स्थानीय देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि बोनियोंके शब्द, स्वर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँचों विषयोंके रसोपभोगको ही यहाँ कोंपल बतलाया गया है।

🗙 ब्रह्मलोकसे लेकर पातालपर्यन्त जितने भी लोक और उनमें निवास करनेवाली योनियाँ हैं, वे ही सब इस संसार-नृक्षकी बहुत-सी शाखाएँ हैं।

+ इस बातका पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने और लय होनेकी परम्परा कवसे आरम्भ हुई और कबतक चलती रहेगी। स्थितिकालमें भी यह निरन्तर परिवर्तित होता रहता है; जो रूप पहले क्षणमें है, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता। इस प्रकार इस संसारवृक्षका आदि, अन्त और स्थिति—तीनों ही उपलब्ध नहीं होते।

÷ इस संसार वृक्षके जो अविद्यामूलक अहंता, ममता और वासनारूप मूल हैं, वे अनादिकालमे पुष्ट होते रहनेके कारण अत्यन्त दृढ़ हो गये हैं; अतएव उस वृक्षको अति दृढ़ मूलोंने युक्त बतलाया गया है। विवेकद्वारा समस्त संसारको नारावान और क्षणिक समझकर दूस लोक और परलोकके स्वी-पुत्र, घन, मकान तथा मान, बड़ाई, प्रतिद्वा और स्वर्ग

ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः । तमेव चाद्यं पुरुषं प्रषये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

उसके पश्चात् उस परम पदरूप परमेश्वरको मलीमाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर संतारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसारवृक्षको प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण हूँ, इस प्रकार इट् निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ४॥

सम्बन्ध-अब उपर्युक्त प्रकारसे आदिपुरुष परमपदस्वरूप परमेट्वरकी शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने र'ले पुरुषेकि लक्षण बतलाय जाते हैं— निर्मानेमोहा जितसँङ्गदोपा अध्यातमनित्या विनिवृत्तँकामाः। इन्द्रैविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-

र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥५॥ जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसिक्त ह्या दोषको जीत लिया है, जिनकी परम्यत्माके खल्पमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं, वे सुख-दुःखनामक द्वन्द्रोंसे विमुक्त । जानोजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥५॥ न तद्भासयते सुर्यों न शशाङ्को न पायकः। यद गत्या न नियर्तन्ते तद् धाम परमं मम ॥ ६॥

जिस परम परको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आते, उस स्वयंप्रकाश परमपदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही;‡ वही मेरा

आदि समस्त भोगोंमें मुख, प्रीति और रमणीयताका न भासना—उनमें आयक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना ही दृढ़ वैराग्य है, उसीका नाम यहाँ 'अमङ्ग-राख्न' है। इस असङ्ग-राख्नद्वारा जो चराचर समस्त संग्रारके चिन्तनका त्याग कर देना— उससे उपरत हो जाना है एवं अहंता, ममता और वायनाक्त्य मूलोंका उच्छेद कर देना है—यही उस संवारवृक्षका दृढ़ वैराग्यरूप राख्नके द्वारा समूल उच्छेद करना है।

- \* इस अध्यायके पहले दलोकमें जिसे उन्हां कहा गया है, गीताके चौदहवें अध्यायके छन्वीस दिलोकमें जो भाम् पदसे और सत्ताईसवें दलोकमें जिस कहा पदसे कहा गया है एवं अन्यान्य स्वलों में जिसको कहीं परम पद कहीं अध्ययपद और कहीं परम पति तथा कहीं परम धामके नामसे भी कहा है, उस को यहाँ परम पदके नामसे कहते हैं। उस सर्व-शिक्तान्, सर्वाधार परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छासे जो बार-वार उनके गुण और प्रभायके सहित स्वरूपका मनन और निदिष्यासनद्वारा अनुसंधान करते रहना है, यही उस परम पदको खोजना है। अतः उर्व्युक्त प्रकारसे उनका अनुसंधान करनेके लिये अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने देकर और सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी शरण लेकर—उसका अनन्य आश्रय लेकर उसीपर पूर्ण विश्वासर्जुकंक निर्भर हो जाना चाहिये।
- १. जो जाति, गुण, ऐश्वर्य और विद्या आदिके सम्बन्धसे अपने अंदर तिनक भी बङ्गनकी भावना नहीं करते एवं जिनका मान, बड़ाई या प्रतिष्ठासे तथा अविवेक और भ्रम आदि तमोगुणके भावींसे लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रह गया है—ऐसे पुरुवोंको 'निर्मानमोहाः' कहते हैं।
- २. जिनकी इस लोक और परलोकके भोगोंमें जरा भी आसक्ति नहीं रह गयी है। विषयोंके साथ सम्बन्ध होनेपर भी जिनके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता—ऐसे पुरुषोंको शीवतसङ्गदोषाः कहते हैं।
- ३. अध्यातम' शब्द यहाँ परमातमाके स्वरूपका वाचक है। अतएव परमातमाके स्वरूपमें जिनकी नित्य श्चिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके लिये भी परमातमासे वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अडल वनी रहती है—ऐसे पुरुषोंको अध्यातमनित्याः' कहते हैं।
- ४. जिनकी सब प्रकारकी कामनाएँ सर्वथा नष्ट हो गयी हैं, जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि लेशमात्र भी नहीं रह गयी हैं—ऐसे पुरुषोंको 'विनिवृत्तकामाः' कहते हैं।
- † श्चीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति-तिन्दा—इत्यादि द्वन्द्वोंको सुख और दुःखमें हेतु होनेसे सुख-दुःखसंज्ञक कहा गया है। इन सबसे किंचिन्मात्र भी सम्बन्य न रखना अर्थात् किसी भी द्वन्द्वके संयोग-वियोगमें जरा भी राग-देष, हर्ष-शोकादि विकारका न होना ही उन द्वन्द्वोंसे सर्वथा सुक्त होना है।
- ‡ समस्त संसारको प्रकाशित करनेवाले सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि एवं ये जिनके देवता हैं—वे चक्क, मन और वाणी कोई भी उस परम पदको प्रकाशित नहीं कर सकते । इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाशक तत्व माने गये हैं, उनभेंसे भी कोई या सब मिलकर भी उस परम पदको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि ये सब उसीके प्रकाशिन उसीकी सत्ता-स्फूर्तिके किसी अंग्रसे स्वयं प्रकाशित होते हैं (गीता १५। १२)।

परम धाम है # || ६ ||

सम्बन्ध-पहलेसे तीसरे वलोकतक संसारवृक्षके नामसे क्षर पुरुषका वर्णन किया, उसमें जीवरूप अक्षर पुरुषके बन्धनका हेतु उसके द्वारा मनुष्ययोनिमें अहंता-ममता और आसिकपूर्वक किये हुए कर्मोंको बताया तथा उस बन्धनसे छूटनेका उपाय सृष्टिकर्ता आदिपुरुष पुरुषोत्तमकी शरण ग्रहण करना बताया । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकारसे बंधे हुए जीवका क्या स्कर्ष है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कीन कैसे जानता है; अतः इन सब बातोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये पहले जीवका स्वरूप बतलाते हैं—

ममैवांशो जीवंछोके जीवभूतः सनातनः। मनःपष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति॥ ७॥ इस देहमें यह सनातन जीवातमा मेरा ही अंश है † और वही इन प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको ‡ आकर्षण करता है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध-यह जीवात्मा मनसहित छः इन्द्रियोंको किस समय, किस प्रकार और किसिलिये आकर्षित करता है तथा वे मनसिहत छः इन्द्रियाँ कौन-कीन हैं—ऐसी जिज्ञासा होनेपर अब दो इलोकों- में इसका उत्तर दिया जाता है—

शरीरं यद्वाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरैः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्॥ ८॥

वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके छे जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ।। ८।।

\* जहाँ पहुँचनेके वाद इस संसारसे कभी किसी भी कालमें और किसी भी अवस्थामें पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकता, वहीं मेरा परम धाम अर्थात् मायातीत धाम है और वहीं मेरा भाव और खरूप है। इसीको अव्यक्त, अक्षर और परम गति भी कहते हैं (गीता ८। २१)। इसीका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है—

ध्यत्र न सूर्यस्तपित यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भानित यत्र नाग्निर्दहित यत्र न मृत्युः प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्वेयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः।

( बृहजाबाल उप० ८। ६ )

'जहाँ सूर्य नहीं तपताः जहाँ वायु नहीं वहताः जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होताः जहाँ तारे नहीं चमकतेः जहाँ अग्नि नहीं जलाताः जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करतीः जहाँ दुःख नहीं प्रवेश करते और जहाँ जाकर योगी छौटते नहीं—वह सदानन्दः परमानन्दः शान्तः सनातनः सदा कल्याणस्वरूपः ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वन्दितः योगियों का ध्येय परम पद है।

१. 'जीवलोके' पद यहाँ जीवात्माके निवासस्थान 'शरीर' का वाचक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण-इन तीनों प्रकारके शरीरोंका इसमें अन्तर्भाव है। इनमें स्थित जीवात्माको सनातन और अपना अंश बतलाया है।

† जैसे सर्वत्र समभावसे स्थित विभागरिहत महाकाश घड़े और मकान आदिके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होने लगता है और उन घड़े आदिमें स्थित आकाश महाकाशका अंश माना जाता है, उसी प्रकार यद्यपि में विभागरिहत समभावसे सर्वत्र व्याप्त हूँ, तो भी भिन्न-भिन्न शरीरोंके सम्बन्धसे पृथक् पृथक् विभक्त-सा प्रतीत होता हूँ (गीता १३। १६) और उन शरीरोंमें स्थित जीव मेरा अंश माना जाता है तथा इस प्रकारका यह विभाग अनादि है, नवीन नहीं बना है। यही भाव दिखलानेके लिये जीवात्माको भगवान्ने अपना सनातन अंश बतलाया है।

्रं पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन-इन छहोंकी ही सब विषयोंका अनुभव करनेमें प्रधानता है कर्मेन्द्रियोंका कार्य भी बिना ज्ञानेन्द्रियोंके नहीं चलता; इसिल्ये यहाँ मनके सिहत इन्द्रियोंकी संख्या छः वतलायी गयी है। अतएव पाँच कर्मेन्द्रियोंका इनमें अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये।

२. जीवात्माको ईश्वर कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यह इन मन-बुद्धिके सिंहत समस्त इन्द्रियोंका शासक और खामी है, इसीलिये इनको आकर्षित करनेमें समर्थ है।

३. मन अन्तःकरणका उपलक्षण होनेसे बुद्धिका उसमें अन्तर्भाव है और पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच प्राणीका अन्तर्भाव ज्ञानेन्द्रियों में हैं, अतः यहाँ 'एतानि' पद इन सतरह तत्त्वोंके समुदायरूप सूक्ष्मशारीरका बोधक है।

§ यहाँ आधारके स्थानमें स्थूलशारीर है, गन्धके स्थानमें सूक्ष्मशारीर है और वायुके स्थानमें जीवात्मा है। जैसे वायु गन्यको एक स्थानसे उड़ाकर दूसरे स्थानमें ले जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राणोंके समुदायरूप सूक्ष्मशारीरको एक स्थूलशारीरसे निकालकर दूसरे स्थूलशारीरमें ले जाता है।

यद्याप जीवात्मा परमात्माका ही अंश होनेके कारण वस्तुतः नित्य और अचल है। उसका कहीं आना-जाना नहीं

थोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं त्राणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

यह जीवात्मा श्रोत्रः चक्षु और त्वचाको तथा रसनाः घाण और मनको आश्रय करके अर्थात् इन सबके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है ॥ ९ ॥

उत्कामन्तं स्थितं चापि भुञ्जानं चा गुणान्वितम्। विमृदा नानुपदयन्ति पदयन्ति ज्ञानचक्षुषः॥ १०॥

श्रारिको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको अथवा विषयोंको भोगते हुएको –इस प्रकार तीनों गुर्णोंके युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते केवल ज्ञानरूप नेत्रोंबाले ज्ञानीजन ही तत्त्वसे जानते हैं ।। १०॥

यतन्तो योगिनइचैनं पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पर्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; ‡ किंतु जिन्होंने अपने अन्तः-करणको ग्रुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यन करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते§ ॥ ११ ॥

सम्बन्ध-छठे श्रोकपर दे। शङ्काएँ होती हैं-पहली यह कि सबके

प्रकाशक सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा-को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते और दूसरी यह कि परमधामको प्राप्त होनेके बाद पृश्य बापस क्यों नहीं ठौटते । इनमेंसे दूसरी शक्कों उत्तरमें सातर्वे श्लोकने जीवात्माको परमेश्वरका सनातन अंश बतलाकर ग्यारहर्वे श्लोकतक उसके खरूप, खमाव और ब्यवहार-का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ खरूप जाननेवालोंकी महिमा कही गयी। अब पहली शक्काका उत्तर देनेके लिये मगवान् बारहर्वेसे पंद्रहर्वे श्लोकतक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यसहित अपने खरूपका वर्णन करते हैं—

यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम् ॥२२॥

सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें हैं। उसको त् मेरा ही तेज जान×॥ १२॥

गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सवीः सोमोभूत्वा रसात्मकः॥ १३॥

और मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सव भूतोंको धारण करता हूँ + और रसखब्य अर्थात् अमृतमय

वन सकताः तथापि सूक्ष्मशरीरके साथ इसका सम्बन्ध होनेके कारण सूक्ष्मशरीरके द्वारा एक स्थूलशरीरसे दूसरे स्थूलशरीरमें जीवात्माका जाना सा प्रतीत होता है; इसलिये यहाँ 'संयाति' कियाका प्रयोग करके जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना वतलाया गया है। गीताके दूसरे अध्यायके २२ वें स्लोकमें भी यही बात कही गयी है।

\* वास्तवमें आत्मा न तो कमींका कर्ता है और न उनके फळखरूप विषय एवं मुख-दु:खादिका मोक्ता ही; किंतु प्रकृति और उसके कार्यों के साथ जो उसका अज्ञानसे अनादि सम्बन्ध माना हुआ है, उसके कारण वह कर्ता-भोक्ता बना हुआ है (गीता १३। २१)। श्रुतिमें भी कहा है—'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः।' (कटोपनिषद् १।३।४) अर्थात् भन, बुद्धि और हन्द्रियोंसे युक्त आत्माको ही ज्ञानीजन भोका—ऐसा कहते हैं।'

† ज्ञानीजन दारीर छोड़कर जाते समयः श्ररीरमं रहते समय और विषयोंका उपभोग करते समय हरेक अवस्थामं ही वह आत्मा वास्तवमें प्रकृतिसे सर्वया अतीतः शुद्धः वोधस्वरूप और असङ्ग ही है-ऐसा समझते हैं।

‡ जिनका अन्तःकरण ग्रुद्ध है और अपने वशमें हैं तथा जो आत्मस्वरूपको जाननेके लिये निरन्तर अवणः मनन और निद्ध्यासनादि प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे उचकोटिके साधक ही प्यत्न करनेवाले योगीजन हैं तथा जिस जीवात्माका प्रकरण चल रहा है और जो शरीरके सम्बन्धि हृदयमें स्थित कहा जाता है। उसके नित्य-ग्रुद्ध-विशानानन्द्रमय बास्तविक स्वरूपको यथार्थ जान लेना ही उनका 'इस आत्माको तत्त्वसे जानना' है।

§ जिनका अन्तःकरण गुद्ध नहीं है अर्थात् न तो निष्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणका मल सर्वधा धुल गया है एवं न जिन्होंने मिक्त आदिके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका ही कभी समुचित अन्यास किया है, ऐसे मिलन और विक्षिप्त अन्तःकरणवाले पुरुषोंको 'अकृतात्मा' कहते हैं। ऐसे मनुष्य अपने अन्तःकरणको गुद्ध बनानेकी चेष्टा न करके यदि केवल उस आत्माको जाननेके लिये शास्त्रालोचनरूप प्रयत्न करते रहें तो भी उसके तस्वको नहीं समझ सकते।

× सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें स्थित समस्त तेजको अपना तेज वतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उन तीनोंमें और वे जिनके देवता हैं—ऐसे नेन्ना मन और वाणीमें वस्तुको प्रकाशित करनेकी जो कुछ भी शक्ति है—वह मेरे ही तेजका एक अंश है । इसीलिये छठे स्ठोकमें भगवान्ने कहा है कि सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—ये सब मेरे स्वरूपको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं हैं ।

+ इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस पृथ्वीमें जो भूतोंको धारण करनेकी शक्ति प्रतीत होती है तथा

चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषियोंको अर्थात् वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ \* ॥ १३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

में ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ।। १४॥

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद वेदविदेव चाहम्॥१५॥

में ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृतिः ज्ञान और अपोहन होता है ‡ और सब वेदों द्वारा में ही जाननेके योग्य हूँ § तथा वेदान्तका कर्ता× और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ ॥ १५॥

सम्बन्ध-पहलेसे छठे श्लोकतक वृक्षरूपसे संसारका, दढ़ वैराग्यके द्वारा उसके छेदनका, परमेश्वरकी शरणमें जानेका, परमात्माको प्राप्त होनेवाले पुरुषेकि लक्षणोंका और परमधामस्वरूप परमेध्यरकी महिमाका वर्णन करते हुए अद्वत्य वृक्षरूप क्षर पुरुषका प्रकरण पूरा किया गया । तदनन्तर सातवें दलोकसे 'जीव' शब्द-वाच्य उपामक अक्षर पुरुषका प्रकरण आर्म्म करके उसके स्वरूप, शिक्त, स्वमाव और व्यवहारका वर्णन करनेके बाद उसे जाननेवालोंको महिमा कहते हुए ग्यारहवें क्षोकतक उस प्रकरणको पूरा किया । फिर बारहवें क्षोकतक उसके गुण, प्रमाव और स्वरूपका वर्णन करते हुए उस प्रकरणको मी पूरा किया । अब अध्यायकी समाधितक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणोंका सार संक्षेपमें बतलानेके लिये अगले क्षोकोंमें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमका वर्णन करते हैं—

## द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरइचाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते+॥ १६॥

इस संसारमें नाशवान् और अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान् और जीवातमा अविनाशी कहा जाता है॥ १६॥

इसी प्रकार और किसीमें जो धारण करनेकी शक्ति है, वह वास्तवमें उसकी नहीं, मेरी ही शक्तिका एक अंश है । अतएव मैं स्वयं ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपने वलसे समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ ।

\* 'ओषिघः' शब्द पत्रः पुष्प और फल आदि समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके सहित बृक्षः लता और तृण आदि जिनके भेद हैं—ऐसी समस्त वनस्पतियोंका वाचक है तथा 'मैं ही चन्द्रमा वनकर समस्त ओषिघयोंका पोषण करता हूँ' इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमामें प्रकाशनशक्ति मेरे ही प्रकाशका अंश है। उसी प्रकार जो उसमें पोषण करनेकी शक्ति है। वह भी मेरी ही शक्तिका एक अंश है; अतएव मैं ही चन्द्रमाके रूपमें प्रकट होकर सबका पोषण करता हूँ।

† यहाँ भगवान् यह बतला रहे हैं कि जिस प्रकार अग्निकी प्रकाशनशक्ति मेरे ही तेजका अंश है, उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है अर्थात् उसकी जो पाचनः दीपन करनेकी शक्ति है, वह भी मेरी ही शक्तिका अंश है। अतएव में ही प्राण और अपानसे संयुक्त प्राणियोंके शरीरमें निवास करनेवाले वैश्वानर अग्निके रूपमें भक्ष्यः भोज्यः लेह्य और चोष्य पदार्थोंको अर्थात् दाँतोंसे चवाकर खाये जानेवाले रोटी। भात आदि; निगलकर खाये जानेवाले रबड़ी। दूधः पानी आदि; चाटकर खाये जानेवाले शहर, चटनी आदि और चूसकर खाये जानेवाले ऊख आदि—ऐसे चार प्रकारके भोजनको पचाता हूँ।

‡ पहले देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटनादिके स्मरणका नाम 'स्मृति' है। किसी भी वस्तुको यथार्थ जान लेनेकी शक्तिका नाम 'ज्ञान' है तथा संशयः विपर्यय आदि वितर्क-जालका वाचक 'ऊहन' है और उसके दूर होनेका नाम 'अपोइन' है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं। यह कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि सबके हृदयमें स्थित मैं अन्तर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियोंके कर्मानुसार उपर्युक्त स्मृतिः ज्ञान और अपोइन आदि भावोंको उनके अन्तःकरणमें उत्पन्न करता हूँ।

§ इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वेदोंमें कर्मकाण्ड अपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डात्मक जितने भी वर्णन हैं। उन सबका अन्तिम लक्ष्य संसारमें वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकारके अधिकारियोंको मेरा ही ज्ञान करा देना है। अतिएव उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे खरूपका ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे ही वेदोंके अर्थको ठीक समझते हैं। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगोंमें फँसे रहते हैं। वे उनके अर्थको ठीक नहीं समझते।

× इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वेदोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधींका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान करनेवाला मैं ही हूँ ।

+ जिन दोनों तत्त्वोंका वर्णन गीताके सात्वें अध्यायमें 'अपरा' और 'परा' प्रकृतिके नामसे (७।४,५), आठवें अध्यायमें 'अधिभूत' और 'अध्यात्म' के नामसे (८।४,३), तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रत्र' के नामसे (१३।१) और इस अध्यायमें पहले 'अश्वत्थ' और 'जीव' के नामसे किया गया है, उनमेंसे एकको 'क्षर' और दूतरेको 'अश्वर' कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों परस्पर अत्यन्त विरुश्चण हैं; क्योंकि

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। यो लोकत्रयमाविदय विभत्यव्यय ईश्वरः॥१७॥

इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अजो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा – इस प्रकार कहा गया है †॥

यसात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ १८॥ क्योंकि में नाशवान् जडवर्ग-क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, ‡ इसिलये लोकमें और वेदमें भी पुरुपोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥१८॥

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत॥ १९॥

हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्वरे पुरुषोत्तम जानता है, § वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वामुदेव परमेश्वरको ही भजता है× ॥ १९ ॥

'भूतानि' पद यहाँ समस्त जीवोंके स्थूल, स्क्ष्म और कारण—तीनों प्रकारके शरीरोंका वाचक है और 'कूटस्थ' शब्द यहाँ समस्त शरीरोंमें रहनेवाले आत्माका वाचक है। यह सदा एक-सा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता; इसलिये इसे 'कूटस्थ' कहते हैं और इसका कभी किसी अवस्थामें क्षय, नाश या अभाव नहीं होता; इसलिये यह अक्षर है।

# 'उत्तम पुरुष' नित्यः ग्रुद्धः बुद्धः मुक्तः सर्वशक्तिमान्ः परमदयात्तः सर्वगुणसम्पन्न पुरुषोत्तम भगवान्का वाचक हैः वह पूर्वोक्त क्षर और अक्षर दोनों पुरुषोंसे विलक्षण और अत्यन्त श्रेष्ठ है।

† जो तीनों लोकोंमें प्रविष्ट रहकर उनके नाश होनेपर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार, एकरस रहता है तथा जो क्षर और अक्षर—इन दोनोंका नियामक और खामी तथा सर्वशक्तिमान् ईश्वर है एवं जो गुणातीत, शुद्ध और सबका आत्मा है—बही परमात्मा 'पुरुषोत्तम' है।

क्षर, अक्षर और ईश्वर—इन तीनों तत्त्वोंका वर्णन इवेताश्वतरोपनिषद्में इस प्रकार आया है— क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ।

( 8 | 80 )

प्रधान यानी प्रकृतिका नाम क्षर है और उत्तके मोक्ता अविनाशी आत्माका नाम अक्षर है। प्रकृति और आत्मा-इन दोनोंका शासन एक देव ( पुरुषोत्तम ) करता है।

‡ अपनेको 'क्षर' पुरुषि अतीत बतलाकर भगवान्ने यह दिखलाया है कि मैं क्षर पुरुषि सर्वथा सम्बन्धरित और अतीत हूँ। अक्षरि अपनेको उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुषि भाँति अक्षरि में अतीत तो नहीं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही अंग्र होनेके कारण अविनाशी और चेतन हैं; किंतु उससे मैं उत्तम अवस्य हूँ; क्योंकि वह अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूँ; वह नियम्य है, मैं नियामक हूँ; वह मेरा उपासक है, मैं उत्तक खामी उपास्पदेव हूँ; और वह अल्प्याक्तिसमन्त है, मैं सर्वशक्तिमान् हूँ; अतएव उसकी अपेक्षा मैं सब प्रकारसे उत्तम हूँ।

१. जिसका ज्ञान संज्ञयः विपर्यंय आदि दोषोंसे ज्ञून्य हो। जिसमें मोहका जरा भी अंश न हो। उसे 'असम्मूढ' कहते हैं।

२. इस अध्यायमें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम—इस प्रकार तीन भागोंमें निभक्त करके समस्त पदार्थोंका वर्णन किया गया है। अतएव जो क्षर और अक्षर दोनोंके यथार्थ स्वरूपको समझकर उनसे भी अत्यन्त उत्तम पुरुषोत्तमके तत्त्वको जानता है, वही 'सर्विवद्' है।

§ इस कथनसे भगवान्ने यह बतलाया है कि मुझ सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, समस्त जगत्का स्जन, पालन और संहार आदि करनेवाले, सबके परम सुद्धद् सबके एकमात्र नियन्ता, सर्वगुणसम्पन्न, परम दयालु, परम प्रेमी, सर्वान्तयांमी, सर्वव्यापी परमेश्वरको उपर्युक्त दो श्लोकोंमें वर्णित प्रकारसे क्षर और अक्षर दोनों पुरुषोसे उत्तम निर्गुण-सगुण-गुणातीत और सर्वगुणसम्पन्न साकार-निराकार, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप परम पुरुष मान लेना ही मुझको (पुरुषोत्तम) जानना है।

× भगवान्को पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषका जो समस्त जगत्से प्रेम हटाकर केवलमात्र परम प्रेमास्पद एक परमेश्वरमें ही पूर्ण प्रेम करना; एवं बुद्धिसे भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, लीला, स्वरूप और मिहमापर पूर्ण विश्वास करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, चिरत्र और स्वरूप आदिका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मनसे चिन्तन करना, कानोंसे श्रवण करना, वाणीसे कीर्तन करना, नेत्रोंसे दर्शन करना एवं उनकी आज्ञाके अनुसार सब कुळ उनका समझकर तथा सबमें उनको व्यास समझकर कर्तव्य-कमोंद्वारा सबको सुख पहुँचाते हुए उनकी सेवा आदि करना है-यही भगवान्को सब प्रकारसे भजना है।

इति गुह्यतंमं शास्त्रमिद्मुक्तं मयानेघ।

हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरेद्वारा कहा गया इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान् और कृतार्थ हो जाता है # || २० ||

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ मनुष्य ज्ञानवान् और कृतार्थं हो जाता है ॥ २०॥ इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि श्रीमद्वगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्वगवद्गीतासूपनिषत्सु बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-र्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ भीष्मपर्वणि तु एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मिवद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें पुरुषोत्तमयोग नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥ भीष्मपर्वमें उन्तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९॥

# चत्वारिंशोऽध्यायः

( श्रीमद्भगवद्गीतायां षोडशोऽध्यायः )

## फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शास्त्रविपरीत आचरणोंको त्यागने और शास्त्रके अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा

सम्बन्ध-गीताके सातवें अध्यायके पंद्रहवें रुलोकमें तथा ग्यारहर्वे और बारहर्वे इहोकोंमें भगवान्ने नर्वे अध्यायके कहा था कि 'आसुरी और राक्षसी प्रकृतिको धारण करनेवाले मूढ मेरा मजन नहीं करते, वरं मेरा तिरस्कार करते हैं। तथा नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें इलोकोंमें कहा कि 'देवी प्रकृतिसे युक्त महात्माजन मुझे सब मृतोंका आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेमके साथ सब प्रकारसे निरन्तर मेरा भजन करते हैं ।' परंतु दूसरा प्रसंग चलता रहनेके कारण वहाँ देवी प्रकृति और आसूरी प्रकृतिके रुक्षणोंका वर्णन नहीं किया सका । फिर पंदहवें अध्यायके उन्नीसवें इलोकमें भगवान्ने कहा कि 'जो ज्ञानी महात्मा मुझे 'पुरुशेतम' जानते हैं, दे सब प्रकारसे मेरा भजन करते हैं । इसपर स्वामाविक ही भगवानको परुषीत्तम जानकर सर्वभावसे उनका भजन करनेवाले देवी प्रकृतियुक्त महात्मा पुरुषिक और उनका भजन न करनेवाले आस्री प्रकृतियुक्त अज्ञानी मनुष्योंके क्या-क्या तक्षण हैं-

यह जाननेकी इच्छा होती है। अतएव अब मगवान् दोनोंके कक्षण और स्वमावका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके िक्ये सोलहवाँ अध्याय आरम्भ करते हैं। इसमें पहले तीन क्लोकों-द्वारा देवी सम्पद्से युक्त सात्त्विक पुरुषोंके स्वामाविक कक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है—

श्रीभगवानुवाच

अभयं सत्त्वसंग्रुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्त्रपं आर्जवम् ॥ १ ॥

श्रीभगवान् वोले — भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरण-की पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृद्ध स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरण-की सरलता ॥ १॥

- १. इसे गुह्यतम बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस अध्यायमें मुझ सगुण परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्पकी बात प्रधानतासे कही गयी है; इसलिये यह अतिशय गुप्त रखनेयोग्य है। मैं हर किसीके सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तत्त्व और ऐश्वर्यको प्रकट नहीं करता; अतएव तुम्हें भी अपात्रके सामने इस रहस्यको नहीं कहना चाहिये।
- २. भगवान्ने अर्जुनको यहाँ 'अनघ' नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध और निर्मल है, अतः तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेशको सुनने और धारण करनेके पात्र हो।
- # इस अध्यायमें वर्णित भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व और खरूप आदिको भलीभाँति समझकर भगवान्को पूर्वोक्त प्रकारसे साक्षात् पुरुषोत्तम समझ लेना ही इस शास्त्रको तत्त्वसे जानना है तथा उसे जाननेवालेका जो उस पुरुषोत्तम भगवान्को अपरोक्षभावसे प्राप्त कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान् अर्थात् ज्ञानवान् हो जाना है और समस्त कर्तव्योंको पूर्ण कर चुकना—सबके फलको प्राप्त हो जाना ही कृतकृत्य हो जाना है।
- ३. अपने धर्मका पालन करनेके लिये कष्ट सहन करके जो अन्तःकरण और इन्द्रियोंको तपाना है, उसीका नाम यहाँ क्तयः पद है। गीताके सतरहर्वे अध्यायमें जिस शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपका निरूपण है-यहाँ क्तयः पदसे

अहिंसी सत्यमकोधस्त्यीगः शान्तिरपैशुनैम्। दयाँ भूतेष्वलोलुप्तवं मीर्दवं हीरचापर्लम्॥ २॥

मन, वाणी और श्ररीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करनेवाले-पर भी क्रोधका न होना, कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरित अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लजा और व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव ॥ २ ॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति सम्पदं दैवीमिमजातस्य भारत ॥ ३ ॥

तेजः # क्षमाः धैर्यः † वाहरकी शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव—ये सब तो हे अर्जुन ! दैवी-सम्पदाको छेकर उत्पन्न हुए पुरुषके छक्षण हैं ‡ ॥ ३॥

दैम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पद्मासुरीम् ॥ ४ ॥

उमका निर्देश नहीं है; क्योंकि उसमें अहिंसा, सत्य, शीच, स्वाध्याय और आर्जन आदि जिन लक्षणोंका तपके अङ्गरूपमें निरूपण हुआ है, यहाँ उनका अलग वर्णन किया गया है।

- १. किसी भी प्राणीको कभी कहीं भी लोभ, मोह या कोघपूर्वक अधिक मात्रामें, मध्य मात्रामें या थोड़ा-सा भी किसी प्रकारका कए म्वयं देना, दूसरेसे दिल्वाना या कोई किसीको कष्ट देता हो तो उनका अनुमोदन करना—हर हालतमें हिंसा है। इन प्रकारकी हिंसाका किनी भी निमित्तसे मन, वाणी, हारीरद्वारा न करना —अर्थात् मनसे किसीका बुरा न चाहना, वाणीसे किसीको न तो गाली देना, न कठोर बचन कहना और न किसी प्रकारके हानिकारक बचन ही कहना तथा हारीरसे न किसीको मारना, न कष्ट पहुँचाना और न किसी प्रकारकी हानि ही पहुँचाना आदि—ये सभी आहिंसाके भेद हैं।
- २. केवल गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, मेरा इन कमोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है —ऐमा मानकरः अथवा मैं तो भगवान्के हाथकी कठपुतलीमात्र हूँ, भगवान् ही अपने इच्छानुसार मेरे मनः वाणी और शरीरसे सब कर्म करवा रहे हैं, मुझमें न तो अपने-आप कुछ करनेकी शिक्त है और न मैं कुछ करता ही हूँ—ऐसा मानकर कर्नुत्व-अभिमानका त्याग करना ही त्याग है या कर्तव्यकर्म करते हुए उनमें ममताः आसिकः फल और त्वार्थका सर्वथा त्याग करना भी त्याग है। एवं आत्मोन्नतिमें विरोधी वस्तुः भाव और कियामात्रके त्यागका नाम भी 'त्याग' कहा जा सकता है।
- ३. दूसरेके दोष देखना या उन्हें लोगोंमें प्रकट करनाः अथवा किसीकी निन्दा या चुगली करना पिशुनता है; इसके सर्वथा अभावका नाम 'अपैशुन' है।
- ४. किसी भी प्राणीको दुखी देखकर उसके दुःखको जिस किसी प्रकारसे किसी भी खार्यकी कल्पना किये यिना ही निवारण करनेका और सब प्रकारसे उसे सुखी बनानेका जो भाव है, उसे 'दया' कहते हैं। दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचाना 'अहिंसा' है और उनको सुख पहुँचानेका भाव 'दया' है। यही अहिंसा और दयाका भेद है।
- ५. अन्तःकरण, वाणी और व्यवहारमें जो कठोरताका सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल हो जाना है, उसीको 'मार्दव' कहते हैं।
- ६. हाथ-पैर आदिको हिलानाः तिनके तोड्नाः जमीन कुरेदनाः बेमतलब वकते रहनाः बेसिर-पैरकी बातें सोचना आदि हाथ-पैरः वाणी और मनकी व्यर्थ चेष्टाओंका नाम चपलता है। इसीको प्रमाद भी कहते हैं। इसके सर्वधा अभाव-को अचापल' कहते हैं।
- \* श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिविशेषका नाम तेज हैं। जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोंमें प्रकृत हो जाते हैं।

† भारी-से-भारी आपत्ति, भय या दुःख उपिश्वत होनेपर भी विचलित न होना; काम, क्रोध, भय या लोभसे किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्यसे विमुख न होना धीर्य? है।

‡ इस अध्यायके पहले स्रोकिस लेकर इस स्रोकिक पूर्वार्द्धतक ढाई स्रोकोंमें छन्दीस लक्षणोंके रूपमें उस दैवीसम्पद्रूप सद्गुण और सदाचारका ही वर्णन किया गया है। अतः ये सब लक्षण जिसमें स्वभावसे विद्यमान हों अथवा जिसने साधनद्वारा प्राप्त कर लिये हों। वही पुरुष दैवीसम्पद्से युक्त है।

७. मानः बड़ाईः पूजा और प्रतिष्ठाके लियेः धनादिके लोभसे या किसीको ठगनेके अभिप्रायसे अपनेको धर्मातमाः भगवद्भक्तः शानी या महात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाऊ धर्मपालनकाः दानीपनकाः भक्तिकाः बत-उपवासादिकाः योग-साधनका और जिस किसी भी रूपमें रहनेसे अपना काम सचता हो। उसीका ढोंग रचना 'दम्भ' है।

हे पार्थ ! दम्मा घमण्ड# और अभिमान† तथा क्रोधाः‡ कटोरता § और अज्ञान×भी—ये सब आसुरी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं + ॥ ४॥

#### दैवी सम्पद् विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता। मा ग्रुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥ ५ ॥

दैवी-सम्पदा मुक्तिके लिये÷ और आसुरी-सम्पदा बाँधनेके लिये मानी गयी है। इसलिये हे अर्जुन! तू शोक मत करः क्योंकि तृ दैवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुआ है॥ ५॥

हौ भूत सर्गों लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च । दैवो विस्तरकाः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृगु ॥ ६ ॥ हे अर्जुन ! इस लोकमें भूतोंकी सृष्टि यानी मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, ऽ एक तो दैवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेंसे दैवी प्रकृतिवाला तो विस्तार-पूर्वक कहा गया, अब त् आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदाय-को भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन ॥ ६॥

## प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७॥

आसुर-स्वभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति—इन दोनोंको ही नहीं जानते A। इसल्यि उनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि है। न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है।। ७॥

# विद्याः धनः कुटुम्बः जातिः अवस्थाः बल और ऐश्वर्य आदिके सम्बन्धसे जो मनमें गर्व होता है—जिसके कारण मनुष्य दूसरोंको तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करता है। उसका नाम ध्वमण्डः है।

† अपनेको श्रेष्ठः वड़ा या पूज्य समझनाः मानः वड़ाईः प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी इच्छा रखना एवं इन सबके पात होनेपर प्रसन्न होना 'अभिमान' है ।

‡ बुरी आदतके अथवा कोधी मनुष्योंके सङ्गके कारण या किसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निन्दा किये जानेपर, मनके विरुद्ध कार्य होनेपर, किसीके द्वारा दुर्वचन सुनकर या किसीका अन्याय देखकर—हत्यादि किसी भी कारणसे अन्तःकरणमें जो द्वेपयुक्त उत्तेजना हो जाती है—जिसके कारण मनुष्यके मनमें प्रतिहिंसाके भाव जाग्रत् हो उठते हैं, नेत्रोंमें लाली आ जाती है, होठ फड़कने लगते हैं, मुखकी आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है और कर्तव्यका विवेक नहीं रह जाता—हत्यादि किसी प्रकारकी भी उत्तेजित वृत्तिं का नाम कोध है।

§ कोमलताके अत्यन्त अभावका नाम कठोरता है। किसीको गाली देना, कडुवचन कहना, ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है, विनयका अभाव शरीरकी कठोरता है तथा क्षमा और दयाके विरुद्ध प्रतिहिंसा और क्रूरताके भावको मनकी कठोरता कहते हैं।

× सत्य-असत्य और धर्म-अधर्म आदिको यथार्थ न समझना या उनके सम्बन्धमें विषरीत निश्चय कर लेना ही यहाँ 'अज्ञान' है।

- + इस इलोकमें दुर्गुण और दुराचारोंके समुदायरूप आसुरीसम्पद् संक्षेपमें वतलायी गयी है। अतः ये सब या इनमेंसे कोई भी लक्षण जिसमें विद्यमान हो। उसे आसुरीसम्पदासे युक्त समझना चाहिये।
- ÷ इसी अध्यायके पहले श्लोकसे लेकर तीसरे श्लोकतक सात्त्विक गुण और आचरणोंके समुदायरूप जिस दैवी-सम्पदाका वर्णन किया गया है। वह मनुष्यको संसारवन्धनसे सदाके लिये सर्वथा मुक्त करके सिचदानन्द्धन परमेश्वरसे मिला देनेवाली है—ऐसा वेद। शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं।
- १. 'सर्ग' सृष्टिको कहते हैं, भूतोंकी सृष्टिको भूतसर्ग कहते हैं। यहाँ 'अस्मिन् लोके' से मनुष्यलोकका संकेत किया गया है तथा इस अध्यायमें मनुष्योंके लक्षण वतलाये गये हैं, इसी कारण यहाँ 'भूतसर्गां' पदका अर्थ 'मनुष्यसमुदाय' किया गया है।

ऽ मनुष्योंके दो समुदायोंमेंसे जो सान्त्रिक है, वह तो दैवी प्रकृतिवाला है और जो रजोमिश्रित तमःप्रधान है, वह आसुरी प्रकृतिवाला है। 'राक्षसी' और 'मोहिनी' प्रकृतिवाले मनुष्योंको वहाँ आसुरी प्रकृतिवाले समुदायके अन्तर्गत ही समझना चाहिये।

A जिस कर्मके आचरणसे इस लोक और परलोकमें मनुष्यका यथार्थ कल्याण होता है, वही कर्तव्य है। मनुष्यको उसीमें प्रवृत्त होना चाहिये और जिस कर्मके आचरणसे अकल्याण होता है, वह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना चाहिये। भगवान्ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि आसुर-स्वभाववाले मनुष्य इस कर्तव्य-अकर्तव्य-सम्बन्धी प्रवृत्ति और निवृत्तिको विल्कुल नहीं समक्षते; इसल्लिये जो कुछ उनके मनमें आता है, वहीं करने लगते हैं।

### असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीइवरम्। अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्॥८॥

वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत् आश्रयरिहतः सर्वथा असत्य और विना ईश्वरकेः अपने-आप केवल स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न हैं। अतएव केवल काम ही इसका कारण हैं। इसके सिवा और क्या है ! ॥ ८॥

सम्बन्ध—ऐसे नास्तिक सिद्धान्तके मानने ग्रालोंके स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं ? इस जिज्ञासापर अब मनवान् अगले चार इलोकोंमें उनके लक्षणोंका वर्णन करतें हैं—

#### पतां दृष्टिमचप्रभ्य नप्टात्मानोऽरूपवृद्धयः। प्रभवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ९॥

इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके— जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सबका अपकार करनेवाले कूरकर्मी मनुष्य केवल जगत्के नाशके लिये ही समर्थ होते हैं । । ९ ॥

### काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। मोहाद् गृहीत्वासद्गाहान् प्रवर्तन्तेऽग्रुचिव्रताः॥ १०॥

वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके और श्रष्ट आचरणोंको धारण करके‡ संसारमें विचरते हैं ॥ १०॥

#### चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाधिताः। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥११॥

तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले विषयभोगोंके भोगनेमें तत्वर रहनेवाले और 'इनना ही सुख है' इस प्रकार माननेवाले होते हैं॥ ११॥

### आशापाशशतैर्वद्धाः कामकोधपरायणाः। ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्॥१२॥

वे आशाकी सैकड़ों फॉसियोंसे वॅथे हुए अनुष्य काम-कोधके परायण होकर विषय-भोगोंके लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोंको संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते हैं × ॥ १२ ॥

## इदमच मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्॥१३॥

वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा॥ १३॥

## असौ मया हतः शत्रुईतिष्ये चापरानिष । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिङोऽहं वलवान्सुखी ॥ १४ ॥

वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यको भोगनेवाला हूँ। मैं सब सिद्धियोंसे युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ+॥

\* यहाँ आसुरो प्रकृतिवाले मनुष्योंकी मनगढ़ंत कल्पनाका वर्णन किया गया है। वे छोग ऐसा मानते हैं कि न तो इस चराचर जगत्का भगवान् वा कोई धर्माधर्म ही आधार है तथा न इस जगत्की कोई नित्य सत्ता है। अर्थात् न तो जन्मसे पहले या मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्तित्व है एवं न कोई इसका रचिता, नियासक और शासक ईस्वर ही है।

† नास्तिक िखान्तवाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे केवल देहवादी या भौतिकवादी ही होते हैं; इससे उनका स्वभाव भ्रष्ट हो जाता है, उनकी किसी भी सत्कार्यके करनेमें प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द होती है; वे जो कुछ निश्चय करते हैं, सब केवल भोग-सुखकी दृष्टिसे ही करते हैं। उनका मन निरन्तर सबका अहित करनेकी बात ही सोचा करता है, इससे वे अपना भी अहित ही करते हैं तथा मन, वाणी, वरिरसे चराचर जीवोंको डराने, दुःख देने और उनका नाश करनेवाले बड़े-बड़े भयानक कर्म ही करते रहते हैं।

‡ जिनके खान-पानः रहन-सहनः बोल-चालः व्यवसाय-वाणिष्यः देन-लेन और वर्ताव-व्यवहार आदि शास्त्रविरुद्ध और भ्रष्ट होते हैं। वे भ्रष्ट आचरणोंवाले कहे जाते हैं।

\$ आसुर-स्वभाववाले मनुष्य मनमें उठनेवाली कल्पनाओंकी पूर्तिके लिये माँति-माँतिकी सैकड़ों आशाएँ लगाये रहते हैं | उनका मन कभी किसी विषयकी आशामें लटकता है, कभी किसीमें खिंचता है और कभी किसीमें अटकता है; इस प्रकार आशाओंके बन्धनसे वे कभी छूटते ही नहीं | इसीसे उनको सैकड़ों आशाओंकी फाँसियोंसे वेंधे हुए कहा गया है |

× विषय-भोगोंके उद्देश्यसे जो काम-कोधका अवलम्बन करके अन्यायपूर्वक अर्थात् चोरी, टगी, डाका, झूट, कपट, छल, दम्म, मार-पीट, कूटनीति, जूआ, घोखेबाजी, विष-प्रयोग, झूटे मुकद्दमें और भय-प्रदान आदि शास्त्रविरुद्ध उपायोंके द्वारा दूसरोंके धनादिको हरण करनेकी चेष्टा करना है—यही विषय-भोगोंके लिये अन्यायसे अर्थसंचय करनेका प्रयत्न करना है।

+ इससे यह भाव दिखलाया गया है कि अहंकारके साथ ही वे मानमें भी चूर रहते हैं, इससे ऐसा समझते हैं कि 'संसारमें हमसे वड़ा और है ही कौन; हम जिसे चाहें, मार दें, बचा दें, जिसकी चाहें जड़ उखाड़ दें या रोप दें।' अतः बड़े गर्बके साथ कहते हैं—'अरे ! हम सर्वथा स्वतन्त्र हैं, सब बुछ हमारे ही हाथोंमें तो है; हमारे सिवा दूसरा कौन ऐश्वर्यवान् है,

आख्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदद्यो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यक्षानविमोहिताः॥ १५॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ॥ १६॥

में बड़ा धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है ? में यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले मोहरूप जालसे समावृत और विध्यमोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान् अपवित्र नरकमें गिरते हैं # ॥ १५-१६॥

आतमसम्भाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । यजनते नामयशैसते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधिरहित यजन करते हैं ॥ १७॥

अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूर्यंकाः॥१८॥

वे अहंकार, बल, घमण्ड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं | 11

सम्बन्ध — इस प्रकार सातवेंसे अठारहवें क्षोकतक आसुरी स्वमाववालोंके दुर्गुण और दुराचार आदिका वर्णन करके अब उन दुर्गुण-दुराचारोंने त्याच्य-वुद्धि करानेके लिये अगले दो क्षोकोंमें मगवान वैसे लोगोंकी घोर निन्दा करते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं —

तानहं द्विपतः क्र्रान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेच योनिषु॥ १९॥

उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमींको मैं संसारमें वार-वार आसुरी योनियोंमें ‡ही डालता हूँ ॥१९॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मिन जन्मिन । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २०॥

हे अर्जुन ! वे मृढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं। फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं॥२०॥

सम्बन्ध—आसुर-स्वभाववाले मनुष्योंको लगातार आसुरी योनियोंके और घोर नरकोंके प्राप्त होनेकी बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिये इस दुर्गतिसे बचकर परम गतिको प्राप्त करनेका क्या उपाय है; इसपर कहते हैं—

सारे ऐश्वयोंके स्वामी हमीं तो हैं। सारे ईश्वरोंके ईश्वर परम पुरुष भी तो हमीं हैं। सबको हमारी ही पूजा करनी चाहिये। हम केवल ऐश्वर्यके स्वामी ही नहीं, समस्त ऐश्वर्यका भोग भी करते हैं। हमने अपने जीवनमें कभी विफलताका अनुभव किया ही नहीं; हमने जहाँ हाथ डाला, वहीं सफलताने हमारा अनुगमन किया। हम सदा सफलजीवन हैं, परम सिद्ध हैं, भविष्यमें होनेवाली घटना हमें पहलेसे ही मालूम हो जाती है। हम सब कुछ जानते हैं, कोई बात हमसे छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, हम बड़े बलवान हैं; हमारे मनोवल या शारीरिक बलका इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका सहारा लेगा, वही उस बलसे जगत्पर विजय पा लेगा। इन्हीं सब कारणोंसे हम परम सुखी हैं; संसारके सारे सुख सदा हमारी सेवा करते हैं और करते रहेंगे।

- \* अभिप्राय यह है कि ऐसे मनुष्य कामोपभोगके लिये भाँति-भाँतिके पाप करते हैं और उनका फल भोगनेके लिये उन्हें विष्ठा, मूत्र, रुधिर, पीव आदि गंदी वस्तुओंसे भरे दुःखदायक कुम्भीपाक, रौरवादि घोर नरकोंमें गिरनापड़ता है।
- १. जो अपने ही मनसे अपने-आपको सब बातोंमें सर्वश्रेष्ठः सम्मान्यः उच्च और पूज्य मानते हैं। व आत्म-सम्भावित' हैं।
  - २. जो घमण्डके कारण किसीके साथ-यहाँतक कि पूजनीयोंके प्रति भी विनयका व्यवहार नहीं करते, वे 'स्तब्ध' हैं।
- ३. दूसरोंके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा करना, उनके गुणोंका खण्डन करना और गुणोंमें दोषारोपण करना एवं भगवान् और संत पुरुषोंमें भी दोष देखते रहना—इन सब दोषोंसे युक्त मनुष्यको 'अभ्यस्यक' कहते हैं।

† सभीके अंदर अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वर खित हैं । अतः किसीसे विरोध या द्वेष करनाः किसीका अहित करना और किसीको दुःख पहुँचाना अपने और दूसरोंके द्वारीरमें खित परमेश्वरसे ही द्वेष करना है ।

‡ सिंह, बाघ, सर्प, बिच्छू, स्अर, कुत्ते और कौए आदि जितने भी पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग हैं—ये सभी आसुरी योनियाँ हैं।

§ मनुष्ययोनिमें जीवको भगवत्प्राप्तिका अधिकार है। इस अधिकारको प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस बातको भूलकर, दैव-स्वभावरूप भगवत्प्राप्तिके मार्गको छोड़कर आसुर-स्वभावका अवलम्बन करते हैं, वे मनुष्य-शरीरका सुअवसर पाकर भी भगवान्को नहीं पा सकते—यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने अपनेको न पानेकी बात कही है।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्॥२१॥

काम, क्रोध तथा लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं \*। अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये॥

पतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, † इससे वह परमगतिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥

सम्बन्ध-जो उपर्युक्त देवीसम्पदाका आचरण न करके

अपनी मान्यताके अनुसार कर्म करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है या नहीं ? इसपर कहते हैं—

यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है। वह न सिद्धिको प्राप्त होता है। न परम-गतिको और न सुखको ही ‡॥ २३॥

तसाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । बात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥ २४ ॥

इससे तेरे लिये इस कर्तन्य और अकर्तन्यकी न्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर त् शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है§ ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ भीष्मपर्वणि तु चःवारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥

इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद, श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें देवासुरसम्पद्विभागयोगनामक सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ भीष्मपर्वमें चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥

\* स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगोंकी कामनाका नाम 'काम' है; इस कामनाके वशीभृत होकर ही मनुष्य चोरी। ह्यभिचार और अभक्ष्य-भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते हैं। मनके विपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय दृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम 'कोध' है; कोधके आवेशमें मनुष्य हिंसा-प्रतिहिंसा आदि भाँति-भाँतिके पाप करते हैं। धनादि विषयोंकी अत्यन्त बढ़ी हुई लालसाको 'लोभ' कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नहीं करते एवं अनुचितरूपसे भी उपार्जन और संग्रह करनेमें लगे रहते हैं; इसके कारण उनके द्वारा खुठ, कपट, चोरी और विश्वासघात आदि बड़े-बड़े पाप बन जाते हैं। मनुष्य जबसे काम, कोध, लोभके वशमें होते हैं, तभीसे वे अपने विचार, आचरण और भावोंमें गिरने लगते हैं। काम, कोध और लोभके कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं, जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे विचारोंसे भर जाता है, बुद्धि विगड़ जाती है, कियाएँ सब दूषित हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन सुख, शान्ति और पवित्रतासे रहित होकर दु:खमय वन जाता है तथा मरनेके बाद उनको आसुरी योनियोंकी और नरकोंकी प्राप्ति होती है। इसीलिये इन त्रिविध दोषोंको 'नरकके द्वार और आत्माका नाश करनेवाले' वतलाया गया है।

† काम, क्रोध और लोभ आदि आसुरी सम्पदाका त्याग करके शास्त्रप्रतिपादित सद्गुण और सदाचाररूप दैवी-सम्पदाका निष्कामभावसे सेवन करना ही कल्याणके लिये आचरण करना है।

‡ वेद और वेदोंके आधारपर रचित स्मृति, पुराण, इतिहासादि सभीका नाम शास्त्र है। आसुरीसम्पदाके आचार-व्यवहार आदिके त्यागका और दैवीसम्पदारूप कल्याणकारी गुण-आचरणोंके सेवनका ज्ञान शास्त्रोंसे ही होता है। कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान करानेवाले शास्त्रोंके विधानकी अवहेलना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा समझकर जो मनमाने तौरपर मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा आदि किसीकी भी इच्छाविशेषको लेकर आचरण करना है, यही शास्त्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करना है। ऐसे कर्म करनेवाले कर्ताको कोई भी फल नहीं मिलता। अर्थात् परमगति नहीं मिलती—इसमें तो कहना ही क्या है, लोकिक अणिमादि सिद्धि और स्वर्गप्राप्तिरूप सिद्धि भी नहीं मिलती एवं संसारमें सान्विक सुख भी नहीं मिलता।

§ इससे यह भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—इसकी व्यवस्था श्रुति, वेदमूलक स्मृति और पुराण-इतिहासादि शास्त्रोंसे प्राप्त होती है। अतएव इस विषयमें मनुष्यको मनमाना आचरण न करके शास्त्रोंको ही प्रमाण मानना चाहिये। अर्थात् इन शास्त्रोंमें जिन कमोंके करनेका विधान है, उनको करना चाहिये और जिनका निधेब है, उन्हें नहीं करना चाहिये।

तथा उन शास्त्रविहित ग्रुभ कमोंका आचरण भी निष्कामभावसे ही करना चाहिये। क्योंकि शास्त्रोंमें निष्कामभावसे किये हुए ग्रुभ कमोंको ही भगवत्प्राप्तिमें हेतु बतलाया है।

# एकचत्वारिंशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवद्गीतायां सप्तद्शोऽध्यायः )

श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालोंका वर्णन, आहार, यज्ञ, तप और दानके प्रथक-प्रथक् भेद तथा ॐ, तत्, सत्के प्रयोगकी व्याख्या

सम्बन्ध—गीताके सोलहर्वे अध्यायके आरम्भमें श्रीमगवान्ने निष्काम-माबसे सेवन किये जानेवाले शास्त्रविहित गुण और आचरणोंका दैवीसम्पदाके नामसे वर्णन करके फिर शास्त्रविपरीत आसुरी सम्पत्तिका कथन किया। साथ ही आसुर-स्वमाववाले पुरुषोंको नरकोंमें गिरानेकी वात कही और यह बतलाया कि काम, क्रोध, लोभ ही आसुरी सम्पदाके प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरकोंके द्वार हैं; इनका त्याग करके जो आत्मकल्याणके लिये साधन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। इसके अनन्तर यह कहा कि जो शास्त्रविधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे अपनी समझसे जिसको अच्छा कर्म समझता है, वही करता है, उसे अपने उन कर्मोंका फल नहीं मिलता, यह तो ठीक ही है; परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं, जो शास्त्रविधिका तो न जाननेक कारण अथवा अन्य किसी कारणसे त्याग कर बेठते हैं तथा यज्ञ-पृजादि शुम कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है १ इस जिज्ञासाको ब्यक्त करते हुए अर्जुन मगवान्से पूछते हैं—

## अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजनते श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १॥

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! जो श्रद्धासे युक्त मनुष्य श्रास्त्रविधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते हैं, \* उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ! सान्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी † ! ॥ १ ॥

# यद्यपि द्यास्त्रविधिके त्यागकी बात गीताके षोलहवें अध्यायके तेई सर्वे क्लोकमें भी कही जा चुकी धी और यहाँ भी कहते हैं; पर इन दोनों के भायमें यड़ा अन्तर है । वहाँ अबहेलनापूर्वक किये जानेवाले शास्त्रविधिके त्यागका वर्णन है और यहाँ न जाननेके कारण होनेवाले शास्त्रविधिके त्यागका है । उनको तो शास्त्रकी परवा ही नहीं है; अतः वे मनमाने ढंगसे जिस कर्मको अच्छा समझते हैं, उसे करते हैं । इसीलिये वहाँ 'वर्तते कामकारतः' कहा गया है; परंतु यहाँ 'वजन्ते श्रद्धयान्विताः' कहा है, अतः इन लोगोंमें श्रद्धा है । जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ अबहेलना नहीं हो सकती । इन लोगोंको परिस्थिति और वातावरणकी प्रतिकृलतासे, अवकाशके अभावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन आदिकी कमीसे शास्त्रविधिका ज्ञान नहीं होता और इस अज्ञताके कारण ही इनके द्वारा उसका त्याग होता है ।

† जो शास्त्रको न जाननेके कारण शास्त्रविधिका त्याग करके श्रद्धाके साथ पूजन आदि करनेवाले हैं, वे कैसे स्वभाववाले हैं —दैव स्वभाववाले या आसुर स्वभाववाले १ इसका स्पष्टीकरण पहले नहीं हुआ। अतः उसीको समझनेके लिये अर्जुनका यह प्रश्न है कि ऐसे लोगोंकी स्थिति सान्विकी है अथवा राजसी या तामसी १ अर्थात् वे दैवीसम्पदावाले हैं या आसुरीसम्पदावाले १

जपरके विवेचनसे यह पता लगता है कि संसारमें निम्नलिखित पाँच प्रकारके मनुष्य हो सकते हैं-

- (१) जिनमें श्रद्धा भी है और जो शास्त्रविधिका पालन भी करते हैं, ऐसे पुरुष दो प्रकारके हैं—एक तो निष्कामभावसे कमोंका आचरण करनेवाले और दूसरे सकामभावसे कमोंका आचरण करनेवाले । निष्कामभावसे आचरण करनेवाले हैं विसम्पदायुक्त सान्त्रिक पुरुष मोक्षको प्राप्त होते हैं; इनका वर्णन प्रधानतया गीताके सोलहवें अध्यायके पहले तीन क्लोकोंमें तथा इस अध्यायके ग्यारहवें; चौदहवेंसे सतरहवें और वीसवें क्लोकोंमें है । सकामभावसे आचरण करनेवाले सन्वमिश्रित राजस पुरुष सिद्धि, सुख तथा स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होते हैं; इनका वर्णन गीताके दूसरे अध्यायके वयालीसवें, तैंतालीसवें और चौवालीसवेंमें, चौथे अध्यायके वारहवेंमें, सातवेंके बीसवें, इक्कीसवें और वाईसवेंमें और नवें अध्यायके वीसवें, इक्कीसवें और तेईसवें तथा इस अध्यायके वारहवें अठारहवें और इक्कीसवें क्लोकोंमें है ।
- (२) जो लोग शास्त्रविधिका किसी अंशमें पालन करते हुए यह, दान, तप आदि कर्म तो करते हैं, परंतु जिनमें अद्धा नहीं होती, उन पुरुषोंके कर्म असत् (निष्फल) होते हैं; उन्हें इस लोक और परलोकमें उन कर्मोंसे कोई भी लाभ नहीं होता। इनका वर्णन गीताके इस अध्यायके अट्टाईसवें स्लोकमें किया गया है।
  - (३) जो लोग अज्ञताके कारण शास्त्रविधिका तो त्याग करते हैं। परंतु जिनमें श्रद्धा है। ऐसे पुरुष श्रद्धाके भेदसे

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चैवतामसी चेतितां श्रुणु ॥ २ ॥

श्रीभगवान् वोले—मनुष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारोंसे रहित केवल स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धा सास्विकी और राजसी तथा तामसी—ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है। उसको त् मुझसे सुन ॥ २॥

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसिलये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वही है # ॥ ३ ॥ सम्बन्ध — श्रद्धाके अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाका स्वरूप बतलाया गया; इससे यह जाननेकी इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्योंकी पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठावाला है। इसपर मण्यान कहते हैं—

यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४ ॥

सात्त्विक पुरुष देवोंको पूजते हैं, † राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको ‡ तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको ६ पूजते हैं ॥ ४ ॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः॥ ५॥

सात्त्रिक भी होते हैं और राजस तथा तामस भी। इनकी गति भी इनके खरूपके अनुसार ही होती है। इनका वर्णन इस अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे क्लोकोंमें किया गया है।

- (४) जो लोग न तो शास्त्रको मानते हैं और न जिनमें श्रद्धा ही है; इससे जो काम, क्रोध और लोभके वश होकर अपना पापमय जीवन विताते हैं, वे आसुरी-सम्पदावाले लोग नरकों में गिरते हैं तथा नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं। उनका वर्गन गीताके सातवें अध्यायके पंद्रहवें रलोकमें, नवेंके बारहवें में, सोलहवें अध्यायके सातवेंसे लेकर बीसवेंतकमें और इस अध्यायके पाँचवें, छठे एवं तेरहवें रलोकोंमें है।
- (५) जो लोग अवहैलनासे शास्त्रविधिका त्याग करते हैं और अपनी समझसे उन्हें जो अच्छा लगता है, वहीं करते हैं, उन यथेच्छाचारी पुरुषोंमें जिनके कर्म शास्त्रनिषद्ध होते हैं, उन तामस पुरुषोंको तो नरकादि दुर्गतिकी प्राप्ति होती है और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उन पुरुषोंको शास्त्रविधिका त्याग कर देनेके कारण कोई भी फल नहीं मिलता । इसका वर्णन गीताके सोलहवें अध्यायके तेईसवें च्लोकमें किया गया है। ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापकर्म किये जाते हैं, उनका फल—तिर्यक्योनियोंकी प्राप्ति और नरकोंकी प्राप्ति—अवश्य होता है।

इन पाँच प्रकारके मनुष्योंके वर्णनमें प्रमाणस्वरूप जिन इलोकोंका संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य इलोकोंमें भी इनका वर्णन है; परंतु यहाँ उन सक्का उल्लेख करनेसे बहुत विस्तार हो जाता, इसल्यि नहीं किया गया।

- १. जो श्रद्धा शास्त्रके श्रवण-पठनादिसे होती है, उसे 'शास्त्रजा' कहते हैं और जो पूर्वजनमोंके तथा इस जन्मके कमोंके संस्कारानुसार स्वाभाविक होती है, वह 'स्वभावजा' कहलाती है।
- \* पुरुषका वास्तिवक स्वरूप तो गुणातीत ही है; परंतु यहाँ उस पुरुषकी बात है, जो प्रकृतिमें स्थित है और प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे सम्बद्ध है; क्योंकि गुणजन्य मेद 'प्रकृतिस्य पुरुष' में ही सम्भव है। जो गुणोंसे परे है, उसमें तो गुणोंके मेदकी कराना ही नहीं हो सकती। यहाँ भगवान् यह बतलाते हैं कि जिसकी अन्तःकरणके अनुरूप जैसी सात्त्रिकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है—वैसी ही उस पुरुषकी निष्ठा या स्थिति होती है। अर्थात् जिसकी जैसी श्रद्धा है, वही उसका स्वरूप है। इससे भगवान्ने श्रद्धा, निष्ठा और स्वरूपकी एकता करते हुए 'उनकी कौन-सी निष्ठा है' अर्थुनके इस प्रश्नका उत्तर दिया है।

† अभिप्राय यह है कि देवताओंको पूजनेवाले मनुष्य सारिवक हैं—सारिवकी निष्ठावाले हैं। देवताओंसे यहाँ सूर्यः चन्द्रः अग्निः वायुः इन्द्रः वरुणः यमः अश्विनीकुमार और विश्वेदेव आदि शास्त्रोक्त देव समझने चाहिये।

यहाँ देवगूजनरूप किया सात्विक होनेके कारण उसे करनेवालोंको सात्विक बतलाया है; परंतु पूर्ण सात्विक तो वही है, जो सात्विक कियाको निष्कामभावसे करता है।

‡ यक्षसे कुवेरादि और राक्षसोंसे राहु-केतु आदि समझना चाहिये।

§ मरनेके बाद जो पाप-कर्मवश भूत-प्रेतादिके वायुप्रधान देहको प्राप्त होते हैं। वे भूत-प्रेत कहलाते हैं।

जो मनुष्य शास्त्रविधिष्ठे रहित केवल मनःकित्यत घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहङ्कारसे युक्त एवं कामनाः आसिक और वलके अभिमानसेभी युक्त हैं॥ ५॥ कर्शयन्तः शरीरस्थं भूत्रशाममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान् विद्ववासुरनिश्चयान्॥६॥

जो शरीररूपे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले हैं । उन अज्ञानियोंको तू आमुर-स्वभाववाले जान ॥ ६॥

सम्बन्ध—तिविध स्वाभाविक श्रद्धावार्लोके तथा घोर तप करनेवाले लोगोंके लक्षण बतलाकर अब भगवान सात्त्विकका श्रहण और राजस-तामसका त्याग करानेके उद्देश्यसे सात्त्विक-राजस-तामस आहार, यज्ञ, तप और दानके भेद सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं—

### आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति व्रियः। यञ्चस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७ ॥

भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है। वैसे ही यक्त, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। ‡ उनके इस पृथक् पृथक् भेदको तू मुझसे सुन।। ७।।

## आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्योः स्निग्धाः स्थिरा हृदी आहार्राः सात्त्विकप्रियाः॥

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, मुख और प्रीतिको बढ़ाने-वाले रिसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय-ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सास्विक पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ८॥

- \* जिसमें नाना प्रकारके आडम्बरोंसे शरीर और इन्द्रियोंको कष्ट पहुँचाया जाता है और जिसका खरून बड़ा भयानक होता है, इस प्रकारके शास्त्रविषद्ध भयानक तप करनेवाले मनुष्योंमें श्रद्धा नहीं होती। वे लोगोंको ठगनेके लिये और उनपर रोब जमानेके लिये पाखण्ड रचते हैं तथा सदा अहङ्कारसे फूले रहते हैं। इसीसे उन्हें दम्भ और अहङ्कारसे युक्त कहा गया है।
- १. पञ्च महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार, दस इन्द्रियाँ और पाँच इन्द्रियोंके विषय—इन तेईस तत्त्वोंके समूहका नाम भूतप्राम' है।

† रारीरको क्षीण और दुर्बल करना तथा स्वयं अपने आत्माको या किसीके भी आत्माको दुःख पहुँचाना भूतसमुदाय-को और परमात्माको कृश करना है; क्योंकि सबके हृदयमें आत्मरूपसे परमात्मा ही स्थित हैं।

‡ मनुष्य जैसा आहार करता है, वैसा ही उसका अन्तःकरण बनता है और अन्तःकरणके अनुरूप ही श्रद्धा भी होती है। आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणामस्वरूप अन्तःकरण भी शुद्ध होगा। आहारशुद्धौ सत्वशुद्धः। ( छान्दोग्य॰ ७। २६। २)। अन्तःकरणकी शुद्धिसे ही विचार, भाव, श्रद्धादि गुण और क्रियाएँ शुद्ध होंगी। अतएव इस प्रसङ्गर्भे आहारका विवेचन करके यह भाव दिखलाया गया है कि सात्त्विक, राजस और तामस आहारों में जो आहार जिसको प्रिय होता है, वह उसी गुणवाला होता है। इसी भावसे श्लोकमें प्रिय' शब्द देकर विशेष लक्ष्य कराया गया है। अतः आहारकी दृष्टिसे भी उसकी पहचान हो सकती है। यही वात यह, दान और तपके विषयमें भी समझ लेनी चाहिये।

- २. दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोंको 'रस्याः' कहते हैं।
- ३. मक्खनः घी तथा सास्विक पदार्थोंसे निकाले हुए तैल आदि स्नेद्युक्त पदार्थोंको 'स्निग्धाः' कहते हैं।
- ४. जिन पदार्थोंका सार बहुत कालतक शरीरमें स्थिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करनेवाले पदार्थोंको 'स्थिराः' कहते हैं।
- ५. जो गंदे और अपवित्र नहीं हैं तथा देखते ही मनमें सात्त्विक रुचि उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसे पदार्थोंको 'हुद्याः' कहते हैं।
  - ६. मध्यः भोज्यः लेह्य और चोष्य—इन चार प्रकारके खानेयोग्य पदार्थोको 'आहार' कहते हैं।
  - § (१) आयुका अर्थ है उम्र या जीवन । जीवनकी अविधका बढ़ जाना आयुका बढ़ना है।
  - ( २ ) सन्वका अर्थ है बुद्धि । बुद्धिका निर्मल, तीक्ष्ण एवं यथार्थ तथा सूक्ष्मदर्शिनी होना ही सन्यका बढ़ना है ।
- (३) बलका अर्थ है सत्कार्यमें सफलता दिलानेवाली मानसिक और शारीरिक शक्ति। इस आन्तर एवं बाह्यशक्तिका बढ़ना ही बलका बढ़ना है।
  - ( ४ ) मानिषक और शारीरिक रोगोंका नष्ट होना ही आरोग्यका बढ़ना है।
- (५) हृदयमें संतोषः सिन्वक प्रसन्नता और पुष्टिका होना तथा मुखादि शरीरके अङ्गीपर शुद्ध भावजनित आनन्दके चिह्नोंका प्रकट होना सुख है; इनकी वृद्धि सुखका बढ़ना है।
  - (६) चिच्चृचिका प्रेम-भावसम्पन्न हो जाना और शरीरमें प्रीतिकर चिह्नोंका प्रकट होना ही प्रीतिका बढ्ना है।

कट्चम्ळळवणात्युष्णतीक्ष्णस्यविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥ ९॥

कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गरम तीले रूले दाहकारक और दुःखा चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ९॥

यातं यामं गतरेसं पूर्ति पर्युपिंतं च यत्। उच्छिष्टेमिष चीमेध्यं भोजनं तामसिवयम्॥ १०॥ जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्ययुक्त, वासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष-को प्रिय होता है ॥ १०॥

अफलाकाँङ्क्षिभिर्यक्षो<sup>८</sup> विधिद्दष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

ं जो शास्त्रविधिसे नियतः यज्ञ करना ही कर्तव्य है-इस प्रकार मनको समाधान करकेः फल न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा किया जाता है। वह सान्त्रिक है। ११॥

उपर्युक्त आयुः बुद्धि और वल आदिको बढ़ानेवाले जो दूषः घीः शाकः फलः चीनीः गेहूँः जौः चनाः मूँग और चावल आदि सास्विक आहार हैं। उन सबको समझानेके लिये आहारका यह लक्षण किया गया है।

# नीमः करेला आदि पदार्थ कड़वे हैं। इमली आदि खट्टे हैं। क्षार तथा विविध माँतिके नमक नमकीन हैं। बहुत गरम-गरम वस्तुएँ अति उष्ण हैं। लाल मिर्च आदि तीखे हैं। भाइमें भूँजे हुए अन्नादि रूखे हैं और राई आदि पदार्थ दाहकारक हैं।

उपर्युक्त पदार्थोंको खानेके समय गले आदिमें तकलीकका होना, जीभ, तालू आदिका जलना, दाँतोंका आम जाना, चयानेमें दिक्कत होना, आँखाँ और नाकोंमें पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कर होते हैं, उन्हें दुःख' कहते हैं। खानेके बाद जो पश्चात्ताय होता है, उसे 'चिन्ता' कहते हैं और खानेसे जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें 'रोग' कहते हैं। इन कड़वे, खट्टे आदि पदार्थोंके खानेसे ये दुःख, चिन्ता और रोग उत्पन्न होते हैं। इसिल्ये इन्हें 'दुःख, चिन्ता और रोगोंको उत्पन्न करनेबाले' कहा है। अतएव इनका त्याग करना उचित है।

१. व्यातयाम' अर्थात् अध्यका उन फलों अथवा उन खाद्य पदार्घोंको समझना चाहिये, जो पूरी तरहसे पके न हों, अथवा जिनके सिद्ध होनेमें (सीसनेमें) कमी रह गयी हो।

इसी इलोकमें 'पर्युषितम्' यानी बाली अन्नको तामस बतलाया गया है। 'यातयामम्' का अर्थ एक प्रहर पहले-का बना मोजन मान लेनेसे 'वासी' भोजनको तामस बतलानेकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती; यह सोचकर यहाँ 'यातयामम्' का अर्थ 'अध्यका' किया गया है।

२. अग्नि आदिके संयोगसे, हवासे अथवा मौसिम बीत जाने आदिके कारणोंसे जिन रसयुक्त पदार्थीका रस सूख गया हो ( जैसे संतरे, ऊख आदिका रस सूख जाया करता है ), उनको 'गतरस' कहते हैं।

३. खानेकी जो वस्तुएँ स्वभावसे ही दुर्गन्धयुक्त हों ( जैसे प्याजः लहसुन आदि ) अथवा जिनमें किसी कियासे दुर्गन्ध उत्पन्न कर दी गयी हो। उन वस्तुओंको 'पूर्ति' कहते हैं ।

४. पहले दिनके बनाये हुए भोजनको पर्युपित' या वासी कहते हैं। उन फलोंको भी वासी समझना चाहिये। जिनमें पेड़से तोड़े बहुत समय बीत जानेके कारण विकार उत्पन्न हो गया हो।

५. अपने या दूसरेके भोजन कर लेनेपर बची हुई जूठी चीजोंको 'उच्छिप्ट' कहते हैं।

६. मांस, अण्डे आदि हिंसामय और शराब-ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तुएँ, जो स्वभावसे ही अपवित्र हैं अथवा जिनमें किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, किसी अपवित्र वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संवोगसे या अन्याय और अधर्मसे उपाजित असत् धनके द्वारा प्राप्त होनेके कारण अपवित्रता आ गयी हो, उन सब वस्तुओंको 'अमेध्य' कहते हैं। ऐसे पदार्थ देव-पूजनमें भी निषिद्ध माने गये हैं। इनके सिवा गाँजा, भाँग, अफीम, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी, अर्क, आसव और अपवित्र दवाइयाँ आदि तमोगुण उत्पन्न करनेवाली जितनी भी खान-पानकी वस्तुएँ हैं-सभी अपवित्र हैं।

७. यज्ञ करनेवाले जो पुरुष उस यज्ञसे स्त्रीः पुत्रः धनः मकानः मानः बड़ाईः प्रतिष्ठाः विजय या स्वर्ग आदिकी प्राप्ति एवं किसी प्रकारके अनिष्टकी निर्वृत्तिरूप इस लोक या परलोकके किसी प्रकारके सुखभोग या दुःख-निर्वृत्तिकी जरा भी इच्छा नहीं करतेः उनका वाचक 'अफलाकाङ्किभिः' पद है (गीता ६। १)।

८. देवता आदिके उद्देश्यसे घृतादिके द्वारा अग्निमें हवन करना या अन्य किसी प्रकारसे किसी भी वस्तुका समर्पण करके किसीकी यथायोग्य पूजा करना भ्यत्र कहलाता है।

९. अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार जिस यज्ञका जिसके लिये शास्त्रोंमें विधान है, उसकी अवस्यं करना चाहिये;

अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमिप चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥१२॥

परंतु हे अर्जुन ! केवल दम्माचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिमें रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान ।। १२ ॥

विधिहीनंमसृष्टान्तं मेन्त्रहीनमद्शिणम् । श्रद्धाविरहितं यद्यं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

शास्त्रविधिये हीन, अन्नदानमे रहित, विना मन्त्रोंके, विना दक्षिणाके और विना श्रद्धाके किये जानेवाले यक्तको तामस यक्त कहते हैं ॥ १३॥

सम्बन्ध—इस प्रकार तीन तरहके यज्ञोंके लक्षण बतलाकर, अब तपके लक्षणोंका प्रकरण आरम्भ करते हुए चार इलोकोंद्वारा सारिवक तपके लक्षण बतलाते हैं—

देवद्विजगुरुप्राञ्चपूर्जैनं शौत्रमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनींका पूजन, पवित्रता,† सरलता,‡ब्रह्मचर्य§ और अहिंगा×—यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है+ ॥ १४॥

अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं त्रियहितं च यत्। — स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५॥

ऐसे शास्त्रविहित कर्तन्यरूप यज्ञका न करना भगवान्के आदेशका उल्लङ्घन करना है-इस प्रकार यज्ञ करनेके लिये मनमें इद निश्चय करके निष्कामभावसे जो यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ सारिवक होता है।

- # जो यह किसी फलप्राप्तिके उद्देश्यसे किया गया है, वह शास्त्रविहित और श्रद्धापूर्वक किया हुआ होनेपर भी राजस है, एवं जो दम्भपूर्वक किया जाता है, वह भी राजस है; किर जिसमें ये दोनों दोप हों, उसके 'राजस' होनेमें तो कहना ही क्या है ?
- १. जो यह शास्त्रविहित न हो या जिसके सम्पादनमें शास्त्रविधिकी कमी हो, अथवा जो शास्त्रोक्त विधानकी अवहेलना करके मनमाने ढंगसे किया गया हो, उसे 'विधिहीन' कहते हैं।
- २. जो यज्ञ शास्त्रोक्त मन्त्रोंसे रहित हो। जिसमें मन्त्रप्रयोग हुए ही न हों या विधिवत् न हुए हों। अथवा अबहेलनासे त्रुटि रह गयी हो—उस यज्ञको 'मन्त्रहीन' कहते हैं।
- ३. ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चन्द्रमा, दुर्गा, अग्नि, वरुण, यम, इन्द्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता हैं—शास्त्रोंमें जिनके पूजनका विधान है, उन सबका वाचक यहाँ 'देव' शब्द है। 'द्विज' शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य— इन तीनों वणोंका वाचक होनेपर भी यहाँ केवल ब्राह्मणोंहीके लिये प्रयुक्त है; क्योंकि शास्त्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हैं। 'गुरु' शब्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, बृद्ध एवं अपनेसे जो वर्ण, आश्रम और अःयु आदिमें किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबका वाचक है तथा 'प्राज्ञ' शब्द यहाँ परमेश्वरके स्वरूपको भलीभाँति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुषोंका वाचक है। इन सबका यथायोग्य आदर-सत्कार करना; इनको नमस्कार करना; दण्डवत्-प्रणाम करना; इनके चरण घोना; इन्हें चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पण करना; इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुँचानेकी उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है।

† यहाँ 'पिवत्रता' केवल शारीरिक शौचका वाचक है; क्योंकि वाणीकी शुद्धिका वर्णन अगले पंद्रहवें स्लोकमें और मनकी शुद्धिका वर्णन सोलहवें स्लोकमें अलग किया गया है । जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीरको स्वच्छ और पिवत्र रखना एवं शरीरसम्बन्धी समस्त चेष्टाओंका उत्तन होना ही शरीरकी पिवत्रता है (गीता १६ । ३ )।

🙏 यहाँ शरीरकी अकड़ और ऐंठ आदि वक्रताके त्यागका नाम 'सरलता' है।

§ यहाँ 'ब्रह्मचर्य' शब्द शरीरसम्बन्धी सब प्रकारके मैथुनोंके त्याग और मलीभाँति वीर्य धारण करनेका बोधक है।

🗙 शरीरद्वारा किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कभी जरा भी कष्ट न पहुँचानेका नाम ही यहाँ 'अहिंसा' है।

+ उपर्युक्त कियाओं में शरीरकी प्रधानता है अर्थात् इनसे शरीरका विशेष सम्बन्ध है और ये इन्द्रियों के सिहत शरीरको उसके समस्त दोषोंका नाश करके पवित्र बना देनेवाली हैं, इसलिये इन सबको 'शरीर-सम्बन्धी तप' कहते हैं।

÷ जो वचन किसीके भी मनमें जरा भी उद्देग उत्पन्न करनेवाले न हों तथा निन्दा या चुगली आदि दोषोंसे सर्वया रहित हों, उन्हें 'अनुद्वेगकर' कहते हैं। जैसा देखा, सुना और अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव दूसरेको समझानेके लिये जो यथार्थ वचन वोले जायँ, उनको 'सत्य' कहते हैं। जो सुननेवालेको प्रिय लगते हों तथा कटुता, रखापन, तीखापन, ताना और अपमानके भाव आदि दोपोंसे सर्वथा रहित हों— ऐसे प्रेमयुक्त, मीठे, सरल और शान्त वचनोंको 'प्रिय' कहते हैं; तथा जिनसे परिणाममें सबका हित होता हो; जो हिंसा, द्वेष, डाह, वैरसे सर्वथा सून्य हों

जो उद्देग न करनेवालाः प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रोंके पठनका एवं परमेश्वर-के नाम-जपका अभ्यास है। वही वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५ ॥

मनःप्रैसादः सौम्यैत्वं मौनैमात्मविनिष्रँहः। भावसंग्रुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते ॥१६॥

मनकी प्रसन्नताः शान्तभावः भगविचन्तन करनेका स्वभावः मनका निग्रह और अन्तःकरणके भावोंकी भली-भाँति पवित्रता—इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः। अफलार्काङ्क्षिभिर्युक्तैःसात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥

फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परमश्रद्धाधे किये हुए अ.उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको साच्यिक कहते हैं † ॥ १७ ॥

सम्बन्ध-अब राजस तपके रुक्षण बतराये जाते हैं-

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्मेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलर्मध्रवम्॥१८॥

और प्रेम, दया तथा मङ्गलमे भरे हों। उनको पहित' कहते हैं। जिस वाक्यमें उपर्युक्त सभी गुणोंका समावेश हो एवं जो शास्त्रवर्णित वाणीसम्बन्धी सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो। उसी वाक्यके उच्चारणको प्वाचिक तप' माना जा सकता है।

- १. विवाद-भयः चिन्ता-शोकः व्याकुंलता-उद्गिनता आदि दोषोंसे रहित होकर सात्त्विक प्रसन्नताः हर्ष और बोध-शक्तिसे युक्त हो जाना ही 'मनका प्रसाद' है।
- २. रूक्षताः डाहः हिंसाः प्रतिहिंसाः क्रूरताः निर्देयता आदि तापकारक दोषोंसे सर्वथा शून्य होकर मनका सदा-सर्वदा शान्त और शीतल बने रहना ही 'सौम्यत्व' है।
- ३. मनका निरन्तर भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व, खरूप, लीला और नाम आदिके चिन्तनमें या ब्रह्मविचारमें लगे रहना ही भौन, है।
- ४. अन्तःकरणकी चञ्चलताका सर्वथा नाश होकर उसका स्थिर तथा अच्छी प्रकार अपने दशमें हो जाना ही 'आत्मविनिग्रह' है।
- ५. अन्तःकरणमै राग-द्वेषः काम-क्रोधः लोभ-मोहः मद-मत्तरः ईष्यां-वैरः घृणा-तिरस्कारः अस्या-असिहष्णुताः प्रमादः व्यर्थ विचारः इष्टविरोध और अनिष्टचिन्तन आदि दुर्भावोंका सर्वधा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी दयाः क्षमाः प्रेमः विनय आदि समस्त सद्भावोंका सदा विकसित रहना 'भावसंग्रुद्धि' है।
- ६, जो मनुष्य इस लोक या परलोकके किसी प्रकारके भी सुखभोग अथवा दुःखकी निरृत्तिरूप फलकी कभी किसी भी कारणसे किंचिनमात्र भी कामना नहीं करता, उसे अफलाकाङ्की कहते हैं और जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय अनासक्त, निग्रहीत तथा ग्रुद्ध होनेके कारण कभी किसी भी प्रकारके भोगके सम्बन्धसे विचलित नहीं हो सकते, जिसमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, उसे 'युक्त' कहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रकारका तप जब ऐसे निष्काम पुरुषोंद्वारा किया जाता है, तभी वह पूर्ण सान्विक होता है।
- श्रास्त्रोंमें उपर्युक्त तपका जो कुछ भी महत्त्व, प्रभाव और खरूप बतलाया गया है, उसपर प्रत्यक्षते भी बढ़कर सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना 'परमश्रदा' है और ऐसी श्रद्धांसे युक्त होकर बड़े-से-बड़े विष्नों या करोंकी कुछ भी परवा न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यन्त आदर और उत्साहपूर्वक उपर्युक्त तपका आचरण करते रहना ही उसे परम श्रद्धांसे करना है।

† अभिप्राय यह है कि शरीरः वाणी और मन-सम्बन्धी उपर्युक्त तप ही सास्विक हो सकते हैं। साथ ही यह भी दिखलाया है कि यद्यपि ये तप खरूपसे तो सास्विक हैं; परंतु वे पूर्ण सास्विक तब होते हैं। जब इस स्लोकमें बतलाये हुए भावसे किये जाते हैं।

७. तपमें वस्तुतः आस्था न होनेपर भी लोगोंको घोखा देकर किसी प्रकारका स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये तपस्वीका-सा स्वाँग रचकर जो किसी लौकिक या शास्त्रीय तपका बाहरसे दिखाने भरके लिये आचरण किया जाता है, उसे दम्भसे तप करना कहते हैं।

८. जिस फलकी प्राप्तिके लिये उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित नहीं है; इसलिये उसे 'अधुव' कहा है और जो कुछ फल मिलता है, वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही नाश हो जाता है; इसलिये उसे 'चल' कहा है। जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य किसी स्वार्थके लिये भी स्वभावसे या पाखण्डसे किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८॥

सम्बन्ध—अब तामस तपके रुक्षण बतरुति हैं, जो कि सर्वधा त्याज्य है—

मूढर्याहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत् तामसमुदाहृतम्॥१९॥

जो तप मूढतापूर्वक इठसे, मन, वाणी और शरीरकी

पीड़ाके सिहत अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है। वह तप तामस कहा गया है | 11 १९ 11

सम्बन्ध—तीन प्रकारके तपींका लक्षण करके अब दानके तीन प्रकारके लक्षण कहते हैं—

दातव्यमिति यद् दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥२०॥

दान देना ही कर्तव्य है‡—ऐसे भावसे जो दान देश तथा काल § और पात्रके प्राप्त होनेपर× उपकार न करने-वालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सास्विक कहा गया है + ॥

- # तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगत्में बड़ाई होती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपस्वी है, इसकी बराबरी कौन कर सकता है, यह बड़ा श्रेष्ठ है आदि—उसका नाम 'सत्कार' है। किसीको तपस्वी समझकर उसका खागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, मानपत्र देना या अन्य किसी कियासे उसका आदर करना 'मान' है, तथा उसकी आरती उतारना, पैर घोना, पत्र-पुष्पादि घोडशोपचारसे पूजा करना, उसकी आश्राका पालन करना—इन सबका नाम 'पूजा' है। इन सबके लिये जो लौकिक या शास्त्रीय तपका आचरण किया जाता है, वही सकार, मान और पूजाके लिये तप करना है। इसके सिवा अन्य किसी स्वार्थकी सिद्धिके लिये किया जानेवाला तप भी राजस है।
- १. तपके वास्तविक लक्षणोंको न समझकर जिस किसी भी क्रियाको तप मानकर उसे करनेका जो हठ या दुराग्रह है। उसे 'मृढग्राह' कहते हैं।

ृं जिस तपका वर्णन इसी अध्यायके पाँचवें और छठे दलोकोंमें किया गया है, जो अशास्त्रीय, मनःकित्यत, वोर और स्वभावसे ही तामस है, जिसमें दम्भकी प्रेरणासे या अज्ञानसे पैरोंको पेड़की डालोमें बाँधकर सिर नीचा करके छटकना, लोहेके काँटोंपर वैठना तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य घोर कियाएँ करके बुरी भावनासे अर्थात् दूसरोंकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका नाश करने, उनके वंशका उच्छेद करने अथवा उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके लिये जो अपने मन, वाणी और शरीरको ताप पहुँचाना है — उसे 'तामस तप' कहते हैं।

्रं वर्णः आश्रमः अवस्या और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रविहित दान करना—अपने स्वत्वको यथाशक्ति दूसरोंके हितमें लगाना मनुष्यका परम कर्तव्य है । यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यत्वसे गिरता है और अगवान्के कल्याणम्य आदेशका अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य-बुद्धिसे ही दिया जाता है। जिसमें इस लोक और परलोकके किसी भी फलकी जरा भी अपेक्षा नहीं होती—वहीं दान पूर्ण सास्विक है।

्रिजिस देश और जिस कालमें जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, उस वस्तुके द्वानद्वारा सबको यथायोग्य सुख पहुँचाने-के लिये वही योग्य देश और काल है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिपारण्य आदि तीर्थ-स्थान और प्रहण, पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति, एकादशी आदि पुण्यकाल—जो दानके लिये शास्त्रोंमें प्रशस्त माने गये हैं, वे भी योग्य देश-काल हैं।

× जिसके पास जहाँ जिस समय जिस वस्तुका अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उस वस्तुके दानका पात्र है। जैसे—भूखे, प्यासे, नंगे, दिरद्व, रोगी, आर्त, अनाय और भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्न, निर्वाहयोग्य धन, औषध, आश्वासन, आश्रय और अभयदानके पात्र हैं। आर्त प्राणियोंकी पात्रतामें जाति, देश और कालका कोई बन्धन नहीं है। उनकी आतुरदशा ही पात्रताकी पहचान है। इनके सिवा जो श्रेष्ठ आचरणोंवाले विद्वान्, ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तथा सेवात्रती लोग हैं--जिनको जिस वस्तुका दान देना शास्त्रमें कर्तव्य वतलाया गया है--वे भी अपने-अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओंके दानपात्र हैं।

+ जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुँचानेका प्रयास करना तो मनुष्यका कर्तव्य ही है। उसे जो लोग दान समझते हैं, वे वस्तुतः उपकारीका तिरस्कार करते हैं और जो लोग उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतष्नकी श्रेणीमें हैं; अतएव अपना उपकार करनेवालेकी तो सेवा करनी ही चाहिये।

यत्तु प्रत्युपकारार्थे फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्किष्टं तद् दानं राजसं स्मृतम् ॥२१॥

किंतु जो दान क्लेशपूर्वक । तथा प्रत्युपकारके प्रयोजन-से† अथवा फलको दृष्टिमें रखकर‡ फिर दिया जाता है। वह दान राजस कहा गया है ॥ २१॥

अदेशकाले यद् दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतमवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम्॥२२॥

जो दान बिना सत्कारके § अथवा तिरस्कारपूर्वक×अयोग्य देश-कालमें + और कुपात्रके÷ प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२॥

सम्बन्ध—अब सात्त्रिक यज्ञ, दान और तप उपादेय क्यों हैं; भगवान्ते उनका क्या सम्बन्ध है तथा उन सात्त्रिक यज्ञ, तप और दानोंमें जो अङ्ग-वैगुण्य हो जाय, उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है—यह सब बतलानेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है—

ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यशस्त्र विहिताः पुरा ॥२३॥

ॐ, तत्, सत्–ऐसे यह तीन प्रकारका सिचदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है;A उसी ब्रह्मसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिB रचे गये ॥ २३ ॥

सम्बन्ध—परमेश्वरके उपर्युक्त ॐ, तत् और सत्—इन तीन नामोंका यज्ञ, दान, तप आदिके साथ क्या सम्बन्ध है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं—

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥

इसिलये वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुपोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैंट ॥ २४ ॥

यहाँ अनुपकारीको दान देनेकी वात कहकर भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि दान देनेवाला दानके पात्रसे बदलेमें किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानेकी इच्छा न रक्ले। जिससे किसी भी प्रकारका अपना स्वार्थका सम्बन्ध मनमें नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है—वही सास्विक है। इससे वस्तुतः दाताकी स्वार्थबुद्धिका ही निषेध किया गया है।

 किसीके धरना देने, इठ करने या भय दिखलाने अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुषोंके कुछ दबाव डालनेपर बिना ही इच्छाके मनमें विषाद और दु: एका अनुभव करते हुए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है, वह क्लेशपूर्वक दान देना है।

† जो मनुष्य बराबर अपने काममें आता है या आगे चलकर जिससे अपना कोई छोटा या बढ़ा काम निकालने की सम्भावना या आशा है, ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दान देना प्रत्युषकारके प्रयोजनसे दान देना है।

्रं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये या रोग आदिकी निवृत्तिके लिये जो किसी बस्तुका दान किसी व्यक्ति या संस्थाको दिया जाता है, वह फलके उद्देश्यसे दान देना है।

§ यथायोग्य अभिवादनः कुराल-प्रदनः प्रियभाषण और आसन आदिद्वारा सम्मान न करके जो रूखाईसे दान दिया जाता है। वह बिना सत्कारके दिया जानेवाला दान है।

×पाँच बात सुनाकर, कड्वा बोलकर, धमकाकर, फिर न आनेकी कड़ी हिदायत देकर, दिल्लगी उड़ाकर अथवा अन्य किसी भी प्रकारसे वचन, शरीर या संकेतके द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है, वह तिरस्कारपूर्वक दिया जानेवाला दान है।

- किस देश-कालमें दान देना आवश्यक नहीं है अथवा जहाँ दान देना शास्त्रमें निषेध किया है, वे देश और काल दानके लिये अयोग्य हैं।
- ÷ जिन मनुष्योंको दान देनेकी आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देनेका शास्त्रमें निषेध है, वे धर्मध्वजी, पाखण्डी, क्यटवेपधारी, हिंसा करनेवाले, दूसरोंकी निन्दा करनेवाले, दूसरोंकी जीविकाका छेदन करके अपने स्वार्थसाधनमें तत्पर, बनावटी विनय दिखानेवाले, मध-मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओंको भक्षण करनेवाले, चोरी, व्यभिचार आदि नीच कर्म करनेवाले, ठग, जुआरी और नास्तिक आदि सभी दानके लिये अपात्र हैं।

A जिस परमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म और कर्म-विधिकी उत्पत्ति हुई है, उस भगवान्के वाचक 'ॐ', 'तत्' और 'सत्'—ये तीनों नाम हैं; अतः इनके उच्चारण आदिसे उन सबके अङ्ग-वैगुण्यकी पूर्ति हो जाती है। अतएव प्रत्येक कामके आरम्भमें परमेश्वरके नामोंका उच्चारण करना परम आवश्यक है।

B यहाँ 'ब्राह्मण' शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाकाः 'वेद' चारों वेदोंकाः 'यश' शब्द यशः तपः दान आदि समस्त शास्त्रविहित कर्तव्यकमोंका वाचक है।

C जिस परमेश्वरसे इन यज्ञादि कमोंकी उत्पत्ति हुई है, उसका नाम होनेके कारण ओङ्कारके उच्चारणसे समस्त कमोंका अङ्गवैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणपद हो जाते हैं। यह भगवानुके नामकी अपार मिहमा है।

तदित्यनभिसंधाय यञ्जतपःक्रियाः। फलं दानिकयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः॥२५॥

तत् अर्थात् 'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब है-इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुपोंद्वारा की जाती हैं # 11 २५ 11

सङ्गावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥

'सत्'-इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्यभावमें न और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा है पार्थ ! उत्तम कर्ममें भी ६ 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ यशे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मार्वणि श्रीमद्भगवद्गीताप्रवैणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बद्धविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-

तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत' इस प्रकार कही जाती है× और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्-ऐसे कहा जाता है+ ॥ २७ ॥

सम्बन्ध--इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किये हुए शास्त्रविहित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मोंका महत्त्व बतलाया गया; उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्रविहित यज्ञादि कर्म बिना श्रद्धाके किये जाते हैं, उनका क्या फल होता है; इसपर मगवान इस अध्यायका उपसंहार करते हुए कहते हैं-

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यतु । असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह ॥२८॥

हे अर्जुन ! बिना श्रद्धांके किया हुआ इवन । दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो वु.छ भी किया हुआ ग्रुम कर्म है-वह समस्त 'असत्'—इस प्रकार कहा जाता है; इसिल्ये वह न तो इस लोकमें लाभदायक है और न मरनेके वाद ही :।।

संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ भीष्मपर्वणि तु एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या और योगशास्त्ररूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुन संवादमें श्रद्धात्रयविभागयोग नामक सतरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७ ॥ मीष्मपर्वमें इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

इसीलिये वेदोक्त मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक यज्ञादि कर्म करनेके अधिकारी विद्वान् ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्योंके यज्ञः दानः तप आदि समस्त शास्त्रविहित शुभ कर्म सदा ओङ्कारके उच्चारणपूर्वक ही होते हैं।

\* जो विहित कर्म करनेवाले साधारण वेदवादी हैं, वे फलकी इच्छा या अहंता-ममताका त्याग नहीं करते; किंतु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं, जिनको परमेश्वरकी प्राप्तिके सिवा अन्य किसी वस्तुकी आवस्यकता नहीं है, वे समस्त कर्म अहंता, ममता, आसक्ति और फल-कामनाका सर्वथा त्याग करके केवल परमेश्वरके ही लिये उनके आज्ञानुसार किया करते हैं।

† 'सद्भाव' ( सत्यभाव ) नित्य भावका अर्थात् जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तत्त्वका वाचक है और वही परमेश्वरका खरूप है। इसलिये उसे 'सत्' नामसे कहा जाता है।

🛨 अन्तः करणका जो गुद्ध और श्रेष्ठभाव है, उसका वाचक यहाँ (साधुभाव) है। वह परमेश्वरकी प्राप्तिका हेतु है; इसिंख्ये उसमें परमेश्वरके 'सत्' नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात् उसे 'सद्भाव' कहा जाता है।

§ जो शास्त्रविहित करनेयोग्य ग्रुम कर्म है। वह निष्कामभावसे किये जानेपर परमात्माकी प्राप्तिका हेतु है; इसिलये उसमें परमात्माके 'सत्' नामका प्रयोग किया जाता है, अर्थात् उसे 'सत् कर्म' कहा जाता है।

× यज्ञ, तप और दानसे यहाँ सात्त्विक यज्ञ, तप और दानका निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा और प्रेम-पूर्वक आस्तिक बुद्धि हैं। जिसे निष्ठा भी कहते हैं। उसका वाचक यहाँ (स्थिति' शब्द हैं; ऐसी स्थिति परमेश्वरकी प्राप्तिमें हेत् है, इसलिये वह 'सत्' है।

+ जो कोई भी कर्म केवल भगवान्के आज्ञानुसार उन्हींके लिये किया जाता है, जिसमें कर्ताका जरा भी स्वार्थ नहीं रहता--ऐसा कर्म कर्ताके अन्तःकरणको ग्रुद्ध बनाकर उसे परमेश्वरकी प्राप्ति करा देता है, इसलिये वह 'सत्' है।

१. धत् पदसे यहाँ निषिद्ध कमोंका समाहार नहीं है; क्योंकि निषिद्ध कमोंके करनेमें श्रद्धाकी आवश्यकता नहीं है और उनका फल भी श्रद्धापर निर्भर नहीं है। उनको करते भी वे ही मनुष्य हैं, जिनकी शास्त्र, महापुष्य और ईश्वरमें पूर्ण श्रदा नहीं होती। जिनको विश्वास नहीं है, उनको भी पाप कर्मोका दुःखरूप फल अवश्य ही मिलता है। अतः यहाँ यज्ञ, दान और तपरूप ग्रुम कियाओं के साथ-साथ आया हुआ (यत् कृतम्) पद उसी जातिकी कियाका वाचक है।

÷ हवनः दान और तप तथा अन्यान्य शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक किये जानेपर ही अन्तः करणकी शुद्धिमें और इस लोक या परलोकके फल देनेमें समर्थ होते हैं। विना श्रद्धाके किये हुए ग्रुप्त कर्म व्यर्थ हैं, इसीसे उनको 'असत्' और 'वे इस लोक या परलोकमें कहीं भी लाभप्रद नहीं हैं '---ऐसा कहा है।

# द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

## ( श्रीमद्भगवदीतायामद्यादशोऽध्यायः )

त्यागका, सांख्यसिद्धान्तका, फलसहित वर्ण-धर्मका, उपासनासहित ज्ञाननिष्ठाका, मक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका एवं गीताके माहात्म्यका वर्णन

सम्बन्ध-गीताके दूसरे अध्यायके ग्यारहर्वे श्लोकसे गीताके उपदेश-का आरम्म हुआ । वहाँसे आरम्म करके तीसर्वे श्लोकतक मगवान्ने ज्ञानयोगका उपदेश दिया और प्रसङ्गवश क्षात्रवर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी कर्तव्यताका प्रतिपादन करके उन्चालीसर्वे श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कर्मयोगका उपदेश दिया, उसके वाद तीसरे अध्यायसे सतरहर्वे अध्यायतक कहीं ज्ञानयोगकी दृष्टिसे और कहीं कर्मयोगकी दृष्टिसे परमात्माकी प्राप्तिके बहुत-से साधन बतलाये। उन सबको सुननेके अनन्तर अब अर्जुन इस अठारहर्वे अध्यायमें समस्त अध्यायिक उपदेशका सार जाननेके उद्देश्यसे भगवान्ते सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका और त्याग यानी फलासिकेके त्यागरूप कर्मयोगका तत्त्व मलोमाँति अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट करते हैं—

अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महावाहो तत्त्विमच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च ह्योकेश पृथक् केशिनिष्द्न ॥ १ ॥ अर्जुन बोले—हे महावाहो ! हे अन्तर्यामिन् ! हे वासुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥ श्रीभगवान् बोले—कितने ही पण्डितजन तो काम्यक्मोंके तथा तथा संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुराल पुरुष सब कर्मोंके फलके त्यागको त्याग कहते हैं ‡॥२॥

\* अर्जुनके प्रथका यह भाव है कि उन्नाव (जानयोग) का क्या ख़ल्य है, उत्तमें कौन-कौनरे भाव और कर्म सहायक एवं कौन-कौनरे वायक हैं, उपासनासिहत संख्ययोगका और केवल संख्ययोगका लाधन किस प्रकार किया जाता है; इसी प्रकार त्याग (फलासक्तिके त्यागरूप कर्मयोग) का क्या ख़ल्प है; केवल कर्मयोगका साधन किस प्रकार होता है, क्या करना इसके लिये उपयोगी है और क्या करना इसमें वायक है; भक्तिमिश्रित कर्मयोग कौन-सा है; भक्तिप्रधान कर्मयोग कौन-सा है तथा लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भक्तिमिश्रित एवं भक्तिप्रधान कर्मयोगका साधन किस प्रकार किया जाता है—इन सब बातोंको भी मैं भलीभाँति जानना चाहता हूँ।

उत्तरमें भगवान्ने इस अध्यायके तेरहवेंसे स्तरहवें क्लोकतक संन्यास (ज्ञानयोग) का स्वरूप बतलाया है। उन्नीसवेंसे चालीसवें क्लोकतक जो सात्त्विक भाव और कर्म बतलाये हैं, वे इसके साधनमें उपयोगी हैं और राजस, तामस इसके विरोधी हैं। पचासवेंसे पचपनवेंतक उपासनासहित सांख्ययोगकी विधि और फल बतलाया है तथा सतरहवें क्लोकमें केवल सांख्ययोगका साधन करनेका प्रकार बतलाया है।

इसी प्रकार छठे रलोकमें ( फलासक्तिके त्यागरूप ) कमयोगका खरूप बतलाया है। नवें रलोकमें साव्विक त्यागके नामसे केवल कमयोगके साधनकी प्रणाली बतलायी है। सैंतालीसवें और अइतालीसवें रलोकोंमें स्वधर्मके पालनको इस साधनमें उपयोगी बतलाया है और सातवें तथा आठवें रलोकोंमें वर्णित तामसः राजस त्यागको इसमें वाधक बतलाया है। पैंतालीसवें और लियालीसवें रलोकोंमें भक्तिमिश्रित कर्मयोगका और छप्पनवेंसे छाछठवें रलोकतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका वर्णन है। लियालीसवें रलोकमें लेकिक और शास्त्रीय समस्त कर्म करते हुए भक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति वतलायी है।

† स्त्री, पुत्र, धन और स्वर्गादि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये और रोग-संकटादि अप्रियकी निवृत्तिके लिये यज्ञ, दान, तर और उपासना आदि जिन ग्रुभ कर्मोंका शास्त्रोंमें विधान किया गया है—ऐसे ग्रुभ कर्मोंका नाम 'काम्यकर्म' है।

‡ ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके कर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने भी शास्त्रविद्दित कर्तव्यकर्म हैं, उनके अनुष्ठानसे प्राप्त होनेवाले स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गसुख आदि जितने भी इस लोक और परलोकके भोग हैं—उन सबकी कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ही समस्त कमोंके फलका त्याग करना है।

त्याज्यं दोषचिद्दित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्मे न त्याज्यमिति चापरे॥३।

कई एक विद्वान् ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं अगेर दूसरे विद्वान् यह कहते हैं कि यह, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं ।।

सम्बन्ध-इस प्रकार संन्यास और त्यागके विषयों विद्वानिके मिन्न-भिन्न मत बतलाकर अब मगवान् त्यागके विषयमें अपना निश्चय बतलाना आरम्भ करते हैं—

निश्चयं श्रुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषच्याद्य त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः॥ ४॥

हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय सुन; क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४॥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपद्यवेव पावनानि मनीषिणीम् ॥ ५ ॥

यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, विल्क वह तो अवश्य कर्तन्य है; में क्योंकि यज्ञ, दान और तप—ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं॥ ५॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

इसिलये हे पार्थ ! इन यहा दान और तपरूप कर्मोंको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये; यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ।। ६ ।।

सम्बन्ध-अव तीन श्लोकोंमें क्रमसे उपर्युक्त तीन प्रकारके त्यागोंके कक्षण बतलाते हैं—

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ ७॥

( निषिद्ध और काम्य कमोंका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही है ) परंतु नियत कर्मका खरूपसे त्याग उचित

\* आरम्भ (क्रिया) मात्रमें ही कुछ-न-कुछ पापका सम्बन्ध हो जाता है, अतः विहित कर्म भी सर्वधा निर्दोष नहीं हैं; इस भावको छेकर कितने ही विद्वानोंका कहना है कि कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको नित्यः नैमित्तिक और काम्य आदि सभी कर्मोंका स्वरूपसे त्याग कर देना चाहिये।

† बहुत-से विद्वानोंके मतमें यक्ष, दान और तपरूप कर्म वास्तवमें दोषयुक्त नहीं हैं। वे मानते हैं कि उन कर्मोंके निमित्त किये जानेवाले आरम्भमें जिन अवस्यम्भावी हिंसादि पापोंका होना देखा जाता है, वे वास्तवमें पाप नहीं हैं। इसिलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको निषिद्ध कर्मोंका ही त्याग करना चाहिये, शास्त्रविद्दित कर्तव्य कर्मोंका त्याग नहीं करना चाहिये।

१. शास्त्रविधिके अनुसार अङ्ग-उपाङ्गींसिहत निष्कामभावसे भलीभाँति अनुष्ठान करनेवाले बुद्धिमान् मुमुक्षु पुरुषींका वाचक यहाँ 'मनीधिणाम्' पद है।

‡ शाक्षोंमें अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जिसके लिये जिस कर्मका विधान है—जिसको जिस समय जिस प्रकार यश करनेके लिये, दान देनेके लिये और तप करनेके लिये कहा गया है—उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिये, यानी शास्त्र-आज्ञाकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इस प्रकारके त्यागसे किसी प्रकारका लाभ होना तो दूर रहा, उलटा प्रत्यवाय होता है। इसलिये इन कर्मोंका अनुष्ठान मंतृष्यको अवस्य करना चाहिये।

\$ भगवान्के कथनका भाव यह है कि ऊपर विद्वानोंके मतानुसार जो त्याग और संन्यासके लक्षण वतलाये गये हैं, वे पूर्ण नहीं हैं; क्योंकि केवल काम्य कमोंका खरूपसे त्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य-नैमित्तिक कमोंमें और उनके फलमें मनुष्यकी ममता, आसक्ति और कामना रहनेसे वे बन्धनके हेतु बन जाते हैं। सब कमोंके फलकी इच्छाका त्याग कर देनेपर भी उन कमोंमें ममता और आसक्ति रह जानेसे वे बन्धनकारक हो सकते हैं। अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग किये विना यदि समस्त कमोंको दोषयुक्त समझकर कर्तव्यकमोंका भी खरूपसे त्याग कर दिया जाय तो मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसा करनेगर वह विहित कर्मके त्यागरूप प्रत्यवायका भागी होता है। इसी प्रकार यक्ष, दान और तपरूप कर्मोंको करते रहनेपर भी यदि उनमें आसक्ति और उनके फलकी कामनाका त्याग न किया जाय तो वे बन्धनके हेतु बन जाते हैं। इसिलये उन विद्वानोंके बतलाये हुए लक्षणोंवाले संन्यास और त्यागसे मनुष्य कर्मवन्धनसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि कर्म स्वरूपतः वन्धनकारक नहीं हैं, उनके साथ ममता, आसक्ति और फलका सम्बन्ध ही बन्धनकारक है। अतः कर्मोंमें जो ममता और फलासक्तिका त्याग है, वही वास्तविक त्याग है; क्योंकि इस प्रकार कर्म कर्मनेवाला मनुष्य समस्त कर्मवन्धनोंसे मुक्त होकर परमपद्की प्राप्त हो जाता है।

नहीं है # | इसिलये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है † || ७ ||

दुःखिमत्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥८॥

जो कुछ कर्म है वह सब दुःखरूप ही है—ऐसा समझ-कर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्तव्य कर्मोंका त्याग कर दे, ‡तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता §॥ ८॥

कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गत्यकत्वाफलं चैव मत्यागः सात्विको मतः॥ ९॥ हे अर्जुन ! जो शास्त्रविद्दित कर्म करना कर्तव्य है—इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है— वही सार्विक त्याग माना गया है×॥ ९॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसे सारिवक त्याग करनेवाले पुरुषका निषिद्ध और काम्यकर्मोको स्वरूपसे छोड़नेमें और कर्तव्यकर्मोके करनेमें कैसा भाव रहता है, इस जिज्ञासापर सारिवक त्यागी पुरुषकी अन्तिम स्थितिके लक्षण बतलाते हैं—

न द्वेष्ट्यकुरालं कर्म कुराले नानुवज्जते । त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंरायः ॥ १० ॥

जो मनुष्य अकुशल कर्मचे तो द्वेष नहीं करता+और कुशल कर्ममें आक्क नहीं होता, ÷वह शुद्ध सत्त्वगुणचे युक्त

# वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिकी अपेक्षां जिस मनुष्यके लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन-अध्यापन, उपदेश, युद्ध, प्रजापालन, पशुपालन, कृषि, व्यापार, सेवा और खान-पान आदि जो-जो कर्म शास्त्रोंमें अवश्यकर्तव्य वतलाये गये हैं, उसके लिये वे नियत कर्म हैं। ऐसे कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन न करनेके कारण पापका भागी होता है; क्योंकि इससे कर्मोंकी परम्परा टूट जाती है और समस्त जगत्में विप्रव हो जाता है (गीता ३। २३-२४)। इसलिये नियत कर्मोंका स्वरूपसे त्याग उचित नहीं है।

† कर्तव्यकर्मके त्यागको भूलसे मुक्तिका हेतु समझकर त्याग करना मोहपूर्वक होनेके कारण तामस त्याग है; इस-लिये उपर्युक्त त्याग ऐसा त्याग नहीं है; जिसके करनेसे मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह तो प्रत्यवायका हेतु होनेसे उलटा अधोगतिको ले जानेवाला है।

‡ कर्तव्य कमोंके अनुष्ठानमें मनः इन्द्रिय और शरीरको परिश्रम होता है; अनेक प्रकारके विष्न उपिस्यत होते हैं; बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है; शरीरके आरामका त्याग करना पड़ता है; बतः उपवास आदि करके कष्ट सहन करना पड़ता है और बहुत-से भिन्न-भिन्न नियमोंका पालन करना पड़ता है—इस कारण समस्त कमोंको दुःखरूप समझकर मनः इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमसे बचनेके लिये तथा आराम करनेकी इच्छासे जो यक्तः दान और तप आदि शास्त्रविद्वित कमोंका त्याग करना है—यही उनको दुःखरूप समझकर शारीरिक क्लेशके भयसे उनका त्याग करना है।

§ जबतक मनुष्यकी मन, इन्द्रिय और शरीरमें ममता और आसिक्त रहती है, तबतक वह किसी प्रकार भी कर्म-वन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता । अतः यह राजस त्याग नाममात्रका ही त्याग है, सच्चा त्याग नहीं है । इसिल्ये कल्याण चाहनेवाले साधकोंको ऐसा त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि मन, इन्द्रिय और शरीरके आराममें आसिक्तका होना रजोगुण-का कार्य है । अतएव ऐसा त्याग करनेवाला मनुष्य वास्तविक त्यागके फलको, जो कि समस्त कर्मवन्यनोंसे छूटकर परमात्मा-को पा लेना है, नहीं पाता ।

× वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म शास्त्रमें अवस्यकर्तव्य वतलाये गये हैं, वे समस्त कर्म ही नियत कर्म हैं, निषद्ध और काग्य कर्म नियत कर्म नहीं हैं। नियत कर्मोंको न करना भगवानकी आज्ञाका उल्लिखन करना है—इस भावसे भावित होकर उन कर्मोमें और उनके फलरूप इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग करके उत्साहपूर्वक विधिवत् उनको करते रहना ही सास्विक त्याग हैं। क्योंकि कर्मोंके फलरूप इस लोक और परलोकके भोगोंमें आसक्ति और कामनाका त्याग ही वास्तविक त्याग है। त्यागका परिणाम कर्मोंसे सर्वया सम्बन्धविष्ठेद होना चाहिये और यह परिणाम ममता, आसक्ति और कामनाके त्यागसे ही हो सकता है—केवल स्वरूपने कर्मोंका त्याग करनेसे नहीं।

+ शास्त्रनिषिद्ध कर्म और काम्यकर्म सभी अकुशल कर्म हैं; क्योंकि पायकर्म तो मनुष्यको नाना प्रकारकी नीच योनियोंमें और नरकमें गिरानेवाले हैं एवं काम्यकर्म भी फलभोगके लिये पुनर्जन्म देनेवाले हैं। साखिक त्यागीमें राग-द्वेषका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण वह जो निषिद्ध और काम्यकर्मोंका त्याग करता है, वह द्वेष-बुद्धिसे नहीं करता; किंतु शास्त्रदृष्टिसे लोकसंग्रहके लिये उनका त्याग करता है।

÷ शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक यक्त दान और तप आदि शुभ कर्म निष्कामभावसे किये जानेपर मनुष्यके पूर्वकृत

पुरुष संशयरिहतः बुद्धिमान् और सच्चा त्यागी है \*।। १० ॥ न हि देहभृता शक्यं त्यकतुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कमोंका त्याग किया जाना शक्य नहीं है; इसिलये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है—यह कहा जाता है । ११। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्॥ १२॥

कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात् अवस्य होता है; ५ किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता 🗵 १२ ॥

सम्बन्ध—पहरे श्लोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागका तस्त्व अरुग-अरुग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते हुए मगत्रान्ने दूसरे और तीसरे श्लोकोंमें इस विषयपर विद्वानोंके मिन्न-मिन्न मत बतलाकर अपने मतके अनुसार चौथे श्लोकसे बारहर्वे श्लोकतक त्यागका यानी कर्मयोगका तस्त्व मलीमाँति समझाया; अब संन्यासका यानी सांख्ययोगका तस्त्व समझानेके लिये पहले सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मोंकी सिद्धिमें पाँच हेतु बतलाते हैं—

संचित पापोंका नाश करके उसे कर्मबन्धनसे छुड़ा देनेमें समर्थ हैं, इसिलये ये कुशल कहलाते हैं। सास्विक त्यागी जो उपर्युक्त शुभ कर्मोंका विधिवत् अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपूर्वक नहीं करता; किंतु शास्त्रविहित कर्मोंका करना मनुष्यका कर्तव्य है—इस भावसे ममता, आसिक्त और फलेच्छा छोड़कर लोकसंग्रहके लिये ही उनका अनुष्ठान करता है।

\* इस प्रकार राग-द्रोषसे रहित होकर केवल कर्तव्यबुद्धिसे कमोंका ग्रहण और त्याग करनेवाला ग्रुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित है, यानी उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि यह कर्मयोगरूप सान्विक त्याग ही कर्मवन्धनसे छुटकर परमपदको प्राप्त कर लेनेका पूर्ण साधन है। इसीलिये वह बुद्धिमान है और वही सच्चा त्यागी है।

† कोई भी देहधारी मनुष्य विना कर्म किये रह नहीं सकता (गीता ३। ५); क्योंकि विना कर्म किये शरीरका निर्वाह ही नहीं हो सकता (गीता ३। ८)। इसिल्ये मनुष्य किसी भी आश्रममें क्यों न रहता हो—जबतक वह जीवित रहेगा, तबतक उसे अपनी परिस्थितिके अनुसार खाना-पीना, सोना-बैंडना, चलना-फिरना और बोलना आदि कुछ-न-कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतएव सम्पूर्णतासे सब कमौंका स्वरूपसे त्याग किया जाना सम्भव नहीं है।

्रं जो निषिद्ध और काम्य-कर्मोंका सर्वथा त्याग करके यथावश्यक शास्त्रविहित कर्तव्यक्रमोंका अनुष्ठान करते हुए उन कर्मोंमें और उनके फलमें ममता। आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी है।

ऊपरसे इन्द्रियोंकी क्रियाओंका संयम करके मनसे विषयोंका चिन्तन करनेवाला मनुष्य त्यागी नहीं है तथा अहंता, ममता और आसक्तिके रहते हुए शास्त्रविहित यक्त, दान और तप आदि कर्तव्यकमोंका स्वरूपसे त्याग कर देनेवाला भी त्यागी नहीं है।

§ जिन्होंने अपने द्वारा किये जानेवाले कमों में और उनके फलमें ममता, आसिक और कामनाका त्याग नहीं किया है; जो आसिक और फलेच्छापूर्वक सब प्रकारके कमें करनेवाले हैं, उनके द्वारा किये हुए शुभ कमोंका जो स्वर्गादिकी प्राप्ति या अन्य किसी प्रकारके सांसारिक इष्ट भोगोंकी प्राप्तिरूप फल है, वह अच्छा फल है; तथा उनके द्वारा किये हुए पाप-कमोंका जो पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और वृक्ष आदि तिर्यक् योनियोंकी प्राप्ति या नरकोंकी प्राप्ति अथवा अन्य किसी प्रकारके दुःखोंकी प्राप्तिरूप फल है-वह बुरा फल है। इसी प्रकार जो मनुष्यादि योनियोंमें उत्पन्न होकर कभी इष्ट भोगोंको प्राप्त होना और कभी अनिष्ट भोगोंको प्राप्त होना और कभी अनिष्ट भोगोंको प्राप्त होना है, वह मिश्रित फल है।

उन पुरुषोंके कर्म अपना फल भुगताये विना नष्ट नहीं हो सकते, जन्म-जन्मान्तरोंमें शुभाशुम फल देते रहते हैं; इसीलिये ऐसे मनुष्य संसारचक्रमें घूमते रहते हैं।

× कमोंमें और उनके फलमें ममता, आसिक और कामनाका जिन्होंने सर्वधात्याग कर दिया है; इस अध्यायके दसवें स्ठोकमें त्यागीके नामसे जिनके लक्षण बतलाये गये हैं; गीताके छठे अध्यायके पहले स्ठोकमें जिनके लिये 'संन्यासी' और 'योगी' दोनों पदोंका प्रयोग किया गया है तथा गीताके दूसरे अध्यायके इक्यावनवें स्ठोकमें जिनको अनामय पदकी प्राप्तिका होना बतलाया गया है—ऐसे कर्मयोगियोंको यहाँ 'सन्यासी' कहा गया है।

इस प्रकार कर्म फलका त्याग कर देनेवाले त्यागी मनुष्य जितने कर्म करते हैं, वे भूने हुए वीजकी भाँति होते हैं, उनमें फल उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती तथा इस प्रकार यहार्थ किये जानेवाले निष्काम कर्मों से पूर्व संचित्र समस्त शुभाशुभं कर्मों का मी नाश हो जाता है (गीता ४। २३)। इस कारण उनके इस जन्ममें या जन्मान्तरों में किये हुए किसी भी कर्मका किसी प्रकारका भी फल किसी भी अवस्थामें, जीते हुए या मरनेके बाद कभी नहीं होता; वे कर्मवन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाते हैं।

### पञ्चेतानि महावाही कारणानि निवोध मे । सांख्ये क्रतीनते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

हे महावाहो ! सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके ये पाँच हेतु कर्मोंका अन्त करनेके लिये उपाय वतलानेवाले सांख्य-शास्त्रमें कहे गये हैं, उनको तू मुझसे भलीमाँति जान ॥ १३ ॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

इस विषयमें अर्थात् कर्मोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान#और कर्ता†तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करण‡एवं नाना प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ (और वैसे ही पाँचवाँ हेतु दैव×है।।१४॥

### शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपैरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

मनुष्य+मनः वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है। उसके ये पाँचों कारण हैं÷ ॥ १५ ॥

सम्बन्ध इस प्रकार सांख्ययोगके सिद्धान्तसे समस्त कर्मोकी सिद्धिके अधिष्ठानादि पाँच कारणांका निरूपण करके अब, वास्तवमें आत्माका कर्मोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा सर्वधा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है—यह बात समझानेके क्रिये आत्माको कर्ता माननेवालेकी स्तृति करते हैं—

१. 'कृत' नाम कमोंका है; अतः जिस शास्त्रमें उनका अन्त करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका नाम 'कृतान्त' है। 'सांख्य' का अर्थ ज्ञान है (सम्यक् ख्वायते ज्ञायते परमात्मानेनेति सांख्यं तत्त्वज्ञानम्)। अतएव जिस शास्त्रमें तत्त्वज्ञानके साधनरूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया गया हो, उसको सांख्य कहते हैं। इसलिये यहाँ 'कृतान्ते' विशेषणके सहित 'सांख्ये' पद उस शास्त्रका वाचक मालूम होता है, जिसमें ज्ञानयोगका मलीमाँति प्रतिपादन किया गया हो और उसके अनुसार समस्त कमोंको प्रकृतिद्वारा किये हुए एवं आत्माको सर्वचा अकर्ता समझकर कमोंका अभाव करनेकी रीति वतलायी गयी हो।

े २. 'सर्वकर्मणाम्' पद यहाँ शास्त्रविहित और निषिद्धः सभी प्रकारके कर्मोंका वाचक है तथा किसी कर्मका पूर्ण हो जाना यानी उसका वन जाना ही उसकी सिद्धि है।

अधिष्ठान शब्द यहाँ मुख्यतासे करण और क्रियाके आधाररूप शरीरका वाचक है। किंतु गौणरूपसे यज्ञादि
 कर्मों में तद्विपयक क्रियाके आधाररूप भूमि आदिका धाचक भी माना जा सकता है।

† यहाँ 'कर्ता' शब्द प्रकृतिस्थ पुरुषका वाचक है। इसीको गीताके तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें रलोकमें भोक्ता बतलाया गया है।

‡ मन, बुद्धि और अहङ्कार भीतरके करण हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ—ये दस बाहरके करण हैं; इनके सिवा गौणरूपसे जैसे खुवा आदि उपकरण यज्ञादि कर्मों के करने में सहायक होते हैं, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मों के करने में जितने भी भिन्न-भिन्न द्वार अथवा सहायक हैं, उन सबको यहाँ बाह्य करण कहा जा सकता है।

§ एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करनाः हायःपैर आदि अङ्गोंका संचालनः श्वासोंका आना जानाः अङ्गोंको सिकोडना-फैलानाः आँखोंको खोलना और मूँदनाः मनमें संकल्प-विकल्पोंका होना आदि जितनी भी इलचलरूप क्रियाएँ हैं। वे ही नाना प्रकारकी अलग अलग चेष्टाएँ हैं।

× पूर्वकृत ग्रुभाग्रुभ कर्मोंके संस्कारोंको 'दैव' कहते हैं, प्रारब्ध भी इसीके अन्तर्गत है।

३. वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके भेदसे जिसके लिये जो कर्म कर्तव्य माने गये हैं--उन न्याय व्वक किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, युद्ध, कृषि, गोरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त शास्त्रविहित कर्मोंके समुदायका वाचक यहाँ 'न्याय्यम्' पद है ।

४. वर्णः आश्रमः प्रकृति और परिस्थितिके भेद्से जिसके लिये जिन कमोंके करनेका शास्त्रोंमें निषेध किया गया है तथा जो कर्म नीति और धर्मके प्रतिकूल हैं—ऐसे असत्यभाषणः चोरीः व्यभिचारः हिंसाः सञ्जपानः अभक्ष्य-भक्षण आदि समस्त पापकमोंका वाचक यहाँ 'विपरीतम्' पद है ।

+ मनुष्यशरीरमें ही जीव पुण्य और पापरूप नवीन कर्म कर सकता है। अन्य सब भोगयोनियाँ हैं; उनमें पूर्वकृत कर्मोंका फल भोगा जाता है, नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है।

÷ यहाँ मनः वाणी और शरीरद्वारा किये जानेवाले जितने भी पुण्य और वावरूप कर्म हैं—जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तरमें जीवको फल भोगना पड़ता है—उन सबके 'ये पाँचों कारण हैं'—इनमेंसे किसी एकके न रहनेसे कर्म नहीं वन सकता। इसीलिये बिना कर्तापनके किया जानेवाला कर्म वास्तवमें कर्म नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पद्यत्यकृतवृद्धित्वाच स पद्यति दुर्मतिः॥१६॥

परंतु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अग्रुद्धबुद्धि होनेके कारण उस विषयमें यानी कमोंके होनेमें केवल ग्रुद्धस्वरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धिवाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६॥

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमाँ होकाच हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥

जिस पुरुपके अन्तःकरणमें भीं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, ‡ वह पुरुष इन चव लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे वॅथता है §। १७।

सम्बन्ध-इस प्रकार संन्यास (ज्ञानयोग) का तत्त्व समझानेके किये आत्माके अकर्तापनका प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्मके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको भन्नीमाँति समझानेके किये कर्म-प्रेरणा, कर्म-संग्रह और उनके सात्त्विक आदि भेदोंका प्रतिपादन करते हैं—

श्चानं श्चेयं परिश्वाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥१८॥ श्चाताः श्चान और श्चेय—यह तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा×

१. सत्सङ्ग और सत्-शास्त्रोंके अभ्यासद्वारा तथा विवेकः विचार और शम-दमादि आध्यात्मिक साधनोंदारा जिसकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है—ऐसे प्राकृत अज्ञानी मनुष्यको 'अकृतबुद्धि' कहते हैं ।

\* वास्तवमें आत्मा नित्य, ग्रुद्ध, बुद्ध, निर्विकार और सर्वथा असङ्ग है; प्रकृतिसे, प्रकृतिजनित पदार्थोंसे या कमोंसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; किंतु अनादिसिद्ध अविद्याके कारण असङ्ग आत्माका ही इस प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है; अतः वह दुर्मित प्रकृतिद्वारा सम्पादित कियाओं में मिथ्या अभिमान करके (गीता १। २७) स्वयं उन कमोंका कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता बने हुए पुरुषका नाम ही 'प्रकृतिस्थ पुरुष' है; वह उन प्रकृतिद्वारा सम्पन्न हुई कियाओं का कर्ता बनता है, तभी उनकी 'कर्म' संज्ञा होती है और वे कर्म फल देनेवाले बन जाते हैं। इसीलिये उस प्रकृतिस्थ पुरुषको अच्छी-बुरी योनियों में जन्म धारण करके उन कर्मोंका फल भोगना पड़ता है (गीता १३। २१)। इसिलिये चौरहवें दलोकमें कर्मोंकी सिद्धिके पाँच हेतुओं में एक हेतु जो 'कर्ता' माना गया है, वह प्रकृतिमें स्थित पुरुष है और यहाँ आत्माके केवल यानी संगरहित, ग्रुद्ध स्वरूपका वर्णन है, अतः उसको अकर्ता बतलाकर उसके यथार्थ स्वरूपका लक्षण किया गया है। जो आत्माके यथार्थ स्वरूपका समझ लेता है, उसके कर्मों 'कर्ता' रूप पाँचवाँ हेतु नहीं रहता। इसी कारण उसके कर्मोंकी कर्म संज्ञा नहीं रहती। यही बात अगले खलोकमें समझायी गयी है।

† सांख्ययोगी पुरुषमें मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा की जानेवाली समस्त कियाओं में अमुक कर्म मैंने किया है' 'यह मेरा कर्तव्य है' इस प्रकारके भावका लेशमात्र भी न रहना—यही 'मैं कर्ता हूँ' इस भावका न होना है।

्रं कमोंमें और उनके फलरूप स्त्री। पुत्रा घना मकाना माना वड़ाई। खर्गसुख आदि इस लोक और परलोकके समस्त पदार्थोंमें ममता। आसक्ति और कामनाका अभाव हो जाना। किसी भी कमसे या उसके फलसे अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न समझना तथा उन सबको स्वप्नके कर्म और भोगोंकी भाँति क्षणिक। नारावान् और किस्ति समझ लेनेके कारण अन्तःकरणमें उनके संस्कारोंका संग्रहीत न होना ही बुद्धिका लियायमान न होना है।

§ उनर्युक्त प्रकारसे आत्मख़रूनको मलीमाँति जान लेनेके कारण जिसका अज्ञानजनित अहंभाव सर्वथा नष्ट हो गया है; मन, बुद्धि, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाले कमोंसे या उनके फलसे जिसका किंचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है, उस पुरुपके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा जो लोकसंग्रहार्थ प्रारव्धानुसार कर्म होते हैं, वे सब शास्त्रानुकूल और सबका हित करनेवाले ही होते हैं। अतः जैसे अग्नि, वायु और जल आदिके द्वारा प्रारव्धवश किसी प्राणीकी मृत्यु हो जाय तो वे अग्नि, वायु आदि न तो वास्तवमें उस प्राणीको मारनेवाले हैं और न वे उस कर्मसे बँधते ही हैं—उसी प्रकार उपर्युक्त महापुरुष ग्रामकर्मोंको करके उनका कर्ता नहीं बनता और उनके फलसे नहीं बँधता, इसमें तो कहना ही क्या है; किंतु क्षात्रधर्म-जैसे—किशी कारणसे योग्यता प्राप्त हो जानेपर समस्त प्राणियोंका संहाररूप—कृर कर्म करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके फलसे भी नहीं बँधता।

जैसे भगवान् सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिः पालन और संहार आदि कार्य करते हुए भी वास्तवमें उनके कर्ता नहीं हैं (गीता ४।१३) और उन कमोंसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है (गीता ४।१४;९।९)—उसी प्रकार सांख्ययोगीका भी उसके मनः बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा होनेवाले समस्त कमोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; किंतु उसका अन्तःकरण अत्यन्त ग्रद्धि हो जानेके कारण उसके द्वारा अज्ञानमूलक चोरीः व्यभिचारः मिध्याभाषणः हिंसाः कपटः दम्भ आदि पापकर्म नहीं होते।

× किसी भी पदार्थके खरूपका निश्चय करनेवालेको 'शाता' कहते हैं; वह जिस द्वितके द्वारा वस्तुके खरूपका

है और कर्ता, करण तथा किया—यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है # | । १८ | ।

क्षानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥१९॥

गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमें शान और कर्म तथा कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं, उनको भी तू मुझसे भलीभाँति सुन†॥ १९॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो त् सात्त्विक जान‡॥ २०॥ पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथिग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

किंतु जो ज्ञान अर्थात् जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको अलग-अलग जानता है। उस ज्ञानको तू राजस जान् ।। २१॥

यतु कृतस्त्रवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। अतत्त्वार्थवद्रुपं च तत् तामसमुदाहृतम्॥ २२॥

परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके सहरा आसक्त है तथा जो विना युक्तिवाला, तास्विक अर्थसे रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है ।। २२ ॥

नियंतं संङ्गरहितमरागद्वेपतः कृतम्। अफटप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सारिवकमुच्यते॥ २३॥

निश्चय करता है, उसका नाम 'ज्ञान' है और जिस वस्तुके ख्वरूपका निश्चय करता है, उसका नाम 'ज्ञेय' है। इन तीनोंका सम्बन्ध ही मनुष्यको कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला है; क्योंकि जब अधिकारी मनुष्य ज्ञानवृत्तिद्वारा यह निश्चय कर लेता है कि अमुक-अमुक साधनोंद्वारा अमुक प्रकारसे अमुक मुखकी प्रांत्तके लिये अमुक कर्म मुझे करना है, तभी उसकी उस कर्ममें प्रवृत्ति होती है।

\* देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि समस्त कियाओं को करनेवाले प्रकृतिस्थ पुरुषको कर्तां कहते हैं; उसके जिन मन, बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा उपर्युक्त समस्त कियाएँ की जाती हैं, उनको 'करण' और उपर्युक्त समस्त कियाओं को 'कर्म' कहते हैं। इन तीनों के संयोगसे ही कर्मका संबद्द होता है, क्यों कि जब मनुष्य स्वयं कर्ता वनकर अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियों द्वारा किया करके कियी कर्मको करता है, तभी कर्म वनता है, इसके विना कोई भी कर्म नहीं बन सकता । इसी अध्यायके चौदहवें दलोकमें जो कर्मकी सिद्धिके अधिष्ठानादि पाँच हेतु बतलाये गये हैं, उनमें से अधिष्ठान और दैवको छोड़कर शेष तीनों को 'कर्म-सप्रद' नाम दिया गया है।

† जिस शास्त्रमें सन्त्वः रज और तम—इन तीनों गुणोंके सम्बन्धसे समस्त पदार्थोंके भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना की गयी हो, ऐसे शास्त्रका बाचक 'गुणसंख्याने' पद है। अतः उत्तमें बतलाये हुए गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ज्ञानः कर्म और कर्ताको सुननेके लिये कहकर भगवान्ने उस शास्त्रको इस विषयमें आदर दिया है और कहे जानेवाले उपदेशको ध्यान पूर्वक सुननेके लिये अर्जुनको सावधान किया है।

ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अलग-अलग नहीं हैं, इस कारण भगवान्ने ज्ञाताके भेद अलग नहीं बतलाये हैं तथा करणके भेद बुद्धिके और घृतिके नामसे एवं ज्ञेयके भेद सुखके नामसे आगे बतलायेंगे। इस कारण यहाँ पूर्वोक्त छः पदाधों मेंसे तीनके ही भेद पहले बतलानेका संकेत किया है।

्रे जिस प्रकार आकाश-तरवको जाननेवाला मनुष्य घडा। मकानः गुफा। स्वर्गः पाताल और समस्त वस्तुओं के सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें एक ही आकाश-तस्वको देखता है। वैसे ही लोकडिएसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले समस्त चराचर प्राणियों में गीताके छठे अध्यायके उन्तीसवें और तेरहवें अध्यायके सत्ताईसवें स्रोकमें वर्णित सांख्ययोगके सावनसे होनेवाले अनुभवके द्वारा एक अदितीय अविनाशी निर्विकार ज्ञानस्वरूप परमात्मभावको विभागरिहत समभावसे व्याप्त देखना ही सात्त्विक ज्ञान है।

§ कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस और देवता आदि जितने भी प्राणी हैं, उन सबमें आत्माको उनके शरीरोंकी आकृतिके भेदसे और स्वभावके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक और अलग-अलग समझना ही राजस ज्ञान है।

★ जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य प्रकृतिके कार्यरूप शरीरको ही अपना स्वरूप समझ लेता है और ऐसा समझ-कर उस क्षणभङ्गुर नाशवान् शरीरमें सर्वस्वकी भाँति आसक्त रहता है—अर्थात् उसके सुखसे सुखी एवं उसके दुःखसे दुखी होता है तथा उसके नाशसे ही सर्वनाश मानता है, आत्माको उससे भिन्न या सर्वन्यापी नहीं समझता—वह ज्ञान वास्तवमें ज्ञान नहीं है । इसलिये भगवान्ने इस क्ष्रोकमें 'ज्ञान' पदका प्रयोग भी नहीं किया है; क्योंकि यह विपरीत ज्ञान वास्तवमें अज्ञान ही है ।

१. नियत कर्मकी व्याख्या इसी अध्यायके सातर्वे स्त्रोकमें देखनी चाहिये।

२६ यहाँ 'सञ्ज' नाम आंसिकता नहीं है। क्योंकि आंसिकता अभाव अरागद्वेषतः' पदसे अलग बतलाया गया है।

जो कर्म शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषके किया गया हो #—वह सात्त्विक कहा जाता है ।। २३॥

यतु कामेप्सुनी कर्म साहंकीरेण वा पुनः।

कियते वहुलायासं तद् राजसमुदाहृतम्॥ २४॥

परंतु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है‡ तथा

भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ।। २४॥ अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुख्यते॥ २५॥

जो कर्म परिणामः हानिः हिंसा और सामर्थ्यको न विचार-कर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है। वह तामस कहा जाता है ।। २५॥

इसिलिये यहाँ जो कमोंमें कर्तापनका अभिमान करके उन कमोंसे अपना सम्बन्ध जोड़ लेना है। उसका नाम 'संग' समझना चाहिये।

\* कमोंके फलरूप इस लोक और परलोकके जितने भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्तिका अभाव हो जानेके कारण जिसको किंचिन्मात्र भी उन भोगोंकी आकाङ्क्षा नहीं रही है, जो किसी भी कमेंसे अपना कोई भी खार्थ सिद्ध करना नहीं चाहता, जो अपने लिये किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं समझता—ऐसे पुरुषद्वारा होनेवाले जो कर्म राग-द्वेषके विना केवल लोकसंग्रहके लिये होते हैं—उन कमोंको भिना राग-द्वेषके किया हुआ कर्म? कहते हैं।

† इसी अध्यायके नवें क्लोकमें वर्णित सारिक त्यागसे इस सार्त्तिक कर्ममें यह विशेषता है कि इसमें कर्तापनके अभिमानका और राग-द्रेषका भी अभाव दिखलाया गया है; किंतु नवें क्लोकमें कर्मों आसिक्त और फलेच्छाका त्याग ही बतलाया गया है, कर्तापनके अभावकी बात नहीं कही है, बल्कि कर्तव्यबुद्धिसे कर्मों को करने के लिये कहा है। दोनों का ही फल तत्त्वज्ञानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति है; भेद केवल अनुष्ठानके प्रकारका है।

- १. जो पुरुष समस्त कर्म—स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोकके भोगोंके लिये ही करता है—ऐसे स्वार्थपरायण पुरुषका वाचक यहाँ कामेप्सुना, पद है।
- २. जिस मनुष्यका शरीरमें अभिमान है और जो प्रत्येक कर्म अहंकारपूर्वक करता है तथा 'में अमुक कर्मका करने-बाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है; में यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ'—इस प्रकारके भाव मनमें रखनेवाला और वाणीद्वारा इस तरहकी वार्ते करनेवाला है, उसका वाचक यहाँ 'साइंकारेण' पद है।

‡ सास्विक कमसे राजस कर्मका यह भेद है कि सान्विक कर्मोंके कर्ताका शरीरमें अहंकार नहीं होता और कर्मोंमें कर्तापन नहीं होता; अतः उसे किसी भी कियाके करनेमें किसी प्रकारके परिश्रम या क्लेशका बोध नहीं होता। इसल्यि उसके कर्म आयासयुक्त नहीं हैं; किंतु राजस कर्मके कर्ताका शरीरमें अहंकार होनेके कारण वह शरीरके परिश्रम और दुःखोंसे स्वयं दुखी होता है। इस कारण उसे प्रत्येक कियामें परिश्रमका बोध होता है। इसके सिवा सास्विक कर्मोंके कर्तादारा केवल शास्त्रदृष्टिसे या लोकहिएसे कर्तव्यरूपमें प्राप्त हुए कर्म ही किये जाते हैं; अतः उसके द्वारा कर्मोंका विस्तार नहीं होता; किंतु राजस कर्मका कर्ता आसक्ति और कामनासे प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोंका आरम्भ करता रहता है, इससे उसके कर्मोंका बहुत विस्तार हो जाता है। इस कारण यहाँ बहुत परिश्रमवाले कर्मोंका राजस बतलाया गया है।

§ जिस पुरुषमें भोगोंकी कामना और अहंकार दोनों हैं, उसके द्वारा किये हुए कर्म राजस हैं—इसमें तो कहना ही क्या है; किंतु इनमेंसे किसी एक दोषसे युक्त पुरुषद्वारा किये हुए कर्म भी राजस ही हैं।

× िकसी भी कर्मका आरम्भ करनेसे पहले अपनी बुद्धिसे विचार करके जो यह सोच लेना है िक अमुक कर्म करनेसे उसका भावी परिणाम अमुक प्रकारसे सुखकी प्राप्ति या अमुक प्रकारसे दुःखकी प्राप्ति होगा, यह उसके अनुबन्धका यानी परिणामका विचार करना है तथा जो यह सोचना है िक अमुक कर्ममें इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने वलका प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अंशमें धर्मकी हानि होगी और अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी हानियाँ होंगी—यह क्षयका यानी हानिका विचार करना है और जो यह सोचना है िक अमुक कर्मके करनेसे अमुक मनुष्योंको या अन्य प्राणियोंको अमुक प्रकारसे इतना कष्ट पहुँचेगा, अमुक मनुष्योंका या अन्य प्राणियोंको जीवन नष्ट होगा—यह हिंसाका विचार करना है। इसी तरह जो यह सोचना है िक अमुक कर्म करनेके लिये इतने सामर्थकी आवश्यकता है, अतः इसे पूरा करनेकी सामर्थ्य हममें है या नहीं—यह पौरूषका यानी सामर्थ्यका विचार करना है। इस तरह परिणाम, हानि, हिंसा और पौरूष—इन चारोंका या चारोंमेंसे किसी एकका विचार न करके केवल मोहसे कर्मका आरम्भ करना ही तामसकर्म है।

मुक्तसंङ्गोऽनहंवादा<sup>२</sup> धृत्युत्साहसमन्वितः । सिद्धश्वसिद्धश्वोनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥

जो कर्ता संगरिहतः अहंकारके वचन न बोलनेवालाः धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित है। वह सास्विक कहा जाता है ॥ २६॥

रौगी कर्मफर्लंप्रेप्सुर्जुन्धों हिसींत्मकोऽशुँचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ २७॥

जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोंके फलको चाहनेवाला और लोभी है तथा दूमरोंको कष्ट देनेके स्वभाववाला, अशुदा-चारी और हर्ष-शोकसे लित है, वह राजस कहा गया है।। अयुक्त: प्राकृत: स्तन्ध: शठो नैष्कृतिकोऽलसः।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

- १. मनः इन्द्रिय और शरीरद्वारा जो कुछ भी कर्म किये जाते हैं। उनमें और उनके फलरूप मानः बड़ाई। प्रतिष्ठाः स्त्रीः पुत्रः धनः मकान आदि इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें जिसकी किंचिन्मात्र भी ममताः आसक्ति और कामना नहीं रही है—ऐसे मनुष्यको 'मुक्तसंग' कहते हैं।
- २. मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीर—इन अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी भी कर्ममें कर्तापनका अभिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो आसुरी प्रकृतिवालों की भाँति। मैंने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया है, अमुकको और सिद्ध कर लूँगा; मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, बलबान हूँ, सुखी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा। दान दूँगा (गीता १६। १३, १४, १५) इत्यादि अहंकारके बचन कहनेवाला नहीं है, किंतु सरलभावसे अभिमानशून्य वचन बोलनेवाला है—ऐसे मनुष्यको 'अनहंवादी' कहते हैं।
- #शास्त्रविहित स्वधर्मपालनरूप किसी भी कर्मके करनेमें वड़ी-से-बड़ी विष्न-बाधाओं के उपस्थित होनेपर भी विचलित न होना 'धैर्य' है और कर्म-सम्पादनमें सफलता न प्राप्त होनेपर या ऐसा समझकर कि यदि मुझे फलकी इच्छा नहीं है तो कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है.—िकसी भी कर्मसे न उकताना, किंतु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकनेवाला और कर्मफलको चाहनेवाला मनुष्य करता है, उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक उसे करनेके लिये उत्सुक रहना 'उत्साह' है। इन दोनों गुणोंसे युक्त होकर जो मनुष्य न तो किसी भी कर्मके पूर्ण होनेमें हिष्त होता है और न उसमें विष्न उपस्थित होनेपर शोक ही करता है तथा इसी तरह जिसमें अन्य किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं होता, जो हरेक अवस्थामें सदा-सर्वदा सम रहता है—ऐसा समतायुक्त पुरुष ही साच्चिक कर्ता है।
- ३. जिम मनुष्यकी कमोंमें और उनके फलरूप इस लोक और परलोकके भोगोंमें ममता और आसिक है—ऐसे मनुष्यको 'रागी' कहते हैं।
- ४. जो कर्मोंके फलरूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोकके नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा करता रहता है, ऐसे स्वार्थपरायण पुरुषका वाचक 'कर्मफलप्रेप्सुः' पद है।
- ५. धनादि पदार्थोंमें आसिक्त रहनेके कारण जो न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका व्यय नहीं करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके सदा धनसंग्रहकी लालसा रखता है, यहाँतक कि दूसरींके खत्वको हड़पने-की भी इच्छा रखता है और वैसी ही चेष्टा करता है—ऐसे मनुष्यका वाचक 'छब्धः' पद है।
- ६. जिस किसी भी प्रकारसे दूसरोंको कष्ट पहुँचाना ही जिसका स्वभाव है। जो अपनी अभिलापाकी पूर्तिके लिये कर्म करते समय अपने आराम तथा भोगके लिये दूसरोंको कष्ट देता रहता है—ऐसे हिंसापरायण मनुष्यका वाचक यहाँ । (हिंसात्मकः) पद है।
- ७. जो न तो शास्त्रविधिके अनुसार जल-मृत्तिकादिसे शरीर और वस्त्रादिको शुद्ध रखता है और न यथायोग्य वर्ताव करके अपने आचरणोंको ही शुद्ध रखता है, किंतु भोगोंमें आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोंकी प्राप्तिके लिये शौचाचार और सदाचारका त्याग कर देता है—ऐसे मनुष्यका वाचक यहाँ 'अशुचिः' पद है।
- ८. जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें किये हुए नहीं हैं, बिल्क जो स्वयं उनके वशीभूत हो रहा है तथा जिसमें श्रद्धा और आस्तिकताका अभाव है—ऐसे पुरुषको 'अयुक्त' कहते हैं।
- ९. जिसको किसी प्रकारकी सुशिक्षा नहीं मिली है। जिसका स्वभाव बालकके समान है। जिसको अपने कर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिसके अन्तःकरण और इन्द्रियोंका सुधार नहीं हुआ है—ऐसे संस्काररहित स्वाभाविक मूर्खको प्राकृत' कहते हैं।

जो कर्ता अयुक्तः शिक्षासे रहितः घमंडीः धर्ति और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला तथा शोक करनेवाला आलसी ﴿ और दीर्घसूत्री× है—वह तामस कहा जाता है + ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार तत्त्वज्ञानमें सहायक सात्त्विक भाव-को ग्रहण करानेके िकये और उसके विरोधी राजस-तामस भावों-का स्थाग करानेके िकये कर्म-प्रेरणा और कर्म-संग्रहमेसे ज्ञान, कर्म और कर्ताके सात्त्विक आदि तीन-तीन भेद क्रमसे बतलाकर अब बुद्धि और धृतिके सात्त्विक, राजस और तामस—इस प्रकार विविध भेद क्रमशः बतलानेकी प्रस्तावना करते हुए बतलाते हैं— बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तवेन धनंजय ॥ २९ ॥

हे धनंजय ! अब त् बुद्धिका और धृतिका भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा सम्पूर्णतासे विभाग-पूर्वक कहा जानेवाला सुन÷ ॥ २९॥

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये।
वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सान्विकी ३०
हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग A और निवृत्तिमार्ग को B

\* जिसका स्वभाव अत्यन्त कठोर है, जिसमें विनयका अत्यन्त अभाव है, जो सदा ही घमंडमें चूर रहता है— अपने सामने दूसरोंको कुछ भी नहीं समझता—ऐसे मनुष्यको ध्वमंडी कहते हैं।

† जो दूमरोंको उगनेवाला वञ्चक है, द्वेषको छिपाये रखकर गुप्तभावसे दूसरोंका अपकार करनेवाला है, मन-ही-मन दूमरोंका अनिष्ट करनेके लिये दाव-पेंच सोचता रहता है-ऐसे मनुष्यको 'धूर्त' कहते हैं।

‡ नाना प्रकारसे दूसरोंकी वृत्तिमें बाधा डालना ही जिसका स्वभाव है—ऐसे मनुष्यको दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला कहते हैं।

§ जिसका रात-दिन पड़े रहनेका स्वभाव है, किसी भी शास्त्रीय या व्यावहारिक कर्तव्य-कर्ममें जिसकी प्रष्टति और उत्साह नहीं होते, जिसके अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें आलस्य भरा रहता है—वह मनुष्य 'आलसी' है।

× जो किसी कार्यका आरम्भ करके बहुत कालतक उसे पूरा नहीं करता—आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस प्रकार विचार करते-करते एक रोजमें हो जानेवाले कार्यके लिये बहुत समय निकाल देता है और फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाता—ऐसे शिथिल प्रकृतिवाले मनुष्यको 'दीर्घसूत्री' कहते हैं।

+ जिस पुरुषमें उपर्युक्त समस्त लक्षण घटते हों या उनमेंसे कितने ही लक्षण घटते हों। उसे तामस कर्ता समझना चाहिये।

÷ खुद्धि' शब्द यहाँ निश्चय करनेकी शक्तिविशेषका वाचक है, इस अध्यायके वीस कें, इक्कीस वें और वाईस कें रलोकों में जिस शानके तीन भेद वतलाये गये हैं, वह बुद्धिसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यानी बुद्धिकी वृक्तिविशेष है और यह बुद्धि उसका कारण है। अठारह वें स्लोक में 'ज्ञान' शब्द कर्म-प्रेरणांके अन्तर्गत आया है और बुद्धिका ग्रहण 'करण' के नामसे कर्म-संग्रह में किया गया है। यही ज्ञानका और बुद्धिका भेद है। यहाँ कर्म-संग्रह में विणंत करणों के साक्तिक-राजस-तामस भेदों को मली माँति समझाने के लिये प्रधान 'करण' बुद्धिक तीन भेद बतलाये जाते हैं।

'धृति' शब्द धारण करनेकी शक्तिविशेषका वाचक है; यह भी बुद्धिकी ही वृत्ति है। मनुष्य किसी भी किया या भावको इसी शक्तिके द्वारा दृद्वापूर्वक धारण करता है। इस कारण वह करण के ही अन्तर्गत है। इस अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें सात्त्विक कर्ताके लक्ष्यणोंमें 'धृति' शब्दका प्रयोग हुआ है, इससे यह समझनेकी गुंजाइश हो जाती है कि 'धृति' केवल सात्त्विक ही होती है; किंतु ऐसी बात नहीं है, इसके भी तीन भेद होते हैं—यही बात समझानेके लिये इस प्रकरणमें 'धृति' के तीन भेद बतलाये गये हैं।

A गृहस्य-वानप्रस्थादि आश्रमोंमें रहकर ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्तिके लिये उसकी उगासनाका तथा शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कमोंका, अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार जीविकाके कमोंका और शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि कमोंका निष्कामभावसे आचरणरूप जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है—वह प्रवृत्तिमार्ग' है। और राजा जनक, अम्बरीष, महर्षि विषष्ठ और याज्ञवल्क्य आदिकी भाँति उसे ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है।

B समस्त कमोंका और भोगोंका बाहर-भीतरसे सर्वथा त्याग करके। संन्यास-आश्रममें रहकर परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारकी सांसारिक झंझटोंसे विरक्त होकर अहंता। ममता और आसक्तिके त्यागपूर्वक शमः। दमः तितिक्षा आदि साधनोंके सहित निरन्तर श्रवणः। मननः। निदिध्यासन करना या केवल भगवान्के भजनः स्मरणः कीर्तन आदिमें ही लगे रहना—इस प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है। उसका नाम निवृत्तिमार्ग है और श्रीसनकादिः नारदजीः

कर्तव्य और अकर्तव्यको, अभय और अभयको न तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सान्विकी है।। ३०॥

यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सापार्थं राजसी ॥ ३१ ॥

हे पार्थ ! मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धर्म और अधर्म-

को ( तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको अभी यथार्थ नहीं जानता) वह बद्धि राजसी है+ ॥ ३१ ॥

अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता। सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥

हे अर्जुन ! जो तमोगुणसे विरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेती है÷ तथा इसी प्रकार अन्य

ऋषभदेवजी और ग्रुकदेवजीकी भाँति उसे ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है।

 वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी तथा देश-कालकी अपेक्षां जिसके लिये जिस समय जो कर्म करना उचित है, वही उसके लिये 'कर्तव्य' है; और जिस समय जिसके लिये जिस कर्मका त्याग उचित है, वही उसके लिये 'अकर्तव्य' है। इन दोनोंको भलीभाँति समझ लेना-अर्थात किसी भी कार्यके सामने आनेपर यह मेरे लिये कर्तव्य है या अकर्तव्यः इस वातका यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तव्य और अकर्तव्यको यथार्थ जानना है।

† किसी दु:खपद वस्तुके या घटनाके उपिस्यत हो जाने रर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुष्यके अन्तः करणमें जो एक आकुलताभरी कम्पवृत्ति होती है, उसे 'भय' कहते हैं और इससे विपरीत जो भयके अभावकी वृत्ति है, उसे 'अभय' कहते हैं। इन दोनोंके तत्त्वको भलीभाँति समझकर निर्भय हो जाना ही भय और अभय-इन दोनोंको यथार्थ जानना है।

🖠 ग्रामाग्राम कर्मोंके सम्बन्धसे जो जीवको अनादि कालसे निरन्तर परवश होकर जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकना पड़ रहा है, यही 'बन्धन' है और सरसंगके प्रभावसे कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनों में सिसी साधनके द्वारा भगवत्कपासे समस्त द्यापाद्यम कर्मबन्धनोंका कट जाना और जीवका भगवानको प्राप्त हो जाना ही भोक्षे है।

§ अहिंसा, सत्य, द्या, शान्ति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्ययन, प्रजापालन, क्रिया प्रापालन और सेवा आदि जितने भी वर्णाश्रमके अनुसार शास्त्रविहित ग्रामकर्म हैं -- जिन आचरणींका फल शास्त्रीमें इस लोक और परलोकके सुख-भोग बतलाया गया है—तथा जो दूसरोंके हितके कर्म हैं। उन सबका नाम 'धर्म' है एवं श्चर, कपर, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दम्भ, अभश्यभक्षण आदि जितने भी पापकर्म हैं-जिनका फल बास्त्रोंमें दुःख बतलाया है-उन सबका नाम 'अधर्म' है। किस समय किस परिस्थितिमें कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म है-इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें बुद्धिका कृण्टित हो जाना। या संशययक्त हो जाना आदि उन दोनोंका यथार्थ न जानना है।

🗙 वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिश्यित तथा देश और कालकी अपेक्षांसे जिस मनुष्यके लिये जो शास्त्रविहित करनेयोग्य कर्म है--वह कार्य ( कर्तव्य ) है और जिसके लिये शास्त्रमें जिस कर्मको न करनेयोग्य-निपिद्ध बतलाया है। बिल्फ जिसका न करना ही उचित है-वह अकार्य ( अकर्तव्य ) है। इस दृष्टिसे शास्त्रनिपिद्ध पापकर्म तो सबके लिये अकार्य हैं ही, किंत शास्त्रविहित शुभ कमोंमें भी किसीके लिये कोई कर्म कार्य होता है और किसीके लिये कोई अकार्य। जैसे शहके लिये सेना करना कार्य है और यक्त वेदाध्ययन आदि करना अकार्य है; संन्यासीके लिये विवेक, वैराग्य, शम, दमादिका साधन कार्य है और यज्ञ-दानादिका आचरण अकार्य है; ब्राह्मणके लिये यज्ञ करना-करानाः दान देना-लेनाः वेद पदना-पदाना कार्य है और नौकरी करना अकार्य है; वैश्यके लिये कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यादि कार्य है और दान लेना आदि अकार्य है। इसी तरह स्वर्गादिकी कामनावाले मनुष्यके लिये काम्य-कर्म कार्य हैं और मुमुक्षके लिये अकार्य हैं; विरक्त ब्राह्मणके लिये संन्यास ग्रहण करना कार्य है और भोगासक्तके लिये अकार्य है। इससे यह सिद्ध है कि शास्त्रविहित धर्म होनेसे ही वह सबके लिये कर्तव्य नहीं हो जाता। इस प्रकार धर्म कार्य भी हो सकता है और अकार्य भी। यही धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका भेद है। किसी भी कर्मके करनेका या त्यागनेका अवसर आनेपर (अमुक कर्म मेरे लिये कर्तव्य है या अकर्तव्या मुझे कौन-सा कर्म किस प्रकार करना चाहिये और कौन-सा नहीं करना चाहिये -इसका टीक-टीक निर्णय करनेमें जो बुद्धिका किंकर्तव्यविमृढ हो जाना या संशययुक्त हो जाना है-यही कर्तव्य और अकर्तव्यको यथार्थ न जानना है।

+ जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म-अधर्मका और कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार अन्यान्य बातोंका भी बीक-ठीक निर्णय करनेमें समर्थ नहीं होती, वह रजोगुणके सम्बन्धसे विवेकमें अप्रतिष्ठित, विक्षिप्त और अस्थिर रहती है; इसी कारण वह राजसी है।

÷ ईश्वरनिन्दाः देवनिन्दाः शास्त्रविरोधः माता-पिता-गुरु आदिका अपमानः वर्णाश्रमधर्मके प्रतिकृत आचरणः

सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान लेती है, # वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥

भृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्त्विकी। ३३।

हे पार्थ ! जिस अन्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मनः प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है। वह धृति सात्त्विकी है ।। ३३॥

यया तु धर्मकामार्थान् भृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्की भृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्मः अर्थ और कामोंको धारण करता हैः ‡ वह धारणशक्ति राजसी है ३४ यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुश्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५॥ है पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्यजित धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता अर्थात् धारण किये रहता है, § वह धारणशक्ति तामसी है ॥ ३५॥

सम्बन्ध—इस प्रकार सारिवकी बुद्धि और घृतिका ग्रहण तथा राजसी-तामसीका त्याग करनेके िकये बुद्धि और घृतिके सारिवक आदि तीन-तीन भेद क्रमसे बतलाकर अब, जिसके िक्ये मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुस्तके मी सारिवक, राजस और तामस—इस प्रकार तीन भेद क्रमसे बतलाते हैं—

सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रणु मे भरतर्षम । अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखानतं च निगच्छति ॥३६॥ यत्तद्ये विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्। तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसाद्जम् ॥ ३७॥ हे भरतश्रेष्ठ ! अव तीन प्रकारके सुखको भी त् सुझसे

असंतोषः दम्भः कपटः व्यभिचारः असत्यभाषणः परपीद्दनः अभक्ष्यःभोजनः यथेच्छाचार और पर-सत्त्वापहरण आदि निषद्ध पापकमोंको धर्म मान लेना और धृतिः क्षमाः मनोनिग्रहः अस्तयः शौचः इन्द्रियनिग्रहः धीः विद्याः सत्यः अक्रोषः ईश्वरपूजनः देवोपासनाः शास्त्रसेवनः वर्णाश्रमधर्मानुसार आचरणः माता-पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाका पालनः सरलताः ब्रह्मचर्यः सात्तिक भोजनः अहिंसा और परोपकार आदि शास्त्रविद्दित पुण्यकमोंको अधर्म मानना—यही अधर्मको धर्म और धर्मको अधर्म मानना है।

\* अधर्मको धर्म मान लेनेकी भाँति ही अकर्तन्यको कर्तन्य, दुःखको सुख, अनित्यको नित्य, अशुद्धको शुद्ध और हानिको लाभ मान लेना आदि जितनी भी विपरीत मान्यताएँ हैं, वे सब अन्य पदार्थोंको विपरीत मान लेनेके अन्तर्गत हैं।

† किसी भी किया, भाव या वृक्तिको धारण करनेकी—उसे दृढ़तापूर्वक स्थिर रखनेकी जो शक्तिविशेष है, जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी किया, भावना या वृक्ति विचलित नहीं होती, प्रत्युत चिरकालतक स्थिर रहती है, उस शक्तिका नाम 'धृति' है; परंतु इसके द्वारा मनुष्य जवतक भिन्न-भिन्न उद्देश्योंसे, नाना विषयोंको धारण करता रहता है, तबतक इसका व्यभिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जब इसके द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है, उस समय यह 'अव्यभिचारिणी' हो जाती है। सात्त्विक धृतिका एक ही उद्देश्य होता है—परमात्माको प्राप्त करना। इसी कारण उसे 'अव्यभिचारिणी' कहते हैं। ऐसी धारणशक्तिसे परमात्माको प्राप्त करनेके लिये ध्यानयोगद्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों-की कियाओंको अटलरूपसे परमात्मामें रोके रखना ही 'सात्त्विक धृति' है।

‡ आसिक्त पूर्वक धर्मका पालन करना धृतिके द्वारा धर्मको धारण करना है एवं धनादि पदार्थोंको और उनसे सिद्ध होनेवाले भोगोंको ही जीवनका लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसिक्तके कारण दृढ़तापूर्वक उनको पकड़े रखना धृतिके द्वारा अर्थ और कामोंको धारण करना है।

१. जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द और मिलन हो। जिसके अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट करने आदिके भाव भरे रहते हों—ऐसे दृष्टबुद्धि मनुष्यको 'दुर्मेथा' कहते हैं।

§ निद्रा और तन्द्रा आदि जो मन और इन्द्रियोंको तमनाच्छन्न, बाह्य कियाने रहित और मूढ़ बनानेवाले भाव हैं, उन सबका नाम पनदा' है; घन आदि पदायोंके नाशकी, मृत्युकी, दुःखप्राप्तिकी, सुखके नाशकी अथवा इसी तरह अन्य किसी प्रकारके इष्टके नाश और अनिष्ट-प्राप्तिकी आश्रङ्काने अन्तःकरणमें जो एक आकुलता और घवराहट-भरी वृत्ति होती है, उसका नाम पमय' है; मनमें होनेवाली नाना प्रकारकी दुश्चिन्ताओंका नाम प्रोक' है; उसके द्वारा जो इन्द्रियोंमें संताप हो जाता है, उसे पदुःख' कहते हैं; यह शोकका ही स्थूल भाव है तथा जो धन, जन और बल आदिके कारण होनेवाली-विवेक, भविष्यके विचार और दूरदर्शिताने रहित-उन्मत्तवृत्ति है, उसे पमद' कहते हैं; इसीका नाम गर्व, घमंड और उन्मत्तता भी है। इन सबको तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस भावोंको जो अन्तःकरणसे दूर इटानेकी चेष्टा न करके इन्हींमें इवे रहना है, यही युतिके द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात् घारण किये रहना है।

सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजनः ध्यान और सेवादिके अम्याससे रमण करता है और जिससे दुःखों के अन्तको प्राप्त हो जाता है—† जो ऐसा सुख है। वह आरम्भकालमें यद्यपि विषके तुष्य प्रतीत होता है।‡ परंतु परिणाममें अमृतके तुष्य हैं;§ इसलिये वह परमात्मिवपयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख× साच्विक कहा गया है ॥ ३६-३७ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तद्येऽसृतोपमम् । परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं समृतम् ॥ ३८॥ जो सुस विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है। वह पहले—भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस कहा गया है+ ॥ ३८॥

यदंग्रे चानुवन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। निद्रालस्पप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्॥ १९॥

जो मुख भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है। वह निद्राः आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न मुख÷ तामस कहा गया है ॥ ३९॥

# मनुष्यको इस सुखका अनुभव तभी होता है। जब वह इस लोक और परलोकके समस्त भोग-मुखोंको क्षणिक समझकर उन सबसे आसिक हटाकर निरन्तर परमात्मखरूपके चिन्तनका अभ्यास करता है (गीता ५। २१); बिना साधनके इसका अनुभव नहीं हो सकता—यही भाव दिखलानेके लिये इस सुखका जिसमें अभ्याससे रमण करता है यह लक्षण किया गया है।

† जिस सुखमें रमण करनेवाला मनुष्य आध्यात्मिकः आधिदैविक और आधिमौतिक—सव प्रकारके दुःखोंके सम्बन्धिस सदाके लिये छूट जाता है। जिस सुखके अनुभवका फल निरित्तशय सुखखक्प सिचदानन्द्यन परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया है (गीता ५। २१, २४) ६। २८)—बही सास्विक सुख है।

‡ जिस प्रकार बालक अपने घरवालोंसे विद्याकी महिमा सुनकर विद्याभ्यासकी चेष्टा करता है, पर उसके महत्त्वका यथार्थ अनुभव न होनेके कारण आरम्भकालमें अम्यास करते समय उसे खेल-कूदको छोड़कर विद्याभ्यासमें लगे रहना अत्यन्त कष्टप्रद और कठिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार सात्त्विक सुलके लिये अभ्यास करनेवाले मनुष्यको भी विषयोंका त्याग करके संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, दाम, दम और तितिक्षा आदि साधनोंमें लगे रहना अत्यन्त श्रमपूर्ण और कष्टप्रद प्रतीत होता है; यही सात्त्विक सुलका आरम्भकालमें विषके तुल्य प्रतीत होता है।

§ जब सात्त्विक सुलकी प्राप्तिके लिये साधन करते-करते साधकको उस ध्यानजनित सुलका अनुभव होने लगता है, तब उसे वह अमृतके तुत्य प्रतीत होता है; उस समय उसके सामने संसारके समस्त भोग-सुल तुन्छ, नगण्य और दुःखरूप प्रतीत होने लगते हैं।

× उपर्युक्त प्रकारसे अभ्यास करते-करते निरन्तर परमात्माका ध्यान करनेके फलखरूप अन्तःकरणके खच्छ होनेपर इस मुखका अनुभव होता है, इसीलिये इस मुखको परमात्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला बतलाया गया है।

+ जब मनुष्य मनसहित इन्द्रियोंद्वारा किसी विषयका सेवन करता है, तब वह उसे आसक्तिके कारण अत्यन्त प्रिय मालूम होता है; उस समय वह उसके सामने किसी भी अदृष्ट सुलको कोई चीज नहीं समझता, परंतु यह राजस सुल प्रतीतिमात्रका ही सुल है, वस्तुतः सुल नहीं है। प्रत्युत विषयोंमें आसिक बढ़ जानेसे पुनः उनकी प्राप्ति न होने-पर अभावके दुःखका अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते समय भी अत्यन्त दुःल होता है। इसिलये विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाला यह क्षणिक सुल यद्यपि वस्तुतः सब प्रकारसे दुःखल्प ही है, तथापि जैसे रोगी मनुष्य आसिक्तिक कारण स्वादके लोभसे परिणामका विचार न करके दुज्यस्यका सेवन करता है और परिणामके रोग वढ़ जानेसे दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है; उसी प्रकार विषयासक मनुष्य भी मूर्लता और आसिक्तिय परिणामका विचार न करके सुलबुद्धिसे विषयोंका सेवन करता है और परिणाममें अनेकों प्रकारसे भाँति-भाँतिके भीषण दुःख भोगता है (गीता ५। २२)।

÷ निद्राके समय मन और इन्द्रियोंकी किया बंद हो जानेके कारण थकावटसे होनेवाळे दुःखका अभाव होनेसे तथा मन और इन्द्रियोंको विश्राम मिळनेसे जो सुखकी प्रतीति होती है, वह निद्राजनित सुख जितनी देरतक निद्रा रहती है उतनी ही देरतक रहता है, निरन्तर नहीं रहता—इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाशका अभाव हो जाता है, किसी भी वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं रहती। इस कारण तो वह सुख भोग-कालमें आत्माको यानी अन्तःकरण और इन्द्रियोंको तथा इनके अभिमानी पुरुषको मोहित करनेवाला है, और इस सुखकी आसक्तिके कारण परिणाममें मनुष्यको अज्ञानमय वृक्ष, पहाइ आदि जड योनियोंमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है, अत्रयव यह परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है।

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुकं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः॥४०॥

पृथ्वीमें या आकाशमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है। जो प्रकृति-से उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥ ४०॥

सम्बन्ध—इस अध्यायके चौथेसे बारहवें श्लोकतक मगवान्-ने अपने मतके अनुसार त्याग और त्यागीके लक्षण बतलाये। तदनन्तर तेरहवेंसे सतरहवें श्लोकतक संन्यास (सांख्य) के स्वरूप-का निरूपण करके संन्यासमें सहायक सत्त्वगुणका प्रहण और उसके विरोधी रज एवं तमका त्याग करानेके उद्देश्यसे अठारहवेंसे चालीसवें श्लोकतक गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य-मुख्य पदार्थों के मेद समझाये और अन्तमें समस्त सृष्टिको गुणोंसे युक्त बतलाकर उस विषयका उपसंहार किया। वहाँ त्यागका स्वरूप वतलाते समय भगवान्ने यह बात कही थी कि नियत कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित नहीं है (गीता १८। ७) अपितु नियत कर्मोंको आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है (गीता १८। ०), किंतु वहाँ यह बात नहीं वतलायी कि किसके लिये कौन-सा कर्म नियत है। अतएव अब संक्षेपमें नियत कर्मोंका स्वरूप, त्यागके नामसे वर्णित कर्मयोगमें मिलका सहयोग और उसका फल परम सिद्धिकी प्राप्ति वतलानेके लिये पुनः उसी त्यागरूप कर्मयोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं—

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥४१॥

हे परंतप ! ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्योंके तथा सूद्रोंके † कर्म स्वभावते उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ‡ ॥

इसी तरह समस्त क्रियाओंका त्याग करके पड़ें रहनेके समय जो मनः इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमका त्याग कर देनेसे आरामकी प्रतीति होती है। वह आलस्यजनित सुख भी निद्राजनित सुखकी भाँति भोगकालमें और परिणाममें भी मोहित करनेवाला है।

व्यर्थ कियाओं के करनेमें मनकी प्रसन्नताके कारण और कर्तव्यका त्याग करनेमें परिश्रमसे वचनेके कारण मूर्खता-वरा जो सुखकी प्रतीति होती है, उस प्रमादजनित सुख-भोगके समय मनुष्यको कर्तव्य-अकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, उसकी विवेकशिक्त मोहसे ढक जाती है; अतः कर्तव्यकी अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमादजनित सुख भोगकालमें आत्माको मोहित करनेवाला है तथा उपर्युक्त व्यर्थ कमोंमें अज्ञान और आसक्तिवश होनेवाले झूठ, कपट, हिंसा आदि पापकमोंका और कर्तव्य कमोंके त्यागका फल भोगनेके लिये ऐसा करनेवालोंको सूकर-कूकर आदि नीच योनियोंकी और नरकोंकी प्राप्ति होती है; इससे यह परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है।

\* 'सन्व' राब्द यहाँ वस्तुमात्रका यानी सब प्रकारके प्राणियोंका और समस्त पदार्थोंका वाचक है। ऐसा कोई भी सन्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो; क्योंकि समस्त जडवर्ग तो गुणोंका कार्य होनेसे गुणमय है ही और समस्त प्राणियोंका उन गुणोंसे और गुणोंके कार्यरूप पदार्थोंसे सम्बन्ध है, इससे वे सव भी तीनों गुणोंसे युक्त ही हैं; इसलिये पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक तथा देवलोकके एवं अन्य सब लोकोंके प्राणी एवं पदार्थ सभी इन तीनों गुणोंसे युक्त हैं।

† ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये तीनों ही द्विज हैं। तीनोंका ही यज्ञोपवीतधारणपूर्वक वेदाध्ययनमें और यज्ञादि वैदिक कमोंमें अधिकार है; इसी हेतुसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंको सम्मिल्त करके कहा गया है। सूद्र द्विज नहीं हैं, अतएव उनका यज्ञोपवीतधारणमें तथा वेदाध्ययनमें और यज्ञादि वैदिक कमोंमें अधिकार नहीं है—यह भाव दिखलानेके लिये उनको इन तीनोंसे अलग कहा गया है।

‡ प्राणियों के जन्म-जन्मान्तरों में किये हुए कमों के जो संस्कार हैं, उनका नाम ख़माव है; उस ख़मावके अनुरूप प्राणियों के अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाली सच्च, रज और तम—इन गुणवृत्तियों के अनुसार ही ब्राह्मण आदि वर्णों में मनुष्य उत्पन्न होते हैं; इस कारण उन गुणों की अपेक्षासे ही शास्त्रमें चारों वर्णों के कमों का विभाग किया गया है। जिसके ख़मावमें केवल सच्चगुण अधिक होता है, वह ब्राह्मण होता है; इस कारण उसके ख़ामाविक कर्म शम-दमादि वतलाये गये हैं। जिसके ख़मावमें सच्चमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, वह ख़ित्रय होता है; इस कारण उसके ख़ामाविक कर्म शूरवीरता, तेज आदि वतलाये गये हैं। जिसके ख़मावमें तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, वह वैश्य होता है; इसलिये उसके ख़ामाविक कर्म शृति, गोरक्षा आदि वतलाये गये हैं और जिसके ख़मावमें रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान होता है, वह शुद्ध होता है; इस कारण उसका खाभाविक कर्म तीनों वणोंकी सेवा करना वतलाया गया है। इस प्रकार गुण और कर्मके विभागसे ही वर्ण-विभाग बनता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मनमाने कर्मसे वर्ण बदल जाता है। वर्णका मूल जन्म है और कर्म उसके ख़ल्पकी रक्षामें प्रधान कारण है। इस प्रकार जन्म और कर्म दोनों ही वर्णमें आवश्यक हैं। केवल कर्मसे वर्णको माननेवाले वस्तुतः वर्णको मानते ही नहीं। वर्ण यदि कर्मपर ही माना जाय तब तो एक दिनमें एक ही मनुष्यको न माल्म कितनी वार वर्ण बदलना पड़ेगा। फिर तो समाजमें कोई शृङ्खला या नियम ही न रहेगा; सर्वथा अव्यवस्था फैल जायगी, परंतु भारतीय वर्णधर्ममें ऐसी बात नहीं है।

शौमो दमस्तपैः शौचैं श्लीन्तिर्गार्जवमेव च। शौनं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मे खभावजम् ॥४२॥

अन्तः करणका निग्रह करनाः इन्द्रियोंका दमन करनाः धर्मपालनके लिये कष्ट सहनाः बाहर-भीतरसे ग्रुद्ध रहनाः दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करनाः मनः इन्द्रिय और शरीरको सरल रखनाः वेदः शास्त्रः ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखनाः वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्मा-के तत्त्वका अनुभव करना—ये सव-के-सव ही ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ ४२॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म खभावजम् ॥४३॥

ग्रूरवीरता†, तेज‡, धैर्य ६, चतुरता× और युद्धमें न भागना+, दान देना और स्वामिभाव÷—वे सब-के-सब ही

- १. अन्तः करणको अपने वशमें करके उसे विक्षेपरिहत—शान्त बना छेना तथा सांसारिक विषयोंके चिन्तनका त्याग कर देना 'शम' है।
- २. समस्त इन्द्रियोंको वशर्मे कर छेना तथा वशर्मे की हुई इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंमें छगाना 'दम' है।
- ३. स्वधर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना—अर्थात् अहिंसादि महाव्रतोंका पालन करनाः भोग-सामिव्रयोंका त्याग करके सादगीसे रहनाः एकादशी आदि व्रत-उपवास करना और वनमें निवास करना—ये सब 'तप' के अन्तर्गत हैं।
- ४. मन, इन्द्रिय और दारीरको तथा उनके द्वारा की जानेवाली क्रियाओंको पवित्र रखना, उनमें किसी प्रकारकी अद्यादिको प्रवेदा न होने देना ही 'द्यौच' है। इसका विस्तार गीताके तेरहवें अध्यायके सातवें स्रोककी टिप्पणीमें है।
- ५. दूसरोंके द्वारा किये हुए अपराघोंको क्षमा कर देनेका नाम 'क्षान्ति' है । गीताके दसवें अध्यायके चौथे श्लोककी टिप्पणीमें इसका विस्तार है ।
- ६. मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना अर्थात् मनमें किसी प्रकारका दुराग्रह और ऐंट नहीं रखना; जैसा मनका भाव हो, वैसा ही इन्द्रियोद्वारा प्रकट करना; इसके अतिरिक्त शरीरमें भी किसी प्रकारकी ऐंट नहीं रखना—यह सब 'आर्जव'के अन्तर्गत है।
- ७. वेद-शास्त्रोंके श्रद्धापूर्वक अध्ययन-अध्यापन करनेका और उनमें वर्णित उपदेशको भलीभाँति समझनेका नाम यहाँ 'ज्ञान' है ।
- ८. वेद-शास्त्रोमें बतलाये हुए और महापुरुषोंसे मुने हुए साधनोंदारा परमात्माके स्वरूपका साधारकार कर लेनेका नाम यहाँ 'विज्ञान' है।
- ९. वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक-इन सबकी सत्तामें पूर्ण विश्वास रखना; वेद-शास्त्रोंके और महात्माओंके वचनोंको यथार्थ मानना और धर्मपालनमें दृढ़ विश्वास रखना—ये सब 'आस्तिकता'के लक्षण हैं।
- # ब्राह्मणमें केवल सत्त्वगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपर्युक्त कमों उसकी स्वामाविक प्रवृत्ति होती है; उसका स्वभाव उपर्युक्त कमों के अनुकूल होता है, इस कारण उपर्युक्त कमों के करने में उसे किसी प्रकारकी किनता नहीं होती। इन कमों में बहुत से सामान्य धर्मों का भी वर्णन हुआ है। इससे यह समझना चाहिये कि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के वे स्वामाविक कर्म तो नहीं हैं; परंतु परमात्माकी प्राप्तिमें सबका अधिकार है, अतएव उनके लिये वे प्रयत्नसाध्य हैं।

† बड़े-से-बड़े वलवान् शत्रुका न्याययुक्त सामना करनेमें भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके लिये सदा ही उत्साहित रहना और युद्धके समय साहसपूर्वक गम्भीरतासे लड़ते रहना 'शूरवीरता' है। भीष्मपितामहका जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

‡ जिस शक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोंका दवाव मानकर किसी भी कर्तव्यपालनसे कभी विमुख नहीं होता और दूसरे लोग न्यायके और उसके प्रतिकूल व्यवहार करनेमें डरते रहते हैं। उस शक्तिका नाम 'तेज' है। इसीको प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं।

§ बड़े-से-बड़ा संकट उपिखतहो जानेपर—युद्धस्थलमें शरीरपर मारी-से-भारी चोट लग जानेपर, अपने पुत्र-पौत्रादिके मर जानेपर, सर्वस्वका नाश हो जानेपर या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी-से-भारी विपत्ति आ पड़नेपर भी व्याकुल न होना और अपने कर्तव्यपालनसे कभी विचलित न होकर न्यायानुकूल कर्तव्यपालनमें संलग्न रहना—इसीका नाम 'धैर्य' है।

🗴 परस्पर झगड़ा करनेवालोंका न्याय करनेमें, अपने कर्तव्यका निर्णय और पालन करनेमें, युद्ध करनेमें तथा

मित्र, वैरी और मध्यस्थोंके साथ यथायोग्य व्यवहार करने आदिमें जो कुशलता है, उसीका नाम 'चतुरता' है।

+ युद्ध करते समय भारी-से-भारी संकट आ पड़नेपर भी पीठ न दिखलाना, हर हालतमें न्यायपूर्वक समना करके

+ युद्ध करते समय भारी-से-भारी सकट आ पड़नेपर भी पीठ न दिखलाना, हर हालतमे न्यायपूर्वक सामना करके अपनी शक्तिका प्रयोग करते रहना और प्राणोंकी परवा न करके युद्धमें डटे रहना ही 'युद्धमें न भागना' है। इसी धर्म-को ध्यानमें रखते हुए वीर बालक अभिमन्युने छ: महारिथयोंसे अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये, किंतु शस्त्र नहीं छोड़े (महा० द्रोण० ४९। २२)।

÷ शासनके द्वारा लोगोंको अन्यायाचरणसे रोककर सदाचारमें प्रवृत्त करना, दुराचारियोंको दण्ड देना, लोगोंसे

क्षत्रियके खाभाविक कर्म हैं ।। ४३॥ कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैद्यकर्म खभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि खभावजम्॥४४॥

खेती † गोपालन ‡ और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार § ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना× शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है ॥ ४४ ॥

सम्बन्ध-इस प्रकार चारों वर्णों क स्वामाविक कर्मोंका वर्णन

करके अब मित्रमुक्त कर्मयोगका स्वरूप और फल बतलानेके िक के उन कर्मोंका किस प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है—यह बात दो इलोकोंने बतलाते हैं—स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्लुणु॥ ४५॥

अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।

अपनी आज्ञाका न्याययुक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजाका हित सोचकर निःस्वार्थभावसे प्रेमपूर्वक पुत्रकी भाँति उसकी रक्षा और पालन-पोषण करना—'स्वामिभाव' है ।

\* उपर्युक्त कमों में क्षत्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इनका पालन करनेमें उन्हें किसी प्रकारकी किठनाई नहीं होती। इन कमों में भी जो धृति, दान आदि सामान्य धर्म हैं, उनमें सबका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्ण-वालोंके लिये अधर्म या परधर्म नहीं हैं; किंतु वे उनके स्वाभाविक कर्म नहीं हैं। इसी कारण वे उनके लिये प्रयत्नसाध्य हैं।

्रं जमीनमें बीज बोकर गेहूँ, जौ, चने, मूँग, धान, मक्की, उड़द, हल्दी, धनियाँ आदि समस्त खाद्य पदार्थोंको, कपास और नाना प्रकारकी ओषधियोंको और इसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदिके उपयोगमें आनेवाली अन्य पवित्र वस्तुओंको न्यायानुकूल उत्पन्न करनेका नाम 'कृषि' यानी खेती करना है।

‡ नन्द आदि गोपोंकी माँति गौओंको अपने घरमें रखना; उनको जंगलमें चराना, घरमें भी यथावश्यक चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ आदि हिंसक जीवोंसे उनको बचाना; उनसे दूध, दही, घृत आदि पदार्थोंको उत्पन्न करके उन पदार्थोंसे लोगोंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करना और उसके परिवर्तनमें प्राप्त धनसे अपनी गृहस्थीके सिहत उन गौओंका भलीभाँति न्यायपूर्वक निर्वाह करना गौरक्ष्य' यानी गोपालन है। पशुओंमें गौ' प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके लिये सबसे अधिक उपकारी पशु भी गौ' ही है; इसलिये भगवान्ने यहाँ पशुपालनम्' पदका प्रयोग न करके उसके बदलेमें गौरक्ष्यम्' पदका प्रयोग किया है। अतएव यह समझना चाहिये कि मनुष्यके उपयोगी भेंस, ऊँट, घोड़े और हाथी आदि अन्यान्य पशुओंका पालन करना भी वैश्योंका कर्म है; अवश्य ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है।

§ मनुष्योंके और देवता, पशु, पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियोंके उपयोगमें आनेवाली समस्त पवित्र वस्तुओंको धर्मानुकूल खरीदना और वेचना तथा आवश्यकतानुसार उनको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचाकर लोगोंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करना 'वाणिज्य' यानी कय-विक्रयरूप व्यवहार है। वाणिज्य करते समय वस्तुओंके खरीदने-बेचनेमें तौल-नाप और गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक ले लेना; वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूमरी वस्तु मिलाकर अच्छीके वदले खराब दे देना या खराबके बदले अच्छी ले लेना; नक्षा, आढ़त और दलाली आदि ठहराकर उससे अधिक लेना या कम देना; इसी तरह किसी भी व्यापारमें झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके अन्यायका प्रयोग करके दूसरोंके स्वत्वको हड़प लेना—ये सब वाणिज्यके दोष हैं। इन सब दोषोंसे रहित जो सत्य और न्याययुक्त पवित्र वस्तुओंका खरीदना और वेचना है, वही कय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार है। तुलाधारने इस व्यवहारसे ही सिद्धि प्राप्त की थी ( महाभारत शान्तिपर्व )।

× उपर्युक्त द्विजाति वणोंकी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी दासवृत्तिसे रहना; उनकी आज्ञाओंका पालन करना; घरमें जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन-निर्वाहके कार्योंमें सुविधा कर देना, दैनिक कार्यमें यथायोग्य सहायता करना, उनके पशुओंका पालन करना, उनकी वस्तुओंको सम्हालकर रखना, कपड़े साफ करना, क्षौरकर्म करना आदि जितने भी सेवाके कार्य हैं, उन सबको करके उनको संतुष्ट रखना; अथवा सबके काममें आनेवाली वस्तुओंको कारीगरीके द्वारा तैयार करके उन वस्तुओंसे उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाना—ये सब परिचर्यात्मक यानी सब वर्णोंकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तर्गत हैं।

+ समाज-शरीरका मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, ऊरु वैश्य है और चरण शूद है। चारों एक ही समाज-शरीरके चार आवश्यक अङ्ग हैं और एक-दूसरेकी सहायतापर सुरक्षित और जीवित हैं। घृणा या अपमानकी तो बात ही क्या है, इनमेंसे किसीकी तिनक भी अवहेलना नहीं की जा सकती। न इनमें ऊँच-नीचकी कल्पना है। अपने-अपने स्थान और कार्यके अनुसार चारों ही वड़े हैं। ब्राह्मण ज्ञानवलसे, क्षत्रिय बाहुबलसे, वैश्य धनबलसे और शूद्र जनवल या श्रम-बलसे बड़ा है और चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता है। अपने स्वाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है। उस विधिको त् सुन ॥ ४५॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः॥ ४६॥

जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वामाविक कर्मोद्वारा पूजा करके # मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है † ॥ ४६ ॥

सम्बन्ध-पूर्वटलोकमें यह बात कही गयी कि मनुष्य अपने स्वामाविक कर्मोद्वारा परमेश्वरकी पृजा करके परम सिद्धिको पा रेता है; इसपर यह शङ्का होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्धादि कृर कर्मोंको न करके, ब्राह्मणोंको माँति अध्यापनादि शान्तिमय कर्मोंसे अपना निर्वाह करके परमात्माको प्राप्त करनेकी चेष्टा करें या इसी तरह कोई वैदय या शृद्ध अपने कर्मोंको उच्च वर्णोंके कर्मोंसे हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपनेसे ऊँचे वर्णाकी वृत्तिसं अपना निर्वाह करके परमात्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे तो उचित है या नहीं। इसपर दूसरेके धर्मको अपेक्षा स्वधर्मको श्रेष्ट वतलाकर उसके त्यागका निषेध करते हैं—

थेयान् सर्धमा विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्विपम् ॥ ४७ ॥ अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे‡

एक ही घरके चार भाइयोंकी तरह एक ही घरकी सम्मिल्ति उन्नितिके लिये चारों भाई प्रसन्नता और योग्यताके अनुसार बाँटे हुए अपने अपने पृथक भावश्यक कर्तव्यपालनमें लगे रहते हैं। यों चारों वर्ण परस्पर—ब्राह्मण धर्म-स्थापनके द्वारा, क्षेत्रिय बाहुबलके द्वारा, वैश्य धनवलके द्वारा और श्रुद्ध शारीरिक श्रमवलके द्वारा एक दूसरेका हित करते हुए, समाजकी शक्ति बढ़ाते हुए परम सिद्धिको प्राप्त कर लेते हैं।

\* भगवान् इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके आत्मा, सर्वान्तर्यामी और सर्वव्यापी हैं; यह सारा जगत् उन्हींकी रचना है और वे स्वयं ही अपनी योगमायासे जगत्के रूप-में प्रकट हुए हैं, अतएव यह सम्पूर्ण जगत् भगवान्का है; मेरे शारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यश, दान आदि स्ववणोंचित कर्म किये जाते हैं—वे सब भी भगवान्के हैं और में स्वयं भी भगवान्का ही हूँ; समस्त देवताओंके एवं अन्य प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त कर्मोंके भोक्ता हैं (गीता ५। २९)—परम अद्धा और विश्वासके साथ इस प्रकार समस्त कर्मोंमें ममता, आसक्ति और फलेच्छाका सर्वधा त्याग करके भगवान्के आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसन्नताके लिये अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा समस्त जगत्की सेवा करना—समस्त प्राणियोंको सुख पहुँचाना ही अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा परमेश्वरकी पूजा करना है।

† प्रत्येक मनुष्यः चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रममें स्थित होः अपने कमोंसे भगवान्की पूजा करके परम सिद्धि-रूप परमात्माको प्राप्त कर सकता है; परमात्माको प्राप्त करनेमें सबका समान अधिकार है। अपने द्यामः दम आदि कमोंको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है। अपने द्यूरवीरता आदि कमोंके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला क्षत्रिय भी उसी पदको प्राप्त होता है। उसी प्रकार अपने कृषि आदि कमोंद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला वैश्य तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कमोंद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला द्यूद्र भी उसी परमपदको प्राप्त होता है। अतएव कर्मवन्धनसे छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका यह बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त भावसे अपने कर्तव्य-पालनद्वारा परमेश्वरकी पूजा करनेका अभ्यास करना चाहिये।

१. वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो कर्म विहित है, उसके लिये वही स्वधर्म है। श्रूठ, कपट, चोरी, हिंसा, टगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसीके भी स्वधर्म नहीं हैं और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्यकर्तव्य नहीं हैं; इस कारण उनकी गणना यहाँ किसीके स्वधर्मोंमें नहीं है। इनको छोड़कर जिस वर्ण और आश्रमके जो विशेष धर्म वतलाये गये हैं, जिनमें एकसे दूसरे वर्ण-आश्रमवालोंका अधिकार नहीं है, वे तो उन-उन वर्ण-आश्रमवालोंके अलग-अलग स्वधर्म हैं और जिन कमोंमें द्विजमात्रका अधिकार वतलाया गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजोंके लिये स्वधर्म हैं तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमोंके स्त्री-पुरुषोंका अधिकार है, वे ईश्वर-भक्ति, सत्य-भाषण, माता-पिताकी सेवा, इन्द्रियोंका संयम, ब्रह्मचर्यालन और विनय आदि सामान्य धर्म सबके स्वधर्म हैं।

‡ जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किंतु वे अनुष्ठान करनेवालेके लिये विहित न हों, दूसरोंके लिये ही विहित हों—ऐसे भलीभाँति आचरित कमोंकी अपेक्षा अर्थात् जैसे वैश्व और क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धमोंमें अहिंसादि सदुणोंकी अधिकता है, गृहस्थकी अपेक्षा संन्यास-आश्रमके धमोंमें सद्धुणोंकी बहुलता है, इसी प्रकार शूद्रकी अपेक्षा वैश्व और क्षत्रियके कर्म गुणयुक्त हैं, ऐसे परधर्मकी अपेक्षा गुणरहित स्वधम श्रेष्ठ है। भाव यह है कि जैसे देखनेमें कुरूप और गुणरहित होनेपर भी स्त्रीके लिये अपने ही पतिका सेवन करना कल्याणप्रद है, उसी

गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, \* क्योंकि स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ।। ४७॥

सहैं जं कर्म कौन्तेय सदोषमि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनान्निरिवावृताः॥ ४८॥

अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको‡ नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धूएँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं ।। ४८ ॥

सम्बन्ध-भगवान्ने तेरहवेंसे चालीसवें श्लोकतक संन्यास यानी सांख्यका निरूपण किया । फिर इकतालीसवें श्लोकसे यहाँतक कर्मयोगरूप त्यागका तत्त्व समझानेके कियं स्वामाविक कर्मोंका स्वरूप और उनकी अवश्यकर्तन्यताका निर्देश करके तथा कर्म-योगमें मिक्तका सहयोग दिखलाकर उसका फल मगवत्प्राप्ति वतलाया; किंतु वहाँ संन्यासके प्रकरणमें यह वात नहीं कही गयी कि संन्यासका क्या फल होता है और कर्मोमें कर्तापनका अमिमान त्याग कर उपासनाके सहित सांख्ययोगका किस प्रकार साधन करना चाहिये। अतः यहाँ उपासनाके सहित विवेक और वैराग्यपूर्वक एकान्तमें रहकर साधन करनेकी विधि और उसका फल वतलानेके लिये पुनः सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं—

असक्तवुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ ४९॥ सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवालाः स्पृहारहित और जीते

हुए अन्तः करणवाला पुरुष x सांख्ययोगके द्वारा उस परम

प्रकार देखनेमें गुणोंसे हीन होनेपर भी तथा उसके अनुष्ठानमें अङ्गवैगुण्य हो जानेपर भी जिसके लिये जो कर्म विहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है।

\* अतियका स्वधम युद्ध करना और दुष्टोंको दण्ड देना आदि है; उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी कमी माल्म होती है । इसी तरह वैश्यके 'कृषि' आदि कमोंमें भी हिंसा आदि दोषोंकी बहुलता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय कमोंकी अपेक्षा वे भी विगुण यानी गुणहीन हैं एवं श्रूट्रोंके कम्म वैश्यों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा भी निम्न श्रेणीके हैं । इसके सिवा उन कमोंके पालनमें किसी अङ्गका छूट जाना भी गुणकी कमी है । उपर्युक्त प्रकारसे स्वधमें गुणोंकी कमी रहनेपर भी वह गुणयुक्त परधमंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ।

† दूसरेका घर्म पालन करनेसे उसमें हिंसादि दोष कम होनेपर भी परवृत्तिच्छेदन आदि पाप लगते हैं। किंतु अपने स्वाभाविक कर्मोंका न्यायपूर्वक आचरण करते समय उनमें जो आनुषङ्गिक हिंसादि पाप बन जाते हैं। वे उसको नहीं लगते।

१. वर्णः आश्रमः स्वभावं और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिसके लिये जो कर्म वतलाये गये हैं। उसके लिये वे ही सहज कर्म हैं। अतएव इस अध्यायमें जिन कर्मोंका वर्णन स्वधर्मः स्वकर्मः नियत कर्मः स्वभावनियत कर्म और स्वभावज कर्मके नामसे हुआ है। उन्होंको यहाँ (सहज' कर्म कहा है।

‡ जो स्वाभाविक कर्म श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हों। उनका त्याग न करना चाहिये—इसमें तो कहना ही क्या है। पर जिनमें साधारणतः हिंसादि दोषोंका मिश्रण दीखता हो। वे भी शास्त्रविहित एवं न्यायोचित होनेके कारण दोषयुक्त दीखनेपर भी वास्तवमें दोषयुक्त नहीं हैं। इसिलये उन कर्मोंका भी त्याग नहीं करना चाहिये।

§ जिस प्रकार धूएँसे अग्न ओतप्रोत रहती है, धूआँ अग्निसे सर्वथा अलग नहीं हो सकता—उसी प्रकार आरम्भमात्र दोषसे ओतप्रोत हैं, कियामात्रमें किसी-न-किसी प्रकारसे किसी-न-किसी प्राणीकी हिंसा हो जाती है; क्योंकि संन्यास-आश्रममें भी शोच, स्नान और भिक्षाटनादि कर्मद्वारा किसी-न-किसी अंशमें प्राणियोंकी हिंसा होती ही है और ब्राह्मणके यज्ञादि कर्मोंमें भी आरम्भकी बहुलता होनेसे क्षुद्र प्राणियोंकी हिंसा होती है। इसिलये किसी भी वर्ण-आश्रमके कर्म साधारण दृष्टिसे सर्वथा दोषरहित नहीं हैं और कर्म किये विना कोई रह नहीं सकता (गीता ३।५); इस कारण स्वधर्मका त्याग कर देनेपर भी कुछ-न-कुछ कर्म तो मनुष्यको करना ही पड़ेगा तथा वह जो कुछ करेगा, वही दोषयुक्त होगा। इसीलिये अमुक कर्म नीचा है या दोषयुक्त है—ऐसा समझकर मनुष्यको स्वधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; बित्क उसमें ममता, आसिक और फलेच्छारूप दोघोंका त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण ग्रुद्ध होकर उसे शीघ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

× अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरमें, उनके द्वारा किये जानेवाले कमोंमें तथा समस्त भोगोंमें और चराचर प्राणियोंके सिंहत समस्त जगत्में जिसकी आसिक्तका सर्वथा अभाव हो गया है; जिसके मन-बुद्धिकी कहीं किंचिन्मात्र भी संलग्नता नहीं रही है—वह 'सर्वत्र आसिक्तरहित बुद्धिवाला' है। जिसकी स्पृहाका सर्वथा अभाव हो गया है, जिसको किसी भी सांसारिक वस्तुकी किंचिन्मात्र भी परवा नहीं रही है, उसे 'स्पृहारहित' कहते हैं और जिसका इन्द्रियोंके सिंहत अन्तःकरण अपने वशमें किया हुआ है, उसे 'जीते हुए अन्तःकरणवाला' कहते हैं। जो उपर्युक्त तीनों गुणोंसे सम्पन्न होता है, वही मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति कर सकता है।

नैन्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है ।। ४९ ॥ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्रोतिनिनोध मे । समासेनैच कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥

जो कि ज्ञानयोगकी परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्यधिद्विको †
जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता है, ‡
उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपमें ही सुझसे समझ ॥
बुद्धचा विद्युद्धया युक्तो श्वत्याऽऽत्मानं नियम्य च।
राव्दादीन् विपयांस्त्यकत्वारागद्वेषो व्युद्स्य च ॥'५१॥
विविक्तसेवी लष्यांशी यतवाकायमानसः।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः॥ ५२॥

अहंकारं वलं दर्पे कामं कोधं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा इन्का, साचिक और नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, साचिक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके मलीभाँति दृढ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहङ्कार, वल, धमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला В ममता-

- # संन्यास——ज्ञानयोग यानी संख्ययोगका स्वरूप भगवान्ने इक्यावनवेंसे तिरपनवें क्लोकतक बतलाया है। इस साधनका फल जो कि कर्मवन्धनसे सर्वथा छूटकर सिचदानन्द्घन निर्विकार परमात्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाना है। वहीं परम नैक्कर्म्यसिद्धि है। जिसको संन्यासके द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- † जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिसको परा भक्ति और तत्त्वज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त साधनोंकी अवधि है, जो पूर्वदलोकमें 'नैष्कर्म्यसिद्धि' के नामसे कही गयी है, वही यहाँ 'सिद्धि' के नामसे तथा वही 'परा निष्ठा' के नामसे कही गयी है।
- ‡ नित्य-निर्विकारः निर्गुण-निराकारः सिद्धदानन्द्घनः पूर्णब्रहा परमात्माका वाचक यहाँ व्यक्ष' पद है और तत्त्वशानके द्वारा पचपनवें क्लोकके वर्णनानुभार अभिन्नभावसे उसमें प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्राप्त होना है।
- १. जो साधनके उपयुक्त अनायास इजम हो जानेवाले सास्विक पदार्थोंका (गीता १७ । ८) अपनी प्रकृति। आवदयकता और शक्तिके अनुरूप नियमित और परिमित भोजन करता है—ऐसे युक्त आहारके करनेवाले (गीता ६ । १७ ) पुरुषको 'लच्वाशी' कहते हैं।

§ पूर्वार्जित पापके संस्कारोंसे रहित अन्तःकरणवाला ही 'विद्युद्ध बुद्धिसे युक्त' कहलाता है।

🗙 जहाँका वायुमण्डल पित्र हो, जहाँ बहुत लोगोंका आना-जाना न हो, जो स्वभावसे ही एकान्त और स्वच्छ हो या झाड़-बुहारकर और घोकर जिसे स्वच्छ बना लिया गया हो-ऐसे नदीतट, देवालय, वन और पहाड़की गुफा आदि स्थानोंमें निवास करना ही (एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करना) है।

- + इन्द्रियों और अन्तःकरणका समस्त विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद कर देना ही उनका संयम करना है।
- ÷ मनः वाणी और शरीरमें इब्छाचारिताका तथा बुद्धिके विचलित करनेकी शक्तिका अभाव कर देना ही उनको वशमें कर लेना है।

A इस लोक या परलोकके किसी भी भोगमें, किसी भी प्राणीमें तथा किसी भी पदार्थ, किया अथवा घटनामें किंचिन्मात्र भी आसक्ति या द्वेप न रहने देना 'राग-द्वेषका सर्वथा नाश कर देना' है।

B शरीर, इन्द्रियों और अन्तःकरणमें जो आत्मबुद्धि है, जिसके कारण मनुष्य मन, बुद्धि और शरीरद्वारा किये जानेवाले कमोंमें अपनेको कर्ता मान लेता है, उसका नाम 'अहंकार' है। अन्यायपूर्वक वलात्कारसे जो दूसरोंपर प्रभुत्व जमानेका साहम है, उसका नाम 'वल' है। धन, जन, विद्या, जाित और शारीरिक शिक्त आदिके कारण होनेवाला जो गर्व है, उसका नाम 'वर्ष' यानी घमंड है। इस लोक और परलोकके भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छाका नाम 'काम' है। अपने मनके प्रतिकृत आचरण करनेवालेपर और नीतिविषद्ध व्यवहार करनेवालेपर जो अन्तःकरणमें उत्तेजनाका भाव उत्पन्न होता है—जिसके कारण मनुष्यके नेत्र लाल हो जाते हैं, होंठ फड़कने लगते हैं, हृदयमें जलन होने लगती है और मुख विकृत हो जाता है—असका नाम 'कोध' है। भोग्यबुद्धिसे सांसारिक भोग-सामग्रियोंके संग्रहका नाम 'परिग्रह' है, अत्तएव इन सबका त्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे सान्त्विक धृतिके द्वारा मन-इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर समस्त स्फुरणाओंका सर्वथा अभाव करके, नित्य-निरन्तर सिचदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्नभावसे चिन्तन करना (गीता ६। २५) तथा उठते-वैठते, सोते-जागते एवं शौच-स्नान, खान-पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य-निरन्तर परमात्मांके स्वरूपका चिन्तन करते रहना एवं उसीको सबसे बढ़कर परम कर्तव्य समझना ध्यानयोगके परायण रहना' है।

रहित अभैर शान्तियुक्त पुरुष चिदानन्द्घन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है ॥ ५१—५३॥

ब्रह्मैभूतः प्रसन्नीतमा न शोचित न काङ्क्षिति । समः सर्वेषु भूतेषु मङ्गिकं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

फिर वह सिचदानन्दघन ब्रह्ममें एकीमावसे स्थितः प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी आकाङ्क्षा ही करता है ।‡ ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है ।। ५४ ।।

भक्त्या मामभिजानाति याचान् यश्चास्मि तस्वतः। ततो मां तस्वतो क्षात्वा विश्वाते तद्गन्तरम् ॥ ५५॥ उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माकोः मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान लेता है× तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है+ ॥ ५५॥

सम्बन्ध-अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्यागका यानी कर्मयोगका और संन्यासका यानी सांख्ययोगका तत्त्व अलग-अलग समझाकर यहाँतक उस प्रकरणको समाप्त कर दिया; किंतु इस वर्णनमें भगवान्ने यह बात नहीं कही कि दोनोंमेंसे तुम्हारे िकंय अनुक साधन कर्तव्य है; अतएव अर्जुनको मिहिप्रधान कर्मयोग ग्रहण करानेके उद्देश्यसे अब मिहिप्रधान कर्मयोगकी महिमा कहते हैं—

सर्वर्कमाण्यिप सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः। मत्त्रसादादवामोति शाश्यतं पदमन्ययम्॥ ५६॥ मेरे परायण हुआ÷ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा

 मन और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरमें समस्त प्राणियोंमें कर्मोंमें समस्त भोगोंमें एवं जाति कुल देश, वर्ण और आश्रममें ममताका सर्वथा त्याग कर देना ही 'ममतासे रिहत होना' है ।

† जिसके अन्तःकरणमें विक्षेपका सर्वथा अभाव हो गया है और जिसका अन्तःकरण अटल शान्ति और शुद्ध सारिवक प्रसन्नतासे व्याप्त रहता है। वह उपरत पुरुष 'शान्तियुक्त' कहा जाता है।

१. जो सिंद्रानन्द्यन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित हो जाता है। जिन्नकी दृष्टिमें एक सिंद्रानन्द्यन ब्रह्मसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती। 'अहं ब्रह्मास्मि'—वह ब्रह्म ही मैं हूँ, आदि महावाक्यों अनुसार जिसकी परमात्मामें अभिन्नभावसे नित्य अटल स्थिति हो जाती है, ऐसे सांख्ययोगीका वाचक यहाँ 'ब्रह्मभूतः' पद है। गीताके पाँचवें अध्यायके चौवीसवें दलोकमें और छठे अध्यायके सत्ताईसवें दलोकमें भी इस स्थितिवाले योगीको 'ब्रह्मभूत' कहा है।

२. जिसका मन पवित्रः स्वच्छ और शान्त हो तथा निरन्तर शुद्ध प्रसन्न रहता हो। उसे 'प्रसन्नात्मा' कहते हैं।

्रै ब्रह्मभूत योगीकी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण संसारकी किसी भी वस्तुमें उसकी भिन्न सत्ता, रमणीय-बुद्धि और ममता नहीं रहती। अतएव दारीरादिके साथ किसीका संयोग-वियोग होनेमें उसका कुछ भी बनता-विगड़ता नहीं; इस कारण वह किसी भी हालतमें किसी भी कारणसे किंचिन्मात्र भी चिन्ता या शोक नहीं करता और वह पूर्णकाम हो जाता है, इसलिये वह कुछ भी नहीं चाहता।

§ जो ज्ञानयोगका फल है। जिसको ज्ञानकी परा निष्ठा और तत्त्वज्ञान भी कहते हैं। उसीको 'बरा भक्ति' कहा है।

× इस परा भक्तिरूप तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेके साथ ही वह योगी उस तत्त्वज्ञानके द्वारा मेरे यथार्थ रूपको जान छेता है; मेरा निर्गुण-निराकार रूप क्या है तथा सगुण-निराकार और सगुण-साकार रूप क्या है, मैं निराकारसे साकार कैसे होता हूँ और पुनः साकारसे निराकार कैसे होता हूँ — इत्यादि कुछ भी जानना उसके छिये शेष नहीं रहता।

+ परमात्माके तत्त्वज्ञान और उनकी प्राप्तिमें अन्तर यानी व्यवधान नहीं होता, परमात्माके स्वरूपको यथार्थ जानना और उनमें प्रविष्ट होना-दोनों एक साथ होते हैं। परमात्मा सबके आत्मरूप होनेसे वास्तवमें किसीको अप्राप्त नहीं हैं, अतः उनके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होनेके साथ ही उनकी प्राप्ति हो जाती है।

१. अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जितने भी शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म हैं—जिनका वर्णन पहले जियत कर्मं और स्वभावज कर्मं के नामसे किया गया है तथा जो भगवान्की आज्ञा और प्रेरणाके अनुकूल हैं—उन सबका वाचक यहाँ सर्वकर्माणि पद है।

÷ समस्त कमोंका और उनके फलरूप समस्त भोगोंका आश्रय त्यागकर जो भगवान्के ही आश्रित हो गया है, जो अपने मन-इन्द्रियोंसिहत दारीरको, उसके द्वारा किये जानेवाले समस्त कमोंको और उनके फलको भगवान्के समर्पण करके उन सबसे ममता, आसिक और कामना हटाकर भगवान्के ही परायण हो गया है, भगवान्को ही अपना परम प्राप्य, परम प्रिय, परम हितैपी, परमाधार और सर्वस्व समझकर जो भगवान्के विधानमें सदैव प्रसन्न रहता है—किसी भी सांसारिक वस्तुके संयोग-वियोगमें और किसी भी घटनामें कभी हर्ष-शोक नहीं करता, सदा भगवान्पर ही निर्भर रहता है, वह भक्तिप्रधान कर्मयोगी ही भगवत्परायण है।

करता हुआ भी मेरी ऋपासे सनातन अविनाशी परमपदको । प्राप्त हो जाता है ।। ५६ ॥

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्चित्य मश्चित्तः सततं भव॥५७॥

सव कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समबुद्धिरूप योगको §अवलम्बन करके मेरे परायण×और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो +।। ५७॥

मचित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि । अथ चेत् त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्यसि ॥५८॥ उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर जायगा÷और यदि अहंकारके कारण मेरे वचनोंको न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा अर्थात् परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगाA॥ ५८॥

यद्हंकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्यां नियोक्ष्यति॥ ५९॥

जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा', B तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा ा। ५९॥

\* जो सदासे है और सदा रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वह सिच्चदानन्द्घन, पूणेब्रहा, सर्वशक्ति-मान्, सर्वाधार परमेश्वर परम प्राप्य है, इसिंछये उसे 'परम पद' के नामसे कहा गया है। इसीको पैतालीसवें स्रोकमें 'संसिद्धि', छियालीसवेंमें 'सिद्धि' और पचपनवें स्रोकमें 'माम्' पदवाच्य परमेश्वर कहा गया है।

† सांख्ययोगी समस्त परिग्रह और समस्त भोगोंका त्याग करके एकान्त देशमें निरन्तर परमात्माके ध्यानका साधन करता हुआ जिस परमात्माको प्राप्त करता है, भगवदाश्रयी कर्मयोगी स्ववर्णाश्रमोचित समस्त कर्मोंको सदा करता हुआ भी उसी परमात्माको प्राप्त हो जाता है; दोनोंके फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता।

‡ अपने मनः इन्द्रिय और शरीरकोः उनके द्वारा किये जानेवाले कमींको और संसारकी समस्त वस्तुओंको भगवान्की समझकर उन सबमें ममताः आसित और कामनाका सर्वधा त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ भी करनेकी शिक्त नहीं है, भगवान् ही सब प्रकारकी शिक्त प्रदान करके मेरेद्वारा अपने इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते हैं, में कुछ भी नहीं करता—ऐसा समझकर भगवान्के आशानुसार उन्होंके लिये, उन्होंकी प्रेरणांसे, जैसे करावें बैसे ही, निमित्तमात्र बनकर समस्त कमींको कठपुतलीकी भाँति करते रहना—यही समस्त कमींको मनसे भगवान्में अर्पण कर देना है।

§ सिद्धि और असिद्धिमें, सुल और दुःलमें, लाम और हानिमें, इसी प्रकार संसारके समस्त पदार्थोंमें और प्राणियोंमें जो समबुद्धि है, उसको 'बुद्धियोग' कहते हैं।

× भगवान्को ही अपना परम प्राप्यः परम गतिः परम हितेषीः परम प्रिय और परमाधार माननाः उनके विधानमें सदा ही संतुष्ट रहना और उनकी प्राप्तिके साधनीमें तत्पर रहना भगवान्के परायण होना है।

- + मन-बुद्धिको अटल भावसे भगवान्में लगा देना; भगवान्के सिवा अन्य किसीमें किंचिन्मात्र भी प्रेमका सम्बन्ध न रखकर अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवान्का ही चिन्तन करते रहना; क्षणमात्रके लिये भी भगवान्की विस्मृतिका असह्य हो जाना; उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, खोते-जागते और समस्त कर्म करते समय भी नित्य-निरन्तर मनसे भगवान्के दर्शन करते रहना-यही निरन्तर भगवान्में चित्तवाला होना है।
- ÷ निरन्तर मुझमें मन लगा देनेके बाद तुम्हें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी दयाके प्रभावने अनायात ही तुम्हारे इस लोक और परलोकके समस्त दुःख टल जायँगे, तुम सब प्रकारके दुर्गुण और दुराचारोंने रहित होकर सदाके लिये जन्म-मरणरूप महान् संकटने मुक्त हो जाओगे और मुझ नित्य-आनन्दघन परमेश्वरको प्राप्त कर लोगे।

A यद्यपि भगवान् अर्जुनसे पहले यह कह चुके हैं कि तुम मेरे भक्त हो (गीता ४। ३) और यह भी कह आये हैं कि न मे भक्तः प्रगदयित' अर्थात् मेरे भक्तका कभी पतन नहीं होता (गीता ९। ३१) और यहाँ यह कहते हैं कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थात् तुम्हारा पतन हो जायगा; इसमें विरोध मालूम होता है; किंतु भगवान्ने स्वयं ही उपर्युक्त वाक्यमें न्वेत्' पदका प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर दिया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के भक्तका कभी पतन नहीं होता, यह ध्रुव सत्य है और यह भी सत्य है कि अर्जुन भगवान्के परम भक्त हैं; इसल्ये वे भगवान्की बात न सुनें, उनकी आज्ञाका पालन न करें—यह हो ही नहीं सकता; किंतु इतनेपर भी यदि अहंकारके वशमें होकर भगवान्की आज्ञाकी अवहेलना कर दें तो किर भगवान्के भक्त नहीं समझे जा सकते, इसल्ये किर उनका पतन होना भी युक्तिसङ्गत ही है।

B पहले भगवान्के द्वारा युद्ध करनेकी आज्ञा दी जानेपर (गीता २। ३) जो अर्जुनने भगवान्ते यह कहा था कि 'न योत्स्ये'—में युद्ध नहीं करूँगा (गीता २।९), उसी वातको स्मरण कराते हुए भगवान् कहते हैं कि तुम जो यह मानते हो कि 'में युद्ध नहीं करूँगा', तुम्हारा यह मानना केवल अहंकारमात्र है; युद्ध न करना तुम्हारे हाथकी वात नहीं है।

С जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कमोंके संस्कार जो वर्तमान जन्ममें स्वभावरूपसे प्रादुर्भूत हुए हैं। उनके समुदायको

स्वभावजेन कौन्तेयं निबद्धः स्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छिसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥६०॥

हे बुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मसे वँधा हुआ परवश होकर करेगा † ॥ ६०॥

सम्बन्ध-पूर्वक्षीकोंमें कर्म करनेमें मनुष्यको स्वभावके अधीन बतलाया गया; इसपर यह शङ्का हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव जड है, वह किसीको अपने वशमें कैसे कर सकता है; इसिलये भगवान् कहते हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेरोऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्राह्मदानि मायया॥ ६१॥

हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर‡ अपनी मायाचे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है§ ॥ ६१ ॥

प्रकृति यानी स्वभाव कहते हैं । इस स्वभावके अनुसार ही मनुष्यका भिन्न-भिन्न कमों के अधिकारीसमुदायमें जन्म होता है और उस स्वभावके अनुसार ही भिन्न-भिन्न मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न कमों में प्रवृत्ति हुआ करती है । अतएव यहाँ उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह दिखलाया है कि जिस स्वभावके कारण तुम्हारा क्षत्रियकुलमें जन्म हुआ है, वह स्वभाव तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी तुमको जबर्दस्ती युद्धमें प्रवृत्त करा देगा । योग्यता प्राप्त होनेपर वीरतापूर्वक युद्ध करना, युद्धसे उरना या भागना नहीं—यह तुम्हारा सहज कर्म है; अतएव तुम इसे किये विना रह नहीं सकोगे, तुमको युद्ध अवश्य करना पड़ेगा । यहाँ क्षत्रियके नाते अर्जुनको युद्धके विषयमें जो वात कही है, वही बात अन्य वर्णवालोंको अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोंके विषयमें समझ लेनी चाहिये ।

१. अर्जुनकी माता कुन्ती बड़ी वीर महिला थी। उसने स्वयं श्रीकृष्णके हाथ सँदेशा भेजते समय पाण्डवोंको युद्धके लिये उत्साहित किया था। अतः भगवान् यहाँ अर्जुनको 'कौन्तेय' नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम बीर माताके पुत्र हो। स्वयं भी श्रुरवीर हो। इसलिये तुमसे युद्ध किये विना नहीं रहा जायगा।

न्यायसे प्राप्त सहजकर्मको न करनेका अविवेकके अतिरिक्त दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है।

† यहाँ भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि युद्ध तो तुम्हें अपने स्वभावके वद्यमें होकर करना ही पड़िगा। इसिल्ये यदि मेरी आज्ञाके अनुसार अर्थात् सत्तावनवें श्लोकमें वतलायी हुई विधिके अनुसार उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो राग-द्वेषके जालमें फँसकर जन्म-मृत्युरूप संसारसागरमें गोते लगाते रहोगे।

जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें वहता हुआ मनुष्य उस प्रवाहका सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता, वरं अपना नाश कर लेता है और जो किसी नौका या काठका आश्रय लेकर या तैरनेकी कलासे जलके ऊपर तैरता रहकर उस प्रवाहके अनुकृल चलता है, वह किनारे लगकर उसको पार कर जाता है; उसी प्रकार प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ जो मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी हठसे कर्तव्य-कमोंका त्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता, वरं उसमें अधिक फँसता जाता है और जो परमेश्वरका या कर्मयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गके अनुसार अपनेको प्रकृतिसे अपर उठाकर प्रकृतिके अनुकृल कर्म करता रहता है, वह कर्मबन्धनसे मुक्त होकर प्रकृतिके पार चला जाता है अर्थात् परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

‡ यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे रेलगाड़ी आदि किन्हीं यन्त्रोंपर वैठा हुआ मनुष्य स्वयं नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी आदि यन्त्रके चलनेसे उसका चलना हो जाता है—उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल है, उसका किसी भी कियासे वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसका शरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी किया उसकी किया मानी जाती है तथा ईश्वरको सब भूतोंके हुद्यमें स्थित बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि यन्त्रको चलानेवाला प्रेरक जैसे स्वयं भी उस यन्त्रमें रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित है।

§ समस्त प्राणियोंको उनके पूर्वार्जित कर्म-संस्कारोंके अनुसार फल भुगतानेके लिये बार-बार नाना योनियोंमें उत्पन्न करना तथा भिन्न-भिन्न पदार्थोंसे, क्रियाओंसे और प्राणियोंसे उनका संयोग-वियोग कराना और उनके स्वभाव (प्रकृति) के अनुसार उन्हें पुनः चेष्टा करनेमें लगाना—यही भगवान्का उन प्राणियोंको अपनी मायाद्वारा भ्रमण कराना है।

यहाँ यदि कोई यह कहे कि कर्म करनेमें और न करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है या परतन्त्र १ यदि परतन्त्र है तो किसके परतन्त्र है—प्रकृतिके या स्वभावके अथवा ईश्वरके १ क्योंकि प्राणीको उनसठवें और साठवें स्लोकोंमें प्रकृतिके और स्वभावके अधीन बतलाया है तथा इस स्लोकमें ईश्वरके अधीन बतलाया है, तो कहना होगा कि कर्म करने और

श्रीमहाभारते

सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कर्मबन्धनसे छटकर परम शान्तिलाम करनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये: इसपर भगवान कहते हैं-

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात परां शानित स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम ६२

हे भारत ! त सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा \* । उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा ।। ६२॥

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जनको अन्तर्यामी परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेके लिये आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेशका उपसंहार करते हुए कहते हैं-

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। विमुश्यतदशेषेण यथेच्छिस तथा कर ॥ ६३॥

इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया

न करनेमें मनुष्य परतन्त्र है, इसीलिये यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता (गीता ३ । ५ ) । मनुष्यका जो कर्म करनेमें अधिकार बतलाया गया है। उसका अभिप्राय भी उसको स्वतन्त्र बतलाना नहीं है, विक परतन्त्र वतलाना ही है; क्योंकि वहाँ कमींके त्यागमें अशक्यता सचित की गयी है तथा मनुष्यको प्रकृतिके अधीन बतलाना, स्वभावके अधीन बतलाना और ईश्वरके अधीन बतलाना—ये तीनों वातें एक ही हैं। क्योंकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द हैं और ईश्वर स्वयं निरपेक्षभावसे अर्थात सर्वथा निर्लिस रहते हुए ही जीवोंकी प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके द्वारा उनको कमोंमें नियुक्त करते हैं, इसल्यि ईश्वरके अधीन वतलाना प्रकृतिके ही अधीन वतलाना है। दूसरे पक्षमें ईश्वर ही प्रकृतिके खामी और प्रेरक हैं, इस कारण प्रकृतिके अधीन वतलाना भी ईश्वरके ही अधीन वतलाना है।

इसपर कोई यह कहे कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्र है तो फिर उसके उद्घार होनेका क्या उपाय है और उसके िये कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाले शास्त्रोंकी क्या आवश्यकता है; तो कहना होगा कि कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाले शास्त्र मनुष्यको उसके स्वाभाविक कमोंसे इटानेके लिये या उससे स्वभावविषद्ध कर्म करवानेके लिये नहीं हैं, किंतु उन कमींको करनेमें जो राग-द्वेषके वशमें होकर वह अन्याय कर लेता है। उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूर्वक कर्तव्यकमोंमें लगानेके लिये है। इसलिये मनुष्य कर्म करनेमें स्वभावके परतन्त्र होते हुए भी उस स्वभावका सुधार करनेमें परतन्त्र नहीं है। अतएव यदि वह शास्त्र और महापुरुपोंके उपदेशसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रेरक सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी द्यारण ग्रहण कर ले और राग-द्वेपादि विकारोंका त्याग करके शास्त्रविधिके अनुसार न्यायपूर्वक अपने स्वाभाविक कर्मोंको निष्कामभावसे करता हुआ अपना जीवन बिताने लगे तो उसका उदार हो सकता है।

 भगवान्के गुणः प्रभावः तत्त्व और स्वरूपका श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान्को ही परम प्राप्यः परम गति, परप आश्रय और सर्वस्व समझना तथा उनको अपना स्वामी, भर्ता, प्रेरक, रक्षक और परम हितैपी समझकर सब प्रकारसे उनपर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ भगवानुका समझकर और भगवानुको सर्वव्यापी जानकर समस्त कमींमें ममता, अभिमान, आसिक और कामनाका त्याग करके भगवान्के आज्ञानुसार अपने कमींद्वारा समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित परमेश्वरकी सेवा करना; जो कुछ भी दु:ख-सुखके भोग प्राप्त हों। उनको भगवान्का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा ही संतुष्ट रहना; भगवान्के किसी भी विधानमें कभी किंचिन्मात्र भी असंतुष्ट न होना; मान, बहाई और प्रतिष्ठाका त्याग करके भगवानुके िवा किसी भी सांसारिक वस्तुमें ममता और आसिक न रखना; अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेमपूर्वक भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, तस्व और खरूपका नित्य-निर्न्तर अवण, चिन्तन और कथन करते रहना-ये सभी भाव तथा क्रियाएँ सब प्रकारसे परमेश्वरकी शरण प्रहण करनेके अन्तर्गत हैं।

† उपर्युक्त प्रकारसे भगवान् की शरण ग्रहण करनेवाले भक्तपर परम दयालु, परम सुहुद्, सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी अपार द्याका स्रोत बहने लगता है-जो उसके समस्त दु:खों और बन्धनोंको सदाके लिये वहा ले जाता है। इस प्रकार भक्तका जो समस्त दुःखोंसे और समस्त बन्धनोंसे छुटकर सदाके लिये परमानन्दसे युक्त हो जाना और सिचदानन्दधन पूर्णब्रह्म सनातन परमेश्वरको प्राप्त हो जाना है, यही परमेश्वरकी कपासे परम शान्तिको और सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना है।

🙏 भगवान्ने गीताके दूसरे अध्यायके ग्यारहवें स्ठोकसे आरम्भ करके यहाँतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, तत्त्व और खरूपका रहस्य मलीभाँति समझानेके लिये जितनी बातें कही हैं--उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'ज्ञान' शब्द है; वह सारा-का-सारा उपदेश भगवानका प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाला है, इसलिये उसका नाम 'ज्ञान' रक्खा गया है। संसारमें और शास्त्रोंमें जितने भी गुप्त रखनेयोग्य रहस्यके विषय माने गये हैं। उन सबमें भगवान्के गुण, प्रभाव और स्वरूपका यथार्थ ज्ञान करा देनेवाला उपदेश सबसे बढ़कर गुप्त रखनेयोग्य माना गया है; इसलिये इस उपदेशका महत्त्व समझानेके

मलीभाँति विचारकर जैसे चाहता है वैसे ही कर # ॥६३॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको सारे उपदेशपर विचार करके अपना कर्तन्य निर्धारित करनेके िियं कहे जानेपर भी जब अर्जुनने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपनेको अनिधकारी तथा कर्तन्य निश्चय करनेमें असमर्थ समझकर खिन्नचित्त हो गये, तब सबके हृदयकी बात जाननेवाले अन्तर्यामी मगवान स्वयं ही अर्जुनपर दया करके कहने लगे—

सर्वगुद्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे ददमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥ ६४॥ सम्पूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय है, ‡ इससे यह परम हितकारक वचन में तुझसे कहूँगा ॥ ६४॥

मन्मना भव मङ्गको मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥

हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो हो भेरा भक्त बन अ मेरा पूजन करनेवाला हो भे और मुझको प्रणाम

लिये और यह बात समझानेके लिये कि अनिधकारीके सामने इन बातोंको प्रकट नहीं करना चाहिये इस ज्ञानको अत्यन्त गोपनीय वतलाया गया है।

\* गीताके दूसरे अध्यायके ग्यारहर्वे श्लोकसे उपदेश आरम्भ करके भगवान्ने अर्जुनको सांख्ययोग और कर्मयोग, इन दोनों ही साधनोंके अनुसार स्वधर्मरूप युद्ध करना जगह-जगह (गीता २। १८,३७; ३।३०; ८।७; ११।३४) कर्तव्य वतलाया तथा अपनी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा। इसपर भी कोई उत्तर न मिलनेसे पुनः अर्जुनको सावधान करनेके लिये परमेश्वरको सबका प्रेरक और सबके हृद्यमें खित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा। इतनेपर भी जब अर्जुनने कुछ नहीं कहा, तब इस श्लोकके पूर्वाईमें उपदेशका उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेशका महत्त्व दिखलाकर इस वाक्यसे पुनः उसपर विचार करनेके लिये अर्जुनको सावधान करते हुए अन्तमें भगवान्ने यह कहा कि मैंने जो कर्मयोग, शानयोग और भक्तियोग आदि बहुत प्रकारके साधन बतलाये हैं, उनमेंसे तुम्हें जो साधन अच्छा मालूम पड़े, उसीका पालन करो अथवा और जो कुछ तुम ठीक समझो, वही करो।

† भगवान्ने यहाँतक अर्जुनको जितनी वार्ते कहीं, वे सभी वार्ते गुप्त रखनेयोग्य हैं; अतः उनको भगवान्ने जगह-जगह परम गुहा' और प्उत्तम रहस्य' नाम दिया है। उस समस्त उपदेशमें भी जहाँ भगवान्ने खास अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, मिहमा और ऐश्वर्यको प्रकट करके यानी में ही स्वयं सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, साक्षात् सगुण-निर्गुण परमेश्वर हूँ—इस प्रकार कहकर अर्जुनको अपना भजन करनेके लिये और अपनी शरणमें आनेके लिये कहा है, वे वचन अधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य हैं (गीता ९। १-२)। वे पहले भी कहे जा चुके हैं (गीता ९। ३४; १२। ६-७; १८। ५६-५७)। अतः यहाँ भगवान्के कहनेका यह अभिप्राय है कि पहले कहे हुए उपदेशमें भी जो अत्यन्त गुप्त रखने योग्य सबसे अधिक महत्त्वकी वात है, वह मैं तुम्हें अगले दो स्ठोकोंमें फिर कहूँगा।

‡ तिरसटवें श्लोकमें कही हुई बातको सुनकर भगवान्ने अर्जुनको अपने कर्तव्यका निश्चय करनेके लिये स्वतन्त्र विचार करनेको कह दिया, उसका भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं रक्खा; इस बातको सुनकर जब अर्जुनके मनमें उदासी छा गयी, वे सोचने लगे कि क्या मेरा भगवान्पर विश्वास नहीं है, क्या मैं इनका भक्त और प्रेमी नहीं हूँ, तब अर्जुनका शोक दूर करनेके लिये उन्हें उत्साहित करते हुए भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, तुम्हारा और मेरा प्रेमका सम्बन्ध अटल है; अतः तुम किसी तरहका शोक मत करो।

§ भगवान्को सर्वशक्तिमान् सर्वाघार, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य आदि गुणोंके समुद्र समझकर अनन्य प्रेमपूर्वक निश्चलमावसे मनको भगवान्में लगा देना, क्षणमात्र भी भगवान्की विस्मृतिको न सह सकना 'भगवान्में मनवाला' होना है।

× भगवान्को ही एकमात्र अपना भर्ता, खामी, संरक्षक, परम गित और परम आश्रय समझकर सर्वथा उनके अधीन हो जाना, किंचिन्मात्र भी अपनी स्वतन्त्रता न रखना, सब प्रकारसे उनपर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधानमें सदा ही संतुष्ट रहना और उनकी आज्ञाका सदा पालन करना तथा उनमें अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्य प्रेम करना भगवान्का भक्त वनना, है।

+ गीताके नर्वे अध्यायके छन्यीसर्वे क्लोकके वर्णनानुसार पत्र-पुष्पादिसे श्रद्धाः भक्ति और प्रेमपूर्वक भगवान्के विग्रह्का पूजन करनाः मनसे भगवान्का आवाहन करके उनकी मानसिक पूजा करनाः उनके वचनोंकाः उनकी लीलाभूमिका और उनके विग्रहका सब प्रकारसे आदर-सम्मान करना तथा सबमें भगवान्को व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियोंको भगवान्का स्वरूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजाः आदर-सत्कार करना आदि सब भगवान्की पूजाः करनेके अन्तर्गत हैं।

श्रीमहाभारते

कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, न यह मैं तझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ: में क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ ६५ ॥

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्चः ॥ ६६ ॥

सम्पूर्ण धर्मोंको अर्थात् सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको मुझर्मे त्यागकर ह तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्। सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा× । मैं तझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगाः + तू शोक मत कर÷ ॥ ६६ ॥

सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान् गीताके उपदेशका उपसंहार

 जिन परमेश्वरके सगुण-निर्गुण, निराकार-साकार आदि अनेक रूप हैं; जो अर्जुनके सामने श्रीकृष्णरूपमें प्रकट होकर गीताका उपदेश सना रहे हैं; जिन्होंने रामरूपमें प्रकट होकर संसारमें घर्मकी मर्यादाका स्थापन किया और नृसिंहरूप घारण करके भक्त प्रह्लादका उद्घार किया—उन्हीं सर्वशक्तिमान्। सर्वगुणसम्पन्न। अन्तर्यामी। परमाधार, समप्र पुरुपोत्तम भगवान्के किसी भी रूपको, चित्रको, चरणचिह्नोंको या चरणपादुकाओंको तथा उनके गुण, प्रभाव और तत्त्वका वर्णन करनेवाले शास्त्रोंको साष्टाङ्क प्रणाम करना या समस्त प्राणियोंमें उनको व्याप्त या समस्त प्राणियोंको भगवानका स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करना 'भगवानको नमस्कार करना' है।

🕇 जिसमें चारों साधन पूर्णरूपसे होते हैं, उसको भगवानकी प्राप्ति हो जाय-इसमें तो कहना ही क्या है; परंतु इनमें एक-एक साधनसे भी भगवान्की प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि भगवान्ने स्वयं ही गीताके आठवें अध्यायके चौदह्वें रलोकमें केवल अनन्यचिन्तनसे अपनी प्राप्तिको सुलभ बतलाया है। गीताके सातवें अध्यायके तेईसवें और नवेंके पचीसवेंमें अपने भक्तको अपनी प्राप्ति बतलायी है और नवें अध्यायके छन्बीसवेंसे अस्टाईसवेंतक एवं इस अध्यायके छियाछी सर्वे इलोकमें केवल पूजनसे अपनी प्राप्ति बतलायी है।

🙏 अर्जुन भगवान्के प्रिय भक्त और सखा थे। अतएव उनपर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर अतिशय हढ विश्वास करानेके लिये और अर्जुनके निमित्तसे अन्य अधिकारी मनुष्योंका विश्वास हढ़ करानेके लिये भगवान्ने कहा है कि मैं तझसे सत्य प्रतिशा करता हैं।

६ वर्णः आश्रमः स्वभाव और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म कर्तव्य बतलाये गये हैं। गीताके बारहवें अध्यायके छठे रलोकमें 'सर्वाणि' विशेषणके सहित 'कर्माणि' पदसे और इस अध्यायके सत्तावनवें रलोकमें 'सर्व-कर्माणि पदसे जिनका वर्णन किया गया है, उन शास्त्रविहित समस्त कर्मीको जो उन दोनों स्लोकोंकी व्याख्यामें बतलाये हुए प्रकारसे भगवान्में समर्पण कर देना है अर्थात् सब कुछ भगवान्का समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरमें तथा उनके द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें और उनके फलरूप समस्त भोगोंमें ममता, आसक्ति, अभिमान और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना और केवल भगवानके ही लिये भगवानकी आजा और प्रेरणांके अनुसार, जैसे वे करवावें, वैसे कठपुतलीकी भाँति उनको करते रहना-यही यहाँ समस्त धर्मीका परित्याग करना है, उनका स्वरूपसे त्याग करना नहीं।

🗴 गीताके बारहवें अध्यायके छठे इलोकमें। नवें अध्यायके अन्तिम इलोकमें तथा इस अध्यायके सत्तावनवें क्लोकमें कहे हुए प्रकारसे भगवान्को ही अपना परम प्राप्यः परम गतिः परमाधारः परम प्रियः परम हितैयीः परम मुहृद्ः परम आत्मीय तथा भर्ता, स्वामी, संरक्षक समझकर उठते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, स्रोते-जागते और हरेक प्रकारसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते समय परम श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेमसे नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और उनके विधानमें सदा ही संतुष्ट रहना एवं सब प्रकारसे केवलमात्र एक भगवान्पर ही भक्त प्रह्लादकी भौति निर्भर रहना एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चला जाना है।

- + ग्रुभाग्रुभ कर्मोंका फलरूप जो कर्मबन्धन है-जिससे बँधा हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना योनियोंमें धूम रहा है, उस कर्मबन्धनसे मुक्त कर देना ही पापोंसे मुक्त कर देना है। इसिल्ये गीताके तीसरे अध्यायके इकतीसर्वे इलोकमें 'कर्मभि: मुन्यन्ते' से, बारहवें अध्यायके सातवें इलोकमें 'मृत्युसंसारसागरात् समुद्धर्ता भवामि' से और इस अध्यायके अडावनवें क्लोकमें 'मत्प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि' से जो बात कही गयी है, वही बात यहाँ 'में तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दुँगा इस वाक्यसे कही गयी है।
- ÷ गीताके दूसरे अध्यायके ग्यारहवें दलोकमें 'अशोच्यान्' पदसे जिस उपदेशका उपक्रम किया था, उसका 'मा ग्रुचः' पदसे उपसंहार करके भगवान्ने यह दिखलाया है कि गीताके दूसरे अध्यायके सातर्ने श्लोकमें तुम मेरी शरणागति स्वीकार कर ही चुके हो, अब पूर्णरूपसे मेरे शरणागत होकर तुम कुछ भी चिन्ता न करो और शोकका सर्वथा त्याग करके सदा-सर्वदा मुझ परमेश्वरपर निर्भर हो रहो । यह शोकका सर्वथा अभाव और भगवत्साक्षात्कार ही गीताका मुख्य तात्पर्य है ।

करके अब उस उपदेशके अध्यापन और अध्ययन आदिका माहात्म्य बतलानेके लिये पहले अनिधकारीके लक्षण बतलाकर उसे गीताका उपदेश सुनानेका निषेध करते हैं—

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाराश्चष्यवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥ ६७॥

तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमें न तो तपरिहत मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्ति-रिहतसे और न विना सुननेकी इच्छावालेसे ही कहना चाहिये तथा जो सुझमें दोषटिष्ट रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ य इमं परमं गुद्धं मङ्गकेष्वभिधास्यति । भक्तिं मिय परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त† गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें‡ कहेगाः है वह मुझको ही प्राप्त होगा–इसमें कोई संदेह नहीं है× || ६८ ||

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भवि॥ ६९॥

उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं + ॥ ६९॥

\* इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि यह गीताशास्त्र वड़ा ही गुप्त रखनेयोग्य विषय है, तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त और दैवी सम्पदासे युक्त हो, इसलिये इसका अधिकारी समझकर मैंने तुम्हारे हितके लिये तुम्हें यह उपदेश दिया है। अतः जो मनुष्य स्वधर्मपालनरूप तप करनेवाला न हो, ऐसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रभाव और तस्वके वर्णनसे भरपूर यह गीताशास्त्र नहीं सुनाना चाहिये।

तथा जिसका मुझ परमेश्वरमें विश्वास, प्रेम और पूज्यभाव नहीं है, जो अपनेको ही सर्वे-सर्वा समझनेवाला नास्तिक है—ऐसे मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय गीताशास्त्र नहीं सुनाना चाहिये।

इसी प्रकार यदि कोई अपने धर्मका पालनरूप तप भी करता हो; किंतु गीताशास्त्रमें श्रद्धा और प्रेम न होनेके कारण वह उसे सुनना न चाहता हो, तो उसे भी यह परम गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चाहिये; क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, इससे मेरे उपदेशका और मेरा अनादर होता है।

एवं संसारका उद्धार करनेके लिये सगुणरूपसे प्रकट मुझ परमेश्वरमें जिसकी दोषदृष्टि है, जो मेरे गुणोंमें दोषारोपण करके मेरी निन्दा करनेवाला है—ऐसे मनुष्यको तो किसी भी हालतमें यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; क्योंकि वह मेरे गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यको न सह सकनेके कारण इस उपदेशको सुनकर मेरी पहलेसे भी अधिक अवज्ञा करेगा, अतः वह अधिक पापका भागी होगा।

† यह उपदेश मनुष्यको संवारवन्यनसे छुड़ाकर साक्षात् परमेश्वरकी प्राप्ति करानेवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और गुप्त रखनेयोग्य है।

‡ इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो मुझको समस्त जगत्की उत्पत्तिः स्थिति और पालन करनेवाले। सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर समझकर मुझमें प्रेम करता है; जिसके चित्तमें मेरे गुण, प्रभावः लीला और तत्त्वकी वातें सुननेकी उत्मुकता रहती है और मुनकर प्रसन्नता होती है—वह मेरा भक्त है। उसमें पूर्वश्लोकमें वर्णित चारों दोषोंका अभाव अपने-आप हो जाता है। इसलिये जो मेरा भक्त है, वही इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्य—चाहे किसी भी वर्ण और जातिके क्यों न हों—मेरे भक्त बन सकते हैं (गीता ९। ३२); अतः वर्ण और जाति आदिके कारण इसका कोई भी अनिधकारी नहीं है।

§ स्वयं भगवान्में या उनके वचनोंमें अतिशय श्रद्धायुक्त होकर एवं भगवान्के नाम, गुण, लीला, प्रभाव और स्वरूपकी स्मृति उनके प्रममें विद्वल होकर केवल भगवान्की प्रसन्नताके ही लिये निष्कामभाव उपर्युक्त भगवद्धक्तोंमें इस गीताशास्त्रका वर्णन करना, इसके मूल श्लोकोंका अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनके भावोंको भलीमाँति प्रकट करना और समझाना, श्लोताओंकी शङ्काओंका समाधान करके गीताके उपदेशकों उनके हृदयमें जमा देना और गीताके उपदेशानुसार चलनेकी उनमें हृद्ध भावना उत्पन्न कर देना आदि सभी क्रियाएँ भगवान्में परम प्रेम करके भगवान्के भक्तोंमें गीताका कथन करना है।

× इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि गीताशास्त्रका उपर्युक्त प्रकारसे प्रचार करना—यह मेरी प्राप्तिका ऐकान्तिक उपाय है; इसलिये मेरी प्राप्ति चाहनेवाले अधिकारी भक्तोंको इस गीताशास्त्रके कथन तथा प्रचारका कार्य अवश्य करना चाहिये।

+ यहाँ भगवान् यह बतलाते हैं कि यह, दान, तप, सेवा, पूजा और जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य हैं, उन सबसे बढ़कर भेरे भावोंको मेरे भक्तोंमें विस्तार करना' मुझे अधिक प्रिय है। इस कारण जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे भावोंका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मेरे भक्तोंमें विस्तार करता है, वही सबसे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला है; उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। केवल इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करनेवाला नहीं है, यही बात नहीं है; किंतु उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करनेवाला कोई हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है। इसलिये मेरी प्राप्तिक जितने

सम्बन्ध—इस प्रकार उपर्युक्त दो इलोकोंमें गीताशास्त्रका श्रद्धा-मित्तपूर्वक भगवद्भक्तोंमें विस्तार करनेका फल और माहात्म्य बतलाया; किंतु सभी मनुष्य इस कार्यको नहीं कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इंसलिय अब गीताशास्त्रके अध्ययनका माहात्म्य बतलाते हैं—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मितः॥ ७०॥

जो पुरुष इस धर्ममय इस दोनोंके संवादरूप गीता-शास्त्रको पढ़ेगा, † उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ में पूजित हो कॅंगा—ऐसा मेरा मत है ॥ ७०॥

सम्बन्ध—इस प्रकार गीत।शास्त्रके अध्ययनका माहात्म्य बतलाकर, अब जो उपर्युक्त प्रकारसे अध्ययन करनेमें असमर्थ हैं—ऐसे मनुष्यके लिये उसके श्रवणका फल बतलाते हैं— श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। सोऽपिमुक्तः ग्रुआँह्योकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्॥

जो मनुष्य 

श्रद्धायुक्त और दोपदृष्टिसे रिहत होकर 
इस गीताशास्त्रका श्रवण भी करेगाः 

दस गीताशास्त्रका श्रवण भी करेगाः 

दस भी पापोंसे मुक्त 
होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होगा 

।।

सम्बन्ध—इस प्रकार गीताशास्त्रके कथन, पठन और श्रवणका माहात्म्य बतलाकर अब भगवान् स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अर्जुनको सचेत करनेके लिये उससे उसकी स्थिति पृष्टते हैं——

कचिद्तच्छुतं पार्थ त्वयैकात्रेण चेतसा। कचिद्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय॥ ७२॥

हे पार्थ ! क्या इस (गीताशास्त्र) को त्ने एकाग्रचित्त-से श्रवण किया !÷ और हे धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया !ऽ ॥ ७२ ॥

भी साधन हैं, उन सबमें यह 'भिक्तपूर्वक मेरे भक्तोंमें मेरे भावोंका विस्तार करनारूप' साधन सर्वोत्तम है-- ऐसा समझकर मेरे भक्तोंको यह कार्य करना चाहिये।

# यह साक्षात् परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ शास्त्र है; इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया है, वह सब-का-सब धर्मसे ओतप्रोत है।

† गीताका मर्म जाननेवाले भगवान्के भक्तों हस गीताद्यास्त्रको पढ्नाः इसका नित्य पाठ करनाः इसके अर्थका पाठ करनाः अर्थपर विचार करना और इसके अर्थको जाननेवाले भक्तोंसे इसके अर्थको समझनेकी चेष्टा करना आदि सभी अभ्यास गीताद्यास्त्रको पढ्नेके अन्तर्गत है।

श्लोकोंका अर्थ विना समझे इस गीताको पढ़ने और उसका नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थको भी साथ साथ पढ़ना और अर्थज्ञानके सिहत उसका नित्य पाठ करना अधिक उत्तम है तथा उसके अर्थको समझकर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेममें विह्व होकर भावान्वित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है।

‡ इस गीताशास्त्रका अध्ययन करनेसे मनुष्यको मेरे सगुण-निर्गुण और साकार-निराकार तत्त्वका मलीमाँति यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतः इस गीताशास्त्रका अध्ययन करना ज्ञानयज्ञके द्वारा मेरी पूजा करना है; क्योंकि सभी साधनोंका अन्तिम फल भगवान्के तत्त्वको मलीमाँति जान लेना है। और यह फल इस ज्ञानयज्ञके अनायास ही मिल जाता है।

§ जिसके अंदर इस गीताशास्त्रको श्रद्धापूर्वक श्रवण करनेकी भी किन नहीं है। वह तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है; क्योंकि उसका मनुष्यजन्म पाना व्यर्थ हो रहा है। इस कारण वह मनुष्यके रूपमें पशुके ही तुस्य है।

× भगवानकी सत्तामें और उनके गुण-प्रभावमें विश्वास करके तथा यह गीताशास्त्र साक्षात् भगवानकी ही वाणी है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है सब-का-सब यथार्थ है—ऐसा निश्चयपूर्वक मानकर और उसके वक्तापर विश्वास करके प्रेम और इचिके साथ गीताजीके मूल श्लोकोंके पाठका या उसके अर्थकी व्याख्याका श्रवण करना, यह श्रद्धासे युक्त होकर गीताशास्त्रका श्रवण करना है और उसका श्रवण करते समय भगवान्पर या भगवान्के वचनोंपर किसी प्रकारका दोपा-रोपण न करना—यह दोषदिष्टिसे रहित होकर उसका श्रवण करना है।

+ जो अड़सटवें श्लोकके वर्णनानुसार इस गीताशास्त्रका दूसरोंको अध्ययन कराता है तथा जो सत्तरवें श्लोकके कथनानुसार स्वयं अध्ययन करता है, उन लोगोंकी तो बात ही क्या है, पर जो इसका श्रद्धापूर्वक श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी जन्म-जन्मान्तरोंमें किये हुए पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंके और नरकके हेतुभूत पापकर्मसे छूटकर इन्द्रलोकसे लेकर भगवान्के परमधामपर्यन्त अपने-अपने प्रेम और श्रद्धांके अनुरूप भिन्न-भिन्न लोकोंको प्राप्त हो जाता है।

÷ भगवान्के इस प्रश्नका अभिप्राय यह है कि मेरा यह उपदेश बड़ा ही दुर्लभ है, मैं हरेक मनुष्यके सामने 'में ही साक्षात् परमेश्वर हूँ, तू मेरी ही शरणमें आ जा' इत्यादि बातें नहीं कह सकता; इसलिये तुमने मेरे उपदेशको भलीभाँति ध्यानपूर्वक सुन तो लिया है न १ क्योंकि यदि कहीं तुमने उसपर ध्यान न दिया होगा तो तुमने निःसंदेह बड़ी भूल की है ।

ऽ भगवान्के इस प्रश्नका भाव यह है कि जिस मोहसे युक्त होकर तुम धर्मके विषयमें अपनेको मूढचेता बतला रहे थे (गीता २।७) तथा अपने स्वधर्मका पालन करनेमें पाप समझ रहे थे (गीता १।३६ से ३९)और समस्त कर्तन्यकर्मोंका त्याग करके भिक्षाके अन्नसे जीवन विताना श्रेष्ठ समझ रहे थे (गीता २।५) एवं जिसके कारण तुम स्वजन-वधके भयसे व्याकुल हो रहे थे (गीता १।४५-४७) और अपने कर्तन्यका निश्चय नहीं कर पाते थे (गीता २।६-७)—तुम्हारा वह अज्ञानजनित मोह





नधे मोहः स्मृतिल्ङ्या त्वत्यसादान्मयाच्युत । स्थिते।ऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं नव ॥ ( गीना १८८। ७३)

अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लञ्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥

अर्जुन बोले—हे अन्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नय हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय-रिह्त होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञाका पालन करूँगा \*।।

सम्बन्ध—इस प्रकार घृतराष्ट्रके प्रश्नानुसार भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप गीताशास्त्रका वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए संजय घृतराष्ट्रके सामने गीताका महत्त्व प्रकट करते हैं—

संजय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महातमनः। संवादमिममधौषमद्भतं रोमहर्षणम्॥ ७४॥ संजय बोळे—इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमाञ्चकारक संवाद-को सुना† ॥ ७४॥

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद् गुह्यमहं परम्। योगंयोगेश्वरात् ऋष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्॥

श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको § अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है ॥ ७५ ॥

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम्। केरावार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥७६॥

हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्य-युक्तः कल्याणकारक और अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके में वार-वार हिंदत होता हूँ × ॥ ७६ ॥

अब नष्ट हो गया या नहीं ? यदि मेरे उपदेशको तुमने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो अवश्य ही तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिये और यदि तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है तो यही मानना पड़ेगा कि तुमने उस उपदेशको एकाग्रचित्तसे नहीं सुना।

यहाँ भगवान्के इन दोनों प्रश्नोंमें यह उपदेश भरा हुआ है कि मनुष्यको इस गीताशास्त्रका अध्ययन और अवण वड़ी सावधानीके साथ एकाग्रचित्तसे तत्पर होकर करना चाहिये और जबतक अज्ञानजनित मोहका सर्वथा नाश न हो जाया तबतक यह समझना चाहिये कि अभीतक मैं भगवान्के उपदेशको यथार्थ नहीं समझ सका हूँ, अतः पुनः उसपर श्रद्धा और विवेकपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

\* अर्जुनके कहनेका अभिप्राय यह है कि आपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर मुझपर बड़ी भारी दया की है, आपके उपदेशको सुननेसे मेरा अज्ञानजित मोह सर्वथा नष्ट हो गया है अर्थात् आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिस मोहसे व्याप्त होकर में आपकी आज्ञाको माननेके लिये तैयार नहीं होता या (गीता २ । ९) और वन्धु-वान्ववोंके विनाशका मय करके शोकसे व्याकुल हो रहा था (गीता १ । २८ से ४७ तक )—वह सब मोह अब सर्वया नष्ट हो गया है तथा मुझे आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपकी पूर्ण स्मृति प्राप्त हो गयी है और आपका समप्र रूप मेरे प्रत्यक्ष हो गया है—मुझे कुल भी अज्ञात नहीं रहा है। अब आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार स्वरूपके विषयमें तथा धर्म-अधर्म और कर्तव्य-अकर्तव्य आदिके विषयमें मुझे किंचिन्मात्र भी संशय नहीं रहा है। आपकी दयासे में कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरे लिये अब कुल भी कर्तव्य शेव नहीं रहा; अतएव आपके कथनानुसार लोकसंब्रहके लिये युद्धादि समस्त कर्म जैसे आप करवार्योग, निमित्तमात्र बनकर लीलारूपसे में वैसे ही करूँगा।

† संजयके कथनका यह भाव है कि साक्षात् नर-ऋषिके अवतार महात्मा अर्जुनके पूछनेपर सबके हृदयमें निवास करनेवाले सर्वव्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, इस कारण यह बड़े ही महत्त्वका है तथा यह उपदेश वड़ा ही आश्चर्यजनक और असाधारण है; इससे मनुष्यको भगवान् के दिव्य अलौकिक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्ययुक्त समग्ररूपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे जैसे-जैसे सुनता और समझता है, वैसे-ही-वैसे हर्ष और आश्चर्यके कारण उसका श्रीर पुछकित हो जाता है, उसके समस्त शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है।

‡ संजयके कथनका अभिप्राय यह है कि भगवान् व्यासजीने दया करके जो मुझे दिव्य दृष्टि अर्थात् दूर देशमें होने-वाली समस्त घटनाओंको देखने, सुनने और समझने आदिकी अद्भुत शक्ति प्रदान की है, उसीके कारण आज मुझे भगवान्-का यह दिव्य उपदेश सुननेके लिये मिला; नहीं तो मुझे ऐसा सुयोग कैसे मिलता !

§ भगवान्की प्राप्तिके उपायभूत कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग और भक्तियोग आदि साधनोंका इसमें भली भौति वर्णन किया गया है तथा वह स्वयं भी अर्थात् श्रद्धापूर्वक इसका पाठ भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन होनेसे योगरूप ही है।

× संजयके कथनका यह भाव है कि भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका दिव्य संवादरूप यह गीताशास्त्र अध्ययन, अव्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि करनेवाले मनुष्यको परम पवित्र करके उसका सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला तथा भगवान्के आश्चर्यमय गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, तत्त्व, रहस्य और स्वरूपको बतानेवाला है; अतः यह अत्यन्त ही पवित्र, दिव्य एवं अलैकिक है। इस उपदेशने मेरे हृदयको इतना आकर्षित कर लिया है कि अब मुझे दूसरी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती; मेरे मनमें वार-वार उस उपदेशकी स्मृति हो रही है और उन भावोंके आवेशमें में असीम हर्षका अनुभव कर रहा हूँ, प्रेम और हर्षके कारण विद्वल हो रहा हूँ।

तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । विसयोमेमहान्राजन हुण्यामिच पुनः पुनः ॥ ७७॥

हे राजन् ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान् आश्चर्य होता है और मैं वार-वार हर्षित हो रहा हुँ ॥ ७७ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए गीताके उपदेशकी और भगवान्के अद्भुत रूपकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट करके, अब संजय घृतराष्ट्रसे पाण्डवोंकी विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविंजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥ ७८॥

हे राजन् ! जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुपधारी अर्जुन हैं, वहींपर श्री, विजय, विभृति और अचल नीति है—ऐसा मेरा मत है† ॥ ७८॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-र्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ भीष्मपर्वणि तु द्विचत्वाविंशोऽध्यायः॥ ४२॥

इस प्रकार श्रीमहानारत भीष्मपर्वके श्रीमङ्गवद्गीतापर्वके अन्तर्शत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्ररूप श्रीमङ्गवद्गीतोपनिषद्, श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१८॥ भीष्मपर्वमें बयाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४२॥

'श्रीमद्भगवद्गीता' 'आनन्दिचिद्घन' षडैश्वर्यपूर्ण चराचरविन्दित परमपुरुषोत्तमः साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है। यह अनन्त रहस्योंसे पूर्ण है। परम द्यामय भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशमें इसका रहस्य समझमें आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विद्युद्ध भक्तिसे अपने दृदयको भरकर भगवद्गीताका मनन करते हैं, वे ही भगवत्-कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके स्वरूपका किसी अंशमें अनुभव कर सकते हैं। अत्रण्य अपना कल्याण चाहनेवाले नर-नारियोंको उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदर्श मानकर अपनेमें अर्जुनके से दैवी गुणोंका अर्जन करते हुए श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गीताका श्रवण-मनन और अध्ययन करें एवं भगवान्के आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ साधन-में लग जायँ। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अन्तःकरणमें नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम और दिव्य भावोंकी स्फुरणाएँ होती रहतीहैं तथा वे सर्वथा ग्रद्धान्तःकरण होकर भगवान्की अलोकिक कृपा-सुधाका रसास्वादन करते हुए शीव ही भगवान्को प्राप्त हो जाते हैं।

† यहाँ संजयके कहनेका अभिप्राय यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण समस्त योगद्यक्तियोंके स्वामी हैं; वे अपनी योग-द्यक्तिसे क्षणभरमें समस्त जगत्की उत्पक्ति, पालन और संहार कर सकते हैं; वे साक्षात् नारायण भगवान् श्रीकृष्ण जिस धर्मराज युधिष्ठिरके सहायक हैं, उसकी विजयमें क्या शङ्का है।

इसके सिवा अर्जुन भी नर ऋषिके अवतार, भगवान्के प्रिय सखा और गाण्डीव-धनुषके धारण करनेवाले महान् वीर पुरुष हैं; वे भी अपने भाई युधिष्ठिरकी विजयके लिये किटबद्ध हैं। अतः आज उस युधिष्ठिरकी बरावरी दूसरा कौन कर सकता है; क्योंकि जहाँ सूर्य रहता है, प्रकाश उसके साथ ही रहता है—उसी प्रकार जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन रहते हैं, वहीं सम्पूर्ण शोभा, सारा ऐश्वर्य और अटल न्याय (धर्म)—ये सब उनके साथ-साथ रहते हैं और जिस पक्षमें धर्म रहता है, उसीकी विजय होती है। अतः पाण्डवोंकी विजयमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं है। यदि अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्रोंको समझाकर पाण्डवोंसे संधि कर लो।

१. भगवान् श्रीकृष्णके गुणः प्रभावः लीलाः ऐश्वर्यः मिहमाः नाम और खरूपका श्रवणः मननः कीर्तनः दर्शन और स्पर्शे आदिके द्वारा उनके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध हो जानेसे वे मनुष्यके समस्त पापोंकोः अज्ञानको और दुःखको हरण कर लेते हैं तथा वे अपने भक्तोंके मनको चुरानेवाले हैं; इसलिये उन्हें 'हरि' कहते हैं।

<sup>#</sup> जिस अत्यन्त आश्चर्यमय दिव्य विश्वरूपका भगवान्ने अर्जुनको दर्शन कराया या और जिसके दर्शनका महत्त्व भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके सेंतालीसवें और अड़तालीसवें स्थोकोंमें स्वयं बतलाया है, उसी विराट् स्वरूपको लक्ष्य करके संजय यह कह रहे हैं कि भगवान्का वह रूप मेरे चित्तसे उतरता ही नहीं, उसे में वार-बार स्मरण करता रहता हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान्के अतिशय दुर्लभ उस दिव्य रूपका दर्शन मुझे कैंसे हो गया ! मेरा तो ऐसा कुछ भी पुण्य नहीं था, जिससे मुझे ऐसे रूपके दर्शन हो सकते । अहो ! इसमें केवलमात्र भगवान्की अहैतुकी दया ही कारण है । साथ ही उस रूपके अत्यन्त अद्भुत हत्योंको और घटनाओंको याद कर-करके भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है तथा उसे वार-वार याद करके में हर्ष और प्रेममें विह्वल भी हो रहा हूँ; मेरे आनन्दका पारावार नहीं है ।



भगशन् श्रीकृष्ण और अर्जुनके साथ विजय, विभूति, नीति और श्री





# महाभारत

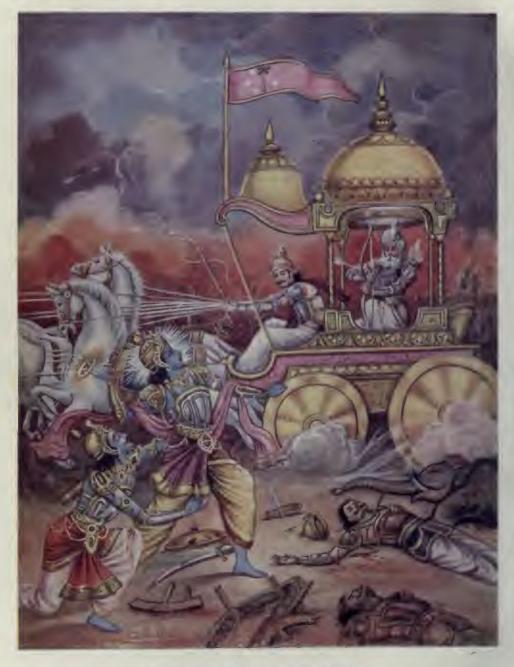

भीष्मपितामहपर भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा

#### ( भीष्मवधपर्व )

### त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

गीताका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, कृप और शल्यसे अनुमति लेकर युद्धके लिये तैयार होना

वैश्रम्यायन उवाच

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः। या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःस्ता ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! अन्य बहुत-से शास्त्रोंका संग्रह करनेकी क्या आवश्यकता है ? गीताका ही अच्छी तरहसे गान ( अवण, कीर्तन, पठन-पाठन, मनन और धारण ) करना चाहिये; क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान्के साक्षात् मुखकमलसे निकली हुई है ॥ १॥

सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः॥२॥

गीता सर्वशास्त्रमयी है (गीतामें सव शास्त्रोंके सार-तत्त्वका समावेश है )। भगवान् श्रीहरि सर्वदेवमय हैं। गङ्गा सर्वतीर्थमयी हैं और मनु ( उनका धर्मशास्त्र ) सर्व-वेदमय हैं।। २॥

गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते। चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते॥ ३॥

गीता, गङ्गा, गायत्री और गोविन्द-इन 'ग' कारयुक्त चार नार्मोको दृदयमें धारण कर लेनेपर मनुष्यका फिर इस संसारमें जन्म नहीं होता ॥ ३॥

षद्शतानि सर्विशानि स्ठोकानां प्राहे केशवः। अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तपष्टिं तु संजयः॥ ४॥ धृतराष्ट्रः स्रोकमेकं गीताया मानमुच्यते।

इस गीतामें छः सौ बीस रलोक भगवान् श्रीकृष्णने कहे हैं, सत्तावन रलोक अर्जुनके कहे हुए हैं, सड़सठ रलोक संजयने कहे हैं और एक रलोक धृतराष्ट्रका कहा हुआ है। यह गीता-का मान वताया जाता है।। ४ है।।

भारतामृतसर्वसमीताया मथितस्य च। सारमुद्धृत्य इष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम्॥ ५॥

भारतरूपी अमृतराशिके सर्वस्व सारभूत गीताका मन्यन करके उसका सार निकालकर श्रीकृष्णने अर्जुनके मुखमें (कानोंद्वारा मन-बुद्धिमें) डाल दिया है ॥ ५ ॥

संजय उवाच

ततो धनंजयं दृष्ट्या बाणगाण्डीवधारिणम्। पुनरेव महानादं व्यस्जन्त महारथाः॥६॥

उपर्युक्त पाँच श्लोक कितनी ही प्रतियों में नहीं है और
 कितनी ही प्रतियों में हैं।

पाण्डवाः सोमकाश्चेव ये चैषामनुंयायिनः। दध्मुश्च मुद्तिताः शङ्कान् वीराः सागरसम्भवान् ॥७॥

संजय कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर अर्जुनको गाण्डीव घनुष और वाण घारण किये देख पाण्डव महारिषयों। सोमकों तथा उनके अनुगामी सैनिकोंने पुनः बड़े जोरसे सिंहनाद किया। साथ ही उन सभी वीरोंने प्रसन्नतापूर्वक समुद्रसे प्रकट होनेवाले शिक्षोंको बजाया॥ ६-७॥

ततो भेर्यश्च पेरयश्च क्रकचा गोविपाणिकाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त ततः शब्दो महानभूत्॥ ८॥

तदनन्तर भेरी, पेशी, क्रकच और नरिंहे आदि बाजे सहसा वज उठे। इससे वहाँ महान् शब्द गूँजने लगा ॥८॥ तथा देवाः सगन्धर्वाः पितरश्च जनाधिए। सिद्धचारणसंधाश्च समीयुस्ते दिदक्षया॥ ९॥

ऋषयश्च महाभागाः पुरस्कृत्य शतकतुम्। समीयुस्तत्र सहिता द्रष्टुं तद् वैशसं महत्॥१०॥

नरेश्वर ! उस समय देवता, गन्धर्व, पितर, सिद्ध, चारण तथा महाभाग महर्षिगण देवराज इन्द्रको आगे करके उस भीषण मार-काटको देखनेके लिये एक साथ बहाँ आये ॥ ९-१० ॥

ततो युधिष्टिरो दृष्ट्वा युद्धाय समवस्थिते।
ते सेने सागरप्रख्ये मुद्धः प्रचिति नृप ॥ ११ ॥
विमुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्।
अवस्ता रथात् क्षिपं पद्गयामेव कृताञ्जलिः ॥ १२ ॥
पितामहमभिष्रेक्ष्य धर्मराजो युधिष्टिरः।
वाग्यतः प्रययौ येन प्राङ्माको रिपुवाहिनीम् ॥ १३ ॥

राजन्! तदनन्तर वीर राजा युधिष्टिरने समुद्रके समान उन दोनों सेनाओंको युद्धके लिये उपस्थित और चञ्चल हुई देख कवच खोलकर अपने उत्तम आयुधोंको नीचे डाल दिया और रथसे शीघ उतरकर वे पैदल ही हाथ जोड़े पितामह मीष्मको लक्ष्य करके चल दिये। धर्मराज युधिष्टिर मौन एवं पूर्वाभिमुख हो शत्रुसेनाकी ओर चले गये॥ ११–१३॥ तं प्रयान्त्रमधिष्टस्य करनीपत्रो धर्मन्त्रसः।

तं प्रयान्तमभिष्रेक्ष्य कुन्तीपुत्रो धनंजयः। अवतीर्य रथात् तूर्णं भ्रातृभिः सहितोऽन्वयात् ॥१४॥ वासुदेवश्च भगवान् पृष्ठतोऽनुजगाम तम्।

तथा मुख्याश्च राजानस्तचित्ता जग्मुखत्सुकाः॥ १५॥
कुन्तीपुत्र धनंजय उन्हें शत्रु-सेनाकी ओर जाते देख

Ho do 2-3. ₹-

तुरंत रथसे उतर पड़े और भाइयोंसिहत उनके पीछे-पीछे जाने लगे। भगवान् श्रीकृष्ण भी उनके पीछे गये तथा उन्हींमें चित्त लगाये रहनेवाले प्रधान-प्रधान राजा भी उत्सुक होकर उनके साथ गये।। १४-१५॥

अर्जुन उवाच

कि ते व्यवसितं राजन् यदसानपहाय वै। पद्भवामेव प्रयातोऽसि प्राड्युको रिपुवाहिनीम् ॥१६॥

अर्जुनने पृछा—राजन् ! आपने क्या निश्चय किया है कि इमलोगोंको छोड़कर आप पूर्वाभिमुख हो पैदल ही शत्रुसेनाकी ओर चल दिये हैं ? ॥ १६॥

भीमसेन उवाच

क गमिष्यसि राजेन्द्र निक्षिप्तकवचायुधः। दंशितेष्वरिसैन्येषु भ्रातृतुत्सुज्य पार्थिव॥१७॥

भीमसेनने भी पूछा—महाराज! पृथ्वीनाथ! कवच और आयुध नीचे डालकर भाइयोंको भी छोड़कर कवच आदिसे सुसजित हुई शत्रु-सेनामें कहाँ जायँगे! ॥ १७॥

नकुल उवाच

एवं गते त्विय ज्येष्ठे मम भ्रातिर भारत। भीमें दुनोति हृद्यं ब्रूहि गन्ता भवान् क नु ॥ १८॥

नकुलने पूछा—भारत ! आप मेरे बड़े भाई हैं। आपके इस प्रकार शत्रुसेनाकी ओर चल देनेपर भारी भय मेरे हृदयको पीड़ित कर रहा है। बताइये, आप कहाँ जायँगे ! ॥ १८॥

सहदेव उवाच

अस्मिन् रणसमूहे वै वर्तमाने महाभये। उत्सुज्य क नु गन्तासि शत्रूनभिमुखों नृप ॥ १९ ॥

सहदेवने पूछा—नरेश्वर ! इस रणक्षेत्रमें जहाँ रातु-सेनाका समूह जुटा हुआ है और महान् भय उपस्थित है, आप हमें छोड़कर रातुओंकी ओर कहाँ जायँगे ? ॥ १९॥

संजय उवाच

प्वमाभाष्यमाणोऽपि भ्रातृभिः कुरुनन्दनः। नोवाच वाग्यतःकिंचिद् गच्छत्येव युधिष्टिरः॥२०॥

संजय कहते हैं—राजन् ! भाइयोंके इस प्रकार कहनेपर भी कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोले । चुपचाप चलते ही गये ॥ २०॥

तानुवाच महाप्राज्ञो वासुदेवो महामनाः। अभिप्रायोऽस्य विज्ञातो मयेति प्रहसन्निव ॥ २१ ॥

तब परम बुद्धिमान् महामना भगवान् वासुदेवने उन चारों भाइयोंसे हँसते हुए-से कहा—'इनका अभिप्राय मुझे ज्ञात हो गया है।। २१।। एप भीष्मं तथा द्रोणं गौतमं शल्यमेव च । अनुमान्य गुरून् सर्वान् योत्स्यते पार्थिवोऽरिभिः ।२२।

'ये राजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शस्य—इन समस्त गुरुजनोंसे आज्ञा लेकर शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे॥ २२॥

श्चयंते हि पुराकल्पे गुरूनननुमान्य यः। युध्यते स भवेद् व्यक्तमपध्यातो महत्त्तरैः॥ २३॥

'सुना जाता है कि प्राचीन कालमें जो गुरुजनोंकी अनुमित लिये बिना ही युद्ध करता था। वह निश्चय ही उन माननीय पुरुषोंकी दृष्टिमें गिर जाता था ॥ २३॥

अनुमान्य यथाशास्त्रं यस्तु युध्येन्महत्तरैः। ध्रुवस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिर्मम॥२४॥

'जो शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार माननीय पुरुषोंसे आज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी उस युद्धमें अवश्य विजय होती है, ऐसा मेरा विश्वास है' ॥ २४॥

एवं व्रवति कृष्णेऽत्र धार्तराष्ट्रचमूं प्रति । ( तेत्रैरनिमिपैः सर्वैः प्रेक्षन्ते स्म युधिष्ठिरम् ॥) हाहाकारो महानासीनिःशब्दास्त्वपरेऽभवन् ॥ २५ ॥

जब भगवान् श्रीकृष्ण ये बातें कह रहे थे, उस समय दुर्योधनकी सेनाकी ओर आते हुए युधिष्ठिरको सब लोग अपलक नेत्रोंसे देख रहे थे। कहीं महान् हाहाकार हो रहा या और कहीं दूसरे लोग मुँहसे एक शब्द भी न बोलकर चुप हो गये थे॥ २५॥

हृष्ट्या युधिष्टिरं दूराद् धार्तराष्ट्रस्य सैनिकाः। मिथः संकथयाञ्चकुरेपो हि कुलपांसनः॥२६॥

युधिष्ठिरको दूरसे ही देखकर दुर्योधनके सैनिक आपसमें इस प्रकार बातचीत करने लगे—'यह युधिष्ठिर तो अपने कुलका जीता-जागता कलक्क ही है ॥ २६ ॥

व्यक्तं भीत इवाभ्येति राजासौ भीष्ममन्तिकम्। युधिष्टिरः ससोदर्यः शरणार्थं प्रयाचकः॥२७॥

ंदेखो, स्पष्ट ही दिखायी दे रहा है कि वह राजा युधिष्ठिर भयभीतकी भाँति भाइयोंसहित भीष्मजीके निकट शरण माँगनेके लिये आ रहा है ॥ २७॥

धनंजये कथं नाथे पाण्डवे च वृकोदरे। नकुले सहदेवे च भीतिरभ्येति पाण्डवम् ॥ २८॥

'पाण्डुनन्दन धनंजयः वृकोदर भीम तथा नकुल-सहदेव-जैसे सहायकोंके रहते हुए युधिष्ठिरके मनमें भय कैसे हो गया ! ॥ २८ ॥



### महाभारत 🐃



श्रीकृष्ण एदं भाइयोंसहित युधिष्ठिरका भीष्मको प्रणाम करके उनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना

न नृतं क्षत्रियकुले जातः सम्प्रथिते भुवि । यथास्य हृद्यं भीतमल्पसत्त्वस्य संयुगे ॥ २९ ॥

'निश्चय ही यह भूमण्डलमें विख्यात क्षत्रियोंके कुलमें उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका मानसिक बल अत्यन्त अल्प है; इसीलिये युद्धके अवसरपर इसका हुदय इतना भयभीत है'॥ २९॥

ततस्ते सैनिकाः सर्वे प्रशंसन्ति स्म कौरवान्। हृणः सुमनसो भूत्वा चैळानि दुधुबुश्च हृ॥ ३०॥

तदनन्तर वे सब सैनिक कौरवोंकी प्रशंसा करने लगे और प्रसन्नचित्त हो हर्षमें भरकर अपने कपड़े हिलाने लगे ॥

व्यनिन्दंश्च तथा सर्वे योधास्तव विशाम्पते । युधिष्ठिरं ससोदर्ये सहितं केशवेन हि ॥ ३१ ॥

प्रजानाथ ! आपके वे सब योद्धा भाइयों तथा श्रीकृष्ण-सहित युधिष्टरकी विशेषरूपसे निन्दा करते थे ॥ ३१ ॥

ततस्तत् कौरवं सैन्यं धिक्कृत्वा तु युधिष्ठिरम् । निःशन्दमभवत् तूर्णं पुनरेव विशाम्पते ॥ ३२ ॥

राजन् ! इस प्रकार युधिष्ठिरको धिक्कार देकर सारी कौरव-सेना पुनः शीघ्र ही चुप हो गयी ॥ ३२ ॥ किं नु वक्ष्यति राजासौ किं भीष्मः प्रतिवक्ष्यति । किं भीमः समरक्षाधीकिं नुकृष्णार्जुनाविति ॥ ३३ ॥

सव लोग मन-ही-मन सोचने लगे कि वह राजा क्या कहेगा और भीष्मजी क्या उत्तर देंगे ? युद्धकी रलाघा रखनेवाले भीमसेन तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन भी क्या कहेंगे ? ॥ ३३ ॥

विविक्षतं किमस्येति संशयः सुमहानभूत्। उभयोः सेनयो राजन् युधिष्ठिरकृते तदा॥ ३४॥

राजन् ! दोनों ही सेनाओंमें युधिष्टिरके विषयमें महान् संशय उत्पन्न हो गया था । सब सोचते थे कि राजा युधिष्टिर क्या कहना चाहते हैं ॥ ३४॥

सोऽवगाह्य चमूं शत्रोः शरशक्तिसमाकुलाम्। भीष्ममेवाभ्ययात् तूर्णं भ्रातृभिः परिवारितः॥ ३५॥

वाण और शक्तियोंसे भरी हुई शत्रुकी सेनामें बुसकर भाइयोंसे घिरे हुए युघिष्ठिर तुरंत ही भीष्मजीके पास जा पहुँचे ॥ ३५॥

तमुवाच ततः पादौ कराभ्यां पीड्य पाण्डवः। भीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय समुपस्थितम् ॥ ३६॥

वहाँ जाकर उन पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने अपने दोनों हाथोंसे पितामहके चरणोंको दवाया और युद्धके लिये उपस्थित हुए उन शान्तनुनन्दन भीष्मसे इस प्रकार कहा ॥ ३६॥



युधिष्ठिर उवाच

आमन्त्रये त्वां दुर्धर्प त्वया योत्स्यामहे सह। अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय॥ ३७॥

युधिष्ठिर बोळे—दुर्धर्ष वीर पितामह ! मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। तात! इसके लिये आप मुझे आज्ञा और आज्ञीर्वाद प्रदान करें॥

भीष्म उवाच यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते। शपेयं त्यां महाराज पराभावाय भारत॥ ३८॥

भीष्मजी बोले-पृथ्वीपते ! भरतकुलनन्दन ! महाराज ! यदि इस युद्धके समय तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होनेके लिये शाप दे देता ॥

प्रीतोऽहं पुत्र युध्यस जयमाग्तुहि पाण्डव। यत् तेऽभिलपितं चान्यत् तद्वाण्नुहि संयुगे॥ ३९॥

पाण्डुनन्दन! पुत्र! अव मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम युद्ध करो और विजय पाओ । इसके सिवा और भी जो तुम्हारी अभिलापा हो। वह इस युद्धभूमिमें प्राप्त करो ॥ ३९॥

वियतां च वरः पार्थं किमस्मत्तोऽभिकाङ्क्षसि । एवंगते महाराज न तवास्ति पराजयः ॥ ४०॥

पार्थ! वर माँगो । तुम मुझसे क्या चाहते हो ? महाराज! ऐसी स्थितिमें तुम्हारी पराजय नहीं होगी ॥ ४० ॥ अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थों न कस्यचित्। इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ ४१ ॥ महाराज ! पुरुष अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है। यह सच्ची वात है। मैं कौरवोंके द्वारा अर्थसे वँघा हुआ हूँ ॥ ४१॥

अतस्त्वां क्रीववद् वाक्यं त्रवीमि कुरुनन्दन । भृतोऽसम्यर्थेन कौरव्य युद्धादन्यत् किमिच्छसि ॥४२॥

कुरुनन्दन ! इसीलिये आज मैं तुम्हारे सामने नपुंसकके समान वचन बोलता हूँ । कौरव ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंने धनके द्वारा मेरा भरण-पोषण किया है; इसिलिये (तुम्हारे पक्षमें होकर ) उनके साथ युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम क्या चाहते हो, यह बताओ ॥ ४२ ॥

युधिष्टिर उवाच

मन्त्रयस्य महावाहो हितेषी मम नित्यशः। युध्यस्य कौरवस्यार्थे ममैप सततं वरः॥४३॥

युधिष्ठिर बोळे—महाबाहो! आप सदा मेरा हित चाहते हुए मुझे अच्छी सलाह दें और दुर्योधनके लिये युद्ध करें। में सदाके लिये यही वर चाहता हूँ ॥ ४३॥

भीष्म उवाच राजन् किमत्र साद्यं ते करोमि कुरुनन्दन । कामं योत्स्ये परस्यार्थे बृहि यत् ते विवक्षितम् ॥ ४४ ॥

भीष्म वोळे—राजन् ! कुरुनन्दन ! में यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ ! युद्ध तो में इच्छानुसार तुम्हारे शशुकी ओरसे ही करूँगा; अतः बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो !॥

युधिष्टिर उवाच

कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्। एतन्मे मन्त्रय हितं यदि श्रेयः प्रपद्यसि॥ ४५॥

युधिष्ठिर बोले—पितामह ! आप तो किसीसे पराजित होनेवाले हैं नहीं, किर मैं आपको युद्धमें कैसे जीत सकूँगा ! यदि आप मेरा कल्याण देखते और सोचते हैं तो मेरे हितकी सलाह दीजिये ॥ ४५ ॥

भीष्म उवाच

नैनं पदयामि कौन्तेय यो मां युध्यन्तमाहवे। विजयेत पुमान् कश्चित् साक्षादिप शतकतुः॥ ४६॥

भीष्मने कहा-कुन्तीनन्दन! में ऐसे किसी वीरको नहीं देखता, जो संग्रामभूमिमें युद्ध करते समय मुझे पराजित कर सके। युद्धकालमें कोई पुरुष, साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हो, मुझे परास्त नहीं कर सकता॥ ४६॥

युधिष्टिर उवाच

हन्त पृच्छामि तस्मात् त्वां पितामह नमोऽस्तु ते । वधोपायं ब्रवीहि त्वमात्मनः समरे परैः ॥ ४०॥

युधिष्ठिर बोले-पितामह! आपको नमस्कार है। इसलिये अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप युद्धमें शत्रुओंद्वारा अपने मारे जानेका उपाय बताइये॥ ४७॥ भीष्म उवाच

न स्म तं तात पश्यामि समरे यो जयेत माम्। न तावन्मृत्युकालोऽपि पुनरागमनं कुरु॥ ४८॥

भीष्म बोले—वेटा ! जो समरभूमिमें मुझे जीत ले ऐसे फिसी वीरको मैं नहीं देखता हूँ । अभी मेरा मृत्युकाल भी नहीं आया है। अतः अपने इस प्रश्नका उत्तर लेनेके लिये फिर कभी आना ॥ ४८ ॥

संजय उवाच

ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन । शिरसा प्रतिजन्नाह भूयस्तमभिवाद्य च ॥ ४९ ॥ प्रायात् पुनर्महावाहुराचार्यस्य रथं प्रति । पर्यतां सर्वसैन्यानां मध्येन भ्रातिभः सह ॥ ५० ॥ स द्रोणमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् । उवाच राजा दुर्धर्षमात्मिनःश्रेयसं वचः ॥ ५१ ॥

संजय बोले — कुरुनन्दन ! तदनन्तर महावाहु युधिष्ठिरने भीष्मकी आज्ञाको शिरोधार्य किया और पुनः उन्हें प्रणाम करके वे द्रोणाचार्यके रथकी ओर गये । सारी सेना देख रही थी और वे उसके बीचसे होकर भाइयों सहित द्रोणाचार्यके पास जा पहुँचे । वहाँ राजाने उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और उन दुर्जय वीर-शिरोमणिसे अपने हितकी बात पूछी——॥ ४९—५१॥



आमन्त्रये त्वां भगवन् योत्स्ये विगतकत्मषः। कथं जये रिपून् सर्वाननुशातस्त्वया द्विज ॥ ५२ ॥ भगवन् ! मैं सलाह पूछता हुँ, किस प्रकार आपके साथ निरपराध एवं पापरहित होकर युद्ध कहूँगा ? विप्रवर ! आपकी आज्ञासे मैं समस्त रात्रुओंको किस प्रकार जीतूँ ?'॥ द्रोण उवाच

यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः। श्रोपेयं त्वां महाराज पराभावाय सर्वेशः॥ ५३॥

द्रोणाचार्य वोले—महाराज ! यदि युद्धका निश्चय कर लेनेपर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होनेके लिये शाप दे देता ॥ ५३॥

तद् युधिष्ठिर तुप्रोऽस्मि पूजितश्च त्वयानघ । अनुजानामि युध्यस्व विजयं समवाष्त्रिहि ॥ ५४ ॥

निष्पाप युधिष्ठिर ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुमने मेरा वड़ा आदर किया । मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, शत्रुओंसे लड़ों और विजय प्राप्त करो ॥ ५४ ॥

करवाणि च ते कामं ब्रृहि त्वमभिकाङ्कितम्। एवंगते महाराज युद्धादन्यत् किमिच्छिस ॥ ५५॥

महाराज! में तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा। तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ क्या है ? वर्तमान परिस्थितिमें में तुम्हारी ओरसे युद्ध तो कर नहीं सकता; उसे छोड़कर तुम बताओं क्या चाहते हो ? ॥ ५५ ॥

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। इति सत्यं महाराज वद्धोऽसम्यर्थेन कौरवैः॥ ५६॥

पुरुष अर्थका दास है। अर्थ किसीका दास नहीं है। महाराज ! यह सच्ची वात है। मैं कौरवोंके द्वारा अर्थसे वँधा हुआ हूँ ॥ ५६॥

त्रवीम्येतत् क्वीववत् त्वां युद्धाद्न्यत् किमिच्छसि। योत्स्येऽहं कौरवस्यार्थे तवाशास्यो जयो मया॥ ५७॥

इसीलिये आज नपुंसककी तरह तुमसे पूछता हूँ कि तुम युद्धके सिवा और क्या चाहते हो १ में दुर्योधनके लिये युद्ध करूँगा; परंतु जीत तुम्हारी ही चाहूँगा ॥ ५७ ॥

युधिष्टिर उवाच जयमाशास्त्र मे ब्रह्मन् मन्त्रयस्त च मद्धितम् । युद्धव्यस्त कौरवस्यार्थे वर एप वृतो मया ॥ ५८॥

युधिष्ठिर वोले—ब्रह्मन् ! आप मेरी विजय चाहें और मेरे हितकी सलाह देते रहें; युद्ध दुर्योधनकी ओरसे ही करें। यही वर मैंने आपसे माँगा है॥ ५८॥

द्रोण उवाच

ध्रवस्ते विजयो राजन् यस्य मन्त्री हरिस्तव। अहं त्वामभिजानामि रणे शत्रृन् विमोक्ष्यसे ॥ ५९॥

द्रोणाचार्यने कहा—राजन् ! तुम्हारी विजय तो निश्चित है; क्योंकि साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारे मन्त्री हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्धमें शत्रुओंको उनके प्राणोंसे विमुक्त कर दोगे ॥ ५९॥ यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। युद्धयस्य गच्छ कौन्तेय पृच्छ मां किं ब्रवीमि ते ॥६०॥

जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है। कुन्तीकुमार! जाओ, युद्ध करो। और भी पूछो, तुम्हें क्या वताऊँ १॥ ६०॥

युधिष्टिर उवाच

पृच्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ श्रणु यन्मेऽभिकाङ्क्षितम्। कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्॥ ६१॥

युधिष्ठिर बोले—दिजश्रेष्ठ ! मैं आपसे पूछता हूँ। आप मेरे मनोवाञ्चित प्रस्तको सुनिये। आप किसीसे भी परास्त होनेवाले नहीं हैं; फिर आपको मैं युद्धमें कैसे जीत सकूँगा ! ॥ ६१॥

द्रोण उवाच

न तेऽिस्त विजयस्तावद् यावद् युद्धवाम्यहं रणे। ममाशु निधने राजन् यतस्व सह सोदरैः॥ ६२॥

द्रोणाचार्य वोले—राजन् ! मैं जनतक समरभूमिमें युद्ध करूँगा, तबतक तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। तुम अपने भाइयोंसहित ऐसा प्रयत्न करो, जिससे शीव्र मेरी मृत्यु हो जाय ॥ ६२ ॥

युधिष्ठिर उवाच

हन्त तस्मान्महाबाहो वधोपायं वदात्मनः। आचार्यप्रणिपत्यैष पृच्छामि त्वां नमोऽस्तु ते॥ ६३॥

युधिष्टिर बोले — महावाहु आचार्य ! इसिल्ये अव आप अपने वधका उपाय मुझे वताइये । आपको नमस्कार है । मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करके यह प्रश्न कर रहा हूँ ॥ ६३ ॥

द्रोण उवाच

न रात्रुंतात परयामि यो मां हन्याद् रथे स्थितम्। युध्यमानं सुसंरन्धं रारवर्षीघवर्षिणम्॥ ६४॥

द्रोणाचार्य वोले—तात ! जब मैं रथपर बैठकर कुपित हो बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्धमें संलग्न रहूँ, उस समय जो मुझे मार सके, ऐसे किसी शत्रुको नहीं देख रहा हूँ ॥ ६४ ॥

ऋते प्रायगतं राजन् न्यस्तरास्त्रमचेतनम्। हन्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ६५॥

राजन् ! जब मैं हथियार डालकर अचेत-सा होकर आमरण अनशनके लिये बैठ जाऊँ, उस अवस्थाको छोड़कर और किसी समय कोई मुझे नहीं मार सकता। उसी अवस्थामें कोई श्रेष्ठ योद्धा युद्धमें मुझे मार सकता है; यह मैं तुमसे सची बात कह रहा हूँ ॥ ६५॥

शस्त्रं चाहं रणे जह्यां श्रुत्वा तु महद्रियम् । श्रद्धेयवाक्यात् पुरुषादेतत् सत्यं त्रवीमि ते ॥ ६६ ॥ यदि मैं किसी विश्वसनीय पुरुषसे युद्धभूमिमें कोई अत्यन्त अप्रिय समाचार सुन हुँ तो हथियार नीचे डाल दूँगा। यह मैं तुमसे सञ्ची बात कह रहा हूँ ॥ ६६॥

संजय उवाच

प्तच्छुत्वा महाराज भारद्वाजस्य घीमतः। अनुमान्य तमाचार्ये प्रायाच्छारद्वतं प्रति॥ ६७॥

संजय कहते हैं-महाराज! परम बुढिमान् द्रोणाचार्य-की यह बात सुनकर उनका सम्मान करके राजा युधिष्ठिर कृपाचार्यके पास गये ॥ ६७ ॥

सोऽभिवाद्य रूपं राजा रुत्वा चापि प्रदक्षिणम्। उवाच दुर्धपंतमं वाक्यं वाक्यविदां बरः॥ ६८॥

उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करनेके पश्चात् वक्ताओंमें श्रेष्ठ राजा युधिष्टिरने दुई पर्व वीर कृपाचार्य-से कहा—॥ ६८॥



अनुमानये त्वां योत्स्येऽहं गुरो विगतकत्मयः। जयेयं च रिपून् सर्वाननुक्षातस्त्वयानघ॥ ६९॥

्निष्पाप गुरुदेव ! मैं पापरहित रहकर आपके साथ युद्ध कर सक्ँ, इसके लिये आपकी अनुमति चाहता हूँ। आपका आदेश पाकर मैं समस्त शत्रुओंको संग्राममें जीत सकता हूँ'।। ६९।।

कृप उवाच

यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः। द्यापेयं त्वां महाराज पराभावाय सर्वदाः॥ ७०॥ कृपाचार्यं बोळे—महाराज ! यदि युद्धका निश्चय कर लेनेपर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होनेके लिये तुम्हें शाप दे देता ॥ ७० ॥

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। इति सत्यं महाराज बद्घोऽस्म्यर्थेन कौरवैः॥ ७१॥

पुरुष अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है। महाराज! यह सञ्ची बात है। मैं कौरवोंके द्वारा अर्थसे वँचा हुआ हूँ॥ ७१॥

तेवामर्थे महाराज योद्धव्यमिति मे मतिः। अतस्त्वां क्वीवयद् त्रूयां युद्धादन्यत् किमिच्छसि ॥७२॥

महाराज ! मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे उन्हींके लिये युद्ध करना है; अतः तुमसे नपुंभककी तरह पूछ रहा हूँ कि तुम युद्धसम्बन्धी सहयोगको छोड़कर मुझसे और क्या चाहते हो ! ॥ ७२ ॥

युधिष्टिर उवाच

हन्त पृच्छामि ते तस्मादाचार्य शृणु मे वचः। इत्युक्तवा व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः॥ ७३॥

युधिष्टिर बोले—आचार्य! इसलिये अय मैं आपसे पूछता हूँ। आप मेरी बात सुनिये। इतना फहकर राजा युधिष्टिर व्यथित और अचेत-से होकर उनसे कुछ भी बोल न सके॥ ७३॥

संजय उवाच

तं गौतमः प्रत्युवाच विश्वायास्य विवक्षितम् । अवध्योऽहं महीपाल युद्धश्वस्य जयमाप्नुहि ॥ ७४ ॥

संजय कहते हैं—पृथ्वीपते ! कृपाचार्य यह समझ गये कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं; अतः उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा—'राजन् ! मैं अवध्य हूँ । जाओ, युद्ध करो और विजय प्राप्त करो ॥ ७४॥

प्रीतस्तेऽभिगमेनाहं जयं तव नराधिप। आशासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ ७५॥

'नरेश्वर ! तुम्हारे इस आगमनसे मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई है; अतः सदा उठकर मैं तुम्हारी विजयके लिये ग्रुभकामना करूँगा । यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ '।। ७५ ॥

एतच्छुत्वा महाराज गौतमस्य विशाम्पते। अनुमान्य कृपं राजा प्रययौ येन मद्रराट्॥ ७६॥

महाराज ! प्रजानाथ ! कृपाचार्यकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी अनुमित ले जहाँ मद्रराज शल्य थे, उस ओर चले गये ॥ ७६ ॥

स शत्यमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिष्रदक्षिणम् । उवाच राजा दुर्घर्षमात्मिनःश्रेयसं वचः ॥ ७७ ॥

दुर्जय वीर शल्यको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करने-के पश्चात् राजा युधिष्ठिरने उनसे अपने हितकी बात कही--॥



अनुमानये त्वां दुर्धर्ष योत्स्ये विगतकल्मवः। जयेयं नु परान् राजन्ननुज्ञातस्त्वया रिपून्॥ ७८॥

'दुर्घर्ष वीर ! मैं पापरहित एवं निरपराघ रहकर आपके साथ युद्ध करूँगा; इसके लिये आपकी अनुमित चाहता हूँ । राजन् ! आपकी आज्ञा पाकर मैं समस्त शत्रुओं-को युद्धमें परास्त कर सकता हूँ । । ७८ ॥

श्लय उवाच

यदि मां नाधिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः। शपेयं त्वां महाराज पराभावाय वै रणे॥ ७९॥

शारय बोले — महाराज ! यदि युद्धका निश्चय कर लेने-पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं युद्धमें तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे देता ॥ ७९ ॥

तुष्टोऽस्मि पूजितश्चास्मि यत् काङ्क्षसि तदस्तु ते। अनुजानामि चैव त्वां युध्यस्व जयमाप्नुहि॥ ८०॥

अव मैं बहुत संतुष्ट हूँ । तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया। तुम जो चाहते हो, वह पूर्ण हो । मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करो ॥ ८० ॥

ब्रुहि चैव परं वीर केनार्थः किं ददामि ते। पवंगते महाराज युद्धादन्यत् किमिच्छसि॥ ८१॥

बीर ! तुम कुछ और बताओं, किस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा १ मैं तुम्हें क्या दूँ १ महाराज! इस परिस्थितिमें युद्ध-विषयक सहयोगको छोड़कर तुम मुझसे और क्या चाहते हो १॥

अर्थस्य पुरुषोदासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। इति सत्यं महाराज वद्योऽस्म्यर्थेन कौरवैः॥ ८२॥ पुरुष अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है। महाराज ! यह सच्ची बात है। कौरवोंके द्वारा में अर्थसे वॅथा हुआ हूँ ॥ ८२॥

करिष्यामि हि ते कामं भागिनेय यथेप्सितम्। ब्रवीम्यतः क्लीबवत् त्वां युद्धाद्न्यत् किमिच्छसि॥८३॥

इसिलये में तुमसे नपुंसककी भाँति कह रहा हूँ। बताओ, तुम युद्धविषयक सहयोगके सिवा और क्या चाहते हो १ मेरे भानजे ! मैं तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करूँगा।।

युधिष्ठिर उवाच

मन्त्रयस्व महाराज नित्यं मिद्धतमुत्तमम् । कामं युद्धव परस्यार्थे वरमेतं वृणोम्यहम् ॥ ८४॥

युधिष्ठिर बोले—महाराज ! मैं आपसे यही वर माँगता हूँ कि आप प्रतिदिन उत्तम हितकी सलाह मुझे देते रहें । अपने इच्छानुसार युद्ध दूसरेके लिये करें ॥ ८४ ॥ शल्य उनाच

किमत्र ब्र्हि साह्यं ते करोमि नृपसत्तम । कामं योत्स्ये परस्यार्थे बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ ८५॥

राल्य वोले — नृपश्रेष्ठ ! वताओ, इस विषयमें मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँ ? कौरवोंके द्वारा मैं अर्थसे वैधा हुआ हूँ; अतः अपने इच्छानुसार युद्ध तो मैं तुम्हारे विपक्षी-की ओरसे ही करूँगा ॥ ८५॥

युधिष्ठिर उवाच

स एव मे वरः शत्य उद्योगे यस्त्वया कृतः।
स्तुषुत्रस्य संग्रामे कार्यस्तेजोवधस्त्वया ॥ ८६॥
(त्वां हि योक्ष्यित स्तृत्वे स्तुषुत्रस्य मातुले।
दुर्योधनो रणे शुर्मिति मे नैष्ठिकी मितः॥)

युधिष्ठिर वोले—मामाजी! जय युद्धके लिये उद्योग चल रहा था, उन दिनों आपने मुझे जो वर दिया था, वही वर आज भी मेरे लिये आवश्यक है। सूतपुत्रका अर्जुनके साथ युद्ध हो तो उस समय आपको उसका उत्साह नष्ट करना चाहिये। मामाजी! मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उस युद्धमें दुर्योधन आप-जैसे शूरवीरको सूतपुत्रके सार्थिका कार्य करनेके लिये अवस्य नियक्त करेगा॥ ८६॥

शल्य उवाच

सम्पत्स्यत्येष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेप्सितम् । गच्छ युध्यस्व विश्रव्धः प्रतिजाने वचस्तव ॥ ८७॥

शाल्य बोले — कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा यह अभीष्ट मनोरथ अवस्य पूर्ण होगा । जाओ निश्चिन्त होकर युद्ध करो । मैं तुम्हारे वचनका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ॥

संजय उवाच

अनुमान्याथ कौन्तेयो मातुर्लं मद्रकेश्वरम् । निर्जगाम महासैन्याद् आरुभिः परिवारितः ॥ ८८ ॥ संजय कहते हैं— राजन् ! इस प्रकार अपने मामा मद्रराज शल्यकी अनुमति लेकर भाइयोंसे घिरे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उस विशाल सेनासे बाहर निकल गये ॥ ८८॥

वासुदेवस्तु राधेयमाहवेऽभिजगाम वै । तत एनमुवाचेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः ॥ ८९ ॥

इसी समय भगवान् श्रीकृष्ण उस युद्धमें राधानन्दन कर्णके पास गये । वहाँ जाकर उन गदाग्रजने पाण्डवींके हितके लिये उससे इस प्रकार कहा—॥ ८९॥

श्रुतं मे कर्ण भीष्मस्य द्वेषात् किल न योत्स्यसे । अस्मान् वरय राधेय यावद्भीष्मो न हन्यते ॥ ९० ॥

'कर्ण ! मैंने सुना है, तुम भीष्मसे द्वेष होनेके कारण युद्ध नहीं करोगे । राधानन्दन ! ऐसी दशामें जबतक भीष्म मारे नहीं जाते हैं, तबतक हमलोगोंका पक्ष प्रहण कर लो ॥

हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम्। धार्तराष्ट्रस्य साहाय्यं यदि पदयसि चेत् समम्॥९१॥

्राधेय ! जब भीष्म मारे जायँ, उसके बाद तुम यदि ठीक समझो तो युद्धमें पुनः दुर्योधनकी सहायताके लिये चले आना' ॥ ९१ ॥

कर्ण उवाच

न विवियं करिष्यामि धार्तराष्ट्रस्य केशव । त्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दुर्योधनहितैषिणम् ॥ ९२ ॥

कर्ण बोळा—केशव ! आपको माल्म होना चाहिये कि मैं दुर्योधनका हितेषी हूँ । उसके लिये अपने प्राणींको निछावर किये वैठा हूँ; अतः मैं उसका अप्रिय कदापि नहीं करूँगा ॥ ९२ ॥

संजय उवाच

तच्छुत्वा वचनं ऋष्णः संन्यवर्तत भारत । युधिष्ठिरपुरोगैश्च पाण्डवैः सह संगतः ॥ ९३॥

संजय कहते हैं — भारत ! कर्णकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण लौट आये और युधिष्ठर आदि पाण्डवींसे जा मिले ॥

अथ सैन्यस्य मध्ये तु प्राकोशत् पाण्डवाग्रजः । योऽसान् वृणोति तमहं वरये साह्यकारणात् ॥ ९४ ॥

तदनन्तर ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरने सेनाके बीचमें खड़े होकर पुकारा—'जो कोई वीर सहायताके लिये हमारे पक्षमें आना स्वीकार करे, उसे मैं भी स्वीकार करूँगा'॥ ९४॥

अथ तान् समभिष्रेक्ष्य युयुत्सुरिद्मव्रवीत् । प्रीतात्मा धर्मराजानं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ ९५॥

उस समय आपके पुत्र युयुत्सुने पाण्डवोंकी ओर देख-कर प्रसन्नचित्त हो धर्मराज कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा—॥ ९५॥

अहं योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराष्ट्रजान् । युष्मदर्थे महाराज यदि मां वृणुषेऽनघ ॥ ९६॥ 'महाराज ! निष्पाप नरेश ! यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपलोगोंके लिये युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंसे युद्ध करूँगा' ॥ ९६ ॥

युधिष्ठिर उवाच पह्योहि सर्वे योत्स्यामस्तव भ्रातृनपण्डितान् । युयुत्सो वासुदेवश्च वयं च बूम सर्वशः॥ ९७॥

युधिष्टिर बोले—युयुत्सो ! आओ, आओ । हम सब लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्ल भाइयोंसे युद्ध करेंगे । यह बात हम और भगवान् श्रीकृष्ण सभी कह रहे हैं ।९७।

वृणोमि त्वां महावाहो युद्धश्वस मम कारणात्। त्विय पिण्डश्च तन्तुश्च धृतराष्ट्रस्य दृश्यते ॥ ९८॥

महाबाहो ! मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ । तुम मेरे लिये युद्ध करो । राजा धृतराष्ट्रकी वंशपरम्परा तथा पिण्डोदक- किया तुमपर ही अवलम्बित दिखायी देती है ॥ ९८ ॥

भजसासान् राजपुत्र भजमानान् महाद्युते । न भविष्यति दुर्वुद्धिर्धार्तराष्ट्रोऽत्यमर्पणः ॥ ९९ ॥

महातेजस्वी राजकुमार ! हम तुम्हें अपनाते हैं। तुम भी हमें स्वीकार करो । अत्यन्त कोघी दुर्बुद्धि दुर्योघन अब इस संसारमें जीवित नहीं रहेगा ॥ ९९ ॥

संजय उवाच

ततो युयुत्सुः कौरव्यान् परित्यज्यसुतांस्तव। (स सत्यमिति मन्वानो युधिष्ठिरवचस्तदा।) जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां विश्राव्य दुन्दुभिम् ॥१००॥

संजय कहते हैं— राजन् ! तदनन्तर युयुत्यु युधिष्ठिरकी बातको सच मानकर आपके सभी पुत्रोंको त्यागकर डंका पीटता हुआ पाण्डवोंकी सेनामें चला गया॥ (अवसद्धार्तराष्ट्रस्य कुत्सयन् कर्म दुण्कृतम्। सेनामध्ये हि तैः साकं युद्धाय कृतनिश्चयः॥)

वह दुर्योघनके पापकर्मकी निन्दा करता हुआ युद्धका निश्चय करके पाण्डवोंके साथ उन्हींकी सेनामें रहने लगा॥

ततो युधिष्ठिरो राजा सम्प्रहृष्टः सहानुजः । जन्नाह कवचं भूयो दीप्तिमत् कनकोज्ज्वलम् ॥१०१॥

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने भाइयोंसिहत अत्यन्त प्रसन्न हो सोनेका बना हुआ चमकीला कवच धारण किया ॥१०१॥

प्रत्यपद्यन्त ते सर्वे खरथान् पुरुषर्पभाः। ततो ब्यूहं यथापूर्वे प्रत्यब्यूहन्त ते पुनः ॥१०२॥

फिर वे सभी श्रेष्ठ पुरुष अपने-अपने स्थपर आरूढ़ हुए; इसके बाद उन्होंने पुनः शत्रुओंके मुकाबिलेमें पहलेकी मॉिंत ही अपनी सेनाकी व्यूह-रचना की ॥ १०२॥

अवाद्यन् दुन्दुर्भोश्च शतशश्चैव पुष्करान्। सिंहनादांश्च विविधान् विनेदुः पुरुपर्षभाः ॥१०३॥ उन श्रेष्ठ पुरुषोंने सैकड़ों दुन्दुभियाँ और नगारे बजाये तथा अनेक प्रकारसे सिंह-गर्जनाएँ की ॥ १०३ ॥ रथस्थान् पुरुषच्यात्रान् पाण्डवान् प्रेक्ष्य पार्थिवाः। धृष्टद्युम्नाद्यः सर्वे पुनर्जहृषिरे तदा ॥१०४॥

पुरुषिंह पाण्डवोंको पुनः रथपर बैठे देख धृष्टद्युम्न आदि राजा बड़े प्रसन्न हुए ॥ १०४॥

गौरवं पाण्डुपुत्राणां मान्यान् मानयतां च तान् । दृष्ट्या महीक्षितस्तत्र पूजयाञ्चिकरे भृशम् ॥१०५॥

माननीय पुरुषोंका सम्मान करनेवाले पाण्डवोंके उस गौरवको देखकर सब भूपाल उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे ॥ १०५॥

सौहृदं च हृपां चैव प्राप्तकालं महात्मनाम्। दयां च ज्ञातिषु परां कथयाञ्चिकरे नृपाः॥१०६॥

सव राजा महात्मा पाण्डवोंके सौहार्द्र कृपाभाव, समयो-चित कर्तव्यके पालन तथा कुटुम्बियोंके प्रति परम दयाभाव-की चर्चा करने लगे ॥ १०६ ॥ साधु साध्विति सर्वत्र निश्चेरः स्तुतिसंहिताः। वाचः पुण्याः कीर्तिमतां मनोहृद्यहर्षणाः ॥१०७॥

यशस्वी पाण्डवोंके लिये सव ओरसे उनकी स्तुति-प्रशंसासे भरी हुई 'साधु-साधु' की वार्तें निकलती थीं । उन्हें ऐसी पवित्र वाणी सुननेको मिलती थीं जो मन और हृदयके हर्षको बढ़ानेवाली थीं ॥ १०७॥

म्लेच्छाश्चार्याश्च ये तत्र दहशुः शुश्रुवुक्तथा । वृत्तं तत् पाण्डुपुत्राणां रुरुदुस्ते सगद्गदाः ॥१०८॥

वहाँ जिन-जिन म्लेच्छों और आर्योने पाण्डवोंका वह वर्ताव देखा तथा सुनाः वे सब गद्गदकण्ट होकर रोने लगे ॥ १०८॥

ततो जच्छर्महाभेरीः शतश्रश्च सहस्रशः। शङ्कांश्च गोक्षीरिनभान् दध्मुईण मनस्विनः॥१०९॥

तदनन्तर हर्षमें भरे हुए सभी मनस्वी पुरुषोंने सैकड़ों और हजारों बड़ी-बड़ी मेरियों तथा गोदुग्धके समान स्वेत शङ्कोंको वजाया ॥ १०९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मादिसम्मानने त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवश्वपर्वमें भीष्म आदिका समादरिवषयक तैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४२॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाउके तीन इलोक मिलाकर कुळ ११२ श्लोक हैं)

## चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः

#### कौरव-पाण्डवोंके प्रथम दिनके युद्धका आरम्भ

धृतराष्ट्र उवाच

एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च। के पूर्व प्राहरंस्तत्र कुरवः पाण्डवा नु किम्॥ १॥

धृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! इस प्रकार जब मेरे पुत्रों और पाण्डवोंने अपनी-अपनी सेनाओंका ब्यूह लगा लिया। तब वहाँ उनमेंसे पहले किन्होंने प्रहार किया। कौरवोंने या पाण्डवोंने ! ॥ १ ॥

संजय उवाच

भ्रातृभिः सहितो राजन् पुत्रो दुर्योधनस्तव। भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा प्रययौ सह सेनया॥ २॥

संजयने कहा—राजन् ! भाइयोंसिहत आपका पुत्र दुर्योवन भीष्मको आगे करके सेनासिहत आगे बढ़ा ॥ २ ॥

तथैव पाण्डवाः सर्वे भीमसेनपुरोगमाः। भीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुर्हेष्टमानसाः॥ ३॥

इसी प्रकार समस्त पाण्डव भी भीमसेनको आगे करके भीष्मसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर प्रसन्त मनसे आगे बढ़े॥ क्ष्वेडाः किलकिलाशच्दाः ककचा गोविपाणिकाः। भेरीमृदङ्गमुरजा ह्यकुश्चरनिःखनाः॥ ४॥ उभयोः सेनयोद्यांसंस्ततस्तेऽसान् समाद्रवन् । वयं तान् प्रतिनर्दन्तस्तदासीत् तुमुळं महत् ॥ ५ ॥

फिर तो दोनों सेनाओंमें सिंहनाद, किलकारियोंके शब्द, ककच, नरिलंहे, भेरी, मृदङ्ग और ढोल आदि वार्चोंकी ध्विन तथा घोड़ों और हाधियोंके गर्जनेके शब्द गूँजने लगे। पाण्डव सैनिक इमलोगोंपर टूट पड़े और हमलोगोंने भी विकट गर्जना करते हुए उनपर धावा बोल दिया। इस प्रकार अत्यन्त घोर युद्ध होने लगा॥ ४-५॥

महान्त्यनीकानि महासमुच्छ्रेये समागमे पाण्डवधार्तराष्ट्रयोः। चकम्पिरे शङ्खमृदङ्गनिःखनैः

प्रकम्पितानीव वनानि वायुना ॥ ६ ॥

भीषण मारकाटचे युक्त उस महान् संग्राममें आपके पुत्रों तथा पाण्डवोंकी विशाल चेनाएँ प्रचण्ड वायुचे विकस्पित हुए वनोंकी भाँति शङ्क और मृदङ्गके शब्दोंचे काँपने लगीं॥

> नरेन्द्रनागाश्वरथाकुलाना-मभ्यागवानामशिवे मुहूर्ते । वभूव घोषस्तुमुलश्चमूनां बातोद्धतानामिव सागराणाम् ॥ ७ ॥

राजाओं, हाथियों, घोड़ों तथा रथोंसे भरी हुई उभय पक्षकी सेनाएँ उस अमङ्गलमय मुहूर्तमें जब एक दूसरेके सम्मुख और समीप आयीं, उस समय वायुसे उद्देलित समुद्रोंकी भाँति उनका भयंकर कोलाहल सब ओर गूँजने लगा ॥ ७॥

तस्मिन् समुत्थिते शब्दे तुमुळे लोमहर्पणे। भीमसेनो महाबाहुः प्राणदद् गोवृषो यथा॥ ८॥

उस रोमाञ्चकारी भयंकर शब्दके प्रकट होते ही महाबाहु भीमसेन साँडकी भाँति गर्जने लगे॥ ८॥

शङ्खदुन्दुभिनिर्घोपं वारणानां च बृंहितम्। सिंहनादं च सैन्यानां भीमसेनरवोऽभ्यभूत्॥ ९॥

भीमसेनकी वह गर्जना शङ्ख और दुन्दुभियोंके गम्भीर घोष, गजराजोंके चिग्घाड़नेकी आवाज तथा सैनिकोंके सिंह-नादको भी दवाकर सब ओर सुनायी देने छगी ॥ ९॥

हयानां हेपमाणानामनीकेषु सहस्रदाः। सर्वोनभ्यभवच्छन्दान् भीमस्य नदतः खनः॥१०॥

उन सेनाओंमें हजारों घोड़े जोर-जोरसे हिनहिना रहे थे; परंतु गर्जना करते हुए भीमसेनका शब्द उन सब शब्दोंको दवाकर ऊपर उठ गया था ॥ १०॥

तं श्रुत्वा निनदं तस्य सैन्यास्तव वितत्रसुः। जीमूतस्येव नदतः शकाशनिसमखनम्॥११॥

वे मेघके समान गम्भीर खरमें गर्जन-तर्जन कर रहे थे। उनका शब्द इन्द्रके वज्रकी गड़गड़ाइटके समान भयानक था। उस सिंहनादको सुनकर आपके समस्त सैनिक संत्रस्त हो उठे थे।। ११॥

वाहनानि च सर्वाणि शक्तन्मूत्रं प्रसुसुबुः । शब्देन तस्य वीरस्य सिंहस्येवेतरे मृगाः ॥ १२ ॥

जैसे सिंहकी आवाज मुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार वीर भीमसेनकी गर्जनासे भयभीत हो कौरवसेनाके समस्त वाहन मल मूत्र करने लगे ॥ १२॥

द्र्शयन् घोरमात्मानं महाश्रमिव नाद्यन्। विभीषयंस्तव सुतान् भीमसेनः समभ्ययात्॥ १३॥

महान् मेघके समान अपने भयंकर रूपको प्रकट करते। गर्जते तथा आपके पुत्रोंको डराते हुए भीमसेन कौरव-सेना-पर चढ़ आये ॥ १३॥

तमायान्तं महेष्वासं सोदर्याः पर्यवारयन् । छादयन्तः शरवातैर्मेघा इव दिवाकरम् ॥१४॥

महान् धनुर्धर भीमसेनको आते देख दुर्योधनके भाइयों (तथा अन्य वीरों) ने जैसे बादल सूर्यको दक लेते हैं, उसी प्रकार बाणसमूहोंसे उन्हें आच्छादित करते हुए सब ओर-से बेर लिया ॥ १४॥

दुर्योधनश्च पुत्रस्ते दुर्मुखो दुःशलः शलः। दुःशासनश्चातिरथस्तथा दुर्मर्षणो नृप ॥ १५ ॥ विविशतिश्चित्रसेनो विकर्णश्च महारथः। पुरुमित्रो जयो भोजः सौमदत्तिश्च वीर्यवान् ॥ १६ ॥ महाचापानि धुन्वन्तो मेघा इव सविद्युतः। आददानाश्चनाराचान् निर्मुकाशीविषोपमान् ॥ १७ ॥ (अत्रतः पाण्डुसेनाया द्यतिष्ठन् पृथिवीक्षितः॥)

नरेश्वर ! आपके पुत्र दुर्योधनः दुर्मुखः दुःशलः शलः अतिरथी दुःशासनः दुर्मर्षणः विविंशतिः चित्रसेनः महारथी विकर्णः पुरुमित्रः जयः भोज तथा पराक्रमी भृरिश्रवा—ये सभी वीर अपने बड़े-बड़े धनुषोंको कॅपाते और छूटनेपर विषधर सर्पके समान प्रतीत होनेवाले बाणोंको हाथमें लेते हुए विजलियों सहित मेघोंके समान जान पड़ते थे । ये सभी भूपाल पाण्डव- सेनाके सम्मुख (भीमसेनको घेरकर) खड़े हो गये । १५-१७।

अथ ते द्रौपदीपुत्राः सोभद्रश्च महारथः। नकुळः सहदेवश्च धृष्टद्यस्रश्च पार्षतः॥१८॥ धार्तराष्ट्रान् प्रतिययुर्दयन्तः शितैः शरैः। वज्जैरिव महावेगैः शिखराणि धराभृताम्॥१९॥

तदनन्तर द्रौपदीके पाँचों पुत्रः महारथी अभिमन्युः नकुलः सहदेव तथा द्रुपदपुत्र धृष्टद्युग्न-ये सभी योदा वज्रके समान महान् वेगशाली तीक्ष्ण वाणोंद्वारा पर्वतशिखरोंकी भाँति धृतराष्ट्रपुत्रोंको पीड़ा देते हुए उनपर चढ़ आये १८-१९

तस्मिन् प्रथमसंग्रामे भीमज्यातलनिः स्वने । तावकानां परेषां च नासीत् कश्चित् पराङ्गुखः॥२०॥

उस प्रथम संग्राममें जब भयानक धनुषोंकी टंकार तथा ताल टोंकनेकी आवाज हो रही थी, आपके तथा पाण्डवोंके दलमें भी कोई युद्धसे विमुख नहीं हुआ ॥ २०॥

लाघवं द्रोणशिष्याणामपश्यं भरतर्षभ । निमित्तवेधिनां चैव शरानुत्स्जतां भृशम् ॥ २१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय मैंने द्रोणाचार्यके उन शिष्योंकी फुर्ती देखी । वे बड़ी तीव गतिसे वाण छोड़ते और लक्ष्यको बींघ डालते थे ॥ २१ ॥

नोपशाम्यति निर्घोषो धनुपां कूजतां तथा। विनिश्चेरुः शरा दीप्ताज्योतींषीय नभस्तलात्॥ २२॥

वहाँ टंकार करते हुए धनुषोंके शब्द कभी शान्त नहीं होते थे। आकाशसे नक्षत्रोंके समान उन धनुषोंसे चमकीले बाण प्रकट हो रहे थे॥ २२॥

सर्वे त्वन्ये महीपालाः प्रेक्षका इव भारत। दृहशुर्द्शनीयं तं भीमं ज्ञातिसमागमम्॥ २३॥

भरतनन्दन ! दूसरे सब राजालोग उस कुटुम्बीजनोंके भयंकर दर्जनीय संग्रामको दर्शककी भाँति देखने लगे ।२३।

जातसंरमाः परस्परकृतागसः। अन्योन्यस्पर्धया राजन् व्यायच्छन्त महारथाः ॥२४॥

कर चुके थे। सबका स्मरण हो आनेसे वे सभी महारथी रोषमें भर गये और एक दूसरेके प्रति स्पर्धा रखनेके कारण युद्धमें विजयी होनेके लिये विशेष परिश्रम करने लगे ॥२४॥

कुरुपाण्डवसेने ते हस्त्यश्वरथसंकुले। श्रास्थाते रणेऽतीव पटे चित्रापिते इव ॥ २५ ॥

हाथी, घोड़े और रयोंसे भरी हुई कौरव-पाण्डवोंकी वे सेनाएँ पटपर अङ्कित हुई चित्रमयी सेनाओं की मॉॅंति उस रण-भूमिमें विशेष शोभा पा रही थीं ॥ २५ ॥

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे प्रगृहीतशरासनाः। सहसैन्याः समापेतुः पुत्रस्य तव शासनात् ॥ २६॥

तदनन्तर आपके पुत्र दुर्योघनकी आज्ञासे अन्य सब राजा भी हाथमें धनुष-वाण लिये सेनाओं सहित वहाँ आ पहुँचे ॥ २६ ॥ युधिष्ठिरेण चादिष्टाः पार्थिवास्ते सहस्रदाः।

इसी प्रकार युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर सहस्रों नरेश राजन् ! बाल्यावस्थामें वे सभी एक दूसरेका अपराध गर्जना करते हुए आपके पुत्रकी सेनापर टूट पड़े ॥ २७ ॥

उभयोः सेनयोस्तीवः सैन्यानां स समागमः। अन्तर्धीयत चादित्यः सैन्येन रजसाऽऽवृतः ॥ २८ ॥

विनदन्तः समापेतुः पुत्रस्य तव वाहिनीम् ॥ २७॥

उन दोनों सेनाओंका वह संघर्ष अत्यन्त दुःसह था। सेनाकी धूलसे आच्छादित हो सूर्यदेव अहरय हो गये ॥२८॥ प्रयुद्धानां प्रभग्नानां पुनरावर्तिनामपि।

नात्र स्वेषां परेषां वा विशेषः समदृश्यत ॥ २९ ॥ कुछ लोग युद्ध करते, कुछ भागते और कुछ भागकर

फिर लौट आते थे। इस वातमें अपने और शत्रपक्षके सैनिकोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था ॥ २९ ॥ तस्मिस्तु तुमुले युद्धे वर्तमाने महाभये। अतिसर्वाण्यनीकानि पिता तेऽभिव्यरोचत ॥ ३०॥

जिस समय वह अत्यन्त भयानक तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय आपके ताऊ भीष्मजी उन समस्त सेनाओंसे ऊपर उठकर अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे थे ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि युद्धारम्भे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें युद्धका आरम्भविषयक चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥ ( दाक्षिणाख अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ३० है श्लोक हैं )

## पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

उभय पक्षके सैनिकोंका द्वन्द्व-युद्ध

संजय उवाच

पूर्वाह्वे तस्य रौद्रस्य युद्धमहो विशाम्पते। प्रावर्तत महाघोरं राज्ञां देहावकर्तनम् ॥ १ ॥

संजय कहते हैं-प्रजानाथ ! उस भयंकर दिनके प्रथम भागमें महाभयानक युद्ध होने लगा, जो राजाओंके शरीरका उच्छेद करनेवाला था ॥ १ ॥

कुरूणां सुञ्जयानां च जिगीषूणां परस्परम्। सिंहानामिव संहादो दिवमुर्वी च नादयन्॥ २॥

कौरव और संजयवंशी वीर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखकर सिंहोंके समान दहाड़ रहे थे। उनका वह सिंहनाद पृथ्वी और आकाशको प्रतिध्वनित कर रहा था ॥ २ ॥

आसीत् किलकिलाशब्दस्तलशङ्खरवैः सह। जिहारे सिंहनादाश्च शुराणां प्रतिगर्जताम् ॥ ३ ॥

तल और शङ्कांकी ध्वनिके साथ सैनिकोंका किलकिल शब्द गूँज उठा । एक दूसरेके प्रति गर्जना करनेवाले श्रूरवीरोंके सिंहनाद होने लगे ॥ ३॥

तलत्राभिहताइचैव ज्याशब्दा भरतर्षभ। पत्तीनां पादशब्दश्च वाजिनां च महाखनः ॥ ४ ॥ तोत्राङ्करानिपातश्च आयुधानां च निःखनः। घण्टाशब्दश्च नागानामन्योन्यमभिधावताम् ॥ ५ ॥ तसिन समुदिते शब्दे तुमुले लोमहर्षणे। पर्जन्यनिनदोपमः ॥ ६ ॥ रथनिर्घोषः वभ्व

भरतश्रेष्ठ! तलत्राणके आघातने टकरायी हुई प्रत्यञ्जाओं-के शब्द, पैदल सिपाहियोंके पैरोंकी धमक, उच्चखरसे होने-वाली घोड़ोंकी हिनहिनाहटः हाथियोंके चाबुक और अङ्कराके आघातका शब्दः इथियारोंकी अनझनाहट तथा एक दूसरेपर धावा करनेवाले गजराजोंके घण्टानाद-ये सब शब्द मिलकर ऐसी भयंकर आवाज प्रकट करने लगे, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी । उसीमें रथोंके पहियोंकी घरघराहट होने लगी, जो मेघोंकी विकट गर्जनाके समान जान पड़ती थी ॥४-६॥

ते मनः कृरमाधाय समभित्यक्तजीविताः। पाण्डवानभ्यवर्तन्त सर्व एवोच्छितध्वजाः॥ ७॥ वे समस्त कौरव सैनिक अपने मनको कठोर बना प्राणोंकी बाजी लगाकर ऊँची ध्वजाएँ फहराते हुए पाण्डवोंपर धावा करने लगे ॥ ७॥

अथ शान्तनवो राजन्नभ्यधावद् धनंजयम्। प्रगृह्य कार्मुकं घोरं कालदण्डोपमं रणे॥ ८॥

राजन् ! तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धभूमिमें कालदण्डके समान भीषण धनुष लेकर अर्जुनकी ओर दौड़े ॥ अर्जुनोऽपि धनुर्गृद्य गाण्डीवं लोकविश्रुतम् । अभ्यधावत तेजस्वी गाङ्गेयं रणमूर्धनि ॥ ९ ॥

उधरसे महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोकविख्यात गाण्डीव धनुष लेकर युद्धके मुहानेषर गङ्गानन्दन भीष्मकी ओर दौड़े ॥ ९॥

ताबुमौ कुरुशार्दुलौ परस्परवधैृष्टिणौ। गाङ्गेयस्तु रणे पार्थ विद्वा नाकम्पयर्त् वली॥ १०॥

वे दोनों कुरुकुलके सिंह थे और एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छा रखते थे। बलवान् भीष्म युद्धमें अर्जुनको घायल करके भी उन्हें विचलित न कर सके॥ १०॥ तथैव पाण्डवो राजन् भीष्मं नाकम्पयद् युधि। सात्यिकस्त महेण्वासः कृतवर्माणमभ्ययात्॥ ११॥

राजन् ! उसी प्रकार पाण्डुनन्दन अर्जुन भी भीष्मको युद्धमें हिला न सके । दूसरी ओर महाधनुर्धर सात्यिकने कृतवर्मापर धावा किया ॥ ११ ॥

तयोः समभवद् युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम् । सात्यिकः कृतवर्माणं कृतवर्मा च सात्यिकम् ॥ १२॥ आनर्च्छतुः शरैर्घोरैस्तक्षमाणौ परस्परम् ।

उन दोनोंमें बड़ा भयंकर रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ। सात्यिकने कृतवर्माको और कृतवर्माने सात्यिकको भयंकर बाणोंसे घायल करते हुए एक दूसरेको बड़ी पीड़ा पहुँचायी॥ तौ राराचितसर्वाङ्गी गुगुमाते महाबलौ॥ १३॥ वसन्ते पुष्पश्चावलो पुष्पिताविव किंग्रुकौ।

वे दोनों महावली वीर सर्वाङ्गमें बाणोंसे छिदे होनेके कारण वसन्त ऋतुमें खिले हुए दो पुष्पयुक्त पलाश कुक्षोंके समान शोभा पा रहे थे।। १३ है।।

अभिमन्युर्म हेष्वासं बृहद्वलमयोधयत् ॥ १४ ॥ ततः कोसलराजासावभिमन्योविंशाम्पते । ध्वजं चिच्छेद समरे सार्राथं च न्यपातयत् ॥ १५ ॥

अभिमन्युने महान् धनुर्धर बृहद्बलके साथ युद्ध किया। प्रजानाथ ! कोसलनरेश बृहद्बलने उस युद्धमें अभिमन्युके ध्वजको काट दिया और सारियको मार गिराया ॥१४-१५॥ सौभद्रस्तु ततः कुद्धः पातिते रथसारथौ । बृहद्धलं महाराज विज्याध नवभिः शरैः॥ १६॥ महाराज ! अपने रथके सारिथके मारे जानेपर सुभद्रा-

कुमार अभिमन्यु कुपित हो उठे और उन्होंने वृहद्वलको नी बाणोंसे घायल कर दिया ॥ १६ ॥

अथापराभ्यां भल्लाभ्यां शिताभ्यामरिमर्दनः। ध्वजमेकेन चिच्छेद पार्ष्णिमेकेन सार्थिम्॥१७॥ अन्योन्यं च शरेः कुद्धौ ततक्षाते परस्परम्।

तत्पश्चात् शत्रुमर्दन अभिमन्युने अन्य दो तीले बाणोंसे वृहद्भल्के ध्वजको काट डाला फिर एक वाणसे उनके पृष्ठ-रक्षकको और दूसरेसे सार्थिको मार डाला । फिर वे दोनों अत्यन्त कुपित हो तीले सायकोंद्वारा एक दूसरेको वेधने लगे ॥ मानिनं समरे हप्तं कृतवैरं महारथम् ॥ १८ ॥ भीमसेनस्तव सुतं दुर्योधनमयोधयत्।

युद्धमें अभिमान प्रकट करनेवाले घमंडी और पहलेके वैरी आपके महारयी पुत्र दुर्योधनसे भीमसेन युद्ध करने लगे॥ ताबुभौ नरशार्टूलों कुरुमुख्यों महावलों॥१९॥ अन्योन्यं शरवर्षाभ्यां ववृषाते रणाजिरे।

वे दोनों नरश्रेष्ठ महावली वीर कुक्कुलके प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने समराङ्गणमें एक दूसरेपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी॥ १९६ ॥

तौ वीक्ष्य तु महात्मानौ कृतिनौ चित्रयोधिनौ ॥ २० ॥ विस्मयः सर्वभूतानां समपद्यत भारत।

भारत ! वे दोनों महामनस्वी अस्त्रविद्याके विद्वान् तथा विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले थे। उन्हें देखकर समस्त प्राणियोंको बढ़ा विस्मय हुआ ॥ २०५॥

दुःशासनस्तु नकुलं प्रत्युद्याय महावलम् ॥ २१ ॥ अविध्यविशितवर्गणैर्वहुभिर्मभेभेदिभिः ।

दुःशासनने आगे बढ़कर मर्मस्थानोंको विदीर्ण करने-वाले अपने बहुसंख्यक तीखे बाणोंद्वारा महावली नकुलको धायल कर दिया ॥ २१६ ॥

तस्य माद्रीसुतः केतुं सद्दारं च द्यासनम् ॥ २२ ॥ चिच्छेद् निद्यितैर्वाणैः प्रहसन्निय भारत । अथैनं पञ्चविंदात्या श्चद्रकाणां समार्पयत् ॥ २३ ॥

भारत ! तब माद्रीकुमार नकुळने भी हँसते हुए-से तीखे बाण मारकर दुःशासनके धनुष-बाण और ध्वजको काट गिराया और पचीस बाण मारकर उसे घायल कर दिया ॥२२-२३॥

पुत्रस्तु तव दुर्घवीं नकुलस्य महाहवे। तुरङ्गांश्चिच्छिदे बाणैर्ध्वजं चैवाभ्यपातयत्॥ २४॥

इसके बाद आपके दुर्धर्प पुत्रने उस महायुद्धमें नकुलके घोड़ोंको अपने सायकोंद्वारा काट डाला और ध्वजको भी नीचे गिरा दिया ॥ २४ ॥

दुर्मुखः सहदेवं च प्रत्युद्याय महाबलम्। विव्याध शरवर्षेण यतमानं महाहवे॥ २५॥ महावली सहदेव उस महासमरमें अपनी विजयके लिये बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें आपके पुत्र दुर्मुखने धावा करके अपने वाणोंकी वर्णासे घायल कर दिया॥ २५॥ सहदेवस्ततो वीरो दुर्मुखस्य महारणे। शरेण भृशतीक्ष्णेन पातयामास सारिथम्॥ २६॥

तव वीरवर सहदेवने उस महायुद्धमें अत्यन्त तीखे वाण-से दुर्मुखके सारिथको मार गिराया ॥ २६ ॥

तावन्योन्यं समासाद्य समरे युद्धदुर्मदौ। त्रासयेतां शरैघोंरैः कृतप्रतिकृतैपिणौ॥२७॥

वे दोनों युद्धदुर्मद वीर समराङ्गणमें एक दूसरेसे टक्कर हेकर पूर्वकृत अपराधोंका बदला लेनेकी इच्छा रखते हुए भयंकर वाणोंद्वारा एक दूसरेको भयभीत करने लगे ॥ २७ ॥ युधिष्टिरः स्वयं राजा मद्रराजानमभ्ययात्।

तस्य मद्राधिपश्चापं द्विधा चिच्छेद मारिष ॥ २८ ॥ स्वयं राजा युधिष्ठरने मद्रराज शस्यपर आक्रमण किया । राजन् ! मद्रराजने युधिष्ठरके धनुषके दो दुकड़े कर दिये ॥ तद्यास्य धनुश्चिष्ठरनं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठरः । अन्यत् कार्मुकमादाय वेगवद् वलवत्तरम् ॥ २९ ॥ ततो मद्रेश्वरं राजा शरैः संनतपर्वभिः ।

खादयामास संकुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ३० ॥ तय कुन्तीपुत्र युधिष्ठरने उस कटे हुए धनुषको फेंक-

कर दूसरा वेगयुक्त एवं प्रबलतर धनुष ले लिया और झुकी हुई गाँठवाले तीले वाणोंद्वारा मद्रराज शल्यको दक दिया। फिर कोधमें भरकर कहा—'खड़े रहो खड़े रहो'॥२९-३०॥

भृष्ट्युम्नस्ततो द्रोणमभ्यद्गवत भारत। तस्य द्रोणः सुसंकुद्धः परासुकरणं दृढम् ॥ ३१ ॥ त्रिधा चिच्छेद समरे पाञ्चाल्यस्य तु कार्मुकम्।

भरतनन्दन ! एक ओरसे धृष्टगुम्नने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया । तब द्रोणने अत्यन्त कुद्ध होकर युद्धमें दूसरोंके मारनेके साधनभूत धृष्टगुम्नके सुदृढ़ धनुषके तीन दुकड़े कर डाले ॥ ३१६ ॥

शरं चैव महाघोरं कालदण्डमिवापरम् ॥ ३२॥ प्रेषयामास समरे सोऽस्य काये न्यमज्जत ।

तदनन्तर उस रणक्षेत्रमें उन्होंने द्वितीय कालदण्डके समान अत्यन्त भयंकर बाण चलाया। वह बाण धृष्टयुम्नके शरीरमें धँस गया॥ ३२६॥

अथान्यद् धनुरादाय सायकांश्च चतुर्दश ॥ ३३ ॥ द्रोणं द्रुपदपुत्रस्तु प्रतिविव्याध संयुगे । तावन्योन्यं सुसंकुद्धौ चक्रतुः सुभृशं रणम् ॥ ३४ ॥

तत्पश्चात् द्रुपदपुत्र धृष्टद्युमने दूसरा धनुष लेकर चौदह सायक चलाये और उस युद्धभूमिमें द्रोणाचार्यको घायल कर दिया । फिर तो वे दोनों एक दूसरेपर अत्यन्त कुपित हो भीषण संग्राम करने छगे ॥ ३३-३४ ॥

सीमदित्तं रणे शङ्को रभसं रमसो युधि। प्रत्युचयौ महाराज तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ३५॥

महाराज ! वेगशाली शङ्क्षने उस युद्धमें वेगवान् वीर भूरिश्रवापर घावा किया और कहा— 'खड़े रहो खड़े रहो'॥

तस्य वै दक्षिणं वीरो निर्विभेद रणे भुजम्। सौमदत्तिस्तथा शङ्खं जन्नुदेशे समाहनत्॥ ३६॥

वीर शङ्क्षने रणभूमिमें भूरिश्रवाकी दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली; फिर भूरिश्रवाने भी शङ्क्षके गलेकी हँसलीपर वाण मारा ॥ ३६॥

तयोस्तदभवद् युद्धं घोररूपं विशाम्पते । दप्तयोः समरे पूर्वं वृत्रवासवयोरिव ॥ ३७ ॥

राजन् ! उस समरभूमिमें इन्द्र और वृत्रासुरकी माँति उन दोनों अभिमानी वीरोंमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ॥३७॥ बाह्मीकं तु रणे कुद्धं कद्धरूपो विशाम्पते।

बाह्रीक तु रण कुद्ध कुद्धरूपी विशाम्पत । अभ्यद्भवदमेयात्मा धृष्टकेतुर्महारथः ॥ ३८ ॥

प्रजानाय ! रणक्षेत्रमें कुपित हुए बाह्वीकपर अपरिमित आत्मवलसे सम्पन्न महारयी धृष्टकेतुने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया।।

बाह्रीकस्तु रणे राजन् भृष्टकेतुममर्षणः। शरैर्बहुभिरानच्छेत् सिंहनादमथानदत्॥ ३९॥

राजन् ! अमर्षशील बाह्वीकने समराङ्गणमें बहुतसे बाणीं-द्वारा धृष्टकेतुको पीड़ा दी और सिंहके समान गर्जना की ॥ चेदिराजस्तु संकुद्धो बाह्वीकं नवभिः शरैः। विवयाध समरे तुर्ण मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥ ४०॥

तव चेदिराज भृष्टकेतुने अत्यन्त कुद्ध होकर जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराजपर हमला करता है, उसी प्रकार तुरंत ही नौ वाण मारकर उस युद्धभूमिमें बाह्बीकको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ४० ॥

तौ तत्र समरे कृद्धौ नर्दन्तौ च पुनः पुनः। समीयतुः सुसंकृद्धावङ्गारकबुधाविव॥ ४१॥

उस रणभूमिमें वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो रोषमें भरे हुए मंगल और बुधकी भाँति वारंवार गर्जते हुए युद्ध कर रहे थे॥ ४१॥

राक्षसं रौद्रकर्माणं क्रूरकर्मा घटोत्कचः। अलम्बुषं प्रत्युदियाद् बलं शकः इवाहवे॥ ४२॥

जैसे इन्द्रने युद्धमें वल नामक दैत्यपर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार क्रूरकर्मा घटोत्कचने भयंकर कर्म करनेवाले अलम्बुष नामक राक्षसपर आक्रमण किया ॥ ४२ ॥ घटोत्कचस्ततः कुद्धो राक्षसं तं महाबलम् । नवत्या सायकैस्तीक्ष्णेदीरयामास भारत ॥ ४३ ॥ भरतनन्दन ! क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने नब्बे तीखे बाणोंद्वारा उस महावली राक्षस अलम्बुषको विदीर्ण कर दिया॥ अलम्बुषस्तु समरे मैमसेनि महावलम् । वहधा दारयामास शरैः संनतपर्वभिः॥ ४४॥

तव अलम्बुषने भी महाबली भीमसेनपुत्र घटोत्कचको अभी हुई गाँठवाले वाणोंदारा समराङ्गणमें बहुत प्रकारसे घायल कर दिया ॥ ४४॥

व्यभाजेतां ततस्तौ तु संयुगे शरविश्वतौ। यथा देवासुरे युद्धे बळशकौ महावळौ॥ ४५॥

जैसे देवासुर-संग्राममें महावली बलासुर और इन्द्र घायल हो गये थे, उसी प्रकार इस युद्धमें एक दूसरेके वाणोंसे क्षत-विक्षत हो अलम्बुप और घटोत्कच अद्भुत शोभा धारण कर रहे थे ॥ ४५ ॥

शिखण्डी समरे राजन् द्रौणिमभ्युद्ययौ बली।
अश्वत्थामा ततः कुद्धः शिखण्डिनमुपस्थितम्॥ ४६॥
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भृशं विद्ध्वा द्यकम्पयत्।
शिखण्ड्यपि ततो राजन् द्रोणपुत्रमताडयत्॥ ४७॥
सायकेन सुपीतेन तीक्ष्णेन निश्चितेन च।
तौ जन्नतुस्तदान्योन्यं शरैर्वहुविधैर्मृधे॥ ४८॥

राजन्! बलवान् शिखण्डीने रणक्षेत्रमें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा-पर घावा किया। तब अश्वत्थामाने कुपित हो एक तीले नाराच-के द्वारा निकट आये हुए शिखण्डीको अत्यन्त घायल करके कम्पित कर दिया। महाराज! तब शिखण्डीने भी पीले रंगके तेज धारवाले तीले सायकसे द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको गहरी चोट पहुँचायी; तदनन्तर वे दोनों अनेक प्रकारके बाणोंद्वारा एक दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥ ४६-४८॥ भगदत्तं रणे शूरं विराटो वाहिनीपितः।

राजन् ! संग्रामशूर भगदत्तपर सेनापित विराटने बड़ी उतावलीके साथ आक्रमण किया । फिर तो उन दोनोंमें युद्ध होने लगा ॥ ४९ ॥

अभ्ययात् त्वरितो राजंस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ४९॥

विराटो भगदत्तं तु शरवर्षेण भारत। अभ्यवर्षत् सुसंकुद्धो मेघो वृष्टिया इवाचलम्॥ ५०॥

भारतः! विराटने अत्यन्त कुपित होकर भगदत्तपर अपने बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दीः मानो मेघ पर्वतपर जलकी बूँदें बरसा रहा हो ॥ ५०॥

भगदत्तस्तरस्तूर्णं विराटं पृथिवीपतिम्। छाद्यामास समरे मेघः सूर्यमिवोदितम्॥ ५१॥

तव जैसे बादल उगे हुए सूर्यको ढक लेता है उसी प्रकार भगदत्तने समरभूमिमें बाणोंकी वर्षाद्वारा पृथ्वीपित विराटको आच्छादित कर दिया ॥ ५१॥

बृहत्क्षत्रं तु कैकेयं कृपः शारद्वतो ययौ। तं कृपः शरवर्षेण छाद्यामास भारत॥ ५२॥ गौतमं कैकयः कुद्धः शरवृष्ट्याभ्यपूरयत्।

भरतनन्दन ! केकयराज बृहत्क्षत्रपर शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्यने आक्रमण किया और अपने वाणोंकी वर्षाद्वारा उन्हें ढक दिया। तव केकयराजने भी कुद्ध होकर अपने सायकोंकी वर्षासे कृपाचार्यको आच्छादित कर दिया॥ ५२ ।।

तावन्योन्यं हयान् हत्वा घनुदिछत्त्वा च भारत ॥५३॥ विरथावसियुद्धाय समीयतुरमर्पणौ । तयोस्तद्भवद् युद्धं घोरह्मपं सुदारुणम् ॥ ५४॥

भारत ! वे दोनों वीर एक दूसरेके घोड़ोंको मार धनुष-के दुकड़े करके रथहीन हो अमर्पमें भरकर खङ्कद्वारा युद्ध करनेके लिये आमने-सामने खड़े हुए । फिर तो उन दोनोंमें अत्यन्त भयंकर एवं दाहण युद्ध होने लगा ॥ ५३-५४ ॥

द्रुपदस्तु ततो राजन् सैन्धवं वै जयद्रथम्। अभ्युद्ययौ हृष्टरूपो हृष्टरूपं परंतपः॥ ५५॥

राजन् ! दूसरी ओर रात्रुओंको संताप देनेवाले हुपदने बड़े हर्षके साथ सिन्धुराज जयद्रथपर धावा किया । जयद्रथ मी बहुत प्रसन्न था॥ ५५ ॥

ततः सैन्धवको राजा द्रुपदं विशिष्टैस्त्रिभिः। ताडयामास समरे स च तं प्रत्यविष्यत ॥ ५६॥

तत्पश्चात् िक्धुराज जयद्रथने समराङ्गणमें तीन बाणों-द्वारा द्रुपदको गहरी चोट पहुँचायी । द्रुपदने भी बदलेमें उसे बींध डाला ॥ ५६॥

तयोस्तद्भवद् युद्धं घोररूपं सुदारूणम्। ईक्षणप्रीतिजननं युक्ताङ्गारकयोरिव ॥ ५७ ॥

उन दोनोंका वह घोर एवं अत्यन्त भयंकर युद्ध शुक्र और मंगलके संघर्षकी भाँति नेत्रोंके लिये हर्ष उत्पन्न करनेवाला था॥ ५७॥

विकर्णस्तु सुतस्तुभ्यं सुतसोमं महावलम् । अभ्ययाज्ञवनैरश्वैस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ५८ ॥

आपके पुत्र विकर्णने तेज चलनेवाले घोड़ोंद्वारा महाबली सुतसोमपर घावा किया। तत्पश्चात् उनमें भारी युद्ध होने लगा॥ ५८॥

विकर्णः सुतसोमं तु विद्ध्वा नाकम्पयच्छरैः। सुतसोमो विकर्णं च तद्द्भुतमिवाभवत्॥ ५९॥

विकर्ण अपने बाणोंसे सुतसोमको घायल करके भी उन्हें कम्पित न कर सका। इसी प्रकार सुतसोम भी विकर्णको विचलित न कर सके। उन दोनोंका यह पराक्रम अद्भुत-सा प्रतीत हुआ।। ५९॥ सुरार्माणं नरव्यात्रइचेकितानो महारथः। अभ्यद्भवत् सुसंकुद्धः पाण्डवार्थे पराक्रमी॥६०॥

नरश्रेष्ठ पराक्रमी महारथी चेकितानने पाण्डवोंके लिये अत्यन्त कुपित होकर सुशर्मापर धावा किया ॥ ६० ॥ सुशर्मा तु महाराज चेकितानं महारथम् । महता शरवर्षेण वारयामास संयुगे ॥ ६१ ॥

महाराज ! सुशर्माने भारी वाण-वर्षाके द्वारा महारथी चेकितानको युद्धमें आगे बढ़नेसेरोक दिया ॥ ६१ ॥ चेकितानोऽपि संरब्धः सुशर्माणं महाहवे। प्राच्छादयत् तमिषुभिर्महामेघ इवाचलम् ॥ ६२॥

तव चेकितानने भी रोषमें भरकर उस महायुद्धमें अपने वाणोंकी वर्षांसे सुद्यमांको उसी प्रकार ढक दिया, जैसे महामेघ जलकी वर्षासे पर्वतको आच्छादित कर देता है ॥ शकुनिः प्रतिविन्ध्यं तु पराक्रान्तं पराक्रमी । अभ्यद्भवत राजेन्द्र मत्तः सिंह इव द्विपम् ॥ ६३ ॥

राजेन्द्र ! पराक्रमी शकुनि पराक्रमसम्पन्न प्रतिविन्ध्य-पर चढ़ आया, ठीक उसी तरह जैसे मतवाला सिंह किसी हाथीपर आक्रमण करता है ॥ ६३ ॥

यौधिष्ठिरस्तु संकुद्धः सौबलं निशितैः शरैः। व्यदारयत संग्रामे मघवानिव दानवम्॥ ६४॥

जिस प्रकार इन्द्र संग्रामभूमिमें किसी दानवको विदीर्ण करते हैं। उसी प्रकार युधिष्ठिरके पुत्र प्रतिविन्ध्यने अत्यन्त कुपित होकर सुवलपुत्र शुकुनिको अपने तीखे बाणोंसे वैघ डाला ॥ ६४॥

शकुनिः प्रतिविन्ध्यं तु प्रतिविध्यन्तमाहवे। व्यदारयनमहाप्राज्ञः शरैः संनतपर्वभिः॥ ६५॥

युद्धमें अपनेको वेधनेवाले प्रतिविन्ध्यको भी परम बुद्धिमान् शकुनिने झुके हुए गाँठवाले बाणोंसे घायल कर दिया।।

सुदक्षिणं तु राजेन्द्र काम्बोजानां महारथम् । श्रुतकर्मा पराक्रान्तमभ्यद्रवत संयुगे ॥ ६६ ॥

राजेन्द्र ! काम्बोजदेशके राजा पराक्रमी महारथी सुदक्षिणपर रणभूमिमें श्रुतकर्माने आक्रमण किया ॥ ६६ ॥

सुदक्षिणस्तु समरे साहदेविं महारथम्। विद्ध्वा नाकम्पयत वै मैनाकमिव पर्वतम्॥ ६७॥

तब सुदक्षिणने समराङ्गणमें सहदेव-पुत्र महारथी श्रुत-कर्माको क्षत-विक्षत कर दिया; तो भी वह उन्हें कम्पित न कर सका। वे मैनाक पर्वतकी भाँति अविचल भावसे खड़े रहे॥ ६७॥

श्रुतकर्मा ततः कुद्धः काम्बोजानां महारथम् । शारैर्बहुभिरानच्छंद् दारयन्निय सर्वशः ॥ ६८॥ तदनन्तर श्रुतकर्माने कुषित होकर महारथी काम्बोज- राजको सब ओरसे विदीर्ण-सा करते हुए अपने बहुसंख्यक बाणोंद्वारा मलीभाँति पीड़ित किया ॥ ६८ ॥

इरावानथ संकुद्धः श्रुतायुषमरिंदमम्। प्रत्युद्ययौ रणे यत्तो यत्तरूपं परंतपः॥६९॥

दूसरी ओर शत्रुओंको संताप देनेवाले यत्नशील इरावान्-ने युद्धमें कुपित होकर शत्रुदमन श्रुतायुषपर घावा किया। श्रुतायुष भी प्रयत्नपूर्वक उनका सामना कर रहा था॥६९॥

आर्जुनिस्तस्य समरे हयान् हत्वा महारथः। ननाद बळवन्नादं तत् सैन्यं प्रत्यपूरयत्॥ ७०॥

अर्जुनके उस महारथी पुत्र इरावान्ने रणक्षेत्रमें श्रुतायुष-के घोड़ोंको मारकर बड़े जोरसे गर्जना की और उसकी सेना-को बाणोंसे आच्छादित कर दिया ॥ ७० ॥

श्रुतायुस्तु ततः क्रुद्धः फाल्गुनेः समरे हयान्। निजघान गदात्रेण ततो युद्धमवर्तत ॥ ७१ ॥

यह देख श्रुतायुषने भी रुष्ट होकर रणभूमिमें अर्जुन-पुत्र इरावान्के घोड़ोंको अपनी गदाकी चोटसे मार डाला। तत्पश्चात् उन दोनोंमें खूब जमकर युद्ध होने लगा॥ ७१॥

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ कुन्तिभोजं महारथम्। ससेनं ससुतं वीरं संससज्जनुराहवे॥ ७२॥

अवन्तिदेशके राजकुमार विन्द और अनुविन्दने सेना और पुत्रसिंहत वीर महारथी कुन्तिभोजके साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ ७२ ॥

तत्राद्भुतमपद्मयाम तयोधौरं पराक्रमम्। अयुध्येतां स्थिरौ भूत्वा महत्या सेनया सह ॥ ७३॥

वहाँ मैंने उन दोनोंका अद्भुत और भयंकर पराक्रम देखा। वे दोनों ही अपनी विशाल वाहिनीके साथ स्थिरता-पूर्वक खड़े होकर एक दूसरेका सामना कर रहे थे॥ ७३॥

अनुविन्दस्तु गदया कुन्तिभोजमताडयत्। कुन्तिभोजश्च तं तूर्णं शरवातैरवाकिरत्॥ ७४॥

अनुविन्दने कुन्तिभोजपर गदासे आघात किया। तब कुन्तिभोजने भी तुरंत ही अपने बाणसमूहोंद्वारा उसे आच्छादित कर दिया॥ ७४॥

कुन्तिभोजसुतश्चापि विन्दं विञ्याध सायकैः। स च तं प्रतिविञ्याध तद्द्धुतिमवाभवत्॥ ७५॥

साथ ही कुन्तिभोजके पुत्रने विन्दको भी अपने सायकों से घायल कर दिया । विन्दने भी बदलेमें कुन्तिभोजपुत्रको क्षत-विश्वत कर दिया । वह अद्भुत-सी घटना हुई ॥ ७५॥

केकया भ्रातरः पञ्च गान्धारान् पञ्च मारिष । ससैन्यास्ते ससैन्यांश्च योधयामासुराहवे ॥ ७६॥

राजन् ! पाँच भाई केक्य-राजकुमारोंने सेनासहित आकर युद्धमें अपनी विशाल वाहिनीके साथ खड़े हुए गान्धारदेशीय पाँच वीरोंके साथ युद्ध आरम्भ किया।७६। वीरवाहुश्च ते पुत्रो वैराटिं रथसत्तमम्। उत्तरं योधयामास विव्याध निश्चितः शरैः॥ ७७॥ उत्तरश्चापि तं वीरं विव्याध निश्चितः शरैः।

आपके पुत्र वीरवाहुने विराटके पुत्र श्रेष्ठ रथी उत्तरके साथ युद्ध किया और उसे तीखे वाणोंद्वारा घायल कर दिया। उत्तरने भी वीरवाहुको अपने तीक्ष्ण सायकोंका लक्ष्य बनाकर वेध डाला॥ ७७ है॥

चेदिराट समरे राजन्जुलुकं समिमद्रवत् ॥ ७८ ॥ तथैव शरवर्षेण उल्वकं समिवद्वियत । उल्वकश्चापि तं वाणैनिंशितैर्लोमवाहिभिः ॥ ७९ ॥

राजन् ! चेदिराजने समराङ्गणमें उल्क्रपर धावा किया और उसे अपने बाणोंकी वर्णासे वींध डाला । वैसे ही उल्करने भी पखयुक्त तीखे बाणोंद्वारा चेदिराजको गहरी चोट पहुँचायी !। ७८-७९ ॥

तयोर्युद्धं समभवद् घोररूपं विशाम्पते। दारयेतां सुसंकुद्धावन्योन्यमपराजितौ॥ ८०॥

प्रजानाथ ! फिर उन दोनोंमें बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा । किसीसे पराजित न होनेवाले वे दोनों वीर अत्यन्त कुपित होकर एक दूसरेको विदीर्ण किये देते थे ॥ ८०॥

एवं द्वन्द्वसहस्राणि रथवारणवाजिनाम्। पदातीनां च समरे तव तेषां च संकुले॥ ८१॥

इस प्रकार उस घमासान युद्धमें आपके और पाण्डव-पक्षके रथा हाथी। घोड़े और पैदल सैन्यके सहस्रों योद्धाओं में इन्द्र-युद्ध चल रहा था ॥ ८१ ॥

मुहूर्तमिव तद् युद्धमासीन्मधुरदर्शनम् । तत उन्मत्तवद् राजन् न प्राक्षायत किंचन ॥ ८२ ॥ महाराज ! दो घड़ीतक तो वह युद्ध देखनेमें बड़ा मनोरम प्रतीत हुआ; फिर उन्मत्तकी भाँति विकट युद्ध चलने लगा । उस समय किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता था ॥ ८२ ॥

गजो गजेन समरे रथिनं च रथी ययौ। अभ्वोऽइवं समभिप्रायात् पदातिश्चपदातिनम् ॥ ८३॥

उस समरभूमिमें हाथी हाथीके साथ भिड़ गया, रथीने रथीपर आक्रमण किया, घुड़सवार घुड़सवारपर चढ़ आया और पैदलने पैदलके साथ युद्ध किया ॥ ८३॥

ततो युद्धं सुदुर्धर्पं व्याकुळं समपद्यत । शूराणां समरे तत्र समासाद्येतरेतरम् ॥ ८४ ॥

कुछ ही देरमें उस रणक्षेत्रके भीतर श्रूरवीर सैनिकोंका एक दूसरेसे भिड़कर अत्यन्त दुर्धर्प एवं घमासान युद्ध होने लगा ॥ ८४॥

तत्र देवर्षयः सिद्धाश्चारणाश्च समागताः। प्रैक्षन्त तद् रणं घोरं देवासुरसमं भुवि॥ ८५॥

वहाँ आये हुए देविषयों। सिद्धों तथा चारणोंने भूतलपर होनेवाले उस युद्धको देवासुर-संग्रामके समान भयंकर देखा॥

ततो दन्तिसहस्राणि रथानां चापि मारिष। अभ्वोद्याः पुरुषौद्याश्च विपरीतं समाययुः॥८६॥

आर्य ! तदनन्तर हजारों हाथीं रया घुड़सवार और पैदल सैनिक द्वन्द्व-युद्धके पूर्वोक्त क्रमका उल्लब्बन करके सभी सबके साथ युद्ध करने लगे ॥ ८६॥

तत्र तत्र प्रदृश्यन्ते रथवारणपत्तयः। सादिनश्च नरन्यात्र युध्यमाना मुहुर्मुहुः॥८७॥

नरश्रेष्ठ ! जहाँ-जहाँ दृष्टि जातीः वहीं रयः हाथीः बुइसवार और पैदल सैनिक वारंवार युद्ध करते दिखायी देते थे ॥ ८७ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि द्वन्द्रयुद्धे पञ्चचत्वारिंद्द्योऽध्यायः॥ ४५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें द्वन्द्व-युद्धविष्यक पैतालीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

## षट्चत्वारिंशोऽध्यायः

कौरव-पाण्डवसेनाका घमासान युद्ध

संजय उवाच

राजन् शतसहस्राणि तत्र तत्र पदातिनाम्। निर्मर्यादं प्रयुद्धानि तत् ते वक्ष्यामि भारत ॥ १ ॥

संजय कहते हैं — भरतवंशी नरेश ! उस रणभूमिमें जहाँ नहीं लाखों सैनिकोंका मर्यादाश्चन्य युद्ध चल रहा था। वह सब आपको बता रहा हूँ, सुनिये ॥ १॥

न पुत्रः पितरं जहें पिता वा पुत्रमौरसम् । न भ्राता भ्रातरं तत्र स्वस्तीयं न च मातुलः ॥ २ ॥ न पुत्र पिताको पद्द्वानता याः न पिता अपने औरस पुत्रको। न भाई भाईको जानता थाः न मामा अपने भानजेको॥
न मातुरुं च खस्त्रीयो न सखायं सखा तथा।
आविष्टा इव युध्यन्ते पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ३॥

न भानजेने मामाको पहचाना, न मित्रने मित्रको । उस समय पाण्डव-योद्धा कौरव-सैनिकोंके साथ इस प्रकार युद्ध करते थे, मानो उनमें किसी ग्रह आदिका आवेश हो गया हो ॥ ३ ॥

रथानीकं नरव्याद्याः केचिद्भ्यपतन् रथैः। अभज्यन्त युगैरेव युगानि भरतर्षभ ॥ ४ ॥ कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथोंद्वारा शत्रुपक्षकी रथवेना-पर टूट पड़े। भरतश्रेष्ठ ! कितने ही रथोंके जूए विपक्षी रथोंके जूओंचे ही टकराकर टूट गये ॥ ४॥ रथेपाश्च रथेपाभिः क्वरा रथक्वरैः। संगतैः सहिताः केचित् परस्परिज्ञधांसवः॥ ५॥ न शेकुश्चित्तुं केचित् संनिपत्य रथा रथैः।

रथोंके ईषादण्ड और क्वर भी सामने आये हुए रथोंके ईषादण्ड और क्वरोंसे भिड़कर टूक-टूक हो गये। एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छा रखनेवाले कितने ही रथ दूसरे रथोंसे आमने-सामने भिड़कर एक पग भी इधर-उधर चल न सके ॥ ५%॥

प्रभिन्नास्तु महाकायाः संनिपत्य गजा गजैः ॥ ६ ॥ वहुधादारयन् कृद्धा विषाणैरितरेतरम् ।

गण्डस्थलसे मदकी धारा बहानेवाले विशालकाय गज-राज कुपित हो दूसरे हाथियोंसे टक्कर लेते हुए अपने दाँतोंके आधातसे एक दूसरेको नाना प्रकारसे विदीर्ण करने लगे ६५ सतोरणपताकैश्च वारणा वरवारणैः॥ ७॥ अभिस्त्य महाराज वेगविद्गर्महागजैः। दन्तैरभिहतास्तत्र चुकुग्धः परमातुराः॥ ८॥

महाराज ! कितने ही हाथी तोरण और पताकाओं-सिंहत वेगशाली महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजोंसे भिड़कर उनके दाँतोंके आधातसे अत्यन्त पीड़ित हो आतुर भावसे चिग्धाड़ रहे थे ॥ ७-८ ॥

अभिनीताश्च शिक्षाभिस्तोत्रांकुरासमाहताः । अप्रभिन्नाः प्रभिन्नानां सम्मुखाभिमुखा ययुः ॥ ९ ॥

जिन्हें अनेक प्रकारकी शिक्षाएँ मिली याँ तथा जिनका मद अभी प्रकट नहीं हुआ था, वे हाथी तोत्र और अङ्कुशों-की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मदस्रावी गजराजोंके सामने जाकर युद्धके लिये डट गये ॥ ९॥

प्रभिन्नैरिप संसक्ताः केचित् तत्र महागजाः। कौञ्चवन्निनदं कृत्वा दुदुवुः सर्वतो दिशम्॥ १०॥

कुछ महान् गजराज मदस्रावी हाथियोंसे टक्कर लेकर क्रौज्ज पक्षीकी भाँति चीत्कार करते हुए सब दिशाओंमें भाग गये ॥ १०॥

सम्यक् प्रणीता नागाश्च प्रभिन्नकरटामुखाः। ऋष्टितोमरनाराचैनिंविंद्धा वरवारणाः॥११॥ प्रणेदुर्भिन्नमर्माणो निषेतुश्च गतासवः। प्राद्भवन्त दिशः केचिन्नदन्तो भैरवान् रवान्॥१२॥

अच्छी तरह शिक्षा पाये हुए कितने ही हाथी तथा श्रेष्ठ गज, जिनके गण्डस्थलसे मद चू रहा था, ऋष्टि, तोमर और नाराचोंसे विद्ध होकर मर्म विदीर्ण हो जानेके कारण चिग्धाइते और प्राणशून्य हो धरतीपर गिर पड़ते थे। कितने ही भयानक चीत्कार करते हुए खब दिशाओं में भाग जाते थे ॥ ११-१२ ॥

गजानां पादरक्षास्तु व्यूढोरस्काः प्रहारिणः । श्रृष्टिभिश्च धनुर्भिश्च विमलैश्च परश्वधैः ॥ १३ ॥ गदाभिर्मुसलैश्चेव भिन्दिपालैः सतोमरैः । आयसैः परिघैरचैव निस्त्रिशैविमलैः शितैः ॥ १४ ॥ प्रगृहीतैः सुसंरव्धा द्रवमाणास्ततस्ततः । व्यद्दश्यन्त महाराज परस्परजिद्यांसवः ॥ १५ ॥

महाराज! हाथियोंके पैरोंकी रक्षा करनेवाले योद्धा, जिनके वक्षःस्थल विस्तृत एवं विशाल थे, अत्यन्त क्रोधमें भरकर इधर-उधर दौड़ रहे थे और हाथोंमें लिये हुए ऋषि, धनुष, चमकीले फरसे, गदा, मूसल, भिन्दिपाल, तोमर, लोहेकी परिघ तथा तेज धारवाले उज्ज्वल खड़ आदि आयुधों-द्वारा एक दूसरेके वधके लिये उत्सुक दिखायी दे रहे थे १३-१५ राजमानाश्च निस्त्रिशाः संसिक्ता नरशोणितः।

प्रत्यदृश्यन्त शूराणामन्योन्यमभिधावताम् ॥ १६॥ परस्पर धावा करनेवाले शूरवीरीके चमकीले खङ्ग मनुष्योंके रक्तसे रॅंगे हुए देखे जाते थे॥ १६॥

अविश्वप्तावधूतानामसीनां वीरवाहुभिः। संजन्ने तुमुलः शब्दः पततां परमर्मसु॥१७॥

वीरोंकी भुजाओंसे घुमाकर चलाये हुए खड्ग जब दूसरोंके मर्मपर आघात करते थे, उस समय उनका भयंकर शब्द सुनायी पड़ता था।। १७॥

गदामुसलरुग्णानां भिन्नानां च वरासिभिः। दिन्तदन्तावभिन्नानां मृदितानां च दिन्तिभिः॥१८॥ तत्र तत्र नरौघाणां क्रोशतामितरेतरम्। शुश्रुद्धर्दारुणां वाचः प्रेतानामिव भारत॥१९॥

उस युद्धस्थलमें गदा और मूसलके आघातसे कितने ही मनुष्योंके अङ्ग-भङ्ग हो गये थे, कितने ही अच्छी श्रेणीके तलवारोंसे छिन्न-भिन्न हो रहे थे, कितनोंके शरीर हाथियोंके दाँतोंसे दवकर विदीर्ण हो गये थे और कितनोंको हाथियोंने कुचल दिया था। इस प्रकार असंख्य मनुष्योंके समुदाय अधमरे-से होकर एक दूसरेको पुकार रहे थे। भारत! उनके वे भयंकर आर्तनाद प्रेतोंके कोलाइलके समान श्रवणगोचर हो रहे थे। १८-१९॥

हयैरिप ह्यारोहाश्चामरापीडधारिभिः। हंसैरिव महावेगैरन्योन्यमभिविद्रुताः॥ २०॥

चँवर और कलंगीसे सुशोभित हंस-तुल्य सफेद एवं महान् वेगशाली घोड़ोंपर बैठे हुए कितने ही घुड़सवार एक दूसरेपर घावा कर रहे थे ॥ २०॥

तैर्विमुक्ता महाप्रासा जाम्बूतद्विभूषणाः। आशुगा विमलास्तीक्ष्णाः सम्पेतुर्भुजगोपमाः॥ २१॥ उनके द्वारा चलाये हुए सुवर्णभूषित निर्मल और तेज धारवाले शीव्रगामी महाप्रास ( भाले ) सर्पेके समान गिर रहे थे ॥ २१॥

अइवैरय्यज्ञवैः केचिदाप्छुत्य महतो रथान् । शिरांस्याददिरे वीरा रथिनामश्वसादिनः॥ २२॥

कितने ही तीर घुड़सवार शीघगामी अश्वोद्वारा धावा करके बड़े-बड़े रथोंपर कृद पड़ते और रिथयोंके मस्तक काट लेते थे ॥ २२ ॥

बहूनिप ह्यारोहान् भल्कैः संनतपर्वभिः। रथी जघान सम्प्राप्य वाणगोचरमागतान्॥ २३॥

इसी प्रकार एक-एक रथी झुकी हुई गाँठवाले भछ नामक वाणोंद्वारा निशानेपर आये हुए बहुत-से घुड्सवारोंका संहार कर डाळता था ॥ २३ ॥

नवमेघप्रतीकाशाश्चाक्षिप्य तुरगान् गजाः। पादैरेव विमृद्गन्ति मत्ताः कनकभूषणाः॥ २४॥

न्तन मेघोंके समान शोमा पानेवाले स्वर्णभूषित मतवाले हायी बहुत-से घोड़ोंको सुँड़ोंसे झटककर पैरोंसे ही रौंद डालते थे।। २४॥

पाट्यमानेषु कुम्भेषु पाइर्वेष्विप च वारणाः। प्रासैर्विनिहताः केचिद् विनेदुः परमातुराः॥ २५॥

कितने ही हाथी प्रासोंकी चोट खाकर कुम्भस्यल और पार्श्वभागोंके विदीर्ण हो जानेपर अत्यन्त आतुर हो घोर चिग्घाड़ मचा रहे थे।। २५॥

साश्वारोहान् हयान् कांचिंदुन्मध्य वरवारणाः। सहसा चिक्षिपुस्तत्र संकुले भैरवे सति॥ २६॥

बहुत-से बड़े-बड़े हाथी कितने ही घुड़सवारांसिहत घोड़ोंको पैरोंसे कुचलकर सहसा भयंकर युद्धमें फॅक देते थे।।

साध्वारोहान् विषाणाप्रैरुत्क्षिप्य तुरगान् गजाः । रथौघानभिमृद्गन्तः सध्वजानभिचक्रमुः ॥ २७ ॥

कितने ही हाथी अपने दाँतोंके अग्रभागसे घुड्सवारों-सिंहत घोड़ोंको उछालकर ध्यजों सिंहत रथसमूहोंको पैरोंतले रोंदते हुए रणभूमिमें विचर रहे थे ॥ २७ ॥

पुंस्त्वाद्तिमद्त्वाच केचित् तत्र महागजाः। साध्वारोहान् हयाञ्जच्छः करैः सचरणैस्तथा॥२८॥

वहाँ कितने ही महान् गज अत्यन्त मदोन्मत्ततथा पुरुष होनेके कारण सूँड़ों और पैरोंचे घोड़ों और घुड़सवारोंका संहार कर डालते थे॥ २८॥

अश्वारोहैश्च समरे हिस्तसादिभिरेव च।
प्रतिमानेषु गात्रेषु पाद्वेष्विभ च वारणान्।
आशुगा विमलास्तीक्ष्णाः सम्पेतुर्भुजगोपमाः॥ २९॥
युद्धमें बुड्सवारों और गजारोहियोंके चलाये हुए निर्मलः तीक्ष्ण

तथा क्योंके समान भयंकर शीव्रगामी वाण हाथियोंके ललाटों। अन्यान्य अङ्गों तथा पसिल्योंपर चोट करते थे॥ २९॥ नराश्वकायान् निर्भेद्य लौहानि कवचानि च। निपेतुर्विमलाः शक्तयो वीरवाहुसिर्पिताः॥ ३०॥ महोल्काप्रतिमा घोरास्तव तत्र विशाम्पते।

वीरोंकी भुजाओंसे चलायी हुई निर्मल शक्तियाँ, मनुष्यों और घोड़ोंकी काया तथा लोइमय कवचोंको भी विदीर्ण करके धरतीपरिगर जाती थीं। प्रजानाथ! वहाँ गिरतेसमय वे भयंकर शक्तियाँ वड़ी भारी उल्काओंके समान प्रतीत होती थीं॥३०५॥ द्वीपिचर्मावनद्धेश्व व्याव्यर्मच्छदैरिप ॥३१॥ विकोशीर्विमलैं: खड़ेरिभिजग्मु: परान् रणे।

जो चमकीली तलवारें पहले चितकवरे अथवा साधारण व्याघ-चर्मकी बनी हुई म्यानोंमें बंद रहती थीं। उन्हें उन म्यानोंसे निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमिमें विपश्चियोंका वथ कर रहे थे॥ ३१५ ॥

अभिष्ठुतमभिकुद्धमेकपार्श्वावदारितम् ॥ ३२॥ विदर्शयन्तः सम्पेतुः खङ्गचर्मपरश्वधैः।

कितने ही योदा ढाला तलवार तथा फरसोंसे निर्भय होकर शत्रुके सम्मुख जाने कोधपूर्वक दाँतोंसे ओठ दवाकर आक्रमण करने तथा वायों पसलीपर चोट करके उसे विदीर्ण करने आदिके पैंतरे दिखाते हुए शत्रुओंपर टूटे पड़ते थे॥ २२६॥

केचिदाक्षिप्य करिणः साश्वानिपरथान् करैः ॥ ३३ ॥ विकर्षन्तो दिशः सर्वाः सम्पेतुः सर्वशब्दगाः ।

प्रत्येक शब्दकी ओर गमन करनेवाले कितने ही हाथी घोड़ों विहित रथोंको अपनी सुँड़ोंसे खींचकर उन्हें लिये-दिये सम्पूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे ॥ ३३ ई ॥

शङ्काभिदारिताः केचित् सम्भिन्नाश्च परश्वधैः ॥ ३४ ॥ हस्तिभिर्मृदिताः केचित् श्रुण्णाश्चान्ये तुरंगमैः। रथनेमिनिकत्ताश्च निकत्ताश्च परश्वधैः ॥ ३५ ॥

कुछ मनुष्य वाणोंसे विदीर्ण होकर पड़े थे कितने ही फरसोंसे छिन्न-भिन्न हो रहे थे कितनोंको हाथियोंने मसल डाला या कितने ही घोड़ोंकी टापसे कुचल गये थे कितनोंके शरीर रथके पहियोंसे कट गये थे और कितने ही कूबरोंसे काट डाले गये थे ॥ ३४-३५॥

व्याक्रोशन्त नरा राजंस्तत्र तत्र सा वान्धवान् । पुत्रानन्ये पितृनन्ये आतृंश्च सह वन्धुभिः ॥ ३६॥ मातुलान् भागिनेयांश्च परानपि च संयुगे ।

राजन् ! रणभूमिमं जहाँ तहाँ गिरे हुए अगणित मनुष्य अपने कुदुम्वीजनोंको पुकार रहे थे । कुछ वेटोंको, कुछ पिताको, कुछ भाई-वन्धुओंको, कुछ मामा-भानजोंको और कुछ लोग दसरों-दसरोंके नाम ले-लेकर विलाप कर रहे थे ॥ ३६५ ॥

विकीर्णान्त्राः सुवहवो भग्नसक्थाश्च भारत ॥ ३७॥ बाहुभिरचापरे छिन्नैः पार्र्वेषु च विदारिताः। क्रन्दन्तः समदृश्यन्त तृपिता जीवितेप्सवः॥ ३८॥

भारत ! बहुतोंकी आँतें बाहर निकलकर बिखर गयी थीं, जाँत्रें टूट गयी थीं, कितनोंकी बाहें कट गयी थीं, बहुतोंकी पसिलयाँ फट गयी थीं और कितने ही घायल अवस्थामें प्याससे पीड़ित हो जीवनके लोभसे रोते दिखायी देते ये ॥ ३७-३८ ॥

त्रवा परिगताः केचिद्रहणसत्त्वा विशामपते। भूमौ निपतिताः संख्ये सगयांचिकरे जलम् ॥ ३९॥

राजन् ! कुछ लोग धरतीपर अधमरे पड़े थे । उनमें जीवनकी शक्ति बहुत थोड़ी रह गयी थी और वे पिपासासे पीड़ित हो युद्धभूमिमें ही जलकी खोज कर रहे थे॥ ३९॥ रुधिरौघपरिक्किन्नाः क्रिइयमानाश्च भारत।

भरतनन्दन ! लह-लुहान होकर कष्ट पाते हुए वे समस्त घायल सैनिक अपनी और आपके पत्रोंकी अत्यन्त निन्दा करते थे ॥ ४० ॥

व्यनिन्दन् भृशमात्मानं तव पुत्रांश्च संगतान् ॥ ४०॥

अपरे क्षत्रियाः शूराः कृतवैराः परस्परम्। नैव शस्त्रं विमुञ्जन्ति नैव क्रन्दन्ति मारिष ॥ ४१ ॥

माननीय महाराज ! दूसरे शूरवीर क्षत्रिय आपसमें वैर बाँधे हुए उस घायल अवस्थामें भी न हथियार छोड़ते थे और न कन्दन ही करते थे ॥ ४१ ॥

तर्जयन्ति च संहष्टास्तत्र तत्र परस्परम्। आदश्य दशनैश्चापि कोधात् सरदनच्छदम् ॥ ४२॥ भक्दीकृटिलैर्वकैः प्रेक्षन्ति च परस्परम्।

वे बार-वार उत्माहित होकर एक-दूसरेको डाँट बताते और क्रोधपूर्वक ओठोंको दाँतसे दवाकर भौंहें टेढी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे ॥ ४२३ ॥

अपरे क्रिश्यमानास्तु शराती व्रणपीडिताः ॥ ४३ ॥ निष्कृजाः समपद्यन्त दृढसत्त्वा महावलाः।

धैर्यको दृढतापूर्वक धारण किये रहनेवाले दूसरे महावली

इति श्रीमहाभारते भीषमपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्धे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४६॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें दोनों सेनाओंका घमासान युद्धविषयक छियालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥४६॥

सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

भीष्मके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्ध, शल्यके द्वारा उत्तरकुमारका वध और स्वेतका पराक्रम

गतपूर्वाह्मभूयिष्ठे तिसन्नहिन दारुणे। रौद्र महावीरवरक्षये॥ १ ॥

वीर बाणोंके आघातसे पीड़ित हो क्लेश सहन करते हुए भी मौन ही रहते थे-अपनी वेदना प्रकाशित नहीं करते थे ॥ अन्ये च विरथाः श्रूरा रथमन्यस्य संयुगे ॥ ४४ ॥ प्रार्थयाना निपतिताः संभ्रण्णा वरवारणैः। अशोभन्त महाराज सपुष्पा इव किंद्युकाः ॥ ४५ ॥

महाराज ! कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जानेके कारण युद्धमें पृथ्वीपर गिरकर दुसरेका रथ माँग रहे थे, इतनेहीमें बड़े-बड़े हाथियोंके पैरोंसे वे कचल गये। उस समय उनके रक्तरंजित शरीर फूले हुए पलाशके समान शोभा पा रहे थे॥ ४४-४५॥

सम्बभवरनीकेष बहवो भैरवखनाः। वर्तमाने महाभीमे तस्मिन् वीरवरक्षये॥ ४६॥ निज्ञान पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे। खस्त्रीयो मातुलं चापि खस्त्रीयं चापि मातुलः॥ ४७॥ सखा सखायं च तथा सम्बन्धी बान्धवं तथा ।

उन सेनाओंमें अनेकानेक भयंकर शब्द सनायी पड़ते थे । बड़े-बड़े वीरोंका विनाश करनेवाले उस महाभयानक संग्राममें पिताने पुत्रको, पुत्रने पिताको, भानजेने मामाको, मामाने भानजेकोः मित्रने मित्रको तथा सगे-सम्बन्धीने अपने संगे वान्धवजनोंको मार डाला ॥ ४६-४७ ।।

पवं युयुधिरे तत्र कुरवः पाण्डवैः सह ॥ ४८॥ वर्तमाने तथा तस्मिन निर्मर्यादे भयानके। भीष्ममासाद्य पार्थानां वाहिनी समकस्पत ॥ ४९॥

इस प्रकार उस मर्यादाशून्य भयानक संग्राममें कौरवींका पाण्डवोंके साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतनेहीमें सेनापति भीष्मके पास पहँचकर पाण्डवोंकी सारी सेना काँपने लगी ॥ ४८-४९ ॥

केत्ना पञ्चतारेण तालेन राजतेन महावाहुरुच्छितेन महारथे। वभौ भीष्मस्तदा राजंश्चन्द्रमा इच मेरुणा॥ ५०॥

भरतश्रेष्ठ ! महाबाह भीष्म अपने विशाल रथपर बैठकर चाँदीके बने हुए पाँच तारोंसे युक्त तालाङ्कित ध्वजके द्वारा मेरुके शिखरपर स्थित हुए चन्द्रमाकेसमान शोभा पा रहे थे॥

दुर्मुखः कृतवर्मा च कृपः शल्यो विविंशतिः। भीष्मं जुगुपुरासाद्य तव पुत्रेण चोदिताः॥ २॥ संजय कहते हैं-राजन् ! उस अत्मन्त भयंकर दिनका पूर्वभाग जब प्रायः व्यतीत हो गयाः तब बड़े-बड़े वीरोंका विनाश करनेवाले उस भयानक संग्राममें आपके पुत्र-की आज्ञासे दुर्मुखः कृतवर्माः कृपाचार्यः शब्य और विविंशति वहाँ आकर भीष्मकी रक्षा करने लगे।। १-२।।

पतैरतिरथैर्गुप्तः पञ्चभिर्भरतर्वभः। पाण्डवानामनीकानि विजगाहे महारथः॥ ३॥

इन पाँच अतिरथी वीरोंसे सुरक्षित हो भरतभूषण महा-रथी भीष्मजीने पाण्डवोंकी सेनाओंमें प्रवेश किया ॥ ३ ॥ चेदिकाशिकरूपेषु पञ्चालेषु च भारत । भीष्मस्य बहुधा तालश्चलक्केत्रहरूयत ॥ ४ ॥

भारत ! चेदिः काशिः करूप तथा पाञ्चालोंमें विचरते हुए भीष्मका तालचिह्नित चञ्चल पताकाओंवाला रथ अनेक-सा दिखायी देने लगा ॥ ४॥

स शिरांसि रणेऽरीणां रथांश्च सयुगध्वजान्। निचकर्त महावेगैर्भव्कैः संनतपर्वभिः॥ ५॥

वे युद्धमें द्धकी हुई गाँठवाले अत्यन्त वेगशाली भल्लों-द्वारा शत्रुओंके मस्तक, रथ, जूआ तथा ध्वज काट-काटकर गिराने लगे॥ ५॥

मृत्यतो रथमार्गेषु भीष्मस्य भरतर्पभ। भृशमार्तस्वरं चक्रुनींगा मर्मणि ताडिताः॥ ६॥

भरतश्रेष्ठ ! वे रथके मार्गोपर नृत्य-सा कर रहे थे। उनके बाणोंसे मर्मस्थानोंमें चोट खाये हुए हाथी अत्यन्त आर्तनाद करने लगे॥ ६॥

अभिमन्युः सुसंक्रुद्धः पिशङ्गैस्तुरगोत्तमैः। संयुक्तं रथमास्थाय प्रायाद् भीष्मरथं प्रति ॥ ७ ॥ जाम्बूनद्विचित्रेण कर्णिकारेण केतुना। अभ्यवर्तत भीष्मं च तांइचैच रथसत्तमान् ॥ ८ ॥

यह देख अभिमन्यु अत्यन्त कुपित हो पिङ्गलवर्णके श्रेष्ठ घोड़ोंसे जुते हुए रथपर वैठकर भीष्मके रथकी ओर दौड़े आये । उनका वह रथ कर्णिकारके चिह्नसे युक्त स्वर्णिनिर्मित विचित्र ध्वजसे सुशोभित था । उन्होंने भीष्मपर तथा उनकी रक्षाके लिये आये हुए उन श्रेष्ठ रथियोंपर भी आक्रमण किया ॥ ७-८ ॥

स तालकेतोस्तीक्ष्णेन केतुमाहत्य पत्रिणा। भीष्मेण युयुधे वीरस्तस्य चानुरथैः सह॥ ९॥

वीर अभिमन्युने तीखे बाणसे उस तालचिह्नित घ्वजको छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रिथयोंके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ ९ ॥

कृतवर्माणमेकेन शल्यं पश्चभिराशुगैः। विद्ध्वा नवभिरानच्छंच्छिताग्रैः प्रिपतामहम्॥१०॥ उन्होंने एक बाणसे कृतवर्माको और पाँच शीव्रगामी वाणों से श्रह्मको बेघकर तीखी घारवाले नौ वाणों से प्रिपतामह भीष्मको भी चोट पहुँचायी ॥ १०॥

पूर्णायतविस्रप्टेन सम्यक् प्रणिहितेन च। ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बृनद्परिष्कृतम्॥११॥

तत्पश्चात् धनुपको अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोगसे चलाये हुए एक बाणके द्वारा उनके सुवर्णभृपित ध्वजको भी छेद डाला ॥ ११ ॥

दुर्मुखस्य तु भल्लेन सर्वावरणभेदिना। जहार सारथेः कायाच्छिरः संनतपर्वणा॥१२॥

इसके बाद झुकी हुई गाँठवाले तथा सब प्रकारके आवरणोंका भेदन करनेवाले एक भल्लके द्वारा दुर्मुखके सारथिका मस्तक धडसे अलग कर दिया ॥ १२॥

धनुश्चिच्छेद् भल्लेन कार्तस्वरिवभूषितम्। कृपस्य निशिताग्रेण तांश्च तीक्ष्णमुखैः शरैः॥१३॥ जघान परमकुद्धो नृत्यन्निव महारथः।

साथ ही कृपाचार्यके स्वर्णभूषित धनुषको भी तेज घार-वाले भालेसे काट गिराया; फिर सब ओर घूमकर नृत्य-सा करते हुए महारथी अभिमन्युने अत्यन्त कुषित हो तीखी नोकवाले वाणोंसे भीष्मकी रक्षा करनेवाले उन महार्राथयोंको भी घायल कर दिया ॥ १३ है ॥

तस्य लाघवमुद्रीक्ष्य तुतुषुर्देवता अपि ॥ १४ ॥ लन्धलक्षतया कार्णोः सर्वे भीष्ममुखा रथाः। सत्त्ववन्तममन्यन्त साक्षादिव धनंजयम् ॥ १५ ॥

अभिमन्युके हाथोंकी यह फुर्ती देखकर देवताओंको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुनकुमारके इस लक्ष्य-वेधकी सफलतासे प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रिथयोंने उन्हें साक्षात् अर्जुनके समान शक्तिशाली समझा ॥ १४-१५॥

तस्य लाघवमार्गस्थमलातसद्दाप्रभम् । दिदाः पर्यपतचापं गाण्डीवमिव घोपवत् ॥ १६॥

अभिमन्युका धनुष गाण्डीवके समान टंकारध्विन प्रकट करनेवालाः हाथोंकी फुर्ती दिखानेका उपयुक्त स्थान और खींचे जानेपर अलातचक्रके समान मण्डलाकार प्रकाशित होनेवाला था । वह वहाँ सम्पूर्ण दिशाओंमें धूम रहा था ॥ १६ ॥

तमासाद्य महावेगैर्भाष्मो नवभिरायुगैः। विव्याध समरे तूर्णमार्जुनि परवीरहा॥१७॥

अर्जुनकुमार अभिमन्युको पाकर शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले भीष्मने समरभूमिमें नौ शीव्रगामी महावेगवान् बाणोंद्वारा तुरंत ही उन्हें वेध दिया ॥ १७ ॥

ध्वजं चास्य त्रिभिर्भल्हैश्चिच्छेर परमौजसः। सार्राथं च त्रिभिर्वाणैराजघान यतवतः॥ १८॥

साथ ही उस महातेजस्वी वीरके ध्वजको भी तीन बाणों-से काट गिराया; इतना ही नहीं, नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले भीष्मने तीन वाणोंसे अभिमन्यके सार्थिको भी मार डाला ॥ १८॥

भीष्मवधपर्व ]

तथैव कृतवर्मा च कृपः शल्यश्च मारिष। विद्ध्या नाकम्पयत् कार्षण मैनाकमिव पर्वतम् ॥१९॥

आर्य ! इसी प्रकार कृतवर्माः कृपाचार्य तथा शल्य उस मैनाक पर्वतकी भाँति स्थिर हुए अर्जुनकुमारको बाणविद्ध करके भी कम्पित न कर सके ॥ १९॥

स तैः परिवृतः शूरो धार्तराष्ट्रैर्महारथैः। ववर्ष शरवर्षाणि कार्ष्णिः पञ्चरथान् प्रति ॥ २०॥

दुर्योधनके उन महारथियोंसे घिर जानेपर भी शूरवीर अर्जुनकुमार उन पाँचों रिययोंपर वाणवर्षा करता रहा ॥ ततस्तेषां महास्त्राणि संवार्य शरवृष्टिभिः। ननाद बळवान् कार्षिणभीष्माय विसृजञ्शरान्॥ २१॥

इस प्रकार अपने बाणोंकी वर्षासे उन सबके महान अस्रोंका निवारण करके बलवान् अर्जुनकुमार अभिमन्यु-ने भीष्मपर सायकोंका प्रहार करते हुए बड़े जोरका सिंहनाद किया ॥ २१ ॥

तत्रास्य सुमहद् राजन् बाह्रोर्वलमदृश्यत। यतमानस्य समरे भीष्ममर्दयतः शरैः॥ २२॥

राजन् ! उस समय समरभृमिमें प्रयत्नपूर्वक अपने बाणोंद्वारा भीष्मको पौड़ा देते हुए अभिमन्युकी भुजाओंका महान् बल प्रत्यक्ष देखा गया ॥ २२ ॥

पराक्रान्तस्य तस्यैव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्। स तांश्चिच्छेद समरे भीष्मचापच्युताञ्हारान्॥ २३॥

तब भीष्मने भी उस पराक्रमी वीरपर बाणोंका प्रहार किया; परंतु अभिमन्युने रणभूमिमें भीष्मके घनुषसे छुटे हए समस्त बाणोंको काट हाला ॥ २३॥

ततो ध्वजममोघेषुर्भीष्मस्य नवभिः शरैः। चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुकुगुर्जनाः॥ २४॥

अभिमन्युके बाण अमोघ थे। उस वीरने समराङ्गणमें नौ बाणोंद्वारा भीष्मके ध्वजको काट गिराया । यह देख सब लोग उच्च खरसे कोलाहल कर उठे ॥ २४॥

स राजतो महास्कन्धस्तालो हेमविभूषितः। सौभद्रविशिखैदिछन्नः पपात भुवि भारत॥ २५॥

भरतनन्दन ! वह रजतिनिर्मितः खर्णभूषित अत्यन्त ऊँचा ताल-चिह्नसे युक्त भीष्मका ध्वज सुभद्राकुमारके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २५ ॥

तं तु सौभद्रविशिखेः पातितं भरतर्षभ। दृष्टा भीमो ननादोचैः सौभद्रमभिहर्षयन् ॥ २६॥

भरतश्रेष्ठ ! अभिमन्युके बाणोंसे कटकर गिरे हुए उस ध्वजको देखकर भीमसेनने सुभद्राकुमारका हुए बढाते हुए उच्चस्वरसे गर्जना की ॥ २६ ॥

अथ भीष्मो महास्त्राणि दिव्यानि सुबहुनि च। प्रादुश्चके महारौद्रे रणे तस्मिन् महाबलः ॥ २७ ॥

तब महाबली भीष्मने उस अत्यन्त भयंकर संग्राममें बहुत-से महान् दिव्यास्त्र प्रकट किये ॥ २७ ॥

ततः शरसहस्रेण सौभद्रं प्रितामहः। अवाकिरदमेयातमा तद्द्धतमिवाभवत् ॥ २८॥

तव अमेय आत्मवलसे सम्पन्न प्रपितामह भीष्मने सुभद्राकुमारपर हजारों बाणोंकी वर्षा की । वह एक अद्भुत-सी घटना प्रतीत हुई ॥ २८ ॥

ततो दश महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः। रक्षार्थमभ्यधावन्त सौभद्रं त्वरिता रथैः॥ २९॥ विराटः सह पुत्रेण धृष्टद्यस्त्रश्च पार्षतः। भीमश्च केकयाइचैव सात्यिकश्च विशाम्पते ॥ ३०॥

राजन् ! तब पुत्रसहित विराटः द्रपदकुमार धृष्टद्युमनः भीमसेन, पाँचों भाई केकय-राजकुमार तथा सात्यिक-ये पाण्डव-पक्षके महान् घनुर्धर दस महारथी अभिमन्युकी रक्षाके लिये रथोंद्वारा तुरंत वहाँ दौड़े आये ॥ २९-३० ॥

तेषां जवेनापततां भीष्मः शान्तनवो रणे। पाञ्चाल्यं त्रिभिरानच्छेत सात्यिकं नवभिः शरैः॥ ३१॥

शान्तनुनन्दन भीष्मने रणभूमिमें वेगपूर्वक आक्रमण करनेवाले उन दसों महारिथयों मेंसे धृष्टद्युम्नको तीन और सात्यिकको नौ वाणोंसे गहरी चोट पहुँचायी ॥ ३१॥ पूर्णायतविस्रष्टेन क्षरेण निशितेन च।

ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पत्रिणा ॥ ३२ ॥ फिर धनुषको पूरी तरहसे खींचकर छोड़े हुए एक पंख-

युक्त तीखे बाणसे भीमसेनकी ध्वजा काट डाली।। ३२॥ जाम्बूनदमयः श्रीमान् केसरी स नरोत्तम। पपात भीमसेनस्य भीष्मेण मथितो रथात् ॥ ३३॥

नरश्रेष्ठ ! भीमसेनका वह सुवर्णमय सुन्दर ध्वज सिंहके चिह्नसे युक्त था। वह मीष्मके द्वारा काट दिये जानेपर रथसे नीचे गिर पड़ा ॥ ३३॥

ततो भीमस्त्रिभिविंद्ध्वा भीष्मं शान्तनवं रणे। कुपमेकेन विज्याध कृतवर्माणमप्रभिः ॥ ३४॥

तब भीमसेनने उस रणक्षेत्रमें शान्तनुनन्दन भीष्मको तीन वाणोंसे घायल करके कुपाचार्यको एक और कृतवर्माको आठ वाणोंसे वेध दिया ॥ ३४ ॥

प्रगृहोताग्रहस्तेन वैराटिरपि दन्तिना। अभ्यद्भवत राजानं मद्राधिपतिमुत्तरः ॥ ३५ ॥ इसी समय जिसने अपनी सुँडको मोडकर मुखमें रख लिया था, उस दन्तार हायीपर आरूढ़ हो विराटकुमार उत्तरने मद्रदेशके स्वामी राजा शल्यपर धावा किया ॥३५॥ तस्य वारणराजस्य जवेनापततो रथे। शल्यो निवारयामास वेगमप्रतिमं शरैः॥३६॥

वह गजराज बड़े वेगसे शल्यके रथकी ओर क्षपटा । उस समय शल्यने अपने बाणींद्वारा उसके अप्रतिम वेगको रोक दिया ॥ ३६ ॥

तस्य कुद्धः स नागेन्द्रो वृहतः साधुवाहिनः। पदा युगमधिष्ठाय जवान चतुरो हयान्॥ ३७॥

इससे वह गजेन्द्र शल्यपर अत्यन्त कृपित हो उठा और अपना एक पैर रथके जूएपर रखकर उसे अच्छी तरह वहन करनेवाले चारों विशाल घोड़ोंको मार डाला ॥ ३७॥

स हतारवे रथे तिष्ठन् मद्राधिपतिरायसीम्। उत्तरान्तकरीं शक्तिं चिक्षेप भुजगोपमाम्॥ ३८॥

घोड़ोंके मारे जानेपर भी उसी रथपर बैठे हुए मद्रराज शब्यने लोहेकी बनी हुई एक शक्ति चलायी, जो सर्पके समान भयंकर और राजकुमार उत्तरका अन्त करनेवाली यी॥

तया भिन्नतनुत्राणः प्रविदय विपुलं तमः। स पपात गंजस्कन्धात् प्रमुक्ताङ्कुरातोमरः॥ ३९॥

उस शक्तिने उनके कवचको काट दिया । उसकी चोटसे उनपर अत्यन्त मोह छा गया । उनके हाथसे अंकुश और तोमर छूटकर गिर गये और वे भी अचेत होकर हाथीकी पीठसे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३९ ॥

असिमादाय राख्योऽपि अवप्तुत्य रथोत्तमात् । तस्य वारणराजस्य चिच्छेदाथ महाकरम् ॥ ४० ॥

इसी समय शहय हाथमें तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथसे कूद पड़े और उसीके द्वारा उस गजराजकी विशाल सूँडको उन्होंने काट गिराया ॥ ४० ॥

भिन्नमर्मा शरशतैरिछन्नहस्तः स वारणः। भीममार्तस्वरं कृत्वा पपात च ममार च ॥ ४१ ॥

सैकड़ों बाणोंसे उसके मर्म विद्व हो गये थे और उसकी सूँड भी काट डाली गयी। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमियर गिरा और मर गया॥ ४१॥

एतदीदशकं ऋत्वा मद्रराजो नराधिप। आरुरोह रथं तूर्णं भाखरं ऋतवर्मणः॥४२॥

नरेश्वर ! यह पराक्रम करके मद्रराज शस्य तुरंत ही कृतवर्माके तेजस्वी रथपर चढ़ गये ॥ ४२ ॥ उत्तरं वै हतं हथ्या वैराटिभ्रांतरं तदा । कृतवर्मणा च सहितं हथ्या शास्यमवस्थितम् ॥ ४३ ॥ श्वेतः कोधात् प्रजज्वाल हिया ह्व्यवाहिय।

अपने भाई उत्तरको मारा गया और शल्यको कृतवर्माके साय रथपर वैटा हुआ देख विराटपुत्र इवेत क्रोधसे जल उठे। मानो अग्निमें घीकी आहुति पड़ गयी हो ॥ ४३५ ॥ स विस्फार्य महचापं शक्रचापोपमं वस्ती ॥ ४४॥ अभ्यधाविज्ञांसन वै शल्यं महाधिपं वली।

उस वलवान् वीरने इन्द्रधनुपके समान अपने विशाल शरासनको कार्नोतक खींचकर मद्रराज शल्यको मार डालनेकी इच्छासे उनपर धावा किया ॥ ४४१ ॥

महता रथवंशेन समन्तात् परिवारितः॥ ४५॥ मुञ्जन् वाणमयं वर्षे प्रायाच्छल्यरथं प्रति।

वह विशाल रथ-सेनाके द्वारा सब ओरसे विरकर वाणों-की वर्षा करता हुआ शल्यके रथपर चढ़ आया ॥ ४५ई ॥ तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मत्तवारणविक्रमम् ॥ ४६ ॥ तावकानां रथाः सप्त समन्तात् पर्यवारयन् । मद्रराजमभीष्सन्तो मृत्योर्देशन्तरं गतम् ॥ ४७ ॥

मतवाले हाथीके समान पराक्रम प्रकट करनेवाले स्वेत-को घावा करते देख आपके सात रिथयोंने मौतके दाँतोंमें फँसे हुए मद्रराज शल्यको वचानेकी इच्छा रखकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४६-४७॥

वृहद्वरुश्च कौसल्यो जयत्सेनश्च मागधः। तथा रुक्मरथो राजन् शल्यपुत्रः प्रतापवान् ॥ ४८ ॥ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्षिणः। वृहत्क्षत्रस्य दायादः सैन्धवश्च जयद्रथः॥ ४९ ॥

राजन् ! उन रिययोंके नाम ये हैं—कोसलनरेश बृहद्वलः मगधदेशीय जयत्सेन, शल्यके प्रतापी पुत्र रुक्मरथः अवन्तिके राजकुमार विन्द और अनुविन्दः काम्बोजराज सुदक्षिण तथा बृहत्क्षत्रके पुत्र सिंधुराज जयद्रथ ॥ ४८-४९ ॥

नानावर्णविचित्राणि धर्नूषि च महात्मनाम्। विस्फारितानि दृदयन्ते तोयदेष्विच विद्युतः॥ ५०॥

इन महामना वीरोंके फैलाये हुए अनेक रूपरंगके विचित्र धनुष बादलोंमें बिजलियोंके समान दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ते तु वाणमयं वर्षे इचेतमूर्धन्यपातयन्। निदाधान्तेऽनिलोद्धता मेघा इव नगे जलम्॥ ५१॥

उन सबने द्वेतके मस्तकपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें वायुके द्वारा उठाये हुए मेघ पर्वतपर जल बरसा रहे हों ॥ ५१॥

ततः कुद्धो महेष्वासः सप्तभरुकैः सुतेजनैः। धनूषि तेषामाच्छिय ममर्द पृतनापितः॥ ५२॥

उस समय महान् धनुर्धर सेनापति स्वेतने कुपित होकर तेज किये हुए भल्ल नामक सात बार्णोद्वारा उन सातों रिषयोंके धनुष काटकर उनके दुकड़े-दुकड़े कर दिये ॥५२॥ निक्कत्तान्येच तानि स्म समद्दयन्त भारत।
ततस्ते तु निमेषार्थात् प्रत्यपद्यन् धर्नृषि च ॥ ५३॥
सप्त चैव पृष्यकांश्च इवेतस्योपर्यपातयन् ।
ततः पुनरमेयात्मा भल्ळैः सप्तभिराद्युगैः।
निचकर्तं महावाद्यस्तेषां चाषानि धन्विनाम् ॥ ५४॥

भारत ! वे सातों धनुष कट जानेपर ही दृष्टिमें आये । तदनन्तर उन सबने आधे निमेषमें ही दूसरे धनुष ले लिये और स्वेतके ऊपर एक ही साथ सात वाण चलाये । तब अमेय आत्मबलसे युक्त महाबाहु स्वेतने पुनः शीव्रगामी सात महल मारकर उन धनुर्धरोंके धनुष काट दिये ॥ ५३-५४॥

ते निकृत्तमहाचापास्त्वरमाणा महारथाः। रथशकीः परामृश्य विनेदुर्भैरवान् रवान्॥ ५५॥

अपने विशाल धनुषोंके कट जानेपर उन सातों महा-रिथयोंने बड़ी उतावलीके साथ रथ-शक्तियाँ उठा लीं और भयंकर गर्जना की ॥ ५५ ॥

अन्वयुर्भरतश्रेष्ठ सप्त इवेतरथं प्रति । ततस्ता ज्वलिताः सप्त महेन्द्राशनिनिःखनाः ॥ ५६ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वे सातों शक्तियाँ प्रज्वित हो देवराज इन्द्रके वज्रकी भाँति भयंकर शब्द करती हुई श्वेतके रथकी ओर एक साथ चलीं ॥ ५६ ॥

अप्राप्ताः सप्तिभिर्मल्लैश्चिच्छेद परमास्त्रवित्। ततः समादाय द्वारं सर्वकायविदारणम् ॥ ५७॥ प्राहिणोद् भरतश्रेष्ठ द्वेतो रुक्मरथं प्रति।

परंतु स्वेत उत्तम अस्त्रोंके ज्ञाता थे। उन्होंने सात मल मारकर अपने निकट आनेसे पहले ही उन हाक्तियोंके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। मरतश्रेष्ठ ! तत्प्रश्चात् स्वेतने सबकी काया-को विदीर्ण कर देनेवाले एक बाणको लेकर उसे रुक्म-रथकी ओर चलाया॥ ५७३॥

तस्य देहे निपतितो वाणो वज्रातिगो महान् ॥ ५८ ॥ ततो रुक्मरथो राजन् सायकेन दढाहतः। निपसाद रथोपस्थे करमलं चाविरान्महत् ॥ ५९ ॥

वज्रसे भी अधिक प्रभावशाली वह महान् वाण रुक्म-रथके शरीरपर जा गिरा। राजन्! उस वाणसे अत्यन्त घायल होकर रुक्मरथ अपने रथके पिछले भागमें वैठ गया और अत्यन्त मूर्छित हो गया॥ ५८-५९॥

तं विसंबं विमनसं त्वरमाणस्तु सारिधः। अपोवाह न सम्भ्रान्तः सर्वेह्योकस्य पद्यतः॥ ६०॥ उसे अचेत और अनमना देख सार्य तिनक भी घनराहटमें न पड़कर अत्यन्त उतावलीके साथ सबके देखते-देखते रणभूमिसे दूर हटा ले गया ॥ ६०॥

ततोऽन्यान् षट् समादाय इवेतो हेमविभूषितान्। तेषां षण्णां महाबाहु ध्वजद्यार्षाण्यपातयत् ॥ ६१ ॥

तव महावाहु स्वेतने दूसरे स्वर्णभूषित छः बाण लेकर उन छहीं र्राथयोंके ध्वजके अग्रभाग काट गिराये ॥ ६१॥

हयांश्च तेषां निर्भिच सारथींश्च परंतप। शरेइचैतान समाकीर्य प्रायाच्छल्यरथं प्रति ॥ ६२ ॥

परंतप ! फिर उनके घोड़ों और सारिययोंको विदीर्ण करके उनके शरीरोंमें भी बहुत-से वाण जड़ दिये। इसके वाद स्वेतने शल्यके रथपर घावा किया।। ६२।।

ततो हलहलाराव्यस्तव सैन्येषु भारत। दृष्ट्वा सेनापति तूर्णं यान्तं राल्यरथं प्रति ॥ ६३ ॥

भारत !तव सेनापति स्वेतको शीघतापूर्वक शल्यके रथकी ओर जाते देख आपकी सेनाओंमें हाहाकार मच गया ॥६३॥

ततो भीष्मं पुरस्कृत्य तव पुत्रो महावलः। वृतस्तु सर्वसैन्येन प्रायाच्छ्वेतरथं प्रति ॥ ६४ ॥ मृत्योरास्यमनुप्राप्तं मद्रराजममोचयत्।

तव आपके महावली पुत्र दुर्योधनने भीष्मजीको आगे करके सम्पूर्ण सेनाके साथ द्वेतके रथपर चढ़ाई की और मृत्युके मुखमें पहुँचे हुए मद्रराज शत्यको छुड़ा लिया ।६४ है। ततो युद्धं समभवत् तुमुलं लोमहर्षणम् ॥ ६५ ॥ तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरथिद्विषम् ।

तदनन्तर आपके और पाण्डवोंके सैनिकोंमें अत्यन्त भयंकर रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। रथसे रथ और हाथीसे हाथी गुँथ गये।। ६५ है।।

सौभद्रे भीमसेने च सात्यकों च महारथे ॥ ६६ ॥ कैकेये च विराटे च धृष्टग्रुम्ने च पार्षते । एतेषु नर्रासंहेषु चेदिमत्स्येषु चैव ह। ववर्ष शरवर्षाणि कुरुवृद्धः पितामहः ॥ ६७ ॥

पाण्डवपक्षकी ओरसे सुभद्राकुमार अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यिक, केकयराजकुमार, राजा विराट तथा द्रुपद-पुत्र धृष्टद्युम्न—ये पुरुषसिंह और चेदि एवं मत्स्यदेशके क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे। कुरुकुलके वृद्ध पुरुष पितामह भीष्मने इन सवपर वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥६६-६७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्विण भोष्मवधपर्विण श्रेतयुद्धे सम्रचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्विके अन्तर्गत भीष्मवधपर्विमें द्वेतयुद्धविषयक सैतालीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७॥



## अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

### क्वेतका महाभयंकर पराक्रम और भीष्मके द्वारा उसका वध

घृतराष्ट्र उवाच

एवं इवेते महेष्वासे प्राप्ते शल्यरथं प्रति । कुरवः पाण्डवेयाश्च किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ भीष्मःशान्तनवःकिं वातन्ममाचक्ष्व पृच्छतः।

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! इस प्रकार महान् धनुर्धर इवेतके शस्यके रथके समीप पहुँचनेपर कौरवों तथा पाण्डवोंने क्या किया !अथवा शान्तनुनन्दन भीष्मने कौन सा पुरुपार्थ किया ! मेरे पूछनेके अनुसार ये सब बार्ते मुझसे कहो ॥ १६॥

#### संजय उवाच

राजञ्दातसहस्राणि ततः क्षत्रियपुङ्गवाः॥ २॥ द्वेतं सेनापितं शूरं पुरस्कृत्य महारथाः। राज्ञो बळं दर्शयन्तस्तव पुत्रस्य भारत॥ ३॥ शिखण्डिनं पुरस्कृत्य त्रातुमैच्छन्महारथाः। अभ्यवर्तन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्॥ ४॥ जिघांसन्तं युधां श्रेष्टं तदाऽऽसीत् तुमुळं महत्।

संजय कहते हैं—राजन् ! पाण्डवपक्षके लालों क्षत्रिय-शिरोमणि महारथी विराट -छेनापित श्रूरवीर द्वेतको आगे करके आपके पुत्र दुर्याधनको अपना वल दिखाते हुए शिखण्डीको सामने रखकर भीष्मके सुवर्णभूपित रथपर चढ़ आये। भारत! वे महारथी द्वेतकी रक्षा करना चाहतेथे। इसलिये उसे मारनेकी इच्छावाले योद्धाओंमें श्रेष्ठ भीष्मपर उन्होंने धावा किया। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया।। तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि महावैशसमद्भुतम् ॥ ५॥ तावकानां परेषां च यथा युद्धमवर्तत।

आपके और पाण्डवोंके सैनिकोंमें जो महान् संहारकारी युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसका उसी रूपमें आपसे वर्णन करता हूँ॥ ५३॥

तत्राकरोद् रथोपस्थाञ्शून्याञ्शान्तनवोबहुन् ॥ ६ ॥ तत्राद्धतं महचके शरैराच्छंद् रथोत्तमान् । समावृणोच्छरैरर्कमर्कतुल्यप्रतापवान् ॥ ७ ॥

उस युद्धमें शान्तनुनन्दन भीष्मने बहुत-से रथोंकी बैठकोंको रथियोंसे शून्य कर दिया। वहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत कार्य किया। अपने वाणोंद्वारा बहुत-से श्रेष्ठ रथियोंको बहुत पीड़ा दी। वे सूर्यके समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने सायकोंद्वारा सूर्यदेवको भी आच्छादित कर दिया॥ ६-७॥

जुदन् समन्तात् समरे रविरुद्यन् यथा तमः। तेनाजौ प्रेषिता राजन् शराः शतसहस्रशः॥ ८॥ क्षत्रियान्तकराः संख्ये महावेगा महावळाः। शिरांसि पातयामासुर्वीराणां शतशो रणे॥ ९॥

जैसे सूर्य उदित होकर अन्यकारको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे सब ओर समरभूमिमें शत्रुसेनाओंका संहार कर रहे थे। राजन्! उनके द्वारा चलाये हुए महान् वेग और बलसे सम्पन्न तथा क्षत्रियोंका विनाश करनेवाले लाखों वाणोंने रणभूमिमें सैकड़ों श्रेष्ठ वीरोंके मस्तक काट गिराये॥ ८-९॥

गजान् कण्टकसन्नाहान् वज्रेणेव शिलोचयान्। रथा रथेषु संसक्ता व्यदृश्यन्त विशाम्पते ॥ १० ॥

उन वाणोंने वज्रके मारे हुए पर्वतोंकी भाँति काँटेदार कवचोंने मुसब्बत हाथियोंको भी धराशायी कर दिया। प्रजानाथ! उस समय रथ रथोंने सटे हुए दिखायी देते थे॥ एके रथं पर्यवहंस्तुरगाः सतुरङ्गमम्।

युवानं निहतं वीरं लम्बमानं सकार्भुकम् ॥ ११ ॥ कितने ही घोडे अपनेसहित रथको लिये हुए दूर भागे

ाकतन हा घाड़ अपनसहित रथका लिय हुए दूर भाग जा रहे थे और उसपर मरा हुआ नवयुवक वीर रथी धनुषके साथ ही लटक रहा था॥ ११॥

उदीर्णाश्च हया राजन् वहन्तस्तत्र तत्र ह। बद्धखद्गनिषङ्गाश्च विध्वस्तशिरसो हताः॥१२॥ शतशः पतिता भूमौ वीरशय्यासु शेरते।

राजन् ! वे प्रचण्ड घोड़े उस रथको लिये-दिये यत्र-तत्र घूम रहेथे । कमरमें तलवार और पीठपर तरकस बाँधे हुए सैकड़ों आहत वीर मस्तक कट जानेके कारण पृथ्वीपर गिरकर बीरोचित श्रथ्याओंपर श्रथन कर रहेथे॥ १२ है॥

परस्परेण धावन्तः पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ १३ ॥ उत्थाय च प्रधावन्तो द्वन्द्वयुद्धमवाष्त्रुवन् । पीडिताः पुनरन्योन्यं छुठन्तो रणमूर्धनि ॥ १४ ॥

एक दूसरेपर धावा करनेवाले कितने ही सैनिक गिर पड़ते और फिर उठकर खड़े हो जाते थे। खड़े होकर वे दौड़ते और परस्पर द्वन्द्वयुद्ध करने लगते थे। फिर आपसके प्रहारोंसे पीड़ित हो वे युद्धके मुहानेपर ही गिरकर छुढ़क जाते थे॥ १३-१४॥

सचापाः सनिषङ्गाश्च जातरूपपरिष्कृताः। विस्नब्धहतवीराश्च रातराः परिपीडिताः॥१५॥ तेन तेनाभ्यधावन्त विस्जन्तश्च भारत।

भारत ! सैकड़ों वीर धनुष और तरकस लिये सुवर्णभय आभूषणोंसे विभूषित हो कितने ही विपक्षी वीरोंका विश्वस्त-भावसे विनाश करके स्वयं भी शत्रुओंके प्रहारसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे और स्वयं भी अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए विभिन्न मार्गींचे इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे थे ॥१५६॥ मत्तो गजः पर्यवर्तद्धयांश्च हतसादिनः॥ १६॥ सरथा रथिनश्चापि विसृद्धन्तः समन्ततः।

मतवाले हाथी उन घोड़ोंके पीछे पड़े थे, जिनके सवार मारे गये थे। इसी प्रकार रथोंसिहत रथी चारों ओर भूतल-पर पड़ी हुई लाशोंको रौंदते हुए विचरण करते थे।।१६३॥ स्यन्दनाद्यतत् कश्चिन्निहतोऽन्येन सायकैः॥ १७॥ हतसारथिरप्युच्चैः प्रपात काष्ठवद् रथः।

कितने ही वीर दूसरोंके वाणोंसे मारे जाकर रथसे गिर पड़ते थे। कहीं सारथिके मारे जानेपर रथ साधारण काष्टकी भाँति ऊँचेसे नीचे गिर पड़ता था॥ १७३ ॥

युध्यमानस्य संग्रामे व्यूढे रजिस चोत्थिते ॥ १८ ॥ धनुःकृजितविश्चानं तत्रासीत् प्रतियुद्धयतः । गात्रस्पर्शेन योधानां व्यशस्त परिपन्थिनम् ॥ १९ ॥

उस संग्राममें इतनी धूल उड़ी कि कुछ सूझ नहीं पड़ता या। केवल धनुषकी टंकारसे ही यह जाना जाता था कि प्रतिद्वनद्वी युद्ध कर रहा है। कितने ही योद्धा दूसरे योद्धाओं-के शरीरका स्पर्श करके ही यह समझ पाते थे कि यह शत्रु-दलका है।। १८-१९॥

युद्धयमानं शरै राजन् सिञ्जिनीध्वजिनीरवात्। अन्योन्यं वीरसंशब्दो नाश्चयत भटैः कृतः॥ २०॥

राजन् ! कुछ लोग धनुषकी टंकार और सेनाका कोलाहल सुनकर ही यह समझ पाते थे कि कोई वाणोंद्वारा युद्ध कर रहा है। योद्धा एक दूसरेके प्रति जो वीरोचित गर्जना करते थे, वह भी उस समय अच्छी तरह सुनायी नहीं देती थी।।

शब्दायमाने संयामे पटहे कर्णदारिणि। युद्धयमानस्य संयामे कुर्वतः पौरुषं खकम्॥ २१॥ नाश्रौपं नामगोत्राणि कीर्तनं च परस्परम्।

कानोंका परदा फाड़नेवाले डंकेकी आवाजसे सारी रण-भूमि गूँज उटी थी। अतः वहाँ अपने पुरुषार्थको प्रकट करनेवाले किसी योद्धाकी बात मुझे नहीं सुनायी देती थी। वे लोग जो आपसमें नाम-गोत्र आदिका परिचय देते थे। उसे भी मैं नहीं सुन पाता था।। २१ई ॥

भीष्मचापच्युतैर्वाणैरार्तानां युध्यतां मृधे ॥ २२ ॥ परस्परेषां चीराणां मनांसि समकम्पयन् ।

युद्धमें भीष्मजीके धनुषसे छूटे हुए वाणोंसे समस्त योद्धा पीड़ित हो रहे थे। उन बाणोंने परस्पर सभी वीरोंके हृदय कॅपा दिये थे॥ २२६ ॥

तिसान्नत्याकुले युद्धे दारुणे लोमहर्षणे ॥२३॥ पिता पुत्रं च समरे नाभिजानाति कश्चन।

वह युद्ध अत्यन्त भयंकर, रोमाञ्चकारी तथा सबको

व्याकुल कर देनेवाला था। उसमें कोई पिता अपने पुत्रको भी पहचान नहीं पाता था॥ २३ है।।

चक्रे भग्ने युगे छिन्ने एकधुर्ये हये हतः ॥ २४॥ आक्षिप्तः स्यन्दनाद् वीरः ससारथिरजिह्यगैः।

भीष्मके बाणोंसे पहिये टूट गये, जूआ कट गया और एकमात्र बचा हुआ रथका घोड़ा भी मारा गया। उस दशामें रथपर बैठा हुआ सार्थिसहित वीर रथी भी उनके बाणोंसे आहत होकर स्वर्ग सिघारा॥ २४५ ॥

एवं च समरे सर्वे वीराश्च विरथीकृताः ॥ २५॥ तेन तेन सा दृश्यन्ते धायमानाः समन्ततः।

इस प्रकार उस समराङ्गणमें रथहीन हुए सभी वीर भिन्न-भिन्न मार्गोंसे सब ओर दौड़ते दिखायी देते थे ॥२५३॥ गजो हतः शिरिइछन्नं मर्म भिन्नं हयो हतः ॥ २६॥ अहतः कोऽपिनैवासीद् भीष्मे निष्नति शात्रवान्।

किसीका हाथी मारा गया, किसीका मस्तक कट गया, किसीके मर्मस्थान विदीर्ण हो गये और किसीका घोड़ा ही नष्ट हो गया। जब भीष्मजी शत्रुओंका संहार कर रहे थे, उस समय (उनके सम्मुख आया हुआ) कोई भी ऐसा विपक्षी नहीं बचा, जो घायल न हुआ हो ॥ २६६॥

रवेतः कुरूणामकरोत् क्षयं तिसान् महाहवे ॥ २७ ॥ राजपुत्रान् रथोदारानवधीच्छतसंघशः।

इसी प्रकार उस महायुद्धमें क्वेत भी कौरवोंका संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारोंका संहार कर डाळा॥ २७६॥

चिच्छेद रथिनां वाणैः शिरांसि भरतर्षभ ॥ २८॥ भरतश्रेष्ठ ! श्वेतने अपने वाणोंद्वारा बहुत-से रथियोंके

मस्तक काट डाले ॥ २८॥

साङ्गदा बाह्यश्चैय धर्मूषि च समन्ततः। रथेषां रथचक्राणि तूणीराणि युगानि च॥ २९॥

उन्होंने सब ओर बाण मारकर कितने ही योद्धाओंके धनुष और बाजूबंदसहित भुजाएँ काट डालों । रथके ईषादण्ड, रथ-चक्र, तृणीर और जूए मी छिन्न-भिन्न कर दिये ॥ २९॥

छत्राणि च महार्हाणि पताकाश्च विशाम्पते। हयौद्याश्च रथौद्याश्च नरौद्याश्चेव भारत॥३०॥ वारणाः शतशक्चेव हताः इवेतेन भारत।

राजन् ! बहुमूल्य छत्र और पताकाएँ भी उनके बाणोंसे खण्डित हो गयीं । भरतनन्दन ! श्वेतने अश्वों, रथों और मनुष्योंके समुदायका तो वध किया ही; सैकड़ों हाथी भी मार गिराये ॥ २० ई ॥

वयं इवेतभयाद् भीता विहाय रथसत्तमम् ॥ ३१ ॥

अपयातास्तथा पश्चाद् विभुं पश्चाम घृष्णवः । शरपातमतिक्रम्य कुरवः कुरुनन्दन ॥ ३२ ॥ भीष्मं शान्तनवं युद्धे स्थिताः पश्चाम सर्वशः ।

कुरनन्दन ! इमलोग भी द्वेतके भयसे महारथी भीष्मको अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए । इसीलिये इस समय जीवित रहकर महाराजका दर्शन कर रहे हैं। इम सभी कौरव द्वेतका वाण जहाँतक पहुँच पाता था, उतनी दूरीको लाँचकर युद्धभूमिमें खड़े हो दर्शककी भाँति शान्तनुनन्दन भीष्मको देख रहे थे॥ अदीनो दीनसमये भीष्मोऽस्माकं महाहवे॥ ३३॥ एकस्तस्थौ नरव्यात्रो गिरिमेंहरिवाचलः।

उस महान् संग्राममें हमलोगोंके लिये कातरताका समय आ गया था, तो भी अकेले नरश्रेष्ठ भीष्म ही दीनतासे रहित हो मेरुपर्वतकी भाँति वहाँ अविचलभावसे खड़े रहे ॥३३६॥ आददान इव प्राणान् सविता शिशिरात्यये । ३४॥ गभस्तिभिरिवादित्यस्तस्यो शरमरीचिमान् ।

जैसे सर्दिक अन्तमें सूर्यदेव घरतीका जल सोखने लगते हैं, उसी प्रकार भीष्म समस्त सैनिकोंके प्राणों का अपहरण-सा कर रहे थे। किरणोंसे सुशोभित सूर्यदेवकी माँति भीष्म बाणरूपी रिस्मयोंसे शोभा पाते हुए वहाँ खड़े थे॥ ३४६॥ स सुमोच महेष्वासः शरसंघाननेकशः॥ ३५॥ निझन्नमित्रान् समरे बज्रपाणिरिवासुरान्।

जैसे वज्रपाणि इन्द्र असुरोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार महाधनुर्धर भीष्म उस रणक्षेत्रमें शत्रुओंका विनाश करते हुए वारंवार वाणसमूहोंकी वर्षा कर रहे थे ॥ ३५६॥ ते वध्यमाना भीष्मेण प्रजहुस्तं महावलम् ॥ ३६॥ स्वयुथादिव ते युथानमुक्तं भूमिषु दारुणम् ।

महावली भीष्मजी अपने छुंडसे विछुड़े हुए हाथीकी भाँति आपकी सेनासे विलग होकर उस रणभूमिमें अत्यन्त भयंकर हो रहे थे; उनकी मार खाकर सम्पूर्ण शत्रु उन्हें छोड़-कर भाग गये ॥ ३६% ॥

तमेवमुपलक्ष्यैको हृष्टः पुष्टः परंतप ॥ ३७ ॥ दुर्योधनप्रिये युक्तः पाण्डवान् परिशोचयन् । जीवितं दुस्त्यजं त्यक्त्वा भयं च सुमहाहवे ॥ ३८ ॥

परंतप !श्वेतको पूर्वोक्तरूपि कौरव सेनाका संहार करते देख एकमात्र भीष्म ही उत्साहित और प्रकुछ हो पाण्डवोंको शोकमें डालते हुए जीवनका मोह और भय छोड़कर उस महासमरमें दुर्योघनके प्रिय कार्यमें जुट गये॥ ३७-३८॥

पातयामास सैन्यानि पाण्डवानां विशाम्पते । प्रहरन्तमनीकानि पिता देववतस्तव ॥ ३९ ॥ दृष्ट्या सेनापतिं भीष्मस्त्वरितः इवेतमभ्ययात् ।

राजन् ! भीष्मजीने पाण्डवोंके बहुत-से सैनिकोंको मार

गिराया । आपके पिता देवव्रतने जब देखा कि सेनापित क्वेत हमारी सेनापर प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरंत उनका सामना करनेके लिये गये ॥ ३९५ ॥

स भीष्मं शरजालेन महता समवाकिरत्॥ ४०॥ इवेतं चापि तथा भीष्मः शरीष्टैः समवाकिरत्।

द्वेतने अपने असंख्य वाणोंका जाल-सा विद्याकर भीष्मको ढक दिया। तब भीष्मने भी द्वेतपर वाणसमूहोंकी वर्षा की ॥ तौ वृपाविव नर्दन्तौ मत्ताविव महाद्विपौ ॥ ४१॥ व्याद्याविव सुसंरब्धावन्योन्यमभिजञ्चतः।

वे दोनों वीर गर्जते हुए दो साँड़ों। मदसे उनमत्त हुए दो गजराजों तथा क्रीयमें भरे हुए दो सिंहोंकी भाँति एक दूसरेपर चोट करने लगे॥ ४१३॥

अस्त्रेरस्त्राणि संवार्य ततस्तो पुरुपर्यभौ॥४२॥ भीष्मः इवेतश्च युयुधे परस्परवधैषिणौ।

तदनन्तर वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ भीष्म और स्वेत अपने अस्त्रोंद्वारा विपक्षीके अस्त्रोंका निवारण करके एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे ॥ ४२५ ॥

एकाह्ना निर्दे हेद् भीष्मः पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ ४३ ॥ शरैः परमसंकुद्धो यदि दवेतो न पाळयेत्।

यदि द्येत पाण्डव-सेनाकी रक्षा न करते तो भीष्मजी अत्यन्त कुद्ध होकर एक ही दिनमें उसे भस्म कर डालते ॥ ४३६ ॥

पितामहं ततो दृष्ट्वा द्वेतेन विमुखीकृतम् ॥ ४४ ॥ प्रहृषं पाण्डवा जग्मुः पुत्रस्ते विमनाऽभवत् ।

तदनन्तर पितामह भीष्मको देवेतके द्वारा युद्ध विमुख किया हुआ देख समस्त पाण्डवींको वड़ा हर्ष हुआ; परंतु आपके पुत्र दुर्वोधनका मन उदास हो गया ॥ ४४६ ॥ ततो दुर्योधनः कुद्धः पार्थिवैः परिवारितः ॥ ४५॥ सस्तैन्यः पाण्डवानीकमभ्यद्रवत संयुगे ।

तत्र दुर्योधनने दुपित हो समस्त राजाओं तथा सेनाके साथ उस युद्धभूमिमें पाण्डव-सेनापर आक्रमण किया ॥४५६॥ दुर्मुखः कृतवर्मा च कृपः शल्यो विशाम्पतिः॥ ४६॥ भीष्मं जुगुप्रासाय तव पुत्रेण नोदिताः।

दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा राजा शस्य आपके पुत्रकी आज्ञासे आकर भीष्मकी रक्षा करने लगे ॥ ४६६ ॥ दृष्ट्वा तु पार्थिवैः सर्वैदुर्योधनपुरोगमैः ॥ ४७ ॥ पाण्डवानामनीकानि वध्यमानानि संयुगे। इवेतो गाङ्गेयमुत्सुज्य तव पुत्रस्य वाहिनीम् ॥ ४८ ॥

नारायामास वेगेन वायुर्वृक्षानिवौजसा।
दुर्योघन आदि सब राजाओंके द्वारा पाण्डवसेनाको युद्धमें
मारी जाती देख स्वेतने गङ्गापुत्र भीष्मको छोड़कर आपके

पुत्रकी सेनाका उसी प्रकार वेगपूर्वक विनाश आरम्भ किया, जैसे आँधी अपनी शक्तिसे वृक्षोंको उखाड़ फेंकती है।। द्रावियत्वा चमूं राजन् वैराटिः कोधमूर्व्छितः॥ ४९॥ आपतत् सहसा भूयो यत्र भीष्मो व्यवस्थितः।

राजन् ! विराटपुत्र श्वेत उस समय क्रोधसे मूर्छित हो रहे थे । वे आपकी सेनाको दूर भगाकर फिर सहसा नहीं आ पहुँचे, जहाँ भीष्म खड़े थे ॥ ४९३ ॥

तौ तत्रोपगतौ राजन् शरदीप्तौ महावलौ ॥ ५० ॥ अयुध्येतां महात्मानौ यथोभौ वृत्रवासवौ । अन्योन्यं तु महाराज परस्परवधेषिणौ ॥ ५१ ॥

महाराज ! वे दोनों महावली महामना वीर बाणोंसे उदीप्त हो एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे समीप आकर चृत्रासुर और इन्द्रके समान युद्ध करने लगे ॥ ५०-५१॥

निगृह्य कार्मुकं इवेतो भीष्मं विव्याध सप्तिभः। पराक्रमं ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमी॥ ५२॥ तरसा वारयामास मत्तो मत्तिमव द्विपम्।

स्वेतने घनुष खींचकर सात बाणोंद्वारा भीष्मको बेघ डाला । तब पराक्रमी भीष्मने स्वेतके उस पराक्रमको स्वयं पराक्रम करके वेगपूर्वक रोक दिया; मानो किसी मतवाले हाथीने दूसरे मतवाले हाथीको रोक दिया हो॥ ५२६॥

रवेतः शान्तनवं भूयः शरैः संनतपर्वभिः॥ ५३॥ विज्याध पञ्चविंशत्या तदद्धतमिवाभवत्।

तदनन्तर श्वेतने पुनः झुकी हुई गाँठवाले पचीस वाणींसे शान्तनुनन्दन मीष्मको बींघ डाला। वह एक अद्भुत-सी घटना हुई।। तं प्रत्यविध्यद् दशिभर्भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ५४॥ स विद्धस्तेन वलवान् नाकम्पत यथाचलः।

तब शान्तनुनन्दन भीष्मने भी दस बाण मारकर बदला चुकाया । उनके द्वारा घायल किये जानेपर भी बलवान् श्वेत विचलित नहीं हुआ । वह पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़ा रहा ॥ ५४६ ॥

वैरादिः समरे कुद्धो भृशमायम्य कार्मुकम् ॥ ५५ ॥ आजधान ततो भीष्मं इवेतः क्षत्रियनन्दनः।

तदनन्तर क्षत्रियकुलको आनिन्दित करनेवाले विराट-कुमार श्वेतने युद्धमें कुपित हो धनुषको जोर-जोरसे र्खीचकर भीष्मपर पुनः वाणोंद्वारा प्रहार किया ॥ ५५३ ॥

सम्प्रहस्य ततः इवेतः स्किणी परिसंलिहन् ॥ ५६॥ धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य नवभिद्दशधा शरैः।

इसके बाद उन्होंने हँसकर अपने मुँहके दोनों कोनोंको चाटते हुए नौ बाण मारकर भीष्मके धनुषके दस दुकड़े कर दिये ॥ ५६३ ॥ संधाय विद्यालं चैव शरं लोमप्रवाहिनम् ॥ ५७ ॥ उन्ममाथ ततस्तालं ध्वजशीर्षं महात्मनः ।

फिर शिखाशून्य पंखयुक्त वाणका संधान करके उसके द्वारा महात्मा भीष्मके तालचिह्नयुक्त ध्वजका ऊपरी भाग काट डाला ॥ ५७३ ॥

केतुं निपतितं दृष्ट्वा भीष्मस्य तनयास्तव॥ ५८॥ हतं भीष्मममन्यन्त स्वेतस्य वशमागतम्।

भीष्मके ध्वजको नीचे गिरा देख आपके पुत्रोंने उन्हें ध्वेतके वशमें पड़कर मरा हुआ ही माना ॥ ५८ई ॥ पाण्डवाश्चापि संहृष्टाद्ध्मुः शङ्कान् मुदायुताः॥ ५८ ॥ भीष्मस्य पतितं केतुं दृष्टा तांळं महात्मनः।

महातमा भीष्मके तालध्वजको पृथ्वीपर पड़ा देख पाण्डव हर्षसे उल्लित हो प्रसन्नतापूर्वक राङ्ख बजाने लगे ॥ ५९६ ॥ ततो दुर्योधनः कोधात् खमनीकमनोदयत् ॥ ६०॥ यत्ता भीष्मं परीष्सध्वं रक्षमाणाः समन्ततः । मा नः प्रपद्यमानानां द्वेतान्मृत्युमवाप्स्यति ॥ ६१॥ भीष्मः द्यान्तनवः श्रूरस्तथा सत्यं व्रवीमि वः ।

तब दुर्योधनने क्रोधपूर्वक अपनी सेनाको आदेश दिया— 'वीरो!सावधान होकर सब ओरसे भीष्मकी रक्षा करते हुए उन्हें घेरकर खड़े हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे देखते-देखते श्वेतके हाथों मारे जायाँ। में तुमलोगोंको सत्य कहता हूँ कि शान्तनुनन्दन भीष्म महान् श्रूरवीर हैं'॥ ६०-६१ है॥ राइस्तु वचनं श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः॥ ६२॥ बलेन चतुरङ्गेण गाङ्गेयमन्वपालयन्।

राजा दुर्योधनकी यह बात सुनकर सब महारथी बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आये और चतुरिङ्गणी सेनाद्वारा गङ्गा-नन्दन भीष्मकी रक्षा करने लगे ॥ ६२६ ॥

बाह्णीकः कृतवर्मा च रालः राल्यश्च भारत ॥ ६३ ॥ जलसंघो विकर्णश्च चित्रसेनो विविदातिः । त्वरमाणास्त्वराकाले परिवार्य समन्ततः ॥ ६४ ॥ रास्त्रवृष्टि सुतुमुलां स्वेतस्योपर्यपातयन् ।

भारत ! बाह्वीक कृतवर्मा शल शह्य जलसंघ विकर्ण चित्रसेन और विविश्वति—इन सबने शीघताके अवसरपर शीघता करते हुए चारों ओरसे भीष्मजीको घेर लिया और स्वेतके ऊपर भयंकर शस्त्र-वर्षा करने लगे ॥ ६३-६४६॥

तान् कुद्धो निशितैर्वाणैस्त्वरमाणो भहारथः ॥ ६५॥ अवारयदमेयात्मा दर्शयन् पाणिलाघवम् ।

तव अपरिमित आत्मबलसे सम्पन्न महारथी श्वेतने अपने हाथोंकी फुर्ती दिखाते हुए बड़ी उतावलीके साथ क्रोधपूर्वक पैने बाणोंद्वारा उन सबको रोक दिया ॥ ६५३ ॥

सनिवार्यं तु तान् सर्वान् केसरी कुञ्जरानिव ॥ ६६ ॥ महता शरवर्षेण भीष्मस्य धनुराच्छिनत् । जैसे सिंह हाथियों के समृहको आगे वढ़नेसे रोक देता है, उसी प्रकार उन सभी महारिथयों को रोककर भारी बाणवर्षा के द्वारा क्वेतने भीष्मका धनुष काट दिया ॥ ६६३ ॥ ततोऽन्यद् धनुरादाय भीष्मः शान्तनचो युधि॥ ६७॥ इवेतं विवयाध राजेन्द्र कङ्कपन्नैः शितैः शरैः।

राजेन्द्र ! तब शान्तनुनन्दन भीष्मने दूसरा धनुप लेकर युद्धस्थलमें कंकपत्रयुक्त पैने बाणोंद्वारा स्वेतको घायलकर दिया॥ ततः सेनापतिः कुद्धो भीष्मं बहुभिरायसैः ॥ ६८ ॥ विवयाध समरे राजन सर्वलोकस्य प्रस्थतः ।

राजन् ! तय सेनापित इवेतने कुपित हो उस समरभृमिमें बहुत-से लौहमय बाणोंद्वारा सबलोगोंके देखते-देखते भीष्मको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ६८३ ॥

ततः प्रव्यथितो राजा भीष्मं दृष्ट्वा निवारितम् ॥ ६९ ॥ प्रवीरं सर्वछोकस्य द्वेतेन युधि वै तदा । निष्ठानकश्च सुमहांस्तव सैन्यस्य चाभवत् ॥ ७० ॥

स्वेतने सम्पूर्ण विश्वके विख्यात बीर भीष्मको युद्धमें आगे बढ़नेसे रोक दिया, यह देखकर राजा दुर्योधनके मनमें बड़ी व्यथा हुई। साय ही आपकी सेनामें सब लोगोंपर महान् भय छा गया।। ६९-७०।।

तं वीरं वारितं दृष्टा स्वेतेन शरविक्षतम्। हतं स्वेतेन मन्यन्ते स्वेतस्य वशमागतम्॥ ७१॥

द्वेतने वीरवर भीष्मको कुण्टित कर दिया और उनका शरीर बाणोंसे क्षत विक्षत हो गया है, यह देखकर सब लोग यह मानने लगे कि भीष्मजी द्वेतके वशमें पड़ गये हैं और अब उन्होंके हाथसे मारे जायँगे ॥ ७१॥

ततः क्रोधवशं प्राप्तः पिता देवव्रतस्तव। ध्वजमुन्मथितं दृष्ट्वा तां च सेनां निवारिताम्॥ ७२॥

तव आपके पिता देववत भीष्म अपने ध्वजको टूटकर गिरा हुआ और सेनाको निवारित की हुई देखकर क्रोधके अधीन हो गये॥ ७२॥

रवेतं प्रति महाराज व्यस्रजत् सायकान् बहुन् । तानावार्य रणे रवेतो भीष्मस्य रथिनां वरः॥ ७३॥ धनुश्चिच्छेद भल्लेन पुनरेव पितुस्तव।

महाराज ! उन्होंने स्वेतपर बहुत-से वाणोंकी वर्षा की, परंतु रिययोंमें श्रेष्ठ स्वेतने रणक्षेत्रमें उन सब सायकोंका निवारण करके पुनः एक भल्लके द्वारा आपके पिता भीष्मका धनुष काट दिया ॥ ७३५ ॥

धनुष काट दिया ॥ ७३५ ॥ उत्स्रुज्य कार्मुकंराजन् गाङ्गेयः क्रोधमूर्च्छितः ॥ ७४ ॥ अन्यत् कार्मुकमादाय विपुलं वलवत्तरम् । तत्र संधाय विपुलान् भल्लान् सप्त शिलाशितान् ।७५। चतुर्भिश्च जघानाश्वाञ्छ्वेतस्य पृतनापतेः । ध्वजं द्वाभ्यां तु चिच्छेद् सप्तमेन च सार्थेः॥ ७६ ॥ शिरिधच्छेद भल्लेन संकुद्धो लघुविकमः।

राजन् ! यह देख गङ्गानन्दन भीष्मने क्रोघसे मूर्छित हो उस घनुषको फेंककर दूसरा अत्यन्त प्रवल एवं विशाल धनुष ले लिया और उसके ऊपर पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए सात विशाल भल्लोंका संघान किया । उनमेंसे चार भल्लोंके द्वारा उन्होंने सेनापित स्वेतके चार घोड़ोंको मार डाला, दोसे उनका घ्वज काट दिया और अपनी फुर्तीका परिचय देते हुए सातवें भल्लके द्वारा क्रोधपूर्वक उनके सार्थिका सिर उड़ा दिया ॥ ७४-७६ है ॥

हताश्वस्तात् स रथादवप्दुत्य महावलः ॥ ७७ ॥ अमर्पवरामापन्नो व्याकुलः समपद्यत ।

घोड़े और सारियके मारे जानेपर महावली द्वेत उस रथसे कूद पड़े और अमर्पके वशीभृत होकर व्याकुल हो उठे॥ विरथं रथिनां श्रेष्ठं द्वेतं दृष्ट्या पितामहः॥ ७८॥ ताडयामास निशितैः शरसंग्रेः समन्ततः।

रिययोंमें श्रेष्ठ द्वेतको रथहीन हुआ देख पितामह भीष्मने चारों ओरसे पैने बाणसमूहोंद्वारा उन्हें पीड़ा देनी प्रारम्भ की ॥ स ताड्यमानः समरे भीष्मचापच्युतैः हारैः॥ ७९॥ स्वरथे धनुरुतसुज्य दाक्ति जन्नाह काञ्चनीम्।

उस समरभूमिमें भीष्मजीके घनुपसे छूटे हुए वाणोंद्वारा पीड़ित होनेपर स्वेतने घनुपको रथपर ही छोड़कर सुवर्णमयी राक्ति हाथमें ले ली ॥ ७९३ ॥

ततः शक्ति रणे श्वेतो जन्नाहोत्रां महाभयाम् ॥ ८०॥ कालदण्डोपमां घोरां मृत्योर्जिह्नामिव श्वसन् । अन्नवीच तदा श्वेतो भीष्मं शान्तनवं रणे॥ ८१॥

अत्यन्त उग्र, महाभयंकर, कालदण्डके समान घोर और मृत्युकी जिह्वा-सी प्रतीत होनेवाली उस शक्तिको खेतने हाथमें उठाया और लंबी साँस लेते हुए रणक्षेत्रमें शान्तनुपुत्र भीष्मसे इस प्रकार कहा—॥ ८०-८१॥

तिष्ठेदानीं सुसंरब्धः पश्य मां पुरुषो भव। प्वमुक्तवा महेष्वासो भीष्मं युधि पराक्रमी ॥ ८२॥ ततः शक्तिममेयात्मा चिश्लेष भुजगोषमाम्। पाण्डवार्थे पराकान्तस्तवानर्थे चिकीर्षुकः॥ ८३॥

भीष्म ! इस समय साहसपूर्वक खड़े रहो । मुझे देखों और पुरुष बनों , ऐसा कहकर अमित आत्मबलसे सम्पन्न महा-धनुर्घर और पराक्रमी वीर श्वेतने भीष्मपर वह सर्पके समान भयंकर शक्ति चलायी । श्वेत पाण्डवोंका हित और आपके पक्षका अहित करनेकी इच्छासे पराक्रम दिखा रहे थे ॥

हाहाकारो महानासीत् पुत्राणां ते विशाम्पते। हृद्या शक्ति महाघोरां मृत्योर्दण्डसमप्रभाम्॥ ८४॥ इवेतस्य करनिर्मुकां निर्मुकोरगसंनिभाम्। राजन् ! श्वेतके हाथसे छूटकर यमदण्डके समान प्रकाशित होनेवाली और केंचुल छोड़कर निकली हुई सर्पिणीकी भाँति अत्यन्त भय उत्पन्न करनेवाली उस शक्तिको देखकर आपके पुत्रोंके दलमें महान् हाहाकार मच गया ८४ है अपतत् सहसा राजन् महोलकेव नभस्तलात्॥ ८५॥ ज्वलन्तीमन्तरिक्षे तां ज्वालाभिरिव संवृताम्। असम्भ्रान्तस्तद्। राजन् पिता देववतस्तव॥ ८६॥ अष्टभिनवभिर्भीष्मः शक्ति चिच्छेद पत्रिभिः।

राजन् ! वह शक्ति आकाशसे वहुत वड़ी उल्काके समान सहसा, गिरी । अन्तरिक्षमें ज्वालाओं से घिरी हुई सी उस प्रज्वलित शक्तिको देखकर आपके पिता देववतको तनिक



भी घवराहट नहीं हुई। उन्होंने आठ-नौ वाण मारकर उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिये॥ ८५-८६ है॥ उत्कृप्टहेमविकृतां निकृतां निहातैः शरैः॥ ८७॥ उच्चुकृशुस्ततः सर्वे तावका भरतर्षभ।

भरतश्रेष्ठ ! उत्तम सुवर्णकी बनी हुई उस शक्तिको भीष्मके पैने वाणोंसे नष्ट हुई देख आपके पुत्र हर्षके मारे जोर-जोरसे कोलाइल करने लगे ॥ ८७१ ॥ शक्ति विनिहतां दृष्ट्या वैरादिः कोधमूर्च्छतः ॥ ८८ ॥ कालोपहतचेतास्तु कर्तव्यं नाभ्यज्ञानत । कोधसम्मूर्च्छतो राजन् वैरादिः प्रहसन्निव ॥ ८९ ॥ गदां जन्नाह संहृष्टो भीष्मस्य निधनं प्रति।

अपनी शक्तिको इस प्रकार विफल हुई देख विराटपुत्र स्वेत कोषसे मूर्छित हो गये। कालने उनकी विवेकशक्तिको नष्ट कर दिया था; अतः उन्हें अपने कर्तव्यका भान न रहा। उन्होंने हर्षसे उत्साहित हो हँसते-हँसते भीष्मको मार डालनेके लिये हाथमें गदा उठा ली।। ८८-८९३॥ क्रोधेन रक्तनयनो दण्डपाणिरिवान्तकः॥ ९०॥ भीष्मं समभिददाव जलीव इव पर्वतम।

उस समय उनकी आँखें कोधसे लाल हो रही यीं । वे हाथमें दण्ड लिये यमराजके समान जान पड़ते थे। जैसे महान् जलप्रवाह किसी पर्वतसे टकराता हो, उसी प्रकार वे गदा लिये भीष्मकी ओर दौड़े ॥ ९० है।।

तस्य वेगमसंवार्यं मत्वा भीष्मः प्रतापवान् ॥ ९१ ॥ प्रहारविप्रमोक्षार्थं सहसा धरणीं गतः ।

प्रतापी भीष्म उसके वेगको अनिवार्य समझकर उस प्रहारसे वचनेके लिये सहसा पृथ्वीपर कूद पड़े ॥ ९१ है ॥ इवेतःकोधसमाविष्टो भ्रामियत्वा तु तां गदाम् ॥ ९२ ॥ रथे भीष्मस्य चिक्षेप यथा देवो धनेश्वरः ।

उधर इवेतने क्रोघसे व्याप्त हो उस गदाको आकाशमें घुमाकर भीष्मके रथपर फेंक दियाः मानो कुवेरने गदाका प्रहार किया हो ॥ ९२१ ॥

तया भीष्मिनिपातिन्या स रथो भस्ससात्कृतः ॥ ९३ ॥ सध्वजः सह सूतेन साध्वः सयुगवन्धुरः।

भीष्मको मार डालनेके लिये चलायी हुई उस गदाके आघातसे ध्वजः सारथिः घोड़ेः जूआ और धुरा आदिके साथ वह सारा रथ चूर-चूर हो गया ॥ ९३६ ॥

विरथं रथिनां श्रेष्ठं भीष्मं दृष्ट्वा रथोत्तमाः ॥ ९४ ॥ अभ्यधावन्त सहिताः शल्यप्रभृतयो रथाः ।

रिथयोंमें श्रेष्ठ भीष्मको रथहीन हुआ देख शल्य आदि उत्तम महारथी एक साथ दौड़े ॥ ९४६ ॥ ततोऽन्यं रथमास्थाय धनुर्विस्फार्य दुर्मनाः ॥ ९५ ॥ शनकैरभ्ययाच्छवेतं गाङ्गेयः प्रहसन्निव ।

तव दूसरे रथपर बैठकर धनुषकी टङ्कार करते हुए गङ्गानन्दन भीष्म उदास मनसे हँसते हुए से धीरे-धीरे क्वेतकी ओर चले ॥ ९५६॥ एतस्मिन्नन्तरे भीष्मः शुश्राव विपुलां गिरम् ॥ ९६॥ आकाशादीरितां दिव्यामात्मनो हितसम्भवाम् ।

भीष्म भीष्म महावाहो शीव्रं यत्नं कुरुष्व वै ॥ ९७ ॥ एष हास्य जये कालो निर्दिशो विश्वयोनिना ।

इसी बीचमें भीष्मने अपने हितसे सम्बन्ध रखनेवाली एक दिव्य एवं गम्भीर आकाशवाणी सुनी—प्महाबाहु भीष्म! शीघ्र प्रयत्न करो। इस श्वेतपर विजय पानेके लिये ब्रह्माजीने यही समय निश्चित किया है'॥ ९६-९७ है।।

एतच्छुत्वा तु वचनं देवदूतेन भाषितम् ॥ ९८ ॥ सम्प्रहृष्टमना भूत्वा वधे तस्य मनो दधे। देवदूतका कहा हुआ यह वचन सुनकर भीष्मजीका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने स्वेतके वधका विचार किया ॥ विरथं रथिनां श्रेष्ठं स्वेतं दृष्ट्वा पदातिनम् ॥ ९९ ॥ सहितास्त्वभ्यवर्तन्त परीष्सन्तो महारथाः।

रिथयोंमें श्रेष्ठ क्वेतको रथहीन और पैदल देख उसकी रक्षा करनेके लिये एक साथ बहुत-ने महारथी दौड़े आये ९९६ सात्यिक भीं मसेनश्च भृष्टग्रुम्बश्च पार्षतः ॥१००॥ केंकेयो भृष्टकेतुश्च अभिमन्युश्च वीर्यवान्।

उनके नाम इस प्रकार हैं—सात्यिकिः भीमसेनः द्रुपद-पुत्र धृष्टद्युम्नः केकयराजकुमारः धृष्टकेतु तथा पराक्रमी अभिमन्यु ॥ १००६ ॥

प्तानापततः सर्वान् द्रोणशाल्यकृपैः सह ॥१०१॥ अवारयदमेयात्मा वारिवेगानिवाचलः।

इन सबको आते देख अमेय शक्तिसम्पन्न भीष्मजीने द्रोणाचार्य, शत्य तथा कृपाचार्यके साथ जाकर उनकी गति रोक दी, मानो किसी पर्वतने जलके प्रवाहको अवरुद्ध कर दिया हो ॥ १०१ ।।

स निरुद्धेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥१०२॥ इवेतः खड्गमथाकृष्य भीष्मस्य धनुराच्छिनत्।

समस्त महामना पाण्डवींके अवस्त हो जानेपर खेतने तलवार खींचकर भीष्मका धनुष काट दिया ॥ १०२६ ॥ तद्पास्य धनुरिछन्नं त्वरमाणः पितामहः ॥१०३॥ देवदृतवचः श्रुत्वा वधे तस्य मनो द्धे।

उस कटे हुए धनुषको फॅककर पितामह भीष्मने देव-दूतके कथनपर ध्यान देकर तुरंत ही द्वेतके वधका निश्चय किया ॥ १०३६ ॥

ततः प्रचरमाणस्तु पिता देवव्रतस्तव ॥१०४॥ अन्यत् कार्मुकमादाय त्वरमाणो महारथः। क्षणेन सज्यमकरोच्छकचापसमप्रभम्॥१०५॥

तदनन्तर! आपके पिता महारथी देववतने तुरंत ही दूसरा धनुष छेकर वहाँ विचरण करते हुए ही क्षणभरमें उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी । वह इन्द्रधनुषके समान प्रकाशित हो रहा या ॥ १०४-१०५ ॥

पिता ते भरतश्रेष्ठ इवेतं दृष्ट्वा महारथैः। वृतं तं मनुजन्याद्यभीमसेनपुरोगमैः॥१०६॥ अभ्यवर्तत गाङ्गेयः इवेतं सेनापति द्वतम्।

भरतश्रेष्ठ ! आपके पिता गङ्गानन्दन भीष्मने नरश्रेष्ठ भीमसेन आदि महारथियोंसे घिरे हुए सेनापित स्वेतको देखकर उनपर तुरंत धावा किया ॥ १०६६ ॥

आपतन्तं ततो भीष्मो भीमसेनं प्रतापवान् ॥१०७॥ आजन्ते विशिखैः पष्टचा सेनान्यं स महारथः।

उस समय सेनानायक भीमसेनको सामने आते देख

प्रतापी महारथी भीष्मने उन्हें साठ वाणोंसे घायल कर दिया || १०७% ||

अभिमन्युं च समरे पिता देववतस्तव ॥१०८॥ आजन्ते भरतश्रेष्ठस्त्रिभिः संनतपर्वभिः।

उस समरभूमिमें आपके पिता भरतश्रेष्ठ भीष्मने स्नकी हुई गाँठवाले तीन वाणोंसे अभिमन्युको चोट पहुँचायी १०८६ सात्यिक च रातेनाजौ भरतानां पितामहः ॥१०९॥ धृष्टद्युम्नं च विरात्या कैकेयं चापि पश्चिमः।

तांश्च सर्वान् महेष्वासान् पिता देववतस्तव ॥११०॥ वारियत्वा दारैघोंरैः द्वेतमेवाभिदुद्वे।

भरतवंशियोंके उन पितामहने युद्धस्थलमें सौ वाणोंसे सात्यिकको, वीस सायकोंद्वारा धृष्टसुम्नको और पाँच वाणोंसे केकयराजकुमारको क्षत-विश्वत कर दिया। इस प्रकार आपके पिता भीष्मने अपने भयंकर वाणोंद्वारा उन सम्पूर्ण महाधनुर्धरोंको जहाँके तहाँ रोककर पुनः द्वेतपर ही आक्रमण किया।। १०९-११०६ ॥

ततः शरं मृत्युसमं भारसाधनमुत्तमम् ॥१११॥ विकृष्य बलवान् भीष्मः समाधत्त दुरासदम्। ब्रह्मास्त्रेण सुसंयुक्तं तं शरं लोमवाहिनम् ॥११२॥

तदनन्तर महावली भीष्मने धनुपको खींचकर उसके ऊपर एक मृत्युके समान भयंकर, भारी ले-भारी लक्ष्यको वेधनेमें समर्थ, उत्तम और दुःसह पंखयुक्त वाण रक्खा; फिर उसे ब्रह्मास्त्रह्मारा अभिमन्त्रित करके छोड़ दिया १११-११२

दह्युर्देवगन्थर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः। स तस्य कवचं भित्त्वा हृद्यं चामितौजसः॥११३॥ जगाम धरणां वाणो महाशानिरिव ज्वलन्।

उस समय देवताओं, गन्धर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसोंने भी देखा, वह बाण महान् वज्रके समान प्रज्वित हो उटा और अमित बलशाली श्वेतके कवच तथा हृदयको भी छेदकर धरतीमें समा गया ॥ ११३६ ॥

अस्तं गच्छन् यथाऽऽदित्यः प्रभामादाय सत्वरः।११४। एवं जीवितमादाय स्वेतदेहाज्जगाम ह।

जैसे डूचता हुआ सूर्य अपनी प्रभा साथ लेकर शीघ ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण श्वेतके शरीरसे उसके प्राण लेकर चला गया ॥ ११४६॥

तं भीष्मेण नरच्यावं तथा विनिहतं युधि ॥११५॥ प्रपतन्तमपद्याम गिरेः शृङ्गमिव च्युतम्।

भीष्मके द्वारा मारे गये नरश्रेष्ठ इवेतको युद्धस्थलमें हमने देखा । वह टूटकर गिरे हुए पर्वतके समान जान पड़ता या ॥ ११५६ ॥

अशोचन् पाण्डवास्तत्र क्षत्रियाश्च महारथाः ॥११६॥ प्रहृप्राश्च सुतास्तुभ्यं कुरवश्चापि सर्वशः। महारथी पाण्डव तथा उस दलके दूसरे क्षत्रिय स्वेतके लिये शोकमें डूब गये। इघर आपके पुत्र समस्त कौरव हर्षमें उल्लिसित हो उठे॥ ११६२ ॥

ततो दुःशासनो राजञ्दवेतं दृष्ट्वा निपातितम् ॥११७॥ वादित्रनिनदैर्घोरैर्नृत्यित सम समन्ततः।

राजन् ! श्वेतको मारा गया देख आपका पुत्र दुःशासन वाजे-गाजेकी भयंकर ध्विनके साथ चारों ओर नाचने लगा ॥ ११७ ३॥

तस्मिन् हते महेष्वासे भीष्मेणाहवशोभिना ॥११८॥ प्रावेपन्त महेष्वासाः शिखण्डिप्रमुखा रथाः।

संग्रामभूमिमें शोभा पानेवाले भीष्मजीके द्वारा महाधनुर्धर स्वेतके मारे जानेपर शिखण्डी आदि महाधनुर्धर रथी भयके मारे काँपने लगे ॥ ११८३ ॥ ततो धनंजयो राजन् वार्णियश्चापि सर्वदाः ॥११९॥ अवहारं शनैश्चकुर्निहते वाहिनीपतौ। ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत ॥१२०॥

राजन् ! तव सेनापित स्वेतके मारे जानेके कारण अर्जुन और श्रीकृष्णने घीरे-घीरे अपनी सेनाको युद्धभूमिसे पीछे हटा लिया । भारत ! फिर आपकी और पाण्डवोंकी सेना भी उस समय युद्धसे विरक्त हो गयी ॥ ११९-१२०॥

तावकानां परेषां च नर्दतां च मुहुर्मुहुः। पार्था विमनसो भूत्वा न्यवर्तन्त महारथाः। चिन्तयन्तो वधं घोरं द्वैरथेन परंतपाः॥१२१॥

उस समय आपके और रात्रुपक्षके सैनिक भी वारंबार गर्जना कर रहे थे। उस द्वैरथ युद्धमें जो भयंकर संहार हुआ था, उसके लिये चिन्ता करते हुए रात्रुसंतापी पाण्डव महारथी उदास मनसे शिविरमें लौट आये॥ १२१॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि श्वेतवधे अष्टचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें द्वेतवधिवयक अङ्ताक्षीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

## एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः

शङ्खका युद्ध, भीष्मका प्रचण्ड पराक्रम तथा प्रथम दिनके युद्धकी समाप्ति

धृतराष्ट्र उवाच इवेते सेनापतौ तात संग्रामे निहते परैः।

देवत सनापता तात सम्राम निहत परः।

किमकुर्वन् महेण्वासाः पञ्चालाः पाण्डवैः सह॥ १ ॥

धृतराष्ट्रने पृछा—तात! सेनापति स्वेतके शत्रुओं द्वारा

युद्धस्थलमें मारे जानेपर महान् धनुर्धर पाञ्चालों और पाण्डवों-ने क्या किया ? ॥ १ ॥ सेनापतिं समाकण्यं इवेतं युधि निपातितम् । तद्धं यततां चापि परेषां प्रपलायिनाम् ॥ २ ॥ मनः प्रीणाति मे वाक्यं जयं संजय श्रुण्वतः।

पत्युपायं चिन्तयतो छज्ञां प्राप्नोति मे न हि ॥ ३ ॥ स हि बीरोऽनुरकश्च वृद्धः कुरुपतिस्तदा।

संजय! सेनापित द्वेत युद्धमें मारे गये। उनकी रक्षाके लिये प्रयत्न करनेपर भी शत्रुओंको पलायन करना पड़ा तथा अपने पक्षकी विजय हुई—ये सब बातें मुनकर मेरे मनमें बड़ी प्रसन्तता हो रही है। शत्रुओंके प्रतीकारका उपाय सोचते हुए मुझे अपने पक्षके द्वारा की गयी अनीतिका स्मरण करके भी लज्जा नहीं आती है। वे वृद्ध एवं वीर कुकराज भीष्म हमपर सदा अनुराग रखते हैं (इस कारण ही उन्होंने द्वेतके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा)॥२-३ है॥ कृतं वैरं सदा तेन पितुः पुत्रेण धीमता॥ ४॥ तस्योद्देगभयाच्चापि संश्चितः पाण्डवान् पुरा।

उस बुद्धिमान् विराटपुत्र स्वेतने अपने पिताके साथ

वैर वाँघ रक्खा था। इस कारण पिताके द्वारा प्राप्त होने-वाले उद्देग एवं भयसे स्वेतने पहले ही पाण्डवोंकी शरण ले ली थी ॥ ४३ ॥

सर्वं वलं परित्यज्य दुर्गं संधित्य तिष्ठति ॥ ५ ॥ पाण्डवानां प्रतापेन दुर्गं देशं निवेश्य च । सपतान् सततं वाधनार्यवृत्तिमनुष्ठितः ॥ ६ ॥

पहले तो वह समस्त सेनाका परित्याग करके (अकेला ही) दुर्गमें छिपा रहता था। फिर पाण्डवोंके प्रतापसे दुर्गम प्रदेशमें रहकर निरन्तर शत्रुओंको वाधा पहुँचाते हुए सदा-चारका पालन करने लगा॥ ५-६॥

आश्चर्य वै सदा तेषां पुरा राज्ञां सुदुर्मतिः। ततो युधिष्टिरे भक्तः कथं संजय सृदितः॥ ७॥

क्योंकि पूर्वकालमें अपने साथ विरोध करनेवाले उन राजाओंके प्रति उसकी बुद्धिमें दुर्भाव था; पर संजय! आश्चर्य तो यह है कि ऐसा सूरवीर स्वेत, जो युधिष्ठिरका बड़ा मक्त था, मारा कैसे गया ! ॥ ७॥

प्रक्षिप्तः सम्मतः क्षुद्रः पुत्रो मे पुरुपाधमः।
न युद्धं रोचयेद् भीष्मो न चाचार्यः कथंचन॥ ८॥
न रुपो न च गान्धारी नाहं संजय रोचये।

मेरा पुत्र दुर्योधन क्षुद्र स्वभावका है। वह कर्ण आदि-का प्रिय तथा चञ्चल बुद्धिवाला है। मेरी दृष्टिमें वह समस्त पुरुषोंमें अधम है (इसीलिये उसके मनमें युद्धके लिये आग्रह है )। संजय ! मैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्यं तथा गान्यारी-इनमेंसे कोई भी युद्ध नहीं चाहता था ॥८६॥ न वासुदेवो वार्णोयो धर्मराजश्च पाण्डवः॥ ९॥ न भीमो नार्जुनश्चैव न यमौ पुरुषर्पभौ।

वृष्णिवंशी भगवान् वासुदेव, पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा पुरुषरत्न नकुल-सहदेव भी युद्ध नहीं पसंद करते थे॥ ९३॥

वार्यमाणो मया नित्यं गान्धार्या विदुरेण च ॥ १०॥ जामद्ग्न्येन रामेण व्यासेन च महातमना । दुर्योधनो युध्यमानो नित्यमेव हि संजय ॥ ११ ॥ कर्णस्य मतमास्थाय सौवलस्य च पापकृत् । दुःशासनस्य च तथा पाण्डवान् नान्वचिन्तयत् ॥१२॥

मैंने गान्यारीने और विदुरने तो सदा ही उसे मना किया है जमदिन पुत्र परग्रुरामने तथा महात्मा व्यासजीने भी उसे युद्धसे रोकनेका प्रयत्न किया है; तथापि कर्ण शकुनि तथा दुःशासनके मतमें आकर पापी दुर्योधन सदा युद्धका ही निश्चय रखता आया है। उसने पाण्डवोंको कभी कुछ नहीं समझा ॥ १०-१२॥

तस्याहं व्यसनं घोरं मन्ये प्राप्तं तु संजय। इवेतस्य च विनादोन भीष्मस्य विजयेन च ॥ १३॥ संकुद्धः कृष्णसहितः पार्यः किमकरोद् युधि।

सजय ! मेरा तो विश्वास है कि दुर्योधनपर घोर संकट प्राप्त होनेवाला है। श्वेतके मारे जाने और भीष्मकी विजय होनेसे अत्यन्त कोधमें भरे हुए श्रीकृष्णसहित अर्जुनने युद्ध-खलमें क्या किया ! ॥ १३ ॥

अर्जुनाद्धि भयं भूयस्तन्मे तात न शाम्यति ॥ १४ ॥ स हि शूरश्च कौन्तेयः क्षिप्रकारी धनंजयः । मन्ये शरैः शरीराणि शत्रुणां प्रमथिष्यति ॥ १५ ॥

तात ! अर्जुनसे मुझे अधिक भय वना रहता है और वह भय कभी शान्त नहीं होता; क्योंकि कुन्तीनन्दन अर्जुन श्रूरवीर तथा शीव्रतापूर्वक अस्त्र संचालन करनेवाला है । मैं समझता हूँ कि वह अपने वाणोंद्वारा शत्रुओंके शरीरोंको मथ डालेगा ॥ १४-१५॥

पेन्द्रिमिन्द्रातुजसमं महेन्द्रसदशं वले। अमोघकोधसंकर्णं दृष्टा वः किमभून्मनः॥१६॥

इन्द्रकुमार अर्जुन भगवान् विष्णुके समान पराक्रमी और महेन्द्रके समान बलवान् है । उसका क्रोध और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता । उसे देखकर तुमलोगोंके मनमें क्या विचार उठा था ? ॥ १६ ॥

तथैव वेद्विच्छूरो ज्वलनार्कसमयुतिः।
इन्द्रास्त्रविद्मेयात्मा प्रपतन् समितिजयः॥१७॥

वज्रसंस्पर्शरूपाणामस्त्राणां च प्रयोजकः। स खड्गाक्षेपहस्तस्तु घोपं चके महारथः॥१८॥

अर्जुन वेदक्त, शौर्यसम्पन्न, अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी, इन्द्रास्त्रका ज्ञाता, अमेय आत्मबळसे सम्पन्न, वेग-पूर्वक आक्रमण करनेवाळा और बड़े-बड़े संग्रामोंमें विजय पानेवाळा है। वह ऐसे-ऐसे अस्त्रोंका प्रयोग करता है, जिनका इल्का-सा स्पर्श्य भी वन्नके समान कठोर है। महारथी अर्जुन अपने हाथमें सदा तळवार खींचे ही रहता है और उसका प्रहार करके विकट गर्जना करता है॥ १७-१८॥

स संजय महाप्राज्ञो दुपदस्यात्मजो बर्छा।
धृष्टद्युम्नः किमकरोच्छ्वेते युधि निपातिते ॥ १९ ॥
संजय ! द्रपदके परम बुद्धिमान् पुत्र बरुवान् धृष्टद्युम्नने

द्येतके युद्धमें मारे जानेपर क्या किया है ॥ १९ ॥

पुरा चैवापराधेन वधेन च चमूपतेः ।

मन्ये मनः प्रजज्वाल पाण्डवानां महात्मनाम्॥ २० ॥

पहले भी कौरवोंद्वारा पाण्डवोंका अपराध हुआ है; उससे तथा सेनापतिके वधसे महामना पाण्डवोंके हृदयमें आग-सी लग गयी होगी, यह मेरा विश्वास है ॥ २० ॥ तेषां क्रोधं चिन्तयंस्तु अहःसु च निशासु च । न शान्तिमधिगच्छामि दुर्योधनकृतेन हि ।

दुर्योधनके कारण पाण्डवोंके मनमें जो कोध है, उसका चिन्तन करके मुझे न तो दिनमें शान्ति मिलती है, न रात्रिमें ही । संजय ! वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ, यह सब मुझे बताओ ॥ २१॥

कथं चाभूनमहायुङं सर्वमाचक्व संजय ॥ २१॥

संजय उवाच

शृणु राजन् स्थिरोभूत्वा तवापनयनो महान् । न च दुर्योधने दोपमिममाधातुमर्हसि ॥ २२ ॥

संजयने कहा—राजन् ! स्थिर होकर सुनिये । इस युद्धके होनेमें सबसे वड़ा अन्याय आपका ही है । इसका सारा दोष आपको दुर्योधनके ही माथे नहीं मढ़ना चाहिये ॥

गतोदके संतुवन्धो यादक् तादङातिस्तव। संदीते भवने यद्वत् कृपस्य खननं तथा॥ २३॥

जैसे पानीकी बाढ़ निकल जानेपर पुल वाँघनेका प्रयास किया जाय अथवा घरमें आग लग जानेपर उसे बुझानेके लिये कुआँ खोदनेकी चेष्टा की जायः उसी प्रकार आपकी यह समझ है ॥ २३॥

गतपूर्वाह्वभूयिष्ठे तस्मिन्नहिन दारुणे। तावकानां परेषां च पुनर्युद्धमवर्तत॥ २४॥

उस भयंकर दिनके पूर्वभागका अधिकांश व्यतीत हो जानेपर आपके और पाण्डवोंके सैनिकोंमें पुनः युद्ध आरम्भ हुआ ॥ २४ ॥ द्वेतं तु निहतं दृष्टा विराटस्य चमूपतिम् । कृतवर्मणा च सहितं दृष्टा शल्यमवस्थितम् ॥ २५॥ शङ्खः कोधात् प्रजज्ञाल हविषा हन्यवाडिव ।

विराटके सेनापित द्वेतको मारा गया और राजा शस्यको क्रतवर्माके साथ रथपर वैठा हुआ देख शङ्क कोधसे जल उठा, मानो अग्निमें धीकी आहुति पड़ गयी हो ॥ २५ है॥ स विस्फार्य महच्चापं शक्तचापोपमं वली ॥ २६॥ अभ्यधावज्ञिघांसन् वै शस्यं मद्राधिपं युधि।

उस बलवान् वीरने इन्द्रधनुषके समान अपने विशाल श्रासनको कानोंतक खींचकर मद्रराज शब्यको युद्धमें मार डालनेकी इच्छासे उनपर धावा किया ॥ २६३ ॥ महता रथसंधेन समन्तात् परिरक्षितः॥ २७॥

स्जन् वाणमयं वर्षे प्रायाच्छ्रव्यरथं प्रति।

विशाल रथसेनाके द्वारा सब ओरसे घिरकर वाणोंकी वर्षा करते हुए उसने शहयके रथपर आक्रमण किया॥ २७६॥ तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मत्तवारणविक्रमम्॥ २८॥ तावकानां रथाः सप्त समन्तात् पर्यवारयन्। मद्रराजं परीष्सन्तो मृत्योर्देष्टान्तरं गतम्॥ २९॥

मतवाले हाथीके समान पराक्रम प्रकट करनेवाले शङ्ख-को धावा करते देख आपके सात रिथयोंने मौतके दाँतोंमें फँसे हुए मद्रराज शल्यको बचानेकी इच्छा रखकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ २८-२९॥

वृहद्बलश्च कौसल्यो जयत्सेनश्च मागधः। तथा रुक्मरथो राजन् पुत्रः शल्यस्य मानितः॥ ३०॥ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्षिणः।

बृहत्क्षत्रस्य दायादः सैन्धवश्च जयद्रथः॥ ३१॥

राजन् ! उन रिथयोंके नाम ये हैं—कोसलनरेश बृहद्वल, मगधदेशीय जयत्वेन, शल्यके प्रतापी पुत्र क्कमरथ, अवन्तिके राजकुमार विन्द और अनुविन्द, काम्बोजराज सुदक्षिण तथा बृहत्क्षत्रके पुत्र सिन्धुराज जयद्वथ ॥ ३०-३१ ॥

नानाधातुविचित्राणि कार्मुकाणि महात्मनाम् । विस्फारितान्यदृश्यन्त तोयदेष्विच विद्युतः ॥ ३२ ॥

इन महामना वीरोंके फैलाये हुए अनेक रूप-रंगके विचित्र धनुष बादलोंमें बिजलियोंके समान दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ते त बाणमयं वर्ष शुक्रमधिन स्वापानस्य ।

ते तु बाणमयं वर्षे राङ्खमूर्धिन न्यपातयन्। निदाघान्तेऽनिलोद्धूता मेघा इच नगे जलम्॥ ३३॥

उन सबने राङ्क्षके मस्तकपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें वायुद्वारा उठाये हुए मेघ पर्वतपर जल बरसा रहे हों ॥ ३३॥

ततः कुद्धो महेष्वासः सप्तभल्लैः सुतेजनैः। धनूषि तेषामाच्छिद्य ननर्द पृतनापतिः॥ ३४॥ उस समय महान् धनुर्धर सेनापित शङ्क्षने कुपित होकर तेज किये हुए भल्ल नामक सात वाणोंद्वारा उन सातों रिथयोंके धनुष काटकर गर्जना की ॥ २४॥

ततो भीष्मो महावाहुर्विनच जलदो यथा। तालमात्रं धनुर्गृद्य राङ्गमभ्यद्रवद् रणे॥ ३५॥

तदनन्तर महाबाहु भीष्मने मेघके समान गर्जना करके चार हाथ लंबा धनुष लेकर रणभूमिमें शङ्खपर धावा किया॥

तमुद्यन्तमुदीक्ष्याथ महेष्वासं महावलम् । संत्रस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नौः॥३६॥

उस समय महाधनुर्धर महावली भीष्मको युद्धके लिये उद्यत देख पाण्डवसेना वायुके वेगसे डगमग होनेवाली नौकाकी भाँति काँपने लगी ॥ ३६॥

ततोऽर्जुनः संत्वरितः शङ्खस्यासीत् पुरःसरः। भीष्माद् रक्ष्योऽयमचेति ततो युद्धमवर्तत ३७॥

यह देख अर्जुन तुरंत ही शङ्क्षके आगे आ गये। उनके आगे आनेका उद्देश्य यह था कि आज भीष्मके हाथसे शङ्क-को बचाना चाहिये। फिर तो महान् युद्ध आरम्भ हुआ।

हाहाकारो महानासीद् योधानां युधि युध्यताम्। तेजस्तेजसि सम्पृक्तमित्येवं विस्मयं ययुः॥ ३८॥

उस समय रणक्षेत्रमें जूझनेवाले योद्धाओंका महान् हाहा-कार सब ओर फैल गया। तेजके साथ तेज टक्कर ले रहा है, यह कहते हुए सब लोग बड़े विस्मयमें पड़ गये॥ ३८॥ अथ राल्यो गदापाणिरवर्तार्थ महारथात्।

शङ्खस्य चतुरो वाहानहनद् भरतर्षभ ॥ ३९ ॥ भरतश्रेष्ठ ! उस समय राजा शल्यने हाथमें गदा लिये अपने विशाल रथसे उतरकर शङ्कके चारों घोडोंको

स हताश्वाद् रथात् तूर्णे खड्गमादाय विद्रुतः। वीभत्सोश्च रथं प्राप्य पुनः शान्तिमविन्दत ॥ ४०॥

मार डाढा ॥ ३९॥

घोड़े मारे जानेपर शङ्ख तुरंत ही तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा और अर्जुनके रथपर चढ़कर उसने पुनः शान्तिकी सौँस ली ॥ ४०॥

ततो भीष्मरथात् तूर्णमुत्पतन्ति पतित्रणः। यैरन्तिरक्षं भूमिश्च सर्वतः समवस्तृता॥ ४१॥

तत्पश्चात् भीष्मके रथसे शीघ्रतापूर्वक पंखयुक्त बाण पक्षीके समान उड़ने लगे, जिन्होंने पृथ्वी और आकाश सबको आच्छादित कर लिया ॥ ४१ ॥

पञ्चालानथ मत्स्यांश्च केकयांश्च प्रभद्नकान्। भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठः पातयामास पत्रिभिः॥ ४२॥

बोद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पाञ्चाल, मत्स्य, केकय तथा प्रभद्रक बीरोंको अपने बार्णोंसे मार-मारकर गिराने लगे ॥ ४२॥ उत्सुज्य समरे राजन् पाण्डवं सव्यसाचिनम्। अभ्यद्भवत पाञ्चाल्यं द्रुपदं सेनया वृतम्॥ ४३॥ त्रियं सम्वन्धिनं राजञ्जारानविकरन् बहुन्।

राजन् ! भीष्मने समरम्मिमं सन्यसाची अर्जुनको छोड़-कर सेनासे घिरे हुए पाञ्चालराज द्रुपदपर धावा किया और अपने प्रिय सम्बन्धीपर बहुत-से वाणोंकी वर्षा की॥ ४३६ ॥ अग्निनेच प्रदग्धानि चनानि शिशिरात्यये॥ ४४॥ शारदग्धान्यहर्यन्त सैन्यानि द्रुपदस्य ह।

जैसे ग्रीष्म ऋतुमें आग लगनेसे सारे वन दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार द्रुपदकी सारी सेनाएँ भीष्मके वाणोंसे दग्ध दिखायी देने लगीं ॥ ४४ है ॥

अत्यतिष्ठद् रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥ ४५ ॥ मध्यंदिने यथाऽऽदित्यं तपन्तमिव तेजसा । न रोकुः पाण्डवेयस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुम् ॥ ४६ ॥

उस समय भीष्म रणभूमिमें धूमरहित अग्निके समान खड़े थे। जैसे दुपहरीमें अपने तेजसे तपते हुए सूर्यकी ओर देखना कठिन है, उसी प्रकार पाण्डव सेनाके सैनिक भीष्म-की ओर दृष्टिपात करनेमें भी असमर्थ हो गये॥ ४५-४६॥

चीक्षांचकुः समन्तात् ते पाण्डवा भयपीडिताः । त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः शीतार्दिता इव ॥ ४७ ॥

पाण्डव योद्धा भयसे पीड़ित हो सब ओर देखने लगे; परंतु सर्दीसे पीड़ित हुई गौओंकी भाँति उन्हें अवना कोई रक्षक नहीं मिला॥ ४७॥

सा तु यौधिष्ठिरी सेना गाङ्गेयशरपीडिता। सिंहेनेव विनिर्भिन्ना शुक्का गौरिव गोपते॥ ४८॥

राजन्!गङ्गानन्दन भीष्मके वाणोंसे पीड़ित हुई वह युधिष्ठिर-की( क्वेत-परिधानविभूषित ) सेना सिंहके द्वारा सतायी हुई वकेद गायके समान प्रतीत होने लगी ॥ ४८ ॥ हते विष्रद्वते सैन्ये निरुत्साहे विमर्दिते । हाहाकारो महानासीत् पाण्डुसैन्येषु भारत ॥ ४९ ॥

भारत ! पाण्डव-सेनाके सैनिक बहुत-से मारे गये, बहुतेरे भाग गये, कितने रौंद डाले गये और कितने ही उत्साह- शून्य हो गये । इस प्रकार पाण्डवदलमें बड़ा हाहाकार मच गया था ॥ ४९ ॥

ततो भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकार्मुकः। मुमोच वाणान् दीप्तात्रानहीनाशीविषानिव ॥ ५०॥

उस समय शान्तनुनन्दन भीष्म अपने धनुषको खींचकर गोल बना देते और उसके द्वारा विषैत्रे सपींकी भाँति भयंकर प्रज्वलित अग्रभागवाले वाणोंकी निरन्तर वर्षा करते थे ॥५०॥

शरैरेकायनीकुर्वन् दिशः सर्वा यतव्रतः। जघान पाण्डवरथानादिश्यादिश्य भारत॥ ५१॥

भारत ! नियमपूर्वक वर्तोका पालन करनेवाले भीष्म सम्पूर्ण दिशाओं में वाणों से एक रास्ता बना देते और पाण्डव-रिथयोंको चुन-चुनकर—उनके नाम लेलेकर मारते थे॥

ततः सैन्येषु भग्नेषु मिथतेषु च सर्वशः। प्राप्ते चास्तं दिनकरे न प्राज्ञायत किंचन ॥ ५२॥

इस प्रकार सारी सेना मधित हो उठी, ब्यूह भंग हो गया और सूर्य अस्ताचलको चले गये; उस समय अँथेरेमें कुछ भी सुझ नहीं पड़ता था ॥ ५२॥

भीष्मं च समुदीर्यन्तं दृष्ट्वा पार्था महाहवे। अवहारमकुर्वन्त सैन्यानां भरतर्पभ ॥ ५३॥

भरतश्रेष्ठ ! इधरः उस महान् युद्धमें भीष्मका वेग अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा रहा थाः यह देख कुन्तीके पुत्रोंने अपनी सेनाओंको युद्धक्षेत्रसे पीछे हटा लिया ॥५३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि शङ्खयुढे प्रथमदिवसावहारे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मकथपर्वमें श्राह्मका युद्ध तथा प्रथम दिनके युद्धका उपसंहरिकायक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

युधिष्ठिरकी चिन्ता, भगवान् श्रीकृष्णद्वारा आश्वासन, धृष्टद्यम्नका उत्साह तथा द्वितीय दिनके युद्धके लिये कौश्चारुणव्युहका निर्माण

संजय उवाच

कृतेऽवहारे सैन्यानां प्रथमे भरतर्पभ ।
भीष्मे च युद्धसंरब्धे हृष्टे दुर्योधने तथा ॥ १ ॥
धर्मराजस्ततस्तूर्णमभिगम्य जनार्दनम् ।
भातभिः सहितः सर्वैः सर्वैद्यैव जनेश्वरैः॥ २ ॥

शुचा परमया युक्तश्चिन्तयानः पराजयम् । वार्ष्णेयमत्रवीद् राजन् दृष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमम् ॥ ३ ॥

संजय कहते हैं — भरतश्रेष्ठ ! प्रथम दिनके युद्धमें जब पाण्डव-सेना पीछे हटा दी गयी। भीष्मजीका युद्धविषयक उत्साह बढ़ता ही गया और दुर्योधन हर्षातिरेक्के उल्लिखत हो उठा, उस समय धर्मराज युधिष्टिर अपने सभी भाइयों और सम्पूर्ण राजाओं के साथ तुरंत भगवान् श्रीकृष्णके पास गये और अत्यन्त शोकसे संतप्त हो भीष्मका पराक्रम देखकर अपनी पराजयके लिये चिन्ता करते हुए भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले—॥१-३॥

#### कृष्ण पश्य महेष्वासं भीष्मं भीमपराक्रमम्। शरैर्वहन्तं सैन्यं मे श्रीष्मे कक्षमिवान्त्रम्॥ ४॥

(श्रीकृष्ण ! देखिये, महान् धनुर्धर और भयंकर पराक्रमी भीष्म अपने वाणोंद्वारा मेरी सेनाको उसी प्रकार दग्ध कर रहे हैं, जैसे ग्रीष्म गृहतुमें लगी हुई आग घास-फूँसको जलाकर भस्म कर डालती है ॥ ४॥

#### कथमेनं महात्मानं शक्ष्यामः प्रतिवीक्षितुम्। छेळिह्यमानं सैन्यं मे हविष्मन्तमिवानलम्॥ ५॥

'जैसे अग्निदेव प्रज्विलत होकर हविष्यकी आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपनी वाणरूपी जिह्वासे मेरी सेनाको चाटते जा रहे हैं। हमलोग कैसे इनकी ओर देख सकेंगे—किस प्रकार इनका सामना कर सकेंगे हैं।

#### पतं हि पुरुषव्यात्रं धनुष्मन्तं महाबलम् । दृष्ट्वा वित्रद्भुतं सैन्यं समरे मार्गणाहतम् ॥ ६ ॥

'हाथमें घनुष लिये इन महावली पुरुषिंह भीष्मको देखकर और समरभृमिमें इनके वाणोंसे आहत होकर मेरी सारी सेना भागने लगती है ॥ ६ ॥

#### शक्यो जेतुं यमः कुद्धो वज्रपाणिश्च संयुगे। वरुणः पाशभृद् वापि कुवेरो वा गृदाधरः॥ ७॥ न तुर्भाष्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महावलः।

कोधमें भरे हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्र, पाशधारी वरुण अथवा गदाधारी कुबैर भी कदाचित् युद्धमें जीते जा सकते हैं; परंतु महातेजस्वी, महावली भीष्मको जीतना अशक्य है ॥ ७ ।

#### सोऽहमेवंगते मझो भीष्मागाधजलेऽष्ठवे॥ ८॥ आत्मनो वुद्धिदौर्वल्याद् भीष्ममासाद्य केशव।

'केशव ! ऐसी दशामें में तो अपनी बुद्धिकी दुर्वलताके कारण भीष्मसे टकर लेकर भीष्मरूपी अगाय जलराशिमें नावके विना डूवा जा रहा हूँ ॥ ८३ ॥

#### वनं यास्यामि वार्ष्णेय श्रेयो मे तत्र जीवितुम् ॥ ९ ॥ न त्वेतान् पृथिवीपाळान् दातुं भीष्माय मृत्यवे।

'वार्णिय! अय मैं वनको चला जाऊँगा। वहीं जीवन विताना मेरे लिये कल्याणकारी होगा। इन भूपालोंको व्यर्थ ही भीष्मरूपी मृत्युको सोंप देनेमें कोई भलाई नहीं है ॥९३॥ श्वपयिष्यति सेनां मे कृष्ण भीष्मो महास्त्रवित्॥ १०॥ यथानळं प्रज्वितं पतङ्गाः समभिद्रुताः। विनाशायोपगच्छन्ति तथा मे सैनिको जनः॥ ११॥

'श्रीकृष्ण! मीष्म महान् दिव्यास्त्रोंके ज्ञाता हैं। वे मेरी सारी सेनाका संहार कर डालेंगे। जैसे पतिंगे मरनेके लिये ही जलती आगमें कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे समस्त सैनिक अपने विनाशके लिये ही भीष्मके समीप जाते हैं।

#### क्षयं नीतोऽस्मि वार्णोय राज्यहेतोः पराक्रमी। भ्रातरङ्जैय मे वीराः कर्शिताः शरपीडिताः॥ १२॥

'वार्णाय! राज्यके लिये पराक्रम करके मैं सब प्रकारसे श्वीण होता जा रहा हूँ । मेरे वीर भ्राता वाणोंसे पीड़ित होकर अत्यन्त कृश होते जा रहे हैं ॥ १२ ॥

#### मत्कृते भातहार्देन राज्याद् भ्रष्टास्तथा सुखात्। जीवितं वहु मन्येऽहं जीवितं हाद्य दुर्लभम् ॥ १३॥

'ये बन्धुजनोचित सौहार्दके कारण मेरे लिये राज्य और सुखसे विज्ञित हो दुःख भोग रहे हैं। इस समय मैं इनके और अपने जीवनको ही बहुत अच्छा समझता हूँ; क्योंकि अब जीवन भी दुर्लभ है।। १३।।

#### जीवितस्य च दोषेण तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्। न घातयिष्यामि रणे मित्राणीमानि केशव॥१४॥

'केशव! जीवन वच जानेपर मैं दुष्कर तपस्या करूँगा; परंतु रणक्षेत्रमें इन मित्रोंकी व्यर्थ इत्या नहीं कराऊँगा ॥ रथान् मे बहुसाइस्नान् दिव्येरस्त्रेर्महाबलः। घातयत्यनिशं भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणाम् ॥ १५॥

भहानली भीष्म अपने दिन्य अस्त्रोंद्वारा मेरे पक्षके श्रेष्ठ एवं प्रहारकुशल कई सहस्र रिययोंका निरन्तर संहार कर रहे हैं ॥ १५ ॥

#### किं नु कृत्वा हितं में स्याद् बृहि माधव माचिरम्। मध्यस्थिमव पद्यामि समरे सन्यसाचिनम् ॥ १६॥

'माधव ! शीघ बताइये, क्या करनेसे मेरा हित होगा ! सव्यसाची अर्जुनको तो मैं इस युद्धमें मध्यस्थ ( उदासीन ) —सा देख रहा हूँ ॥ १६॥

#### पको भीमः परं शक्त्या युध्यत्येव महाभुजः। केवळं बाहुवीर्येण क्षत्रधर्ममनुस्मरन्॥१७॥

'एकमात्र महाबाहु भीमसेन ही क्षत्रिय-धर्मका विचार करता हुआ केवल बाहुबलके भरोसे अपनी पूरी शक्ति लगा-कर युद्ध कर रहा है ॥ १७॥

#### गद्या वीरघातिन्या यथोत्साहं महामनाः। करोत्यसुकरं कर्म रथाश्वनरदन्तिषु॥१८॥

'महामना भीमसेन उत्साहपूर्वक अपनी वीरघातिनी गदाके द्वारा रथः घोड़ेः मनुष्य और हाथियोंपर अपना दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहा है ॥ १८ ॥ नालमेष क्षयं कर्तुं परसैन्यस्य मारिष। आर्जवेनैव युद्धेन वीर वर्षशतैरिष॥१९॥

'माननीय वीर श्रीकृष्ण ! यदि इस तरह सरलतापूर्वक ही युद्ध किया जाय तो यह भीमसेन अकेला सौ वर्षोंमें भी रात्रु-सेनाका विनाश नहीं कर सकता ॥ १९॥

पकोऽस्त्रवित् सखा तेऽयं सोऽप्यसान् समुपेक्षते। निर्देश्यमानान् भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २०॥

'केवल आपका यह सखा अर्जुन ही दिव्यास्त्रोंका जाता है, परंतु यह भी महामना भीष्म और द्रोणके द्वारा दग्ध होते हुए हमलोगोंकी उपेक्षा कर रहा है ॥ २० ॥ दिव्यान्यस्त्राणि भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः। धक्ष्यन्ति क्षत्रियान् सर्वान् प्रयुक्तानि पुनः पुनः॥ २१ ॥

भहामना भीष्म और द्रोणके दिव्यास्त्र वार-वार प्रयुक्त होकर सम्पूर्ण क्षत्रियोंको भस्म कर डालेंगे ॥ २१ ॥

कृष्ण भीष्मः सुसंरब्धः सहितः सर्वपार्थिवैः। क्षपयिष्यति नो नूनं यादशोऽस्य पराक्रमः॥ २२॥

श्रीकृष्ण ! भीष्म क्रोधमें भरकर अपने पक्षके समस्त राजाओंके साथ मिलकर निश्चय ही हमलोगोंका विनाश कर देंगे । जैसा उनका पराक्रम है, उससे यही सूचित होता है ॥ २२ ॥

स त्वं पश्य महाभाग योगेश्वर महारथम्। भीष्मं यः शमयेत् संख्ये दावाग्निं जलदो यथा॥ २३॥

भहाभाग योगेश्वर ! आप ऐसे किसी महारथीको हुँढ निकालिये, जो संग्रामभूमिमें भीष्मको उसी प्रकार शान्त कर दे, जैसे बादल दावानलको बुझा देता है ॥ २३॥

तव प्रसादाद् गोविन्द् पाण्डवा निहतद्विपः। खराज्यमनुसम्प्राप्ता मोदिष्यन्ते सवान्धवाः॥ २४॥

भोविन्द ! आपकी कृपासे ही पाण्डव अपने शत्रुओंको मारकर स्वराज्य प्राप्त करके बन्धु-बान्धवोंसिहत सुखी होंगे'॥ प्यमुक्त्वा ततः पार्थो ध्यायबास्ते महामनाः । चिरमन्तर्मना भूत्वा शोकोपहतचेतनः । शोकार्ते तमथो बात्वा दुःखोपहतचेतसम् ॥ २५ ॥ अव्रवीत् तत्र गोविन्दो हर्षयन् सर्वपाण्डवान्।

ऐसा कहकर महामना युधिष्ठिर शोकसे व्यायुलिचत हो बहुत देरतक मनको अन्तर्मुख करके ध्यानमग्न वैठे रहे। युधिष्ठिरको शोकसे आतुर और दुःखसे व्यथितिचत्त जानकर गोविन्दने समस्त पाण्डवींका हर्ष बढ़ाते हुए कहा—॥२५३॥ मा युवो भरतश्रेष्ठ न त्वं शोचितुमर्हस्ति॥ २६॥ यस्य ते श्रातरः शूराः सर्वलोकेषु धन्वनः। अहं च प्रियकृद् राजन् सात्यिकश्च महायशाः॥ २७॥

विराटद्रुपदी चेमी धृष्ट्युम्नश्च पार्यतः। तथैव सवलाइचेमे राजानो राजसत्तम॥२८॥ त्वत्प्रसादं प्रतीक्षन्ते त्वङ्गकाश्च विशाम्पते।

भरतश्रेष्ठ!तुमशोक न करो। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे श्चर-वीर भाई सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात धनुर्धर हैं। राजन्! मैं भी तुम्हारा प्रिय करनेवाला ही हूँ। नृपश्रेष्ठ! महायशस्त्री सात्यिक, विराट, द्वुपद, द्वुपद पुत्र धृष्टशुम्न तथा सेनासहित ये सम्पूर्ण नरेश आपके कृपाप्रसादकी प्रतीक्षा करते हैं। महाराज! ये सब-के-सब आपके भक्त हैं।। एष ते पार्षतो नित्यं हितकामः प्रिये रतः॥ २९॥ सैनापत्यमन्त्रप्राप्तो धृष्टशुम्नो महावलः।

ंथे द्रुपदपुत्र महावली घृष्टशुम्न भी सदा आपका हित चाहते हैं और आपके प्रिय-साधनमें तत्वर होकर ही इन्होंने प्रधान सेनायितका गुस्तर भार ग्रहण किया है ॥ २९६ ॥ शिखण्डी च महावाहो भीष्मस्य निधनं किल ॥ ३०॥ (करिष्यित न संदेहो नृपाणां युधि पश्यताम्।)

'महाबाहो ! निश्चय ही इन समस्त राजाओंके देखते-देखते यह शिखण्डी भीष्मका वध कर डालेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है'॥ ३०॥

एतच्छुत्वा ततो राजा धृष्टद्युम्नं महारथम्। अत्रवीत् समितौ तस्यां वासुदेवस्य श्रण्वतः॥ ३१॥

यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णके सुनते ही उस सभामें महारथी धृष्टवुम्नसे कहा—॥ ३१॥

धृष्टद्युम्न निवोधेदं यत् त्वां वक्ष्यामि मारिष । नातिक्रम्यं भवेत् तच्च वचनं मम भावितम् ॥ ३२॥

आदरणीय वीर धृष्टयुम्न! मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो। मेरे कहे हुए वचनोंका तुम्हें उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये॥ ३२॥

भवान् सेनापतिर्महां वासुदेवेन सम्मितः। कार्तिकेयो यथा नित्यं देवानामभवत् पुरा॥ ३३॥ तथा त्वमपि पाण्डूनां सेनानीः पुरुपर्षभ।

्तुम मेरे सेनापित हो। भगवान् श्रीकृष्णकेसमान पराक्रमी हो। पुरुषरत्न! पूर्वकालमें भगवान् कार्तिकेय जिस प्रकार देवताओं के सेनापित हुए थे। उसी प्रकार तुम भी पाण्डवों के सेनानायक होओं। । ३३६ ॥

( तच्छुत्वा जहुपुः पार्थाः पार्थिवाश्च महारथाः। साधु साध्विति तद्वाक्यमूचुः सर्वे महीक्षितः॥ पुनरप्यववीद् राजा धृष्टद्यम्नं महावलम् ॥ )

युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर समस्त पाण्डव और महारथी भूपालगण सव-के-सव 'साधु-साधु' कहकर उनके

इन वचनोंकी सराहना करने लगे । तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिरने पुनः महावली धृष्टयुम्नसे कहा—॥

स त्वं पुरुषशार्दूल विकम्य जिह कौरवान् ॥ ३४॥ अहं च तेऽनुयास्यामि भीमः कृष्णश्च मारिष । माद्रीपुत्रौ च सहितौ द्रौपदेयाश्च दंशिताः ॥ ३५॥ ये चान्ये पृथिवीपालाः प्रधानाः पुरुषर्भ ।

'पुरुषसिंह ! तुम पराक्रम करके कौरवोंका नाश करो। मारिष ! नरश्रेष्ठ ! में, भीमसेन, श्रीकृष्ण, माद्रीकुमार नकुल-सहदेव, द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा अन्य प्रधान-प्रधान भूपाल कवच धारण करके तुम्हारे पीछे-पीछे चर्लेगे'॥ ३४-३५९ ॥ तत उद्धर्षयन सर्वान् धृष्टद्युम्नोऽभ्यभाषत ॥ ३६॥ अहं द्रोणान्तकः पार्थ विहितः शम्भुना पुरा। रणे भीष्मं कृषं द्रोणं तथा शल्यं जयद्रथम् ॥ ३७॥ सर्वान्य रणे दक्षान् प्रतियोतस्यामि पार्थिव।

तब घृष्टद्युम्नने सबका हर्ष बढ़ाते हुए कहा—'पार्थ ! मुझे भगवान् शङ्करने पहलेसे ही द्रोणाचार्यका काल बनाकर उत्पन्न किया है। पृथ्वीपते! आज समराङ्गणमें मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य तथा जयद्रथ—इन समस्त अभिमानी योद्धाओंका सामना करूँगा, ॥ ३६-३७ ।।

अथोत्कुष्टं महेष्वासैः पाण्डवैर्युद्धदुर्मदैः॥ ३८॥ समुद्यते पार्थिवेन्द्रे पार्षते शत्रुस्द्दने। तमत्रवीत् ततः पार्थः पार्षतं प्रतनापतिम्॥ ३९॥

यह सुनकर युद्धके लिये उन्मत्त रहनेवाले महान् धनुर्धर पाण्डवोंने उच्चस्वरमें सिंहनाद किया तथा-धनुसूदन नृपश्रेष्ठ द्रुपदपुत्र घृष्टसुम्नके इस प्रकार युद्धके लिये उद्यत होनेपर सुन्तीकुमार युधिष्ठिरने सेनापित द्रुपदसुमारसे पुनः इस प्रकार कहा—॥ ३८-३९॥

च्यूहः क्रौञ्चारुणो नाम सर्वशत्रुनिवर्हणः। यं बृहस्पतिरिन्द्राय तदा देवासुरेऽव्रवीत्॥ ४०॥

'सेनापते ! क्रौद्धारुण नामक व्यूइ समस्त शत्रुओंका संहार करनेवाला है; जिसे बृहस्पतिने देवासुर-संग्रामके अवसर-पर इन्द्रको बताया था ॥ ४०॥

तं यथावत् प्रतिन्यूह परानीकविनाशनम्। अदृष्टपूर्वे राजानः पश्यन्तु कुरुभिः सह॥ ४१॥

(शत्रुषेनाका विनाश करनेवाले उस क्रौञ्चाकण व्यूहका तुम यथावत् रूपमे निर्माण करो। आज समस्त राजा कौरवोंके साथ उस अदृष्टपूर्व व्यूहको अपनी ऑंखोंसे देखें'॥ ४१॥ यथोक्तः स नृदेवेन विष्णुर्वज्रमृता यथा। (वार्हस्पत्येन विधिना व्यूहमार्गविचक्षणः।) प्रभाते सर्वसैन्यानामग्रे चक्रे धनंजयम्॥ ४२॥ जैसे वज्रधारी इन्द्र भगवान् विष्णुसे कुछ कहते हों, उसी प्रकार नरदेव युधिष्ठिरके पूर्वोक्त वात कहनेपर व्यूहरचनामें कुशल धृष्टसुम्नने बृहस्पतिकी वतायी हुई विधिसे प्रातःकाल (स्योंदयसे पूर्व) ही समस्त सेनाओंका व्यूह निर्माण किया; उन्होंने सबसे आगे अर्जुनको खड़ा किया॥४२॥

आदित्यपथगः केतुस्तस्याद्भुतमनोरमः। शासनात् पुरुद्दृतस्य निर्मितो विश्वकर्मणा ॥ ४३ ॥

उनका अद्भुत एवं मनोरम ध्वज सूर्यके पथमें ( ऊँचे आकाशमें ) फहरा रहा था। इन्द्रके आदेशसे साक्षात् विश्व-कर्माने उसका निर्माण किया था।। ४३॥

इन्द्रायुधसवर्णाभिः पताकाभिग्ळङ्कृतः । आकाशग इवाकारो गन्धर्वनगरोपमः ॥ ४४ ॥

इन्द्रघनुषके रंगकी पताकाएँ उस ध्वजकी शोभा बढ़ाती थीं । वह ध्वज आकाशमें आकाशचारी पक्षीकी भाँति विना आधारके ही चलता था । वह दूरते गन्धर्वनगरके समान जान पड़ता था ॥ ४४ ॥

नृत्यमान इवाभाति रथचर्यासु मारिष। तेन रत्नवता पार्थः स च गाण्डीवधन्वना ॥ ४५॥ वभूव परमोपेतः सुमेरुरिव भानुना।

आर्थ ! रथके मार्गोपर अर्जुनका वह ध्वज तृत्य करता-सा प्रतीत होता था। उस रत्नयुक्त ध्वजसे अर्जुनकी और गाण्डीवधारी अर्जुनसे उस ध्वजकी बड़ी शोभा होती थी, ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वतसे सूर्यकी और सूर्यसे मेरु पर्वतकी शोभा होती है ॥ ४५६ ॥

शिरोऽभूद् द्रुपदो राजन् महत्या सेनया वृतः ॥ ४६॥ कुन्तिभोजश्च चैद्यश्च चक्षुभ्यां तौ जनेश्वरौ । दाशार्णकाः प्रभद्राश्च दाशेरकगणैः सह ॥ ४७॥ अनूपकाः किराताश्च ग्रीवायां भरतर्षभ ।

राजन् ! अपनी विशाल सेनाके साथ राजा द्रुपद उस व्यूहके सिरके स्थानपर थे । कुन्तिभोज और घृष्टकेतु—ये दोनों नरेश नेत्रोंके स्थानपर प्रतिष्ठित हुए । भरतश्रेष्ठ ! दाशार्णक, दाशेरकसमूहोंके साथ प्रभद्रक, अनूपक और किरातगण गर्दनके स्थानमें खड़े किये गये ॥ ४६-४७३ ॥

पटचरैश्च पौण्ड्रैश्च राजन् पौरवकैस्तथा ॥ ४८ ॥ निषादैः सहितश्चापि पृष्ठमासीद् युधिष्ठिरः । पक्षौ तु भीमसेनश्च श्वृष्टग्चम्नश्च पार्षतः ॥ ४९ ॥ द्रौपदेयाभिमन्युश्च सात्यिकश्च महारथः । पिशाचा दारदाश्चैव पुण्ड्राः कुण्डीविषैः सह ॥ ५० ॥ मारुता धेनुकाश्चैव तङ्गणाः परतङ्गणाः । वाह्लिकास्तित्तिराश्चैवचोलाः पाण्ड्याश्च भारत॥ ५१॥ एते जनपदा राजन् दक्षिणं पक्षमाश्चिताः ।

पटचर, पौण्डू, पौरव तथा निपादोंके साथ स्वयं राजा युधिष्ठिर पृष्ठभागमें स्थित हुए। भीमसेन और धृष्ठयुम्न कौञ्चपक्षीके दोनों पंखोंके स्थानपर नियुक्त किये गये। राजन्! द्रौगदीके पुत्र, अभिमन्यु और महारथी सात्यिकिके साथ पिशाच, दारद, पुण्डू, कुण्डीविष, मास्त, धेनुक, तङ्गण, परतङ्गण, वाह्निक, तित्तिर, चोल तथा पाण्ड्य-इन जनपदोंके लोग दाहिने पक्षका आश्रय लेकर खड़े हुए॥ ४८-५१ शे ॥ अग्निवेदयास्तु हुण्डाश्च मालवा दानभारयः॥ ५२॥ श्वावरा उद्भसादचेव वत्साश्च सह नाकुलैः। नकुलः सहदेवश्च वामं पक्षं समाश्चिताः॥ ५३॥

अग्निवेदयः हुण्डः मालवः दानभारिः शवरः उद्भसः वत्स तथा नाकुल जनपदींके साथ दोनों भाई नकुल और सहदेवने वार्ये पंखका आश्रय लिया ॥ ५२-५३ ॥ रथानामयुतं पक्षौ शिरस्तु नियुतं तथा । पृष्टमर्बुदमेवासीत् सहस्राणि च विंशतिः ॥ ५४ ॥ श्रीवायां नियुतं चापि सहस्राणि च सप्तिः ।

उस क्रीज्यपक्षीके पंखभागमें दस हजार, शिरोभागमें एक ठाख, पृष्ठभागमें एक अर्बुद बीस हजार तथा ग्रीवा-भागमें एक ठाख सत्तर हजार रथ मौजूद थे।। ५४३॥ पक्षकोटिप्रपक्षेषु पक्षान्तेषु च वारणाः ॥ ५५ ॥ जग्मुः परिवृता राजंश्वलन्त इव पर्वताः ।

राजन् ! वैक्षः कोटिँ प्रवैक्ष तथा पक्षान्त-भागोंमें चलते-फिरते पर्वतोंके समान हाथियोंके झुंड चले। वे सव-के-सब सेनाओंसे घिरे हुए थे॥ ५५ है॥

ज्ञधनं पालयामास विराटः सह केकयैः॥ ५६॥ काशिराजश्च शैत्र्यश्च रथानामयुतैस्त्रिभिः।

राजा विराट केकय राजकुमारोंके साथ उस व्यूहके जधन (किटिके अग्रभाग) की रक्षा करते थे। काशिराज और शैंब्य भी तीस हजार रिययोंके साथ उसीकी रक्षामें तत्वर थे॥ एवमेनं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः॥ ५७॥ स्योदयं त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंशिताः।

भारत ! इस प्रकार पाण्डव की खारण नामक महाव्यूह-की रचना करके स्वीदयकी प्रतीक्षा करते हुए युढके लिये कवच आदिसे सुमजित हो खड़े हो गये ॥ ५७६ ॥ तेपामादित्यवर्णानि विमलानि महान्ति च । इवेतरुख्याण्यशोभन्त वारणेषु रथेषु च ॥ ५८॥

उनके हाथियों और रथोंके ऊपर सूर्यके समान प्रकाशमानः निर्मल एवं महान् द्वेतच्छत्र शोभा पा रहे थे ॥ ५८ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि क्रीज्ञन्यूहनिर्माणे पज्ञाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें क्रीश्रव्यहिनर्माणिविषयक पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ है श्लोक मिलाकर कुल ६० है श्लोक हैं)

## एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

## कौरव-सेनाकी व्यूह-रचना तथा दोनों दलोंमें शङ्खध्वनि और सिंहनाद

संजय उवाच

कौञ्चं दृष्ट्वा ततो व्यूह्मभेद्यं तनयस्तय।
रक्ष्यमाणं महाघोरं पार्थेनामिततेजसा॥१॥
आचार्यमुपसंगम्य कृपं शल्यं च पार्थिव।
सौमदित्तं विकर्णं च सोऽश्वत्थामानमेव च॥२॥
दुःशासनादीन् श्रातृंश्च सर्वानेव च भारत।
अन्यांश्च सुवहूञ्शूरान् युद्धाय समुपागतान्॥३॥
प्राहेदं वचनं काले हर्पयंस्तनयस्तव।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥४॥

संजय कहते हैं — महाराज ! उस अत्यन्त भयंकर अभेग्र क्रोञ्चव्यूहको अभिततेजस्वी अर्जुनके द्वारा सुरक्षित देख-कर आपका पुत्र दुर्योधन आचार्य द्वोण, कृप, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वत्थामा और दुःशासन आदि सब भाइयों तथा युद्धके लिये आये हुए अन्य बहुतेरे श्रूर-वीरोंके पास जाकर उन सबका हर्ष बढ़ाता हुआ यह समयोचित वचन बोला—



१. यहाँ 'नियुत' का अर्थ एक लाख किया गवा है। किसी-किसीके मतमें उसका अर्थ दस लाख भी होता है। २. दस करोड़-की संख्याको अर्दुद कहते हैं। ३. पंख। ४. अग्रभाग। ५. पंखके भीतरके छोटे-छोटे पंख।

वीरो ! आप सब लोग नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारमें कुशल तथा युद्धकी कलामें निपुण हैं ॥ १-४ ॥ एकैकशः समर्था हि यूयं सर्वे महारथाः। पाण्डुपुत्रान्रणेहन्तुं ससैन्यान् किमु संहताः॥ ५ ॥

'आप सभी महारथी हैं। आपमेंसे प्रत्येक योद्धा रण-क्षेत्रमें सेनासहित पाण्डवोंका वध करनेमें समर्थ हैं। फिर सब लोग मिलकर उन्हें परास्त कर दें) इसके लिये तो कहना ही क्या है ॥ ५॥

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तमिद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ ६ ॥ संस्थानाः शूरसेनाश्च वेत्रिकाः कुकुरास्तथा । आरोचकास्त्रिगर्ताश्च मद्रका यवनास्तथा ॥ ७ ॥ शात्रुंजयेन सहितास्तथा दुःशासनेन च । विकर्णेन च वीरेण तथा नन्दोपनन्दकैः ॥ ८ ॥ चित्रसेनेन सहिताः सहिताः पारिभद्रकैः । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु सहसैन्यपुरस्कृताः ॥ ९ ॥

भीष्मिपितामहके द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजेय है, परंतु भीमसेनके द्वारा सुरक्षित इन पाण्डवों-की यह सेना जीतनेमें सुगम है; अतः मेरी राय है कि संस्थान, सूरसेन, वेत्रिक, कुकुर, आरोचक, त्रिगर्त, मद्रक तथा यवन आदि देशोंके लोग शत्रुंजय, दुःशासन, वीर विकर्ण, नन्द, उपनन्द, चित्रसेन तथा पारिभद्रक वीरोंके साथ जाकर अपनी सेनाको आगे रखते हुए भीष्मकी ही रक्षा करें, ॥ ६-९ ॥

( संजय उवाच

दुर्योधनवचः श्रुत्वा सर्व एव महारथाः। तथेत्येनं नृपा ऊचुस्तदा द्रोणपुरोगमाः॥)

संजय कहते हैं—महाराज ! दुर्योधनकी यह बात सुनकर द्रोण आदि सभी महारिययों एवं राजाओंने उस समय 'तथास्तु' कहकर उसकी बात मान ली ॥

ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुत्राश्च मारिप । अञ्यूहन्त महाञ्यूहं पाण्डूनां प्रतिवाधनम् ॥ १०॥

आर्य ! तदनन्तर भीष्मा द्रोण तथा आपके पुत्रोंने मिलक्तर अपनी सेनाका महान् व्यृह् बनाया जो पाण्डव-सैनिकोंको बाघा पहुँचानेमें समर्थ था ॥ १० ॥

भीष्मः सैन्येन महता समन्तात् परिवारितः। ययौ प्रकर्षन् महतीं वाहिनीं सुरराडिव ॥११॥

तदनन्तर बहुत-बड़ी चेनाद्वारा सब ओरसे चिरे हुए भीष्म देवराज इन्द्रकी भाँति विशाल वाहिनी साथ लिये आगे-आगे चले॥ ११॥

तमन्वयान्महेष्वासो भारद्वाजः प्रतापवान् । कन्तलेश्च दशाणैश्च मागधैश्च विशाम्पते ॥ १२ ॥ विद्भैंमें कलैश्चेच कर्णप्रावरणैरिष । सिहताः सर्वसैन्येन भीष्ममाहवशोभिनम् ॥ १३ ॥ गान्धाराः सिन्धुसौवीराः शिवयोऽथ वसातयः ।

उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुर्घर द्रोणाचार्यने युद्धके लिये प्रस्थान किया । महाराज ! उस समय कुन्तल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, मेकल तथा कर्णप्रावरण आदि देशोंके सैनिकोंके साथ गान्धार, सिन्धु, सौवीर, शिवि तथा वसाति देशोंके वीर क्षत्रिय युद्धमें शोमा पानेवाले मीष्मकी रक्षा करने लगे ॥ १२-१३६ ॥

शकुनिश्च खसैन्येन भारद्वाजमपालयत् ॥ १४ ॥ ततो दुर्योधनो राजा सहितः सर्वसोदरैः । अश्वातकैर्विकर्णेश्च तथा चाम्वष्टकोसलैः ॥ १५ ॥ दरदैश्च शकैरचैव तथा श्चद्रकमालवैः । अभ्यरक्षत संदृष्टः सौवलेयस्य वाहिनीम् ॥ १६ ॥

शकुनिने अपनी सेना साथ लेकर द्रोणाचार्यकी रक्षामें योग दिया। तत्पश्चात् अपने भाइयोंसिहित राजा दुर्योधन अत्यन्त हर्षमें भरकर अश्वातकः विकर्णः अम्बष्टः कोसलः दरदः शकः क्षुद्रक तथा मालव आदि देशोंके योद्वाओंके साथ सुबलपुत्र शकुनिकी सेनाका संरक्षण करने लगा ॥१४–१६॥

भूरिथवाः शलः शल्यो भगदत्तश्च मारिषः। विन्दानुविन्दावावन्त्यौ वामं पार्श्वमपालयन् ॥ १७॥ । सौमदत्तिः सुशर्मा च काम्योजश्च सुदक्षिणः। श्रुतायुश्चाच्युतायुश्च दक्षिणं पक्षमास्थिताः॥ १८॥

भूरिश्रवाः शलः शल्यः आदरणीय राजा भगदत्त तथा अवन्तीके राजकुमार विन्द और अनुविन्द उस सारी सेनाके वामभागकी रक्षा कर रहे थे। सोमदत्तपुत्र भूरिः त्रिगर्तराज सुरामाः काम्बोजराज सुरक्षिणः श्रुतायु तथा अन्युतायु—ये दक्षिणभागमें स्थित होकर उस सेनाकी रक्षा कर रहे थे।

अश्वत्थामा कृपरचैव कृतवर्मा च सात्वतः। महत्या सेनया सार्घ सेनापृष्ठे व्यवस्थिताः॥ १९॥

अश्वत्थामाः कृपाचार्य तथा सात्वतवंशी कृतवर्मा अपनी विशाल सेनाके साथ कौरवसेनाके पृष्ठभागमें खड़े होकर उसका संरक्षण करते थे ॥ १९ ॥

पृष्ठगोपास्तु तस्यासन् नानादेश्या जनेश्वराः । केतुमान् वसुदानश्चपुत्रः काश्यस्य चाभिभूः ॥ २०॥

केतुमान्, वसुदान, काशिराजके पुत्र अभिभू तथा अन्य अनेक देशोंके नरेश सेना १९४के पोषक थे ॥ २० ॥ ततस्ते तावकाः सर्वे हृष्टा युद्धाय भारत । दथ्मुः शङ्कान् मुदा युक्ताः सिंहनादां स्तथोन्नद्न॥२१॥

भारत ! तदनन्तर आपकी सेनाके समस्त सैनिक हर्षसे उल्लिख हो प्रसन्नतापूर्वक शङ्क बजाने और सिंहनाद करने लगे॥ तेषां श्रन्वा तु हृष्टानां वृद्धः कुरुपितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान् ॥ २२ ॥

उनका हर्षनाद सनकर कुरुकुलके वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्मने जोर-जोरसे सिंहनाद करके अपना शङ्ख बजाया॥ ततः शङ्काश्च भेर्यश्च पणवा विविधाः परे। आनकाश्चाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुळोऽभवत् ॥ २३ ॥

तदनन्तर शङ्क, भेरी, नाना प्रकारके पणव और आनक आदि अन्य वाजे सहसा वज उठे और उन सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूँज उठा ॥ २३ ॥

ततः इवेतैह्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। प्रद्ध्मतुः शङ्खवरौ हेमरत्नपरिष्कृतौ ॥ २४ ॥

तत्पश्चात् स्वेत घोड़ोंसे जुते हुए विशाल रथपर वैठे भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने सुवर्णभूपित श्रेष्ठ शङ्कोंको बजाने लगे ॥ २४ ॥

पाञ्चजन्यं हृपीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौण्डुं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ २५॥

हृषीकेशने पाञ्चजन्यः अर्जुनने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेनने पौण्डु नामक महान् शङ्ख बजाया ॥२५॥ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ २६॥ सहदेवश्च

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय तथा नकुल सहदेवने सुघोप और मणिपुष्पक नामक शङ्ख वजाया ॥२६॥

काशिराजश्च शैव्यश्च शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्यस्रो विरादश्च सात्यिकश्च महारथः ॥ २७ ॥ पाञ्चाल्याश्च महेष्वासा द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः। सर्वे दध्मुर्महाशङ्खान् सिंहनादांश्च नेदिरे ॥ २८ ॥

काशिराज, शैब्य, महारथी शिखण्डी, धृष्टबुम्न, विराट, महारथी सात्यिक, पाञ्चालवीर, महाधनुर्धर द्रौपदीके पाँचीं पत्र-ये सभी वड़े-वड़े शङ्कांको बजाने और सिंहनाद करने लगे ॥ २७-२८ ॥

स घोषः समहांस्तत्र वीरैस्तैः समुदीरितः। नभश्च पृथिवीं चैच तुमुलो व्यनुनादयत्॥ २९॥

वहाँ उन वीरोंद्वारा प्रकट किया हुआ वह महान् तुमुल घोष प्रथ्वी और आकाशको निनादित करने लगा ॥ २९ ॥

पवमेते महाराज प्रहृष्टाः कुरुपाण्डवाः। पुनर्युद्धाय संजग्मुस्तापयानाः परस्परम् ॥ ३० ॥

महाराज ! इस प्रकार ये हर्पमें भरे हुए कौरव-पाण्डव एक दूसरेको संताप देते हुए पुनः युद्धके लिये रणक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि कौरवन्यृहरचनायामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१॥

कीरव-त्यृह-रचनाविषयक इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्भत भीष्मवषपर्वमें (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ३१ श्लोक हैं )

man to the same

## द्विपत्राशत्तमोऽध्यायः

भीष्म और अर्जुनका युद्ध

घृतराष्ट्र उवाच

एवं व्युढेप्वनीकेषु मामकेप्वितरेषु च। कथं प्रहरतां श्रेष्ठाः सम्प्रहारं प्रचितरे ॥ १ ॥ धतराष्ट्रने पछा-संजय! इस प्रकारमेरे और पाण्डवींके सैनिकोंकी व्यइ-रचना हो जानेपर उन श्रेष्ठ योद्धाओंने किस प्रकार युद्ध प्रारम्भ किया ? ॥ १ ॥

संजय उवाच

(तावकाः पाण्डवैः सार्धे यथायुध्यन्त तच्छ्णु।) व्युदेष्वनीकेषु संनद्धरुचिरध्वजम्। अपारमिव संदृश्य सागरप्रतिमं : बलम् ॥ २ ॥ तेषां मध्ये स्थितो राजन् पुत्रो दुर्योधनस्तव । अववीत् तावकान् सर्वान् युद्धयध्यमिति दंशिताः॥३॥ संजयने कहा-राजन् ! आपके पुत्रोंने पाण्डवींके

साथ जिस प्रकार युद्ध किया। वह बताता हूँ, सुनिये। जब सब सेनाओंकी व्यूहरचना हो गयी, तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागरके समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब ओर रथ आदिमें आबद्ध मुन्दर ध्वजा फहराती दिखायी देती थी । उसे देखकर सैनिकोंके बीचमें खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओंसे इस प्रकार वोला- 'कवचधारी वीरो ! युद्ध आरम्भ करो' ॥ २-३ ॥

ते मनः कूरमाधाय समभित्यक्तजीविताः। पाण्डवानभ्यवर्तन्त सर्व एवोच्छ्रितध्वजाः ॥ ४ ॥

तव उन सबने मनको कठोर बनाकर प्राणींका मोह छोड़कर ऊँची ध्वजाएँ फहराते हुए पाण्डवोंपर आक्रमण किया।।

ततो युद्धं समभवत् तुमुछं लोमहर्षणम्। ताघकानां परेषां च व्यतिषक्तरथद्विपम् ॥ ५ ॥ फिर तो आपके और पाण्डवोंके सैनिकोंमें रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्षके रय और हाथी एक दूसरेसे गुँथ गये थे। । ।

मुक्तास्तु रथिभिर्वाणा रुक्मपुङ्काः स्रुतेजसः। संनिषेतुरकुण्टाग्रा नागेषु च हयेषु च ॥ ६ ॥

रिथयोंके छोड़े हुए सुवर्णमय पंखयुक्त तेजस्वी वाण कहीं भी कुण्ठित न होकर हाथियों और घोड़ोंपर पड़ने लगे ॥ ६॥

तथा प्रवृत्ते संग्रामे धनुरुद्यम्य दंशितः । अभिपत्य महाबाहुर्भाष्मो भीमपराक्रमः ॥ ७ ॥ सौभद्रे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे । कैंकेये च विराटे च धृष्टद्युम्ने च पार्पते ॥ ८ ॥ एतेषु नर्स्वारेषु चेदिमत्स्येषु चामिभूः । चवर्षे शरवर्षाणि वृद्धः कुरुपितामहः ॥ ९ ॥

इस प्रकार युद्ध आरम्भ हो जानेपर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुलके प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठावे कवच बाँधे सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, महारयी सात्यिक, केकय, विराट एवं द्रुपदकुमार धृष्टशुम्नं इन सब नरवीरोंपर और चेदि तथा मत्स्यदेशीय योद्धाओंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे।। ७—९।।

अभिद्यत ततो व्यूहस्तस्मिन् वीरसमागमे। सर्वेषामेव सैन्यानामासीद् व्यतिकरो महान्॥ १०॥

वीरोंके इस संघर्षमें सेनाओंका व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकोंका आपसमें महान् सम्मिश्रण हो गया ॥ १०॥

सादिनो ध्वजिनद्येव हताः प्रवरवाजिनः। विप्रद्वुतरथानीकाः समपद्यन्त पाण्डवाः॥११॥

युड्सवार, ध्वजा धारण करनेवाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गये। पाण्डवोंकी रथसेना पलायन करने लगी॥

अर्जुनस्तु नरव्यात्रो दृष्ट्वा भीष्मं महारथम् । वार्ष्णयमत्रवीत् कुद्धो याद्दि यत्र पितामहः ॥ १२ ॥ एष भीष्मः सुसंकुद्धो वार्ष्णेय मम वाहिनीम् । नारायिष्यति सुव्यक्तं दुर्योधनहिते रतः ॥ १३ ॥

तव नरश्रेष्ठ अर्जुनने महारथी भीष्मको देखकर भगवान् श्रीकृष्णसे कुपित होकर कहा-वार्णोय ! जहाँ पितामह भीष्म हैं, वहाँ चित्ये । अन्यथा ये भीष्म अत्यन्त क्रोधमें भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेनाका विनाश कर डालेंगे; क्योंकि इस समय ये दुर्योधनके हितमें तत्पर हैं ॥ १२-१३॥

एप द्रोणः कृपः राल्यो विकर्णश्च जनार्दन । धार्तराष्ट्राश्च सहिता दुर्योधनपुरोगमाः ॥ १४॥ पञ्चालान् निहनिष्यन्ति रक्षिता दृढधन्वना । सोऽहं भीष्मं विधिष्यामि सैन्यदेतोर्जनार्दन ॥ १५॥

'जनार्दन ! सुदृढ़ घनुष घारण करनेवाले भीष्मके द्वारा

सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण तथा दुर्योघन आदि समस्त धृतराष्ट्रपुत्र मिलकर पाञ्चाल योद्धाओंका संहार कर डालेंगे । अतः सेनाकी रक्षाके लिये में भीष्मका वध कर डालूँगा' ॥१४-१५॥

तमब्रवीद् वासुदेवो यत्तो भव धनंजय । एष त्वां प्रापयिष्यामि पितामहरथं प्रति ॥ १६॥

तव भगवान् श्रीकृष्णने कहा—धनंजय ! सावधान हो जाओ । अभी तुम्हें भीष्मके रथके समीप पहुँचाये देता हूँ ।। १६ ॥

एवमुक्त्वा ततः शौरी रथं तं लोकविश्रुतम् । प्रापयामास भीष्मस्य रथं प्रति जनेश्वर ॥ १७॥

जनेश्वर ! ऐसा कहकर श्रीकृष्णने उस विश्वविख्यात रथको भीष्मजीकै रथके निकट पहुँचा दिया ॥ १७ ॥

चलद्वहुपताकेन वलाकावर्णवाजिना । समुच्छितमहाभीमनद्व्वानरकेतुना ॥१८॥ महता मेघनादेन रथेनामिततेजसा । विनिघ्नन् कौरवानीकं शूरसेनांश्च पाण्डवः ॥१९॥ प्रायाच्छरणदः शीघ्रं सुहृदां हर्पवर्धनः ।

उस रथपर बहुत-सी पताकाएँ फहरा रही थीं। उसमें बक्षंक्ति समान स्वेतवर्णनाले चार घोड़े जुते हुए थे। उसके अत्यन्त ऊँचे ध्वजके ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथके पहियोंकी घरघराहट मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर थी तथा बह रथ अनन्त तेज (कान्ति) से सम्पन्न था। उस विशाल रथपर आरूढ़ हो पाण्डुनन्दन अर्जुन, जो सबको शरण देनेवाले और सुद्धदोंका आनन्द बढ़ाने-वाले थे, कौरवसेना एवं श्रूरसेनदेशीय योद्धाओंका वध करते हुए शीव्रतापूर्वक भीष्मके पास गये॥ १८-१९ है॥

तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणम् ॥ २०॥ न्नासयन्तं रणे शूरान् मर्दयन्तं च सायकैः। सैन्धवप्रमुखैर्गुप्तः प्राच्यसौवीरकेकयैः॥ २१॥ सहसा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनवोऽर्जुनम्।

मदकी धारा बहानेवाले गजराजकी भाँति उन्हें वेगसे आते और रणक्षेत्रमें सायकोंद्वारा श्रूरवीरोंका मर्दन करके उन्हें भयभीत करते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूर्वदेश, सौवीर राज्य और केकय प्रदेशके योद्धाओंसे सुरक्षित शान्तनु-नन्दन भीष्म सहसा अर्जुनकी ओर बढ़े ॥ २०-२१३ ॥

को हि गाण्डीवधन्वानमन्यः कुरुपितामहात्॥ २२॥ द्रोणवैकर्तनाभ्यां वा रथी संयातुमहीति ।

महाराज ! कुरुकुलके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा

कर्णके सिवा दूसरा कौन ऐसा रथी है, जो गाण्डीवधारी अर्जुनका सामना कर सके ॥ २२ है ॥

ततो भीष्मो महाराज सर्वलोकमहारथः ॥ २३ ॥ अर्जुनं सप्तसप्तत्या नारावानां समाचिनोत् । द्रोणश्च पञ्चविद्यात्या कृषः पञ्चाद्याता द्यारैः ॥ २४ ॥ दुर्योधनश्चतुःपप्टचा द्याल्यश्च नवभिः द्यारैः । स्वन्ध्यो नवभिद्यवे द्याकुनिश्चापि पञ्चभिः ॥ २५ ॥ विकर्णो द्याभिर्भव्लैराजन् विद्याध पाण्डवम् ।

नरेश्वर ! तदनन्तर सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात महारथी भीष्मने अर्जुनपर सतहत्तर बाण चलाये, द्रोणने पचीस, कृपाचार्यने पचास, दुर्योधनने चौसठ, शल्यने नौ, जयद्रथने नौ, शकुनिने पाँच तथा विकर्णने दस भल्ल नामक बाणोद्वारा पाण्डनन्दन अर्जुनको बींच डाला ॥ २३-२५ है ॥

स तेविंद्रो महेष्वासः समन्तान्निशितैः शरैः॥ २६॥ न विवयथे महावाहुर्भिद्यमान इवाचलः।

इन समस्त तीखे वाणोंद्वारा चारों ओरसे विद्ध होनेपर भी महाधनुर्धर महावाहु अर्जुन तिनक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था, मानो किसी पर्वतको वाणोंसे वींध दिया हो।। २६६ ॥

स भीण्मं पञ्चिवंशत्या कृषं च नविभः शरैः ॥ २७ ॥ द्रोणं पष्टवा नरव्यात्रो विकर्णं च त्रिभिः शरैः । शहयं चैव त्रिभिर्वाणे राजानं चैव पञ्चभिः ॥ २८ ॥ प्रत्यविध्यद्मेयातमा किरीटी भरतर्पभ ।

भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् अमेय आत्मवलसे सम्पन्न, किरीटघारी पुरुषसिंह अर्जुनने भीष्मको पचीस, कृपाचार्यको नौ, द्रोणको साठ, विकर्णको तीन, राल्यको तीन तथा राजा दुर्योधनको पाँच वाणोंसे घायल कर दिया ॥२७-२८६ तं सात्यिकिर्विराटश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः ॥ २९ ॥ द्रौपदेयाऽभिमन्युश्च परिचन्नुधंनंजयम् ।

उस समय सात्यिक, विराट, द्रुपदकुमार घृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पाँचों पुत्र और अभिमन्यु—इन सबने अर्जुनको उनकी रक्षाके लिये चारों ओरसे घेर लिया ॥ २९ ई ॥

ततो द्रोणं महेष्वासं गाङ्गेयस्य प्रिये रतम् ॥ ३०॥ अभ्यवर्तत पाञ्चाल्यः संयुक्तः सह सोमकैः ।

तदनन्तर गङ्गानन्दन भीष्मका प्रिय करनेमें लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्यपर सोमकोंसिहत धृष्टसुम्नने आक्रमण किया ॥ २० ।

भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो राजन् विव्याध पाण्डवम्॥३१॥ अशीत्या निशतैर्वाणैस्ततोऽकोशन्त तावकाः।

राजन् ! तब रिथयोंमें श्रेष्ठ भीष्मने पाण्डुनन्दन अर्जुन

को अस्सी पैने बाण मारकर बींध डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्षसे कोलाहल करने लगे॥ ३१५॥

तेषां तु निनदं श्रुत्वा सिहतानां प्रहृष्टवत् ॥ ३२ ॥ प्रविवेशा ततो मध्यं नर्रासिहः प्रतापवान् । तेषां महारथानां स मध्यं प्राप्य धनंजयः ॥ ३३ ॥ चिक्रीड धनुषा राजँछक्ष्यं कृत्वा महारथान् । ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममाह जनेश्वरः ॥ ३४ ॥ पंडियमानं स्वकं सैन्यं रृष्ट्वा पार्थेन संयुगे ।

उन समस्त कौरवोंका हर्पनाद सुनकर प्रतापी पुरुपिहंह अर्जुनने उनकी सेनाके भीतर प्रवेश किया। राजन्! उन महारिधयोंके भीतर पहुँचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों-का निशाना बनाकर धनुपसे खेल करने लगे। तब प्रजा-पालक राजा दुर्योधनने अर्जुनके द्वारा युद्धमें अपनी सेनाको पीढ़ित हुई देख भीष्मसे कहा-॥ ३२-३४१ ॥

पष पाण्डुसुतस्तात कृष्णेन सहितो वली ॥ ३५॥ यततां सर्वसैन्यानां मूळं नः परिक्रन्तति। त्विय जीवित गाङ्गेय द्रोणे च रिथनां वरे ॥ ३६॥

्तात ! ये पाण्डुके बलवान् पुत्र अर्जुन श्रीकृष्णके साय आकर समस्त सैन्योंके प्रयत्नशील होनेपर भी हमलोगोंका मूलोच्छेद कर रहे हैं। गङ्गानन्दन! आपके तथा रिययोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यके जीते-जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं ३५-३६

त्वत्कृते चैवकणोंऽपि न्यस्तशस्त्रो विशाम्पते । न युध्यति रणे पार्थे हितकामः सदा मम ॥ ३७॥ स तथा कुरु गाङ्गेय यथा हन्येत फाल्गुनः।

प्रजानाय ! आपहीके कारण कर्णने भी हथियार डाल दिया है और वह रणभूमिमें अर्जुनसे युद्ध नहीं कर रहा है । कर्ण मेरा सदा हित चाहनेवाला है। गङ्गानन्दन ! आप ऐसा प्रयस्न कीजिये जिससे अर्जुन मार डाल जायँ ।। ३७ है ॥ एवमुक्तस्ततो राजन् पिता देवव्रतस्तव ॥ ३८॥ धिक क्षात्रं धर्ममित्युक्त्वा प्रायात् पार्थरथं प्रति।

राजन् ! दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आपके पितृ-तुस्य भीष्म श्वित्रिय-धर्मको धिकार है' ऐसा कहकर अर्जुनके रथ-की ओर चले ॥ ३८५ ॥

उभौ द्वेतहयौ राजन् संसक्तौ प्रेक्ष्य पार्थिवाः ॥ ३९ ॥ सिंहनादान् भृशं चकुः राङ्कान् दध्मुश्च मारिष ।

महाराज ! उन दोनोंके रथोंमें क्वेत घोड़े जुते हुए थे। आर्य ! उन्हें एक दूसरे मिड़े हुए देख सब राजा जोर-जोर- से सिंहनाद करने और शङ्ख फूँकने लगे ॥ ३९६ ॥ द्रौणिर्दुर्योधनक्चेंच विकर्णश्च तवात्मजः ॥ ४०॥ परिवार्य रणे भीषमं स्थिता युद्धाय मारिष ।

आर्य ! उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण-ये सभी समराङ्गणमें मीष्मको बेरकर युद्धके लिये खड़े थे ॥ ४० %॥

तधैव पाण्डवाः सर्वे परिवार्य धनंजयम् ॥ ४१ ॥ स्थिता युद्धाय महते ततो युद्धमवर्तत ।

इसी प्रकार समस्त पाण्डव भी अर्जुनको सब ओरसे घेरकर महायुद्धके लिये वहाँ डटे हुए थे, अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया ॥ ४१३ ॥

गाङ्गेयस्तु रणे पार्थमानच्छन्नविभः शरैः ॥ ४२ ॥ तमर्जुनः प्रत्यविध्यद् दशिभर्मभेदिभिः ।

गङ्गानन्दन भीष्मने उस रणक्षेत्रमें नौ वाणोंसे अर्जुनको गहरी चोट पहुँचायी। तब अर्जुनने भी उन्हें दस मर्मभेदी वाणोंद्वारा बींध डाला॥ ४२५॥

ततः शरसहस्रेण सुत्रयुक्तेन पाण्डवः ॥ ४३ ॥ अर्जुनः समरश्ठाधी भीष्मस्यावारयद् दिशः ।

तदनन्तर युद्धकी श्लाघा रखनेवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनने अच्छी तरह छोड़े हुए एक हजार वाणोंद्वारा भीष्मको सब ओरसे रोक दिया ॥ ४३ ।।

शरजाळं ततस्तत् तु शरजाळेन मारिष ॥ ४४ ॥ वारयामास पार्थस्य भीष्मः शान्तनवस्तदा ।

माननीय महाराज ! उस समय शान्तनुनन्दन भीष्मने अर्जुनके इस वाणसमूहका अपने बाणसमूहसे निवारण कर दिया ॥ ४४% ॥

उभौ परमसंह्रष्टातुभौ युद्धाभिनन्दिनौ ॥ ४५ ॥ निर्विदेशेषमयुध्येतां कृतप्रतिकृतैषिणौ ।

वे दोनों वीर अत्यन्त हर्षमें भरकर युद्धका अभिनन्दन करनेवाले थे। दोनों ही दोनोंके किये हुए प्रहारका प्रतीकार करते हुए समानभावसे युद्ध करने लगे॥ ४५३॥

भीष्मचापविमुक्तानि दारजालानि संधदाः ॥ ४६॥ द्यीर्यमाणान्यददयन्त भिन्नान्यर्जुनसायकैः।

भीष्मके धनुषसे छूटे हुए सायकोंके समूह अर्जुनके वाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर विखरे दिखायी देने लगे ॥ ४६ ई ॥

तथैवार्जुनमुक्तानि शरजालानि सर्वशः ॥ ४७ ॥ गाङ्गयशरनुत्रानि प्रापतन्त महीतले ।

इसी प्रकार अर्जुनके छोड़े हुए बाणसमूह गङ्गानन्दन भीष्मके बाणोंसे छिन्न-भिन्न हो पृथ्वीपर सब ओर पड़े हुए थे॥ ४७३ ॥

अर्जुनः पञ्चविद्यात्या भीष्ममार्च्छि च्छितैः दारैः॥ ४८॥ भीष्मोऽपि समरे पार्थे विन्याध निद्यातैः दारैः। अर्जुनने पचीस तीखे बाणोंसे मारकर भीष्मको पीड़ित कर दिया,। फिर भीष्मने भी समरभूमिमें अपने तीक्ष्ण सायकों-द्वारा अर्जुनको वींघ दिया ॥ ४८ १ ॥

अन्योन्यस्य हयान् विद्घ्वाध्वजौ च सुमहावलौ॥४९॥ रथेषां रथचके च चिक्रीडतुर्राद्मौ ।

वे दोनों रात्रुओंका दमन करनेवाले तथा अत्यन्त बलवान् थे। अतः एक दूसरेके घोड़ों, ध्वजाओं, रथके ईपा-दण्ड तथा पहियोंको बाणोंसे बींधकर खेल-सा करने लगे ४९ है ततः कुद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः ॥ ५०॥ वासुदेवं त्रिभिवाणैराजघान स्तनान्तरे।

महाराज ! तदनन्तर प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ भीष्मने कुपित होकर तीन वाणोंसे भगवान् श्रीकृष्णकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ ५० -।।

भीष्मचापच्युतैस्तैस्तु निर्विद्धो मधुसूदनः ॥ ५१ ॥ विरराज रणे राजन् सपुष्प इव किंशुकः ।

राजन् ! भीष्मजीके धनुषसे छूटे हुए उन वाणोंसे विद्व होकर भगवान् मधुसूदन रणभूमिमें रक्तरंजित हो खिले हुए पलाशके वृक्षके समान शोभा पाने लगे ॥ ५१३ ॥

ततोऽर्जुनो भृशं कुद्धो निर्विद्धं प्रेक्ष्य माधवम् ॥ ५२॥ सार्राथ कुरुवृद्धस्य निर्विभेद शितैः शरैः।

श्रीकृष्णको घायल हुआ देख अर्जुन अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सायकोंद्वारा कुरुकुलवृद्ध भीष्म-के सारिथको विदीर्ण कर डाला ॥ ५२३ ॥

यतमानौ तु तौ वीरावन्योन्यस्य वधं प्रति ॥ ५३ ॥ न शकुतां तदान्योन्यमभिसंधातुमाहवे ।

इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरेके वधके लिये पूरा प्रयत्न कर रहे थे; तथापि वे युद्धभूमिमें परस्पर अभिसंधान ( घातक प्रहार ) करनेमें सफल न हो सके ॥ ५३ ॥

तौ मण्डलानि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ ५४ ॥ अद्शैयेतां बहुधा सूतसामध्येलाघवात् ।

वे दोनों अपने सारिथकी शक्ति तथा शीव्रकारिताके कारण नाना प्रकारके विचित्र मण्डलः आगे बढ़ने और पीछे इटने आदिके पैंतरे दिखाने लगे ॥ ५४% ॥

अन्तरं च प्रहारेषु तर्कयन्तौ परस्परम् ॥ ५५ ॥ राजन्नन्तरमार्गस्थौ स्थितावास्तां मुहुर्मुहुः ।

राजन् ! दोनों ही एक दूधरेके प्रहारोंमें छिद्र दूँढ़ने-के लिये सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रान्वेषणके मार्गमें स्थित हो छिद्र देखनेमें संलग्न रहते थे॥ ५५ है॥

उभौ सिंहरवोन्मिश्रं शङ्खराव्दं च चक्रतुः॥ ५६॥ तथैव चापनिर्घोपं चक्रतुस्तौ महारथौ। वेदोनों महारथी सिंहनादसे मिला हुआ शह्नुनाद करते और धनुषकी टंकार फैलाते रहते थे ॥ ५६ ई ॥ तयोः शङ्क्विनादेन रथनेमिखनेन च ॥ ५७॥ दारिता सहसा भूमिश्चकम्पे च ननाद च ।

उनकी शङ्खध्विन तथा रयके पहियोंकी घरघराहटसे पृथ्वी सहसा विदीर्ण-सी होकर कॉॅंपने और आर्तनाद करने छगी॥ ५७ है॥

नोभयोरन्तरं कश्चिद् दहशे भरतर्षभ ॥ ५८॥ बिलनौ युद्धदुर्धर्षावन्योन्यसहशाबुभौ।

भरतश्रेष्ठ ! वे दोनों वीर बलवान् युद्धमें दुर्जय तथा एक दूसरेके अनुरूप थे । अतः हूँ दनेपर भी कोई उनमेंसे किसीका अन्तर न देख सका ॥ ५८ है ॥

चिह्नमात्रेण भीष्मं तु प्रजशुस्तत्र कौरवाः॥ ५९॥ तथा पाण्डुसुताः पार्थे चिह्नमात्रेण जिल्लरे।

उस समय कीरवोंने भीष्मको ताल्य्वज आदि चिह्न-मात्रमे ही पहचाना । इसी प्रकार पाण्डुपुत्रोंने भी कपिष्वज आदि चिह्नमात्रसे ही पार्थकी पहचान की ॥ ५९ है ॥ तयोर्नुवरयोर्द्या ताहरां तं पराक्रमम् ॥ ६०॥ विसायं सर्वभूतानि जग्मुभीरत संयुगे।

भारत ! उस संग्राममें उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषोंके वैसे पराक्रमको देखकर सम्पूर्ण प्राणी वड़े विस्मयमें पड़ गये६० है न तयोर्विचरं कश्चिद् रणे पश्यित भारत ॥ ६१ ॥ धर्मे स्थितस्य हि यथा न कश्चिद् चृजिनं कचित्।

भरतनन्दन ! जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुषमें कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रणक्षेत्रमें उन दोनों योद्धाओं का छिद्र नहीं देख पाता था ॥ ६१६ ॥ उभौ च शरजालेन तावहरूयौ वभूवतुः ॥ ६२॥ प्रकाशौ च पुनस्तुर्णं वभूवतुरुभौ रणे।

दोनों ही संग्रामभूमिमें एक दूमरेके वाणसमूहींसे आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न-भिन्न करके शीव ही प्रकाशमें आ जाते थे ॥ ६२६ ॥ तत्र देवाः सगन्धर्वाश्चारणाश्चार्पिभः सह ॥ ६३ ॥ अन्योन्यं प्रत्यभाषन्त तयोर्द्युः पराक्रमम् । न शक्यो युधि संग्व्धो जेतुमेतौ कथञ्चन ॥ ६४ ॥ सदेवासुरगन्धर्वे छोंकरिष महारथौ ।

वहाँ आये हुए देवता, गन्धर्व, चारण और महर्पिगण उन दोनोंका पराक्रम देखकर आपसमें कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर रोषावेशमें भरे हुए हैं; अतः ये देवता, असुर और गन्धवोंसहित सम्पूर्ण लोकोंके द्वारा भी किसी प्रकार जीते नहीं जा सकते ॥ ६२-६४ ई ॥ आश्चर्यभूतं लोकेषु युद्धमेतन्महाद्भुतम् ॥ ६५ ॥ नैताहशानि युद्धानि भविष्यन्ति कथश्चन । न हि शक्यो रणे जेतुं भीष्मः पार्थेन धीमता ॥ ६६ ॥ सधनुः सरथः साथ्यः प्रवपन् सायकान् रणे।

यह अत्यन्त अद्भुत युद्ध सम्पूर्ण लोकोंके लिये आश्चर्य-जनक घटना है। भविष्यमें ऐसे युद्ध होनेकी किसी प्रकार भी सम्भावना नहीं है। बुद्धिमान् पार्थ रणभूमिमें भीष्मको कदापि जीत नहीं सकते; क्योंकि वे समरभूमिमें रथा घोड़े और धनुषसिहत उपस्थित हो वाणोंको वीजकी भाँति वो रहे हैं॥ ६५-६६ है॥

तथैव पाण्डवं युद्धे देवैरिप दुरासदम् ॥ ६७ ॥ न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम् । आलोकादपि युद्धं हि सममेतद् भविष्यति ॥ ६८ ॥

इसी प्रकार भीष्म भी युद्धमें देवताओं के लिये भी दुर्जयः गाण्डीवधारी पाण्डुपुत्र अर्जुनको जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि ये दोनों लड़ते रहें तो जवतक यह संसार स्थित है। तवतक इन दोनों का यह युद्ध समानरूपसे ही चलता रहेगा।।६७-६८॥

इति सा वाचोऽश्रयन्त धोचरन्त्यस्ततस्ततः । गाङ्गेयार्जुनयोः संख्ये स्तवयुक्ता विशाम्पते ॥ ६९ ॥

प्रजानाय ! इस प्रकार रणभूमिमें भीष्म और अर्जुनकी स्तुतिप्रशंसासे युक्त बहुत-सी बातें इधर-उधर लोगोंके मुँहसे निकलती और सुनायी देती थीं ॥ ६९ ॥

त्वदीयास्तु तदा योधाः पा॰डवेयाश्च भारत। अन्योन्यं समरे जघ्नुस्तयोस्तत्र पराक्रमे ॥ ७०॥

भारत ! उस समय वहाँ उन दोनों वीरोंके पराक्रम करते समय युद्ध खलें आपके और पाण्डवपक्षके योडा भी एक दूसरेको मार रहे थे ॥ ७० ॥

शितधारैस्तथा खङ्गैविंमलैश्च परश्वधैः । शरैरन्यैश्च बहुभिः शस्त्रैर्नानविधैरिष ॥ ७१ ॥ उभयोः सेनयोः शूरा न्यकृन्तन्त परस्परम्।

तीखी धारवाले खड्डों, चमचमाते हुए फरतों, अन्य अनेक प्रकारके बाणों तथा भाँति-भाँतिके शस्त्रोंसे दोनों सेनाओंके शूरवीर एक दूमरेको मारते थे ॥ ७१६ ॥ वर्तमाने तथा घोरे तस्मिन् युद्धे सुदारुणे । द्वीणपाञ्चाल्ययो राजन महानासील समागमः॥ ७२॥

राजन् ! जहाँ एक ओर इस प्रकार भयानक तथा अत्यन्त दारुण युद्ध चल रहा था। वहीं दूसरी ओर द्रोणा-चार्य और धृष्टबुम्नमें भयंकर मुटभेड़ हो रही थी॥ ७२॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मार्जुनयुद्धे द्विपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वंके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें भीष्म और अर्जुनका युद्धविषयक वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५२॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ७२ है श्लोक हैं )

# त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः

## धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्यका युद्ध

घृतराष्ट्र उवाच

कथं द्रोणो महेष्वासः पाञ्चात्यश्चापि पार्षतः । उभौ समीयतुर्यत्तौ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥

धृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! महाधनुर्धर द्रोणाचार्य तथा दुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर किस प्रकार प्रयतन-पूर्वक आपसमें युद्ध कर रहे थे, वह सब कृतान्त सुझसे कहो ॥

दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषादिति मे मतिः। यत्र शान्तनवो भीष्मो नातरद् युघि पाण्डवम् ॥ २ ॥

में तो पुरुषार्थसे अधिक प्रवल भाग्यको ही मानता हूँ और इसीपर विश्वास करता हूँ, जिसके अनुसार शान्तनु-नन्दन भीष्म युद्धमें पाण्डुपुत्र अर्जुनसे पार न पा सके ॥२॥

भीष्मो हि समरे कुद्धो हन्याल्लोकांश्चराचरान्। स कथं पाण्डचं युद्धे नातरत् संजयौजसा ॥ ३ ॥

संजय ! मीष्म रणक्षेत्रमें कुपित हो जायँ तो वे चराचर प्राणियोंसहित सम्पूर्ण लोकोंको मार सकते हैं। फिर वे अपने पराक्रमद्वारा युद्धमें पाण्डुकुमार अर्जुनसे क्यों न पार पा सके ? ॥ ३॥

संजय उवाच

श्रृणु राजन् स्थिरो भृत्वा युद्धमेतत् सुदारुणम्। न शक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः॥ ४॥

संजयने कहा—राजन् ! पाण्डवोंको तो इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते । अब आप इस अत्यन्त भयंकर युद्धका इत्तान्त स्थिर होकर सुनिये ॥ ४॥

द्रोणस्तु निशितैर्बाणैर्धृष्टयुम्नमविष्यत । सार्राथ चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत् ॥ ५ ॥

द्रोणाचार्यने अपने तीखे वाणोंसे धृष्टद्युम्नको घायल कर दिया और उनके सार्धिको भल्छके द्वारा मारकर रथकी बैठकसे नीचे गिरा दिया ॥ ५ ॥

तथास्य चतुरो वाहांश्चतुर्भिः सायकोत्तमैः। पीडयामास संकुद्धो धृष्टद्युम्नस्य मारिष ॥ ६ ॥

आर्य ! क्रोधमें भरे हुए द्रोणाचार्यने चार उत्तम सायकोंसे धृष्टशुम्नके चारों घोड़ोंको भी बहुत पीड़ा दी ॥ ६ ॥ धृष्टशुम्नस्ततो द्रोणं नवत्या निश्चितः शरैः। विवयाध प्रहसन् वीरस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ७ ॥

तव धृष्टयुम्नने हँसकर नब्बे पैने बाणोंसे द्रोणाचार्यको घायल कर दिया और कहा—-'खड़े रहो, खड़े रहो' ॥ ७॥ ततः पुनरमेयात्मा भारद्वाजः प्रतापवान् । रारैः प्रच्छाद्यामास धृष्टद्युस्ममर्वणम् ॥ ८ ॥

तदनन्तर अमेय आत्मवलसे सम्पन्न प्रतापी द्रोणाचार्यने पुनः अमर्षशील धृष्टद्युम्नको अपने वाणींसे ढक दिया ॥८॥ आददे च शरं घोरं पार्पतान्तचिकीर्षया।

आददे च शरं घोरं पापतान्तांचकीषया। शकाशनिसमस्पर्शे काळदण्डमिवापरम्॥९॥

तत्पश्चात् भृष्टयुम्नका अन्त कर डालनेकी इच्छासे द्वितीय कालदण्डके समान एक भयंकर वाण हाथमें लिया, जिसका स्पर्श इन्द्रके वज्रके समान कठोर या ॥ ९॥

हाहाकारो महानासीत् सर्वसैन्येषु भारत। तमिषुं संधितं दृष्ट्वा भारद्वाजेन संयुगे॥१०॥

भरतनन्दन ! युद्धमें द्रोणाचार्यके द्वारा उस वाणका संधान होता देख सम्पूर्ण पाण्डवसेनामें महान् हाहाकार मच गया ॥

तत्राद्भुतमपश्याम धृष्टद्युञ्चस्य पौरुषम् । यदेकः समरे वीरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ११ ॥

उस समय मैंने वहाँ धृष्टगुम्नका अद्भुत पराक्रम देखा। वह वीर समराङ्गणमें अकेला ही पर्वतके समान अविचल भावसे खड़ा रहा॥ ११॥

तं च दीप्तं शरं घोरमायान्तं मृत्युमात्मनः। चिच्छेद शरवृष्टिं च भारद्वाजे मुमोच ह ॥ १२॥

अपने लिये मृत्यु बनकर आते हुए उस भयंकर तेजस्वी बाणको देखकर धृष्टगुम्नने तत्काल ही उसे काट गिराया और द्रोणाचार्यपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १२ ॥ तत उच्चुक्रुग्रुः सर्वे पञ्चालाः पाण्डवैः सह । धृष्टग्रुम्नेन तत् कर्म कृतं दृष्टा सुदुष्करम् ॥ १३ ॥

भृष्टद्युम्नके द्वारा किये हुए उस अत्यन्त दुष्कर कर्मको देखकर पाण्डवसहित समस्त पाञ्चाल वीर हर्षमे कोलाहल कर उठे॥ १३॥

ततः शक्ति महावेगां स्वर्णवैदूर्यभूषिताम्। द्रोणस्य निधनाकाङ्क्षी चिक्षेप स पराक्रमी॥ १४॥

तदनन्तर द्रोणाचार्यकी मृत्यु चाहनेवाले पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्नने उनके ऊपर सुवर्ण और वैदूर्यमणिसे भूषित अत्यन्त वेगशालिनी शक्ति चलायी ॥ १४ ॥

तामापतन्तीं सहसा शक्ति कनकभूषिताम्। त्रिधा चिच्छेद समरे भारद्वाजो हसन्निव॥१५॥

. उस सुवर्णभूषित शक्तिको सहसा आती देख द्रोणाचार्यने समरभूमिमें हॅंसते-हॅंसते उसके तीन दुकड़े कर दिये ॥ १५॥ शक्ति विनिहतां दृष्ट्या भृष्टग्रुम्नः प्रतापवान् । ववर्ष शरवर्षाणि द्रोणं प्रति जनेश्वर ॥ १६ ॥

जनेश्वर ! अपनी शक्तिको नष्ट हुई देख प्रतापी धृष्टयुम्नने द्रोणाचार्यपर पुनः वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ शरवर्ष ततस्तत् तु संनिवार्य महायशाः। द्रोणो द्रुपद्पुत्रस्य मध्ये चिच्छेद कार्मुकम् ॥ १७॥

तव महायशस्वी द्रोणने उस वाण-वर्षांका निवारण करके द्रुपदपुत्रके धनुषको बीचसे ही काट डाला ॥ १७ ॥ स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गुर्वी महायशाः । द्रोणाय प्रेषयामास गिरिसारमयीं बली ॥ १८ ॥

धनुप कट जानेपर महायशस्त्री वलवान् वीर धृष्टयुम्नने समरभूमिमें द्रोणाचार्यपर लोहेकी वनी हुई एक भारी गदा चलायी ॥ १८ ॥

सा गदा वेगवन्मुका प्रायाद् द्रोणजिघांसया। तत्राद्भुतमपदयाम भारद्वाजस्य विक्रमम् ॥ १९ ॥

द्रोणाचार्यके वधकी इच्छासे वेगपूर्वक छोड़ी हुई वह गदा बड़े जोरसे चली; परंतु वहाँ इमलोगोंने उस समय द्रोणाचार्यका अद्भुत पराक्रम देखा ॥ १९॥

लाघवाद् व्यंसयामास गदां हेमविभूषिताम् । व्यंसयित्वा गदां तां च प्रेषयामास पार्षतम् ॥ २० ॥ भरुलान् सुनिश्चितान् पीतान् रुक्मपुंखान् सुदारुणान् । ते तस्य कवसं भिरुवा पपुः शोणितमाहवे ॥ २१ ॥

उन्होंने बड़ी फ़ुर्तीं उस स्वर्णभूषित गदाको व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार उस गदाको निष्फल करके द्रोणाचार्यने धृष्टशुम्नपर सुवर्णमय पंखों से युक्त अत्यन्त तीक्ष्ण पानीदार और भयंकर 'भल्ल' नामक बाण चलाये। वे बाण धृष्टशुम्नका कवच छेदकर रणक्षेत्रमें उनका रक्त पीने लगे॥ २०-२१॥

अथान्यद् धनुरादाय धृष्टद्युम्नो महारथः। द्रोणं युधि पराक्रम्य शरीर्विव्याध पञ्चभिः॥ २२॥

तव महारथी धृष्टयुम्नने दूसरा धनुप लेकर युद्धमें पराक्रम-पूर्वक पाँच बाण मारकर द्रोणाचार्यको क्षत-विक्षत कर दिया।। रुधिराक्तौ ततस्तौ तु शुशुभाते नर्प्यभौ। वसन्तसमये राजन् पृष्पिताविव किंशुकौ॥ २३॥

राजन् ! उस समय वे दोनों नरश्रेष्ठ लहू-खुहान होकर वसंत भृतुमें खिले हुए दो पलाश वृक्षोंकी भाँति अत्यन्त शोभा पाने लगे ॥ २३॥

अमर्षितस्ततो राजन् पराक्रम्य चम्मुसुसे। द्रोणो द्रुपद्पुत्रस्य पुनश्चिच्छेद कार्मुकम्॥ २४॥

राजन् ! तब उस सेनाके अग्रभागमें खड़े हो अमर्पमें भरे हुए द्रोणाचार्यने पराक्रम प्रकट करते हुए पुनः धृष्टद्युम्न-का धनुष काट दिया ॥ २४ ॥ अधैनं छिन्नधन्वानं शरैः संनतपर्वभिः। अभ्यवर्षदमेयातमा वृष्ट्या मेघ इवाचलम्॥२५॥

तव अमेय आत्मवलसे सम्पन्न द्रोणाचार्यने जिसका धनुषे कट गया था, उन भृष्टद्युम्नवर झकी हुई गाँठवाले वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी,मानो मेघ किसी पर्वतपर जलकी बूँदें वरसा रहा हो॥

सार्राधं चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत्। अथास्य चतुरो वाहांश्चतुर्भिर्निशितैः शरैः॥२६॥ पातयामास समरे सिंहनादं ननाद च। ततोऽपरेण भल्लेन हस्ताचापमथाच्छिनत्॥२७॥

साय ही उन्होंने भल्ल मारकर धृष्टगुम्नके सारियको रथकी बैठकसे नीचे गिरा दिया और चार तीले बाणोंसे उनके चारों घोड़ोंको भी मार गिराया । किर वे समराङ्गणमें जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे । इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा बाण मारकर उनके हाथमें स्थित दूसरे धनुषको भी काट डाला ॥ २६-२७ ॥

स च्छिन्नधन्या विरथो हताथ्वो हतसारथिः। गदापाणिरवारोहत् स्यापयन् पौरुपं महत्॥ २८॥ तामस्य विशिष्वैस्तूर्णे पातयामास भारत। रथादनवरूढस्य तदद्धतमियाभवत्॥ २९॥

इस प्रकार धनुष कट जाने और घोड़े तथा सारियके मारे जानेपर रथहीन हुए धृष्टग्रुम्न हाथमें गदा लेकर उतरने लगे। भारत! इतनेहीमें अपने महान् पौरुपका परिचय देते हुए द्रोणाचार्यने तुरंत ही वाण मारकर रथसे उतरते-उतरते ही उनकी गदाको भी गिरा दिया। वह एक अद्भुत-सी घटना हुई॥ २८-२९॥

ततः स विपुलं चर्म शतचन्द्रं च भानुमत्। स्नद्गं च विपुलं दिव्यं प्रमृद्य सुभुजो बली ॥ ३०॥ अभिदुद्राव वेगेन द्रोणस्य वधकाङ्श्रया। आमिपार्थी यथा सिंहो वने मत्तमिव द्विपम् ॥ ३१॥

तव सुन्दर वाँहींवाले बलवान् वीर घृष्टसुम्नने चन्द्राकार सौ फुल्लियोंसे सुशोभित तेजस्वी और विस्तृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल खड़ हाथमें लेकर द्रोणका वध करनेकी इच्छासे उनके ऊपर वेगपूर्वक आक्रमण किया। ठीक उसी तरह, जैसे मांस चाहनेवाला सिंह वनमें किसी मतवाले हाथी-पर धावा करता है ॥ २०-२१॥

तत्राद्भुतमपदयाम भारद्वाजस्य पौरुवम्। लाघवं चास्त्रयोगं च वलं वाह्वोश्च भारत ॥ ३२ ॥

भारत ! उस समय हमने वहाँ द्रोणाचार्यकाअद्भुत हस्त-लाघनः अस्त-प्रयोगः बाहुबल तथा पुरुषार्य देखा ॥ ३२ ॥ स्रोते श्रास्त्रोण वास्त्रामस्य पार्यकाः ।

यदेनं शरवर्षेण बारयामास पार्षतम्। न शशाक ततो गन्तुं वलवानपि संयुगे॥ ३३॥ उन्होंने अपने बाणोंकी वर्षां द्रुपदकुमार धृष्ट्युम्नको सहसा आगे वढ़नेसे रोक दिया । अतः वे बलवान् होनेपर भी युद्धमें द्रोणाचार्यके पासतक न पहुँच सके ॥ ३३ ॥ निवारितस्तु द्रोणेन धृष्ट्युम्नो महारथः। न्यवारयच्छरौद्यांस्तांश्चर्मणा कृतहस्तवत् ॥ ३४ ॥

द्रोणाचार्यसे रोके गये महारथी धृष्टयुम्न सिद्धहस्त वीर पुरुषकी भाँति अपनी ढालसे ही उनके वाण-समूहोंका निवारण करने लगे ॥ ३४॥

ततो भीमो महावाहुः सहसाभ्यपतद् वली। साहाय्यकारी समरे पार्वतस्य महात्मनः॥३५॥

तब वलवान् वीर महाबाहु भीम सहसा समरमें महामना धृष्टद्युम्नकी सहायता करनेके लिये आ पहुँचे ॥ ३५ ॥ स द्रोणं निशितैर्वाणे राजन् विव्याध सप्तभिः। पार्षतं च रथं तूर्णं स्वक्तमारोहयत् तदा ॥ ३६ ॥

राजन् ! उन्होंने सात पैने वाणोंद्वारा द्रोणाचार्यको घायल कर दिया और द्रुपदकुमार घृष्टग्रुम्नको तुरंत ही अपने रथपर चढ़ा लिया ॥ ३६॥

ततो दुर्योधनो राजन् भानुमन्तमचोदयत्। सैन्येन महता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षणे॥ ३७॥ महाराज !तब दुर्योधनने विशाल सेनासे युक्त भानुमान्- को द्रोणाचार्यकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त किया ॥ ३७ ॥ ततः सा महती सेना कलिङ्गानां जनेश्वर । भीममभ्युचयौ तूर्णं तव पुत्रस्य शासनात् ॥ ३८ ॥

जनेश्वर ! उस समय आपके पुत्रकी आज्ञासे किलंग-देशीय वीरोंकी वह विशाल सेना तुरंत ही भीमसेनके सम्मुख आ पहुँची ॥ ३८॥

पाञ्चाल्यमथ संत्यज्य द्रोणोऽपि रथिनां वरः। विराटद्रुपदौ वृद्धौ वारयामास संयुगे ॥ ३९ ॥

तव रिधयों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी धृष्टग्रुग्नको छोड़कर युद्धस्थलमें विराट और द्रुपद इन दोनों वृद्ध नरेशोंको आगे बढ़नेसे रोकने लगे ॥ ३९॥

धृष्टद्युम्नोऽपि समरे धर्मराजानमभ्ययात्। ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्॥ ४०॥ कलिङ्गानां च समरे भीमस्य च महात्मनः। जगतः प्रक्षयकरं घोररूपं भयावहम्॥ ४१॥

इघर धृष्टयुग्न भी उस समराङ्गणमें धर्मराज युधिष्ठिरके पास चले गये । तत्पश्चात् समरभूमिमें कलिंगदेशीय योद्धाओं और महामनस्वी भीमसेनका अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्च-कारी युद्ध होने लगा । जो सम्पूर्ण जगत्का विनाश करने-वाला घोरस्वरूप एवं महान् भयदायक था ॥ ४०-४१ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि ष्टट्युमृद्रोणयुद्धे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारतभीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें घृट्युम् और द्रोणका युद्धविषयक तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

## चतुष्पश्चारात्तमोऽध्यायः

भीमसेनका कलिंगों और निषादोंसे युद्ध, भीमसेनके द्वारा शकदेव, भानुमान और केतुमान्का वध तथा उनके बहुत-से सैनिकोंका संहार

धृतराष्ट्र उवाच तथा प्रतिसमादिष्टः कालिङ्गो वाहिनीपतिः। कथमद्भुतकर्माणं भीमसेनं महावलम् ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! दुर्योधनकी वैशी आज्ञा पाकर सेनापित कलिंगराजने अद्भुत पराक्रमी महावली भीम-सेनके साथ किस प्रकार युद्ध किया ! ॥ १ ॥ चरन्तं गद्या वीरं दण्डहस्तिमवान्तकम् । योधयामास समरे कालिङ्गः सह सेनया ॥ २ ॥

वीरवर भीमसेन जब गदा द्दाथमें लेकर विचरते हैं। तब दण्डधारी यमराजके समान जान पड़ते हैं। उनके साथ समराङ्गणमें सेनासिहत कर्लिंगराजने किस प्रकार युद्ध किया?॥

संजय उवाच

पुत्रेण तव राजेन्द्र स तथोक्तो महावलः। महत्या सेनया गुप्तः प्रायाद् भीमरथं प्रति ॥ ३ ॥ संजयने कहा—राजेन्द्र ! आपके पुत्रका उपर्युक्त आदेश पाकर अपनी विशाल चेनाचे सुरक्षित हो महावली कलिंगराज भीमसेनके रथके पास गया ॥ ३॥

तामापतन्तीं महतीं किलङ्गानां महाचमूम्। रथाश्वनागकिललां प्रगृहीतमहायुघाम्॥ ४॥ भीमसेनः किलङ्गानामार्च्छद्भारत वाहिनीम्। केतुमन्तं च नैषादिमायान्तं सह चेदिभिः॥ ५॥

भारत ! रथः घोड़े हाथी और पैदलोंसे भरी हुई किलंगोंकी उस विशाल वाहिनीको हाथोंमें बड़े-बड़े आयुघ लिये आती देख चेदिदेशीय सैनिकोंके साथ भीमसेनने उसे बाणोंद्वारा पीड़ित करना आरम्भ किया । साथ ही युद्धके लिये आते हुए निषादराजपुत्र केतुमान्को भी चोट पहुँचायी ॥ ४-५ ॥

ततः श्रुतायुः संकुद्धो राशा केतुमता सह। आससाद रणे भीमं व्यूढानीकेषु चेदिषु॥ ६॥

तव राजा केतुमान्के साथ क्रोधमें भरा हुआ श्रुतायु भी रणक्षेत्रमें भीमधेनके सामने आया। उस समय चेदिदेशीय सैनिकोंकी सेनाएँ व्यूहवद्ध होकर खड़ी थीं ॥ ६ ॥ रथैरनेकसाहस्रोः कित्रहानां नराधिप। अयुतेन गजानां च निपादैः सह केतुमान्॥ ७ ॥ भीमसेनं रणे राजन् समन्तात् पर्यवारयत्।

नरेश्वर ! किंगोंके कई सहस्र रथ और दस हजार हाथियों एवं निपादोंके साथ केतुमान् उस रणस्थलमें भीमसेन-को सब ओरसे रोकने लगा ॥ ७३ ॥

चेदिमत्स्यकरूपाश्च भीमसेनपदानुगाः ॥ ८ ॥ अभ्यधावन्त समरे निपादान् सह राजभिः। ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयावहम्॥ ९ ॥

तय भीमसेनके पदिचह्नांपर चलनेवाले चेदि, मस्य तथा करूपदेशके क्षत्रियोंने समरभूमिमें निपादों एवं उनके राजाओं-पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों दलोंमें अत्यन्त घोर और भयंकर युद्ध होने लगा॥ ८-९॥

न प्राजानन्त योधाः खान् परस्परजिघांसया। घोरमासीत् ततो युद्धं भीमस्य सहसा परैः॥ १०॥ यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दैत्यसेनया।

महाराज ! उस समय एक-दूसरोंको मार डालनेकी इच्छा रखकर सब योद्धा अपने और परायेकी पहचान नहीं कर पाते थे। शत्रुओंके साथ भीमसेनका वह युद्ध सहसा उसी प्रकार अत्यन्त भयंकर हो चला, जैसे विशाल दैत्य सेना-के साथ देवराज इन्द्रका युद्ध हुआ करता है ॥ १० है॥

तस्य सैन्यस्य संग्रामे युध्यमानस्य भारत ॥ ११ ॥ वभूव सुमहाञ्शन्दः सागरस्येव गर्जतः।

भरतनन्दन ! संग्रामभूमिमें युद्ध करती हुई उस किंगसेनाका महान् कोलाइल समुद्रकी गर्जनाके समान जान पड़ता था ॥ ११५॥

अन्योन्यं सातदा योधा विकर्पन्तो विशाम्पते ॥ १२ ॥ महीं चकुश्चितां सर्वो शशलोहितसंनिभाम् ।

राजन् ! उस समय सब योद्धाओंने छिन्न-भिन्न होकर परस्पर एक दूसरेको खोंचते हुए वहाँकी सारी भूमिको अपनी रक्तरंजित लाशोंसे पाट दिया । वह भूमि खरगोशके रक्तकी माँति लाल दिखायी देने लगी ॥ १२ई ॥

योधांश्च खान् परान् वापिनाभ्यजानञ्जिघांसया १३ खानप्याददते खाश्च शूराः परमदुर्जयाः।

परम दुर्जय शूर सैनिक विपक्षीको मार डालनेकी अभिलाषा लेकर अपने और परायेको भी जान नहीं पाते थे। बहुचा अपने ही पक्षके सैनिक अपने ही योद्धाओंको मारनेके लिये पकड़ लेते थे।। १३५ ॥

विमर्दः सुमहानासीद्रुपानां बहुभिः सह ॥ १४॥ किलक्षेः सह चेदीनां निपादैश्च विशाम्पते।

राजन् ! इस प्रकार वहाँ वहुसंख्यक कठिङ्कों और निपादोंके साथ अल्पसंख्यक चेदिदेशीय सैनिकोंका वड़ा भयंकर युद्ध होने लगा ॥ १४९ ॥

कृत्वा पुरुषकारं तु यथाशक्ति महावलाः ॥ १५॥ भीमसेनं परित्यज्य संन्यवर्तन्त चेदयः।

महावली चेदि सैनिक यथाशक्ति पुरुपार्थ प्रकट करके भीमसेनको छोड़कर भाग चले॥ १५६ ॥

सर्वैः किलक्षेरासन्नः संनिवृत्तेषु चेदिषु ॥ १६ ॥ स्वबाहुवलमास्थाय न न्यवर्तत पाण्डवः । न चचाल रथोपस्थाद् भीमसेनो महावलः ॥ १७ ॥

चेदिदेशीय सैनिकोंके पलायन कर जानेपर समस्त कल्जि भीमसेनके निकट जा पहुँचे; तो भी महाबली पाण्डुनन्दन भीमसेन अपने बाहुबलका भरोसा करके पीछे नहीं हटे और न रथकी बैठकसे तनिक भी विचलित हुए ॥

शितैरवाकिरद् वाणैः कलिङ्गानां वरूथिनीम्। कालिङ्गस्तु महेष्यासः पुत्रश्चास्य महारथः॥१८॥ शकदेव इति ख्यातो जन्नतुः पाण्डवं शरैः।

वे किल्ङ्गोंकी सेनापर अपने तीले बाणोंकी वर्षा करने लगे। महाधनुर्धर किल्ङ्गराज और उसका महारथी पुत्र शक्रदेव दोनों मिलकर पाण्डुनन्दन भीमसेनपर बाणोंका प्रहार करने लगे॥ १८६ ॥

ततो भीमो महावाहुर्विधुन्वन् रुचिरं धनुः ॥ १९ ॥ योधयामास काळिङ्गं स्ववाहुवलमाधितः ।

तव महाबाहु भीमने अपने बाहुबलका आश्रय लेकर सुन्दर धनुपकी टंकार फैलाते हुए कलिङ्गराजसे युद्ध आरम्भ किया ॥ १९५ ॥

शक्रदेवस्तु समरे विस्तुजन् सायकान् बहुन् ॥ २०॥ अश्वाञ्ज्ञान समरे भीमसेनस्य सायकैः।

शकरेवने समरभूमिमें बहुत से सायकोंकी वर्षा करते हुए उन सायकोंद्वारा भीमसेनके घोड़ोंको मार डाला॥२०६॥ तं दृष्ट्वा विरथं तत्र भीमसेनमरिंद्मम्॥ २१॥ शकरेवोऽभिदुद्वाव शरैरविकरिक्शितः।

शतुदमन भीमसेनको वहाँ रथहीन हुआ देख शकदेव तीखे बाणोंकी वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा ॥२१६॥ भीमस्योपरि राजेन्द्र शकदेवो महाबलः॥२२॥ ववर्ष शरवर्षाणि तपान्ते जलदो यथा।

राजेन्द्र ! जैसे गर्मांके अन्तमें बादल पानीकी इंब्रॅंदें

बरसाता है, उसी प्रकार महावली शकदेव भीमसेनके ऊपर बाणोंकी वृष्टि करने लगा ॥ २२५॥

हताइवे तु रथे तिष्टन् भीमसेनो महावलः ॥ २३॥ शकदेवाय चिक्षेप सर्वशैक्यायसी गदाम्।

जिसके घोड़े मारे गये थे उसी रथपर खड़े हुए महावली भीमसेनने शक्रदेवको लक्ष्य करके सम्पूर्णतः लोहके सारतत्त्व-की बनी हुई अपनी गदा चलायी ॥ २३५ ॥

स तया निहतो राजन् कालिङ्गतनयो रथात्॥ २४॥ सध्यजः सह सुतेन जगाम धरणीतल्रम्।

राजन् ! उस गदाकी चोट खाकर किङ्कराजकुमार प्राणसून्य हो अपने सार्थि और ध्वजके साथ ही रथसे नीचे पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २४५ ॥

हतमात्मसुतं दृष्ट्वाः कलिङ्गानां जनाधिपः॥ २५॥ रथैरनेकसाहस्रोभींमस्यावारयद् दिशः।

अपने पुत्रको मारा गया देख किल्झराजने कई हजार रथोंके द्वारा भीमसेनकी सम्पूर्ण दिशाओंको रोक लिया।२५ है। ततो भीमो महावेगां त्यक्त्वा गुर्वी महागदाम्॥ २६॥ निस्त्रिशमाददे घोरं चिकीर्षुः कर्म दारुणम्। चर्म चाप्रतिमं राजन्नार्पभं पुरुषर्षभ॥२७॥ नश्रतेर्प्यचन्द्रैश्च शातकुम्भमयैश्चितम्।

नरश्रेष्ठ ! तब भीमसेनने अत्यन्त वेगशालिनी एवं भारी और विशाल गदाको वहीं छोड़कर अत्यन्त भयंकर कर्म करनेकी इच्छासे तलवार खींच ली तथा ऋषभके चमड़ेकी वनी हुई अनुपम ढाल हाथमें ले ली। राजन्! उस ढालमें सुवर्णमय नक्षत्र और अर्धचन्द्रके आकारकी फूलियाँ जड़ी हुई थीं।। २६-२७ है।।

कालिङ्गस्तु ततः कुद्धो धनुज्यीमवमृज्य च ॥ २८ ॥ प्रगृह्य च शरं घोरमेकं सर्पविषोपमम्। प्राहिणोद् भीमसेनाय वधाकाङ्की जनेश्वरः ॥ २९ ॥

इधर क्रोधमें भरे हुए किल्झराजने धनुपकी प्रत्यञ्चाको रगड़कर सर्पके समान विषैला एक भयंकर वाण हाथमें लिया और भीमसेनके वधकी इच्छासे उनपर चलाया॥

तमापतन्तं वेगेन प्रेरितं निशितं शरम्। भीमसेनो द्विधा राजंश्चिच्छेद विपुलासिना ॥ ३०॥ उदकोशच संदृष्ट्यासयानो वरूथिनीम्।

राजन् ! भीमसेनने अपने विशाल खड्गसे उसके वेग-पूर्वक चलाये हुए तीखे बाणके दो उकड़े कर दिये और कलिङ्गोंकी सेनाको भयभीत करते हुए हर्षमें भरकर बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ ३० ई ॥ कालिङ्गोऽथ ततः कुद्धो भीमसेनाय संयुगे ॥ ३१ ॥ तोमरान् प्राहिणोच्छीव्रं चतुर्दश शिलाशितान् ।

तव किञ्कराजने रणश्चेत्रमें अत्यन्त कुरित हो भीमसेन-पर तुरंत ही चौदह तोमरोंका प्रहार किया, जिन्हें सानपर चढ़ाकर तेज किया गया था ॥ ३११ ॥

तानप्राप्तान् महावाहुः खगतानेव पाण्डवः ॥ ३२ ॥ चिच्छेर् सहसा राजन्नसम्भ्रान्तो वरासिना ।

राजन् ! वे तोमर अभी भीमसेनतक पहुँच ही नहीं पाये थे कि उन महावाहु पाण्डुकुमारने विना किसी घवराहट-के अपनी अच्छी तलवारसे सहसा उन्हें आकाशमें ही काट डाला ॥ ३२५ ॥

निकृत्य तु रणे भीमस्तोमरान् वै चतुर्दश ॥ ३३ ॥ भानुमन्तं ततो भीमः प्राद्रवत् पुरुषर्षभः।

इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ भीमसेनने रणक्षेत्रमें उन चौदह तोमरोंको काटकर भानुमान्पर धावा किया ॥ ३२१ ॥ भानुमांस्तु ततो भीमं शरवर्षेण च्छाद्यन् ॥ ३४॥ ननाद वळवन्नादं नाद्यानो नभस्तळम्।

यह देख भानुमान्ने अपने वाणोंकी वर्धांचे भीमसेनको आच्छादित करके आकाशको प्रतिष्वनित करते हुए बड़े जोरसे गर्जना की ॥ ३४६ ॥

न च तं ममृषे भीमः सिंहनादं महाहवे ॥ ३५॥ ततः शब्देन महता विननाद महास्वनः। तेन नादेन वित्रस्ता कलिङ्गानां वरूथिनी ॥ ३६॥

भीमसेन उस महासमरमें भानुमान्की वह गर्जना न सह सके। उन्होंने और भी अधिक जोरसे सिंहके समान दहाइना आरम्भ किया। उनकी उस गर्जनासे कलिङ्गोंकी वह विशाल वाहिनी संत्रस्त हो उटी।। ३५-३६।।

न भीमं समरे मेने मानुषं भरतर्षभ । ततो भीमो महावाहुर्नर्दित्वा विपुछं खनम् ॥ ३७ ॥ सासिर्वेगवदाप्छुत्य दन्ताभ्यां वारणोत्तमम् । आहरोह ततो मध्यं नागराजस्य मारिष ॥ ३८ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस सेनाके सैनिकोंने भीनसेनको युद्धमें मनुष्य नहीं, कोई देवता समझा। आर्य ! तदन तर महावाहु भीमसेन जोर-जोरसे गर्जना करके हाथमें तलवार लियेवेगपूर्वक उछलकर गजराजके दाँतोंके सहारे उसके मस्तकपर चढ़ गये॥

ततो मुमोच कालिङ्गः शक्ति तामकरोद् द्विधा। खङ्गेन पृथुना मध्ये भानुमन्तमथाच्छिनत्॥ ३९॥

इतनेहीमें कलिङ्गराजकुमारने उनके अपर शक्ति चलायी; किंतु भीमछेनने उसके दो दुकड़े कर दिये और अपने विशाल खड़ से भानुमान्के शरीरको वीचसे काट डाला।।



#### सोऽन्तरायुधिनं हत्वा राजपुत्रमरिंद्मः। गुरुं भारसहं स्कन्धे नागस्यासिमपातयत्॥ ४०॥

इस प्रकार गजारुढ़ होकर युद्ध करनेवाले कलिङ्ग-राजकुमारको मारकर राशुदमन भीमसेनने भार सहनेमें समर्थ अपनी भारी तलवारको उस हाथीके कंधेपर भी दे मारा।४०।

छिन्नस्कन्धः स विनद्न पपात गजयूथपः। आरुग्णः सिन्धुवेगेन सानुमानिव पर्वतः॥ ४१॥

कंधा कट जानेसे वह गजयूयपति चिग्घाइता हुआ समुद्रके वेगसे भग्न होकर गिरनेवाळे शिखरयुक्त पर्वतके समान धराशायी हो गया ॥ ४१ ॥

ततस्तसादवण्छत्य गजाद् भारत भारतः। खद्गपाणिरदीनातमा तस्थौ भूमौ सुदंशितः॥ ४२॥

भारत ! फिर कवचधारी, खड्जपाणि, उदारचित्त, भरतवंशी भीमसेन उस हाथीसे सहसा कृदकर धरतीपर खड़े हो गये॥ ४२॥

स चचार वहून् मार्गानभितः पातयन् गजान् । अग्निचक्रमिवाविद्धं सर्वतः प्रत्यदृश्यत् ॥ ४३ ॥

फिर दोनों ओर घूम-घूमकर हाथियोंको गिराते हुए वे अनेक मागोंसे विचरण करने लगे। उस समय घूमते हुए अलातचककी भाँति वे सब ओर दिखायी देते थे॥ ४३॥

अश्ववृत्देषु नागेषु रथानीकेषु चाभिभूः। पदातीनां च संघेषु विनिध्नक्रोणितोक्षितः॥ ४४॥

शक्तिशाली भीमसेन घोड़ों, हाथियों, रथों और पैदलोंके समूहोंमें घुसकर सबका मंहार करते हुए रक्तसे भीग गये॥

रयेनवद् न्यचरद् भीमो रणेऽरिषु बलोत्कटः। छिन्दंस्तेषां शरीराणि शिरांसि च महावलः॥ ४५॥

प्रचण्डवलवाले महान् शक्तिशाली भीमसेन शत्रुओंके समूहमें धुसकर उनके शरीर और मस्तक काटते हुए बाज पक्षीकी तरह रणभूमिमें विचरने लगे ॥ ४५॥

खड्गेन शितधारेण संयुगे गजयोधिनाम्। पदातिरेकः संकुद्धः शत्रूणां भयवर्धनः॥ ४६॥ सम्मोहयामास स तान् काळान्तकयमोपमः।

उस रण-क्षेत्रमें गजारूढ़ होकर युद्ध करनेवाले योद्धाओं के मस्तकों को अपनी तीखी घारवाली तलवारसे काटते हुए वे अकेले ही कोधमें भरकर पैंदल विचरते और शत्रुओं के भयको बढ़ाते थे। उन्होंने प्रलयकालीन यमराजके समान भयंकर रूप घारण करके उन सबको भयसे मोहित कर दिया था॥४६ है॥ मृद्धाश्च ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवन्॥ ४७॥ सासिम् समयेगेन विचरन्तं महारणे।

वे मूढ सैनिक गर्जना करते हुए उन्हींके पास दौड़े चले आते (और मारे जाते) थे। भीमसेन हाथमें तलबार लिये उस महान् संग्राममें बड़े वेगसे विचरण करते थे॥ ४७६॥ निकृत्य रिथनां चाजौ रथेपाश्च युगानि च॥ ४८॥ जधान रथिनश्चापि यलवान् रिपुमर्दनः।

शत्रुओंका मर्दन करनेवाले बलवान् भीम युद्धमें रथा-रोहियोंके रथोंके ईवादण्ड और जूए काटकर उन रथियोंका भी संहार कर डालते थे ॥ ४८ है ॥

भीमसेनश्चरन् मार्गान् सुबहून् प्रत्यदृश्यतः ॥ ४९ ॥ भ्रान्तमाविद्यसुद्भान्तमाप्तुतं प्रसृतं प्तुतम्।

सम्पातं समुदीर्णे च द्रीयामास पाण्डवः ॥ ५०॥ उत्त समय पाण्डुनन्दन भीमसेन अनेक मार्गोपर विचरते

हुए दिखायी देते थे। उन्होंने खङ्गयुद्धके भ्रान्तः आविद्धः उद्भान्तः आष्टुतः प्रस्तः प्रतः प्रस्तः सम्पात तथा समुदीर्ण आदि बहुत-से देंतरे दिखाये ॥ ४९-५०॥

केचिद्यासिना छिन्नाः पाण्डवेन महात्मना। विनेदुर्भिन्नमर्माणो निपेतुश्च गतासवः॥ ५१॥

पाण्डुनन्दन महामना भीमसेनके श्रेष्ठ खड़की चोटसे कितने ही हाथियोंके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो उनके मर्मस्यल विदीर्ण हो गये और वे चिग्चाइते हुए प्राणसून्य होकर धरती-पर गिर पड़े ॥ ५१॥

\* तलवारको मण्डलाकार घुमाना 'आन्त' कहलाता है। यही
अधिक परिश्रमसाध्य होनेपर 'आविद्ध' कहा गया है। 'आन्त'
की किया यदि कपर उठते हुए की जाय तो उसे 'उद्भ्रान्त'
कहते हैं। तलवार चलाते हुए कपर उछलना 'आण्डत' है। सब
दिशाओं में फैलावका नाम 'प्रस्त' है। तलवार चलाते हुए एक ही
दिशामें आगे बदना 'प्डत' है। वेगको 'सम्पात' कहते हैं। समस्त
शश्रुओंको मारने या चोट पहुँचानेके उद्यमको 'समुदीर्ण' कहा
गया है।

छिन्नदन्ताग्रहस्ताश्च भिन्नकुम्भास्तथा परे। वियोधाः खान्यनीकानि जच्नुभीरत वारणाः ॥ ५२॥ निपेतुरुव्यों च तथा विनदन्तो महारवान्।

भरतनन्दन ! कुछ गजराजोंके दाँत और सुँडके अग्रभाग कट गये, कुम्भस्थल फट गये और सवार मारे गये । उस अवस्थामें उन्होंने इधर-उधर भागकर अपनी ही सेनाओंको कुचल डाला और अन्तमें जोर-जोरसे चिग्याइते हुए वे पृथ्वीपर गिरे और मर गये ॥ ५२३ ॥ छिन्नांश्च तोमरान् राजन् महामात्रशिरांसि च॥ ५३ ॥ परिस्तोमान् विचित्रांश्च कक्ष्याश्च कनकोज्ज्वलाः। प्रवेषाण्यथ शक्तीश्च पताकाः कणपांस्तथा ॥ ५४ ॥ तूणीरानथ यन्त्राणि विचित्रांणि धनूंषि च । भिन्दिपालानि शुभाणि तोत्राणि चाङ्कुशैःसह॥ ५५॥ घण्टाश्च विविधा राजन् हेमगर्भास्तसहनि। ५६॥ पततः पातितांश्चैव पश्यामः सह सादिभिः॥ ५६॥

राजन् ! इमलोगोंने वहाँ देखा, बहुत-से तोमर और महावतोंके मस्तक कटकर गिरे हैं, हाथियोंकी पीठोंपर विछी हुई विचित्र-विचित्र झूलें पड़ी हुई हैं। हाथियोंको कसनेके उपयोगमें आनेवाली स्वर्णभूषित चमकीली रस्सियाँ गिरी हुई हैं, हाथी और घोड़ोंके गलेके आभूषण, शक्ति, पताका, कणप (अस्त्रविशेष), तरकस, विचित्र यन्त्र, धनुष, चमकीले भिन्दिपाल, तोत्र, अङ्कुश, माँति-माँतिके घंटे तथा स्वर्ण-जटित खड़्न मुष्टि—ये सब वस्तुएँ हाथीसवारोंसिहत गिरी हुई हैं और गिरती जा रही हैं ॥ ५३—५६॥

छिन्नगात्रावरकरैर्निहतैश्चापि वारणैः। आसीद् भूमिः समास्तीर्णा पतितैर्भूधरैरिव ॥ ५७ ॥

कहीं कटे हुए हाथियों के शरीरके उध्वीमाग पड़े थे, कहीं अधोमाग पड़े थे। कहीं कटी हुई सूँडें पड़ी थीं और कहीं मारे गये हाथियों की लोगें पड़ी थीं। उनसे आच्छादित हुई वह समरमूमि ढहे हुए पर्वतों से ढकी-सी जान पड़ती थी।

विमृधैवं महानागान् ममर्दान्यान् महावलः। अश्वारोहवरां इचैव पातयामास संयुगे॥ ५८॥ तद् घोरमभवद् युद्धं तस्य तेषां च भारत।

भारत! इस प्रकार महावली भीमसेनने कितने ही बड़े-बड़े गजराजोंको नष्ट करके दूसरे प्राणियोंका भी विनाश आरम्भ किया। उन्होंने युद्धसलमें बहुत से प्रमुख अश्वा-रोहियोंको मार गिराया। इस प्रकार भीमसेन और कलिङ्ग सैनिकोंका वह युद्ध अत्यन्त घोर रूप घारण करता गया। ५८ है। खलीनान्यथ योक्त्राणि कक्ष्याश्च कनकोज्ज्वलाः॥ ५९॥ परिस्तोमाश्च प्रासाश्च श्रष्ट्रथश्च महाधनाः। कवचान्यथ चर्माणि चित्राण्यास्तरणानि च॥ ६०॥ तत्र तत्रापविद्धानि व्यद्ययन्त महाहवे।

उस महासमरमें घोड़ोंकी लगाम, जोत, सुवर्णमण्डित चमकीली रिस्सियाँ, पीटपर कसी जानेवाली गिंद्रयाँ (जीन), प्राप्त, बहुमूल्य ऋष्टियाँ, कवच, ढाल तथा भाँति-भाँतिके विचित्र आस्तरण इधर-उधर विखरे दिखायी देने लगे ५९-६० है प्रासैर्यन्त्रेविचित्रेश्च शस्त्रेश्च विमलैस्तथा॥ ६१॥ स चक्रे वसुधां कीणां शबलैं: कुसुमैरिव।

भीमसेनने बहुत-से प्रासों विचित्र यन्त्रों और चमकीले राम्लोंसे वहाँकी भूमिको पाट दिया जिससे वह चितकबरे पुष्पोंसे आच्छादित-सी प्रतीत होने लगी ॥ ६१ है ॥

आप्लुत्य रिथनः कांश्चित् परामृदय महावलः ॥ ६२ ॥ पातयामास खड्गेन सध्वजानिष पाण्डवः।

महाबली पाण्डुनन्दन भीम उछलकर कितने ही रिययोंके पास पहुँच जाते और उन्हें पकड़कर ध्वजोंसिहत तलवारसे काट गिराते थे ॥ ६२६ ॥

मुहुहत्पततो दिश्च धावतश्च यशस्विनः ॥ ६३ ॥ मार्गाश्च चरतश्चित्रं व्यस्मयन्त रणे जनाः ।

वे बार-वार उछलते, सम्पूर्ण दिशाओं में दौड़ते और युद्धके विचित्र पैंतरे दिखाते हुए रणभूमिमें विचरते थे। यशस्वी भीमसेनका यह पराक्रम देखकर लोगोंको बड़ा आस्चर्य होता था।। ६३ है।।

सं ज्ञानपदाकांश्चिद् व्याक्षिप्यान्यानपोथयत्॥ ६४॥ खङ्गेनान्यांश्च विच्छेद नादेनान्यांश्च भीपयन्। ऊरुवेगेन चाप्यन्यान् पातयामास भूतले॥ ६५॥

उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरोंसे कुचलकर मार डाला, कितनोंको ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनोंको तलवारसे काट दिया, दूसरे कितने ही योद्धाओंको अपनी भीषण गर्जनासे डरा दिया और कितनोंको अपने महान् वेगसे पृथ्वीपर दे मारा ॥ ६४-६५ ॥

अपरे चैनमालोक्य भयात् पञ्चत्वमागताः । एवं सा बहुला सेना कलिङ्गानां तरस्विनाम् ॥ ६६ ॥ परिवार्य रणे भीष्मं भीमसेनमुपाद्रवत् ।

दूसरे बहुत से योद्धा इन्हें देखते ही भयके मारे निष्प्राण हो गये। इस प्रकार मारी जानेपर भी वेगशाली कर्लिंग वीरोंकी उस विशाल वाहिनीने रणक्षेत्रमें भीष्मकी रक्षाके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर पुनः भीमसेनपर घावा किया॥ ततः कालिङ्गसैन्यानां प्रमुखे भरतर्षभ॥६७॥ श्रतायुषमभिष्रेक्ष्य भीमसेनः समभ्ययात्।

भरतश्रेष्ठ ! कलिंगसेनाके अग्रभागमें राजा श्रुतायुको देखकर भीमसेन उसका सामना करनेके लिये आगे वहे ॥ तमायान्तमभित्रेक्ष्य कालिङ्को नवभिः शरैः॥ ६८॥ भीमसेनममेयात्मा प्रत्यविष्यत् स्तनान्तरे। उन्हें आते देख अमेय आत्मवलसे सम्पन्न कलिंगराज श्रुतायुने भीमसेनकी छातीमें नौ वाण मारे ॥ ६८ है ॥ कालिङ्गवाणाभिहतस्तोत्रार्दित इव द्विपः ॥ ६९ ॥ भीमसेनः प्रजज्वाल कोधेनाम्निरिवैधितः।

कलिंगराजके बाणोंसे आहत हो भीमसेन अंकुराकी मार खाये हुए हाथीके समान क्रोधसे जल उठे। मानो घीकी आहुति पाकर आग प्रज्वलित हो उठी हो ॥ ६९५ ॥

अथाशोकः समादाय रथं हेमपरिष्कृतम् ॥ ७० ॥ भीमं सम्पादयामास रथेन रथसारियः।

इसी समय भीमसेनके सारिथ अशोकने एक सुवर्णभृषित रथ लेकर उसे भीमके पास पहुँचा कर उन्हें भी रथसे सम्पन्न कर दिया ॥ ७० है ॥

तमारुद्य रथं तूर्णं कौन्तेयः रात्रुस्दनः॥ ७१॥ कालिङ्गमभिदुदाव तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्।

शत्रुयुदन कुन्तीकुमार भीम तुरंत ही उस रथपर आरूढ़ हो कलिंगराजकी ओर दौड़े और बोले—'अरे! खड़ा रहः खड़ा रह'॥ ७१६ ॥

ततः श्रुतायुर्वळवान् भीमाय निश्चिताञ्झरान्॥ ७२॥ प्रेषयामास संकुद्धो दर्शयन् पाणिळाघवम्।

तब बलतान् श्रुतायुने कृषित हो अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए बहुत से पैने वाण भीमसेनगर चलाये ॥ ७२६ ॥ स कार्मुकवरोत्स् प्रैनेविभिर्निहातैः हारैः॥ ७३॥ समाहतो महाराज कालिङ्गेन महात्मना। संजुकरो भृशं भीमो दण्डाहत इवोरगः॥ ७४॥

महाराज ! महामना कलिंगराजके द्वारा श्रेष्ठ धनुषसे छोड़े हुए नौ तीखे बाणोंसे घायल हो भीमसेन ढंडेकी चोट खाये हुए सर्पकी भाँति अत्यन्त कुपित हो उठे॥ ७३-७४॥

कुद्धः चापमायम्य बलवद् बलिनां वरः। कालिङ्गमवधीत् पार्थो भीमः सप्तभिरायसैः॥ ७५॥

बलवानोंमें श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र भीमने कुद्ध हो अपने सुदृढ़ धनुषको बलपूर्वक खींचकर लोहेके सात वाणोंद्वारा कर्लिंगराज श्रुतायुको घायल कर दिया ॥ ७५ ॥

क्षुराभ्यां चक्ररक्षौ च कालिङ्गस्य महावलौ। सत्यदेवं च सत्यं च प्राहिणोद् यमसादनम् ॥ ७६॥

तत्पश्चात् दो क्षुर नामक वाणींने कर्लिगराजके चकरक्षक महाबली सत्यदेव तथा सत्यको यमलोक पहुँचा दिया ॥७६॥

ततः पुनरमेयात्मा नाराचैनिंशितेस्त्रिभिः। केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद् यमसादनम्॥ ७७॥

इसके वाद अमेय आत्मवलसे सम्पन्न भीमने तीन तीले नाराचोंद्वारा रणक्षेत्रमें केतुमान्को मारकर उसे यमलोक भेज दिया ॥ ७७ ॥ ततः किल्ङाः संनद्धा भीमसेनममर्पणम् । अनीकैर्वहुसाहस्रैः क्षत्रियाः समवारयन् ॥ ७८॥

तब क्रिंगदेशीय समस्त क्षित्रयोंने कई हजार सैनिकोंके साथ आकर युद्धके लिये उद्यत हो अमर्पशील भीमसेनको आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ ७८ ॥

ततः शक्तिगदाखङ्गतोमर्राष्ट्रपरश्वधैः। कलिङ्गाश्च ततो राजन् भीमसेनमवाकिरन्॥ ७९॥

राजन् ! उस समय कलिंग-योदा भीमसेनपर शक्तिः गदाः खङ्गः तोमरः ऋष्टि तथा फरसोंकी वर्षा करने लगे ॥

संनिवार्य स तां घोरां शरवृष्टिं समुत्थिताम्।
गदामादाय तरसा संनिपत्य महावलः॥ ८०॥
भीमः सप्त शतान् वीराननयद् यमसादनम्।
पुनश्चैव द्विसाहस्रान् कलिङ्गानिरमर्दनः॥ ८१॥
प्राहिणोन्मृत्युलोकाय तदद्भुतिमवाभवत्।

वहाँ होती हुई उस भयंकर बाण वर्षाको रोककर महाबली भीमसेन हाथमें गदा ले बड़े वेगसे कलिंग-सेनामें कूद पड़े । उस सेनामें धुसकर शत्रुमर्दन भीमने पहले सात सौ वीरोंको यमलोक पहुँचाया। फिर दो हजार कलिंगोंको मृत्युके लोकमें भेज दिया। यह अद्भुत-सी घटना हुई।। ८०-८१ है।।

एवं स तान्यतीकानि किलङ्गानां पुनः पुनः ॥ ८२ ॥ विभेद समरे तूर्ण प्रेक्ष्य भीष्मं महारथम् ।

इस प्रकार भीमसेनने महारथी भीष्मकी ओर देखते हुए कलिंगोंकी सेनाको बार-बार समर-भूमिमें शीघ्रतापूर्वक विदीर्ण किया ॥ ८२ है ॥

हतारोहाइच मातङ्गाः पाण्डवेन कृता रणे ॥ ८३ ॥ विष्रजग्मुरनीकेषु मेघा वातहता इव । मृद्रन्तः खान्यनीकानि विनदन्तः शरातुराः॥ ८४ ॥

उस रणभृमिमें पाण्डुनन्दन भीमके द्वारा सवारोंके मार दिये जानेपर बहुत-से मतवाले हाथी वायुके थपेड़े खाये हुए बादलोंके समान कौरव सेनामें इधर-उधर भागने तथा अपने ही सैनिकोंको कुचलते हुए वाणोंकी व्यथासे व्याकुल हो चीतकार करने लगे ॥ ८३-८४॥

ततो भीमो महावाहुः खद्गहस्तो महाभुजः। सम्प्रहृष्टो महाघोषं राङ्कं प्राध्मापयद् वर्लो ॥ ८४॥

तदनन्तर महावली महावाहु भीमरेनने खडू हाथमें लिये हुए अत्यन्त प्रसन्न हो बड़े जोरसे शङ्क बजाया ॥८५॥ सर्वकालिङ्गसैन्यानां मनांसि समकम्पयत्।

मोहरचापि कलिङ्गानामाविवेश परंतप ॥ ८६॥

परंतप ! उस शङ्खनादके द्वारा उन्होंने सम्पूर्ण कलिंगोंके हृदयमें कम्प मचा दिया और उन सक्पर बड़ा भारी मोह छा गया।

प्राकम्पन्त च सैन्यानि वाहनानि च सर्वशः। भीमेन समरे राजन् गजेन्द्रेणेव सर्वशः॥८७॥ मार्गान् वहून् विचरता धावता च ततस्ततः। मुहुरुत्पतता चैव सम्मोहः समपद्यत॥८८॥

राजन् ! उस समराङ्गणमें गजराजके समान अनेक मार्गी-पर विचरते और इधर-उधर दौड़ते हुए भीमसेनके भयसे समस्त सैनिक और वाइन थर-थर काँपने लगे। उनके वार-बार उछलनेसे सबपर मोह छा गया। । ८७-८८।।

भीमसेनभयत्रस्तं सैन्यं च समकम्पत। क्षोभ्यमाणमसम्बाधं ब्राहेणेव महत् सरः॥८९॥

जैसे महान् तालाब किसी ग्राहके द्वारा मिथत होनेपर क्षुच्य हो उठता है, उसी प्रकार वह सारी सेना भीमसेनके द्वारा वेरोक-टोक मिथत होनेपर भयसे संत्रस्त हो काँपने लगी॥

त्रासितेषु च सर्वेषु भीमेनाद्भुतकर्मणा।
पुनरावर्नमानेषु विद्रवत्सु च सङ्घराः॥ ९०॥
सर्वकालिङ्गयोधेषु पाण्ड्रनां ध्वजिनीपतिः।
अत्रवीत् सान्यनीकानि युध्यध्वमिति पार्षतः॥ ९१॥

अद्भुतकर्मा भीमसेनके द्वारा भयभीत कर दिये जानेपर किलंग देशके समस्त योद्धा जब दल बनाकर भागने और भाग-भागकर पुनः लौटने लगे, तब पाण्डव-सेनापित द्रुपद-कुमार धृष्टगुम्रने अपने समस्त सैनिकोंसे कहा—'वीरो ! (उत्साहके साथ) युद्ध करों। १०-९१॥

सेनापतिवचः श्रुत्वा शिखण्डिप्रमुखा गणाः। भीममेवाभ्यवर्तन्त रथानीकैः प्रहारिभिः॥ ९२॥

सेनापितकी बात सुनकर शिखण्डी आदि महारथी प्रहार-कुशल रिथयोंकी सेनाओंके साथ भीमसेनका ही अनुसरण करने लगे ॥ ९२॥

धर्मराजञ्च तान् सर्वानुपजग्राह पाण्डवः। महता मेघवर्णेन नागानीकेन पृष्ठतः॥ ९३॥

तत्पश्चात् पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर मेघोंकी घटाके समान द्राधियोंकी विशाल सेना साथ लिये पीछेसे आकर उन सवकी सहायता करने लगे ॥ ९३॥

पवं संनोद्य सर्वाणि स्वान्यनीकानि पार्षतः। भीमसेनस्य जत्राह पार्ष्णि सत्पुरुपैर्वृतः॥ ९४॥

इस प्रकार दुपदपुत्र घृष्ट्युमने अपनी सारी सेनाओं को युद्धके लिये प्रेरित करके श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ भीमसेनके पृष्ठ-भागकी रक्षाका कार्य द्वाथमें लिया ॥ ९४ ॥

न हि पञ्चालराजस्य लोके कश्चन विद्यते। भीमसात्यकयोरन्यः प्राणेभ्यः प्रियक्तसमः॥ ९५॥

जगत्में पाञ्चालराज धृष्टगुम्नके लिये भीम और सात्यिक-को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं या, जो प्राणींसे भी बदकर हो ॥ ९५॥ सोऽपदयच कलिङ्गेषु चरन्तमिरसूद्नः। भीमसेनं महावाहुं पार्षतः परवीरहा॥ ९६॥

शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले वैरिविनाशक द्रुपदकुमार धृष्टशुम्रने महाबाहु भीमसेनको कलिंगोंकी सेनामें विचरते देखा।

ननर्द बहुधा राजन् हृष्टश्चासीत् परंतपः। शङ्खं दध्मी च समरे सिंहनादं ननाद् च ॥ ९७ ॥

राजन् ! उन्हें देखते ही परंतप धृष्टग्रुम्नके हृदयमें हर्षकी सीमा न रही । वे बारंबार गर्जना करने लगे । उन्होंने समराङ्गणमें शङ्ख बजाया और सिंहनाद किया ॥ ९७ ॥

स च पारावताश्वस्य रथे हेमपरिष्कृते। कोविदारध्वजं दृष्ट्वा भीमसेनः समाश्वसत्॥ ९८॥

कबूतरके समान रंगवाले घोड़े जिनके रथमें जोते जाते हैं। उन धृष्टशुम्नके सुवर्णभूषित रथमें कचनार वृक्षके चिह्नसे युक्त ध्वजा फहराती देख भीमसेनको बड़ा आश्वासन मिला॥

धृष्रयुम्नस्तु तं दृष्ट्वा कलिङ्गः समिभद्रुतम् । भीमसेनममेयात्मा त्राणायाजौ समभ्ययात् ॥ ९९॥

किंगोंने भीमसेनपर घावा किया है, यह देखकर अनन्त आत्मबलसे सम्पन्न धृष्टग्रुम्न भीमसेनकी रक्षाके लिये युद्धसलमें उनके पास जा पहुँचे ॥ ९९॥

तौ दूरात् सात्यिक दृष्ट्या भृष्युम्न तृकोदरौ। कलिङ्गान् समरे वीरौ योधयेतां मनस्विनौ ॥१००॥

उस समरभूमिमें मनस्वी वीर धृष्टगुम्न और भीमसेनने सात्यिकको भी दूरसे आते देखा; अतः वे अधिक उत्साहसे सम्पन्न हो कर्लिगोंसे युद्ध करने लगे ॥ १००॥

स तत्र गत्वा शैनेयो जवेन जयतां वरः। पार्थपार्वतयोः पार्ष्णि जग्राह पुरुषर्वभः॥१०१॥

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ पुरुषप्रवर सात्विकने बड़े वेगसे वहाँ पहुँचकर भीमसेन और धृष्टशुम्नके पृष्ठपोषणका कार्य सँभाला।

स कृत्वा दारुणं कर्म प्रगृहीतदारासनः। आस्थितो रौद्रमात्मानं किल्ङ्गानन्ववैक्षत ॥१०२॥

उन्होंने धनुष द्दाथमें लेकर भयंकर पराक्रम प्रकट करनेके पश्चात् अपने रौद्र रूपका आश्रय ले किलंगचेनाकी ओर दृष्टिपात किया ॥ १०२॥

किल्हप्रभवां चैव मांसरोाणितकर्माम्। रुधिरर्स्यान्द्नीं तत्र भीमः प्रावर्तयवदीम् ॥१०३॥

भीमसेनने वहाँ एक भयंकर नदी प्रकट कर दी। जो किंग-सेनारूपी उद्गमस्थानसे निकली थी। उसमें मांस और शोणितकी ही कीच थी। वह नदी रक्तकी ही घारा वहा रही थी।। १०३॥

अन्तरेण कलिङ्गानां पाण्डवानां च वाहिनीम् । तां संततार दुस्तारां भीमसेनो महाबलः ॥१०४॥ किंग और पाण्डव-सेनाके वीचमें बहनेवाली उस रक्त-की दुस्तर नदीको महाबली भीमसेन अपने पराक्रमसे पार कर गये॥ १०४॥

भीमसेनं तथा दृष्ट्या प्राक्रोशंस्तावका नृप। कालोऽयं भीमरूपेण कलिङ्गैः सह युध्यते ॥१०५॥

राजन् ! भीमधेनको उस रूपमें देखकर आपके सैनिक पुकार-पुकारकर कहने लगे, यह साक्षात् काल ही भीमधेनके रूपमें प्रकट होकर कलिंगोंके साथ युद्ध कर रहा है ॥१०५॥ ततः शान्तनचो भीष्मः श्रत्वा तं निनदं रणे।

अभ्ययात् त्वरितो भीमं व्यूढानीकः समन्ततः ॥१०६॥ तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म रणभूमिमें उस कोलाहल-को सुनकर अपनी सेनाको सब ओरसे व्यूइबद्ध करके तुरंत

ही भीमसेनके पास आये ॥ १०६ ॥
तं सात्यिकभींमसेनो धृष्टद्युस्तश्च पार्षतः।
अभ्यद्भवन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम् ॥१०७॥

भीष्मके उस सुवर्णभृषित रथपर सात्यिकः भीमसेन तथा द्रुपदकुमार धृष्टसुम्नने एक साथ ही धावा किया ॥१०७॥ परिवार्य तु ते सर्वे गाङ्गेयं तरसा रणे। त्रिभिस्त्रिभिः शरें शेंरियमानच्हीरोजसा ॥१०८॥

उन सब लोगोंने रणक्षेत्रमें गङ्गानन्दन भीष्मको वेगपूर्वक घेरकर तीन-तीन भयंकर बाणोंद्वारा उन्हें यथाशक्ति पीड़ा पहुँचायी ॥ १०८॥

प्रत्यविध्यत तान् सर्वान् पिता देववतस्तव । यतमानान् महेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिभिरजिह्नागैः ॥१०९॥

उस समय आपके पितृतुल्य भीष्मने वहाँ युद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले उन सभी महाधनुर्धर योद्धाओंको सीधे जानेवालेतीन-तीन बाणोंसे बींधकर बदला चुकाया ॥ १०९॥

ततः शरसहस्रेण संनिवार्य महारथान्। हयान् काञ्चनसंनाहान् भीमस्य न्यहनच्छरैः॥११०॥

तदनन्तर सहस्रों बाणोंकी वर्षा करके उन तीनों महा-रिययोंको रोककर सोनेके साज-बाज धारण करनेवाले भीमसेन-के घोड़ोंको भीष्मने अपने बाणोंसे मार डाला ॥ ११०॥

हताइवे स रथे तिष्ठन् भीमसेनः प्रतापवान् । र्जाकि चिक्षेप तरसा गाङ्गयस्य रथं प्रति ॥१११॥

अश्वोंके मारे जानेपर भी उसी रथपर खड़े हुए प्रतापी भीमसेनने भीष्मजीके रथपर बड़े वेगसे शक्ति चलायी ॥१११॥

अप्राप्तामथ तां राक्ति पिता देवव्रतस्तव। त्रिधा चिच्छेद समरे सा पृथिव्यामशीर्यत ॥११२॥

वह शक्ति अभी पासतक पहुँची ही न थी कि आपके पितृतुल्य भीष्मने समरभूमिमें उसके तीन दुकड़े कर डाले और वह भूतलपर विखर गयी ॥ ११२ ॥ ततः शैक्यायसीं गुर्वी प्रगृहा बळवान् गदाम् । भीमसेनस्ततस्तूर्णे पुष्छुवे मनुजर्षम ॥११३॥

नरश्रेष्ठ ! तब बलवान् भीमसेन पूर्णतः लोहेके सारतत्त्व (फौलाद) की बनी हुई भारी गदा द्दायमें लेकर तुरंत उस रयसे कूद पड़े ॥ ११३॥

सात्यकोऽपि ततस्तूर्णं भीमस्य व्रियकाम्यया । गाङ्गेयसारथिं तूर्णं पातयामास सायकैः ॥११४॥

इधर सत्यिकने भी भीमसेनका प्रिय करनेकी इच्छासे भीष्मके सारियको तुरंत ही अपने सायकोंद्वारा मार गिराया।।

भीष्मस्तु निहतेतस्मिन् सारथौ रथिनां वरः। वातायमानैस्तैरश्वैरपनीतो रणाजिरात्॥११५॥

रिययोंमें श्रेष्ठ भीष्म सारियके मारे जानेपर हवाके समान भागनेवाले घोड़ोंके द्वारा रणभूमिसे वाहर कर दिये गये॥

भीमसेनस्ततो राजन्नपयाते महावते। प्रजज्वाल यथा वहिर्देहन् कक्षमिवेधितः॥११६॥

राजन् ! महान् वतधारी भीष्मके रणभूमिसे इट जानेपर भीमसेन धास-फूसके देरमें लगी हुई आगके समान अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे ॥ ११६॥

स इत्वा सर्वकालिङ्गान् सेनामध्ये व्यतिष्ठत । नैनमभ्युत्सहन् केचित् तावका भरतर्षभ ॥११७॥

भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन सम्पूर्ण किंहगोंका संहार करके सेनाके मध्यभागमें ही खड़े थे। परंतु आपके सैनिकॉमेंसे कोई भी उनके पास जानेका साहस न कर सके ॥ ११७ ॥ भाषश्रकत्वसारोध्य स्वर्शे रिश्वां वरः।

धृष्टयुग्नस्तमारोप्य स्वरथे रथिनां वरः। पद्यतां सर्वसैन्यानामपोवाह यद्याखिनम्॥११८॥

तत्पश्चात् रिययोंमें श्रेष्ठ धृष्टद्युग्न यशस्वी भीमसेनको अपने रथपर चढ़ाकर सब सैनिकोंके देखते देखते अपने दलमें हे गये ॥ ११८ ॥

सम्पूज्यमानः पाञ्चाल्यैर्मत्स्यैश्च भरतर्षभ। भृष्टद्युम्नं परिष्वज्य समेयाद्थ सात्यिकम् ॥११९॥

भरतश्रेष्ठ ! वहाँ पाञ्चालों तथा मत्स्यदेशीय नरेशोंचे पूजित हो भीमचेन धृष्टगुम्न और सात्यिकको भुजाओंमें भर-कर दोनोंचे प्रसन्नतापूर्वक मिले॥ ११९॥

अथात्रवीद् भीमसेनं सात्यिकः सत्यविक्रमः। प्रहर्षयन् यदुव्यात्रो धृष्टशुम्नस्य पर्यतः॥१२०॥

उस समय सत्यपराक्रमी यदुकुलसिंह सात्यिकने धृष्टयुम्नके सामने ही भीमसेनका हर्ष वड़ाते हुए उनसे इस प्रकार कहा-॥

दिएचा कलिङ्गराजश्च राजपुत्रश्च केतुमान्। राकदेवश्च कालिङ्गः कलिङ्गाश्च मुधे हताः॥१२१॥

'वीरवर ! वड़े सीभाग्यकी वात है कि कलिंगराज भानुमान्, राजकुमार केतुमान्, कलिंगवीर शकदेव तथा अन्य बहुसंख्यक कलिंग-सैनिक आपके द्वारा युद्धमें मारे गये ॥ स्ववाहुवलवीर्येण नागाश्वरथसंकुलः । महापुरुषभूयिष्ठो धीरयोधनिषेवितः ॥१२२॥ महान्यहः कलिङ्गानामेकेन मृदितस्त्वया ।

'आपने अकेले अपनी ही भुजाओंके वल और पराक्रमसे किलंगोंके उस महान् व्यूहको रौंदकर मिट्टीमें मिला दिया, जिसमें वहुत-से हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे। उसके अधिकांश सैनिक संसारके महान् पुरुषोंमें गिने जाने योग्य थे। अगणित धीर-वीर योद्धा उस महान् व्यूहका सेवन करते थे?॥ पवमुक्त्वा शिनेर्नप्ता दीर्घवाहुर रिंदम ॥१२३॥

रथाद् रथमभिद्रुत्य पर्यच्वजत पाण्डवम्।

शत्रुओंका दमन करनेवाले नरेश ! ऐसा कहकर बड़ी भुजाओंवाले सात्यिक अपने रथसे कूदकर भीमसेनके रथपर जा चढ़े और उनको हृदयसे लगा लिया ॥ १२३५ ॥

ततः स्वरथमास्थाय पुनरेव महारथः। तावकानवधीत् क्रुद्धो भीमस्य बलमादधत् ॥१२४॥

तत्पश्चात् क्रोधमें भरे हुए महारथी सात्यिकने पुनः अपने रथपर बैठकर भीमसेनका वल वढ़ाते हुए आपके सैनिकोंका संहार आरम्भ किया ॥ १२४॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि द्वितीययुद्धदिवसे किलङ्गराजवधे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें द्वितीय दिनके युद्धमें किलंगराजका वधिवयक चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

## पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः

## अभिमन्यु और अर्जुनका पराक्रम तथा दूसरे दिनके युद्धकी समाप्ति

संजय उवाच

गतपूर्वाह्नभूयिष्ठे तस्मिन्नहिन भारत। रथनागाइवपत्तीनां सादिनां च महाक्षये॥१॥ द्रोणपुत्रेण शल्येन रूपेण च महात्मना। समसज्जत पाञ्चाल्यस्त्रिभिरेतैर्महारथैः॥२॥

संजय कहते हैं—भारत ! उस दूसरे दिन जब पूर्वाह्मका अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुसंख्यक रथा हाथी। घोड़े। पैदल और सवारोंका महान् संहार होने लगा। उस समय पाञ्चाल-राजकुमार घृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोणपुत्र अश्वत्यामा। शब्य तथा महामनस्वी कृपाचार्य इन तीनों महारियोंके साथ युद्ध करने लगा ॥ १-२॥

स लोकविदितानश्वान् निजघान महावलः। द्रौणेः पाञ्चालदायादः शितैर्दशभिराशुनैः॥ ३॥

महाबली पाञ्चाल-राजकुमारने दस शीवगामी पैने वाण मारकर अश्वत्थामाके विश्वविख्यात घोड़ोंको मार डाला ॥

ततः श्रत्यरथं तूर्णमास्थाय हतवाहनः। द्रौणिः पाञ्चालदायाद्मभ्यवर्षद्थेषुभिः॥ ४॥

वाहनोंके मारे जानेपर अश्वत्थामा तुरंत ही शहयके रथपर चढ़ गया और वहीं चे घृष्टयुम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ४॥

धृष्टयुम्नं तु संयुक्तं द्रौणिना वीक्ष्य भारत। सौभद्रोऽभ्यपतत् तूर्णं विकिरन् निशितां क्रारान्॥५॥ भरतनन्दन ! धृष्टयुम्नको अस्वत्यामाके साथ भिड़ा हुआ देख सुभद्रानन्दन अभिमन्यु भी पैने बाण विखेरता हुआ तुरंत वहाँ आ पहुँचा ॥ ५ ॥

स शहरं पञ्चिवंशत्या कृपं च नविभः शरैः। अभ्वत्थामानमद्याभिविंग्याध पुरुषर्षभः॥ ६॥

उस पुरुषरत्न अभिमन्युने शल्यको पचीसः कृपाचार्यको नौ और अश्वत्यामाको आठ बाणोंसे वीध डाला ॥ ६ ॥

आर्जुनि तु ततस्तूर्ण दौणिर्विन्याध पत्रिणा। राल्योऽथ दशभिरचैव कृपश्च निशितैस्त्रिभिः॥ ७ ॥

तव अश्वत्थामाने शीघ्र ही एक बाणसे अभिमन्युको घायल कर दिया। तत्पश्चात् शल्यने दस और कृपाचार्यने तीन पैने बाण उसे मारे॥ ७॥

लक्ष्मणस्तव पौत्रस्तु सौभद्गं समवस्थितम्। अभ्यवर्तत संहष्टस्ततो युद्धमवर्तत॥८॥

तदनन्तर आपके पौत्र लक्ष्मणने सुभद्राकुमार अभिमन्यु-को सामने खड़ा देख हर्ष और उत्साहमें भरकर उसपर आक्रमण किया। फिर तो दोनोंमें युद्ध आरम्भ हो गया॥

दौर्योधिनः सुसंकुद्धः सौभद्दं परवीरहा। विव्याध समरे राजंस्तदद्धुतमिवाभवत्॥ ९॥

राजन् ! शतुत्रीरोंका संहार करनेवाले दुर्योधनके पुत्र लक्ष्मणने अत्यन्त कुपित हो समरभूमिमें (अनेक वाणोंसे) अभिमन्युको वींघ डाला । वह एक अद्भुत-सी वात हुई ॥ अभिमन्युः सुसंकुद्धो भ्रातरं भरतर्षम । शरीःपश्चाशाताराजन् क्षिप्रहस्तोऽभ्यविष्यत ॥ १०॥ महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! यह देख शीघ्रतापूर्वक हाथ चलानेवाला बीर अभिमन्यु अत्यन्त कुपित हो उठा और अपने भाई लक्ष्मणको उत्तने पचास वाणींसे घायल कर दिया ॥ १० ॥

## लक्ष्मणोऽपि पुनस्तस्य धनुश्चिच्छेद पत्रिणा । मुष्टिदेशे महाराज ततस्ते चुकुशुर्जनाः ॥ ११ ॥

राजन् ! तव लक्ष्मणने भी पुनः एक वाण मारकर उस-के धनुपको, जहाँ मुद्दी रक्खी जाती है, वहींसे काट दिया । यह देख आपके सैनिक हर्षसे कोलाइल कर उठे ॥ ११॥

## तद् विहाय धनुदिछन्नं सौभद्रः परवीरहा । अन्यदादत्तवांश्चित्रं कार्मुकं वेगवत्तरम् ॥ १२ ॥

श्रृत्वीरोंका संहार करनेवाले सुभद्राकुमारने उस कटे हुए धनुषको फेंककर दूमरा विचित्र धनुष हाथमें लिया, जो अत्यन्त वेगशाली था॥ १२॥

## तौ तत्र समरे युक्ती कृतप्रतिकृतैषिणौ। अन्योन्यं विशिष्टौस्तीक्ष्णैर्जञ्जतः पुरुपर्वभौ॥ १३॥

वे दोनों पुरुवरत्न वहाँ एक वूमरेके अस्त्रोंका निवारण अथवा प्रतीकार करनेकी इच्छा रखकर युद्धमें संलग्न ये और पैने वाणोंद्वारा एक-दूसरेको घायल कर रहे थे॥

## ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा पुत्रं महारथम् । पीडितं तव पौत्रेण प्रायात् तत्र प्रजेश्वरः ॥ १४ ॥

तत्र प्रजाजनोंका स्वामी राजा दुर्योधन अपने महारथी पुत्रको आपके पौत्र अभिमन्युसे पीढ़ित देख वहाँ स्वयं जा पहुँचा॥ १४॥

## संनिवृत्ते तव सुते सर्व एव जनाधिपाः। आर्जुर्नि रथवंशेन समन्तात् पर्यवारयन्॥१५॥

आपके पुत्र दुर्योधनके उधर लीटनेपर कौरव-पक्षके सभी नरेशोंने विशाल रथसेनाके द्वारा अर्जुनकुमार अभिमन्युको सब ओरसे घेर लिया ॥ १५॥

## स तैः परिवृतः शूरैः शूरो युधि सुदुर्जयैः। न सा प्रव्यथते राजन् कृष्णतुरुवपराक्रमः॥ १६॥

राजन् ! अभिमन्युका पराक्रम भगवान् श्रीकृष्णके समान था। वह युद्धमें अत्यन्त दुर्जय उन श्रूरवीरोंसे घिर जानेपर भी व्यथित या चिन्तित नहीं हुआ ॥ १६॥

## सौभद्रमथ संसक्तं दृष्ट्वा तत्र धनंजयः। अभिदुद्राव वेगेन त्रातुकामः खमात्मजम्॥१७॥

इसी समय अर्जुन सुभद्राकुमारको वहाँ युद्धमें संलग्न देख अपने पुत्रकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे दौड़े आये ॥१७॥ ततः सरथनागाश्वा भीष्मद्रोगपुरोगमाः। अभ्यवर्तन्त राजानः सहिताः सञ्यसाचिनम् ॥१८॥ यह देख भीष्म और द्रोण आदि सभी कौरव-पक्षीय नरेश रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनासहित एक साथ अर्जुन-पर चढ़ आये ॥ १८ ॥

### उद्भृतं सहसा भौमं नागाश्वरथपित्तभिः। दिवाकररथं प्राप्य रजस्तीवमदृदयत॥१९॥

उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंद्वारा उड़ायी हुई घरतीकी तीव धूल सहसा सूर्यके रथतक पहुँचकर सब ओर व्याप्त दिखायी देने लगी ॥ १९॥

## तानि नागसहस्राणि भूमिपालशतानि च। तस्य वाणपर्थं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वशः॥२०॥ प्रणेदुः सर्वभूतानि वभूबुस्तिमिरा दिशः।

इधर धहलों हाथी और धैकड़ों भूमिपाल अर्जुनके बाणों-के पथमें आकर किसी प्रकार आगे न बढ़ छके। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और सम्पूर्ण दिशाओं में अन्धकार छा गया॥ २० ।।

#### कुरूणां चानयस्तीवः समदृश्यत दारुणः ॥ २१ ॥ नाप्यन्तरिक्षं न दिशो न भूमिर्न च भास्करः ।

प्रजन्ने भरतश्रेष्ठ शस्त्रसङ्घेः किरीटिनः ॥ २२ ॥ भरतश्रेष्ठ ! उस समय कौरवोंको अपने दुःसह एवं

भरतश्रष्ठ ! उस समय कारवाका अपने दु:सह एवं भयंकर अन्यायका परिणाम प्रत्यक्ष दिखायी देने लगा । किरीटधारी अर्जुनके रास्त्रसमूहोंसे सब कुछ आच्छादित हो जानेके कारण आकारा, दिशा, पृथ्वी और सूर्य किसीका भी भान नहीं होता था ॥ २१-२२ ॥

## सादिता रथनागाश्च हताश्वा रथिनो रणे। विष्रद्वतरथाः केचिद् दृदयन्ते रथयूथपाः॥२३॥

उस रणभृमिमें कितने ही रथ टूट गये, बहुतेरे हाथी नष्ट हो गये, कितने ही रथियोंके घोड़े मार डाले गये और कितने ही रथ-यूथपतियोंके रथ भागते दिखायी दिये ॥२३॥ विरथा रथिनश्चान्ये घावमानाः समन्ततः।

तत्र तत्रैव दृश्यन्ते सायुधाः साङ्गर्रेभुँजैः ॥ २४ ॥

अन्यान्य बहुत-से रथा रथहीन होकर अङ्गदभूषित भुजाओं में आयुध धारण किये जहाँ-तहाँ चारों ओर दौड़ते देखे जाते थे॥ २४॥

## हयारोहा ह्यांस्त्यक्त्वा गजारोहाश्च दन्तिनः। अर्जुनस्य भयाद् राजन् समन्ताद् विषदुदुवुः॥ २५॥

महाराज ! अर्जुनके भयसे घुड्सवार घोड़ोंको और हाधीसवार हाथियोंको छोड़कर सब ओर भाग चले ॥२५॥

रथेभ्यश्च गजेभ्यश्च हयेभ्यश्च नराधिणः। पतिताः पात्यमानाश्च दश्यन्तेऽर्जुनसायकैः॥ २६॥

वहाँ बहुत से नरेश अर्जुनके सायकोंसे कटकर रथों। हाथियों और वोड़ोंसे गिरे और गिराये जाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ २६॥ सगदानुयतान् वाहून् सखङ्गाश्च विशाम्पते । सप्रासांश्च सतूणीरान् सशरान् सशरासनान् ॥२७॥ साङ्कुशान् सपताकांश्च तत्र तत्रार्जुनो नृणाम् । निचकर्त शरैक्ष्रै रौद्रं वपुरधारयत् ॥ २८॥

प्रजानाथ ! अर्जुनने उस रणक्षेत्रमें अत्यन्त भयंकर रूप वारण किया था । उन्होंने अपने उग्र बाणोंद्वारा योद्धाओंकी अपर उठी हुई भुजाओंको, जिनमें गदा, खड्गा, प्राप्त, तूणीर, धनुष-बाण, अङ्कुरा और ध्वजा-पताका आदि शोभा पा रहे थे, काट गिराया ॥ २७-२८ ॥

परिघाणां प्रदीप्तानां मुद्गराणां च मारिष । प्रासानां भिन्दिपालानां निश्चिशानां च संयुगे ॥ २९ ॥ परश्वधानां तीक्षणानां तोमराणां च भारत । वर्मणां चापविद्धानां काञ्चनानां च भूमिप ॥ ३० ॥ ध्वजानां चर्मणां चैव व्यजनानां च सर्वशः । छत्राणां हेमदण्डानां तोमराणां च भारत ॥ ३१ ॥ प्रतोदानां च योक्त्राणां कशानां चैव मारिष । राशयः सात्र दृश्यन्ते विनिकीणां रणिक्षतौ ॥ ३२ ॥

आर्थ ! भरतनन्दन ! भूपाळ ! उस रणभूमिमें गिरे हुए उद्दीत परिघ, मुद्गर, प्रास, भिन्दिपाल, खङ्ग, फरसे, तीखे तोमर, मुवर्णमय कवच, ध्वज, ढाल, सोनेके डंडोंसे विभूषित छत्र, व्यजन, चाबुक, जोते, कोड़े और अंदु इर देर-के-देर विखरे दिखायी देते थे ॥ २९–३२॥

नासीत्तत्र पुमान् कश्चित् तव सैन्यस्य भारत। योऽर्जुनं समरे शूरं प्रत्युद्यायात् कथंचन ॥ ३३ ॥

भारत ! उस समय आपकी सेनामें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था, जो समरमें शूरवीर अर्जुनका सामना करनेके लिये किसी प्रकार आगे वढ सके ॥ ३३॥

यो यो हि समरे पार्थं प्रत्युद्याति विशाम्पते। स संख्ये विशिष्वैस्तीक्ष्णैः परलोकाय नीयते॥ ३४॥

प्रजानाथ ! उस युद्धभूमिमें जो-जो वीर अर्जुनकी ओर बढ़ता थाः वही-वही उनके पैने बाणोंद्वारा परलोक पहुँचा दिया जाता था ॥ ३४॥

तेषु विद्रवमाणेषु तव योधेषु सर्वशः। अर्जुनो वासुरेवश्च दध्मतुर्वारिजोत्तमौ॥३५॥

तदनन्तर आपके सब योद्धा सब ओर भागने लगे । यह देख अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्णने अपने श्रेष्ठ शङ्ख बजाये॥

तत् प्रभग्नं बलं दृष्ट्वा पिता देववतस्तव। अववीत् समरे शूरं भारद्वाजं समयन्निव॥३६॥

कौरव-सेनाको इस प्रकार भागती देख समरभूमिमें खड़े

हुए आपके ताऊ भीष्मने वीरवर आचार्य द्रोणसे मुसकराते हुए-से कहा—॥ ३६॥

एष पाण्डुसुतो चीरः कृष्णेन सहितो बळी। तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्याद् धनंजयः॥ ३७॥

'यह श्रीकृष्णसहित बलवान् वीर पाण्डुकुमार अर्जुन कौरव-सेनाकी वही दशा कर रहा है, जैसी उसे करनी चाहिये॥ न ह्येष समरे शक्यों विजेतुं हि कथंचन। यथास्य दश्यते रूपं कालान्तकयमोपमम्॥ ३८॥

'यह किसी प्रकार भी समरभूमिमें जीता नहीं जा सकता; क्योंकि इसका रूप इस समय प्रलयकालके यमराज-सा दिखायी दे रहा है ॥ ३८॥

न निवर्तियतुं चापि शक्यंयं महती चमूः। अन्योन्यप्रेक्षया पर्य द्रवतीयं वरूथिनी॥ ३९॥

'यह विशाल सेना इस समय पीछे नहीं लौटायी जा सकती। देखिये, सारे सैनिक एक दूसरेकी देखा-देखी भागे जा रहे हैं॥ ३९॥

पप चास्तं गिरिश्रेष्ठं भानुमान् प्रतिपद्यते। चक्षुंपि सर्वेलोकस्य संहरन्निव सर्वथा॥४०॥

'इघर ये भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के नेत्रोंकी ज्योति सर्वथा समेटते हुए-से गिरिश्रेष्ठ अस्ताचलको जा पहुँचे हैं॥

तत्रावहारं सम्प्राप्तं मन्येऽहं पुरुषर्पभ । श्रान्ताभीताश्च नो योधा न योत्स्यन्ति कथंचन ॥४१॥

'अतः नरश्रेष्ठ ! मैं इस समय समस्त सैनिकोंको युद्धसे हटा लेना ही उचित समझता हूँ । हमारे सभी योद्धा यके-माँदे और डरे हुए हैं; अतः इस समय किसी तरह युद्ध नहीं कर सकेंगे' ॥ ४१ ॥

एवमुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचार्यसत्तमम् । अवहारमथो चक्रे तावकानां महारथः॥ ४२॥

आचार्यप्रवर द्रोणसे ऐसा कहकर महारथी भीष्मने आपके समस्त सैनिकोंको युद्धभूमिसे लौटा लिया॥४२॥

(ततः सरथनागाश्वा जयं प्राप्य ससोमकाः। पञ्चालाः पाण्डवादचैव प्रणेदुश्च पुनः पुनः॥ प्रययुः शिविरायैव धनंजयपुरस्कृताः। वादित्रघोषैः संदृष्टाः प्रमृत्यन्तो महारथाः॥)

तदनन्तर रथः हाथी और घोड़ोंसहित सोमकः पाञ्चाल तथा पाण्डव वीर विजय पाकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। वे सभी महारयी विजयसूचक वाद्योंकी ध्वनिके साथ अत्यन्त हर्षमें भरकर नाचने लगे और अर्जुनको आगे करके शिबिरकी ओर चल दिये॥ ततोऽयहारः सैन्यानां तय तेषां च भारत। अस्तं गच्छति सूर्येऽभृत् संध्याकाले च वर्तति॥४३॥ भारत ! इस प्रकार सूर्यके अस्ताचलको चले जाने-पर संध्याके समय आपकी और पाण्डवोंकी सेनाएँ लौट आर्यी ॥ ४३ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि द्वितीययुद्धदिवसावहारे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें द्वितीय युद्धदिवसमें सेनाको कौटानेसे सम्बन्ध रखनेवाका पत्तपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुळ ४५ श्लोक हैं )

# षट्पश्चारात्तमोऽध्यायः

## तीसरे दिन--कौरव-पाण्डवोंकी व्यूह-रचना तथा युद्धका आरम्भ

संजय उवाच

प्रभातायां च शर्वयां भीष्मः शान्तनवस्तदा । अनीकान्यनुसंयाने व्यादिदेशाथ भारत ॥ १ ॥

संजयने कहा—भारत ! जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब शान्तनुनन्दन भीष्मने अपनी सेनाओंको युद्धभूमि-में चलनेका आदेश दिया ॥ १॥

गारुडं च महाव्यूहं चके शान्तनवस्तदा। पुत्राणां ते जयाकाङ्की भीष्मः कुरुपितामहः॥ २॥

उस समय कुरुकुलके पितामह शान्तनुकुमार भीष्मने आपके पुत्रोंको विजय दिलानेकी इच्छासे महान् गरुड्य्यूह-की रचना की ॥ २॥

गरुडस्य स्वयं तुण्डे पिता देववतस्तव। चक्षुपी च भरद्वाजः कृतवर्मा च सात्वतः॥ ३॥

स्वयं आपके ताऊ भीष्म उस व्यूहके अग्रभागमें चोंच-के स्थानपर खड़े हुए। आचार्य द्रोण और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों नेत्रोंके स्थानपर स्थित हुए॥ ३॥

अश्वत्थामा कृपर्चेव शीर्षमास्तां यशिखनौ । त्रैगर्तेरथ कैकेयेर्वाटधानैश्च संयुगे ॥ ४ ॥

यशस्वी वीर अश्वत्थामा और कृगाचार्य शिरोमागमें खड़े हुए । इनके साथ त्रिगर्तः केकय और वाटधान भी युद्धभूमि- में उपिश्वत थे ॥ ४॥

भूरिश्रवाः रालः राल्यो भगदत्तश्च मारिष । मद्रकाः सिन्धुसौवीरास्तथा पाञ्चनदाश्च ये ॥ ५ ॥ जयद्रथेन सहिता श्रीवायां संनिवेशिताः ।

आर्य ! भूरिश्रवा, शल, शत्य और भगदत्त—ये जयद्रथ-के साथ ग्रीवाभागमें खड़े कियेगये । इन्हींके साथ मद्र, सिंधु, सौवीर तथा पञ्चनद देशके योद्धा भी थे ॥ ५ई ॥ पृष्ठे दुर्योधनो राजा सोद्यों सानुगैर्नुतः ॥ ६ ॥ विन्दानुविन्दावावन्त्यौकाम्बोजाश्च शकैः सह । पुच्छमासन् महाराज शूरसेनाश्च सर्वशः॥ ७ ॥ अपने सहोदर भाइयों और अनुचरोंके साथ राजा दुर्योधन पृष्ठभागमें स्थित हुआ। महाराज! अवन्तिदेशके राजकुमार विन्द और अनुविन्द तथा कम्बोज, शक एवं श्रूरसेनदेशके योदा उस महाव्यूहके पुच्छ भागमें खड़े हुए॥ ६-७॥

मागचाश्च कलिङ्गाश्च दासेरकगणैः सह। दक्षिणं पक्षमासाद्य स्थिता व्यूहस्य दंशिताः॥ ८॥

मगध और किल्क्किदेशके योद्धा दानेरकगर्णीके साथ कवच धारण करके व्यूहके दार्थे पंखके स्थानमें स्थित हुए ॥

कारूपाश्च विकुआश्च मुण्डाः कुण्डीवृपास्तथा। बृहद्वलेन सहिता वामं पार्चिमवस्थिताः॥ ९॥

कारूपः विकुक्तः मुण्ड और कुण्डीवृष आदि योदा राजा बृहद्वलके साथ बार्ये पंखके स्थानमें खड़े हुए ॥ ९ ॥

ब्यूढं दृष्ट्वा तु तत् सैन्यं सब्यसाची परंतपः। धृष्टद्युम्नेन सहितः प्रत्यब्यूहत संयुगे॥१०॥ अर्धचन्द्रेण ब्युहेन ब्युहं तमतिदारुणम्।

वधिचन्द्रण व्यूहन व्यूह तमातदारुणम्।
दिक्षणं श्रङ्गमास्थाय भीमसेनो व्यरोचत॥११॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले सव्यसाची अर्जुनने कौरव-सेनाकी वह व्यूहरचना देखकर युद्धभूमिमें उसका सामना करनेके लिये धृष्टयुम्नको साथ लेकर अपनी सेनाका अत्यन्त भयंकर अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर-पर भीमसेन सुशोभित हुए ॥ १०-११॥

नानारास्त्रीघसम्पन्नेर्नानारेश्येर्नुपैर्नृतः । तदन्वेव विरादश्च द्रुपदश्च महारथः॥ १२॥

उनके साथ नाना प्रकारके शस्त्रसमुदायों सम्पन्न विभिन्न देशोंके नरेश भी थे। भीमसेनके पीछे ही राजा विराट और महारयी दुपद खड़े हुए॥ १२॥

तदनन्तरमेवासीन्नीलो नीलायुधैः सह। नीलादनन्तरइचैव धृष्टकेतुर्महावलः॥ १३॥ उनके बाद नील आयुधधारी सैनिकोंके साथ राजा नील और नीलके बाद महाबली धृष्टकेतु खड़े हुए ॥१३॥ चेदिकाशिकरूपेश्च पौरवैरिप संवृतः। धृष्टयुम्नः शिखण्डी च पञ्चालाश्च प्रभद्नकाः॥१४॥ मध्ये सैन्यस्य महतः स्थिता युद्धाय भारत। तत्रैच धर्मराजोऽपि गजानीकेन संवृतः॥१५॥

भारत ! घृष्टकेतुके साथ चेदि, काशी, करूष और पौरव आदि देशोंके सैनिक भी थे । घृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा पाञ्चाल और प्रभद्रकगण उस विशाल सेनाके मध्य-भागमें युद्धके लिये खड़े हुए । हाथियोंकी सेनासे घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर भी वहीं थे ॥ १४-१५॥

ततस्तु सात्यकी राजन् द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः। अभिमन्युस्ततः शूर इरावांश्च ततः परम् ॥ १६॥

राजन् ! तदनन्तर सात्यिक और द्रौपदीके पाँचों पुत्र खड़े हुए । इनके बाद ग्रूरवीर अभिमन्यु और अभिमन्युके बाद इरावान् थे ॥ १६ ॥

भैमसेनिस्ततो राजन् केकयाश्च महारथाः। ततोऽभूद् द्विपदां श्रेष्ठो वामं पाइर्वमुपाश्चितः॥ १७॥ सर्वस्य जगतो गोप्ता गोप्ता यस्य जनार्दनः।

नरेश्वर ! इरावान्के बाद भीमसेन-पुत्र घटोत्कच तथा महारथी केकय खड़े हुए । तत्पश्चात् मनुष्योंमें श्रेष्ठ अर्जुन उस व्यूहके बायें पार्श्व या शिखरके स्थानमें खड़े हुए, जिनके रक्षक सम्पूर्ण जगत्का पालन करनेवाले साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हैं ॥ १७ ई ॥

एवमेतं महान्यूहं प्रत्यन्यूहन्त पाण्डवाः ॥ १८ ॥ वधार्थं तव पुत्राणां तत्पक्षं ये च सङ्गताः ।

इस प्रकार पाण्डवोंने आपके पुत्रों तथा उनके पश्चर्में आये हुए अन्यान्य भूपालोंके वघके लिये इस महाव्यूहकी रचना की ॥ १८५ ॥

ततः प्रववृते युद्धं व्यतिषक्तरथद्विपम् ॥१९॥ तावकानां परेषां च निष्नतामितरेतरम्।

तदनन्तर एक दूसरेपर प्रहार करते हुए आपके और शत्रुपक्षके सैनिकोंका घोर युद्ध आरम्भ हो गया, जिसमें रथसे रथ और हाथीसे हाथी भिड़ गये थे॥ १९६॥ हयौद्याश्च रथौद्याश्च तत्र तत्र विशामपते॥ २०॥ सम्पतन्तो व्यदृश्यन्त निध्नन्तस्ते परस्परम्।

प्रजानाथ ! जहाँ-तहाँ सब ओर घोड़ों और रथोंके समुदाय एक दूसरेपर टूटते और प्रहार करते दिखायी दे रहे थे ॥ २०६ ॥

धावतां च रथौघानां निष्नतां च पृथक् पृथक् ॥ २१ ॥ बभूव तुमुलः शब्दो विमिश्रो दुन्दुभिस्ननैः । दिवस्पृङ् नरवीराणां निघ्नतामितरेतरम् । सम्प्रहारे सुतुमुले तव तेषां च भारत ॥ २२ ॥

भारत ! दौड़ते तथा पृयक्-पृथक् प्रहार करते हुए रथसमृहोंका शब्द दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे मिलकर और भी भयंकर हो गया । आपके और पाण्डवोंके घमासान युद्धमें परस्पर आघात-प्रत्याघात करनेवाले नरवीरोंका भयानक शब्द आकाशमें ब्याप्त हो रहा था ॥ २१-२२ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि तृतीये युद्धदिवसे परस्परव्यृहरचनायां षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें तीसरे दिनके युद्धमें परस्पर व्यृहरचनाविषयक छण्पनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५६ ॥

-+-

## सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

## उभय पक्षकी सेनाओंका घमासान युद्ध

संजय उवाच

ततो व्यूढेण्वनीकेषु तावकेषु परेषु च। धनंजयो रथानीकमवधीत् तव भारत॥१॥

संजय कहते हैं — भारत ! आपकी और पाण्डवोंकी पूर्वोक्तरूपमे व्यूहरचना सम्पन्न हो जानेपर अर्जुनने आपके रिययोंकी सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ १ ॥

शरैरतिरथो युद्धे दारयन् रथयूथपान्। ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये॥ २॥ धार्तराष्ट्रा रणे यत्नात् पाण्डवान् प्रत्ययोधयन्। वे अतिरथी वीर थे । उन्होंने अपने वाणोंद्वारा युद्ध-स्थलमें रथयूथपितयोंको विदीर्ण करके यमलोक भेज दिया । युगान्तमें कालके समान उस युद्धमें कुन्तीकुमार अर्जुनके द्वारा आपके सैनिकोंका भयंकर विनाश हो रहा था। तो भी वे यत्नपूर्वक पाण्डवोंके साथ युद्ध करते रहे ॥ २ ई ॥

प्रार्थयाना यशो दीप्तं मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् ॥ ३ ॥ एकाग्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम् । बभञ्जुर्बहुशो राजंस्ते चासज्जन्त संयुगे ॥ ४ ॥

-वे उज्ज्वल यश प्राप्त करना चाहते थे। अतः यह

निश्चय करके कि अब मृत्यु ही हमें युद्ध निवृत्त कर सकती है, एकाग्रचित्त होकर युद्ध हें हें। राजन् ! उन्होंने युद्ध ऐसी तत्परता दिखायी कि बार-बार पाण्डव-सेनाको तितर-बितर कर दिया ॥ ३-४॥

द्रवङ्गिरथ भग्नैश्च परिवर्तद्भिरेव च। पाण्डवैः कौरवेयैश्च न प्राज्ञायत र्किचन॥ ५॥

तदनन्तर क्षत-विश्वत होकर भागते और पुनः लौटकर सामना करते हुए पाण्डवों तथा कौरवोंके सैनिकोंको कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था ॥ ५ ॥

उदितिष्ठद् रजो भौमं छादयानं दिवाकरम्। न दिशः प्रदिशो वापि तत्र हन्युः कथं नराः॥ ६॥

भूतलसे इतनी धूल उड़ी कि सूर्यदेव आच्छादित हो गये। दिशा और प्रदिशाका कुछ भी पता नहीं चलता या। वैसी दशामें वहाँ युद्ध करनेवाले लोग कैसे किसीपर प्रहार करें॥ ६॥

अनुमानेन संज्ञाभिनीमगोत्रेश्च संयुगे। वर्तते च तथा युद्धं तत्र तत्र विशाम्पते॥ ७॥

प्रजानाथ ! उस रणक्षेत्रमें अनुमानसे संकेतींसे तथा नाम और गोत्रोंके उच्चारणसे अपने या पराये पक्षका निश्चय करके जहाँ-तहाँ युद्ध हो रहा था ॥ ७ ॥

न व्यूहो भियते तत्र कौरवाणां कथंचन। रक्षितः सत्यसंधेन भारद्वाजेन संयुगे॥८॥

सत्यप्रतिज्ञ भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण कौरवसेनाका व्यूह किसी प्रकार भंग न हो सका ॥ ८॥

तथैव पाण्डवानां च रक्षितः सन्यसाचिना। नाभिद्यत महान्यूहो भीमेन च सुरक्षितः॥ ९॥

इसी तरह सव्यसाची अर्जुन और भीमसे सुरक्षित पाण्डवोंके महाव्यूहका भी भेदन न हो सका ॥ ९ ॥

सेनाग्राद्पि निष्पत्य प्रायुष्यंस्तत्र मानवाः। उभयोः सेनयो राजन् व्यतिषक्तरथद्विपाः॥१०॥

वहाँ सेनाके अग्रभागसे भी निकलकर (व्यूह छोड़कर) वीर सैनिक युद्ध करते थे। राजन् ! दोनों सेनाओं के स्थ और हाथी परस्पर भिड़ गये॥ १०॥

ह्यारोहैईयारोहाः पात्यन्ते सा महाहवे। ऋष्टिभिर्विमलाभिश्च प्रासैरपि च संयुगे॥ ११॥

उस महासमरमें घुड़सवार घुड़सवारोंको चमकीली ऋष्टियों और प्रासेंद्वारा मार गिराते थे॥ ११॥

रथी रियनमासाय शरैः कनकभूषणैः। पातयामास समरे तस्मिन्नतिभयङ्करे॥ १२॥ वह संग्राम अत्यन्त भयानक हो रहा था। उसमें रथी रिथयोंके सामने जाकर उन्हें स्वर्णभूषित बाणोंसे मार गिराते थे॥ १२॥

गजारोहा गजारोहान् नाराचशरतोमरैः। संसकान् पातयामासुस्तव तेषां च सर्वशः॥ १३॥

आपके और पाण्डव-पक्षके हाथीसवार अपनेसे भिड़े हुए विपक्षी हाथीसवारोंको सब ओरसे नाराचः बाण और तोमरोंकी मारसे घराशायी कर देते थे ॥ १३ ॥

कश्चिदुत्पत्य समरे वरवारणमास्थितः। केशपक्षे परामृश्य जहार समरे शिरः॥१४॥

कोई योदा रणक्षेत्रमें उछलकर बड़े-बड़े हाथियोंपर चढ़ जाता और विपक्षी योद्धाके केशोंको पकड़कर उसका सिर काट लेता था ॥ १४॥

अन्ये द्विरददन्ताग्रनिर्भिन्नहृद्या रणे। वेमुश्च रुधिरं वीरा निःश्वसन्तः समन्ततः॥१५॥

बहुत-से बीर युद्धस्थलमें हाथियोंके दाँतोंके अग्रभागसे अपना हृदय विदीर्ण हो जानेके कारण सब ओर लंबी साँस खींचते हुए मुखसे रक्त वमन कर रहे थे॥ १५॥

कश्चित् करिविषाणस्थो वीरो रणविशारदः। प्रावेपच्छिकिनिर्भिन्नो गजशिक्षास्त्रवेदिना॥१६॥

कोई रणविशारद वीर हाथीके दाँतोंगर खड़ा होकर युद्ध कर रहा था। इतनेहीमें गजशिक्षाऔर अस्त्रविद्यांके ज्ञाता किसी विपक्षी योदाने उसके ऊपर शक्ति चला दी। उस शक्तिके आघातसे वक्षःस्यल विदीर्ण हो जानेके कारण वह मरणोन्मुख वीर वहीं काँपने लगा॥ १६॥

पत्तिसङ्घा रणे पत्तीन् भिन्दिपाळपरश्वधैः। न्यपातयन्त संहृष्टाः परस्परकृतागसः॥१७॥

हुर्प और उल्लासमें भरकर एक दूसरेका अपराध करनेवाले पैदलसमूह विपक्षके पैदल सैनिकोंको भिन्दिपाल और करसोंसे मार-मारकर रणभूमिमें गिरा रहे थे॥ १७॥

रथी च समरे राजन्नासाद्य गजयूथपम्। सगजं पातयामास गजी च रथिनां वरम्॥१८॥

राजन् ! उस समरभूमिमें कोई रथी किसी गजयूथपितसे भिड़ जाता और सवार तथा हाथी दोनोंको मार गिराता था। उसी प्रकार गजारोही भी रिथयोंमें श्रेष्ठ वीरका वध कर देता था। १८॥

रिथनं च हयारोहः प्रासेन भरतर्षभ। पातयामास समरे रथी च हयसादिनम्॥१९॥

भरतश्रेष्ठ ! उस संग्राममें घुड्सवार रथीको तथा रथी घुड्सवारको प्रासद्वारा मारकर धराशायी कर देता था ॥ पदाती रथिनं संख्ये रथी चापि पदातिनम् । न्यपातयिच्छतैः शस्त्रेः सेनयोरुभयोरपि ॥ २०॥

दोनों ही सेनाओंमें पैदल वीर रथीको और रथी योदा पैदल सैनिकको अपने तीखे अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा रणभूमिमें मार गिराता था।। २०।।

गजारोहा हयारोहान् पातयाश्चिकिरे तदा। हयारोहा गजस्थांश्च तदद्धुतमिवाभवत्॥ २१॥

हाथीसवार घुड़सवारोंको और घुड़सवार हाथीसवारोंको युद्धस्थलमें गिरा देते थे। ये घटनाएँ आश्चर्यजनक-सी प्रतीत होती थीं ॥ २१॥

गजारोहवरैश्चापि तत्र तत्र पदातयः। पातिताः समदृश्यन्त तैश्चापि गजयोधिनः॥ २२॥

उस रणक्षेत्रमें जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ गजारोहियोंद्वारा गिराये हुए पैदल और पैदलोंद्वारा गिराये हुए हाथीववार दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ २२ ॥

पत्तिसङ्घा हयारोहैः सादिसङ्घाश्च पत्तिभिः। पात्यमाना व्यदृश्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः॥ २३॥

घुड़सवारोंद्वारा पैदलोंके समूह और पैदलोंद्वारा घुड़-सवारोंके समूह सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें गिराये जाते हुए दिखायी देते थे ॥ २३ ॥

ध्वजैस्तत्रापविद्धेश्च कार्मुकैस्तोमरैस्तथा।
प्रासेस्तथा गदाभिश्च परिद्येः कम्पनैस्तथा॥ २४॥
शक्तिभिः कवचैश्चित्रैः कणपैरङ्करौरपि।
निस्तिदौर्विमलैश्चापि स्वर्णपुङ्कैः रार्दैस्तथा॥ २५॥
परिस्तोमैः कुथाभिश्च कम्बलैश्च महाधनैः।
भूभीति भरतश्चेष्ठ स्नग्दामैरिव चित्रिता॥ २६॥

भरतश्रेष्ठ । वहाँ इधर-उधर गिरे हुए ध्वज, धनुष, तोमर, प्रास, गदा, परिघ, कम्पन, शक्ति, विचित्र कवच, कणप, अङ्कुश, चमचमाते हुए खङ्ग, सुवर्णमय पाँखवाले बाण, श्रूल, गद्दी और बहुमूल्य कम्बलोंद्वारा आच्छादित हुई वहाँकी भूमि माँति-भाँतिके पुष्पहारोंसे चित्रित हुई-सी जान पड़ती थी ॥ २४—२६॥

नराश्वकायैः पतितैर्दन्तिभिश्च महाहवे । अगम्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकर्दमा ॥ २७ ॥

उस महासमरमें मनुष्यों, घोड़ों और हाथियोंकी लाशें पड़ी हुई यीं। मांस और रक्तकी कीचड़ जम गयी थी। वहाँकी भूमिमें जाना असम्भव हो गया था॥ २७॥

प्रशासाम रजो भौमं व्युक्षितं रणशोणितैः। दिशस्त्र विमलाः सर्वाः सम्वभूवुर्जनेश्वर ॥ २८॥ जनेश्वर ! रणभूभिमें बहे हुए रक्तसे सिंचकर धरतीकी भूल बैठ गयी और सारी दिशाएँ साफ हो गयों ॥ २८ ॥ उत्थितान्यगणेयानि कवन्धानि समन्ततः । चिह्नभूतानि जगतो विनाशार्थाय भारत ॥ २९ ॥

भारत ! उस समय जगत्के विनाशको सूचित करनेवाले असंख्य कवन्ध चारों ओर उठने लगे ॥ २९॥

तस्मिन् युद्धे महारौद्गे वर्तमाने सुदारुणे । प्रत्यदृश्यन्त रथिनो धावमानाः समन्ततः ॥ ३०॥

उस अत्यन्त दारुण और महाभयंकर युद्धमें रथी योदा चारों ओर दौड़ते दिखायी देते थे ॥ ३० ॥

ततो भीषमश्च द्रोणश्च सैन्धवश्च जयद्रथः । पुरुमित्रो जयो भोजः शल्यश्चापि ससौबलः ॥ ३१ ॥ पते समरदुर्धर्षाः सिंहतुल्यपराक्रमाः । पाण्डवानामनीकानि बभञ्जुः स्म पुनः पुनः ॥ ३२ ॥

तदनन्तर भीष्म, द्रोण, सिन्धुराज जयद्रथ, पुरुमित्र, जय, भोज, शस्य और शकुनि-ये सिंहतुस्य पराक्रमी रण- दुर्जय वीर पाण्डवोंकी सेनाको बार-बार भंग करने छगे ३१-३२

तथैव भीमसेनोऽपि राक्षसश्च घटोत्कचः। सात्यिकश्चेकितानश्च द्रौपदेयाश्च भारत ॥ ३३॥ तावकांस्तव पुत्रांश्च सिहतान् सर्वराजिभः। द्रावयामासुराजौ ते त्रिदशा दानवानिव ॥ ३४॥

भरतनन्दन ! इसी प्रकार भीमसेनः राक्षस घटोत्कचः सात्यिकः चेकितान तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये सव मिलक्तर जैसे देवता दानवोंको खदेड़ते हैं। उसी प्रकार समस्त राजाओंसिहत आपके पुत्रों और सैनिकोंको रणभूमिमें भगाने लगे ॥ ३३-३४॥

तथा ते समरेऽन्योन्यं निघ्नन्तः क्षत्रियर्षभाः। रक्तोक्षिता घोररूपा विरेजुर्दानवा इव ॥ ३५॥

संग्रामभूमिमें एक दूसरेको मारते हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर रक्तरंजित हो भयानक रूपधारी दानवोंके समान सुशोभित होने लगे ॥ ३५॥

विनिर्जित्य रिपून् वीराः सेनयोरुभयोरपि । व्यद्दश्यन्त महामात्रा ग्रहा इव नभस्तले ॥ ३६॥

दोनों सेनाओंके वीर शत्रुओंको जीतकर आकाशमें फैले हुए विशाल ग्रहोंके समान दिखायी देते थे ॥ ३६॥ ततो रथसहस्रोण पुत्रो दुर्योधनस्तव।

ततो रथसहस्रेण पुत्रो दुर्योधनस्तव । अभ्ययात् पाण्डवंयुद्धेराक्षसंच घटोत्कचम्॥ ३७॥

तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन सहस्रों रिथयोंके साथ पाण्डववंशी राक्षस घटोत्कचके साथ युद्ध करनेके लिये वहाँ आया ॥ ३७ ॥ तथैव पाण्डवाः सर्वे महत्या सेनया सह । द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ प्रत्युद्ययुर्रिद्मौ ॥ ३८ ॥

इसी प्रकार विशाल सेनाके साथ समस्त पाण्डव भी युद्धके लिये तैयार खड़े हुए शत्रुदमन द्रोणाचार्य और भीष्म-से भिड़नेके लिये आगे बढ़े ॥ ३८॥

किरीटी च ययौ कृद्धः समन्तात् पार्थिवोत्तमान् । आर्जुनिः सात्यिकश्चैव ययतुः सौवलं वलम् ॥ ३९ ॥ कोधमें भरे हुए किरीटधारी अर्जुन सब ओर खड़े हुए श्रेष्ठ राजाओंका सामना करनेके लिये चले। अभिमन्यु और सात्यिकने शकुनिकी सेनापर आक्रमण किया॥ ३९॥

ततः प्रववृते भूयः संग्रामो लोमहर्पणः । तावकानां परेषां च समरे विजयेषिणाम् ॥ ४० ॥

इस प्रकार युद्धमें विजय चाहनेवाले आपके और पाण्डवोंके सैनिकोंमें पुनः रोमाञ्चकारी संप्राम छिड़ गया ४०

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि तृतीये युद्धदिवसे संकुळयुद्धे सप्तपञ्चाशक्तमोऽध्यायः॥ ५७॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवघपर्वमें युद्धसम्बन्धी तीसरे दिनका घमासान युद्धतिषयक . सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

## अष्टपत्राशत्तमोऽध्यायः

## पाण्डव-वीरोंका पराक्रम, कौरव-सेनामें मगदड़ तथा दुर्योधन और भीष्मका संवाद

संजय उवाच

ततस्ते पार्थिवाः कुद्धाः फाल्गुनं वीक्ष्य संयुगे। रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात् पर्यवारयन्॥१॥

संजयने कहा—राजन् ! तदनन्तर वे समस्त भूपाल समर-भूमिमें अर्जुनको देखते ही कुपित हो उठे और उन्होंने अनेक सहस्र रिययोंके साथ उन्हें सब ओरसे घेर लिया ॥ १॥

अथैनं रथवृन्देन कोष्ठकीकृत्य भारत । दारैः सुबहुसाहस्रैः समन्तादभ्यवारयन् ॥ २ ॥

भरतनन्दन! उन राजाओंने रथसमूहद्वारा अर्जुनको सब ओरसे वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सहस्र बाणोंकी वर्षा आरम्भ की ॥ २ ॥

शक्तीश्च विमलास्तीक्ष्णा गदाश्च परिष्ठैः सह। प्रासान् परश्वधांश्चैव मुद्गरान् मुसलानपि ॥ ३ ॥ चिक्षिपुः समरे कुद्धाः फाल्गुनस्य रथं प्रति।

वे क्रोधमें भरकर युद्धमें अर्जुनके रयपर चमचमाती हुई शक्तिः, दुःसह गदाः परिषः, प्रासः, फरसेः मुद्गर और मुसल आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३१ ॥

शस्त्राणामथ तां वृष्टि शलभानामिवायतिम् ॥ ४ ॥ रुरोध सर्वतः पार्थः शरैः कनकभूषणैः।

शलमोंकी श्रेणीके समान अस्त-शस्त्रोंकी उस वर्षाकों अर्जुनने स्वर्णभूषित बाणोंद्वारा सब ओरसे रोक दिया ॥४६॥ तत्र तल्लाघवं दृष्ट्वा बीभत्सोरतिमानुषम् ॥ ५॥ देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । साधु साध्विति राजेन्द्र फाल्गुनं प्रत्यपूजयन् ॥ ६॥

राजेन्द्र! अर्जुनकी वह अलौकिक फ़र्ती देख देवता?

दानवः गन्धर्वः पिशाचः नाग तथा राक्षस साधु-साधु (वाह-वाह ) कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५-६ ॥ सात्यिकश्चाभिमन्युश्च महत्या सेनया वृतौ । गान्धारान् समरे शूराञ्जग्मतः सहसौबलान् ॥ ७ ॥

उधर विशाल सेनासे धिरे हुए सात्यिक और अभिमन्युने समर-भूभिमें सुवलके पुत्रोंसहित गान्धारदेशीय श्रूरवीरोंपर आक्रमण किया ॥ ७ ॥

तत्र सौवलकाः कुद्धा वार्णेयस्य रथोत्तमम् । तिलवाश्चिच्छिदुः कोधाच्छस्नैर्नानाविधैर्युधि॥ ८॥

वहाँ जाते ही कोघमें भरे हुए सुवलपुत्रोंने युद्ध-खलमें नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा सात्यिकके श्रेष्ठ रथको रोष-पूर्वक तिल्ल-तिल करके काट डाला ॥ ८ ॥

सात्यिकस्तु रथं त्यक्त्वा वर्तमाने भयावहे । अभिमन्यो रथं तूर्णमारुरोह परंतपः॥ ९॥

तव शत्रुओंको संताप देनेवाले सात्यिक उस समय छिड़े हुए भयंकर संग्राममें अपने टूटे हुए रथको त्यागकर तुरंत ही अभिमन्युके रथपर जा बैठे ॥ ९॥

तावेकरथसंयुक्तो सोबलेयस्य वाहिनीम् । व्यथमेतां शितैस्तूर्णं शरैः संनतपर्वभिः ॥ १०॥

फिर एक ही रथपर बैटे हुए वे दोनों वीर **झकी हुई** गाँउवाले पैने वाणोंसे तुरंत ही सुबळपुत्र शक्रुनिकी सेनाका संहार करने लगे ॥ १०॥

द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ धर्मराजस्य वाहिनीम् । नाद्ययेतां द्यारैस्तीक्ष्णेः कङ्कपत्रपरिच्छदैः ॥ ११ ॥

इसी प्रकार एक ओरसे आकर युद्धके लिये सदा उद्यत

रहनेवाले द्रोणाचार्य और भीष्मने कङ्कपश्चीके पंखोंसे युक्त तीखे बाणोंद्वारा धर्मराज युधिष्ठिरकी सेनाका विनाश आरम्भ कर दिया ॥ ११ ॥

ततो धर्मसुतो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। मिषतां सर्वसैन्यानां द्रोणानीकमुपाद्रवन् ॥ १२॥

तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार पाण्डु-नन्दन नकुल-सहदेवने समस्त सेनाओंके देखते-देखते द्रोणा-चार्यकी सेनापर धावा किया ॥ १२ ॥

तत्रासीत् सुमहद् युद्धं तुमुळं लोमहर्षणम् । यथा देवासुरं युद्धं पूर्वमासीत् सुदारुणम् ॥ १३ ॥

जैसे पूर्वकालमें अत्यन्त भयंकर देवासुर-संग्राम हुआ थाः उसी प्रकार वहाँ अत्यन्त भयानक रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा ॥ १३॥

कुर्वाणौ सुमहत् कर्म भीमसेनघटोत्कचौ । ( दुर्योधनस्य महतीं द्रावयामास वाहिनीम् । ) दुर्योधनस्ततोऽभ्येत्य ताबुभावण्यवारयत् ॥ १४ ॥

दूसरी ओर भीमसेन और घटोत्कचने महान् पराक्रमका परिचय देते हुए दुर्योधनकी विद्याल वाहिनीको खदेड़ना आरम्भ किया। उस समय दुर्योधनने सामने आकर उन दोनोंको रोक दिया॥ १४॥

तत्राद्धतमपश्याम हैडिम्बस्य पराक्रमम्। अतीत्य पितरं युद्धे यद्युध्यत भारत ॥१५॥

भारत ! वहाँ हमने हिडिम्बापुत्र घटोत्कचका अद्भुत पराक्रम देखा । वह रणक्षेत्रमें पितासे भी बढ़कर पुरुषार्थ प्रकट करते हुए युद्ध कर रहा था ॥ १५ ॥

भीमसेनस्तु संकुद्धो दुर्योधनममर्पणम् । हृद्यविध्यत् पृषत्केन प्रहसन्निच पाण्डवः ॥ १६ ॥

कोधमें भरे हुए पाण्डुनन्दन भीमसेनने हँसते हुए-से एक बाण मारकर अमर्षशील दुर्योधनकी छाती छेद डाली।१६।

ततो दुर्योधनो राजा प्रहारवरपीडितः। निषसाद रथोपस्थे कश्मलं च जगाम ह ॥ १७ ॥

तव उस बाणके गहरे आघातसे पीड़ित हो राजा दुर्योधन रथकी बैठकमें बैठ गया और उसे मूच्छा आ गयी ॥ १७ ॥

तं विसंशं विदित्वा तु त्वरमाणोऽस्य सारिथः। अपोवाह रणाद् राजंस्ततः सैन्यमभज्यत ॥१८॥

राजन् ! उसे संज्ञाशून्य जानकर उसका सार्याय बड़ी उतावलीके साथ उसे रणभूमिसे वाहर लेगया । फिर तो उसकी सेनामें भगदड़ मच गयी ॥ १८॥

ततस्तां कौरवीं सेनां द्रवमाणां समन्ततः। निम्नन् भीमः शरैस्तीक्ष्णैरजुववाज पृष्ठतः॥१९॥ तव चारों ओर भागती हुई उस कौरव सेनापर तीखे वाणीं-का प्रहार करते हुए भीमसेन उसे पीछे से खदेड़ने छगे॥ १९॥

पार्षतश्च रथश्रेष्ठो धर्मपुत्रश्च पाण्डवः । द्रोणस्य पश्यतः सैन्यं गाङ्गेयस्य च पश्यतः ॥ २०॥ जझतुर्विशिखेस्तीक्ष्णैः परानीकविनाशनैः ।

दूसरी ओरसे रिथयों में श्रेष्ठ द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्न तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर शत्रुसेनाका विनाश करनेवाले तीले बाणों-द्वारा द्रोणाचार्य और भीष्मके देखते-देखते कौरव-सेनाको पीडित करते हुए उसका पीछा करने लगे ॥ २०३॥

द्रवमाणं तु तत् सैन्यं तव पुत्रस्य संयुगे ॥ २१ ॥ नाशक्तुतां वारियतुं भीष्मद्रोणौ महारथौ ।

महाराज ! उस युद्धस्थलमें आपके पुत्रकी भागती हुई सेनाको महारथी द्रोण और भीष्म भी रोक न सके ॥२१६॥ वार्यमाणं च भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २२॥ विद्रवत्येव तत् सैन्यं पश्यतोद्रोणभीष्मयोः।

महामना भीष्म और द्रोणके रोकनेपर भी उनके सामने ही वह सेना भागती ही चली जा रही थी ॥ २२ है ॥ ततो रथसहस्रेषु विद्रवत्सु ततस्ततः ॥ २३ ॥ तावास्थितावेकरथं सौभद्रशिनिपुक्कवौ । सौबलीं समरे सेनां शातयेतां समन्ततः ॥ २४ ॥

उधर सहस्रों रथी जब इधर-उधर भाग रहे थे, उसी समय एक रथपर बैठे हुए अभिमन्यु और सात्यिक सुबल-पुत्रकी सेनाका संग्रामभूमिमें सब ओरसे संहार करने लगे॥

गुगुभाते तदा तौ तु शैनेयकुरुपुङ्गयौ । अमावास्यां गतौ यद्वत् सोमसूर्यौ नभस्तले ॥ २५ ॥

उस अवसरपर ( एक रथमें बैठे हुए ) सात्यिक और अभिमन्यु उसी प्रकार शोभा पा रहे थे, जैसे अमावास्या तिथिको आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा एक ही स्थानमें सुशोभित होते हैं॥ २५॥

अर्जुनस्तु ततः कुद्धस्तव सैन्यं विशाम्पर्ते। ववर्ष शरवर्षेण धाराभिरिव तोयदः॥२६॥

प्रजानाथ ! तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए अर्जुन आपकी सेनापर उसी प्रकार वाणोंकी वर्षा करने छगे, जैसे वादछ पानीकी धारा वरसाता है ॥ २६ ॥

वध्यमानं ततस्तत्र शरैः पार्थस्य संयुगे । दुद्राव कौरवं सैन्यं विषादभयक्रिम्पितम् ॥ २७ ॥

तव पार्थके वाणोंसे संप्राम-भूमिमें पीड़ित हुई कौरव-सेना विषाद और भयसे काँपती हुई इधर-उधर भाग चली। २७।

द्रवतस्तान् समालक्ष्य भीष्मद्रोणी महारथौ । न्यवारयेतां संरच्यों दुर्योधनहितेषिणी ॥ २८ ॥ उन योद्धाओंको भागते देख दुर्योधनका हित चाहनेवाले महारथी भीष्म और द्रोण कोधपूर्वक उन्हें रोकने लगे ॥२८॥

ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस्य विशाम्पते । न्यवर्तयत तत् सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥ २९ ॥

प्रजानाथ ! इसी वीचमें राजा दुर्योधनकी मूर्छा दूर हो गयी और उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेनाको पुनः लौटाया ॥ २९॥

यत्र यत्र सुतस्तुभ्यं यं यं पश्यति भारत । तत्र तत्र न्यवर्तन्त क्षत्रियाणां महारथाः ॥ ३०॥

भारत ! आपका पुत्र दुर्योधन जहाँ-जहाँ जिस-जिसकी ओर दृष्टिपात करता, वहीं-वहींसे ऐसे योद्धाभी छौट आते थे जो क्षत्रियोंमें महारथी थे ॥ ३०॥

तान् निवृत्तान् समीक्ष्यैव ततोऽन्येऽपीतरेजनाः। अन्योन्यस्पर्धया राजहुँज्ञया चावतस्थिरे॥ ३१॥

राजन् ! उन सबको लौटते देख दूसरे लोग भी एक दूसरेकी स्पर्धा तथा लजाके कारण ठहर गये ॥ ३१ ॥ पुनरावर्ततां तेषां वेग आसीद् विशाम्पते । पूर्यतः सागरस्येव चन्द्रस्योदयनं प्रति ॥ ३२ ॥

महाराज ! पुनः लौटते हुए उन योद्धाओंका महान् वेग चन्द्रोदयके समय बढ़ते हुए महासागरके समान जान पड़ता था।।

संनिवृत्तांस्ततस्तांस्तु दृष्ट्वा राजा सुयोधनः । अत्रवीत्त्वरितोगत्वाभीष्मं शान्तनवं वचः॥ ३३॥

तव उन सवको लौटा हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत ही शान्तनुनन्दन भीष्मके पास जाकर बोला—॥ ३३॥



पितामह निबोधेदं यत् त्वां वक्ष्यामि भारत । नाजुरूपमहं मन्ये त्विय जीवित कौरव ॥ ३४ ॥ द्रोणे चास्त्रविदां श्रेण्ठे सपुत्रे ससुहज्जने । रूपे चैव महेण्वासे द्रवते यद् वरूथिनी ॥ ३५ ॥

'पितामइ भरतनन्दन ! मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनिये। कुरुनन्दन ! आपके, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणा-

चार्यके और महाधनुर्धर कृपाचार्यके पुत्रों और सुहृदोंसिहत जीते-जी जो मेरी सेना भाग रही है, इसे मैं आपलोगोंके योग्य नहीं मानता हूँ ॥ ३४-३५॥

न पाण्डवान् प्रतिवळांस्तव मन्ये कथंचन । तथा द्रोणस्य संग्रामे द्रौणेश्चैव कृपस्य च ॥ ३६॥

भौ किसी तरह यह नहीं मान सकता कि पाण्डव संग्राममें आपके, द्रोणाचार्यके, कृपाचार्यके और अश्वत्थामाके समान बलवान् हैं ॥ ३६॥

अनुत्राह्याः पाण्डुसुतास्तव नूनं पितामह । यथेमां क्षमसे वीर वध्यमानां वरूथिनीम् ॥ ३७ ॥

'वीर पितामह! निश्चय ही पाण्डव आपके कृपापात्र हैं। तभी तो मेरी सेनाका वध हो रहा है और आप चुपचाप इसकी दुर्दशाको सहते चले जा रहे हैं ॥ ३७ ॥

सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन् पूर्वमेव समागमे । न योत्स्ये पाण्डवान् संख्ये नापि पार्षतसात्यकी॥३८॥

भहाराज ! यदि पाण्डवोंपर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरम्भ होनेके पहले ही मुझे यह बता देते कि मैं संग्रामभूमिमें पाण्डुपुत्रोंसे, भृष्टयुम्नसे और सात्यिकिसे भी युद्ध नहीं करूँगा ॥ ३८॥

श्रुत्वा तु वचनं तुभ्यमाचार्यस्य कृपस्य च । कर्णेन सहितः कृत्यं चिन्तयानस्तदैव हि ॥ ३९ ॥

'उस अवस्थामें आपकाः आचार्यका तथा कृपका वचन सुनकर मैं कर्णके साथ उसी समय अपने कर्तव्यका निश्चय कर छेता ॥ ३९॥

यदि नाहं परित्याज्यो युवाभ्यामिह संयुगे। विक्रमेणानुरूपेण युध्येतां पुरुपर्पभौ॥४०॥

'यदि युद्धमें आप दोनोंको मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता हो तो द्रोणाचार्य और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिये'।।

पतच्छुत्वा वचो भीष्मः प्रहसन् वै मुहुर्मुहुः। अववीत् तनयं तुभ्यं कोधादुद्वृत्य चश्चर्षा ॥ ४१ ॥

यह सुनकर भीष्म वारंबार हँसकर कोघसे आँखें तरेरते हुए आपके पुत्रसे बोले—॥ ४१॥

बहुशोऽसि मया राजंस्तथ्यमुको हितं वचः। अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरपि सवासवैः॥ ४२॥

पराजन् ! मैंने तुम्से अनेक बार यह सत्य और हितकी बात बतायी है कि युद्धमें पाण्डवोंको इन्द्र आदि देवता भी जीत नहीं सकते ॥ ४२ ॥

यत् तु शक्यं मया कर्तुं वृद्धेनाद्य नृपोत्तम । करिष्यामि यथाशक्ति प्रेक्षेदानीं सवान्यवः ॥ ४३ ॥ 'नृपश्रेष्ठ ! तो भी मुझ वृद्धके द्वारा जो दुः छ िकया जा सकता है। उसे आज यथाशक्ति करूँगा । तुम इस समय अपने भाइयोंसहित देखो ॥ ४३॥

अद्य पाण्डुसुतानेकः ससैन्यान् सह वन्धुभिः। सोऽहं निवारियण्यामि सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ ४४॥

'आज मैं अकेला ही सबके देखते-देखते सेना और बन्धुओंसहित समस्त पाण्डवोंको आगे बढ़नेसे रोक दूँगा'।। पवमुके तु भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर । दथ्मुः राङ्कान् मुद्दा युका भेरीः संज्ञित्रदेभृशम् ॥४५॥

जनेश्वर ! भीष्मके ऐसा कहनेपर आपके पुत्र आनन्द-मग्न होकर जोर-जोरसे शङ्ख वजाने और डंका पीटने लगे ॥

पाण्डवा हि ततो राजञ्श्रुत्वा तं निनदं महत्। दम्मुः शङ्कांश्च भेरीश्च मुरजांश्चाप्यनादयन् ॥ ४६॥

राजन् ! उनका वह महान् शङ्खनाद सुनकर पाण्डय वीर शङ्ख वजाने तथा नगारे और ढोल पीटने लगे ॥४६॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि तृतीये युद्धदिवसे भीष्मदुर्योधनसंवादे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें तृतीय युद्धदिवसमें भीष्म और दुर्योधनका संवादविषयक अद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है स्रोक मिलाकर कुल ४६है स्रोक हैं)

# एकोनपष्टितमोऽध्यायः

भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना, अर्जुनकी प्रतिज्ञा और उनके द्वारा कौरवसेनाकी पराजय, तृतीय दिवसके युद्धकी समाप्ति

घृतराष्ट्र उवाच

प्रतिकाते ततस्तिसान् युद्धे भीष्मेण दारुणे। क्रोधितो मम पुत्रेण दुःखितेन विशेषतः॥१॥ भीष्मः किमकरोत् तत्र पाण्डवेयेषु संयुगे। पितामहे वा पञ्चालास्तन्ममाचक्ष्व संजय॥२॥

भूतराष्ट्रते पूछा—संजय ! उस भयंकर युद्धमें जब भीष्मने मेरे विशेष दुखी हुए पुत्रके कोध दिलानेपर प्रतिज्ञा कर ली, तब उन्होंने उस युद्धस्थलमें पाण्डवोंके प्रति क्या किया ! तथा पाञ्चाल योदाओंने पितामह भीष्मके प्रति क्या किया ! ॥ १-२ ॥

संजय उवाच

गतपूर्वाह्मभूयिष्ठे तस्मिन्नहिन भारत।
पिर्वित्रमां रिशमास्थाय स्थिते चापि दिवाकरे ॥ ३ ॥
जयं प्राप्तेषु हृष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु।
सर्वधर्मविशेषज्ञः पिता देववतस्तव॥ ४ ॥
अभ्ययाज्ञवनैरहवैः पाण्डवानामनीकिनीम्।
महत्या सेनया गुप्तस्तव पुत्रैहच सर्वशः॥ ५ ॥

संजयने कहा—भारत! उस दिन जब पूर्वाह्मकालका अधिक भाग व्यतीत हो गया। सूर्यदेव पश्चिम दिशामें जाकर स्थित हुए और विजयको प्राप्त हुए महामना पाण्डव खुशी मनाने लगे। उस समय सब धमों के विशेषज्ञ आपके ताऊ भीष्मजीने वेगशाली अश्वोंद्वारा पाण्डवोंकी सेनापर आक्रमण किया। उनके साथ विशाल सेना चली और आपके पुत्र सब ओरसे उनकी रक्षा करने लगे।। ३-५।।

प्रावर्तत ततो युद्धं तुमुछं लोमहर्षणम्। अस्माकं पाण्डवैः सार्धमनयात् तव भारत॥ ६॥

भारत ! तदनन्तर आपके अन्यायसे हमलोगोंका पाण्डवोंके साथ रोमाञ्जकारी भयंकर संग्राम होने लगा ॥६॥ धनुषां कुजतां तत्र तलानां चाभिहन्यताम्।

धनुषा कूजता तत्र तलाना चाभिहन्यताम्। महान् समभवच्छन्दो गिरीणामिवदीर्यताम्॥ ७॥

उस समय वहाँ धनुषोंकी टङ्कार तथा हथेलियोंके आघात-से पर्वतोंके विदार्ण होनेके समान बड़े जोरसे शब्द होता या॥ तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्धयेनं निवर्तस्य स्थिरो भव।

स्थिरोऽस्मि प्रहरस्वेति शब्दोऽश्रूयत सर्वशः ॥ ८ ॥ उस समय 'खड़े रहो, खड़ा हूँ, इसे बींघ डालो, लौटो, स्थिर भावसे रहो, हाँ-हाँ स्थिरभावसे ही हूँ, तुम

प्रहार करों ऐसे शब्द सब ओर सुनायी पड़ते थे ॥ ८ ॥ काञ्चनेषु तनुत्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । शिलानामिव शैलेषु पतितानामभूद ध्वनिः ॥ ९ ॥

जन सोनेके कवचों, किरीटों और ध्वजोंपर योडाओंके अस्त-शस्त्र टकराते, तब उनसे पर्वतोंपर गिरकर टकरानेवाली शिलाओंके समान भयानक शब्द होता था ॥ ९ ॥ पतितान्य त्तमाङ्गानि बाह्वश्च विभूषिताः।

पतितान्युत्तमाङ्गानि बाह्वइच विभूषिताः। व्यचेष्टन्त महीं प्राप्य शतशोऽथ सहस्रशः॥ १०॥

वैनिकोंके वैकड़ों-इजारों मस्तक तथा स्वर्गभूषित भुजाएँ कट-कटकर पृथ्वीपर गिरने और तड़पने लगीं ॥ १० ॥ हतोत्तमाङ्गाः केचित् तु तथैवोद्यतकार्मुकाः । प्रगृहीतायुधादचापि तस्युः पुरुषसत्तमाः ॥ ११ ॥

कितने ही पुरुषशिरोमणि वीरोंके मस्तक तो कट गये, परंतु उनके धड़ पूर्ववत् धनुप-वाण एवं अन्य आयुध लिये खड़े ही रह गये ॥ ११ ॥

प्रावर्तत महावेगा नदी रुधिरवाहिनी।
मानङ्गाङ्गशिला रौद्रा मांसशोणितकर्दमा॥१२॥
वराश्वनरनागानां शरीरप्रभवा तदा।
परलोकार्णवमुखी गृध्रगोमायुमोदिनी॥१३॥

रणक्षेत्रमें वड़े वेगसे रक्तकी नदी वह चली, जो देखनेमें वड़ी भयानक थी। हाथियोंके शरीर उसके भीतर शिलाखण्डोंके समान जान पड़ते थे। खून और मांस कीचड़के समान प्रतीत होते थे। बड़े-बड़े हाथी, घोड़े और मनुष्योंके शरीरोंसे ही वह नदी निकली थी और परलोकरूपी समुद्रकी ओर प्रवाहित हो रही थी। वह रक्त-मांसकी नदी गींघों और गीदड़ोंको आनन्द प्रदान करनेवाली थी॥ १२-१३॥

न दृष्टं न श्रुतं वापि युद्धमेतादृशं नृप । यथा तव सुतानां च पाण्डवानां च भारत ॥ १४ ॥

भारत ! नरेश्वर ! पाण्डवों और आपके पुत्रोंका उस दिन जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसा न कभी देखा गया है और न सुना ही गया है ॥ १४॥

नासीद् रथपथस्तत्र योधैर्युधि निपातितैः। गजैदच पतितैर्नीहौर्गिरिश्रङ्गैरिवादृतः॥१५॥

वहाँ युद्धस्थलमें गिराये हुए योद्धाओं तथा पर्वतके श्याम शिखरोंके समान पड़े हुए हाथियोंसे अवरुद्ध हो जानेके कारण रथोंके आने-जानेके लिये रास्ता नहीं रह गया था।। १५॥

विकोर्णैः कवचैश्चित्रैः शिरस्त्राणैश्च मारिष । युग्रुभे तद् रणस्थानं शरदीव नभस्तलम् ॥ १६॥

माननीय महाराज ! इधर-उधर बिखरे हुए विचित्र कवचों तथा शिरस्त्राणों (लोहेके टोपों) से वह रणभूमि शरद्श्रमुतुमें तारिकाओंसे विभूषित आकाशकी माँति शोभा पाने लगी ॥ १६॥

विनिर्भिन्नाः शरैः केचिद्नत्रापीडप्रकर्षिणः। अभीताः समरे शत्रूनभ्यधावन्त दर्षिताः॥१७॥

कुछ वीर बाणोंसे विदीर्ण होकर आँतोंमें उठनेवाली पीड़ासे अत्यन्त कष्ट पानेपर भी समरभूमिमें निर्भय तथा दर्प- युक्त भावसे शत्रुओंकी ओर दौड़ रहे थे ॥ १७ ॥

तात भ्रातः सखे बन्धो वयस्य मम मातुल । मा मां परित्यजेत्यन्ये चुकुशुः पतिता रणे॥ १८॥

कितने ही योद्धा रणभूमिमें गिरकर इस प्रकार आर्त-भावसे स्वजनोंको पुकार रहे थे—'तात! भ्रातः! सखे! बन्धो! मेरे मित्र! मेरे मामा! मुझे छोड़कर न जाओ'॥ अथाभ्येहित्वमागच्छ किं भीतोऽसि क यास्यसि।

अथाभ्याहत्वमागच्छाक भाताऽस्य क्रयास्यासः। स्थितोऽहं समरे मा भैरिति चान्ये विचुकुद्यः॥ १९॥ दूसरे सैनिक यों चिछा रहे थे—'अरे आओ, मेरे पास आओ, क्यों डरे हुए हो ? कहाँ जाओगे ? मैं संग्राममें डटा हुआ हूँ । तुम भय न करों ॥ १९॥

तत्र भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकार्मुकः। मुमोच वाणान् दीप्तात्रानहीनाशीविषानिव ॥ २०॥

वहाँ शान्तनुनन्दन भीष्म अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषधर सर्पोंके समान भयंकर एवं प्रज्वलित वाणोंकी निरन्तर वर्षा कर रहे थे ॥ २०॥

दारैरेकायनीकुर्वन् दिद्याः सर्वा यतव्रतः। जघान पाण्डवरथानादिक्य भरतर्पम ॥ २१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उत्तम व्रतका पालन करनेवाले भीष्म सम्पूर्ण दिशाओंको बाणोंसे व्याप्त करते हुए पाण्डव-पक्षीय रथियोंको अपना नाम सुना-सुनाकर मारने लगे ॥ २१ ॥

स नृत्यन् वै रथोपस्ये दर्शयन् पाणिलाघवम्। अलातचक्रवद् राजंस्तत्र तत्र सा दर्यते ॥ २२ ॥

राजन् ! उस समय भीष्म अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए रथकी बैठकपर तृत्य-सा कर रहे थे। घूमते हुए अलात-चक्रकी माँति वे यत्र-तत्र सर्वत्र दिखायी देने लगे ॥ २२॥ तमेकं समरे शूरं पाण्डवाः खंजयैः सह।

अनेकशतसाहस्रं समपश्यन्त लाघवात्॥२३॥

युद्धमें शूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे तथापि सुंजर्यी-सिंहत पाण्डवोंको वे अपनी फ़र्तीके कारण कई लाख व्यक्तियों-के समान दिखायी दिये ॥ २३ ॥ .

मायाकृतात्मानिमव भीष्मं तत्र सा मेनिरे। पूर्वस्यां दिशि तं दृष्ट्वा प्रतीच्यां दृदयुर्जनाः॥ २४॥

लोगोंको ऐसा मालूम हो रहा था कि रणक्षेत्रमें भीष्मजीने मायासे अपनेको अनेक रूपोंमें प्रकट कर लिया है। जिन लोगोंने उन्हें पूर्वदिशामें देखा था, उन्हीं लोगोंको आँख फिरते ही वे पश्चिममें दिखायी दिये॥ २४॥

उदीच्यां चैवमालोक्य दक्षिणस्यां पुनः प्रभो । एवं स समरे शुरो गाङ्गेयः प्रत्यदृश्यत ॥ २५॥

प्रभो ! बहुतोंने उन्हें उत्तर दिशामें देखकर तत्काल ही दक्षिण दिशामें भी देखा । इस प्रकार समरभूमिमें वे श्र्रवीर गङ्गानन्दन भीष्म सब ओर दिखायी दे रहे थे ॥ २५ ॥ न चैयं पाण्डवेयानां कश्चिच्छक्तोति वोश्चितुम्।

विशिखानेव प्रयन्ति भीष्मचापच्युतान् बहून्॥ २६॥ पाण्डवोंमेंसे कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था। सब लोग भीष्मजीके धनुपसे छूटे हुए बहुसंख्यक बाणोंको ही देखते थे॥ २६॥

कुर्वाणं समरे कर्म सूद्यानं च वाहिनीम्। ज्याकोशन्त रणे तत्र नरा बहुविधा वहु॥२७॥ अमानुषेण रूपेण चरन्तं पितरं तव। उस समय रणक्षेत्रमें अद्भुत कर्म करते हुए आपके ताऊ भीष्म अमानुषरूपमे विचरते तथा पाण्डवसेनाका संहार करते थे। वहाँ अनेक प्रकारके मनुष्य उनके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी बातें कर रहे थे॥ २७ ई॥

#### शालभा इव राजानः पतन्ति विधिचोदिताः ॥ २८ ॥ भीषमाग्निमभिसंकुद्धं विनाशाय सहस्रशः।

वहाँ विधातासे प्रेरित होकर पतंगोंके समान सहस्तों राजा क्रोधमें भरे हुए भीष्मरूपी प्रचण्ड अग्निमें अपने विनाशके लिये स्वयं ही आ गिरते थे ॥ २८५ ॥

### न हि मोघः शरः कश्चिदासीद् भीष्मस्य संयुगे ॥ २९ ॥ नरनागाश्वकायेषु वहुत्वालुघुयोधिनः ।

युद्धमें मनुष्यों, हाथियों और घोड़ोंके शरीरोंपर चलाया हुआ भीष्मका कोई भी बाण व्यर्थ नहीं होता था। एक तो उनके पास वाण बहुत थे और दूसरे वे बड़ी फुर्तींसे चलाते थे॥२९३॥

#### (प्रच्छादयञ्शरान् भीष्मोनिशितान् कङ्कपत्रिणः।) भिनत्त्येकेन वाणेन सुमुखेन पतित्रणा॥३०॥ गजकण्टकसंनद्धं वज्रेणेव शिलोचयम्।

भीष्म कंकपत्रसे युक्त बहुसंख्यक तीले बाणोंको युद्धमें विलेर रहे थे। वे एक ही पंलयुक्त सीधे बाणसे लोहे- की झूलसे युक्त हाथीको भी विदीर्ण कर डालते थे। जैसे इन्द्र महान् पर्वतको अपने वज्रसे विदीर्ण कर देते हैं।।३०६॥ द्वौ जीनपि गजारोहान् पिण्डितान् वर्मितानिष॥ ३१॥ नाराचेन सुमुक्तेन निज्ञधान पिता तव।

आपके ताऊ भीष्म अच्छी तरहसे छोड़े हुए एक ही नाराचके द्वारा एक जगह वैठे हुए दो-तीन हाथी-सवारोंको कवच धारण किये होनेपर भी छेद डालते थे॥ यो भीष्मं नरव्याद्रमभ्येति युधि कश्चन॥ ३२॥ मुहूर्तदृष्टः स मया पतितो भुवि दृश्यते।

जो कोई भी योदा नरश्रेष्ठ भीष्मके सम्मुख आ जाता। वह मुझे एक ही मुहूर्तमें खड़ा दिखायी देकर उसी क्षण धरतीपर लोटता दिखायी देता था ॥ ३२३ ॥

### एवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचमूः॥ ३३॥ भीष्मेणातुळवीर्येण व्यशीर्यत सहस्रधा।

इस प्रकार अतुल पराक्रमी मीष्मके द्वारा मारी जाती हुई धर्मराज युधिष्ठिरकी वह विशाल वाहिनी सहस्रों भागोंमें बिखर गयी ॥ ३३५ ॥

### प्राकम्पत महासेना शरवर्षेण तापिता ॥ ३४॥ पश्यतो वासुदेवस्य पार्थस्याथ शिखण्डिनः।

उनकी बाण-वर्षांसे संतप्त हो पाण्डवोंकी वह महती सेना श्रीकृष्ण, अर्जुन और शिखण्डीके देखते-देखते काँपने लगी।।

वर्तमानाऽपि ते वीरा द्रवमाणान् महारथान् ॥ ३५॥ नाशकुवन् वारयितुं भीष्मवाणप्रपीडितान्।

वे सब वीर वहाँ मौजूद होते हुए भी भीष्मके वाणोंसे अत्यन्त पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारिथयोंको रोकने-में समर्थ न हो सके ॥ ३५%॥

#### महेन्द्रसमवीर्येण वध्यमाना महाचमूः॥ ३६॥ अभज्यत महाराज न च द्वौ सह धावतः।

महाराज ! महेन्द्रके समान पराक्रमी भीष्मकी मार खाकर वह विशाल सेना इस प्रकार तितर-वितर हुई कि उसके दो-दो सैनिक भी एक साथ नहीं भाग सकते थे ॥ ३६ ई ॥ आविद्धनरनागाइवं पतितष्वजक्रवरम् ॥ ३७॥

अनीकं पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्।

मनुष्यः हाथी और घोड़े सभी बाणोंसे छिद गये थे। रथके घ्वज और क्वर टूटकर गिर चुके थे। इस प्रकार पाण्डवोंकी सेना अचेत-सी होकर हाहाकार कर रही थी॥ जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा॥ ३८॥ प्रियं सखायं चाकन्दे सखा दैववळान्कृतः।

इस युद्धमें दैवके वशीभृत होकर पिताने पुत्रको, पुत्रने पिताको और मित्रने प्रिय मित्रको मार डाला ॥ ३८५ ॥ विमुच्य कवचान्यन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः ॥ ३९ ॥ विमुक्तकेशा धावन्तः प्रत्यदृश्यन्त भारत ।

भारत ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके बहुत-से सैनिक कवच खोलकर वाल बिखेरे इधर-उधर दौड़ते दिखायी देते थे ॥ तद् गोकुलिमवोद्धान्तमुद्धान्तरथय्थपम् ॥ ४० ॥ दहशे पाण्डुपुत्रस्य सैन्यमार्तखरं तदा । प्रभज्यमानं सैन्यं तु हृष्ट्या याद्वनन्द्नः ॥ ४१ ॥ उवाच पार्थं वीभत्सुं निगृह्य रथमुत्तमम् ।

उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी वह सेना व्याकुल होकर भटकती हुई गौओंके समूहकी भाँति आर्तस्वरसे हाहा-कार करती हुई देखी गयी । कितने ही रथयूथपित भी किंकर्तव्यविमृद् होकर घूम रहे थे । अपनी सेनामें इस प्रकार भगदड़ मची हुई देख यदुकुलनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने अपने उत्तम रथको खड़ा करके कुन्ती पुत्र अर्जुनसे कहा – ।४०-४१ है। अयं स कालः सम्प्राप्तः पार्थ यस्ते ऽभिकाङ्कितः॥ ४२॥ प्रहरस्व नरव्यात्र न चेन्मोहाद् विमुह्यसे ।

'पुरुषिंद ! जिसकी तुम दीर्चकालसे अभिलाघा करते थे, वही यह अवसर प्राप्त हुआ है । यदि तुम मोहसे किंकर्तव्य-विमूढ़ नहीं हो गये हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो ॥ यत् त्वया कथितं वीर पुरा राज्ञां समागमे ॥ ४३॥ भीष्मद्रोणमुखान सर्वान् धार्तराष्ट्रस्य सैनिकान्।

सानुबन्धान् हिन्यामि ये मां योत्स्यन्ति संयुगे॥ ४४॥

इति तत् कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिंदम । वीभत्सो पद्य सैन्यं स्वं भड़गमानं ततस्ततः ॥ ४५ ॥

्वीर ! पहले राजाओं की मण्डलीमें तुमने जो यह कहा या कि जो मेरे साथ संग्रामभूमिमें उतरकर युद्ध करेंगे, दुर्योधनके उन भीष्म, द्रोण आदि समस्त सैनिकों को मैं सगे-सम्बन्धियों महित मार डल्ट्रॅगा। रे ज्ञानुसूदन कुन्तीनन्दन ! अपनी उस बातको सत्य कर दिग्वाओ । अर्जुन ! देखो, तुम्हारी सेना इघर-उधर भाग रही है ॥ ४३–४५॥

द्रवनश्च महीपालान् पद्य यौधिष्टिरे बले। हृष्टा हि भीष्मं समरे ज्यात्ताननमिवान्तकम् ॥ ४६॥ भयार्ताः प्रपलायन्ते सिंहात् श्लुद्रमृगा इव।

समरभृभिमें मुँह बाये हुए कालके समान भीष्मको देखकर युधिष्टिरकी सेनामें भागते हुए इन राजाओंकी ओर दृष्टियात करो । ये सिंहसे डरे हुए क्षुद्र मृगोंकी भाँति भयसे आतुर होकर पलायन कर रहे हैं? ॥ ४६ है ॥

पवमुक्तः प्रत्य्वाच वासुदेवं धनंजयः ॥ ४७ ॥ नोह्याश्वान यतो भीष्मो विगाहैनद बलार्णवम्।

पातियध्यामि दुर्धर्षे वृद्धं कुरुपितामहम्॥ ४८॥

वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया— भगवन् ! इन घोड़ोंको हाँककर वहीं ले चलिये, जहाँ भीष्म मौजूद हैं । इस सेनारूपी समुद्रमें प्रवेश कीजिये । आज मैं कुरुकुलके बृद्ध पितामह दुर्घर्ष वीर भीष्म-को रथसे नीचे गिरा दूँगां ॥ ४७-४८ ॥

संजय उवाच

तनोऽश्वान् रजनप्रख्यान् नोदयामास माधवः। यतो भीष्मरथो राजन् दुष्प्रेक्ष्यो रदिमवानिव॥ ४९॥

संजय करते हैं—राजन्! तब भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके चाँदीके समान सफेद घोड़ोंको उसी दिशाकी ओर हाँका, जिन ओर भीष्मजीका रथविद्यमान्था। सूर्यकी भाँति उस रथकी ओर आँख उठाकर देखना भी कठिन था।

ततस्तत् पुनरावृत्तं युधिष्ठिरवलं महत्। दृष्ट्रा पार्थं महावाहुं भीष्मायोद्यतमाहवे॥ ५०॥

उस समय महावाहु अर्जुनको समरभूमिमें भीष्मसे लोहा लेनेके लिये उद्यत देख युधिष्ठिरकी वह विशाल सेना पुनः लौट आयी ॥ ५० ॥

ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठ सिंहवद् विनदन् मुहुः। धनंजयरथं शीव्रं शरवर्षेरवाकिरत्॥ ५१॥

कुरुश्रेष्ठ ! तदनन्तर भीष्म सिंहके समान बारंबार गर्जना करते हुए अर्जुनके स्थपर शीष्रतापूर्वक बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ५१ ॥

क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारिथः। शरवर्षेण महता संछन्नो न प्रकाशते॥ ५२॥ उस महान् बाणवर्णासे एक ही क्षणमें वोड़े और सारिध-सहित आच्छादित होकर अर्जुनका स्थ किसीकी दृष्टिमें नहीं आता था ॥ ५२॥

वासुदेवस्त्वसम्भ्रान्तो धैर्यमास्थाय सत्त्ववान् । चोद्यामास तानश्वान् विचितान् भीष्मसायकैः॥५३॥

परंतु शक्तिशाली भगवान् श्रीकृष्ण तनिक भी घवराहटमें न पड़कर घैर्यका सहारा ले उन घोड़ोंको हाँकते रहे। यद्यपि भीष्मके बाण उन अश्वोंके सभी अङ्गोंमें धँसे हुए थे।।५३।।

ततः पार्थो धनुर्गृद्य दिव्यं जलदिनःखनम् । पातयामासभीष्मस्य धनुदिछस्वा त्रिभिः शरैः॥ ५४॥

तव अर्जुनने मेघके समान गम्भीर घोष करनेवाले दिव्य धनुषको हाथमें लेकर तीन बाणोंसे मीष्मके धनुषको काट गिराया ॥ ५४ ॥

स च्छित्रधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद् धनुः। निमियान्तरमात्रेण सङ्गं चक्रे पिता तव ॥ ५५ ॥

धनुष कट जानेपर आपके ताऊ कुकतन्दन भीष्मने पलक मारते-मारते पुनः दूसरे विशास धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी ॥

विचकर्प ततो दोभ्यां धनुर्जेठदिनः खनम्। अधास्य तदिष कुद्धश्चिच्छेद धनुरर्जुनः॥ ५६॥

फिर मेघके समान गम्भीर शब्द करनेवाले उस धनुपको दोनों हाथोंसे खींचा। इतनेहीमें कुपित हुए अर्जुनने उनके उस धनुपको भी काट डाला॥ ५६॥

तस्य तत् पूजयामास लाघवं शान्तनोः सुतः। साधु पार्थ महावाहो साधु भोः पाण्डुनन्दन॥ ५७॥ त्वय्येवैतद् युक्तरूपं महत् कर्म धनंजय। प्रीतोऽस्मि सुभृशं पुत्र कुरु युद्धं मया सह॥ ५८॥

अर्जुनकी इस फुर्तीको देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मने वड़ी प्रशंसा की और कहा—'महाबाहु कुन्नीकुमार ! तुम्हें साधुवाद । पाण्डुनन्दन ! घन्यवाद । वेटा ! तुम्हारी इस फुर्तीसे में बहुत प्रसन्न हूँ । धनंजय ! यह महान् कर्म तुम्हारे ही योग्य है । तुम मेरे साथ युद्ध करों ।। ५७-५८ ॥

इति पार्थं प्रशस्याथ प्रगृह्यान्यन्महद् धनुः। मुमोच समरे वीरः शरान् पार्थरथं प्रति॥ ५९॥

इस प्रकार कुन्तीकुमार अर्जुनकी प्रशंसा करके फिर दूनरा विशाल धनुप हाथमें लेकर वीर भीष्मने युद्धस्यलमें उनके रथकी ओर वाण वरसाना आरम्भ किया ॥ ५९ ॥ अद्युक्तियन नामनेती हुयुयाने परं तल्लम् ।

अद्र्शयद् वासुरेवो हययाने परं वलम्। म.धान् कुर्वञ्दारांस्तस्य मण्डलान्याचरल्लघु॥६०॥

भगवान् श्रीकृष्णने घोड़ोंको हाँकनेकी कलामें अपने उत्तम बलका परिचय दिया। वे भीष्मके वाणोंको व्यर्थ करते हुए बड़ी फ़र्तीके साथ रथको मण्डलाकार चलाने लगे। | ६० | । तथा भीष्मस्त सुदृढं वासुदेवधनंजयौ। विवयाध निशितवाँणैः सर्वगात्रेषु भारत॥६१॥

भारत ! तथापि भीष्मने श्रीकृष्ण और अर्जुनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें अपने पैने वाणोंसे गहरे आघात किये ॥ ६१ ॥ धुरुभाते नरव्यात्रौ तौ भीष्मदारविश्वतौ । गोवृषाचिव संरव्धौ विषाणैतिंखिताङ्कितौ ॥ ६२ ॥

भीष्मके वाणोंसे क्षत-विक्षत हो वे नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन क्रोधमें भरे हुए उन दो साँड़ोंके समान सुशोभित हुए। जिनके सम्पूर्ण शरीरमें सींगोंके आघातसे बहुत-से घाव हो गये हों ॥ ६२ ॥ /

पुनश्चापि सुसंरब्धः शरैः शतसहस्रशः। कृष्णयोर्युधि संरब्धो भीष्मोऽथावारयद् दिशः॥ ६३॥

तत्पश्चात् रोषावेशमें भरे हुए भीष्मने सैकड़ों-हजारों बाणोंकी वर्षा करके युद्रभूमिमें श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित एवं अवरुद्ध कर दिया ॥ ६३॥

वार्णेयं च शरैस्तीक्ष्णैः कम्पयामास रोपितः । मुहुरभ्यर्दयन् भीष्मः प्रहस्य खनवत् तदा ॥ ६४ ॥

इतना ही नहीं, रोषमें भरे हुए भीष्मने जोर-जोरसे हँसकर अपने तीखे बाणोंसे बारंबार पीड़ित करते हुए वृष्णि-कुलभूषण श्रीकृष्णको कम्पित-सा कर दिया ॥ ६४ ॥

ततस्तु कृष्णः समरे दृष्ट्वा भीष्मपराक्रमम् । सम्प्रेक्ष्य च महावाद्धः पार्थस्य मृदुयुद्धताम् ६५॥ भीष्मं च शरवर्षाणि सृजन्तमनिशं युधि। प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः॥६६॥ वरान् वरान् विनिञ्चन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्। युगान्तमिव कुर्वाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बले॥६७॥

तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने उस समराङ्गणमें भीष्मका पराक्रम देखकर यह विचार किया कि अर्जुन तो कोमलता-पूर्वक युद्ध कर रहा है और भीष्म युद्धस्थलमें निरन्तर बाणों-की वर्षा कर रहे हैं। ये दोनों सेनाओं के बीचमें आकर तपते हुए सूर्यकी भाँति सुशोभित होते और पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके अच्छे-अच्छे सैनिकों को चुन-चुनकर मार रहे हैं। युधिष्ठिरकी सेनामें भीष्मने प्रलयकालका-सा दृश्य उपस्थित कर दिया है॥

अमृष्यमाणो भगवान् केशवः परवीरहा। अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं वलम् ॥ ६८॥ एकाह्या हि रणे भीष्मो नाशयेद् देवदानवान्। किं नुपाण्डुसुतान् युद्धे सवलान् सपदानुगान्॥ ६९॥

यह सब देख और सोचकर शतुवीरोंका संहार करनेवाले अप्रीयम्बरूप भगवान् श्रीकृष्ण सहन न कर सके । उन्होंने मन ही-मन विचार किया कि युधिष्ठिरकी सेनाका अस्तित्व मिटना चाहता है । भीष्म रणभूमिमें एक ही दिनमें सम्पूर्ण देवताओं और दानवोंका नाश कर सकते हैं। फिर सेना और सेवकोंसहित पाण्डवोंको युद्धमें परास्त करना इनके लिये कौन बड़ी बात है ? ॥ ६८-६९ ॥

द्रवते च महासैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः।

एते च कौरवास्तूणं प्रभन्नान् वीक्ष्य सोमकान् ॥ ७० ॥

प्राद्भवन्ति रणे दृष्ट्वा हर्षयन्तः पितामहम्।
सोऽहं भीष्मं निहन्स्यद्य पाण्डवार्थाय दंशितः॥ ७१॥

महात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी यह विशाल सेना भागी जा रही है और ये कौरवलोग रणक्षेत्रमें सोमकोंको शीष्रता-पूर्वक भागते देख पितामहका हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें खदेड़ रहे हैं; अतः आज पाण्डवोंके लिये कवच घारण किया हुआ मैं स्वयं ही भीष्मको मारे डालता हूँ ॥ ७०-७१॥

भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम् । अर्जुनो हि शरैस्तीक्ष्णैर्वध्यमानोऽपि संयुगे ॥ ७२ ॥ कर्तव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात् ।

महामना पाण्डवोंके इस भारी भारको मैं ही दूर करूँगा। अर्जुन इस युद्धमें तीखे वाणोंकी मार खाकर भी भीष्मके प्रति गौरवबुद्धि रखनेके कारण अपने कर्तव्यको नहीं समझ रहा है।। ७२५ ॥

तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामहः। प्रेषयामास संकुद्धः शरान् पार्थरथं प्रति॥ ७३॥

भगवान् श्रीकृष्णके इस प्रकार चिन्तन करते समय अत्यन्त कुपित हुए पितामह भीष्मने अर्जुनके रथपर पुनः बहुत से बाण चलाये ॥ ७३॥

तेषां वहुत्वात् तु भृशं शराणां दिशश्च सर्वाः पिहिता वभूदुः। न चान्तरिक्षं न दिशो न भूमि-र्न भास्करोऽदृश्यत रिहममाली।

वबुश्च वातास्तुमुलाः सध्मा दिशञ्च सर्वाः श्वुभिता वभूबुः॥ ७४॥

उन वाणोंकी अत्यधिकताके कारण उनसे सम्पूर्ण दिशाएँ आच्छादित हो गयीं। न आकाश दिखायी देता था। न दिशाएँ; न तो भूमि दिखायी देती थी और न मरीचिमाली भगवान् भास्करका ही दर्शन होता था। उस समय धूमयुक्त भयंकर हवा चलने लगी। सम्पूर्ण दिशाएँ क्षुच्य हो उठीं॥

द्रोणो विकर्णोऽथ जयद्रथश्च
भूरिश्रवाः कृतवर्मा कृपश्च।
श्रुतायुरम्बष्ठपतिश्च राजा
विन्दानुविन्दौ च सुदक्षिणश्च॥ ७५॥
प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सर्वे
वसातयः श्रुदक्षमाठवाश्च।
किरीटिनं त्वरमाणाऽभिसस्नविनेदेशगाः शान्तनवस्य राज्ञः॥ ७६॥

पहुँचे ॥ ७८ ॥

तय द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भृरिश्रवा, इतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, राजा अम्बय्यपित, विन्द, अनु-विन्द, सुदक्षिण, पूर्वीय नरेशगण, सौवीरदेशीय क्षत्रियगण, वसाति, क्षुद्रक और मालवगण,—ये सभी शान्तनुनन्दन भीष्मकी आज्ञाके अनुसार चलते हुए तुरंत ही किरीटघारी अर्जुनका सामना करनेके लिये निकट चले आये ॥ ७५-७६ ॥

तं वाजिपादातरथौधजालैरनेकसाहस्रशनैद्दर्श ।
किरीटिनं सम्परिवार्यमाणं
शिनेनिष्ठा वारणयूथपैश्च ॥ ७७ ॥
सात्यिकिने दूरसे देखाः किरीटधारी अर्जुन घोड़ेः पैदल
तथा रिथयोंसिहत कई लाख सैनिकोंसे धिर गये हैं। गजराजयूथपितयोंने भी उन्हें सब ओरसे धेर रक्खा है ॥ ७७ ॥

ततस्तु दृष्ट्वार्जुनवासुदेवौ पदातिनागाश्वरथैः समन्तात् । अभिद्रुतौ शस्त्रभृतां वरिष्ठौ शिनिप्रवीरोऽभिससार तूर्णम् ॥ ७८ ॥ तत्पश्चात् पैदलः हाथीः घोड़े और रथौंद्वारा चारौं ओरसे आक्रान्त हुए शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन-को देखकर शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यिक तुरंत वहाँ आ

स तान्यनीकानि महाधनुष्माज्ञितिप्रवीरः सहसाभिषत्य।
चकार साहाय्यमथार्जुनस्य
विष्णुर्यथा वृत्रतिषूद्नस्य॥७९॥
महाधनुर्धर शिनिवीर सात्यिकने सहसा उन सेनाओंके समीप पहुँचकर अर्जुनकी उसी प्रकार सहायता की, जैसे

भगवान् विष्णु वृत्रविनाशक इन्द्रकी सहायता करते हैं ॥७९॥ विशीर्णनागाश्वरथध्वजौदं भीष्मेण वित्रासितसर्वयोधम् । युधिष्ठिरानीकमभिद्रवन्तं

प्रोवाच संदृश्य शिनिप्रवीरः॥ ८०॥

युधिष्ठिरकी सेनाके हाथी। घोड़े, रथ और ध्वजाओंके समृह तितर-वितर हो गये थे। भीष्मने उनके सम्पूर्ण योद्धाओंको भयभीत कर दिया था। इस प्रकार युधिष्ठिरके सैनिकोंको भागते देख शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यिकने उनसे कहा—॥

क श्रित्रया यास्यथ नैष धर्मः सतां पुरस्तात् कथितः पुराणैः। मा स्वां प्रतिक्षां त्यजत प्रवीराः

स्वं वीरधर्म परिपालयध्वम् ॥ ८१ ॥
ध्वित्रयो! कहाँ जा रहे हो १ प्राचीन महापुरुषोंद्वारा यह
श्रेष्ठ क्षत्रियोंका धर्म नहीं वताया गया है । वीरो ! अपनी
प्रतिज्ञा न छोड़ो, अपने वीर-धर्मका पालन करों ॥ ८१ ॥

तान् वासवानन्तरजो निशाम्य
नरेन्द्रमुख्यान् द्रवतः समन्तात् ।
पार्थस्य दृष्टा मृदुयुद्धतां च
भीष्मं च संख्ये समुदीर्यमाणम्॥ ८२॥
अमृष्यमाणः स ततो महात्मा
यशस्तिनं सर्वदशाईभर्ता।
उवाच शैनेयमभिष्रशंसन्

दृष्ट्वा कुरूनापततः समग्रान् ॥ ८३ ॥ इन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्णने उन श्रेष्ठ राजाओं को सब ओर भागते देखा और इस बातपर भी छक्ष्य किया कि अर्जुन तो को मलताके साथ युद्ध कर रहा है और भीष्म इस संग्राममें अधिकाधिक प्रचण्ड होते जा रहे हैं । यह सब देखकर सम्पूर्ण यदुकुलका भरण-पोषण करनेवाले महातमा भगवान् श्रीकृष्ण सहन न कर सके । उन्होंने समस्त कौरवों को सब ओरसे आक्रमण करते देख यशस्त्री वीर सात्पिकिकी प्रशंसा करते हुए कहा—॥ ८२-८३ ॥

ये यान्ति ते यान्तु शिनिप्रवीर येऽपि स्थिताः सात्वत तेऽपि यान्तु । भीष्मं रथात् पश्य निपात्यमानं द्रोणं च संख्ये सगणं मयाद्य ॥ ८४ ॥

'शिनिवंशके प्रमुख वीर ! सात्वतरत्न ! जो भाग रहे हैं, वे भाग जायें । जो खड़े हैं, वे भी चले जायें । (मैं इन लोगोंका भरोसा नहीं करता ।) तुम देखों, मैं अभी संप्राम-भूमिमें सहायकगणोंके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यको रयसे मार गिराता हूँ ॥ ८४ ॥

> न मे रथी सात्वत कौरवाणां कुद्धस्य मुच्येत रणेऽद्य कश्चित्। तसादहं गृद्य रथाङ्गमुत्रं प्राणं हरिष्यामि महावतस्य ॥ ८५॥

'सात्वत वीर ! आज कौरवसेनाका कोई भी रथी कोधमें भरे हुए मुझ कृष्णके हाथसे जीवित नहीं छूट सकता । मैं अपना भयंकर चक्र लेकर महान् व्रतधारी भीष्मके प्राण हर लूँगा ॥ ८५ ॥

निहत्य भीष्मं सगणं तथाऽऽजो
द्रोणं च शैनेय रथप्रवीरौ ।
प्रीतिं करिष्यामि धनंजयस्य
राज्ञश्च भीमस्य तथाश्विनोश्च ॥ ८६ ॥
क्षात्यके ! सहायकगणोंसहित भीष्म और द्रोण—इन
दोनों वीर महारिययोंको युद्धमें मारकर में अर्जुन, राजा
युधिष्ठर, भीमसेन तथा नकुल-सहदेवको प्रसन्न करूँगा ॥

निहत्य सर्वान् धृतराष्ट्रपुत्रां-स्तत्पक्षिणो ये च नरेन्द्रमुख्याः। राज्येन राजानमजातशत्रुं सम्पाद्यिष्याभ्यहमद्य हृष्टः॥ ८७ 'धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा उसके पक्षमें आये हुए सभी श्रेष्ठ नरेशोंको मारकर में प्रसन्नतापूर्वक आज अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरको राज्यसे सम्पन्न कर दूँगा' ॥ ८७ ॥

संजय उवाच

(इतीदमुक्त्वा स महानुभावः सस्मार चकं निशितं पुराणम्। सुदर्शनं चिन्तितमात्रमेव तस्याग्रहस्तं स्वयमाहरोह्॥)

संजय कहते हैं — ऐसा कहकर महानुभाव श्रीकृष्णने अपने पुरातन एवं तीक्ष्ण आयुध सुदर्शनचक्रका स्मरण किया। उनके चिन्तन करने मात्रसे ही वह स्वयं उनके हाथके अग्रभागमें प्रस्तुत हो गया।

ततः सुनामं वसुदेवपुत्रः
स्यंप्रमं वज्रसमप्रभावम् ।
सुरान्तमुचम्य भुजेन चक्रं
रथादवप्दुत्य विस्रुज्य वाहान् ॥ ८८ ॥
संकम्पयन् गां चरणैर्महातमा
वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मम् ।
मदान्ध्रमाजौ समुदीर्णदर्पं
सिंहो जिघांसन्निव वार्णेन्द्रम् ॥ ८९ ॥

उस चक्रकी नाभि बड़ी सुन्दर थी। उसका प्रकाश सूर्यके समान और प्रभाव वज्रके तुल्य था। उसके किनारे छूरेके समान तीक्ष्ण थे। वसुरेवनन्दन महात्मा भगवान् श्रीकृष्ण घोड़ोंकी लगाम छोड़कर हाथमें उस चक्रको बुमाते हुए रयसे कूद पड़े और जिस प्रकार सिंह वढ़े हुए घमंडवाले मदान्ध एवं उन्मत्त गजराजको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर झपटे। उसी प्रकार वे भी अपने पैरोंकी धमकसे पृथ्वीको कॅपाते हुए युद्धस्थलमें भीष्मकी ओर बड़े वेगसे दौड़े॥ ८८-८९॥

सोऽभिद्रवन् भीष्ममनीकमध्ये

कुद्धो महेन्द्रावरज्ञः प्रमाथी।
व्यालम्बिपीतान्तपदश्चकादो

घनो यथा खे तडितावनद्यः॥ ९०॥

देवराज इन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्ण समस्त शत्रुओंको मय डालनेकी शक्ति रखते थे। वे उस सेनाके मध्यभागमें कुपित होकर जिस समय भीष्मकी ओर झपटे, उस समय उनके स्थाम विम्रहपर लटककर हवाके वेगसे फहराता हुआ पीताम्बरका छोर उन्हें ऐसी शोभा दे रहा था, मानो आकाशमें बिजलीसे आवेष्टित हुआ स्थाम मेघ सुशोभित हो रहा हो।। ९०॥

सुदर्शनं चास्य रराज शौरे-स्तचकपद्मं सुभुजोरुनालम्। यथादिपद्मं तरुणार्कवर्णं रराज नारायणनाभिजातम् ॥ ९१ ॥

श्रीकृष्णकी सुन्दर भुजारूपी विशाल नालसे सुशोभित वह सुदर्शनचक कमलके समान शोभा पा रहा था, मानो भगवान् नारायणके नाभिसे प्रकट हुआ प्रातःकालीन सूर्यके समान कान्तिवाला आदिकमल प्रकाशित हो रहा हो ॥९१॥

तत् कृष्णकोपोदयसूर्यवुद्धं क्षुरान्ततीक्ष्णात्रसुजातपत्रम् । तस्यैव देहोरुसरःप्रसृद्धं

रराज नारायणबाहुनालम् ॥ ९२ ॥

श्रीकृष्णके क्रोधरूपी सूर्योदयसे वह कमल विकसित हुआ था। उसके किनारे छूरेके समान तीक्ष्ण थे। वे ही मानो उसके सुन्दर दल थे। भगवान्के श्रीविग्रहरूपी महान् सरोवरमें ही वह बढ़ा हुआ था और नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण-की बाहुरूपी नाल उसकी शोभा बढ़ा रही थी॥ ९२॥

> तमात्त्तचकं प्रणदन्तमुचैः कुद्धं महेन्द्रावरजं समीक्ष्य। सर्वाणि भूताति भृशं विनेदुः क्षयं कुरूणामिव चिन्तयित्वा॥९३॥

महेन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्ण कुपित हो हाथमें चक्र उठाये बड़े जोरसे गरज रहे थे। उन्हें इस रूपमें देखकर कौरवोंके संहारका विचार करके सभी प्राणी हाहाकार करने छगे॥ ९३॥

> स वासुरेवः प्रगृहीतचकः संवर्तयिष्यन्निव सर्वलोकम्। अभ्युत्पत्तल्ले किगुरुर्वभासे भूतानि घक्ष्यन्निव धूमकेतुः॥ ९४॥

वे जगद्गुरु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हाथमें चक्र हे मानो सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेके लिये उद्यत थे और समस्त प्राणियोंको जलाकर भस्म कर डालनेके लिये उठी हुई प्रलयाग्नि-के समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ९४॥

> तमाद्रवन्तं प्रगृहीतचकं दृष्ट्वा देवं शान्तनवस्तदानीम् । असम्भ्रमं तद् विचकर्ष दोभ्यीं महाधनुर्गाण्डिवतुल्यघोषम् ॥ ९५॥

भगवान्को चक्र लिये अपनी ओर वेगपूर्वक आते देख शान्तनुनन्दन भीष्म उस समय तिनक भी भय अथवा घवराहटका अनुभव न करते हुए दोनों हाथोंसे गाण्डीव धनुषके समान गम्भीर घोष करनेवाले अपने महान् धनुषको खींचने लगे।। ९५॥

> उवाच भीष्मस्तमनन्तपौरुषं गोविन्द्माजावविमूदचेताः

पहोहि देवेश जगन्निवास नमोऽस्तु ते माधव चक्रपाणे ॥ ९६ ॥ प्रसद्य मां पातय लोकनाथ रथोत्तमात् सर्वशरण्य संख्ये ॥ ९७ ॥

उस समय युद्ध स्थलमें भीष्मके चित्तमें तिनक भी मोह नहीं था। वे अनन्त पुरुषार्थशाली मगवान् श्रीकृष्णका आहु।न करते हुए बोले— आइये, आइये, देवेश्वर! जगन्निवास! आपको नमस्कार है। हाथमें चक लिये आये हुए माधव! सबको शरण देनेवाले लोकनाथ! आज युद्धभूमिमें बलपूर्वक इस उत्तम रथसे मुझे मार गिराइये॥ ९६-९७॥

त्वया हतस्यापि ममाच कृष्ण
श्रेयः पर्रास्मिन्निह चैव होके।
सम्भावितोऽस्म्यन्धकवृष्णिनाथ
होकेस्त्रिभिर्वोर तवाभियानात्॥ ९८॥
श्रीकृष्ण ! आज आपके हाथसे यदि मैं मारा जाऊँगा
तो इहलोक और परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा। अन्यक
और वृष्णिकुलकी रक्षा करनेवाले वीर ! आपके इस आक्रमणसे तीनों लोकोंमे मेरा गौरव बढ़ गया'॥ ९८॥

रथादवप्दुत्य ततस्त्वराचान् पार्थोऽप्यनुद्धत्य यदुप्रवीरम् । जत्राह पीनोत्तमलम्बबाहुं बाह्वोहीरं व्यायतपीनबाहुः ॥ ९९ ॥

मोटी, लंबी और उत्तम भुजाओंवाले यदुकुलके श्रेष्ठ वीर भगवान् श्रीकृष्णको आगे बढ़ते देख अर्जुन भी बड़ी उतावलीके साथ रथसे कूदकर उनके पीछे दौड़े और निकट जाकर भगवान्की दोनों वाहें पकड़ लीं। अर्जुनकी भुजाएँ भी मोटी और विशाल थीं॥ ९९॥

> निगृह्यमाणश्च तदाऽऽदिदेवो भृदां सरोषः किल चात्मयोगी। आदाय वेगेन जगाम विष्णु-र्जिष्णुं महावात इवैकवृक्षम्॥१००॥

आदिदेव आत्मयोगी भगवान् श्रीकृष्ण वहुत रोपमें भरे हुए थे। वे अर्जुनके पकड़नेपर भी रुक न सके। जैसे आँधी किसी वृक्षको खींचे लिये चली जाय, उसी प्रकार वे भगवान् विष्णु अर्जुनको लिये हुए ही बड़े वेगसे आगे बढ़ने लगे॥

पार्थस्तु विष्टभ्य वलेन पादौ
भीष्मान्तिकं तूर्णमभिद्रवन्तम्।
वलान्निजयाह हरिं किरीटी
परेऽथ राजन् दशमे कथिश्चत्॥१०१॥

राजन् ! तब किरीटघारी अर्जुनने भीष्मके निकट बहे वेगसे जाते हुए श्रीहरिके चरणोंको यलपूर्वक पकड़ लिया और किसी प्रकार दसवें कदमपर पहुँचते-पहुँचते उन्हें रोका॥ अवस्थितं च प्रणिपत्य कृष्णं प्रीतोऽर्जुनः काञ्चनचित्रमाली। उवाच कोपं प्रतिसंहरेति गतिर्भवान् केशव पाण्डवानाम्॥१०२॥

जब श्रीकृष्ण खड़े हो गये, तब सुवर्णका विन्तित्र हार पहने हुए अर्जुनने अत्यन्त प्रसन्त हो उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा—'केराव! आप अपना क्रोध रोकिये। प्रभो! आप ही पाण्डवोंके परम आश्रय हैं॥ १०२॥

> न हास्यते कर्म यथाप्रतिशं पुत्रैः शपे केशव सोद्देश्च । अन्तं करिष्यामि यथा कुरूणां त्वयाहमिन्द्रानुज सम्प्रयुक्तः ॥ १०३॥

'केशव ! अब मैं अपनी प्रतिज्ञाके अनुमार कर्तव्यका पालन करूँगाः उसका त्याग कभी नहीं करूँगा । यह बात मैं अपने पुत्रों और भाइयोंकी शपथ खाकर कहता हूँ । उपेन्द्र ! आपकी आज्ञा मिलनेपर मैं समस्त कीरवोंका अन्त कर डालूँगां ।। १०३ ॥

ततः प्रतिक्षां समयं च तस्य जनार्दनः प्रीतमना निराम्य। स्थितः प्रिये कौरवसत्तमस्य रथं सचकः पुनराहरोह ॥१०४॥ अर्जुनकी यह प्रतिज्ञा और कर्तव्य-पालनका यह निश्चय सुनकर भगवान् श्रीकृष्णका मन प्रसन्न हो गया। वे कुरु- श्रेष्ठ अर्जुनका प्रिय करनेके लिये उद्यत हो पुनः चक्र लिये रयपर जा बैठे ॥ १०४॥

स तानभीषून् पुनराददानः प्रगृद्ध राह्वं द्विपतां निहन्ता । निनादयामास ततो दिराश्च स पाञ्चजन्यस्य रवेण शौरिः ॥१०५॥

शत्रुओंका संहार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने पुनः घोड़ोंकी बागडोर सँभाली और पाञ्चजन्य शङ्ख लेकर उसकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित कर दिया॥ १०५॥

व्याविद्धनिष्काङ्गद्कुण्डलं तं रजोविकीर्णाञ्चितपद्मनेत्रम् । विद्युद्धदंष्ट्रं प्रगृहीतशङ्खं विचुकुद्युः प्रेक्ष्य कुरुप्रवीराः ॥१०६॥

उस समय उनके कण्ठका हार, भुजाओं के वाज्यन्द और कानों के कुण्डल हिलने लगे थे। उनके कमलके समान सुन्दर नेत्रोंपर सेनासे उठी हुई धूल विखरी थी। उनकी दन्तावली शुद्ध एवं स्वच्छ थी और उन्होंने अपने हाथमें शङ्ख ले रक्खा था। उस अवस्थामें श्रीकृष्णको देखकर कौरवपक्षके प्रमुख वीर कोलाहल कर उठे॥ १०६॥

मृदङ्गभेरीपणवप्रणादा नेमिस्ता दुन्दुभिनिःस्वनाश्च। सर्सिह्नादाश्च वभूबुख्याः सर्वेष्वनीकेषु ततः कुरूणाम् ॥१०७॥

तत्पश्चात् कौरवोंके सम्पूर्ण सैन्यदलों मृदंगः भेरीः पणव तथा दुन्दुभिकी ध्विन होने लगी। रथके पहियोंकी वरवराहट सुनायी देने लगी। वे सभी शब्द वीरोंके सिंह-नादसे मिलकर अत्यन्त उग्र प्रतीत हो रहे थे॥ १०७॥

> गाण्डीवघोषः स्तनयित्तुकरूपो जगाम पार्थस्य नभो दिशश्च। जग्मुश्च वाणा विमलाः प्रसन्नाः सर्वा दिशः पाण्डवचापमुक्ताः ॥१०८॥

अर्जुनके गाण्डीव धनुषका गम्भीर घोष मेघकी गर्जनाके समान आकाश तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें फेल गया तथा उनके धनुषसे छूटे हुए निर्मल एवं खच्छ वाण सम्पूर्ण दिशाओंमें बरसने लगे ॥ १०८॥

> तं कौरवाणामधिपो जवेन भीष्मेण भूरिश्रवसा च सार्घम्। अभ्युचयाबुचतवाणपाणिः

कक्षं दिधक्षन्तिव धूमकेतुः ॥१०९॥ उस समय कौरवराज दुर्योधन द्दाथमें धनुष-बाण लिये बड़े वेगसे अर्जुनके सामने आयाः मानो घास-फूँसको जलानेके लिये प्रज्वलित आग बढ़ती चली आ रही हो । भीष्म और भूरिश्रवाने भी दुर्योधनका साथ दिया ॥ १०९॥

> अथार्जुनाय प्रजिघाय भल्लान् भूरिश्रवाः सप्त सुवर्णपुङ्खान् । दुर्योधनस्तोमरमुत्रवेगं

शाल्यो गदां शान्तनवश्च शक्तिम्॥११०॥

तदनन्तर भूरिश्रवाने सोनेकेपंखसे युक्त सात भल्ल अर्जुनपर चलाये । दुर्योधनने भयंकर वेगशाली तोमरका प्रहार किया । शस्यने गदा और शान्तनुनन्दन भीष्मने शक्ति चलायी ॥

> स सप्तभिः सप्त शरप्रवेकान् संवार्य भूरिश्रवसा विस्रशन्। शितेन दुर्योधन्वाहुमुक्तं

श्चरेण तत् तोमरमुन्ममाथ ॥१११॥ अर्जुनने सात वाणोंसे भूरिश्रवाके छोड़े हुए सातों भल्लों-को काटकर तीखे छूरेसे दुर्योधनकी भुजाओंसे मुक्त हुए उस तोमरको भी नष्ट कर दिया ॥ १११॥

ततः शुभामापततीं स शक्ति विद्युत्प्रभां शान्तनचेन मुक्ताम् । गदां च मदाधिपबाहुमुक्तां द्वाभ्यां शराभ्यां निचकर्तं वीरः॥११२॥ तत्पश्चात् वीर अर्जुनने शान्तनुनन्दन भीष्मकी छोड़ी हुई विजलीके समान चमकीली और शोभामयी शक्तिको तथा मद्रराज शल्यकी भुजाओं से मुक्त हुई गदाको भी दो वाणोंसे काट डाला ॥

> ततो भुजाभ्यां वलवद् विकृष्य चित्रं धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम् । माहेन्द्रमस्त्रं विधिवत् सुघोरं प्रादुश्चकाराद्धतमन्तरिक्षे ॥११३॥

तदनन्तर अप्रमेय शक्तिशाली विचित्र गाण्डीव धनुषको दोनों भुजाओंसे बलपूर्वक खींचकर अर्जुनने विधिपूर्वक अत्यन्त भयंकर माहेन्द्र अस्त्रको प्रकट किया। वह अद्भुत अस्त्र अन्तरिक्षमें चमक उठा॥ ११३॥

> तेनोत्तमास्त्रेण ततो महातमा सर्वाण्यनीकानि महाधनुष्मान् । शरौघजालैर्विमलाग्निवर्णै-

> > र्निवारयामास किरीटमाली ॥११४॥

फिर किरीटघारी महामना महाधनुर्धर अर्जुनने उस उत्तम अस्त्रद्वारा निर्मल एवं अग्निके समान प्रज्वलित वाणोंका जाल-सा विछाकर कौरवोंके समस्त सैनिकोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ ११४ ॥

> शिलीमुखाः पार्थधनुःत्रमुक्ता रथान् ध्वजात्राणि धनूंपिबाहून् । निकृत्य देहान् विविद्युः परेषां नरेन्द्रनागेन्द्रतुरङ्गमाणाम् ॥११५॥

अर्जुनके धनुषसे छूटे हुए बाण शत्रुओंके रथः ध्वजाग्रः धनुष और बाहु काटकर नरेशों गजराजों तथा घोड़ोंके शरीरोंमें घुसने छगे ॥ ११५॥

> ततो दिशः सोऽनुदिशश्च पार्थः शरैः सुधारैः समरे वितत्य। गाण्डीवशब्देन मनांसि तेषां किरीटमाली व्यथयाञ्चकार॥११६॥

तदनन्तर तीखी धारवाले बागोंसे युद्ध खलमें सम्पूर्ण दिशाओं और कोणोंको आन्छादित करके किरीटधारी अर्जुनने गाण्डीब धनुषकी टंकारसे कौरवोंके मनमें भारी न्यथा उत्पन्न कर दी॥

> तिस्मस्तथा घोरतमे प्रवृत्ते शङ्खस्वना दुन्दुभिनिःस्वनाश्च। अन्तर्हिता गाण्डिवनिःस्वनेन

बभूबुरुग्राइवरथप्रणादाः ॥११७॥

इस प्रकारके उस अत्यन्त भयंकर युद्धमें शङ्क ध्विनि, दुन्दुभि ध्विन तथा घोड़ों और रथके पहियोंके भयंकर शब्द गाण्डीव धनुषकी टंकारके सामने दव गये ॥ ११७॥

गाण्डीवशव्दं तमथो विदित्वा विराटराजप्रमुखाः प्रवीराः। पाञ्चालराजो द्रुपदश्च वीर-स्तं देशमाजग्मुरदीनसत्त्वाः॥११८॥

तव उस गाण्डीवके शब्दको पहचानकर राजा विराट आदि प्रमुख वीर और वीरवर पाञ्चालराज द्रुपद—ये सभी उदारचित्त नरेश उस स्थानपर आ गये ॥ ११८ ॥

> सर्वाणि सैन्यानि तु तावकानि यतो यतो गाण्डिवजः प्रणादः । ततस्ततः संनतिमेव जग्मु-र्न तं प्रतीपोऽभिससार कश्चित् ॥११९॥

जहाँ-जहाँ गाण्डीव धनुषकी टंकार होती वहाँ वहाँ आप-के सारे सैनिक मस्तक टेक देते थे । कोई भी उनके प्रतिकूल आक्रमण नहीं करता था ॥ ११९॥

तस्मिन् सुघोरे नृपसम्प्रहारे
हताः प्रवीराः सरथाद्वस्ताः ।
गजाश्च नाराचिनपाततप्ता
महापताकाः ग्रुभरुक्मकक्ष्याः ॥१२०॥
परीतसत्त्वाः सहसा निपेतुः
किरीटिना भिन्नतजुत्रकायाः ।
दढं हताः पत्रिभिरुप्रवेगैः
पार्थेन भल्लैविंमलैः शिताग्रैः ॥१२१॥

राजाओं के उस भयानक संग्राममें रथ, घोड़े और सारिथ-सिंहत बड़े-बड़े वीर मारे गये। सुन्दर सुनहरे रस्सोंसे कसे हुए, बड़ी-बड़ी पताकाओं वाले हाथी नाराचोंकी मारसे पीड़ित हो शक्ति और चेतना खोकर सहसा धराशायी हो गये। कुन्तीकुमार अर्जुनके भयंकर वेगवाले तीखे एवं पंखयुक्त निर्मल भल्लोंसे गहरी चोट पड़नेपर कवच और शरीर दोनों-के विदीण हो जानेसे कौरव सैनिक सहसा प्राणशून्य होकर गिर जाते थे॥ १२०-१२१॥

निरुत्तयन्त्रा निहतेन्द्रकीला
ध्वजा महान्तो ध्वजिनीमुखेषु ।
पदातिसङ्घाश्च रथाश्च संख्ये
हयाश्च नागाश्च धनंजयेन ॥१२२॥
बाणाहतास्तूर्णमपेतसत्त्वा
विष्टभ्य गात्राणि निपेतुक्व्याम् ।
ऐन्द्रेण तेनास्त्रवरेण राजन्
महाहवे भिन्नतनुत्रदेहाः ॥१२३॥
युद्धके मुहानेपर जिनके यन्त्र कट गये और इन्द्रकील नष्ट हो गये थे, ऐसे बड़े-बड़े ध्वज छिन्न-भिन्न होकर गिरने लगे । उस संग्राममें अर्जुनके बाणोंसे घायल पैदलोंके समृहः

रथी, घोड़े और हाथी शीघ ही सत्त्वशून्य होकर अपने अङ्गोंको पकड़े हुए पृथ्वीपर गिरने लगे। राजन ! उस महान् ऐन्द्रास्त्रसे समरभूमिमें सभी सैनिकोंके शरीर और कवच छिन्न-भिन्न हो गये॥ १२२-१२३॥

ततः शरीघैनिंशितैः किरीटिना नृदेहशस्त्रक्षतलोहितोदा । नदी सुघोरा नरमेदफेना प्रवर्तिता तत्र रणाजिरे वै॥१२४॥

उस समय समराङ्गणमें किरीटघारी अर्जुनने अपने तीखे वाणसमूहोंद्वारा योदाओं के शरीरमें लगे हुए आघातसे निकलनेवाले रक्तकी एक भयंकर नदी बहा दी; जिसमें मनुष्योंके मेदे फेनके समान जान पड़ते थे ॥ १२४॥

> वेगेन सातीव पृथुप्रवाहा परेतनागाश्वदारीररोधा । नरेन्द्रमज्जोच्छ्रितमांसपङ्का प्रभूतरक्षोगणभूतसेविता ॥१२५॥

वह नदी बड़े वेगसे वह रही थी। उसका प्रवाह पुष्ट या। मरे हुए हायी, घोड़ोंके शरीर तटोंके समान प्रतीत होते थे। राजाओंके मजा और मांस की चड़के समान थे। बहुत से राक्षस और भूतगण उसका सेवन करते थे।।१२५॥

> शिरःकपालाकुलकेशशाद्वला शरीरसङ्घातसहस्रवाहिनी । विशीर्णनानाकवचोर्मिसंकुला नराश्वनागास्थिनिकृत्तशर्करा ॥१२६॥

मुदोंकी खोपड़ियोंके केश सेवारका भ्रम उत्पन्न करते थे। सहस्रों शरीर उसमें जल-जन्तुओंके समान वह रहे थे। छिन्न-भिन्न होकर विखरे हुए कवच लहरोंके समान उसमें सर्वत्र व्याप्त थे। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियोंकी कटी हुई हड्डियाँ छोटे-छोटे कंकड़-पत्यरोंका काम देरही यीं॥ १२६॥

> श्वकङ्कशालावृकगृधकाकैः कन्यादसङ्घेश्व तरक्षुभिश्च। उपेतकूलां ददशुर्मगुष्याः कृरां महावैतरणीप्रकाशाम्॥१२७॥

उसके दोनों किनारोंपर कुत्ते, कौवे, भेड़िये, गीघ, कंक, तरक्षु \* तथा अन्यान्य मांसभक्षी जन्तु निवास करते थे । उस भयानक नदीको लोगोंने महावैतरणीके समान देखा।।१२७॥

> प्रवर्तितामर्जुनवाणसङ्गै-मेंदोवसास्कृपवहां सुभीमाम् । हतप्रवीरां च तथैव दृष्ट्वा सेनां कुरूणामथ फाल्गुनेन ॥१२८॥

\* सेई जन्तु, जिसके वदनमें काँटे होते हैं।

ते चेदिपाञ्चालकरूषमत्स्याः पार्थाश्च सर्वे सहिताः प्रणेदुः । जयप्रगल्भाः पुरुषप्रवीराः संत्रासयन्तः कुरुवीरयोधान् ॥१२९॥

अर्जुनके बाणसमूहों से उस नदीका प्राकट्य हुआ या। वह चर्बी। मजा तथा रक्त वहाने के कारण बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। इस प्रकार कौरवसेना के प्रधान-प्रधान वीर अर्जुनके द्वारा मारे गये। यह देखकर चेदि। पाञ्चाल। करूप और मत्स्यदेशके क्षत्रिय तथा कुन्तीके पुत्र—ये सभी नरवीर विजय पाने से निर्भय हो कौरवयोद्धाओं को भयभीत करते हुए एक साथ सिंहनाद करने लगे।। १२८-१२९॥

हतप्रवीराणि वलानि दृष्ट्वा किरीटिना शत्रुभयावहेन। वित्रास्य सेनां ध्वजिनीपतीनां सिंहो मृगाणामिव यूथसङ्घान् ॥१३०॥ विनेदतुस्तावतिहर्षयुक्तौ गाण्डीवधन्वा च जनार्द्नश्च।

शत्रुओंको भय देनेवाले किरीटधारी अर्जुनके द्वारा कौरवसेनाके प्रमुख वीरोंको मारे गये देख पाण्डवपक्षके वीरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई यी। गाण्डीवधारी अर्जुन तथा भगवान् श्रीकृष्ण मृगोंके यूथोंको भयभीत करनेवाले सिंहके समान कौरवसेनापितयोंकी सारी सेनाको संत्रस्त करके अत्यन्त हुईमें भरकर गर्जना करने लगे॥ १२० है॥

ततो रविं संवृतरिमजालं

हृष्ट्रा भृशं शस्त्रपरिक्षताङ्गः ॥१३१॥
तदैन्द्रमस्त्रं विततं च घोर
मसह्यमुद्रीक्ष्य युगान्तकल्पम् ।

अथापयानं कुरवः सभीष्माः

सद्रोणदुर्योधनवाह्निकाश्च ॥१६२॥
चक्रुर्निशां संधिगतां समीक्ष्य
विभावसोलोहितरागयुक्ताम् ।

तदनन्तर शस्त्रोंके आधातमे अत्यन्त क्षत-विश्वत अङ्गोंवाले भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, वाह्निक तथा अन्य कौरवयोद्धाओंने सूर्यदेवको अपनी किरणोंको समेटते देख और उस भयंकर ऐन्द्रास्त्रको प्रलयंकर अग्निके समान सर्वत्र व्याप्त एवं असह्य हुआ जानकर सूर्यकी लालीसे युक्त संध्या एवं निशाके आरम्भकालका अवलोकन कर सेनाको युद्धभूमिसे लौटा लिया ॥ १३१-१३२६ ॥

> अवाप्य कीर्तिं च यराश्च लोके विजित्य रात्रृंश्च धनंजयोऽपि ॥१३३॥

ययौ नरेन्द्रैः सह सोद्रैश्च समाप्तकर्मा शिविरं निशायाम्।

घनंजय भी शत्रुओंको जीतकर एवं लोकमें सुयश और सुकीर्ति पाकर भाइयों तथा राजाओंके साथ सारा कार्य समाप्त करके निशाके आरम्भमें अपने शिविरको लौट गये ॥१३३६॥

ततः प्रजन्ने तुमुलः कुरूणां
निशामुखे घोरतमः प्रणादः ॥१३४॥
रणे रथानामयुतं निहत्य
हता गजाः सप्तशतार्जुनेन ।
प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सर्वे
निपातिताः श्चद्रकमालवाश्च ॥१३५॥
महत् कृतं कर्म धनंजयेन
कर्त्वे यथा नाहति कश्चिदन्यः ।

उस समय रात्रिके आरम्भमें कौरवोंके दलमें बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा। वे आपसमें कहने लगे-(आज अर्जुनने रणक्षेत्रमें दस हजार रिथयोंका विनाश करके सात सौ हाथी मार डाले हैं। प्राच्या सौवीर, क्षुद्रक और मालव सभी क्षत्रियगणोंको मार गिराया है। घनंजयने जो महान् पराक्रम किया है, उसे दूसरा कोई वीर नहीं कर सकता॥१३४-१३५ ॥

> श्रुतायुरम्बष्ठपतिश्च राजा तथैव दुर्मर्षणिवित्रसेनौ ॥११६॥ द्रोणः कृपः सैन्धववाह्निकौ च भूरिश्रवाः शल्यशलौ च राजन् । अन्ये च योधाः शतशः समेताः कृद्धेन पार्थेन रणस्य मध्ये ॥१३७॥ स्ववाहुवीर्येण जिताः सभीष्माः किरीटिना लोकमहारथेन ।

'श्रुतायु, राजा अम्बष्ठपति, दुर्मर्षण, चित्रसेन, द्रोण, कुप, जयद्रथ, बाह्निक, भूरिश्रवा, शत्य और शल-ये तथा और भी सैकड़ों योद्धा कोघमें भरे हुए लोकमहारथी, किरीटघारी कुन्तीकुमार अर्जुनके द्वारा रणभूमिमें अपनी ही भुजाओंके पराक्रमसे भीष्मसहित परास्त किये गये हैं'।। १३६-१३७३॥

इति ब्रुवन्तः शिविराणि जग्मः
सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः ॥१३८॥
उल्कासहस्रेश्च सुसम्प्रदीप्तैविश्राजमानेश्च तथा प्रदीपैः।
किरीटिवित्रासितसर्वयोधा
चक्रे निवेशं ध्वजिनी कुरूणाम् ॥१३९॥
भारत ! उपर्युक्त बातें कहते हुए आपके समस्त सैनिकः

सहस्रों जलती हुई मसालें तथा प्रकाशमान दीपोंके उजालेमें अर्जुनका त्रास छा रहा था। इसी अवस्थामें उस सेनाने अपने-अपने शिबिरमें गये। कौरवसेनाके सम्पूर्ण सैनिकोंपर रातमें विश्राम किया।। १३८-१३९॥

इति श्रीमहाभारते श्रीष्मपर्वणि श्रीष्मवधपर्वणि तृतीयदिवसावहारे एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें तीसरे दिन सेनाके विश्रामके क्रिये कौटनेसे सम्बन्ध रखनेवाका उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ श्लोक मिलाकर कुल १४०५ श्लोक हैं )

## षष्टितमोऽध्यायः

चौथे दिन—दोनों सेनाओंका व्युहिनिर्माण तथा भीष्म और अर्जुनका द्वैरथ-युद्ध

संजय उवाच

ब्युष्टां निशां भारत भारताना-मनीकिनीनां प्रमुखे महात्मा। ययौ सपत्नान् प्रति जातकोपो चृतः समग्रेण बलेन भीष्मः॥१॥

संजय कहते हैं—भारत ! जब रात बीती और प्रभात हुआ। तब भरतवंशियोंकी चेनाके अग्रभागमें स्थित हुए महामना भीष्म समग्रसेनासे धिरकर शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिये चले। उस समय उनके मनमें शत्रुओंके प्रति बड़ा क्रोच या।। १॥

तं द्रोणदुर्योघनबाह्निकाश्च तथैव दुर्मर्षणचित्रसेनौ । जयद्रथश्चातिबलो बलौघै-र्नृपास्तथान्ये प्रययुःसमन्तात् ॥ २ ॥

उनके साथ चारों ओरसे द्रोणः दुर्योधनः बाह्निकः दुर्मर्षणः चित्रसेनः अत्यन्त बलवान् जयद्रथ तथा अन्य नरेश विशाल वाहिनीको साथ लिये प्रस्थित हुए ॥ २ ॥

स तैर्महङ्गिश्च महारथैश्च तेजिस्सिमवीयविङ्गश्च राजन् । रराज राजा स तु राजमुख्यै-

रराज राजा स तु राजमुख्य-र्नृतः स देवैरिव वज्रपाणिः॥ ३॥

राजन् ! इन महान् तेजस्वी पराक्रमी और महारथी नरपितयों के घिरा हुआ राजा दुर्योधन देवताओं सिहत वज्र-पाणि इन्द्रके समान शोभा पा रहा था ॥ ३॥

तिसाननीकप्रमुखे विपक्ता दोधूयमानाश्च महापताकाः। सुरक्तपीतासितपाण्डुराभा

महागजस्कनधगता विरेजुः ॥ ४ ॥ इस सेनाके प्रमुख भागमें बड़े-बड़े गजराजोंके कंघोंपर लगी हुई लाल, पीली, काली और सफेद रंगकी फहराती हुई विश्वाल पताकाएँ शोभा पा रही थीं ॥ ४॥

सा वाहिनी शान्तनवेन गुप्ता

महारथैवीरणवाजिभिश्च ।

बभौ सविद्युत्स्तनयित्नुकरणा

जलागमे द्यौरिव जातमेघा ॥ ५ ॥

शान्तनुनन्दन भीष्मसे रक्षित वह विशाल बाहिनी बड़े-बड़े रथों, हाथियों और घोड़ोंसे ऐसी शोभा पा रही थी, मानो वर्षाकालमें मेघोंकी घटासे आञ्छादित आकाश विजली-सहित बादलेंसे सुशोभित हो ॥ ५॥

ततो रणायाभिमुखी प्रयाता
प्रत्यर्जुनं शान्तनवाभिगुप्ता।
सेना महोत्रा सहसा कुरूणां
वेगो यथा भीम इवापगायाः॥ ६॥

तदनन्तर नदीके भयानक वेगकी भाँति कौरवोंकी वह अत्यन्त भयंकर सेना शान्तनुनन्दन भीष्मसे सुरक्षित हो रणके लिये अर्जुनकी ओर सहसा चली ॥ ६॥

तं ब्यालनानाविधगृदसारं गजाश्वपादातरथौघपक्षम् । ब्यूहं महामेघसमं महात्मा ददर्श दूरात् कपिराजकेतुः॥ ७॥

महामना किपध्वज अर्जुनने दूरसे देखा कि कौरवसेना व्याल नामक व्यूइमें आवद्ध होनेके कारण अनेक प्रकारकी दिखायी दे रही है। उसकी शक्ति छिपी हुई है। उसमें हाथी, घोड़े, पैदल तथा रिथयोंके समूह भरे हुए हैं। सेनाका वह व्यूह महान् मेघोंकी घटाके समान जान पड़ता है॥ ७॥

> विनिर्ययो केतुमता रथेन नर्पभः इवेतहयेन वीरः। वस्तथिना सैन्यमुखे महात्मा वधे धृतः सर्वसपत्नयूनाम्॥८॥

तदनन्तर नरश्रेष्ठ महामना वीर अर्जुन समस्त शत्रुपक्षीय युवकोंके वधका संकल्प लेकर स्वेत घोड़ोंसे जुते हुए व्यज एवं आवरणसे युक्त रथपर आरूढ़ हो शत्रुसेनाके सामने चले ॥ सूपस्करं सोत्तरवन्धुरेषं यत्तं यदूनामृषभेण संख्ये। कपिष्वजं प्रेक्ष्य विषेदुराजौ सहैव पुत्रैस्तव कौरवेयाः॥ ९॥

जिसमें सब सामग्री सुन्दरतासे सजाकर रक्खी गयी थी, अच्छी तरह बँधी होनेके कारण जिसकी ईषा अत्यन्त मनोहर दिखायी देती है तथा यदुकुलतिलक श्रीकृष्ण जिसका संचालन करते हैं, उस वानरके चिह्नवाली ध्वजासे युक्त रथको युद्धभूमिमें उपस्थित देख आपके पुत्रोंसहित समस्त कौरव-सैनिक विषादमग्न हो गये।। ९॥

प्रकर्षता गुप्तमुदायुधेन किरीटिना लोकमहारथेन। तं व्यूहराजं दहगुस्त्वदीया-श्चतुश्चतुर्व्यालसहस्रकर्णम् ॥ १०॥

लोकविख्यात महारयी किरीटघारी अर्जुन अस्त्र-रास्त्र लेकर जिसे सुरक्षितरूपसे अपने साथ ले आ रहे थे और जिसमें चार-चार इजार मतवाले हाथी प्रत्येक दिशामें खड़े किये गये थे उस ब्यूहराजको आपके सैनिकोंने देखा ॥१०॥

> यथा हि पूर्वेऽहिन धर्मराज्ञा व्यूहः कृतः कौरवसत्तमेन। तथा न भूतो भुवि मानुषेषु न दृष्पूर्वो न च संश्रुतश्च॥११॥

कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिरने पहलेदिन जैसा व्यूह बनाया था, वैसा ही वह भी था। वैसा व्यूह इस भूतलपर मनुष्यों-की सेनाओंमें न तो पहले कभी देखा गया था और न कभी सुना ही गया था॥ ११॥

> ततो यथादेशमुपेत्य तस्थुः पाञ्चालमुख्याः सह चेदिमुख्यैः । ततः समादेशसमाहतानि

भेरीसहस्राणि विनेदुराजौ ॥ १२ ॥

तदनन्तर सेनापितकी आज्ञाके अनुसार यथोचित स्थान-पर पहुँचकर पाञ्चाल और चेदिदेशके प्रमुख वीर खड़े हुए। फिर उस युद्धस्थलमें प्रधानके आदेशानुसार सहस्रों रणभेरियाँ एक साथ बज उठीं ॥ १२॥

> राङ्क्षसनास्तूर्यरथसनाश्च सर्वेष्वनीकेषु सर्सिहनादाः। ततः सवाणानि महास्वनानि विस्फार्यमाणानि धर्नूषि वीरैः॥ १३॥

सभी सेनाओं में शङ्खनाद, तूर्यनाद (वाद्योंकी ध्विन) तथा वीरोंके सिंहनादसिंहत रथोंकी घरधराहटके शब्द होने लगे। फिर वीरोंके द्वारा खोंचे जानेवाले वाणसिंत धनुषके महान् टंकार-शब्द गूँज उठे॥ १३॥

क्षणेन भेरीपणवप्रणादा-नन्तर्देशुः शङ्कमहाखनाश्च। तच्छङ्कशब्दाबृतमन्तरिक्ष-मृद्धतभीमाद्धतरेणुजालम् ॥

मुद्धृतभीमाद्भृतरेणुजालम् ॥ १४ ॥ धणभरमें भेरी और पणव आदिके शब्दोंको महान् शङ्खनादोंने दवा लिया तथा उस शङ्कच्विनिसे व्याप्त हुए आकाशमें (पृथ्वीसे) उठी हुई धूलोंका भयंकर एवं अद्भुत जाल-सा फैल गया ॥ १४ ॥

> महानुभावाश्च ततः प्रकाश-मालोक्य वीराः सहसाभिषेतुः। रथी रथेनाभिहतः ससूतः पपात साध्वः सरथः सकेतुः॥१५॥

तदनन्तर महान् प्रभावशाली वीर सूर्यदेवका प्रकाश देखकर सहसा शत्रुमण्डलीपर टूट पड़े । रथी रथीसे भिड़कर सारिथि, घोड़े, रथ और ध्वजसहित मरकर गिरनेलगा।१५।

गजो गजेनाभिहतः पपात
पदातिना चाभिहतः पदातिः।
आवर्तमानान्यभिवर्तमानेघाँरीकृतान्यद्भुतदर्शनानि ।
प्रासैद्य खड्डैश्च समाहतानि
सद्श्ववृन्दानि सद्श्ववृन्दैः॥१६॥
सुवर्णतारागणभूषितानि
सूर्यप्रभाभानि शरावराणि।
विदार्यमाणानि परश्वधैश्च

प्रासैश्च खड़ेश्च निपेतुरुव्योम् ॥ १७ ॥ हाथी हाथीके आघातचे और पैदल पैदलकी चोटचे घराशायी होने लगे । श्रेष्ठ घोड़ोंके समृहपर उत्तम अश्वोंके समुदाय आक्रमण-प्रत्याक्रमण करते थे । ये सवारोंद्वारा किये हुए खड़ और प्रासोंके आघातचे घायल होकर भयंकर और अद्भुत दिखायी देते थे । खर्णमय तारागणोंके चिह्नोंचे विभूषित सूर्यके समान चमकीले कवच फरसों, तलवारों और प्रासोंकी चोटसे विदीण होकर घरतीपर गिर रहे थे॥ १६-१७॥

गजैर्विषाणैर्वरहस्तरुग्णाः

केचित् सस्ता रथिनः प्रपेतुः।
गजर्पभाश्चापि रथर्षभेण

निपातिता वाणहताः पृथिव्याम् ॥ १८॥

दन्तार हाथियोंके दाँतों और सुँड़ोंके आघातसे रंथ चूर-चूर हो जानेके कारण कितने ही रथी सार्थिसहित धरतीपर गिर पड़ते थे। कितने ही श्रेष्ठ रथियोंने बड़े-बड़े हाथियोंको अपने बाणोंसे मारकर धराद्यायी कर दिया॥ १८॥

गजीघवेगोद्धतसादितानां श्रुत्वा विषेदुः सहसा मनुष्याः। आर्तस्वनं सादिपदातियूनां विषाणगात्रावरताडितानाम् ॥ १९ ॥

हाथियोंके वेगसे कुचलकर कितने ही घुड़सवार और पैदल युवक मारे गये। वे उनके दाँतों और नीचेके अङ्गसे कुचल-कर हताहत हो रहे थे। सहसा उनकी आर्त चीत्कार सुन-कर सभी मनुष्योंको बड़ा खेद होता था।। १९॥

> सम्भ्रान्तनांगाश्वरथे मुहूर्ते महाक्षये सादिपदातियूनाम् । महारथैः सम्परिवार्यमाणो ददर्श भीष्मः कपिराजकेतुम् ॥ २०॥

उस मुहूर्तमें जब कि घुड़सवारों और पैदल युवकोंका विकट संहार हो रहा था तथा हाथी, घोड़े और रथ सभी अत्यन्त घवराहटमें पड़े हुए थे, महारिययोंसे घिरे हुए भीष्म-ने वानरिचह्रसे युक्त ध्वजवाले अर्जुनको देखा ॥ २० ॥

तं पञ्चतालोच्छिततालकेतुः सद्श्ववेगाद्धृतवीर्ययानः । महास्त्रवाणाद्यानिद्यिमन्तं किरीटिनं द्यान्तनवोऽभ्यधावत्॥ २१॥

भीष्मका ध्वज पाँच तालवृक्षों चिह्नित और ऊँचा या। उनके रथमें अच्छे घोड़े जुते हुए थे, जिनके वेग से वह रथ अद्भुत शक्तिशाली जान पड़ता था। उसपर आरूढ़ होकर शान्तनुनन्दन भीष्मने किरीटधारी अर्जुनपर घावा किया, जो बाण और अशनि आदि महान् दिव्यास्त्रोंकी दीप्तिसे उद्दीप्त हो रहे थे॥ २१॥

> तथैव शकप्रतिमयभाव-मिन्द्रात्मजं द्रोणमुखा विसस्तुः। रूपरच शल्यरच विविशतिश्च दुर्योधनः सौमदत्तिश्च राजन् ॥ २२ ॥

. राजन् ! इसी प्रकार इन्द्रतुत्य प्रभावशाली इन्द्रकुमार अर्जुनपर द्रोणाचार्यः कृपाचार्यः शल्यः विविशतिः दुर्योधन तथा भूरिश्रवाने भी आक्रमण किया ॥ २२॥

> ततो रथानां प्रमुखादुपेत्य सर्वास्त्रवित् काञ्चनचित्रवर्मा । जवेन शूरोऽभिससार सर्वां-स्तानर्जुनस्यात्मस्रतोऽभिमन्युः ॥ २३ ॥

तदनन्तर सम्पूर्ण अस्त्रोंके ज्ञाताः सोनेके विचित्र कवच धारण करनेवाले श्रूरवीर अर्जुनपुत्र अभिमन्युने एक श्रेष्ठ रयके द्वारा वेगपूर्वक वहाँ पहुँचकर उन समस्त कौरव महार्थियोंपर धावा किया ॥ २३॥

> तेषां महास्त्राणि महारथाना-मसद्यकर्मा विनिद्दस्य कार्ष्णिः।

वभौ महामन्त्रहुतार्चिमाली सदोगतः सन् भगवानिवाग्निः ॥ २४ ॥

अर्जुनकुमारका पराक्रम दूसरोंके लिये असह्य था। वह उन कौरव महारिययोंके वड़े-बड़े अस्त्रोंको नष्ट करके यज्ञ-मण्डपमें महान् मन्त्रोंद्वारा हिवज्यकी आहुति पाकर प्रज्वलित हुई ज्वालामालाओंसे अलंकृत भगवान् अग्निदेवके समान शोभा पाने लगा ॥ २४॥

ततः स तूर्णं रुघिरोदफेनां कृत्वा नदीमाशु रणे रिपूणाम् । जगाम सौभद्रमतीत्य भीष्मो महारथं पार्थमदीनसत्त्वः ॥ २५ ॥

तदनन्तर उदार शक्तिशाली भीष्मने रणभूमिमें तुरंत ही शत्रुओंके रक्तरूपी जल एवं फेनसे भरी नदी वहाकर सुभद्राकुमार अभिमन्युको टालकर महारथी अर्जुनपर आक्रमण किया।२५।

> ततः प्रहस्याद्भृतविक्रमेण गाण्डीवमुक्तेन शिलाशितेन। विपाठजालेन महास्त्रजालं विनाशयामास किरीटमाली॥ २६॥

तव किरीटघारी अर्जुनने हॅंसकर अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए गाण्डीव धनुषसे छोड़े और शिलापर रगड़कर तेज किये हुए विपाठ नामक बार्णोंके समृद्दसे शत्रुओंके बड़े-वड़े अस्त्रोंके जालको छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ २६ ॥

> तमुत्तमं सर्वधनुर्धराणा-मसक्तकर्मा कपिराजकेतुः। भीष्मं महात्माभिववर्ष तूर्णे दारौधजालैविंमलैश्च भल्लैः॥२७॥

तत्पश्चात् अप्रतिहत पराक्रमवाले महामना किपच्चज अर्जुनने सम्पूर्ण धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ भीष्मपर तुरंत ही निर्मल भल्लों तथा वाणसमूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ २७ ॥

तथैव भीष्माहतमन्तरिक्षे

महास्त्रजालं किपराजकेतोः।

विशीर्यमाणं दृहशुस्त्वदीया

दिवाकरेणेव तमोऽभिभृतम्॥ २८॥

इसी प्रकार आपके सैनिकोंने देखा कि आकाशमें कपिष्वज अर्जुनके बिछाये हुए महान् अस्त्रजालको भीष्मजीने अपने अस्त्रोंके आघातसे उसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया है, जैसे भगवान् सूर्य अन्यकारराशिको नष्ट कर देते हैं ॥ २८ ॥

> एवंविधं कार्मुकभीमनाद-मदीनवत् सत्पुरुषोत्तमाभ्याम् ।







ददर्श लोकः करसंजयाश्च

इस तरह सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुनमें धनुषोंकी भयंकर टंकारसे युक्त, दैन्यरहित दैरय-युद्ध होने लगा; जिसे तद् हैरथं भीष्मघनंजयाभ्याम्॥ २९॥ कौरव और सञ्जय वीरों तथा दूसरे लोगोंने भी देखा॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मार्जुनद्वैरथे षष्टितमोऽध्यायः॥ ६०॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें भीष्म और अर्जुनके द्वेरघ-युद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## एकषष्टितमोऽध्यायः

## अभिमन्युका पराक्रम और धृष्टद्युम्नद्वारा शलके पुत्रका वध

संजय उवाच

द्रौणिर्भूरिश्रवाः राल्यश्चित्रसेनइच मारिष। पुत्रः सांयमनेश्चैव सौभद्रं पर्यवारयन् ॥ १ ॥

संजय कहते हैं - माननीय राजन् ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन तथा शलके पुत्रने सुभद्राकुमार अभिमन्युको आगे वढनेसे रोका ॥ १ ॥

संसक्तमतितेजोभिस्तमेकं द्दशुर्जनाः। पञ्चिमम्बुजन्याव्रैर्गजैः सिंहिश्यां यथा॥ २॥

जैसे सिंहका बच्चा पाँच हाथियोंसे मिड़ा हुआ हो, उसी प्रकार सुभद्राकुमार अभिमन्यु उन अत्यन्त तेजस्वी पाँच पुरुषिंदोंसे अकेला ही युद्ध कर रहा था। यह बात वहाँ सब लोगोंने प्रत्यक्ष देखी ॥ २ ॥

नातिलक्ष्यतया किइचन्न शौर्ये न पराक्रमे। बभूव सददाः कार्ष्णेर्नास्त्रे नापि च लाघवे ॥ ३ ॥

लक्ष्य वेधने, शौर्य प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, अस्त्रज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथोंकी फ़र्तीमें कोई भी अभिमन्युकी समानता न कर सका ॥ ३॥

तथा तमात्मजं युद्धे विक्रमन्तमरिंद्मम्। दृष्ट्रा पार्थः सुसंयत्तं सिंहनादमथानदत्॥ ४॥

अपने रात्रुसूदन पुत्र अभिमन्युको युद्धमें इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक पराक्रम प्रकट करते देख कुन्तीपुत्र अर्जुनने सिंहके समान गर्जना की ॥ ४ ॥

पीडयानं तु तत् सैन्यं पौत्रं तव विशाम्पते। दृष्ट्वा त्वदीया राजेन्द्र समन्तात् पर्यवारयन् ॥ ५ ॥

प्रजानाथ ! राजेन्द्र ! आपके पौत्र अभिमन्युको कौरव-सेनाको पीड़ा देते देख आपके ही सैनिकोंने सब ओरसे घेर लिया ॥ ५ ॥

ध्वजिनीं धार्तराष्ट्राणां दीनशत्रुरदीनवत्। प्रत्युचयौ स सौभद्रस्तेजसा च बलेन च ॥ ६ ॥ अपने शत्रुओंको दीन बना देनेवाले सुभद्राकुमारने दैन्यरिहत होकर अपने तेज और वलसे कौरवसेनापर घावा किया ॥ ६ ॥

लाघवमार्गस्थमादित्यसदशप्रमम्। व्यद्वयत महचापं समरे युध्यतः परेः॥ ७॥

समरभूमिमें शत्रुओंके साथ युद्ध करते हुए अभिमन्युका विशाल धनुष अस्त्रलाघवके पथपर स्थित हो सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था ॥ ७ ॥

स द्रौणिमियुणैकेन विद्च्वा शल्यं च पश्चिभः। ध्वजं सांयमनेश्चेव सोऽद्याभिश्चिच्छिदे ततः॥ ८॥

उसने अश्वत्थामाको एक और श्रह्मको पाँच बाणोंसे घायल करके शलके ध्वजको आठ बाणोंसे काट डाला ।८।

रुक्मदण्डां महाशक्ति प्रेषितां सौमदत्तिना। शितेनोरगसंकाशां पत्रिणापजहार ताम्॥ ९॥

फिर भूरिश्रवाकी चलायी हुई स्वर्णदण्डविभूषित सर्प-सहश महाशक्तिको तीखे वाणसे छिन्न-भिन्न कर डाला ॥९॥

शाल्यस्य च महावेगानस्यतः समरे शरान्। ( धनुश्चिच्छेद भल्लेन तीववेगेन फाल्गुनिः।) निवार्यार्जुनदायादो जघान चतुरो ह्यान् ॥ १०॥

श्चल्य समरभूमिमें बड़े वेगशाली बार्णीका प्रहार कर रहे थे; किंतु अर्जुनपुत्र अभिमन्युने तीव वेगवाले भल्लसे उनके धनुषके दुकड़े-दुकड़े कर दिये और उनकी प्रगतिको रोककर पार्थकुमारने चारों घोड़ोंको मार गिराया ॥ १०॥

भूरिश्रवाश्च राल्यश्च द्रौणिः सांयमनिः रालः। नाभ्यवर्तन्त संरच्धाः कार्णोर्बाहुवलोद्यम्॥११॥

भूरिश्रवाः शस्यः अस्वत्थामा तथा सांयमनि (सोमदत्त-पुत्र ) शल-ये सब लोग अत्यन्त कोधमें भरे हुए थे, तथापि अभिमन्युके बाहुवलकी दृद्धिको रोक न सके ॥ ११॥

ततस्त्रिगर्ता राजेन्द्र मद्राश्च सह केकयैः। पञ्जविद्यतिसाहस्रास्तव पुत्रेण चोदिताः॥ १२॥ धनुर्वेदविदो मुख्या अजेयाः रात्रुभिर्युधि। सहपुत्रं जिघांसन्तं परिववः किरीटिनम् ॥ १३॥

राजेन्द्र ! तब आपके पुत्र दुर्योधनसे प्रेरित होकर त्रिगतों तथा केकयोंसिहत मद्रदेशके पचीस हजार योद्धाओंने शत्रुवधकी इच्छा रखनेवाले पुत्रसिहत किरीटधारी अर्जुनको धेर लिया । वे सब-के-सब धनुर्वेदके प्रधान ज्ञाता और युद्ध-स्थलमें शत्रुओंके लिये अजेय थे ॥ १२-१३ ॥

तौ तु तत्र पितापुत्रौ परिक्षिप्तौ महारथौ।
ददर्श राजन् पाञ्चाल्यः सेनापितरिरंदम॥१४॥
स वारणरथौघानां सहस्रैर्वहुभिर्चृतः।
वाजिभिः पत्तिभिश्चैव वृतः शतसहस्रशः॥१५॥
धनुर्विस्फार्य संकुद्धो नोद्यित्वा च वाहिनीम्।
ययौ तं मद्रकानीकं केकयांश्च परंतप॥१६॥

शत्रुदमन नरेश ! पिता-पुत्र महारयी अर्जुन और अभिमन्युको शत्रुओंद्वारा घिरे हुए देख पाञ्चाल-राजकुमार सेनापित भृष्टग्रुम्न कई हजार हाथियों और रथों तथा सैकड़ीं हजारों घुड़सवारों एवं पैदलेंसे घिरकर अपनी विशाल वाहिनीको आगे बढ़ाते तथा कोधपूर्वक धनुषकी टंकार करते हुए महों और केकयोंकी सेनापर चढ़ आये ॥ १४–१६॥

तेन कीर्तिमता गुप्तमनीकं दृढधन्वना। संरुधरथनागार्थं योत्स्यमानमशोभत॥१७॥

ु सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले यशस्वी धृष्टशुम्नसे सुरक्षित हुई वह सेना युद्धके लिये उद्यत हो वड़ी शोभा पाने लगी। उसके रथी। हाथीसवार और घुड़सवार सभी रोषावेशमें भरे हुए थे॥ १७॥

सोऽर्जुनप्रमुखे यान्तं पाञ्चालकुलवर्धनः। त्रिभिः शारद्वतं वाणैर्जन्नदेशे समार्पयत्॥१८॥

पाञ्चालवंशकी वृद्धि करनेवाले घृष्टयुम्नने अर्जुनके सामने जाते हुए कृपाचार्यको उनके गलेकी इँसलीपर तीन बाण मारे ॥ १८॥

ततः स मद्रकान् इत्वा दशैव दशिभः शरैः। पृष्ठरक्षं जघानाशु भल्लेन कृतवर्मणः॥१९॥

तत्पश्चात् दस बाणोंसे मद्रदेशीय दस योद्धाओंको मार-कर तुरंत ही एक भल्लके द्वारा कृतवर्माके पृष्ठरश्चकको मार डाला ॥ १९॥

दमनं चापि दायादं पौरवस्य महात्मनः। जघान विमलाग्रेण नाराचेन परंतपः॥२०॥

इसके बाद शत्रुओंको संताप देनेवाले पाण्डवसेनापतिने निर्मल धारवाले नाराचसे महामना पौरवके पुत्र दमनको भी मार डाला ॥ २० ॥

ततः सांयमनेः पुत्रः पाञ्चाल्यं युद्धदुर्मदम् । अविष्यत् विद्यता वाणैर्दशभिश्चास्य सार्थिम् ॥२१॥ तव शलके पुत्रने तीस बाणोंसे रणदुर्मद धृष्टयुम्नको और दस बाणोंद्वारा उनके सार्थिको घायल कर दिया॥२१॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासः स्किणी परिसंलिहन्। भल्लेन भृशतीक्ष्णेन निचकर्तास्य कार्मकम् ॥ २२॥

इस प्रकार अत्यन्त घायल होकर अपने मुँहके दोनों कोनोंको चाटते हुए महाधनुर्धर धृष्टयुम्नने अत्यन्त तीले भल्लसे ग्रलके पुत्रका धनुप काट दिया॥ २२॥

अथैनं पञ्चविंशत्या क्षिप्रमेव समार्पयत्। अभ्यांश्चास्यावधीद् राजन्तुभौतौपाणिकारथी॥२३॥

राजन् ! तत्पश्चात् उन्होंने शीघ ही पचीस बाणोंसे शलपुत्रको घायल कर दिया तथा उसके घोड़ों एवं दोनों पृष्ठरक्षकोंको भी मृत्युके मुखमें डाल दिया ॥ २३॥

स हतादवे रथे तिष्टन् ददर्श भरतर्पम । पुत्रः सांयमनेः पुत्रं पाञ्चाल्यस्य महात्मनः ॥ २४ ॥ भरतश्रेष्ठ ! जिसके घोडे मार दिये गये थे, उसी रथपर

खड़े हुए रालके पुत्रने महामना धृष्टद्युम्नके पुत्रको देखा ॥ स प्रगृह्य महाघोरं निस्त्रिशवरमायसम्।

स प्रगृद्य महाबोर निस्त्रिशवरमायसम् । पदातिस्तूर्णमानच्छंद् रथस्थं पुरुषर्पभः ॥ २५ ॥

तव पुरुपश्रेष्ठ रालपुत्र तुरंत ही एक अत्यन्त भयंकर लोहेकी बनी हुई बड़ी तलवार हाथमें ले पैदल ही स्थपर वैठे हुए पाञ्चालराजकुमार षृष्टयुम्नकी ओर चला ॥ २५॥

तं महौघिमिवायान्तं खात् पतन्तिमिवोरगम्। भ्रान्तावरणनिर्स्तिशं कालोत्सृष्टिमिवान्तकम्॥ २६॥ दीप्यमानिमवादित्यं मत्तवारणविक्रमम्। अपस्यन् पाण्डवास्तत्र धृष्टयुस्रश्च पार्षतः॥ २७॥

उस युद्धमें पाण्डवों तथा द्रुपदकुमार भृष्टयुम्नने मतवाले गजराजके समान पराक्षमी और सूयके समान दीप्तिमान् शल-पुत्रको आते देखा। वह महान् वेगशाली जलप्रवाहः आकाशसे गिरते हुए सर्प तथा कालकी भेजी हुई मृत्युके समान जान पड़ता था। उसके हाथमें नंगी तलवार थी॥

तस्य पाञ्चालदायादः प्रतीपमभिधावतः। शितनिर्स्त्रिशहस्तस्य शरावरणधारिणः॥ २८॥ वाणवेगमतीतस्य तथाभ्याशमुपेयुषः। त्वरन् सेनापतिः क्रुद्धो विभेद गद्या शिरः॥ २९॥

वह विरोधभाव लेकर धावा कर रहा था। उसके हाथमें तीखी तलवार थी। उसने अपने अर्ज्जोमें कवच धारण कर रक्खा था। वह बाणके वेगको लाँघकर अत्यन्त निकट आ पहुँचा था। उस दशामें पाञ्चालराजकुमार सेनापित घृष्ट्युम्नने तुरंत क्रोधपूर्वक गदासे आघात करके उसके मस्तकको विदीणं कर दिया॥ २८-२९॥ तस्य राजन् सनिश्चिशं सुप्रभं च शरावरम्। हतस्य पततो हस्ताद् वेगेन न्यपतद् भुवि ॥ ३०॥

राजन् ! उसके मारे जानेपर शरीरसे चमकीला कवच और हाथसे तलवार उसके गिरनेके साथ ही वेगपूर्वक पृथ्वी-पर गिरी ॥ ३० ॥

तं निहत्य गदाग्रेण स लेभे परमां मुद्म्। पुत्रः पाञ्चालराजस्य महात्मा भीमविकमः॥ ३१॥

पाञ्चालराजका भयानक पराक्रमी पुत्र महामना घृष्टशुम्न गदाके अग्रभागसे शलपुत्रको मारकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥

तस्मिन् हते महेष्यासे राजपुत्रे महारथे। हाहाकारो महानासीत् तव सैन्यस्य मारिप। ३२॥

आर्य ! उस महाधनुर्घर महारथी राजकुमारके मारे जानेपर आपकी सेनामें महान् हाहाकार मच गया ॥ ३२॥

ततः सांयमिनः कुद्धे। दृष्ट्या निहतमात्मजम् । अभिदुद्राव वेगेन पाञ्चाल्यं युद्धदुर्मदम् ॥ ३३ ॥

अपने पुत्रको मारा गया देख संयमनकुमार शलने

कुपित होकर रणदुर्भद पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्नपर बड़े वेगसे धावा किया ॥ ३३॥

तौ तत्र समरे शूरौ समेतौ युद्धदुर्मदौ। ददशुः सर्वराजानः कुरवः पाण्डवास्तथा॥ ३४॥

युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले वे दोनों सूरवीर उस समरम्भिमें एक दूसरेसे भिड़ गये। कौरव और पाण्डव दोनों पक्षोंके समस्त भूपाल उनका युद्ध देखने लगे।।३४॥

ततः सांयमनिः कुद्धः पार्पतं परवीरहा। आजधान त्रिभिर्वाणेस्तोत्रैरिय महाद्विपम् ॥ ३५ ॥

तय शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले शलने जैसे महावत किसी महान् गजराजको अङ्कुशोंसे मारे, उसी प्रकार द्वुपदपुत्र धृष्टश्चुम्नको कोधपूर्वक तीन वाणोंसे घायल किया ॥ ३५ ॥

तथैव पार्षतं शूरं शल्यः समितिशोभनः। आजधानोरसि कुद्धस्ततो युद्धमवर्तत॥३६॥

इसी प्रकार संग्राममें शोभा पानेवाले शब्यने भी कुद्ध होकर शुरवीर घृष्टद्युम्नकी छातीपर प्रहार किया। फिर तो वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया॥ ३६॥

इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि चतुर्थयुद्धदिवसे सांयमनिपुत्रवधे एकष्टितमोऽध्यायः॥ ६१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वक अन्तर्भत भीष्मवधपर्वमें चौथे दिनके युद्धमें शक-पुत्रके वधसे सम्बन्ध रस्रतेवाला इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ३६३ श्लोक हैं )

# द्विषष्टितमो ऽध्यायः

धृष्टबुम्न और शल्य आदि दोनों पक्षके वीरोंका युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार

धृतराष्ट्र उवाच दैवमेव परं मन्ये पौरुपाद्पि संजय। यत् सैन्यं मम पुत्रस्य पाण्डुसैन्येन वाध्यते ॥ १ ॥

भृतराष्ट्र वोले—संजय! में पुरुपार्थकी अपेक्षा भी दैवको ही प्रधान मानता हूँ, जिससे मेरे पुत्र दुर्योधनकी सेना पाण्डवोंकी सेनासे पीड़ित हो रही है ॥ १॥

नित्यं हि मामकांस्तात हतानेव हि शंसिस । अञ्ययांश्च प्रहृष्टांश्च नित्यं शंसिसि पाण्डवान् ॥ २ ॥

तात ! तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकोंके मारे जानेकी वात कहते हो और पाण्डवोंको सदा व्यम्रतासे रहित तथा हर्षोब्लाससे परिपूर्ण बताते हो ॥ २ ॥

हीनान् पुरुषकारेण मामकानद्य संजय। पातितान् पात्यमानांश्च हतानेव च शंसिस ॥ ३॥

संजय ! आजकल मेरे पुत्र और सैनिक पुरुषार्थसे हीन हो रहे हैं और शत्रुओंने उन्हें घराशायी किया एवं मार डाला है। प्रतिदिन वे शत्रुओंके हाथसे मारे ही जा रहे हैं। उनके सम्बन्धनें तुम सदा ऐसे ही समाचार देते हो॥ युध्यमानान् यथाशक्ति घटमानाञ्जयं प्रति । पाण्डवा हि जयन्त्येव जीयन्ते चैव मामकाः ॥ ४ ॥

मेरे वेटे विजयके लिये यथाशक्ति चेष्टा करते और लड़ते हैं, तो भी पाण्डव ही विजयी होते और मेरे पुत्रोंकी ही पराजय होती है ॥ ४॥

सोऽहं तीवाणि दुःखानि दुर्योधनकृतानि च। श्रोष्यामि सततं तात दुःसहानि वहूनि च॥ ५॥

तात ! ऐसा जान पड़ता है कि मुझे दुर्योधनके कारण सदा अत्यन्त दुःसह एवं तीत्र दुःसकी ही बहुत-सी बातें सुननी पड़ेंगी ॥ ५॥

तमुपायं न पदयामि जीयेरन् येन पाण्डवाः । मामका विजयं युद्धे प्राप्तुयुर्येन संजय॥ ६॥

संजय ! मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता, जिससे पाण्डव हार जायँ और मेरे पुत्रोंको युद्धमें विजय प्राप्त हो ॥ ६ ॥

संजय उवाच

क्षयं मनुष्यदेहानां गजवाजिरथक्षयम् । श्रृणु राजन् स्थिरो भृ्त्वा तवैवापनयो महान् ॥ ७ ॥ संजयने कहा—राजन् ! उस युद्धमें मानवशरीरोंका भारी संहार हुआ है । हाथी । घोड़े और रथोंका भी विनाश देखा गया है । वह सब आप स्थिर होकर सुनिये । यह आपके ही महान् अन्यायका फल है ॥ ७ ॥

भृष्टद्यम्नस्तु शल्येन पीडितो नवभिः शरैः। पीडयामास संक्रुद्धो मद्राधिपतिमायसैः॥ ८॥

श्चरयके वाणोंसे पीड़ित होकर घृष्टसुम्न अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने लोहेके बने हुए नौ वाणोंसे मद्रराज शस्यको गहरी पीड़ा पहुँचायी ॥ ८॥

तत्राद्धतमपदयाम पार्षतस्य पराक्रमम्। न्यवारयत यस्तूर्णं शाल्यं समितिशोभनम्॥ ९॥

वहाँ इमलोगोंने धृष्टयुम्नका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने संप्रामभूमिमें शोभा पानेवाले राजा शल्यको तुरंत ही आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ ९॥

नान्तरं दृश्यते तत्र तयोश्च रिथनोस्तदा। मुहूर्तमिव तद् युद्धं तयोः समिमवाभवत्॥ १०॥

उस समय उन दोनों महारिथयों में पराक्रमकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था। दो घड़ीतक दोनों में समान-सा युद्ध होता रहा॥ १०॥

ततः शल्यो महाराज धृष्टद्युम्नस्य संयुगे। धनुश्चिच्छेद भल्लेन पीतेन निश्तिन च ॥११॥

महाराज ! तदनन्तर राजा शस्यने युद्धस्थलमें शाणपर तीक्ष्ण किये हुए पीले रंगके भस्ल नामक बाणसे भृष्टयुम्नका धनुष काट दिया ॥ ११ ॥

अथैनं शरवर्षेण च्छादयामास संयुगे। गिरिं जलागमे यद्वज्जलदा जलवृष्टिभिः॥१२॥

इसके बाद जैसे बादल बरसातमें पर्वतपर जलकी वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने घृष्टयुम्नपर रणभूमिमें बाणोंकी वर्षा करके उन्हें सब ओरसे ढक दिया ॥ १२॥

अभिमन्युस्ततः कुद्धो धृष्टग्रुम्ने च पीडिते । अभिदुद्राव वेगेन मद्रराजरथं प्रति ॥ १३ ॥

तदनन्तर धृष्टद्युम्नके पीड़ित होनेपर कोधमें भरे हुए अभिमन्युने मद्रराज श्रव्यके रथपर बड़े वेगसे आक्रमण किया।। ततो मद्राधिपरथं कार्ष्णिः प्राप्यातिकोपनः।

ततो मद्राधिपरथं कार्ष्णिः प्राप्यातिकोपनः। आर्तायनिममेयात्मा विज्याध निशितैः शरैः॥ १४॥

मद्रराजके रथके निकट पहुँचकर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए अनन्त आत्मबलसे सम्पन्न अर्जुनकुमारने अपने पैने बाणोंद्वारा ऋतायनपुत्र राजा शब्यको धायल कर दिया।

ततस्तु तावका राजन् परीप्सन्तोऽर्जुनि रणे। मद्रराजरथं तुर्णं परिवार्यावतस्थिरे॥१५॥ राजन् ! तब आपके पुत्र रणभूमिमें अभिमन्युको बन्दी बनानेकी इच्छासे तुरंत वहाँ आये और मद्रराज शस्यके रथको चारों ओरसे वेरकर युद्धके लिये खड़े हो गये ॥१५॥

दुर्योधनो विकर्णश्च दुःशासनविविशती। दुर्मर्पणो दुःसहश्च चित्रसेनोऽथ दुर्मुखः॥१६॥ सत्यवतश्च भद्गं ते पुरुमित्रश्च भारत। एते मद्राधिपरथं पालयन्तः स्थिता रणे॥१७॥

भारत ! आपका भला हो । दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविद्यति, दुर्मर्षण, दुःसह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यवत तथा पुरुमित्र—ये आपके पुत्र मद्रराजके रथकी रक्षा करते हुए युद्धभूमिमें डटे हुए थे ॥ १६-१७॥

तान् भीमसेनः संकुद्धो धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः। द्रौपदेयाऽभिमन्युश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥१८॥ धार्तराष्ट्रान् दश रथान् दशैव प्रत्यवारयन्। नानारूपाणि शस्त्राणि विस्जन्तो विशाम्पते॥१९॥

आपके इन दस महारयी पुत्रोंको क्रोधमें भरे हुए भीमसेन, दुपदपुत्र घृष्टयुम्न, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुल-सहदेव, पाँचों भाई द्रीपदीकुमार और अभिमन्यु—इन दस ही महारिथयोंने रोका। प्रजानाय! ये सब लोग नाना प्रकारके अस्त्र-दास्त्रोंका प्रहार कर रहे थे॥ १८-१९॥

अभ्यवर्तन्त संद्वष्टाः परस्परवधैषिणः। ते वै समेयुः संग्रामे राजन् दुर्मन्त्रिते तव ॥ २०॥

राजन् ! ये सब एक दूसरेके वधकी इच्छा रखकर हर्प और उत्साहके साथ क्षात्रयोंका सामना करते थे। आपकी कुमन्त्रणाके फलस्वरूप ही इन सब योद्धाओंकी आपसमें भिड़न्त हुई थी॥ २०॥

तिसान् दशरथे कुद्धे वर्तमाने महाभये। तावकानां परेषां वा प्रेक्षका रिथनोऽभवन् ॥ २१॥

जिस समय ये दसों महारथी कोधमें भरकर अत्यन्त भयंकर युद्धमें लगे हुए थे, उस समय आपकी और पाण्डवों-की सेनाके दूसरे रथी दर्शक होकर देखते थे॥ २१॥

शस्त्राण्यनेकरूपाणि विस्जन्तो महारथाः। अन्योन्यमभिनर्दन्तः सम्प्रहारं प्रचिक्ररे॥ २२॥

किंतु आपके और पाण्डवोंके वे महारथी वीर एक दूसरेपर अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करते हुए गर्जते और युद्ध करते थे ॥ २२ ॥

ते तदा जातसंरम्भाः सर्वेऽन्योन्यं जिघांसवः। अन्योन्यमभिमर्देन्तः स्पर्धमानाः परस्परम् ॥ २३॥

उस समय उन सबमें क्रोध भरा हुआ था। सभी एक दूसरेके वधकी इच्छा रखते थे। सबमें परस्पर लाग-डाँट थी और सभी सबको कुचलनेकी चेष्टा करते थे॥ २३॥ अन्योन्यस्पर्धया राजञ्ज्ञातयः सङ्गता मिथः। महास्त्राणि विमुञ्जन्तः समापेतुरमर्पिणः॥ २४॥

महाराज ! वे सव आपसमें कुटुम्बी—भाई-बन्धु थे, परंतु परस्पर स्पर्धा रखनेके कारण लड़ रहे थे। एक दूसरेके प्रति अमर्पमें भरकर बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रहार करते हुए आक्रमण-प्रत्याक्रमण करते थे॥ २४॥

दुर्योधनस्तु संकुद्धो धृष्टद्युम्नं महारणे। विञ्याध निशितैर्याणैश्चतुर्भिः समरे द्रुतम् ॥ २५॥

दुर्योधनने कृषित होकर उस महासंग्राममें अपने चार तीले वाणोंद्वारा तुरंत ही धृष्टद्युम्नको वींघ दिया ॥ २५ ॥ दुर्मर्षणश्च विंदात्या चित्रसेनश्च पञ्चभिः । दुर्मुखो नयभिर्वाणेर्दुःसहश्चापि सप्तभिः ॥ २६ ॥ विविंदातिः पञ्चभिश्च त्रिभिर्दुःशासनस्तथा ।

तान् प्रत्यविध्यद् राजेन्द्र पार्षतः शत्रुतापनः ॥ २७ ॥ एकेकं पञ्जविंशत्या दर्शयन् पाणिलाघवम् ।

दुर्मर्षणने वीसः चित्रसेनने पाँचः दुर्मुखने नौः दुःसहने सातः विविद्यतिने पाँच तथा दुःशासनने तीन वाणींसे उन सबको बींघ डाळा । राजेन्द्र ! तब शत्रुओंको संताप देनेवाले घृष्टयुम्रने अपने हाथोंकी फुर्ती दिखाते हुए दुर्योघन आदिमेंसे प्रत्येकको पचीस-पचीस बाणोंसे घायल किया ॥ २६-२७ श्वै ॥

सत्यवतं च समरे पुरुमित्रं च भारत ॥ २८ ॥ अभिमन्युरविध्यत् तु दशभिर्दशभिः शरैः ।

भारत ! अभिमन्युने समरभूमिमें सत्यत्रत और पुरुमित्र-को दस-दस वार्णोंसे पीड़ित किया ॥ २८३॥

माद्रीपुत्रौ तु समरे मातुलं मातृनन्द्नौ ॥ २९ ॥ अविध्येतां शरैस्तीक्ष्णैस्तद्द्भुतमिवाभवत्।

माताको आनिन्दित करनेवाले माद्रीकुमार नकुल और सहदेवने अपने मामा शल्यको पैने वाणोंसे घायल कर दिया। यह अद्भुत-सी वात हुई॥ २९३॥

ततः शल्यो महाराज खस्रीयौ रथिनां वरौ ॥ ३० ॥ शरैर्वहुभिरानच्छेत् कृतप्रतिकृतैषिणौ । छाद्यमानौ ततस्तौ तु माद्रीपुत्रौ न चेळतुः ॥ ३१ ॥

महाराज ! तदनन्तर शस्यने किये हुए प्रहारका बदला चुकानेकी इच्छा रखनेवाले रिथयोंमें श्रेष्ठ अपने दोनों भानजोंको अनेक वाणोंसे पीड़ित किया । उनके वाणोंसे आच्छादित होनेपर भी नकुल-सहदेव विचलित नहीं हुए ॥ ३०-३१ ॥

अथ दुर्योघनं दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः। विधित्सुः कलहस्यान्तं गदां जन्नाह पाण्डवः॥ ३२॥

तदनन्तर महाबली पाण्डुपुत्र भीमसेनने दुर्योघनको देखकर झगड़ेका अन्त कर डालनेकी इच्छासे गदा उठा ली॥ तमुद्यतगदं दृष्ट्वा कैलासमिव शृङ्गिणम्। भीमसेनं महावाहुं पुत्रास्ते प्राद्रवन् भयात्॥ ३३॥

गदा उठाये हुए महावाहु भीमसेनको एक शिखरसे युक्त कैलास पर्वतके समान उपस्थित देख आपके सभी पुत्र भयके मारे भाग गये ॥ ३३॥

दुर्योधनस्तु संकुद्धो मागधं समचोदयत्। अनीकं दशसाहस्रं कुञ्जराणां तरस्त्रिनाम् ॥ ३४ ॥

तव दुर्योधनने कुपित होकर मगधदेशीय दस हजार हाथियोंकी वेगशाली सेनाको युद्धके लिये प्रेरित किया ॥३४॥

गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधनः। मागधं पुरतः कृत्वा भीमसेनं समभ्ययात्॥ ३५॥

उस गजसेनाके साथ मागधको आगे करके दुर्योधन-ने भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ३५॥

आपतन्तं च तं दृष्ट्वा गजानीकं वृकोदरः। गदापाणिरवारोहद् रथात् सिंह इवोन्नदृन्॥ ३६॥

उस गजसेनाको आते देख भीमसेन हाथमें गदा लेकर सिंहके समान गर्जना करते हुए रथसे उत्तर पड़े ॥ ३६॥

अद्रिसारमयीं गुर्वी प्रगृह्य महतीं गदाम्। अभ्यधावद् गजानीकं व्यादितास्य इवान्तकः॥ ३७ ॥

लोहेकी उस विशाल एवं भारी गदाको लेकर वे मुँह वाये हुए कालके समान उस गजसेनाकी ओर दौड़े ॥३७॥

स गजान् गद्या निघ्नन् व्यचरत् समरे वली। भीमसेनो महावाहुः सवज्र इव वासवः॥३८॥

बलवान् महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इन्द्रके समान गदासे हाथियोंका संहार करते हुए समराङ्गणमें विचरने लगे ॥३८॥

तस्य नादेन महता मनोहृद्यकिम्पना। व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य गर्जतः॥ ३९॥

मन और दृदयको कँपा देनेवाली गर्जते हुए भीमसेनकी उस भीषण गर्जनासे सब हाथी एकत्र हो भयके मारे निश्चेष्ट एवं अचेत-से हो गये॥ ३९॥

ततस्तु द्रौपदीपुत्राः सौभद्रश्च महारथः।
नकुलः सहदेवश्च धृष्टद्युम्मश्च पार्पतः॥४०॥
पृष्ठं भीमस्य रक्षन्तः शरवर्षेण वारणान्।
अभ्यवर्षन्त धावन्तो मेघा इव गिरीन् यथा॥४१॥

तत्पश्चात् द्रौपदीके पाँचों पुत्रः महारथी अभिमन्युः नकुल सहदेव तथा द्रुपदपुत्र घृष्टद्युम्न—ये सब लोग भीमसेनके पृष्ठभागकी रक्षा करते हुए हाथियोंपर उसी प्रकार दौड़-दौड़-कर वाणवर्षा करने लगेः जैसे बादल पर्वतोंपर पानीकी बूँदें बरसाते हैं ॥ ४०-४१॥

धुरैः धुरप्रैर्भव्लैश्च पीतैश्चाञ्जलिकैः शितैः। व्यहरन्तुत्तमाङ्गानि पाण्डवा गजयोधिनाम्॥ ४२॥ पाण्डव रथी क्षुर, क्षुरप, पीले रंगके मल तथा तीखे आंख्रलिक नामक वाणोंद्वारा हाथीसवार योडाओंके मस्तक काट-काटकर गिराने लगे ॥ ४२॥

शिरोभिः प्रपतद्भिश्च वाहुभिश्च विभूषितैः। अरमबृष्टिरिवाभाति पाणिभिश्च सहाङ्कुदौः॥ ४३॥

उनके शिरों, वाजूबन्दिवस्षित भुजाओं और अङ्क्रुशों-सिंहत हाथोंके गिरनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानो आकाशसे ओले और पत्थरोंकी वर्षा हो रही हो ॥ ४३॥

हृतोत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । अदृश्यन्ताचळात्रेषु दुमा भन्नशिखा इव ॥ ४४ ॥

मस्तक कट जानेपर भी हाथियोंकी पीटपर टिके हुए गजागेही योद्धाओंके धड़ पर्वतके शिखरोंपर स्थित हुए शिखा-हीन वृक्षोंके समान दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ४४॥

भृष्टयुम्नहतानन्यानपदयाम महागजान् । पततः पात्यमानांश्च पार्यतेन महात्मना ॥ ४४ ॥

हमलोगोंने घृष्टतुम्रके द्वारा मारे गये बहुत से हाथियों-को देखा, महामना दुपदकुमारकी मार खाकर बहुत से हाथी गिरे और गिराये जा रहे थे ॥ ४५ ॥

मागधोऽथ महीपालो गजमैरावणोपमम् । प्रेषयामास समरे सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ४६ ॥

इसी समय मगधदेशीय भूपालने युद्धस्थलमें अभिमन्युके रथकी ओर ऐरावतके समान एक विशाल हाथीको प्रेरित किया॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मागधस्य महागजम् । जघानैकेषुणा वीरः सौभद्रः परवीरहा ॥ ४७ ॥

मगधनरेशके उस विशाल गजको आते देख शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले वीर सुमद्राकुमारने उसे एक ही बाणसे मार डाला।

तस्यावर्जितनागस्य कार्ष्णिः परपुरंजयः। राज्ञो रजतपुङ्क्षेन भल्लेनापाहरिस्छरः॥ ४८॥

फिर शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले अर्जुनपुत्र अभिमन्युने मरनेपर भी हाथीको न छोड़नेवाले मगवराजका मस्तक रजत-मय पंखवाले भल्लके द्वारा काट गिराया ॥ ४८ ॥

विगाह्य तद् गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः। व्यचरत् समरे मृद्गन् गजानिन्द्रो गिरीनिव॥ ४९॥

उधर पाण्डुनन्दन भीमधेन भी गजसेनामें घुसकर पर्वतों-को विदीर्ण करनेवाले देवेन्द्रके समान हाथियोंको रौंदते हुए समराङ्गणमें विचरने छगे ॥ ४९ ॥

एकप्रहारनिहतान् भीमसेनेन दन्तिनः। अपदयाम रणे तस्मिन् गिरीन् वज्जहतानिव॥ ५०॥ अप्राप्ति ! उस युद्धशलमें हमने वज्जके मारे हुए पर्वतों- की भाँति भीमसेनके एक ही प्रहारसे दन्तार हाथियोंको भी मरते देखा था ॥ ५० ॥



भग्नदन्तान् भग्नकरान् भग्नसक्थांश्च वारणान् । भग्नपृष्ठिकानन्यान् निहतान् पर्वतोषमान् ॥ ५१ ॥ नदतः सीदतश्चान्यान् विमुखान् समरे गतान् । विद्वतान् भयसंविग्नांस्तथा विशक्ततोऽपरान् ॥ ५२ ॥

किन्हींके दाँत टूट गये। किन्हींकी सूँड कट गयी। कितनीं-की जाँबें टूट गयी। किन्हींकी पीट टूट गयी और कितने ही पर्वतींके समान विशालकाय गजराज मारे गये। कुछ चिग्वाइ रहे थे। कुछ कष्टसे कराह रहे थे। कुछ युड भूमिसे विमुख होकर मागने लगे थे और कुछ भयसे व्याकुल होकर मल-मूच कर रहे थे। इन सबको मैंने अपनी आँखों देखा था॥ ५१-५२॥

भीमसेनस्य मार्गेषु पतितान् पर्वतोपमान्। अपद्यं निहतान् नागान् राजन् निष्टीवतोऽपरान्॥५३॥

भीमसेनके मार्गोंमें उनके द्वारा मारे गये पर्वतीपम हाथी पड़े दिखायी दिये। राजन् ! अन्य बहुत-से हाथियोंको मैंने मुँहसे फेन फेंकते देखा था॥ ५३॥

वमन्तो रुधिरं चान्ये भिन्नकुम्भा महागजाः। विद्वलन्तो गता भूमि शैला इव धरातले॥ ५४॥

कितने ही विशालकाय हाथी ख्न उगल रहे थे और उनके कुम्भस्थल फट गये थे। बहुत से व्याकुल होकर इस भूतलपर पर्वतोंके समान पड़े थे॥ ५४॥

मेदोरुधिरिद्ग्धाङ्गो वसामज्ञासमुक्षितः। व्यचरत् समरे भीमो दण्डपाणिरिवान्तकः॥ ५५॥

भीमसेनका सारा शरीर मेदा तथा रक्तसे लिप्त हो रहा था। वे वसा और मजासे नहा गये थे और हाथमें गदा लिये दण्डपाणि यमराजके समान उस युद्धभूमिमें विचर रहे थे॥ ५५॥

गजानां रुधिरिक्लन्नां गदां विश्रद् वृकोदरः। घोरः प्रतिभयश्चासीत् पिनाकीव पिनाकधृक ॥ ५६॥

हाथियोंके खूनसे भीगी हुई गदा धारण किये भीमसेन पिनाकधारी भगवान् रुद्रके समान घोर एवं भयंकर दिखायी देते थे॥ ५६॥

सम्मध्यमानाः कुद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः। सहसा प्राद्वन् क्लिपा मृहन्तस्तव वाहिनीम्॥ ५७॥

क्रोधमें भरे इए भीमसेन हाथियोंको मधे डालते थे; अतः वे उनके द्वारा अत्यन्त क्लेश पाकर आपकी सेनाको क्रचलते हुए सहसा युद्ध खले भाग चले ॥ ५७ ॥ तं हि वीरं महेष्वासं सौभद्रप्रमुखा रथाः।

जैसे देवता वज्रवारी इन्द्रकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सुभद्राक्रमार आदि पाण्डव योद्धा युद्धमें तत्पर हुए महा-धनुर्घर वीर भीमसेनकी सब ओरसे रक्षा करते थे ॥५८॥

पर्यरक्षन्त युध्यन्तं वज्रायुधमिवामराः ॥ ५८ ॥

शोणिताकां गदां विभ्रदक्षितां गजशोणितैः। क्रतान्त इव रौद्रात्मा भीमसेनो व्यहस्यत ॥ ५९ ॥

खूनमें सनी तथा हाथियोंके रक्तसे भीगी हुई गदा लिये रौदरूपधारी भीमसेन यमराजके समान दिखायी देते थे॥ व्यायच्छमानं गद्या दिश्च सर्वासु भारत। अपद्याम रणे भीमं नृत्यन्तिमव दांकरम् ॥ ६०॥

भारत ! भीमसेन गदा छेकर सम्पूर्ण दिशाओं में व्यायाम-सा कर रहे थे। समरभूमिमें भीमको इमलोगोंने ताण्डव-नृत्य करते हुए भगवान् शङ्करके समान देखा था ॥ ६० ॥ गुर्वीमिन्द्राशनिसमखनाम्। यमदण्डोपमां अपश्याम महाराज रौद्रां विशसनीं गदाम् ॥ ६१ ॥ महाराज ! भीमसेनकी भारी और भयंकर गदा सबका

संहार करनेवाली है। हमें तो वह यमदण्डके समान दिखायी देती थी । प्रहार करनेपर उससे इन्द्रके वज्रकी गड़गड़ाहटके समान आवाज होती थी।। ६१॥

विमिश्रां केशमजाभिः प्रदिग्धां रुधिरेण च। विनाकमिव रुद्धस्य कृद्धस्याभिव्नतः पश्चन् ॥ ६२॥

रक्तसे भीगी तथा केश और मजासे मिली हुई उस गदाको हमने प्रलयकालमें कोधसे भरकर समस्त पशुओं (जीवों) का संहार करनेवाले रुद्रदेवके पिनाकके समान समझा था ॥ ६२ ॥

यथा पशूनां संघातं यष्ट्या पालः प्रकालयेत्। तथा भीमो गजानीकं गदया समकालयत् ॥ ६३॥

जैसे चरवाहा पशुओंके झंडको डंडेसे हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाथियोंके समृहको अपनी गदासे हाँक रहे थे॥

गदया वध्यमानास्ते मार्गणैश्च समन्ततः। खान्यनीकानि मृद्गन्तः प्राद्रवन् कुञ्जरास्तव ॥ ६४ ॥

महाराज ! चारों ओरसे गदा और वाणोंकी मार पड़ने-पर आपंकी सेनाके वे समस्त हाथी अपने ही सैनिकोंको कुचलते हुए भाग रहे थे॥ ६४॥

महावात इवाभ्राणि विधमित्वा स वारणान्। अतिष्ठत् तुमुले भीमः इमशान इव शूलभृत् ॥ ६५॥

जैसे आँधी वादलोंको छिन्न-भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्धमें इाथियोंकी सेनाको नष्ट करके रमशानभूमिमें त्रिशूलधारी भगवान् रांकरके समान खडे थे ॥ ६५ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि चतुर्थदिवसे भीमयुद्धे द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें चौथ दिन भीमसेनका युद्धविषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६२॥

## त्रिपष्टितमोऽध्यायः

युद्धस्थलमें प्रचण्ड पराक्रमकारी भीमसेनका भीष्मके साथ युद्ध तथा सात्यिक और भूरिश्रवाकी मुठभेड़

संजय उवाच

हते तिस्मन् गजानीके पुत्रो दुर्योधनस्तव। भीमसेनं घतत्येवं सर्वसैन्यान्यचोदयत् ॥ १ ॥

संजय कहते हैं---महाराज ! हाथियोंकी उस सेनाके मारे जानेपर आपके पुत्र दुर्योधनने समस्त सैनिकोंको आज्ञा दी कि सब मिलकर भीमसेनको मार डालो ॥ १॥

ततः सर्वाण्यनीकानि तव पुत्रस्य शासनात् । अभ्यद्भवन् भीमसेनं नदन्तं भैरवान् रवान् ॥ २ ॥

तदनन्तर आपके पुत्रकी आज्ञासे समस्त सेनाएँ भैरव

गर्जना करती हुई भीमसेनपर टूट पड़ीं ॥ २ ॥ तं वलौधमपर्यन्तं देवैरपि सुदःसहम्। आपतन्तं सुदुष्पारं समुद्रमिव पर्वणि ॥ ३॥

सेनाका वह अनन्त वेग देवताओं के लिये भी दुःसह था। पूर्णिमाको बढ़े हुए समुद्रके समान अपार जान पड़ता था।।

रथनागाध्वकलिलं शङ्खदुन्द्भिनादितम्। अनन्तरथपादातं रजसा सर्वतो वृतम् ॥ ४ ॥

वह सैन्य-समुद्र रथ, हाथी और घोड़ोंसे भरा हुआ था। शङ्ख और दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे कोलाइलपूर्ण हो रहा या। उसमें रथ और पैदलोंकी संख्या नहीं वतायी जा सकती थी तथा उस सेनामें सब ओर धूल ब्याप्त हो रही थी ॥ ४ ॥ तं भीमसेनः समरे महोदिधिमवापरम् । सेनासागरमक्षोभ्यं वेलेव समवारयत्॥ ५ ॥

दूसरे महासागरके समान उस अक्षोभ्य सैन्य-समुद्रको युद्धमें भीमसेनने तटप्रदेशकी भाँति रोक दिया ॥ ५ ॥

तदाश्चर्यमपदयाम पाण्डवस्य महात्मनः। भीमसेनस्य समरे राजन् कर्मातिमानुषम्॥ ६॥

राजन् ! उस समय संग्राम-भूमिमें हमलोगोंने महामना पाण्डुनन्दन भीमसेनका अत्यन्त आक्चर्यमय अतिमानुष कर्म देखा था॥ ६॥

उदीर्णान् पार्थिवान् सर्वान् साश्वान् सरथकुञ्जरान्। असम्भ्रमं भीमसेनो गदया समवारयत् ॥ ७ ॥

घोड़े, हाथी तथा रथसहित जितने भी भूपाल वहाँ आगे बढ़ रहे थे, उन सबको केवल गदाकी सहायतासे भीमसेनने विना किसी घबराहटके रोक दिया ॥ ७॥

स संवार्य बळौघांस्तान् गदया रिधनां वरः। अतिष्ठत् तुमुळे भीमो गिरिर्मेषरिवाचळः॥८॥

रिययों में श्रेष्ठ भीमसेन उस सारे सैन्यसमूहको गदाद्वारा रोककर उस भयंकर युद्धमें मेरु पर्वतके समान अविचल-भावसे खड़े रहे॥ ८॥

तिसन् सुतुमुले घोरे काले परमदारुणे। भातरश्चेव पुत्राध्य धृष्टशुस्रध्य पार्षतः॥ ९॥ द्रौपदेयाऽभिमन्युध्य शिलण्डी चापराजितः। न प्राजहन् भीमसेनं भये जाते महावलस् ॥ १०॥

उस महान् भयंकर तथा अत्यन्त दारुण भयके समय महावली भीमसेनको उनके भाई, पुत्र, द्रुपदकुमार षृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, अभिमन्यु और अपराजित वीर शिखण्डी—ये कोई भी छोड़कर नहीं गये ॥ ९-१०॥

ततः शैक्यायसीं गुर्वी प्रगृद्य महतीं गदाम् । अधावत् तावकान् योघान् दण्डपाणिरिवान्तकः॥११॥

तत्पश्चात् पूर्णतः फौलादकी वनी हुई विशाल एवं भारी गदा हायमें लेकर भीमसेन दण्डपाणि यमराजकी भाँति आपके सैनिकोंपर टूट पड़े ॥ ११॥

पोथयन् रथवृन्दानि वाजिवृन्दानि चाभिभूः। कर्षयन् रथवृन्दानि वाहुवेगेन पाण्डवः ॥ १२॥ विनिम्नन् व्यचरत् संख्ये युगान्ते काळवद् विभुः।

फिर वे प्रभावशाली बलवान् पाण्डुनन्दन रिययों और घोड़ोंके समूहको नष्ट करके अपनी भुजाओंके वेगसे रथोंके समुदायको खींचते और नष्ट करते हुए प्रलयकालके यमराज- की भाँति संग्रामभूमिमें विचरने लगे ॥ १२५ ॥ ऊरुवेगेन संकर्षन् रथजालानि पाण्डवः ॥ १३ ॥ बलानि सम्ममर्दाशु नड्वलानीय कुञ्जरः ।

पाण्डुनन्दन भीम अपने महान् वेगसे रथसमूहों को र्खीचकर नष्ट कर देते और शीघ ही सारी सेनाको उसी प्रकार रौंद डालते थे, जैसे हाथी नरकुलके पौधों को ॥ १३६ ॥ मृद्गन् रथेभ्यो रिधनो गजेभ्यो गजयोधिनः ॥ १४ ॥ सादिनश्चाश्वपृष्ठेभ्यो भूमो चापि पदातिनः । गद्या व्यधमत् सर्वान् वातो ब्रह्मानियोजसा ॥ १५ ॥

भीमसेनो महाबाहुस्तव पुत्रस्य वै बले।

महावाहु भीमसेन रथोंसे रिथयोंको, हाथियोंसे हाथीसवारोंको, घोड़ोंकी पीटोंसे बुड़सवारोंको और पृथ्वीपर पैदलोंको मसलते हुए गदासे आपके पुत्रकी सेनाके सब लोगोंको उसी प्रकार नष्ट कर देते थे, जैसे हवा अपने वेगसे बुक्षोंको उत्साइ फॅकती है। १४-१५ है॥

सापि मज्जावसामांसैः प्रदिग्धा रुधिरेण च॥ १६॥ अदृश्यत महारौद्रा गदा नागाश्वपातनी।

हाथियों और घोड़ोंको मार गिरानेवाली उनकी वह गदा भी मज्जा, यसा, मांस तथा रक्तमें सनकर बड़ी भयानक दिखायी देती थी॥ १६६ ॥

तत्र तत्र हतैश्चापि मनुष्यगजवाजिभिः॥१७॥ रणाष्ट्रणं समभवन्मृत्योरावाससंनिभम्।

जहाँ तहाँ मरकर गिरे हुए मनुष्यः हाथी और घोड़ोंसे वह सारी रणभूमि मृत्युके निवासस्थान-सी प्रतीत होती थी।। पिनाकमिव रुद्रस्य कुद्धस्याभिन्नतः पश्नून्॥ १८॥ यमदण्डोपमामुत्रामिन्द्राशानिसमस्यनाम् । दृद्युर्भीमसेनस्य रौद्रीं विशसनीं गदाम्॥ १९॥

भीमसेनकी उस संहारकारिणी भयंकर गदाको लोगोंने प्रलयकालमें पशुओं (जीवों) का संहार करनेवाले रुद्रके पिनाक और यमदण्डके समान भयंकर देखा। उसकी आवाज इन्द्रके वज्रके समान थी।। १८-१९॥

आविद्धयतो गदां तस्य कौन्तेयस्य महात्मनः। वभौ क्षपं महाघोरं कालस्येव युगक्षये॥ २०॥

अपनी गदाको घुमाते हुए महामना कुन्तीकुमार भीम-सेनका रूप युगान्त-कालके यमराजके समान अत्यन्त भयंकर प्रतीत होता था॥ २०॥

तं तथा महतीं सेनां द्रावयन्तं पुनः पुनः । दृष्ट्रा मृत्युमिवायान्तं सर्वे विमनसोऽभवन् ॥ २१ ॥

उस विशाल सेनाको बारंबार भगानेवाले भीमसेनको मौतके समान सामने आते देख समस्त योद्धाओंका मन उदास हो जाता था।। २१॥

यतो यतः प्रेक्षते सा गदामुद्यम्य पाण्डवः । तेन तेन सा दीर्यन्ते सर्वसैन्यानि भारत ॥ २२ ॥

भारत ! भीमसेन गदा उठाकर जिस-जिस ओर देखते थे, उधर-उधरसे सारी सेनाओंमें दरार पड़ जाती थी। (वहाँके सैनिक भागकर स्थान खाली कर देते थे)॥ २२॥

प्रदारयन्तं सैन्यानि बलेनामितविक्रमम् । ग्रसमानमनीकानि व्यादितास्यमिवान्तकम् ॥ २३ ॥ तं तथा भीमकर्माणं प्रगृहीतमहागदम् । दृष्ट्वा वृकोद्रं भीष्मः सहसैव समभ्ययात् ॥ २४ ॥

अपने बलसे सेनाको विदीर्ग करनेवाले भीमसेन सम्पूर्ण सैनिकोंको अपना ग्रास बनानेके लिये मुँह बाये हुए कालके समान जान पड़ते थे। उस समय बड़ी भारी गदा उठाये हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेनको देखकर भीष्मजी सहसा वहाँ पहुँचे॥२३-२४॥

महता रथघोषेण रथेनादित्यवर्चसा। छादयञ्हारवर्षेण पर्जन्य इव वृष्टिमान् ॥ २५ ॥

वे सूर्यके समान तेजस्वी तथा पहियोंके गम्भीर घोषसे युक्त विशाल रथार आरूढ़ हो वरसते हुए मेघके समान वाणोंकी वर्षासे सबको आच्छादित करते हुए वहाँ आये थे।।

तमायान्तं तथा दृष्ट्या व्यात्ताननिमवान्तकम् । भीषमं भीमो महावाहुः प्रत्युदीयादमर्पितः ॥ २६॥

मुँह फैलाये हुए यमराजके समान भीष्मजीको आते देख महाबाहु भीमसेन अमर्षमें भरकर उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े ॥ २६॥

> तस्मिन् क्षणे सात्यिकः सत्यसंधः शिनिप्रवीरोऽभ्यपतत्पितामहम्। निज्ञन्नमित्रान् धनुषा दढेन संकम्पयंस्तव पुत्रस्य सैन्यम्॥२७॥

उस समय शिनिवंशके प्रमुख वीर सत्यप्रतिश्च सात्यिक अपने सुदृढ़ धनुषसे शत्रुओंका संहार करते और आपके पुत्रकी सेनाको कँपाते हुए पितामह भीष्मपर चढ़ आये।२७।

> तं यान्तमश्चे रजतप्रकाशैः शरान् वपन्तं निशितान् सुपुङ्कान्। नाशक्तुवन् धारियतुं तदानीं सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः ॥२८॥

भारत ! चाँदीके समान स्वेत घोड़ोंद्वारा जाते और सुन्दर पंखयुक्त तीखे बाणोंकी वर्षा करते हुए सात्यिकिको उस समय आपके समस्त सैनिकगण रोक न सके॥ २८॥

> अविध्यदेनं दशिमः पृषत्कै-रलम्बुषो राक्षसोऽसौ तदानीम्। शरैश्चतुर्भिः प्रतिविद्धय तं च नप्ता शिनेरभ्यपतद् रथेन ॥२९॥

केवल अलम्बुष नामक राक्षसने उस समय उन्हें दस बाणोंसे घायल किया। तव शिनिके पौत्रने भी उस राक्षसको चार बाणोंसे बींधकर बदला चुकाया और रथके द्वारा भीष्मपर घावा किया॥ २९॥

> अन्वागतं वृष्णिवरं निशम्य तं शत्रुमध्ये परिवर्तमानम् । प्रद्रावयन्तं कुरुपुङ्गवांश्च पुनः पुनश्च प्रणदन्तमाजौ ॥३०॥ योधास्त्वदीयाः शरवर्षेरवर्षन् मेघा यथा भूधरमम्बुवेगैः । तथापितं धारियतुं न शेकु-र्मध्यन्दिने सूर्यमिवातपन्तम् ॥३१॥

वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुष सात्यिक आकर शत्रुओंके बीचमें विचर रहे हैं और युद्धस्थलमें कौरवसेनाके मुख्य-मुख्य वीरों-को भगाते हुए वारंवार गर्जना कर रहे हैं; यह मुनकर आपके योद्धा उनपर उसी प्रकार वाणोंकी वर्षा करने लगे, जैसे मेघ पर्वतपर जलकी धाराएँ गिराते हैं, इतनेपर भी वे दोपहरके तपते हुए सूर्यकी भाँति उन्हें रोक न सके।३०-३१।

> न तत्र कश्चित्रविषण्ण आसी-दते राजन् सोमदत्तस्य पुत्रात्। स वै समादाय धनुर्महात्मा भूरिश्रवा भारत सौमदत्तिः॥३२॥ दृष्ट्वा रथान् स्वान् व्यपनीयमानान् प्रत्युद्ययौ सात्यिकं योद्धिमञ्जन्॥३३॥

राजन् ! उस समय वहाँ सोमदत्त-पुत्र भूरिश्रवाको छोडकर दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं था, जो विषादग्रस्त न हुआ हो । भारत ! सोमदत्तकुमार महामना भूरिश्रवाने अपने रथियोंको विवश होकर भागते देख धनुष छे युद्ध करनेकी इच्छासे सात्यिकपर चढ़ाई की ॥ ३२-३३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि सात्यिकभूरिश्रवःसमागमे त्रिषष्टितमोऽध्यायः॥ ६३॥

इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मवर्वके अन्तर्गत भीष्मवधवर्वमें सात्यिकमूरिश्रवा-समागमविषयक तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६३॥

### चतुःषष्टितमोऽध्यायः

भीमसेन और घटोत्कचका पराक्रम, कौरवोंकी पराजय तथा चौथे दिनके युद्धकी समाप्ति

संजय उवाच

ततो भूरिश्रवा राजन् सात्यिक नविभः शरैः। प्राविध्यद् भृशसंकुद्धस्तोत्रैरिव महाद्विपम् ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! तव भूरिश्रवाने अत्यन्त कृद होकर सात्यिकको नौ वाणोंसे उसी प्रकार वींध डाला जैसे महान् गजराजको अङ्कुशोंद्वारा पीड़ित किया जाता है ॥ कौरवं सात्यिकश्चेय शरैः संनतपर्यभिः।

कारच सात्याकश्चच दारः सनतपर्वाभः। अवारयदमेयात्मा सर्वलोकस्य पदयतः॥२॥

तव अमेय आत्मवलसम्पन्न सात्यिकने भी झकी हुई गाँठवाले वाणोंसे सवलोगोंके देखते-देखते कु इवंशी भृरिश्रवा-को रोक दिया ॥ २ ॥

ततो दुर्योधनो राजा सोद्यैः परिवारितः । सौमद्ति रणे यत्तः समन्तात् पर्यवारयत् ॥ ३ ॥

यह देख भाइयोंसिहत राजा दुर्योधनने युद्धके लिये उद्यत होकर भूरिश्रवाको चारों ओरसे घेरकर उसकी रक्षामें तत्पर हो गये॥ ३॥

तं चैव पाण्डवाः सर्वे सात्यिक रमसं रणे। परिवार्य स्थिताः संस्थे समन्तात् सुमहौजसः॥ ४॥

उधर महान् तेजस्वी समस्त पाण्डव भी युद्धमें वेगपूर्वक आगे बढ़नेवाले सात्यिकको सब ओरसे घेरकर समरभूमिमें डट गये॥ ४॥

भीमसेनस्तु संहुद्धो गदामुद्यम्य भारत । दुर्योधनमुखान् सर्वान् पुत्रांस्ते पर्यवारयत् ॥ ५ ॥

भारत ! क्रोधमें भरे हुए भीमसेनने गदा उठाकर आपके दुर्योधन आदि सब पुत्रोंको अकेले ही रोक दिया ॥ रथैरनेकसाहस्रोः क्रोधामर्पसमन्वितः ।

नन्दकस्तव पुत्रस्तु भीमसेनं महावलम् ॥ ६ ॥ विक्याधविशिखैः पडभिः कङ्कपत्रैः शिलाशितैः।

तब क्रोध और अमर्थमें भरे हुए आपके पुत्र नन्दकने कई हजार रिथयोंके साथ आकर शिलापर तेज किये हुए कंकपत्रयुक्त छः बाणोंसे महावली भीमसेनको बींध डाला ।६६। दुर्योधनश्च समरे भीमसेनं महारथम् ॥ ७ ॥ आजधानोरसि कुद्धो मार्गणैनंवभिः शितैः ।

कुपित हुए दुर्योधनने भी महारथी भीमसेनको उस युद्धमें उनकी छातीको लक्ष्य करके नौ तीखे बाण मारे ।७५। ततो भीमो महाबाहुः खरथं सुमहावलः ॥ ८॥ आहरोह रथश्रेष्ठं विशाकं चेदमत्रवीत्। तव महावली महाबाहु भीमसेन अपने श्रेष्ठ रथपर आरूढ़ हो गये और सार्यि विशोकसे इस प्रकार बोले—।८ है। एते महारथाः दूरा धार्तराष्ट्राः समागताः ॥ ९ ॥ मामेव भृशसंकुद्धा हन्तुमभ्युद्यता युधि ।

भ्ये महारथी झ्रवीर धृतराष्ट्रपुत्र अत्यन्त कुषित हो युद्धमें मुझे ही मारनेके लिये उद्यत हो यहाँ आये हैं ॥ ९५ ॥ मनोरथद्रुमोऽस्माकं चिन्तितो बहुवार्षिकः ॥ १०॥ सफलः सूत चार्चेह योऽहं पद्यामि सोदरान् ।

'सूत ! मेरे मनमें बहुत वर्षोंसे जिसका चिन्तन हो रहा था, वह मनोरथरूपी बृक्ष आज सकल होना चाहता है; क्योंकि इस समय यहाँ मैं दुर्योधनके भाइयोंको एकत्र देख रहा हूँ ॥ १०५ ॥

यत्राशोक समुत्थिता रेणवो रथनेमिभिः ॥११॥ प्रयास्यन्त्यन्तरिक्षं हि शस्वृन्दैर्दिगन्तरे। तत्र तिष्ठति संनद्धः स्वयं राजा सुयोधनः ॥१२॥

विशोक ! जहाँ रथके पहियोंने ऊपर उड़ी हुई धूल वाणसमूहोंके साथ अन्तरिक्ष और दिगन्तमें फैल रही है, वहीं स्वयं राजा दुर्योधन कवच आदिने सुसज्जित होकर युद्धके लिये खड़ा है ॥ ११-१२॥

श्रातरश्चास्य संनद्धाः कुळपुत्रा मदोत्कटाः । एतानद्य हनिष्यामि पदयतस्ते न संशयः ॥ १३ ॥ तस्मान्ममाश्वान् संग्रामेयत्तः संयच्छ सारथे।

'उसके कुलीन और मदोन्मत्त भाई भी वहीं कवच बाँधकर खड़े हैं। आज तुम्हारे देखते-देखते मैं इन सबका विनाश करूँगा। इसमें संशय नहीं है। अतः सारथे! तुम सावधान होकर संग्राममें मेरे घोड़ोंको काबूमें रक्खों। १२६। एवमुक्तवा ततः पार्थस्तव पुत्रं विशाम्पते॥ १४॥ विव्याध दशभिस्तीक्ष्णैः शरैः कनकभूषणैः। नन्दकं च त्रिभिर्वाणैरभ्यविध्यत् स्तनान्तरे॥ १५॥

राजन् ! ऐसा कहकर कुन्तीकुमार भीमने स्वर्णभूषित दस तीखे वाणोंद्वारा आपके पुत्र दुर्योधनको वींध डाला और नन्दककी छातीमें भी तीन वाणोंसे गहरी चोट पहुँचायी॥

तंतु दुर्योधनः पष्ट्या विद्ध्वा भीमं महावलम्। त्रिभिरन्यैः सुनिशितैर्विशोकं प्रत्यविध्यत ॥ १६ ॥

यह देख दुर्योधनने साठ बाणोंसे महावली भीमसेनको घायल करके अन्य तीन पैने बाणोंसे सारिथ विशोकको भी घायल कर दिया ॥ १६ ॥ भीमस्य च रणे राजन् धनुश्चिच्छेद् भासुरम्। मुष्टिदेशे भृशं तीक्ष्णैस्त्रिभिर्मल्लेईसचिव ॥ १७॥

राजन् ! इसके बाद दुर्योधनने युद्धस्थलमें तीन अत्यन्त तीखे भव्लोंद्रारा हँसते हुए-से भीमके तेजस्वी धनुषको भी बीचसे काट दिया ॥ १७॥

समरे प्रेक्ष्य यन्तारं विशोकं तु वृकोदरः। पीडितं विशिखेस्तीक्ष्णैस्तय पुत्रेण धन्विना ॥ १८ ॥ अमृष्यमाणः संरब्धो धनुर्दिब्यं परामृशत्। पुत्रस्य ते महाराज वधार्थं भरतर्षभ ॥ १९ ॥ समाधत्त सुसंकृद्धः क्षुरप्रं छोमवाहिनम्। तेन चिच्छेद नृपतेर्भोमः कार्मुकमुत्तमम् ॥ २० ॥

आपके धनुर्धर पुत्रद्वारा तमराङ्गणमें अपने सारिथ विशोकन को तीखे वाणोंके आघातसे पीड़ित होता देख भीमसेन सह न सके। उन्होंने कुपित होकर अपना दिव्य धनुष हाथमें लिया। महाराज! भरतश्रेष्ठ! फिर आपके पुत्रके वधके लिये अत्यन्त कुपित होकर उन्होंने पंखयुक्त क्षुरप्रका संधान किया और उसके द्वारा राजा दुर्योधनके उत्तम धनुषको काट डाला॥

सोऽपविद्धय धनुदिछन्नं पुत्रस्ते कोधमूर्िछतः। अन्यत् कार्मुकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्॥ २१॥

राजन् ! धनुष कटनेपर आपका पुत्र कोघरे मूर्छित हो उठा । उसने उस कटे हुए धनुषको फेंककर तुरंत ही उससे भी अधिक वेगशाली दूसरा धनुष ले लिया ॥ २१॥

संद्धे विशिष्तं घोरं कालमृत्युसमप्रभम्। तेनाजघान संकुद्धो भीमसेनं स्तनान्तरे॥२२॥

किर उसके ऊपर काल और मृत्युके समान तेजस्वी भयंकर वाण रक्खा और कुपित हो उसके द्वारा भीमसेनकी छातीमें गहरा आघात किया ॥ २२ ॥

स गाढिवद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्थ आविदात्। स निवण्णो रथोपस्थे मूर्च्छोमभिजगाम ह ॥ २३॥

उस बाणसे अत्यन्त घायल हो भीमसेन व्यथाके मारे रथकी बैठकमें बैठ गये। वहाँ बैठते ही उन्हें मूर्छा आ गयी॥ तं दृष्टा व्यथितं भीममभिमन्युपुरोगमाः।

त दृष्ट्रा व्याधत भाममाभमन्युपुरागमाः। नामृष्यन्त महेष्यासाः पाण्डवानां महारथाः॥ २४॥

भीमसेनको प्रहारसे पीड़ित हुआ देख अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर पाण्डव महारथी यह सहन न कर सके ॥ २४॥

ततस्तु तुमुलां वृष्टिं रास्त्राणां तिग्मतेजसाम्। पातयामासुरव्यक्राः पुत्रस्य तव मूर्धनि ॥ २५॥

फिर तो सब लोगोंने आपके पुत्रके मस्तकपर निर्भय होकर तेजस्वी रास्त्रोंकी भयंकर वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥२५॥ प्रतिलभ्य ततः संक्षां भीमसेनो महावलः। दुर्योधनं त्रिभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः॥ २६॥ तत्पश्चात् होदामें आनेपर महावली भीमसेनने दुर्योधनको पहले तीन वाणोंसे वींधकर फिर पाँच वाणोंसे घायल किया ॥

राल्यं च पञ्चविंशत्या शरैविंग्याध पाण्डवः। रुक्मपुङ्कमेंहेण्वासःसविद्धो व्यवयाद् रणात्॥ २७॥

फिर महाधनुर्धर पाण्डुपुत्र भीमने सुवर्णमय पंखसे युक्त पचीस वाणोंद्वारा राजा शल्यको बींध दिया। उन वाणोंसे घायल होकर वे रणभूमिसे भाग गये॥ २७॥

प्रत्युचयुस्ततो भीमं तव पुत्राश्चतुर्दश। सेनापितः सुषेणश्च जलसंघः सुलोचनः॥२८॥ उग्रो भीमरथो भीमो वीरवाहुरलोलुपः। दुर्मुखो दुष्प्रधर्पश्च विवित्सुर्विकटः समः॥२९॥ विस्जन्तो बहून् वाणान् कोधसंरक्तलोचनाः।

भीमसेनमभिद्रुत्य विव्यधुः सहिता भृशम् ॥ ३०॥

राजन् ! तय आपके चौदह पुत्रोंने भीमसेनपर धावा किया । उनके नाम ये हैं—सेनापितः सुषेणः जलसंधः सुलोचनः उग्रः भीमरयः भीमः वीरवाहुः अलोलुपः दुर्मुखः दुष्प्रधर्षः विवित्सुः विकट और सम—ये सब क्रोधसे लाल आँखें करके बहुत-से बाणोंकी वर्षा करते हुए भीमसेनपर दूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें अत्यन्त धायल करने लगे ॥

पुत्रांस्तु तव सम्प्रेक्ष्य भीमसेनो महावलः। स्विक्वणी विलिहन् वीरः पशुमध्ये यथा वृकः॥ ३१॥ अभिपत्य महावाहुर्गरुत्मानिव वेगितः। सेनापतेः श्रुरप्रेण शिरश्चिच्छेद पाण्डवः॥ ३२॥

महावली महाबाहु वीर भीमसेन आपके पुत्रोंको देखकर पशुओंके वीचमें खड़े हुए मेडियेके समान अपने मुँहके दोनों कोनोंको चाटते हुए गरुड़के समान बड़े वेगसे उनके सामने गये। वहाँ पहुँचकर पाण्डुकुमारने क्षुरप्र नामक वाणसे सेनापतिका सिर काट लिया। । ३१-३२।।

सम्प्रहस्य च हृ एातमा त्रिभिर्वाणैर्महाभुजः। जलसंधं विनिभिंच सोऽनयद् यमसादनम्॥ ३३॥

तत्त्रश्चात् प्रसन्नचित्त हो उन महाबाहुने हँसते-हँसते जलसंघको तीन वाणोंसे विदीर्ण करके यमलोक पहुँचा दिया॥

सुषेणं च ततो हत्वा प्रेषयामास मृत्यवे। उग्रस्य सिशरस्त्राणं शिरश्चन्द्रोपमं भुवि॥३४॥ पातयामास भल्लेन कुण्डलाभ्यां विभूषितम्।

तदनन्तर मुपेणको मारकर मौतके घर भेज दिया और उम्रके कुण्डलमण्डित चन्द्रोपम मस्तकको एक मछके द्वारा शिरस्नाणमहित काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३४% ॥

वीरवाहुं च सप्तत्या साश्वकेतुं ससारथिम् ॥ ३५॥ निनाय समरे वीरः परलोकाय पाण्डवः।

इसके बाद पाण्डुनन्दन वीरवर भीमसेनने समरभूमिमें

घोड़े, ध्वज और सार्थिसिहत वीरबाहुको सत्तर वाणोंसे मारकर परलोक पहुँचा दिया ॥ ३५ है ॥

भीमभीमरथौ चोभौ भीमसेनो हसन्निव ॥ ३६॥ पुत्रौ ते दुर्मदौ राजन्ननयद् यमसादनम्।

राजन् ! तत्पश्चात् भीमसेनने हॅंसते हुए-से आपके दो पुत्र भीम और भीमरथको भी, जो युद्धमें उन्मत्त होकर लड्डने-वाले थे, यमलोक भेज दिया ॥ ३६% ॥

ततः सुलोचनं भीमः श्वरप्रेण महामुघे ॥ ३७ ॥ मिषतां सर्वसैन्यानामनयद् यमसादनम् ।

इसके बाद उस महासमरमें भीमसेनने सम्पूर्ण सेनोओंके देखते-देखते क्षुरप्रसे मारकर सुलोचनको भी यमलोकका अतिथि बना दिया ॥ ३७१ ॥

पुत्रास्तु तव तं दृष्ट्वा भीमसेनपराक्रमम् ॥ ३८॥ शेषा येऽन्येऽभवंस्तत्र ते भीमस्य भयार्दिताः। विषद्वता दिशो राजन् वध्यमाना महात्मना ॥ ३९॥

राजन् ! आपके जो अन्य शेष पुत्र वहाँ मौजूद थे, वे भीमसेनका पराक्रम देखकर उनके भयसे पीढ़ित हो उन महामना पाण्डुकुमारके बाणकी मार खाते हुए सम्पूर्ण दिशाओं में भाग गये ॥ ३८-३९॥

ततोऽत्रवीच्छान्तनवः सर्वानेव महारथान् । एप भीमो रणे कुद्धो धार्तराष्ट्रान् महारथान् ॥ ४० ॥ यथा प्राग्यान् यथा ज्येष्ठान् यथा श्रूरांश्च संगतान्। निपातयत्युत्रधन्वा तं प्रगृह्षीत माचिरम् ॥ ४१ ॥

तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने सभी महारिथयोंसे कहा— ये भयंकर धनुर्धर भीमसेन युद्धमें कृद्ध होकर सामने आये हुए श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं श्रूर महारथी धृतराष्ट्रपुत्रोंको मार गिराते हैं। अतः तुम सब लोग मिलकर इन्हें शीष्ठ काबूमें करों।।

एवमुक्तास्ततः सर्वे धार्तराष्ट्रस्य सैनिकाः। अभ्यद्रवन्त संकुद्धा भीमसेनं महावलम्॥ ४२॥

उनके ऐसा कहनेपर दुर्योधनके सभी सैनिक दुपित हो महाबली भीमसेनकी ओर दौड़े ॥ ४२ ॥

भगदत्तः प्रभिन्तेन कुञ्जरेण विशाम्पते। अभ्ययात् सहसा तत्र यत्र भीमो व्यवस्थितः॥ ४३॥

प्रजानाथ ! राजा भगदत्त मदवर्षी गजराजपर आरूढ़ हो सहसा उस स्थानपर आ पहुँचे जहाँ भीमसेन खड़े थे ॥

आपतन्नेव च रणे भीमसेनं शिलीमुखैः। अहद्यं समरे चक्रे जीमृत इव भास्करम्॥ ४४॥

युद्धमें आते ही उन्होंने अपने बाणों भीमसेनको अहर्य कर दिया, मानो सूर्य बादलोंसे ढक गये हों ॥ ४४॥

अभिमन्युमुखास्तत् तु नामृष्यन्त महारथाः। भीमस्याच्छादनं संख्ये स्ववाहुबलमाश्चिताः॥ ४५॥ त एनं शरवर्षेण समन्तात् पर्यवारयन् । गजं च शरवृष्ट्या तु विभिद्वस्ते समन्ततः ॥ ४६ ॥

उस समय अभिमन्यु आदि महारथी भीमका इस प्रकार बाणोंसे आच्छादित हो जाना सहन न कर सके। वे अपने बाहुबलका आश्रय ले युद्धमें भगदत्तपर सब ओरसे बाणोंकी वर्षा करते हुए उन्हें रोकने लगे। उन्होंने अपने बाणोंकी वृष्टिसे भगदत्तके हाथीको भी सब ओरसे छेद डाला॥

स शस्त्रवृष्ट्याभिहतः समस्तैस्तैर्महारथैः। प्राग्न्योतिपगजो राजन् नानालिङ्गैः सुतेजनैः॥ ४७॥ संजातरुधिरोत्पीडः प्रेक्षणीयोऽभवद् रणे। गभिक्तिभिरिवार्कस्य संस्युतो जलदो महान्॥ ४८॥

राजन् ! जो नाना प्रकारके चिह्न धारण करनेवाले और अत्यन्त तेजस्वी थे, उन समस्त महारिथयों द्वारा की हुई अल्ल-रास्त्रों की वर्षांसे बहुत ही घायल होकर प्राग्ज्योतियनरेश भगदत्तका वह हाथी मस्तकपर रक्तसे रंजित हो रणक्षेत्रमें देखने ही योग्य हो रहा था, मानो सूर्यकी अरुण किरणोंसे व्याप्त रँगा हुआ महामेघ हो ॥ ४७-४८॥

संचोदितो मदस्रावी भगदत्तेन वारणः। अभ्यधावत तान् सर्वान् कालोत्सृष्ट इवान्तकः॥ ४९॥ द्विगुणं जवमास्थाय कम्पयंश्चरणैर्महीम्।

भगदत्तसे प्रेरित होकर कालके भेजे हुए यमराजकी भाँति वह मदसावी गजराज दूने वेगका आश्रय ले अपने पैरोंकी धमकसे इस पृथ्वीको कँपाता हुआ उन सबकी ओर दौड़ा॥ तस्य तत् सुमहद् रूपं दृष्ट्वा सर्वे महारथाः॥ ५०॥ असहां मन्यमानाश्च नातित्रमनसोऽभवन्।

उसके उस विशाल रूपको देखकर सब महारथी अपने लिये असह्य मानते हुए हतोत्साह हो गये ॥ ५०५ ॥ ततस्तु नृपतिः कुद्धो भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ ५१॥ आजघान महाराज शरणानतपर्वणा।

महाराज ! तत्पश्चात् राजा भगदत्तने कुपित होकर झुकी हुई गाँठवाले बाणसे भीमसेनकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तेन राज्ञा महारथः ॥ ५२॥ मूर्च्छयाभिपरीतात्मा ध्वजयप्टि समाश्रयत्।

राजा भगदत्तसे इस प्रकार अत्यन्त घायल किये गये महाधनुर्धर महारथी भीमसेनने मूर्छासे व्याप्त हो ध्वजका डंडा थाम लिया ॥ ५२३ ॥

तांस्तुभीतान् समालक्ष्य भीमसेनं च मुर्च्छितम्॥५३॥ ननाद् बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान्।

उन सब महारिथयोंको भयभीत और भीमसेनको मूर्छित हुआ देख प्रतापी भगदत्तने बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥५३३॥ ततो घटोत्कचो राजन् प्रेक्ष्य भीमं तथागतम्॥ ५४॥

#### संकृद्धो राक्षसो घोरस्तत्रैवान्तरधीयत।

राजन् ! तदनन्तर भीमको वैसी अवस्थामें देखकर भयंकर राक्षस घटोत्कच अत्यन्त कुषित हो वहीं अदृश्य हो गया ॥५४६॥ स कृत्वा दारुणां मायां भीरूणां भयवर्धिनीम् ॥ ५५॥ अदृश्यत निमेषाधीद् घोररूपं समास्थितः । ऐरावणं समारूढः स वै मायाकृतं स्वयम् ॥ ५६॥ (कैठासिंगिरिसंकाशं वज्रपाणिरिवाभ्ययात् ।)

फिर उसने कायरोंका भय बढ़ानेवाली अत्यन्त दारुण माया प्रकट की । वह आधे निमेषमें ही भयंकर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ । घटोत्कच अपनी ही मायाद्वारा निर्मित कैलासन्वर्ततके समान द्वेत वर्णवाले ऐरावत हाथीपर बैठकर वज्रधारी इन्द्रके समान वहाँ आया था ॥ ५५-५६ ॥

तस्य चान्येऽपि दिङ्नागा वभूबुरनुयायिनः। अञ्जनो वामनइचैव महापद्मश्च सुप्रभः॥५७॥ त्रय पते महानागा राक्षसैः समधिष्टिताः।

उसके पीछे अंजनः वामन और उत्तम कान्तिसे युक्त महापद्म—ये तीन दिग्गज और थेः जिनपर उसके साथी राक्षस सवार थे॥ ५७३ ॥

महाकायास्त्रिधा राजन् प्रस्नवन्तो मदं वहु ॥ ५८ ॥ तेजोबीर्यबलोपेता महावलपराक्रमाः ।

राजन् ! वे सभी विशालकाय दिग्गज तीन स्थानोंसे बहुत मद वहा रहे थे और तेजः वीर्य एवं बलसे सम्पन्न तथा महाबली और महापराक्रमी थे ॥ ५८ है ॥

घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास तं तदा ॥ ५९ ॥ सगजं भगदत्तं तु हन्तुकामः परंतपः।

शतुओंको संताप देनेवाले घटोत्कचने अपने हाथीको गजारूढ़ राजा भगदत्तकी ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथीसहित मार डालना चाहता था॥ ५९३॥

ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसैस्तैर्महावछैः ॥ ६० ॥ परिषेतुः सुसंरब्धाश्चतुर्देष्टाश्चतुर्दिशम् ।

महावली राक्षसोंद्वारा प्रेरित अन्यान्य दिग्गज भी जिनके चार-चार दाँत थे, अत्यन्त कुषित हो चारों दिशाओंमें टूट पड़े॥ भगदत्तस्य तं नागं विषाणरभ्यपीडयन्॥ ६१॥ स पीड्यमानस्तैर्नागैर्वेदनार्तः शराहतः। अनदत् सुमहानादमिन्द्राशनिसमस्वनम्॥ ६२॥

वे सब-के सब भगदत्तके हाथीको अपने दाँतोंसे पीड़ा देने लगे। वह वाणोंसे बहुत घायल हो चुका था; अतः इन हाथियोंद्वारा पीड़ित होनेपर वेदनासे व्याकुल हो बड़े जोर-जोरसे चीत्कार करने लगा। उसकी आवाज इन्द्रके वज्रकी गड़गड़ाहटके समान जान पड़ती थी॥ ६१-६२॥

तस्य तं नदतो नादं सुघोरं भीमनिःखनम्। श्रुत्वा भीष्मोऽत्रवीद् द्रोणंराजानं च सुयोधनम्॥६३॥ भयंकर आवाजके साथ अत्यन्त घोर शब्द करनेवाले हाथीके उस चीत्कारको सुनकर भीष्मने द्रोणाचार्य तथा राजा दुर्योघनसे कहा—॥ ६३॥

एप युध्यति संग्रामे हैडिम्वेन दुरात्मना। भगदत्तो महेष्वासः कृच्छ्रे च परिवर्तते॥ ६४॥

ये महाघनुर्धर राजा भगदत्त युद्धमें दुरात्मा घटोत्कचके
 साथ जूझ रहे हैं और संकटमें पड़ गये हैं ॥ ६४ ॥

राक्षसञ्च महाकायः स च राजातिकोपनः। एतौ समेतौ समरे कालमृत्युसमावुभौ॥६५॥

'वह राक्षस विशालकाय है और वे राजा भी अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए हैं। वे दोनों समरमें काल और मृत्युके समान हैं॥ ६५॥

श्र्यते चैव हृष्टानां पाण्डवानां महाखनः। हस्तिनश्चैव सुमहान् भीतस्य रुदितध्वनिः॥ ६६॥

'देखो, हर्षमें भरे हुए पाण्डवोंका महान् सिंहनाद सुनायी पड़ता है और भगदत्तके डरे हुए हाथीके रोनेकी ध्विन भी वड़े जोर-जोरसे कानोंमें आ रही है ॥ ६६ ॥

तत्र गच्छाम भद्रं वो राजानं परिरक्षितुम्। अरक्ष्यमाणः समरे क्षिप्रं प्राणान् विमोक्ष्यति॥ ६७॥

'तुम सब लोगोंका कल्याण हो। हम राजा भगदत्तकी रक्षा करनेके लिये वहाँ चलें; अन्यथा अरक्षित होनेपर वे समर-भूमिमें शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे॥ ६७॥

ते त्वरध्वं महावीर्याः किं चिरेण प्रयामहे। महान् हि वर्तते रौद्रः संग्रामो लोमहर्पणः॥ ६८॥

'महापराक्रमी वीरो !जल्दी करो । विलम्बसे क्या लाम ? हमें जल्दी चलना चाहिये; क्योंकि वह संग्राम अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी है ॥ ६८ ॥

भक्तरच कुलपुत्रश्च शूरश्च पृतनापतिः। युक्तं तस्य परित्राणं कर्तुमसाभिरच्युत॥ ६९॥

पाजा भगदत्त कुलीन, श्रूरवीर, हमारे भक्त और सेनापित
 श्रूरवीर, हमारे भक्त और सेनापित
 श्रुरवीर, हमें उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये।।

भीष्मस्य तद् वचः श्रुत्वा सर्व एव महारथाः। द्रोणभीष्मौ पुरस्कृत्य भगद्त्तपरीष्सया॥ ७०॥ उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्यत्र सोऽभवत्।

भीष्मका यह वचन सुनकर सभी महारथी द्रोणाचार्य और भीष्मको आगे करके भगदत्तकी रक्षाके लिये वड़े वेगसे उस स्थानपर गये, जहाँ भगदत्त थे॥ ७० रै॥

तान् प्रयातान् समालोक्य युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ७१ ॥ पञ्चालाः पाण्डवैः सार्घे पृष्ठतोऽनुययुः परान् ।

उन्हें जाते देख युधिष्ठिर आदि पाण्डवों तथा पाञ्चालोंने भी शत्रुओंका पीछा किया ॥ ७१३ ॥ तान्यनीकान्यथालोक्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् ॥ ७२ ॥ ननाद सुमहानादं विस्फोटमशनेरिव ।

उन चेनाओंको आते देख प्रतापी राश्वसराज घटोत्कचने वड़े जोरते सिंहनाद किया, मानो वज्र फट पड़ा हो ॥७२५॥ तस्य तं निनदं श्रुत्वा दृष्ट्वा नागांश्च युध्यतः॥ ७३॥ भीष्मः शान्तनचो भूयो भारद्वाजमभाषत।

घटोत्कचकी वह गर्जना सुनकर तथा जूझते हुए हाथियों-को देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मने पुनः द्रोणाचार्यसे कहा—॥ न रोचते में संग्रामो हैंडिस्वेन दुरात्मना॥ ७४॥ बळवीर्यसमाविष्टः ससहायश्च साम्प्रतम्।

्मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता; क्योंकि वह वल और पराक्रमसे सम्पन्न है और इस समय उसे प्रवल सहायक भी मिल गये हैं ॥ नैय शक्यो युधा जेतुमिप चज्रभृता स्वयम् ॥ ७५ ॥ लब्धलक्ष्यः प्रहारी च वयं च श्रान्तवाहनाः। पाञ्चालैः पाण्डवेयेश्च दिवसं क्षतविक्षताः॥ ७६ ॥

ंऐसी दशामें साक्षात् वज्रधारी इन्द्र भी उसे युद्धमें पराजित नहीं कर सकते। यह प्रहार करनेमें कुशल तथा लक्ष्य भेदनेमें सकल है। इधर इमलोगोंके वाहन थक गये हैं। पाण्डवों और पाञ्चालोंके द्वारा दिनभर क्षत-विक्षत होते रहे हैं॥ ७५-७६॥

तन्न मे रोचते युद्धं पाण्डवैजितकाशिभिः। घुष्यतामवहारोऽद्य श्वोयोत्स्यामः परैः सह॥ ७७॥

्इसिलये विजयसे सुशोभित होनेवाले पाण्डवोंके साथ इस समय युद्ध करना मुझे पसंद नहीं आता। आज युद्धका विराम घोषित कर दिया जाय। कल सबेरे हमलोग रानुओंके साथ युद्ध करेंगे? ॥ ७७ ॥

पितामहचचः श्रुत्वा तथा चकुः सा कौरवाः। उपायेनापयानं ते घटोत्कचभयार्दिताः॥ ७८॥

पितामह भीष्मकी यह बात सुनकर कौरवोंने उपायपूर्वक युद्धसे हट जाना स्वीकार कर लिया; क्योंकि उस समय वे घटोत्कचके भयसे पीड़ित थे॥ ७८॥

कौरवेषु निवृत्तेषु पाण्डवा जितकाशिनः। सिंहनादान् भृशं चकुः शङ्कान् दध्मुश्च भारत॥ ७९॥

भारत ! कौरवोंके निवृत्त हो जानेपर विजयसे उल्लिसत होनेवाले पाण्डव बारंबार सिंहनाद करने और शङ्क वजाने लगे ॥ ७९ ॥

एवं तदभवद् युद्धं दिवसं भरतर्पभ । पाण्डवानां कुरूणां च पुरस्कृत्य घटोत्कचम् ॥ ८० ॥ भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार उस दिन दिनभर घटोत्कचको आगे करके कौरवों और पाण्डवोंका युद्ध चलता रहा॥८०॥

कौरवास्तु ततो राजन् प्रययुः शिविरं खकम्। वीडमाना निशाकाले पाण्डवेयैः पराजिताः॥ ८१॥

राजन् ! तदनन्तर निशाके प्रारम्भकालमें पाण्डवींसे पराजित होकर कौरव लिजत हो अपने शिविरको गये ।८१।

शरविक्षतगात्रास्तु पाण्डुपुत्रा महारथाः। युद्धे सुमनसो भूत्वा जग्मुः स्वशिविरं प्रति ॥ ८२॥

महारथी पाण्डवोंके शरीर भी युद्धमें वाणोंसे क्षत-विक्षत हो गये थे तथापि वे प्रसन्नचित्त होकर अपने शिविरको छौटे॥ पुरस्कृत्य महाराज भीमसेनघटोत्कचौ ।

पुरस्कृतय महाराज मामसमग्रात्मचा।
पूजयन्तस्तदान्योन्यं मुदा परमया युताः॥ ८३॥
नदन्तो विविधान् नादांस्तूर्यस्वनविमिश्रितान्।
सिंहनाक्षंद्रच कुर्वन्तो विमिश्राञ्जाङ्गनिःखनैः॥ ८४॥

महाराज ! भीमसेन और घटोत्कचको आगे करके परस्पर एक दूसरेकी प्रशंसा करते हुए पाण्डवसैनिक बड़ी प्रसन्नताके साथ नाना प्रकारके सिंहनाद करते हुए गये। उनकी उस गर्जनाके साथ विविध वाधोंकी ध्वनि तथा शङ्कोंके शब्द भी मिले हुए थे।। ८३-८४।।

विनद्न्तो महात्मानः कम्पयन्तश्च मेदिनीम् । घट्टयन्तश्च मर्माणि तव पुत्रस्य मारिष ॥ ८५॥ प्रयाताः शिविरायैव निशाकाले परंतप।

शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रेष्ठ नरेश ! महात्मा पाण्डव गर्जते, पृथ्वीको कॅपाते और आपके पुत्रके मर्मस्थानोंपर चोट पहुँचाते द्वुए निशाकालमें शिविरको ही लौट गये॥ ८५ ॥ दुर्योधनस्तु नृपतिर्दीनो आतृवधेन च॥ ८६॥

मुहूर्ते चिन्तयामास वाष्पशोकसमाकुछः।

अपने भाइयोंके मारे जानेसे राजा दुर्योघन अत्यन्त दीन हो रहा था। वह नेत्रोंसे आँसू बहाता हुआ शोकसे व्याकुल हो दो घड़ीतक भारी चिन्तामें पड़ा रहा ॥ ८६ है।।

ततः कृत्वा विधि सर्वे शिविरस्य यथाविधि । प्रदृथ्यौ शोकसंतप्तो भ्रातृव्यसनकर्शितः ॥ ८७ ॥

वह शिविरकी यथायोग्य सारी आवश्यक व्यवस्था करके भाइयोंके मारे जानेसे दुखी एवं शोकसंतप्त हो चिन्तामें डूब गया ॥ ८७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि चतुर्थदिवसावहारे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमे चौथे दिनका युद्धविरामविषयक चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका र्रे इंडोक मिलाकर कुल ८७ रे इंडोक हैं )

### पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

धृतराष्ट्र-संजय-संवादके प्रसङ्गमें दुर्योधनके द्वारा पाण्डवोंकी विजयका कारण पूछनेपर भीष्मका त्रक्षाजीके द्वारा की हुई भगवत्-स्तुतिका कथन

धृतराष्ट्र उवाच

भयं मे सुमहज्जातं विस्मयश्चैव संजय । श्रुत्वा पाण्डुकुमाराणां कर्म देवैः सुदुष्करम् ॥ १ ॥

भृतराष्ट्र बोले—संजय ! पाण्डवोंका देवताओंके लिये भी दुष्कर पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा भारी भय और विस्मय हो रहा है ॥ १ ॥

पुत्राणां च पराभावं श्रुत्वा संजय सर्वेशः । चिन्ता मे महती सूत भविष्यति कथं त्विति ॥ २ ॥

स्त संजय! अपने पुत्रोंकी सब प्रकारसे पराजयका हाल सुनकर मेरी चिन्ता बढ़ती ही जा रही है। सोचता हूँ कैसे उनकी विजय होगी।। २॥

ध्रुवं विदुरवाक्यानि घक्ष्यन्ति हृदयं मम । यथा हि दृश्यते सर्वे दैवयोगेन संजय ॥ ३ ॥

संजय ! निश्चय ही विदुरके वाक्य मेरे हृदयको जलाकर भस्म कर डालॅंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था, दैवयोगसे वह सब वैसा ही होता दिखायी देता है ॥ ३ ॥

यत्र भीष्ममुखान् सर्वाञ्शास्त्रज्ञान् योधसत्तमान् । पाण्डवानामनीकेषु योधयन्ति प्रहारिणः ॥ ४ ॥

पाण्डवोंकी सेनाओंमें ऐसे-ऐसे प्रहारकुशल योद्धा हैं, जो शस्त्रविद्याके ज्ञाता एवं योद्धाओंमें श्रेष्ठ मीष्म आदि समस्त महारिथयोंके साथ भी युद्ध कर लेते हैं॥ ४॥ केनावध्या महारमानः पाण्डुपुत्रा महावलाः।

तात ! महावली महात्मा पाण्डव किस कारणसे अवध्य हैं ! किसने उन्हें वर दिया है अथवा कौन-सा ज्ञान वे जानते हैं ! ॥ ५ ॥

केन दत्तवरास्तात किं वा ज्ञानं विदन्ति ते ॥ ५ ॥

येन क्षयं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव । पुनः पुनर्न मृष्यामि हतं सैन्यं तु पाण्डवैः ॥ ६ ॥

जिससे आकाशके तारोंके समान वे नष्ट नहीं हो रहे हैं। में पाण्डवोंके द्वारा वारंबार अपनी सेनाके मारे जानेकी बात सुनकर सहन नहीं कर पाता हूँ ॥ ६ ॥

मय्येव दण्डः पतित दैवात् परमदारुणः । यथावध्याः पाण्डुसुता यथा वध्याश्च मेसुताः ॥ ७ ॥ एतन्मे सर्वमाचक्ष्य याथातथ्येन संजय ।

दैववश मेरे ही ऊपर अत्यन्त भयंकर दण्ड पड़ रहा है। संजय! क्यों पाण्डव अवध्य हैं और क्यों मेरे पुत्र मारे जा रहे हैं १ यह सब यथार्थरूपसे मुझे वताओ॥ ७६॥ न हि पारं प्रपश्यामि दुःखस्यास्य कथंचन ॥ ८ ॥ समुद्रस्येव महतो भुजाभ्यां प्रतरन् नरः ।

जैसे अपनी भुजाओंसे तैरनेवाला मनुष्य महासागरका पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार में इस दुःखका अन्त किसी प्रकार नहीं देखता हूँ ॥ ८२ ॥

पुत्राणां व्यसनं मन्ये ध्रुवं प्राप्तं सुदारुणम् ॥ ९ ॥ घातयिष्यति मे सर्वान् पुत्रान् भीमो न संशयः ।

निश्चय ही मेरे पुत्रोंपर अत्यन्त भयंकर संकट प्राप्त हो गया है। मेरा विश्वास है कि मीमसेन मेरे सभी पुत्रोंको मार डालेंगे, इसमें संशय नहीं है॥ ९१ ॥

न हि पश्यामितं वीरं यो मे रक्षेत् सुतान्रणे॥ १०॥ धुवं विनाशः सम्प्राप्तः पुत्राणां मम संजय ।

में ऐसे किसी वीरको नहीं देखताः जो रणक्षेत्रमें मेरे पुत्रोंकी रक्षा कर सके । संजय! अवस्य ही मेरे पुत्रोंके विनाशकी घड़ी आ पहुँची है ॥ १० है ॥

तसान्मे कारणं सूत शक्ति चैव विशेषतः ॥ ११ ॥ पृच्छतो वै यथातत्त्वं सर्वमाख्यातुमईसि ।

अतः स्त ! मैं तुमसे बंक्ति और कारणके विषयमें जो विशेष प्रश्न कर रहा हूँ, वह सब यथार्थरूपसे बताओ ११ई दुर्योधनश्च यचके दृष्ट्या खान विमुखान रणे ॥ १२ ॥ भीष्मद्रोणौ कृपश्चैव सौबलश्च जयद्रथः । द्रौणिर्वापि महेष्वासो विकर्णो वा महाबलः ॥ १३ ॥ निश्चयो वापि कस्तेषां तदा ह्यासीन्महात्मनाम् । विमुखेषु महाप्राञ्च मम पुत्रेषु संजय ॥ १४ ॥

युद्धमें अपने सैनिकोंको विमुख हुआ देख दुर्योघनने क्या किया ! भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनि, जयद्रथ, महाधनु-र्धर अस्वत्थामा और महाबली विकर्णने भी क्या किया ! महाप्रात्त संजय ! मेरे पुत्रोंके विमुख होनेपर उन महामना महारिथयोंने उस समय क्या निश्चय किया ! ॥ १२-१४॥

संजय उवाच

श्रुणु राजन्नवहितः श्रुत्वा चैवावधारय। नैव मन्त्रकृतं किंचिन्नैव मायां तथाविधाम्॥ १५॥

संजयने कहा — महाराज ! सावधान होकर सुनिये और सुनकर स्वयं ही पाण्डवोंकी शक्ति और अपनी पराजयके

१. शक्तिसे तात्पर्य यहाँ पाण्डवींकी शक्तिसे है।

२. मेरे पुत्रोंकी वार-बार पराजयका क्या कारण है, बही कारणविषयक प्रश्न है। कारणके विषयमें निश्चय कीजिये। पाण्डवोंमें न कोई मन्त्र-काप्रभाव है और न कोई वैसी माया ही वे करते हैं ॥१५॥ न वैविभीषिकां कांचिद् राजन् कुर्वन्ति पाण्डवाः। युध्यन्ति ते यथान्यायं शक्तिमन्तश्च संयुगे ॥१६॥

राजन् ! पाण्डवलोग युद्धमें किसी विभीषिकाका प्रदर्शन नहीं करते । अर्थात् किसी भी प्रकारसे भयभीत नहीं होते । वे न्यायपूर्वक युद्ध करते हैं । शक्तिशाली तो वे हैं ही ॥ १६॥ धर्मेण सर्वकार्याणि जीवितादीनि भारत । आरभन्ते सदा पार्थाः प्रार्थयाना महद्यशः ॥ १७॥

भारत ! कुन्तीके पुत्र जीवन-निर्वाह आदिके सभी कार्य सदा धर्मपूर्वक ही आरम्भ करते हैं । कारण कि वे जगत्में अपना महान् यश फैलाना चाहते हैं ॥ १७ ॥ न ते युद्धान्निवर्तन्ते धर्मां पेता महावलाः । श्रिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १८ ॥

वे युद्धसे कभी पीछे नहीं हटते हैं। धर्मवलसे सम्पन्न होनेके कारण ही वे महाबली और उत्तम समृद्धिसे युक्त हैं। जहाँ धर्म होता है, उसी पक्षकी विजय होती है।। १८॥ तेनावध्या रणे पार्था जययुक्ताश्च पार्थिव।

तेनावध्या रणे पार्था जययुक्ताश्च पार्थिव। तव पुत्रा दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा ॥१९॥ निष्ठरा हीनकर्माणस्तेन हीयन्ति संयुगे।

महाराज ! घर्मके ही कारण कुन्तीके पुत्र युद्धमें अवध्य और विजयी हो रहे हैं । इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा पापोंमें ही तत्पर रहते हैं । निर्दय होनेके साथ ही निकृष्ट कर्ममें लगे रहते हैं । इसीलिये युद्धस्थलमें उन्हें हानि उठानी पड़ती है ॥ १९६ ॥

सुबहूनि नृशंसानि पुत्रैस्तव जनेश्वर ॥ २० ॥ निकृतानीह पाण्डूनां नीचैरिव यथा नरेः । सर्वे च तदनादृत्य पुत्राणां तव किल्विषम् ॥ २१ ॥ सापद्भवाः सदैवासन् पाण्डवाः पाण्डुपूर्वेज । न चैतान् बहु मन्यन्ते पुत्रास्तव विशाम्पते ॥ २२ ॥

जनेश्वर ! आपके पुत्रोंने नीच मनुष्योंकी भाँति पाण्डवीं-के प्रति बहुत-से क्रूरतापूर्ण बर्ताव तथा छल-कपट किये हैं, परंतु आपके पुत्रोंका वह सारा अपराध भुलाकर पाण्डव सदा उन दोषोंपर पर्दा ही डालते आये हैं। पाण्डुके बड़े भाई महाराज ! इसपर भी आपके पुत्र इन पाण्डवींको अधिक आदर नहीं देते हैं।। २०-२२।।

तस्य पापस्य सततं क्रियमाणस्य कर्मणः । साम्प्रतं सुमहद् घोरं फळं प्राप्तं जनेश्वर ॥ २३ ॥

जनेश्वर ! निरन्तर किये जानेवाले उसी पाप-कर्मका इस समय यह अत्यन्त भयंकर फल प्राप्त हुआ है ॥ २३ ॥ स्त त्वं भुङ्क्व महाराज सपुत्रः ससुहृज्जनः। नाववुध्यसि यद् राजन् वार्यमाणः सुहृज्जनैः॥ २४ ॥ महाराज ! आप सुद्धदोंके मना करनेपर भी जो ध्यान नहीं देते हैं, इससे अब स्वयं ही पुत्रों और सुद्धदोंसिहत अपनी अनीतिका फल भोगिये ॥ २४॥

विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना । तथा मया चाप्यसकृद् वार्यमाणो न वुध्यसे ॥ २५ ॥

विदुर, भीष्म तथा महात्मा द्रोणने और मैंने भी बारं-बार आपको मना किया है; किंतु आप कभी समझ नहीं पाते थे॥ २५॥

वाक्यं हितं च पथ्यं च मत्याः पथ्यमिवौपधम्। पुत्राणां मतमाज्ञाय जितान् मन्यसि पाण्डवान्॥ २६॥

जैसे मरणासन्न मनुष्य हितकारी औषघको भी फेंक देते हैं, उसी प्रकार आपने इमलोगोंके कहे हुए लाभकारी और हितकर वचनोंको भी ठुकरा दिया। एवं अब अपने पुत्रोंकी बातमें आकर यह मान रहे हैं कि हमने पाण्डवोंको जीत लिया।।

शृणु भूयो यथातत्त्वं यन्मांत्वं परिषृच्छिसि । कारणं भरतश्रेष्ठ पाण्डवानां जयं प्रति ॥ २७ ॥ तत् तेऽहं कथयिष्यामि यथाश्रुतमरिंदम ।

भरतश्रेष्ठ ! आप पाण्डवोंकी विजय और अपनी पराजय-का जो कारण पूछते हैं, उसके विषयमें यथार्थ वातें सुनिये । शत्रुदमन ! मैंने जैसा सुन रक्खा है, वह आपको बताऊँगा ॥ २७६ ॥

दुर्योधनेन सम्पृष्ट पतमर्थं पितामहः ॥ २८ ॥ दृष्ट्या भ्रातृन् रणे सर्वान् निर्जातांस्तु महारथान् । शोकसम्मूढहृदयो निशाकाले स्म कौरवः ॥ २९ ॥ पितामहं महाप्राञ्चं विनयेनोपगम्य ह । यद्रवित स्नत्स्तेऽसौ तन्मे शृष्ट्य जनेश्वर ॥ ३० ॥

दुर्योधनने यही बात पितामह भीष्मसे पूछी थी। महाराज! युद्धमें अपने समस्त महारथी भाइयोंको पराजित हुआ देख आपके पुत्र कुकराज दुर्योधनका हृदय शोकसे मोहित हो गया। उसने रातमें महाज्ञानी पितामह भीष्मके पास विनय-पूर्वक जाकर जो कुछ पूछा था, वह बताता हूँ, मुझसे सुनिये॥ २८-२०॥

दुर्योधन उवाच

द्रोणश्च त्वं च शल्यश्च रूपो द्रौणिस्तथैव च।
कृतवर्मा च हार्दिक्यः काम्योजश्च सुदक्षिणः ॥ ३१॥
भूरिश्रवा विकर्णश्च भगदत्तश्च वीर्यवान् ।
महारथाः समाख्याताः कुलपुत्रास्तनुत्यजः ॥ ३२॥

दुर्योधनने पूछा—िपतामह ! आपः द्रोणाचार्यः शाल्यः कृपाचार्यः अश्वत्थामाः दृदिकपुत्र कृतवर्माः कम्बोज-राज सुदक्षिणः भूरिश्रवाः विकर्णं तथा पराक्रमी भगदत्त—ये सन महारथी कहे जाते हैं । सभी कुलीन और युद्धमें मेरे लिये अपना शरीर निछावर करनेको तैयार हैं ॥ ३१-३२॥

#### त्रयाणामि छोकानां पर्याप्ता इति मे मितः । पाण्डवानां समस्ताश्च नातिष्ठन्त पराक्रमे ॥ ३३ ॥

मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग मिल जायँ तो तीनों लोकोंपर भी विजय पानेमें समर्थ हो सकते हैं, परंतु पाण्डवोंके पराक्रमके सामने आप सब लोग टिक नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है ? || ३३ ||

तत्र मे संशयो जातस्तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः। यं समाश्रित्य कौन्तेया जयन्त्यसान् क्षणे क्षणे॥ ३४॥

इस विषयमें मुझे वड़ा भारी संदेह है; अतः मेरे प्रश्न के अनुसार आप उसका उत्तर दीजिये। किसका आश्रय लेकर ये कुन्तीके पुत्र क्षण-क्षणमें हमलोगोंपर विजय पा रहे हैं॥ ३४॥

#### भीष्म उवाच

श्रुणु राजन् वचो महां यथा वक्ष्यामि कौरव । वहुराश्च मयोकोऽसि न च मे तत्त्वया कृतम्॥ ३५॥

भीष्मजीने कहा—कुरुनन्दन! नरेश्वर! मेरी बात सुनो। इस विषयमें जो यथार्थ वात है, उसे बताता हूँ। मैंने अनेक वार पहले भी तुमसे ये वार्ते कही हैं, परंतु तुमने उन्हें माना नहीं है। ३५॥

क्रियतां पाण्डवैः सार्घे शमो भरतसत्तम । एतत् क्षेममहं मन्ये पृथिव्यास्तव वा विभो ॥ ३६ ॥

भरतश्रेष्ठ ! तुम पाण्डवोंके साथ संघि कर लो । प्रभो ! इसीमें में तुम्हारा और भूमण्डलका कल्याण समझता हूँ ॥ भुङ्क्ष्वेमां पृथिवीं राजन् भ्रातृभिः सहितः सुखी। दुईदस्तापयन् सर्वान् नन्द्यंश्चापि वान्धवान् ॥ ३७॥

राजन् ! तुम अपने सभी रात्रुओंको संताप और बन्धु-वान्धवोंको आनन्द प्रदान करते हुए भाइयोंके साथ मिलकर सुखी रहो और इस पृथ्वीका राज्य भोगो ॥ ३७ ॥ न च मे कोशतस्तात श्रुतवानिस वै पुरा । तिददं समनुपाप्तं यत् पाण्ड्रनवमन्यसे ॥ ३८ ॥

तात! इस तरहकी वातें मैंने पहले पुकार-पुकारकर कही हैं, परंतु तुमने उन सबको अनसुनी कर दिया है। तुम जो पाण्डवोंका अपमान करते आये हो, आज उसीका यह फल प्राप्त हुआ है।। ३८॥

यश्च हेतुरवध्यत्वे तेषामक्किष्टकर्मणाम् । तं श्रुणुष्य महावाहो मम कीर्तयतः प्रभो ॥ ३९ ॥

महावाहो ! प्रभो ! अनायास ही महान् कर्म करनेवाले पाण्डवींके अवध्य होनेमें जो हेतु है, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ नास्ति लोकेषु तद् भूतं भविता नो भविष्यति। यो जयेत् पाण्डवान् सर्वान् पालिताञ्छाई धन्वना॥४०॥ (ससुरासुरमर्त्येषु यो विद्यात् तत्त्वतो हरिम्।)

लोकमें ऐसा कोई प्राणी न हुआ है, न है और न होगा, जो शार्क धनुष धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित इन सव पाण्डवोंपर विजय पा सके तथा देवता, असुर और मनुष्योंमें ऐसा भी कोई नहीं है, जो उन भगवान् श्रीहरिको यथार्थरूपसे जान सके ॥ ४० ॥

यत् तु मे कथितं तात मुनिभिर्भावितात्मिभः।
पुराणगीतं धर्मञ्च तच्छृणुष्व यथातथम् ॥ ४१॥

तात धर्मज्ञ ! पवित्र अन्तःकरणवाले मुनियोंने मुझसे जो पुराणप्रतिपादित यथार्थ वार्ते कही हैं। उन्हें वताता हूँ, मुनो ॥ ४१॥

पुरा किल सुराः सर्वे ऋषयश्च समागताः। पितामहमुपासेदुः पर्वते गन्धमादने॥ ४२॥

पहलेकी वात है। समस्त देवता और महर्षि गन्धमादन पर्वतपर आकर पितामह ब्रह्माजीके पास वैठे ॥ ४२ ॥

तेषां मध्ये समासीनः प्रजापतिरपश्यत । विमानं प्रज्वलद् भासा स्थितं प्रवरमम्बरे ॥४३॥

उस समय उनके वीचमें वैठे हुए प्रजापित ब्रह्माने आकाशमें खड़ा हुआ एक श्रेष्ठ विमान देखाः जो अवने तेजसे प्रज्वित हो रहा था॥ ४३॥

ध्यानेनावेद्य तद् ब्रह्मा कृत्वा च नियतोऽञ्जल्मि। नमश्चकार हृष्टातमा पुरुषं परमेश्वरम् ॥ ४४ ॥

अपने मनको संयममें रखनेवाले ब्रह्माजीनेध्यानसे यथार्थ बात जानकर हाथ जोड़ लिये और प्रसन्नचित्त होकर उन परम पुरुष परमेश्वरको नमस्कार किया ॥ ४४ ॥

त्रृपयस्त्वथ देवाश्च दृष्ट्वा ब्रह्माणमुत्थितम् । स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे परयन्तो महद्दुतम् ॥ ४५॥

ऋषि तथा देवता ब्रह्माजीको खड़े (और हाथ जोड़े) हुए देख खयं भी उस परम अद्भुत तेजका दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ ४५॥

यथावच तमभ्यच्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। जगाद जगतः स्रष्टा परं परमधर्मवित्॥ ४६॥

ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, परम धर्मज्ञ, जगत्वष्टा ब्रह्माजीने उन तेजोमय परम पुरुषका यथावत् पूजन करके उनकी स्तुति की ॥ ४६॥

विश्वावसुर्विश्वमूर्तिर्विश्वेशो विष्वक्सेनो विश्वकर्मा वशी च। विश्वेश्वरो वासुदेवोऽसि तस्माद् योगातमानं दैवतं त्वामुपैमि ॥ ४७॥

प्रभो ! आप सम्पूर्ण विश्वको आच्छादित करनेवाले, विश्वस्वरूप और विश्वके स्वामी हैं । विश्वमें सब ओर आपकी सेना है । यह विश्व आपका कार्य है । आप सबको अपने वशमें रखनेवाले हैं। इसीलिये आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योगस्वरूप देवता हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ॥ ४७॥

जय विश्व महादेव जय छोकहिते रत । जय योगीश्वर विभो जय योगपरावर ॥ ४८ ॥

विश्वरूप महादेव ! आपकी जय हो। लोकहितमें लगे रहनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले योगीश्वर ! आपकी जय हो। योगके आदि और अन्त ! आपकी जय हो।। ४८।।

पद्मगर्भ विशालाक्ष जय लोकेश्वरेश्वर । भूतभव्यभवन्नाथ जय सौम्यात्मजात्मज ॥ ४९ ॥ असंख्येयगुणाधार जय सर्वपरायण । नारायण सुदुष्पार जय शार्क्नधनुर्धर ॥ ५० ॥

आपकी नाभिसे आदि कमलकी उत्पत्ति हुई है, आपके नेत्र विशाल हैं, आप लोकेश्वरोंके भी ईश्वर हैं; आपकी जय हो। भूत, भविष्य और वर्तमानके ख़ामी! आपकी जय हो। आपका ख़लप सीम्य है, मैं ख़यम्भू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणोंके आधार और सबको शरण देनेवाले हैं, आपकी जय हो। शार्क्न-धनुष धारण करनेवाले नारायण! आपकी महिमाका पार पाना बहुत ही कठिन है, आपकी जय हो। ४९-५०।

जय सर्वगुणोपेत विश्वमूर्ते निरामय । विश्वेश्वर महावाहो जय लोकार्थतत्वर ॥ ५१ ॥

आप समस्त कल्याणमय गुणों से सम्पन्न, विश्वमृति और निरामय हैं; आपकी जय हो । जगत्का अभीष्ट साधन करने वाले महावाहु विक्वेश्वर ! आपकी जय हो ॥ ५१ ॥ महोरग वराहाद्य हरिकेश विभो जय । हरिवास दिशामीश विश्ववासामिताव्यय ॥ ५२ ॥

आप महान् होषनाग और महावाराह-रूप धारण करने-वाले हैं, सबके आदि कारण हैं। हरिकेश ! प्रभो ! आपकी जय हो, आप पीताम्बरधारी, दिशाओंके स्वामी, विश्वके आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं॥ ५२॥

व्यक्ताव्यक्तामितस्थान नियतेन्द्रिय सिक्किय। असंख्येयात्मभावज्ञ जय गम्भीर कामद्॥ ५३॥

व्यक्त और अव्यक्त—सत्र आपहीका स्वरूप है, आपके रहनेका स्थान असीम-अनन्त है, आप इन्द्रियोंके नियन्ता हैं। आपके सभी कर्म ग्रुभ-ही-ग्रुभ हैं। आपकी कोई इयत्ता नहीं है, आप आत्मस्वरूपके ज्ञाता, स्वभावतः गम्भीर और भक्तोंकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं; आपकी जय हो॥

अनन्तिविदित ब्रह्मन् नित्य भूतविभावन । कतकार्य कृतप्रश्न धर्मश्च विजयावह ॥ ५४ ॥ ब्रह्मन् ! आप अनन्तवोधस्वरूप हैं, नित्य हैं और सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाले हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है, आपकी बुद्धि पवित्र है, आप धर्मका तत्त्व जाननेवाले और विजयप्रदाता हैं॥ ५४॥

गुह्यात्मन् सर्वयोगात्मन् स्फुटं सम्भूतसम्भव। भूताद्य लोकतत्त्वेश जय भूतविभावन॥५५॥

पूर्णयोगस्वरूप परमात्मन् ! आपका स्वरूप गृढ होता हुआ भी स्पष्ट है । अवतक जो हो चुका है और जो हो रहा है, सब आपका ही रूप है । आप सम्पूर्ण भूतोंके आदि कारण और लोकतत्त्वके स्वामी हैं । भूतभावन ! आपकी जय हो ॥ ५५ ॥

आत्मयोने महाभाग कल्पसंक्षेप तत्पर । उद्भावनमनोभाव जय ब्रह्म जनविय ॥ ५६॥

आप स्वयम्भू हैं, आपका सौभाग्य महान् है। आप इस कल्पका संहार करनेवाले एवं विशुद्ध परब्रह्म हैं। ध्यान करने-से अन्तःकरणमें आपका आविर्भाव होता है, आप जीवमात्रके वियतम परब्रह्म हैं, आपकी जय हो॥ ५६॥

निसर्गसर्गनिरत कामेश परमेश्वर । अमृतोद्भव सङ्गाव मुक्तात्मन् विजयप्रद ॥ ५७ ॥

आप स्वभावतः संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त रहते हैं, आप ही सम्पूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृतकी उत्पत्तिके स्थान, सत्यस्वरूप, मुक्तात्मा और विजय देनेवाले आप ही हैं।

प्रजापतिपते देव पद्मनाभ महावल । आत्मभूत महाभूत सत्त्वात्मन् जय सर्वदा ॥ ५८ ॥

देव ! आप ही प्रजापितयोंके भी पितः, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्त्व-स्वरूप परमेश्वर ! सदा आपकी जय हो ॥ ५८॥

पादौ तव घरा देवी दिशो बाहू दिवं शिरः । मूर्तिस्तेऽहं सुराःकायश्चन्द्रादित्यौ च चक्षुपी ॥ ५९ ॥

पृथ्वीदेवी आपके चरण हैं। दिशाएँ बाहु हैं और युलोक मस्तक है। में ब्रह्मा आपका शरीर। देवता अङ्ग-प्रत्यङ्ग और चन्द्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं॥ ५९॥

बलं तपश्च सत्यं च कर्म धर्मात्मकं तव । तेजोऽग्निः पवनः श्वास आपस्ते स्वेदसम्भवाः ॥ ६० ॥

तप और सत्य आपका वल है तथा धर्म और कर्म आपका खरूप है। अग्नि आपका तेजः वायु साँस और जल पसीना है।। ६०॥

अश्विनौ श्रवणौ नित्यं देवी जिह्ना सरस्रती। वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीद्ं जगदाश्रितम् ॥ ६१ ॥

अश्विनीकुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्ना हैं। वेद आपकी संस्कार्रानष्टा हैं। यह जगत् सदा आपहीके आधारपर टिका हुआ है।। ६१॥

न संख्यानं परीमाणं न तेजो न पराक्रमम् । न बलं योगयोगीश जानीमस्ते न सम्भवम् ॥ ६२॥

योग-योगिश्वर ! हम न तो आपकी संख्या जानते हैं। न परिमाण । आपके तेज, पराक्रम और वलका भी हमें पता नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि आपका आविर्माव कैसे होता है ॥ ६२ ॥

त्वद्गिकितिरता देव नियमैस्त्वां समाधिताः। अर्चयामः सदा विष्णो परमेशं महेश्वरम् ॥ ६३ ॥ ऋषयो देवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः। पिशाचा मानुपाश्चैव मृगपिक्षसरीस्रपाः॥ ६४ ॥ एवमादि मया सृष्टं पृथिव्यां त्वत्प्रसाद्जम्।

देव ! हम तो आपकी उपासनामें लगे रहते हैं । आपके नियमोंका पालन करते हुए आपके ही शरण हैं । विष्णो ! हम सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वरका पूजन ही करते हैं । आपकी ही कुपासे हमने पृथ्वीपर ऋषि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पश्ची तथा कीड़े-मकोड़े आदिकी सृष्टि की है ॥ ६३-६४ ई ॥

पद्मनाभ विशालाक्ष कृष्ण दुःखप्रणाशन ॥ ६५ ॥ त्वं गतिः सर्वभूतानां त्वं नेता त्वं जगहरूः । त्वत्प्रसादेन देवेश सुखिनो विबुधाः सदा ॥ ६६ ॥

पद्मनाभ ! विशाललोचन ! दुःखहारी श्रीकृष्ण ! आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंके आश्रय और नेता हैं, आप ही संसारके गुरु हैं । देवेश्वर ! आपकी कृपादृष्टि होनेसे ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं ॥ ६५-६६ ॥

पृथिवी निर्भया देव त्वत्प्रसादात् सदाभवत् । तसाद् भव विशालाक्ष यदुवंशविवर्धनः ॥ ६७ ॥

देव ! आपके ही प्रसादसे पृथ्वी सदा निर्भय रही है। इसिंहिये विशाललोचन ! आप पुनः पृथ्वीपर यदुवंशमें अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइये ॥ ६७ ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय दैत्यानां च वधाय च । जगतो धारणार्थाय विज्ञाप्यं कुरु मे विभो ॥ ६८ ॥

प्रभो ! धर्मकी स्थापनाः दैत्योंके वध और जगत्की रक्षाके लिये इमारी प्रार्थना अवस्य स्वीकार कीजिये ॥६८॥ यत् तत् परमकं गुद्धां त्वत्प्रसादादिदं विभो ।

वासुदेव तदेतत् ते मयोद्गीतं यथातथम् ॥ ६९ ॥

वासुदेव ! आप ही पूर्णतम परमेश्वर हैं । आपका जो परम गुह्य यथार्थस्वरूप हैं उसीका यहाँ इस रूपमें आपकी कृपासे ही गान किया गया है ॥ ६९॥ सृष्ट्वा संकर्पणं देवं खयमात्मानमात्मना । कृष्ण त्वमात्मनास्नाक्षीः प्रद्युम्नं चात्मसम्भवम् ॥ ७० ॥

श्रीकृष्ण ! आपने आत्माद्वारा स्वयं अपने आपको ही संकर्षणदेवके रूपमें प्रकट करके अपने ही द्वारा आत्मजस्वरूप प्रद्युम्नकी सृष्टि की है ॥ ७० ॥ प्रद्यमादनिरुद्धं त्वं यं विदर्शिण्यमन्ययम ।

प्रयुम्नादिनहद्धं त्वं यं विदुर्विष्णुमन्ययम् । अनिरुद्धोऽस्जन्मां वै ब्रह्माणं लोकधारिणम् ॥ ७१ ॥

प्रयुग्नसे आपने ही उन अनिरुद्धको प्रकट किया है जिन्हें शानीजन अविनाशी विष्णुरूपसे जानते हैं । उन विष्णुरूप अनिरुद्धने ही मुझ लोकपाता ब्रह्माकी सृष्टि की है॥ वासुदेवमयः सोऽहं त्वयैवास्मि विनिर्मितः। (तसाद् याचामि लोकेश चतुरात्मानमात्मना।) विभज्य भागशोऽऽत्मानं वज माज्यतां विभो॥ ७२॥

प्रभो ! इस प्रकार आपने ही मेरी सृष्टि की है । आपसे अभिन्न होनेके कारण मैं भी वासुदेवमय हूँ । लोकेश्वर ! इसिलये याचना करता हूँ कि आप अपने आपको स्वयं ही (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ) इन चार रूपोंमें विभक्त करके मानव-शरीर ग्रहण कीजिये ॥

तत्रासुरवधं कृत्वा सर्वलोकसुखाय वै। धर्मे प्राप्य यशः प्राप्य योगं प्राप्यसि तत्त्वतः॥ ७३॥

वहाँ सब लोगोंके सुखके लिये असुरोंका वध करके धर्म और यशका विस्तार कीजिये। अन्तमें अवतारका उद्देश्य पूर्ण करके आप पुनः अपने पारमार्थिक स्वरूपसे संयुक्त हो जायँगे॥ ७३॥

त्वां हि ब्रह्मर्पयो लोके देवाश्चामितविक्रम । तैस्तीर्हे नामभिर्युका गायन्ति परमात्मकम् ॥ ७४ ॥

अमित पराक्रमी परमेश्वर ! संसारमें महर्षि और देवगण एकाग्रचित्त हो उन-उन लीलानुसारी नामोंद्वारा आपके परमात्मखरूपका गान करते रहते हैं ॥ ७४॥

> स्थिताश्च सर्वे त्विय भूतसंघाः कृत्वाऽऽश्चयं त्वां वरदं सुवाहो। अनादिमध्यान्तमपारयोगं

लोकस्य सेतुं प्रवदन्ति विप्राः॥ ७५॥

सुवाहो ! आप वरदायक प्रभुका ही आश्रय लेकर समस्त प्राणिसमुदाय आपमें ही स्थित हैं। ब्राह्मणलोग आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, किसी सीमाके सम्बन्धसे शून्य (असीम) तथा लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये सेतुस्वरूप बताते हैं। ७५॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्विण भीष्मवधपर्विण विश्वोपाख्याने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्विके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें विश्वोपाख्यानविषयक पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इस्त्रोक मिस्नाकर कुरू ७६ इस्त्रोक हैं )

# षट्षष्टितमोऽध्यायः

#### नारायणावतार श्रीकृष्ण एवं नरावतार अर्जुनकी महिमाका प्रतिपादन

भीष्म उवाच

ततः स भगवान् देवो लोकानामीश्वरेश्वरः। ब्रह्माणं प्रत्युवाचेदं स्निग्धगम्भीरया गिरा॥१॥

भीष्मजी कहते हैं — दुर्योधन ! तव लोकेश्वरोंके भी ईश्वर दिव्यरूपघारी श्रीभगवान्ने स्नेहमधुर गम्भीर वाणीमें ब्रह्माजीसे इस प्रकार कहा — ॥ १॥

विदितं तात योगानमे सर्वमेतत् तवेष्सितम् । तथा तद् भवितेत्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २ ॥

'तात ! तुम्हारे मनमें जैसी इच्छा है, वह सब मुझेयोग-बलसे ज्ञात हो गयी है। उसके अनुसार ही सब कार्य होगा'— ऐसा कहकर भगवान् वहीं अन्तर्घान हो गये॥ २॥ ततो देवर्षिगन्धर्वा विस्मयं परमं गताः। कौतूहलपराः सर्वे पितामहमथान्नवन्॥ ३॥

तब देवताः ऋषि और गन्धर्व सभी बड़े विस्मयमें पड़े । उन सबने अत्यन्त उत्सुक होकर पितामह ब्रह्माजी-से कहा—॥ ३॥



को न्वयं यो भगवता प्रणम्य विनयाद् विभो। वाग्भिः स्तुतो वरिष्ठाभिः श्रोतुमिच्छाम तं वयम् ॥४॥

'प्रभो ! आपने विनयपूर्वक प्रणाम करके श्रेष्ठ वचनों द्वारा जिनकी स्तुति की है, ये कौन ये ? इम उनके विषयमें सुनना चाहते हैं ? ॥ ४ ॥ एवमुक्तस्तु भगवान् प्रत्युवाच पितामहः। देवब्रह्मर्षिगन्धर्वान् सर्वान् मधुरया गिरा ॥ ५ ॥

उनके इस प्रकार पूछनेपर भगवान् ब्रह्माने उन समस्त देवताओं, ब्रह्मार्थयों और गन्थवोंसे मधुर वाणीमें कहा—॥

यत् तत् परं भविष्यं च भवितव्यं च यत्परम् ।
भूतात्मा च प्रभुश्चैव ब्रह्म यच परं पदम् ॥ ६ ॥
तेनास्मि कृतसंवादः प्रसन्नेन सुर्पभाः ।
जगतोऽनुप्रहार्थाय याचितो मे जगत्पतिः ॥ ७ ॥
मानुषं लोकमातिष्ठ वासुदेव इति श्रुतः ।
असुराणां वधार्थाय सम्भवस्य महीतले ॥ ८ ॥

'श्रेष्ठ देवताओ ! जो परम तत्त्व हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों जिनके उत्कृष्ट स्वरूप हैं तथा जो इन सबसे विलक्षण हैं, जिन्हें सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा और सर्वशक्तिमान् प्रभु कहा गया है, जो परम ब्रह्म और परम पदके नामसे विख्यात हैं, उन्हीं परमात्माने मुझे दर्शन देकर मुझसे प्रसन्न हो बातचीत की है । मैंने उन जगदीश्वरसे सम्पूर्ण जगत्पर कृपा करनेके लिये यों प्रार्थना की है कि प्रभो ! आप वासुदेव नामसे विख्यात होकर कुछ कालतक मनुष्यलोकमें रहें और असुरोंके वधके लिये इस भूतलपर अवतीर्ण हों ॥ ६-८ ॥

संग्रामे निहता ये ते दैत्यदानवराक्षसाः। त इमे नृषु सम्भूता घोरक्षण महाबलाः॥ ९॥

'जो-जो दैत्यः दानव तथा राक्षस संग्रामभूमिमें मारे गये थे, वे मनुप्यलोकमें उत्पन्न हुए हैं और अत्यन्त बलवान् होकर जगत्के लिये भयंकर वन वैठे हैं ॥ ९॥

तेषां वधार्थं भगवान् नरेण सहितो वशी। मानुषीं योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले॥१०॥

(उन सनका वच करनेके लिये सबको वशमें करनेवाले भगवान् नारायण नरके साथ मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण होकर भूतलपर विचरेंगे ॥ १० ॥

नरनारायणौ यौ तौ पुराणावृषिसत्तमौ। सहितौ मानुषे लोके सम्भूतावमितद्युती॥११॥

श्चिषियोंमें श्रेष्ठ जो पुरातन महर्षि अमित तेजस्वी नर और नारायण हैं, वे एक साथ मानवलोकमें अवतीर्ण होंगे ॥

अजेयौ समरे यत्तौ सहितैरमरैरिप। मूढास्त्वेतौ न जानन्ति नरनारायणावृषी॥ १२॥

'युद्धभूमिमें यदि वे विजयके लिये यत्नशील हों तो सम्पूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। मूढ़ मनुष्य उन नर-नारायण ऋषिको नहीं जान सकेंगे॥ १२॥ तस्याहमग्रजः पुत्रः सर्वस्य जगतः प्रभुः। वासुदेवोऽर्चनीयो वः सर्वछोकमहेश्वरः॥ १३॥

'सम्पूर्ण जगत्का स्वामी मैं ब्रह्मा उन भगवान्का ज्येष्ठ पुत्र हूँ । तुम सब लोगोंको उन सर्वलोकमहेश्वर भगवान् वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये ॥ १३ ॥

तथा मनुष्योऽयमिति कदाचित् सुरसत्तमाः । नावश्रेयो महावीर्यः शङ्खचकगदाधरः ॥ १४ ॥

'सुरश्रेष्ठगण ! शंखः चक्र और गदा धारण करनेवाले उन महापराक्रमी भगवान् वासुदेवका 'ये मनुष्य हैं' ऐसा समझकर अनादर नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥

पतत् परमकं गुह्यमेतत् परमकं पदम्। पतत् परमकं ब्रह्म पतत् परमकं यशः॥१५॥ पतद्श्वरमव्यक्तमेतद् वै शाश्वतं महः।

'ये भगवान् ही परम गुह्य हैं। ये ही परम पद हैं। ये ही परम ब्रह्म हैं। ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर, अन्यक्त एवं सनातन तेज हैं॥ १५३॥

यत् तत् पुरुषसं इं वै गीयते शायते न च ॥ १६॥ पतत् परमकं तेज एतत् परमकं सुखम्। पतत् परमकं सत्यं कीर्तितं विश्वकर्मणा ॥ १७॥

ंथे ही पुरुष नामसे कहे जाते हैं, किंतु इनका वास्तविक रूप जाना नहीं जा सकता । ये ही विश्वस्रष्टा ब्रह्माजीके द्वारा परम सुख, परम तेज और परम सत्य कहे गये हैं ॥ १६-१७॥

तसात् सेन्द्रैः सुरैः सर्वैर्ह्णोकैश्चामितविक्रमः। नावक्षेयो वासुदेवो मानुषोऽयमिति प्रभुः॥१८॥

'इसिलिये 'ये मनुष्य हैं,' ऐसा समझकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं तथा संसारके मनुष्योंको अमित पराक्रमी भगवान् वासुदेवकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये॥ १८॥

यश्च मानुषमात्रोऽयमिति त्र्यात् स मन्दधीः। हृपीकेशमवज्ञानात् तमाहुः पुरुषाधमम्॥ १९॥

'जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी इन भगवान् वासुदेवको केवल मनुष्य कहता है, वह मूर्ख है। भगवान्की अव-हेलना करनेके कारण उसे नराधम कहा गया है॥ १९॥ योगिनं तं महात्मानं प्रविष्टं मानुषीं तनुम्। अवमन्येद् वासुदेवं तमाहुस्तामसं जनाः॥ २०॥

'भगवान् वासुदेव साक्षात् परमात्मा हैं और योगशक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण उन्होंने मानव-शरीरमें प्रवेश किया है। जो उनकी अवहेलना करता है, उसे ज्ञानी पुरुष तमो-गुणी बताते हैं।। २०॥

देवं चराचरात्मानं श्रीवत्साङ्कं सुवर्चसम्।
पद्मनाभं न जानाति तमाहुस्तामसं बुधाः॥ २१॥
'जो चराचरस्वरूप श्रीवत्स-चिह्नभूषित उत्तम कान्तिसे

सम्पन्न भगवान् पद्मनाभको नहीं जानता, उसे विद्वान् पुरुष तमोगुणी कहते हैं ॥ २१॥

किरीटकौस्तुभधरं मित्राणामभयंकरम्। अवजानन् महात्मानं घोरे तमसि मज्जति॥ २२॥

'जो किरीट और कौस्तुभमणि धारण करनेवाले तथा मित्रों (भक्तजनों) को अभय देनेवाले हैं, उन परमात्माकी अवहेलना करनेवाला मनुष्य घोर नरकमें डूबता है ॥२२॥ एवं विदित्वा तत्त्वार्थ लोकानामीश्वरेश्वरः।

यव विदित्वा तत्त्वाथ लाकानामाध्वरध्वरः। वासुदेवो नमस्कार्यः सर्वलोकैः सुरोत्तमाः॥ २३॥

'सुरश्रेष्टगण ! इस प्रकार तास्विक वस्तुको समझकर सब लोगोंको लोकेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् वासुदेवको नमस्कार करना चाहिये'॥ २३॥

भीष्म उवाच

एवमुक्तवा सभगवान् देवान् सर्विगणान् पुरा। विख्ज्य सर्वभूतात्मा जगाम भवनं सकम्॥ २४॥

भीष्मजी कहते हैं—दुर्योधन ! देवताओं तथा ऋषियों से ऐसा कहकर पूर्वकालमें सर्वभूतात्मा भगवान् ब्रह्माने उन सबको विदा कर दिया। फिर वे अपने लोकको चले गये॥ २४॥

ततो देवाः सगन्धर्वा मुनयोऽप्सरसोऽपि च । कथां तां ब्रह्मणा गीतां श्रुत्वा प्रीता दिवं ययुः ॥ २५ ॥

तत्पश्चात् ब्रह्माजीकी कही हुई उस परमार्थ-चर्चाको सुनकर देवताः गन्चर्वः मुनि और अप्सराएँ-येसभी प्रसन्नता-पूर्वक स्वर्गलोकमें चले गये ॥ २५॥

पतच्छुतं मया तात ऋषीणां भावितात्मनाम् । वासुदेवं कथयतां समवाये पुरातनम् ॥ २६॥

तात ! एक समय ग्रुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोंका एक समाज जुटा हुआ था, जिसमें वे पुरातन भगवान् वासुदेवकी माहात्म्य-कथा कह रहे थे। उन्होंके मुँहसे मैंने ये सब बातें सुनी हैं।। २६।।

रामस्य जामदग्न्यस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः। व्यासनारदयोश्चापि सकाशाद् भरतर्षम॥२७॥

भरतश्रेष्ठ ! इसके सिवा जमदिग्निनन्दन परशुरामः बुद्धिमान् मार्कण्डेयः व्यास तथा नारदसे भी मैंने यह बात सुनी है ॥ २७ ॥

एतमर्थं च विश्वाय श्रुत्वा च प्रभुमन्ययम्। वासुदेवं महात्मानं लोकानामीश्वरेश्वरम्॥ २८॥ (जानामि भरतश्रेष्ठ कृष्णं नारायणं प्रभुम्।)

भरतकुलभूषण ! इस विषयको सुन और समझकर में वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णको अविनाशी प्रभु परमात्मा लोकेश्वरेश्वर और सर्वशक्तिमान् नारायण जानता हूँ ॥२८॥ यस्य चैवातमजो ब्रह्मा सर्वस्य जगतः पिता । कथं न वासुदेवोऽयमच्यंद्वेज्यश्च मानवैः॥ २९॥

सम्पूर्ण जगत्के पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं, वे भगवान् वासुदेव मनुष्योंके लिये आराधनीय तथा पूजनीय कैसे नहीं हैं?॥

वारितोऽसि मया तात मुनिभिर्चेदपारगैः। मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धन्विना॥३०॥ मा पाण्डवैः सार्धमिति तत् त्वं मोहान्न बुध्यसे। मन्ये त्वां राक्षसं कृरं तथा चासि तमोवृतः॥३१॥

तात! वेदोंके पारंगत विद्वान् महर्पियोंने तथा मैंने तुमको मना किया था कि तुम चनुर्धर भगवान् वासुदेवके साथ विरोध न करो, पाण्डवोंके साथ छोहा न छो; परंतु मोहवश तुमने इन बातोंका कोई मूल्य नहीं समझा। मैं समझता हूँ, तुम कोई क्रूर राक्षस हो; क्योंकि राक्षसींके ही समान तुम्हारी बुद्धि सदा तमोगुणसे आच्छन्न रहती है॥ ३०-३१॥

यसाद् द्विपसि गोविन्दं पाण्डवं तं धनंजयम्। नरनारायणौ देवौ कोऽन्यो द्विष्याद्धि मानवः॥ ३२॥

तुम भगवान् गोविन्द तथा पाण्डुनन्दन घनंजयसे द्वेप करते हो । वे दोनों ही नर और नारायण देव हैं । तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य उनसे द्वेष कर सकता है ?॥

तसाद् ब्रवीमितेराजन्नेष वै शाश्वतोऽव्ययः। सर्वछोकमयो नित्यः शास्ता धात्रीधरो ध्रवः॥ ३३॥

राजन् ! इसिलये तुम्हें यह बता रहा हूँ कि ये भगवान् श्रीकृष्ण सनातनः अविनाशीः सर्वलोकस्वरूपः नित्य शासकः धरणीधर एवं अविचल हैं ॥ ३३॥

यो घारयति लोकांस्त्रीश्चराचरगुरुः प्रभुः। योद्धा जयश्च जेता च सर्वप्रकृतिरीश्वरः॥३४॥

ये चराचरगुरु भगवान् श्रीहरि तीनों लोकोंको धारण करते हैं। ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हैं और ये ही विजयी हैं। सबके कारणभूत परमेश्वर भी ये ही हैं।। ३४॥

राजन् सर्वमयो होष तमोरागविवर्जितः। यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः॥ ३५॥

राजन् ! ये श्रीहरि सर्वस्वरूप और तम एवं रागसे रहित हैं। जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं विजय है।। ३५॥

तस्य माहात्म्ययोगेन योगेनात्ममयेन च। धृताः पाण्डुसुता राजञ्जयइचैषां भविष्यति॥३६॥

उनके माहात्म्य-योगसे तथा आत्मस्वरूपयोगसे समस्त पाण्डव सुरक्षित हैं। राजन् ! इसीलिवे इनकी विजय होगी॥ श्रेयोयुक्तां सदा बुद्धि पाण्डवानां द्धाति यः। वलं चैव रणे नित्यं भयेभ्यक्चैव रक्षति॥ ३७॥

वे पाण्डवोंको सदा कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं।
युद्धमें बल देते हैं और भयसे नित्य उनकी रक्षा करते हैं।।
स एव शाश्वतो देवः सर्वगुद्धामयः शिवः।
वासुदेव इति क्षेयो यन्मां पृच्छिस भारत॥ ३८॥

भारत ! जिनके विषयमें तुम मुझसे पूछ रहे हो। वे सनातन देवता सर्वगुद्धमय कल्याणस्वरूप परमात्मा ही 'वासुदेव' नामसे जानने योग्य हैं ॥ ३८॥

ब्राह्मणैः क्षत्रियेधे द्यैः शृद्धेश्च कृतलक्षणैः। सेव्यतेऽभ्यच्यते चैव नित्ययुक्तैः स्वक्रमंभिः॥ ३९॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ग्रुभ लक्षणसम्पन्न शूद्र— ये सभी नित्य तत्पर होकर अपने कर्मोद्वारा इन्हींकी सेवा-पूजा करते हैं ॥ ३९॥

द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कित्युगस्य च । सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणेन वै ॥ ४०॥ (कृष्णेति नाम्ना विख्यात इमं लोकं स रक्षति ।)

द्वापरयुगके अन्त और कलियुगके आदिमें संकर्षणने श्रीकृष्णोपासनाकी विधिका आश्रय ले इन्होंकी महिमाका गान किया है। ये ही श्रीकृष्णनामसे विख्यात होकर इस लोककी रक्षा करते हैं॥ ४०॥

स एष सर्वे सुरमर्त्यकोकं
समुद्रकक्ष्यान्तरितां पुरीं च।
युगे युगे मानुषं चैव वासं
पुनः पुनः सजते वासुदेवः॥ ४१॥

ये भगवान् वासुदेव ही युग-युगमें देवलोक मर्त्यलोक तथा समुद्रसे घिरी हुई द्वारिका नगरीका निर्माण करते हैं और ये ही वारंबार मनुष्यलोकमें अवतार ग्रहण करते हैं॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि विद्वोपाख्याने षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें विश्वोपाख्यानविषयक छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ४२ श्लोक हैं )

# सप्तपष्टितमोऽध्यायः

भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा

दुर्योधन उवाच

वासुदेवो महद् भूतं सर्वलोकेषु कथ्यते। तस्यागमं प्रतिष्ठां च ज्ञातुमिच्छे पितामह ॥ १ ॥

दुर्योधनने पूछा-पितामह! वासुदेव श्रीकृष्णको सम्पूर्ण लोकोंमें महान् वताया जाता है; अतः में उनकी उत्पत्ति और स्थितिके विषयमें जानना चाहता हूँ ॥ १॥



भीष्म उवाच

वासुदेवो महद् भूतं सर्वदैवतदैवतम्। न परं पुण्डरीकाक्षाद् दृश्यते भरतर्पभ॥२॥

भीष्मजीने कहा—भरतश्रेष्ठ ! वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण वास्तवमें महान् हैं । वे सम्पूर्ण देवताओं के भी देवता हैं । कमलनयन श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २ ॥ मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भद्भतं महत्। सर्वभूतानि भूतातमा महातमा पुरुषोत्तमः ॥ ३ ॥ आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतद्कल्पयत्।

मार्कण्डेयजी भगवान् गोविन्दके विषयमें अत्यन्त अद्भुत बार्ते कहते हैं। वे भगवान् ही सर्वभृतमय हैं और वे ही सबके आत्मस्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम हैं। सृष्टिके आरम्भमें इन्हीं परमात्माने जल, वायु और तेज—इन तीन भूतों तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि की थी॥ ३५॥

स सृष्ट्वा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥ ४ ॥

अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः। सर्वतेजोमयो देवो योगात् सुष्वाप तत्र ह ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर इन भगवान् श्रीहरिने पृथ्वीदेवी-की सृष्टि करके जलमें शयन किया। वे महात्मा पुरुषोत्तम सर्वतेजोमय देवता योगशक्तिसे उस जलमें सोये ॥ ४-५॥

मुखतः सोऽग्निमस्जत् प्राणाद् वायुमथापि च। सरस्रतीं च वेदांश्च मनसः सस्जेऽच्युतः॥ ६॥

उन अच्युतने अपने मुखसे अग्निकी, प्राणसे वायुकी तथा मनसे सरस्वतीदेवी और वेदोंकी रचना की ॥ ६ ॥

एप लोकान् ससर्जादौ देवांश्च ऋषिभिः सह । निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवाष्ययौ ॥ ७ ॥

इन्होंने ही सर्गके आरम्भमें सम्पूर्ण लोकों तथा ऋषियों-सिंहत देवताओंकी रचना की थी। ये ही प्रलयके अधिष्ठान और मृत्युम्बरूप हैं। प्रजाकी उत्पत्ति और विनाश इन्होंसे होते हैं॥ ७॥

एप धर्मश्च धर्मश्चे वरदः सर्वकामदः। एप कर्ता च कार्ये च पूर्वदेवः खयम्प्रभुः॥ ८॥

ये धर्मरा, वरदाता, सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाले तथा धर्मस्वरूप हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव तथा स्वयं सर्व-समर्थ हैं।। ८॥

भूतं भन्यं भविष्यच पूर्वमेतदकल्पयत्। उभे संध्ये दिशः खंच नियमांश्च जनार्दनः॥ ९॥

भूतः भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंकी सृष्टि भी पूर्वकालमें इन्हींके द्वारा हुई है। इन जनार्दनने ही दोनों संध्याओं दसों दिशाओं आकाश तथा नियमोंकी रचना की है॥ ९॥

ऋर्पांश्चैव हि गोविन्दस्तपश्चैवाभ्यकल्पयत्। स्रष्टारं जगतश्चापि महात्मा प्रभुरव्ययः॥१०॥

महात्मा अविनाशी प्रभु गोविन्दने ही ऋषियों तथा तपस्याकी रचना की है। जगत्स्रष्टा प्रजापतिको भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है।। १०॥

अग्रजं सर्वभूतानां संकर्षणमकल्पयत्। तस्मात्रारायणो जन्ने देवदेवः सनातनः॥११॥

उन पूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णने पहले सम्पूर्ण भूतोंके अग्रज संकर्षणको प्रकट किया उनते सनातन देवाधिदेव नारायणका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ११॥

नाभौ पद्मं वभूवास्य सर्वलोकस्य सम्भवात्। तस्मात् पितामहो जातस्तस्माजातास्त्विमाः प्रजाः।१२। नारायणकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ । सम्पूर्ण जगत्-की उत्पत्तिके स्थानभूत उस कमलसे पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजीसे ये सारी प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं ॥

शेषं. चाकरुपयद् देवमनन्तं विश्वरूपिणम् । यो धारयति भूतानि धरां चेमां सपर्वताम् ॥ १३ ॥

जो सम्पूर्ण भूतोंको तथा पर्वतोंसिहत इस पृथ्वीको धारण करते हैं, जिन्हें विश्वरूपी अनन्तदेव तथा शेष कहा गया है, उन्हें भी उन परमात्माने ही उत्पन्न किया है ॥ १३॥

ध्यानयोगेन विप्राश्च तं विदन्ति महौजसम्। कर्णस्रोतोद्भवं चापि मधुं नाम महासुरम्॥१४॥ तमुत्रमुत्रकर्माणमुत्रां बुद्धं समास्थितम्। ब्रह्मणोऽपचितिं कुर्वञ् जघान पुरुषोत्तमः॥१५॥

ब्राह्मणलोग ध्यानयोगके द्वारा इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेवका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलशायी नारायणके कानकी मैलसे महान् असुर मधुका प्राकट्य हुआ था। वह मधु वहे ही उग्र स्वभावका तथा क्रूरकर्मा था। उसने ब्रह्माजीका समादर करते हुए भगवान् पुरुपोत्तमने मधुको मार डाला था।। १४-१५॥

तस्य तात वधादेव देवदानवमानवाः। मधुसुद्दनमित्याहुर्ऋपयश्च जनार्दनम्॥१६॥

तात ! मधुका वध करनेके कारण ही देवताः दानवः मनुष्य तथा ऋषिगण श्रीजनार्दनको मधुसूदन कहते हैं॥१६॥

वराहरचेव सिंहश्च त्रिविक्रमगितः प्रभुः। एप माता पिता चेव सर्वेषां प्राणिनां हरिः॥ १७॥

वे ही भगवान् समय समयपर वाराहः नृसिंह और वामन-के रूपमें प्रकट हुए हैं। ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके पिता और माता हैं॥ १७॥

परं हि पुण्डरीकाश्चाच भूतं न भविष्यति । मुखतः सोऽस्जद् विषान् बाहुभ्यां क्षत्रियांस्तथा।१८। वैश्यांश्चाप्यूरुतोराजञ्शूद्रान् ये पादतस्तथा।

इन कमलनयन भगवान्से बढ़कर दूसरा कोई तत्त्व न हुआ है, न होगा। राजन्! इन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणों, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों, जंघासे वैश्यों और चरणों से सूदोंको उत्पन्न किया है ॥ १८ है॥

तपसा नियतो देवं विधानं सर्वदेहिनाम् ॥ १९ ॥ ब्रह्मभूतममावास्यां पौर्णमास्यां तथैव च । योगभूतं परिचरन् केशवं महदाप्नुयात् ॥ २० ॥

जो मनुष्य तपस्यामें तत्पर हो संयम-नियमका पालन करते हुए अमावास्या और पूर्णिमाको समस्त देहधारियोंके आश्रयः ब्रह्म एवं योगस्वरूप भगवान् केर्यंवकी आराधना करता है, वह परम पदको प्राप्त कर लेता है ॥१९-२०॥

केशवः परमं तेजः सर्वलोकिपतामहः। एनमाहुईपीकेशं मुनयो वै नराधिप॥२१॥

नरेश्वर ! सम्पूर्ण टोकोंके पितामह भगवान् श्रीकृष्ण परम तेज हैं । मुनिजन इन्हें हृपीकेश कहते हैं ॥ २१ ॥

प्वमेनं विजानीहि आचार्यं पितरं गुरुम्। कृष्णोयस्य प्रसीदेत लोकास्तेनाक्षया जिताः॥ २२॥

इस प्रकार इन भगवान् गोविन्दको तुम आचार्यः पिता और गुरु समझो । भगवान् श्रीकृष्ण जिनके अपर प्रसन्न हो जायँ वह अक्षय लोकोंपर विजय पा जाता है ॥ २२ ॥

यइचैवैनं भयस्थाने केशवं शरणं व्रजेत्। सदानरः पटंदचेदं खिस्तिमान् स सुखी भवेत्॥ २३॥

जो मनुष्य भयके समय इन भगवान् श्रीकृष्णकी शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता है, वह सुखी एवं कल्याणका भागी होता है ॥ २३॥

ये च कृष्णं प्रपद्यन्ते ते न मुहान्ति मानवाः। भये महति मञ्चांद्रच पाति नित्यं जनार्द्नः॥ २४॥

जो मानव भगवान् श्रीकृष्णकी रारण छेते हैं, वे कभी मोहमें नहीं पड़ते। जिनार्दन महान् भयमें निमग्न भगवान् उन मनुप्योंकी सदा रक्षा करते हैं॥ २४॥

स तं युधिष्ठिरो ज्ञात्वा याथातथ्येन भारत । सर्वात्मना महात्मानं केशवं जगदीश्वरम् । प्रपन्नः शरणं राजन् योगानां प्रभुमीश्वरम् ॥ २५॥

भरतवंशी नरेश ! इस वातको अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्टिरने सम्पूर्ण हृदयसे योगोंके स्वामीः सर्वसमर्थः जगदीक्वर एवं महात्मा भगवान् केशवकी शरण ली है॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि विश्वोपाक्याने सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपूर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें विश्वोपाख्यानविषयक सरसठवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ ६७ ॥

### अष्टषष्टितमोऽध्यायः

### त्रह्मभूतस्तोत्र तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महत्ता

भीष्म उवाच

श्रृणु चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम। ब्रह्मर्षिभिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो भुवि ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं — महाराज दुर्योधन ! पूर्वकालमें इस भूतलपर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओंने इनका जो ब्रह्मभूत स्तोत्र कहा है, उसे तुम मुझसे सुनो—॥ १॥

साध्यानामि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः। लोकभावनभावश इति त्वां नारदोऽब्रवीत्॥ २॥

'प्रभो ! आप साध्यगण और देवताओंके भी स्वामी एवं देवदेवेश्वर हैं । आप सम्पूर्ण जगत्के दृदयके भावोंको जाननेवाले हैं । आपके विषयमें नारदजीने ऐसा ही कहा है ॥

भूतं भव्यं भविष्यं च मार्कण्डेयोऽभ्युवाच ह। यक्षं त्वां चैव यक्षानां तपश्च तपसामपि ॥ ३ ॥

भार्कण्डेयजीने आपको भूतः भविष्य और वर्तमान स्वरूप बताया है। वे आपको यज्ञोंका यज्ञ और तपस्याओंका भी सारभृत तप बताया करते हैं॥ ३॥

देवानामिप देवं च त्वामाह भगवान् भृगुः। पुराणं चैव परमं विष्णो रूपं तवेति च ॥ ४ ॥

भगवान् भृगुने आपको देवताओंका भी देवता कहा है। विष्णो! आपका रूप अत्यन्त पुरातन और उत्कृष्ट है॥

वासुदेवो वस्नां त्वं शकं स्थापियता तथा। देव देवोऽसि देवानामिति द्वैपायनोऽव्रवीत्॥ ५॥

प्रभो ! आप वसुओंके वासुदेव तथा इन्द्रको स्वर्गके राज्यपर स्थापित करनेवाले हैं। देव ! आप देवताओंके भी देवता हैं। महर्षि द्वैपायन आपके विषयमें ऐसा ही कहतेहैं॥

पूर्वे प्रजानिसर्गे च दक्षमादुः प्रजापतिम् । स्रष्टारं सर्वलोकानामङ्गिरास्त्वां तथात्रवीत् ॥ ६ ॥

'प्रथम प्रजासृष्टिके समय आपको ही दक्ष प्रजापित कहा गया है। आप ही सम्पूर्ण लोकोंके स्रष्टा हैं—इस प्रकार अङ्गिरा मुनि आपके विषयमें कहते हैं॥ ६॥

अव्यक्तं ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनसि स्थितम्। देवास्त्वत्सम्भवादचैव देवलस्त्वसितोऽब्रवीत्॥ ७॥

'अन्यक्त ( प्रधान ) आपके शरीरसे उत्पन्न हुआ है, न्यक्त महत्तत्व आदि कार्यवर्ग आपके मनमें स्थित है तथा सम्पूर्ण देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं; ऐसा असित और देवलका कथन है ॥ ७॥

शिरसा ते दिवं व्याप्तं वाहुभ्यां पृथिवी तथा। जठरं ते त्रयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः॥ ८॥ एवं त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः। आत्मदर्शनतृप्तानामृषीणां चासि सत्तमः॥९॥

आपके मस्तकसे चुलोक और भुजाओंसे भूलोक व्यास है। तीनों लोक आपके उदरमें स्थित हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। तपस्यासे ग्रुद्ध अन्तःकरणवाले महात्मा पुरुष आपको ऐसा ही जानते हैं। आत्मसाक्षात्कारसे तृस हुए ज्ञानी महिषयोंकी दृष्टिमें भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं॥ ८-९॥

राजर्षीणामुदाराणामाहवेष्वनिवर्तिनाम् । सर्वधर्मप्रधानानां त्वं गतिर्मधुसूद्दन॥१०॥

भाधुसूदन! जो सम्पूर्ण धर्मोंमें प्रधान और संग्रामसे कभी पीछे हटनेवाले नहीं हैं, उन उदार राजर्षियोंके परम आश्रय भी आप ही हैं ॥ १०॥

इति नित्यं योगविद्गिर्भगवान् पुरुषोत्तमः। सनत्कुमारप्रमुखेः स्तूयतेऽभ्यर्च्यते हरिः॥११॥

'इस प्रकार सनत्कुमार आदि योगवेत्ता पापापहारीआप भगवान् पुरुषोत्तमकी सदा ही स्तुति और पूजा करते हैं'॥

एष ते विस्तरस्तात संक्षेपश्च प्रकीर्तितः। केशवस्य यथातत्त्वं सुप्रीतो भज केशवम् ॥१२॥

तात दुर्योधन ! इस तरह विस्तार और संक्षेपसे मैंने तुम्हें भगवान् केशवकी यथार्थ महिमा वतायी है । अब तुम अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका भजन करो ॥ १२ ॥

संजय उवाच

पुण्यं श्रुत्वैतदा्ख्यानं महाराज सुतस्तव। केशवं वहु मेने स पाण्डवांश्च महारथान्॥१३॥

संजय कहते हैं—महाराज ! भीष्मजीके मुखसे यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रने भगवान् श्रीकृष्ण तथा महारथी पाण्डवोंको बहुत महत्त्वशाली समझा ॥ १३ ॥

तमव्रवीन्महाराज भीष्मः शान्तनवः पुनः। माहात्म्यं ते श्रुतं राजन् केशवस्य महात्मनः॥ १४॥ नरस्य च यथातत्त्वं यन्मां त्वं पृच्छसे नृप।

राजन् ! उस समय शान्तनुनन्दन भीष्मजीने पुनः दुर्योघनसे कहा— निरंदवर ! तुमने महात्मा केशव तथा नरस्वरूप अर्जुनका यथार्थ माहात्म्यः जिसके विषयमें तुम मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे अच्छी तरह सुन लिया ॥ १४६ ॥ यदर्थ नृषु सम्भूतौ नरनारायणावृषी ॥ १५॥ अवध्यौ च यथा वीरौ संयुगेष्वपराजितौ।

यथा च पाण्डवा राजन्नवध्या युघि कस्यचित्॥ १६॥
'ऋषि नर और नारायण जिस उद्देश्यसे मनुष्योंमें

अवतीर्ण हुए हैं, वे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्धमें अवध्य हैं तथा समस्त पाण्डव भी जिस प्रकार समरभूमिमें किसीके लिये भी वध्य नहीं हैं, वह सब विषय तुमने अच्छी तरह सुन लिया ॥ १५-१६ ॥

प्रीतिमान् हि दढं कृष्णः पाण्डवेषु यशस्विषु । तस्माद् व्रवीमि राजेन्द्र शमो भवतु पाण्डवैः ॥ १७॥

'राजेन्द्र! भगवान् श्रीकृष्ण यशस्त्री पाण्डवींपर बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिये में कहता हूँ, कि पाण्डवोंके साथ तुम्हारी संधि हो जाय॥ १७॥

पृथिवीं भुङ्क्ष्य सहितो भ्रातृभिर्वित्रिभिर्वशी। नरनारायणी देवाववज्ञाय नशिष्यसि॥१८॥

'वे तुम्हारे वलवान् भाई हैं। तुम अपने मनको वशमें रखते हुए उनके साथ मिलकर पृथ्वीका राज्य भोगो। भगवान् नर-नारायण ( अर्जुन और श्रीकृष्ण ) की अवहेलना करके तुम नष्ट हो जाओंगे ॥ १८॥

एवमुक्तवा तव पिता तूप्णीमासीद् विशाम्पते । व्यसर्जयच राजानं शयनं च विवेश ह ॥ १९ ॥

प्रजानाथ ! ऐसा कहकर आपके ताऊ भीष्मजी चुप हो गये । तत्पश्चात् उन्होंने राजा दुर्योधनको विदा किया और स्वयं शयन करने चले गये ॥ १९॥

राजा च शिविरं प्रायात् प्रणिपत्य महात्मने । शिक्ष्ये च शयने शुभ्रे रात्रि तां भरतर्पभ ॥ २०॥

भरतश्रेष्ठ ! राजा दुर्योधन भी महात्मा भीष्मको प्रणाम करके अपने शिविरमें चला आया और अपनी शुभ्र शय्या पर सो गया ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवश्वपर्वणि विश्वोपाख्याने अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवचपर्वमें विश्वोपाख्यानविषयक अड़तठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

# एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

कौरवोंद्वारा मकरच्यूह तथा पाण्डवोंद्वारा व्येनच्यूहका निर्माण एवं पाँचवें दिनके युद्धका आरम्भ

संजय उवाच

ब्युपितायां तु शर्वर्यामुदिते च दिवाकरे। उमे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! वह रात बीतनेपर जय स्योंदय हुआ, तब दोनों ओरकी सेनाएँ आमने-सामने आकर युद्धके लिये डट गयीं ॥ १॥

अभ्यधावन्त संकुद्धाः परस्परिजगीपवः।
ते सर्वे सहिता युद्धे समालोक्य परस्परम्॥ २॥
पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च राजन् दुर्मन्त्रिते तव।
व्युद्धौ च व्युद्धा संरब्धाः सम्प्रदृष्टाः प्रहारिणः॥ ३॥

सबने एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त कोघमें भरकर विपक्षी सेनापर आक्रमण किया। राजन्! आपकी कुमन्त्रणाके फलस्करूप आपके पुत्र और पाण्डव एक दूसरेको देखकर कुपित हो सब-के-सब अपने सहायकोंके साथ आकर सेनाकी व्यूह-रचना करके हर्ष और उत्साहमें भरकर परस्पर प्रहार करनेको उदात हो गये॥ २-३॥

अरक्षनमकरच्यूहं भीष्मो राजन् समन्ततः। तथैव पाण्डवा राजन्नरक्षन् व्यूहमात्मनः॥ ४॥

राजन् ! भीष्म सेनाका मकरव्यूह बनाकर सब ओरसे उसकी रक्षा करने लगे । इसी प्रकार पाण्डवोंने भी अपने व्यूहकी रक्षा की ॥ ४॥ (अजातशत्रुः शत्रूणां मनांसि समकम्पयत् । इयेनवद् व्यूद्यं तं व्यूहं धौम्यस्य वचनात् स्वयम् ॥ स हि तस्य सुविज्ञात अग्निचित्येषु भारत । मकरस्तु महाव्यूहस्तव पुत्रस्य धीमतः ॥ स्वयं सर्वेण सैन्येन द्रोणेनानुमतस्तद्य । यथाव्यूहं शान्तनवः सोऽन्यवर्तत तत् पुनः॥) स निर्ययौ महाराज पिता देवव्रतस्तव । महता रथवंशेन संवृतो रथिनां वरः॥ ५॥

स्वयं अजातशत्रु युधिष्ठिरने धौम्य मुनिकी आज्ञासे रयेनव्यूहकी रचना करके शत्रुओंके हृदयमें कॅपकॅपी पैदा कर दी। भारत! अग्निचयनसम्बन्धी कमोंमें रहते हुए उन्हें रयेनव्यूहका विशेष परिचय था। आपके बुद्धिमान् पुत्रकी सेनाका मकरनामक महाव्यूह निर्मित हुआ था। द्रोणाचार्यकी अनुमति लेकर उसने स्वयं सारी सेनाके द्वारा उस व्यूहकी विधिके अनुसार निर्मित हुए उस महाव्यूहका स्वयं भी अनुसरण किया था। महाराज! रथियोंमें श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म विशाल रथसेनासे थिरे हुए युद्धके लिये निकले।। ५॥

इतरेतरमन्वीयुर्यथाभागमवस्थिताः । रथिनः पत्तयश्चैव दन्तिनः सादिनस्तथा॥६॥ फिर यथाभाग खड़े हुए रथी, पैदल, हाथीक्वार और युड्सवार सब एक दूसरेका अनुसरण करते हुए चल दिये ॥
तान् दृष्ट्राभ्युद्यतान् संख्ये पाण्डवा हि यशस्विनः ।
स्येनेन व्यूहराजेन तेनाज्ञय्येन संयुगे ॥ ७ ॥
अशोभत मुखे तस्य भीमसेनो महाबलः ।
नेत्रे शिखण्डी दुर्घर्षो धृष्ट्यसुश्च पार्षतः ॥ ८ ॥

शतुओंको युद्धके लिये उद्यत हुए देख यशस्वी पाण्डव युद्धमें अजेय व्यूहराज श्येनके रूपमें संगठित हो शोभा पाने लगे। उस व्यूहके मुखभागमें महावली भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्रोंके खानमें दुर्घर्ष वीर शिखण्डी तथा द्रुपद्कुमार धृष्टसुम्न खड़े थे॥ ७-८॥

शीर्षे तस्याभवद् वीरः सात्यिकः सत्यविक्रमः। विधुन्वन् गाण्डिवं पार्थो ग्रीवायामभवत् तदा॥ ९॥

शिरोभागमें सत्यपराक्रमी वीर सांत्यिक और ग्रीवाभागमें गाण्डीव-घनुषकी टंकार करते हुए कुन्तीकुमार अर्जुन खड़े हुए ॥ ९॥

अक्षौहिण्या समं तत्र वामपक्षोऽभवत् तदा। महातमा द्रुपदः श्रीमान् सह पुत्रेण संयुगे ॥ १०॥

पुत्रसिंत श्रीमान् महात्मा द्रुपद एक अक्षौहिणी सेनाके साथ युद्धमें वार्ये पंखके स्थानमें खड़े थे ॥ १०॥

दक्षिणश्चाभवत् पक्षः कैकेयोऽक्षौहिणीपतिः। पृष्ठःगो द्रौपदेयाश्च सौभद्रश्चापि वीर्यवान् ॥११॥

एक अक्षौहिणी सेनाके अधिपति केकय दाहिने पंखमें स्थित हुए । द्रौपदीके पाँचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्राकुमार अभिमन्यु—ये पृष्ठभागमें खड़े हुए ॥ ११ ॥

पृष्ठे समभवच्छ्रीमान् स्वयं राजा युधिष्ठिरः। भ्रातभ्यां सहितो वीरो यमाभ्यां चारुविक्रमः॥ १२॥

उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न स्वयं श्रीमान् वीर राजा युधिष्ठिर भी अपने दो भाई नकुल और सहदेवके साथ पृष्ठभागमें ही सुशोभित हुए ॥ १२॥

प्रविदय तु रणे भीमो मकरं मुखतस्तदा। भीष्ममासाय संप्रामे छादयामास सायकैः॥१३॥

तदनन्तर भीमसेनने रणक्षेत्रमें प्रवेश करके मकरन्यूहके मुखभागमें खड़े हुए भीष्मको अपने सायकोंसे आच्छादित कर दिया ॥ १३॥

ततो भीष्मो महास्त्राणि पातयामास भारत। मोहयन् पाण्डुपुत्राणां व्यूढं सैन्यं महाहवे॥ १४॥

भारत! तब उस महासमरमें पाण्डवोंकी उस व्यूहबद्ध सेनाको मोहित करते हुए भीष्म उसपर बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग करने लगे ॥ १४॥

सम्मुद्यति तदा सैन्ये त्वरमाणो धनंजयः। भीष्मं शरसहस्रेण विव्याध रणमूर्धिन ॥१५॥ उस समय अपनी सेनाको मोहित होती देख अर्जुनने वड़ी उतावलीके साथ युद्धके मुहानेपर एक हजार वाणोंकी वर्षा करके भीष्मको घायल कर दिया ॥ १५ ॥

प्रतिसंवार्य चास्त्राणि भीष्ममुक्तानि संयुगे। स्वेनानीकेन हृष्टेन युद्धाय समुपस्थितः॥१६॥

संग्राममें भीष्मके छोड़े हुए सम्पूर्ण अस्त्रोंका निवारण करके हर्षमें भरी हुई अपनी सेनाके साथ वे युद्धके लिये उपस्थित हुए ॥ १६ ॥

ततो दुर्योधनो राजा भारद्वाजमभाषत।
पूर्व दृष्ट्वा वधं घोरं बलस्य विलनां वरः॥१७॥
भ्रातृणां च वधं युद्धे स्मरमाणो महारथः।
आचार्य सततं हि त्वं हितकामो ममानघ॥१८॥

तब बलवानोंमें श्रेष्ठ महारयी राजा दुर्योधनने पहले जो अपनी सेनाका घोर संहार हुआ था, उसको दृष्टिमें रखते हुए और युद्धमें भाइयोंके वधका स्मरण करते हुए भरद्वाजनस्दन द्रोणाचार्यसे कहा— निष्पाप आचार्य ! आप सदा ही मेरा हित चाहनेवाले हैं ॥ १७-१८॥

वयं हि त्वां समाश्चित्य भीष्मं चैव पितामहम् । देवानपि रणे जेतुं प्रार्थयामो न संशयः ॥ १९ ॥ किमु पाण्डुसुतान् युद्धे हीनवीर्यपराक्रमान् । स तथा कुरु भद्रं ते यथा वन्यन्ति पाण्डवाः ॥ २० ॥

'हमलोग आप तथा पितामह भीष्मकी शरण लेकर देवताओंको भी समरभूमिमें जीतनेकी अभिलापा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर जो बल और पराक्रममें हीन हैं, उन पाण्डवोंको जीतना कौन बड़ी वात है। आपका कल्याण हो। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे पाण्डव मारे जायँ।।१९-२०॥

प्वमुक्तस्ततो द्रोणस्तव पुत्रेण मारिष। ( उवाच तत्र राजानं संकुद्ध इव निःश्वसन्।

आर्य ! आपके पुत्र दुर्योधनके ऐसा कहनेपर द्रोण।चार्य कुछ कुपित-से हो उठे और लंबी साँस खींचते हुए राजा दुर्योधनसे बोले ॥

द्रोण उवाच

वालिशस्तवं न जानीचे पाण्डवानां पराक्रमम्। न शक्याहि यथा जेतुं पाण्डवा हि महावलाः॥ यथावलं यथावीर्यं कर्म कुर्यामहं हि ते।

द्रोणाचार्यने कहा—तुम नादान हो । पाण्डवोंका पराक्रम कैंसा है, यह नहीं जानते । महावली पाण्डवोंको युद्धमें जीतना असम्भव है, तथापि मैं अपने बल और पराक्रमके अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ ॥

संजय उवाच इत्युक्त्वा ते सुतं राजन्नभ्यपद्यत वाहिनीम्।) अभिनत् पाण्डवानीकं प्रेक्षमाणस्य सात्यकेः॥ २१॥ संजय कहते हैं—राजन् ! आपके पुत्रसे ऐसा कहकर द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सेनाका सामना करनेके लिये गये। वे सात्यिकिके देखते-देखते पाण्डवसेनाको विदीर्ण करने लगे॥ सात्यिकिस्तु ततो द्रोणं वारयामास भारत।

सात्यिकस्तु ततो द्रोणं वारयामास भारत । तयोः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयावहम् ॥ २२ ॥

भारत ! उस समय सात्यिकने आगे बढ़कर द्रोणाचार्यको रोका । फिर तो उन दोनोंमें अत्यन्त भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया ॥ २२ ॥

शैनेयं तु रणे कृद्धो भारद्वाजः प्रतापवान् । अविध्यन्निशितैर्वाणैर्जन्नुदेशे हसन्निव ॥ २३ ॥

प्रतापी द्रोणाचार्यने युद्धमें कुपित होकर सात्यिकिके गले-की हँसलीमें हँमते हुए-से पैने वार्णोद्वारा प्रहार किया ॥२३॥

भीमसेनस्ततः कुद्धो भारद्वाजमविष्यत । संरक्षन् सात्यिक राजन् द्रोणाच्छस्त्रभृतां वरात्॥२४॥

राजन् ! तत्र भीमसेनने कुपित होकर शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे सात्यिककी रक्षा करते हुए आचार्यको अपने बाणोंसे बींध डाला ॥ २४॥

ततो द्रोणश्च भीष्मश्च तथा शल्यश्च मारिष। भीमसेनं रणे कुद्धादछादयांचिकरे शरैः॥२५॥

आर्य ! तदनन्तर द्रोणाचार्यः भीष्म तथा शस्य तीनीने क्रिपत होकर भीमसेनको युद्धस्थलमें अपने वाणींसे ढक दिया।।

तत्राभिमन्युः संकुद्धो द्वीपदेयाश्च मारिष । विवयञ्जनिद्यातेर्वाणैः सर्वोस्तानुद्यतायुधान् ॥ २६ ॥

महाराज ! तव वहाँ क्रोधमें भरे हुए अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्रोंने आयुध लेकर खड़े हुए उन सब कौरव महार्राधयोंको तीले बाणोंसे घायल कर दिया ॥ २६ ॥ द्रोणभीष्मो तु संकुद्धावापतन्तौ महाबलौ । प्रत्युद्ययौ शिखण्डी तु महेष्वासो महाहवे ॥ २७ ॥

उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महावली द्रोणाचार्य और भीष्मका उस महासमरमें सामना करनेके लिये महाधनुर्धर शिखण्डी आगे बढ़ा ॥ २७ ॥

प्रगृह्य वलवद् वीरो धनुर्जलदिनःखनम्। अभ्यवर्षच्छरैस्तूर्णे छादयानो दिवाकरम्॥ २८॥ उस वीरने मेघके समान गम्भीर घोष करनेवाले अपने धनुपको वलपूर्वक खींचकर वड़ी शीघताके साथ इतने वाणीं-की वर्षा की कि सूर्य भी आच्छादित हो गये।। २८॥

शिखण्डिनं समासाद्य भरतानां पितामहः । अवर्जयत संग्रामं स्त्रीत्वं तस्यानुसंसारन् ॥ २९ ॥

भरतकुलके पितामह भीष्मने शिखण्डीके सामने पहुँचकर उसके स्त्रीत्वका बारंवार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया॥

ततो द्रोणो महाराज अभ्यद्रवत तं रणे। रक्षमाणस्तदा भीष्मं तव पुत्रेण चोदितः॥ ३०॥

महाराज ! यह देखकर द्रोणाचार्य युद्धमें आपके पुत्रके कहनेसे भीष्मकी रक्षाके लिये शिखण्डीकी ओर दौड़े ॥

शिखण्डी तु समासाद्य द्रोणं शस्त्रभृतां वरम् । अवर्जयत संत्रस्तो युगान्ताग्निमिवोल्बणम् ॥ ३१ ॥

शिखण्डी प्रलयकालकी प्रचण्ड अग्निके समान शस्त्र-धारियोंमें श्रेष्ठ द्रोणका सामना पड़नेपर भयभीत हो युद्ध छोड़कर चल दिया ॥ ३१॥

ततो बलेन महता पुत्रस्तव विशाम्पते । जुगोप भीष्ममासाद्य प्रार्थयानो महद् यशः ॥ ३२॥

प्रजानाथ ! तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योघन महान् यश पानेकी इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेनाके साथ भीष्म-के पास पहुँचकर उनकी रक्षा करने लगा ॥ ३२॥

तथैव पाण्डवा राजन् पुरस्कृत्य धनंजयम् । भीष्ममेवाभ्यवर्तन्त जये कृत्वा दृढां मतिम् ॥ ३३ ॥

राजन् ! इसी प्रकार पाण्डव भी विजय-प्राप्तिके लिये हढ़ निश्चय करके अर्जुनको आगे कर भीष्मपर ही टूट पड़े ॥ तद् युद्धमभवद् घोरं देवानां दानवैरिव।

जयमाकाङ्क्षतां संख्ये यशश्च सुमहाद्भुतम् ॥३४॥ उस युद्धमें विजय तथा अत्यन्त अद्भुत यशकी अभिलापा रखनेवाले पाण्डवोंका कौरवोंके साथ उसी प्रकार

भयंकर युद्ध हुआ, जैसे देवताओंका दानवोंके साथ हुआ था।।

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि पञ्चमदिवसयुद्धारम्भे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भोष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें पाँचवें दिवसके युद्धका आरम्भविषयक उनहत्तरवाँ अध्याय पूराहुआ॥६९॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ५३ श्लोक मिळाकर कुळ ३९६ श्लोक हैं )

#### सप्ततितमोऽध्यायः भीष्म और भीमसेनका घमासान युद्ध

संजय उवाच अकरोत् तुमुळं युद्धं भीष्मः शान्तनवस्तदा । भीमसेनभयादिच्छन् पुत्रांस्तारयितुं तव ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—महाराज ! आपके पुत्रोंको भीम-सेनके भयसे छुड़ानेकी इच्छा रखकर उस दिन शान्तनुनन्दन भीष्मने बड़ा भयंकर युद्ध किया ॥ १॥ पूर्वाह्वे तन्महारौद्रं राज्ञां युद्धमवर्तत । कुरूणां पाण्डवानां च मुख्यशूरविनाशनम् ॥ २ ॥

पूर्वाह्नकालमें कौरव-पाण्डव नरेशोंका वह महाभयंकर युद्ध आरम्भ हुआ, जो बड़े-बड़े शूरवीरोंका विनाश करने- वाला था॥ २॥

तस्मिन्नाकुलसंग्रामे वर्तमाने महाभये। अभवत् तुमुलः शब्दः संस्पृशन् गगनं महत्॥ ३॥

उस अत्यन्त भयानक घमासान युद्धमें बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगाः जिससे अनन्त आकाश गूँज उठा ॥३॥ नदन्तिश्च महानागैहीयमाणैश्च वाजिभिः।

नदद्भिश्च महानागैहें वमाणैश्च वाजिभिः। भेरीशङ्कृतिनादेश्च तुमुलं समपचत ॥ ४॥

चिग्वाइते हुए वड़े-वड़े गजराजों हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भेरी और शङ्खकी ध्वनियोंसे भयंकर कोलाहलछा गया।

युयुत्सवस्ते विकान्ता विजयाय महाबलाः । अन्योन्यमभिगर्जन्तो गोष्टेष्विव महर्षभाः ॥ ५ ॥

जैसे बड़े-बड़े साँड़ गोशालाओंमें गरजते हुए एक दूमरेसे भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार पराकमी और महावली सैनिक विजयके लिये युद्धकी इच्छा रखकर गरजते हुए एक दूसरेके सामने आये ॥ ५॥

शिरसां पात्यमानानां समरे निशितैः शरैः । अश्मवृष्टिरिवाकाशे वभूव भरतर्पभ ॥ ६ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समरभूमिमें तीखे वाणोंसे गिराये जाने-वाले मस्तकोंकी वर्षा होने लगी, मानो आकाशसे पत्थरोंकी वृष्टि हो रही है ॥ ६ ॥

कुण्डलोष्णीपधारीणि जातरूपोज्ज्वलानि च। पतितानि सा दृश्यन्ते शिरांसि भरतर्षभ ॥ ७ ॥

भरतवंशी नरेश ! कुण्डल और पगड़ी धारण करनेवाले तथा स्वर्णमय मुकुट आदिसे उद्घासित होनेवाले अगणित मस्तक कटकर धरतीपर पड़े दिखायी देते थे ॥ ७॥

विशिखोन्मथितैर्गात्रैर्वाहुभिश्च सकार्मुकैः। सहस्ताभरणैश्चान्यैरभवच्छादिता मही॥८॥

सारी पृथ्वी बाणोंसे छिन्न-भिन्न हुई लाशों। घनुष तथा हस्ताभरणोंसहित कटी हुई दोनों भुजाओंसे पट गयी थी॥ कव्चोपहितेर्गात्रहेंस्तेश्च स्मलंकृतैः।

मुखैश्च चन्द्रसंकाशै रक्तान्तनयनैः शुभैः ॥ ९ ॥
गजवाजिमनुष्याणां सर्वगात्रैश्च भूपते ।
आसीत् सर्वा समास्तीणी मुहूतेन वसुंघरा ॥ १० ॥

भूपाल ! दो ही घड़ीमें वहाँकी सारी वसुधा कवचसे ढके हुए शरीरों, आभूषणोंसे विभूषित हाथों, चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखों, जिनके अन्तभागमें कुछ-कुछ लाली थी, ऐसे सुन्दर नेत्रों तथा हाथी, घोड़े और मनुष्योंके सम्पूर्ण अङ्गीसे विक गयी थी।। ९-१०॥

रजोमेघेश्च तुमुलैः शस्त्रविद्युत्प्रकाशिभिः। आयुधानां च निर्घोषः स्तनयित्नुसमोऽभवत् ॥ ११॥

धूलके भयंकर बादल छा रहे थे। उनमें अस्त्र-रास्त्र-रूपी विद्युत्के प्रकाश देखे जाते थे। धनुष आदि आयुधोंका जो गम्भीर घोष होता था, वह मेघ-गर्जनाके समान प्रतीत होता था।। ११॥

स सम्प्रहारस्तुमुलः कटुकः शोणितोदकः। प्रावर्तत कुरूणां च पाण्डवानां च भारत ॥१२॥

भारत ! कौरवों और पाण्डवोंका वह भयानक युद्ध बड़ा ही कटु और रक्तको पानीकी तरह वहानेवाला था ।१२।

तिसान् महाभये घोरे तुमुले लोमहर्षणे। ववृषुः शरवर्षाणि क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः॥१३॥

उस महान् भयदायकः घोरः रोमाञ्चकारी एवं तुमुल संग्राममें रणदुर्भद क्षत्रिय बाणोंकी वर्षा करने लगे॥ १३॥

आक्रोशन् कुञ्जरास्तत्र शरवर्षप्रतापिताः। तावकानां परेषां च संयुगे भरतर्षभ ॥ १४ ॥

भरतश्रेष्ठ ! बार्णोकी वर्षांसे पीड़ित हुए आपके और पाण्डवोंके हाथी उस युद्धमें चिग्धाड़ मचा रहे थे ॥ १४ ॥

संरब्धानां च वीराणां धीराणामितौजसाम् । धनुर्ज्यातलशब्देन न प्राज्ञायत किंचन ॥१५॥

कोधावेशमें भरे हुए अमित तेजस्वी धीर-वीरोंके धनुषों-की टंकारसे वहाँ कुछ भी सुनायी नहीं पड़ता था ॥ १५ ॥

उत्थितेषु कबन्धेषु सर्वतः शोणितोदके। समरे पर्यधावन्त नृपा रिपुवधोद्यताः॥१६॥

चारों ओर केवल कत्रन्थ (बिना सिरके शरीर )खड़े थे। रक्तका प्रवाह पानीके समान वह रहा था। शत्रुओंका वध करनेके लिये उद्यत हुए नरेशगण समरभूमिमें चारों ओर दौड़ लगा रहे थे॥ १६॥

शरशक्तिगदाभिस्ते खङ्गैश्चामिततेजसः । निजध्नुः समरेऽन्योन्यं शूराः परिघवाहवः ॥ १७॥

परिघके समान मोटी भुनाओंवाले अमित तेजस्वी श्रूर-वीर योद्धा वाणः शक्ति और गदाओंद्वारा रणक्षेत्रमें एक दूसरेको मार रहे थे ॥ १७॥

वभ्रमुः कुञ्जराश्चात्र शरैविंदा निरङ्कशाः। अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो दश ॥१८॥

जिनके सवार मारे गये थे, वे अङ्कुशरहित गजराज बाणविद्ध होकर वहाँ इधर-उधर चक्कर काट रहे थे। स्वारोंके मारे जानेसे घोड़े भी शराघातसे पीड़ित हो चारों ओर दौड़ लगा रहे थे॥ १८॥

उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शरधातप्रपीडिताः। तावकानां परेषां च योधा भरतसन्तम ॥ १९॥ भरतश्रेष्ठ ! आपके और शत्रुपक्षके कितने ही योद्धा बाणोंके गहरे आघातसे अत्यन्त पीड़ित हो उन्नलकर गिर पड़ते थे ॥ १९ ॥

वाहानामुत्तमाङ्गानां कार्मुकाणां च भारत । गदानां परिघाणां च हस्तानां चोरुभिः सह ॥ २० ॥ पादानां भूपणानां च केयूराणां च संघद्याः । राज्ञायस्तत्र दृदयन्ते भीष्मभीमसमागमे ॥ २१ ॥

भारत ! भीष्म और भीमके उस संग्राममें मरे हुए वाहनों, कटे हुए मस्तकों, धनुषों, गदाओं, परिघों, हाथों, जाँघों, पैरां, आभूषणों तथा बाजूबन्द आदिके ढेर-के-ढेर दिखायी दे रहे थे ॥ २०-२१ ॥

अश्वानां कुञ्जराणां च रथानां चानिवर्तिनाम् । संघाताः सा प्रदृश्यन्ते तत्र तत्र विशाम्पते ॥ २२॥

प्रजानाथ ! उस युद्धस्थलमें जहाँ तहाँ घोड़ों, हाथियों तथा युद्धसे पीछे न इटनेवाले रथोंके समूह दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ २२ ॥

गदाभिरसिभिः प्रासैर्वाणैश्च नतपर्वभिः। जच्तुः परस्परं तत्र क्षत्रियाः काल आगते ॥ २३॥

क्षत्रियगण गदा, खड्ग, प्राप्त तथा धुकी हुई गाँठ वाले वाणोंद्वारा एक दूसरेको मार रहे थे; क्योंकि उन सबका काल आ गया था ॥ २३ ॥

अपरे बाहुभिर्वीरा नियुद्धकुशाला युधि। बहुधा समसज्जन्त आयसैः परिघैरिव ॥ २४॥ कितने ही मल्लयुद्धमें कुशल वीर उस युद्धसलमें लोहे- के परिचोंके समान मोटी भुजाओंसे परस्पर भिड़कर अनेक प्रकारके दाँव-पेंच दिखाते हुए लड़ रहे थे ॥ २४ ॥ मुष्टिभिजीनुभिश्चेव तलैश्चेव विशाम्पते । अन्योन्यं जिन्नरे वीरास्ताचकाः पाण्डवैः सह ॥ २५ ॥

प्रजानाथ ! आपके वीर सैनिक पाण्डवोंके साथ युद्ध करते समय मुक्कीं, घुटनों और तमाचोंसे एक दूसरेपर चोट करते थे ॥ २५ ॥

पतितैः पात्यमानैश्च विचेष्टद्गिश्च भूतले । घोरमायोधनं जझे तत्र तत्र जनेश्वर ॥ २६॥

जनेश्वर ! कुछ छोग पृथ्वीपर गिरे हुए थे, कुछ गिराये जा रहे थे और कितने ही गिरकर छटपटा रहे थे। इस प्रकार यत्र तत्र भयंकर युद्ध चल रहा था॥ २६॥ विरथा रथिनश्चात्र निस्त्रिश्चरधारिणः। अन्योन्यमभिधावन्तः परस्परवर्षेषणः॥ २७॥

कितने ही रथी रथहीन होकर हाथमें मुद्द तलवार लिये एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे परस्पर टूटे पड़ते थे ॥२७॥

ततो दुर्योधनो राजा किळिङ्गैर्बहुभिर्वृतः। पुरस्कृत्य रणे भीष्मं पाण्डवानभ्यवर्तत ॥ २८॥

उस समय बहुसंख्यक कलिंगोंसे घिरे हुए राजा दुर्योधन-ने युद्धमें भीष्मको आगे करके पाण्डवोंपर आक्रमण किया ॥ तथैव पाण्डवाः सर्वे परिवार्य वृकोदरम् । भीष्ममभ्यद्भवन् कृद्धास्ततो युद्धमवर्तत ॥ २९॥

इसी प्रकार कोधमें भरे हुए समस्त पाण्डवोंने भी भीम-सेनको घेरकर भीष्मपर घावा किया। फिर दोनों पक्षोंमें भयंकर युद्ध होने लगा॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुळयुद्धे सष्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें संकुळ-युद्धविषयक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० ॥

### एकसप्ततितमोऽध्यायः भीष्म, अर्जुन आदि योद्धाओंका घमासान युद्ध

संजय उवाच

हृष्ट्वाभीष्मेण संसकान् भ्रातृनन्यांश्च पार्थिवान्। समभ्यधावद् गाङ्गयमुखतास्रो धनंजयः॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओंको भीष्मके साथ उलझा हुआ देख अस्त्र उठाये हुए अर्जुनने भी गङ्गानन्दन भीष्मपर धावा किया॥

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं धनुषो गाण्डिवस्य च । ध्वजं च दृष्ट्वा पार्थस्य सर्वान् नो भयमाविशत्॥ २ ॥

पाञ्च जन्य शङ्ख और गाण्डीव धनुप्रका शब्द सुनकर तथा अर्जुनके ध्वजको देखकर हमारे सब सैनिकोंके मनमें भय समा गया ॥ २ ॥ सिहलाङ्गूलमाकाशे ज्वलन्तमिव पर्वतम् । असज्जमानं वृक्षेषु धूमकेतुमिवोत्थितम् ॥ ३ ॥ बहुवर्णं विचित्रं च दिव्यं वानरलक्षणम् । अपद्याम महाराज ध्वजं गाण्डीवधन्वनः ॥ ४ ॥

महाराज ! अर्जुनका ध्वज सिंहपुच्छके समान वानरकी पूँछसे युक्त था । वह प्रज्वित पर्वत-सा दिखायी देता था । वृक्षोंमें कहीं भी अटकता नहीं था । आकाशमें उदित हुए धूमकेतु-सा दृष्टिगोचर होता था । वह अनेक रंगोंसे सुशोभित, विचिन्न, दिव्य एवं वानरिचह्नसे युक्त था । इस प्रकार इमने गाण्डीवधारी अर्जुनके उस ध्वजको उस समय देखा ३-४

# महाभारत 🔀



भीमसेन और भीष्मका युद्ध



विद्युतं मेघमध्यस्थां भ्राजमानामिवास्वरे । दहगुर्गाण्डिवं योधा रुक्मपृष्ठं महामुधे ॥ ५ ॥

उस महान् समरमें हमारे पक्षके योद्धाओंने सुवर्णमय पीटसे युक्त गाण्डीव धनुषको आकाशके भीतर मेघोंकी घटामें चमकती हुई विजलीके समान देखा ॥ ५॥

अग्रुश्रम भृशं चास्य शक्तस्येवाभिगर्जंतः। सुघोरं तलयोः शब्दं निष्नतस्तव वाहिनीम् ॥ ६ ॥

अर्जुन आपकी सेनाका संहार करते हुए इन्द्रके समान गर्जना कर रहे थे। इस समय हमलोगोंने उनके हस्ततलोंका बड़ा भयंकर शब्द सुना ॥ ६॥

चण्डवातो यथा मेघः सविद्युत्स्तनयित्नुमान्। दिशः सम्प्रावयन् सर्वाः शरवर्षैः समन्ततः ॥ ७ ॥ समभ्यधावद् गाङ्गेयं भैरवास्त्रो धनंजयः।

भयंकर अस्त्रवाले अर्जुनने प्रचण्ड आँधी, विजली तथा गर्जनासे युक्त मेघके समान सम्पूर्ण दिशाओंको अपनी वाण-वर्षांसे आप्लावित करते हुए गङ्गानन्दन मीष्मपर सब ओर-से धावा किया ॥ ७ ।।

दिशं प्राचीं प्रतीचीं च न जानीमोऽस्त्रमोहिताः॥ ८॥ कांदिग्भूताः थ्रान्तपत्रा हताश्वा हतचेतसः। अन्योन्यमभिसंदिलच्य योधास्ते भरतर्षभ॥९॥ भीष्ममेवाभ्यलीयन्त सह सर्वेस्तवात्मजैः। तेषामार्तायनमभूद् भीष्मः शान्तनवो रणे॥१०॥

उस समय इमलोग उनके अस्त्रोंसे इतने मोहित हो गये थे कि हमें पूर्व और पश्चिमका भी पता नहीं चलता था। भरतश्रेष्ठ! आपके सभी योद्धा घवराकर यह सोचने लगे कि इम किस दिशामें जायँ। उनके सारे वाहन थक गये थे। कितनोंके घोड़े मार डाले गये थे। उन सबका हार्दिक उत्साह नष्ट हो गया था। वे सब-के-सब एक दूसरेसे सटकर आपके पुत्रोंके साथ भीष्मजीकी ही शरणमें लिपने लगे। उस युद्ध-स्थलमें उन्हें केवल शान्तनुनन्दन भीष्म ही आर्त सैनिकोंको शरण देनेवाले प्रतीत हुए॥ ८—१०॥

समुत्पतन्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा। सादिनश्चाश्वपृष्ठेभ्यो भूमौ चापि पदातयः॥ ११॥

वे सभी लोग ऐसे भयभीत हो गये कि रथी रथोंसे और युड़सवार घोड़ोंकी पीठोंसे गिरने लगे तथा पैदल सैनिक भी पृथ्वीगर लोट-पोट हो गये ॥ ११॥

श्रुत्वा गाण्डीवनिर्घोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः। सर्वसैन्यानि भीतानि व्यवालीयन्त भारत ॥ १२॥

भारत ! विजलीकी गङ्गड़ाइटके समान गाण्डीवका गम्भीर घोष सुनकर हमारे समस्त सैनिक भयभीत हो छुकने-छिपने लगे ॥ १२॥ अथ काम्बोजजैरइवैर्महद्भिः शीव्रगामिभिः । गोपानां वहुसाहस्रैर्वलैर्गोपायनैर्नृतः ॥ १३॥

तत्पश्चात् काम्योजराज सुदक्षिण काम्योजदेशीय विशाल एवं शीव्रगामी घोड़ोंपर आरूढ़ हो युद्धके लिये चले । उनके साथ गोपायन नामवाले कई हजार गोपसैनिक थे ॥ १३ ॥ मद्रसौदीरगान्धारेख्नैगर्तेश्च विशाम्पते । सर्वकालिङ्गम्ख्येश्च कलिङ्गाधिपतिर्वृतः ॥ १४ ॥

प्रजानाथ ! समस्त किंगिदेशीय प्रमुख वीरोंसे घिरे हुए किंगराज भी युद्धके लिये आगे बढ़े। उनके साथ मद्रः सौवीरः गान्धार और त्रिगर्तदेशीय योद्धा भी मौजूद थे॥

नानानरगणौघैश्च दुःशासनपुरःसरः। जयद्रथश्च नृपतिः सहितः सर्वराजभिः॥१५॥

इनके सिवा राजा जयद्रथ सम्पूर्ण राजाओंको साथ ले दुःशासनको आगे करके चला। उसके साथ भी अनेक जन-पदोंके लोगोंकी पैदल सेना मौजूद थी॥ १५॥

हयारोहवराश्चेव तव पुत्रेण चोदिताः। चतुर्दश सहस्राणि सौबठं पर्यवारयन्॥१६॥

इसके सिवा आपके पुत्रकी आज्ञासे चौदह हजार अच्छे घुड्सवार सुवलपुत्र शकुनिको घेरकर खड़े हुए ॥ १६ ॥

ततस्ते सहिताः सर्वे विभक्तरथवाहनाः। अर्जुनं समरे जष्नुस्तावका भरतर्पभ ॥१७॥

भरतश्रेष्ठ ! फिर पृथक् पृथक् रथ और वाहन लिये आपके पक्षके ये सब महारथी वीर समराङ्गणमें अर्जुनपर अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करने लगे ॥ १७॥

(चेदिकाशिपदातैश्च रथैः पाञ्चालसंजयैः। सहिताः पाण्डवाः सर्वे धृष्टद्युम्नपुरोगमाः॥ तावकान् समरे जघ्नुधर्मपुत्रेण चोदिताः।)

इघर, चेदि और काशिदेशके पैदलसैनिकोंके तथा पाञ्चाल और सुंजयदेशके रिथयोंसिहत घृष्टगुम्न आदि समस्त पाण्डववीर धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी आज्ञासे समरभ्मिमें आपके सैनिकोंका संहार करने लगे॥

रथिभिर्वारणैरइवैः पादातैश्च समीरितम् । घोरमायोधनं चके महाभ्रसदृशं रजः॥१८॥

रिययों, हाथियों, घोड़ों और पैदलोंके पैरोंसे उड़ी हुई धूलराशिन मेघोंकी भारी घटाके समान आकाशमें व्याप्त होकर उस युद्धको भयंकर बना दिया ॥ १८ ॥
तोमरप्रासनाराचगजाश्वरथयोधिनाम

बलेन महता भीष्मः समसज्जत् किरीटिना॥ १९॥

मीष्म तोमरं नाराच और प्राप्त आदि धारण करने-वाले हाथीसवारं घुड्सवार तथा रथारोही योद्धाओंकी विशाल वाहिनीके साथ किरीटघारी अर्जुनसे भिड़ गये॥१९॥ आवन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः । अजातशत्रुर्मद्राणामृषभेण यशस्विना ॥ २०॥ सहपुत्रः सहामात्यः शल्येन समसज्जत ।

फिर, अवन्तीनरेश काशिराजके साथ, सिन्धुराज जयद्रथं भीमसेनके साथ तथा पुत्रों और मन्त्रियोंसहित अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शब्यके साथ युद्ध करने लगे २०३ विकर्णः सहदेवेन चित्रसेनः शिखण्डिना ॥ २१ ॥ मत्स्या दुर्योधनं जग्मुः शकुनिंच विशाम्पते । दुपद्धकितानश्च सात्यिकश्च महारथः ॥ २२ ॥ द्रोणेन समसज्जन्त सपुत्रेण महारमना।

प्रजानाथ ! विकर्ण सहदेवके साथ और चित्रसेन शिखण्डीके साथ भिड़ गये। मत्स्यदेशीय योद्धाओंने दुर्योधन और शकुनिका सामना किया। द्रुपद, चेकितान और महारथी सात्यिक—ये अश्वत्थामासहित महामना द्रोणसे भिद्ग गये॥ २१-२२६॥

कृपम्य कृतवर्मा च धृष्टयुम्नमभिद्भुतौ ॥ २३ ॥ एवं प्रवजिताभ्वानि भ्रान्तनागरथानि च । सैन्यानि समसज्जन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥ २४ ॥

कृपाचार्य और कृतवर्मा—इन दोनोंने पृष्टयुम्नपर धावा किया। इस प्रकार अपने-अपने धोड़ोंको आगे वढ़ाकर तथा हाथी एवं रथोंको धुमाकर समस्त सैनिक सब ओर युद्ध करने लगे॥ २३-२४॥

निरभ्रे विद्युतस्तीवा विश्वभ्य रजसाऽऽवृताः। प्रादुरासन् महोत्काभ्य सनिर्घाता विशाम्पते ॥ २५॥

प्रजानाथ ! विना बादलके ही दुःसह विजल्पियाँ चमकने लगीं, सम्पूर्ण दिशाएँ धूलसे भर गयीं और भयंकर वज्र-पातकी-सी आवाजके साथ बड़ी-बड़ी उल्काएँ गिरने लगीं ॥ प्रादुर्भृतो महावातः पांसुवर्ष पपात च ।

नभस्यन्तर्द्धे सूर्यः सैन्येन रजसाऽऽवृतः ॥ २६॥ वड़े जोरकी आँषी उठ गयी। धूलकी वर्षा होने लगी। सेनाके द्वारा उड़ायी हुई धूल्से आकाशमें सूर्यदेव छिप गये॥ २६॥

प्रमोहः सर्वस्वानामतीय समपद्यत । रजसा चाभिभूतानामस्त्रजालैश्च तुद्यताम् ॥ २७ ॥

उस समय समस्त प्राणियोंपर वड़ा भारी मोह छा गया; क्योंकि वे धूलसे तो दवे ही थे, अस्त्रोंके समुदायसे भी पीड़ित हो रहे थे॥ २७॥

वीरबाहुविसृष्टानां सर्वावरणभेदिनाम् । संघातः शरजालानां तुमुलः समपद्यत ॥ २८ ॥

वीरोंकी भुजाओंसे छूटकर सब प्रकारके आवरणों (कवच आदि ) का भेदन करनेवाले बाणसमूहोंके भयानक आघात सब ओर हो रहे थे ॥ २८॥ प्रकारां चक्रुराकारामुद्यतानि भुजोत्तमैः। नक्षत्रविमलाभानि रास्त्राणि भरतर्षभ॥२९॥

भरतश्रेष्ठ ! उत्तम भुजाओंद्वारा ऊपर उठाये हुए नक्षत्रोंके समान निर्मल एवं चमकीले अस्त्र आकारामें प्रकाश फैला रहे थे ॥ २९॥

आर्पभाणि विचित्राणि रुक्मजालावृतानि च। सम्पेतुर्दिश्च सर्वासु चर्माणि भरतर्पभ ॥ ३०॥

भरतभूषण ! सोनेकी जालींसे ढकी और ऋषभचर्मकी बनी हुई विचित्र ढालेंसम्पूर्ण दिशाओंमें गिर रही थीं ॥३०॥ सूर्यवर्णैश्च निस्त्रिशैः पात्यमानानि सर्वशः।

सूर्यवणिश्च निस्त्रिज्ञः पात्यमानान सवशः। दिश्च सर्वास्त्रदृश्यन्त शरीराणि शिरांसि च ॥ ३१ ॥

सूर्यके समान चमकीले खड्गोंसे सब ओर काटकर गिराये जानेवाले शरीर और मस्तक सम्पूर्ण दिशाओंमें दृष्टिगोचर हो रहे ये ॥ ३१॥

भग्नचक्राक्षनीडाश्च निपातितमहाध्वजाः । हताभ्वाः पृथिवीं जग्मुस्तत्र तत्र महारथाः ॥ ३२॥

कितने ही महारिधयोंके रथोंके पिहये, धुरे और भीतर-की वैठकें टूट-फूटकर नष्ट हो गयीं, बड़ी-बड़ी ध्वजाएँ खिण्डत होकर गिर गयीं, बोड़े मार दिये गये और वे महा-रथी स्वयं भी मारे जाकर घरतीपर जहाँ-तहाँ गिर पड़े ॥३२॥

परिपेतुईयाश्चात्र केचिच्छस्त्रकृतव्रणाः। रथान् विपरिकर्पन्तो हतेषु रथयोधिषु॥३३॥

उस युद्धस्थलमें कितने ही घोड़े अस्त्र-शक्तोंके आघातसे घायळ होकर अपने रिथयोंके मारे जानेके बाद भी रथ खींचते हुए भागते और गिर पड़ते थे॥ ३३॥

श्चराहता भिन्नदेहा बद्धयोक्त्रा हयोत्तमाः। युगानि पर्यकर्षन्त तत्र तत्र सा भारत॥३४॥

भारत ! कितने ही उत्तम घोड़ों के शरीर बाणों से आहत होकर क्षत-विश्वत हो गये थे, तो भी रयके साथ रस्सी में बँधे हुए थे, इसलिये रयके जूओं को इघर-उधर खींचते रहते थे॥ ३४॥

अदृश्यन्त सस्ताश्च साश्वाः सरथयोधिनः। एकेन विजना राजन् वारणेन विमर्दिताः॥३५॥

राजन् ! कितने ही रथारोही युदस्यलमें एक ही महाबली गजराजके द्वारा वोड़ों और सारिययोंसहित कुचले हुए दिखायी पड़ते थे ॥ ३५ ॥

गन्धहस्तिमदस्रावमाद्याय वहवो रणे। संनिपाते बलौघानां वीतमाददिरे गजाः॥३६॥

समस्त सेनाओंमें भीषण मार-काट मची हुई थी और बहुतन्से हाथी गन्धयुक्त गजराजके मदकी गन्ध सूँघकर उसी- के भ्रमसे निर्वल हाथीको भी मार गिरानेके लिये पकड़ लेते थे ॥ ३६ ॥

सतोमरैर्महामात्रैनिंपतद्भिर्गतासुभिः । वभूवायोधनं छन्नं नाराचाभिहतैर्गजैः ॥ ३७ ॥

तोमरोंसिंहत प्राणशून्य होकर गिरे हुए महावतों और नाराचोंकी मारसे मरकर गिरनेवाले हाथियोंसे वह रणभूमि आच्छांदित हो गयी थी ॥ ३७॥

संनिपाते वलौघानां प्रेषितैर्वरवारणैः। निपेतुर्युधि सम्भग्नाः सयोधाः सध्वजा गजाः॥ ३८॥

सैन्यसमूहोंके उस भीषण संवर्षमें आगे बढ़ाये हुए बड़े-बड़े हाथियोंसे टकराकर युद्धमें कितने ही छोटे-छोटे हाथी अङ्ग-भङ्ग हो जानेके कारण सवारों और ध्वजोंसहित गिर जाते थे।। ३८॥

नागराजोपमेर्हस्तैर्नागैराक्षिप्य संयुगे । व्यह्यस्यन्त महाराज सम्भन्ना रथकूवराः ॥ ३९ ॥

महाराज ! उस युद्धमें कितने ही हाथियोंके द्वारा विशाल सर्पराजके समान सूँड़ोंसे खींचकर फैंके हुए रथोंके ध्वज और क्वर चूर-चूर होकर गिरते देखे जाते थे ॥ ३९ ॥ विशीणरथसंघाइच केशेध्वाक्षिण्य दन्तिभः। दुमशाखा इवाविध्य निष्पिष्टा रथिनो रणे॥ ४०॥

कितने ही दन्तार हाथी रथसमूहोंको तोइ-फोइकर उनमें बैठे हुए रथियोंको उनके केश पकड़कर खींच लेते और वृक्षकी शाखाकी भाँति उन्हें युमाकर घरतीपर दे मारते थे। इस प्रकार उस युद्धमें उन रथियोंकी घजियाँ उड़ जाती थीं।। ४०॥

रथेषु च रथान् युद्धे संसक्तान् वरवारणाः। विकर्षन्तो दिशः सर्वाः सम्पेतुः सर्वशब्दगाः॥ ४१॥

कितने ही बड़े-बड़े गजराज रथसमूहोंमें घुसकर युद्धमें उलझे हुए रथोंको पकड़ लेते और सब प्रकारके शब्दोंका अनुसरण करते हुए सम्पूर्ण दिशाओंमें उन रथोंको खींचे फिरते थे॥

तेयां तथा कर्षतां तु गजानां रूपमावभौ। सरःसु निक्षनीजालं विषक्तमिव कर्षताम्॥ ४२॥

इस प्रकार रथोंसे रिथयोंको खींचनेवाले उन हाथियोंका स्वरूप ऐसा जान पड़ता था, मानो वे तालाबमें वहाँ उगे हुए कमलोंका समूह खींच रहे हों ॥ ४२ ॥

एवं संछादितं तत्र वभूवायोधनं महत्। सादिभिश्च पदातैश्च सध्वजैश्च महारथैः॥ ४३॥

इस तरह सवारों, पैदलों और ध्वजोंसिहत महारिययोंके शरीरोंसे वह विशाल युद्धस्थल पट गया था ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें संकुरुयुद्धविषयक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके १२ श्लोक मिलाकर कुल ४४२ श्लोक हैं )

### द्विसप्ततितमोऽध्यायः

दोनों सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध

संजय उवाच

शिखण्डी सह मत्स्येन विराटेन विशाम्पते। भीष्ममाशु महेष्वासमाससाद सुदुर्जयम्॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! मत्स्यनरेश विराटके साथ मिलकर शिखण्डीने अत्यन्त दुर्जय महाधनुर्धर भीष्म-पर शीव्रतापूर्वक चढ़ाई की ॥ १॥

द्रोणं कृपं विकर्णं च महेष्वासं महावलम्। राज्ञश्चान्यान् रणे शूरान् बहूनार्च्छद् धनंजयः॥ २॥

उस समय अर्जुनने उस रणभूमिमें महाघनुर्धर एवं महाबली द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा अन्यान्य बहुत-से श्रूरवीर नरेशोंको अपने वाणोंद्वारा पीड़ा पहुँचायी ॥ २ ॥ सैन्ध्यं च महेण्वासं सामात्यं सह बन्धुभिः। प्राच्यांश्च दाक्षिणात्यांश्च भूमिपान् भूमिपर्पभ॥ ३ ॥ पुत्रं च ते महेष्वासं दुर्योधनममर्पणम्। दुःसहं चैव समरे भीमसेनोऽभ्यवर्तत॥ ४॥

नृपश्रेष्ट! इसी प्रकार मन्त्री और बन्धुओंसहित महाधनुर्धर सिंधुराज जयद्रथपर, पूर्व और दक्षिणके भूमिपार्लीपर तथा आपके अमर्षशील पुत्र महाधनुर्धर दुर्योधन एवं दुःसहपर मीमसेनने आक्रमण किया ॥ ३-४॥

सहदेवस्तु शकुनिमुलूकं च महारथम्। पितापुत्रौ महेष्वासावभ्यवर्तत दुर्जयौ ॥ ५ ॥

सहदेवने शकुनि और महारथी उल्क-इन दोनों दुर्जय महाधनुर्धर पिता-पुत्रोंपर धावा किया ॥ ५ ॥

युधिष्ठिरो महाराज गजानीकं महारथः। समवर्तत संग्रामे पुत्रेण निकृतस्तव॥६॥ महाराज! आपके पुत्रद्वारा ठगे गये महारथी राजा युधिष्ठिरने संग्राममें गजसेनापर आक्रमण किया ॥ ६ ॥ माद्रीपुत्रस्तु नकुलः शूरसंकन्दनो युधि । त्रिगर्तानां वलैः सार्घ समसज्जत पाण्डवः ॥ ७ ॥

माद्रीकुमार पाण्डुनन्दन नकुल युद्धमें बड़े-बड़े शूरवीरों-को रुलानेवाले थे । उन्होंने त्रिगतोंकी सेनाके साथ युद्ध ठाना ॥ ७॥

अभ्यवर्तन्त संकुद्धाः समरे शाल्वकेकयान्। सात्यिकश्चेकितानश्च सौभद्रश्च महारथः॥ ८॥

सात्यिकः चेकितान और महारथी अभिमन्युने समरभूमि-में कुपित होकर शाल्वों तथा केक्योंपर धावा किया ॥ ८॥

धृष्टकेतुश्च समरे राक्षसश्च घटोत्कचः। (नाकुलिश्च रातानीकः समरे रथपुङ्गवः।) पुत्राणां ते रथानीकं प्रत्युद्याताः सुदुर्जयाः॥ ९॥

भृष्टकेतु राक्षस घटोत्कच और नकुलपुत्र श्रेष्ठ रथी शतानीक—इन अत्यन्त दुर्जय वीरोंने समराङ्गणमें आपकी रथ-सेनापर आक्रमण किया ॥ ९ ॥

सेनापतिरमेयात्मा धृष्टग्रुझो महाबलः। द्रोणेन समरे राजन् समियायोग्रकर्मणा॥१०॥

राजन् ! अनन्त आत्मबल्से सम्पन्न पाण्डव-सेनापति महाबली घृष्टद्युम्नने संग्रामभूमिमें भयंकर कर्म करनेवाले द्रोणाचार्यसे लोहा लिया ॥ १०॥

प्यमेते महेण्वासास्तायकाः पाण्डवैः सह। समेत्य समरे शूराः सम्प्रहारं प्रचिक्ररे॥११॥

इस प्रकार ये आपके महाधनुर्धर श्रूरवीर योद्धा पाण्डवीं-

के साथ समरभ्मिमें युद्ध करने लगे ॥ ११ ॥

मध्यंदिनगते सूर्ये नभस्याकुलतां गते ।
कुरवः पाण्डवेयाश्च निजच्जुरितरेतरम् ॥ १२ ॥

सूर्यदेव दिनके मध्यभागमें आ गये। आकाश तपने लगा। परंतु उस समय भी कौरव तथा पाण्डव एक-दूसरेको मार रहे थे॥ १२॥

ध्वजिनो हेमचित्राङ्गा विचरन्तो रणाजिरे। सपताका रथा रेजुर्वैयाव्रपरिवारणाः॥१३॥ समेतानां च समरे जिगीपूणां परस्परम्। बभूव तुमुलः शब्दः सिंहानामिव नईताम्॥१४॥

जिनपर ध्वजा और पताकाएँ फहरा रही थीं, जिनका एक-एक अवयव सुवर्णभृषित हो विचित्र शोभा धारण करता था तथा जिनपर व्याव्रके चर्मका आवरण पड़ा हुआ था, ऐसे अनेक रथ उस समराङ्गणमें विचरते हुए शोभा पा रहे थे। समरमें एक-दूसरेसे भिड़कर परस्पर विजय पानेकी इच्छा-वाले श्र्यीर सिंहके समान गर्जना कर रहे थे और उनका वह तुमुल नाद सब ओर गूँज रहा था।। १३-१४।।

तत्राद्धतमपद्याम सम्प्रहारं सुदारुणम्। यदकुर्वन् रणे द्यूराः संजयाः कुरुभिः सह ॥१५॥ नैव खं न दिशो राजन् न सूर्य शत्रुतापन। विदिशो वापि पदयामः शरैर्मुक्तैः समन्ततः॥१६॥

राजन् ! हमने वहाँ अत्यन्त भयंकर और अद्भुत संग्राम देखा, जिसे रणवीर सुंजयोंने कौरवोंके साथ किया था । रात्रुओंको संताप देनेवाले नरेरा ! वहाँ चारों ओर इतने वाण छोड़े गये थे कि उनसे आच्छादित हो जानेके कारण हम आकाश, सूर्य, दिशा तथा विदिशाओंको भी नहीं देख पाते थे॥

राकीनां विमलाग्राणां तोमराणां तथास्यताम्। निर्क्षिशानां च पीतानां नीलोत्पलनिभाः प्रभाः॥ १७ ॥

चमकती हुई धारवाली शक्तियाँ, चलाये जाते हुए तोमरों और पानीदार तलवारोंकी प्रभा नील कमलके समान सुशोभित हो रही थीं ॥ १७॥

कवचानां विचित्राणां भूषणानां प्रभास्तथा। खं दिशः प्रदिशश्चैव भासयामासुरोजसा॥ १८॥

व तथा विचित्र कवचों और आभूषणोंके प्रभासमूह आकाशः दिशा एवं कोणोंको अपने तंजसे प्रकाशित कर रहे ये ॥ १८॥

चपुभिश्च नरेन्द्राणां चन्द्रसूर्यसमक्रमैः। विरराज तदा राजंस्तत्र तत्र रणाङ्गणम्॥१९॥

राजन् ! चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले राजाओंके शरीरोंसे वह समराङ्गण यत्र-तत्र सर्वत्र शोभा पा रहा था ॥ १९॥

रथसङ्घा नरव्याद्याः समायान्तश्च संयुगे। विरेजुः समरे राजन् ग्रहा इव नभस्तले॥ २०॥

राजन्! रथोंके समृह और नरश्रेष्ठ नरेशगण युद्धमें आते हए उसी प्रकार शोभा पा रहे थे। जैसे आकाशमें ग्रह-नक्षत्र सुशोभित होते हैं ॥ २०॥

भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्टो भीमसेनं महाबलम् । अवारयत संक्रुद्धः सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥२१॥

रिथयोंमें श्रेष्ठ भीष्मने कुपित होकर सब सेनाओंके देखते-देखते महावली भीमसेनको रोक दिया ॥ २१ ॥

ततो भीष्मविनिर्मुकारुकमपुङ्खाःशिलाशिताः। अभ्यञ्जन् समरे भीमं तैलधौताः स्रुतेजनाः॥ २२॥

उस समय पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए, सुवर्णमय पंखरे युक्त और तेलके धोये तीले बाण भीष्मके हाथींसे छूटकर समरभूमिमें भीमसेनको चोट पहुँचाने लगे॥ २२॥

तस्य शक्ति महावेगां भीमसेनो महावलः।
कुद्धाशीविषसंकाशां प्रेषयामास भारत॥ २३॥
भारत! तब महावली भीमसेनने क्रोधमें भरे हुए

विषयर सपंके समान भयंकर महावेगशालिनी भीष्मपर छोड़ी ॥ २३ ॥

तामापतन्तीं सहसा रुकमद्ण्डां दुरासदाम्। चिच्छेद समरे भीष्मः शरैः संनतपर्वभिः॥ २४॥

उसमें सोनेका डंडा लगा हुआ था। उसको सह लेना बहुत ही कठिन था। उसे सहसा आते देख भीष्मने झुकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा युद्धभूमिमें काट गिराया ॥ २४ ॥

ततोऽपरेण भल्लेन पीतेन निशितेन च। कार्मुकं भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद भारत ॥ २५॥

भरतनन्दन ! तदनन्तर एक तीखे और पानीदार भल्ल-से उन्होंने भीमसेनके धनुषके दों दुकड़े कर दिये ॥ २५ ॥ (अपास्य तु धनुदिछन्नं भीमसेनो महावलः। शरैर्बहुभिरानच्छेद् भीष्मं शान्तनवं युधि।)

महावली भीमसेनने उसकटे हुए धनुषको फेंककर दूसरा धनुष ले बहुत-से बाणोंद्वारा युद्धस्थलमें शान्तनुनन्दन भीष्म-को अत्यन्त पीड़ा दी ॥

सात्यकिस्तु ततस्तूणं भीष्ममासाद्य संयुगे। आकर्णप्रहितैस्तीक्ष्णेनिशितैस्तिग्मतेजनैः शरैर्बं हिमरानच्छत् पितरं ते जनेभ्वर।

जनेश्वर! तत्पश्चात् उस युद्धमें सात्यिकने शीघ ही आपके ताऊ भीष्मके पास पहुँ चकर धनुषको कानोतक खींचकर चलाये हुए बहुत-से तीखे एवं तेज सायकोंद्वारा उन्हें बहुत पीड़ा दी॥ ततः संधाय वै तीक्ष्णं दारं परमदारुणम् ॥ २७॥ वार्ष्णेयस्य रथाद् भीष्मः पातयामास सारथिम्।

तब भीष्मने अत्यन्त भयंकर तीक्ष्ण बाणका संघान करके सात्यिकके रथसे उनके सार्थिको मार गिराया ॥ २७३ ॥ तस्याभ्वाः प्रद्रुता राजन् निहते रथसारथौ ॥ २८ ॥

राजन् ! रथ-सारिथके मारे जानेपर सात्यिकके घोड़े वहाँ-से भाग चले ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि पञ्चमदिवसयुद्धे द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वने पाँचर्वे दिनके युद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला वहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७२॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ रू रलोक मिलाकर कुल ३६ रू रलोक हैं )

### त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

विराट-भीष्म, अञ्चत्थामा-अर्जुन, दुर्योधन-भीमसेन तथा अभिमन्यु और लक्ष्मणके द्वन्द्वयुद्ध

संजय उवाच विरादोऽथ त्रिभिर्वाणैर्भीष्ममार्च्छन्महारथम्। विज्याध तुरगांश्चास्य त्रिभिर्वाणैर्महारथः॥ १॥

संजय कहते हैं -- राजनः! महारथी राजा विराटने तीन वाण मारकर महारथी भीष्मको पीड़ित किया और तीन ही बाणोंसे उनके घोड़ोंको भी घायल कर दिया ॥ १॥

तेनैव धावन्ति मनोमारुतरंहसः। ततः सर्वस्य सैन्यस्य निखनस्तुमुळोऽभवत् ॥ २९ ॥ मन और वायुके समान वेगवाले वे घोड़े जिधर राह मिली, उधर ही दौड़ने लगे। इससे सारी सेनामें कोलाइल मच गया ॥ २९॥

हाहाकारश्च संजन्ने पाण्डवानां महातमनाम्। अभ्यद्वत गृह्णीत ह्यान् यच्छत घावत ॥ ३०॥ इत्यासीत् तुमुलः राब्दो युयुधानरथं प्रति।

महातमा पाण्डवोंके दलमें हाहाकार होने लगा। अरे! दौड़ो, पकड़ो, घोड़ोंको रोको, भागो। सात्यिकके रथकी ओर इस तरहका शब्द गूँजने लगा ॥ ३०% ॥

एतिसान्नेव काले तु भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३१ ॥ न्यहनत् पाण्डवीं सेनामासुरीमिव वृत्रहा।

इसी वीचमें शान्तनुनन्दन भीष्मने पाण्डव-सेनाका उसी प्रकार विनाश आरम्भ किया, जैसे देवराज इन्द्र आसरी-सेनाका संहार करते हैं ॥ ३१५ ॥

ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चालाः सोमकः सह ॥ ३२॥ स्थिरां युद्धे मित कृत्वा भीष्ममेवाभिदुद्रवुः।

भीष्मके द्वारा पीड़ित हुए पाञ्चाल और सोमक युद्धका दृढ निश्चय लेकर भीष्मकी ही ओर दौड़े ॥ ३२३ ॥

भ्रष्टद्यसमुखाश्चापि पार्थाः ज्ञान्तनवं रणे॥ ३३॥ अभ्यधावञ्जिगीपन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्।

धृष्टद्युम्न आदि समस्त पाण्डव योदा आपके पुत्रकी सेनाको जीतनेकी इच्छासे युद्धमें शान्तनुनन्दन भीष्मपर ही चढ़ आये ॥ ३३३ ॥

तथैव कौरवा राजन् भीष्मद्रोणपुरोगमाः॥ ३४॥ अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धमवर्तत ॥ ३५॥

राजन् ! इसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि कौरव योद्धा भी वड़े वेगसे पाण्डव-सेनापर टूट पड़े; फिर तो दोनों दलोंमें भयंकर युद्ध होने लगा॥ ३४-३५॥

तं प्रत्यविष्यद् दशभिर्भाष्मः शान्तनवः शरैः । रुक्मपुङ्कैर्महेष्वासः कृतहस्तो महावलः॥ २॥

तव महाधनुर्धर महावली तथा शीव्रतापूर्वक हाथ चलाने-वाले शान्तनुनन्दन भीष्मने सोनेके पंखवाले दस वाण मारकर विराटको भी घायल कर दिया ॥ २ ॥

द्रौणिर्गाण्डीवधन्वानं भीमधन्वा महारथः। अविध्यदिषुभिः षड्भिर्देढहस्तः स्तनान्तरे॥ ३॥

भयंकर घनुष धारण करनेवाले महारथी अश्वस्थामाने अपने हाथकी दृढताका परिचय देते हुए गाण्डीवधारी अर्जुन-की छातीमें छः वाणोंसे प्रहार किया ॥ ३॥

कार्मुकं तस्य चिच्छेद फाल्गुनः परवीरहा। अविध्यच भृशं तीक्ष्णैः पत्रिभिः शत्रुकर्शनः॥ ४ ॥

तव शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले शत्रुख्दन अर्जुनने अश्वत्यामाका धनुष काट दिया और उसे तीन तीखे वाणों-द्वारा अत्यन्त घायल कर दिया ॥ ४॥

सोऽन्यत् कार्मुकमादाय वेगवान् कोधमूर्चिछतः। अमृष्यमाणः पार्थेन कार्मुकच्छेदमाहवे ॥ ५ ॥ अविध्यत् कार्र्गुनंराजन् नवत्या निशितैः शरैः। वास्रदेवं च सप्तत्या विव्याध परमेषुभिः ॥ ६ ॥

राजन् ! युद्धमें अर्जुनके द्वारा अपने धनुपका काटा जाना अश्वत्थामाको सहन नहीं हुआ । उस वेगशाली वीरने क्रोधसे मूर्िंछत होकर तुरंत ही दूसरा धनुप ले नब्बे पैने बाणों द्वारा अर्जुनको और सत्तर श्रेष्ठ सायकों द्वारा श्रीकृष्णको घायल कर दिया ॥ ५–६ ॥

ततः क्रोधाभिताम्राक्षः कृष्णेन सह फाल्गुनः। द्रीर्घमुणं च निःश्वस्य चिन्तयित्वा पुनःपुनः॥ ७॥ धनुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकर्शनः। गाण्डीवधन्या संकुद्धः शिनान् संनतपर्वणः॥ ८॥ जीवितान्तकरान् घोरान् समादत्त शिलीमुखान्। तैस्तुणं समरेऽविध्यद् द्रौणं वलवतां वरः॥ ९॥

तब श्रीकृष्णसिंहत अर्जुनने क्रोधसे लाल ऑलें करके बारंबार गरम-गरम लंबी साँस खींचकर सोच-विचार करनेके पश्चात् धनुषको बार्ये हाथसे दबाया। फिर उन शत्रुसूदन गाण्डीवधारी पार्थने कुपित हो झकी हुई गाँठवाले कुछ भयंकर बाण हाथमें लिये। जो जीवनका अन्त कर देनेवाले ये। वलवानोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने उन बाणोंद्वारा तुरंत ही समराङ्गणमें अश्वत्थामाको घायल किया।। ७-९।।

तस्य ते कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे। न विक्यथे च निर्भिन्नो दौणिर्गाण्डीवधन्वना ॥ १०॥

वे वाण उसका कवच फाड़कर उस युद्धस्थलसे उसके शरीरका रक्त पीने लगे। किंतु गाण्डीवधारी अर्जुनके द्वारा विदीर्ण किये जानेपर भी अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ ॥ १० ॥ तथैंच च शरान् द्रौणिः प्रविमुञ्जन्नविह्वलः । तस्थौ स समरे राजंस्त्रातुमिच्छन् महात्रतम् ॥ ११ ॥

राजन् ! द्रोणकुमार तिनक भी विद्वल हुए विना ही पूर्ववत् समरभूमिमें वाणोंकी वर्षा करता रहा और अपने महान् वतकी रक्षाकी इच्छासे समराङ्गणमें उटा रहा ॥११॥ तस्य तत् सुमहत् कर्म शशंसुः कुरुसत्तमाः। यत् कृष्णाभ्यां समेताभ्यामभ्यापतत संयुगे ॥ १२॥

अश्वत्थामा युद्धभूमिमें जो श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंका सामना करता रहा, उसके इस महान् कर्मकी श्रेष्ठ कौरवोंने बड़ी प्रशंसा की ॥ १२॥

(तथार्जुनोऽपि संहृष्ट अश्वत्थामानमाह्ये। शशंस सर्वभूतानां श्रुण्यतामपि भारत॥)

भारत ! अर्जुनने भी अत्यन्त हर्षमें भरकर रणभृमिमें सम्पूर्ण भूतोंके सुनते हुए अश्वत्यामाकी भूरि-भृरि प्रशंसा की ॥ स हि नित्यमनीकेषु युध्यतेऽभयमास्थितः। अस्त्रग्रामं ससंहारं द्रोणात् प्राप्य सुदुर्छभम् ॥ १३॥

वह द्रोणाचार्यसे उपसंहारसिंहत सुदुर्लभ अस्त्र-समुदायकी शिक्षा पाकर निर्भय हो सदा ही पाण्डव-सैनिकोंके साथ युद्ध करता था ॥ १३ ॥

ममैष आचार्यस्ता द्रोणस्यापि प्रियः सुतः। ब्राह्मणश्च विद्रोपेण माननीयो ममेति च ॥ १४॥ समास्थाय मित वीरो वीमत्सुः शत्रुतापनः। कृपां चके रथश्रेष्ठो भारद्वाजसूनं प्रति॥ १५॥

शतुओंको संताप देनेवाले रिथयोंमें श्रेष्ठ वीर अर्जुनने यह सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्यका पुत्र है, द्रोणका लाइला बेटा है तथा ब्राह्मण होनेके कारण भी विशेषरूपसे मेरे लिये माननीय है; आचार्यपुत्रपर कृपा की ॥ १४-१५॥

द्रौणि त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेयः इवेतवाहनः। युयुधे तावकान् निष्नंस्त्वरमाणः पराक्रमी ॥ १६॥

तदनन्तर द्वेत घोड़ोंवाले कुन्तीकुमार पराक्रमी अर्जुनने अश्वत्थामाको वहीं युद्धस्थलमें छाड़कर वड़ी उतावलीके साय आपके दूसरे सैनिकोंका संहार करते हुए उनके साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ १६॥

दुर्योधनस्तु दशभिर्गार्धपत्रैः शिलाशितैः। भीमसेनं महेष्वासं रुक्मपुङ्गैः समार्पयत्॥१७॥

दुर्योधनने शान चढ़ाकर तेज किये हुए ग्रध्न पंखयुक्त अथवा सुवर्णमय पंखवाले दस बाण मारकर महाधनुर्धर भीमसेनको बड़ी चोट पहुँचायी ॥ १७॥

भीमसेनः सुसंकुद्धः परासुकरणं दृढम्। चित्रं कार्मुकमादत्त शरांश्च निशितान् दश ॥ १८॥

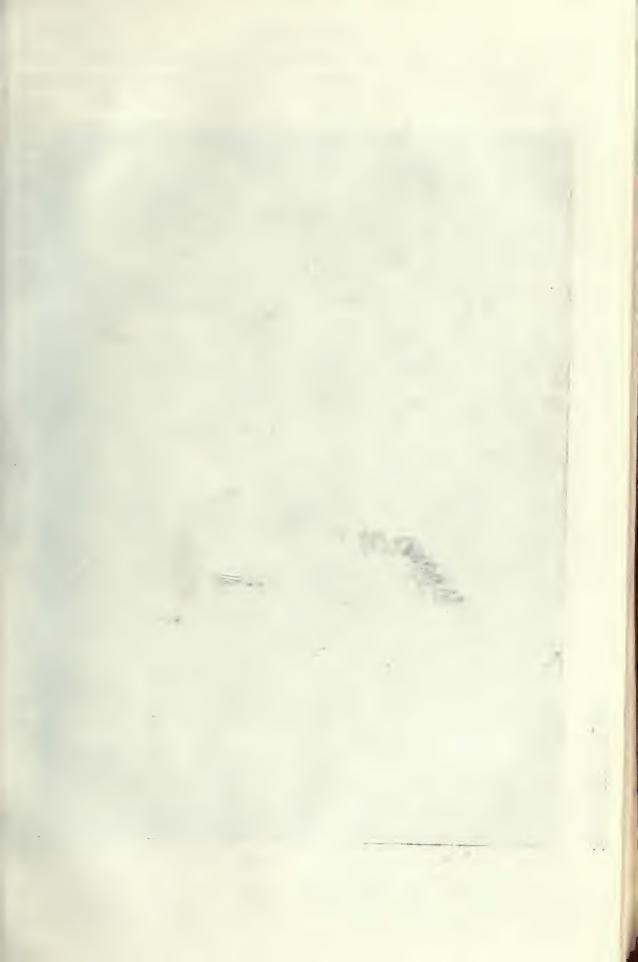





आकर्णप्रहितेस्तीक्ष्णेर्वेगवद्भिरजिह्मगैः । अविध्यत् तूर्णमन्यग्रः कुरुराजं महोरसि ॥ १९ ॥

इससे भीमसेन अत्यन्त कोघसे जल उठे । उन्होंने एक विचित्र धनुष हाथमें लिया, जो अत्यन्त सुदृढ़ और शत्रुओंके प्राण लेनेमें समर्थ था । उसके ऊपर उन्होंने दस तीखे वाण रक्खे; फिर धनुषको कानतक खींचकर वे वाण छोड़ दिये । उन सीधे जानेवाले वेगवान् एवं तीक्ष्ण बाणोंद्वारा भीमने विना किसी व्ययताके तुरंत ही कुरुराज दुर्योघनकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ १८-१९॥

तस्य काञ्चनसूत्रस्थः शरैः संछादितो मणिः। रराजोरसि खें सूर्यो प्रहैरिव समावृतः॥ २०॥

दुर्योधनकी छातीपर एक मणि शोभा पाती थी, जो सुवर्णमय सूत्रमें पिरोयी हुई थीं। वह भीमसेनके वाणोंसे आच्छादित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी, जैसे आकाशमें ग्रहोंसे घिरे हुए सूर्य सुशोभित होते हैं॥ २०॥

पुत्रस्तु तव तेजस्वी भीमसेनेन ताडितः। नामुख्यत यथा नागस्तलशब्दं मदोत्कटः॥ २१॥

भीमसेनके बाणोंसे पीड़ित होकर आपका तेजस्वी पुत्र उनके द्वारा किये गये आघातको उसी प्रकार नहीं सह सका, जैसे मतवाला हाथी तालीकी आवाज नहीं सहन करता है।।

ततः शरैर्महाराज रुक्मपुङ्कैः शिलाशितैः। भीमं विज्याध संकुद्धसासयानो वरूथिनीम् ॥ २२॥

महाराज ! तदनन्तर पश्यरपर रगड़कर तेज किये हुए स्वर्णपंखयुक्त वार्णोद्वारा क्रोधमें भरे हुए दुर्योधनने भीम-सेनको बींध डाला और पाण्डवसेनाको भयभीत करने लगा ॥

तौ युध्यमानौ समरे भृशमन्योन्यविक्षतौ। पुत्रौ ते देवसंकाशौ व्यरोचेतां महावलौ॥ २३॥

उस समराङ्गणमें परस्पर युद्ध करके अत्यन्त क्षत-विक्षत हुए आपके दोनों महाबली पुत्र दुर्योघन और भीमसेन देवताओंके समान शोभा पाने लगे ॥ २३॥

चित्रसेनं नरव्याव्रं सौभद्रः परचीरहा। अविध्यद् द्राभिवीणैः पुरुमित्रं च सप्तभिः॥ २४॥

शतुर्वारोंका नाद्य करनेवाले सुभद्राकुमार अभिमन्युने नरश्रेष्ठ चित्रसेनको दस और पुरुमित्रको सात बार्णीसे बींध डाला ॥ २४॥

सत्यवतं च सप्तत्या विद्ध्वा शक्तसमो युधि। नृत्यन्निव रणे वीर आर्ति नः समजीजनत्॥ २५॥

युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी वीर अभिमन्युने सत्य-व्रतको सत्तर बाणोंसे घायल करके रणाङ्गणमें नृत्य-सा करते हुए हम सब लोगोंको अत्यन्त पीड़ित कर दिया ॥ २५ ॥ तं प्रत्यविध्यद् दशिभश्चित्रसेनः शिलीमुखैः। सत्यवतश्च नवभिः पुरुमित्रश्च सतभिः॥ २६॥

तव चित्रसेनने दसः सत्यवतने नौ और पुरुमित्रने सात वाणोंसे मारकर अभिमन्युको घायल कर दिया॥ २६॥ स विद्धो विश्नरन् रक्तं शत्रुसंवारणं महत्।

स विद्धो विक्षरन् रक्तं शत्रुसवारणं महत्। चिच्छेद चित्रसेनस्य चित्रं कार्मुकमार्जुनिः॥ २७॥

उन दोनोंके द्वारा घायल होकर अपने शरीरसे रक्त बहाते हुए अभिमन्युने चित्रसेनके शत्रुनिवारक महान् एवं विचित्र घनुषको काट डाला ॥ २७ ॥

भित्त्वा चास्य तनुत्राणं शरेणोरस्यताडयत्। ततस्ते तावका वीरा राजपुत्रा महारथाः॥२८॥ समेत्य युधि संरब्धा विव्यधुर्निशितैः शरैः। तांश्च सर्वाञ्शरेस्तीक्ष्णैर्जधान परमास्त्रवित्॥२९॥

साथ ही चित्रसेनके कवचको विदीर्ण करके उसकी छातीमें भी एक बाण मारा। तदनन्तर आपके बीर एवं महारथी राजकुमार युद्धमें एकत्र हो क्रोधमें भरकर अभिमन्युको तीखे बाणोंसे वेधने लगे; परंतु उत्तम अस्त्रोंके ज्ञाता अभिमन्युने अपने पैने बाणोंद्वारा उन सबको घायल कर दिया॥ २८-२९॥

तस्य दृष्ट्वा तु तत् कर्म परिवद्यः सुतास्तव। दहन्तं समरे सैन्यं वने कक्षं यथोल्वणम् ॥ ३०॥

जैसे वनमें लगी हुई प्रचण्ड आग तृणसमूहको अनायास ही जलाकर भस्म कर डालती है उसी प्रकार अभिमन्यु उस समराङ्गणमें कौरवसेनाको दग्ध कर रहा था। उसके इस महान् कर्मको देखकर आपके पुत्रोंने उसे सब ओरसे घेर लिया॥ ३०॥

अपेतिशिशिरे काले सिमद्धिमव पावकम्। अत्यरोचत सौभद्रस्तव सैन्यानि नाशयन्॥ ३१॥

महाराज ! आपकी सेनाका संहार करता हुआ सुभद्रा-कुमार अभिमन्यु ग्रीष्म-ऋतुर्मे प्रक्वलित हुई प्रचण्ड अभिते भी बढ़कर शोभा पा रहा था ॥ ३१ ॥

तत् तस्य चरितं दृष्ट्या पौत्रस्तव विशाम्पते । लक्ष्मणोऽभ्यपतत् तूर्णं सात्वतीपुत्रमाहवे ॥ ३२॥

प्रजानाथ ! उसका यह पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण तुरंत ही युद्धमें सुभद्राकुमारका सामना करनेके लिये आ पहुँचा ॥ ३२ ॥

अभिमन्युस्तु संकुद्धो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् । विवयाध निशितैः षड्भिः सार्राधं च त्रिभिः शरैः॥ ३३॥

तय क्रोधमें भरे हुए अभिमन्युने उत्तम लक्षणोंसे युक्त

लक्ष्मणको छः और उसके सारिथको तीन तीखे वार्णोसे बींघ डाळा ॥ ३३ ॥

तथैव छक्ष्मणो राजन् सौमद्रं निशितैः शरैः। अविध्यत महाराज तदद्धतमिवाभवत्॥ ३४॥

राजन् ! इसी प्रकार लक्ष्मणने भी सुभद्राकुमारको अपने तीखे वाणोंसे घायल कर दिया। महाराज ! वह अद्भुत-सी वात हुई ॥ २४॥

तस्याश्वांश्चतुरो इत्वा सार्रांथं च महाबळः । अभ्यद्भवत सौभद्रो ळक्ष्मणं निशितैः शरैः ॥ ३५॥

यह देख महावली सुभद्राकुमारने लक्ष्मणके चारों वोड़ों और सारथिको मारकर तीखे बाणाँद्वारा उसपर भी आक्रमण किया ॥ ३५ ॥

हतारवे तु रथे तिष्ठँ एठ ६ मणः परवीरहा। राक्तिं चिक्षेप संकुद्धः सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ३६॥

शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले लक्ष्मणने उस अश्वहीन रथपर खड़े-खड़े ही कोधर्मे भरकर अभिमन्युके रथकी ओर एक शक्ति चलायी॥ ३६॥

तामापतन्तीं सहसा घोरह्रपां दुरासदाम् । अभिमन्युः शरैस्तीक्ष्णैश्चिच्छेद भुजगोपमाम् ॥ ३७ ॥

उस भयंकर एवं दुर्जय सर्विणीके समान शक्तिको सहसा अपनी ओर आते देख अभिमन्युने तीखे बाणोंद्रारा उसके दुकड़े-दुकड़े कर डाले॥ ३७॥

ततः खरथमारोप्य छक्ष्मणं गौतमस्तदा। अपोवाह रथेनाजौ सर्वसैन्यस्य पर्यतः॥ ३८॥

तब कृपाचार्य सब सैनिकोंके देखते देखते लक्ष्मणको

अपने रथपर विठाकर युद्धभूमिमें वहाँसे अन्यत्र हटा हे गये॥ ततः समाकुछे तस्मिन् वर्तमाने महाभये। अभ्यद्ववञ्जिद्यांसन्तः प्रस्परवृद्यविणः॥ ३९॥

तदनन्तर उस महाभयंकर संघर्षमें सब योद्धा विपक्षी-को मारनेकी इच्छा रखकर एक-दूसरेका वघ करनेके लिये परस्पर टूट पड़े ॥ ३९ ॥

तावकाश्च महेष्वासाः पाण्डवाश्च महारथाः। जुह्नन्तः समरे प्राणान् निजध्नुरितरेतरम्॥ ४०॥

आपके और पाण्डवपक्षके महाधनुर्घर महारथी वीर समराङ्गणमें प्राणोंकी आहुति देते हुए एक दूसरेको मार रहे थे॥ ४०॥

मुक्तकेशा विकयचा विरथादिछन्नकार्मुकाः। वाहुभिः समयुध्यन्त संजयाः कुरुभिः सह ॥ ४१ ॥

कवच और रथसे रहित हो धनुप कट जानेपर अपने बाल खोले हुए कितने ही संजय बीर कौरवींके साथ केवल भुजाओंद्वारा मल्लयुद्ध कर रहे थे ॥ ४१॥

ततो भीष्मो महावाहुः पाण्डवानां महात्मनाम् । सेनां जघान संकुद्धो दिव्येरस्त्रेर्महाबलः॥ ४२॥

तव महावली महाबाहु भीष्म अत्यन्त कुिपत हो अपने दिव्यास्त्रोद्वारा महामना पाण्डवोंकी सेनाका संहार करने लगे।।

हतेरभ्वैर्गजैस्तव नरेरइवैश्व पातितैः। रथिभिः सादिभिश्वेव समास्तीर्यंत मेदिनी ॥ ४३॥

उस समय वहाँ मारे और गिराये गये हाथी, घोड़े, मनुष्य, रथी और सवारोंद्वारा सारी पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि द्वन्द्वयुद्धे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें द्वन्द्वयुद्धविषयक तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ४४ श्लोक हैं )

### चतुःसप्ततितमोऽध्यायः

सात्यिक और भूरिश्रवाका युद्ध, भूरिश्रवाद्वारा सात्यिकिके दस पुत्रोंका वध, अर्जुनका पराक्रम तथा पाँचवें दिनके युद्धका उपसंहार

संजय उवाच

अथ राजन् महाबाहुः सात्यिकर्युद्धदुर्मदः। विकृष्य चापं समरे भारसाहमनुत्तमम्॥ १॥ प्रामुश्चन् पुङ्कसंयुक्ताञ्शरानाशीविषोपमान्।

संजय कहते हैं —राजन् ! महावाहु सात्यिक युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले थे। उन्होंने युद्धमें भार सहन करनेमें समर्थ और परम उत्तम धनुपको बलपूर्वक श्रीनकर विषधर सर्पके समान भयानक पंखयुक्त बाण छोड़े ॥ १६ ॥ प्रगाढं लघु चित्रं च दर्शयन् हस्तलाघवम् ॥ २ ॥ (भ्यत्तत् सन्ध्युस्तु पूर्वेण अर्जुनादुपशिक्षितम् ।)

वाणोंको छोड़ते समय सात्यिकने अपने उस प्रगाद, शीष्रकारी और विचित्र हस्त लाधवका परिचय दिया, जिसे उन्होंने पूर्वकालमें अपने सखा अर्जुनसे सीखा था॥ २॥ तस्य विक्षिपतश्चापं शरानन्यांश्च मुश्चतः। आददानस्य भूयश्च संद्धानस्य चापरान्॥३॥ क्षिपतश्च परांस्तस्य रणे शत्रुन् विनिञ्चतः। दृदशे रूपमत्यर्थे मेघस्येव प्रवर्षतः॥४॥

जब वे धनुषको खींचते दूसरे-दूसरे बाण छोड़ते फिर नये-नये बाण हाथमें ठेते धनुषपर रखते उन्हें शतुओंपर चलाते और उनका संहार करते थे उस समय वर्षा करने-बाले मेधके समान उनका खरूप अत्यन्त अद्भुत दिखायी देता था ॥ ३-४॥

तमुदीर्यन्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः। रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भारत॥ ५॥

भारत ! उस समय उन्हें युद्धमें बढ़ते देख राजा दुर्योधनने उनका सामना करनेके छिये दस हजार रिथयोंकी सेना भेजी ॥५॥

तांस्तु सर्वान् महेष्वासान् सात्यिकः सत्यविक्रमः। जघान परमेष्वासो दिव्येनास्त्रेण वीर्यवान् ॥ ६ ॥

परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर सत्यपराक्रमी शक्तिशाली सात्यिकने उन समस्त धनुर्धर योद्धाओंको अपने दिव्यास्त्रके द्वारा मार डाला ॥ ६॥

स कृत्वा दारुणं कर्म प्रगृहीतशरासनः। आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसमाहवे॥ ७॥

यह भयंकर कर्म करके फिर धनुष लिये वीर सात्यिकने युद्धस्थलमें भूरिश्रवापर आक्रमण किया ॥ ७ ॥

स हि संदृश्य सेनां ते युयुधानेन पातिताम्। अभ्यधावत संक्रुद्धः कुरूणां कीर्तिवर्धनः॥ ८॥

सात्यिकने आपकी सेनाको मार गिराया है, यह देखकर कुरुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाला भूरिश्रवा अत्यन्त कुपित हो उनकी ओर दौड़ा ॥ ८॥

इन्द्रायुधसवर्णं तु विस्फार्य सुमहद् धतुः। सृष्टवान् वज्रसंकाशाञ्शरानाशीविषोपमान् ॥ ९ ॥ सहस्रशो महाराज दर्शयन् पाणिलाध्वम ।

उसका विशाल घनुष इन्द्र-धनुषके समान बहुरंगा था।
महाराज! उसे खींचकर भूरिश्रवाने अपने हस्त-लाघवका
परिचय देते हुए वज्रके समान दुःसह और विषैले सपोंके
तुल्य भयंकर सहस्रों वाण छोड़े॥ ९१॥

शरांस्तान् मृत्युसंस्पर्शान् सात्यकेश्च पदानुगाः ॥१०॥ न विषेहुस्तदा राजन् दुदुबुस्ते समन्ततः । विहाय सात्यिकं राजन् समरे युद्धदुर्भदम् ॥११॥

उन बाणोंका स्पर्श मृत्युके तुल्य था। राजन् ! उस समय सात्यिकके साथ आये हुए सैनिक उन सायकोंका वेग न सह सके। नरेश्वर! युद्धभूमिमें वे रण-दुर्मद सात्यिकको वहीं छोड़कर सब ओर भाग निकले॥ १०-११॥ तं दृष्ट्वा युयुधानस्य सुता दृश महावलाः। महारथाः समाख्याताश्चित्रवर्मायुधध्वजाः॥ १२॥ समासाद्य महेष्वासं भूरिश्रवसमाद्दे। ऊचुः सर्वे सुसंरब्धा यूपकेतुं महारणे॥ १३॥

सात्यिकिके दस महाबलवान् पुत्र थे। उनके कवचा आयुध और ध्वज सभी विचित्र थे। वे सव-के सव महारथी कहे जाते थे। वे युद्धस्थलमें यूपिचिह्नित ध्वजवाले महारथी मृरिश्रवाको देखकर उसके पास आये और अत्यन्त क्रोध-पूर्वक उससे इस प्रकार बोले—॥ १२-१३॥

भो भोः कौरवदायाद सहासाभिर्महाबल। एहि युध्यस्व संग्रामे समस्तैः पृथगेव वा॥ १४॥

'महावली कौरवपुत्र ! आओ, इस संग्रामभूमिमें इम सब लोगोंके साथ अथवा पृथक्-पृथक् एक एकके साथ युद्ध करो॥

अस्मान् वात्वं पराजित्य यशः प्राप्तुहि संयुगे। वयं वात्वां पराजित्य प्रीतिं धास्यामहे पितुः॥ १५॥

ंया तो तुम युद्धमें हमें पराजित करके यश प्राप्त करो अथवा हम तुम्हें परास्त करके पिताकी प्रसन्नता बढ़ायेंगें।।

एवमुक्तस्तदा श्र्रेस्तानुवाच महावंत्रः। वीर्यश्राघी नरश्रेष्ठस्तान् दृष्ट्वा समवस्थितान्॥ १६॥

तय उन श्रूरवीरोंके ऐसा कहनेपर अपने पराक्रमकी न्लाघा करनेवाला महावली नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा उन्हें युद्धके लिये उपस्थित देख उनसे इस प्रकार बोला—॥ १६॥

साध्वदं कथ्यते वीरा यद्येवं मतिरद्य वः। युध्यध्वं सहिता यत्ता निहनिष्यामि वो रणे॥ १७॥

'वीरों ! यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुमलोगोंने यह बड़ी अच्छी बात कही है। तुम सब लोग एक साथ सावधान होकर यत्नपूर्वक युद्ध करो। मैं इस रणभूमिमें तुम सब लोगोंको मार गिराकॅंगा'॥ १७॥

एवमुक्ता महेष्वासास्ते वीराः क्षिप्रकारिणः । महता रारवर्षेण अभ्यधावन्नरिद्मम् ॥ १८ ॥

भूरिश्रवाके ऐसा कहनेपर शीघता करनेवाले उन महा-धनुर्घर वीरोंने बड़ी भारी बाण-वर्षा करते हुए शत्रुदमन भूरिश्रवापर आक्रमण किया ॥ १८॥

सोऽपराह्वे महाराज संग्रामस्तुमुलोऽभवत्। एकस्य च वहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १९॥

महाराज ! अपराह्नकालमें उस समराङ्गणमें एकत्र हुए बहुत-से वीरोंके साथ एक वीरका भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ॥

तमेकं रथिनां श्रेष्ठं शरैस्ते समयाकिरन्। प्रावृपीय यथा मेरुं सिषिचुर्जलदा नृप॥२०॥

नरेश्वर ! जैसे मेघ वर्षाकालमें मेरपर्वतपर जलकी बूँदें

बरसाते हैं, उसी प्रकार उन सबने मिलकर रथियोंमें श्रेष्ठ
एकमात्र मृरिश्रवापर वाणोंकी वर्षा आरम्म की ॥ २० ॥
तैस्तु मुक्ताञ्दारान् घोरान् यमदण्डाद्यानिप्रभान्।
असम्प्राप्तानसम्भ्रान्तश्चिच्छेदाद्य महारथः॥ २१॥

उनके छोड़े हुए यमदण्ड और वज़के समान प्रकाशित होने-वाले भयंकर बाणोंको अपने पास पहुँचनेसे पहले ही महारथी भूरिश्रवाने विना किसी घवराहटके शीव्रतापूर्वक काट गिराया।

तत्राद्धतमपश्याम सौमदत्तेः पराक्रमम् । यदेको बहुभिर्युद्धे समसज्जदभीतवत् ॥ २२ ॥

वहाँ हम सबने सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाका अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला होनेपर भी बहुत से वीरोंके साथ निर्भीक-सा युद्ध करता रहा॥ २२॥

विखुज्य शरवृष्टि तां दश राजन् महारथाः। परिवार्य महावाहुं निंहन्तुमुपचक्रमुः॥ २३॥

राजन् ! उन दस महारिययोंने वह बाणोंकी वर्षा करके महावाहु भूरिश्रवाको चारों ओरसे वेरकर उसे मार डालनेकी तैयारी की ॥ २३ ॥

सौमद्तिस्ततः कुद्धस्तेषां चापानि भारत। चिच्छेद समरे राजन् युध्यमानो महारथैः॥ २४॥

भरत-वंशीनरेश ! उस समय क्रोधमें भरे हुए भूरिश्रवाने उन महारिथयोंके साथ युद्ध करते हुए ही समरभूमिमें उनके धनुप काट डाले ॥ २४॥

अथैषां छिन्नधनुषां शरैः संनतपर्वभिः। चिच्छेद समरे राजिङ्शरांसि भरतर्षभ॥२५॥

भरतश्रेष्ठ ! इनके धनुष कट जानेपर हाकी हुई गाँठ-वाले वाणोंसे भूरिश्रवाने उनके मस्तक भी समरभूमिमें काट गिराये ॥ २५ ॥

ते हता न्यपतन् राजन् वज्रभग्ना इव द्रुमाः। तान् दृष्ट्या निहतान् वीरो रणे पुत्रान् महाबलान्॥२६॥ वार्णोयो विनदन् राजन् भृरिश्रवसमभ्ययात्।

राजन् ! वे दसों वीर वक्रके मारे हुए वृक्षोंकी भाँति रणभूमिमें मरकर गिर पड़े । उन महाबली पुत्रोंको संग्राममें मारा गया देख वीरवर सात्यिकने गर्जना करते हुए वहाँ भूरिश्रवापर आक्रमण किया ॥ २६ है ॥

रथं रथेन समरे पीडियत्वा महाबलौ ॥ २०॥ तावन्योन्यं हि समरे निहत्य रथवाजिनः। विरथावभिवलगन्तौ समेयातां महारथौ ॥ २८॥

वे दोनों महाबली समराङ्गणमें अपने रथके द्वारा दूसरेके रथको पीड़ा देने लगे। उन्होंने आपसमें एक दूसरेके रथ और घोड़ोंको नष्ट कर दिया। इस प्रकार रथहीन हुए वे दोनों महारथी उछलते-क्रूदते हुए एक-दूसरेका सामना करने लगे ॥ प्रगृहीतमहाखङ्गी तौ चर्मचरधारिणौ। युद्युभाते नरव्यात्रौ युद्धाय समवस्थितौ॥ २९॥

वे दोनों पुरुपसिंह हाथमें बड़ी बड़ी तलवारें और सुन्दर ढालें लिये युद्धके लिये उद्यत होकर बड़ी शोभा पा रहे थे ॥२९॥

(खड्गप्रहारैः सुभृशं जञ्चतुश्च परस्परम्। पीडितौ खड्गघाताभ्यां स्रवद्रकौ क्षितौ भृशम्॥ ग्रुगुभाते महावीर्यावुभौ समरदुर्जयौ। असुगुक्षितसर्वाङ्गौ पुष्पिताविव किंगुकौ॥)

वे तलवारोंकी मारसे एक दूसरेको अत्यन्त घायल करने लगे। खड़के आघातसे पीड़ित हो दोनों ही पृथ्वीपर रक्त बहाने लगे। उनके सारे अङ्ग रक्तरंजित हो रहे थे। अतः वेरण दुर्जय महापराक्रमी वीर खिले हुए दो पलाश-वृक्षोंकी भाँति अत्यन्त सशोभित होने लगे॥

ततः सात्यिकमभ्येत्य निर्क्षिशवरधारिणम् । भीमसेनस्त्वरन् राजन् रथमारोपयत् तदा ॥ ३०॥

राजन् ! तदनन्तर उत्तम खड्ग धारण करनेवाले सात्यिकि-के पास पहुँचकर भीमसेनने उस समय तुरंत उन्हें अपने रथपर विठा लिया ॥ ३० ॥

तवापि तनयो राजन् भूरिश्रवसमाहवे। आरोपयद् रथं तूर्णं पदयतां सर्वधन्विनाम् ॥ ३१ ॥

महाराज ! इसी प्रकार आगके पुत्र दुर्योधनने भी सुद्ध-स्थलमें समस्त धनुर्धरोंके देखते-देखते भूरिश्रवाको तुरंत अपने रथपर चढा लिया ॥ ३१॥

तिस्मस्तथा वर्तमाने रणे भीष्मं महारथम्। अयोधयन्त संरच्धाः पाण्डवा भरतर्पम ॥ ३२॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय क्रोधमें भरे हुए पाण्डव उस युद्धमें महारची भीष्मके साथ युद्ध करने छगे ॥ ३२ ॥

लोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धनंजयः। पञ्चविंदातिसाहस्रान् निजघान महारथान्॥३३॥

जब सूर्य अस्ताचलके पास पहुँचकर लाल होने लगे, उस समय अर्जुनने बड़ी उतावलीके साथ बाग-वर्षा करके पचीस हजार महारिथयोंको मार डाला ॥ ३३॥

ते हि दुर्योधनादिष्टास्तदा पार्थनिवर्हणे। सम्प्राप्येव गता नाशं शलभा इव पावकम् ॥ ३४॥

वे सब-के सब दुर्योधनकी आज्ञासे अर्जुनका संहार करनेके लिये आये थे । परंतु वे उस समय आगर्मे गिरे हुए पतंगोंकी भाँति उनके पास आते ही नष्ट हो गये ॥ ३४॥

ततो मत्स्याः केकयाश्च धनुर्वेद्विशारदाः। परिवत्रुस्तदा पार्थं सहपुत्रं महारथम्॥३५॥ तदनन्तर धनुर्विद्यामें प्रवीण मत्स्य और केकयदेशके वीर अभिमन्यु आदि पुत्रोंसे युक्त महारथी अर्जुनको घेरकर कौरवोंसे युद्धके लिये खड़े हो गये ॥ ३५॥

एतस्मिन्नेव काले तु सूर्येऽस्तमुपगच्छति। सर्वेषां चैव सैन्यानां प्रमोहः समजायत॥ ३६॥

इसी समयसूर्य अस्ताचलको चले गये । तव आपके समस्त सैनिकोंपर मो इ छा गया ॥ ३६ ॥

अवहारं ततश्चके पिता देवव्रतस्तव। संध्याकाले महाराज सैन्यानां श्रान्तवाहनः॥ ३७॥

महाराज! तब आपके ताऊ देववतने संध्याके समय अपनी

सेनाको पीछे हटा लिया। उनके वाहन बहुत थक गये थे॥३७॥ पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागमे। ते सेने भृशसंविग्ने ययतुः स्वं निवेशनम्॥३८॥

पाण्डवों और कौरवोंके पारस्परिक संघर्षमें दोनों ही सेनाएँ अत्यन्त उद्धिग्न हो उटी थीं। अतः वे अपनी-अपनी छावनीको चली गर्यों॥ ३८॥

ततः स्विशिविरं गत्वा न्यविशंस्तत्र भारत । पाण्डवाः सुंजयैः सार्धे कुरवश्च यथाविधि ॥ ३९ ॥

भारत ! तदनन्तर सुंजयोंसहितपाण्डवः और कौरव अपने शिविरमें जाकर वहाँ विधिपूर्वक विश्राम करने लगे ॥ ३९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि पञ्चमदिवसावहारे चतुःसप्तितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वक अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें पाँचवें दिवसके युद्धकी समाप्तिविषयक चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठके २५ श्लोक मिलाकर कुल ४१५ श्लोक हैं)

# पत्रसप्ततितमोऽध्यायः

छठे दिनके युद्धका आरम्भ, पाण्डव तथा कौरवसेनाका क्रमशः मकरच्यूह एवं क्रौश्चच्यूह बनाकर युद्धमें प्रवृत्त होना

संजय उवाच

ते विश्रम्य ततो राजन् सहिताः कुरुपाण्डवाः। व्यतीतायां तु शर्वर्था पुनर्युद्धाय निर्ययुः॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन्! रातको विश्राम करनेके अनन्तर जब वह रात बीत गयी। तब कौरव और पाण्डव पुनः युद्धके लिये साथ-साथ निकले ॥ १॥

तत्र शब्दो महानासीत् तव तेषां च भारत।
युज्यतां रथमुख्यानां कल्पतां चैव दन्तिनाम्॥ २ ॥
संनद्यतां पदातीनां हयानां चैव भारत।
शङ्कदुन्दुभिनादश्च तुमुलः सर्वतोऽभवत्॥ ३ ॥

भारत! उस समय वहाँ आपके और पाण्डव पक्षके सैनिकोंमें बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोग श्रेष्ठ रथोंको जोत रहे थे, कुछ लोग हाथियोंको सुसजित करते थे, कहीं पैदलं सैनिक और घोड़े कवच बाँधकर साज-बाज घारण कर तैयार किये जा रहे थे। शङ्कों और दुन्दुभियोंकी ध्वनि बड़े जोर-जोरसे हो रही यी। इन सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूँज उठा था।। २–३।। ततो युधिष्ठिरो राजा धृष्टगुस्नमभावत। ब्यूहं ब्यूह महाबाहो मकरं शत्रुनाशनम्॥ ४॥

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने धृष्टयुम्नसे कहा— 'महावाहो ! तुम शत्रुनाशक मकरव्यूहकी रचना करो' ॥ ४ ॥ प्वमुक्तस्तु पार्थेन धृष्टयुम्नो महारथः । इयादिदेश महाराज रथिनो रथिनां वरः ॥ ५ ॥

महाराज ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर रिथयों में श्रेष्ठ महारथी धृष्टशुम्रने अपने समस्त रिथयोंको मकरव्यूह बनानेके लिये आज्ञा दे दी ॥ ५ ॥

शिरोऽभूद् द्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनंजयः। चश्चपी सहदेवश्च नकुलश्च महारथः॥६॥

उसके मस्तकके स्थानपर राजा द्रुपद तथा पाण्डुपुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रोंके स्थानमें स्थित हुए। ६॥

तुण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महावलः। सीभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसञ्च घटोत्कचः॥ ७॥ सात्यिकर्घर्मराजश्च व्यूहग्रीवां समास्थिताः।

महाराज ! महावली भीभसेन उसके मुखकी जगह खड़े हुए । सुभद्राकुमार अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँच पुत्र, राक्षस घटोत्कच, सात्यिक और धर्मराज युधिष्ठिर—ये उस मकरव्यूहके ग्रीवाभागमें स्थित हुए ॥ ७६ ॥

पृष्ठमासीन्महाराज विराटो वाहिनीपतिः॥ ८॥ भृष्टद्युम्नेन सहितो महत्या सेनयावृतः।

नरेश्वर !सेनापित विराट विशाल सेनासे घिरकर घृष्ट्युम्न-के साथ उस व्यूहके पृष्ठ भागमें खड़े हुए ॥ ८३ ॥ केकया भ्रातरः पञ्च वामपाइवं समाश्चिताः ॥ ९ ॥

धृष्टकेतुर्नरब्याब्रश्चेकितानश्च वीर्यवान् । दक्षिणं पक्षमाश्चित्य स्थितौ ब्यूहस्य रक्षणे ॥ १०॥ पाँच भाई केकयराजकुमार उनके वामपार्क्यमें खड़े थे। नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान—ये व्यूहके दाहिने भागमें स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे॥ ९-१०॥

पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान् महारथः। कुन्तिभोजः शतानीकां महत्या सेनया वृतः॥ ११॥

महाराज ! उसके दोनों पैरोंकी जगह महारथी श्रीमान् कुन्तिभोज और विशाल सेनासहित शतानीक खड़े थे ॥११॥

शिख॰डी तु महेष्वासः सोमकैः संवृतो वली। इरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥१२॥

सोमकींसे विरा हुआ महाधनुर्धर शिखण्डी और बलवान् इरावान्—ये दोनों उस मकरव्यूहके पुच्छभागमें खड़े थे॥

प्वमेतं महाव्यूहं व्यूद्य भारत पाण्डवाः। सूर्योदये महाराज पुनर्युद्धाय दंशिताः॥ १३॥

महाराज ! भरतनन्दन ! इस प्रकार उस महान् मकर-व्यूहकी रचना करके पाण्डव कवच बाँघकर सूर्योदयके समय पुनः युद्धके लिये तैयार हो गये ॥ १३॥

कौरवानभ्ययुस्तूर्णं हस्त्यश्वरथपत्तिभिः। समुच्छितेर्ध्वजैदछनेः रास्त्रैश्च विमलैः शितैः॥ १४॥

ऊँची-ऊँची ध्वजाओं, छत्रों तथा चमकीले और तीखें अस्त्र-शस्त्रोंसे युक्त हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंकी चतुरिङ्गणी सेनाके साथ पाण्डवोंने कौरवोंपर शीव्रतापूर्वक आक्रमण किया ॥ १४ ॥

ध्यूढं दृष्ट्वा तु तत् सैन्यं पिता देवव्रतस्तव। क्रौञ्चेन महता राजन् प्रत्यव्यूहत वाहिनीम् ॥ १५॥

राजन् ! तव आपके ताऊ देवव्रतने पाण्डवींका वह ब्यूह देखकर उसके मुकाबिलेमें अपनी सेनाको महान् कौञ्च-ब्यूहके रूपमें संगठित किया ॥ १५॥

तस्य तुण्डे महेण्वासो भारद्वाजो व्यरोचत। अभ्वत्थामा रूपइचैव चक्षुरासीचरेश्वर॥१६॥

उसकी चोंचके स्थानमें महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए । नरेश्वर ! अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रोंके स्थानमें खड़े हुए ॥ १६॥

कृतवर्मा तु सहितः काम्बोजवरबाह्निकैः। शिरस्यासीन्नरश्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्॥१७॥

काम्बोज और बाह्निकदेशके उत्तम सैनिकोंके साथ समस्त धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्यूहके शिरोभागमें स्थित हुए॥

श्रीवायां शूरसेनश्च तव पुत्रश्च मारिष।
दुर्योधनो महाराज राजभिर्वहुभिर्वृतः॥१८॥
आर्थ । महाराज । राजा शूरसेन तथा आपका पुत्र

दुर्योधन—ये दोनों बहुत-से राजाओंके साथ क्रौख्रव्यूहके ग्रीवाभागमें स्थित हुए ॥ १८ ॥

प्राग्ड्योतिषस्तु सहितो मद्रसौवीरकेकयैः। उरस्यभूत्ररश्रेष्ठ महत्या सेनया वृतः॥१९॥

नरश्रेष्ठ ! मद्रः सौवीर और केकय योद्धाओंके साथ विशाल सेनासे घिरे हुए प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त उस ब्यूहके वक्षःस्यलमें स्थित हुए ॥ १९॥

खसेनया च सहितः सुशर्मा प्रस्थलाधिपः। वामपक्षं समाधित्य दंशितः समवस्थितः॥२०॥

प्रस्वलाधिपति (त्रिगर्तराज) सुद्यमां कवच धारण करके अपनी सेनाके साथ व्यृहके वाम-पक्षका आश्रय लेकर खड़े थे॥

तुषारा यवनाइचैव शकाश्च सह चूचुपैः। दक्षिणं पक्षमाश्चित्य स्थिता व्यृहस्य भारत ॥ २१ ॥

भारत ! तुपार, यवन, शक और चूचुपदेशके सैनिक ब्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर स्थित हुए ॥ २१॥

थ्रुतायुश्च शतायुश्च सौमदत्तिश्च मारिप। व्यूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परम् ॥ २२ ॥

मारिष ! श्रुतायु रातायु तथा सोमदत्तकुमार भूरिश्रवा-ये परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करते हुए व्यूहके जघनप्रदेशमें स्थित हुए ॥ २२ ॥

ततो युद्धाय संजग्मुः पाण्डवाः कौरवैः सह। सूर्योदये महाराज ततो युद्धमभून्महत्॥२३॥

महाराज ! तत्पश्चात् सूर्योदय-कालमें पाण्डवोंने कौरवोंके साथ युद्धके लिये उनकी सेनापर आक्रमण किया; फिर तो बड़ा भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २३ ॥

प्रतीयू रिथनो नागा नागांश्च रिथनो ययुः। हयारोहान् रथारोहा रिथनश्चापि सादिनः॥ २४॥

रिधयोंकी ओर हाथी और हाथियोंकी ओर रथी बढ़े। घुड़सवारोंपर रथारोही तथा रथारोहियोंपर घुड़सवार चढ़ आये॥

सादिनश्च हयान् राजन् रियनश्च महारणे। हस्त्यारोहान् इयारोहा रिथनः सादिनस्तथा॥ २५॥

राजन् ! उस महायुद्धमें घुड्सवार योद्धा घुड्सवारों तथा रिधयोंपर भी चढ़ दौड़े । इसी प्रकार अश्वारोही हाथीसवारों तथा रिधयोंपर भी टूट पड़े ॥ २५ ॥

रिधनः पत्तिभिः सार्धे सादिनश्चापि पत्तिभिः। अन्योन्यं समरे राजन् प्रत्यधावन्नमर्षिताः॥ २६॥

रथी और घुड़सवार दोनों ही पैदल सेनाओंर आक्रमण करने लगे। राजन्! इस प्रकार अमर्पमें भरे हुए ये समस्त सैनिक एक दूसरेपर धावा करने लगे॥ २६॥ भीमसेनार्जुनयमैर्गुप्ता चान्यैर्महारथैः। शुशुभे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव दार्वरी॥२७॥

भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा अन्य महारिथयोंसे सुरिक्षित हुई पाण्डव-सेना नक्षत्रोंसे रात्रिकी भाँति सुरोभित हो रही थी।। २७॥

तथा भीष्मकृपद्रोणशल्यदुर्योधनादिभिः । तवापि च बभौ सेना ग्रहैद्यौरिव संवृता॥ २८॥

इसी प्रकार भीष्माकृपाचार्यकृ होणाचार्यकृ शख्य और दुर्योधन आदिसे घिरी हुई आपकी सेना ग्रहोंसे आकाशकी माँति शोभा पा रही थी ॥ २८॥

भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दृष्ट्वा पराक्रमी। अभ्ययाज्ञवनैरइवैर्भारद्वाजस्य वाहिनीम्॥ २९॥

पराक्रमी कुन्तीकुमार भीमसेनने द्रोणाचार्यको देखकर वेगशाली अश्वोद्वारा द्रोणकी सेनापर धावा किया ॥ २९ ॥ द्रोणस्तु समरे कुन्तो भीमं नवभिरायसैः। विव्याध समरऋ।धी मर्माण्युद्दिस्य वीर्यवान् ॥३०॥

युद्धकी स्पृहा रखनेवाले पराक्रमी द्रोणाचार्यने रणभूमिमें कुपित हो भीमके मर्मस्थानोंको लोहेके नौ वाणोंसे घायल कर दिया।

दढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे। सार्राथं प्रेषयामास यमस्य सद्नं प्रति॥३१॥

तव युद्धमें द्रोणाचार्यके द्वारा अत्यन्त आहत होकर भीमसेनने उनके सारिथको यमलोक भेज दिया ॥ ३१॥

स संगृह्य स्वयं वाहान् भारद्वाजः प्रतापवान्। व्यथमत् पाण्डवीं सेनां तूलराशिमिवानलः॥ ३२॥

तव प्रतापी द्रोणाचार्य स्वयं ही घोड़ोंकी वागडोर सँभालते

हुए पाण्डव-सेनाका उसी प्रकार संहार करने लगेः जैसे आग षर्इके ढेरको भस्म कर डालती है।। ३२।।

ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तमाः। सुञ्जयाः केकयैः सार्धं पलायनपराऽभवन् ॥ ३३॥

वे नरश्रेष्ठ संजय और केकय द्रोणाचार्य तथा भीष्मकी मार खाकर रणभूमिसे भागने छगे ॥ ३३ ॥

तथैव तावकं सैन्यं भीमार्जुनपरिक्षतम्। मुद्यते तत्र तत्रैव समरेव वराङ्गना॥३४॥

इसी प्रकार भीम और अर्जुनके बाणोंसे क्षत-विश्वत हुई आपकी सेना मतवाली स्त्रीकी भाँति जहाँ-तहाँ मूर्छित होने लगी॥

अभिद्येतां ततो ब्यूहौ तिस्मन् वीरवरक्षये। आसीद् ब्यतिकरो घोरस्तव तेषां च भारत॥ ३५॥

भारत ! वड़े-बड़े वीरोंका संहार करनेवाले उस युद्धमें दोनों सेनाओंके ब्यूह टूट गये और आपके तथा पाण्डवोंके सैनिकोंका भयंकर सम्मिश्रण हो गया ॥ ३५॥

तद्द्धुतमपश्याम तावकानां परैः सह। एकायनगताः सर्वे यद्युध्यन्त भारत॥३६॥

भरतनन्दन ! हमने आपके पुत्रोंका शत्रुओंके साथ अद्भुत पराक्रम देखा था । वे सव-के-सब एक पंक्तिमें खड़े होकर युद्ध कर रहे थे ॥ ३६॥

प्रतिसंवार्य चास्त्राणि तेऽन्योन्यस्य विशाम्पते । युयुघुः पाण्डवारचैव कौरवाश्च महावलाः ॥ ३७ ॥

प्रजानाथ! महावली कौरव तथा पाण्डव एक दूसरेके अस्त्र-शस्त्रोंका निवारण करते हुए जूझ रहे थे ॥ ३७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवश्रपर्वणि षष्टदिवसयुद्धारम्भे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें छठे दिनके युद्धका आरम्भविषयक पचहत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ॥७५॥

# षट्सप्ततितमोऽध्यायः

धृतराष्ट्रकी चिन्ता

घृतराष्ट्र उवाच

एवं बहुगुणं सैन्यमेवं बहुविधं पुरा। ब्युढमेवं यथाशास्त्रममोधं चैव संजय॥१॥

भृतराष्ट्र वोळे—संजय ! इस प्रकार हमारी सेना अनेक गुणोंसे सम्पन्न है । अनेक अङ्गोंसे युक्त और अनेक प्रकारसे संगठित है तथा शास्त्रीय विधिसे उसकी व्यूहरचना की गयी है । अतः वह अमोघ (विजय पानेमें विकल न होनेवाली ) है ॥ १ ॥ हृष्टमस्माकमत्यन्तमभिकामं च नः सदा। प्रह्माव्यसनोपेतं पुरस्ताद् दृष्टविकमम्॥२॥

हमारी यह सेना हमलोगोंपर सदा प्रसन्न और अनुरक्त रहनेवाली है। इमारे प्रति सर्वदा विनीतभाव रखती आयी है। यह किसी भी व्यसनमें नहीं फँसी है। पूर्वकालमें इसका पराक्रम देखा जा चुका है॥ २॥

नातिवृद्धमवालं च न कृशं न च पीवरम्। लघुवृत्तायतमायं सारयोधमनामयम्॥ ३॥ इसमें न कोई अत्यन्त बूढ़ा है, न बालक है, न अत्यन्त दुवला है और न अत्यन्त मोटा ही है। इसमें शीव कार्य करनेवाले, प्रायः ऊँचे कदके लोग हैं। इस सेनाका प्रत्येक सैनिक सारवान् योद्धा और नीरोग है।। ३॥

#### आत्तसंनाहशस्त्रं च वहुशस्त्रपरित्रहम्। असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्॥ ४॥

यहाँ सबने कवन एवं अख्न-शस्त्र धारण कर रक्ला है। अनेक प्रकारके बहुसंख्यक शस्त्रोंका संग्रह किया गया है। यहाँका एक-एक योद्धा खड़्म युद्धः मल्लयुद्ध और गदायुद्ध-में कुशल है॥ ४॥

#### प्रासिंधितोमरेष्वाजौ परिचेष्वायसेषु च। भिन्दिपालेषु शक्तीषु मुसलेषु च सर्वशः॥ ५॥ कम्पनेषु च चापेषु कणपेषु च सर्वशः। क्षेपणीयेषु चित्रेषु मुष्टियुद्धेषु च क्षमम्॥ ६॥

ये सैनिक प्राप्तः ऋषिः तोमरः लोहमय परिघः भिन्दि-पालः राक्तिः मुसलः कम्पनः चाप तथा कणप आदि दूसरीं-पर चलाने योग्य विचित्र अस्त्रोंका युद्धमें प्रयोग करनेकी कलामें कुशल तथा मुष्टियुद्धमें भी सब प्रकारसे समर्थ हैं ५-६

#### अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामे च कृतश्रमम्। शस्त्रग्रहणविद्यासु सर्वासु परिनिष्ठितम्॥ ७॥

हमारी इस सेनाको धनुवेंदका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। इसके सैनिकोंने व्यायाम (अस्त्र-शस्त्रोंके अभ्यास) में भी अधिक परिश्रम किया है। ये शस्त्रप्रहणसे सम्यन्ध रखनेवाली सभी विद्याओं में पारंगत हैं॥ ७॥

## आरोहे पर्यवस्कन्दे सरणे सान्तरप्रते। सम्यक् प्रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम् ॥ ८ ॥

ये हाथी, घोड़े आदि सवारियोंपर चढ़ने, उतरने, आगे बढ़ने, बीचमें ही कूद पड़ने, अच्छी तरह प्रहार करने, चढ़ाई करने और पीछे इटनेमें भी प्रवीण हैं ॥ ८ ॥

## नागाश्वरथयानेषु बहुशः सुपरीक्षितम्। परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्॥ ९॥

हाथी, घोड़े, रथ आदिकी सवारियोंद्वारा रणयात्रा करनेमें इस सेनाकी अनेक प्रकार परीक्षा की जा चुकी है। परीक्षा करके प्रत्येक सैनिकको उसकी योग्यताके अनुकूल यथोचित वेतन दे दिया गया है।। ९।।

#### न गोष्ठश्वा नोपकारेण न च वन्धुनिमित्ततः। न सौहृदवलैर्वापि नाकुलीनपरिग्रहैः॥१०॥

इनमेंसे किसीको मित्रोंकी गोष्टीसे लाकर, सामान्य उपकार करके, भाई-बन्धु होनेके कारण, सौहार्दवश अथवा बलप्रयोग करके सेनामें सम्मिल्ति नहीं किया गया है। जो कुलीन नहीं हैं, ऐसे लोगोंका भी इस सेनामें संग्रह नहीं हुआ है।। १०॥

#### समृद्धजनमार्यं च तुष्टसम्बन्धिवान्धवम्। कृतोपकारभूविष्ठं यशस्त्रि च मनस्त्रि च ॥ ११ ॥

हमारी सेनामें जो लोग हैं, वे सब समृद्धिशालीऔर श्रेष्ठ हैं। उनके सगे-सम्बन्धी, भाई-बन्धु भी संतुष्ट हैं। इन सब-पर हमारी ओरसे विशेष उपकार किया गया है। ये सभी यशस्वी और मनस्वी हैं॥ ११॥

### स्वजनैस्तु नरैर्मुख्यैर्वहुशो दष्टकर्मभिः। लोकपालोपमैस्तात पालितं लोकविश्वतम्॥१२॥

तात ! जिनके कार्य और व्यवहारको कई वार देखा गया है। ऐसे मुख्य-मुख्य खजनोंद्वाराः जो लोकपालके समान परक्षमी हैं। इस सेनाका पालन-पोषण होता है। यह सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है।। १२॥

#### बहुभिः क्षत्रियैर्गुप्तं पृथिव्यां लोकसम्मतैः । अस्मानभिगतैः कामात् सबलैः सपदानुगैः ॥ १३ ॥

जो अपनी वीरताके लिये भूमण्डलमें विख्यात तथा लोकमें सम्मानित हैं, ऐसे बहुत-से क्षत्रिय अपनी इच्छासे ही सेना और सेवकींके साथ हमारे पास आये हैं, उनके द्वारा यह कौरवसेना सुरक्षित है ॥ १३॥

### महोद्धिमिवापूर्णमापगाभिः समन्ततः। अपक्षैः पक्षिसंकाशै रथैर्नागैश्च संवृतम्॥१४॥

हमारी यह सेना महासागरके समान सब ओरसे परि-पूर्ण है। इसमें बिना पंखके ही पिक्षियोंके समान तीव गतिसे चलनेवाले रथ और हाथी इस प्रकार आकर मिलते हैं, जैसे समुद्रमें सब ओरसे निद्याँ आकर गिरती हैं॥ १४॥

### नानायोधजलं भीमं वाहनोर्मितरङ्गिणम्। क्षेपण्यसिगदाशक्तिशरपाससमाकुलम् ॥१५॥

नाना प्रकारके योद्धा ही इस सैन्यसागरके जल हैं, वाहन ही उसमें उठती हुई छोटी बड़ी तरंगें हैं। इसमें क्षेपणी, खड़ा, गदा, शक्ति, वाण और प्राप्त आदि अस्त्र-शस्त्र जल-जन्तुओंके समान भरे पड़े हैं॥ १५॥

#### ध्वजभूपणसम्बाधं रत्नपट्टसुसंचितम्। परिधावद्भिरद्वेश्च वायुवेगविकम्पितम्॥१६॥ अपारमिव गर्जन्तं सागरप्रतिमं महत्।

ध्वज और आभूपणोंसे भरी हुई यह सेना रत्नजटित पताकाओंसे व्याप्त है। दौड़ते हुए घोड़ोंसे जो इस सेनाका चञ्चल होना है, वही वायुवेगसे इस समुद्रका कम्पन है। सागरसहदा यह विशाल सेना देखनेमें अपार है और निरन्तर गर्जन करती रहती है।। १६ई।। द्रोणभीष्माभिसंगुप्तं गुप्तं च कृतवर्मणा ॥ १७ ॥ कृपदुःशासनाभ्यां च जयद्रथमुखैस्तथा । भगदत्तविकर्णाभ्यां द्रौणिसौवलवाह्निकः ॥ १८ ॥ गुप्तं प्रवीरैलोंकैश्च सारवद्भिमहात्मभिः । यदहन्यत संग्रामे दैवमत्र पुरातनम् ॥ १९ ॥

द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, श्रकुनि तथा याह्निक आदि प्रमुख वीरों तथा अन्य शक्तिशाली महामनस्वी लोगों-द्रारा मेरी सेना सदा मुरक्षित रहती है। ऐसी सेना भी यदि संग्राममें मारी गयी तो इसमें हमलोगोंका पुरातन प्रारब्ध ही कारण है।। १७–१९॥

नैतादशं समुद्योगं दृष्टवन्तो हि मानुषाः। ऋषयो वा महाभागाः पुराणा भुवि संजय ॥ २०॥

संजय! इस भृतलपर इतनी यड़ी, सेनाका, जमाव मनुष्योंने कभी नहीं देखा होगा अथवा प्राचीन महाभाग ऋषियोंने भी नहीं देखा होगा॥ २०॥

ईहशोऽपि बलौघस्तु संयुक्तः शस्त्रसम्पदा । वध्यते यत्र संग्रामे किमन्यद् भागधेयतः ॥ २१ ॥

इतना वड़ा सैन्यसमुदाय शस्त्रसम्पत्तिसे संयुक्त होनेपर भी यदि संग्राममें विनष्ट हो रहा है, तो इसमें भाग्यके सिवा और क्या कारण हो सकता है !।। २१ ।।

विपरीतिमदं सर्वं प्रतिभाति हि संजय । यत्रेदृशं वलं घोरं पाण्डवान्नातरद् रणे ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवश्वपर्वणि धतराष्ट्रचिन्तायां पट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें धृतराष्ट्रको चिन्ताविषयक छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥

संजय ! यह सव कुछ मुझे विवरीत जान पड़ता है कि ऐसा भयंकर सैन्यसमूह भी वहाँ युद्धमें पाण्डवोंसे पार नहीं पा सका ॥ २२ ॥

पाण्डवार्थाय नियतं देवास्तत्र समागताः। युध्यन्ते मामकं सैन्यं यथावध्यत संजय॥ २३॥

संजय ! निश्चय ही पाण्डवोंके लिये देवता आकर मेरी सेनाके साथ युद्ध करते हैं, तभी तो वह प्रतिदिन मारी जा रही है ॥ २३॥

उक्तो हि विदुरेणाहं हितं पथ्यं च नित्यशः। न च जग्राह तन्मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ २४॥ तस्य मन्ये मतिः पूर्वं सर्वेशस्य महात्मनः। आसीद् यथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा ॥ २५॥

विदुरने नित्य ही हित और लामकी वातें बतायीं; परंतु
मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधनने नहीं माना। तात! में समझता हूँ,
महात्मा विंदुर सर्वेश हैं। इसीलिये पहले ही उनकी बुद्धिमें
ये सब वातें आ गयी थीं। आज जो कुछ प्राप्त हुआ है,
यह पहले ही उनकी दृष्टिमें आ गया था॥ २४-२५॥
अथवा भाव्यमेवं हि संजयैतेन सर्वथा।
पुरा धात्रा यथा सुष्टं तत् तथा नैतदन्यथा॥ २६॥

संजय ! अथवायह सर्व प्रकारसे ऐसा ही होनेवाला या। विधाताने जो पहलेसे रच रक्खा है, वह उसी रूपमें होता है, उसे कोई वदल नहीं सकता॥ २६॥

# सप्तसप्तितमोऽध्यायः

भीमसेन, धृष्टयुम्न तथा द्रोणाचार्यका पराक्रम

संजय उवाच

आत्मदोषात् त्वया राजन् प्राप्तं व्यसनमीदशम्। न हि दुर्योधनस्तानि पश्यते भरतर्षम ॥ १ ॥ यानि त्वं दएवान् राजन् धर्मसंकरकारिते। तव दोषात् पुरा वृत्तं चृतमेव विशाम्पते॥ २ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! आपने अपने ही दोषसे यह संकट प्राप्त किया है । भरतश्रेष्ठ ! जिन धर्म और अधर्मके सम्मिश्रणसे उत्पन्न दोषोंको आप देखते थे, उन्हें दुर्योधन नहीं देख सका था। प्रजानाथ ! आपके अपराधसे ही पहले खूतकी झाकी घटना घटी थी॥ १-२॥

तव दोषेण युद्धं च प्रवृत्तं सह पाण्डवैः। त्वमेवाद्य फळं भुङ्क्षे कृत्वा किल्विपमात्मना ॥ ३ ॥ तथा आपके ही दोषसे आज पाण्डवोंके साथ युद्ध आरम्भ हुआ। आपने स्वयं ही जो पाप किया है, उसका फल आज आप ही मोग रहे हैं॥ ३॥

आत्मनैव कृतं कर्म आत्मनैवोपभुज्यते। इह च प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातथम्॥ ४॥

राजन् ! इहलोक अथवा परलोकमें अपने किये हुए कर्मका फल अपने आपको ही भोगना पड़ता है; अतः आपको जैसेका तैसा प्राप्त हुआ है ॥ ४॥

तसाद् राजन् स्थिरो भूत्वा प्राप्येदं व्यसनं महत्। शृणु युद्धं यथावृत्तं शंसतो मे नराधिए॥ ५॥

राजन् ! नरेश्वर ! इस महान् संकटको पाकर भी स्थिरता-पूर्वक युद्धका यथावत् वृतान्त जैसा मैं बता रहा हूँ सुनिये॥ भीमसेनः सुनिशितैर्वाणैभित्त्वा महाचमूम् । आससाद ततो वीरः सर्वान् दुर्योधनानुजान् ॥ ६ ॥

वीर भीमसेनने तीखे बाणोंसे आपकी विद्याल सेनाको विदीण करके दुर्योधनके सभी भाइयोंपर आक्रमण किया ।६। दुःशासनं दुर्विपहं दुःसहं दुर्मदं जयम् । जयत्सेनं विकर्णं च चित्रसेनं सुदर्शनम् ॥ ७ ॥ चारुचित्रं सुवर्माणं दुष्कर्णं कर्णमेव च । पतांश्चान्यांश्च सुवहृन् समीपस्थान् महारथान् ॥ ८ ॥ धार्तराष्ट्रान् सुसंकुद्धान् दृष्ट्वा भीमो महारथः। भीष्मेण समरे गुप्तां प्रविवेश महाच्यम् ॥ ९ ॥

दुःशासनः दुर्विषदः दुःसदः दुर्मदः जयः जयत्सेनः विकर्णः चित्रसेनः सुदर्शनः चारुचित्रः सुवर्माः दुष्कर्णं तथा कर्ण-ये तथा और भी बहुत-से आपके जो महारथी पुत्र समीप खड़े थे, उन्हें कुपित देखकर महारथी भीमसेनने समरभ्मिः में भीष्मके द्वारासुरक्षित विशालकीरवसेनामें प्रवेश किया।७-९।

अथालोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सर्व एव तु। जीवग्राहं निगृह्वीमो वयमेनं नराधिपाः॥१०॥

भीमसेनको सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सब नरेशोंने आपसमें कहा कि हमलोग इन्हें जीवित ही पकड़ कर बंदी बना लें ॥ १०॥

स तैः परिवृतः पार्थो भ्रातृभिः कृतनिश्चयैः। प्रजासंहरणे सूर्यः क्रैरिव महाग्रहैः॥ ११॥

ऐसा निश्चय करके उन सब भाइयोंने कुन्तीकुमार भीमसेन-को घेर लिया। मानो प्रजाके संहारकालमें सूर्यदेवको बड़े-बड़े कृर ग्रहोंने घेर रक्खा हो ॥ ११ ॥

सम्प्राप्य मध्यं सैन्यस्य न भीःपाण्डवमाविशत् । यथा देवासुरे युद्धे महेन्द्रं प्राप्य दानवान् ॥ १२ ॥

कौरवसेनाके भीतर पहुँच जानेपर भी पाण्डुनन्दन भीम-सेनको तिनक भी भय नहीं हुआ, जैसे देवासुरसंग्राममें दानवोंकी सेनामें धुसनेपर देवराज इन्द्रको भयका स्पर्ध नहीं होता है ॥ १२ ॥

ततः शतसहस्राणि रथिनां सर्वशः प्रभो। उद्यतानि शरैस्तीवैस्तमेकं परिविवरि ॥ १३॥

प्रभो ! तदनन्तर एकमात्र भीमसेनको उनपर तीव्र बाणोंकी वर्षा करते हुए सैकड़ों-इजारों रिथयोंने युद्धके लिये उद्यत होकर सब ओरसे घेर लिया ॥ १३॥

स तेषां प्रवरान् योधान् हस्त्यश्वरथसादिनः। जघान समरे शूरो धार्तराष्ट्रानचिन्तयन्॥ १४॥

श्रूरवीर भीमसेन आपके पुत्रोंकी तिनक भी परवा न करते हुए हाथी, घोड़े एवं रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले कौरवों के मुख्य-मुख्य योदाओंको समरभूमिमें मारने छगे ॥ १४ ॥ तेपां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिच्छक्षताम् । समस्तानां वधे राजन् मतिं चक्रे महामनाः ॥ १५ ॥

राजन् ! उन्हें कैंद करनेकी इच्छावाले क्षत्रियोंके उस निश्चयको जानकर महामना भीमसेनने उन सबके वधका विचार कर लिया ॥ १५ ॥

ततो रथं समुत्सुज्य गदामादाय पाण्डवः। जघान धार्तराष्ट्राणां तं वळीघं महार्णवम् ॥ १६॥

तदनन्तर पाण्डुनन्दन भीमसेन हाथमें गदा ले रथको त्यागकर उस विशाल सेनामें घुमकर उम महा-सागरतुल्य नैन्यसमुदायका विनाश करने लगे ॥ १६॥

(गद्या भीमसेनेन ताडिता वारणोत्तमाः। भिन्नकुम्भा महाकाया भिन्नपृष्ठास्तथैव च॥ भिन्नगात्राः सहारोहाः शेरते पर्वता इव।

भीमसेनकी गदाके आघातसे बड़े-बड़े विशालकाय गजराजोंके कुम्भस्थल फट गये। पृष्ठभाग विदीण हो गये तथा उनका एक-एक अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गया और उसी अवस्थामें वे सवारोंसहित धराशायी हो गये। मानो पर्वत दह गये हों ॥

रथाश्च भग्नास्तिल्हाः सयोधाः शतशो रणे ॥ अभ्वाश्च सादिनश्चेव पदातैः सह भारत ।

भारत ! उन्होंने उस रणक्षेत्रमें सैकड़ों रथींको उनके सवारोंसिहत तिल्ट-तिल करके तोइ डाला । घोड़ों घुड़सवारों तथा पैदलोंकी भी धिजयाँ उड़ा दीं ॥

तत्राद्धतमपश्याम भीमसेनस्य विक्रमम्॥ यदेकः समरे राजन् बहुभिः समयोधयत्। अन्तकाले प्रजाः सर्वो दण्डपाणिरिवान्तकः॥)

राजन् ! उस युद्धमें हमलोगोंने भीमसेनका अद्भुत पराक्रम देखा, जैसे प्रलयकालमें यमराज हाथमें दण्ड लिये समस्त प्रजाका संहार करते हैं, उसी प्रकार वे अकेले आपके बहुसंख्यक योद्धाओंके साथ युद्ध कर रहे थे।।

भीमसेने प्रविष्टे तु धृष्टयुम्नोऽपि पार्वतः। द्रोणमुत्त्रुज्य तरसा प्रययौ यत्र सौबलः॥१७॥

भीमसेनके कौरवसेनामें प्रवेश करनेपर द्रुपदकुमार धृष्टसुम्न भी होणाचार्यको छोड़कर बड़े वेगसे उस स्थानपर गये, जहाँ शकुनि युद्ध कर रहा था ॥ १७ ॥

निवार्य महतीं सेनां तावकानां नर्पभः। आससाद रथं शून्यं भीमसेनस्य संयुगे॥१८॥

वहाँ आपकी विशाल सेनाको आगे बढ़नेसे रोककर नरश्रेष्ठ धृष्टशुम्न युद्धस्थलमें भीमसेनके सूने रथके पास जा पहुँचे ॥ १८॥ दृष्ट्या विशोकं समरे भीमसेनस्य सारथिम्। धृष्टद्यम्नो महाराज दुर्मना गतचेतनः॥ १९॥

महाराज! भीमसेनके सारिथ विशोकको समरभूमिमें अकेला खड़ा देख धृष्ट्युम्न मन-ही-मन बहुत दुखी और अचेत हो गये॥ १९॥

अपृच्छद् वाष्पसंरुद्धो निःश्वसन् वाचमीरयन् । मम प्राणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः ॥ २०॥

वे लंबी साँस खींचते और आँस् बहाते हुए गद्गदकण्ठ-से पूछने लगे—विशोक! मेरे प्राणींसे भी अधिक प्यारे भीम-सेन कहाँ हैं ?' इतना कहते-कहते वे बहुत दुखी हो गये॥२०॥ विशोकस्तमुवाचेदं धृष्टयुम्नं कृताअलिः। संस्थाप्य मामिह वली पाण्डवेयः पराक्रमी ॥ २१॥ प्रविष्ठो धार्तराष्ट्राणामेतद् बलमहार्णवम्।

तय विशोकने हाथ जोड़कर धृष्टयुम्नसे कहा—'प्रभो ! पराक्रमी और बलवान् पाण्डुनन्दन मुझे यहीं खड़ा करके कौरवींके इस सैन्यसागरमें घुस गये हैं ॥ २१३ ॥

मामुक्त्वा पुरुषव्याद्यः प्रीतियुक्तमिदं वचः ॥ २२ ॥ प्रतिपालय मां स्तूत नियम्याश्वान् मुहूर्तकम् । यावदेतान् निहन्म्यद्य य इमे मद्वधोद्यताः ॥ २३ ॥

'जाते समय पुरुषसिंह भीमसेनने मुझसे प्रेमपूर्वक यह बात कही कि सूत! तुम दो घड़ीतक इन घोड़ोंको रोककर यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। जबतक कि ये जो लोग मेरा वध करनेके लिये उद्यत हैं, इन्हें अभी मार न डालूँ ॥२२-२३॥

ततो दृष्ट्वा प्रधावन्तं गदाहस्तं महावलम् । सर्वेषामेव सैन्यानां संहर्षः समजायत ॥ २४ ॥

'तदनन्तर गदा हाथमें लिये महावली भीमसेनको धावा करते देख समस्त सैनिकोंके रोंगटे खड़े हो गये ॥ २४॥

तस्मिन् सुतुमुले युद्धे वर्तमाने भयानके। भित्त्वा राजन् महाव्यूहं प्रविवेश वृकोदरः॥ २५॥

रराजन् ! उस भयंकर एवं तुमुल युद्धमें भीमसेनने इस महाव्यूहका भेदन करके इसके भीतर प्रवेश किया थां।

विशोकस्य वचः श्रुत्वा धृष्टशुम्नोऽथ पार्पतः। प्रत्युवाच ततः स्तं रणमध्ये महावलः॥ २६॥

विशोककी यह बात सुनकर महाबली द्रुपदकुमार धृष्टशुम्नने उस समराङ्गणमें उनके सारिथसे इस प्रकार कहा— ॥ २६॥

न हि मे जीवितेनापि विद्यते उद्य प्रयोजनम् । भीमसेनं रणे हित्वा स्नेहमुत्सुज्य पाण्डवैः ॥ २७॥

'सारथे ! युद्धखलमें भीमसेनको छोड़कर और पाण्डवीं-से स्नेह तोड़कर अब मेरे जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है॥२७॥ यदि यामि विना भीमं कि मां क्षत्रं विद्यति। एकायनगते भीमे मिथ चावस्थिते युधि॥२८॥

भीम एकमात्र युद्धके पथपर गये हैं और मैं भी युद्ध-स्थलमें उपस्थित हूँ। ऐसी दशमें यदि भीमसेनके तिना ही लौट जाऊँ तो क्षत्रियसमाज मुझे क्या कहेगा ?॥ २८॥

असित तस्य कुर्वन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः । यः सहायान् परित्यज्य सित्तमानावजेद् गृहम् ॥२९॥

ंजो अपने सहायकोंको छोड़कर स्वयं कुरालपूर्वक घरको लौट आता है, उसका इन्द्र आदि देवता अनिष्ट करते हैं ॥

मम भीमः सखा चैव सम्वन्धी च महावलः। भक्तोऽस्मान् भक्तिमांश्चाहं तमप्यरिनिष्दनम्॥ ३०॥

'महाबली भीम मेरे सखा और सम्बन्धी हैं। वे हम लोगोंके भक्त हैं और मैं भी उन शत्रुसूदन भीमका भक्त हूँ ॥ ३०॥

सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातो वृकोदरः। निष्नन्तं मां रिपून् पश्य दानवानिव वासवम्॥ ३१॥

'अतः मैं भी वहीं जाऊँगा जहाँ भीमसेन गये हैं। देखो जैसे इन्द्र दानवोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी शत्रुसेनाका विनाश कर रहा हूँ'॥ ३१॥

पवमुक्त्वा ततो वीरो ययौ मध्येन भारत। भीमसेनस्य मार्गेषु गदाप्रमधितैर्गजैः॥३२॥

भारत ! ऐसा कहकर वीरवर घृष्टग्रुम्न भीमसेनके बनाये हुए मार्गोंसे कौरवसेनाके भीतर गये । उन मार्गोंपर गदाके मारे हुए हाथी पड़े थे ॥ ३२॥

स ददर्श तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीम्। वातो वृक्षानिव बळात् प्रभञ्जन्तं रणे रिपून्॥ ३३॥

उस समय कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्नने शत्रुसेनाको दग्ध करते हुए भीमसेनको देखा। जैसे आँची वृक्षोंको बलपूर्वक तोड़ देती या उखाड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन भी रणमूमिमें शत्रुओंका संहार कर रहे थे॥ ३३॥

ते वध्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा। पादाता दन्तिनश्चैव चकुरार्तस्वरं महत्॥ ३४॥

समराङ्गणमें भीमसेनके मारे हुए रथी, घुड्सवार, पैदल और सवारोंसिहित हाथी बड़े जोरसे आर्तनाद कर रहे थे। । ३४॥

हाहाकारश्च संजन्ने तव सैन्यस्य मारिष। वध्यतो भीमसेनेन कृतिना चित्रयोधिना॥३५॥

आर्य ! विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले विद्वान् भीमसेनके द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेनामें हाहाकार मच गया ॥

ततः कृतास्त्रास्ते सर्वे परिवार्य वृकोदरम् । अभीताः समवर्तन्त शस्त्रवृष्ट्या परंतप ॥ ३६॥ शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश ! तदनन्तर अस्त्रोंके ज्ञाता समस्त कौरव-सैनिक भीमसेनको सब ओरसे घेरकर अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करते हुए बिना किसी भयके उनपर चढ़ आये ॥ ३६ ॥

> अभिद्धतं रास्त्रभृतां वरिष्ठं समन्ततः पाण्डवं लोकवीरः। सैन्येन घोरेण सुसंहितेन दृष्ट्रा वली पार्षतो भीमसेनम्॥ १७॥ अथोपगच्छच्छरविश्वताङ्गं पदातिनं कोधविषं वमन्तम्। आश्वासयन् पार्षतो भीमसेनं गदाहस्तं कालमिवान्तकाले॥ ३८॥

विश्वके विख्यात वीर बलवान् द्रुपदकुमार धृष्ट्युम्नने देखा—शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन भीमसेनपर सब ओरसे धावा हो रहा है। अत्यन्त संगठित हुई भयंकर सेनाने उन-पर आक्रमण किया है। यह देखकर धृष्टयुम्न भीमसेनको आश्वासन देते हुए उनके पास गये। उनका प्रत्येक अङ्ग बाणोंसे क्षत-विश्वत हो रहा या। वे पैदल ही क्रोधरूपी विष उगल रहे थे और गदा हायमें लिये प्रलयकालके यमराजके समान जान पहते थे॥ ३७-३८॥

विशल्यमेनं च चकार तूर्ण-मारोपयचातमरथे महातमा। भृशं परिष्वज्य च भीमसेन-माश्वासयामास स शत्रुमध्ये॥ ३९॥

महामना भृष्टयुम्नने तुरंत ही उन्हें अपने रथपर बिठा लिया और उनके शरीरमें धँसे हुए बाणोंको निकाल दिया। शत्रुओंके बीचमें ही भीमसेनको हुदयसे लगाकर उन्हें पूर्णतः सान्त्वना दी॥ ३९॥

भ्रातृनथोपेत्य तवापि पुत्रस्तिस्मन् विमर्दे महति प्रवृत्ते ।
अयं दुरात्मा द्रुपदस्य पुत्रः
समागतो भीमसेनेन सार्धम् ॥ ४०॥
तं याम सर्वे महता बलेन
मा वो रिपुः प्रार्थयतामनीकम् ।

वह महान् संघर्ष आरम्भ होनेपर आपका पुत्र दुर्योघन भाइयोंके पास आकर वोला—'यह दुरात्मा दुपदपुत्र आकर भीमरोनसे मिल गया है। हम सबलोग बहुत बड़ी सेनाके साथ इसपर आक्रमण करें। जिससे हमारा और तुम्हारा यह शत्रु हम-लोगोंकी इससेनाको हानि पहुँचानेका विचार न कर सके'।४० है।

> श्रुत्वा तु वाक्यं तमसृष्यमःणा ज्येष्ठाञ्चया नोदिता धार्तराष्टाः ॥ ४१ ॥

वधाय निष्पेतुरुदायुधास्ते
युगक्षये केतवो यद्वदुग्राः।
प्रगृह्य चास्त्राणि धर्नृषि वीरा
ज्यां नेमिघोषैः प्रविकम्पयन्तः॥ ४२॥

दुर्योधनका यह कथन सुनकर आपके सभी वीर पुत्र, जो धृष्टयुम्नका आगमन नहीं सह सके थे, बड़े भाईकी आज्ञासे प्रेरित हो प्रलयकालके भयंकर केतुओंकी भाँति हाथमें आयुध लिये धृष्टयुम्नके वधके लिये उनपर ट्र्ट पड़े। उन्होंने अपने हाथोंमें धनुप बाण ले रक्खे थे और वे रथके पहियोंकी घरघराहटके साथ-साथ धनुपकी प्रत्यञ्चाको भी कँपाते हुए उसकी टंकार फैला रहे थे ॥४१-४२॥

> शरैरवर्षन् द्रुपदस्य पुत्रं यथाम्बुदा भूधरं वारिजालैः। निहत्य तांश्चापि शरैः सुनीक्ष्णै-र्न विद्यथे समरे चित्रयोधी॥ ४३॥

जैसे मेघ पर्वतपर जलकी बूँदें घरसाते हैं, उसी प्रकार वे दुगदपुत्रपर बाणोंकी दृष्टि करने लगे। परंतु विचित्र युद्ध करनेवाले घृष्ट्युम्न उस समराङ्गणमें अपने पैने वाणोंद्वारा उन सबको अत्यन्त घायल करके स्वयं तिनक भी व्यथित नहीं हुए ॥ ४३॥

> समभ्युदीर्णाश्च तवात्मजांस्तथा निराम्य वीरानभितःस्थितान् रणे। जिद्यांसुरुग्रं द्रुपदात्मजो युवा प्रमोहनास्त्रं युयुजे महारथः॥ ४४॥

युद्धमें सामने खड़े हुए आपके वीर पुत्रोंको आगे बढ़ते और प्रचण्ड होते देख नवयुवक महारयी द्रुपदकुमारने उनके वधके लिये भयंकर प्रमोहनास्त्रका प्रयोग किया ॥ ४४ ॥

> कुद्धो भृशं तव पुत्रेषु राजन् दैत्येषु यद्वत् समरे महेन्द्रः। ततो व्यमुद्धन्त रणे नृवीराः प्रमोहनास्त्राहतबुद्धिसत्त्वाः ॥ ४५॥

राजन् ! जैसे युद्धमें देवराज इन्द्र दैत्योंपर कृषित होते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्रोंपर धृष्टशुम्नका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था । उसके मोहनास्त्रके प्रयोगसे अपनी चेतना और धैर्य खोकर आपके नरवीर पुत्र रणभूमिमें मोहित हो गये ॥

> प्रदुद्धुः कुरवश्चैव सर्वे सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्। परीतकालानिव नष्टसंज्ञान् मोहोपेतांस्तव पुत्रान् निशम्य॥ ४६॥

आपके पुत्रोंको मोहसे युक्त एवं मरे हुएके समान अचेत हुआ देख समस्त कौरव-सैनिक हाथी, घोड़े तथा रथसहित सव ओर भाग चले ॥ ४६ ॥

पतिसम्नेव काले तु द्रोणः शस्त्रभृतां वरः। द्रुपदं त्रिभिरासाद्य शरैविंग्याध दारुणैः॥ ४७॥

इसी समय दूसरी ओर शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यने दुपदके पास जाकर उनको तीन भयंकर वाणोंद्वारा वींध डाला।।

सोऽतिविद्धस्ततो राजन् रणे द्रोणेन पार्थिवः । अपायाद् द्रुपदो राजन् पूर्ववैरमनुसारन् ॥ ४८॥

राजन् ! तव रणभूमिमें द्रोणके द्वारा अत्यन्त घायल हो राजा द्रुपद पहलेके वैरका स्मरण करते हुए वहाँसे दूर हट गये ॥ ४८ ॥

जित्वा तु द्रुपदं द्रोणः शङ्खं दश्मौ प्रतापवान् । तस्य शङ्खस्वनं श्रुत्वा वित्रेसुः सर्वसोमकाः ॥ ४९ ॥

द्रुपदको जीतंकर प्रतापी द्रोणाचार्यने अपना शङ्ख बजाया । उस शङ्खनादको सुनकर समस्त सोमक क्षत्रिय अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ ४९॥

अथ शुश्राव तेजस्वी द्रोणः शस्त्रभृतां वरः। प्रमोहनास्त्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव॥५०॥

तदनन्तर शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचार्यने सुना कि आपके पुत्र रणभूमिमें प्रमोहनास्त्रसे मोहित होकर पड़े हैं ॥ ५०॥

ततो द्रोणो महाराज त्वरितोऽभ्याययौ रणात्। तत्रापश्यनमहेष्वासो भारद्वाजः प्रतापवान् ॥ ५१ ॥ धृष्टद्युम्नं च भीमं च विचरन्तौ महारणे। मोहाविष्टांश्च ते पुत्रानपश्यत् स महारथः॥ ५२ ॥

महाराज ! यह सुनते ही महाधनुर्धर प्रतापी भरद्वाज-नन्दन द्रोणाचार्य तुरंत उस युद्धस्थलसे चलकर वहाँ आ पहुँचे । आकर उन महारथीने देखा कि धृष्टसुम्न और भीम-सेन उस महायुद्धमें विचर रहे हैं और आपके पुत्र मोहाविष्ट होकर पड़े हुए हैं ॥ ५१-५२॥

ततः प्रश्वास्त्रमादाय मोहनास्त्रं व्यनाशयत्। अथ प्रत्यागतप्राणास्तव पुत्रा महारथाः॥ ५३॥

तब उन्होंने प्रज्ञास्त्र लेकर उसके द्वारा मोहनास्त्रका नाश कर दिया। इससे आपके महारथी पुत्रोंमें पुनः चेतनाशक्ति लौट आयी॥ ५३॥

पुनर्युद्धाय समरे प्रययुर्भीमपार्पतौ । ततो युधिष्ठिरः प्राह समाहूय खसैनिकान् ॥ ५४ ॥ गच्छन्तु पदवीं शक्त्या भीमपार्पतयोर्युधि । सौभद्रप्रमुखा वीरा रथा द्वादश दंशिताः ॥ ५५ ॥ प्रवृत्तिमधिगच्छन्तु न हि शुद्धयित मे मनः ।

वे समरभूमिमें पुनः युद्धके लिये भीमसेन और द्रुपद-

कुमार धृष्टद्युम्नकी ओर चले । तब राजा युधिष्ठिरने अपने सैनिकोंको बुलाकर कहा—'तुमलोग पूरी शक्ति लगाकर युद्ध-स्थलमें भीमसेन और धृष्टद्युम्नके पथका अनुसरण करो । अभिमन्यु आदि वारह वीर महारथी कवच आदिसे सुसज्जित हो भीमसेन और धृष्टद्युम्नका समाचार प्राप्त करें । मेरा मन उनके विषयमें निश्चिन्त नहीं हो रहा है' ॥ ५४-५५ है ॥

त एवं समनुक्षाताः शूरा विकान्तयोधिनः ॥ ५६॥ बाढिमित्येवमुक्त्वा तु सर्वे पुरुषमानिनः। मध्यन्दिनगते सूर्ये प्रययुः सर्व एव हि ॥ ५७॥

युधिष्ठिरकी ऐसी आज्ञा पाकर पराक्रमपूर्वक युद्ध करने-वाले वे पुरुषमानी समस्त शूरवीर 'बहुत अच्छा' कहकर दोपहर होते-होते वहाँसे चलदिये । ५६-५७॥

केकया द्रौपदेयाश्च धृष्टकेतुश्च वीर्यवान्। अभिमन्युं पुरस्कत्य महत्या सेनया वृताः॥ ५८॥ ते कृत्वा समरव्यूहं सूचीमुखमरिंदमाः। विभिद्धर्धार्तराष्ट्राणां तद् रथानीकमाहवे॥ ५९॥

अभिमन्युको आगे करके विद्याल सेनासे घिरे हुए पाँच केकयराजकुमारः द्रौपदीके पाँचों पुत्र और पराकमी धृष्टकेतु— ये शत्रुओंका दमन करनेवाले श्रूरवीर सूचीमुख नामक समर-व्यूह बनाकर आपके पुत्रोंकी उस सेनाको रणक्षेत्रमें विदीर्ण करने लगे ॥ ५८-५९॥

तान् प्रयातान् महेष्वासानभिमन्युपुरोगमान् । भीमसेनभयाविष्टा धृष्टद्युम्नविमोहिता ॥ ६० ॥ न संवारियतुं शका तव सेना जनाधिप । मदमूर्च्छान्वितात्मा वै प्रमदेवाध्वनि स्थिता ॥ ६१ ॥

जनेश्वर ! आपकी सेना भीमसेनके भयसे व्याकुल और धृष्टचुम्नके वाणोंसे मोहित हो रही थी । अतः आक्रमण करनेवाले अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर वीरोंको वह रोकनेमें समर्थन हो सकी । मद और मूर्छोंके वशीभृत हुई मतवाली स्त्रीकी माँति वह मार्गमें चुपचाप खड़ी रही ॥ ६०-६१॥

तेऽभिजाता महेष्वासाः सुवर्णविकृतध्वजाः। परीप्सन्तोऽभ्यधावन्तः धृष्टद्युस्रवृकोद्रौ॥ ६२॥

सुवर्णनिर्मित ध्वजाओं से सुशोभित होनेवाले वे महा-धनुर्धर कुलीन योद्धा धृष्टद्युम्न और भीमसेनकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे दौड़े ॥ ६२॥

तौ च दृष्ट्या महेष्वासावभिमन्युपुरोगमान् । वभूवतुर्मुदा युक्तौ निघ्नन्तौ तव वाहिनीम् ॥ ६३ ॥

वे दोनों महाधनुर्धर षृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अभिमन्यु आदि वीरोंको सहायताके लिये आते देख हर्ष और उत्साहमें भर गये और आपकी सेनाका विनाश करने लगे॥ ६३ ॥ ( द्रोणिमप्यस्त्रकुरालं सर्वविद्यासु पारगम् । ) दृष्ट्या तु सहसाऽऽयान्तं पाञ्चाल्यो गुरुमात्मनः । नाशंसत वधं वीरः पुत्राणां तव भारत ॥ ६४ ॥

भारत ! पाञ्चालराजकुमार घृष्ट्युम्नने धनुर्वेदमें कुशल और समस्त विद्याओं के पारंगत विद्वान् अपने गुरु द्रोणाचार्यको सहसा वहाँ आये देख आपके पुत्रोंके वधकी इच्छा छोड़ दी ॥६४॥

ततो रथं समारोप्य कैकेयस्य वृकोद्रम्। अभ्यधावत् सुसंकद्धो द्रोणमिष्वस्त्रपारगम्॥६५॥

फिर भीमसेनको केकयके रथपर विठाकर कोधर्मे भरे हुए घृष्ट्युम्नने अस्त्रविद्याके पारगामी विद्वान् द्रोणाचार्यपर धावा किया ॥ ६५॥

तस्याभिपततस्तूर्णं भारद्वाजः प्रतापवान् । कुद्धश्चिच्छेद बाणेन घनुः शत्रुनिवर्हणः॥ ६६॥

ं तब शत्रुओंका नाश करनेवाले प्रतापी द्रोणाचार्यने कुपित होकर अपनी ओर आनेवाले धृष्टशुम्नके धनुषको एक वाणसे तुरंत काट दिया ॥ ६६॥

अन्यांश्च शतशो बाणान् प्रेषयामास पार्षते । दुर्योधनहितार्थाय भर्तृपिण्डमनुस्मरन् ॥ ६७ ॥

उसके बाद दुर्योधनके हितके लिये खामीके अन्नका विचार करते हुए धृष्टशुम्नपर और भी सैकड़ों बाण चलाये।

अथान्यद् धनुरादाय पार्वतः परवीरहा । द्रोणं विञ्याघ विदात्या रुक्मपुङ्काः शिळाशितैः॥ ६८॥

तत्पश्चात् शत्रुवीरोंका इनन करनेवाले भृष्टगुम्नने दूसरा धनुष लेकर पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए सोनेकी पाँख-बाले बीस बाणोंसे द्रोणाचार्यको घायल कर दिया ॥ ६८ ॥

तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदामित्रकर्शनः। हयांश्च चतुरस्तूणं चतुर्भिः सायकोत्तमेः॥६९॥ वैवस्ततक्षयं घोरं प्रेषयामास भारत। सार्राथं चास्य भल्लेन प्रेषयामास मृत्यवे॥ ७०॥ तव शत्रुसूदन द्रोणने पुनः धृष्टग्रुम्नका धनुष काट दिया और चार उत्तम सायकींद्रारा उनके चारों घोड़ोंको तुरंत ही भयानक यमलोकको भेज दिया। भारत ! फिर एक भल्लके द्वारा उनके सारिथको भी मृत्युके हवाले कर दिया। १६९-७०॥

हताश्वात् स रथात् तूर्णमवप्तुत्य महारथः। आरुरोह महावाहुरभिमन्योर्महारथम् ॥ ७१॥

योड़ों और सारिथके मारे जानेपर महारथी महाबाहु धृष्ट्युम्न तुरंत उस रथसे कूद पड़े और अभिमन्युके विशाल रथपर आरूढ़ हो गये।। ७१।।

ततः सरथनागाश्वा समकम्पत वाहिनी। पदयतो भीमसेनस्य पार्यतस्य च पदयतः॥ ७२॥

तदनन्तर भीमसेन और धृष्टग्रुम्नके देखते-देखते रथः हार्या और घुड़सवारोंसहित सारी पाण्डव-सेना काँपने लगी ॥ तत्प्रभग्नं वलं ह्या द्रोणेनामिततेजसा। नादाक्तवन् वारियतं समस्तास्ते महारथाः ॥ ७३॥

अमित तेजम्बी आचार्य द्रोणके द्वारा अपनी सेनाका ब्यूह भंग हुआ देख वे सम्पूर्ण महारथी प्रयत्न करनेपर भी उसे रोकनेमें सफल न हो सके ॥ ७३॥

वध्यमानं तु तत् सैन्यं द्रोणेन निश्चितः शरैः। व्यभ्रमत् तत्र तत्रैव शोभ्यमाण इवार्णवः॥ ७४॥

द्रोणाचार्यके पैने बाणोंसे पीड़ित हुई वह सेना विक्षुब्ध महासागरके समान वहीं चक्कर काटने लगी॥ ७४॥

तथा दृष्ट्रा च तत्सैन्यं जहुपे तावकं बलम् । दृष्ट्राऽऽचार्ये सुसंकुद्धं पतन्तं रिषुवाहिनीम् । चुकुग्रुः सर्वतो योधाः साधु साध्विति भारत॥ ७५॥

द्रोणाचार्यको अस्यन्त कुपित होकर शत्रुसेनापर ट्र्टते और पाण्डव-सेनाको भागते देख आपके सैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ । मारत ! आपके सभी योद्धा सब ओरसे द्रोणाचार्यको साधुवाद देने लगे ॥ ७५॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुळयुद्धे द्वोणपराक्रमे सप्ठसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें संकुळयुद्धमें द्रोणपराक्रमविषयक सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥७७॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४५ ३ळोक मिळाकर कुळ ७९५३ळोक हैं)

# अष्टसप्ततितमोऽध्यायः

उभय पक्षकी सेनाओंका संकुल युद्ध

संजय उवाच

ततो दुर्योधनो राजा मोहात् प्रत्यागतस्तदा । शरवर्षेः पुनर्भीमं प्रत्यवारयदच्युतम् ॥ १ ॥ संजय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर ( मोहनाम्ब-जिनत ) मोहसे जगनेपर राजा दुर्योधनने युद्धभूमिसे पीछे न इटनेवाले भीमसेनको पुनः वाणोंकी वर्षासे रोक दिया ॥ एकीभूतास्ततश्चैच तव पुत्रा महारथाः। समेत्य समरे भीमं योधयामासुरुद्यताः॥ २॥

भिर आपके सभी महारथी पुत्र समरभूमिमें एकत्र होकर पूर्ण प्रयत्नपूर्वक भीमसेनके साथ युद्ध करने लगे ॥ २ ॥ भीमसेनोऽपि समरे सम्प्राप्य स्वरथं पुनः। समारुह्य महावाहुर्ययौ येन तवात्मजः॥ ३ ॥

महावाहु भीमसेन भी समरभ्मिमें पुनः अपने रथपर सवार हो उघर ही चल दिये, जिस मार्गसे आपका पुत्र दुर्योधन गया था ॥ ३॥

प्रगृह्य च महावेगं परासुकरणं दृदम्। सज्जं शरासनं संख्ये शरैविंग्याध ते सुतम्॥ ४॥

उन्होंने युद्धस्थलमें मृत्युकी प्राप्ति करानेवाले महान् वेगशाली सुदृढ़ धनुषको लेकर उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी और अनेक वाणोंद्वारा आपके पुत्रको घायल कर दिया ॥ ४ ॥ ततो दुर्योधनो राजा भीमसेनं महावलम् । नाराचेन सुतीक्ष्णेन भृद्यां मर्मण्यताडयत्॥ ५ ॥

तव राजा दुर्योधनने महाबली भीमसेनके मर्मस्थलोंमें अत्यन्त तीखे नाराचसे गहरी चोट पहुँचायी ॥ ५ ॥

सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तव पुत्रेण धन्विना।
कोधसंरक्तनयनो वेगेनाक्षिण्य कार्मुकम्॥६॥
दुर्योधनं त्रिभिर्वाणैर्वाह्वोहरसि चार्पयत्।
स तत्र शुशुमे राजा शिखरीर्गिरिराहिव॥७॥

आपके धनुर्धर पुत्रके द्वारा चलाये हुए वाणसे अत्यन्त पीड़ित हो महाधनुर्धर भीमसेनने कोधसे लाल आँखें करके वेगपूर्वक धनुषको खींचा और तीन वाणोंसे दुर्योधनकी दोनों भुजाओं तथा छातीमें चोट पहुँचायी। उन वाणोंद्वारा राजा दुर्योधन तीन शिखरोंसे युक्त गिरिराजकी भाँति शोभा पाने लगा॥ ६-७॥

तौ दृष्ट्वा समरे कुद्धौ विनिञ्चन्तौ परस्परम् । दुर्योधनानुजाः सर्वे शूराः संत्यक्तजीविताः ॥ ८ ॥ संस्मृत्य मन्त्रितं पूर्वे निग्रहे भीमकर्मणः । निश्चयं परमं कृत्वा निग्रहीतुं प्रचक्रमुः ॥ ९ ॥

क्रोधमें भरे हुए इन दोनों वीरोंको समरभूमिमें एक-दूसरेपर प्रहार करते देख दुर्योधनके सभी श्रूरवीर छोटे भाई प्राणोंका मोह छोड़कर भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेनको जीवित पकड़नेके विषयमें की हुई पहली सलाहको याद कर-के एक दृढ़ निश्चयपर पहुँचकर उन्हें पकड़नेका उद्योग करने लगे ॥ ८-९॥

तानापतत एवाजौ भीमसेनो महावलः। प्रत्युद्ययौ महाराज गजः प्रतिगजानिव ॥ १०॥ महाराज ! उन्हें युद्धमें आक्रमण करते देख जैसे हाथी अपने विपक्षी हाथियोंकी ओर दौड़ता है, उसी प्रकार महा-बली भीमसेन उनकी अगवानीके लिये आगे बढ़े ॥ १०॥

भृशं कुद्ध्य तेजस्वी नाराचेन समार्पयत्। चित्रसेनं महाराज तव पुत्रं महायशाः॥११॥

नरेश्वर ! महायशस्त्री और तेजस्त्री भीमसेन अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए थे । उन्होंने आपके पुत्र चित्रसेनपर एक नाराचके द्वारा प्रहार किया ॥ ११ ॥

तथेतरांस्तव सुतांस्ताडयामास भारत। शरैर्वंडुविधैः संख्ये रुक्मपुङ्धैः सुतेजनैः॥१२॥

भारत ! इसी प्रकार रणभूमिमें सोनेकी पाँखवाले अत्यन्त तीखे और बहुसंख्यक बाणोंद्वारा उन्होंने आपके अन्य पुत्रों-को भी पीड़ित किया ॥ १२ ॥

ततः संस्थाप्य समरे तान्यनीकानि सर्वदाः। अभिमन्युत्रभृतयस्ते द्वादशः महारथाः॥१३॥ प्रेषिता धर्मराजेन भीमसेनपदानुगाः। प्रतिजग्मुर्महाराज तव पुत्रान् महावलान्॥१४॥

महाराज ! तत्पश्चात् अपनी सेनाओंको सब प्रकारसे समरभूमिमें स्थापित करके भीमसेनके पदिचह्नोंपर चलनेवाले उन अभिमन्यु आदि बारह महारिथयोंने, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिरने भेजा था, आपके महावली पुत्रोंपर धावा किया ॥

दृष्ट्वा रथस्थांस्ताञ्शूरान् सूर्याग्निसमतेजसः। सर्वानेव महेष्वासान् आजमानाञ्चियावृतान्॥१५॥ महाहवे दीष्यमानान् सुवर्णमुकुटोज्ज्वलान्। तत्यजुः समरे भीमं तव पुत्रा महावलाः॥ १६॥

वे सब-के-सव रथपर वैठे हुए श्रूरवीर, सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी, महाधनुर्धर, उत्तम शोभासे प्रकाशमान, सुवर्णमय मुकुटसे जगमग प्रतीत होनेवाले और अत्यन्त कान्तिमान् ये। उस महासमरमें उन्हें आते देखकर आपके महावली पुत्र मीमसेनको छोड़कर वहाँसे दूर हट गये॥

तान् नामृष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति । अन्वीय च पुनः सर्वोस्तव पुत्रानपीडयत् ॥ १७ ॥

परंतु वे जीवित लौट गये; यह बात भीमसेनसे नहीं सही गयी । उन्होंने पुनः आपके उन सब पुत्रोंका पीछा करके उन्हें अपने बाणोंसे पीड़ित कर दिया ॥ १७॥

अथाभिमन्युं समरे भीमसेनेन संगतम्।
पार्षतेन च सम्प्रेक्ष्य तव सैन्ये महारथाः॥ १८॥
दुर्योधनप्रभृतयः प्रगृहीतशरासनाः।
भृशमर्यैः प्रजवितैः प्रययुर्यत्र ते रथाः॥ १९॥

इधर, उस समरभूमिमें अभिमन्युको भीमसेन तथा

घृष्टद्युम्नसे मिला हुआ देख आपकी सेनाके दुर्योघन आदि महारथी हाथोंमें घनुष लिये अत्यन्त वेगशाली अद्योदारा वहाँ जा पहुँचे जहाँ वे वारह पाण्डव-पक्षीय महारथी विद्यमान थे ॥ १८-१९ ॥

अपराक्के महाराज प्रावर्तत महारणः। तावकानां च वित्रनां परेषां चैव भारत॥२०॥

महाराज ! भरतनन्दन ! तब अपराह्मकालमें आपके और पाण्डव-पक्षके अत्यन्त बलवान् योद्धाओंमें बड़ा भारी युद्ध आरम्भ हुआ ॥ २० ॥

अभिमन्युर्विकर्णस्य हयान् हत्वा महाहवे। अथैनं पञ्चविदात्या क्षुद्रकाणां समापैयत्॥ २१॥

अभिमन्युने उस महायुद्धमें विकर्णके घोड़ोंको मारकर स्वयं विकर्णको भी पचीस वाणोंसे घायल कर दिया ॥ २१॥

हताइवं रथमुत्सुज्य विकर्णस्तु महारथः। आहरोह रथं राजंश्चित्रसेनस्य भारत॥२२॥

भरतवंशी नरेश ! घोड़ोंके मारे जानेपर महारयी विकर्ण अपना रथ छोड़कर चित्रसेनके रथपर जा वैठा ॥ २२ ॥

स्थितावेकरथे तौ तु भ्रातरौ कुलवर्धनौ। आर्जुनिः शरजालेन च्छादयामास भारत॥ २३॥

भरतनन्दन ! अभिमन्युने एक रथपर बैठे हुए उन दोनों वंशवर्धक भ्राताओंको अपने वाणोंके जालसे आच्छादित कर दिया ॥ २३ ॥

चित्रसेनो विकर्णश्च काण्णिं पञ्चभिरायसैः। विव्याध तेन चाकम्पत् काण्णिर्मेरुरिव स्थितः॥ २४॥

चित्रसेन और विकर्णने भी छोहेके पाँच बाणोंसे अभिमन्युको बींध डाला । उस आघातसे अर्जुनकुमार अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ । मेरु पर्वतकी भाँति अडिग खड़ा रहा ॥ २४ ॥

दुःशासनस्तु समरे केकयान् पश्च मारिष। योधयामास राजेन्द्र तदद्भुतिमवाभवत्॥ २५॥

आर्य! राजेन्द्र! दुःशासनने अकेले ही समरभूमिमें पाँच केकयराजकुमारोंके साथ युद्ध किया। वह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ २५॥

द्रौपदेया रणे कुद्धा दुर्योधनमवारयन् । शरैराशीविषाकारैः पुत्रं तव विशाम्पते ॥ २६॥

प्रजानाथ ! युद्धमें कुपित हुए द्रौपदीके पाँच पुत्रींने विषधर सर्पके समान आकारवाले भयंकर वाणोंद्वारा आपके पुत्र दुर्योंधनको आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ २६ ॥

पुत्रोऽपि तव दुर्घर्षो द्रौपद्यास्तनयान् रणे। सायकैर्निशितै राजन्नाजघान पृथक् पृथक्॥ २७॥ राजन् ! तव आपके दुर्धर्ष पुत्रने भी तीखे सायकोंद्वारा रणभूमिमें द्रीपदीके पाँचों पुत्रोंपर पृथक्-पृथक् प्रहार किया।

तैश्चापि विद्धः ग्रुगुभे रुधिरेण समुक्षितः। गिरिः प्रस्रवणैर्यद्वद् गैरिकादिविमिश्रितैः॥ २८॥

फिर उनके द्वारा भी अत्यन्त घायल किये जानेपर आपका पुत्र रक्तसे नहा उठा और गेरु आदि घातुओंसे मिश्रित झरनोंके जलसे युक्त पर्वतकी भाँति शोभा पाने लगा॥

भीष्मोऽपि समरे राजन् पाण्डवानामनीकिनीम्। कालयामास बलवान् पालः पशुगणानिव ॥ २९ ॥

राजन् ! तदनन्तर वलवान् भीष्म भी संग्रामभृमिमें पाण्डवसेनाको उसी प्रकार खदेड्ने लगेः जैसे चरवाहा पग्रुओंको हाँकता है ॥ २९॥

ततो गाण्डीविनर्घोपः प्रादुरासीद् विशाम्पते । दक्षिणेन वर्राधन्याः पार्थस्यारीन् विनिच्नतः ॥ ३०॥

प्रजानाथ ! तदनन्तर शत्रुओंका संहार करते हुए अर्जुन-के गाण्डीव धनुषका घोष सेनाके दक्षिण भागसे प्रकट हुआ॥

उत्तस्युः समरे तत्र कवन्धानि समन्ततः। कुरूणां चैव सैन्येषु पाण्डवानां च भारत॥ ३१॥

भारत ! वहाँ समरमें कौरवीं और पाण्डवींकी सेनाओंमें चारों ओर कबन्ध उठने छगे ॥ ३१ ॥

शोणितोदं शरावर्त गजद्वीपं हयोमिंणम्। रथनौभिर्नरव्याद्वाः प्रतेरुः सैन्यसागरम्॥ ३२॥

वह सेना एक समुद्रके समान थी। रक्त ही वहाँ जलके समान था। बाणोंकी भँवर उठती थी। हाथी द्वीपके समान जान पड़ते थे और बोड़े तरंगकी द्योभा धारण करते थे। रथरूपी नौकाओंके द्वारा नरश्रेष्ठ वीर उस सैन्यसागरको पार करते थे॥ ३२॥

छिन्नहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः। इदयन्ते पतितास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः॥३३॥

वहाँ सैकड़ों और हजारों नरश्रेष्ठ धरतीपर पड़े दिखायी देते थे। उनमें से कितनों के हाथ कट गये थे। कितने ही कवचहीन हो रहे थे और बहुतों के शरीर छिन्न-भिन्न हो गये थे॥ ३३॥

निहतैर्मत्तमातङ्गेः शोणितौघपरिष्ठुतैः । भूर्भाति भरतश्रेष्ठ पर्वतैराचिता यथा॥ ३४॥

भरतश्रेष्ठ ! मरकर गिरे हुए मतवाले हाथी खूनसे लथपथ हो रहे थे। उनसे ढकी हुई वहाँकी भूमि पर्वतोंसे व्याप्त-सी जान पड़ती थी ॥ ३४॥

तत्राद्धतमपश्याम तव तेषां च भारत। न तत्रासीत्पुमान् कश्चिद् यो युद्धं नाभिकाङ्क्वति॥३५॥ भारत ! हमने वहाँ आपके और पाण्डवींके सैनिकींका अद्भुत उत्साह देखा । वहाँ ऐसा कोई पुरुष नहीं या, जो युद्ध न चाहता हो ॥ ३५ ॥

पवं युयुधिरे वीराः प्रार्थयाना महद् यशः।

तावकाः पाण्डवैः सार्धमाकाङ्शन्तो जयं युधि॥३६॥

इस प्रकार महान् यशकी अभिलाषा रखते और युद्धमें विजय चाहते हुए आपके वीर सैनिक पाण्डवोंके साथ युद्ध करते थे ॥ ३६ ॥

इति श्रीभहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुळयुद्धे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें संकुऊ युद्धविषयक अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७८॥

# एकोनाशीतितमोऽध्यायः

भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय, अभिमन्यु और द्रौपदीपुत्रोंका धृतराष्ट्रपुत्रोंके साथ युद्ध तथा छठे दिनके युद्धकी समाप्ति

संजय उवाच

ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे। संग्रामरभसो भीमं हन्तुकामोऽभ्यघावत॥१॥

संजय कहते हैं — महाराज ! तदनन्तर जब सूर्यदेव-पर संध्याकी लाली छाने लगी, उस समय संग्रामके लिये उत्साह रखनेवाले राजा दुर्योधनने भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उनपर धावा किया ॥ १॥

तमायान्तमभिष्रेक्ष्य नृवीरं दढवैरिणम्। भीमसेनः सुसंकुद्ध इदं वचनमब्रवीत्॥२॥

अपने पक्के बैरी नरवीर दुर्योधनको आते देख भीम-सेनका क्रोध बहुत बढ़ गया और वे उससे यह वचन बोले—॥

अयं स कालः सम्प्राप्तो वर्षपूगाभिवाञ्छितः । अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम् ॥ ३ ॥

'दुर्योघन ! मैं बहुत वर्षोंसे जिसकी अभिलाषा और प्रतीक्षा कर रहा या, वही यह अवसर आज प्राप्त हुआ है। यदि तृ युद्ध छोड़कर भाग नहीं जायगा तो आज तुझे अवस्य मार डालूँगा ॥ ३॥

अद्य कुन्त्याः परिक्लेशं वनवासं च कृत्स्नशः। द्रौपद्याश्च परिक्लेशं प्रणेष्यामि हते त्विय ॥ ४ ॥

भाता कुन्तीको जो क्लेश उठाना पड़ा है, हमने वनवासका जो कष्ट भोगा है और सभामें द्रौपदीको जो अपमानका दुःख सहन करना पड़ा है, उन सबका बदला आज मैं तेरे मारे जानेपर चुका लूँगा ॥ ४॥

यत् पुरा मत्सरी भूत्वा पाण्डवानवमन्यसे। तस्य पापस्य गान्धारे पद्य व्यसनमागतम् ॥ ५ ॥

भान्धारीपुत्र ! पूर्वकालमें डाह रखकर तू जो हम पाण्डवोंका तिरस्कार करता आया है। उसी पापके फल-स्वरूप यह संकट तेरे ऊपर आया है। तू आँख खोलकर देख ले॥ ५॥ कर्णस्य मतमास्थाय सौबलस्य च यत् पुरा । अचिन्त्य पाण्डवान् कामाद् यथेष्टं कृतवानसि॥ ६ ॥ याचमानं च यन्मोहाद् दाशाईमवमन्यसे । उल्र्कस्य समादेशं यद् ददासि च हृष्टवत् ॥ ७ ॥ तेन त्वां निहनिष्यामि साजुबन्धं सवान्धवम्।

समीकरिष्ये तत् पापं यत् पुरा कृतवानसि ॥ ८॥

पहले कर्ण और शकुनिके बहकावेमें आकर पाण्डवोंको कुछ भी न गिनते हुए जो तूने इच्छानुसार मनमाना वर्ताव किया है, भगवान् श्रीकृष्ण संधिके लिये प्रार्थना करने आये थे, परंतु तूने मोहवश जो उनका भी तिरस्कार किया और बड़े हर्षमें भरकर उल्केक द्वारा जो तूने यह संदेश दिया था कि तुम मुझे और मेरे भाइयोंको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उसके अनुसार तुझे भाइयों तथा सगे-सम्बन्धियों-सहित अवस्य मार डालूँगा। पहले तूने जो-जो पाप किये हैं, उन सबका बदला चुकाकर बरावर कर दूँगा?॥ ६—८॥

पवमुत्तवा धनुर्घोरं विकृष्योद्धाम्य चासकृत्। समाधत्त शरान् घोरान् महाशनिसमप्रभान्॥ ९॥

ऐसा कहकर भीमसेनने अपने भयंकर धनुषको बारंबार धुमाकर उसे बलपूर्वक खींचा और वज्रके समान तेजस्वी भयंकर वाणोंको उसके ऊपर रक्खा ॥ ९ ॥

षड्विंशतिमथ कुद्धो मुमोचाग्र सुयोधने। ज्विळताग्निशिखाकारान् वज्रकल्पानजिह्मगान्॥ १०॥

वे सीधे जानेवाले बाण वज्र तथा प्रज्वलित आगकी लपटोंके समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या छव्वीस यी। कुपित हुए भीमसेनने उन सबको शीघ्रतापूर्वक दुर्योघनपर छोड़ दिया॥ १०॥

ततोऽस्य कार्मुकं द्वाभ्यां स्तं द्वाभ्यां च विन्यधे। चतुर्भिरश्वाञ्जवनाननयद् यमसादनम् ॥ ११ ॥

तत्परचात् भीमसेनने दो वाणोंसे दुर्योधनका धनुष काट दियाः दोसे उसके सारियको पीड़ित किया और चार वाणींसे उसके वेगशाली घोड़ोंको यमलोक भेज दिया ॥११॥
द्वाभ्यां च सुविकृष्टाभ्यां शराभ्यामरिमर्दैनः।
द्वात्रं चिच्छेट समरे राजस्तस्य नरोत्तम्॥१२॥

नरश्रेष्ठ ! फिर शत्रुमर्दन मीमने धनुषको अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए दो बाणोंद्वारा समरभूमिमें राजा दुर्योधन-के छत्रको काट दिया ॥ १२ ॥

षड्भिश्च तस्य चिच्छेद् ज्वलन्तं ध्वजमुत्तमम्। छित्त्वा तं च ननादोच्चैस्तव पुत्रस्य पद्यतः ॥ १३ ॥

इसके बाद अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले उसके उत्तम ध्वजको छः बाणोंसे खण्डित कर दिया। आपके पुत्रके देखते-देखते उस ध्वजको काटकर भीमसेन उच्च स्वरसे सिंहनाद करने लगे॥ १३॥

रथाच स ध्वजः श्रीमान् नानारत्नविभूषितात्। पपात सहसा भूमौ विद्युज्जलधरादिव ॥ १४ ॥

दुर्योधनके नाना रत्नविभूषित रथसे वह शोभाशाली ध्वज सहसा कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा, मानो मेर्चोकी घटासे भूमिपर विजली गिरी हो ॥ १४॥

ज्वलन्तं सूर्यसंकाशं नागं मिणमयं शुभम्। ध्वजं कुरुपतेश्चित्रं दह्युः सर्वपार्थिवाः॥ १५॥

कुरराज दुर्योधनके उस सूर्यके समान प्रज्विलत नाग-चिह्नित मणिमय सुन्दर ध्वजको कटकर गिरते समय समस्त राजाओंने देखा ॥ १५ ॥

अथैनं दशभिर्वाणैस्तोत्रैरिव महाद्विपम् । आजघान रणे वीरं स्मयन्निव महारथः ॥१६॥

इसके बाद महारथी भीमने मुसकराते हुए-से रणभूमिमें वीरवर दुर्थोधनको दस बाणोंसे उसी तरह घायल किया। जैसे महावत अङ्कुरोंसे महान् गजराजको पीड़ा देता है।।

ततः स राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो महारथः। दुर्योधनस्य जत्राह पार्ण्णि सत्पुरुपैर्वृतः॥१७॥

तदनन्तर रिथयोंमें श्रेष्ठ सिन्धुराज महारथी जयद्रथने कुछ सत्पुरुषोंके साथ आकर दुर्योधनके पृष्ठभागकी रक्षाका कार्य सँभाला ॥ १७ ॥

कृपश्च रथिनां श्रेष्ठः कौरव्यमितौजसम्। आरोपयद् रथं राजन् दुर्योधनममर्पणम्॥१८॥

राजन् ! इसी प्रकार रिथयोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने अमर्पमें भरे हुए अमित तेजस्वी कुरुवंशी दुर्योधनको अपने रथपर चढ़ा लिया ॥ १८ ॥

स गाढविद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे। निषसाद रथोपस्थे राजन् दुर्योधनस्तदा॥१९॥ नरेश्वर ! भीमसेनने उस युद्धमें दुर्योधनको बहुत घायल कर दिया था । अतः उस समय वह व्यथासे व्याकुल होकर रथके पिछले भागमें जा बैठा ॥ १९॥

परिवार्य ततो भीमं जेतुकामो जयद्रथः। रथैरनेकसाहस्त्रभीमस्यावारयद् दिशः॥२०॥

तत्पश्चात् जयद्रथने भीमसेनको जीतनेकी इच्छा रखकर कई हजार रथोंके द्वारा उन्हें घेर लिया और उनकी सम्पूर्ण दिशाओंको अवरुद्ध कर दिया ॥ २०॥

धृष्टकेतुस्ततो राजन्नभिमन्युश्च वीर्यवान्। केकया द्रौपदेयाश्च तव पुत्रानयोधयन्॥२१॥

महाराज ! इसी समय भृष्टकेतुः पराक्रमी अभिमन्युः पाँच केकयराजकुमार तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र आपके पुत्रोंके साथ युद्ध करने छगे ॥ २१॥

चित्रसेनः सुचित्रश्च चित्राङ्गश्चित्रदर्शनः। चारुचित्रः सुचारुश्च तथा नन्दोपनन्द्कौ॥२२॥ अष्टाचेते महेण्यासाः सुकुमारा यशस्विनः।

अष्टाचत महत्वासाः सुकुमारा यशास्त्रनः। अभिमन्युरथं राजन् समन्तात् पर्यवारयन्॥ २३॥

उस युद्धमें चित्रसेन, सुचित्र, चित्राङ्ग, चित्रदर्शन, चारचित्र, सुचार, नन्द और उपनन्द-इन आठ यशस्वी सुकुमार एवं महाधनुर्धर वीरोंने अभिमन्युके रथको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २२-२३॥

आजघान ततस्तूर्णमभिमन्युर्महामनाः। एकैकं पञ्चभिर्वाणैः शितैः संनतपर्वभिः॥२४॥

उस समय महामना अभिमन्युने तुःत ही सुकी हुई गाँठवाले पाँच-पाँच तीखे वाणोंद्वारा प्रत्येकको वींघ डाला ॥

वज्रमृत्युव्रतीकाशैर्विचित्रायुधिनःस्तैः । अमृष्यमाणास्ते सर्वे सीभद्रं रथसत्तमम् ॥ २५॥ ववृत्रमीर्गणैस्तीक्ष्णीर्गिरं मेरुमिवास्वुदाः।

वे सभी बाण विचित्र धनुपद्वारा छोड़े गये थे और सब-के-सब बज़ एवं मृत्युके तुल्य भयंकर थे। उन बाणोंके आधातको आपके पुत्र सहन न कर सके। उन सबने मिल-कर रिययों में श्रेष्ठ सुभद्राकुमार अभिमन्युपर तीले बाणोंकी वर्षा आरम्भ की। मानो बादल मेरुगिरिपर जलकी वर्षा कर रहे हों॥ २५६ ॥

स पीड्यमानः समरे कृतास्त्रो युद्धदुर्मदः ॥ २६ ॥ अभिमन्युर्महाराज तावकान् समकम्पयत् । यथा देवासुरे युद्धे वज्रपाणिर्महासुरान् ॥ २७ ॥

महाराज ! अभिमन्यु अस्त्रविद्याका ज्ञाता और युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाला है। उसने समरभूमिमें वाणींसे पीड़ित होनेपर भी आपके सैनिकोंमें कॅपकॅपी उत्पन्न कर







दी। ठीक उसी तरहः जैसे देवासुर-संग्राममें वज्रधारी इन्द्र-ने बड़े-बड़े असुरोंको भयसे पीड़ित कर दिया था २६-२७

विकर्णस्य ततो भहान् प्रेषयामास भारत । चतुर्दश रथश्रेष्ठो घोरानाशीविषोपमान् ॥ २८ ॥ स तैर्विकर्णस्य रथात् पातयामास वीर्यवान् । ध्वजं सुतं हयांइचैव नृत्यमान इवाहवे ॥ २९ ॥

भारत ! तदनन्तर रिययों में श्रेष्ठ पराक्रमी अभिमन्युने विकर्णके ऊपर सर्पके समान आकारवाले चौदह भयंकर भल्ल चलाये और उनके द्वारा विकर्णके स्थमे व्वज्ञः सारिथ और घोड़ोंको मार गिराया । उस समय वह युद्धमें नृत्य-सा कर रहा या ॥ २८-२९ ॥

पुनश्चान्याञ्चारान् पीतानकुण्ठात्राञ्चित्रालादितान् । प्रेषयामास संकुद्धो विकर्णाय महावलः ॥ ३०॥

तत्पश्चात् उस महावळी वीरने अत्यन्त कुपित हो शान-पर चढ़ाकर तेज किये हुए अप्रतिहत धारवाळे दूसरे पानी-दार वाण विकर्णपर चळाये ॥ ३० ॥

ते विकर्ण समासाद्य कङ्कवर्हिणवाससः। भित्त्वा देहं गता भूमि ज्वलन्त इव पन्नगाः॥ ३१॥

उन वाणोंके पुच्छभागमें मोरके पंख लगे हुए थे। वे विकर्णके दारीरको विदीर्ण करके भीतर धुस गये और वहाँसे भी निकलकर प्रज्वलित सर्पोंकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े।।

ते शरा हेमपुङ्खात्रा व्यदश्यन्त महीतले। विकर्णक्षिरिङ्किला वमन्त इव शोणितम्॥३२॥

उन बाणोंके पुच्छ और अग्रमाग सुनहरे थे। वे विकर्ण-के रुधिरमें भीगे हुए बाण पृथ्वीपर रक्त वमन करते हुए-से दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ३२॥

विकर्णं वीक्ष्य निर्भिन्नं तस्यैवान्ये सहोद्राः। अभ्यद्रवन्त समरे सौभद्रप्रमुखान् रथान्॥ ३३॥

विकर्णको क्षत-विक्षत हुआ देख उसके दूसरे भाइयोंने समरभूमिमें अभिमन्यु आदि रिथयोंपर घावा किया ॥ ३३॥

अभियात्वा तथैवान्यान् रथांस्तान् सूर्यवर्चसः। अविष्यन् समरेऽन्योन्यं संरम्भाद् युद्धदुर्मदाः॥ ३४॥

वे सब-के-सब युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले थे। उन्होंने दूसरे-दूसरे रथियोंपर भी, जो अभिमन्युकी ही माँति सूर्यके समान तेजस्वी थे, आक्रमण किया। किर वे सब लोग अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक दूसरेको अपने वाणोंद्वारा घायल करने लगे।। ३४॥

दुर्मुखः श्रुतकर्माणं विद्ध्वा सप्तिसराद्युगैः। ध्वजमेकेन विच्छेद सार्थि चास्य सप्तिमः॥ ३५॥ दुर्मुखने श्रुतकर्माको सात शीष्ट्रगामी वाणोदारा वीधकर एकसे उसका ध्वज काट ढाला और सात वाणींसे उसके सारियको घायल कर दिया ॥ ३५ ॥

अभ्वाञ्जाम्बृनदैर्जालैः प्रच्छन्नान् वातरंहसः। जघान पड्भिरासाद्य सार्राथं चाभ्यपातयत् ॥ ३६॥

उसके घोड़े वायुके समान वेगशाली तथा सोनेकी जालीसे आच्छादित थे। दुर्मुखने उन घोड़ोंको छः बाणोंसे मार डाला और सारियको भी रथसे नीचेगिरा दिया ॥३६॥

स हतारवे रथे तिष्ठञ्श्रुतकर्मा महारथः। शक्ति चिक्षेप संकुद्धो महोत्कां ज्वलितामिव ॥ ३७॥

महारथी श्रुतकर्मा घोड़ोंके मारे जानेपर भी उसी रथपर खड़ा रहा और अत्यन्त क्रोधमें भरकर उसने दुर्मुखपर प्रज्वित उल्काके समान एक शक्ति चलायी ॥ ३७॥

सा दुर्मुखस्य विमलं वर्म भित्वा यशस्तिनः। विदार्य प्राविशद् भूमि दीप्यमाना स्रतेजसा ॥ ३८॥

वह शक्ति अपने तेजसे उद्दीप्त हो रही थी। उसने यशस्वी दुर्भुंखके चमकीले कवचको फाड़ डाला। फिर वह धरतीको चीरती हुई उसमें समा गयी॥ ३८॥

तं दृष्ट्वा विरथं तत्र सुतसोमो महारथः। पद्यतां सर्वसैन्यानां रथमारोपयत् स्वकम् ॥ ३९ ॥

महारथी सुतसोमने अपने भाई श्रुतकर्माको युद्धमें रथहीन हुआ देख समस्त सैनिकोंके देखते-देखते उसे अपने रथपर चढ़ा छिया ॥ ३९॥

श्रुतकीर्तिस्तथा वीरो जयत्सेनं सुतं तव। अभ्ययात् समरेराजन् हन्तुकामो यशिखनम् ॥ ४०॥

राजन् ! इसी प्रकार वीरवर श्रुतकीर्तिने युद्धभूमिमें आपके यशस्वी पुत्र जयत्सेनको मार डालनेकी इच्छासे उसपर आक्रमण किया ॥ ४० ॥

तस्य विक्षिपतश्चापं श्रुतकीर्तेर्महाखनम्। चिच्छेद समरे तूर्णं जयत्सेनः सुतस्तव॥४१॥ श्रुरप्रेण सुतीक्ष्णेन प्रह्सन्निव भारत।

भारत ! श्रुतकीर्ति जब बड़े जोर-जोरसे खींचकर अपने विशाल घनुषकी गम्भीर टंकार फैला रहा था, उसी समय रणभूमिमें आपके पुत्र जयत्सेनने हँसते हुए-से एक तीखे क्षुरप्रद्वारा तुरंत उसका घनुष काट दिया ॥ ४१ है ॥

तं दृष्ट्वा छिन्नधन्वानं शतानीकः सहोद्रम् ॥ ४२ ॥ अभ्यपद्यत तेजस्वी सिंहविन्ननद्न मुहुः।

अपने भाईका घनुष कटा हुआ देख तेजस्वी शतानीक बारंबार खिंहके समान गर्जनाकरता हुआ वहाँ आ पहुँचा ४२ है शतानीकस्तु समरे दढं विस्फार्य कार्मुकम् ॥ ४३ ॥

#### विव्याध दशभिस्तूर्णं जयत्सेनं शिलीमुखैः । ननाद् सुमहानादं प्रभिन्न इव वारणः ॥ ४४ ॥

शतानीकने संप्रामभूभिमें अपने धनुपको जोरसे खींचकर शीव्रतापूर्वक दस बाण मारकर जयत्सेनको घायल कर दिया। फिर उसने मदवर्षी गजराजके समान बड़े जोरसे गर्जना की ॥ ४३-४४॥

#### अथान्येन सुतीक्ष्णेन सर्वावरणभेदिना। शतानीको जयत्सेनं विव्याध हृदये भृशम्॥ ४५॥

तत्पश्चात् समस्त आवरणोंका भेदन करनेमें समर्थ दूसरे तीक्ष्ण वाणद्वारा शतानीकने जयत्सेनके वक्षःस्थलमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ ४५ ॥

#### तथा तस्मिन् वर्तमाने दुष्कर्णो भ्रातुरन्तिके। चिच्छेद समरे चापं नाकुलेः कोधमूर्व्छतः॥ ४६॥

उसके इस प्रकार करनेपर अपने भाईके पास खड़ा हुआ दुष्कर्ण कोधसे व्याकुल हो उठा। उसने समरभूमिमें नकुलपुत्र शतानीकका धनुष काट दिया॥ ४६॥

#### अथान्यद् धनुरादाय भारसाहमनुत्तमम्। समादत्त शरान् घोराञ्शतानीको महाबलः॥ ४७॥

तव महावली शतानीकने भार सहन करनेमें समर्थ दूसरा अत्यन्त उत्तम धनुप लेकर उसपर भयंकर बाणोंका अनुसंधान किया ॥ ४७ ॥

#### तिष्ठ तिष्ठेति चामन्त्र्य दुष्कर्णे भ्रातुरव्रतः। मुमोचास्मै शितान् बाणाञ्ज्विलतान् पत्रगानिव॥४८॥

फिर भाईके सामने ही दुष्कर्णसे 'खड़ा रहः खड़ा रहः ऐसा कहकर उसके ऊपर प्रज्वलित सर्पोके समान तीखे बाणोंका प्रहार किया ॥ ४८॥

#### ततोऽस्य धनुरेकेन द्वाभ्यां सृतं च मारिष । चिच्छेद समरे तूर्णं तं च विज्याध सप्तभिः ॥ ४९ ॥

आर्य ! तदनन्तर एक बाणसे उसके धनुषको काट दिया, दोसे उसके सार्यको क्षत-विश्वत कर दिया और सात बाणोंसे उस युद्धस्थलमें स्वयं दुष्कर्णको भी तुरंत घायल कर दिया ॥ ४९॥

## अश्वान् मनोजवांस्तस्य कर्वुरान् वातरंहसः। जघान निशितैस्तूर्णं सर्वान् द्वादशिभः शरैः॥ ५०॥

दुष्कर्णके घोड़े मन और वायुके समान वेगशाली थे। उनका रंग चितकबरा था। श्वतानीकने बारह तीखे बाणोंसे उन सब घोड़ोंको भी तुरंत मार डाला।। ५०॥

अथापरेण भल्लेन सुयुक्तेनाशुपातिना। दुष्कर्णे सुदृढं कुद्धो विन्याध हृद्ये भृशम्॥ ५१॥ स पपात ततो भूमौ वज्राहत इव द्रमः। तत्पश्चात् लक्ष्यको शीघ्र मार गिरानेवाले एक दूसरे भल्ल नामक वाणका उत्तम रीतिसे प्रयोग करके क्रोधमें भरे हुए शतानीकने दुष्कर्णके हृदयमें अत्यन्त गहरा आधात किया । इससे दुष्कर्ण वज्राहत वृक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ५१ ।।

# दुष्कर्णे व्यथितं दृष्ट्वा पञ्च राजन् महारथाः ॥ ५२ ॥ जिद्यांसन्तः शतानीकं सर्वतः पर्यवारयन् ।

राजन् ! दुष्कर्णको आघातसे पीइत देख पाँच महा-रिययोंने शतानीकको मार डालनेकी इच्छासे उसे सब ओरसे घेर लिया ॥ ५२३ ॥

## छाद्यमानं शरवातैः शतानीकं यशस्विनम् ॥ ५३॥ अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः केकयाः पञ्च सोदराः।

उनके बाणसमूहोंसे यशस्त्री शतानीकको आच्छादित होते देख कोघमें भरे हुए पाँच भाई केकयराजकुमारोंने उन पाँचों महारिययोंपर धावा किया ॥ ५२ ई ॥

### तानभ्यापततः प्रेक्ष्य तव पुत्रा महारथाः ॥ ५४ ॥ प्रत्युद्ययुर्महाराज गजानिव महागजाः ।

महाराज ! उन्हें आते देख आपके महारथी पुत्र उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ें, जैसे हाथी दूसरे हाथियोंसे भिड़नेके लिये आगे बढ़ते हैं ॥ ५४% ॥

#### दुर्मुखो दुर्जयश्चैव तथा दुर्मर्पणो युवा ॥ ५५ ॥ शत्रुंजयः शत्रुसहः सर्वे कृद्धा यशस्विनः । प्रत्युद्याता महाराज केकयान् भ्रातरः समम् ॥ ५६ ॥

नरेश्वर ! दुर्मुख, दुर्जय, युवा वीर दुर्मर्षण, शत्रुखय तथा शत्रुसह—ये सब-के-सव यशस्त्री वीर क्रोधर्मे भरकर पाँचों भाई केक्योंका सामना करनेके लिये एक साथ आगे बढ़े ॥

रथैर्नगरसंकाशैईयैर्युक्तैर्मनोजवैः । नानावर्णविचित्राभिः पताकाभिरलंकृतैः ॥ ५७ ॥ वरचापधरा वीरा विचित्रकवचध्वजाः ।

# विविशुस्ते परं सैन्यं सिंहा इव वनाद् वनम् ॥ ५८ ॥

उनके रथ नगरोंके समान प्रतीत होते थे। उनमें मनके समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। नाना प्रकारके रूप-रंगवाली और विचित्र पताकाएँ उन्हें अलंकृत कर रही थीं। ऐसे रथोंपर आरूढ़ सुन्दर धनुप धारण किये विचित्र कवच और ध्वजोंसे सुशोमित उन वीरोंने शत्रुकी सेनामें उसी प्रकार प्रवेश किया, जैसे सिंह एक वनसे दूसरे वनमें प्रवेश करते हैं॥ ५७-५८॥

## तेषां सुतुमुलं युद्धं व्यतिषक्तरथद्विपम्। अवर्तत महारोद्दं निञ्चतामितरेतरम्॥ ५९॥

फिर तो एक दूसरेपर प्रहार करते हुए उन सभी महा-

रिययोंमें अत्यन्त भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा । रयोंचे रथ और हाथियोंचे हाथी भिड़ गये ॥ ५९॥

अन्योन्यागस्कृतां राजन् यमराष्ट्रविवर्धनम् । मुद्दर्तास्तमिते सूर्ये चकुर्युद्धं सुदारुणम् ॥ ६० ॥ राजन् ! एक दुसरेगर प्रहार करनेवाले उन महारिथयों-

का वह युद्ध यमलोककी दृद्धि करनेवाला था। सूर्यासके दो घड़ी बादतक उन सब लोगोंने बड़ा भयंकर युद्ध किया॥ रिथनः सादिनश्चाथ व्यकीर्यन्त सहस्रद्याः। ततः शान्तनवः कुद्धः शरैः संनतपर्वभिः॥ ६१॥ नाशयामास सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनाम्। पञ्चालानां च सैन्यानि शरैनिन्ये यमश्चयम्॥ ६२॥

उसमें सहसों रथी और घुड़सवार प्राणशून्य होकर विखर गये। तब शान्तनुनन्दन भीष्मने कुपित होकर झुकी हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा उन महामना वीरोंकी सेनाका विनाश कर डाला; पाञ्चालोंकी सेनाकी कितनी ही दुकड़ियों-को अपने वाणोंद्वारा यमलोक पहुँचा दिया॥ ६१-६२॥

एवं भित्त्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्। कृत्वावहारं सैन्यानां ययौ स्विश्विरं नृप ॥ ६३॥ नरेश्वर ! महाधनुर्धर भीष्म इस प्रकार पाण्डवसेनाका संहार करके अपनी समस्त सेनाओंको युद्धसे छौटाकर अपने शिविरको चले गये ॥ ६३॥

(नाशयामासतुर्वारौ धृष्टद्युम्नवृकोद्रौ। कौरवाणामनीकानि शरैः संनतपर्वभिः॥)

इसी प्रकार धृष्टद्युग्न और भीमसेन—इन दोनों वीरोंने हुर्द गाँठवाले बाणोंद्वारा कौरवसेनाओंका विनाश कर डाला ॥

धर्मराजोऽपि सम्प्रेक्ष्य धृष्टद्युम्नवृकोदरौ । मूर्भि चैताबुपाब्राय प्रहृष्टः शिविरं ययौ ॥ ६४ ॥

धर्मराज युधिष्ठिरने धृष्टग्रुम्न और मीमसेन दोनोंसे मिलकर उनका मस्तक सुँघा और बड़े हर्षके साथ अपने शिबिरको प्रस्थान किया॥ ६४॥

( अर्जुनो वासुदेवश्च कौरवाणामनीकिनीम् । हत्वा विद्राव्य च शरैः शिविरायैव जग्मतुः ॥ )

अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण भी कौरवसेनाको बार्णो-द्वारा मारकर तथा रणभूमिसे भगाकर शिविरको ही चल दिये॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवश्वपर्वणि षष्टदिवसावहारे एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें छठे दिनके युद्धमें सेनाके शिविरके लिये लौटेनेसे सम्बन्ध रखनेवाला उन्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुल ६६ श्लोक हैं)

# अशीतितमोऽध्यायः

भीष्मद्वारा दुर्योधनको आश्वासन तथा सातवें दिनके युद्धके लिये कौरवसेनाका प्रस्थान

संजय उवाच

अथ शूरा महाराज परस्परकृतागसः। जग्मुः स्वशिविराण्येव रुधिरेण समुक्षिताः॥ १॥

संजय कहते हैं—महाराज ! आपसमें एक दूसरेकों चोट पहुँचानेवाले वे सभी श्रूरवीर खूनसे लथपय हो अपने शिबिरोंको ही चले गये ॥ १ ॥

विश्रम्य च यथान्यायं पूजियत्वा परस्परम्। संनद्धाः समदृश्यन्त भूयो युद्धचिकीर्षया॥ २॥

यथायोग्य विश्राम करके एक दूसरेकी प्रशंसा करते हुए वे लोग पुनः युद्ध करनेकी इच्छासे तैयार दिखायी देने लगे ॥ २ ॥

ततस्तव सुतो राजंश्चिन्तयाभिपरिष्टुतः। विस्नवच्छोणिताकाङ्गः पप्रच्छेदं पितामहम् ॥ ३ ॥ राजन् ! तदनन्तर आपके पुत्र दुर्योधनने जिसका शरीर बहते हुए रक्तसे भीगा हुआ था। चिन्तामग्न होकर पितामह भीष्मके पास जाकर इस प्रकार पूछा—॥ ३॥

> सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि व्यूढानि सम्यग् बहुलध्वजानि । विदार्य हत्वा च निपीड्य शुरा-स्ते पाण्डवानां त्वरितामहारथाः॥ ४ ॥

'दादाजी! हमारी सेनाएँ अत्यन्त भयंकर तथा रौद्ररूप धारण करनेवाली हैं। उनकी न्यूहरचना भी अच्छे ढंगसे की जाती है। इन सेनाओं में ध्वजोंकी संख्या बहुत अधिक है। तथापि श्रूरवीर पाण्डव महारथी उनमें प्रवेश करके तुरंत हमारे सैनिकोंको विदीर्ण करते भारते और पीड़ा देकर चले जाते हैं॥ ४॥

सम्मोह्य सर्वान् युधि कीर्तिमन्तो व्यूहं च तं मकरं वज्रकल्पम्।

प्रविश्य भीमेन रणे हतोऽस्मि घोरैः शरैर्मृत्युदण्डप्रकाशैः॥ ५॥

व युद्धमें सबको मोहित करके अपनी कीर्तिका विस्तार करते हैं। देखिये नः भीमसेनने वज्रके समान दुभेंद्य मकर-व्यूहमें प्रवेश करके मृत्युदण्डके समान भयंकर बाणोंद्वारा मुझे युद्धस्थळमें क्षत-विक्षत कर दिया है ॥ ५ ॥

> मुद्धं तमुद्धीक्ष्य भयेन राजन् सम्मूर्णिंछतो न लभे शान्तिमद्य । इच्छे प्रसादात् तव सत्यसंध प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम् ॥ ६ ॥

'राजन् ! भीमसेनको कुपित देखकर मैं भयसे व्याकुल हो उठता हूँ । आज मुझे शान्ति नहीं मिल रही है । सत्य-प्रतिज्ञ पितामह ! मैं आपकी कृपास पाण्डवोंको मारना और उनपर विजय पाना चाहता हूँ १ ॥ ६ ॥

> तेनैवमुक्तः प्रहसन् महातमा दुर्योधनं मन्युगतं विदित्वा। तं प्रत्युवाचाविमना मनस्वी गङ्गासुतः शस्त्रभृतां वरिष्ठः॥ ७॥

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर और उसे कोधमें भरा हुआ जानकर रास्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ मनस्वी महास्मा गङ्गानन्दन भीष्म-ने जोर-जोरसे हँसते हुए प्रसन्न मनसे उसे इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ७॥



परेण यत्नेन विगाद्य सेनां सर्वात्मनाहं तव राजपुत्र। इच्छामि दातुं विजयं सुखं च न चात्मानं छादयेऽहं त्वदर्थे॥ ८॥

'राजकुमार ! मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर महान् प्रयत्नके साथ पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके तुम्हें विजय और सुख देना चाहता हूँ । तुम्हारे लिये अपने आपको छिपाकर नहीं रखता हूँ ॥ ८ ॥ पते तु रौद्रा बहवो महारथा यशस्त्रिनः शूरतमाः कृतास्त्राः। ये पाण्डवानां समरे सहाया जितक्कमा रोषविषं वमन्ति॥ ९॥

'जो समरभूमिमें पाण्डवोंके सहायक हुए हैं, उनमें बहुत-से ये महारथी वीर अत्यन्त भयंकर, परम शौर्यसम्पनन, शस्त्रविद्याके विद्वान् तथा यशस्त्री हैं। इन्होंने थकावटको जीत लिया है और ये हमलोगोंपर रोषरूपी विप उगल रहे हैं॥ ९॥

> ते नैव शक्याः सहसा विजेतुं वीर्योद्धताः कृतवैरास्त्वया च । अहं सेनां प्रतियोत्स्यामि राजन् सर्वात्मना जीवितं त्यज्य वीर ॥ १० ॥

वि बल-पराक्रममें प्रचण्ड और तुम्हारे साथ वैर बाँधे हुए हैं। इन्हें सहसा पराजित नहीं किया जा सकता है। राजन्! वीरवर! मैं सम्पूर्ण शरीरसे अपने प्राणोंकी परवा छोड़कर पाण्डवींकी सेनाके साथ युद्ध करूँगा॥ १०॥

रणे तवार्थाय महानुभाव न जीवितं रक्ष्यतमं ममाद्य। सर्वोस्तवार्थाय सदेवदैत्यान् घोरान् दहेयं किमु दात्रसेनाम् ॥ ११ ॥

भहानुभाव ! तुम्हारे कार्यकी सिडिके लिये अब युद्धमें मुझे अपने जीवनकी रक्षा भी अत्यन्त आवश्यक नहीं जान पड़ती है । मैं तुम्हारे मनोरयकी सिडिके लिये देवताओं-सिहत समस्त भयंकर दैत्योंको भी दग्ध कर सकता हूँ; फिर शत्रुओंकी सेनाकी तो बात ही क्या है ! ॥ ११ ॥

तान् पाण्डवान् योधयिष्यामि राजन् प्रियं च ते सर्वमहं करिष्ये। श्रुत्वैव चैतद् वचनं तदानीं दुर्योधनः प्रीतमना वभूव॥ १२॥

्राजन् ! मैं उन पाण्डवोंसे भी युद्ध करूँगा और तुम्हारा सम्पूर्ण प्रिय कार्य सिद्ध करूँगा ।' उस समय भीष्मजीकी यह वात सुनते ही दुर्योधनका मन प्रसन्न हो गया ॥ १२ ॥

> सर्वाणि सैन्यानि ततः प्रहृष्टो निर्गच्छतेत्याह नृपांश्च सर्वान् । तदाश्चया तानि चिनिर्ययुर्दुतं गजाभ्वपादातस्थायुतानि ॥ १३॥

तदनन्तर दुर्योधनने हर्षमें भरकर सम्पूर्ण राजाओं तथा सारी सेनाओंसे कहा—'युद्धके लिये निकलो।'राजा दुर्योधन-की आज्ञा पाकर सहस्रों हाथी, घोड़े, पैदल तथा रयोंसे भरी दुई वे सारी सेनाएँ तुरंत रणके लिये प्रस्थित हुई।। १३॥ प्रहर्षयुक्तानि तु तानि राजन् महान्ति नानाविधशस्त्रवन्ति । स्थितानि नागाश्वपदातिमन्ति विरेजुराजौतव राजन् बळानि ॥ १४ ॥

महाराज ! आपकी वे विशाल सेनाएँ नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न हो अत्यन्त हर्ष एवं उत्साहमें भरी हुई श्रीं। राजन् ! घोड़े हाथी और पैदलोंसे युक्त हो रणभूमिमें खड़ी हुई उन सेनाओंकी वड़ी शोभा होती थी।। १४॥

शस्त्रस्त्रिविद्धर्नरवीरयोधैरिधष्ठिताः सैन्यगणास्त्वदीयाः।
रथौघपादातगजाश्वसंधैः
प्रयाद्भिराजौ विधिवत् प्रणुन्नैः॥ १५॥
समुद्धतं वै तरुणार्भवर्ण
रजोबभौ च्छादयन् सूर्यरङ्मीन्।
रेजुः पताका रथदन्तिसंस्था
वातेरिता भ्राम्यमाणाः समन्तात्॥ १६॥

आपकी सेनाओं के सेनापित अस्त्र-रास्त्रों के ज्ञाता एवं नरवीर योद्धा थे। उनसे विधिपूर्वक अनुशासित हो रथसमूह, पैदल, हाथी और घोड़ों के समुदाय जब युद्धभूमिमें जाने लगे, तब उनके पैरोंसे उठी हुई धूल सूर्वकी किरणों को आच्छादित करके प्रातःकालिक सूर्यकी प्रभाके समान कान्ति-मती प्रतीत होने लगी। रथों और हाथियोंपर खड़ी की हुई पताकाएँ चारों ओर वायुकी प्रेरणांसे फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थीं।। १५-१६।। नानारङ्गाः समरे तत्र राजन् मेघेर्युता विद्युतः खे यथैव। द्युन्दैः स्थिताश्चापि सुसम्प्रयुक्ता-श्चकाशिरे दन्तिगणाः समन्तात्॥ १७॥

राजन् ! जैसे आकारामें वादलोंके साथ विजलियाँ चमक रही हों, उसी प्रकार उस समराङ्गणमें चारों ओर अनेक रंगों-के दन्तार हाथी झुंडके झुंड खड़े हुए शोमा पा रहे थे। उनका संचालन सुन्दर ढंगसे हो रहा था।। १७॥

> धनूंषि विस्फारयतां नृपाणां वभूत शब्दस्तुमुळोऽतिघोरः। विमध्यतो देवमहासुरौधै-र्यथाणवस्यादियुगे तदानीम्॥१८॥

जैसे आदियुगमें देवताओं और दैत्योंके समूहद्वारा समुद्रके मथे जाते समय अत्यन्त घोर शब्द होता था, उसी प्रकार उस समय युद्धस्थलमें अपने धनुषोंकी टंकार करनेवाले राजाओंका अत्यन्त भयानक तुमुल शब्द प्रकट हो रहा था॥

तदुत्रनागं बहुक्षपवर्णे तवात्मजानां समुदीर्णमेवम् । वभूव सैन्यं रिपुसैन्यहन्त युगान्तमेघौघनिभं तदानीम् ॥ १९ ॥

महाराज ! आपके पुत्रोंकी वह सेना भयंकर गजराजींसे भरी थी । वह अनेक रूप-रंगोंकी दिखायी देती थी । उसका वेग बढ़ता ही जा रहा था । वह उस समय प्रलयकालके मेयसमुदायकी भाँति शत्रुसेनाका संहार करनेमें समर्थ प्रतीत होती थी ॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मदुर्योधनसंवादे अज्ञीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें भीष्म-दुर्योधनसंवादविषयक अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥

# एकाशीतितमोऽध्यायः

सातवें दिनके युद्धमें कौरव-पाण्डव-सेनाओंका मण्डल और वज्जव्यूह बनाकर भीषण संघर्ष

संजय उवाच

अथात्मजं तव पुनर्गाङ्गेयो ध्यानमास्थितम् । अववीद् भरतश्रेष्ठः सम्प्रहर्षकरं वचः॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर आपके पुत्रको चिन्तामें निमन्न देख भरतश्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्मने उससे पुनः हर्ष बढ़ानेवाली वात कही—॥ १॥ अहं द्रोणश्च राल्यश्च रुतवर्मा च सात्वतः। अश्वत्थामा विकर्णश्च भगदत्तोऽथ सौवलः॥ २॥ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ बाह्लीकः सह बाह्लिकैः। त्रिगर्तराजो बलवान् मागधश्च सुदुर्जयः॥ ३॥

वृहद्भुष्ठश्च कौसल्यश्चित्रसेनो विविद्यातिः।
रथाश्च वहुसाहस्राः शोभनाश्च महाध्वजाः॥ ४॥
देशजाश्च हया राजन् सारूढा हयसादिभिः।
गजेन्द्राश्च मदोद्रुत्ताः प्रभिन्नकरटामुखाः॥ ५॥
पादाताश्च तथा शूरा नानाप्रहरणध्वजाः।
नानादेशसमुत्पन्नास्त्वदर्थे योद्धुमुद्यताः॥ ६॥

्राजन् ! मैं, द्रोणाचार्यः शस्यः यदुवंशी कृतवर्माः अश्वत्थामाः विकर्णः भगदत्तः सुबलपुत्र शकुनिः अवन्ति-देशके राजकुमार विन्दं और अनुविन्दः वाह्निकदेशीय वीरोंके साथ राजा वाह्नीकः बलवान् त्रिगर्तराजः अत्यन्त दुर्जय मगध-

राज, कोसलनरेश बृहद्वल, चित्रसेन, विविशति तथा विशाल ध्वजाओंवाले परम सुन्दर कई हजार रथ, युड्रसवारोंसे युक्त देशीय घोड़े, गण्डस्थलसे मदकी धारा वहानेवाले मदोन्मत्त गजराज और भाँति-भाँतिके आयुध एवं ध्वज धारण करनेवाले विभिन्न देशोंके शूरवीर पैदल सैनिक तुम्हारे लिये युद्ध करनेको उद्यत हैं ॥ २–६ ॥

# एते चान्ये च वहवस्त्वदर्थे त्यक्तजीविताः। देवानिष रणे जेतुं समर्था इति मे मितः॥ ७॥

ंये तथा और भी बंहुत-से ऐसे सैनिक हैं, जिन्होंने तुम्हारे लिये अपना जीवन निछावर कर दिया है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये सब मिलकर युद्धस्थलमें देवताओंको भी जीतनेमें समर्थ हैं॥ ७॥

## अवस्यं हि मया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा। अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः॥ ८॥

(राजन् ! मुझे सदा तुम्हारे हितकी बात अवस्य कहनी चाहिये; इसीलिये कहता हूँ—पाण्डवोंको इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी जीत नहीं सकते ॥ ८॥

# वासुदेवसहायाश्च महेन्द्रसमविक्रमाः। सर्वथाहं तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव॥९॥

(राजेन्द्र ! एक तो वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी है, दूसरे साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण उनके सहायक हैं, (अतः उन्हें जीतना असम्भव है तथापि ) मैं सर्वथा तुम्हारे वचनका पालन करूँगा ॥ ९॥

## पाण्डवांश्च रणे जेष्ये मां वा जेष्यन्ति पाण्डवाः। एवमुक्तवा ददावस्मै विशल्यकरणीं शुभाम् ॥ १०॥ ओपधीं वीर्यसम्पन्नां विशल्यश्चामवत् तदा।

प्राण्डवोंको में युद्धमें जीतूँगा अथवा पाण्डव ही मुझे परास्त कर देंगे।'ऐसा कहकर भीष्मजीने दुर्योघनको विशल्य-करणी नामक ग्रुभ एवं शक्तिशालिनी ओषि प्रदान की। उस समय उसके प्रभावसे दुर्योघनके शरीरमें धँसे हुए बाण आसानीसे निकल गये और वह आधातजनित धाव तथा उसकी पीड़ासे मुक्त हो गया।। १०६ ।।

# ततः प्रभाते विमले स्वेन सैन्येन वीर्यवान् ॥ ११ ॥ अन्यूहत खयं न्यूहं भीष्मो न्यूहविशारदः। मण्डलं मनुज्येष्ठो नानाशस्त्रसमाकुलम् ॥ १२ ॥

तदनन्तर निर्मल प्रभातकी वेलामें व्यूह्विशारद नरश्रेष्ठ बलवान् भीष्मने अपनी सेनाके द्वारा खयं ही मण्डल नामक व्यूह्का निर्माण कियाः जो नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न था ॥ ११-१२ ॥ सम्पूर्णं योधमुख्येश्च तथा दन्तिपदातिभिः। रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात् परिवारितम्॥१३॥

वह न्यूह हाथी और पैदल आदि मुख्य-मुख्य योद्धाओं से भरा हुआ था। कई तहल रथों ने उसे सब ओरसे घेर रक्खा था।। अश्ववृन्दैर्महद्भिश्च ऋषितोमरघारिभिः। नागे नागे रथाः सप्त सप्त चाइवा रथे रथे॥ १४॥ अन्वश्चं दश धानुष्का धानुष्के दश चीमणः।

वह ब्यूह ऋषि और तोमर धारण करनेवाले अश्वा-रोहियोंके महान् समुदायोंसे भरा था। एक-एक हाथीके पीछे सात-सात रथः एक-एक रथके साथ मात-सात घुड़-सवारः प्रत्येक घुड़सवारके पीछे दस-दस धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धरके साथ दस-दस ढाळ-तलवार लिये रहनेवाले वीर खड़े थे॥ १४६ ॥

# एवं व्यूढं महाराज तव सैन्यं महारथैः ॥ १५ ॥ स्थितं रणाय महते भीष्मेण युधि पाळितम् ।

महाराज ! इस प्रकार महारिथयोंके द्वारा व्यूह्वद होकर आपकी सेना महायुद्धके लिये खड़ी थी और भीष्म युद्धस्थलमें उसकी रक्षा करते थे॥ १५ है॥

द्शाइवानां सहस्राणि दन्तिनां च तथैव च ॥ १६ ॥ रथानामयुतं चापि पुत्राश्च तच दंशिताः । चित्रसेनादयः शूरा अभ्यरसन् पितामहम् ॥ १७ ॥

उसमें दस हजार घोड़ें उतने ही हाथी और दस हजार रथ तथा आपके चित्रसेन आदि सूरवीर पुत्र कबच धारण करके पितामह भीष्मकी रक्षा कर रहे थे॥ १६-१७॥

रक्ष्यमाणः स तैः शूरैर्गोप्यमानाश्च तेन ते। संनद्धाः समदृश्यन्त राजानश्च महावलाः॥ १८॥

उन वीरोंसे भीष्म सुरक्षित थे और भीष्मसे उन शूरवीरोंकी रक्षा हो रही थी। वहाँ बहुत-से महावली नरेश कवच बाँधकर युद्धके लिये तैयार दिखायी देते थे॥

दुर्योधनस्तु समरे दंशितो रथमास्थितः। व्यराजत श्रिया जुष्टो यथा शकस्त्रिविष्टपे॥१९॥

शोभासम्पन्न राजा दुर्योधन भी युद्धस्थलमें कवच बाँधकर रथपर आरूढ़ हो ऐसा मुशोभित हो रहा था, मानो देवराज इन्द्र स्वर्गमें अपनी दिव्य प्रभासे प्रकाशित हो रहे हों॥

ततः शब्दो महानासीत् पुत्राणां तव भारत । रथघोषश्च विपुलो वादित्राणां च निस्वनः ॥ २०॥

भारत ! तदनन्तर ,आपके पुत्रोंका महान् सिंहनाद सुनायी देने लगा, साथ ही रथों और वाद्योंका गम्भीर घोष गूँज उठा ॥ २०॥

भीष्मेण धार्तराष्ट्राणां व्यूढः प्रत्यङ्काखो युधि । मण्डलः स महाव्यूहो दुर्भेद्योऽमित्रघातनः ॥ २१ ॥





अञ्जनका व्यूहबद्ध कौरव-सेनाकी ओर श्रीकृष्णका ध्यान आकृष्ट करना

भीष्मने युद्धस्थलमें कौरव सैनिकोंका पश्चिमाभिमुख ब्यूह बनाया था। वह मण्डल नामक महाब्यूह दुर्भेद्य होनेके साथ ही शत्रुओंका संहार करनेवाला था॥ २१॥

सर्वतः शुशुभे राजन् रणेऽरीणां दुरासदः। मण्डलं तु समालोक्य न्यूहं परमदुर्जयम्॥ २२॥ स्वयं युधिष्ठिरो राजा वज्रं न्यूहमथाकरोत्।

राजन् ! उस रणभूमिमें सब ओर उस व्यूहकी वड़ी शोमा हो रही थी। वह शत्रुओंके लिये सर्वथा दुर्गम था। कौरवोंके परम दुर्जय मण्डलव्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरने स्वयं अपनी सेनाके लिये वज्जव्यूहका निर्माण किया।।२२५॥ तथा व्यूढेण्वनीकेषु यथास्थानमवस्थिताः॥ २३॥ रथिनः सादिनः सर्वे सिंहनादमथानदन्।

इस प्रकार सेनाओंकी व्यूह-रचना हो जानेपर यथा-स्थान खड़े हुए रथी और घुड़सवार आदि सब सैनिक सिंहनाद करने छगे॥ २३२ ॥

विभित्सवस्ततो व्यूहं निर्ययुर्युद्धकाङ्क्षिणः ॥ २४ ॥ इतरेतरतः शूराः सहसैन्याः प्रहारिणः ।

तत्पश्चात् प्रहार करनेमें कुशल सभी शूरवीर एक दूसरेका व्यूह तोड़ने और परस्पर युद्ध करनेकी इच्छासे सेनासिंहत आगे बढ़े॥ २४९ ॥

भारद्वाजो ययौ मत्स्यं द्रौणिश्चापि शिखण्डिनम् ॥२५॥ खयं दुर्योधनो राजा पार्वतं समुपादवत्।

द्रोणाचार्यने विराटपर और अश्वत्थामाने शिखण्डीपर धावा किया। स्वयं राजा दुर्योधनने द्रुपद्पर चढ़ाई की ॥ नकुलः सहदेवश्च मद्रराजानमीयतुः॥ २६॥ विन्दानुविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्वतौ ।

नकुल और सहदेवने अपने मामा मद्रराज शल्यपर, धावा किया । अवन्तीके विन्द और अनुविन्दने इरावान्पर आक्रमण किया ॥ २६ है ॥

सर्वे नृपास्तु समरे धनंजयमयोधयन् ॥ २७॥ भीमसेनो रणे यान्तं हार्दिक्यं समवारयत्।

समस्त नरेशोंने संग्रामम्मिमें अर्जुनके साथ युद्ध किया। भीमसेनने युद्धमें विचरते हुए कृतवर्माको आगे बढ़नेसे रोका॥ चित्रसेनं विकर्ण च तथा दुर्मर्पणं विभुः॥ २८॥ आर्जुनिः समरे राजंस्तव पुत्रानयोधयत्।

राजन् ! शक्तिशाली अर्जुनकुमार अभिमन्युने संग्राम-भूमिमें आपके तीन पुत्र चित्रसेन, विकर्ण तथा दुर्मर्घणके साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ २८६ ॥

प्राग्ज्योतिपो महेष्वासो हैडिम्बं राक्षसोत्तमम् ॥ २९ ॥ अभिदुद्राव वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपम् । महाधनुर्धर भगदत्तने राक्षसप्रवर घटोत्कचपर वड़े वेगसे आक्रमण किया, मानो एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीपर टूट पड़ा हो ॥ २९३॥

अलम्बुपस्तद्। राजन् सात्यिक युद्धदुर्मदम् ॥ ३०॥ ससैन्यं समरे कुद्धो राश्चसः समुपादवत्।

राजन् ! उस समय राक्षस अलम्बुषने युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले सेनासहित सात्यिकपर क्रोधपूर्वक धावा किया ॥३०५॥

भूरिश्रवा रणे यत्तो धृष्टकेतुमयोधयत् ॥ ३१ ॥ श्रुतायुपं च राजानं धर्मपुत्रो युधिष्टिरः ।

भूरिश्रवाने रणभूमिमें प्रयत्नपूर्वक धृष्टकेतुके साथ युद छेड़ दिया। धर्मपुत्र युधिष्टिरने राजा श्रुतायुपर धावा किया। चेकितानश्च समरे कृपमेचान्चयोधयत् ॥ ३२ ॥ शेषाः प्रतिययुर्यत्ता भीष्ममेव महारथम् ।

चेकितानने समरमें कृपाचार्यके ही साथ युद्ध छेड़ दिया। शेष योद्धा प्रयत्नपूर्वक महारयी भीष्मका ही सामना करने छगे ॥ ३२५ ॥

ततो राजसमूहास्ते परिवन्नर्धनंजयम् ॥ ३३ ॥ शकितोमरनाराचगदापरिघपाणयः ।

तदनन्तर उन राजसमूहोंने कुन्तीपुत्र धनंजयको सब ओरसे घेर लिया। उन सबके हाथोंमें शक्तिः तोमरः नाराचः गदा और परिघ आदि आयुध शोभा पा रहे थे॥ ३३५ ॥ अर्जुनोऽथ भृदां कुद्धो वार्ष्णेयमिद्मव्रवीत् ॥ ३४॥ पर्य माध्य सैन्यानि धार्तराष्ट्रस्य संयुगे।

व्यूढानि व्यूहिविदुषा गाङ्गयेन महातमना ॥ ३५ ॥ तत्पश्चात् अर्जुनने अत्यन्त कुद्ध होकर भगवान् श्रीकृष्ण-से इस प्रकार कहा—'माधव ! युद्धस्थलमें दुर्योधनकी इन सेनाओंको देखिये, व्यूहके विद्वान् महात्मा गङ्गानन्दनने इनका व्यूह रचा है ॥ ३४-३५ ॥

युद्धाभिकामाञ्ज्यूरांश्च पश्य माधव दंशितान्। त्रिगर्तराजं सहितं भ्रातृभिः पश्य केशव ॥ ३६॥

'माथव ! युद्धकी इच्छासे कवच वाँधकर आये हुए इन सूरवीरोंपर दृष्टिपात कीजिये। केशव ! यह देखिये, यह भाइयोंसिहत त्रिगर्तराज खड़ा है ॥ ३६॥

अद्यैतान् नाशियन्यामि पदयतस्ते जनार्दन । य इमे मां यदुश्रेष्ठ योद्धुकामा रणाजिरे ॥ ३७ ॥ 'जनार्दन ! यदुश्रेष्ठ ! ये जो रणक्षेत्रमें मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, मैं इन सबको आज आपके देखते-देखते नष्ट कर दुँगा' ॥ ३७ ॥

पतदुक्त्वा तु कौन्तेयो धनुर्ज्यामवमृज्य च। ववर्ष शरवर्षाणि नराधिपगणान् प्रति॥ ३८॥ ऐसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुनने अपने धनुषकी प्रत्यञ्चापर हाथ फेरा और विपक्षी नरेशोंपर बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ३८ ॥

तेऽपि तं परमेण्यासाः शरवर्षेरपूरयन्। तडागं वारिधाराभिर्यथा प्रात्रृपि तोयदाः॥३९॥

जैसे वादल वर्षा ऋतुमें जलकी धाराआंधे तालावको भरते हैं, उसी प्रकार वे महाधनुर्धर नरेश भी वाणोंकी वृष्टिंचे अर्जुनको भरपूर करने लगे ॥ ३९ ॥ हाहाकारो महानासीत् तव सैन्ये विशाम्पते । छाद्यमानौ रणे ऋष्णौ शर्रेर्दृष्टा महारणे ॥ ४० ॥

प्रजानाय ! उस महायुद्धमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको वाणोंसे आच्छादित देख आपकी सेनामें बड़े जोरसे कोला-हल होने लगा ॥ ४० ॥

देवा देवर्पयश्चैव गन्धर्वाश्च सहोरगैः। विस्मयं परमं जग्मुर्देष्ट्रा रुष्णौ तथागतौ ॥ ४१ ॥

श्रीकृष्ण और अर्जुनको उस अवस्थामें देखकर देवताओं, देविपियों, गन्धवों और नागोंको महान् आस्चर्य हुआ॥४१॥ ततः कुद्धोऽर्जुनो राजन्नेन्द्रमस्त्रमुदैरयत्। तत्राद्धतमपद्याम विजयस्य पराक्रमम्॥४२॥

राजन् ! तब अर्जुनने कुपित होकर इन्द्रास्त्रका प्रयोग किया । उस समय हमलोगोंने अर्जुनका अद्भुत पराक्रम देखा ॥ शस्त्रवृष्टि परैर्मुकां शरीधैर्यद्वारयत्। न च तत्राप्यनिर्भिन्नः कश्चिदासीद् विशाम्पते ॥ ४३ ॥

उन्होंने अपने बाणसमृहद्वारा शत्रुओंकी की हुई बाण-वर्पाको रोक दिया। महाराज ! उस समय वहाँ कोई भी योद्धा ऐसा नहीं रह गया था जो उनके वाणोंसे क्षत-विक्षत न हो गया हो ॥ ४३ ॥

तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा। द्वाभ्यांत्रिभिः दारैश्चान्यान् पार्थों विव्याध मारिष।४४।

आर्य ! कुन्तीकुमार अर्जुनने उन सहस्रों राजाओंके घोड़ों तथा हाथियोंमेंसे किन्हींको दो-दो और किन्हींको तीन-तीन बाणोंसे घायल कर दिया ॥ ४४॥

ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं शान्तनवं ययुः। अगाधे मञ्जमानानां भीष्मः पोतोऽभवत् तदा॥ ४५॥

अर्जुनकी मार खाकर वे सब-के-सब शान्तनुनन्दन भीष्मकी शरणमें गये। उस समय अगाध विपत्ति-समुद्रमें डूबते हुए सैनिकोंके लिये भीष्म जहाज बन गये॥४५॥ आपतद्भिस्तु तैस्तत्र प्रभग्नं तावकं बलम्। संचुक्षुभे महाराज वातैरिव महार्णवः॥ ४६॥

महाराज ! पाण्डवोंके आक्रमण करनेपर आपकी सेनाका व्यूह भङ्ग हो गया । वह सेना प्रचण्ड वायुके बेगसे समुद्रकी भाँति विक्षुव्य हो उठी ॥ ४६॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधापर्वणि सप्तमयुद्धहित्वसे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधापर्वमें सातवें दिनका युद्धविषयक इक्यासीकें अध्याय पुरा हुआ ॥८९॥

# द्वचशीतितमोऽध्यायः

श्रीकृष्ण और अर्जुनसे डरकर कौरवसेनामें भगदइ, द्रोणाचार्य और विराटका युद्ध, विराट-पुत्र शङ्कका वध, शिखण्डी और अश्वत्थामाका युद्ध, सात्यिकके द्वारा अलम्बुपकी पराजय, धृष्टबुम्नके द्वारा दुर्योधनकी हार तथा भीमसेन और कृतवर्शका युद्ध

संजय उवाच

तथा प्रवृत्ते संग्रामे निवृत्ते च सुशर्मणि। भग्नेषु चापि वीरेषु पाण्डवेन महात्मना ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन्! इस प्रकार संग्राम आरम्भ होनेपर महामना पाण्डुनन्दन अर्जुनसे पराजित हो सुरामी युद्धभूमिसे दूर हो गया और अन्यान्य वीर भी भाग खड़े हुए॥ श्चभ्यमाणे बले तूर्ण सागरप्रतिमे तव। प्रत्युद्याते च गाङ्गेये त्वरितं विजयं प्रति॥ २॥

आपकी समुद्र-जैसी विशाल वाहिनीमें तुरंत ही हलचल मच गयी। उस समय गङ्गानन्दन भीष्मने शीघ्रतापूर्वक अर्जुनपर आक्रमण किया ॥ २ ॥
दृष्ट्रा दुर्योधनो राजा रणे पार्थस्य विक्रमम् ।
त्वरमाणः समभ्येत्य सर्वोस्तानव्रवीकृपान् ॥ ३ ॥

राजा दुर्योधनने रणभूमिमें अर्जुनका पराक्रम देखकर बड़ी उतावलीके साथ निकट जा उन समस्त नरेशोंसे कहा।

तेषां तु प्रमुखे शूरं सुशर्माणं महाबलम् । मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य भृशं संहर्षयन्निव ॥ ४ ॥

उन नरेशोंके सम्मुख सारी सेनाके वीचमें श्रूरवीर महाबळी सुशर्माको अत्यन्त हर्ष प्रदान करता हुआ-सा दुर्योघन यो बोळा—॥ ४॥ एष भीष्मः शान्तनवो योद्धकामो धनंजयम् । सर्वात्मना कुरुश्रेष्टस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५ ॥

'बीरो ! ये शान्तनुनन्दन कुरुश्रेष्ठ भीष्म अपना जीवन निछावर करके सम्पूर्ण हृदयमे अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहते हैं ॥ ५ ॥

तं प्रयान्तं रणे वीरं सर्वसैन्येन भारतम्। संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम्॥ ६॥

'सारी सेनाके साथ युद्धके लिये यात्रा करते हुए मेरे वीर पितामह भरतनन्दन भीष्मकी आप सब लोग प्रयत्न-पूर्वक रक्षा करें' ॥ ६॥

वाहमित्येवमुक्तवा तु तान्यनीकानि सर्वशः। नरेन्द्राणां महाराज समाजग्मुः पितामहम्॥ ७॥

महाराज ! 'बहुत अच्छा' कहकर राजाओंकी वे सम्पूर्ण सेनाएँ पितामह भीष्मके पास गयीं ॥ ७ ॥

ततः प्रयातः सहसा भीष्मः शान्तनवोऽर्जुनम्। रणे भारतमायान्तमाससाद महाबलः ॥ ८॥

तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म युद्धभूमिमें सहसा अर्जुनके सामने गये। भरतवंशी भीष्मको आते देख महावली अर्जुन उनके पास जा पहुँचे ॥ ८॥

महारवेताश्वयुक्तेन भीमवानरकेतुना। महता मेघनादेन रथेनातिविराजता॥ ९॥

वे जिस रथपर आरूढ़ होकर आये थे, वह अत्यन्त शोभायमान था। उसमें स्वेत वर्णके विशाल घोड़े जुते हुए थे। उसपर भयंकर वानरसे उपलक्षित ध्वजा फहरा रही थी और उसके पहियोंसे मेघके समान गम्भीर शब्द हो रहा था।

समरे सर्वसैन्यानामुपयान्तं धनंजयम्। अभवत् तुमुलो नादो भयाद् दृष्ट्वा किरीटिनम्॥ १०॥

किरीटघारी अर्जुनको युद्धमें समीप आते देख भयके मारे समस्त सैनिकोंके मुँहसे भयानक हाहाकार प्रकट होने लगा ॥ १०॥

अभीषुहस्तं कृष्णं च दृष्ट्वाऽऽदित्यिमवापरम् । मध्यंदिनगतं संख्ये न होकुः प्रतिवीक्षितुम् ॥ ११ ॥

हाथमें बागडोर लिये मध्याह्नकालके दूसरे सूर्यके समान तेजस्वी श्रीकृष्णको युद्धभूमिमें उपिश्यत देख कोई भी योद्धा उन्हें भर आँख देख भी न सके ॥ ११ ॥

तथा शान्तनवं भीष्मं श्वेताश्वं श्वेतकार्मुकम्। न शेकुः पाण्डवा द्रष्टुं श्वेतं ब्रहमिवोदितम् ॥ १२॥

इसी प्रकार श्वेत घोड़े तथा श्वेत धनुषवाले शान्तनु-नन्दन भीष्मको श्वेत ग्रहके समान उदित देख पाण्डवसैनिक उनसे आँख न मिळा सके ॥ १२॥ स सर्वतः परिवृतस्त्रिगर्तैः सुमहात्मभिः। भ्रातृभिः सह पुत्रैश्च तथान्यैश्च महारथैः॥१३॥

महामना त्रिगर्तोंने अपने भाइयों, पुत्रों तथा अन्य महारिथयोंके साथ उपिखत होकर भीष्मको सब ओरसे घेर रक्खा था ॥ १३॥

भारद्वाजस्तु समरे मत्स्यं विव्याघ पत्रिणा। ध्वजं चास्य शरेणाजौ धनुश्चैकेन चिच्छिदे॥ १४॥

दूसरी ओर द्रोणाचार्यने मत्स्यराज विराटको युद्धमें एक बाणसे वींघ डाला तथा एक बाणसे उनका ध्वज और एकसे धनुष काट डाला ॥ १४॥

तदपास्य धनुदिछन्नं विराटो वाहिनीपतिः। अन्यदादत्त वेगेन धनुर्भारसहं दृढम्॥१५॥

सेनापित विराटने वह कटा हुआ घनुष फेंककर वेग-पूर्वक दूसरे सुदृढ़ घनुषको हाथमें लिया। जो भार सहन करनेमें समर्थ था॥ १५॥

शरांश्चाशीविषाकाराञ्ज्वलितान् पन्नगानिव । द्रोणं त्रिभिश्च विन्याघ चतुर्भिश्चास्य वाजिनः॥ १६॥

उन्होंने उसके द्वारा प्रज्विलत सर्पोकी भाँति विषेते नागोंकी-सी आकृतिवाले वाण छोड़कर तीनसे द्रोणाचार्यको और चार बाणोंसे उनके घोड़ोंको बींघ डाला ॥ १६॥

ध्वजमेकेन विन्याध सार्राध चास्य पञ्चभिः। धनुरेकेषुणाविध्यत् तत्राकुध्यद् द्विजर्षभः॥ १७॥

फिर एक बाणसे ध्वजको, पाँच बाणोंसे सारथिको और एकसे धनुषको बींघ डाला। इससे द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्यको बड़ा क्रोध हुआ।। १७॥

तस्य द्रोणोऽवधीद्ध्वाञ्शरैः संनतपर्वभिः। अष्टाभिर्भरतश्रेष्ठ स्तमेकेन पत्रिणा॥१८॥

भरतश्रेष्ठ ! फिर द्रोणने द्युकी हुई गाँठवाले आठ वाणीं-द्वारा विराटके घोड़ोंको और एक वाणचे सारथिको मार डाला ॥

स हताश्वादवष्ठुत्य स्यन्दनाद्धतसारिधः। भारुरोह रथं तूर्णं पुत्रस्य रिथनां वरः॥१९॥

तारिथ और घोड़ोंके मारे नानेपर रिथयोंमें श्रेष्ठ विराट अपने रथसे तुरंत कूद पड़े और पुत्रके रथपर आरूट हो गये ॥ १९॥

ततस्तु तौ पितापुत्रौ भारद्वाजं रथे स्थितौ। महता शरवर्षेण वारयामासतुर्वेळात्॥२०॥

अव उन दोनों पिता-पुत्रोंने एक ही रथपर बैठकर महान् बाणवर्षाके द्वारा द्रोणाचार्यको बळपूर्वक आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ २०॥ भारद्वाजस्ततः कृद्धः शरमाशीविषोपमम्। चिश्लेष समरे तूर्णं शङ्खं प्रति जनेश्वर ॥ २१ ॥

जनेश्वर ! तब द्रोणाच। यने कुपित होकर युद्धिमूमिमें विषधर सर्वके समान एक भयंकर बाण शङ्खपर शीव्रतापूर्वक चलाया।।

स तस्य दृदयं भित्त्वा पीत्वा द्योणितमाहवे। जगाम धरणीं वाणो लोहिताद्रवरच्छदः॥ २२॥

वह बाण शङ्खकी छाती छेदकर रणभूमिमें उसका रक्त पीकर धरतीमें समा गया । उसके श्रेष्ठ पंख छोहूमें भीगकर छाल हो रहे थे ॥ २२ ॥

स पपात रणे तूर्णे भारद्वाजशराहतः। धनुस्त्यक्त्वा शरांश्चैव पितुरेव समीपतः॥२३॥

द्रोणाचार्यके वाणोंसे घायल होकर राख्नु पिताके पास ही धनुप-वाण छोड़कर तुरंत ही रणभूमिमें गिर पड़ा ॥ २३॥

हतं तमात्मजं दृष्ट्वा विराटः प्राद्भवद् भयात्। उत्सुज्य समरे द्रोणं व्यात्ताननिमवान्तकम्॥ २४॥

अपने पुत्रको मारा गया देख मुँह वाये हुए कालके समान भयंकर द्रोणाचार्यको समरभृमिमें छोड़कर विराट भयके मारे भाग गये ॥ २४॥

भारद्वाजस्ततस्तूर्णं पाण्डवानां महाचमूम्। दारयामास समरे शतशोऽथ सहस्रशः॥२५॥

तव द्रोणाचार्यने संग्रामभूमिमें तुरंत ही पाण्डवींकी विशाल वाहिनीको विदीर्ण करना आरम्भ किया। सैकड़ीं-हजारों योद्धा धराशायी हो गये॥ २५॥

शिखण्डी तु महाराज द्रौणिमासाद्य संयुगे । आजधान भ्रुवोर्मध्ये नाराचैस्त्रिभिराद्युगैः ॥ २६ ॥

महाराज ! दूसरी ओर शिखण्डीने युद्धभूमिमें अश्वत्थामा-के पास पहुँचकर तीन शीव्रगामी नाराचोंद्वारा उसके भौंहीं-के मध्यभागमें आवात किया ॥ २६ ॥

स वभी रथशार्दुलो ललाटे संस्थितैस्त्रिभिः। शिखरैः काञ्चनमयैर्मेरुस्त्रिभिरिवोच्छितैः॥ २७॥

रिथयोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा ललाटमें लगे हुए उन तीनों वाणोंके द्वारा तीन ऊँचे सुवर्णमय शिखरोंसे युक्त मेरु पर्वतके समान शोभा पाने लगा ॥ २७॥

अभ्वत्थामा ततः कुद्धो निमेषार्घाचिछखण्डिनः। ध्वजं स्तमथो राजंस्तुरगानायुधानि च ॥ २८॥ शरैर्वेडुभिराच्छिय पातयामास संयुगे।

राजन् ! तदनन्तर क्रोधमें भरे अश्वत्थामाने आधे निमेषमें बहुत-से बाणोंद्वारा शिखण्डीके ध्वजः सार्थिः घोड़ों और आयुधोंको रणभूमिमें काट गिराया ॥ २८ ।। स हताश्वादवप्लुत्य रथाद् वै रिथनां वरः ॥ २९ ॥ खड्गमादाय सुशितं विमलं च शरावरम् । इयेनवद् व्यचरत् कुद्धः शिखण्डी शत्रुतापनः ॥ ३० ॥

रिययों में श्रेष्ठ शत्रुमंतापी शिखण्डी घोड़ोंके मारे जानेपर उस रथसे कूद पड़ा और बहुत तीखी एवं चमकीली तलवार और ढाल हाथमें लेकर कुपित हुए स्येन पक्षीकी माँति सब ओर विचरने लगा॥ २९-३०॥

सखद्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे। नान्तरं दृहरो द्रौणिस्तद्द्भुतमिवाभवत्॥३१॥

महाराज ! तलवार लेकर युद्धमें विचरते हुए शिखण्डी-का थोड़ा-सा भी छिद्र अश्वत्थामाको नहीं दिखायी दिया । यह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ ३१ ॥

ततः शरसहस्राणि बहुनि भरतर्षभ। व्रेपयामास समरे द्रौणिः परमकोपनः॥ ३२॥

भरतश्रेष्ठ ! तव परम कोधी अश्वत्थामाने समरभूमिमें शिखण्डीपर कई हजार बाणोंकी वर्षा की ॥ ३२॥

तामापतन्तीं समरे शरवृष्टि सुदारुणाम्। असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद वितनां वरः॥ ३३॥

वलवानोंमें श्रेष्ठ शिखण्डीने समरभूमिमें होनेवाली उस अत्यन्त भयंकर बाण-वर्षाको तीखी धारवाली तलवारसे काट डाला ॥ ३३॥

ततोऽस्य विमलं द्रौणिः शतचन्द्रं मनोरमम्। चर्माच्छिनद्सि चास्य खण्डयामास संयुगे॥ ३४॥

तय अश्वत्यामाने सौ चन्द्राकार चिह्नांसे मुशोभित शिखण्डीकी परम सुन्दर ढाल और चमकीली तलवारको युद्धस्थलमें टूक-टूक कर दिया॥ २४॥

रिातैस्तु बहुशो राजंस्तं च विव्याध पश्चिमिः । रिखण्डी तु ततः खद्गं खण्डितं तेन सायकैः॥ ३५॥ आविध्य व्यस्त्रज्ञत् तूणं ज्वलन्तमिव पन्नगम् । तमापतन्तं सहसा कालानलसमप्रभम् ॥ ३६॥ चिच्छेद समरे द्रौणिर्द्शयन् पाणिलाघवम् । शिखण्डिनं च विव्याच शरैर्वहुभिरायसैः॥ ३७॥

राजन् ! तत्पश्चात् पंखयुक्त तीखे वाणोंद्वारा शिखण्डी-को भी वहुत घायल कर दिया । अश्वत्यामाद्वारा सायकोंकी मारसे खण्डित किये हुए उस खड्गको शिखण्डीने घुमाकर तुरंत ही उसके जपर चला दिया । वह खड्ग प्रज्वलित सर्प-सा प्रकाशित हो उठा । अपने जपर आते हुए प्रलयकालकी अग्निके समान तेजस्वी उस खड़को अश्वत्यामाने युद्धमें अपना हस्त-लायव दिखाते हुए सहसा काट डाला । तत्पश्चात् बहुत से लोहमय वाणोंद्वारा उसने शिखण्डीको भी घायल कर दिया ॥ ३५—३७॥

शिखण्डी तु भृशं राजंस्ताङ्यमानः शितैः शरैः। आरुरोह रथं तूर्णं माधवस्य महात्मनः ॥ ३८॥

राजन् ! अश्वत्थामाके तीखे वाणोंसे अत्यन्त घायल होकर शिखण्डी तुरंत ही महामना सात्यिकिके रथपर चढ़ गया।।

सात्यिकश्चापि संकुद्धो राक्षसं कृरमाहवे। असम्बुषं शरैस्तीक्ष्णैर्विव्याध बस्तिनां वरः॥ ३९॥

इधर बलवानोंमें श्रेष्ठ सात्यिकिने मी अत्यन्त कुपित होकर अपने तीखे वाणोंद्वारा संग्रामभूमिमें क्रूर राक्षस अलम्बुषको बींघ डाला ॥ ३९॥

राक्षसेन्द्रस्ततस्तस्य धनुश्चिच्छेद भारत । अर्धचन्द्रेण समरे तं च विव्याध सायकैः ॥ ४० ॥

भारत ! तव राक्षसराज अलम्बुपने रणक्षेत्रमें अर्धचन्द्रा-कार बाणके द्वारा सत्यिकके धनुषको काट दिया और अनेक सायकोंका प्रहार करके उन्हें भी घायल कर दिया ॥ ४०॥

मायां च राक्षसीं कृत्वा शरवर्षेरवाकिरत्। तत्राद्भुतमपदयाम शैनेयस्य पराक्रमम्॥ ४१॥

तत्पश्चात् उसने राक्षसी माया फैलाकर उनके ऊपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ की । उस समय हमने सात्यिकका अद्भुत पराक्रम देखा ॥ ४१ ॥

असम्भ्रमस्तु समरे वध्यमानः शितैः शरैः। ऐन्द्रमस्त्रं च वार्ष्णेयो योजयामास भारत॥ ४२॥ विजयाद् यद्नुप्राप्तं माधवेन यशस्त्रिना।

भारत ! वे समरभूमिमें तीखे वाणोंसे पीड़ित होनेपर भी घबराये नहीं । उन यशस्त्री यदुकुलरत्न सात्यिकने अर्जुनसे जिसकी शिक्षा प्राप्त की थी उस ऐन्द्रास्त्रका प्रयोग किया ॥ ४२ है ॥

तदस्तं भस्मसात् कृत्वा मायां तां राश्चसीं तदा ॥ ४३ ॥ असम्बुषं रारेरन्येरभ्याकिरत सर्वतः । पर्वतं वारिधाराभिः प्रावृषीव बलाहकः ॥ ४४ ॥

उससमय उस दिन्यास्त्रने उस राक्षसी मायाको तत्काल भस्म करके अलम्बुषके ऊपर सब ओरसे दूसरे-दूसरे वाणोंकी उसी प्रकार वर्षा आरम्भ की, जैसे वर्षाऋतुमें मेघ पर्वतपर जलकी घाराएँ गिराता है ॥ ४३-४४॥

तत् तथा पीडितं तेन माघवेन यशस्विना। प्रदुद्राव भयाद् रक्षस्त्यक्त्वा सात्यिकमाहंवे॥४५॥

परमयशस्त्री मधुवंशी सात्यिकके द्वारा इस प्रकार पीड़ित होनेपर वह राक्षस भयसे युद्धस्थलमें उन्हें छोड़कर भाग गया। तमजेयं राश्नसेन्द्रं संख्ये मघवता अपि। शैनेयः प्राणद्जित्वा योघानां तव पर्यताम्॥ ४६॥

जिसे इन्द्र भी युद्धमें हरा नहीं सकते थे उसी राक्षस-राज अलम्बुषको आपके योद्धाओंके देखते-देखते परास्त करके सात्यिक सिंहनाद करने लगे ॥ ४६॥

न्यहनत् तावकांइचापि सात्यकिः सत्यविक्रमः। निशितैर्वेहुभिर्वाणैस्तेऽद्रवन्त भयार्दिताः ॥ ४७ ॥

तत्पश्चात् सत्यपराक्रमी सात्यिकने अपने बहुसंख्यक तीले बाणोंद्वारा आपके अन्य योद्धाओंको भी मारना आरम्भ किया। उस समय उनके भयसे पीड़ित हो वे सब योद्धा भागने लगे॥ ४७॥

पतिसन्नेव काले तु द्रुपदस्यात्मजो बली। धृष्टग्रुस्नो महाराज पुत्रं तव जनेश्वरम् ॥ ४८॥ छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः।

महाराज ! इसी समय द्रुपदके बलवान् पुत्र धृष्ट्युम्नने आपके पुत्र राजा दुर्योधनको रणक्षेत्रमें झकी हुई गाँठवाले बाणोंसे आच्छादित कर दिया ॥ ४८३ ॥

स च्छाद्यमानो विशिष्वैर्षृष्टयुम्नेन भारत ॥ ४९ ॥ विव्यथे न च राजेन्द्र तय पुत्रो जनेश्वर । धृष्टयुम्नं च समरे तूर्णे विव्याध पत्रिभिः॥ ५०॥ पष्टवा च त्रिशता चैव तद्द्वतिमवाभवत्।

भरतनन्दन ! राजेन्द्र ! जनेश्वर ! घृष्टगुम्नके बाणोंसे आच्छादित होनेपर भी आपके पुत्र दुर्योधनके मनमें व्यथा नहीं हुई । उसने युद्धस्थलमें घृष्टगुम्नको तुरंत ही नब्बे बाणोंसे घायल कर दिया । यह एक अद्भुत-सी बात थी ॥ ४९-५० है ॥

तस्य सेनापितः कुद्धो धनुश्चिच्छेद मारिष ॥ ५१ ॥ हयांदच चतुरः शीव्रं निज्ञधान महावलः । शरैश्चैनं सुनिशितैः क्षिप्रं विव्याध सप्तभिः ॥ ५२ ॥

आर्य! तव महावली पाण्डव-सेनापितने भी कुपित होकर दुर्योधनके धनुषको काट दिया और शीव्रतापूर्वक उसके चारों घोड़ोंको भी मार डाला। तत्पश्चात् अत्यन्त तीखे सात वाणोंद्वारा तुरंत ही दुर्योधनको घायल कर दिया॥ ५१-५२॥

स हताश्वान्महावाहुरवप्दुत्य रथाद् वली। पदातिरसिमुद्यम्य प्राद्रवत् पार्षतं प्रति॥५३॥

घोड़े भारे जानेपर बलवान् महाबाहु दुर्योघन अपने रथसे कूद पड़ा और तलवार उठाकर घृष्टयुम्नकी ओर पैदल ही दौड़ा ॥ ५३ ॥

शकुनिस्तं समभ्येत्य राजगृद्धी महावलः। राजानं सर्वलोकस्य रथमारोपयत् स्वकम्॥ ५४॥ उस समय महाबली शकुनिने, जो राजाको बहुत चाहता थाः निकट आकर सम्पूर्ण जगत्के अधिपति दुर्योधनको अपने रथपर चढ़ा लिया ॥ ५४॥

ततो नृपं पराजित्य पार्वतः परवीरहा। न्यहनत् तावकं सैन्यं वज्रपाणिरिवासुरान् ॥ ५५ ॥

तय शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले धृष्टग्रुम्नने राजा दुर्योघन-को पराजित करके आपकी सेनाका उसी प्रकार विनाश आरम्भ किया, जैसे वज्रधारी इन्द्र असुरोंका विनाश करते हैं ॥५५॥ कत्रवर्मा रणे भीमं शरैराच्छेन्महारथः।

प्रच्छादयामास च तं महामेघो र्घि यथा ॥ ५६॥

महारथी कृतवर्माने रणमें भीमसेनको अपने वाणींसे बहुत पीड़ित किया और महामेघ जैसे सूर्यको ढक लेता है, उसी प्रकार उसने भीमसेनको आच्छादित कर दिया ॥५६॥

ततः प्रहस्य समरे भीमसेनः परंतपः। प्रेषयामास संकुद्धः सायकान् कृतवर्मणे॥ ५७॥

तब शत्रुओंको संताप देनेवाले भीमसेनने युद्धमें हँसकर अत्यन्त क्रोधपूर्वक कृतवर्मापर अनेकों सायकोंका प्रहार किया ॥ ५७ ॥

तैरर्द्यमानोऽतिरथः सात्वतः सत्यकोविदः। नाकम्पत महाराज भीमं चार्च्छव्छितैः शरैः॥ ५८॥

महाराज ! उन सायकोंसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी अतिरथी एवं सत्यकोविद सात्वतवंशी कृतवर्मा विचित्रित नहीं हुआ । उसने भीमसेनको पुनः तीखे बाणोंसे पीड़ित किया ॥ ५८ ॥

तस्याश्वांदचतुरो हत्वा भीमसेनो महारथः। सार्राथं पातयामास सम्वजं सुपरिष्कृतम् ॥ ५९॥

फिर महारयी भीमसेनने उनके चारों घोड़ोंको मारकर ध्यजसित सुसज्जित सारियको भी काट गिराया ॥ ५९ ॥

शरैर्वहुविचैश्चैनमाचिनोत् परवीरहा। शक्तांकृतसर्वाङ्गो हताभ्वः प्रत्यदृश्यत ॥ ६० ॥

तत्पश्चात् शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले भीमसेनने अनेक प्रकारके वाणोंसे कृतवर्माके सारे शरीरको क्षत-विक्षत कर दिया । उसके वोड़े मारे जा चुके थे । उस समय भीमसेनके वाणोंसे उसका सारा शरीर छिन्न-भिन्न-सा दिखायी देता था।।

हताश्वरच ततस्तूर्णे वृषकस्य रथं ययौ। इयालस्य ते महाराज तव पुत्रस्य पर्यतः ॥ ६१॥

महाराज ! तब घोड़ोंके मारे जानेपर कृतवर्मा आपके पुत्रके देखते-देखते तुरंत ही आपके शाले बृषकके रथपर सवार हो गया ॥ ६१ ॥

भीमसेनोऽपि संकुद्धस्तव सैन्यमुपाद्गवत्। निज्ञधान च संकुद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः॥ ६२॥

इधर भीमसेन भी अत्यन्त कुपित होकर आपकी सेना-पर ट्ट पड़े और दण्डपाणि यमराजकी भाँति उसका संहार करने छगे ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहाभारते भीषमपर्वणि भोषमयधपर्वणि हैरधे ह्वसीनितमोऽध्यायः ॥ ८२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवषपर्वमें द्वेरथयुद्धविषयक क्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

#### त्र्यशीतितमोऽध्यायः इयशीतितमोऽध्यायः

इरावान्के द्वारा विन्द और अनुविन्दकी पराजय, भगदत्तसे घटोत्कचका हारना तथा मद्रराजपर नकुल और सहदेवकी विजय

ष्ट्रतराष्ट्र उवाच वहूनि हि विचित्राणि द्वैरथानि स्म संजय। पाण्डूनां मामकैः सार्धमश्रीषं तव जल्पतः॥ १॥

भृतराष्ट्र वोळे—संजय ! मैंने तुम्हारे मुखसे अवतक पाण्डवोंके मेरे पुत्रोंके साथ जो बहुत-से विचित्र द्दैरथ युद्ध हुए हैं, उनका वर्णन सुना ॥ १ ॥

न चैव मामकं किंचिद्धृष्टं शंसिस संजय। नित्यं पाण्डुसुतान् हृष्टानभन्नान् सम्प्रशंसिस ॥ २॥

परंतु सूत ! तुमने अभीतक मेरे पक्षमें घटित हुई कोई हर्षकी बात नहीं कही है; उट्टे पाण्डवोंको प्रतिदिन हर्षसे पूर्ण और अभग्न ( अपराजित ) बताते हो ॥ २ ॥ जीयमानान् विमनसो मामकान् विगतौजसः । वदसे संयुगे स्तृत दिष्टमेतन्न संशयः ॥ ३ ॥

मेरे पुत्रोंको तेज और बलसे हीन खिन्नचित्त और युद्धमें पराजित बताते हो। संजय! यह सब प्रारब्धका ही खेल है, इसमें संशय नहीं है ॥ ३॥

संजय उवाच

यथाशिक यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः। दर्शयानाः परं शक्तया पौरुषं पुरुषर्पम ॥ ४ ॥ संजय बोले—पुरुषश्रेष्ठ ! आपके पुत्र भी पूरी शक्तिसे पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बल और उत्साहके अनुसार युद्धमें सफलता प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं ॥४॥

गङ्गायाः सुरनद्या वै स्वादु भूत्वा यथोदकम्।
महोद्धेर्गुणाभ्यासाञ्चवणत्वं निगच्छति ॥ ५ ॥
तथा तत् पौरुषं राजंस्तावकानां परंतप।
प्राप्य पाण्डुसुतान् वीरान् व्यर्थं भवति संयुगे॥ ६ ॥

परंतप! नरेश! जैसे देवनदी गङ्गाजीका जल स्वादिष्ट होकर भी महासागरके संयोगसे उसीके गुणका सम्मिश्रण हो जानेके कारण खारा हो जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्रोंका पुरुषार्थ युद्धमें बीर पाण्डवींतक पहुँचकर व्यर्थ हो जाता है ॥ ५-६॥

घटमानान् यथाशक्ति कुर्वाणान् कर्म दुष्करम् । न दोषेण कुरुश्रेष्ठ कौरवान् गन्तुमर्हसि ॥ ७ ॥

कुरुश्रेष्ठ ! कौरव यथाशक्ति प्रयत्न करते और दुष्कर कर्म कर दिखाते हैं । अतः उनके ऊपर आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥

तवापराधात् सुमहान् सपुत्रस्य विशाम्पते । पृथिन्याः प्रक्षयो घोरो यमराष्ट्रविवर्धनः ॥ ८ ॥

प्रजान।य ! पुत्रसिंहत आपके अपराधि ही यह भूमण्डलका घोर एवं महान संहार हो रहा है। जो यमलोककी वृद्धि करनेवाला है ॥ ८॥

आत्मदोषात् समुत्पन्नं शोचितुं नाईसे नृप । न हि रक्षन्ति राजानः सर्वधात्रापि जीवितम् ॥ ९ ॥

नरेश्वर ! अपने ही अपराधित जो संकट प्राप्त हुआ है, उसके लिये आपको शोक नहीं करना. चाहिये। ( आपके अपराधिक कारण) राजालोग भी इस भूतलमें सर्वथा अपने जीवनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं॥ ९॥

युद्धे सुकृतिनां लोकानिच्छन्तो वसुधाधिपाः। चमूं विगाह्य युध्यन्ते नित्यं स्वर्गपरायणाः॥ १०॥

वसुधाके नरेश युद्धमें पुण्यात्माओंके लोकोंकी इच्छा करते हुए शत्रुकी सेनामें घुसकर युद्ध करते हैं और सदा स्वर्गको ही परम लक्ष्य मानते हैं ॥ १० ॥

पूर्वाह्वे तु महाराज प्रावर्तत जनक्षयः। तं त्वमेकमना भूत्वा श्रृणु देवासुरोपमम्॥ ११॥

महाराज ! उस दिन पूर्वाह्नकालमें वड़ा भारी जनसंहार हुआ था । आप एकचित्त होकर देवासुर-संग्रामके समान उस भयंकर युद्धका कृतान्त सुनिये ॥ ११ ॥

आवन्त्यौ तु महेष्वासौ महासेनौ महावजौ। इरावन्तमभिष्रेक्ष्य समेयातां रणोत्कटौ ॥ १२॥

अवन्तीके महाबली महाधनुर्धर और विशाल सेनासे युक्त

राजकुमार विन्द और अनुविन्दः जो युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले हैं। अर्जुनपुत्र इरावान्को सामने देखकर उसीसे भिड़ गये।। १२॥

तेषां प्रवतृते युद्धं सुमहल्होमहर्षणम्। इरावांस्तु सुसंकुद्धो भ्रातरौ देवरूपिणौ ॥ १३ ॥ विव्याध निशितस्तूर्णं शरैः संनतपर्वभिः। तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनौ ॥ १४ ॥

उन तीनों वीरोंका युद्ध अत्यन्त रोमाञ्चकारी हुआ। इरावान्ने कुपित होकर देवताओंके समान रूपचान् दोनों भाई विन्द और अनुविन्दको झक्री हुई गाँठवाले तीखे वाणोंने तुरंत वायल कर दिया। वे भी समराङ्गणमें विचित्र युद्ध करनेवाले थे। अतः उन्होंने भी इरावान्को वींघ डाला। १३-१४॥

युध्यतां हि तथा राजन् विशेषो न व्यह्रयत। यततां शत्रुनाशाय कृतप्रतिकृतैषिणाम् ॥ १५॥

नरेश्वर ! दोनों ही पक्षवाले अपने रात्रुका नाहा करनेके लिये प्रयत्नशील थे । दोनों ही एक दूसरेके अस्त्रोंका निवारण करनेकी इच्छा रखते थे । अतः युद्ध करते समय उनमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था ॥ १५॥

इरावांस्तु ततो राजन्ननुविन्दस्य सायकैः। चतुर्भिश्चतुरो वाहाननयद् यमसादनम्॥१६॥

राजन् ! उस समय इरावान्ने अपने चार वाणोंद्वारा अनुविन्दके चारों घोड़ोंको यमलोक पहुँचा।देया ॥ १६॥

भहाभ्यां च सुतीक्ष्णाभ्यां धनुः केतुं च मारिष । चिच्छेद समरे राजंस्तदद्भुतमिवाभवत् ॥ १७॥

आर्य!राजन्!तदनन्तर दो तीखे भल्लोंद्वारा उन्होंने युद्ध-स्थलमें उसके धनुष और ध्वज काट डाले। यह अद्भृत-सी बात हुई ॥ १७॥

त्यक्त्वानुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः। धनुर्गृहीत्वा परमं भारसाधनमुत्तमम् ॥ १८॥

तत्पश्चात् अनुविन्द अपना रथत्यागकर विन्दके रथपर जा बैटा और भार वहन करनेमें समर्थ दूसरा परम उत्तम धनुष लेकर युद्धके लिये डट गया ॥ १८॥

तावेकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरौ। शरान् मुमुचतुस्तूर्णीमरावति महात्मनि॥ १९॥

रिथयों में श्रेष्ठ वे दोनों आवन्त्य वीर रणभूमिमें एक ही रथपर वैठकर बड़ी शीव्रताके साथ महामना इरावान्पर बाणोंकी वर्षा करने छगे ॥ १९॥

ताभ्यां मुक्ता महावेगाः शराः काञ्चनभूपणाः । दिवाकरपथं प्राप्य च्छादयामासुरम्बरम् ॥ २०॥ उन दोनोंके छोड़े हुए महान् वेगशाली सुवर्णभूषित वाणोंने सूर्यके पथार पहुँचकर आकाशको आच्छादित कर दिया ॥ २०॥

इरावांस्तु रणे कुद्धो भ्रातरौ तौ महारथौ। ववर्ष शरवर्षेण सार्राथं चाप्यपातयत्॥ २१॥

तव इरावान्ने भी रणक्षेत्रमें कुद्ध होकर उन दोनों महारयी वन्धुओंपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ करदी और उनके सारथिको मार गिराया ॥ २१ ॥

तिस्मस्तु पतिते भूमौ गतसत्त्वे तु सारयौ । रथः प्रदुद्राच दिशः समुद्भान्तहयस्ततः ॥ २२ ॥

सारिथके प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर गिर जानेके पश्चात् उस रथके घोड़े घवराकर भागने लगे और इस प्रकार वह रथ सम्पूर्ण दिशाओं में दौड़ने लगा ॥ २२॥

तौ स जित्वा महाराज नागराजसुतासुतः। पौरुषं ख्यापयंस्तूर्णे व्यथमत् तव वाहिनीम् ॥ २३॥

महाराज ! इरावान् नागराज-कन्या उल्प्रीका पुत्र या । उसने विन्द और अनुविन्दको जीतकर अपने पुरुषार्थका परिचय देते हुए तुरंत ही आपकी सेनाका संहार आरम्भ कर दिया ॥ २३॥

सा वध्यमाना समरे धार्तराष्ट्री महाचमूः। वेगान् बहुविधांश्चके विषं पीत्वेव मानवः॥ २४॥

युद्धक्षेत्रमें इरावान्से पीड़ित होकर आपकी विशाल सेना विषपान किये हुए मनुष्यकी माँति नाना प्रकारसे उद्देग प्रकट करने लगी ॥ २४॥

हैडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्। रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महावलः॥२५॥

दूसरी ओर राक्षसराज महाबली घटोत्कचने सूर्यके समान तेजस्वी एवं ध्वजयुक्त रथके द्वारा भगदत्तपर आक्रमण किया॥

ततः प्राग्ज्योतियो राजा नागराजं समास्थितः। यथा वज्रधरः पूर्वं संत्रामे तारकामये॥२६॥

जैसे पूर्वकालमें तारकामय-संग्रामके अवसरपर वज्रधारी इन्द्र ऐरावत नामक हाथीपर आरूढ़ होकर युद्धके लिये गये थे, उसी प्रकार इस महायुद्धमें प्राख्योतिषपुरके स्वामी राजा भगदत्त एक गजराजपर चढ़कर आये थे।। २६॥

तत्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च समागताः। विशेषं न सा विविदुहैं डिम्बभगदत्तयोः॥२७॥

वहाँ युद्ध देखनेके लिये आये हुए देवताओं गन्धवीं तथा ऋषियोंकी भी समझमें यह नहीं आया कि घटोत्कच और भगदत्तमें पराक्रमकी दृष्टिसे क्या अन्तर है ॥ २७॥ यथा सुरपितः राक्रस्त्रासयामास दानवान् । तथैव समरे राजा द्रावयामास पाण्डवान् ॥ २८ ॥

जैसे देवराज इन्द्रने दानवोंको भयभीत किया था, उसी प्रकार भगदत्तने पाण्डव-सैनिकोंको भयभीत करके भगाना आरम्भ किया ॥ २८ ॥

तेन विद्राव्यमाणास्ते पाण्डवाः सर्वतो दिशम्। त्रातारं नाभ्यगच्छन्तः स्वेष्वनीकेषु भारत ॥ २९ ॥

भारत ! भगदत्तके द्वारा खदेडे हुए पाण्डव-सैनिक सम्पूर्ण दिशाओं में भागते हुए अपनी सेनाओं में भी कहीं कोई रक्षक नहीं पाते थे ॥ २९॥

भैमसेनि रथस्थं तु तत्रापश्याम भारत । शोपा विमनसो भूत्वा प्राद्रवन्त महारथाः ॥ ३०॥

भरतनन्दन ! उस समय वहाँ हमलोगोंने केवल भीमपुत्र घटोत्कचको ही रथपर स्थिरभावसे बैठा देखा । शेष महारथी खिन्नचित्त होकर वहींसे भाग रहे थे ॥ ३० ॥

निवृत्तेषु तु पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत। आर्सान्निष्ठानको घोरस्तव सैन्यस्य संयुगे॥३१॥

भारत ! जब पाण्डवोंकी चेनाएँ पुनः युद्धभूमिमें छौट आयीं, तब उस युद्धक्षेत्रमें आपकी चेनाके भीतर घोर हाहा-कार होने लगा ॥ ३१॥

घटोत्कचस्ततो राजन् भगदत्तं महारणे। शरैः प्रच्छादयामास मेहं गिरिमिवाम्बुदः॥ ३२॥

राजन् ! उस समय उस महायुद्धमें घटोत्कचने अपने बाणोंद्वारा भगदत्तको उसी प्रकार आच्छादित कर दियाः जैसे बादल मेरुपर्वतको ढक लेता है ॥ ३२ ॥

निहत्य ताञ्शरान् राजा राञ्चसस्य धनुद्रच्युतान् । भैमसेनि रणे तूर्णे सर्वमर्मस्वताडयत् ॥ ३३ ॥

राक्षस घटोत्कचके धनुषसे छूटे हुए उन सभी वाणोंको नष्ट करके राजा भगदत्तने रणक्षेत्रमें तुरंत ही घटोत्कचके सभी मर्मस्थानोंपर प्रहार किया ॥ ३३॥

स ताड्यमानो बहुभिः शरैः संनतपर्वभिः। न विव्यथे राक्षसेन्द्रो भिद्यमान इवाचलः॥ ३४॥

द्धकी हुई गाँठवाले बहुत-से वाणोंद्वारा आहत होकर भी विदीर्ण किये जानेवाले पर्वतकी भाँति राक्षसराज घटोत्कच व्यथित एवं विचलित नहीं हुआ ॥ ३४॥

तस्य प्राग्ज्योतिषः कुद्धस्तोमरांश्च चतुर्दश । प्रेषयामास समरे तांश्चिच्छेद स राक्षसः ॥ ३५ ॥

प्राग्ज्योतिपपुरके नरेशने कुषित हो उस राक्षस-पर चौदह तोमर चलाये परंतु उसने समरभूमिमें उन सबको काट दिया ॥ ३५॥ स तांशिक्त्वा महाबाहस्तोमरान निशितैः शरैः। भगदत्तं च विव्याघ सप्तत्या कङ्कपत्रिभिः ॥ ३६ ॥

उन तोमरोंको तीखे वाणोंसे काटकर महावाह घटोत्कचने वं कपत्रयुक्त सत्तर बार्णोद्वारा भगदत्तको भी घायल कर दिया।।

ततः प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहसन्निव भारत। तस्याश्वांश्चत्रः संख्ये पातयामास सायकैः॥ ३७॥

भारत ! तव राजा प्राग्ज्योतिष (भगदत्त ) ने हँसते हुए-से उस युद्धमें अपने सायकोंद्वारा त्रटोत्कचके चारों घोडों-को मार गिराया ॥ ३७ ॥

स हताइवे रथे तिष्ठन राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। शक्ति चिक्षेप वेगेन प्राग्ज्योतिषगजं प्रति ॥ ३८॥

घोड़ोंके मारे जानेपर भी उसी रथपर खड़े हुए प्रतापी राक्षसराज घटोत्कचने भगदत्तके हाथीपर बड़े वेगसे शक्ति-का प्रहार किया ॥ ३८॥

तामापतन्तीं सहसा हेमदण्डां खुवेगिनीम्। त्रिधा चिच्छेर नृपतिः सा व्यकीर्यत मेदिनीम् ॥ ३९ ॥

उस शक्तिमें सोनेका डंडा लगा हुआ या। वह अत्यन्त वेगशालिनी थी। उसे सहसा आती देख राजा भगदत्तने उसके तीन दुकड़े कर डाले। फिर वह पृथ्वीपर विखर गयी।

शांकि विनिहतां दृष्ट्या हैडिम्बः प्राद्रवद् भयात्। यथेन्द्रस्य रणात् पूर्वं नमुचिद्देत्यसत्तमः॥ ४०॥

अपनी राक्तिको कटी हुई देखकर हिडिम्बाकुमार घटोत्कच भगदत्तके भयसे उसी प्रकार भाग गया, जैसे पूर्वकालमें देवराज इन्द्रके साथ युद्ध करते समय दैत्यराज नमुचि रणभूमिसे भागा था ॥ ४० ॥

तं विजित्य रणे शूरं विकान्तं ख्यातपौरुपम्। अजेयं समरे वीरं यमेन वरुणेन च ॥ ४१ ॥ पाण्डवीं समरे सेनां सम्ममई स कुञ्जरः। यथा वनगजो राजन् मृद्गंश्चरति पिंचनीम्॥ ४२॥

राजन् ! घटोत्कच अपने पौरुषके लिये विख्यातः परा-क्रमी, शूरवीर था। वरुण और यमराज भी उस वीरको समरभूमिमें परास्त नहीं कर सकते थे। उसीको वहाँ रणक्षेत्र-में जीतकर भगदत्तका वह हाथी समराङ्गणमें पाण्डवसेनाका उसी प्रकार मर्दन करने लगा, जैसे वनैला हाथी सरोवरमें कमिलनीको रौंदता हुआ विचरता है ॥ ४१-४२ ॥

मद्रेश्वरस्तु समरे यमाभ्यां समसज्जत। सस्तीयौ छादयांचके शरौबैः पाण्डुनन्दनौ ॥ ४३॥

दूसरी ओर मद्रराज शल्य युद्धमें अपने भानजे नकुल और सहदेवसे उलझे हुए थे। उन्होंने पाण्डुकुलको आनन्दित करनेवाले भानजोंको अपने वाणसमूहोंसे आच्छादित कर दिया। सहदेवस्तु समरे मात्लं दृश्य संगतम्। अवारयच्छरौंघेण मेघो यद्वद् दिवाकरम् ॥ ४४ ॥

सहदेवने समरभूमिमें अपने मामाको युद्धमें आसक्त देखकर जैंडे बादल सूर्यको ढक लेता है, उसी प्रकार उन्हें अपने वाणसम्होंसे आच्छादित करके आगे वढनेसे रोक दिया।।

छाद्यमानः शरौधेण हष्टरूपतरोऽभवत्। तयोश्चाप्यभवत् प्रीतिरत्ला मातृकारणात् ॥ ५५॥

उनके बाणसमूहोंसे आच्छादित होकर भी शहय अत्यन्त प्रसन्न ही हुए । माताके नाते नकुल और सहदेवके मनमें भी उनके प्रति अनुपम प्रेमका भाव था ॥ ४५ ॥ ततः प्रहस्य समरे नकलस्य महारथः। ( ध्वजं चिच्छेद वाणेन धनुइचैकेन मारिष। अथैनं छिन्नधन्वानं छादयन्निव भारत॥ निज्ञान रणे तं त सूतं चास्य न्यपातयत् ॥) अश्वांश्च चतुरो राजंश्चतुर्भिः सायकोत्तमैः ॥ ४६॥ प्रेपयामास समरे यमस्य सदनं प्रति। हताश्वात् तु रथात् तूर्णमवप्द्यत्य महारथः ॥ ४७ ॥ आरुरोह ततो यानं भ्रात्रेव यशिखनः।

आर्थ ! तव महार्थी शल्यने समरभूमिमें हँसकर एक बाणसे नकुलके व्वजको और दूसरेसे उनके घनुषको भी काट दिया। भारत ! धनुष कट जानेपर उन्हें वाणोंसे आच्छादित-से करते हुए युद्धस्थलमें उनके सार्धिको भी मार गिराया। राजन्! फिर उन्होंने उस युद्धमें चार उत्तम सायकोंद्वारा नकुलके चारों घोड़ोंको यमराजके घर भेज दिया । घोड़ोंके मारे जानेपर महारथी नकुल उस रथसे तुरंत ही कूदकर अपने यशस्वी भाई सहदेवके ही रथपर जा बैठे ॥ ४६-४७३ ॥

एकस्थी तु रणे शूरौ दढे विक्षिप्य कार्मुकौ ॥ ४८ ॥ मद्रराजरथं तूर्णे छादयामासतुः क्षणात्।

तदनन्तर एक ही रथपर बैठे हुए उन दोनों शूरवीरोंने क्षणभरमें अपने सुदृढ् धनुषको खींचकर रणभूमिमें मद्रराज-के रयको तुरंत ही आच्छादित कर दिया ॥ ४८३ ॥ स छाद्यमानो बहुभिः शरैः संनतपर्वभिः॥ ४९॥ ससीयाभ्यां नरव्यावी नाकम्पत यथाचलः। प्रहसन्निव तां चापि शस्त्रवृष्टिं जघान ह ॥ ५०॥

अपने भानजोंके चलाये हुए झुकी हुई गाँठवाले बहु-संख्यक बाणोंसे आच्छादित होनेपर भी नरश्रेष्ठ शस्य पर्वतकी भाँति अडिगभावसे खड़े रहे; कम्पित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने हँ सते हुए-से उस शस्त्रवर्षाको भी नष्ट कर दिया ४९-५०॥

सहदेवस्ततः कुद्धः शरमुद्रहा वीर्यवान्। मद्रराजमभित्रेक्य प्रेषयामास भारत॥ ५१॥

भारत ! तब पराक्रमी सहदेवने कुपित होकर एक बाण हाथमें लिया और उसे मद्रराजको लक्ष्य करके चला दिया॥ स शरः प्रेषितस्तेन गरुडानिलवेगवान्। मदराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले॥ ५२॥

उनके द्वारा चलाया हुआ वह बाण गरुड और वायुके समान वेगशाली था। वह मद्रराजको विदीर्ण करके पृथ्वीपर जा गिरा॥ ५२॥

स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महाग्थः। निषसाद महाराज करमलं च जगाम ह ॥ ५३॥

महाराज ! उसके गहरे आधातसे पीड़ित एवं व्यथित होकर महारथी शस्य रथके पिछले भागमें जा बैठे और मृर्छित हो गये ॥ ५३॥



तं विसंज्ञं निपतितं स्तः सम्प्रेक्य संयुगे। अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामभिपीडितम्॥५४॥

युद्धस्थलमें नकुल और सहदेवद्वारा पीड़ित होकर उन्हें अचेत हो रथपर गिरा हुआ देख सारथि रथद्वारा रणभूमिसे बाहर हटा ले गया ॥ ५४॥

दृष्ट्वा मद्रेद्दवररथं घार्तराष्ट्राः पराङ्मुखम् । सर्वे विमनसो भूत्वा नेदमस्तीत्यिचन्तयन् ॥ ५५ ॥

मद्रराजके रथको युद्धसे विमुख हुआ देख आपके सभी पुत्र मन ही मन दुखी हो सोचने लगे—शायद अब मद्र-राजका जीवन शेष नहीं है ॥ ५५॥

निर्जित्य मातुलं संख्ये माद्रीपुत्रौ महारथौ। दध्मतुर्मुदितौ राङ्गौ सिंहनादं च नेदतुः॥ ५६॥

महारथी माद्रीपुत्र युद्धमें अपने मामाको परास्त करके प्रसन्नतापूर्वक शङ्ख वजाने और सिंहनाद करने लगे ॥५६॥

अभिदुदुवतुर्हृणे तव सैन्यं विशाम्पते। यथा दैत्यचमूं राजचिन्द्रोपेन्द्राविवामरौ॥ ५७॥

प्रजानाथ ! जैसे इन्द्रदेव और उपेन्द्रदेव दैत्योंकी सेना-को मार भगाते हैं, उसी प्रकार नकुल सहदेव हर्षमें भरकर आपकी सेनाको खदेड़ने लगे ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाआरते भीष्मपर्वणि भीष्मवश्वपर्वणि द्वन्द्वयुद्धे न्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥

इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें द्वन्द्वयुद्धविषयक तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८३ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ है स्टोक मिलाकर कुल ५८ है स्टोक हैं )

# चतुरशीतितमोऽध्यायः

युधिष्ठिरसे राजा श्रुतायुका पराजित होना, युद्धमें चेकितान और कृपाचार्यका मृर्छित होना, भृरिश्रवासे ृष्टकेतुका और अभिमन्युसे चित्रसेन आदिका पराजित होना एवं सुशर्मा आदिसे अर्जुनका युद्धारम्भ

संजय उवाच

ततो युधिष्ठिगे राजा मध्यं प्राप्ते दिवाकरे। श्रुतायुषमभिष्रेक्ष्य प्रेषयामास वाजिनः॥ १॥

संजय कहते हैं — महाराज ! जब सूर्यदेव दिनके मध्यभागमें आ गये। तब राजा युधि धिरने श्रुतायुको देखकर उसकी और अपने घोड़ोंको बढ़ाया ॥ १ ॥

अभ्यधावत् ततो राजा श्रुतायुषमरिदमम् । विनिञ्चन् सायकैस्तीक्ष्णैर्नवभिर्नतपर्वभिः ॥ २ ॥

उस समय धुकी हुई गाँठवाले नौ तीखे सायकोंद्वारा रात्रुदमन श्रुतायुको घायल करते हुए राजा युधिष्ठिरने उस-पर घावा किया ॥ २ ॥ स संवार्य रणे राजा प्रेषितान् धर्मसूनुना। शरान् सप्त महेण्वासः कौन्तेयाय समार्थयत्॥ ३॥

तब महाधनुर्धर राजा श्रुतायुने युद्धमें धर्मपुत्र युधिष्ठिरके चलाये हुए बाणोंका निवारण करके उन कुन्तीकुमारको सात बाण मारे ॥ ३॥

ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे। असूनिव विचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः॥ ४॥

संप्राममें वे बाण महात्मा युधिष्ठिरके शरीरमें उनके प्राणोंको दूँढ़ते हुए-से कवच छेदकर धुन गये और उनका रक्त पीने छगे ॥ ४॥

पाण्डवस्तु भृशं कुद्धो विद्धस्तेन महात्मना। रणे वराहकर्णेन राजानं हृद्यविध्यत॥ ५॥

महामना श्रुतायुके वाणोंसे घायल होनेपर पाण्डुनन्दन युधिष्टिर अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने रणक्षेत्रमें वराहकर्ण नामक एक वाण चलाकर राजा श्रुतायुकी छातीमें चोट पहुँचायी ॥ ५॥

अथापरेण भल्लेन केतुं तस्य महात्मनः। रथश्रेष्टो रथात् तूर्णं भूमौ पार्थो न्यपातयत्॥ ६॥

तत्पश्चात् रिययोंमें श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने भल्ल नामक दूसरे बाणसे महामना श्रुतायुक्ते ध्वजको काटकर तुरंत ही रथसे पृथ्वीपर गिग दिया ॥ ६ ॥

केतुं विपतितं दृष्ट्रा श्रुतायुः स तु पार्थिवः । पाण्डवं विशिखैस्तीक्ष्णै राजन् विव्याध सप्तभिः॥ ७॥

राजन् ! ध्वजको गिरा हुआ देख राजा श्रुतायुने अपने सात तीखे वाणोंद्वारा पाण्ड्वनन्दन युधिष्ठिरको घायल कर दिया ॥ ७॥

ततः क्रोधात् प्रजज्वाल धर्मपुत्रो युधिष्टिरः। यथा युगान्ते भूतानि दिधक्षुरिव पावकः॥ ८॥

यह देख धर्मपुत्र युधिष्टिर प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूतोंको जला डालनेकी इच्छावाले अग्निदेवके समान क्रोधसे प्रज्वलित हो उठे ॥ ८॥

कुद्धं तु पाण्डवं रृष्ट्वा देवगन्धर्वराक्षसाः। प्रविव्यथुर्महाराज व्याकुलं चाप्यभूज्ञगत्॥ ९॥

महाराज ! पाण्डुपुत्र युधिष्टिरको कुपित देख देवता। गन्धर्व और राक्षस व्यथित हो उठे तथा सारा जगत् भी भयसे व्याकुल हो गया ॥ ९ ॥

सर्वेषां चैव भूतानामिदमासीन्मनोगतम्। त्री होकानच संकुद्धो नृपोऽयं धक्ष्यतीति वै॥ १०॥

उस समय समस्त प्राणियोंके मनमें यह विचार उठा कि आज निश्चय ही ये राजा युधिष्ठिर कुपित होकर तीनों लोकों-को भस्म कर डालेंगे ॥ १०॥

ऋण्यश्चेव देवाइच चकुः खस्त्ययनं महत्। लोकानां नृप शान्त्यर्थं कोधिते पाण्डचे तदा॥ ११॥

नरेश्वर ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके कुपित होनेपर उस समय सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये देवता तथा ऋषिलोग श्रेष्ठ स्वस्तित्राचन करने लगे ॥ ११॥

स च क्रोधसमाविष्टः सुक्तिणी परिसंतिहन् । द्धारात्मवपुर्धोरं युगान्तादित्यसंनिभम् ॥ १२॥

उन्होंने क्रोधसे व्याप्त हो मुखके दोनों कोनोंकों चाटते हुए अपने दारीरको प्रलयकालके सूर्यके समान अत्यन्त भयंकर बना लिया ॥ १२ ॥ ततः सैन्यानि सर्वाणि तावकानि विशाम्पते । निराशान्यभवंस्तत्र जीवितं प्रति भारत ॥ १३ ॥

भजानाथ ! भरतनन्दन ! उस समय आपकी सारी सेनाएँ वहाँ अपने जीवनसे निराश हो गर्यी ॥ १३ ॥

स तु धैर्येण तं कोपं संनिवार्य महायशाः। श्रुतायुषः प्रचिच्छेद मुष्टिदेशे महाधतुः॥ १४॥

परंतु महायशस्वी युधिष्ठिरने धैर्यपूर्वक अपने क्रोधको दवा दिया और श्रुतायुके विशाल धनुषको, जहाँ उसे मुद्धी-से पकड़ा जाता है, उसी जगहसे काट दिया ॥ १४॥

अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे। निर्विभेद रणे राजा सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥१५॥ सत्वरं च रणे राजंस्तस्य वाहान् महात्मनः। निज्ञान शरैः क्षिप्रं सूतं च सुमहावलः॥१६॥

राजन् ! धनुष कट जानेपर महाबली राजा युधिष्ठिरने श्रुतायुकी छातीमें नाराचसे प्रहार किया। फिर उन्होंने समस्त सेनाओं के देखते-देखते रणक्षेत्रमें महामना श्रुतायुके घोड़ोंको तुरंत मार डाला और उसके सारिथको भी शीघ्र ही मौतके मुखमें डाल दिया॥ १५-१६॥

हताइवं तु रथंत्यक्त्वा रृष्ट्वा राज्ञोऽस्य पौरुषम्। विषदुद्राव वेगेन श्रुतायुः समरे तदा ॥१७॥

रथके घोड़े मारे गये, यह देखकर तथा युद्धमें राजा युधिष्ठिरके पुरुषार्थका भी अवलोकन करके श्रुतायु उस समय बड़े वेगसे रथ छोड़कर भाग गया ॥ १७॥

तसिश्चिते महेष्वासे धर्मपुत्रेण संयुगे। दुर्योधनवलं राजन् सर्वमासीत् पराङ्मखम् ॥ १८॥

राजन्! संग्राममें धर्मपुत्र युधिष्ठिरद्वारा महाधनुर्धर श्रुतायु-के पराजित होनेपर दुर्योधनकी सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी ॥ १८॥

पतत् कृत्वा महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। व्यात्ताननो यथा कालस्तव सैन्यं जघान ह ॥ १९ ॥

महाराज ! ऐसा पराक्रम करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर मुँह फैलाये कालके समान आपकी सेनाका संहार करने लगे ॥

चेकितानस्तु वार्ष्णेयो गौतमं रथिनां वरम्। प्रेक्षतां सर्वसैन्यानां छादयामास सायकैः॥ २०॥

उधर वृष्णिवंशी चेकितानने रिथयोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यको सब सेनाओंके देखते देखते अपने सायकोंसे आच्छादित कर दिया ॥ २० ॥

संनिवार्य शरांस्तांस्तु कृषः शारद्वनो युधि। चेकितानं रणे यत्तं राजन् विव्याध पत्रिभिः॥ २१॥

राजन् ! शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्यने युद्धमें उन सब

वाणोंको काटकर सावधानीके साथ युद्ध करनेवाले चेकितान-को पंखवाले बाणोंसे बींघ डाला ॥ २१॥

अथापरेण भल्लेन धनुश्चिच्छेद मारिष । सार्राथं चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत् ॥ २२ ॥

आर्य ! फिर दूसरे भल्लमे उसका धनुष काट दिया और अपने हाथोंकी फुर्ती दिखाते हुए समरमें उसके सार्यि-को भी मार गिराया ॥ २२॥

अइवांद्रचास्यावधीद् राजन्तुभौतौ पार्ष्णिसारथी। सोऽवप्छुत्य रथात् तूर्णे गदां जन्नाह सात्वतः॥ २३॥

राजन् ! तदनन्तर चेिकतानके चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठरक्षकोंको भी कृपाचार्यने मार डाला । तब सात्वतवंशी चेिकतानने रथसे कृदकर तुरंत ही गदा हाथमें ले ली । २३।

स तया वीरघातिन्या गदया गदिनां वरः। गौतमस्य हयान् हत्वा सार्राथं च न्यपातयत्॥ २४॥

गदाधारियोंमें श्रेष्ठ चेकितानने उस वीरघातिनी गदासे कृपाचार्यके घोड़ोंको मारकर उनके सारिथको भी घराद्यायी कर दिया ॥ २४॥

भूमिष्ठो गौतमस्तस्य शरांदिचक्षेप पोडश । शरास्ते सात्वतं भित्वा प्राविशन् धरणीतलम्॥ २५ ॥

तब कृपाचार्यने भूमिपर ही खड़े होकर चेकितानको सोलह बाण मारे। वे वाण चेकितानको छेदकर घरतीमें समा गये॥ २५॥

चेकितानस्ततः कुद्धः पुनिधिक्षेप तां गदाम् । गौतमस्य वधाकाङ्की वृत्रस्येव पुरंदरः ॥ २६ ॥

तब कोधमें भरे हुए चेकितानने कृपाचार्यके वधकी इच्छासे उनपर पुनः वैसे ही गदाका प्रहार कियाः जैसे इन्द्र वृत्रासुरपर प्रहार करते हैं ॥ २६ ॥

तामापतन्तीं विमलामश्मगर्भा महागदाम्। शरैरनेकसाहस्त्रेर्वारयामास गौतमः॥ २७॥

उस निर्मल एवं लोहेकी बनी हुई विशाल गदाको अपने ऊपर आती देख कृपाचार्यने अनेक सहस्र बाणोंद्वारा दूर गिरा दिया ॥ २७ ॥

चेकितानस्ततः खड्गं कोधादुद्धृत्य भारत। लाघवं परमास्थाय गौतमं समुपाद्रवत्॥ २८॥

भारत ! तब चेकितानने क्रोधपूर्वक तलवार खींच ली और बड़ी फ़र्तीके साथ कुपाचार्यगर धावा किया ॥ २८ ॥

गौतमोऽपि धनुस्त्यक्त्वा प्रगृह्यासि सुसंयतः। वेगेन महता राजंश्चेकितानमुपाद्रवत् ॥ २९ ॥ राजन् ! यह देख कृपाचार्यने भी धनुष फेंककर तलवार हाथमें ले ली और पूरी सावधानीके साथ वे बड़े वेगसे चेकितानकी ओर दौड़े ॥ २९॥

तानुभौ बलसम्पन्नौ निस्त्रिशवरधारिणौ। निस्त्रिशाभ्यां सुतीक्ष्णाभ्यामन्योन्यं संततक्षतुः॥३०॥

वे दोनों ही बलवान् थे। दोनोंने ही उत्तम खड़ घारण कर रखे थे। अतः अपनी उन अत्यन्त तीखी तलवारोंसे वे एक दूसरेको काटने लगे॥ ३०॥

निस्त्रिशवेगाभिहतौ ततस्तौ पुरुपर्पभौ। धरणी समनुप्राप्तौ सर्वभूतनिषेविताम्॥ ३१॥

तलवारकी गहरी चोटसे घायल होकर वे दोनों पुरुष-श्रेष्ठ सम्पूर्ण भूतोंकी निवासभूत पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३१ ॥

मूर्छयाभिपरीताङ्गौ व्यायामेन तु मोहितौ। ततोऽभ्यधावद् वेगेन करकर्षः सुहत्तया॥३२॥ चेकितानं तथाभूतं दृष्ट्या समरदुर्मदः। रथमारोपयचैनं सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥३३॥

उनके सारे अङ्गोंमें मूर्छा व्याप्त हो रही यी। दोनों ही अधिक परिश्रमके कारण अचेत हो गये थे। उस समय युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाला करकर्ष चेकितानको वैसी अवस्थामें पड़ा देख सौहार्दके नाते बड़े वेगसे दौड़ा और सम्पूर्ण सेनाके देखते-देखते उसने उन्हें अपने रथपर चढ़ा लिया।

तथैव शकुनिः शूरः इयालस्तव विशाम्पते । आरोपयद् रथं तूर्णं गौतमं रिथनां वरम् ॥ ३४ ॥

प्रजानाथ ! इसी प्रकार आपके साले शूरवीर शकुनिने रिथर्योमें श्रेष्ठ कृपाचार्यको शीव ही अपने रथपर बैठा लिया॥

सौमद्ति तथा कुद्धो घृष्टकेतुर्महाबलः। नवत्या सायकैः क्षिप्रं राजन् विव्याध वक्षसि॥३५॥

राजन् ! दूसरी ओर महावली धृष्टकेतुने कोघर्मे भरकर नव्ये वाणोंसे बीघतापूर्वक भूरिश्रवाकी छातीमें चोट पहुँचायी॥

सौमदत्तिरुरःस्थैस्तैर्भृशं वाणैरशोभत। मध्यंदिने महाराज रहिमभिस्तपनो यथा॥३६॥

महाराज ! छातीमें घँसे हुए उन बाणोंसे भूरिश्रवा उसी प्रकार शोभा पाने लगा, जैसे दोपहरके समय सूर्य अपनी किरणोंद्वारा अधिक प्रकाशित होता है ॥ २६॥

भूरिश्रवास्तु समरे धृष्टकेतुं महारथम्। हतस्त्रहयं चक्रे विरथं सायकोत्तमैः॥३७॥

तव भृरिश्रवाने समरभृमिमें उत्तम सायकोंद्वारा महारथी धृष्टकेतुके घोड़ों और सारिथको मारकर उन्हें रथहीन कर दिया ॥ ३७ ॥

विरथं तं समालोक्य हताइवं हतसारथिम् । महता शरवर्षेण च्छादयामास संयुगे ॥ १८॥ भूरिश्रवाने धृष्टकेतुको घोड़े और सारिथके मारे जानेसे रथहीन हुआ देख युद्ध खलें वाणोंकी बड़ी भारी वर्षा करके ढक दिया ॥ ३८॥

स तु तं रथमुत्सुज्य धृष्टकेतुर्महामनाः। आरुरोह ततो यानं शतानीकस्य मारिष॥३९॥

आर्य ! तत्वरचात् महामना घृष्टकेतु उस रथको छोड़-कर शतानीककी सवारीपर जा वैठे ॥ ३९ ॥

चित्रसेनो विकर्णश्च राजन् दुर्मर्षणस्तथा। रथिनो हेमसंनाहाः सौभद्रमभिदुदुवुः॥ ४०॥

राजन् ! इसी समय चित्रसेन, विकर्ण तथा दुर्मर्षण— इन तीन रिथयोंने सोनेके कवच बाँधकर सुभद्राकुमार अभिमन्युपर धावा किया ॥ ४०॥

अभिमन्योस्ततस्तैस्तु घोरं युद्धमवर्तत । शरीरस्य यथा राजन् वातिषत्तकफैस्त्रिभिः॥ ४१ ॥

नरेश्वर ! तब उनके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ, ठीक उसी तरह, जैसे शरीरका वात, पित्त और कफ = इन तीनों धातुओंके साथ युद्ध होता रहता है ॥ विरथांस्तव पुत्रांस्तु कृत्वा राजन् महाहवे।

न जघान नरव्यात्रः सारन् भीमवचस्तदा ॥ ४२॥

राजन् ! उस महासमरमें आपके पुत्रोंको रथहीन करके पुरुषिंद अभिमन्युने उस समय भीमसेनकी प्रतिज्ञाका स्मरण करके उनका वथ नहीं किया ॥ ४२ ॥

ततो राज्ञां बहुरातैर्गजास्वरथयायिभिः। संवृतं समरे भीष्मं देवैरिप दुरासदम्॥ ४३॥ प्रयान्तं शीव्रमुद्रीक्ष्य परित्रातुं सुतांस्तव। अभिमन्युं समुद्दिस्य वालमेकं महारथम्॥ ४४॥ वासुदेवमुवाचेदं कौन्तेयः स्वेतवाहनः।

तदनन्तर हाथी, घोड़े और रथपर यात्रा करनेवाले करोड़ों राजाओंने घिरे हुए भीष्म, जो युद्धमें देवताओंके लिये भी दुर्जय थे, आपके पुत्रोंको बचानेके लिये एकमात्र बालक महारथी अभिमन्युको लक्ष्य करके तीव वेगसे आगे बढ़े। उनको उस ओर जाते देख स्वेतवाहन कुन्तीपुत्र अर्जुनने वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा—॥ चोद्याद्यान् हृपीकेश यत्रैते वहुला रथाः॥ ४५॥ एते हि वहवः शूराः कृतास्त्रा युद्धदुर्मदाः। यथा हन्युने नः सेनां तथा माधव चोद्य ॥ ४६॥

'हृपीकेश! जहाँ ये बहुत-से रथ जा रहे हैं, उधर ही अपने घोड़ोंको हाँकिये। माधव! ये अस्त्र-विद्याके विद्वान तथा रण-दुर्मद बहुसंख्यक शूरवीर जिस प्रकार हमारी सेनाका विनाश न कर सर्के उसी तरह इस रथको वहाँ ले चलिये'॥ ४५-४६॥

एवमुक्तः स वार्ष्णेयः कौन्तेयेनामितौजसा । रथं स्वेतहयैर्युक्तं प्रेषयामास संयुगे ॥ ४७ ॥

अमित तेजस्वी कुन्तीकुमार अर्जुनके इस प्रकार कहने-पर वृष्णिकुलनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने युद्धमें स्वेत घोड़ोंसे जुते हुए रथको आगे बढ़ाया ॥ ४७॥

निष्टानको महानासीत् तव सैन्यस्य मारिष। यदुर्जुनो रणे कुद्धः संयातस्तावकान् प्रति॥ ४८॥

आर्य ! रणभूमिमें कुद्ध हुए अर्जुन आपके सैनिकोंकी ओर जाने लगेः उस समय आपकी सेनामें वड़े जोरसे हाहाकार होने लगा ॥ ४८॥

समासाद्य तु कौन्तेयो राज्ञस्तान् भीष्मरक्षिणः। सुरार्माणमथो राजित्रदं वचनमब्रवीत् ॥ ४९॥

राजन् ! कुन्तीकुमार अर्जुनने भीष्मकी रक्षा करनेवाले उन राजाओंके पास जाकर सुधर्मासे इस प्रकार कहा—॥

जानामि त्वां युधां श्रेष्टमत्यन्तं पूर्ववैरिणम्। अनयस्याद्य सम्प्राप्तं फलं पश्य सुदारुणम्॥ ५०॥ अद्य ते दर्शयिष्यामि पूर्वप्रेतान् पितामहान्।

वीर ! में जानता हूँ, तुम पाण्डवोंके पूर्ववैरी और योद्धाओंमें अत्यन्त उत्तम हो । तुमलोगोंने जो अन्याय किया है, उसका यह अत्यन्त भयंकर फल आज प्राप्त हुआ है, इसे देखो । आज मैं तुम्हें तुम्हारे पहलेके मरे हुए पितामहोंका दर्शन कराऊँगा' ॥ ५० ई ॥

पवं संजल्पतस्तस्य वीभत्सोः शत्रुशातिनः ॥ ५१ ॥ श्रुत्वापि परुषं वाक्यं सुशर्मा रथयूथपः । न चैनमत्रवीत् किंचिच्छुभं वा यदि वाशुभम्॥ ५२ ॥

ऐसा कहते हुए शत्रुवाती अर्जुनके परुष वचनको सुनकर भी रथयूथपति सुशर्मा उनसे भला या बुरा कुछ भी न बोला ॥ ५१-५२ ॥

अभिगम्यार्जुनं वीरं राजभिर्वहुभिर्चृतः।
पुरस्तात् पृष्ठतद्दचैव पादर्वतद्दचैव सर्वतः॥ ५३॥
परिवार्यार्जुनं संख्ये तव पुत्रैर्महारथः।
दारैः संछादयामास मेघैरिव दिवाकरम्॥ ५४॥

अनेक राजाओं से घिरे हुए उस महारथीने आपके पुत्रोंको साथ ले युद्धमें वीर अर्जुनके सामने जाकर उन्हें आगे, पीछे और पार्श्व भाग—सब ओरसे घेर लिया और जैसे बादल सूर्यको ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणोंसे अर्जुनको आच्छादित कर दिया ॥ ५३-५४॥

ततः प्रवृत्तः सुमहान् संग्रामः शोणितोद्कः । भारत ! तत्पश्चात् रणक्षेत्रमें आपके पुत्रों और पाण्डवोंमें तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५५ ॥ खूनको पानीकी तरह बहानेवाला महान् संग्राम छिड् गया ॥ इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि सप्तमयुद्धदिवसे सुशर्मार्जनसमागमे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ वस प्रकार श्रीमहाभारत भोषमपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें सात्वें दिनके यदमें सगर्मा और अर्जनकी भिन्नतमे

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें सातर्वे दिनके युद्धमें सुशर्मा और अर्जुनकी मिड़ंतसे सम्बन्ध रखनेवाला चौरासीताँ अध्याय पृरा हुआ ॥ ८४॥

# पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

अर्जुनका पराक्रम, पाण्डवोंका मीष्मपर आक्रमण, युधिष्टिरका शिखण्डीको उपालम्भ और मीमका पुरुषार्थ

संजय उवाच
स ताड्यमानस्तु दारैर्घनंजयः
पदा हतो नाग इव श्वसन् बली।
वाणेन वाणेन महारथानां
चिच्छेद चापानि रणे प्रसद्य ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार रात्रुओं के बाणोंसे आहत होकर यलवान् अर्जुन पैरसे कुचले हुए सर्पकी भाँति कोधसे लंबी साँस खींचने लगे। उन्होंने बलपूर्वक पृथक्-पृथक् बाण मारकर युद्धमें सभी महारिषयों के धनुष काट डाले।

> संछित्र चापानि च तानि राज्ञां तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन । विन्याध वाणैर्युगपन्महात्मा निःशेषतां तेष्वथ मन्यमानः ॥ २ ॥

रणक्षेत्रमें उन पराक्रमी नरेशोंके धनुपोंको क्षणभरमें काटकर महामना अर्जुनने उनका पूर्णतः संहार कर देनेकी इच्छा-से एक ही साथ सबको अपने बाणोंसे घायल कर दिया॥२॥

निपेतुराजौ रुधिरप्रदिग्धास्तेताडिताः शक्युतेन राजन् ।
विभिन्नगात्राः पतितोत्तमाङ्गा
गतासविश्चित्रतनुत्रकायाः ॥ ३ ॥

राजन् ! इन्द्रपुत्र अर्जुनके द्वारा ताड़ित होकर वे सभी नरेश खूनसे लथपथ हो युद्धभूमिमें गिर पड़े । उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये थे, मस्तक कटकर दूर जा गिरे थे, कवच और शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो गये थे और इस अवस्थामें पहँचकर उन्हें अपने प्राण खो देने पड़े थे ॥ ३ ॥

महीं गताः पार्थवलाभिभूता
विचित्ररूपा युगपद् विनेशुः।
दृष्ट्वा दतांस्तान् युधि राजपुत्रांस्त्रिगर्तराजः प्रययौ रथेन॥ ४॥
पार्थके बलसे आंभभूत होकर वे विचित्ररूपधारी राज-

कुमार एक साथ ही पृथ्वीपर गिरकर नष्ट हो गये। उन राजपुत्रोंको युद्धमें मारा गया देख त्रिगर्तराज सुशर्माने रथके द्वारा अर्जुनपर आक्रमण किया ॥ ४॥

तेषां रथानामथ पृष्ठगोपा
द्वात्रिशदन्येऽभ्यपतन्त पार्थम्।
तथैव ते तं परिवार्य पार्थं
विद्यन्य चापानि महारवाणि॥ ५॥
अवीवृपन् वाणमहौघवृष्ट्या
यथा गिरिं तोयधरा जलीधैः।
सम्पीज्यमानस्तु शरौघवृष्ट्या
धनंजयस्तान् युधि जातरोषः॥ ६॥

उन राजपुत्रींके रथींके जो दूसरे दूसरे वत्तीस पृष्ठरक्षक थे, वे भी (सुदार्भाके साथ ही) अर्जुनपर टूट पड़े। इसी प्रकार उन सबने अर्जुनको चारीं आरसे घेरकर महान् टंकार-ध्विन करनेवाले अपने धनुष खींचे और जैसे मेघ पर्वतपर जलराशिकी वर्षा करते हैं, उसी प्रकार अर्जुनपर वाणसमूहीं-की वृष्टि करने लगे। उनके बाणसमूहोंकी वर्षासे पीड़ित होकर युद्धस्थलमें अर्जुनके हृदयमें बड़ा भारी रोप हुआ।

पष्टचा शरैः संयति तैलधौतै-र्जधान तानप्यथ पृष्ठगोपान् । रथांश्च तांस्तानवजित्य संख्ये धनंजयः प्रीतमना यशस्त्री ॥ ७ ॥ अथात्वरद् भीष्मवधाय जिष्णु-र्वलानि राजन् समरे निहत्य ।

उन्होंने रणक्षेत्रमें तेलके घोये हुए साठ वाण मारकर उन पृष्ठरक्षकोंका भी संहार कर दिया। इस प्रकार युद-भूमिमें उन सभी रिथयोंको जीतकर और कौरव-सेनाओंका समरमें संहार करके प्रसन्नचित्त हुए यद्यस्वी विजयी अर्जुनने भीष्मके वधके लिये शीष्रता की ॥ ७६ ॥

> त्रिगर्तराजो निहतान् समीक्ष्य महात्मना तानथ वन्धुवर्गान्॥ ८॥

#### रणे पुरस्कृत्य नराधिपांस्तान् जगाम पार्थं त्वरितो वधाय।

महामना अर्जुनके द्वारा अपने वन्धुसमूहोंको मारा गया देख त्रिगर्तराज सुप्रसिद्ध नरपितयोंको युद्धके लिये आगे करके तुरंत ही अर्जुनका वथ करनेके लिये उनके सामने आया।।

> अभिद्धतं चास्त्रभृतां वरिष्ठं धनंजयं वीक्ष्य शिखण्डिमुख्याः॥ ९ ॥ अभ्युद्ययुस्ते शितशस्त्रहस्ता रिरक्षिषन्तो रथमर्जुनस्य ।

अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ वीर अर्जुनपर आक्रमण होता देख शिखण्डी आदि महारथी उनके रथकी रक्षा करनेके लिये तीखे अस्त्र-शस्त्र हाथमें लिये आगे बढ़े ॥ ९३ ॥

> पार्थोऽपि तानापततः समीक्ष्य त्रिगर्तराज्ञा सहितान् नृवीरान् ॥ १० ॥ विध्वंसयित्वा समरे धनुष्मान् गाण्डीवमुक्तैर्निशितैः पृषत्कैः। भीष्मं वियासुर्युधि संदद्शी दुर्योधनं सैन्धवादींश्च राज्ञः॥ ११ ॥

इधर धनुर्धर अर्जुन भी त्रिगर्तराजके साथ उन नरवीरोंको आते देख संग्रामभूमिमें गाण्डीव धनुषसे छोड़े हुए तीखे वाणोंद्वारा उन्हें नष्ट करके भीष्मजीके पास जाना चाहते थे, इतनेहीमें उन्होंने युद्धस्त्रमें राजा दुर्योधन और सिन्धुराज जयद्रथ आदिको देखा ॥ १०-११ ॥

संवारियण्णूनभिवारियत्वा
मुद्धर्तमायोध्य बलेन वीरः।
उत्सुज्य राजानमनन्तवीर्यो
जयद्रथादींश्च नृपान् महौजाः॥ १२॥
ययौ ततो भीमवलो मनस्वी
गाङ्गेयमाजौ शरचापपाणिः।

दुर्योधन और जयद्रथ आदि योद्धा अर्जुनको रोकनेके प्रयत्नमें लगे थे; अतः उस समय अनन्त पराक्रमी एवं महातेजस्वी वीर अर्जुनने दो घड़ीतक वलपूर्वक युद्ध करके उन सबको रोक दिया। तत्पश्चात् राजा दुर्योधन और जयद्रथ आदि नरेशोंको वहीं छोड़कर भयंकर बलसे सम्पन्न एवं मनस्वी अर्जुन हाथमें धनुष-वाण ले युद्धस्थलमें गङ्गानन्दन भीष्मकी ओर चल दिये॥ १२ ।।

(भीष्मोऽपि दृष्ट्वा समरे कृतास्त्रान् स पाण्डवानां रथिनो ह्युदारान् । विहाय संग्राममुखे धनंजयं जवेन पार्थे पुनराजगाम॥)

भीष्म भी अस्त्र-विद्याके विद्वान् एवं उदार पाण्डव-

रिथयोंको युद्धस्यलमें अपने सामने देखते हुए भी उन सबको वहीं छोड़कर बड़े वेगसे पुनः अर्जुनके पास आये।

> युधिष्ठिरश्च प्रवली महात्मा समाययौ न्वरितो जातकोषः ॥ १३ ॥ मद्राधिषं समभित्यज्य संख्ये स्वभागमाप्तं तमनन्तकीर्तिः । सार्धे स माद्रीसुतभीमसेनै-भीषमं ययौ शान्तनवं रणाय ॥ १४ ॥

उस समय उत्कृष्ट वलशाली अनन्तकीर्त महातमा युधिष्ठिर भी युद्धमें अपने भागके रूपमें प्राप्त हुए मद्रराज शल्यको छोड़कर नकुल, सहदेव और भीमसेनके साथ कोध-पूर्वक तुरंत वहाँसे चल दिये और युद्धके लिये शान्तनुनन्दन भीष्मके पास जा पहुँचे ॥ १३-१४॥

> तैः सम्प्रयुक्तैः स महारथाय्यै-र्गङ्गासुतः समरे चित्रयोधी। न विव्यथे शान्तनवो महात्मा समागतैः पाण्डुसुतैः समस्तैः ॥ १५॥

महारिथयोंमें श्रेष्ठ समस्त पाण्डव संगठित होकर वहाँ आ पहुँचे थे तो भी उनसे समराङ्गणमें विचित्र युद्ध करनेवाले गङ्गापुत्र शान्तनुनन्दन महात्मा भीष्मको व्यथा नहीं हुई ॥

> अर्थैत्य राजा युधि सत्यसंघो जयद्रथोऽत्युप्रवलो मनस्ती। चिच्छेद चापानि महारथानां प्रसद्य तेषां धनुषा चरेण॥१६॥

तत्पश्चात् सत्यप्रतिज्ञ अत्यन्त भयंकर शक्तिशाली और मनस्वी राजा जयद्रथने रणमें सामने आकर अपने उत्तम धनुषः द्वारा बलपूर्वक उन महारिथयोंके धनुष काट डाले ॥१६॥

युधिष्ठिरं भीमसेनं यमौ च पार्थं कृष्णं युधि संजातकोपः। दुर्योधनः कोधिविषो महात्मा जधान वाणैरनलप्रकाशौः॥१७॥ कोधरूपौ विष उगलनेवाले महामनस्वी दुर्योधनने युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा श्रीकृष्णपर युद्धमें कुपित हो अग्निकेसमान तेजस्वी बाणोंका प्रहार किया॥

कृपेण शल्येन शलेन चैव तथा विभो चित्रसेनेन चाजौ। विद्धाः शरैस्तेऽतिविवृद्धकोपै-दैवा यथा दैत्यगणः समेतैः॥१८॥ प्रभो! जैसे क्रोधमें भरे हुए दैत्यगण एकत्र हो देवतां ऑ-पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कृपाचार्य, शल्य, शल तथा चित्रसेनने युद्धस्थलमें अत्यन्त क्रोधमें भरकर समस्त पाण्डवीं-को अपने वाणोंसे घायल कर दिया ॥ १८ ॥

> छिन्नायुधं शान्तनवेन राजा शिखण्डिनं प्रेक्ष्य च जातकोपः। अजातशत्रुः समरे महात्मा शिखण्डिनं कुद्ध उवाच वाक्यम्॥१९॥

शान्तनुनन्दन भीष्मने जब शिखण्डीका धनुष काट दियाः का तब समराङ्गणमें अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर शिखण्डीकी ओर देखकर कुपित हो उठे और उससे क्रोध-पूर्वक इस प्रकार वोले—॥ १९॥

उक्त्वा तथा त्वं पितुरप्रतो मा
महं हिन्ध्यामि महात्रतं तम् ।

भीष्मं शरौष्ठैर्विमलाकवर्णैः

सत्यं वदामीति कृता प्रतिज्ञा ॥ २० ॥

त्वया च नैनां सफलां करोषि

देवत्रतं यन्न निहंसि युद्धे।

मिथ्याप्रतिज्ञो भव मात्र वीर

रक्ष स्वधमं सकुलं यशस्य ॥ २१ ॥

'वीर ! तुमने अपने पिताके सामने प्रतिज्ञापूर्वक मुझसे यह कहा था कि 'मैं महान् व्रतधारी भीष्मको निर्मल सूर्यके समान तेजस्वी बाणसमूहोंद्वारा अवस्य मार डालूँगा, यह बात मैं सत्य कहता हूँ।' ऐसी प्रतिज्ञा तुमने की थी; परंतु तुम इस प्रतिज्ञाको सफल नहीं करते हो। कारण कि युद्धमें देवव्रत भीष्मका वध नहीं कर रहे हो। झूठी प्रतिज्ञा करने-वाला न बनो। अपने धर्म, कुल और यशकी रक्षा करो।

प्रेक्षस्व भीष्मं युधि भीमवेगं सर्वोस्तपन्तं मम सैन्यसंघान्। इरोधजालैरतितिग्मवेगः

कालं यथा कालकृतं क्षणेन ॥ २२ ॥

देखो ! जैसे यमराज समयानुसार उपस्थित होकर क्षणभरमें देहधारीका विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार ये युद्धमें भयंकर वेगशाली भीष्म अत्यन्त प्रचण्ड वेगवाले बाणसमूहोंके द्वारा मेरी समस्त सेनाओंको कितना संताप दे रहे हैं ॥ २२॥

> निकृत्तचापः समरेऽनपेक्षः पराजितः शान्तनवेन चाजौ । विहाय वन्धूनथ सोदरांश्च क यास्यसे नानुरूपं तवेदम् ॥ २३ ॥

\* भीष्मिपितामहने शिखण्डीको अपने ऊपर प्रहार करनेके लिये आया देखकर ही उसके धनुषको काट दिया था, उसके श्रीरपर कोई प्रहार नहीं किया। अतः कोई दोष नहीं है। ध्युद्धमें शान्तनुनन्दन भीष्मने तुम्हारा धगुष काटकर तुम्हें पराजित कर दिया; फिर भी तुम उनकी ओरसे निरपेक्ष हो रहे हो । अपने सगे भाइयोंको छोड़कर कहाँ जाओगे ? यह कायदा तुम्हारे अनुरूप नहीं है ॥ २३ ॥

> ह्या हि भीष्मं तमनन्तवीर्यं भग्नं च सैन्यं द्रवमाणमेवम्। भीतोऽसि नूनं द्रुपदस्य पुत्र तथा हि ते मुखवर्णोऽप्रहृष्टः॥ २४॥

'द्रुपदकुमार! अनन्त पराक्रमी भीष्मको तथा उनके डरसे इस प्रकार हतोत्साह होकर भागती हुई मेरी इस सेनाको देखकर निश्चय ही तुम डर गये हो; क्योंकि तुम्हारे मुखकी कान्ति कुछ ऐसी ही अप्रसन्न दिखायी देती है। १४॥

अज्ञायमाने च धनंजयेऽपि
महाहवे सम्प्रसक्ते नृवीरे।
कथंहिभीष्मात्प्रथितः पृथिव्यां
भयं त्वमद्य प्रकरोषि वीर ॥ २५ ॥

विर ! नरवीर अर्जुन कहीं महायुद्धमें फँसे हुए हैं। उनका इस समय पता नहीं है। ऐसे समयमें तुम आज भूमण्डलके विख्यात वीर होकर भीष्मसे भय कैसे कर रहे हो १'॥ २५॥

> स धर्मराजस्य वचो निशम्य रूक्षाक्षरं वित्रलागानुबद्धम् । त्रत्यादेशं मन्यमानो महात्मा त्रतत्वरे भीष्मवधाय राजन् ॥ २६ ॥

राजन् ! धर्मराजके इस वचनमें प्रत्येक अक्षर रूखेपनसे भरा हुआ था। उसके द्वारा उन्होंने कितनी ही मनके विपरीत बातें कही थीं। तथापि उस वचनको सुनकर महामना शिखण्डीने इसे अपने लिये आदेश माना और तुरंत ही भीष्मका वध करनेके लिये सचेष्ट हो गया॥ २६॥

तमापतन्तं महता जवेन शिखण्डिनं भीष्ममभिद्रवन्तम्। निवारयामास हि शल्य एन-मस्रोण घोरेण सुदुर्जयेन॥२७॥

शिखण्डीको बड़े वेगसे आते और मीष्मपर धावा करते देख शत्यने अत्यन्त दुर्जय एवं भयंकर अस्त्रसे उसे रोक दिया!

> स चापि दृष्ट्वा समुदीर्थमाण-मस्त्रं युगान्ताग्निसमप्रकाराम् । न सम्मुमोह द्रुपदस्य पुत्रो राजन् महेन्द्रप्रतिमप्रभावः ॥ २८॥

राजन् ! प्रलयंकालकी अग्निके समान तेजस्वी उस अस्त्रको प्रकट हुआ देखकर देवराज इन्द्रके समान प्रभाव- शाली दुपदकुमार शिखण्डी ववराया नहीं ॥ २८ ॥

तस्थौ च तत्रैव महाधनुष्माज्ञारेस्तद्स्रं प्रतिवाधमानः।
अथाददे वारुणमन्यद्स्रं
शिखण्डवथोग्रं प्रतिधातमस्य॥ २९॥

वह महाधनुर्धर वीर अपने वाणोंद्वारा शब्थके अस्त्रका निवारण करता हुआ वहीं डटा रहा। फिर शिखण्डीने शब्यके अस्त्रका प्रतिघात करनेवाले अन्य भयंकर वारुणास्त्रको हाथमें लिया ॥ २९॥

तदस्त्रमस्त्रेण विदार्थमाणं खस्थाः सुरा द्दशुः पार्थिवाश्च । भीष्मस्तु राजन् समरे महात्मा धनुश्च चित्रं ध्वजमेव चापि ॥ ३०॥ छित्त्वानदत् पाण्डुसुतस्य वीरो युधिष्टिरस्याजमीढस्य राज्ञः ।

आकारामें खड़े हुए देवताओं तथा रणक्षेत्रमें आये हुए राजाओंने देखाः शिखण्डीके दिन्यास्त्रसे शस्यका अस्त्र विदीर्ण हो रहा है। राजन् ! महात्मा एवं वीर भीष्म युद्धस्थलमें अजमीदृकुलनन्दन पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिरके विचित्र धनुष और ध्वजको काटकर गर्जना करने लगे ॥ २०३॥

ततः समुत्सुज्य धनुः सवाणं
युधिष्टिरं वीक्ष्य भयाभिभूतम् ॥ ३१ ॥
गदां प्रगृह्याभिषपातः, संख्ये
जयद्रथं भीमसेनः पदातिः।

तब धनुष-वाण फेंककर भयसे दवे हुए युधिष्ठिरको देखकर भीमसेन गदा लेकर युद्धमें पैदल ही राजा जयद्रथ-पर टूट पड़े ॥ ३१६ ॥

> तमापतन्तं सहसा जवेन जयद्रथः सगदं भीमसेनम् ॥ १२॥ विष्याध घोरैर्थमदण्डकल्पैः शितैःशरैः पञ्चशतैः समन्तात्।

इस प्रकार सहसा हाथमें गदा लिये भीमसेनको वेगपूर्वक आते देख जयद्रथने यमदण्डके समान भयंकर पाँच सौ तीखे बाणोंद्वारा सब ओरसे उन्हें वायल कर दिया ॥ ३२५ ॥

अचिन्तयित्वा स शरांस्तरस्वी वृकोदरः क्रोधपरीतचेताः॥ ३३॥ जघान वाहान् समरे समन्तात् पारावतान् सिन्धुराजस्य संख्ये।

वेगशाली भीमसेन उसके वाणोंकी कोई परवा न करते हुए मन-ही-मन कोधसे जल उठे। तत्पश्चात् उन्होंने समर-भूमिमें सिन्धुराजके कबूतरके समान रंगवाले घोड़ोंको मार डाला ॥ ३२ ई ॥

ततोऽभिवीक्ष्याप्रतिमप्रभाव-स्तवात्मजस्तवरमाणो रथेन ॥ ३४ ॥ अभ्याययौ भीमसेनं निहन्तुं समुद्यतास्त्रः सुरराजकत्यः।

यह देखकर आपका अनुपम प्रभावशाली पुत्र देवराज-सहश दुर्योधन भीमसेनको मारनेके लिये हथियार उठाये बड़ी उतावलीके साथ रथके द्वारा वहाँ आ पहुँचा ॥३४५ ॥

> भीमोऽप्यथैनं सहसा विनद्य प्रत्युद्ययौ गद्या तर्जयानः॥ ३५॥

तव भीमसेन भी सहसा सिंहनाद करके गदाद्वारा गर्जन-तर्जन करते हुए जयद्रथकी ओर बढ़े ॥ ३५ ॥ ( जयद्रथो भग्नवाहो रथं तं त्यक्त्वा ययौ यत्र राजा कुरूणाम्। स सौबलः सानुगः सानुजश्च दृष्टा भीमं मूढचेता भयार्तः॥

घोड़ोंके मारे जानेपर जयद्रथ उस रथको छोड़कर जहाँ शक्किन, सेवकबुन्द तथा छोटे भाइयोंसिहत कुरुराज दुर्योघन था, वहीं चला गया। भीमसेनको देखकर जयद्रथका मन किंकर्तन्यविमूढ़ हो गयाथा। वह भयसे पीड़ित हो रहा था।

भीमोऽप्यथैनं सहसा विनद्य प्रत्युद्ययौ गदया हन्तुकामः। स सौवछं तव पुत्रं निरीक्ष्य दुर्योधनं सानुजं रोषयुक्तः॥)

भीमसेन भी शक्कृति और भाइयोंसिहत आपके पुत्र दुर्योधनको देखकर रोपमें भर गये और महसा गर्जना करके गदाद्वारा जयद्रथको मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े।

समुद्यतां तां यमदण्डकल्पां दृष्ट्वा गदां ते कुरवः समन्तात्। विहाय सर्वे तव पुत्रमुग्रं पातं गदायाः परिहर्तुकामाः॥ ३६॥

अपकान्तास्तुमुले सम्प्रमर्दे सुदारुणे भारत मोहनीये। अमूढचेतास्त्वथ चित्रसेनो

महागदामापतन्तीं निरीक्ष्य ॥ ३७॥ यमदण्डके समान भयंकर उस गदाको उठी हुई देख समस्त कौरव आपके पुत्रको वहीं छोड़कर गदाके उम्र आघातसे वचनेके लिये चारों ओर भाग गये। भारत ! मोहमें डालनेवाले उस अत्यन्त दारुण एवं भयंकर जनसंहारमें उस महागदाको आती देख केवल चित्रसेनका चित्त किंकर्तव्यविमृढ़ नहीं हुआ था॥ ३६-३७॥

रथं खमुत्सुज्य पदातिराजौ प्रगृह्य खड्गं विपुलं च चर्म। अवप्लुतः सिंह इवाचलाया-ज्ञगामान्यं भूमिप भूमिदेशम् ॥ ३८॥

राजन् ! वह अपने रथको छोड़कर हाथमें बहुत बड़ी ढाल और तलवार ले पर्वतके शिखरसे सिंहकी भाँति कूद पड़ा और पैदल ही विचरता हुआ युद्धस्थलके दूसरे प्रदेशमें चला गया॥ ३८॥

गदापि सा प्राप्य रथं सुचित्रं साइवं सस्तं विनिहत्य संख्ये। जगाम भूमि ज्विलता महोल्का भ्रष्टाम्बराद् गामिव सम्पतन्ती ॥ ३९॥ वह गदा भी चित्रसेनके विचित्र रथपर पहुँचकर उसे घोड़े और सारियसिंहत चूर-चूर करके आकाशिसे टूटकर पृथ्वीपर गिरनेवाली जलती हुई विशाल उल्काके समान रणभृमिमें जा गिरी॥ ३९॥

> आश्चर्यभूतं सुमहत् त्वदीया दृष्ट्वेव तद् भारत सम्प्रहृणः। सर्वे विनेदुः सहिताः समन्तात् पुपूजिरे तव पुत्रस्य शौर्यम्॥ ४०॥

भारत ! इम समय आपके समस्त सैनिक चित्रसेनका वह महान् आश्चर्यमय कार्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए । वे सभी सब ओरसे एक साथ आपके पुत्रके शौर्यकी प्रशंसा और गर्जना करने लगे ॥ ४० ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मवर्षणि भीष्मवधपर्वणि सप्तमयुद्धदिवसे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें सातवें दिनके युद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाउके तीन श्लोक मिलाकर कुळ ४३ श्लोक हैं )

### षडशीतितमोऽध्यायः

भीष्म और युधिष्ठिरका युद्ध, घृष्टद्युम्न और सात्यिकिके साथ विन्द और अनुविन्दका संग्राम, द्रोण आदिका पराक्रम और सातवें दिनके युद्धकी समाप्ति

संजय उवाच

विरथं तं समासाद्य चित्रसेनं यशस्विनम्। रथमारोपयामास विकर्णस्तनयस्तव ॥ १ ॥

संजय कहते हैं — राजन्! रथहीन हुए अपने यशस्वी भाई चित्रसेनके पास जाकर आपके पुत्र विकर्णने उसे अपने रथपर चढ़ा लिया ॥ १॥

तिसस्तथा वर्तमाने तुमुळे संकुळे भृशम्। भीषमः शान्तनवस्तुंणं युधिष्टिरमुपाद्रवत्॥ २॥

जब इस प्रकार भयंकर और घमासान युद्ध होने लगा, उसी समय शान्तनुनन्दन भीष्मने तुरंत ही राजा युधिष्ठिर-पर धावा किया ॥ २ ॥

ततः सरथनागाइवाः समकम्पन्त सुंजयाः। मृत्योरास्यमनुप्राप्तं मेनिरे च युधिष्ठिरम्॥३॥

यह देख संजयवीर रथः हायी और घोड़ोंसहित कॉंप उठें। उन्होंने युधिष्ठिरको मौतके मुखमें पड़ा हुआ ही समझा ॥ ३॥

युधिष्ठिरोऽपि कौरव्योयमाभ्यां सहितः प्रभुः।
महेष्वासं नरव्याद्यं भीष्मं शान्तनवं ययौ ॥ ४ ॥
कुकनन्दन राजा युधिष्ठिर भी नकुळ और सहदेवके

साथ महाधनुर्धर पुरुषसिंह शान्तनुनन्दन भीष्मका सामना करनेके लिये आगे बढ़े ॥ ४॥

ततः शरसहस्राणि प्रमुञ्चन् पाण्डवो युधि। भीष्मं संछादयामास यथा मेघो दिवाकरम्॥ ५॥

जैसे मेघ सूर्यको ढक लेता है, उसी प्रकार युद्धस्थलमें इजारों वाणोंकी वर्षा करते हुए पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने भीष्मको आच्छादित कर दिया ॥ ५॥

तेन सम्यक् प्रणीतानि शरजालानि मारिष । प्रतिजन्नाह गाङ्गेयः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ६॥

आर्य ! उनके द्वारा अच्छी तरह चलाये हुए सैकड़ों और हजारों वाणोंके समूहको गङ्गानन्दन भीष्मने ग्रहण कर लिया (अपने वाणोंद्वारा विफल कर दिया) ॥ ६॥

तथैव रारजाळानि भीष्मेणास्तानि मारिष। आकारो समदृश्यन्त खगमानां व्रजा इव ॥ ७ ॥

आर्य ! इसी प्रकार भीष्मके चलाये हुए बाणसमूह भी आकाशमें पक्षियोंके झंडके समान दिखायी देने लगे ॥ ७॥

निमेपार्चेन कौन्तेयं भीष्मः शान्तनचो युधि। अदृश्यं समरे चक्रे शरजालेन भागशः॥ ८॥ श्रान्तनुनन्दन भीष्मने युद्धस्थलमें आधे निमेषमें ही पृथक् पृथक् बाणोंका जाल-सा बिछाकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर-को अदृश्य कर दिया॥ ८॥

ततो युधिष्ठिरो राजा कौरव्यस्य महात्मनः । नाराचं प्रेषयामास कुद्ध आशीविषोपमम् ॥ ९ ॥

तब क्रोधमें भरे हुए राजा युधिष्ठिरने कुरुवंशी महात्मा भीष्मपर विषधर सर्पके समान नाराचका प्रहार किया॥ ९॥

असम्ब्राप्तं ततस्तं तु क्षुरप्रेण महारथः। चिच्छेद समरे राजन् भीष्मस्तस्य धनुदच्युतम् ॥१०॥

राजन् ! परंतु महारथी भीष्मने युधिष्ठिरके धनुषसे छूटे हुए उस नाराचको अपने पास पहुँचनेसे पहले ही समरभूमिमें एक क्षुरप्रद्वारा काट गिराया ॥ १० ॥

तं तु छित्त्वारणे भीष्मो नाराचं कालसम्मितम्। निजद्मे कौरवेन्द्रस्य हयान् काञ्चनभूषणान्॥११॥

इस प्रकाररणभूमिमें कालके समान भयंकर उस नाराच-को काटकर भीष्मने कौरवराज युधिष्ठिरके सुवर्णाभूषणोंसे युक्त घोड़ोंको मार डाला ॥ ११॥

(हताइवेतुरथे तिष्ठज्ञाकि चिश्नेप धर्मराट्। तामापतन्तीं सहसा कालपाशोपमां शिताम्॥ चिच्छेद समरे भीष्मः शरैः संनतपर्वभिः॥)

घोड़ोंके मारे जानेपर भी उसी रथमें खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मपर शक्ति चलायी। कालपाशके समान तीस्त्री एवं भयंकर उस शक्तिको सहसा अपनी ओर आती देख भीष्मने झकी हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा उसे रणभूमिमें काट गिराया॥

हताइवं तु रथं त्यक्त्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। आरुरोह रथं तूर्णं नकुलस्य महात्मनः॥१२॥

तदनन्तर जिसके घोड़े मारे गये थे, उस रथको त्याग-कर धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही महामना नकुलके रथपर आरूढ़ हो गये ॥ १२-॥

यमाविष हि संकुद्धः समासाद्य रणे तदा। शरैः संछादयामास भीष्मः परपुरंजयः॥१३॥

उस समय रणक्षेत्रमें नकुल और सहदेवको पाकर शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले भीष्मने अत्यन्त कुपित हो उन्हें बाणोंसे आच्छादित कर दिया ॥ १३ ॥

तौ तु दृष्ट्वा महाराज भीष्मवाणप्रपीडितौ। जगाम परमां चिन्तां भीष्मस्य वधकाङ्क्षया॥ १४॥

महाराज ! नकुल और सहदेवको भीष्मके वाणोंसे अत्यन्त पीड़ित देख युधिष्ठिर अपने मनमें भीष्मके वधकी इच्छा लेकर गहन विचार करने लगे ॥ १४ ॥

ततो युधिष्ठिरोवश्यान् राशस्तान् समचोदयत् । भीष्मं शान्तनवं सर्वे निहतेति सुद्धद्रणान् ॥ १५॥ तदनन्तर युधिष्ठिरने अपने वशवर्ती नरेशों तथा सुद्धद्गणोंको यह आदेश दिया कि सब लोग मिलकर शान्तनु-नन्दन भीष्मको मार डालो ॥ १५॥

ततस्ते पार्थिवाः सर्वेश्वरवा पार्थस्य भाषितम् । महता रथवंशेन परिववः पितामहम् ॥१६॥

तव कुन्तीपुत्र युधिष्टिरका यह कथन सुनकर समस्त राजाओंने विशाल रथसमूहके द्वारा पितामह भीष्मको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६ ॥

स समन्तात् परिवृतः पिता देवव्रतस्तव । चिक्रीड धनुपा राजन् पातयानो महारथान् ॥ १७ ॥

राजन् ! सब ओरसे घिरे हुए आपके ताऊ देवव्रत सब महारिथयोंको घराशायी करते हुए अपने धनुषके द्वारा क्रीडा करने लगे ॥ १७॥

तं चरन्तं रणे पार्था दृह्युः कौरवं युधि । मृगमध्यं प्रविद्येव यथा सिंह्शिद्युं वने ॥ १८ ॥

जैसे सिंहका बचा वनके भीतर मृगोंके झुंडमें घुसकर खेल कर रहा हो, उसी प्रकार कुन्तीकुमारोंने युद्धमें विचरते हुए कुरुवंशी भीष्मको वहाँ देखा ॥ १८॥

तर्जयानं रणे वीरांस्त्रासयानं च सायकैः। दृष्ट्या त्रेसुर्महाराज सिंहं मृगगणा इव॥१९॥

महाराज! वे रणभूमिमें वीरोंको डाँटते और वाणोंके द्वारा उन्हें त्रास देते थे। जैसे मुगोंके समृह सिंहको देखकर डर जाते हैं, उसी प्रकार सब राजा भीष्मको देखकर भयभीत हो गये॥ १९॥

रणे भारतसिंहस्य दह्युः क्षत्रिया गतिम्। अग्नेर्वायुसहायस्य यथा कक्षं दिधक्षतः॥२०॥

जैसे वायुकी सहायतासे घास-फूसको जलानेकी इच्छा-वाली अग्नि अत्यन्त प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार भरतवंशके सिंह भीष्मके स्वरूपको रणक्षेत्रमें क्षत्रियोंने अत्यन्त तेजस्वी देखा ॥ २० ॥

शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे। तालेभ्यः परिपकानि फलानि कुशलो नरः॥ २१॥

भीष्म उस युद्धस्थलमें रिथर्योके मस्तक काट-काटकर उसी प्रकार गिराने लगे, जैसे कोई कुशल मनुष्य ताड़-के वृक्षोंसे पके हुए फलोंको गिरा रहा हो ॥ २१॥

पतिङ्गश्च महाराज शिरोभिर्धरणीतले। बभूव तुमुलः शब्दः पततामश्मनामिव॥ २२॥

महाराज ! भूतलपर पटापट गिरते हुए मस्तर्कोंका आकाशसे पृथ्वीपर पड़नेवाले पत्थरोंके समान भयंकर शब्द हो रहा था ॥ २२ ॥

तस्मिन् सुतुमुळे युद्धे वर्तमाने भयानके। सर्वेषामेव सैन्यानामासीद् व्यतिकरो महान्॥ २३॥

उस भयानक तुमुळ युंद्धके होते समय सभी सेनाओंका आपसमें भारी संघर्ष हो गया ॥ २३॥

भिन्नेषु तेषुं व्यूहेषु क्षत्रिया इतरेतरम्। एकमेकं समाहृयः युद्धायैवावतस्थिरे॥ २४॥

उन सबका व्यृह भङ्ग हो जानेपर भी सम्पूर्ण क्षत्रिय परस्पर एक-एकको ललकारते हुए युद्धके लिये डटे ही रहे।।

शिखण्डी तु समासाच भरतानां पितामहम् । अभिदुदाव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ २५ ॥

शिखण्डी भरतवंशके पितामह भीष्मके पास पहुँचकर उनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा और बोला—'खड़ा रहः खड़ा रह'॥ २५॥

अनादत्य ततो भीष्मस्तं शिखण्डिनमाहवे। प्रययौ सृंजयान् कुद्धः स्त्रीत्वंचिन्त्य शिखण्डिनः॥२६॥

किंतु भीष्मने शिखण्डीके स्त्रीत्वका चिन्तन करके युद्धमें उसकी अवहेलना कर दी और संजयवंशी क्षत्रियोंपर क्रोधपूर्वक आक्रमण किया ॥ २६॥

संजयास्तु ततो दृष्टा हृष्टं भीष्मं महारणे। सिंहनादांश्च विविधांश्चकः राङ्गविमिश्चितान्॥ २७॥

तव संजयगण उस महायुद्धमें हर्ष और उत्साहसे भरे हुए भीष्मको देखकर शङ्कथ्वनिके साथ नाना प्रकारसे सिंहनाद करने छगे ॥ २७॥

ततः प्रवतृते युद्धं व्यतिषक्तरथद्विपम् । पश्चिमां दिशमासाद्य स्थिते सवितरि प्रभो ॥ २८ ॥

प्रभों! जब सूर्य पश्चिम दिशामें ढलने लगे, उस समय युद्धका रूप और भी भयंकर हो गया। रथसे रथ और हाथी-से हाथी भिड़ गये॥ २८॥

भृष्टद्यम्नोऽथ पाञ्चाल्यः सात्यिकश्च महारथः। पीडयन्तौ भृशं सैन्यं शक्तितोमरवृष्टिभिः॥ २९॥

पाञ्चालराजकुमार घृष्टशुम्न तथा महारयी सात्यिक ये दोनों शक्ति और तोमरोंकी वर्षांसे कौरवसेनाको अत्यन्त पीड़ा देने लगे ॥ २९॥

शस्त्रेश्च बहुभी राजञ्जघ्नतुस्तावकान् रणे। ते हन्यमानाः समरे तावका भरतर्षभ ॥ ३०॥ आर्यो युद्धे मर्ति कृत्वा न त्यजन्ति स्म संयुगम्। यथोत्साहं तु समरे निजघ्नुस्तावका रणे॥ ३१॥

राजन् । उन दोनोंने युद्धमें अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रों-द्वारा आपके सैनिकोंका संहार करना आरम्भे किया । भरत-श्रेष्ठ ! उनके द्वारा समरमें मारे जाते हुए आपके सैनिक युद्ध- विषयक श्रेष्ठ बुद्धिका सहारा लेकर ही संग्राम छोड़कर भाग नहीं रहे थे। आपके योद्धा भी रणक्षेत्रमें पूर्ण उत्साहके साथ शत्रुओंका संहार करते थे॥ ३०-३१॥

तत्राक्रन्दो महानासीत् तावकानां महात्मनाम् । वध्यतां समरे राजन् पार्वतेन महात्मना ॥ ३२ ॥

राजन् ! महामना घृष्टशुम्न समराङ्गणमें जव आपके योदाओंका वध कर रहे थे, उस समय उन महामनस्वी वीरोंका आर्तक्रन्दन बड़े जोरसे सुनायी देता था ॥ ३२ ॥

तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथौ । विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पार्षतं प्रत्युपस्थितौ ॥ ३३ ॥

आपके सैनिकोंका वह घोर आर्तनाद सुनकर अवन्तीके राजकुमार विन्द और अनुविन्द धृष्टयुग्नका सामना करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ ३३॥

तौ तस्य तुरगान् इत्वा त्वरमाणौ महारथौ । छादयामासतुरुभौ शरवर्षेण पार्वतम् ॥ ३४ ॥

उन दोनों महार्राथयोंने वड़ी उतावलीके साथ धृष्टद्युग्न-के घोड़ोंको मारकर उन्हें भी अपने वाणोंकी वर्षांसे ढक दिया॥

अवप्लुत्याथ पाञ्चाल्यो रथात् तूर्णं महावलः । आरुरोह रथं तूर्णे सात्यकेस्तु महात्मनः ॥ ३५ ॥

तय महावली भृष्टशुम्न तुरंत ही अन्ने रथसे कूदकर महामना सात्यिकके रथपर शीघतापूर्वक चढ़ गये॥ ३५॥

ततो युधिष्ठिरो राजा महत्या सेनया वृतः। आवन्त्यौ समरे कुद्धावभ्ययात् स परंतपौ ॥ ३६॥

तदनन्तर विशाल सेनासे घिरे हुए राजा युधिष्टिरने शत्रुओंको तपानेवाले और क्रोधमें भरे हुए विन्द-अनुविन्दपर आक्रमण किया ॥ ३६॥

तथैव तव पुत्रोऽपि सर्वोद्योगेन मारिष । विन्दानुविन्दौ समरे परिवार्यावतस्थिवान् ॥ ३७ ॥

आर्य ! इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी सम्पूर्ण उद्योगसे समरभूमिमें विन्द और अनुविन्दकी रक्षाके लिये उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़ा हो गया ॥ ३७॥

अर्जुनश्चापि संकुद्धः क्षत्रियान् क्षत्रियर्पभः। अयोधयत संग्रामे वज्रपाणिरिवासुरान्॥ ३८॥

क्षत्रियशिरोमिण अर्जुन भी अत्यन्त कुपित होकर क्षत्रियोंके साथ संग्रामभूमिमें उसी प्रकार युद्ध करने लगे। जैसे वज्रधारी इन्द्र असुरोंके साथ करते हैं॥ ३८॥

द्रोणस्तु समरे कुद्धः पुत्रस्य प्रियकृत् तव। व्यथमत् सर्वपञ्चालांस्त्लराशिमिवानलः॥ ३९॥

आपके पुत्रका प्रिय करनेवाले द्रोणाचार्य भी युद्धमें कुपित

होकर समस्त पाञ्चालोंका विनाश करने लगे, मानो आग रूईके ढेरको जला रही हो ॥ ३९॥

दुर्योधनपुरोगास्तु पुत्रास्तव विशाम्पते। परिवार्य रणे भीष्मं युयुधुः पाण्डवैः सह ॥ ४०॥

प्रजानाथ ! आपके दुर्योधन आदि पुत्र रणक्षेत्रमें भीष्म-को धेरकर पाण्डवोंके साथ युद्ध करने लगे ॥ ४०॥

ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे। अत्रवीत् तावकान् सर्वोस्त्वरध्वमिति भारत ॥ ४१॥

भारत ! तदनन्तर जब सूर्यदेवपर संध्याकी लाली छाने लगी, तब राजा दुर्योधनने आपके सभी योद्धाओं से कहा—जल्दी करो ॥ ४१ ॥

युध्यतां तु तथा तेषां कुर्वतां कर्म दुष्करम् । अस्तं गिरिमथारूढे अप्रकाशति भास्करे ॥ ४२ ॥ प्रावर्तत नदी घोरा शोणितौधतरङ्गिणी । गोमायुगणसंकीर्णा क्षणेन क्षणदामुखे ॥ ४३ ॥

फिर तो वे सब योद्धा वेगसे युद्ध करते हुए दुष्कर पराक्रम प्रकट करने लगे। उसी समय सूर्य अस्ताचलको चले गये और उनका प्रकाश लुप्त हो गया। इस प्रकार संध्या होते-होते क्षणभरमें रक्तके प्रवाहसे परिपूर्ण भयानक नदी वह चली और उसके तटपर गीदड़ोंकी भीड़ जमा हो गयी।।४२-४३।।

शिवाभिरशिवाभिश्च स्वद्भिर्भैरवं रवम् । घोरमायोधनं जञ्जे भूतसंघैः समाकुलम् ॥ ४४ ॥

भैरव रव फैलानेवाली अमङ्गलमयी िषयारिनों तथा भूतगणों चे व्याप्त होकर वह युद्धका मैदान अत्यन्त भयानक हो गया ॥ ४४ ॥

राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशिताशिनः । समन्ततो व्यद्दयन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४५ ॥

चारों ओर राक्षसः पिशाच तथा अन्य मांसाहारी जन्तु सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें दिखायी देने लगे।। ४५॥

अर्जुनोऽथ सुशर्मादीन् राशस्तान् सपदानुगान्। विजित्य पृतनामध्ये ययौ स्वशिविरं प्रति ॥ ४६ ॥

तदनन्तर अर्जुन राजा दुर्योधनके पीछे चलनेवाले सुशर्मा आदिको सेनामें पराजित करके अपने शिविरको चले गये।४६।

युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो श्रातृभ्यां सहितस्तथा। ययौ खशिविरं राजा निशायां सेनया वृतः ॥ ४७ ॥

तथा सेनासे घिरे हुए कुरुकुलनन्दन राजा युधिष्ठिर भी दोनों भाई नकुल-सहदेवके साथ रातमें अपने शिविरमें पधारे॥

भीमसेनोऽपि राजेन्द्र दुर्योधनमुखान् रथान् । अवजित्य ततः संख्ये ययौ स्विश्विरं प्रति ॥ ४८ ॥ राजेन्द्र ! तव भीमसेन भी दुर्योधन आदि रिथयोंको युद्धमें जीतकर शिविरको लौट गये ॥ ४८ ॥

दुर्योधनोऽपि नृपतिः परिवार्य महारणे । भीष्मं शान्तनवं तूर्णं प्रयातः शिविरं प्रति ॥ ४९ ॥

राजा दुर्योधन भी महायुद्धमें शान्तनुनन्दन भीष्मको धेरकर तुरंत ही अपने शिविरको लौट गया ॥ ४९॥

द्रोणो द्रौणिः कृपः शत्यः कृतवर्मा च सात्वतः । परिवार्य चमूं सर्वो प्रययुः शिविरं प्रति ॥ ५०॥

द्रोणाचार्यः अश्वत्थामाः कृपाचार्यः शस्य तथा यदुवंशी कृतवर्मा—ये सारी सेनाको धेरकर अपने शिविरकी ओर चल दिये॥ ५०॥

तथैव सात्यकी राजन् धृष्टद्युम्नश्च पापितः। परिवार्य रणे योधान् ययतुः शिविरं प्रति ॥ ५१॥

राजन् ! इसी प्रकार सात्यिक और द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्न भी युद्धमें अपने योद्धाओंको घेरकर शिविरकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ५१ ॥

एवमेते महाराज तावकाः पाण्डवैः सह । पर्यवर्तन्त सहिता निशाकाले परंतप ॥ ५२ ॥

शतुओंको संताप देनेवाले महाराज ! इस प्रकार रातके समय आपके योद्धा पाण्डवोंके साथ अपने-अपने शिविरमें लौट आये ॥ ५२ ॥

ततः स्विशिविरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा । न्यवसन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम् ॥ ५३ ॥

महाराज ! तत्पश्चात् पाण्डवं तथा कौरव अपने शिविर-में जाकर आपसमें एक दूसरेकी प्रशंसा करते हुए विश्राम करने लगे ॥ ५३॥

रक्षां कृत्वा ततः शूरा न्यस्य गुल्मान् यथाविधि । अपनीय च शल्यानि स्नात्वा च विविधैर्जलैः ॥ ५४ ॥

कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे संस्त्यन्तश्च वन्दिभिः। गीतवादित्रशब्देन ब्यक्रीडन्त यशस्विनः॥५५॥

तदनन्तर उभय पक्षके श्रूरवीरोंने सब ओर सैनिक गुल्मोंको क्ष नियुक्त करके विधिपूर्वक अपने-अपने शिविरोंकी रक्षाकी व्यवस्था की। फिर अपने शरीरसे बाणोंको निकालकर माँति-माँतिके जलसे स्नान करके स्वस्तिवाचन करानेके अनन्तर बन्दीजनोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वे सभी यशस्त्री वीर गीत और वाद्योंके शब्दोंसे क्रीडा-विनोद करने लगे॥ ५४-५५॥

मुहूर्तादिव तत् सर्वमभवत् सर्गसंनिभम्। न हि युद्धकथां कांचित् तत्राकुर्वन् महारथाः॥ ५६॥

\* गुल्मका अर्थ है—प्रधान पुरुषोंसे. युक्त रक्षकदल, जिसमें ९ हाथी, ९ रथ, २७ बुड्सबार और ४५ पैदल सैनिक होते हैं।

दो घडीतक वहाँका सब कुछ स्वर्गसद्दा जान पड़ा। उस समय वहाँ महार्थियोंने युद्धकी कोई बातचीत नहीं की।। ते प्रसुप्ते वले तत्र परिश्रान्तजने नृप। हस्त्यश्वबहुले रात्री प्रेक्षणीये वभूवतुः ॥ ५७ ॥

नरेश्वर ! जिनमें हाथी और घोडोंकी अधिकता थी। उन दोनों पक्षकी सेनाओंमें सब लोग परिश्रमसे चूर-चूर हो रहे थे । रातके समय जब दोनों सेनाएँ सो गर्यी, उस समय वे देखने योग्य हो गर्यी ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि सप्तमदिवसयुद्धावहारे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवयपर्वमें सातर्वे दिनके युद्धका विरामविषयक छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥८६॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ रै श्लोक मिलाकर कुल ५८ रै श्लोक हैं )

### सप्ताशीतितमोऽध्यायः

आठवें दिन व्युहबद्ध कौरव-पाण्डव-सेनाओंकी रणयात्रा और उनका परस्पर घमासान युद्ध

संजय उवाच

परिणाम्य निशां तां तु सुखं प्राप्ता जनेश्वराः। कुरवः पाण्डवाश्चेव पुनर्युद्धाय निर्ययुः ॥ १ ॥

संजय कहते हैं-राजन ! नरेश्वर कौरव और पाण्डव निद्रासुखका अनुभव करके वह रात बिताकर पुनः युद्धके लिये निकले ॥ १ ॥

ततः शब्दो महानासीत् सैन्ययोरुभयोर्नुप। निर्गच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो महान् ॥ २ ॥

महाराज ! वे दोनों सेनाएँ जब युद्धके लिये शिविरसे बाहर निकलने लगीं। उस समय संग्रामभूमिमें महासागरकी गर्जनाके समान महान् घोष होने लगा ॥ २॥

ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो विविदातिः। भीष्मश्च रथिनां श्रेष्टो भारद्वाजश्च वै नृप ॥ ३ ॥ एकीभूताः सुसंयत्ताः कौरवाणां महाचमृम्। ब्युहाय विद्धू राजन् पाण्डवान् प्रति दंशिताः॥ ४ ॥

नरेश्वर ! तत्पश्चात् राजा दुर्योधनः चित्रसेनः विविंशतिः रिययोंमें श्रेष्ठ भीष्म तथा द्वोणाचार्य-ये सब संगठित एवं सावधान होकर पाण्डवोंसे युद्ध करनेके लिये कवच बाँधकर कौरवोंके विशाल सैन्यकी व्यूह-रचना करने लगे ॥ ३-४ ॥ भीष्मः कृत्वा महाव्युहं पिता तव विशाम्पते।

प्रजानाय ! आपके ताऊ भीष्मने समुद्रके समान विशाल एवं भयंकर महाव्यूहका निर्माण किया, जिसमें हाथी, घोड़े आदि वाहन उत्ताल तरंगोंके समान प्रतीत होते थे ॥ ५ ॥ अग्रतः सर्वसैन्यानां भीष्मः शान्तनवो ययौ।

सागरप्रतिमं घोरं वाहनोर्मितरङ्गिणम् ॥ ५ ॥

मालवैद्धिणात्यैश्च आवन्त्यैश्च समन्वतः॥ ६॥

बान्तनुनन्दन भीष्य सम्पूर्ण सेनाओंके आगे-आगे चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण प्रान्त तथा अवन्तीदेशके योद्धा थे।। ततोऽनन्तरमेवासीद् भारद्वाजः प्रतापवान्। पुलिन्दैः पारदेश्चैव तथा शुद्रकमालवैः॥ ७॥

उनके पीछे पुलिन्द, पारद, धुद्रक तथा मालवदेशीय वीरोंके साथ प्रतापी द्रोणाचार्य थे।। ७॥

द्रोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान्। मगधैश्च कलिङ्गैश्च पिशाचैश्च विशामपते ॥ ८ ॥

प्रजेश्वर ! द्रोणके पीछे मागध, कलिंग और पिशाच सैनिकोंके साथ प्रतापी राजा भगदत्त जा रहे थे, जो बड़े सावधान थे ॥ ८॥

प्राग्ज्योतिषाद् नृषः कौसल्योऽथ बृहद्भुलः। मेकलैः कुरुविन्दैश्च त्रेपुरैइच समन्वितः॥ ९॥

प्राग्ज्योतिषपुरनरेशके पीछे कोसलदेशके राजा बृहद्वल थे, जो मेकल, कुरुविन्द तथा त्रिपुराके सैनिकोंके साथ थे ॥

बृहद्वलात् ततः शूरिख्रगर्तः प्रस्थलाधिपः। काम्बोजैर्बह्भाः सार्धे यवनैश्च सहस्रशः॥१०॥

बृहद्वलके बाद शूरवीर त्रिगर्त थे, जो प्रस्थलाके अघिपति थे । उनके साथ बहुत-से काम्बोज और सहस्रों यवन योद्धा थे॥ १०॥

द्रौणिस्त रभसः शूरस्रैगर्तादनु भारत। प्रययौ सिंहनादेन नादयानो धरातलम् ॥ ११ ॥

भारत ! त्रिगर्तके पीछे वेगशाली वीर अश्वत्थामा चल रहे थे, जो अपने सिंहन।दसे समस्त घरातलको निनादित कर रहे थे॥ ११॥

तथा सर्वेण सैन्येन राजा दुर्योधनस्तदा। द्रौणेरनन्तरं प्रायात् सौद्रयेः परिवारितः ॥ १२॥

अश्वत्यामाके पीछे सम्पूर्ण सेना तथा भाइयोंसे विरा हुआ राजा दुर्वोधन चल रहा था॥ १२॥

दुर्योधनाद्वु ततः कृपः शारद्वतो ययौ । एवमेष महाब्युहः प्रययौ सागरोपमः ॥ १३॥ दुर्योधनके पीछे शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्य चल रहेथे। इस प्रकार यह सागरके समान महान्यूह युद्धके लिये प्रस्थान कर रहा था॥ १३॥

रेजुस्तत्र पताकार्च र्वेतच्छत्राणि वा विभो । अङ्गदान्यत्र चित्राणि महार्हाणि धर्नूषि च ॥ १४ ॥

प्रभो ! उस सेनामें वहुत-सी पताकाएँ और श्वेतच्छत्र शोभा पा रहे थे। विचित्र रंगके बहुमूल्य बाजूबन्द और धनुष सुशोभित होते थे॥ १४॥

तं तु दृष्ट्वा महाव्यूहं तावकानां महारथः। युधिष्ठिरोऽत्रवीत् तूर्णं पार्षतं पृतनापतिम् ॥ १५॥

राजन् ! आपके सैनिकोंका वह महाव्यूह देखकर महारथी युधिष्ठिरने तुरंत ही सेनापति धृष्टग्रुम्नसे कहा—॥ १५॥

पश्य व्यूहं महेष्वास निर्मितं सागरोपमम्। प्रतिन्यूहं त्वमपि हि कुरु पार्षत सत्वरम् ॥ १६॥

'महाधनुर्धर दुपदकुमार ! देखों, शत्रुचेनाका व्यूह् सागरके समान वनाया गया है | तुम भी उसके मुकाबिलेमें शीघ ही अपनी सेनाका व्यूह् बना लों ।। १६ ॥

ततः सपार्षतः क्रो व्यूहं चक्रे सुदारुणम्। श्रङ्गाटकं महाराज परव्यूहविनाशनम्॥१७॥

महाराज ! त दनन्तर कृर स्वभाववाले धृष्टद्युम्नने अत्यन्त दारुण श्रङ्गाटक (सिंघाड़े) के आकारवाला व्यूह बनायाः जो शत्रुके व्यूहका विनाश करनेवाला था ॥ १७॥

श्वः भ्यां भीमसेनइच सात्यिकइच महारथः। रथेरनेकसाहस्रेस्तथा हयपदातिभिः॥१८॥

उसके दोनों शृङ्गोंके स्थानमें भीमसेन और महारथी सात्यिक कई इजार रिथयों, घुड़सवारों और पैदलोंके साथ मौजद थे।। १८।।

ताभ्यां वभौ नरश्रेष्ठः श्वेताश्वः कृष्णसारिथः। मध्ये युधिष्ठिरो राजा माद्गीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ १९ ॥

भीमसेन और सात्यिकिके वीचमें यानी उस व्यूहके अग्रभागमें नरश्रेष्ठ इवेतवाहन अर्जुन खड़े हुए, जिनके सारिथ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण थे। मध्यदेशमें राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार पाण्डुनन्दन नकुल-सहदेव थे।

अथोत्तरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिणाः। व्यूहं तं पूरयामासुर्व्यूहशास्त्रविशारदाः॥ २०॥

इनके वाद सेनासिहत अनेक महाधनुर्धर नरेश खड़े थे, जो व्यूहशास्त्रके पूर्ण विद्वान् थे । उन्होंने उस व्यूहको प्रत्येक अङ्ग और उपाङ्गसे परिपूर्ण किया था ॥ २०॥

अभिमन्युस्ततः पश्चाद् विराटश्च महारथः । द्रौपदेयाश्च संद्वष्टा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २१ ॥ उस व्यूहके पिछले भागमें अभिमन्युः महारथी विराटः हर्षमें भरे हुए द्रीपदीके पाँचों पुत्र तथा राक्षस घटोत्कच विद्यमान थे ॥ २१ ॥

एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः। अतिष्ठन् समरे शूरा योद्धकामा जयैषिणः॥ २२॥

भरतनन्दन! इस प्रकार अपनी सेनाके इस महाव्यूहका निर्माण करके युद्धकी कामना और विजयकी अभिलाषा रखनेवाले श्रूरवीर पाण्डव समरभूमिमें खड़े थे॥ २२॥

भेरीशब्दैश्च विमलैविंमिश्रैः शङ्खनिःखनैः। क्ष्वेडितास्फोटितोत्कुष्टैर्नादिताः सर्वतो दिद्यः॥ २३॥

उस समय रणभेरियाँ वज रही थीं। उनके निर्मल शब्दोंसे मिली हुई शङ्क-ध्वनियों तथा गर्जनसे, ताल ठोंकने और उच्चखरसे पुकारने आदिके शब्दोंसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठी थीं॥ २३॥

ततः शूराः समासाद्य समरे ते परस्परम् । नेत्रैरनिमिषे राजन्नवैक्षन्त परस्परम् ॥ २४ ॥

राजन् ! तदनन्तर समस्त शूरवीर समरभूमिमें पहुँचकर परस्पर एक-दूसरेको एकटक नेत्रोंसे देखने लगे॥ २४॥

नामभिस्ते मनुष्येन्द्र पूर्व योधाः परस्परम् । युद्धाय समवर्तन्त समाह्रयेतरेतरम् ॥ २५ ॥

नरेन्द्र ! पहले उन योद्धाओंने एक-दूसरेके नाम ले-लेकर पुकार-पुकारकर युद्धके लिये परस्पर आक्रमण किया ॥

ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयावहम्। तावकानां परेषां च निञ्चतामितरेतरम्॥ २६॥

तत्पश्चात् आपके और पाण्डवोंके सैनिक एक-दूसरेपर अस्त्रोंद्वारा आधात-प्रत्याधात करने लगे। उस समय उनमें अत्यन्त भयंकर धोर युद्ध होने लगा॥ २६॥

नाराचा निशिताः संख्ये सम्पतिन्त सा भारत। ज्यात्तानना भयकरा उरगा इव संघशः॥ २७॥

भारत ! उस समय युद्धमें तीखे नाराच नामक बाण इस प्रकार पड़ते थे, मानो मुख फैलाये हुए भयंकर नाग झुंड-के-झुंड गिर रहे हों ॥ २७॥

निष्पेतुर्विमलाः शक्त्यस्तैलधौताः स्रुतेजनाः। अम्बुदेभ्यो यथाराजन् भ्राजमानाः शतहृदाः॥ २८॥

राजन् ! तेलकी घोयी चमचमाती हुई तीखी शक्तियाँ बादलोंसे गिरनेवाली कान्तिमती विजलियोंके समान सब ओर गिर रही थीं ॥ २८॥

गदाश्च विमलैः पट्टैः पिनद्धाः खर्णभूषितैः। पतन्त्यस्तत्र दृश्यन्ते गिरिश्टङ्गोपमाः शुभाः ॥ २९॥ सुवर्णभृषित निर्मल लोहपत्रसे जड़ी हुई सुन्दर गदाएँ पर्वत-शिखरोंके समान वहाँ गिरती दिखायी देती यीं ॥२९॥ निस्त्रिशाश्च व्यद्दयन्त विमलाम्बरसंनिभाः । आर्पभाणि विचित्राणि शतचन्द्राणि भारत ॥ ३०॥ अशोभन्त रणे राजन् पात्यमानानि सर्वशः ।

भारत! खच्छ आकाशके सदश खड़ और सी चन्द्राकार चिह्नोंसे विभृषित ऋषभचर्मकी विचित्र ढालें दृष्टिगोचर हो रही थीं। राजन् !रणभूमिमें गिरायी जाती हुई वे सब-की-सब तलवारें और ढालें बड़ी शोभा पा रही थीं॥ २०६॥

तेऽन्योन्यं समरे सेने युध्यमाने नराधिप ॥ ३१ ॥ अशोभेतां यथा देवदैत्यसेने समुद्यते ।

नरेश्वर ! दोनों पक्षोंकी सेनाएँ समरभृमिमें एक-दूसरीसे जुझ रही थीं । उस समय परस्पर युद्धके लिये उद्यत हुई देवसेना और दैत्यसेनाके समान उनकी शोभा हो रही थी ॥ अभ्यद्भवन्त समरे तेऽन्योन्यं वै समन्ततः ॥ ३२॥

वे कौरव-पाण्डव सैनिक सब ओर समराङ्गणमें एक-दूसरेपर धावा करने छगे॥ ३२॥

रथास्तु रथिभिस्तूर्णे प्रेषिताः परमाहवे। युगैर्युगानि संक्ष्ठिष्य युयुधुः पार्थिवर्षभाः॥ ३३॥

रथी अपने रथोंको तुरंत ही उस महायुद्धमें दौड़ाकर लेआये। श्रेष्ठ नरेश रयके जुओंसे जुए भिड़ाकर युद्ध करने लगे॥ दिन्तनां युध्यमानानां संघर्षात् पायकोऽभवत्। दन्तेषु भरतश्रेष्ठ सधूमः सर्वतोदिशम्॥ ३४॥

भरतश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण दिशाओं में परस्पर जुझते हुए दन्तार हाथियों के दाँतों के आपसमें टकराने से उनमें धूमसहित अग्नि प्रकट हो जाती थी ॥ ३४॥

प्रासैरभिहताः केचिद् गजयोधाः समन्ततः। पतमानाः स दश्यन्ते गिरिशृङ्गान्नगा इव ॥ ३५ ॥ किंतने ही हाथीसवार प्रासोंसे घायल होकर पर्वत-शिखरसे गिरनेवाले वृक्षोंके समान सब ओर हाथियोंकी पीठोंसे गिरते दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥

पादाताश्चाप्यदृदयन्त निघ्नन्तोऽथ परस्परम् । चित्ररूपधराः द्रारा नखरप्रासयोधिनः॥३६॥

बधनर्खों एवं प्रासोंद्वारा युद्ध करनेवाले सूरवीर पैदल सैनिक एक दूसरेपर प्रहार करते हुए विचित्र रूपधारी दिखायी देते थे ॥ ३६॥

अन्योन्यं ते समासाद्य कुरुपाण्डवसैनिकाः। अस्त्रैनीनाविधेर्घोरे रणे निन्युर्यमक्षयम्॥ ३७॥

इस प्रकार कौरव तथा पाण्डव सैनिक रणक्षेत्रमें एक दूसरेसे भिड़कर नाना प्रकारके भयंकर अस्त्रोंद्वारा विपक्षियोंको यमलोक पहुँचाने लगे ॥ ३७॥

ततः शान्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्। अभ्यागमद् रणे पार्थान् धनुःशब्देन मोहयन् ॥ ३८॥

इतनेहीमें शान्तनुनन्दन भीष्म अपने रथकी घरघराहटसे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाते और धनुषकी टङ्कारसे लोगोंको मूर्च्छित करते हुए समरभूमिमें पाण्डवसैनिकोंपर चढ़ आये॥ पाण्डवानां रथाश्चापि नदन्तो भैरवं स्वनम्।

अभ्यद्भवन्त संयत्ता धृष्टद्यसपुरोगमाः ॥ ३९ ॥

उस समय धृष्टयुम्न आदि पाण्डव महारथी भी भयंकर नाद करते हुए युद्धके लिये संनद्ध होकर उनका सामना करनेको दौड़े ॥ ३९॥

ततः प्रवन्नते युद्धं तय तेषां च भारत। नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम्॥ ४०॥

भरतनन्दन ! फिर तो आपके और पाण्डवोंके योद्धाओं में परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया । पैदल, युड़सवार, रथी और हाथी एक दूसरेसे गुँथ गये ॥ ४० ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अष्टमदिवसयुद्धारम्भे सप्तार्शातितमोऽध्याय: ॥ ८७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भोष्मवधपर्वमें आठवें दिनके युद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला सतासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८०॥

### अष्टाशीतितमोऽध्यायः

भीष्मका पराक्रम, भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके आठ पुत्रोंका वध तथा दुर्योधन और भीष्मकी युद्धविषयक बातचीत

संजय उवाच

भीष्मं तु समरे कुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः। न रोकुः पाण्डवा द्रष्ट्वं तपन्तमिव भास्करम्॥ १॥

संजय कहते हैं—राजन् ! जैसे तपते हुए सूर्यकी ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार जब भीष्म उस उमरमें कुपित हो सब ओर अपना प्रताप प्रकट करने लगे, उस समय पाण्डवसैनिक उनकी ओर देख न सके ॥ १॥

ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्। अभ्यद्भवन्त गाङ्गेयं मर्दयन्तं शितैः शरैः॥ २॥

तदनन्तर धर्मपुत्र युधिष्टिरकी आज्ञासे समस्त सेनाएँ गङ्गानन्दन भीष्मपर टूट पड़ीं, जो अपने तीखे वाणोंसे पाण्डवसेनाका मर्दन कर रहे थे।। २।। स तु भीष्मोरणस्ठाघी सोमकान् सहसंजयान्।
पञ्चालांश्च महेष्यासान् पातयामास सायकैः॥ ३॥

युद्धकी स्पृहा रखनेवाले भीष्म अपने वाणोंके द्वारा सोमकः सुंजय और पाञ्चाल महाधनुर्धरोंको रणभूमिमें गिराने लगे ॥ ३॥

ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चालाः सोमकैः सह । भीष्ममेवाभ्ययुस्तूर्णे त्यक्त्वा मृत्युकृतं भयम् ॥ ४ ॥

भीष्मके द्वारा घायल किये जाते हुए वे सोमक (सृंजय) और पाञ्चाल भी मृत्युका भय छोड़कर तुरंत भीष्मपर ही टूट पड़े ॥ ४॥

स तेषां रथिनां वीरो भीष्मःशान्तनवो युधि । चिच्छेद सहसा राजन् बाह्ननथ शिरांसि च ॥ ५ ॥

राजन् ! वीर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धके मैदानमें सहसा उन रिथयोंकी भुजाओं और मस्तकोंको काट-काटकर गिराने लगे ॥ ५ ॥

विरथान् रथिनश्चके पिता देवव्रतस्तव। पतितान्युत्तमाङ्गानि हयेभ्यो हयसादिनाम्॥ ६॥

आपके ताक देवव्रतने बहुत-से रिथयोंको रथहीन कर दिया। घोड़ोंसे घुड़सवारोंके मस्तक कट-कटकर गिरने लगे।। निर्मनुष्यांश्च मातङ्गाञ्चायानान् पर्वतोपमान्।

अपश्याम महाराज भीष्मास्त्रेण प्रमोहितान् ॥ ७ ॥ महाराज ! हमने देखाः भीष्मके अस्त्रते मृष्टिंकत हो

बहुत-से पर्वताकार गजराज रणभूमिमें पड़े हैं और उनके पास कोई मनुष्य नहीं है ॥ ७॥

न तत्रासीत् पुमान् कश्चित् पाण्डवानांविशाम्पते। अन्यत्र रथिनां श्रेष्ठाद् भीमसेनान्महावलात्॥ ८॥

प्रजानाथ ! उस समय वहाँ रिथयोंमें श्रेष्ठ महावली भीमसेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोई भी वीर भीष्मके सामने नहीं टहर सका || ८ ||

स हि भीष्मं समासाय ताडयामास संयुगे।
ततो निष्टानको घोरो भीष्मभीमसमागमे॥ ९॥
वभूव सर्वसैन्यानां घोरऋषो भयानकः।
तथैव पाण्डवा हृष्टाः सिंहनादमथानदन्॥ १०॥

वे ही युद्धमें भीष्मका सामना करते हुए उनपर अपने वाणोंका प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेनमें युद्ध होते समय सम्पूर्ण सेनाओंमें भयंकर कोलाहल मच गया और पाण्डव हर्षमें भरकर जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे॥ ९-१०॥

ततो दुर्योधनो राजा सोद्यैः परिवारितः। भीषमं जुगोप समरे वर्तमाने जनक्षये॥११॥

जिस समय युद्धमें वह जनसंहार हो रहा था, उसी समय

राजा दुर्योधन अपने भाइयोंसे घिरा हुआ वहाँ आ पहुँचा और भीष्मकी रक्षा करने लगा ॥ ११॥

भीमस्तु सार्राधं हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः। प्रद्रुतादवे रथे तस्मिन् द्रवमाणे समन्ततः॥ १२॥

इसी समय रिथयोंमें श्रेष्ठ भीमसेनने भीष्मके सारियको मार डाला । फिर तो उनके घोड़े उस रथको लेकर रणभूमिमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे ॥ १२॥

( चचार युधि राजेन्द्र भीमो भीमपराक्रमः । सुनाभस्तव पुत्रो वै भीमसेनमुपाद्रवत् ॥ जघान निशितैर्वाणैभींमं विव्याध सप्तभिः । भीमसेनः सुसंकुद्धः शरेण नतपर्वणा ॥ ) सुनाभस्य शरेणाशु शिरश्चिच्छेद भारत । श्चरप्रेण सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद् भुवि ॥ १३ ॥

राजेन्द्र ! भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्धमें सब ओर विचरने लगे । उस समय आपके पुत्र सुनाभने भीमसेनपर धावा किया और उन्हें सात तीखे वाणोंसे वींघ डाला । भारत ! तब भीमसेनने भी अत्यन्त कुपित होकर झकी हुईं गाँठवाले क्षुरप्रनामक वाणसे शीघ ही सुनाभका सिर काट दिया । उस तीखे क्षुरप्रसे मारा जाकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा ।।

हते तिसान् महाराज तव पुत्रे महारथे। नामृष्यन्त रणे शूराः सोदराः सप्त संयुगे॥ १४॥

महाराज ! आपके उस महारथी पुत्रके मारे जानेपर उसके सात रणवीर भाई, जो वहीं मौजूद थे, भीमसेनका यह अपराध सहन न कर सके || १४ ||

आदित्यकेतुर्वह्वाशी कुण्डधारो महोदरः। अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः सुदुर्जयः॥ १५॥ पाण्डवं चित्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजाः। अभ्यद्भवन्त संग्रामे योद्धकामारिमर्दनाः॥ १६॥

आदित्यकेतु, बह्वाशी, कुण्डधार, महोदर, अपराजित, पण्डितक और अत्यन्त दुर्जय वीर विशालाक्ष—ये सातों शत्रुमर्दन भाई विचित्र वेशभूषासे सुसजित हो विचित्र कवच और ध्वज धारण किये संग्रामभूमिमें युद्धकी इच्छासे पाण्डुपुत्र भीमसेनपर टूट पड़े ॥ १५-१६॥

महोदरस्तु समरे भीमं विव्याध पत्रिभिः। नवभिर्वज्रसंकारोनेमुचि वृत्रहा यथा॥१७॥

जैसे वृत्रविनाशक इन्द्रने नमुचि नामक दैत्यपर प्रहार किया थाः उसी प्रकार महोदरने समरभूमिमें अपने वज्र-सरीखे नौ वाणोंसे भीमसेनको घायल कर दिया॥ १७॥

आदित्यकेतुः सप्तत्या वहाशी चापि पश्चभिः। नवत्या कुण्डधारश्च विशालाक्षश्च पश्चभिः॥ १८॥ अपराजितो महाराज पराजिष्णुर्महारथम् । शरैर्वेहुभिरानच्छंद् भीमसेनं महावलम् ॥ १९ ॥

महाराज ! आदित्यकेतुने सत्तर, बह्वाशीने पाँच, कुण्डधारने नन्बे, विशालाक्षने पाँच और अपराजितने महारथी महावली भीमसेनको पराजित करनेके लिये उन्हें बहुत-से वाणोंद्वारा पीडित किया ॥ १८-१९॥

रणे पण्डितकश्चैनं त्रिभिर्वाणैः समार्पयत्। स तन्न ममृषे भीमः शत्रुभिर्वधमाहवे॥ २०॥

पण्डितकने उस युद्धमें तीन वाणों से भीमसेनको घायल कर दिया । तब भीम उस रणक्षेत्रमें शत्रुओं द्वारा किये हुए प्रहारको सहन न कर सके ॥ २०॥

धनुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकर्रानः। शिरश्चिच्छेद समरे शरेणानतपर्वणा॥२१॥ अपराजितस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे।

उन शतुसूदन वीरने नार्थे हाथसे धनुपको अच्छी तरह दवाकर झुकी हुई गाँठवाले नाणसे समर-भूमिमें आपके पुत्र अपराजितका सुन्दर नासिकासे युक्त मस्तक काट डाला ॥ पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो महीम् ॥ २२ ॥ अथापरेण भल्लेन कुण्डधारं महारथम् । प्राहिणोन्मृत्युलोकाय सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ २३ ॥

भीमसेनसे पराजित हुए अपराजितका मस्तक धरतीपर जा गिरा । तत्पश्चात् भीमसेनने एक दूसरे भछके द्वारा सब लोगोंके देखते-देखते महारयी कुण्डधारको यमराजके लोकमें भेज दिया ॥ २२-२३ ॥

ततः पुनरमेयात्मा प्रसंधाय शिलीमुखम्। प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत॥२४॥

भरतनन्दन! तव अमेय आत्मवलसे सम्पन्न भीमने समरमें पुनः एक बाणका संघान करके उसे पण्डितककी ओर चलाया॥

स शरः पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम् । यथा नरं निहत्याद्य भुजगः कालचोदितः ॥ २५॥

जैसे कालप्रेरित सर्प किसी मनुष्यको शीव्र ही डँसकर लापता हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण पण्डितककी हत्या करके घरतीमें समा गया ॥ २५ ॥

विशालाक्षशिरिश्छत्वा पातयामास भूतले। त्रिभिः शरैरदीनात्मा सारन् क्लेशं पुरातनम् ॥ २६॥

उसके बाद उदार हृदयवाले भीमने अपने पूर्व क्लेशोंका स्मरण करके तीन बाणोंद्वारा विशालाक्षके मस्तकको काटकर धरतीपर गिरा दिया ॥ २६॥

महोद्रं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे। विन्याध समरे राजन् स हतो न्यपतद् भुवि॥ २७॥ राजन् ! तत्पश्चात् उन्होंने महाधनुर्धर महोदरकी छातीमें एक नाराचसे प्रहार किया । उससे मारा जाकर वह युद्धमें धरतीपर गिर पड़ा ॥ २७॥

आदित्यकेतोः केतुं च छित्त्वा वाणेन संयुगे। भल्लेन भृशतीक्ष्णेन शिरश्चिच्छेर भारत॥ २८॥

भारत ! तदनन्तर भीमने रणक्षेत्रमें एक बाणसे आदित्यकेतुकी ध्वजा काटकर अत्यन्त तीखे भल्लके द्वारा उसका मस्तक भी काट दिया ॥ २८॥

वह्वाशिनं ततो भीमः शरेणानतपर्वणा। प्रेपयामास संकुद्धो यमस्य सदनं प्रति॥२९॥

इसके बाद कोधमें भरे हुए भीमसेनने सुकी हुई गाँठ-वाले वाणसे मारकर बहु।शीको यमलोक भेज दिया ॥२९॥

प्रदुद्वचुस्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव विशाम्पते । मन्यमाना हितत् सत्यं सभायां तस्य भाषितम् ॥ ३०॥

प्रजानाय! तव आपके दूसरे पुत्र भीमसेनके द्वारा सभामें की हुई उस प्रतिज्ञाको सत्य मानकर वहाँसे भाग खड़े हुए ॥

ततो दुर्योधनो राजा भ्रात्व्यसनकर्शितः। अत्रवीत् तावकान् योधान् भीमोऽयं युचि वध्यताम् ३१

भाइयोंके मरनेसे राजा दुर्योधनको बड़ा कष्ट हुआ । अतः उसने आपके समस्त सैनिकोंको आज्ञा दी कि इस भीमसेनको थुद्रमें मार डालो ॥ ३१॥

प्वमेते महेष्वासाः पुत्रास्तव विशाम्पते। भ्रातृन् संदृश्य निहतान् प्रास्मरंस्ते हि तद् वचः॥३२॥ यदुक्तवान् महाप्राज्ञः क्षत्ता हितमनामयम्। तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिव्यदर्शिनः॥३३॥

प्रजानाथ ! इस प्रकार ये आपके महाधनुर्घर पुत्र अपने भाइयोंको मारा गया देख उन वार्तोकी याद करने लगे, जिन्हें महाज्ञानी विदुरने कहा था। ये सोचने लगे—दिव्यदर्शी विदुरने हमारे कुशल एवं हितके लिये जो बात कही थी, वह आज सिरपर आ गयी॥ ३२-३१॥

लोभमोहसमाविष्टः पुत्रत्रीत्या जनाधिष । न बुध्यसे पुरा यत्तत् तथ्यमुक्तं वचो महत् ॥ ३४ ॥

जनेश्वर ! आपने अपने पुत्रोंके प्रति प्रेमके कारण लोभ और मोहके वशीभृत हो, विदुरने पहले जो सत्य एवं हितकी महत्त्वपूर्ण वात बतायी थी, उसपर ध्यान नहीं दिया ॥३४॥

तथैव च वधार्थाय पुत्राणां पाण्डवो वली। नूनं जातो महावाहुर्यथा हन्ति स्म कौरवान् ॥ ३५॥

उनके कथनानुसार ही वलवान् पाण्डुपुत्र महाबाहु भीम आपके पुत्रोंके वधका कारण वनते जा रहे हैं और उसी प्रकार वे कौरवोंका सर्वनाश कर रहे हैं ॥ ३५॥ ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य संयुगे। दुःखेन महताऽऽविष्टो विललाप सुदुःखितः॥ ३६॥

उस समय राजा दुर्योघन युद्धभूमिमें भीष्मके पास जाकर महान् दुःखसे व्याप्त एवं अत्यन्त शोकमझ होकर विलाप करने लगा—॥ ३६॥

निहता भ्रातरः शूरा भीमसेनेन मे युधि। यतमानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते सर्वसैनिकाः॥३७॥

'पितामह ! भीमसेनने युद्धमें मेरे शूरवीर वन्धुओंको मार डाला और दूसरे भी समस्त सैनिक विजयके लिये पूर्ण प्रयत करते हुए भी असफल हो उनके हाथसे मारे जा रहे हैं। ३७।

भवांश्च मध्यस्थतया नित्यमसानुपेक्षते । सोऽहं कुपथमारूढः पश्य दैवमिदं मम ॥ ३८ ॥

'आप मध्यस्य वने रहनेके कारण सदा हमलोगोंकी उपेक्षा करते हैं। मैं वड़े बुरे मार्गपर चढ़ आया। मेरे इस दुर्भाग्यको देखिये'॥ ३८॥

पतच्छुत्वा वचः क्र्रं पिता देवव्रतस्तव। दुर्योधनमिदं वाक्यमव्रवीत् साश्रुलोचनः॥ १९॥

यह क्रूरतापूर्ण वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने नेत्रोंसे आँस् बहाते हुए वहाँ दुर्योधनसे इस प्रकार बोले—॥ ३९॥

उक्तमेतन्मया पूर्वे द्रोणेन विदुरेण च। गान्धार्यो च यशस्विन्या तत्त्वं तात न बुद्धवान् ॥४०॥

'तात ! मैंने, द्रोणाचार्यने, विदुरने तथा यशस्विनी

गान्वारी देवीने भी पहले ही यह सब बात कह दी थी। परंतु तुमने इसपर ध्यान नहीं दिया ॥ ४० ॥ समयश्च मया पूर्वे कृतो वै रातुकर्रान । नाहं युधि नियोक्तव्यो नाष्याचार्यः कथंचन ॥ ४१ ॥

'शत्रुस्दन! मैंने पहले ही यह निश्चय प्रकट कर दिया या कि तुम्हें मुझे या द्रोणाचार्यको युद्धमें किसी प्रकार भी नहीं लगाना चाहिये (क्योंकि इमलोगोंका कौरवों तथा पाण्डवोंके प्रति समान स्नेह है ) ॥ ४१॥

यं यं हि धार्तराष्ट्राणां भीमो द्रक्ष्यति संयुगे। हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ४२ ॥

भीं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि भीमसेन धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे जिस-जिसको युद्धमें (अपने सामने आया हुआ) देख लेंगे, उसे प्रतिदिनके संग्राममें अवस्य मार डालेंगे।४२।

स त्वं राजन् स्थिरो भूत्वा रणे कृत्वा दढां मतिम्। योधयस्व रणे पार्थान् स्वर्गे कृत्वा परायणम् ॥ ४३॥

'अतः राजन् ! तुम स्थिर होकर युद्धके विषयमें अपना हृद् निश्चय बना लो और स्वर्गको ही अन्तिम आश्रय मान-कर रणभूमिमें पाण्डवोंके साथ युद्ध करो ॥ ४३॥

न राक्याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। तस्माद्युद्धे स्थिरां कृत्वा मति युद्धव्यव भारत ॥४४॥

भारत ! इन्द्रसिंहत सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी पाण्डवोंको जीत नहीं सकते । अतः युद्धके लिये पहले अपनी बुद्धिको स्थिर कर लो । उसके वाद युद्ध करों।।४४॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि सुनाभादिधृतराष्ट्रपुत्रवधे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें सुनाम आदि घृतराष्ट्रके पुत्रोंका वघविषयक अद्वासीवाँ अध्याय पूराहुआ॥८८॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुल ४६ श्लोक हैं)

# एकोननवतितमोऽध्यायः

कौरव-पाण्डव-सेनाका घमासान युद्ध और भयानक जनसंहार

घृतराष्ट्र उवाच हृष्ट्या मे निहतान् पुत्रान् बहूनेकेन संजय। भीष्मो द्रोणः ऋपइचैव किमकुर्वत संयुगे॥ १॥

धृतराष्ट्र बोले—संजय ! एकमात्र भीमसेनके द्वारा युद्धमें मेरे बहुत-से पुत्रोंको मारा गया देख भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यने क्या किया ? ॥ १॥

अहन्यहिन मे पुत्राः क्षयं गच्छन्ति संजय। मन्येऽहं सर्वथा सूत दैवेनोपहता भृशम् ॥ २ ॥

मेरे पुत्र प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। सूत ! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इमलोग सर्वथा अत्यन्त दुर्भाग्यके मारे हुए हैं॥ २॥ यत्र मे तनयाः सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युत ।
यत्र भीष्मस्य द्रोणस्य कृपस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥
सौमदत्तेश्च वीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः ।
अश्वत्थाम्नस्तथा तात शूराणामनिवर्तिनाम् ॥ ४ ॥
अन्येषां चैव शूराणां मध्यगास्तनया मम ।
यदहन्यन्त संग्रामे किमन्यद् भागधेयतः ॥ ५ ॥

दुर्भाग्यके अधीन होनेके कारण ही मेरे पुत्र हारते जा रहे हैं; विजयी नहीं हो रहे हैं। जहाँ भीष्म, द्रोण, महामना कृपाचार्य, वीरवर भूरिश्रवा, भगदत्त, अश्वत्थामा तथा युद्धमें पीठ न दिखानेवाले अन्य श्रूरवीरोंके वीचमें रहकर भी मेरे पुत्र प्रतिदिन संग्राममें मारे जाते हैं, वहाँ दुर्भाग्यके सिवा और क्या कारण हो सकता है ? ॥ ३-५ ॥
न हि दुर्योधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमबुध्यत ।
वार्यमाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ ६ ॥
गान्धार्या चैव दुर्मेधाः सततं हितकाम्यया ।
नावुध्यत पुरा मोहात् तस्य प्राप्तमिदं फल्लम् ॥ ७ ॥
यद् भीमसेनः समरे पुत्रान् मम विचेतसः ।
अहन्यहनि संकुद्धो नयते यमसादनम् ॥ ८ ॥

मूर्ल दुर्योधनने पहले मेरी कही हुई वातोंपर ध्यान नहीं दिया। तात! मैंने, भीष्मने, विदुरने तथा गान्धारीने भी सदा हितकी इच्छासे दुर्बुद्धि दुर्योधनको वार-बार मना किया; परंतु मोहवश पूर्वकालमें हमारी ये बातें उसके समझमें नहीं आयीं। उसीका यह फल अब प्राप्त हुआ है, जिससे भीमसेन समराङ्गणमें कुपित होकर मेरे मूर्ल पुत्रोंको प्रतिदिन यमलोक मेज रहा है।। ६-८।।

संजय उवाच इदं तत् समनुषाप्तं क्षतुर्वचनमुत्तमम्।

न बुद्धवानिस विभी प्रोच्यमानं हितं तदा ॥ ९ ॥ संजयने कहा—प्रभो! उस समय आपने जो विदुरजीके कहे हुए उत्तम एवं हितकारक वचनको नहीं सुना (सुनकर भी उसपरध्यान नहीं दिया) उसीका यह फल प्राप्त हुआ है॥

निवारयसुतान् चूतात्पाण्डवान् मा दुहेति च । सुदृदां हितकामानां ब्रुवतां तत् तदेव च ॥ १० ॥ न गुश्रूपसि तद् वाक्यं मर्त्यः पथ्यमिवीपधम् । तदेव त्वामनुप्राप्तं वचनं साधुभाषितम् ॥ ११ ॥

उन्होंने कहा था कि 'आप अपने पुत्रोंको जूआ खेलने-से रोकिये। पाण्डवोंसे द्रोह न कीजिये।' आपका हित चाहने-वाले अन्यान्य सुहदोंने भी आपसे वे ही बातें कही थीं; परंतु जैसे मरणासन्न पुरुषको हितकारक ओपि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप उन हितकर बचनोंको सुनना भी नहीं चाहते थे। अतः श्रेष्ठ विदुरने जैसा वताया था, वैसा ही परिणाम आपके सामने आया है।। १०-११॥

विदुरद्रोणभीष्माणां तथान्येषां हितैषिणाम् । अकृत्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ १२ ॥

विदुर, द्रोण, भीष्म तथा अन्य हितैपियोंके हितकर वचनोंको न भाननेके कारण इन कौरवोंका विनाश हो रहा है॥

तदेतत् समनुप्राप्तं पूर्वमेव विशाम्पते । तस्मात् त्वं शृणु तत्त्वेन यथा युद्धमवर्तत ॥ १३ ॥

प्रजापालक नरेश ! यह सब तो पहलेसे ही प्राप्त है । अब आप जिस प्रकार युद्ध हुआ, उसका यथावत् समाचार सुनिये ॥ १३॥

मध्याहे सुमहारौद्रः संग्रामः समपद्यत । लोकक्षयकरो राजंस्तन्मे निगदतः शृणु ॥ १४ ॥ राजन् ! उस दिन दोपहर होते-होते बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जो सम्पूर्ण जगत्के योद्धाओंका विनाश करनेवाला था। वह सब मैं कह रहा हुँ, सुनिये॥ १४॥

ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्। संरब्धान्यभ्यवर्तन्त भीष्ममेव जिवांसया॥ १५॥

तदनन्तर धर्मपुत्र युधिष्ठिरके आदेशसे क्रोधमें भरी हुई उनकी सारी सेनाएँ भीष्मपर ही टूट पड़ीं । वे भीष्मको मार डालना चाहती यीं ॥ १५॥

घृष्टद्युम्नः शिखण्डी च सात्यिकश्च महारथः। युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः॥ १६॥

महाराज ! धृष्टयुम्नः शिखण्डी तथा महारथी सात्यिक-इन सबने अपनी सेनाओंके साथ भीष्मपर ही आक्रमण किया।। विराटो दुपद्रचैव सहिताः सर्वसोमकैः।

अभ्यद्भवन्त संग्रामे भीष्ममेव महारथम् ॥ १७ ॥ राजा विराट और सम्पूर्ण सोमकोंसहित द्रुपदने संग्राम-में महारथी भीष्मपर ही चढाई की ॥ १७ ॥

केकया धृष्टकेतुश्च कुन्तिभोजश्च दंशितः। युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः॥१८॥

नरेश्वर ! केकया पृष्टकेतु और कवचधारी कुन्तिभोज-इन सबने अपनी सेनाओं के साथ भीष्मपर ही धावा किया।१८। अर्जुनो द्रौपदेयाश्च चेकितानश्च वीर्यवान्।

दुर्योधनसमादिष्टान् राक्षः सर्वान् समभ्ययुः ॥ १९ ॥ अर्जुन, द्रौपदीके पाँचों पुत्र और पराक्रमी चेकितान-ये दुर्योधनके भेजे हुए समस्त राजाओं पर चढ़ आये ॥ १९ ॥

अभिमन्युस्तथा शूरो हैडिम्बश्च महारथः। भीमसेनश्च संकुद्धस्तेऽभ्यचावन्त कौरवान्॥ २०॥

श्र्रवीर अभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा क्रोधमें भरे हुए भीमसेन-इन सबने कौरवींपर धावा किया ॥ २०॥ त्रिधाभृतैरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि।

तथैव कौरवै राजन्नवध्यन्त परे रणे ॥ २१ ॥ राजन् ! पाण्डवींने तीन दलोंमें विभक्त होकर कौरवोंका वघ आरम्भ किया । इसी प्रकार कौरव भी रणभूमिमें राष्ट्रवींका नाश करने लगे ॥ २१ ॥

द्रोणस्तु रथिनःश्रेष्ठान् सोमकान् सुंजयैः सह । अभ्यधावत संकृद्धः प्रेषयिष्यन् यमक्षयम् ॥ २२ ॥

द्रोणाचार्यने श्रेष्ठ रथी सोमकों और सञ्जर्योको यमलोक भेजनेके लिये क्रोघपूर्वक उनके ऊपर धावा बोल दिया॥२२॥

तत्राक्रन्दो महानासीत् खंजयानां महात्मनाम् । वध्यतां समरे राजन् भारद्वाजेन धन्विना ॥ २३ ॥ राजन् ! धनुर्धर द्रोणाचार्यके द्वारा समरभूमिमें मारे जाते हुए महामना सुञ्जयोंका महान् आर्तनाद सुनायी देने लगा ॥ २३॥

द्रोणेन निहतांस्तत्र अत्रिया वहवो रणे। विचेष्टन्तो हाददयन्त व्याधिक्किष्टा नरा इवं॥ २४॥

द्रोणाचार्यके मारे हुए बहुत-से क्षत्रिय रणभ्मिमें व्याधि-ग्रस्त मनुष्योंकी भाँति छटपटाते हुए दिखायी देते थे ॥२४॥

क् जतां क्रन्दतां चैव स्तनतां चैव भारत। अनिशं शुश्रुवे शब्दः शुिरह्मिष्टानां नृणामिव॥ २५॥

भरतनन्दन ! भूखसे पीडित मनुष्योंकी भाँति कूजते। क्रन्दन करते और गरजते हुए योद्धाओंका शब्द निरन्तर सुनायी देता था ॥ २५ ॥

तथैव कौरवेयाणां भीमसेनो महावलः। चकार कदनं घोरं क्रुद्धः काल इवापरः॥२६॥

इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रोधमें भरे हुए दूसरे कालके समान कौरव सैनिकोंका घोर संहार करने लगे ॥२६॥ वध्यतां तत्र सैन्यानामन्योन्येन महारणे। प्रावर्तत नदी घोरा रुधिरौधप्रवाहिनी ॥२७॥

उस महायुद्धमें परस्पर मारकाट करनेवाले सैनिकोंकी रक्तराशिको प्रवाहित करनेवाली एक भयंकर नदीवह चली।। स संग्रामो महाराज घोररूपोऽभवन्महान्। करूणां पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवर्धनः॥ २८॥

महाराज ! कौरवों और पाण्डवोंका वह घोर महासंग्राम

यमलोककी दृद्धि करनेवाला था ॥ २८॥

ततो भीमो रणे कृद्धो रभसश्च विशेषतः। गजानीकं समासाद्य प्रेषयामास मृत्यवे॥ २९॥

तब युद्धमें विशेष वेगशाली भीमसेनने कुषित हो हाथियों-की सेनामें प्रवेशकर उन्हें कालके गालमें भेजना आरम्भ किया॥

तत्र भारत भीमेन नाराचाभिहता गजाः। पेतुर्नेदुश्च सेदुश्च दिशश्च परिवभ्रमुः॥ ३०॥

भारत ! वहाँ भीमके नाराचोंसे पीडित हुए हाथी गिरते। चिग्वाइते, बैठ जाते अथवा सम्पूर्ण दिशाओंमें चक्कर लगाने लगते थे ॥ ३०॥

छिन्नहस्ता महानागादिछन्नगात्राश्च मारिष । क्रौञ्चवद् व्यनदन् भीताः पृथिवीमधिरोरते ॥ ३१ ॥

आर्थ ! सुँड तथा दूसरे-दूसरे अङ्गोंके कट जाने है हाथी भयभीत हो कौञ्च पक्षीकी भौति चीत्कार करते और घरा-शायी हो जाते थे ॥ ३१॥

नकुलः सहदेवश्च हयानीकमभिद्रुतौ । ते हयाः काञ्चनापीडा रुक्मभाण्डपरिच्छदाः ॥ ३२ ॥

जाअने जान्तः श्रातिक्रणानां नणामिन ॥ २५ ॥

नकुल और सहदेवने घुड़सवारोंकी सेनापर आक्रमण किया। राजन् ! उन घोड़ोंने सोनेकी कठँगी तथा सोनेके ही अन्यान्य आभूषण धारण किये थे। वे सब सैकड़ों और सहस्रोंकी संख्यामें मरकर गिरते दिखायी देते थे॥ ३२५ ॥ पतिङ्गस्तुरगे राजन् समास्तीर्यंत मेदिनी ॥ ३३॥

वध्यमाना व्यद्द्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः।

निर्जिद्वैश्च श्वसद्भिश्च कूजङ्गिश्च गतासुभिः। हयैर्वभौ नरश्चेष्ठ नानारूपधरैर्धरा॥ ३४॥

राजन् ! वहाँ गिरते हुए घोड़ोंकी लाशोंसे सारी पृथ्वी पट गयी । किन्हींकी जीम निकल आयी थी, कोई लंबी साँस खींच रहे थे, कोई धारे-घीरे अव्यक्त शब्द करते और कितनों-के प्राण निकल गये थे । नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार विभिन्न रूपधारी घोड़ोंसे आच्छादित होनेके कारण इस पृथ्वीकी अद्भुत शोभा हो रही थी ॥ ३३-३४॥

अर्जुनेन हतैः संख्ये तथा भारत राजभिः। प्रवभौ वसुधा घोरा तत्र तत्र विशाम्पते॥ ३५॥

भारत ! प्रजानाथ ! जहाँ-तहाँ अर्जुनके द्वारा युद्धमें मारे गये राजाओंसे भरी हुई वह रणभूमि वड़ी भयानक जान पड़ती थी।।

रथैर्भग्नैध्वंजैदिछक्नैनिंछत्तेश्च महायुधैः । चामरैव्यंजनैद्वेव छत्रेश्च सुमहायभैः ॥ ३६॥

हारैनिंग्कैः सकेयूरैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः। उष्णीपैरपविद्धेश्च पताकाभिश्च सर्वशः॥ ३७॥

अनुकर्षैः शुभै राजन् योक्त्रैश्चैव सरिश्मिमः। संकीर्णा वसुधा भाति वसन्ते कुसुमैरिव ॥ ३८॥

राजन्! टूटे हुए रथ, कटे हुए व्वजः छिन्न-भिन्न हुए बड़े-बड़े आयुध, चवर, व्यजनः अत्यन्त प्रकाशमान छत्रः सोनेके हारः केयूरः, कुण्डलमण्डित मस्तकः गिरे हुए शिरोभूषण (पगड़ी आदि), पताकाः, सुन्दर अनुकर्षः कोत और वागडोर आदिसे आच्छादित हुई वह संग्रामभूमि ऐसी जान पड़ती थी, मानो वसन्त ऋतुमें उसपर माँति-माँतिके फूल गिरे हुए हों।। ३६–३८।।

प्रवमेष क्षयो वृत्तः पाण्ड्रनामिष भारत । कुद्धे शान्तनवे भीष्मे द्रोणे च रथसत्तमे ॥ ३९ ॥ अश्वत्थाम्नि कृषे चैव तथैव कृतवर्मणि । तथेतरेषु कृद्धेषु तावकानामिष क्षयः ॥ ४० ॥

भारत ! शान्तनुनन्दन भीष्मः रिथयोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यः अश्वत्थामाः कृपाचार्य और कृतवर्मा—इनके कृपित होनेसे पाण्डव सैनिकोंका भी इस प्रकार यह संहार हुआ था । साथ ही पाण्डवोंके कुपित होनेसे आपके योद्धाओंका भी ऐसा ही विकट विनाश हुआ था ॥ ३९-४० ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अष्टमदिवसयुद्धे एकोननवतितमोऽध्यायः॥ ८९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत सीष्मवघपर्वमें आठवें दिनके युद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९ ॥

### नवतितमोऽध्यायः

### इरावान्के द्वारा शकुनिके भाइयोंका तथा राक्षस अलम्बुपके द्वारा इरावान्का वध

संजय उवाच

वर्तमाने तथा रौद्रे राजन् वीरवरक्षये। शकुनिः सौबलः श्रीमान् पाण्डवान् समुपाद्रवत्॥ १॥

संजय कहते हें—राजन् ! जिस समय वड़े-वड़े बीरों-का विनाश करनेवाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय सुवलपुत्र श्रीमान् शकुनिने पाण्डवोंपर आक्रमण किया ॥

तथैव सात्वतो राजन् हार्दिक्यः परवीरहा। अभ्यद्भवत संग्रामे पाण्डवानां वरूथिनीम्॥ २॥

नरेश्वर! इसी प्रकार शत्रुवीरोंका विनाश करनेवाले सात्वतवंशी कृतवर्माने उस संप्राममें पाण्डवोंकी सेनापर आक्रमण किया॥२॥

ततः काम्बोजमुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम् ।

आरद्दानां महीजानां सिन्धुजानां च सर्वशः ॥ ३ ॥

वनायुजानां शुभ्राणां तथा पर्वतवासिनाम् ।

वाजिनां बहुभिः संख्ये समन्तात् परिवारयन्॥ ४ ॥

ये चापरे तिचिरिजा जवना वातरंहसः ।

सुवर्णालंकतरेतैर्वर्मबद्भिः सुकिल्पतैः ॥ ५ ॥

हयैर्वातजवैर्मुख्यैः पाण्डचस्य सुतो वली ।

अभ्यवर्तत तत् सैन्यं हृष्टस्पः परंतपः॥ ६ ॥

तत्पश्चात् काम्योज देशके अच्छे घोड़े, दिरयाई घोड़े, मही, सिन्धु, बनायु, आरट तथा पर्वतीय प्रान्तोंमें होनेवाले सुन्दर घोड़े—इन सबकी बहुत बड़ी सेनाके द्वारासब ओरसे घिरा हुआ शत्रुओंको संताप देनेवाला पाण्डुनन्दन अर्जुनका वल्वान् पुत्र इरावान् हर्षमें भरकर रणभूमिमें कौरवोंकी उस सेनापर चढ़ आया। उसके साथ तित्तिर प्रदेशके शीव्रगामी घोड़े भी मौजूद थे, जो वायुके समान वेगशाली थे। वे सबके सब सोनेके आभूषणोंसे विभूषित थे। उनके शरीरोंमें कवच वंधे हुए थे और उन्हें सुन्दर साज-बाजसे सजाया गया था। वे सभी घोड़े अच्छी जातिके तथा वायुके तुल्य शीव्रगामी थे॥

अर्जुनस्य सुतः श्रीमानिरावान् नाम वीर्यवान् । सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ॥ ७ ॥

अर्जुनका पराक्रमी पुत्र श्रीमान् इरावान् नागराज कौरव्य-की पुत्रीके गर्भसे बुद्धिमान् अर्जुनद्वारा उत्पन्न किया गया था।७। ऐरावतेन सा दत्ता अनपत्या महातमना । पतौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ ८ ॥ :

भार्यार्थे तां च जग्राह पार्थः कामवशानुगाम् । --- प्वमेष समुत्पन्नः परपक्षेऽर्जुनात्मजः ॥ ९ ॥

नागराजकी वह पुत्री संतानहीन थी। उसके मनोनीत पितको अगस्त मार डाला था। जिससे वह अत्यन्त दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावतवंशी कौरव्यनागने उसे अर्जुनको अपित किया और अर्जुनने कामके अधीन हुई उस नागकन्याको भार्यारूपमें ग्रहण किया था। इस प्रकार यह अर्जुनपुत्र उत्पन्न हुआ था। वह सदा मातृकुलमें ही रहा।। ८-९।। स नागलोके संवृद्धो मात्रा च परिरक्षितः।

स नागलोके संबृद्धो मात्रा च परिरक्षितः। पितृव्येण परित्यक्तः पार्थद्वेषाद् दुरात्मना ॥१०॥

वह नागलोकमें ही माताद्वारा पाल-पोसकर वड़ा किया गया और सब प्रकारसे वहीं उसकी रक्षा की गयी थी। उस बालकके किसी दुरात्मा वयोबृद्ध सम्बन्धीने अर्जुनके प्रति द्वेष होनेके कारण इनके उस पुत्रको त्याग दिया था।। १०॥

रूपवान् बलसम्पन्नो गुणवान् सत्यविक्रमः। इन्द्रलोकं जगामाद्यु श्रुत्वा तत्रार्जुनं गतम्॥११॥

इरावान् भी रूपवान् बलवान्, गुणवान् और सत्य-पराक्रमी था, बढ़े होनेपर जब उसने सुनाकि मेरे पिता अर्जुन इस समय इन्द्रलोकमें गये हुए हैं, तब वह शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचा ॥ ११॥

सोऽभिगम्य महाबाहुः पितरं सत्यविक्रमः। अभ्यवाद्यद्व्यग्रो विनयेन कृताञ्जलिः॥१२॥ न्यवेद्यत चात्मानमर्जुनस्य महात्मनः। इरावानस्मि भद्रं ते पुत्रश्चाहं तव प्रभो॥१३॥ मातुः समागमो यश्च तत् सर्वं प्रत्यवेद्यत्। तच सर्वं यथावृत्तमनुसस्मार पाण्डवः॥१४॥

उस सत्यपराक्रमी महाबाहु वीरने अपने पिताके पास पहुँचकर शान्तभावसे उन्हें प्रणाम किया और विनयपूर्वक हाथ जोड़ महामना अर्जुनके समक्ष अपना परिचय देते हुए

\*यहाँ मूलमें 'पती' पाठ है। व्याकरणके अनुसार 'पित' शब्द-का सप्तमीके एक वचनमें 'पत्यो' रूप होता है। अतः जहाँ 'पती' पदका प्रयोग है, वहाँ मुख्य 'पित' का वाचक पित शब्द नहीं है। 'पितिरिवाचरतीति पितः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार आचारिककन्त 'पित' शब्दका यहाँ प्रयोग है, जिसका अर्थ है—पितसदृशः। तात्पर्य यह कि जिसके लिये कन्याका वाग्दान किया गया है, वह मनो-नीत पित ही विवाहके पहलेतक 'पितनुक्य' है। विवाहके बाद साक्षात 'पित' होता है। इस नागकन्याके मनोनीत पितको गरुइने मार डाला था, इसीलिये 'नध्टे मृते प्रविजिते' इस पाराशर-वचनके अनुसार उसका अर्जुनके साथ सम्बन्ध हुआ और धर्मात्मा अर्जुनने उसे पत्नीरूपसे ग्रहण किया। बोला— 'प्रभो ! आपका कल्याण हो । मैं आपका ही पुत्र इरावान् हूँ ।' उसकी माताके साथ अर्जुनका जो समागम हुआ था वह सब उसने निवेदन किया। पाण्डुनन्दन अर्जुन-को वह सब बृत्तान्त यथार्थरूपसे स्मरण हो आया॥ १२ – १४॥ परिष्वज्य सुतं चापि आत्मनः सहशं गुणैः । प्रीतिमाननयत पार्थो देवराजनिवेशने ॥ १५॥

गुणोंमें अपने ही समान उस पुत्रको हृदयसे लगाकर अर्जुन वड़ी प्रसन्नताके साथ उसे देवराजके भवनमें ले गये॥ सोऽर्जुनेन समाक्षप्तो देवलोके तदा नृप। प्रीतिपूर्व महाबाद्धः स्वकार्य प्रति भारत॥१६॥

नरेश्वर ! भरतनन्दन ! उन दिनों देवलोकमें अर्जुनने प्रेमपूर्वक अपने महाबाहु पुत्रको अपना सब कार्य वताते हुए कहा— ॥ १६॥

युद्धकाले त्वयासाकं साद्यं देयमिति प्रभो। वाढमित्येवमुक्तवा तु युद्धकाल इहागतः॥१७॥

'शक्तिशाली पुत्र! युद्धके अवंसरपर तुम हमलोगोंको सहायता देना।' तब बहुत अच्छा फहकर इरावान् चला गया और अब युद्धके अवसरपर यहाँ आया है॥ १७॥ कामवर्णजवैरदवैर्बहुभिः संवृतो नृप। ते हथाः काञ्चनार्पाडा नानावर्णा मनोजवाः॥ १८॥

नरेश्वर ! इरावान्के साथ इच्छानुसार रूप-रंग-और वेगवाले बहुत-से घोड़े मौजूद थे। वे सब-के-सब सोनेके शिरोभूषण धारण करनेवाले तथा मनके समान वेगशाली थे। उनके रंग अनेक प्रकारके थे॥ १८॥

उत्पेतुः सहसा राजन् हंसा इव महोदधौ। तेत्वदीयान् समासाद्य हयसंघान् मनोजवान् ॥ १९ ॥ क्रोडैः क्रोडानभिन्नन्तो घोणाभिश्च परस्परम्। निपेतुः सहसा राजन् सुवेगाभिहता भुवि ॥ २०॥

राजन् ! वे घांडे महासाग्रमें उड़नेवाले इंसोंके समान सहसा उछले और आपके मनके समान वेगशाली अश्वींके समुदायमें पहुँचकर छातीसे उनकी छातीमें तथा नासिकासे एक दूसरेकी नासिकापर चोट करने लगे । वे सहसा वेग-पूर्वक टकराकर पृथ्वीपर गिरते थे ॥ १९-२०॥

निपतद्भिस्तथा तैश्च हयसंघैः परस्परम्। शुश्चेचे दारुणः शब्दः सुपर्णपतने यथा ॥ २१ ॥

वे अश्वीके समुदाय परस्पर टकराकर जब गिरते थे, उस समय गरुडके वेगपूर्वक उतरनेके समान भयंकर शब्द सुनायी देता था॥ २१॥

तथैव तावका राजन् समेत्यान्योन्यमाहवे। परस्परवधं घोरं चक्रस्ते हयसादिनः॥ २२॥ राजन् ! इसी प्रकार आपके और पाण्डवोंके घुड़सवार युद्धमें एक दूसरेसे भिड़कर आपसमें भयंकर मार-काट करते थे ॥ २२ ॥

तिसस्तथा वर्तमाने संकुले तुमुले भृशम्। उभयोरिप संशान्ता हयसङ्घाः समन्ततः॥ २३॥।

इस प्रकार अत्यन्त भयानक घमासान युद्ध छिड़ जाने-पर दोनों पक्षोंके अश्वसमूह चारों ओर नष्ट हो गये ॥ २३॥

प्रक्षीणसायकाः शूरा निहताभ्वाः श्रमातुराः। विलयं समनुपातास्तक्षमाणाः परस्परम्॥ २४॥

ग्रूरवीर योद्धाओं के पास बाण समाप्त हो गये । उनकें घोड़े मारे गये। वे परिश्रमसे पीड़ित हो परस्पर घात-प्रतिघात करते हुए विनष्ट हो गये॥ २४॥

ततः क्षीणे हयानीके किंचिच्छेषे च भारत। सौबलस्यानुजाः शूरा निर्गता रणमूर्धान॥ २५॥

भारत ! इस प्रकार जब बुड्सवारोंकी सेना नष्ट हो गयी और उसका अल्पभाग ही अविशिष्ट रह गया; उसे अवस्थामें शक्किके श्रूरवीर भाई युद्धके मुहानेपर निकले॥

वायुवेगसमस्पर्शाञ्चवे वायुसमाश्च ते। आरुह्य वलसम्पन्नान् वयःस्थांस्तुरगोत्तमान्॥ २६॥ गजो गवाक्षो वृषभश्चर्मवानार्जवः शुकः। पडेते वलसम्पन्ना निर्ययुर्महतो बलात्॥ २७॥

जिनका स्पर्श वायुवेगके समान दुःसह था। जो वेगमें वायुकी समानता करते थे। ऐसे वलसम्पन्न नयी अवस्था-वाले उत्तम वोड़ोंपर सवार हो गज, गवाक्ष, वृपम, चर्मवान, आर्जव और शुक-ये छः वलवान् वीर अपनी विशाल सेनासे बाहर निकले ॥ २६-२९॥

वार्यमाणाः राकुनिना तैश्च योधैर्महावलैः। संनद्धा युद्धकुशला रौद्ररूपा महावलाः॥२८॥

यद्यपि शकुनिने उन्हें मना किया, अन्यान्य महाबली योद्धाओंने भी उन्हें रोका, तथापि वे युद्धकुशल, महाबली रौद्ररूपधारी क्षत्रिय कवच आदिसे सुसज्जित हो युद्धके लिये निकल पड़े ॥ २८॥

तदनीकं महावाहो भित्वा परमदुर्जयम्। बलेन महता युक्ताः खर्गाय विजयैषिणः॥२९॥ विविद्युस्ते तदा हृष्टा गान्धारा युद्धदुर्मदाः।

महावाहो ! उस समय उन युद्धदुर्मद गान्धारदेशीय वीरोंने विजय अथवा स्वर्गकी अभिलाया लेकर विशाल सेनाके साथ पाण्डव-चाहिनीके परम दुर्जयन्यूहका भेदन करके हुर्ष और उत्साहसे परिपूर्ण हो उसके भीतर प्रवेश किया॥२९३॥ तान् प्रविद्यांस्तदा दृष्टा इरावानिय वीर्यवान्॥ २०॥ अब्रवीत् समरे योधान् विचित्रान् दारुणायुधान् । यथैते धार्तराष्ट्रस्य योधाः सानुगवाहनाः ॥ ३१ ॥ इन्यन्ते समरे सर्वे तथा नीतिर्विधीयताम् ।

तव उन्हें सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख पराक्रमी इरावान्ने भी समरभ्मिमें भयंकर अस्त्र-शस्त्रवाले अपने विचित्र योद्धाओंसे कहा—'वीरो ! तुम सब लोग संग्राममें ऐसी नीति बना लो जिससे दुर्योधनके ये समस्त योद्धा अपने सेवकों और सवारियोंसिहित मार डाले जायँ' ॥ ३०-३१ है ॥

बाढिमित्येवमुक्त्वा ते सर्वे योधा इरावतः॥ ३२॥ जञ्जस्तेषां वलानीकं दुर्जयं समरे परैः।

तय 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर इरावान्के समस्त सैनिकोंने उन छहों वीरोंके सैन्यसमूहकोः जो समराङ्गणमें दूसरोंके लिये दुर्जय थाः मार डाला ॥ ३२९॥

तदनीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम् ॥ ३३ ॥ अमृष्यमाणास्ते सर्वे सुबलस्यात्मजा रणे। इरावन्तमभिद्रुत्य सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ३४ ॥

अपनी सेनाको समरभूमिमें शत्रुकी सेनाद्वारा मार गिरायी गयी देख सुबलके सभी पुत्र इसे सह न सके । उन्होंने इरावान्पर धावा करके उसे सब ओरसे घेर लिया।। ३३-३४॥

ताडयन्तः शितैः प्रासैश्चोदयन्तः परस्परम्। ते शूराः पर्यधायन्त कुर्वन्तो महदाकुलम् ॥ ३५॥

वे छहां शूर तीखे प्रासोंसे मारते और एक दूसरेको बढ़ावा देते हुए इरावान्पर टूट पड़े तथा उसे अत्यन्त ब्याकुल करने लगे॥ ३५॥

इरावानथ निर्भिन्नः प्रासैस्तीक्ष्णैर्महात्मभिः। स्रवता रुधिरेणाकस्तोत्रैर्विद्ध इव द्विपः॥ ३६॥

उन महामनस्वी वीरोंके तीखे प्रासोंसे क्षत-विक्षत होकर हरावान् बहते हुए रक्तसे नहा उठा । अङ्कुशोंसे घायल हुए हाथीके समान व्याकुल हो गया ॥ ३६ ॥

पुरतोऽपि च पृष्ठे च पार्श्वयोश्च भृशाहतः। पको बहुभिरत्यर्थे धैर्याद् राजन् न विव्यथे॥ ३७॥

राजन् ! वह अकेला या और उसपर प्रहार करनेवालीं-की संख्या बहुत यी। वह आगे-पीछे और अगल-वगल-में अत्यन्त घायल हो गया था; तो भी धैर्यके कारण व्यथित नहीं हुआ।। ३७॥

इरावानिष संकुंद्धः सर्वोस्तान् निशितैः शरैः । मोहयामास समरे विद्ध्वा परपुरंजयः ॥ ३८ ॥

अंब इरावान्को भी बड़ा क्रोध हुआ। शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले उस वीरने समरमें तीले बाणोंद्वारा बींभकर उन सबको मूर्छित कर दिया ॥ ३८ ॥ प्रासानुतकृत्य तरसा स्वद्यारीराद्दिसः ।

प्रासानुःहृत्य तरसा खशरीरादीरदमः। तैरेव ताडयामास सुबलस्यात्मजान् रणे॥ ३९॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले इरावान्ने अपने शरीरसे वेगपूर्वक प्रासोंको निकालकर उन्हींके द्वारा रणभूमिमें सुबल-पुत्रोंपर प्रहार किया ॥ ३९॥

विकृष्य च शितं खड्गं गृहीत्वा च शरावरम् । पदातिर्द्रुतमागच्छिज्ञिघांसुः सौवलान् युधि ॥ ४०॥

तत्पश्चात् तीखी तलवार और ढाल निकालकर इरावान्-ने युद्धमें सुबलपुत्रोंको मार डालनेकी इच्छासे तुरंत उनके ऊपर पैदल ही धावा किया ॥ ४० ॥

ततः प्रत्यागतप्राणाः सर्वे ते सुवलात्मजाः। भूयः क्रोधसमाविष्टा इरावन्तमभिद्रुताः॥४१॥

तदनन्तर सुबलपुत्रोंमें प्राणशक्ति पुनः लौट आयी। अतः वे सबके सब सचेत होनेपर पुनः क्रोधमें भर गये और इराबान्पर दौड़े ॥ ४१॥

इरावानपि खड्गेन द्रशयन् पाणिलाघवम् । अभ्यवर्तत तान् सर्वान् सौबलान् बलदर्पितः ॥ ४२ ॥

इरावान् भी बलके अभिमानमें उन्मत्त हो अपने हाथों-की फ़र्ती दिखाता हुआ खड़के द्वारा उन समस्त सुवलपुत्रोंका सामना करने लगा ॥ ४२॥

लाघवेनाथ चरतः सर्वे ते सुवलात्मजाः। अन्तरं नाभ्यगच्छन्त चरन्तः शीघ्रगैर्हयैः॥ ४३॥

वह अकेला वड़ी फ़र्तींसे पैतरे वदल रहा था और वे सभी सुवलपुत्र शीवगामी घोड़ोंद्वारा विचर रहे थे, तो भी वे अपनेमें उसकी अपेक्षा कोई विशेषता न लासके ॥४३॥

भूमिष्ठमथ तं संख्ये सम्प्रदृश्य ततः पुनः। परिवार्य भृशं सर्वे ग्रहीतुमुपचक्रमुः॥ ४४॥

तदनन्तर इरावान्को भूमिपर स्थित देख वे सभी सुवलपुत्र युद्धमें उसे पुनः भलीमाँति घेरकर वन्दी बनानेकी तैयारी करने लगे ॥ ४४॥

अधाभ्याद्यगतानां स खङ्गेनामित्रकर्दानः। असिहस्तापहस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यकुन्तत ॥ ४५ ॥

तव शत्रुस्दन इरावान्ने निकट आनेपर कभी दाहिने और कभी बार्ये हाथसे तलवार घुमाकर उसके द्वारा शत्रुओंके अर्ज्जोंको छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ ४५ ॥

आयुधानि च सर्वेषां बाहूनिप विभूषितान् । अपतन्त निकृत्ताङ्गा मृता भूमौ गतासवः ॥ ४६॥

उन सबके आयुधों और भूषणभ्षित भुजाओंको भी उसने काट डाला । इस प्रकार अङ्ग-अङ्ग कट जानेसे वे प्राणशून्य हो मरकर धरतीपर गिर पड़े ॥ ४६ ॥ वृषभस्तु महाराज बहुधा विपरिक्षतः। अमुच्यत महारौद्रात् तस्माद् वीरावकर्तनात्॥ ४७॥

महाराज ! वृषभ बहुत घायल हो गया था तो भी वीरों का उच्छेद करनेवाले उस महाभयंकर संग्रामसे उसने अपने आपको किसी प्रकार मुक्त कर लिया ॥ ४७ ॥

तान् सर्वान् पिततान् दृष्ट्वा भीतो दुर्योधनस्ततः। अभ्यधावत संकुद्धो राक्षसं घोरदर्शनम् ॥ ४८॥ आर्ष्यश्रिक्तं महेष्वासं मायाविनमरिदमम्। वैरिणं भीमसेनस्य पूर्वं वकवधेन वै॥ ४९॥

उन सबको मार गिराया गया देख दुर्योघन भयभीत हो उठा और वह अत्यन्त कोधमें भरकर भयंकर दीखने-वाले राक्षस ऋष्यशृङ्गपुत्र (अलम्बुष) के पास दौड़ा गया। वह राक्षस शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ, मायाबी और महान् धनुर्धर था। पूर्वकालमें किये गये वकासुरवधके कारण वह भीमसेनका वैरी वन बैठा था।। ४८-४९।।

परय वीर यथा होप फाल्गुनस्य सुतो वली। मायावी विप्रियं कर्तुमकार्षीन्मे बलक्षयम्॥ ५०॥

उसके पास जाकर दुर्योधनने कहा—'वीर! देखीं। अर्जुनका यह बलवान् पुत्र बड़ा मायावी है। इसने मेरा अप्रिय करनेके लिये मेरी सेनाका संहार कर डाला है।।५०॥

त्वं च कामगमस्तात मायास्त्रे च विशारदः। कृतवैरश्च पार्थेन तस्मादेनं रणे जहि॥ ५१॥

भार डालों? । ५१ ।।

बाढिमित्येवमुक्त्वा तु राक्षसो घोरदर्शनः। प्रययौ सिंहनादेन यत्रार्जुनसुतो युवा॥ ५२॥

'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर वह भयानक दिखायी देने-वाला राक्षस सिंहनाद करके जहाँ नवयुवक अर्जुनकुमार इरावान् थाः उस स्थानपर गया ॥ ५२॥

आरूढेर्युद्धकुरालैविंमलप्रासयोधिभिः । वीरैः प्रहारिभिर्युक्तैः स्वैरनीकैः समावृतः ॥ ५३ ॥ हतरोषैर्महाराज द्विसाहस्नैर्हयोत्तमैः । निहन्तुकामः समरे इरावन्तं महाबलम् ॥ ५४ ॥

उसके साथ निर्मल प्रास्त नामक अस्त्रसे युद्ध करनेवाले संग्रामकुशल तथा प्रहार करनेमें समर्थ वीरोंसे युक्त बहुत-सी सेनाएँ थीं । उसके सभी सैनिक सवारियोंपर बैठे हुए थे । उन सबसे थिरा हुआ वह समरभूमिमें महाबली इरावान्को मार ढालनेकी इच्छासे युद्धस्थलमें गया । महाराज ! मरनेसे बचे हुए दो हजार उत्तम घोड़े उसके साथ थे ॥ ५३-५४॥

इरावानिप संकुद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी। इन्तुकामममित्रघ्नो राक्षसं प्रत्यवारयत्॥ ५५॥

शत्रुओंका नाश करनेवाला पराक्रमी इरावान् भी क्रोध-में भरा हुआ था। उसने उसे मारनेकी इच्छा रखनेवाले उस राक्षसका बड़ी उतावलीके साथ निवारण किया॥ ५५॥ तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य राक्ष्मसः सुमहाबलः। त्वरमाणस्ततो मायां प्रयोक्तमुपचक्रमे॥ ५६॥

इरावान्को आते देख उस महावली राक्षसने शीघ्रता-पूर्वक मायाका प्रयोग आरम्भ किया ॥ ५६ ॥

तेन मायामयाः सृष्टा हयास्तावन्त एव हि। स्वारूढा राक्षसैघोँरैः श्रूलपट्टिशधारिभिः॥५७॥

उसने मायामय दो हजार घोड़े उत्पन्न किये, जिनपर शूल और पिट्टश धारण करनेवाले भयंकर राक्षस सवार थे॥ ते संरच्धाः समागम्य द्विसाहस्नाः प्रहारिणः। अचिराद् गमयामासुः प्रेतलोकं परस्परम्॥ ५८॥

वे दो हजार प्रहारकुशल योद्धा क्रोधमें भरे हुए आकर इरावान्के सैनिकोंके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ओरके योद्धाओंने परस्पर प्रहार करके शीघ ही एक दूसरेको यमलोक पहुँचा दिया॥ ५८॥

तिस्सस्तु निहते सैन्ये ताबुभौ युद्धदुर्मदौ। संग्रामे समतिष्ठेतां यथा वै वृत्रवासवौ॥ ५९॥

इस प्रकार जब दोनों ओरकी सेनाएँ मार डाली गर्यी, तब युद्धमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले वे दोनों वीर इरावान् तथा अलम्बुष राक्षस ही युद्धभूमिमें वृत्रासुर और इन्द्रके समान डटे रहे ॥ ५९॥

आद्रवन्तमभिष्रेक्ष्य राश्चसं युद्धदुर्मदम्। इरावानथ संरब्धः प्रत्यधावन्महावलः॥ ६०॥

रणदुर्भद राक्षस अलम्बुषको अपने ऊपर धावा करते देख महावली इरावान् भी कोधमें भरकर उसके ऊपर टूट पड़ा॥

समभ्याशगतस्याजौ तस्य खङ्गेन दुर्मतेः। चिच्छेद कार्मुकं दीप्तं शरावापं च सत्वरम्॥ ६१॥

एक बार जब वह दुर्बुद्धि राक्षम बहुत निकट आ गया, तब इरावान्ने अपने खड़से उसके देदीप्यमान धनुष और भाषेको शीघ ही काट डाला ॥ ६१ ॥

स निकृतं घनुर्देष्ट्वा खं जवेन समाविशत्। इरावन्तमभिकृदं मोहयन्निव मायया ॥ ६२॥

धनुषको कटा हुआ देख वह राक्षस कोधमें भरे हुए इरावान्को अपनी मायासे मोहित-सा करता हुआ बड़े वेगसे आकाशमें उड़ गया ॥ ६२ ॥

ततोऽन्तिरक्षमुत्पत्य इरावानिष राक्षसम्। विमोहियत्वा मायाभिस्तस्य गात्राणि सायकैः॥ ६३ ॥ चिच्छेद सर्वमर्मशः कामरूपो दुरासदः। तथा स राक्षसश्चेष्टः दारैः कृत्तः पुनः पुनः॥ ६४॥ सम्बभूव महाराज समवाप च यौवनम्। माया हि सहजा तेषां वयो रूपं च कामजम्॥ ६५॥

तब इरावान् भी आकाशमें उछलकर उस राक्षमको अपनी मायाओंसे मोहित करके उसके अङ्गोंको सायकों हारा छिन्न-भिन्न करने लगा। वह कामरूपधारी श्रेष्ठ राक्षस सम्पूर्ण मर्मस्थानोंको जाननेवाला और दुर्जय था। वह बाणोंसे कटनेपर भी पुनः ठीक हो जाता था। महाराज! वह नयी जवानी प्र'त कर लेता था; क्योंकि राक्षसोंमें माया-का वल स्वामाविक होता है और वे इच्छानुनार रूप तथा अवस्था धारण कर लेते हैं ॥ ६३—६५॥

एवं तद् राक्षसस्याङ्गं छिन्नं छिन्नं बभूव ह। इरावानिप संक्रुद्धो राक्षसं तं महाबलम् ॥ ६६ ॥ परश्वधेन तीक्ष्णेन चिच्छेद च पुनः पुनः।

इस प्रकार उस राञ्चसका जो जो अङ्ग कटता, वह पुनः नये सिरेसे उत्पन्न हो जाता था । इरावान् भी अत्यन्त कुपित होकर उस महाबळी राञ्चसको वारंबार तीखे फरसेसे काटने लगा ॥ ६६ है ॥

स तेन बिलना वीरिइछचमान इरावता ॥ ६७ ॥ राक्षसोऽप्यनदद् घोरं स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ।

ा बलवान् इरावान्के फरसेसे छिन-भिन्न हुआ वह वीर राक्षस घोर आर्तनाद करने लगा। उसका वह शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था॥ ६७६॥

परश्वधसतं रक्षः सुस्राव वहु शोणितम् ॥ ६८ ॥ ततश्चकीध वलवांश्चके वेगं च संयुगे। आर्प्यश्यिक्सत्तथा दृष्ट्वा समरे शत्रुमूर्जितम् ॥ ६९ ॥ कृत्वा घोरं महद् रूपं ब्रहीतुमुपचकमे। अर्जुनस्य सुतं वीरमिरावन्तं यशस्विनम् ॥ ७० ॥

फरंसेंसे बारंबार छिदनेके कारण राक्षसके शरीरसे बहुत-सा रक्त बह गया। इससे राक्षस ऋष्यश्रंगके बलवान् पुत्र अलम्बुषने समरभूमिमें अत्यन्त कोध और वेग प्रकट किया। उसने युद्धश्यलमें अपने शत्रुको प्रवल हुआ देख अत्यन्त भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुनके वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावान्को कैद करनेका प्रयत्न आरम्भ किया।

संग्रामिशरसो मध्ये सर्वेषां तत्र पश्यताम्। तां दृष्ट्वा तादृशीं मायां राक्षसस्य दुरात्मनः॥ ७१॥ इरावानिप संकृद्धो मायां स्रष्टुं प्रचक्रमे।

युद्धके मुहानेपर समस्त योदाओंके देखते-देखते वह इसुवानूको पकड्ना चाहता था। उस दुरात्मा राक्षसकी

वैसी माया देखकर क्रोधमें भरे हुए इरावान्ने भी मायाका प्रयोग आरम्भ किया ॥ ७१ ।।

तस्य कोधाभिभूतस्य समरेष्वनिवर्तिनः॥ ७२॥ योऽन्वयो मातृकस्तस्य स एनमभिषेदिवान्।

संग्राममें पीठ न दिखानेवाला इरावान् जव कोधमें भरकर युद्ध कर रहा था उसी समय उसके मातृकुलके नागोंका समुदाय उसकी सहायतांक लिये वहाँ आ पहुँचा ॥ स्त नागैर्वहुभी राजन्तिरावान् संवृतो रणे॥ ७३॥ दधार सुमहद् रूपमनन्त इव भोगवान्।

राजन् ! रणभ्मिमें बहुतेरे नागोंसे घिरे हुए इरावान्ने विशाल शरीरवाले शेषनागकी भौति बहुत बड़ा रूप घारण कर लिया ॥ ७३१ ॥

ततो बहुविधैर्नागैदछादयामास राक्षसम् ॥ ७४ ॥ छाद्यमानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः । सौपर्णे रूपमास्थाय भक्षयामास पन्नगान् ॥ ७५ ॥

तदनन्तर उसने बहुत-से नागोंद्वारा राक्षमको आच्छादित कर दिया । नागोंद्वारा आच्छादित होनेपर उस राक्षमराजने कुछ सोच-विचारकर गरुड्का रूप धारण कर लिया और समस्त नागोंको भक्षण करना आरम्भ किया ॥ ७४-७५॥

मायया भक्षिते तस्मिन्नन्वये तस्य मात्तके। विमोहितमिरावन्तं न्यहनद् राक्षसोऽसिना॥ ७६॥

जय उस राक्षसने इरावान्के मातृकुलके सब नागोंको भक्षण कर लियाः तब मोहित हुए इरावान्को तलवारसे मार डाला ॥ ७६॥

सकुण्डलं समुकुटं पद्मेन्दुसहशाप्रमम्। इरावतः शिरो रक्षः पातयामास भूतले॥ ७७॥

इरावान्के कमल और चन्द्रमःके समान कान्तिमान् तथा कुण्डल एवं मुकुटसे मण्डित मस्तकको काटकर राक्षसने धरतीपर गिरा दिया ॥ ७७ ॥

तिसास्तु विहते वीरे राक्षसेनार्जुनात्मजे। विशोकाः समपद्यन्त धार्तराष्ट्राः सराजकाः॥ ७८॥

इस प्रकार राक्षसद्वारा अर्जुनके वीर पुत्र इरावान्के मारे जानेपर राजा दुर्योधनसहित आपके सभी पुत्र शोक-रहित हो गये ॥ ७८ ॥

तस्मिन् महित संग्रामे ताहरो भैरवे पुनः। महान् व्यतिकरो घोरः सेनयोः समपद्यत॥ ७९॥

फिर तो उस भयंकर एवं महान् संग्राममें दोनों सेनाओंका अत्यन्त भयंकर सम्मिश्रण हो गया ॥ ७९ ॥

गजा हयाः पदाताश्च विमिश्रा दन्तिभिईताः। रथाश्वा दन्तिनश्चेव पत्तिभिस्तत्र सूदिताः॥ ८०॥ तथा पत्तिरथौद्याश्च हयाश्च बहवो रणे। रथिभिनिंहता राजंस्तव तेषां च संकुछे॥८१॥

राजन् ! आपके और पाण्डवोंके सैनिकोंके उस संकुल युद्धमें दोनों पक्षोंके मिले हुए हाथी, घोड़े और पैदल दन्तार हाथियोंद्वारा मारे गये। रथ, घोड़े और हाथियोंको पैदल योद्धाओंने मार गिराया तथा बहुत-से पैदल, रिथयोंके समृह और घुड़सवार रथी योद्धाओंके द्वारा मार डाले गये॥

अजानसर्जुनश्चापि निहतं पुत्रमौरसम्। जघान समरे शूरान् राज्ञस्तान् भीष्मरक्षिणः॥ ८२॥

अर्जुनको अपने औरस पुत्र इरावान्के मारे जानेका पता नहीं लगा था। वे समराङ्गणमें भीष्मकी रक्षा करनेवाले सूरवीर नरेशोंका संहार कर रहे थे॥ ८२॥

तथैव तावका राजन् स्रजयाश्च सहस्रशः। जुद्धतः समरे प्राणान् निजञ्जरितरेतरम्॥ ८३॥

राजन् ! इसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक तथा सहस्रों संजय वीर समराग्निमें प्राणोंकी आहुति देते हुए एक दूसरेको मार रहे थे ॥ ८३॥

मुक्तकेशा विकवचा विरथारिछन्नकार्मुकाः। बाहुभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परम्॥ ८४॥

कवचः रथ और धनुपके नष्ट हो जानेपर बाल विलेरे हुए बहुतेरे योद्धा परस्पर भिड़कर भुजाओंद्वारा मल्लयुद्ध करने लगे ॥ ८४॥

तथा मर्मातिगैर्मीष्मो निजवान महारथान्। कम्पयन् समरे सेनां पाण्डवानां परंतपः॥८५॥

दूसरी ओर शत्रुओंको संताप देनेवाले भीष्म समराङ्गणमें अपने मर्मभेदी वाणोंद्वारा पाण्डव-सेनाको कम्पित करते हुए उसके बड़े-बड़े रथियोंको मार रहे थे॥ ८५॥

तेन यौधिष्ठिरे सैन्ये वहवो मानवा हताः। दन्तिनः सादिनद्दिव रथिनोऽथ हयास्तथा॥८६॥

उन्होंने युधिष्ठिरकी सेनाके बहुत-से पैदलों, सवारोंसहित हाथियों, रथारोहियों और घुड़सवारोंको मार डाला ॥८६॥ तत्र भारत भीष्मस्य रणे दृष्ट्वा पराक्रमम् । अत्यक्तुतमपद्याम द्याकस्येच पराक्रमम् ॥ ८७ ॥ भारत ! इमने उस युद्धमें भीष्मका इन्द्रके समान अत्यन्त

अद्भुत पराक्रम देखा था ॥ ८७ ॥

तथैंव भीमसेनस्य पार्षतस्य च भारत। रौद्रमासीद् रणे युद्धं सात्यकस्य च धन्विनः॥ ८८॥

भरतनन्दन ! इसी प्रकार उस रणक्षेत्रमें भीमसेन, धृष्टसुम्न तथा धनुर्धर सात्यिकिका भयानक युद्ध चल रहा रेका था ॥

द्या द्रोणस्य विकान्तं पाण्डवान् भयमाविशत्। एक एव रणे शको निहन्तुं सर्वसैनिकान् ॥ ८९॥

र्कि पुनः पृथिवीशूरैर्योधवातैः समावृतः। इत्यवृवन् महाराज रणे द्रोणेन पीडिताः॥ ९०॥

द्रोणाचार्यका पराक्रम देखकर तो पाण्डवोंके मनमें भय समा गया। महाराज! वे युद्धस्थलमें द्रोणाचार्यसे पीड़ित होकर कहने लगे कि 'रणभूमिमें अकेले द्रोणाचार्य ही समस्त सैनिकोंको मार डालनेकी शक्ति रखते हैं। फिर जब ये भूमण्डलके सुविख्यात श्रूरवीरयोद्धाओंके समुदायोंसे घिरे हुए हैं, तब तो इनकी विजयके लिये कहना ही क्या है ११॥

वर्तमाने तथा रौद्रे संग्रामे भरतर्षम । उभयोः सेनयोः शूरा नामृष्यन्त परस्परम् ॥ ९१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस भयंकर संग्राममें दोनों सेनाओंके श्रूर-वीर एक दूसरेका उत्कर्ष नहीं सह सके ॥ ९१ ॥

आविष्टा इव युध्यन्ते रक्षोभूता महावलाः। तावकाः पाण्डवेयाश्च संरच्धास्तात धन्विनः॥ ९२॥

तात ! आपके और पाण्डव पक्षके महावली धनुर्धर वीर भूतोंसे आविष्ट-से होकर राक्षसींके समान वनकर क्रोध-पूर्वक एक दूसरेसे जूझ रहे थे || ९२ ||

न सा पदयामहे कंचित् प्राणान् यः परिरक्षति । संग्रामे दैत्यसंकारो तिसान् वीरवरक्षये ॥ ९३ ॥

बड़े-बड़े वीरोंका विनाश करनेवाले उस दैत्योंके तुल्य संग्राममें हमने किसीको ऐसा नहीं देखा, जो अपने प्राणोंकी रक्षा कर रहा हो ॥ ९३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि इरावद्वधे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें इरावान्का वधविषयक नव्येवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

# एकनवतितमोऽध्यायः

घटोत्कच और दुर्योधनका भयानक युद्ध

धृतराष्ट्र उवाच इरावन्तं तु निहतं दृष्ट्वा पार्था महारथाः। संग्रामे किमकुर्वन्त तन्ममाचक्ष्व संजय॥१॥

भृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! इरावान्को संग्राममें मारा गया देख महारथी कुन्तीपुत्रोंने क्या किया ? यह मुझसे कहो । १ ॥ संजय उवाच

इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः। ब्यनदत् सुमहानादं भैमसेनिर्घटोत्कचः॥ २॥

संजय बोले—राजन् ! इरावान्को युद्धभूमिमें मारा गया देख भीमसेनका पुत्र राक्षम घटोत्कच बड़े जोरसे सिंहनाद करने लगा ॥ २॥

नदतस्तस्य शब्देन पृथिवी सागराम्वरा। सपर्वतवना राजंश्चचाल सुभृशं तदा॥ ३॥ अन्तरिक्षं दिशश्चैव सर्वोश्च प्रदिशस्तथा।

नरेश्वर! उस राक्षसकी गर्जनासे समुद्रः आकाशः पर्वत और वनोंसिहत यह सारी पृथ्वी जोर-जोरसे हिलने लगी। अन्तरिक्षः दिशाएँ तथा समस्त कोणोंके प्रदेश भी काँपने लगे॥३६॥

तं श्रुत्वा सुमहानादं तव सैन्यस्य भारत ॥ ४ ॥ ऊरुस्तम्भः समभवद् वेषशुः स्वेद एव च ।

भारत ! घटोत्कचका महान् सिंहनाद सुनकर आपके सैनिकोंकी जाँघें अकड़ गर्यों। शरीर काँपने लगा और सम्पूर्ण अङ्गोंसे पसीना निकलने लगा ॥ ४३ ॥

सर्व एव महाराज तावका दीनचेतसः॥ ५॥ सर्वतः समचेष्टन्त सिंहभीता गजा इव।

महाराज ! आपके सभी सैनिक सब ओरसे दीनचित्त हो सिंहसे डरे हुए हाथियोंकी भाँति भयपूर्ण चेष्टाएँ करने छगे ॥ ५३ ॥

नर्दित्वा सुमहानादं निर्घातिमव राक्षसः ॥ ६ ॥ ज्विलतं शूलमुद्यम्य रूपं कृत्वा विभीषणम् । नानारूपप्रहरणैर्वृतो राक्षसपुङ्गवैः ॥ ७ ॥ आजघान सुसंकुद्धः कालान्तकयमोपमः ।

वज्रकी गड़गड़ाहटके समान भयंकर गर्जना करके काल, अन्तकं और यमके समान कोधमें भरे हुए उस राक्षसने भीषणरूप बना प्रज्वलित त्रिशूल हाथमें ले भाँति-भाँतिके अस्त्र-शस्त्रींसे सम्पन्न बड़े-बड़े राक्षसींके साथ आकर आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ ६-७ १ ॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संकुद्धं भीमदर्शनम् ॥ ८ ॥ खबळं च भयात् तस्य प्रायशो विमुखीकृतम् ।

अत्यन्त क्रोधमें भरे भयंकर दिखायी देनेवाले उस राक्षसको आक्रमण करते देख उसके भयसे अपनी सेना प्रायः युद्धसे विमुख होकर भाग चली ॥ ८३ ॥

ततो दुर्योधनो राजा घटोत्कचमुपाद्रवत्॥ ९॥ प्रगृह्य विपुलं चापं सिंहवद् विनदन् मुद्दः।

तव राजा दुर्योधनने विशाल धनुष लेकर बारंबार सिंहके समान गर्जना करते हुए वहाँ घटोत्कचपर धावा किया ॥ पृष्ठतोऽनुययौ चैनं स्रवद्भिः पर्वतोपमैः॥१०॥ कुञ्जरैर्दशसाहस्रेवंङ्गानामधिपः स्वयम्।

उसके पीछे मदकी धारा वहानेवाले पर्वताकार दस इजार गजराजोंकी सेना लिये खयं वङ्गदेशका राजा भी गया॥ तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य गजानीकेन संवृतम्॥११॥ पुत्रं तव महाराज चुकोप स निशाचरः।

महाराज ! हाथियोंकी सेनासे घिरे हुए आपके पुत्र दुर्योधनको आते हुए देख वह निशाचर कुषित हो उठा ॥ ततः प्रवत्रुते युद्धं तुमुळं छोमहर्षणम् ॥ १२ ॥ राक्षसानां च राजेन्द्र दुर्योधनवळस्य च ।

राजेन्द्र ! फिर तो दुर्योधनकी सेना तथा राक्षसोंमें भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा ॥ १२६ ॥ गजानीकं च सम्प्रेक्ष्य मेघनुन्दमिवोदितम् ॥ १३॥

अभ्यधावन्त संकुद्धा राक्षसाः शस्त्रपाणयः। घरी हुई मेघोंकी घटाके समान हाधियोंकी सेनाको देखकर कोधमें भरे हुए राक्षस हायमें अस्त्र-शस्त्र लिये उसकी ओर दौड़े ॥ १३ ।।

नदन्तो विविधान् नादान् मेघा इव सविद्युतः ॥ १४ ॥ श्रारशक्त्यृष्टिनाराचैनिंझन्तो गजयोधिनः । भिन्दिपालैस्तथा शूलैर्मुद्गरैः सपरश्वधैः ॥ १५ ॥ पर्वताष्ट्रैश्च वृक्षैश्च निजद्मुस्ते महागजान् ।

वे मॉंति-मॉंतिकी गर्जना करते हुए बिजलीसिंहत मेघोंके समान शोभा पाते थे। बाण, शक्ति, ऋषि, नाराच, भिन्दिपाल, शूल, मुद्गर, फरसों, पर्वत-शिखर तथा दृक्षोंका प्रहार करके वे गजारोहियों तथा विशाल गर्जोका वध करने लगे॥ १४-१५५ ॥

भिन्नकुम्भान् विरुधिरान् भिन्नगात्रांश्च वारणान् ॥१६॥ अपदयाम महाराज वध्यमानान् निशाचरैः।

महाराज! निशाचरींद्वारा मारे जानेवाले गजराजोंको हमने देखा था। उनके कुम्भस्यल फट गये थे, शरीर रक्त-हीन हो गये और उनके भिन्न-भिन्न अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये थे॥ १६६ ॥

तेषु प्रक्षीयमाणेषु भग्नेषु गजयोधिषु ॥ १७ ॥ दुर्योधनो महाराज राक्षसान् समुपाद्रवत् । अमर्पवशमापन्नस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १८ ॥

महाराज ! इस प्रकार गजारोहियोंके भग्न एवं नष्ट हो जानेपर दुर्योधनने अमर्षके वशीभृत हो अपने जीवनका मोह छोड़कर उन राक्षसोंपर धावा किया ॥ १७-१८ ॥

मुमोच निशितान् वाणान् राक्षसेषु परंतप। जधान च महेष्वासः प्रधानांस्तत्र राक्षसान् ॥ १९॥ शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश ! महाधनुर्धर दुर्योघनने राक्षसोंपर तीले बाणोंका प्रहार किया और उनमेंसे प्रधान-प्रधान राक्षसोंको मार डाला ॥ १९॥

संकुद्धो भरतथेष्ठ पुत्रो दुर्योधनस्तव। वेगवन्तं महारौद्गं विद्युज्जिह्नं प्रमाधिनम् ॥ २०॥ शरैश्चतुर्भिश्चतुरो निज्ञधान महावलः।

भरतश्रेष्ठ ! क्रोधमें भरे हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधनने वेगवान्। महारौद्र। विद्युजिह्न और प्रमाथी—इन चार राक्षसोंको चार वाणोंसे मार डाला ॥ २०१ ॥

ततः पुनरमेयात्मा शरवर्षे दुरासदम्॥ २१॥ मुमोच भरतश्रेष्ठो निशाचरवरुं प्रति।

तत्पश्चात् अमेय आत्मवल्रसे सम्पन्न भरतश्रेष्ठ दुर्योधनने उस निशाचर-सेनाके ऊपर दुर्धषं वाणोंकी वर्षा आरम्भ की॥ तत् तु दृष्ट्वा महत् कर्म पुत्रस्य तव मारिष ॥ २२॥ कोधेनाभिष्रजञ्चाल भैमसेनिर्महावलः।

आर्य ! आपके पुत्रका वह महान् कर्म देखकर भीमसेन-का महाबली पुत्र घटोत्कच कोघसे जल उटा ॥ २२ई ॥ स विस्फार्य महचापमिन्द्राशनिसमप्रभम् ॥ २३॥ अभिदुद्राव वेगेन दुर्योधनमरिद्मम्।

उसने इन्द्रके वज्रके समान कान्तिमान् विशाल धनुषको खींचकर शत्रुदमन दुर्योधनपर बड़े वेगसे धावा किया ॥ तमापतन्तमुद्रीक्ष्य कालसृष्टिमिवान्तकम् ॥ २४ ॥ न विव्यथे महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव।

महाराज ! कालप्रेरित मृत्युके समान उस घटोत्कचको आते देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ।। अथैनमत्रवीत् क्रुद्धः क्रूरः संरक्तलोचनः ॥ २५॥ अद्यानुण्यं गमिष्यामि पितृणां मातुरेव च।

ये त्वया सुनृशंसेन दीर्घकालं प्रवासिताः ॥ २६ ॥
यच ते पाण्डवा राजंश्ललख्ते पराजिताः ।
यचैव द्रौपदी कृष्णा एकवस्त्रा रजस्तला ॥ २७ ॥
सभामानीय दुर्बुद्धे वहुधा क्लेशिता त्वया ।
तव च प्रियकामेन आश्रमस्था दुरात्मना ॥ २८ ॥
सैन्धवेन परामृष्टा परिभूय पितृन मम ।
एतेषामपमानानामन्येषां च कुलाधम ॥ २९ ॥
अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्सुजसे रणम् ।

तदनन्तर क्रूर घटोत्कच कोघसे लाल ऑखें करके दुर्योघनसे बोला— 'ओ दुष्ट ! आज में अपने उन पितरों और माताके ऋणसे उन्धण हो जाऊँगा, जिन्हें तूने दीर्व-कालतक वनमें रहनेके लिये विवश कर दिया था । तू वड़ा क्रूर है। दुर्वुद्धि नरेश ! तूने जो पाण्डवोंको चूतमें छलपूर्वक हराया था और जो एक ही वस्त्र धारण करनेवाली दुपदकुमारी ऋष्णाको रजस्वला-अवस्थामें सभाके भीतर ले जाकर नाना प्रकारके क्लेश दिये थे तथा तेरा ही प्रिय करनेकी इच्छा-वाले दुरात्मा सिन्धुराजने मेरे पितरोंकी अवहेलना करके आश्रममें रहनेवाली द्रौपदीका अपहरण किया था, बुलाधम! यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जायगा तो इन अपमानोंका और अन्य सब अत्याचारोंका भी आज में बदला चुका लूँगा'॥ एवमुक्त्वा तु हैडिम्बोमहद् विस्फार्य कार्मुकम्॥ ३०॥ संदश्य दशनैरोष्ठं सुकिणी परिसंलिहन्।

सद्श्य दशनराष्ठ साक्रणा पारसालहन् । शरवर्षेण महता दुर्योधनमवाकिरत् । पर्वतं वारिधाराभिः प्रावृषीव बलाहकः ॥ ३१ ॥

ऐसा कहकर हिडिम्बाकुमारने दाँतों से ओठ चवाते और जीभसे मुँहके कोनोंको चाटते हुए अपने विशाल धनुषको खींचकर दुर्योधनपर बाणोंकी बड़ी भारी दृष्टि की । ठीक उसी तरह, जैसे वर्षा ऋतुमें मेघ पर्वतके शिखरपर जलकी धाराएँ गिराता है ।। ३०-३१ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधार्वणि हैडिम्बयुद्धे एकनविततमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भोष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें घटोत्कच-युद्धविषयक इक्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१ ॥

## द्विनवतितमोऽध्यायः

घटोत्कचका दुर्योधन एवं द्रोण आदि प्रमुख वीरोंके साथ भयंकर युद्ध

संजय उवाच

ततस्तद् वाणवर्षे तु दुःसहं दानवैरि । द्धार युधि राजेन्द्रो यथा वर्षे महाद्विपः ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! दानवोंके लिये भी दुःसह उस बाणवर्षाको राजाधिराज दुर्योधनने युद्धमें उसी प्रकार धारण किया, जैसे महान् गजराज जलकी वर्षाको अपने ऊपर धारण करता है ॥ १ ॥ ततः क्रोधसमाविष्टो निःश्वसन्निव पन्नगः। संदायं परमं प्राप्तः पुत्रस्ते भरतर्पभ ॥ २ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय क्रोधमें भरकर फुफकारते हुए सर्पके समान लंबी साँस खींचता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन जीवन-रक्षाको लेकर भारी संश्रायमें पड़ गया ॥ २॥

मुमोच निशितांस्तीक्ष्णान् नाराचान् पश्चविंशतिम्।

तेऽपतन् सहसा राजंस्तस्मिन्राक्षसपुङ्गवे ॥ ३ ॥ आशोविषा इव कृदाः पर्वते गन्धमादने ।

उसने अत्यन्त तीखे पचीस नाराच छोड़े। महाराज ! वे सब सहसा उस राक्षसराज घटोत्कचपर जाकर गिरे, मानो गन्धंमादन पर्वतपर क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्प कहींसे आ पड़े हों॥ ३ है॥

स तैर्विद्धः स्रवन् रक्तं प्रभिन्न इव कुञ्जरः ॥ ४ ॥ द्ध्रे मर्ति विनाशाय राज्ञः स पिशिताशनः।

उन वाणोंसे घायल होकर वह राक्षस कुम्भस्थलसे मद-की घारा वहानेवाले गजराजकी भाँति अपने शरीरसे रक्तकी धारा प्रवाहित करने लगा। उसने राजा दुर्योधनका विनाश करनेके लिये दृढ़ निश्चय कर लिया। ४ १ ॥

जग्राह च महाराकि गिरीणामिप दारिणीम् ॥ ५ ॥ सम्प्रदीप्तां महोल्काभामदानि ज्वलितामिव।

तत्पश्चात् उसने पर्वतोंको भी विदीर्ण कर डाल्नेवाली प्रन्यलित उल्का एवं वज्रके समान प्रकाशित होनेवाली एक महाशक्ति हायमें ली ॥ ५३ ॥

समुयच्छन् महावाहुर्जिघांसुस्तनयं तव ॥ ६ ॥ तामुद्यतामभिप्रेक्ष्य वङ्गानामधिपस्त्वरन् । कुञ्जरं गिरिसंकाशं राक्षसं प्रत्यचोदयत् ॥ ७ ॥

महाबाहु घटोस्त्रच आपके पुत्रको मार डालनेकी इच्छा। से वह शक्ति ऊपरको उठा रहा था। उसे उठी हुई देख वंगदेशके राजाने वड़ी उतावलीके साथ अपने पर्वताकार गजराजको उस राक्षसकी ओर वढ़ाया॥ ६-७॥

स नागप्रवरेणाजौ विलना शीव्रगामिना। यतो दुर्योधनरथस्तं मार्ग प्रत्यवर्तत॥ ८॥

वे वंगनरेश उस शीव्रगामी महाबली गजराजपर आरूढ़ हो युद्धके मैदानमें उसी मार्गपर चले जहाँ दुर्योधनका रथ खड़ाथा॥ ८॥

रथं च वारयामास कुञ्जरेण स्नुतस्य ते। मार्गमावारितं दृष्ट्वा राज्ञा चङ्गेन धीमता॥ ९॥ घटोत्कचो महाराज कोधसंरक्तलोचनः।

उन्होंने अपने हाथीके द्वारा आपके पुत्रका मार्ग रोक दिया। महाराज! बुद्धिमान् वंगनरेशके द्वारा दुर्योधनके रथका मार्ग रुका हुआ देख घटोत्कचके नेत्र कोधसे लाल हो गये॥ ९ है॥

उद्यतां तां महाशक्तिं तिसिश्चिक्षेप वारंणे ॥ १०॥ स तयाभिहतो राजंस्तेन वाहुप्रमुक्तया। संजातरुधिरोत्पीडः पपात च ममार च ॥ ११॥ उसने उस उठायी हुई महाराक्तिको उस हाथीपर ही चला दिया। राजन् ! घटोत्कचकी मुजाओंसे छूटी हुई उस राक्तिके आवातसे हाथीका कुम्मस्थल फट गया और उससे रक्तका स्रोत वहने लगा। फिर वह तत्काल ही भूमिपर गिरा और मर गया॥ १०-११॥

पतत्यथ गजे चापि वङ्गानामीश्वरो वली। जवेन समभिद्रुत्य जगाम धरणीतलम् ॥१२॥

हाथीके गिरते समय वलवान् वंगनरेश उसकी पीठसे वेगपूर्वक कूदकर धरतीपर आ गये॥ १२॥

दुर्योधनोऽपि सम्प्रेक्ष्य पतितं वरवारणम्। प्रभग्नं च वलं दृष्ट्वा जगाम परमां व्यथाम्॥१३॥

उस श्रेष्ठ गजराजको गिरा हुआ देख सारी कौरवसेना भाग खड़ी हुई। यह सब देखकर दुर्योघनके मनमें बड़ी व्यथा हुई॥ १३॥

(अशकः प्रतियोद्धं वै दृष्ट्वा तस्य पराक्रमम्।) क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य आत्मनश्चाभिमानिताम्। प्राप्तेऽपक्रमणे राजा तस्थौ गिरिरिवाचलः॥ १४॥

वह घटोत्कचके पराक्रमपर दृष्टिपात करके उसका सामना करनेमें असमर्थ हो गया। क्षत्रियधर्म तथा अपने अभिमान-को सामने रखकर पलायनका अवसर प्राप्त होनेपर भी राजा दुर्योधन पर्वतकी भाँति अविचलमायसे खड़ा रहा॥१४॥

संधाय च शितं वाणं कालाग्निसमतेजसम्। मुमोच परमकुद्धस्तस्मिन् घोरे निशाचरे॥१५॥

तत्पश्चात् उसने प्रलयकालकी अग्निके समान तेजस्वी एवं तीखे बाणको धनुषपर रखकर उसे अत्यन्त क्रोधपूर्वक उस घोर निशाचरपर छोड़ दिया॥ १५॥

तमापतन्तं सम्बेक्ष्य बाणिमन्द्राशनिष्रभम्। लाघवानमोचयामास महात्मा वै घटोत्कचः॥ १६॥

इन्द्रके वज्रके समान प्रकाशित होनेवाले उस बाणको अपनी ओर आता देख महामना राक्षस घटोत्कचने अपनी फ़र्तीके कारण अपने आपको उससे वचा लिया ॥ १६॥

भूयश्च विननादोग्नं क्रोधसंरक्तलोचनः। त्रासयामास सैन्यानि युगान्ते जलदो यथा॥ १७॥

इसके बाद कोधसे आँखें लाल करके वह पुनः भयंकर गर्जना करने लगा। जैसे प्रलयकालमें संवर्तक मेघकी गर्जना होती है, वैसी ही गर्जना करके उसने सारी कौरवसेनाको दहला दिया।। १७॥

तं श्रुत्वा निनदं घोरं तस्य भीमस्य रक्षसः। आचार्यमुपसङ्गम्य भीष्मः शान्तनवोऽत्रवीत्॥ १८॥ यथैप निनदो घोरः श्रूयते राक्षसेरितः। हैडिम्बो युध्यते नूनं राज्ञा दुर्योधनेन ह ॥ १९॥

उस भयानक राक्षसकी वह घोर गर्जना सुनकर शान्तनु-नन्दन भीष्मने द्रोणाचार्यके पास जाकर इस प्रकार कहा— 'आचार्य ! यह राक्षसके मुखसे निकली हुई जैसी घोर गर्जना सुनायी दे रही है, उससे अनुमान होता है कि अवस्य ही हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधनके साथ जूझ रहा है॥

नैप शक्यो हि संग्रामे जेतुं भूतेन केनचित्। तत्र गच्छत भद्गं वो राजानं परिरक्षत॥ २०॥

'इसे कोई भी प्राणी संग्राममें जीत नहीं सकता, अतः आपका कल्याण हो, वहाँ जाइये और राजा दुर्योधनकी रक्षा कीजिये ॥ २०॥

अभिद्रुतो महाभागो राक्षसेन महात्मना। एतद्धि वः परं कृत्यं सर्वेषां नः परंतपाः॥२१॥

'जान पड़ता है महाभाग दुर्योधन उस महाकायराक्षस-के आक्रमणका शिकार हो रहा है। शत्रुओंको संताप देने-बाले बीरो! आपके तथा हम सब लोगोंके लिये यही सर्वोत्तम कृत्य है? ॥ २१॥

पितामहवचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः। उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्यत्र कौरवः॥२२॥

भीष्मकी यह बात सुनकर सब महारथी उत्तम वेगका आश्रय छे बड़ी उतावलीके साथ उस स्थानपर गये, जहाँ कुरुराज दुर्योधन मौजूद था।। २२॥

द्रोणश्च सोमद्त्तश्च वाह्नीकोऽथ जयद्रथः। कृषो भूरिश्रवाः शत्य आवन्त्यः सगृहद्वलः॥ २३॥ अश्वत्थामा विकर्णश्च चित्रसेनो विविशतिः। रथाश्चानेकसाहस्रा ये तेषामनुयायिनः॥ २४॥ अभिद्रुतं परीष्सन्तः पुत्रं दुर्योधनं तव। तदनीकमनाधृष्यं पालितं तु महारथैः॥ २५॥

द्रोणाचार्यः सोमदत्तः बाह्वीकः जयद्रथः कृपाचार्यः भ्रिश्रवाः शल्यः अवन्तीका राजकुमारः वृहद्वलः अश्वत्थामाः विकर्णः चित्रसेनः विविंशति तथा उनके अनुयायी अनेक सहस्र रथी—ये सब लोग राक्षसके द्वारा आकान्त हुए आपके पुत्र दुर्योधनकी रक्षा करनेके लिये गये । उन महार्यथयोंसे पालित होकर वह सेना अजेय हो गयी ॥ २३—२५॥

आततायिनमायान्तं प्रेक्ष्य राक्षससत्तमः। नाकम्पत महावाहुर्मेनाक इव पर्वतः॥२६॥

युद्धमें आततायी दुर्योधनको आते देख राक्षमशिरोमणि महाबाहु घटोत्कच मैनाक पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़ा रहा ॥ २६ ॥ प्रगृह्य विषुळं चापं श्वातिभिः परिवारितः। शूळमुद्गरहस्तैश्च नानाप्रहरणैरिपि॥२७॥

उसके जाति-बन्धु हार्थोमें शूल, मुद्गर आदि नाना प्रकारके अञ्च-शस्त्र लेकर उसे सब ओरसे घेरे हुए थे और उसने एक विशाल धनुष ले रक्ला था ॥ २७ ॥

ततः समभवद् युद्धं तुमुछं होमहर्पणम्। राक्षसानां च मुख्यस्य दुर्योधनवहस्य च ॥ २८॥

तदनन्तर राक्षसिशरोमणि घटोत्कच तथा दुर्योघनकी सेनामें रोमाञ्चकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा ॥ २८॥

धनुषां कूजतां राज्दः सर्वतस्तुमुलो रणे। अश्रूयत महाराज वंशानां दह्यतामिव॥२९॥

महाराज ! रणभृमिमें सब ओर बाँसोंके दग्ध होनेके समान धनुर्षोकी टंकारका भयंकर शब्द सुनायी देने लगा ॥

अस्त्राणां पात्यमानानां कवचेषु शरीरिणाम् । शब्दः समभवद्राजन् गिरीणामिवभिद्यताम् ॥ ३०॥

राजन् ! देहचारियोंके कवचींपर पड़नेवाले अस्त्रोंका ऐसा शब्द होता थाः मानो पर्वत विदीर्ण हो रहे हीं ॥ ३०॥

वीरवाहुविसृष्टानां तोमराणां विशाम्पते। रूपमासीद्वियतस्थानां सर्पाणामिव सर्पताम् ॥ ३१॥

प्रजानाथ ! वीरोंकी भुजाओंसे छोड़े गये तोमर जब आकाशमें आते उस समय उनका खरूप तीव गतिसे उड़ने-वाले सपोंके समान जान पड़ता था ॥ ३१॥

ततः परमसंकुद्धो विस्फार्य सुमहद् धनुः। राक्षसेन्द्रो महाबाहुर्विनदन् भैरवं रवम्॥३२॥ आचार्यस्यार्धचन्द्रेण कुद्धश्चिच्छेद् कार्मुकम्। सोमदत्तस्य भल्लेन ध्वजं चोन्मथ्य चानदत्॥३३॥

तदनन्तर महाबाहु राक्षसराज घटोत्कचने अत्यन्त कुद्ध हो भैरव गर्जना करते हुए अपने विशाल धनुषको खींचकर अर्धचन्द्राकार वाणसे द्रोणाचार्यके धनुषको काट डाला। फिर एक भल्लके द्वारा सोमदत्तके ध्वजको खण्डित करके सिंहनाद किया॥ ३२-३३॥

बाह्मीकं च त्रिभिर्वाणैः प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे । कृपमेकेन विज्याध चित्रसेनं त्रिभिः शरैः ॥ ३४ ॥

तत्मश्चात् तीन बाणोंसे बाह्मीककी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी। एक बाणसे ऋपाचार्यको और तीनसे चित्रसेनको भी बींध डाला।। ३४।।

 इसके बाद उसने धनुषको पूर्णरूपसे खींचकर उसपर उत्तम रीतिसे वाणोंका संधान करके विकर्णके गलेकी हँसलीमें गहरी चोट पहुँचायी।। ३५॥

न्यपीदत् खरथोपस्थे शोणितेन परिष्ठुतः। ततः पुनरमेयात्मा नाराचान् दश पञ्च च ॥ ३६॥ भूरिश्रवसि संक्रुद्धः प्राहिणोद् भरतर्पभ ।

इससे विकर्ण अपने रथके पिछले भागमें व्याकुल होकर बैठ गया उसका सारा शरीर रक्तसे नहा उटा था। भरत-श्रेष्ठ! तत्पश्चात् अभेय आत्मबलसे सम्पन्न घटोत्कचने कुद्ध होकर भूरिश्रवापर पंद्रह नाराच चलाये॥ ३६१ ॥

ते वर्म भित्त्वा तस्याग्च विविशुर्धरणीतलम् ॥ ३७ ॥ विविशतेश्च द्रौणेश्च यन्तारौ समताडयत् । तौ पेतत् रथोपस्थे रश्मीनुत्सुज्य वाजिनाम् ॥ ३८ ॥

वे नाराच उसके कवचको छिन्न-भिन्न करके शीघ्र ही घरतीमें समा गये। साथ ही घटोत्कचने विविधात और अश्वत्यामाके सारिययोंपर गहरा आघात किया। वे दोनों घोड़ोंकी वागडार छोड़कर रथकी वैटकमें गिर पड़े ३७-३८ सिंधुराक्षोऽर्धचन्द्रेण वाराहं स्वर्णभूषितम्।

उन्ममाथ महाराज द्वितीयेनाच्छिनद् धनुः ॥ ३९॥ महाराज ! उसने एक अधंचन्द्राकार वाणसे सिन्धुराज

महाराज ! उसने एक अधचन्द्राकार वाणसे सिन्धुराज जयद्रथकी वाराइचिह्नसे युक्त सुवर्णभूषित ध्वजा काट डाली और दूसरे वाणसे उसके धनुषके दो दुकड़े कर दिये । ३९। चतुर्भिरथ नाराचैरावन्त्यस्य महात्मनः । जघान चतुरो वाहान् कोधसंरक्तलोचनः ॥ ४०॥

इसके बाद क्रोधसे लाल आँखें करके घटोत्कचने चार नाराचोंद्वारा महामना अवन्तीनरेशके चारों घोड़ोंको मार डाला।

पूर्णायतविख्छेन पीतेन निश्चितेन च। निर्विभेद महाराज राजपुत्रं वृहद्वलम्॥ ४१॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर धनुषको पूर्णरूपसे खींचकर छोड़े गये पानीदार तीखे वाणसे उसने राजरुमार बृहद्वलको विदीर्ण कर दिया ॥ ४१॥

स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्य उपाविदात्। भृद्यं कोधेन चाविष्टो रथस्थो राक्षसाधिपः॥ ४२॥

उस बाणसे वह गहराईतक विंध गया और व्यिथत होकर रथके पिछले भागमें जा बैटा । इधर राक्षसराज घटोत्कच अत्यन्त क्रोधसे आविष्ट हो रथपर बैटा रहा ॥

चिश्लेष निशितांस्तीक्ष्णाञ्छरानाशीविषोषमान् । विभिदुस्ते महाराज शल्यं युद्धविशारदम् ॥४३॥

महाराज ! रथपर वैठे-ईा-वैठे उसने विषधर सर्पोके समान अत्यन्त तीखे बाण चलाये । उन वाणींने युद्धविशारद राजा शल्यको पूर्णरूपसे घायल कर दिया ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि हैंडिम्बयुद्धं द्विनवित्तमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें घटोत्कचका युद्धविषयक बानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ४३है श्लोक हैं )

# त्रिनवतितमो ऽध्यायः

घटोत्कचकी रक्षाके लिये आये हुए भीम आदि शूरवीरोंके साथ कौरवोंका युद्ध और उनका पलायन

संजय उवाच

विमुखीकृत्य सर्वोस्तु तावकान् युचि राक्षसः। जिघांसुर्भरतश्रेष्ठ दुर्योधनमुपाद्रवत्॥१॥

संजय कहते हैं — भरतश्रेष्ठ ! वह राक्षस युद्धस्थलमें आपके समस्त सैनिकोंको संग्रामसे विमुख करके दुर्योधनको मार डालनेकी इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा ॥ १ ॥ तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य राजानं प्रति वेगितम् । अभ्यधाविज्ञधांसन्तस्तावका युद्धदुर्मदाः ॥ २ ॥

उसे राजा दुर्योधनकी ओर बड़े वेगसे आते देख आपके रणदुर्मद पुत्र और सैनिक मार डाल्नेकी इच्छासे उसकी ओर दौड़े ॥ २ ॥

तालमात्राणि चापानि विकर्षन्तो मद्दारथाः।

तमेकमभ्यधावन्त नदन्तः सिंहसंघवत्॥३॥

उन सभी महारिययोंने चार-चार हाथके धनुष खींचते और सिंहोंके समुदायकी भाँति गर्जना करते हुए उस एक-मात्र योद्धा घटोत्कचपर धावा किया ॥ ३॥

अथैनं शरवर्षेण समन्तात् पर्यवाकिरन्। पर्वतं वारिधाराभिः शरदीव वळाहकाः॥ ४॥

जैसे शरद्ऋतुमें बादल पर्वतके शिखरपर जलकी धाराएँ गिराते हैं। उसी प्रकार उन सब कौरव वीरोंने चारों ओरसे घटोत्कचपर बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ४॥

स गाढविद्धो व्यथितस्तोत्रार्दित इव द्विपः। उत्पपात तदाऽऽकादां समन्ताद् वैनतेयवत्॥ ५॥



1777



ment time by a property of the property of the party of

उस समय उनवाणोंके गहरे आवातसे वह अङ्कुशकी मार खाये हुए हाथीकी भाँति व्यथित हो उठा और तुरंत ही गरुड़के समान आकाशमें सब ओर उड़ने लगा ॥ ५ ॥ व्यनदृत् सुमहानादं जीमूत इव शारदः। दिशः खं विदिशश्चैय नादयन् भैरवस्वनः॥ ६॥

आकारामें स्थित होकर शरद्ऋतुके बादछकी माँति वह अपने मयंकर स्वरसे अन्तिरिक्षः दिशाओं तथा विदिशाओंको गुँजाता हुआ जोर-जेरसे गर्जना करने छगा ॥ ६॥ राअसस्य ततं शब्दं श्रत्वा राजा यधिष्ठरः।

राञ्चसस्य तु तं शब्दं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः। उवाच भरतश्रेष्ठ भीमसेनमरिंदमम्॥ ७॥

भरतश्रेष्ठ!राक्षस घटोत्कचकी उस गर्जनाको सुनकर राजा
युधिष्ठिरने शत्रुदमन भीमसेनसे इस प्रकार कहा—॥ ७॥
युध्यते राक्षसो नूनं धार्तराष्ट्रैर्महारथैः।
यथास्य श्रूयते शब्दो नदतो भैरवं स्वनम्॥ ८॥

'राक्षस घटोत्कच कौरव महारिययों **से निश्चय ही युद्ध** कर रहा है। भैरवनाद करते हुए उस राक्षसका जैसा शब्द सुनायी देता है, उससे यही जान पड़ता है ॥ ८॥

अतिभारं च पश्यामि तस्मिन् राक्षसपुङ्गवे । पितामहश्च संकुद्धः पञ्चालान् हन्तुमुद्यतः ॥ ९ ॥

भी उस राक्षमिशिरोमणिपर बहुत बड़ा भार देख रहा हूँ । उधर पितामह भीष्म भी अत्यन्त क्रोधमें भरकर पाञ्चालोंको मार डालनेके लिये उद्यत हैं ॥ ९॥

तेषां च रक्षणार्थाय युध्यते फाल्गुनः परैः। एतज्ज्ञात्वा महावाहो कार्यद्वयमुपस्थितम्॥ १०॥ गच्छ रक्षस्व हैडिम्बं संशयं परमं गतम्।

(उनकी रक्षाके लिये अर्जुन शत्रुओंसे युद्ध करते हैं। महावाहो ! अपने ऊपर दो कार्य उपस्थित हैं। ऐसा जानकर तुम जाओ और अत्यन्त संशयमें पड़े हुए हिडिम्बाकुमारकी रक्षा करों! । १० ई॥

भ्रातुर्वचनमाशाय त्वरमाणो वृकोदरः॥११॥ प्रययो सिंहनादेन त्रासयन् सर्वपार्थिवान्।

भाईकी यह आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनादसे सम्पूर्ण नरेशोंको भयभीत करते हुए वड़ी उतावलीके साथ वहाँसे चल दिये ॥ ११६ ॥

वेगेन महता राजन पर्वकाले यथोदिधः॥१२॥
तमन्वगात् सत्यधृतिः सौचित्तिर्युद्धदुर्मदः।
श्रेणिमान् वसुदानश्च पुत्रः काश्यस्य चाभिभूः॥१३॥
अभिमन्युमुखाश्चैव द्रौपदेया महारथाः।
क्षत्रदेवश्च विकान्तः क्षत्रधर्मा तथैव च॥१४॥
अनूपाधिपतिश्चैव नीलः स्वलमास्थितः।
महता रथवंशेन हैडिम्बं पर्यवारयन्॥१५॥

राजन्! जैसे पूर्णिमाको समुद्र बड़े वेगसे बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन अत्यन्त वेगसे आगे बढ़े। उनके पीछे सत्यप्ति, रणदुर्मद सौचित्ति, श्रेणिमान्, वसुदान, काशि-राजके पुत्र अनिभ्, अभिमन्यु आदि योद्धाः द्रौपदीके पाँचों महारथी पुत्र, पराक्रमी क्षत्रदेव, क्षत्रधर्मा, अन्पदेशके राजा नील, जिन्हें अपने बलका पूरा भरोसा था—इन सब वीरोंने विशाल रथसेनाके साथ हिंडिम्बाकुमार घटोत्कचको सब ओरसे घेर लिया।। १२-१५।।

कुअरैश्च सदा मत्तैः पट्सहस्नैः प्रहारिभिः । अभ्यरक्षन्त सहिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम् ॥ १६॥

सदा उन्मत्त रहनेवाले, प्रहारकुशल छः हजार गज-राजोंके साथ आकर उपर्युक्त वीरोंने एक साथ ही राक्षस-राज घटोत्कचकी रक्षा की ॥ १६॥

सिंहनादेन महता नेमिघोषेण चैव ह। खुरशब्दनिपातैश्च कम्पयन्तो वसुन्धराम्॥१७॥

वे महान् सिंहनादः रथके पहियोंकी घरघराहट और घोड़ोंकी टाप पड़नेसे होनेवाले महान् शब्दके द्वारा वसुधाको कम्पित कर रहे थे ॥ १७ ॥

तेषामापततां श्रुत्वा शब्दं तं तावकं वलम्। भीमसेनभयोद्विग्नं विवर्णवदनं तथा॥१८॥

उन सबके आनेसे जो कोलाइल हुआ, उसे सुनकर भीमसेनके भयसे उद्भिग्न हुए आपके सैनिकोंका मुख उदास हो गया॥ १८॥

परिवृत्तं महाराज परित्यज्य घटोत्कचम्। ततः प्रववृते युद्धं तत्र तेषां महात्मनाम्॥१९॥ तावकानां परेषां च संग्रामेष्यनिवर्तिनाम्॥

महाराज ! उस समय रक्षकोंद्वारा सब ओरसे घिरे हुए घटोत्कचको छोड़कर संग्राममें कभी पीठ न दिखानेवाले आपके तथा रात्रुपक्षके उन महामनस्वी योद्धाओंमें भारी युद्ध छिड़ गया ॥ १९६॥

नानारूपाणि शस्त्राणि विस्जन्तो महारथाः ॥ २०॥ अन्योन्यमभिधावन्तः सम्प्रहारं प्रचितरे ।

नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंको छोड़ते. और एक दूसरेकी ओर दौड़ते हुए उभय पक्षके महारयी भीषण युद्ध करने लगे ॥ २०१ ॥

व्यतिषक्तं महारौद्रं युद्धं भीरुभयावहम् ॥ २१ ॥ हया गजैः समाजग्मुः पादाता रथिभिः सह।

धीरे-धीरे अत्यन्त भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो भीक मनुष्योंको डरानेवाला था। युड़सवार हाथीसवारोंके और पैदल रिथयोंके साथ भिड़ गये॥ २१६ ॥

अन्योन्यं समरे राजन् प्रार्थयानाः समभ्ययुः ॥ २२ ॥ सहसा चाभवत् तीवं संनिपातान्महद्रजः । गजाश्वरथपत्तीनां पदनेमिसमुद्धतम् ॥ २३ ॥

राजन् ! वे समराङ्गणमें एक दूसरेको ललकारते हुए जुझ रहे थे। उस समय उस भीषण संवर्षसे सहसा वड़े जोरकी धूल उठी, जो हाथी, घोड़े और पैदलेंके पैरों तथा रथके पहियोंके धक्केसे उठायी गयी थी।। २२-२३।।

धूम्रारुणं रजस्तीवं रणभूमि समावृणोत्। नेव स्वे न परे राजन् समजानन् परस्परम् ॥ २४ ॥

महाराज ! काले और लाल रंगकी उस दुःसह धूलने समस्त रणभूमिको ढक लिया । उस समय अपने और शत्रु-पक्षके योडा एक दूसरेको पहचान नहीं पाते थे ॥ २४॥

पिता पुत्रं न जानीते पुत्रो वा पितरं तथा। निर्मर्यादे तथाभूते वैशसे स्रोमहर्षणे ॥ २५॥

उस मर्याद। सून्य रोमाञ्चकारी जनसंहारमें पिता पुत्रको और पुत्र पिताको नहीं पहचान पाता था ॥ २५ ॥

शस्त्राणां भरतश्रेष्ठ मनुष्याणां च गर्जताम्। सुमहानभवच्छन्दः प्रेतानामिव भारत॥२६।

भरतश्रेष्ठ ! शस्त्रोंके आघात और मनुष्योंकी गर्जनाका महान् शब्द भूत-प्रेतोंकी गर्जनाके समान जान पड़ता था ॥

गजवाजिमनुष्याणां शोणितान्त्रतरङ्गिणी। प्रावर्तत नदी तत्र केशशैवलशाद्वला॥२७॥

हाथी। घोड़े और मनुष्योंके रक्त और आँतोंकी एक भयंकर नदी बह चली। जिसमें केश सेवार और घासके समान जान पड़ते थे॥ २७॥

नराणां चैच कायेभ्यः शिरसां पततां रणे। शुश्रुवे सुमहाञ्छव्दः पततामदमनामिव ॥ २८ ॥

मनुष्योंके शरीरोंसे रणभूमिमें कटकर गिरते हुए मस्तकोंका महान् शब्द पत्थरोंकी वर्षाके समान जान पड़ता था ॥ २८ ॥

विशिरस्कैर्मनुष्यैश्च िछन्नगात्रैश्च वारणैः । अर्द्यैः सिम्भिन्नदेहैश्च संकीर्णाभूद् वसुन्धरा ॥ २९ ॥

बिना सिरके मनुष्यों, कटे हुए अङ्गोवाले हाथियों तथा छिन्न-भिन्न शरीरवाले घोड़ोंसे वहाँकी सारी भूमि पट गयी थी।।

नानाविधानि शस्त्राणि विस्तजन्तो महारथाः। अन्योन्यमभिधावन्तः सम्प्रहारार्थमुद्यताः॥ ३०॥

नाना प्रकारके रास्त्रोंको चलाते और एक दूसरेकी ओर दौड़ते हुए महारथी सर्वथा युद्धके लिये उद्यत थे॥ ३०॥

ह्या ह्यान् समासाद्य प्रेषिता ह्यसादिभिः। समाहत्य रणेऽन्योन्यं निपेतुर्गतजीविताः॥३१॥ बुइसनारोंद्वारा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ोंसे भिड़कर आपसमें टक्कर लेकर प्राणसून्य हो रणक्षेत्रमें गिर पड़ते थे ॥ ३१॥

नरा नरान् समासाद्य कोधरक्तेश्वणा भृशम् । उरांस्युरोभिरन्योन्यं समादिलम्य निजिध्नरे ॥ ३२॥

मनुष्यं मनुष्यंपर आक्रमण करके अत्यन्त क्रोधि छाल आँखें किये छातींचे छाती भिड़ाकर एक दूसरेको मारने छगे॥

प्रेषिताश्च महामात्रैर्वारणाः परवारणैः । अभ्यष्नन्त विषाणाग्रैर्वारणानेव संयुगे ॥ ३३ ॥

महावतों के द्वारा आगे बढ़ाये हुए हाथी विपक्षी हाथियों से टक्कर लेकर युद्धस्यलमें अपने दाँतों के अग्रभागसे हाथियों-पर ही चोट करते थे॥ ३३॥

ते जातरुधिरोत्पीडाः पताकाभिरछंकृताः। संसक्ताः प्रत्यदृश्यन्त मेघा इव सविद्युतः॥ ३४॥

उस समय उनके मस्तकसे रक्तकी धारा बहने लगती थी। परस्पर भिड़े हुए वे हाथी पताकाओं से अलंकत होनेके कारण विद्युन्सहित मेघोंके समान दिखायी देते थे॥ ३४॥

केचिद् भिन्ना विषाणाग्रैभिन्नकुम्भाश्च तोमरैः। विनद्नतोऽभ्यधावन्त गर्जमाना घना इव ॥ ३५ ॥

कितने ही हाथी दाँतांके अग्रभागसे विदीर्ण हो रहे थे। कितनोंके कुम्भस्थल तोमरांकी मारसे फट गये थे और वे गर्जते हुए वादलोंके समान चीत्कार करते हुए इधर-उधर भाग रहे थे॥ ३५॥

केचिद्धस्तैर्द्धिधा चिछन्नैरिछन्नगात्रास्तथापरे। निपेतुस्तुमुले तस्मिरिछन्नपक्षा इवाद्रयः॥ ३६॥

किन्हींकी सूँड़ोंके दो टुकड़े हो गये थे, किन्हींके सभी अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये थे, ऐसे हाथी पंख कटे पर्वतोंके समान उस भयानक युद्धमें घड़ाघड़ गिर रहे थे ॥ ३६ ॥ पाद्वेंस्तु दारितरन्ये वारणवर्ष्यारणाः ।

मुमुचुः शोणितं भूरि धातूनिव महीघराः ॥ ३७॥

बहुत-से श्रेष्ठ हाथी हाथियोंके आघातसे ही अपना पार्श्व-भाग विदीण हो जानेके कारण उसी प्रकार प्रचुरमात्रामें अपना रक्त वहा रहे थे, जैसे पर्वत गेरु आदि घातुओंसे मिश्रित झरने बहाते हों ॥ २७ ॥

नाराचिनहतास्त्वन्ये तथा विद्धाध्य तोमरैः। विनदन्तोऽभ्यधावन्त विश्टंगा इव पर्वताः॥ १८॥

कुछ हाथी नाराचोंसे घायल किये गये थे, कितनोंके शारीरोंमें तोमर धँसे हुए थे और वे सबके सब घोर चीत्कार करते हुए इधर-उधर दौड़ रहे थे। उस समय वे श्रृङ्गहीन पर्वतोंके समान जान पड़ते थे॥ ३८॥

केचित् कोधसमाविष्टा मदान्धा निरवग्रहाः । रथान् इयान् पदातींश्च ममृदुः रातशो रणे ॥ ३९ ॥ कितने ही मदान्ध गजराज क्रोधमें भरे होनेके कारण काव्में नहीं आते थे। उन्होंने रणभूमिमें सैकड़ों रथों, घोड़ों और पैदल सिपाहियोंको पैरों तले रौंद डाला ॥ ३९॥ तथा हया हयारोहैस्ताडिताः प्रास्तोमरैंः। तेन तेनाभ्यवर्तन्त कुर्वन्तो व्याकुला दिशः॥ ४०॥

इसी प्रकार घुड़सवारोंद्वारा प्रास और तोमरोंकी मारसे वायल किये हुए घोड़े सम्पूर्ण दिशाओंको व्याकुल करते हुए इघर-उघर भाग रहे थे॥ ४०॥

रिथनो रिथिभिः सार्घे कुलपुत्रास्तनुत्यजः। परां राक्तिं समास्थाय चक्रः कर्माण्यभीतवत्॥ ४१॥

कितने ही कुलीन रथी अपने शरीरोंको निछावर करके

भारी से-भारी शक्ति लगाकर विपक्षी रिथयोंके साथ निर्भयकी भाँति महान् पराक्रम प्रकट कर रहे थे ॥ ४१ ॥

खयंवर इवामर्दे प्रजहुरितरेतरम् । प्रार्थयाना यशो राजन् खर्गं वा युद्धशालिनः ॥ ४२ ॥

राजन् ! युद्धमें शोभा पानेवाले वीर स्वर्ग अथवा यश पानेकी इच्छा रखकर स्वयंवरकी भाँति उस युद्धमें एक दूसरेपर प्रहार कर रहे थे ॥ ४२ ॥

तिसस्तथा वर्तमाने संग्रामे लोमहर्पणे। धार्तराष्ट्रं महत् सैन्यं प्रायशो विमुखीकृतम्॥ ४३॥

इस प्रकार चलनेवाले उस रोमाञ्चकारी संग्राममें दुर्योधन-की विशाल सेना प्रायः युद्धसे विमुख होकर भाग गयी ॥४३॥

इति श्रोमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्धे त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मत्रधपर्वमें संकुलयुद्धिवयक तिरानवेत्रौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३ ॥

# चतुर्नवतितमो ऽध्यायः

दुर्योधन और भीमसेनका एवं अश्वत्थामा और राजा नीलका युद्ध तथा घटोत्कचकी मायासे मोहित होकर कौरवसेनाका पलायन

संजय उवाच

स्वसैन्यं निहतं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः स्वयम् । अभ्यधायत संकुद्धो भीमसेनमरिंद्मम् ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! अपनी अधिकांश सेनाको मारी गयी देख कोधमें भरे हुए खयं राजाः दुर्योधनने शत्रु-दमन भीमसेनपर धावा किया ॥ १॥

प्रगृह्य सुमहचापिनन्द्राशितसमस्वनम् । महता शरवर्षेण पाण्डवं समवाकिरत्॥ २॥

उसने इन्द्रके वज्रकी भाँति भयानक टंकार करनेवाले विशाल धनुषको हाथमें लेकर पाण्डुनन्दन भीमसेनपर वाणीं-की भारी वर्षा आरम्भ की ॥ २॥

अर्धचन्द्रं च संधाय सुतीक्ष्णं लोमवाहिनम्। भीमसेनस्य चिच्छेर चापं क्रोधसमन्वितः ॥ ३॥

इतना ही नहीं, उसने कुषित होकर पंखयुक्त अत्यन्त तीखे अर्धचन्द्राकार बाणका प्रयोग करके भीमसेनके धनुपको काट दिया ॥ ३ ॥

तदन्तरं च सम्प्रेक्ष्य त्वरमाणो महारथः। प्रसंदधे शितं वाणं निरीणामपि दारणम्॥ ४॥

फिर उसीको उपयुक्त अवसर समझकर महारथी दुर्योधन-ने बड़ी उतावलीके साथ एक तीखे बाणका संधान किया, जो पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाला था ॥ ४॥ तेनोरसि महाराज भीमसेनमताडयत्। स गाढविद्धो व्यथितः सिक्कणी परिसंखिहन्॥ ५॥ समाललम्बे तेजसी ध्वजं हेमपरिष्कृतम्।

महाराज ! उस बाणके द्वारा दुर्योधनने भीमसेनकी छाती-पर गहरी चोट पहुँचायी । उससे अत्यन्त घायल होकर तेजस्वी भीमसेन व्यथित हो उठे और मुँहके दोनों कोनोंको चाटते हुए उन्होंने अपने सुवर्णभूषित ध्वजका सहारा ले लिया ॥५२॥ तथा विमनसं दृष्ट्वा भीमसेनं घटोत्कचः ॥ ६ ॥ कोधेनाभिष्रजज्वाल दिधक्षन्तिच पावकः ।

भीमसेनको इस प्रकार व्यथितिचत्त देखकर घटोत्कच जलानेकी इच्छावाले अग्निदेवकी भाँति क्रोधसे प्रज्वलित हो उटा ॥ ६१ ॥

अभिमन्युमुखाश्चापि पाण्डवानां महारथाः ॥ ७ ॥ समभ्यधावन् क्रोरान्तो राजानं जातसम्भ्रमाः।

साय ही अभिमन्यु आदि पाण्डव महारथी भी बड़े वेगसे राजा दुर्योधनको ललकारते हुए उसकी ओर दौड़े।७६ै। सम्प्रेक्ष्येतान् सम्पततः संकुद्धाञ्जातसम्भ्रमान्॥८॥ भारद्वाजोऽत्रवीद् वाक्यं तावकानां महारथान्। क्षिप्रं गच्छत भद्रं वो राजानं परिरक्षत॥ ९॥ संशयं परमं प्राप्तं मज्जन्तं स्थसनार्णवे।

क्रोधमें भरे हुए इन समस्त बोद्धाओंको वेगपूर्वक बाबा

करते देख द्रोणाचार्यने आपके महारिधयोंसे कहा—'वीरो ! तुम्हारा कल्याण हो। शीघ जाओ और संकटके समुद्रमें डूबकर महान् प्राणसंशयमें पड़े हुए राजा दुर्योधनकी रक्षा करो॥ ८-९% ॥

एते क्रुद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः॥ १०॥ भीमसेनं पुरस्कृतय दुर्योधनमुपादवन् । नानाविधानि शस्त्राणि विस्तृजन्तो जये धृताः॥ ११॥ नदन्तो भैरवान् नादांस्त्रासयन्तश्च भूमिपान् ।

भ्ये महाधनुर्धर पाण्डच महारथी कुपित हो भीमसेनको आगे करके दुर्योधनपर धावा कर रहे हैं और विजयका दृढ़ संकल्प छे नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करते हुए भैरव गर्जना करते तथा भूभिपालोंको त्रास पहुँचाते हैं?।१०-११६। तदाचार्यवचः श्रुत्वा सौमद्त्तिपुरोगमाः॥१२॥ तावकाः समवर्तन्त पाण्डवानामनीकिनीम्।

आचार्यका यह वचन सुनकर भृरिश्रवा आदि आपके प्रमुख योद्धाओंने पाण्डवसेनापर आक्रमण किया॥१२ई॥ कृपो भूरिश्रवाः शहयो द्रोणपुत्रो विर्विशतिः ॥ १३॥ चित्रसेनो विकर्णश्च सैन्धवोऽथ वृहद्वलः। आवन्त्यो च महेष्वासौ कौरवं पर्यवारयन् ॥ १४॥

कृताचार्यः भृरिश्रवाः शहयः अश्वःथामाः विविंशतिः चित्रसेनः विकर्णः सिंधुराज जयद्रथः बृहद्वल तथा अवन्तीके राजकुमार महाधनुधर विन्द और अनुविन्द—इन सबने दुर्योधनको उसकी रक्षाके लिये सब ओरसे धेर लिया।१३-१४। ते विंशतिपदं गत्या सम्प्रहारं प्रचिकरे।

पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च परस्परित्तवांसवः ॥ १५॥ वे वीस कदम आगे बढ़कर प्रहार करने लगे, फिर तो पाण्डव तथा कौरव योद्धा एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे

युद्ध करने लगे ॥ १५॥

पवमुक्त्वा महावाहुर्महृद् विस्फार्य कार्मुकम् । भारद्वाजस्ततो भीमं पड्विंशत्या समापयत् ॥ १६॥

कौरव महारिययोंसे पूर्वोक्त वात कहनेके पश्चात् महावाहु भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यने अपने विशाल धनुपको खींचकर भीमसेनको छब्बीस वाण मारे ॥ १६ ॥

भूयश्चेनं महावाहुः शरैः शीव्रमवाकिरत्। पर्वतं वारिधाराभिः प्रात्रुपीव वलाहकः॥१७॥

साय ही उन महावाहुने उनके ऊपर शीघतापूर्वक बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी, मानो वर्षाऋतुमें मेघ पर्वत-शिखरपर जलकी धारा गिरा रहा हो ॥ १७॥

तं प्रत्यविध्यद् दशिभींमसेनः शिलीमुखैः। त्वरमाणो महेष्वासः सब्ये पाइवें महावलः॥१८॥ तव महावली महाधनुर्धर भीमसेनने भी वड़ी उतावलीके साथ द्रोणाचार्यकी वार्यी पसलीमें दस वाण मारकर उन्हें घायल कर दिया ॥ १८ ॥

स गाढविद्धो व्यथितो वयोत्रुद्धश्च भारत । प्रणप्रसंज्ञः सहसा रथोपस्थ उपाविशत् ॥ १९ ॥

भरतनन्दन ! उन वाणोंने उन्हें गहरा आघात लगा । वे वयोदृद्ध तो थे ही, सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रयके पिछले भागमें बैठ गये ॥ १९॥

गुरुं प्रव्यथितं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः स्वयम् । द्रौणायनिश्च संकुद्धौ भीमसेनमभिद्रुतौ ॥ २०॥

आचार्य द्रोणको व्यथासे पीड़ित देख स्वयं राजा दुर्योवन और अश्वत्थामा दोनों अत्यन्त कुपित हो भीमसेनवर टूट पड़े।२०।

तावापतन्तौ सम्प्रेक्ष्य कालान्तकयमोपमौ । भीमसेनो महाबाहुर्गदामादाय सत्वरम् ॥ २१ ॥ अवप्दुत्य रथात् तूर्णं तस्थौ गिरिरिवाचलः ।

प्रलयकालीन यमराजके समान भयंकर उन दोनों महारियों को आक्रमण करते देख महाबाहु भीमसेनने तुरंत ही गदा हायमें ले ली और वे रथसे क्दकर पर्वतके समान अविचल भावसे खड़े हो गवे॥ २१ई ॥

समुद्यम्य गदां गुर्वी यमदण्डोपमां रणे ॥ २२ ॥ तमुद्यतगदं दृष्ट्रा कैलासिमव श्रङ्गणम् । कौरवो होणपुत्रश्च सहितावभ्यधावताम् ॥ २३ ॥

उन्होंने हाथमें जो भारी गदा उठायी थी, वह रणभूमि-में यमदण्डके समान भयानक जान पड़ती थी। श्रङ्गधारी कैलास पर्वतके समान ऊपर गदा उठाये हुए भीमसेनको देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामाने एक साथ उनपर धावा किया॥ २२-२३॥

तावापतन्तौ सहितौ त्वरितौ बल्लिनां वरौ। अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो वृकोदरः॥ २४॥

बलवानोंमें श्रेष्ठ उन दोनों वीरोंको एक साथ शीव्रतापूर्वक आते देख भीमसेन भी उतावले होकर बड़े वेगसे उनकी ओर बढ़े ॥ २४ ॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संकुद्धं भीमदर्शनम् । समभ्यधावंस्त्वरिताः कौरवाणां महारथाः ॥ २५॥

क्रोधमें भरकर भयंकर दिखायी देनेवाले भीमसेनको देखकर कौरव महारची बड़ी उतावलीके साथ उनकी ओर दौड़े ॥ २५ ॥

भारद्वाजमुखाः सर्वे भीमसेनजिघांसया। नानाविधानि रास्त्राणि भीमस्योरस्यपातयन्॥ २६॥

द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धा भीमसेनके वधकी इच्छासे

उनकी छातीपर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करने लगे ॥ २६ ॥

सहिताः पाण्डवं सर्वे पीडयन्तः समन्ततः । तं दृष्ट्वा संशयं प्राप्तं पीड्यमानं महारथम् ॥ २७ ॥ आभेमन्युप्रभृतयः पाण्डवानां महारथाः । अभ्यधावन् पराष्सन्तः प्राणांस्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान् ॥

व सब एक साथ होकर चारों ओरसे पाण्डुकुमार भीमसेनका पीड़ा देने छगे। महारथी भीमसेनको पीड़ित और उनकं प्राणोंको सकटमें पड़ा देख अभिमन्यु आदि पाण्डव महारथी अपने दुस्त्यज प्राणींका मोह छोड़कर उनकी रक्षांक छिथे दौंड़ आये॥ २७-२८॥

अनूपाधिपतिः शूरो भीमस्य द्यितः सखा। नीळो नीळाम्बुद्परूपः संक्रुद्धो द्रौणिमभ्ययात्॥ २९॥

अनूप देशका श्रवीर राजा नील भीमसेनका प्रिय सखा था। उसकी अङ्गकान्ति स्थाम मेघके समान सुन्दर थी। उसने अत्यन्त कुपित होकर अश्वत्थामापर आक्रमण किया। २९। स्पर्धते हि महेष्वासो नित्यं द्रोणसुतेन सः। स विस्फार्थ महचापं द्रौणि विव्याध पत्रिणा॥ ३०॥ यथा शक्तो महाराज पुरा विव्याध दानवम्। विप्रचित्तं दुराधर्षं देवतानां भयंकरम्॥ ३१॥ येन लोकत्रयं क्रोधात् त्रासितं स्वेन तेजसा।

वह महाधनुर्धर वीर प्रांतिदिन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके साथ स्पर्धा रखता था। महाराज! उसने अपने विशाल धनुषको खींचकर एक पंखयुक्त वाणसे अश्वत्थामाको उसी प्रकार घायल कर दिया, जैसे इन्द्रने पूर्वकालमें देवताओं के लिये भयकर विप्रचित्ति नामक दुर्धर्ष दानवको घायल किया था, उस दानवने अपने क्रोध एव तेजसे तीनों लोकों को भयभीत कर रक्खा था॥ ३०-३१६ ॥

तथा नीलेन निर्भिन्नः सुमुक्तेन पतित्रणा॥ ३२॥ संजातरुधिरोत्पीडो द्रौणिः क्रोधसमन्वितः।

नीलके छोड़े हुए उस पंखयुक्त बाणसे विदीर्ण होकर अश्वत्थामाके दारीरसे रक्तका प्रवाह बह चला । इससे अश्वत्थामाको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ३२६ ॥

स विस्फार्य धनुश्चित्रभिन्द्राशिनसमस्वनम् ॥ ३३ ॥ दभ्रे नीलविनाशाय मित मितमतां वरः ।

तदनन्तर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाने इन्द्रके वज्रकी भाँति भयंकर टंकार करनेवाले अपने विचित्र धनुषको खींचकर नीलको मार डालनेका विचार किया ॥ ३३६॥ ततः संधाय विमलान् भल्लान् कर्मारमार्जितान् ॥ जघान चतुरो वाहान् सार्राधं ध्वजमेव च । सप्तमेन च भल्लेन नीलं विव्याध वक्षसि ॥ ३५॥

तत्पश्चात् उसने लोहारके माँजे हुए सात चमकीले भल्लों-को धनुषपर रखकर चलाया। उनमेंसे चारके द्वारा उसने नीलके चारों घोड़ोंको और पाँचवेंसे सार्रायको मार डाला। छठेसे ध्वजको काट गिराया और सातवें भल्लसे नीलकी छातीमें प्रहार किया॥३४–३५॥

स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्। मोहितं वीक्ष्य राजानं नीलमभ्रचयोपमम् ॥ ३६॥ घटोत्कचोऽभिसंकुद्धो शातिभिः परिवारितः। अभिदुद्राव वेगेन द्रौणिमाहवशोभिनम्॥ ३७॥ तथेतरे चाभ्यधावन् राक्षसा युद्धरुर्मदाः।

उस वाणसे अधिक घायल हो जानेके कारण वे व्यथित हो रथके पिछले भागमें बैठ गये। नील मेघसमूहके समान स्याम वर्णवाले राजा नीलको अचेत हुआ देख अपने भाई-बन्धुओंसे घिरा हुआ घटोत्कच अत्यन्त कृपित हो युद्धमें शोभा पानेवाले अश्वत्यामाको ओर बड़े वेगसे दौड़ा। उसके साथ ही दूसरे-दूसरे रणदुर्भद राक्षसोंने भी उसपर धावा किया। । ३६–३७ है।।

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य राक्षसं घोरदर्शनम् ॥ ३८॥ अभ्यधावत तेजस्वी भारद्वाजात्मजस्त्वरन् ।

देखनेमें अत्यन्त भयंकर राक्षम घटोत्कचको धावा करते देख तेजस्वी अश्वत्यामाने बड़ी उतावलीके साथ उसपर आक्रमण किया ॥ ३८३ ॥

निजघान च संकुद्धो राक्षसान् भीमदर्शनान् ॥ ३९ ॥ येऽभवन्नम्रतः कुद्धा राक्षसस्य पुरःसराः ।

उसने कुपित हो उन भयंकर राक्षसोंको मारना आरम्भ किया, जो घटोत्कचके आगे खड़े होकर क्रोधपूर्वक युद्ध कर रहे थे ॥ ३९३ ॥

विमुखांश्चेव तान् दृष्ट्वा द्रौणिचापच्युतैः द्वारैः ॥ ४० ॥ अकुद्धयत महाकायो भैमसेनिर्घटोत्कचः।

अश्वत्यामाके धनुषसे छूटे हुए वाणोंद्वारा घायल हो उन राक्षसोंको भागते देख विद्यालकाय भीमसेनकुमार घटोत्कच कुपित हो उटा ॥ ४०३ ॥

प्रादुश्चकं ततो मायां घोररूपां सुदारुणाम् ॥ ४१ ॥ मोहयन् समरे द्रौणि मायाची राक्षसाधिपः ।

तत्पश्चात् उस मायावी राक्षसराजने समराङ्गणमें अश्वत्थामाको मोहित करते हुए अत्यन्त दारुण घोर माया प्रकट की ॥ ४१६ ॥ ततस्ते तावकाः सर्वे मायया विमुखीकृताः ॥ ४२ ॥ अन्योन्यं समपद्यन्त निकृत्ता मेदिनीतले । विचेष्टमानाः कृपणाः शोणितेन परिप्लुताः ॥ ४३ ॥ द्रोणं दुर्योधनं शल्यमश्वत्थामानमेव च । प्रायशश्च महेष्वासा ये प्रधानाः स्म कौरवाः ॥ ४४ ॥ विध्वस्ता रथिनः सर्वे राजानश्च निपातिताः । इयाश्चैव हयारोहाः संनिकृत्ताः सहस्रशः ॥ ४५ ॥

तब उस मायासे डरकर आपके सभी सैनिक युद्धसे विमुख हो गये। उन्होंने एक दूसरेको तथा द्रोण, दुर्योधन, शस्य और अश्वत्यामाको भी इस प्रकार देखा—सबके सब छिन्न-भिन्न हो पृथ्वीपर गिरकर छटपटा रहे हैं और खूनसे लथपथ होकर दयनीय दशाको पहुँच गये हैं। कौरवोंमें जो महान् धनुर्धर एवं प्रधान वीर हैं, प्रायः वे सभी रथी विध्वंसको प्राप्त हो गये हैं। सब राजा मार गिराये गये हैं तथा हजारों घोड़े और युड्सवार दुकंड़े-दुकड़े होकर पड़े हैं।।४२-४५।।

तद् दृष्ट्वा तावकं सैन्यं विद्वतं शिविरं प्रति । मम प्राक्रोशतो राजंस्तथा देववतस्य च ॥४६॥ युध्यध्वं मा प्रकायध्वं मायैषा राक्षसी रणे। घटोत्कचप्रमुक्तेति नातिष्ठन्त विमोहिताः॥४७॥ यह सब देखकर आपकी सेना शिविरकी ओर भाग चली। राजन्! उस समय में और देवव्रत भीष्म भी पुकार-पुकारकर कह रहे थे— वीरो! युद्ध करो। भागो मत। रणभूमिं तुम जो कुछ देख रहे हो, वह घटोत्कचद्वारा छोड़ी हुई राक्षसी माया है। परंतु वे अचेत होनेके कारण ठहर न सके। ४६-४७॥

नैय ते श्रद्दधुर्भाता वदतोरावयोर्वचः। तांदच प्रद्वतो दृष्ट्वा जयं प्राप्तादच पाण्डवाः॥ ४८॥ घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान् प्रचित्ररे।

वे इतने डर गये थे कि हम दोनोंकी बातोंपर विश्वास नहीं करते ये । उन्हें भागते देख विजयी पाण्डव घटोत्कचके साय सिंहनाद करने लगे ॥ ४८ ॥

राङ्कदुन्दुभिनिर्घोषैः समन्तान्नेदिरे भृशम् ॥ ४९ ॥ एवं तव वलं सर्वं हैडिम्बेन दुरात्मना। सूर्यास्तमनवेलायां प्रभग्नं विद्वुतं दिशः॥ ५०॥

चारों ओर शङ्ख और दुन्दुभि आदि बाजे जोर-जोरसे यजने लगे। इस प्रकार सूर्यास्तके समय दुरात्मा घटोत्कचसे खदेड़ी गयी आपकी सारी सेना सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग गयी॥

इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि अप्टमयुद्धित्वसे घटोत्कचयुद्धे चतुर्नविततमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें आठवें दिनके युद्धमें वटोत्कचका युद्धविषयक चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४॥

# पञ्चनवतितमोऽध्यायः

दुर्योधनके अनुरोध और भीष्मजीकी आज्ञासे मगदत्तका घटोत्कच, भीमसेन और पाण्डवसेनाके साथ घोर युद्ध

संजय उवाच

तसिन् महति संकन्दे राजा दुर्योधनस्तदा।
(पराजयं राक्षसेन नामृष्यत परंतपः।)
गाङ्गेयमुपसंगम्य विनयेनाभिवाद्य च॥१॥
तस्य सर्वं यथावृत्तमाख्यातुमुपचक्रमे।
घटोत्कचस्य विजयमात्मनश्च पराजयम्॥२॥
कथयामास दुर्घर्षो विनिःश्वस्य पुनः पुनः।

संजय कहते हैं — महाराज ! शत्रुओं को संताप देने-वाला राजा दुर्योधन उस महान् युद्धमें एक राक्षसके द्वारा प्राप्त हुई अपनी पराजयको नहीं सह सका । उसने गङ्गानन्दन भीष्मजीके पास जाकर उन्हें विनीतभावसे प्रणाम करनेके पश्चात् सारा इत्तान्त यथावत् रूपसे कह सुनाया । उस दुर्धर्ष वीरने बारंबार लम्बी साँस खींचकर घटोत्कचकी विजय और अपनी पराजयकी कथा कही ॥ १-२५ ॥ अत्रवीच तदा राजन् भीष्मं कुरुपितामहम् ॥ ३ ॥ भवन्तं समुपाश्रित्य वासुदेवं यथा परैः । पाण्डवैर्वित्रहो घोरः समारव्यो मया प्रभो ॥ ४ ॥

राजन् ! फिर उसने कुरुकुलके दृद्ध वितामह भीष्मसे कहा—'प्रभो ! जैसे मेरे शत्रु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार मैंने केवल आपका सहारा लेकर पाण्डवोंके साथ भयंकर युद्ध छेड़ा है ॥ ३-४॥

एकाद्दा समाख्याता अक्षौहिण्यद्द्य या मम। निदेशे तव तिष्ठन्ति मया सार्घे परंतप॥ ५॥

परंतप ! मेरे साथ ही मेरी ये प्रसिद्ध ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ आपकी आज्ञाके अधीन हैं ॥ ५ ॥

सोऽहं भरतशार्दूल भीमसेनपुरोगमैः। घटोत्कचं समाश्चित्य पाण्डवैर्युघि निर्जितः॥ ६॥ 'भरतश्रेष्ठ! ऐसा शक्तिशाली होनेपर भी मुझे भीमसेन आदि पाण्डवोंने घटोत्कचका सहारा लेकर युद्धमें परास्त कर दिया है।। ६।।

तन्मे दहति गात्राणि ग्रुष्कवृक्षमिवानलः। यदिच्छामि महाभाग त्वत्यसादात् परंतप ॥ ७ ॥ राक्षसापसदं हन्तुं स्वयमेव पितामह। त्वां समाधित्य दुर्धपं तन्मे कर्तुं त्वमहैसि॥ ८॥

प्महाभाग ! जैसे आग सूखे पेड़को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह अपमान मेरे अङ्ग-अङ्गको दग्ध कर रहा है। यत्रुओंको संताप देनेवाले पितामह ! मैं आपकी कृपासे स्वयं ही उस नीच एवं दुर्धर्ष राक्षसको मारना चाहता हूँ। आपका सहारा लेकर उसपर विजयी होना चाहता हूँ। अतः आप मेरे इस मनोरथको पूर्ण करें? ॥ ७-८ ॥

एतच्छुत्वा तु वचनं राज्ञो भरतसत्तम । दुर्योधनमिदं वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽव्रवीत् ॥ ९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! राजा दुर्योधनका यह वचन सुनकर शान्तनु-नन्दन भीष्मने उससे इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ श्रृणु राजन् मम बचो यत् त्वां वक्ष्यामि कौरव। यथा त्वया महाराज वर्तितव्यं परंतप॥ १०॥

्राजन् ! कुरुनन्दन ! में तुमसे जो कहता हूँ, उसे ध्यान देकर मुनो । रात्रुओंको संताप देनेवाले महाराज ! तुम्हें जिस प्रकार वर्ताव करना चाहिये, वह मुनो ॥ १० ॥ आत्मा रक्ष्यो रणे तात सर्वावस्थास्वरिंद्म । धर्मराजेन संग्रामस्त्वया कार्यः सदानघ ॥ ११ ॥

'तात ! शत्रुदमन ! तुम युद्धमें खदा अपनी रक्षा करो । अनघ ! तुम्हें सदा धर्मराज युधिष्ठिरसे ही संग्राम करना चाहिये ॥ अर्जुनेन यमाभ्यां वा भीमसेनेन वा पुनः। राजधर्मे पुरस्कृत्य राजा राजानमार्छिति ॥ १२ ॥

'अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा भीमसेनके साथ भी तुम युद्ध कर सकते हो। राजधर्मको सामने रखकर यह बात कही गयी है। राजा राजासे ही युद्ध करता है॥ १२॥ (न तु कार्यस्त्वयाराजन् हैंडिम्वेन दुरात्मना॥) अहं द्रोणः छपो द्रौणिः कृतवर्मा च सात्वतः। शल्यदच सौमद्त्तिद्दच विकर्णदच महारथः॥१६॥ तव च आतरः श्रेष्ठा दुःशासनपुरोगमाः। त्वद्धें प्रतियोत्स्यामो राक्षसं तं महाबलम्॥१४॥

'राजन् ! तुम्हें दुरात्मा घटोत्कचके साथ कदापि युद्ध नहीं करना चाहिये । मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्यामा, सास्वत-वंशी कृतवर्मा, शस्य, भूरिश्वना, महारयी विकर्ण तथा दुःशासन आदि तुम्हारे अच्छे भ्राता—ये सब लोग तुम्हारे लिये उस महाबली राक्षससे युद्ध करेंगे ॥ १३-१४॥ रौद्रे तस्मिन् राक्षसेन्द्रे यदि तेऽनुशयो महान् । अयं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुर्मतेः ॥ १५॥ भगदत्तो महीपालः पुरन्दरसमो युधि ।

'यदि उस भयंकर राक्षसराज घटोत्कचपर तुम्हारा अधिक रोष है तो उस दुष्टके साथ युद्ध करनेके लिये राजा भगदत्त जायँ; क्योंकि युद्धमें ये इन्द्रके समान पराक्रमी हैं' ॥१५६॥ एतावदुक्त्वा राजानं भगदत्तमथाव्रवीत् ॥ १६॥ समक्षं पार्थिवेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः।

इतना कहकर बोलनेमें कुशल भीष्मने राजाधिराज दुर्योधनके सामने ही राजा भगदत्तसे यह बात कही-॥१६६॥ गच्छ शीघ्रं महाराज हैडिम्बं युद्धदुर्मदम्॥१७॥ वारयस्व रणे यत्तो मिषतां सर्वधन्विनाम्।

भहाराज ! तुम रणदुर्मद घटोत्कचका सामना करनेके लिये शीघ्र जाओ और समस्त धनुर्धरींके देखते-देखते प्रयतन-पूर्वक उसे रणक्षेत्रमें आगे बढ़नेसे रोको ॥ १७३ ॥

राक्षसं क्रूरकर्माणं यथेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १८ ॥ तव दिव्यानि चास्त्राणि विक्रमद्दच परंतप । समागमद्दच बहुभिः पुराभूदमरेः सह ॥ १९ ॥

'पूर्वकालमें इन्द्रने जैसे तारकासुरकी प्रगति रोक दी थी, उसी प्रकार तुम भी उस क्रूरकर्मा राक्षसको रोक दो। परंतप! तुम्हारे पास दिन्य अस्त्र हैं। तुममें पराक्रम भी महान् है और पूर्वकालमें बहुत-से देवताओं के साथ तुम्हारा युद्ध भी हो चुका है।। १८-१९॥

त्वं तस्य नृपशार्दूल प्रतियोद्धा महाहवे। स्ववलेनोच्छ्रितो राजञ्जहि राक्षसपुङ्गवम्॥ २०॥

'तृपश्रेष्ठ! इस महायुद्धमें घटोत्कचका सामना करनेवाले योद्धा केवल तुम्हीं हो । राजन्! तुम अपने ही वलसे उत्कर्षको प्राप्त होकर राक्षस-शिरोमणि घटोत्कचको मार डालो'॥

एतच्छुत्वा तु वचनं भीष्मस्य पृतनापतेः। प्रययौ सिंहनादेन परानभिमुखा द्रुतम्॥२१॥

सेनापित भीष्मका यह वचन सुनकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए तुरंत ही शत्रुओंका सामना करनेके लिये चल दिये ॥ २१॥

तमाद्रवन्तं सम्प्रेक्ष्य गर्जन्तमिव तोयदम्। अभ्यवर्तन्त संकुद्धाः पाण्डवानां महारथाः॥ २२॥ भीमसेनोऽभिमन्युश्च राक्षसद्य घटोत्कचः। द्रौपदेयाः सत्यधृतिः क्षत्रदेवद्य भारत॥ २३॥ चेदिपो वसुदानद्य द्रााणीधिपतिस्तथा।

भारत ! गर्जते हुए मेघके समान राजा भगदत्तको घावा करते देख भीमसेन, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, सत्यधृति, क्षत्रदेव, चेदिराज धृष्टकेतु, वसुदान और दशार्णराज-ये सभी पाण्डवपक्षीय महारयी क्रोधमें भरकर उनका सामना करनेके लिये आये ॥ २२-२३ ॥ सुप्रतीकेन तांइचापि भगदत्तोऽप्युपादवत् ॥ २४ ॥ ततः समभवद् युद्धं घोरक्षपं भयानकम् । पाण्डनां भगदत्तेन यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ २५ ॥

भगदत्तने भी सुप्रतीक नामक हाथीपर आरूढ़ होकर उनपर धावा किया। फिर तो पाण्डवोंका भगदत्तके साथ घोर एवं भयानक युद्ध होने लगा, जो यमराजके राष्ट्रकी दृद्धि करनेवाला था॥ २४-२५॥

प्रयुक्ता रथिभिर्वाणा भीमवेगाः स्रुतेजनाः। ते निपेतुर्महाराज नागेषु च रथेषु च॥२६॥

महाराज ! रिषयोंद्वारा प्रयुक्त हुए भयंकर वेगशाली तेज वाण हाथियों और रथोंपर गिरने लगे ॥ २६ ॥

प्रभिन्नाइच महानागा विनीता हस्तिसादिभिः। परस्परं समासाद्य संनिपेतुरभीतवत्॥ २७॥

जिनके मस्तकसे मदकी धारा बहती थी, ऐसे बड़े-बड़े गजराज गजारोहियोंद्वारा प्रेरित हो एक दूसरेके पास पहुँचकर निर्भीक हो परस्पर भिड़ जाते थे।। २७॥

मदान्धा रोषसंरब्धा विवाणाग्रैर्महाहवे। विभिदुर्दन्तमुसलैः समासाद्य परस्परम्॥ २८॥

उस महायुद्धमें रोषपूर्ण मदान्य हाथी अपने दाँतोंके अग्रभागसे अथवा दाँतरूपी मूसलोंसे परस्पर भिड़कर एक दूसरेको विदीर्ण करने लगे॥ २८॥

ह्याइच चामरापीडाः प्रासपाणिभिरास्थिताः । चोदिताः सादिभिः क्षिप्रं निपेतुरितरेतरम् ॥ २९॥

चामरभृषित अश्व प्रासधारी सवारोंसे संचालित हो तरंत ही एक दूसरेपर टूट पड़ते थे ॥ २९ ॥

पादाताश्च पदात्योघैस्ताडिताः शक्तितोमरैः। न्यपतन्त तदा भूमी शतशोऽथ सहस्रशः॥३०॥

उस समय पैदल सिपाही पैदलींद्वारा ही शक्ति और तोमरोंसे घायल हो सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें घराशायी हो रहे थे।।

रथिनइच रथै राजन् कर्णिनालीकसायकैः। निहत्य समरे वीरान् सिंहनादान् विनेदिरे ॥ ३१॥

राजन्!रथी लोग रथोंपर आरूढ़ हो कर्णी, नालीक और सायकोंद्वारा समरमें वीरोंका वध करके सिंहनाद कर रहे थे॥

तस्मिस्तथा वर्तमाने संग्रामे लोमहर्षणे। भगदत्तो महेष्वासो भीमसेनमथाद्रवत्॥३२॥

जब इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देनेवाला भयंकर संग्राम चल रहा थाः उसी समय महाधनुर्धर भगदत्तने भीमसेनपर धावा किया ॥ ३२॥ कुञ्जरेण प्रभिन्नेन सप्तधा स्रवता मदम् । पर्वतेन यथा तोयं स्रवमाणेन सर्वशः ॥ ३३॥

वे जिस द्दाथीपर आरूढ़ थे, उसके कुम्भस्यलसे मदकी सात धाराएँ गिर रही थीं। वह सब ओरसे जलके झरने बद्दानेवाले पर्वतके समान जान पड़ता था॥ ३३॥

किरञ्छरसहस्राणि सुप्रतीकशिरोगतः । ऐरावतस्थो मद्यवान् वारिधारा इवानव ॥ ३४ ॥

निष्पाप नरेश ! भगदत्त सुप्रतीककी पीठपर बैठकर सहस्तों वाणोंकी वर्षा करने लगे, मानो देवराज इन्द्र ऐरावत-पर आरूढ़ हो जलकी धारा गिरा रहे हों ॥ ३४ ॥ स भीमं शरधाराभिस्ताह्ययामास पार्थिवः।

पर्वतं वारिधाराभिस्तपान्ते जलदो यथा ॥ ३५॥ जैसे वर्षा ऋतुमें बादल पर्वतके शिखरपर जलकी धारा

गिराता है, उसी प्रकार राजा भगदत्त भीमसेनपर वाणोंकी वर्षा करते हुए उन्हें पीड़ित करने लगे ॥ ३५ ॥ भीमसेनस्तु संकुद्धः पादरक्षान् परःशतान् । निज्ञधान महेष्यासः संरब्धः शरबृष्टिभिः ॥ ३६॥

तव महाघनुर्धर भीससेनने अत्यन्त कुषित हो अपने बाणोंकी बौछारसे हायीके पैरोंकी रक्षा करनेवाले सैकड़ों योद्धाओंको मार गिराया॥ ३६॥

तान् दृष्ट्वा निहतान् कुद्धो भगदत्तः प्रतापवान् । चोदयामास नागेन्द्रं भीमसेनरथं प्रति ॥ ३७ ॥

उन सबको मारा गया देख प्रतापी भगदत्तने कुषित हो उस गजराजको भीमसेनके रथकी ओर बढ़ाया ॥ ३७ ॥

स नागः प्रेषितस्तेन वाणो ज्याचोदितो यथा। अभ्यधावत वेगेन भीमसेनमरिंद्मम् ॥ ३८॥

उनके द्वारा प्रेरित होकर वह गजराज धनुपकी प्रत्यञ्चासे छोड़े हुए वाणकी भाँति शत्रुदमन भीमसेनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ ३८॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य पाण्डवानां महारथाः । अभ्यवर्तन्त वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३९ ॥

उस हायीको आते देख भीमसेन आदि पाण्डव महारथी शीव्रतापूर्वक उसके चारों ओर खड़े हो गये ॥३९॥ केकयाश्चाभिमन्यश्च द्रौपदेयाश्च सर्वशः।

कक्याश्चाममन्युश्च द्रापद्याश्च सवशः।
द्रशाणीधिपतिः शूरः क्षत्रदेवश्च मारिष ॥ ४० ॥
चेदिपश्चित्रकेतुश्च संरच्धाः सर्व एव ते ।
उत्तमास्त्राणि दिव्यानि दर्शयन्तो महावंछाः ॥ ४१ ॥
तमेकं कुञ्जरं कुद्धाः समन्तात् पर्यवारयन् ।

आर्य ! केकयराजकुमार, अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, शुरुवीर दशाणराज, क्षत्रदेव, चेदिराज धृष्टकेतु तथा चित्रकेतु-ये सभी महावली वीर रोषावेषमें भरकर अपने उत्तम दिव्यास्त्रोंका प्रदर्शन करते हुए उस एकमात्र हाथीको क्रोध-पूर्वक चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ४०-४१ ।।

स विद्यो बहुभिर्वाणैर्व्यरोचत महाद्विपः ॥ ४२ ॥ संजातरुधिरोत्पीडो घातुचित्र इवाद्विराट् ।

अनेक बाणोंसे घायल हुआ वह महान् गज रक्तरंजित होकर गेरु आदि घातुओंसे विचित्र दिखायी देनेवाले गिरि-राजके समान सुशोभित हुआ ॥ ४२१ ॥

दशाणीधिपतिश्चापि गजं भूमिधरोपमम् ॥ ४३ ॥ समास्थितोऽभिदुद्राव भगदत्तस्य वारणम् ।

तदनन्तर दशार्णदेशके राजा भी एक पर्वताकार हाथी-पर आरूढ़ हो भगदत्तके हाथीकी ओर बढ़े ॥ ४३ई ॥ तमापतन्तं समरे गजं गजपितः स च ॥ ४४॥ दधार सुप्रतीकोऽपि वेलेव मकरालयम् ।

समरभूमिमें अपनी ओर आते हुए उस हाथीको गज-राज सुप्रतीकने उसी प्रकार रोक दिया, जैसे तटकी भूमि समुद्रको आगे बढ़नेसे रोके रहती है ॥ ४४ ई ॥

वारितं प्रेक्ष्य नागेन्द्रं दशार्णस्य महात्मनः ॥ ४५ ॥ साधु साध्विति सैन्यानि पाण्डवेयान्यपूजयन् ।

महामना दशार्णनरेशके गजराजको रोका गया देख समस्त पाण्डव सैनिक भी साधु-साधु कहकर सुप्रतीककी प्रशंसा करने लगे ॥ ४५ ३ ॥

ततः प्राग्ज्योतिषः कुद्धस्तोमरान् वै चतुर्दश ॥ ४६॥ प्राहिणोत् तस्य नागस्य प्रमुखे नृपसत्तम ।

नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर प्राग्ज्योतिषनरेशने कुपित होकर दशार्णनरेशके हाथीको सामनेसे चौदह तोमर मारे ॥ ४६ है ॥ वर्म मुख्यं तनुत्राणं शातकुम्भपरिष्कृतम् ॥ ४७॥ विदार्य प्राविशन् क्षिप्रं वल्मीकमिव पन्नगाः ।

जैसे सर्प बाँबीमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार वे तोमर हाथीपर पड़े हुए सुवर्णभृषित श्रेष्ठ कवचको छिन्न-भिन्न करके शीघ ही उसके शरीरमें घुस गये॥ ४७ ईै॥

स गाढविद्धो व्यथितो नागो भरतसत्तम ॥ ४८॥ उपावृत्तमदः क्षिप्रमभ्यवर्तत वेगितः।

भरतश्रेष्ठ ! उन तोमरोंचे अत्यन्त घायल हो वह हाथी व्यथित हो उठा । उसका सारा मद उतर गया और वह बड़े वेगसे पीछेकी ओर लौट पड़ा ॥ ४८% ॥

स प्रदुद्राव वेगेन प्रणदन् भैरवं रवम् ॥ ४९ ॥ सम्मर्दयानः खवलं वायुर्वृक्षानिवौजसा ।

. जैसे वायु अपनी शक्तिसे इक्षोंको उखाइ फेंकती है,

उसी प्रकार वह हाथी भयानक स्वरमें चिग्घाड़ता और अपनी ही सेनाको रौंदता हुआ वड़े वेगसे भाग चला ४९६ तस्मिन् पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः॥ ५०॥ सिंहनादं विनद्योच्चेर्युद्धायैवावतस्थिरे।

उस हाथीके पराजित हो जानेपर भी पाण्डव महारथी उच खरसे सिंहनाद करके युद्धके लिये ही खड़े रहे ॥५०६॥ ततो भीमं पुरस्कृत्य भगदत्तमुपाद्मवन् ॥ ५१॥ किरन्तो विविधान् वाणाञ्चास्त्राणि विविधानि च ।

तत्पश्चात् पाण्डवसैनिक भीमसेनको आगे करके नाना प्रकारके बाणों तथा अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करते हुए भगदत्त-पर टूट पड़े ॥५१३ ॥

तेषामापततां राजन् संकुद्धानाममर्पिणाम् ॥ ५२ ॥ श्रुत्वा स निनदं घोरममर्पाद् गतसाध्वसः । भगदत्तो महेष्वासः खनागं प्रत्यचोदयत् ॥ ५३ ॥

राजन् ! क्रोघमें भरकर आक्रमण करनेवाले अमर्ष-शील उन पाण्डवोंका वह घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर भगदत्तने अमर्षवश बिना किसी भयके अपने हाथीको उनकी ओर बढ़ाया ॥ ५२-५३॥

अङ्करााङ्गष्टनुदितः स गजप्रवरो युधि । तस्मिन् क्षणे समभवत् सांवर्तक इवानलः ॥ ५४॥

उस समय उनके अङ्क्षशों और पैरके अँगूठोंसे प्रेरित हो वह गजराज युद्धस्थलमें संवर्तक अग्निकी भाँति भयंकर हो उठा॥ ५४॥

रथसंवांस्तथा नागान् हयांश्च हयसादिभिः। पादातांद्रच सुसंकुद्धः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ५५॥ अमृद्गात् समरे नागः सम्प्रधावंस्ततस्ततः।

उस हाथीने अत्यन्त कुपित होकर रथके समूहों, हाथियों, घुड़सवारोंसिहत घोड़ों तथा सैकड़ों-हजारों पैदल सिपाहियोंको भी समराङ्गणमें इघर-उघर दौड़ते हुए रौंद डाला ॥ ५५ई ॥

तेन संलोडयमानं तु पाण्डवानां वलं महत्॥ ५६॥ संचुकोच महाराज चर्मेवाझौ समाहितम्।

महाराज ! उस इायींके द्वारा आलोडित होकर पाण्डवीं-की वह विशाल सेना आगपर रक्ले हुए चमड़ेकी भाँति संकुचित हो गयी ॥ ५६% ॥

भग्नं तु खवलं दृष्ट्वा भगदत्तेन धीमता ॥ ५७॥ घटोत्कचोऽथ संकुद्धो भगदत्तमुपादवत् ।

बुद्धिमान् भगदत्तके द्वारा अपनी सेनामें भगदड़ पड़ी

१. प्रलयकालकी अग्निका नाम संवर्तक है।

हुई देख घटोत्कचने अत्यन्त कुपित होकर भगदत्तपर धाव। किया ॥ ५७ ई ॥

विकटः परुषो राजन् दीप्तास्यो दीप्तलोचनः ॥ ५८॥ रूपं विभीषणं कृत्वा रोषेण प्रज्वलन्निव ।

राजन् ! उस समय वह अत्यन्त भयानक रूप बनाकर रोषसे प्रज्वलित-सा हो उठा । उसकी आकृति विकट एवं निष्ठुर दिखायी देती थी तथा मुख और नेत्र उज्ज्वल एवं प्रकाशित हो रहे थे ॥ ५८ ई ॥

जग्राह विमलं शूलं गिरीणामपि दारणम् ॥ ५९ ॥ नागं जिघांसः सहसा चिक्षेप च महाबलः ।

उस महावली निशाचरने हाथीको मार डालनेकी इच्छा-से एक निर्मल त्रिशूल हाथमें लिया, जो पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाला था। फिर सहसा उसे चला दिया।५९६। स्र विस्फुलिक्समालाभिः समन्तात् परिवेष्टितः॥ ६०॥ तमापतन्तं सहसा दृष्ट्वा प्राग्न्योतिषो नृपः। चिक्षेप रुचिरं तीक्ष्णमर्थचन्द्रं सुदारुणम्॥६१॥

वह त्रिशूल चारों ओरसे आगकी चिनगारियोंके समूह-से घिरा हुआ था। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख प्राग्ज्योतिषपुरके नरेश भगदत्तने अत्यन्त भयंकर तीक्ष्ण और सुन्दर एक अर्धचन्द्राकार वाण चलाया॥ ६०-६१॥

चिच्छेद तन्महच्छूठं तेन बाणेन वेगवान् । उत्पपात द्विधा चिछन्नं शूलं हेमपरिष्कृतम् ॥ ६२ ॥ महाशनिर्यथा अष्टा शक्रमुका नभोगता ।

उन वेगवान् नरेशने उक्त बाणके द्वारा उस महान् त्रिशूलको काट डाला । वह सुवर्णभूषित त्रिशूल दो दुकड़ोंमें कटकर ऊपरकी ओर उछला । उस समय वह इन्द्रके हायसे छूटकर आकाशसे गिरते हुए महान् वज्रके समान सुशोमित हुआ ॥ ६२६ ॥

शूलं निपतितं दृष्ट्वा द्विधा कृतं च पार्थिवः ॥ ६३ ॥ ह्वमद्ग्डां महाशक्तिं जन्नाहान्निशिवोपमाम् । चिश्लेप तां राक्षसस्य तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ६४ ॥

त्रिश्चलको दो टुकड़ोंमें कटकर गिरा हुआ देख राजा भगदत्तने आगकी लपटोंसे वेष्टित तथा सुवर्णमय दण्डसे विभूषित एक महाशक्ति हाथमें ली और उसे राक्षसपर चला दिया। फिर वे बोले—खड़ा रह, खड़ा रह ॥ ६३-६४॥

तामापतन्तीं सम्प्रेक्य वियत्स्थामशनीमिव । उत्पत्य राक्षसस्तूर्णं जग्राह च ननाद च ॥ ६५ ॥

आकाशमें प्रकाशित होनेवाली अशिन (वज्र) के समान उस महाशक्तिको गिरती हुई देख राक्षस घटोत्कचने उछलकर तुरंत ही उसे पकड़ लिया और सिंहके समान गर्जना की ॥ ६५॥

वभक्ष चैनां त्वरितो जानुन्यारोष्य भारत । पद्यतः पार्थिवेन्द्रस्य तदद्धतमिवाभवत् ॥ ६६ ॥

भारत ! फिर उसने तुरंत ही राजा भगदत्तके देखते-देखते उस शक्तिको घुटनेपर रखकर तोड़ डाला । यह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ ६६ ॥

तद्वेक्ष्य कृतं कर्म राश्चसेन वलीयसा । दिवि देवाः सगन्धर्वा मुनयश्चापि विस्मिताः ॥ ६७ ॥

महावली राक्षसके द्वारा किये गये इस महान् कर्मको देखकर आकाशमें खड़े हुए देवताः गन्वर्व और मुनि बड़े विस्मित हुए ॥ ६७ ॥

पाण्डवाइच महाराज भीमसेनपुरोगमाः। साधु साध्विति नादेन पृथिवीमन्वनादयन्॥ ६८॥

महाराज ! उस समय भीमसेन आदि पाण्डवोंने वाह-वाह कहते हुए अपने सिंहनादसे पृथ्वीको गुँजा दिया ॥६८॥

तं तु श्रुत्वा महानादं प्रहृष्टानां महात्मनाम् । नामृष्यत महेष्वासो भगदत्तः प्रतापवान् ॥ ६९ ॥

हर्षमें भरे हुए उन महामना वीरोंका महान् सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर एवं प्रतापी राजा भगदत्त न सह सके ॥

स विस्फार्य महचापिमन्द्राशनिसमप्रभम् । तर्जयामास वेगेन पाण्डवानां महारथान् ॥ ७०॥

उन्होंने इन्द्रके वज्रकी भाँति प्रकाशित होनेवाले अपने विशाल धनुषको खींचकर पाण्डव महारिथयोंको वेगपूर्वक डाँट बतायी ॥ ७० ॥

विस्जन् विमलांस्तीक्षणान् नाराचाङज्वलनप्रभान्। भीममेकेन विव्याध राक्षसं नवभिः श्रुरैः॥ ७१॥

तत्पश्चात् अग्निके समान प्रकाशित होनेवाले निर्मल और तीले नाराचोंका प्रहार करते हुए एकके द्वारा भीमसेनको धायल किया और नौ वाणोंसे राक्षस घटोत्कचको बींघ डाला ॥ ७१॥

अभिमन्युं त्रिभिद्वैव केकयान् पञ्चभिस्तथा।
पूर्णायतिवसृष्टेन शरेणानतपर्वणा ॥ ७२ ॥
विभेद दक्षिणं वाहुं क्षत्रदेवस्य चाहवे।
पपात सहसा तस्य सशरं धनुरुत्तमम् ॥ ७३ ॥

फिर तीन वाणोंसे अभिमन्युको और पाँचसे केकय-राजकुमारोंको घायल किया। तत्पश्चात् धनुपको अच्छी तरहखींचकरछोड़े हुए झकी हुई गाँठवाले वाणके द्वारा उन्होंने युद्धमें क्षत्रदेवकी दाहिनी वाँह काट डाली। उसके कटनेके साथ ही सहसा उनका वाणसहित उत्तम धनुष पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ७२-७३॥

द्रौपदेयांस्ततः पञ्च पञ्चभिः समताडयत् । भीमसेनस्य च कोधान्निज्ञघान तुरक्तमान् ॥ ७४ ॥ इसके वाद भगदत्तने द्रौपदीके पाँच पुत्रोंको पाँच वाणों-से घायल कर दिया और क्रोघपूर्वक भीमसेनके भोड़ोंको मार डाला ॥ ७४ ॥

ध्वजं केसरिणं चास्य चिच्छेद विशिखैस्त्रिभिः। निर्विभेद त्रिभिद्दचान्यैः सार्राधं चास्य पत्रिभिः॥ ७५॥

फिर तीन बाणोंसे उनके सिंहचिह्नित ध्वजको काट दिया और अन्य तीन पंखयुक्त बाण मारकर उनके सारिथको भी विदीर्ण कर डाला ॥ ७५ ॥

स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्। विशोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे॥ ७६॥

भरतश्रेष्ठ ! भगदत्तके द्वारा युद्धमें अधिक घायल होकर भीमसेनका सारथि विशोक व्यथित हो उठा और रथ-के पिछले भागमें चुपचाप बैठ गया ॥ ७६ ॥

ततो भीमो महावाहुविंरथो रथिनां वरः। गदां प्रगृह्य वेगेन प्रचस्कन्द रथोत्तमात्॥ ७७॥

इस प्रकार रथहीन होनेपर रथियोंमें श्रेष्ठ महाबाहु भीम-सेन हाथमें गदा लेकर उस उत्तम रथसे वेगपूर्वक कूद पड़े।। तमुद्यतगदं हृष्ट्रा सश्टक्शमिव पर्वतम् । तावकानां भयं घोरं समपद्यत भारत ॥ ७८॥

भारत ! शृङ्गयुक्त पर्वतके समान उन्हें गदा उठाये आते देख आपके सैनिकोंके मनमें घोर भय समा गया॥७८॥

पतिसम्भेव काले तु पाण्डवः कृष्णसारिथः । आजगाम महाराज निष्मञ्जात्रून् समन्ततः ॥ ७९ ॥ यत्र तौ पुरुषव्याद्यौ पितापुत्रौ महावलौ । प्राग्ज्योतिषेण संयुक्तौ भीमसेनघटोत्कचौ ॥ ८० ॥

महाराज ! इसी समय श्रीकृष्ण जिनके सारिय हैं, वे पाण्डुनन्दन अर्जुन सब ओरसे शत्रुओंका संहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे, जहाँ वे दोनों पुरुषसिंह महावली पिता-पुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्तके साथ युद्ध कर रहे ये ॥ ७९-८० ॥

द्यु च पाण्डवो भ्रातृन् युध्यमानान् महारथान्। त्विरतो भरतश्रेष्ठ तत्रायुध्यत् किरञ्छरान् ॥ ८१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन अर्जुन अपने महारथी भाइयोंको युद्ध करते देख स्वयं भी वाणोंकी वर्षा करते हुए तुरंत ही युद्धमें प्रवृत्त हो गये ॥ ८१ ॥

ततो दुर्योधनो राजा त्वरमाणो महारथः। सेनामचोदयत् क्षित्रं रथनागाश्वसंकुळाम्॥८२॥

तव महारथी राजा दुर्योघनने बड़ी उतावलीके साथ रथ, हाथी और घोड़ोंसे भरी हुई अपनी सेनाको शीघ्र ही युद्धके लिये प्रेरित किया॥ ८२॥

तामापतन्तीं सहसा कौरवाणां महाचमूम् । अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवः इवेतवाहनः ॥ ८३॥

कौरवोंकी उस विशाल वाहिनीको आती देख रवेत घोड़ोंवाले पाण्डुपुत्र अर्जुन सहसा बड़े वेगसे उसकी ओर दौड़े || ८३ ||

भगदत्तश्च समरे तेन नागेन भारत। विमृद्गन् पाण्डवबलं युधिष्ठिरमुपाद्गवत्॥ ८४॥

भारत ! भगदत्तने भी समरभूमिमें उस हाथीके द्वारा पाण्डवसेनाको कुचलते हुए युधिष्ठिरपर घावा किया ॥८४॥

तदाऽऽसीत् सुमहद् युद्धं भगदत्तस्य मारिष । पञ्चालैः पाण्डवेयैश्च केकयैश्चोद्यतायुधैः ॥ ८५॥

आर्य ! उस समयं इधियार उठाये हुए पाञ्चालीं। पाण्डवीं तथा केकयोंके साथ मगदत्तका बड़ा भारी युद्ध हुआ।।

भीमसेनोऽपि समरे ताबुभौ केरावार्जुनौ । अश्रावयद् यथावृत्तमिरावद्वधमुत्तमम् ॥ ८६॥

भीमसेनने भी समरभूमिमें श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों-को इरावान्के वधका यथावत् वृत्तान्त अच्छी तरह सुना दिया ॥ ८६॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भगदत्तयुद्धे पञ्चनविततमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें भगदत्तका युद्धविषयक पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ०५ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका क्षे श्लोक मिलाकर कुल ८७ श्लोक हैं)

# **पण्णवतितमोऽध्यायः**

इरावान्के वधसे अर्जुनका दुःखपूर्ण उद्गार, भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके नौ पुत्रोंका वध, अभिमन्यु और अम्बष्टका युद्ध, युद्धकी भयानक स्थितिका वर्णन तथा आठवें दिनके युद्धका उपसंहार

संजय उवाच

पुत्रं चिनिहतं श्रुत्वा इरावन्तं धनंजयः । दुःखेन महताऽऽविष्टो निःश्वसन् पन्नगो यथा ॥ १ ॥ संजय कहते हैं—राजन् ! अपने पुत्र इरावान्के वधका वृत्तान्त सुनकर अर्जुनको बड़ा दुःख हुआ। वे सर्प-के समान लंबी साँस खींचने लगे॥ १॥

अत्रवीत् समरे राजन् वासुदेविमदं वचः । इदं नूनं महाप्राञ्चो विदुरो इष्ट्यान् पुरा ॥ २ ॥ नरेश्वर ! तब उन्होंने समरभूमिमें भगवान् वासुदेवसे इस प्रकार कहा-भगवन् ! निश्चय ही महाज्ञानी विदुरने पहले ही यह सब देख लिया था ॥ २॥

कुरूणां पाण्डवानां च क्षयं घोरं महामितः। स ततो निवारितवान् धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ॥ ३ ॥

'कौरवों और पाण्डवोंका यह भयंकर विनाश परम बुद्धिमान् विदुरकी दृष्टिमें पहले ही आ गया था। इसिल्ये उन्होंने राजा धृतराष्ट्रको मना किया था॥ ३॥ अन्ये च वहवो वीराः संग्रामे मधुस्दन। निहताः कौरवैः संख्ये तथास्माभिश्च कौरवाः॥ ४॥

्मधुसूदन ! और भी बहुत से वीरोंको संग्राममें कौरवोंने मारा और इमने कौरव सैनिकोंका संहार किया ॥ ४ ॥ अर्थहेतोर्नरश्रेष्ठ कियते कर्म कुत्सितम्। धिगर्थान् यत्कृते होवं कियते शांतिसंक्षयः ॥ ५ ॥

'नरश्रेष्ठ ! धनके लिये यह कुत्सित कर्म किया जा रहा है। धिकार है उस धनको, जिसके लिये इस प्रकार जाति-भाइयोंका विनाश किया जाता है ॥ ५॥

अधनस्य मृतं श्रेयो न च ज्ञातिवधाद् धनम् । किं नु प्राप्स्यामहे कृष्ण हत्वा ज्ञातीन् समागतान् ॥६॥

'मनुष्यका निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है। परंतु जाति-भाइयोंके वघसे घन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। कृष्ण ! हम वहाँ आये हुए इन जाति-भाइयोंको मारकर क्या प्राप्त कर लेंगे ॥ ६॥

दुर्योधनापराधेन शकुनेः सौबलस्य च। क्षत्रिया निधनं यान्ति कर्णदुर्मन्त्रितेन च॥ ७॥

'दुर्योधनके अपराधित और सुबलपुत्र शकुनि तथा कर्ण-की कुमन्त्रणाते ये क्षत्रिय मारे जा रहे हैं ॥ ७ ॥ इदानीं च विजानामि सुरुतं मधुसूदन । रुतं राज्ञा महाबाहो याचता च सुयोधनम् ॥ ८ ॥

महावाहु मधुसूदन ! राजा युचिष्ठिरने दुर्योघनसे पहले जो याचना की थी, वही उत्तम कार्य था; यह बात अब मेरी समझमें आ रही है ॥ ८ ॥
राज्यार्घ पञ्ज वा यामान नाकार्षीत स च दर्मतिः।

राज्यार्घ पश्च वा ग्रामान् नाकार्षात् स च दुर्मतिः।
हृष्ट्वा हि क्षत्रियाञ्सूराञ्हायानान् धरणीतले॥ ९॥
निन्दामि भृद्यामात्मानं धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्।

्युधिष्ठिरने आधा राज्य अथवा पाँच गाँव माँगे थे, परंतु दुर्बुद्ध दुर्योधनने उनकी माँग पूरी नहीं की। आंज क्षत्रिय वीरोंको रणभूमिमें सोते देख मैं सबसे अधिक अपनी निन्दा करता हूँ। क्षत्रियोंकी इस जीविकाको धिकार है। ९६। अशक्तिमिति मामेते झास्यन्ते क्षत्रिया रणे॥ १०॥ युद्धं तु मे न रुचितं झातिभिर्मधुसूदन। 'मधुसूदन ! रणक्षेत्रमें मेरे मुखने ऐसी वात मुनकर ये क्षत्रिय मुझे अन्तमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति-भाइयोंके साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है ॥ १०६ ॥ संचोदय हयाञ्ज्ञीव्रं धार्तराष्ट्रचमूं प्रति ॥ ११ ॥ प्रतरिष्ये महापारं भुजाभ्यां समरोद्धम्।

(तथापि में आपके आदेशानुसार युद्ध करूँगा; अतः) 'आप शीघ ही अपने घोड़ोंको दुर्योधनकी सेनाकी ओर हाँकिये, जिससे इन दोनों मुजाओंद्वारा अपार सैन्यसागरको पार करूँ ॥ ११६ ॥

नायं यापयितुं कालो विद्यते माधव कचित् ॥ १२ ॥ पवमुक्तस्तु पार्थेन केशवः परवीरहा । चोदयामास तानश्वान् पाण्डुरान् वातरंहसः ॥ १३ ॥

. भाधव ! यह समयको व्यर्थ वितानेका अवसर नहीं है ।' अर्जुनके ऐसा कहनेपर शत्रुवीरोंका विनाश करनेवाले केशवने वायुके समान वेगशाली उन रवेत घोड़ोंको आगे बढ़ाया १२-१३

अथ शब्दो महानासीत् तव सैन्यस्य भारत । मारुतोद्धतवेगस्य सागरस्येव पर्वणि ॥ १४ ॥

भारत ! तदनन्तर जैसे पूर्णिमाको वायुकी प्रेरणासे समुद्रका वेग वढ़ जानेसे उसकी भीषण गर्जना सुनायी पड़ती है, उसी प्रकार आपकी सेनाका महान् कोलाहल प्रकट हुआ ॥ अपराह्वे महाराज संग्रामः समपद्यत । पर्जन्यसमनिर्घोषो भीष्मस्य सह पाण्डवैः ॥ १५॥

महाराज ! अपराह्वकालमें पाण्डवोंके साथ भीष्मका भीषण संग्राम आरम्भ हुआः जिसमें मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर घोष हो रहा था ॥ १५॥

ततो राजंस्तव सुता भीमसेनमुपाद्रवन् । परिवार्य रणे द्रोणं वसवो वासवं यथा ॥ १६ ॥

राजन् ! तव आपके पुत्र, जैसे वसुगण इन्द्रके सब ओर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्यको चारों ओरसे घेरकर रणभूमिमें भीमसेनपर टूट पड़े ॥ १६ ॥ ततः शान्तनचो भीष्मः कृपश्च रथिनां चरः । भगदत्तः सुशर्मा च धनंजयमुपाद्रवन् ॥ १७ ॥

तत्पश्चात् शान्तनुनन्दन भीष्मः रिथयोमें श्रेष्ठ कृपाचार्यः भगदत्त और सुशर्माने अर्जुनपर धावा किया ॥ १७ ॥ हार्दिक्यो वाह्लिकश्चेय सात्यिकं समिमद्भुतौ । अम्बष्टकस्तु नृपतिरिभमन्युमवस्थितः ॥ १८ ॥

कृतवर्मा और बाह्नीक सात्यिकपर टूट पड़े। राजा अम्बष्टने अभिमन्युका सामना किया ॥ १८ ॥ दोषास्त्वन्ये महाराज दोषानेच महारथान्। ततः प्रचत्रुते युद्धं घोररूपं भयावहम्॥ १९ ॥ महाराज ! दोष अन्य महारथियोंने दानुपक्षके दोष महारिययोंपर आक्रमण किया । फिर तो उनमें घोर एवं भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १९॥

भीमसेनस्तु सम्प्रेक्ष्य पुत्रांस्तव जनेश्वर। प्रजज्वाल रणे कुद्धो हविषा हन्यवाडिव॥२०॥

जनेश्वर ! जैसे घीकी आहुति देनेसे अग्निदेव प्रज्वित हो उठते हैं, उसी प्रकार रणक्षेत्रमें आपके पुत्रोंको देखकर भीमसेन क्रोधसे जल उठे ॥ २० ॥

पुत्रास्तु तव कौन्तेयं छादयाञ्चिकिरे हारैः। प्रावृषीव महाराज जलदा इव पर्वतम्॥२१॥

परंतु महाराज ! आपके पुत्रोंने कुन्तीनन्दन भीमको अपने बाणोंसे उसी प्रकार आच्छादित कर दियाः जैसे वर्षाऋतुमें बादल पर्वतको जलकी धाराओंसे ढक लेते हैं ॥ २१॥

स च्छाद्यमानो बहुधा पुत्रैस्तव विशाम्पते। स्रुक्तिणी संलिहन् वीरः शार्वूल इव दर्पितः॥ २२॥ च्यूढोरस्कं ततो भीमः पातयामास भारत। क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन सोऽभवद् गतजीवितः॥ २३॥

प्रजानाथ ! भरतनन्दन ! आपके पुत्रोंद्वारा बारंबार बाणोंकी वर्षासे आच्छादित किये जानेपर कोधपूर्वक अपने मुँह-के कोनोंको चाटते हुए सिंहके समान शौर्यका अभिमान रखने-वाले वीर भीमसेनने एक अत्यन्त तीखे क्षुरप्रके द्वारा आपके पुत्र व्यूढोरस्कको मार गिराया । उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी ॥ २२-२३ ॥

अपरेण तु भरुछेन पीतेन निश्चितेन तु। अपातयत् कुण्डिछनं सिंहः भ्रुद्रमृगं यथा ॥ २४ ॥

तत्पश्चात् जैसे सिंह छोटे-से मृगको दबोच लेता है, उसी प्रकार भीमने दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्लसे आपके पुत्र कुण्डलीको घराशायी कर दिया ॥ २४ ॥

ततः सुनिशितान् पीतान् समाद्त्त शिलीमुखान्। ससर्जे त्वरया युक्तः पुत्रांस्ते प्राप्य मारिष ॥ २५॥

आर्थ ! इसके बाद भीमने बड़ी उतावलीके साथ बहुत-से तीखे और पानीदार बाण हाथमें लिये और आपके पुत्रीं-को लक्ष्य करके छोड़ दिये ॥ २५ ॥

प्रेषिता भीमसेनेन शरास्ते दृढधन्वना। अपातयन्त पुत्रांस्ते रथेभ्यः सुमहारथान्॥ २६॥

सुदृढ़ धनुर्धर भीमसेनके द्वारा चलाये हुए उन बाणोंने आपके बहुत-से महारयी पुत्रोंको मारकर रथोंसे नीचे गिरा दिया ॥ २६॥

अनाषृष्टि कुण्डमेदिं वैराटं दीर्घलीचनम्। दीर्घवाहुं सुवाहुं च तथैव कनकध्वजम्॥ २७॥ उनके नाम इस प्रकार हैं—अनाषृष्टि, दृण्डमेदि, वैराटः दीर्घलोचनः दीर्घबाहुः सुवाहु तथा कनकध्वज ।२७। प्रपतन्त सा वीरास्ते विरेजुर्भरतर्पभ । वसन्ते पुष्पदाबलादचृताः प्रपतिता इव ॥ २८ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वे सभी वीर वहाँ गिरकर वसन्त ऋतुर्मे धराशायी हुए पुष्पयुक्त आम्रवृक्षींकी भाँति सुशोभित हो रहे थे ॥ २८ ॥

ततः प्रदुदुः शेषास्तव पुत्रा महाहवे। तं कालमिव मन्यन्तो भीमसेनं महाबलम् ॥ २९॥

तब उस महायुद्धमें आपके शेष पुत्र महावली भीमसेन-को कालके समान समझकर वहाँसे भाग चले ॥ २९॥

द्रोणस्तु समरे वीरं निर्देहन्तं सुतांस्तव। यथाद्रिं वारिधाराभिः समन्ताद् व्यकिरच्छरैः॥ ३०॥

तदनन्तर युद्धस्थलमें आपके पुत्रोंको दग्ध करते हुए वीर भीमसेनपर द्रोणाचार्यने सब ओरसे उसी प्रकार बाणों-की वर्षा आरम्भ की जैसे बादल पर्वतपर जलकी घाराएँ गिराते हैं ॥ ३० ॥

तत्राद्धतमपश्याम कुन्तीपुत्रस्य पौरुषम् । द्रोणेन वार्यमाणोऽपिनिजन्ने यत् सुतांस्तव ॥ ३१ ॥

महाराज ! उस समय हमने कुन्तीपुत्र भीमका अद्भुत पराक्रम देखा । यद्यपि द्रोणाचार्य वाणोंकी वर्षा करके उन्हें रोक रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रोंको मार डाला ॥३१॥

यथा गोवृषमो वर्षे संधारयति खात् पतत्। भीमस्तथा द्रोणमुक्तं शरवर्षमदीधरत्॥ ३२॥

जैसे साँड आकाशसे गिरती हुई जल-वर्षाको अपने शरीरपर शान्त भावसे धारण और सहन करता है, उसी प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्यकी छोड़ी हुई बाण-वर्षाको धारण कर रहे थे ॥ ३२ ॥

अद्भुतं च महाराज तत्र चक्रे वृकोदरः। यत् पुत्रांस्तेऽवधीत् संख्ये द्रोणं चैवन्यवारयत्॥३३॥

महाराज ! भीमसेनने उस युद्धस्थलमें आपके पुत्रींका वध तो किया ही, द्रोणाचार्यको भी आगे बढ़नेसे रोक रक्खा था । यह उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया ॥ ३३॥

पुत्रेषु तव वीरेषु चिक्रीडार्जुनपूर्वजः। मृगेष्विव महाराज चरन् व्याघ्रो महाबलः॥ ३४॥

राजन् ! जैसे महाबली व्याघ्र मुगोंके झुंडमें विचरता हो उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रोंके समुदायमें खेल रहे थे ॥ ३४ ॥

यथा हि पशुमध्यस्था दारयेत पशून वृकः।
वृकोदरस्तव सुतांस्तथा व्यद्रावयद् रणे॥ ३५॥
जैसे मेडिया पशुओंके वीचमें रहकर मी उन्हें विदीर्ण

कर डालता है, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमिमें आपके पुत्रोंको भगा रहे ये॥ ३५॥

गाङ्गेयो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथाः। पाण्डवं रभसं युद्धे वारयामासुरर्जुनम्॥३६॥

दूसरी ओर गङ्गानन्दन भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य— ये तीनों महारयी युद्धमें वेगसे आगे बढ़नेवाले पाण्डुकुमार अर्जुनका निवारण कर रहे थे॥ ३६॥

अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य तेषां सोऽतिरयो रणे। प्रवीरांस्तव सैन्येषु प्रेषयामास मृत्यवे॥ ३७॥

परंतु अतिरघी वीर अर्जुनने रणभूमिमें उनके अस्त्रोंका अस्त्रोंद्वारा निवारण करके आपकी चेनाके प्रमुख वीरोंको यमराजके पास भेज दिया ॥ ३७ ॥

अभिमन्युस्तु राजानमम्बष्टं लोकविश्वतम्। विरथं रथिनां श्रेष्टं वारयामास सायकैः॥ ३८॥

अभिमन्युने रिथवींमें श्रेष्ठ लोकविख्यात राजा अम्बष्ठको सायकोंद्वारा रथहीन करके आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ ३८॥ विरथो वध्यमानस्तु सौभद्रेण यशस्त्रिना । अवष्ठुत्य रथात् तूर्णमम्बष्टो बसुधाधिषः ॥ ३९॥ असि चिक्षेप समरे सौभद्रस्य महात्मनः । आरुरोह रथं चैव हार्दिक्यस्य महावळः ॥ ४०॥

यशस्वी सुभद्राकुमार अभिमन्युरे पीड़ित एवं रथहीन होकर राजा अम्बष्ट अपने रथसे कृद पड़े और महामना सुभद्राकुमारपर उन्होंने रणक्षेत्रमें तलवार चलायी। फिर वे महाबली नरेश कृतवर्माके रथपर जा बैठे॥ ३९-४०॥

आपतन्तं तु निस्त्रिशं युद्धमार्गविशारदः। लाघवाद् व्यंसयामास सौभद्रः परवीरहा ॥ ४१ ॥

युद्धके पैतरोंको जाननेमें कुशल तथा शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले सुभद्राकुमारने अपनी ओर आती हुई अम्बष्टकी तलवारको अपनी फुर्तीके कारण निष्कल कर दिया ॥ ४१॥

व्यंसितं वीक्ष्य निस्त्रिशं सौभद्रेण रणे तदा। साधु साध्विति सैन्यानां प्रणादोऽभूद् विशाम्पते ॥४२॥

प्रजानाथ! उस समय रणक्षेत्रमें अम्बष्टकी चलायी हुई तलवारको सुभद्राकुमारद्वारा निष्फल की गयी देख समस्त सैनिकोंके मुखसे निकली हुई 'साधु-साधु' (वाह-वाह ) की ध्वनि गूँज उठी ॥ ४२ ॥

धृष्टद्यम्रमुखास्त्वन्ये तव सैन्यमयोधयन्। तथैव तावकाः सर्वे पाण्डुसैन्यमयोधयन्॥ ४३॥

घृष्टद्युम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेनाके साय तथा आपके प्रमुख सैनिक पाण्डव-सेनाके साथ युद्ध करने लगे।। तत्राक्तन्दो महानासीत् तव तेषां च भारत। (पाण्डवानां च राजेन्द्र सैनिकानां सुदारुणः।) निम्नतां दृढमन्योन्यं कुर्वतां कर्म दुष्करम् ॥ ४४ ॥ भारत ! राजेन्द्र ! एक दूसरेपर सुदृढ प्रहार और दुष्कर पराक्रम करनेवाले आपके और पाण्डवोंके सैनिकोंमें अत्यन्त भयंकर महान संग्राम होने लगा ॥ ४४ ॥

अन्योन्यं हि रणे शूराः केशेष्वाक्षिष्यमानिनः। नखदन्तैरयुध्यन्त मुष्टिभिर्जानुभिस्तथा॥ ४५॥

कितने ही मानी श्चरवीर उस रणक्षेत्रमें एक दूसरेके केश पकड़कर नखों, दाँतों, मुक्कों और घुटनोंसे प्रहार करते हुए छड़ रहे थे ॥ ४५ ॥

तलैश्चैवाथ निर्स्निशैर्वाहुभिश्च सुसंस्थितैः। विवरं प्राप्य चान्योन्यमनयन् यमसादनम् ॥ ४६॥

अवसर पाकर वे थप्पड़ों, तलवारों तथा सुदृढ़ भुजाओं-द्वारा भी एक दूसरेको यमलोक पहुँचा देते थे॥ ४६॥

न्यहनच पिता पुत्रं पुत्रइच पितरं तथा। ब्याकुळीकृतसर्वोङ्गा युयुधुस्तत्र मानवाः॥ ४७॥

उस युद्धमें पिताने पुत्रको और पुत्रने पिताको मार हाला । सबके सभी अङ्ग न्याकुल हो गये थे तो भी सब लोग युद्ध कर रहे थे ॥ ४७ ॥

रणे चारूणि चापानि हेमपृष्ठानि मारिष। हतानामपविद्धानि कलापाइच महाधनाः॥ ४८॥

आर्थ ! उस रणक्षेत्रमें मारे गये नरेशोंके सुवर्णमय पृष्ठसे विभूषित सुन्दर धनुष तथा बहुमूल्य तरकस जहाँ-तहाँ पहे हुए थे ॥ ४८ ॥

जातरूपमयैः पुङ्क्षे राजतैर्निशिताः शराः। तैलधौता व्यराजन्त निर्मुकभुजगोपमाः॥४९॥

सोने अथवा चाँदीके पंखोंसे युक्त तथा तेलके धोये हुए तीखे बाण केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पोंके समान सुशोभित होते थे ॥ ४९ ॥

हस्तिद्नतत्सरून् खङ्गाञ्जातरूपपरिष्कृतान्। चर्माणि चापविद्यानि रुक्मचित्राणि धन्विनाम्॥ ५०॥

हमने देखा कि रणभूमिमें धनुर्धर वीरोंकी तलवारें और ढालें फेंकी पड़ी हैं। तलवारोंमें हाथीके दाँतकी मूँटें लगी थीं और उनमें यथास्थान सुवर्ण जड़ा हुआ था। इसी प्रकार ढालोंमें सुवर्णमय विचित्र तारक चिह्न दिखायी देते थे॥ ५०॥

सुवर्णविकृतप्रासान् पष्टिशान् हेमभूषितान्। जातरूपमयाश्चर्धाः शकीश्च कनकोज्ज्वलाः॥ ५१॥

सुवर्णभूषित प्राप्तः स्वर्णजिटित पिंड्यः सोनेकी बनी हुई ऋष्टियाँ तथा स्वर्णभूषित चमकीली राक्तियाँ यत्र-तत्र पड़ी हुई थीं ॥ ५१॥

सुसंनाहार्च पतिता मुसलानि गुरूणि च। परिघान् पट्टिशांर्चेव भिन्दिपालांरच मारिष॥ ५२॥

आर्य ! वहाँ सुन्दर कवच पड़े थे । भारी मुसल, परिघ, पिंडराऔर भिन्दिपाल भी इधर-उधर विखरे दिलायी देते थे।।

पतितान् विविधांश्चापांश्चित्रान् हेमपरिष्कृतान्। कुथा बहुविधाकाराश्चामरान् व्यजनानि च ॥ ५३॥

नाना प्रकारके विचित्र एवं स्वर्णभृषित धनुष गिरे हुए थे। हाथीकी पीठपर विछाये जानेवाले भाँति-भाँतिके कम्बल तथा चँवर और व्यजन भी यत्र-तत्र गिरे दिखायी देते थे॥

नानाविधानि शस्त्राणि प्रगृह्य पतिता नराः। जीवन्त इव दृश्यन्ते गतसत्त्वा महारथाः॥ ५४॥

माँति माँतिके अस्त-शस्त्रोंको हाथोंमें लेकर पृथ्वीपर पड़े हुए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवित-से दिखायी देते थे॥ गदाविमथितैर्गात्रेर्मुसलैंभिन्नमस्तकाः । गजवाजिरथक्षुण्णाः शेरते स्म नराः क्षितौ ॥ ५५॥

किन्होंके शरीर गदाकी चोटसे चूर-चूर हो गये थे, किन्होंके मस्तक मुसलोंकी मारसे फट गये थे तथा कितने ही मनुष्य घोड़े, हाथी एवं रथोंसे कुचल गये थे। ये सभी वहाँ पृथ्वीपर प्राणहीन होकर सो गये थे॥ ५५॥

तथैवाश्वनृनागानां शरीरैविंवभौ तदा। संछन्ना वसुधा राजन् पर्वतैरिव सर्वशः ॥ ५६॥

राजन् ! इसी प्रकार घोड़े हाथी और मनुष्योंके मृत शरीरोंसे सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पर्वतोंसे ढकी हुई-सी जान पड़ती थी ॥ ५६ ॥

समरे पतितेश्चेव शक्त्यृष्टिशरतोमरैः। निस्त्रिशैः पष्टिशैः प्रासैरयस्कुन्तैः परश्वधैः॥ ५७॥ परिवैभिन्दिपालैश्च शतक्षीभिश्च मारिष। शरीरैः शस्त्रनिभिन्नैः समास्तीर्यत मेदिनी॥ ५८॥

आर्य! समरभ्मिमें गिरे हुए वाण, तोमर, शक्ति, ऋष्टि, खड्ग, पिट्टिश, प्राप्त, लोहेंके भाले, फरसे, परिच, भिन्दिपाल तथा शतध्नी (तोप)—इन अख्न-शस्त्रों तथा इनके द्वारा विदीर्ण हुए मृत शरीरोंसे सारी पृथ्वी पट गयी थी॥ ५७-५८॥ विशःदैरुपशाब्देश शोणितौधपरिस्नुतै:।

गतासुभिरमित्रघ्न विवभौ निचिता मही॥५९॥

शतुओंका नाश करनेवाले महाराज ! वहाँ पृथ्वीपर कुछ ऐसे लोग गिरे थे, जिनके मुखसे शब्द नहीं निकल पाता था। कुछ ऐसे थे, जो बहुत थोड़ा बोल पाते थे। प्रायः सभी लोग खूनसे लथनथ हो रहे थे और बहुत से ऐसे शरीर पड़े थे, जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे। इन सबके द्वारा वहाँ-की भूमि मानो चुन दी गयी थी॥ ५९॥ सतल्त्रेः सकेयूरैर्वाहुभिश्चन्द्रनोक्षितैः। हस्तिहस्तोपमैदिछन्नैरूरुभिश्च तरस्तिनाम्॥६०॥ वद्यचूडामणिवरैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः। पातितैर्क्चपभाक्षाणां वभौ भारत मेदिनी॥६१॥

भारत ! रणभूमिमें गिरे हुए वैलके समान विद्याल नेत्रोंवाले वेगशाली वीरोंकी दस्तानों और केयूरोंसे युक्त चन्दनचर्चित सुजाओंसे हाथीकी सूँडके समान प्रतीत होने-वाली छिन्न-भिन्न हुई जाँघोंसे तथा उक्तम चूड़ामिण (मुकुट) से आबद्ध कुण्डलमण्डित मस्तकोंसे वहाँकी भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी ॥ ६०-६१॥

कवचैः शोणितादिग्धैर्विपकीर्णैश्च काञ्चनैः। रराज सुभृशं भूमिः शान्तार्चिभिरिवानलैः॥ ६२॥

रक्तमें सनकर इयर-उथर विखरे हुए सुवर्णमय कवचोंसे वह युद्धभूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो वहाँ जिसकी लपटें शान्त हो गयी हैं, ऐसी आग जगह-जगह पड़ी हो ॥

विप्रविद्धेः कलापैश्च पतितेश्च शरासनैः। विप्रकोर्णैः शरैश्चैव रुक्मपुङ्खेः समन्ततः॥ ६३॥

चारों ओर तरकस फेंके पड़े थे, धनुष गिरे थे और सोनेके पंखवाले बाण विखरे हुए थे ॥ ६३॥

रथैश्च सर्वतो भग्नैः किङ्किणीजालभूषितैः। वाजिभिश्च हतैर्वाणैः स्रस्तजिह्नैः सशोणितैः॥ ६४॥

सब ओर क्षुद्रघण्टिकाओंके जालसे विभूषित टूटे-फूटे रथ पड़े थे। वाणोंसे मारे गये घोड़े खूनसे लथपथ हो जीभ निकाले ढेर हो रहे थे॥ ६४॥

अनुकर्षेः पताकाभिरुपासङ्गैर्ध्वजैरपि । प्रवीराणां महाराङ्ग्वीविषकीर्णेश्च पाण्डुरैः ॥ ६५ ॥

अनुकर्षः पताकाः, उपासङ्गः ध्वज तथा बड़े-बड़े वीरोंके द्वेत महाशङ्ख विखरे पड़े थे ॥ ६५ ॥

स्नस्तहस्तैश्च मातङ्गेः शयानैर्विवभौ मही। नानारूपैरलंकारैः प्रमदेवाभ्यलंकता॥ ६६॥

जिनकी सूँड़ें कट गयी थीं, ऐसे मतवाले हाथी घराशायी हो रहे थे। उन सबके द्वारा वह रणभूमि माँति-भाँतिके अलंकारोंसे अलंकृत युवतीके समान सुशोभित हो रही थी।।

द्गितभिश्चापरैस्तत्र सप्रासैर्गाढवेदनैः। करैः शब्दं विमुश्चद्भिः शीकरं च मुहुर्मुहुः॥ ६७॥

कुछ दन्तार हाथी प्राप्त घँस जानेके कारण गहरी व्यथासे युक्त सुँडोंद्वारा वारंवार शब्द करते और पानीके कण फेंकते थे॥

विवभौ तद् रणस्थानं स्यन्द्रमानैरिवाचलैः। नःनारागैः कम्बलैश्च परिस्तोमेश्च दन्तिनाम् ॥ ६८॥ वैदूर्यमणिदण्डैश्च पतितैरङ्क्षद्यैः शुभैः।

उनके कारण वह युदस्यल जलके स्रोत बहानेवाले

पर्वतोंसे युक्त-सा प्रतीत होता था। वहाँ नाना प्रकारके रंगवाले कम्बल, हाथियोंके झूल तथा वैदूर्यमणिके दण्डवाले सुन्दर अङ्कुश गिरे हुए थे॥ ६८२ ॥

घण्टाभिश्च गजेन्द्राणां पितताभिः समन्ततः ॥ ६९ ॥ विपाटितविचित्राभिः कुथाभिरङ्करौस्तथा । ग्रैवेयैश्चित्ररूपैश्च रुक्मकक्ष्याभिरेव च ॥ ७० ॥

चारों ओर गजराजोंके घंटे पड़े हुए थे। हाथियोंकी पीठपर बिछाये जानेवाले फटे हुए विचित्र कम्बल और अङ्कुश सब ओर गिरे हुए थे। गलेके विचित्र आभूषण और सुनहरे रस्से भी जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े थे॥ ६९-७०॥

यन्त्रैश्च बहुधाच्छिन्नैस्तोमरैदचापि काञ्चनैः। अभ्वानां रेणुकपिलै रुक्मच्छन्नैरुरइछदैः॥ ७१॥ सादिनां भुजगैदिछन्नैः पतितैः साङ्गदैस्तथा। प्रासैश्च विमलैस्तीक्णैर्विमलाभिस्तथप्रिभिः॥ ७२॥

अनेक दुकड़ोंमें कटे हुए यन्त्र, सुवर्णमय तोमर, धूलसे कपिल वर्णके दिखायी देनेवाले अश्वोंकी छातीको दकनेवाले सुनहरे कवच, वाज्वंदसिहत घुड्सवारोंके हाथोंमें धारण किये हुए तीखे और चमकीले प्राप्त तथा चमचमाती हुई ऋष्टियाँ छिन्न-भिन्न होकर यत्र-तत्र पड़ी थीं ॥ ७१-७२॥

उष्णीपैश्च तथा चित्रैविंप्रविद्धैस्ततस्ततः। विचित्रैर्वाणवर्षेदच जातरूपपरिष्कृतैः॥ ७३॥ अश्वास्तरपरिस्तोमै राङ्कवैर्मृदितैस्तथा। नरेन्द्रचूडामणिभिविंचित्रैश्च महाधनैः॥ ७४॥

जहाँ-तहाँ गिरे हुए विचित्र उष्णीप (पगड़ी आदि), पानीकी तरह बरसाये गये सुवर्णभूषित नाना प्रकारके बाण, घोड़ोंकी जीन, झूल और उनकी पीठपर विछाने योग्य रंकु-नामक मृगोंके कोमल चर्ममय आसन, जो पैरोंसे कुचलकर धूलमें सन गये थे तथा नरेशोंके मुकुटमें आबद्ध बहुमूल्य एवं विचित्र मणिरत्न सब ओर बिखरे पड़े थे ॥ ७३-७४॥

छत्रैस्तथापविद्धैश्च चामरैर्व्यजनैरपि। पद्मेन्दुद्युतिभिश्चैव वद्नैश्चारुकुण्डलैः॥ ७५॥ क्रुप्तदमश्रुभिरत्यर्थं वीराणां समलंकतैः। अपविद्धैर्महाराज सुवर्णोज्ज्वलकुण्डलैः॥ ७६॥ प्रहनक्षत्रशावला द्यौरिवासीद् वसुन्धरा।

इधर-उधर गिरे हुए राजाओं के छत्र, चॅंबर, व्यजन, वीर

योदाओं के मनोहर कुण्डलों से विभूषितः कमल एवं चन्द्रमाके समान कान्तिमान् तथा मूँ छोंसे युक्त और अत्यन्त अलंकृत कटे हुए मस्तकः जिनमें सोने के सुन्दर कुण्डल जगमगा रहे थे। फेंके हुए-से पड़े थे। महाराज ! इन सब वस्तुओंसे आच्छादित हुई वहाँ की भूमि प्रहों और नक्षत्रोंसे मरे हुए आकाशके समान विचित्र शोभा धारण कर रही थी। ७५-७६ है। एवमेते महासेने मृदिते तत्र भारत ॥ ७७॥

परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे। भारत! इस प्रकार आपकी और पाण्डवांकी वे दोनों विशाल सेनाएँ एक दूसरीसे भिइकर युद्धखलमें रौंदी जा



तेषु श्रान्तेषु भग्नेषु मृदिनेषु च भारत ॥ ७८ ॥ रात्रिः समभवत् तत्र नापदयाम ततोऽनुगान् । ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचकुः कुरुपाण्डवाः ॥ ७९ ॥

भरतनन्दन ! उस समय जब अधिकांश सैनिक परिश्रम-से चूर-चूर हो रहे थे, कितने ही भाग गये थे और बहुतेरे योद्धा रौंद डाले गये थे, रात हो गयी थी एवं हमें अपने सेवक नहीं दिखायी दे रहे थे, तब कौरवों और पाण्डवोंने अपनी-अपनी सेनाको युद्धभूमिसे लौटनेका आदेश दे दिया॥

रजनीमुखे सुरोदे तु वर्तमाने महाभये। अवहारं ततः कृत्वा सहिताः कुरुपाण्डवाः। न्यविदान्त यथाकाळं गत्वा सिशिविरं तदा॥८०॥

फिर उस महाभयानक तथा अत्यन्त रौद्र रूपवाले प्रदोप-कालमें कौरव तथा पाण्डव एक साथ अपनी सेनाओं को लौटाकर यथासमय शिविरमें जा पहुँचे और विश्राम करने लगे ॥ ८० ॥

इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अष्टमदिवसयुद्धावहारे पण्णविततमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें आठवें दिनके युद्धमें सेनाके शिविरमें लीरनेसं सम्बन्ध रखनेवाला छानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९६ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ८० है श्लोक हैं )

# सप्तनवतितमोऽध्यायः

दुर्योधनका अपने मन्त्रियोंसे सलाह करके भीष्मसे पाण्डवोंको मारने अथवा कर्णको युद्धके लिये आज्ञा देनेका अनुरोध करना

संजय उवाच

ततो दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः। दुःशासनश्च पुत्रस्ते सूतपुत्रश्च दुर्जयः॥ १॥ समागम्य महाराज मन्त्रं चकुर्विवक्षितम्। कथंपाण्डुसुताः संख्ये जेतव्याः सगणा इति॥ २॥

संजय कहते हैं—महाराज !तदनन्तर राजा दुर्योधन, मुबलपुत्र हाकृति, आपका पुत्र दुःशासन, दुर्जयवीर सूत-पुत्र कर्ण-ये सभी मिलकर अभीष्ट कार्यके विषयमें गुप्त परामर्श करने लगे। उनकी मन्त्रणाका मुख्य विषय यह या कि पाण्डवोंको दल-वलसहित युद्धमें कैसे जीता जा सकता है ११-२



ततो दुर्योधनो राजा सर्वोस्तानाह मन्त्रिणः। स्तपुत्रं समाभाष्य सौवलं च महावलम्॥ ३॥

उस समय राजा दुर्योधनने सूतपुत्र कर्ण तथा महावली शकुनिको सम्बोधित करके उन सब मन्त्रियोंसे कहा-॥ ३॥

द्रोणो भीष्मः कृपः राल्यः सीमद्तिश्च संयुगे । न पार्थान् प्रतिवाधन्ते न जाने तच कारणम् ॥ ४ ॥

्मित्रो ! द्रोणाचार्यः भीष्मः कृपाचार्यः शत्य तथा भूरिश्रवा—ये लोग युद्धमें कुन्तीके पुत्रोंको कभी कोई बाधा नहीं पहुँचाते हैं । इसका क्या कारण हैः यह मैं नहीं जानता ॥

अवध्यमानास्ते चापि क्षपयन्ति वलं मम । सोऽस्मि क्षीणवलः कर्ण क्षीणरास्त्रश्च संयुगे ॥ ५ ॥

ंवे पाण्डव स्वयं अवध्य रहकर मेरी सेनाका संहार कर रहे हैं। कर्ण! इस प्रकार मेरी सेना तथा अस्त्र-शस्त्रोंका युद्धमें क्षय होता चला जा रहा है।। ५॥

(त्विय युद्धविमुखे चापि जितश्चास्मि हि पाण्डवैः। द्रोणस्य प्रमुखे वीरा हतास्ते श्चातरो मम ॥ भीमसेनेन राधेय मम चैवानुपद्यतः।)

'राधानन्दन ! तुम युद्धसे मुँह मोड़कर बैठ रहे हो, इस-

लिये पाण्डवोंने मुझे परास्त कर दिया। ट्रोणाचार्यके सामने ही मेरे देखो-देखते भीमसेनने मेरे वीर भाइयोंको मार डाला ॥

निकृतः पाण्डवेः द्रारैरवध्यैदेवतैरपि। सोऽहं संशयमापन्नः प्रहरिष्ये कथं रणे॥ ६॥

पाण्डव ग्रूरवीर और देवताओंके लिये भी अवध्य हैं। उनके द्वारा पराजित होकर मैं जीवनके संग्रयमें पड़ गया हूँ। ऐसी दशामें रणक्षेत्रमें मैं कैसे युद्ध करूँगा ?'॥ ६॥

( एवमुकस्तु राधेवो दुर्योधनमरिद्मम् । ) तमत्रवीन्महाराजं स्तुतपुत्रो नराधिपम् ।

यह सुनकर स्त्रपुत्र कर्णने शत्रुदमन नरनाथ महाराज दुर्योघनसे इस प्रकार कहा ॥ ६६ ॥

कर्ण उवाच

मा शोच भरतश्रेष्ठ करिष्येऽहं त्रियं तव ॥ ७ ॥ भीष्मः शान्तनवस्तूर्णमण्यातु महारणात्।

कर्ण वोला—भरतश्रेष्ठ ! शोक न करो । मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूँ गा। परंतु शान्तनुनन्दन भीष्म शीघ्र ही महायुद्ध से हट जायँ ॥ ७ ।।

निवृत्ते युधि गाङ्गेये न्यस्तशस्त्रे च भारत ॥ ८॥ अहं पार्थान् हिन्ध्यामि सहितान् सर्वसोमकैः। पश्यतो युधि भीष्मस्य शपे सत्येन ते नृप ॥ ९॥

भरतवंशी नरेश! जब युद्धमें गङ्गानन्दन भीष्म हथियार डाल देंगे और उससे सर्वथा निवृत्त हो जायँगे, उस समय मैं युद्ध-में भीष्मके देखते-देखते सोमकोंसिइत समस्त कुन्तीपुत्रोंको एक साथ मार डालूँगा, यह मैं तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ॥

पाण्डवेषु दयां नित्यं स हि भीष्मः करोति वै। अशक्तश्च रणे भीष्मो जेतुमेतान् महारथान्॥ १०॥

भीष्म सदा ही पाण्डवोंपर दया करते हैं; अतः युद्धमें वे इन महारिथयोंको जीतनेमें सर्वया असमर्थ हैं । १०।

अभिमानी रणे भीष्मो नित्यं चापि रणप्रियः । स कथं पाण्डवान् युद्धे जेष्यते तात संगतान्॥ ११ ॥

तात ! भीष्म युद्धमें अभिमान रखनेवाले तथा सदा युद्धको प्रिय माननेवाले हैं; तथापि पाण्डवोंपर दया रखनेके कारण वे उन सबको संग्राममें कैसे जीत सकेंगे ? ॥ ११॥

स त्वं शीव्रमितो गत्वा भीष्मस्य शिविरं प्रति । अनुमान्य गुरुं वृद्धं शस्त्रं न्यासय भारत ॥ १२॥

भारत ! अतः तुम शीघ ही यहाँसे भीष्मजीके शिविरमें जाकर अपने उन पूजनीय वृद्ध पितामहको राजी करके उनसे हथियार रखवा दो ॥ १२ ॥ न्यस्तरास्त्रे ततो भीष्मे निहतान् पश्य पाण्डवान्। मयैकेन रणे राजन् ससुहृद्गणवान्धवान्॥ १३॥

राजन् ! भीष्मके हथियार डाल देने रर पाण्डवोंको केवल मेरे द्वारा युद्धमें सुद्धदों और वान्धवोंकहित मारा गया समझो ॥ एवमुक्तस्तु कर्णेन पुत्रो दुर्योधनस्तव। अत्रवीद् आतरं तत्र दुःशासनिमिदं वचः॥ १४॥

अनुयानं यथा सर्वं सज्जीभवति सर्वशः। दुःशासन तथा क्षित्रं सर्वभवोपपादय॥१५॥

कर्णके ऐसा कहनेगर आपके पुत्र दुर्योधनने वहीं अपने भाई दुःशासनसे इस प्रकार कहा — 'दुःशासन! तुम शीव्र सब प्रकारसे ऐसी व्यवस्था करा, जिससे यात्रासम्बन्धी सब आवश्यक तैयारी सम्पन्न हो जाय' ॥ १४-१५ ॥

प्यमुक्त्वा ततो राजन् कर्णमाह जनेश्वरः। अनुमान्य रणे भीष्ममेषोऽहं द्विपदां वरम्॥१६॥ आगमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकादामरिंद्म। अपकान्ते ततो भीष्मे प्रहरिष्यीस संयुगे॥१७॥

राजन् ! दुःशावनसे ऐसा कहकर जनेस्वर दुर्योधनने कर्णसे कहा, धात्रुदमन ! मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ भीष्मको युद्धसे हटनेके लिये राजी करके अभी तुम्हारे पास लौट आता हूँ । फिर भीष्मके हट जानेपर तुम युद्धके मेदानमें शत्रुओंपर प्रहार करना? ॥ १६-१७॥

निष्पपात ततस्तूर्णं पुत्रस्तव विशाम्पते। सहितो भ्रातृभिस्तैस्तु देवैरिव शतकतुः॥१८॥

प्रजानाथ ! तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन तुरंत ही अपने भाइयोंके साथ शिविरसे बाहर निकला, मानो देवताओं- के साथ इन्द्र अपने भवनसे बाहर आये हीं ॥ १८ ॥

ततस्तं नृपशार्दुलं शार्दूलसमविक्रमम्। आरोहयद्वयं तूर्णे भ्राता दुःशासनस्तदा॥१९॥

उस समय भाई दुःशासनने अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंहके समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ दुर्योधनको घोहेपर चढाया ॥ १९॥

अङ्गदी बद्धमुक्तटो हस्ताभरणवान् नृप। धार्तराष्ट्रो महाराज विवभी स पथि वजन्॥ २०॥

नरेश्वर ! महाराज ! माथेपर मुकुटः भुजः ओं अङ्गद तथा हाथोंमें वलय आदि आभूषण धारण किये मार्गपर जाता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन वड़ी शोभा पा रहा था ॥

भण्डीपुष्पनिकाशेन तपनीयनिभेन च। अनुलिप्तः पराद्वर्येन चन्दनेन सुगन्धिना॥ २१॥

उसने शिरीषपुष्प एवं सुवर्णके समान पीतवर्णका बहु-मूल्य सुगन्धित चन्दन लगा रक्ला था ॥ २१ ॥

अरजोऽम्बरसंवीतः सिंहखेलगतिर्नृप। शुशुभे विमलाचिष्मान् नभसीय दिवाकरः॥ २२॥

राजन्! उसके सारे अङ्ग निर्मल वस्त्रसे ढके हुए थे। वह सिंहके समान मस्तानी चालसे चलता था और अपनी निर्मल प्रभाके कारण आकाशमें प्रकाशित होनेवाले सूर्यके समान शोभा पा रहा था ॥ २२ ॥

तं प्रयान्तं नरव्यात्रं भीष्मस्य शिविरं प्रति । अनुजग्मुर्महेष्वासाः सर्वलोकस्य धन्विनः ॥ २३ ॥ भ्रातरश्च महेष्वासास्त्रिदशा इव वासवम् ।

भीष्मके शिविषकी और जाते हुए पुरुषश्रेष्ठ दुर्योधनके पीछे सारे जगत्के महाधनुर्धर कौरविष्शीय नरेश तथा विशाल धनुष धारण करनेवाले उनके भाई उसी प्रकार जा रहे थे, जैसे इन्द्रके पीछे देवता चलते हैं ॥ २३६ ॥ हयानन्ये समारुह्य गजानन्ये च भारत ॥ २४ ॥ रथानन्ये नरश्रेष्ठं परिवद्यः समन्ततः।

भारत ! कुछ लोग घोड़ांपर और कुछ लोग हाथियोंपर चढ़े थे । दूसरे लोग रथोंपर आरूढ़ हो सब ओरसे नरश्रेष्ठ दुर्योधनको घेरे हुए थे ॥ २४६ ॥ आत्तरास्त्राश्च सुहदो रक्षणार्थ महीपतेः ॥ २५॥ प्रादुर्वभृद्यः सहिताः शकस्येवामरा दिवि ।

राजा दुर्योधनकी रक्षांके लिये समस्त सुदृद् अस्त्र-शस्त्र लेकर उसी प्रकार उसके साथ हो गये थे जैसे म्वर्गमें देवता इन्द्रकी रक्षांके लिये उनके साथ रहते हैं ॥ २५ है ॥ स पूज्यमानः कुरुभिः कौरवाणां महावलः ॥ २६ ॥ प्रययो सदनं राजा गाक्केयम्य यशस्त्रिनः । अन्वीयमानः सततं सोहरैः परिवारितः ॥ २७ ॥

इस प्रकार कौरवोंसे पृजित हो महाबली कौरवराज दुर्योधन यशस्वी भीष्मके शिविरमें गया। उसके भाई उसे वेरकर निरन्तर उसीके साथ-माथ रहे॥ २६-२७॥ दक्षिणं दक्षिणः काले सम्भृत्य स्वभुजं तदा। हस्तिहस्तोपमं शैक्षं सर्वशत्रुनिवर्हणम्॥ २८॥ प्रमुखन्नअलीन् नृणामुचतान् सर्वतो दिशः। शुआव मधुरा वाचो नानादेशनिवासिनाम्॥ २९॥

उदार स्वभाववाले राजा दुर्योधनने उस समय सम्पूर्ण शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ, हाथीकी सूँ इके समान विशाल तथा अस्त्र-प्रहारकी शिक्षामें निपुणताको प्राप्त हुई अपनी दाहिनी भुजाको ऊपर उठाकर सम्पूर्ण दिशाओंमें उठी हुई विभिन्न देशके निवासी मनुष्योंकी प्रणामाञ्चलियोंको स्वीकार करते हुए उनकी मधुर बात सुनीं।। २८-२९।।

संस्त्यमानः स्तैश्च मागधेश्च महायशाः । पूजयानश्च तान् सर्वान् सर्वेलोकेश्वरेश्वरः ॥ ३०॥ ( एवं स प्रययौ राजा सर्वेलैन्यसमावृतः । )

सम्पूर्ण जगत्का अधीश्वर महायशम्वा राजा दुर्योधन सम्पूर्ण सेनाओंसे धिरकर सूर्तो और मागधोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनता और सब लोगोका समादर करता हुआ (भीष्मके शिविरकी ओर) आगे बढ़ता गया॥ ३०॥

प्रदीपैः काञ्चनैस्तत्र गन्धतैलावसेचितैः। परिवनुर्महाराजं प्रज्वलक्किः समन्ततः॥३१॥ सुगन्धित तेलसे भरे हुए सोनेके जलते दीपक लिये बहुत-से सेवक महाराज दुर्योधनको सब ओरसे घेरकर चल रहे थे॥ ३१॥

स तैः परिवृतो राजा प्रदीपैः काञ्चनैज्वंछन् । गुगुभे चन्द्रमा युक्तो दीप्तैरिच महाग्रहैः ॥ ३२॥

उन सुवर्णमय प्रदीपोंसे घिरकर प्रकाशित होनेवाला राजा दुवोंघन दीप्तिमान् महाग्रहोंसे संयुक्त चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा था ॥ ३२ ॥

काञ्चनोष्णीविणस्तत्र वेत्रझईरपाणयः। श्रोत्सारयन्तः शनकैस्तं जनं सर्वतो दिशम्॥ ३३॥

सुनहरी पगड़ी धारण करके हाथों में वेंत और झर्झर लिये बहुतेरे सिनाही धारे-घारे सब ओरसे लोगोंकी मीड़को हटाते हुए चल रहे थे ॥ ३३॥

सम्प्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सद्नं द्युभम् । अवतीर्यं हयाचापि भीष्मं प्राप्य जनेश्वरः ॥ ३४ ॥ अभिवाद्य ततो भीष्मं निषण्णः परमासने । काश्चने सर्वतोभद्गे स्पद्धर्यास्तरणसंवते ॥ ३५ ॥

तत्पश्चात् राजा दुर्गोधन भीष्मके सुन्दर निवासस्थानके निकट पहुँचकर घोड़ेसे उतर पड़ा और भीष्मजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बहुमूल्य विछोनोंसे युक्त सर्वतो-भद्रनामक सर्वोत्तम स्वर्णमय सिंहासनपर बैठ गया॥३४-३५॥

उवाच प्राञ्जलिभीषमं वाष्पकण्ठोऽश्रुलोचनः। त्वां वयं हि समाधित्य संयुगे शत्रुस्द्रन ॥ १६॥ उत्सहेम रणे जेतुं सेन्द्रानिप सुरासुरान्। किमु पाण्डुसुतान् वीरान् ससुहृद्रणवान्धवान्॥ १७॥ तसादहीस गाङ्गेय कृपां कर्तुं मिय प्रमो। जहि पाण्डुसुतान् वीरान् महेन्द्र इव दानवान्॥ १८॥

इसके बाद नेत्रोंमें आँसू भरकर हाथ जोड़े हुए गद्गद कण्डसे बह भीष्मसे इस प्रकार बोला—'शत्रुसुदन! हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्धके मैदानमें इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवताओं तथा असुरोंको भी जीतनेका उत्साह रखते हैं; फिर मित्रों और बान्धवोंसिहत वीर पाण्डवोंको जीतना कौन वड़ी वात है। अतः प्रभो! गङ्जानन्दन! आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये। जैसे देवराज इन्द्र दानवोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार आप वीर पाण्डवोंको मार डालिये॥ ३६–३८॥

अहं सर्वान् महाराज निहृनिष्यामि सोमकान् । पञ्चालान् केकयैः सार्धं करूषांश्चेति भारत ॥ ३९ ॥ त्वद्वचः सत्यमेवास्तु जिह पार्थान् समागतान् । सोमकांश्च महेष्वासान् सत्यवाग् भव भारत ॥ ४० ॥

'महाराज! भरतनन्दन! मैं केक्योंसहित सम्पूर्ण सोमकों, पाञ्चालों और करूपोंको मार डालूँगा—आपकी यह बात सत्य हो। भारत!आप युद्धमें सामने आये हुए कुन्तीपुत्रों और महाधनुर्धर सोमकोंका वध कीजिये और ऐसा करके अपने वचनको सत्य कीजिये॥ ३९-४०॥

दयया यदि वा राजन् द्वेष्यभावान्मम प्रभो । मन्दभाग्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान् ॥ ४१ ॥ अनुजानीहि समरे कर्णमाहवशोभिनम् । स जेष्यति रणे पार्थान् ससुहृद्रणवान्धवान् ॥ ४२ ॥

'दाक्तिद्यालीराजन्! यदि पाण्डवोंके प्रति दयाभाव अथवा मेरे दुर्माग्यवदा मेरे प्रति द्वेषभाव रखनेके कारण आप पाण्डवोंकी रक्षा करते हैं तो समरभूमिमें द्योभा पानेवाले कर्ण-को युद्धके लिये आज्ञा दे दीजिये। वह सुदृदों और बान्धवों-सिहत दुन्तीपुत्रोंको अवस्य जीत लेगा'॥ ४१-४२॥

स एवमुक्ता नृपतिः पुत्रो दुर्योधनस्तव । नोवाच वचनं किञ्चिद् भीष्मं सत्यपराक्रमम् ॥ ४३ ॥

सत्यपराक्रमी भीष्मसे ऐसा कहकर आपका पुत्र राजा दुर्योघन और कुछ नहीं बोला ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मं प्रति दुर्योधनवाक्ये सप्तनवित्तमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भोष्मवधपर्वमें मीष्मके प्रति दुर्योधनका वचनविषयक सत्तानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २५ श्लोक मिलाकर कुल ४५६ श्लोक हैं)

## अष्टनवतितमोऽध्यायः

भीष्मका दुर्योधनको अर्जुनका पराक्रम बताना और भयंकर युद्धके लिये प्रतिज्ञा करना तथा प्रातःकाल दुर्योधनके द्वारा भीष्मकी रक्षाकी व्यवस्था

संजय उवाच

वाक् शरुयैस्तव पुत्रेण सोऽतिविद्धो महामनाः। दुःखेन महताऽऽविष्टो नोवाचावियमण्वपि॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! आपके पुत्रद्वारा वाग्वाणोंसे अत्यन्त विद्व होकर महामना भष्मको महान् दुःख हुआ; तथापि उन्होंने उससे कोई किञ्चन्मात्र भी अप्रिय वचन नहीं कहा ॥ १॥ स ध्यात्वा सुविरं कालं दुःखरोषसमन्वितः। श्वसमानो यथा नागः प्रणुत्रो वाक् शलाकया॥ २॥

वे दुःख और रोषसे युक्त होकर दीर्घकालतक कुछ सोचते हुए लंबी साँस खींचते रहे। वाणीरूपी अङ्कुशसे पीड़ित होकर वे हाथीके समान व्यथाका अनुभव करने लगे॥

उद्वृत्य चञ्चर्षा कोपाचिर्दहन्निव भारत। सदेवासुरगन्धर्वे लोकं लोकविदां वरः॥ ३॥ भारत ! फिर क्रोधिस दोनों आँखें चढ़ाकर लोकवेत्ताओंने श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे, मानो देवताओं, असुरों और गन्धर्वीसिहत सम्पूर्ण लोकोंको दग्ब कर डालेंगे॥ अववीत् तब पुत्रं स सामपूर्विमिदं चचः। किं त्वं दुर्योधनैवं मां वाक्शल्यैरपक्रन्तिसि॥ ४॥ घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियम्। जुह्नानं समरे प्राणांस्तव वै प्रियकाम्यया॥ ५॥

फिर आपके पुत्रको सान्त्यना देते हुए वे उससे इस प्रकार बोले—'बेटा दुर्योधन ! तुम इस प्रकार वाग्वाणोंसे मुझे क्यों छेद रहे हो ? मैं तो यथाशक्ति शत्रुओंपर विजय पानेकी चेष्टा करता हूँ और तुम्हारे प्रिय नाधनमें लगा हुआ हूँ । इतना ही नहीं तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे मैं समराग्निमें अपने प्राणोंको होम देनेके लिये भी तैयार हूँ ४-५ यदा तु पाण्डवः शूरः खाण्डवेऽश्विमतर्पयत् । पराजित्य रणे शक्तं पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ॥ ६ ॥

परंतु तुम्हें याद होगाः जब स्र्वीर पाण्डुनन्दन अर्जुनने युद्धमें देवराज इन्द्रको परास्त करके लाण्डववनमें अग्निको तृप्त किया थाः वही उनकी अजेयताका पूरा प्रमाण है ॥६॥ यदा च त्वां महाबाहो गन्धवेंहितमोजसा। अमोचयत् पाण्डुसुतः पर्यातं तन्निद्दीनम् ॥ ७ ॥

भहावाहो ! जब गन्धर्वलोग तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गये थे, उस समय भी पाण्डुपुत्र अर्जुनने ही तुम्हें छुड़ाया था । उनके अनन्त पराक्रमको समझनेके लिये यह दृष्टान्त पर्याप्त होगा ॥ ७ ॥

द्रवमाणेषु शूरेषु सोदरेषु तव प्रभो। स्तपुत्रे च राधेये पर्याप्तं तन्तिदर्शनम्॥८॥

प्रभो ! उस अवसरपर तुम्हारे ये श्रूरवीर भाई और राधानन्दन स्तपुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गये थे । यह अर्जुनकी अद्भुत शक्तिका पर्याप्त उदाहरण है ॥ ८ ॥ यचनः सहितान् सर्वान् विराटनगरे तदा । एक एव समुद्यातः पर्याप्तं तन्तिदर्शनम् ॥ ९ ॥

(उन दिनों विराटनगरमें इम सब लोग एक साथ युद्ध-के लिये डटे हुए थे। परंतु अर्जुनने अकेले ही इमलोगोंपर आक्रमण किया । यह उनकी अपरिमित शक्तिका पर्याप्त उदाहरण है ॥ ९ ॥

द्रोणं च युधि संरब्धं मां च निर्जित्य संयुगे। वासांसि स समादत्त पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ॥ १० ॥

'अर्जुनने कोधमें भरे हुए द्रोणाचार्यको तथा मुझे भी युद्धमें परास्त करके सबके वस्त्र छीन लिये थे। यह उनकी अजेयताका पर्याप्त प्रमाण है॥ १०॥

तथा द्रौणि महेष्वासं शारद्वतमथापि च। गोत्रहे जितवान् पूर्वं पर्याप्तं तन्निद्रशनम् ॥११॥ 'पूर्वकालमें उसी गोग्रहके अवसरपर पाण्डुकुमारने महा-धनुर्धर अश्वस्थामा तथा कृपाचार्यको भी परास्त कर दिया था। यह दृष्टान्त उन्हें समझनेके लिये पर्याप्त है।। ११॥

विजित्य च यदा कर्ण सदा पुरुषमानिनम्। उत्तराये ददी वस्त्रं पर्याप्तं तिबदर्शनम्॥ १२॥

'उन दिनों सदा अपने पुरुषार्थका अभिमान रखनेवाले कर्णको भी जीतकर अर्जुनने उसके वस्त्र छीनकर उत्तराको अर्पित किये थे। यह दृष्टान्त पर्याप्त होगा॥ ५२॥

निवातकवचान् युद्धे वासवेनापि दुर्जयान्। जितवान् समरे पार्थः पर्याप्तं तन्निद्द्यानम् ॥ १३॥

ंजिन्हें परास्त करना इन्द्रके लिये भी कठिन था। उन निवातकवन्त्रोंको अर्जुनने युद्धमें परास्त कर दिया था। उनकी अलैकिक यक्तिको समझनेके लिये यह दृष्टान्त पर्याप्त होगा॥

को हि शको रणे जेतुं पाण्डवं रभसं तदा। यस्य गोप्ता जगहोप्ता शङ्ख्यकगदाधरः ॥ १४॥ वासुदेवोऽनन्तशक्तिः सृष्टिसंहारकारकः। सर्वेश्वरो देवदेवः परमात्मा सनातनः॥ १५॥

िवश्वरक्षकः शङ्काः चक्र और गदा धारण करनेवाले अनन्तशक्तिः सृष्टि और संहारके एकमात्र कर्ता देवाधिदेव सनातन परमात्मा सर्वेश्वर भगवान् वासुदेव जिनकी रक्षा करनेवाले हैं। उन वेगशाली वीर पाण्डुपुत्र अर्जुनको युद्धके मैदानमें कौन जीत सकता है ॥ १४-१५ ॥

उक्तोऽसि बहुशो राजन् नारदाद्यैर्महर्षिभिः । त्वं तुमोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ १६॥

'राजन् ! सुयोधन ! यह बात नारद आदि महर्षियोंने तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहबश कहने और न कहने योग्य बातको समझते ही नहीं हो ॥ १६॥

मुमूर्पुहिं नरः सर्वान् वृक्षान् पश्यति काञ्चनान् । तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि पश्यसि ॥ १७॥

भान्धारीनन्दन! जैसे मरणासन मनुष्य सभी वृक्षोंको सुनहरे रंगका देखता है, उसी प्रकार तुम भी सब कुछ विपरीत ही देख रहे हो ॥ १७॥

स्वयं वैरं महत् कृत्वा पाण्डवैः सह सृंजयैः। युद्धश्यस्व तानद्य रणे पद्म्यामः पुरुषो भव ॥ १८॥ (अद्याक्त्याः पाण्डवा जेतुं देवैरिप सवासवैः।)

'तुमने स्वयं ही पाण्डवों तथा सुझयोंके साथ महान् वैर ठाना है। अतः अब तुम्हीं युद्ध करो। हम सब लोग देखते हैं। तुम स्वयं पुरुष वका परिचय दो। पाण्डवोंको तो इन्द्र-सहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते।। १८।।

अहं तु सोमकान् सर्वान् पञ्चालांइच समागतान् । निह्निष्ये नरव्यात्र वर्जयत्वा शिखण्डिनम् ॥ १९ ॥ ंकिंतु पुरुषिंह! मैं केवल शिखण्डीको छोड़कर युद्धमें आये हुए समस्त सोमकों और पाञ्चालोंको भी मार डालूँगा ॥१९॥ तैर्वाहं निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनम् । तान् वा निहत्य समरे प्रीतिं दास्याम्यहं तव ॥ २०॥

भ्या तो उन्हींके हाथों युद्धमें मारा जाकर में यमलोकका रास्ता लूँगा अथवा उन्हींको समशङ्गणमें मारकर में तुम्हें हर्ष प्रदान कलँगा ॥ २०॥

पूर्वं हि स्त्री समुत्पन्ना शिखण्डी राजवेशमिन । वरदानात् पुमाञ्जातः सैषा वैस्त्री शिखण्डिनी॥ २१॥

्शिखण्डी पहले राजभवनमें स्त्रीके रूपमें उत्पन्न हुआ था; फिर वरदानसे पुरुष हो गया, अतः मेरी दृष्टिमें तो यह स्त्रीरूपा शिखण्डिनी ही है ॥ २१॥

तमहं न हनिष्यामि प्राणत्यागेऽपि भारत । यासौ प्राङ्निर्मिता धात्रा सैचा वै स्त्री शिखण्डिनी ॥२२॥

भारत ! मेरे प्राणींपर संकट आ जाय तो भी मैं उसे नहीं मः कँगा । जिसे विचाताने पहले स्त्री बनाया था, वह शिखण्डिनी आज भी मेरी दृष्टिमें स्त्री ही है ॥ २२ ॥ सुखं स्वपिहि गानधारे श्वोऽपि कर्ता महारणम् । यं जनाः कथयिष्यन्ति यावत स्थास्यति मेदिनी ॥ २३॥

गान्धारीनन्दन! अब तुम सुखसे जाकर सो रही। कल मैं वड़ा भीषण युद्ध करूँगा, जिसकी चर्चा लोग तवतक करते रहेंगे, जवतक कि यह पृथ्वी वनी रहेगी? ॥ २३॥ एवसुक्तस्तव सुतो निर्जगाम जनेश्वर।

अभिवाद्य गुरुं सूर्ध्ना प्रययो स्वं निवेशनम् ॥ २४ ॥ जनेश्वर ! भीष्मके ऐसा कहनेपर आपका पुत्र दुर्योधन अपने उन गुरुजनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करनेके पश्चात् अपने शिविरको चला गया ॥ २४ ॥

आगम्य तु ततो राजाविस्तुज्य च महाजनम्। प्रविवेश ततस्तूर्णे क्षयं शत्रुक्षयङ्करः॥२५॥

वहाँ आकर शत्रुओंका विनाश करनेवाले राजा दुर्योधन-ने लोगोंके उस महान् समुदायको तुरंत विदा कर दिया और स्वयं शिविरके भीतर प्रवेश किया ॥ २५ ॥

प्रविष्टः स निशां तां च गमयामास पार्थिवः। प्रभातायां च शर्वयां प्रातरुत्थाय तान् चृपः ॥ २६॥ राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजयतेति ह । अद्य भीष्मो रणे कुद्धो निहनिष्यति सोमकान् ॥ २७॥

भूपाल !वहाँ जाकर राजाने मुखसे रात वितायी और सबेरा होनेपर उसने प्रातःकाल उटकर राजाओंको यह आज्ञा दी— 'राजिसहों ! तुम सब लोग सेनाको युद्धके लिये तैयार करो। आज पितामह भीष्म रणभूमिमें कुपित होकर सोमकोंका संहार करेंगे' ॥ २६-२७॥ दुर्योधनस्य तच्छुत्वा रात्रौ विलिपतं वहु । मन्यमानः स तं राजन् प्रत्यादेशमिवात्मनः ॥ २८ ॥

राजन् ! रातमें दुर्योधनके अनेक प्रकारके विलापको सुनकर भीष्मने यह समझ लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्धसे हटाना चाहता है ॥ २८॥

निर्वेदं परमं गत्वा विनिन्द्य परवश्यताम् । दीर्घे दध्यौ शान्तनवो योद्धुकामोऽर्जुनं रणे॥ २९॥

इससे उनके मनमें बड़ा खेद हुआ। भीष्मने पराघीनताकी भूरि-भूरि निन्दा करके रणभूमिमें अर्जुनके साथ युद्ध करनेका संकल्प लेकर दीर्घकालतक विचार किया॥२९॥

इङ्गितेन तु तज्ज्ञात्वा गाङ्गेयेन विचिन्तितम् । दुर्योधनो महाराज दुःशासनमचोदयत् ॥ ३०॥

महाराज ! गङ्गानन्दन भीष्मने क्या सोचा है ! इस बातको संकेतसे समझकर दुर्योधनने दुःशासनसे कहा—॥

दुःशासन रथास्तूर्णं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः। द्वार्विशतिमनीकानि सर्वाण्येवाभिचोदय॥३१॥

'दुःशासन! तुम शीघ ही भीष्मकी रक्षा करनेवाले रयोंको जोतकर तैयार कराओ। अपने पास कुल बाईस सेनाएँ हैं। उन सबको भीष्मकी रक्षामें ही नियुक्त कर दो॥

इदं हि समनुप्राप्तं वर्षपूगाभिचिन्तितम् । पाण्डवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य चागमः ॥ ३२ ॥

'आज वह अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिये हम बहुत वर्षोंसे विचार करते आ रहे हैं। आज सेनासहित समस्त पाण्डवोंका वध तथा राज्यका लाम होगा ॥ ३२॥

तत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम् । स नो गुप्तः सहायः स्याद्धन्यात् पार्थोध्य संयुगे॥ ३३॥

'इस विषयमें मैं भीष्मकी रक्षाको ही अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ । वे सुरक्षित रहनेपर हमारे सहायक होंगे और संग्राम-भूमिमें कुन्तीकुमारोंका वध कर सकेंगे ॥ ३३॥

अब्रवीद्धि विशुद्धात्मानाहं हन्यां शिखण्डिनम् । स्त्रीपूर्वको ह्यसौ राजंस्तसाद् वज्यों मया रणे ॥ ३४ ॥

विशुद्ध अन्तःकरणवाले महातमा भीष्मने मुझसे कहा है कि प्राजन् ! मैं शिखण्डीको नहीं मार सकता; क्योंकि वह पहले स्त्रीरूपमें उत्पन्न हुआ था और इसीलिये युद्धमें मुझे उसका परित्याग कर देना है।। ३४॥

लोकस्तद् वेद यदहं पितुः प्रियचिकीर्षया । राज्यं स्फीतं महावाहो स्त्रियश्च त्यक्तवान् पुरा॥ ३५॥

भहाबाहो ! सारा संसार यह जानता है कि मैंने पूर्वकाल्में पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे समृद्धिशाली राज्य तथा स्त्रियोंका परित्याग कर दिया था ॥ ३५ ॥

नैवं चाहं स्त्रियं जातु न स्त्रीपूर्वं कथंचन । हन्यां युधि नरश्रष्ठ सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ३६॥

ंनरश्रेष्ठ ! मैं कभी किसी स्त्रीको अथवा जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुपको भी किसी प्रकार युद्धमें मार नहीं सकता; यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ ३६ ॥ अयं स्त्रीपूर्वको राजिङ्खण्डी यदि ते श्रुतः । उद्योगे कथितं यत्तत् तथा जाता शिखण्डिनी ॥ ३७ ॥ कन्या भूत्वा पुमाञ्जातः स च मां योध्यिष्यति । तस्याहं प्रमुखे वाणान् न सुञ्चेयं कथंचन ॥ ३८ ॥

पराजन् ! तुमने भी सुना होगा, यह शिखण्डी पहले स्त्रीरूपमें पैदा हुआ था। यह वात मैंने तुमसे युद्धकी तैयारीके समय वता दी थी। इस प्रकार कन्यारूपमें उत्पन्न हुई शिखण्डनी पहले स्त्री होकर अब पुरुष हो गयी है। वह पुरुष बना हुआ शिखण्डी यदि मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार भी वाण नहीं चलाऊँगा॥ ३७-३८॥ युद्धे हि स्त्रियांस्तात पाण्डवानां जयेषिणः। सर्वानन्यान् हनिष्यामि सम्प्राप्तान् रणमूर्चनि॥ ३९॥

'तात ! पाण्डव-पक्षके दूसरे जो जो विजयाभिलाषी क्षत्रिय युद्धके मुद्दानेपर मेरे सामने आर्थेगे, उन सक्का में वधकरूँगा' ॥ एवं मां भरतश्रेष्ठ गाङ्गयः प्राह् शास्त्रचित् । तत्र सर्वात्मना मन्ये गाङ्गयस्येव पालनम् ॥ ४०॥

भरतश्रेष्ठ दुःशासन ! शास्त्रोंके शाता गङ्गानन्दन भीष्मने इस प्रकार मुझसे कहा है। अतः युद्धभूमिमें सबप्रकारसे भीष्मकी रक्षाको ही में अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूँ ॥ ४० ॥ अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात् सिहं महाहवे । मा वृकेणेव गाङ्गयं घातयम शिखण्डिना ॥ ४१॥

्यदि महायुद्धमें सिंहकी रक्षा नहीं की जाय तो उसे एक भेड़िया मार सकता है। परंतु हम भेड़ियेके सहश शिखण्डी-के हाथसे सिहके समान भीष्मका वध नहीं होने देंगे॥ ४१॥

ृमातुलः राकुनिः राल्यः ऋषो द्रोणो विविधातिः । यत्ता रक्षन्तु गाङ्गयं तस्मिन् गुप्ते ध्रुवो जयः ॥ ४२ ॥

(अतः उनकी रक्षाके लिये सारी आवस्यक व्यवस्था करो।) मामा शकुनिः शब्यः कृपाचार्यः द्रोणाचार्य और विविंशति—ये सब लोग सावधान होकर गङ्गानन्दन भीष्मकी रक्षा करें। उनके सुरक्षित रहनेपर हमारी विजय निश्चित है'॥ पतच्छुत्वा तु ते सर्वे दुर्योधनवचस्तदा।

सर्वतो रथवंशेन गाङ्गेयं पर्यवारयन् ॥ ४३ ॥ उस समय दुर्योधनकी यह बात सुनकर उन सब बीरोंने रथकी विशाल सेनाद्वारा गङ्गानन्दन भीष्मको सब ओरसे

घेर लिया ॥ ४३ ॥

पुत्रारच तव गाङ्गेयं परिवार्य ययुर्मुदा । कम्पयन्तो भुवं द्यां च क्षोभयन्तरच पाण्डवान् ॥ ४४ ॥

आपके सव पुत्र भी भीष्मको चारों ओरसे घेरकर प्रसत्रतापूर्वक चले। वे उस समय भूलोक और स्वर्गलोकको भी कँपाते हुए पाण्डवोंके मनमें क्षोभ उत्पन्न कर रहे थे॥ ते रथैः सुसम्प्रयुक्तैर्यन्तिभिश्च महारथाः। परिवार्य रणे भीष्मं दंशिताः समवस्थिताः॥ ४५॥

वे समस्त कौरव महारथी मुशिक्षित रथीं और हाथियोंसे भीष्मको धेरकर कवच आदिसे सुर्माज्ञत हो युद्धके लिये खड़े हो गये ॥ ४५॥

यथा देवासुरे युद्धे त्रिदशा वज्रधारिणम् । सर्वे ते सा व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम् ॥ ४६॥

जिस प्रकार देवासुर-संग्रामके समय देवताओंने वज्रधारी इन्द्रकी रक्षा की थी। उसी प्रकार वे सब कौरव योद्धा महारथी भीष्मकी रक्षा करने लगे॥ ४६॥

ततो दुर्योधनो राजा पुनभ्रांतरमद्रवीत्। सद्यं चक्रं युधामन्युरुत्तमौजाइच दक्षिणम्॥ ४७॥ गोप्तारावर्जुनस्यैतावर्जुनोऽपि दिाखण्डिनः। रक्ष्यमाणः स पार्थेन तथासाभिर्विवर्जितः॥ ४८॥ यथा भीष्मं न नो हन्याद् दुःशासन तथा कुरु।

तव राजा दुर्योधनने अपने भाईसे पुनः इस प्रकार कहा— 'दुःशासन ! अर्जुनके रथके वायें पिहयेकी रक्षा युधामन्यु और दाहिने पिहयेकी रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुनके ये दो रक्षक हैं और अर्जुन भी शिष्यण्डीकी रक्षा करते हैं। अर्जुनसे सुरक्षित और हमलोगोंसे उपेक्षित होकर शिखण्डी हमारे भीष्मको जिस प्रकार मार न सके, ऐसी व्यवस्था करो'।। भ्रातुस्तद् वचनं श्रुत्वा पुत्रो दुःश(सनस्तव ॥ ४९॥ भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा प्रययो सह सेनया।

वड़े भाईकी यह बात सुनकर आपका पुत्र दुःशासन भीष्मको आगे करके सेनाके साथ युद्धके मैदानमें गया॥ भीष्मं तु रथवंशेन दृष्ट्वा समिभसंवृतम् ॥ ५०॥ अर्जुनो रथिनां श्रेष्ठो भृष्टयुस्नमुवाच ह ।

भीष्मको रथोंके समृहसे घिरा हुआ देख रिथयोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने धृष्टशुम्नसे कहा—॥ ५० है ॥ शिखण्डिनं नरव्याद्यं भीष्मस्य प्रमुखे नृप । स्थापयस्याद्य पाञ्चाल्य तस्य गोप्ताहमित्युत ॥ ५१॥

'नरेश्वर !पाञ्चालराजकुमार!आजतुम पुरुपसिंद्द शिखण्डी-को भीष्मके सामने उपस्थित करो। मैं उसकी रक्षा करूँगा'॥५१॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मदुर्योधनसंवादे अप्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत मीध्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें मीष्म-दुर्योधनसंवादविषयक अटुानदेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९८॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ५१६ श्लोक हैं )



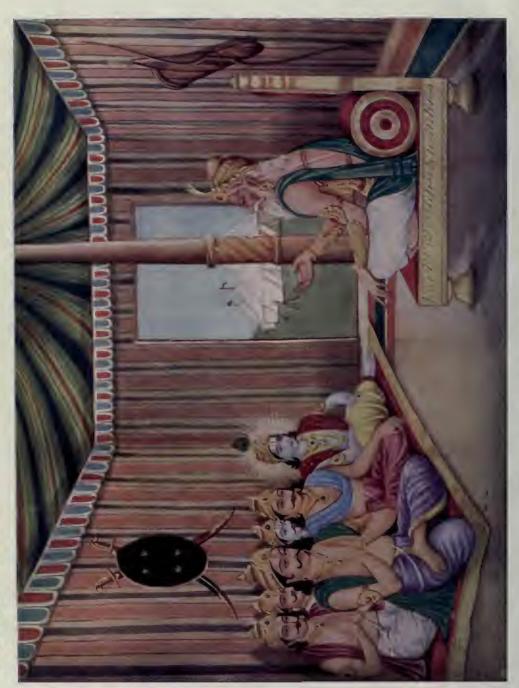

भीष्मपितामहकी सेवाम श्रीकृष्णसहित पाण्डव

# एकोनशततमोऽध्यायः

नवें दिनके युद्धके लिये उभयपक्षकी सेनाओंकी न्यूहरचना और उनके घमासान युद्धका आरम्भ तथा विनाशस्चक उत्पातोंका वर्णन

संजय उवाच

ततः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सह सेनया। व्यूहं चाव्यूहत महत् सर्वतोभद्रमात्मनः॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म सेनाके साथ शिविरसे बाहर निकले । उन्होंने अपनी सेनाको सर्वतोभद्रनामक महान् ब्यूहके रूपमें संगठित किया॥ कृपश्च कृतवर्मा च शैब्यश्चैव महारथः। शकुनिः सैन्धवश्चैव काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥ २ ॥ भीष्मेण सहिताः सर्वे पुत्रैश्च तव भारत । अग्रतः सर्वसैन्यानां ब्यूहस्य प्रमुखे स्थिताः॥ ३ ॥

भारत ! कृराचार्यः कृतवर्माः महारथी शैंब्यः शकुनिः िक्षित्युराज जयद्रथ तथा काम्बोजराज सुदक्षिण—ये सब नरेश भीष्म तथा आपके पुत्रोंके साथ सम्पूर्ण सेनाके आगे तथा ब्यूहके प्रमुख भागमें खड़े हुए थे॥ २-३॥ द्रोणो भूरिश्रवाः शल्यो भगदत्तरच मारिष। दक्षिणं पक्षमाश्चित्य स्थिता ब्यूहस्य दंशिताः॥ ४॥

आर्य ! द्रोणाचार्यः भूरिश्रवाः, शस्य तथा भगदत्त—ये कवच बाँधकर व्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर खड़े थे॥ अश्वत्थामा सोमदत्तद्यावन्त्यौ च महारथौ। महत्या सेनया युक्ता वामं पक्षमपालयन् ॥ ५॥

अश्वत्थामाः सोमदत्त तथा अवन्तीके दोनों राजकुमार महारथी विन्द और अनुविन्द—ये विशाल सेनाके साथ व्यूहके वाम पक्षका संरक्षण कर रहे थे ॥ ५ ॥ दुर्योधनो महाराज त्रिगर्तैः सर्वतो वृतः । व्यूहमध्ये स्थितो राजन् पाण्डवान् प्रति भारत ॥ ६ ॥

महाराज ! भरतवंशी नरेश ! त्रिगर्तदेशीय सैनिकोंके द्वारा सब ओरसे घिरा हुआ दुर्योधन पाण्डवोंका सामना करनेके लिये व्यूहके मध्यभागमें खड़ा हुआ ॥ ६ ॥ अलम्बुणे रथश्रेष्टः श्रुतायुश्च महारथः।

पृष्ठतः सर्वसैन्यानां स्थितौ व्यूहस्य दंशितौ ॥ ७ ॥
रिथयों में श्रेष्ठ अलम्बुष और महारथी श्रुतायु—ये दोनों कवच
घारण करके सम्पूर्ण सेनाओं तथा व्यूहके पृष्ठभागमें खड़े थे॥
एवं च तं तदा व्यूहं कृत्वा भारत तावकाः।
संनद्धाः समददयन्त प्रतपन्त इवाग्नयः॥ ८॥

भारत ! इस प्रकार न्यूहरचना करके उस समय आपके पुत्र कवच आदिसे सुर्धाजत हो प्रज्वित अग्नियोंके समान हिंशोचर हो रहे थे ॥ ८॥

ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनइच पाण्डवः। नकुलः सहदेवइच माद्रीपुत्रावुभाविष ॥ ९ ॥ अत्रतः सर्वसैन्यानां स्थिता व्यृहस्य दंशिताः।

उघर राजा युघिष्टिरः पाण्डुकुमार भीमसेनः माद्रीके दोनों पुत्र नकुल और सहदेव सब सेनाओं तथा व्यूहके अग्र-भागमें कवच बाँधकर खड़े हुए ॥ ९३ ॥

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्च महारथः॥१०॥ स्थिताः सैन्येन महता परानीकविनाशनाः।

भृष्टसुम्नः राजा विराट और महारथी सात्यंकि—ये शत्रु-सेनाका विनाश करनेवाले वीर भी दिशाल सेनाके साथ व्यूहमें यथास्थान स्थित ये ॥ १०३॥

शिखण्डी विजयश्चेव राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ ११ ॥ चेकितानो महावादुः कुन्तिभोजश्च वीर्यवान् । स्थिता रणे महाराज महत्या सेनया वृताः ॥ १२ ॥

महाराज ! शिखण्डी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महावाडू चेकितान तथा पराक्रमी कुन्तिभोज—ये विशाल सेनासे घिरे हुए वीर युद्धभूमिमें यथायोग्य स्थानपर खड़े ये ॥ ११-१२॥

अभिमन्युर्महेष्वासो द्रुपद्श्च महावलः। युयुधानो महेष्वासो युधामन्युश्च वीर्यवान्॥१३॥ केकया भ्रातरश्चैव स्थिता युद्धाय दंशिताः।

महाधनुर्धर अभिमन्यु, महाबली दुपद, विद्याल धनुष धारण करनेवाले युयुधान, पराक्रमी युधामन्यु और पाँचों भाई केकय-राजकुमार—ये कवच धारण करके युद्धके लिये तैयार खड़े थे॥ १३५॥

एवं तेऽि महान्यूहं प्रतिन्यूहा सुदुर्जयम् ॥ १४॥ पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय दंशिताः।

इस प्रकार शुरवीर पाण्डव भी समराङ्गणमें अत्यन्त दुर्जय महाव्यूहकी रचना करके कवच बाँघ युद्धके लिये तैयार थे॥ १४ है॥

तावंकास्तु रणे यत्ताः सहसेना नराधिषाः ॥ १५॥ अभ्युद्ययू रणे पार्थान् भीष्मं कृत्वात्रतो नृप। तथैव पाण्डवा राजन् भीमसेनपुरोगमाः ॥ १६॥

राजन् ! आपकी सेनाके नरेश अपनी-अपनी सेनाओंके साथ युद्धके लिये उद्यत हो भीष्मको आगे करके पाण्डवींपर चढ़ आये। नरेश्वर ! उसी प्रकार भीमसेन आदि पाण्डवोंने भी आपकी सेनापर आक्रमण किया ॥ १५-१६॥ भीषमं योद्धमभीष्सन्तः संग्रामे विजयैषिणः। क्ष्वेडाः किलकिलाः शङ्कान् ककचान् गोविषाणिकाः॥ भेरीमृदङ्गपणवान् नादयन्तद्द्व पुष्करान्। पाण्डवा अभ्यवर्तन्त नदन्तो भैरवान् रवान्॥ १८॥

संग्राममें भीष्मके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाले विजया-भिलाषी पाण्डव सिंहनाद, किल-किल शब्द, शङ्कुष्विन, ककच, गोर्श्यंग, भेरी, मुदंग, पणव तथा पुष्कर आदि बाजों-को बजाते तथा भैरव-गर्जना करते हुए कौरव-सेनापर चढ़ आये ॥ १७-१८॥

भेरीमृदङ्गराङ्खानां दुन्दुभीनां च निःस्वनैः। उत्कृष्टिसिहनादैश्च चित्रतैश्च पृथिग्विधेः॥१९॥ वयं प्रतिनद्नतस्तानगच्छाम त्वरान्विताः। सहसैवाभिसंकुद्धास्तदाऽऽसीत् तुमुळं महत्॥२०॥

भेरी, मृदंग, शङ्क और दुन्दुभियोंकी ध्विन एवं उच्चस्वरचे सिंहनाद करते तथा अनेक प्रकारचे अपनी शेखी बघारते हुए इमलोगोंने भी बड़ी उतावलीके साथ अत्यन्त कुद्ध हो सहसा उनपर आक्रमण किया और उनकी गर्जनाका उत्तर हम भी अपनी गर्जनाद्वारा ही देने लगे। उस समय उभय पक्षके सैनिकोंमें महान् युद्ध होने लगा।। १९-२०॥

ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः सम्प्रहारं प्रचिकरे । ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वसुन्धरा ॥ २१ ॥

दोनों पक्षके योद्धा एक दूसरेपर धावा करते हुए अस्तर्भक्षीका प्रहार करने छगे। उस समय जो महान् कोलाहल हुआ, उससे सारी पृथ्वी काँपने लगी॥ २१॥

पिक्षणरच महाघोरं व्याहरन्तो विवभ्रमुः।
सप्रभरचोदितः सूर्यो निष्प्रभः समपद्यत॥ २२॥

पक्षी अत्यन्त घोर शब्द करते हुए आकाशमें चकर काटने लगे । सूर्य वद्यपि तेजस्वी रूपमें उदित हुआ था, तथापि उस समय निस्तेज हो गया ॥ २२ ॥

वबुक्ष वातास्तुमुलाः शंसन्तः सुमहद् भयम् । घोराश्च घोरनिर्हादाः शिवास्तत्र ववाशिरे ॥ २३ ॥

महान् भयकी सूचना देनेवाली भवंकर वायु बड़े वेगसे बहने लगीं। घोर वज्रपातके-से भयानक शब्द सुनायी देने लगें। सियारिनें अग्रुभ बोली बोलने लगीं। २३॥ वेदयन्त्यो महाराज महद् वैशसमागतम्। दिशः प्रज्वलिता राजन् पांसुवर्ष पपात च॥ २४॥

रुधिरेण समुन्मिश्रमस्थिवर्षं तथैव च । रुदतां वाहनानां च नेत्रेभ्यः प्रापतज्ञलम् ॥ २५ ॥

महाराज ! वे गीदिइयाँ सिरपर आये हुए विकट विनाशकी सूचना दे रही थीं । राजन् ! दिशाएँ जलती प्रतीत होने लगीं । सब ओर धूलकी वर्षा होने लगी । रक्तमिश्रित हाड्डियाँ वरसने लगीं । रोते हुए वाहनोंके नेत्रोंसे आँसू गिरने लगे ॥२४-२५॥

सुस्रुवुश्च शकृत्मूत्रं प्रध्यायन्तो विशाम्पते। अन्तर्हिता महानादाः श्रूयन्ते भरतर्पभ ॥ २६ ॥ रक्षसां पुरुपादानां नदतां भैरवान् रवान्।

प्रजानाय ! वे सारे वाहन भारी चिन्तामें पड़कर मल-मूत्र करने लगे । भरतश्रेष्ठ ! भयंकर गर्जना करनेवाले नरभक्षी राक्षसोंके महान् शब्द सुनायी पड़ते थे; परंतु उनके बोलने-वाले अहदय थे ॥ २६ है ॥

सम्पतन्तश्च दृश्यन्ते गोमायुबळवायसाः ॥ २७ ॥ श्वानश्च विविधैर्नादैर्वाशन्तस्तत्र मारिष ।

चारों ओरसे गीदड़ और वलशाली कीए वहाँ टूटे पड़ते थे। आर्य! वहाँ कुत्ते भी नाना प्रकारकी आवाजमें भूँकते देखे जाते थे॥ २७३॥

ज्विलताश्च महोल्का वै समाहत्य दिवाकरम् । निपेतुः सहसा भूमौ वेदयन्त्यो महद् भयम् ॥ २८ ॥

वड़ी-वड़ी प्रज्वित उल्काएँ सूर्यदेवसे टकराकर महान् भयकी सूचना देती हुई सहसा पृथ्वीपर गिर रही थीं ॥२८॥

महान्त्यनीकानि महासमुच्छ्रये
ततस्तयोः पाण्डवधार्तराष्ट्रयोः ।
चकम्पिरे शङ्खसृदङ्गनिःस्वनैः
प्रकम्पितानीय बनानि वायुना ॥ २९ ॥
नरेन्द्रनागाश्यसमाकुळानामभ्यायतीनामशिये मुहूर्ते ।
वभूव घोषस्तुमुळश्चमूनां
वातोद्धुतानामिय सागराणाम् ॥ ३० ॥

उस महान् संग्राममें पाण्डव तथा कौरव-पक्षकी विद्याल सेनाएँ शङ्क्ष और मृदङ्गकी ध्वनियों से उसी प्रकार काँप रही थीं, जैसे वायुके वेगसे समूचा वनप्रान्त हिलने लगता है। उस अमङ्गलजनक मुहूर्तमें नरेशों, हाथियों और अश्वीं से पिर्पूण हो परस्पर आक्रमण करती हुई उभय पक्षकी उन विद्याल सेनाओं का भयंकर शब्द वायुसे विश्वब्ध हुए समुद्रों- की गर्जनाक समान जान पड़ता था।। २९-३०।।

## शततमोऽध्यायः

द्रौपदीके पाँचों पुत्रों और अभिमन्युका राक्षस अलम्बुपके साथ घोर युद्ध एवं अभिमन्युके द्वारा नष्ट होती हुई कौरवसेनाका युद्धभूमिसे पलायन

संजय उवाच अभिमन्यू रथोदारः पिराङ्गैस्तुरगोत्तमैः। अभिदुदाव तेजस्वी दुर्योधनवरुं महत्॥१॥

संजय कहते हैं—राजन् ! रिथयोंमें श्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पिङ्गल वर्णवाले श्रेष्ठ घोड़ोंसे जुते हुए रथद्वारा दुर्योधनकी विद्याल सेनापर टूट पड़ा ॥ १ ॥

विकिरज्ञारवर्षाणि वारिधारा इवाम्बुदः।

न शेकुः समरे कुद्धं सौभद्रमिरसूदनम्॥ २॥
(कोडरूपं हरिमिव प्रविशन्तं महाणेवम्।)
शस्त्रौधिणं गाहमानं सेनासागरमक्ष्यम्।
निवारयितुमण्याजौ त्वदीयाः कुरुनन्दन॥३॥

जैसे वादल जलकी धारा वरसाता है, उसी प्रकार वह वाणोंकी वृष्टि कर रहा था। जैसे वाराहरूपधारी भगवान् विध्णुने महासागरमें प्रवेश किया था, उसी प्रकार शत्रुसूदन सुभद्राकुमार समरमें कृपित हो शस्त्रोंके प्रवाहसे युक्त कौरवोंके अक्षय सैन्यसमुद्रमें प्रवेश कर रहा था। कुकनन्दन! उस समय आपके सैनिक उसे युद्धमें रोक न सके॥ २–३॥

तेन मुक्ता रणे राजञ्हाराः शत्रुनिवर्हणाः। क्षत्रियाननयञ्ज्रूरान् प्रेतराजनिवेशनम्॥ ४॥

राजन् ! रणक्षेत्रमें अभिमन्युके छोड़े हुए शत्रुनाशक वाणोंने बहुत-से श्रूरवीर क्षत्रियोंको यमराजके लोकमें पहुँचा दिया ॥ ४ ॥

यमदण्डोपमान् घोराञ्ज्विलताशीविषोपमान्। सौभद्रः समरे क्रुद्धः प्रेययामाससायकान्॥ ५॥

सुभद्राकुमार समराङ्गणमें कुद्ध होकर यमदण्डके समान घोर तथा प्रज्वित मुखवाले विषधर सर्पोके समान भयंकर सायकोंका प्रहार कर रहा था ॥ ५ ॥

सरथान् रथिनस्तूर्णे हयांद्रचैव ससादिनः । गजारोहांश्च सगजान् दारयामास फाल्गुनिः ॥ ६ ॥

अर्जुनकुमारने रथोंसहित रथियों, सवारोंसहित घोड़ों और हाथियोंसहित गजारोहियोंको तुरंत ही विदीर्ण कर डाला ॥ ६ ॥ तस्य तत् कुर्वतः कर्म महत् संख्ये महीभृतः ।

पूजयांचिकिरे दृष्टाः प्रशशंसुश्च फालगुनिम् ॥ ७ ॥

युद्धमें ऐसा महान् पराक्रम करते हृए अभिमन्यु और उसके

वृद्धम एस। महान् पराक्रम करत हुए आममन्यु आर उसक कर्मकी सभी राजाओंने प्रसन्न होकर भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥॥॥



तान्यनीकानि सौभद्रो द्रावयामास भारत। तूलराशीनिवाकाशे मारुतः सर्वतो दिशम्॥८॥

भारत ! जैसे हवा रूईके देरको आकाशमें उड़ा देती है, उसी प्रकार सुभद्राकुमारने सम्पूर्ण सेनाओंको चारों दिशाओंमें भगा दिया ॥ ८ ॥

तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि भारत। त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्के मग्ना इव द्विपाः ॥ ९ ॥

भरतनन्दन! अभिमन्युकेद्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेनाएँ कीचड़में फँसे हुए इाथियोंके समान किसीको अपना रक्षक न पा सर्की ॥ ९॥

विद्राव्य सर्वसैन्यानि तावकानि नरोत्तम। अभिमन्युः स्थितो राजन् विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्॥१०॥

नरश्रेष्ठ ! आपकी सम्पूर्ण सेनाओंको खदेड कर अभिमन्यु धूमरिहत अग्निकी माँति प्रकाशित हो रहा था ॥ १० ॥ न चैनं तावका राजन विषेह्यरिघातिनम्।

न चैनं तावका राजन् विषेहुरिघातिनम्। प्रदीप्तं पावकं यद्वत् पतङ्गाः कालचोदिताः ॥ ११ ॥

राजन् ! आपके सैनिक राजुवाती अभिमन्युका वेग नहीं सह सके । जैसे कालप्रेरित फर्तिंगे प्रव्वलित अग्निकी आँच नहीं सह पाते ( उसीमें चलस कर मर जाते हैं ), वहीं दशा आपके सैनिकोंकी थी ।। ११ ।।

प्रहरन् सर्वशत्रुभ्यः पाण्डवानां महारथः। अदृश्यत महेष्वासः सवज्र इव वासवः॥१२॥

सम्पूर्ण शत्रुओंपर प्रहार करता हुआ पाण्डव-महारथी महाधनुर्धर अभिमन्यु वज्रधारी इन्द्रके समान दृष्टिगोचर हो रहा था॥ १२॥

हेमपृष्ठं धनुश्चास्य दहरो विचरद् दिशः। तोयदेषु यथा राजन् राजमाना शतहदा॥१३॥

राजन् ! अभिमन्युके धनुपका पृष्ठभाग सुवर्णसे जटित या, वह सम्पूर्ण दिशाओं में विचरण करता हुआ बादलों में चमकनेवाली विजलीके समान सुशोभित होता था ॥ १३॥

शराश्च निशिताः पीता निश्चरन्ति समसंयुगे । वनात् फुल्लद्रुमाद् राजन् भ्रमराणामिव वजाः ॥१४॥

युद्धके मैदानमें उसके धनुषसे तीखे और चमचमाते वाण इस प्रकार छूटते थे। मानो विकसित वृक्षाविल्योंसे भरे हुए वनप्रान्तसे भ्रमरोंके समूह निकल रहे हों ॥ १४ ॥ तथैव चरतस्तस्य सौभद्रस्य महात्मनः। रथेन काञ्चनाङ्गेन दहरार्जान्तरं जनाः॥ १५॥

महामना सुभद्राकुमार अभिमन्यु सुवर्णमय रथके द्वारा पूर्ववत् रणभूमिमें विचरता रहा; लोगोंने उसकी गतिमें कोई अन्तर नहीं देखा ॥ १५ ॥

मोहियत्वा रूपं द्रोणं द्रौणि च सबृहद्वरुम् । सैन्धवं च महेष्वासो व्यचरल्लघु सुष्ठु च ॥ १६॥

महाधनुर्धर अभिमन्यु कृपाचार्यः द्रोणाचार्यः अश्वत्यामाः बृहद्वल और सिन्धुराज जयद्रय--- एवको मोहित करके सुन्दर और शीव्र गतिसे एव ओर विचरता रहा ॥ १६ ॥

मण्डलीकृतमेवास्य धनुः पश्याम भारत । सूर्यमण्डलसंकाशं दहतस्तव वाहिनीम् ॥ १७॥

भारत ! आपकी सेनाको भस्म करते हुए उस अभिमन्यु-के धनुषको इम सदा सूर्यमण्डलके सददा मण्डलाकार हुआ ही देखते थे ॥ १७ ॥

तं दृष्ट्वा क्षत्रियाः शूराः प्रतपन्तं तरस्विनम्। द्विफाल्गुनमिमं लोकं मेनिरे तस्य कर्मभिः॥१८॥

सबको संताप देते हुए उस वेगशाली वीरको देखकर समस्त श्रूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मोद्वारा यह मानने लगे कि इस लोकमें दो अर्जुन हो गये हैं॥ १८॥

तेनार्दिता महाराज भारती सा महाचमूः। व्यभ्रमत् तत्र तत्रेव योपिन्मद्वशादिव ॥१९॥

महाराज ! अभिमन्युसे पीडित हुई भरतवंशियोंकी वह विशाल सेना मदोन्मत्त युवतीकी भाँति वहीं चक्कर काट रही थी ॥ १९ ॥

द्रावियत्वा महासैन्यं कम्पियत्वा महारथान् । नन्द्यामास सुद्ददो मयं जित्वेव वासवः ॥ २०॥ मयासुरपर विजय पानेवाले इन्द्रकी मॉॅंति अभिमन्युने उस विशाल सेनाको भगाकर, महारिधयोंको कॅपाकर अपने सुद्धदोंको आनन्दित किया ॥ २०॥

तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे। चकुरार्तस्वनं घोरं पर्जन्यनिनदोपमम्॥ २१॥

उसके द्वारा युद्धमें खदेड़े हुए आपके सैनिक मेघींकी गर्जनाके समान घोर आर्तनाद करने लगे ॥ २१॥

तं श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य भारत। मारुतोद्भूतवेगस्य सागरस्येव पर्वणि ॥ २२ ॥ दुर्योधनस्तदा राजन्नार्ध्यश्रुङ्गिमभाषत। एप कार्ण्णिर्महावाहो द्वितीय इव फाल्गुनः ॥ २३ ॥

भरतवंशी नरेश !पूर्णिमाके दिन वायुके यपेड़ों से उद्देलित हुए समुद्रकी गर्जनाके समान आपकी सेनाका वह भयंकर चीत्कार सुनकर उस समय दुर्योधनने राक्षस ऋष्यशृङ्क पुत्र अलम्बुषसे इस प्रकार कहा—'महाबाहो ! यह अर्जुनका पुत्र द्वितीय अर्जुनके समान पराक्रमी है ॥ २२–२३ ॥

चमूं द्रावयते क्रीधाद् वृत्रो देवचमूमिव। तस्य चान्यन्न पदयामि संयुगे भेषजं महत्॥ २४॥ ऋते त्वां राक्षसश्चेष्ठं सर्वविद्यासु पारगम्।

जैसे बृत्रासुर देवताओं की सेनाको मार भगाता या, उसी प्रकार वह भी कोषपूर्वक मेरी सेनाको खदेड रहा है। मैं युद्ध खलमें सम्पूर्ण विद्याओं के पारंगत तथा राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ तुम-जैसे वीरको छोड़ कर दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो उस रोगकी सबसे उत्तम दवा हो सके ॥ २४ ई॥

स गत्वा त्वरितं वीरं जिह सौभद्रमाहवे ॥ २५ ॥ वयं पार्थे हिनच्यामो भीष्मद्रोणपुरोगमाः ।

'अतः तुम तुरंत जाकर युद्धके मैदानमें वीर सुभद्रा-कुमारका वघ करो और इमलोग भीष्म तथा द्रोणाचार्यको आगे करके अर्जुनको मार डालेंगे' ॥ २५ है ॥

स एवमुक्तो बलवान् राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् ॥ २६ ॥ प्रययौ समरे तूर्णं तव पुत्रस्य शासनात् । नर्दमानो महानादं प्रावृषीव बलाहकः ॥ २७ ॥

आपके पुत्र दुर्योधनके ऐसा कहनेपर उसकी आज्ञासे बलवान् एवं प्रतापी राक्षसराज अलम्बुष तुरंत ही वर्षाकालके मेघकी भाँति जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ समर-भूमिमें गया ॥ २६–२७॥

तस्य शब्देन महता पाण्डवानां बलं महत्। प्राचलत् सर्वतो राजन् वातोद्भृत इवार्णवः ॥२८॥ राजन्! उसके महान् गर्जनसे वायुसे विक्षुन्य हुए समुद्रके समान पाण्डवोंकी विशाल सेनामें सब ओर इलचल मच गयी ॥ २८ ॥

बहवश्च महाराज तस्य नादेन भीविताः । प्रियान् प्राणान् परित्यज्य निषेतुर्धरणीतसे ॥ २९ ॥

महाराज ! उसके सिंहनादसे भयमीत हो बहुत-से सैनिक अपने प्यारे प्राणोंको त्यागकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥२९॥

कार्ष्णिश्चापि मुदा युक्तः प्रगृह्य सशरं धनुः। नृत्यन्तिव रथोपस्थे तद् रक्षः समुपादवत् ॥ ३०॥

अभिमन्यु भी इर्ष और उत्साहमें भरकर हायमें घनुष-वाण लिये रथकी वैठकमें नृत्य-सा करता हुआ उस राक्षसकी ओर दौड़ा ॥ ३०॥

ततः स राक्षसः कुदः सम्प्राप्यैवार्जुनि रणे । नातिदूरे स्थितां तस्य द्वावयामास वै चमूम् ॥ ३१ ॥

तत्मश्चात् क्रोधमें भरा हुआ वह राक्षस युद्धमें अभिमन्यु-के समीप पहुँचकर पास ही खड़ी हुई उसकी सेनाको भगाने लगा॥ ३१॥

तां वध्यमानां च तथा पाण्डवानां महाचमूम् । प्रत्युचयौ रणे रक्षो देवसेनां यथा वलः ॥ ३२ ॥

इस प्रकार पीड़ित हुई पाण्डवोंकी विशाल वाहिनीपर उस राश्चसने युद्धमें उसी प्रकार धावा किया, जैसे वल नामक दैत्यने देवसेनापर आक्रमण किया था ॥ ३२॥

विमर्दः सुमहानासीत् तस्य सैन्यस्य मारिष । रक्षसा घोररूपेण वध्यमानस्य संयुगे ॥ ३३ ॥

आर्य ! युद्ध खर्मे मयंकर राक्ष सके द्वारा मारी जाती हुई उस सेनाका महान् संहार होने लगा ॥ ३३ ॥ ततः शरसहस्त्रेस्तां पाण्डवानां महाचमूम् । व्यद्वावयद् रणे रक्षो दर्शयन् स्वपराक्रमम् ॥ ३४ ॥

उस समय राञ्चसने अपना पराक्रम दिखाते हुए रणश्चेत्रमें सहलों बाणींद्वारा पाण्डवोंकी उस विशाल सेनाको खदेडना आरम्भ किया ॥ ३४ ॥

सा वध्यमाना च तथा पाण्डवानामनीकिनी। रक्षसा घोररूपेण प्रदुद्राव रणे भयात्॥ ३५॥

उस घोर राक्षसके द्वारा उस प्रकार मारी जाती हुई वह पाण्डवसेना भयके मारे रणभूमिसे भाग चली ॥ ३५॥ प्रमुख च रणे सेतां

प्रमुद्य च रणे सेनां पश्चिनीं वारणो यथा। ततोऽभिदुद्राव रणे

द्रौपदेयान् महाबलान् ॥ ३६ ॥

जैसे हायी कमलमण्डित सरोवरको मय डालता है, उसी प्रकार रणभूमिमें पाण्डवसेनाको रौंदकर अलम्बुयने महाबली होपदीपुत्रोंपर धावा किया ॥ ३६ ॥

ते तु कुद्धा महेष्यासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः। राञ्चसं दुद्रुद्धः संख्ये प्रहाः पञ्च रवि यथा॥ ३७॥

द्रौपदीके पाँचों पुत्र महान् घनुर्घर तथा प्रहार करनेमें कुशल ये। उन्होंने छंत्रामभूमिमें कुषित हो उस राक्षस्पर उसी प्रकार घावा किया, मानो पाँच बह सूर्यदेवपर आक्रमण कर रहे हों॥ ३७॥

वीर्यवद्भिस्ततस्तैस्तु पीडितो राझसोत्तमः। यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः पञ्चभिर्प्रहैः॥३८॥

उस समय उन पराक्रमी द्रौपदीपुत्रोंद्वारा वह श्रेष्ठ राक्षस उसी प्रकार पीड़ित होने लगा, जैसे मयानक प्रलयकाल आनेपर चन्द्रमा पाँच ब्रह्मोंद्वारा पीड़ित होते हैं ॥ ३८ ॥

प्रतिविन्ध्यस्ततो रक्षो विभेद निशितैः शरैः। सर्वपारशवैस्तूर्णैरकुण्डाग्रैर्महाबलः॥ ३९॥

तत्पश्चात् महाबली प्रतिविन्त्यने पूर्णतः लोहेके बने हुए अप्रतिहत धारवाले शीव्रगामी तीले बाणोंद्वारा उस राध्यसको विदीर्ण कर डाला ॥ ३९ ॥

स तैर्भिन्नतनुत्राणः द्युद्युभे राक्षसोत्तमः। मरीचिभिरिवार्कस्य संस्यूतो जलदो महान् ॥ ४०॥

वे बाण उसके कवचको छेदकर शरीरमें घँस गये।
उनके द्वारा राक्षसराज अलम्बुषकी वैसी ही शोभा हुई, मानो
महान् मेघ सूर्यकी किरणोंसे ओतप्रोत हो रहा हो॥ ४०॥
विषक्तैः स शरैश्चापि तपनीयपरिच्छदैः।
आर्थ्यशिक्वभौ राजन् दीप्तश्वक्ष इवाचलः॥ ४१॥

राजन् ! शरीरमें घँसे हुए उन सुवर्णभृषित बार्णोद्वारा राक्षस अलम्बुय चमकीलेशिलरोवाले पर्वतकी भाँति सुशोभित हुआ ॥ ४१ ॥

ततस्ते भ्रातरः पञ्च राक्षसेन्द्रं महाहवे । विष्यपुर्निशितैर्वाणैस्तपनीयविभृषितैः ॥ ४२॥

तदनन्तर उन पाँचां भाइयोंने उस महासमरमें सुवर्ण-भृषित तीक्ष्ण वाणोंद्वारा राक्षसराज अलम्बुषको श्रत-विञ्चत कर दिया ॥ ४२ ॥

स निर्भिन्नः शरैघोंरैर्भुजगैः कोपितैरिव । अलम्बुषो भृशं राजन् नागेन्द्र इव चुकुघे ॥ ४३ ॥

राजन् ! क्रोचर्मे भरे हुए सर्पोके समान उन घोर सायकों-द्वारा अत्यन्त घायल हुआ अलम्बुण अङ्कुश्चविद्ध गजराजकी माँति कुपित हो उठा ॥ ४३॥

सोऽतिविद्धो महाराज मुहूर्तमथ मारिष । प्रविवेश तमो दीर्घ पीडितस्तिर्महारथैः ॥ ४४ ॥

महाराज ! उन महारिययोंके बाणोंसे अत्यन्त आहत और पीडित हो अलम्बुष दो घड़ीतक मारी मोह (मूर्जा) में डूबा रहा ॥ ४४ ॥ प्रतिलभ्य ततः संज्ञां क्रोचेन द्विगुणीकृतः। चिच्छेद सायकांस्तेषां ध्वजांद्रचैव धनृषि च॥ ४५॥

तदनन्तर होशमें आकर वह दूने क्रोधसे जल उठा । फिर उसने उनके सायकों, ध्वजों और धनुपोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले ॥ ४५ ॥

एकैकं पञ्चभिर्वाणैराजघान स्मयन्निय । अलम्बुपो रथोपस्थे नृत्यन्निय महारथः ॥ ४६ ॥

इसके बाद रथकी बैठकमें नृत्य-सा करते हुए महारथी अलम्बुपने मुसकराते हुए उनमेंसे एक-एकको पाँच-पाँच बाणों-द्वारा घायल कर दिया ॥ ४६ ॥

त्वरमाणः सुसंरब्धो हयांस्तेषां महात्मनाम् । जघान राक्षसः कुद्धः सारथींदच महावळः ॥ ४७ ॥

फिर अत्यन्त उतावलीके साथ रोषावेशमें भरे हुए उस महाबली राक्षसने कुग्ति हो उन महामनस्वी पाँचों भाइयोंके घोड़ों और सारिययोंको भी मार डाला ॥ ४७ ॥

विभेद च सुसंरब्धः पुनश्चैनान् सुसंशितैः । शरैर्वहुविधाकारैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४८ ॥

इसके बाद पुनः कुपित हो भाँति-भाँतिके सैकड़ों और हजारों तीखे वाणोंद्वारा उन सबको गहरी चोट पहुँचायी।४८।

विरथांइच महेष्वासान् कृत्वा तत्र स राक्षसः। अभिदुद्राव वेगेन हन्तुकामो निशाचरः॥ ४९॥

उन महाधनुर्धर वीरोंको रयहीन करके युद्धमें उन्हें मार डालनेकी इच्छासे निशाचर अलम्बुपने बड़े वेगसे उनपर धावा किया ॥ ४९॥ तानर्दितान् रणे तेन राक्षसेन दुरात्मना। इप्रार्जुनसुतः संख्ये राक्षसं समुपादवत्॥ ५०॥

उन पाँचों भाइयोंको रणक्षेत्रमें दुरात्मा राक्षसके द्वारा अत्यन्त पीड़ित देख अर्जुनकुमार अभिमन्युने पुनः उसके ऊपर आक्रमण किया ॥ ५०॥

तयोः समभवद् युद्धं नृत्रवासवयोरिव। दृहग्रुस्तावकाः सर्वे पाण्डवाद्द्व महारथाः॥ ५१॥

फिर उन दोनोंमें वृत्राष्ठ्रर और इन्द्रके समान भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और पाण्डवपक्षके सभी महारयी उस युद्धको देखने लगे॥ ५१॥

तौ समेतौ महायुद्धे कोधदीतौ परस्परम्।
महावलौ महाराज कोधसंरक्तलोचनौ॥५२॥
परस्परमवेक्षेतां कालानलसमौ युधि।
तयोः समागमो घोरो वभूव कटुकोदयः॥५३॥
यथा देवासुरे युद्धे शकशम्बरयोः पुरा॥५४॥

महाराज ! उस महायुद्ध में क्रोधसे उद्दीत हो आँखें लाल-लाल करके एक दूसरेसे भिड़े हुए वे दोनों महावली वीर युद्ध में काल और अग्निके समान परस्पर देखने लगे । उनका वह घोर संग्राम अत्यन्त कटु परिणामको प्रकट करनेवाला या । पूर्वकालमें देवासुर-संग्रामके अवसरपर इन्द्र और राम्बरासुर में जैसा भयंकर युद्ध हुआ था, वैसा ही उनमें भी हुआ ॥ ५२-५४॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अलम्बुषाभिमन्युसमागमे शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें अलम्बुष और अभिमन्युका संग्रामविषयक सौबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०० ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ५४ है श्लोक हैं )

एकाधिकशततमोऽध्यायः

अभिमन्युके द्वारा अलम्बुपकी पराजय, अर्जुनके साथ भीष्मका तथा कृपाचार्य, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्यके साथ सात्यिकका युद्ध

घृतराष्ट्र उवाच

आर्जुर्नि समरे शूरं विनिधन्तं महारथान्। अलम्बुषः कथं युद्धे प्रत्ययुध्यत संजय॥१॥ आर्ष्यशृङ्गि कथं चैव सौभद्रः परवीरहा। तन्ममाचक्ष्व तत्त्वेन यथावृत्तं स्म संयुगे॥२॥

धृतराष्ट्रने पूछा—संजय! समरमें बड़े-बड़े महारिधर्यो-का संहार करते हुए श्रूरवीर अर्जुनकुमार अभिमन्युके साथ राक्षस अलम्बुपने किस प्रकार युद्ध किया ! इसी प्रकार शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले सुभद्राकुमारने राक्षस अलम्बुपके साथ कैसे युद्ध किया ! युद्धस्थलमें उन दोनोंसे सम्बन्ध रखने-वाला जो भी वृत्तान्त हो, वह मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ ! - २॥ धनं जयरच कि चके मम सैन्येषु संयुगे। भीमो वा रथिनां श्रेष्ठो राक्षसो वा घटोत्कचः॥ ३॥ नकुलः सहदेवो वा सात्यिकवी महारथः। एतदाचक्ष्व में सत्यं कुशलो ह्यसि संजय॥ ४॥

उस युद्धके मैदानमें अर्जुनने मेरी सेनाओंके साथ क्या किया ? रिथयोंमें श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या नकुल-सहदेव एवं महारथी सात्यिकने क्या किया ! संजय ! यह सब मुझे यथार्थ रूपसे बताओ; क्योंकि तुम इन बातोंके बतानेमें कुशल हो ॥ ३-४॥

संजय उवाच हन्त तेऽहं प्रबक्ष्यामि संश्रामं लोमहर्षणम्। यथाभूद् राक्षसेन्द्रस्य सौभद्रस्य च मारिष ॥ ५ ॥ अर्जुनश्च यथा संख्ये भीमसेनइच पाण्डवः। नकुलः सहदेवइच रणे चकुः पराक्रमम् ॥ ६ ॥ तथैव तावकाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरःसराः। अद्भुतानि विचित्राणि चकुः कर्माण्यभीतवत् ॥ ७ ॥

संजयने कहा—आर्य ! में बड़े दुःख़के साथ उस रोमाञ्चकारी संग्रामका वर्णन करूँगा, जो राक्षसराज अलम्बुष और सुमद्राकुमार अभिमन्युमें हुआ था तथा पाण्डुपुत्र अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेवने युद्धमें किस प्रकार पराक्रम किया और उसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि आपके सभी योद्धाओंने निभींक-से होकर अद्भुत और विचित्र कर्म किये—यह सब भी मुझसे सुनिये ॥ ५-७॥

अलम्बुपस्तु समरे अभिमन्युं महारथम्। विनय सुमहानादं तर्जयित्वा मुहुर्मुहुः॥८॥ अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्।

अलम्बुषने समरभूमिमें महारथी अभिमन्युको जोर-जोरसे गर्जना करके वारंवार ढाँट वतायी और 'खड़ा रह, खड़ा रह' ऐसा कहकर वड़े वेगसे उसपर धावा किया ॥ ८५ ॥ अभिमन्युदच वेगेन सिंहचद् विनदन् मुद्धः ॥ ९ ॥ आर्ष्यश्रिक्तं महेष्वासं पितुरत्यन्तवैरिणम्।

इसी प्रकार वीर अभिमन्युने भी वारंवार सिंहनाद करते हुए अपने पितृब्य भीमसेनके अत्यन्त वैरी महाधनुर्धर अलम्बुष-पर वेगसे आक्रमण किया ॥ ९३ ॥

ततः समीयतुः संख्ये त्वरितौ नरराक्षसौ ॥ १०॥ रथाभ्यां रथिनौ श्रेष्ठौ यथा वै देवदानवौ।

फिर तो वे मनुष्य तथा राक्षम दोनों वीर तुरंत ही युद्धस्थलमें एक-दूसरेसे भिड़ गये। दोनों ही रिययोंमें श्रेष्ठ थे, अतः देवता और दानवकी भाँति रथोंद्वारा एक दूसरेका सामना करने लगे।। १० है।।

मायावी राक्षसश्रेष्ठो दिव्यास्त्रश्चैव फाल्गुनिः॥ ११॥

राक्षसश्रेष्ठ अलम्बुष मायावी या और अर्जुनकुमार अभिमन्युको दिव्यास्त्रोंका ज्ञान था ॥ ११ ॥

ततः कार्ष्णिर्महाराज निशितैः सायकैस्त्रिभिः। आर्ष्यशृक्तिं रणे विद्ध्वा पुनर्विन्याघ पञ्चभिः॥ १२॥

महाराज ! तदनन्तर अर्जुनपुत्र अभिमन्युने तीन तीखे सायकोंसे रणक्षेत्रमें अलम्बुपको वीधकर पुनः पाँच वाणींसे घायल कर दिया ॥ १२ ॥

अलम्बुषोऽपि संकुद्धः कार्ष्णि नवभिराशुगैः। हृदि विव्याघ वेगेन तोत्रैरिव महाद्विपम्॥१३॥

तव क्रोधमें भरे हुए अलम्बुषने भी नौ शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुनपुत्र अभिमन्युकी छातीमें उसी प्रकार वेगपूर्वक प्रहार किया, जैसे अङ्कराद्वारा गजराजपर प्रदार किया जाता है।।१३॥ ततः शरसहस्रेण क्षिप्रकारी निशाचरः। अर्जुनस्य सुतं संख्ये पीडयामास भारत॥१४॥

भारत ! तत्पश्चात् शीघ्रतापूर्वक सारे कार्य करनेवाले निशाचरने एक हजार वाण मारकर युद्धस्थलमें अर्जुनके पुत्रको पीड़ित कर दिया ॥ १४ ॥

अभिमन्युस्ततः क्रुद्धो नवभिर्नतपर्वभिः। विभेद निशितवर्गणै राक्षसेन्द्रं महोरसि॥१५॥

इससे कुद्ध होकर अभिमन्युने राक्षसराज अलम्बुषकी चौड़ी छातीमें झुकी हुई गाँठवाले नौ पैने बाण मारे ॥ १५॥

ते तस्य विविशुस्तूर्णं कायं निर्भिद्य मर्मस्र । स तैविंभिन्नसर्वाङ्गः शुशुभे सक्षसोत्तमः ॥ १६॥ पुष्पितेः किंशुकै राजन् संस्तीर्णं इव पर्वतः ।

वे वाण राक्षसके द्यरीरको विदीर्ण करके उसके मर्म-स्थानोंमें धँस गये। राजन्! उन बाणोंसे सम्पूर्ण अङ्गोंके क्षत-विश्वत हो जानेपर राक्षसराज अलम्बुध खिले हुए पलादाके वृक्षोंसे आच्छादित पर्वतकी भाँति सुरोभित होने लगा। १६६। संघारयाणस्च रारान् हेमपुङ्खान् महावलः॥ १७॥ विवसौ राक्षसश्चेष्ठः सज्वाल इव पर्वतः।

सुवर्णमय पंखरे युक्त उन वाणोंको अपने अङ्गोंमें धारण किये महावली राक्षसश्रेष्ठ अलम्बुष अग्निकी ज्वालाओंसे युक्त पर्वतकी भाँति शोभा पा रहा था ॥ १७३ ॥

ततः कुद्धो महाराज आर्ष्यश्यक्तिरमर्घणः ॥ १८॥ महेन्द्रप्रतिमं कार्ष्णि छादयामास पत्रिभिः।

महाराज ! तव अमर्पशील अलम्बुषने कुपित होकर देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी अर्जुनकुमारको पंखवाले वाणोंसे आच्छादित कर दिया ॥ १८३ ॥

तेन ते विशिखा मुक्ता यमदण्डोपमाः शिताः ॥ १९ ॥ अभिमन्युं विनिभिंच प्राविशन्त धरातलम् ।

उसके द्वारा छोड़े हुए यमदण्डके समान भयंकर एवं तीखे वाण अभिमन्युके शरीरको छेदकर धरतीमें समा गये॥ तथैवार्जुनिना मुक्ताः शराः कनकभूषणाः॥ २०॥ अलम्बुषं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातलम्।

उसी प्रकार अभिमन्युके छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाण भी अलम्बुषको विदीर्ण करके पृथ्वीमें समा गये ॥ २०३ ॥ सौभद्रस्तु रणे रक्षः शरैः संनतपर्वभिः ॥ २१॥ चके विमुखमासाद्य मयं शक इवाहवे।

जैसे इन्द्र युद्धसालमें मयासुरको विमुख कर देते हैं, उसी प्रकार सुभद्राकुमार अभिमन्युने रणक्षेत्रमें झकी हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा मारकर उस राक्षसको युद्धसे विमुख कर दिया ॥ २१६॥

विमुखं च ततो रक्षो वध्यमानं रणेऽरिणा ॥ २२ ॥

प्रादुश्चके महामायां तामसीं परतापनाम्।

िकर समराङ्गणमें रात्रुसे पीड़ित एवं विमुख हुए राक्षसने रात्रुओंको तपानेवाली अपनी (अन्धकारमयी) तामसी महामाया प्रकट की ॥ २२६ ॥

ततस्ते तमसा सर्वे वृताइचासन् महीपते ॥ २३ ॥ नाभिमन्युमपदयन्त नैव स्वान् न परान् रणे।

महीपते ! तय वे समस्त पाण्डव सैनिक अन्धकारसे आच्छादित हो गये । अतः न तो रणक्षेत्रमें अभिमन्युको देख पाते थे और न अपने तथा शत्रुपक्षके सैनिकोंको ही ॥ अभिमन्युरच तद् दृष्ट्वा घोरक्षं महत्तमः ॥ २४ ॥ प्रादुरचकेऽस्त्रमत्युगं भारकरं कुरुनन्दनः । ततः प्रकाशमभवज्ञगत् सर्व महीपते ॥ २५ ॥

यह भयंकर एवं महान् अन्धकार देखकर कुरकुलको आनिन्दत करनेवाले अभिमन्युने अत्यन्त उम्र भास्करास्त्रको प्रकट किया। राजन्! इससे सम्पूर्ण जगत्में प्रकाश छा गया।। तां चाभिजिष्ट्रवान् मायां राक्षसस्य दुरात्मनः। संकुद्धश्च महावीर्यो राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः॥ २६॥ छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः।

इस प्रकार महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्युने उस दुरात्मा राक्षसकी मायाको नष्टकर दिया और अत्यन्त कुपित हो झकी हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा उसे समरभूमिमें आव्छादित कर दिया ॥ २६६॥

बह्रीस्तथान्या मायादच प्रयुक्तास्तेन रक्षसा ॥ २७ ॥ सर्वास्त्रविदमेयात्मा वारयामास फालगुनिः।

उस राक्षसने और भी बहुत-सी जिन-जिन मायाओंका प्रयोग किया। उन सबको सम्पूर्ण अस्रोंके ज्ञाता अनन्त आत्मवलसे सम्पन्न अभिमन्युने नष्ट कर दिया ॥ २७६ ॥ ६८॥ इतमायं ततो रक्षो वध्यमानं च सायकैः ॥ २८॥ रथं तत्रेव संत्यज्य प्राद्ववन्महतो भयात्।

अपनी माया नष्ट हो जानेपर सायकोंकी मार खाता हुआ राक्षस अलम्बुष अत्यन्त भयके कारण अपने रथको वहीं छोड़कर भाग गया॥ २८६ ॥

तस्मिन् विनिर्जिते तूर्णं कूटयोधिनि राक्षसे ॥ २९ ॥ आर्जुनिः समरे सैन्यं तावकं सम्ममर्द ह । मदान्धो गन्धनागेन्द्रः सपद्मां पद्मिनीमिव ॥ ३० ॥

मायाद्वारा युद्ध करनेवाले उस राक्षसके पराजित हो जानेपर अर्जुनकुमार अभिमन्युने तुरंत ही रणक्षेत्रमें आपकी सेनाका उसीप्रकार मर्दन आरम्भ किया, जैसेगन्धयुक्त मदान्ध गजराज कमलोंसे भरी हुई पुष्करिणीको मथ डालता है।

ततः शान्तनवो भीष्मः सैन्यं दृष्ट्वाभिविद्वुतम् । महता शरवर्षेण सौभद्रं पर्यवारयत् ॥ ३१ ॥ तदनन्तर अपनी सेनाको भागती हुई देख शान्तनु-नन्दन भीष्मने बड़ी भारी वाण-वर्षा करके सुभद्राकुमार अभिमन्युको रोक दिया ॥ ३१॥

कोष्ठीकृत्य च तं वीरं धार्तराष्ट्रा महारथाः। एकं सुबह्वो युद्धे ततक्षुः सायकैर्दढम्॥ ३२॥

फिर आग्के महारथी पुत्रोंने वीर अभिमन्युको सव ओरसे घेर लिया और युद्धस्थलमें उस अकेलेको बहुत-से योदाओंने सायकोंद्वारा जोर-जोरसे घायल करना आरम्भ किया॥

स तेषां रथिनां वीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः। सदद्यो वासुदेवस्य विक्रमेण बलेन च॥३३॥ उभयोः सदद्यां कर्म स पितुर्मातुलस्य च। रणे बहुविधं चक्रे सर्वदास्त्रभृतां वरः॥३४॥

वीर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुनके समान पराक्रमी या। बल और विक्रममें वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी समानता करता था। सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ उस वीरने रणक्षेत्रमें उन कौरव रिथयोंके साथ अपने पिता और मामा दोनोंके सहश अनेक प्रकारका शौर्यपूर्ण कार्य किया॥ ३३-३४॥

ततो धनंजयो वीरो विनिष्नंस्तव सैनिकान्। आससाद रणे भीष्मं पुत्रप्रेष्सुरमर्पणः॥ ३५॥

तत्पश्चात् वीर अर्जुन समराङ्गणमें आपके सैनिकोंका संहार करते हुए अपने पुत्रकी रक्षाके लिये अमर्पमें भरकर भीष्मके पास आ पहुँचे ॥ ३५॥

तथैव समरे राजन् पिता देवव्रतस्तवः। आससाद् रणे पार्थं स्वर्भानुरिव भास्करम् ॥ ३६ ॥

राजन् ! जैसे सूर्यपर राहु आक्रमण करता है, उसी प्रकार आपके पितृब्य देवव्रत भीष्मने समरम्मिमें कुन्तीकुमार अर्जुनपर धावा किया ॥ २६ ॥

ततः सरथनागाभ्वाः पुत्रास्तव जनेभ्वर । परिवत्र् रणे भीष्मं जुगुपुरुच समन्ततः॥ ३७॥

जनेश्वर ! उस समय आपके पुत्र रथः हायीः घोड़ोंकी सेना साथ लेकर युद्धस्थलमें भीष्मको घेरकर खड़े हो गये और सब ओरसे उनकी रक्षा करने लगे ॥ ३७॥

तथैव पाण्डवा राजन् परिवार्य धनंजयम्। रणाय महते युक्ता दंशिता भरतर्पभ ॥ ३८ ॥

राजन् ! भरतश्रेष्ठ ! उसी प्रकार पाण्डव अर्जुनको सब ओरसे घेरकर कवच आदिसे सुसज्जित हो महायुद्धके लिये तैयार हो गये ॥ ३८ ॥

शारद्वतस्ततो राजन् भीष्मस्य प्रमुखे स्थितम्। अर्जुनं पञ्चविंशत्या सायकानां समाचिनोत्॥ ३९॥ राजन् ! उस समय भीष्मके सामने खड़े हुए अर्जुनको कृपाचार्यने पचीस वाण मारे ॥ ३९ ॥

प्रत्युद्रम्याथ विन्याध सात्यिकस्तं शितैः शरैः। पाण्डवप्रियकामार्थे शार्दृळ इव कुञ्जरम् ॥ ४०॥

तव जैसे सिंह हाथीपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार सात्यिकने आगे बढ़कर पाण्डुनन्दन अर्जुनका प्रिय करनेके लिये कृपाचार्यको अपने तीले वाणोंसे घायल कर दिया ॥ गौतमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नवभिः शरैः।

हृदि विष्याध संकुद्धः कङ्कपत्रपरिच्छदैः॥४१॥

यह देख कृपाचार्यने भी अत्यन्त कृपित हो वड़ी उतावलीके साथ सात्यिककी छातीमें कङ्कपत्रविभूषित नौ बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया ॥ ४१ ॥ शैनेयोऽपि ततः कृद्धश्चापमानम्य वेगवान्।

गौतमान्तकरं तूर्णं समाधत्त शिलीमुखम् ॥ ४२ ॥

तब वेगशाली सात्यिकिने भी क्रोधमें भरकर अपने धनुषको झकाया और तुरंत ही उसपर कृपाचार्यका अन्त करनेवाला वाण रक्खा ॥ ४२ ॥

तमापतन्तं वेगेन शकाशनिसमद्युतिम्। द्विधा चिच्छेद संकुद्धो द्रौणिः परमकोपनः॥ ४३॥

उस बाणका प्रकाश इन्द्रके वज्रके समान था। उसे वेगसे आते देख परम क्रोधी अश्वत्थामाने अत्यन्त कुपित हो उसके दो दुकड़े कर डाले॥ ४३॥

समुत्सुज्याथ शैनेयो गौतमं रिथनां वरः। अभ्यद्भवद् रणे दौणिं राहुः खे शशिनं यथा॥ ४४॥

तव रिययों में श्रेष्ठ सात्यिकने कृपाचार्यको छोड़कर जैसे आकाशमें राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता है, उसी प्रकार युद्धस्थलमें अश्वत्यामापर धावा किया ॥ ४४ ॥

तस्य द्रोणसुतर्चापं द्विधा चिच्छेद् भारत । अथैनं छिन्नधन्वानं ताडयामास सायकैः ॥ ४५ ॥

भारत ! उस द्रोणपुत्रने सात्यिकके धनुषके दो दुकड़े कर दिये और धनुष कट जानेपर उन्हें सायकोंसे घायल करना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥

सोऽन्यत् कार्मुकमादाय रात्रुघ्नं भारसाधनम् । द्रौणि षष्ट्या महाराज बाह्रोहरसि चार्पयत् ॥ ४६॥

महाराज ! तब सात्यिकिने भार-साधनमें समर्थ एवं शत्रु-विनाशक दूसरा धनुष हाथमें लेकर साठ वाणोंद्वारा अश्वत्थामा-की भुजाओं तथा छातीको छेद डाला ॥ ४६ ॥

स विद्धो व्यथितश्चैव मुहूर्तं कश्मलायुतः। निषसाद रथोपस्थे ध्वजयष्टिं समाश्चितः॥ ४७॥

इससे अत्यन्त घायल और व्यथित होकर मूर्छित हो ध्वजका सहारा ले वह दो घड़ीतक रथके पिछले भागमें बैठा रहा ॥ ४७॥ प्रतिलभ्य ततः संज्ञां द्रोणपुत्रः प्रतापवान् । वार्णोयं समरे कुद्धो नाराचेन समार्पयत् ॥ ४८ ॥

तत्पश्चात् प्रतापी द्रोणपुत्रने होशमें आकर कुपित हो समरभूमिमें सात्यिकको नाराचिसे घायल कर दिया ॥ ४८॥

शैनेयं स तु निर्भिग्न प्राविशद् धरणीतलम्। वसन्तकाले बलवान् विलं सर्पशिग्रुर्यथा ॥ ४९ ॥

वह नाराच सात्यिकको छेदकर उसी प्रकार धरतीमें समा गया, जैसे वसन्त ऋतुमें वलवान् सर्प-शिशु विलमें धुसता है ॥ ४९ ॥

अथापरेण भल्लेन माधवस्य ध्वजोत्तमम्। चिच्छेद समरे द्रौणिः सिंहनादं मुमोच ह ॥ ५०॥

इसके बाद दूसरे भल्लसे समरभूमिमें अश्वत्थामाने सात्यिकिके उत्तम ध्वजको काट डाला और वड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ ५०॥

पुनइचैनं शरैर्घोरैश्छाद्यामास भारत। निदाघान्ते महाराज यथा मेघो दिवाकरम्॥ ५१॥

भारत ! महाराज ! तदनन्तर जैसे वर्षा ऋतुमें वादल सूर्यको ढक लेता है, उसी प्रकार उसने पुनः अपने भयंकर वार्णोद्वारा सात्यिकको आच्छादित कर दिया ॥ ५१ ॥

सात्यकोऽपि महाराज शरजालं निहत्य तत्। द्रौणिमभ्यकिरत् तूर्णं शरजालैरनेकधा॥ ५२॥

नरेश्वर ! उस समय सात्यिकने भी उस बाण-समूहको नष्ट करके तुरंत ही अश्वत्थामाके ऊपर अनेक प्रकारके बार्णो-का जाल-सा विछा दिया ॥ ५२ ॥

तापयामास च द्रौणि शैनेयः परवीरहा। विमुक्तो मेघजालेन यथैव तपनस्तथा॥ ५३॥

फिर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले युयुधानने मेघोंकी घटासे मुक्त हुए सूर्यकी भाँति द्रोणपुत्रको संताप देना आरम्भ किया ॥ ५३॥

शराणां च सहस्रोण पुनरेव समुद्यतः। सात्यिकिरछादयामास ननाद च महाबळः॥ ५४॥

महावली सात्यिकने पुनः एक हजार वाणोंकी वर्षा करके अश्वत्यामाको ढक दिया और वड़े जोरसे गर्जना की॥

दृष्ट्रा पुत्रं च तं प्रस्तं राहुणेव निशाकरम्। अभ्यद्रवत शैनेयं भारद्वाजः प्रतापवान्॥ ५५॥

जैसे राहु चन्द्रमाको ग्रस लेता है, उसी प्रकार सात्यिक-के द्वारा अपने पुत्रपर ग्रहण लगा हुआ देख प्रतापी द्रोणा-चार्यने उनके ऊपर घावा किया ॥ ५५ ॥

विव्याघ च सुतीक्षणेन पृषत्केन महामृघे। परीष्सन् स्वसुतं राजन् वार्ष्णेयेनाभिपीडितम्॥ ५६॥

राजन् ! उस महायुद्धमें सात्यिकद्वारा पीड़ित हुए

अपने पुत्रकी रक्षा करनेके लिये आचार्यने तीले बाणसे उन्हें घायल कर दिया ॥ ५६ ॥

सात्यिकस्तु रणे हित्वा गुरुपुत्रं महारथम् । द्रोणं विव्याध विंदात्या सर्वपारशवैः शरैः ॥ ५७ ॥

तव सात्यिकिने रणक्षेत्रमें गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामाको छोड़कर पूर्णतः लोहेके वने हुए बीस बाणोंसे द्रोणाचार्यको बीध डाला ॥ ५७॥

तदन्तरममेयात्मा कौन्तेयः शत्रुतापनः। अभ्यद्भवद् रणे कुद्धो द्रोणं प्रति महारथः॥ ५८॥ इसी समय शत्रुओंको संताप देनेवाले अमेय आत्मवलसे सम्पन्न महारयी कुन्तीपुत्र अर्जुन युद्धस्थलमें कुपित हो द्रोणा-चार्यपर टूट पड़े ॥ ५८ ॥

ततो द्रोणश्च पार्थश्च समेयातां महामृधे। यथा बुधश्च ग्रुकश्च महाराज नभस्तले॥ ५९॥

महाराज ! तत्पश्चात् द्रोणाचार्य और अर्जुन उस महा-समरमें एक दूसरेसे भिड़ गये, मानो आकाशमें बुध और ग्रुक एक दूसरेपर आक्रमण कर रहे हों ॥ ५९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अलम्बुषाभिमन्युयुद्धे एकाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें अलम्बुष और अभिमन्युका युद्धविषयक एक सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ १०१

# द्वचिकशततमोऽध्यायः

द्रोणाचार्य और सुशर्माके साथ अर्जुनका युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार

धृतराष्ट्र उवाच

कथं द्रोणो महेष्वासः पाण्डवश्च धनंजयः। समीयत् रणे यत्तौ ताबुभौ पुरुपर्वभौ॥१॥

भृतराष्ट्र बोळे—संजय ! महाधनुर्धर द्रोण और पाण्डु-नन्दन अर्जुन—इन दोनों पुरुषिंहोंने रणक्षेत्रमें किस प्रकार प्रयत्नपूर्वक एक दूसरेका सामना किया ! ॥ १ ॥

त्रियो हि पाण्डवो नित्यं भारद्वाजस्य घीमतः। आचार्यश्च रणे नित्यं त्रियः पार्थस्य संजय ॥ २ ॥

सूत ! युदस्यलमें बुद्धिमान् द्रोणाचार्यको पाण्डुपुत्र अर्जुन सदा ही प्रिय लगते हैं और अर्जुनको भी आचार्य रणक्षेत्रमें सदा ही प्रिय रहे हैं ॥ २॥

ताबुभौ रथिनौ संख्ये हृष्टौ सिंहाविवोत्कटौ। कथं समीयतुर्यत्तौ भारहाजधनंजयौ॥ ३॥

उस दिन संग्रामभूमिमें दो प्रचण्ड सिंहोंकी भाँति हर्ष और उत्साहमें भरे हुए वे दोनों रथी द्रोणाचार्य और धनंजय किस प्रकार प्रयत्नपूर्वक एक दूसरेसे युद्ध करते थे ? ॥ ३॥

संजय उवाच

न द्रोणः समरे पार्थं जानीते त्रियमात्मनः। क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य पार्थो वा गुरुमाहवे॥ ४॥

संजयने कहा—महाराज ! समरभूमिमें द्रोणाचार्य अर्जुनको अपना प्रिय नहीं समझते हैं और अर्जुन भी क्षत्रिय-धर्मको आगे रखकर युद्धस्थलमें गुरुको अपना प्रिय नहीं मानते हैं ॥ ४॥

न क्षत्रिया रणे राजन् वर्जयन्ति परस्परम्। निर्मर्यादं हि युध्यन्ते पितृभिर्भातृभिः सह ॥ ५ ॥ राजन् ! क्षत्रियलोग रणक्षेत्रमें आपसमें किसीको नहीं छोड़ते हैं। वे पिता और भाइयोंके साथ भी मर्यादी-शून्य होकर युद्ध करते हैं॥ ५॥

रणे भारत पार्थेन द्रोणो विद्यस्त्रिभिः शरैः। नाचिन्तयच तान् वाणान् पार्थचापच्युतान् युधि॥६॥

भारत ! उस रणक्षेत्रमें अर्जुनने द्रोणाचार्यको तीन वाणोंसे घायल किया; परंतु अर्जुनके धनुपसे छूटे हुए उन बाणोंको युद्धस्थलमें द्रोणाचार्यने कुछ भी नहीं समझा ॥

शरवृष्ट्या पुनः पार्थद्द्याद्यामास तं रणे। स व्रजज्वाल रोपेण गहनेऽग्निरिचोर्जितः॥ ७॥

तब अर्जुनने समरभूमिमें अपने वाणोंकी वर्षासे पुनः द्रोणाचार्यको ढक दिया । यह देख वे रोपसे जल उठेः मानो वनमें दावानल प्रज्वलित हो उठा हो ॥ ७॥

ततोऽर्जुनं रणे द्रोणः शरैः संनतपर्वभिः। छादयामास राजेन्द्र नचिरादेव भारत॥ ८॥

भरतनन्दन ! राजेन्द्र ! तव द्रोणाचार्यने युद्धमें झकी हुई गाँठवाले वाणोंसे अर्जुनको शीघ ही आच्छादितकर दिया ॥

ततो दुर्योधनो राजा सुशर्माणमचोदयत्। द्रोणस्य समरे राजन् पार्ष्णित्रहणकारणात्॥ ९॥

राजन् ! तव राजा दुर्योधनने सुशर्माको समरभूमिमें द्रोणा-चार्यके पृष्ठभागकी रक्षाके लिये प्रेरित किया ॥ ९ ॥

त्रिगर्तराडिप कुद्धो भृशमायम्य कार्मुकम् । छादयामास समरे पार्थ वाणैरयोमुखैः ॥ १०॥ उसकी आज्ञा पाकर त्रिगर्तराज सुशर्माने भी समरमें

१. यहाँपर 'मयीदा' शब्द सम्बन्धकी मर्यादाके लिये प्रयुक्त इसा है।

कोधपूर्वक धनुषको अत्यन्त खींचकर लोहमुख वाणोंके द्वारा अर्जुनको दक दिया ॥ १० ॥

ताभ्यां मुकाः शरा राजन्नन्तरिक्षे विरेजिरे। हंसा इव महाराज शरत्काले नभस्तले॥ ११॥

महाराज ! जैसे शरद् ऋतुके आकाशमें हंस उड़ते दिखायी देते हैं, उसी प्रकार उन दोनोंके छोड़े हुए बाण आकाशमें सुशोभित हो रहे थे ॥ ११॥

ते शराः प्राप्य कौन्तेयं समन्ताद् विविद्युः प्रभो । फलभारनतं यद्वत् खादुवृक्षं विहङ्गमाः ॥ १२ ॥

प्रभो ! वे बाण सब ओरसे कुन्तीकुमार अर्जुनके ऊपर पड़कर उनके शरीरमें धँसने लगे, मानो फलोंके भारसे झुके स्वादिष्ट वृक्षपर चारों ओरसे पक्षी टूटे पड़ते हों ॥ १२ ॥ अर्जुनस्तु रणे नादं विनद्य रिथनां वरः। त्रिगर्तराजं समरे सपुत्रं विव्यधे शरैः॥ १३॥

तव रिययोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने सिंहनाद करके समराङ्गणमें पुत्रसिंहत त्रिगर्तराज सुशर्माको अपने वाणोंसे घायल कर दिया ॥ ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये। पार्थमेवाभ्यवर्तन्त मरणे कृतनिश्चयाः॥ १४॥

जैसे प्रलयकालमें साक्षात् काल सबको मार डालता है, उसी प्रकार अर्जुनकी मार खाकर त्रिगर्तदेशीय सैनिक मरने-का निश्चय करके पुनः उन्हीं पर टूट पड़े ॥ १४ ॥

मुमुचुः शरवृष्टिं च पाण्डवस्य रथं प्रति । शरवृष्टिं ततस्तां तु शरवर्षेः समन्ततः ॥ १५ ॥ प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयवृष्टिमिवाचलः ।

उन्होंने पाण्डुनन्दन अर्जुनके रथपर वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। राजेन्द्र! अर्जुनने सब ओरसे होनेवाली उस वाण-वर्षाको उसी प्रकार ग्रहण किया। जैसे पर्वत जलकी वर्षाको घारण करता है॥ १५ है॥

तत्राद्धतमपश्याम वीभत्सोईस्तलाघवम् ॥ १६ ॥ विमुक्तां वहुभियोंधैः शस्त्रवृष्टि दुरासदाम् । यदेको वारयामास मारुतोऽभ्रगणानिव ॥ १७ ॥

उस युद्धमें हमने अर्जुनके हाथोंकी अद्भुत फुर्ती देखी, जैसे हवा वादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार बहुत-से योद्धाओंद्धारा की हुई उस दुःसह वाण-वर्षाका उन्होंने अकेले ही निवारण कर दिया ॥ १६-१७ ॥ कर्मणा तेन पार्थस्य तुतुपुर्देवदानवाः। अथ कुद्धो रणे पार्थस्त्रिगर्तान् प्रति भारत ॥ १८ ॥ मुमोचास्त्रं महाराज वायव्यं पृतनामुखे। प्रादुरासीत् ततो वायुः क्षोभयाणो नभस्तलम् ॥ १९ ॥

पातयन् वै तरुगणान् विनिधं इचैव सैनिकान् ।

महाराज ! अर्जुनके उस पराक्रमसे देवता और दानव सभी संतुष्ट हुए । भारत ! तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए अर्जुनने युद्धके मुहानेपर त्रिगर्त-सेनाओंको लक्ष्य करके वायव्यास्त्रका प्रयोग किया; फिर तो आकाशको विक्षुच्य कर देनेवाली वायु प्रकट हुई, जो बृक्षोंको गिराने और सैनिकोंको नष्ट करने लगी ॥ १८-१९३॥

ततो द्रोणोऽभिवीक्ष्यैववायव्यास्त्रं सुदारुणम् ॥ २०॥ शैलमन्यन्महाराज घोरमस्त्रं सुमोच ह।

महाराज ! तदनन्तर द्वोणाचार्यने अत्यन्त भयंकर वायव्यास्त्रको देखकर उसका निवारण करनेके लिये भयानक पर्कतास्त्रका प्रयोग किया ॥ २०३ ॥

द्रोणेन युधि निर्मुके तस्मिन्नस्त्रे नराधिप ॥ २१ ॥ प्रशाम ततो वायुः प्रसन्नाश्च दिशो दश।

नरेश्वर ! द्रोणाचार्यके द्वारा युद्धमें पर्वतास्त्रका प्रयोग होनेपर वायु शान्त और सम्पूर्ण दिशाएँ खच्छ हो गयीं ॥ ततः पाण्डुसुतो चीरिस्त्रगर्तस्य रथवजान् ॥ २२ ॥ निरुत्साहान् रणे चक्ने विमुखान् विपराकमान् ।

तव वीरवर पाण्डुपुत्र अर्जुनने त्रिगर्तराजके रथसमूहोंको उत्साहरहित एवं पराक्रमशून्य करके उन्हें युद्धसे विमुख कर दिया ॥ २२५ ॥

ततो दुर्योधनइचैव कृपश्च रथिनां वरः॥२३॥ अभ्वत्थामा तथा शल्यः काम्बोजश्च सुदक्षिणः। विन्दानुविन्दावावन्त्यौ बाह्निकः सह बाह्निकैः॥२४॥ महता रथवंशेन पार्थस्यावारयन् दिशः।

तव रिथयोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्य, दुर्योघन, अश्वत्थामा, श्रात्य, काम्बोजराज मुदक्षिण, अवन्तीके राजकुमार विन्द और अनुविन्द तथा बाह्णीकदेशीय सैनिकोंके साथ राजा बाह्णीक इन सबने रिथयोंकी विशाल सेना साथ लेकर उसके द्वारा पार्थकी सम्पूर्ण दिशाओंको अर्थात् उनके सभी मार्गोंको रोक दिया।। तथैव भगदत्तश्च श्रुतायुश्च महाबलः ॥ २५॥ गजानीकेन भीमस्य ताववारयतां दिशः।

उसी प्रकार भगदत्त तथा महावली श्रुतायुने हाथियोंकी सेनाद्वारा भीमसेनकी सम्पूर्ण दिशाओंको रोक लिया ॥२५३॥ भूरिश्रवाः शलश्चेव सौवलश्च विशाम्पते॥ २६॥ शरौष्ठैर्विमलैस्तीक्ष्णेर्माद्वीपुत्राववारयन्॥

प्रजानाथ ! भूरिश्रवा, शल और शकुनिने तीखे और चमकीले बाण-समूहोंकी वर्षा करके माद्रीकुमार नकुल और सहदेवको रोका ॥ २६३ ॥

भीष्मस्तु संहतः संख्ये धार्तराष्ट्रैः ससैनिकैः॥ २७॥ युधिष्ठिरं समासाद्य सर्वतः पर्यवारयत्।

भीष्मने सैनिकोंसिहत आपके पुत्रोंके साथ संगठित होकर युद्धमें राजा युधिष्ठिरके पास जाकर उन्हें सब ओरसे घेर लिया ॥ २७ ई ॥

आपतन्तं गजानीकं दृष्ट्वा पार्थो वृकोद्दरः ॥ २८ ॥ छेलिह्न् सुक्किणी वीरो सृगराडिव कानने ।

हाथियोंकी सेनाको आते देख बीर कुन्तीकुमार भीमसेन जैसे वनमें सिंह अपने जबड़ोंको चाटता है, उसी प्रकार मुँहके दोनों कोनोंको चाटने छगे॥ २८६॥

भीमस्तु रथिनां श्रेष्टो गदां गृह्य महाहवे ॥ २९ ॥ अवप्कुत्य रथात् तूर्णे तव सैन्यान्यभीषयत् ।

तत्पश्चात् उस महासमरमें रिधयों में श्रेष्ठ भीमसेन गदा लेकर तुरंत रथसे कूद पड़े और आपकी सेनाओं को भयभीत करने लगे ॥ २९%॥

तमुद्धीक्ष्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः ॥ ३०॥ परिवव रणे यत्ता भीमसेनं समन्ततः।

गदा हाथमें लिये हुए भीमसेनको देखकर उन गजारोही सैनिकोंने उन्हें यत्नपूर्वक चारों ओरसे घेर लिया॥ २०५॥

गजमध्यमनुप्राप्तः पाण्डवः स व्यराजत ॥ ३१ ॥ मेघजालस्य महतो यथा मध्यगतो रविः।

उस गजसेनाके बीचमें पड़े हुए पाण्डुनन्दन भीमसेन महान् मेघ-समूहके मध्यमें स्थित हुए सूर्यके समान प्रकाशित होने ळगे ॥ ३१५ ॥

व्यधमत् स गजानीकं गदया पाण्डवर्षभः ॥ ३२ ॥ महाभ्रजालमतुलं मातरिश्वेव संततम् ।

पाण्डवश्रेष्ठ भीमसेनने अपनी गदाकी चोटसे सारी गज-सेनाको उसी प्रकार नष्ट कर दियाः जैसे वायु महान् मेघोंकी सब ओर फैली हुई अनुपम घटाको छिन्न-भिन्न कर देती है।। ते वध्यमाना बिलना भीमसेनेन दन्तिनः॥ ३३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवश्वपर्वणि भीमपराक्रमे द्वचिक्रशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवयपर्वमें भीमपराक्रमविषयक एक सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०२ ॥

आर्तनादं रणे चकुर्गर्जन्तो जलदा इव।

महावली भीमसेनकी गदासे आहत हुए दन्तार हायी युद्ध-स्थलमें गरजते हुए मेघोंके समान आर्तनाद करने लगे ॥ बहुधा दारितइचैंच विषाणस्तत्र दन्तिभिः॥ ३४॥ फुल्लाशोकनिभः पार्थः शुशुभे रणमूर्धनि।

हािययोंके दाँतोंसे अनेक वार विदीर्ण हुए भीमसेन युद्धके मुहानेपर खिले हुए अशोकके समान शोभा पा रहे थे ॥ विषाणे दिन्तनं गृहा निर्विषाणमथाकरोत् ॥ ३५ ॥ विषाणेन च तेनेव कुम्भेऽभ्याहत्य दिन्तनम् । पातयामास समरे दण्डहस्त इवान्तकः ॥ ३६ ॥

उन्होंने किसी दन्तार हायीका दाँत पकड़कर उखाड़ लिया और उस हायीको दन्तहीन बना दिया। फिर उसी दाँतके द्वारा उसके कुम्भस्यलमें प्रहार करके दण्डधारी यमराज-की भाँति समराङ्गणमें उसे मार गिराया॥ ३५-३६॥

शोणिताकां गदां विभ्रन्मेदोमजाकृतच्छविः। कृताभ्यङ्गः शोणितेन रुद्रवत् प्रत्यदृश्यतः॥ ३७॥

खूनसे रँगी हुई गदा लेकर मेदा और मजाके लेपसे अपनी शोभा विगाइकर रक्तका उबटन लगाये हुए भीमसेन भगवान कड़के समान दिखायी दे रहे थे ॥ ३७ ॥

एवं ते वध्यमानाश्च हतशेषा महागजाः। प्राद्रवन्त दिशो राजन् विमृद्गन्तः खकं बलम्॥ ३८॥

राजन् ! इस प्रकार भीमसेनकी मार खाकर मरनेसे बचे हुए महान् गज अपनी ही सेनाको रौंदते हुए सम्पूर्ण दिशाओं-में भागने लगे ॥ ३८॥

द्रवद्भिस्तैर्महानागैः समन्ताद् भरतर्षभ । दुर्योधनवलं सर्वे पुनरासीत् पराङ्मुखम् ॥ ३९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! सब ओर भागते हुए उन महान् गजराजींके साथ ही दुर्योधनकी सारी सेना युद्धभृमिसे विमुख हो चली ॥

त्र्यधिकशततमोऽध्यायः

उभय पक्षकी सेनाओंका घमासान युद्ध और रक्तमयी रणनदीका वर्णन

संजय उवाच

मध्यन्दिने महाराज संग्रामः |समपद्यत । लोकक्षयकरो रौद्रो भीष्मस्य सह सोमकैः ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—महाराज ! दोपहर होते-होते भीष्म-का सोमकोंके साथ लोकविनाशक भयंकर संग्राम होने लगा।। गाङ्गेयो रथिनां श्रेष्ठः पाण्डवानामनीकिनीम्। व्यधमनिशितवाणैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २ ॥

रिधयों में श्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्मने सैकड़ों और इजारों तीख़े बाणोंकी वर्षा करके पाण्डवोंकी विशाल सेनाको नष्ट करना आरम्भ किया ॥ २ ॥

सम्ममर्द च तत् सैन्यं पिता देववतस्तव । धान्यानामिव लूनानां प्रकरं गोगणा इव ॥ ३ ॥

राजन् ! जैसे वैलोंके समुदाय कटे हुए धानके बोझोंका मर्दन करते हैं, उसी प्रकार आपके ताऊ देवव्रतने उस सेनाको रोंद डाला ॥ ३॥

भृष्ट्युम्नः शिखण्डी च विराठो द्रुपदस्तथा। भीष्ममासाद्य समरे शरैर्ज्ञम्महारथम् ॥ ४ ॥

तव धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, विराट और द्रुपदने समरभूमि-में महारथी भीष्मके पास पहुँचकर उन्हें वाणोंसे घायल करना आरम्भ किया ॥ ४॥

धृष्टद्युम्नं ततो विद्ध्वा विराटं च शरैस्त्रिभिः। द्रुपदस्य च नाराचं प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥

भारत ! तदनन्तर भीष्मने विराट और घृष्टद्युम्नको तीन बाणोंसे घायल करके द्रुपदपर नाराचका प्रहार किया ॥ ५ ॥

तेन विद्धा महेष्वासा भीष्मेणामित्रकर्षिणा। चुकुधुः समरे राजन् पाद्स्पृष्टा इवोरगाः॥ ६॥

राजन् ! शत्रुस्दन भीष्मके द्वारा घायल हुए वे महा-धनुर्धर वीर पैरोंचे कुचले हुए सर्पोंकी भाँति समराङ्गणमें अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ६ ॥

शिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्। स्त्रीमयं मनसा ध्यात्वा नास्मै प्राहरदच्युतः॥ ७ ॥

शिखण्डीने भरतवंशियोंके पितामह भीष्मको वींघ डाला; परंतु मन-ही-मन उसे स्त्रीरूप मानकर अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले भीष्मने उसपर प्रहार नहीं किया ॥ ७॥

धृष्टयुम्नस्तु समरे क्रोधेनान्निरिव ज्वलन् । पितामहं त्रिभिर्वाणैर्वाह्मोहरसि चार्पयत् ॥ ८ ॥

्धृष्टयुम्न रणक्षेत्रमें क्रोधिस अग्निकी भाँति जल उठे। उन्होंने तीन वाणोंसे पितामह भीष्मको उनकी छाती और भुजाओंमें चोट पहुँचायी॥ ८॥

द्रुपदः पञ्चविंदात्या विराटो दशिमः शरैः। शिखण्डी पञ्चविंदात्याभीषमं विन्याध सायकैः॥ ९ ॥

दुपदने पचीसः विराटने दस और शिखण्डीने पचीस सायकोंद्वारा भीष्मको घायल कर दिया ॥ ९ ॥ सोश्वितिको सहाराज कोणिकौश्वारिक्यतः ।

सोऽतिविद्धो महाराज शोणितौघपरिप्छुतः। वसन्ते पुष्पशवलो रक्ताशोक इवावभौ॥१०॥

महाराज ! उनके सायकोंसे अत्यन्त घायल होनेके कारण वे रक्तप्रवाहसे नहा उठे और वसन्त ऋतुमें पुष्पींसे भरे हुए रक्ताशोककी भाँति शोभा पाने लगे ॥ १०॥

तान् प्रत्यविध्यद् गाङ्गेयस्त्रिभिस्त्रिभिरजिह्मगैः। द्रुपदस्य च भल्लेन धनुश्चिच्छेद मारिव ॥११॥

आर्य ! उस समय गङ्गानन्दन भीष्मने उन सबको तीन-तीन सीधे जानेवाले गाणोंसे घायल कर दिया और एक भल्लके द्वारा दुपदका धनुष काट दिया ॥ ११ ॥ सोऽन्यत् कामुकमादाय भीष्मं विज्याध पञ्चभिः। सारिथं च त्रिभिर्वाणैः सुशितै रणमूर्धनि॥१२॥

तव उन्होंने दूसरा घनुष हाथमें लेकर युद्धके मुहानेपर पाँच तीखे बार्णोद्वारा भीष्मको और तीन वार्णोंसे उनके सारिथको भी घायल कर दिया ॥ १२॥

तथा भीमो महाराज द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः। केकया आतरः पञ्च सात्यिकश्चैव सात्वतः॥ १३॥ अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं युधिष्ठिरपुरोगमाः। रिरक्षिवन्तः पाञ्चाल्यं धृष्टद्यस्नपुरोगमाः॥ १४॥

महाराज ! भीम, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, पाँचों भाई केकयराजकुमार, सात्वतवंशी सात्यिक, युधिष्ठिर आदि पाण्डव-सैनिक तथा धृष्टग्रुम्न आदि पाञ्चाल सैनिक द्रुपदकी रक्षाके लिये गङ्गानन्दन भीष्मपर टूट पड़े ॥ १३-१४॥

तथैव तावकाः सर्वे भीष्मरक्षार्थमुद्यताः। प्रत्युद्ययुः पाण्डुसेनां सहसैन्या नराधिप॥१५॥

नरेश्वर ! इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक भीष्मकी रक्षाके लिये सेनासहित उद्यत हो पाण्डवसेनापर चढ़ आये ॥

तत्रासीत् सुमहद् युद्धं तव तेषां च संकुलम् । नराश्वरथनागानां यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ १६॥

तव वहाँ उन सबके पैदल, युड्सवार, रथी और हाथी-सवारोंमें अत्यन्त भयंकर घमासान युद्ध होने लगा, जो यमराजके राष्ट्रकी वृद्धि करनेवाला था ॥ १६॥

रथी रथिनमासाद्य प्राहिणोद् यमसादनम्। तथेतरान् समासाद्य नरनागाश्वसादिनः॥१७॥

रथीने रथीका सामना करके उसे यमलोक पहुँचा दिया। पैदल, हाथीसवार और घुड़सवारोंने भी एक दूसरेसे भिड़कर ऐसा ही किया ॥ १७ ॥

अनयन् परलोकाय शरैः संनतपर्वभिः। शरैश्च विविधैर्घोरैस्तत्र तत्र विशाम्पते॥१८॥

प्रजानाथ ! उस युद्धस्थलमें जहाँ-तहाँ सब योद्धा झुकी हुई गाँठवाले नाना प्रकारके भयंकर बाणोंद्वारा अपने विपक्षियों-को परलोकके अतिथि बनाने लगे ॥ १८॥

रथास्तु रथिभिर्हीना हतसारथयस्तथा। विप्रद्रुताश्वाः समरे दिशो जग्मुः समन्ततः ॥ १९॥

कितने ही रथ रथियों और सार्थियोंसे शून्य हो भागते हुए घोड़ोंके साथ सम्पूर्ण दिशाओंमें चक्कर काट रहे थे ॥

मृद्गन्तस्ते नरान् राजन् हयांश्च सुबहुन् रणे। वातायमाना दश्यन्ते गन्धर्वनगरोपमाः ॥ २०॥ राजन् ! वे रथ उस रणक्षेत्रमें आपके बहुतने पैटक मनुष्यों तथा घोड़ोंको कुचलते हुए इवाके समान तीव गतिसे भाग रहे थे और गन्धर्वनगरके समान दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ रथिनइच रथेहींना वर्मिणस्तेजसा युताः । कुण्डलोष्णीपिणः सर्वे निष्काङ्गद्विभूषणाः ॥ २१ ॥ देवपुत्रसमाः सर्वे शौर्ये शकसमा युधि । ऋद्धया वैश्रवणं चाति नयेन च वृहस्पतिम् ॥ २२ ॥ सर्वलोकेश्वराः शूरास्तत्र तत्र विशाम्पते । विप्रद्रता व्यदृश्यन्त प्राकृता इव मानवाः ॥ २३ ॥

प्रजानाथ ! कितने ही रथी रथोंसे हीन हो गये थे। वे कवच, कुण्डल और पगड़ी घारण किये बड़े तेजस्वी दिखायी देते थे। उन सबने कण्टमें स्वर्णमय पदक और भुजाओंमें बाज्वंद धारण कर रक्ले थे। वे देखनेमें देवकुमारोंके समान सुन्दर और युद्धमें इन्द्रके समान शौर्यसम्पन्न थे। वे समृद्धिमें कुवेर और नीतिज्ञतामें बृहस्पतिजीसे भी बदकर थे। ऐसे सर्वलोकेश्वर श्रुरवीर भी रथहीन हो गँवार मनुष्योंकी भाँति जहाँ-तहाँ भागते दिखायी देते थे।। २१-२३॥

दन्तिनइच नरश्रेष्ठ हीनाः परमसादिभिः । मृद्गन्तः खान्यनीकानि निषेतुः सर्वेशन्दगाः॥ २४॥

नरश्रेष्ठ ! कितने ही दन्तार हायी अपने श्रेष्ठ सवारों के रहित हो अपनी ही सेनाको कुचलते हुए प्रत्येक शब्दके पीछे दौहते थे ॥ २४॥

चर्मभिरचामरैरिचन्नैः पताकाभिरच मारिष । छन्नैः सितेर्हेमदण्डैरचामरैरच समन्ततः ॥ २५ ॥ विद्यार्णैर्विप्रधावन्तो दृदयन्ते सा दि्शो दृश । नवमेघप्रतीकाशा जलदोपमनिःस्वनाः ॥ २६ ॥

माननीय महाराज ! ढाल, विचित्र चँवर, पताका, श्वेत छत्र, सुवर्णदण्डभूषित चामर—ये चारों ओर विखरे पड़े थे और (इन्हींके ऊपरसे) नूतन मेघोंकी घटाके सहश हाथी मेघों-के समान भयंकर गर्जना करते हुए सम्पूर्ण दिशाओं में दौड़ते दिखायी देते थे ॥ २५-२६॥

तथैव दन्तिभिर्हींना गजारोहा विशाम्पते । प्रधावन्तोऽन्वदृश्यन्त तव तेषां च संकुले ॥ २७॥

प्रजानाथ ! इसी प्रकार हाथियोंसे रहित हाथीसवार भी आपके और पाण्डवोंके भयानक युद्धमें इधर-उधर दौड़ते दिखायी देते थे ॥ २७ ॥

नानादेशसमुत्थांश्च तुरगान् हेमभूषितान् । वातायमानानद्राक्षं शतशोऽथ सहस्रशः॥ २८॥

अनेक देशोंमें उत्पन्न, सुवर्णभूषित और वायुके समान वेगशाली सैकड़ों और हजारों घोड़ोंको हमने रणभूमिसे भागते देखा है ॥ २८॥

अध्वारोहान् हतैरश्वैर्गृहीतासीन् समन्ततः। द्रवमाणानपश्याम द्राव्यमाणांश्च संयुगे ॥ २९॥ हमने युद्धमें बहुत-से युड्डसवारोंको देखाः जो घोड़ोंके मारे जानेपर हाथमें तलवार लिये सब ओर भागते और शत्रुओंद्वारा खदेड़े जाते थे॥ २९॥

गजो गजं समासाद्य द्रवमाणं महाहवे। ययौ प्रमृद्य तरसा पादातान् वाजिनस्तथा ॥ ३०॥

उस महायुद्धमें एक हाथी भागते हुए दूसरे हायीके पास पहुँचकर अपने वेगसे बहुतेरे पैदल सिपाहियों तथा घोड़ोंको कुचलता हुआ उसका अनुसरण करता था ॥३०॥

तथैव च रथान् राजन् प्रममर्द रणे गजः । रथाइचैव समासाद्य पतितांस्तुरगान् भुवि ॥ ३१ ॥

राजन् ! इसी प्रकार उस रणक्षेत्रमें एक हाथी बहुत-से रथोंको रोंद डालता था और रथ पृथ्वीपर पड़े हुए घोड़ोंको कुचलकर भागते जाते थे ॥ ३१॥

ब्यमृद्गन् समरे राजंस्तुरगारच नरान् रणे। एवं ते बहुधा राजन् प्रत्यमृद्गन् परस्परम्॥ ३२॥

नरेश्वर ! समराङ्गणमें बहुत-से घोड़ोंने पैदल मनुष्योंको कुचल दिया। राजन्! इस प्रकार वे सैनिक अनेक बार एक दूसरेको कुचलते रहे॥ ३२॥

तस्मिन् रौद्रे तथा युद्धे वर्तमाने महाभये । प्रावर्तत नदी घोरा शोणितान्त्रतरिङ्गणी ॥ ३३ ॥

उस महाभयंकर घोर युद्धमें रक्तः आँत और तरंगींसे युक्त एक भयानक नदी वह चली ॥ ३३॥

अस्थिसंघातसम्बाधा केरारौवलशाद्वला। रथहदा शरावर्ता हयमीना दुरासदा॥३४॥

वह हिंदुयों के समूहरूपी शिलाखण्डों से भरी थी। केश ही उसमें सेवार और घासके समान जान पड़ते थे। रय कुण्ड और बाण भेंवरके समान प्रतीत होते थे। घोड़े ही उस दुर्गम नदीके मत्स्य थे॥ ३४॥

शीर्पोपलसमाकीर्णा हस्तित्राहसमाकुला। कवचोष्णीपफेनौद्या धनुर्वेगासिकच्छपा॥३५॥

कटे हुए मस्तक पत्थरोंके टुकड़ोंके समान विखरे थे। हाथी ही उसमें विशाल प्राहके समान जान पड़ते थे, कवच और पगड़ी फेनराशिके समान थे, घनुष ही उसका वेगयुक्त प्रवाह और खड़ ही वहाँ कच्छपके समान प्रतीत होते थे॥ ३५॥

पताकाध्वजवृक्षाढ्या मर्त्यंकूळापहारिणी । क्रव्यादहंससंकीर्णा यमराष्ट्रविवर्धनी ॥ ३६ ॥

पताका और ध्वजाएँ किनारेके दृक्षोंके समान जान पड़ती यीं । मनुष्योंकी लाशें ही उसके कगारें यीं। जिन्हें वह अपने वेगसे तोड़-तोड़कर बहा रही यी । मांसाहारी पक्षी ही उसके आस-पास हंसोंके समान भरे हुए थे । वह नदी यमके राज्यको बढ़ा रही थी ॥ ३६॥ तां नदीं अत्रियाः शूरा रथनागहयष्ठवैः । प्रतेष्वेहवो राजन् भयं त्यक्त्वा महारथाः ॥ ३७ ॥

राजन् ! बहुत-से ग्रूरवीर महारथी क्षत्रिय नौकाके समान घोड़े, रथ, हाथी आदिपर चढ़कर भयसे रहित हो उस नदीके पार जा रहे थे।। ३७।।

अपोवाह रणे भीरून् करमलेनाभिसंवृतान् । यथा वैतरणी प्रेतान् प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ३८॥

जैसे वैतरणी. नदी मरे हुए प्राणियोंको प्रेतराजके नगरमें पहुँचाती है, उसी प्रकार वह रक्तमयी नदी डरपोक और कायरोंको मूर्छित-से करके रणभूमिसे दूर हटाने छगी।। ३८॥

प्राक्रोशन् क्षत्रियास्तत्र दृष्ट्वा तद् वैशसं महत्। दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षत्रियाः क्षयम् ॥ ३९ ॥

वहाँ खड़े हुए क्षत्रिय वह अत्यन्त भयंकर मारकाट देखकर यह पुकार-पुकारकर कह रहे थे कि दुर्योधनके अपराध-से ही सारे क्षत्रिय विनाशको प्राप्त हो रहे हैं। । ३९॥

गुणवत्सु कथं द्वेषं धृतराष्ट्रो जनेश्वरः। कृतवान् पाण्डुपुत्रेषु पापात्मा लोभमोहितः॥ ४०॥

पापात्मा राजा धृतराष्ट्रने लोभसे मोहित होकर गुणवान् पाण्डवोंसे द्वेष क्यों किया ? ॥ ४०॥

पवं वहुविधा वाचः श्रूयन्ते सा परस्परम्। पाण्डवस्तवसंयुक्ताः पुत्राणां ते सुदारुणाः ॥ ४१ ॥

महाराज ! इस प्रकार वहाँ परस्पर कही हुई पाण्डवोंकी प्रशंसा तथा आपके पुत्रोंकी अत्यन्त भयंकर निन्दासे युक्त नाना प्रकारकी वातें सुनायी पड़ती थीं ॥ ४१ ॥

ता निशम्य ततो वाचः सर्वयोधैरुदाहृताः। आगस्कृत् सर्वलोकस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ ४२॥ भीष्मं द्रोणं कृपं चैव शल्यं चोवाच भारत।
युध्यध्वमनहंकाराः किं चिरं कुरुथेति च ॥ ४३॥

भारत!तव सम्पूर्ण योद्धाओं के मुखसे निकली हुई उन वातों-को सुनकर सम्पूर्ण लोकों का अपराध करनेवाले आपके पुत्र दुर्योधनने भीष्म, द्रोण, कृप और शस्यसे कहा—'आपलोग अहंकार लोड़कर युद्ध करें; विलम्ब क्यों कर रहे हैं?'।४२-४३।

ततः प्रववृते युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । अक्षच्तकृतं राजन् सुघोरं वैशसं तदा ॥ ४४ ॥

राजन् ! तदनन्तर कौरवोंका पाण्डवोंके साथ अत्यन्त भयंकर युद्ध होने लगा, जो कपटपूर्ण चूतके कारण सम्भव हुआ था और जिसमें बड़ी भारी मारकाट मच रही थी ॥ यत् पूरा न निगृह्णस्ति वार्यमाणो महात्मभिः।

वैचित्रवीर्य तस्येदं फलं पश्य सुदारुणम् ॥ ४५ ॥ विचित्रवीर्यनन्दन महाराज धृतराष्ट्र ! पूर्वकालमें महात्मा पुरुषोंके मना करनेपर भी जो आपने उनकी वार्ते नहीं मानीं उसीका यह भयंकर फल प्राप्त हुआ है,

न हि पाण्डुसुता राजन् ससैन्याःसपदानुगाः। रक्षन्ति समरे प्राणान् कौरवा वापि संयुगे॥ ४६॥

इसे देखिये॥ ४५॥

राजन् ! सेना और सेवकों ६ हित पाण्डव अथवा कौरव समरभूमिमें अपने प्राणोंकी रक्षा नहीं करते हैं—प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध कर रहे हैं ॥ ४६॥

एतसात् कारणाद् घोरो वर्तते खजनक्षयः। दैवाद् वा पुरुषव्यात्र तव चापनयान्तृप ॥ ४७॥

पुरुषिंह ! नरेश्वर ! इस कारणसे अथवा दैवकी प्रेरणासे या आपके ही अन्यायसे होनेवाले इस युद्धमें स्वजनोंका घोर संहार हो रहा है ॥ ४७ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्धे व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भोष्मपर्वके अन्तर्गत भोष्मवधपर्वमें घमासान युद्धविषयक एक सौ तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥१०२॥

# चतुरधिकशततमोऽध्यायः

अर्जुनके द्वारा त्रिगर्तोंकी पराजय, कौरव-पाण्डव सैनिकोंका घोर युद्ध, अभिमन्युसे चित्रसेनकी, द्रोणसे द्वपदकी और भीमसेनसे बाह्लीककी पराजय तथा सात्यिक और भीष्मका युद्ध

संजय उवाच अर्जुनस्तान् नरव्याघ्रः सुरामीनुचरान् नृपान् । अनयत् प्रेतराजस्य सदनं सायकैः शितैः ॥ १ ॥

संजय कहते हैं — राजन् ! पुरुषिं इ अर्जुन अपने तीखे वाणोंसे सुशर्माके अनुगामी नरेशोंको यमलोक भेजने लगे ॥ १॥ सुरार्मापि ततो बाणैः पार्थे विज्याध संयुगे। वासुदेवं च सप्तत्या पार्थे च नविभः पुनः ॥ २ ॥

तव सुरामांने भी युद्धस्थलमें अनेक बाणोंद्वारा कुन्ती-कुमार अर्जुनको घायल कर दिया। फिर उसने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको सत्तर और अर्जुनको नौ वाण मारे॥ २॥ तं निवार्य शरोंघेण शकसुनुमेहारथः।

### सुरार्मणो रणे योद्धान् प्राहिणोद् यमसादनम् ॥ ३ ॥

यह देख इन्द्रपुत्र महारथी अर्जुनने अपने वाणसमूहोंके द्वारा सुश्चर्माको रोककर रणक्षेत्रमें उसके योद्धाओंको यमलोक पहुँचाना आरम्भ किया ॥ ३॥

ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेच युगक्षये। व्यद्भवन्त रणे राजन् भये जाते महारथाः॥ ४॥

राजन ! जैसे युगान्तमें साक्षात् कालके द्वारा सारी प्रजा मारी जाती है, उसी प्रकार रणक्षेत्रमें अर्जुनके द्वारा मारे जाते हुए सारे महारथी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे ॥ ४॥

उत्सुज्य तुरगान् केचिद् रथान् केचिच मारिप। गजानन्ये समुत्सुज्य प्राद्रवन्त दिशो दश ॥ ५॥

आर्य ! कुछ लोग घोड़ोंको, कुछ दूसरे लोग रथोंको और इसी प्रकार कुछ लोग हाथियोंको छोड़कर दसों दिशाओं-में भागने लगे ॥ ५॥

अपरे तु तदाऽऽदाय वाजिनागरथान् रणे। त्वरया परया युक्ताः प्राद्वचन्त विद्याम्पते॥६॥ पादाताश्चापि शस्त्राणि समुत्सुज्य महारणे। निरपेक्षा व्यधावन्त तेन तेन स्म भारत॥७॥

प्रजानाथ ! दूसरे लोग उस समय वड़ी उतावलीके साथ अपने हाथी, घोड़े एवं रथको साथ ले रणभूमिसे भाग निकले । भारत ! उस महायुद्धमें पैदल सिपाइी भी अपने अस्त्र-शस्त्रोंको फॅककर उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिथरसे राह मिली, उधरसे ही भागने लगे ॥ ६-७ ॥

वार्यमाणाः सुबहुरास्त्रैगर्तेन सुरार्मणा । तथान्यैः पार्थिवश्रेष्टैर्न व्यतिप्टन्त संयुगे ॥ ८ ॥

यद्यपि त्रिगर्तराज सुशर्मा तथा अन्य श्रेष्ठ नरेशोंने भी बारंबार रोकनेका प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्धमें टहर न सके || ८ ||

तद् वलं प्रद्वतं दृष्ट्वा पुत्रो दुर्योधनस्तव । पुरस्कृत्य रणे भीष्मं सर्वसैन्यपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ सर्वोद्योगेन महता धनंजयमुपादवत् । त्रिगर्ताधिपतेरथें जीवितस्य विशाम्पते ॥ १० ॥

उस सेनाको भागती देख आपके पुत्र दुर्योधनने रण-भूमिमें भीष्मको आगे करके सम्पूर्ण सेनाओंके साथ महान् प्रयत्नपूर्वक धनंजयपर धावा किया। प्रजानाथ ! उसके आक्रमणका उद्देश था त्रिगर्तराजके जीवनकी रक्षा ॥ ९-१०॥

स एकः समरे तस्थौ किरन् बहुविधाञ्चारान् । भ्रातृभिः सहितः सर्चैः शेषा हि प्रद्रुता नराः ॥ ११ ॥

केवल दुर्योधन ही अपने समस्त भाइयोंके साथ नाना प्रकारके बाणोंकी वर्षा करता हुआ समरभूमिमें खड़ा रहा। शेष सब मनुष्य भाग गये॥ ११॥ तथैव पाण्डवा राजन् सर्वोद्योगेन दंशिताः। प्रययुः फाल्गुनार्थाय यत्र भीष्मो व्यतिष्ठत ॥ १२ ॥

राजन् ! उसी प्रकार पाण्डव भी कवच बाँबकर सम्पूर्ण उद्योगके साथ अर्जुनकी रक्षाके लिये उसी स्थानपर गयेः जहाँ भीष्म स्थित थे ॥ १२॥

श्रायमाना रणे वीर्ये घोरं गाण्डीवघन्वनः ! हाहाकारकृतोत्साहा भीष्मं जग्मुः समन्ततः ॥ १३ ॥

गाण्डीवधारी अर्जुनके भयंकर पराक्रमको जाननेके कारण वे लोग उत्साहके साथ कोलाहल और सिंहनाद करते हुए सब ओरसे भीष्मपर आक्रमण करने लगे ॥ १३॥

ततस्तालध्वजः शूरः पाण्डवानां वरूथिनीम् । छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः ॥ १४ ॥

तदनन्तर तालिचिह्नित ध्वजावाले शूरवीर मीष्मने हुकी हुई गाँठवाले बाणोंसे युद्धमें पाण्डवसेनाको आच्छादित कर दिया॥ १४॥

पकीभूतास्ततः सर्वे कुरवः सह पाण्डवैः । अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥१५॥

महाराज ! तत्पश्चात् समन्त कौरव एकत्र संगठित होकर दोपहर होते-होते पाण्डवोंके साथ घोर युद्ध करने छगे ॥ १५॥

सात्यिकः कृतवर्माणं विद्घ्वा पञ्चिभिराशुगैः। अतिष्ठदाहवे शूरः किरन् वाणान् सहस्रशः॥ १६॥

श्चरवीर सात्यिक कृतवर्माको पाँच बाणोंसे घायल करके समरभूमिमें सहस्रों बाणोंकी वर्षा करते हुए खड़े रहे ॥१६॥ तथैव द्रुपदो राजा द्रोणं विद्वच्या शितैः शरैः।

पुनर्विव्याघ सप्तत्या सार्राथ चास्य पञ्चभिः॥ १७॥

इसी प्रकार राजा द्रुपदने द्रोणाचार्यको तीखे वाणोंसे एक बार घायल करके सत्तर वाणोंद्वारा पुनः घायल किया और पाँच वाणोंसे उनके सारिथको भी भारी चोट पहुँचायी॥

भीमसेनस्तु राजानं वाह्वीकं प्रियतामहम्। विद्ध्वा नदन्महानादं शार्दूल इव कानने ॥१८॥

भीमसेनने अपने प्रिपतामह राजा बाह्वीकको वाणोंद्वारा घायल करके वनमें सिंहके समान बड़े जोरसे गर्जना की ॥१८॥

आर्जुनिश्चित्रसेनेन विद्धो बहुभिराशुगैः। अतिष्ठदाहचे शूरः किरन् बाणान् सहस्रशः॥ १९॥

अर्जुनकुमार अभिमन्युको चित्रसेनने बहुत-से वाणोंद्वारा घायल कर दिया था, तो भी श्रूरबीर अभिमन्यु सहस्रों वाणों-की वर्षा करता हुआ युद्धभृमिमें डटा रहा ॥ १९ ॥

चित्रसेनं त्रिभिर्वाणैर्विव्याध समरे भृशम् । समागतौ तौ तु रणे महामात्रौ व्यरोचताम् ॥ २०॥

### यथा दिवि महाघोरौ राजन् वुधशनैश्चरौ।

उसने तीन वाणोंसे समराङ्गणमें चित्रसेनको अत्यन्त घायल कर दिया। राजन् ! जैसे आकाशमें दो महाचोर ग्रह सुघ और शनैश्वर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार दो महान् वीर चित्रसेन और अभिमन्यु रणभूमिमें शोभा पा रहे थे।२०६। तस्याश्वांश्चतुरो हत्वा सूतं च नवभिः शरैः॥ २१॥ ननाद बलवननादं सौभद्रः परवीरहा।

तव शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले सुभद्राकुमार अभिमन्यु-ने चित्रसेनके चारों घोड़ोंको मारकर नौ वाणोंसे उसके सारिथको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात् वड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ २१५ ॥

#### हताश्वात्तुरथात् तूणसोऽवय्तुत्य महारथः॥ २२॥ आरुरोह रथं तूर्णं दुर्मुखस्य विशाम्पते ।

प्रजानाथ!घोड़ोंके मारे जानेपर महारथी चित्रसेन तुरंत ही रयसे कूद पड़े और दुर्मुखके रथपर आरूढ़ हो गये॥२२६॥ द्रोणश्च द्रुपदं भित्त्वा शरैः संनतपर्वभिः॥ २३॥ सार्राथं चास्य विव्याध त्वरमाणः पराक्रमी।

पराक्रमी द्रोणाचार्यने भी झकी हुई गाँठवाले बाणोंसे द्रुपदको घायल करके बड़ी उतावलीके साथ उनके सारथिको भी वींघ डाला ॥ २३५॥

# पीड्यमानस्ततो राजा द्रुपदो चाहिनीमुखे ॥ २४ ॥ अपायाज्जवनैरइवैः पूर्वचैरमनुसरन् ।

इस प्रकार युद्धके मुहानेपर द्रोणाचार्यसे पीड़ित हो राजा द्रुपद पूर्व वैरका स्मरण करते हुए शीव्रगामी घोड़ोंद्रारा वहाँसे भाग गये ॥ २४५ ॥

# भीमसेनस्तु राजानं मुहूर्तादिव वाह्विकम् ॥ २५॥ व्यथ्वसूतरथं चक्रे सर्वेसैन्यस्य पश्यतः।

भीमसेनने दो ही घड़ीमें सारी सेनाके देखते-देखते राजा बाह्वीकको घोड़े सारिथ तथा रथसे सून्य कर दिया॥२५६॥ ससम्भ्रमो महाराज संदायं परमं गतः॥ २६॥ अवप्छत्य ततो वाहाद् वाह्वीकः पुरुषोत्तमः। आरुरोह रथं तूर्णं लक्ष्मणस्य महारणे॥ २७॥

महाराज ! नरश्रेष्ठ बाह्मीक बड़ी घवराहटमें पड़ गये । उनका जीवन अत्यन्त संशयमें पड़ गया । उस अवस्थामें वे रथसे कूदकर शीघ ही उस महायुद्धमें लक्ष्मणके रथपर आरुद्ध हो गये ॥ २६-२७॥

#### सात्यिकः कृतवर्माणं वारियःवा महारणे। शरैर्वहुविधे राजन्नाससाद पितामहम्॥ २८॥

राजन् ! दूसरी ओर उस महायुद्धमें सात्यिकिने कृतवर्माको रोककर नाना प्रकारके वाणोंकी वर्षा करते हुए पितामइ भीष्मपर धावा किया ॥ २८॥

### स विद्ध्वा भारतं पष्टचा निशितेर्ह्योमवाहिभिः। नृत्यन्निव रथोपस्थे विधुन्वानो महद् धनुः॥२९॥

उन्होंने अपने विशाल धनुपकी टंकार फैलाते तथा रथ-की वैठकमें नृत्य करते हुए-से पंखयुक्त साठ तीखे वाणोंद्वारा भरतवंशी पितामह भीष्मको घायल कर दिया ॥ २९ ॥

### तस्यायसीं महाराक्ति चिक्षेपाथ पितामहः। हेमचित्रां महावेगां नागकन्योपमां ग्रुभाम्॥ ३०॥

पितामहने सात्यिकपर लोहेकी वनी हुई एक विशाल शक्ति चलायी, जो सुवर्णजिटत, अत्यन्त वेगशालिनी तथा सर्पिणीके समान आकारवाली एवं सुन्दर थी॥ ३०॥

#### तामापतन्तीं सहसा मृत्युकल्पां सुदुर्जयाम्। व्यंसयामास वार्णोयो लाघवेन महायशाः ॥ ३१॥

उस अत्यन्त दुर्जय मृत्युस्यरूपा शक्तिको सहसा आती देख महायशस्वी सात्यिकिने अपनी फुर्तीके कारण उसको असफल कर दिया ॥ ३१॥

### अनासाय तु वार्णोयं शक्तिः परमदारुणा । न्यपतद् धरणीपृष्ठे महोहकेव महाप्रभा ॥ ३२॥

वह परम भयंकर शक्ति सात्यिकतक न पहुँचकर अत्यन्त तेजिस्विनी वड़ी भारी उल्काके समान पृथ्वीपर गिर पड़ी॥३२॥

वार्ष्णयस्तु ततो राजन् स्वां शक्ति कनकप्रभाम्। वेगवद् गृह्य चिक्षेप पितामहरथं प्रति॥३३॥

राजन् ! तव सात्यिकिने भी अपनी सुनहरी प्रभावाली शक्ति लेकर उसे भीष्मके रथपर वड़े वेगसे चलाया ॥ ३३॥

### वार्ष्णेयभुजवेगेन प्रणुन्ना सा महाहवे। अभिदुद्राव वेगेन कालरात्रिर्यथा नरम्॥३४॥

उस महासमरमें सात्यिक की भुजाओं के वेगसे चलायी हुई वह शक्ति अत्यन्त वेगपूर्वक भीष्मकी ओर चली, मानो कालरात्रि मनुष्यकी ओर जा रही हो ॥ ३४॥

## तामापतन्तीं सहसा द्विधा चिच्छेद भारतः। श्चरप्राभ्यां सुतीक्ष्णाभ्यां सा व्यशीर्यत् मेदिनीम्॥३५॥

परंतु भरतवंशी भीष्मने अपने अत्यन्त तीखे दो क्षुरप्रोंसे उस सहसा आती हुई शक्तिको दो जगहसे काट दिया। वह छिन्न-भिन्न होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३५॥

छित्त्वा शक्ति तु गाङ्गेयः सात्यिक नविभः शरैः। आजघानोरसि कुद्धः प्रहसञ्छत्रकर्शनः॥ ३६॥ शक्तिको काटकर हँसते हुए शत्रुसूदन गङ्गानन्दन भीष्मने कुपित हो सात्यिकिकी छातीमें नौ वाण मारे ॥३६॥ ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज ।

पाण्डुके बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र ! उस समय मधुवंशी सात्यिकको बचानेके लिये पाण्डवोंने रथा घोड़े और हाथियों-

परिवत्र रणे भीषमं माधवत्राणकारणात् ॥ ३७॥

की सेनाके साथ आकर युद्धभृमिमें भीष्मको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३७॥

ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्पणम् । पाण्डवानां कुरूणां च समरे विजयैषिणाम् ॥ ३८॥

तत्रश्चात् युद्धमें विजयकी अभिलाषा रखनेवाले कौरवों तथा पाण्डवोंमें परस्पर घोर युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि वार्ष्णययुद्धे चतुरधिकशततमोऽध्यायः॥ १०४॥

इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत भोष्मवधपर्वमें सात्यिकिका युद्धविषयक एक सौचारवाँ अध्याय पूरा हुआ।।१०४॥

# पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः

दुर्योधनका दुःशासनको भीष्मकी रक्षाके लिये आदेश, युधिष्टिर और नकुल-सहदेवके द्वारा शकुनिकी घुड़सवार-सेनाकी पराजय तथा शल्यके साथ उन सवका युद्ध

संजय उवाच

हृष्ट्वा भीष्मं रणे कुद्धं पाण्डवैरभिसंवृतम्। यथा मेघैर्महाराज तपान्ते दिवि भास्करम्॥१॥ दुर्योधनो महाराज दुःशासनमभापत।

संजय कहते हैं—महाराज ! ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें (वर्षारम्भ होनेपर) जैसे मेघ आकाशमें स्पर्वदेवको ढक लेते हैं, उसी प्रकार पाण्डवोंने युद्धभूमिमें कृद्र हुए भीष्मको सब ओरसे घेर लिया है। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधनने दुःशासनसे कहा—॥ १६॥

एप शूरो महेष्वासो भीष्मः शूरनिषूदनः ॥ २ ॥ छादितः पाण्डवैः शूरैः समन्ताद् भरतर्षभ ।

भरतश्रेष्ठ ! ये श्रूरवीरोंका नाश करनेवाले महाधनुर्धर शौर्यसम्पन्न भीष्म पराक्रमी पाण्डवोंद्वारा चारों ओरसे घेर लिये गये हैं ॥ २६ ॥

तस्य कार्यं त्वया वीर रक्षणं सुमहातमनः ॥ ३ ॥ रक्ष्यमाणो हि समरे भीष्मोऽसाकं पितामहः। निहन्यात् समरे यत्तान् पञ्चालान् पाण्डवैः सह ॥४॥

वीर ! तुम्हें उन महात्मा भीष्मकी रक्षा करनी चाहिये। युद्धमें सुरक्षित रहनेपर हमारे पितामह भीष्म समराङ्गणमें विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले पाण्डवोंसिहत पाञ्चालोंका संहार कर डालेंगे॥ र-४॥

तत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम् । गोप्ता ह्येष महेष्वासो भीष्मोऽस्माकं महावतः ॥ ५ ॥

'अतः इस अवसरपर मैं भीष्मजीकी रक्षाको ही प्रधान कार्य समझता हूँ; क्योंकि ये महाव्रती महाधनुर्धर भीष्म हमलोगोंके रक्षक हैं ॥ ५॥

स भवान् सर्वसैन्येन परिवार्य पितामहम् । समरे कर्म कुर्वाणं दुष्करं परिरक्षतु ॥ ६ ॥ 'अतः तुम सम्पूर्ण सेनाके साथ समरभूमिमें दुष्कर कर्म करनेवाले पितामह भीष्मको चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करो' ॥ ६॥

स पवमुक्तः समरे पुत्रो दुःशासनस्तव। परिवार्य स्थितो भीष्मं सैन्येन महता वृतः॥ ७॥ (पालयामास महता यत्नेन च सुसंयतः।)

दुर्थोधनके ऐसा कहनेपर आपका पुत्र दुःशासन समर-भूमिमें अपनी विशाल सेनाके साथ जा भीष्मको सब ओरसे धेरकर खड़ा हो गया और बड़े यत्नसे सावधान रहकर उनकी रक्षा करने लगा ॥ ७॥

ततः शतसहस्राणां हयानां सुवटात्मजः। विमठप्रासहस्तानामृष्टितोमरधारिणाम् ॥ ८॥ दर्षितानां सुवेशानां वठस्थानां पताकिनाम्। शिक्षितैर्युद्धकुशङैहपेतानां नरोत्तमेः॥ ९॥

तदनन्तर सुवलपुत्र शकुिन एक लाख घुड्सवारोंकी सेनाके साथ युद्धके लिये आ पहुँचा । वे सभी सैनिक अपने हाथोंमें चमकते हुए प्राप्त, ऋषि और तोमर लिये हुए थें । सबको अपने शौर्यका अभिमान था । सभी वलवान, सुन्दर वेशभूपासे सुप्तजित और ध्वजा-पताकासे सुशोभित थे । अस्त्र-विद्याकी शिक्षा पाये हुए युद्धकुशल श्रेष्ठ पैदल सिपाहियोंकी भी बहुत बड़ी संख्या उन घुड्सवारोंके साथ थी॥

( एवं वहुसहस्रेश्च योधानां युद्धशालिनाम् । संवृतः शकुनिस्तस्थौ युद्धायैव सुदंशितः ॥ )

इस प्रकार युद्धभूमिमें शोभा पानेवाले कई हजार योद्धाओंसे घिरा हुआ शकुनि कवच धारण करके युद्धके लिये ही वहाँ खड़ा हो गया ॥

नकुलं सहदेवं च धर्मराजं च पाण्डवम् । न्यवारयन्नरश्रेष्टान् परिवार्य समन्ततः॥१०॥ राजन् ! शकुनि नकुल, सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर— इन तीनों श्रेष्ठ पुरुषोंको सब ओरसे घेरकर इन्हें आगे बढ़नेसे रोकने लगा ॥ १०॥

ततो दुर्योधनो राजा शूराणां हयसादिनाम्। अयुतं प्रेवयामास पाण्डवानां निवारणे॥११॥

तदनन्तर राजा दुर्योधनने पाण्डवोंकी प्रगतिको रोकनेके लिये दस हजार घुड़सवार सैनिक और भेजे ॥ ११ ॥ तैः प्रविष्टैर्महावेगैर्गरुत्मद्भिरिवाहवे । ( ग्रुग्रुभे स महातेजाः शकुनिः सुबलात्मजः । तैरवैः सुमहावेगैर्मरुद्धिरिव वासवः ॥ )

गरुड़के समान अत्यन्त वेगशाली वे अस्व रणभूमिमें ययास्थान पहुँच गये । जैसे मरुद्रणोंसे महातेजस्वी इन्द्रकी शोभा होती हैं। उसी प्रकार उन अत्यन्त वेगशाली अस्वोंके द्वारा अत्यन्त तेजस्वी सुवलपुत्र शकुनि सुशोभित होने लगा।। खुराहता धरा राजंदचकम्पे च ननाद च ॥ १२॥

राजन् ! उन घोड़ोंकी टापसे आहत होकर यह पृथ्वी काँपने और भयंकर शब्द करने लगी ॥ १२ ॥ खुरशब्दश्च सुमहान् चाजिनां शुश्रुवे तदा । महावंशवनस्येव दह्यमानस्य पर्वते ॥ १३ ॥

उस समय घोड़ोंकी टापोंका महान् शब्द सब ओर उसी प्रकार सुनायी देने लगा, मानो पर्वतपर जलते हुए बड़े-बड़े बाँसोंके जंगलमें उनके पोरोंके फटनेका शब्द हो रहा हो ॥१३॥ उत्पत्रहृश्च तैस्तत्र समद्धतं महद रजः।

उत्पतिङ्गरच तैस्तत्र समुद्धृतं महद्रजः। दिवाकरस्यं प्राप्य छादयामास भास्करम्॥ १४॥

वहाँ बोड़ोंके उछलने-कूदनेसे जो बड़े जोरकी धूलि ऊपरको उठी उसने मानो सूर्यके रथके समीप पहुँचकर उन्हें आच्छादित कर दिया ॥ १४॥

वेगवङ्गिईयैस्तैस्तु श्लोभिता पाण्डवी चमूः। निपतङ्गिर्महावेगैईसैरिव महत् सरः॥१५॥

उन वेगशाली अश्वोंने पाण्डव-सेनाको उसी प्रकार धुन्ध कर दिया, जैसे महान् वेगसे उड़नेवाले हंस किसी विशाल जलाशयमें पड़कर उसे मथ डालते हैं ॥ १५ ॥ (तुरगैर्वायुवेगैश्च तत् सेन्यं व्याकुलीकृतम् ।) हेपतां चैव शब्देन न प्राज्ञायत किञ्चन।

वायुके समान वेगवाले उन अश्वोंने पाण्डव-सेनाको व्याकुल कर दिया। उनके हिनहिनानेकी आवाजसे दवकर दूसरा कोई शब्द नहीं सुनायी पड़ता था।। १५१ ॥ ततो युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ॥ १६॥ प्रत्यचनंस्तरसा वेगं समरे हयसादिनाम्। उद्वृत्तस्य महाराज प्रावृट्कालेऽतिपूर्यतः॥ १७॥ पौर्णमास्यामम्बुवेगं यथा वेला महोद्धेः।

महाराज! तब राजा युधिष्टिर तथा पाण्डुपुत्र माद्रीनन्दन नकुल-सहदेवने समरभूभिमें उन बुड्सवारोंका वेग नष्ट कर दिया॥ ठीक उसी तरहः जैसे वर्षाऋतुमें अधिक जल्लसे परिपूर्ण होकर मर्यादा तोड़नेवाले समुद्रके पूर्णिमा तिथिमें बढ़े हुए वेगको तटकी भूमि रोक देती है।। १६-१७ ई।।

ततस्ते रथिनो राजञ्छरैः संनतपर्वभिः॥१८॥ न्यक्तन्तुत्तमाङ्गानि कायेभ्यो हयसादिनाम्।

राजन् ! तत्पश्चात् वे रथी झकी हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा घुइसवारोंके मस्तक काटने लगे ॥ १८ई ॥ ते निपेतुर्महाराज निहता दृढधन्विभिः ॥ १९ ॥ नागैरिव महानागा यथावद गिरिगह्वरे ।

महाराज ! उन सुदृढ़ धनुर्धरोंद्वारा मारे गये वे घुड़सवार रणभूमिमें उसी प्रकार गिरते थे, जैसे पर्वतोंकी कन्दरामें बड़े-बड़े हाथी हाथियोंसे ही मारे जाकर गिरते हैं ॥ १९६ ॥ तेऽपि प्रास्तः सुनिशितैः शरैः संनतपर्वभिः॥ २०॥ न्यकृतन्तुत्तमाङ्गानि विचरन्तो दिशो दश।

वे घुड़सवार भी दसों दिशाओं में विचरते हुए छुकी हुई गाँठवाले तीखे बाणों तथा प्रासोंद्वारा शत्रु अक सैनिकों के मस्तक काट गिराते थे॥ २०३॥

अभ्याहता ह्यारोहा ऋष्टिभिर्भरतर्षभ ॥ २१ ॥ अत्यजन्तुत्तमाङ्गानि फलानीव महादुमाः ।

भरतश्रेष्ठ ! ऋष्टियोंद्वारा मारे गये घुड्सवार अपने मस्तकोंको उसी प्रकार गिराते थे, जैसे बड़े-बड़े वृक्ष अपने पके हुए फलोंको गिराते हैं ॥ २१३ ॥

ससादिनो हया राजंस्तत्र तत्र निष्ट्विताः ॥ २२ ॥ पतिताः पात्यमानाश्च प्रत्यदृश्यन्त सर्वशः ।

राजन् ! सवारोंसहित वहाँ मारे गये वहुत से घोड़े सब ओर गिरे और गिराये जाते हुए दिखायी देते थे ॥ २२५ ॥ वध्यमाना ह्याइचैव प्राद्वन्त भयार्दिताः ॥ २३॥ यथा सिंहं समासाय मृगाः प्राणपरायणाः।

जैसे सिंहका सामना पड़ जानेपर मृग भयभीत हो अपने प्राण बचानेके लिये भागते हैं, उसी प्रकार मारे जाते हुए घोड़े भयसे व्याकुल हो इधर-उधर भाग रहे थे ॥२३५॥ पाण्डवाश्च महाराज जित्वा शत्रून महामुधे ॥ २४॥ दध्मुः शङ्खांश्च भेरीश्च ताडयामासुराह्वे।

महाराज ! पाण्डव उस महासमरमें शत्रुओंको जीतकर शङ्ख फूँकने और नगाड़े पीटने लगे ॥ २४ ई ॥ ततो दुर्योधनो दीनो ह्या सैन्यं पराजितम् ॥ २५ ॥ अव्रवीद् भरतश्रेष्ठ मद्रराजिमदं वचः ।

भरतश्रेष्ठ ! तव अपनी खेनाको पराजित देख दुर्योधनने दीन होकर मद्रराज शब्यसे इस प्रकार कहा—॥ २५ ई

एष पाण्डुसुतो ज्येष्ठो यमाभ्यां सहितो रणे ॥ २६ ॥ पद्यतां वो महावाहो सेनां द्रावयति प्रभो । तं वारय महावाहो वेलेव मकरालयम् ॥ २७ ॥ त्वं हि संश्र्यसेऽत्यर्थमसद्यवलविकमः ।

'महाबाहो ! ये ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर नकुल और सहदेवको साथ लेकर रणभूमिमें आपलोगोंके देखते-देखते मेरी सेनाको खदेड़ रहे हैं। प्रमो ! महाबाहो ! जैसे तटपान्त समुद्रको आगे बढ़नेसे रोकता है, उसी प्रकार आप भी युधिष्ठिरको आगे बढ़नेसे रोकिये; क्योंकि आपका बल और पराक्रम अत्यन्त असह्य सुना जाता है' ॥ २६-२७ ई ॥

#### पुत्रस्य तव तद् वाक्यं श्वत्वा शल्यः प्रतापवान्॥ २८ ॥ स ययौ रथवंशेन यत्र राजा युधिष्ठिरः।

राजन् ! आपके पुत्रकी यह वात सुनकर प्रतापी राजा शब्य रथसमूहके साथ उसी स्थानपर गयेः जहाँ राजा युधिष्टिर विद्यमान थे ॥ २८३ ॥

तदापतद् वै सहसा शल्यस्य सुमहद् बलम् ॥ २९ ॥ महीघवेगं समरे वारयामास पाण्डवः। मद्रराजं च समरे धर्मराजो महारथः॥ ३०॥

उस समय सहसा अपनी ओर आती हुई राजा शब्यकी उस विशाल वाहिनी तथा स्वयं मद्रराजको भी पाण्डुपुत्र महारथी धर्मराज युधिष्टिरने महान् जल-प्रवाहके समान समर-भूमिमें रोक दिया ॥ २९-३०॥

दशभिः सायकैस्तूर्णमाजघान स्तनान्तरे। नकुळः सहदेवश्च तं सप्तभिरजिह्मगैः॥३१॥

उन्होंने शल्यकी छातीमें तुरंत ही दस बाण मारे तथा नकुल और सहदेवने भी सीधे जानेवाले सात बाणोंद्वारा उन्हें घायल कर दिया ॥ ३१ ॥ मदराजोऽपि तान् सर्वानाजवान विभिस्त्रिभिः। युधिष्ठिरं पुनः पष्ट्या विन्याथ निशितैः शरैः ॥३२॥

तव मद्रराज शब्यने भी उनको तीन-तीन वाणोंसे घायल कर दिया। फिर युधिष्टिरको उन्होंने साठ तीखे बाण मारे॥
माद्रीपुत्रौ च सम्भ्रान्तौ द्वाभ्यां द्वाभ्यामताडयत्।
( पुनः स बहुभिर्वाणैराज्ञधान युधिष्टिरम्।)

इसके बाद दो-दो बाणोंसे उन्होंने उत्तम कुलमें उत्पन्न माद्रीकुमारोंको घायल किया तथा अनेक बाणोंद्वारा राजा युधिष्ठिरको भी पुनः चोट पहुँचायी ॥ २२५॥ ततो भीमो महावाद्यदृष्टा राजानमाहवे ॥३३॥

ततो भीमो महावाहुईष्ट्रा राजानमाहवे ॥३३॥ मद्रराजरथं प्राप्तं मृत्योरास्यगतं यथा । अभ्यपद्यत संत्रामे युधिष्टिरमित्रजित्॥३४॥

तब शत्रुविजयी महावाहु भीमसेन समरभूमिमें राजा युधिष्ठिरको मृत्युके मुखमें पड़े हुएके समान मद्रराजके रथके समीप पहुँचा हुआ देखकर युद्धके लिये वहाँ आ पहुँचे॥

( आपतन्तेव भीमस्तु मद्गराजमताडयत् । सर्वपारदावैस्तीक्ष्णैर्नाराचैर्ममभेदिभिः ॥ ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैन्येन महता वृतौ । राजानमभ्यपचेतामञ्जसा शरवर्षिणौ ॥ )

भीमसेनने आते ही पूर्णतः लोहेके बने हुए और मर्भस्थानों-को विदीर्ण करनेमें समर्थ तीखे नाराचों से मद्रराज शब्यको गहरी चोट पहुँचायी। तब भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी विशाल सेनांके साथ अनायास ही वाणोंकी वर्षा करते हुए वहाँ राजा शब्यकी रक्षांके लिये आ पहुँचे॥

ततो युद्धं महाघोरं प्रावर्तत सुदारूणम् । अपरां दिशमास्थाय पतमाने दिवाकरे ॥ ३५॥

तदनन्तर जन सूर्यदेव पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर अस्ताचलको जा रहे थे, उसी समय दोनों सेनाओंमें अत्यन्त दारुण महाघोर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें एक सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०५ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५२ श्लोक मिलाकर कुल ४०२ श्लोक हैं )

## षडिंभक्शततमोऽध्यायः

भीष्मके द्वारा पराजित पाण्डवसेनाका पलायन और भीष्मको मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको अर्जुनका रोकना

संजय उवाच

ततः पिता तव कुद्धो निशितैः सायकोत्तमैः।
आजघान रणे पार्थान् सहसेनान् समन्ततः॥ १॥
संजय कहते हैं—महाराज! तब आपके ताऊ देवनत

कुपित हो रणभूमिमें अपने तीखे एवं श्रेष्ठ सायकोंद्वारा सेना-सिंहत कुन्तीकुमारोंको सब ओरसे घायल करने लगे ॥ १ ॥ भीमं द्वादशभिविद्ध्या सात्यिक नयभिः शरैः । नकुलं च त्रिभिविद्ध्या सहदेवं च सप्तभिः ॥२॥

#### युधिष्टिरं द्वादशभिवीह्योहरसि चार्पयत्।

उन्होंने भीमसेनको वारह, सात्यिकको नौ, नकुलको तीन और सहदेवको सात वाणोंसे घायल करके राजा युधिष्ठिर-की दोनों भुजाओं और छातीमें वारह वाण मारे ॥ २६ ॥ धृष्टद्युम्नं ततो विद्घ्वा ननाद सुमहावलः ॥ ३ ॥ तं द्वादशाख्यैन्कुलो माध्यवस्य त्रिभिः शरैः । धृष्टद्युम्नश्च सप्तत्या भीमसेनश्च सप्तभिः ॥ ४ ॥

युधिष्ठिरो द्वादशिमः प्रत्यविध्यत् पितामहम् । तदनन्तर धृष्टयुम्नको भी अपने वाणोंद्वारा बींधकर

महाबली भीष्मने सिंहके समान गर्जना की। तब नकुलने बारह, सात्यिकने तीन, धृष्टद्युम्नने सत्तर, भीमसेनने सात तथा युधिष्ठिरने वारह वाण मारकर पितामह भीष्मको घायल कर दिया ॥ ३-४ ॥

द्रोणस्तु सात्यिक विद्ध्वा भीमसेनमविध्यत ॥ ५ ॥ एकैकं पञ्चभिवाणिर्यमदण्डोपमैः शितैः।

द्रोणाचार्यने यमदण्डके समान भयंकर एवं तीखे पाँच-पाँच वाणोंद्वारा सात्यिक और भीमसेनमेंसे प्रत्येकको घायल किया। पहले सात्यिकको चोट पहुँचाकर फिर भीमसेनपर गहरा आघात किया। ५ ई।।

#### तौ च तं प्रत्यविध्येतां त्रिभिस्त्रिभिरजिह्मगैः ॥ ६ ॥ तोत्रैरिव महानागं द्रोणं ब्राह्मणपुङ्गवम् ।

तव उन दोनोंने भी अङ्कुशोंसे महान् गजराजके समान सीधे जानेवाले तीन-तीन वाणोंद्वारा ब्राह्मणप्रवर द्रोणाचार्यको धायल करके तुरंत वदला चुकाया ॥ ६२ ॥

सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः॥७॥ अभीषाहाः शूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः। संप्रामे नाजहुर्भीष्मं वध्यमानाः शितैः शरैः॥ ८॥

सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभीपाह, शूरसेन, शिवि और वसाति देशके योदा शत्रुओंके तीखे वाणोंसे पीड़ित होने उर भी संग्रामभूमिमें भीष्मको छोड़- कर नहीं भागे॥ ७-८॥

#### तथैवान्ये महीपाछा नानादेशसमागताः। पाण्डवानभ्यवर्तन्त विविधायुधपाणयः॥ ९॥

इसी प्रकार विभिन्न देशोंसे आये हुए अन्य भूपाल भी हाथोंमें नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लिये पाण्डवोंपर आक्रमण करने लगे ॥ ९॥

तथैव पाण्डवा राजन् परिवत्नुः पितामहम्। स समन्तात् परिवृतो रथौवैरपराजितः॥१०॥ गहनेऽग्निरिवोत्सृष्टः प्रजञ्चाल दहन् परान्। राजन् ! पाण्डवोंने भी पितामह भीष्मको घेर लिया । चारों ओरसे रथसमृहोंद्वारा घिरे हुए अपराजित वीर भीष्म गहन वनमें लगायी हुई आगके समान शत्रुओंको दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे ॥ १०३ ॥

#### रथाग्न्यगारइचापार्चिरसिशक्तिगदेन्धनः ॥ ११॥ शरस्फुळिङ्गो भीष्माग्निर्ददाह क्षत्रियर्षभान् ।

रथ ही उनके लिये अग्निशालाके समान था, धनुप ज्वालाओंके समान प्रकाशित होता था, खड़ा, शक्ति और गदा आदि अस्त्र-शस्त्र समिधाका काम कर रहे थे। बाण चिनगारियोंके समान थे। इस प्रकार भीष्मरूपी अग्नि वहाँ क्षत्रिय-शिरोमणियोंको दग्ध करने लगी॥ ११६ ॥

सुवर्णपुङ्क्षेरिपुभिर्गार्ध्वपक्षेः सुतेजनैः ॥ १२ ॥ कर्णिनाळीकनाराचैदछादयामास तद् वलम् । अपातयद् ध्वजांदचैव रथिनद्दच शितैः शरैः ॥ १३ ॥

उन्होंने खर्णभूषित ग्रध-पंखयुक्त तेज वाणों तथा कर्णी, नालीक और नाराचोंद्वारा पाण्डवोंकी सेनाको आच्छादित कर दिया। तीखे वाणोंसे ध्वजोंको काट डाला और रिथयोंको भी मार गिराया॥ १२-१३॥

मुण्डतालवनानीव चकार स रथव्रजान्। निर्मनुष्यान् रथान् राजन् गजानद्यांद्रच संयुगे॥१४॥ अकरोत् स महावाहुः सर्वदास्त्रभृतां वरः।

घ्वजाएँ काटकर उन्होंने रथ-अमूहोंको मुिडत ताल-वनोंके समान कर दिया। राजन् ! युद्धस्थलमें समस्त शस्त्र-धारियोंमें श्रेष्ठ महावाहु भीष्मने बहुत-से रथों, हाथियों और घोड़ोंको मनुष्योंसे रहित कर दिया॥ १४६॥

तस्य ज्यातलिनवींषं विस्फूर्जितिमवाशनेः ॥ १५॥ निशम्य सर्वभूतानि समकम्पन्त भारत। अमोघा द्यपतन् वाणाः पितुस्ते भरतर्षभ॥ १६॥

उनके धनुषकी प्रत्यञ्चाकी टङ्कारध्विन वज्रकी गड़गड़ा-हटके समान जान पड़ती थी। भारत ! उसे सुनकर समस्त प्राणी काँप उठते थे। भरतश्रेष्ठ ! आपके ताऊ भीष्मके वाण कभी खाळी नहीं जाते थे।। १५-१६।।

नासज्जन्त तनुत्रेषु भीष्मचापच्युताः शराः। हतवीरान् रथान् राजन् संयुक्ताञ्जवनैर्हयैः ॥१७॥ अपश्याम महाराज हियमाणान् रणाजिरे।

राजन् ! भीष्मके धनुषसे छुटे हुए बाण कवचोंमें नहीं अटकते थे ( उन्हें छिन्न-भिन्न करके भीतर घुस जाते थे ) । महाराज! हमने समराङ्गणमें ऐसे बहुत-से रथ देखे, जिनके रथी और सार्यि तो मार दिये गये थे; परंतु वेगशाली घोड़ोंसे जुते हुए होनेके कारण वे इधर-उधर खींचकर ले जाये जा रहे थे ॥ १७ १ ॥

चेदिकाशिकरूपाणां सहस्राणि चतुर्दश ॥ १८ ॥ महारथाः समाख्याताः कुळपुत्रास्तनुत्यजः । अपरावर्तिनः सर्वे सुवर्णविकृतध्वजाः ॥ १९ ॥ संग्रामे भीष्ममासाद्य व्यादितास्यमिवान्तकम् । निमग्नाः परळोकाय सवाजिरथकुञ्जराः॥ २० ॥

चेदि, काशि और करूप देशके चौदह हजार विख्यात महारथी थे । वे उच्चकुलमें उत्पन्न होकर पाण्डवोंके लिये अपना शरीर निष्ठावर कर चुके थे । उनमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखानेवाला नहीं था । उन सबकी ध्वजाएँ सोनेकी बनी हुई थीं । मुँह बाये हुए कालके समान भीष्मजीके सामने पहुँचकर वे सब-के-सब महारथी युद्धरूपी समुद्रमें डूब गये । भीष्मजीने घोड़े, रथ और हाथियोंसहित उन सबको परलोकका पथिक बना दिया ॥ १८-२०॥

भग्नाक्षोपस्करान् कांश्चिद् भग्नचकांश्च भारत। अपदयाम महाराज दातशोऽथ सहस्रकाः ॥ २१॥

भरतनन्दन ! महाराज ! हमने वहाँ सैकड़ों और हजारों ऐसे रथ देखे, जिनके धुरे आदि सामान टूट गये थे और पहियोंके टुकड़े-टुकड़े हो गये थे ॥ २१॥

सवस्थे रथेर्भग्ने रथिभिश्च निपातितैः।

शरेः सुकवचैदिछन्नैः पिट्टशैश्च विशाम्पते ॥ २२ ॥
गदाभिर्भिन्दिपालैश्च निश्तित्रश्च शिलीमुखैः।
अनुकर्वैरुपासङ्गेश्चकैर्भग्नैश्च मारिप ॥ २३ ॥
बाहुभिः कार्मुकैः खङ्गैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः।
तलन्नैरङ्गुलिनेश्च ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥ २४ ॥
चापैश्च बहुधा चिलन्नैः समास्तीर्थत मेदिनी।

माननीय प्रजानाथ ! वरूथोंसहित टूटे हुए रथ, मारे गये रथी, कटे हुए बाण, कवच, पिट्टिश, गदा, भिन्दिपाल, तीखे सायक, छिन्न-भिन्न हुए अनुकर्ष, उपासंग, पिट्टिश, कटी हुई बाँह, धनुष, खड़, कुण्डलोंसिहत मस्तक, तलत्राण, अङ्गलिन्नाण, गिराये गये ध्वज और अनेक टुकड़ोंमें कटकर गिरे हुए चाप—इन सबके द्वारा वहाँकी पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी।। हतारोहा गजा राजन् हयाइच हतसादिनः॥ २५॥ न्यपतन्त गतप्राणाः शतशोऽथ सहस्रशः।

राजन् ! जिनके सवार मार दिये गये थे, ऐसे हाथी और पोड़े सैंकड़ों और हजारोंकी संख्यामें निष्प्राण होकर पड़े थे ॥ २५ है ॥

यतमानाञ्च ते वीरा द्रवमाणान् महारथान् ॥ २६ ॥ नाशक्तुवन् वारियतुं भीष्मबाणप्रपीदितान् । पाण्डव वीर बहुत प्रयत्न करनेपर भी भीष्मके वाणोंसे पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारिधयोंको रोक नहीं पा रहे थे ॥ २६१ ॥ महेन्द्रसमचीर्यण वध्यमाना महाचमुः ॥ २७॥

भहेन्द्रसमयोथेण वध्यमाना महाचमूः॥२७॥ अभज्यत महाराज न च द्वौ सह धावतः।

महाराज ! महेन्द्रके समान पराक्रमी भीष्मजीके द्वारा मारी जाती हुई उस विशाल सेनामें भगदड़ मच गयी थी। दो आदमी भी एक साथ नहीं भागते ये॥ २७६॥ आविद्धरथनागाइचं पतितध्वजसंकुलम्॥ २८॥ अनीकं पाण्डपूत्राणां हाहाभूतमचेतनम्।

पाण्डवोंकी सेना अचेत-सी होकर हाहाकार कर रही थी। उसके रयः हाथी और घोड़े बाणोंसे क्षत-विक्षत हो रहे थे। ध्वजाएँ कटकर धराशायी हो गयी थीं ॥ २८ है॥ जवानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा ॥ २९॥ त्रियं सखायं चाकन्दे सखा दैववलात् कृतः।

उस भीषण मारकाटमें दैवसे प्रेरित होकर पिताने पुत्रकी पुत्रने पिताको और मित्रने प्यारे मित्रको मार डाला ॥ २९६ ॥ विमुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः ॥ ३० ॥ प्रकीर्य केशान् धावन्तः प्रत्यदृश्यन्त सर्वशः ।

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके दूसरे सैनिक कवच उतारकर केश विखेरे हुए सब ओर भागते दिखायी देते थे ॥ २०६ ॥ तद् गोकुलमिवोद्धान्तमुद्धान्तरथक्वरम् ॥ ३१ ॥ दहशे पाण्डुपुत्रस्य सैन्यमार्तस्यं तदा ।

उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकी सारी सेना (सिंहसे हरी हुई) गौओंके समुदायकी भाँति घवराइटमें पड़ गयी यी। रथके कूवर उलट-पलट हो गये थे और समस्त सैनिक आर्तनाद कर रहे थे॥ ३१६॥

प्रभज्यमानं सैन्यं तु दृष्ट्वा यादवनन्दनः॥ ३२॥ उवाच पार्थं वीभत्सुं निगृह्य रथमुत्तमम्।

उस सेनामें भगदड़ पड़ी देख यादवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने अपने उत्तम रथको रोककर कुन्तीकुमार अर्जुनसे कहा—॥ ३२६॥

अयं स कालः सम्प्राप्तः पार्थं यः काङ्कितस्तव ॥ ११॥ प्रहरास्मिन् नरव्यात्र न चेन्मोहाद् विमुद्यसे।

पार्थ ! तुम्हें जिस अवसरकी अभिलापा और प्रतीक्षा थी, वह आ पहुँचा । पुरुषसिंह ! यदि तुम मोहसे मोहित नहीं हो रहे हो तो इन भीष्मपर प्रहार करो ॥ ३२६ ॥ यत् पुरा कथितं वीर राक्षां तेषां समागमे ॥ ३४॥ विराटनगरे तात संजयस्य समीपतः। भीष्मद्रोणमुखान् सर्वान् धार्तराष्ट्रस्य सैनिकान् ॥ ३५॥

सानुबन्धान् हनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति संगरे।

इति तत् कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिंदम ॥ ३६॥ क्षत्रधर्ममनुस्मृत्य युध्यस्व विगतज्वरः।

वीर! तात ! पूर्वकालमें विराटनगरके भीतर जय सम्पूर्ण राजा एकत्र हुए थे, उनके सामने और संजयके समीप जो तुमने यह कहा था कि भों युद्धमें, जो मेरा सामना करने आयेंगे, दुर्योधनके उन भीष्म, द्रोण आदि सम्पूर्ण सैनिकोंको सगे-सम्बन्धियोंसहित मार डालूँगा। यात्रुदमन कुन्तीनन्दन! अपने उस कथनको सत्य कर दिखाओ। तुम क्षत्रिय-धर्मका सारणकरके सारी चिन्ताएँ छोड़कर युद्ध करों ॥३४—३६६॥ इत्युक्तो वासुदेवेन तिर्यग्दिएरधोमुखः॥ ३७॥ अकाम इव वीभत्सुरिदं वचनमत्रवीत्।

भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने मुँह नीचे किये तिरछी दृष्टिसे देखते हुए अनिच्छुककी भाँति उनसे इस प्रकार कहा-॥ ३७३॥

अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम् ॥ ३८ ॥ दुःखानि वनवासे वा किं नु मे सुकृतं भवेत् ।

'प्रभो ! अवध्य महापुरुषोंका वध करके नरकसे भी बढ़कर निन्दनीय राज्य प्राप्त करूँ अथवा वनवासमें रहकर कष्ट भोगूँ—इन दोनोंमें कौन मेरे लिये पुण्यदायक होगा?३८ है। चोदयाश्वान् यतो भीष्मः करिष्ये वचनं तव ॥ ३९॥ पातियिष्यामि दुर्धर्पे भीष्मं कुरुषितामहम्।

'अच्छा, जहाँ भीष्म हैं, उसी ओर घोड़ोंको बढ़ाइये। आज मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। कुरुकुल-के वृद्ध पितामह दुर्घर्ष वीर भीष्मको मार गिराऊँगा'।३९३। स चाश्वान् रजतप्रख्यांश्चोद्यामास माधवः॥ ४०॥ यतो भीष्मस्ततो राजन् दुष्पेक्ष्यो रिहमवानिव।

राजन् ! तव भगवान् श्रीकृष्णने चाँदीके समान क्वेत वर्णवाले घोड़ोंको उसी ओर हाँका, जहाँ अंग्रमाली सूर्यके समान दुर्निरीक्ष्य भीष्म युद्ध कर रहे थे ॥ ४०६ ॥ ततस्तत् पुनरावृत्तं युधिष्ठिरवलं महत् ॥ ४१॥ दृष्ट्वा पार्थ महावाहुं भीष्मायोद्यतमाहृवे।

महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जुनको भीष्मके साथ युद्ध करने-के लिये उद्यत देख युधिष्ठिरकी वह भागती हुई विशाल सेना पुनः लीट आयी ॥ ४१६ ॥

ततो भीष्मः कुरुश्रेष्टः सिंहवद् विनद्न् मुहुः ॥ ४२ ॥ धनंजयरथं शीव्रं शरवर्षेरवाकिरत्।

तव बारंबार सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्मने धनंजय-के रथपर शीघ ही बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥४२६॥ क्षणेन स रथस्तस्य सहयाः सहसारिधः॥ ४३॥ शरवर्षेण महता न प्राज्ञायत भारत।

भारत ! एक ही क्षणमें वाणोंकी उस भारी वर्षाके कारण

सारिथ और घोड़ोंसहित उनका वह रथ ऐसा अहस्य हो गया कि उसका कुछ पता ही नहीं चलता था॥ ४३६ ॥ वासुदेवस्त्वसम्भ्रान्तो धैर्यमास्थाय सत्वरः॥ ४४॥ चोद्यामास तानश्वान् विनुन्नान् भीष्मसायकैः।

भगवान् श्रीकृष्ण विना किसी घवराहटके धैर्य धारण-कर भीष्मके सायकोंसे क्षत-विक्षत हुए उन घोड़ोंको शीव्रता-पूर्वक हाँक रहे थे ॥ ४४ है ॥

ततः पार्थो धनुर्गृद्य दिव्यं जलदिनःखनम् ॥ ४५ ॥ पातयामास भीषमस्य धनुदिन्नत्वा शितैः शरैः ।

तय कुन्तीकुमारने मेघके समान गम्भीर घोष करनेवाले अपने दिव्य धनुषको हाथमें लेकर तीखे बाणोंद्वारा भीष्मके धनुषको काट गिराया ॥ ४५ है ॥

स चिछन्नधन्या कौरव्यः पुनरन्यन्महद् धनुः ॥ ४६॥ निमेषान्तरमात्रेण सज्यं चक्रे पिता तव।

घनुष कट जानेपर आपके ताऊ कुरुकुलरत्न भीष्मने पुनः दूसरा घनुष हाथमें ले पलक मारते-मारते उसके ऊपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी॥ ४६२ ॥

चकर्ष च ततो दोभ्यां धनुर्जलद्निःखनम् ॥ ४७ ॥ अथास्य तद्पि कुद्धश्चिच्छेद धनुरर्जुनः ।

तदनन्तर मेघोंके समान गम्भीर नाद करनेवाले उस धनुषको उन्होंने दोनों हाथोंसे खोंचा। इतनेहीमें कुषित हुए अर्जुन-ने उनके उस धनुषको भी काट दिया॥ ४७३ ॥

तस्य तत् पूजयामास लाघवं शान्तनोः सुतः ॥ ४८॥ गाङ्गेयस्त्वत्रवीत् पार्थे धन्विश्रेष्टमरिंद्म।

शत्रुदमन नरेश ! उस समय शान्तनुकुमार गङ्गानन्दन भीष्मने धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र अर्जुनकी उस फुर्तांके लिये उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और इस प्रकार कहा-॥४८ है॥ साधु साधु महाबाहो साधु कुन्तीसुतेति च ॥ ४९ ॥ समाभाष्यैवमपरं प्रगृह्य रुचिरं धनुः। मुमोच समरे भीष्मः शरान् पार्थरथं प्रति॥ ५०॥

्महाबाहो ! कुन्तीकुमार ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हें साधुवाद।' ऐसा कहकरभीष्मने पुनः दूसरा सुन्दर धनुष लेकर समराङ्गणमें अर्जुनके रथकी ओर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४९-५०॥

अद्र्शयद् वासुदेवो हययाने परं बलम् । मोघान् कुर्वञ्शरांस्तस्य मण्डलानि निद्श्यम् ॥५१॥

भगवान् श्रीकृष्णने घोड़ोंके हाँकनेकी कलामें अपनी अद्भुत शक्ति दिखायी। ये भाँति-भाँतिक पैंतरे दिखाते हुए भीष्मके बाणोंको व्यर्थ करते जा रहे थे।। ५१।।

( सारथ्यं निपुणं कुर्वन् प्रत्यदृश्यत संयुगे । भीष्मस्तावत् सुसंकुद्धः पुनर्वाणान् मुमोचह ॥ पार्थाय युधि राजेन्द्र तदद्भुतिमवाभवत्। अर्जुनस्तु सुसंकुद्धः पितामहमरिंदमः। अवर्षद् वाणवर्षेण योद्धं द्यभिमुखे स्थितम्॥ तावुभौ युधि दुर्धपौ युयुधाते परस्परम्।)

युद्धस्थलमें भगवान् श्रीकृष्ण कुशलतापूर्वक सारध्यकर्म करते दिखायी दिये। राजेन्द्र! भीष्म अत्यन्त क्रोधमें भरकर युद्धमें पार्थके ऊपर वारंवार वाणोंकी वर्षा करते रहे। यह अद्भुत-सी बात थी। फिर शत्रुदमन अर्जुनने भी क्रोधमें भरकर युद्धके लिये अपने सामने खड़े हुए भीष्मपर वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। ये दोनों रण-दुर्जय वीर एक दूमरेखे युद्ध कर रहे थे॥

शुरुभाते नरव्यात्रौ तौ भीष्मशरविस्तौ। गोवृपाविव संरव्धौ विषाणोहिलखिताङ्कितौ॥ ५२॥

उस समय पुरुषसिंह श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ही भीष्मके वाणींसे क्षत-विश्वत हो सींगोंके आघातसे घायल हुए दो रोषभरे साँडोंके समान सुशोभित हो रहे थे॥ ५२॥

(भीष्मोऽतीव सुसंक्रुद्धः पृषत्कैरर्जुनं वलात्। जघान समरे मूर्ष्नि सिंहवद् विनदन् मुद्दः॥)

तत्पश्चात् भीष्मने भी रणक्षेत्रमें अत्यन्त कुद्ध होकर अपने बाणोंद्वारा वलपूर्वक अर्जुनके मस्तकपर आघात किया। उसके बाद वे वारंवार सिंहके समान गर्जना करने लगे।।

वासुदेवस्तु सम्प्रेक्ष्य पार्थस्य मृदुयुद्धताम् । भीष्मं च शरवर्षाणि स्जन्तमिनशं युधि ॥ ५३ ॥ प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः । वरान् वरान् विनिष्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान् ॥५४॥ युगान्तमिव कुर्वाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे वले ।

भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं । वे भीष्मके प्रति कोमलता दिखा रहे हैं और उधर भीष्म युद्धमें सेनाके मध्यभागमें खड़े हो निरन्तर बाणोंकी वर्षा करते हुए दोपहरके सूर्यके समान तप रहे हैं । पाण्डव-सेनाके चुने हुए उत्तमोत्तम वीरोंको मार रहे हैं और युधिष्ठिर-सेनामें प्रलयकालका-सा दृदय उपस्थित कर रहे हैं ॥ ५३-५४% ॥

नामृष्यत महाबाहुर्माधवः परवीरहा ॥ ५५ ॥ उत्सृज्य रजतप्रख्यान् हयान् पार्थस्य मारिष । वासुदेवस्ततो योगी प्रचस्कन्द महारथात् ॥ ५६ ॥ अभिदुद्राव भीष्मं स भुजप्रहरणो बली । प्रतोदपाणिस्तेजस्वी सिंहवद् विनदन् मुहुः ॥ ५७ ॥

तव रात्रुवीरोंका नारा करनेवाले महावाहु माधवको यह सहन नहीं हुआ। आर्य! वे योगेरवर भगवान् वासुदेव चाँदीके समान सफेद रंगवाले अर्जुनके घोड़ोंको छोड़कर उस विशाल रथसे कूद पड़े और केवल भुजाओंका ही आयुध लिये हायोंमें चाबुक उटाये बारंवार सिंहनाद करते हुए वलवान् एवं तेजस्वी श्रीहरि भीष्मकी ओर बड़े वेगसे दौड़े ॥ ५५-५७॥

दारयन्निव पद्भयां स जगतीं जगदीध्यरः । क्रोधताम्रेक्षणः कृष्णो जिघांसुरमितद्युतिः ॥ ५८॥

सम्पूर्ण जगत्के स्वामी अमित तेजस्वी भगवान् श्रीकृष्ण क्रोधरे लाल आँखें करके भीष्मको मार डालनेकी इच्छा लेकर पैरोंकी धमकसे वसुधाको विदीर्ग-सी कर रहे थे ॥५८॥

ग्रसन्तिमव चेतांसि तावकानां महाहवे। हृष्ट्या माधवमाकन्दे भीष्मायोद्यतमन्तिके॥ ५९॥ हतो भीष्मो हतो भीष्मस्तत्र तत्र वचो महत्। अश्रुयत महाराज वासुदेवभयात् तदा॥ ६०॥

भगवान् श्रीकृष्ण उस महायुद्धमें आपके पुत्रों और सैनिकों-की चेतनाको मानो अपना ग्रास बनाये ले रहे थे। महाराज! उस मारकाटमें माधवको समीप आकर भीष्मके वधके लिये उचत हुआ देख उस समय उन वासुदेवके भयसे चारों ओर यह महान् कोलाहल सुनायी देने लगा कि भीष्म मारे गये। भीष्म मारे गये। ५९-६०॥

पीतकौरोयसंवीतो मणिदयामो जनार्दनः। शुशुभेविद्रवन् भीष्मं विद्युत्माली यथाम्बुदः॥ ६१॥

रेशमी पीताम्यर धारण किये इन्द्रनीलमणिके समान दयामसुन्दर श्रीकृष्ण भीष्मकी ओर दौड़ते समय ऐसी शोभा पारहेथे,मानो विद्युन्मालासे अलंकृत स्याममेय जा रहा हो।६१।

स सिंह इव मातङ्गं यूथर्षभ इवर्षभम्। अभिदुद्राव वेगेन विनद्न यादवर्षभः॥६२॥

यादविशरोमणि बारंबार गर्जना करते हुए भीष्मके अपर उसी प्रकार वेगसे धावा कर रहे थे, जैसे सिंह गजराज-पर और गोयूथका स्वामी साँड दूसरे साँड्पर आक्रमण करता है ॥ ६२ ॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य पुण्डरीकाक्षमाहचे। असम्भ्रमं रणे भीष्मो चिचकर्ष महद् धनुः॥ ६३॥

उस महासमरमें कमलनयन श्रीकृष्णको आते देख भीष्म उस रणक्षेत्रमें तिनक भी भयभीत न होकर अपने विशाल धनुषको खींचने लगे ॥ ६३॥

उवाच चैव गोविन्दमसम्भ्रान्तेन चेतसा। एहोहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते॥ ६४॥

साथ ही व्यम्रतासून्य मनसे भगवान् गोविन्दको सम्बोधित करके बोले—'आइये, आइये, कमलनयन ! देवदेव ! आपको नमस्कार है ॥ ६४ ॥

मामद्य सात्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाहवे। त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ॥ ६५॥

#### श्रेय एव परं कृष्ण लोके भवति सर्वतः।

'सात्वतिहारोमणे ! इस महासमरमें आज मुझे मार गिराइये। देव ! निष्पाप श्रीकृष्ण ! आपके द्वारा संग्राममें मारे जानेपर भी संसारमें सब ओर मेरा परम कल्याण ही होगा। ६५ है। सम्भावितोऽस्मि गोविन्द बैलोक्येनाच संयुगे ॥ ६६॥ प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव चानघ।

'गोविन्द! आज इस युद्धमें में तीनों लोकोंद्वारा सम्मानित हो गया। अनव! मैं आपका दास हूँ। आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझपर प्रहार कीजिये'॥ ६६३॥

अन्वगेव ततः पार्थः समिभद्रुत्य केरावम् ॥ ६७ ॥ निजग्राह महावाहुर्वाहुभ्यां परिगृह्य वै।

इबर महावाहु अर्जुन श्रीकृष्णके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे उन्हें पकड़कर कान्में कर लिया ।। ६७१ ।।

निगृह्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवलोचनः॥ ६८॥ जगामैवैनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः।

अर्जुनके द्वारा पकड़े जानेपर भी कमलनयन पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें लिये-दिये ही वेगपूर्वक आगे बढ़ने लगे ॥ ६८ ।।

पार्थस्तु विष्टभ्य बलाचरणौ परवीरहा ॥ ६९॥ निजन्नाह ह्योंकेशं कथंचिद् दशमे पदे।

तवशतुवीरोंका संहार करनेवाले अर्जुनने बलपूर्वक भगवान्-के चरणोंको पकड़ लिया और इस प्रकार दसवें कदमतक जाते-जाते वे किसी प्रकार हृधीकेशको रोकनेमें सफल हो सके।६९५। तत एवमुवाचार्तः क्रोधपर्याकुलेक्षणम्॥ ७०॥ निःश्वसन्तं यथा नागमर्जुनः प्रणयात् सखा। निवर्तस्व महावाहो नानृतं कर्तुमर्हस्स॥ ७१॥

उस समय श्रीकृष्णके नेत्र क्रोधसे व्याप्त हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सर्पके समान लम्बी साँस खींच रहे थे। उनके सखा अर्जुन आर्तभावसे प्रेमपूर्वक बोले— महाबाहो! लौटिये, अपनी प्रतिज्ञाको झूटी न कीजिये॥ ७०-७१॥

यत् त्वया कथितं पूर्वं न योत्स्यामीति केशव । मिथ्यावादीति लोकास्त्वां कथिष्यन्ति माधव ॥७२॥

'केशव! आपने पहले जो यह कहा या कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' उस वचनकी रक्षा कीजिये। अन्यथा माधव! लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे॥ ७२॥

ममैष भारः सर्वो हि हिनष्यामि पितामहम्। शपे केशव शस्त्रेण सत्येन सुकृतेन च ॥ ७३॥

किशव ! यह सारा भार मुझपर है। मैं अपने अस्त्र-शस्त्रः सत्य और मुकृतकी शपथ खाकर कहता हूँ कि पितामह भीष्मका वध करूँगा ॥ ७३॥ अन्तं यथा गमिष्यामि शत्रूणां शत्रुस्दन । अद्यैव पर्य दुर्धर्षे पात्यमानं महारथम् ॥ ७४ ॥ तारापतिमिवापूर्णमन्तकाले यदच्छया ।

'शत्रुस्दन! में सब शत्रुओंका अन्त कर डालूँगा। देखिये, आज ही में पूर्ण चन्द्रमाके समान दुर्जय वीर महारथी भीष्म-को उनके अन्तिम समयमें इच्छानुसार मार गिराता हूँ'।७४ई। माध्यस्तु वचः श्रुत्वा फाल्गुनस्य महात्मनः॥ ७५॥ ( अभवत् परमधीतो ज्ञात्वा पार्थस्य विक्रमम् । ) न किंचिदुक्त्वा सक्रोध आहरोह रथं पुनः।

महामना अर्जुनका यह वचन सुनकर उनके पराक्रमको जानते हुए भगवान् श्रीकृष्ण मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऊपरसे कुछ भी न वोलकर पुनः कोषपूर्वक ही रथपर जा बैठे॥ ७५३॥

तौ रथस्थौ नरव्यात्री भीष्मः शान्तनवः पुनः॥ ७६॥ ववर्ष शरवर्षेण मेघो वृष्ट्या यथाचलौ।

पुरुषसिंह श्रीकृष्ण और अर्जुनको रथपर बैठे देख शान्तनुनन्दन भीष्मने पुनः उनपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी, मानो मेघ दो पर्वतोंपर जलकी धारा गिरा रहा हो।७६ है। प्राणानादत्त योधानां पिता देववतस्तव ॥ ७७ ॥ गभस्तिभिरिवादित्यस्तेजांसि शिशिरात्यये।

राजन् ! आपके ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पाण्डव योद्धाओंके प्राण लेने लगे, जैसे ग्रीष्म ऋतुमें सूर्य अपनी किरणोंद्वारा सबके तेज हर लेते हैं ॥ ७७३ ॥

यथा कुरूणां सैन्यानि वभञ्जुर्युधि पाण्डवाः ॥ ७८ ॥ तथा पाण्डवसैन्यानि वभञ्ज युधि ते पिता ।

महाराज ! जैसे पाण्डवोंने युद्धमें कौरव सेनाओंको खदेड़ा था, उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्मने भी पाण्डव-सेनाओं-को मार भगाया ॥ ७८३ ॥

हतविद्रुतसैन्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः॥ ७९॥ निरीक्षितुं न शेकुस्ते भीष्ममप्रतिमं रणे। मध्यंगतिमवादित्यं प्रतपन्तं स्रतेजसा॥ ८०॥

घायल होकर भागे हुए सैनिक उत्साहशून्य और अचेत हो रहे थे। वे रणक्षेत्रमें अनुपम वीर भीष्मजीकी ओर आँख उटाकर देख भी न सके, टीक उसी तरह, जैसे दोपहरमें अपने तेजसे तपते हुए सूर्यकी ओर कोई भी देख नहीं पाता।

ते वध्यमाना भीष्मेण शतशोऽथ सहस्रशः। कुर्वाणं समरे कर्माण्यतिमानुपविक्रमम्॥८१॥ वीक्षांचकुर्महाराज पाण्डवा भयपीडिताः।

महाराज ! भीष्मके द्वारा मारे जाते हुए सैकड़ों और हजारों पाण्डव सैनिक समरमें अलौकिक पराक्रम प्रकट करनेवाले भीष्मको भयसे पीड़ित होकर देख रहे थे॥८१३॥॥ तथा पाण्डवसैन्यानि द्राव्यमाणानि भारत ॥ ८२ ॥ त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता इव । पिपीलिका इव श्रुण्णा दुर्वला विल्ना रणे ॥ ८३ ॥

भारत ! भागती हुई पाण्डव-सेनाएँ कीचड़में फँसी हुई गायोंकी भाँति किसीको अपना रक्षक नहीं पाती थीं । समर-भूमिमें वलवान् भीष्मने उन दुर्वल सैनिकोंको चींटियोंकी भाँति मसल डाला ॥ ८२-८३॥

> महारथं भारत दुष्प्रकम्पं शरौधिणं प्रतपन्तं नरन्द्रान्। भीष्मं न शेकुः प्रतिधीक्षितुं ते शराचिषं सूर्यमिवातपन्तम्॥ ८४॥

भारत ! महारथी भीष्म अविचलभावसे खड़े होकर वाणोंकी वर्षा करते और पाण्डव-पक्षीय नरेशोंको संताप देते थे । वाणरूपी किरणाविल्योंसे सुशोभित और सूर्यकी भाँति तपते हुए भीष्मकी ओर वे देख भी नहीं पाते थे ॥ ८४॥

विमृद्गतस्तस्य तु पाण्डुसेनाः मस्तं जगामाथ सहस्ररिद्मः। ततो बलानां श्रमकिः तानां मनोऽवहारं प्रति सम्बभ्य॥८५॥

भीष्म पाण्डव-सेनाको जब इस प्रकार रौंद रहे थे, उसी समय सहसों किरणोंसे सुशोभित भगवान् सूर्य अस्ताचलको चले गये। उस समय परिश्रमसे थकी हुई समस्त सेनाओंके मनमें यही इच्छा हो रही थी कि अब युद्ध बंद हो जाय।८५।

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि नवमदिवसयुद्धसमाप्तौ पडिधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीष्मवधपर्वमें नर्वे दिनके युद्धकी समाप्तिविषयक एक सौ छठा अध्याय पूरा हुआ । १०६ । ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ है इलोक मिलाकर कुल ८९ है इलोक हैं )

### सप्ताधिकशततमोऽध्यायः

नवें दिनके युद्धकी समाप्ति, रातमें पाण्डवोंकी गुप्त मन्त्रणा तथा श्रीकृष्णसहित पाण्डवोंका भीष्मसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना

संजय उवाच

युध्यतामेव तेषां तु भास्करेऽस्तमुपागते। संध्या समभवद् घोरा नापदयाम ततो रणम्॥ १॥

संजय कहते हें—राजन् ! कौरवों और पाण्डवोंके युद्ध करते समय ही सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये और भयंकर संध्याकाल आ गया। फिर इमलोगोंने युद्ध नहीं देखा॥१॥

ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संदृश्य भारत।
वध्यमानं च भीष्मेण त्यक्तास्त्रं भयविद्वस्यम् ॥ २ ॥
( निरुत्साहं वलं दृष्ट्वा पीडितं शरविक्षतम् । )
स्रसेन्यं च परावृत्तं पलायनपरायणम् ।
भीष्मं च युधि संरब्धं पीडयन्तं महारथम् ॥ ३ ॥
सोमकांद्रच जितान् दृष्ट्वा निरुत्साहान् महारथान् ।
( निशामुखं च सम्प्रेक्ष्य घोरक्षं भयानकम् । )
चिन्तयित्वा ततो राजा अवहारमरोचयत् ॥ ४ ॥

भरतनन्दन ! तत्पश्चात् राजा युधिष्ठरने देखा कि संध्या हो गयी । भीष्मके द्वारा गहरी चोट खाकर मेरी सेनाने भयसे व्यायुल हो हथियार डाल दिया है । किसीमें लड़नेका उत्साह नहीं रह गया है । सारी सेना बाणोंसे क्षत-विश्वत हो अत्यन्त पीड़ित हो गयी है । कितने ही सैनिक युद्धसे विमुख हो भागने लग गये हैं । उधर महारयी भीष्म कोधमें भरकर युद्धस्थलमें सबको पीड़ा दे रहे हैं । सोमकवंशी महारथी पराजित होकर अपना उत्साह खो बैठे हैं और घोररूप भयानक प्रदोषकाल आ पहुँचा है । इन सब बातोंपर विचार

करके राजा युधिष्ठिरने चेनाको युद्धसे लौटा लेना ही टीक समझा ॥ २–४॥

( कथं जयेम भीष्मं वै महाबलपराक्रमम्। बुद्धि स्वशिविरं गन्तुं चक्रे राजा युधिष्टिरः॥)

महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न भीष्मको हम किस प्रकार जीत सर्केंगे, यही सोचते हुए राजा युधिप्टिरने अपने शिबिरमें जानेका विचार किया ॥

ततोऽवहारं सैन्यानां चके राजा युधिष्टिरः। तथैव तव सैन्यानामवहारो ह्यभृत् तदा ॥ ५ ॥

इसके बाद महाराज युधिष्ठिरने अपनी सेनाको पीछे लौटा लिया। इसी प्रकार आपकी सेना भी उस समय युद्धस्थलसे शिविरकी ओर लौट चली ॥ ५॥

ततोऽवहारं सैन्यानां कृत्वा तत्र महारथाः। न्यविदान्त कुरुश्रेष्ठ संग्रामे क्षतविक्षताः॥ ६॥

कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार संग्राममें क्षत-विक्षत हुए वे सब महारयी सेनाको छै। टाकर शिविरमें विश्राम करने छगे ॥६॥

भीष्मस्य समरे कर्मे चिन्तयानास्तु पाण्डवाः। नालभन्त तदा शान्ति भीष्मवाणप्रपीडिताः॥ ७॥

पाण्डच भीष्मके वाणींसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे। उन्हें समराङ्गणमें भीष्मके पराक्रमका चिन्तन करके तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी।। ७।।

भीष्मोऽपि समरे जित्वा पाण्डवान् सहस्रंजयान् । पूज्यमानस्तव सुतैर्वन्द्यमानस्व भारत ॥ ८ ॥ न्यविशत् कुरुभिः सार्धे हृष्टक्षपैः समन्ततः।

भारत ! भीष्म भी समरभूमिमें संजयों तथा पाण्डवोंको जीतकर आपके पुत्रोंद्वारा प्रशंसित और अभिवन्दित हो अत्यन्त हर्षमें भरे हुए कौरवोंके साथ शिविरमें गये ॥ ८६ ॥

ततो रात्रिः समभवत् सर्वभूतप्रमोहिनी ॥ ९ ॥ तस्मिन् रात्रिमुखे घोरे पाण्डवा वृष्णिभिः सह । संजयारच दुराधर्षा मन्त्राय समुपाविशन् ॥ १० ॥

तत्पश्चात् सम्पूर्ण भूतोंको मोहमयी निद्रामें डालनेवाली रात्रि आ गयी। उस भयंकर रात्रिके आरम्भकालमें वृष्णि-वंशियोंसहित दुर्धर्ष संजय और पाण्डव गुप्तमन्त्रणाके लिये एक साथ बैठे॥ ९-१०॥

आत्मनिःश्रेयसं सर्वे प्राप्तकालं महावलाः। मन्त्रयामासुरव्यत्रा मन्त्रनिश्चयकोविदाः॥११॥

उस समय वे समस्त महावली वीर समयानुसार अपनी भलाईके प्रश्नपर स्वस्थचित्तसे विचार करने लगे। वे सभी लोग मन्त्रणा करके किसी निश्चयपर पहुँच जानेमें कुशल थे।११।

( हिनष्याम यथा भीष्मं जयेम पृथिवीमिमाम् ॥ ) ततो युधिष्ठिरो राजा मन्त्रयित्वा चिरं नृप । वासुदेवं समुद्रीक्ष्य वचनं चेदमाददे ॥ १२ ॥

उनमें यह विचार होने लगा कि हम भीष्मको कैसे मार सकेंगे और किस प्रकार इस पृथ्वीपर विजय प्राप्त करेंगे। नरेश्वर! उस समय राजा युधिष्टिरने दीर्घकालतक गुप्त मन्त्रणा करनेके पश्चात् वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखकर यह बात कही—॥ १२॥

कृष्ण पश्य महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम् । गजं नलवनानीय विमृद्गन्तं वलं मम ॥ १३॥

'श्रीकृष्ण ! देखिये, भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म इमारी सेनाका उसी प्रकार विनाश कर रहे हैं, जैसे हाथी सरकंडोंके जंगळोंको रोंद डालते हैं॥ १३॥

(मम माधव सैन्येषु वध्यमानेषु तेन वै। कथं योत्स्याम दुर्धर्ष श्रेयो मेऽत्र विधीयताम्॥ त्वमेव गतिरसाकं नान्यां गतिमुपासहे। न युद्धं रोचते मद्यं भीष्मेण सह माधव। हन्ति भीष्मो महावीरो मम सैन्यं च संयुगे॥)

भाधव ! इनके द्वारा जब हमारी सेनाएँ मारी जा रही हैं; उस अवस्थामें इन दुर्भर्ष वीर मीप्मके साथ हमलोग कैसे युद्ध करें ? यहाँ जिस प्रकार हमारा भला हो; वह उपाय कीजिथे । माधव ! आप ही हमारे आश्रय हैं । हम दूसरे किसीका सहारा नहीं लेते । हमें भीप्मजीके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है । इधर महावीर भीष्म युद्धस्थलमें हमारी सेनाका संहार करते चले जा रहे हैं ।

न चैवैनं महात्मानमुत्सहामो निरीक्षितुम्। छेछिद्यमानं सैन्येषु प्रवृद्धमिव पावकम्॥१४॥

ध्ये प्रज्वलित अग्निके समान बाणोंकी लपटोंसे इमारी

सेनामें सबको चाटते (भस्म करते) जा रहे हैं, इमलोग इन महात्माकी ओर देख भी नहीं पा रहे हैं ॥ १४ ॥ यथा घोरो महानागस्तक्षको चै विषोल्वणः । तथा भीष्मो रणे कुद्धस्तीक्षणशस्त्रः प्रतापवान् ॥ १५ ॥ गृहीतचापः समरे प्रमुखन निशिताञ्खरान् ।

ंजैसे महानाग तक्षक अपने प्रचण्ड विषके कारण भयंकर प्रतीत होता है, उसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए प्रतापी भौष्म युद्धस्थलमें जब हाथमें धनुष लेकर पैने वाणोंकी वर्षा करने लगते हैं, उस समय अपने तीले अस्त्र-श्रस्त्रोंके कारण बड़े भयानक जान पड़ते हैं ॥ १५३॥

शक्यो जेतुं यमः कुद्धो वज्रपाणिश्च देवराट् ॥ १६ ॥ वरुणः पाशभृचापि सगदो वा धनेश्वरः । न तु भीष्मः सुसंकुद्धः शक्यो जेतुं महाहवे ॥ १७ ॥

'समरभूमिमें क्रोधमें भरे हुए यमराजः वज्रवारी इन्द्रः पाद्यधारी वरुण अथवा गदाधारी कुवेरको भी जीता जा सकता है; परंतु इस महासमरमें कुपित भीष्मको पराजित करना असम्भव है ॥ १६-१७॥

सोऽहमेवंगते कृष्ण निमग्नः शोकसागरे। आत्मनो बुद्धिदौर्वल्याद् भीष्ममासाद्य संयुगे ॥ १८ ॥

'श्रीकृष्ण ! ऐसी स्थितिमें में अपनी बुद्धिकी दुर्वलताके कारण युद्धस्थलमें भीष्मको सामने देखकर शोकके समुद्रमें हूबा जा रहा हूँ ॥ १८ ॥

वनं यास्यामि दुर्धर्ष श्रेयो वै तत्र मे गतम्। न युद्धंरोचते कृष्ण हन्ति भीष्मो हि नः सदा॥ १९॥

'दुर्घर्ष वीर श्रीकृष्ण ! अब मैं वनको चला जाऊँगा । मेरे लिये वनमें जाना ही कल्याणकारी होगा । मुझे युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है; क्योंकि उसमें भीष्म सदा ही हमारे सैनिकोंका विनाश करते आ रहे हैं ॥ १९ ॥

यथा प्रज्वितं विद्वं पतङ्गः समिभद्रवन् । एकतो मृत्युमभ्येति तथाहं भीष्ममीयिवान् ॥ २०॥

ंजैसे पतंग प्रज्वलित आगकी ओर दौड़ा जाकर एक-मात्र मृत्युको ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमने भी भीष्म-पर आक्रमण करके मृत्युका ही वरण किया है ॥ २०॥

क्षयं नीतोऽस्मि वार्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी। भ्रातरङ्जैव मे शूराः सायकैर्भृशपीडिताः॥ २१॥

'वार्ष्णेय! राज्यके लिये पराक्रम करके में क्षीण होता जा रहा हूँ । मेरे श्रूरवीर भाई बाणोंकी मारसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे हैं ॥ २१ ॥

मत्कृते श्रातृसौहार्दाद् राज्यश्रष्टा वनं गताः। परिक्रिष्टा तथा कृष्णा मत्कृते मधुसूद्दन ॥ २२ ॥

'मधुसूदन ! मेरे लिये भ्रातृस्नेहवश ये भाई राज्यसे विश्वत हुए और वनमें भी गये। मेरे ही कारण कृष्णाको भरी सभामें अपमानका कष्ट भोगना पड़ा ॥ २२ ॥ जीवितं वहु मन्येऽहं जीवितं हाद्य दुर्रुभम्। जीवितस्याद्य दोषेण चरिष्ये धर्ममुत्तमम्॥ २३॥

'इस समय में जीवनको ही बहुत मानता हूँ। आज तो जीवन भी दुर्लभ हो रहा है। अबसे जीवनके जितने दिन रोप हैं, उनके द्वारा में उत्तम धर्मका ही आचरण करूँगा॥ यदि तेऽहमनुश्राह्यो भ्रातृभिः सह केराव। स्वधर्मस्याविरोधेन हितं व्याहर केराव॥ २४॥

'केशव ! यदि भाइयों सहित मुसपर आपका अनुग्रह है तो मुझे खबर्मके अनुकूल कोई हितकारक सलाह दीजिये १२४ एवं अन्या समस्य काक्ययात बहुतिस्तरम् ।

पवं श्रुत्वा वचस्तस्य कारुण्याद् बहुविस्तरम् । प्रत्युवाच ततः कृष्णः सान्त्वयानो युधिष्ठिरम् ॥२५॥

करुणासे प्रेरित होकर कहे हुए युधिष्ठिरके ये विस्तृत वचन सुनकर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए कहा ॥

धर्मपुत्र विषादं त्वं मा कृथाः सत्यसङ्गर । यस्य ते भ्रातरः शूरा दुर्जयाः शत्रुसूद्दनाः ॥ २६ ॥

'धर्मपुत्र ! सत्यप्रतित्र कुन्तीकुमार !विपाद न कीजियेः आपके भाई बड़े ही श्रुरवीरः दुर्जय तथा शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं ॥ २६ ॥

अर्जुनो भीमसेनइच वाय्वग्निसमतेजसौ। माद्रीपुत्रौ च विकान्तौ त्रिद्शानामिवेश्वरौ॥ २७॥

'अर्जुन और भीमसेन वायु तथा अमिके समान तेजस्वी हैं । माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी पराक्रममें दो इन्द्रों-के समान हैं ॥ २७ ॥

मां वा नियुङ्क्व सौहार्दाद् योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव। त्वत्प्रयुक्तो महाराज किं न कुर्यो महाहवे॥ २८॥

'पाण्डुनन्दन! महाराज! आप सौहार्दवश मुझे भी आज्ञा दीजिये। मैं भीष्मके साथ युद्ध करूँगा। भला आप-की आज्ञा मिल जानेपर मैं इस महासमरमें क्या नहीं कर सकता॥ २८॥

हनिष्यामि रणे भीष्ममाहृय पुरुवर्षभम्। पश्यतां धार्तराष्ट्राणां यदि नेच्छति फाल्गुनः॥ २९॥

'यदि अर्जुन भीष्मको मारना नहीं चाहते हैं तो मैं युद्धमें पुरुपप्रवर भीष्मको ललक:रकर धृतराष्ट्रपुत्रोंके देखते-देखते मार डालूँगा ॥ २९ ॥

यदि भीष्मे हते वीरे जयं पश्यिस पाण्डव । हन्तास्म्येकरथेनाद्य कुरुवृद्धं पितामहम् ॥ ३०॥

पाण्डुनन्दन! यदि भीष्मके मारे जानेपर ही आपको अपनी विजय दिखायी दे रही है तो मैं एकमात्र रथकी सहायतासे आज कुरुकुलवृद्धिपतामहभीष्मको मार डालूँगा॥

पश्य मे विक्रमं राजन् महेन्द्रस्येव संयुगे। विमुञ्जन्तं महास्त्राणि पातयिष्यामि तं रथात्॥ ३१॥

प्राजन् ! कल युद्धमें इन्द्रके समान मेरा प्राक्रम देखियेगा।
मैं बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रहार करनेवाले भीष्मको रथसे मार
गिराऊँगा ॥ ३१॥

यः शत्रुः पाण्डुपुत्राणां मच्छत्रुः स न संशयः। मद्र्था भवदीया ये ये मदीयास्तवैव ते ॥ ३२॥

'जो पाण्डवोंका शतु है, वह मेरा भी शतु है, इसमें संदेह नहीं है । जो आपके सुहृद् हैं, वे मेरे हैं और जो मेरे सुहृद् हैं, वे आपके ही हैं ॥ ३२ ॥

तव भ्राता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव च । मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते ॥ ३३ ॥

्राजन् ! आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी और शिष्य हैं। मैं अर्जुनके लिये अपना मांस भी काटकर दे दूँगा। एप चापि नरव्याच्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत्। एप नः समयस्तात तार्यम परस्परम्॥ ३४॥

ंये पुरुषिंद्द अर्जुन भी मेरे लिये अपने प्राणींतकका परित्याग कर सकते हैं। तात! इमलोगोंमें यह प्रतिज्ञा हो चुकी है कि इम एक दूसरेको संकटसे उवारेंगे॥ ३४॥

स मां नियुङ्ध्व राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम् । प्रतिश्वातमुपष्ठव्ये यत् तत् पार्थेन पूर्वतः ॥ ३५॥ घातिषण्यामि गाङ्गेयमिति लोकस्य संनिधौ। परिरक्ष्यमिदं तावद् वचः पार्थस्य धीमतः ॥ ३६॥

प्राजेन्द्र ! आप मुझे युद्धके काममें नियुक्त कीजिये । मैं आपका योद्धा व रूँगा । युद्धके पहले उपप्लव्यनगरमें सव-लोगोंके सामने अर्जुनने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गङ्गा-नन्दन भीष्मका वध करूँगा, बुद्धिमान् पार्थके उस वचन-का पालन करना मेरे लिये आवश्यक है ॥ ३५-३६ ॥

अनुज्ञातं तु पार्थेन मया कार्यं न संशयः। अथवा फाल्गुनस्यैव भारः परिमितो रणे॥ ३७॥

'अर्जुनने जिस वातके लिये प्रतिशा की हो। उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। इसमें संदाय नहीं है अथवा रणक्षेत्रमें अर्जुनके लिये यह बहुत थोड़ा भार है।। ३७॥ स हनिष्यति संग्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम्।

स होनच्यति संग्राम भोष्म परपुरञ्जयम्। अद्याक्यमपि कुर्याद्धि रणे पार्थः समुद्यतः॥ ३८॥

वे शतुनगरीपर विजय पानेवाले भीष्मको युद्धमें अवश्य मार डालेंगे । कुन्तीपुत्र अर्जुन उद्यत हो जायँ तो युद्धमें असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं ॥ ३८ ॥

त्रिदशान् वा समुद्युकान् सहितान् दैत्यदानवैः। निहन्यादर्जुनः संख्ये किमु भीष्मं नराधिष ॥ ३९॥

'नरेश्वर ! दैत्यों और दानवोंसिंहत सम्पूर्ण देवताओंको भी अर्जुन युद्धमें मार सकते हैं; फिर भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है ॥ ३९॥

विपरीतो महावीर्यो गतसत्त्वोऽरुपजीवनः। भीष्मः शान्तनवो नूनं कर्तव्यं नाववुष्यते॥ ४०॥

<sup>4</sup>महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्म तो हमारे विपरीत

पक्षका आश्रय लेनेवाले और वल्हीन हैं। इनके जीवनके दिन अब बहुतथोड़े रह गये हैं, तथापि यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि वे अपने कर्तव्यको नहीं समझ रहे हैं? ॥ ४०॥ याधिष्ठर उवाच

एवमेतन्महावाहो यथा वदसि माघव। सर्वे ह्येते न पर्याप्तास्तव वेगविधारणे॥ ४१॥

युधिष्ठिरने कहा—महाचाहो ! माघव ! आप जैसा कहते हैं, ठीक ऐसी ही बात है । ये समस्त कौरव आपका वेग धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ४१ ॥

नियतं समयाप्स्यामि सर्वमेतद् यथेप्सितम्। यस्य मे पुरुवन्यात्र भवान् पक्षे न्यवस्थितः॥ ४२॥

पुरुषसिंह ! जिसके पक्षमें आप खड़े हैं, वह मैं यह सब अभीष्ट मनोरथ अवश्य पूर्ण कर लूँगा ॥ ४२ ॥

सेन्द्रानि एणे देवाञ्जयेयं जयतां वर । त्वया नाथेन गोविन्द किमु भीष्मं महारथम् ॥ ४३ ॥

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ गोविन्द ! आपको अपना रक्षक पाकर में युद्धमें इन्द्रसिंहत सम्पूर्ण देवताओंको भी जीत सकता हूँ; फिर महारथी भीष्मपर विजय पाना कौन बड़ी बात है ॥ ४३॥

न तु त्वामनृतं कर्तुमृत्सहे स्वात्मगौरवात्। अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुरु माधव॥ ४४॥

माघव ! परंतु मैं अपनी गुरुताका प्रभाव डालकर आपको अस्थयवादी नहीं बना सकता। आप युद्ध किये बिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिये ॥ ४४ ॥

समयस्तु कृतः कश्चिन्मम भीष्मेण संयुगे। मन्त्रयिष्ये तवार्थाय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ४५॥ दुर्योधनार्थं योतस्यामि सत्यमेतदिति प्रभो।

मेरी भीष्मजीके साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि भी युद्धमें तुम्हारे हितके लिये सलाह दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारी ओरसे किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध तो मैं केवल दुर्योधनके लिये ही करूँगा। प्रभो! यह बिल्कुल सची बात है।। ४५ ई।।

स हि राज्यस्य मे दाता मन्त्रस्यैव च माधव ॥ ४६ ॥ तस्माद् देवव्रतं भूयो वधोपायार्थमात्मनः। भवता सहिताः सर्वे प्रयाम मधुसुद्रन ॥ ४७ ॥

अतः माधव ! भीष्मजी मुझे राज्य और मन्त्र (हितकर सलाह ) दोनों देंगे । इसलिये मधुसूदन ! हम सब लोग पुनः आपके साथ देववत भीष्मके पास उन्हींसे उनके वधका उपाय पूछने चर्ले ॥ ४६-४७ ॥

तद् वयं सहिता गत्वा भीष्ममाशु नरोत्तमम्। नचिरात् सर्वे वार्ष्णेय मन्त्रं पृच्छाम कीरवम् ॥ ४८॥ वृष्णिनन्दन ! इम सब लोग शीघ्र ही एक साथ कुरुवंशी नरश्रेष्ठ भीष्मके पास चलें और उनसे सलाह लें ॥ ४८ ॥ स वक्ष्यति हितं वाक्यं सत्यमसाञ्जनार्दन । यथा च वक्ष्यते कृष्ण तथा कर्तास्म संयुगे ॥ ४९ ॥

जनार्दन ! पूछनेपर वे हमें सत्य और हितकर बात बता देंगे । श्रीकृष्ण ! वे जैसा कहेंगे, युद्धमें वैसा ही कहूँगा ॥ ४९ ॥

स नो जयस्य दाता स्यान्मन्त्रस्य च दढवतः। बाळाः पित्रा विहीनार्स्च तेन संवर्धिता वयम्॥ ५०॥

हदतापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले भीष्मजी हमारे लिये विजय और सलाहके भी दाता हो सकते हैं। बाल्या-वस्थामें जब हम पितृहीन हो गये थे, उस समय उन्होंने ही हमारा पालन-पोषण किया था।। ५०॥

तं चेत् पितामहं वृद्धं हन्तुमिच्छामि माधव। पितुः पितरमिष्टं च धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्॥ ५१॥

माधव ! यद्यपि वे हमारे पिताके भी पिता और प्रिय हैं, तो भी उन वूढ़े पितामह भीष्मको भी मैं मारना चाहता हूँ । क्षत्रियकी इस जीविकाको धिक्कार है ! ॥ ५१ ॥

संजय उवाच ततोऽत्रवीन्महाराज वार्ष्णयः कुरुनन्दनम्। रोचते मे महाप्राज्ञ राजेन्द्र तव भाषितम्॥ ५२॥

संजय कहते हैं — महाराज ! तब भगवान् श्रीकृष्ण-ने कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे कहा — 'महामते राजेन्द्र ! आपका कथन मुझे ठीक जान पड़ता है ॥ ५२ ॥

देववतः कृती भीष्मः वेक्षितेनापि निर्देहेत्। गम्यतां स वधोपायं वष्टुं सागरगासुतः॥ ५३॥

'देवत्रत भीष्म पुण्यात्मा पुरुष हैं। वे दृष्टिपातमात्रसे सबको दग्य कर सकते हैं; अतः गङ्गानन्दन भीष्मसे उनके वधका उपाय पूछनेके लिये आप अवस्य उनके पास चलें॥

वकुमहीत सत्यं स त्वया पृष्टो विशेषतः। ते वयं तत्र गच्छामः प्रष्टुं कुरुपितामहम् ॥ ५४ ॥ गत्वा शान्तनयं वृद्धं मन्त्रं पृच्छाम भारत। सवोदास्यति मन्त्रं यं तेन योतस्यामहे परान् ॥ ५५ ॥

विशेषतः आपके पूछनेपर वे अवस्य सची बात बतायेंगे। अतः हम सब लोग मिलकर कुक्कुलके बृद्ध पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मसे अभीष्ट प्रश्न पूछनेके लिये साथ-साथ वहाँ चलें और भारत! चलकर उनसे हितकारक मन्त्रणा पूछें। वे आपको ऐसी मन्त्रणा देंगे, जिससे हमलोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे॥ ४४-५५॥

एवमामन्त्र्य ते वीराः पाण्डवाः पाण्डपूर्वजम् । जग्मुस्ते सहिताः सर्वे वासुदेवदच वीर्यवान् ॥ ५६॥ वे वीर पाण्डव इस प्रकार सलाइ करके सव एक साथ मिलकर अपने पिता पाण्डुके भी पितृतुत्य भीष्मपितामहके पास गये; उनके साथ पराक्रमी भगवान् वासुदेव भी थे। ५६। विमुक्त रास्त्रकवचा भीष्मस्य सदनं प्रति। प्रविद्य च तदा भीष्मं शिरोभिः प्रणिपेदिरे॥ ५७॥

उन सबने अस्त्र-शस्त्र और कवच रख दिये थे। वे भीष्मके शिविरकी ओर गये और उसके भीतर प्रवेश करके उन्होंने भीष्मको मस्तक झकाकर प्रणाम किया ॥ ५७ ॥ पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतर्षभम्। प्रणम्य शिरसा चैनं भीष्मं शरणमभ्ययुः॥ ५८॥

महाराज ! पाण्डवोंने भरतश्रेष्ठ भीष्मकी पूजा करते हुए उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्होंकी शरण ली ॥ ५८ ॥

तानुवाच महावाहुर्भाष्मः कुरुपितामहः। स्वागतं तव वार्ष्णेय स्वागतं ते धनंजय॥ ५९॥ स्वागतं धर्मपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा। किं वा कार्यं करोम्यच युष्माकं प्रीतिवर्धनम्॥ ६०॥ (युद्धादन्यत्र हे वत्साः वियन्तां मा विशङ्कथ।) स्वीत्मनापि कर्तासि यदिष स्थात् सुदुष्करम्।

उस समय कुरुकुळके पितामह महावाहु भीष्मने उन सव लोगोंसे कहा—'वृष्णिनन्दन!आपका खागत है। धनंजय! तुम्हारा भी खागत है। धर्मपुत्र युषिष्ठिरः भीमसेन और नकुळ-सहदेव सबका खागत है। आज मैं तुम सब लोगोंकी प्रसन्तताको बढ़ानेवाला कौन-सा कार्य करूँ। पुत्रो! युद्धके अतिरिक्त जो चाहोः माँग लोः संकोच न करो। तुम्हारी माँग अस्यन्त दुष्कर होतो भी मैं उसे सब प्रकारसे पूर्ण करूँगां। ५९-६०६॥ तथा बुवाणं गाङ्गेयं प्रीतियुक्तं पुनः पुनः॥ ६१॥ उवाच राजा दीनात्मा प्रीतियुक्तमिदं वचः।

गङ्गानन्दन भीष्म जब बारंबार इस प्रकार प्रसन्तता-पूर्वक कह रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिरने दीन हृदयसे प्रेमपूर्वक यह बात कही-॥ ६१९ ॥

कथं जयेम सर्वज्ञ कथं राज्यं लभेमहि॥६२॥

सर्वज्ञ ! युद्धमें हमारी जीत केसे हो ? हम किस प्रकार राज्य प्राप्त करें ? ॥ ६२ ॥

प्रजानां संशयो न स्थात् कथं तन्मे वद प्रभो । भवान् हि नो वधोपायं व्रवीतु स्वयमात्मनः ॥ ६३॥

प्रभो ! हमारी प्रजाका जीवन संकटमें न पड़े, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? कृपया यह सब मुझे बताइये । आप स्वयं ही हमें अपने वधका उपाय बताइये ॥ ६३॥

भवन्तं समरे वीर विषहेम कथं वयम्।
न हि ते स्क्ष्ममप्यस्ति रन्ध्रं कुरुपितामह ॥ ६४ ॥
भीर ! समरभूमिमें इमलोग आपका नेग कैसे सह सकते

हैं ! कुरुकुलके वृद्ध पितामह ! आपमें कोई छोटा-सा भी छिद्र (दोप) नहीं दृष्टिगोन्तर होता है ॥ ६४॥ मण्डलेनैव धनुषा दृश्यसे संयुगे सदा। आद्दानं संद्धानं विकर्पन्तं धनुनं च॥६५॥ पर्यामस्त्वां महाबाहो रथे सूर्यमिवापरम्।

'आप युद्धमें सदा मण्डलाकार धनुपके साथ ही परि-लक्षित होते हैं। महावाहो ! आप रथपर दूसरे सूर्यके समान विंराजमान होकर कब वाण हाथमें लेते हैं, कब धनुपपर रखते हैं और कब उसकी डोरीको खींचते हैं, यह सब हम-लोग नहीं देख पाते हैं।। ६५६ ।।

रथाध्वनरनागानां इन्तारं परवीरहन् ॥ ६६ ॥ कोऽथ वोत्सहते जेतुं त्वां पुमान् भरतर्पभ ।

'रात्रुवीरोंका नारा करनेवाले भरतश्रेष्ठ ! आप रयः अश्वः पैदल मनुष्य और हाथियोंका भी संहार करनेवाले हैं। कौन पुरुष आपको जीतनेका साहस कर सकता है ? ॥ ६६ ॥ वर्षता शरवर्षाणि संयुगे वैशसं कृतम्॥ ६७॥ क्षयं नीता हि पृतना संयुगे महती मम।

'आपने युद्धस्थलमें वाणोंकी वर्षा करके भारी संहार मचा रखा है। रणक्षेत्रमें मेरी विशाल सेना आपके द्वारा नष्ट हो जुकी है॥ ६७६॥

यथा युधि जयेम त्वां यथा राज्यं भृशं मम ॥ ६८॥ मम सैन्यस्य च क्षेमं तन्मे बृहि पितामह।

भितामह ! इमलोग युद्धमें जिस प्रकार आपको जीत सर्के, जिस प्रकार इमें विपुल राज्यकी प्राप्ति हो सके और जिस प्रकार मेरी सेना भी सकुशल रह सके, वह उपाय मुझे बताइये' ॥ ६८ है ॥

ततोऽत्रवीच्छान्तनवः पाण्डवान् पाण्डपूर्वजः॥ ६९॥ न कथञ्चन कौन्तेय मिय जीवति संयुगे। जयो भवति सर्वन्न सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ ७०॥

तब पाण्डुके धितृतुल्य शान्तनुकुमार भीष्मजीने पाण्डवीं-से इस प्रकार कहा—'कुन्तीकुमार! मेरे जीते-जी युद्धमें किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। सर्वज्ञ! मैं तुमसे यह सची बात कहता हूँ ॥ ६९-७०॥

निर्जिते मिय युद्धेन रणे जेप्यथ पाण्डवाः। क्षिप्रं मिय प्रहरध्वं यदीच्छथ रणे जयम्॥ ७१॥

'पाण्डवो ! यदि युद्धके द्वारा मैं किसी प्रकार जीत लिया जाऊँ, तभी तुमलोग रणक्षेत्रमें विजयी हो सकोगे। यदि युद्ध-में विजय चाहते हो तो मुझपर शीघ ही (घातक) प्रहार करो॥ ७१॥

अनुजानामि वः पार्थाः प्रहरध्वं यथासुखम् । एवं हि सुकृतं मन्ये भवतां विदितो ह्यहम् ॥ ७२ ॥ इते मयि हतं सर्वे तस्मादेवं विधीयताम् । 'कुन्तीकुमारो ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम मुखपूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करो । मैं तुम्हारे लिये यह पुण्यकी बात मानता हूँ कि तुम्हें मेरे इस प्रभावका ज्ञान हो गया कि मेरे मारे जानेपर सारी कौरव-सेना मरी हुई ही हो जायगी; अतः ऐसा ही करो (मुझे मार डालो)' ॥ ७२ है ॥

युधिष्टिर उवाच

त्रृहि तस्मादुपायं नो यथा युद्धे जयेमहि॥ ७३॥ भवन्तं समरे कुद्धं दण्डहस्तमिवान्तकम्।

युधिष्ठिरने कहा—िपतामह ! हमलोग युद्धमें दण्ड-धारी यमराजकी माँति कोधमें भरे हुए आपको जिस प्रकार जीत सकें वैका उपाय हमें आप ही वताइये ॥ ७३६ ॥ शक्यो वज्रधरो जेतुं वरुणोऽथ यमस्तथा ॥ ७४॥ न भवान समरे शक्यः सेन्द्रैरिप सुरासुरैः।

वज्रधारी इन्द्र, वरुण और यम—इन सवको जीता जा सकता है; परंतु आपको तो समरभूमिमें इन्द्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते ॥ ७४३ ॥

भीष्म उवाच

सत्यमेतन्महावाहो यथा वदस्ति पाण्डच ॥ ७५ ॥ नाहं जेतुं रणे शक्यः सेन्द्रैरिप सुरासुरैः । आत्तरास्त्रो रणे यत्तो गृहीतवरकार्मुकः ॥ ७६ ॥

भोष्मने कहा—महावाहो ! पाण्डुनन्दन ! तुम जैसा कहते हो। यह सत्य है। जबतक मेरे हाथमें शस्त्र होगा। जबतक मैं श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्धके लिये सावधान एवं प्रयत्नशील रहूँगा। तबतक इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और असुर भी रणक्षेत्रमें मुझे जीत नहीं सकते॥ ७५-७६॥

ततो मां न्यस्तरास्त्रं तु एते हन्युर्महारथाः। निक्षिप्तरास्त्रे पतिते विमुक्तकवचध्वजे॥ ७७॥ द्रवमाणे च भीते च तवास्मीति च वादिनि। स्त्रियां स्त्रीनामधेये च विकले चैकपुत्रके॥ ७८॥ अप्रशस्ते नरे चैव न युद्धं रोचते मम।

जब मैं अस्त्र-शस्त्र डाल दूँ, उस अवस्थामें ये महारथी मुझे मार सकते हैं। जिसने शस्त्र नीचे डाल दिया हो, जो गिर पड़ा हो, जो कबच और ध्वजसे शून्य हो गया हो, जो भयभीत होकर भागता हो, अथवा 'मैं तुम्हारा हूँ' ऐसा कह रहा हो, जो स्त्री हो, स्त्रियों-जैसा नाम रखता हो, विकल हो, जो अपने पिताका इकलौता पुत्र हो, अथवा जो नीच जातिका हो, ऐसे मनुष्यके साय युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ७७-७८ई ॥

इमं मे ऋणु राजेन्द्र संकल्पं पूर्वचिन्तितम् ॥ ७९ ॥ अमङ्गल्यध्वजं दृष्ट्वा न युध्येयं कदाचन ।

राजेन्द्र ! मेरे पहलेसे सोचे हुए इस संकल्पको सुनो। जिसकी ध्वजामें कोई अमङ्गलस्चक चिद्ध हो। ऐसे पुरुषको देखकर मैं कभी उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता ॥७९६॥
य एप द्रौपदो राजंस्तव सैन्ये महारथः॥ ८०॥
शिखण्डी समरामर्पी शूर्श्च समितिञ्जयः।
यथाभवच स्त्री पूर्व पश्चात् पुंस्तवं समागतः॥ ८१॥

राजन् ! तुम्हारी सेनामें जो यह दुपदपुत्र महारथी शिखण्डी है, वह समरभूमिमें अमर्पशील, शौर्यसम्पन्न तथा युद्धविजयी है। वह पहले स्त्री था, फिर पुरुषभावको प्राप्त हुआ है।। ८०-८१।।

जानन्ति च भवन्तोऽपि सवमेतद् यथातथम् । अर्जुनः समरे शूरः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ ८२ ॥ मामेव विशिखैस्तीक्णैरभिद्रवतु दंशितः ।

ये सारी वार्ते जैसे हुई हैं। वह सब तुमलोग भी जानते हो। श्रूरवीर अर्जुन समराङ्गणमें कवच धारण करके शिखण्डी-को आगे रखकर मुझपर तीखे वाणोंद्वारा आक्रमण करे॥ अमङ्गल्यध्वजे तस्मिन् स्त्रीपूर्वे च विदेषपतः॥ ८३॥ न प्रहर्तुमभीष्सामि गृहीतेषुः कथञ्चन।

शिखण्डीकी ध्वजा अमाङ्गलिक चिह्नसे युक्त है तथा विशेषतः वह पहले स्त्री रहा है; इसलिये मैं हाथमें वाण लिये रहनेपर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता ॥ ८३ ई ॥

तद्न्तरं समासाद्य पाण्डवो मां धनंजयः॥ ८४॥ शरेर्घातयतु क्षित्रं समन्ताद् भरतर्पभ।

भरतश्रेष्ठ ! इसी अवसरका लाभ लेकर पाण्डुपुत्र अर्जुन मुझे चारों ओरसे शीव्रतापूर्वक वाणोंद्वारा मार डालनेका प्रयत्न करे ॥ ८४५ ॥

न तं पश्यामि लोकेषु मां हन्याद् यः समुद्यतम् ॥ ८५॥ भृते कृष्णान्महाभागात् पाण्डवाद् वा धनञ्जयात्।

में महाभाग भगवान् श्रीकृष्ण अथवा पाण्डुपुत्र धनंजय-के सिवा दूसरे किसीको जगत्में ऐसा नहीं देखता, जो युद्धके लिये उद्यत होनेपर मुझे मार सके ॥ ८५% ॥

एष तस्मात् पुरोधाय कञ्चिदन्यं ममात्रतः ॥ ८६॥ आत्तरास्त्रो रणे यत्तो गृहीतवरकार्मुकः । मां पातयतु वीभत्सुरेवं तव जयो ध्रुवम् ॥ ८७॥

इसलिये यह अर्जुन श्रेष्ठ धनुष तथा दूसरे अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्धमें सावधानीके साथ प्रयत्तशील हो और उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त किसी पुरुषको अथवा शिलण्डीको मेरे सामने खड़ा करके स्वयं बाणोंद्वारा मुझे मार गिरावे। इसी प्रकार तुम्हारी निश्चितरूपसे विजय हो सकती है ॥ ८६-८७॥

पतत् कुरुष्व कौन्तेय यथोक्तं मम सुवत । संग्रामे धार्तराष्ट्रांश्च हन्याः सर्वान् समागतान् ॥ ८८ ॥

उत्तम वतका पालन करनेवाले कुन्तीपुत्र युधिष्टिर ! तुम

मेरे अपर जैसे मैंने बतायी है। वैसी ही नीतिका प्रयोग करो। ऐसा करके ही तुम रणक्षेत्रमें आये हुए सम्पूर्ण घृतराष्ट्रपुत्रों एवं उनके सैनिकोंको मार सकते हो॥ ८८॥

संजय उवाच

ते तु ज्ञात्वा ततः पार्था जग्मुः खिदाविरं प्रति । अभिवाद्य महात्मानं भीष्मं कुरुपितामहम् ॥ ८९ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! यह सब जानकर कुन्तीके सभी पुत्र कुरुकुलके बृद्ध पितामह महात्मा भीष्मको प्रणाम करके अपने शिविरकी ओर चले गये ॥ ८९ ॥

तथोक्तवति गाङ्गेये परलोकाय दीक्षिते। अर्जुनो दुःखसंतप्तः सबीडिमद्मब्रवीत्॥ ९०॥ गङ्गानन्दन भीष्म परलोककी दीक्षा ले चुके थे। उन्होंने

जब पूर्वोक्त बात बतायी, तब अर्जुन दुःखसे संतप्त एवं लिजत होकर श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले—॥ ९०॥
गुरुणा कुरुवृद्धेन कृतप्रक्षेन धीमता।
पितामहेन संत्रामे कथं योद्धास्मि माधव॥ ९१॥

'माधव ! कुरुकुलके वृद्ध गुरुजन विद्युद्ध-बुद्धिः मतिमान् पितामह भीष्मसे में रणक्षेत्रमें कैसे युद्ध करूँगा ॥ ९१ ॥

क्रीडता हि मया वाल्ये वासुदेव महामनाः। पांसुरूवितगात्रेण महात्मा परुपीकृतः॥ ९२॥

वासुदेव ! बचपनमें खेळते समय मैंने अपने धूळि-धूसर शरीरसे उन महामनस्वी महात्माको सदा दूषित किया है ॥ यस्याहमधिरुद्याङ्कं बाळः किळ गदात्रज । तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाण्डोर्महात्मनः ॥ ९३ ॥ नाहं तातस्तव पितुस्तातोऽस्मि तव भारत । इति मामववीद् बाल्ये यः स वध्यः कथं मया ॥ ९४ ॥

भादाग्रज ! कहते हैं, मैं वचपनमें अपने पिता महात्मा पाण्डुके भी पितृतुल्य भीष्मजीकी गोदमें चढ़कर जब उन्हें तात कहकर पुकारता था, उस समय उस वाल्यावस्थामें ही वे मुझसे इस प्रकार कहते थे—'भरतनन्दन ! मैं तुम्हारा तात नहीं, तुम्हारे पिताका तात हूँ।' वे ही बुद्ध पितामह मेरे द्वारा मारने योग्य कैसे हो सकते हैं ! ॥ ९३-९४॥

कामं वध्यतु सैन्यं मे नाहं योत्स्ये महात्मना। जयो वास्तु वधो वा मे कथं वा रुष्ण मन्यसे॥ ९५॥

भले ही वे मेरी सेनाका नाश कर डालें, मेरी विजय हो अथवा मृत्यु; परंतु मैं उन महात्मा भीष्मके साय युद्ध नहीं करूँगा; अथवा श्रीकृष्ण! आप कैसा टीक समझते हैं ?॥ (कथमसाद्विधः कृष्ण जानन्धर्म सनातनम्। न्यस्तशस्त्रे च चुद्धे च प्रहरेद्धि पितामहे॥)

'श्रीकृष्ण ! अपने सनातन धर्मको जाननेवाला मेरे-जैसा पुरुष हथियार डालकर वैठे हुए अपने बूढ़े पितामहपर प्रहार कैसे करेगा ?'॥ वासुदेव उवाच

प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीष्मस्य संयुगे। क्षत्रधर्मे स्थितः पार्थ कथं नैनं हनिष्यसि ॥ ९६॥

भगवान् श्रीकृष्ण वोले—विजयी कुन्तीकुमार ! तुम क्षत्रियधर्ममें स्थित हो। युद्धमें तुम पहले भीष्मके वधकी प्रतिज्ञा करके अव उन्हें कैसे नहीं मारोगे ?॥ ९६॥

पातयैनं रथात् पार्थ क्षत्रियं युद्धदुर्मदम्। नाहत्वा युधि गाङ्गेयं विजयस्ते भविष्यति॥९७॥

पार्थ ! तुम युद्धदुर्मद क्षत्रियप्रवर भीष्मको रथसे मार गिराओ । रणक्षेत्रमें गङ्गानन्दन भीष्मको मारे बिना तुम्हारी विजय नहीं होगी ॥ ९७ ॥

हप्टमेतत् पुरा देवैर्गमिष्यति यमक्षयम्। यद् हप्टं हि पुरा पार्थ तत् तथा न तदन्यथा॥ ९८॥

इस वातको देवताओंने पहलेसे ही देख रक्खा है। भीष्म इसी प्रकार यमलोकको जायँगे। पार्थ ! जिसे देवताओं-ने देखा है, वह उसी प्रकार होगा। उसे कोई बदल नहीं सकता। ९८॥

न हि भीष्मं दुराधर्षं व्यात्ताननिमवान्तकम् । त्वदन्यः शक्नुयाद् योद्धुमपि वज्रधरः खयम् ॥ ९९ ॥

दुर्धर्ष वीर भीष्म मुँह फैलाये हुए कालके समान प्रतीत होते हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई; भले ही वह साक्षात् वज्र-धारी इन्द्र ही क्यों न हो; उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता।

जिह भीष्मं स्थिरो भूत्वा श्र्णु चेदं वचो मम । यथोवाच पुरा शक्षं महाबुद्धिर्वृहस्पतिः ॥१००॥

अर्जुन ! तुम स्थिर होकर भीष्मको मारो और मेरी यह बात सुनोः जिसे पूर्वकालमें महाबुद्धिमान् बृहस्पतिजीने देवराज इन्द्रको बताया था ॥ १०० ॥

ज्यायांसमिप चेद् वृद्धं गुणैरिप समन्वितम् । आततायिनमायान्तं हन्याद् घातकमात्मनः ॥१०१॥

कोई बड़े-से-बड़े गुरुजन, वृद्ध और सर्वगुणसम्पन्न पुरुष ही क्यों न हों, यदि शस्त्र उठाकर अपना वध करनेके लिये आ रहे हों तो उस आततायीको अवश्य मार डालना चाहिये॥

शाश्वतोऽयं स्थितो धर्मः क्षत्रियाणां धनंजय । योद्धन्यं रक्षितन्यं च यष्टन्यं चानसूयुभिः ॥१०२॥

धनंजय ! यह क्षत्रियोंका निश्चित सनातन धर्म है । उन्हें किसीके प्रति दोषदृष्टि न रखकर सदा युद्धः प्रजाओंकी रक्षा और यज्ञ करते रहने चाहिये ॥ १०२ ॥ अर्जुन उवाच

शिखण्डी निधनं रुष्ण भीष्मस्य भविता ध्रुवम् । इष्ट्रैव हि सदा भीष्मः पाञ्चाल्यं विनिवर्तते ॥१०३॥ अर्जुनने कहा— श्रीकृष्ण ! शिखण्डी निस्चय ही भीष्मकी मृत्युका कारण होगा; क्योंकि भीष्म उस पाञ्चाल-राजकुमारको देखते ही सदा युद्धसे निवृत्त हो जाते हैं।१०३। ते वयं प्रमुखे तस्य पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। गाङ्गेयं पातियण्याम उपायेनेति मे मितिः॥१०४॥

अतः हम सब लोग उनके सामने शिखण्डीको खड़ा करके शस्त्रप्रहाररूप उपायद्वारा गङ्गानन्दन भीष्मको मार गिरायेंगे, यही मेरा विचार है ॥ १०४॥

अहमन्यान् महेष्वासान् वारियण्यामि सायकैः। शिखण्ड्यपि युधां श्रेष्ठं भीष्ममेवाभियोधयेत्॥१०५॥

में वाणोंद्वारा अन्य महाधनुर्धरोंको रोकूँगा। शिखण्डी भी योद्धाओंमें श्रेष्ठ भीष्मके साथ ही युद्ध करे॥ १०५॥ श्रुतं हि कुरुमुख्यस्य नाहं हन्यां शिखण्डिनम्। कन्या होषा पुरा भूत्वा पुरुषः समपद्यत॥१०६॥

कुरुकुलके प्रधान वीर भीष्मका यह निश्चय है कि मैं

शिखण्डीको नहीं मारूँगा; क्योंकि वह पहले कन्यारूपमें उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ है ॥ १०६ ॥ (अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा भीष्मस्य वधसंयुतम् । जहपुर्हे प्ररोमाणः सकृष्णाः पाण्डवास्तदा ॥)

अर्जुनका मीष्मके वधसे सम्बन्ध रखनेवाला यह वचन सुनकर श्रीकृष्णसहित समस्त पाण्डव वहे प्रसन्त हुए। उस समय हर्षातिरेककें कारण उनके शरीरोंमें रोमाञ्च हो आया।। इत्येवं निश्चयं कृत्वा पाण्डवाः सहमाधवाः। अनुमान्य महात्मानं प्रययुर्हृष्टमानसाः। शयनानि यथास्तानि भेजिरे पुरुषर्पभाः॥१०७॥

ऐसा निश्चय करके श्रीकृष्णसहित पाण्डव मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट हो महात्मा भीष्मसे विदा लेकर चले गये और उन पुरुषशिरोमणियोंने अपनी-अपनी शब्याओंका आश्रय लिया ॥ १०७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि नवमदिवसावहारोत्तरमन्त्रे सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मत्रधपर्वमे नर्वे दिनके युद्धके समाप्त होनेके पश्चात् परस्पर गुप्तमन्त्रणाविषयक एक सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०७ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ श्रीक मिळाकर कुछ ११४ श्रीक हैं)

### अष्टाधिकशततमोऽध्यायः

दसवें दिन उभय पक्षकी सेनाका रणके लिये प्रस्थान तथा भीष्म और शिखण्डीका समागम एवं अर्जुनका शिखण्डीको भीष्मका वध करनेके लिये उत्साहित करना

धृतराष्ट्र उवाच

कथं शिखण्डी गाङ्गेयमभ्यवर्तत संयुगे। पाण्डवांश्च कथं भीष्मस्तन्ममाचक्ष्व संजय॥१॥

धृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! शिखण्डीने युद्धमें गङ्गा-नन्दन भीष्मपर किस प्रकार आक्रमण किया और भीष्मने भी पाण्डवोंपर किस तरह चढ़ाई की ? यह सब मुझे बताओ॥१॥ संजय उवाच

ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सुर्यस्थोद्यनं प्रति । ताड्यमानासु भेरीषु सृदङ्गेष्वानकेषु च ॥ २ ॥ ध्मायत्सु द्धिवर्णेषु जळजेषु समन्ततः। शिखण्डिनं पुरस्कृत्य निर्याताः पाण्डवा युधि ॥ ३ ॥

संजयने कहा—राजन् ! तदनन्तर सूर्योदय होनेपर रणभेरियाँ वज उटीं। मृदङ्ग और ढोल पीटे जाने लगे। दहीके समान द्वेतवर्णवाले शङ्ख सब ओर वजाये जाने लगे। उस समय समस्त पाण्डव शिखण्डीको आगे करके युद्धके लिये शिविरसे बाहर निकले॥ २—३॥

कृत्वा व्यूहं महाराज सर्वशत्रुनिवर्हणम्। शिखण्डी सर्वसैन्यानामग्र आसीद् विशाम्पते॥ ४॥ महाराज! प्रजानाय! उस दिन शिखण्डी समस्त शत्रुओंका संहार करनेवाले ब्यूहका निर्माण करके खयं सब सेनाके सामने खड़ा हुआ ॥ ४॥

चकरक्षौ ततस्तस्य भीमसेनधनंजयौ। पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रइचैव वीर्यवान्॥ ५॥

उस समय भीमसेन और अर्जुन शिखण्डीके रथके पहियाँ-के रक्षक बन गये। द्रौपदीके पाँचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा-कुमार अभिमन्युने उसके पृष्ठभागकी रक्षाका कार्य सँभाला॥ सात्यिकिश्चेकितानश्च तेयां गोप्ता महारथः।

सात्याकरचाकतानश्च तथा गाप्ता महारथः। भृष्ट्यसस्ततः पश्चात् पञ्चालैरभिरक्षितः॥ ६॥

सात्यिक और चेकितान भी उन्हींके साथ थे। पाञ्चाल वीरोंसे सुरक्षित महारथी घृष्टयुम्न उन सबके पीछे रहकर सबकी रक्षा करते रहे॥ ६॥

ततो युधिष्ठिरो राजा यमाभ्यां सहितः प्रभुः। प्रययौ सिंहनादेन नादयन् भरतर्षभ ॥ ७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर राजा युघिष्ठिर नकुल-सहदेवके साथ अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए युद्धके लिये चले ॥ ७॥

विराटस्तु ततः पश्चात् स्वेन सैन्येन संवृतः । द्रुपदश्च महावाहो ततः पश्चादुपाद्रवत् ॥ ८ ॥

म० स० २—४. ५—

उनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा विराट चलने लगे। महाबाहो! विराटके पीछे द्रुपदने धावा किया ॥ ८॥

केकया भ्रातरः पञ्च धृष्टकेतुश्च वीर्यवान् । जघनं पालयामासुः पाण्डुसैन्यस्य भारत ॥ ९ ॥

भारत ! इसके बाद पाँचों भाई केकय तथा पराक्रमी धृष्टकेतु—ये पाण्डवसेनाके जघनभागकी रक्षा करने लगे ॥ ९ ॥

एवं व्यूद्य महासैन्यं पाण्डवास्तव वाहिनीम् । अभ्यद्रवन्त संग्रामे त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १० ॥

इस प्रकार पाण्डवोंने अपनी विशाल सेनाके व्यूहका निर्माण करके संग्राममें अपने जीवनका मोह छोड़कर आपकी सेनापर धावा किया ॥ १०॥

तथैव कुरवो राजन् भीष्मं कृत्वा महारथम् । अत्रतः सर्वसैन्यानां प्रययुः पाण्डवान् प्रति ॥ ११ ॥

राजन् ! इसी प्रकार कौरवोंने भी महारयी भीष्मको सब सेनाओंके आगे करके पाण्डवोंपर चढ़ाई की ॥ ११ ॥ पुत्रेस्तव दुराधर्षों रिक्षतः सुमहावलैः। (प्रययौ पाण्डवानीकं भीष्मः शान्तनुनन्दनः।) ततो द्रोणो महेष्वासः पुत्रश्चास्य महावलः॥ १२ ॥

दुर्धर्ष वीर शान्तनुनन्दन भीष्म आपके महाबली पुत्रोंसे सुरक्षित हो पाण्डवोंकी सेनाकी ओर बढ़े। उनके पीछे महा-धनुर्धर द्रोणाचार्य और महावली अश्वत्थामा चले॥ १२॥

भगदत्तस्ततः पश्चाद् गजानीकेन संवृतः। कृपश्च कृतवर्मा च भगदत्तमनुवृतौ॥१३॥

इन दोनोंके पीछे हाथियोंकी विशाल सेनासे घिरे हुए राजा भगदत्त चले। कृपाचार्य और कृतवर्माने भगदत्तका अनुसरण किया ॥ १३॥

काम्बोजराजो बलवांस्ततः पश्चात् सुदक्षिणः। मागधश्च जयत्सेनः सौबलश्च वृहद्वलः॥१४॥

तत्पश्चात् बलवान् काम्योजराज सुदक्षिणः मगघदेशीय जयत्येन तथा सुबलपुत्र बृहद्बल चले ॥ १४॥

तथैवान्ये महेष्वासाः सुशर्मप्रमुखा नृपाः। जघनं पालयामासुस्तव सैन्यस्य भारत॥१५॥

भारत ! इसी प्रकार सुशर्मा आदि अन्य महाधनुर्घर राजाओंने आपकी सेनाके जघनभागकी रक्षाका कार्य सँभाला ॥ १५॥

दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनवो युधि । आसुरानकरोद् व्यूहान् पैशाचानथ राक्षसान्॥ १६॥ शान्तनुनन्दन भीष्म युद्धमें प्रतिदिन असुर, पिशाच तथा राक्षसव्यूहोंका निर्माण किया करते थे ॥ १६ ॥

ततः प्रववृते युद्धं तव तेषां च भारत। अन्योन्यं निष्नतां राजन् यमराष्ट्रविवर्धनम्॥१७॥

भारत ! ( उस दिन भी ब्यूइ-रचनाके वाद ) आपके और पाण्डवोंकी सेनामें युद्ध आरम्म हुआ । राजन् ! परस्पर घातक प्रहार करनेवाले उन वीरोंका युद्ध यमराजके राज्यकी वृद्धि करनेवाला था ॥ १७ ॥

अर्जुनप्रमुखाः पार्थाः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । भीष्मं युद्धेऽभ्यवर्तन्त किरन्तो विविधाञ्छरान् ॥१८॥

अर्जुन आदि कुन्तीकुमारोंने शिखण्डीको आगे करके युद्धमें नाना प्रकारके बाणोंकी वर्षा करते हुए वहाँ भीष्म-पर चढ़ाई की ॥ १८ ॥

तत्र भारत भीमेन ताडितास्तावकाः शरैः। रुधिरौघपरिक्किन्नाः परलोकं ययुस्तदा ॥ १९ ॥

भारत ! वहाँ भीमसेनके द्वारा वाणोंसे ताड़ित हुए आपके सैनिक खूनसे लथपथ होकर परलोकगामी होने लगे ॥१९॥

नकुळः सहदेवश्च सात्यिकश्च महारथः। तव सैन्यं समासाद्य पीडयामासुरोजसा॥२०॥

नकुल, सहदेव और महारयी सात्यिकिने आपकी सेनापर धावा करके उसे वलपूर्वक पीड़ित किया ॥ २० ॥

ते वध्यमानाः समरे तावका भरतर्पभ । नाशक्तुवन् वारियतुं पाण्डवानां महद् वलम् ॥ २१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! आपके सैनिक समरभूमिमें मारे जाने लगे । वे पाण्डवोंकी विशाल सेनाको रोक न सके ॥ २१ ॥

ततस्तु तावकं सैन्यं वध्यमानं समन्ततः। सुसम्प्राप्तं दश दिशः काल्यमानं महारथैः॥२२॥

उन महारथी वीरोंद्वारा सब ओरसे मारी और खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना सब दिशाओंमें भाग खड़ी हुई।२२।

त्रातारं नाध्यगच्छन्त तावका भरतर्षभ । वध्यमानाः शितवर्षणैः पाण्डवैः सहस्रृंजयैः ॥ २३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पाण्डवों और संजयोंके तीखे वाणोंसे घायल होनेवाले आपके सैनिकोंको कोई रक्षक नहीं मिलता था ।२३।

धृतराष्ट्र उवाच

पीड्यमानं वलं दृष्ट्वा पार्थैर्भीष्मः पराक्रमी। यदकार्पीद् रणे क्रुद्धस्तन्ममाचक्ष्व संजय॥२४॥

धृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! कुन्तीकुमारोंके द्वारा अपनी सेनाको पीड़ित हुई देख युद्धमें कुद्ध हुए पराक्रमी भीष्मने क्या किया ! यह मुझे बताओ ॥ २४ ॥ कथं वा पाण्डवान् युद्धे प्रत्युद्यातः परंतपः। विनिन्नन् सोमकान् वीरस्तदाचक्ष्य ममानघ॥ २५॥

अन्य ! शत्रुओंको संताप देनेवाले वीरवर भीष्मने युद्धस्थलमें सोमकोंका संहार करते हुए उस समय पाण्डवोंपर किस प्रकार आक्रमण किया ! वह सब भी मुझे वताओ ॥ २५॥ संजय उवाच

थाचक्षे ते महाराज यदकार्षीत् पिता तव। पीडिते तव पुत्रस्य सैन्ये पाण्डवसुंजयैः॥ २६॥

संजयने कहा—महाराज ! पाण्डवों तथा संजयोंद्वारा आपके पुत्रकी सेनाके पीड़ित होनेपर आपके ताऊ भीष्मने जो कुछ किया था, वह सब आपको बता रहा हूँ ॥ २६ ॥ प्रहृष्टमनसः शूराः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । अभ्यवर्तन्त निघ्नन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम् ॥ २७ ॥

पाण्डुके बड़े भैया ! झूरवीर पाण्डव मनमें हर्ष और उत्साह भरकर आपके पुत्रकी सेनाका संहार करते हुए आगे बढ़े ॥ २७ ॥

तं विनाशं मनुष्येन्द्र नरवारणवाजिनाम्। नामृष्यत तदा भीष्मः सैन्यघातं रणे परैः॥ २८॥

नरेन्द्र ! उस समय मनुष्यों, हाथियों और घोड़ोंके उस विनाशको—रणक्षेत्रमें शत्रुओंद्वारा किये जानेवाले अपनी 'सेनाके संहारको भीष्मजी नहीं सह सके ॥ २८ ॥ स पाण्डवान् महेष्वासः पञ्चालां इचैव सृंजयान् । नाराचैर्वत्सदनतेश्च शितरञ्जलिकेस्तथा ॥ २९ ॥ अभ्यवर्षत दुर्धर्षस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ।

वे महाधनुर्धर दुर्धर्प वीर भीष्म अपने जीवनका मोह छोड़कर पाण्डवों,पाञ्चालों तथा संज्योंपर तीसे नाराच,वत्सदन्त और अञ्जलिक आदि वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २९६ ॥ स पाण्डवानां प्रवरान् पञ्च राजन् महारथान् ॥ ३०॥ आत्तरास्त्रो रणे यत्नाद् वारयामास सायकैः।

राजन् ! वे अस्त्र-शस्त्र लेकर पाण्डवपक्षके पाँच श्रेष्ठ महारिययोंका रणक्षेत्रमें वाणोंद्वारा यत्नपूर्वक निवारण करने छगे ॥ ३०%॥

नानारास्त्रास्त्रवर्षेस्तान् वीर्यामर्षववेरितैः ॥ ३१ ॥ निजद्ने समरे कुद्धो हस्त्यश्वं चामितं वहु ।

उन्होंने वल और क्रोधसे चलाये हुए नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्पादारा समराङ्गणमें उन पाँचों महारिययोंको मार डाला और कुपित होकर असंख्य हाथी-घोड़ोंका भी संहार कर डाला ॥ ३१५ ॥

रिथनोऽपातयद् राजन् रथेभ्यः पुरुषर्पभः ॥ ३२॥ सादिनश्चाश्वपृष्ठेभ्यः पादातांश्च समागतान्।
गजारोहान् गजेभ्यश्च परेषां जयकारिणः ॥ ३३॥
राजन् ! पुरुषश्चेष्ठ भीष्मने कितने ही रिथयोंको रथोंके

युइसवारोंको घोड़ोंकी पीठोंसे, शत्रुओंपर विजय पानेवाले हाथीसवारोंको हाथियोंसे तथा सामने आये हुए पैदल सिपाहियों-को भी मार गिराया ॥ ३२-३३॥

तमेकं समरे भीष्मं त्वरमाणं महारथम्। पाण्डवाः समवर्तन्त वज्रहस्तमिवासुराः॥ ३४॥

समरभूमिमें फुर्ता दिखानेवाले एकमात्र महारथी भीष्म-पर समस्त पाण्डवोंने उसी प्रकार धावा किया, जैसे असुर बज्रधारी इन्द्रपर आक्रमण करते हैं ॥ ३४ ॥

शकाशनिसमस्पर्शान् विमुश्चन् निशिताञ्छरान् । दिक्ष्वदद्यत सर्वासु घोरं संधारयन् वषुः॥ ३५॥

भीष्म इन्द्रके वज्रके समान दुःसह स्पर्शवाले पैने बाणॉ-की वर्षा कर रहे थे और सम्पूर्ण दिशाओंमें भयंकर स्वरूप धारण किये दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥

मण्डलीभूतमेवास्य नित्यं धनुरदृश्यत । संत्रामे युद्धवमानस्य शक्तचापोपमं महत् ॥ ३६॥

संग्रामभूमिमें युद्ध करते हुए भीष्मका इन्द्रधनुषके समान विशाल धनुष सदा मण्डलाकार ही दिखायी देता था ॥

तद् दृष्ट्या समरे कर्म पुत्रास्तव विशाम्पते। विस्मयं परमं गत्वा पितामहमपूजयन्॥ ३७॥

प्रजानाथ ! रणक्षेत्रमें आपके पुत्र पितामहके उस कर्म-को देखकर अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गये और उनकी भृरि-भृरि प्रशंसा करने लगे ॥ ३७ ॥

पार्था विमनसो भूत्वा प्रैक्षन्त पितरं तव ॥ ३८ ॥ युध्यमानं रणे शूरं विप्रचित्तिमिवामराः।

उस समय कुन्तीके पुत्र खिन्नचित्त होकर रणक्षेत्रमें युद्ध करते हुए आपके ताऊ शूरवीर भीष्मकी ओर उसी प्रकार देखने लगे, जैसे देवता विप्रचित्ति नामक दानवको देखते हैं ॥ ३८१ ॥

न चैनं वारयामासुर्व्यात्ताननिमवानतकम् ॥ ३९ ॥ दशमेऽहान सम्प्राप्ते रथानीकं शिखण्डिनः । अदहिन्निशितैर्वाणैः कृष्णवरमेव काननम् ॥ ४० ॥

वे मुँह फैलाये हुए कालके समान भीष्मको रोक न सके। दसवाँ दिन आनेपर भीष्म जैसे दावाग्नि वनको जला देती है, उसी प्रकार शिखण्डीकी रथसेनाको तीले बाणोंकी आगमें भस्म करने लगे॥ ३९-४०॥

तं शिखण्डी त्रिभिर्वाणैरभ्यविध्यत् स्तनान्तरे । आशीविषमिव कुद्धं कालसृष्टमिवान्तकम् ॥ ४१ ॥

तय शिखण्डीने तीन बाणों से भीष्मकी छातीमें प्रहार किया। उस समय वे कालप्रेरित मृत्यु तथा क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पके समान जान पड़ते थे॥ ४१॥

स तेनातिभृशं विद्धः प्रेक्ष्य भीष्मः शिखण्डिनम् । अनिच्छन्निय संकुद्धः प्रद्दसन्निद्मत्रवीत् ॥ ४२ ॥ शिखण्डीके द्वारा अत्यन्त घायल हो भीष्म उसकी ओर देखकर अत्यन्त कुपित हो बिना इच्छाके ही हँसते हुए इस प्रकार बोले –॥ ४२ ॥

काममभ्यस वा मा वा न त्वां योत्स्ये कथंचन । यैव हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं शिखण्डिनी ॥ ४३ ॥

'अरे, त् इच्छानुसार प्रहार कर या न कर । मैं तैरे साथ किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा । विधाताने जिस रूपमें तुझे उत्पन्न किया था, त् वही शिखण्डिनी हैं' ॥ ४३ ॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा शिखण्डी कोधमूर्छितः । उवाचैनं तथा भीष्मं स्रिक्कणी परिसंहिहन् ॥ ४४ ॥

उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी क्रोधसे मूर्छित सा हो गया और अपने मुँहके क्रोनोंको चाटता हुआ भीष्मसे इस प्रकार बोला—॥ ४४॥

जानामि त्वां महावाहो क्षत्रियाणां क्षयंकर। मया श्रुतं च ते युद्धं जामदग्न्येन वै सह ॥ ४५॥

धित्रयोंका विनाश करनेवाले महाबाहु भीष्म ! मैं भी आपको जानता हूँ । मैंने मुना है कि आपने जमदिग्निनन्दन परशुरामजीके साथ युद्ध किया था ॥ ४५ ॥

दिव्यश्च ते प्रभावोऽयं मया च बहुशः श्रुतः । जानन्निप प्रभावं ते योत्स्येऽद्याहं त्वया सह ॥ ४६॥

'आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुननेमें आया है। आपके उस प्रभावको जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूँगा। । ४६॥

पाण्डवानां प्रियं कुर्वन्नात्मनश्च नरोत्तम। अद्य त्वां योधयिष्यामि रणे पुरुपसत्तम॥ ४७॥

'नरश्रेष्ठ ! पुरुषप्रवर! आज पाण्डवींका और अपना भी प्रिय करनेके लिये रणक्षेत्रमें खूव डटकर आपका सामना करूँगा ॥ ४७ ॥

ध्रुवं च त्वां हिनष्यामि शपे सत्येन तेऽग्रतः। एतच्छुत्वा चमद्वाक्यंयत् कृत्यं तत् समाचर॥ ४८॥

भी आपके सामने सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आज आपको निश्चय ही मार डाल्ँगा। मेरी वह बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो। वह कीजिये॥ ४८॥

काममभ्यस वामा वा न मे जीवन् प्रमोक्ष्यसे। सुदृष्टः क्रियतां भीष्म लोकोऽयं समितिजय ॥ ४९॥

्युद्धविजयी भीष्मजी ! आप मुझपर इच्छानुसार प्रहार कीजिये या न कीजिये; परंतु आज आप मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकेंगे । अब इस संसारको अच्छी तरह देख लीजिये' ॥ ४९॥

संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो भीष्मं पञ्चभिर्नतपर्वभिः। अविष्यत रणे भीष्मं प्रणुन्नं वाक्यसायकैः॥ ५०॥ संजय कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर शिखण्डीने जिन्हें पहले बचनरूपी वाणींसे पीडित किया था, उन्हीं भीष्मको झकी हुई गाँठवाले पाँच सायकोंद्वारा घायल कर दिया ।५०। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सन्यसाची महारथः।

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सन्यसाची महारथः। कालोऽयमिति संचिन्त्य शिखण्डिनमचोदयत्॥ ५१॥

उसके उस कथनको सुनकर महारथी सन्यसाची अर्जुनने यह सोचकर कि यही इसके उत्साह बढ़ानेका अवसर है। शिखण्डीसे इस प्रकार कहा—॥ ५१॥

अहं त्वामनुयास्यामि परान् विद्रावयञ्शरैः। अभिद्रव सुसंरब्धो भीष्मं भीमपराक्रमम्॥ ५२॥

वीर ! मैं वाणोंद्वारा शत्रुओंको भगाता हुआ सदा तुम्हारा साथ दूँगा । अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीष्मपर रोपपूर्वक आक्रमण करो ॥ ५२ ॥

न हि ते संयुगे पीडां शकः कर्तुं महावलः। तस्माद्य महावाहो यत्नाद् भीष्ममभिद्रव ॥ ५३॥

भहावाहो ! युद्धमें महावली भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, इसलिये आज यन्नपूर्वक इनके ऊपर धावा करो।५३।

अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिव । अवहास्योऽस्य लोकस्य भविष्यसि मया सह ॥ ५४ ॥

'आर्य ! यदि समरभूमिमें भीष्मको मारे विना होट' जाओगे तो मेरेसाइत तुम इस होकमें उपहासके पात्र बन जाओगे ॥ ५४॥

नावहास्या यथा वीर भवेम परमाहवे। तथा कुरु रणे यत्नं साधयस्य पितामहम्॥ ५५॥

'वीर ! इस महायुद्धमें जैसे भी हमलोग हँसीके पात्र न वनें, वैसा प्रयत्न करो । रणक्षेत्रमें पितामह भीष्मको अवस्य मार डालो ॥ ५५ ॥

अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महावल । वारयन्रथिनः सर्वान् साधयस्व पितामहम् ॥ ५६॥

भहावली वीर ! इस युद्धमें मैं सब रिथयोंको रोककर सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा । तुम पितामहको मारनेका कार्य सिद्ध कर हो ॥ ५६ ॥

द्रोणं च द्रोणपुत्रं च क्रपं चाथ सुयोधनम् । चित्रसेनं विकर्णं च सैन्धचं च जयद्रथम् ॥ ५७ ॥ विन्दानुविन्दावावन्त्यौकाम्बोजं च सुदक्षिणम्। भगदत्तं तथा शूरं मागधं च महावलम् ॥ ५८ ॥ सौमद्त्ति तथा शूरमार्ष्यशङ्कि च राक्षसम् । त्रिगर्तराजं च रणे सह सर्वैर्महारथैः ॥ ५९ ॥ अहमावारियण्यामि वेलेव मकरालयम् ।

भें द्रोणाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकर्ण, सिन्धुराज जयद्रथ, अवन्तीके राजकुमार





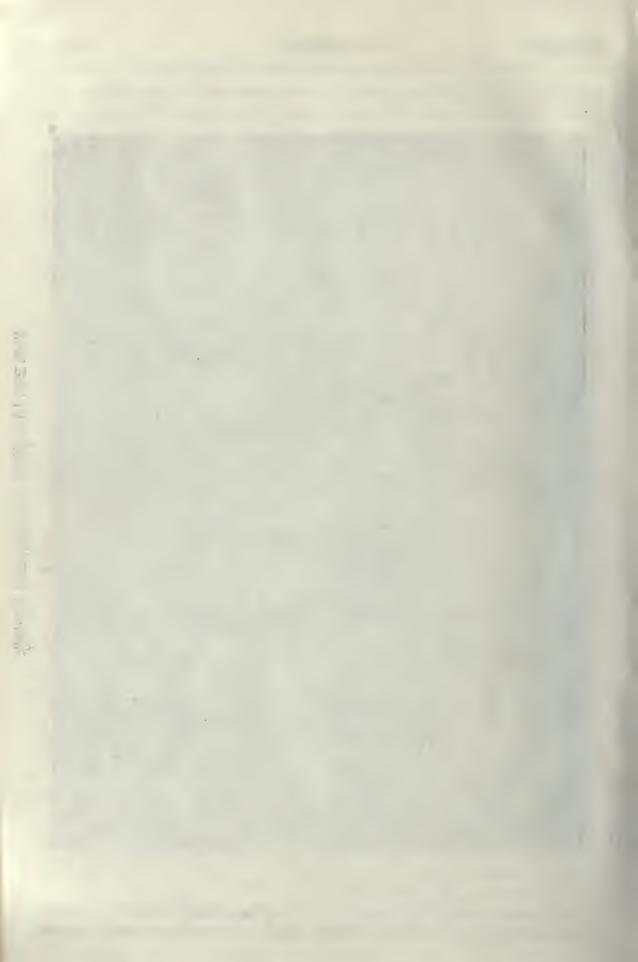

विन्द-अनुविन्दः, काम्योजराज सुदक्षिणः, श्रूरवीर भगदत्तः, महावली मगघराजः, सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाः राक्षस अलम्बुष तथा त्रिगर्तराज सुशर्माको रणक्षेत्रमें सब महारिथयोंके साथ उसी प्रकार रोक रक्खूँगाः, जैसे तटभूमि समुद्रको आगे बढ़ने नहीं देती है ॥ ५७–५९३॥

कुरूंश्च सहितान् सर्वान् युध्यमानान् महाबलान् । निवारियण्यामि रणे साधयस्व पितामहम् ॥ ६०॥ 'युद्धमें एक साथ लगे हुए समस्त महाबली कौरवींको

भी मैं युद्धस्थलमें आगे बढ़नेसे रोक दूँगा। तुम पितामह भीष्मके वधका कार्य सिद्ध करों? ॥ ६०॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मशिखण्डीसमागमे अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत मोष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें भीष्म और शिखण्डीका समागमविषयक एक सौ आठवाँ अध्याय पूग हुआ १०८ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इस्रोक मिस्राकर कुस्र ६० है इस्रोक हैं )

## नवाधिकशततमोऽध्यायः

भीष्म और दुर्योधनका संवाद तथा भीष्मके द्वारा लाखों सैनिकोंका संहार

घृतराष्ट्र उवाच

कथं शिखण्डी गाङ्गेयमभ्यधावत् पितामहम् । पाञ्चाल्यः समरे कुद्धो धर्मात्मानं यतव्रतम् ॥ १ ॥

धृतराष्ट्रने पूछा—संजय!पाञ्चालराजकुमार शिखण्डीने समरभूमिमें कुपित होकर नियमपूर्वक व्रतका पालन करनेवाले धर्मात्मा पितामह गङ्गानन्दन भीष्मपर किस प्रकार धावा किया!

केऽरक्षन् पाण्डवानीके शिखण्डिनमुदायुधाः । त्वरमाणास्त्वराकाले जिगीषन्तो महारथाः ॥ २ ॥

पाण्डवोंकी सेनाके किन-किन वीर महारिधयोंने अस्त्र-रास्त्र लेकर विजयकी अभिलापासे उस शीव्रताके समय अपनी शीव्रकारिताका परिचय देते हुए शिलण्डीका संरक्षण किया ? २

कथं शान्तनवो भीष्मः स तिसम् दशमेऽहिन । अयुध्यत महावीर्यः पाण्डवैः सहस्रंजयैः ॥ ३ ॥

महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्मने दसर्वे दिन पाण्डवों तथा संज्योंके साथ किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ ३ ॥

न मृष्यामि रणे भीष्मं प्रत्युद्यातं शिखण्डिना । कचिन्न रथभङ्गोऽस्य धनुर्वाशीर्यतास्यतः ॥ ४ ॥

रणक्षेत्रमें शिखण्डीने भीष्मपर आक्रमण किया, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कहीं उनका रथ तो नहीं टूट गया था अथवा बाणोंका प्रहार करते-करते उनके धनुषके दुकड़े-दुकड़े तो नहीं हो गये थे ?॥ ४॥

संजय उवाच

नाशीर्यत धनुश्चास्य रथभङ्गो न चाप्यभूत्। युध्यमानस्य संग्रामे भीष्मस्य भरतर्षभ ॥ ५ ॥ निम्नतः समरे शत्रुङ्शरैः संनतपर्वभिः।

संजयने कहा-भरतश्रेष्ठ ! संग्राममें युद्ध करते समय भीष्मके न तो धनुषके ही दुकड़े-दुकड़े हुए थे और न उनका रथ ही टूटा था। वे समरभूमिमें झकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा शत्रुओंका संहार करते जा रहे थे॥ ५ ६ ॥

महारथाः ॥ ६ ॥

अनेक**रातसाहस्रास्तावकानां** 

तथा दन्तिगणा राजन् हंयाश्चैव सुसिज्जिताः। अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम्॥ ७॥

राजन् ! आपके कई लाख महारथी, हाथी और घोड़े मुसजित हो पितामह भीष्मको आगे करके युद्धके लिये बढ़ रहे थे॥ यथाप्रतिश्चं कौरव्य स चापि समितिञ्जयः। पार्थानामकरोट् भीष्मः सततं समितिञ्जयम्॥ ८॥

कुरुनन्दन ! युद्धविजयी भीष्म अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार रणक्षेत्रमें कुन्तीकुमारोंके सैनिकोंका निरन्तर संहार कर रहे थे ८

युष्यमानं महेष्वासं विनिध्नन्तं पराञ्शरैः। पञ्चालाः पाण्डवैः सार्धे सर्वे ते नाभ्यवारयन्॥ ९॥

वाणोंद्वारा शत्रुओंको मारते हुए युद्धपरायण महाधनुर्धर भीष्मको पाण्डवोंसहित सारे पाञ्चाल योद्धा भी आगे बढ़नेसे रोक न सके ॥ ९॥

दशमेऽहिन सम्प्राप्ते ततस्तां रिपुवाहिनीम् । कीर्यमाणां शितैर्वाणैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १०॥

दसवें दिन शत्रुकी सेनापर भीष्मके द्वारा सैकड़ों और हजारों पैने बाणोंकी वर्षों की जाने लगी परंतु पाण्डव इसे रोक न सके॥

न हि भीष्मं महेष्वासं पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । अशक्रुवन् रणे जेतुं पाशहस्तमिवान्तकम् ॥ ११ ॥

पाण्डुके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र ! पाद्यधारी यमराजके समान महाधनुर्धर भीष्मको युद्धमें जीतनेके लिये पाण्डव कभी समर्थ न हो सके ॥ ११॥

अथोपायान्महाराज सव्यसाची धनंजयः। त्रासयन् रथिनः सर्वान् बीभत्सुरपराजितः॥ १२॥

महाराज ! तदनन्तर किसीसे परास्त न होनेवाले और वार्ये हाथसे भी बाण चलानेमें समर्थ धनंजय अर्जुन समस्त रिययोंको भयभीत करते हुए उनके निकट आये ॥ १२॥

सिंहवद् विनद्ग्नुच्चैर्धनुज्यां विक्षिपन् मुहुः। दारौघान् विस्जन् पार्थाव्यचरत् कालवद् रणे॥ १३॥

वे कुन्तीकुमार सिंहके समान उच्च स्वरसे गर्जना करते हुए बारंबार अपने धनुषकी डोरी खींचते और वाणसमूहों-की वर्षा करते हुए रणक्षेत्रमें कालके समान विचरते थे। १३। तस्य शब्देन वित्रस्तास्तावका भरतर्षभ। सिंहस्येव मृगा राजन् व्यद्भवन्त महाभयात् ॥ १४ ॥

राजन् ! भरतश्रेष्ठ ! जैसे सिंहके शब्दसे अत्यन्त भयभीत होकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुनके सिंहनादसे संत्रस्त हुए आपके सैनिक महान् भयके कारण भागने लगे।१४।

जयन्तं पाण्डवं इष्टा त्वत्सैन्यं चाभिपीडितम्। दुर्योधनस्ततो भीष्ममत्रवीद् भृशपीडितः॥ १५॥

पाण्डुनन्दन अर्जुनको जीतते और आपकी सेनाको पीड़ित होती देख दुर्योघन अत्यन्त पीड़ित होकर भीष्मसे बोळा--।१५।

एप पाण्डुसुतस्तात इवेताभ्वः कृष्णसारथिः। दहते मामकान् सर्वान् कृष्णवर्त्मेव काननम् ॥ १६॥

'तात ! ये दवेत घोड़ींवाले पाण्डुपुत्र अर्जुन, जिनके सार्थि श्रीकृष्ण हैं, मेरे सारे सैनिकोंको उसी प्रकार दग्ध करते हैं, जैसे दावानल वनको ॥ १६ ॥

पश्य सैन्यानि गाङ्गेय द्रवमाणानि सर्वशः। पाण्डवेन युधां श्रेष्ठ काल्यमानानि संयुगे ॥ १७॥

'योद्धाओं में श्रेष्ठ गङ्गानन्दन ! देखिये, मेरी सेनाएँ सब ओर भाग रही हैं और अर्जुन युद्धखलमें खड़े हो उन्हें खदेड रहे हैं ॥ १७ ॥

यथा पद्मगणान् पालः संकालयति कानने। तथेदं मामकं सैन्यं काल्यते शत्रुतापन ॥ १८॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले पितामह! जैसे चरवाहा जंगलमें पशुओंको हाँकता है, उसी प्रकार मेरी यह सेना अर्जुनके द्वारा हाँकी जा रही है ॥ १८॥

धनंजयशर्भगनं द्रवमाणं ततस्ततः। भीमोऽप्येवं दुराधर्षो विद्वावयति मे बलम् ॥ १९॥

धनंजयके बाणोंसे आहत हो व्यूह भंग करके इधर-उधर भागनेवाली मेरी सेनाको ये दुर्धर्ष बीर भीमसेन भी पीछेसे खदेड़ रहे हैं ॥ १९॥

सात्यिकर्चेकितानश्च माद्रीपुत्री च पाण्डवौ। अभिमन्युः सुविकान्तो वाहिनीं द्वते मम ॥ २०॥

·सात्यिक, चेकितान, पाण्डु और माद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव और पराक्रमी अभिमन्य भी मेरी सेनाको भगा रहे हैं ॥ २०॥

धृष्टयुम्नस्तथा शूरो राक्षसश्च घटोत्कचः। व्यद्रावयेतां सहसा सैन्यं मम महारणे ॥ २१ ॥

'भृष्टयम तथा शूरवीर राक्षस घटोत्कचने भी सहसा इस महासमरमें आकर मेरी सेनाको मार भगाया है ॥ २१ ॥ सैन्यस्य सर्वेरेतैर्महारथैः। वध्यमानस्य नान्यां गति प्रपद्यामि स्थाने युद्धे च भारत ॥ २२ ॥ ऋते त्वां पुरुषच्यात्र देवत्त्यपराक्रम। पर्याप्तस्त भवाञ्ज्ञीद्यं पीडितानां गतिर्भव ॥ २३ ॥

भीष्मपर्वणि

भारत ! इन सब महारिययोंद्वारा मारी जाती हुई अपनी सेनाको में युद्धमें टहरानेके लिये आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं देखता । देवतृत्य पराक्रमी पुरुषसिंह ! केवल आप ही उसकी रक्षामें समर्थ हैं। अतः हम पीड़ितोंके लिये आप शीघ ही आश्रयदाता हो इये ।। २२-२३॥

संजय उवाच

पवमुक्तो महाराज पिता देववतस्तव। चिन्तयित्वा महर्ते तु कृत्वा निश्चयमात्मनः ॥ २४ ॥ तच संधारयन् पुत्रमत्रचीच्छान्तनोः सुतः। दुर्योधन विजानीहि स्थिरो भूत्वा विशाम्पते ॥ २५ ॥

संजय कहते हैं-महाराज ! दुर्योधनके ऐसा कहने-पर आपके ताऊ शान्तनुनन्दन देववतने दो घड़ीतक कुछ चिन्तन करनेके पश्चात् अपना एक निश्चय करके आपके पुत्र दुर्योधनको सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा-प्रजानाथ दुर्योधन ! सुस्थिर होकर इधर ध्यान दो ॥ २४-२५ ॥

पूर्वकालं तव मया प्रतिज्ञातं महावल। हत्वा दशसहस्राणि अत्रियाणां महातमनाम् ॥ २६ ॥ संग्रामाद् व्यपयातव्यमेतत् कर्म ममाहिकम्। इति तत् कृतवांश्चाहं यथोक्तं भरतर्पभ ॥ २७ ॥

भहावली नरेश ! पूर्वकालमें मैंने तुम्हारे लिये यह प्रतिशा की थी कि दस हजार महामनस्वी क्षत्रियोंका वध करके ही मुझे संप्रामभूमिसे इटना होगा और यह मेरा दैनिक कर्म होगा। भरतश्रेष्ठ ! जैहा मैंने कहा था, वैसा अवतक करता आया हूँ ॥ २६-२७ ॥

अद्य चापि महत् कर्म प्रकरिष्ये महावल । अहं वाद्य हतः दोष्ये हिनप्ये वाद्य पाण्डवान् ॥ २८ ॥

प्महावली वीर ! आज भी मैं महान कर्म करूँगा । या तो आज मैं ही मारा जाकर न्णभूमिमें सो जाऊँगा या पाण्डवों-का ही संहार करूँगा ॥ २८ ॥

अद्य ते पुरुपव्यात्र प्रतिमोक्ष्ये ऋणं तव। भर्तृपिण्डकृतं राजन् निहतः पृतनामुखे ॥ २९ ॥

·पुरुषसिंह ! नरेश ! तुम खामी हो, मुझपर तुम्हारे अन-का ऋण है; आज युद्धके मुहानेपर मारा जाकर में तुम्हारे उस ऋणको उतार दूँगा' ॥ २९ ॥

इत्युक्तवा भरतश्रेष्ठ क्षत्रियान् प्रवपञ्छरैः। आससाद दुराधर्षः पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ ३०॥ भरतश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर दुर्घर्ष वीर भीष्मने क्षत्रियोंपर अपने वाणोंकी वर्षा करते हुए पाण्डवोंकी सेनापर आक्रमण किया।।

अनीकमध्ये तिष्टन्तं गाङ्गेयं भरतर्पभ । आशीविपमिव कुद्धं पाण्डवाः प्रत्यवारयन् ॥ ३१ ॥

सेनाके मध्यभागमें स्थित हुए विपधर सर्पके समान कुपित भीष्मको पाण्डव सैनिक रोकने लगे॥ २१॥

दशमेऽहिन भीष्मस्तु दर्शयञ्शक्तिमात्मनः। राजञ्छतसहस्राणि सोऽवधीत् कुरुनन्दन॥ ३२॥

किंतु राजन् ! कुरुनन्दन ! दसवें दिन भीष्मने अपनी शक्तिका परिचय देते हुए लालों पाण्डव-सैनिकोंका संहार कर डाला ॥ ३२॥

पञ्चालानां च ये श्रेष्टा राजपुत्रा महारथाः। तेपामादत्त तेजांसि जलं सूर्य इवांद्युभिः॥३३॥

जैसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा धरतीका जल सोख लेते हैं, उसी प्रकार भीष्मजीने पाञ्चालोंमें जो श्रेष्ठ महारथी राज-कुमार थे, उन सबके तेज हर लिये ॥ ३३॥

हत्वा दश सहस्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम् । सारोहाणां महाराज हयानां चायुतं तथा ॥ ३४ ॥ पूर्णे शतसहस्रे द्वे पादातानां नरोत्तमः । प्रजज्वाल रणे भीष्मो विध्नम इव पावकः ॥ ३५ ॥

महाराज ! सवारोंसिहत दस हजार वेगशाली हाथियों। उतने ही घोड़ों और युड़सवारों तथा दो लाख पैदल सैनिकों- को नरश्रेष्ठ भीष्मने रणभूमिमें धूमरहित अग्निकी माँति फूँक डाला ॥ ३४-३५ ॥

न चैनं पाण्डवेयानां केचिच्छेकुर्निरीक्षितुम्। उत्तरं मार्गमास्थाय तपन्तिमव भास्करम्॥ ३६॥

उत्तरायणका आश्रय लेकर तपते हुए सूर्यकी माँति प्रतापी भीष्मकी ओर पाण्डवोंमें से कोई देखनेमें समर्थ न हो सके ॥ ३६॥

ते पाण्डवेयाः संरब्धा महेष्वासेन पीडिताः। वधायाभ्यद्रवन् भीष्मं सुंजयाश्च महारथाः॥ ३७॥

महाधनुर्धर भीष्मके वाणोंसे पीड़ित हो अत्यन्त कोधमें भरे हुए पाण्डव तथा सुंजय महारथी भीष्मके वधके लिये उनपर टूट पड़े ॥ ३७॥

संयुद्धवमानो वहुभिर्भीष्मः शान्तनवस्तथा। अवकीर्णो महामेरुः शैलो मेघैरिवावृतः॥३८॥

बहुत-से योद्धाओंके साथ अकेले युद्ध करते हुए शान्तनु-नन्दन भीष्म उस समय बाणोंसे आच्छादित हो मेघोंके समूहसे आवृत हुए महान् पर्वत मेरुकी माँति शोभा पा रहे थे ॥ ३८ ॥

पुत्रास्तु तव गाङ्गेयं समन्तात् पर्यवारयन् । महत्या सेनया सार्धे ततो युद्धमवर्तत ॥ ३९ ॥

राजन्! आपके पुत्रोंने विशाल सेनाके साथ आकर गङ्गानन्दन भीष्मको सब ओरसे घेर लिया। तत्पश्चात् वहाँ विकट युद्ध होने लगा॥ ३९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मदुर्योधनसंवादे नवाधिकशततमोऽध्यायः॥ १०९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें भीष्म-दुर्योधन-संवादविषयक एक सौ नवाँ अध्याय पूरा हुआ।१००।

## दशाधिकशततमोऽध्यायः

अर्जुनके प्रोत्साहनसे शिखण्डीका भीष्मपर आक्रमण और दोनों सेनाओं के प्रमुख वीरोंका परस्पर युद्ध तथा दुःशासनका अर्जुनके साथ घोर युद्ध

संजय उवाच
अर्जुनस्तु रणे राजन् दृष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमम् ।
शिखण्डिनमथोवाच समभ्येहि पितामहम् ॥ १ ॥
न चापि भीस्त्वया कार्या भीष्माद्द्य कथंचन ।
अहमेनं शरैस्तीक्ष्णैः पातियिष्ये रथोत्तमात् ॥ २ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! रणभूमिमें भीष्मका परा-कम देखकर अर्जुनने शिखण्डीसे कहा—'वीर ! तुम पितामह-का सामना करनेके लिये आगे बढ़ो । आज भीष्मजीसे तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिये । मैं स्वयं अपने पैने बाणोंद्वारा इनको उत्तम रथसे मार गिराऊँगा' ॥ १–२ ॥ प्रवमुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतर्षभ । अभ्यद्वत गाङ्गेयं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम् ॥ ३ ॥ भरतश्रेष्ठ ! जब अर्जुनने शिखण्डीसे ऐसा कहा, तव उसने पार्थके उस कथनको सुनकर गङ्गानन्दन भीष्मपर धावा किया ॥ ३ ॥

भृष्ट्युम्नस्तथा राजन् सौभद्रश्च महारथः। हृष्टावाद्रवतां भीष्मं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्॥ ४॥

राजन् ! पार्थका वह भाषण सुनकर धृष्टद्युम्न तथा सुभद्राकुमार महारथी अभिमन्यु—ये दोनों वीर हर्ष और उत्साहमें भरकर भीष्मकी ओर दौड़े ॥ ४॥

विराटद्रुपदौ वृद्धौ कुन्तिभोजश्च दंशितः। अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं पुत्रस्य तव पश्यतः॥ ५॥

दोनों वृद्ध नरेश विराट और द्रुपद तथा कवचधारी कुन्तिमोज भी आपके पुत्रके देखते-देखते गङ्गानन्दन भीष्म-पर दूट पड़े ॥ ५ ॥ नकुरुः सहदेवश्च धर्मराजश्च वीर्यवान् । तथेतराणि सैन्यानि सर्वाण्येव विशाम्पते ॥ ६ ॥ समाद्रवन्त गाङ्गेयं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम् ।

प्रजानाथ ! नकुल, सहदेव, पराक्रमी धर्मराज युधिष्टिर तथा दूसरे समस्त सैनिक अर्जुनका उपर्युक्त वचन सुनकर भीष्मजीकी ओर बढ़ने लगे ॥ ६३ ॥

प्रत्युचयुस्तावकाश्च समेतांस्तान् महारथान् ॥ ७ ॥ यथाराक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः शृणु ।

इस प्रकार एकत्र हुए पाण्डव महारिययोंपर आपके पुत्रोंने भी जिस प्रकार अपनी शक्ति और उत्साहके अनुसार आक्रमण किया, वह सब बताता हूँ, सुनिये ॥ ७६ ॥ चित्रसेनो महाराज चेकितानं समभ्ययात्॥ ८॥ भीष्मप्रेप्सुं रणे यान्तं वृषं व्याग्रशिशुर्यथा।

महाराज ! चित्रसेनने भीष्मके पास पहुँचनेको इच्छासे रणमें जाते हुए चेकितानका सामना किया मानो बावका बचा बैलका सामना कर रहा हो ॥ ८६ ॥

धृष्रद्युम्नं महाराज भीष्मान्तिकमुपागतम् ॥ ९ ॥ त्वरमाणं रणे यत्तं कृतवर्मा न्यवारयत् ।

राजन् ! कृतवर्माने भीष्मजीके निकट पहुँचकर युद्धके लिये उतावलीपूर्वक प्रयत्न करनेवाले धृष्टयुम्नको रोका ॥ ९६॥ भीमसेनं सुसंकुद्धं गाङ्गेयस्य वधैपिणम् ॥ १०॥ त्वरमाणो महाराज सोमदत्तिन्धेवारयत्।

महाराज! भीमसेन भी अत्यन्त क्रोधमें भरकर गङ्गानन्दन भीष्मका वध करना चाहते थे; परंतु सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने तुरंत आकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया।१०६। तथैव नकुळं शूरं किरन्तं सायकान् बहून्॥११॥ विकर्णो वारयामास इच्छन् भीष्मस्य जीवितम्।

इसी प्रकार श्रूरवीर नकुल यहुतसे सायकोंकी वर्षा कर रहे थें परंतु भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवाले विकर्णने उन्हें रोक दिया ॥ ११६॥

सहदेवं तथा राजन् यान्तं भीष्मरथं प्रति ॥ १२ ॥ बारयामास संकुद्धः कृषः शारद्वतो युधि ।

राजन्! युद्धस्थलमें भीष्मके रथकी ओर जाते हुए सहदेव-को कुपित हुए शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्यने रोक दिया॥१२३॥ राक्षसं कृरकर्माणं भैमसेनि महावलम् ॥१३॥ भीष्मस्य निधनं प्रेप्सुं दुर्मुखोऽभ्यद्ववद् वली।

भीष्मकी मृत्यु चाहनेवाले क्रूरकर्मा राक्षस महाबली भीमसेनकुमार घटोत्कचपर बलवान् दुर्मुखने आक्रमण किया।। सात्यिकं समरे यान्तं तव पुत्रो न्यवारयत् ॥ १४॥ (भीष्मस्य वधमिच्छन्तं पाण्डवप्रीतिकाम्यया।) पाण्डवोंकी प्रसन्नताके लिये भीष्मका वध चाहनेवाले सात्यिकको युद्धके लिये जाते देख आपके पुत्र दुर्योधनने रोका ॥ अभिमन्युं महाराज यान्तं भीष्मरथं प्रति । सुदक्षिणो महाराज काम्बोजः प्रत्यवारयत् ॥ १५॥

महाराज ! भीष्मके रथकी ओर अग्रसर होनेवाले अभिमन्युको काम्बोजराज सुदक्षिणने रोका ॥ १५ ॥

विराटद्रुपदौ वृद्धौ समेतावरिमर्दनौ। अध्वत्थामा ततः क्रुद्धो वारयामास भारत ॥ १६॥

भारत ! एक साथ आये हुए शत्रुमर्दन बूढ़े नरेश विराट और द्रुपदको क्रोधमें भरे हुए अश्वत्यामाने रोक दिया ।।

तथा पाण्डुसुतं ज्येष्ठं भीष्मस्य वधकाङ्क्षिणम् । भारद्वाजो रणे यत्तो धर्मपुत्रमवारयत् ॥ १७ ॥

भीष्मके वधकी अभिलाषा रखनेवाले ज्येष्ठ पाण्डव धर्म-पुत्र युधिष्ठिरको युद्धमें द्रोणाचार्यने यत्नपूर्वक रोका ॥ १७॥

अर्जुनं र्भसं युद्धे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। भीष्मप्रेप्सुं महाराज भासयन्तं दिशो दश ॥ १८॥ दुःशासनो महेष्वासो वारयामास संयुगे।

महाराज ! दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए वेग-शाली वीर अर्जुन युद्धमें शिखण्डीको आगे करके भीष्मको मारना चाहते थे। उस समय महाधनुर्धर दुःशासनने युद्धके मैदानमें आकर उन्हें रोका॥ १८६॥

अन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां महारथान् ॥१९॥ भीष्मस्याभिमुखान् यातान् वारयामासुराहवे।

राजन् ! इसी प्रकार आपके अन्य योद्धाओंने भीष्मके सम्मुख गये हुए पाण्डव महारिथयोंको युद्धमें आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ १९६ ॥

धृष्ट्युम्नस्तु सैन्यानि प्राक्रोशत पुनः पुनः ॥ २० ॥ अभिद्रवत संरव्धा भीष्ममेकं महावलम् । एषोऽर्जुनो रणे भीष्मं प्रयाति कुरुनन्दनः ॥ २१ ॥ अभिद्रवत मा भेष्ट भीष्मो हि प्राप्यते न वः । अर्जुनं समरे योद्धं नोत्सहेताि वासवः ॥ २२ ॥ किमु भीष्मो रणे वीरा गतसस्वोऽरुपजीवितः ।

घृष्टयुम्न अपने सैनिकोंसे वारंवार पुकार-पुकारकर कहने लगे— वीरो ! तुम सब लोग उत्साहित होकर एकमात्र महाबली भीष्मपर आक्रमण करो । ये कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले अर्जुन रणक्षेत्रमें भीष्मपर चढ़ाई करते हैं । तुम भी उनपर टूट पड़ो । डरो मत । भीष्म तुमलोगोंको नहीं पा सकेंगे । इन्द्र भी समराङ्गणमें अर्जुनके साथ युद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो सकते; फिर ये धैर्य और शक्तिसे सून्य भीष्म रणक्षेत्रमें उनका सामना कैसे कर सकते हैं ! अब इनका जीवन थोड़ा ही शेष रहा है' ॥ २०-२२ई ॥

इति सेनापतेः श्रुत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ २३ ॥ अभ्यद्रवन्त संद्वष्टा गाङ्गेयस्य रथं प्रति ।

सेनापितका यह वचन सुनकर पाण्डव महारथी अत्यन्त हर्पमें भरकर गङ्गानन्दन भीष्मके रथपर टूट पड़े ॥२३६॥ आगच्छमानान् समरे वार्योघान् प्रलयानिव ॥ २४॥ अवारयन्त संहृष्टास्तावकाः पुरुषर्पभाः।

युद्धमें प्रलयकालीन जलप्रवाहके समान आते हुए उन वीरोंको आपकी सेनाके श्रेष्ठ पुरुषोंने हर्ष और उत्साहमें भरकर रोका ॥ २४% ॥

दुःशासनो महाराज भयं त्यक्त्वा महारथः॥ २५॥ भीष्मस्य जीविताकाङ्की धनंजयमुपाद्रवत्।

महाराज ! महारथी दुःशासनने भय छोड़कर भीष्मकी जीवन-रक्षाके लिये धनंजयपर धावा किया ॥ २५५ ॥ तथैव पाण्डवाः शूरा गाङ्गेयस्य रथं प्रति ॥ २६॥ अभ्यद्रवन्त संग्रामे तव पुत्रान् महारथाः।

इसी प्रकार श्रूरवीर महारथी पाण्डवोंने युद्धमें गङ्गानन्दन भीष्मके रथकी ओर खड़े हुए आपके पुत्रोंपर आक्रमण किया।। तत्राद्धुतमपश्याम चित्ररूपं विशाम्पते ॥ २७॥ दुःशासनरथं प्राप्य यत् पार्थो नात्यवर्तत ।

प्रजानाथ ! वहाँ इमने सबसे अद्भुत और विचित्र बात यह देखी कि अर्जुन दुःशासनके रथके पास पहुँचकर वहाँसे आगे न बढ़ सके ॥ २७ ई ॥

यथा वारयते वेला क्षुब्धतोयं महार्णवम् ॥ २८ ॥ तथैव पाण्डवं कुद्धं तव पुत्रो न्यवारयत् ।

जैसे तटकी भूमि विक्षुब्ध जलराशिवाले महासागरको रोके रहती है, उसी प्रकार आपके पुत्रने क्रोधमें भरे हुए अर्जुनको रोक दिया था॥ २८ है॥ उभी तौ रिथनां श्रेष्ठान्तुभी भारत दुर्जयौ॥ २९॥

उभौ चन्द्रार्कसद्दशो कान्त्या दीप्त्या च भारत। तथा तौ जातसंरम्भावन्योन्यवधकाङ्किणौ ॥ ३०॥ (दुःशासनार्जुनौ वीरौ वृत्रेन्द्रसमतेजसौ।)

समीयतुर्महासंख्ये मयशकौ यथा पुरा।

भारत ! वे दोनों रिधयों में श्रेष्ठ और दुर्जय वीर थे । दोनों ही कान्ति और दीति में चन्द्रमा और सूर्यके समान जान पड़ते थे और भारत ! दुःशासन तथा अर्जुन दोनों वीर वृत्रासुर एवं इन्द्रके समान तेजस्वी थे । वे दोनों कोधमें भरकर एक दूसरेके वधकी अभिलाषा रखते थे । उस महा-युद्धमें वे उसी प्रकार एक दूसरेसे भिड़े हुए थे, जैसे पूर्व-कालमें मयासुर और इन्द्र आपसमें लड़ते थे॥२९-३०३॥ दुःशासनो महाराज पाण्डवं विशिखेस्त्रिभिः ॥ ३१॥ वासुदेवं च विशात्या ताडयामास संयुगे।

महाराज ! दुःशासनने तीन वाणोंद्वारा पाण्डुनन्दन अर्जुनको और बीस वाणोंसे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको युद्धमें घायल किया ॥ ३१३ ॥

ततोऽर्जुनो जातमन्युर्वार्णोर्यं वीक्ष्य पीडितम् ॥ ३२ ॥ दुःशासनं शतेनाजौ नाराचानां समार्पयत्।

भगवान् श्रीकृष्णको वाणोंसे पीडित हुआ देखं अर्जुन-का क्रोध उमइ आया और उन्होंने दुःशासनको युद्धमें सी नाराचोंसे घायल कर दिया ॥ ३२३॥

ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे॥ ३३॥ ( यथैव पन्नगा राजंस्तटाकं तृषितास्तथा। )

वे नाराच रणक्षेत्रमें दुःशासनका कवच विदीर्ण करके उसका रक्त पीनें लगे, मानो प्यासे सर्प तालावमें द्यस गये हों॥ दुःशासनस्त्रिभिःकुद्धः पार्थ विव्याध पत्रिभिः। ललाटे भरतश्रेष्ठ शरैः संनतपर्वभिः॥ ३४॥

भरतश्रेष्ठ ! तव दुःशासनने कु.पित होकर अर्जुनके ललाटमें झकी हुई गाँठवाले तीन पंखयुक्त बाण मारे ॥ ३४॥

ललाटस्थैस्तु तैर्वाणैः शुशुभे पाण्डवो रणे। यथा मेरुर्महाराज श्टङ्गैरत्यर्थमुच्छ्रितेः॥ ३५॥

ललाटमें लगे हुए उन बाणोंद्वारा पाण्डुनन्दन अर्जुन युद्धमें उसी प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे मेरपर्वत अपने तीन अत्यन्त ऊँचे शिखरोंसे सुशोभित होता है ॥ ३५ ॥

सोऽतिविद्धो महेष्वासः पुत्रेण तव धन्विना। व्यराजत रणे पार्थः किंग्रुकः पुष्पवानिव॥ ३६॥

आपके धनुर्धर पुत्रद्वारा युद्धमें अधिक घायल किये जानेपर महाधनुर्धर अर्जुन खिले हुए पलाश वृक्षके समान शोभा पाने लगे ॥ ३**६**॥

दुःशासनं ततः कुद्धः पीडयामास पाण्डवः। पर्वणीव सुसंकुद्धो राहुः पूर्णं निशाकरम्॥ ३७॥

तदनन्तर कुपित हुए पाण्डुपुत्र अर्जुन दुःशासनको उसी प्रकार पीड़ा देने लगे, जैसे पूर्णिमाके दिन अत्यन्त क्रोधमें भरा हुआ राहु पूर्ण चन्द्रमाको पीड़ा देता है ॥ ३७॥

पीड्यमानो वलवता पुत्रस्तव विशाम्पते। विव्याध समरे पार्थं कङ्कपत्रैः शिलाशितैः॥ ३८॥

प्रजानाथ ! बलवान् अर्जुनके द्वारा पीड़ित होनेपर आप-के पुत्रने शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए कंकपत्रयुक्त बाणों-द्वारा समरभूमिमें उन कुन्तीकुमारको बींध डाला ॥ ३८॥

तस्य पार्थो धनुदिछत्त्वा रथं चास्य त्रिभिः शरैः । आजघान ततः परचात् पुत्रं ते निशितैः शरैः ॥ ३९ ॥

तव अर्जुनने तीन बाणोंसे दुःशासनके रथ और धनुषको छिन्न-भिन्न करके आपके उस पुत्रको पैने बाणोंद्वारा अच्छी तरह घायल किया ॥ ३९ ॥ सोऽन्यत् कार्मुकमादाय भीष्मस्य प्रमुखे स्थितः। अर्जुनं पञ्चविदात्या वाह्रोरुरसि चार्पयत् ॥ ४०॥

तव दुःशासनने दूसरा घनुप छ भीष्मके सामने खड़े होकर अर्जुनकी दोनों भुजाओं और छार्तामें पचीस बाण मारे ॥ ४० ॥

तस्य कुद्धो महाराज पाण्डवः शत्रुतापनः। अप्रैपीद्विशिखान् घोरान् यमदण्डोपमान् बहून्॥४१॥

महाराज ! तब रात्रुओंको संताप देनेवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनने कुपित हो दुःशासनपर यमदण्डके समान भयंकर बहुत से बाण चलाये ॥ ४१॥

अव्राप्तानेच तान् वाणांश्चिच्छेद तनयस्तव। यतमानस्य पार्थस्य तदःद्वुतमिवाभवत्॥ ४२॥

परंतु आपके पुत्रने अर्जुनके प्रयत्नशील होते हुए भी उन वाणोंको अपने पास आनेके पहले ही काट डाला। वह एक अद्भुत-सी बात थी॥ ४२॥

पार्थं च निशितवाँणैरविध्यत् तनयंस्तव। ततः कुद्धो रणे पार्थः शरान् संधाय कार्मुके ॥ ४३॥ वेषयामास समरे सर्णेपुङ्खाव्छिलाशितान्।

वाणोंको काटनेके पश्चात् आपके पुत्रने कुन्तीकुमार अर्जुनको तीखे वाणोंद्वारा बींध डालाः तव रणक्षेत्रमें अर्जुन-ने कुपित होकर अपने धनुषपर स्वर्णमय पंखसे युक्त एवं शिलापर रगड़कर तेज किये हुए वाणोंका संधान किया और उन्हें दुःशासनपर चलाया ॥ ४३६ ॥ न्यमञ्जंस्ते महाराज तस्य काये महात्मनः ॥ ४४ ॥ यथा हंसा महाराज तडागं प्राप्य भारत।

महाराज ! भरतनन्दन ! जैसे हंस तालावमें पहुँचकर उसके भीतर गोते लगाते हैं उसी प्रकार वे बाण महामना दुःशासनके शरीरमें घँस गये ॥ ४४ रै ॥

पीडितरचैव पुत्रस्ते पाण्डवेन महात्मना ॥ ४५ ॥ हित्वा पार्थ रणे तूर्णे भीष्मस्य रथमावजत् । अगाधे मज्जतस्तस्य द्वीपो भीष्मोऽभवत् तदा ॥ ४६ ॥

इस प्रकार महामना पाण्डुनन्दन अर्जुनके द्वारा पीड़ित होकर आपका पुत्र दुःशासन युद्धमें अर्जुनको छोड़कर तुरंत ही भीष्मके रथपर जा वैठा । उस समय अगाध समुद्रमें डूबते हुए दुःशासनके लिये भीष्मजी द्वीप हो गये ॥४५-४६॥

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां पुत्रस्तव विशाम्पते।
अवारयत् ततः शूरो भूय एव पराक्रमी॥ ७७॥
शरैः सुनिशितैः पार्थं यथा वृत्रं पुरंदरः।
निर्विभेद महाकायो विव्यथे नैव चार्जुनः॥ ४८॥

प्रजानाथ ! तदनन्तर होश-ह्यास ठीक होनेपर आपके पराक्रमी एवं श्रुरवीर पुत्र दुःशासनने पुनः अत्यन्त तीखे वाणोंद्वारा कुन्तीकुमार अर्जुनको रोका, मानो इन्द्रने तृत्रासुर-की गतिको अवरुद्ध कर दिया हो । महाकाय दुःशासनने अर्जुनको अपने वाणोंसे क्षत-विश्वत कर दिया; परंतु वे तिक भी ब्यथित नहीं हुए ॥ ४७-४८॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि अर्जुनदुःशासनसमागमे दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमे अर्जुन और दुःशासनका युद्धविषयक एक सौ दसवाँ अध्यावपूरा हुआ १९० ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इलोक मिलाकर कुल ४९५ श्लोक हैं )

# एकादशाधिकशततमोऽध्यायः

कौरव-पाण्डव पक्षके प्रमुख महारिथयोंके द्वनद्वयुद्धका वर्णन

संजय उवाच

सात्यिक दंशितं युद्धे भीष्मायाभ्युद्यतं रणे। आर्ध्यश्रक्किमेंहेष्वासो वारयामास संयुगे॥१॥

संजय कहते हैं—राजन् ! युद्धस्थलमें कवचधारी सात्यिकिको भीष्मसे युद्ध करनेके लिये उद्यत देख महाधनुर्धर राक्षस अलम्बुषने आकर उन्हें रोका ॥ १ ॥

माध्वस्तु सुसंकुद्धो राक्षसं नवभिः शरैः। आजघान रणे राजन् प्रहसन्निव भारत॥ २॥

राजन् ! भरतनन्दन ! यह देख सात्यिकने अत्यन्त कुपित हो उस रणक्षेत्रमें राक्षस अलम्बुपको हँसते हुए-से नौ बाण मारे ॥ २ ॥

तथैव राक्षसो राजन् माधवं नविभः शरैः। अर्दयामास राजेन्द्र संकुद्धः शिनिपुङ्गवम्॥ ३॥ राजेन्द्र ! तव उस राक्षसने भी अत्यन्त कृषित होकर मधुवंशी सात्यिकको नौ वाणोंसे पीड़ित किया ॥ ३ ॥ शौनेयः शरसंघं तु प्रेषयामास संयुगे। राक्षसाय सुसंक्रद्धो माधवः परवीरहा ॥ ४ ॥

तव शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले मधुवंशी सात्यिकका क्रोध बहुत बढ़ गया और समरभूमिमें उन्होंने राक्षसपर बाणसमूहोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ४ ॥ ततो रक्षो महाबाहुं सात्यिक सत्यविक्रमम् । विद्याध विशिखेस्तीक्ष्णैः सिंहनादं ननाद च ॥ ५ ॥

तदनन्तर राक्षसने सत्यपराक्रमी महाबाहु सात्यिकको तीखे सायकोंसे बींघ डाला और सिंहके समान गर्जना की ॥ माधवस्तु भृशं विद्धो राक्षसेन रणे तदा। वार्यमाणक्च तेजसी जहास च ननाद च॥ ६॥ उस समय राक्षसके द्वारा रणक्षेत्रमें रोके जाने और अत्यन्त घायल होनेपर भी मधुवंशी तेजस्वी सात्यिक हँसने और गर्जना करने लगे ॥ ६॥

भगदत्तस्ततः कुद्धो माधवं निशितैः शरैः। ताडयामास समरे तोत्रैरिव महागजम्॥ ७॥

तव कोधमें भरे हुए भगदत्तने पैने वाणोंद्वारा मधुवंशी सात्यिकको समरभूमिमें उसी प्रकार पीड़ित किया, जैसे महावत अंकुशोंद्वारा महान् गजराजको पीड़ा देता है ॥७॥

विहाय राक्षसं युद्धे शैनेयो रियनां वरः। प्रान्त्योतिषाय चिक्षेप शरान् संनतपर्वणः॥ ८॥

तव रिथयोंमें श्रेष्ठ सात्यिकने युद्धमें उस राक्षसको छोड़कर प्राग्च्योतिषपुरनरेश भगदत्तपर झुकी हुई गाँठवाले बहुत-से बाण चलाये ॥ ८॥

तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्धतुः। चिच्छेद् शतधारेण भल्लेन कृतहस्तवत्॥ ९॥

यह देख प्राज्योतिपपुरनरेश भगदत्तने सात्यिकिके विशाल धनुपको एक सिद्धहस्त योद्धाकी भाँति सौ धारवाले भल्लके द्वारा काट डाला ॥ ९॥

अथान्यद् धनुरादाय वेगवत् परवीरहा। भगदत्तं रणे कुद्धं विव्याध निशितैः शरैः॥ १०॥

तब रात्रुवीरोंका इनन करनेवाले सात्यिकिने दूसरा वेग-वान् धनुष लेकर पैने वाणोंद्वारा युद्धमें कुद्र हुए भगदत्तको वींघ डाला ॥ १० ॥

सोऽतिविद्धो महेण्वासः सुक्किणीपरिसंलिहन्। शक्ति कनकवैदूर्यभूषितामायसीं दढाम्॥११॥ यमदण्डोपमां घोरां चिक्षेप परमाहवे।

इस प्रकार अत्यन्त घायल होनेपर महाधनुर्घर भगदत्त अपने मुँहके दोनों कोने चाटने लगे। फिर उन्होंने उस महायुद्धमें कनक और वैदूर्य मणियोंसे विभूषित लोहेकी बनी हुई सुदृढ़ एवं यमदण्डके समान भयंकर शक्ति चलायी ११६ तामापतन्तीं सहसा तस्य वाहुबलेरिताम्॥१२॥ सात्यिकः समरेराजन् द्विधाचिच्छेद सायकैः।

उनके बाहुबलसे प्रेरित होकर समरभूमिमें सहसा अपने जपर गिरती हुई उस शक्तिके सात्यिकने बाणोंद्वारा दो डुकड़े कर दिये ॥ १२५ ॥

ततः पपात सहसा महोहकेव हतप्रभा ॥ १३॥ शिंक विनिहतां दृष्टा पुत्रस्तव विशाम्पते । महता रथवंशेन वारयामास माधवम् ॥ १४॥

तय वह शक्ति प्रभाहीन हुई बहुत बड़ी उल्काके समान सहसा भूमिपर गिर पड़ी । प्रजानाथ ! भगदत्तकी शक्तिको नष्ट हुई देख आपके पुत्रने विशाल रथसेनाके साथ आकर सात्पिकको रोका ॥ १३-१४॥

तथा परिवृतं दृष्ट्वा वार्णयानां महारथम्। दुर्योधनो भृशं कुद्धो भ्रातृन् सर्वानुवाच ह ॥ १५॥

वृष्णिवंशी महारथी सात्यिकिको रथसेनासे विरा हुआ देख दुर्योधनने अत्यन्त कृषित होकर अपने समस्त भाइयोंसे कहा—॥ १५॥

तथा कुरुत कौरव्या यथा वः सात्यके। युधि । नजीवन् प्रतिनिर्याति महतोऽसाद् रथत्रजात् ॥ १६ ॥

'कौरवो ! तुम ऐसा प्रयत्न करोः जिससे इस समराङ्गणमें आये हुए सात्यिक हमारे इस महान् रथसमुदायसे जीवित न निकलने पार्वे ॥ १६ ॥

तस्मिन् हते हतं मन्ये पाण्डवानां महद् वलम् । तथेति च वचस्तस्य परिगृह्य महारथाः ॥ १७ ॥ शैनेयं योधयामासुर्भीष्मायाभ्युद्यतं रणे । ः

'सात्यिकिके मारे जानेपर में पाण्डवींकी विशाल सेनाको मरी हुई ही मानता हूँ।' दुर्योधनकी इस बातको मानकर कौरव महारिथयोंने रणभूमिमें भीष्मका सामना करनेके लिये उद्यत हुए सात्यिकिसे युद्ध आरम्भ किया ॥ १७ है॥

(अभिमन्युं तथाऽऽयान्तं भीष्मस्याभ्युद्यतं वधे।) काम्योजराजो बलवान् वारयामास संयुगे ॥१८॥

इसी प्रकार भीष्मका वध करनेके लिये उद्यत होकर आते हुए अर्जुनकुमार अभिमन्युको बलवान् काम्बोजराजने युद्धके मैदानमें आगे वढ़नेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ आर्जुर्नि नृपतिर्विद्ध्या दारैः संनतपर्वभिः। पुनरेव चतुःषष्ट्या राजन् विव्याध तं नृप ॥ १९ ॥

राजन् ! नरेश्वर ! काम्बोजराजने झकी हुई गाँठवाले अनेक वाणोंद्वारा अभिमन्युको घायल करके पुनः चौसठ बाणोंसे मारकर उन्हें गहरी चोट पहुँचायी ॥ १९॥

सुदक्षिणस्तु समरे पुनर्विन्याध पञ्चभिः। सार्राथं चास्य नवभिरिच्छन् भीष्मस्य जीवितम्॥२०॥

तदनन्तर समराङ्गणमें भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहने-वाले काम्बोजराज सुदक्षिणने अभिमन्युको पुनः पाँच वाण मारे और नौ वाणोंद्वारा उनके सारियको भी घायल कर दिया ॥ २०॥

तद् युद्धमासीत् सुमहत् तयोस्तत्र समागमे। यदाभ्यधावद् गाङ्गेयं शिखण्डी शत्रुकर्शनः॥ २१॥

जब शत्रुस्दन शिखण्डीने गङ्गानन्दन भीष्मपर घावा किया था। उस समय उन दोनों (अभिमन्यु और सुदक्षिण) के संघर्षमें वहाँ बड़ा भारी युद्ध आरम्भ हो गया॥ २१॥

विराटद्रुपदौ वृद्धौ वारयन्तौ महाचमूम्। भीष्मं च युधि संरन्धावाद्रवन्तौ महारथौ॥ २२॥

बूढ़े राजा महारथी विराट और द्रुपद हुर्योधनकी उस

विशाल सेनाको रोकते हुए अत्यन्त कोधर्मे भरकर युद्धस्थलमें भीष्मपर चढ़ आये ॥ २२ ॥

अश्वत्थामा रणे कुद्धः समायाद्रथसत्तमः। ततः प्रववृते युद्धं तयोस्तस्य च भारत॥२३॥

तय रिययोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा रणभूमिमें कुपित होकर आया। भारत ! फिर अश्वत्थामाका विराट और दुपदके साथ भारी युद्ध छिड़ गया॥ २३॥

विराटो द्शाभिर्भव्लैराज्ञ्ञान परंतप। यतमानं महेष्यासं द्रौणिमाहवशोभिनम्॥ २४॥

शतुओंको संताप देनेवाले नरेश ! राजा विराटने संग्राम-में शोभा पानेवाले प्रयत्नशील एवं महाधनुर्धर अदवस्थामाको भक्ल नामक दस वाणोंसे घायल किया ॥ २४॥

द्रुपदश्च त्रिभिर्वाणैर्विज्याध निश्चितेस्तदा। गुरुपुत्रं समासाद्य प्रहरन्तौ महाबळौ॥२५॥ अश्वत्थामा ततस्तौ तु विज्याध बहुभिः शरैः। विराटद्रुपदौ वीरौ भीष्मं प्रति समुद्यतौ॥२६॥

उस समय द्वापदने भी तीन तीखे बाणोंद्वारा अरवत्थामा-को घायल कर दिया। इस प्रकार प्रहार करते हुए उन दोनों महाबली नरेशोंको अरवत्थामाने अनेक बाणोंद्वारा बींघ डाला। विराट और द्वापद दोनों वीर भीष्मका वध करनेके लिये उद्यत थे॥ २५-२६॥

तत्राद्धतमपश्याम वृद्धयोश्चरितं महत्। यद् द्रौणिसायकान् घोरान् प्रत्यवारयतां युचि ॥ २७॥

राजन् ! वहाँ उन दोनों वृदे नरेशोंका हमने अद्भुत एवं महान् पराक्रम यह देखा कि वे युद्धमें अश्वत्यामाके भयंकर वाणोंका निवारण करते जा रहे थे ॥ २७ ॥

सहदेवं तथा यान्तं कृपः शारद्वतोऽभ्ययात्। यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तमुपाद्रवत्॥ २८॥

इसी प्रकार भीष्मपर चढ़ाई करनेवाले सहदेवको शरद्वान्के पुत्र कृगाचार्यने सामने आकर रोका, मानो वनमें किसी मतवाले हाथीपर मदोन्मत्त गजराजने आक्रमण किया हो ॥ २८॥

क्षपदच समरे शूरो माद्रीपुत्रं महारथम्। आजघान शरैस्तूर्णं सप्तत्या रुक्मभूषणैः॥२९॥

श्रूरवीर क्रपाचार्यने समरभूमिमें महारयी माद्रीकुमार सहदेव-को सुवर्णभूषित सत्तर वाणोंसे तुरंत घायल कर दिया ॥२९॥

तस्यमाद्रीसुतइचापं द्विधा चिच्छेद सायकैः। अथैनं छिन्नधन्वानं विव्याध नवभिः शरैः॥ ३०॥

तब माद्रीकुमार सहदेवने भी अपने सायकोंद्वारा उनके धनुषके दो दुकड़े कर दिये और धनुष कट जानेपर उन्हें नौ बाणोंसे घायल कर दिया ॥ ३०॥

सोऽन्यत् कार्मुकमादाय समरे भारसाधनम्। माद्रीपुत्रं सुसंहृष्टो दशभिर्निशितः शरैः॥३१॥ आजघानोरसि कुद्धइच्छन् भीष्मस्य जीवितम्।

तदनन्तर भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवाले कृपाचार्यने समराङ्गणमें भार सहन करनेमें समर्थ दूसरा धनुष लेकर अत्यन्त हर्षके साथ सहदेवकी छातीमें क्रोधपूर्वक दस तीखें वाण मारे ॥ ३१३॥

तथैव पाण्डवो राजञ्छारद्वतममर्पणम् ॥ ३२ ॥ आजघानोरसि कुद्धो भीष्मस्य वधकाङ्क्षया। तयोर्युद्धं समभवद् घोररूपं भयावहम् ॥ ३३ ॥

राजन् ! इसी प्रकार पाण्डुकुमार सहदेवने भी कुपित हो भीष्मके वधकी इच्छासे अमर्पशील कुपाचार्यकी छातीमें अपने वाणोंद्वारा प्रहार किया। उन दोनोंका वह युद्ध अत्यन्त घोर एवं भयंकर हो चला ॥ ३२-२३॥

नकुळं तु रणे कुद्धो विकर्णः रात्रुतापनः। विव्याध सायकैः पष्टचा रक्षन् भीष्मं महावळम्॥ ३४॥

दूसरी ओर क्रोधमें भरे हुए शत्रुसंताणी विकर्णने युद्धके मैदानमें महावली भीष्मकी रक्षामें तत्पर हो साठ बाणोंद्वारा नकुलको घायल कर दिया॥ ३४॥

नकुलोऽपि भृशं विद्यस्तव पुत्रेण धीमता। विकर्णे सप्तसप्तत्या निविंभेद शिलीमुखैः॥३५॥

आपके बुद्धिमान् पुत्र विकर्णद्वारा अत्यन्त घायल होकर नकुलने भी सतहत्तर वाणोंसे विकर्णको क्षत-विक्षत कर दिया।।

तत्र तौ नरदाार्दुलौ भीष्महेतोः परंतपौ। अन्योन्यं जझतुर्वीरौ गोष्ठे गोत्रुषभाविव॥३६॥

जैसे गोशालामें दो साँड आपसमें लड़ते हों, उसी प्रकार शत्रुओंको संताप देनेवाले दोनों पुरुषसिंह वीर विकर्ण और नकुल भीष्मकी रक्षाके लिये एक दूसरेपर घातक प्रहार कर रहे थे॥

घटोत्कचं रणे यान्तं निघ्नन्तं तव वाहिनीम्। दुर्मुखः समरे प्रायाद् भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३७ ॥

उसी समय पराक्रमी दुर्मुखने समरभूमिमें भीष्मकी रक्षांके लिये राक्षस घटोत्कचपर आक्रमण किया, जो युद्धके मैदानमें आपकी सेनाका संहार करता हुआ आगे बढ़ रहा था ॥ ३७ ॥

हैडिम्बस्तु रणे राजन् दुर्मुखं शत्रुतापनम्। आजघानोरसि कुद्धः शरेणानतपर्वणा ॥ ३८॥

राजन् ! उस समय शत्रुओं को संताप देनेवाले दुर्मुखको क्रोघमें भरे हुए हिडिम्बाकुमारने झकी हुई गाँठवाले बाणसे उसकी छातीमें चोट पहुँचायी ॥ ३८॥

भीमसेनसुतं चापि दुर्मुखः सुमुखैः शरैः। षष्ट्या वीरो नदन् हृष्टो विन्याध रणमूर्धनि ॥ ३९॥ तब बीर दुर्मुखने हर्ष१वंक गर्जना करते हुए अपने तीखी नोकवाले वाणोंद्वारा भीमसेनके पुत्र घटोस्कचको युद्धके मुहानेपर साठ वाणोंसे बींघ डाला ॥ ३९॥

धृष्टग्रुम्नं तथाऽऽयान्तं भीष्मस्य वधकाङ्क्षिणम्। हार्दिक्यो वारयामास रथश्रेष्ठं महारथः॥ ४०॥

इसी प्रकार भीष्मके वधकी इच्छासे आते हुए रिथयोंमें श्रेष्ठ धृष्टद्युम्नको महारथी कृतवर्माने रोक दिया ॥ ४० ॥ हार्दिक्यः पार्षतं चापि विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः । पुनः पञ्चाद्याता तूर्णं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ४१ ॥

कृतवर्माने द्रुपदकुमारको लोहेके वने हुए पाँच वाणोंसे वींधकर फिर तुरंत ही पचास वाणोंसे घायल किया और कहा—'खड़ा रह, खड़ा रह'॥ ४१॥

आजघान महावाहुः पार्षतं तं महारथम्। तं चैव पार्पतो राजन् हार्दिक्यं नवभिः रारेः॥ ४२॥ विव्याध निशितैस्तीक्ष्णैः कङ्कपत्रैरजिह्मगैः।

इस प्रकार महाबाहु कृतवर्माने महारथी धृष्टयुम्नको गहरी चोट पहुँचायी। राजन्! तब धृष्टयुम्नने भी कंकपत्र-विभूषित सीधे जानेवाले तीखे एवं पैने नौ बाणोंसे कृतवर्मा-को क्षत-विश्वत कर दिया। ४२३ ॥

तयोः समभवद् युद्धं भीष्महेतोर्महाहवे ॥ ४३ ॥ अन्योन्यातिशये युक्तं यथा वृत्रमहेन्द्रयोः ।

उस समय भीष्मजीके निमित्त उस महान् संग्राममें वृत्रासुर और इन्द्रके समान उन दोनों वीरोंका घोर युद्ध होने लगा, जिसमें वे एक दूसरेसे आगे बढ़ जानेके प्रयक्षमें लगे थे॥ ४३ की

भीमसेनं तथाऽऽयान्तं भीष्मं प्रति महारथम् ॥ ४४ ॥ भूरिश्रवाभ्ययात् तूर्णं तिष्ठं तिष्ठेति चात्रवीत् ।

इसी तरह महारथी भीष्मकी ओर आते हुए भीमसेन-पर भूरिश्रवाने तुरंत आक्रमण किया और कहा—ध्खड़ा रह, खड़ा रह' ॥ ४४ है ॥

सौमद्त्तिरथो भीममाजघान स्तनान्तरे ॥ ४५ ॥ नाराचेन सुतीक्ष्णेन रुक्मपुङ्क्षेन संयुगे ।

तदनन्तर सोमदत्तकुमारने युद्धस्थलमें सुवर्णमय पंखसे युक्त अत्यन्त तीखे नाराचद्वारा भीमसेनकी छातीमें प्रहार किया ॥ ४५ है ॥

उरःस्थेन वभौ तेन भीमसेनः प्रतापवान् ॥ ४६॥ स्कन्दशक्त्या यथा क्रौञ्चः पुरा नृपतिसत्तम।

नृपश्रेष्ठ ! छातीमें लगे हुए उस बाणसे प्रतापी भीमसेन वैसे ही सुशोभित हुए, जैसे पूर्वकालमें कार्तिकेयकी शक्तिसे आविद्ध होनेपर कौञ्च पर्वतकी शोभा हुई थी ॥ ४६३ ॥ तौ शरान् सूर्यसंकाशान् कर्मारपरिमार्जितान् ॥ ४७ ॥ अन्योन्यस्य रणे कुद्धौ चिक्षिपाते नर्र्षभौ। क्रोधमें भरे हुए वे दोनों नरश्रेष्ठ युद्धमें एक दूसरेपर लोहारके द्वारा मॉजकर साफ किये हुए सूर्यके समान तेजस्वी बाणोंका प्रहार कर रहे थे॥ ४७३ ॥

भीमोभीष्मवधाकाङ्क्षी सौमद्ति महारथम् ॥ ४८ ॥ तथा भीष्मजये गृष्तुः सौमद्तिस्तु पाण्डवम् । कृतप्रतिकृते यत्तौ योधयामासत् रणे ॥ ४९ ॥

भीमसेन भीष्मके वधकी इच्छा रखकर महारथी भूरिश्रवा-पर चोट करते थे और भूरिश्रवा भी'मकी विजय चाइता हुआ पाण्डुकुमार भीमसेनपर प्रहार करताथा। वे दोनों युद्धमें एक दूसरेके अस्त्रोंका प्रतीकार करते हुए लड़ रहे थे ४८-४९

युधिष्टिरं तु कौन्तेयं महत्या सेनया वृतम्। भीष्माभिमुखमायान्तं भारद्वाजो न्यवारयत्॥५०॥ (तत्र युद्धमभूद् घोरं तयोः पुरुषसिंहयोः।)

दूसरी ओर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको विशाल सेनाके साथ भीष्मके सम्मुख आते देख द्रोणाचार्यने रोक दिया; वहाँ उन दोनों पुरुषसिंहोंमें घोर युद्ध हुआ ॥ ५० ॥

द्रोणस्य रथिनर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमम्। श्रुत्वा प्रभद्रका राजन् समकम्पन्त मारिष ॥ ५१ ॥

राजन् ! द्रोणाचार्यके रथकी घरवराहट मेघकी गर्जनाके समान जान पड़ती थी । आर्य ! उसे सुनकर प्रभद्रक वीर कॉॅंप उठे ॥ ५१॥

सा सेना महती राजन् पाण्डुपुत्रस्य संयुगे। द्रोणेन वारिता यत्ता न चचाल पदात् पदम् ॥ ५२॥

महाराज ! उस युद्धस्थलमें पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी वह विशाल सेना द्रोणके द्वारा जब रोक दी गयी, तब प्रयत्न करनेपर भी वह एक पग भी आगे न बढ़ सकी ॥ ५२॥

चेकितानं रणे यत्तं भीष्मं प्रति जनेश्वर। चित्रसेनस्तव सुतः क्रुद्धरूपमवारयत्॥ ५३॥

जनेश्वर! दूसरी ओर भीष्मके प्रति प्रयत्नपूर्वक आक्रमण करनेवाले क्रोधमें भरे हुए चेकितानको रणभ्मिमें आपके पुत्र चित्रसेनने रोक दिया ॥ ५३॥

भीष्महेतोः पराक्रान्तश्चित्रसेनः पराक्रमी। चेकितानं परं शक्त्या योधयामास भारत॥ ५४॥ तथैव चेकितानोऽपि चित्रसेनमवारयत्। तद् युद्धमासीत् सुमहत् तयोस्तत्र समागमे॥ ५५॥

पराक्रमी चित्रसेन भीष्मकी रक्षाके लिये पराक्रम दिखा रहा था। भारत! उसने पूरी शक्ति लगाकर चेकितानके साथ युद्ध किया। इसी प्रकार चेकितानने भी चित्रसेनकी गति रोक दी। उन दोनोंकी मुठभेड़में वहाँ महान् युद्ध होने लगा॥ ५४-५५॥

अर्जुनो वार्यमाणस्तु बहुशस्तत्र भारत। विमुखीकृत्य पुत्रं ते सेनां तव ममर्द ह॥ ५६॥ भरतनन्दन ! वहाँ वारंवार रोके जानेपर भी अर्जुनने आपके पुत्रको युद्धसे विमुख करके आपकी सेनाको रौंद डाला॥ दुःशासनोऽपि परया शक्तया पार्थमवारयत्। कथं भीष्मं न नो हन्यादिति निश्चित्य भारत॥ ५७॥

भारत ! उस समय दुःशासन भी यह निश्चय करके कि ये किसी प्रकार हमारे भीष्मको मार न सकें, पूरी शक्ति छगा-कर अर्जुनको रोकनेका प्रयत्न करता रहा ॥ ५७ ॥ (पार्थोऽपि समरे राजन् दुःशासनमताडयत्। ताडिते बहुधा पुत्रे पार्थवाणैरजिह्मगैः ॥ वभूव व्यथिता सेना दृष्टा पार्थपराकमम्।

पुनश्च ताडिता तेन पार्थेनामितनेजसा॥)

राजन् ! अर्जुनने भी समरमें दुःशासनको अपने वाणोंसे वहुत घायल किया । सीधे जानेवाले अर्जुनके वाणोंसे आपके पुत्रके बार-बार घायल होनेपर पार्थके उस पराक्रमको देलकर आपकी सारी सेना व्यथित हो उठी । अमित तेजस्वी अर्जुनने उसे वारंबार पीड़ित किया ॥

सा वध्यमाना समरे पुत्रस्य तव वाहिनी। होड्यते रथिभिः श्रेष्टैस्तत्र तत्रैव भारत॥५८॥

भरतनन्दन ! उस संग्राममें आपके पुत्रकी सारी सेनाको जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ रिथयोंने वाणोंसे विद्व करके मथ डाला था ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि द्वन्द्वयुद्धे एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें द्वन्द्वयुद्धविषयक एक सौ ग्वारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९१ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ श्लोक मिळाकर कुळ ६१ श्लोक हैं )

## द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः

द्रोणाचार्यका अञ्चत्थामाको अञ्चम शकुनोंकी सूचना देते हुए उसे मीष्मकी रक्षाके लिये धृष्टद्युम्नसे युद्ध करनेका आदेश देना

संजय उवाच

अथ वीरो महेष्वासो मत्तवारणविक्रमः।
समादाय महचापं मत्तवारणवारणम्॥१॥
विधुन्वानो नरश्रेष्टो द्रावयाणो वर्र्सथिनीम्।
पृतनां पाण्डवेयानां गाहमाना महावलः॥२॥
निमित्तानि निमित्तज्ञः सर्वतो वीक्ष्य वीर्यवान्।
प्रतपन्तमनीकानि द्रोणः पुत्रमभाषतः॥३॥

संजय कहते हैं— राजन् ! तदनन्तर महाधनुर्धर, मत-वाले हायीके समान पराक्रमी, वीर, नरश्रेष्ठ, महावली तथा ग्रुभाग्रुभ निमित्तोंके ज्ञाता एवं अद्भुत शक्तिशाली द्रोणाचार्य मतवाले हाथियोंकी गतिको कुण्टित कर देनेवाले विशाल घनुष-को हाथमें लेकर उसे खींचने और विपक्षी सेनाको भगाने लगे । उन्होंने पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करते समय सब ओर बुरे निमित्त (शक्तुन) देलकर शत्रुसेनाको संताप देते हुए पुत्र अश्वत्थामासे इस प्रकार कहा—॥ १–३॥

अयं हि दिवसस्तात यत्र पार्थो महावलः। जिघांसुः समरे भीष्मं परं यत्नं करिष्यति ॥ ४ ॥

'तात ! यही वह दिन है। जब कि महावली अर्जुन समर-भूमिमें भीष्मको मार डालनेकी इच्छासे महान् प्रयत्न करेंगे॥

उत्पतन्ति हि मे वाणा धनुः प्रस्फुरतीव च। योगमस्त्राणि गच्छन्ति क्रुरे मे वर्तते मितः॥ ५॥ भिरे बाण तरकससे उछले पड़ते हैं, धनुष भड़क उठता है। अस्त्र स्वयं ही धनुपसे संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मनमें क्रूरकर्म करनेका संकल्प हो रहा है।। ५॥

दिक्ष्वशान्तानि घोराणि व्याहरन्ति मृगद्विजाः। नीचैर्ग्धा निलीयन्ते भारतानां चम् प्रति ॥ ६ ॥

'सम्पूर्ण दिशाओं में पशु और पक्षी अशान्तिपूर्ण भयंकर बोली बोल रहे हैं।गीथ नीचे आकर कौरव-सेनामें छिप रहे हैं।।

नष्टप्रभ इवादित्यः सर्वतो लोहिता दिशः। रसते व्यथते भूमिः कम्पतीव च सर्वशः॥ ७॥

'सूर्यकी प्रभा मन्द-सी पड़ गयी है। सम्पूर्ण दिशाएँ लाल हो रही हैं। पृथिबी सब ओरसे कोलाइलपूर्ण, व्यथित और कम्पित-सी हो रही है॥ ७॥

कङ्का गृश्रा वलाकाश्च व्याहरन्ति मुहुर्मुहुः। शिवाइचैवाशिवा घोरा वेदयन्त्यो महद् भयम्॥ ८॥ ( ववाशिरे भयकरा दीहास्याभिमुखे रवेः।)

कंकः गीघ और बगले वारंबार बोल रहे हैं। अमङ्गलमयी घोररूपवाली गीदिइयाँ महान् भयकी सूचना देती हुई सूर्यकी ओर मुँह करके भयानक बोली बोला करती हैं और उनका मुँह प्रज्वलित-सा जान पड़ता है।। ८।।

पपात महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलात्। सकवन्धश्च परिघो भानुमावृत्य तिष्ठति॥ ९॥

सूर्यमण्डलके मध्यभागसे बड़ी-बड़ी उरकाएँ गिरी हैं। कपन्वयुक्त परिव कूर्यको चारों ओरसे घेरकर स्थित है।। परिवेषस्तथा घोरश्चन्द्रभास्करयोरभूत्। वेदयानो भयं घोरं राज्ञां देहावकर्तनम्॥ १०॥

'चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर भयंकर घेरा पड़ने लगा है, जो क्षत्रियोंके शरीरका विनाश करनेवाले घोर भयकी सूचना दे रहा है। १०॥

देवतायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवताः। कम्पन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ति च रुद्ग्ति च ॥ ११॥

'कौरवराज धृतराष्ट्रके देवालयोंकी देवमूर्तियाँ हिल्तीः हँसतीः नाचती तथा रोती जान पड़ती हैं ॥ ११ ॥ अपसन्यं ग्रहाश्चकुरलक्ष्माणं दिवाकरम् । अवाक्शिराश्च भगवानुपातिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२ ॥

'ग्रहोंने सूर्यकी वामावर्त परिक्रमा करके उन्हें अग्रुम लक्षणोंका सूचक बना दिया है, भगवान् चन्द्रमा अपने दोनों कोनोंके सिरे नीचे करके उदित हुए हैं ॥ १२ ॥ चपूंषि च नरेन्द्राणां विगताभानि लक्षये। धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु न च भ्राजन्ति दंशिताः ॥ १३ ॥

'राजाओं के शरीरों को में श्रीहीन देख रहा हूँ । दुर्योधन-की सेनाओं में जो लोग कवच धारण करके स्थित हैं, उनकी शोभा नहीं हो रही है ॥ १३॥

सेनयोरुभयोश्चापि समन्ताच्छूयते महान् । पाञ्चजन्यस्य निर्घोपो गाण्डीवस्य च निःखनः ॥ १४॥

्दोनों ही सेनाओंमें चारों ओर पाञ्चनन्य शङ्कका गम्भीर घोष और गाण्डीव धनुषकी टंकारव्विन सुनायी देती है ॥ धुवमास्थाय वीभत्सुरुत्तमास्त्राणि संयुगे । अवास्यान्यान रणे योधानभ्येष्यति पितामहम् ॥१५॥

'इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि अर्जुन युद्धस्थलमें उत्तम अस्त्रोंका आश्चय ले दूसरे योद्धाओंको दूर हटाकर रणभूमिमें पितामह भीष्मके पास पहुँच जायँगे ॥ १५ ॥

हृष्यन्ति रोमकूपाणि सीदतीव च मे मनः। चिन्तयित्वा महावाहो भीष्मार्जुनसमागमम्॥ १६॥

'महावाहो ! भोष्म और अर्जुनके युद्धका विचार करके मेरे रींगटे खड़े हो रहे हैं और मन शिथिल-सा होता जा रहा है ॥ १६॥

तं चेह निकृतिप्रज्ञं पाञ्चात्यं पापचेतसम्। पुरस्कृत्य रणे पार्थो भीष्मस्यायोधनं गतः॥१७॥

'शठताके पूरे पण्डित उस पापात्मा पाञ्चाल-राजकुमार शिखण्डीको यहाँ रणमें आगे करके कुन्तीकुमार अर्जुन भीष्मसे युद्ध करनेके लिये गये हैं ॥ १७॥

अत्रवीच पुराभीष्मो नाहं हन्यां शिखण्डिनम् । स्त्री होषा विहिता धात्रा दैवाच स पुनः पुमान्॥ १८॥ भीष्मने पहले ही यह कह दिया या कि मैं शिखण्डीको नहीं मारूँगा; क्योंकि विधाताने इसे स्त्री ही बनाया था। फिर भाग्यवश यह पुरुष हो गया॥ १८॥

अमङ्गर्त्यध्वजद्वव याञ्चसेनिर्महावलः। न चामङ्गरिके तस्मिन् प्रहरेदापगासुतः॥ १९॥

्ड्सके सिवा द्रुपदका यह महावली पुत्र अपनी ध्वजामें अमङ्गलस्चक चिह्न धारण करता है। अतः इस अमाङ्गलिक शिखण्डीपर गङ्गानन्दन भीष्म कभी प्रहार नहीं करेंगे॥१९॥

पतद् विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीद्ति मे भृशम् । अभ्युद्यतो रणे पार्थः कुरुवृद्धमुपाद्रवत् ॥ २०॥

'इन सब बातोंपर जब मैं विचार करता हूँ, तब मेरी बुद्धि अत्यन्त शिथिल हो जाती है। आज अर्जुनने पूरी तैयारीके साथ रणभूमिमें कुरुकुलके बुद्ध पुरुष भीष्मजीपर धावा किया है॥ २०॥

युधिष्ठिरस्य च कोघो भीष्मश्चार्जुनसङ्गतः। मम चास्त्रसमारम्भः प्रजानामशिवं ध्रुवम् ॥ २१ ॥

'युधिष्टिरका क्रोध करना, भीष्म और अर्जुनका संघर्ष होना और मेरा अपने विविध अस्त्रोंके प्रयोगके लिये उद्योग करना—ये तीनों बातें निश्चय ही प्रजाजनोंके अमङ्गलकी सूचना देनेवाली हैं॥ २१॥

मनस्वी बलवाञ्छूरः कृतास्त्रो लघुविक्रमः। दूरपाती दढेपुश्च निमित्तद्वश्च पाण्डवः॥२२॥

'पाण्डुनन्दन अर्जुन मनस्वी, वलवान्, द्युरवीर, अस्व-विद्याके पिण्डत, द्यीव्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले, दूर-तकका लक्ष्य वेघनेवाले, सुदृढ़ बाणोंका संग्रह रखनेवाले तथा द्युमाद्यम निमित्तोंके ज्ञाता हैं ॥ २२ ॥

अजेयः समरे चापि देवैरपि सवासवैः। बळवान् बुद्धिमांद्रचैव जितक्लेशो युधां वरः॥ २३॥

'इन्द्रसिंहत सम्पूर्ण देवता भी उन्हें युद्धमें पराजित नहीं कर सकते। वे बलवान् बुद्धिमान् क्लेशोंपर विजय पानेवाले और योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं॥ २३॥

विजयो च रणे नित्यं भैरवास्त्रश्च पाण्डवः। तस्य मार्गे परिहरन् द्रुतं गच्छ यतव्रत ॥ २४॥

'उन्हें युद्धमें सदा विजय प्राप्त होती है। पाण्डुनन्दन अर्जुनके अस्त्र बड़े भयंकर हैं। उत्तम वतका पालन करने-वाले पुत्र! इसलिये तुम उनका रास्ता छोड़कर शीघ्र भीष्म जीकी रक्षाके लिये चले जाओ॥ २४॥

पश्याद्यैतन्महाघोरे संयुगे वैशसं महत्। हेमचित्राणि शूराणां महान्ति च शुभानि च ॥ २५ ॥ कवचान्यवदीर्यन्ते शरैः संनतपर्वभिः। छिद्यन्ते च ध्वजात्राणि तोमराश्च धनुंषि च ॥ २६ ॥ ंदेखो, इस महाघोर संग्राममें आज यह कैसा महान् जन-संहार हो रहा है ? ग्रूरवीरोंके स्वर्णजिटित, ग्रुभ एवं महान् कवच अर्जुनके झुकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा विदीर्ण किये जा रहे हैं। ध्वजके अग्रभाग, तोमर और धनुषोंके दुकड़े-दुकड़े किये जा रहे हैं॥ २५-२६॥

प्रासाध्य विमलास्तीक्ष्णाः शक्तयश्च कनकोज्ज्वलाः । वैजयन्त्यश्च नागानां संकुद्धेन किरीटिना ॥ २७ ॥

'चमकीले प्रासः सुवर्णजटित होनेके कारण सुनहरी कान्तिसे प्रकाशित होनेवाली तीखी शक्तियाँ और हाथियोंपर फहराती हुई वैजयन्ती पताकाएँ क्रोधमें भरे हुए किरीटधारी अर्जुनके द्वारा छिन्न-भिन्न की जा रही हैं॥ २७॥

नायं संरक्षितुं कालः प्राणान् पुत्रोपजीविभिः। याहि स्वर्गे पुरस्कृत्य यशसे विजयाय च ॥ २८॥

भीटा ! आश्रित रहकर जीविका चळानेवाले पुरुषोंके लिये यह अपने प्राणोंकी रक्षाका अवसर नहीं है । तुम स्वर्गनों सामने रखकर यश और विजयकी प्राप्तिके लिये भीष्मजीके पास जाओ ॥ २८ ॥

रथनागहयावर्ता महाघोरां सुदुर्गमाम्। रथेन संग्रामनदीं तरत्येष कपिध्वजः॥ २९॥

'यह युद्ध एक महाघोर और अत्यन्त दुर्गम नदीके समान है। उसमें रथः हाथी और घोड़े भँवर हैं। किपध्वज अर्जुन रयरूपी नौकाके द्वारा इसे पार कर रहे हैं॥ २९॥

ब्रह्मण्यता दमो दानं तपश्च चरितं महत्। इहैव दृश्यते पार्थे भ्राता यस्य धनंजयः॥ १०॥ भीमसेनश्च वलवान् माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। वासुदेवश्च वार्णोयो यस्य नाथो व्यवस्थितः॥ ३१॥

'यहाँ केवल कुन्तीकुमार युधिष्ठिरमें ही ब्राह्मणोंके प्रति भांक्त, इन्द्रियसंयम, दान, तप और श्रेष्ठ सदाचार आदि सद्गुण दिखायी देते हैं, जिनके फलखरूप उन्हें अर्जुन, वलवान् भीम तथा माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुल और सहदेव-जैसे भाई मिले हैं एवं वृष्णिनन्दन भगवान् वासुदेव उनके रक्षक और सहायक बनकर सदा साथ रहते हैं ॥ २०-२१॥

तस्यैप मन्युत्रभवो धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः। तपोदग्धरारीरस्य कोपो दहति भारतीम्॥३२॥

'इस दुर्बुद्धि दुर्योधनका शरीर उन्हींकी तपस्यासे दग्ध-प्राय हो गया है और इसकी भारती सेनाको उन्हींकी क्रोधामि जलाकर भस्म किये देती है ॥ ३२॥

एष संदृश्यते पार्थी वासुदेवन्यपाश्रयः। दारयन् सर्वसैन्यानि धार्तराष्ट्राणि सर्वशः॥ ३३॥

'देखो, भगवान् वासुदेवकी शरणमें रहनेवाले ये अर्जुन कौरवोंकी सम्पूर्ण सेनाओंको सब ओरसे विदीर्ण करते हुए इधर ही आते दिखायी देते हैं ॥ २२॥ एतदालोक्यते सैन्यं क्षोभ्यमाणं किरीटिना। महोर्मिनद्धं सुमहत् तिमिनेव महाजलम् ॥ ३४॥

'जैसे तिमि नामक महामत्स्य उत्ताल-तरंगोंसे युक्त महासागरके जलको मय डालता है। उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुनके द्वारा मियत हो यह कौरव-सेना विक्षुब्ध होती दिखायी देती है ॥ २४॥

हाहाकिलकिलाशब्दाः श्रूयन्ते च चमूमुखे । याहि पाञ्चालदायादमहं यास्ये युधिष्ठिरम् ॥ ३५ ॥

'सेनाके प्रमुख भागमें हाहाकार और किलकिलाहटके शब्द सुनायी देते हैं। तुम द्रुपदकुमार धृष्टसुम्नका सामना करनेके लिये जाओ और मैं युधिष्ठिरपर चढ़ाई कलँगा॥३५॥

दुर्गमं द्यन्तरं राक्षो व्यूहस्यामिततेजसः। समुद्रकुक्षित्रतिमं सर्वतोऽतिरथैः स्थितैः॥३६॥

'अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिरके व्यूहके भीतर प्रवेश करना समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान बहुत कठिन हैं; क्योंकि उनके चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं॥ ३६॥

सात्यिकश्चाभिमन्युश्च श्वष्टयुम्नवृकोद्रौ । पर्यरक्षन्त राजानं यमौ च मनुजेश्वरम् ॥ ३७ ॥

'सात्यिकि अभिमन्यु पृष्टयुग्न, भीमसेन और नकुल, सहदेव नरेश्वर राजा युधिष्टिरकी रक्षा कर रहे हैं ॥ ३७ ॥

उपेन्द्रसददाः स्थामो महाशाल इवोद्रतः। एप गच्छत्यनीकाग्रे द्वितीय इव फाल्गुनः॥ ३८॥

'यह देखों, भगवान् विष्णुके समान स्याम और महान् शाल दृक्षके समान ऊँचा अभिमन्यु द्वितीय अर्जुनके समान सेनाके आगे-आगे चल रहा है ॥ ३८॥

उत्तमास्त्राणि चाधत्स्य गृहीत्वा च महद् धनुः । पार्षतं याहि राजानं युध्यस्य च वृकोदरम् ॥ ३९ ॥

'तुम अपने उत्तम अस्त्रोंको धारण करो और विशाल घनुष लेकर द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्न तथा भीमसेनके साथ युद्ध करो ॥ ३९ ॥

को हि नेच्छेत् प्रियं पुत्रं जीवन्तं शाश्वतीः समाः। क्षत्रधर्मे तु सम्प्रेक्ष्य ततस्त्वां नियुनजम्यहम्॥ ४०॥

'अपना प्यारा पुत्र नित्य-निरन्तर जीवित रहे। यह कौन नहीं चाहता है तथापि क्षत्रिय-धर्मपर दृष्टि रखकर मैं तुम्हें इस कार्यमें नियुक्त कर रहा हूँ ॥ ४० ॥

एष चातिरणे भीष्मो दहते वै महाचमूम्। युद्धेषु सदद्यस्तात यमस्य वरुणस्य च ॥ ४१॥

'तात ! ये भीष्म रणक्षेत्रमें यमराज और वरुणके समान पराक्रम दिखाते हुए पाण्डवोंकी विशाल सेनाको अत्यन्त दग्ध कर रहे हैं? ॥ ४१ ॥ (पुत्रं समनुशास्यैवं भारद्वाजः प्रतापवान् । महारणे महाराज धर्मराजमयोधयत्॥) महाराज ! अपने पुत्रको इस प्रकार आदेश देकर प्रतापी द्रोणाचार्य इस महायुद्धमें धर्मराजके साथ युद्ध करने छगे ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि द्रोणाश्वत्थामसंवादे द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें द्रोण और अश्वत्यामाका संवादिविषयक एक सौ वारहवाँ अध्याय परा हुआ ॥ १९२ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ श्लोक मिलाकर कुल ४२५ श्लोक हैं )

## त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः

कौरवपक्षके दस प्रमुख महारथियोंके साथ अकेले घोर युद्ध करते हुए भीमसेनका अद्भुत पराक्रम

संजय उवाच

भगदत्तः कृपः श्राह्यः कृतवर्मा तथैव च । विन्दानुधिन्दावावन्त्यौ सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ १ ॥ चित्रसेनो विकर्णस्च तथा दुर्मर्पणादयः । दशैते तावका योधा भीमसेनमयोधयन् ॥ २ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! भगदत्तः कृपाचार्यः शल्यः कृतवर्माः अवन्तीके राजकुमार विन्दं और अनुविन्दः सिन्धुराज जयद्रथः चित्रसेनः विकर्ण तथा दुर्मर्पण—ये दस योदा भीमसेनके साथ युद्ध कर रहे थे ॥ १–२ ॥

महत्या सेनया युक्ता नानादेशसमुत्थया। भीष्मस्य समरे राजन् प्रार्थयाना महद् यशः॥ ३॥

नरेश्वर ! इनके साथ अनेक देशोंसे आयी हुई विशाल सेना मौजूद थी। ये समरभूमिमें भीष्मके महान् यशकी रक्षा करना चाहते थे ॥ ३॥

शाल्यस्तु नवभिर्वाणैभींमसेनमताडयत् । कृतवर्मा त्रिभिर्वाणैः कृपश्च नवभिः शरैः॥ ४॥

श्रव्यने नौ वाणोंसे भीमसेनको गहरी चोट पहुँचायी।
फिर कृतवर्माने तीन और कृपाचार्यने उन्हें नौ वाण मारे॥
चित्रसेनो विकर्णेश्च भगदत्तश्च मारिष।
दशभिर्दशभिर्वाणभींमसेनमताडयन्॥ ५॥

आर्य ! फिर लगे हाथ चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त-ने भी दस-दस वाण मारकर भीमसेनको घायल कर दिया ।। सैन्धवश्च त्रिभिवाणिर्भामसेनमताडयत् । विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पश्चभिः पश्चभिः शरैः ॥ ६ ॥ दुर्मर्पणस्तु विंशत्या पाण्डवं निशितः शरैः ।

फिर सिन्धुराज जयद्रथने तीनः अवन्तीके विन्द और अनुविन्दने पाँच-पाँच तथा दुर्मर्षणने वीस तीले बाणोंद्वारा पाण्डुनन्दन भीमसेनको चोट पहुँचायी ॥ ६५ ॥ सतान् सर्वान् महाराज राजमानान् पृथक् पृथक् ॥७॥ प्रवीरान् सर्वेळोकस्य धार्तराष्ट्रान् महारथान् । जवान समरे वीरः पाण्डवः परवीरहा ॥ ८॥

महाराज! तब शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले पाण्डुकु.मार वीर भीमसेनने सम्पूर्ण जगत्के उन समस्त राजाओं प्रमुख वीरों तथा आपके महारयी पुत्रोंको पृथक-पृथक् बाण मारकर समराङ्गणमें घायल कर दिया ॥ ७-८ ॥

सप्तभिः शत्यमाविध्यत् कृतवर्माणमप्टभिः। कृपस्य सशरं चापं मध्ये चिच्छेद् भारत॥ ९॥

भारत ! भीम्सेनने शल्यको सात और कृतवर्माको आठ वाणोंसे वींघ डाला । फिर कृपाचार्यके वाणसहित धनुषको बीचसे ही काट दिया ॥ ९॥

अथैनं छिन्नधन्वानं पुनर्विव्याध सप्तभिः। विन्दानुविन्दौ च तथा त्रिभिस्त्रिभिरताडयत्॥ १०॥

धनुष कट जानेपर उन्होंने पुनः सात वाणोंसे कृपाचार्यको घायल किया । फिर विन्द और अनुविन्दको तीन तीन वाण मारे ॥ १० ॥

दुर्मर्पणं च विंशत्या चित्रसेनं च पञ्चभिः। विकर्णं दशभिवीणः पञ्चभिश्च जयद्रथम्॥११॥ विद्ध्वाभीमोऽनदद्रष्टःसैन्धवं च पुनस्त्रिभिः।

तत्पश्चात् दुर्मर्घणको वीसः चित्रसेनको पाँचः विकर्णको दस तथा जयद्रथको पाँच बाणोंसे वीधकर मीमसेनने बड़े हर्षके साथ सिंहनाद किया और जयद्रथको पुनः तीन बाणोंसे बींध डाला ॥ ११६ ॥

अथान्यद् धनुरादाय गौतमो रथिनां वरः॥ १२॥ भीमं विद्याध संरद्धो दशिभिर्निटीतैः शरैः।

तदनन्तर रिथयोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर क्रोधपूर्वक चलाये हुए दस तीले वाणोंद्वारा भीमसेनको वींघ डाला ॥ १२ ई ॥

स विद्धो दशिभवांणैस्तोत्रैरिव महाद्विपः ॥ १३ ॥ ( व्यनदत् समरे शूरः सिंहवद् रणमूर्धनि । )

जैसे महान् गजराज अङ्कुशोंसे पीड़ित होनेपर चिग्घाड़ उठता है, उसी प्रकार उन दस वाणोंसे घायल होनेपर श्रूखीर भीमसेनने युद्धके मुहानेपर सिंहके समान गर्जना की ॥ १३॥

ततः क्रुद्धो महाराज भीमसेनः प्रतापवान् । गौतमं ताडयामास शर्रवृंहुभिराहवे ॥ १४ ॥

महाराज ! तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए प्रतापी भीमसेनने रणक्षेत्रमें कृपाचार्यको अनेक बाणोंद्वारा घायल किया ॥१४॥ सैन्धवस्य तथाश्वांश्च सार्राधं च त्रिभिः शरैः। प्राहिणोन्मृत्युळोकाय काळान्तकसमद्युतिः॥ १५॥

इसके बाद प्रलयकालीन यमराजके समान तेजस्वी भीमसेनने तीन बाणोंद्वारा सिन्धुराज जयद्रथके घोड़ों तथा सारिथको यमलोक भेज दिया ॥ १५॥

हताश्वात् तु रथात् तूर्णमवप्तुत्य महारथः। शरांहिचक्षेप निशितान् भीमसेनस्य संयुगे ॥ १६ ॥

तव उस अश्वहीन रथसे तुरंत ही कूदकर महारथी जयद्रथने युद्धस्थढमें भीमसेनके ऊपर बहुत-से तीखे बाण चलाये ॥ १६ ॥

तस्य भीमो धनुर्मध्ये द्वाभ्यां चिच्छेद मारिष । भल्लाभ्यां भरतश्रेष्ठ सैन्धवस्य महात्मनः ॥१७॥

माननीय भरतश्रेष्ठ ! उस समय भीमसेनने दो भल्ल मारकर महामना सिन्धुराजके धनुषको वीचसे ही काट दिया १७

स छिन्नधन्वा विरथो हताइवो हतसारिथः। चित्रसेनरथं राजन्नारुरोह त्वरान्वितः॥ १८॥

राजन् ! धनुपके कटने तथा घोड़ों और सारिथके मारे जानेपर रथहीन हुआ जयद्रथ तुरंत ही चित्रसेनके रथपर जा बैटा ॥ १८ ॥

अत्यद्भुतं रणे कर्म कृतवांस्तत्र पाण्डवः। महारथाञ्शरेविंद्ध्वा वारियत्वा च मारिप ॥ १९ ॥ विरथं सैन्धवं चक्रे सर्वलोकस्य पद्यतः।

आर्य ! वहाँ पाण्डुनन्दन भीमसेनने रणक्षेत्रमें यह अद्भुत कर्म किया कि सब महारिययोंको बाणोंसे घायल करके रोक दिया और सब लोगोंके देखते-देखते सिन्धुराजको स्थहीन कर दिया ॥ १९६ ॥

तदा न ममृषे शल्यो भीमसेनस्य विक्रमम्॥ २०॥ स संधाय शरांस्तीक्ष्णान् कर्मारपरिमार्जितान्। भीमं विव्याध समरे तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत॥ २१॥

उस समय राजा शल्य भीमसेनके उस पराक्रमको न सह सके । उन्होंने लोहारके माँजे हुए पैने बाणोंका संधान करके समरभूमिमें भीमसेनको बींघ डाला और कहा—- 'खड़ा रह, खड़ा रह' ॥ २०—२१ ॥

कृपश्च कृतवर्मा च भगदत्तश्च वीर्यवान् । विन्दाजुविन्दावावन्त्यौ चित्रसेनश्च संयुगे ॥ २२ ॥ दुर्मर्षणो विकर्णश्च सिन्धुराजश्च वीर्यवान् । भीमं ते विज्यधुस्तूर्णं शल्यहेतोररिंद्माः ॥ २३ ॥

तत्पश्चात् कृपाचार्यः कृतवर्माः पराक्रमी भगदत्तः अवन्तीके विन्द और अनुविन्दः चित्रसेनः दुर्मर्षणः विकर्ण और पराक्रमी सिन्धुराज जयद्रथ शत्रुओंका दमन करनेवाळे इन वीरोंने राजा शल्यकी रक्षाके लिये भीमसेनको तुरंत ही वायळ कर दिया २२-२३

स च तान् प्रतिविद्याध पञ्चिभिः पञ्चभिः हारैः । हाल्यं विद्याध सप्तत्या पुनद्दच द्दाभिः हारैः ॥ २४ ॥

फिर भीमसेनने भी उन सबको पाँच-पाँच बाणोंसे घायल करके तुरंत ही बदला लिया। इसके बाद उन्होंने शल्यको पहले सत्तर और फिर दस बाणोंसे बींध डाला। २४॥ तं शल्यो नवभिभित्त्वा पुनर्विच्याध पञ्चभिः।

सार्राधं चास्य भल्लेन गाढं विव्याध मर्मणि ॥ २५ ॥ यह देख श्रव्यने भीमसेनको पहले नौ वाणोंसे विदीर्ण करके फिर पाँच वाणोंद्वारा घायल किया । साथ ही एक भल्लके द्वारा उनके सार्यिके भी मर्मस्थानों में अधिक चोट

पहुँचायी ॥ २५ ॥ विशोकं प्रेक्ष्य निर्भिन्नं भीमसेनः प्रतापवान् । मद्रराजं त्रिभिर्वाणैर्वाह्वोरुरसि चार्पयत् ॥ २६ ॥

उस समय प्रतापी भीमसेनने अपने शाराय विशोकको अत्यन्त क्षत-विक्षत हुआ देख तीन बाणोंसे मद्रराज शब्यकी भुजाओं तथा छातीमें प्रहार किया ॥ २६॥

(भगदत्तं तथा वीरं कृतवर्माणमाहवे।) तथेतरान् महेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिभिरजिह्यगैः। ताडयामास समरे सिंहवद् विननाद् च ॥ २७॥

भगदत्त, वीरवर कृतवर्मा तथा अन्य महाधनुर्धर वीरोंको उन्होंने तीन-तीन सीधे जानेवाले सायकोंद्वारा समरभूमिमें मारा और सिंहके समान गर्जना की ॥ २७ ॥

ते हि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युद्धकोविदम् । त्रिभिस्त्रिभिरकुण्ठाग्रैर्भृशं मर्मस्रताडयन् ॥ २८ ॥

तव उन सभी महाधनुर्धरोंने एक साथ प्रयत करके तीखे अग्रभागवाले तीन-तीन वाणोंद्वारा युद्धसुराल पाण्डुपुत्र भीमके मर्मस्थानोंमें गहरी चोट पहुँचाथी ॥ २८॥

सोऽतिविद्धो महेण्वासो भीमसेनो न विव्यथे। पर्वतो वारिधाराभिवेर्षमाणैरिवाम्बुदैः ॥ २९ ॥

उनके द्वारा अत्यन्त घायल होनेपर भी महाधनुर्धर भीमसेन बादलोंकी वरसायी हुई जल-धाराओंसे पर्वतकी भाँति तिनक भी व्यथित एवं विचलित नहीं हुए ॥ २९ ॥

स तु क्रोधसमाविष्टः पाण्डवानां महारथः।
मद्रेश्वरं त्रिभिर्वाणैर्भृशं विद्ध्वा महायशाः ॥ ३०॥
कृषं च नवभिर्वाणैर्भृशं विद्ध्वा समन्ततः।
प्राग्ज्योतिपंशतैराजौराजन् विव्याधसायकैः॥ ३१॥

राजन् ! तब क्रोधमें भरे हुए पाण्डवोंके महारथी महा-यद्यस्वी भीमसेनने मद्रराज शस्यको तीन और कृपाचार्यको नौ बाणोंद्वारा सब ओरसे अत्यन्त घायल करके प्राख्योतिष- नरेश भगदत्तको सैकड़ों बाणोंद्वारा समरभूमिमें वींघ डाला ॥ ३०-३१ ॥

ततस्तु सशरं चापं सात्वतस्य महात्मनः। क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन चिच्छेद कृतहस्तवत् ॥ ३२॥

तत्पश्चात् सिद्धहस्त पुरुषकी भाँति भीमसेनने अत्यन्त तीखे क्षुरप्रके द्वारा महामना कृतवर्माके वाणसहित धनुषको काट डाला ॥ ३२ ॥

तथान्यद् धनुरादाय कृतवर्मा वृकोदरम्। आजघान भ्रवोर्मध्ये नाराचेन परंतपः॥३३॥

तव शत्रुओंको संताप देनेवाले कृतवर्माने दूसरा धनुष लेकर भीमसेनकी दोनों भोंहोंके मध्यभागमें नाराचके द्वारा प्रहार किया ॥ ३३॥

भीमस्तु समरे विद्ध्वा शत्यं नवभिरायसैः।
भगदत्तं त्रिभिश्चेव इतवर्माणमष्टभिः॥ ३४॥
द्वाभ्यां द्वाभ्यां तु विव्याध गौतमप्रभृतीन् रथान्।
तेऽपि तं समरे राजन् विव्यधुर्निशितैः शरैः॥ ३५॥

तत्पश्चात् भीमसेनने समराङ्गणमें लोहेके बने हुए नौ बाणोंसे राजा शस्यको वेधकर तीन बाणोंसे भगदत्तको, आटसे कृतवर्माको और दो-दो बाणोंद्वारा कृपाचार्य आदि रिथयोंको बींघ डाला। राजन् ! फिर उन्होंने भी अपने तीले बाणोंद्वारा भीमसेनको घायल कर दिया॥ ३४–३५॥

स तथा पीड्यमानोऽपि सर्वशस्त्रेर्महारथैः। मत्वा तृणेन तांस्तुल्यान् विचचार गतन्यथः॥ ३६॥

उन महारिथयोंद्वारा सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे पीड़ित किये जानेपर भी भीमसेन उन्हें तिनकोंके समान मानकर ब्यथारिहत हो विचरण करने छगे ॥ ३६॥

ते चापि रथिनां श्रेष्टा भीमाय निशिताञ्छरान्। प्रेषयामासुरव्यग्राः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ३७॥

रिथयों में श्रेष्ठ उन वीरोंने भी व्ययतारिहत हो भीमसेनपर सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें तीखे वाण चलाये ॥ ३७ ॥ तस्य शिंक महावेगां भगदत्तो महारथः। चिक्षेप समरे वीरः स्वर्णदण्डां महामते ॥ ३८ ॥

महामते ! उस समरभूमिमें वीर महारथी भगदत्तने भीमसेनपर स्वर्णमय दण्डसे विभृषित एक महावेगशालिनी शक्ति चलायी ॥ ३८ ॥

तोमरं सैन्धवो राजा पट्टिशं च महाभुजः। शतन्तीं च ऋषो राजञ्छरं शल्यश्च संयुगे॥ ३९॥

सिन्धुदेशके राजा महावाहु जयद्रथने तोमर और पिट्टश चलाया । राजन् ! कृपाचार्यने शतब्नीका प्रयोग किया तथा राजा शल्यने युद्धस्थलमें एक बाण मारा ॥ ३९॥ अथेतरे महेष्वासाः पञ्च पञ्च शिलीमुखान् । भीमसेनं समुद्दिश्य प्रेषयामासुरोजसा ॥ ४०॥

इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरोंने भी भीमसेनको लक्ष्य करके बलपूर्वक पाँच-पाँच वाण चलाये॥ ४०॥

तोमरं च द्विधा चके क्षुरप्रेणानिलात्मजः। पट्टिशं च त्रिभिर्वाणैश्चिच्छेद तिलकाण्डवत्॥ ४१॥

परंतु वायुपुत्र भीमसेनने एक क्षुरप्रसे जयद्रथके चलाये हुए तोमरके दो दुकड़े कर दिये; फिर तीन वाण मारकर पट्टिशको तिलके डंटलके समान टूक-टूक कर डाला ॥ ४१॥

स विभेद शतब्दीं च नविभः कङ्कपत्रिभिः। मद्रराजप्रयुक्तं च शरं छित्त्वा महारथः॥ ४२॥ शिंक विच्छेद सहसा भगदत्तेरितां रणे।

तत्पश्चात् कंकपत्रयुक्त नौ वाणोंद्वारा शतब्नीको छिन्न-भिन्न कर दिया। इसके बाद महारथी भीमसेनने मद्रराज शब्यके चलाये हुए वाणको काटकर रणक्षेत्रमें भगदत्तकी चलायी हुई शक्तिके भी सहसा टुकड़े-टुकड़े कर डाले।४२३।

तथेतराञ्छरान् घोरान् शरैः संनतपर्वभिः ॥ ४३ ॥ भीमसेनो रणइलाघी त्रिधैकैकं समाच्छिनत् । तांइच सर्वान् महेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिभिरताडयत्॥ ४४ ॥

तदनन्तर झुकी हुई गाँठवाले बहुत-से वाणों द्वारा अन्यान्य योदाओं के चलाये हुए भयंकर शरसमूहों को भी युद्धकी श्लाघा रखनेवाले भीमसेनने काटकर एक-एकके तीन-तीन टुकड़े कर दिये। इस प्रकार शत्रुओं के अस्त्र-शस्त्रों का निवारण करके भीमसेनने उन् सभी महाधनुर्धर वीरों को तीन-तीन वाणों से घायल कर दिया।। ४३-४४॥

ततो धनंजयस्तत्र वर्तमाने महारणे। आजगाम रथेनाजौ भीमं दृष्ट्वा महारथम्॥ ४५॥ निघ्नन्तं समरे शृत्रुत्र योधयानं च सायकैः।

तय उस महासमरमें महारथी भीमसेनको, जो समरभूमिमें सायकोंद्वारा शत्रुओंका संहार करते हुए उनके साथ युद्ध कर रहे थे, देखकर रथके द्वारा अर्जुन भी वहीं आ पहुँचे ।४५६। तौतु तत्र महात्मानौ समेतौ वीक्ष्य पाण्डवौ ॥ ४६॥ न शशंसुर्जयं तत्र तावकाः पुरुषर्षभाः।

उन दोनों महामनस्वी पाण्डव बन्धुओंको एकत्र हुआ देख आपकी सेनाके श्रेष्ठ पुरुषोंने वहाँ अपनी विजयकी आशा त्याग दी ॥ ४६५ ॥

अथार्जुनो रणे भीमं योधयन्तं महारथान् ॥ ४७ ॥ भीष्मस्य निधनाकाङ्की पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । आससाद रणे वीरांस्तावकान् दश् भारत ॥ ४८ ॥

भरतनन्दन ! उस रणक्षेत्रमें भीम जिनके साथ युद्ध कर रहे थे, आपके पक्षके उन दस महारयी वीरोंके सामने भीष्मके वधकी इच्छा रखनेवाले अर्जुन भी शिखण्डीको आगे किये आ पहुँचे ॥ ४७-४८ ॥

ये सा भीमं रणे राजन् योधयन्तो व्यवस्थिताः। वीभत्सुस्तानथाविध्यद् भीमस्य प्रियकाम्यया॥ ४९॥

राजन ! जो लोग रणक्षेत्रमें भीमरेनके साथ युद्ध करते हुए खड़े थे, उन सबको अर्जुनने भीमका प्रिय करनेकी इच्छासे अच्छी तरह घायल कर दिया ॥ ४९ ॥

ततो दुर्योधनो राजा सुरार्माणमचोदयत्। अर्जनस्य वधार्थाय भीमसेनस्य चोभयोः ॥ ५०॥

तब राजा दुर्योधनने अर्जुन और भीमसेन दोनोंके वधके लिये सुशर्माको भेजा ॥ ५० ॥

सुरार्मन् गच्छ शीघं त्वं वलीयैः परिवारितः। पाण्डुसुतावेती धनंजयवृकोदरी ॥ ५१ ॥

भेजते समय उसने कहा- 'सुशर्मन् ! तम विशाल सेनाके साथ शीघ जाओ और अर्जुन तथा भीमसेन इन दोनों पाण्ड-कुमारोंको मार डालो ।। ५१॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य त्रैगर्तः प्रस्थलाधिपः। अभिद्रत्य रणे भीममर्जुनं चैव धन्विनौ ॥ ५२॥ रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात् पर्यवारयत्। ततः प्रववृते युद्धमर्जुनस्य परेः सह ॥ ५३॥

दुर्योधनकी यह बात सुनकर प्रस्थलाके स्वामी त्रिगर्तराज सुशर्माने रणक्षेत्रमें धावा करके भीमसेन और अर्जुन दोनों धनुर्धर वीरोंको अनेक सहस्र रथोंद्वारा सब ओरसे घेर लिया। उस समय अर्जुनका रात्रुओं के साथ घोर युद्ध होने लगा ।५२-५३।

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि भोमपराक्रसे त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें मीमसेनका पराक्रमविषयक एक सौ तेरहवाँ अध्याय पुरा हुआ।। ११३।। ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ क्षोक मिलाकर कुल ५४ श्लोक हैं )

# चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः

#### कौरवपक्षके प्रमुख महार्थियोंके साथ युद्धमें भीमसेन और अर्जुनका अद्भुत पुरुषार्थ

संजय उवाच

अर्जनस्त रणे शल्यं यतमानं महारथम्। छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः॥१॥

संजय कहते हैं - राजन् ! उस समय रणक्षेत्रमें विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले महारथी शल्यको अर्जुनने झकी हुई गाँठवाले वाणोंकी वर्षा करके दक दिया ॥ १ ॥

स्रशर्माणं कृपं चैव त्रिभिस्त्रिभिरविध्यत । प्राख्योतिषं च समरे सैन्धवं च जयद्रथम् ॥ २ ॥ चित्रसेनं विकर्णे च कृतवर्माणमेव च। दुर्मर्पणं च राजेन्द्र द्यावन्त्यौ च महारथौ॥ ३ ॥ एकैकं त्रिभिरानच्छत् कङ्कवर्हिणवाजितैः।

उसके वाद सशर्मा और कृपाचार्यको भी तीन-तीन वाणों से बींध डाला । राजेन्द्र ! फिर समराङ्गणमें प्राग्ज्योतिष-नरेश भगदत्तः सिन्धुराज जयद्रथः चित्रसेनः विकर्णः कृतवर्माः दुर्मर्षण तथा महारथी विन्द और अनुविन्द-इनमें से प्रत्येकको गीधकी पाँखसे युक्त तीन-तीन बार्णोद्वारा विशेष पीड़ा दी॥ २-३३॥

शरेरतिरथो युद्धे पीडयन् वाहिनीं तव ॥ ४ ॥ जयद्रथो रणे पार्थं विद्ध्वा भारत सायकैः। भीमं विवयाध तरसा चित्रसेनरथे स्थितः॥ ५॥

तत्पश्चात् अतिरथी वीर अर्जुनने युद्धमें आपकी सेनाको बाणसमूहोंद्वारा अत्यन्त पीड़ित कर दिया । भारत ! चित्रसेन- के रथपर बैठे हुए जयद्रथने रणक्षेत्रमें कुन्तीकुमार अर्जुनको घायल करके भीमसेनको भी बहुत-से सायकोंद्वारा वेगपूर्वक बींघ डाला ॥ ४-५ ॥

शल्यइच समरे जिण्णुं कृपइच रथिनां वरः। विव्यधाते महाराज बहुधा मर्मभेदिभिः ॥ ६ ॥

महाराज ! फिर रिथयों में श्रेष्ठ कृपाचार्य तथा शल्यने भी समराङ्गणमें मर्मस्यलको विदीर्ण करनेवाले वाणींद्वारा अर्जुनको वारंबार घायल किया ॥ ६ ॥

चित्रसेनादयद्चैव पुत्रास्तव विशाम्पते । पञ्चभिः पञ्चभिस्तूर्णं संयुगे निशितैः शरैः ॥ ७ ॥ आजच्तुरर्जुनं संख्ये भीमसेनं च मारिप।

माननीय प्रजानाथ ! चित्रसेन आदि आपके पुत्रोंने भी युद्ध खलमें तरंत ही पाँच-पाँच तीखे वाणोंद्वारा अर्जुन और भीमसेनको घायल कर दिया ॥ ७ ॥

तौ तत्र रथिनां श्रेष्टौ कौन्तेयौ भरतर्पभौ ॥ ८ ॥ अपीडयेतां समरे त्रिगर्तानां महद् बलम् ।

उस समय वहाँ रथियोंमें श्रेष्ठ भरतकुलभूषण कुन्ती-कुमार भीमसेन और अर्जुनने समरभूमिमें त्रिगतीं विशाल सेनाको पीड़ित कर दिया ॥ ८३ ॥

स्रशर्मापि रणे पार्थं शरैर्नवभिराशुगैः॥ ९॥ ननाद वलवन्नादं त्रासयानी महद् वलम्।

इधर सुदामीने भी रणक्षेत्रमें नौ शीव्रगामी बाणोंद्रारा

अर्जुनको घायल करके पाण्डवोंकी विशाल सेनाको भयभीत करते हुए बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ ९३ ॥

अन्ये च रथिनः शूरा भीमसेनधनंजयौ ॥ १०॥ विव्यधुर्निशितैर्वाणे रुक्मपुङ्कैरजिह्मगैः।

इसी प्रकार अन्य श्रूरवीर महारिधयोंने भीमसेन और अर्जुनको सुवर्णपंखयुक्त, सीधे जानेवाले पैने बाणोंद्वारा बींध डाला ॥ १० है ॥

तेषां च रथिनां मध्ये कौन्तेयौ भरतर्षभौ ॥ ११ ॥ कीडमानौ रथोदारौ चित्रक्षपौ व्यटस्यताम् ।

उन समस्त रिथयोंके बीचमें खड़े होकर खेल-से करते हुए भरतभूषण उदार महारथी कुन्तीकुमार भीमसेन और अर्जुन विचित्र दिखायी देते थे ॥ ११३ ॥

आमिपेप्सू गवां मध्ये सिंहाविव मदोत्कटौ ॥ १२॥

जैसे मांसकी इच्छा रखनेवाले दो मदोन्मत्त सिंह गौओंके इंडमें खड़े हुए हों, उसी प्रकार मीमसेन और अर्जुन उस रणभूमिमें सुशोभित हो रहे थे ॥ १२॥

छित्त्वा धन्षि शूराणां शरांश्च वहुधा रणे। पातयामासतुर्वीरौ शिरांसि शतशो नृणाम्॥ १३॥

उन दोनों वीरोंने रणक्षेत्रमें सैकड़ों शूरवीर मनुष्योंके घनुष और वाणोंको वारंवार छिन्न-भिन्न करके उनके मस्तकोंको भी काट गिराया ॥ १३ ॥

रथारच वहवो भग्ना हयारच रातशो हताः। गजारच सगजारोहाः पेतुरुव्यों महाहवे॥ १४॥

उस महासमरमें वहुत-से रथ टूट गये, सैकड़ों घोड़े मारे गये तथा कितने ही हाथी और हाथीसवार घराशायी हो गये १४

रथिनः सादिनइचापि तत्र तत्र निपूदिताः। दृश्यन्ते बहवो राजन् वेपमानाः समन्ततः॥ १५॥

राजन् ! बहुत-से रथी और घुड़सवार जहाँ-तहाँ चारों ओर मारे जाकर काँपते और छटपटाते हुए दिखायी देते थे १५ हतैर्गजपदात्योधैर्वाजिभिश्च निषृदितैः ।

रथैंदच बहुधा भग्नैः समास्तीर्यंत मेदिनी ॥ १६ ॥

वहाँ मरकर गिरे हुए हाथियों, पैदल सिपाहियों, घोड़ों तथा टूटे हुए बहुत-से रथों द्वारा पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी ॥ १६ ॥

छत्रैरच बहुधा छिन्नैध्वंजैरच विनिपातितैः। ( चामरैर्हेमदण्डैरच समास्तीर्यत मेदिनी।) अङ्करौरपविद्धैरच परिस्तोमैरच भारत॥१७॥ (घण्टाभिरच कशाभिरच समास्तीर्यंत मेदिनी।)

भारत ! अनेक टुकड़ों में कटकर गिरे हुए छत्रों, ध्वजाओं, स्वर्णमय दण्डसे विभूषित चामरों, फेंके हुए अङ्कुशों, चाबुकों, घण्टों और झूलोंसे वहाँकी भूमि दक गयी थी ॥ १७ ॥ केयूरैरक्कदेहीरे राक्कवेमुंदितैस्तथा।

(कुण्डलैर्मणिचित्रैश्च समास्तीर्यंत मेदिनी।) उष्णीपैर्म्मृष्टिभिश्चैव चामरव्यजनैरपि॥१८॥

केयूर, अङ्गद, हार तथा मणिजटित कुण्डल आदि आभूषणों, रंकु मृगके कोमल चर्म, वीरोंकी पगड़ियों, ऋष्टि आदि अस्त्रों तथा चामर और व्यजन आदिसे भी वहाँकी धरती आच्छादित हो गयी थी।। १८।।

तत्र तत्रापविद्वैश्च वाहुभिश्चन्दनोक्षितैः। ऊरुभिश्च नरेन्द्राणां समास्तीर्थत मेदिनी॥१९॥

जहाँ-तहाँ गिरी हुई राजाओंकी चन्दनचर्चित मुजाओं और जाँघोंसे वह रणभूमि पट गयी थी॥ १९॥

तत्राद्भुतमपद्याम रणे पार्थस्य विक्रमम्। द्यारेः संवार्यं तान् वीरान् यज्ज्ञघान महाबलः॥ २०॥

महाराज ! मैंने उस रणक्षेत्रमें अर्जुनका अद्भुत पराक्रम यह देखा कि उन महावली वीरने शत्रुपक्षके उन सब प्रमुख वीरोंको बाणोंद्वारा रोककर अनेकों वीरोंको मार डाला था ॥

पुत्रस्तु तव तं दृष्ट्वा भीमार्जुनपराक्रमम्। गाङ्गेयस्य रथाभ्याशमुपजग्मे महावलः॥ २१/॥

आपका पुत्र महावली दुर्योधन भीमसेन और अर्जुनका वह पराक्रम देखकर स्वयं भी गङ्गानन्दन भीष्मके रथके समीप जा पहुँचा ॥ २१॥

कृपश्च कृतवर्मा च सैन्धवश्च जयद्रथः। , , , विन्दानुविन्दावावन्त्यौ नाजहुः संयुगं तदा ॥ २२॥

उस समय कृपाचार्यः कृतवर्माः सिन्धुराज जयद्रथ तथा अवन्तीके विन्द और अनुविन्दने भी युद्धको नहीं छोड़ा ॥

ततो भीमो महेष्वासः फाल्गुनश्च महारथः। कौरवाणां चमूं घोरां भृशं दुद्रुवत् रणे॥ २३॥

तदनन्तर महाघनुर्घर भीमसेन तथा महारथी अर्जुन रणक्षेत्रमें कौरवोंकी उस भयंकर सेनाको जोर-जोरसे खदेड़ने छगे।।

ततो बर्हिणवाजानामयुतान्यर्बुदानि च। धनंजयरथे तूर्णं पातयन्ति स्म भूमिपाः॥२४॥

तब बहुत-से भूमिपाल मिलकर तुरंत ही अर्जुनके रथपर मोरपंखयुक्त अनेक अयुत एवं अर्जुद बाणोंकी वर्षा करने लगे।।

ततस्ताञ्शरजालेन संनिवार्य महारथान्। पार्थः समन्तात् समरे प्रेषयामास मृत्यवे॥ २५॥

तब अर्जुनने सब ओरसे वाणोंका जाल-सा विद्याकर उन महारथी भूमिपालोंको रोक दिया और तुरंत ही उन्हें मृत्युके लोकमें पहुँचा दिया ॥ २५॥

शाल्यस्तु समरे जिष्णुं क्रीडन्निव महारथः। आजघानोरसि कुद्धो भह्नैः संनतपर्वभिः॥ २६॥

तत्र महारथी शल्यने क्रीड़ा करते हुए-से कुपित हो समरभूमिमें छकी हुई गाँठवाले भर्लोद्वारा अर्जुनकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ २६॥ तस्य पार्थो धनुदिछत्त्वा हस्तावापं च पञ्चभिः। अथैनं सायकैस्तीक्णैर्भृदां विव्याध मर्मणि ॥ २७ ॥

यह देख अर्जुनने पाँच बाणांसे उनके धनुष और दस्तानेको काटकर तीखे सायकोंद्वारा उनके मर्मखलमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ २७ ॥

अथान्यद् धनुरादाय समरे भारसाधनम् । मद्रेश्वरो रणे जिष्णुं ताडयामास रोषितः ॥ २८॥ त्रिभिः शर्रमेहाराज वासुदेवं च पञ्चभिः। भीमसेनं च नवभिवाद्वोहरसि चार्पयत्॥ २९॥

महाराज ! फिर मद्रराजने भी भार-साधनमें समर्थ दूसरा धनुष लेकर रणभूमिमें अर्जुनपर रोपपूर्वक तीन वाणोंदारा प्रहार किया । वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको पाँच वाणोंसे घायल करके उन्होंने भीमसेनकी भुजाओं तथा छातीमें नौ बाण मारे॥ ततो द्रोणो महाराज मागधदच महारथः।

दुर्योधनसमादिष्टौ तं देशमुपजग्मतुः ॥ ३० ॥ यत्र पार्थो महाराज भीमसेनइच पाण्डवः । कौरव्यस्य महासेनां जन्नतुः सुमहारथौ ॥ ३१ ॥

नरेश्वर ! तदनन्तर दुर्योधनकी आज्ञा पाकर द्रोण तथा महारथी मगधनरेश उसी स्थानपर आये जहाँ पाण्डुकुमार अर्जुन और भीमसेन—ये दोनों महारयी दुर्योधनकी विशाल सेनाका संहार कर रहे थे ॥ २०-३१ ॥

जयत्सेनस्तु समरे भीमं भीमायुधं युधि। विवयाध निशितवाणिरप्टभिर्भरतर्षभ ॥ ३२॥

भरतश्रेष्ठ ! मगधराज जर्यत्सेनने युद्धके मैदानमें भयानक अस्त्र-शस्त्र धारण करनेवाले भीमसेनको आठ पैने बाणोंद्वारा वींध डाला ॥ ३२॥

तं भीमो दशभिविंद्ध्वा पुनविंव्याध पञ्चभिः। सार्राथं चास्य भरुहेन रथनीडादपातयत्॥ ३३॥

तब भीमसेनने जयत्सेनको दस बाणींसे वींधकर फिर पाँच बाणींसे घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारिथको भी रथकी बैठकसे नीचे गिरा दिया ॥ ३३॥

उद्भ्रान्तैस्तुरगैः सोऽथ द्रवमाणैः समन्ततः। मागधोऽपसृतो राजा सर्वसैन्यस्य पर्यतः॥ ३४॥

फिर तो उसके घबराये हुए घोड़े चारों ओर भागने लगे और इस प्रकार वह मगधदेशका राजा सारी सेनाके देखते-देखते रणभूमिसे दूर हटा दिया गया ॥ ३४॥

द्रोणरच विवरं रघ्वा भीमसेनं शिलीमुखैः। विव्याघ बाणैर्निशितैः पञ्चषिष्टिभिरायसैः॥ ३५॥

इसी समय द्रोणाचार्यने अवसर देखकर लोहेके बने हुए

 जयत्सेन नामके दो व्यक्ति प्रतीत होते हैं, एक पाण्डव-पक्षमें और दूसरे कौरवपक्षमें रहे होंगे। पैंसठ पैने बाणोंद्वारा भीमसेनको बींच डाला ॥ ३५ ॥ तं भीमः समरक्षाची गुरुं पितृसमं रणे। विद्याध पश्चभिर्भेल्लैस्तथा पष्टचा च भारत ॥ ३६ ॥

भारत ! तब युद्धकी क्लावा रखनेवाले भीमसेनने भी रणक्षेत्रमें पिताके समान पूजनीय गुरु द्रोणाचार्यको पैंसठ भरुलेंद्रारा घायल कर दिया ॥ ३६ ॥

अर्जुनस्तु सुशर्माणं विद्ध्वा बहुभिरायसैः। व्यथमत्तस्य तत्सैन्यं महाभ्राणि यथानिलः॥ ३७॥

इधर अर्जुनने लोहेके बने हुए बहुत-से बाणोंद्वारा सुश्चर्मा-को घायल करके जैसे वायु महान् मेघोंको छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उसकी सेनाकी धिन्नयाँ उड़ा दीं ॥३७॥

ततोभीष्मद्य राजा च कौसल्यद्य वृहद्वलः। समवर्तन्त संकुद्धा भीमसेनधनंजयौ ॥ ३८॥

तब भीष्मः राजा दुर्योधन और कोशलनरेश वृहद्वल-ये तीनों अत्यन्त कुषित होकर भीमसेन और अर्जुनपर चढ़ आये ॥ ३८॥

तथैव पाण्डवाः शूरा धृष्टयुक्तरच पार्षतः। अभ्यद्भवन् रणे भीष्मं व्यादितास्यमिवान्तकम्॥ ३९॥

इसी प्रकार श्रूरवीर पाण्डव तथा द्रुपदकुमार धृष्टसुमन-ये रणक्षेत्रमें मुँह फैलाये हुए यमराजके समान प्रतीत होनेवाले भीष्मपर ट्रूट पड़े ॥ ३९॥

शिखण्डी तु समासाच भरतानां पितामहम् । अभ्यद्भवत संहृष्टो भयं त्यक्त्वा महारथात् ॥ ४० ॥

शिखण्डीने भरतकुळके पितामह भीष्मके निकट पहुँच-कर उन महारथी भीष्मसे सम्भावित भयको त्यागकर बड़े हर्पके साथ उनपर धावा किया ॥ ४०॥

युधिष्ठिरमुखाःपार्थाःपुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । अयोधयन् रणे भीष्मं सहिताः सर्वसुंजयैः ॥ ४१ ॥

युधिष्ठिर आदि कुन्तीपुत्र रणभूमिमें शिखण्डीको आगे करके समस्त सुंजयोंको साथ छे भीष्मके साथ युद्ध करने छगे।। तथैव तावकाः सर्वे पुरस्कृत्य यतव्रतम्। शिखण्डिप्रमुखान् पार्थान् योधयन्ति सासंयुगे॥ ४२॥

इसी प्रकार आपके समस्त योदा ब्रह्मचर्य बतका पालन करनेवाले भीष्मको युद्धमें आगे रखकर शिखण्डी आदि पाण्डव महार्यायोंका सामना करने लगे ॥ ४२॥

ततः प्रववृते युद्धं कौरवाणां भयावहम्। तत्र पाण्डुसुतैः साधं भीष्मस्य विजयं प्रति ॥ ४३ ॥

तदनन्तर वहाँ भीष्मकी विजयके उद्देश्य**से कौ**रवींका पाण्डवींके साथ भयंकर युद्ध होने लगा ॥ ४३ ॥

तावकानां जये भीष्मो ग्लह आसीद् विशाम्पते । तत्र हि चूतमासकं विजयायेतराय वा ॥ ४४ ॥ प्रजानाथ ! उस युद्धरूपी जूएमें आपके पुत्रोंकी ओरसे विजयके लिये भीष्मको ही दाँवपर लगाया था । इस प्रकार वहाँ विजय अथवा पराजयके लिये रणद्यूत उपस्थित हो गया।।

धृष्टद्युम्नस्तु राजेन्द्र सर्वसैन्यान्यचोदयत्। अभ्यद्रवत गाङ्गेयं मा भैष्ट रथसत्तमाः॥ ४५॥

राजेन्द्र ! उस समय धृष्टग्रुम्नने अपनी समस्त सेनाओंको प्रेरणा देते हुए कहा— 'श्रेष्ठ रिषयो ! गङ्गानन्दन भीष्मपर धावा करो । उनसे तिनक भी भय न मानो' ॥ ४५ ॥ सेनापतिवचः श्रुत्वा पाण्डवानां वरूथिनी ।

भीष्मं समभ्ययात् तूर्णं प्राणांस्त्यक्त्वा महाहवे॥ ४६॥

सेनापितका यह बचन सुनकर पाण्डवोंकी विद्याल वाहिनी उस महासमरमें प्राणोंका मोह छोड़कर तुरंत ही भीष्मकी ओर बढ चली ॥ ४६॥

भीष्मोऽपि रथिनां श्रेष्ठः प्रतिजन्नाह तां चमूम्। आपतन्तीं महाराज वेलामिव महोद्धिः॥ ४७॥

महाराज ! रिथयों में, श्रेष्ठ भीष्मने भी अपने ऊपर आती हुई उस विशाल सेनाको युद्धके लिये उसी प्रकार ग्रहण किया, जैसे तटभूमिको महासागर ॥ ४७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीमार्जुनपराक्रमे चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें भीमसेन और अर्जुनका पराक्रमविषयक एक सौ चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११४ ॥ ( दाश्चिणात्य अधिक पाठके १६ इलोक मिलाकर कुल ४८६ इलोक हैं )

### पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः

भीष्मके आदेशसे युधिष्ठिरका उनपर आक्रमण तथा कौरव-पाण्डव-सैनिकोंका भीषण युद्ध

धृतराष्ट्र उवाच

कथं शान्तनवो भीष्मो दशमेऽहिन संजय। अयुष्यत महावीर्यः पाण्डवैः सहसृंजयैः॥१॥ कुरवश्च कथं युद्धे पाण्डवान् प्रत्यवारयन्। आचक्ष्व मे महायुद्धं भीष्मस्याहवशोभिनः॥ २॥

धृतराष्ट्रने पूछा—संजय ! दस्रवें दिन महापराक्रमी शान्तनुकुमार भौष्मने पाण्डवों तथा संज्योंके स्था किस प्रकार युद्ध किया तथा कौरवोंने पाण्डवोंको युद्धमें किस प्रकार रोका ? रणक्षेत्रमें शोभा पानेवाले भीष्मके उस महायुद्धका कृतान्त मुझसे कहो ॥ १-२॥

संजय उवाच

कुरवः पाण्डवैः सार्धे यद्युध्यन्त भारत । यथा च तदभूद् युद्धंतत् तु वक्ष्यामि साम्प्रतम्॥ ३ ॥

संजयने कहा—भारत ! कौरवोंने पाण्डवोंके साथ जो युद्ध किया और जिस प्रकार वह युद्ध हुआ, वह सब इस समय बताता हूँ ॥ ३॥

गमिताः परलोकाय परमास्त्रैः किरीटिना। अहन्यहनि संकुद्धास्तावकानां महारथाः॥ ४॥

किरीटघारी अर्जुनने प्रतिदिन अपने उत्तम अस्त्रोद्वारा क्रोधमें भरे हुए आपके महारिधयोंको परलोकमें पहुँचाया है॥ यथाप्रतिश्चं कीरव्यः स चापि समितिजयः। पार्थानामकरोद् भीष्मः सततं समितिक्षयम्॥ ५॥

इसी प्रकार युद्धविजयी कुरुकुलनन्दन भीष्मने भी सदा अपनी प्रतिशाके अनुसार युद्धमें कुन्तीपुत्रोंके सैनिकोंका संहार किया है ॥ ५॥ कुरुभिः सहितं भीष्मं युष्यमानं परंतप । अर्जुनं च सपाञ्चाल्यं संशयो विजयेऽभवत् ॥ ६ ॥

शतुओंको संताप देनेवाले नरेश ! एक ओरसे कौरवीं-सिंहत भीष्म युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओरसे पाञ्चाल-देशीय वीरोंके सिंहत अर्जुन उनका सामना कर रहे थे, यह देखकर सबके मनमें संशय हो गया कि किस पक्षकी विजय होगी ॥ ६ ॥

द्शमेऽहिन तिस्मस्तु भीष्मार्जुनसमागमे। अवर्तत महारौद्रः सततं सिमितिक्षयः॥ ७॥ दसवें दिन भीष्म और अर्जुनके उस युद्धमें निरन्तर

महाभयंकर जनसंहार होने लंगा ॥ ७ ॥

तिस्मन्नयुतशो राजन् भूयशश्च परंतपः। भीष्मः शान्तनवो योधाञ्जघान परमास्त्रवित्॥ ८॥

राजन् ! उत्तम अस्त्रोंके ज्ञाता तथा शत्रुओंको संताप देने-वाले शान्तनुनन्दन भीष्मने उस युद्धमें कई अयुत योद्धाओं-का संहार कर डाला ॥ ८॥

येषामज्ञातकरपानि नामगोत्राणि पार्थिव। ते हतास्तत्र भीष्मेण शुराः सर्वेऽनिवर्तिनः॥ ९॥

भूपाल ! जिनके नाम और गोत्र प्रायः अज्ञात थे तथा जो सभी युद्धमें कभी पीठ नहीं दिखाते थे वे श्रूरवीर वहाँ भीष्मके हाथों मारे गये ॥ ९॥

द्शाहानि ततस्तप्वा भीष्मः पाण्डववाहिनीम् । निरविद्यत् धर्मात्मा जीवितेन परंतप ॥ १०॥

परंतप ! इस प्रकार दस दिनोंतक धर्मात्मा भीष्म पाण्डव-सेनाको संतप्त करके अन्ततोगत्वा अपने जीवनसे ही ऊब गये ॥ १० ॥ स क्षित्रं वधमन्विच्छन्नात्मनोऽभिमुखोरणे। न हन्यां मानवश्रेष्ठान् संत्रामे सुबहूनिति॥११॥ चिन्तयित्वा महाबाहुः पिता देववतस्तव। अभ्याशस्थं महाराज पाण्डवं वाक्यमववीत्॥१२॥

अव वे रणक्षेत्रमें सम्मुख रहकर शीघ्र ही अपने वधकी इच्छा करने लगे। महाराज! आपके ताऊ महाबाहु देवव्रतने यह सोचकर कि अब मैं संग्राममें बहुसंख्यक श्रेष्ठ मानवोंका वध न करूँ, अपने निकटवर्ती पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोळे—॥ ११-१२॥

युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । श्टणुष्व वचनं तात धर्म्यं स्वर्ग्यं च जल्पतः ॥ १३ ॥

'सम्पूर्ण शास्त्रोंके निपुण विद्वान् महाज्ञानीतात युधिष्ठिर! मैं तुम्हें धर्मके अनुकूल तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली एक बात बता रहा हूँ, तुम मेरे उस बचनको सुनो ॥ १३॥

निर्विण्णोऽस्मि भृशं तात देहेनानेन भारत। झतक्च मे गतः कालः सुबहून् प्राणिनो रणे ॥ १४ ॥

'तात भरतनन्दन ! अव मैं इस देहसे ऊब गया हूँ; क्योंकि रणभूमिमें बहुत-से प्राणियोंका वध करते हुए ही मेरा समय बीता है ॥ १४ ॥

तसात् पार्थं पुरोधाय पञ्चालान् संजयांस्तथा । महस्थे कियतां यत्नो मम चेदिच्छसि प्रियम्॥ १५॥

्इसिंहिये यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन तथा पाञ्चालों और स्वंजयोंको आगे करके मेरे वधके लिये प्रयत्न करों? ॥ १५॥

तस्य तन्मतमाशाय पाण्डवः सत्यद्र्शनः। भीष्मं प्रति ययौ राजा संग्रामे सह संजयैः॥१६॥

भीष्मके इस अभिप्रायको जानकर सत्यदर्शी पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर रणभूमिमें सुंजयवीरोंको साथ हे भीष्मकी ओर आगे बढ़े ॥ १६ ॥

धृष्टयुम्नस्ततो राजन् पाण्डवश्च युधिष्ठिरः। श्रुत्वा भीष्मस्य तां वाचं चोदयामासतुर्वेत्रम् ॥१७॥ अभिद्रवध्वं युध्यध्वं भीष्मं जयत संयुगे। रक्षिताः सत्यसंधेन जिष्णुना रिपुजिष्णुना॥१८॥

राजन् ! उस समय भीष्मजीका वह वचन सुनकर धृष्टगुम्न और पाण्डुनन्दन युधिष्ठरने अपनी सेनाको आज्ञा दी—'वीरो ! आगे बढ़ो । युद्ध करो और संग्राममें भीष्मपर विजय पाओ । तुम सब लोग शत्रुविजयी सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनके द्वारा सुरक्षित हो ॥ १७-१८ ॥

अयं चापि महेष्वासः पार्पतो वाहिनीपितः। भीमसेनश्च समरे पालयिष्यति वो ध्रुवम्॥१९॥

्ये महाधनुर्धर सेनापित धृष्टयुग्न तथा भीमसेन भी समराङ्गणमें निश्चय ही तुम सब लोगोंकी रक्षा करेंगे ॥१९॥

मा वो भीष्माद् भयं किञ्चिद्स्तवद्य युधि सुं जयाः। ध्रुवं भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्॥ २०॥ 'सुंजय वीरो ! आज तुम युद्धमें भीष्मजीसे तिनक भी भय न करो । हम शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर अवश्य ही विजय पार्येगे ।। २० ॥

ते तथा समयं कृत्वा दशमेऽहिन पाण्डवाः। ब्रह्मलोकपरा भूत्वा संजग्मुः क्रोधमूर्छिताः॥ २१॥ शिखण्डिनं पुरस्कृत्य पाण्डवं च धनंजयम्। भीष्मस्य पातने यत्नं परमं ते समास्थिताः॥ २२॥

तब वे पाण्डव सैनिक दसवें दिन वैसा ही करनेकी प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोकको अपना लक्ष्य बनाकर कोधसे मूर्छित हो शिखण्डी तथा पाण्डुपुत्र अर्जुनको आगे करके आगे बढ़े और भीष्मको मार गिरानेका महान् प्रयत्न करने लगे २१-२२

ततस्तव सुतादिष्टा नानाजनपदेश्वराः। द्रोणेन सहपुत्रेण सहसेना महाबळाः॥२३॥

तदनन्तर आपके पुत्रकी आज्ञा पाकर नाना देशोंके स्वामी महाबली नरेशगण अपनी विशाल सेनासहित द्रोण तथा अश्वत्थामाके साथ अग्रसर हुए ॥ २३॥

दुःशासनर्च बलवान् सह सर्वैः सहोद्रैः। भीष्मं समरमध्यस्थं पालयाञ्जिकरे तदा॥ २४॥

उस समय वे सब बीर और समस्त भाइयोंसहित बलवान् दुःशासन समरभूमिमें खड़े हुए भीष्मकी रक्षा करने छगे॥

ततस्तु तावकाः शूराः पुरस्कृत्य महावतम् । शिखण्डिप्रमुखान् पार्थान् योधयन्ति समसंयुगे ॥२५॥

तदनन्तर आपके पक्षके शूरवीर सैनिक महावती भीष्म-को आगे करके रणक्षेत्रमें शिखण्डी आदि पाण्डवसैनिकोंके साथ युद्ध करने लगे ॥ २५॥

चेदिभिस्तु सपञ्चालैः सहितो वानरध्वजः। ययौ शान्तनवं भीष्मं पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ २६॥

वानरचिह्नित ध्वजासे विभूषित अर्जुनने चेदि तथा पाञ्चालदेशके वीरोंके साथ शिखण्डीको आगे करके शान्तनु-नन्दन भीष्मपर चढ़ाई की॥ २६॥

द्रोणपुत्रं शिनेर्नप्ता धृष्टकेतुस्तु पौरवम्। अभिमन्युः सहामात्यं दुर्योधनमयोधयत्॥ २७॥

सात्यिक अश्वत्यामाके साथः धृष्टकेतु पौरवके साथ तथा मन्त्रियोंसहित दुर्योधनके साथ अभिमन्यु युद्ध करने लगे ॥

विराटस्तु सहानीकः सहसेनं जयद्रथम्। वृद्धक्षत्रस्य दायादमाससाद परंतप॥२८॥ परंतप!सेनासहित विराटने सैनिकोंसहित वृद्धक्षत्रके

पुत्र जयद्रथपर आक्रमण किया ॥ २८ ॥

मद्रराजं महेष्वासं सहसैन्यं युधिष्ठिरः। भीमसेनोऽभिगुप्तस्तु नागानीकमुपाद्रवत्॥ २९॥

युधिष्ठिरने महाधनुर्धर मद्रराज शस्य तथा उनकी सेना-पर धावा किया । सब ओरसे सुरक्षित हुए भीमसेन हाथियों-की सेनापर टूट पड़े ॥ २९ ॥ अप्रधृष्यमनावार्ये सर्वशस्त्रभृतां वरम्। द्रौणि प्रति ययौ यत्तः पाञ्चाल्यः सह सोद्रौः ॥ ३० ॥

समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ अनिवार्य और दुर्घर्ष वीर अश्वत्थामापर भाइयों सहित धृष्टद्यम्नने प्रयत्नपूर्वक आक्रमण किया।। कर्णिकारध्वजं चैव सिंहकेतुररिंद्मः। प्रत्युज्जगाम सौभद्रं राजपुत्रो वृहद्वलः ॥ ३१ ॥

कर्णिकारके चिह्नसे युक्त ध्वजवाले सुभद्राकुमार अभिमन्युपर सिंहचिद्धित ध्वजावाले रात्रुदमन राजकुमार बृहद्वलने आक्रमण किया ॥ ३१॥

शिखण्डिनं च पुत्रास्ते पाण्डवं च घनंजयम्। राजभिः समरे पार्थमभिषेतुर्जिद्यांसवः ॥ ३२ ॥

शिखण्डी तथा पाण्डुपुत्र अर्जुनपर आपके पुत्रोंने समस्त राजाओंको साथ लेकर युद्धस्थलमें आक्रमण किया । वे उन दोनोंको मार डालना चाहते थे॥ ३२॥

तिसन्नितमहाभीमे सेनयोर्वे पराक्रमे। सम्प्रधावत्खनीकेषु मेदिनी समकम्पत ॥ ३३॥

इस प्रकार उन दोनों सेनाओंके वीर जब अत्यन्त भयानक पराक्रम प्रकट करने लगे और समस्त सैनिक इधर-उधर दौड़ने लगे; उस समय यह सारी पृथ्वी काँपने लगी ॥३३॥ तान्यनीकान्यनीकेषु समसज्जनत भारत।

तावकानां परेषां च दृष्टा शान्तनवं रणे॥ ३४॥ भारत! आपके और शत्रुपक्षके सब सैनिक युद्धमें शान्तनुनन्दन भीष्मको देखकर विरोधी सैनिकोंके साथ जम-कर युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥

ततस्तेषां प्रतप्तानामन्योन्यमभिधावताम् । प्रादुरासीन्महाशब्दो दिश्च सर्वासु भारत॥ ३५॥

भरतनन्दन ! एक दूसरेपर धावा करनेवाले उन संतप्त सैनिकोंका महान् कोलाइल सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥ ३५॥

शङ्खदुन्दुभिघोषदच वारणानां च वृंहितैः। सिंहनाद्रच सैन्यानां दारुणः समपद्यत ॥ ३६ ॥

शक्कों और दुन्दुभियोंका गम्भीर घोष तथा हाथियोंकी गर्जनाके साथ सैनिकोंका सिंहनाद यड़ा भयंकर जान पड़ता था ॥ ३६॥

सा च सर्वनरेन्द्राणां चन्द्रार्कसहशी प्रभा। वीराङ्गदिकरीटेषु निष्प्रभा समपद्यत ॥ ३७॥

समस्त राजाओंकी चन्द्रमा और सर्यके समान प्रकाशित होनेवाली प्रभा वीरोंके अङ्गद और किरीटोंके सामने अत्यन्त फीकी पड गयी ॥ ३७॥

रजोमेघास्तु संज्ञुः शस्त्रविद्युद्धिरावृताः। धनुषां चापि निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥ ३८॥

धूल मेघोंकी घटा-सी छा गयी । उसमें अस्त्र-रास्त्रोंकी चमक विजलीकी प्रभाके समान व्याप्त हो रही थी, धनुषोंकी टङ्कारध्विन अत्यन्त भयंकर प्रतीत होने लगी ॥ ३८॥

वाणराङ्कप्रणादादच भेरीणां च महाखनाः। संज्ञ सेनयोरुभयोरि ॥ ३९॥ रथघोषइच

बाणों, राङ्कों तथा भेरियोंके सम्मिलित राब्द जोर-जोरसे सुनायी देने लगे। साथ ही दोनों सेनाओं में रथों की घरघराइट भी दूरतक फैलने लगी ॥ ३९॥

प्रासराक्त्यृष्टिसङ्घैरच वाणौघैरच समाकुलम्। निष्प्रकारामिवाकारां सेनयोः समपद्यत ॥ ४०॥

दोनों सेनाओं के प्रास्त शक्ति, ऋष्टि और वाणों के समुदार्योसे भरा हुआ वहाँका आकाश प्रकाशहीन-सा जान पहता था ॥ ४० ॥

अन्योन्यं रथिनः पेतुर्वाजिनस्च महाहवे। कुञ्जरान् कुञ्जरा जघ्नुः पादातांश्च पदातयः ॥ ४१ ॥

उस महासमरमें रथी और घोड़े एक दूसरेपर टूटे पड़ते थे। हाथी हाथियोंको और पैदल पैदल सिपाहियोंको मार रहे थे॥ ४१॥

तत्रासीत् सुमहद् युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह। भीष्महेतोर्नरव्यात्र इयेनयोरामिषे यथा ॥ ४२॥

पुरुषसिंह ! जैसे मांसके दुकड़ेके लिये दो स्थेन पक्षी आपसमें लड़ते हैं, उसी प्रकार वहाँ भीष्मके लिये कौरवोंका पाण्डवोंके साथ वड़ा भारी युद्ध हो रहा था ॥ ४२ ॥ तेषां समागमो घोरो वभूव युधि संगतः। अन्योन्यस्य वधार्थाय जिगीपूणां महाहवे ॥ ४३ ॥

उस महासमरमें एक दूसरेके वचके लिये एकत्र हुए विजया-भिलाधी सैनिकोंका बड़ा भयंकर संग्राम हुआ ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवधपर्वणि भीष्मोपदेशे पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें भीष्मका उपदेशविषयक एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११५ ॥

### षोडशाधिकशततमोऽध्यायः

कौरव-पाण्डव महारथियोंके द्वन्द्रयुद्धका वर्णन तथा भीष्मका पराक्रम

संजय उवाच अभिमन्युर्महाराज तव पुत्रमयोधयत्। करनेके लिये पराक्रमी अभिमन्युने विशाल सेनासहित आये महत्या सेनया युक्तं भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ १ ॥ हुए आपके पुत्रके साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ १ ॥

संजय कहते हैं - महाराज ! भीष्मजीको पराजित

दुर्योधनो रणे कार्ष्णि नवभिर्नतपर्वभिः। आजघानोरसि कुद्धः पुनदचैनं त्रिभिः शरैः॥ २॥

दुर्योधनने रणक्षेत्रमें द्युकी हुई गाँठवाले नौ वाणोंसे अभिमन्युकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी । फिर कुषित होकर उसने उन्हें तीन वाण और मारे ॥ २ ॥ तस्य शक्ति रणे कार्ष्णिर्मृत्योधीरां स्वसामिव । प्रेषयामास संकुद्धो दुर्योधनरथं प्रति ॥ ३ ॥

तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए अभिमन्युने रणक्षेत्रमें दुर्योधन-के रथपर एक भयंकर शक्ति चलायी, जो मृत्युकी बहिन-सी प्रतीत होती थी ॥ ३॥

तामापतन्तीं सहसा घोरक्षपां विशामपते। द्विधा चिच्छेद ते पुत्रः क्षुरप्रेण महारथः॥ ४॥ तां शिंक पतितां दृष्ट्वा कार्ष्णिः परमकोपनः। दुर्योधनं त्रिभिवीणैर्वाह्वोहरसि चार्पयत्॥ ५॥

प्रजानाथ ! उस भयंकर शक्तिको सहसा अपनी ओर आती देख आपके महारथी पुत्र दुर्योधनने एक क्षुरप्रके द्वारा उसके दो दुकड़े कर डाले। उस शक्तिको गिरी हुई देख अत्यन्त कोधमें भरे हुए अर्जुनकुमारने दुर्योधनकी छाती तथा भुजाओंमें चोट पहुँचायी।। ४-५।।

पुनरचैनं शरैघोंरैराजघान स्तनान्तरे। दशभिर्भरतश्रेष्ठ भरतानां महारथः॥६॥

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर भरतकुलके महारथी वीर अभिमन्यु-ने पुनः दुर्योधनकी छातीमें दस भयानक बाण मारे ॥ ६ ॥ तद् युद्धमभवद् घोरं चित्ररूपं च भारत ।

इन्द्रियप्रीतिजननं सर्वपार्थिवपूजितम् ॥ ७ ॥ भरतनन्दन ! उन दोनोंका वह भयंकर युद्ध विचित्र एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोंको प्रसन्न करनेवाला था । समस्त भूपाल उस युद्धकी प्रशंसा करते थे ॥ ७ ॥

भीष्मस्य निघनार्थाय पार्थस्य विजयाय च । युयुधाते रणे वीरौ सौभद्रकुरुपुङ्गवौ ॥ ८ ॥

भीष्मके वध और अर्जुनकी विजयके लिये उस युद्धके मैदानमें सुभद्राकुमार अभिमन्यु और कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन——ये दोनों वीर युद्ध कर रहे थे ॥ ८॥

सात्यिक रभसं युद्धे द्रौणिर्ज्ञाह्मणपुङ्गवः। आजघानोरिस कुद्धो नाराचेन परंतपः॥ ९॥

दूसरी ओर शतुओंको संताप देनेवाले ब्राह्मणशिरोमणि द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने कुपित हो युद्धमें अत्यन्त वेगशाली सात्यिकको लक्ष्य करके उनकी छातीमें एक नाराचसे प्रहार किया ॥ ९ ॥

शैनेयोऽपि गुरोः पुत्रं सर्वमर्मसु भारत । अताडयदमेयात्मा नवभिः कङ्कवाजितैः ॥१०॥ भारत ! तब अनन्त आत्मवळ्मे सम्पन्न सात्यिकने भी गुरुपुत्र अश्वत्थामाके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंमें नौ कंकपत्रयुक्त बाण मारे ॥ १० ॥

अश्वत्थामा तु समरे सात्यिक नविभः शरैः । त्रिंशता च पुनस्तूर्णं वाह्रोहरिस चार्पयत् ॥ ११ ॥

अश्वत्थामाने समरभूमिमें सात्यिकको पहले नौ बाणोंसे घायल करके फिर तुरंत ही तीस वाणोंद्वारा उनकी भुजाओं तथा छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ ११ ॥

सोऽतिविद्धो महेष्वासो द्रोणपुत्रेण सात्वतः। द्रोणपुत्रं त्रिभिर्वाणैराजघान महायशाः॥ १२॥

द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके द्वारा अत्यन्त घायल होकर महायशस्वी महाधनुर्धर सात्यिकिने तीन वाणोंसे उसे भी घायल कर दिया ॥

पौरवो धृष्टकेतुं च शरैराच्छाद्य संयुगे। बहुघा दारयांचके महेष्वासं महारथः॥१३॥

महारथी पौरवने युद्धमें महाधनुर्धर धृष्टकेतुको वाणोंद्वारा आच्छादित करके उन्हें वारंबार घायल किया ॥ १३ ॥

तथैव पौरवं युद्धे धृष्टकेतुर्महारथः। त्रिश्चता निश्चित्वर्वाणैविवयाधाद्य महाभुजः॥१४॥

उसी प्रकार महारयी महाबाहु भृष्टकेतुने युद्धस्थलमें तीस पैने वाणोंद्वारा पौरवको भी तुरंत ही घायल कर दिया।१४।

पौरवस्तु धनुदिछत्त्वा धृष्टकेतोर्महारथः। ननाद बलवन्नादं विव्याध च शितैः शरैः॥१५॥

तव महारयी पौरवने घृष्टकेतुके धनुपको काटकर बहें जोरसे सिंहनाद किया और उसे तीखे बाणोंसे बींध डाला ॥

सोऽन्यत् कार्मुकमादाय पौरवं निशितैः शरैः । आजघान महाराज त्रिसप्तत्या शिळीमुखैः ॥ १६॥

महाराज ! भृष्टकेतुने दूसरा धनुष लेकर तिहत्तर तीखे शिलीमुख वाणोंद्वारा पौरवको गहरी चोट पहुँचायी ॥ १६॥

तौ तु तत्र महेष्वासौ महामात्रौ महारथौ । महता शरवर्षेण परस्परमविध्यताम् ॥१७॥

वे दोनों महाधनुर्धर, महावली और महारथी वीर एक दूसरेको युद्धमें भारी वाणवर्षाद्वारा घायल कर रहे थे ॥१७॥

अन्योन्यस्य धनुदिछत्त्वाह्यान् हत्वा च भारत । विरथावसियुद्धाय समीयतुरमर्पणौ ॥ १८ ॥

भारत! दोनोंने एक दूसरेका घनुष काटकर घोड़ोंको भी मार डाला और रथहीन हो दोनों ही एक दूसरेपर कुपित हो परस्पर खङ्गयुद्धके लिये आमने-सामने आये॥ १८॥

आर्षभे चर्मणी चित्रे शतचन्द्रपुरस्कृते । तारकाशतचित्रे च निस्त्रिशौ सुमहाप्रभौ ॥ १९ ॥

उनके हाथोंमें सौ-सौ चन्द्र और तारकाके चिह्नोंसे युक्त ऋषमके चर्मकी बनी हुई ढाउँ और चमकीले खड़ा शोभा पाते थे ॥ १९ ॥ प्रगृह्य विमली राजंस्तावन्योन्यमभिद्रुतौ। वासितासंगमे यत्तौ सिंहाविव महावने॥२०॥

राजन् ! जैसे महान् वनमें एक सिंहनीके लिये दो सिंह लड़ते हों; उसी प्रकार चमकीले खड़ लेकर धृष्टकेंतु और पौरव दोनों विजयके लिये प्रयत्नशील हो एक दूसरेपर टूट पड़े ॥ २० ॥

मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । चेरतुर्दर्शयन्तौ च प्रार्थयन्तौ परस्परम् ॥ २१ ॥

वे आगे बढ़ने और पीछे इटने आदि विचित्र पैंतरे दिखाते एवं एक दूसरेको ललकारते हुए रणभृमिर्मे विचरते थे॥ २१॥

पौरवो धृष्टकेतुं तु शङ्खदेशे महासिना । ताडयामास संकुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ २२ ॥

पौरवने अपने महान् खड्गसे धृष्टकेतुकी कनपटीपर क्रोधपूर्वक प्रहार किया और कहा—'खड़ा रह, खड़ा रह'।।

चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरुपर्पभम्। आजघान शिताग्रेण जत्रुदेशे महासिना॥२३॥

तव चेदिराज भृष्टकोतुने भी समरमें पुरुवरत पौरवके गलेकी हँसलीपर तीखी धारवाले महान् खड़्ग से गहरी चोट पहुँचायी ॥ २३ ॥

तावन्योन्यं महाराज समासाच महाहवे । अन्योन्यवेगाभिहतौ निपेततुर्रारदमौ ॥ २४ ॥

महाराज ! शतुओंका दमन करनेवाले वे दोनों वीर उस महायुद्धमें परस्पर भिड़कर एक दूसरेके वेगपूर्वक किये हुए आघातसे अत्यन्त घायल हो पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २४॥ ततः स्वरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव।

ततः स्वरथमाराप्य पारव तनयस्तव। जयत्सेनो रथेनाजावपोवाह रणाजिरात्॥ २५॥

तव आपके पुत्र जयत्वेनने पौरवको अपने रथपर विटा लिया और उस रथके द्वारा ही वह उसे समराङ्गणसे वाहर हटा लेगया ॥ २५॥

धृष्केतुं तु समरे माद्गीपुत्रः प्रतापवान् । अपोवाह रणे कुद्धः सहदेवः पराक्रमी ॥ २६॥

इसी प्रकार प्रतायी एवं 'पराक्रमी माद्रीकुमार सहदेव कुपित हो धृष्टकेतुको अपने रथपर चढ़ाकर समरभूमिसे बाहर हटा लेगये॥ २६॥

चित्रसेनः सुशर्माणं विद्ध्वा बहुभिरायसैः। पुनर्विव्याघ तं पष्टवा पुनश्च नवभिः शरैः ॥ २७॥

चित्रसेनने पाण्डवदलके सुशर्मा नामक राजाको लोहेके बने हुए बहुत-से वाणोंद्वारा घायल करके पुनः साठ तथा नौ सायकोंद्वारा उन्हें पीड़ित कर दिया ॥ २७॥

सुशर्मा तु रणे कुद्धस्तव पुत्रं विशाम्पते।

दशभिर्दशभिर्चैव विव्याघ निशितैः शरैः ॥ २८॥

प्रजानाथ ! तव सुश्चर्माने रणभूमिमें कुपित होकर आपके पुत्र चित्रसेनको दस-दस तीखे वाणोंद्वारा दो बार घायळ किया ॥ २८॥

चित्रसेनश्च तं राजींस्त्रशता नतपर्वभिः। आजधान रणे कुद्धः स च तं प्रत्यविध्यत॥ २९॥ भीष्मस्य समरे राजन् यशो मानं च वर्धयन्।

राजन् ! चित्रसेनने कुपित हो झकी हुई गाँठवाले तीस बार्णीसे रणक्षेत्रमें सुशर्माको गहरी चोट पहुँचायी । महाराज! उसने समरमें भीष्मके यश और सम्मान दोनोंको बढ़ाया२९६ सौभद्रो राजपुत्रं तु बृहद्वलमयोधयत् ॥ ३०॥ पार्थहेतोः पराक्रान्तो भीष्मस्यायोधनं प्रति।

राजन् ! भीष्मजीके साथ युद्ध करनेमें अर्जुनकी षद्दायताके लिये पराक्रम करनेवाले सुभद्राकुमार अभिमन्युने राजकुमार बृहद्दलके साथ युद्ध किया ॥ ३० ई॥

आर्जुनिकोसलेन्द्रस्तुविद्घ्वा पञ्चभिरायसैः॥ ३१॥ पुनर्विद्याध विशत्या शरैः संनतपर्वभिः।

कोसलनरेशने लोहेके वने हुए पाँच वाणोंसे अर्जुन-कुमारको घायल करके पुनः झकी हुई गाँठवाले वीस वाणों-द्वारा उन्हें क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ३१ ई ॥

सौभद्रः कोसलेन्द्रं तु विन्याधाष्टभिरायसैः ॥ ३२॥ नाकम्पयत संग्रामे विन्याध च पुनः शरैः।

तव सुभद्राकुमारने कोसलनरेशको लोहेके आठ बाणींसे बींध डाला तो भी सग्राममें उसे विचलित न कर सका। इसके बाद उसने फिर अनेक बाणींद्वारा बृहद्बलको धायल कर दिया ॥ ३२% ॥

कौसल्यस्य धनुश्चापि पुनिश्चच्छेद् फाल्गुनिः ॥ ३३ ॥ आजघान शरैश्चापि त्रिशता कङ्कपत्रिभिः ।

तदनन्तर अर्जुनकुमारने कोसल्नरेशका धनुष मी काट दिया और कंकपत्रयुक्त तीस सायकोंद्वारा उनपर गहरा प्रहार किया ॥ ३३ रै ॥

सोऽन्यत् कार्मुकमादाय राजपुत्रो वृहद्वलः ॥ ३४ ॥ फाल्गुर्नि समरे कुद्धो विज्याध बहुभिः शरैः ।

तव राजकुमार वृहद्दलने दूषरा धनुष लेकर समरभूमिमें कुपित हो अर्जुनकुमार अभिमन्युको बहुतेरे बाणोंद्वारा वींघंडाला ॥ ३४५ ॥

तयोर्युद्धं समभवद् भीष्महेतोः परंतप ॥ ३५॥ संरब्धयोर्महाराज समरे चित्रयोधिनोः । यथा देवासुरे युद्धे विश्वासवयोरभृत् ॥ ३६॥

परंतप ! महाराज ! इस प्रकार समराङ्गणमें क्रोधपूर्वक विचित्र युद्ध करनेवाले छन दोनों वीरोंमें भीष्मके लिये बड़ा भारी युद्ध हुआः मानो देवासुरसंग्राममें राजा बिल और इन्द्र-में द्वन्द्वयुद्ध हो रहा हो ॥ ३५-३६ ॥

भीमसेनो गजानीकं योधयन् बह्वशोभत । यथा शको बज्जपाणिर्दारयन् पर्वतोत्तमान् ॥ ३७॥

तथा जैसे वज्रधारी इन्द्र बड़े बड़े पर्वर्तीको विदीर्ण कर डालते हैं, उसी प्रकार भौमसेन हाथियोंकी सेनाके साथ युद्र करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे॥ ३७॥

ते वध्यमाना भीमेन मातङ्गा गिरिसंनिभाः । निपेतुरुव्यां सहिता नादयन्तो वसुन्धराम् ॥ ३८॥

भीमसेनके द्वारा मारे जाते हुए वेपर्वत सरीखे बहुसंख्यक गजराज (अपने चीत्कारसे) इस पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए एक साथ ही धराशायी हो जाते थे।। ३८॥

गिरिमात्रा हि ते नागा भिन्नाञ्जनचयोपमाः। विरेजुर्वसुधां प्राप्ता विकीर्णा इव पर्वताः॥३९॥

कटे हुए कोयलेकी राशिके समान काले और गिरिराजके समान ऊँचे शरीरवाले वे हाथी पृथ्वीपर गिरकर इधर-उधर विखरे हुए पर्वतोंके समान शोभा पाते थे॥ ३९॥ युधिष्टिरो महेष्यासो मद्रराजानमाहवे। महत्या सेनया गुष्तं पीडयामास संगतम्॥ ४०॥

महाधनुर्धर युधिष्ठिरने विशाल सेनासे सुरक्षित मद्रराज शस्यको उस युद्धमें सामने पाकर बाणोंद्वारा अत्यन्त पीड़ित कर दिया ॥ ४० ॥

मद्रेश्वरश्च समरे धर्मपुत्रं महारथम्। पीडयामास संरब्धो भीष्महेतोः पराकमी ॥ ४१ ॥

भीष्मकी रक्षाके लिये पराक्रम करनेवाले मद्रराज शस्यने भी युद्धमें कुपित हो महारथी धर्मराज युधिष्ठिरको पीड़ित किया।।

विराटं सैन्धवो राजा विद्ध्वा संनतपर्वभिः। नविभः सायकैस्तीक्ष्णैस्त्रिश्ताता पुनरार्पयत् ॥ ४२॥ सिन्धुराज जयद्रथने झकी हुई गाँठवाले नौ तीसे सायकों-

द्वारा राजा विराटको घायल करके पुनः उन्हें तीस बाण मारे॥ विराटक्च महाराज सैन्यवं वाहिनीपतिः । त्रिंशद्भिनिशितवर्षणैराज्ञ्ञान स्तनान्तरे ॥ ४३॥

महाराज ! सेनापित विराटने भी सिन्धुराज जयद्रथकी छातीमें तीस्र तीखे बाणोंद्वारा गहरी चोट पहुँचायी ॥४३॥

चित्रकार्मुकिनिस्त्रिशौ चित्रवर्मायुध्वजौ । रेजतुश्चित्रकृपौ तौ संग्रामे मत्स्यसैन्धवौ ॥ ४४ ॥

उस संग्राममें मत्स्यराज और सिन्धुराज दोनोंके ही धनुष और खड़ विचित्र थे। दोनोंने विचित्र कवचः आयुष और ध्वज धारण किये थे। वे दोनों ही विचित्र रूप धारण करके बड़ी दोभा पा रहे थे॥ ४४॥

द्रोणः पाञ्चालपुत्रेण समागम्य महारणे।

महासमुद्यं चक्रे हारैः संनतपर्वभिः॥ ४५॥

द्रोणाचार्यने उस महासमरमें पाञ्चालराजकुमार धृष्टगुम्न-चे भिड्कर झकी हुई गाँठवाले बहुसंख्यक बाणोंद्वारा वड़ा भारी युद्ध किया॥ ४५॥

ततो द्रोणो महाराज पार्षतस्य महद् धनुः । छित्त्वा पञ्चारातेपृणां पार्षतं समविध्यत ॥ ४६॥

महाराज ! तत्पश्चात् द्रोणाचार्यने धृष्टसुम्नके विशाल धनुषको काटकर पचास वाणोंद्वारा उन्हें वींध डाला ॥४६॥

सोऽन्यत् कार्मुकमादाय पार्पतः परवीरहा । द्रोणस्य मिपतो युद्धे प्रेषयामास सायकान् ॥ ४७ ॥

तव शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले धृष्टयुम्नने दूसरा धनुप लेकर रणम्मिमं द्रोणाचार्यके देखते-देखते उनके ऊपर बहुत-से बाण चलाये॥ ४७॥

ताञ्छराञ्छरघातेन चिच्छेद स महारथः। द्रोणो द्रुपद्पुत्राय प्राहिणोत् पञ्च सायकान्॥ ४८॥

तदनन्तर महारथी ट्रोणने अपने वाणोंके आघातसे धृष्टद्युम्नके सारे वाणोंको काट दिया और द्रुपदपुत्रपर पाँच बाण चलाये ॥ ४८ ॥

ततः कुद्धो महाराज पार्षतः परवीरहा । द्रोणाय चिक्षेप गदां यमदण्डोपमां रणे ॥ ४९ ॥

महाराज ! तब शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले धृष्टयुम्नने कुपित हो द्रोणाचार्यपर गदा चलायी जो रणभूमिमें यम-दण्डके समान भयंकर थी ॥ ४९॥

तामापतन्तीं सहसा हेमपट्टविभूपिताम् । दारैः पञ्चादाता द्रोणो वारयामास संयुगे ॥ ५० ॥

उस खर्णपत्रिवभृषित गदाको सहसा अपनी ओर आती देख द्रोणाचार्यने युद्धस्यल्में पचासों नाण मारकर उसे दूर गिरा दिया ॥ ५० ॥

साछिन्ना बहुधाराजन् द्रोणचापच्युतैः शरैः। चूर्णीकृता विशीर्यन्ती पपात वसुधातले ॥ ५१॥

राजन् ! द्रोणाचार्यके धनुषसे छूटे हुए उन वाणोंद्वारा नाना प्रकारसे छिन्न-भिन्न हुईं वह गदा चूर-चूर होकर पृथ्वीपर विखर गयी ॥ ५१ ॥

गदां विनिहतां दृष्ट्वा पार्पतः शत्रुतापनः । द्रोणाय शक्तिं चिक्षेप सर्वपारशर्वी ग्रुभाम् ॥ ५२ ॥

अपनी गदाको निष्फल हुई देख शत्रुओंको संताप देने-वाले धृष्टयुम्नने द्रोणके ऊपर पूर्णतः लोहेकी वनी हुई सुन्दर शक्ति चलायी ॥ ५२ ॥

तां द्रोणो नवभिर्वाणैरिचच्छेद युधि भारत। पार्यतं च महेष्वासं पीडयामास संयुगे ॥ ५३॥

भारत ! द्रोणाचार्यने युद्धस्थलमें नौ वाण मारकर उस

शक्तिके दुकड़े-दुकड़े कर दिये और महाधनुर्धर धृष्टद्युम्नको भी उस रणक्षेत्रमें बहुत पीड़ित किया ॥ ५३ ॥

प्वमेतन्महायुद्धं द्रोणपार्वतयोरभूत्। भीष्मं प्रति महाराज घोररूपं भयानकम्॥ ५४॥

महाराज ! इस प्रकार द्रोणाचार्य और भृष्टद्युम्नमें भीष्म-के लिये यह घोररूप एवं भयानक महायुद्ध हुआ ॥ ५४ ॥

अर्जुनः प्राप्य गाङ्गेयं पीडयन् निशितैः शरैः । अभ्यद्भवत संयत्तो वने मत्तमिव द्विपम् ॥ ५५॥

अर्जुनने गङ्गानन्दन भीष्मके निकट पहुँचकर उन्हें तीखे बाणोंद्वारा पीड़ित करते हुए बड़ी सावधानीके साथ उनपर चढ़ाई की। ठीक वैसे ही, जैसे वनमें कोई मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराजपर आक्रमण कर रहा हो।।

प्रत्युचयौ च तं राजा भगदत्तः प्रतापवान् । त्रिधा भिन्नेन नागेन मदान्धेन महावळः ॥ ५६॥

तब प्रतापी एवं महाबली राजा भगदत्तने मदान्य गजराजपर आरूढ़ हो अर्जुनके ऊपर घावा किया । उस हाथीके कुम्भस्थलमें तीन जगहसे मदकी घारा चू रही थी ॥ तमापतन्तं सहसा महेन्द्रगजसंनिभम् । परं यत्नं समास्थाय वीभत्सुः प्रत्यपद्यत ॥ ५७॥

देवराज इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान उस गजराजको सहसाआते देख अर्जुनने बड़ा यत्न करके उसका सामना किया॥ ततो गजगतो राजा भगदत्तः प्रतापवान् । अर्जुनं रारवर्षेण वारयामास संयुगे ॥ ५८॥

तब हाथीपर वैठे हुए प्रतापी राजा भगदत्तने युद्धमें वाणोंकी वर्षा करके अर्जुनको आगे वढ़नेसे रोक दिया।५८। अर्जुनस्तु ततो नागमायान्तं रजतोपमैः। विमलैरायसैस्तीक्ष्णैरविध्यत महारणे॥ ५९॥

अर्जुनने भी अपने सामने आते हुए उस हायीको चाँदी-के समान चमकीले लोहमय तीखे वाणोंद्वारा उस महासमरमें बीध डाला ॥ ५९॥

शिखण्डिनं च कौन्तेयो याहियाहीत्यचोदयत्। भीष्मं प्रति महाराज जह्येनमिति चाव्रचीत् ॥ ६०॥

महाराज ! कुन्तीकुमार अर्जुन शिखण्डीको बार-वार यह प्रेरणा देते और कहते थे कि तुम भीष्मकी ओर बढ़ो और इन्हें मार डालो ॥ ६०॥

प्राग्ज्योतिषस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डपूर्वज । प्रययौ त्वरितो राजन् द्रुपदस्य रथं प्रति ॥ ६१ ॥

पाण्डुके ज्येष्ठ भ्राता महाराज ! तदनन्तर प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त पाण्डुनन्दन अर्जुनको छोड़कर तुरंत ही द्रुपदके रथकी ओर चल दिये ॥ ६१॥

ततोऽर्जुनो महाराज भीष्ममभ्यद्वद् द्रुतम्।

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य ततो युद्धमवर्तत ॥ ६२ ॥

महाराज ! तव अर्जुनने शिखण्डीको आगे करके वड़े वेगसे भीष्मपर धावा किया । फिर तो भारी युद्ध छिड़ गया॥

ततस्ते तावकाः शूराः पाण्डवं रभसं युधि । समभ्यधावन् कोशन्तस्तदद्भुतमिवाभवत् ॥ ६३ ॥

तदनन्तर युद्धमें आपके शूरवीर सैनिक कोलाहल करते और ललकारते हुए वेगशाली पाण्डुकुमार अर्जुनकी ओर दौड़ पड़े। वह एक अद्भुत-सी बात यी॥ ६३॥

नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां ते जनाधिप। अर्जुनो व्यधमत् काले दिवीवाभ्राणि मारुतः॥ ६४॥

जनेश्वर ! जैसे आकाशमें फैले हुए बादलोंको हवा छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुनने उस अवसरपर आपके पुत्रोंकी विविध सेनाओंको विनष्ट कर दिया ॥ ६४ ॥ शिखण्डी त समासाद्य भरतानां वितामहम् ।

इषुभिस्तूर्णमन्यय्रो वहुभिः स समाचिनोत् ॥ ६५ ॥

उसी समय शिखण्डीने भरतकुलके पिताम**ह** भीष्मके सामने पहुँचकर स्वस्थचित्तसे अनेक बाणोंद्वारा तुरंत ही उन्हें आच्छादित कर दिया ॥ ६५ ॥

रथाग्न्यगारक्चापाचिरसिशक्तिगदेन्धनः । शरसंघमहाज्वालः क्षत्रियान् समरेऽदहत्॥ ६६॥

वे अग्निके समान प्रज्वलित हो समरभूमिमें क्षत्रियोंको दग्ध कर रहे थे । रथ ही अग्निशाला थी, धनुष लपटके समान प्रतीत होता था, खड़्क, शक्ति और गदाएँ ईंधनका काम दे रही थीं, वाणोंका समुदाय ही उस अग्निकी महाज्वाला थी ॥ ६६ ॥

यथाग्निः सुमहानिद्धः कक्षे चरति सानिलः। तथा जन्वाल भीष्मोऽपि दिन्यान्यस्त्राण्युदीरयन् ६७

जैसे प्रज्वित अग्नि वायुका सहारा पाकर घास-फूँसकें जंगलमें विचरती है, इसी प्रकार दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए भीष्मजी भी शत्रुसेनामें प्रज्वित हो रहे थे ॥ ६७ ॥

सोमकांश्च रणे भीष्मो जघ्ने पार्थपदानुगान् । न्यवारयत तत् सैन्यं पाण्डवस्य महारथः ॥ ६८॥

भीष्मने युद्धमें अर्जुनका अनुसरण करनेवाले सोमक-वंशियोंको भी वाणोंद्वारा गहरी चोट पहुँचायी। साथ ही उन महारयी वीरने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेनाको भी आगे वढ़नेसे रोक दिया॥ ६८॥

सुवर्णपुङ्खैरिषुभिः शितैः संनतपर्वभिः। नाद्यम् स दिशो भीष्मः प्रदिशहच महाहवे॥ ६९॥

हुर्त गाँठवाले, सुवर्णपंखयुक्त तीले बाणोंद्वारा रात्रुओंको मारकर भीष्म उस महायुद्धमें सम्पूर्ण दिशाओं और विदिशाओंको भी राब्दायमान करने लगे ॥ ६९॥ पातयन् रथिनो राजन् हयांइच सहसादिभिः। मुण्डताळवनानीव चकार स रथव्रजान्॥ ७०॥

राजन् ! रथियोंको गिराकर और सवारींविहत घोड़ोंको मारकर उन्होंने रथींके समुदायको मुण्डित ताड़वनके समान कर दिया ॥ ७० ॥

निर्मनुष्यान् रथान् राजन् गजानश्यांदच संयुगे। चकार समरे भीष्मः सर्वदास्त्रभृतां वरः॥ ७१॥

नरेश्वर ! समस्त शस्त्रधारियों श्रेष्ठ भीष्मने उस समराङ्गणमें रथों, हाथियों और घोड़ोंको मनुष्योंसे शून्य कर दिया ॥ ७१॥

तस्य ज्यातलिनर्घोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः। निशम्य सर्वतो राजन् समकम्पन्त सैनिकाः॥ ७२॥

राजन् ! वज्रकी गङ्गड़ाहटके समान उनके धनुपकी प्रत्यञ्चाकी टंकारध्विन सुनकर सब ओरके सैनिक काँवने लगे॥ अमोघा न्यपतन् वाणाः पितुस्ते मनुजेश्वर । नासज्जन्त शरीरेष्ठ भीष्मचापच्युताः शराः ॥ ७३॥

मनुजेश्वर ! आपके ताऊके द्वारा चलाये हुए वाण कभी खाली नहीं जाते थे। भीष्मके धनुषये छूटे हुए सायक मनुष्योंके शरीरोंमें नहीं अटकते थे॥ ७३॥

निर्मेनुष्यान् रथान् राजन् सुयुक्ताञ्जवनेर्हयैः। वातायमानानद्राक्षं ह्रियमाणान् विशाम्पते ॥ ७४ ॥

प्रजानाथ ! इमने तेज घोड़ोंसे जुते हुए बहुत-से ऐसे रथ देखे, जिनमें कोई मनुष्य नहीं या और वे रथ वायुके समान शीघ्र गतिसे इधर-उधर खींचकर हे जाये जा रहे थे॥ चेदिकाशिकरूपाणां सहस्राणि चतुर्दश। महारथाः समाख्याताः कुळपुत्रास्तनुत्यजः॥ ७५॥

वहाँ चेदिः काशि और करूप देशें के चौदह हजार महारथी मौजूद थेः जिनकी वड़ी ख्याति थीः जो कुलीन होनेके साथ ही पाण्डवोंके लिये प्राणोंका परित्याग करनेको उद्यत थे।। ७५।।

अपरावर्तिनः शूराः सुवर्णविकृतस्वजाः। संग्रामे भीष्ममासाद्य सवाजिरथकुञ्जराः॥ ७६॥ जग्मुस्ते परलोकाय व्यादितास्यमिवान्तकम्।

वे युद्धसे पौठ न दिखानेवाले, शौर्यसम्पन्न तथा सुवर्ण-मय ध्वज धारण करनेवाले थे। वे सव-के सब युद्धमें मुँह फैलाये हुए कालके समान भीष्मके पास पहुँचकर घोड़े, रथ और हाथियोंसिहत परलोकके पिथक हो गये।। ७६६ ॥ न तत्रासीद् रणे राजन् सोमकानां महारथः॥ ७७॥ यः सम्प्राप्य रणे भीष्मं जीविते सम मनो दथे।

राजन् ! उस समय सोमकोंमें एक भी महारथी ऐसा नहीं था। जो युद्धभूमिमें भीष्मके पास पहुँचकर अपने मनमें जीवन-रक्षाकी आशा रखता हो ॥ ७७ है ॥ तांश्च सर्वान् रणे योघान् प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ७८ ॥ नीतानमन्यन्त जना दृष्टा भीष्मस्य विक्रमम् ।

उस समय होगोंने भीष्मका अद्भुत पराक्रम देखकर यह मान लिया कि युद्धके मैदानमें जितने योद्धा उपस्थित हैं, वे सब यमराजके लोकमें गये हुएके ही समान हैं॥ ७८६॥ न कश्चिदेनं समरे प्रत्युद्याति महारथः॥ ७९॥ ऋते पाण्डुसुतं वीरं इवेताइवं कृष्णसारथिम्। जिखण्डिनं च समरे पाञ्चाल्यममितौजसम्॥ ८०॥

उस समय श्रीकृष्ण जिनके सारिय थे और क्वेत घोड़े जिनके रथमें जुते हुए ये उन पाण्डुनन्दन वीर अर्जुनको तथा अमित तेजस्वी पाञ्चालराजपुत्र शिखण्डीको छोड़कर दूसरा कोई महारयी ऐसा नहीं या जो समराङ्गणमें भीष्मके सामने जानेका साहस करता ॥ ७९-८०॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्धे पोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११६॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें संकुरुयुद्धविषयक एक सी सोउन्हर्गे अध्याय पूरा हुआ ॥११६॥

### सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः

उभय पक्षकी सेनाओंका युद्ध, दुःशासनका पराक्रम तथा अर्जुनके द्वारा भीष्मका मूर्च्छित होना

संजय उवाच शिखण्डी तु रणे भीष्ममासाद्य पुरुवर्षभम् । दशभिर्निशितैर्भल्लैराजघान स्तनान्तरे ॥ १ ॥

संजय कहते हैं — महाराज ! शिखण्डीने रणक्षेत्रमें पुरुषरत भीष्मजीके सामने पहुँचकर उनकी छातीमें दस तीले मल्ल नामक बाग मारे ॥ १॥

शिखण्डिनं तु गाङ्गेयः कोधर्दाप्तेन चक्षुपा। सम्प्रेक्षत कटाक्षेण निर्देहन्निच भारत॥ २ भारत ! गङ्गानन्दन भीष्मने क्रोधि प्रज्वलित हुई दृष्टि एवं कर्नाखयोंने शिखण्डीकी ओर इस प्रकार देखा, मानो वे उसे भस्म कर डालेंगे ॥ २॥

स्त्रीत्वं तस्य सारन् राजन् सर्वलोकस्य पश्यतः। नाजघान रणे भीष्मः स च तन्नावबुद्धवान् ॥ ३ ॥

राजन् ! किंतु उसके स्त्रीत्वका विचार करके भीष्मजीने युद्धसालमें उसपर कोई आघात नहीं किया । इस बातको सब लोगोंने देखा; पर शिखण्डी इस बातको नहीं समक्ष सका।। अर्जुनस्तु महाराज शिखण्डिनमभाषत । अभिद्रवस्य त्वरितं जहि चैनं पितामहम् ॥ ४ ॥

महाराज ! उस समय अर्जुनने शिखण्डी से कहा— वीर ! तुम झटपट आगे बढ़ो और इन पितामह भीष्मका वध कर डालो ॥ ४॥

किं ते विवक्षया बीर जिह भीष्मं महारथम् । न ह्यान्यमजुपश्यामि कश्चिद् यौधिष्टिरे बले ॥ ५ ॥ यः शक्तः समरे भीष्मं प्रतियोद्युमिहाहवे । ऋते त्वां पुरुषञ्यात्र सत्यमेतद् त्रवीमि ते ॥ ६ ॥

'वीर! इस विषयमें बार-वार विचारने या संदेह निवारण-के लिये कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम महारथी भीष्मको शीघ्र मार डालो। युधिष्ठिरकी सेनामें तुम्हारे सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो समरभूमिमें भीष्मका सामना कर सके। पुरुषसिंह! में तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ'॥ ५–६॥

पवमुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतर्पभ । शरैनीनाविधैस्तूर्णे पितामहमवाकिरत्॥ ७॥

भरतश्रेष्ठ ! अर्जुनके ऐसा कहनेपर शिखण्डी तुरंत ही पितामह भीष्मपर नाना प्रकारके वाणोंकी वर्षा करने लगा॥

अचिन्तयित्वा तान् वाणान् पिता देवव्रतस्तव। अर्जुनं समरे कुद्धं वारयामास सायकैः॥ ८॥

परंतु आपके पितृतुल्य देवव्रतने उन वाणोंकी कुछ भी परवा न करके समरमें कुपित हुए अर्जुनको अपने वाणों-द्वारा रोक दिया ॥ ८ ॥

तथैव च चमूं सर्वो पाण्डवानां महारथः। अप्रैषीत् स शरैस्तीक्ष्णैः परलोकाय मारिष ॥ ९ ॥

आर्य ! इसी प्रकार महारथी भीष्मने पाण्डवींकी उस सारी सेनाको (जो उनके सामने मौजूद थी ) अपने तीखे बाणोंद्वारा मारकर परलोक भेज दिया ॥ ९॥ वर्धेन पाण्डचा राजन सैन्येन महता बताः।

तथैव पाण्डवा राजन् सैन्येन महता वृताः। भीष्मं संछादयामासुर्मेघा इव दिवाकरम्॥१०॥

राजन् ! फिर विशाल सेनासे घिरे हुए पाण्डवोंने अपने बाणोंद्वारा भीष्मको उसी प्रकार दक दियाः जैसे बादल सूर्यदेवको आच्छादित कर देते हैं ॥ १०॥

स समन्तात् परिवृतो भारतो भरतर्षभ । निर्देदाह रणे शूरान् वने विह्निरिव ज्वलन् ॥ ११ ॥

भरतभूषण ! उस रणक्षेत्रमें सब ओरसे घिरे हुए भीष्म वनमें प्रज्वलित हुए दावानलके समान शूरवीरोंको दग्ध करने लगे ॥ ११ ॥

तत्राद्भुतमपदयाम तव पुत्रस्य पौरुषम्। अयोधयच यत् पार्थे जुगोप च पितामहम्॥ १२॥ उस समय वहाँ हमने आपके पुत्र दुःशासनका अद्भुत पराक्रम देखा ! एक तो वह अर्जुनके साथ युद्ध कर रहा था और दूसरे पितामह भीष्मकी रक्षामें भी तत्पर था ॥ १२॥

कर्मणा तेन समरे तव पुत्रस्य धन्विनः। दुःशासनस्य तुतुषुः सर्वे छोका महात्मनः॥ १३॥

राजन् ! युद्धमें आपके धनुर्धर महामनस्वी पुत्र दुःशासनके उस पराक्रमसे सब लोग बड़े सतुष्ट हुए ॥ १३ ॥

यदेकः समरे पार्थान् सार्जुनान् समयोधयत् । न चैनं पाण्डवा युद्धे वारयामासुकल्वणम् ॥ १४ ॥

वह समरभूमिमें अकेला ही अर्जुनसिहत समस्त दुन्ती-कुमारोंसे युद्ध कर रहा था; किंतु वहाँ पाण्डव उस प्रचण्ड पराक्रमी दुःशासनको रोक नहीं पाते थे ॥ १४॥

दुःशासनेन समरे रथिनो विरथीकृताः। सादिनश्च महेष्वासा हस्तिनश्च महावलाः॥१५॥ विनिर्भिन्नाः शरैस्तीक्णैर्निपेतुर्वसुधातले।

दुःशासनने वहाँ युद्धके मैदानमें कितने ही रिथयोंको रथहीन कर दिया। उसके तीले वाणोंसे विदीण होकर बहुत-से महाधनुर्धर धुड़सवार और महावली गजारोही पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १५६ ॥

शरातुरास्तथैवान्ये दिन्तनो विद्वता दिशः ॥ १६॥ यथाग्निरिन्धनं प्राप्य ज्वलेद् दीप्तार्चिक्ववणम् । तथा जज्वाल पुत्रस्ते पाण्डुसेनां विनिर्देहन् ॥ १७॥

उसके बाणोंसे आतुर होकर बहुत-से दन्तार हाथी भी चारों दिशाओंमें भागने लगे । जैसे आग ईधन पाकर दहकती हुई लपटोंके साथ प्रचण्ड वेगसे प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार पाण्डव-सेनाको दग्ध करता हुआ आपका पुत्र दुःशासन अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था॥१६-१७॥

तं भारतमहामात्रं पाण्डवानां महारथः। जेतुं नोत्सहते कश्चिन्नाभ्युद्यातुं कथंचन॥१८॥ ऋते महेन्द्रतनयाच्छवेताश्वात् कृष्णसारथेः।

कृष्णसारिथि श्रेतवाहन महेन्द्रकुमार अर्जुनको छोड़कर दूसरा कोई भी पाण्डव महारयी भरतकुलके उस महाबली वीरको जीतने या उसके सामने जानेका साहस किसी प्रकार न कर सका ॥ १८६ ॥

स हि तं समरेराजन् निर्जित्य विजयोऽर्जुनः ॥ १९ ॥ भीष्ममेवाभिद्धद्राव सर्वसैन्यस्य पश्यतः ।

राजन् ! विजयी अर्जुनने समरभूमिमें दुःशासनको जीतकर समस्त सेनाओंके देखते-देखते भीष्मपर ही आक्रमण किया ॥ १९३ ॥

विजितस्तव पुत्रोऽपि भीष्मवाहुव्यपाश्रयः ॥ २०॥ पुनः पुनः समाश्वस्य प्रायुध्यत मदोत्करः।

#### अर्जुनस्तु रणे राजन् योधयन् संव्यराजत ॥ २१ ॥

भीष्मकी मुजाओंके आश्रयमें रहनेवाला आपका मदोन्मत्त पुत्र दुःशासन पराजित होनेपर भी वार-बार सुस्ताकर बड़े वेग-से युद्ध करता था। राजन् ! अर्जुन उस रणक्षेत्रमें युद्ध करते हुए बड़ी शोभाषा रहे थे ॥ २०–२१ ॥

#### शिखण्डी तु रणे राजन् विव्याधैव पितामहम् । शरैरशनिसंस्पर्शस्त्रथा सर्पविषोपमैः ॥ २२॥

महाराज ! उस समय रणक्षेत्रमें शिखण्डी वज्रके समान स्पर्शवाले तथा सर्पविपके समान भयंकर बाणोंद्वारा पितामह भीष्मको घायल करने लगां ॥ २२ ॥

#### न च सा ते रुजं चकुः पितुस्तव जनेश्वर । सायमानस्तु गाङ्गेयस्तान् वाणाञ्जगृहे तदा ॥२३॥

परंतु जनेश्वर ! उसके चलाये हुए वे बाण आपके ताऊके शरीरमें कोई घाव या वेदना नहीं उत्पन्न कर पाते थे। गङ्गानन्दन भीष्म उससमय मुसकराते हुए उन बाणोंकी चोट सह रहे थे॥

#### उष्णार्तो हि नरो यद्वज्जलधाराः प्रतीच्छति । तथा जन्नाह गाङ्गेयः शरधाराः शिखण्डिनः ॥ २४ ॥

जैसे गर्मांसे कष्ट पानेवाला मनुष्य अपने अपर जल-की धारा प्रहण करता है। उसी प्रकार गङ्गानन्दन भीष्म शिखण्डीकी वाणधाराको ग्रहण कर रहे थे॥ २४॥

### तं क्षत्रिया महाराज द्दशुर्घारमाहवे। भीष्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम्॥ २५॥

महाराज ! उस युद्धस्थलमें समस्त क्षत्रियोंने देखाः भयंकर रूपधारी भीष्म महामना पाण्डवोंकी सेनाओंको दग्ध कर रहे थे ॥ २५ ॥

ततोऽब्रवीत्तव सुतः सर्वसैन्यानि मारिष। अभिद्रवत संग्रामे फाल्गुनं सर्वतो रणे॥ २६॥

आर्य ! उस समय आपके पुत्रने अपने समस्त सैनिकोंसे कहा—'वीरो ! तुमलोग समरभूमिमें अर्जुनपर चारों ओरसे धावा करो ॥ २६ ॥

भीष्मो वः समरे सर्वान् पालयिष्यति धर्मवित्। ते भयं सुमहत् त्यक्त्वा पाण्डवान् प्रति युध्यत ॥२७ ॥

'धर्मश्च भीष्म समराङ्गणमें तुम सब लोगोंकी रक्षा करेंगे। अतः तुमलोग महान् भयका परित्याग करके पाण्डवोंके साथ युद्ध करो।। २७॥

#### हेमतालेन महता भीष्मस्तिष्ठति पालयन्। सर्वेषां धार्तराष्ट्राणां समरे दार्म वर्म च॥२८॥

'सुवर्गमय तालचिह्नसे युक्त विशाल ध्वजसे सुशोभित होनेवाले भीष्मजी हम सबकी रक्षा करते हुए युद्धके मैदानमें खड़े हैं। हम सभी धृतराष्ट्रपुत्रोंके लिये ये ही कल्याणकारी आश्रय और कवच हैं॥ २८॥ त्रिदशाऽपि समुद्युका नालं भीष्मं समासितुम् । किमु पार्था महात्मानं मर्त्यभूता महावलाः ॥ २९ ॥

'यदि सम्पूर्ण देवता भी एकत्र हो युद्धके लिये उद्योग करें तो वे भी भीष्मका सामना करनेमें समर्थ नहीं हो सकते; फिर कुन्तीके महावली पुत्र तो मरणधर्मा मनुष्य ही हैं। वे उन महात्मा भीष्मका सामना क्या कर सकते हैं !॥ २९॥

तसाद् इवत मा योधाः फाल्गुनं प्राप्य संयुगे। अहमच रणे यत्तो योधयिष्यामि पाण्डवम् ॥ ३०॥ सहितः सर्वतो यत्तैर्भवद्भिर्वसुधाधिपैः।

'अतः योदाओ ! युद्धभूमिमें अर्जुनको सामने पाकर पीछे न भागो । मैं स्वयं समराङ्गणमें प्रयत्नपूर्वक आज पाण्डुकुमार अर्जुनके साथ युद्ध करूँगा । तुम सब नरेश सब ओरसे सावधान होकर मेरे साथ रहो' ॥ ३० है ॥

तच्छुत्वा तु वचो राजंस्तव पुत्रस्य धन्विनः ॥ ३१ ॥ सर्वे योधाः सुसंरव्धा बळवन्तो महावळाः।

राजन् ! आपके धनुर्धर पुत्रकी ये जोशमरी बातें सुनकर वे सभी महाबली और शक्तिशाली योद्धा रोषमें भर गये॥ ३१% ॥

ते विदेहाः कलिङ्गाश्च दासेरकगणाश्च ह ॥ ३२ ॥ अभिपेतुर्निषादाश्च सौवीराश्च महारणे । बाह्मीका दरदाश्चैव प्रतीच्योदीच्यमालवाः ॥ ३३ ॥ अभीषाहाः शूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः । शाल्वाः शकास्त्रिगर्ताश्च अम्बष्टाः केकयैः सह ॥ ३४ ॥ अभिपेत् रणे पार्थं पतङ्गा इव पावकम् ।

वे विदेह, कर्लिंग, दासेरक, निषाद, सौवीर, वाह्नीक, दरद, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभीषाह, सूरसेन, शिवि, वसाति, शाल्व, श्रक, त्रिगर्त, अम्बष्ठ और केक्यदेशोंके नरेशगण उस महायुद्धमें कुन्तीकुमार अर्जुनपर उसी प्रकार घावा करने लगे, जैसे पतंग प्रज्वलित आगपर टूटे पड़ते हैं ॥३२-३४%॥

शलमा इव राजेन्द्र पार्थमप्रतिमं रणे। पतान् सर्वान् सहानीकान् महाराज महारथान् ॥३५॥ दिव्यान्यस्त्राणि संचिन्त्य प्रसंधाय धनंजयः। स तैरस्त्रमहावेगैर्ददाह सुमहावलः॥३६॥ शरप्रतापैर्वीभत्सुः पतङ्गानिव पावकः।

राजेन्द्र ! उस रणक्षेत्रमें कुन्तीकुमार अर्जुन अप्रतिम तेजस्ती वीर थे और पूर्वोक्त नरेश उनके सामने पतंगोंके समान दौड़े चले आ रहे थे । महाराज ! महाबली घनंजयने दिव्यास्त्रोंका चिन्तन करके उनका घनुपपर संधान किया और उन महावेगशाली अस्त्रोंद्वारा सेनासहित इन समस्त महारिययोंको जलाकर भस्म कर डाला । जैसे आग पतंगोंको जलाती है, उसी प्रकार अर्जुनने अपने वाणोंके प्रतापसे उन सबको दग्ध कर दिया ॥ ३५-३६ ।। तस्य वाणसहस्राणि सृजतो दृढधन्विनः ॥ ३७ ॥ दीण्यमानमिवाकाशे गाण्डीवं समदृश्यत ।

सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले अर्जुन जब सहसों वाणों-की सृष्टि करने लगे, उस समय उनका गाण्डीव धनुष आकाशमें प्रव्विलत-सा दिखायी देने लगा ॥ ३७६ ॥ ते शराता महाराज विप्रकीर्णमहाध्वजाः ॥ ३८॥ नाभ्यवर्तन्त राजानः सहिता वानरध्वजम् ।

महाराज ! वे सब नरेश वाणोंसे पीड़ित हो गये थे । उनके विशाल ध्वज छिन्न-भिन्न होकर विखर गये थे । वे सब राजा एक साथ मिलकर भी कविध्वज अर्जुनके सामने टिक न सके ॥ ३८% ॥

सध्वजा रथिनः पेतुईयारोहा हयैः सह ॥ ३९॥ सगजाश्च गजारोहाः किरीटिशरताडिताः। ततोऽर्जुनभुजोत्सृष्टैरावृताऽऽसीद् वसुन्धरा॥ ४०॥ विद्रवद्भिश्च वहुधा वलै राज्ञां समन्ततः।

किरीटघारी अर्जुनके वाणोंसे पीड़ित हो रथी अपने ध्वजोंके साथ ही पृथ्वीपर गिर पड़े, घुड़सवार घोड़ोंके साथ ही धराशायी हो गये और हाथियोंसहित हाथीसवार भी ढह गये। अर्जुनकी भुजाओंसे छूटे हुए वाणोंसे एवं अनेक भागोंमें विभक्त होकर चारों ओर भागती हुई राजाओंकी सेनाओंसे वहाँकी सारी पृथ्वी व्यास हो रही थी॥ ३९-४० है॥

अथ पार्थों महाराज द्रावयित्वा वरूथिनीम् ॥ ४१ ॥ दुःशासनाय सुबहून् प्रेषयामास सायकान् ।

महाराज ! उस समय अर्जुनने आपकी सेनाको भगाकर दुःशासनपर बहुत-से सायकोंका प्रहार किया ॥ ४१ रै ॥

ते तु भित्त्वा तव खुतं दुःशासनमयोमुखाः॥ ४२॥ धरणीं विविद्युः सर्वे वल्मीकमिव पन्नगाः।

वे समस्त लोहमुख बाण आपके पुत्र दुःशासनको विदीर्ण करके उसी प्रकार धरतीमें समा गये, जैसे सर्प बाँबीमें प्रवेश करते हैं ॥ ४२५ ॥

ह्यांरचास्य ततो जघ्ने सार्राथं च न्यपातयत्॥ ४३॥ विविंशतिं च विंशत्या विरथं कृतवान् प्रभुः। आजघान भृशं चैव पञ्चभिनंतपर्वभिः॥ ४४॥

तत्पश्चात् शक्तिशाली अर्जुनने दुःशासनके घोड़ों तथा सारिथको भी मार गिराया और विविंशतिको भी बीस बाणों- से मारकर उसे रथहीन कर दिया । इसके बाद पुनः झकी हुई गाँठवाले पाँच बाणोंद्वारा उसे अत्यन्त घायल कर दिया ॥ ४३-४४॥

कृपं विकर्णं शस्यं च विद्ध्या वहुभिरायसैः। चकार विरथांइचैव कौन्तेयः श्वेतवाहनः॥ ४५॥ तदनन्तर द्वेतवाहन कुन्तीकुमार अर्जुनने कृपाचार्यः विकर्ण तथा शल्यको भी लोहेके बने हुए बहुत-से वार्णोद्वारा रयहीन कर दिया ॥ ४५ ॥

एवं ते विरथाः सर्वे कृपः शहयइच मारिष । दुःशासनो विकर्णश्च तथैव च विविशतिः ॥ ४६ ॥ सम्प्राद्भवन्त समरे निर्जिताः सव्यसाचिना ।

माननीय नरेश ! इस प्रकार रथहीन हुए वे सव महारथी क्रपाचार्य, शब्य, विकर्ण, दुःशासन तथा विविंशति अर्जुनसे परास्त हो उस समरभूमिमें इधर-उधर भागगये ४६६ पूर्वाह्वे भरतश्रेष्ठ पराजित्य महारथान् ॥ ४७॥ प्रजज्वाल रणे पार्थो विधूम इव पावकः।

भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार दसवें दिनके पूर्वाह्नकालमें उन महारथियोंको पराजित करके कुन्तीकुमार अर्जुन रणभूमिमें धूमरिहत अग्निके समान प्रकाशित होने लगे ॥ ४७ ई ॥ तथैव शरवर्षेण भास्करो रिहमवानिव ॥ ४८ ॥ अन्यानिप महाराज तापयामास पार्थिवान् ।

महाराज ! इसी प्रकार अंग्रुमाली सूर्यके समान अन्यान्य राजाओंको भी वे अपने बाणोंकी वर्षासे संतप्त करने लगे ४८ है पराङ्मुखीकृत्य तथा शरवर्षेमहारथान् ॥ ४९ ॥ प्रावर्तयत संग्रामे शोणितोदां महानदीम् । मध्येन कुरुसैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ ५० ॥

और भारत! उन सव महारिथयोंको वाण-वर्षाद्वारा विमुख करके अर्जुनने संग्रामभूमिमें कौरव-पाण्डवोंकी सेनाओंके बीच रक्तकी बहुत बड़ी नदी बहा दी ॥ ४९-५०॥

गजाश्च रथसङ्घाश्च बहुधा रथिभिर्हताः। रथाश्च निहता नागैईयारचैच पदातिभिः॥ ५१॥

रिथयोंद्वारा बहुत-से हाथी तथा रथसमूह नष्ट कर दिये गये। हाथियोंने कितने ही रथ चौपट कर दिये और पैदल सिपाहियोंने सवारोंसिहत बहुतसे घोड़े मार गिराये॥ ५१॥

अन्तराच्छिद्यमानानि शरीराणि शिरांसि च । निपेतुर्दिश्च सर्वासु गजाश्वरथयोधिनाम् ॥ ५२ ॥

हाथी, घोड़े तथा रथोंपर बैठकर युद्ध करनेवाले चैनिकोंके शरीर और मस्तक बीच-बीचने कटकर सब दिशाओंमें गिर रहे थे॥ ५२॥

छन्नमायोधनं राजन् कुण्डलाङ्गद्धारिभिः। पतितैः पात्यमानैश्च राजपुत्रैर्महारथैः॥ ५३॥

राजन् ! वहाँ गिरे और गिराये जाते हुए कुण्डल और अङ्गदधारी महारथी राजकुमारोंके मृत श्ररीरोंसे सारी युद्धभूमि आच्छादित हो रही थी ॥ ५३॥

रथनेमिनिकृत्तेश्च गजैरचैवावपोधितैः। पादातारचाप्यधावन्त सारवारच ह्ययोधिनः॥ ५४॥ उनमेंसे कितने ही रथोंके पहियोंसे कट गये थे और कितनोंहीको हाथियोंने अपनी सुँड़ोंसे पकड़कर धरतीपर दे मारा था एवं कितने ही पैदल सैनिक तथा अपने अर्थीसहित घुड़सवार योद्धा वहाँसे भाग गये थे ॥ ५४॥

गजाइच रथयोधाइच परिपेतुः समन्ततः। विकीर्णाश्च रथा भूमो भग्नचक्रयुगध्वजाः॥ ५५॥

वहाँ सब ओर हाथी तथा रथयाद्धा धराशायी हो रहे थे। पहिये, जूए और व्वजींके छिन्न-भिन्न हो जानेसे बहु-संख्यक रथ धरतीपर विखरे पड़े थे॥ ५५॥

तद् गजादवरथौघानां रुधिरेण समुक्षितम्। छन्नमायोधनं रेजे रक्ताभ्रमिव द्यारदम्॥ ५६॥

हायी, घोड़े तथा रिययोंके समुदायके रक्तसे ढकी और भीगी हुई वह सारी युद्धभूमि शरद्ऋतुकी संन्याके लाल बादलोंके समान शोभा पा रही थी ॥ ५६ ॥

इवानः काकारच गृधाश्च वृका गोमायुभिः सह । प्रणेदुर्भक्ष्यमासाद्य विकृताश्च सृगद्विजाः ॥ ५७ ॥

कुत्ते, कौए, गीध, भेड़िये तथा गीदड़ आदि विकराल पशु-पक्षी वहाँ अपना आहार पाकर हर्पनाद करने लगे ।५७। चत्रुर्वहुविधादचैव दिश्च सर्वासु मारुताः । हर्यमानेषु रक्षःसु भूतेषु च नदत्सु च ॥ ५८॥

सम्पूर्ण दिशाओं में अनेक प्रकारकी वायु प्रवाहित हो रही थी। सब ओर राक्षस और भूतगण गरजते दिखायी देते थे॥ ५८॥

काञ्चनानि च दामानि पताकाश्च महाधनाः। धूयमाना व्यटस्यन्त सहसा मारुतेरिताः॥५९॥

सोनेके हार बिखरे पड़े थे, बहुमूल्य पताकाएँ सहसा बायुसे प्रेरित होकर फहराती दिखायी देती थीं ॥ ५९ ॥ इवेतच्छत्रसहस्राणि सध्वजाश्च महारथाः। विकीर्णाः समदृश्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः॥ ६०॥

सहस्रों सफेद छत्र इघर-उधर गिरे थे, ध्वर्जोसहित सैकड़ों और हजारों महारथी सर्वाओर विखरे दिखायी देते थे॥

सपताकाश्च मातङ्गा दिशो जग्मुः शरातुराः। क्षत्रियाश्च मनुष्येन्द्र गदाशक्तिधनुर्घराः॥६१॥ समन्ततश्च दृश्यन्ते पतिता धरणीतले।

वाणोंकी वेदनासे आतुर हो पताकाओं सहित बड़े-बड़े हाथी चारों दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। नरेन्द्र ! गदा। शक्ति और धनुष धारण किये हुए बहुत-से क्षत्रिय सब ओर पृथ्वीगर पड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ६१६॥

ततो भीष्मो महाराज दिव्यमस्त्रमुद्दीरयन् ॥ ६२ ॥ अभ्यथावत कौन्तेयं मिषतां सर्वधन्विनाम् ।

महाराज ! तदनन्तर भीष्मने दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए नहीं समस्त घनुर्घरोंके देखते-देखते कुन्तीकुमार अर्जुनपर घावा किया ॥ ६२५ ॥

तं शिखण्डी रणे यान्तमभ्यद्रवत दंशितः ॥ ६३ ॥ ततः समाहरद् भीष्मस्तद्खं पावकोषमम् ।

उस समय कवचधारी शिखण्डीने युद्धके लिये आगे बढ़ते हुए भीष्मपर आक्रमण किया । शिखण्डीको सामने देख भीष्मने अपने अग्निके समान तेजस्वी उस दिव्यास्त्रको समेट लिया ॥ ६२५ ॥

त्वरितः पाण्डवो राजन् मध्यमः इवेतवाहनः । निजध्ने तावकं सैन्यं मोह्यित्वा पितामहम् ॥ ६४ ॥

राजन् ! इसी बीचमें मध्यम पाण्डव स्वेतवाहन अर्जुन तुरंत ही पितामह भीष्मको मूर्छित करके आपकी सेनाका संहार करने लगे ॥ ६४॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्धे सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें संकुलयुद्धविषयक एक सी सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९७ ॥

### अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः

भीष्मका अद्भुत पराक्रम करते हुए पाण्डवसेनाका भीषण संहार

संजय उवाच

समं व्यूदेण्वनीकेषु भूथिष्ठेण्वनिवर्तिनः। ब्रह्मलोकपराः सर्वे समपद्यन्त भारत॥१॥

संजय कहते हैं — भरतनन्दन ! दोनों पक्षकी सेनाओं-को समानरूपसे व्यूइबद करके खड़ा किया गया था। अधिकांश सैनिक उस व्यूइमें ही स्थित थे। वे सब-के-सब युद्धमें पीठ न दिखानेवाले तथा ब्रह्मलोकको ही अपना परम लक्ष्य मानकर युद्धमें तत्पर रहनेवाले थे॥ १॥

न द्यनीकमनीकेन समसज्जत संकुले।

रथा न रथिभिः सार्धे पादाता न पदातिभिः ॥ २ ॥

परंतु उस घमासान युद्धमें (सेनाओं का व्यूह मंग हो गया और युद्धके निश्चित नियमों का उल्लङ्घन होने लगा ) सेना सेना-के साथ योग्यतानुसार नहीं लड़ती थी, न रथी रिथयों के साथ युद्ध करते थे, न पैदल पैदलों के साथ ॥ २ ॥

अश्वा नाश्वैरयुध्यन्त गजा न गजयोधिभिः। उन्मत्तवन्महाराज युध्यन्ते तत्र भारत॥३॥

घुड्सवार घुड्सवारोंके साथ और हाथीसवार हाथीसवारोंके साथ नहीं लड़ते थे। भरतवंशी महाराज! सब लोग उन्मच-से होकर वहाँ योग्यताका विचार किये बिना सबके साथ युद्ध करते ये ॥ ३ ॥

महान् ब्यतिकरो रौद्रः सेनयोः समपद्यत । नरनागगणेष्वेवं विकीर्णेषु च सर्वशः॥ ४॥

उन दोनों सेनाओंमें अत्यन्त भयंकर घोलमेल हो गया। इसी तरह मनुष्य और हाथियोंके समृह सब ओर विखर गये थे॥ ४॥

क्षये तस्मिन् महारौद्दे निर्विदोषमजायत।
ततः दाल्यः कृपद्वेव चित्रसेनश्च भारत॥ ५॥
दुःशासनो विकर्णश्च रथानास्थाय भास्तरान्।
पाण्डवानां रणे शूरा ध्वजिनीं समकम्पयन्॥ ६॥

उस महाभयंकर युद्धमें किसीकी कोई विशेष पहचान नहीं रह गयी थी। भारत! तदनन्तर शल्यः कृपाचारं चित्रसेनः दुःशासन और विकर्ण—ये कौरववीर चमचमाते हुए रथोंपर वैठकर पाण्डवोंपर चढ़ आये और रणक्षेत्रमें उनकी सेनाको कँपाने छगे।। ५-६॥

सा वध्यमाना समरे पाण्डुसेना महात्मिभः। भ्राम्यते बहुधा राजन् मारुतेनेव नौर्जले॥ ७॥

राजन् ! जैसे वायुके थपेड़े खाकर नौका जलमें चक्कर काटने लगती है, उसी प्रकार उन महामनस्वी वीरोंद्वारा समराङ्गणमें मारी जाती हुई पाण्डवसेना बहुधा इघर-उघर भटक रही थी।। ७॥

यथा हि शैशिरः कालो गवां मर्माणि क्रन्ति । तथा पाण्डुसुतानां वै भीष्मो मर्माणि क्रन्ति ॥ ८ ॥

जैसे शिशिरकाल गौओंके मर्मस्थानोंका उच्छेद करने लगता है, उसी प्रकार भीष्म पाण्डवोंके मर्मस्थानोंको विदीर्ण करने लगे ॥ ८॥

तथैव तव सैन्यस्य पार्थेन च महात्मना। नवमेघप्रतीकाशाः पातिता वहुधा गजाः॥ ९॥

इसी प्रकार महात्मा अर्जुनने आपकी सेनाके नूतन मेघ-के समान काले रंगवाले बहुत-से हाथी मार गिराये॥ ९॥

मृद्यमानाइच दृदयन्ते पार्थेन नरयूथपाः। इपुभिस्ताडचमानाइच नाराचैदच सहस्रदाः॥१०॥ पेतुरार्तस्वरं घोरं कृत्वा तत्र महागजाः।

अर्जुनके द्वारा बहुत-से पैदलोंके यूथपित मिट्टीमें मिलते दिखायी दे रहे थे। नाराचों और बाणोंसे पीड़ित हुए सहस्रों महान् गज घोर आर्तनाद करके पृथ्वीपर गिर रहे थे॥ १० ५॥ आनद्धाभरणैः कायैर्निहतानां महात्मनाम्॥ ११॥ छन्नमायोधनं रेजे शिरोभिश्च सकुण्डलैः।

मारे गये महामनस्वी वीरोंके आभरणभूषित शरीरों और कुण्डलमण्डित मस्तकोंसे आच्छादित हुई वह रणभूमि बड़ी शोभा पा रही थी ॥ ११६ ॥

तसिन्नेच महाराज महाचीरवरक्षये ॥ १२ ॥ भीष्मे च युधि विकान्ते पाण्डवे च धनंजये । ते पराकान्तमालोक्य राजन् युधि पितामहम् ॥ १३ ॥ अभ्यवर्तन्त ते पुत्राः सर्वे सैन्यपुरस्कृताः । इच्छन्तो निधनं युद्धे स्वर्गे कृत्वा परायणम् ॥ १४ ॥ पाण्डवानभ्यवर्तन्त तसिन् वीरवरक्षये ।

महाराज ! बड़े-बड़े वीरोंका विनाश करनेवाले उस महायुद्धमें जब एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पाण्डुनन्दन धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म-को महान् पराक्रममें प्रवृत्त देख आपके सभी पुत्र सेनाओंके साथ स्वर्गको अपना परम लक्ष्य बनाकर युद्धमें मृत्यु चाहते हुए पाण्डवोंपर चढ़ आये ॥ १२-१४६ ॥

पाण्डवाऽपि महाराज स्मरन्तो विविधान बहुन्॥ १५॥ क्लेशान् कृतान् सपुत्रेण त्वया पूर्वं नराधिप। भयं त्यक्त्वा रणे शूरा ब्रह्मलोकाय नत्पराः॥ १६॥ तावकांस्तव पुत्रांश्च योधयन्ति प्रहृष्टवत्।

राजन् ! नरेश्वर ! शूरवीर पाण्डव भी पुत्रोंमहित आपके दिये हुए नाना प्रकारके अनेक क्लेगोंका स्मरण करके युद्धमें भय छोड़कर ब्रह्मलोक जानेके लिये उत्सुक हो वड़ी प्रमन्नताके साथ आपके सैनिकों और पुत्रोंके साथ युद्ध करने लगे १५-१६ रे सेनापतिस्तु समरे प्राह सेनां महारथः ॥ १७ ॥ अभिद्रवत गाङ्गेयं सोमकाः सुञ्जयैः सह ।

उस समय समरभूमिमें पाण्डव-सेनापित महारथी धृष्टगुम्नने अपनी सेनासे कहा—'सोमको ! तुम संजय वीरोंको साथ लेकर गङ्गानन्दन भीष्मपर टूट पड़ो'॥ १७ है॥ सेनापितवचः श्रुन्वा सोमकाः सृञ्जयाञ्च ते॥ १८॥ अभ्यद्भवन्त गाङ्गेयं शरवृष्ट्या समाहताः।

सेनापितकी यह बात सुनकर सोमक और सुंजय वीर बाणोंकी भारी वर्षासे घायल होनेपर भी गङ्गानन्दन भीष्म-की ओर दौड़े ॥ १८६ ॥

वध्यमानस्ततो राजन् पिता शान्तनवस्तव ॥ १९॥ अमर्षवशमापन्नो योधयामास सञ्जयान्।

राजन् ! तत्र आपके पितृतुल्य शान्तनुनन्दन भीष्म बाणोंकी मार खाकर अमर्षमें भर गये और सुंजयोंके साथ युद्ध करने छगे ॥ १९६ ॥

तस्य कीर्तिमतस्तात पुरा रामेण धीमता ॥ २०॥ सम्प्रदत्तास्त्रशिक्षा वे परानीकविनाशनी । स तां शिक्षामधिष्ठाय कुर्वेन् परबलक्षयम् ॥ २१॥ अहन्यहिन पार्थानां वृद्धः कुरुपितामहः । भीष्मो दश सहस्त्राणि जधान परवीरहा ॥ २२॥

तात ! पूर्वकालमें परम बुद्धिमान् परशुरामजीने उन

यरास्वी भीष्मको रात्रुतेनाका विनाश करनेवाली जो अस्व-शिक्षा प्रदान की थी, उसका आश्रय लेकर पाण्डव-पक्षीय रात्रुसेनाका संहार करते हुए कुरुकुलके बृद्ध पितामह एवं रात्रुवीरोंका नाश करनेवाले भीष्म नित्यप्रति दस इजार मुख्य योद्धाओंका वध करते आ रहे थे॥ २०–२२॥

तिस्मस्तु द्दामे प्राप्ते दिवसे भरतर्षभ ।
भीष्मेणैकेन मत्स्येषु पञ्चालेषु च संयुगे ॥ २३ ॥
गजाश्वममितं हत्वा हताः सप्त महारथाः ।
हत्वा पञ्च सहस्राणि रथानां प्रियतामहः ॥ २४ ॥
नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुर्देश ।
दिन्तनां च सहस्राणि हयानाम्युतं पुनः ॥ २५ ॥
शिक्षावलेन निहतं पित्रा तव विद्याम्पते ।

भरतश्रेष्ठ ! उस दसवें दिनके आनेपर एकमात्र भीष्मने युद्धमें मत्स्य और पाञ्चालदेशकी सेनाओंके अगणित हाथी। घोड़ोंको मारकर सात महारिथयोंका वध कर डाला । प्रजानाथ ! फिर पाँच हजार रिथयोंका वध करके आपके पितृतुल्य भीष्मने अपने अस्त्र-शिक्षाबलसे उस महायुद्धमें चौदह हजार पैदल सिपाहियों, एक हजार हाथियों और दस हजार घोड़ोंका संहार कर डाला ॥ २३–२५% ॥

ततः सर्वमहीपानां क्षपियत्वा वरूथिनीम् ॥ २६ ॥ विराटस्य प्रियो भ्राता शतानीको निपातितः । शतानीकं च समरे हत्वा भीष्मः प्रतापवान् ॥ २७ ॥ सहस्राणि महाराज राज्ञां भरुलैरपातयत् ।

तदनन्तर समस्त भूमिपालोंकी सेनाका उच्छेद करके राजा विराटके प्रिय भाई शतानीकको मार गिराया। महाराज! शतानीकको रणक्षेत्रमें मारकर प्रतापी भीष्मने भरूल नामक वाणोंद्वारा एक हजार नरेशोंको धराशायी कर दिया। २६-२७ है। उद्वियाः समरे योधा विकोशन्ति धनंजयम्॥ २८॥ ये च केचन पार्थानामभियाता धनंजयम्। राजानो भीष्ममासाद्य गतास्ते यमसादनम्॥ २९॥

उस रणक्षेत्रमें समस्त योद्धा भीष्मके भयसे उद्धिग्न हो अर्जुनको पुकारने लगे। पाण्डवपक्षके जो कोई नरेश अर्जुनके साथ गये थे, वे भीष्मके सामने पहुँचते ही यमलोकके पिक हो गये।। २८-२९।।

एवं दश दिशो भीष्मः शरजालैः समन्ततः। अतीत्य सेनां पार्थानामवतस्ये चमूमुखे॥ ३०॥

इस प्रकार भीष्मने दसों दिशाओंमें सब ओर अपने बाणोंका जाल सा बिछा दिया और कुन्तीकुमारोंकी सेनाको परास्त करके वे सेनाके प्रमुख भागमें स्थित हो गये।। ३०॥

स कृत्वा सुमहत् कर्म तिसन् वै दशमेऽहिन । सेनयोरन्तरे तिष्ठन् प्रगृहीतशरासनः ॥ ३१ ॥ दसर्वे दिन यह महान् पराक्रम करके हाथमें घनुष लिये वे दोनों सेनाओंके बीचमें खड़े हो गये ॥ ३१ ॥ न चैनंपार्थिवाः केचिच्छका राजन् निरीक्षितुम्। मध्यं प्राप्तं यथा ग्रीष्मे तपन्तं भास्करं दिवि ॥ ३२ ॥

राजन् ! जैसे यीष्म ऋत्में आकाशके मध्यभागमें पहुँचे हुए दोपहरके तपते हुए सूर्यकी ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्मकी ओर आँख उठाकर देखनेका भी साहस न कर सके ॥ ३२॥

यथा दैत्यचमूं शक्रस्तापयामास संयुगे। तथा भीष्मः पाण्डवेयांस्तापयामास भारत॥ ३३॥

भारत ! जैसे पूर्वकालमें देवराज इन्द्रने संग्रामभूमिमें दैत्योंकी सेनाको संतप्त किया था, उसी प्रकार भीष्मजी पाण्डव-योढाओंको संताप दे रहे थे।। ३३।।

तथा चैनं पराक्रान्तमालोक्य मधुसुद्दनः। उवाच देवकीपुत्रः प्रीयमाणो धनंजयम्॥ ३४॥

उन्हें इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्यको मारने-वाले देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे प्रसन्नतापूर्वक कहा—॥ ३४॥

एप शान्तनवो भीष्मः सेनयोरन्तरे स्थितः। संनिहत्य बलादेनं विजयस्ते भविष्यति॥३५॥

'अर्जुन ! ये शान्तनुनन्दन भीष्म दोनों सेनाओं के बीचमें खड़े हैं । यदि तुम बलपूर्वक इन्हें मार सको तो तुम्हारी विजय हो जायगी ॥ ३५॥

वलात् संस्तम्भयस्वैनं यत्रैषा भिद्यते चमुः। न हि भीष्मशरानन्यः सोदुमुत्सहते विभो ॥ ३६॥

जहाँ ये इस सेनाका संहार कर रहे हैं, वहीं पहुँचकर इन्हें बलपूर्वक स्तम्भित कर दो (जिससे ये आगे या पीछे किसी ओर इट न सकें )। विभो ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो भीष्मके वाणोंकी चोट सह सकें ।। ३६॥

ततस्तस्मिन् क्षणे राजंश्चोदितो वानरध्वजः । सध्वजं सरथं सादवं भीष्ममन्तर्द्धे दारैः ॥ ३७ ॥

राजन् ! इस प्रकार भगवान्से प्रेरित होकर किपध्यज अर्जुनने उसी क्षण अपने बाणों द्वारा ध्वजः रथ और घोड़ों-सिंहत भीष्मको आच्छादित कर दिया ॥ ३७ ॥

स चापि कुरुमुख्यानामृपभः पाण्डवेरितान् । शरवातैः शरवातान् बहुधा विदुधाव तान् ॥ ३८ ॥

कुरश्रेष्ठ वीरोंमें प्रधान भीष्मने भी अपने बाणसमूहीं-द्वारा अर्जुनके चलाये हुए वाणसमुदायके टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥ ३८ ॥

(तथा पुनर्जघानाशु पाण्डवानां महारथान्। शरैरशनिकरपैश्च शिताग्रैश्च सुपर्वभिः॥) तत्पश्चात् उत्तम गाँठ और तीखी धारवाले वज्रतुल्य बाणोंद्वारा वे पुनः पाण्डव महारथियोंका शीव्रतापूर्वक वध करने लगे॥

ततः पञ्चालराजद्य धृष्टकेतुद्द्य वीर्यवान् । पाण्डवो भीमसेनद्य धृष्टग्रुम्मद्द्य पार्षतः ॥ ३९ ॥ यमौ च चेकितानद्द्य केकयाः पञ्च चैव ह । सात्यिकद्द्य महावाहुः सौभद्रोऽथ घटोत्कचः ॥ ४० ॥ द्रौपदेयाः शिखण्डीच कुन्तिभोजद्वचवीर्यवान्। सुशर्मा च विराटद्य पाण्डवेया महावलाः ॥ ४१ ॥ पते चान्ये च वहवः पीडिता भीष्मसायकः । समुद्धताः फाल्गुनेन निमग्नाः शोकसागरे ॥ ४२ ॥

इसी समय पाञ्चालराज द्रुपद, पराक्रमी धृष्टकेतु, पाण्डु-नन्दन भीमसेन, द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्न, नकुल-सहदेव, चेकितान, पाँच केकयराजकुमार, महाबाहु सात्यिक, सुभद्राकुमार अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, शिखण्डी, पराक्रमी कुन्तिभोज, सुशर्मा तथा विराट—ये और दूसरे भी बहुतन्से महावली पाण्डव सैनिक भीष्मके वाणोंसे पीड़ित हो शोकके समुद्रमें डूब रहे थे; परंतु अर्जुनने उन सबका उद्धार कर दिया ॥ ३९-४२॥

ततः शिखण्डी वेगेन प्रगृह्य परमायुधम्। भीष्ममेवाभिदुद्राव रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ ४३ ॥

तब शिखण्डी अपने उत्तम अस्त्र-शस्त्रींको लेकर बड़े वेगसे भीष्मकी ही ओर दौड़ा। उस समय किरीटघारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे॥ ४३॥

ततोऽस्यानुचरान् हत्वा सर्वान् रणविभागवित्। भीष्ममेवाभिदुद्राव वीभत्सुरपराजितः ॥ ४४ ॥

तत्पश्चात् युद्धविभागके अच्छे ज्ञाता और किसीसे भी परास्त न होनेवाले अर्जुनने भीष्मके पीछे चलनेवाले समस्त योद्धाओंको मारकर स्वयं भी भीष्मपर ही धावा किया॥४४॥ सात्यिकश्चेकितानश्च धृष्टद्यस्रश्च पार्षतः। विराहो द्रुपदश्चेव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥४५॥ दुद्रवुर्भीष्ममेवाजौ रिक्षता दृढधन्वना।

इनके साथ सात्यिक, चेकितान, द्रुपदकुमार धृष्टसुम्न, विराट, द्रुपद, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुल-सहदेवने भी युद्धमें भीष्मपर ही आक्रमण किया। ये सब-के-सब सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले अर्जुनसे सुरक्षित थे॥४५ रै॥ अभिमन्युश्च समरे द्रीपद्याः पञ्च चात्मजाः॥ ४६॥

दुदुवुः समरे भीष्मं समुद्यतमहायुधाः। द्रौपदीके पाँचों पुत्र और अभिमन्यु भी महान् अस्न- शस्त्र लिये उस समराङ्गणमें भीष्मकौ ही ओर दौड़े ॥४६५॥ ते सर्चे दृढधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः॥४७॥ बहुधा भीष्ममानच्र्र्जुर्मार्गणैः क्षतमार्गणैः।

ये सभी वीर सुदृढ़ घनुष धारण करनेवाले और युद्ध कभी पीछे न इटनेवाले थे। इन्होंने शत्रुओं के बाणों को नष्ट करनेवाले सायकों द्वारा भीष्मको बारंबार पीड़ित किया।४७ है। विधूय तान् बाणगणान् ये मुक्ताः पार्थिवोत्तमेः॥ ४८॥ पाण्डवानामदीनातमा व्यगाहत वरूथिनीम्।

परंतु उदारचेता भीष्म उन श्रेष्ठ राजाओंके छो**ड़े हुए** समस्त बाणसमूहोंका नाश करके पाण्डवोंकी विशाल सेनामें घुस गये॥ ४८ <sub>२</sub> ॥

चके शरविघातं च क्रीडिन्नव पितामहः ॥ ४९ ॥ नाभिसंघत्त पाञ्चाल्ये सायमानो मुहुर्मुहुः । स्त्रीत्वंतस्यानुसंस्मृत्यभीष्मो वाणाञ्शिखण्डिने॥५०॥

वहाँ पितामह भीष्म खेल सा करते हुए अपने वाणोंद्वारा पाण्डवसैनिकोंके अस्त्र-शस्त्रोंका विनाश करने लगे। परंतु शिखण्डीके स्त्रीत्वका स्मरण करके वे वारंबार मुसकराकर रह जाते थे; उसपर बाण नहीं चलाते थे। ४९-५०॥

ज्ञान द्रुपदानीके रथान सप्त महारथः। ततः किलकिलाशब्दः क्षणेन समभृत् तदा॥ ५१॥ मत्स्यपञ्चालचेदीनां तमेकमभिधावताम्।

महारथी भीष्मने द्रुपदकी सेनाके सात रथियोंको मार ढाला । तब एकमात्र भीष्मपर घावां करनेवाले मत्स्यर्ग पाञ्चाल और चेदिदेशके योद्धाओंका महान् कोलाहल क्षण-भरमें वहाँ गूँज उठा ॥ ५१ -॥

ते नराश्वरधवानैर्मार्गणैश्च परंतप ॥ ५२ ॥ तमेकं छादयामासुर्मेघा इव दिवाकरम् । भीषमं भागीरथीपुत्रं प्रतपन्तं रणे रिपृन् ॥ ५३ ॥

परंतप ! जैसे बादल स्र्यंको दक लेते हैं, उसी प्रकार उन वीरोंने पैदल, घुड़सवार तथा रिययोंके समुदायसे एवं बहुसंख्यक वाणोंद्वारा भीष्मको आच्छादित कर दिया । उस समय गङ्गानन्दन भीष्म अकेले युद्धके मैदानमें शत्रुओंको अत्यन्त संतप्त कर रहे थे ॥ ५२-५३॥

ततस्तस्य च तेषां च युद्धे देवासुरोपमे । किरीटीभीष्ममागच्छत् पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥५४॥

तदनन्तर भीष्म तथा उन योद्धाओं में देवासुर-संग्रामके समान भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीचमें किरीटघारी अर्जुन शिखण्डीको आगे करके भीष्मके समीप जा पहुँचे ॥५४॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवश्चपर्वणि भीष्मपराक्रमे अष्टादशाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवश्चपर्वमें भीष्मपराक्रमविषयक एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुळ ५५ श्लोक हैं )

### एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

कौरनपक्षके प्रमुख महारथियोंद्वारा सुरक्षित होनेपर भी अर्जुनका भीष्मको रथसे गिराना, शरशय्यापर स्थित भीष्मके समीप हंसरूपधारी ऋषियोंका आगमन एवं उनके कथनसे भीष्मका उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते हुए प्राण धारण करना

संजय उवाच

एवं ते पाण्डवाः सर्वे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । विवयपुः समरे भीष्मं परिवार्य समन्ततः ॥ १ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार शिखण्डीको आगे करके सभी पाण्डवोंने समरभूमिमें भीष्मको सब ओरसे घेरकर बींधना आरम्भ किया ॥ १॥

शत्म्रीभिः सुघोगभिः परिष्ठेश्च परश्चर्षः।
मुद्गरमुंसलैः प्रासैः क्षेपणीयैश्च सर्वशः॥२॥
शरैः कनकपृङ्केश्च शक्तितोमरकम्पनैः।
नाराचैर्वन्सदन्तैश्च भुशुण्डीभिश्च सर्वशः॥३॥
अताडयन् रणे भीष्मं सहिताः सर्वसञ्जयाः।

समस्त सुंजय वीर एक साथ संगठित हो भयंकर शतक्री, परिघ, फरसे, मुद्गर, मुसल, प्रास, गोफन, स्वर्णमय पंखवाले बाण, शक्ति, तोमर, कम्पन, नाराच, वत्सदन्त और भुशुण्डी आदि अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा रणभूमिमें भीष्मको सव ओरसे पीड़ा देने लगे ॥ २-३६ ॥

स विशिर्णतनुत्राणः पीडितो बहुभिस्तदा॥ ४॥ न विव्यये तदा भीष्मो भिद्यमानेषु मर्मसु।

उस समय बहुमंख्यक योदाओंके द्वारा अनेक प्रकारके अस्त्रोंसे पीड़ित होनेके कारण भीष्मका कवच छिन्न-भिन्न हो गया। उनके मर्मम्यान विदीर्ण होने लगे, तो भी उनके मनमें व्यथा नहीं हुई ॥ ४६ ॥

संदीप्तशरचापाश्चिरस्त्रप्रसृतमारुतः ॥ ५ ॥ नेमिनिर्होदसंतापो महास्त्रोदयपावकः । चित्रचापमहाज्वास्रो वीरक्षयमहेन्धनः ॥ ६ ॥ युगान्ताश्चिसमप्रस्यः परेषां समपद्यत ।

वे शत्रुओं के लिये प्रलयकालकी अग्निके समान अद्भुत तेजसे प्रज्वलित हो उठे। धनुष और वाण ही धधकती हुई आग थे। अस्त्रोंका प्रसार ही वायुका सहारा था। रथों के पहियों की धग्धगहट उस आगकी आँच थी। बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्राकट्य अंगारके समान था। विचित्र चाप ही उस आगकी प्रचण्ड ज्वालाओं के समान था। बड़े-बड़े वीर ही ईधनके समान उसमें गिरकर भस्म हो रहे थे॥ ५-६ ई॥ विवृत्य रथसङ्घानामन्तरेण विनिःसृतः॥ ७॥ हर्यते स्म नरेन्द्राणां पुनर्मध्यगतश्चरन्।

पितामह भीष्म एक ही क्षणमें रथकी पंक्ति तोड़कर

घेरेसे बाहर निकल आते और पुनः राजाओंकी सेनाके मध्य-भागमें प्रवेश करके वहाँ विचरते दिखायी देते थे।। ७६ ॥ ततः पञ्चालराजं च धृष्टकेतुमचिन्त्य च॥ ८॥ पाण्डचानीकिनीमध्यमाससाद विशाम्पते।

प्रजानाथ ! तत्पश्चात् पाञ्चालराज हुण्द तथा धृष्टकेतुकी
कुछ भी परवा न करके वे पाण्डवसेनाके भीतर घुस आये।८६ै।
ततः सान्यकिभीमौ च पाण्डवं च धनंजयम् ॥ ९ ॥
द्रुपदं च विराटं च धृष्ट्युम्नं च पार्षतम् ।
भीमघोषैर्महावेगैर्मर्मावरणभेदिभिः ॥ १०॥
पडेतान् निश्तिनैर्भीष्मः प्रविव्याधोत्तमैः शरैः।

फिर भयंकर शब्द करनेवाछे, महान् वेगशाली, मर्म-स्थानों और कवचोंको भी विदीर्ण कर देनेवाले, तीले एवं उत्तम बाणोंदारा उन्होंने सात्यिक, भीमसेन, पाण्डुपुत्र अर्जुन, विराट, द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्ट्युम्न—इन छ: महारिथयों-को अत्यन्त वायल कर दिया ॥ ९-१०६॥

तस्य ते निशितान् वाणान् संनिवार्य महारथाः॥ ११ ॥ दशभिर्दशभिर्भीष्ममर्दयामासुरोजसा ।

तब उन महारथी वीरोंने भीष्मके उन तीले बाणोंका निवारण करके पुनः दन-दम वाणोंहारा भीष्मको बलपूर्वक पीड़ित किया ॥ ११६ ॥

शिखण्डी तु महावाणान् यान् मुमोच महारथः ॥ १२ ॥ न चकुस्ते रुजं तस्य खर्णपृङ्खाः शिलाशिताः ।

महारथी शिष्वण्डीने जिन महान् वाणोंका प्रयोग किया था, वे सब सुवर्णमय पंख्ये युक्त और शिकापर रगड़कर तेज किये गये थे, तो भी भीष्मजीके शरीरमें घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके ॥ १२% ॥

ततः किरीटी संरब्धो भीष्ममेवाभ्यधावत ॥ १३ ॥ शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य समान्छिनत्।

तव किरीटधारी अर्जुनने कुषित हो शिखण्डीको आगे किये हुए ही भीष्मपर धावा किया और उनके धनुषको काट डाला ॥ १३५ ॥

भीष्मस्य धनुष्टछेरं नामृष्यन्त महारथाः ॥ १४ ॥ द्रोणश्च कृतवर्मा च सैन्धवश्च जयद्रथः । भूरिश्रवाः शलः शल्यो भगरत्तस्यैव च ॥ १५ ॥ सप्तैते परमकुद्धाः किरीटिनमभिद्रुताः । तत्र शस्त्राणि दिव्यानि दर्शयन्तो महारथाः ॥ १६ ॥

#### अभिपेतुर्भृशं कुद्धादछादयन्तश्च पाण्डवम्।

भीष्मके धनुषका काटा जाना कौरव महार्राथयों को सहन नहीं हुआ। द्रोण, कृतवर्मा, सिन्धुराज जयद्रथ, भूरिश्रवा, श्रल, श्रल्य और भगदत्त—ये सात महारयी अत्यन्त कुद्र हो किरीटघारी अर्जुनकी ओर दौड़े तथा अपने दिन्य अस्व-श्रक्तों का प्रदर्शन करते हुए पाण्डुनन्दन अर्जुनको अत्यन्त कोधपूर्वक बाणों से आच्छादित करने लगे ॥ १४–१६ दे ॥ तेषामापततां शब्दः श्रुश्चे फालगुनं प्रति ॥ १७॥ उद्गत्तानां यथा शब्दः समुद्राणां युगक्षये।

अर्जुनके प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरोंका सिंहनाद उसी प्रकार सुनायी पड़ा, जैसे प्रलयकालमें अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़नेवाले समुद्रोंकी भीषण गर्जना सुनायी पड़ती है ॥ १७ है॥

भ्रतानयत गृह्णीत विद्यव्यम्वमनर्तत ॥ १८॥ इत्यासीत् तुमुलः शब्दः फाल्गुनस्य रथं प्रति।

अर्जुनके रथके समीप 'मार डालो) ले आओ, पकड़ लो, वींध डालो, टुकड़े-टुकड़े कर दो' इस प्रकार भयंकर शब्द गूँजने लगा॥ १८५॥

तं शब्दं तुमुळं श्रुत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ १९ ॥ अभ्यधावन् परीप्सन्तः फालगुनं भरतर्पभ ।

भरतश्रेष्ठ! उस भयानक शब्दको सुनकर पाण्डव महारयी अर्जुनकी रक्षाके लिये दौड़े ॥ १९६ ॥
सात्यिकभींमसेनश्च धृष्टद्यस्रश्च पार्षतः ॥ २०॥
विराटद्रुपदौ चोभौ राक्षसश्च घटोत्कचः ।
अभिमन्युश्च संकुद्धः सप्तैते कोधमूर्विछताः ॥ २१॥
समभ्यधावंस्त्वरिताहिचत्रकार्मुकधारिणः ।

सात्यिक, भीमसेन, द्रुपदकुमार घृष्ट्युम्न, विराट, द्रुपद, राक्षस घटोत्कच और अभिमन्यु—ये सात वीर कोधसे मूर्छित हो तुरंत ही विचित्र घनुष धारण किये वहाँ दौड़े आये २०-२१ है तेषां समभवद् युद्धं तुमुळं लोमहर्षणम् ॥ २२॥ संग्रामे भरतश्रेष्ठ देवानां दानवैरिव।

भरतभूषण ! उनका वह भयंकर युद्ध देवासुर-संग्रामके समान रोंगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ २२१ ॥ श्रिखण्डी तु रणे श्रेष्टो रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ २३ ॥ श्रिक्षण्डी तु रणे श्रेष्टो रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ २३ ॥ श्रिक्षण्डी द्शामिशींष्मं छिन्नधन्वानमाहवे । सार्थि दशिमश्चास्य ध्वजं चैकेन चिच्छिदे ॥ २४ ॥ सोऽन्यत् कार्मुकमादाय गाङ्गयो वेगवत्तरम् । (जद्यान निशितवर्षाणैरर्जुनं परवीरहा । ) तद्य्यस्य शितवर्षाणैस्त्रिभिदिचच्छेद फालगुनः ॥ २५ ॥

भीष्मजीका धनुष कट गया था। उसी अवस्थामें अर्जुनसे सुरक्षित शिखण्डीने दस बाणोंसे उन्हें और दस बाणोंसे उनके सारियको भी घायल कर दिया। तत्पश्चात् एक वाणसे ध्वजको काट गिराया। तय शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले गङ्गानन्दन भीष्मने दूसरा अत्यन्त वेगशाली धनुष लेकर तीखे बाणोंसे अर्जुनको घायल करना आरम्भ किया। यह देख अर्जुनके उस धनुषको भी तीन पैने वाणों हारा काट डाला। २३ – २५। एवं स पाण्डवः कुद्ध आत्तमात्तं पुनः पुनः। धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य सन्यसाची परंतपः॥ २६॥

इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए शत्रुसंतापी सन्यसाची पाण्डुनन्दन अर्जुन जो-जो धनुष भीष्म लेते उसी-उसीको काट डालते थे ॥ २६॥

स छिन्नधन्वा संकुद्धः सृक्षिणी परिसंतिहन्। शक्ति जग्राह तरसा गिरीणामिप दारणीम् ॥ २७॥

धनुष कट जानेपर क्रोधपूर्वक अपने मुँहके दोनों कोनोंको चाटते हुए भीष्मने बलपूर्वक एक शक्ति हाथमें ली, जो पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली थी ॥ २७॥

तां च चिश्लेप संकुद्धः फाल्गुनस्य रथं प्रति । तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य ज्वलन्तीमदानीमिव ॥ २८ ॥ समादत्त शितान् भल्लान् पञ्च पाण्डवनन्दनः। तस्य चिच्छेद तां शक्ति पञ्चधा पञ्चभिः शरैः॥ २९ ॥ संकुद्धो भरतश्रेष्ठ भीष्मवाहुप्रवेरिताम्।

भरतश्रेष्ठ ! फिर उसे क्रोधपूर्वक उन्होंने अर्जुनके रथकी ओर चला दिया । प्रज्वलित वज्रके समान उस शक्तिको आती देख पाण्डवोंको आनन्दित करनेवाले अर्जुनने अपने हाथमें भछनामक पाँच तीखे वाण लिये और दुपित हो उन पाँच वाणोंद्वारा भीष्मकी भुजाओंसे प्रेरित हुई उस शक्तिके पाँच दुकड़े कर दिये ॥ २८-२९ है ॥

सा पपात तथा चिछन्ना संक्रुद्धेन किरीटिना ॥ ३० ॥ । मेघनून्दपरिश्रप्टा विचिछन्नेव दातहदा ।

कोधमें भरे हुए अर्जुनदारा काटी हुई वह शक्ति मेघोंके समृहसे निर्मुक्त होकर गिरी हुई विजलीके समान पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३०६ ॥

छिन्नां तां राक्तिमालोक्य भीष्मः कोधसमन्वितः ॥३१॥ अचिन्तयद् रणे वीरो बुद्धवा परपुरंजयः।

अपनी उस शक्ति छिन्न-भिन्न हुई देख भीष्मजी क्रोधमें निमग्न हो गये और शत्रुनगरिवजयी उन वीरिशरोमिणने रण-क्षेत्रमें अपनी बुद्धिके द्वारा इस प्रकार विचार किया—॥ ३१६ ॥ शक्तोऽहं धनुपैकेन निहन्तुं सर्वपाण्डवान् ॥ ३२॥ यद्येषां न भवेद् गोप्ता विष्वक्सेनो महाबलः।

ध्यदि महावली भगवान् श्रीकृष्ण उन पाण्डवोंकी रक्षा न करते तो मैं इन सबको केवल एक धनुषके ही द्वारा मार सकता था ॥ ३२३ ॥ (अजय्यइचैव लोकानां सर्वेषामिति मे मितः ।) कारणद्वयमास्थाय नाहं योत्स्यामि पाण्डवान् ॥ ३३॥ अवध्यत्वाच पाण्ड्रनां स्त्रीभावाच शिखण्डिनः ।

'भगवान् सम्पूर्ण लोकोंके लिये अजेय हैं; ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय में दो कारणोंका आश्रय लेकर पाण्डवों-से युद्ध नहीं करूँगा। एक तो ये पाण्डुकी संतान होनेके कारण मेरे लिये अवध्य हैं और दूसरे मेरे सामने शिखण्डी आ गया है, जो पहले स्त्री या॥ ३२ है॥

पित्रा तुष्टेन मे पूर्व यदा कालीमुदाबहम् ॥ ३४ ॥ स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा। तस्मान्मृत्युमहं मन्ये प्राप्तकालमिवात्मनः ॥ ३५ ॥

'पूर्वकालमें जब मैंने माता सत्यवतीका विवाह पिताजी-के साथ कराया था, उस समय मेरे पिताने संतुष्ट होकर मुझे दो वर दिये थे—'जब तुम्हारी इच्छा होगी, तभी तुम मरोगे तथा युद्धमें कोई भी तुम्हें मार न सकेगा।' ऐसी दशामें मुझे स्वेच्छासे ही मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि अब उसका अवसर आ गया है'॥ ३४-३५॥

पवं ज्ञात्वा व्यवसितं भीष्मस्यामिततेजसः। ऋषयो वसवरचैव वियत्स्था भीष्ममन्नुवन् ॥ ३६ ॥

अमिततेजस्वी भीष्मके इस निश्चयको जानकर आकाशमें खड़े हुए ऋषियों और वसुओंने उनसे इस प्रकार कहा—॥ यत् ते व्यवसितं तात तद्साकमि प्रियम्। तत् कुरुष्य महाराज युद्धे बुद्धि निवर्तय ॥ ३७॥

'तात ! तुमने जो निश्चय किया है, वह इमलोगोंको भी बहुत प्रिय है। महाराज ! अव तुम वही करो। युद्धकी ओरसे अपनी चित्तवृत्ति हटा लो'।। ३७।।

अस्य वाक्यस्य निधने प्रादुरासीच्छिवोऽनिलः। अनुलोमः सुगन्धी च पृषतैश्च समन्वितः॥ ३८॥

यह बात समाप्त होते ही जलकी वृंदोंके साथ सुखदः शीतलः सुगन्धित एवं मनके अनुकूल वायु चलने लगी ॥३८॥ देवदुन्दुभयश्चेव सम्प्रणेदुर्महास्वनाः । पपात पुष्पवृष्टिश्च भीष्मस्योपरि मारिष ॥ ३९॥

आर्य ! देवताओं की दुन्दुभियाँ जोर-जोरसे बज उठीं। भीष्मके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ ३९॥

न च तच्छुश्रुवे कश्चित् तेषां संवदतां नृप। ऋते भीष्मं महावाहुं मां चापि मुनितेजसा॥ ४०॥

राजन् ! उस समय उपर्युक्त बातें कहनेवाले ऋषियोंका शब्द महावाहु भीष्म तथा मुझको छोड़कर और कोई नहीं सुन सका । मुझे तो महर्षि व्यासके प्रभावने ही वह बात सुनायी पड़ी ॥ ४० ॥

सम्भ्रमश्च महानासीत् त्रिदशानां विशाम्पते । पतिष्यति रथाद् भीष्मे सर्वेलोकिषये तदा ॥ ४१॥ प्रजानाथ ! सम्पूर्ण लोकोंके प्रिय भीष्म रथसे गिरना चाहते हैं, यह जानकर उस समय सम्पूर्ण देवताओंको भी महान् आश्चर्य हुआ ॥ ४१ ॥

इति देवगणानां च वाक्यं श्रुत्वा महातपाः। ततः शान्तनवो भीष्मो वीभत्सुं नात्यवर्तत ॥ ४२ ॥ भिद्यमानः शितैर्वाणैः सर्वावरणभेदिभिः।

देवताओंकी वह बात सुनकर महातपस्वी शान्तनु-नन्दन भीष्म समस्त आवरणोंका भेदन करनेवाले तीखे बाणोंद्वारा विदीर्ण होनेपर भी अर्जुनको जीतनेका प्रयत्न न कर सके ॥ ४२ ई ॥

शिखण्डी तु महाराज भरतानां पितामहम् ॥ ४३ ॥ आजघानोरसि कुद्धो नवभिनिंशितैः शरैः।

महाराज ! उस समय शिखण्डीने कुपित होकर भरत-वंशियोंके पितामह भीष्मजीकी छातीमें नौ पैने वाण मारे ॥४३६॥ स तेनाभिहतः संख्ये भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ४४॥ नाकम्पत महाराज श्वितिकम्पे यथाचळः।

नरेश्वर ! युद्धमें शिखण्डीके द्वारा आहत होकर भी कुरुवंशियोंके पितामह भीष्म उसी प्रकार किपत नहीं हुए, जैसे भूकम्प होनेपर भी पर्वत नहीं हिल्ता ॥ ४४६ ॥ ततः प्रहस्य वीभत्सुर्व्याक्षिपन् गाण्डिचं धनुः ॥ ४५ ॥ गाङ्गेयं पञ्चवंशत्या श्वद्धकाणां समार्पयत ।

तदनन्तर अर्जुनने हँसकर गाण्डीय धनुषकी टंकार करते हुए गङ्गानन्दन भीष्मको पचीस बाग मारे ॥ ४५ है ॥ पुनः पुनः रातेरेनं त्वरमाणो धनंजयः ॥ ४६ ॥ सर्वगात्रेषु संकृद्धः सर्वमर्मस्वताडयत् ।

तत्पश्चात् पुनः उन्होंने अत्यन्त कुपित हो शीघ्रतापूर्वक सौ वाणोंद्वारा भीष्मके सम्पूर्ण अङ्गों और सभी मर्मस्यानोंमें आघात किया ॥ ४६॥

एवमन्यैरिप भृशं विद्धयमानः सहस्रशः॥ ४७॥ तानप्याशु शरैभींप्मः प्रविब्याध महारथः।

इसी प्रकार दूसरे लोगोंने भी सहस्रों वाणोंद्वारा भीष्मजी-को घायल किया। तब महारथी भीष्मने भी तुरंत ही अपने बाणोंद्वारा उन सबको बींध डाला॥ ४७ है॥

तैश्च मुक्ताञ्छरान् भीष्मो युधि सत्यपराक्रमः॥ ४८॥ निवारयामास शरैः समं संनतपर्वभिः।

सत्यपराकमी भीष्म युद्धस्थलमें अन्य सब राजाओंद्वारा छोड़े हुए बाणोंका झकी हुई गाँठवाले अपने बाणोंद्वारा तुरंत ही निवारण कर देते थे॥ ४८३॥

शिखण्डी तुरणेवाणान् यान् मुमोच महारथः॥ ४९॥ न चकुस्ते रुजं तस्य रुक्मपुङ्काः शिलाशिताः।

महारथी शिखण्डीने रणक्षेत्रमें जिनका प्रयोग किया था। वे शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए सुवर्णमय पंखयुक्त बाण भीष्मजीके शरीरमें कोई घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके॥ ततः किरीटी संकुद्धो भीष्ममेवाभ्यवर्तत ॥ ५०॥ शिखण्डिनं पुरस्कृत्य घनुश्चास्य समान्छिनत् ।

तत्पश्चात् कोधमें भरे हुए अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर पुनः भीष्मकी ही ओर बढ़े। उन्होंने भीष्मजीके धनुषको काट दिया॥ ५०% ॥

अथैनं नयभिविंद्ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ ५१ ॥ सार्राथ विशिष्धेश्वास्य दशभिः समकम्पयत् ।

तदनन्तर नौ बाणोंसे उन्हें घायल करके एक बाणसे उनके ध्वजको भी काट डाला । फिर दस वाणोंद्वारा उनके सारिथको कम्पित कर दिया ॥ ५१६ ॥

सोऽन्यत् कार्मुकमादाय गाङ्गयो वलवत्तरम् ॥ ५२ ॥ तद्प्यस्य शितैर्भव्लैस्त्रिधा त्रिभिरघातयत् ।

तब गङ्गानन्दन भीष्मने दूसरा अत्यन्त प्रबल धनुष हाथमें लिया; परंतु अर्जुनने तीन तीखे भल्लोंद्वारा मारकर उसे भी तीन जगहसे खण्डित कर दिया ॥ ५२६ ॥ निमेपार्धेन कौन्तेय आत्तमात्तं महारणे॥ ५३॥ एवमस्य धनुष्याजौ चिच्छेद सुबहून्यथ।

उस महायुद्धमें भीष्म जो-जो धनुष हाथमें लेते थे कुन्तीकुमार अर्जुन उसे आधे निमेपमें काट डालते थे। इस प्रकार उन्होंने रणक्षेत्रमें उनके बहुत-से धनुष खण्डित कर दिये॥ ततः शान्तनयो भीष्मो यीभत्सुं नात्यवर्तत ॥ ५४॥ अथैनं पञ्चविंशत्या अद्भवकाणां समार्पयत्।

तय शान्तनुनन्दन भीष्मने अर्जुनपर हाथ उठाना बंद कर दिया। फिर भी अर्जुनने उन्हें पचीस वाण मारे ॥५४६॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशासनमभाषत ॥ ५५॥ एप पार्थो रणे क्रुद्धः पाण्डवानां महारथः। शरैरनेकसाहस्त्रैमीमेवाभ्यहनद् रणे॥ ५६॥

इस प्रकार अत्यन्त घायल होनेपर महाधनुर्धर भीष्मने दुःशासनसे कहा— ये पाण्डव महारथी अर्जुन युद्धमें कुद्ध होकर अनेक सहस्र बाणोंद्वारा मुझे घायल कर चुके हैं ॥ न चैष समरे शक्यो जेतुं वज्रभृता अपि । न चापि सहिता वीरा देवदानवराक्षसाः ॥ ५७॥ मां चापिशका निर्जेतुं किमु मर्त्या महारथाः।

'इन्हें वज्रधारी इन्द्र भी युद्धमें जीत नहीं सकते। इसी प्रकार समस्त देवता, दानव तथा राक्षस वीर एक साथ आ जायँ तो मुझे भी वे युद्धमें परास्त नहीं कर सकते; फिर दूसरे मानव महार्राधयोंकी तो बात ही क्या है?'॥ ५७ है॥ एवं तयोः संवद्तोः फाल्गुनो निशितैः शरेः॥ ५८॥ शिखण्डिनं पुरस्कृत्य भीष्मं विव्याध संयुगे।

इस प्रकार दुःशासन और भीष्ममें जब बातचीत हो रही थी, उसी समय अर्जुनने अपने तीखे बाणोंद्वारा युद्धस्थलमें शिखण्डीको आगे करके भीष्मको क्षत-विश्वत कर दिया ॥
ततो दुःशासनं भूयः स्मयमान इवाव्रवीत् ॥ ५९ ॥
अतिविद्धः शितैर्वाणैर्भृशं गाण्डीवधन्वना ।
वज्राशनिसमस्पर्शा अर्जुनेन शरा युधि ॥ ६० ॥
मुक्ताःसर्वेऽव्यविच्छन्नानेमे वाणाःशिखण्डिनः।

तब वे पुनः दुःशासनसे मुसकराते हुए-से बोले— 'गाण्डीवधारी अर्जुनने युद्धस्यलमें ऐसे बाण छोड़े हैं, जिनका स्पर्श वज्र और विशुत्के समान असहा है। उनके तीले बाणोंसे मैं अत्यन्त घायल हो गया हूँ। ये अविच्छिन्न रूपसे छूटनेवाले समस्त बाण शिखण्डीके नहीं हो सकते; ॥ ५९-६० है॥

निक्रन्तमाना मर्माणि दढावरणभेदिनः ॥ ६१ ॥ मुसला इव मे झिन्त नेमे वाणाः शिखण्डिनः । वज्रदण्डसमस्पर्शा वज्रवेगदुरासदाः ॥ ६२ ॥

'क्योंकि ये मेरे सुदृढ़ कवचको छेदकर मर्मस्थानोंमें आघात कर रहे हैं, ये बाण मेरे शरीरपर मुसलके समान चोट करते हैं। इनका स्पर्श वज्र और यमदण्डके समान असह्य है। इनका वेग वज्रके समान होनेके कारण निवारण करना कठिन है। ये शिखण्डीके याण कदापि नहीं ॥ ६१-६२॥

मम प्राणानारुजन्ति नेमे वाणाः शिखण्डिनः। नाशयन्तीव मे प्राणान् यमदूता इवाहिताः॥ ६३॥

ंये मेरे प्राणोंमें व्यथा उत्पन्न कर देते हैं। अहितकारी यमदूर्तोंके समान मेरे प्राणोंका विनाश-सा कर रहे हैं। ये शिखण्डीके वाण कदापि नहीं हो सकते ॥ ६३॥ गदापरिघसंस्पर्शा नेमे वाणाः शिखण्डिनः। भुजगा इव संकुद्धा छेलिहाना विपोल्वणाः॥ ६४॥

'इनका स्पर्श गदा और परिघकी चोटके समान प्रतीत होता है, ये क्रोधमें भरे हुए प्रम्बण्ड विषयाले सर्गोंके समान डसे लेते हैं। ये शिखण्डीके बाण नहीं हैं॥ ६४॥ समाविशन्ति मर्माणि नेमे वाणाः शिखण्डिनः।

समाविशन्ति मर्माणि नेमे वाणाः शिखण्डिनः। अर्जुनस्य इमे वाणा नेमे वाणाः शिखण्डिनः ॥ ६५॥ कृन्तन्ति मम गात्राणि माघमां सेगवा इव ।

ंये वाण मेरे मर्मस्थानोंमें प्रवेश कर रहे हैं, अतः शिखण्डीके नहीं हैं। ये अर्जुनके बाण हैं। ये शिखण्डीके बाण नहीं हैं। जैसे कैंकड़ीके बच्चे अपनी माताका उदर विदीर्ण करके बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार ये बाण मेरे सम्पूर्ण अर्झोंको छेदे डालते हैं॥ ६५ है॥

सर्वे द्यपि न मे दुःखं कुर्युरन्ये नराधिपाः ॥ ६६॥ वीरं गाण्डीवधन्यानमृते जिष्णुं कपिष्वजम् ।

'गाण्डीवधारी वीर कपिध्वज अर्जुनको छोड़कर अन्य सभी नरेश अपने प्रहारोंद्वारा मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते' ॥ ६६ है ॥ इति ब्रुवञ्छान्तनवो दिधश्चरिव पाण्डवान् ॥ ६७ ॥ राक्ति भीष्मः स पार्थाय ततश्चिक्षेप भारत। तामस्य विशिखैरिछत्वा त्रिधा त्रिभिरपातयत्॥ ६८ ॥

भारत! ऐसा कहते हुए शान्तनुनन्दन भीष्मने पाण्डवोंकी ओर इस प्रकार देखा, मानो उन्हें भस्म कर डालेंगे। फिर उन्होंने अर्जुनपर एक शक्ति चलायी; परंतु अर्जुनने तीन वाणों-द्वारा उनकी उस शक्तिको तीन जगहसे काट गिराया॥६७-६८॥

पर्यतां कुरुवीराणां सर्वेषां तव भारत । चर्माथादत्त गाङ्गेयो जातरूपपरिष्कृतम् ॥ ६९ ॥ खद्गं चान्यतरप्रेष्सुर्मृत्योरप्रे जयाय वा ।

भरतनन्दन ! समस्त कौरव वीरोंके देखते-देखते गङ्गा-नन्दन भीष्मने मृत्यु अथवा विजय इन दोमेंसे किसी एकका वरण करनेके लिये अपने हायमें सुवर्णभूषित ढाल और तलवार ले ली ॥ ६९६ ॥

तस्य तच्छतधा चर्म व्यधमत् सायकैस्तथा ॥ ७० ॥ रथादनवरूढस्य तद्दुतिमवाभवत् ।

परंतु वे अभी अपने रथसे उत्तर भी नहीं पाये थे कि अर्जुनने अपने बाणोंद्वारा उनकी ढालके सौ टुकड़े कर दिये, वह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ ७०६ ॥

ततो युधिष्ठिरो राजा स्वान्यनीकान्यचोदयत् ॥ ७१ ॥ अभिद्रवत गाङ्गेयं मा वोऽस्तु भयमण्वपि ।

इसी समय राजा युधिष्ठिरने अपने सैनिकोंको आज्ञादी— धीरो ! गङ्गानन्दन भीष्मपर आक्रमण करो । उनकी ओरसे तुम्हारे मनमें तिनक भी भय नहीं होना चाहियें ॥ ७१ है ॥ अथ ते तोमरेः प्रासेर्वाणोधेदच समन्ततः ॥ ७२ ॥ पिट्टशैदच सुनिस्त्रिशैनाराचैदच तथा शितैः । वत्सदन्तैदच भट्छैदच तमेकमभिदुद्रवुः ॥ ७३ ॥

तदनन्तर वे पाण्डव सैनिक सब ओरसे तोमर, प्रास्त्र वाणसमुदाय, पिट्टिश, खङ्का तीखे नाराच, वस्सदन्त तथा महोंका प्रहार करते हुए एकमात्र भीष्मकी ओर दौड़े ॥ सिंहनादस्ततो घोरः पाण्डवानामभूत् तदा । तथैव तव पुत्रादच नेदुर्भीष्मजयैषिणः ॥ ७४॥

तदनन्तर पाण्डवोंकी सेनामें घोर सिंहनाद हुआ। इसी प्रकार भीष्मकी विजय चाहनेवाले आपके पुत्र भी उस समय गर्जना करने लगे॥ ७४॥

तमेकमभ्यरक्षन्त सिंहनादांश्च चिकरे। तत्रासीत् तुमुलं युद्धं तावकानां परेः सह ॥ ७५॥

आपके सैनिक एकमात्र भीष्मकी रक्षा और सिंहनाद करने लगे। वहाँ आपके योद्धाओंका शत्रुओंके साथ भयंकर युद्ध हुआ।। ७५॥

द्शमेऽहिन राजेन्द्र भीष्मार्जुनसमागंमे।

आसीद् गाङ्ग इवावर्ती मुहूर्तमुद्धेरिव ॥ ७६॥

राजेन्द्र ! दसर्वे दिन भीष्म और अर्जुनके संघर्षमें दो घड़ीतक ऐसा दृश्य दिखायी दियाः मानो समुद्रमें गङ्गाजीके गिरते समय उनके जलमें भारी भँवर उठ रही हो ॥७६॥

सैन्यानां युध्यमानानां निष्नतामितरेतरम् । असौम्यरूपा पृथिवी शोणिताकाभवत् तदा ॥ ७७ ॥

उस समय एक दूसरेको मारनेवाले युद्धपरायण सैनिकों-के रक्तसे रंजित हो वहाँकी सारी पृथ्वी भयानक हो गयी थी।।

समं च विषमं चैव न प्राज्ञायत किंचन। योधानामयुतं हत्वा तस्मिन् स दशमेऽहिन ॥ ७८॥ अतिष्ठदाहवे भीष्मो भिद्यमानेषु मर्मसु।

वहाँ ऊँची और नीची भूमिका भी कुछ शान नहीं हो पाता था, दसवें दिनके उस युद्धमें अपने मर्मस्थानोंके विदीर्ण होते रहनेपर भी भीष्मजी दस हजार योडाओंको मारकर वहाँ खड़े हुए थे।। ७८१ ।।

ततः सेनामुखे तस्मिन् स्थितः पार्थो धनुर्धरः ॥ ७९ ॥ मध्येन कुरुसैन्यानां द्वावयामास वाहिनीम् ।

उस समय सेनाके अग्रभागमें खड़े हुए धनुर्धर अर्जुनने कौरवसेनाके भीतर प्रवेश करके आपके सैनिकोंको खदेड़ना आरम्भ किया ॥ ७९५ ॥

(तथा च तव सैन्यानि तापयामासुरोजसा । शरैरशनिसंकाशैः पाण्डवाइचेतरे नृपाः ॥ तत्राद्भुतमपश्याम पाण्डवानां पराक्रमम् । द्रावयामासुरिषुभिः सर्वान् भीष्मपदानुगान्॥)

पाण्डवों तथा अन्य राजाओंने वज्रके समान वाणोंद्वारा आपकी सेनाओंको वलपूर्वक पीड़ित किया। वहाँ हमने पाण्डवोंका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने वाणोंकी वर्षासे भीष्मका अनुगमन करनेवाले समस्त योद्धाओंको मार भगाया॥

वयं इवेतहयाद् भीताः कुन्तीपुत्राद् धनंजयात्॥ ८०॥ पीड्यमानाः शितैः शस्त्रैः प्राद्रवाम रणे तदा।

राजन् ! उस समय स्वेतवाहन कुन्तीपुत्र घनंजयसे डर-कर उनके तीखे अस्त्र-शस्त्रोंसे पीड़ित हो इम सभी लोग रणभूमिसे भागने लगे थे ॥ ८० है ॥

सौर्वाराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः।८१। अभीपाहाः द्रारसेनाः शिवयोऽथ वसातयः । शाल्वाश्रयास्त्रिगर्ताश्च अम्बष्टाः केकयैः सह ॥ ८२॥

सर्व एते महात्मानः शरार्ता व्रणपीडिताः । संव्रामे न जहुर्भीष्मं युध्यमानं किरीटिना ॥ ८३॥

सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभीषाइ, शूर्सेन, शिवि, वसाति, शाल्वाश्रय, त्रिंगर्त, अम्बष्ट और केकय—इन सभी देशोंके ये सारे महामनस्वी वीर वाणोंसे घायल और घावोंसे पीड़ित होनेपर भी अर्जुनके साथ युद्ध करनेवाले भीष्मको संग्रामभूमिमें छोड़ न सके ॥ ततस्तमेकं बहवः परिवार्य समन्ततः। परिकाल्य कुरून सर्वाञ्हारवर्षेरवाकिरन्॥ ८४॥

तदनन्तर एकमात्र भीष्मको पाण्डव-पक्षीय बहुत-से योद्धाओंने चारों ओरसे घेर छिया और समस्त कौरवोंको सब ओर खदेड़कर उनके ऊपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ८४ ॥

निपातयत गृह्णीत युध्यध्वमवकृन्तत । इत्यासीत् तुमुळः शब्दो राजन् भीष्मरथं प्रति ॥ ८५ ॥

राजन् ! उस समय भीष्मके रथके समीप भार गिराओ। पकड़ लो। युद्ध करो। टुकड़े-टुकड़े कर डालो। इत्यादि भयंकर शब्द गूँज रहे थे॥ ८५॥

निहत्य समरे राजञ्हातशोऽथ सहस्रशः। न तस्यासीदनिर्भिन्नं गात्रे द्वयङ्गुलमन्तरम्॥ ८६॥

महाराज ! समरमें भीष्म सैकड़ों और हजारों वीरोंका वध करके स्वयं इस स्थितिमें पहुँच गये थे कि अनके शरीरमें दो अङ्गुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था, जो वाणोंसे विद्ध न हुआ हो ॥ ८६ ॥

पवंभूतस्तव पिता शरैविशकलीकृतः । शिताग्रैःफाल्गुनेनाजौप्राक्शिराःप्रापतद् रथात्।८७। किंचिच्छेपे दिनकरे पुत्राणां तव पश्यताम् ।

इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्धस्थलमें अर्जुनके तीखे वाणों से अत्यन्त विद्ध हो गये थे—उनका शरीर छिद-कर छलनी हो रहा था। वे उसी अवस्थामें, जब कि दिन थोड़ा ही शेष था, आपके पुत्रोंके देखते-देखते पूर्व दिशाकी ओर मस्तक किये रथसे नीचे गिर पड़े ॥ ८७ है।।

हाहेति दिवि देवानां पार्थिवानां च भारत ॥ ८८॥ पतमाने रथाद् भीष्मे वभूव सुमहास्वनः।

भारत ! रथसे भीष्मके गिरते समय आकाशमें खड़े हुए देवताओं तथा भूतलवर्ती राजाओंमें वड़े जोरसे हाहाकार मच गया ॥ ८८ ई ॥

सम्पतन्तमभित्रेक्ष्य महात्मानं पितामहम् ॥ ८९ ॥ सह भीष्मेण सर्वेषां प्रापतन् हृदयानि नः ।

महाराज ! महात्मा पितामह भीष्मको रथसे नीचे गिरते देखकर हम सब लोगोंके हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़े॥ स पपात महावाहुर्वसुधामनुनादयन् ॥ ९०॥ इन्द्रध्यज इवोत्सृष्टः केतुः सर्वधनुष्मताम् । धरणीं न स पस्पर्श रारसंधैः समावृतः ॥ ९१॥

वे महावाहु भीष्म सम्पूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। वे कटी हुई इन्द्रकी ध्वजाके समान पृथ्वीको राब्दायमान करते हुए

गिर पड़े । उनके सारे अङ्गोंमें सब ओर बाण विंधे हुए थे । इसलिये गिरनेपर भी उनका घरतीसे स्वर्श नहीं हुआ ॥

शरतल्पे महेष्वासं शयानं पुरुपर्पभम् । रथात् प्रपतितं चैनं दिन्यो भावःसमाविशत्॥ ९२॥

रथसे गिरकर वाण ग्रय्यापर सोये हुए पुरुषप्रवर महाधनुर्धर भीष्मके भीतर दिन्यभावंका आवेश हुआ ॥९२॥

अभ्यवर्षच पर्जन्यः प्राकम्पत च मेदिनी । पतन स दहरो चापि दक्षिणेन दिवाकरम् ॥ ९३॥

आकाशसे मेत्र वर्षा करने लगा, धरती काँपने लगी, गिरते-गिरते उन्होंने देखा, अभी सूर्य दक्षिणायनमें हैं (यह मृत्युके लिये उत्तम समय नहीं है) ॥ ९३॥

संज्ञां चोपालभद् वीरः कालं संचित्त्य भारत। अन्तरिक्षे च शुश्राव दिव्या वाचः समन्ततः॥ ९४॥

भारत ! समयका विचार करके वीरवर भीष्मने अपने होश-हवाशको ठीक रक्खा । उस समय आकाशमें सब ओर-से यह दिव्य वाणी सुनायी दी ॥ ९४॥

कथं महात्मा गाङ्गेयः सर्वशस्त्रभृतां वरः । कालकर्ता नरव्यात्रः सम्प्राप्ते दक्षिणायने ॥ ९५॥

महात्मा गङ्गानन्दन भीष्म सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में सिंहके समान पराक्रमी तथा कालपर भी प्रभुत्व रखनेवाले थे। इन्होंने दक्षिणायनमें मृत्यु क्यों स्वीकार की ?।।

स्थितोऽसीति च गाङ्गेयस्तच्छुत्वा वाक्यमत्रवीत्। धारयामास च प्राणान् पतितोऽपि महीतले॥ ९६॥

उत्तरायणमन्विच्छन् भीष्मः कुरुपितामहः । तस्य तन्मतमाशाय गङ्गा हिमवतः स्रुता ॥ ९७ ॥ महर्षीन् हंसरूपेण प्रेषयामास तत्र वै ।

उनकी वह बात सुनकर गङ्गानन्दन भीष्मने कहा— भी अभी जीवित हूँ।' कुष्कुलके बृद्ध पितामइ भीष्म पृथ्वी-पर गिरकर भी उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणोंको रोके हुए हैं। उनके इस अभिप्रायको जानकर हिमालयनन्दिनी गङ्गादेवीने महर्षियोंको इंसरूपसे वहाँ भेजा।। ९६–९७ है।।

ततः सम्पातिनो हंसास्त्वरिता मानसौकसः ॥ ९८ ॥ आजग्मुः सहिता द्रष्टुं भीष्मं कुरुपितामहम् । यत्र होते नरश्रेष्टः हारतल्पे पितामहः ॥ ९९ ॥

वे मानससरोवरमें निवास करनेवाले हंसरूपधारी महर्षि एक साथ उड़ते हुए वड़ी उतावलीके साथ कुरुकुल- के बृद्धिपतामह भीष्मका दर्शन करनेके लिये उस स्थानपर आये, जहाँ वे नरश्रेष्ठ बाणशय्यापर सो रहे थे।। ९८-९९॥

ते तु भीष्मं समासाद्य ऋषयो हंसरूपिणः । अपश्यञ्छरतत्पस्थं भीष्मं कुरुकुलोद्वहम् ॥१००॥ उन इंसरूपधारी ऋषियोंने वहाँ पहुँचकर कुरु-कुलधुरन्धर वीर भीष्मको बाणशय्यापर सोये हुए देखा ॥

ते तं दृष्ट्वा महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । गाङ्गेयं भरतश्रेष्टं दक्षिणेन च भास्करम् ॥१०१॥ इतरेतरमामन्त्र्य प्राहुस्तत्र मनीविणः ।

उन भरतश्रेष्ठ महाँतमा गङ्गानन्दन भीष्मका दर्शन करके ऋषियोंने उनकी प्रदक्षिणा की । फिर दक्षिणायन— युक्त सूर्यके सम्बन्धमें परस्पर सलाह करके वे मनीपी मुनि इस प्रकार बोले- ॥ १०१३ ॥

भीष्मःकयं महातमा सन् संस्थाता दक्षिणायने ॥१०२॥ इत्युक्तवा प्रस्थिता हंसा दक्षिणामभितो दिशम्।

'भीष्मजी महात्मा होकर दक्षिणायनमें कैसे अपनी मृत्यु म्बीकार करेंगे' ऐसा कहकर वे हंसगण दक्षिण दिशाकी ओर चले गये।। १०२ के।।

सम्प्रेक्ष्य वै महाबुद्धिहिचन्तियत्वा च भारत ॥१०३॥ तानब्रवीच्छान्तनवो नाहं गन्ता कथंचन । दिक्षणावर्त आदित्ये पतन्मे मनिस स्थितम् ॥१०४॥

भारत ! इंसोंके जाते समय उन्हें देखकर परम बुद्धिमान् भीष्मने कुछ चिन्तन करके उनसे कहा—पी सूर्यके दक्षिणायन रहते किसी प्रकार यहाँसे प्रस्थान नहीं कहाँगा। यह मेरे मनका निश्चित विचार है।। १०२-१०४।।

गमिष्यामि खकं स्थानमासीद् यन्मे पुरातनम्। उद्गायन आदित्ये हंसाः सत्यं ब्रवीमि वः ॥१०५॥

्हंसो ! सूर्यके उत्तरायण होनेपर ही मैं उस लोककी यात्रा करूँगाः जो मेरा पुरातन स्थान है। यह मैं आपलोगों-से सच्ची बात कह रहा हूँ ॥ १०५॥

धारियण्याम्यहं प्राणानुत्तरायणकाङ्क्ष्या । ऐश्वर्यभूतः प्राणानामुत्सर्गो हि यतो मम ॥१०६॥

भी उत्तरायणकी प्रतीक्षामें अपने प्राणींको धारण किये रहूँगा; क्योंकि मैं जब इच्छा करूँ, तभी अपने प्राणोंको छोडूँ, यह शक्ति मुझे प्राप्त है ॥ १०६॥

तसात् प्राणान् धारियच्ये मुमूर्पुरुदगायने ।

<u>यश्च दत्तो वरो महां पित्रा तेन महात्मना ॥१०७॥</u>

छन्द्रतो मृत्युरित्येवं तस्य चास्तु वरस्तथा । धारियच्ये ततः प्राणानुत्सर्गे नियते सति ॥१०८॥

'अतः उत्तरायणमें मृत्यु प्राप्त करनेकी इच्छासे में अपने प्राणोंको धारण करूँगा । मेरे महात्मा पिताने मुझे जो वर दिया था कि तुम्हें अपनी इच्छा होनेपर ही मृत्यु प्राप्त होगी, उनका वह वरदान सफल हो । में प्राणत्यागका नियत समय आनेतक अवश्य इन प्राणोंको रोक रक्त्यूँगा, ॥ १०७–१०८ ॥

इत्युक्त्वा तांस्तदा हंसान् स शेते शरतत्पगः। एवं कुरूणां पतिते शृङ्गे भीष्मे महौजस्ति ॥१०९॥ पाण्डवाः सुंजयाइचैव सिंहनादं प्रचकिरे।

उस समय उन हं मों से ऐसा कहकर वे वाणश्यापर पूर्ववत् सोये रहे। इस प्रकार कुरुकुलशिरोमणि महापराक्रमी भीष्मके गिर जानेपर पाण्डय और संजय हर्षसे सिंहनाद करने लगे ॥ १०९३ ॥

तस्मिन हते महासत्त्वे भरतानां पितामहे ॥११०॥ न किंचित् प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्ते भरतर्षभ ।

भरतश्रेष्ठ ! उन महान् शक्तिशाली एवं भरतवंशियोंके पितामह भीष्मके मारे जानेपर आपके पुत्रोंको कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था ॥ ११० है ॥

सम्मोहर्चेव तुमुलः कुरूणामभवत् तदा ॥१११॥ रुपदुर्योधनमुखा निःश्वस्य रुरुदुस्ततः।

उस समय कौरवोंपर बड़ा भयंकर मोह छा गया। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि सब लोग सिसक-सिसककर रोने लगे॥ १११६ ॥

विषादाच चिरं कालमितिष्ठन् विगतेन्द्रियाः ॥११२॥ दध्युश्चैय महाराज न युद्धे दिधरे मनः । ऊख्याहगृहीतारच नाभ्यधावन्त पाण्डवान् ॥११३॥

वे सब लोग विषादके कारण दीर्घकालतक ऐसी अवस्था-में पड़े रहे, मानो उनकी सारी इन्द्रियाँ नष्ट हो गयी हों। महाराज! वे भारी चिन्तामें डूब गये। युद्धमें उनका मन नहीं लगता था। वे पाण्डवींपर धावा न कर सकै, मानो किसी महान् ग्राहने उन्हें पकड़ लिया हो॥ ११२-११३॥

अवध्ये शन्तनोः पुत्रे हते भीष्मे महौजसि । अभावः सहसाराजन् कुरुराजस्य तर्कितः ॥११४॥

राजन् ! महातेजस्वी शान्तनुपुत्र भीष्म अवध्य थे, तो भी मारे गये। इससे सहसा सत्र लोगोंने यही अनुमान किया कि कुरुराज दुर्योघनका विनाश भी अवस्यम्भावी है ॥११४॥

हतप्रवीरास्तु वयं निकृत्तादच शितैः शरैः । कर्तव्यं नाभिजानीमो निजिताः सव्यसाचिना ॥११५॥

सन्यसाची अर्जुनने हम सब लोगोंपर विजय पायी।
उनके तीले बाणोंसे हमलोग क्षत-विक्षत हो रहे थे और
हमारे प्रमुख वीर उनके हाथों मारे गये थे। उस अवस्थामें
हमें अपना कर्तव्य नहीं सुझता या॥ ११५॥

पाण्डवादच जयं लब्ध्वा परत्र च परां गतिम्। सर्वे दध्मुर्महाराङ्खाञ्द्यूराः परिघवाहवः॥११६॥

परिघके समान मोटी भुजाओंवाले शूरवीर पाण्डवोंने इहलोकमें विजय पाकर परलोकमें भी उत्तम गति निश्चित कर ली। वे सब-के-सब बड़े-बड़े शङ्ख बजाने लगे ॥११६॥ सोमकाद्य सपञ्चालाः प्राहृष्यन्त जनेश्वर । ततस्तूर्यसहस्रेषु नदत्सु स महावलः ॥११७॥ आस्फोटयामास भूशं भीमसेनो ननाद च ।

जनेश्वर ! पाञ्चालों और सोमकोंके तो हर्षकी सीमा न रही । सहसों रणवाद्य बजने लगे । उस समय महावली भीमसेन जोर-जोरसे ताल ठोकने और सिंहके समान दहाइने लगे ॥ ११७ ई॥

सेनयोरुभयोरचापि गाङ्गेये निहते विभौ ॥११८॥ संन्यस्य वीराः शस्त्राणि प्राध्यायन्त समन्ततः।

शक्तिशाली गङ्गानन्दन भीष्मके मारे जानेपर सब ओर दोनों सेनाओंके सब बीर अपने अस्त्र-शस्त्र नीचे डालकर भारी चिन्तामें निमग्न हो गये ॥ ११८% ॥

प्राक्रोशन् प्राद्रवंश्चान्ये जग्मुर्मोहं तथापरे ॥११९॥

कुछ फूट-फूटकर रोने-चिल्लाने लगे, कुछ इधर-उधर

भागने लगे और कुछ वीर मोहको प्राप्त (मूर्छित) हो गये॥ ११९॥

क्षत्रं चान्येऽभ्यनिन्दन्त भीष्मं चान्येऽभ्यपूजयन्। ऋपयः पितरश्चैव प्रशशंसुर्महाव्रतम् ॥१२०॥

कुछ लोग क्षात्रधर्मकी निन्दा कर रहे थे और कुछ भीष्मजीकी प्रशंसा कर रहे थे। ऋषियों और पितरोंने महान् व्रतधारी भीष्मकी वड़ी प्रशंसा की ॥ १२०॥

भरतानां च ये पूर्वे ते चैनं प्रशशंसिरे। महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान्॥१२१॥ जपञ्शान्तनवोधीमान् कालाकाङ्क्षीस्थितोऽभवत्१२२

भरतवंशके पूर्वजोंने भी भीष्मजीकी बड़ी बड़ाई की । परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान् शान्तनुनन्दन भीष्म महान् उपनिषदोंके सारभृत योगका आश्रय ले प्रणवका जप करते हुए उत्तरायणकालकी प्रतीक्षामें वाणशय्यापर सोये रहे ॥ १२१-१२२॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवध्यवंणि भीष्मिनिपातने एकोनविंशत्यिधकशततमोऽध्यायः ॥ ११९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवध्यर्थमें भीष्मजीके रथसे गिरनेसे सम्बन्ध रखनेबाला एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९९॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इलोक मिलाकर कुल १२५ इलोक हैं )

## विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

मीष्मजीकी महत्ता तथा अर्जुनके द्वारा भीष्मको तिकया देना एवं उभय पक्षकी सेनाओंका अपने शिविरमें जाना और श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-संवाद

घृतराष्ट्र उवाच

कथमासंस्तदा योधा हीना भीष्मेण संजय। बिलना देवकल्पेन गुर्वर्थे ब्रह्मचारिणा॥१॥

धृतराष्ट्रने पूछा— संजय ! भीष्मजी बलवान् और देवताके समान थे । उन्होंने अपने पिताके लिये आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया था । उस दिन उनके रथसे गिर जानेके कारण उनके सहयोगसे विच्चित हुए मेरे पक्षके योद्धाओं की क्या दशा हुई ? ॥ १ ॥

तदैव निहतान् मन्ये कुरूनन्यांश्च पाण्डवैः। न प्राहरद्यदा भीष्मो घृणित्वाद्दुपदात्मजम्॥ २॥

भीष्मजीने अपनी दयालुताके कारण जब द्रुपदकुमार शिखण्डीपर प्रहार करनेसे हाथ खींच लिया, तभी मैंने यह समझ लिया था कि अब पाण्डवींके हाथसे अन्य कौरव भी अवस्य मारे जायँगे ॥ २ ॥

ततो दुःखतरं मन्ये किमन्यत् प्रभविष्यति । अद्याहं पितरं श्रुत्वा निहतं सा सुदुर्मतिः ॥ ३ ॥

मेरी समझमें इससे बढ़कर महान् दुः खकी बात और क्या होगी कि आज अपने ताऊ भीष्मके मारे जानेका समाचार सुनकर भी जीवित हूँ। मेरी बुद्धि बहुत ही खोटी है ॥ ३ ॥

अश्मसारमयं नूनं हृदयं मम संजय। श्रुत्वा विनिहृतं भीष्मं शतधा यन्न दीर्यते॥ ४॥

संजय! निश्चय ही मेरा हृदय लोहेका बना हुआ है; क्योंकि आज भीष्मजीके मारे जानेका समाचार सुनकर भी यह सैकड़ों दुकड़ोंमें विदीर्ण नहीं हो रहा है ॥ ४॥

यदन्यश्चिहतेनाजौ भीष्मेण जयमिञ्छता। चेष्टितं कुरुसिंहेन तन्मे कथय सुवत ॥ ५॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले संजय ! विजयकी अभिलाघा रखनेवाले कुरुकुलिंह भीष्म जब युद्धमें मारे गये, उस समय उन्होंने दूसरी कौन-कौन-सी चेष्टाएँ की थीं ? वह सब मुझसे कहो ॥ ५॥

पुनःपुनर्न मृष्यामि हतं देवव्रतं रणे। न हतो जामद्ग्न्येन दिव्येरस्नेरयं पुरा॥६॥ स हतो द्रौपदेयेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना।

रणभूमिमें देववत भीष्मका मारा जाना मुझे वारंबार असह्य हो उठता है। जो भीष्म पूर्वकालमें जमदिगनन्दन परशुरामके दिन्यास्त्रोंद्वारा भी नहीं मारे जा सके, वे ही दुपदकुमार पाञ्चालदेशीय शिखण्डीके हाथसे मारे गये; यह कितने दुःखकी बात है ॥ ६२ ॥

संजय उवाच

सायाहे निहतो भूमौ धार्तराष्ट्रान् विषादयन् ॥ ७ ॥ पञ्चाळानां ददौ हर्षे भीष्मः कुरुपितामहः।

संजयने कहा—महाराज ! कुरुकुळ हृद्ध पितामह भीष्म सायंकालमें जब रणभूमिमें गिरे उस समय उन्होंने आपके पुत्रोंको बड़े विषादमें डाल दिया और पाञ्चालोंको हर्ष मनानेका अवसर दे दिया ॥ ७ ॥ ॥

स रोते रारतल्पस्थो मेदिनीमस्पृशंस्तदा॥ ८॥ भीष्मे रथात् प्रपतिते प्रच्युते धरणीतले। हाहेति तुमुलः शब्दो भृतानां समपद्यत॥ ९॥

वे पृथ्वीका स्पर्श किये विना ही उस समय वाणशय्या-पर सो रहे थे। भीष्मके रथसे गिरकर धरतीपर पड़ जानेपर समस्त प्राणियोंमें भयंकर हाहाकार मच गया॥ ८-९॥ सीमावृक्षे निपतिते कुरूणां समितिंजये।

सेनयोरभयो राजन् क्षत्रियान् भयमाविदात् ॥१०॥

राजन् ! कुरुकुलके युद्धविजयी वीर भीष्म दोनों दलों-के लिये सीमावर्ती वृक्षके समान थे। उनके गिर जानेसे उभय पक्षकी सेनाओंमें जो क्ष्त्रिय थें। उनके मनमें भारी भय समा गया॥ १०॥

भीष्मं शान्तनवं द्रष्ट्वा विशीर्णकवचध्वजम् । कुरवः पर्यवर्तन्त पाण्डवाश्च विशाम्पते ॥११॥

प्रजानाथ ! जिनके कवच और ध्वज छिन्न-भिन्न हो गये थे, उन शान्तनुनन्दन भीष्मजीको उस अवस्थामें देखकर कौरव और पाण्डव दोनों ही उन्हें घेरकर खड़े हो गये ॥

खं तमःसंवृतमभूदासीद् भानुर्गतवभः। ररास पृथिवी चैव भीष्मे शान्तनवे हते॥१२॥

उस समय आकाशमें अन्धकार छा गया। स्वंकी प्रभा फीकी पड़ गयी। शान्तनुनन्दन भीष्मके मारे जानेपर यह सारी पृथ्वी भयानक शब्द करने छगी॥ १२॥

अयं ब्रह्मविदां श्रेष्ठो ह्ययं ब्रह्मविदां वरः। इत्यभाषन्त भूतानि शयानं पुरुषर्षभम्॥१३॥

वहाँ सोये हुए पुरुषप्रवर भीष्मको देखकर कुछ दिव्य प्राणी कहने लगे, भ्ये ब्रह्मज्ञानियोंके शिरोमणि हैं, ये ब्रह्म-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं ॥ १३ ॥

अयं पितरमाज्ञाय कामार्ते शान्तनुं पुरा। ऊर्ध्वरेतसमात्मानं चकार पुरुवर्षभः॥ १४॥

'इन्हीं पुरुषिं हने पूर्वकालमें अपने पिता शान्तनुको कामासक्त जानकर अपने आपको ऊर्ध्वरेता (नैष्टिक ब्रह्मचारी) बना लिया' ॥ १४॥ इति स शरतल्पस्थं भरतानां महत्तमम्। ऋपयस्त्वभ्यभाषन्त सहिताः सिद्धचारणैः॥१५॥

इस प्रकार सिद्धों और चारणोंसिहत ऋषिगण भरतकुल-के महापुरुष भीष्मको वाणशय्यापर स्थित देख पूर्वोक्त बार्ते कहते थे॥ १५॥

हते शान्तनचे भीष्मे भरतानां पितामहे। न किंचित् प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्तव हि मारिष ॥ १६॥

आर्य ! भरतवंशियोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मके मारे जानेपर आपके पुत्रोंको कुछ भी नहीं स्झता था ॥१६॥

विषण्णवदनाश्चासन् हतथीकाश्च भारत । अतिष्ठन् वीडितादचैव ह्रिया युक्ता द्यधोमुखाः॥ १७ ॥

भारत ! उनके मुखपर विपाद छा गया था। वे श्री-हीन और लिजित हो नीचेकी ओर मुँह लटकाये खड़े थे॥

पाण्डवाश्च जयं लञ्जा संग्रामशिरसि स्थिताः। सर्वे दध्मुर्महाराङ्कान् हेमजालपरिष्कृतान् ॥ १८॥

पाण्डव विजय पाकर युद्धके मुहानेपर खड़े थे और सय-के-सब सोनेकी जालियोंने विभृपित बड़े-बड़े शङ्कांको बजा रहे थे ॥ १८॥

हर्पात् तूर्यसहस्रेषु वाद्यमानेषु वानघ। अपदयाम महाराज भीमसेनं महावलम् ॥ १९॥ विक्रीडमानं कौन्तेयं हर्षेण महता युतम्। निहत्य तरसा शत्रुं महाबलसमन्वितम्॥ २०॥

निष्पाप महाराज! जब हर्पातिरेकसे सहस्रों वाजे बज रहे थे, उस समय हमने कुन्तीकुमार महावली भीमसेनको देखा। वे महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न शत्रुको वेगपूर्वक मार देनेके कारण अत्यन्त हर्षके साथ नाच रहे थे १९-२०

सम्मोहरचापि तुमुलः कुरूणामभवत् ततः। कर्णदुर्योधनौ चापि निःश्वसेतां मुहुर्मुहुः॥२१॥

उस समय कौरवोंपर भयंकर मोह छा गया था। कर्ण और दुर्योघन भी वारंवार लंबी साँसें खींच रहे थे॥२१॥

तथा निपतिते भीष्मे कौरवाणां पितामहे । हाहाभूतमभूत् सर्वे निर्मर्यादमवर्तत ॥ २२ ॥

कौरविषतामह भीष्मके इस प्रकार रथसे गिर जानेपर सर्वत्र हाहाकार मच गया । कहीं कोई मर्यादा नहीं रह गयी ॥ २२ ॥

दृष्ट्वा च पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव । उत्तमं जवमास्थाय द्रोणानीकमुपादवत् ॥ २३ ॥ भ्रात्रा प्रस्थापितो वीरः स्वेनानीकेन दंशितः । प्रययौ पुरुपव्याद्यः स्वसैन्यं स विषादयन् ॥ २४ ॥

भीष्मजीको रणभूमिमें गिरा देख आपका बीर पुत्र पुरुषिंह दुःशासन अपने भाईके भेजनेपर अपनी ही सेनासे घिराहुआ वड़े वेगसे द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओरदौड़ा गया। उस समय वह कौरव-सेनाको विषादमें डाल रहा था ॥२३-२४॥ तमायान्तमभित्रेक्ष्य कुरवः पर्यवारयन्। दुःशासनं महाराज किमयं वक्ष्यतीति च ॥ २५॥

महाराज ! दुःशासनको आते देख समस्त कौरवसैनिक उसे चारों ओरसे वेरकर खड़े हो गये कि देखें यह क्या कहता है ॥ २५ ॥

ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष्ट कौरवः। द्रोणस्तत्राप्रियं श्रुत्वा मुमोह भरतर्षभ॥२६॥

भरतश्रेष्ठ ! दुःशासनने द्रोणाचार्यसे भीष्मके मारे जाने-का समाचार बताया । वह अप्रिय वात सुनते ही द्रोणाचार्य मूर्छित हो गये ॥ २६ ॥

स संज्ञामुपलभ्याशु भारद्वाजः प्रतापवान् । निवारयामास तदा स्वान्यनीकानि मारिष ॥ २७ ॥

आर्य ! सचेत होनेपर प्रतापी द्रोणाचार्यने शीव ही अपनी सेनाओंको युद्धसे रोक दिया ॥ २७ ॥ विनिवृत्तान् कुरून् दृष्ट्वा पाण्डवाऽपि खसैनिकान्। दृतैः शीव्राश्वसंयुक्तैः समन्तात् पर्यवारयन् ॥ २८ ॥

कौरवोंको युद्धसे लौटते देख पाण्डवोंने भी शीवगामी अश्वोंपर चढ़े हुए दूतोंद्वारा सव ओर आदेश भेजकर अपने सैनिकोंका भी युद्ध बंद करा दिया ॥ २८॥

निवृत्तेषु च सैन्येषु पारम्पर्येण सर्वशः। निर्मुक्तकवचाः सर्वे भीष्ममीयुर्नराघिपाः॥ २९॥ वारी-वारीसे सब सेनाओंके युद्धसे निवृत्त हो जानेपर

सव राजा कवच खोलकर भीष्मके पास आये ॥ २९ ॥ व्युपरम्य ततो युद्धाद् योधाः शतसहस्रशः । उपतस्थुर्महात्मानं प्रजापितिमियामराः ॥ ३० ॥

तदनन्तर लाखों योद्धा युद्धसे विरत होकर जैसे देवता प्रजापतिकी सेवामें उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार महात्मा भीष्मके पास आये ॥ २०॥

ते तु भीष्मं समासाद्य शयानं भरतर्पभम्। अभिवाद्यावतिष्टन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ३१॥

वे पाण्डव तथा कौरव वाणशय्यापर सोये हुए भरतश्रेष्ठ भीष्मकी सेवामें पहुँचकर उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गये ॥

अथ पाण्डून् कुरूंद्चैव प्रणिपत्यात्रतः स्थितान् । अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३२ ॥

पाण्डव तथा कौरव जब प्रणाम करके उनके सामने खड़े हुए, तब शान्तनुनन्दन धर्मात्मा भीष्मने उनसे इस प्रकार कहा-॥ ३२॥

स्तागतं वो महाभागाः स्तागतं वो महारथाः। तुष्यामि दर्शनाचाहं युष्माकममरोपमाः॥ ३३॥ 'महाभाग नरेशगण ! आपलोगोंका स्वागत है। देवोपम महारिथयो ! आपका स्वागत है। मैं आपलोगोंके दर्शनसे बहुत संतुष्ट हूँ थे।। ३३॥

अभिमन्त्रयाथ तानेवं शिरसा लम्बताववीत्। शिरो मे लम्बतेऽत्यर्थमुप्धानं प्रदीयताम्॥ ३४॥

इस प्रकार उन सब लोगोंसे स्वागत-भाषण करके अपने लटकते हुए शिरके द्वारा ही वे बोले--'राजाओ ! मेरा शिर बहुत लटक रहा है । इसके लिये आपलोग मुझे तिकया दें' ॥ ३४॥

ततो नृपाः समाजहुस्तन्नि च मृद्नि च । उपधानानि मुख्यानि नैच्छत् तानि पितामहः॥ ३५॥

तव राजालोग तत्काल विद्याः कोमल और म**हीन वस्त्र**-के वने हुए बहुत-से तिक्षये ले आये; परंतु पिताम**ह** भीष्मने उन्हें लेनेकी इच्छा नहीं की ॥ ३५ ॥

अथाववीत्तरव्यावः <u>प्रहसन्निव तान्</u> नृपान् । नैतानि वीरराय्यासु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३६॥

तदनन्तर पुरुषसिंह भीष्मने हँसते हुए से उन राजाओं-से कहा—'भूमिपालो!ये तिकये वीरशय्याके अनुरूप नहीं हैं'॥

ततो वीक्ष्य नरश्रेष्ठमभ्यभाषत पाण्डवम्। धनंजयं दीर्घवाहुं सर्वलोकमहारथम्॥ ३७॥

इसके बाद वे सम्पूर्ण लोकोंके विख्यात महारथी नरश्रेष्ठ महाबाहु पाण्डुपुत्र धनंजयकी ओर देखकर इस प्रकार बोले— ॥३७॥

धनंजय महाबाहो शिरो मे तात लम्बते। दीयतामुपधानं वै यद् युक्तमिह मन्यसे॥ ३८॥

'महाबाहु धनंजय! मेरा शिर लटक रहा है। बेटा! यहाँ इसके अनुरूप जो तिकया तुम्हें ठीक जान पड़े वह ला दो'॥ संजय उवाच

समारोप्य महज्ञापमभिवाद्य पितामहम्। नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीत्॥ ३९॥

संजय कहते हैं—राजन्!तव अर्जुनने पितामह भीष्मको प्रणाम करके अपना विशाल धनुष चढ़ा लिया और आँस्-भरे नेत्रोंसे देखकर इस प्रकार कहा—॥ ३९॥

आज्ञापय कुरुश्रेष्ठ सर्वशस्त्रभृतां वर। प्रेष्योऽहं तव दुर्धर्ष कियतां कि पितामह॥ ४०॥

'समस्त शस्त्रघारियोंमें अग्रगण्य कुरुश्रेष्ठ ! दुर्जय वीर पितामह ! मैं आपका सेवक हूँ; आज्ञा दीजिये; क्या सेवा करूँ ?' ॥ ४० ॥

तमब्रवीच्छान्तनवः शिरो मे तात लम्बते। उपधानं कुरुश्रष्ठ फाल्गुनोपद्धत्स्य मे ॥ ४१॥ तब शान्तनुनन्दनने उनमे कहा-धात ! मेरा शिर लटक रहा है। कुरुश्रेष्ठ फाल्गुन ! तुम मेरे लिये तिकया लगा दो॥ ४१॥

शयनस्यानुरूपं वै शीवं वीर प्रयच्छ मे। त्वं हि पार्थं समर्थों वै श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ॥ ४२ ॥ क्षत्रधर्मस्य वेत्ता च वुद्धिसत्त्वगुणान्वितः।

्वीर बुन्तीकुमार ! इस शय्याके अनुरूप शीघ्र मुझे तिक्या दो । तुम्हीं उसे देनेमें समर्थ हो; क्योंकि सम्पूर्ण धनुर्धरोंमें तुम्हारा बहुत ऊँचा स्थान है । तुम क्षत्रिय-धर्मके ज्ञाता तथा बुद्धि और सत्त्व आदि सहुणोंसे सम्पन्न हो? ॥४२६॥ फाल्गुनोऽपि तथेत्युक्त्वा व्यवसायमरोचयत्॥ ४३॥ गृह्यानुमन्त्र्य गाण्डीवं शरान् संनतपर्वणः। अनुमान्य महात्मानं भरतानां महारथम् ॥ ४४॥ त्रिभिस्तीक्षणेर्महावेगैरन्वगृह्याच्छरः शरेः।

अर्जुनने 'जो आजा' कहकर इस कार्यके लिये प्रयत्न करना स्वीकार किया और गाण्डीव धनुष ले उसे अभिमन्त्रित करके धकी हुई गाँठवाले तीन वाणोंको धनुषपर रक्ता। तत्पश्चात् भरतकुलके महात्मा महारथी भीष्मकी अनुमति ले उन अत्यन्त वेगशाली तीन तीले बाणोंद्वारा उनके मस्तकको अनुगृहीत किया (कुछ ऊँचा करके स्थिर कर दिया)॥ अभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा सञ्यसाचिना॥ ४५॥ अतुष्यद् भरतश्रेष्ठो भीष्मो धर्मार्थतत्त्ववित्।

सन्यसाची अर्जुनने उनके अभिप्रायको समझकर जब ठीक तिकया लगा दियाः तब धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले धर्मात्मा भरतश्रेष्ठ भीष्म बहुत संतुष्ट हुए॥४५३॥ उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद् धनंजयम्॥४६॥ प्राह सर्वान् समुद्रीक्ष्य भरतान् भारतं प्रति। कुन्तीपुत्रं युधां श्रेष्ठं सुहृदां प्रीतिवर्धनम्॥४७॥

उन्होंने वह तिकया देनेसे अर्जुनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न किया और समस्त भरतवंशियोंकी ओर देखकर योद्धाओंमें श्रेष्ठः सुदृदोंका आनन्द बढ़ानेवालेः भरतकुलः भूषणः कुन्तीपुत्र अर्जुनसे इस प्रकार कहा—॥ ४६-४७॥ श्रायनस्यानुकर्णं मे पाण्डवोपहितं त्वया।

श्यनस्थानुरूप म पाण्डवापहित त्वया। यद्यन्यथा प्रपद्येथाः श्रापेयं त्वामहं रुपा॥ ४८॥

पाण्डुनन्दन ! तुमने मेरी शय्याके अनुरूप मुझे तिकया प्रदान किया है। यदि इसके विपरीत तुमने और कोई तिकया दिया होता तो मैं कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता ॥ ४८॥

एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठता । स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजौ शरतस्पगतेन वै ॥ ४९ ॥

'महाबाहो ! अपने धर्ममें खित रहनेवाले क्षत्रियको युद्धखलमें इसी प्रकार बाणशय्यापर शयन करना चाहिये'।।

एवमुक्त्वा तु बीभत्सुं सर्वोस्तानव्रवीद् बचः। राष्ट्रस्य राजपुत्रांद्य पाण्डवानभिसंस्थितान्॥ ५०॥ अर्जुनसे ऐसा कहकर भीष्मने पाण्डवोंके पास खड़े हुए उन समस्त राजाओं और राजपुत्रोंसे कहा—॥ ५०॥ पद्यध्यमुपधानं मे पाण्डवेनाभिसंधितम्। शिद्येऽहमस्यां दाय्यायां यावदावर्तनं रवेः॥ ५१॥

पाण्डुनन्दन अर्जुनने मेरे शिरमें यह तिकया लगाया है, उसे आपलोग देखें। मैं इस शय्यापर तवतक शयन करूँगा, जवतक कि सूर्य उत्तरायणमें नहीं लौट आते हैं॥ ये तदा मां गमिष्यन्ति ते च प्रेक्ष्यन्ति मां नृपाः।

ये तदा मां गमिष्यन्ति ते च प्रेक्ष्यन्ति मां नृपाः। दिशं वैश्ववणाकान्तां यदाऽऽगन्ता दिवाकरः॥ ५२॥ नूनं सप्ताश्वयुक्तेन रथेनोत्तमतेजसा। विमोक्ष्येऽहं तदा प्राणान् सुहृदः सुप्रियानिव ॥ ५३॥

'सात घोड़ोंसे जुते हुए उत्तम तेजस्वी रथके द्वारा जय सूर्य कुवेरकी निवासभूत उत्तर दिशाके पथपर आ जायँगे, उस समय जो राजा मेरे पास आयेंगे, वे मेरी ऊर्ध्व गतिको देख सकेंगे। निश्चय ही उसी समय में अत्यन्त प्रियतम सुहदोंकी भाँति अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करूँगा।५२-५३।

परिखा खन्यतामत्र ममावसदने नृपाः। उपासिष्ये विवस्तनेतमेवं शरशताचितः॥ ५४॥

प्राजाओ ! मेरे इस स्थानके चारों ओर खाई खोद दो । मैं यहीं इसी प्रकार सैकड़ों बाणोंसे व्याप्त शरीरके द्वारा भगवान सूर्यकी उपासना करूँगा ॥ ५४ ॥

उपारमध्वं संग्रामाद् वैरमुत्सुज्य पार्थिवाः।

'भूपालगण ! अन आपलोग आपसका वैरभान छोड़-कर युद्धसे विरत हो जायँ' ॥ ५४ ई ॥ संजय उनाच

उपातिष्ठत्रथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः ॥५५॥ सर्वोपकरणेर्युकाः कुशलैः साधु शिक्षिताः।

संजय कहते हैं — महाराज ! तदनन्तर शरीरसे वाण-को निकाल फेंकनेकी कलामें कुशल वैद्य भीष्मजीकी सेवामें उपस्थित हुए । वे समस्त आवश्यक उपकरणोंसे युक्त और कुशल पुरुषोंद्वारा मलीमाँति शिक्षा पाये हुए थे ॥ ५५ है ॥ तान् दृष्ट्वा जाह्नवीपुत्रः प्रोवाच तनयं तव ॥ ५६॥ धनं दत्त्वा विस्तृज्यन्तां पुज्यित्वा चिकित्सकाः।

एवंगते मयेदानी वैद्यैः कार्यमिहास्ति किम्॥५७॥

उन्हें देखकर गङ्गानन्दन भीष्मने आपके पुत्र दुर्योघनसे कहा--- प्यत्म ! इन चिकित्सकोंको धन देकर सम्मानपूर्वक विदा कर दो । मुझे यहाँ इस अवस्थामें अब इन वैद्योंसे क्या काम है!

क्षत्रधर्मे प्रशस्तां हि प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम् । नैप धर्मो महीपालाः शरतल्पगतस्य मे ॥५८॥ एभिरेव श्रुरेश्चाहं दम्ध्वयोऽस्मि नराधिपाः।

श्वित्रिय-धर्ममें जिसकी प्रशंसा की गयी है, उस उत्तम गतिको मैं प्राप्त हुआ हूँ । भूपालो ! मैं बाणश्चय्यापर सोया

हुआ हूँ । अब मेरा यह धर्म नहीं है कि इन बाणोंको निकालकर चिकित्सा कराऊँ। नरेश्वरो ! मेरे इस शरीरको इन बाणोंके साथ ही दग्ध कर देना चाहियें ॥ ५८% ॥ तच्छत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥५९॥ वैद्यान विसर्जयामास पूजयित्वा यथाईतः।

भीष्मकी यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधनने यथा-योग्य सम्मान करके वैद्योंको विदा किया ॥ ५९६ ॥ जग्मनीनाजनपदेश्वराः ॥६०॥ ततस्ते विस्मयं स्थिति धर्मे परां दृष्टा भीष्मस्यामिततेजसः।

तदनन्तर विभिन्न जनपदोंके स्वामी नरेशगण अमित-तेजस्वी भीष्मकी यह धर्मविषयक उत्तम निष्ठा देखकर बड़े विस्मित हुए ॥ ६०५ ॥

उपधानं ततो दत्त्वा पितुस्ते मनुजेश्वराः ॥६१॥ सहिताः पाण्डवाः सर्वे क्र्रवश्च महारथाः। उपगम्य महात्मानं शयानं शयने शुभे ॥६२॥ तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा च त्रिः प्रदक्षिणम् । विधाय रक्षां भीष्मस्य सर्वे एव समन्ततः ॥६३॥ वीराः खिशविराण्येव ध्यायन्तः परमातुराः। निवेशायाभ्युपागच्छन् सायाहे रुधिरोक्षिताः ॥६४॥

राजन्! आपके पितृत्ह्य भीष्मको उपर्युक्त तिकया देकर उन नरेश, पाण्डव तथा महारथी कौरव सभीने एक साथ सुन्दर बाणशय्यापर सोये हुए महात्मा भीष्मके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की और सब ओरसे भीष्मकी रक्षाकी व्यवस्था करके सभी वीर अपने शिविरको ही चल दिये। वे अत्यन्त आतुर होकर भीष्मका ही चिन्तन कर रहे थे। सायंकालमें खूनसे लथपथ हुए वे सब लोग अपने निवासस्थानपर गये ॥ ६१-६४ ॥

निविष्टान् पाण्डवांइचैव प्रीयमाणान् महारथान् । भीष्मस्य पतने हृपानुपगम्य महावलः ॥६५॥ उवाच माधवः काले धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्। दिएया जयसि कौरव्य दिएवा भीष्मो निपातितः।६६।

पाण्डव महारथी भीष्मके गिर जानेसे वहत प्रसन्न थे और हर्षमें भरकर विश्राम कर रहे थे। उस समय महाबली

भगवान् श्रीकृष्ण यथासमय उनके पास पहुँचकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले- 'कुरुनन्दन! सौभाग्यकी बात है कि तुम जीत रहे हो। यह भी भाग्यकी ही बात है कि भीष्म रथसे गिरा दिये गये ॥ ६५-६६ ॥

अवध्यो मानुषेरेव सत्यसंघो महारथः। अथवा दैवतैः सार्घ सर्वशास्त्रस्य पारगः॥६७॥ त्वां तु चक्षहुणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षषा।

<sup>4</sup> यत्यप्रतिज्ञ महारथी भीष्म सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारक्रत विद्वान् थे। इन्हें मनुष्य तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी मार नहीं सकते थे । आप दृष्टिपातमात्रसे ही दूसरोंको भस्म करनेमें समर्थ हैं। आपके पास पहुँचकर भीष्म आपकी घोर दृष्टिसे ही नष्ट हो गये हैं? || ६७३ ||

एवमुको धर्मराजः प्रत्युवाच जनाईनम् ॥६८॥ तव प्रसादाद विजयः कोधात् तव पराजयः। त्वं हि नः शरणं कृष्ण भक्तानामभयंकरः ॥६९॥

उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान श्रीकृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया—'श्रीकृष्ण ! आप इमारे आश्रय हैं तथा आप ही भक्तोंको अभय दान करने-वाले हैं । आपके ही कृपा-प्रसादसे विजय होती है और आप-के ही रोषसे पराजय प्राप्त होती है ॥ ६८-६९ ॥

अनाश्चर्यो जयस्तेषां येषां त्वमसि केशव। रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः ॥ ७०॥ सर्वथा त्वां समासाद्य नाश्चर्यमिति मे मतिः।

'केशव ! आप समरभूमिमें सदा जिनकी रक्षा करते हैं और नित्यप्रति जिनके हितमें तत्पर रहते हैं, उनकी विजय हो तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आपकी शरण छेनेपर सर्वथा विजयकी प्राप्ति कोई आश्चर्यकी वात नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय हैं ॥ ७०५ ॥

एवमुक्तः प्रत्युवाच समयमानो जनादनः। तवैवैतद् युक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥७१॥

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर जनार्दन श्रीकृष्णने मुसकराते हुए कहा- 'नृपश्रेष्ठ! आपका कथन सर्वथा युक्तिसंगत है'।।

इति श्रोमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवयपर्वणि भीष्मोपयानदाने विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवधपर्वमें भीष्मको तिकया देनेसे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ १२०

एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

अर्जुनका दिव्य जल प्रकट करके भीष्मजीकी प्यास बुझाना तथा भीष्मजीका अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए दुर्योधनको संधिके लिये समझाना

संजय उवाच

पाण्डचा धार्तराष्ट्राश्च उपातिष्ठन् पितामहम् ॥ १ ॥ संजय कहते हैं -- महाराज ! जब रात बीती और

तं वीरशयने वीरं शयानं कुरुसत्तम। **ब्युप्टायां तु महाराज शर्वयां सर्वपार्थिवाः।** अभिवाद्योपतस्थुर्वे क्षत्रियाः क्षत्रियर्पभम्॥२॥ सवेरा हुआ, उस समय सव राजा, पाण्डव तथा आपके पुत्र पुनः वीर-शब्यापर सोये हुए वीर पितामह भीष्मकी सेवामें उपस्थित हुए । कुरुश्रेष्ठ ! वे सव क्षत्रिय क्षत्रिय- शिरोमणि भीष्मजीको प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गये॥ कन्याश्चन्दनन्यूर्णेश्च लाजैमील्येश्च सर्वशः । अवाकिरञ्छान्तनयं तत्र गत्वा सहस्रशः ॥ ३॥

सहस्रों कन्याएँ वहाँ जाकर चन्दन-चूर्णः लाजा (खील) और माला-फूल आदि सब प्रकारकी ग्रुभ सामग्री शान्तनु-नन्दन भीष्मके ऊपर विखेरने लगीं ॥ ३॥

स्त्रियो वृद्धास्तथा वालाः प्रेक्षकाश्च पृथग्जनाः । समभ्ययुः शान्तनवं भूतानीव तमोनुदम् ॥ ४ ॥

स्त्रियाँ, बूढ़े, बालक तथा अन्य साधारण जन शान्तनु-कुमार भीष्मजीका दर्शन करनेके लिये वहाँ आये, मानो समस्त प्रजा अन्धकारनाशक भगवान् सूर्यकी उपासनाके लिये उपस्थित हुई हो ॥ ४॥

तूर्याणि शतसंख्यानि तथैव नटनर्तकाः। श्रिल्पिनश्च तथाऽऽजग्मुः कुरुवृद्धं पितामहम्॥ ५॥

सैकड़ों बाजे और बजानेवाले नटा नर्तक और बहुत से शिल्पी कुरुवंशके वृद्ध पुरुष पितामह भीष्मके पास आये ॥ उपारम्य च युद्धेभ्यः संनाहान् विश्रमुच्य ते । आयुधानि च निक्षिण्य सहिताः कुरुपाण्डवाः ॥ ६ ॥ अन्वासन्त दुराधर्ष देववतमरिद्मम् । अन्योन्यं प्रीतिमन्तस्ते यथापूर्वं यथावयः ॥ ७ ॥

कौरव तथा पाण्डव युद्धसे निवृत्त हो कवच खोलकर अस्त्र-शस्त्र नीचे डालकर पहलेकी भाँति परस्पर प्रेमभाव रखते हुए अवस्थाकी छोटाई-बड़ाईके अनुसार यथोचित कमसे शत्रुदमन दुर्जय वीर देवत्रत भीष्मके समीप एक साथ वैठ गये।। ६-७॥

सा पार्थिवशताकीणां समितिर्भाष्मशोभिता। शुशुभे भारती दीप्ता दिवीवादित्यमण्डलम् ॥ ८॥

सैकड़ों राजाओंसे भरी और भीष्मसे सुशोभित हुई वह भरतवंशियोंकी दीप्तिशालिनी सभा आकाशमें सूर्यमण्डलकी भाँति उस रणभूमिमें शोभा पाने लगी ॥ ८॥

विवभौ च नृपाणां सा गङ्गाष्ठतमुपासताम् । देवानामिव देवेशं पितामहमुपासताम् ॥ ९.॥

गङ्गानन्दन भीष्मके पास बैठी हुई राजाओंकी वह मण्डली देवेश्वर ब्रह्माजीकी उपासना करनेवाले देवताओंके समान सुज्ञोभित हो रही थी ॥ ९॥

भीष्मस्तु वेदनां धैर्यान्तिगृहा भरतर्षम । अभितप्तः शरैश्चैव निःश्वसन्तुरगो यथा॥१०॥ शराभितत्तकायोऽपि शस्त्रसम्पातमूर्छितः। प्रानीयमिति सम्प्रेक्ष्य पक्षस्तान् प्रत्यभाषत ॥११॥

भरतश्रेष्ठ ! भीष्मजी वाणोंसे संतप्त होकर सर्पके समान लम्बी साँस खींच रहे थे । वे अपनी वेदनाको धैर्यपूर्वक सह रहे थे । वाणोंकी जलनसे उनका सारा शरीर जल रहा था । वे शस्त्रोंके आधातसे मूर्छित-से हो रहे थे । उस समय उन्होंने राजाओंकी ओर देखकर केवल इतना ही कहा प्यानी ।।१०-११॥

ततस्ते क्षत्रिया राजन्तुपाजहुः समन्ततः। भक्ष्यानुद्यावचान् राजन् वारिकुम्भांश्चरातिलान्।१२।

राजन् ! तब वे क्षत्रियनरेश चारों ओरसे भोजनकी उत्तमोत्तम सामग्री और शीतल जलसे भरे हुए घड़े ले आये ॥ १२ ॥

उपानीतं तु पानीयं दृष्ट्वा शान्तनवोऽव्रवीत्। नाद्यातीता मया शक्या भोगाः केचन मानुषाः ॥१६॥ अपकान्तो मनुष्येभ्यः शरशय्यां गतो द्यहम्। प्रतीक्षमाणस्तिष्टामि निवृत्ति शशिसूर्ययोः॥१४॥

उनके द्वारा लाये हुए उस जलको देखकर शान्तनु-नन्दन भीष्मने कहा— अब मैं मनुष्यलोकके कोई भी भोग अपने उपयोगमें नहीं ला सकता, मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। यद्यपि यहाँ बाणशय्यापर सो रहा हूँ, तथापि मनुष्यलोकसे कपर उठ चुका हूँ। केवल सूर्य-चन्द्रमाके उत्तरपथपर आनेकी प्रतीक्षामें यहाँ कका हुआ हूँ।। १२-१४॥

एयमुक्तवा शान्तनवो निन्दन् वाक्येन पार्थिवान्। अर्जुनं द्रष्टमिच्छामीत्यभ्यभाषत भारत॥१५॥

भारत ! ऐसा कहकर शान्तनुनन्दन भीष्मने अपनी वाणीद्वारा अन्य राजाओंकी निन्दा करते हुए कहा—'अब मैं अर्जुनको देखना चाहता हूँ'॥ १५॥

अथोपेत्य महाबाहुरभिवाच पितामहम् । अतिष्ठत् प्राञ्जलिः प्रह्नः किं करोमीति चात्रवीत् ॥१६॥

तव महावाहु अर्जुन िपतामह भीष्मके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हो गये और विनयपूर्वक बोले— 'मेरे लिये क्या आज्ञा है, मैं कौन-सी सेवा करूँ ?'॥ १६॥

तं दृष्ट्वा पाण्डवं राजन्नभिवाद्यात्रतः स्थितम् । अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः प्रीतो धनंजयम् ॥१७॥

राजन् ! प्रणाम करके आगे खड़े हुए पाण्डुपुत्र अर्जुनको देखकर धर्मात्मा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले—॥ १७॥

दह्यतीव शरीरं में संवृतस्य तवेपुभिः। मर्माणि परिदूयन्ते मुखं च परिशुष्यति॥१८॥





अज्ञेनका बाणद्वारा पृथ्वीसे जल प्रकट करके भीष्मजीको पिलाना

'अर्जुन ! तुम्हारे बाणोंसे मेरे सम्पूर्ण अङ्ग विंधे हुए हैं; अतः मेरा यह शरीर दग्ध-सा हो रहा है। सारे मर्मस्थानोंमें अत्यन्त पीड़ा हो रही है। मुँह स्ख़ता जा रहा है।। १८॥

वेदनार्तशरीरस्य प्रयच्छापो ममार्जुन । त्वं हि राक्तो महेच्वास दातुमापो यथाविधि ॥१९॥

भहाधनुर्धर अर्जुन! वेदनासे पीड़ित शरीरवाले मुझ बृद्ध-को तुम पानी लाकर दो। तुम्हीं विधिपूर्वक मेरे लिये दिव्य जल प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो? ॥ १९॥

अर्जुनस्तु त्र<u>थेत्युक्त्वा रथमारुह्य वीर्यवाच् ।</u> अधिज्यं वलवत् कृत्वा<u>गाण्डीचं व्याक्षिपद् धनुः॥२०॥</u>

तव 'बहुत अच्छा' कहकर पराक्रमी अर्जुन रथपर आरूढ़ हो गये और गाण्डीव धनुषपर बलपूर्वक प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उसे खींचने लगे ॥ २०॥

तस्य ज्यातळिनिर्घोषं विस्फूर्जितमिवाद्योतेः। वित्रेसुः सर्वभूतानि सर्वे श्रुत्वा च पार्थिवाः॥२१॥

उनके धनुषकी टंकारच्चिन वज्रकी गड़गड़ाहटके समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर सभी प्राणी और समस्त भूपाल डर गये॥ २१॥

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा रथेन रथिनां वरः। शयानं भरतथेष्ठं सर्वशस्त्रभृतां वरम्॥२२॥ संधाय च शरं दीप्तमभिमन्त्रय स पाण्डवः। पूर्जन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पश्यतः॥२३॥ अविध्यत् पृथिवीं पार्थः पाइवैं भीष्मस्य दक्षिणे।

तव रिययों में श्रेष्ठ पाण्डुपुत्र अर्जुनने शरशस्यापर सोये हुए सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम भरतिशरोमणि भीष्मकी रयद्वारा ही परिक्रमा करके अपने धनुषपर एक तेजस्वी बाणका संधान किया और सब लोगों के देखते-देखते मन्त्रोचारणपूर्वक उस बाणको पर्जन्यास्त्रसे संबुक्त करके मीष्मके दाहिने पार्श्वमें पृथ्वीपर उसे चलाया।। २२-२३ ॥

उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला शुभा ॥२४॥ श्रीतस्यामृतकल्पस्य दिव्यगुन्धरसस्य च। अतर्पयत् ततः पार्थः श्रीतया जलधारया॥२५॥ भीष्मं कुरूणामृषभं दिव्यकर्मपराक्रमम्।

फिर तो शीतल, अमृतके समान मधुर तथा दिव्य सुगन्ध एवं दिव्यरससे संयुक्त जलकी सुन्दर ख़ब्छ धारा ऊपरकी ओर उठ (कर भीष्मके सुखमें पड़) ने लगी। उस शीतल जल-धारासे अर्जुनने दिव्यकर्म एवं पराक्रमवाले कु इश्रेष्ठ भीष्मको तृप्त कर दिया॥ २४–२५ है॥

कर्मणा तेन पार्थस्य शक्तस्येव विकुर्वतः ॥२६॥ विस्मयं परमं जम्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः। इन्द्रके समान पराक्रमी अर्जुनके उस अद्भुत कर्मसे वहाँ वैठे हुए समस्त भृपाल बड़े विस्मयको प्राप्त हुए ॥ २६ ई ॥ तत् कर्म प्रेक्ष्य बीभत्सोरितमानुषाविक्रमम् ॥२७॥ सम्प्रावेपन्त कुरवो गावः शीतादिता इव ।

अर्जुनका वह अलैकिक कर्म देखकर समस्त कौरव सर्दोंकी सतायी हुई गौओंके समान यर-यर काँपने लगे ॥ २७३ ॥ विस्मयाचीत्तरीयाणि व्याविध्यन सर्वतो नृपाः ॥२८॥ शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषस्तुमुलः सर्वतोऽभवत्।

वहाँ वैठे हुए नरेशंगण आश्चर्यसे चिकत हो सब ओर अपने दुपट्टे हिलाने लगे। चारों ओर शङ्ख और नगाड़ोंकी गम्भीर ध्विन गूँज उठी॥ २८३॥

तृप्तः शान्तनयश्चापि राजन् वीभत्सुमत्रवीत् ॥२९॥ सर्वपार्थिववीराणां संनिधौ पूजयन्निव।

राजन् ! उस जलसे तृत होकर शान्तनुनन्दन भीष्मने अर्जुनसे समस्त वीरनरेशोंके समीप उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा—॥ २९६ ॥

नैति चित्रं महाबाहो त्विय कौरवनन्दन ॥३०॥ कथितो नारदेनासि पूर्विपरिमितद्युते । वासुदेवसहायस्त्वं महत् कर्म करिष्यसि ॥३१॥ यन्नोत्सहति देवेन्द्रः सह देवैरिप ध्रुवम् ।

भहावाहु कौरवनन्दन! तुममें ऐसे पराक्रमका होना आश्चर्यकी बात नहीं है। अमिततेजस्वी वीर! मुझे नारदजीने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे इस भूतलपर ऐसे ऐसे महान् कर्म करोगे, जिन्हें निश्चय ही सम्पूर्ण देवताओं के साथ देवराज इन्द्र भी नहीं कर सकते। ३०-३१ है। विदुस्त्वां निधनं पार्थ सर्वक्षत्रस्य तिहृदः॥ ३२॥

धनुर्धराणामेकस्त्वं पृथिव्यां प्रवरो नृषु ॥३३॥

पार्थ ! जानकार लोग तुम्हें सम्पूर्ण क्षत्रियोंकी मृत्युरूप
जानते हैं । तुम भूतलपर मनुष्योंमें श्रेष्ठ और घनुर्धरोंमें प्रधान
हो ॥ ३२-३३॥

मनुष्या जगित श्रेष्ठाः पश्चिणां पतगेश्वरः। सरितां सागरः श्रेष्ठा गोवीरिष्ठा चतुष्पदाम् ॥३४॥

'जंगम प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में पिश्वराज गरुड़ श्रेष्ठ माने जाते हैं, सरिताओं में समुद्र श्रेष्ठ हैं और चौपायों में गौ उत्तम मानी गयी है ॥ ३४॥

आदित्यस्तेजसां श्रेष्टो गिरीणां हिमवान् वरः। जातीनां ब्राह्मणः श्रेष्टः श्रेष्टस्त्यमसि धन्विनाम्॥३५॥

विजोमय पदार्थोंमें सूर्य श्रेष्ठ हैं। पर्वतोंमें हिमालय महान्

है, जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और तुम सम्पूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो ॥ ३५ ॥

न वै श्रुतं धार्तराष्ट्रेण वाक्यं मयोच्यमानं विदुरेण चैव। द्रोणेन रामेण जनार्दनेन मुहुर्मुहुः संजयेनापि चोक्तम् ॥ ३६॥ भूते, विदुरने, द्रोणाचार्यने, परशुरामजीने, भगवान्

भैंने, विदुरने, द्रोणाचार्यने, परशुरामजीने, भगवान् श्रीकृष्णने तथा संजयने भी वारंबार युद्ध न करनेकी सलाइ दी है; परंतु दुर्योधनने इमलोगोंकी वार्ते नहीं सुनीं ॥ ३६॥

परीतबुद्धिर्हि विसंज्ञकल्पो दुर्योधनो न च तच्छ्रह्धाति । स दोष्यते वै निहतश्चिराय द्यास्त्रातिगो भीमवलाभिभृतः ॥ ३७॥

'दुर्योधनकी बुद्धि विपरीत हो गयी हैं। वह अनेत-सा हो रहा है; इसिलये इमलोगोंकी बातपर विश्वास नहीं करता है। वह शास्त्रोंकी मर्यादाका उल्लिङ्घन कर रहा है। इसिलये भीमसेनके बलसे पराजित हो मारा जाकर रणभूमिमें दीर्घकाल-के लिये सो जायगा'।। ३७॥

एतच्छुत्वा तद्धचः कौरवेन्द्रो दुर्योधनो दीनमना वभूव। तमव्रवीच्छान्तनवोऽभिवीध्य

निबोध राजन् भव वीतमन्युः ॥ ३८ ॥ भीष्मजीकी यह वात सुनकर कौरवराज दुर्योधन मन-ही-मन बहुत दुखी हो गया । तब शान्तनुनन्दन भीष्मने उसकी ओर देखकर कहा—'राजन् ! मेरी बातपर ध्यान दो और कोधश्चन्य हो जाओ ॥ ३८ ॥

हुएं दुर्योधनैतत् ते यथा पार्थेन धीमता। जलस्य धारा जनिता शीतस्यामृतगन्धिनः॥३९॥

'दुर्योधन ! बुद्धिमान् अर्जुनने जिस प्रकार शीतल, अमृतके समान मधुर गन्धयुक्त जलकी धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है ॥ ३९॥

पतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन् नान्यः कश्चन विद्यते। आग्नेयं वाहणं सौम्यं वायव्यम्य वैष्णवम् ॥ ४०॥ पेन्द्रं पाद्यपतं ब्राह्मं पारमेष्टश्चं प्रजापतेः। धातुस्त्वष्टश्च सवितुर्वेवस्वतमथापि वा॥ ४१॥ सर्वस्मिन् मानुषे लोके वेत्त्येको हि धनंजयः। कृष्णो बा देवकीपुत्रो नान्यो वेदेह कश्चन॥ ४२॥

द्स संसारमें ऐसा पराक्रम करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ट्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत आदि सम्पूर्ण दिव्यास्त्रोंको इस समस्त मानव-जगत्में एकमात्र अर्जुन अथवा देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण जानते

हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रोंको नहीं जानता है॥४०-४२॥
अशक्यः पाण्डवस्तात युद्धे जेतुं कथंचन।
अमानुषाणि कर्माणि यस्यैतानि महात्मनः॥ ४३॥
तेन सत्त्ववता संख्ये शूरेणाहवशोभिना।
छतिना समरे राजन् संधिर्भवतु मा चिरम्॥ ४४॥

'तात ! पाण्डुपुत्र अर्जुनको युद्धमें किसी प्रकार भी जीतना असम्भव है । जिन महामनस्वी पुरुषके ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं; जो घैर्यवान्, युद्धमें शूरता दिखाने-वाले तथा संप्राममें सुशोभित होनेवाले हैं, राजन् ! उन अस्त्र-विधाके विद्वान् अर्जुनके साथ इस समरभूमिमें तुम्हारी शीघ संधि हो जानी चाहिये । इसमें विलम्ब न हो ।४३-४४।

यावत् रुष्णो महावाहुः खाधीनः कुरुसत्तम । तावत् पार्थेन शूरेण संधिस्ते तात युज्यताम् ॥ ४५ ॥

'तात ! कुरुश्रेष्ठ ! जवतक महावाहु भगवान् श्रीकृष्ण अपने लोगोंके प्रेमके अधीन हैं। तभीतक सूरवीर अर्जुनके साथ तुम्हारी संधि हो जाय तो टीक है ॥ ४५ ॥

यावन्न ते चमूः सर्वाः शरैः संनत्तपर्वभिः। नाशयत्यर्जुनस्तावत् संधिस्तेतात युज्यताम्॥ ४६॥

'तात ! जबतक अर्जुन शुकी हुई गाँठवाले बाणींद्वारा तुम्हारी सारी सेनाका विनाश नहीं कर डास्ते हैं, तभीतक उनके साथ तुम्हारी संधि हो जानी चाहिये ॥ ४६ ॥

यावत् तिष्ठन्ति समरे हतदोषाः सहोद्दराः। नृपाश्च बहवो राजंस्तावत् संधिः प्रयुज्यताम्॥ ४७॥

प्राजन् ! इस समरभूमिमें मरनेसे बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जवतक मौजूद हैं और जवतक बहुत से नरेश भी जीवन घारण कर रहे हैं तभीतक तुम अर्जुनके साथ संधि कर लो || ४७ ||

न निर्दहित ते यावत् क्रोधदीतेक्षणश्चमूम्। युधिष्ठिरोरणेतावत् संधिस्तेतात युज्यताम्॥ ४८॥

'तात ! जवतक युधिष्ठिर रणभूमिमें कोधसे प्रज्वितनेत्र होकर तुम्हारी सारी सेनाको भसा नहीं कर डालते हैं। तभी-तक उनके साथ तुम्हें संधि कर लेनी चाहिये ॥ ४८ ॥

नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः। यावचमूं महाराज नारायन्ति न सर्वशः॥४९॥ तावत् ते पाण्डवैवींरैः सौहार्दं मम रोचते। युद्धं मदन्तमेवास्तु तात संशाम्य पाण्डवैः॥५०॥

भहाराज ! नकुल सहदेव तथा पाण्डुपुत्र भीमसेन—ये सब मिलकर जवतक तुम्हारी सेनाका सर्वनाश नहीं कर डालते हैं, तभीतक पाण्डववीरोंके साथ तुम्हारा सौहार्द खापित हो जाय, यही मुझे अच्छा लगता है। तात! मेरे साथ ही इस युद्धका भी अन्त हो जाय। तुम पाण्डवोंके साथ संधि कर लो।४९-५०। एतत् तु रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानघ। एतत् क्षेममहं मन्ये तव चैंच कुलस्य च ॥ ५१॥ 'अनघ! मैंने जो बातें तुमसे कही हैं, वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत हों। मैं संधिको ही तुम्हारे तथा कौरवकुलके लिये कल्याणकारी मानता हूँ ॥ ५१॥

त्यक्त्वा मन्युं व्युपशाम्यस्व पार्थैः
पर्याप्तमेतद् यत् कृतं फाल्गुनेन।
भीष्मस्यान्ताद्स्तु वः सौहृदं च
जीवन्तु शेषाः साधु राजन् प्रसीद्॥ ५२॥
'राजन्! तुम कोघ छोड़कर कुन्तीकुमारोंके साथ संधि
स्थापित कर लो। अर्जुनने आजतक जो कुछ किया है, उतना
ही बहुत है। मुझ भीष्मके जीवनका अन्त होनेसे (तुम्हारे
वैरका भी अन्त हो जाय) तुमलोगोंमें प्रेम-सम्बन्ध स्थापित
हो और जो लोग मरनेसे बचे हैं, वे अच्छी तरह जीवित
रहें। इसके लिये तुम प्रसन्न हो जाओ॥ ५२॥

राज्यस्यार्घं दीयतां पाण्डवाना
मिन्द्रप्रस्थं धर्मराजोऽभियातु।

मा मित्रधुक् पार्थिवानां जघन्यः

पापां कीर्ति प्राप्स्यसे कौरवेन्द्र॥ ५३॥

'तुम पाण्डवोंका आधा राज्य दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर

इन्द्रप्रस्य चले जायँ। कौरवराज! ऐसा करनेसे तुम राजाओंमें

मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओंगे तथा तुम्हें पापपूर्ण
अपयश नहीं प्राप्त होगा॥ ५३॥

ममावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां संग्च्छन्तां पार्थिवाः प्रीतिमन्तः । पिता पुत्रं मातुलं भागिनेयो भ्राता चैव भ्रातरं प्रैतु राजन् ॥ ५४ ॥ 'राजन ! मेरे जीवनका अन्त होनेसे प्रजाओंमें शान्ति हो जाय । सब राजा प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरेसे मिलें। पिता पुत्रसे भानजा मामासे और भाई भाईसे मिले।। ५४॥

न चेदेवं प्राप्तकालं वचो में मोहाविष्टः प्रतिपत्म्यस्यबुद्धव्या। तप्स्यस्यन्ते एतद्ग्ताः स्त्र सर्वे सत्यामेतां भारतीमीरयामि॥५५॥

'दुर्योघन ! यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खताके कारण मेरे इस समयोचित वचनको नहीं मानोगे तो अन्तमें पछताओगे और इस युद्धमें ही तुम सब लोगोंका अन्त हो जायगा। यह मैं तुमसे सच्ची वात कह रहा हूँ? ॥ ५५ ॥

एतद् वाक्यं सौहदादापगेयो

मध्ये राज्ञां भारतं श्रावियत्वा ।

तूष्णीमासीच्छल्यसंतप्तममी

योज्यातमानं वेदनां संनियम्य ॥ ५६ ॥

गङ्गानन्दन भीष्म समस्त राजाओं के वीच सौहार्दवश दुर्योधनको यह वात सुनाकर मौन हो गये। वाणोंसे उनके मर्मस्थलोंमें अत्यन्त पीड़ा हो रही थी। उन्होंने उस व्यथाको किसी प्रकार काबूमें करके अपने मनको परमात्माके चिन्तनमें लगा दिया॥ ५६॥

संजय उवाच

धर्मार्थसहितं वाक्यं श्रुत्वा हितमनामयम्। नारोचयत पुत्रस्ते मुमूर्पुरिव भेपजम्॥५७॥

संजय कहते हैं—राजन्! जेसे मरणासन्न पुरुषको कोई दवा अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार महात्मा भीष्मका वह धर्म और अर्थसे युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन भी आपके पुत्रको पसंद नहीं आया ॥ ५७॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मवर्वणि भीष्मवधवर्वणि दुर्योधनं प्रति भीष्मवाक्ये एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मवर्वके अन्तर्गत मीष्मवधवर्वमें दुर्योधनके प्रति भीष्मका कथनविषयक एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ १२१

# द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

भीष्म और कर्णका रहस्यमय संवाद

संजय उवाच

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्मुः खानालयान् पुनः। तृष्णीम्भूते महाराज भीष्मे शान्तनुनन्दने॥१॥

संजय कहते हैं—महाराज ! शान्तनुनन्दन भीष्मके चुप हो जानेपर सब राजा वहाँसे उठकर अपने-अपने विश्राम-स्थानको चले गये ॥ १॥

श्रुत्वा तु निहतं भीष्मं राधेयः पुरुषर्पभः। <u>ईपदागतसंत्रासस्त्वरयोपजगाम</u> ह॥२॥

भीष्मजीको रथसे गिराया गया सुनकर पुरुषप्रवर राघा-नन्दन कर्णके मनमें कुछ भय समा गया। वह वड़ी उतावलीके साथ उनके पास आया॥ २॥

स दद्शे महात्मानं शरतल्पगतं तदा।

#### जन्मशय्यागतं वीरं कार्तिकेयमिव प्रभुम् ॥ ३ ॥

उस समय उसने देखा, महात्मा भीष्म शरशय्यापर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान् कार्तिकेय जन्म-कालमें शरशय्या (सरकण्डोंके विद्यावन ) पर सोये थे ॥३॥

निमीलिताक्षं तं वीरं साश्चकण्ठस्तदा वृषः। भीष्म भीष्म महावाहो इत्युवाच महाद्युतिः॥ ४॥ राधेयोऽहं कुरुश्रेष्ठ नित्यमक्षिगतस्तव। द्रेष्योऽहं तव सर्वत्र इति चैनमुवाच ह॥ ५॥

वीर भीष्मके नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण-की आँखोंमें आँसू छठक आये और अशुगद्गदकण्ठ होकर उसने कहा—'भीष्म! भीष्म! महावाहो! कुरुश्रेष्ठ! मैं वही राधापुत्र कर्ण हूँ, जो सदा आपकी आँखोंमें गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेषदृष्टिसे देखते थे।' कर्णने यह बात उनसे कही ॥ ४-५॥

तच्छुत्वा कुरुवृद्धो हि बळी संवृतळोचनः।
शनैरुद्धीक्ष्य सस्नेहिमदं बचनमव्रवीत्॥६॥
रिहतं धिष्ण्यमाळोक्य समुत्सार्यं च रिक्षणः।
पितेच पुत्रं गाङ्गेयः परिरभ्यैकपाणिना॥७॥

उसकी बात सुनकर बंद नेत्रोंवाले बलवान् कुरुवृद्ध भीष्मने धीरेसे आँखें खोलकर देखा और उस स्थानको एकान्त देख पहरेदारोंको दूर इटाकर एक हायसे फर्णका उसी प्रकार सस्तेह आलिङ्गन किया, जैसे पिता अपने पुत्रको गलेसे लगाता है। तत्पश्चात् उन्होंने इस प्रकार कहा-॥६-॥

पहोहि मे विप्रतीप स्पर्धसे त्वं मया सह। यदि मां नाधिगच्छेथा न ते श्रेयो ध्रुवं भवेत्॥ ८॥

भाओं, आओं, कर्ण ! तुम तदा मुझसे लाग-डाँट रखते रहे । सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे । आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता ॥८॥

कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता। सूर्यजस्तवं महावाहो विदितो नारदानमया॥ ९॥

'वत्त ! तुम राधाके नहीं, कुन्तीके पुत्र हो । तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं । महाबाहो ! तुम सूर्यके पुत्र हो । मैंने नारदजीसे तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था !! ९ !!

कृष्णद्वैपायनाच्चैव तच सत्यं न संशयः। न च द्वेषोऽस्ति मे तात त्विय सत्यं व्रवीमि ते ॥ १० ॥

'तात ! श्रीकृष्णद्वैपायन व्याससे भी तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ, वह सत्य है। इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मनमें द्वेष नहीं है; यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ १०॥

तेजोवधनिमित्तं तु परुषं त्वाहमनुवम् । अकसात् पाण्डवान् सर्वानवाक्षिपसि सुवत ॥ ११ ॥ येनासि वहुशो राज्ञा चोदितः स्तनन्दन ।

'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वीर ! मैं कभी-कभी तुमसे जो कठोर वचन वोल दिया करता थाः उसका उद्देश्य थाः तुम्हारे उत्साह और तेजको नष्ट करनाः क्योंकि स्तननदन ! तुम राजा दुर्योचनके उक्सानेसे अकारण ही समस्त पाण्डवोंपर बहुत बार आक्षेप किया करते थे ॥ ११ ई ॥

जातोऽसि धर्मछोपेन ततस्ते बुद्धिरीहर्शा ॥ १२ ॥ नीचाश्रयान्मत्सरेण द्वेषिणी गुणिनामपि। तेनासि बहुशो रूक्षं श्रावितः कुरुसंसदि ॥ १३ ॥

'तुम्हारा जन्म (कन्यावस्थामें ही कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण ) <u>चर्मछोपसे हुआ है</u>; इमीलिये नीच पुरुषोंके आश्रयसे तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान् पाण्डवों-से भी द्वेप रखनेवाली हो गयी है और इसीके कारण कौरव-सभामें मैंने तुम्हें अनेक बार कटुवचन सुनाये हैं॥१२-१३॥

जानामि समरे वीर्यं शत्रुभिर्दुःसहं भुवि। त्रह्मण्यतां च शौर्यं च दाने च परमां स्थितिम्॥ १४॥

भी जानता हूँ, तुम्हारा पराक्रम समरभूमिमें शत्रुओंके लिये दुःसह है। तुम ब्राह्मण-भक्त, श्रूरवीर तथा दानमें उत्तम निष्ठा रखनेवाले हो।। १४॥

न त्वया सहशः कश्चित् पुरुषेष्वमरोपम। कुलभेदभयाचाहं सदा परुषमुक्तवान्॥१५॥

ंदेवोपम वीर ! मनुष्योंमें तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुलमें फूट पड़नेके डरसे तुम्हें कटुक्चन सुनाता रहा ॥ १५॥

रुवस्त्रे चास्त्रसंघाने लाघवेऽस्त्रवले तथा। सहद्याः फाल्गुनेनासि कृष्णेन च महात्मना ॥ १६॥

'बाण चळाने, दिव्यास्त्रोंका संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र-वळमें तुम अर्जुन तथा महात्मा श्रीकृष्णके समान हो ॥ १६॥

कर्ण काशिपुरं गत्वा त्वयैकेन धनुष्मता। कन्यार्थे कुरुराजस्य राजानो मृदिता युधि॥१७॥

'कर्ण! तुमने कुरुराज दुर्योधनके लिये कन्या लानेके निमित्त अकेले काशीपुरमें जाकर केवल धनुषकी सहायतासे वहाँ आये हुए समस्त राजाओंको युद्धमें परास्त कर दिया था॥

तथा च वलवान् राजा जरासंधो दुरासदः। समरे समरइलाघिन् न त्वया सदद्शोऽभवत्॥ १८॥ व्युद्धकी रलाघा रखनेवाले वीर! यद्यपि राजा जरासंघ दुर्जय एवं बलवान् थाः तथापि वह रणभूमिमें तुम्हारी समानता न कर सका ॥ १८॥

ब्रह्मण्यः सत्त्वयोधी च तेजसा च बळेन च । देवगर्भसमः संख्ये मनुष्यैरधिको युधि ॥ १९ ॥

'तुम ब्राह्मणभक्तः धैर्यपूर्वक युद्ध करनेवाले तथा तेज और बलसे सम्पन्न हो । संग्राम-भूमिमें देवकुमारोंके समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्धमें मनुष्योंसे अधिक पराक्रमी हो॥

व्यपनीतोऽद्य मन्युर्मे यस्त्वां प्रति पुरा कृतः। दैवं पुरुषकारेण न शक्यमितवर्तितुम्॥२०॥

भीने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था, वह अब दूर हो गया है; क्योंकि प्रारब्धके विधानको कोई पुरुषार्थद्वारा नहीं टाल सकता ॥ २०॥

सोदर्याः पाण्डवा वीरा भ्रातरस्तेऽरिस्द्न। संगच्छ तैर्महाबाहो मम चेदिच्छसि प्रियम्॥ २१॥

'शत्रुस्दन! वीर पाण्डव तुम्हारे सगे भाई हैं। महाबाहो! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयोंसे मिल जाओ ॥ २१॥

मया भवतु निर्वृत्तं वैरमादित्यनन्दन। पृथिव्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः॥ २२॥

प्सूर्यनन्दन! मेरी मृत्युके द्वारा ही यह वैरकी आग बुश जाय और भूमण्डलके समस्त नरेश अब दुःख-शोकसे रहित एवं निर्भय हो जायँ' ॥ २२ ॥

कर्ण उवाच

जानाम्येव महावाहो सर्वमेतन्न संशयः। यथा वदिस में भीष्म कौन्तेयोऽहं न सूतजः॥ २३॥

कर्णने कहा—महावाहो ! भीष्म ! आप जो कुछ कह रहे हैं, उसे में भी जानता हूँ । यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है । वास्तवमें मैं कुन्तीका ही पुत्र हूँ, स्तपुत्र नहीं हूँ ॥ २३ ॥

अवकीर्णस्त्वहं कुन्त्या स्तेन च विवर्धितः। (पुरा दुर्योधनेनाहं स्नेहं चै कृतवान् मुदा। तव कार्यं किष्यामि यद् यत् सर्वं दुरासदम्॥ इत्येवं चै प्रतिकातं चचनं चै सुयोधने।) भुकत्वा दुर्योधनेश्वयं न मिथ्याकर्तुमुत्सहे॥ २४॥

परंतु माता कुन्तीने तो मुझे पानीमें बहा दिया और सूतने मुझे पाल-पोषकर बड़ा किया। पूर्वकालसे ही मैं दुर्योधनके साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नतापूर्वक रहा हूँ। दुर्योधनसे मैंने यह प्रतिशा कर ली है कि तुम्हारा जो-जो दुष्कर कार्य होगा, वह सब मैं पूरा करूँगा। दुर्योधनका ऐश्वर्य मोगकर मैं उसे निष्कल नहीं कर सकता।। २४॥

वसुदेवसुतो यद्वत् पाण्डवाय **इ**ढवतः। वसु चैव शरीरं च पुत्रदारं तथा यशः॥ २५॥ सर्वे दुर्योधनस्यार्थे त्यक्तं मे भूरिदक्षिण। मा चैतद् व्याधिमरणं क्षत्रं स्यादिति कौरव॥ २६॥ कोषिताः पाण्डवा नित्यं समाश्रित्य सुयोधनम्।

जैसे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डु पुत्र अर्जुनकी सहायता-के लिये दृढ़प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, द्यारि, स्त्री, पुत्र तथा यद्य सब कुछ दुर्योधनके लिये निछावर हैं। यज्ञोंमें प्रचुर दक्षिणा देनेवाले कुष्ठनन्दन भीष्म! मैंने दुर्योधनका आश्रय लेकर पाण्डवींका क्रोध सदा इसलिये बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय-जाति रोगोंका दिकार होकर न मरे (युद्धमें वीर गति प्राप्त करे)॥ २५-२६६ ॥

अवश्यभावी हार्थोंऽयं योन शक्यो निवर्तितुम्॥ २७॥ दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमुत्सहेत्।

यह युद्ध अवश्यम्भावी है। इसे कोई टाल नहीं सकता।
भला, दैवको पुरुषार्थके द्वारा कौन मिटा सकता है॥२७६॥
पृथिवीक्षयशंसीनि निमित्तानि पितामह॥ २८॥
भवद्भिरुपलन्धानि कथितानि च संसदि।

पितामह ! आपने भी तो ऐसे निमित्त (लक्षण) देखें थे, जो भूमण्डलके विनाशकी सूचना देनेवाले थे । आपने कौरव-सभामें उनका वर्णन भी किया था ॥ २८५ ॥

पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सर्वशः ॥ २९ ॥ अजेयाः पुरुषेरन्येरिति तांश्चोत्सहामहे । विजयिष्ये रणे पाण्डूनिति मे निश्चितं मनः ॥ ३० ॥

पाण्डवों तथा भगवान् वासुदेवको मैं सब प्रकारसे जानता हूँ, वे दूसरे पुरुषोंके लिये सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करनेका उत्साह रखता हूँ और मेरे मनका यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्धमें पाण्डवोंको जीत लूँगा।।

न च शक्यमवस्रष्टुं वैरमेतत् सुदारुणम् । धनंजयेन योत्स्येऽहं स्वधर्मशीतमानसः ॥ ३१ ॥

पाण्डवोंके साथ इमलोगोंका यह वैर अत्यन्त भयंकर हो गया है। अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। में अपने धर्मके अनुसार प्रसन्नचित्त होकर अर्जुनके साथ युद्ध करूँगा॥

अनुजानीष्व मां तात युद्धाय कृतनिश्चयम् । अनुज्ञातस्त्वया वीर युद्धयेयमिति मे मतिः ॥ ३२ ॥

तात ! में युद्धके लिये निश्चय कर चुका हूँ । बीर ! मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूँ; अतः आप मुझे इसके लिये आज्ञा देनेकी कृपा करें॥ ३२॥

दुरुक्तं विप्रतीपं वा रभसाचापळात् तथा। यन्मयेह कृतं किंचित् तन्मे त्वं क्षन्तुमहीसि ॥ ३३॥

मैंने क्रोधके आवेगसे अथवा चपलताके कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रांत कटुवचन कहा हो या आपके प्रतिकृष्ठ आंचरण किया हो। वह सब आप कृपापूर्वक क्षमा कर दें॥ भीष्म उवाच

न चेच्छक्यमवस्रष्टुं वैरमेतत् सुदारुणम् । अनुजानामि कर्णत्वां युद्धयस सर्गकाम्यया ॥ ३४ ॥

भीष्मने कहा—कर्ण ! यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्गप्राप्ति-की इच्छाने युद्ध करो ॥ ३४ ॥

निर्मेन्युर्गतसंरम्भः कृतकर्मा रणे सा ह। यथाशकि यथोत्साहं सतां वृत्तेषु वृत्तवान् ॥ ३५॥

दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साहके अनुसार सत्पुरुषोंके आचारमें स्थित रहकर युद्ध करो । तुम रणक्षेत्रमें पराक्रम कर चुके हो और आचारवान् तो हो ही ॥

अहं त्वामनुजानामि यदिच्छिस तदाप्नुहि। क्षत्रधर्मजिताँहलोकानवाप्स्यसि धनंजयात्॥ ३६॥

कर्ण ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम जो चाहते हो, वह प्राप्त करो । घनंजयके हाथसे मारे जानेपर तुम्हें क्षत्रियधर्मके पालनसे प्राप्त होनेवाले लोकोंकी उपलब्धि होगी ॥ ३६ ॥ युध्यस्व निरहङ्कारो वलवीर्यव्यपाश्रयः । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३७॥

तुम अभिमानशून्य होकर वल और पराक्रमका सहारा ले युद्ध करो, क्षत्रियके लिये धर्मानुकूल युद्धसे वढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है ॥ ३७ ॥

प्रशमे हि कृतो यतः सुमहान् सुचिरं मया। न चैव शकितः कर्तुं कर्णं सत्यं व्रवीमि ते ॥ ३८॥

कर्ण ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ । मैंने कौरवों और पाण्डवोंमें शान्ति स्थापित करनेके लिये दीर्घकालतक महान् प्रयत्न किया था; किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका ॥३८॥

संजय उवाच

इत्युक्तवित गाङ्गेये अभिवाद्योपमन्त्र्य च । राधेयो रथमारुह्य प्रायात् तव सुतं प्रति ॥ ३९ ॥

संजय कहते हैं—राजन् ! गङ्गानन्दन भीष्मके ऐसा कहनेपर राधानन्दन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रथपर आरुढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधनके पास चला गया ॥३९॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मकर्णसंवादे द्वाविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२२॥

इस प्रकार श्रोमहामारत मीष्मपर्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमें मोष्म-कर्णसंवादिवषयक एक सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२२ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ श्लोक मिलाकर कुल ४०३ श्लोक हैं )

भीष्मपर्व सम्पूर्णम्

अनुषुष् छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) बड़े छन्दोंको ३२ अक्षरोंके

अनुष्टुप् मानकर गिननेपर

उत्तर भारतीय पाठसे छिये गये श्लोक—५६१०॥ दक्षिण भारतीय पाठसे छिये गये श्लोक—७१॥

( **२**९९॥ )

833111-

६०२२।-

कुल योग

भीष्मपर्वकी सम्पूर्ण इलोक-संख्या

**ξ900** 

### श्रवणमहिमा

वैशम्पायन उवाच इत्येतद् बहुवृत्तान्तं भीष्मपर्वाखिलं मया। श्रुण्वते ते महाराज शोकं पापहरं शुभम्॥ १॥

वैशम्पायनजीने कहा—महाराज! बहुत से वृत्तान्तोंसे भरा हुआ यह सम्पूर्ण भीष्मपर्व मैंने तुमसे कहा है और तुमने श्रोता बनकर सुना है। यह पर्व सम्पूर्ण पापोंका नाश करने-वाला और ग्रुम है।। १।।

यः श्रावयेत् सदा राजन् ब्राह्मणान् वेदपारगान्। श्रद्धावन्तश्च ये चापि श्रोष्यन्ति मनुजा भुवि ॥ २ ॥ विधूय सर्वपापानि विहायान्ते कलेवरम्। प्रयान्ति तत् पदं विष्णोर्यत् प्राप्य न निवर्तते ॥ ३ ॥

राजन् ! जो सदा वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणोंको इस पर्वकी कथा सुनायेगा और जो मनुष्य इस भूतलपर

श्रद्धापूर्वक इस पर्वको सुनेंगे, वे सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करके अन्तमें यह शरीर छोड़कर भगवान विष्णुके उस परमपदको प्राप्त कर छेंगे, जहाँ जाकर जीव इस जगत्में नहीं छौटता है॥

तसात् सर्वप्रयत्नेन भारतं भरतर्पभ । श्रुणुयात् सिद्धिमन्विच्छन्निह वामुत्र मानवः॥ ४ ॥

भरतश्रेष्ठ ! अतः इस लोक या परलोकमें सिद्धिकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य पूर्ण प्रयत्नपूर्वक महाभारतको अवश्य सुने ॥ ४॥

भोजनं भोजयेद् विष्रान् गन्धमाल्यैरलंकृतान् । भीष्मपर्वणि राजेन्द्र दद्यात् पानीयमुत्तमम् ॥ ५ ॥

राजेन्द्र ! भीष्मपर्व सुन लेनेपर मनुष्य ब्राह्मणोंको गन्ध और माल्य आदिसे अलङ्कृत करके उत्तम भोजन कराये तथा पवित्र जलका दान करे ॥ ५ ॥





PK 3631 A22G6 v.3

Mahābhārata Mahābhārata

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

